Digitized by Sarayu Foundation Trust ; Delhi and eGangotri Funding : IKS







Digitized by Sarayu Foundation Trust , Delhi and eGangotri Funding : IKS CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

Digitized by Sarayu Foundation Trust , Delhi and eGangotri Funding : IKS

### काशी संस्कृत अन्थमाला

348

प्रहर्षिणा सुश्रुतेन विरचिता .

## सुश्रतसंहिता

·'आयुर्वेदतत्त्वसन्दीपिका' हिन्दी व्याख्या वैज्ञानिकविमर्श-टिपणीसहिता • • • ( उत्तरतन्त्रम् ) • •

व्याख्याकार:-

## किवराज डा॰ व्यक्तिकादत्तशास्त्री ए. एम. एस., एम. एं.

आयुर्वेदाचार्य, साहित्याचार्य, साहित्यरत, कान्य-पुराणतीर्थ, मृतपूर्व प्रिन्सिपल, श्री हरनन्दराय रहया आयुर्वेद कालेज, रामगढ़, श्री गुरुकुलकांगड़ी आयुर्वेद कालेज, हरिद्वार, श्री दि॰ जै॰ संस्कृतायुर्वेद कालेज, जयपुर, वाइस ॰ प्रिन्सिपल श्री राजकुमार सिंह आयुर्वेद कालेज, इन्दौर, प्रोफेसर-श्री गुलाव कुँवर बा आयुर्वेद कालेज, जामनगर



चैत्यम्बा संस्कृत सीरीज चापित्स, बारासासी-१

न्द्र इ

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

प्रकाशक: चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी

मुद्रक : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी

संस्करण : द्वितीय, वि॰ सं० २०२४

मूल्य : १५-००

4304

© The Chowkhamba Sanskrit Series Office P. O. Chowkhamba, Post Box 8, Varanasi-1 (INDIA) 1968

Phone: 3145



प्रधान शाखा:

चौखम्बा विद्यामवन

चौक, पो० बा० ६६, बाराणसी-१ फोन : ३००६.

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

# सुश्रुत-उत्तरतेन्त्र विषयसूची

| • े पहला अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | na Amin | तीसरा अध्याय                      |       | अवण ह्युक्त के लच्चण             | 58  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9       | वस्मगतरोगवर्णन                    | 94    | अचिपाकात्यय छच्चण                | २५  |
| टीकाकारकृतमङ्ग्छाचरण<br>औपद्रविक अध्याय का उपक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                   | 0.00  | अजकाजात छत्त्रण                  | 3)  |
| उत्तरतन्त्र प्रशंसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "       |                                   | .,8   | छठा अध्याय                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "       | वर्त्मगत रोगों के नामु तथा संख्या | 21    |                                  | 210 |
| प्रथम उत्तमाङ्ग रोग वर्णन कर्ने<br>अन्य घण्यं विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3       | उत्सङ्गिनी-छत्त्रण                | 57    | सर्वगत रोग विज्ञान का उपक्रम     | २५  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17      | कुंभिका ,,                        | 98    | सर्वगत रोगगणना                   | २६  |
| उत्तरतन्त्र की अगाधता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ч       | पोथकी ,                           | "     | अभिष्यन्द सर्वनेत्ररोगों का कारण | "   |
| नुयुनश्चद्बुदवर्शन ु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91      | वरम्शकरा "                        | 90    | वाताभिष्यन्द छत्तर्ण "           | "   |
| नयनबुद्बुद् की पञ्चभूतोत्पत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "       | अर्शीवरमें "                      | "     | वित्ताभिष्यन्द "                 | २७  |
| <b>इ</b> ष्टिंबर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8       | शुष्कार्य भ                       | "     | कफाभिष्यन्द ,,                   | "   |
| कृष्णमण्डलमान •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,      | अञ्जननामिका,,                     | 99    | रक्ताभिष्यन्द ,,                 | ,,  |
| दृष्टिमान •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "       | बहलवर्स ,,                        | ,,    | अधिमन्थों का कारण.               | ,,, |
| नेत्रमण्ड्लसन्धि, पटलसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 0     | वत्मबन्ध ,,                       | 91    | अधिमन्थ सामान्य लच्चण            | £,, |
| नेत्र के प्रश्निक्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "       | क्लिप्टवर्त्म ,,                  | "     | वाताधिमन्थ ,,                    | ,,  |
| नेत्रकी सन्धियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6       | वर्सकर्म ,,                       | 36    | पित्ताधिमन्थ "                   | "   |
| नेत्र के परलों का वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9       | श्याववरमं ,,                      | ,,    | कफाधिमन्थ ,,                     | २८  |
| <u>चेत्रगोलक के वन्धन में सिराकण्ड-</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | विल्ननवर्स ,,                     | ,,    | रकाधिमन्य "                      | "   |
| रादि का उपयोग •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90      | अक्किन्नवर्स ,,                   | ,,    | अधिमन्थ परिणाम तथा दृष्टिविनाइ   |     |
| नेत्ररोगसुम्प्राप्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "       | वातहतवर्सं ,,                     | ,,    | कालावधि                          | ,,  |
| नेत्ररोगपूर्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99      | वत्मविद् "                        | ,,    | शोफाशोफ नेत्रपाक लच्चण           | 30  |
| नेत्ररोगपूर्वरूपावस्या में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 670                               | 99    | हताधिमन्थ ,,                     | "   |
| िकित्सा से लाभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,,      | 0                                 | ,,    | 2                                |     |
| नेक्योग की सामान्य चिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,      |                                   | ,,    | शुक्कान्तिपाक ,•                 | "   |
| नेत्ररोगों के हेतु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 2 2                               | ,,    |                                  | "   |
| नेत्ररोगों की दोषानुसार संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35      |                                   | 99    |                                  |     |
| वीतजनेत्रु रोगों की साध्यासाध्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "       |                                   | 33    | सिरोत्पात ,,                     | 39  |
| 0-2533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | चौथा अध्याय                       |       | Correspond                       | -   |
| कफजनेत्ररोगों की 🦠 💃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93      | शुक्कंगत रोगवर्णन                 | २०    |                                  | 7:  |
| المراجعة الم |         | शुक्लगत रोगों के नीम तथा संदेया   | 33    | सातवाँ अध्याय                    |     |
| 002243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "       | प्रस्तारि-अर्मलच्चण               | "     | दृष्टिगत रोग विज्ञान का उपक्रम   | . 3 |
| सान्नपातकनत्रराग का ,, सन्धिवस्मीदि नेत्रभागों में होने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13      | शुक्लामें लोहितामें उच्चण         | "     | दृष्टि लज्ञुण                    | ,   |
| वाले नेत्ररोगों की संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | अधिमांसस्याय्वर्मलच्यु            | 33    | दृष्टिगत रोग संख्या              |     |
| वाल गत्रशंगा का संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "       | शुक्तिका तथा अर्जुन के लचण        | 53    | प्रथम परछगततिमिर के छन्नण        | 3   |
| दूसरा अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | पिष्टक तथा सिराजाल के लचण         | "     | द्वितीय परलगतिमिर के "           |     |
| नेत्रसँन्धिगतरोगवर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38      | विराजपिडका छन्नण 🐔 🔹              | 25    | तृतीय पटलगतिमिर के "             |     |
| सन्धगतनेत्रहोगसंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | बलासक लचण                         | ,,    | चतुर्थ पटलगतिमिर के "            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "       | पाँचवाँ अध्याय                    |       | लिक्ननाश, नीलिका और काच          |     |
| प्याञ्स और उपनाह का उच्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "       |                                   | 22    |                                  |     |
| नेत्रसाव की सम्प्राप्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "       | कृष्णगत रोग विज्ञान का उपक्रम     | 25    | संज्ञा<br>वातज्ञतिमिर छत्रण      | 3   |
| चतुर्विध नेत्रसाव का छचण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23      | कृष्णमण्डल के रोग                 | "     |                                  |     |
| पर्वणी तथा अलजी का लच्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "       | सवण शुक्र के उत्तण                | "     | पित्तजतिमिर "                    |     |
| कृमिप्रनिथ का उंचिण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "       | सवण शुक्र की साध्यासाध्यता        | 58    | रलैष्मिकतिमिर "                  |     |
| CC-U. In Public I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jom:    | ain. UP State Museum, Haz         | ratda | ani. Lucknow                     |     |

2

| >                                | 38  | , दसवाँ अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | । अर्जुनरोगनाशक योगद्वय                             | 80     |
|----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------|
| रक्तदोषजतिमिर छत्तण              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83            | अर्जुनरोगनाशक लेख्याञ्चन                            | ,      |
| ्सन्निपातजतिमिर "                | "   | वित्ताभिष्यन्दप्रतिषेधका व्यक्तम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81            | सवगशुक्रचिकित्सा                                    | 3      |
| संसर्गजितिमिर "                  | "   | पित्तांभिष्यन्दाधिमन्थरोग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | सवणशुक्र में बलासप्रथित रोग्र-                      |        |
| रागप्राप्त षड्विधलिङ्गनाश        | "   | • विकित्साक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "             | नाशक चाराञ्जनादि प्रयोग                             | ,,     |
| रागप्राप्त लिङ्गनाश के दोषानुसार |     | वित्ताभिष्यन्द्रभीधमन्थ में सर्विपत्त-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | द्वितीयपटलगत शुक्रशूलशमनोपाय                        | 1 80   |
| ठच्या                            | "   | हरी क्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "             | शुक्रवेवर्ण्यनाशन का उपाय.                          | , ,,   |
| पित्तज परिम्लायि के लचण          | e_" | अञ्जनप्रयोग "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85            | अजकाजातचिकित्सा                                     |        |
| दोषमेद से षड्विध लिक्ननाश का व   |     | वित्ताभिष्यन्द में मुस्ताद्यञ्जनादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0             | नेत्रपाकचिक्रित्सा                                  | 3:     |
| दृष्टिगत द्वादशरोगनिर्देश        | ३५  | रोधाद्यञ्जन 🔹 🗢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "             |                                                     | ,,,    |
| पित्तविद्गधदृष्टि लच्चण          | "   | समुद्रफेनाद्यञ्जन 📍 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "             | नेत्रपाकहराञ्चन                                     | ,,     |
| रलेष्मविद्ग्धदृष्टि "            | "   | आश्च्योतनैकूर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83            | नित्रपाक में घृतादि का अञ्जन<br>नित्रपाक में रसिकया | 89     |
| ध्मदर्शी "                       | ३६  | अक्राध्युषित तथा शुक्तिकारोग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                     | "      |
| हस्वजाड्य "                      | "   | चिकिस्साक्रम 💂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,,            | नेत्रपाक में आश्च्योतन                              | -,,    |
| नकुळान्ध्य "                     | "   | अम्लाध्युषित तथा शुक्तिकारोग में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | नेत्रपाक में जातीपुष्पाञ्चन                         |        |
| गम्भीरिका "                      | "   | त्रिफलादिघृतपान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,            | प्यालस रोग में रक्तमोत्तणादि .                      | ["     |
| सनिमित्त तथा अनिमित्त किङ्गनाश   |     | वेह्यां चक्षन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "             | प्यालस रोग में कासीसादि रस-                         |        |
| <b>छच्</b> ण - ^                 | ,,  | धूमदर्शी चिकिस्साविधान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | क्रियाञ्जन • •                                      | 9 33   |
| अभिघातज लिङ्गगाश लच्ण            | "   | Auden Lauwenia and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "             | प्रक्रिन्नवर्सरोग में स्नेहसिकाञ्चनादि              | ند     |
| नयनगतरोगोपसंहार                  | 30  | ग्यारहवाँ अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | प्रक्लिन्नवर्सरोग में सुस्तादाश्चोतन                | ^3     |
|                                  |     | रलेष्माभिष्यन्द्रप्रतिषेध का उपक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | v3            | शक्किनुवर्त्मरोग में आमलकपत्रादिव                   | र्ति " |
| आठवाँ अध्याय                     |     | रलेष्माभिष्यन्द् की सामान्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 04            | त्रिफलादि रसिकया •                                  | "      |
| चिकित्सित प्रविभाग विज्ञान का    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | अक्किन्नप्रदिल्ननव्हर्महराञ्जन                      | "      |
| उपक्रम                           | 210 | चिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "             | $\sim$                                              |        |
| नेत्ररोगचिकित्सातिदेश            | ३७  | रलेष्माभिष्यन्द में अञ्जन और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | तेरहवाँ अध्याय                                      |        |
| ब्रेचभेद्याईनेत्ररोगसंख्या तथा   | "   | अञ्जनवर्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "             | 3-2-622-                                            |        |
| अधनधाहनत्ररागसंख्या तथा          |     | बलासग्रयितचिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88            | लेख्यरोगप्रतिषेधोपक्रम                              | 40     |
| साध्यासाध्यविचार                 | "   | पिष्टकनेत्ररोगहराञ्जय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,,            | छेख्यरोगसामान्यचिकित्सा                             | "      |
| छेचादि नेत्ररोग                  | ३८  | पिष्टकहराञ्जन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "             | लेख्यरोग लेखनिदिधि 🥱                                |        |
| <b>छेस्यनेत्ररोग</b>             | "   | वार्ताकाद्यक्षन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,            | सम्यग्छि बितवर्स छच्चण                              | 43     |
| भेद्यनेत्ररोग                    | "   | प्रक्लिनवर्स में योगाञ्जन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,,            | दुर्लिखितव्रसंठत्तण ү 🥏 🧘                           | "      |
| वेद्यनेत्ररोग                    | "   | नेत्रकण्डुचिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84            | अतिलिखित्वरम्ल च्ण                                  | "      |
| अशस्त्र कृत्य ने त्ररोग          | "   | कण्ड्रशोफंहराञ्जन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | प्रच्छानपूर्वक लेख्यरोग                             | 77     |
| याप्य और असाध्य नेत्ररोग         | "   | बलासप्रथितादि रोगों में अभि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "             | रयावकर्मवर्थ्म में समलेखन                           | 13     |
| नवाँ अध्याय                      |     | ष्यन्दादिचिकित्सोपदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | छेदनपूर्वेक लेख्यरोग                                | ,,,    |
|                                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "             | पिडिकाओं में भेदनपूर्वक लेखन                        | "      |
| वाताभिष्यन्द्रप्रतिषेध का उपक्रम | 36  | बारहवाँ अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | वर्सवाद्यभागोत्थ पिडिकाओं में                       | -      |
| अभिष्यन्दाधिमन्य का चिकित्साक्रम | "   | रक्ताभिष्यन्दप्रतिषेघोपक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89            | स्वेदालेपशोधं जादि 🕺 🧖                              | ~ "    |
| वाताभिष्यन्द की चिकित्सा         | 80  | अधिमन्यादि चार रोगों की समान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                     |        |
| वाताभिष्यन्द्र तथा अधिमन्थ की    |     | चिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "             | चौद्हवाँ अध्याय                                     |        |
| चिकिरसा                          | "   | कौरभवृतोपयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "             | भेचरोगप्रतिषेधोपक्रम                                | 49     |
| अन्य सेचनादिक उपाय               | "   | अधिमन्थादि में प्रदेह, परिषेचनादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "             | बिसग्रन्थि में स्वेदन, भेदन और                      |        |
| अर्दोदक दुग्धसेक                 | ,,  | नीलोरपलादि प्रलेग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "             | अवचूर्णन                                            | पर     |
| अञ्जनप्रयोग                      | 25  | नेत्ररुजा में स्वेदादि प्रयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 86            | लगणरोग में भेदन और प्रतिसार-                        |        |
| गुटिकाञ्जन                       | "   | नेत्रहजा में आश्च्यदेतन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | णादि 🚗                                              | "      |
| अस्यतोवात तथा वातपर्यय में       |     | नेत्रहजा में अञ्जनप्रयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "             | अञ्जननामिका में स्वेदन-भेदन-                        |        |
| ः उपर्युक्त चिक्तिसा             | "   | नेत्ररूजा में चन्द्रनादि वर्ति का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ;,            | प्रतिसारणादि                                        | "      |
| अन्यतोवात मारुतपर्यय की विशिष्ट  |     | प्रयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | कृमिय्रनिय रोग में स्वेदन, भेदन                     | •      |
| चिकित्सा                         | 83  | सिरोत्पात की चिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22            | कानप्रान्थ राग म स्वद्न, मद्न<br>बीर प्रतिसारण      | "      |
| शुष्कांचिपाकचिकित्सा             | "   | सिरोत्पात में शङ्खनाभ्यादि अञ्जन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "             |                                                     |        |
| शुकाचिपाक में अञ्जन              | "   | सिराहर्पविशेषचिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "             | कफजन्य जुपनाह रोगु में भेदन विधा प्रतिसारणादि       | "      |
| सर्ववातजनेत्ररोगचिकिरसोपदेश      | "   | अर्जुमरोगचिकित्सा •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "             | पद्मभेध रोगों में स्नेहन स्वेदनादि                  | "      |
|                                  |     | lic Domain. UP State Muse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | um,           |                                                     |        |
|                                  |     | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | Marine Street |                                                     |        |

3

ळिङ्गनाश शस्त्रकर्म के पश्रात वर्जनीय ६४ ξo पन्दहवाँ अध्याय अजायक्रदक्षन तीन तीन दिन पर धावन और यक्रत्प्लीहाञ्चनादि **छे**चरोगप्रतिषेधोपक्रम 45 अितस्वेदन गुटिका दक्ष न " पञ्चविध अर्म के छेदन में प्राक्कर्म लिङ्गनाश शस्त्रकर्म के वाद दस याप्यरोगचिकित्साविधान 53 अर्म का प्रधान कर्म ( छेदनविधि ) ५३ दिन तक नियमसेवन ,, जालवद्वयापि अर्म की छेदनविधि वातिपत्तजतिमिरचिकित्शा 69 नीलिकावैधननिषेध 64 कफजन्य तिमिररोग में ब्रिवृत अर्म का पश्चात्कर्म या प्रतिसारणविधि ,, अन्यत्र वेधोपद्रव " कृत द्वारा विरेचन अमेपि विचिक्तिसा ,, अपाङ्गवेध-छज्ण तथा उपचार ,, क्रिफलावृत नेबरोगों में हितकर आवस्थिकशूलहर प्रलेप कृष्णमण्डलसमीप वेधन होने के वातजन्य स्था कफज विभिर रोग अर्मशेषिक्षिकत्सा **उच्**ण तथा **उपचार** में त्रिफला चूर्ण का प्रयोग " अर्म में श्रक चिकित्सा 33 दैवक़त छिद्रोपरि वेधन के लच्नण वित्तज तथा वातरक्तज तिमिर रोग अर्म-छेदन योग्य 48 तथा उपचार " में अजाविधंतप्रयोग अर्म के सम्यकछिन्न का छच्ण ,, दैवकृत छिद्र के नीचे वेधन होने वातज तिमिररोग में सुद्गपण्यादिवृत ै, सिराजालचिकित्सा ,, के लच्या तथा उपचार " तिमिर रोग में पुटपाक तथा अञ्जन सिरापिडकाचिकिरसा 33 दृष्टिमण्डल के विघटित होने के तिसिर में सर्पमुखघृतप्रत्यञ्जनप्रयोग सिराजाल और सिरापिडका में लच्चण तथा उपचार अम्मेक विधान 44 **पित्तजितिसरिचिकि**ग्सा ६२ तरुण दोष का अपक्र्णण करने पर्वणिकाचिकिरसा रसिकया तथा प्रत्यक्षन ,, पर प्रनः प्रकोपण तथा उपचार ,, अर्म, पिडका और सिराजाल में प्रत्यञ्जनार्थं नीलतुत्थोपयोग ,, पकदोष्येधप्रशंसा ,, शङ्खाद्यक्षन कफज्रितिमिर में पलाशादि अञ्जन भृद ,, अपक्षदोषवेधहानि ;; वरमार्श आदि की चिकित्सा कफज तिमिर में धूमप्रयोग दुष्टशलाकाप्रयोगदोष ,, वःमधित अर्श प्रशृति रोगों में कफज तिमिर में अचिपूरण या तर्पण ,, प्रशस्तशलाकालच्या -इ्६ स्वेद्रन छेदनादि कर्म कफज तिमिर में पुटपाकश्योग **दुष्ट**न्यधोपद्रव ,, कफज तिमिर में रसकिया सोलहवाँ अध्याय दुष्टव्यधीत्पन्न रोगों का उपचार ,, कफज तिमिर में कासीसादिकृतयोग नेत्र की पीड़ा और रक्तिमा में पचमकोपप्रतिपेधोपक्रम पह सन्निपातज तिसिर में सौवीराञ्जन तिलकल्कस्वेदन पुचमकोपशसकर्मविधि " सन्निपातजन्य तिसिर में अचि-पयस्यादिलेप पद्मकोप में अनिचार विधान 40 तर्पणादि ६३ देवदार्वादिलेप उपपचममालाछेदन " रक्तजन्य तिमिर तथा परिम्लायि-रोधादिसिद्ध दुग्धसेचन पचमको विकित्सो पूसंहार " काच में तर्पणादि ,, मधुकादिश्वतचीरसेक ,, सत्रहवाँ अध्याय तिसिर में नस्यादिविधान 33 शतावर्यादिश्वतवृत का सेक तिमिर में आहारविधान र्ज्यातरोगप्रतिषेधोपक्रम 46 " वातव्न द्रव्यसिद्धदुग्धसाधित तिमिर रोग में शतावरीपायसादि हरियतशोगों की साध्यासाध्यता 21 घृतप्रयोग तिसिर में जीवन्ती आदि का शाक पित्तरलेष्मविदग्ध दृष्टि की चिकित्सा 33 शूल न शान्त होने पर सिरा का तिमिर में पटोलादि शाक चित्तविदम्ध दृष्टि में नस्यसेकाञ्जनादि ,, ,, वेध और दाह तिसिर में अपध्य रलेब्मिक्यध दृष्टि में त्रिवृतादिवृत 91 नेवप्रसादाञ्चन ६७ सीध्यासाध्य तिमिर वित्तरलेकाविद्रस्य दृष्टि में ग्रेरिकादि **छिङ्गनाशचिकि**त्सोपसंहार 13 रागप्राप्त तिमिर में कियोपदेशे तथा चार अञ्जनप्रयान अठारहवाँ अध्याय रक्तमोत्तण कुञ्जकाद्यक्षन 13 22 श्ळैब्मिक लिङ्गनाश में मणिदोष-दिवान्ध्यराज्यन्धहराञ्जन क्रियाकरपन्याख्यानोपक्रम 98 23 काशिपति (धन्वन्तरि) द्वारा रसाञ्जनाद्यञ्जन " श्लैष्मिक लिङ्गनाश में शख-**वित्तहरशीतायअन** सुश्रुत को उपदेश 39 तर्पणादि कियाओं का विस्तृतोपदेश कर्मविधि काश्मर्याद्यक्षन ,, किङ्गनाश के सम्यग्वेधनल**खण**् स्रोतिङ्गनादियोग नेत्रतर्पणविधि 37 73 घृतमण्ड द्वारा नेत्रतर्पण. तथा पश्चारकर्म 83 ७२ नक्तान्ध्यह्याञ्जन 23 नेत्रतर्पण की कालावधि में विचार **दृष्टिमण्डललेखन** मनः शिलाद्यक्षन " तर्पणोत्वलेशित कफनाशन के सम्यग्लिखितलचण गोमुत्राद्धिरसकिया 343 पुनर्वेधनावस्था लिए ध्रमपान 80 अजामेदोञ्जन 53 लिङ्गनाश से पश्चात्कर्स नेत्रतर्पणकालमर्यादा हरेण्वाद्यञ्जन लिझनाश के रोमी को शयन कराना 2) गोधायकृद्ञन CC-0r In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

| अतितर्पित नेत्र के छत्तण         | ७२     | अञ्जनके पश्चात् नेत्रधावन कब                                   | करना ७             | क्ष कर्णरोगों का सामान्य हेतु तथा                  |      |
|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------|
| हीनतर्पित नेत्र के लच्चण         | ,,     | प्रत्यञ्जन                                                     | ,,                 | सम्प्राप्ति                                        | 6    |
| े अति तथा हीनतर्पित नेत्रचिकित्स | ा ७३   | अञ्जननिषेध 🙍                                                   | "                  | कर्णशूल लच्चण                                      | ,,   |
| तर्पण योग्य नेत्र                | ,,     | अञ्जनव्यापत्                                                   | 96                 | कर्णनाद ,,                                         | 69   |
| तर्पण के अयोग्यावस्था            | "      | अञ्जनव्यापिचिकित्सा                                            | "                  | कर्णबाधिर्य ,,                                     | 19   |
| पुटपाकविषयाविषय                  | "      | लेखनाञ्जन के सम्यम्योग के फल                                   | "                  | कर्णच्वेड "                                        | 90   |
| पुटपाकभेद                        | ,,     | अतिलेखनाञ्चनदोष                                                | ,,,                | कर्णसंस्राव ,,                                     | ,,   |
| किस रोग में कैसा पुटपाक          |        | अतिलेखनोपद्रव में सन्तर्पणादि                                  |                    | कर्णकण्डू तथा कर्णशूल के लचण                       | 99   |
| किया जाय                         | "      | हीनलेखन के लच्चण तथा चिकित्स                                   | ता 🦻               | कर्णप्रतिनाह् छत्त्रण                              | 98   |
| स्नेहनपुटपाक े                   | ,,     | प्रसादनाञ्चन •                                                 | "                  | कणेकृमि "                                          | • 93 |
| लेखनपुटपाक                       | 31     | प्रसादनाञ्जन के आतयोग                                          |                    | कर्णविद्धि ,,                                      | "    |
| रोपणपुटपाक                       | ,,     | रोपणाञ्जन •                                                    | "                  | कर्णपाक तथा प्रतिकर्ण के लच्चण                     | 88 . |
| धूमपानस्नेहनस्वेदनविषय           | "      | रिबेहन तथा रोपण अञ्जन का पूर्ण                                 |                    | कर्णगत अर्झा, शोफ और अर्बुद                        |      |
| पुटपाक-अवधि                      | "      | मात्रा में प्रयोक                                              | "                  | के ट्वांण                                          | 90   |
| पुटपाक में परिहार्य              | ,,     | पुरपाकादि में अञ्जनकरूपना                                      | "                  | मकी पर्या अध्यास                                   |      |
| तर्पणपुटपाक के मिध्योपचारजन्य    |        | राजार्ह अञ्जन                                                  | ७९                 | इक्षीसवाँ अध्याय                                   |      |
| रोगों के शमत का उपाय             | 80     | श्रेष्ठ चूर्णाञ्जन                                             | "                  | कर्णगतरोगप्रतिषेघोपकम •                            | 96   |
| सम्यक्पुटपाकलचण                  |        | भद्रोद्य अञ्जन                                                 | "                  | कर्णरोगसामान्यचिकिस्सा                             | "    |
| पुटपाक के अतियोग के छत्तण        | "      | तगराद्यञ्जन                                                    | "                  | कर्णश्र्लादिसामान्यचिकित्सा                        | 39   |
| पुरपाकविधि                       | "      | मनःशिलाद्यक्षन =                                               | "                  | स्नामान्य चिकित्सा में स्नेहन-                     |      |
| पुटपकोषधरसपूरणविधि               | "      | कास्यादिवर्ति                                                  | ८७                 | स्वैदनादि                                          | "    |
| अभ्युष्णतीचणरसपूरणदोष            | ,,     | पथ्यादिवर्ति                                                   | "                  | नाडीस्वेदोपयोशी द्वव्य                             | ,,   |
| अतियोग तथा हीनयोग से प्रयुक्त    | "      | पिण्डाञ्जननिर्माण                                              | "                  | मत्स्यादिकृत विण्डस्वेद 🗸                          | 99   |
| तर्पण और पुटपाक के छन्नण         |        | उन्नीसवाँ अध्याय                                               |                    | कर्णशूलहर स्नेहस्बेद                               | 33   |
| युक्ततर्पणपुटपाकगुण              | ))     |                                                                |                    | कर्णस्वेदपश्चारकर्म                                | "    |
| तर्पण और पुटपाक के मिथ्याप्रयोग  | "      | नयनाभिघातप्रतिषेधोपक्रम                                        | 60                 | रात्रि में कर्णरोगी को घृतदुग्धपान<br>बलातैलप्रयोग | 33   |
| से उत्पन्न रोगशमनोपाय            |        | नयनाभिघात-सामाण्य छत्तण-                                       |                    | कुक्कूटवंसापूरण                                    | "    |
| तर्पण तथा पुरपाक के आदि एवं      | "      | चिकित्सा                                                       | "                  | चतुर्विधस्नेहपूरण                                  | "    |
| 272-21                           |        | सद्योहत नेत्राघातादि में लाभ<br>नयनाभिघात की साध्यासाध्यता     | 63                 | कणशूल में लशुनादिश्वरसशूरण                         | 38   |
| आश्योतन तथा सेक के गुण           | 3      |                                                                | "                  | कर्णशूळ में आर्दकस्वरसादिप्रचेप                    | "    |
| आरच्योतन सेक के भेद              |        | याप्य तथा असाध्य दृष्टि .                                      |                    | कर्मग्रूलहर घृत                                    | 40   |
| आरच्योतन के भेद और मात्रा        |        | अतिप्रविष्ट नयन की चिकित्सा                                    | "                  | दीपिकातैल .                                        | 33   |
| परिषेकधारणकाल                    |        | नेत्ररोगोपसंहार तथा कुकूणकनिर्देश<br>कुकूणकळचणचिकित्सा         | THE REAL PROPERTY. | भद्रकाष्ट्रादितेल                                  | "    |
| आरच्योतनपरिषेकक्ररणकाल           | 300000 | कुक्णक में क्पनविधान                                           | ८२                 | अर्काङ्करस्वरस                                     | "    |
| शिरोवस्ति के गुण                 |        | उद्याप म क्सनावधान<br>चीरान्नाद वसनप्रयोग                      | "                  | क्रिकादिर जन्म                                     | 220  |
| शिरोबस्तिविधि तथा धारणकाल        |        |                                                                | ¥                  | कर्णशूल में चुक्रुरस तथा समुद्रफेन                 | 4)   |
| 2007 TOV TO 2.2                  |        | कुक्णक में प्रचालन, परिषेक और<br>आर <b>्</b> थोतनार्थ दिविधोषध |                    | चर्णप्रचेष                                         |      |
| छेखन, रोपण और प्रसादन अञ्जनों    | ७६     | कुण्कहर अञ्जन                                                  | "                  | अष्टमूत्रपूरण                                      | 19   |
| में से दोषानुसार उपयोग           |        | गुटिकार्क्षं न<br>गुटिकार्क्षंन                                | ८३                 | कर्णश्रलहरणार्थं चतुर्विधरनेहमयोगः                 | 19   |
| छेखनाञ्जनगुण                     |        | बाठकों के शुक्र रोगू पर अक्षक                                  | "                  | पित्तज्ञणशूळिचिकित्सा                              | 73   |
| रोपणाञ्जनगुण                     |        | नेत्रचिकित्सोपसंहार                                            | "                  | पित्तजकर्णश्रूल में अनेक औषध-                      | "    |
| लेखनादि अञ्जनोपयोग का समय        |        | चिकित्साबीजस्फुरण्                                             | 27                 | C                                                  | 00   |
| अञ्जनों के स्वरूपभेक्            | "      | बहुश्रुत् वैद्य आगम और बुद्धि द्वारा                           | "                  | रलेष्मजकर्णशूलचिकित्सा                             |      |
| अञ्जनवर्तिप्रमाण "               |        | तक करके चिकित्सा बीज को                                        |                    | रवेष्मज क्रिश्ल में सुरसादिगुणी-                   | "    |
| रसाञ्जन की मात्रा                | ७७     | ं समझे                                                         |                    | पधरि सतेलपुरण                                      |      |
| अञ्जनपात्र तथा शलाकाएँ           | 37     |                                                                | "                  | शोणितजकर्णशूळचिकित्सा                              | 9)   |
| शळांकास्वरूप                     | "      | बीसवाँ अध्याय                                                  |                    | कर्णवाधियं में बिल्वादितेष्ठ                       | "    |
| अञ्जनप्रयोगविधि                  | "      | कर्णगतरोगविज्ञानाध्यायव्याख्यान                                | ८३                 | कर्णवाधिर्यं में प्रतिश्यायोक्त विधि               | ,,   |
|                                  | "      | कर्णगत रोगों के नाम तथा संख्या                                 | ८६                 | - CCC                                              | "    |

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

#### विषयसूची x कर्णप्रचालनार्थराजवचादिगण दीमरोग में पैतिक विधान सन्निपातज धवं रक्तज विारोरोग-909 998 कर्णसावपूरण नासानाह में स्नेहपानादिचिकित्सा ,, 924 . कर्णसाव में सर्जस्वक्चूर्णादिपूरण नासासाय में शिरोविरेचनादिकम चयजशिरोरोगळचण " कर्णसाय में लाचारसाञ्जनादिपूरण नासाशोष से घृतपानादि क्रमिजन्यशिरोरोगलचण 990 कर्णसावादि में शैवलादितैल नासारोगचिकित्सोपसंहारः सुर्यावर्तलच्ण 198 \*\* ,, कर्णसावादि में तिन्दुकादिपञ्च-अनन्तवातल्ज्ञण 920 चौबीसवाँ अध्याय अर्घावभेद क्षायपूरण 176 13 प्रतिश्यायप्रतिषेधोपक्रमवर्णन 396 शङ्खक कर्णसावादि में भ्राम्नकिपत्थादि-129 प्रतिश्यीय के सद्योजनक हेत ,, छन्बीसवाँ अध्याय **ब्वरसंपूरण** प्रतिश्याय के कालान्डरजनक या कर्णसावादि में प्रियंग्वादितेल **शिरोरोगप्रतिषेधोपक्रम** 939 चयादिक्रमजन्य हेत् वातिक शिरोरोग में वातव्याधि-कर्णसाव में खीदुग्धवृतरसाक्षनपूरण ,, प्रतिश्याय का पूर्वरूप पतिकर्ण में निर्गण्डीस्वरसादिपूरण १०२ चिकित्सा 338 999 वातजन्य प्रतिश्याय में लच्ज क्रमिकर्णचिकित्सा वातिक शिरोरोग में मुद्वादि पथ्य 134 पैत्तिक प्रतिश्याय ,, क्रमिक्णं में गोस्त्रपिष्टहरतालप्रण वातशिरोरोग में दुग्धतैलादिपान कफजन्य प्रतिश्याय 22 ,, कर्णदौर्गनध्य में धूपनादिक वातशिरोगे में चन्दनादिलेप सान्निपातिक प्रतिश्याद ,, ,, 91 कर्ण इवेड में सार्षपतेलपूरण वरुणादिगणसिद्धदुग्धोत्थघृतनस्य रक्तजन्य प्रतिश्याय ,, ,, कॅर्णविद्धि रोगमें श्वेद्धिवचिकित्सा, धूम तथा तैल का विधान दृष्टप्रतिश्याय " ,, कर्णविडचिकित्सा पित्तरक शिरोरोग चिकित्सा 138 प्रतिश्याय के उपद्रव 920 कर्णकण्डुचिकिस्सा लेपद्रव्य प्रतिश्याय की सामान्यचिकित्सा " ,, पैत्तिक शिरोरोग में काकोक्यादि-कर्णप्रतिकाह रोग में स्नेहस्वेदादि अपक प्रतिश्याय में स्वेदन ,, गणलेप कर्णपाक तथा कर्णकी दिचिकित्सा पक्वप्रतिश्यायचिकिरसा ,, कफज शिरोरोगचिकित्सा अर्डसवाँ अध्याय पक्तप्रतिश्याय में सेवनीय ,, शिरोविरेचन पक्तप्रतिश्याय में वर्जनीय नासागतरोगविज्ञानीयोपक्रमवर्णन १०२ धमवर्ति 930 सोपद्रवप्रतिश्यायपीनसचिकित्सा नासागत रोगों के नाम तथा संख्या १०४ शिरोलेप वातकफप्रतिश्याय में वमनादि " " अपीनसळचण कफजिशरोरोग में भोजनादि वातिक प्रतिश्याय में घृतपान 929 ,, प्रतिनस्यलचण \* ,, त्रिदोषजशिरोगचिकित्स<u>ा</u> पित्त तथा रक्तज प्रतिश्याय में 19 900 नासिकापाकलचण चयजशिरोगचिकित्सा 336 घतपान नासागत रत्तरित ,, क्रमिजशिरोरोगचिकित्सा वित्तरक्तजन्य प्रतिश्याय में घृतपान " बासापूयरक लच्ण ,, क्रमिजशिरोरोग में कृमिध्न ध्रम, व कवल ,, 306 **डोन्**अत्तवथु अन्न और पान " वित्तरक्तज प्रतिश्याय में धवादि-आयन्त्रकृ चवथु 57 सर्यावर्तचिकित्सा 33 909 तैलनस्य अंशथु ,, अर्घावभेदकचिकित्सा 939 कफज प्रतिश्याय में स्नेहपान <del>्र</del>ीप्तलचण " वंशमूळाद्यवपीड्न " तथा वमन नासाप्रद्वीनाहळचण ,, " मधुकाद्यवपीड्न 33 वङादितेळनस्य 990 नासापदिसाव , , मेंधुरादि नस्य ,, " वर्तिप्रयोग नासाशीष अनन्तवातचिकित्सा ,, नासागत अर्श, शोफ तथा अर्बुद सन्निपातज प्रतिश्याय में घृतधूम-आहारविधान 380 वर्णन 999 चुर्णादि शङ्खकचिकिस्सा " नासारोगोपसंहार शतावर्यादिलेप रसाञ्जनादितैलनस्य ,, नासाशोफ तथा नासार्शज्ञाननिर्देश, शीतपरिषेकादि स्रादिकवल 922 शिरोविरेचनविधान दशक्रीरघृतप्रयोग तेईसवाँ अध्याय

श्लेष्मजन्य-शिरोरीगळचण १२५ | ग्रहनाम तथा संख्या CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani. Lucknow

पश्चीसवाँ अध्याय

शिरोरोगों के नाम तथा गणना

दासाक्रमिहर योग

**शिरोगोविज्ञानाध्याय** 

वातिक शिरोरोग लचण

पैत्तिकशिरोरोटा

993

993

994

नासागतरोगप्रतिषेधोपक्रम

नासापाङचिकिरसा

चिकित्सा .

चवथुअंशथुचिकित्सा •

अपीनस तथ्य पृतिनस्यचिकित्सं

नासागत रक्तविर्त तथा पूयरक-

अफ़्रेनस पुतिनस्य रोग में अवदीडन,,

"

355

128

358

22

सिरामोचण

शालाक्यतन्त्रोपसंहार

नवप्रहोपदेश

सत्ताईसवाँअध्याय

नवप्रहाकृतिविज्ञानवर्णनाध्याय

शल्याचार्यं का सुश्रत के प्रति

"

383

385

17

Ę

#### विषयसूची

| ग्रहावेशहेतु ^                       | 385    | इकतीसवाँ अध्याय                 |         | <b>सुलम</b> ण्डिकाग्रहाविष्टवाळकका |       |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------|---------|------------------------------------|-------|
| ग्रह्-आदर्शनहेतु                     | 185    | रेवतीप्रतिषेघोषक्रमवर्णन        | 386     | ओषधिधारण                           | 345   |
| <b>स्कन्द्रमहाविष्टलच</b> ण          | ,,     | रेवतीयहाविष्टवालकका सेचनकर्म    | 386     | " बलिकर्म                          | "     |
| <b>स्कन्दापश्मार</b> ग्रहाविष्टलचण   | ,,     | • ,, तैलाभ्यङ्ग                 | "       | " स्नान •                          | "     |
| शकुनिम्रहाविष्टळच्चण                 | ,,     | ,, । घृतपान                     | ,,      | " रचामन्त्र                        | १५३   |
| रेवतीग्रहाविष्टलच्ण                  | ,,     | • " प्रदेह                      |         | छत्तीसवाँ अध्याय                   |       |
| पूतना "                              | 388    | ,, धूपन                         | "       |                                    |       |
| अन्धपूतना ,;                         | B      | And the first warm              | 2       | नैगमेषप्रतिषेघोपक्रमवर्णन          | १५३   |
| शीतपूतना "                           | ,,     | 0 0                             |         | नैगमेषग्रहाविष्टवालकका परिषेच      |       |
| सुखमण्डिका "                         | "      | 72,77                           | "       | " अभ्यङ्ग                          | • "   |
| नैगमेषप्रह "                         | "      | रेवतीदेवीष्ट्रार्थनास्तोत्र.    | "       | " वृतपान                           | "     |
| असाध्यप्रह "                         | 3846   |                                 | 3)      | " ओषघिघारण                         | 22.00 |
| साध्यप्रह ,,                         | ,,     | • बत्तीसवाँ अध्याय              |         | " धूपन                             | ,,,   |
| प्रहाविष्टवालचिकित्साप्रकार          | ,,     | पूतनाप्रतिषेधोपक्रमवर्णन        | 940     | °'' नवग्रहधूप                      | "     |
| ग्रहस्तवनप्रकार <b>ः</b>             | ,,     | प्तनाग्रहाविष्टबालकका परिषेक    | "       | " बलिकर्म                          | , ,,  |
| अट्टाईसवाँ अध्याय                    |        | " तैलाभ्यङ्ग                    |         | " स्नान                            | , ,,  |
|                                      |        | " घृतपाब                        | "       |                                    | 6848  |
| स्कन्द्ग्रहप्रतिषेत्रीपक्रमवर्णन     | 184    | 1719-7                          | "       | 0                                  |       |
| स्कन्द्ग्रहाविष्टबालकका परिषेच्न     | "      | " श्रेषम्<br>" ओषधिधारण         | "       | ्सैंतीसवाँ अध्याय                  | 2.    |
| ,, अभ्यङ्ग                           | ,,     | " विकिस                         | ,,      | . ग्रहोत्पत्ति अध्याय का वर्णन     | 948   |
| " चीरपान                             | 388    |                                 |         | नवग्रहिववेचन                       | "     |
| " ध्र्पन                             | "      | रनान-यूजा                       | "       | <b>ग्रहोत्प</b> त्तिहेत्           | ,,    |
| १ ,, ओषधिधारण                        | "      | <b>१</b> ज्ञासन्त्र             | "       | यहीं में राजसादिभावकरएना           | ,,    |
| " • बिक्कर्म                         | ,.     | पूतनादेवीप्रार्थनास्तोत्र       | "       | नैगमेषप्रहवर्णन                    | ,, .  |
| ,, अन्य उपचार                        | "      | तैंतीसवाँ अध्याय                |         | स्कन्दापस्मार्यहवर्णन              | ,,    |
| ,, रत्ताविधान                        | ,,     | अन्धपूतनाप्रतिषेधोपक्रमवर्णन    | 940     | रकन्द्रप्रहवर्णन <b>्</b>          | "     |
| उन्तीसवाँ अध्याय                     |        | अन्धप्तनाग्रहाविष्टबालकका परिषे | E 9 9 9 |                                    |       |
|                                      |        | " तैलास्यङ्ग                    | "       | कार्तिकेय के आवेश का निषेध         | 944   |
| स्कन्दापसमारप्रतिषेधोपऋमवर्णन        | 386    | " घृतपान                        | "       | कार्तिकेयबालावेशशङ्काहेतु          | 2,33  |
| <b>स्कन्दापरमार</b> ग्रहाविष्टवालकका |        | " प्रदेह तथा धूपन               | 19      | ग्रहवृत्तिकरुपना ू                 | "     |
| परिषेक                               | "      | " ओषधिधारण                      | "       | शङ्कर कर उत्तर 🔨 🦈                 | "     |
| ,, तंलाभ्यङ्ग                        | 380    | " बिलकर्भ                       | "       | प्रहावेशयोग्य कुछ तथा बालक         | 30    |
| " घृतपान                             | 19     | " स्नानविधान                    | "       | ग्रहजुष्ट बालक की साध्यासाध्यता    | वणक   |
| ,, ॰ डत्साद्न                        | >>     | " रज्ञामन्त्र                   | "       | 🧠 ्र अड़तीसवाँ अध्याय              | 6     |
| " धूपन                               | 3)     |                                 |         | योनिव्यापःप्रतिषेधोपऋमवर्णन        | १५६   |
| " धारणीय ओवधि                        | "      | चौंतीसवाँ अध्याय                |         | योनिरोगनिदान तथा सम्प्राप्ति       | 35    |
| " विलिविधान                          | 19     | शीतपूतनाप्रतिषेधोपक्रमवर्णन     | 949     | दोषसम्बन्ध तथा रोगसंख्या           | ~;;   |
| " स्नानविधान                         | . 33   | शीतपूतनाग्रहाविष्टबाळकका परिषे  | क"      | योनिरोगकारण "                      |       |
| " रचामन्त्र                          | "      | र' तैटाभ्यङ्ग                   | "       | सदोषयोनिरोगनाम                     | 940   |
| तीसवाँ अध्याय                        |        | " घृतपान                        | "       | वातज पञ्चयोनिरोग छन्नण             | "     |
| शकुनिप्रतिषेधोपक्रमवर्णन             | 01110  | े" धूपन                         | 145     | पित्तजयोनिरोग "                    | *     |
| शकुनिप्रहाविष्टवालकका परिषेचन        | 380    | " श्रोषधिधारण                   | "       |                                    | 946   |
| " अभ्यक्षन                           | 1886   | " विछिकर्म                      | ,,      | रलेष्मजन्य पञ्चयोनिरोग छच्ण        | १५९ ° |
| ,, प्रदेह                            | "      | " रचामन्त्र                     | "       | सानिपातिक पञ्चयोनिरोग "            | 150   |
| " त्रणोपचार                          | "      | , पैंतीसेवाँ अध्याय             | 9       |                                    | 9६२   |
|                                      | "      | मुखमिवडकाप्रतिषेधोपक्रमवर्णन    |         | कुम्भीस्वेद                        | [१६३  |
|                                      | 2)     | सुखमण्डिकाग्रहाविष्टबालकका      | 145     | अन्योपचार                          | "     |
| -0.                                  | 2)     | परिषेचन                         |         | पित्तज <b>ी</b> निरोगचिकित्सा      | •37   |
|                                      | 12     |                                 | "       | पञ्चकषाय चुर्णपूरण एवं प्रचालन     | "     |
| ,, स्नानविधान                        | ",     | अभ्यङ्ग                         | "       | प्यसावियोनि में श्रीधन             | " .   |
| . , वृतप्रयोग व पूज                  | न ,,   | धृतपान•                         | "       | कफजयो निरोगचिकिरसा                 | "     |
| " रचामन्त्र                          | ,,,    | थ्रपन                           | "       | कर्णिनीयोनि •                      | 72    |
| CC-0. In                             | Public | Domain. UP State Museu          | m, Ha   |                                    |       |
|                                      |        |                                 |         | 9.                                 |       |

| योनिरोगों में दोषानुसार सुरा-     | 1   | विषजन्यज्वर छत्त्रण                   | 1838 | दोषावस्थानुसार यवाग्वादिपथ्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                   | ६३  | कामज्वर ''                            | 19   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 169   |
| कौमारभृत्योपसंहार                 | ,,  | भयादिजन्यानतुज्वर .                   | "    | द्वन्द्वज्वरप्थ्यप्रयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,,,   |
| उनतालीसवाँ अध्याय                 |     | ज्वर में वातप्राधान्य                 | "    | दाहवमनादियुक्त ज्वरी में छाजतप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गं-   |
|                                   |     | अन्य उवरकारण                          | j,   | प्रयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "     |
|                                   | ६४  | रसगतज्वर छत्त्वण                      | "    | यवागूनिषेध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "     |
| व्रणोपदव के विषय में सुश्रुत का   |     | रक्तग्रतज्वर "                        | 963  | मद्यप्रयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "     |
|                                   | ,,, | मांसगतज्वर "                          | "    | ज्वर में दुग्धप्रयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "     |
| उपद्रवग्रस्त वण की कुच्छ्साध्यता  | -   | मेदोम्तज्वर "                         | ,,,  | सर्वज्वर में लघु भोजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "     |
| में हेतु                          | 33  | अस्थिगतज्वर्'                         | "    | All the second s | 383   |
| वणोपद्रवों में उवर का प्रथम वर्णन |     | मज्जगतज्वर "                          | 2,5  | बलाचोपदेश तथा अहित मोजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| ज्वरवैशिष्ट्य                     | ,,  | शक्रक्थानगत्रवेदरलचण 🍨                | 1,   | निषेध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "     |
|                                   | १६५ | ज्वरमारकप्रभाव                        | •,,  | सन्ततादिज्वरोपचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "     |
| उवरसामान्यलच्ण या उवर 🍨           |     | धातुगतज्वर में दोवकल्पना              | . 33 | उवर में यूषविधान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "     |
| <b>मरिभाषा</b>                    | ,,  |                                       | 828  | ज्वर में शाकोपदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,,   |
| <b>ज्वरभेद</b>                    | १६७ | गम्भीरज्वर का असाध्यत्व               | ,,,  | उवरित के लिये मांसप्रयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19    |
|                                   | १६९ | ज्वरवेग                               | ,25  | उवर में वर्ज्य मांस-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "     |
| उवरकारण                           |     | इवर की यमकल्पना                       | ,,,  | उक्तमांसविधान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "     |
| •                                 | 33  | उवरपूर्वरूपचिकित्सा                   | 964  | नवर्जर में वर्जनीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,,   |
|                                   | 900 | सिन्दातद्वनद्वज्ञवरपूर्वरूपक्रम       | ,,,  | उवर के गम्भीर, तीचण और असा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| ज्वरपूर्वरूप •                    | "   | रूपपूर्वरूपभेद                        | ,,   | ध्यत्व होने में हेतु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 993   |
|                                   | 909 | ज्वर में वमनविधान                     | "    | ज्वरान्त (ज्वरयुक्तः) में वर्जनीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31.33 |
| वित्त द्वरलचण                     | 3)  | उपवासमर्थादा 💮                        | ,,,  | ज्वरपुनरावर्तहेतु .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13    |
| कफ्रावरे उद्या                    | "   | लङ्घन के अयोग्य ज्वर                  | १८६  | उवरमुक्तिपरिहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • 9   |
|                                   | 902 | <b>ल्ड्ड</b> नगुण                     | .,,  | उवर में पूर्ण विश्राम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| सन्निपातज्वरविशिष्ट भेद           | 33  | सम्यग्छिङ्गतछत्त्वण                   | ,,,  | उवर में शोधन की आवश्यकता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,    |
| विविधसन्निपातज्वरभेद              | "   | अधिकलङ्घनोपद्रव                       | 23   | ज्वर म शावन का जायर करा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| भोजोनिरोधज'सन्निपातळचण            | "   | उष्णाम्बुगुण                          | ,27  | सर्वज्वरचिकित्साक्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33,   |
| सन्निष्ठतज्वरमोत्त-वधमयीदा        | 308 | ज्वर में शीतल जल से दोष               | 9.00 | अपप्रजातस्त्रीज्वरचिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "     |
| वातिपत्तज्वर छन्।                 | ,,, | ज्वर में पेया                         | 33   | संशमनीय कषाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 998   |
| •ब्रातश्लेष्मज्वर ,,              | 904 | <b>ज्वर</b> घ्नकषायविधान              | ,11  | पिप्पल्यादिकाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37    |
| न्द्ळेष्मपित्तज्वर "              | 99  | वातादिज्वरहरकषाय                      | "    | वातज्वर में गुदूचीप्रयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .31   |
| वस्तिष्टित्तज्वर ,,               | 39  | आमप्रक उवर का छत्त्रण                 | "    | वातज्वर में बलादिकाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23    |
| वातर्लेष्मज्वर ,,                 | "   | मतान्तर से आमप्कज्वरळच्ण              | 966  | वातज्वर में शतपुष्पादिकाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12    |
| ्रकफपैत्तिकज्वर ,,                | 33  | उवर में औषधदान का काछ                 | ,,   | वातज्वर में द्राचादिकाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,,,   |
| विषमण्डरसम्प्राप्ति               | "   | औषधदान में दोषपाकप्रधानता             | "    | वातज्वर में गुडूच्यादिस्वरस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 194   |
| दोषगत्तिजन्य उवर                  | १७६ | आमज्वर में औषधदाननिषेध                | "    | पैत्तिकडवर में श्रीपण्यादिकाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,,,   |
| प्रलेपकज्वरवैशिष्ट्य              | "   | ज्वर में प्रवृत्त मर्छ की उपेत्ता तथा |      | पित्तज्वर में सारिवादिगणकाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,,   |
| चतुर्थंकादिविपर्ययज्वरलचण         | 960 | अतिप्रवृत्त का स्तम्भन                | "    | वित्तज्वर में गुद्धच्यादिकाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,31   |
| विषमञ्बरकारण                      | 71  | पकदोष-उपेचण में दोष                   | 968  | पित्तज्वर में आवस्थिक द्राचादि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| विषमज्वरारम्भक दोष                | 306 | दोषनिर्ह्यणब्यवस्थर्                  | 1)   | योगत्रय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "     |
| दाहशीतपूर्वकज्वर                  | 3)  | कफपित्तज्वर में कमशः वमन-विरेष        | वन   | तृष्णाशमन के छिये वमन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,,,   |
| निरन्तर ज्वर                      | "   | प्रयोग                                | "    | अन्तर्वाहशमनप्रयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33    |
| विभमेश्वरागमनकाल                  | 909 |                                       | "    | पित्तज्वर में पश्चकादि शीतकषाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| विषमज्वरनित्यावस्थान ै            | "   | वासन वस्ति                            |      | पित्तज्वरज्ञन्य मुखवैरस्य में गण्डू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ष     |
| विषमज्वरसम्प्राप्तिः              | ,,  | ज्वर में मूर्ज (शिरो) विरेचन          | 390  | के दो योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "     |
| विषम्बराश्रयधातु                  | 960 | ज्वराध्यान में उदरलेप                 | "    | कफ़ज़बर में सप्तच्छ्रदादिकाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,,    |
| सन्ततादिज्वरठच्या                 | "   | ज्वर में यवागू                        | 19   | कफज्वर में कडुन्निकादिकाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . ,,  |
| विष्मज्वरनियतकालागमनहेतु          | 969 | उवर में घृतप्रयोग                     |      | क्रफाउदर स कड़ात्रकाल्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "     |
| अभिवातज्वरे हो बन्यवस्था          | 962 | उवर में संशम्ब का विधान               | 363  | कफावर में हरिदादिकाथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

| कफज्बर में सारिवादिकाथ                       | 198  |
|----------------------------------------------|------|
| कफज्वर में सुस्तादिकाथ                       | "    |
| द्वनद्वर में राजवृत्तादिगणकाथ                | "    |
| कफवातज्वर से नागरादिकाथ                      | 380  |
| वित्तकफडवर सें बलादिकाथ                      | 39   |
| कफिपत्तज्वर में कटुकादिकाथ                   | ,,   |
| कफित्तज्वर में भाग्यीदिकाथ                   | "    |
| कफिप्तज्वर में हार्कशकुटकीप्रयोग             | 53   |
| वातिपत्तज्वर में किरातादिकाथ                 | "    |
| वातिपत्तज्वर में रास्तौदिकाथ .               | 59   |
| सन्निपातज्वरचिकित्सा                         | "    |
| सर्वजरवर में दुग्धपाक                        | 29   |
| सर्वज्वरहरशिंशपादुःध                         | ,,   |
| सर्वज्वरहरनलादिकाथ                           | "    |
| सन्निपातज्वर में हरिद्रादिकषाय               | "    |
| त्रिदोषज्वर में त्रिफलाकाथ                   | 39   |
| सर्वज्वर में अनन्तादिचूर्ण                   | "    |
| ज्वरझद्र ज्यप्रयोगोपदेश                      | 196  |
| प्रबल्जवर में सर्पिर्मध्वादि                 | "    |
| विषमज्वर में शोधन                            | 39   |
| विषमज्वर में त्रिफलादियोगद्वय                | "    |
| रसोनप्रयोग ,                                 | "    |
| धिषमज्वर में त्रिचतुःपञ्चद्रव्यप्रयोग        | ,,,  |
| सापःचीरादिप्रयोग                             | "    |
| वर्षमानिपपली प्रयोग                          | "    |
| विषमज्वर में पञ्चकोळ्छत                      | 199  |
| जीर्णज्वरादि में विष्वत्यादिघृत              | "    |
| जीर्णेज्वरादि में गुड़च्यादिवत               | "    |
| जीणेज्वरादि में कलस्यादिवत                   | "    |
| पटोळादिवृत                                   | 27   |
| जीर्णज्वरादि में कल्याणकघृत<br>महाकल्याणकघृत | ,,,  |
| विषमज्वरादि में पृञ्चगन्यघृत                 | २००  |
| अकल्कद्वितीय पञ्चगव्यघृत                     | "    |
| तृतीयपञ्चग्रव्यवृत                           | 508  |
| पञ्चाविकादिषृत                               | "    |
| <b>क्रिफ</b> लादि चृत                        | "    |
| पटोलादिवृत                                   | "    |
| पञ्चसार प्रयोग                               | 202  |
| जीणंडवर में लाचादितेल                        | "    |
| जीर्णञ्वर में चीरिवृचादितैल                  | "    |
| विषमञ्चर में त्रासनादि चिकित्सा              | 19   |
| जीणविषमज्वर में धूपन                         | 2)   |
| विषमज्बर में धूपन और अञ्चन                   | "    |
| विषमज्वर में अन्यत्रोक्तीपधातिदेः            |      |
| भूताभिषङ्गोत्थ तथा मानसद्वर                  |      |
| की चिकित्सा                                  | "    |
| विविधागन्तुकःवरिचिकित्सा                     | _ 11 |
| उत्पातग्रहजन्यज्वरचिकित्सा                   | "    |
| अभिघातज्वर चिकित्सा                          | . 29 |

| ओषधिगन्ध तथा विष से उत्पन्न                                          |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| उवर की चिकित्सा                                                      | २०३  |
| विश्मज्वर में पथ्य                                                   | २०४  |
| विषमज्वर से शीतप्रतीकार                                              | ,,   |
| शीतार्त में कोष्णसेचनादि                                             | ,,   |
| शीतार्त में चौरतैलाभ्यङ्ग                                            | 19   |
| शीतार्त का अवगाहनप्रदि विधान                                         | ,,   |
| <b>उवरजदाहसंशमन</b> प्रकार                                           | 500  |
| दाहसंशमनार्थं कतिपय लेप् ^                                           | 53   |
| पलाश्वदरीपत्रलेपू                                                    | "    |
| दाह में प्रह्लादकतेल                                                 | ,,   |
| दाह में न्यत्रोधादिगणलेप                                             | २०६  |
| =येग्रोधादिगणसिद्धतैल                                                | - >> |
| पित्त ज्वरोक्ताति देश                                                | 99   |
| उवरोपद्मवशमनोपदेश                                                    | "    |
| उवरोपद्रवनाशक विशिष्ट चिकित्सा                                       | - 33 |
| उपद्रवहर अन्य उपाय                                                   | २०७  |
| त्रिफलापिप्पलीप्रयोग                                                 | 33   |
| तृषादाहार्त में मूर्घालेप                                            | n    |
| मुखवैरस्य में दाड़िमादिकरक                                           |      |
| गण्डूषप्रयोग                                                         | "    |
| जीवनीयघृतनस्य                                                        | "    |
| पक्षपित्तज्वरादिचिकित्सा                                             | 91   |
| कफवातजन्यज्वरोपचार                                                   | ,,   |
| अमोपचार                                                              | " "  |
| वातज्वर में निरूहादिवस्तिप्रयोग                                      | "    |
| पित्तज्वर में निरूहणद्रव्यादि                                        | 35   |
| पित्तज्वर में अपरनिरूहणद्रव्यादि                                     | २०८  |
| कफावर में निरुह्णद्रव्य                                              | 11   |
| संसर्गज्ज्वर में निरूहानुवासनद्रन्य<br>वातज्वरानुवासन में तैल्टनिषेध | "    |
| पैत्तिकादिज्वरों में विशिष्ट स्नेहर                                  | 33   |
|                                                                      |      |
| कल्पना                                                               | "    |
| हतावशेषपित्तचिकित्सा                                                 | >)   |
| ज्वर में घृतदै।नसमय                                                  | "    |
| सुच्यमान ज्वर में क्लेशातिशय                                         | २८९  |
| ज्वरमुक्तळूच्चण<br>ज्वर का गरीयस्व                                   | 19   |
|                                                                      | 11   |
| • चालीसवाँ अध्याय                                                    |      |
| अतिसारप्रतिषेधवर्णन                                                  | 230  |
| अतिसारनिदान हैं                                                      | 17   |
| अतिसारसम्प्राप्ति                                                    | 292  |
| अतिसारभेद                                                            | "    |
| सर्वातिसारपूर्वेरूप                                                  | २१३  |
| वातातिसार छत्त्रण                                                    | "    |
| पित्तातिखार "                                                        | 238  |
| श्लेष्मातिसार "                                                      | "    |
| सन्निपातातिसार छचण                                                   | 234  |

| आमातिसार छच्ण                                              | ११६  |
|------------------------------------------------------------|------|
| आममल "                                                     | "    |
| पकमल "                                                     | ,,   |
| असाध्यातिसार,,                                             | "    |
| 444 -11111111                                              | 230  |
| अनुक्तअतिसारों का दोषज में                                 |      |
| अन्तर्भाव •                                                | 5.5  |
| आमपक (मल)ज्ञान पूर्वक चिकिस्सा                             | 238  |
| अतिसारचिकित्साक्रम -                                       | "    |
| शूल और भाध्मानयुक्त आह्रा-                                 |      |
| तिसार में कम-<br>वमनान्त में द्रव लघुभोजन पड्-             | ,,   |
| यूषादि                                                     |      |
| आमदोप का संश्मन न होने पर                                  | 4)   |
| हरिदादि प्रयोग                                             | ,,   |
| आमातिसार आदि में संग्रही-                                  |      |
| षध से दोष ,                                                | , 17 |
| सञ्चित दोष का हरण                                          | 289  |
| द्रवातिसार में वसन                                         | 39   |
| -शोकविबद्धातिसार में अभयादि-                               |      |
| प्रयोग •                                                   | "    |
|                                                            |      |
| लङ्घनपाचनावसर                                              | "    |
| आमातिसार में कलिङ्गादि वीस यीर<br>आमगुलातिसार में सुस्तचीर | 220  |
| आमातिसार में हरीतक्यादिचूर्ण                               |      |
| आमातिसार में पटोलादिचूर्ण                                  | 33   |
| भामातिसार में पत्र प्रयोग                                  | 19   |
| वातश्लेष्मातिसारहर योग                                     | 223  |
| पैतिकातिसार में चिकित्सकम                                  | 19   |
| विकातिसार में यवागूनिर्माणप्रकार                           |      |
| वित्तातिसार में मुद्गयूप                                   | 110  |
| पैत्तिकामातिसार में पाचनद्रव्य-                            | •    |
| निर्देश                                                    | 2)   |
| पित्तपाचक काथ                                              | 3,~  |
| आमिपत्त को पचाने वाले मुस्तादि                             |      |
| योग                                                        | ,,   |
| सामपित्तातिसार में विल्वादिकाथ                             |      |
| पितातिसार में मधुकादिकाथ                                   | "    |
| पकातिसार में संस्तम्भन                                     | "    |
| पकातिसार में चार स्तरभन योग                                | "    |
| पकातिसार में सुस्ताकषाय                                    | ,,   |
| पकातिसार में पद्मादियोग                                    | 33   |
| सशोणित पकातिसार में कच्छु-                                 | -    |
| रादिकोग                                                    | "    |
| लङ्घनकर्णिस रोगी को घतपान                                  | "    |
| म्मशूलिपत्तातिसार में बलादिघत                              | २२३  |
| सम्निपातातिसार में दार्चादिषृत                             | "    |
| शूलातिसार में व्योषादिघृत                                  | . "  |
| शूळातिसार में प्योधृतमञ्जूपान                              | "    |

3

| पुटपाकसाध्यातिसार २२३               | वर्चः चय में विडादियोग २२९                     | यचमाहेतु . २४३                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| पुटपाकविधि "                        | चीणवर्च में प्रयोगान्तर "                      | यचमा की सम्प्राप्ति २४५.         |
| तित्तिरिपुटपाक "                    | भवाहिकासम्भाषिपूर्वक परिभाषा ९,                | राजयेचमा का पूर्वरूप २४६         |
| कफिपत्ताबिसार में लोधादिपुटपाक "    | प्रवाहिकाभेद "                                 | यदमा के षड्रूप "                 |
| वटादिपरोहपुटपाक २२४                 | प्रवाहिका में लंघनादि से लाभ न                 | दोषभेद से यद्मा के एकादश रूप २४७ |
| विविधातिसार में कुटजफाणितप्रयोग,,   | होने पर उपचार रू३०                             | असाध्य राजयदमा के ळचण २६९        |
| अतिसार में पेया "                   | पिच्छान्निनिनि ।                               | यचमा के असाध्यसूचक अन्य छत्तण,   |
| सर्वाधिकार में सरस                  | आस्थापन और अनुवासन बस्ति २३१                   | वर्ज्य यच्छी ,,                  |
| सश्ळरकातिसार में योग • "            | तल के बेविय प्रमोग                             | चिकित्सायोग्य यचमी "             |
| अतिसारहर,योग ,,                     | प्रवाहिका में विविध नकार के भोजन,,             | यचमा हो भिन्न शोंच के भेद २५०    |
|                                     | युलार्दित के लिये भोजन                         | व्यवायशोषी के लच्चण "            |
| वद्री आदि से यवाग्वादि का           | 3 ~                                            | 7-7-3                            |
|                                     | मत्स्य-वृत-तलादं प्रयोग २३२।<br>बस्तरक्तप्रयोग |                                  |
| • निर्माण २२५                       | निरूहवस्तिविषय ,                               | -arranged                        |
| शास्मिलिवृन्तिहम "                  | ~ ~ ~                                          | - जामामकोशी                      |
| किस प्रकार के अतिसार में दुग्ध      | अनुवासनवस्तिप्रयोग २३३                         | वणशोषी ,, ,,                     |
| ' पिछाना "                          | प्रवाहिकाशमनार्थं दीपनीषध ,,                   |                                  |
| अतिसार में पान होग्य दुग्ध ,,       | प्रवाहिकाहर शुण्ठधादि प्रयोग "                 |                                  |
| • अतिसार में स्नेह-विरेचनादि "      | प्रवाहिका में यवागूप्रयोग "                    |                                  |
| सरक्तमळातिसार में चीरीशुङ्गा-       | प्रवाहिका में पथ्योपदेश २३४                    | राजयदमसामान्यचिकित्सा २५३,       |
| श्रुतसृर्वि • "                     | अतिसीरादि की हेतुविपरीत-                       | व्यवायक्षोष सें बृंहणोपदेश ,,    |
|                                     | चिकित्सा ,,,                                   | शोषी के लिए देयमांसनिर्देश ,,    |
|                                     | दोषसमवाय में प्रथम चिकित्स्य ,,                | त्तय में घृत तथा अवलेह           |
| पकातिखार में भी वमन                 | अतिसारनिवृत्तिळच्चण "                          | अश्वगन्धादि चूर्ण . २५४          |
| अतिसार में बहितयोग "                | कर्मादिहेतुभेद से न्याधियों के                 | अश्वगन्धाचीर "                   |
| प्रवाहणादि से अनुवासन २२६           | तीन भेद "                                      | अश्वगन्धोत्साद्न तथा वासावृत "   |
| गुद्रपाकोपचार "                     | BB-22200 0                                     | यदमनिवारक घृत "                  |
| वातातिसार में तैलानुवासन "          | विकरसावचार २३५ कर्मदोषोभयजन्य रोग की चिकित्सा, | द्विपञ्चमूळीघृत ,,               |
| विच्छावस्ति का विषय "               | TI Tritman                                     | यचमध्न घृत २५५                   |
| गुददौर्वद्वयचिकित्सा "              | अहणासम्प्राप्त २३७<br>प्रहणीपरिचय              | पुळादि घृत "                     |
| अतिसार में कैपित्थादि प्रयोगः ,,    |                                                | यदमा में घृतान्तर "              |
| अतिसार में आहारसंस्कारद्रव्य "      | अग्नि दूषित होने पर ग्रहणीदुष्टि-              | शोष में अजाशकृतादिसेवन का फल,    |
| रक्तितिसारहेतु "                    | प्रकार ,,                                      | च्य में रसोनादि चार योग २५६      |
| रक्तीतिश्वारचिकित्सा . २२७          | दोषानुसार ग्रहणीरोगभेद २३९                     | शोष में परिहार्यं (वर्जनीय) २५८  |
| रकातिसारहर वियालादि त्वचाएं "       | ग्रहणीरोगपरिभाषा ,,                            | बयालीसवाँ अध्याय                 |
| रक्तातिसार में मधुकादिप्रयोग ,,     | ग्रहणीपूर्वरूप , ,,                            |                                  |
| रकातिसार में मिलिष्ठादिच्णं "       | प्रहणीरूप या लचण ,,                            | गुरुमप्रतिषेधोपक्रमवर्णन २५९     |
| रकातिसारहर चार योग . "              | वातादि भेद से ग्रहणी के लच्चण ,,               | गुलमरूप (गुलमपरिभाषा) "          |
| बालबिल्वप्रयोग "                    | ग्रहणी रोग में हत्पण्ड्वादिः •                 | गुल्मस्थान "                     |
| सशूळ रकातिसार में कोशका-            | रोगशङ्कानिरास २४०                              | गुरुमनिरुक्ति ,,                 |
| रादियोग "                           | ग्रहणीरोगचिकिस्सा • "                          | गुरमपाक के अभाव में हेतु २६०     |
| पित्तरक्तातिसार में विल्वादियोग २२८ | हिंग्वादिचुर्शोपदेश ,,                         | पूर्वोक्त पञ्चविध गुल्म-विवरण "  |
| अन्य संग्राहियोगातिदेश "            | चाङ्गेरीघृत ,,                                 | गुरुमपूर्वरूप "                  |
| गुद्धांक में सेक तथा गुद्द्जा में   | संग्रहणी में हितकर                             | वातगुरम-ळचण २६१                  |
|                                     | मंग्रहणी के उपद्रवों की चिकित्सा "             | पित्तगुल्म " • "                 |
| विच्छाबस्ति "                       | इकतालीसवाँ अध्याय                              | कफजगुल्म " " "                   |
| सविवन्धर्कातिसार में विरेचन "       | शोषप्रतिषेधोपक्रमवर्णन २४१                     |                                  |
| फेन्युक्तरकातिसारोपंचार " "         | منسون و مرتب                                   | \                                |
| सफेनाडिसार में द्वितीय योग "•       | manin adalanta                                 | वातगुरमचिकित्साक्रम २.६२         |
| . मलचयचिकित्सा • ,,                 |                                                | 11.031.11                        |
| मळच्य में अन्य योग "                | राजयचमा के भेद का विचार २४                     |                                  |
| मळत्त्रय में यूषकत्पना • ,,         | यचमार्थक शोष का एकत्वकथन "                     | रळेब्मगुल्म ,, . ,,              |

80

#### विषयसूची

|                                    |                                    | २७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | चवालीसवाँ अध्याय                |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| सान्निपातिक गुल्मचिकित्साक्रम २६३  | वातशूल में पृथ्वीकादि चूर्ण        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यवालासवा जन्याव                 |
| नक्तगुरुमचिकित्सा "                | पृथ्वीकादि चूर्ण का प्रयोगान्तर    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | राण्डुरोग का निदान और सम्प्रा   |
| वातगुल्म में अनुवासन २६४           | पृथ्वोकादिचर्णवर्ति                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भाण्डुरोगसंख्या                 |
| पित्तकफजगुल्म में अनुवासन २६५      | बुभु चाजन्य शूल चिकित्सा           | Contract of the last of the la | पाण्डुरोग का पूर्वरूप           |
| वातगुल्म में षडङ्ग घृत "           | वातजशूल में भोजन                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पाण्डुरोग के पर्याय             |
| चित्रकादि "                        | पैतिकृश्लिचिकित्सा                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वातिकपाण्डुरोग के छत्तण         |
| हिङ्गवाद्य "                       | Maldial/lines to                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| दाधिक " "                          | पैत्तिकशूल में साधारण कम           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पैत्तिकपाण्डुरोगळचण             |
| रसोनादि ,, , ,                     | पैत्तिकशूल में पर्वकादिक           | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE  | रलैष्मिकपाण्डुरोगलचण"           |
| दुध्यादि " १६६                     | श्लैष्मिकश्लिचिकसा                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सानिपातिकपाण्डुरोगलचण 🎓         |
| तृणमूळादि ,, "                     | रलैबिमक सूल में रचस्वेदादिक        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कामलाल्चण                       |
| कफगुल्म में तीन " "                | मलेष्मशूल में पाठादिचूर्ण          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कामलाभेदकुम्भसाह्वलचण           |
| सान्निपातिकगुल्मचिकित्सा "         | प्रण्डद्वादशकछाथ                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | लाघरकाळूसकलचण                   |
| चारावलेह "                         | श्लेष्मशूल में पिष्पत्यादि भरम     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हलीमकलचण                        |
| वातगुल्म में स्वर्जिकादिचारयोग "   | पार्श्वशूल-सम्प्राप्ति-लचणादिक     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पाण्डुरोगोपद्रव                 |
| स्विजकादिचूर्ण २६७                 | पार्श्वशूल में पुष्करमूलादि चूर्ण  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पाण्डुरोगचिकित्सा               |
| वृश्चीवाचरिष्ट ^ "                 | पार्श्वशूळ में प्रयोगान्तर         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पाण्डुरोग में विरेचनादूतर       |
| पाठादिचूर्ण , ,,                   | कुच्चिशूलनिदान                     | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अयोरजोब्योषाद्यवलेह             |
| गुरम में लाचणिक चिकित्सा ,,        | कुच्चिशूलचिकिरसा .                 | ~ ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पाण्डुरोग में शोधनप्रकार        |
| गुल्मियों में जाङ्गलमांसरसप्रयोग " | कुचिशूल में नागरादिकाथ             | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पाण्डुरोगहर योग                 |
| गुलिमयों में पेयादिक "             | कृ चिशूल में विरेचन                | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बृहत्यादि घृत                   |
| बद्धवर्चं गुल्मी में आर्द्धकचीर ,, | कुचिशूल में स्नेहबस्त्यादिप्रयोग   | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पाण्डुरोग में यष्टिकाथ तथा चु   |
| गुहिमयां में विरेचनविधि            | कुचिशूल में उपनाहादियोग            | >>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | का प्रयोग                       |
| गुरुम में विम्लापनादि २६८          | हुच्छूलनिदानादिक                   | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पाण्डुरोग में त्रिफलादि चूर्ण   |
| वातवचींनिरोध होने पर वर्तिप्रयोग " | हुच्छूछिचिकिस्सा                   | २७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पा॰ द्वहर अजाशकृतादि चूर्ण      |
| -6                                 | बस्तिशूलिनदानादिक                  | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मण्डूरादिप्रयोग                 |
| गुरम में प्रतिकनृपवृत्तअङ्करप्रयोग | <b>मृत्रशूलिनदान</b>               | 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बिभीतकादिवटक® "                 |
| तथा निरूहिनपेध ,,                  | विट्शूलनिदानादिक                   | २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पाण्डुरोगहर सौवर्चलादि योग      |
| 0.0.                               | विटशूलचिकिसा                       | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | बलाशिययोग 🐧 🤚                   |
| -i- 2                              | अविपाकजशूळळचण                      | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पाण्डुरोग में न्यग्रोधादिवर्ग क |
| बद्धविण्मारुतगुल्म में पथ्य ,,     | अविपाकनगूरुचिकित्सा                | २०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कषाय                            |
| Handra and                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विडङ्गाद्यवलेह                  |
| औपद्रविक शूळ के ठच्चण तथा भेद ,,   | तैंतालीसवाँ अध्याय                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कामर्ला चिकित्सा                |
| वातिकादिशूळचिकित्सा २६९            | हद्रोगप्रतिवेधोपक्रमवर्णन          | २७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कालेयकादिष्टत                   |
| वातादिशूलों में सामान्य चिकित्सा " | हद्रागानदानसम्प्राप्तिक्रणादक      | २८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कुम्भसाह्वचिकित्सा              |
| - man 2 Cad armore                 | <b>ह</b> द्रोगसंख्या               | 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कुम्भकामला में लीहिकदृप्रयो     |
| केन <b>लपाल</b> जिस्साम            | वातिकहद्रोगलचण                     | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अत्तकाष्ठद्राधमीव्ह्रप्रयोग     |
| शूल का निदान और सम्प्राप्ति २७०    | पैत्तिकहदीगळचण                     | 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सैन्धवमण्डूरप्रयोग              |
| णास्त्र विक् <b>ष्टि</b>           | रलाष्मकहद्भागलचण                   | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ला <b>घरकचिकि</b> त्सा          |
| जाविक पाळळलाा                      | सान्निपातिककृमिजहद्रोगलचण          | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पाण्डुरोगियों के लिये सेवनीर    |
| ਜੈ ਜਿਲਾਲਲਚਾਸ                       | दोषजकृमिजहदोगोपदव •                | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पाण्डुरोग के उपद्रवों की चि     |
| कफ्जशूळ्डचण "                      | वातजहद्रोगचिकिस्सा                 | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पाण्डुरोगी के असाध्य छत्तण      |
| साम्निपातिकशूळळचण २७               | वातजहद्रोग में पिष्परयादिचुर्ण     | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 0 0                           |
| शूलचिकित्साविशेष "                 | वातजहद्रोग में पथ्य                | २८री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| वातिक शल में २वेद                  | ि पित्तजहद्रोगचिकित्सा <b>व्या</b> | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रक्तिपत्तप्रतिषेधवर्णन          |
| वातिक शूळ में आहार                 | प्तिजहद्रोग में स्नेहबस्तिप्रयोग   | , I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रक्तिवित्रहा निदान और सर        |
| वातिक शूल में मांस का प्रयोग       |                                    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | हेरक-प्रवर्तन के मार्ग          |
| वातंज शूल में सुरादि योग           |                                    | , 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मार्गभेद से रक्तपिक्तसाध्यत     |
|                                    | , कृमिजहद्रोगचिकित्सा              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | रक्तपित्त की पूर्वेरूप          |
| वातरा के विदङ्गादि चुर्ण           | , े कृमिजहदोग में विरेचन           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | रक्तिपत्त की संख्या और दोष      |
|                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |

२८३ गिति २८४ २८५ २८६ " " 260 ,, 266 208 ,; 390 ,, २९२ " ,, ,, 398 " " ,, 23 294 किस्सा " ॥य २९६ म्याप्ति २,९८ २९९ वादिक ३०० .309 षोच्छ्य "

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

मुख्लु में अपस्त्रीर के संदश उन्नण ,, | मदात्यय मुल्प आर सक ,, | दाह का पुनराधा CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani. Lucknow

39

| तृष्णाशामक मद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 388                 | सर्वछर्दिसामान्य-चिकित्सा ३                                      | ६३                                      | इक्यावनवाँ अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| मचपान-विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,,                  | प्रबलकफच्छर्दि में वमन तथा                                       |                                         | श्वासप्रतिषेधवर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३७२       |
| Hallaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | • पित्ताधिक्य में विरेचन                                         | The Property of the Parks               | श्वास की सम्प्राप्ति तथा परिभाषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,        |
| अड्तालीसवाँ अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | छुदिं में अन्न-संसर्जन क्रम                                      | 7.00                                    | श्वास के भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | अन्नसंसर्जनान्त में लघ्वन्नप्रयोग                                | ३६२                                     | श्वासपूर्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₹08       |
| तृष्णाप्रतिषेध-अध्याय-विवेचन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३४५                 | वमनसामान्ये चिकित्सा                                             | ,,                                      | चुद्रश्वासलज्ञण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| तृष्णापरिभाषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33                  | वार्तच्छर्दि ,, ,                                                | 33                                      | तमक और प्रतमक श्वास के उंचण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "         |
| तृष्णा का निदान तथा सम्प्राप्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,                  | " में मुद्रामलकयूष                                               | "                                       | छिन्नश्रासलच्चण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| ,, के भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 386                 | 🕠 में फलमांसरस 📌 🦠                                               | ,,                                      | महाश्वास भ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300       |
| " के पूर्वरूप •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ,,                | c—————————————————————————————————————                           |                                         | ऊर्ध्वश्वास ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| वातज तृष्णालच्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31                  | पित्तजछिद्विकित्सी<br>प्रवलछिदिम्स्शोधन तथा तैल्वकसिप            | "                                       | श्वासरोगसाध्यासाध्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 306.      |
| पित्तज ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३४९                 |                                                                  | ३६३                                     | श्वासचिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| कफज ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 340                 | ^                                                                |                                         | श्वास, कास तथा हिक्का का नाश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ;;<br>(as |
| च्तज "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,,                  | सन्निपातज 🤌<br>बीभस्सदर्शनजन्यछुदि की चिकित्सा                   | 13                                      | अभयादि पुराण घृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,        |
| च्चिज "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 349                 |                                                                  | 368                                     | श्रासकासहर सौवर्चलादिवृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| भामज ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,,                  | त्रिविधच्छर्दिहर सूर्वादियोग                                     |                                         | श्वासकासहर हिंस्नादिष्टत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "         |
| नुष्णा का असाध्य लेखण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "                   |                                                                  | "                                       | श्वासकासहर वृषकपामवृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 309       |
| तृष्णा-सामान्यचिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 347                 | छुदिं में स्वयङ्ग्रप्तादि योग<br>छुदिं में धान्यकावलेहादि प्रयोग | 13                                      | श्रङ्गयादिघृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,,,       |
| वातजादि त्रिविधतृष्णाचिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | छदि में मित्रकाशकुरप्रयोग                                        |                                         | श्वासहर सुवहादिष्टत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3)        |
| तृष्णाहर जल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "                   | छदि में लाजसक्ततथा मागधिकायो                                     | ))<br>II                                | सौवर्भेलादिषृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,,        |
| वातज तृष्णाचिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 343                 | छदि में चन्दन मुद्ग-दलादि योग                                    | -                                       | तालीसादिघढ़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,        |
| पित्तज "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "                   | छदि में पथ्य                                                     | ,,                                      | मुङ्गराजरससिद्ध तेल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "         |
| कफर्ज ',,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,,                  |                                                                  | 35                                      | श्वासकासहर फलमांसरसयूपादिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| सर्व तृष्णाओं में पित्तव्न विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1)                  | पचासवाँ अध्याय                                                   |                                         | श्वासकासहर पञ्चलेह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३८०       |
| च्चतजतृष्णा चिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 33                  | हिक्काप्रतिषेधवर्णन                                              | ३६५                                     | सप्तच्छदपुरुषादियोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3)        |
| च्रयजतृष्णा चिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३५४                 | हिक्कानिदान                                                      | ,,                                      | यवसक्तर्पण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ))        |
| आमजतृष्णा "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,                  | हिक्कास्वरूप तथा निरुक्ति                                        | ,,                                      | शिरीपपुष्पादियोग "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "         |
| भक्तजवृष्णा ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | इपप                 | हिक्का का भेद तथा सम्प्राति                                      | ३६६                                     | कोलमजादिक तीन योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,,       |
| श्रमादिजन्यतृ ज्णा विकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,,                 | हिक्का का पूर्वरूप                                               | ३६७                                     | श्वासहर द्वाचाचवर्लह.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,,        |
| स्नेहपीतजन्य तथा मद्योद्भव तृष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | णा                  | अन्नजा हिक्का लचण                                                | ,,                                      | श्वासहर हरिद्रादिचूर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,        |
| की चिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1)                  | यमला हिक्का "                                                    | ,,                                      | गोवाजिपुरीषस्वरसः प्रयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,,,       |
| तृष्णोद्भवतृष्णाहर योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33                  | चुद्रिका हिक्का "                                                | 53                                      | श्वासकास में अन्य योगों का उपर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | देशीं,,   |
| तृष्णाहर वसनद्रव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "                   | गम्मीरा हिक्का "                                                 | ३६८                                     | भाग्यादिलेह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "         |
| सर्वतृष्णाओं में पित्तहर विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३२६                 | महाहिक्का ,,                                                     | "                                       | अङ्कोळबीजोरकारिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31        |
| उनचासवाँ अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | अवस्थाविशेष से असाध्य हिक्का                                     | ્યુ                                     | श्वास और हिका में हितकर दर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN THE PERSON | THE REAL PROPERTY.  | हिक्काचिकित्सा                                                   | "                                       | श्वासप्रसङ्ग से हिक्का का प्रतीकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · ,,      |
| छुर्दिप्रतिषेध-अध्याय वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३५६                 | हिक्का में वसन                                                   | ३६९                                     | श्वास में धूमपान का समय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "         |
| छदिं के हेतु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "                   | हिक्का में तीन नस्य                                              | "                                       | धूमपान के द्रव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,        |
| छुर्दि निरुक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३५७                 | हिक्कानाशन के लिये ध्रमयोग                                       | 17                                      | श्वास में धूमान्तर प्रयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "         |
| ब्रुर्दि-सम्प्राप्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३५८                 | हिक्काहर छेह                                                     | ३७०                                     | सबल तथा निर्वल श्वासरोगी की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| छुदिं के पूर्वरूप तथा रूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | हिक्काहरण के लिये यवागू                                          | "                                       | चिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| वातज छुर्दिलचण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३५९                 | हिक्काहर ग्रुण्ठीचीर                                             | "                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3510                | हिक्काहर आघेय योग                                                | ",                                      | श्वासकासादि रोगों का दुर्निवारत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | व ३८२     |
| कफज ,, «<br>सन्निपातज ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३६७                 | हिक्कानाशक चौद्रादिपान<br>हरीतक्यादि योगत्रय                     | ३७१                                     | • बाबनवाँ अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| आगन्तुज "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "                   | हिक्काहर कृष्णादि योगत्रय                                        |                                         | कासप्रतिषेध अध्याय का ग्याख्यु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | न ३८२     |
| कृमिज "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 369                 |                                                                  | . ))                                    | श्वासिहका के हेतु ही कास के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| अवस्थानुसार सर्व वमनों की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | हिनकाहर कपोतादिमांसरस                                            |                                         | कासहेतु "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • ,,      |
| असाध्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "                   | संचेप में हिक्काचिकित्ता                                         | "                                       | कास की सम्प्रांस तथा निरुक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE PERSON NAMED IN |                                                                  | 100000000000000000000000000000000000000 | The state of the s |           |

|                                    | , । न न न स्तू न ।                        | 14                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| कास के भेद ३८४                     | मेदोजन्य स्वरभेद के लच्चण ३९४             | कृमियों में पूतिकस्वरसादि प्रयोग ४०२ |
| कास का पूर्वरूप "                  | असाध्य स्वरुभेद के " ३९५                  | कृमियों में त्रपुयोग ४०३             |
| वातिक कास के लज्ञण ,,              | स्वरभेद सामान्य चिकित्सा ,,               | शिर तथा हृदयादि कृमियों के नाशन      |
| पैचिक कास ,, ,,                    | " में श्वासकासचिकित्सातिदेश "             | का जाम                               |
| कफज कास ,, ३८५                     | वातजस्वरभेदचिकित्सा • ,,                  | किवितर गायमन नरस                     |
| उरःचतजकास " "                      | वातजस्वरभेद में घृतत्रय •,,               | किमिना अम्माक्ष्मान                  |
| चयजकास' ,, ३८६                     | स्वरश्रद में गरीश्रेय गरीय                | रोमदन्तार क्रमियों में चिकित्या-     |
| कास की सामान्य चिकित्सा ३८७        | पं चित्रस्तरभे बिकिस्तर                   | ਕਿਵੇਨੀ                               |
| फलत्रिकादिचूर्ण • ३८८              | पंत्तिकस्वरभेद में मधुरकादि योग "         | रक्तज तथा सर्व प्रकार के कृमियों     |
| पथ्यादिचूर्ण ,,                    | कफजस्वरभेदचिकिरशा ३९६                     | में चिकित्रमा                        |
|                                    | मेदोजन्य, त्रिदोषज और च्युंज              | क्रियोग में प्रथम                    |
|                                    | स्वरभेद की चिकित्सा                       | कमिनोग में नर्ज                      |
| -20                                | अत्युचभाषणोत्थ स्वद्वभेद-                 |                                      |
| कास में हिङ्कप्रयोग ३८९            | कि कि सार                                 | पचपनवाँ अध्याय                       |
|                                    | । चाक्ष्सा ,,,                            | उदावर्तप्रतिषेधवर्णन ४०४             |
| कास में मरिचचूर्ण, वर्ति और        | चौवनवाँ औँध्याय                           | उदावर्त में वेगधारण का निषेध ,,      |
| धूमपान,                            |                                           | उदावर्त का निदान स्था निरुक्ति "     |
| मुस्तादिवर्ति और धूमपान "          | कृमिरोगप्रतिषेधवर्णन ३९६                  | उदावर्त के निदानान्तर "              |
| मरिचचूर्णदाचादिसिद्ध दुग्धयोग ,,   | कृमिनिदान ३९७                             | उदावत के भेद ४०५                     |
| निदिग्धिकादिचूर्ण प्रयोग " " •     | कृमियें की उत्पत्ति के स्थान ३९८          | वातावरोधजोदावर्तळचण ,,               |
| कासहर उस्कारिका और पेया का         | वीस प्रकार के कृमियों की त्रिविध          | पुरीषावरोधजोदावर्तळच्ण "             |
| प्रयोग . • • "                     | उत्पत्ति ३९९                              | म्त्रावरोधजोदावर्तठत्रण "            |
| वातकासचिकित्सा में घृत "           | पुरीषज कृमिमों के नाम                     | ज्रभावरोधजोदावर्तळचण. * ४०६          |
| वातकास में विरेचन, बस्ति और        | पुरीषज कृमियों का स्वरूप और               | अश्ववरोधजोदावर्तळचण ,,               |
| धूमाद्दिप्रयोग "                   | लचण ,,,                                   | छिकावरोधजोदावर्तळच्ण ,,              |
| कफजकास चिकित्सा ३९०                | गण्डूपद कृमियों का स्वरूप और              | उद्गारच्छ्दिनिरोधजोदावर्तळच्ण ४०७    |
| कफकास में कड़ित्रक तथा घृत के      | उच्च ,,                                   | शुक्ररोधजोदावर्तलचण "                |
| प्रयोग "                           | कफज कृमियों के नाम ,,                     | चुधातृष्णावरोधजोदावर्तलच्ण ४०८       |
| पञ्चकासहर पाठादिवृत "              | कफजकृमिस्वरूप ,,                          | श्वासनिदावरोधजोदावर्तळचण ,,          |
| पित्तज, खयज और खतज कास की          | कंफज कृमियों का कर्मविशेष से              | असाध्योदावर्तळचण "                   |
| • चिकिस्सा ,,                      | संज्ञान्तर , "                            | सर्वोदावर्त में सामान्य वातहरी       |
| कासहर खर्जुरादि योग ३९१            | रक्तज कृमियों के नाम ,,,                  | चिकित्सा "                           |
| कासहर रक्तादि चूर्ण और घृत . "     | रक्तज कृमियों का स्वरूप और कार्य ,,       | वातोदावर्तचिकिरसा                    |
| कास में आमलकचूर्ण ,,               | पुरीषादिजन्य कृमियों का                   | म्त्रोदावर्तचिकित्सा १०९             |
| त्रिविधकासहर गोध्मादि चूर्ण "      | निदान ,,                                  | मूत्रोदावर्त में धात्रीफलस्वरस "     |
| कास में गुडोदक "                   | आधुयन्तर कृमियों का सामान्य               | मूत्रोदावर्तं में विविध मद्ययोग "    |
| कासश्चासीदिहर कल्याण एड ,,         | छत्त्रण ४०१                               | मूत्रोदावर्त में भद्रदावीदि योग "    |
| अगस्त्यावछेह ३९२                   | कृमियों के दश्य तथा अदृश्य •              | म्त्रोदावर्तं में दुःस्पर्शादियोग "  |
| कुछीरादि घृत                       | विभाग "                                   | म्त्रोदावर्तं में पञ्चमूलीश्वत चीर " |
| शतावरीषृत "                        | कृमियों की सामान्य चिकित्सा ,,            | उदावर्त में मूत्रकृच्छ् के योग ,,    |
| तिरपनवाँ अध्याय                    | कृमिरोग में आस्थापन वस्ति "               | ज्मभाश्र्ववरोधजोदावर्तचिकित्सा ४१०   |
|                                    | आस्थापनोत्तर अनुवासन " "                  | चवनिरोधजोदावर्तंचिकित्सा "           |
| स्वरभेद्रप्रतिषेधवर्णन ३९३         | कृमियों में अनुवासनोज्ञर कर्म ४०२         | उद्गारजन्योदावर्तचिकित्सा "          |
| स्वरभेंद्र का हेतु, सम्प्राप्ति और | क्रुमियों में प्लाशवीज-                   | छ्रिंनिरोधजोदावर्तन्विकत्सा "        |
| संख्या "                           | स्वरसादियोग "                             | शुक्रोदावर्तिचिकित्सा , "            |
| वात्रज और पित्रज स्वरभेद के        | कृमियों में पत्तर-स्वरसादियोग ,,          | चुत्रुष्णोदावर्तचिकित्सा ,           |
| ळच्चण ३९५०                         |                                           | श्रमज श्वास की चिकित्सा ,,           |
| कफज और सन्निपातन स्वरभेद के        | कृमियों में सुरसादि तैल का                | उदावतीपद्रविचिकित्सा ,,,             |
| छच्या 🙃                            | प्रयोग . ,,,                              | अप्यभोजनजन्योदावर्तहेतुलच्च-         |
| चयजन्य स्वरभेद के लख्ण ,,          | कृमियों में श्वाविच्छक्रच्चूर्ण प्रयोग ,, | णादिक ' ४११                          |
|                                    |                                           |                                      |

CC-09 In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

| 188                                                           | विषयसूच।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                               | पेत्रज और कफज अरोचक की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मूत्रदोषहर नलादिचीर ४२९                                |  |  |  |  |
| 210:4151901414.//                                             | चिकित्सा ४२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मुत्रदोषहर पाटल्यादिचारोदक "                           |  |  |  |  |
| र य -ि-को ने लाग न होते ।                                     | कैंफज और सन्निपातज अरोचक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मूत्रदोष में सामान्य क्रिया क्रम                       |  |  |  |  |
| पर किया "                                                     | की चिकित्सा ४२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मत्रशक्तिविकत्सा , "                                   |  |  |  |  |
| अपध्यजोदावर्तमें त्रिवृद्धिःवादियोग "                         | चार अरोच्क रोगों में चार प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मत्ररक्त में वसा की उत्तरवस्ति ४३०                     |  |  |  |  |
| उदावर्त में देवदार्वादिकांथ "                                 | के लेह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मूत्ररक्त तथा योनिदोषहर घृत "                          |  |  |  |  |
|                                                               | अरोचक में सात्म्य भद्यादि का॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मूत्रदोषहर बळाघृत • "                                  |  |  |  |  |
| बदावर्तहर वचादिच्यणं "                                        | उपदेश ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,, महाबलाघृत "                                         |  |  |  |  |
| उदावर्तहर इच्वाकुम्लादिचूर्ण ४१२                              | अरोचक में निरूह प्रयोग 8२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अनसठवाँ अध्याय                                         |  |  |  |  |
| उदावर्तहर देवदावशेदिचूण "                                     | अरोचक में त्र्यूषणादि चूर्ण "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |  |  |  |  |
| उदावर्तहर यवादिकाथ "                                          | अरोचक में काथ, लेह और आसव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मूत्रकृच्छ्रप्रतिषेधवर्णन ४३१                          |  |  |  |  |
| उदावतंहर गुद्रप्रधमन "                                        | 2 -2-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मूत्रकृच्छ् के भेद ''                                  |  |  |  |  |
| उदावर्तहर फलवर्ति "                                           | क याग , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Allia Fic. X                                           |  |  |  |  |
| छुत्पनवाँ अध्याय                                              | आगन्तुक अरोचक की चिकित्सा ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पित्तज ,, ,, ,,                                        |  |  |  |  |
|                                                               | अहाबनवाँ अध्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कफ्ज ,, ,, ,, ,, ,,,                                   |  |  |  |  |
| **************************************                        | The second secon | Miladinas)                                             |  |  |  |  |
| विस्ची आदि रोगों का कारण "                                    | मूत्राघातप्रतिषेधवर्णन ४२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अभिघातज ,, " " " "                                     |  |  |  |  |
| विस्ची की निष्कि "<br>विस्चिका होने या न होनेमें कारण "       | मूत्राघात के भेद "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | शकृद्विघातजा, गाँउ                                     |  |  |  |  |
| विस्विकाहान था ग राज्य करण                                    | वातकुण्डलिका के लचण "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |  |  |  |  |
| विस्विका का कर                                                | वातष्ठीला के हेतु, सम्प्राप्ति और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अध्यारीशर्कराजन्य मूत्रकृच्छ् के भेद ,,                |  |  |  |  |
| अलसक लच्चण ४१४<br>विल्लाकचण "                                 | लच्चण ४२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | शकरालम्भात                                             |  |  |  |  |
| आमदोष की विकारान्तरकारिता ४१५                                 | वातवस्ति में हेतु सम्प्राप्ति और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | शकरा के करण                                            |  |  |  |  |
| विस्ची और अलसक के असाध्य                                      | ਲਚਾण "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वेदनाशमनकाल "                                          |  |  |  |  |
| हन्म "                                                        | मूत्रातीत का हेतु, सम्प्राप्ति और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | शर्कराजन्य मूत्रकृत्छ् का उपसंहार "                    |  |  |  |  |
|                                                               | लच्चण "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मूत्रकृत्व् में अश्मरीचिकित्साविधि "                   |  |  |  |  |
| साध्यविस्चिका की चिकित्सा "                                   | मूत्रजठर के हेत्वादिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वातजम् त्रकृष्ट्र में त्रैवृत तैल तथा घृत ,            |  |  |  |  |
| विस्चिका में शोधनफल तथा                                       | मूत्रोत्सङ्ग के हेतु छत्तणादिक ४२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वातजम्त्रकृच्छू में श्वदंष्ट्रातेल "                   |  |  |  |  |
| बारवाचना र                                                    | मूत्रचय ,, ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |  |  |  |  |
| विस्चिकाहर पथ्यादिचूर्ण "                                     | मूत्रप्रनिथ " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पित्तजमूत्रकृष्ट्र में उत्तर्बहित "                    |  |  |  |  |
| विस्चिका में योगान्तर का उपदेश ,,                             | मृत्रशुक ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पित्तजमूत्रकृष्ट्य में त्रिविध बस्ति ,,                |  |  |  |  |
| विस्चिका में कडुत्रिकादियोग ,,                                | उष्णवातल्यण ४२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कफज मूत्रकुच्छ्र का । पायारा                           |  |  |  |  |
| विस्विकाहर पिष्पलीयोग ,,                                      | द्विविध मूत्रीकसाद के लच्चणादिक "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | साश्चिपातिका ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,      |  |  |  |  |
| विस्ची में ब्योषाद्यक्षन ४१७                                  | मुत्राघात की सामान्य चिकित्सा ४२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | े मेंत्रकेट्स स प्रत्यात हुई                           |  |  |  |  |
| विस्चिका में पथ्य देने का समय ,,                              | मूत्राघात् में एवरिकरक ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अभिघातज मूत्रकृष्ठ् की चिकित्सा ४३६                    |  |  |  |  |
| आनाहळच्ण "                                                    | मूत्राघात में सुराप्रयोग ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | विड्विघातजन्यमूत्रकृच्छ्चिकित्सा "                     |  |  |  |  |
| अामजानाहळच्ण ू,                                               | मूत्राघात में कुङ्कमप्रयोग ",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अश्मरीशर्कराजन्यम्त्रकृच्छ् गुः "                      |  |  |  |  |
| पुरीषजन्य आनाहळचण ४१८                                         | मूत्राकात में द्वितीय सुराप्रयोग ४२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | साठवाँ अध्याय                                          |  |  |  |  |
| आमपुरीषोत्थ आनाहकी चिकित्सा ,,                                | वातिपत्तज मूत्राघात की चिकित्सा "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |  |  |  |  |
| आनाह में विस्चिका के योगों का                                 | मूत्रक्जाहर रासभवाजिवचं स्वरस "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अमानवापलगंत्रात्र प्रमान                               |  |  |  |  |
| अतिदेश "                                                      | म्त्रदोषहर मस्तादिकरक "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वितात्र का गिया नर र                                   |  |  |  |  |
| आनाह में निरूहानुवासनविधान ,,                                 | मूत्ररुजाहर अभियादिकरुक "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सामान्य अह-०५०                                         |  |  |  |  |
| अनुवासनविधान "                                                | मूत्रहजाहर द्राचाकरक ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ग्रहजुष्टाई पुरुष "<br>ग्रहों की असंख्येयता तथा ग्रहा- |  |  |  |  |
| सत्तानुवाँ अध्याय                                             | मूत्रद्रोषहर निदिधिकास्वरस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | बिपों के अष्टभेद                                       |  |  |  |  |
|                                                               | मूत्रदोषहर आमलकस्वरस "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |  |  |  |  |
| अरोचकप्रतिरेधवर्णन ४१०<br>अरोचकके निदान, संप्राप्ति और भेद ,, | प्छायुत घात्रीफलस्वरस "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अष्टग्रहों के नाम "                                    |  |  |  |  |
| वातज और पित्तज अरोचक के लच्चा                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ९ देवजुष्टै ग्रह के छच्चण ""                           |  |  |  |  |
| कफज सन्निपातज अरोचक के छच्ण "                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्वरामणुष्टम् "                                        |  |  |  |  |
| मानस अरोचक के छन्नण "                                         | मूत्रदोषहर बलादिकरुक ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | गन्धर्वेद्रहपीडित , "                                  |  |  |  |  |
| वातिक अरोचक की चिकित्सा "                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यचाविष्ट . " 🗢 "                                       |  |  |  |  |
| CC-0 In Public Domain LIP State Museum Hazratgani Lucknow     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |  |  |  |  |

२९

३०

,,

1)

४३१

४३२

४३३

" १३४

त,,

**४३**५ "

४३६

४३७ <sup>~</sup>

"

836

"

| विषयसूची १                                       |              |                                  |      |                                            |       |  |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------|--------------------------------------------|-------|--|
| पित्तग्रहाविष्ट लच्चण                            | 358          | वातादि-अपस्मारों में विशिष्ट तथा |      | उन्माद में चित्तप्रसादृनोप्देश             | .085  |  |
| नागाविष्ट "                                      | "            | सामान्य छत्त्वण                  | 880  | शोकज और विषज उनमाद की                      | 2 200 |  |
| राच्साविष्ट "                                    | "            | सान्निपातिक अपस्मार के उत्तण     | • ,, | - चिकित्सा                                 | . 35  |  |
|                                                  | 339          | परमत से आगन्तुकापस्मार का        |      |                                            | 17.97 |  |
|                                                  | "            | वर्णन                            | 888  | तिरसठवाँ अध्याय                            | ४६३   |  |
|                                                  | "            | अपस्मार का दोषजन्यत्व-साधन •     |      |                                            |       |  |
| ग्रहावेशप्रकार ४                                 | 180          | रोगों की नियतकालोत्पत्तिका हेतु  | 888  | रस कैसे, तिरसठ भेद को प्राप्त              | 808   |  |
|                                                  | "            | दोषों की अलप काल में भी रोगो-    |      | होते हैं                                   |       |  |
|                                                  | "            | त्पादकता                         | 99   | दोषानुसार त्रिषष्टि रसौं का                | 77.7  |  |
| शरीर में अह-परिचारकों का                         |              | अपस्मारचिकित्सा                  | "    | उपयोग                                      | ४७६   |  |
|                                                  | 183          | अपस्मार में ग्रहोक्त चिकिस्ता का |      | द्विरससंयोग से पन्द्रह भेद                 | 800   |  |
| देवगणानुचरीं की देवतुल्यता                       | "            | अतिदेश                           | 8490 | त्रिरससंयोग से बीस प्रकार                  | 17,5  |  |
|                                                  | "            | अपस्मार में शिय्वादि तैल         | "    | चतुष्करससंयोग से पन्द्रह प्रकार            |       |  |
| देवग्रहों का स्वभाव                              | "            | अपस्मारहर गोधादि "               | "    |                                            | 7,5   |  |
| अनुचर् ग्रहों की वृत्ति                          | "            | अपस्मार में शिरोविरेजन तथा       | De l | षड्सयोग से एक "                            | ,,,   |  |
| and and                                          | "            | देवचिकित्सा                      | "    | एकैकरस से पड्सभेद                          | 3,13  |  |
| भूतविद्यानिरुक्ति •                              | "            | अपस्मार में दोषानुसार शोधन       | 55   | रसभेदविषयक उपसंहार                         | 1.99  |  |
|                                                  | ,,           | वातिकापस्मार में कुलत्थादि घृत   | "    |                                            | (T4)) |  |
| <mark>ग्रहशान्ति के</mark> छिये माल्याद्यपहार ्र | " .          | पैत्तिक पस्मार में काकोल्यादि "  | "    | चौसठवाँ अध्याय                             | 4123  |  |
|                                                  | 95           |                                  | 849  | स्वस्थवृत्तविषयविवेचना                     | 806   |  |
| वस्त्रादि बिल के देने का समय                     | 91           | अपस्मारादि में सिद्धार्थक "      | "    | अतिदेश से स्वस्थलज्ञण तथा                  |       |  |
| 0 1011                                           | 55           | पञ्चगन्य "                       | 55   | चिकित्साप्रयोजन .                          | 35    |  |
| विभिन्न विस्थान ४                                | 85           | भाग्यादिसुराप्रयोग               | 99   | स्वस्थवृत्त का विस्तार                     | 35    |  |
|                                                  | "            | अपस्मार में सिरावेध              | ४५२  | ऋत्वाश्रय स्वस्थवृत्त                      | "     |  |
| पितृ और नाग ग्रह के लिये                         |              | <u> </u>                         |      | वर्षर्चर्या                                | "     |  |
|                                                  | "            | बासठवाँ अध्याय                   |      | शरचर्या                                    | 860   |  |
| राचस और पिशाच के लिये                            |              |                                  | 845  | हेमन्तर्तुचर्या                            | 858   |  |
|                                                  | "            | उन्मादनिरुक्ति                   | "    | वसन्तर्नुचर्या                             | ४८२   |  |
| मन्त्र और वर्छि के द्वारा लाभ•न                  |              |                                  | ४५५  | ग्रीष्मर्तुवर्जनीय<br>-२                   | 875   |  |
| 6                                                | "            |                                  | 84६  | ग्रीष्मर्तुंचर्या                          | "     |  |
| जनाष्ट्रिया का द्वार                             | "            |                                  | ४५७  | प्रावृट्चर्या                              | 888   |  |
| ग्रहाँपक्तिन्ति के लिये नस्य, अञ्जन              |              | पैत्तिकोन्माद "                  | "    | ऋतुपथ्थाचरण का फल                          | 824   |  |
| (14) (14)                                        | "            | de tratte att d                  | " "  | द्वादश अशन-प्रविचार                        | "     |  |
| खराश्वादिपुरीषसिद्ध तेंळ                         |              |                                  | 846  | शीताहार विषय                               | "     |  |
| ग्रहुजुष्ट में तक्रमालादि वर्ति                  |              | मनोदुःखजोन्माद के हेतु           | "    | उष्णाहार "                                 | "     |  |
| ग्रहदोष में सैन्धवादि " ४४                       |              | मानसदुःखजोन्माद के लचण           | "    | स्त्रियाहार "                              | "     |  |
| सर्वप्रहदोष में लशुनादिवर्गसिद्धपृत              | and the same | विषजोन्माद के " "                | "    | रूचाहार "                                  | 850   |  |
| विनम् । जनासम्बन्धानान                           | ,            |                                  | 8६०  | द्रवाहार "<br>शुष्क भोजन विषय              | 99    |  |
| ग्रहजुष्ट में हिताहारादिसेवनो-<br>पदेश ४४        | 20           | धूप, नस्य तथा अभ्यङ्ग योग        | "    |                                            | 37    |  |
|                                                  | 3 8          | उन्माद में भय, विस्मापन आदि      |      | पुककाल तथा द्विकाल आहार विष                |       |  |
| इकसठवाँ अध्याय                                   |              |                                  | 863  | औषधयुक्त मात्राहीन आहार का "               | "     |  |
| अपस्मारप्रतिषेधवर्णन '                           |              | उन्माद में आहारादि ज्यवस्था      | "    | यथर्तुदत्ताहारफल<br>स्वस्थवृत्त्यर्थ आहार• | 328   |  |
| अपस्मारनिरुक्ति "                                |              | मैहाकस्याण घृत •                 | "    | दश औषधकालवर्णन                             | 869   |  |
| अपस्मारोत्पृत्तिहेतु ४४                          |              |                                  | ४६२  | अभक्तकालनिरूपण                             | 967   |  |
| अपद्रमार का पूर्वरूप *                           |              | ब्राह्मयादि वर्ति                | "    | अभक्तीषधसेवनफळ                             | "     |  |
| अनुस्ता क्षित्र स्त                              | , •          | उन्माद में सिरावेध               | "    | प्रारमक्त-औषधवर्णन                         | 820   |  |
| . वातिकापस्मार छत्तण ४४                          |              | उन्माद में अपस्मार-चिकिस्सा का   |      | प्राग्भक्तीषधसेवनफळ                        | 11    |  |
| पैत्तिकापस्मार ."                                |              | अतिदेश .                         | "    | अधोभक्तीषधवर्णन :                          | 24    |  |
| श्लेष्मकापस्मार » • "                            | ,            | शान्तोनमाद् में कर्तब्य          | "    | जवासकाषववणग् -                             |       |  |

CC-0 In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

१६

#### विषयसूची

| मध्ये भक्तीषध लच्चण               | ४९०   | , उद्देशतन्त्रयुक्ति का लच्चण     | 80   |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|------|
| टाधोमध्यभक्तीषधं के गुण           | "     | निर्देशतन्त्रयुक्ति "             | ,    |
| अन्तराभक्तीषध वर्णन               | "     | अपर्दशतन्त्रयुक्ति "              | ,    |
| समक्तीषध "                        | "     | अपदेशास्य तन्त्रयुक्ति का लच्चण   | ,:   |
| समक्तान्तराभक्तीषधियों के गुण     | 33    | प्रदेशाख्य • ,, का वर्णन          | ,    |
| सामुद्रौषधवर्णन                   | "     | अतिहेश का छचण                     | ,    |
| मुहुर्मुहुरीषध वर्णन              | 37    | अपवर्गतन्त्रयुक्ति का लक्षण       | .86  |
| प्रासीषध "                        | 8890  | वाक्यशेष का वर्णन                 | ,,   |
| प्रासान्तरीषध "                   | "     | अर्थापत्ति ,                      | ,,   |
| प्रासम्रासान्तर ओषिषयों के गुण    | ,,    | विपर्ययलज्ञण 🐣                    | "    |
| औषधकालोपसंहार                     | "     | प्रसङ्गतन्त्रयुक्ति का वर्णन      | "    |
| आहारकाळवर्णन                      | ,,,   | र्क्षान्त लच्चण                   | 89   |
| पैंसठवाँ अध्याय                   |       | अनेकान्त "                        |      |
|                                   |       | पूर्वपत्त "                       |      |
| तन्त्रयुक्तिविवेचन                | 865   |                                   | ,;   |
| तन्त्रयुक्तियों के भेद            | "     | निर्णयाख्यतन्त्रयुक्ति का लच्चण   | "    |
| तन्त्रयुक्तिप्रयोजन ू             | "     | निर्णयतन्त्रयुक्ति का उदाहरणान्तर | "    |
| तन्त्रयुक्ति के अन्य प्रयोजन      | 893   | अनुमत लच्चण                       | 89   |
| तन्त्रयुक्तिप्रयोजनान्तर          | ,,    | विधान "                           | ,,   |
| ह्यान्त द्वारा तन्त्रयुक्तिकार्य  | "     | अनागतावेच्चण •                    | ,,   |
| अधिकरणलच्ण                        |       | अतिक्रान्तावेच्चण                 | ,;   |
| योगवर्णन विकास                    | 868   | संयमवर्णन                         |      |
| पदार्थाभिधा तन्त्रयुक्ति का वर्णन |       | न्याख्यान लज्ञण                   | "    |
| हेत्वर्थ तन्त्रयक्तिल्ला          | "     |                                   | . 3  |
| इत्त्या तन्त्रगास्त्रज्ञा         | tiOte | Tarier                            | 1000 |

| निर्वचन छत्त्ण                   | 400     |
|----------------------------------|---------|
| निदर्शन "                        | 409     |
| नियोग "                          | "       |
| समुचय "                          | ,,      |
| विकल्प "                         | ,,      |
| उद्याख्य तन्त्रयुक्ति का लच्चण   | ,,      |
| तन्त्रयुक्ति का उपसंहार तथा उस   |         |
| ज्ञान का फल                      | 405     |
| छियासठवाँ अध्याय                 | -       |
| दोषभेदविकस्पवर्णन                | ५०३     |
| दोषभेदविषय में सुश्चित का प्रश्न | "       |
| एक एक, दो दो या तीन-तीन दोष      |         |
| के मिलने से भेद                  | <br>408 |
| उक्त दोषभेद प्रश्न का उत्तर      |         |
| त्रिदोषादियों का देहधारकत्व      | , ,,    |
| पुरुषप्राणरोगादिसंख्यावर्णन      | ,,,     |
| वातादि दोषों के बासर भेद         | ५२२     |
| दोषों के द्विषष्टि भेद           | ,,      |
| द्रोपों की असंख्येयता            | ५२९     |
| चिकित्सा में कर्ता, करण आदि      |         |
| का निर्देख                       | ५३०     |
| तन्त्रप्रशंसा तथा उपसंहार        | पद्     |
| उत्तरतन्त्र के अध्ययन का फळ      | 99      |
|                                  |         |



॥ श्रीः॥

## सुश्रतंसंहिता

### ध्आयुर्वेदतत्त्वसन्दीपिका'व्यांख्यास्मुल्लसिता

——<br/>
<br/>
<br

### उत्तरतंन्त्रम्

#### **टीकाकारकृतमङ्गलाचरणम्**

ध्यात्वा साम्बमहेशपादकैमलं सर्वार्थिसिद्धिप्रदं नत्वा नीलसरोजसुन्दरतनुं श्रीरामचन्द्रं तथा। वैद्यानाञ्च श्रिरोमणि गुरुवरं श्रीसत्यनारायणं श्रीताराचरणं नृसिंहिविद्युधं श्रीद्धण्डिराजं तथा॥ १॥ श्रीकृष्णं पितरं तथैव जननी श्रेष्ठांस्ततः सादरं भक्त्या श्रीजयकृष्णदासपद्भाग्वेश्योत्तमैः प्रेरितः। व्याख्यार्थं किल सुश्रुतस्य विशदं वैद्योत्तमो ह्यम्बिका-दत्तोऽहं रचयामि निर्मलिधया तत्त्वार्थसन्दीपिकाम् ॥ २ ॥

#### प्रथमोऽध्यायः

अथात औपद्रविकमध्यार्यं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ यथोबाच् भगवान् धन्वन्तरिः॥ २॥

• अब इसके अनन्तर औपदिविक अध्याय का वर्णन किया जाता है जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा था॥ १-२-॥

• विमर्शः - अथ - यह माङ्गलिक है 'ओंकारश्चाथशब्दश्च द्वावेती बह्मणः पुरा। कण्ठं भित्त्वा विनियातौ तस्मान्माङ्गलिकाबुभौ॥ 'अथ' शब्द नवीन विषयारम्भ का द्योतक भी है क्योंकि इसके पूर्व में कल्पस्थान का वर्णन किया जा चुका है। अन्य वेदान्तादि प्रन्थों में भी इसी प्रकार की परिपाटी देखी जाती हे — अयातो ब्रह्मजिज्ञासा ? औपद्रविकम् — उपद्रवान् गौणरोगानधि-कृत्य कृतोऽध्याय औपद्रविकस्तम् । पूर्वं के निदान तथा चिकित्सा स्थान में अनेक रोगों के उपद्वों का वर्णन किया गया है इसी तरह कल्पस्थान में विषजन्य आगन्तुक वग का विष और निज बग का विष भी अनेक उपद्रव उत्पन्न करता है अतएव कल्पस्थान के पश्चात् प्रारम्भ किये गये उत्तरतन्त्र में उन उपद्रश्रुत रोगों की चिकित्सा का वर्णन होने से इसे 'औपद्विकाध्याय' कहते हैं। यही वात सूत्रस्थान में भी कही गई है- 'अधिकृत्य कृतं यस्मात्तन्त्रमेतदुपद्रवान् । श्रीपद्रविक इत्येष तस्याप्रयत्वानिं रूचते ॥ 'े 'उपद्रवों के विचारार्थ् या चिकि रसार्थ बह तन्त्र रचा गया है अतएव इस तन्त्र के पारिमक अध्याय को 'ओपद्भविकाध्याय' कहते हैं । अत उपद्भविकित्सा-धिकारसामान्याव सर्वोपद्रविकित्सार्थमुत्तरतन्त्रारम्भः । अयवा सर्विशमध्यायश्रतं परिसनाप्य परिशिष्टत्वादुत्तरतन्त्रं प्रतिगांश्रं भवति । तस्य च तन्त्रस्योपद्रवानिषक्त्य प्रवृत्तत्वान्निरुक्त्या भौपद्रविकत्वं प्राप्तमध्याये व्यवस्थितम् । (डल्ड्णः )। 'उपद्रवा हि व्याभीनां कृच्छ्त्वमसाध्यत्वं वाऽभिनिर्वत्तंयन्तीति कृत्वा तेषां प्राधान्यं सम्प्रधार्यं तानेवाधिकृत्योपदेशात्तन्त्रसिदमौपद्रविकतितौणं नामिवशेषं प्राप्नोति अतस्तत्सम्बन्ध्यत्वादध्यायोऽपमौपद्रविक उच्यते' (हाराण-चन्द्रः)। उपद्रवश्रक्षणं—'रोगारम्भकदोषप्रकोपजन्योऽन्यविकार उपद्रवः' (मधुकोप)। 'व्याधेरुपरियो व्याधिर्भवत्युत्तरकालजः। उपक्रमाऽ-विरोधी च म उपद्रव उच्यते॥' उपद्रवों को (Complications) कहते हैं।

अध्यायानां शते विशे यदुक्तमसक्तन्मया । वक्ष्यामि बहुधा न्सम्यगुत्तरेऽथोनिमानिति ॥ ३ ॥ इदान्तीं तत्प्रवस्यामि तन्त्रमुत्तरमुत्तमप् । निखिलेनोपदिश्यन्ते यत्र रोगाः पृथग्विधाः ॥ ४ ॥

पूर्व के एक सो बीस अध्यायों में मैंने जहाँ नतहाँ बार-बार यह कहा कि इन विषयों को उत्तरस्थानमें अच्छी तरह से (विस्तारपूर्वक) कहूँगा इसिलिये इस समय उस उत्तम उत्तरतन्त्र को कहता हूँ जिसमें कि अनेक प्रकार के रोग सम्पूर्ण रूप में पृथक् रूप (नानावित्र रूप) से कहे गये हैं॥

विमर्शः — अध्यायानां शते विंशे — सूत्रस्थान के ४६ अध्याय, 'षट्च वारिं शद्ध्यायं सूत्रस्थानं प्रचक्षते' निदानस्थान के १६ अध्याय "देतुलक्षणनिर्देशान्ति रानानीति षोडश' शारीर स्थान के १० अध्याय 'निर्देशानि दशैतानि शारीराणि महर्षिणा' चिकित्सा-स्थान के ४० अध्याय, कल्पस्थान के ८ अध्याय 'अष्टी कल्पाः समाल्याता विषभेषजकल्पनात्' ऐसे ये एक सौ वीस अध्याय

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

होते हैं जो कि चिकित्सा के वीच ( मुख्य ) कहे जाते हैं। बीजं चिकित्सितस्यैतत समासेन प्रकीतिंतम् । सर्विश्रमध्यायशतमस्य व्याख्या भविष्यति ॥' यदुक्तमसङ्गत्मया - पूर्व के सूत्रादिस्थानों में शेष विषयों को उत्तरस्थान में कहने की प्रतिज्ञा की है जैसे-'तच सर्विशमध्यायशतं पञ्चमु स्थानेषु सूत्रनिदानशारीर विकिल्पित-करपे वर्धवशात संविभज्य उत्तरे तन्त्रे शेषानर्थान् न्याख्यास्यामः ( सु. सू. अ. १ )। 'अध्यायानां रातं विंशमेवमेतदुदीरितम्। अतः परं स्वनाम्नैव तन्त्रमुत्तरमुच्यते ॥ (सु. सू. अ. ३)। 'सर्विशमध्याय-शतमेतदुक्तं विभागशः । ्रहोदिष्टाननिर्दिष्टानर्थान् वक्ष्याम्यथोत्तरे ॥ (सु. क. अ. ८)। कुछ छोगों का यह अभिप्राय है कि पूर्व काल में सुश्रुतसंहिता के केवल उक्त पांच स्थान ही थे उत्तूरतन्त्र वाद में मिलाया गया है और सुश्रुतकृत की नहीं है किन्तु यह उनका अस है क्योंकि उक्त तीनों स्त्रों में स्पष्ट कहा है कि शेष विषयों का उत्तरतन्त्र में फिर से विवेचन किया जायगा। तन्त्रमुत्तरमुत्तमम् – इस तन्त्र को उत्तम (सबसे श्रेष्ट) माना है क्योंकि इसमें शालाक्य, कौमार, भूतविद्या, काय-चिकिरसा और तन्त्रभूषणादि अनेक विषयों का सङ्ग्रह है। उत्तरशब्द का अर्थ भी श्रेष्ठ होता है — 'उपर्युदी च्यश्रेष्ठेष्वप्युत्तरः' (अमरः)। अतः सहर्षियों ने इसका नाम उत्तरतन्त्र रखा है। 'श्रेष्ठत्वादुत्तरं होतत् तन्त्रमाहुर्महर्पयः । वहर्थसंप्रहाच्छ्रेष्ठमुत्तरस्रापि पश्चिमम् ॥' (मु. भू. अ. ३) । पश्चिमत्वाद्व। इदं तन्त्रमुत्तरम् । सबसे पीछे वर्णन हुआ इससे भी इस तन्त्र को उत्तरतन्त्र कहा जा सकता है ।

शालाक्यतन्त्राभिहिता विदेहाधिपकीर्तिताः।
ये च विस्तरतो दृष्टाः कुमाराबाधहेतवः॥४॥
षट्मु कायचिकित्सासु ये चोक्ताः परमिष्भिः।
उपसगीद्यो रोगा ये चाष्यागन्तवः स्मृताः॥६॥
त्रिषष्ठी रससंसगीः स्त्रस्थवृत्तन्तथैव च।
युक्तार्थी युक्तयश्चैत्र दोषभेदास्तथैत च॥०॥
यत्रोक्ता त्रिविधा अर्था रोगसाधनहेतवः॥ ॥॥

विदेह (देश) के अधिपति (स्वामी) निमि नामक आचार्य द्वारा कहे हुये शालाक्यतन्त्र के रोग तथा पार्वतक, जीवक, वन्धक प्रश्वति आचार्यों द्वारा विस्तार से कहे हुये कुमारों (वालकों) को वाधा (पीड़ा) पहुँचाने में कारणभूत स्कन्दमहादिकजन्य रोग, इसी तरह अग्निवेश, भेड, जातुकण, पराशर, हारीत और चारपाणि इन ६ द्वारा कही हुई काय-चिकित्साओं में ऋपियों ने जो रोग चतलाये हैं वे तथा उपसर्गादिक रोग एवं आगन्तुक रोग और मधुरादि रसों के ६३ प्रकार के संयोग, स्वस्थवृत्त, युक्तार्थ, तन्त्रयुक्तियां, वात-पित्त-कफादि दोषों के भेद और रोगों के ठीक करने के अनेक साधन (उपाय) तथा रोगों के कारण आदि विविध अर्थ (विषय) जहां क्रहे हैं ऐसे उत्तरतन्त्र का वर्णन किया जाता है। ५-८॥

विमर्शः — शालाक्यतन्त्र — शलाक्या यत्कर्म कियते तच्छा-लाक्यम् , शलाकाप्रधानं कर्म शालाम्यम् , तत्प्रधानं तन्त्रमिष शालाक्यम् । जिस तन्त्र में अलाका (सलाई Rods) का प्रयोग अधिक होता हो उसे शालाक्यतन्त्र कहते हैं। 'शालाक्यं नामोर्ध्वजञ्जगतानां अवगवदनशाणादिसंश्रितानां व्याधीनासुपशम- नार्थम् ॥' (सु. सू. अ. १)। जन्न (अत्तकास्थि Clavicle) के उपर के अङ्गों में उत्पन्न होने वाले रोगों के निदान, चिकित्सा आदि का वर्णन जहां होता हो उसे शालाक्यतन्त्र ( Surgery of parts adove the clavicle ) कहते हैं । इसी कारण वाग्भट ने इसे ऊर्ध्वाङ्ग-चिकिसा नाम से लिखा है। अन्य विद्वानों ने इसे उत्तमाङ्ग-चिकिरसा भी कहा है क्योंकि चन्नुरादि ज्ञानिन्दियों की आधारभूत शिर उत्तमाङ्ग कहा जाता है-'प्राणाः प्राणुभृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च । तदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिर इत्यभिधीयते ॥' शालाक्यतन्त्र में निम्न विषयों का समावेश होता है- 'शिरोरोगा नेत्ररोगाः कर्णरोगा विशेषतः। अशङ्घकण्ठ-मन्यासु ये रोगाः संभवन्ति हि ।। तेषां प्रतीकारकर्म नस्यवर्त्यञ्जनानि च । अभ्यङ्गमुखण्डूषिक्रयाः शालाक्यसंमिताः ॥ षटसप्ति-र्नेत्ररोगा दशाष्टादश कर्णजाः। एकत्रिंशद् घाणगताः शिरस्येकादशैव तु ॥ संहितायामभिहिताः सप्तषष्टिर्मुखामयाः ॥ एतावन्तो यथार्थ्यूलः मुत्तमाङ्गगता गदाः । अस्मिन्च्छास्त्रे निगदिताः संख्यारूपचिकि-ित्ततैः ॥ ( स. ३-२७ ) । 'दृष्टिविशारदाः शालाकिनः' अर्थात् नेत्र विद्या के पण्डितों को 'शालाकी' कहते हैं तना शालाक्य शास्त्र के ज्ञाता को भी 'शालाकी' कहते हैं। ( डल्हण )। वर्तमान पुलोपेथिक सायन्स में शालाक्यतन्त्र के लिये कोई ऐसा एक शब्द नहीं है जिस से उसँ का बोध हो सके किन्तु शालाक्य में आने वाले उध्विङ्गों की निदान-चिकित्सादि विवेचन के लिये उनके तीन विभाग कर दिये गये हैं। (१) नेत्ररोगादि विज्ञान (Ophthalmology)। (२) दन्तरोगादिविज्ञान (Dantistry)। (३) कर्णनासागतरोगादिविज्ञान (The Science of Ear, Nose & Throat diseases ) इन तीनों विभागों की विशेष शल्यिकयाओं ( Special Surgery) के बोध के लिये एक बड़ा वाक्य हो सकता है जैसे Treatment of the diseases of the part adove the Clavicle or Special Surgery of Eye, Ear, Nose, Throat and Dantistry. (४) शिरोरोग (Diseases of the Head) को एलोपेश्री में कायचिकित्सान्तर्गत मान छिया है । विदेहाधिपकीर्तिताः— ? विदेह। थिपो निमिस्तेन कीतिंताः प्रणीताः । पट्सप्ततिने अरोगाः, न करालभद्रशौनकादिप्रणीताः। यद्यपि शालाक्यतन्त्र के विषय में कराल, भद्रक, शीनक, चत्तुच्येण, विदेह, सात्यिक, भोज आदि अनेक आचार्यों ने विवेचन किया है। यह वास प्राचीन संस्कृत टीकाओं में इन के आये हुये छहूरणों से स्पष्ट ही, जाती है किन्तु उन की कृतियां उपलब्ध नहीं हैं। इन के अतिरिक्त तन्त्रान्तर शब्द से अन्य तन्त्रों के होने का भी प्रमाण मिलता है। सम्भव है उस समय उन की ग्रन्थरूप कृतियां प्राप्त होती रही होंगी। किन्तु आचार्य सुश्रुत के समय केवल विदे-हाधिपति निमि द्वारा प्रणीत प्राचीन शालाक्यन्त्र मिलता रहा होगा उसी के मूळ आधार से सुश्रुताचार्य ने अपने सुश्रुत का उत्तरतन्त्र पूर्ण किया हो। विदेश्धिपनिमिपरिचयः -शाला-क्यतन्त्र के आदि प्रणेता आचार्य विदेहदेश के राजा निमि हो चुके हैं। सुश्रुत ने अपना उत्तरितन्त्र उन्हों के निमितन्त्र का आधार लेकर लिखा इस को वे स्वयं स्पष्टतया स्वीकम्र करते हैं—'निविक्नेनोपदिश्यन्ते यत्र रोगाः पृथग्विषाः। शालाक्यतन्त्रा-मिहिता विदेहाधिपकीर्तिताः ॥' अत्एव शालाकयतन्त्र को विदेह-तन्त्र या निमितन्त्र भी कहा जाता है। यदापि वर्तमान में

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani. Lucknow

सा

य

दि

नां

शेश

1g.

नि

ति-

शैव

ल.

क-

स्त्र

नि

रुक

न्य

ादि

ान

ci-

नों

ोध

of

ial

5.

धी

ir:,

गय

ोज

रे न

ती

≆त

ता

IH

हि-

ता

प्रुत

ला-

हो

का

रते

न्ना-

ह-

। में

तेत्र "

शालाक्य के विषय में न कोई अन्य तन्त्र मिलते हैं और न निमितन्त्र या विदेहतन्त्र मिलता है किन्तु उसके उद्भरण अनेक संग्रहों और टीकाओं में उद्धत मिलते हैं। डल्हणाचार्य ने शालाक्यरोग-प्रसङ्ग में अपनी टीका में अनेक स्थानों पर निमि या विदेह के वचनों को उद्धत किया है आचार्य निमि का पुराणों में पर्याप्त वर्णन मिलता है।

श्रीमद्भागवत ९ स्कन्ध, अ० १३ की कथा में इन्हें राजा इच्वाक का पुत्र कहा गया है। एक समय इच्वाकुपुत्र महा-राज निमि ने यज्ञार्थ विशष्ट जी को ऋत्विज नियत करना चाहा किन्तु उन्होंने अपने को प्रथम ही इन्द्रद्वारा वरण कर लिये जाने से पुनः लीटने तक प्रतीचा करने को कहा। विश्वष्ठजी के आने में अधिक विलम्ब होता जान अन्य ऋत्विजों द्वारा यज्ञारम्भ कर दिया। कुछ काल वाद लीटने पर विश्वाचनी ने यज्ञारम्भ कर देने पर निमि को नष्ट होने का शाप दे दिया इस पर निमि ने भी विशिष्ठ को नष्ट होने का शाप दे दिया। ऋत्विजों ने निमि के मृतदेह को सड़े न अतएव सुगन्धित पदार्थों में रख दिया फिर यज्ञपूर्णता के समय आये हुए देवताओं के प्रभाव से निमि पुनर्जीवित हो गये किन्तु निमि ने देह धारण कर्रहनः पसन्द नहीं किया अतः देवें ने उन्हें विना देह के ही सब मनुष्यों के पलकों पर रहने का आदेश दे •दिखा। इसी कारण निमेष शब्द भी निमिपरक माना गया है क्योंकि पलकों के खोलने व वन्द करने को 'निमेष'कहते हैं तथा उसी क्रिया के समय निमि का वहां निवास लिचत होता है। रामायण में भी जानकीजी का निर्निमेष नेत्रों से राम को देखते समय तुलसीदासजी ने उत्प्रेचा की है कि मानों जानकीजी के पलक-निवासी निमि ने रामचन्द्रजी को अपनी वंशपुत्री जानकी द्वारा देखने में ठउजा का अनुभव कर कुष काल के लिये वहां से हट से गये अतएव जानकीजी राम को प्रेमनिमग्न हो कर निर्निमेष नेत्रों से देख संकीं — भरी विलोचन चारु अचञ्चल। मनह सकुचि निमि तजेउ दगंचल।' निमि ही को जनक भी कहते हैं क्योंकि उस वक्त उर ऋषियों ने निमि के मृत देह का मन्थन किया जिससे एक बालक उत्पन्न हुआ वह जन्म से 'जनक', विदेह से उत्पन्न होनेके कारण 'वेंदेह' और मन्थन करके उत्पन्न होने से 'भिथिल' कहा गया जिसने कि 'मिथिलापुरी' वनाई,। डल्हण ने भी निमि के परिचयार्थ ऐसी बी अन्य कथा लिखी है —'विदेहाधि-पतिः श्रीम।न् जनको नाम विश्रुतः । आलम्भयग्रप्रवणः सोऽयजद् वा-ह्मणैर्वृतः ॥ तस्य यागप्रवृत्तस्य कुपितो भगत्रान् रिवः। दृष्टि प्रणा-शयामास सोऽनुतेषे महत्तपः। दीप्तांशुस्तपसा तेन तोषितः प्रददौ पुनः। चक्षुर्वेदं प्रसन्नात्मा सर्वभूतानुकम्पया ॥' जिस तरह अन्याङ्गी के साथ शल्यतन्त्र के प्रवर्तक भगवान् धन्वन्तिर का समुद्र-मन्थन से उत्पन्न होना - भन्यानं मन्दरं कुला नेत्रं कुला च वासुिकम् । ततो मथितुमारन्था मैत्रेय तरसाऽमृतैम् । ततो धन्वन्त-रिदेंवः स्वेताम्बरधरः स्वयम् । विभ्रत कमण्डलुं पूर्णममृतस्य समु-दियतः ॥' ( विष्णु. पु. बे. ९ )। ' एवं ऋषियों द्वारा निमि के मृत शरीर का मन्थन करने से उत्पन्न होना एक ऐसा पौराणिक रूपक है जिसे तज्ज्ञ ही समझ सकते हैं। शल्यशाख-प्रवर्तक धनवनंतरि का समुद्रमन्थन व शालाक्यशास्त्रप्रवर्तक निमि का उनके मृतदेह मन्थन से प्रादुर्भूत होना दोनों अपनी मन्धन

कियारूपी एकता से साम्य रखते हैं। यद्यपि पर्जिटर नामक पाश्चात्य विद्वान ने पुराणों को प्राचीन भारत के सच्चे इति- • हास प्रन्थों के रूप में स्वीकृत किया है तथा उस ने निमि का निर्देश नहीं किया है फिर भी पुराणों के अनुसार महाराज निम्मिकाशिराज दिवोदास धन्वन्तरि के बहुत पूर्व के होते हैं तथा ये निमि अयोध्या के राजा विकुचि शशाद और ऐल राजा पुरूरवा के समकालीन थे। विकुत्ति शशाद की सोलहवीं पीड़ी में प्रसेनजित हुए जो याद्घ राजा चित्ररथ, हैहय राजा क्रुन्ति, कान्यकुञ्ज राजा सुहोत्र, पौरव राजा मतिनार, काशि-राज धन्वन्तरि और आणव राजा पुरञ्जय के समकालीन थे। इस तर्ह निमि का समय धन्वन्तिर से ३२० वर्ष पूर्व का हो सकता है। पश्चिक्य इतिहासकार मूळ सुश्रृततन्त्र तथा आचार्य सुश्रुत का समय महाभारत काल के बहुत पूर्व का मानते हैं। प्रायः ऐतिहासिकों ने महाभारत का समय ईसा से १००० वर्ष पूर्व माना है तथा सुश्रुत का समय ईसा से २००० वर्ष पूर्व का होता है और यही समय धन्वन्तिर का भी है एवं निमि का समय धन्वन्तरि से ३५० वर्ष पूर्व का होता है। इस तरह निमिमुनि या उनके निमितन्त्र को ईसा से २३५० वर्ष पूर्व का मान सकते हैं।

वर्तमान सें सुश्रुत के समान चरक, वाग्मटादि अन्य संहिता ग्रंथों में शालाक्यतन्त्र का विशद विवेचन नहीं है। नेत्ररोगों की गणना करते समय चरक ने स्पष्ट लिख द्विया है कि इनका विशेष विवेचन तथा चिकित्सा शालांक्यतन्त्र में है तथा हम पराधिकार में विशेष विस्तार नहीं करना चाहते हैं। नेत्रामयाः पण्णवतिस्तु भेदात , तेषामभिव्यक्तिरभिषदिष्टा। शालाक्यतन्त्रेषु चिकित्सितन्न पराधिकारे तु न विस्तरोक्तिः ॥ शस्तेति तेनात्र न नः प्रयासः।' अन्यच्च —'अत्र धान्त्रन्तरीयाणामधिकारः कियाविधीं ( च. चि. अ. २६ ) इसी तरह अष्टाङ्गहद्य तथा अष्टाङ्गसंग्रह का ज्ञालाक्यतन्त्र-सम्बन्धी विवेचन भी पर्याप्त नहीं है अत एव इस तन्त्र के विस्तृत ज्ञान के लिये एकमात्र सुश्रतसंहिता ही प्रमुख आधार है। सुश्रुत के उत्तरतन्त्र के प्रारम्भ के सत्ताईस अध्यायों में क्रमशः नेत्र, कर्ण और शिरो रोगों का वर्णन मिलता है। मुखरोगों का वर्णन निदान स्थान के अदितम तथा चिकित्सा स्थान के वाईसवें अध्याय में प्राप्त होता है।

कर्ण का छेदन, बन्धन तथा सन्धान एवं नासा और ओष्ठ के सन्धान-करण ( Plastic surgery ) का वर्णन सूत्रस्थान के सोलहवें अध्याय में किया गया है। चरक में शालाक्यतन्त्र का वर्णन निम्न अध्यायों में प्राप्त होता है—च. सू. अ. १७ में शिरोरोग, सू. अ. १८ में उपजिल्ला, गलशुग्डी रोहिणी, चि. अ. ११ में दन्त, मुखादिरोगों की चिकित्सा एवं २६ वें अध्याय में नासा-शिरोरोग, मुखरोग, कर्ण-नेत्ररोगों की चिकित्सा न्तथा सिद्धिस्थान अ. २ तथा अ. ९ में शिरोविरचन शिरोबिरत, शङ्कक, अर्धावमेदक, अनन्तवात आदि रोगों के लच्णा और चिकित्सा का वर्णन मिलता है। वाग्मट के उत्तरस्थान के ट से २४ तक के अध्यायों में शालाक्य रोगों का वर्णन मिलता है। पं॰ जगन्नाथप्रसादजी शुक्ल ने भी हिन्दी में मुख, कर्ण, नासादि रोगों पर पुस्तकें लिखी हैं। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र ( एलोपेथी ) में शालाक्यतन्त्र. के विषय में

CC-0 In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani. Lucknow

नेत्र, नासा, कर्ण आदि रोगों पर विश्वदरूप में अनेक प्रन्थ े छिखे गये हैं। जैंसे एण्डवर्थ मे नेत्ररोग तथा आइ सिम्पसन हाल ने कर्ण, नासा और गलरोग लिखे हैं। डा॰ सुझे ने नेत्रचिकित्सा तथा डा० हंसराज मेहता ने नेत्ररोगविज्ञान नामक ग्रन्थ हिन्दी में लिखा है। कुमारावाधहेतवः -- पाजतक-जीवकषन्थकप्रभृतिभिः कुमाराबाधहेतवः स्कन्द्रग्रह्पभृतयः। पावंतक, जीवक ( वृद्धजीवकीय तन्त्र या कारयपसंहिता ) बन्धक आदि के द्वारा कुमारों ( वच्चों.) को बाधा (पीड़ा ) पहुँचाने वाले स्कन्दादि ग्रहों का तथा तज्जन्य रोगों का वर्णन इसमें हैं। स्कन्दादिग्रहीत्पत्तिः—'पुरा गुहस्य रक्षार्थे निर्मिताः शूलपाणिना । मनुष्यविग्रहाः पन्न सप्त स्वीविग्रहा-यहाः ॥ स्कन्दो विशाखो मेगास्यः श्वयहः पिसृसंज्ञितः । श्कुनिः पूतना शीतपूतना दृष्टिपूतना । मुखमण्डलिका तद्द रेवती शु॰क-रेवती ॥ षट्सु कायचिकित्सासु-वाति तकफसन्निपातशोणितागन्तुज-मेदेन षड्विधासु किंवा अग्निवेशभेडजातूकर्णपराशरहारीतक्षारपाणि प्रोक्तासु कायविकित्सासु । यहाँ पर सुध्तमत से वातादिभेद से ६ प्रकार की तथा "चरकमत से अग्निवेशादि ६ शिप्यों द्वारा कही हुई पड्विध कायचिकित्सा । सुश्रुत सू. अ. १ में संशोधन, संशमन, आहार और आचार ऐसे चिकित्सा के चार भेद लिखे हैं। संशोधन-चिकित्सा (Eliminative or medical treatment) जो शारीर के दोषों को बाहर निकाल दे उसे 'संशोधन' कहते हैं। संशोधन के वाह्य तथा आभ्यन्तर दो भेद होते हैं। वमन, विरेचन, शिरोविरेचन और चतुःप्रकारकवित ये अन्तः संशोधन हैं तथा यन्त्र, शस्त्र, चार, अग्नि, जलौंका द्वारा छेदन, भेदन, वेधन, लेखन, उत्पाटन और प्रच्छानकर्म से बाह्य संशोधन होता है। 'यदीरयेद्वहिदोंषान् पत्रथा शोधनन्न तत्। निरुहो वमनं कायशिरोरेकोऽस्रविस्रुतिः॥ (अ. सं. सृ. अ. २४)। संशमन (Sedative treatment )—'न शोधयत यद्दोपान् समात्रोदीरयत्यपि । समोकरोति विषमान् शमनं तत् ॥ ( अ. सं. सू. अ. २४)। आहार - मधुरादिभेद से ६ प्रकार का, पेयादिभेद से ४ प्रकार का या छ प्रकार का, शीतोष्णवीर्य भेद से २ प्रकार का या पृथिव्यादिभेद से ५ प्रकार का- 'पञ्चभूतात्मके देहे आहारः पाञ्चमौतिकः'। आचार चिकित्सा—(Regimental treatment)-च तसर्गोदयो रोगाः-उपसर्गादयो ज्वरादयः, आगन्तवोऽत्रोन्मादश्दयः' इति डल्हणः, 'ज्ञणाद्युपद्रवभूता ज्वरादय' इति हाराणचन्द्रः । गयी तु-'खपसर्गादयः अमानुषोपसर्गादयः, ते चापरमारोन्मादा भृत्विद्याऽ मिहिताः त पत्रागन्तव' इति व्याख्यानयति । अर्थात् उपसर्गादि से ज्वरादि का बोध होता है किन्तु गयदासाचार्य अपस्मारादि का ग्रहण करते हैं तथा उन्हीं को आगन्तुक रोग भी मानते हैं उपसर्ग से धूमकेतु, सतत उल्कापात, ग्रहनचत्र-चैकृत आदि अग्रुभसूचक औत्पातिकदर्शन के समय उत्पन्न हुये रोग भी माने जाते हैं। पाश्चात्यदृष्टि से उपसर्ग को इन्फेक्शन (Infection) कहते, हैं तथा रोगी के प्रत्यच या अप्रत्यच संसर्गं से उत्पक्ष हुये धौपसर्गिक (Infectious) रोग ऐसा अर्थ हो सकता है तथा उल्हणाचार्य भी ऐसा ही अर्थ मानते हैं-- 'इपसर्गंजा ज्वरादिरोगपीडितजनसम्पर्काद्भवन्ति'। •ये उप-सर्गज़ रोग मैथुनादि द्वारा स्वस्थ मनुष्यों पर संकान्त होते हैं जैसा कि सुश्रुत के कुष्टनिदान से भी स्पष्ट है - 'प्रसङ्गाद्वात्रसंस्प-श्रांतिश्वासात मह्मो जनात् । सहश्रयासनाचापि वस्त्रमाल्यानुलेप-

नात्। औपसर्गिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम्॥ चरकमत से— रोगमार्ग के तीन भेद माने गये हैं (१) वाह्य रोगमार्ग, (२) सध्यम रोगमार्ग और (३) आभ्यन्तरिक रोगमार्ग, जैसा कि कहा है- त्रयो रोगमार्गा इति-शाखा, ममीस्थिसन्धयः कोष्ठश्च । तत्र शाखा रक्तादयो धातवस्त्वकच, स बाह्यो रोगमार्गः। मर्माणि पुनर्वरितहृद्यमूर्थादीनि अस्थिसन्धयोऽस्थिसंयोगास्तत्रोपनि-र्बद्धाश्च स्नायुक्षण्डराः, स मध्यमो रोगमार्गः। कोष्ठः पुनरुच्यते महास्रोतः शरीरमध्यं महानिम्नमामपकाशयश्चेति पर्यायशब्दैस्तन्त्रे, स रोगमार्ग आभ्यन्तरः। तत्र र्गण्डिपिडकालज्यपचीचर्मकीलाधि मांसमषककुष्ठव्यङ्गादयो विकारा बहिर्मार्गजाश्च विसर्पश्ययथु-गुल्मार्शीविद्रध्यादयः शाखानुसारिणो भवन्ति रोगा। पक्षवधमहा-पतानकार्दितशोषराजयक्ष्मास्थिसन्धिशूलगुदभ्रंशादयः शिरोहद्वरित-रोगादयश्च मध्यममार्गानुसारिणो अवन्ति रोगाः। ज्वरातिसार्च्छ-र्चलसकविसूचिकाकासश्वासहिकानाहोदर प्लीहादयोऽन्तर्मार्गेजाश्च वि-सर्पथयथुगुल्मार्शोविद्रध्यादयः कोष्ठानुसारिणो भवन्ति रोगाः'। (च. सू. अ. ११)। स्मृतिकारों ने इसी दृष्टि से एक दूसरे के " वस्त-माल्यादि के धारण का निषेध किया है- 'उपानही च वासश्च धृतमन्यैर्न धारयेत्। उपवीतमलङ्कारं स्नजं करकमेव च' बा (मनुः)। भ्रौपसर्गिक रोग-मसूरिकाश रोमान्त्यो यन्थिवींसर्प एव च । उपदंशश्च कण्ड्वाचा औपसींगैकसंज्ञकाः' ॥ भावप्रकाशुमत से-'कण्डू कुष्ठोपदंशाश्च भूतोन्मादत्रणज्वराहाः औपसर्गिकरोगाश्च संकाः मन्ति नरात्ररम्'।। उर्भ्रमत से-'त्वगक्षिरोगापस्मारराजयक्षमः मस्रिकाः। दर्शनात् स्पर्शनाद् दानात् संक्रामन्ति नरान्नरम्॥ डल्हणसत से - तत्र नासारन्ध्रानुगतेन वायुना श्वासकासप्रति-रयायाः त्विगिन्द्रियगतेन ज्वरमसूरिकादयश्च । सायणाचार्यमत से-अस्माकं शरीराणि व्रणमुखेन अङ्गपानादिद्वारेण प्रविष्टाः । इस तरह इन आचार्यों ने औपसर्गिक रोगों के नीम तथा उनके उपसर्ग या जीवाणु के शरीर में प्रविष्ट होने के मार्ग आदि का वर्णन किया है। आधुनिक सत से इन मार्गों को तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं।

ल्वा—इसमें प्रसङ्ग (मैथुन) से उपदंश, फिरङ्ग और न् प्यमेह, सहशय्यासन तथा वस्त्रमाल्यानुलेपन से क्रिस्प्र, मस्रिका आदि। वणमुख से धैनुःस्तम्भ, जलसंत्रास, एन्थ्राक्स आदि रोग उत्पन्न होते हैं।

शानप्रशास के द्वारा राजयत्तमा (T. B.), एन्पूलुएआ, कुक्कर खासी, रोहिणी (डिप्थीरिया), प्रतिश्याय, श्वसनक इवर (न्यूमोनिया), फोफ्फुसीय एलेग तथा रोमान्तिका आदि रोग उत्पन्न होते हैं।

मुख या खाद्य-पेय के द्वारा-आन्त्रिक उत्तर (टायफाइड), तिस्चिक्स (कॉलेरा), अतिसार, प्रवाहिका आदि रोग उत्पन्न होते हैं।

कीटदंशन रोग— पिस्सू के काटने से प्लेग, मच्छर के दंश से मलेरिया, रलीपद, पीतज्वर तथा डेंग्यू ज्वर, भुनगों से काला अजार, जूएँ और चिंचली के दंश से टायफस ज्वर तथा परिवर्तित ज्वर। इन कीटदंशन रोगों को त्वचा द्वारा फैल्हा हो मानना चाहिये। इन्ह रोग के जीवाणु कुन्नी की जासा के स्नाव में तथा फोड़े-फुन्सी के प्य में रहते हैं एवं उस कुन्नी के साथ सम्भोग, एकविष्टर-शयन, उसके वस्त्र-पात्रादि के उपयोग व उसकी सेवा करने से एवं किसी भी तरह से स्वचा में उत्पन्न : 1

ने-

यते

त्रे,

थु-

₹[-

व-

के

च

di

7.

स

ग

ग

के

चत (वग) द्वारा जीवाणु शरीर में प्रविष्ट हो रोग उत्पन्न करते हैं। त्रिषष्टी रससंतर्गाः—संयोगभेद से रसों के तिरसठ भेद किये गये हैं—'भेदश्चैषां त्रिषिटिविषविकरपो द्रव्यदेशकाल-प्रभावाज्ञवित तमुग्देह्यामः' (च सू. अ. २६)। 'स्वादुरम्हादिमियोंगं शेषेरम्हादयः पृथक्। यान्ति पञ्चदशैतानि द्रव्याणि द्विरसानि तु॥' इत्यादि । युक्तार्थाः—प्रमाणोपपन्नार्थाः । युक्तयः—तन्त्रयुक्तयः। वायते शरीरमनेनेति तन्त्रं शास्त्रं, चिकित्सा च तस्य युक्तयो योजनास्तन्त्रयुक्तयः। ( ड्व्हण ) अर्थात् जिससे शरीर की रचा की जाय उसे 'तन्त्र' कहते हैं तथा उसके लिये की जाने वाली योजना ( कल्पना=त्रयोग ) को 'तन्त्रयुक्ति' कहते हैं। ये वक्तीस होती हैं — 'द्वात्रशक्तन्त्रयुक्तयौ भवन्ति शास्त्रे'।

मृहतस्तस्य तन्त्रस्य दुर्गाधस्याग्बुधेरिव ॥ आदावेबोत्तमाङ्गस्थान् रोग्गनभिद्धाग्यहम् । सङ्ख्यया लक्षणेश्चापि साध्यासाध्यक्रमेण च ॥ ६॥

• दुर्गाष्ट्र अर्थात् अत्यन्त गहरे समुद्र के समान महान् इस वडे तन्त्र से क्विंपथम उत्तमाङ्ग (शिर) के रोगों को •उज्जको संख्या, छत्तण और साध्यता-असाध्यता आदि क्रम से कहता हूं ॥ ९॥

विसर्गु:- इस रलोक के द्वारा सुश्रुताचार्य ने निमितन्त्र को महान् तथा समुद्र के समान गम्भीर कह कर स्तुति की है तथा इसी तन्त्र के कमानुसार स्वसंहिता (सुश्रुत) में रोगों की संख्या, उत्तण और साध्यासाध्यता आदि का वर्णन किया है। अन्य अध्याय में भी आचार्य ने इस तनत्र की पूर्ण गम्भी-रता को हजारों तथा लाखों श्लोकों से भी नहीं जानी जा सकती है ऐसी प्रशंसा की है-समुद्र इव गम्भीरं नैव शक्यं चिकित्सतम् । वक्तुं निर्वेवशेषेण क्लोकानामयुतैरिप ॥ सङ्खैरिप वा प्रोक्तमूर्थमल्पमतिर्नरः । तर्कप्रन्थार्थरहितो नैव गुह्णात्यपण्डितः॥ (सु. उ. अ. २०)। उत्तमाङ्ग इस शब्द से शिर (मस्तिष्क Deain ) का ग्रहण होता है जैसा कि चरक में कहा है 'प्राणाः प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च । यदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिर्दतः दिम्बीयते'॥ अथर्ववेद में भी लिखा है - 'तदा अथर्वणः शिरः देवकोशः समुज्झितः। तस्त्रागोऽभिरक्षिति शिरोऽज्ञमयो मनः'॥ भेळसंहितायामपि —'शिरस्तास्वन्तर्गतं सर्वेन्द्रियपरं मनः । तत्रस्थं ति विषयानिन्द्रियाणां रसादिकान् ॥ समीपःथान् विजानाित त्रीन् भावांश्च क्रियच्छति । तन्मनःप्रभवन्नापि सर्वेन्द्रियमणं वलम् ॥ कारणं सर्व।द्धानां चित्तं हृ रथसंस्थितम् । कियाणाञ्चेतरासाञ्च चित्तं सर्वस्य कारणम् ॥ अध्येमूलमयःशाखनृषयः पुरुषं विदुः। मूलप्रहारिणस्त-स्माद् रोगान् ग्रांव्रतरं जयेत्'॥ वाग्भटेऽपि-'सर्वेन्द्रियाणि येना-स्मिन् प्राणा येन च संश्रिताः । तेन तस्योत्तमाङ्गस्य रक्षायामादृतो भवेत्'॥

विद्याद् द्वचङ्गुलबाहुन्यं स्वाङ्गुशेदरसम्मितम् । द्वचङ्गुलं सर्वतः सार्द्धं भिषङ्नयनेषुद्बुदम् ॥ सुवृत्तं गोस्तनाकारं सर्वभूतगुणोद्भवम् ॥१०॥ षलं भुबोऽग्नितो रकतं बातात् कृष्णसितं जलात् । आकाशादश्रुमार्गाश्च जायन्ते कत्रबुद्बुदे ॥११॥

नैय नयन् उन्धद (अनिगोलक Eye ball) को अपने अङ्गष्ठ के उदर (मध्य भाग) के प्रमाणानुसार दो अङ्गल

वाहुत्य (अन्तःप्रवेशप्रमाण=अग्रप्रशात् व्यास ) वाला जाने तथा आयाम और विस्तार (लम्बाई और धीड़ाई ) में ढाई अङ्गल प्रमाण जाने । इस तरह इस नेत्रगोलक को सुबृत्त (गोल) तथा गो के स्तन के आकार का और पृथिव्यादि सर्व (पञ्च ) भूतों के गुणों से उत्पन्न हुआ जानो । नेत्रगोलक में पृथिवी से मृांसल भाग, अग्नि से पित्तरूप रक्तवर्ण का भाग, वात से कृष्ण भाग, जल से नेत्रगत स्वेत भाग तथा आकाश नामक महाभूत से अश्रुमागों करे उत्पत्ति होती है ॥१०-११॥

 विमर्शः —आचार्य सुश्रुत ने उक्त प्रलोक के द्वारा नयन-बुद्बुद् ( अचिगोलक या नेत्रगोलक Eye-ball ) के शारीर ( Anatomy ) का वर्णन किया है। दयहुलवाहुल्यम्-इद-मन्तः प्रवेशप्रमाणस् 🕴 द्वज्ञुङमानमाह—स्वाङ्गुष्ठोदरसम्मितम्— ∍एतेनेतदुक्तं भवति–स्वाङ्गुष्ठोदरसंमितं यदङ्गुलं तदङ्गुलद्वयप्रमाणं नेत्र-वुद्वुदस्यान्तः प्रवेशं विद्यात । इस तरह उत्हण ने प्रस्येक व्यक्ति के अपने अङ्गुष्टोदर को एक अङ्गुल मान कर ऐसे दो अङ्गुल प्रमाण का नेत्रगोलक का अन्तः प्रवेशप्रमाण (Vertical diameter) २३-४८ मि॰ मीटर आधुनिक मत से माना गया है - इयङ्गलं सार्थमिति , अर्थतृतीयाङ्गलमित्यर्थः, सर्वत इति आयामतो विस्तारतश्चेत्यर्थः । नेत्रगोलक का आयाम ( लम्वाई ) व्यक्तिविशेप की अङ्गुली से ढाई अङ्गुल तथा विस्तार भी ढाई अङ्गुरु होता है। आयाम को अग्रपश्चिम व्यास या पूर्वपश्चिम च्यास (Anteroposterior or Sagital diameter ) कहते हैं तथा यह प्रमाण २४-१५ मिलिमीटर (१-०२३ इञ्च ) होता है । विस्तार को अनुप्रस्थव्यास या उत्तरदिक्तणव्यास (Harizontal diameter ) कहते हैं और यह प्रमाण २४-१३ मि॰ मीटर होता है। प्रायः सभी न्यास १ इञ्च होते हैं। आयुर्वेद में बुद्बुद को ढाई अङ्गुल लम्बा, ढाई अङ्गुल चौड़ा तथा दो अङ्गुल मोटा माना है। यदि हम अङ्गुष्ठोदर को १ इञ्ज या १॥ अङ्गुल मान लें तो नेत्रगोलक की चौड़ाई १॥ अंगुल, मुटाई २ अङ्कुल तथा लम्बाई २॥ अंगुल बैठती है। सुवृत्त और गोस्तनाकार से उपमा देने का भी यही अभिप्राय है कि चौड़ाई की अपेचा नेत्र की कुछ लम्बाई अधिक होती है। फिर भी आजकल नेत्र की लम्बाई-चौड़ाई में इतना अन्तर नहीं होता। सम्भव है कि लगभग २ हजार वर्ष के काल में शरीर के विभिन्न अङ्गों के प्रमाण में भी परिवर्तन हो गया हो। नेत्रगोलक आयु के साथ वड़ता जाता है।

सर्वभूतपुणोद्भवम्—सर्वेषां भूतानां गुणा उद्भवन्ति अत्र, सर्वभूतगुणानामुद्भवो यत्रेति वा। पञ्चभूतोत्पत्रसिर्यर्थः। (हाराणवन्द्रः)
अर्थात् इस्पनेत्रगोलक सं पञ्चमहाभूतों के गुण विद्यमान हैं।
सर्वभूतेभ्यस्तद्गुणेभ्यश्चोद्भवो यस्य तत् सर्वभूतगुणोद्भवम्। सर्वभू
तैभ्यो नेत्रगोलकं सिरास्नाव्यस्थितहितं साश्रुमार्गमुत्यन्नं तद्गुणेभ्यश्च
रक्तसितक्षणगुणा उत्पन्ना इत्यर्थः। नेत्रगोलक को सर्वभूतगुणों से
उत्पन्न माना है। अर्थात् सिरा, स्नायु, अस्थि और अश्रुमार्ग
इनके सहित नेत्रगोलक पांचों भूतों से उत्पन्न हुआ (वना)
है तथा नेत्रगोलक की रक्तता, रवेतता और कृष्णवर्णता इन
भूतों के गुणों से उत्पन्न होती है। कुछ टीकाकारों ने गुण शब्द
का अर्थ भूतों के गुण न लेकर उनके प्रसाद अर्थ को माना है
किन्तु यह अर्थ जेज्जट तथा डल्हण दोनों ने स्वीकृत नहीं
किया है।

CC-0 In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

आधुनिक शारीररचन्। (Anatomy) शास्त्र में नेत्र से ,सम्बन्ध रखने वाले अङ्गों को दो भागों में विभक्त कर दिया है। (१) अङ्ग (Organs) (२) उपाङ्ग (Appendages)।

(१) नेत्राङ्गों सें-१ नेत्रगोलक या नेत्रबुद्बुद (Eye ball) २ धमनियां (Arteries), सिराएं (Veins), रसवाहिनियां (Lymphatics) और वातसूत्र (Nerves), ३ नेत्रचालक-मांसपेशियां (Ocular muscles), ४ नेत्रश्लेष्मावरण (Conjunctiva)।

(२) उपाङ्गों में - १. पलक या नेत्रच्छद (Eye lids )।
२. भ्र (Eye drow), ३. अश्रुजनक पिण्ड - (क) अश्रुप्रनिथयां "
(Lachrymal glands), (ख) अश्रुप्रणालिका (Lacrymal Ducts) (ग) अश्रुद्धार (Puncta lachrymalis), (घ) अश्रुवाहक नालिका (Canaliculi), (ङ) अश्र्वाशय (Lachrymal sac), (च) नासागत अश्रुवाहिका (Nosal duct)
४. नेत्रगुहा (Orbit)।

नेत्रगोलक या नेत्रबुद्बुद् (Eye ball or ball of the Eye) के निग्न सुन्धेभाग होते हैं— (१) शुक्लमण्डल (Cornea) (२) नेत्रबाद्यपटल (Sclerotic coat or sclera) (३) तारामण्डल (Iris) (४) तन्तुसमूह (Ciliary body) (५) नेत्र मध्यपटल (Choroid) (६) नेत्रदर्पण या दृष्टि-वितान (Retina) (७) पूर्वजलमयरसखण्ड (Anterior Chamber) (८) पश्चिमखण्ड (Posterior chamber) (९) दृष्टिमिषका च (Crystalline lens) (१०) दृष्टिमिण आवरण (Lens capsule) (११) काचरूपरससान्द्रजल (Vitreous humor) (१२) दृष्टिनाडी (Optic nerve) (१३) दर्शननाडी सिरा (Optic disc)।

दृष्टिप्रमाणवर्णनम्—'दृष्टिक्चात्र तथा वक्ष्ये यथा व्यादिशारदः। नेत्रायामत्रिमागन्तु कृष्णमण्डलमुच्यते ॥ कृष्णात् सप्तमिमच्छन्ति दृष्टिं दृष्टिविशारदाः ॥' ( सु. उ. अ. १ ) । अथ दृष्टिवर्णनम् — 'पञ्चभूतात्मिका दृष्टिर्मसूरार्थदलोन्मिता' शार्क्रथरटीकायाम् । 'मसूर-दलमात्रान्तु पञ्चभूतप्रसादजाम् । खद्योतविस्फुलिङ्गाभामिद्धां तेजोऽ-भिरव्ययैः ॥ आवृतां पटलेनाक्ष्णोर्बाह्येन विवराकृतिम् । शीतसात्म्यां नृणां दृष्टिमाहुनंयनचिन्तकाः।' (सु. उ. अ. १)। मसूर के दल के तुल्य प्रमाण की तथा पिञ्चमहाभूतों के प्रसाद (सार) भाग से निर्मित होती है। उसकी आभा जुगनू या विस्फुलिङ्ग (अग्निकण=चिनगारी) के समान कुछ-कुईँ पीछी होती है तथा अन्यय (नाशरहित) तेज (आलोचकपित्त) से 🕻 समृद्ध या व्याप्त) रहती है (एवं गोलक के पटलों से आवृत (ढँकी हुई या घेरी हुई ) रहती है। वाहर से यह विवर (छिद्र) की आकृति सी दीखती है। इसके स्वास्थ्य के लिये, शीत गुण औपध तथा,आहार विहार, उपयुक्त होते हैं। अस्तु आयुर्वेद में दृष्टि की निम्न विशेषताएँ मानी गई हैं। १. कुष्णमण्डल के सातवें भाग के वराष्ट्रर (कृष्णात सप्तमिम्छिन्त दृष्टिं दृष्टि-विशारदाः ) २. मसूरदळ के आकार या परिणाम वाळी। ३. पञ्चमहाभूतोंके प्रसाद से निर्मित । ४.खद्योत तथा स्फुलिङ्ग (अग्निकण) के समान चमकदार एवं अब्यय तेज से समृद्ध । ५. बाह्यपटल से आवृत (ढकी हुई)। ६. गोल छेद वाली (विवराकृति )। ७, शीतल पदार्थ जिसके लिये हितकर हो।

दृष्टिक्चात्र तथा वद्ये यथा ब्र्याद्विशारदः ॥१२॥ नेत्रायामत्रिभागन्तु इष्टणमण्डलमुच्यते । कृष्णात् सप्तममिच्छन्ति दृष्टिं दृष्टिविशारदाः ॥१३॥

जैसा नेत्ररोग के विशेपज्ञांका कथन है तद्नुसार दृष्टि का वर्णन करता हूँ। नेत्र के आयाम (लम्बाई) का तृतीयांश अर्थात् एक तिहाई भाग (क्षे) कृष्णमण्डल कहा जाता है तथा कृष्णमण्डल का सातवाँ भाग दृष्टि होती है ऐसा नेत्ररोग विशारदों का कथन है ॥ १२-१३॥

विमर्शः - पूर्वोक्त नेत्र-बुद्बुद् में जो दृष्टि या दृष्टिमण्डल माना गया है उसका प्रमाण उक्त रहोक द्वारा बताया गया है। नेत्र का आयाम (Antero posterior diameter) शा अङ्गुल (२४.१५ मि० मि०) पूर्व में वता आये हैं उसका तृतीयांश कुष्णमण्डल तथा कृष्णमण्डल का सातवाँ भाग=ॄें का 🖟 = 👸 अङ्गुल दृष्टि है। अन्य शालाक्यतन्त्र—प्रणेताओं ने इसका प्रमाण मसूरदल के वरावर माना है (मसूरदलमात्रान्तु) 🕈 तथा सुश्रुत ने आतुरोपक्रमणीय अध्याय में दृष्टि का परिमाण वतलाते हुये लिखा है कि 'नवमस्तारकांशो दृष्टिः' अर्थात् तारफ (कृष्णमण्डूल) का नवम भाग दृष्टि होती है तथा यहाँ पर सप्तमांश लिख रहे हैं। यह पैरस्पर विरोधसूचक वाद्य केंसे ? आचार्य डल्हण ने लिखा है कि सूहापुरुषों तथा पूर्णायु का भोग करने वाले व्यक्तियों की विशेषतावश यह भिन्नता है। 'महापुरुषाणां पूर्णायुषां भिन्नविषयमभिधानमिति न दोषः' देखने से ऐसा ज्ञात होता है कि मानो नेत्रगोलक दो भागों में विभक्त है। आगे का भाग हिस्सा जो घड़ी के कांच के समान दीखता है उसे कृष्णमण्डल कहते हैं। यह पारदुर्शक (Fransparent) होता है। दृष्टिमण्डल का आयाम यादि कनीनिका (Pupil) का आयाम माना जाय तो एलोपैथी की दृष्टि से यह न्यास सबमें समान नहीं होता है। लगभग २.५ मि॰ मी॰ से ६ मि॰ मी॰ तक का होता है। ऋष्णमण्डल का आडा न्यास ११३६ मि॰ मि॰ का होता है। इस तरह पाश्चात्त्य वैज्ञानिकों ने • कुल्ममण्डल (Cornea) को नेत्रगोलक (Eye ball) का पष्टांश स्वीकृत किया है। इस तरह आयुर्वेद में वर्णित इस दृष्टिको हमें तुलनात्मक पद्धति से समझना होगा कि वतंमान पाश्चात्त्वचिकित्साशास्त्र में इसे हम किस रूपमें या किस नाम से पुकार सकते हैं। सुश्रुत के उक्त वर्णन से स्पष्ट है कि ब्याचीन आचार्य (Pupil)—जो कि नेत्रगोलक के भीतर प्रकाश जानेके लिये एक छिद्र मात्र है-को दृष्टि कहते हों अत एव उसे कृष्णभाग का सप्तमांश माना है तथा उसकी गणना मण्डली में की है। यह आधुनिक दृष्टिकोण से कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखता है अपित तारामण्डल (Iris) का छिद्र है जिसके द्वारा किरणें नेत्र के अन्दर पहुँचती हैं। प्राचीन आचार्यों द्वारा इसे छिद्र रूप में सनना तथा पटल (Cornea) से आच्छादित रहना, सत्य है तथा वह छिद्र मंसूरदल के समान भी है और उसमें से किरणें सी निकलती दिखाईं भी देती हैं अत पूव उसे खद्योतैविस्फुलिङ्ग स्नमान मानना भी सत्य है । कुछु न्यक्ति या जानवरों में यह चमक अधिक दिखाई देती है। इस प्रकार प्राचीनों के उक्त सव लक्षण ( Pupel ) को ही रहिंद मानने का निर्देश करते हैं। किन्तु इष्टिगत सेगों का वर्णन

II

क

₹

51

श

व

के

T

व

स

पाश्चात्त्य नेत्ररोगविज्ञानके प्रायः उन रोगोंके वर्णनसे मिलता जुलता है जिनका समावेश Diseases of the refracting media के रोगों में होता है इसिळिये दृष्टिगत रोग वास्तव में एकस, ( Aquous ), लेंस ( Lens ), विद्रियस ( Vitreous ) और दृष्टि नाडी (Optic oerve) के रोगों से मिलते हैं अत एव तारक या कनीनिका ( Pupil ) को दृष्टि मानना आधुनिक सम्मत नहीं है दृष्टि का सुख्य रोग तिमिर व लिङ्गनाश जी कि ( Lens ) की खराबी से होता है अत एव हम यूह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आचायों ने दृष्टि को दो अर्थों में प्रहण किया है। एक सामान्य दर्शन ( Vision ) और दूसरा विशिष्ट अर्थ दृष्टिमणि (Lens) ही समझना चाहिये क्योंकि यह (Lens) मसूर के दल (पत्र) के आयाम (लम्बाई, चौड़ाई) का भी होता है। कुछ लोग दल का अर्थ मसुर की दाल ऐसा करते हैं किन्तु वह गलत है क्योंकि संस्कृत में दाल के लिये द्विदल या विदल शब्द प्रयुक्त होता है। उस लेन्स में पञ्चमहाभूतों की भी करपना की जा सकती है। इस तेजोमयी दृष्टि में खद्योत (जुगनू) और अभा की चिनगारी की आभा होती है। ये खद्योत और चिनगारी तैजस पदार्थ होते हुए भी जैसे किसी अङ्ग को नहीं जलाते उसी प्रकार यह भी नेत्र के भागों को नहीं जल्बती। दृष्टि में यह तेज अन्ययरूप में यावजीवन स्वस्थावस्था में रहता है न उसमें वृद्धि होती है और न हास ( उपचयापचयरित इति डल्हणः )। अव प्रश्न यह है कि यदि यह तेजोमयी दृष्टि है तो वाहर से क्यों नहीं दीखती ? इसका उत्तर अनेक पटलों से आवृत होना माना जा सकता है। यह दृष्टि शीतसाल्य है अर्थात् शीत से इसे लाभ और उज्जता से हानि । तेजोमय पदार्थ शीतसात्म्य कैसे हो सकता है ? जल और अग्नि के पृथक पृथक रहने पर उनमें विरोध होता है किन्तु एक साथ उत्पन्न तथा एक हो कार्य करने वाले जल और अग्निका। प्रभावसे तेजोमयी दृष्टिको शीतसात्म्य माना जाता है। कुछ लोगोंका आशय है कि आयुर्वेद की वर्णनशैली "तथा दृष्टि के लच्चगों से Lens को दृष्टि नहीं कह सकते हैं अत एव Less तथा Pupil दोनों को मिलाकर दृष्टि मान सकते हैं।

मण्डलानि च सन्धीश्च परलानि च लोचने। यथाक्रमं विजानीयात् पद्ध षट् च पडेव च ॥१४॥ नेत्र में मण्डल, सन्धियां और पटल यवाक्रम से ५,६ और ६°छोते हैं॥ १४॥

विमर्शः - नेत्रगोलक में वच्यमाण पचमवरमीदि पांच मण्डल, पचमवरमीदि ६ सन्धियां तथा वरमीदि ६ पटल होते हैं जैसा कि अन्यत्र भी कहा है—'लो बने मण्डलान्यन्तान् सन्धींश पटडानि च। जानोयात् ऋमशः पद्ध च ।।

पदमबरमेश्वेतकुष्णदृष्टीनां मण्डलानि अनुपूर्वन्तु ते मध्याश्चत्वारोऽन्त्या यंबोत्तरम् ॥१ ॥। पचम, बर्म, श्वेत, कृष्ण और दृष्टि इनके पांच मण्डल होते हैं जैसे पद्ममण्डल, वर्समण्डल, श्वेतमण्डल, कृष्णमण्डल और द्वष्टिमण्डल। उनमें से चार (वर्ध्न, श्वेत, कृष्ण तथा . दृष्टि ) मण्डल पूर्व क्रम से मध्य में रहते हैं। अर्थात् सबसे बाहर वर्समण्डल, उसके भीतर श्वेतमण्डल फिर उसके भीतर कृष्णमण्डल तत्पश्चात् उसके भीतर दृष्टिमण्डल होता है तथा इस नेत्र वाह्मपटल के पिछले भाग में एक छिद है जिसके द्वारा

वे ही चार मण्डल यथोत्तर क्रम से अन्त में ग्रहते हैं। अर्थात् सबसे मध्य में दृष्टिमण्डल और उसके अन्त में कृष्णमण्डल तत्पश्चात् रवेतमण्डल और उसके भी अन्त में वर्र्ममण्डल होता है ॥ १५॥

विमर्शः — ते पक्ष्मादयो दृष्टचन्ताः । अनुपूर्व = यथापूर्वम् । मध्याश्चरवारः = कृष्णादयः, यथोत्तरमन्त्याः । अर्थात् पदम के वाद वरमं, वर्स के बाद श्वेत, श्वेत के बाद कृष्ण और कृष्ण के बाद दृष्टिमण्डल आता है पैरन्तु उत्तरोत्तर क्रम में दृष्टिमण्डल के वाहर कृष्णमण्डल, फिर रवेतमण्डल, फिर वर्समण्डल और फिर पद्ममण्डल आता है। आचार्य सुश्रुत मे नेत्ररचना तथा रोगाधिष्टान-सौकर्य की दृष्टि से नेत्र को ३ भागों में विभक्त कर दिया है। १ मण्डल, २. सन्धि और ३. पटल। मण्डल को सर्किलम् ( Circles ), सन्धिको जंदशन्स ( Junctions ) तथा पटलों को लेयर्स या टब्निक्स ( Layers or tunics ) कहा जा सकता है। मण्डलों की संख्या ५ मानी है।

9. पदममण्डल को आई लेशेज (Eye lashes) कहते हैं। उत्पर तथा नीचे के पलकों में जो बाल (रोम-केश) हैं वे परस्पर मिलकर एक सण्डलाकृति घेरा (Circle) वना देते हैं।

२. वर्समण्डल को टार्सी या आई लिड्स ( Eyel ids ) कहते हैं। यह नेत्रगोलक को ढांपने वाले ऊपर और नीचे के नेत्रच्छदों के मिलने से एक सर्किल सा वन जाता है। पलकों के भीतर रलैप्सिक कला का आवरण है तथा वाहर स्वचा है एवं दोनों का जहां संगम होता है उसे पलक का किनारा कहते हैं। इस किनारे पर एक श्वेत रेखा होती है उस पर वालों की एक पंक्ति है तथा वालों के मूल में कई सूचम पिण्ड (Zeis glands) होते हैं जिनके स्नाव से बाल (बरोनी) तर व मृदु रहते हैं तथा पहम का पोषण भी होता है।

प्रवाल के शस्त्रकमें में उक्त श्वेतरेला महत्त्व की है। अर्थात् इस रेखा में शस्त्र को प्रविष्ट करके पलकों को चीर कर दो भागों में विभक्त कर देते हैं। इस वर्स्म में नेत्रोन्मीलनी तथा नेत्रनिमीलनी दो मांसपेशियां रहती हैं। प्रत्येक पलक की धारा के भीतरी सिरे पर एक एक अश्र छिद्र (Lachrymal puncta ) होता है।

३. इवेतमण्डल या नेत्रइलेष्मावरण (Conjunctiva)—यह पळक की धारा से प्रारम्भ होता है तथा उसके भीतर होता हुआ पूरे नेत्रगोलक पर एक रलेप्सिक त्वचा का आवरग बनाता है जो कि एक थेली सा दीखता है अतः इसे Conjunctival sac भी कह सकते हैं। बाहर से देखने पर जो नेत्र का श्वेत भाग दिखलाई देता है वह श्वेत मण्डल (Selera) कहा ज्ञाता है या इसे नेत्र वाह्मपटल (Solerotic coat) भी कहते हैं। इससे नेत्र गोलक का 🔓 भाग बना हुआ है। यह पटल सौत्रिक तन्तुओं से निर्मित श्वेत और चिकना होता है एवं यह अन्य मण्डल या पटलोंसे स्थूल या दढ़ होता है यही पटल गोलक के अग्रभाग में आता है तो अत्यन्त स्वच्छ और पतला हो जाता है जिससे इसके द्वारा प्रकाशिकरणें भीतर प्रवेश कर सकें। प्रह भाग स्वच्छ मण्डल या कृष्ण मण्डल ( Cornea ) कहलाता है।

CC-Q. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani. Lucknow

दर्शन सूत्रिका (Optic nerve) और रक्तवाहिनियां नेत्रगोलक में प्रवेश करती हैं। इस छिद्र के आस-पास अन्य भी छोटे-छोटे अनेक छिद्र हैं जिन्हें चालनीपटल (Lamina cribrose) कहते हैं।

8. कृष्णमण्डल या स्वच्छमण्डल—वाहर से देखने पूर नेन्नगोलक के अग्रभाग में जो काला सा पारदर्शक भाग दिखाई
देता है उसे कृष्णमण्डल (Corneal circle) कहते हैं। यह
भाग समस्त चन्न पर घड़ी के कांच जैसे एक गोल गेंद पर
विटाया गया हो वैसा प्रतीत होता है। यह चमकीला, पारदर्शक तथा गोलाकृति व नेन्नबाह्यपटल के साथ चिपकिय
हुआ सा प्रतीत होता है। इसका आडा व्यास (Verticaldiameter) १९-६ मि० मीटर है तथा खड़ा व्यास (Verticaldiameter) १०-६ मि० मीटर है। युवावस्थी तक यह पूर्णक्ष्म
से पारदर्शक होता है तथा वृद्धावस्था आने पर कुछ व्यक्तियों
में शुक्कमण्डल की परिधि का भाग अपारदर्शक (Opaque) और
श्वेत होने लगता है इसे Arcus senilis कहते हैं तथा इससे
देखने में कोई बाधा नहीं होती है।

(१) अग्रिमस्तर (Anterior epithelial membrane) (२) बाउसेन का स्तर (Bowmen's membrane) इस स्तर तक स्वब्छमण्डल के चत के पहुँचने पर फूला हो जाता है। (३) गर्भस्तर Stroma (४) Des emets membra-Le) ( ५) पश्चिमस्तर (Posterior epithelial membrane) इस स्वच्छमण्डल में धमनियां तथा शिराएँ नहीं होती हैं किन्तु सांवेदनिक वातस्त्रिकाएँ अधिक होने से सामान्य चोट लगने पर भी वेदना अधिक होती है। इस मण्डल के पीछे में जलमयरसका पूर्व खण्ड (Anterior chamber) रहता है। स्वच्छमण्डल और वाह्यपटल (Cornea and solera) के सङ्गम या जोड (Sclero corneal junction) के स्थान पर एक जलमार्ग (Canal of sch'emm ) वनता है जिसका अधिमन्थ ( नील मोतिया बिन्द ) रोग के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। इस मार्ग से अधिक उत्पन्न जलरस नेत्रगोलक से बाहर निकल जाता है जिससे नेत्र के भीतर का दवाव या नेत्रगोलक की कठिनता एक सी रहती है।

३. दृष्टिमण्डल जैसा कि पूर्वमं कह आये हैं कि दृष्टि शब्दसे कनीनिका ( Pupil ) और दृष्टिमणि (Lens) इनका वोध कर सकते हैं। कनीनिका को मानने पर दृष्टिमण्डल को सर्किल ऑफू दी प्यूपिल (Circle of the pupil) कह सकते हैं। यह कनीनिका ( Pupil ), तारामण्डल (Iris) से निम्न प्रकार से बनती है। कृष्णमण्डल (Cornea ) के पीछे जलमयरस्वण्ड ( Anterior chamber ) रहता है तथा उसके पीछे सह तारामण्डल (Iris) होता है। यह सूचम, मृदु और रंगदार एक प्रकार का पद्मी है जो भारतीयों में प्रायः काला तथा गरेरे मनुष्यों में भूरा होता है। भारतीयों में भावः काला तथा गरेरे मनुष्यों में भूरा होता है। भारतीयों में भी किसी-किसी में भूरा होता है हिन्तु जो जन्म से ही भूरे होते हैं उनमें रक्ताभ भूरा होता है। इसी के बीच में एक गोल छिद्र होता है उसी को कनीनिका ( Pupil ) कहते हैं। कनीनिका में संकोच और विस्तार का गुण होता है। नेत्र पर प्रकाश गिरने से संकोच तथा अन्धकार में विस्तृत होता है। दूरी की वस्तु को देखते समय यह कनीनिका विस्तृत हो जाती है और समीप में देखने पर

सङ्घित होती है। भय, विस्मय तथा दुःख में भी यह विस्तृत हो जाती है। निद्रा के समय सङ्घित रहती है। इसका न्यास र'५ से ६ मि० मीटर होता है। गर्भावस्था में कनीनिका के भाग में रलेष्मिककला (Pupillary membrane) का आच्छादन रहता है जो गर्भ के आठवें मास तक नष्ट हो जाता है किन्तु जब किसी बच्चे में यह नष्ट नहीं होता तब बह बच्चा जन्म से ही अन्धा होता है। तारामण्डल के आगे Anterior chamber तथा पीछे posterior, chamber रहता है और उसके पीछे lens रहता है। तारामण्डल में दो मांस-पेशियां होती हैं। प्रथम कनीनिकासंकोचक (Sphineter pupillae) पेशी है। इसके तन्तु गोल होते हैं। दूसरी कनीनिका प्रसारक (Dilator pupillae) पेशी है तथा इसके तन्तु किरणों के समान लम्बे रूप में व्यवस्थित रहते हैं।

तारामण्डलके दो मुख्य कार्य हैं। (१) नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश और दृष्टिकिरणों को कनीनिका के स्वाय नेत्र गोलक के अन्य भाग में न जाने देना। (२) कनीनिका के संकोच और विस्तार से नेत्र को समीप तथा दूर की वस्तु अं को देखने में शक्ति देना।

इस तरह हम आयुर्वेद के मण्डलों की निम्न तालिका दे सकते हैं। १ पदम (Eye lashes), २ वर्स (Eye lids), ३ श्वेतमण्डल (Cornea or conjunctiva) ४ कृष्णमण्डल (Iris), ५ दृष्टि (Pupil and lens) प्रायः इनमें से किसी की आकृति कुछ गोल तथा किसी की पूर्ण गोल होने से इन्हें मण्डल नाम दिया गया है।

पदमवरमंगतः सन्धिवर्रम् ह्युक्लगतोऽपरः। शुक्तकृष्णगतस्त्वन्यः कृष्णदृष्टिगतोऽपरः। ततः कनीनकमतः षष्ठश्चापाङ्गगः स्मृतः॥१६॥

सन्धियां ६ होती हैं जैसे—(१) पदम तथा वत्मूँ की सिन्ध, (२) वर्ध और शुक्क की सिन्ध, (३) शुक्क और कृष्ण भाग की सिन्ध, (४) कृष्ण और दृष्टिभाग की सिन्ध, (५) कनीनकगत सिन्ध तथा (६) अपाङ्गगत सिन्ध ॥ १६॥

विमर्शः—दो भागोंके मिछनेके स्थानको 'सन्धि' कहते हैं। प्रमवर्शमगत सन्धि (Free margins of the lids.) वस्मश्चक्छसन्धि (Fornix) जिस स्थान् पर प्रछक और नेत्रगोछक (Palpebral and bulbur conjunctiva) के जपर महे रछेन्मावरण का सङ्गम होता है उसे प्राचीनों ने वर्सशु-क्छगतसन्धि माना है। इस स्थान पर चार स्थानों में निम्न पुट बनते हैं—(क) जर्ध्वपुट, जर्ध्ववर्मकोण (Superior fornix), (ख) अधःपुट, निम्नवर्मकोण (Inferior fornix) (ग) मध्यपुट, मध्यवर्मकोण (Medial fornix), (घ) पार्थ-पुट, पार्श्ववर्मकोण (Lateral fornix)।

शुक्छक्र ज्ञागतसिंध (Limbus) - श्वेतमण्डल से Solera का ग्रहण करके जहाँ पर कृष्णमण्डल (Cornea) के साथ सङ्गम होता है। उस स्थान को शुक्लकृष्णगत सिन्ध (Cornea soleral junotion) कह सकते हैं।

वस्तार का गुण होता है। नेत्र पर प्रकाश गिरने से संकोच तथा अन्धकार में विस्तृत होता है। दूरी की वस्तु को देखते समय कुण्णहिंगत सिन्ध (Free margin of the iris)—यह कुण्णमण्डल और हिंगत सिन्ध (Free margin of the iris)—यह कुण्णमण्डल और हिंगत सिन्ध (Free margin of the iris)—यह कुण्णमण्डल और हिंगत सिन्ध (Free margin of the iris)—यह कुण्णमण्डल और हिंगत सिन्ध (Free margin of the iris)—यह कुण्णमण्डल और हिंगत सिन्ध (Free margin of the iris)—यह कुण्णमण्डल और हिंगत सिन्ध (Free margin of the iris)—यह कुण्णमण्डल सिन्ध (Free margin of the iris)

यह

है।

।। में

ne)

! हो

वह

भागो

हता

ांस-

eter

नी-

नन्तु

रुने

नेन्न

के

। अं

त दे

s ),

is),

हति

राम

11

,को

ट्या-

हते

s. )

और

प्रम

र्शु:

नम्न

ior

ix)°

ાર્ધ્વ-

era

11थ

or-

यह

है । का वर्णन हो। यह सन्धानमण्डल सुख्यतः तीन भागों से वना है—(१) तन्तुमयमण्डल या सन्धानवलियका (Ciliary processes), (२) तन्तुमयपेशी या सन्धानपेशिका (Orbicularis ciliaris) Ciliary body cornea scleral junction और Lens के दन्तुरधारामण्डल (Ora serrata) के भागके साथ पीछे की और जुडी है। इसे 'तन्तुमयपेशी' कहते हैं। नेत्रवाह्यपटल की ओर रहनेवाली, सपाट तथा चिकनी है। भीतर की तरफ ७०, ८० लग्ने पुटों से बनी है अतः इसे Ciliary professes कहते हैं।

कनीनकगतसन्धि—medical palpebral commisure आचार्य डल्हण ने कनीनकगत सन्धि को नासासमीपस्थित सन्धिविशेष बतलाई है। यह भाग नासा के समीप दोनों वरमों के मिलने से बनता है इसे नेन्नान्तः कोण (Inner canthus) केहते हैं।

अपाङ्गसन्धि—आचार्य उत्हण ने इस सन्धि की स्थित अ(भों) के पुच्छ के अन्त भाग में स्थित मानी है। यह दोनों वर्स के वाहर के सङ्गम स्थल की द्योतक है। इसे नेत्रविहः कोण (Outer canthus) कहते हैं। अन्तःकोण अण्डाकार होता है तथा इसमें अश्रु संगृहीत होते हैं तथा यहां से अश्रु-छिद्र द्वारा नासिका में चले जाते हैं। इसी कोण में नेत्रिपण्ड (Canaticule lacrimatis) रहता है।

द्धे बःमेपटले विद्याच्चात्वार्थ्यन्यानि चाक्षिणि । जायते तिमिरं येषु व्याधिः परमदारुणः ॥ १७ ॥ तेजोजलाश्रितं बाह्यं तेष्वन्यत् पिशिताश्रितम् । मेद्रुतीयं पटलमाश्रितन्त्विस्थ चापरम् ॥ पञ्चमांशसमं दृष्टेस्तेषां बाहुल्यमिष्यते ॥ १८ ॥

नेत्र हैं ६ पटल होते हैं जिनमें दो वर्स्मपटल तथा चार पटल अचिगोलक में होते हैं। इन्हीं नेत्रगोलक के चार पटलों में अध्यन्त दाहण (दु:खदायक) तिमिरनामक रोग होता है। इन चार पटलों में से प्रथम बाह्यपटल तेज व जल के आश्रित है। दूसरा पटल मांस के आश्रित है। तृतीय पटल मेद के आश्रित तथा चौथा अस्थि के आश्रित है। इन चारों की स्थूलता (मोटाई) दृष्टि के पञ्चम भाग के वराबर है॥ १७-१८॥

विमर्शः पटळ को Tunic of the eye कह सकते हैं। अचिगोलक के पटलों में बाहरी भाग तेजोजलाश्रित होता है। यहां तेज शब्दसे आलोचक तेज का आश्रयभूत सिरागत रक्त तथा जलसे त्वचागतरस धातुविशेष (Blood vessels and lymphatics) समझना चाहिये। अत्र तेजःशब्देनालोचकतेजः समाश्रयं सिरागतं रक्तं बोढव्यं, जलं त्यगतो रसधातुरिति बद्धणः। आधुनिक दृष्टि से भी वर्ध्मं (Bye lid) में दो ही प्रधान पटल माने जाते हैं। (१) बाह्य त्वचा का तथा (२) आन्तरिक रलैष्मकावरण। शेष चार पटल कौन से हैं यह समझना कठिन है। आयुर्वेद के इन चार पटलों का आधुनिक नाम क्या है यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि आयुर्वेद ने इन पटलों का वर्णन दो स्थानों पर दो दृष्टियों से किया है।

(१) प्रथम रचना मकरण में आश्रय या स्वरूप की दृष्टिसे जैसे—(१) तेजोजलाश्रित वाह्य पटल। (२) पिश्चित ( मांस ) आश्रित। (३) मेदःसमाश्रित। (४) अस्थ्याश्रित।

द्वितीय दृष्टि से रोगों का वर्णन करते हुते तिसिर रोगों के अधिष्टान स्वरूप जैसे कहा भी है- 'जायते तिमिरं येषु व्याधिः \* परमदारुणः'। अब प्रथम दृष्टि से यदि हम पटलों का ज्ञान करना चाहें तो सोचना होगा कि आधुनिक विज्ञान क्या इस प्रकार पटल मानता है ? प्रथम पटल को हम Cornea कह सकते हैं क्योंकि वह चमकदार है और उसके पीछे Anterior chamber में जल भी रहता है अतः उसे तेजोजलाशित कहा जा सकता है। दूसरे पटल को क्या कहा जाय यह कहना किन है। मध्यपटल ( Choroid ) व अन्तःपटल ( Retina ) की दूसरा पटल नहीं कह सकते क्योंकि वे मांसाश्रित नहीं हैं। केवूल Ciliary body को ही किसी प्रकार दूसरा पटल कहा जा सकता है चयों कि वह मांस से निर्मित है। तीसरा भेदःसमाश्रित होता है अतः इसको Lens माना जा सकता है क्योंकि इसका सम्बन्ध पीछे सान्द्रजल (Vitreous humour) से होता है जिसकी संज्ञा मेद मानी जासकती है या केवल Vitreous humour को ही तृतीय पटल मान सकते हैं। चौथा पटल अस्थि-आश्रित होता है। इसकी सात्पर्य है कि सब से वाद का पटल । इसको नेत्रद्वर्पण या दृष्टिवितान (Retina) के अतिरिक्त अन्य मानने में अधिक आपत्तियां हैं अतः Retina माना जा सकता है। किसी प्रकार इन नूतन नामों को देकर भी यह नहीं कहा जा सकता कि आयुर्वेद की कल्पना के अनुसार ये नाम ठीक हैं।

कुछ लेखकों का मत है कि सुभूत में चचु की बाहर से देखकर सामान्य वर्णन किया गया है तथा आन्तरिक भागों के विषय में कल्पना से काम लिया हो और वाह्यरूप से नेत्र का वर्णन दो दृष्टियों से किया हो। (१) बाहर से दिखाई देने वाले मण्डल रूप अवयव को देख कर । (२) पुनः नेत्रगोलक को बाहर से अन्दर तक काल्पनिक विभाग सोचकर । यही कारण है कि रवेतमण्डल और वाह्यपटल दोनों का वर्णन एक सा है और उनमें भेद करना कठिन है। भेद करना ही हो तो शक्-मण्डल को Conjunctiva और प्रथम प्रल को Cornea कहा जा सकता है। दृष्टि को छोड़कर शेष मण्डल स्पष्ट हैं क्योंकि दृष्टि के विषय में उनकी दोहरी कल्पना ज्ञात होती है। (१) दृष्टिनामक विशेष अवयव जो विवेचन से Pupil ज्ञात होता है। (२) दृष्टि अर्थात् दर्शनशक्ति Sight जिसे कम करने वाले तिमिर रोगों का वर्णन है। शेष तीन पटलों का रूप काल्पनिक जात होता है क्योंकि तिमिर रोग के वर्णन में अपर लिखे आधुनिक नामों को स्वीकार कर लेने पर भी स्थिति स्पष्ट और सत्य नहीं दीवती।

• एलोपेथी में नेत्रगत तीन पटलों का वर्णन मिलता है।
(१) बाह्यपटल, (२) मध्यपटल और (३) अन्तःपटल।
प्रथम बाह्यपटल में सौतिक पटल (Fibrous tunic), नेत्र बाह्यपटल (Sclem) तथा कृष्णमण्डल (Corpea) प्रधान हैं।
दितीय मध्यपटल में रक्तवाहिनीमयरिक्तत पटल (Vascular Pigment tunic), तारामण्डल (Iris), नेत्रमध्यपटल (Choroid) तथा सन्धानमण्डल (Ciliary body) सुख्य हैं।
वृतीय पटल में नेत्रान्तर नाडीपटल (Nervous tunic), दृष्टिवितान (Retina) प्रधान हैं। पञ्चमांशसमिति—तेषां चतुर्णी पटलानां मिलितानां बाहुल्यं स्थील्यं दृष्टेः = स्वाङ्गिश्वेदरस्थूलस्य नेत्रस्य

पन्नमांशसमिष्यते । अर्थात् अचिगोलकगत पटलों की स्थूलता वा मोटाई दृष्टि के पञ्चमांश के समान ( पूर्व का पूर्व ) = प्रेव अङ्गल की होती है।

सिराणां कण्डराणाञ्च मेदसः कालकस्य च । गुणाः कालात्परः श्लेष्मा बन्धनेऽक्ष्णोः सिरायुर्तः १६

सिरा से लेकर कालकास्थि पर्यन्त अर्थात् सिराओं, कण्ड-राओं, मेद तथा कालकास्थि इनके जो यथोत्तर उत्कृष्ट गुण हैं वे दोनों नेन्नों (नेन्नगोलकों) के बन्धन में सहयोग देते हैं तथा कालकास्थि के निकट स्थित् रलेप्सा भी सिराओं से उक्त्र होकर दोनों नेन्नगोलकों को बांधने में सहयोग देता है॥ १९॥

विमर्शः—बहुवचन प्रयुक्त सिरा शब्द से धमिल्पों तथा वातस्त्रों (Nerves) का ग्रहण होता है । कण्डरा शब्द से स्नायु का ग्रहण होता है । निःसन्देह सिरा, कण्डरा, मेद्द, श्लेष्मा ये सभी नेत्रगोलक को स्थिर रखने तथा उसका स्वरूप निर्माण करने में सहयोग देते हैं । मेद से यहां सान्द्रलल Vitreous humour) अथवा केवल मेद ही ले सकते हैं । इस तरह श्लेष्मा से सजल इव (Acquous humour) तथा Vitreous humour या केवल Acquous humour लिया जा सकता है ।

कुछ आचार्यों ने उक्त रलोक का निम्न अर्थान्तर किया है—सिरा से लेकर मेदपर्यन्त के गुण ( प्रसाद भाग ) नेत्र के कृष्ण भाग ( अक्ष्णोः कालकस्य = कृष्णभागस्य ) को वांधने सं सहयोग देते हैं तथा कृष्णभाग से परे जो श्वेत भाग है (कालात्परः कृष्णभागादः परः शुक्को भागः) उसके बन्धन में सिराओं के सहित रलेष्मा सहयोग देता है। इसी अर्थ के अनुकूछ उक्त रहोक में भी कुछ परिवर्तन करते हैं-सिराणां कण्डराणाञ्च मेदसः कृष्णवन्धने । गुणाः कालात्परः इलेष्मा वन्धने-ऽक्ष्णोः सिरायुतः ॥ इस प्रकार आयुर्वेद की दृष्टि से नेत्र शारीर ( Anatomy of the Eye सें-( १ ) नेत्रबुद्बुद ( नेत्रगोलक= Eye ball ), ( २ ) ਵਿੱਚ ( Pupil or lens ), ( ३ ) ਸਾਫਤਲ (Circles), जैसे पदममण्डल (Eye lashes), वरममण्डल (Eye lids ), श्वेतमण्डल Cornea or conjunctiva ), कृष्णमण्डल (Iris) और दृष्टिमण्डल (Pupil)। (४) सन्धियां— पदमवर्संसिन्ध, वर्स्यश्रक्कसिन्ध, श्रक्ककृष्णगतसिन्ध (,Cornea Scleral junction ), ऋष्णदृष्टिगतसन्धि, कनीनकगतसन्धि (Inner canthus ), अपाङ्गगतसन्धि (Outer canthus )। (५) पटल (Tunics of the Eye) तथा (६) नेत्र के• बन्धनों का वर्णन मिलता है।

आधुनिक नेत्र शारीर शास्त्र (Anatomy of the Eye ) से निरन नेत्राङ्गों का स्थूल ज्ञान हो जाना इस युग के चिकित्सक के लिये परमावश्यक है।

(१) दृष्टि से सम्बन्ध रखने वाले अङ्ग-इस वर्ग में कृष्ण-मण्डल, जलमयरस, तारामण्डल, तन्तुसमूह या सन्धान-मण्डल, दृष्टिमणि के बन्धन एवं आवरण (Zonule of zinn and Lens capsule), नेत्रमध्यपटल, दृष्टिवितान, सान्द्रद्रव तथा दर्शननाडी—इन अङ्गों के द्वारा विभिन्न क्रार्य होकर प्रिणामस्वरूप वस्तु दृश्य हो जाती है।

(२) नेत्रगोलक आर्द्र रखने वाले माग — अश्रुजनक पिण्ड, अश्रुवाहक निलकाएं प्रस्ति रचनाएं हैं। इनके द्वारा नेत्र को द्रव रखने के लिये जितना द्रव चाहिये उतना अश्रुस्नाव उत्पन्न होकर नेत्र की प्रकृतावस्था वनी रहती है।

(३) नेत्रगोलक के संरक्षक अवयवों की किया-इनमें नेत्रगृह (Orbit), पलक (वर्त्म), पदम (वरौनी), भेई वोभियन और जाइसपिण्ड आदि रचनाएं हैं। ये नेत्रकी रत्ता करते रहते हैं।

(४) नेत्रगोलक के चालक भाग-नेत्रगोलक को विभिन्न भागों में चन्ठन करने वाली सुख्य ६ पेशियां हैं—१. बाह्य-स्था सरला (External Rectus), २. अन्तःस्था सरला (Internal Rectus), ३. ऊध्यस्था सरैला (Superior Rectus ), ४. अधःस्था सरला (Inferios Rectus) ५. अध्वस्था वक्रा (Superior oblique), ६. अधःस्था वक्रा (Inferior oblique), इनके द्वारा नेत्रगोलक नामानुसार सरल या वक्रदिशा में ऊपर या नीचे की ओर हुआ करताहै। इन पेशियों के चालन पुँनः मस्तिष्कगत वातसूत्रों की कियाओं से होती हैं। छुठे वातसूत्र द्वारा वाह्यसरली, चतुर्थ वातसूत्र द्वारा अध्वेवका तथा तृतीय वातसूत्र द्वारा शेष पेशियां चालित होती हैं। बाह्यस्था और अन्तःस्था भेद् से नेत्रगत मांसपेशियां दो प्रकार की होती हैं। उपर्श्वक ६ पेशियों की गणना वाह्यस्था में होती है। निम्न तीन अन्तःस्था पेशियां मुख्य हैं – (क) कनीनिकासंकोचक (Sphincter pupillac muscle) (ख) कनीनिकाविस्फारक (Dilator pupillac muscle ) (ग) सन्धानपेशिका (Cilfary muscle )

(५) नेत्रगोलक की आकृति तथा कठिनता के संरक्षक अंग—नेत्रगोलक के आकारसंरत्तक अवयव—नेत्रवाह्यपटल, शुक्लमण्डल, टेनन का आवरण, नेत्रगोलक की पेशियां, सान्द्र-द्रव ( V. H. ) सजल द्रव ( Acq uous humour ) तथा दृष्टि-मणि (Lens) आदि रचनाएं हैं। संचेधतः नेत्र के तीनों पटल, ( बाह्य, मध्य तथा आन्तर ) नेत्र के आकार को प्रकृतावस्था में वनाये रखते हैं। नेत्रगतमध्यपटल या कर्जुरवृद्धि (Choroid) का प्रधान कार्य पोषण का होता है। इनसे पोषक स्नाव उत्पन्न होता है तथा नेत्रगोलक में अवस्थित जो उसके समीपू या संसर्ग में है उसका पोपण करता है। इस पटल में धूमनी, सिरा और रंग के परमाणु बहते हैं। इन भागों में धुैख्यतया दृष्टिवितान ( Retina ), दृष्टिमणि ( Lens ) और सान्द्रद्व ( V. H.) आदि का अन्तर्भाव होता है। पोषण के हेतु इस मध्यपटल में स्क की पूर्णता होने से वह मोटा वनैता है तथा रक की न्यूनता होने से पतला प्रकृ जाता है। ऐसे अबसर पर यह नेत्र के भीतरी दव के दवाव को न्यूनाधिक करने में अति महत्त्व का भाग लेता है।

सिराऽनुसारिभिद्विपैविंगुणैरूर्ध्वमागतैः। जार्यैन्ते नेत्रमागेषु रोगाः परमदारुणाः॥ २०॥

नेत्ररोग-सम्प्राप्ति—प्रथम मिध्या आहार-विहार से विगुण (विकृत) होकर वातादि दोप सिराओं का अनुसरण कर देह के ऊर्ध्वभाग (सिर) में आते हैं जिससे नेत्रगोलक के विविध भागों में अत्यन्त भयक्कर रोग उत्पन्न होते हैं। १२०॥

विभैशः—डाक्टरी मत से नेत्ररोग—सम्प्राप्ति (Pathology of the Eye diseases) में नेत्र के भीतर कीटाणु तथा विषके प्रवेश को प्रधान माना गया है तथा यह प्रवेश बाह्य और साम्यन्तर दो प्रकार से होता है।

न न

गिर

हैं।

नन्न

ह्य-

ला

ior

s )

का

गर

है।

की

નુથં

रोष

से

यों

यां

lac

ac

स्क

ल,

द-

ष्टे-

ल,

था

d)

व

ोपू

fî,

या

व

स

था

गर

में

ध

के

 वाहर से नेत्र में कीटाणु प्रवेश होने से नेत्रगोलक के अवयवों में वण, शोथ, रक्ताधिक्य, रक्तवाहिनियों का प्रसार एवं लसीकास्नाव एवं उससे प्रयस्नाव भी होने लगता है।

२. शरीर के किसी भी प्रदेश में पाक (Suppuration) होने से उसका पृथ, जीवाणु या उनका विष रक्त में प्रवेश कर रक्त-वाहिनियों द्वारा नेत्र में पहुंच जाता है जिससे नेत्रगोलक में शोथ, लालिमा, खावादि लक्तण उत्पन्न होते हैं। •

तत्राविलं ससंरम्भमश्रुकण्डूपदेहवत् ॥
गुरूषातोदरागाँदीर्जुष्टञ्चान्यक्तलक्षणेः ॥२१॥
सश्चलं वर्त्मकोषेषु शूकपूर्णभमेव च ॥२२॥
विहन्यमानं रूपे वा क्रियास्वक्षि यथा पुरा।
दृष्ट्वैव धीमान् बुध्येत दोषेणाधिष्ठितं तु तत्॥२३॥

नेत्ररोग पूर्वरूप—नेत्र में आविल्ता (कलुपता=गंदलापन),
संरम्भ (स्वरूप लालिमा तथा वेदना) तथा वार-वार आंस्
भाना, खुजुली चलना और साव होने से पलकों का परस्पर
चिपकना तथा कफ्युकोप से गुरुता (भारीपन), पित्तप्रकोप
से कपा (जन्मा=दाह), वातप्रकोप से तोद (सूचीवेधवत्
पीड़ा) एवं रक्तप्रकोप से राग (लालिमा) ये लक्ष्ण अल्पमात्रा में प्रगृट होते हैं। इसी प्रकार चर्म्य (पलकों) के कोपों
में ग्रूल तथा उनमें ग्रुक (जो की दांगी=वाल के जपरी शाल्र)
भरे हुये की सी प्रतीति होती है एवं नेत्र रूप के दर्शन या
प्रकाशसहन में तथा अवलोकनादि विभिन्न कियाओं में पूर्व
के समान कार्यशील नहीं होते हैं। इस तरह बुद्धिमान वैद्य
इस पूर्वरूप को देखकर नेत्र को दोप से युक्त है ऐसी कल्पना
करे॥ २१-२३॥

तत्र सम्भवमासाय यथादोषं भिषग्जितम्। विद्ध्यं स्नेत्रजा रोगा बलवन्तः स्युरन्यथा॥२४॥

नेत्ररोगों के उक्त पूर्वरूप को देखकर वातादिदोषों के अनुसार औपध-व्यवस्था करनी चाहिये अन्यथा (उपेचा करने से ) वे रोग उत्पन्न हो जाने पर बळवान् होते हैं॥ २४॥ विसर्शः—भिष्गितम् = भेपजम् ।

सङ्चेपतः कियायोगो निदानपरिवर्जनम् । बातादीन्यं प्रतीघातः प्रोक्तो विस्तरतः पुनः ॥२४॥

नेत्रहोगै-साभान्य चिकित्सा — संनेप में निदान का परि-वर्जन अर्थात् जिन कारणों से नेत्ररोग उत्पन्न होते हैं उनका परित्याग ही क्रियायोग (चिकित्सा) है फिर वातादि दोषों का प्रतीघात (विनाश) करना यह शास्त्र में दूसरा विस्तृत • उपाय वताया है ॥ २५॥

विसर्शः—संतेष और विस्तार ऐसे नेत्ररोग-चिकित्सा के दो विभाग कर दिये गये हैं। कियायोगः-क्रियशा संशमनसंशोध-नादीनां, सम्ययोगः। निदानपरिवर्जनम्—निदानानां दोषकारक-हेतूनां रोगकार इत्नाञ्च सर्वतो वर्जनम्।

चन्णाभितप्तस्य जलप्रवेशाद्
दूरेश्वणात् स्वप्नविपर्ययाच्च ।
प्रसक्तसंरोदलकोपशोकः
क्लेशाभिद्यताद्तिमैथुनाच्च ॥ २६ ॥

शुक्तारनालाग्लकुलत्थमाष्ठ-निषेवणाद्वेगिविनित्रहाच्च । स्वेदादथो धूमनिषेवणाच्च छर्देविंघाताद्वमनातियोगात् । बाष्पप्रहात् सूद्मनिरीक्षणाच्च नेत्रे विकाराञ्चनयन्ति दोषाः ॥ २०॥

नेत्ररोग हेतु—धूप में गरम हुवे यनुष्य का सहसा शीतल जल में प्रवेश करने से, दूर की वस्तुओं को अधिक देखने है, शयन में वैपरीत्य करने से तथा निरन्तर रदन, कोप, शोक, क्लेश, अभिघात (चोट) और अति खीसम्भोग करने से एवं शुक्त (सिर्का), आरनाल (काञ्जी), अम्लपदार्थ, कुल्थी, उड़दी इनका निरन्तर सेवन करने से, मल-मुत्रादि, अधारणीय वेगों के धारण करने से अधिक पसीना आने से, अधिक धूम्रपान करने से, वमन के वेग के रक जाने से तथा अधिक वमन होने से, वाष्प (नेत्राश्र) को रोक लेने से, सूदम वस्तुओं के देखने का कार्य (घड़ीसाजी आदि) करने से वातादि दोप प्रकुपित होकर नेत्र में रोग उत्पन्न कर देते हैं॥

विसर्शः—आचार्य सुश्रुत ने व्याधिससुद्देशीय अध्याय में रोगों को सात आगों में विभक्त किया है—'ते पुनः सप्तविधा व्याधयः, आदिवलप्रवृत्ताः, जन्मवलप्रवृत्ताः, दोषवलप्रवृत्ताः, संवात-वलप्रवृत्ताः, कालवलप्रवृत्ताः, देववलप्रवृत्ताः, स्वभाववलप्रवृताः इति' (सू. सू. अ. २४)। पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान में भी नेत्ररोग के कारणों को सात भागों में विभक्त कर दिया है—

१. (क) आदिवलप्रवृत्त कुलज या (Heriditary defects)

(ख) जन्मवलप्रवृत्त या सहजविकार (Congenital defects)

संघातवलप्रवृत्तकारण-

- २. देहाभिघातजन्य ( Physical injuries )
- ३. यन्त्राभिघातज ( Mechanical injuries )
- ४. रासायनिकाभिघातज ( Chemical injuries )

दोषवलप्रवृत्त-

- ५. कीटाणुजन्याभिघातज ( Parasitic injuries )
- ६. अपकान्तिजविकृति ( Degenerative changes )
- ७. अर्बुद्जन्यविकार (Newgrowths) दोषवलप्रवृत्त नेत्ररोग।

प्राचीनों के दो कारण और हैं-

(१) कालवलप्रवृत्त ऋतुजन्यरोग—वसन्त में (Spring

(२) दैववलप्रवृत्त जैसे बिजली (Lightening) इन्द्र-वृज्ञ द्वारा आकस्मिक आघात।

जन्मवलप्रवृत्त विकृतियों (Congenital defects) में नेत्रगोलक या अन्य अवयवों के पूर्ण विकास का अभाव, जैसे पलक उठाने में अशक्ति (Ptosis), तारामण्डल का न होना, काच (केट्रैक्ट) नेत्रगोलक का अभाव आदि।

आदिवलप्रवृत्त विकृतियों ( Heriditary ) में माता या पिता से अथवा वंशपरम्परा से होने वाले रोग जैसे नेत्र ग्रुका-कृता ( Albinism ), नक्तान्ध्य ( Night blindness ) आदि।

भौतिक कारणों (Physical injuries) में सूर्य, अग्नि • तथा तीव्र विचन्प्रकाश इनका अतियोग, अयोग एवं मिध्यायोग नेत्रों के लिये हानिकर है। कांच के कारखानों में काम करने से मोतियाविन्द (Glass blowers cataract) हो जाता है। भारत तथा अफ़ीका के अत्युष्ण-स्थानवासियों को भी मोतियाविन्द अधिकतर हो जाया करता है। अत्यधिक श्रीत भी नेत्ररोगजनक है। बरफ पर चलने वालों को (Snow blindness) हो जाता है इसी तरह दूरेचण (मायोपिया= समीपदृष्टि) तथा सूचमेचण (मेट्रोपिया दूरदृष्टि) रोग भी आंखों पर जोर (Strain) पड़ने से हो जाया करते हैं।

यान्त्रिकाभिवात, (Mechanical injuries) के दो श्रेद होते हैं। १. छिद्रसहित (With perforation) २. छिद्ररहित

(Without perforation)

छिद्रशहित अवस्था के भी दो भेद हैं। (६१) छिद्र करके वाह्य, पदार्थों का भीतर रह जाना। (२) छिद्र करके वाह्य, पदार्थों का निकट आना। नेत्रगोलक पर वलपूर्वक धक्का (Concussisn) लगने से या जोर से दवाव (Compression) पड़ने से रक्तसाव होकर जलमय रस के पूर्वखण्ड के अन्दर रक्त सञ्चित हो जाता है। दृष्टिमणि (Lens) के स्तरों पर चोट पहुँचने से अभिघातज काच बिन्दु (Traumatic cataract) हो सकता है या लैंस स्वस्थान से च्युत हो सकता है।

रासायनिक द्रव्य जिनत न्यथा (Chemical injuries)—
ये द्रव्य (१) वाह्य (जो कि नेत्र में डाले जाते हैं) तथा
(२) आन्तरिक (जो कि रुण को मुख द्वारा दिये जाते हैं)
भेद से दो तरह के हैं। वाह्य रासायनिक द्रव्यों में एट्रोपिन,
किसारोविन, नेफ्थेलीन, चार, अम्ल तथा अग्निदाह का समावेश है। इन द्रव्यों के मिथ्या तथा अग्नियोग से नेत्रों में
विकृति हो जाती है। एट्रोपिन से नेत्रश्लेष्मावरणदाह, किसारोविन के मलहर के आंख में लग जाने से पलकों पर शोथ,
नेफ्थेलिन से काचिन्दु, चारों (कास्टिक पोटास, कास्टिक
सोडा, अमोनिया तथा चूना) से शुक्लमण्डल और नेत्रश्लेष्मावरण का दाह हो जाता है।

अम्लपदार्थ — जैसे गन्धक द्वाव (Sulphuric acid) सोरक द्वाव (Nitric acid) लवण द्वाव=Hydrochloric acid प्वं कावोंलिक असिड, इनके मिथ्या प्रयोग (शत्रुता होने पर किसी के सुख पर छिड़क देने) से नेत्रपळक तथा गोलक को हानि होती है।

अन्निजदाइ—अतितप्त घृत या तैल में पूडी, पकोडी, मालपूए बनाते समय झींटा आंख में लगने से, प्रदीसान्नि को जल से बुझाने पर उठनेवाले धुंए से तथा भट्टी वी इिझन में कार्य करते समय आग की लपट लग जाने से शुक्लमण्डलू तथा नेत्र-बाह्य पटल पर हानि पहुँचती है।

आन्तरिक हेतु—नेत्रप्रविष्ट कीटाणु विष (Toxins) संखिर् यायुक्त औषधा किराईन, मेथिलेटेड हिप्रट, उद्दश्क्तिमनाशार्थ बच्चों में प्रयुक्त सेण्टोनिन आदि के मिथ्या तथा अतियोग से नेत्रों में हानि होती है।

कीटाणुजन्य व्यथा—कीटाणु नेत्र तथा नेत्रोपाङ्गी पर आक-मन कर (Ectogenous) के एवं रक्त में प्रवेश कर रक्तअमण द्वारा नेत्रप्रान्त में आकर नेत्ररोगोत्पित्त में (endogenous) हेतु होते हैं जैसे स्टेफिलो कोकाई आख्वस, क्षेरोसिर बेसिलाई,

स्टेफिलो कोकस औरिक्स ये पलकों पर हानि करते हैं तथा नेत्रश्लेष्मावरण में न्यूमो कोकाई, स्ट्रेप्टो कोकाई, मोनो-कोकाई प्रभृति विकार पैदा करते हैं।

अपकान्तिजनित विकृतियों में शुक्लमण्डल की अपारद-र्शकता (Arcus senitis), नेत्रश्लेष्मावरण पीतदाग (Pinguecula), प्रोहिभूतदृष्टि (Presbyopia) प्रधान हैं। प्रन्थि-अर्वुद (Trimours) – नेत्रपलक, अश्रुपिण्ड, नेत्रमध्यपटल, नेत्रदर्पण भ्रादि अनेक स्थानों में ये प्रन्थियां, उत्पन्न होती हैं जिनके मुख्य कारण का यथार्थ ज्ञान नहीं है किन्तु देहविकास के समय उसमें न्यूनता के रह जाने से वह वाद में अर्बुद के रूप में विकसित होती है।

वाताद् दश तथा पित्तात् कफाच्चैव त्रयोदश । -रक्तात् षोडश विज्ञेयाः सर्वजाः पद्धविंशतिः ॥ तथा बाह्यौ पुनद्वौं च रोगाः षट्सप्रतिः स्मृताः ॥ २६॥

दोपानुसार नेत्ररोग गणना—वात से दस, पिर से दस, कफ से तेरह, रक्त से सोलह, सर्वंज पञ्चीस तथा वाह्य (एकोऽमिघातजातः सनिमित्तो द्वितीयश्च सुर्रिंगन्धर्वादिदर्शनाभिहतदर्शनशक्तिरनिस्तः) दो ऐसे कुल मिलाकर छिअसर नेत्ररोग
होते हैं ॥ २८॥

हताधिमन्थो निमिषो दृष्टिर्गन्भीरिका च या । यच्च वातहतं वर्त्म न ते सिध्यन्ति वातजाः ॥२६॥ याप्योऽथ तन्मयः काचः साध्याः स्युः सान्यमाद्यताः । शुष्काक्षिपाकाधीमन्थस्यन्दमास्तप्रय्ययाः ॥ ३०॥

वातज नेत्ररोगों में हताधिमन्थ, त्रिमिप, गम्भीरिका दृष्टि और वातहत वर्स्म ये असाध्य हैं। वातज काचरोग याप्य है एवं शुष्काचिपाक, अधिमन्थ, अभिष्यन्द, वातपर्यय और अन्यतोवात ये पाँच रोग साध्य साने गये हैं॥ २९-३०॥

विसर्श:—हताधिमन्य ( Atrophy of the Eye Ball')
निमिष ( Blepharosposm ), गम्भीरिका ( Paralysis of the VIth cranial nerve ) वातहतवर्स ( Paralysis of the VIIth cranial nerve Lagopthalmus or ptosis), काचरोग ( Cataract ), शुक्काचिपाक ( Opthalmoplagia ), वाताभि-ध्यन्द ( Acute conjunctivitis ), वातपर्यय ( Vth cranial nerve atrophy ), अन्यतोवात, ( Neuralgra of the Vth cranial Nerve )

असाध्यो हस्वजाड्यो यो जलस्रावश्च पैत्तिकः । परिम्लायी च नीलश्च याध्यः काचोऽय तन्मयः ॥३१॥ अभिष्यन्दोऽधिमन्थोऽम्लाध्युषितं शुक्तिका च या । दृष्टिः पित्तविद्ग्धा च धूमदर्शी च सिद्ध्यति ॥३२॥

पैत्तिक नेत्ररींग में हस्वजाड्य और जलसाव असाध्य माने गये हैं तथा परिम्लायी काच और नीलकाच याप्य माने गये हैं। पित्तजन्य अभिष्यन्द, अधिमन्थ, अम्लाध्युषित, शिक्तका, पित्तविदम्ब्दृष्टि और धूमदर्शी ये विकार सम्ब्य माने गये हैं। ३१-३२॥

विमर्शः — हस्वजाख्य ( Retinitis pigmentosa ), जल-स्नाव (Watery discharge), परिम्लीयी काच ( Glaucoma )

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

नीलकाच (Black cataract), अभिष्यन्द (Conjunctivitis), अधिमन्थ (Glaucoma acute), अम्लाध्युपित शुक्तिका (Xerosis), पित्तविदग्ध दष्टि (Retinitis pigmentosa), धूमदर्शी (Glaucomatic stage)।

असाध्यः कफजः स्नाबो याप्यः काचश्च तन्मयः।
अभिष्यन्दोऽधिमन्थश्च बलासग्रथितज्ज यत्।।३३॥•
दृष्टिः श्लेष्मिविद्ग्धा च पोथक्यो लगणश्च यः।
किमिन्नन्थपरिक्लिन्नवर्मशुक्लामपिष्टकाः ।।३४॥
श्लेष्मोपनाहः साध्यास्तु कथिताः श्लेष्मजेषु तु।।३४॥

कफज नेत्ररोगों में कफजसाय असाध्य तथा कफज काच याप्य है एवं अभिष्यन्द, अधिमन्थ, वलासप्रथित, रलेष्म-विद्य्य दृष्टि, पोथकी, लगण, किमिग्रन्थि, परिनिल्चवर्त्म, शुक्लार्म, पिष्टक, रलेष्मोपनाह ये एकादश रोग साध्य कहे गये हैं॥ ३३-३५॥

विमर्शः—कफजसाव (Mucus discharge), कफजकाच (Cataract), अधिमन्थ (Glaucoma Acute), वलासप्रथित, रलेप्सविद्यध दृष्टि (रतोंधी) (Nyctalopis Night blindness), पोथकी (Granular conjunctivitis or tracoma), लगण (Galazion केलेजियन or Meibomian cyst), क्रिसिग्रन्थि, परिक्लिजनर्स (Ankylo Blepharon), शुक्लार्म (Pterygium देरिजियम), पिष्टक (Pinguecula), रलेप्सो-पनाह।

रक्तस्रावोऽजकाजातं शोणिताशोत्रणान्वितम् । शुक्रं न साध्यं काचश्च याप्यस्तज्ञः प्रकीर्तितः ॥३६॥ सन्यस्यन्दो किलष्टवर्रमं हर्षोत्पातौ तथैव च । सिराज्यताऽक्षनाख्या च सिराजालक्ष्यत् स्मृतम्॥३७॥ पर्वण्यथात्रणं शुक्रं शोणितामोर्जुनश्च यः। एते साध्या विकारेषु रक्तजेषु भवन्ति हि॥३५॥

क्त से होनेवाले सोलह रोगों में रक्तसाव, अजकाजात, रक्तार्श तथा सवण शुक्र ये चार असाध्य हैं तथा रक्तजन्य काच याप्य होता है एवं रक्तज अधिमन्थ, अभिष्यन्द, क्लिए-वर्स, सिराहुर्ष, सिरोत्पात, अञ्जननामिका, सिराजाल, पर्वणी, अवण शुक्र, शोणितार्म तथा अर्जुन ये एकादश रोग साध्य माने गये हैं॥ ३६-३८॥

h

11

त, ाने

₹.

विसर्शः—अजकाजात (Anterior staphyloma), सत्रण गुक्र (Ulcerative keretitis or corneal Ulcer), विलष्ट-वर्स (Angio Neurotic oedema), सिराहर्ष (Orbital cellulitis), सिरोत्पात (Hyperemia of the conjunctiva), अञ्चननामिका (External stye), सिराजाल (Pannus पेनस), पर्वणी (Magrinal ulcers of cornea), अञ्चन गुक्र (Opacity of cornea), अर्जुन (Subconjunctival Echymosis or phlyctenular conjunctivitis)।

पूर्यास्तावो नाकुलान्ध्यमिश्वपाकात्मयोऽलजी । असाध्याः सर्वजा याप्याः काचः कोपश्च पदमणः॥३६॥ वत्मीवबन्धो यो व्याधिः सिरासु पिडका च या । प्रस्तार्थमाधिमासामस्नाय्वमीत्सिङ्गनी च या॥४०॥

पूरालसश्चाबुद्व्च श्यावकद्भवत्र्मनी ।
तथाऽशोवत्र्म शुष्काशीः शकरावर्त्म यच्च वै ॥४१॥
सशोफश्चाप्यशोफश्च पाको बहलवर्त्म च ।
अक्लिन्नवर्त्म कुम्भीका विसवर्त्म च सिध्यति ॥४२॥
सनिमित्तोऽनिमित्तश्च द्वावसाध्यौ तु बाह्यजौ ।
षट्सप्ततिविकाराणामेषां सङ्ग्रहकीर्तिता ॥४३॥

सित्रपातज या सर्वगत नेत्ररोगों में पूयासाव, नकुळान्ध्य, असिपाकात्यय तथा अळजी थे चार रोग असाध्य होते हैं। एवं काच तथा पद्मकोप याप्य होते हैं। इसी तरह वर्त्माव वन्ध, लिरापिडका, प्रस्तारि-अर्म, अधिमांसार्म, स्नाय्वर्म, उत्सिक्षनी, पूयाळस, अर्बुद, रयावकर्दम, रयाववर्त्म, अर्को वर्त्म, शुक्कार्य, शर्करावर्त्म, सशोफपाक, अशोफपाक, वहळवर्त्म, अक्ळिन्नवर्त्म, कुरमीका, विसवर्त्मय उन्नीस रोग साध्य कहे गये हैं। वाह्यज अर्थात् आगन्तुक सनिमित्त (कारण से उत्पन्न) और अनिमित्त (विना कारण से उत्पन्न) ऐसे दो रोग असाध्य होते हैं। इस तरह उक्त प्रकार से नेत्र के खिअत्तर रोगों का संचेप से वर्णन कर दिया है॥ ३९-४३॥

विमर्शः—प्यासाव (Purulent discharge), नकुलान्ध्य (Retinitis pigmentosa or central opacity of the lence), अचिपाकात्यय (Hypopyon or keratomalacia), अलजी (Phlyctenule), पचमकोप (Trichiasis districhiasis and entropion), वत्मीववन्ध (Non inflamatory cedema of the eye lids), सिरापिडका (Deep scleritis), उत्सिङ्गिनी (Chalizion), प्यालस (Acute dacryocystitis), अर्बुद (Tumour), श्यावकर्म, श्यावकर्म, अशोवरम् (Papillary form), शर्करावरमं, सशोफपाक, अशोफपाक, वहलवरमं, अनिलन्नवरमं, कुम्भीका, विसवरमं।

नव सन्ध्याश्रयास्तेषु वर्त्मजास्त्वेकविंशतिः।
शुक्लभागे दशैकश्च चत्वारः ऋष्णभागजाः॥ ४४॥
सर्वाश्रयाः सप्तद्श दृष्टिजा द्वादशैव तु।
बाह्यजो द्वौ समाख्यातौ रोगौ परमदारुणौ।
भूय दतान् प्रवद्यामि सङ्ख्याह्नपचिकित्सितैः॥४॥।
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते शालाक्यतन्त्रे
औषद्विको नाम प्रथमोऽध्यायः॥ १॥

#### - FIRE -

उक्त छिहत्तर नेत्ररोगों में से सन्धियों में नौ रोग होते हैं, वर्त्मप्रदेश में इक्कीस रोग होते हैं, शुक्लभाग में ग्यारह रोग होते हैं, कृष्णभाग में चार रोग होते हैं, सर्वाश्रय रोग सतरह होते हैं, दृष्ट्रमण्डल में बारह रोग होते हैं, बाह्यकारणों से अत्यन्त भयंकर दो रोग होते हैं। इन रोगों की संख्या (भेद), स्वरूप (लचण) और चिकित्सा पुनः आगे के अध्यायों में कहुँगा॥ अध-धप॥

> इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

> > ---

CC. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

#### . द्वितीयीऽध्यायः।

अथातः सन्धिगतरोगविज्ञानीयमध्यायं र्व्याख्यास्यामः॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः॥ २॥

अव इसके अनन्तर यहां से नेन्न की सन्धियों में होने वाले रोगों का वर्णन करनेवाले अध्याय का न्याख्यान किया जाता है जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा था॥ १-२॥

पूयालसः सोपनाहः स्नावाः पर्वणिकाठलजी।
क्रिमियन्थिश्च विज्ञेया रोगाः सन्धिगता नव ॥ ३ ॥०
प्यालस, उपनाह, विविध प्रकार के अर्थात् चतुर्विध स्नाव,
पर्वणिका, अलजी और क्रिमियन्थि इस तरह द्रेत्र की सन्धियों
में नौ प्रकार के रोग होते हैं ॥ ३ ॥

पकः शोफः सन्धिजः संस्रवेद् यः सान्द्रं पूर्यं पूति पूयालसः सः । प्रनिथनील्पो दृष्टिसन्धावपाकः कण्डप्रायो नीक्जस्तूपनाहः ॥ ४॥

प्यालस तथा उपनाह— नेंत्र की सिन्ध में प्रथम शोफ होकर वह पाक के पश्चात सान्द्र (गाढे) तथा दुर्गन्धित प्रय के रूप में स्वित होता है उसे 'प्रयालस' कहते हैं तथा नेन्न की सिन्ध में बड़े जाकार की तथा नहीं पकनेवाली एवं कुछ कण्डुयुक्त और वेदनारहित ग्रन्थि होती है उसे 'उपनाह' कहते हैं॥ ४॥

विसर्शः—पूयालस को अश्र्वाशय-शोथ (Acute or chronic dacryocystitis) अथवा अश्र्वाशय-विद्रिध (Lacrymal abscess) कह सकते हैं जिनमें कनीनक सिन्ध में शोथ, पाक, वेदना और प्यासाव होता है। उपनाह को Lacrymal cyst कहते हैं। विदेदोक्तलक्षणम्—वायुः इलेष्माणमादाय दृष्टिसन्धी व्यवस्थितः। अरुणं कठिनं य्रान्थ जनयत्यल्यवेदनम्।

गत्वा सन्धीनश्रुमार्गेण दोषाः कुर्युः स्नावान् रुग्विहीनान् कनीनात्। तान् वै स्नावान् नेत्रनाडीमथैके तस्या लिङ्गं कीर्त्तियिष्ये चतुर्धा ॥ ४॥

नेत्रसाव-मिथ्या आहार विहार एवं श्वीतोष्णादि कारणों से प्रकुपित हुये वातादि दोष अश्रुमार्ग (Lacrimal duet) के द्वारा सन्धियों में जाकर कनीनक प्रदेश नासा-समीप स्थान Inner canthus से पीड़ारहित सावों को करते हैं। कुछ आचार्य उन सावों को नेत्रनाडी (Sinus) कहते हैं। अब इनके चार प्रकारों के उच्चण कहता हूँ॥ ५॥

विसर्शः—विदेहे नेत्रसावसम्प्राप्तिः—'अश्रुस्नावः सिरा गत्वा नेत्रसन्धिपु तिष्ठति । ततः कनीनकं गत्वा चाश्रु कृत्वा कनीनके हैं ततः स्रवत्यथासावं यथीदोषमवेदनम् ॥ वस्तुतस्तु ये चतुर्विध स्नाव कनीनिका सन्धि (Inner canthus) से होते हैं । आधुनिक नेत्ररोगविज्ञान ने कनीनकसन्धि से होने वाले स्नावों को अश्रु-वाहकावयव रोग (Diseases of the Lacrymal apparatus) माने हैं जो कि निम्न होते हैं—(१) अश्रुद्वार का वाहर की ओर मुद्दना (Eversion of the punctum), (२) अश्रुद्वार-संकोच या अवरोध (Stenosis or occlusion of the punci-

tum), (३) अश्रुवाहकनलिकावरोध (Obstruction of the canaliculus), (४) नासानलसंकोच (Stricture of the nasal duct), (५) अश्रुवाज्ञयशोध (Dacryocystitis)।

पाकः सन्धौ संस्रवेद् यश्च पूर्यं पूर्यास्रावो नैकरूपः प्रदिष्टः । श्वेतं स्थान्द्रं पिच्छिलं संस्रवेद्यः श्रुंडिसास्रावो नीक्जः सः प्रदिष्टः ॥ ६ ॥ रक्तास्रावः शोणितोत्थः सरक्त-मुख्णं नाल्पं संस्रवेन्नातिसान्द्रम् । वि पीताभासं नीलमुख्णं जलाभं

पित्तास्नावः संस्रवेत् सिन्धमध्यात् ॥ ७॥ त् चतुर्विधसावल्वण—सिध्यदेश में पाक होने पर वहां से प्य स्रवित होता है उसे 'प्यासाव' कहते हैं तथा वह अनेकरूप का होता है। जो स्राव रवेत, सान्द्र (गाढा), पिन्छ्रिल तथा पीडारहित स्रवित होता है उसे 'रलेक्मासाव' कहते हैं। रवत की विकृति से उत्पन्न एवं रक्तयुक्त तथा उल्लेता लिये हुये एवं अधिक मात्रा में तथा नातिसान्द्र (पतला) जो स्नाव बहता है उसे 'रक्तिसाव' कहते हैं। पीले वर्ण का आभास लिये हुये तथा नीलवर्ण, उल्ल और जल के समान पतला ऐसी जो साव कनीनक सन्धि के मध्य से होता है उसे 'पित्तासाव' कहते हैं॥

ताम्रा तन्वी दाहशूलोपपन्ना
रक्तान्ज्ञेया पर्वणी वृत्तशोफा ।
जाता सन्धौ कृष्णशुक्लेऽलजी स्यात्तिमन्नेव ख्यापिता पूर्वलिङ्गैः ॥ ६ ॥

पर्वणी तथा अलजी—रक्त की विद्वृति से कृष्ण और शुक्क-मण्डल की सिंध (Sclero corneal junction) में ताम्र (लाल) वर्ण का, पतला वृत्ताकार शोफ होता है जिसमें दाह और शूल ये लज्जण होते हैं, उसे 'पर्वणी' कहते हैं। यदि यही वृत्तस्वरूप का शोफ पतला न हो के स्थूल (मोटे) स्वरूप का हो तो उसे 'अलजी' कहते हैं॥ ८॥

विमर्शः — यद्यपि इन दोनों रोगों का एक स्थान तथा लक्षण और चिह्न प्रायः समान से हैं किन्तु पर्वणी रक्तदोष से उत्पन्न होती है तथा इसे साध्य माना है किन्तु अल्जी सान्निपातिक एवं असाध्य होती है एवं पर्वणी तन्त्री तथा अल्जी स्थूल होती है जैसा कि विदेह ने भी कहा है—शुक्त-कृष्णान्तसन्थी तु चीयन्तेऽस्किक्षान्विताः। पर्वणी पिडका तैस्तु जायते त्वङ्करोपमा ॥ ताम्रा सदाहचोषोष्णपीतकाश्रसमाकुला। कफि ते तु आम्मूच्छर्यं सह रक्तेन मारुतः॥ शुक्लकृष्णान्तसन्थी तु जन्येद गोस्तनाकुतिम्। पिडकामलर्जी तान्तु विद्धि तोदाश्रसङ्कलाम्॥

किमित्रन्थिर्वत्मेनः पदमणश्च कण्ड्रें कुर्युः किमयः सन्धिजाताः । नानारूपा वत्मशुक्तस्य सन्धौ • चरन्तोऽन्तर्नयनं दूषयन्ति ॥ ६॥ इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रे सन्धिगतरोगविज्ञानीयो • नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ ९॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknew

कृमिश्रन्थिरोग—वर्स (Eye lids) तथा पच्म (Eye lashes) की सन्धि में तथा वर्स और शुक्लमण्डल की सन्धि में
अनेक प्रकार के कृमि पड़कर कण्डू तथा छोटी-छोटी श्रन्थियां
पैदा कर देते हैं उसे 'कृमिश्रन्थ' रोग कहते हैं। इस रोग में
ये कृमि नेत्र के वर्स तथा शुक्लमण्डल की संधि को खाते हुये
(चरन्तः = चर-गतिभच्चणयोः) अन्तर्नयन (Eye ball) के
आभ्यन्तरिक विभागों को भी दूपित कर देते हैं। ९॥

विमर्शः — जैसे सिर आदि स्थानों में यूका – छिचा (जूं) पड़ जाती है उसी तरह वर्ध्म (पठक) के वालों में तथा वर्ध्म और पदम (वालों) की सन्धि में ये जन्तु पड़कर वहां शोथ, कण्हू पैदा करते हैं जिससे रोगी वलपूर्वक उस स्थान को अङ्गुलि से रगड़ता रहता है जिससे पठक की धारा (Lidmargin) छिल जाती है और उसमें उन जन्तुओं या जूओं के अण्डे भर जाते हैं।

इत्यायुर्वेदतस्वसंदीपिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे सन्धि-गबरोगविज्ञानीयो नाम द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥

· ~ 2000 -

## तृतीयोऽध्यायः।

अथातो वर्त्मगतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः॥ २॥

अब इसके अनन्तर वर्धमगतरोगविज्ञानीय नामक अध्याय का वर्णन किया जाता है। जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा था॥ १-२॥

पृथग्दोषाः समस्ता वा यदा वर्त्मव्यपाश्रयाः। सिरा व्याप्यावतिष्ठन्ते वर्त्मस्वधिकमूर्च्छिताः॥३॥ विवद्धेक्यं मृद्धं रक्तञ्च तदा वर्त्मव्यपाश्रयान्। विकाराञ्जनयन्त्याशु नामतस्तान्निबोधत ॥४॥

वर्सरोगसम्प्राप्ति—जन नात-पित्तादि दोष पृथक् पृथक् रूप में या समस्त रूप में अत्यधिक प्रकृपित होकर नर्स के मध्य में रहनेनाली सिराओं में फैळू कर नर्स में स्थित हो जाते हैं तथा नहां पुनः अत्यधिक प्रकृपित होकर नहां के मांस तथा रक्त को नदाकर शीघ नर्सभाग में रोग उत्पन्न कर देते हैं। आगे उन नर्सगत रोगों के नाम कहता हूँ सो उन्हें सुनो॥

विसर्शः — वर्र्मपरिभाषा — नयनगोलकावरकं निमेषोन्मेषाश्रयं पटलद्वयं वर्स उच्यते। द्वे वर्त्मनी, 'वर्त्मनी नयनच्छदौ' इति कोशः। इन्हें आईलिड्स (Eyelids) कहते हैं तथा इनमें होने वाले रोगों को वर्त्मरोग (Diseases of the eyelids) कहते हैं।

उत्सिङ्गन्यथ कुम्भीका पोथक्यो वर्त्मशर्करा।
तथाऽशीवरमे शुष्कार्शस्तथैवाञ्चननामिका ॥ ४ ॥
बहलं वर्त्म यचापि व्याधिर्वरमीवबन्धकः ।
क्लिष्ठकर्द्भवर्त्माष्ट्यौ श्याबवरमे तथैव च ॥ ६ ॥
प्रक्लिन्नमपरिक्लिन्नं वर्त्म वातहतन्तु यत् ।
अर्बुदं निमिषश्चापि शोणितार्शश्च यत् स्मृतम् ॥ ७ ॥
लगणो विसनामा च पद्मकोपस्तथैव च । •
पक्विंशतिरित्येते विकारा वर्त्मसंश्रयाः ॥ ६ ॥ •

वर्सरोग नाम—उत्सिक्तनी, कुम्भिका, पोथकी, वर्स्यशर्करा, अशोवर्स, शुष्कार्श, अञ्जननामिका, वहळवर्ध्म, वर्स्यवन्धक, विल्ष्टवर्स, कर्द्भवर्स, स्याववर्स, प्रिक्लवर्स, अपरिक्लिक वर्स, वातहतवर्स, अर्वुद, निमेप, शोणितार्श, लगण, विस्वस्म, तथा पद्मकोप ये २१ रोग वर्स्प्रदेश में होते हैं। इनका नामतः उक्त प्रकार से वर्णन कर दिया है, अब आगे उनका लक्षणों से वर्णन करता हूँ॥ ५-८॥

विसर्शः-वर्सरोगों को (Diseases of the eye lids) कहते हैं। उत्सिङ्गिनी, कुंग्भिका, अञ्जननामिका ये तीनों वर्त्म की प्रन्थियों के रोगों ( Diseases of the lid glands ) में समाविष्ट हो सकते हैं। उत्सिङ्गनी तथा कुम्भिका को Chalazion or meibomian cyst कह सकते हैं। अञ्जननामिका को स्टाइ ( Stye ) कहना चाहिये। पोथकी को ग्रेन्यूलर फञ्जंक्टीवाइटिस या ट्रेकोमा ( Granular conjunctivitis or tracoma ) या ग्रेन्यूलर लिड ( Granular lid ) कह सकते हैं। बरमेशकरा को (Infection of meibomian gland) के साथ तुळना कर सकते हैं । वहळवर्स्म को पिडकायुक्तवर्स्म ( Multiple chalazion or meibomian cyst or stye ) 毒衰 सकते हैं। क्लिप्टवर्क्स को एिझयोन्यूरोटिक इंडिमा ( Angioneurotic oedema ) कह सकते हैं । वरमंकर्दम ( Non ulcerative blepharitis ), रयाववस्में (Ulcerative blepharitis) वास्तव में वर्सवन्ध से लेकर अक्लिन्नवर्स तक के छः वर्स-रोग अन्तिपुरशोथ (Oedema of lids) के ही प्रकार हैं। वातहतवरमं ( Paralysis VIIth cranial nerve supplying the muscle orbicularis palpebrum ), निमेष ( Affections of the III cranial nerve supplying the muscle levator palpebral ), वत्मार्वद ( Tumour of the lids ), वर्मार्श ( Warts ), पदमकोप ( Trichiasis, distichiasis ), अशोवरमें ( Papillary form ), शुब्कार्श ( Chronic papillary form ) 1

वस्तुतस्तु वर्णनानुसार पोथकी, वर्त्मशर्करा, अशे-वर्त्म, और शुष्कार्श एक ही रोग की विभिन्न अवस्थाएं हो सकती हैं। जैसे—पोथकी (Trachoma or Granular lid), वर्त्मशर्करा (Granular form of lids of trachoma), अशोवत्म (Papilfary form of trachoma), शुष्कार्श (Chronic form of papillary trachoma) इनमें सुख्य रोग पोथकी (Trachoma) है तथा अन्य रोग उसी की वड़ी हुई अवस्था या उसके उपदेव हो सकते हैं।

नामभिद्धते समुद्दिष्टा लक्षणस्तान् प्रचक्ष्महे । अभ्यन्तरमुखी बाह्योत्सङ्गेऽधो वर्त्मनश्च या ॥ ६ ॥ • विज्ञेयोत्सङ्गिनी नाम तद्रुपपिडकाचिता ।

उत्सिक्षिनी—अधोवर्स के उत्सक्ष (कोड या गोद) में तथा वर्र्स के भीतर मुख वाली किन्तु बाहर की ओर उभरी हुई तथा तद्रुप (इन्हीं लचणों वाली) एक या अनेक पिडकाओं से धिरी हुई (ज्याप्त) पिडका को 'उत्सिक्षिनी' समझो॥

विमर्शः - उत्सिङ्गिनी यह वर्स्स में होने वाळी प्रन्थि है इसे Chalazion or meibomian cyst कह सकते हैं। विदेह ने इस पिडका को सिन्निपातज तथा स्पर्श में कठिन और मन्दि वेदनायुक्त मानी है एवं इसके फूट जाने पर मुर्ग के अण्डे के

रस के समान द्रव निकल्हा लिखा है, जसे—वत्मोंत्सक्नेऽप्यधो जन्तोः सन्निपातःप्रजायते । अभ्यन्तरमुखी स्थूला बाह्यतश्चापि दृश्यते ॥ पिडका पिडकाभिश्च चिताऽन्याभिः सनन्ततः । उत्सङ्ग-पिडका नाम कठिना मन्दवेदना । सा प्रभिन्ना स्रवेत स्नावं कुक्कु-टाण्डरसोपमम् ॥ (विदेहः )।

कुम्भीकबीजप्रतिमाः पिडका यास्तु वर्त्मजाः ॥१०॥ आध्मापयन्ति भिन्नांयाः कुम्भीकपिडकास्तु ताः ।

कुम्भीकिपडिका — कुम्भी के बीज के स्वरूप की वर्स प्रदेश में उत्पन्न पिडकाएं जो कि फूटने के बाद पुनः फूल ( भरे ) जावी हैं उन्हें 'कुम्भीकिपडिका' कहते हैं ॥ १०॥

विसर्शः—कुम्भीका कच्छदेशोद्भवा दाड्मिफलाकारफला लता, तद्भीजेन प्रतिमा यास्ताः। यह भी वर्त्म का प्रन्थि रोग है तथा इसे Internal stye hordeolum कह सकते हैं। यह भी सन्निपातज होती है जैसे—वर्श्मान्तःपिडका ध्माता भिद्यन्ते च स्रवन्ति च।कुम्भीकवीजसदृशाः कुम्भीकाः सन्निपातजाः॥

स्नाविण्यः कण्डुरा गुर्व्यो रक्तसर्षपसन्निभाः। पिडकाश्च रुजावत्यः पोथक्य इति संज्ञिताः॥११॥

पोथकी — वर्स प्रदेश में लाल सरसों के स्वरूप वाली पिडकाएं उत्पन्न होती हैं जिनमें से स्नाव वहता है तथा वे कण्डु (खुजली), नारीपन और पीडा से युक्त होती हैं उन्हें 'पोथकी' कहते हैं ॥ ११॥

विमर्शः—अधोवर्स (Lower lid) के रलेप्सावरण (Palpebral conjunctiva) में छोटी-छोटी पिडकाएं हो जाती हैं जिन्हें ट्रेकोसा (Trachoma) या ग्रेन्यूलर कंजंबिटवाइटिस (Granular conjunctivitis) या ग्रेन्यूलर लिंड (Granular lids) कहते हैं। इस रोग में पोथकी के लक्षण मिलते हैं।

यह एक चिरकालिक तथा अतिसंकामक रोग माना जाता है। इस रोग में पलक के भीतर अनेक पिडिकाएं निकल आती हैं जिसमें नेत्रों से अश्रुस्नाव, कंकर के समान गड़ना, पलक खोलने में कष्ट, प्रकाशासद्यता आदि मुख्य लच्चण होते हैं। रोगारम्भ में यदि योग्य चिकित्सा न की जाय तो अनेक उपद्रव उत्पन्न होकर दृष्टि को भी हानि पहुँच सकती हैं।

हेतु तथा प्रसार — अभी तक वैज्ञाभिकों में इस रोग के जनक कीटाणुओं के विषय में एक मत नहीं है । "नगूची" नामक जापानी वैज्ञानिक ने एक विशिष्ट प्रकार के कीटाणुओं को इस रोग की उत्पत्ति में कारण माना है। एक जर्मनी वैज्ञानिक ने एक विशिष्ट प्रकार के पिण्ड (Provozek's inclusion bodies) को इस रोग का उत्पादक माना है। वातार्त-परजोध्मयुश्त वातावरण में काम करने वाले व्यक्तियों में भी यह रोग अधिकता से पाया जाता है। इस रोग का उत्पादन संसर्ग से होता है। पोथकी से पीडित रोगी का नेत्रगत साव स्वस्थ व्यक्ति के नेत्र में लगने से रोग उत्पन्न होता है। रोगी अपने हाथ से, रूमाल या वस्त्र से नेत्र को, पोंछता है उसी रूमाल से स्वस्थ व्यक्ति अपनी आँख पोंछे तो रोग हो संकता है। किसी स्त्री को पोथकी होने पर उसके दूषित हाथ या कपड़ा वृच्चे की आंख में लगा जाने से उस वच्चे को भी

पोथकी हो जाती है। जिस विस्तर या तिकया पर पोथकी का रोगी सोता है उस पर अन्य स्वस्थ व्यक्ति सोवे तो उसे यह रोग हो सकता है। पोथकी-ग्रस्त रुग्ण के नेत्र में काजल लगाकर यिद उसी शलाका से दूसरे व्यक्ति को कालल लगाया जाय तो उसे यह रोग हो जाता है। काजल लगाने की प्रथा भारत में अत्यधिक है अतः यह दूषित शलाका रोगप्रसार में अत्यधिक स्था लेती है।

लक्षण तथा चिह—(१) जलसाव—धूप, धूम तथा वायु से यह वह जाता है। 'स्नाविण्यः'। (२) प्रकाशातद्यता—कुछ रोगी कई दिनों तक अंधेरे कमरों में पड़े रहते हैं। रोग के सौम्य होने पर काले चरमे लगाकर वाहर निकलते हैं। प्राचीनों ने भी स्पष्ट कहा है—'शक्तो नार्कप्रभां द्रष्ट्रम्'। (३) वेदना—दानों के कारण नेत्र में किरिकरी ला गड़न होती है जिससे वेदना असद्य हो जाती है। रात्रि के समय यह वेदना अत्यधिक होती है और दिनमें किरिकरी कम प्रतीत होने से वेदना भी कम होती है। प्राचीनों ने इसे 'शूकपूर्णाममेव च' कह कर वर्णन किया है। नेत्रोन्मीलनाक्षमता—नेत्र में लाटी, अश्रुखाय तथा मल (गीड या कीचड़) के अत्यधिक होने से नेत्र चिपक जाते हैं। दसी का वर्णन आचार्यों ने 'न नेत्रोन्मीलनक्षमः' इस रूप में किया है।

दर्शन परिक्षा — पलकों को उल्लंध कर देखने से वे लाल दिखाई देते हैं। स्पर्श से खुरदरे प्रतीत होते हैं। उनके भीतरी भाग में सर्पप के समान उभरे हुये अनेक दाने होते हैं। किसी में ये दाने सावूदाने जैसे रलेक्मावरण में भरे हुये दिखाई देते हैं। अथवा शहतूत के फल के ऊपर जैसा खुरदरापन होता है वैसा रलेक्मावरण बन जाता है। ऊपर के पलक में ये दाने अधिक होते हैं जिस से पलक शोथ युक्त हो जाता है। कुछ सप्ताह के बाद छोटे दाने कठिन दानों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, इनका वर्ण पिक्तल, देंखने में स्वच्छ तथा गोलाकृति तथा नेत्र रलेक्मावरण को उभारे हुये होते हैं। कुछ मार्स के बाद यह उभरा भाग या दाने शोषित हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर रवेत पंक्ति या दाग्र दिखाई देते हैं।

किम कवस्थाएं—प्रथमावस्था ( Ist stage )—इस दशा में नेत्र में ठाळी, अश्रुस्नाव, प्रकाशासिहिष्णुता, नेत्रोन्मीळन् में किटनाई, प्रातकाळ में पळकों का चिपकना, आंखों में किटिकरापन (गड़न) आदि। यह स्थिति ४ से ६ सप्ताह तक रहती है तथा इस समय योग्य उपचार किया जाय तो रोग शान्त हो जाता है कुछ रोगियों में तीचणावस्था के ळचण और चिह्न प्रतीत न होकर नेत्र में रोरे बढ़ते हैं जिससे उर्ध्ववर्मगत रळें मावरण ( Tarsal conjunctiva ) में उभार अङ्कर ( Papilla ) दिखाई देते हैं।

दितीयावस्था- (IInd stage) इसमें प्रथमावस्था की अपेचा दाने कुछ मोटे हो जाते हैं। ये देखने में भूरे (Grayish) या पीतवर्ण (Yellowish) गोल तथा प्रकाश के परावर्तक होते हैं। ये अधिकतर वस्मैकोणों (Fornix) में होते हैं। इस दशा में एक सिराओं का गुच्छा कृष्णमण्डल (Cornea) की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। जो कि प्रारम्भ में रवेत- कृष्णमण्डल के ऊपर के आधे भाग तक पहुँचने तक काफी

तेजी से बढ़ता पश्चात् ऊपरी स्तर पर वहां एक पिन के बरावर का बण बना लेता है जिसे Trachomatous ulcer या 'पोधकी बण' कहते हैं। अन्त में सम्पूर्ण कृष्णमण्डल बण से प्रस्त हो जाता है। इस अवस्था में दृष्टि-शक्ति मन्द्र पड़ जाती है। रोग के अधिक तीम्र होने पर तारामण्डल शोथ (Iritis) भी हो जाता है।

तृतीयावस्था (Third stage)—इसमें रोपण का कार्य होता है अतः इसमें उक्त दोनों अवस्थाओं के छच्चण मिलते हैं। अङ्कर (Papilla) तथा दाने अदृश्य होने लगते हैं किन्तु नेत्रश्लेष्मावरण अपनी प्राकृतिक स्थिति में प्राप्त नहीं होता है। वर्सगत श्लेष्मावरण (Tarsal conjunctiva) में पतली धारियों (Bands) तथा वणवस्तु (Scars) वन जाती हैं जो कभी-कभी जालोपम दिखाई देती है। रोपणावस्था में वर्ष्मकोण का श्लेष्मावरण पाण्ड व नील (Bluish white) दिखाई देता है।

चतुर्थावस्था (Fourth stage)—इस दशा में कृष्णमण्डल (Cornea) पोथकी द्वारा आकान्त होता है अतएव अनेक अपद्रव उत्पन्न होते हैं—वर्त्मगतरलेष्मावरण में वणवस्तु का संकोच हो जाने से पचमकोप, वर्त्म का अक्तरावर्त्तन (Entropium) या वाह्यावर्त्तन (Entropium) या वाह्यावर्त्तन (Staphyloma) तथा शुक्ति (Xerosis) प्रसृति उपद्रव हो जाते हैं।

उपद्रव—प्रारम्भ में उचित चिकित्सा न करने से रोग जीर्ण होने पर निम्न उपद्रव एक या अधिक प्रमाण में हो सकते हैं—रक्तराजि (pannus), अवण तथा सवण शुक्र (Opacities and cornea ulcer), पचमकोप (Trachiasis distichiasis and entropium), वर्त्मशोथ या वर्त्मवन्ध या (Blepharitis) पलक और गोलक की संलग्नता (Sumblepharon), नैत्रश्लेष्मावरण शुष्कता (Xerosis), अश्रवाशय शोश (Dacryocystitis)।

• पिडकािंसः सुसूत्तमािंसिर्घनािंभरिंससंवृता । पिडका या खरा स्थूला सा द्वेया वर्त्मशकरा ॥ १२ ॥ वर्त्मशर्करा—वर्त्मप्रदेश में खर (कर्कश) एवं स्थूल (मोटी) एक पिडका अन्य सूत्तम (छोटी-छोटी) तथा घनी (कटोर) विडकाओं से व्यास रहती है उसे 'वर्त्मशर्करा' कहते हैं॥ १२॥

विमर्शः —विदेह ने वर्ष्मशकरा को सन्निपातज मानी है यथा — सुसूक्ष्मिष्डकाकीणों या स्थूला पिडका खरा। जायते सन्निपाताज वर्ष्मशकेरिकेति सा। वर्ष्मशकरा भी पोथकी ही की एक अवस्था –विशेष होनी चाहिये। इसे Granular for lids (f Trachoma कह सकते हैं।

एवीरबीजप्रतिमाः पिडका मन्द्वेदनाः ।
सूदमाः खराश्च वर्त्मस्थास्तदर्शोवर्त्म कीर्त्त्यते ॥१३॥
अर्शावर्त्तम वर्त्तपद्धेश में ककड़ी (खीरे) के बीज के
आकार की, मन्द् वेदनायुक्त, सूचम तथा खर (तीदणाप्रवाली)
पिडकाएँ उत्पन्न होती हैं उन्हें 'अर्शावर्त्म' कहते हैं॥ १३॥

विमर्शः —विदेह ने इन पिड़काओं को वर्सपत्तमसन्धि के अन्दर तथा वाहा प्रदेश में सन्निपात से उत्पन्न होना लिखी है,

जैसे—नीरुजा कठिना वर्त्मपक्ष्मान्तर्वाह्यतोऽपि द्या । पिडका सिन्न-पातेन तदर्शोवर्त्म ,निर्दिशेत् ॥ यह अशीवर्त्म Papillary form of trachoma हो सकता है।

दीर्घोऽङ्कुरः खरः स्तब्धो दारुणो वर्त्मसम्भवः । व्याधिरेष सुमाख्यातः शुक्तार्श इति संज्ञितः ॥१८॥ शुक्तार्श—वर्त्मप्रदेश में उत्पन्न लग्बे लग्बे अङ्कर सदश, खर, स्तब्ध (कठोर) और अति कष्टदायक विकार को 'शुक्तार्श' कहते हैं॥ १४॥

विमर्शः—विदेह ने शुक्तार्श को सन्निपातजन्य तथा वर्ष्म के भीतर्श प्रदेश में होना लिखा है, जैसे—वर्त्माभ्यन्तर्गतं त्वर्शः शुक्षं स्थूलन्न दारुष्टम् । जायते सन्निपातेन तच्छुकार्शः प्रकीतितम् ॥ आधुनिक विचार से शुक्तार्श भी Chronic form of papillary trachoma ही है।

शहतोद्वती ताम्रा पिडका वर्त्मसम्भवा ।
मृद्री मन्द्रुजा सूद्रमा ज्ञेया साऽञ्जननामिका ॥१४॥
अअननामिका—वर्त्मप्रदेश में उत्पन्न पिडका जिसमें दाह,
सूई चुभोने की सी पीड़ा होती हो तथा वर्ण में ताम्र, स्पर्श
में मृद्रु, अल्प पीड़ा एवं सूदम स्वरूप की हो उसे 'अञ्जननामिका' कहते हैं ॥ १५॥

विमर्शः अञ्चननामिका इसके वाद्य तथा आभ्यन्तूर दो भेद होते हैं, वाद्य को (External stye hordeolum) कहते हैं। उसकी उत्पत्ति ज़ाइस पिण्ड (Zeiss gland) के शोध से होती है। आभ्यन्तरिक अञ्चननामिका को 'कुम्भीकपिडका' (Internal stye hordeolum) कह सकते हैं। इसकी उत्पत्ति पठक की कोमठास्थि में अवस्थित मेइबोमियन पिण्ड के प्रदाह से होती है। इसका अवस्थान विल्कुल धारा पर न होकर कुछ उपर के भाग में होता है। बाह्य में वेदना कम तथा आभ्यन्तर में अधिक होती है।

वर्त्मोपचीयते यस्य पिडकाभिः समन्ततः। सवर्णाभिः समाभिश्च विद्याद् बह्लवर्त्म तत् ॥१६॥ बह्लवर्त्म—जिस मनुष्य का वर्त्मभाग चारों ओर से त्वचा के समान वर्ण वाली तथा एक समान आकृति की पिडकाओं से आच्छादित हो जाता है उसे बह्लवर्त्म रोग जानो ॥१६॥ विसर्शः—बह्लवर्त्म को बहुपिड्कायुक्त वर्त्म (Multiple chalazion or meibomian cyste or stye) कह सकते हैं।

कण्डू मत् इत्पतोदेन वरमंशोफेन यो नरः। न समं छादयेदक्षि भवेद् बन्धः स वर्त्मनः।। १७॥ • वर्त्मवन्थ—जो मनुष्य खुजली वाले तथा कुछ सुई चुभोने की सी पीड़ा से युक्त वर्त्मशोफ से नेत्र को पूर्ण रूप से बन्द बहीं कर सकता हो उर राग को 'वर्त्मवन्ध' कहते हैं॥ १७॥

मृद्रल्पवेदनं ताम्नं यद्वत्मं सममेव च । अकस्माच भवेद्रक्तं क्षिष्टवत्मं तदादिशेत् ॥ १८ ॥

हिष्टवर्त्य नेत्र का वर्त्म भाग (पलक) सहसा (विना किसी कारण) मृदु ( रलपिला) तथा अल्प पीड़ा से युक्त एवं वर्ण में प्रथम ताम्र तथा बाद में रक्त हो जाता है उसे 'क्हिष्टवर्त्म' कहते हैं ॥ १८॥ विमर्शः—विदेह ने क्फ से दूषित रक्त के द्वारा दोनों वर्ष्म के मांस के विक्रीत होकर वन्युजीव (गुलदुपहरिया=जपापुष्प) के समान हो जाने को 'क्लिप्टवर्क्म' लिखा है—क्षेष्मदुष्टेन रक्तेन क्लिप्टवर्क्म को 'एञ्जियो न्यूरोटिक इंडिमा (Angio rearotic oedema)' कह सकते हैं।

हिष्टं पुनः पित्तयुतं विद्हेच्छोणितं यदा। तदा क्लिन्नत्वमापन्नमुच्यते वर्त्मभद्मम् ॥ १६॥

वर्त्मकर्दम — क्रिष्टवर्त्म रोग की दशा ही में पित्त से र्युक्त होकर रक्त विदाह उत्पन्न करके वर्त्म भाग को क्रिन्न (आर्ट्स) कर देता है इस अवस्था को 'वर्त्मकर्दम' क्रहते हैं ॥ ९९ ॥

विसर्शः —वर्त्मकर्म का Non ulcerative blepharitis के साथ समता हो सकती है। इसमें वर्त्म मोटे तथा की चड़ युक्त हो जाते हैं। यह रोग सिन्नपातज होते हुये भी साध्य माना गया है।

यद्वत्मे बाह्यतोऽन्तश्च श्यावं शूनं सवेदनम् । दाहकण्डूपरिक्रोदि श्याववद्मेति तन्मतम् ॥ २०॥

इयाववर्तमं — जिस मनुष्य का वर्ष्म वाहर तथा भीतर से रयाव (धूम्र, काला) हो जाय तथा उसमें शोथ, वेदना, दाह, कण्डू और क्केंद्र उत्पन्न हो जाय उसे 'रयाववर्ष्म' कहते हैं॥

ब्रिमर्शः —श्याववर्त्म का सादृश्य Ulcerative blepharitis के सार्थ हो सकता है। विदेह ने श्याववर्त्म को त्रिदोपज माना है —दुष्टः इलेष्मा मरुत्पित्तं वर्त्मनोश्चीयते यदा। अग्निद्वय-निमं श्यावं श्याववर्त्मति तद्विदुः ॥

अरुजं बाह्यतः शूनमन्तः क्विन्नं स्रवत्यि । कण्डूनिस्तोद्भूयिष्ठं क्विन्नवर्त्म तदुच्यते ॥ २१ ॥

क्लित्रवर्त्म — इस रोग में वर्ष्म का वाह्य भाग शोथयुक्त तथा पीडारहित होता है किन्तु वर्ष्म का आन्तरिक भाग क्रेड़ तथा सावयुक्त होता है एवं उसमें कण्डू तथा सूई चुभोने की सी पीड़ा अधिक होती है इसे 'क्टिन्नवर्ध्म' कहते हैं ॥ २१॥

विमर्शः—िकसी आचार्य ने इसका 'प्रक्तिन्नवर्त्म' नाम रखा है तथा चचुप्येण ने 'पिन्न' नाम लिखा है — भृशं प्रक्रियते बर्त्म कण्डूमन्मन्दवेदनम् । विद्यात्प्रिक्टन्नवर्त्मेति तत् पिछं सिन्न-पातजम् ॥

यस्य धौतानि धौतानि सम्बध्यन्ते पुनः पुनः । वर्मान्यपरिपकानि विद्यादृक्षित्रवर्मे तत् ॥ २२ ॥

अहिन्नवर्तमं — जिस मनुष्य के वर्ष्म वार-वार धोने पर भी चिपक जाते हों तथा पाक न हो उसे 'अहिन्नवर्ध्म' कहते हैं।

विमर्शः—विदेह ने अक्टिज़वर्स की पिल्ल संज्ञा रखी है जैसे—प्रक्षािलेतऽथवा मृष्टे आनक्षेत पुनः पुनः। अपरिक्षित्रवर्त्में ज्ञि तिपिल्लिमिति निर्दिशेदः॥ कुछ आचार्यों ने पिल्ल रोग॰को स्वतन्त्र मानकर ही उसका पृथक् वर्णन किया है—पित्तरलेष्मप्रकोषेण वर्त्मान्तः परिपाट्यते। ताम्नं निर्लोम तचापि विशिष्टं पिल्ललक्षणम्॥ आचार्यं वाग्मट ने कुकृणक आदि अद्वारह रोगों की पिल्ल संज्ञा रखी है। उक्त वर्त्मवन्धादि से अक्टिज़वर्त्मपर्यन्त ६ वर्त्म रोग अचिपुटशोथ (Oedema of lids) के अन्दर समाविष्ट होते

हैं। वर्त्मशोफ दो प्रकार का माना गया है-(१) शोफ या निव्जियशोफ—( Non inflammatory edema ) ( २ ) वण-शोध या सिक्रिय शोथ—(Inflammatory edema) प्रथम प्रकार का शोथ वृक्कविकृति, हृद्यविकृति, यकुत्रविकृति तथा फ़ुफ़ुसविकृति से होता है। कचित् इस शोथ में अलगीं ( Allergy ) भी कारण होती है। अलर्गीजन्य शोथ को 'एञ्जियो न्यूरोटिक इंडिमा' कहते हैं। सुश्रुत का क्रिप्टवर्त्म इसमें सम्बिष्ट हो सकता है। वर्ष्मवन्ध रोग भी इस निष्क्रिय शोफ में समाविष्ट हो सकता है। दितीय प्रकार के शोथ में वर्त्मकर्दम, रयाववर्त्म, क्विन्नवर्त्म तथा अक्विन्नवर्त्म का समावेश हो सकता है। वर्स्मशोफ को व्लिफेराइस्टिस (Blepharitis) कहते हैं। यह व्लिफेराइटिस अभिघात, विसर्प, विद्धि, अञ्जननामिका, अभिष्यन्द, मधुमत्तिकादिकीटदंश एवं अन्य नेत्ररोग तथा नासाकोटरशोधै प्रभृति कारणों से उत्पन्न होता है। व्लिफेराइटिस के भी दो भेद हैं—(१) सन्नणदर्सशोध (Ulcerous blepharitis) तथा (२) अव्रण या शुक्क वर्तम् शोथ (Slamous blepharitis) सुश्रुतोक्त वर्सकर्दम तथा क्तिनवर्स का समावेश प्रथम प्रकार के विलक्तिराइटिस में तूथा श्याववत्में का समावेश द्वितीय प्रकार के व्लिफेराइटिस में हो सकता है।

विमुक्तमिं निश्चेष्टं वर्त्म यह्य ज्ञ मील्यते । एतद्वातहतं विद्यात समजं यदि वाऽमजम् ॥ २३॥ 16

वातहत वर्तमं — जिस मनुष्य के वर्त्म तथा शुक्क साग की सिन्ध के मुक्त हो जाने से वर्त्म खुली हुई अवस्था में तथा चेष्टारहित हो जाते हों और नेत्र वन्द नहीं होते हों तथा किसी रोगी के वर्त्म में पीड़ा होती है • तथा किसी में पीड़ा का अभाव होता है उस रोग को 'वातहत वर्त्म' कहते हैं ॥ २३॥

विमर्शः—इस रोग में सातृवीं मिस्तप्कीय नाई। (Nerve) का घात या विकृति हो जाती है (Paralysis of the rii cranial nerve supplying the muscle orbicularis palpebrum) जिससे पठकों का स्वाभाविक कार्य नष्ट हो जाता है। निम्न दशा या रोगों में पठकों के वन्द न होने से आंखें खुठी रहती हैं—(१) वातहतवत्मे—इस रोग का Lagopthalmus छंगोपथालमस रोग के साथ छच्चण मिछता है। इस रोग में पठक खुछे ही रहते हैं जिसमें नेन्न वन्द नहीं होते यहां तक कि निद्रावस्था में भी आंखें खुठी रहती हैं। वास्तव में मिस्तप्क की सातवी वातवाहिनी (Nerve) का घात हो जाने से ही यह दशा उत्पन्न होती है। (२) बहिर्गछगण्ड (Exopthalmic goitre)—इस रोग में नेन्नगोळक (Eyeball) के वड़ा हो जाने से नेन्न वन्द नहीं हो पाते हैं। (३) नेन्नगोळकभ्रंश—इसमें नेन्नगोळक अित्तगृहा से वाहर छटकने छगता है।

वर्त्मोन्तरस्थं विषमं प्रनिथभूतमवेदनम् । विज्ञेयमर्बुदं पुंसां सरक्तमवलिबतम् ॥ २४ ॥

वर्त्मार्बुद — वर्त्म ( पलकों ) के आन्तरिक भाग में उत्पन्न होने वाले तथा आकृति में विषम और श्रन्थिभृत ( गांठदार ) एवं वेदनारहित तथा पित्त और रक्त के अनुवन्ध से लालवर्ण वाले व वर्क्स के किनारों से लटकते हुए होते हैं इन्हें 'वर्क्सार्वुद' कहते हैं ॥ २४ ॥

विमर्शः—वद्मार्बुद को Tumour of the lids कहते हैं तथा रक्तविकृतिज्नैय होने से रक्तार्बुद (Angeomas) की श्रेणी में गिने जाते हैं।

निमेषिणीः सिरा वायुः प्रविष्टो वर्त्मसंश्रयाः । चालयत्यति वर्त्मानि निमेषः स गदो मत्रशा २४॥

निमेप—प्रकृपित वात वर्ध्मांश्रित निमेपिणी सिराओं में प्रविष्ट होकर वर्ष्म को अधिक चलायमान (गतियुक्त ) कर देता है उसे 'निमेप रोग' कहते हैं ॥ २५ ॥

विमर्शः - यद्बलेन निमेपोन्मेपौ भवतस्ताः सिरा निमेपिण्यः । वायुः वर्त्मसंश्रया निमेपिणीः सिराः प्रविष्टः सन् वर्त्मानि चालयती-त्यन्वयः । 'वर्त्मसंश्रयाः' इत्यत्र 'सन्धिसंश्रयाः' इति पाठान्तरम् । तत्र सन्धिसंश्रया वर्त्मशुक्लगता इत्यर्थः । चचु ज्येण ने निमेपिणी मिरा के स्थान पर उन्मेषिणी सिरा का ग्रहण किया है। तथा च विदेह:- उन्मेषिणीः सिरा वायुः प्रविदय चावतिष्ठते । अत्यर्थं चालये-इस्में निमेपः स न सिद्धचित ॥ वर्त्मसंश्रितनिमेपिणी सिरा से यहां पर तृतीय मस्तिष्कीय वातसूत्र की विकृति ( Affections of the III cranial nerve supplying the muscle levator palpebral) हो जाने से ताल्पर्य है। वस्तुतस्तु एक नेत्रोन्मीलनी पेशी (Levator palpebral superioris ) जो कि पलक को ऊपर उठाती है तथा दूसरी नेत्रनिमीलिनी पेशी (Orbicularis palpabrum) जो कि वर्स को नीचे गिराती है, मेत्रवर्त्म की चेष्टाओं से सम्वन्धित है। इन पेशियों में मुख्यतया दो रोग होते हैं प्रथम को अन्तिपुटनिमीलन ((Ptosis) तथा द्वितीय की अत्तिपुटनिमीलनाभाव (Lagopthalmus) कहते हैं। प्रथम रोग (अन्निपुट-निमीलन = Ptosis ) वातहत वर्त्म के अन्दर समाविष्ट होता है। इस रोग में खेगी ऊपर के पलक ऊंचा नहीं उठा सकता है किन्तु ऊपर की ओर देखने की इच्छा होने पर रुग्ण ललाटपेशियों को . ऊपर की ओर खींचता है जिससे अप्रदेश में सिलवटें पड़ जाती हैं। इससे अ ऊपर उठता है किन्तु पलक उसी दशा में रहता है। अध्वाचिपुटनिमीलन (Ptosis blepharoptosis) के भी दो भेद होते हैं। (१) मिथ्यानिमीलन जो कि पोथकी (Trachoma) में होता है। (२) यथार्थनिमीलन। इसके भी २ भेद होते हैं। प्रथम को 'जन्मवलप्रवृत्त' (Congenital) तथा द्वितीय को 'जन्मोत्तरकालज' (Acquired) कहते हैं। इस तरह उक्त निमेष नामक रोग तृतीय तथा सप्तम मस्ति-ष्कीय सञ्चालक वातवाहिनियों के विकार से होता है। अष्टाङ्ग-हृदय में निमेष का निम्न लज्ञण है—चालयन वर्त्मनी वायु-र्निमेषोन्मेषणं मुद्दः । करोत्यरुङ निमेषोऽसौ "।। (अ. हु. उ. अ. ८) 'वायुर्वर्त्मनी चालयन् निमेषोन्मेषणं पीडारहितं पुदः पुनः करोति' (सर्वाङ्गसुन्दरी)

बिन्नाशिक्षन्नी विवर्द्धन्ते वर्त्मस्था मृद्वोऽङ्कुराः । दाह्कण्डू रुजोपेतास्तेऽर्शःशोणितसङ्भवाः ॥ २६॥

वर्त्मार्शः —वर्त्मप्रदेश में रक्त की दृष्टि से उत्पन्न होने वाले तथा स्पर्श में मुट्ययमें अङ्कर तथा जो बार-बार काटने प्रर भी बढ़ते ही हों एवं जिनमें पित्तानुबन्ध से दाह, कफानुबन्ध

से कण्डू तथा वातानुबन्ध से वेदना होती हो अन्हें 'वर्सार्श' , कहते हैं ॥ २६ ॥

विमर्शः—वर्त्मार्श-इसमें कोई सन्देह नहीं कि अर्श एक शत्रु के समान प्राणनाशक भयंकर रोग है इसी िक कहा है कि—अरिवत प्राणान् शृणातीत्यर्शः। प्राचीनों ने अपान, हस्त, पाद, नाभि, लिङ्ग, नेत्र आदि स्थानों में कुपित हुये दोप त्वचा, मांस और मेद को दूपित करके अनेक आकृति के मांसाङ्कर उत्पन्न कर देते हैं उन्हें 'अर्श' कहा है। दोपारत्वङ्गांस्भेदांसि सन्दृष्य विविधाकृतीन्। मांसाङ्कर।नपानादौ कुर्वन्त्य-श्रोंसि ताज्युः।। किन्तु वर्तमान चिकित्साविज्ञान ने अर्श को सिराओं का विकार माना है। आचार्य विदेह ने तो आधुनिक विज्ञान के आविकार माना है। आचार्य विदेह ने तो आधुनिक विज्ञान के आविकार के पूर्व ही अर्श को स्पष्टतया सिराणं प्रमुखे स्थितः। जनयत्यङ्करं ताम्रं वर्त्मान च्छित्ररोहणम्। तच्छोणिताशोंऽसाध्यं स्यादक्तसाव्यथ नीरुजम्॥ आधुनिक मत से वर्त्मप्रदेश में होने वाला अङ्कराकृति यह विकार वार्टम (Warts) कहलाता है। अपाकः कठिनः स्थुलो मन्धिर्यत्सम्बोऽस्तः।

सकण्डू: पिच्छितः कोलप्रमाणो लगणस्तु सः ॥२०॥ लगणः—वर्सप्रदेश में कोल (छोटे वदरीफल) के प्रमाण की प्रनिथ तो कि पाकरहित, स्पर्श में कठिन, स्थूलाकृति, पीडारहित या अल्पपीडाकारक, कण्डुयुक्त और पिच्छिल हो उसे 'लगण' कहते हैं ॥ २०॥

विमर्शः—लगण को 'अलगण' तथा कुछ लोग 'नगण' भी कहते हैं। यह श्लेष्मजन्य विकार है जैसा कि सात्यिक ने लिखा है—वरमोंपरिष्टाचो यन्थः किनो न विपच्यते। नीरुजो लगणो नाम रोगः श्लेष्मसमुद्भवः॥ आधुनिक विज्ञान में इस रोग को Chalazion करते हैं। इस रोग में पलक की स्वेद्वाहिनी नलिका के मार्ग के बन्द हो जाने के कारण Meibomian gland बढ़ती है तथा साथ ही टार्सल के आसपास के तन्तुओं में भी चिरकालीन शोथ हो जाता है इसी को Tarsal cyst तथा Tarsal tumour भी कहते हैं।

शूनं यद्वत्मं बहुभिः सृद्मैरिछद्रैः समन्वितम् । बिसमन्तर्जल इव बिसवर्त्मीत तन्मतम् ॥ २८॥ विसर्वर्त्मः —वर्ष्म में शोथ तथा अनेक सूचम छिद्र हो जाते हैं, जैसे कि जल में होने वाली बिस (मृणाल) में अनेक छिद्र होते हैं अत एव इस रोग को 'बिसवर्स्म' कहते हैं ॥२८॥

विमर्शः —यह रोग सन्निपातज होते हुये भी साध्य है किन्तु सात्यकि ने इसको दुश्चिकित्स्य माना है — विसस्योपचित स्येव बहुमांसिरामुखम् । विसवत्मेति जानीयाद् दुश्चिकित्स्य निदोष- जक् ॥ वर्तमान ग्रन्थों में इसका वर्णन नहीं मिलता है। सम्भव है पीतसर्पपिका (Kanthalasma) के समान यह भी एक विकार है।

होषाः पदमाशयगतास्ती हणायाणि खराणि च ।
निर्वर्त्तयन्ति पदमाणि तैर्घृष्टञ्जाक्षि दूयते ॥२६॥
उद्भृतैरुद्धृतैः शान्तिः पदमाभश्चोपजायते ।
वातातपानलद्वेषी पदमकोपः स उच्यते ॥३०॥
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रे वर्त्मगतरोगविज्ञानीयो
नाम नतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

पक्ष्मकोप—्रमुकुपित वातादिद्योष पद्माशय (वर्ष) में जाकर पद्म (वालों) को तीचणाय (नोकी के) और खुदरें कर देते हैं तथा पलक भी सुड़ जाते हैं और उससे नेत्र में रगड़ पैदा होने से नेत्र में पीड़ा होती है। इस रोग में पद्म के कई वार निकाल देने से शान्ति होती है। इस रोग से रोगी वात, धूप और अग्नि को सहन नहीं कर सकता है। इस रोग को 'पद्मकोप' कहते हैं ॥ २९-३०॥

विमर्शः-अन्य आचार्यों ने इस रोग को उपपच्म नाम से वर्णित किया है-पक्ष्मोपरोधी वातेन कोठोऽन्तर्मुखरोगवान् । रोमैरन्तर्मुखैरन्यैरुपपक्ष्म मलैक्षिभिः ॥ पद्मकोप को लोक्किकभाषा में 'परवाल' कहते हैं। दोनों पलकों की श्राम्म (Lid margin) पर स्वाभाविक वाल (पचम) के सिवाय अन्य वाल उगते, हैं, उन्हें 'परवाल' कहते हैं। स्वाभाविक पदम ( बालों ) की दिशा ऊपर तथा बाहर की ओर होती है किन्तु पच्मकोप में जो नये बाल उगते हैं उनकी दिशा गोलक की ओर तथा नीचे को होती है. जिससे पलकों को जव-जव घुमाते हैं वे थाल कृष्णमण्डल ( Cornea ) पूर घर्षण करते हैं। घर्षण होने के कारण नेत्र से जलसाव होता रहता है तथा कृष्णमण्डल में वण (Corneal ulcer), सफेदी (अवण शुक्र = Corneal opacity ) आदि अन्य रोग पैदा हो जाते हैं। यदि पलकधारा पर वालों की एक ही पंक्ति निकले तो उसे Districhiasis डिस्ट्रेर्कियासिस तथा एक से अधिक पंक्तियां निकले तो उसे ट्रेकियासिस ( Trichiasis ) कहते हैं। कारण—पलक धारा का चिरकालिक शोथ तथा पोथकी (Trachoma) ये ही दो मुख्य कारण हैं।

लक्षण—(१) निरन्तर नेत्र जलसाव, (२) प्रकाशासद्यता, (३) नेत्र खोलने में कष्ट, (४) वालों का अन्तिगोलक में गड़ना। इस रोग की वास्तविक चिकित्सा शस्त्रकर्म ही है जैसा कि प्राचीनाचार्य भी मानते हैं—उद्युतैरद्युतै: शान्तिः पक्षमिश्रोप्जायते' पचमकोप के समान लच्चणों वाला एक अन्य रोग भी पलकों पर होता है जिसे वर्त्मान्तर्निवर्त्तन (Entropium of the lids) कहते हैं। यद्यपि जनसाधारण इसे 'परवाल' ही कहते हैं किन्तु यह स्वतन्त्र रोग है। पचमकोप के समझन इस रोग में पलकधारा पर नये वाल उत्पन्न नहीं होते किन्तु जो स्वामाविक पच्म (वाल) होते हैं उनकी स्थित पलट जाती है। पलक के भीतर की ओर मुड़ जाने से नेत्रशॉलक पर वाल गड़ते रहते हैं पचमकोप के समान ही सव लच्चण होते हैं।

कारण—नेत्रश्लेष्मावरण का चिरकालिक शोथ और पोथकी (रोहे) ये ही दो मुख्य कारण हैं। शोथ के कारण पलक की तरुणास्थि (Cartilage) मोटी हो जाती है तथा उसके मुड़ने से अन्तर हो जाता है। कभी—कभी नेत्रनिमीलिनी मांसपेशी में खिन्दाव होकर यह स्थिति हो जाती है।

इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे वर्सगतरोग-विज्ञानीयो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥

# चतुर्थोऽध्यायः

अथातः शुक्लगतरोगविज्ञानीय-मध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः॥ २॥

• अब इस्केअनन्तर 'ग्रुक्कगतरोगविज्ञानीय'नम्मक अध्याय का वर्णन करते हैं जैसा कि अगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥

विमर्शः—इस शुक्कमण्डल•को Solem•कहते हैं। शुक्क-भाग में एकादश रोग होते हैं ऐसा पूर्व में कह आये हैं— 'शुक्लमागे दशैकश्र'।

प्रस्तारिशुक्लक्षतजाधिमांसस्नाय्यर्भसंज्ञा खलु पद्ध रोगाः ।
स्युः शक्तिका चार्जुनिष्टकौ च
जालं सिराणां पिडकाश्च याः स्युः ॥ ३॥
रोगा बलासप्रथितेन सार्छमेकादशादणोः खलु शुक्लभागे ॥ ४॥

शुक्लक्षागगतरोग — प्रस्तारि-अर्म, शुक्क-अर्म, चतज-अर्म, अधिमांस-अर्म, स्तायु-अर्म ऐसे ये पांच तथा शक्तिका, अर्जुन, पिष्टक, सिराजाल, सिरापिडका और वलासप्रथित ये एकादश रोग नेत्र के शुक्कभाग में होते हैं ॥ ३-४ ॥

प्रस्तारि प्रथितिमहार्म शुक्तभागे
विस्तीर्णं तनु रुधिरप्रभं सनीलम्।
शुक्लाख्यं मृदु कथयन्ति शुक्लभागे
सन्धेतं समिमह वर्द्धते चिरेण।
यन्मांसं प्रचयमुपैति शुक्लभागे
पद्माभं तदुपिदशन्त लोहितार्म। । ।
विस्तीर्णं मृदु बहलं यक्टरप्रकाशं
श्यावं वा तद्धिकमांसजार्म विद्यात्।
शुक्ले यित्पशितमुपैति वृद्धिमेतत्

स्नाय्वर्मेत्यिभिपिठितं खरं प्रपाण्डु ॥ ६॥ प्रसारि-अर्म—नेत्र के शुक्कभाग में प्रसरणशील तथा कुछ पतली रक्त के सुमान लालवर्ण तथा कुछ नीलवर्ण की गाँठ या रेखा जैसी रचना को 'प्रस्तारि-अर्भ' कहते हैं । शुक्लार्य—नेत्र के शुक्कभाग में मृदु, रवेत तथा समानान्तर में धीरे-धीरे बढ़ने वाली प्रन्थि या रेखा सी रचना को 'शुक्कार्म' कहते हैं । लोहितार्म—नेत्र के शुक्कभाग के मांस में लाल कमल के समान वर्ण की उत्पन्न मांसवृद्धि को 'लोहितार्म' कहते हैं । अधिमांस-जार्म—नेत्र के रवेतभाग में यकृत के समान वर्ण का, मुलायम मोटा, विस्तीर्ण और रयाववर्ण की रचना को 'अधिमांसजार्म' कहते हैं । स्नाय्वर्म—नेत्र के शुक्कभाग के मांस में खुरद्री तथा पाण्डवर्ण की उत्पन्न वृद्धि को 'स्नाय्वर्म' कहते हैं ॥ ५-६॥

विमर्शः—अर्म को टेरिजियम (Pterygium) कहते हैं। जिस प्रकार आचार्य खुश्रुत ने इसके पांच भेद किये हैं वैसे वर्तमान चिकित्सा में इसके कोई विशिष्ट भेद नहीं माने जाते हैं। आयुर्वेदोक्त वर्णनानुसार अर्मकी व्याख्या निम्न हो सकती ने —नेत्रुरुलेक्मावरण (Conjunctiva or sclera) की एक

पतली झिल्ली जैसे वड़ने वाली विकृति जो अधिकतर वर्ण में लाल होती है और आकार में तिकोण सी होती है उसे 'अमें' कहते हैं। प्रायः अमें रोग एक ही नेत्र में होते देखा गया है कचित दोनों नेत्रों में भी होता है। जब तक यह अमें कृष्णमण्डल (Corneal circle) के मध्य तक नहीं पहुंचता है तब तक दर्शनशक्ति या नेत्र में कोई हानि नहीं होती है परन्तु अधिक वड़कर कृष्णमण्डल के मध्य तक पहुंचने से प्रायः दर्शनकार्य बन्द हो जाता है। ऐसी स्थिति में शक्षकर्म करके अमें को निकाल देने से दर्शनक्रिया पूर्ववत् हो जाती है।

कारण - प्राचीन तथा आधुनिक दोनों प्रन्थों में इस रोग के वास्तविक कारणों का कोई उन्नेख नहीं मिलता है। सम्भव है कृष्णमण्डल की परिधि पर सूचम चत होने से या नेत्र में किसी वाह्य पदार्थ (Foreign body) के प्रविष्ट हो जाने से वहां पर सूचम धर्मणजन्य व्रग होकर उसके रोहण होने के समय नेत्रश्लेष्मावरण के किसी हिस्से के भीतर आ जाने से अर्म की उप्पत्ति हो सकती है।

श्यावाः स्युः भिशितनिभाश्च बिन्द्वो ये शुक्त्याभाः सितनयने स शुक्तिसंज्ञः ।

एको यः शशक्षिरोपमस्तु विन्दुः

\*शुक्रस्थो भवति तमर्जुनं वद्नित ॥ ७॥

शुक्तिका तथा अर्जुन — नेत्र के श्वेतभाग (Conjunctiva)
पर पाण्डुश्यामवर्ण तथा मांस के समान चमकते हुये एवं
जलशुक्ति के समान सूचम रचनायुक्त विन्दु हो जाते हैं। ऐसे
रोग को 'शुक्तिका' कहते हैं तथा नेत्र के रवेतभाग में खरगोश
के रक्त के समान चमकता हुआ यदि केवल एक विन्दु ही हो
तो उसे 'अर्जुन' कहते हैं।। ७॥

विसर्क:-आचार्य वाग्भट ने शुक्तिका रोग को पित्तजन्य तथा साध्य माना है-पित्तं कुर्यात् सिते विन्दूनसितइयावपीत-कान्। मलाक्तादर्शतुल्यं वा सर्वे शुक्लं सदाहरुक् ॥ रोगोऽयं शुक्ति-कासंज्ञः सशक्रद्भेदतृड्ज्बरः ॥ ( वाग्भटः )। शुक्तिका रोग के कुछ ळचण झेरोसिस ( Xerosis ) के साथ मिलते हैं। झेरोसिस में नेत्र का रलेज्यावरण शुष्क, सिलवर्ट युक्त तथा निस्तेज हो जाता है एवं नेत्रवाह्यपटल (Selera) के कारण जो उसका स्वाभाविक इवेत रंग भासित होता है वह श्याव ( मिलन ) हो जाता है। अर्थात् इससे शुक्तमण्डल में विसे हुए काच के समान अपारदर्शकता आ जाती है लच्जों में विशेषतया अशुप्रवाह से जो नेत्रश्लेष्मावरण की आईता रहती है वह न रहकर उसमें रूचता आ जाती है। नेत्र से गाढा तथा चिप-चिपा लसदार स्नाव वहता है। कारण-यह रोग स्वतन्त्र किंवा पोथकी (रोहे) तथा अधिमन्थ आदि के उपद्रवस्वरूप में दिखाई देता है। अर्जुन -यह रक्तविकृतिजन्य तथा साध्य माना गया है—शक्रगोपनिमं शुक्लेऽर्जुनं रक्तप्रकोशतः । तन्त्रान्तर में भी यही वर्णन मिलता है-कृष्णभागे सितं बिन्दुं शुक्लं विद्यात्क्रफात्मकर् । रक्तव्य शुक्लभागस्थमर्जुनं शोगितोद्भवम्॥ अर्जुन को फलिवटन्यूलर कअंकिटवाइटिस ( Phlyetenular conjunctivitis ) कहते हैं।

कारण—आधुनिकों ने इस रोग का मुख्य कारण भोजन वरण (Conjunctiva) में होता है। इस रोग में किञ्चित् में जीवनीयद्रव्य (Vitamin) ए और डी की अल्पता मानी मिलन रङ्ग की मेद के समान पिटिकाएं उठी हुई सी प्रतीत

है। इस रोग में प्रथम कृष्णमण्डल (Corneal circle) के किनारे (परिधि) पर नेत्रश्लेष्सावरण (Conjunctiva) में एक छोटी सी फुन्सी (पिटिका) उत्पन्न होती है जो कि नीचे की तरफ चौड़ी तथा ऊपर की ओर नोकदार होती है। एक-दो दिनै के पश्चात् उसका शिखर प्रदेश विस जाता है जिससे वहां छोटा सा कत ( वर्ण Ulcer ) वन जाता है और पिटिका अदरय हो जाती है इस तरह कृष्णमण्डल तथा मेत्ररलेष्मा-वरण के सन्धिस्थल ( Clero corneal junction )पर एक च्त मात्र दिखाई देता है। इस चत के समीप से रक्तवाहिनियां प्रारम्भ होकर नेत्रश्लेष्सावरण के वाहर के भाग की ओर फैलती इहती हैं जिससे एक त्रिकोणाकृति लालवर्ण का चिह्न वन जाता है। नेप्रश्लेष्मावरण का शेष भाग श्वेत ही बना ₹हता है। प्रायः ऐसा चत एक ही वनता है किन्तु कभी-कभी एकाधिक भी हो सकते हैं जो कि कृष्णमण्डल के चारों ओर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर दिखाई देते हैं। आधुनिक शालाक्यतन्त्र में एक अन्य रोग भी है जिसे नेत्रश्छेष्मावरणाधोरकः-स्राव (Subconjunctival Echymosis) कहते हैं जिसके साथ अर्जुन की समता हो सकती है। यह रोग अकस्मात् उत्पन्न होता है। प्रथम नेत्रगोलक (Eye ball) के श्वेत भाग ( Selera ) में छोटा या वड़ा श्यामाभ रक्त विन्दु प्रतीत होता है कुछ समय के वाद वह काला पड़ने लगता है यह स्थित आठ दिन तक रहती है पश्चात् रंग कम होने लगता है। प्रायः वीस दिन के भीतर नेत्र स्वस्थ हो जाता है।

कारण—(१) कई बार यह रोग अज्ञात कारण से होते दिखाई देता है।(२) कुक्कुरकास (Whooping cough) से पीडित बच्चों के नेश्ररलेष्मावरणगत रक्तवाहिनियों के फट जाने से नेश्ररलेष्मावरण के नीचे रक्तखाव हो जाता है जिससे यह रोग दिखाई देता है।(३) हृदय, युक्क के विकार, मधुमेह, अभिवात आदि कारणों से भी यह रोग हो जाता है।

उत्सन्नः सिललिनिभोऽथ पिष्टशुक्को बिन्दुर्यो भवति स पिष्टकः सुवृत्तः । जालाभः कठिनिसरो महान् सरक्तः

• सन्तानः स्मृत इव जालसंज्ञितस्तु ॥ प्र॥ पृष्टक तथा सिराजाल—नेत्रश्लेष्मावरण में चावल की पिट्ठी के समान श्वेत वर्ण का किंवा जल के समान स्वच्छवर्ण का उन्नत (उठा हुआ) वृत्ताकार विन्दु (चिह्न) होता है उसे 'पृष्टक' कहते हैं। सिराजाल—नेत्रश्लेष्मावरण में बड़ीवड़ी तथा किन सिराओं से लाल रङ्ग की जाली के समान इधर-उधर फैली हुई रचना बन जाती है उसे 'सिराजाल' कहते हैं॥ ८॥

विमर्शः—यद्यपि यह एक साध्य कफजिवकार है किन्तु मधिवकार ने इसे कफवातजन्य माना है — रलेष्ममाहतकोपेन शुक्ले पिष्टं समुन्नतम्। पिष्टवत् पिष्टकं विद्धि मलाक्तादर्शसिन्नमम् ॥ आधुनिक नेत्ररोग-विज्ञान की दृष्टि से पिष्टक रोग की तुलना पीतिबन्दु (Pinguioula) नामक रोग से की जा सकती है। यह रोग कृष्णमण्डलं (Cornea) के किनारे पर नेत्ररलेष्मा-वरण (Conjunctiva) में होता है। इस रोग में किञ्चित् मिलन रङ्ग की मेद के समान पिटिकाएं उठी हुई सी प्रतीत

होती हैं। इस रोग में किसी प्रकार की भी नेत्रपीडा तथा दर्शनकार्य में कौई वाधा नहीं होती है। इसी कारण रोगी इसकी चिकित्सा की ओर ध्यान नहीं देता हैं। यदि पिटिका अधिक वढ़ जाय तो कर्तरी द्वारा उसका कर्तन किया जा सकता है। सिराजाल-इस रोग के लच्चण आधुनिक नेत्र रोग में वर्णित नेत्रवाह्य-पटलशोथ (Scleritis) के साथ मिलते हैं। इस रोग के दो भेद हैं (१) उत्तान (Episoleritis) तथा (२) गम्भीर शोथ ( Deep scleritis )। (१) नेत्रबाह्यपटल का उत्तान शोथ (Episcleritis ) कारण-आमवात, वातरक, फिरङ्ग, चय तथा गण्डमाला इनै रोगों के उपद्वस्वरूप में होते देखागया है। विकृति—नेत्रश्लेष्मावरण ( Conjunctiva ) के नीचे काला सा लाल अथवा नीला सा राक्र दाग हो जाता है जो कि कुछ उभरा हुआ सा दिखाई देता है इस स्थान. का श्लेष्मावरण भी लाल हो जाता है। नेत्र से किसी प्रकार का साव नहीं निकलता है, वेदना का भी अभाव होता है या क्रचित् स्वल्प वेदना होती है। पांच या छ सप्ताह के अनन्तर धीरे-धीरे घटने लगता है। एक वार शमन होने के पश्चात् पुनरूपत्ति होने की प्रवृत्ति रहती है। इस तरह यह रोग कई मास या वर्षों तक होता रहता है किन्तु नेत्र में कोई नुकसान नहीं होता है अतः इसका कोई विशिष्ट उपचार भी नहीं लिखा गया है किन्तु उक्त आमवात, वातरक्तादि मुख्य-कारणीभूत रोगों की चिकित्सा करने से लाभ होता है।

शुक्रस्थाः सितिपिडकाः सिरावृता यास्ता विद्यादिसतसमीपजाः सिराजाः ।
कांस्याभो भवति सितेऽम्वुबिन्दुतुल्यः
स ज्ञेयोऽमृदुररुजो बलासकाख्यः ॥ ६ ॥
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रे शुक्रगतरोगविज्ञानीयो
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

सिराजिपिडिका तथा वलासम्रथित—कृष्णमण्डल के पास (असित समीप) नेत्र के ग्रुक्कमण्डल (Solera) में सिराओं से घिरी हुई श्वेतरङ्ग की पिडकाएं उत्पन्न होती हैं. उन्हें 'सिराजिपिडिका' कहते हैं। वलासम्रथित—नेत्र के श्वेत भाग (Solera) में जल की चिन्दु के समान श्वेत वर्ण की अथवा कांसे के समान श्वेताभ (मिलन) पिडकाएं जो कि स्पर्श में कठोर तथा वेदना रहित होती हैं उसे 'बलासम्रथित' रोग कहते हैं॥ १०॥

विमर्श—सिराज पिडकाओं का Deep scleritis के साथ समता होती है। कुछ लोगों ने इस रोग की तुलना पिटिका-मय चत (Phlyotenular conjunctivitis) के साथ की है। लच्चणदृष्ट्या यह मिलान सङ्गत प्रतीत होता है किन्तु चिकित्सा दृष्टि से ठीक नहीं है क्योंकि Phlyotenular conjunctivitis ओपधिचिकित्सा से ठीक हो जाता है तथा सिराजपिडका औपधसाध्य न होकर शस्त्रसाध्य रोग है अत एव यह मिलान असङ्गत है अर्थात् यह रोग नेत्रवाह्यपटल शोथ (Soleritis) का ही अवस्थाविशेष रोग है। सम्भवतः नेत्रवाह्यपटल के गम्भीर शोथ (Deep scleritis) के पश्चात् शुक्कमण्डल के भाग पर कुछ प्रनिथयां दिखाई देती हैं जो कि रवेतवर्ण की होती हुई भी नीचे के मध्यपटल के काले होने के कारण कुछ रयामाभ प्रतीत होती हैं तथा इनकी चिकित्सा में शस्त्रकर्म से लाभ भी होता है अत एव सिराजिपडका का इसी में अन्तर्भाव करना उचित है।

बलासयथित-यह रोग भी बाह्यपटलशोथ का ही सौम्य प्रकार हो 🎤 कता है। इसमें शस्त्रकर्म लाभदायी न होकर औषधन्यकस्था ही हितकर होती है। सुश्रुतोक्त लच्चणों के आधार से इस रोग का साम्य पेरीनाड के अभिज्यन्द ( Perinaud's conjunctivitis ) के साथ हो सकता है। इस रोग सं नेत्ररलेप्मावरण पर रक्त तथा पीत दाने हो जाते हैं। वर्स चिपक जाते हैं। शरीर के अन्य भागों की रसवाहकग्रन्थियों में शोथ हो जाता है। कारण-श्रह रोग सड़े हुये पदार्थों के स्पर्श या रुग्ण पशुओं के स्पर्श से होता है। विदेह ने इस स्रोग को कफ तथा वात से उत्पन्न साना है-मारुतोत्पीडितः इलेन्मा शुक्रभागे व्यवस्थितः। जलविन्दुरिवोच्छनो ह्यमृदुः कपरसम्भवः॥ वाग्भट ने शुक्कगत रोगों में सिरोत्पात तथ सिराप्रहर्ष नामक दो रोगों का अधिक वर्णन किया है-एक्तराजीनिमं शुक्ले उब्य-तेऽपि सवेदनम् । अश्तेयाश्रंपद्वेहन्न सिरोत्पातः सशोणितम् ॥ उपे-क्षितः सिरोत्पातो राजीस्ता एव वर्धयन् । कुर्यात् सास्त्रं सिराहर्षे तेनाक्ष्युद्दीक्षणाक्षमम् ॥ सुश्रुत ने इण दोनों रोगों को सर्वगत-रोगों में लिखा है।

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे शुक्कगत-रोगविज्ञानीयो नाम चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥

## पश्चमोऽध्यायः

अथातः कृष्णगतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः गी यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अव इसकेअनन्तर 'कृष्णुमण्डलगतरोग-विज्ञानीय नामक अध्याय का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२ ॥

विमर्शः—पूर्व में संचेपतः कहा है कि कृष्णभाग में चार रोग होते हैं। 'चत्वारः कृष्णभागजाः'। अब उन्हें 'स्फुट ( स्पष्ट ) करने के लिये यह अध्याय है। कृष्णभाग को कार्निया ( Cornes ) कहते हैं।

यत्सत्रणं शुक्रमथात्रणं वा पाकात्ययश्चाण्यज्ञका तथैव। चत्वार एतेऽभिहिता विकाराः

कृष्णीश्रयाः सङ्ग्रहतः पुरस्तात् ॥ ३॥

कृष्णमण्डलगतरोग — आचार्य ने पूर्व में संचेप से कृष्णभाग के आश्रित सवण शुक्र वा शुक्र, अवण शुक्र या शुक्र, पाकात्क्य तथा अजकाजात इन धार रोगों का वर्णन किया है ॥ ३॥

निर्मप्रहर्प हि भवेत्तु कृष्णे • सूच्येव विद्धं प्रतिभाति यद् वै ।

## स्रावं स्रवेदुण्णमतीव सक् च तत् सत्रणं शुक्रमुदाहरन्ति ॥ ४ ॥

सत्रणशुक्त-नेत्र के कृष्णभाग में गहराई में स्थित ईपद् दृष्ट या किटनाई से दीख पड़ने वाला तथा सूई से विद्ध हुये की तरह प्रतीत होनेवाला वण जिसमें से उष्णसाव (गरम आंसू ) स्रवित होता हो तथा तीव पीड़ा होती हो उसे 'सवण शुक्र' कहते हैं ॥ ४ ॥

विमर्शः-शुकै शब्द के कई अर्थ होते हैं जैसे-देत्यगुरु शुक्राचार्य, ज्येष्ठ का महीना, वैधानर (अग्नि), वीर्य, अचि (नेत्र) रोग । 'शुक्र' स्याद् भार्गवे ज्येष्टमासे वैश्वानरे पुमान् । रेतोऽक्षिरुग्भिदोः छीवम् ॥' (इति मेदिनी)। लोकभाषा में शुक्ररीग को 'फूली' कहते हैं। ब्रिदेह ने इस रोग को रक्त-जन्य तथा असाध्य साना है—रक्तराजीनिमं कुणे छिन्नामं यत्र लक्ष्यते । सूच्यय्रेणेव तच्छुक्रमुष्णाश्रस्रावि सत्रणम् ॥ वाग्भट ने न्सवण शुक्क को चतशुक्र लिखा है तथा उसके लच्चणों में उप्णा-श्रुस्राव, दर्शनाच्माबा, तीव्रवेदना, श्वेतमण्डल (Conjunctiva) कि लालिमा आदि लिखा है तथा इसे कप्रसाध्य रोग माना है किन्तु पित्तदोषके पटलों के भेद करने के अनुसार कृच्छुसाध्यता, याप्यता और असाध्यता मानी है अर्थात् पित्त दोष के प्रथम पटल में छेदन करने पर कुच्छूसाध्य,द्वितीयपटल का भेदन करने से याप्यता और तृतीय पटल का भेदन करने से असाध्य माना है-पित्तं कृष्णेऽथवा दृष्टौ शुक्रं तोदाश्ररागवत्। छित्त्वा त्वचं जनयति तेन स्यात् कृष्णमण्डलम् । पक्वजम्यूनिभं किञ्चित्रिम्नञ्च क्षतञ्जकम् । तत्कुच्छसाध्यं याप्यन्तु द्वितीयपटलव्यधात् । तत्र तोदा-दिवाहुर्यं सूचीविद्धाभकृष्णता ।। तृतीयपटलच्छेदादसाध्यं निचितं वर्णेः ॥ सुश्रुताचार्य ने वास्भट के तृतीय पटलगत चतशुक्र को 'अवण शुक्र' के नाम से लिखा है तथा असाध्य माना है। यद्यपि आचार्य सुधत को इस सबण शुक्र के पटलानुसार भेद नहीं किये हैं किन्तु उत्तान शुक्र से एकपटलगत एवं अवगाढ शुक्र का अर्थ द्वितीय तथा तृतीयपटलगत माना जा सकता है ऐसा डल्ह्याचार्य ने भी इस प्रसङ्ग के श्लोकों की टीका में यही व्यांख्यान किया है। कुछ आचार्यों ने कृष्णभाग में मूंग के प्रमाण की पिडका तथा उससे उष्णाश्रुपात होने को शुक्र-रोग लिखा है तथा उसे असाध्य माना है-उष्णाश्रुपातः पिडका च कृष्णे यस्मिन् भवेद् मुद्गनिभन्न शुक्रम् । तदण्गसाध्यं प्रवदन्ति केचिदन्बच यत्तितिरपक्ष्मतुल्यम् ॥ आधुनिक शालाक्यतन्त्र के मत से सवणशुक्र को कृष्णमण्डलक्षोथ (Inflamation of the cornea or leratitis) का एक प्रकार कहा जा सकता है। कृष्णमण्डलशोथ दो प्रकार का होता है। (१) ज्ञत-• रहित (Non ulcerative keratitis)। (२) जतसहित (Ulcerative keratitis) सवण शुक्र का अन्तर्भाव चत्रुक्त-कृष्णमण्डल शोथ (Ulcerative keratitis)। या कृष्णमण्डल-वण (Corneal ulcer) में होता है। कृष्णमण्डलवण भी दो प्रकार का होता है-(१) प्रधान ( Primary ) तथा (२.) औपद्रविक (Secondary)।

लक्षण-(१) इस रोग में नेत्र के कृष्णमण्डल में वर्ण उत्पन्न होता है जिसके कारण उसमें शोध उत्पन्न होता है और इसी से कृष्णमण्डल में सफेदी दिखाई देती है। वण के असहा पीडा बनी रहती है इसे 'अन्तिपाकात्यय' कहते हैं।

अधिक गहरे होने से असह्य वेदनी होती है जिससे रात्रि में निदा नहीं आती है एवं शिरःशूल भी होता है।

- (२) अश्रुस्ताव ( Lacrymation )—यह गाढा व चिप-चिपा न होकर जल के समान पतला होता है। किसी-किसी में यह स्नाव अत्यधिक होता है जिससे रोगी हाथ में रूमाल लेकर निरन्तर पोंछता रहता है। प्रकाशासद्यता ( Photophobia ) होने से तथा अत्यधिक पीडा होने से पलकों को खोल नहीं सकता है, इस दशा की Blephrospasm कहते हैं।
- (३) नेत्र में लालिमा-आंख में कृष्णमण्डल के चारी और शुक्लमण्डल में लालिमा होती है।

सक्राशुक के उपद्रव-(१) स्वस्थ दशा में कृष्णमण्डल पारदर्शक होता है किन्तु बण होने पर अपारदर्शक हो जाता है। चत (व्रण) स्थान पर श्वेत चिह्न या गढा पड़ जाता है। ऐसे अनेक बण हो सकते हैं। कभी-कभी कृष्णमण्डल के बन्नों के साथ उपहुंच रूप से Anterior chamber में पूय संग्रह हो जाता है इसे हाइपोप्योन ( Hypopyon ) कहते हैं।

- (२) वर्ण (Ulcer) के सौम्य होने पर वेदना, लालिमा और स्नाव कम होकर क्रमशः वणका रोपण हो जाता है किन्त व्रण के रूढ होने पर वहां व्रणवस्त (Sear ) वन जाने से कृष्णमण्डल का भाग अपारदर्शक हो जाता है इसी को प्राचीनों ने अवणशुक्र (Corneal opacity ) के नाम से शिखा है। वण के गहरे ( Deep ) होने पर अपारदर्शकता ( फूली ) अधिक तथा उत्तान (Superficial) होने पर कम होती है।
- (३) यदि व्रण का रोपण न होकर वह अधिक गहरा हो जाय तो कृष्णमण्डल का बग फूट जाता है और सच्छिद हो जाता है। छिद्र के छोटे होने पर उसमें से तारामण्डल (Iris) का कुछ भाग वाहर निकल कर काले बिन्द सा प्रतीत होता है इसी को मुश्रत में शुक्ल के लच्चणों में 'मुद्रिनभन्न शुक्लं', 'विच्छित्रमध्यं' 'पिशितावृतम्' वर्णित किया है।
- (४) इस प्रकार कृष्णमण्डल के छिद्र से निकला हुआ तारामण्डल ( Iris ) आजीवन उससे चिपका हुआ रह जाता है। तारक ( Pupil ) का आकार अनियमित सा हो जाता है। कभी-कभी तारक के अधिक खींच जाने पर वह बन्द हो जाता है इस स्थिति को तारामण्डल के अग्रभाग की संलग्नता (Anterior synechia ) कहते हैं।
- ( ५ ) यदि व्रण अत्यधिक गहरा हो कर कृष्णमण्डल का छिद्र अधिक वड़ा हो जाय तो कुःणमण्डल के अग्रभाग का बहिनिःसरण (Auterior staphyloma) हो जाता है। प्रचीनों ने इसी को अजकाजात कहा है तथा अजा (वकरी) के पुरीष ( मिंगणी ) के साथ उपमा दी है।
- (६) व्रग में न्यूमोकोकाई, रोहिणी तथा प्रयमेह के जीवाणुओं का संसर्ग होने पर सम्पूर्ण नेत्रगोलक पूयमय हो जाता है इसी को प्यमय शोध या सशोफ अन्तिपाक ( Panopthalmitis ) कहा जाता है।

(७) इसी रोग के परिणामस्वरूप नेत्रगोलक एक बड़ी विद्धि का रूप धारण कर लेता है तथा पनद्रह-बीस दिनों तक

(८) कालान्तर में भोलक की विद्धि फूट कर पूय निकल जाता है तथा नेत्रगोलक के गल जाने से अत्तिगुहा एक गढे कूयें या गर्त के स्वरूप की हो जाती है इसी को अत्तिशोप (Thisis bulbii थाईसिस वल्वाई) कहते हैं।

कारण—(१) कृष्णमण्डल की वाह्यवृत्ति में खरोंच यी वण होने से प्योत्पादक जीवाणुओं का उपसर्ग होकर शोथ हो के कृष्णमण्डल में वण वन जाता है। (२) पोथकी नेत्रश्लेष्मावरण-शोथ (Conjunctivitis) की उचित चिकित्सा न करने पर कृष्णमण्डल में वण हो जाया करता है। (३) साधारण दौर्वरय तथा वृद्धावस्था के कारण कृष्णमण्डल का पोषण पर्याप्त ने होने से वहां की रोगप्रतिरोधक शक्ति चीण हो जाने से साधारण उपसर्ग भी कृष्णमण्डल में वण देवा कर देता है। इसी कारण वृद्धावस्था में कृष्णमण्डल कोथ (करेटो मेलेशिया) हो जाता है। इस दशा का कारण दृष्टिगत आलोचक पित्त का अभाव प्राचीनों ने माना है। (४) दन्त तथा गले के उपमर्ग से भी सवण शुक्र उत्पन्न होता है।

> दृष्टेः समीपे न भवेतु यच न चावगाढं न च संस्रवेद्धि। अवेदनावन्न च युग्मशुकं तिसद्धिमाण्नोति कदाचिदेव॥ ४॥ विच्छित्रमध्यं पिशितावृतं वा चलं सिरासक्तमदृष्टिकुच। द्वित्वग्गतं लोह्तमन्ततश्च चिरोत्थितञ्चापि विवर्जनीयम्॥ ६॥ उष्णाश्रुपातः पिडका च कृष्णे यस्मिन् भवेन्सुदृनिभञ्च शुक्रम्। तद्ण्यसाध्यं प्रवदन्ति केचि-

द्न्यच यत्तितिरिपक्ष्तुल्यम् ॥ ७ ॥ साध्यासाध्यता - जो अव्रण शुक्र या शुक्ल दृष्टि के समीप न हो, अधिक गहरा स्थित न हो, जिसमें से अश्रसाव होता हो, वेदना से रहित हो एवं युग्म ( संख्या में दो ) न हो वह अवण शुक्र उपयुक्त चिकित्सा करने से कदाचित् ठीक हो जाता है किन्तु जो सवण शुक्र उस स्थान की धातुओं के विदीर्ण हो जाने से मध्यभाग में छित या छिद्र युक्त हो गया हो अथवा आच्छिन्नमांस के समान उठे हुए मांस्य से आवृतः ( युक्त या चेर लिया गया ) हो, किंवा सिराओं से संसक्त होने से चन्नळ हो, दर्शनशक्ति का निरोध करता हो एवं जो दो पटलों में आश्रित हो तथा जिसका प्रान्तभाग लाल रहता है और जो चिरकाल से उत्पन्न हुआ हो ऐसे सद्रण शुक्र की चिकित्सा करना वैजित है। उक्त ठचणों के अतिरिक्त जिस सवण शुक्र में नेत्र से गरम आंसू निकलते हों तथा कृष्णमण्डल के भीग में पिडकाएं उठी हुई ही या मूंग के समान आकृति की पिड़का हो वह भी असाध्य माना गया है

अथवा जो सबग शुक्र तीतर के पदम के समान रक्न का हो वह भी असाध्य होता है ऐसा कई एक आचार्यों का मत है।

विमर्शः—अष्टाङ्गहृद्यकार ने साध्यासाध्यता के विषय में तीन पटलों के अनुसार सम्रण शुक्र का विभाजन किया है तथा प्रथमपटल गत को साध्य, द्वितीयपटलगत को याप्य एवं तृतीयपटलगत शुक्ररोग को असाध्य माना है। आचार्य सुश्रत ने हिंदेः समीपं न भवेत' आदि इस चतुर्थ रलोक में वर्णित उन्हान शुक्र को उचित चिकित्सा करूने से साध्य माना है और यह प्रथमपटलगत हो सकता है तथा दिल्लाश्व लोहितमन्ततश्च' यह द्वितीयपटलगत का वर्णन है एवं 'उण्णाश्व पातः पिडका च कृणे' इस वर्णन से तृतीयपटलगत असाध्य शुक्र समझना चाहिये। आचार्य विदेह ने भी एकत्वगत्त तथा द्वित्वगत इस प्रकार से पटलभेदानुसार ही साध्यासाध्यता का विवेचन किया है—एकत्वगतभेवं स्याद द्वित्वगतिमदं भवेत। चोपोण्णहावदाहास्तु तृण्णा च पिडकोद्रमः ॥ व्यक्तमुद्रफलाकारं शुकं दित्वगतं भवेत ॥

नन्यमत् से साध्यासाध्यता ( Prognosi • )—(१) व्रण कृष्ण-मण्डल की परिधि (प्रान्तभाग) पर से रोपण होने पर दर्शनशकि से कोई दोप नहीं आता है किन्तु बण के कृष्ण-सण्डल के मध्य में होने पर रोपण के अनन्तर व्यावस्त (Sear) उत्पन्न होने से अशारदर्शकता (अवणशुक्रता (Opacity) होकर दर्शनशक्ति में वाधा उत्पन्न होती है। बर्गों के गहरे (अवगाढ) स्थित होने पर अपारदर्शकता अधिक होने से दर्शनशक्ति में आजीवन रहने वाली विकृति हो जाती है तथा वर्णों के उत्तान होने पर अपारदर्शकता अल्प होती है एवं चिकित्सा से मिट सकती है। (२)वण के शीव रोपण होने पर दर्शनशक्ति में हानि अल्प तथा चिरकाल से रोपण होने पर हानि अधिक होती है। (३)वण्के कर्रण कृष्ण-मण्डल में छिद्र हो जाय तथा तारामण्डल का पर्दा या अन्य थाग वाहर निकल आवे तो दर्शन में अधिक हानि होती है। (४)वण के कारण नेत्रगोलक का वहिर्निर्गमन हो जाय या वण के गहरे होने से उसका पूर् तारामण्डल, तन्तुसमूह की होकर 🤏 पूरे नेत्रगोलक में व्याप्त हो जाय तो नेत्र ही नष्ट हो जाता है इसी लिये प्राचीन आचार्यों ने इस रोग को कष्टसाध्य, याप्य, असाध्यया कदाचिद योग्यचिकित्सा से साध्य होना लिखन है।

रोगनिदान—(१)साधारणतवा उक्त ठचँण तथा चिह्नों के आधार पर अनुभवीचिकित्सक सवण या अवण शुक्रका निदान कर ठेते हैं। रासायनिक परीक्षा—(२)रोगी के नेत्र में फ्लुओसीन की ३-४ वृंदे छोड़ कर हो सिनट के वाद वोरिक छोशन से नेत्र को प्रचाछित करके देखने से यदि नेत्र में वण या चत हो तो व वह स्थान पीछा-नीछा हो जाता है और यदि वहां वण न हो तो रंग प्रहण नहीं करेगा।(३)सूचम वणस्थान को वृहद्दर्शक यन्त्र की सहायता से रोगी को प्रकाश में रख कर देखने से कृष्णमण्डल का विणतस्थान गड्डा जैसा दिखाई देगा।

सितं यदा भात्यसितप्रदेशे
स्यन्द्तिमकं नातिरुगश्रयुक्तम् ।
विहायसीवाच्छघनानुकारि
तद्त्रणं साध्यतमं वद्दन्ति ।

<sup>(</sup>१) 'यतः सिराः स्वभावतश्रलाः, तदाश्रितं शुक्रमपि चलमिति भावः'।

<sup>(</sup>२) अर्थविद्यायशोहानिसुपक्रोशमसङ्ग्रहम् । प्राप्नुयान्नियतं वैद्यो योऽसा्थ्यं समुपाचरेत् ॥

## गम्भीरजातं बहलका शुक्रं चिरोत्थितक्तापि बदन्ति कुच्छूम् ॥ ५ ॥

अविण शुक्रलक्षण—अभिष्यन्द के कारण नेत्र के कृष्णभाग में जो सफेदी आ जाती है उसे 'अव्रण शुक्र' कहते हैं। इस रोग में पीडा या अश्रुस्नाव नहीं होता है। इस रोग की सफेदी की आभा स्वच्छ पतले मेच से चिरे हुये आकाश्रु की तरह होती है। यह अव्रण शुक्र 'साध्य' है किन्तु जो कुवण शुक्र अधिक गहराई में स्थित हो. अर्थात् द्वितीय तथ्म तृतीय पटल तक स्थित हो, आकार में मोटा हो और अधिक दिनों से उत्पन्न हुआ हो उसे 'कृच्छ्साध्य' कहते हैं।। ८।।

विमर्शः - स्यन्दात्मकम्-अभिष्यन्दहेतुकम् । विद्यायसीव = आकाश्रुइव 'पुंस्याकाशविहायसी' इत्यमरः । अच्छवनानुकारि=प्रतनु-मैपखण्डानुकारि। हाराणचन्द्रस्तु— 'अच्छ्यनानुकारि' इत्यत्र 'अभ्र-दलानुकारि', इति पाठं पठित्वा व्याख्याति-अभं नामोपधातुविशेषः तच रवेतमेवेह प्रत्येतव्यम् तस्य दलं पत्रं तदनुकर्तुं शीलमस्येत्यभ्र-दलानुकारि, इवेताभ्रमिवेति निष्कर्षः। अञ्चण शुक्र को Opacities of Cornea कहते हैं। अभिष्यन्द के कारण नेत्र के कृष्णभाग में बण होकर उसके रोपण हो जाने के परिणाम स्वरूप में जो सफेदी आ जाती है वही अवण शुक्र है। कृष्णभाग का वण ऊपर से नीचे की ओर पहुँच कर कुछ न कुछ अंश कृष्ण-मण्डल को अपारदर्शक जनाती है क्योंकि बण के रोपण के पश्चात् जो वहां नई व्रणवस्तु ( Scar ) वनती है उसमें कुछ विजातीय सेल आ जाने से वह प्राकृतिक कृष्णमण्डल के समान पारदर्शक नहीं होती। लोकभाषा में इस अवण शुक को फूळी या फूळा कहते हैं। ये कृष्णमण्डल की परिधि या मध्य के भाग में एक या अधिक एवं छोटे या बड़े हो सकते हैं। वर्तमान शालाक्यतन्त्रमें इसे तीन प्रकार का माना है या इसकी ती अवस्थाएं होती हैं। प्रथम को 'नीबुला' कहते हैं इसी को प्राचीनों ने 'अच्छ्वनानु कारि' लिखा है द्वितीय को 'मैक्युला' कहते हैं जिसका वर्णन प्राचीनों ने चिरोक्षित और गैम्भीर लिखा है। तृतीय भेद को 'त्यूकोमा' कहते हैं इसे • सम्पूर्ण क्रुणगत माना है।

संच्छाद्यते रवेतिनिभेन सर्वे
. दोषेण यस्यासितमण्डलन्तु ।
तमक्षिपाकात्ययमक्षिकोपसमुत्थितं तीत्रकृजं वद्नित ॥ ६ ॥

अक्षिपाकात्यय—जिस रोगी का समय कृष्णमण्डल रवेत सदश दोष ( रवेतावरण ) से आच्छादित हो जाय उसे 'क्रुचि-पाकात्यय' कहते हैं। यह रोग अचिकोप ( अभिष्यन्द ) से उत्पन्न होता है तथा इसमें तीव पीड़ा होती है॥ ९॥

विसर्शः —वर्तमान शालान्यतन्त्र में इस रोग को 'हायपोपि-यान' कहते हैं। यह चत्रयुक्त कृष्णमण्डल शोथ (Ulcerative karatitis) के उपद्रव स्वरूप में उत्पन्न होता है। इस रोग में अग्रिमा 'जल्धानी' (Anterior chamber) में प्य सञ्जित हो जाता है यह पूथ जीवाणुरहित होता है। यह पूथ तारा-सन्धानमण्डल (Iris and Ciliary body) की रक्तवाहिनियों का खाव है। अजिपाकात्यय रोग की समता केरेटो मेलेशिया (Kerato malacia) से भी की जीसकती है। यह रोग भी कृष्णमण्डल के वणयुक्त शोध के उपदव स्वरूप में उत्पन्न होता है। यह बृद्धावस्था में पोषण के अभाव से उत्पन्न होता है। इस रोग में कृष्णमण्डल की पूरी वृति गलने लगती है।

अजापुरीषप्रतिमो रुजवान् सत्तोहितो लोहितपिच्छिलाश्रुः । विदार्थे छुष्णं प्रच्योऽभ्युप्रैति तञ्जाजकाजातिमिति व्यवस्येत् ॥ १० ॥ इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रे छुष्णगतरोगविज्ञानीयो नाम पञ्जमोऽध्यायः ॥ ४ ॥

• अजकाजात—नेन्न के कृष्णमण्डल को विदीर्ण (फाड़) करके निकलने वाला तथा वकरी की मींगणी के समानाकृति एवं पीड़ाकारी, लालवर्ण का तथा कुछ लाल वर्ण के पिच्छिल (चिपचिपे) साव से युक्त जो पदार्थ निकलता है उसे 'अजकाजात' कहते हैं ॥ १०॥

विमर्शः—अजापुरीषप्रतिमः = शब्काजपुरीषतुल्यः । प्रचयः = उद्गमः । तृतीयत्वगतत्वेन मेदसः प्रचयो बोद्धव्यः । अभ्युपैति= समन्तादागच्छति । कफजोऽयमसाध्यश्च । विदेह ने भी निम्नरूप से इस रोग का वर्णन किया है —कृष्णेऽक्ष्णोर्यद्भवेच्छुकं छाग्छी-विट्समप्रमम् । सान्द्रपिच्छलरक्तासं त्रित्वगमज्ञकेति सा ॥ अजकाजात को Anterior staphyloma कहते हैं । कृष्णमण्डल व्रण के अधिक गहराई पर स्थित होने से मण्डल का अत्यधिक भाग ध्वस्त होकर व्रण के विदीर्ण होने से नेत्र के आभ्यन्तरिक पटल आदि भाग बाहर की ओर निकल आते हैं । निकला हुआ भाग धीरे-धीरे वदता जाता है और कुछ काल में पलकधारा के वाहर भी निकल आता है । कभी-कभी नेत्र पर साधारण आघात होने से यह निःस्त भाग स्वयमेव फूट जाता है और आंख बेठ जाती है ।

रोगहेतु—कृष्णमण्डल का वर्ण रोपित होकर जो वहां व्यावस्तु बनती है वह अत्यधिक निर्वल होती है ऐसी स्थिति में यह नेत्रगोलक के आभ्यन्तरिक पदार्थों (सजलद्रव, दृष्टि-मणि और सान्द्रद्रव) के भार को सहन न करने में अशक होने से वह बाहर की और उभड़ता है तथा इसमें तारामण्डल (Iris), दृष्ट्रमणि (Lens) आदि वस जाते हैं।

इत्यायुर्वेदतस्वसंदीपिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे कृष्ण-गतरोनैविज्ञानीयो नाम पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥

ultilizer.

## षष्ठोऽध्यायः।

अथातः सर्वगतरोगिवज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः॥ यथोवाच भगवान् घन्वन्तरिः॥ २॥

अव इसके अनन्तर 'सर्वगतरोगविज्ञानीय' अध्याय का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥१–२॥

सन्धानमण्डल (Iris and Ciliary body) की रक्तवाहिनियों विमर्शः — सर्वगत' शब्द से यहां पर नेन्न के समस्त का स्नाव है। अन्तिपाकात्यग्न रोग की समता केरेटो मेलेशिया निमा में होने वाले रोगों से ताल्पर्य है। अर्थात्—िन रोगों के उत्पन्न होने से नेन्न के किसी एक भाग में पीडा या छचण न होकर नेन्न के समस्त भाग में उन रोगों के छचण उत्पन्न होते हैं अत एव उन्हें 'सर्वगत रोग' कहा है। पूर्व में कह आये हैं कि सर्वगत रोग सन्नह होते हैं 'सर्वाग्रयाः सप्तदश'।

स्यन्दास्तु चत्वार इहोपदिष्ठास्तावन्त एवेह तथाऽधिमनथाः ।
शोफान्वितोऽशोफयुत्तश्च पाकावित्येवमेते दश सम्प्रदिष्ठाः ॥ ३ ॥
हताधिमनथोऽनित्तपर्ययश्च
चुन्काक्षिपाकोऽन्यत एव वातः । ते
दृष्टिस्तथाऽम्लाध्युषिता सिराणोः ।
मुत्पातहर्षावपि सर्वभागाः ॥ ४ ॥

सर्वगतरोग गणना— सर्वगत रोगों में चार प्रकार के अभिज्यन्द अर्थात् वाताभिज्यन्द, पित्ताभिज्यन्द, कफाभिज्यन्द और उतने ही (चार प्रकार के) अधिमन्थ तथा सशोफपाक और अशोफपाक ऐसे ये दस रोग और हता धिमन्थ, वातपर्यय, शुक्काचिपाक, अन्यतोवात, अम्लाध्युपित दृष्टि, सिरोत्पात और सिराहर्प ये कुल मिल कर सत्तरह सर्वगत रोग होते हैं॥ ३-४॥

विमर्श—अभिष्यन्द (Conjunctivitis), अधिमन्थ (Glaucoma acute), सशोफपाक अधिमन्थोपद्रव, अशोफपाक अधिमन्थोपद्रव, अशोफपाक अधिमन्थोपद्रव, हताधिमन्थ (Secondary glaucoma) Atrophy of the eye ball or sinking of the eye ball), अनिल्पर्यय या वातपर्यय (अधिमन्थोपद्रव) Affection or Atrophy of the cranial nerve, गुष्काचिपाक (अधिमन्थोपद्रव), (Ophthalmoplegia), अन्यतोवात अम्लाध्युपित दृष्टि अधिमन्थोपद्रवभूत, सिरोत्पात (Hyperemia of conjunctiva), सिराहर्ष (Acute orbital cellulitis)।

प्रायेण सर्वे नयनामयास्तु भवन्त्यभिष्यन्द्निमित्तमूलाः । तस्माद्भिष्यन्द्मुदीयमाण-सुपाचरेदाशु हिताय धीमान् ॥ ४ ॥

प्रायः सर्व प्रकार के नेत्ररोग अभिष्यन्द के कारण ही उत्पन्न होते हैं इस लिये बुद्धिमान् रोगी या वैद्य हित के लिये उत्पन्न होने वाले अभिष्यन्द की बीघ ही चिकित्सा करे ॥५॥

विसर्शः — अभिष्यन्दाश्च तित्रिभित्तानि च, ता येव मूलं येषान्ते तथोकाः। अर्थात् — सर्व प्रकार के नेत्ररोगों में अभिष्यन्द श्लोर अभिष्यन्द के जनक आहार तथा विहार कारण होते हैं। यहां पर निमित्त शब्द से दुष्ट दोष तथा दोषप्रकोपक दोनों का प्रहण किया गया है।

परिभाषा अभिष्यन्द या स्यन्द अर्थात् वहना वा स्रवित होना । जिस नेत्ररोग में स्नाव अधिक निकलता हो उसे 'अभिष्यन्द' कहते हैं । लोकन्यवहार में आंखे का दुखना, आंख का आना या उठना कहा जाता है । वर्तमान नेत्र-चिकित्सा में इसे 'नेत्रश्लेष्मावरणशोध' (Conjunctivitis) कहते हैं हिस रोग में नेत्र के श्लेष्मावरण (Conjunctive)

का भाग ही अधिकतर रक्ताधिक्ययुक्त या शोथयुक्त रहता है | यह रोग ग्रीष्मकाल में अधिक हुआ करता है । धनवान् की अपेक्षा निर्धन मनुष्य इससे अधिक आकान्त होते हैं । यह तीव औपसर्गिक (सांसर्गिक = Infetive) रोग है जो एक से दूसरे को अर्थात् व्याधित से स्वस्थ को सहज में हो जाता है । रुग्ण के नेत्र का स्नाव तथा कीचड़ (गीड़, पूय आदि नेत्रर्हें के) किसी माध्यम या वाहक द्वारी स्वस्थ पर पहुँच कर नेत्ररोग उत्पन्न करता है जैसा कि प्राचीन आचार्यों ने भी इसे एक से दूसरे व्यक्ति पर सीसर्गित होना स्पष्ट लिखा है । प्रसङ्गाद गात्रसंस्पर्शात्रिश्वासात्सहमोजनात । सहश्र्यास्माच्चापि वस्त्रमाल्यानुलेपनात ॥ कुष्ठं ज्वेरश्च शोषश्च नेत्रामिष्यन्द एव च । औपसर्गिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम् ॥

सामान्यलक्षण तथा चिह्न-

- (१) वेदना ( Pain ) शोथ की तीवता से अधिक पीडा तथा शोथ की सौम्यता से पीडा कम रहती है। प्रथम ऐस्प प्रतीत होता है कि नेत्र में कोई वाद्यवस्त्र गिर गई हो जिससे रोगी वार-बार आंख को मसला करता है। वाद में यही वेदरा तीव रूप धारण कर लेती है जिसे आचार्य 'सुश्रुत' ने निस्तो-दन ( सूई चुभोने की स्ते पीडा ), संघर्षण ( आंख में गड़ना या किरकिरी पड़ना ) और श्रिरोऽभिताप शब्दों से व्यक्त किया है।
- (२) लालिमा (Bedness)—शोध की तीवता से अधिक तथा शोथ की सौम्यता से लालिमा कम होती है। लालिमा का कारण श्लेष्मावरण की धमनियों में रक्त की परिपूर्णता का होना है। आचार्य सुश्रुतने इसे "राज्यः समन्ता-दितलोहिताश्च" इस रूप में वर्णित किया है।
- (३) प्रकाशासद्धता ( Photophobia ) यह उच्चण भी शोथ की तीवातितीव से अधिक व अल्प रहता है। रोगी को शीत स्थान साल्य है 'शिशिराभिनन्दा' तथा अन्धेरा स्थान सुखकर प्रतीत होता है थोड़े से भी प्रकाश या सूर्यक्रिरण में चकाचोंध या कष्ट होता है यही सुश्रुताचार्य ने भी स्थप्ट छिखा है—'शक्तो नार्कप्रमां द्रष्टुम्'।
- (४) स्नाव (Discharge)—साधारण रोग में जल-समान साव तथा प्रवल रोग में गाढा, लसदार और रवेत प्रवाही साव निकलता है। इसी को आचार्य ने पिन्छिल-साव' लिखा है। इस साव के सिवाय मेत्रों में पीले रक्ष का मल (गीड़=कीचड़) भी दिखाई देता है जिसका वर्णन 'मलोपलिसता' या 'उपदेह' नाम से किया है। उक्त साव तथा कीचड़ के कारण नेत्र चिपचिपे वने रहते हैं एवं पूरे खुल' भी नहीं पाते हैं। सुवह सोकर उठने पर यह साव तथा कीचड़ अधिक रहता है। इस तरह नन्य शालाक्यविज्ञों ने अभिष्यन्द के उक्त चार मुख्य लग्नण कहे हैं। सुश्रुतादि आचार्यों ने अभिष्यन्द को वातिक, पैत्तिक, रलैप्सिक और रक्तज ऐसे चार भागों में विभक्त कर प्रथक् प्रथक् लग्नण दिये हैं वे निम्न हैं।
  - ्र निस्तोदनं स्तम्भनरोमहर्ष- \* . सङ्घर्षपारुष्यशिरोऽश्मितापाः।

## विशुष्कभावः शिशिराश्रता च वाताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ६॥

वातिभिष्यन्द लज्जा—वातदोषयुक्त अभिष्यन्दी के नेत्र में सुई के चुभोने की सी पीडा, जकड़ाहट, रोमहर्ष, गड़ना या किरकिरी पड़ी हुई सी मालुम होना, विशुष्क भाव अर्थात् नेत्र में कीचड़ का न होना, शीतल आँसू निकलजा ये लचण-होते हैं ॥ ६ ॥

दाहप्रपाकौ शिशिराभिनन्दा धूमायनं बाष्पसमुच्छ्यश्च । इडणाश्रता पीतकनेत्रता च पित्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ७॥

पित्ताभिष्यन्द छत्तण-पित्तद्गैपयुक्त अभिष्यन्द्गै के नेत्र में दाह तथा पाक होता है। शीतल पदार्थ सेवन की इच्छा, भूँए के निकलने की सी प्रतीति, वाष्प या आँसू की वहुलता, गरम आँसू का निक्छना तथा पीले नेत्रों का होना ये छत्तण डोबे हैं ॥ ७॥

उष्णाभिनन्दा गुरुताऽक्षिशोफः कण्डूपदेही सितताऽतिशैत्यम्। स्राबो मुद्दः पिच्छिल एव चापि कफाभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ८॥

श्लेष्माभिष्यन्द लचण—उष्ण पदार्थं खाने तथा धूप में वैठने पर आनन्द प्रतीत होना, नेत्र में भारीपन, स्जन, कण्डू, उपदेह (नेत्रों में मल लिस रहना), रवेतता, स्पर्श से नेत्र में अधिक शीत-प्रतक्षित तथा नेत्र से बार-वार पिच्छिल वर्ण का स्नाव निकलना ये लच्चण कफ दोप से न्याप्त नेत्र के हैं। ८०॥

ताम्राश्रुता लोहितनेत्रतां च राज्यः समन्ताद्तिलोहिताश्च । •िपनस्य लिङ्गानि च यानि तानि रक्ताभिपनने नयने भवन्ति ॥ ६॥

रक्काभिष्यन्द लचण-ताम्रवर्णके आँसुओं का निकलना, नेत्रों में लाली होना, चारों ओर नेत्र में लाल रुझ की रेखाओं का दिखाई देना तथा अन्य श्री पित्तप्रकोप के उन्नणों (दाहा-दिक ) का प्रादुर्भाव होना, रक्तदोष-ब्याप्त नेत्र (रक्ताभिव्यन्द) के लच्या हैं॥ ९॥

विमर्शः-पित्तज तथा रक्तज अभिष्यन्द के लच्चण आधु-. निक नेत्र-श्लेष्मावरण=रक्तसंग्रह ( Hyperemia of the Conjunctive) नामक रोग से मिलते हुये हैं। रक्त की अधिकता होने से नेत्रों में दाह, बाष्पधूमायन, उष्णाश्र-स्राव तथा शीताभिलाष आदि लच्चण होते हैं। पाश्चात्य चिकित्सा में नेत्र रलेप्सावरण-रक्तसंग्रह के निम्न भेद माने गये हैं-(१) Catarrhal conjunctivitis Acute (नेन्न-रलेप्सावरणशोध ), (२) Angular conjunctivitis. (नेत्र-कोणगत-रलेष्मावरणशोध), (३) Pneumococal conjunctivitis,, ( ४ ) Follicular conjunctivitis. ( इक्लक ), (५) Gonorrheal conjunctivitis; (६) Ophthalmia. तथा शोधयुक्त दिखाई देते हों, पसीना आता हो एवं रोगी

neonatorum, (शिशु-सपूच-नेत्रावर्रणशोध, ) ( ७ ) Diphtheritic conjunctivitis. (रोहिणीजन्य-नेत्ररलेप्सावरण शोथ), (८) Croupous conjunctivitis (९) Phlyctenular conjunctivitis (पिटिकाच्तमय-नेत्रश्लेष्मावरण-शोथ ,, (१० ) Parinaud's conjunctivitis, (११ ) मस्ति-कावरणशोथजन्याभिष्यन्द ।

वृद्धेरेतैरभिष्यनदैर्नराणामिक्यावताम् । तावन्तस्त्वधिमन्थाः स्युर्नयने तीत्रवेदनाः ॥ १०॥

- अधिमन्थ-अक्रियाशील ( मिथ्या आहार-विहारसेवी ) मनुष्यों के उक्त अभिष्यन्द रोगों के बढ़ने पर नेत्र में तीव पीडादायक उतने ही अधिमन्थ रोग होते हैं ॥ १० ॥
- इत्पाटचत इवात्यर्थं नेत्रं निर्मध्यते शिरसोऽर्द्धं च तं विद्याद्धिमन्थं स्वलक्षणैः ॥११॥
- अधिमन्थ सामान्यलचण—जिसमें रोगी को ऐसा प्रतीत हो कि मानों कोई नेत्रको निकाल रहा है अथवा नेत्रका अत्यन्त मथन कर रहा हो तथा सिर के अर्द्धभाग में भयद्भर पीड़ा होती हो उसे स्वल्ज्णां (वातादिजन्य-अभिष्यन्द-लज्ञणों ) से 'अधिमन्थ' जानना चाहिये॥ ११॥

नेत्रमुत्पाटचत इव मध्यतेऽरणिवच्च यत्। सङ्घर्षतोद्निर्भेद्मांससंरब्धमाविलम् ॥ १२॥ कुञ्चनास्फोटनाध्मानवेपशुन्यथनैर्युतम् । .

शिरसोऽर्द्धेक्च येन स्यादधिमन्थः स माहतात् ॥१३॥ वाताधिमन्थ—वात से होने वाले अधिमन्थ रोग से नेत्र भीतर से उखाड़ा जाता हो ऐसा प्रतीत होता हो, नेत्र में अरणी के मन्थन करने के समान पीड़ा होती हो तथा नेत्र में सङ्घर्ष (किरकिरापन), सूई चुओने की सी पीड़ा, एवं नेत्र में शस्त्र द्वारा विदारण करने के समान वेदना और नेत्रगत मांस में संरब्धता (मांसशून्यता) तथा नेत्र का मल से आविल (ब्याप्त ) रहना एवं नेत्र में कुञ्चन (सङ्गोचन), आस्फोटन (फटने के समान अनुभव), आध्मान (तनाव Tension ), वेपथु ( कम्पन ) आदि व्यथाओं का होना तथा

विसर्शः—वाग्भटाचार्य ने वाताधिमन्थ के उक्त छन्नणों के अतिरिक्त कृर्णनाद, अम तथा ललाट, आंख और अमें वेदना होना विशिष्ट लिखा है - अधिमन्थो भवेत्तत्र कर्णयोर्नदनं भ्रमः। अर्ण्येव च मृथ्यन्ते ललाटाक्षिभुवादयः ॥

सिर के आधे भाग में तीव वेदना होती है ॥ १२-१३ ॥

रक्तराजिचितं स्नावि विह्ननेवावद्यते । चकृत्पिण्डोपमं दाहि क्षारेणाक्तमिव क्षतम् ॥ १४॥ प्रपकोच्छ्नवरमीन्तं सस्वेदं पीतद्शीनम्। मुच्छ्रीशिरोदाह्युतं पित्तेनाद्यधिमद्भितम् ॥ १४ ॥

पित्ताधिमन्थ लचण—नेत्र लाल वर्ण की रेखाओं से व्यास हो गया हो, स्नाव निकलता हो, अग्नि से जलने के समान दाह होता हो तथा नेत्र-गोलक यकृत् पिण्ड के समान गहरे ताम्र-वर्ण का हो गया हो, उसमें चार से छिप्त चत में जलन होने के समान जलन होती हो तथा वर्त्म के प्रान्त भाग पके हुये

को सब वस्तुएं पीली दिखाई देती हों तथा कभी-कभी सूच्छीं आ जाती हो एवं सिर में दाह होता हो उसे 'पित्तजन्य-अधिमन्थ' जानना चाहिये॥ १४-१५॥

शोफवन्नातिसंरब्धं स्नावकण्ड्समन्वितम् । शैत्यगौरवपैच्छिल्यदूषिकाहर्षणान्वितम् ॥ १६॥ रूपं पश्यति दुःखेन पांशुपूर्णमिवाविलम् । नासाध्मानशिरोदुःखयुते श्लेष्मःधिमन्थितम् ॥१०॥

रलेजाधिमन्थलक्षण—जिस् रोगी का नेत्रशोफ के समस्त् अत्यधिक दाह, राग और वेदना से युक्त न हो किन्तु साव, कण्डू, शेत्य, गौरव, पैन्छिल्य, दूषिका (नेत्रमल्य) तथा हर्षण(रोमाञ्च) से युक्त हो एवं रोगी की धूलि से ब्याप्त प्रत्येक पदार्थ कष्ट से दिखाई देते हों तथा नेत्र गंदले हों साथय ही में नासा में आध्मान (क्कावट होने से फूली हुई सी) और सिर में वेदना का अनुभव होता हो उसे 'रलेज्माधिमन्ध' पीड़ित जानो॥ १६-५७॥

बन्धुजीवप्रतीकाशं ताम्यति स्पर्शनाक्षमम् । रक्तास्रावं सनिस्तोदं पश्यत्यग्निनिमा दिशः ॥१८॥ रक्तमग्नारिष्टवच कृष्णभागश्च लद्यते । यद्दीप्तं रक्तपर्यन्तं तद्रकेनाधिमन्थितम् ॥ १६॥

रक्षाधिमन्थल्चण—जिस रोगी के नेत्र वन्धुजीव (जपा-पुष्प) के समान लालवर्ण युक्त हों तथा वह रोगी घवराता हो एवं उसके नेत्र स्पर्श करने से पीड़ाजनक हों, नेत्रों से रक्त या रक्तवर्ण का स्नाव निकलता हो तथा सूई चुओने की सी पीड़ा प्रतीत हो, रुग्ण को सब दिशाएं अग्नि से जलती हुई सी दीखती हों एवं रोगी का कृष्णभाग रक्त में डूबे हुये रीठे के सहश दिखाई देता हो तथा नेत्र दीत (जलते हुए से) हों तथा उनके आस-पास लालिमा दिखाई देती हो तब उन्हें 'रक्ता-धिमन्थ' रोगशुक्त समझें॥ १८-१९॥

विमर्शः —वाग्भटोक्तळत्तर्णं — रागेण वन्धूकिन मं तान्यति स्पर्शनाक्षमम् । असङ्चिमग्नारिष्टामं कृष्णमग्न्यामदर्शनम् ॥

हन्याद् दृष्टि सप्तरात्रात् कफोत्थोऽ चीमन्थोऽसृकसम्भवः पञ्चरात्रात् । षड्रात्राद्वे मारुतोत्थो निहन्याः न्मिथ्याचारात् पैत्तिकः सद्य एव । १२०॥

अधिमन्थपरिणाम (साध्यासाध्यता)—कफ्रजून्य अधि-मन्थ उचित चिकित्सा न करने से या मिथ्या आहार-विहार करने से सात दिन में, रक्तजन्य पांच दिन में, वातजन्य ६ राद्भि में तथा पित्तजन्य अधिमन्थ तत्काल ही दृष्टि को नष्ट कर देता है ॥ २०॥

विसर्शः —यह सर्वगत नेत्र रोगों का एक प्रधान तथा समस्त नेत्र पर क्ष्माव डालने वाला रोग है। कई विद्वानों ने इस रोग की तुलना तीत्रनेत्रगृहक्षोथ (Acute orbital cellulitis) से की है तथा छुछ ने इस मत को ठीक न मान कर इसकी तुलना ग्लीकोमा (Glaucoma) से की है। किसीकिसी अंश में दोनों मत ठीक हो सकते हैं किन्तु अधिमन्थ के आयुर्वेदोक्त लचल तथा वर्णित चिद्व, उपद्रव और चिकित्सा

ग्लौकोमा से बहुत मिलते-जुलते हैं। जैसे अतिशय करके मन्थतवत् का होना, आविलद्र्शन (धुंघला दिखाई देना), आकञ्चन, आस्फोटन, आध्मान ( Tension ) आदि कुछ ऐसे लक्षण हैं जो ग्लौकोमा की ओर ध्यान दिलाते हैं। द्वितीय प्रमाण यह भी है कि अधिमन्थके आयुर्वेदोक्त जो परिणाम या उपद्व हैं वे भी ग्लौकोमा के उपद्वों के समान ही हैं। जैसे हताधिसन्थ-इसमें वातसूत्रों का शोष ( Atrophy ) होकर नेत्रशोष (Atrophy or sinking of the eye ball ) हो जाता है। इसी प्रकार वाग्भटोक्त दृष्टिहा ठच्छा भी ग्लौकोमा के उपदंव में होता है। अन्यतोवात, वातपर्यय, शुष्काचिपाक आदि सुश्रतोक्त रवतन्त्र रोग भी ग्लोकोमा के उपद्रव में हो सकते हैं। इसी तरह सुध्तोक्त नेत्राध्मान तथा वाग्भटोक्त 'नतं कृष्णमुत्रतं शुक्रमण्डलम्' सह उपद्रव लच्या ग्लोकोमा के अन्द्र eye ball के वहे हुये Tension का ही द्योतक है जो कि Acute glaucoma की अवस्था में पाया जाता है। नेत्रगोलक के भीतर के द्रव की वृद्धि होने से द्वाव पाकर Iris नीचे की ओर झक जाता है जिससे कृष्णमण्डब नष्ट हो जाता है और शुक्कपटल ऊँचा उठ जाता है। ग्लौकोमा रोग में नेत्र-गोलकविकृति निम्न वर्णन से स्पष्ट हो जाती है-The pupil is dilated, ovale, immobile and of ten presents a greenish reflex. The iris is a congetsed, discoloured and dull. The anterior chamber is shallow, the agueous some times turbid, the lens and the periphery of the iris are pushed forward, the lids are swollen and oedematous etc. सशोफ नेत्रपाक तथा अशोफ नेत्रपाक को स्वतन्त्र त्रिदोषज नेत्ररोग माने हैं किन्तु ये भी अधिमन्थ के ही उपद्व ज्ञात होते हैं। सांघातिक ग्लोकोमा (Glaucoma fulminous)-इसके लच्चणों,में वर्स-दाह, वत्मेपाक तथा कृष्णमण्डल (Cornea?) पर संक्रमण पहुँचने से उसमें पूय पड़कर छिद्र होने से नीचे का सूक्ष्म संक्रमित होकर पश्चात् सारा नेत्रगोलक संक्रमित हो जाता है, जिससे नेत्रपाक होकर दृष्टि नष्ट हो जाती है। इस होस का आरम्भ अकस्मात् होता है तथा शीघ्र ही दृष्टिको नष्ट कैर देता हे सम्भवतः सुश्रत का 'मिथ्याचारात पैत्तिकः सद्य एव' यह वाक्य इसी आशय को प्रकट करता है। आधुनिकों का वर्णन भी ऐसा ही है-Glaucoma fulminous is a name given to a form rare occurrence in which very violent symptomsof inflamation develops suddenly and in which blindness may issue in a few hours unless proper treatment be instituted. उक्त वर्णन की अवस्था पेत्तिकाधिमन्थ तथा उसके उपद्रव सशोफ नेत्रपाक अथवा अशोफ नेत्रपाक की दर्शक है अम्लाध्युषित भी तीवाधिमन्थ के परिणामस्वरूप में होने वाला उपद्भव ही है। उक्त सर्व प्रकार के वर्णनों से हम इस तथ्य पर पहुँच सकते हैं कि प्राचीनों द्वारा वर्णित अधिमन्थ रोग Acute conive estus glaugoma ही हो सकता है।

अधिमन्थ—यह भारत में अधिक होने वाला तथा शीव्र उचित उपचार न करने से सदा के लिये दूर्शनशक्ति को नष्ट कर देने वाला रोग है। इस रोग में नेत्रगोलक कठिन होता जाता है एवं भीतर का भार (Tension) बढ़ता है जिससे

मन्थ तथा तीव शूल आदि लचुण होते हैं। कारण ( Predisposing )— (१) तन्तुसमूह (Ciliary body) का मोटा होना जैसे बृद्धावस्था तथा दीर्घदष्टि वालों में। (२) दृष्टिमणि ( Lens ) का काठिन्य या दीर्घता जैसे ४०-४५ की आयु में लैंस कठोर हो जाता है तथा उसकी स्थिति-स्थापकता कम हो जाती है। (३) नेत्रवाह्यपटल ( Sclera ) का काठिन्य और स्थिति-स्थाप-कता का हास जैसे वृद्धावस्था में। (४) सजलद्विके पूर्वखण्ड (Ant. chamber) की गहराई कम होना। (भ) नैज्ञगत रक्त-वाहिनियों का रक्षपूर्ण होना जिससे नेत्राभ्यन्तरीय द्वाव वद कर रोगोत्पत्ति होती है। (६) रक्तचाप ( High blood pressure ), कोध, चिन्ता, मानसिक आघात, निद्रानाश, मलावरोध, जरावस्थाजन्य धमनी-काठिन्य ( Arterio sclerosis ) होने से नेत्रगत धमनियों में भारवृद्धि होती है। प्रकोपक कारण-उक्त कारणों में से कोई एक कारण पूर्व में हो तथा अन्य कारणों जैसे-अतिश्रम, सूर्यताप, एट्टोपीन या होमेट्टोपीन से तारक ( Pupil ) प्रसारित हो जाय तो 'अधिमन्थ' रोग हो जाता है। सम्प्राप्ति नेत्रान्तर्भारशृद्धि या अन्तःसंगृहीत दृष्य के अधिक द्बाव से होती है। जब प्रवाह के स्वाभाविक योजना में अन्तर आता है तब यह रोग होता है। सजल दव के पश्चिम-खण्ड से लारामण्डल के परिधिपान्त में स्थित अनेक छिद्रों द्वारा चारीय जल पूर्वखण्ड में आता रहता है। एवं यही दव पश्चिमखण्ड में से सान्द्रद्रव के खण्ड में भी गति करता रहता है। वह तन्तुमय समूह ( Ciliary body ) से स्रवता है। इस स्नाव का आधार देह की धमनियों तथा तन्तुसमूह और मध्य-पटल की धमनियों के भीतर के दवाव पर एवं नेत्र के भीतर संगृहीत प्रवाही के ऊपर निर्भर करता है। यदि धमनियों में रक्त का दवाव कम हो तो उक्त प्रवाही स्राव कम मात्रा में स्रवित होता है और इसके विपरीत स्थिति हो तो स्रवण किया अधिक होती है। एक ओर प्रवाही या द्रव बनता है दूसरी ओर निकलने का मार्ग भी प्रस्तुत रहता है। कुछ तो दृष्टिवितान की रसवाहिनियों द्वारा निकलता है कुछ उसी खण्ड की रक्त वाहिनी केशिकाओं के द्वारा वापस होकर रुधिर में शोषित हो जाता है और दूसरा मार्ग सजळ द्रव पश्चिमखण्ड से पूर्व खण्ड में और वहां से 'कृष्णमण्डल, वाह्यपटल और तारामण्डल (Cornea, Sclera, Iris ) के संगम के पास अग्रिम जलमार्ग या स्लेम की निका द्वारा बाहर निकलने का है। इस प्रकार प्रवाही या दव के बनने के साथ अधिक मात्रा में संगृहीत द्रव को निकालने का भी प्रवन्ध है जिससे भार का सन्तुलन रहे । किसी कारण से यह सन्तुलन विगड़ जाय तो अधिमन्थ रोग हो जाता है। केवल साव के अल्पनिकास से हैं रोगो-त्पत्ति नहीं होती विक उत्पत्ति ज्यादा हो और निकास कम हो तब रोगोत्पत्ति होती है।

भेद: - ग्लोकोमा के पाश्चारयों ने निम्न भेद व उपभेद माने हैं। (१) प्राथमिक (Primary) स्वस्थ नेत्र में स्वतन्त्र रोगोद्रपत्ति। (२) औपद्रविक (Secondary) अन्य नेत्ररोगों के उपद्रव रूप में रोगोरपत्ति। (३) दाल्यकालीनजलनयन (Hydrophthalmus) प्राथमिक के भी ४ भेद होते हैं।

(१) तीवरत्ताधिक्ययुक्त (Acute congestive) (२) विर-कालिक रक्ताधिक्ययुक्त (Chronic congestive) (३) सामान्य

या चिरकालिक (Simple or chronic) (४) सम्पूर्ण (Absolute) औपद्रविक अविमन्थ निम्न रोगों के उपद्रव स्वरूप में होता है—(१) कृष्णमण्डल शोध या सव्रण शुक्र, (२) तारामण्डल या आयरिस के रोग इसमें स्लेम की नलिका का मार्गावरोध हो जाता है। (३) तन्तुमयसमूह या मध्यपदलशोध। (४) दृष्टिमणि का अंश। (५) नेत्रान्तर्गत अर्बुद। (६) नेत्रगृह की सिराओं का अवरोध। (७) नयनाभिघात—इससे पूर्वकोष्ट में रक्तसञ्चय हो जाता है जिससे स्लेम का मार्ग अवरुद्ध होकर रोग हो जाता है। (८) सहजविकार—(क) लघुनेन्न, (ख) तारामण्डल का अभाव जिसमें प्रारम्भ से स्लेम का जलमार्ग छोटा होता है। (९) दृष्टिवितान की मध्यसिरा का रक्तसाव।

तीवाधिमन्थ (Acute congestive or inflammatory glaucoma ) इसी का प्राचीनों ने अधिमन्थ नाम से वर्णन किया है। लक्षण-(१) शिरःशूळ-चौवीसों घण्टे बना रहता है जिससे रोगी व्याकुछ हो जाता है। इसका कारण सांवेद-निक वातसूत्रों पर द्वाव होता है। प्राचीनों ने इसका वर्णन 'उत्पाट्यत इवात्यर्थं नेत्रं निर्मध्यतं तथा' इस रूप में किया है। (२) अश्रुसाव—जल के समान तथा चिपचिपाहट रहित आंसुओं का अत्यधिक निकलना । इसी को 'स्नावकण्डूसमन्वि-तम्' इस रूप में कहा है। (३) दृष्टिमान्य-शूल के चलने से दृष्टि मनद हो जाती है। प्राचीनों ने भी 'इन्याद् दृष्टिम्' तथा 'अ।विलदर्शनम्' इस प्रकार इस लच्चण का निर्देश किया है। (४)वमन, शीतज्वर, एवं हद्गतिमान्च हो जाता है। (५) वर्स-शोथ-न्यूनाधिक मात्रामें पलकों पर शोथ होता है। कुछ रोगी अत्यधिक शोथ होने से नेत्र खोल नहीं सकते हैं। प्राचीनों ने इसको 'शूनवर्गान्तम्' के रूप में लिखा है। (६) नेत्रलालिमा-नेत्रगोलक की रक्तवाहिनियां रुधिर से भर जाती हैं जिससे नेत्र अत्यधिक लाल हो जाता है। अवरोध के कारण रक्त-वाहिनियों में स्रवित द्रव नेत्रश्लेष्मावरण के नीचे चूकर संगु-हीत हो जाता है जिससे वह बुद्बुद के समान फूछ जाता है। इसी आशय को प्राचीनों ने 'पकोदुम्बरसन्निमः', 'बन्धुजीव-प्रतीकाशम्' 'यकूत्पण्डोपमम्', 'रक्तराजिचितम्' इन भावों में प्रकट किया है। (७) कृष्णमण्डल की तेजोहीनता-स्वस्थपुरुष में कृष्णमण्डल वहां के सुम्यक् रुधिराभिसरण से विकना और तेजोयक्त होता है किन्तु इस रुधिराभिसरण में बाधा होने से कृष्णमण्डलं निस्तेज उसपर बाष्प, वादल या धुआं चढ़ा हुआ होने से प्रतीत होता है। यही आशय प्राचीनों ने 'रक्तमग्ना-रिष्टवच कृष्णभागध लक्ष्यते' इस रूप से प्रदर्शित किया है। (४) सजलद्रव के पूर्वखण्ड की लघुता—ग्लौकोसा होने पर पूर्वेखण्ड स्वाकार में छोटा हो जाता है। उसका तरल गंदला हो जाता है तथा उसकी पारदर्शकता जाती रहती है। प्राचीनों ने इसको 'आविलदर्शनम्' नाम से लिखा है । (९) इस रोग में तारामण्डल (Iris) राख के समान काला. हो जाता है। (१०) दृष्टिनाड़ी (Optic nerve) का प्रान्तभाग (सिरा) तीवा-वस्था में लाल तथा चिरकालीन अवस्था में वहां एक गढ़ा सा दीखता है। (११) नेत्राभ्यन्तरभारवृद्धि-ग्लीकोसा से आभ्यन्त-रिक भार ( Tension ) बढ़ जाता है जिसे अङ्गुलियों द्वारा या भारमापक यन्त्र द्वारा जान सकते हैं। (१२) तारक (Pupil)-

परिवर्तन—इस रोग में तारैक का न्यूनाधिक प्रसार होता ही है तथा उस पर टार्च की रोशनी डाळने पर भी सङ्कवित नहीं होता। इस तरह तारक की प्रकाश-प्रतिक्रिया भी नष्ट हो जाती है।

कण्ड्रपदेहाश्रुयुतः पकोदुम्बरसिन्नसः।
दाहसंघर्षताम्रत्वशोफिनिस्तोदगौरवैः॥ २१॥
जुष्टो सुद्दुः स्रवेच्चास्रमुष्णशीताम्बु पिच्छिलम्।
संरम्भी पच्यते यश्च नेत्रपाकः संशोफजः।
शोफहीनानि लिङ्गानि नेत्रपाके त्वशोफजे॥ २२॥

सशोकपाकलक्षण—नेत्र में खुजली होना, मल (कीचड़) का जमना तथा अश्रुसाव होना एवं नेत्र का पुके हुये गूलिरफल के समान दिखाई देना तथा नेत्र में दाह संघर्ष या संहर्ष (रोमाञ्चता), ताम्रवर्णता, शोफ, सूई चुभोने की सी पीड़ा और भारीपन तथा कभी गरम और कभी ठण्डे और पिच्छिल स्नाव का वार-वार निकलना एवं सरंभ (संचोभ या शोथ) और पाक होना ये सशोफ नेत्रपाक के लच्छण हैं तथा उक्त लच्छों वाला किन्तु शोथ न हो उसे अशोफ नेत्रपाक कहते हैं॥

उपेक्षणादक्षि यदाऽधिमन्थो
वातात्मकः सादयति प्रसह्य ।
कजाभिक्प्रभिरसाध्य एष
ह्ताधिमन्थः खलु नाम रोगः ॥ २३ ॥
अन्तः सिराणां श्वसनः स्थितो दृष्टिं प्रतिक्षिपन् ।
हताधिमन्थं जनयेत्तमसाध्यं विदुर्वधाः ॥ २४ ॥

हताधिमन्यलक्षण—अधिमन्थरोग की उपेचा (चिकित्सा न) करने से सिराओं में सञ्चरित होने वाला वात कुपित होकर नेत्र को शोषित कर देता है तथा उम्र पीड़ा होती है एवं यह रोग असाध्य है, इसे हताधिमन्थ कहते हैं। इसी प्रकार सिराओं में स्थित प्रकृपित वात नेत्र को वाहर निकाल देता है जिससे नेत्रगोलक कोटर से उभरा हुआ (Exopthalmos) दिखाई पड़ता है। इसे भी असाध्य हताधिमन्थ कहते हैं॥

विमर्श:— सुश्रुत ने हताधिमन्थ का दो श्लोकों के द्वारा वर्णन कर दो भेद वा अवस्थाएँ प्रदर्शित की हैं। प्रथम भेद जो कि ऊपर वर्णित किया है इसमें रोगी का नेत्रगोलक सूख जाता है जैसा कि विदेह ने शोष के रूप का वर्णन किया है—अथवा शोषयेदिश्व क्षीणतेजोबलादयम्। तत्पद्ममिव संशुष्कमवसीदित लोचनम्॥ हताधिमन्थं तं विद्यादसाध्यं वातकोपतः। इसमें वात प्रकृपित होकर मणि (Lens), तेज, वल और अधन को कम करके नेत्र की सिराओं को सुखा कर (Due to atrophy of the nerves) अचिगोलक को सुखा देता है जिससे दर्शन-शक्ति नष्ट हो जाती है। इस रोग को (Sinking of the eye ball) कहते हैं। दूसरे भेद में नेत्रगोलक वाहर उभरा साँ दीखता है। इसका विदेह ने निम्न रूपसे उल्लेख किया है—अन्तर्गतः सिराणान्तु यदा तिष्ठति मारुतः। स तदा नयनं प्राप्य शीधं दृष्टि निरस्यति॥ तस्यां निरस्यमानायां निर्मन्थित्रव मार्नुतः। नयनं निर्वमत्यानु श्रू हतोदाधिमन्थनैः॥

पक्ष्मद्वयाक्षिभ्रवमाश्रितस्तु ः धत्रानिलः सञ्चरति प्रदुष्टः। पर्यायशस्त्रापि रुजः करोति • तं वातपर्यायमुदाहरन्ति ॥ २४ ॥

वातपर्यायलक्षण—मिथ्या आहार-विहार से प्रकृपित वातपर्याय (क्रम) से कभी दोनों पदम में तथा कभी नेत्रों में अवस्थित होकर सञ्चरण करता हुआ पीड़ा उत्पन्न करता है उसे 'वातपर्याय' रोग कहते हैं ॥ २५॥

विमर्श्य-इस रोग में मस्तिष्क से निकलनेवाली पांचवीं नाड़ी विकृत होती है।

यत् कूणितं दारुणरूक्षवत्र्मं विलोकने चाविलदर्शनं यत्। सुदारुणं यत् प्रतिबोधने च शुक्ताक्षिपाकोपहतं तदक्षि॥ २६॥

शुष्काचिपाक — जिस मनुष्य का नेत्र तथा पद्म कूणित (सङ्कचित), स्पर्श में रूच और कित हो एवं देखले में उसे ' धुँधला दिखाई दे तथा नेत्र खोलने में दारुष (भयक्कर) कष्ट हो ऐसे लच्चणों वाले रोगी की आंख 'अचिपाक' रोग से प्रस्ति समझनी चाहिये॥ २६॥

विमर्शः — यह रोग रक्त तथा वात की विकृति से होता है जैसा कि तन्त्रान्तर में छिखा है – क्रणितं खरवरमीक्षि क्रच्छ्रोनमीला-विलेक्षणम् । सदाइं सासजो वाताच्छु क्षपाकान्वितं वदेत ॥

यस्यावद्दकर्णशिरोहनुस्थो

मन्यागतो बाऽण्यनिलोऽन्यतो वा ।
कुर्योद्रजोऽति भ्रवि लोचने वा

तमन्यतोवातमुदाहरन्ति ॥ २७॥

अन्यतोवात—अधिमन्थ के चिरकालिक हीने से तथा नेत्र के किसी स्थान की नाड़ी विशेष (पद्ममी मस्तिष्कीण नाड़ी) के शोष या विकृति होने से मन्या, ग्रीवा एवं पारर्वकी कर्ण, सिर और हनु की नाड़ियों में से किसी के या सिर के पिछले भाग में वात कृपित हीकर भ्रू या नेत्रमें अत्यन्त पीड़ा हो जाती है उसे 'अन्यतोवात रोग' कहते हैं ॥ २०॥

विमर्श — अध्वार्थ विदेह ने दोनों मन्या के मध्य या पृष्ठ में वायु प्रकुषित हो कर वहाँ भेदने तथा सूई 'चुभोने की सी पीड़ा का होना एवं शङ्क प्रदेश, नेत्र और अ प्रदेश में भी उक्त प्रकार की पीड़ाएं होती हैं उसे 'अन्यतोवात रोग' कहते हैं — मन्ययोरन्तरे वायुक्तियतः पृष्ठतोऽिष वा। करोति भेदं निस्तोदं शङ्के चाक्ष्णोर्भुवोस्तथा॥ तमाहुरन्यतोवातं रोगं दृष्टिविदो जनाः॥

अम्लेन भुक्तेन विदाहिना च सञ्झाद्यते सर्वत एव नेत्रम्। शोफान्वितं लोहितकैः सनीलै-रेताद्यम्लाध्युषितं वद्ग्ति॥ २६॥

अम्लाध्युषित—अम्ल पदार्थों के सेवन से अथवा विदाही द्रश्यों के सेवन से प्रकुपित हुआ पित्त चारों ओर से नेत्र को लोहित (रक्त) वर्ण तथा नील वर्ण का कर देता है तथा नेत्र में शोष्ट भी हो जाता है इसे 'अम्लाध्युषित' कहते हैं ॥ २८॥ विमर्शः — अम्लेनात्यन्तमध्युषितमम्लाध्युषितं पित्ताध्युषितिमित्यर्थः । यह भी सम्भवतः ग्लोकोमा की किसी अवस्था या लच्छण विशेष का द्योतक है ।

अवेदना वाऽपि सवेदना वा यस्याक्षराज्यो हि भवन्ति ताम्राः। मुहुर्बिरज्यन्ति च ताः समन्ताद् व्याधिः सिरोत्पात इति प्रदिष्टः है २६॥

सिरोत्पात—जिस मनुष्यं के नेत्र में पीड़ा के विना या पीड़ा के सिहैत रेखाएँ ताम्बे की रङ्ग की हो जायँ तथा वे नेत्र को कुछ काल में चारों ओर से रक्त वर्ण कर दें उसे 'सिरोत्पात' रोग कहते हैं ॥ २९॥

विसर्शः—यह सिरोत्पात रोग रक्तविकृतिजन्य तथा साध्य है इसे ( Hyperemia of conjunctive ) कहते हैं।

मोहात् सिरोत्पात उपेक्षितस्तु जायेत् रोगस्तु सिराप्रहर्षः । • ताम्राच्छमस्रं स्रवति प्रगाढं तथा न शक्नोत्यभिवीक्षितुद्ध ॥ ३० ॥ इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रे सर्वगतरोगविज्ञानीयो नाम•षष्ठाऽध्यायः ॥ ६ ॥

---

सिराप्रहर्ष — यदि मोह (अज्ञान) से सिरोत्पात की उपेचा की जाय तो 'सिराप्रहर्ष' नामक रोग हो जाता है। सिराप्रहर्ष रोग में रोगी के नेत्र को ताम्र वर्ण का गाढ़ा तथा स्वच्छ रक्तस्वाव होता है तथा रोगी किसी भी पदार्थ को देखने में असमर्थ होता है।। ३०॥

विमर्शः — यह रक्तिविकृतिजन्य तथा साध्य रोग है। इसको Acute or Bital cellulitis कह सकते हैं। वाग्भर ने सिरोत्पात तथा सिराहर्ष का छन्नण निग्न रूप से छिखा है — रक्तराक्रीनमं शुक्छे उण्यतेऽपि सवेद्नम्। अशोधाश्रूपदेइब्र सिरोत्पातः सशोणितम्॥ उपिक्षतः सिरोत्पातो राजीस्ता एव वर्षयन्। क्रार्यत साम्रं सिराइ पं तेनाक्ष्युदीक्षणाक्षमम्॥

इत्यायुर्वेद्तत्त्वसन्दीपिकाभाषाटीकायामुत्तरतद्दत्रे सर्वगतरोग-विज्ञानीयो नाम पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥

-10@Gt---

## सप्तमोऽध्यायः।

अथातो दृष्टिगतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यौमः ॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अव इसके अनन्तर 'दृष्टिगत रोगों के दैर्णन' का अध्याय प्रारम्भ करते हैं जैसा कि भगवान्धन्वन्तरिने कहा है ॥१-२॥

• विमर्शः—दृष्टि के अन्दर वारह प्रकार के रोग होते हैं ऐसा पूर्व में कह आये हैं। 'दृष्टिजा द्वादशैव हु' अर्थात् ६ प्रकार के लिङ्गनाश (तिमर की ही विशेष अवस्था) तथा फितविदग्ध दृष्टि, धूमदर्शी, दुस्वजाड्य, नकुँलान्ध्य, श्लेष्मविदग्धदृष्टि और गम्भीरिका ऐसे ये वारह रोग दृष्टि में होते हैं। मस्रद्तमात्रान्तु पञ्चभूतप्रसादजाम् । खद्योतविस्फुलिङ्गाभामिद्धां तेजोभिरव्ययैः ॥ ३ ॥ आवृतां पटलेनादणोबोद्धेन विवराकृतिम् । शीतसात्म्या नृणां दृष्टिमाहुर्नयनचिन्तकाः ॥ ४ ॥

हृष्टिल्क्षण - सस्रदल के समान आकृति की पञ्चमहाभूतों के प्रसाद भाग से बनी हुई, खद्योत (जुगनू) तथा अग्निकण के समान आभा (चमक) वालों एवं अन्यय (नाशरहित या उपचयापचयरहित) तेज से न्याप्त तथा वाहर से नेत्रगोलक के कई पटलों से आवृत (ढकी हुई) किन्तु वाहर से देखने पर विवर (छिद्र) के स्वरूप की तथा शीत आहार-विहार जिसके साय्य (जितकर) हों उसे नेत्रज्ञान-विशारद लोग 'दृष्टि' कहते हैं।। ३-४।।

विसर्शः - बाह्येन रसरक्ताश्रयेण प्रथमपटलेन यदाह प्राक-तेजो जलाश्रितं बाह्यं तेष्वन्यतः पिशिताश्रितम्'। रस और रक्त का आश्रयभूत प्रथम पटल । पटलों को 'टचनिक ऑफ दी आई' मान सकते हैं। दृष्टि में होने वाला मुख्य रोग तिमिर है और यह पटलाश्रित होता है। विवराकृतिम्-विवरस्य छिदस्या-कृतिरिवाकृतिर्थस्याः सा तां विवराकृतिम् । यद्यपि बाह्यपटलावृत्तत्वाद् दुसे रूपग्रहणसामध्योपघातः प्राप्तः, तथापि पटलस्यात्यन्ताच्छन्नत्वाद् रोमकूपविवरान्तरत्वाच तेजःपरमाण्नां वहिश्वरत्वे रूपग्रहणसामर्थ्ये दृष्टेनींपहन्यते' (इति डल्हणः) दृष्टि को बाहर से विवर की आकृति की सी मानी है तथा उसे वाह्यपटल से ढकी हुई भी मानते हैं ऐसी दशा में शङ्का हो सकती है कि यदि पटलावृत है तो रूपग्रहण कैसे करती है इसका उत्तर डल्हण ने दिया है कि आच्छादक पटल अव्यन्त पतला है जिससे प्रकाश-किरणें भीतर जा सकती हैं क्योंकि तेज के परमाणु वहिश्वरणशील होने से रूप को ग्रहण करने में समर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार उक्त वर्णन से विदित होता है कि प्राचीन विद्वान Pupil को दृष्टि कहते थे इसी लिये उन्होंने उसको कृष्ण भाग का सप्तम भाग माना है और उसकी गणना मण्डलों में की है। पाश्चारय शाला-क्य शास्त्र की दृष्टि से Pupil कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखता है। वह तो केवल Iris में छिदमात्र है। इसके द्वारा किरणें नेत्र के अन्दर पहुँचती हैं। यद्यपि Pupil विवराकृति है तथा उसके ऊपर बाह्यपटल चढ़ा है यह लिखना भी सही है क्योंकि आज भी उस पर comea चढ़ा रहता है जो कि श्वेत तथा अत्यन्त पतला होने से पारदर्शक (Transparent) होता है। यह Pupil मस्रदल के समान भी दिखाई देता है तथा उसमें से चमकती हुई किरणें सी निकलती हुई भी दिखाई देती हैं अतः उसे खद्योत और विस्फुलिङ्ग की आभा के समान भी माना है अतः प्राचीनों के सर्व उत्तृण Pupil को ही दृष्टि मानने की पुष्टि करते हैं किन्तु दृष्टि के अन्दर होने वाले कुछ रीग ऐसे हैं जो कि Lens दृष्टि-नाडी (Optic Nerve) दृष्टि-वितान ( Retina ) आदि में होते हैं अत एव दृष्टि से केवल Pupil ही न लेकर एक सामान्यदर्शन (Vision) और दूसरा विशिष्ट अर्थ दृष्टिमणि ( Lens') करना चाहिये।

रोगांस्तदाश्रयान् घोरान् षट् च घट् च प्रचह्महे । पटलानुप्रविष्टस्य तिमिरस्य च लक्षणम् ॥ ४॥ इष्टिगत रोग—इष्टि को आश्रय कर उत्पन्न होने वाले बारह घोर रोगों का वर्णन करती हूँ तथा चारों पटलों में होने वाले ै तिसिर रोग का लचण भी कहता हूँ ॥ ५ ॥

विसर्ज्ञः—६ प्रकार के लिङ्गनाश तथा ७ वां पित्तविदग्ध दृष्टि, ८ वां रलेब्सविदग्ध दृष्टि, ९ वां धूसदर्शी, १० वां हस्व-जाड्य, ११ वां नकुलान्ध्य और १२ वां गम्भीरिका।

सिराभिरभिसम्प्राप्य विग्रुणोऽभ्यन्तरे भ्रुशम् । प्रथमे पटले दोषो यस्य दृष्टी व्यवस्थितः ॥ ६॥ अव्यक्तानि स ह्वपाणि सर्वाण्येव प्रपश्यति ॥ ७॥

प्रथमपटलगत-तिमिरलक्षण जिस मनुष्य के नेत्र के प्रथमी
पटल में दोष व्यवस्थित होते हैं उस पुरुष के मिथ्या आहारविहार से विगुण हुये दोष सिराओं के मार्फद्रारा नेत्र के अभ्यव्वर में जाकर विकृति उत्पन्न कर देते हैं जिससे वह रोगी सब्
पदार्थों को अन्यक्त (अस्पष्ट) रूप से देखता है ॥ ६-७॥

विमर्शः—प्रथम पटल से यहां पर First tunic को ग्रहण करना चाहिये। संस्कृत टीकाकारों ने प्रथम पटल को कालकारियसंश्रित माना है। आचार्य विदेह ने प्रथमपटलगत तिमिर का निम्न वर्णन किया है—यथा दोषाः प्रकृपिताः प्राप्य रूपवहे सिरे। दृष्टेरन्तरमाचन्तु पटलं समिमहुताः। एकैकमनुपद्यन्ते पर्यायात पटलान्तरम्॥ प्रथम पटलगत तिमिर की अवस्था के लच्चा Progressive cataract के साथ मिलते हैं इसके सिवाय शुक्ररोग, तारामण्डलशोथ और विपमदृष्ट (Astigmatism) में ये लच्चा मिलते हैं।

दृष्टिर्भृशं विद्वलित द्वितीयं पटलं गते।
मिश्चका मशकान् केशाञ्जालकानि च पश्यति।
मण्डलानि पताकाश्च मरीचीः कुण्डलानि च ॥ ८ ॥
परिष्तवांश्च विविधान् वर्षमभ्रं तमांसि च ।
दूरस्थान्यिप रूपाणि मन्यते च समीपतः॥ ६ ॥
समीपस्थानि दूरे च दृष्टेगींचरविश्रमात्।
यत्नवानिष चात्यर्थं सूचीपाशं न पश्यति ॥ १० ॥

दितीयपटलगत-तिमिरलक्षण—दोषों के द्वितीय पटल में व्यव-स्थित होने पर दृष्टि पहले की अपेचा अधिक विद्वल द्वो जाती है। अनेक प्रकार के मिथ्या पदार्थ दिखाई देने लगते हैं जैसे आंखों के सामने मक्खी, मच्छर, वाल और मकड़ी के जाले जैसा दिखाई पड़ता है इनके सिवाय मण्डल, ध्वजा, मृग-नृष्णा, कुण्डलाइति रचना, परिष्ठव (चळ्ळ नचत्र) जैसी विविध रचना, वृष्टि, मेघ तथा अन्धकार आदि दिखाई पड़ते हैं। रोगी को अधिक बढ़ी हुई अवस्था में दूर की वस्तुएं पास में तथा पास की वस्तुएं दूर दिखलाई पड़ती हैं। इस प्रकार दृष्टि के विश्रम हो जाने से अत्यन्त यत्न करने पर भी रुग्ण सूई के खिद्र को नहीं देख सकता है अर्थात् उसमें तागा नहीं पिरी सकता है॥ ८-१०॥

विसर्शः—उक्त छच्चण Progressive cataract तथा अन्य रोग जैसे नेन्न-मध्यपटळशोथ, सान्द्रद्व की अप्रारदर्शकता, सन्धानीय पेशियों की अकार्यचमता (Ciliary muscles paralysis), तारामण्डळ और तन्तुसमृह के शोथ (Iridocyclitis) तथ्या विषमदृष्टि में दिखाई देते हैं। उध्व परयति नाधस्तानृतीयं पटलं गते।

महान्त्यिप च रूपाणि च्छादितानीव वाससा ॥११॥
कर्णनासाऽक्षियुक्तानि विपरीतानि वीक्षते।
यथादोषक्च रज्येत दृष्टिद्षिषे बलीयसि॥ १२॥
अधः स्थिते समीपस्थं दूरस्थक्चोपरिस्थिते।
पार्श्वस्थिने तथा दोषे पार्श्वस्थानि न परयति॥१३॥
समन्त्रः स्थिते दोषे सङ्कुलानीव परयति।
दृष्टिमध्यगते दोषे स एकं मन्यते द्विधा॥ १४॥
दिधास्थिते त्रिधा परयेद् बहुधा चानवस्थिते।
तिमिराख्यः स व दोषश्चतुर्थं पटलं गतः॥ १४॥

वृतीय पटलगत दोष लक्षण- तृतीय पटल में दोषों के अव-स्थित होने से दर्शन में अचनता तथा दृष्टिविषमता हो जाती है जिससे रुग्ण उपर की वस्तुओं को देख सकता है, किन्तु नीचे की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। बड़ी वस्तु को वस्र से दकी हुई सी देखता है। कर्ण, नासा और आंख वाले व्यक्ति को उन अङ्गों से रहित सा देखता है। देश के बळवान होने से यथादोप दृष्टिमणि ( Lens ) के रङ्ग में परिवर्तन हो जाता है। दोषों की स्थित नीचे के हिस्से में हो तो समीप की वस्तुओं को नहीं देख सकता है एवं दोप की स्थिति ऊपर की हो तो दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है और दोषाव-स्थान पार्श्व में होने पर पार्श्व की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। दोषों का चारों ओर अवस्थान हो जाने से वस्तुओं को सङ्कल्रें( परस्पर मिश्रित ) सी देखता है। दोप के दृष्टि के मध्य में स्थित होने से एक वस्तु को दो के रूप में देखता है इसी तरह दोष का अवस्थान दृष्टिमणि के द्वो स्थानों में अवस्थित हो तो एक वस्तु को तीन के रूप में देखता है। यदि दोष की स्थिति ठीक रूप से अवस्थित न हो तो एक वृस्तु लो अनेक रूप में देखता है। इस अवस्वा विशेष को 'तिमिर' नाम से कहा गया है ॥ ११-१५॥

रुणि सर्वतो दृष्टिं लिङ्गनाशः स उच्यते । तिस्मन्निष् तमोभूते नाति रूढे महागदे ॥ १६॥ चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रावन्तरीचे च विद्युतः ॥ १७॥ निमलानि च तेजांसि आजिष्णूनि च पश्चित् । स एव लिङ्गनाशस्त नीलिङ्गाकाचसंङ्गितः ॥ १८॥

लिङ्गनाश, नीलिङ्गा, काचलक्षण—तिमिर को उत्पन्न करने वाला वही दोप चतुर्थ पटल में प्राप्त होने पर दृष्टि को पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर देता है उसको 'लिङ्गनाश' कहते हैं। लिङ्ग का अर्थ चन्निरिद्धय की दर्शन शिक्त है उसका नाश होना लिङ्गनाश है। यदि यह अवस्था पूर्ण रूप को प्राप्त हुई तो उस रुग्ण के लिये सारादश्य जगत्त तमोभूत हो जाता है और यदि दोप नाति हैं (नाति वृद्ध) रहा तो उस रुग्ण को प्रकाश ज्ञान होता रहता है जिससे वह चन्द्रमा, सूर्य, प्रकाशमान नचन्न, विद्युत्त, निर्मल अग्नि आदि तथा प्रकाशमान प्दार्थ को देखता है इस प्रकार इस रोग को लिङ्गनाश, नीलिका या काच कहते हैं॥ १६–१८॥

विमर्शः - लिङ्गनाश-लिङ्गनते शायते उनेनेति लिङ्गं चक्षरि-रुद्रयशक्तिस्तस्य नाशो यहिमन् स लिङ्गनाशो दोषः । जिस रोग के

अन्दर देखने की शक्ति नष्ट हो जाती है उसे 'लिङ्गनाश' कहते हैं। आधुनिक परिभाषा में इसे केटेरेक्ट ( Cataract ) कृहते हैं। लोकभाषा में इसे 'मोतियाविन्द' कहते हैं। नेत्र के ताल ( Lens ) तथा उसके आवरण (Capsule of the lens ) में अपारदर्शकता उत्पन्न हो जाने से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। आचार्य सुश्रुत ने प्रथम और द्वितीय परलगत दोषों के कारण जिन ठचणों का उत्पन्न होना लिखा है हैसे लच्छण Choroiditis, cyclitis, vitrious opacities, paralysis of ciliary muscles, commeucing cataract आदि में मिलते हैं। इसी प्रकार तृतीय पटलगत दोषों के लच्चण Dislocation of lens, Detachment of retina, optic neuritis, Exudate in pupil, opacities in the lens. Amblyopia and Meta morphosia आदि रोगों के कुछ लक्षणों से मिलते हैं। वाग्भट ने सुश्रत के तृतीय पटलगत दोषों के कुछ लच्छण द्वितीय परलगत दोषों के लचणों में ही लिखा है इसके सिवाय बाग्भट ने,दोषों के द्वितीय पटल को द्षित करने पर ही तिमिर की उत्पत्ति ग्रान ली है। इनके मत से दोषों के तृतीय पैट्छ में प्रवेश करने पर यही तिमिर 'काच' नाम से पुकारा जाता है और चतुर्थ पटलगत दोष होने पूर काच, लिङ्गनाश का रूप धारण कर लेता है। गदाधर ने तृतीय पटलगत दोष का 'काच' और चतुर्थ प्रलाहत दोष का 'नीलिका' नाम रखा है, आचार्यनिमि ने तृतीय पटलगत दोष का नाम 'काच' रखा है तथा उसे याप्य माना है एवं चतुर्थ पटलगत दोष को 'लिङ्ग-नाश' कहा है तथा प्रत्याख्येय माना है—'काच इत्येष विज्ञेयो याप्यस्त्रिपटलोत्थितः । चतुर्थपटलप्राप्तो लिङ्गनाशः स उच्यते ॥ प्रत्या-ख्येयश्च कफजो व्याधिः साध्यस्तु तिद्वदा' ॥ किन्तु इस बात से सभी सहमत हैं कि तिर्मिर ही वदकर काच, लिङ्गनाश और नीलिका कुहलाने लगता है अत एव वाग्मटोक्त तिमिर की विविध अवस्थाओं (काचादि ) का समावेश सुश्रुतोक्त अपूर्ण और पूर्ण लिङ्गनाश में हो जाता है। तिमिर Optic atrophy या Glaucomatous optic atrophy का नाम है, यही प्राफी 🐾 जब तैक् पूर्णरूप से नहीं हुई रहती तब तक बहुत चमकीली वस्तुएं यथा सूर्यं, विद्युत् आदि की कुछ झलक रोगी को मालूम होती है। मोतियाबिन्द के आधुनिकों ने कई दृष्टि से भेद किये हैं - (१) स्वतन्त्र मोतियाविन्द, (२) उपद्रवभूत मोतियाबिन्द । स्वतन्त्र मोतियाबिन्द के कारणानुसार तीन भेद किये गये हैं-१. जराजन्य (Senile Cataract) २. जन्मजात (Congenital cataract) ३. अभिघातज मोतियाबिन्द ( Traumatic cataract )।

जराजन्य — केटेरेक्ट प्रायः ४० वर्ष के घाद उत्पन्न होता है। इस रोग में छंस तथा उसके केप्स्यूल में विकृतियां उत्तरोत्तर होती हैं। जन्मजात — (Congenital cataract) — गर्भावस्था में बच्चे के नेन्न के विकास की न्यूनता तथा गर्भावस्था में नेन्नप्रदाह होना ये दो मुख्य कारण हैं। अभिघातज केटेरेक्ट — कभी-कभी नेन्न में चोठ छगने से उसके छंस में केटेरेक्ट बनने लगता है।

उपद्रवभूत मोतियाबिन्द मधुमेह, वृक्कशोथ, वातरक्त, सञ्ज्ञ शुक्र (Ulcerative keratitis, choroiditis, अधिमन्थ (Glaucoma) Iridocyclitis एवं Detachment of retina इन रोगों के उपद्रव स्वरूप में होता है।

डाक्टर यादवजी हंसराज ने अपने नेत्ररोग विज्ञान में केटेरेक्ट के निम्न विभाग किये हैं-(१) प्राथमिक काचबिन्द्र ( Primary cataract ), अ. पूर्ण मोतियाबिन्दु ( Total cataract ), १. जनमल्ड्य (Congenital cataract ). २. शेश-वावस्थागत (Infantile cataract), ३. युवावस्थागत (Tuvenile cataract), ४. बृद्धावस्थागत (Senile cataract ), ५. व्यथाजन्य ( Traumatic cataract ), ६. मधु-मेहजन्य (Diabetic- cataract), ७. कृष्णकाचिनदु ( Black cataract ) आ. अपूर्ण काचबिन्द ( Partial catafact ), १. अग्रवर्ति मध्यस्थ (Anterior polar cataract ) २. पश्चांद्वति सध्यस्थ ( Posterior polar cataract ), ३. चिह्नमय ( Puncate cataract ), ४. चक्राकार (Zonular or lamellar), ५. पश्चाहर्ति गर्भगत ( Posterior cortical ) (२) अनुषङ्गी काचबिन्दु (Secondary cataract) अ आवरणगत होषकाचिबन्दु (Capsular opacity), आ उपद्रवरूपकाचबिन्दु (Comliticated cataract),

शखिचिकित्सानुसार भी इसके दो भेद किये जाते हैं—
(१) अपक मोतियाविन्द (Immatured cataract) इसीको
प्राचीनों ने नातिरूढ या नातिनृद्ध के नाम से लिखा है।
(२) पक्र मोतियाविन्द (Matured cataract) इसको
लिङ्गनाश, नीलिका, काच आदि नामों से न्यवहत किया है।
इस पक्षावस्था में Lens प्रायः विल्कुल श्वेत हो जातम है।
रोगी केवल तील प्रकाश की झलक मात्र अनुभव करता है।
यही अवस्था शख्रकर्म के लिये उपयुक्त मानी जाती है
केटेरेक्ट की प्रारम्भिक दशा में प्रायः निम्न लच्चण उत्पन्न
होते हैं—(१) रोगी की दृष्टि उत्तरोत्तर मन्द हो जाती है।
(Acuteness of vision)।(२) रोगी को दृश्य पदार्थों में
धब्बे दिखाई देते हैं।(३) दूर की वस्तुएँ नहीं दिखाई
देती हैं (Myopia)(४) द्विधादृष्ट (Diplopia) और
बहुधा दृष्ट (Polyopia) होती है।

तत्र वातेन रूपाणि भ्रमन्तीव स पश्यति । आविलान्यरुणाभानि व्याविद्धानि च मानवः ॥१६॥

वातिक्रतिमिरलक्षण—वात के कारण मनुष्य प्रत्येक रूप (दृश्य वस्तु) को घूमती हुई सी, मलिन, किञ्चित् रक्तवर्ण एवं व्याविद्ध (कुटिल) सी देखता है॥ १९॥

पित्तेनादित्यखद्योतशकचापतडिद्गुणान्। शिखिबईविचित्राणि नीलकृष्णानि पश्यति॥ २०॥

पैत्तिकतिमिरलक्षण—इसमें रोगी को सूर्य, जुगुन्, इन्द्र-धनुष, विद्युत्, मयूर के पङ्क के समान चित्र-विचित्र तथा नील और कृष्ण दश्य दिखाई देते हैं॥ २०॥

कफेन पश्येद्र्पाणि हिनग्धानि च सितानि च । गौरचामरगौराणि श्वेताभ्रप्रतिमानि च् ॥ २१ ॥ पश्येदसूद्माण्यत्यर्थे व्यभ्रे चैवाभ्रसम्ब्लवम् । सित्तल्लोवितानीव परिजाङ्यानि मानवः ॥ २२ ॥

इलेष्मिकतिमिरलक्षण—इसी में रोगी कफ की प्राबल्यती से रूपों ( दश्य पदार्थों ) को स्निग्ध क्षेत तथा गौरचामर ( श्वेत चँवर ) के समान गौरवर्णयुक्त अथवा सफेद बादल के

समान रङ्गयुक देखता है। इसी प्रकार छोटे पदार्थों को अत्यधिक मोटे रूप में देखता है। आकाश में सेघ न होने पर भी मेघों को दौदते हुए देखता है। सम्पूर्ण पदार्थों को जल में इबे हुये के समान देखता है। इसके सिवाय पदार्थों के जड़ या चारों ओर से स्तम्भित (जकड़े हुये) सा देखता है। २१-२२॥ तथा रक्तेन रक्तानि तमांसि विविधानि च। हितश्यावकृष्टणानि धूमधूम्राणि चेक्षते।। २३।।

रक्तदोषजितिमिरलक्षण—रक्तदोष की प्रबलता से उत्पन्न तिमिररोगी प्रत्येक वस्तु को लाल, तमोमय (अन्धकार ज्याप्त), हरे रङ्गयुक्त, श्यामवर्णयुक्त, काली तथा श्रूएँ से आच्छादित देखता है॥ २३॥

सन्निपातेन चित्राणि विष्तुतानि च पश्यति । बहुधा वा द्विधा वाऽपि सर्वाण्येव समन्ततः । होनधिकाङ्गान्यथवा वयोतींष्यपि च पश्यति ॥२४॥°

सित्रपातजितिमरलक्षण—तीनों दोषों के प्रकोप से उरपन्न तिमिर में रोगी चित्र या विचित्र तथा चारों ओर से विप्लुत (अवकीण या वेरा हुये सा) पदार्थों को देखता है। कभी एक पदार्थ को वहुधा (अनेक में विभक्त) तथा कभी द्विधा (दो में विभक्त) या चारों ओर से विभक्त देखता है। कभी एक पदार्थ को उसके अन्य अङ्ग-प्रत्यङ्गों से हीन या अधिक अङ्गों से युक्त देखता है। इसी प्रकार आकाश में ताराओं को हीन, अधिक या विकृत रूप में देखता है॥ २४॥

पित्तं कुर्योत् परिम्लायि मृर्चिष्ठतं रक्ततेजसा । पीता दिशस्तथोद्यन्तमादित्यमिव पश्यति । विकीर्यमाणान् खद्योतेवृक्षांस्तेजोभिरेव च ॥ २४ ॥

संसर्गज तिमिर या परिम्लायिकाच—इस रोग में पित्त रक्त के तेज के साथ मिलकर परिम्लायि काच रोग को उत्पन्न करता है। ऐसा रोगी सभी दिशाओं को पीली या उदीयमान सूर्य के समान अरुणवर्ण की देखता है। इसी तरह वृचों को उन पर खद्योत (जुगनू) ज्याप्त होने से या अन्य सूर्य आदि की किरणों से ज्याप्त सा देखता है॥ २५॥

वद्यामि षड्विधं रागैर्लिङ्गनाशमतः परम् ॥ २६ ॥ रागप्राप्तपट्विष जिज्जनाश—अव इसके अनन्तर राग् (रक्षन) प्राप्त होने की दृष्टि से छः प्रकार के जिङ्गनाश का वर्णन करता हूँ ॥ २६ ॥

रागोऽरुणो मारुतजः प्रदिष्टः

वित्तात् परिम्लाय्यथवाऽपि नीलः। कफात् सितः शोणितजस्तु रक्तः समस्तदोषोऽथ विचित्रक्तपः॥ २७॥

रागप्राप्त छिङ्गनाश के दोषानुसार छचण—वातिकृति से दृष्टिका रक्षन होने से उसका वर्ण छाछ, पित्तिकृति से दृष्टि का रक्षन होने से उसका वर्ण पीत इसे परिम्छायि या नीछ कहते हैं तथा कफविकृति से दृष्टि का रक्षन होने से उसका वर्ण श्वेत, रक्तिकृति से दृष्टिका रक्षन होने से उसका वर्ण छाछ तथा ब्रिदोषविकृति से दृष्टिका रक्षन होने से उसका वर्ण खिन्न-विचिन्न हो जाता है ॥ २७॥

रक्तजं मण्डलं दृष्टौ स्थूलकाचानलप्रसम् । परिष्लायिनि रोगे स्यान्म्लाय्यानीलव्य मण्डलम् । दोषक्षयात् कदाचित् स्यात् स्वयं तत्र च दृर्शनम्२८

पित्तन परिम्लायिलक्षण - रक्त के प्रसाद से या रक्त के तेज से उत्पन्न हुए इस परिम्लायि रोग में दृष्टि का आकार मोटे कींच सा हो जाता है तथा उसका वर्ण अग्नि के समान लाल हो जाता है (एवं दृष्टिमण्डल म्लायि (म्लानता या च्ययुक्त) तथा किब्बिन्नील वर्ण हो जाता है। इस परिम्लायि रोग की अवस्था से कर्मचय के कारण दोपचय हो जाने से रोगी को कभी-कभी दिखाई भी पड़ने लगता है॥ १८॥

अरुणं मण्डलं वाताचळ्ळालं परुषं तथा ॥ २६ ॥
पित्तान्मण्डलमानीलं कांश्यामं पीतमेव वा ।
श्लेष्मणा बहलं स्निग्धं शङ्ख्युन्देन्दुपाण्डुरम् ॥३०॥
चलत्पद्मपलाशस्थः शुक्लो विन्दुरिवान्मसः ।
सङ्कुचत्यातपेऽत्यर्थं छायायां विस्तृतो, भवत् ॥ ३१ ।
स्वमाने च नयने मण्डलं तद्विसपंति ।
प्रवालपद्मपत्रामं मण्डलं शोणितात्मकप् ॥ ३२ ॥
दृष्टिरागो भवेन्चित्रो लिङ्गनाशे त्रिदोषजे ।
यथास्वं दोषलिङ्गानि संवंष्वेष्वे भवन्ति हि ॥ ३३ ॥

दोषभेद से षडिवधिङङ्गनाश वर्णन-चायु के कारण उत्पन्न हुये ठिङ्गनाश में दृष्टिमण्डल अरुण वर्ण का, चञ्चल और स्पर्श में रूच प्रतीत होता है। पित्त के कारण उत्पन्न हुये लिङ्गनाश में दृष्टिमण्डल किञ्चिन्नील वर्ण, कांसे के समान रवेतनील अथवा नीलापन लिये हुये पीतवर्ण कान्हो जाता है। कफ के कारण उत्पन्न हुये लिङ्गनाश में दृष्टिमण्डल स्थूल, चिकना तथा शंख, कुन्दपुष्प या चन्द्रमा के समान पण्डुर वर्ण का हो जाता है तथा हिलते हुए कमलपत्र पर रखी हुई जल की वृंद जैसी दिखाई देती है उसी प्रकार की दशा इस छिङ्गनाश की भी होती है : यह धूप में अत्यन्त सङ्खित होकर छोटा हो जाता है तथा छाया में दिस्तृत हो जाया करता है। नेत्र के पीडन करने पर मण्डल इधर-उधर चलायमान सा हो जाता है, रक्तदोष के कारण उत्पन्न हुये लिङ्गनाश में दृष्टि-मण्डल कमल के पुष्पदल के समान या प्रवाल के सम्मान लाल हो जाता है। त्रिदोष के कारण उत्पैनन हुये लिङ्गनाश में दृष्टि-मण्डल चित्र-विचित्र रङ्गों से युक्त हो जाता है तथा वातादि दोषों के अनुसार बहुविध लच्चण भी मिलते हैं ॥ २९-३३ ॥

विमर्शः—तिमिर, काच और लिङ्गनाश में भेद — लिङ्गनाश और परिम्लायि काच एक ही रोग है। यह लिङ्गनाश की ही एक अवस्था विशेष है जिसमें दो दोषों (पित्त और रक्त ) का संसर्ग रहता है। इसी परिम्लायि रोग में यदि राग या रक्षन न हुआ हो तो उसे 'तिमिर' कहते हैं और राग प्राप्त हो जाय तो उसे 'काच' कहते हैं और यदि काच ही आगे बढ़कर दृष्टि शक्ति को नष्ट कर दे तो उसको 'लिङ्गनाश' कहा जाता है यही भाव निम्न उद्धरण से स्पष्ट है—एक एवाडसी परिम्लायी रोगोऽरागप्राप्तः सन् तिमिराख्यः, रागप्राप्तं काचाख्यः, स एव कि बिह्म होनाशकारी लिङ्गनाशः॥ (सु. उ. तं अ. ८ डल्हण टीका है। तिमिर, काच तथा लिङ्गनाश की साध्यासाध्यता-

प्रथम, द्वितीय तथा नृतीय परलगत सर्व प्रकार के तिमिर साध्य होते हैं किन्तु नृतीय परलगत तिमिरि में रागप्रधि हो कर काचसंज्ञक होने पर याप्य हो जाते हैं और इन्हों में दर्शनशक्ति का नाश होने पर लिङ्गनाश संज्ञा हो जाती है तथा इन लिङ्गनाशों में रलेप्सज लिङ्गनाश को छोड़कर अन्य लिङ्गनाश असाध्य हो जाते हैं। आधुनिक शक्षकर्म से प्रायुः सभी लिङ्गनाश साध्य हो गये हैं। सुश्रुत में डल्ह्रण ने लिखा है—सर्वाण्येव तिमिराणि प्रथमद्वितीयपरलगतानि साध्युनि, तृतीयपरलगतानि रागप्राप्त्या काचार्यानि भवन्ति तदा याप्यानि, पषु लिङ्गनाशेषु केवलरलेप जलङ्गनाशं विहायाद्ये लिङ्गनाश असाध्याः (सु. उ. तं. अ. ८ देलहण टीका)।

. षड् लिङ्गनाशाः षडिमे च रोगा टब्ट्याश्रयाः षट्<sup>®</sup>च षडेव च स्युः । तथा भरः पित्तविद्ग्धदृष्टिः कफेन चान्यस्त्वथधूमदृशी। यो हस्वजाडचो नकुलान्धता च गम्भीरसंज्ञा च तथैव दृष्टिः ॥ ३४॥

ृष्टिगतरोग निर्देश—पूर्व में कहे हुये छः प्रकार के लिङ्ग-नाश तथा अग्रे वच्यमाण पित्तविद्ग्ध दृष्टि आदि छ रोग इस तरह कुल सिलाकर दृष्टि के आश्रित वारह रोग होते हैं। वच्यमाण पड्रोग जैझे पित्त से पित्तविद्ग्ध दृष्टि अर्थात् दिवा न्ध्य, कक से श्लेष्मविद्ग्ध दृष्टि अर्थात् राज्यान्ध्य, धूमदर्शी हस्रजाड्य, नकुलान्धता और गम्भीरिका ॥ ३४॥

विमर्शः — छ प्रकार के लिङ्गनाश अर्थात् (१) वातिक, (२) पैत्तिक, (३) श्लैष्मिक, (४) रक्तज, (५) सिन्न-पातज और (६) संस्थांज तिमिर या परिम्लायिकाच या लिङ्गनाश (Cataract), (७) पित्तविद्ग्ध दृष्टि (Day blindness), (८) श्लेश्मविद्ग्ध दृष्टि (Night blindness), (९) धूमद्शीं (Glaucoma), (१०) हस्वजाड्य (Night blindness), (११) नकुलान्धता (Night blindness), (१२) गरमीरिका (Paralysis of VI Cranial Nerve).

पित्तेन दुष्टेन गतेन दृष्टिः

पीता भवेद्यस्य नरस्य दृष्टिः ।

पीतानि रूपाणि च मन्यते यः

क्ष मानवः वित्तविद्ग्धदृष्टिः ॥ ३४॥

प्राप्ते तृतीयं पटलं तु दोषे

दिवा न पश्येत्रिशा वीक्षते च ।

रात्रो स शीतानुगृहीतदृष्टिः

वित्तालपभावाद्यि तानि पश्येत् ॥ ३६॥

पित्तविद्यं दृष्टि लक्षण — मिथ्या आहार — विहार के द्वारा दृषित हुआ पित्त दृष्टि में पहुँच कर दृष्टिमण्डल को पीतवर्ण का कर देता है। इस रोग का रोगी सभी दश्य पदार्थों को पीतवर्ण देखता है। यदि दोष की स्थिति नृतीय पटल में हुई हो तो वह रोगी दिन में नहीं देख सकता है किन्तु केवल रात्रि में देख सकता है क्योंकि रात्रि में दृष्टि पर शीत का प्रभाव (अनुप्रह) होने से पित्त की अल्पता हो जाने से रात्रि में पदार्थों को देख सकता है ॥ ३५-३६॥

विमर्शः - पित्तविवर्ध इष्टि को दिवान्ध्य (Day blind-

ness ) कहते हैं । इस रोग में रोगी की दर्शनशक्ति मन्द या धूमयुक्त प्रकाश में देखने में समर्थ तथा तीचणप्रकाश में देखने में असमर्थ होती है। पित्तविदम्धदृष्टि रोग के छत्तण निम्न कई रोग में मिलते हैं जैसे (१) इष्टिमणि (Lens) तथा कृष्णमण्डल ( Cornea ) की अपारदर्शकता होने पर मन्द-प्रकाश में स्पष्ट दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि लेंस का आवरण स्फीत होने से प्रकाश की किरणें उसके स्वच्छ भाग से अन्दर प्रवेश कर सकती हैं। (२) जराजन्य लिङ्गनाश (Scnile cataract ) के कारण लेंस के अपारदर्शक हो जाने से ऐसे उन्नण दिखाई देते हैं। इसमें रुग्ण को सभी पदार्थ कपड़े गां ओस से ढके हुये की भांति दिखाई देते हैं किन्तु प्रातःकाल, सायङ्गील या ठंड के समय में उसे स्वच्छ दिखाई देता है किन्तु मध्याह्न तथा तीव्र प्रकाश में देखने में असुविधा होती है। (३) वर्णविन्द्सह नेत्रदर्पणप्रदाह ( Retinitis Pigmentosa )—इस रोग में पचास वर्ष की आयु के बाद मध्यस्थ मोतियाविन्दु वनता है। इसमें रोगी को तीव प्रकाश में अल्प दिखाई देता है। इसिलये दिवानध्य रहता है तथा रतोंधी आने से रात्रि में चलना भी कठिन होता है अर्थात् दिवानध्य और नक्तानध्य दोनों लच्छण मिलते हैं।

तथा नरः श्लेष्मविद्ग्धदृष्टिः
स्तान्येव शुक्रलानि हि मन्यते तु ॥ ३७ ॥
त्रिषु स्थितोऽल्पः पटलेषु दोषो
नक्तान्थ्यमापाद्यति प्रसद्य ।
दिवा स सूर्योनुगृहीतचक्षुरीचेत स्त्पाणि कफाल्पभावात् ॥ ३८ ॥

रलेष्मिवदृश्य दृष्टि लज्ञण—रलेष्मा के प्रकोप से विकृत हुये नेत्र वाला रोगी सर्व दृश्य पदार्थों को रवेत देखता है तथा रलेष्मदोष के तीनों पटलों में अविश्यत हो जाने पर नक्तान्ध्य या राज्यान्ध्य उत्पन्न हो जाता है। इस रोग का रोगी दिन में सूर्य की किरणों या तेज के द्वारा दृष्टि पर अनुप्रह (कफ-शामक प्रभाव) होने से या कफ की अल्पता हो जाने से रूपों (दृश्य पदार्थों) को देख सकता है। ३७-३८॥

विमर्शः-आधुनिक चिकित्साविज्ञान के अनुसार नक्ता-नध्य कोई स्वतन्त्र रोग नहीं है किन्तु यह तो अन्य रोगों का एक लच्चणमात्र है जैसे दृष्टिवितान के अपकान्तिकारक रोगों ( Degenerative disease of Retina ) में बहुधा यह छत्त्वण मिलता है। रोगों के अतिरिक्त दृष्टिवितान की संज्ञाहीनता पोषक पदार्थों तथा जीवतिकि द्रव्यों ( Vit, A. B. I. D. ) की कमी, रक्ताल्पता और पाण्डु रोग में भी यह छन्नण मिछता है। अपक्रान्तिकर दृष्टिवितान के रोगों में चार रोग सुख्य हैं •जैसे (१) वर्णबिन्दुसह दृष्टिवितान शोथ ( Retinitis Pigmentosa")। (२) श्वेतविन्दुसह दृष्टिवितान शोथ ( Retinitis Punctate Albescent )। (३ अन्धतासहपारिवारिक सृदता (Amaurotic Family Idiocy) । (४) सध्यस्थ दृष्टिवितान अपकान्ति (Retinal Degenration)। उक्त चारों अवस्थाओं में से प्रथम और द्वितीय में नकान्ध्य एक प्रधान कचण होता है। प्रथमावस्था एक पारिवारिक रोग है। नक्तान्ध्य कुटुम्ब के एक आध व्यक्ति को होता है। यह रोग

प्रायः छोटी अप्रुप्त से शुरू होता है। आयु के बढ़ने के साथ र दृष्टि कम होती जाती है तथा रोग बढ़ता जाता है और धुंधले प्रकाश में या सन्ध्या के बाद देखने में साधारण बाधा पहुँचने लगती है। जब रोग अधिक बढ़ जाता है तो रात्रि में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। प्रायः पैतीस वर्ष की आयु में रोग इतना बढ़ जाता है कि रोगी रात्रि के समय घर से बाहर भी नहीं निकलता।

कारण— रतोंधी लच्चण वाले रोग का यथार्थ कारण अभी तक प्रायः ज्ञात नहीं हुआ है। यह वंशज या पारिवारिक विकार है। माता-पिता के रज-वीर्य के दोप ही इसके कारण हो सकते हैं। बुल्ल पाश्चाच्य विद्वानों ने इस रोग का दूसरा कारण सगोत्र सम्बन्ध बतलाया है परन्तु भारतवर्ष में सगोत्र विवाह आर्य जाति में होता ही नहीं है फिर भी उनमें यह रोग देखा जाता है। आचार्य वाग्भट का मत है कि उज्णता से सन्तम व्यक्ति सहसा शीतोदक में अवगाहन कर लेता है उस समय शरीर की गरमी सिर में जाकर नक्तान्ध्य रोग उत्पन्न करती है-ज्ञणतमस्य सहसा शीतवारिनिमज्जनात । त्रिदोप-रक्तसम्प्रको याल्यूण्मोध्व ततोऽक्षिणि॥

शोकव्यरायासशिरोऽभितापैरभ्याहता यस्य नरस्य दृष्टिः ।
सधूमकान् पश्यति सर्वभावांस्तं धूमदर्शीति वदन्ति रोगम् ॥ ३६ ॥

धूमदर्शी छक्षण— शोक, ज्वर, आयास (शारीरिक श्रम) और शिरोऽभिताप इन कारणों से जिस मनुष्य की दृष्टि अभि-हत हो गई हो वह व्यक्ति सभी पदार्थों को कुहरे से आच्छन्न अथवा धूम से ढके हुये के सा देखता है ऐसे रोग को 'धूम-दर्शी' कहतेहैं ॥ ३९॥

विमर्शः—आधुनिक चिकित्सिविज्ञान में धूमदर्शी कोई स्वतन्त्र रोग नहीं है किन्तु अधिमन्थ (Glaucoma) के अन्दर ऐसा छच्चण मिछता है। अधिमन्थ में शिरःश्र्छ, दृष्टि-मान्च, नेत्रोंके सामने वादछ—सा छा जाना आदि छच्चण मिछते हैं, इस रोग की चिकित्सा न करने से अन्त में पूर्णान्धता भी हो जाती है। आचार्य वाय्भट ने इस धूमदर्शी रोग का 'धूमर' नाम से वर्णन किया है।

स हस्वाड यो दिवसेषु कुच्छू द्

हस्वानि रूपाणि च येन पश्येत् ॥ ४० ॥ हस्वान्य लक्षण इस रोग में रोगी दिन में बढ़ी कठिनाई से देखता है तथा स्वामाविक वस्तुओं को भी छोटे आकार में देखता है ॥ ४० ॥

विमर्शः—इस्वजाह्य रोगका नक्तान्ध्य (Night-blindness) में समावेश होता है। तथा यह आधुनिक मत सै
रेटिनाइटिस पिग्मेण्टोर्जा के साथ मिळता है, आचार्य विदेह
के वर्णनानुसार भी यह नक्तान्ध्य का ही भेद प्रतीत होता है
उन्होंने ळिखा है कि पूर्व में कहे हुये चार प्रकार के नक्तान्ध्यों
में नकुळ और इस्वजाह्यअसाध्य होते हैं—नक्तमन्थास्त चलारो
ये, प्रस्तात प्रकीतिताः। तेषामसाध्यो नकुलो हस्वजाह्यस्तथैव च॥
विशेषण भवेषातां हो चतुःपटलाश्रितो। तो च सम्प्रासरागत्वादसाध्यो
परिकीतितो॥

विद्योतते येन नरस्य दृष्टि-

द्रीषाभिपन्ना नकुलस्य यद्वत्।
 चित्राणि रूपाणि दिवा स पश्येत्
 स वै विकारो नकुलान्ध्यसंज्ञः ॥ ४१ ॥

नकुलान्ध्य लक्षण — वात, पित्त, कफ दोषों से न्याप्त जिस मनुष्य की दिष्टि नकुल के समान चमकती है तथा वह दिन में चित्र-विधित्र रूपों को देखता है तथा रात्रि में विरक्कल नहीं देखता हो उसे 'नकुलान्ध्य' नामक रोग कहते हैं ॥ ४१ ॥

विमर्शः — यह रोग भी नक्तान्ध्य ( Night-blindness ) का ही एक भेद है तथा यह त्रिदोपजन्य होने से असाध्य है।

दृष्टिविंद्रपा श्वसनोपसृष्टा सङ्कुच्यतेऽभ्यन्तरतश्च याति । रुजावगाढा च तमक्षिरोगं

गम्भीरिकेति प्रवद्नित तब्ज्ञाः ॥ ६२ ॥
गम्भीरिका लक्षण—श्वसन (वात) दोम्न के द्वारा उपसृष्ट
(आकान्त) होने से दृष्टि विरूप या विकृत हो जाती है तथा
उसमें सङ्गोचन हो जाता है एवं नेत्रगोलक भीतर को धस
जाता है तथा नेत्र में तीर्ज वेदना भी होती है इस नेत्ररोग
को तब्ज्ञों ने 'गम्भीरिका' नाम स्ट्रेसम्बोधित किया है ॥ ४२ ॥

विमर्शः—प्राचीन आचार्य इस रोग को सर्वपटलाश्रित वातजन्य तथा असाध्य मानते हैं। अधिनिक विचार से इस रोग का छुटी वातनाडी विकृति (Paralysis of VI Cranial nerve) में समावेश हो सकता है। वस्तुतस्तु यह दशा नेत्र की चालक पेशियों के स्तम्भ या आच्नेप के कारण किंवा उनके नियामक वातसूत्रों के बन्द हो जाने के कारण उत्पन्न होती है। मस्तिष्कीय छुटी नाडी वाह्य सरला मांसपेशी से सम्बद्ध रहती है अत एव इस नाड़ी के विकृत होने से उक्त पेशी स्तिम्भत हो जाती है। गोलक का भीतर की ओर खिंबीव होता है। स्गण व्याकुल रहता है तथा उसे चक्कर आता है। नेत्रगोलक भीतर की ओर निम्न कारणों से प्रविष्ट हो जाता है —(१) स्तम्भ (Spasm of the muscle), (२) आचेप (Convulsion of the muscle as in tetanus or meningitis), (३) षष्ट्रमस्तिष्कनाडी-विकार (Paralysis)

बाह्यौ पुनद्वीविह सम्प्रदिष्टौ निमित्ततश्चाप्यनिमित्ततश्च। निमित्ततस्तत्र शिरोऽभितापाः

• व्ह्रेयस्त्वभिष्यन्द्निद्रशंनेश्च । सुरर्षिगन्धर्वमहोरगाणां

सन्दर्शनेनापि च भास्वराणाम् ॥ ४३ ॥ हन्येत दृष्टिर्मनुजस्य यस्य

स तिङ्गनाशस्त्वनिमित्त्रसंद्यः। तत्राक्षि विस्पष्टमिवावभाति

वैदूर्यवणो विमला च ट्रष्टिः ॥ ४४ ॥
सिनिमत्त तथा अनिमित्त किङ्गनाश लक्षण—आचार्य सुश्रुत
ने दृष्टिगत रोगों के कारणों के वर्णन प्रसङ्ग में अनेक कारणों के
साथ-साथ बाद्य दो कारणों को भी माना है। एक सिनिमित्त

अर्थात् सकारण लिङ्गनाश तथा द्वितीय अनिमित्त अर्थात् कारणरहित लिङ्गनाश । सनिमित्त में सिर के अभिताप से लिङ्गनाश उत्पन्न होता है तथा उसमें अभिष्यन्द के लच्चण मिलते हैं जिंस मनुष्य की दृष्टि सुर ( देवता ), ऋषि, गन्धर्व तथा महोरग ( वड़े या दिन्य सर्प ) के देखने से तथा अत्यन्त भास्वर (तेजोयुक्त) पदार्थों के अवलोकन से नष्ट हो जाती है वह अनिमित्तंसंज्ञक लिङ्गनाश कहा जाता है। हैस रोग में नेत्र पूर्व अवस्था से विशेष स्पष्ट भासित होते हैं क्रिया दृष्टि वैदूर्यवर्ण (श्याव या प्राकृतिक वर्णयुक्त) एवं विमल (काचादिमलरहित) रहती है ॥ ४३-४४ ॥



अनिमिन्नजन्य लिङ्गनाश में सुरर्षि-गन्धवादि के दर्शन को कारण माना है जिसमें नेत्र तथा नेत्रगोछक आदि अवयवों में कोई शारीरिक विकृति न होकर केवल दर्शनशक्ति का विनाश होता है क्योंकि देवादि अवयव-दुष्टि नहीं करते हैं, जैसा कि चरक में लिखा है कि देवादिक अप्ट महानुभाव पुरुष के देह को दूषित न करते हुये अदृश्यरूप से देह में प्रविष्ट हो जाते हैं जैसे छाया दर्पण में तथा आतप सूर्यकान्तमणि में उन्हें दूषित नहीं करते हुये प्रविष्ट हो जाते हैं-देवादयोऽष्टो हि महानुमावा न दूषयन्तः पुरुषस्य देइम् । विश्वन्त्यदृश्यास्तरसा यथैव छायातपौ दर्पणसूर्यकान्तौ ॥

विदीयंते सीद्ति हीयते वा नृणामभी घातहता तु दृष्टिः॥

अभिघातजलिङ्गनाश्रुकक्षण—अभिघात (पत्थर, लकड़ी आदि की चोट ) से हत दुई मनुष्य की दृष्टि विदीर्ण हो जाती है,

इत्येते नयनगता मया विकाराः सङ्ख्याताः पृथगिह षट् च सप्ततिश्च। एतेषां पृथगिह विस्तरेण सर्व

वच्येऽहं तद्नु चिकित्सितं यथावत् ॥४६॥ इति सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते शालाक्यतन्त्रे दृष्टिगतरोगिवज्ञानीयो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥

#### white

• नयनगतरोगोपसंहार -- इस प्रकार मैंने इस शालावयतन्त्र में इन छिहत्तर नेत्रगत रोगों को पृथक्-पृथक् निदान-सम्प्राप्ति-**लचण-भेदादि रूप से वर्णित कर दिये हैं। अब इसके अनन्तर** इन रोगों का और विस्तार से वर्णन तथा यथाक्रम से उनकी चिकित्सा का भी वर्णन करूंगा ॥ ४६ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिकाभाषाटीकायां दृष्टिगतरोगविज्ञा-नीयो नाम सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥

#### अष्टमोऽध्याय:।

अथातश्चिकित्सितप्रविभागविज्ञानीयमध्यायं व्या-ख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अव इसके अनन्तर 'चिकित्सितप्रविभागविज्ञानीय' अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान धन्वन्तरि ने कहा है॥ विमर्श:-नेत्ररोगों में कौन रोग छेद्य हैं तथा कौन भेद्य हैं एवं कौन साध्य हैं और कौन असाध्य हैं आदि रूप से चिकित्सार्थ उनका प्रकर्षरूप से किये हुए विभाग के विशिष्ट ज्ञान का अवबोध जिस अध्याय में हो उसे 'चिकित्सित-प्रविभागविज्ञानीय' अध्याय कहा जाता है-'छेबत्वादिना साध्यासाध्यत्वादिना च चिकित्सार्थः प्रविभागः प्रकर्षेण विभजनं तस्य विज्ञानमववोधो विद्यते यस्मिन्नध्याये तं चिकित्सितप्रविभाग-विज्ञानीयम् ।

षटसप्तिर्वेऽभिहिता व्याधयो नामलक्षणैः। चिकित्सितमिदं तेषां समासन्यासतः शृगा ॥ ३॥

नेत्ररोगचिकित्सातिदेश-पूर्व में नाम, छच्ण, हेतु, पूर्वरूप, क्रप, उपशय और सम्प्राप्ति के रूप में छिहत्तर प्रकार के जो नेत्ररोग कहे हैं इस समय उनकी संत्रेप तथा विस्तार से चिकित्सा कहना हूँ उसे सुनो ॥ ३ ॥

छेद्यास्तेषु दशैकश्च नव लेख्याः प्रकीत्तिताः। भैद्याः पञ्च विकाराः स्युव्यध्याः पञ्चदशैव तु ॥४॥ द्वादशाशस्त्रकृत्याश्च याप्याः सप्त भवन्ति हि । रोगा वर्जियतव्याः स्युर्दश पक्क च जानता । असाध्यो वा भवेतां तु याप्यो चागन्तुसंज्ञितौ ॥४॥

नेत्ररोग-साध्यासाध्यविचार-उक्त छिहत्तर रोगों में छेदा नेत्ररोग ग्यार है होते हैं, लेख्य रोग नी होते हैं, भेद्यरोग पाँच होते हैं, न्यध्य रोग पन्दह होते हैं, अशस्त्रकृत्य बारह होते हैं 'चकार' से बाह्यज दो रोग अधिक अशस्त्रकृत्य होते, हैं, सात दु:खयुक्त हो जाती है अथवा बिल्कुल नष्ट हो जाती है ॥४५॥ | रोग याप्य होते हैं, पन्द्र रोग वर्जियतन्य (असाध्य) होते हैं,

आगन्तुसंज्ञक, दो रोग असाध्य अथवा याप्य होते हैं ॥४-५॥ विमर्शः—यद्यपि मूलरलोकार्थ से कुल, रोगों की संख्या छिहत्तर ही होती है किन्तु डल्हणानुसार चकार से दो रोग अधिक बाह्यज मान लेने से यह संख्या ७८ हो गई है जो कि चिन्त्य है।

अशॉडिन्बतं भवति वर्त्म तु यत्तर्थाऽर्शः
शुष्कं तथाऽर्बुद्मथो पिडकाः सिराजाः ।
जातं सिराजमिप पञ्चिवधं तथाऽम
छेद्या भवन्ति सह पर्वणिकामयेन् ॥ ६ ॥
छेबादिरोगनामनिदेश—अशोवर्त्म, ्रशुष्कार्श, वर्त्मार्बुद,
सिरापिडका, सिराजाल, पञ्चिवध (प्रस्तीरि, शुक्क, लोहित,
अधिमांसज, शुक्क) अर्म और पर्वणिका ये एकादश छेद्य
रोग होते हैं॥ ६॥

डत्सिङ्गिनी बहलकर्दमवर्त्मनी च श्यावञ्च यचच पठितं त्विह बद्धवरमे । क्लिष्टञ्च पोथिकियुतं खलु यचच वरमें कुम्भीकिनी च सह शर्करया च लेख्याः॥७ः।

लेख्यरोगनामनिर्देश—उत्सङ्गिनी, बलहवर्स्म, कर्द्मवर्स्म, रयाववर्स्म, बद्धवर्स्म, क्किप्टवर्स्म, पोथकी, कुम्भीकिनी और वरमेशकरा-ये नौ रोग लेख्य होते हैं॥ ७॥

श्लेडमोपनाहलगणौ च बिसक्च मेद्या प्रनिथश्च यः कृमिकृतोऽञ्जननामिका च । आदौ सिरा निगदितास्तु ययोः प्रयोगे पाकौ च यौ नयनयोः पवनोऽन्यतश्च ॥६॥ पूयालसानिलविपर्ययमन्थसंज्ञाः स्यन्दास्तु यान्त्युपशमं हि सिराव्यवेन ।

शुष्काक्षिपाककप्तिविद्ग्धदृष्टिः
विकारियशुक्रसिहतार्जुनिषष्टिकेषुः। १।।
अक्लिन्नवर्ससुतभुग्ध्वजद्शिशुक्तिः
प्रक्लिन्नवर्ससु तथैव बलाससंज्ञे।
आगन्तुनाऽऽमययुगेन च दृषितायां
दृष्टी न शस्त्रपतनं प्रबद्दित तज्ज्ञाः ॥१०॥

मेचरोगनिर्देश—श्लेष्मोपनाह, लगण, विसव्हर्म, कृमिजन्य प्रान्थि तथा अञ्जननामिका, ये पांच भेचरोग हैं। व्यध्यरोग निर्देश—जिनके प्रयोग में प्रथम सिराओं का कथन कर श्वाये हैं वे दो रोग अर्थात् सिरोत्पात और सिराप्रहर्ष, नेन्न के दो प्रकार के पाक अर्थात् सशोफ नेत्रपाक तथा अशोफ नेन्नप्रक, अन्यतोवात, प्रयालस, वातविपर्यंथ, चार प्रकार के (वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक, रक्तज) अधिमन्थ, चार प्रकार के (वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक, रक्तज) अधिमन्थ, चार प्रकार वे पनद्रह् प्रकार के व्यध्य रोग हैं जो सिरावेधन द्वारा रक्तक्षृति कराने से भानत होते हैं। अश्लक्ष्यरोगनिर्देश—श्ल्काचिपाक, कफ-विद्राधदृष्टि, पित्तविद्राबदृष्टि, अम्लाध्युपित, अन्नणशुक्र, अर्जुन, पिष्टक, अविल्यवर्स, हुतसुम्ब्वजद्शीं (ध्मदर्शी), शुक्तिका,

प्रक्लिन्नवर्स, वलासप्रथित तथा आगन्तुक दो रोग, इन रोगों में-शस्त्रचिकित्सा निषिद्ध है ॥ ८-१०॥

सम्परयतः षडिप येऽभिहितास्तु कान्नाः
स्ते पद्मकोपसिहतास्तु भवन्ति याप्याः।
चत्वार एव पवनप्रभवास्त्वसाध्या
् द्वौ पित्तजौ कफिनिमित्तज एक एव ॥
अश्चार्द्धका रुधिरजाश्च गदास्त्रिदोषाः
स्तावन्त एव गदिताविष बाह्मजौ द्वौ ॥११॥
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते शालाक्यतन्त्रे
चिकित्सितप्रविभागविज्ञानीयो नामाष्टमोऽध्यायः॥५॥

while the

याप्यरोगनिर्देश—६ प्रकार के (वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक, रक्तज, सिव्रपातज और पिरम्लायि) काचरोग तथा सातवां पदमकोप ये याप्य रोग हैं। असाध्यरोगनिर्देश—वातिवकृति से उत्पन्न चार प्रकार के रोग जैसे न्द्रताधिमन्थ, निमिष, गम्भीरिका और वातहतवर्स्म, पित्तविकृति से उत्पन्न दो रोग जैसे हृद्रवजाड्य और पित्तज जलसाव, कफविकृति से उत्पन्न एक कफजसाव, अप से आधे अर्थात् चार रक्तविकृतिजन्य रोग रक्तजसाव, अजकाजात, क्षेणितार्श और सम्मण शुक्र तथा उतने ही (चार प्रकार के) त्रिदोषविकृतिजन्य रोग जैसे प्रयास्राव, नकुलान्ध्य, अन्तिपाकात्यय और अलजी तथा सनिमित्त और अनिमित्त संज्ञक दो वाह्यज रोग असाध्य माने गये हैं। १९॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे चिकित्सित-प्रविभागविज्ञानीयो नामाष्टमोऽध्यायः॥ ८॥

# नवमोऽध्यायः

अथातो वाताभिष्यन्द्प्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ व्यथोवाच भगवार्च् धन्वन्तरिः॥ २॥

अब इसके अनन्तर 'वाताभिष्यन्द्प्रतिपेधक' अध्याय का ज्याख्यान करते हैं जैसाकि भगवान् धन्वन्तरि नेकहा है॥१–२॥

विमर्शः—सब प्रकार के नैत्ररोगों में अभिष्य इ प्रधान कारण होता है अतएव उद्देश क्रम को भी छोड़ कर दोपक्रम के अनुसार प्रथम वाताभिष्यन्द की विकित्सा का प्रारम्भ करते हैं। 'प्रतिषेध' शब्द का अर्थ 'चिकित्सा' है।

पुरेशणसिषं हिनग्धी स्यन्द्धिमन्थपीडितौ । स्वेद्यित्वा यथान्यायं सिरामोद्गेण योजयेत् ॥ ३ ॥ सम्पाद्येद्वस्तिभिस्तु सम्यक् ह्नेह्विरेचितौ । तपंणैः पुटपाकैश्च धूमेराश्च्योतनैस्तथा । नस्यस्नेहपरीषेकैः शिरोबस्तिभिरेव च ॥ ४ ॥

अभिज्यन्दि विक्तिसाक्षम—अभिज्यन्द तथा अधिमन्थ रोग से पीडित रोगी में प्रथम पुराण घृत से स्नेहन कर्म करके स्वेदन करे पश्चात् उपनासिका, ललाट अथवा अपाङ्ग प्रदेश की सिंहा का यथान्याय (यथाशास्त्रविधि) से वेधन करके

रक्त मोचण करना चाहिये पश्चात् स्नेहपान करा के विरेचन देना चाहिये। विरेचन के अनन्तर सेहबस्त अथवा निरूहण्यस्ति से चिकित्सा करनी चाहिये। स्थानिक उपचारों में तर्पण, पुटपाक, धूमपान, आश्च्योतन, नस्य, स्नेह, परिपेक और शिरोबस्ति तथा प्रदेह और अभ्यङ्ग का प्रयोग करना चाहिये॥ ३-४॥

विमर्शः-स्थानिक उपचार-ततः प्रदेहाः परिक्रेचनानि नस्यानि धूमाश्च यथारवमेव । आश्वोतनाभ्यञ्जनतर्पणानि स्निग्धाश्च कार्याः पुटपाकयोद्धाः ॥ पुराण घृत के विषय में कुछ आचार्यों ने एक वर्ष के पश्चात् घृत को तथा कुछ ने दस वर्ष के घृत को पुराण संज्ञा दो है- 'पुराणसिंगः संवत्सरोपितं घृतम् , अन्ये दश-वर्षस्थितं चृतं पुराणं कथयन्ति ( डल्हुण ) किन्तु पान कर्म में एक वर्षे स्थित घृत श्रेष्ठ होता है—'वर्षादूर्ध्व भवेदाज्यं पुराणं तत् त्रिदोषनुत्' नेत्रचिकित्सा करते समय प्रथम यह जानना आवश्यक है कि नेत्र रोग किस अवस्था में है। नेत्राभिष्यन्द की तीवावस्था आमावस्था मानी गई है। इसमें चार दिनों तक बङ्घन ( Fast ) करना पथ्यकर है तथा घृतसेवन, गरिष्ठ • भोजन, कषाय, अञ्जन एवं स्नान निषिद्ध है-अञ्जनं सर्षिषः पानं कषायं गुरुभोजनम् । नेत्ररोगेषु सामेषु स्नाने परिवर्जयेत् ॥ (यो० र०) आमावस्था में लुङ्घन प्रशस्त माना गया है। पञ्चरात्रि तक लङ्घन करने से नेत्ररोग, उदररोग, प्रतिश्याय, वण और उवर ये पांच रोग नष्ट हो जाते हैं - अक्षिकुक्षिमया रोगाः प्रतिक्यायत्रणज्वराः। पञ्जैते पञ्चरात्रेण रोगा नदयन्ति लङ्गनात् ॥ आचतुर्थदिनादाममभिष्यन्देऽपि होचनम् ॥ (यो० र०) प्राचीन वर्णनों के अनुसार अभिष्यन्द तथा अधिमन्थ की चिकित्सा में कई एक सार्व देहिक तथा स्थानिक उपक्रमों का उल्लेख पाया जाता है डल्हणटीका में विदेहाचार्य का वचन है कि जब मैं ज़रोग का पूर्वरूप ज्ञात हो तब तीन रात तक उपदास करे या पूर्णतया लड्डन करे अथवा दिन भर उपवास ठरूके रात्रि में लघुभोजन कर ले तथा चौथे दिन रोग के लुज्ज ब्युक्त हो जांय तब नेत्ररोगों में प्रयुक्त होने वाले नस्य, सैक, धूम, अञ्जन प्रभृति कर्मी का प्रयोग करना चाहिये। प्रागवेक्ष्यामये भक्तं त्रिरात्रमगुरु स्मृतम् । उपवासस्त्र्यहं वा स्यान्नक्तं वाऽप्यशनं हितम् ॥ ततश्रतुर्थे दिवसे व्याधौ सञ्जातलक्षणे । यथोक्तारत क्रियाः कार्या नस्यसेकाञ्जनादिकाः ॥ ( विदेह ) नेत्ररोग की आमावश्या के पाचन के लिये स्वेद, प्रलेप, तिकान का सेवन तथा लङ्घन ये छः कर्म प्रशस्त माने गये हैं - स्वेदः प्रलेपस्तिक्तान्नं धूमो दिनचतुष्टयम्। लङ्घनब्राक्षिरोगाणामामानां पाचनानि षट्। नेत्रश्लेब्मावरण शोथ या अभिष्यन्द की आधु-निक चिकित्सा नेत्र को पूर्ण विश्राम देना। लिखाई, पदर्ई, सिलाई प्रभृति कार्य जिनमें आँखों को परिश्रम (Strain) हो न करना चाहिये। प्रकाशयुक्त या अधिक प्रकाश में काम करना, नेत्र को हवा, धुँवा, धूळि आदि से वचा कर रखना, अतितेज प्रकाश या अतिमन्द प्रकाश में लिखना पढ़ना प्रसृति कार्यं न करना और मलावरोध हो तो सृदुरेचनों के प्रयोग से कोष्ठशुद्धि करना चाहिये। स्थानिक चिकित्सा — (१) नेत्रस्नान-प्रचालन (Eye bath) नेत्र का दिन में कई बार टङ्कणविलयन (१ औंस मन्दोर्क्ण पानी में ५-१० ग्रेन बोरिक एसिड ) से प्रचालन करना चाहिये। आचार्य सुश्रुत ने इसी

कर्म को अधिधावन नाम से निर्दिष्ट किया है तथा इस कर्म का प्रयोग रोग की तीवावस्था में न करके जीर्णावस्था में करने का निर्देश किया है। न चानिर्वान्तदोषेऽक्ष्णि धावनं सम्प्रयोजयेत । दोषप्रतिनिवृत्तः सन् इन्याद् दृष्टेवंलं तथा ॥ ( सु० उ० अ० १८ ) (२) शीतोपचार-पीडित नेत्र पर शीत जल का सिखन, किंवा नमक पर टण्डे किये गुलावजल अथवा वर्फ के दुकड़े को कपड़े में पोटली बाँध कर रखने की कियाएँ की जाती हैं। आचार्य सुश्रत ने इसी कर्म को 'सेक' के नाम से निर्दिष्ट किया है जिन्मों नेत्र को वन्द करके ऊपर से वक्त्री के दुग्ध, मातु-स्तर्य अथवा ओवधियों के शीतकपाय या काथ को ठण्टा करके नेत्रों के उपर धारा सी दी जाती है किंवा इन्हीं तरलों में पट्टी भिंगो, कर रखी जाती है। सेकश्च सूक्ष्मधाराभिः सर्वस्मित्रयने हिदः । मीलिताक्षस्य नेत्रस्य प्रदेयश्रतुरङ्गलः ॥ दोपानुसार वात में स्नेह्युक्त, रक्तिपत्त में रोपक तथा कफ में लेखक सेक करना चाहियो - सर्वोऽपि स्नेहनो वाते रक्तपित्ते च रोपणः। लेखनश्च कफे कार्यः तत्र मात्राऽधुनोच्यते ॥ स्नेहन में छः सौ बोलने तक, रोपण में चार सी बोलने तक तथा लेखनकर्म में तीन सी बोलने तक सेक नेत्र का करते रहना चाहिये तथा प्रायः सेक दिन में करें किन्तु आत्ययिकावस्था में रात्रि में भी सेक कर सकते हैं-पड्वाक्शतैः स्नेइनेषु चतुर्भिश्चैव रोपणे । वाक्शतैश्च त्रिभिः कार्यः सेको लेखनकमंणि॥ कार्यस्तु दिवसे सेको रात्री बात्ययिके गदे॥ ( यो॰ र॰ ) प्रायः सेक करने के लिये तरल ( विलयनों ) को स्वादु और तिक्त रस के दुव्यों के योग से बनाते हैं। इनसे पित्त का संशमन होकर दाह की शान्ति होती है तथा संकोचन भी होता है जिससे विस्तृत रक्तवाहिनियां सङ्कृचित होकर अभिष्यन्द में लाभ पहुँचता है। (३) उष्णोपचार -अभिष्यन्द रोग को उत्पन्न हुये तीन-चार दिन हो गये हों तो शीतोपचार की अपेचा उष्णोपचार विशेष लाभकारी होता है। इसके लिये गरम जल से कपड़ा भिंगो कर निचोड़ के आँख पर रख कर सेकना, लवण या टङ्कण का विलयन बना के उसे कुछ उष्ण करके सेंकना, अथवा गरम पानी में अफीम के छिलके डाल कर पुक उबाल आने के बाद उनको सुहाता-सुहाता आँख पर रख के सेंकना लाभदायक होता है। आयुर्वेद में नेत्र का मृद् स्वेदन प्रशस्त माना है अतः इसके लिये रूई या कपड़े को गर्म पानी में भिंगो कर निचोड़ के ( उष्णाम्बुसिक कर्पट-स्वेद) सेक या बाष्पस्वेद या करस्वेद (हस्ततल को गर्म करके संकैना ) आदि उपाय वतलाते हैं। (४) दवनिचेप विन्दु या आरच्योतन ( Drops ) इन ओषधियों में मुल्य ओषधियां जैसे ओर्जिराल (Orgerol), प्रोटार्गल (Protargol) और कोलार्गल (Collargol) प्रभृति हैं। ओर्जिराल का ३० प्रतिशत का घोल ( १ औंस डिस्टल वाटर में १५० ग्रेन ), प्रोटार्गल का २० प्रतिशत (१ ऑस डिस्टल वाटर में १०० प्रेन) का घोल किंवा मक्युरो क्रोम र प्रतिशत का घोल, किंवा मेट फोन (१ औंस डिस्टल वाटर में 🔓 प्रेन ) के घोल का प्रयोग करना चाहिये। सुश्रतोक्त आश्च्योतन को हम वर्तमान ( Eye drops ) कह सकते हैं। वैद्य लोग नेत्र में डालने के लिये कई प्रकार के नित्तेप, विन्दु या आश्च्योतनों को बनाते हैं जैसे (१) नेन्न- . बिन्दु, (२) फुल्लिकाद्रव आदि। नेत्रबिन्दु में गुलावजल दो बीतल, कपूर ६ माशे; अफोम २ तोले, रसींत ८ तोले इन्हें

परस्पर मिला के छान कर शीशी में सुरत्तित भर के रख लेवें। सुबह-शाम दोनों समय नेत्र में डालने से नेत्रगत शूल, अभिष्यन्द, नेत्रदाह, स्नाव, कण्डू आदि ठीक हो जाते हैं। फुल्लिकादव में परिस्त जल या गुलावजल २ सेर, मिश्री ४ तोला, सैन्धव ४ तोला, शुद्ध स्फटिका ४ तोला, इन सबको परस्पर मिला के छान कर नेत्र में सुबह-शाम छोड़ने से अभिष्यन्द, कण्डू, शोथ, स्नाव आदि नेत्ररोग शान्त होते हैं।

वात ब्लान्य जलजमां सांम्लकाथ सेचनैः ॥ ४॥
स्ते है श्रुतुर्भिक छणेश्र तत्पीताम्बरधारणैः ।
पयोभिर्वेसवारेश्र शाल्वणैः पायसेस्तथा ॥ ६॥
भिषक् सम्पाद्येदेता वुपना है श्रुप्तितैः ।
प्राम्यान् पौदकरसैः स्निग्धैः फलरसान्वितैः ॥ ७॥
सुसंस्कृतैः पयोभिश्र तयोराहार इच्यते ।
तथा चोपरिभक्तस्य सपिंष्पानं प्रशस्यते ॥ ६॥
त्रिफलाकाथ संसिद्धं केवलं जीण मेव वा।
सिद्धं वातहरैः श्लीरं प्रथमेन गरोन वा॥ ६॥

वाताभिष्यन्दिचिकित्सा—वातैनाशक तथा आनूप देश में उत्पन्न हुये जलजन्तुओं के मांस तथा अम्लद्रव्यों के काथ से नेत्र का सेचन ( फोमेण्टेशन ) करना चाहिये। चार प्रकार के ( घृत, तेंळ, यसा, मजा ) स्नेहों को उष्ण करके उनमें मुलायम वस्र की पट्टिकाएं डालकर निचोड़ के नेत्र पर रख कर सेक करना चाहिये। वकरी आदि के उष्ण दुग्ध से तथा वेसवार से, किंवा शास्वण स्वेद की ओषधियों को उबलते पानी में डाल कर उसके बफारे से नेत्र का सेक करना चाहिये अथवा पायस ( दुग्ध में चावल डाल के पका कर उस ) से नेत्र का सेक करना चाहिये। भिषक् को चाहिये कि वह अभिष्यन्द तथा अधिमन्थ के रोगियों के नेत्र को उक्त विधानों के अतिरिक्त उपनाह (पुल्टिस) के द्वारा भी ठीक करने का प्रयत्न करे । इसी प्रकार प्राम्य ( गांव में होने वाले ), आनृप देश में होने वाले तथा जल में होने वाले पशु और पिचयों के मांसरस से, हिनम्ध द्रव्यों से तथा उनमें दाडिम और आंवले के फर्लों के स्वरस को मिलाकर उनसे अभिष्यन्द और अधि-मन्थ वाले रोगी के नेत्रका सेक तथा अन्य उपचार करे। शतावरी, शङ्गवेर आदि द्रव्यों से संस्कृत दुग्ध के साथ अभिष्यन्द और अधिमन्थ वाले रोगी को चावलों के भात् का भोजन कराना चाहिये एवं भात का भोजन केरने के वाद ऊपर से घृतपान कराना चाहिये। त्रिफला के काथ के द्वारा सिद्ध किया हुआ घृत या दुग्ध अथवा केवल पुराण घृत या जीर्ण (पकाया हुआ) दुग्ध किंवा वातनाशक दशम्ल आदि द्व्यों के काथ से अथवा प्रथमादिगण (विदारीगन्धा-दिगण ) की ओषधियों के काथ से सिद्ध किया हुआ दुग्ध का सेवन कराना चात्रिये॥ ५-९॥

स्नेहास्तैलाम्ब्रिना सिद्धा वात्रव्यस्तर्पणे हिताः । स्नैहिकः पुटपाकश्च धूमो नस्यञ्च तद्विधम् ॥ १० ॥ नस्यादिषु स्थिराक्षीरमधुरैस्तैलिमव्यते । एरण्डपञ्चवे मूले त्विच वाऽऽजं पयः श्टतम् ॥ ११ ॥ वाताभिष्यन्द तथा अधिमन्य की अन्य चिकित्सा—चतुःस्नेहों

में से तेल को छोड़ कर अन्य हनेहों को वातनाशक दृष्यों के काथ से सिद्ध करके उनके द्वारा तर्पण चिकित्सा करनी चाहिये। हनेहिक पुटपाक का प्रयोग तथा हनेहयुक्त धूम्मपान और स्नेह-युक्त नहय का भी प्रयोग करना चाहिये। नहय-पुटपाकादिकों में हिथरा (शालपणीं) चीरविदारी तथा मधुर वर्ग की ओपधियों से सिद्ध किये हुये तेल का प्रयोग उत्तम होता है किंवा एरण्ड के पन्न, एरण्ड की जड़ और एरण्ड की छाल के साथ श्वत किया हुई। (उवाला हुआ) वकरी का दुग्ध नहय-पुटपाका-दिकों में प्रशस्त होता है ॥ १०-११॥

कण्टकायीश्च मूलेषु सुखोडणं सेचने हितम्। सैन्धवोदीच्ययष्टचाह्विष्पलीभिः शृतं पयः॥ १२॥

अन्य सेचनादिक उपायू—कण्टकारी की जड़ के कहक और काथ के अन्दर सिद्ध किया हुआ दुग्ध अथवा सैन्धव-ठवण, नेत्रवाला या नागरमोथा, मुलेठी तथा पिष्पली इनके कहक और काथ से श्वत (पकाया हुआ) दुग्ध अभिष्यन्द्व तथा अधिमन्थ के रोगी के नेत्रों को सेकने में लाभकारी होता है॥ १२॥

हितमद्धौंदकं सेके तथाऽऽश्च्योतनमेव च। हीवेरवक्रमिखाष्ट्रोदुम्बरत्वक्षु साधितम्॥ १३॥

अर्डोदक दुग्धतेक — अभिष्यन्द तथा अधिमन्थ के रोगी के नेत्रों का सेक तथा आश्च्योतन करने के लिये आधा पानी मिला हुआ उष्ण दुग्ध श्रेष्ठ होता है किंवा हीवेर (नेत्रबाला), वक्त (तगर), मजीठ और उद्युक्त की छाल इन द्वर्चों के कल्क और काथ में सिद्ध किये हुये दुग्ध का प्रयोग भी श्रेष्ठ है। १३॥

साम्भश्छागं पयो वाऽपि श्रूलाश्च्योतनमुत्तसम्। मधुकं रजनीं पथ्यां देवदारुं च पेषयेत् ॥ १४॥

अञ्चन प्रयोग— मुलेठी, हरिदा, हरड़ और देवदार इनको समान प्रमाण में लेकर जल या वकरी के दुग्ध में घिस कर तैयार किया हुआ अञ्चन वाताभिष्यन्द में लाभदायक होता है॥

आजेन पयसा श्रेष्ठमभिष्यन्दे तद्श्वनम् । गैरिकं सैन्धवं कृष्णां नागरक्व यथोत्तरम् ॥ १४ ॥ द्विगुणं पिष्टमद्भिस्तु गुटिक्षुञ्जनमिष्यते । त् स्नेहाञ्जनं हितं चात्र वक्ष्यते तद्यथाविधि ॥ १६ ॥

गुटिकाञ्चन—सुवर्णगैरिक १ भाग, सैन्धव छवण २ भाग, पिप्पछी ४ भाग, शुण्ठी ८ भाग छेकर खांड कूट के जल से पीस,कर बना हुआ गुटिकाञ्चन वकरी के दुग्ध के साथ विस् कर आंजने से अभिष्यन्द में लाभकारी होता है। अभिष्यन्द रोग में स्नेहाञ्चन भी हितकारक होता है उसका क्रियाकल्प के अध्याय में वर्णन करेंगे॥ १५-१६॥

रोगो यश्चान्यतोवातो यश्च मारुत्पर्ययः। अनेनैव विधानेन भिषक्तावि ;साधयेत् ॥ १७ ॥

अन्यतोवात तथा वातपर्यय रोग में भी उपर्युक्त वाताभि-ष्यन्दोक विधान से ही चिकित्सा करनी चाहिये॥ १७॥ पूर्वभक्तं हितं सर्पिः श्लोरं वाऽष्यथ भोजने।

वृक्षादन्यां कपित्थे च पद्धमृते महत्यि ।। १८ ।। सक्षीरं कर्कटरसे सिद्धं चात्र घृतं विवेत्। सिद्धं वा इतिमत्राहुः पत्तूरात्तरालाग्निकैः। सक्षीरं मेचश्रङ्गचा वा सर्पिवीरतरेण वा ।। १६ ।।

अन्यतोवात्-मारुतपर्यय विशिष्ट चिकित्सा - इन् रोगों में भक्त (अन्नसेवन) के पूर्व में घृत का पान करना हितकारक होता है अथवा भोजन के खाथ हुग्ध का सेवन करना श्रेयस्कर है इनके अतिरिक्त गृजादनी (आकाशबेल), कपित्थ, गृहत् पञ्चमूल ( विल्व, सोनापाठा, गरभारी, पाढल, अरणी ) इन ओपिधयों का करक तथा काथ एवं दुग्ध तथा कर्कट (केंकडा) के मांसु का रस इन्हें यथोचित मात्रा से लेकर इनके साथ ष्ट्रत सिद्ध कर उसका पान कराना चाहिये। अथवा पत्तर ( शालिञ्ज शाकविशेष ), आर्त्तगल ( काली कटसरेया ) तथा अग्निक (अजमोदा) इन ओषियों के कलक और काथ से तथा दुग्ध से सिद्ध घृत इस रोग में हितक। एक कहा जाता है। किंवा मेढासीक्षी के कथ्य और करक में दुख्य के साथ सिद्ध घृत अयुवा वीरतर्वाद्गिण की ओषधियों के कलक और काथ के द्वारा दुग्ध के साथ सिद्ध किये हुये घत का सेवन करना चाहिये ॥ १८-१९ ॥

सैन्धवं दाह शुण्ठी च सातुलुङ्गरसो घृतम् ॥ २०॥ स्तन्योदकाभ्यां कर्त्तर्व्यं शुष्कपाके तद्ञ्जनम्। पूजितं सर्विषश्चात्र पानमदणोश्च तर्पणम् ॥ २१ ॥ घृतेन जीवनीयेन नस्यं तैलेन चागुना । परिषेके हित्रखात्र पय शीतं ससैन्धवम् ॥ २२ ॥ रजनीदाक्रसिद्धं वा सैन्धवेन समायुतम्। सर्विर्युतं स्तन्यचृष्टमञ्जनं वा महीषधम् ॥ २३ ॥

शुष्काक्षिपाकचिकिस्सा—सैन्धव लवण, दारुहरिदा, सोंठ इनैका चूर्ण बनाकर विजारे नीवू के रस के साथ घोटकर मुखा के पूर्व के साथ मिश्रित कर शीशी में भर देवें। फिर थोड़े से दुग्ध तथा जल में मिला कर अञ्जन करना चाहिये। इसके अतिरिक्त घृतपान करना तथा नेत्रों का तर्पण करना प्रशस्त है। जीवनीय घृत अथवा अणुतेल ( शालाइयतन्त्रोक्त न तु वातन्याध्येपदिष्ट ) से नश्यकर्म करना चाहिये तथा सेन्धवलवणयुक्त शीतल जल नेत्रसेक के लिये हितकर है। अथवा हरिदा और दारुहरिदा के कलक और काथ द्वारा घृत सिद्ध करके उसमें कुछ सैन्धव लवण मिलाकर उसका सेवन करे किंवा उसका अञ्जन करना चाहिये। अथवा दुग्ध से अञ्जन विस आंखों में लगावे। किंवा महौषध (शु॰ठी) को दुग्ध में विस कर उसका आंखों में अञ्जन करना चाहिये॥ २०-२३॥

वसा वाऽऽनूपंजलजा सेन्धवेन समायुता। नागरोन्मिश्रिता किञ्चिच्छु क्याके तब्झनम् ॥२४॥

युष्कपाक रोग में आनूप अथवा जल में होने वाले प्राणियों की वंसा में सैन्धव छव्ण तथा शुण्ठी का चूर्ण मिछा

पवनप्रभवा रोगा ये केचिद् दृष्टिनाशन्तः। बीजेनानेन मेधावी तेषु कर्म प्रयोजयेत् ॥ २४ ॥ इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते शाला-क्यतन्त्रे वाताभिष्यन्दप्रतिषेघो नाम • नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥

मुर्ववातज नेत्ररोग चिकित्सोपदेश-वायु के प्रकोप से उत्पन्न रोंग जो कि दृष्टि को नष्ट कर सकते हैं उनकी उक्त क्रम से ही बुद्धिमान् ब्रैंच चिकित्सा करे ॥ २५॥

चरकोक्त नेत्ररोत चिकित्साक्रमः - उत्पन्नमात्रे तरुणे नेत्ररोगे विडालकः। कार्यो दाहोपदेहाश्रुशोफरागनिवारणः॥नागरंसैन्धवं सर्थि-मंण्डेन च रसिकया। निघृष्टं वातिके तद्दनम्भुसैन्धवगैरिकम् ॥ तथा शावर्कं लोधं घृतभृष्टं विडालकः। तद्दत्कार्यो ह्रीतक्या घृतभृष्टो रुजापद्यः ॥

उत्पन्न तरुग नेत्ररोग में विडालक लगाने से दाद, उपदेह, अध्याव, शोफ और लालिमा नष्ट होती है। वातिक नेत्ररोग में सोंठ, सेंघा लवण की रसिक्रया करके वृत या मण्ड के साथ अञ्जन करना चाहिये। उसी प्रकार शहद, संधानमक और स्वर्णगैरिक को अच्छी प्रकार पीस कर अञ्चन करे किंवा शावर लोध को वृत में विस कर विडालक लगावे अथवा हरेड़ को घृत में घिस कर लेप करने से रुजा नष्ट होती है।

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे वाताभि-प्यन्द्रप्रतिषेधो नाम नवसोऽध्यायः॥ ९॥



## दशमोऽध्यायः।

अथातः पित्ताभिष्यन्द्प्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २॥

अब इसके आगे 'पित्ताभिष्यन्दप्रतिषेध' नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् घन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२॥

पित्तस्यन्दे पैत्तिके चाधिमन्थे रक्तास्रावः संसनद्वापि कार्यम्। अक्णोः स्नेकालेपनस्याञ्जनानि पैत्ते च स्याद्यदिसपे विधानम् ॥ ३॥

वित्तजन्य अभिष्यन्द तथा पित्तजन्य अधिमन्थ रोग में (१) रक्तविस्रावण तथा (२) विरेचन आदि सार्वदेहिक उपक्रम एवं स्थानिक उपचारों में पित्तजन्य विसर्प के समान (१) सेक, (२) आलेप, (३) नस्य और (४) अञ्जन प्रभृति उपाय करने चाहिये ॥ ३॥

विमर्शः-पित्ताभिष्यन्द में पित्तनाशक सर्विक्रयाएं प्रशस्त मानी गई हैं 'कियाः सर्वाः पित्तहर्यः प्रशस्ताः'

गुन्द्रां शालिं शैवलं शैलभेदं कर अञ्चन करना श्रेष्ट है ॥ २३ ॥ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

६ स० उ०

पद्मात्पत्रं शर्करा दर्भमिक्षुं
तालं रोधं येतसं पद्मकद्भ्य ॥ ४ ॥
द्राक्षां क्षोदं चन्दनं यष्टिकाह्नं
योषित्क्षीरं राज्यनन्ते च पिष्ट्वा ।
सिप्: सिद्धं तर्पणे सेकनस्ये
शस्तं क्षीरं सिद्धमेतेषु चाजम् ॥ ४ ॥
योज्यो वर्गो ज्यस्त एषोऽन्यथा वा 
सम्यङ्नस्येऽछार्द्धसङ्ख्येऽपि नित्यम् ।
कियाः सर्वाः पित्तहर्य्यः प्रशस्ताः
स्ज्यहाचोद्ध्वं क्षीरसपिश्च नस्यम् ॥ ६ ॥ १

उक्त दोनों रोगों में गुन्दा (तृणविशेष) शालि चावल की जड़, शैवल ( काई अथवा दूर्वा ), पार्शिंगभेद, दाहहरिदा, इलायची, नीलकमल, लोध, अभ्र (मोथा), श्वेतकमल, शर्करा दर्भ की जड, ऊख की जड़, ताल ( मूसली या ताड़ ), लोघ, वेंत, पद्माख, द्वाचा, शहद, लालचन्दन,मुलेठी,योषिःचीर (स्त्री या गौ का दुग्ध), हरिदा, अनन्तमूल इन सब द्रव्यों को समान प्रमाण में मिश्रित कर करक बना के उससे चतुर्गुण घृत तथा घृत से चतुर्गुण पानी मिल्स के घृतावशेष पाक कर घृत को छान लेवें। यह सिह घृत तर्पण, सेक तथा नस्य में प्रशस्त है। इसी प्रकार उक्त द्रव्यों के द्वारा सिद्ध किया हुआ बकरी का दुग्ध भी तर्पण, सेक और नस्यादि क्रियाओं में श्रेष्ठ होता है। इन्हीं उक्त द्रव्यों को पृथक् पृथक् या सबको संयुक्त करके अष्टार्धसंख्यक अर्थात् प्रतिमर्प, अवपीड, नस्य और शिरोविरेचन इन चार प्रकार के नस्यकर्म में प्रयुक्त करना चाहिये। इसके अतिरिक्त सर्व प्रकार की पित्तनाशक क्रियाएं करें और तीन-तीन दिन के वाद चीरसर्पि (चीरमन्थनजन्य-सर्पि = मक्खन ) का नस्य देना चाहिये॥ ४-६॥

पालाशं स्याच्छोणितं चाञ्जनार्थे शङ्गक्या वा शर्कराक्षीद्रयुक्तम्। रसिक्रयां शर्कराक्षीद्रयुक्तां

पालिन्द्यां वा मधुके वाऽिप कुर्यात् ॥ ७॥
अञ्जनप्रयोग—पलाश के पुष्प अथवा जड़ के स्वरस
(शोणित) में किंवा शल्लकी-स्वरस में शर्करा और शहद
मिला कर अञ्जन करने से पित्ताभिष्यन्द नष्ट होता है।
रसिकया—पालिन्दी (काली निशोध-) अथवा मुलेठी की
रसिकया करके उसमें शर्करा और शहद मिला कुर अञ्जन
करने से पैत्तिक अभिष्यन्द नष्ट होता है॥ ७॥

विमर्शः—पछाश की जड़ को खांड कूट कर न्उसका अर्क खींच कर शीशी में भर देवें तथा-उसे सुवह-शाम दोनों समय आंख में टपकाने से अभिष्यत्द, मोतियाविन्द, अवक शुक्र आदि नेत्र रोगों में अच्छा लाभ होते देखा गया है। रसिकया—किसी भी औपध का यवकुट करके काथ बनाकर उसे छानकर पुनः अग्नि पर चड़ा के फाणित के आकार का वनीमृत कर लेना चाहिये—गृहीत्वा काथकरपेन काथं पूर्त पुनः पुनः। काथयेत फाणिताकारमेशा प्रोक्ता रसिक्रया।

मुस्ता फेनः सागरस्योत्पलञ्ज कृमिष्नेलाधात्रिबीजाद्रसश्च। तालीशैलागैरिकोशीरशङ्खै-रेवं युद्ध्याद्द्यनं स्तन्यिष्टैः ॥ प्र ॥

ूपिताभिष्यन्दे सुस्तायक्षन—नागरमोथा, समुद्रफेन, कमल, वायविडङ्ग, इलायची, आंवला और विजयसार इन्हें परस्पर महीन पीस कर या रसिकया करके अक्षिन करना चाहिये। इसी प्रकार तालीसपत्र, इलायची, स्वर्णगेरिक, खस तथा शङ्क की नाभि इन्हें प्रथम महीन चूणित कर पश्चात् स्वीया गौ के दुग्ध के साथ तीन दिन तक खरल करके घोट कर सुखा के द्वीशी में भर दें। यह अक्षन भी नेत्ररोगों में अच्छा लाभ करता है॥ ८॥

चूर्णं कुर्यादञ्जनार्थे रसो वा स्तन्योपेतो धातकीस्यन्दनाभ्याम् । योषित्स्तन्यं शातकुम्भं विघृष्टं क्षोद्रोपेतं केंग्लुकब्ज्ञापि पुष्पम् ॥ ६ ॥

आंवला और सांदन (स्यन्दन) को महीन पीस कर अथवा इनकी रसिकया करके स्त्री या गोदुम्ध के स्मथ अञ्चन करना चाहिये। अथवा सुवर्ण को स्त्री के दुरुध के साथ घिसकर किंवा किंशुक (ढाक=पलास) के पुष्पों को चुर्णित कर शहैंद के साथ मिला कर अञ्चन करना चाहिये॥ ९॥

रोधं द्राक्षां शर्करामुत्पलब्ब नार्ग्याः क्षीरे यष्टिकीह्नं बचाब्ब। पिट्वा क्षीरे वर्णकस्य त्वचं च तोयोन्मिश्रे चन्दनोदुम्बरे च॥ १०॥

लोध, द्राचा, शर्करा, कमल, मुलेठी और वचा इन्हें चूर्णित कर खी-दुग्ध के साथ पीस कर अञ्जन करना चाहिये। अथवा वर्णक (अमलतास या वरने) की छाल को दुग्ध के साथ पीस कर अञ्जन करें। किंवा तोय (नेत्रवाला), चहुदन और गूलर की छाल इन्हें भी चूर्णिल कर खी-दुग्ध में पीस कर अञ्जन करना चाहिये॥ १०॥

विमर्शः—यहां पर तोय शब्द से नेत्रवाला अर्थ न करके तोयोन्मिश्र को चन्द्रनोदुम्बद्ध का विशेषण मानकर चन्द्र और उद्भुष्वर की छाल को तोयोन्मिश्र (जल में विस्) कर अञ्जन करें। यह अर्थ प्रशस्त प्रतीत होता है।

कार्यः फेलः सागरस्याञ्जनार्थे र् नारीस्तन्ये माक्षिके चापि घृष्टः। योषित्स्तन्ये स्थापितं यष्टिकाह्यं रोधं द्राक्षां शर्करामुत्पल्खा। ११॥

सलुद्रफेन को छीदुग्ध और शहद में घिस कर अञ्जन करना चाहिये। अथवा मुलेठी, लोध, मुनका, शर्करा तथा कमल इनको खीद्भुग्ध में कुछ देर तक रख कर महीन पीस के अञ्जन करना चाहिये॥ ११॥

श्रीमाबद्धं पथ्यमाश्च्योतने वा क्रिक्तं सरीध्रम् । क्रिक्तं सरीध्रम् । तोयोन्मिश्राः काश्मरीधात्रिपथ्याः स्तद्वचाहुः कट्फलक्चाम्बुनैव ॥ १२ ॥

आरच्योतन - उक्त मुलेठी, लोध, मुनका, शर्करा सथा कमल इनका चूर्ण बनाकर चौम (रेशमी) वस्त्र में पोटली के रूप में बांध कर स्त्रीदुग्ध में उस पोट्टरी को भिगो-भिगो कर नेत्र पर आरच्योतन कर्म करना चाहिये। अथवा मुलेठी और पठानी छोध को महीन चूर्णित कर घृत के साथ घिस कर-अञ्जन या आरच्योतन करना चाहिये। अथवा गम्भारी की छाल, आंवले के फल और हरड़ को महीन पीस करें पोट्टली वना के जल के साथ भिगो कर आश्च्योतन करना चाहिये। इसी तरह केवल कायफल के चूर्ण की पोट्टली को पानी में भिगो कर आश्च्योतन करना चाहिये॥ १२॥

एषोऽम्लाख्येऽनुकमश्चापि शुक्तो कार्यः सर्वः स्यात्सिरामोक्षववर्यः ॥ १३ ॥

अम्लाध्युवित तथा शुक्तिका रोग में भी सिरामोच को छोड्कर उक्त क्रम अर्थात् सेक, लेप, नस्य, आश्च्योतन आदि बिकित्सा क्रम का प्रयोग करना चाहिये॥ १३॥

सर्पि: पेयं त्रैफलं तैल्वकं वा •पेयं वा स्यात् केवलं यत् पुराणम् । दोषेऽधस्ताच्छ्रकिकीयामपास्ते शीतैर्द्रव्यरञ्जनं कार्यमाञ्जा। १४॥

अम्लाध्युषित में त्रिफलाघृत का पान, तिल्वकघृत का पान, अथवा केवल पुराने घृत का पान करना चाहिये। शुक्तिका रोग में भी उक्त घृतों के पान से अथवा विरेचन के द्वारा दोषों के अधोमार्ग से निकल जाने पर शीतल दृज्यों के द्वारा बनाया हुआ अञ्जन शीघ्र आंजना चाहिये॥ १४॥

वैदूर्यं यत् स्फाटिकं वैद्रुमञ्ज मौक्तं शाङ्कं राजतं शातकुमभम्। न्यूर्णं सूदमं शर्कराक्षीद्रयुक्तं शक्ति हन्यादञ्जनं चैतदाशु ॥ १४ ॥

वैदूर्याद्यजन-वैद्धर्यमिण, स्फटिक मिण, मूंगा, मोती, शङ्ख की नाभि, चांदी की भरम या वरक, सोने की भरम या वरक इन्हें सम्रान प्रमाण में लेकर यहीन चूर्ण बना के शर्करा और शहद के साथ मिश्रित कर नेत्रों में आञ्जने से शुक्ति रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ॥ १५॥

युद्रज्यात्सर्विर्धूमदर्शी नरस्तु शेषं कुर्याद्रक्तपित्ते विधानम्। यच्चैवान्यत् पित्तह्चापि सर्व यद्रीसर्पे पैत्तिके वै विधानम् श १६॥

इति सुश्रुतसंहिवायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते शाला-क्यतन्त्रे पित्ताभिष्यन्दप्रतिषेधो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥

धूमदर्शी रोगी वृत का प्रयोग करे तथा रक्तिकोक विष्ठजलेनाञ्चनवत्तयः स्युः चिकिरसा का प्रयोग करनी श्रिष्ठ है। अर्थिशास्त्रिक श्रीक श्र

चिकित्सा किंवा. पैत्तिक विसर्प में जो चिकित्साविधान कहे गये हैं उनका सेवन करना चाहिये॥ १६॥ इत्यायुर्वेदत्तत्वसंदीपिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे पित्ता-भिष्यन्दप्रतिषेधो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥

## एकादशोऽध्यायः।

अथातः श्लेष्माभिष्यन्दप्रतिषेधं हयाख्यास्यामः ॥१॥ यथोवाच भगवान् धनवन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अवरतर 'श्लेष्माभिष्यन्द-प्रतिषेधक' नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२॥

• स्यन्दाधिमन्थौ कफजो प्रवृद्धौ जयेत् सिराणामथ मोक्षरोन । स्वेदावपीडाञ्जनधूमसेक. प्रलेपयोगैः कवलप्रहेश्च ॥ ३॥ क्ष्मेस्तथाऽश्रचोतनसंविधानै-स्तथैव रूक्षेः पुटपाकयोगैः। **उयहास्त्रयहाच्चाप्यपतर्पणान्ते** प्रातस्तयोस्तिक्तघृतं प्रशस्तम् ॥ ४ ॥

तद्रपानक्च समाचरेदि यच्छलेष्मणो नैव करोति वृद्धिम्। कुटन्नटास्फोटफणिक्सबिल्ब-

पत्त्रपील्वर्ककिपत्थभङ्गैः ॥ ४ ॥

स्वेदं विद्ध्याद्थवाऽनुलेपं बर्हिष्ठशुण्ठीसरकाष्ठकुष्ठैः ॥ ६ ॥

इलेब्मामिब्यन्द सामान्यचिकित्सा - कफ की वृद्धि से उत्पन्न अभिष्यन्द तथा अधिमन्थ रोगों को प्रथम सिरामोत्तण विधि से दूषित रक्त का निर्हरण कर जीतना चाहिये। रक्तमोचण के पश्चात् स्वेदन, अवपीडन नस्य, अञ्जन, धूमपान, सेक, प्रलेप, कवलप्रह, रूच ओपिघयों से बने काथादि का आरच्योतन, रूच ओषियों का पुटपाँक और अपतर्पण का प्रयोग करना वाहिये। अपतर्पण के अनन्तर तीन तीन दिन के पश्चात् प्रातः काल कुष्ठाधिकारोक्त तिक्तवृत का पान करना चाहिये। इसके सिवाय जो अन्न और पेय पदार्थ कफ की वृद्धि करने वाले न हों उनका सेवन करना चाहिये। स्वेदन कर्म के लिये कुटन्नट ( तैगर ), आस्फोट (श्वेत आक, अथवा निर्मुण्डी), फणिउझक (तीचण गन्ध वाला महतक), बिल्व की जड़ की छाल या पत्र, पत्तर (.शालिखशाक ), पील्र, अर्क (श्वेत आक ) और कैथ इनके पत्रों से स्वेदन करना चाहिये। अथवा बर्हिष्ठ ( ह्वीवेर या नेत्रबाला ), सींठ, सुरकाष्ठ ( देवदीर ) और कूठ इनका नेत्रों मर लेप करना चाहिये।। ३-६।।

सिन्धूत्थहिङ्गुत्रिफलामधूकः प्रपोण्डरीकाञ्जनतुत्थताम्नैः। विष्टैजलेनाञ्जनवत्तयः स्युः

त्रीण्यूषणानि त्रिफ्ला हरिद्रा
हिड्डक्सारश्च समानि च स्युः।
बिड्डक्सारश्च समानि च स्युः।
बिड्डक्ष्णामरकाष्ठशङ्खपाठामलव्योषमनःशिलाश्च ॥ ६ ॥
पिष्ट्वाम्बुना वा कुसुमानि जातिकरञ्जशोभाञ्जनजानि युव्ज्वयात्।
फलम्प्रकीर्याद्थवाऽपि शियोः
पुष्पञ्च तुल्यं बृहतीद्वयस्य ॥ ६ ॥
रसाञ्जनं सैन्धवचन्दनञ्च
मनःशिलाऽऽले लग्जनञ्च तुल्यम् ।
विष्ट्वाऽञ्जनार्थे कफजेषु धीमान् कृ

अञ्जन-अञ्जनवर्ति—(१) सैन्धवलवण, हींग, त्रिफला ् ( हरड़, बहेड़ा, आंवला ), मुलेठी. प्रपोण्डरीक, अञ्जन, तुरथी और ताम्र इन द्रव्यों को जल में पीस कर यव के आकार की वर्तियाँ वना के सुखाकर शीशी में भर देवे। फिर इन वर्तियों को गुलावजल या जल में पीसकर रलेप्माभिष्यन्द में अञ्जन करना चाहिये। (२) हरड़, हरिद्रा और मुलेठी इन्हें चूर्णित कर जल में पीस के वर्ति बना कर अञ्जन करे। (३) ज्यूपग (सोंठ, मरिच, पीपळ, ) त्रिफळा (हरड, वहेड़ा, आंवळा ), हरिदा और विडङ्गसार इन्हें वरावर वरावर लेकर खांड कूटकर जल के साथ पीस के वर्ति बना कर अञ्जन करे। (४) वर्हिष्ठ (नेत्रवाळा), कूठ, असरकाष्ठ (देवदारु), शङ्ख, पाठा, मळ ( नख ), ब्योप ( सींठ, मरिच, पीपल ) और मैनसिल इन्हें समान प्रमाण में लेकर खांड कूट के जल के साथ पीस कर वर्तियां वना के सुखा कर अञ्जन करें। ( ५ ) चमेळी के फूळ, करः की बीजिंगिरी या फूल और सहजन के बीज या फूल इन्हें समान प्रमाण में लेकर पीस कर जल के साथ वर्ति बना के अञ्जन करें। (६) पूतिकरञ्ज के फल या पुष्प, सहजन के फल ( और पुष्प ), छोटी तथा बड़ी कटेरी के फल ( और पुष्प ), रसाञ्जन, सैन्धवलवण, लालचन्दन, मैनसिल, हरताल और लहसुन की गिरी इन सवको समान प्रमाण में लेकर खांड कूट कर छान के जल के साथ पीस कर वर्तियां बनां के सुखा कर कफजन्य नेत्ररोगों में प्रयुक्त करे ॥ ७-१०॥

रोगे बलासम्थितेऽञ्जनहाः
कर्त्तव्यमेतत् सुविशुद्धकाये।
नीलान् यवान् गव्यपयोऽनुपीतान्
शलाकिनः शुष्कतन् न् विद्द्य।
तथाऽर्जकास्फोतकपित्थिबल्वनिर्गुण्डिजातीकुसुमानि चैव।। ११॥।
तत्थारवत्सैन्धवर्तुत्थरोचनं
पकं विद्ध्याद्थ लोहनाडचा।
पतद् बलासम्थितेऽञ्जनं स्यादेषोऽनुकल्पस्तु फणिष्मकादौ॥ १२॥
वहासम्रिथत रोग मं—प्रथम वमन, विरेचन, किरो-

विरेचन और रक्तमोत्तण द्वारा देह का संशोधन करके अञ्जनज्ञ वैद्य निम्न चाराञ्जन का प्रयोग करे जैसे नील यव अर्थात् अर्ध दक्ष या दुग्धयुक्त एवं शूकदार जो को लेकर गाय के दुग्ध में सात दिन तक भावित करके सुखा लेवें। साथ ही अर्जक, आस्फोतक, कपित्थ, विल्व, निर्गुण्डीपत्र और चमेली के फूल इनमें से प्रत्येक को समान प्रमाण में मिला कर जला लेवें। फ़िर उस जल्ही राख को एक प्रस्थ भर छेकर ६ गुना (६ प्रस्थ) जल मिला के २१ वार छान कर चारोदक को एक घण्टे के लिये निथरीने देकर कलईदार कड़ाही में भर कर उसमें सैन्धव लवण. नीलतुत्थ और रोचना (गोरोचन ना हरिदा) इनका मिलित चूर्ण चारोदक के प्रमाण से ३२ वां भाग मिला कर पका के शुष्काञ्जन स्वरूप कर शीशी में भर देवें। फिर इस अञ्जन को वलासम्रथित रोग में लोहशलका या शीसशळाका द्वारा अञ्जनिरूप में आंजना चाहिये। फणिज्झक प्रभृति पुष्पों से भी इसी प्रकार चार अअर्न का निर्माण कर सकते हैं ॥ ११-१२॥

महौषधं मागधिकाञ्च मुस्तां ससैन्धवं यन्मरिचञ्च ग्रुक्लम् । तन्मानुलुङ्गस्वरसेन पिष्टं नेत्राञ्जनं पिष्टकमाश्च हन्यात् ॥ १३॥

पिष्क-नेत्ररोगहराजन सोंठ, पिष्पूळी, नागरमोथा, सैन्धव छवण और रवेत मिरच इन्हें समान प्रमाण में चूर्णित कर विजोरे नीवू के रस से खरछ करके सुखा कर आंखों में आंजने से पिष्टक रोग नष्ट हो जाता है ॥ १३॥

फले ब्रहत्या मगधोद्भवानां कियाय कल्कं फलपाककाले। स्नोतोजयुक्तं च तदुद्धतं स्या-त्तद्वतु पिष्टे, विधिरेष चापि॥ १४॥

पिष्टकहराक्षन—बड़ी कटेरी के फल जब पकने वाले हों, उन फलों में पिष्पली का करक (चूर्ण) और स्रोतोक्षन कर रख दें। एक सप्ताह के पश्चात् उनमें से निकाल कर विजीरे नीवू के रस में खरल करके सुखा कर पिष्टक रोग में अक्षन करना चाहिये॥ १४॥

वार्ताकशिम्बन्द्रसुरापटोल- किरातिकामलकीफलेषु ॥ १४ ॥

उक्त विधि से ही वार्ताक (बड़ी कण्टकारी), सहजन, इन्द्रसुरा (इन्द्रवारुणी), परवल, चिरायता और आंवला इनके फलों में पिप्पली का चूर्ण और स्रोतोञ्जन भर तक सात दिन रख के नीवू के रस में खरल कर सुखा के पिष्टक में अंअन करना चाहिये १ १५॥

से

चि

ना

वित्

चा

कासीससामुद्ररसाञ्जनानि जात्यास्तथा कोरकमेव चापि। प्रक्तिन्नवर्त्मन्युपदिरेयते तु योगाञ्जनं तन्मधुनाऽवचृष्टम् ॥ १६॥ प्रक्षित्त्रवर्त्मं में योगाञ्जन—हीराकसीस, समुद्रकेन, रसा

अन, चमेली की कलिका, इन्हें शहद के साथ पीस कर प्रक्लिन वर्ष्म रोग में अञ्जन करना चाहिये। इसे योगाअन कहते हैं॥ १६॥

विसर्शः— कुछ लोग समुद्र से सामुद्री लवण लेते हैं किन्तु 'सर्वलवणमचकु ध्यमते सैन्धवात' इस शास्त्रनियम से नेत्र रोगों में सैन्धव लवण लिया जाता है और यहां सैन्ध्व वाचक कोई शब्द न होने से समुद्र शब्द से समुद्रफेन का ही अर्थ करना प्रशस्त है।

नादेयमध्यं मिरज्ञव्च शुक्लं नेपालजाता च समप्रमाणा । समातुलुङ्गद्रव एष योगः कण्डूं निहन्यात्सकृदञ्जनेन ॥ १७ ॥

नेत्रकण्डूचिकित्सा—अग्रय अर्थात् उत्तम नादेय (सिन्धु नदी के पास होने वाला) लवग, श्वेत मरिच और मनःशिला इन्हें समान प्रमाण में लेकर विजोरे नीवू के रस में खरल कर सुखा के एक वार ही अक्षन करने से नेत्रकण्डू रोग नष्ट हो जाता है॥ १७॥

> सश्दक्षवरं सुरदार मुस्तं सिन्धुप्रसूतं मुक्कलानि जात्याः । सुराप्रपिष्टन्त्वदमञ्जनं हि कण्ड्वां च शोफे च हितं वदन्ति ॥ १८ ॥

कण्ड्रशोफहराजन – सोंठ, देवदारु, नागरमोथा, सिन्धुप्रसूत ( सैन्धव छवण ) और चमेळी की कलिकाएं इन्हें समान प्रमाण में छेकर खांड कूट के सुरा के साथ खरळ कर अक्षन करने से नेत्र-कण्डू और शोफ में हित्न होता है॥ १८॥

स्यन्दाधिमन्थक्रममाचरेच

• सर्वेषु चैतेषु सदाऽप्रमत्तः।
विशेषतो नावनमेव कार्य
संसर्जनं चापि यथोपदिष्टम्॥ १६॥

इति सुश्रुत्संहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते शासा-क्यतन्त्रे कफाभिष्यन्द्वतिषेषो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥

## - JESU -

वलासंप्रथित, पिष्टक, प्रिक्षन्तवर्स प्रभृति उक्त सर्व रोगों से सर्वदा सावधानी पूर्वक वैद्य अभिष्यन्द और अधिमन्थ के चिकित्सा क्रम का प्रयोग करे तथा विशेष कर इन रोगों में नावन (नस्य) कर्म एवं यथाशास्त्र संसर्जनविधि (पेया, विलेपी आदि विरेचक या मृदुसारक) का उपयोग करना चाहिये॥ १९॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे कफा-भिष्यन्दप्रतिषेधो नामेकादशोऽध्यायः॥ ११॥

## द्वादशोऽध्याय।।

अथातो रक्ताभिष्यन्दप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः॥ २॥

अब इसके अनन्तर यहां से 'रक्ताभिष्यन्दप्रतिषेध'नामक अध्याय का ब्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरिने कहा है ॥ १–२॥

मनुशं स्थन्दं सिरोत्पातं सिराहर्षक्च रक्तजम् । दैकेकेन विधानेन चिकित्से च्चतुरो गदान् ॥ ३ ॥ व्याध्यार्काश्चतुरोऽ त्येतान् स्निग्धान् कौम्भेन सर्विषा। रसैष्दारेरथवा सिरामोचेण योजयेत् ॥ ४ ॥ विरिक्तानां प्रकामक्च शिरांस्येषां विशोधयेत् । वैरेचनिकसिद्धेन सितायुक्तेन सर्विषा ॥ ४ ॥

चिकित्सक को चाहिये कि वह रक्त की दुष्टि से उत्पन्न अधिमन्थ, अभिष्यन्द, सिरोत्पात तथा सिराप्रहर्ष इन चार रोगों की चिकित्सा एक ही प्रकार के कम से करे। अत एव उक्त चारों प्रकार की ज्याधि से पीडित चारों रोगियों को प्रथम कौरभ घृत के पान के द्वारा अन्तः संशोधनार्थ स्नेहन करके अधिक मांसरस का सेवन करावे। इसके अन्तर्तर सिरामोचण द्वारा अग्रुद्ध रक्त का निर्हरण करे। सिरामोचण के साथ वातादि दोपों के विनाश के लिये त्रिवृतादि विरेचक द्वारों के कल्क तथा काथ द्वारा सिद्ध किये हुये घृत में शर्करा डालकर विरेचन देना चाहिये। इस तरह यथेच्छ या पूर्णरूप से विरिक्त हुये रोगियों को शिरोविरेचक द्वार सुंघा कर उनके सिर का संशोधन करना चाहिये॥ ३-५॥

विमर्शः — दस वर्ष के पुराने घृत को आचायों ने पुराणघृत तथा इससे अधिक पुराने घृत को प्रपुराण घृत, एवं एक सौ वर्ष पुराने घृत को कुम्भसिष् तथा इससे भी अधिक पुराने घृत को महाघृत कहते हैं। परन्तु कुछ वचन ऐसे भी हैं कि जिनमें शत वर्ष पुराने घृत को कौम्भघृत तथा कुछ में एकादश शत वर्ष पुराने घृत की कुम्भसिष् परिभाषा की है —'कौम्मन्तु शतवत्सरम्' एकादशशतञ्चैव वत्सरानुषितं घृतम्। रक्षोब्नं कुम्भ-सिषः स्यातः ॥

ततः प्रदेहाः परिषेचनानि
नर्स्यानि घूमाश्च यथास्वमेव ।
भारच्योतनाभ्यञ्जनतर्पणानि
स्निग्धाश्च कार्योः पुटपाकयोगाः ॥ ६ ॥

स्थानिक उपचारों में — प्रदेह, परिषेचन, नस्य, धूमपान, आरच्योतन, अभ्यञ्जन (अभ्यङ्ग), तपँण तथा हिनम्ध पुटपाक का प्रयोग करना चाहिये॥ ६॥

नीलोत्पलोशीरकटङ्कटेरी-कालीययष्टीमधुमुस्तरोधै:। सपद्मकैधीतैष्टतप्रदिग्धै-

रक्ष्णोः प्रलेपं परितः प्रक्रुच्यीत् ॥ ७ ॥

अविष नीलकमल या नीलोफर, खस, दारुहरिद्रा (कट-क्ट्रेंट्रेरी), कालीयक (अगर), मुलेठी, नागरमोथा, लोध और CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow वित्ताभिष्यन्दशमनो

पद्माल इनके समभाग गृहीत चूर्ण को शतधीत घृत में मिला कर आंखों के चारों ओर लेप लगाना चाहिये॥ ७॥ रुजायां चाष्यतिभृशं स्वेदाश्च मृद्वो हिताः । अक्षणोः समन्ततः कार्यं पातन ख्च जलीकसाम् ॥ ८॥ घृतस्य महती मात्रा पीता चार्त्तं नियच्छति।

विधिश्चाप्यपपादितः ॥ ६ ॥

नेत्रहजाइरण— नेत्रों में अत्यधिक असहा पीडा होने प्र आंखों के चारो तरफ मृदु स्वेदन करना चाहिये। अर्थात् बोरिक पाउडर गरम पानी में डालकर उसमें कपड़ी या रूई भिगो कर निचोड़ के आंखों पर सेक करना चाहिये। स्वेदन के अनन्तर जोंक लगा के अशुद्ध रक्त का निर्हरण करे। घृत की अधिक मात्रा के पान करने से भी वेदना नष्ट हो जाती है। इसके सिवाय पित्ताभिष्यन्द की चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिये॥ ८-९॥

कशेहमधुकाभ्यां वा चूर्णमम्बरसंवृतम्। न्यस्तमप्स्त्रान्तरिक्षासु हितमाश्चचोतनम्भवेत्॥१०॥

आरच्योतन – कसेरु तथा मुलेठी के चूर्ण को मलमल के कपड़े में बांध कर पोट्टली बना के आन्तरिज्ञ जल (वर्षाका-लीन संगृहीत आकाशजल) में भिगो कर आंखों पर आरच्यो-तन करना चाहिये॥ १०॥

पाटल्यर्जुनश्रीपर्णीधातकीधात्रिबिल्वतः ।
पुष्पाण्यथ बृहत्योश्च बिम्बीलोटाच्च तुल्यशः ॥ ११ ॥
समिख्निष्ठानि मधुना पिष्टानीक्षुरसेन वा ।
रक्ताभिष्यन्दशान्त्यर्थमेतदक्षनमिष्यते ॥ १२ ॥

अञ्जनप्रयोग—पाढल, अर्जुन, श्रीपर्णी (गम्भारी), धाय, आंवले और विल्व तथा छोटी और वड़ी कटेरी के फूल तथा विम्वीलोट (भिन्होट या लोध) एवं मजीठ इन सब को समान प्रमाण में लेकर महीन खांड कूट करके मधु तथा ऊल के स्वरस के साथ खरल करके सुला कर जीजी में भर देवें। रक्ताभिष्यन्द की ज्ञान्ति के लिये इस अञ्जन का प्रयोग करना चाहिये॥ ११-१२॥

चन्दनं कुमुदं पत्रं शिलाजतु सकुङ्कुमम् । अयस्ताम्ररजस्तुत्थं निम्बनिर्यासमञ्जनम् ॥ १३ ॥ त्रपु कांस्यमलं चापि पिष्ट्वा पुष्परसेन लु । विपुता याः कृता वर्त्यः पूजिताश्राञ्जने सदा ॥ १४ ॥

वर्तिप्रयोग—चन्दन, कुमुद (श्वेत कमल), तेजपात, शिलाजतु, केशर, लोहभरम, ताम्रभरम, नीलतुत्थ, निम्ब का निर्यास, रसाक्षन, ऋषु (पीतल) और कांसे का॰ मल भाग हुन सब को समान प्रमाण में लेकर खांड कूट कर चूर्ण बना के प्रथम निम्बनिर्यास के साथ खरल करे पश्चात् पुष्परस अर्थात् शहद के साथ घोट कर विपुल (बही र॰) अथवा यक्षकृति वर्तियां बना के अक्षन करने से रक्ताभिष्यन्द नष्ट होता है॥ १३-१४॥

विमर्शः—तन्त्रान्तर में लेखनादिकमानुसार वर्तियों का प्रमाण लिखा है जैसे लेखिकार्भ मिं हिष्णेष्ठांस मिं अर्था वर्ति, प्रसादन, कर्मकी वर्त्ति का प्रमाण डेढ हरेणुका तथा रोपण-कर्म में वर्ति का प्रमाण द्विगुण होता है—हर्गुणुमात्रा वर्तिः स्याल्लेखनस्य प्रमाणतः। प्रसादनस्य चाध्यर्थं द्विगुणा रोपणस्य तु ॥

स्याद्ञनं घृतं क्षीद्रं सिरोत्पातस्य भेषजम्। तिद्वत्सेन्धदकासीसस्तन्यघृष्टक्च पूजितम्।। १४।।

सिरोशात चिकित्सा—इस में अञ्जन (रसाञ्जन), घृत और मधु को खरळ कर अञ्जन करना चाहिये। इसी प्रकार सैन्धन ळवण और कासीस को समान प्रमीण में लेकर चूर्णित करके गोदुग्ध के साथ पीस कर सुखा के अञ्जन करना चाहिये॥ १५॥

मधुना शङ्कनैपालीतुत्धदावर्यः ससैन्धवाः।
रसः शिरीषपुष्पाच्च सुरामरिचमाक्षिकैः।
युक्तन्तु मधुना वाऽपि गैरिकं हितमञ्जनम्॥ १६॥

शङ्ख की नाभि, मनःशिला, नीलतुत्ध, दारहरिद्रा और सैन्धव लवण इन्हें समान प्रमाण में लेकर खांड कूट के मधु के साथ अञ्जन करने से सिरोस्पात रोग में लाभ होता है। इसी प्रकार सुरा, श्वेतमरिच और माचिक (सोनामाखी या शहद) इन्हें शिरीषपुष्प के स्वरस के साथ घोट कर अञ्जन करने से सिरोस्पात रोग नष्ट हो जाता है। इसी तरह स्वणंगैरिक को मधु के साथ खरल कर अञ्जन करने से लाभ होता है ॥१६॥

सिराहर्षेऽञ्जनं क्रुयीत् फाणितं मधुसंयुतम्। मधुना ताक्ष्येजं वाऽिप कासीसं वा ससैन्धवम्।। १७॥ वेत्राम्लस्तन्यसंयुक्तं फाणितन्तु "ससैन्धवम्।। १८॥

सिराइर्ष-विशेष चिकित्सा—इस रोग में (१) फाणित (राव) को मधु में मिलाकर अञ्जन करना चाहिये। अथवा (२) ताच्यंज (रसाञ्जन) को मधु के साथ मिला कर अर्जन करे। किंवा (३) कासीस और सैन्धव को मधु के साथ ' मिश्रित कर अञ्जन करे। अथवा (४) वेत्राम्ल (अम्लूबेंत) स्त्रीदुग्ध, राव और सैन्धव कैंवण को प्रस्पर खरल कर अञ्जन करना चाहिये॥ १७-१८॥

विमर्श — फाणित-ऊख के रस को कुछ गाटा होने सक पकाने से जो बहुदव वस्तु बनती हैं उसे फाणित कहते हैं — इक्षो रसस्तु यः पक्कः किञ्चिद्राडो बहुदवः । स प्वेक्षविकारेषु ख्यातः फाणितसंज्ञ्या ॥

पैतं विधिमशेषेण कुर्यादर्जुनशान्तये।
इक्षुश्रीद्रसितास्तन्यदावीमधुकसैन्धवैः ॥१६॥
सेकाञ्चनं चात्र हितमम्लैराश्च्योतनं तथा।
सितामधुककट्धक्रमस्तुश्लीद्राम्लसैन्धवैः ॥२०॥
बीजपूरककोलाम्लदाडिमाम्लैश्च युक्तिद्रः।
पकशो ब्ला द्विशो वाऽपि योजितं वा त्रिमिस्निमिः॥२१॥

अर्जुन रोग की शाँनित के लिये पित्ताभिष्यन्द की समय चिकित्साविधि का प्रयोग करना चाहिये हसके अतिरिक्त दूस रोग में ऊख, शहद, शर्करा, दुग्ध, दारुहरिद्रा, मुलेठी और सैन्धव लवण इन्हें भलीभांति पीस कर नेत्र का परिषेक निर्माट के सुनिक्करमा चित्रहर्म स्थानिक सिम्हिस्ट के स्वार्ट के स्वार के स्वार्ट के स्वार्ट के स्वार्ट के स्वार्ट के स्वार्ट के स्व स्वरस से नेत्रों का आरच्योतन हितकारक होता है। इसी तरह शर्करा, मुलेठी, रयोनाक (कट्वङ्ग), दही का पानी, शहद, अग्लपदार्थ (काञ्जी), सैन्धवलवण, विजौरा नीवू का रस, बदरी फल, खट्टे अनार के दाने अथवा उनका रस और अग्ल द्वन्य इनमें से एक-एक या दो-दो अथवा तीन-तीन को युक्तिपूर्वक संयुक्त करके नेत्र का आरच्योतन करना चाहिये॥ १९-२१॥

स्फटिकं विदुमं शिक्षो मधुकं मधु चैव हि। शिक्षक्षीद्रसितायुक्तः सामुद्रः फेन एव की ॥२२॥ द्वाविमौ विहितौ योगावञ्जनेऽर्जुननाशनौ। सैन्धवक्षीद्रकतकाः सक्षीद्रं वा रसाञ्जनम् ॥ कासीसं मधुना वाऽपि योज्यमत्राञ्जने सदा ॥२३॥

अर्जुननाशक योगदय—(१) स्फ्रटिकमणि, विदुम (प्रवाल), शङ्क की नाभि, मुलेटी और शहद इन्हें परस्पर महीन पीस कर अञ्जन करने से अर्जुन रोग नष्ट होता है। अथवा (२) शङ्क की नाभि, शहद और शर्करा और समुद्रफेन इनका अञ्जन करने से अर्जुन रोग नष्ट होता है। ये उपर्युक्त दो योग अञ्जन रूपे में प्रयुक्त करने से अर्जुन रोग को नष्ट करते हैं। अथवा सैन्धव लवण, शहद, निर्मलोफल इन्हें पीस कर किंना केवल रसीत को शहद के साथ पीस कर अर्जुन करे। किंवा कासीश को शहद के साथ पीस कर अर्जुन रोग में सदा अञ्जन रूप से प्रयुक्त करना चाहिये। २२-२३॥

लोहचूर्णीन सर्वाणि धातवो लवणानि च ॥२४॥
रत्नानि दन्ताः शृङ्गाणि गणश्चाप्यवसादनः ।
कुक्कुटाण्डकपालानि लग्जनं कदुकत्रयम् ॥२४॥
करञ्जबीजमेला च लेख्याञ्जनमिदं स्मृतम् ।
पुटपाक्वावसानेन रक्तविस्नावणादिना ॥२६॥
सम्पादितस्य विधिना कृतस्नेन स्यन्दघातिना ।
अतैनापहरेच्छुकमत्रणं कुरालो भिषक् ॥२०॥

१. विशिष्टो दुर्वक्षोऽस्त्यस्येति विदुमः प्रवालः 'बुद्धुभ्यां मः' इति
मप्रत्ययः । शक्षः = कम्बुः । 'भूतादिमिन्द्रियादिं च दिधाऽहद्कारमीश्वरः । विभित्तं शक्षरूपेण शार्ष्करूपेण च स्थितम् ॥' इति विष्णुपुराणम् । प्रसङ्गाद् श्रीदेवीमागवता बुक्तं शक्षोत्पत्यादिकमुच्यते—
'अस्थिभिः शक्षेचुड्रस्य शक्षजाति भूव इ । नानाप्रकाररूपेण शश्वत
पूता सुरार्चने ॥ प्रशस्तं शंखतीयं च देवानां प्रीतिदं परम् । तीर्थतीयस्वरूपं च पवित्रं शम्भुना विना ॥ शंखशब्दो भवेषत्र तत्र लक्ष्मीः
सुमंस्थिरा । स खातः सवतीर्थेषु यः खातः शक्षवारिणा ॥ शक्षो
हरेरिधिष्ठानं यतः शक्षस्ततो हरिः । तत्रैव वसते लक्ष्मीद्रीभृतम्भक्षः
लम् ॥ स्त्रीणां च शक्षस्वनिभिः शूद्धाणां च विशेषतः । भीता रुष्टा
याति लक्ष्मीः स्थलमन्यत् स्थलात्ततः ।।' इति ।

२. धातवः — 'सुवर्णरूप्यताम्राणि हरितालं मनःशिला। गैरि-काञ्जनकासीससीसलौहाः सहिङ्गुलाः। गन्धकोऽभ्रकमित्याचा धातवो गिरिसम्भवाः॥ १ हति।

३. रत्नानि — 'वजं गारुत्मतं पुष्पं रागो माणिक्यमेव च । इन्द्र-नीलज्ञ गोमेदस्तथा वैदूर्गमित्यपि। मौक्तिकं विद्रुमक्चेति रद्नान्यु-क्तानि वै नव ॥' इति। " अर्जुननाशक केख्यालन — लोह अर्थात् सर्व प्रकार की सुवर्ण, रजत, ताम्र, नाग, वङ्ग जीद एवं अन्य धातुएँ जैसे मनःशिला, गन्धक, अश्रक आदि, तथा सर्व प्रकार के सेन्धव सामुद्र, विड, सीवर्चल, रोमक, लवण, सर्व प्रकार के ररन जैसे मुक्ता, प्रवाल, माणिक्य, पन्ना, हीरा, पुखराज, वैडूर्य आदि, हस्ती आदि के दाँत, गो आदि के सींग, अवसादक गण की ओषियाँ जैसे मिश्रकाध्यायोक्त कासीसादिक एवं मुर्ग के अण्डे के खिलके, लहसुन की गिरि, कडुकत्रय (सींठ, मरिच, पीपल), करञ्ज के बीज, इलायची, इन द्रव्यों को समान प्रमाण में लेकर खांड़ कूट कर शीशी में भर देवें। इसकी लेख्याञ्जन' कहते हैं। इस अञ्जन को रक्तविस्नावण से प्रारम्भ कर पुटपाक की किया की समाप्ति तक अभिष्यन्दनाशक सम्पूर्णविधि पूरी कुक पश्चात् प्रयुक्त करना चाहिये। कुशल वैद्य इस लेख्याञ्जन से अवण शुक्त को भी नष्ट करे ॥२४-२७॥

उत्तानमवगाढं वा कर्कशं वाऽिष सत्रणम्। शिरीषबीजमरिचिषण्वतीसैन्धवरिष ॥ २८॥ शुक्रस्य घर्षणं कार्य्यमथवा सैन्धवेन तु । कुर्यात्ताम्ररजःशङ्खशिलामरिचसैन्धवेः ॥ २६॥ अन्त्याद् द्विगुणितेरेभिरञ्जनं शुक्रनाशनम् । कुर्यादश्चनयोगौ वा सम्यक्शलोकार्द्धिकाविमौ ॥३०॥ शङ्ककीलास्थिकतकद्राक्षामधुकमाक्षिकैः । श्लोद्दन्तार्णवमलशिरीषकुसुमैरिष ॥ ३१॥

सन्नणशुक-चिकित्सा—सन्नण शुक्र चाहे, उत्तान (Super floial) हो अथवा अन्नगाढ (Deep) हो किंना नह कर्कश भी हो तो उसका शिरीप के नीज, काली मरिच, पिप्पली और सैन्धन इनके समभाग निर्मित चूर्ण से घर्पण करना चाहिये अथवा केनल सैन्धन चूर्ण से घर्पण करना चाहिये। अथवा ताम्र का चूरा, रजत का चूरा, राक्ष्व की नाभि, मनःशिला, काली मरिच और सैन्धन लगण इन द्रव्यों को अन्त्य अर्थात् सैन्धन की ओर क्रमशः द्विगुण करते हुये लेकर खांड़ कूट के चूर्ण बनाकर अञ्जन करने से शुक्ररोग नष्ट होता है। अथवा आधे आधे शलोक में कहे गये निम्न योगद्वय का प्रयोग करना चाहिये जैसे (१) शङ्क की नाभि, वेर की गुठली, निर्मलीफल, द्राचा, मुलेठी और शहद इन्हें पीस कर अञ्जन बना लें इसी प्रकार (२) शहद, गोदन्त, समुद्रफेन (अर्णनमल) और शिरीष के पुष्प इन्हें महीन पीस कर अञ्जन रूप में प्रयुक्त करें॥ २८-३१॥

क्षाराञ्चनं वा वितरेद्वलासप्रथितापहम् ।
मुद्रान् वा निस्तुषान् भृष्टान् राङ्क्षभौद्रसमायुतान् ॥३२॥
मधूकसारं मधुना योजयेच्चाञ्जने सदा ।
विभीतकास्थिमज्जा वा सक्षौद्रः शुक्रनाशनः ।
राङ्कशुक्तिमधुदाक्षामधुकं कतकानि च ॥ ३३॥

बलासप्रथित रोग को नष्ट करने वाला चाराञ्जन सबण शुकरोग में मयुक्त करें। अथवा निस्तुप सुद्ग लेकर भाइ में भुना के चूर्णित कर उनमें शङ्ख की नाभि का महीन चूर्ण तथा शहद मिलाकर अञ्जन करे। अथवा महुए के सार को मधु के साथ खरल कर सदा अक्ष्म के लिये प्रयुक्त करे। अथवा बहेड़े के फल की एजा को महीन पीसकर शहद के साथ खरल करके अजन करने से शुक्ररोग नष्ट हो जाता है। शङ्क की नासि शुक्ति, शहद, दाख, सुलेठी, निर्मलीफल इन सबों को यथा-विधि महीन पीस कर अञ्जन करने से भी शुक्र रोग नष्ट होता है॥ ३२-३३॥

विमर्श-चाराञ्जन-श्लेष्माभिष्यन्दरोगनाशक प्रकरण में 'नीलान् यवान् गन्यपयोऽनुपीतान्' इत्यादि श्लोक द्वारा कहे गये चाराञ्जन का प्रयोग करना चाहिये।

द्वित्वगाते सर्शूले वा बातव्नं तर्पणं हितम् ॥३४॥० वंशजारुष्करौ तालं नारिकेलज्ज दाहयेत् । विस्नाव्य क्षारयेच्चूणं भावयेत्कर्रज्ञास्थिजम् ॥ बहुशोऽज्जनमेततस्याच्छूकवैवण्येनाशनम् ॥ ३४॥०

द्वित्वगत अर्थात् द्वितीय पटलाश्रित शुकरोग में शूल होता हो तो उसे नष्ट करने के लिये वातनाशक पदार्थों के स्वरस या काथ से तर्पण करना चाहिये।

शुक्रवेवण्यं नाशन के लिये वांस के अहुर, शुद्ध भन्नात क, ताड़ और नारिकेल इन्हें तिल्नाल के साथ जला कर भरस कर ले। फिर दूसरे दिन इन भरमों को पड्गुण अथवा अष्टगुण पानी में घोल कर अनेक (इक्षीस) वार छान के छाथ कर घौथाई शेष रहने पर छान लेवे। फिर इस छाथ से हस्ती के वच्चे की अस्थि की भरम को सात दिन तक अच्छी प्रकार घोट कर सुखा के शीशी में भर देवें। इस अञ्जन को आँखों में आञ्जने से शुक्रवेवण्यं नष्ट होता है॥ ३४-३५॥

विमर्शः—मधुलिप्त शलाका को इस अञ्जन में डुवो कर फिर नेत्र में जहां शुक्र हो वहां वर्षण करते हुए लगा दे। कुछ देर के बाद नेत्र को त्रिफला काथ से धो लेना चाहिये। इस अञ्जन से शुक्ररोग की सफेदी नष्ट होकर वहां कृष्णता उत्पन्न हो जाती है।

अजकां पार्श्वतो विद्धां सूच्या विस्नाव्य चोद्कम् ॥३६॥ व्रणं गोमांसचूर्णेन पूरयेत् सर्पिषा सह । बहुशोऽबलिखेचापि वर्त्मास्योपगतं यदि ॥ ३०॥

अजकाजात रोग में — सुई से पार्श्व में वेधन करके पानी को निकाल देवे तथा वर्ण में गोमांस को गोधत के साथ-मिला कर भर देवे। यदि इस अजकाजातरोग में नेत्रवर्स्म कुछ उठा हुआ सा हो गया हो तो अनेक वार शस्त्र द्वारा उसका लेखन कर देना चाहिये॥ ३६-३७॥

विमर्शः — इस रोग को Auterior staphyloma कहते हैं
तथा कृष्णमण्डल में वण वन कर वह ठीक होकर वहाँ वण
वस्तु वन जाती है जो कि निर्वल होती है। यदि यह नेत्रगोलक के भीतरी अवयवों (सजलद्व, दृष्टिमणि और सान्ददव) के भार को सहन करने में असमर्थ हो तो वह बाहर
की ओर उभरता है तथा इस उभरे हुये भाग में तारामण्डल
(Iris), दृष्टिमणि आदि अवयव फँस जाते हैं।

चिकित्सा—यदि अंश अपूर्ण हो अर्थात् कृष्णमण्डल का कुछ भाग पारदर्शक तथा स्वस्थ हो तो उस स्थान पर तारामण्डल के आंशिक छेदन (Iridectomy) करके चिकित्सा करनी चाहिये। इस किया से दृष्टिशक्ति बढ़ती है और नेत्रानतर्गत दबाव कुछ कम हो जाता है। यदि बहिनिःसरण पूर्ण
हो तथा साथ में वेदना तथा दृष्टिशक्ति का पूर्णनाश हो गया
हो तो उसे काट देना चाहिये या नेत्रगोळक को ही निकाल
देना चाहिये। 'अनकां पार्थतो विद्याम्' इस रूप में किया गया
सुश्रतोक्त वर्णन पाश्चास्य चिमित्सा से मिळता हुआ ही है।
अजका के क्रिकले हुये भाग को एक सूई के द्वारा' वेधन करने
से (Aquous humour) का साव होकर नेत्रान्तर्गत भार कम
हो के अंश का भाग यथास्थान बैठ जाता है। गोमांस और
घृत का पूरण वण के रोपण के लिये किया जाता है। तन्त्रानतर्गे में कहा है कि यदि अजका-शमन पूर्णरूप से न हो तो
निकले हुए भाग को स्वर्णशलाका से जला देना चाहिये—
सर्वधाऽनुपशान्तान्त दहेत स्वर्णशलाकया। अजकां पार्वती
विद्धा ततो रन्धं समाचरेत।।

सशोफश्चाप्यशोफश्च द्वौ पाकौ यौ प्रकीर्त्तितौ । स्नेहस्वेदोपपन्नस्य तत्र विद्ध्वा सिरां भिषक्।। सेकाश्चचोतननस्यानि पुटपाकांश्च कारयेत् ॥३८॥

नेत्रपाक चिकित्सा — पूर्व अध्यायों में सशोफ नेत्रपाक तथा अशोफनेत्रपाक ये जो दो रोग कहे गये हैं उनमें वैद्य को प्रथम रोगी का स्नेहन तथा स्वेदन करा के सिशवेध द्वारा अग्रद्ध रक्त का मोचण करा देना चाहिये। इसके अनन्तर वहां सेक, आश्च्योतन, नस्य और पुटपाक का प्रयोग करना चाहिये॥

सर्वेतश्चापि शुद्धस्य कर्त्तव्यमिद्मञ्जनम् ॥३६॥ ताम्रपात्रस्थितं मासं सर्पिः सैन्धवसंयुतम् । मैरेयं वाऽपि दध्येवं दध्युत्तर्कमेव वा ॥४०॥

नेत्रपाकहर अअन - जिस रोगी का सर्वप्रकार से शोधनकर्म कर दिया है अर्थात् वमन और शिरोविस्वन के ऊर्ध्व
संशोधन तथा विरेचन से अधःसंशोधन कर दिया हो उस्को
नेत्रों में निम्न अञ्जन लगाना चाहिये। अधानिविध — एक ताम्न
के पात्र में घृत तथा सैन्धव लवण मिश्रित कर भर देवे तथा
एक मास पर्यन्त ढक के रख देवे। अथवा मैरेय (सुरा तया
आसव का एकत्र सन्धित कर वनाया हुआ भागा,) किंवा दही
या दही के ऊपर की मलाई या दही का पानी इन्हें एक मास
तक ताम्रपात्र में, भर कर रखें। इस तरह महीना भर वाद
उस पात्र और दव को खरल में पीसकर अञ्जन कर ले।
अच्छा हो कि ताम्रपात्र अत्यन्त पतले पत्र का हो अथवा
ताम्न के चूरे को उक्त तरल द्वयों में एक मास तक भिगोकर
रख के खरल कर अञ्जन कर ले। इससे नेत्रपाक रोग नष्ट हो
जाता है ॥ ३९-४०॥

घृतं कांस्यमलोपेतं स्तन्यं वाऽपि ससैन्धवम् । मधूकसारं मधुना तुल्यांशं गैरिकेण वा॥ सर्विःसैन्धवताम्राणि योषितस्तन्यथुतानि वा॥ ४१॥

वृत तथा कांसे के मेंल को महीन खरल कर अझन बना लेवे अथवा सैन्धवलवणु को दुाध के साथ घोटकर अझन बना ले और नेत्रपाक में अझन करे। किंबा महुए का सार या मुलेटी सच्च तथा स्वर्णगैरिक दोनों को समान प्रमाण में लेकर मधु के साथ खरल करके अझन करने से नेत्रपाक रोग नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार घृत, सैन्धबळवण और ताम्र-भस्म इन्हें छीदुग्ध (या गोदुग्ध) के साथ खरळ कर अञ्जन करे॥ ४१॥

दािंडमारेवेत।श्मन्तकोलाम्लैश्च ससैन्धवाम् । रसिक्रयां वा वितरेत्सम्यक्ष्याकिष्यांसया ॥ ४२ ॥

नेत्रपाक में रसिक्वया—अनार, आरेवत (अम्छतास का गिरी), अरमन्त (अग्लोटक),कोल (बेर), का भी और सैन्धवलवण इन्हें पीस कर पात्री में उवाल के चतुर्थ शावशेष काथ कर छान, में रसिक्वया कर ले। इसके नेत्र में लगाने से नेत्रपाक नष्ट होता है। ४२॥

मासं सैन्धवसंयुक्तं स्थितं सर्विषि नागरम् । आरंच्योतनाञ्चनं योज्यमबलाक्षीरसंयुतम् ॥ ४३ ॥

नेत्रप्रक में आइच्योतन—सैन्धवलवण तथा सींठ दोनों के चूर्ण को घृत में मिलाकर एक मास तक रख देवे फिर उसे की-दुग्ध के साथ मिलाकर आरच्योतन तथा अञ्जन करने से नेत्रपाक नष्ट हो जाती है ॥ ४३ ॥

जात्याः पुष्पं सैन्धवं श्टङ्गवेरं
कृष्णाबीजं कीटशत्रोश्च सारम् ।
एतत् पिष्टं नेत्रपाकेऽज्ञन।थँ
क्षोद्रोपेतं निर्विशङ्कं प्रयोज्यम् ॥ ४४ ॥

जातीपुष्पाञ्जन चमेली के फूल, सैन्धवलवण, श्रङ्गवेर (आर्द्रक), कृष्णाबीज (पिष्पली के बीज), कीटशत्रु का सार (बायविडङ्ग) इन्हें समान प्रमाण में लेकर महीन चूर्णित करके शहद के साथ खबल करके नेत्रपाक रोग में निःशङ्क होकर प्रयोग करना चाहिये॥ ४४॥

पूरालसे शोणित मोक्षणख्व हितं तथैवाप्युपनाहन ख्व । कुत्स्नो विधिश्चेक्षणपाकघाती यथाविधानं भिषजा प्रयोज्यः ॥ ४४ ॥

प्यालस रोग में — रक्तमोत्तण और उपनाह दोनों के करने से हितसाधन होता है। इनके सिवाय नेत्रपाक की नाशक सम्पूर्ण विधि जैसे अन्तः शुद्धि तथा बाह्यशृद्धि करने वाली शास्त्रानुसार किया करनी चाहिये॥॥ ४५॥

कासीसिसन्धुप्रभवाईकैस्तु हितं भवेदञ्जनमेव चात्र । श्लौद्रान्वितैरेभिरथोपयुठ्ज्या-दन्यत्त ताम्रायसचूर्णयुक्तैः ॥ ४६ ॥

कासीसादि रसिकयाञ्चन—कासीस, सेंधवत्व्वण और अद्रक इन्हें शहद के साथ अच्छी प्रकार खरळ करके प्याळस में अञ्जन करे। अथवा इन्हीं उक्त द्रव्यों में ताम्र और छोह का बारीक चूर्णया भस्म मिळाकर शहद के साथ खरळ करके प्रयाळस में अञ्जन करे॥ ४६॥

स्नेहादिभिः सम्यगपास्य दोषां-स्तृतिं विधागाथ यथास्वमेव। प्रक्तिन्नवरमीनमुपकमेत \*
सेकाञ्जनाश्च्योतननस्यधूमैः । १८७॥

प्रिक्छित्रवर्त रोग में—प्रथम स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, शिरोविरेचन और रक्तमोचण प्रभृति उपायों द्वारा शरीर का अन्तः तथा बाह्य संशोधन करके शरीर के दोषों का नाश कर यथादोष तप्णादि क्रिया कर के पश्चात् सेक, अञ्जन, आरच्यो-तन, नस्य और धूमपान आदि उपायों द्वारा चिकिरसा करनी चाहिये॥ ४७॥

• मुस्ताहरिद्रामधुकिषयञ्जः
• सिद्धार्थरोध्रोत्पत्तसारिवाभिः।
श्रुण्णाभिराष्ट्रज्योतनमेव कार्य्यमत्राञ्चनं काञ्चनमाक्षिकं स्यात्॥ ४८॥

शारच्योतन—नागरमोथा, हलदी, मुलेठी, प्रियञ्ज, सरसीं, लोध, कमल और सारिवा इन्हें खांड कूट कर वर्षा जल अथवा साधारण जल में रात भर भिगो कर रख दें। दूसरे दिन उस पानी को छान कर उससे आरच्योतन करना चाहिये। पश्चात् स्रोतोक्षन और शहद दोनों को खरल कर अक्षन लगावे॥ ४८॥

पत्रं फलखामलकस्य पक्तवा कियां विद्ध्याद्थवाऽखनार्थे। वंशस्य मूलेन रसिकयां वा वर्त्तीकृतां ताम्रकपालपकाम्॥ ४६॥

आंवले के पत्ते तथा फल दोनों को ५ तोले भर लेकर ४० तोले पानी में पका के अष्टमांश शेप रहने पर छान के पुनः ताम्रपाक में पकाकर रसिकया (घनवर्ति) बना ले। अथवा बांस की जद को कपायकलपनानुसार पका कर ताम्र-पाक में रसिक्रया करके वर्ति बना लेवें। इसका अञ्चन करने से प्रक्लिश्व दर्मरोग नष्ट होता है। ४९॥

रसिक्रयां वा त्रिफलाविपकां पलाशपुष्पैः खरमञ्जरेवो । पिष्ट्वा छगल्याः पयसा मलं वा

कांसस्य दंग्ध्वा सह तान्तवेन ॥ ४१ ॥ अथवा त्रिफला का काथ कर ताम्रपात्र में रसिक्रिया करके वर्ति बना कें। किंवा पलास के पुष्प अथवा अपामार्ग का काथ कर ताम्रकटाह में रसिक्रिया कर वर्ति बना लें। अथवा कांसे के मल को कःपांस के वस्त्र के साथ जलाकर बकरी के दुग्ध के साथ पीस के अञ्जन करना चाहिये॥ ५०॥

प्रत्यक्षनं तन्मरिचैरुपेतं चूर्णेन ताम्रस्य सहोपयोज्यम्।।

• वपर्युक्त कांस्य-मलादि से निर्मित अञ्जन को मरिच चूर्णे
तथा ताम्र के चूर्णं या भस्म के साथ संयुक्त कर गुलाव जल
या पानी के साथ करके प्रत्यञ्जन करना चाहिये॥ ५१॥

समुद्रफ़ेनं लवणोत्तमश्च शङ्कोऽथ मुद्गो मरिचन्न शुक्तम्। चूर्णाञ्चनं जाडचमथापि कण्डूः मक्तिन्नवर्त्मान्युपहन्ति शीघ्रम्॥ ४२॥

प्रक्तित्नवर्सन्यि चैत एव योगाः प्रयोज्याश्च समीक्ष्य दोषम् । सक्जतं तास्रघटे च घृष्टं सर्पिर्युतं तुत्थकमञ्जनं च ॥ ४३॥

इति सुश्रुतसंहितायासुत्तरतन्त्रान्तर्गते शालाक्यतन्त्रे रक्ताभिष्यन्दप्रतिषेधो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥

अविलन्नपिकन्नवर्त्ताहराञ्चनम् समुद्रफेन, सैन्धवलवण, शङ्ख भस्म, मूँग और श्वेत मिरच इन्हें खांड कूट कर छान के चूर्णाञ्जन बना लें। यह चूर्णाञ्जन नेश्चनाड्य, कण्डू और अविलन्नवर्त्म को शीघ्र नष्ट करता है। इन्हीं योगों को दोषों के विचारानुसार प्रविलन्नवर्त्म में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार नीलनुत्थ, रसाञ्जन और काजल को ताम्र के पात्र में गुलावजल या जल के साथ खरल कर सुखा के घृत मिलाकर अञ्जन करने से अविलन्नवर्त्म तथा प्रविलन्नवर्त्मरोग नष्ट हो जाते हैं॥ ५२-५३॥

इस्यायुर्वेदतस्वसंदीपिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे रक्ताभिः ज्यन्दप्रतिषेधो नाम द्वादशोऽध्यायः॥ १२॥



## त्रयोदशोऽध्यायः।

अथातो लेख्यरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अव इसके अनन्तर 'लेख्यरोगप्रतिषेध' अध्याय का वर्णन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥१–२॥

विमर्शः — छेवान्तेषु दशैकश्च नव छेख्याः प्रकीतिताः । इस सुश्रुत के वर्णन में प्रथम छेद्यरोगों की संख्या का निर्देश होने से उन्हीं का चिकित्साक्रम छिखना या एवं उनके अनन्तर छेख्य रोगों की चिकित्सा छिखनी थी किन्तु छेद्य आदि रोगों की प्रथमावस्था में छेखनकर्म की ही आवश्यकता होती है अत एव इस क्रम का उल्लंघन करके प्रथम छेख्यरोगप्रतिपेधात्मक अध्याय का आरम्भ किया गया है।

नव येऽभिहिता लेख्याः सामान्यास्तेष्वयं विधिः ।
स्निग्धवान्तविरिक्तस्य निवातातपसद्मनिः॥ ३ ॥
(आप्तैर्देढं गृहीतस्य वेशमन्युत्तानशायिनः ॥ )
सुखोदकप्रतप्तेन वाससा सुसमाहितः ।
स्वेदयेद्वत्मं निर्भुष्य वामाङ्गुष्ठाङ्गुलिस्थितम् ॥ ४ ॥
अङ्गुल्यङ्गुष्ठकाम्यान्तु निर्भुष्नं वत्मं यस्नतः ।
प्लोतान्तराभ्यां न यथा चलित स्नंसतेऽपि वा ॥५॥
ततः प्रमुष्य प्लोतेन वत्मं शस्त्रपदाङ्कितम् ।
लिखेच्छस्त्रेण पत्रैर्वा ततो एके स्थिते पुनः ॥ ६ ॥
स्वन्नं मनोह्वाकासीसन्योषाद्रीङ्गनसैन्धवैः।
शलदणिष्ठैः समाक्षीकैः प्रतिसार्योष्णवारिणा ॥९॥

प्रक्षात्य हिवषा सिक्तं व्रणवत् समुपाचरेत् । किव्स्वेदावपीडप्रभृतींस्व्यहादूर्ध्वं प्रयोजयेत् ॥ व्यस्तिस्ते समुद्दिष्टं विधानं लेख्यकर्मण् ॥ ८॥

लेख्यरोग-सामान्य-चिकित्सा-पूर्व में आचार्य सुश्रुत ने नौ प्रकार के लेख्य रोग कहे हैं उनमें सामान्य चिकिरसा-विधि त्यह है कि होगी को स्नेहन कराके वमन करावे-और वमन के पश्चात् विरेचन देकर झोंके की वायु तथा आतप ( धूप ) से रहित स्थान ( शस्त्रकर्म-भवन ) में उत्तान (सीधे ) लिटा (शयन करा ) के हितचिन्तक सहायकों से मज़बूती के साथ हाथ-पैर तथा वन्नी-भाग को नियन्त्रित कराके वाम हस्त के अङ्गुष्ठ और अङ्गुलि के बीच वर्स्म को पकड़ कर उलटा करके सुखोष्ण पानी में प्रतप्त हुये कपड़े ( मलमल वस्त्र या गाज ) से स्वेदन करना चाहिये। इसके अनन्तर उलटे हुये वर्ध्म को वस्नान्तरित ( मलमल वस्न से ढके हुये ) अङ्गली और अङ्गष्ट से यरनपूर्वक पकड़े जिससे वह वर्स हिले और छूटे नहीं। पश्चात् उस वर्स को प्लोत (कपड़े) से पींछ कर मण्डलाय शस्त्र से प्रच्छान (Scraification चांचवे लगा) कर प्रजः मण्डलाग्र शस्त्र से किंवा शेफालिका, गोजिह्वा आदि खुरदरे पत्र से छैंखन ( Scarping ) कर्म करना चाहिये। फिर छेखन द्वारा स्नत होने वाले रक्त के स्थिर होने पर प्रधीम उस वरमें का पनः स्वेदन कर मैनसिल, कासीस, सीठ, मरिच, पिप्पली, आर्द्राञ्जन ( रसाञ्जन ), सैन्धव छवण इन्हें अत्यन्त महीन पीसकर शहद मिला के प्रतिसारण कर ५-१० मिनट के पश्चात् मन्दोष्ण पानी से उस वर्त्म का प्रचालन कर घृत से सिश्चित करके वण के समान उपचार करे। अर्थात् गाज, रूई आदि र लके पट्टबन्धन कर देवे तथा पुनः शास्त्रनियमानुसार पट्ट खोलना, नेत्र को घोना और दवा लगाना आदि किया करनी चाहिये किन्तु तीन दिनके बाद नेत्र का स्वेदन, अवपीडन प्रभृति करना चाहिये। इस तरह लेख्यकमें की विधितका विस्तार से वर्णन कर दिया है ॥ ३-८॥

विमर्श - ९ लेख्यरोग - उत्सङ्गिनी, वहळवरमं, कूर्दमुवरमं, श्याववर्त्म, बद्धवर्त्म, विलष्टवर्त्म, पोधकी, कुश्मिका और वर्स्मशर्करा। इस लेखन कर्म के तीन विभाग हैं। (१) पूर्वकर्म ( Preparation of the patient ) इसमें स्नेहन, वमन, विरेचब, निवातातपस्थान में रोगी का श्रीयन, आस पुरुषों द्वारा रोगी का नियन्त्रण, पुरुक का उलटना, वामाङ्गुष्ठ और अङ्गली से पकड़ना और उसका स्वेदन करना आदि। इसी क्रम को आचार्य वाग्भट ने भी लिखा है—निवातेऽधिष्ठि-तस्याप्तेः शुद्धस्योत्तानशायिनः । बद्दिः कोष्णाम्बुतप्तेन स्वेदितं वत्रमे वाससि। निर्मुज्य वस्नान्तरितं वामाङ्गुष्ठाङ्गुलीधृतम्। न स्रंसते । चलति वा वत्में वं सर्वतस्ततः ॥ इसमें प्रथम वर्ष्म को विना उळटे ही बहिः प्रदेश को स्वेदित करना ळिखा है। भाजकल उल्टे हुये वर्स को स्थिर करने के लिये फोरसेप्स का प्रयोग होता है। आप आदिमयों के द्वारा रोगी का नियन्त्रण करने की आवश्यकता भी नहीं रही है क्योंकि स्थानिक गौर सार्वदैहिक संज्ञाहारक ओपधियों ( Local and general anastheto medicins) का आविष्कार हो गया है इसके लिये नेत्र में कोकन या नोवेकेन का दब्य भर देने से वहां लेखनादिकर्म में वेदना का अनुभव ही नहीं होने पाता

ाळाचा विशेष विशेषारणा ॥ भा । वहा ळेखनादिकसं में वेदना का अनुभव हो नह CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani. Lucknow

है। (२) प्रधानकर्म ( Main operation ) इसमें लेखन कर्म प्रधान है। (३) पश्चात्कर्म ( After treatment ) इसमें रोगी के आंख पर पट वांधना, संज्ञास्थापन करना, हदयोत्तेजक औषध देना तथा शस्त्रकर्म स्थान से उसके कमरे में स्ट्रेचर द्वारा ले जाकर सुलाना आदि आते हैं। यहां पर आचार्य सुश्रुत ने लेखन के अनन्तर स्वेदन, मनःशिलादि चूर्ण का प्रतिसारण, उंष्ण जल से प्रचालन, घृतसे सिञ्चन और वण-वत्समुपाचरण आदि दिया है यह इस शस्त्रकर्म के पृथात् का कर्म है। आचार्य वाग्मट ने भी प्रधान और पश्चात्कर्म का निम्न वर्णन किया है - मण्डलायेण तत्तिर्यक् कृत्वा शस्त्रपदाङ्कितम्। लिखेत्तेनैव पत्रैर्वा शाकशैफालिकादिजैः ॥ फेनेन तोयराशेर्वा पिचुना प्रमृजन्नसुक् । स्थिते रक्ते सुलिखितं सक्षोद्रैः प्रतिसारयेत् ॥ आचार्य वारमंट ने पश्चात् कर्म में सुश्रुतापे ज्ञा अन्य विशेषताएं लिखी हें जैसे- घृतेनासिक्तमभ्यक्तं बध्नीयान्मधुसर्पिषा । ऊर्ध्वादः कर्ण-योर्दत्वा पिण्डीख्र यवसक्तुभिः ॥ द्वितीयेऽहनि मुक्तस्य परिषेकं यथा-अथम् । कुर्याचतुर्थे नस्यादीन् मुखेदेवाहि पद्यमे ॥ अर्थात् चृत सेचन के पश्चात् मधु और सर्पि लगा के यवसनत कृत पिण्डि-कीएं ऊपर-नीचे देकर बन्धन बांधना चाहिये। पुनः दूसरे दिन पट्ट खोल कर नेत्र का परिपेचन करना चाहिये। चौथे दिन नस्यादि प्रयोग करे और पांचवे दिन पट वांधना छोड़ देवे।

असगास्रावरहितं कण्डूशौफविवर्जितम्। समं नखनिभं वर्त्म लिखितं सम्यगिष्यते ॥ ६॥

सम्यिग्लिखितवरमंलक्षण - रक्त की सुति तथा अन्य प्रकार के स्नाव का नहीं होना, कण्डू तथा शोध का अभाव लिखित स्थान या वर्स का अन्य स्थान से समान रहना और नख के समान वर्ण होना ये सम्यभ्छिखित वर्स के छन्नण हैं॥ ९॥

रक्तमिं स्र नेत् स्कन्नं क्षताच्छ्र छक्तताद् घ्रवम् ॥१०॥ स्याशोफपरिस्रावास्तिमिरं व्याध्यनिर्जयः। • वत्म श्यावं गुरु स्तब्धं कण्डू स्वीपदेहवत् ॥ ११ ॥ •

नेत्रपक्तमुदीणं वा कुर्वीताप्रतिकारिणः। एतद् दुर्तिखित ज्ञेयं स्नेहियत्वा पुनर्तिखेत् ॥ १२ ॥

दुर्छि वितवरर्भ लक्षण — आंख लाल हो जाती है, शस्त्र द्वारा किये गये जत से गाढा रक्त अधिक निकलता है तथा नेत्र में राग (ठालिमा) और शोध हो जाता है, नेत्र से स्नाव बहता है, आंखों के सामने तिमिर (अन्धेरा) सा हो जाता है, रोग का शमन नहीं होता है, नेत्रवर्ध्म श्याव (काले) रङ्ग का, भारी, स्तब्ध (कड़ा), कण्डु युक्त, हर्षान्वित तथा उपदेह (कीचड़) व्याप्त हो जाता है। यदि यथोचित चिकित्सा न करें तो उत्कट (तीव्र) नेत्रपाक हो जाता है। ये सब दुर्लिखित वर्स के लच्चण हैं। इन लच्चणों के होने पर प्रथम स्नेहन कर्म करके पश्चात् लेखनकर्म करना चाहिये ॥१०-१२॥

व्यावर्त्तते वदा वर्स पदम चापि विमुह्यति । स्यात् सञ्क् स्नावबहुतं तदतिस्नानितं विदुः ॥ स्नेह् स्वेदादिरिष्टु: स्यात् कमस्तत्रानि लापह: ।।।१३।।

अतिलिखितगर्मालक्षण-यदि पलक उलट जाय तथा पचस जिटल हो जाय या दूट जाय, रजा और साव की बहुत्वता हो। प्रारम्भ करते हैं। जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥१-२॥

जाय उसे अतिलिखित वर्त्म कहा है। इसकी, चिकित्सा में स्नेहन, स्वेदन तथा वातनाशक क्रम करना चाहिये॥ १३॥ वत्मीवबन्धं क्लिष्टक्व बहुलं यच्च कीर्त्तितम्। पोथकीुश्चाप्यवलिखेन् प्रच्छियत्वाऽमतः शनैः ॥ १४ ॥

वर्साववन्ध, हिष्टवर्स, बहळवर्स और पोथकी इनमें प्रथम प्रच्छान करके पश्चात् वृद्धिपत्रादि शख से अवलेखन कर्म करना चाहिये॥ १४॥

समं लिखेत मेघावी श्यावकर्मनदर्मनी ॥ १४ ॥

श्याववर्स और कर्दमवर्स में बुद्धिमान वैद्य को न अधिक गहरा तथा न अधिक उथला किन्तु समानरूप से एक बार ही लेखन करना वाहिये॥ १५॥

कुम्भीकिनीं शर्कराक्च तथैवोत्सिङ्गिनीमपि । कल्पित्वा त शस्त्रेण लिखेत् पश्चादतिद्रतः ॥ १६॥

छेदनपूर्वकलेखन-कुरभीकिनी, वर्स्मशकरा और उत्सङ्गिनी इन्हें प्रथम शस्त्र से काटकर पश्चात् सावधानी से लेखन करना चाहिये॥ १६॥

भवेयवैदर्मस च याः पिडकाः कठिना भृशम्। ह्रस्वास्ताम्राश्च ताः पका भिन्दाद्भिन्ना लिखेदपि ॥१७॥

वर्स ( पलकों ) में जो अतिशय कठिन, हस्व तथा ताम्र-वर्ण की पिडका हो जाय एवं वह पक जाय तो प्रथम उसका भेदन कर पश्चात लेखन कर्म करना चाहिये॥ १७॥

विमर्श:-वाग्भट ने-पिडिकाओं के विषय में प्रथम पिडि-काओं का बीहिवकत्र नामक शख्र द्वारा भेदन करके पश्चात् निष्पीडन करना चाहिये-ऐसा कहा है। पिडिका बीहिनक्त्रेण भित्त्वा तु कठिनोन्नताः । निष्पीडयेदनुविधिः परिशेषस्तु पूर्वेवत् ।। (वा० उ०९)

तक्रणीश्चालपसंरम्भाः पिडका बाह्यवत्मेजाः। विदित्वैताः प्रशमयेत् स्वेदालेपनशोधनैः ॥ १८॥ इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगेते शालाक्यतन्त्रे लेख्यरोगप्रतिषेधो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥

- 连笔道、-

वर्स के बाह्यभाग में उत्पन्न, तरुण (तत्कालीत्थ) एवं अल्प संरम्भ (वेदना, सरसराहट) वाली पिडकाओं को प्रथम भलीभांति समझ कर पश्चात् स्वेदन, आलेप और संशोधन आदि उपायों से देहशुद्धि करके उनका संशमन करना चाहिये॥ इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिकाभाषादीकायासुत्तरतन्त्रे लेख्यरोग-प्रतिषेधो नाम त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥

# चतुर्दशोऽध्यायः ।

---

अथातो भेद्यरोगप्रतिषेघं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २॥

अब इसके अनन्तर 'भेदारोगप्रतिषेध' नामक अध्याय का

स्वेद्यित्वा विसप्रनिथ छिद्राण्यस्य निराशयम् । पकं भित्त्वा तु शस्त्रेण सैन्धवेनावचूर्णयेत् ॥ ३ ॥ कासीसमागधीपुष्पनेपाल्येलायुतेन तु । ततः श्रोद्रघृतं दत्त्वा सम्यग्बन्धमथाचरेत् ॥ ४ ॥

बिसयन्थि रोग में — प्रथम उसका स्वेदन करके पकी हुई जान कर इसके छेदों का आशय सिहत भेदन कर सैन्धव छवण, कासीस, पिप्पछी, पुष्पाञ्जन (यशद = जस्ते का फूछ), मैनसिल और इलायची इनके महीन चूर्णका अवचूर्णन (प्रचेपण = डस्टिङ्ग) कर प्रशाप शहद और घृत का अवलेपर करके ठीक तरह से बन्धन वांध देना चाहिये॥ ३-३॥

रोचनाक्षारतुत्थानि पिष्पत्यः श्लौद्रमेवै च । प्रतिसारणमेकैकं भिन्ने लगण इष्यते ॥ महत्यपि च युझीत श्लाराग्नी विधिकोविदः ॥ ४॥

कगण रोग में—प्रथम बीहिमुख शस्त्र के द्वारा भेदैन (Incision) कर देने पर गोरोचना, यवचार, नीळतुःथ, पिप्पळी और मधु इनको महीन पीस कर प्रतिसारण कर देनें। इन द्रक्यों में से एक-एक द्रक्य के चूर्ण का भी प्रतिसारण (Dusting) किया जा सकता है। यदि ळगण रोग की प्रनिथ वड़ी हो तो भेदन करके चारकर्म तथा अग्निकर्म क्रमशः करना चाहिये। शास्त्रानुसार शस्त्र-पातनादि विधि को जानने वाळा वैद्य शस्त्रकर्म, चारकर्म तथा अग्निकर्म करे पश्चात् वणवत् उपचार करे॥ ५॥

हिवन्नां भिन्नां विनिष्पीड्य भिष्पञ्जननामिकाम् । शिलैलानतसिन्धूत्थैः सक्षीद्रैः श्रतिसारयेत् ॥ ६ ॥ रसाञ्जनमधुभ्यां तु भित्त्वा वा शस्त्रकर्मावत् । प्रतिसार्योञ्जनैर्युद्वयादुष्णैर्दीपशिखोद्भवैः ॥ ७ ॥

अञ्जननामिका को — प्रथम स्वेदित करे तथा उसे स्वयं भेदित जान कर दवा कर पूर्णरूप से पूय निकाल देवे। बाद में मनःशिला, इलायची, तगर, सैन्धव लवण और शहद इनसे प्रतिसारण करे। यदि अञ्जननामिका स्वयं भिन्न न हुई हो तो शस्त्रकर्म का ज्ञाता वैद्य इसका भेदन करके रसाञ्जन तथा मधु का प्रतिसारण कर दीपशिखा से उत्पन्न (पारे हुये) उष्ण अञ्जन को लगावे॥ ६-७॥

सम्यक् स्विन्ने कृमिप्रन्थौ भिन्ने स्यात् प्रतिसारणम्। त्रिफलातुत्थकासीससैन्धवैश्च रसिकया ॥ ८ ॥

कृमिश्रन्थि रोग में—प्रथम भली प्रकार स्वेदन करने के पृश्चात् उसका शस्त्र द्वारा भेदन करना चाहिये। अनन्तर प्रयादि को पूर्ण रूप से निकाल कर अञ्जननामिकोक्त दृष्यों का प्रतिसारण करे। इसी प्रकार त्रिफला, नीलतुत्थ, कासीस और सैन्धव लवण इनकी यथाशास्त्र रसिक्रया करके वर्ति बना कर आंखों में लगावे॥ ८॥

भित्त्वोपनाहं कफजं पिष्पत्तीमधुसैन्धवै:। तेख्येन्मण्डलाभेण समन्तात् प्रच्छयेद्पि॥ ६॥

क्फनन्य उपनाइ में —शस्त्र द्वारा भेदित कर पिप्पली, मधु और सैन्धव लवण का प्रतिसारण करे। महान् तथा रुजा रहित उपनाह में मण्डलाय शस्त्र द्वारा लेखन कर्म करना, रक्षानुबन्धी उपनाह में प्रच्छान (चांचवे लगा) कर पश्चात् प्रतिसारणादि कर्म करना चाहिये॥ ९॥

संस्नेह्य पत्रभङ्गेश्च स्वेदियत्वा यथासुखम् । आपाकाद्विधिनोक्तेन पद्धभेद्यानुपाचरेत् ॥ १० ॥ सर्वेद्वेतेषुः विहितं विधानं स्नेहपूर्वकम् । सम्पक्ते प्रयतो भूत्वा कुर्भीत त्रणरोपणम् ॥ ११ ॥ इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते शालाक्यतन्त्रे भेद्यरोगप्रतिषेधो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

उक्त पांच भेद्य रोगों में—सामान्यतया प्रथम स्नेहन कर्म करके पश्चात् यथासुख सुविधानुसार पत्रभङ्ग अर्थात् निम्बादिपत्र-चूर्ण को पानी में डाल कर उवाल के उसके बफारों से स्वेदनकर्म करना चाहिये। इस तरह पूर्व में कही हुई पाकपर्यन्त विधियों (अपतर्पणादिन्सामान्य शोधप्रती-कारकों) से पांच प्रकार के भेद्य रोगों (विस्प्रनिथ-लगण, अञ्जननामिका, क्रिमिप्रनिथ और रलेष्मोपनाह) का संशोधन संशमनादि उपचार करना चाहिये। इन सवमें स्तेहपूर्वक ही विधान (स्नेहन, स्वेदन, रक्तदाव, विरेचनादि) करना चाहिये। इन क्रियाओं के करते समय या करने के पश्चात् उक्त पञ्चप्रकारक रोगों के पक जाने पर उन्हें शस्त्र द्वारा भेदित (चीर) कर संशोधक कथायों से वण का प्रचालन कर पश्चाद् वणरोपणविधि के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये॥१०-११॥

इत्यायुर्वेदतस्वसन्दीपिकाभाषाटीकाग्रामुत्तरतन्त्रे भेद्यरोग-प्रतिषेधो नाम चतुर्दशोऽध्यायः॥ १४॥

## पश्चदशोऽध्यायः।

अथातश्छेदारोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 💆 यथोवाच भगवान् धन्वन्तिरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर 'छेद्यरोगप्रतिषेध' अध्याय का प्रारम्भ करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है॥१-स।

विमर्शः—सुश्रुताचार्य ने पूर्व के अष्टमाध्याय में छित्र रोगों की संख्या ग्यारह लिखी है—'छेबास्तेषु दशैकक्ष' (सु॰उ०अ०८) जैसे पश्चविध अर्म, ६ सिराजाल, ७ सिरापिडका, ८ पर्वणिका, ९ अर्श, १० अर्बुद, ११ पदमकोपादि पचमरोग । सिनग्धं भुक्तवतो ह्यन्न सुपविष्टस्य यत्नतः । संरोषयेत् नयनं भिषक् चूणेंस्तु लावणैः ॥ ३ ॥

पञ्चविधामं च्छेरनू प्राक्कमं — प्रथम रोगी को स्निग्ध भोजन कराना चाहिये। अथवा प्रथम रात्रि में स्नेह्पान कराके दूसरे दिन भोजन करा कर उसे यत्नपूर्वक विद्यावे जिससे उसको कोई बाधा, प्रतीत न हो। फिर वैद्य महीन लावणिक चूर्णं को आंख में अञ्जनविधि से लगा कर नेत्र को संरोषित ( द्यभित ) करे॥ ३॥

विमर्शः — अमंछेदन के पूर्व रोगी को वमन, विरेचन और शिरोनस्य द्वारा अध्वाधाः संशोधन किंवा अस्ता और

बहिः परिमार्जन करना चाहिये। दूसरे दिन हिनग्ध भोजन कराना चाहिये। रोगी को विटाकर अर्मथुक्त प्रदेश पर लाविश्वक चूर्ण का प्रचेपण (Dusting) कराने से अर्मप्रदेश में प्रचोभ होकर वह शिथिल हो जाता है। यह अर्मच्लेदन किया में पूर्व कर्म (Preparation of the Patient) कहा गया है।

ततः संरोपितं तूणं सुस्वित्नं परिघितित् । •
अर्म यत्र वलीजातं तत्रैतल्लगयेद्भिषक् ॥ ४ ॥
अपाङ्गं प्रेक्षमाणस्य बिहिशेन समाहितः ।
सुचुण्डचाऽँऽदाय मेधावी सूचीसूत्रेण वा पुनः ॥ ४ ॥
न चोत्थापयता क्षित्रं कार्यमभ्युन्नतं तु तत् ।
राखाबाधभयाच्चास्य वर्त्मनी प्राहयेद् दृहम् ॥ ६ ॥
ततः प्रशिथिलीभूतं त्रिभिरेव विलिम्बतम् ।
उज्जिखंन्मण्डलाप्रेण तीक्ष्णेन परिशोधयेत् ॥ ७ ॥
•विमुक्तं स्वतश्चापि कृष्णाच्छुक्लाच्च मण्डलात् ।
चीत्वा कनीनकोष्मन्तं छिन्द्यान्नातिकनीनकम् ॥ ५ ॥
चतुर्भागस्थिते मांसे नाक्षि व्यापत्तिमृच्छति ।
कनीनकवधादस्रं नाडी वाऽप्युप्रजायते ॥
हीनच्छेद्रंत् पुनर्वृद्धि शी्ष्मेवाधगच्छति ॥ ६ ॥

अमें का प्रधान कर्म-उक्त लावणिक चूर्ण प्रयोग से संरोपित (प्रचुभित = फूले हुये) अमें प्रदेश का स्वेदन करना चाहिये। स्वेदन के बाद उस स्थान का परिघटन (चालन) करना चाहिये। जिस स्थान पर अमें में विल ( झरियां ) पड़ जाय वहां पर बडिश यन्त्र ( Hook ) लगाना चाहिये। फिर रोगी को अपाङ्ग (Outer canthus) की ओर देखने को कहे तथा वैद्य सेगी के सामने वैठ कर मुचुण्डी ( Forceps ) से उस फूले हुए अमें को पकड़ कर ऊँचा उठावे अथवा सुई में होरा पिरो कर उसे अर्म के नीचे डाल कर ऊपर उठावे। वैद्य अर्म को आहिस्ते से ऊपर उठावे । प्रमादवश शोघता नहीं करे अन्यथा अर्म के टूटने का भय रहता है। रुग्ण के उत्तर तथा अधोभाग के वर्स को अच्छी प्रकार हुँदता से पकड़ना चाहिये अन्यथा शस्त्रकर्म करते समय शस्त्र चलाने में वाधा होती है अथवा वर्स के कटने का भय हो सकता है। इस तरह नेत्र-गोलक से शिथिल-हुये अर्म को तीन विडिशों से पकड़ कर कुछ ऊँचा उठा के तीचण मण्डलाग्र शस्त्र (Round headed Syalpel ) से काट देवे। कृष्णमण्डल तथा शुक्लमण्डल एवं अन्य सर्व भाग से जब यह अर्म मुक्त हो जाय तव उसे कनीनिका की ओर लाकर कनीनिका का अतिक्रमण न करते हुये अर्थात् इसे बचाते हुये काट देवं। अमं को काटते समय उसका चौथाई मांसल भाग नेत्रगोलक पर लगा रहने देना चाहिये। पेसा करने से नेत्र में या दर्शन शक्ति में कोई नई व्यापित ( उपद्रव ) नहीं होती है कनीनक का वध ( छेद ) होने से अस्त (रक्त) कौ स्नुति होती है अथवा नेत्रनाडी (नासूर) रोग हो जाता है एवं हीन ( अल्प ) से पुनः वह अविशर्ध अर्म शीघ्र बढ़ जाता है ॥ ४-९॥

अर्भ यज्ञालबद्ध चापि तद्ध्युन्माज्ये लिम्बतम् । मैला) हो एवं पतले स्तर का हो उसक् ब्रिन्चाद्वकेण शह्मेण वर्त्मशुक्लान्तमाश्रितम् ॥ १० ।। चिकित्सा करनी चाहिये॥ १०॥ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

जो अर्म मत्स्य पकड़ने की जाल के समान हैत्रगोलक पर फैला हुआ हो तथा वर्स और शुक्ल प्रदेश के पास तक स्थित हो उसे भी लावणिक चूर्ण प्रचेप से प्रचुभित कर बढिश या मुचुंण्डी से पकड़ कर ऊँचा उठा के मण्डलाप्र शस्त्र से काट देवे॥ १०॥

प्रतिसार्थमद्योस्तु ततः कायेमनन्तरम्। यावनालस्य चूर्णेन जि़कटोर्लवणस्य च ॥ ११ ॥ स्वेद्यित्वा ततः पश्चाद् बण्नीयात् कुशालो भिषक्। •दोषत्त्वलकालज्ञः स्नेहं द्रैवा यथाहितम् ॥ १२ ॥ व्रणवत् संविधानन्तु तस्य कुयोद्तः परम्। उयहात्मकत्वा करस्वेदं दत्त्वा शोधनमाचरेत् ॥१३॥ पश्चारकर्म या प्रतिसारणविधि—अर्भ का पूर्णतया छेदन करने के पश्चात् यवचार, सोंठ, मरिच, पिष्पली और लवण इनके चूर्ण से नेत्र के छिन्नार्म के स्थान का प्रतिसारण करे। पश्चात् नेत्र का स्वेदन कर कुशल वैद्य वहां पर मुलायम रुई, गाज की कवलिका (पेड) रख कर पट्टबन्धन कर देवे। यहां पर वणवन्धन में दोप, ऋतु, रोग के वल और काल का ज्ञाता वैद्य इनका पूर्ण विचार करता हुआ जैसा हितकारक हो वैसे स्नेह ( पित्त में घृत, कफवात में तैल ) को लगा कर वण के समान उपचार करे। तीन दिन के वाद पट्टी खोल कर हाथों को गरम करके उन्हें रुग्ण के नेत्र पर रख कर स्वेदन करे तथा शोधन-रोपण चिकिरसा करे ॥ ११-१३ ॥

करञ्जबीजामलकमधुकैः साधितं पयः ।
हितमाश्च्योतनं श्रूने द्विरहः क्षीत्रमंयुतम् ॥ १४ ॥
अमीपद्रविकित्सा — यदि अर्मच्छेदन के पश्चात् नेत्र में श्रूल
होता हो तो करञ्जबीज, आंवला और मुलेटी इनके करक अ और कपाय से सिद्ध किया हुआ दुग्ध लेकर उसमें मधुका प्रचेत दे के उससे दिन में दो बार नेत्र का आश्च्योतन करना चाहिये॥ १४॥

मधुकोत्पलिक खल्क दूर्वी कल्केश्व मूर्द्धन । प्रलेपः सधुतः शीतः श्लीरपिष्टः प्रशस्यते ॥ १४ ॥ शूलहरप्रलेप — उक्त आश्च्योतन के साथ २ मुलेठी, कमल-केशर और दूर्वा इन्हें दुग्ध के साथ पीस कर घतमिश्रित करके लिए पर या ब्रेन्न पर उससे प्रलेप करने से शूल नष्ट होता है ॥

लेख्याञ्जनैरपहरेदमीरोपं अवेदादि ॥ १६ ॥ अमेरोविकिस्सा—यदि अर्भका कुछ भाग बच जाय तो उसे लेख्य अञ्जन लगा कर नष्ट करना चाहिये ॥ १६ ॥

विमर्शः — रक्ताभिष्यन्दिचिकित्सा प्रकरण में 'छोहचूर्णानि सर्वाण धातवो छवणानि च' इस प्रकार कहे हुये छेख्याञ्चन का प्रयोग करना न्चाहिये।

अर्म चारपं द्विनिमं नीलं रक्तमयापि वा।
धूसरं तनु यच्यापि शुक्रवत् तदुपाचरेत् ॥ १७ ॥
धर्म में शुक्रचिकित्सा—जो अर्म छोटा, वर्ण में दही के
समान श्वेत अथवा नीला या लाल हो किंवा घूसर वर्ण ( मटमैला ) हो एवं पतले स्तर का हो उसकी शुक्र की भांति
चिकित्सा करनी चाहिये॥ १०॥

विमर्शः-ोत्दिधिनिभ अर्म शुक्लार्म, नील वर्ण का प्रस्तारि तथा लाल वर्ण का लोहितार्म है। वाग्भट ने भी अर्म के अन्द्र शुक्रचिकिसा का निर्देश किया है— अर्मोक्तं पक्रधा तत्तु ततु धूमाविलब्ब यत्। रक्तं दिधिनिभं यच शुक्रवत्तस्य भेषजम्।

चर्माम बहलं यत्तु स्नायुमांसधनावृतम् ॥ छेद्यमेव तदमं स्यात् कृष्णमण्डलगञ्ज यत् ॥१८॥ जो अर्म चर्म के सामान मोटा तथा स्नायुऔर मांस के घने (अधिक) भाग से आवृत ( घेरा हुआ) हो एवं जो अर्म कृष्णमण्डल तक पहुँच गया हो उस अर्म का अवश्य ही छेदन करे॥ १८॥

विशुद्धवर्णमिक्लष्टं क्रियास्वक्षिक्तवक्लमम्। क्रिन्तेऽर्माण भवेत् सम्यग्वथास्वमनुपद्गवम्॥१६८।

सम्यक् छित्रामं लक्षण — अर्म के ठीक तरह से छेदन हो नेपर नेत्रगोलक का वर्ण विशुद्ध (स्वाभाविक) हो जाता है, नेत्र अपनी सङ्कोच, प्रसार तथा अवलोकन। दि कियाओं में क्लेश (पीडा) रहित हो जाता है। नेत्र की ग्लानि (ग्लानता) दूर हो जाती है। एवं अन्य शूल, शोथ-पाकादि उपदव उरपन्न नहीं होते हैं॥ १९॥

विमर्श:-अर्भ को टेरिजियम ( Pterygium ) कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने इसके पांच भेद किये हैं किन्तु प्रतीच्य शालाक्य यन्थों में इसके कोई विशेष भेद नहीं माने हैं। प्राचीन आचार्यकृत पांचों भेद इसी टेरिजियम में समाविष्ट हो जाते हैं किंवा इस रोग की अवस्था-विशेष कही जा सकती है। नेत्ररलेष्मावरण की एक पतली झिल्ली जैसी वढ़ने वाली विकृति जो अधिकतर वर्ण में लाल होती हो तथा आकार त्रिकोण सी हो उसे 'अर्म' कहते हैं। इसका प्रारम्भ शुक्लभाग की परिधि के आगे से होता है तथा श्लेष्मावरण पर लालरङ्ग का त्रिकोणाकार भाग सा दिखाई देता है। This is a peculiar encroachment of the conjunctiva on the cornea. It is triangular in shape। यह प्रायः नासा Inner canthus) की ओर होता है । दोहरा होने पर अपाङ्ग (outer canthus ) की ओर भी हो सकता है। यह प्राय: एक ही नेज में होता है,कभी-कभी दोनों नेत्रों में भी देखा जाता है। जब तक यह अर्म कृष्णमण्डल के मध्य तक नहीं पहुंचता तब तक प्रायः दर्शनशक्ति में कोई वाधा नहीं होती है किन्तु आगे बूढ़ कर कृष्ण मण्डल के सध्य तक पहुंच जाने पर प्रायः दर्शन-किया बन्द हो जाती है। ऐसी स्थिति में शस्त्रक्रमं करके अर्म को निकाल देने पर पूर्ववत् दर्शनिकया प्रारम्भ हो जाती है। वर्तमान में निम्न प्रकार से अर्म का शस्त्रकर्म किया जाता है-प्रथम दिन रुग्ण को विरेचन देकर दूसरे दिन रोगी को ऑप्रेशन टेविल पर लिटाकर नेत्रको खोल के पारद के विल्यन से अथवा बोरिक विलयन से प्रचालन कर विशीधन कर ले। पश्चात् नेत्र में कोकेन का २५%के प्रवाही तरल की पांच-पांच मिनिट पर दो बार कुछ बंदें छोड़ कर स्थानिक संज्ञाशन्यता कर छेनी चाहिये। फिर विडिशयन्त्र ( Hook ) को शुक्छ-भण्डल की परिधि से छुछ दूरी पर अर्म के नीचे से निकालने का शयत करना चाहिये। यन्त्र को नीचे-ऊपर छे जाकर इस यन्त्र सहायक को दे देवें। पश्चात् मुक्त हुये अर्म के भाग को संदंश से पकड़ कर शेप भाग को नेत्रगोलक पर से मुक्त कर दें तत्पश्चात् निम्न दो पद्धतियों में से किसी एक के द्वारा शक्षकर्म करना चाहिये। (१) अर्म को विल्कुल नेत्रगोलक के कोण (अपाङ्ग या कनीनिका) तक मुक्त करके त्रिकोणाकर में काट लेवे। पश्चात् इस प्रकार काटने से नेत्र श्लेप्मावरण के मुक्त हुये दोनों भागों का सन्धान एक दो टांकों से करे। (२) दूसरी पद्धति यह है कि कृष्ण मण्डल की परिधि के आगे के अर्म के हिस्से में से सूई के दो तागे निकाल कर उससे अर्म को दृढ बांध दे। इससे चार-पांच दिनों में अपने आप अर्म गिर जायगा

परिणाम—अर्म शुक्ल भाग के मध्य में नहीं तो शस्त्रक्रिया से दृष्टि साफ हो जाती है किन्तु मध्य में हो जाने से दृष्टि न्यून रह जाती है। शस्त्रक्रिया के बाद शुक्ल भाग पर कुछ स्वेत द्वाग प्रायः रह जाता है।

पश्चात्कर्म (After treatment)—शस्त्र कर्म के पश्चात् नेत्रों को घोकर ऊपर गाज, रुई रख कर पट्टनम्बन कर देना चाहिये। २४ घण्टे के बाद पट्टी खोळ कर नेत्र को घो के खुळा ही रहने दे। कुछ दिनों तक नेत्र में ळाळी रहती है फिर वह धीरे-धीरे कम होती जाती है। नेत्र में चिपचिपा या प्यसदश साव हो तो Zinc sulphate या Argyrol के बंद डाळने चाहिये। इस प्रकार दोनों कियाओं के देखने पर आयुर्वेद और एळोपेथी की शस्त्रक्रियाओं में विशेष अन्तर प्रतीत नहीं होता है।

सिराजाले सिरा यास्तु कठिन्।स्ताश्च बुद्धिमान् । उ डिज्ञिखेन्मण्डलाग्नेणबडिशेनावलम्बिताः ॥ २०॥ १०००

सिराजालिविकित्सा—सिराजाल रोग में जो हिराएं कठिन या मोटी-मोटी हों उन्हें वर्डिश से पकड़ के ऊपर डठा कर मण्डलाग्रशस्त्र से काट देनी चाहिये॥ २०॥

विमर्शः—सिराजाल को नेत्र-वाह्यपटल-शोथ ( Seleritis) कह सकते हैं। यह दो प्रकार का होता है (१) उतान-प्रदाह ( Episcleritis) तथा (२) गम्भीरशोथ ( Deep scleritis)। कारण—यह रोग आमवात, वातरक, फिरङ्ग, चय और गण्डमाला के उपद्रव स्वरूप में होता है। कक्षण—इसमें नेत्रशलेष्मावरण के नीचे कृष्णाभ रक्त या नीलाभ रक्त का दाग हो जाता है तथा उस स्थान का शलेष्मावरण भी लाल हो जाता है। नेत्र से साव प्रायः नहीं निकलता, वेदना भी अलप होती है। एक बार ठीक हो जाते पर पुनः आक्रमण होने की प्रवृत्ति होती है। इस तरह वर्षों तक यह रोग विद्यमान रहता है। इससे नेत्र को कोई विशिष्ट हानि नहीं होती है। चिकिरसा भी कारणानुसार की जाती है। सिराओं का छेदन कर लेख्याक्षनों का प्रतिसारण करना चाहिये।

सिर्मासु पिडका जाता या न सिंध्यन्ति भेषजैः। अमवनमण्डलात्रेण तासां छेदनमिष्यते ॥ २१॥

भण्डल की परिधि से छुद्ध दूरी पर अर्म के नीचे से निकालने का प्रयत्न करना चाहिये। यन्त्र को नीचे-ऊपर ले जाकर इस औषधोपचार से ठीक न होती हों तो उसका अर्म के समान प्रकार निकाले कि अर्म का भाग ऊपर उठ आवे और यह मण्डलाप्रशस्त्र से छेदन कर देना चाहिये॥ २१॥

विसर्शः —यह नेन्न-बाह्यपटल का गम्भीर शोथ ( Deepscleritis ) है । कृष्णमण्डल के समीप नेन्न के शुक्ल भाग में
श्वेत रङ्ग की पिड़काएं निकलती हैं जो सिराओं से आवृत
रहती हैं । कुछ लोगों ने इसकी तुलना Phlyetenular conjunctivitis से की है जो कि लचणदृष्या ठीक है किन्तु
चिकित्सादृष्ट्या असङ्गत है क्योंकि फ्लीक्टीनुलर् कञ्जब्क्टीवाईटिस औषधसाध्य रोग है और यह सिराजपिडका औषधसाध्य विरुकुल नहीं है अपितु अञ्चकर्मसाध्य रोग है अत एव
इसे नेन्नवाद्य्यटलशोथ ( Episcleritis ) का ही कोई भेद
मानना चाहिये। आधुनिक ग्रन्थों में Deep scleritis के बाद
की अवस्था में शुक्लमण्डल के भाग पर एकाधिक ग्रंथियां
दीख-पड़ती हैं जो वर्ण में श्वेत होती हैं किन्तु नीचे के मध्यपटल के कृष्ण होने के कारण कुछ श्याम भासती हैं।

रोगयोञ्चैतयोः कार्यमर्भोक्तं प्रतिसारणम् । . विधिश्चापि यथादोषं लेखनद्रव्यसम्भृतः ॥ २२ ॥

सिराजाल और सिरापिडका रोग में अमें क ओषधियों का प्रतिसारण करना चाहिये तथा दोषानुसार वाताभिष्यन्द आदि में कही विधि को लेखनदृष्यों के साथ प्रयुक्त करनी चाहिये॥ ३२॥

विमर्शः — अमींक्तिव्धानम् — 'यावनालस्य चूर्णेन त्रिकटोर्लंब-णस्य च' में ययचार तथा त्रिकटु चूर्णे का प्रतिसारण करें। विधिश्चापि — आचार्य वाग्भट ने भी रक्ताभिष्यन्द के समान विधि का निर्देश किया है – 'रक्तस्यन्दवदुत्पातहर्षजालार्जुने किया'

सन्धी संस्वेद्य शस्त्रेण पर्वणीकां विचक्षणः । उत्तरे च त्रिभागे च बिडिशेनावलम्बिताम् ॥ २३ ॥ छिन्द्यात् ततोऽर्द्धमग्रे स्यादशुनाडी ह्यतोऽन्यथा । प्रतिसारणभैत्राणि सैन्धवृक्षौद्रमिष्यते ॥ लेखनीयानि चूर्णानि व्याधिशेषस्य भेषजम् ॥ २४ ॥

पूर्वणिकाचिकित्सा—चतुर वैद्य इस रोग में प्रथम कृष्ण तथा शुक्छभाग के सिन्धप्रदेश में स्वेदन करे पश्चात् विद्या के द्वारा आगे वाले तृतीयांश भाग (उपरितन भागित्रतय) को पकड़कर खींच के रखे फिर अप्रभाग के आये भाग को शख से काट देवे। अधिक काटने पर अश्वनाडी होने का भय रहता है। रोग का जो भाग शेष रह गया हो उस पर सैन्धव छवण और मधु के द्वारा प्रतिसारण करना चाहिये तथा यदि फिर भी व्याधि शेष रह जाय तो अनेक लेखनीय चूणों का अञ्चन या प्रतिसारण कर चिकित्सा करनी चाहिये॥ २३-२४॥

विमर्शः - पर्वणिका और अलजी ये दोनों कृष्ण और शुक्ल मण्डल की सन्धि में उत्पन्न होने वाले रोग हैं। सन्धिप्रदेश पर एक रक्तवर्ण का पतला वृत्ताकृति शोफ होता है। उसे 'पर्व-णिका' कहते हैं। यदि यह शोफ पतला न होकर मोटा हो तो उसे 'अलजी कह सकते हैं। पर्वणी रक्त-विकृति से उत्पन्न तथा साध्य मन्ती गई है किन्तु अलजी सन्निपातज व असाध्य होती है। इनमें तीवदाह, शूल तथा लालिमा ये विशिष्ट लज्ज होती हैं। निश्चित नामकरण के लिये स्थान (Selero corneal होते हैं। निश्चित नामकरण के लिये स्थान (Selero corneal

तथा आकृति वृत्तशोफ (Ringform or desciform, or Rodent ) तथा, साध्यासाध्यता ( पर्वणी साध्य तथा अलजी असाध्य ) की दृष्टि से विचार करने पर इसे कृष्णमण्डल की परिधि पर उत्पन्न बण या शोफ (Marginal Ulcers of cornea or keretitis marginalis ) कह सकते हैं । वर्तमान प्रतीच्य शालाक्य प्रन्थों में कृष्णमण्डल शोथ ( Keretitis ) के अनेक भेद पाये जाते हैं उनमें परिधि के भाग में होने वाले उत्तानपरिधि का ज्त (Keretitis marginalis superficidis ) तथा गम्भीर परिधि का चत (Keretitis marginalis profunda ) तथा चक्राकृति चत ( Diciform keretitis) सुश्रुत के उक्त रोगों से समता रखते हैं। ये सभी कुच्छूसस्य रोग है तथा अधिक वढ़ी हुई अवस्था में उपदव पुक्त ( जलमय दव के खण्ड में पूर्योत्पादन Hypopyon ) होकर चिकित्सा में असाध्य हो जाते हैं जिससे पर्वणी की द्शा तक साध्य तथा अलजी की स्थिति में पहुँचने पर असाध्य हो जाते हैं। पर्वणिका शस्त्रसाध्य मानी गई है अतः उसकी मुख्य चिकित्सा अर्म के समान छेदन कर्म है। आचार्य वाग्भट ने भी यही चिकिरसा लिखी है-पर्वणी विडिशेनाता बाह्यसन्धित्रिभागतः । वृद्धिपत्रेण वर्ध्याऽर्धे स्यादशुगतिरन्यथा ॥ चिकित्सा चार्मवत् क्षोद्रसैन्धवप्रतिसारिता। (वा. उ. ११)

शङ्खं समुद्रफेनऋ मण्डूकीऋ समुद्रजाम् । स्फटिकं कुरुविन्दञ्च प्रवालाश्मन्तकन्तथा ।। २३ ॥ वेद्र्यं पुलकं मुक्तामयस्ताम्राजांसि च। सम्भागानि सम्पष्य सार्द्धं स्रोतोऽञ्जनेन तु ॥ १६॥ चणीञ्चनं कारयित्वा भाजने मेषशृङ्गजे। संस्था नोभयतः कालमञ्जयेत् सतत बुधः ॥ २७ ॥ अमीणि पिडकां हन्यात् सिराजालानि तेन वै ॥२८॥ अमंपिडका-सिराजालदिइर शङ्खाद्यक्ष न-शङ्ख की नाभि, समुद्रफेन, समुद्र की मञ्जूली, स्फटिक, कुरुबिन्द (पद्मरागः मणि ), प्रवाल, अश्मन्तक (मणिविशेष ), वैदूर्य, पुलक ( स्फटिक ), सुक्ता, लौह, ताम्र इनके चुर्ण या भस्म प्रत्येक बराबर बराबर तथा सबके समान शुद्ध स्रोतोऽञ्जन लेकर सवको महीन खरल करके मेष (भेड ) के श्रङ्ग से बने पात्र अथवा शीशी में भरकर सुरचित रख देवे पश्चात् दोनों समय सुबह-शाम आंखों में सदा अञ्जन करना चाहिये। इसका अञ्जन करने से सर्व प्रकार के (पांचों ) अर्म, सिरापिडका, सिराजाल आदि रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ २५-२८ ॥

विमर्श-कुछ टीकाकारों ने पुलक शब्द से स्फटिक

१. वेद्यं = विद्यालनेत्रसदृशम् । 'यस्य लक्षणमुक्तम्—'एकं बेणु-कलाशकोमलरुवा मायूरकण्ठत्विषा, मार्जारेक्षणपिङ्गलच्छविजुषा श्रेयं त्रिधाच्छायया । यद् गात्रं गुरुतां दधाति नितरां स्निग्धं तु दोषोज्ञितं, वेद्यं विशदं वदन्ति सुधियः स्वच्छन्न यच्छोमनम् ॥' इति । प्रसङ्गात कुलक्षणं बोध्यम् —'विच्छायं मृच्छिलागर्मं लघु रूक्षं च सक्षतम् ।" सत्रासं परुषं कृष्णं वेद्यं दूरतां नयेत् ॥' इति । तत्प-रीक्षा तु—'पृष्टं यदातमा स्वच्छं स्वच्छायां निकषाशमनि । स्मुदं प्रदर्शयदेतदेंद्यं जात्यमुच्यते ॥' इति । विशेषो गारुडे युक्तिकस्प-तरी द्रष्टन्यः ।

अर्थ का ग्रह्म किया है जो कि स्फटिक नाम से प्रथम आ जाने से द्विगुण लेना होगा। अन्य टीकाकारों ने 'बैड्यें पुलकम' इस जगह 'बैड्योंपलकम' ऐसा पाठ मानकर एक ही बैड्यें पत्थर (उपलक) ग्रहण किया है। मेपश्रङ्ग से कुछ टीकाकारों ने इड्ड्यों के भेद को ग्रहण कर तिव्वर्धितपान का उल्लेख किया है। अन्य टीकाकारों ने प्रेपविषाणरचित पान अर्थ किया है। आजकल तो काचपान ही सर्वत्र औपधर्मां प्रयुक्त होते हैं।

अर्शस्तथा यच्च नाम्ना कुष्कार्शोऽर्बुदमेव च। १ अभ्यन्तरं वर्त्मशया विधानं तेषु वक्ष्यते ॥ २६ ॥ वर्त्माशं आदि की चिकित्सा—वर्त्मार्श, गुष्कार्श, अर्बुद तथा वर्त्म के आभ्यन्तर के आश्रय में होने वार्ले रोगों में चिकित्सा का विधान बताते हैं ॥ २९ ॥

वत्मीपस्वेद्य निर्मुज्य सूच्योत्क्षिप्य प्रयत्नतः ।
मण्डलायेण तीच्योन मूले भिन्द्याद्भिष्यरः ॥ ३० ॥
ततः सैन्धवकाकीसङ्घणाभिः प्रतिसारयेत् ।
स्थिते च रुधिरे वर्त्मं द्हेत् सम्यक् शलाक्या ॥३१॥
क्षारेणावित्येक्चापि व्याधिशेषो भवेद्यदि ।
तीक्ष्णेरुभयतो भागेस्ततो दोषमधिक्षिपेत् ॥ ३२ ॥
वितरेक्च यथादोषमभिष्यन्दिक्तयाविधिम् ।
रास्त्रकर्मण्युपरते मासद्भ स्यात् सुयन्त्रितः ॥ ३३ ॥
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते शालाक्यतन्त्रे
छेद्यरोगप्रतिषेधो नाम पद्भद्वस्थादः ॥ १४ ॥

वरमाध्रय अर्श, अर्बुद आदि रोग का छेदन करने के पूर्व सर्वप्रथम वर्म का स्वेदन कर उसे अङ्गुली और अङ्गुष्ठ से पकद कर डलट (उत्तान) कर सूची के अग्रभाग से उस अर्श या अर्बुद को मूल भाग में पकड़ कर उपर उठा के तीचण मण्डलाग्र शस्त्र से काट देवें। इसके अनन्तर सैन्धव लवण, कासीस और पिप्पली के चूर्ण का प्रतिसारण करना चाहिये। रक्तम्नृति के वन्द हो जाने पर वर्म के रोगग्रस्त भाग को शलाका के द्वारा जला देना चाहिये। इतने पर भी व्याधि का अञ्च अंश शेष रह जाय तो वहां पर किसी चार का प्रतिसारण करके अवलेखन करे। इसके अतिरिक्त दोषों के निर्हरण के लिये तीचग वमन और विरेचन देकर उभय मार्ग द्वारा शरीर का उध्वं तथा अधः संशोधन करना चाहिये एवं दथादोषानु सार अभिष्यन्दोक्त चिकित्साविधि का प्रयोग करना चाहिये। शस्त्रकर्म के पश्चात् एक मास तक नियमानुसार आहार-विहार करना चाहिये॥ ३०-३३॥

विमर्शः—आचार्य वाग्भट ने भी रोगशेषावस्था में वर्से को उलट कर उसकी जिस बलि (सिलवट) में दोष हो उस् स्थान को जलाना तथा वहां के अधिक पदम (बाल) हो उन्हें सन्दंश से पकड़ कर उखाड़ के उस स्थान का भी दाह कर देना लिखा है—दहेदशान्ती निर्मुज्य वर्तनदोषाश्रयां वलीम् । सन्दंशेनाधिकं पक्षम हत्वा तस्याश्रयं दहेत् ॥ (वा. उ. ९७) इस्यायुर्वेदतस्वसंदीपिकाआषाटीकायामुत्तरतन्त्रे खेचरोगप्रति-पेधो नाम पञ्चदशोऽध्यायः॥ १५॥

# षोडशोऽध्यायः।

अथातः पदमकोपप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २॥

अव इसके अनन्तर 'पश्मकोपप्रतिषेष' अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरिने कहा है॥

विमर्ज्ञ:—वर्स (Lid) गत लोम (बाल) की माला को पदम (Eye lashes) कहते हैं तथा उसके प्रकोप के प्रतिष्धेष का अध्याय पदमकोपप्रतिषेधाध्याय कहलाता है। पदमकोप रोग में बालों का छेदन किया जाता है अत एव उचित तो यह था कि पूर्व के छेध-रोगाध्याय में इसका वर्णन कर देते किन्तु पदमकोप रोग में छेदन के सिवाय चारकमं और अग्निकमं भी किया जाता है तथा यह रोग याप्य भी है अत एव इसका पृथक् अध्याय लिखना ही उचित थाँ।

याप्यस्तु यो वर्त्मभवो विकारः
पश्मप्रकोपोऽभिहितः पुरस्तात् ।
तत्रोपिवष्टस्य नरस्य चर्म
वर्त्मोपिरिष्टाद्रनुतिर्यगेषः ॥ ३ ॥
भ्रुवोरधस्तात् परिमुच्यूभागौ
पदमाश्रितं चैकमतोऽर्वक्रन्तेत् ।
कनीनिकाऽपाङ्गसमं समन्ताद्
यवाकृतिं स्थिग्धतनोर्नरस्य ॥ ४ ॥
उत्कृत्य शस्त्रेण यवप्रमाणं
बालेन सीव्येद्भिषगप्रमत्तः ।
दत्त्वा च सर्विर्मधनाऽवशेषं
कुर्योद्धिधानं विहितं त्रणे यत्॥ ४ ॥
ललाटदेशे च निबद्धपट्टं
प्राक्स्यूतमत्राप्यपरक्च बद्ध्वा ।
स्थैर्यं गते चाप्यथ शस्त्रमार्गे

बालान् विमुद्धचेत् कुशलोऽभिवीद्य ॥ ६॥

पक्ष्मकोपशस्त्रकर्मविधि - वर्श्म प्रदेश में होने वाला पन्म प्रकोप नामक ब्रिकार पूर्व के अध्याय में वर्णित किँया गर्या है तथा उसे 'याप्य' माना है उस पैक्मकोप रोग में प्रथम रोगी को स्नेहपान कराके वैठाकर या उत्तान शयन कराके नेत्रों को वन्द करने को कह दे पश्चात् इस शखकर्ममें वत्मके अपर तथा भू के नीचे अनुतिर्यंक् रूप से भू के नीचे के वरम के दो भाग तथा एचम के पास के वत्म का एक भाग छोड़कर कनीनिका तथा अपाङ्ग के मध्य (समान प्रदेश) में सब तरह से ( समन्ततः ) अर्थात् उपपचम माला के परिमाण में वर्ध के जपर यव के आकार का चर्म का भाग काट कर निकाल देना चाहिये। इसके अनन्तर घोड़े के बाल से सावधानी रखहे हुये सीवन कर्म कर देना चाहिये। फिर शहद और घृत उस स्थान पर लगा के वण के समान शेष चिकित्सा करें। ललाट प्रदेश में एक पह ब्रांघ कर सी देवे और इसके साथ नेत्र के सीवन स्त्र के सहित आंख की पट्टी को मिला कर सी देनी चाहिये। रास्त्रकुर्म किये हुये स्थान के स्थिर ( कठिन या रोपित ) हो

जाने पर वैद्य सीवन कर्म के टांकों को तोड़ कर घोड़े के उन सीये हुये थालों को चिमटे से पकड़ कर निकाल देवे ॥ १-६॥

विमर्शः आचार्य वाग्भट ने इस शस्त्रकर्म का अच्छा वर्णन किया है जैसे प्रथम रुग्ण के देह का संशोधन पश्चात् यथाशास्त्र यवाकृति छेदन, आई वस्त्र से स्तृति होने वाले रक्त को पोंछुना मधात् रक्त वन्द होने पर कुटिल सूची से एक-एक मूंग के प्रमाण की दूरी पर टांके लगाना फिर ललाट पर पट वांध कर उस पट में सीवन सूत्र को सी देना चोहिये तथा नेत्र पर पट नहीं बांधना चाहिये। सीवन प्रदेश पर शहद और घृत की कविषका (गाल) रखनी चाहिये। यदि सीवन प्रदेश पर पीड़ा प्रतीत हो तो न्यप्रोधादि चीरी वृचीं की छाल के काथ में दुग्ध मिला कर सुहाता-सुहाता मन्दोज्ण सेक या उसकी धारा गिराते हुँये सेचन करना चाहिये। पाँचवें दिन घोड़े के वालों के टांके तोड़ कर गैरिक चूर्ण का उस स्थान पर प्रचेपण ( Dusting ) करना चाहिये। ये वाग्भट की विशेषताएँ हैं — पश्मरोधे प्रवृद्धेषु शुद्धदेहस्य रोमसु। उद्धमुज्य द्वी भुत्रोऽधस्ताद् भागी भागं च पक्ष्मतः । यवमात्रं यवाकारं तिर्यंक् छित्वाऽऽर्द्रवाससा ॥ अपनेयमस्क् तस्मित्रवरीमवति शोणिते । सीव्येत् कुटिल्या सूच्या मुद्गमात्रान्तरेः पदैः ॥ बद्ध्वा ललोटे पट्टं च तत्र सीवनसूत्रैकम् । नातिगाढइलथं सूच्या निक्षिपेदथ योजयेत् ॥ मधुसर्पिः कविकतां न चारिमन् वन्यमाचरेत्। न्ययोधादिकषायैश्र सक्षीरै: सेचयेद्रुजि ॥ पत्रमे दिवसे सूत्रमपनीयावचूर्णयेत । गैरिकेण व्रणं युञ्ज्यात्तीक्ष्णं नस्याञ्जनादि च ॥'

एवं न चेच्छाम्यति तस्य वत्म निर्भुज्य दोष्ट्रोपहतां वलिक्च। ततोऽग्रिना वा प्रतिसारयेत्तां 🍎 क्षारेण वा सम्यगवेच्य धीरः ॥ ७ ॥

पक्ष्मकोप में अग्निक्षारविधान—यदि उक्त शस्त्र किया से इस रोगी का रोग (पदमकोप) शान्त न होता हो तो उसके वर्स को इलट कर दोषयुक्त वलि को अग्निया चारकर्म के द्वारा अतिसारण करना चाहिये। कुशल वैद्य ठीक तरह से रोग तथा दोष-वलादि का विचार करके अग्नि या चारकर्म करे॥णा

विमशः—योगरताकर में—पदमकोप रोग में नेत्र की बचाते हुये तैस लौहुशैलाका के द्वारा प्चम को दुग्ध कर देना चाहिये। ऐसा करने से फिर कभी भी रोगोत्पत्ति नहीं होती है। अथवा पुष्पकाशीस के चूर्ण को तुलसी के स्वरस में भावित करके ताम्रपात्र में दस दिनों तक रखे पश्चात् उसका अञ्जन करना चाहिये - रक्षत्रक्षि दहेत्पक्ष्म तप्तली इशलाक्या। पक्ष्मको पे पुननैवं कदाचिद्रोगसम्भवः ॥ पुष्पकासीसचूर्णन्तु सुरसार्समावितम् । ताम्रे दशाहं तर् योज्यं पक्षमशातनलेपनम् ॥

छित्वा समं वाऽप्युपपदममालां सम्यग् गृहीत्वा बडिशैस्त्रिभिस्तु । पध्याफलेन प्रतिसारयेत • घुष्टेर्न वा तौवरकेण सम्यक्।। प।।

जपपहसुमालाछेदन चयदि उपर्युक्त शस्त्र, चार अथवा अग्नि-कर्म से भी पचमकोप का शमन न हुआ हो तो उपपचममाला अर्थात् बालों को जो नई पंक्ति पैदा हुई हो उसे तीन बर्डिशी विकिस्सा में तीन कियाओं का वर्णन है CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

के द्वारा भली प्रकार पकड़ कर काट के निकरल देवें। पश्चात् ·हरीतकी फल अथवा तौवरक फल को पानी में घि<mark>स कर</mark> उससे सम्यक्तया प्रतिसारण कर देना चाहिये॥ ८॥

विसर्शः - उपपक्षममाला अर्थात् पदम के समीप ही दूसरी वालों की पंक्रि निकल आती है उसे उपपचममाला या परवाल कहते हैं। इसके लज्ञण अन्यत्र निम्न कहे हैं-विकृत हुये वातादि दोप पचम के आशय ( उत्पत्ति स्थान या वर्त्म किनारे Lid morgins ) के भीतरी बढ़ी, में जाकर पदम को बर तथा तीचग अग्रभाग युक्त कर देते हैं तथा उन पदमों की नेत्रगोलक्क पर रगड़ लगने से नेत्र में पीड़ा होती है-दोषाः पक्ष्माशयुगतास्तीक्ष्णाणि खराणि च। निर्वर्तयन्ति पक्ष्माणि तैर्बुष्ट चाक्षि द्यते ॥ तुबरक फल-आचार्य सुश्रत ने मधुमेह चिकित्सा प्रकरण में तुवरक फल परिचय में लिखा है कि-पश्चिमी समुद भूमि में तुवरक वृत्त होते हैं उनके फल वर्षाकाल में प्रहण करें - वृक्षास्तुवरका ये स्युः पश्चिमार्णवभृमिषु । वीचीतरङ्गविक्षेप-मारुतोद्धृतपछवाः ॥ तेषां फलानि गृह्णीयात् सुपकान्यम्बुदागमे ॥ चत्वार एते विधेयो विहन्तुं यहमोपरोधं पृथगेव शस्ताः। विरेचनाश्च्योतनधूमनस्य-लेपाञ्जनस्नेहरसिकयाश्च ॥ इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते शालाक्यतन्त्रे पद्मगतरोगप्रतिषेधो नाम बोडशोऽध्यायः ॥१६॥

-- 6-5255-2-

पक्ष्मकोपिचिकित्सो । संहार - पचमकोप को नष्ट करने के लिये ये उक्त चार ( शस्त्रकर्म, अग्निकर्म, चारकर्म और मेषज-कर्म) विधियाँ पृथक् पृथक् प्रशस्त हैं। इनके विरेचन, आरच्योतन, धूम, नस्य, छेप, अञ्जन, स्नेहपान और रसिक्रया तथा चकार से उपपदम का उत्पाटन इन्हें यथादोष प्रयुक्त करें ॥ ९ ॥

विमर्शः—पदमकोप को लोकभाषा में परवाल कहते हैं। इस रोग में पचमधारा ( Lid margin ) पर पदम ( बरोनी= Eye leshes ) के अतिरिक्त बाल उग आते हैं। सम्भवतः इसी हेतु से सुश्रुताचार्य ने उपपचममाला नाम दिया है। स्वाभाविक पदम के बालों की दिशा ऊपर और बाहर की ओर होती है किन्तु पचम शोप के नये आये बालों की दिशा गोलक ्री ओर होजी है और वे बार बार उस पर रगड़ खाते हैं जिससे कृष्णमण्डल (Cornea) पर घर्षण करते हैं इससे जलसाव, कृष्णमण्डल में बण और सफेदी आदि हो जाते हैं। नये बालों की एक पंक्ति निकले तो Districhiasis तथा एक से अधिक पंक्तियां हों तो उसे Trichiasis कहते हैं। परवाल के लज्ञग Entropion में भी मिलते हैं किन्तु उसमें नई परममाला न निकल कर जो स्वाभाविक पद्म होते हैं उनकी स्थिति (दिशा) पलट जाती है (निवंतंयन्ति पक्षमाणि)। अर्थात् पलक के भीतर की ओर मुड़ जाने से बाल नेत्रगोलक पर गड़ते हैं जिससे पदमकोप के समान ही लच्चण उरपन्न होते हैं। इसी तरह जब पलक बाहर की ओर मुड़ता है तो उसे Ectropion कहते हैं।

चिकित्सा - पाश्चात्य नेत्ररोगों के प्रन्थों में पच्मकोप की चिकित्सा में तीन क्रियाओं का वर्णन है। (१) उपपचमो- रपाटन ( Epiladion of cilia ) ( २ ) विद्युद्दहन ( Electrolysis ) ( ३ ) शस्त्रकर्म।

प्रथम—उपपचमोत्पाटन में पचमोत्पाटन सन्दंश (Çilia forceps) से बालों को पकड़ कर खींच लिया जाता है । प्रति दो या तीन सप्ताह बाद यह किया करानी पड़ती है क्योंकि इस किया में रोग सदा के लिये नष्ट नहीं होता है।

दितीय — विद्युद्द्वन किया में चिमटी से वार्लों को निकाल कर उनके मूलों को विद्युत्धारा के द्वारा जला दिया जाता है। इससे बालों की पुनरूपित नहीं होती।

तृतीय-श्रुकर्म के अनेक प्रकार हैं। ट्रेकियारेंसस में आल्टजेशे नामक वैज्ञानिक की शस्त्रक्रिया राभप्रद है। इसमें वर्स के ऊपर की खचा काट कर उपपचमपंक्ति को ऊपर कर देते हैं। Entropion के लिये अनेक शस्त्रकर्म लिखे गये हैं-(१) Snellens suture-स्नेहन की सीवन, (२) Gallar di's suture - रोइलार्ड की सीवन, (२) Excision of horizontal Strip of the skin-वर्स की बाह्य त्वचा का छेदन, ( 8 ) Hotz's operation—इस शस्त्रिया में वर्र्मगत कोम-लारिय में त्रिकोणाकार दकड़े का छेदन (काट) कर निकाल लिया जाता है। ( ५ ) Panna's operation for entropion, (६) Ewings operation for entropion, ( ) Macheck blask Veize, operation, ( & ) Van milligun technic, ( 9 ) Excision of the tarsus—जिन रोगियों में चिरकालिक रोहे हों और वर्स या कोमलास्थि बहुत टेढी-मेढी हो गई हो तथा पच्मकोप की अवस्था उपस्थित हो तो उनमें यह किया की जाती है, ( १० ) Galvano cautery punctures विद्यहाहक यन्त्र से छिद्र। इन शस्त्रकर्मों से सुश्रतोक्त प्रथमकर्म का सादृश्य बहुत कुछ ट्रेकियासिस में व्यवहृत होने वाले पूर्वोक्त चार शस्त्रकर्मों के साथ है। जिनमें वर्स की केवल वाह्यश्वचा का छेदन (Excision of the Horizontal strip of the skin ) किया जाता है। सुश्रुत में वर्णित दूसरे शस्त्रकर्म का सादृश्य जिसमें वर्त्म को पूरी लम्बाई में द्विधा विभजन करके उपपन्ममाला वाले भाग को विडशों से पकड़ कर काट देने का विधान है। वर्तमान वर्ध्मतरुणास्थि छेदन (Excision of tarsus ) से है। इसका संचित्र उल्लेख निम्न है-वर्क और नेत्र को विशोधित कर चेतनाहीन करना। किर वर्स्म को उलट कर किनारे से दो सिलीमीटर ऊपर की तरफ नेत्ररहुष्मावरण में एक भेदन ( Incision ) करना। यह भेदन एक सिरे से दूसरे सिरे तक लम्बा होना चाहिये । इसके द्वार्वनेत्रशलेज्मा-वरण और कोमलास्थि कटती है। मांसपेशियों को चित नहीं पहुँचनी चाहिये। पश्चात् कोमलास्थि को मांसपेशी से अलस करना चाहिये फिर वर्सगत कोमलारिय के साथ श्लेज्मावरण भाग को काट कर त्रिकाल देना चाहिये। तत्पश्चात् एक सूई जो एक सूत्र के दोनें। सिरे पर पिरोई हो उनमें सी एक सूई को नेत्रश्लेष्मावरण और नेत्रोन्मीलनी पेशी ह भीतर से प्रवेश करा के वाहर निकालना चाहिये। भेदन के वीच में एक टांका तथा दोनों सिरे पर दो टांके देवें। इस प्रकार टांके छगाते

हुयें सूत्र के दोनों सिरों को स्वच्छ तौछिये पर रखते जाँय।

तीनों टांके लग जाने पर पलक को सीधा कर देने से वह

में से एक सूई से मांसपेशी और वर्स्मगतत्वचा का वेधन करके पलक से बाहर निकाले। उसी सूत्र के नीचे की सूई को कुछ नीचे के हिस्से में प्रवेश करा कर पलकधारा के कुछ उपर में बाहर निकाले। इस तरह तीनों टांकों अर्थात् ६ सूई यों को थोड़े थोड़े अन्तर से बाहर निकालें फिर सूत्र में गाँठ लगाकर टाँकों को सी देवें। टाँकों से खचा न कट जाय इस लिये टाँकों के बीच गाज के टुकड़े को गोल लपेट कर रखें। शखकर्म समाप्ति के शाद मक्युरोकोम की बंदों का आरच्योतन करना चाहिये। फिर प्लोत और कर्यालका रखकर व्रण का बन्धन करें। छः दिन पर टांकों को काट देवें।

इत्यायुर्वेदतत्त्वसंदीपिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे पदम-गतरोगप्रतिपेधो नास षोडक्षोऽध्यायः॥ १६॥

ulifor.

#### सप्तदशोऽध्यायः।

अथातो दृष्टिगतरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ अब इसके अनन्तर 'दृष्टिगतरोगप्रतिपेध' अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवीन् धन्वन्तरि ने कहा है ॥

त्रयः साध्यास्त्रयोऽसाध्या याप्याः षट् च भवन्ति हि । तत्रैकस्य प्रतीकारः कीर्त्तितो धूमद्शिनः ॥ ३ ॥

दृष्टिगत रोगों में तीन रोग ( धूमदर्शी, पित्तविद्ग्धदृष्टि और रलेष्मविद्ग्ध दृष्टि ) साध्य कहे गये हैं तथा तीन रोग ( हस्वजाड्य, नकुलान्ध्य और गम्भीरिका ) असाध्य होते हैं। इसी प्रकार छः रोग ( अरुणादि काच ) याप्य होते हैं। इनमें से एक धूमदर्शी रोग का प्रतीकार पितामिष्यन्द में कह दिया है ॥ ३॥

हष्टी पित्तविद्ग्धायां विद्ग्धायां कफेन च । पित्तरलेष्महरं कुर्योद् विधि राख्यक्षताहते ॥ १ 👢

पित्तरलेश्मिवद्राथदृष्टिचिकित्सा—पित्त के द्वारा दृष्टि के विद्राध (विकृत) होने पर पित्ताभिष्यन्दनाशक तथा कफ के दृष्टि के विद्राध होने पर कफाभिष्यन्द्रहर चिकित्सा करनी चाहिये किन्तु इन शेगों में शस्त्रत्तत (सिरावेध) नहीं करना चाहिये ॥॥॥

नस्यसेकाञ्जनालेपपुटपाकैः सतर्पणैः । आद्ये तु त्रैफलं पेयं सिपिह्मैवृतसुत्तरे ॥ तैल्क्कं चोभयोः पथ्यं केवलं जीर्णमेव वा ॥ ४॥

पित्तविद्ग्ध्दृष्टि में पित्ताभिष्यन्द्हारक (उस प्रकरण में कहे हुये ) नस्य, सेक अञ्चन, आलेप, पुटपाक और तर्पण तथा रलेष्मविद्ग्ध्य दृष्टि में रलेष्माभिष्यन्द्हारक हो नस्यादि तर्पणान्त विधियों का प्रयोग करना चाहिये। इनके सिवाय आध्य अर्थात् पित्तविद्ग्धदृष्टि रोग में त्रिफलाष्ट्रत का पान तथा उत्तर अर्थात् रलेष्मदृष्टि रोग में त्रिष्ठतादि पृत का पान करना चाहिये। तथा उक्त दोनों रोगों में तर्विक पृत का पान करना पृथ्यकारक है। यदि उक्त पृत न मिल सके तो केवल पुराणपृत

नैसर्गिक स्थिति में आ जाता है । सूत्र में पिरोई हुई दो सुइयों िका दी सेवन करावे ॥ ५ ॥ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow गैरिकं सैन्धवं कृष्णा गोदन्तस्य मसी तथा। गोमांसं मरिचं बीजं शिरीपस्य मनःशिला।। ६॥ वृन्तं कपित्थान्मधुना स्वयङ्क्षप्ताफलानि च। चत्वार एते योगाः स्युक्तसयोरञ्जने हिताः॥ ७॥

दोनों रोगों में गैरिकादि चार अञ्जन-अत्यन्त हितकारक हैं जैसे (१) बेर, सैन्धवलवण, पिप्पली और गोदद्धा की भस्म, (२) गोमांस, रवेत या काली बरिच, शिरीप के बीज तथा मैनसिल। (३) कपित्थ के कोग्रल पत्तों के सहित वृन्ते (डंटल) के चूर्ण या राख को मधु के साथ अथवा (४)स्वयङ्क्षसा (कोंच) के फल के चूर्णाञ्जन को मधु के साथ खरल कर लगावे॥६.७॥

कुटजकाशोकशालाम्रिप्रयङ्गनिलनोत्पलैः । पुर्दपेहरेणुकृष्णाह्वापथ्याऽऽमुलकसंयुतैः ॥ ८ ॥ सर्दिम्धुयुतैश्चूणेर्वेणुनाडन्यामनस्थितैः । अञ्जयेद् द्वाविप भिषक् वित्तश्लेष्मविभावितौ ॥६॥

• कुन्जकीयज्ञन—कुन्जक ( सेवती पुष्प का भेद ), अशोक, ग्राल, आम, प्रियज्ज, निल्न (किज्जिद्गक्त कमल), उत्पल (नील कमल), इनके पुष्प तथा रेणुका (नेगड़ के बीज ), पिष्पली, पथ्या (हरड़ ) और आंवले इन सुबका चूर्ण बना कर बांस की भोंगली में रख देवें पश्चात् घृत और शहद में मिलाकर पित्त और रलेष्म दोनें दोष से उत्पन्न विदम्धदृष्टि रोग में अञ्जन करने से वे रोग नष्ट हो जाते हैं॥ ८-९॥

विसर्शः—नरसिंह पुराण में लिखा है कि चम्पे के एक सौ पुष्पों की अपेचा एक अशोक पुष्प तथा एक हजार अशोक पुष्पों से एक सेवती (गुलाव) पुष्प एवं एक हजार सेवती पुष्पों से एक कुटजक पुष्प श्रेष्ठ होता है—चम्पकारपुष्पशतकाद शोकं पुष्पभूत्तमम्। अशोकारपुष्पसहस्रास्तेवतीपुष्पमुत्तमम्। सेव-तीपुष्पसाहस्रा र कुष्जकं पुष्पमुत्तमम्।।

अंम्रिजम्बूद्भवं पुष्पं तद्रसेन हरेणुकाम्। पिछ्वा श्रोद्राष्यसंयुक्तं प्रयोज्यमथनाऽञ्जनम्।। १०॥ निलनोत्पलिकञ्जलकगैरिकैगीशकृद्रसैः। गुडिकाञ्जनमेतद्वा दिनराज्यन्धयोर्हितम्॥ ११॥

• दिवान्ध्दराज्यान्ध्यहराक्षन-आम और जामुन के पुष्पों के रस से हरेणुका के चूर्ण को पीसवर्श शहद तथा घृत से संयुक्त कर अक्षन करना चाहिए। अथवा निल्न (कुछ रक्तवर्ण कमल), उत्पल (नीलकमल), केसर अथवा निल्न और उत्पल की केसर और गैरिक इन्हें महीन पीस कर गाय के गोबर के रस के साथ खरल करके गुडिका बना के फिर उसे गुलाबज्ञल में बिस कर अक्षन करने से दिवान्ध्य तथा राज्यान्ध्य रोग नष्ट होते हैं॥ १०-११॥

रसाञ्चनरसक्षीद्रतालीशस्वर्णगैरिकम् । गोशक्रद्रसम्संयुक्तं . पित्तोपहतदृष्टये ॥ १२ ॥

रसाजनायजन — रसोत, आंवले या चमेली के पैतों का स्वरस, शहद, तालीसपत्र और स्वर्णगैरिक इन्हें गोबर के रस के साथ-खरल कर पित्त से उपहत (पित्तविदग्ध) दृष्टि में अक्षन करने से वह शान्त होती है ॥ १२ ॥

विमर्शः—सुश्रुतार्थसन्दीपनभा य में रस शब्द से यहां पर वकरी के यकृत् के मांस का रस लेना लिखा है।

• शीतं सौबीरकं वाऽषि पिष्ट्राऽथ रसभावितम् ॥ १३ ॥ कूर्मपित्तेन मतिमान् भावयेद्रौहितेन वा । चूर्णोञ्जनमिदं नित्यं प्रयोज्यं पित्तशान्तये ॥ १४ ॥

पित्तहरशीतीयंजन — शीत (रसाञ्जन या कर्प्र) अथवा सौवीराञ्जन इनका चूर्ण वना कर पशु-पन्नी आदि के मांसरस से भावित कर पश्चात बुद्धिमान वैद्य कूर्म (कच्छप) अथवा रोहित मछ्छी के पित्त से भावित कर खरछ करके सुखाकर शीशी में भर देवे। पित्ताभिष्यन्द तथा पित्तविदग्ध दृष्टि आदि पित्तजन्य नेत्ररोगों की शान्ति के छिए नित्य ही इस चूर्णाञ्जन को नेत्रों में छगानी चाहिये॥ १३-१४॥

• काश्मरीपुष्पमधुकदार्वीरोध्ररसाञ्जनैः । सक्षौद्रमञ्जनन्तद्वद्वितमत्रामये सदा ॥ १४ ॥

काश्मयांचअन—गम्भारी के पुष्प, मुलेठी, दारुहरिद्रा, लोघ और रसीत इन्हें महीन पीस कर शहद के साथ खरल करके पित्तविद्गध दृष्टिरोग में अञ्जन करना सदा उत्तम है ॥ १५॥

स्रोतोजं सैन्धवं कृष्णां रेणुकाञ्चापि पेषयेत् । अजासूत्रेण तावर्त्यः क्षणदाऽऽन्ध्याञ्जने हिताः ॥१६॥ स्रोताञ्जनादियोग—स्रोताञ्जन, सैन्धवलवृण, पिष्पली और रेणुका इन्हें चूर्णित कर वकरी के सूत्र में खरल करके यव-समान वर्तियां बना के सुखाकर श्रीशी में भर देनें। इन वर्तियों को गुलावजल में पीस कर अञ्जन करने से राज्यान्ध्य

नष्ट होता है ॥ १६ ॥ कालानुसारिकां कृष्णां नागरं मधुकं तथा । ठालीशपत्रं क्षणदे गाङ्गेयक्च यक्रद्रसे ॥

कृतास्ता बत्तेयः पिष्टाश्छायाशुष्काः सुखावहाः ॥१०॥
नक्तान्ध्यहराअन — तगर, पिष्पली, सींट, मुलेठी, तालीसपत्र, चणदे अर्थात् हरिद्रा और दारुहरिद्रा और नागरमोथा
इनको खाण्डकूट कर चूर्णित कर चकरी के यकृत् के रस में
घोटकर यवाकृति वर्तियां बना के छाया में सुखा कर पश्चात्
प्रतिदिन अञ्जन करने से नक्तान्ध्य प्रशृतिनेत्ररोग नष्ट होते हैं॥

मनःशिलाऽभयाव्योषबलाकालानुसारिवाः।

सफेना वर्त्तयः पिष्टाश्रह्मागक्षीरसमन्विताः ॥ १८॥
मनःशिकायश्चन—मैनसिल, हरइ, सोंठ, मिरच, पीपल,
बला की जड़ तथा कालानुसारिवा (तगर) और समुद्रफेन
इन्हें महीन पीसकर बकरी के दुग्ध के साथ खरल कर यवाकृति वर्तियां बना के सुखाकर नेत्र में आंजने से राज्यान्ध्य नष्ट
हो जाता है॥ १८॥

•गोमूत्रपित्तमदिरायकृद्धात्रीरसे पचेत्। क्षुद्राञ्जनं रसे नान्यद्यकृतस्त्रैफलेऽपि वा।। १६।।

गोम्त्रादिरसिकया — गाय का मूत्र, गाय या वकरी का पित्त, मिद्रा (श्राव), यकृत का रस तथा आंवले का रस इन्हें एकत्र कर पका के रसिकिया कर अञ्जन करे। अथवा केवल यकृत के रस की त्रिफला के काथ के साथ रसिकया करके अञ्जन करने से नक्तान्ध्य रोग नष्ट होता है। १९॥ गोमूत्राज्यार्णवमलिं पत्तीक्षौद्रकट्फलैः। सैन्धवोपहितं युञ्ज्यान्निहितं वेणुगह्वरे॥ २०॥

गोमूत्रादिरसिक्षया—गोमूत्र, घृत, समुद्रंफेन, पिप्पर्छी, शहद, कायफल और सैन्धवलवण इन्हें अच्छी प्रकार पीस के सुखा कर बांस के पात्र (नली) में भर कर रख दें। यह राज्यान्ध्य में हितकारी अञ्जन है॥ २०॥

मेदो यक्टद्घृतस्त्राजं पिष्पत्यः सैन्धवं मधु ॥ २१ ॥ रसमामलकाच्चापि पक्षं सम्यङ् निधापयेत् । कोशे खदिरनिर्माणे तद्वत् क्षुद्राञ्जनं हितम् ॥ २२ ॥

अजामेदोऽअन — वकरी की चरवी, वकरी का यक्त, वकरी का घी तथा पीपल, सैन्धव लवण, शहद्भीर आंवर्ले का रस इन्हें अच्छी प्रकार पीस के पकाकर रसिक्तिया करके सुखाकर खैर की लकड़ी की बनी हुई भोगली (कोश) में रख लेवें र यह अअन नक्तान्ध्य रोग को नष्ट करता है ॥ २१-२२ ॥

विमर्शः - कोश शब्द का अर्थ यहां पात्र है ऐसे यह कीई अर्थों में प्रयुक्त होत्म है - कोशोऽस्त्री कुड्मले पात्रे दिव्ये खड्ग-पिधानके। जातिकोशेऽर्थसङ्घाते पेश्यां शब्दादिसङ्ग्रहे॥ (इति मेदिनी)

हरेणुमगधाजास्थिमञ्जैलायकुद्ग्वितम्। यकुद्रसेनाञ्जनं वा श्लेष्मोपहतदृष्टये॥ २३॥

हरेण्वाधक्षन स्हरेणु (रेणुका = निर्मुण्डीबीज), पिप्पली, वकस्री की हड्डी और मज्जा, इलायची और वकरी या यकृत् इन्हें महीन पीसकर सुखा के शीशीमें भर देवें। फिर श्लेष्म-विदग्ध दृष्टिरोग में इसका अञ्जन करना चाहिये। अथवा केवल यकृत् रसके साथ अञ्जन करे किंवा अञ्जन (स्रोतोऽञ्जन) को यकृत् के रस में घोट कर आंखों में अञ्जन से कफविदग्ध-दृष्टिरोग नष्ट हो जाता है॥ २३॥

विमर्शः—मगधाजास्थिमजा शब्द के अन्य टीकाकारों ने पिप्पळी के तुपरहित बीज ऐसा अर्थ किया है। विपाच्य गोधायकृदद्धेपाटितंसुपूरितंमागधिकाभिरग्निना। निषेवितंतद् यकृद्ञ्जनेन निहन्ति नक्तान्ध्यमसंशयं खलु।

गोधायकृदश्चन— गोधा के यकृत् को बीच में से चीर कर उसमें पिप्पछी भर कर उस पर कपड़िमट्टी करके सुखा कर मन्द्र आंच में पुटपाकविधि से पका कर निकाछ के उसमें से पिप्पछी निकाछ कर यकृत् का सेवन करं तथा पिप्पछी का अञ्जन करें। यह प्रयोग निश्चित ही नक्तान्ध्य को नधी करता है॥ २४॥

विमर्शः—टीकाकार डल्हण तीन दिन तक पिष्पली को पकाना लिखते हैं। अग्नि के भोभल में रख कर तीन घण्टे पकाना पर्याप्त है। कुछ सम्प्रदाय में पिष्पलीयुक्त यकृत् की पीस कर अञ्जन करने का भी उपदेश है।

तथा यक्तच्छागभवं हुताशने विपाच्य सम्यङ्गगधासमन्वितम् । प्रयोजितं पूर्वेवदाश्वसंशयं

जयेत्स्पाऽऽन्ध्यं सक्रद्श्वनान्नृणाम् ॥२४॥ अजायक्रदश्न-गोधायकृत्पाचन के समान ही वकरी के धकृत् को छे के मध्य में चीरा छगा के उसमें पिष्पछी भर कर उपर कपडिमही के सुखा कर अग्नि की आंच में दबा के पका लेवें। इस योग का भी पूर्ववत् प्रयोग ( यकृत् का सेवन तथा पिप्पली का अञ्जन) करने से मनुष्यों का नक्तान्ध्य रोग नष्ट हो जाता है ॥ २५ ॥

प्लीहा यक्रचाप्युपभिक्षते उभे ्रमकत्प्य शूल्ये घृततेलसंयुते । ते सार्षपस्नेहसमायुतेऽञ्जनं नक्तान्ध्यमाश्वेव हतः प्रयोजिते ॥ २६॥

यकृत प्लीहा अनादि — गोधा अथवा बकरी के प्लीहा और यकृत दोनों को छे के काट कर उन पर घृत और तेल लगा कर लौह-शलाकाओं में पिरो के अग्नि में सेक कर भचण करें तथा उन्हीं दोनों पर सरसों का नैल लगा के पीस कर सुखा के अअन करना चाहिये। इस तरह भचण और अअन उभय प्रकार से सेवित ये यकृत्प्लीहा दोनों शीघ्र ही नक्तान्ध्य को नष्ट कर देते हैं॥ २६॥

विमर्शः—यक्रच्छ्रयप्रकार—यकृत् के भांस को शलाकाओं में लगा कर लवणयुक्तघृत लगा के निर्ध्म अङ्गारों पर पाक करें—कलिखण्डानि मांसानि अधितानि शलाकया। घृतं सलवणं दत्त्वा निर्ध्मे दहने पचेत्॥

नदीजशिम्बी त्रिकट्दन्यथाञ्जनं मनःशिला दे च निशे यक्टद्गबाम् । सचन्दनेयं गुटिकाऽथवाऽञ्जनं प्रशस्यते वै दिवसेष्वपश्यताम् ॥ २७ ॥

गुटिकाअन—नदीज (सैन्धव लियण), शिस्वी (हरे मूंग), सोंठ, मिरच, पिप्पली, सौवीराअन, मैनसिल, हरिद्रा, दार-हरिद्रा, गौ का यकृत् और लाल चन्दन इक सबको अच्छी प्रकार महीन पीस कर गुटिका बना के सुखा कर शीशी में अर देवें। इस गुटिका का अअन दिवानध्य रोगियों के लिये प्रशस्त, माना गया है॥ २०॥

भवन्ति याप्याः खेलु ये षडामया हरेदस्रक्तेषु सिराविमोक्षणैः । विरेचयेकचापि पुराणसर्पिषा विरेचनाङ्गोपहितेन सर्वदां ॥ २८॥

याप्यरोगचिकित्साविधान – तिमिर अवस्था वाले काच जो ६ याप्य रोग कहे गये हैं उनमें सर्वप्रथम सिरामोच्चण करके अशुद्ध रक्त का निर्हरण कर देना चाहिये। इसके अनन्तर विरेचक द्रव्यों के कल्क और काथ द्वारा सिद्ध किये हुये पुराण-घत का पान करा के विरेचन कराना चाहिये॥ २८॥

विमर्शः — उपयुक्त चिकित्सा न करने से तिमिर काच हो जाता है, काच आन्ध्य (दिवान्ध्य या नकान्ध्य) हो जाता है अत एव प्रथम तिमिरावस्था में ही निविकत्सी प्रवन्ध करना चाहियें — तिमिरं काच्तां याति काचोऽ प्यान्ध्यमुपेक्षया । नेत्ररोगे व्वतो घोरं तिमिरं साधयेद द्वतम् ॥ (वाश्व्यट) सिरामोच्च रोग-प्राप्ततिमिर में निषिद्ध कहा ग्रया है — दिमिरे रोगिणि भिषक् , सिरामोक्षं विवर्जयेत् ।

पयोविमिश्रं पवनोद्भवे हितं वदन्ति पञ्चाङ्गुलतैलमेव तु । भवेद् घृतं त्रैफलमेव शोधनं विशेषतः शोणितपित्तरोगयोः ॥ २६ ॥

वातिपत्तजितिमरचिकित्सा—वातजन्य तिमिर रोग में पञ्चा-जुल (एरण्ड) तैल (२ से २॥ तो०) को मन्दोष्ण दुग्ध में मिला कर देना चाहिये। रक्त और पित्तजन्य रोगों में त्रिफला-घत के द्वारा ही संशोधन (विरेचन) कर्म कराना चौहिये॥

त्रिवृद्धिरेकः कफजे प्रशस्यते त्रिदोषजे तैलमुशन्ति तत्कृतम् । पुराणसिपिस्तिमिरेषु सर्वतो हितं भवेदायसभाजनश्च्यतम् ॥ ३० ॥

कफज्यितिमर रोग में — त्रिवृत् के करक और काथ द्वारा सिद्ध किये हुये घृत से विरेचन कराना चाहिये एवं त्रिदोप-जैन्य तिमिर रोग में वात, पित्त और कफ नाशक दृश्यों के कहक और काथ द्वारा सिद्ध किये हुये घृत का सेवन कराना चाहिये। प्रायः सर्व प्रकार के तिमिर रोगों में लोहे के पात्र में रखा हुआ पुराणघृत हितकारक होता है ॥ ३०॥

हितं च विद्यात् त्रिफबावृतं सदा कृतक्च यन्मेषविषाणनामभिः। सदाऽविलह्यात्त्रिफलां सुचूर्णितां चृतप्रगाढां तिमिरेऽथ पित्तजे॥ ३१॥

त्रिफलागृत सदा (नित्यग और आवस्थिक दशा में) हित-कारी होता है। इसी प्रकश्य मेपश्यक्षी (मेटासीक्षी) के फलों के करक तथा काथ द्वारा सिद्ध किया हुआ गृत भी सदा नेत्र-रोगों में हितैकारक होता है। पित्तजन्य तिमिर रोग में अच्छी-प्रकार चूर्ण की हुई त्रिफला को प्रचुर गृत में अच्छी प्रकार मिलाकर सदा सेवन करते रहना चाहिये॥ ३१॥

मिंगेरजे तैलयुतां कफात्मके
मधुप्रगाढां विद्धीत युक्तितः।
गवां शकुत्काथविषकमुत्तमं
दितं तु तैलं तिभिरेषु नावनम्। १३२।।

वातजन्य तिमिर रोग में त्रिफला चूर्ण को तेल में मिला कर तथा कफजन्य तिमिर रोग में त्रिफलाचूर्ण को शहद में मिला कर सेवन कराना चाहिये। इसी प्रकार गौ के गोवर के क़ल्क और काथ में पकाया हुआ तेल कफजन्य या सर्व फ़्कार के तिमिर रोगों में नस्यरूप में अच्छा हितकर माना गया है॥

हितं घृतं केवलमेव पैत्तिके हाजाविकं यन्मधुरैविंपाचितम् । तैलं स्थिरादौ मधुरे च यद्गर्यो तथाऽसातैलं पवनासगुत्थुओः ॥ ३३ ॥

वित्तजन्य तिमिर रोग में — बकरी या भेड़ के घृत को काको-ल्यादि मधुरगण की औषधिमों के कल्क और छाथ के द्वारा पका कर नस्यरूप में देना हितकारी है। वात तथा रक्त द्वारा

उत्पन्न हुये तिमिर रोग में स्थिरादि (विदारीगन्ध्रादि) गण की औषधियों के कल्क या काथ द्वारा सिद्ध किया हुआ तैल अथवा मधुरादि (काकोल्यादि) गण की औषधियों के कल्क काथ द्वारा सिद्ध तैल किंवा वातन्याधिचिकित्सा में कहा हुआ अणुतैल नस्य रूप में प्रयुक्त होने से अधिक लाभ करता है।

सहाऽश्वग्रन्धाऽतिबलावरीश्वतं हितञ्ज नस्ये त्रिवृतं यदीरितम् । जलोद्भवानूपजमांससंस्कृताद्

पृतं विधेयं पयसो यदुतियतम् ॥ ३४ ॥

वातज्य तिमिर रोग में सुदूपणीं (सहा), अश्वगन्धा, अतिवला, शतावर हुइ के करक और काथ से सिद्ध किया हुआ हत या तैंल अथवा वातव्याधि प्रकरणोक्त त्रिवृतादि अर्थात् हते, वसा और मजा से आवृत तेंल नस्यकर्म के लिये हित कारक है। अथवा जल में उत्पन्न होने वाले मत्स्यादि प्राणी और आनूपदेश के पशु-पिचयों के मांस के करक तथा काथ से संस्कृत किये हुये दुग्ध से निकाले हुये एक को पूर्वोक्त सुद्ग-पणीं, अश्वगन्धा आदि ओपिधयों के करक और काथ में पका कर वातज तिमिर में नस्य देवें ॥ ३४॥

ससैन्धवः क्रव्यभुगेणमांसयो हिंतः ससर्पिः समधुः पुटाह्वयुः । वसाऽथ गृश्रोरगताम्रचूडजा

सदा प्रशस्ता मधुकान्विताऽञ्जने ॥ ३४॥

पुटपाक तथा अञ्जन—गीध तथा हरिण के मांस में सैन्धव छवण घृत और शहद मिला कर पुटपाकविधि से पका के क्रियाकलपाध्यायोक्त विधि से प्रयुक्त करें। इसी प्रकार गीध, सर्प और मुर्गा इनकी वसा को मुलेठी के चूर्ण के साथ मिश्रित कर अञ्जन करने से वातज तिमिर नष्ट होता है॥ ३५॥

विमर्शः — उरग शब्द से यहां कृष्णसर्प तथा ताम्रचूड कुक्कुट ( मुर्गे ) का ग्रहण होता है — 'कृकवाकु स्ताम्र चूडः कुक्कुट श्ररणायुषः' ( अमरकोष )।

प्रत्यक्षनं स्रोतिस यत्समुत्थितं
क्रमाद्रसक्षीरघृतेषु भावितम्।
स्थितं दशाहत्रयमेतदक्षनं
कृष्णोरगास्ये कुशसम्प्रवेष्टिते ॥ ३६॥
तन्मालतीकोरकसैन्धवायुतं
सदाऽक्षनं स्यात्तिमिरेऽथ रागिणि।
सुभावितं वा पयसा दिनत्रयं
काचापहं शास्त्रविदः प्रचक्षते ॥ ३७॥

• प्रस्यक्षन — अञ्जन लगाने के पश्चात् प्रयुक्त होने वाली वस्तु को प्रस्यञ्जन कहते हैं। स्रोतोऽञ्जन को त्रिफलादि कषाय में शुद्ध करके खरल में डाल कर क्रम से झागादिमांसरस, झागी के दुग्ध और घृत में पृथक् पृथक् भावित कर खरल करके सुखा कर प्रस्यञ्जन करना चाहिये। अथवा इसी स्रोतोञ्जन को काले सर्प के मुख में रख कर दोनों फणों को मिला के कुश के द्वारा सम्वेष्टित कर दशाहत्रय (एक मास) तक रख कर पश्चात उसे चमेली की पुष्पकलियों और सैन्धव लवण के साथ अच्छी प्रकार घोट कर रागयुक्त तिमिर में सदा अञ्जन करने से वह नष्ट हो जाता है। अथवा इसी स्रोतोञ्जन को तीन दिन तक बकरी के दुग्ध में भली भांति भावित कर घीट के अञ्जन करने से काच रोग को नष्ट करता है ऐसा शास्त्रवेत्ताओं का कृथन है।

विमर्शः — चरकाचार्यं ने भी यह प्रयोग लिखा हैं - वदने कृष्णसर्पस्य निहितं मासमझनम् । ततस्तस्माद् समुद्धृत्य सुसूक्षं चूर्णयेद् बुषः । सुमनःकोरकैः शुष्केरधीशैः सैन्धवेन च । एतन्नेत्राझनं कार्यं तिमिरव्नमनुत्तमम् ।

हिवहितं क्षीरभवन्तु प्रैत्तिके बद्नित नस्ये भधुरौषधैः कृतम्। तत्तर्पणो चैव हितं प्रयोजितं सजाङ्गलस्तेषु च यः पुटाह्वयः॥ ३६॥

पित्तजितिमरचिकित्सा — पैत्तिक तिमिर रोग में वकरी या गाय के दुग्ध से निकाला हुआ ताजा मक्खन ले कर मधुरादि गण की औषधियों (काकोल्यादि) के साथ पका के नस्य देवे तथा जङ्गल के पर्श-पित्तयों का मांस मिला कर पुटपाक विधि से पका के नेत्र का तर्पण करने से भी पित्त तिमिर में हित (लाभ) होता है ॥ ३८॥

रसाञ्चनक्षौद्रसितामनःशिलाः क्षुद्राञ्जनं तन्मधुकेन संयुतम्। समाञ्जनं वा कनकाकरोद्भवं

सुचूर्णितं श्रेष्ठमुशन्ति तद्विदः ॥ ३६ ॥
रसिक्रया तथा प्रत्ययन—रसाञ्जन (रसौंत), शहद, शर्करा,
मैनसिल, मुलेठी इन्हें अच्छी प्रकार घोट कर कुछ पानी डाल
के रसिक्रया बना कर आंख में लगावें । समाञ्जन (सौवीरा
अन) को शुद्ध करके कनकाकरोद्धव (तुःथ) के साथ
मिला कर खरल कर के प्रत्यञ्जन करने से पित्तजितिमिर नष्ट
होता है ॥ ३९ ॥

भिल्लोटगन्धोदकसेकसेचितं प्रत्यञ्जने चात्र हितं तु तुत्थकम् । समेषश्रङ्गाञ्जनभागसम्मितं जलोद्भवं काचमलं व्यपोहति ॥ ४०॥

प्रत्यक्षन के छिये शुद्ध नीछतुत्थ को छेकर गरम करके भिरुछोट (छोध) तथा गन्ध (एछादिगण की ) ओषधियों के काथ में सात या तीन बार सिखित (बुझा) कर खरछ में पीस के शीशी में भर देवें। पित्तजन्य शिमिर रोग में इसका प्रत्यक्षन हितकारी होता है।

काचरोग—काचरोग में मेपश्रक्त (नन्दीवृत्त-छाल) या भेड़ का सीक्न किंवा मेढा सीक्षी और सीवीराञ्जन इन्हें समान भाग में लेकर दोनों के वरावर जलोक्नव अर्थात् स्रोतोञ्जन किंवा शंखनाभि ले के सब का खरल में महीन चूर्ण बना कर अञ्जन करने से काचरोग नष्ट होता है ॥ ४०॥

पलाशरोहीतमधूकजा रसाः श्रौद्रेण युक्ता मदिरामिमिश्रताः। डशीरलोधित्रफलापियङ्क्षभिः पचेत्र नस्यं कफरोगशान्तये॥ ४१॥ पलाश (डाक) की जड़ की छाल, रोहीतक वृत्त की छाल और महुए की छाल इन्हें समान भाग से लेकर खांड कूट कर चूर्ण करके उसमें शहद तथा मदिराय (मद्य के ऊपर का स्वच्छ भाग) मिश्रित करके पुनः घोट कर अञ्चन करें। सुश्रुत टीकाकार उन्हण ने इनकी रसिक्रिया करके प्रयोग करना लिखा है। यह योग काच रोग को नष्ट करता है। कफ जन्य —ितिमर की शान्ति के लिये खस, पठानी लोघ, हरड़, बृहेड़ा, आंवला और खस, फूलप्रियङ्क इनके करक और काथ में तिलतेल पकाकर नस्य लेना चाहिये॥ ४१॥

विडङ्गपाठाकिणिहीङ्क्यदीत्वचः प्रयोजयेद् धूममुशीरर्सयुताः। वनस्पतिकाथविपाचितं घृतं

हितं हरिद्रानीलदे च तर्पणम् ॥ ४२ ॥

कफन तिमिर में धूम प्रयोग—वायविडङ्ग, पाठा, अपामार्ग
(किणही) तथा हिङ्गोट की छाल इन में खस मिला कर
चूर्ण कर धूम्रपान करने से कफनतिमिर नष्ट होता है।

अक्षिपूरण या तर्पण — वट, पीपळ आदि चीरी वृचों की क्राळ के काथ तथा हल्दी और खस ( नलद ) के कल्क के साथ घुत को पका कर नेत्र का तर्पण करना चाहिये॥ ४२॥

समागधो माक्षिकसैन्ध्वादचः

सजाङ्गलः स्यात् पुटपाक एव च । मनःशिलाञ्यूषणशङ्खमाक्षिकैः

ससिन्धुकासीसरसाञ्जनैः क्रियाः ॥ ४३ ॥

पुरपाक प्रयोग—पिष्पछी, शहद, सैन्धव, छवण और जङ्गछी पशु-पत्तियों का मांस इन्हें एकत्र मिछा के पुरपाक बना कर कफजितिमिर में प्रयुक्त करें।

रसिकया—मैनसिल, सींठ, मिरच, पिप्पली, शङ्ख की नाभि, शहद, सैन्धव लवर्ण, कासीस तथा रसींत इद्ध में ज्वतुर्गुण जल मिलाकर रसिकया विधि से पाक करके कैफज-तिमिर में प्रयुक्त करने से वह नष्ट हो जाता है ॥ ४३ ॥

हिते च कासीसरसाञ्जने यथा
वदन्ति पथ्ये गुडनागरैर्युते ।
यदञ्जनं वा बहुशो निषेचितं
समूत्रवर्गे त्रिफलोदके श्टतेना ४४॥
निशाचरास्थिस्थितमेतदञ्जनं
स्थिपेच्च मासं सिललेऽस्थिरे पुनः।
मेषस्य पुष्पैर्मधुकेन संयुतं
तदञ्जनं सर्वकृते प्रयोजयेत् ॥ ४४॥

कफनितिमर में —कासीस, रसींत, गुड़ और सींट इनकी रसिकया करके अक्षन के रूप में प्रयोग करने से हित होता है।

सित्रपातजन्य तिमिर में — सोवीराञ्चन को अग्नि में तपा-तपा के अनेक बार या सात-सात बार या इक्कीस बार अष्ट-मूत्रों में बुझाना श्वाहिये। उसके पश्चात् उतकी ही बार त्रिफला काथ में बुझा कर इसे निशाचर (गीध) आदि पचियों की अस्थियों की निल्यों (ब्रिट्गें) में भर कर एक मास तक बहते हुये नद्यादि जल्में छोड़ देवें। फिर महीने

भर के पश्चात् इसे लेकर इसमें मेपशृङ्गी के फूल और मुलेठी का चुर्ण मिला कर अच्छी प्रकार खरल करके अञ्जन बना कर शीशी में भर के रख देवें। यह अञ्जन सर्वदोपज (सन्निपा-तज) तिमिर में प्रयुक्त करने से वह नष्ट हो जाता है ॥४४-४५॥

क्रियाश्च सर्वाः, क्षतजोद्भवे हितः

क्रमः परिम्लायिनि चापि पित्तहत्।

क्रमो हितः स्यन्दहरः प्रयोजितः

समीक्ष्य दोषेषु यथास्वमेव च ॥ ४६ ॥

उक्त अक्षने के अतिरिक्त सन्निपातजन्य तिमिर में अचि-तर्पण पुरपाकादि सर्व कियाएं करनी चाहिये। रक्तजन्य तिमिर तथा परिम्लायि काच में पित्तजन्यतिमिर नाशक तर्पणादि-कम हितकारी होता है। सर्वदोषज्ञ्य अर्थात् पड्विध तिमिर या काच रोग में दोपों के अनुसार अभिष्यन्दनाशक चिकित्सा करनी चाहिये। अर्थात् जैसे वातजतिमिर में वाताभिष्यन्दोक्त तथा पित्तजन्य तिमिर में पित्ताभिष्यन्दनाशक कर्म करें ॥ ४६॥

दोषोद्ये नैव च विष्तुतिङ्गते द्रव्याणि नस्यादिषु योजयेद् बुधः। पुनश्च कल्पेऽञ्जनविस्तरः शुभः प्रवक्ष्यतेऽन्यस्त्मपीह् योजयेन् ॥ ४७ ॥

नस्यादिविधान-तिमिर में वातादि दोषों के लच्नण प्रगट होते ही अथवा रोग के सकलदृष्टिमण्डल में व्याप्त हो जाने पर वाताभिष्यन्दोक्त घृतादि द्रव्य (ओपधियों ) का प्रयोग नहीं करना चाहिये अपितु लङ्गन-विरेचनादि से देह का संशोधन कर तीन दिन के पश्चात् अभिष्यन्दहर नस्यादि का प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त वच्यमाण क्रियाकल्पाध्याय में जो विस्तारुपूर्वक अन्य अञ्जनादि का वर्णन करेंगे उसका भी यहां प्रयोग करना शुभ है ॥ ४७ ॥

यृतं पुराणं त्रिफलां शतावरीं पटोलमुद्गामलकं यवानिप । किषेबमाणस्य नरस्य यत्नतो

भयं सघोरात्तिमिरात्र विश्वते ॥ ४८ ॥ तिमिर में आहार विधान-पुराना घृत, त्रिफला, शतावर, पटोळपत्र, मूंग, आंवला, यव इन पदार्थों को सेवल करने वाले मनुष्य को भयद्भर तिमिर रोग से भय नहीं होता है ॥४८॥

शतावरीपायस एव केवलः स्तथाकृतो वाऽऽमलकेषु पायसः।

प्रभूतसर्पि खिफलोदकोत्तरो

यबौदनो वा तिमिरं व्यपोहति ॥ ४६ ॥

शतावर के द्वारा श्रत किये हुए दुग्ध में वनाई हुई खीर अथवा आंवले के कलक और स्वर से सिद्ध दुर्ध में बनाई हुई खीर, किंवा त्रिफला के काथ में प्रभूत ( प्रचुर ) मात्रा में घृत मिला कर किंवा यव को पानी में उवाल कर बनाये हुये ओदन में अधिक घृत मिला कर प्रतिद्वि सेवन करने से तिमिर रोग नष्ट होता है।। ४९॥

जावन्तिशाकं सुनिवण्णकञ्च संतण्डुलीयं वरवास्तुकञ्च। चिल्लो तथा मूलकपोतिका च दृष्टेहितं शाकुनजाङ्गलञ्जा। यन्त्रितस्योपविष्टस्य स्वां नासाम्पश्यतः समम् ॥४०॥

शाकों में जीवन्ती शाक या चौपतिया, "सुनिषण्णक (चांगेरी = तिपतिया ), तण्डुलीयक (चौलाई ), अच्छा बथुआ ( वास्तूक ), चिल्ली ( चेत्रवास्त्क ) और मूळकपो-तिका (ब्रि)टी मूली ) तथा जङ्गल के पिच्यों का मांस ये सब दृष्टि तथा उसके रोगों में हितकारक हैं॥ ५०॥

पटोलककेटिककारवेल्ल-वार्त्ताक्रतकीरिकरीरजानि । शाकानि शिष्वार्त्तगलानि चैव . हितानि दृष्टेर्घृतसाधितानि ॥ ४१ ॥

पटोलशाक, ककोडूा, करेला, वैंगन, अर्णी, करीर (मार-वाड के केरू ) के फैल, सहजन की फली और आर्तगल ( क्लिण्टी ) इन की घी में छोंक कर बनाई हुई शाकें दृष्टि के लिये हितकर होती हैं॥ ५१॥

विवर्जयेत्सिरामोक्षं तिमिरे रागमागते । यन्त्रणोत्पीडितो दोषो निहन्यादाश दशेनम् ॥ ४२ ॥

तिमिर में अपथ्य - तिमिर में राग प्राप्त हो जाने पर सिरा-मोज्ञण विवर्जित है क्योंकि यन्त्र ( शस्त्रकर्म ) से उत्पीडित दोप बढ़ कर दर्शनशक्ति को नष्ट कर देते हैं ॥ ५२ ॥

अरागि तिमिरं साध्यमाद्यं पटलमाश्रितम् । कुच्छं द्वितीये रागि स्यान् तृतीये याष्यमुच्यसे ॥४ ॥

साध्यासाध्यतिमिर - प्रथम पटल में आश्रित तथा राग-को प्राप्त नहीं हुआ तिमिर साध्य होता है, द्वितीय पटल में प्राप्त तथा रागयुक्त तिमिर कृच्छ्रसाध्य होता है और नृतीयपटलगत तिमिर असाध्य होता है ॥ ५३ ॥

रागप्राप्तेष्वपि हितास्तिमिरेषु तथा क्रियाः। यापनार्थं यथोदिष्टाः सेव्याश्चापि जलौकसः ॥ ४४ ॥

तिमिर रोगों में राग प्राप्त हो जाने पर भी इनका यापन करने के लिये शास्त्रोक्त उपचार करना चाहिये तथा जलौका द्वारा रक्तमोचण करना चाहिये॥ ५४॥

श्लैिष्मके लिङ्गनाशे तु कर्म वश्वामि सिद्धये। न चेदर्द्धन्दुघर्माम्बुबिन्दुमुक्ताकृतिः स्थिरः ॥ ४४ ॥ विषमो वा तनुमे ध्ये राजिमान् वा बहुप्रभः। दृष्टिस्थो लक्ष्यते दोषः सरुजो वा सलोहितः ॥ ४६ ॥

इलैब्मिक लिङ्गनाश में चिकित्सा करने के लिये शख: विधान कहता हूँ। शसकर्भ करने के पूर्व यह जान लेना चाहिये कि दृष्टिमणि (Lens) पर अर्धचन्द्र की आकृति का या पसीने के जल के विन्दु समान अथवा मोती के स्वरूप का कोई चिह्न तो नहीं है। अथवा स्थिर, विषम, पतला, बीच में राजि (रेखा) युक्त या अनेक प्रभा (स्वरूप) वाला, पीडायुक्त और रक्तवर्ण का कोई दोष दृष्टि या लेंस पर दिखाई तो नहीं देता है। यदि ऐसे लच्चण हों तो उस लिङ्गनाश में शस्त्रकर्म नहीं करना चाहिये॥ ५५-५६॥

स्निग्धस्वित्रस्य तस्याथ काले नात्युष्णशीतले ।

सितमान् श्रेक्लभागौ द्वौ कृष्णान्मुक्त्वा ह्यपाङ्गतः । उन्मील्य नयने सम्यक् सिराजालविवर्जिते ॥ ४८ ॥ नाधो नोद्ध्वं न पार्श्वाभ्यां छिद्रे दैवकृते ततः । शलाक्या प्रयत्नेन विश्वस्तं यववक्रया ॥ ४६ ॥ मध्यप्रदेशिन्यङ्गष्ठस्थिरहस्तगृहीतया । दक्षिणेन भिषक् सन्यं विध्येत् सन्येन चेतरत् ॥६०॥

लिक्षनाश में शसकमंविध—शस्त्रकर्म के प्रथम रोगी को स्नेहन कराके स्वेदन कर्म करे। फिर न अधिक उष्ण तथा न अधिक शीतल समय में रोगी को कुर्शी पर वैद्या कर (या लिटा के) उसके हाथ पांव और मध्यशदीर व सिर की यन्त्रित करके फिर उसे अपनी नासा की ओर देखने को कहें। इससे कृष्णमण्डल का भाग ठीक मध्य में हो जाता है। इसके अन्नत्तर बुद्धिमान् वैद्य कृष्णतारक से दो हिस्से शुक्ल भाग को छोड़ कर अपाक्षप्रदेश की ओर अर्थात् अरुप्डलान्त प्रदेश के समीप ठीक तरह से खुले हुए तथा सिरासमृह से रहित नेत्रगोलक के स्थान में तथा न अधिक नीचे, न अधिक अपर न पार्व में किन्तु देवकृत स्थाभाविक लिद्ध में और विश्वस्त होकर मध्यमाङ्गली, प्रदेशिनी और अङ्गष्ट के सहारे स्थिरहस्त में पकड़ी हुई यववका शलाका के द्वारा दिल्लाहस्त से वामनेत्र तथा वामहस्त से दिल्लानेत्र में वेधन करना चाहिये॥५७-६०॥

विमर्शः — वाग्भटाचर्य ने भी यही विधि लिखी है — 'तर्जनी-मध्यमाङ्गुष्टैः शलाकां निश्चलं धृताम् । दैवन्छिद्रं नयेत्पार्थाद् ध्वमाम-न्थयन्तिव ॥ सन्यं दक्षिणइस्तेन नेत्रं सन्येन चेतरत् । विध्येत् सुविद्धे शन्दः स्यादरुक् चाम्बुलवसृतिः ॥' इति ।

वारिबिन्द्वागमः सम्यग् भवेच्छ्रब्दस्तथा व्यघे । संसिच्य विद्धमात्रन्तु योषित्स्तन्येन कोविदः ॥ ६१ ॥ स्थिरे दोषे चले वाऽपि स्वेदयेदक्षिं,बाह्यतः । सम्यक् शलाकां संस्थाप्य भक्नेरिनलनाशनैः ॥ ६२ ॥

सम्यग्वेधन लक्षण तथा पश्चात्कर्म सम्यग्वेधन होने पर एक विशिष्ट प्रकार की आवाज आती है तथा वेधन के स्थान से जल के विन्दु के समान पदार्थ बाहर निकलता है। यदि सम्यग्वेधन न हुआ हो तो रक्त का निर्गमन होता है एवं आवाज नहीं आती। वेधन होने के अनन्तर बुद्धिमान् वैद्य विद्ध स्थान को स्त्री के दुग्ध से सिखित करे। इस समय दो प स्थिर हो अथवा चल ही बाहर की ओर से स्वेदित करना चाहिये। स्वेदन के पूर्व नेत्र के पलकों को भलीशांति खोलकर पलकों पर शलाका रख के वातनाशक एरण्ड पत्रादि पर घृत लगाकर गरम करके उनसे स्वेदन करें॥ ६१-६२॥

शलाकात्रेण तु ततो निर्लिखेद् दृष्टिमण्डलम् । विध्यतो योऽन्यपार्श्वेऽक्षणस्तं रुद्ध्वा नालिकापुटम् ॥ उच्छिङ्कानेन हर्त्तव्यो दृष्टिमण्डलगः कफः ॥ ६३ ॥

लेखनकर्म — उक्त प्रकार से स्वेदन होने के अनन्तर शेष-दोषिन नाशनार्थ (रलेष्मसंहतिनिरलेषार्थ) शलाका के अप्र-भाग से दृष्टिमण्डल का लेखन करना चाहिये। लेखन के अनन्तर जिस आंख का शक्षकर्म हुआ हो उसके दूसरी तरफ के नासाब्धिद को वन्द करके जोर से उच्छिङ्कन (ब्रींकने) की किया द्वारा दृष्टिमण्डल में स्थित कफ का निर्हरण करना चःहिये॥ ६३॥

निरभ्र इव घमाँ शुर्यदा दृष्टिः प्रकाशते । ्र तदाऽसौ लिखिता सम्यग् ज्ञेया या चापि निव्यथा॥६९॥

सम्यन्ति खित लक्षण – मेघों से रहित आकाश में सूर्य जैसे चमकता है उसके समान दृष्टि जब चमकने लगे तथा उसमें किसी प्रकार की व्यथा (पीडा) न हो तब सम्यग्लेखन हुआ समझना चाहिये॥ ६४॥

एवं त्वशक्ये निर्हर्तुं दोषे प्रत्यागतेऽपि वा । स्नेहाद्यैरुपपन्नस्य व्यधो भूयो विधीयते ॥ ६४ ॥

पुनर्वेधनावस्था—यदि उक्त प्रकार से वेधन या अस्त्रकर्म करने पर भी दोष या लिङ्गनाशजन्य विकृति (मोतियाविन्द) निकल न सकी हो अथवा दोष (मोतियाविन्द) का पुनरा-गमन हो गया हो तो शरीर तथा विशेषकर नेत्र का स्नेहन और स्वेदन करके पुनः वेधन कर्म करना चाहिये॥ ६५॥

ततो दृष्टेषु रूपेषु शलाकामाहरेच्छनैः। घृतेनिभ्यज्य नयनं ब्ह्मपट्टेन वेष्टयेत्॥ ६६॥

पश्चात्कर्म — उक्त शस्त्रकर्म करने से यदि रूग्ण को वाह्यरूप (दरय) दिखाई देने लग जाय तो धीरे-धीरे शलाका का निर्हरण (निष्कासन) कर लेना चाहिये एवं उस नेत्र को घृत से अभ्यक्त (पूरित) कर वस्त्रपट से पट्टबन्धन कर देवें॥ ततो गृहे निराबाधे शयीतोत्तान एव च॥ ६७॥

पट्टबन्धन के अनन्तर रोगी को निराबाध अर्थात् धूलि, धूम, झोंकेदार वात और आतप से रहित मकान में उत्तान (पीठ और कमर के बल सीधे) शयन करान्य चार्हिये॥६०॥

उद्गारकासक्षवथुष्ठीवनोत्कम्पनानि च। 🧢 🦰 तित्कालं नाचरेदूर्ध्वं यन्त्रणा स्नेहपीतवत् ॥ ६८ ॥

वर्जनीय — इस शस्त्रक्र्म के रोगी के लिये तत्काल उद्घार ॰ (डकार), कास, धूकना और शरीर को कपाना वर्जित है। उसके आहारादि का नियन्त्रण ठीक उसी प्रकार करना चाहिये जिस प्रकार स्नेहपान कराये व्यक्तियों में किया जाता है।।६८॥

ज्यहात् ज्यहाच धावेत कषायैरिनलापहैं: । वायोर्भयात् ज्यहादृध्वं स्वेदयेदक्षि पूर्ववत् ॥ ६६ ॥

शेष पश्चात्कर्म — प्रति तीसरे दिन पट्टबन्धन को खोळकर बातनाशक द्रव्यों के कपाय से नेत्र का प्रचालन करना चाहिये तथा बातप्रकोप होने के भय के निराकरण करने के लिये तीन दिन बाद पूर्व के समान नेत्र का स्वेदन भी करना चाहिये ४ ६९ ॥

दशाहमेवं संयम्य हितं दृष्टिप्रसादनम्। , पश्चातु कर्म च सेवेत लघ्यन्त्रखापि मात्रया ॥ ७० ॥

इस प्रकार दस दिन तक रोगी को उत्तानशर्यनादि निय-मानुसीर रखना चाहिये पश्चातृ दृष्टिप्रसादनार्थ, अञ्चन, नस्य, तर्पण, शिरोबस्ति आदि कर्म करने का उपदेश करें तथा खाने के छिये हरूका भोजन मात्रापूर्वक सेवन करावे॥ ७०॥

सिराव्यधविधौ पूर्वं नरा ये च विवर्जिताः । न तेषां नीलिकां विध्येदन्यत्राभिहिताद्भिषक् ॥ ७१ ॥

शक्षकर्म निषेष—श्लैष्मिक लिङ्गनाश में भी उन रोगियों में जो सिरावेध के अयोग्य (बाल, बृद्ध) कहे गये हैं शस्त्रकर्म नहीं करना चाहिये एवं कहे हुये स्थान (देवकृत छिद्र) के अन्यत्र भी वेध नहीं करना चाहिये॥ ७१॥

पूर्य्यते शोणितेनाक्षि सिरावेधादिसपैता । १ तत्र खीस्तन्ययष्टचाह्नपक्षं सेके हितं घृतम् ॥ ७२ ॥

भन्यत्र वेथोपद्रव—देवकृत छिद्ध से अन्यत्र रसवाहक सिरा या धमनी का वेधन होने से खवित होने वाले रक्त से आंख भर जाती है ऐसा होने पर खीदुग्ध और मुलेठी के कल्क और काथ से सिद्ध किये हुए घृत के द्वारी उस नेत्र का सेक करना चाहिये ॥ ७२ ॥

विमर्शः—उक्त दुवेंधन से खुत हुआ रक्त नेत्र के पूर्वगृह में संज्ञित हो जाता है इसको Haemorrhage in anterior clamber कहते हैं।

अपाङ्गासन्नविद्धे तु शोफशूलाश्रुरक्तताः । तत्रोपनाहं भ्रमध्ये ह्यांचोब्णाब्यसेचनम् ॥ ७३ ॥

अपाज प्रदेश (Outer canthus) में वेध होने पर शोफ, गूल, अश्रुखाव, लालिमा आदि उपदव उत्पन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में अमध्य प्रदेश में स्वेदन तथा उष्णघृत का सेवन करना चाहिये॥ ७३॥

व्यवेनासन्नकृष्णेन रागः कृष्णं च पीड यते । तत्राधःशोधनं सेकः सर्विषा रक्तमोक्षणम् ॥ ७४॥

कृष्णमण्डलके अति समीप वेध होने से नेत्र में लालिमा तथा कृष्ण भाग में शोध हो जाता है ऐसी स्थिति में अधः काय संशोधन (विरेचन) कराके मन्दोष्ण घृत से नेत्र का सेक करना चाहिये तथा रक्तमोचण कराना चाहिये॥ ७४॥

श्विमर्थः - रक्तमोत्तण के लिये जल्हीका का प्रयोग करना चाहिये।

अथाप्युपरि विद्धे तु कष्टा कक् सम्प्रवर्त्तते । तत्र कोर्ब्लोन हैविषा परिषेकः प्रशस्यते ॥ ७४॥

यदि दैवकृत छिद्र से उपर में वेध हुआ हो तो नेत्रगत पीड़ा और कप्ट बढ़ जाता है। ऐसी अवस्था में मन्दोष्ण घृत से नेत्र का सेक करना चाहिये॥ ७५॥

शुलाश्रुरागास्त्वत्यर्थमधोवेधेन पिच्छितः। शलाकामनु चास्रावस्तत्र पूर्वचिकित्सितम्॥ ७६॥

दैवकृत छिद्र के अत्यन्त नीचे वेध होने से नेत्र में शूल, अश्रुसाव और लालिमा प्रश्ति उपद्रव होते हैं तथा शलाका के निकालने के पश्चात् अत्यधिक पिच्छिल आसाव होने लगता है। इस दक्षा में भी पूर्ववत् उपचार करका चाहिये। अर्थात् कोष्ण घत से नेत्र का सेक एवं विरेचन और रक्तमोचण आदि॥

रागाश्रुवेदनास्तम्भहषीश्वातिविवद्दिते । स्नेहस्वेदी हिती तत्र हितं चाप्यनुवासनम्।। ७७०।

अतिविचहित होने पर नेत्र में लालिम, अश्रुष्ट्वीव, स्तम्भ, वेदूना और हर्ष मश्रुति उपदव उत्पन्न हो जाते हैं। इनके प्रतिषेध के लिये स्नेहन, स्वेदन और अनुवासन करना हित-कारी है ता है॥ ७७॥

दोषस्त्वधोऽपृक्षष्टोऽपि तरुणः पुनरुद्ध्वंगः । कुर्योच्छुक्लारुणं नेत्रं तीत्ररुङ्नष्टदर्शनम् ॥ ७८ ॥ मधुरैस्तत्र सिद्धेन घृतेनाञ्चणः प्रसेचनम् । श्विरोबस्तिक्च तेनैव दद्यान्मांसैश्च सोजनम् ॥ ७६ ॥

तरुण दोष (Immature cataract) अर्थात् लिङ्गनाश्च की रूढावर्श्या प्राप्त न् हुई हो या मोतियाविन्द पूर्णरूप से पका न हो और उसे शखकर्म द्वारा दोष को नीचे खींच लिया जाय तो भी वह दोष पुनः अपर जाकर नेम्न में कई प्रकार के श्वेतिमा, लालिमा, उग्रपीडा, दृष्टिनाश प्रभृति उपद्रवों को उत्पन्न कर देता है। यदि ऐसा हो जाय तो उसके प्रतिषेध के लिये मधुरगण की ओषधियों के कल्क और काथ से सिद्ध किये हुये मन्दोष्ण घृत के द्वारा नेम्न का सेचन करना चाहिये तथा इन्हीं द्वच्यों से सिद्ध घृत या तेल के द्वारा शिरोबस्ति देनी चाहिये एवं भोजन के लिथे अनेक प्रकार के पश्च-पिच्यों के मांस का प्रयोग करना चाहिये॥ ७८-७९॥

दोषस्तु सञ्जातवलो घनः सम्पूर्णमण्डलः। प्राप्य नश्चेच्छलाकामं तन्बभ्रमिव माहतम् ॥ ८०॥

पकदोपनेध प्रशंसा—यदि दोष (लिङ्गनाश) पूर्णरूप से वलनान् (Mature cataract) हो जाता है तथा घन (स्थूल) एवं सम्पूर्णरूप में गोला हुआ (पूर्ण निर्मित) हो जाता है तब उस पर शलाका का अग्रभाग लगते ही नष्ट हो जाता है (नीचे गिर पड़ता है या बाहर निकल आता है) जैसे हवा पतले मेघ को तुरन्त नष्ट कर (उड़ा) देती है॥ ८०॥

मूर्द्धोभिघातव्यायामव्यवायविममूच्छेनैः । दोषः प्रत्येति कोपाच विद्धोऽतितरुणश्च यः ॥ ६१ ॥

अपक्रदोपनेधहानि—जो दोष (मोतियानिन्द) अत्यन्त तरुण (अपक्ष) अवस्था में होता है और उसका नेधन कर दिया जाय तो वह सिर में चोट लगने से, व्यायाम करने से, छी के साथ सम्भोग करने से, वमन होने से तथा मुर्च्छन होने से एवं क्रोध करने से फिर से उत्पन्न हो जाता है ॥८१॥

शलाका कर्कशा शुलं, खरा दोषपरिष्तुतिम्। व्रणं विशालं स्थूलाया, तीक्ष्णा हिंस्यादनेकघा ॥ दश। जलास्रावन्तु विषमा, कियासङ्गमथास्थिरा।

करोति, वर्जिता दोषेस्तस्मादेभिहिंता भवेत् ॥५३॥
• दुष्टशलाकाप्रयोग दोषः — कर्कश शलाका के प्रयोग से नेत्रों
में शूल, खर शंलाका से नेत्रके चारों ओर दोष की व्याप्ति, स्थूल
अप्रभाग वाली शलाका से नेत्रों में विशाल जण, तीदण शलाका
के प्रयोग से नेत्रों में अनेक प्रकार का चत (जण) होता है
तथा विषम (टेड़ी-मेड़ी) शलाका नेत्र से जल का आसाव
और अस्थिर (कम्पनयुक्त) शलाका हि अवरोध पदा करती
है। इसलिये उक्त दोषों से वर्जित शलाका का नेत्र में प्रयोग
करने से हित होता है ॥ ८२-८३॥

अष्टाङ्क्यता सध्ये सूत्रेण परिवेष्टिता। अङ्गुष्ठपर्वसमिता वक्त्रयोर्मुकुलाकृतिः॥ ताम्रायसी शातकुम्भी शलाका स्यादनिन्दिता॥६४॥

प्रशस्त शलाका—लम्बाई में आठ धङ्कल तथा बीच में सूत्र (धागे) से लिपटी हुई एवं मोटाई में अङ्कष्ट के उदर के परिमाण वाली तथा दोनों मुख (अन्तिम) भागों पर पुष्प की कलिका के समान स्वरूप की एवं ताम्र, लौह या स्वर्ण से बनाई हुई शलाका श्रेष्ठ होती है ॥ ८४ ॥

रागः शोफोऽर्बुद्खोषो बुद्बुदं श्रूकराक्षिता ॥ ६४ ॥ अधिमन्थादयश्चान्ये रोगाः स्युर्व्यधदोषजाः ॥ अहिताचारतो वाऽषि यथास्वं तानुपाचरेत् ॥ ६६॥

दुष्ट न्यथोपद्रव—शास्त्रोक्त प्रकार को छोड़ कर मनमाने प्रकार से वेधन करने से तथा अहित आहार और विहार का सेवन करने से नेन्न में लालिमा, शोध, अर्बुद, चोष (दाद्व-त्पीडा), बुद्बुद (बुलबुले) के समान आकार वाले मांस की वृद्धि, ग्रुकराचिता अर्थात् नीचे को देखना (अधोदृष्टि-दोष) तथा अधिमन्थ प्रश्वित अनेक रोग हो जाते हैं। उनकी यथादोष तथा यथारोग के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये॥ ८५-८६॥

रुजायामिक्षरागे वा योगान् भूयो निबोध मे । गैरिकं सारिवा दूर्वा यविष्टं घृतं पयः ॥ सुखालेपः प्रयोज्योऽयं वेदनारागशान्तये ॥ ८७॥

दुष्ट शलाका के प्रयोग से उत्पन्न नेत्र की वेदना या लालिमा में दुष्टव्यध से उत्पन्न होने वाले नेत्र रोगों (उपद्भवों) के नाशक योगों का वर्णन करता हूँ उन्हें मुझसे सुनो। स्वर्ण-गैरिक, सारिवा, दूर्वा और जौ का आटा इन्हें घृत तथा दुग्ध के साथ अच्छी प्रकार पीस कर अग्नि पर पका के नेत्रों पर सुहाता हुआ लेप करने से वेदना और लालिमा की शान्ति हो जाती है॥ ८७॥

मृदुशृष्टैस्तिलैवीऽपि सिद्धार्थकसमायुतै: ।

मातुलुङ्गरसोपेतै: सुखालेपस्तदर्थकृत् ।। ८८ ।।
इसी प्रकार अग्नि पर मृदु (इन्के) रूप में भूने हुये
तिल लेकर उनमें उतनी ही सफेद सुरसों मिला कर विजोरे
नीवृ के रस के साथ पीस कर अग्नि पर पका के सुहाता लेप
करने से नेत्र की पीडा और लालिमा दूर होती है।। ८८॥

पयस्यासारिवापत्रमिख्यष्टामधुकैरिप । अजाक्षीराविन्तेर्लेप: सुखोडण: पश्य उच्यते ।। ६।। चीरकाकोली, सारिवा (अनन्तमूल), तेजपात, मलीठ और मुलेठी इन्हें समान प्रमाण में लेकर वकरी के दुग्ध के साथ पत्थर पर महीन पीस कर अग्नि पर पका के सुहाता लिप करने से नेत्र की वेदना तथा लिलमा नष्ट होती है ॥ ८९॥

दाहपद्मकञ्जुण्ठीभिरेवमेव कृतोऽपि वा । द्राश्रामधुककुष्ठैर्वा तद्वत् सैन्धवसंयुतैः।। ६० ॥

१ शातकुम्भी = सुवर्णमयी, शतकुम्भे पर्वतिविशेषे भवं शातकुम्भं, ततो ङीप्। 'यं गर्भ सुपुवे गङ्गा पावकाद्दीप्ततेजसम्। तदुर्वं पर्वते न्यस्तं द्दिरण्यं समपद्यत ॥' इति वायुपुराणम्।

उक्त प्रकार से ही देवदार या दाहहरिद्दा, प्रधाल आर सोंट इन्हें बकरी के दुग्ध के साथ पीस कर गरम कर के नेत्रों पर लेप करने से उनकी वेदना और लाली नष्ट होती है। किंवा दाख, सुलेठी, कूठ और सैन्धव लवण इन्हें बकरी के दुग्ध के साथ महीन पीस कर गरम करके नेत्रों पर सुहाता लेप करने से राग और वेदना नष्ट होती है॥ ९०॥

रोध्र्सेन्धवसदीकामधुकैवीऽप्यजापयः। श्रृतं सेके प्रयोक्तव्यं श्रजारागनिवारणम् ॥ ६१ ॥

लोध, सैन्धव छवण, मुनक्का और मुलेठी इनके करक तथा काथ के साथ श्रत ( उवाला हुआ ) वकरी के दुग्ध के द्वारा नेत्रों का सिञ्चन या सेक करने से नेत्र की पीडा और लालिमा का निवारण (नाइर ) होता है ॥ ९१ ॥

मधुकोत्पत्तकुष्टैवी द्राक्षाताक्षास्त्रितायुतैः।
ससैन्धवैः श्वतं क्षीरं रुजारागनिवर्हणम् ॥ ६२॥,

मुलेठी, नीलकमल, कूठ, मुनक्का, लाख, शर्करा और सैन्धन लगण इनके काथ और कलक के श्वत (सिद्ध या उवाला हुआ) वकरी का दुग्ध सेक रूप से प्रयुक्त करने से नेत्र की पीडा और लालिमा को नष्ट करता है॥ ४२॥

शतावरीपृथक्पणीमुस्ताँऽऽम्लकपद्मकैः । साजक्षीरैः शृतं सर्पिदीहरूलनिबर्हणम् ॥ ६३ ॥

शतावर, पृष्ठपूर्णी नागरमोथा, आंवला और प्रवाख इनका करक तथा छाथ लेकर बकरी का दुग्ध मिला के बकरी ही का घृत डाल कर यथाविधि उसे पका कर छानके नेत्रों का सिख्नन करने से यह नेत्र के दाह और शूल को नष्ट करता है ॥ ९३॥

वातष्त्रसिद्धे पयसि सिद्धं सर्पिश्चतुर्गुणे । व काकोल्यादिप्रतीवापं तद् युद्ध्यात् सर्वकर्मसु ॥ ६४॥

प्रथम वातनाशक भद्रदार्वादिगण की ओपिधयों के करक द्वारा सिद्ध किये हुये वकरी के चतुर्गुण में काकोस्य्रान्द्रिगण की ओपिधयों का करक डाल कर वकरी का घत सिद्ध कर लेना चाहिये। इस घत को नेत्र पर लेप, अक्षन और सेक के रूप में नेत्र के सर्व रोगों में प्रयुक्त करने से लाभू होता है ॥

शाम्यत्येवं न चेच्छूलं स्निग्धस्वन्नस्य सीक्षयेत्। ततः सिरां दहेद्वाऽपि मतिमान् कीर्तितं यथा ॥६४॥

नेत्रशूल में सिरामोक्षण—यदि उक्त चिकित्साविधियों से नेत्रशूल शान्त न होता हो तो प्रथम उस इश्ण का स्नेहन कर के स्वेदन कराना चाहिये। इसके अनन्तर उपनासिका, अपाङ्ग या ललाट प्रदेश को सिरा का वेध कर के रक्तमोच्चण करना चाहिये। यदि ऐसा करने पर भी शूल का शमन न हो तो उन स्थानों की सिरा का दाह करना चाहिये॥ ९५॥

दृष्टेरतः प्रसादार्थमञ्जने शृणु मे शुक्षे । मेषश्रङ्गस्य प्रव्याणि शिरीषधवयोरित ॥ ६६ ॥ सुमनायाश्च पुष्पाणि सुक्ता बैदूर्यमेव च । अजाक्षीरेण सम्पिष्यं ताम्ने सप्ताहमावपेत् ॥ • प्रविधाय च तद्वर्तीयोजयेच्चाञ्जने भिषक् ॥६७॥

नेत्रप्रसादनाञ्जन-अब इसके अनन्तर अर्थात् शस्त्रकर्म द्वारा लिङ्गनाश चिकित्सा में सफलता ग्राप्त हो गई हो तथा दस दिन तक उपचार-पथ्यादि के समाप्त हो जाने पर नेत्रों के निर्मेठीकरणार्थ दो अञ्जन का वर्णन ग्रह्म से सुनो। प्रथम अञ्जन-मेपश्रङ्ग ( मेढासीङ्गी अथवा पुत्रजीवानुकारी वृत्त ) के पुष्प, शिरीष के पुष्प, धव के पुष्प, चमेली के पुष्प, मुक्तापिष्टी, वेंडूर्य इन सवको समान प्रमाण में लेकर महीन पीस के बकरी के दुग्ध के साथ खरल कर एक सप्ताह तक ताम्रपात्र में रखें। आठवें दिन इसकी थेव के आकार की वर्तियां बना के सुखा कर कीशी सें भर देवें। वैद्य इस वर्ति को गुलाव जल में पीस कर रोगी के नेत्र में अञ्जन करावे। इससे दृष्टि निर्मल हो जाती है ॥ ९६-९७ ॥

स्रोतोजं विद्रुमं फेनं सागरस्य मनःशिलाम् ॥ ६८ ॥ मरिचानि च तद्वर्तीः कारयेचापि पूर्ववत्। दृष्टिस्थैयोथंसेतत्तु विदध्यादञ्जने हितम् ॥ ६६॥

द्वितीय अअन-स्रोतोऽअन, मृंगा, समुद्दफेन, मैनसिल और काली या रवेत मिरच इन्हें समान प्रमाण में लेकर महीन पीस के वकरी के दुग्ध के साथ खरल कर वर्त्वियां बना के सुखाकर शीशी में भर देवें। दृष्टि की स्थिरता (दृढता) के लिये इन दर्तियों को गुलाब जल में घिस कर अञ्जन करना चाहिये॥ ९८-९९॥

भूयो वद्यामि मुख्यानि विस्तरेणाञ्जनानि च । कल्पे नानाप्रकाराणि तान्यपीह प्रयोजयेत्।। इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते शालाक्यतन्त्रे दृष्टिगतरोगविज्ञानीयौ नाम सप्तदशोऽध्यायः॥ १७॥

-1888

 वस्यमाण 'कियाकल्प अध्याय' में विस्तारपूर्वक अनेक प्रकार के जिन मुख्य अञ्जनों का वर्णन करूँगा, उनका भी यहां प्रयोध करना चाहिये॥ १००॥

विमर्शः-लिङ्गनाश, नीलिका, काच या मोतियाबिन्द Cataract भारतवर्ष में वहुत प्रचित रोग है। आयुर्वेद दृष्टि से प्रथम, द्वितीय तथा नृतीय पटलगत तिमिर जब चतुर्थ पटल में-जो कि तेज और जल का आश्रय है-आ जाता है तब दृष्टि को पूर्णतया अवरुद्ध कर देता है उस दशा को 'लिङ्गनाश' कहते हैं। छिङ्ग अर्थात् चडुरिन्द्रिय की शक्ति उसका नाश जिस रोग में हो वह 'लिङ्गनाश' है । इसकी नातिरूढ या नाति-बृद्ध अवस्था को Immatured catavact कहते हैं। इस दशा • में प्रकाशमान पदार्थ का ज्ञान होता है किन्तु पूर्णतया अन्ध-कार सा भाषित होने पर Matured catarast कहा जाता है। इस दशा में दृष्टि विलकुल वन्द हो जाती है, पदार्थ धुंघला अथवा नहीं दिखाई देता है किंवा प्रकाशयुक्त तथा चमकने वाली वस्तुओं का ज्ञानमात्र होता रहता है। जिसको लोक भाषा में 'कचा मोतियाविन्द' कहते हैं। वह नातिरूट Immatured cetaract है तथा जिसे 'पका सौतियाबिन्द' कहते हैं वह Matured cataract है। छिङ्गनाश में जब दो दोषों (पित्त एवं रक ) का सम्बन्ध होता हैं तब उसे 'परिम्लायी काच' कहते हैं। इसमें राग न हुआ हो तो 'तिमिर' तथा राय प्राप्त दूसरा ठचण मिध्यादर्शन भी है जैसे दृष्टि के लमच स्थिर

हो गया हो तो 'काच' कहलाता है जो कि आसे वढ़ कर दृष्टि को नष्ट कर देता है तब 'लिङ्गनाश' कहलाता है। दो प्रथम और द्वितीय परंक में रहते हैं तो वह 'तिमिर' कहलाता है तथा पाध्य होता है। दोष जब तृतीय पटल में चला जाता है और दृष्टि का रक्षन कर देता है तब उसे 'काच' कहते हैं तथा वह याप्य, होता है। दोष के चतुर्थ पटल में जाने पर 'लिङ्गनाश' संज्ञा हो जाती है। इसमें श्लैष्मिक लिङ्गनाश को छोड़ कर रोप सभी खिङ्गनाश असाध्य होते हैं। सुश्रुतोक्त तिमिर Progressive Cataract, कांच Immatured cataract तथा रूढकाचया लिङ्गनाश Matured cataract है। लिङ्गनाश के रलैप्सिक प्रकार को छोड़ कर शेष पांच प्रकारों को असाध्य माना है तथा तिनिर, काच प्रभृति को दोषानुसार साध्य या माप्य माना है। अब लिङ्गनाश का आधुनिक ढंग से हेतु, लज्ञण, चिकित्सा तथा शस्त्रकर्म का संदेपरूप से वर्णन किया जाता है। जब काचिवन्दु पक जाता है तो वह पुतली के नीचे मोती जैसे दिखलाई देता है अतः उसे 'मोतियाबिन्द' कहते हैं। इसके मुख्य दो भेद होते हैं जैसे (१) प्रधान ( Primary ) और दूसरा औपद्विक या Secondery । प्रधान के पुनः दो भेद होते हैं प्रथम को 'पूर्ण छिङ्गनाश' ( Total ) तथा द्वितीय को 'अपूर्ण लिङ्गनाश'( Pertial ) कहते हैं। पूर्णलिङ्ग-नाश के निम्न सात भेद होते हैं-

(१) सहज (Congenital), (२) शैंशवीय (Infantile ), (३) युवावस्थाजन्य ( Jevenile ), (४) जराँलिङ्ग-नाश (Senile), (प) आधातजन्य ( Traumatic ), (६) मनु-मेहजन्य (Diabetic), (७) कृष्णकाच (Black cataract)। अपूर्ण लिङ्गनाश के निन्न पांच भेद होते हैं-

(१) पूर्वमध्यस्थ ( Anterior polar ), (१) पश्चान्म. ध्यस्थ ( Posterior polar ) ( ३ ) चिद्धमय ( Punctate ) (४) चक्राकार (Zonular lamellar), (५) पश्चाद्वर्त्तिगभैपात ( Posterior cortical )। औपद्रविक लिङ्गनाश के निम्न दो भेद होते हैं-

(१) दृष्टिमणि आवरणगत छिङ्गनाञ्च ( Capsular opacity ), (२) उपद्भत लिङ्गनाश ( Complicated cataract )। इन उपर्युक्त भेदों तथा उपभेदों में से जराजन्यलिङ्गनाश (Senile) ही भारतवर्ष में अधिक ( ९९%) पाया जाता है अतः इसी प्रकार का विशेष उल्लेख करना उचित है।

लक्षण और चिह्न — इसका एक ही लच्चण है तिमिर रोगी की दृष्टि में कुमशः न्यूनता छिङ्गनाश या मोतियाबिन्द का प्रारम्भ दृष्टिमणि के जिस भाग में और जिस तरह होता है बुसी के ऊपर दर्शन शक्ति या रूपप्रहण की शक्ति की न्यूनता आधारित रहती है। यह न्यूनता दृष्टिमणि की अपारदर्शकता के कारण होती है। इसी की प्राचीन संज्ञा 'दोषावस्थान' भी सुश्रुत ने दी है। यथा-यदि अपारदर्शकैता सुचम और अति-मर्यादित हो तो दृष्टिशक्ति में विशेष बाधा नहीं आती। यदि अपारदर्शकता (दोपावस्थान) मध्य में हो तो इष्टि को विशेष बाधा षहुंचेती है। यदि अपारदर्शकता दृष्टिमणि के परिधि-प्रान्त में हो तो दृष्टि में विशेष न्यूनता नहीं आती।

दृष्टिमान्य के सिवाय मोतियाबिन्द में पाया जाने वाला

काला धब्बाका भासना । कई वार यदि मोतियाबिन्द दृष्टि-मण्डल के कुछ अंश में एक ओर हो और दृष्टिमणि का भाग स्वच्छ हो तो एक आंख से देखने पर रोगी की दो-दो भासता है इस स्थिति को द्विधादर्शन या एकाचिद्विधादर्शन ( ) Lonocular Diplopia ) कहते हैं।

अनेक मोतियाविन्द के रोगियों में प्रारम्भिक अवस्था में यदि रोगी दूर दृष्टि वालाहो तो निकट दृष्टि हो जाती है। यदि रोगी की दृष्टि प्राकृतिक हो, पूरी दृष्टि वाली हो तो वह भी हस्वदृष्टि वाला हो जाता है। इन्हीं लच्नणों का विस्तृत वर्मन आचार्य सुश्रुत ने तिमिर नामक रोग से प्रथम, द्वितीय और तृतीय पटलाश्रित दोषावस्थानों में किया है यथा, दिष्टि की विह्वलता, अन्यक्त रूपदर्शन, मचिका, भँतक, केश, जालक, मण्डल, तम प्रभृति काली चीजों का भासना। दृष्टि इन्द्रियू का विश्रम अर्थात् दूरस्थ को समीपस्थवत् तथा समीपस्थ को दूरस्थवत् देखना, उपर को देखना, नीचे को न दिखाई देना, एक को द्विधा समझना, द्विधा को त्रिधा और बहुधा समझना इत्यादि ठचण ठिङ्गनाश के पूर्वरूप में होते हैं। मोतियाबिन्द्र के बढ़ने से दृष्टि अधिकाधिक महद पड़ती जाती है। बाद में नेत्र के समज्ञ वाले काले मण्डल, पदार्थ या धब्वे बिएकुल नहीं दिखाई देते हैं। द्विधा दर्शन होना भी दूर हो जाता है। शनैः शनें: मोतियाबिन्द्वाली दृष्टि बिल्कुल वन्द् हो जाती है। फिर कोई भी वस्तु नहीं प्रतीत होती है और न दीखती है। रोगी मनुष्य को देख उसका आकार नहीं पहचान सकता है। घर में भी टहलते हुये उसे हाथ का सहारा लेना पड़ता है। केवल अन्धकार और प्रकाश का ही बोध शेप रह जाता है। जब तिमिर वाला रोग बढ़ता हुआ चतुर्थ पटल में अवस्थित हो जाता है तो लिङ्गनाश की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। रोगी किसी भी वस्तु को वस्त्र के ढके के समान देखता है। कान, नाक और आंख को विकृत देखता है। दृष्टि सर्वती भावेन रुद्ध हो जाती है। यदि रोग अतिरूढ न हो तो चन्द्र, सूर्य, नचत्र, विद्युत्, गैस आदि प्रकाशमान या चमकदार चीज का ज्ञान हो जाता है।

लिङ्गनाश को आधुनिक परीक्षा-विधियाँ—यह परीचाअन्धेरी कोठरी में करनी चाहिये। तारक-प्रसारक ओषधियों में होमे-ट्रोपिन,कोकेन, यूप्यैलमिन, हाइड्रोक्कोराइडया एफ्रण्ड्री सल्फेट में से किसी एक के निचेप से तारक ( Pupil ) को प्रसारित् कर छेना चाहिये। फिर नेत्रदर्शकयन्त्र (Opthalmoscope) से दृष्टिमणि की प्रीचा रोगी को आसन पर विठा कर डेढ़ फूट की दूरी से की जाती है। दीपक का प्रकाश रोगी की तारक पर डालें। इस से तारक लाल भासेगा। यदि तारक ( Pupil ) विरक्कल रक्तवर्ण और स्वच्छ प्रतीत हो तो रोगी को मोतियाविन्द नहीं है यह निश्चित हो जाता है। यदि उस्र प्रकाशित भाग में काला धब्वा या धब्वे प्रतीत हों तरे (१) कृष्ण-मण्डल, (२) दृष्टिमणि और (३) सान्द्रद्व ( Vitreous humaur ) इन तीनों में से किसी एक की अपारदर्शकता है । फिर इनमेंसे किसकी ? यह जानने के छिये नेत्रवैद्य अपना सिर चढावे। यदि अपारदर्शकता चळती प्रतीत हो तो वह किस ओर गति करती है यह देखे। सिर के चलने की विपरीत दिशा में गति हो तो अपमदर्शकता कृष्णमण्डल में, स्थिर रहे तो दृष्टिमणि

के आवरण के हिस्से में और समान दिशा में या साथ-साथ गित हो तो दृष्टिमणि के बीच में या पिछुले हिस्से में माने। यदि अपारदर्शकता चल हो अर्थात् जल में तैरती सी भासती हो अर्थात् स्वस्थान बदलती रहती हो तो वह सान्द्रद्रव (V. H.) में रहती है। अर्थात् नेत्रवैद्य का सिर जिस दिशा में चलेगा अपारदर्शकता भी उसी दिशा में चलेगी। उक्त रीति के सिवाय रलीटलैंग्प और कार्नियललुप (कृष्णमण्डलेचण यन्त्र) से भी परीचा कर सकते हैं। इससे दृष्टमणि अवस्थित सूचम अपारदर्शकता का ज्ञान हो जाता है।

यदि दृष्टिमणि की अपारदर्श्वकता बहुत बक़ी हुई हो तो खिड़की से आने वाले प्रकाश से परीचा करने पर तारक (Pupil) का रङ्ग राख जैसा भासता है। अन्धेरे कमरे में तारक पर प्रकाश डालने से लिङ्गनाश की बिन्दु साफ प्रतीत होती है। अपकावस्था में उसका वर्ण नील या कांच जैसा भासता है और यदि पक गया हो तो तारक से सफेद आसेगा। पकने के पश्चात् यदि मोतियाबिन्द देखने से दुग्ध समान प्रतीत हो तो उसे दूधिया मोतियाबिन्द या रलें भिक लिङ्गनाश (Milky cataract) कहते हैं। यदि पक्रने के बाद कर रवेत न बना हो तो तारक पीताम ही भासता है और मोतियाबिन्द काले रङ्ग कर या नीलवर्ण का हो जाता है इसे Black cataract कहते हैं। इस् दशा में तारक पर प्रकाश डालने से वह प्रकाशित न रह कर अधारदर्शक प्रतीत होगा।

तीसरी परीचा लिङ्गनाश की पकापक अवस्था निर्णय के लिये की जाती है। सुश्रुताचार्य ने भी लिङ्गनाश की लाचिणक दृष्टि से तीन अवस्थाएं मानी हैं जैसे (१) अरूढ या नातिरूढ (Immatured), (२) रूढ (Matured) तथा (३) अतिरूढ (Hyper matured)। जब लिङ्गनीश पर्याप्त बढ़ गया हो तब यह परीचा की जाती है। इसके लिये २० वहिगाँ ल कांच से एक ओर से दीपक का अक्षाश तारक पर डीला जाता है। यदि बिन्दु अपकावस्था में है तो जिस ओर से अकाश अता है। यदि बिन्दु अपकावस्था में है तो जिस ओर से अकाश अता है। यह छाया तारामण्डल का प्रतिबिग्च (Iris sleadow) है। पकावस्था के पूर्ण न होने तक यह छाया वनती रहेगी। इससे पकापकावस्था का निर्णय हो जाता है।

तारकप्रतिक्रिया ( Reaction of pupil ) प्रकाश के भावा-भाव से आकुर्ज्ञन एवं प्रसारण ह

प्रकाशदर्शन—दीपक का प्रकाश रोगी के तारक पर ढालने से उसका ज्ञान होता है कि नहीं ?

प्रकाशप्रवेप (Light projection)—हष्टिवितान (Retina)
पर डाळा हुआ प्रकाश ऊपर, नीचे, वाहर,भीतर या पार्थ से .
डाळ कर यह देखना कि रोगी को प्रकाशदिशा का ज्ञान होता
है या नहीं ? जराळिज नाश की विविध अवस्थाएं (Stages of cataract) (१) प्रीरम्भिक अवस्था (Incipient stage) तिमिर ।
(२) अर्छप्रकायस्था (Intumescent cataract) नाति व्हडान्स्था।
(३) प्रकावस्था (Mature cataract) व्हाइस्था।
(३) अतिप्रकायस्था (Myper matured) अतिक्छावस्था।
इन उप्र्युक्त चार अवस्थाओं को सुश्रुतीय चार पटलों के दोषों में मान छें तो प्राचीन वर्णन युक्तियुक्त प्रतीत होता है।
" प्रारम्भिक अवस्था के भीतर और तीन अवस्थाएं होती हैं

जैसे त्रिकोणाकार पारदर्शकता, इसमें दर्शनशक्ति में कोई हानि नहीं होती है किन्तु लेंस का वर्ण पीताभ या कृष्णाभ हो जाता है।

धूमसदृश् अपारदर्शकता—इसमें रूग्ण को दृश्यरूप मलमल के कपड़े से ढके हुये से या कुहरे से आच्छ्रज्ञ के समान दिखाई देता है। मध्याह्न में कम दिखाई पड़ता है (दिवांध्य) तथा प्रातः-सायं कुछ साफ देखता है। छैंस काला दीखता है।

मण्डलाकार अपारदर्शकता — इसमें काले वर्ण के चक्र की धुरी के आकार के किरण निकद्ते हैं तथा मकड़ी के जाल का आकार भासता है।

अङ्गुलीसदृश अपारदर्शकता—प्रकाश डालकर देखने पर नेत्रदर्शक यनत्र से मुद्दिका जैसी अपारदर्शकता दीखती है।

अर्ह्यकानस्था—इसमें छेंस फूछता है तथा अपारदर्शक हो जाता है । दृष्टि अतिशय मन्द हो जाती है छिङ्गनाश खेताम भासता है ।

पकावस्था—इस अवस्था में पहुँचने पर दृष्टि लगभग वन्द हो जाती है.। मनुष्य का आकार नहीं जाना जा सकता है। नेचू के समीप में हाथ हिलाने से रोगी को उसका बोध होता है। पूरा लेंस अपारदर्शक हो जाता है तथा उसका वर्ण श्वेताम या पीताम आसता है। तुरक का आकुर्झन और प्रसारण प्रकाश की प्रतिक्रिया के अनुरूप होता है। केटेरेक्ट का शस्त्रकर्म इसी स्थिति में किया जाता है। इस अवस्था का साम्य सुश्रुतोक्त श्लेष्मिक लिङ्गनाश से मिलता है तथा सुश्रुत ने भी इसो दशा को शस्त्रकर्म के योग्य और साध्य मानी है।

अतिपकावस्था — छिङ्गनाश की चिकिस्सा न करने से छेंस के Cortex भाग में परिवर्त्तन होता रहता है। यदि उसके अन्दर अवस्थित द्रव का शोषण होता चला जाय तो सव गर्भपदार्थ दृष्टिमणि के बीज के साथ मिलकर कठोर वन जाते हैं साथ ही साथ बिन्दु भी छोटा हो जाता है। उसका रङ्ग अधिक मिल्न और पीत हो जाता है। जब मोतियाविन्द बहुत छोटा हो जीता है तब वह अपने बन्धनों से मुक्त हो जाता है तथा कैंपने छगता है। रोगी के ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर चलते मोतियार्विन्द भी साथ-साथ चलता उहता है। सुश्रुत ने इसी अवस्था का वर्णन 'चले दोषे स्थिरे वाडिपे' शब्दों में किया है किंवा 'चललवा बलाशस्थः शुक्तो विन्दुरिवाम्मसः' शब्दों में किया है। वह द्रवशीपण किया आगे बढ़ती है तो दृष्टिमुणि का बीज इतना छोटा ही जाता है कि सरैक कर निम्न भाग में तारा-मण्डल के पीछे गिर जाता है। ऐसा होने पर दर्शन किया पुनः प्रारम्भ हो जाती है। आचार्य सुश्रुत ने परिम्लायी काच का वर्णन ठीक इसी प्रकार किया है। इसमें दृष्टिमण्डल म्लान और नील हो जाता है। इसमें कई बार दोष का चय होकर अपने आप रूप का दर्शन होने लगता है। 'दोषक्षयारस्वयं तत्र कदाचित स्थातु दर्शनम्' यदि दृष्टिमणि का शोषण इतना अधिक न हो और मोतियाविन्द न निकाला जाय तो उसका पर्त आगे की ओर मोटा हो जाता है और कभी-कभी उस पर सफेद विन्दु उत्पन्न होते हैं। ये बिन्दु चूने जैसे चार से बनते हैं। बहुत से मोतियाबिन्दुओं में इस चए के स्थान पर पित्त के लवण (Cholestrin) जमते हैं जिससे चमकी छे कई वर्ण के बिन्दु काच में भासते हैं। इस अवस्था का वर्णन प्राचीन आचार्यों ने 'समस्तदोषप्रभवी विचित्रः' शब्दों में किया है।

यदि शोषण क्रिया न हो और पद्मिर्थ दव रूप धारण कर ले तो वह दिन-प्रतिदिन गलने लगता है। फिर लेंस के वीज के अतिरिक्त शेष काचविन्दु का भाग सफेद दुग्ध जैसा प्रवाही वन जाता है। इस स्थिति में इसे दूधिया काच या मार्गेनिशेन काच (Miky or marganian cataract) कहा जाता है। इस स्थिति में गर्भपदार्थ दुग्ध जैसे दव का रूप ले लेता है और उसके भीतर वीज तैरता रहता है। रोगी नेत्र वा सिर चलावे तो वीज भी उसके साथ चलता है। इसी अवस्था का वर्णन आचार्य सुश्रत ने सम्भवतः दोषानुसार राग प्राप्त दृष्टिमैण्डल के वर्णनों में किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि रलेप्स,दोप के कारण दृष्टिमणि का वर्ण शङ्ख, कुन्द, इन्दु के समान पाण्डुरू हो जाता है। उसकी चञ्चलता इस प्रकार बढ़ जाती है जिस प्रकार कमल के पत्ते पर रखे हुये ज्ञ की अस्थिर विन्दु। अथवा नेत्र में गति होने पर उसमें भी गति होती है 'मृयमाने च नयने मण्डलं तिद्वसपंति'। यदि इस दूधिया बिन्दु को रहने दें तो वह उसी स्थिति में रह जाता है या प्रवाही पदार्थ शोषित होने छुगता है और फिर अन्त में बीज ही शेप रह जाता है। यह बीजस्थली के भीतर तारामण्डल के पोछे पड़ा रहता है यदि बिन्दु का पर्त अपार-दर्शक न बना हो तो इस श्थिति में रोगी बिना किसी चिकित्सा कराये अपने आप देखने ऌग जाता है।

कारण—जरा अवस्थागत लिङ्गनाश के कारणों का अभी तक ठीक ठीक निश्चय नहीं होने पाया है तथापि निम्नलिखित छ कारण माने गये हैं।

१. बृद्धावस्थाजनित इ.प्टिमणि और उसके अवस्था में होने

वाले परिवर्तन।

२. वृद्धावस्था के कारण सजल दव ( A. H.) के मौलिक दृक्यों में परिवर्तन ।

३. प्रकाशाधिनय—यह रोग उष्ण कटिवन्ध का है। सूर्य की किरणों में से नीछलोहित ( Ultra violet ) नेन्न के लिये हानिकारक है।

४. उज्जताधिनय—इन में रक्तातीत (Intra red rays) हानिप्रद है। भट्टी में काम करने वालों में इसी प्रकार का लिङ्गनाश (Glass blowers cataract) हो जाता है।

५. देहपोपक जीवनीय तत्त्वों की न्यूनता।

६. शारीरिक अन्तः झावी प्रन्थियों के खावों की न्यूनता।

• चिकित्सा - लिङ्गनाश (Cataract) की चिकित्सा दो आगों में विभक्त है। नं १ औषधोपचार तथा नं २ शस्त्र चिकित्सा। प्रथम में बाह्य न्या स्थानिक उपचार अर्थात् नेत्र में डालने या निचेप की ओषधियों का प्रयोग तथा आस्यन्तर प्रयोग की ओअधियों का समावेश होता है।

स्थानिक जैसे (1) एट्रोपीन है से है बेन तथा परिस्तृत जल एक ओंस में बिलयन बनाकर चार-चार दिन्द के अन्तर से नेज़ में छोड़ना।

(२) पोटास आयोडाइड (४—प्रेन, १ ओंस पानी) में बना कर निक्रेप।

(३) Cineria meritima । (३) प्ठासम्लाके । .

( ५ ) डायोनीन आरब्योतन । ( ६ ) कुसीरोबिडो आयडो केंद्रिशयम मळहर । अन्तःप्रयुज्य ओषियों—(१) पौष्टिक आहार, (२) कोष्ठः शुद्धि, (३) निदानपरिवर्जन, (४) आयोडीन के प्रयोग-कोलो-जल आयोडीन, सोडा आयोडाइड, पोटास आयोडाइड, (१) राह्वो फ्लेविन, (६) चच्चप्य दृग्यों में वीटामीन ए० वि० और डी० का प्रयोग।

शक्तमं — यह भी ६ प्रकार का है। (१) दृष्टिमणि के आव-रण का लेखन (Discission)। (२) दृष्टिमणि के आवरण का भेदन कर काच का आहरण (Cataract extraction with capsulotomy) (३) आवरण सह काचिन्दु के आहरण (Intracapsular extraction of cataract) की चार पद्धतियां हैं जैसे स्मिथ, नेप, एलशिय, वाराकट आविष्कारकों के नाम पर ये संज्ञायें दी गई हैं। (४) जरमेक की सद्धति अथवा दृष्टि-मणि का नेत्र रलेष्मावरण के नीचे से निकालना (Zermack's subconjunctival extraction of lens) (५) काच को भीतर बैठाना या स्थानअष्ट करना (Couching of lens) (६) कृाच के आहरण के पश्चात् आवरण की शस्त्रक्रिया (Operation for post operative capsular opacity)

(अ) आवरणभेदन ( Needling )

(आ) आवरण का आहरण (Removal of capsule) इस वर्णन से यह प्रतीत होता है कि सिद्धान्ततः प्राचीन तथा अर्वाचीन चिकित्सा में मूछतः कोई भेद नहीं है। प्राचीनों ने भी एथम बाह्य और आभ्यन्तर उपचार तथा सफलता न मिलने पर शिखोपचार का उल्लेख किया है। सुश्रुतोक्त शखक्मं एक बहुत ही व्यावहारिक किया है। सुश्रुतोक्त शखक्मं एक बहुत ही व्यावहारिक किया है। सुश्रुतोक्त शखक्मं होने से इस शखकर्म को आधुनिक भिन्न भिन्न नाम दिये हैं। कुछ छोग सुश्रुतोक्त शखकर्म को Couching of the lens वत्र छाते हैं। अन्य Needling कहते हैं। तथा कई छोग इसको वर्तमान शखकर्म (Intra capsular extraction of the lens) समझते हैं। प्राचीनों ने शखकर्म के दो रूप दिये हैं। प्रथम वेष तथा द्वितीय छेखन।

प्रथम-वेधन का वर्णन 'मितमान् शुक्रभागौ द्वौ कृष्णान्मुक्तवा धपाङ्गतः। उन्मीटय नयने सम्यक् सिराजालविविजिते ॥ नाधो नोध्वें न पार्श्वाभ्यां छिद्रे दैवकृते ततः। शलाकया प्रयत्नेन विश्वस्तं यनवक्त्रया॥ इस्यादि रूप से किया है। अर्थात् यवमुखी शलाका के द्वारा ठीक दैवकृत छिद्र में जहां पर सिराजाल ( Blood vesselss ) नहीं हो वेध करे । यह दैवकृत छिद नेत्र में कहां है यह देखना है। 'शुक्छमागी ही कृष्णानमुक्ता ह्यपाइतीं' यहां दो दो अपादानों का प्रयोग है 'अपाङ्गतः' और 'क्षणार' इनमें प्रथम 'अपाइतः' का अर्थ डल्हणाचार्य के अनुसार अपाङ्ग के समीप में समझना चाहिये। 'कृष्णात्' का अर्थ कृष्णमण्डल से वहां ग्रुरू करके ग्रुक्छभाग में अपाङ्ग ( Outer canthus ) की ओर चले, दो भागों की छोड़ कर ठीक तीसरे भाग की सन्धि में वेध करे। अर्थाञ् अपाङ्ग से ऋष्णभाग तक की दूरी नाप कर उसके तीन भाग करे। अपाङ्ग से प्रारम्भ होने पर प्रथम तृतीय ( 🕏 ) के अन्त और दूसरे तृतीय के प्रारम्भ स्थल या सन्धिस्थळ पर वेध करे। यह वेधन न नीचे, न ऊपर हो और न मार्श्व में अर्थात् कृष्णभाग के अतिसमीप या अपाङ्ग के अति-समीप हो। इन दोनों अवस्थाओं में उपद्रव होते हैं और नेत्र को हानि पहुँचती है। इस प्रकार यह वेधन का कर्म नेत्र रलेष्मावरण के अधोभाग (Subconjunctival) में होता है। आचार्य वाग्मट ने भी इसी मत का समर्थन किया है 'कृष्णाद-धिंकुलं मुक्तवा तथार्थार्थमपाइतः' आंख के कृष्णभाग से आधा अङ्गल छोड़ कर और अपाइ से चौथाई अङ्गल ब्रचा कर शुक्त भाग में वेध करे। कुछ विद्वानों ने इसका खींचातानी कर PupilअथवाSclerocorneal junction अर्थकर के वेध का स्थान इन्ह्यें स्थानों को माना है किन्तु मूल तथा टीका और वाग्मट के अनुसार यह युक्तिसङ्गत नहीं है।

लेखन—'शलाकामेण हि ततो निर्लिखेद् दृष्टिमण्डलम्' अर्थात् दृष्टिमण्डलगत कफ का लेखन करे। इस लेखन का कार्य उसी वेध की हुई शलाका के अग्र से करना चाहिये। जब लेखन की किया हो जाय तो उस कफ दोप को निकाले। कुछ तो शलाका के निकालने के साद ही निकल आयगा और अवशिष्ट उच्छिङ्घन ( जोर से नाक साफ करने ) से निकाले। ,यह कर्म निश्चित रूप से लेंस के ऊपर एकत्रित हुये दोषों का निर्लेखन करता है। ठीक इसी प्रकार के एक शखकर्म का वर्णन आर्धु-निक नेत्रप्रन्थों में मिलता है। इसे Dicission of the leas कहते हैं। यह भी मोतियाविन्द के निकालने का एक अच्छा शस्त्रकर्म है। इसे निम्नू प्रकार से करते हैं - कुष्णमण्डल की परिधि से शलाका का प्रवेश करा के उसकी नोक को लेंस के आवरण में प्रविष्ट करते हैं फिर अ।वरणका लेखन अच्छी तरह से हो जाय इसलिये नोक को ऊपर-नीचे कई बार फिराते हैं। इस शख किया के परिणाम स्वरूप लेंस सजल द्व के पूर्वखण्ड में प्रविष्ट हो जाता है और किर धीरे धीरे वह गल जाता है और कनीनिका विल्कुल काली हो जाती है। रोगी की दृष्टि भी अच्छी हो जाती है। सम्भवतः प्राचीनों का छिङ्गनाशवेधन और लेखन यही कर्म रहा हो। अर्वाचीन पद्धति में अन्तर इतना ही है कि वेधन का कर्म कृष्णसण्डलः ( Cornea ) की परिधि से किया जाता है। और सुश्रुत ने सन्धिस्थळ को अर्म माना हूँ इस लिये कृष्ण शुक्लगत सन्धि से वेधन न करके नेत्ररलेष्मावरण के नीचे (Subconjunctival) से शूळाका द्वारा वेधन करते हुये पूर्वकोष्ठ (Anterior chamber) में पहुँचाकर लेखन तथा जोर से नाक साफ करते हुये दोप को स्थानच्युत करने का विधान किया है। इस प्रकार सुश्रतोक्त-छिङ्गनाश शस्त्रकर्भ को ( Discission of Lens by subtonjunctival puncture ) कह सकते हैं। बर्तमान शस्त्रकर्मों में से एक और ऐसी पद्धति है जिससे सुश्रुतोक शस्त्रकमं का बहुत कुछ साम्य हो जाता है। इसमें कांचविन्दु को हटाकर नेत्ररलेप्मावरण से निकालते हैं। इसे Subconjunctival extraction of the lens कहते हैं। इस कमें का अन्वेषण॰ जरमेक नामक विद्वान् ने कियाथा। इस पद्धति में विधिपूर्वक रलेष्मावरण में काट करके एक कोटर जैसा (६ मि० मी० लम्वा और ४ मि॰ मी॰ चौड़ा) गत्तं बना लिया जाता है और फिर लेंस के आवरणों को तोड़कर दो छोटे ताळ्यन्त्रों के सहारे एक से शुक्लमण्डल के जर्भ्व किनारे पर द्वाव डालकर और दूसरे से निम्न फिनारे पर द्वाव डालकर मोतियाविन्द के दाने को निकाल लेते हैं पश्चाद नेत्रश्लेष्मावरण को ठीक करके यथास्थान वैठा देते हैं। या एक दो टांके लगा लेते हैं। इस क्रिया से रलेन्मावरण का अंदन किया जाता है वेधन

(Puncture) नहीं। दूसरी वात यह है कि इस मार्ग से ठेंस उच्छिड़न किया द्वारा सहज से नहीं निकल सकता है विकि दोषनिईरण के लिये पर्याप्त वल देकर मन्त्र की सहायता आहरण में अपेजित है। अत एव यह सुश्रुतोक्त शस्त्रकर्म नहीं कहा जा सकता। लिङ्गनाश के विशेष प्रचलित दो शस्त्रकर्म इस समय किये जाते हैं। (१) आवरण सह काच का आहरण (Intra capsular extraction of catalact) (२) आवरण ज्यतिरिक्त काच का आहरण।

शक्त मंयोग्य रोगी — रोगी की शारीरिक स्थित अच्छी हो, उसे कास, श्वास, प्रतिश्याय, पाण्डु आदि रोग न हों। शस्त्र कमें के पूर्व उसके मूत्र की परीचा शुक्छी तथा शर्करा के लिये करा लेनी चाहिये। दोनों का मूत्र में न होने पर शस्त्र-कर्म किया जाता है। दांतों में पूय का स्थान, कर्णसाव, गर्भा-शय शोथ आदि हो तो प्रथम इन्हें दूर करें।

नेत्रस्थित—नेत्र के उपाइंगं में से किसी में जीर्णशोध हो तो उसे दूर करना चाहिये। अच्छा हो कि नेत्र का साव लेकर उसकी सूचम परीचाकरा छें। इसमें पूयजनक जीवाणुओं के अभाव होने पर शस्त्रकर्म किया जाता है। नेत्रान्तर्गतभार, दृष्टिशक्ति, तारक की प्रकाश प्रतिक्रिया, प्रकाशिकरण की दिशा का बोध आदि का ज्ञान भी कर लेना आवश्यक है।

पूर्वकर्म - प्रथम दिन रोगि को रान्नि में छघु भोजन देकर सोते समय विरेचन दे दें। दूसरे दिन प्रातःकाछ शखकर्म के पूर्व एनीमा छगा के कोष्टशुद्धि कर छें। फिर रोगी के मुख को हुटके गरम पानी तथा कार्बोडिक सोप से रगइ कर साफ कर छेना चाहिए। रोगी के नेत्र में मर्क्युरोक्रोम छोड़कर तथा पदम काटकर नेत्र की स्थानिक शुद्धि भी कर दें।

नेत्रनिमीलिनी पेशी का स्तम्मन—हाण को शखकर्म के स्थान पर ले जांकर स्वीवेध के द्वारा नोवोकेन के २% के घोल में एडिनेलिन छोड़कर हनुसन्धि में है इख नीचे और है इख ऊपर की ओर आधा इख स्वी घुसाकर एक सी. सी. दवा प्रविद्युकर दें पश्चात् वहां पर स्थिट लगाकर मसल देवें। पांच से दस मिनट के भीतर पेशी स्तिभित हो जाती है जिससे नेत्र का निमीलन बन्द हो जायगा।

शस्त्रकमं - रोगी को तख्ते ( Operation table ) पर लिटा कर उसकी आंखों का जीवाणुहर घोल से प्रवालन कर कोकेन और पड़िनेलिन की बूंदें डालें। नैत्रसर्जन (नेत्रवैद्य) रोगी के सिर के पास खड़ा रहता है। ग्राफे का शस्त्र या लिङ्गनाशवृद्धिपत्र को दाहिनी आंख में कर्म करते समय वांएं हाथ में पकड़ना चाहिये। यदि ऐसा सम्भव न हो तो दाहिनी आंख में कर्म •करते समय दाहिनी तरफ और वाई में कर्म करते शमय वाई तरफ खड़े होना चाहिये। फिर गोलक को स्थिरता से पकड़ कर कृष्णमण्डल के बाहरी किनारे से शुस्त्र को सजल दव के पूर्वलण्ड में प्रवेश कराके शख की नौक को दूसरी तरफ निकाले। शनैः शनैः स्थिर हाथ से शस्त्र को ऊपर की ओर चलावे और कृष्णमण्डल को कारते हुये उपरी किनारे तक काट के। फिर यथावश्यक छेंस के आवरण का भेदन करके दृष्टिमणि को निकाले या आवरण सिहत दृष्टिमिण को तालयन्त्रं के सहारे पीड़न करते हुये शनैः शनैः निकाल ले। फिर मक्युंरोकोम या पेनिसीलीन के वने विलयन की एक दो

पशास्तर्म—रोगी को फल और दूध पर रखना चाहिये। चीवीस घण्टे तक उत्तानशयन कराकर रखे। मलमूत्र का त्याग भी रोज़ी को शय्या पर लेटे ही लेटे करावे। इसके लिये वर्चः पात्र और मृत्रपात्र का प्रयोग करना चाहिये। चौवीस घण्टे वाद यह वन्धक खोलकर नेत्र के उपाङ्गों की स्थिति देखकर प्रद्रोपीन और एडिनेलिन की बूंद नेत्र में छोड़े फिर मक्युंरोक्कोम की वृदें डाले। नेत्र की दशा सन्तोपजनक हो तो प्रति-दिक्ति में एक वार पट खोलकर मन्धुंरोक्कोम की वृदें छीड़नी चाहिये। नौवें दिन पट्टी खोलकर हरी पट्टी या काला चश्मा देखर रोगी को घर जाने दें। शस्त्रक्रिया के २४ घण्टे वाद रोग्नी एक क्रक्वैट वदले तथा ४८ घण्टे के वाद दोनों

वंद नेत्र में डालकर नेत्र पर कवलिका रखकर वणधन्ध कर दे।

देने चाहिये।
हेद मास के अनन्तर रोगी को चश्मा दिया जाता है।
इत्यायुर्वेतत्त्वसंदीपिकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे दृष्टिगतरोगविज्ञानीयो नाम सप्तदृकोऽध्यायः॥ १७॥

क्रवटें बदल सकता है। ७२ घण्टे बाद वह थोड़े समय के

छिये अपने विस्तरे ही पर बैठ सकता है। पांचवें दिन रूण

थोड्डा-थोड़ा चल सकता है। भोजन में दो दिन तक दुग्ध,

पश्चात् हलुआ, खिचड़ी, चावल आदि नरम खाद्य पेय

#### अष्टादशोऽध्यायः।

अथातः कियाकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २॥

अव इसके अनन्तर 'क्रियाकल्प' अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२ ॥

विमर्शः—क्रियायां तर्पणपुरपाकसेकप्रभृतीनां करपनं कारणं क्रियाकरपस्तम् । पूर्व के अध्यायों में नेत्ररोगों के विनाशार्थं पुरपाक, सेक प्रभृति अनेक क्रियाओं का नाम निर्देश आया है अतः इस अध्याय में उनके करूप अर्थात् निर्माण की विधि का वर्णन किया जायगा।

सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञस्तपोदृष्टिकदारधीः।

वैश्वामित्रं शशासाय शिष्यं काशिपतिर्मुनिः ॥ ३ ॥

सर्वशास्त्रों के अर्थ तथा तस्त्र (मर्म) को जानने वाले, तपश्चर्या के द्वारा विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त किये हुये एवं उत्कृष्ट बुद्धि (धारण्य शक्ति) वाले काशिराज मुनि धन्वन्तरि ने विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत नामक शिष्य को आयुर्वेद-विषय शास्त्र का उपदेश किया॥ ३॥

तपणं पुटपाकश्च सेक आश्च्योतनाञ्चने । तैत्र तत्रोपदिष्टानि तेषां व्यासं निबोध मे ॥ ४ ॥

यत्र-तत्र अर्थात् नेत्र रोगों के भिन्न-भिन्न चिकित्सा प्रकरणों में तर्पण, पुटपाक, सेक, आश्च्योतन, अञ्चन प्रसृति का प्रयोग संदेप से बताया है अब उनका विस्तार से वर्णन मुझ से सुनो ॥ ४॥

संशुद्धदेहशिरसो जीणीनस्य शुभे दिने। पूर्वीक्के वाऽपराह्वे वा कार्य्यमच्लोश्च तर्पणम्।। ।। नेत्र तर्गण विधि—इसमें पूर्व कर्म की दृष्टि से प्रथम रोगी का वमन और विरेचन से देह-संशोधन तथा नस्यादि द्वारा शिरोविरेचन करा के महित्रक का संशोधन कर ग्रुम दिन में अन्न के ठीक पच जाने के पश्चात् पूर्वाह्व अथवा अग्राह्न में नेन्नों[का तर्पण करना चाहिये॥ ५॥

वातातपरजोहीने वेशमन्युत्तानशायिनः ।
आधारी माषचूर्णेन क्लिन्नेन परिमण्डली ॥ ६ ॥
समी दृढावसन्वाधी कर्त्रूच्यी नेत्रकोशयोः ।
पूरवेद् घृतमण्डस्य विलीनस्य मुखोदके ॥ ७ ॥
धापस्मामात्ततः स्थार्यं पद्ध तद्राक्शतानि तु ।
स्वस्थे, कफे षट्, पिलेऽष्टी, दश वाने तदुत्तमम् ॥ ।।
उक्त विधि से शुद्ध नेत्ररोगी को झोंके की वायु तथा

उक्त विश्व से शुद्ध नित्रशंगा की झाक का पांचु तिया आतप (धूप) से रहित मकान में उत्तान सुला (पीठ के बल चित्त = सीधा लेटा) कर दोंनों नेत्रकोशों पर उड़दी के गीले आट से गोल; समान, दृढ़ (मजबूत) तथा किसी प्रकार की सम्बाधा (पीड़ा) नहीं पहुँचाने वाली पाली (आधार) बनानी चाहिये। फिर इस पाली में कुछ गरम पानी में विलीन (द्वित) हुये घृत मण्ड (घृत के ऊपर भाग) को नेत्रपचमाग्र तक भर देना चाहिये। इस भरे हुये घृतमण्ड को स्वस्थ पुरुष में पांच सी बोलने में जितना समय लगता है तब तक धारण कराये रहना चाहिये। कफ वाले नेत्ररोगी में छः सी गिनने तक तथा पित्त वाले रोगी में आठ सी गिनने तक एवं वात वाले रोगी में दस सी (एक हजार) गिनने तक धारण कराये रहना चाहिये। ऐसा करने से उत्तम तर्पण होता है॥ ६-८॥

रोगस्थानविशेषेण केचित्कालं प्रचक्षते । यथाकमोषदिष्टेयु त्रीण्येकं पद्ध सप्त च ॥ ६ ॥ दश दृष्टयामथाष्टी च वाक्शतानि विभावयेत् । तत्रश्चापाङ्गतः स्नेहं स्नावयित्वाऽिश्व शोधयेत् ॥१०॥

रोग के स्थान विशेष से भी कुछ आचार्य समय भेद मानते हैं। रोगों का जैसा कम बताया है उसके अनुसार जैसे सन्धिगत रोगों में २०० मात्रा उच्चारण करने तक, वर्ष्मगत रोग में एक सौ मात्रा उच्चारण करने तक, शुक्छगत रोगों में ५०० मात्रा उच्चारण करने तक, कुष्णगत रोगों में ७०० मात्र्य उच्चारण करने तक तथा दृष्टिगत रोगों में एक हजार या आठ सौ मात्रा उच्चारण करने तक घृतमण्ड को नेत्र में भरे रखना चाहिये। किर अपाङ्ग (अपुच्छान्तप्रदेश) से स्नेह का सावण करा के उष्णोदकादि से प्रचाछन कर नेत्र का संशोधन कर छेना चाहिये॥ ९-१०॥

विमर्शः —यहां पर जो मात्रा उच्चारण का निर्यम वांघा है उसमें मात्रा की परिभाषा अन्यत्र निम्न मिळतो है अर्थात् नेत्र के स्वाभाविक मूँद्ने और खोळने में जितना काळ लगता है अथवा जानु के चारों भोर हाथ घुमा कर चुटकी बनाने में एक वार में जितना समय लगता है अथवा गुरु वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है वह एक मात्रा मानी गई है-निमेषोन्मेषणं पुंसामङ्गुरुयोस्नोटिकाऽथवा। गुर्वक्षरोच्चारणं वा वाङ्मात्रेयं स्मृता बुधैः।

स्विन्नेन यविष्ठिन, स्नेहबीर्येरितं ततः। वैथास्वं धूमपानेन कफमस्य विशोधयेत्॥ ११॥

स्वेदित किये हुये यव के पिष्ट (गीले आटे की पिण्डी)
से नेत्र शोधन करना चाहिये। उक्त प्रकार से नेत्र में स्नेह का
भरण करने से उस स्नेह (घृतमण्ड) के प्रभाव से प्रेरित
(चिलत) क्त को कफविरोधी शिरोविरेचन तथा धूमपान
करा के रष्ट करना चाहिये॥ ११॥

एकाहं वा ज्यहं वाऽिप पद्धाहक्रेक्यते परम्। तर्पणे तृप्तिलिङ्गानि नेत्रस्येमानि लक्ष्येत्।। १२।।

नेत्रतर्पणकालमर्यादा — न्यूनदोष या वातदोष में एक दिन, मध्यमदोष या पित्तदोष में तीन दिन तथा प्रवल दोष में या कफदोष में पांच दिन तक तर्पण करना चाहिये। तर्पण क्रिया करने में नेत्रतृप्ति के निम्न लक्षण होते हैं। । १२॥

विमर्शः—तर्पण के समय के विषय में जेज्राचार्य का कथन है कि वातिक रोगों में एक दिन, एतिक में तीन दिन और रहाँक्मिक रोगों में पांच दिन तक यह कम रखना चाहिंथे जो कि सुश्रुत-सम्मत है परन्तु आचार्य विदेह ने कहा कि स्वस्थपुरुष मेंदो दिन के धन्तर से, वातिक रोग में प्रति दिन, रक्तिपत्त रोग में एक दिन के अन्तर से, सिन्नपातज रोगों में दो दिन के अन्तर से तथा कफ के रोगों में तीन दिन के अन्तर से नेत्रतर्पण करना चाहिये—स्वस्थवृत्तं विपातन्यं द्वयन्तरं तर्पणं मवेत । अइन्यइनि वातोक्षे रक्तिपत्ते दिनान्तरम् ॥ तर्पणं सिन्नपानितेष्ये द्वयन्तरं न्यन्तरं कफे ॥

सुखस्वप्नावबोधत्वं वैशद्यं वर्णपाटवम् । निर्वृतिव्योधिविध्वंसः क्रियालोघवसेव च ॥ १३॥

सम्यक्तिंत लक्षण—नेत्र के ठीक तर्पित होने पूर सुख से
समय पर निद्रा आ जाती है न्तथा समय पर मनुष्य सो कर
जग जाता है नेत्र निर्मल दिखाई देते हैं, नेत्र के रवेत, रक्त,
हे ज्यादि जो भिन्न-भिन्न मण्डलों के वर्ण हैं उनमें पदुता
(स्वाभाविकता) रहती है किंवा नेत्र द्वारा विभिन्न वर्णों के
अववोध करने में पाटव (चतुरता) प्राप्त हो जाता है,
निर्वृति अर्थात् सुख या स्वास्थ्य की प्राप्ति होना और नेत्र में
जो रोगहोता है उसका नाश हो जाना, इसके सिवाय आँख
के खोलने और वन्द करने की क्रिया (निनेपोन्मेष) में
लावव (आसानी) हो जाता है ॥ १३ ॥

गुर्वाविलमितिस्नग्धमश्रुकण्डूपदेहवत् । ज्ञेयं दोषसमुत्क्लिष्टं नेत्रमत्यर्थतर्पितम् ॥ १४ ॥

भितितिपंत नेत्र के छक्षण—अति तर्पण होने से आँख में भारीपन, आँख में आविछता (गंदछापन), आँख में अत्यधिक चिकनाई, आँख-से अश्रु का बहना, आँख में कण्डू (खुजली) होना तथा उस पर उपदेह (लेप) लगा सा प्रतीत होना और वातादि दोषों का अत्यधिक उत्कट हो शाना ये अति तर्पित नेत्र के लचण हैं ॥ १४॥

रूक्षमाविलमस्राद्ध यमसहं रूपदर्शने । ज्याधिवृद्धिश्च तज्ज्ञेयं हीनैतपितमक्षि च ॥ १४ ॥

मात्रेयं स्मृता बुधैः। इस्तित्रित नेत्र में रूचता, आवि-CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani. Lucknow हता (गंदहापन), आंसुओं का अधिक आना, रूपदर्शन में असामर्थ्य तथा रोग की वृद्धि ये हत्तण होते हैं ॥ १५ ॥ अनयोदीषबाहुल्यात् प्रयतेत चिकित्सिते । धूमनस्याद्धनैः सेकै कृक्षैः क्षिग्धेश्च योगवित् ॥१६॥

अति तथा हीनतिर्वतनेत्र चिकित्सा-अतितर्पण तथा हीनतर्पण
में दोषों की क्टुलता के विचार के अनुसार अर्थात् जिस दोषकी
प्रवलता हो तदनुरूप चिकित्सा करने का प्रयल्ल करना
चाहिये। योगों के प्रभाव को समझने वाला कुशल वैच धूम,
नस्य, अञ्चन, रूच और खिग्ध सेक इनका यथायोग्य प्रयोग
करे। वातप्रावल्य में जिग्ध सेक तथा कफ की प्रवलता में
रूच सेक एवं पित्त की प्रवलता में शीत सेक करना चाहिये॥

त्रारं यत्यतिविशुष्कं यद्रक्षं यच्छितदारुणम् । शीर्णप्रसमात्रिलं जिह्यं रोगिक्तष्टश्च यद् भृशम् ॥ तदक्षि तर्पणादेव लभेतोजोमसंशयम् ॥ १७॥

तर्पणयोग्य नेत्र — आंखों के सामने अधियारी आने से नेत्र
ग्रह्मन रहता हो या प्रैकाश में आंख मिच जाती हो, आंख
अत्यन्त ग्रुष्क प्रतीत होती हो तथा अधिक रूच हो, अत्यन्त
दाहण (कठोर) हो गई हो तथा ज्ञिनके पचम (बरौनी)
बाल दूट कर गिरते हों, आंख गंदली तथा कुटिल (टेढ़ी-मेढ़ी)
हो गई हो तथा जो रोग से अत्यन्त पीड़ित हो उस
नेत्र को तर्पण करने से ही रोग का विनाश तथा बल की
प्राप्ति होती है ॥ १७॥

दुर्दिनात्युष्णशीतेषु चिन्तायासभ्रमेषु च । अशान्तोषद्रवे चाक्षिण तर्पणं न प्रशस्यते ॥ १८ ॥

तर्पण के अयोग्य अवस्था — आकाश में मेघ छाये हुये हों, अत्यन्त उणा और अत्यन्त शीत ऋतु या काल, चिन्ता, अम और अम युक्त मनुष्य तथा नेत्रों के शोध, राग, वेदना आदि उपद्व शान्त न हुये हों इन अवस्थाओं में तर्पण नहीं करना चाहिये॥ १८॥

पुटपाकस्तदैतेषु, नस्यं येषु च गर्हितम्। तर्पणाही न ये प्रोक्ताः स्नेहपानाक्षमाश्च ये ॥ १६॥ तत्तः प्रशान्तदोषेषु पुटपाकश्चमेषु च। पुटपाकः प्रयोक्तव्यो नेत्रेषु भिषजा भवेत्॥ २०॥

पुरपाक विषया विषय — जिन अवस्थाओं में तर्पण किया जाता है उन्हीं अवस्थाओं में पुरपाक भी करना चाहिये। इसके सिवाय जिन रोगों में नस्य देना वर्जित है तथा जो छोग तर्पण के अयोग्य हैं एवं जो स्नेहपान के अयोग्य कहे गये हैं उनमें पुरपाक भी वर्जित है। अर्थात् जिन रोगियों में तर्पण, नस्य और स्नेहपान किया जा सकता है वे ही पुरपाक के भी योग्य हैं। अत्पव पुरपाक के योग्य रोगियों के दोषों के शान्त हो जाने पर नेत्र में पुरपाक का प्रयोग करना चाहिये॥ १९-२०॥

स्नेहनो लेखनीयश्च रोपणीयश्च सन्त्रिधा ॥ २१ ॥ हित: स्निग्धोऽतिस्श्वस्य स्निग्धस्यापि च लेखनः । दृष्टेर्बलार्थभपरः पित्तास्मृत्वणवातनुत् ॥ २२ ॥ पुरुषकभेद स्नेहन, लेखनीय और रोपणीय ऐसे गृह

पुरपाक तीन प्रकार का होता है। पुरपाकविषयः — भरयन्त रूच मनुष्य या नेत्र में स्नेहन पुरपाक, स्तिग्ध आंद्र या मनुष्य में लेखन पुरपाक तथा दृष्टि में बल लाने के लिये या पित्तरक, बात अपुर बणयुक्त नेत्र में रोपण पुरपाक करना उत्तम है।

स्नेहमांसवसामज्जमेदःस्वाद्वीषघैः कृतः। स्नेहनः पुटणकस्तु धार्ग्यो द्वे वाक्शते तु सः ॥२३॥

स्नेहपुटपाक—स्नेह, मांस, वसा, मजा, सेद और मधुर ओपधियों से बनाया हुआ पुटपाक स्नेहन कार्य करता है तथा उसे दो सौ गिनने तक धारण क्रिये रहना चाहिये॥ २३॥

जाङ्गल(नां यक्तनमांसेर्लेखनद्रव्यसम्भृतैः । कृष्णलोहरजर्रतम्प्रशङ्खविद्रुमसिन्धुजैः ॥ २४ ॥ समुद्रफेनकासीसस्रोतोजद्धिमस्तुभिः । लेखनो वाक्शतं तस्य परं धारणमुच्यते ॥ २४ ॥

किलनपुरपाक — जङ्गली पशुओं के यकृत् के सांस तथा सींठ, मरिच, पिप्पली आदि लेखन द्रव्यों को मिल्रा कर तथा कृष्ण-लौह (कान्तलौह) भरम, ताझभरम, शङ्खभरम, प्रवालभरम, सैन्धवलवण, समुद्रफेन, कासीसभरम, स्रोतोञ्जन, दही और मस्तु (दही के ऊपर का पानी) इन्हें भी मिला कर लेखन पुरपाक वनाना चाहिये। इस पुरपाक को धारण करने का अधिक से अधिक एक सौ गिनने तक का समय है ॥२४-२५॥

स्तन्यजाङ्गलमध्वाष्यतिक्तद्रव्यविपाचितः । विकासिक्तः । विकासिकति ।

रोपणपुरपाक—दुग्ध, जङ्गळी पशुओं का मांस, शहद, घत और तिक्त द्रव्यों को मिला कर बनाया हुआ रोपणपुरपाक को लेखन पुरपाक की अपेत्ता तीन गुणे (३०० गिनने तक) समय तक धारण करना चाहिये॥ २६॥

वितरेत्तर्पणोक्तन्तु धूमं हित्वा तु रोपणम् । स्नेहस्वेदौ द्वयोः कार्यौ, कार्यो नैव च रोपणे ॥२०॥

रोपणपुटपाक को छोड़ कर शेष दोनों में तर्पणोक्त धूमपान का सेवन करना चाहिये तथा इन दोनों में स्नेहन और स्वेदन उभय करना चाहिये। रोपणपुटपाक में स्नेहन और स्वेदन दोनों करना चाहिये॥ २७॥

एकाहं वा द्वः वार्डिप ज्यहं वाडिप्यवचारणम्। यन्त्रणा तु क्रियाकालाद् द्विगुणं कालिमध्यते ॥२८॥

पुरपाक अनि पुरपाक की अवचारणा (प्रयोग) रलेकिनक नेत्र रोग में एक दिन तक, पित्तजन्य नेत्र रोग में दो दिन तक तथा वातज रोग में तीन दिन तक करनी चाहिये। अथवा लेखन पुरपाक एक दिन, स्नेहन पुर पाक दो दिन तथा रोपैण पुरपाक तीन दिन तक करना चाहिये। पुरपाक के प्रयोग में यन्त्रणा (पथ्यादि का सेवन) का नियम क्रियाकाल अर्थात् जितने दिन तक चिकित्सा की गई हो उससे दुगुने समय तक प्थ्यकाल समझना चाहिये॥ २८॥

तेजांस्यनिजमाक।शमादशै भास्वराणि च । नेन्तेत तर्पिते नेत्रे पुटपाककृते तथा ॥ २६ ॥ पुटपाक में परिहार्थ—नेत्र के तर्पित करने पर किंवा पुटपाक करने पर दीपक, गैस, विजली, सूर्य आदि का तेज, वायु के झोंके, आकार्श, काच और भास्वर (चमकीले) पदार्थों का अवलोकन नहीं करना चाहिये॥ २९॥

मिध्योपचारादनयोर्यो व्याधिरुपजायते । अञ्चनाश्च्योतनस्वेदैर्यथास्वं तसुपाचरेत् ॥ ३० ॥

तर्पण और पुटपाक के सिथ्या आचरण (प्रयोग) से जो व्याधि उत्पन्न होती है उसे अञ्जन, आश्च्योतन और स्वेदन प्रमृति यथायोग्य द्रपायों से ठीक करनी चाहिये॥ ३०॥

प्रसम्बर्ण विशदं वातातपसहं लघु । सुखस्वप्नावबोध्यक्षि पुटपाकगुणान्वितम् । ३१ ॥

सम्यक्पुटपाक कक्षण—पुटपाक के ठीक प्रयोग होने से आंख का वर्ण (रङ्ग) प्रसन्न (स्वच्छ) और विशद हो जाता है, वात तथा आतप (धूप) को आंख सहन कर लेती है। आंख हलकी हो जाती है, सुखपूर्वक यथासमय नींद आ जाती है और ठीक समय पर मनुष्य जाग जाता है। ये सव गुणवान पुटपाक के लज्ञण हैं॥ ३१॥

अतियोगाद् रुजः शोकः पिडकास्तिमिरोद्गमः। पाकोऽश्व हर्षणञ्जापि हीने दोषोद्गमस्तथा ॥ ३२॥

पुरपाक के अतियोग – होने से आंख में पीड़ा, शोथ, पिर्इकाओं की उत्पत्ति, आंखों के सामने अन्धकार का आना, ये ठचण होते हैं। पुरपाक के हीन योग होने से आंखों में पाक, अश्रु का साव, हर्षण तथा अन्य दोषों (उपद्रवों) का उदय ये ठचण होते हैं॥ ३२॥

खत ऊर्ध्व प्रवश्यामि पुटपाकप्रसाधनम् ।

हो बिल्वमात्री शलक्ष्णस्य पिण्डो मांसस्य पेषितौ ॥

द्रव्याणां बिल्वमात्रन्तु द्रवाणां कुडवो मतः ।

तदैकध्यं समालोड्य पत्रैः सुपिरविष्टितम् ॥ ३४ ॥

काश्मरीकुमुदैरण्डपिद्यानीकदलीभवैः ।

मृदावित्रमङ्गारैः खादिरैरवकूलयेत् ॥ ३४ ॥

कतकाश्मन्तकरण्डपाटलावृषवादरैः ।

सक्षीरदुमकाष्ठैवी गोमयैवीऽपि युक्तितः ॥ ३६ ॥

स्वित्रमुद्धृत्य निष्पीड्य रसमादाय तं नृणाम् ।

तप्पणोक्तेन विधिना यथावदवचारयेत् ॥ ३० ॥

पुटपाक विधि — अब इसके अनन्तर पुटपाकू के विधान का वर्णन करता हूं। अच्छी प्रकार पीसे हुये चिकने (श्वरण) मांस के दो पिण्ड (इकड़े या गोले) लेवें जिनमें से प्रत्येक का वजन एक र बिल्व (पल=४ तोले) होना चाहिये। इसमें जो अन्य द्रव्य कहे (डाले) जावेंगे उन्हें भी एक र बिल्व (पल) भरतथा द्रव पदार्थ कुइव (आधा शराव (४पल=१६ तो॰) प्रमाण में लिये जावेंगे। किन्तु द्रवद्वेगुण्य-परिभाषा बल से द्रव पदार्थ को ८ पल भर लेना चाहिये। स्नेहन पुटपाक में काकोल्यादि मधुर द्रव्य तथा किपाय और लीर, लेखन पुटपाक में मधु, मस्तु और त्रिफला कपाय तथा रोपण पुटपाक में तिक्त द्रव्य और उनका कपाय उक्त प्रमाणा- नुसार प्रहण कर एकत्र मिला के सबको पत्थर पर महीन

पीसकर गोला बना लेवें। फिर उस गोले को गम्भारी, कुमुद, एर्ण्डपत्र और पिद्यानी या केले के पत्र में लपेट कर चारों ओर गीली मिट्टी लगाकर सुखा के खिदर की लकड़ी के कोयलों के निर्धूम अङ्गार अथवा निर्मली, अरमन्तक, एरण्ड, पाटला, बांसा, बेर, इनकी लकड़ियों किंवा चीरीवृत्त जैसे वट, पीपल, गूलर की लकड़ियों के कोयलों की निर्धूम अङ्गार में अथवा गोवर की निर्धूम अङ्गार (अग्नि) में गाड़कर पकाना चाहिये। ठीक प्रकर स्वज्ञ (पक्ष) हो जाने पर उसको अङ्गारों में से निकाल कर मिट्टी हटा के उस स्विज्ञ हुये गोले को दोनों हाथों के बीच दबा के रस निकाल कर इसे तर्पण की विधि से मनुष्यों की आंख में प्रयुक्त करे। अर्थात् नेत्रकोश के चारों ओर जल से गीले किये हुये उद्दर्श के आटे से गोल आलवाल बना कर पचमाप्र तक नेत्रों में भन देना चाहिये॥ ३३-३०॥

कनीनके निषेच्यः स्यात्रित्यमुत्तानशायिनः । रक्ते पित्ते च तौ शीतौ कोष्णौ वातकफापह्रौ ॥३८॥

पुरपक्षीपथरसपूरणिविध—उत्तान (पीठ के बल) लेटे हुसे मनुष्य के कनीनकप्रदेश की ओर से रस का पूरण करना चाहिये? रक्त और पित्त के प्रकोप से उत्पन्न रोगों में तर्पण और पुरपाकविधि से निकाले हुये रस शीत ही जाय तब नेत्र में भरें तथा वात और कर्फ के क्सरा उत्पन्न नेत्ररोगों को नष्ट करने के लिये दोनों कियाओं में औषधरस कोष्ण (कुछ उष्ण) होने चाहिये॥ ३८॥

अत्युष्णतीक्ष्णौ सततं दाहपाककरौ स्मृतौ । अप्तुतौ शीतलौ चाश्रस्तम्भकुग्घर्षकारकौ ॥ ३६॥

अत्युष्णतीक्ष्णरसपूरणदोष—अध्यन्त उष्ण अथवा अध्यन्त तीच्ण तर्पण एवं पुटपाक के रस का पूरण करने से नेत्र में निरन्तर दाह और पाक के जनक होते हैं तथा अष्छत, अति-शीतल, (मतान्तर से अल्पघृत शुक्त और शीतल) रस को नेत्रों में पूरण करने से नेत्र के आंसुओं को रोकने वालू एवं नेत्र में पीड़ा और घर्षण पूदा करते हैं॥ ३९॥

अतिमात्री कषायत्वसङ्कीचस्फुरणावही । हीनप्रमाणी दोषाणामुत्कलेश जननी भृशम् ॥४०॥ अतियोग- तर्पण और पुटणक का अस्तिनात्रा में प्रयोग होने से नेत्र में राग, सङ्कोच और स्फुरण होता है । हीनयोग— तर्पण और पुटपाक का हीनयोग नेत्र के दोषों की अस्यधिक वृद्धि करता है ॥ ४० ॥

न्युक्ती कृती दाहशोफरुग्चर्षस्त्रावनाशनी । कण्डूपदेहदूषीकारक्तराजिविनाशनी ॥ ४१॥

युक्तत्र्पणपुट्याकगुण — युक्त (ठीक) प्रमाण में प्रयुक्त तर्पण और पुटपाक नेत्र का दाह, शोथ, वेदना, घर्षण और स्नाव को नष्ट करते हैं तथा नेत्र की कण्डू, कीचडू, दूषिका (नेत्रमल) और नेत्र की लाल रेखाओं को भी नष्ट करते हैं।। ४१।।

तस्मात् परिहरन् दोषान् विदध्यात्तौ सुखावहौ । व्यापदश्च यथादोषं नस्क्धूमाञ्जनैर्जयेत् ॥ ४२ ॥

्रइस कारण से तर्पण और पुटपाक के पूर्वोक्त अत्यन्त तीचण

तथा अत्यन्त उष्ण आदि दोषों का निराकरण करके उनका सुखदायक प्रयोग करना चाहिये। तर्पण और पुटपाक के मिथ्याप्रयोग से यदि कोई न्यापद् (उपद्रव) उत्पन्न हो जाय तो वहां वातादि दोषों का विचार करके नस्य, धूम और अञ्जन के द्वारा चिकित्सा करें॥ ४२॥

आद्यन्तयोध्याप्यनयोः स्वेद् उष्णाम्बुचैलिकः। तथा हितोऽवसाने च धूमः श्लेष्मसमुच्छितौ ॥४३॥

पुटपाक तथा तर्पण किया में हैंसामान्य पूर्व तथा पश्चास्कर्म— दोनों ही कियाओं के आदि तथा अन्त में गर्म पानी में कपड़ा भिगो कर उसे निचोड़ कर स्वेद (Wet fomentation) करना चाहिये तथा पश्चास्कर्म में यदि कफ वढ़ा हुआ हो तो उसका निर्हरण करने के छिये धूम का प्रयोग करना चाहिये॥ ४३॥

यथादोषोपयुक्तन्तु नातिप्रबलमोजसा। रोगमाश्च्योतनं हन्ति सेकस्तु बलवत्तरम् ॥ ४४ ॥

आरच्योतन तथा हुक के ग्रण—वातादिदोणों की विनाशक औषधियों के काथ या स्वरस के द्वारा किया हुआ आरच्योतन अपने प्रभाव से नातिप्रवल (थोड़े) रोग को नष्ट कर देता है तथा यथा होषानुसार प्रयुक्त सेक वलवान् रोग को नष्ट कर देता है ॥ ४४॥

विमर्शः—आचार्य विदेह ने भी लिखा है कि नेत्र में रोग उरपन्न होने के पूर्व ही तीन सन्ति तक लघु भोजन करना चाहिये, किंवा तीन दिन तक उपवास करे अथवा केवल रात्रि में भोजन करे पुनः चौथे दिन यदि व्याधि का रोक न हुआ हो और वह प्रगट ही हो गुई हो तो उत्पन्न लच्चों के आधार पर दोषप्रवलता का ज्ञान करके यथोचित आश्च्योतन अथवा सेक की किया करनी चाहिये। विदेह विशेषः—'प्रागेवास्मामये कार्यु त्रिरात्रं लघुमोजनम् । उपवासस्त्र्यहं वा स्यान्नकं वाऽप्यशनं त्र्यहम् ॥ ततश्चतुर्थं दिवसे व्याधि सञ्जातलक्षणम् । समोक्ष्यारच्योतनुः सैकैर्युवास्वमुग्गादयेत ॥' इति ।

ती त्रिधेवीपयुज्येते रोगेषु पुटपाकवत् ॥ ४४ ॥

आइच्योतन सेक के भेद —आश्च्योतन और सेक वातादि जन्य नेत्र रोगों में पुटपाक के समान ही स्नेहन, छेखन और रोपण हुन तिक्क खपीं में प्रयुक्त होते हैं॥ ४५॥

तेखने सप्त चाष्टी वा बिन्दवः स्नैहिके दश ॥ आश्च्योतने प्रयोक्तन्या द्वादशैव तु रोपर्से ॥ ४६ ॥

आरच्योतन के भेद और मात्रा— लेखनार्थं प्रयुक्त आरच्योतन
• में औषधरस की मात्रा सात या आठ बिन्दु, स्नेहनार्थं प्रयुक्त
आरच्योतन में औषधरस की मात्रा दस बिन्दु तथा रोपणकर्मार्थं प्रयुक्त आरयोतन में औषधरस की मन्त्रा बारह बिन्दु
डालनी चाहिये॥ ४६॥

सेकस्य द्विगुणः कालः पुटपाकात् परो मतः। अथवा कार्यनिर्वृत्तेरुपयोगो यथाकः मम्।। ४०।।

परिषेक-भारणकाल - सेक का धारणकाल पुटपाक से दुगुना माना गया है। अथवा नेत्र का धीरे-धीरे रोगरहित होना, स्वाभाविक वर्ण आजाना, निमेपोन्मेप-दर्शनादि किया में पहुता

और शोथ तथा वेदता की शान्ति होने तक यथाद्वेषिकमानुसार प्रिषेक का उपयोग करना चाहिये ॥ ४७ ॥

विमर्शः—सेक धारणकाल पुटपाक से द्विगुण मानने पर लेखनसेक २०० मात्रोचारण तक, स्नेहनसेक ४०० मात्रोचारण तक तथा रोपणसेक ६०० मात्रोचारण तक का होता है।

पूर्वापराह्ने मध्याहे रुजाकालेषु चोभयोः । योगायोगान् स्नेहसेके तर्पणोक्तान् प्रचक्षते ॥ ४८ ॥

•आइच्योतनपरिषेककरणकाल इन दोनों के करने का समय
पूर्वाल्ल, मध्याह्न अथवा सायाह्न समझना चाहिये। अर्थात
कफजन्य नेत्ररोगों में लेखनकारी आरच्योतन और सेक पूर्वाल्ल,
के समय करना चर्ल्हेंये। वातजन्य नेत्र रोगों में स्नेहनकारी
धारच्योतन और सेक अपराल्ल के समय करना चाहिये। रक्त
और पित्तजन्य नेत्ररोगों में रोपणकारी आरच्योतन और सेक
मध्याह्न के समय में करना चाहिये। अथवा जिस समय रोग
या वेदना की उत्पत्ति हो उसी समय स्नेह और सेक करना
चाहिये। इसके अतिरिक्त स्नेह और सेक किया के
सम्यग्योग, अयोग, हीनयोग और मिथ्यायोग के लच्चण तर्पण
के योगायोगों के समान समझना चाहिये॥ ४८॥

विमर्शः—इसके अतिरिक्त अधिष्ठान भेद से काल भेदका परिमाण अन्यत्र निस्न हैः—

वर्त्मगत रोगों में १०० मात्रा के उच्चारण तक । सन्धिगत रोगों में २०० मात्रा के उच्चारण तक । शुक्कगत रोगों में ५०० मात्रा के उच्चारण तक । कुष्णगत रोगों में ७०० मात्रा के उचारण तक । दृष्टिगत रोगों में ८०० मात्रा के उच्चारण तक । सर्वगत रोगों में १००० मात्रा के उच्चारण तक ।

रोगाञ् शिरसि सम्भूतान् हत्वाऽतिप्रवलान् गुणान्। करोति शिरसो बस्तिरुक्ता ये मूर्द्धतैलिकाः॥ ४६॥

शिरोबिस्त के गुण—सिर के अन्दर उत्पन्न हुये शिरोभि-ताप प्रभृति प्रवल रोगों को नष्ट करके सिर में तेल लगाने से जो गुण (केशमादेंव, केशदैर्घ, केशस्तिग्धता, केशकृष्णता) उत्पन्न होते हैं उन गुणों को विस्त करती है ॥ ४९॥

विमर्शः—मूर्द्धा में तेळ लगाने के निम्न गुण हैं—'केशानां मार्द्वं दैव्यं बहुत्वं स्निम्धूकृष्णताम्' मूर्द्धा (शिर या मस्तिष्क) में तेळ लगाने के चार प्रकार के विधान शाखों में मिळते हैं— (१) अभ्यङ्ग, (२) परिषेक, (३) पिचु, (४) बस्ति। ये उत्तरोत्तर अधिक गुणद्म्यी हैं। (१) अभ्यङ्ग का प्रयोग सिर की रूचता, कण्डू तथा मलादि में, (२) परिषेक का प्रयोग पिडिका, शिर-स्त्रोद, दाह, पाक, (३) पिचु का प्रयोग केशपात, सिर का फटना, ज्रण, नेत्रस्तम्भ तथा वेदना और। (४) बस्ति का प्रयोग प्रसुप्ति, अर्दित, निद्रानाश, नासिकाशोष, तिसिर तथा दारुणक प्रभृति शिरारोगों में होता है।

शुद्धदेहस्य सायाह्ये यथाव्याध्यशितस्य तु । ऋज्वासीनस्य बध्नीयाद्धस्तिकोशं ततो दृढम् ॥४०॥ यथाव्याधिश्वतस्तेहपूर्णं संयम्य धारयेत् । तर्पणोक्तं दशगुणं यथादोषं विधानवित् ॥ ४१॥

शिरोवस्तिविधि तथा धारणकाळ—सर्वप्रथम विरेचन के

द्वारा अधः शरीर, वसन के द्वारा अध्व शरीर एवं नस्य के द्वारा मस्तिष्क की शुद्धि करके एवं तैलादि द्वारा स्नेहन तथा स्वेद के द्वारा स्वेदित करके संध्या के समय यथारोगानुसार भोजन कराके जानु तक ऊंचे आसन में सीधा बैठा देवें। फिर रोगी के सिर पर गाय अथवा भेंस के चर्म से बना हुआ कोष या वस्तिकोष मजबूती से बांध देना चाहिये। पश्चात् दोष या रोग के अनुसार ओषधियों के कल्क तथा काथ से सिद्ध (श्रत ) किये हुये स्नेह से वस्तिकीप की पूर्ण कर उड़दी के आटे की जल में बनाई पिटी (कलक = कीचड़) से ईधर उधर के वस्तिकोष तथा सिर के अवकाश (छिद्र) को बन्द कर स्नेह को धारण करना चाहिये। इस शिरोबस्ति के धारण करने की अवधि तर्पण किया में जितना समय कहा है उससे दसगुनी दोषानुसार समझनी चाहिये। अर्थात् कफज विकारों में ६००० मात्रोच्चारण तक। पैत्तिकविकारों में ८००० मात्रोच्चारण तक। वातविकारों में १०००० मात्रोच्चारण तक ॥ ५०-५१ ॥

विमर्शः—'यथान्याधिश्वतरनेहुपूर्णम्'—अर्थात् वातिक और रहेष्मिक नेत्ररोगों में तत्तद्वधाधिहरद्रव्यसिद्ध तें छ एवं पैत्तिक विकारों में पित्तहर द्रव्यसिद्ध घृत के द्वारा वस्तिकोष को भरना चाहिये। धारणकाल की मात्रा—'स्वस्थे कफे पट् पित्तेऽष्टौ दश वाते तदुत्तमम्' वाग्भटाचार्य ने शिरोवस्ति के वर्णन में कुछ विशेषताएं लिखी हैं—विधिस्तस्य निषण्णस्य पीठे जानुसमे मृदौ। शुद्धात्तस्त्रदेहस्य दिनान्ते गन्यमामिषम् ॥ द्वादशाङ्गळ-विस्तीर्णं चर्मपट्टं शिरःसमम् । आकर्णवन्धनस्थाने ललाटे वस्त्रविष्टिते। चैलवेगिकया बद्ध्या मायकल्केन लेपयेत् । ततो यथान्याधिश्वतं स्नेहं कोष्णं निषेचयेत् ॥ कद्धवं कश्चश्वो यावद् द्वयङ्गलं धारयेच्च तम् । आवक्त्रनासिकोत्नलेदाद् दशाऽष्टौ षट् चलादिषु ॥ मात्रास-हस्राण्यरुजस्त्वेकं स्कन्थादि मर्दयेत् । मुक्तस्नेहस्य परमं सप्ताहं तस्य सेवनम् ॥

व्यक्तरूपेषु दोषेषु शुद्धकायस्य केवले ।
नेत्र एव स्थिते दोषे प्राप्तमञ्जनमाचरेत् ।
लेखनं रोपणञ्जापि प्रसादनभथापि वा ॥ ४२ ॥
अञ्जन तथा उसके भेद—आमावस्था नष्ट होकर दोषों के
या रोगों के अपने रूप के प्रगट होने पूर वमन और विरेचन
द्वारा ऊर्ष्वं तथा अधःसंशोधन किये हुये मनुष्यों में केवरु
नेत्र में ही विकार के होने पर युक्त अञ्जन का प्रयीग करें ।
छेखन, रोपण और प्रसादन ऐसे अञ्जन के तीन भेद होते हैं ॥

विमर्शः—तन्त्रान्तर में अञ्जनविधान इन्हीं अवस्थाओं में लिखा है—अयाञ्जनं ग्रुद्धतनोर्नेत्रभावाश्रिते मले। पक्तलिङ्गोऽल्पशो-थातिकण्डूपैन्छिल्यलक्षिते॥

तत्र पद्ध रसान् व्यस्तानाधैकरसवर्जितान्।
पद्धधा लेखनं युव्वयाद्यथादोषमतिन्द्रतः ॥ ४३॥
छेखन, रोपण और प्रसादन—इन तीन अक्षनों में से आद्य
मधुर रस छेखन कर्म में हितकारी न होने से उसे छोड़ कर
पांच रस वाले द्रव्यों को पांच प्रकार (वात, पित्त, करु,
रक्ते और सन्निपात भेद ) से पृथक् २ यथादोपानुसार
आलस्य से रहित होकर सावधानी से छेखन अञ्चन के रूप
में प्रयुक्त करें॥ ५३॥

विमर्शः —यह लेखन अञ्जन मधुर रस को छोड़कर शेष सभी रसभूयिष्ठ द्रव्यों के योग से बनता है। 'यथादोषम्' दोषानुसार जैसे वातदोष में अम्ल और लवणरस प्रधान द्रव्य, पित्तदोष में तिक्त और कषाय रस प्रधान द्रव्य, कफदोष में कटु, तिक्त और कषाय रस प्रधान द्रव्य, रक्तदुष्टि में पित्त के समान ही तिक्त और कषाय रस प्रधान द्रव्य तथा सिन्निपात दोष में दो या तीन रसों वाले द्रव्यों का लेखन अन्जन वैनाकर प्रयोग करना चाहिये जैसा कि चरक में भी कहा है—'रीक्ष्यात्मवायों रूक्षाणामुत्तमः'

नेत्रवर्त्मसिराकोशस्त्रोतःशृङ्गाटकाशितम् । मुखनासाऽक्षिभिद्गिषमोजसा स्नावयेत् तत् ॥५४॥

हेखनाजनगुण—हेखन न्अञ्जन अपने बह से नेन्न, वर्स्य (पहक), इन दोनों की सिरा, नेन्नकोश, नेन्नके अश्रु आदि के वाहक स्रोतस्तथा श्रङ्गाटक मर्म में आश्रित दोषों को सुख, नासा और नेन्नमार्ग से वहा कर बाहर निकाल देता है।

कषायं तिक्तकं वाऽपि सस्नेहं रोपणं मतम्।

रोपणाञ्जनगुण—रोपणाञ्जन कषाय और तिक्तु ओषधियों से निर्मित एवं कुछ स्नेहयुक्त होना चाहिये। यह अञ्जन स्निग्ध और शीत गुणयुक्त होने से दृष्टि के वर्ण और वल को बढ़ाता ह ॥ ५५ ॥

मधुरं स्नेहसम्पन्नमञ्जनन्तु [प्रसादनम् । दृष्टिदोषप्रसादार्थं स्नेहनार्थञ्ज तद्धितम् ॥ ४६॥

प्रसादनाञ्जनगुण—यह अञ्जन मंधुर रस प्रधान ओषधियों तथा प्रचुर स्नेह के योग से बना हुआ होने से दृष्टिदोष के प्रसादनार्थ तथा दृष्टि की रूचता को नष्ट कर रेनेहन करने के लिये हितकारी होता है॥ ५६॥

यथादोषं प्रयोवयानि तानि रोगविशारदैः। अञ्जनानि यथोक्तानि शाह्मसायाहरात्रिषु ॥ ४०॥

रोगों के निदान तथा चिकित्सा में विशारद चिकित्सक दोषों के अनुसार तथा शास्त्रप्रमाण के अनुसार द्वन अञ्जनी को पूर्वाह, साथङ्काल तथा रान्निकों प्रयुक्त करें साथ ॥

विमर्शः—कफ रोग में प्रातःकाल लेखन अञ्जन, वातरोग में सायङ्काल रोपण अञ्जन तथा पैत्तिक रोगों में राम्नि के समय प्रसादन अञ्जन लगाना चाहिये।

जुटिकारसचूर्णानि त्रिविधान्यञ्जनानि तु । यथापूर्वं बतं तेषां श्रेष्ठमाहुर्मनीविणः ॥ ४८ ॥

मधनों के स्वरूपमेद — गुटिका, रसिक्रया और चूर्ण भेद से अझन तीन प्रकार के होते हैं। सनीधी (विद्वान्) पुरुष इन में यथापूर्व श्रेष्ठ बल मानते हैं॥ ५८॥ •

विमेशं:—गुटिकाञ्चन सबसे अधिक शक्तिशाली, रसिक याञ्चन मध्यम शक्ति बाला तथा चूर्णाञ्चन हीन शक्ति बाला होता है अत एव रोग प्रवल हो तो गुटिकाञ्चन, रोग मध्यम हो तो रसिक्रयाञ्चन तथा रोग हीन्वल हो तो चूर्णाञ्चन का प्रयोग करना चाहिये।

हरेग्रामात्रा वर्त्तः स्याल्लेखनस्य प्रमाणतः। प्रसादनस्य चाध्यद्धी द्विगुणा रोपणस्य च ॥ ४४॥

अअनविद्यमाण - लेखन अञ्जन की वर्ति का प्रमाण हरेणु ( गोल मटर ) के वरावर तथा प्रसादन अक्षन की वर्ति का प्रमाण डेढ़ हरेणु के बरावर और रोपण अञ्जन की वर्ति का प्रमाण दो मटर के वरावर होना चाहिये॥ ५९०॥

रसाञ्चनस्य मात्रा तु यथावतिमिता मता। • द्वित्रिचतुःश्लाकाश्च चूर्णस्याप्यनुपूर्वशः ॥ ६० ॥

रसाञ्जन की मात्रा अपनी अपनी निर्मित वर्ति के अनुसार होती है जैसे लेखन रसिकयाञ्जन की मात्रा लेखनवर्ति के समान, रोपण की मात्रा रोपणवर्ति के समान और प्रसादन रसाञ्जन की मात्रा प्रसादन वर्ति के समान होती है। इसी तरह चूर्णाञ्जन की मात्रा अनुपूर्व अर्थात् लेखनादिकम से दो, तीन और चार शलाकाएँ समझनी चाहिये जैसे लेखन चूंर्णाञ्जन की मात्रा दो शलाका, रोपण चूर्णाञ्जन की मात्रा तिका शालाका और प्रसादिन चूर्णाञ्जन की मात्रा चार शलाकाएँ होती हैं ॥ ६० ॥

तेषां तुल्यगुणान्येव विद्ध्याद्वासनान्यपि । सीवण राजतं शाङ्गं ताम्रं नैदूर्यकांस्यजम्। आयसानि च योज्यानि शलाकाश्च यथाकमम् ॥६१॥

अञ्जनपात्र तथा शलाकाएँ—इन अञ्जनों को सुरिचत रखने के लिये हनके समान गुण वाले पात्रोंका प्रयोग करना चाहिये जैसे मधुराक्षन को सुवर्ण के पात्र में, अम्लाक्षन रजतपात्र में, लवणाञ्जन मेषधङ्ग से वने पात्र में, कषाय-अञ्जन ताम्र या लोहे के पात्र में, कटुक-अझन वेंडूर्य के पात्र में, तिक्ताझन कांसे के पाँज में अोर शीताञ्जन को नलादि से बने पात्र में मुँह, बन्द कर रखने चाहिये। शलाकाओं को भी इसी क्रम से सुवर्ण, रजत, ताम्रादि धातुओं की वनानी चाहिये॥ ६१॥

वक्षयोर्धुकुलाकारा कलायपरिमण्डला ॥ ६२ ॥ अष्टाङ्गला तनुर्मध्ये सुकृता साधुनिम्रहा । औद्धम्बर्यश्मजा वाऽपि शारीरी वा हिता भवेत् ॥६३॥

श्लाकास्वरूप – इन शलाकाओं को वक्त्र अर्थात् दोनों प्रान्तों (किनारों) पर सुकुछ (मल्लिकादि पुष्पकळी) के आकार की तथा मोटाई में कलाय (मटर) के बराबर एवं आठ अङ्कुल लग्धी, सध्य में पतली, अच्छी प्रकार बनी हुई और जिसे ठीक तरह से पकड़ सकें बनवानी चाहिये। ग्लाका-उपादान – शलाका ताम्र, वैद्यादि पापाण तथा हुस्ती के दन्त या सुवर्णादि से वनाई जाती है ॥ ६२-६३ ॥

विमर्शः -- औदुम्बरी = ताम्रनिर्मितशलाका, उदुम्बर शब्द के अनेक अर्थ होते हैं—'उदुम्बरस्तु देहल्यां वृक्षभैदे च पण्डके। कुष्ठभेदेऽपि च पुमांस्तान्ने तु स्यात्रपुंसकम् ।' इति मेदिनी । तत्रान्तर-में लिखा है कि रोपणीर्थ लीह की, लेखनार्थ ताम, की, प्रसादनार्थ न्सुवर्णं को शळाका वनवानि चाहिये। जैसे— 'आयसी रोपणे ताझा लेल्ये हैमी प्रसादने। शेषा अपि यभादोषं प्रयोज्या रसकोविदैः।

वामेनाक्षि विनिर्भुष्य हेस्तेन सुसमाहितः। • | दावस्थयादपाय स्याहापारम्बार CC-0. in Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

शलाकया दक्षिणेन क्षिपेत् कानीनमञ्जनम् ॥ ६४ ॥ अापाङ्गर्यं वान्यथायोगं कुर्याचापि गतागतम्। वःमीपलेपि वा यत्तदङ्गल्यैव प्रयोजयेत् ॥ ६४ ॥

अअनप्रयोगविधि—बांगे हाथ से आंख को खोळ कर शलाका पर अञ्जन को लगाकर दिंचण हरूत से शलाका द्वारा सावधानी से नेत्र के कनीनक प्रान्त से अपाङ्ग प्रान्त की ओर अथवा अपाङ्ग से कनीनक की ओर अञ्जन लगाना चाहिये। किंवु जिस प्रकार अभ्यासानुसार ठीक त्रह से अञ्जन नेत्र में लग सके लगाना चाहिये। अञ्जन लगाते समय शालाका को गतागत करनी चाहिये। अर्थात् इधर से उधर नेत्र में फिरानी चाहिये ऋदसे अक्षन ठोक तरह से लग जाय। जिस अर्जन को केवल वर्स पर ही लगाना हो उसे अङ्गली के द्वारा लगाना चाहिये॥ ६४-६५॥

अक्षि नात्यन्तयोरब्ज्याद् बाधमानोऽपि वा भिषक्। न चानिबन्तिदोषेऽदिण धावनं सम्प्रयोजयेत्।। दोषः प्रतिनिवृत्तः सन् हन्याद् दृष्टेर्वेतं तथा ॥६६॥

वैद्य को चाहिये कि वह नेश्र के अन्तभाग (किनारों = कनीनिका और अपाङ्ग ) में अधिक अञ्जन नहीं लगावे एवं अञ्जन लगते समय नेत्र को वाधा नहीं पहुँचानी चाहिये। जव तक नेत्र के अन्दर से आंस्, कीचड़ र्गीड़) आदि दोष का ठीक रूप से निवर्तन ( निःसरण ) न हो जाय तव तक उसकी धावनिकया (प्रचालन = Bye wash) नहीं करनी चाहिये क्योंकि दोषनिर्गमन के पूर्व धावनिकया करने से दोप भीतर ही दव जाता है जिससे दृष्टि का वल नष्ट होता है। अथवा दोष की पुनरावृत्ति होकर उससे नेत्र अधिक रुग्म हो जाता है ॥ ६६ ॥

गतदोषमपेताश्रु पश्येदाःसम्यगम्भसा । प्रश्लाल्याश्चि यथादोषं कार्य्यं प्रत्यञ्जनं ततः॥ ६७॥

प्रत्यञ्जन-दोप निकल जाने पर, आंसुओं के वन्द हो जाने पर तथा नेत्र से ठीक दिखाई देता हो तब नेत्र को पानी से अच्छी प्रकार प्रचालित (धो) कर वातादि दोपों के अनुसार प्रत्यञ्जन करना चाहिये॥ ६७॥

श्रमोदावर्त्तरुदितमद्युक्रोधभयववरैः ॥ ६८ ॥ वैगाघातशिरोदोषैश्चात्तीनां नेव्यतेऽञ्जनम् । रागक्तिमिरास्रावशूलसंरम्भसम्भवात् ॥ ६६ ॥

अञ्जननिवेश-थकावट, उदावर्त, रुदन, मद्य, क्रोध, भय, उवर,उपस्थित हुये मल-मूत्रादि वेगों का रोकना तथा शिरोदीष से पीड़ित मनुष्यों में अञ्जन नहीं कर ना चाहिये। उक्त स्थिति में अञ्जन करने से नेत्र में लालिमा, वेदना, आंखों के सामने अन्धियारा आना, नेत्रों से अशुस्नाव, नेत्रशूल और नेत्र में संरम्भ ( शोथ ) उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ६८-६९ ॥

निद्राक्षये कियाशक्तिं, प्रवाते दृग्बलक्षयम्। रजोधूमहरो रागस्रावाधीमन्थसम्भवम् ॥ ७० ॥ संरम्भशूली नस्यान्ते, शिरोक्ति शिरोक्जम्। शिरस्नातेऽतिशीते च रवावनुदितेऽपि च ॥ ७१ ॥ दोषस्थैयीदपार्थं स्याद्दोषोत्क्लेशं करोति ची

अजीर्णेऽत्ये बसेव स्थात् स्रोतो मार्गावरोधनात् ॥७२॥ दोषवेगोदये दत्तं कुर्यात्तांस्तानुपद्रवात् । तस्मात् परिहरन् दोषानञ्जनं साधु योजयेत् ॥७३॥

अञ्जनव्यापत्-निद्रात्तय (नींद न आने पर अथवा शयन करके उठने ) के बाद अञ्जन करने से नेत्र की अनिमेषोन्मेप किया में अशक्ति आ जाती है। प्रवात में (वायु के झों के की ओर ) बैठ कर अञ्जन करने से दृष्टिवल का नाश होता है। धूळि और धूम से पीड़ित नेत्रमें अन्जन करने से नेत्रों में ताग ( लालिमा ) स्नाव और अधीमन्थ रोग उत्पन्न होते हैं। नस्यकर्म करने के पश्चात् अञ्जन करने से नेत्रों में संरम्भ (शोथ) और शूल उत्पन्न होता है। सिर्की पीड़ा के समय अञ्जन करने से शिरोरोग उत्पन्न होते हैं। सिर गीला करके स्नान किये हुये तथा अतिशीत अवस्था में अञ्जन करने से तथा सूर्य के उदय होने के पूर्व अक्षन करने से दोषों को वाहर न निकाल कर नेत्र के भीतर उन्हें स्थिर कर देता है जिससे वह प्रयुक्त अक्षन कुछ भी लाभदायक नहीं होता है तथा दोषों को अधिक बढ़ा देता है। अजीर्णावस्था में भी अञ्जन करने से उस समय अजीर्ण के कारण स्रोतसों के मार्ग रुके हुये होने से वह अअन निरर्थक एवं दीपवर्द्धक होता है। दोषों के वेग के वढ़ जाने पर किया हुआ अञ्जन राग, शोफ आदि विभिन्न उपद्वीं को उत्पन्न करता है इसिंख्ये उक्त दोप या उपदव उत्पन्न न हो सके ऐसा ध्यान में रख कर अच्छी प्रकार से अञ्जन करना चाहिये॥ ७०-७३॥

लेखनस्य विशेषेण काल एष प्रकीर्तितः । व्यापद्ध जयेदेताः सेकाश्च्योतनलेपनैः ॥ यथास्वं धूमकवलैर्नस्यैखापि समुह्थिताः ॥ ७४ ॥

अजनव्यापिचिकित्सा — लेखन अञ्जन के लिये ही यह उपयुंक्त निषिद्ध काल बताया गया है। यदि इस निषिद्ध काल
में अञ्जन करने से अथवा उपयुक्त काल में अञ्जन करने पर
भी कोई व्यापद उत्पन्न हो जाय तो उसे यथादोषानुसार सेक
आरच्योतन, लेपन, धूमपान, कवलधारण और नस्य के द्वारा
नष्ट करे॥ ७४॥

विशदं लघ्वनाम्नावि क्रिपापटु खुनिर्मलम्। संशान्तोपद्रवं नेत्रं विरिक्तं सम्यगादिशेत् ॥ ७४ ॥ क

छेखनाअन के सम्यायोग के फल — छेखनाअन के ठीक प्रयुक्त, होने से नेत्र निर्मल, हरका, स्नावरहित, दर्शनीदि किया में पटु, अतिस्वच्छ, और उपद्वर्यों से रहित हो जाता है ॥ ७५ ॥

जिहां दारुणदुर्वणं स्नस्तं रूश्वमतीव च । नेत्रं विरेकातियोगे स्यन्दते चातिमात्रशः ॥ ७६ ॥

अतिनेखनाजनदोष — लेखन अञ्चन का अतियोग होने से नेत्र कुटिल, कठिन- खोरङ्ग का, ढीला अत्यधिक रूच तथा अधिक स्नावयुक्त हो जाता है॥ ७६॥

्तत्र सन्तर्पणं कार्य्यं विधानं चानिलापहम् ॥ ७७ ॥

अतिलेखनसे उत्पन्न उपद्रवों के संशमनार्थं सन्तर्पण तथा वातनाशक चिकित्सा करनी चाहिये॥ ७०॥ अक्षि मन्द्विरिक्तं स्यादुद्वतरदोषवत् । ध्रमनस्याञ्जनैस्तत्र हितं दोषावसेचनम् ॥ ७८ ॥

हीनलेखन के लक्षण तथा चिकित्सा—लेखन क्वा हीनयोग होने पर आंख उत्कट दोषों (रोगों) से युक्त हो जाती है ऐसी अवस्था में धूम, नस्य, अञ्चन के प्रयोगों से दोषों का अवसेचन (निर्हरण) करना हितकर है ॥ ७८ ॥

स्नेहवर्णबलोपेतं प्रसन्नं दोपवर्जितम् । ज्ञेयं प्रसादने सम्यगुपयुक्तेऽक्षि निर्वृत्म् ॥ ७६ ॥

प्रसादनाक्षन सम्यग्योग के होने पर आंख स्निग्ध, अच्छे वर्ण और वल से युक्त हो जाती है तथा देखने में प्रसन्न और दोषों (रोगों) से रहित हो जाती है तथा उसके उपद्रवों के शान्त हो जाने से निर्वृत अर्थात् स्वस्थावस्थायुक्त हो जाती है। जिससे निमेपोनमेष करने तथा धूम, प्रकाश को सहने में चम हो जाती है॥ ७९॥

किञ्चिद्धीनविकारं स्यात्तर्पणाद्धि कृताद्ति । तन्न दोषहरं रूक्षं भेषजं शस्यते सृदु ॥ ६०॥

प्रसीदनाक्षन के अतियोग — होने से आंख हीनविकार युक्त हो जाती है इस छिये इस अवस्था में अतितर्पण से बढ़े हुये कफ को कम करने के छिये रूच तथा भृदु (ज्ञीतवीर्य) औषध श्रेष्ठ होती है ॥ ८०॥

साधारणमि ज्ञेयमेवं रीपणलक्षणम् । प्रसादनबदाचष्टे तस्मिन् युक्तेऽतिभेवजम् ॥५१॥

रोपणाञ्चन — के सम्यग्योग तथि अतियोग के छत्तण प्रसा-दनाञ्चन के सम्यग्योग तथा अतियोग के साधारण छत्तणों के समान ही समझने चाहिये। इसी प्रकार इसमें चिकित्सा भी प्रसादनाञ्चन की चिकित्सा 'तत्र दोषहर' स्क्षं भेषजं शस्यते हुदु' के समान ही मृदुवीर्य और शीतवीर्य ओषधियों से होती है।

स्नेहनं रोपणं वाऽपि हीनयुक्तमपार्थकम् । े कत्तेव्यं मात्रयातस्माद्ञ्जनं सिद्धिमिच्छता ॥ २॥

स्नेहन ( प्रसादनाञ्जन ) तथा रोपण अञ्जन के हीन मात्रा में प्रयुक्त करने से वे अकिञ्चिक्तर ( निरर्थक ) होते हैं इस-छिये सफलता का चाहने चाला चिकित्सक मात्रापूर्वक अञ्जन का प्रयोग करे ॥ ८२ ॥

विमर्शः --- प्रसादनाञ्जनल्यण--- मधुरं स्नेहसम्पन्नमञ्जनन्तु प्रसादनम् । दृष्टिदोषप्रसादार्थं स्नेहनार्थन्न तिहतम् ॥

ुटपाककियाद्यासु क्रियास्वेषैव कल्पना । सहस्रश्रश्राक्षनेषु बीजेनोक्तेन पूजिताः ॥ ८३ ॥

पुरमाकादि में अअनकरमना—अञ्जनों के प्रकरण में बीज रूप से कहे हुए लेखन, रोपण और प्रसादन इस त्रिविध करूपना प्रकार के आधार से पुरमाक, सक, आरच्योतन और अञ्जनात्मिका कियाणों में भी लेखन, रोपण और प्रसादन संज्ञक अञ्जनों की करूपना हजारों रूप में कर सकते हैं ॥ ८३॥

हब्देर्जलविवृद्धचर्यं यांप्यरोगक्षयाय च ।

राजाहीण्यञ्जनाप्रचाणि निबोधेमान्यतः परम् ॥

राजाई-अक्षन- अव इसके अनन्तर दृष्टि के वल की यृद्धि के लिये तथा याप्य रोगों के चय करने लिये राजाओं के लगाने योग्य श्रेष्ठ अञ्जनों को सुझसे जानो ॥ ८४ ॥

अष्टौ भागानञ्जनस्य नीलोत्पलसमित्वषः। औदुम्बरं शातकुम्भं राजतञ्ज समासतः ॥ पशा एकादशैतान् भागांस्तु योजयेत् कुशलो भिषक्। स्वाक्षिरतं तदाध्मातमावृतं जातवेदसि । 🖛 🕯 ।। खदिराश्मन्तकाङ्गारैगीशकुद्भिरथापि वा। गवां शंकुद्रसे सूत्रे द्धिन सर्पिषि माक्षिके ॥५८॥ तैलसदावसामकासर्वगन्धोदकेषु च। द्राक्षारसेक्षुत्रिफलारसेषु सुहिमेषु च ॥ ८८॥ सारिवादिकवाये च कवाये चोत्पलादिके । निषेचयेत् पृथक् चैनं धमातं धमातं पुनः पुनः ॥६६॥ ततो इन्तरी से सप्ताहं प्लोतबद्धं स्थितं जले। विशोध्य चूर्णबेन्मुक्तां स्फटिकं विद्रमं तथा ॥६०॥ कालानुसारिवां चापि शुचिरावाष्य योगतः। एतच्चूणीखनं श्रेष्ठं निहितं आजने शुभे ॥ ६१॥ दन्तरफेटिकवैद्र्यशङ्करीलासनोद्भवे । शातकुम्भेऽथ शाँक्नें वा राजते वा सुसंस्कृते। सहस्रपाकवत् पूजां कृत्वा राज्ञः प्रयोजयेत् ॥६२॥ तेनाश्चिताक्षो नृपतिभवित् सर्वजनित्रयः। अधृब्यः सर्वभूतानां दृष्टिरोगविवर्जितः ॥ ६३ ॥

श्रेष्ठ चूर्णाञ्जन —नील क्झल के समान कान्ति वाले स्नोतोऽ-ञ्जन या सौवीराञ्जन के आठ भाग, तथा औदुम्बर ( ताम्र का महीन चूराचा अस्म ), स्वर्ण और रजत के पत्र एक-एक भाग इस प्रकार इन एकादश भागों को खरल में अच्छी प्रकार से घोट कर सूपा में भर के उसके मुख को वन्द कर खदिर तथा अश्महतक के अङ्गारों में अथवा गोहरी की अग्नि में आध्मापित े कर के प्रतप्त कर गोवर के रस में, ग्रोमूत्र में, दही में, गाय के घृत में, शहद में, तेल में, मद्य में, वसा में, मज्जा में. सर्वगन्धोदक ( एलादिगण की औषधियों के काथ ) में, दाचा-रस में, ईख के रस में, त्रिफला के काथ में, अतिशीतगुण प्रधान सारिवादि कषाय में तथा कमशः पृथक् पृथक् गरम कर कर के तीन-तीन बार बुझावे। फिर इन्हें एक पोट्टली में वांध कर वर्षा के सङ्गृहीत जल में एक सप्ताह तक हुवो कर रखें। आठवें दिन जल से निकाल कर सुखा के खरल में पीस •लेवें फिर इसमें मोती, स्फटिक, प्रवाल और कालानुसारिवा (तगर) इनका स्वच्छ चूर्ण मिला के अच्छी प्रकार खरल कर लेवें। इसको 'चुर्णाञ्जन' कहते हैं। इसे हाथी के दांत, स्फटिक, वैदूर्य, राह्व, शेल, असन ( बीजक ), सुवर्ण, श्रुङ्ग और चांदी इनके बने हुथे किसी एक पात्र में भर कर डाठ लगा के सुर चित रखना चाहिये। फिर राजा का कर्तव्य है कि वह इसकी सहस्रपाकनत् (शङ्क, दुन्दुभि घोष आदि के द्वारा) पूजा करके पश्चात् अञ्जन करने के लिये प्रयुक्त करे। इस अञ्जन से अक्षित नेत्र वाळा राजा सर्वननों के देखने में प्रिय छाता है तथा सर्वभूतों (देव, असुरः, गन्धर्व, यत्त, रात्तस, पिशा्च) की गिरी, मजीठ, सैन्धव छवण, छोटी इछायची, स्वर्णमात्तिक,

के लिये अगम्य हो जाता है एवं नेत्रों के सर्व प्रकार के रोगों से विवर्जित हो जाता है॥ ८५-९३

क्षष्ठञ्चन्दनमेलाश्च पत्रं सधुकमञ्जनम् । मेषशृङ्गस्य पुष्पाणि वक्रं रत्नानि सप्त च ॥६ १॥ उत्पत्तस्य बृहत्योश्च पद्मस्यापि च केशरम्। नागपुष्पमुशीराणि पिष्पलीं तुत्थमुत्तमम् ॥६४॥ कुक्कुटाण्डकपालानि दावीं पथ्यां सरोचनाम् । े मरिचान्यक्षमज्ञानं तुरुगाञ्च गृहगोपिकाम् ॥६६॥ कुत्त्रा सूदमं ततश्चूणं न्यसेदभ्यच्यं पूर्ववत् । एतद् भद्रोद्यं नाम सदैवाईति भूमिपः ॥ ६७ ॥

मद्रोदय अअन-कूठ, चन्दन, इलायची, तेजपात, मुलेठी, अञ्जन ( सौवीराञ्जन या स्रोतोऽञ्जन ), मेपश्रङ्गी के पुष्प, वक्र ( तुगर ), सातों रत्न जैसे पद्मराग, मरकत, नीलम, वैहुर्य, मुक्ता, प्रवाल और पुखराज (किसी ने स्वर्ण लिया है), कमल, छोटी कटेरी, वड़ी कटेरी और रक्त कमल इनके पुष्प तथा केशर ( किञ्जल्क ), नागकेसर, खस, पीपरि, श्रेष्ठ नील, तुथ, मुर्गे के अण्डे के छिलके, दारुहरिदा, हरड़, गोरोचन, कालीमरिच, वहेड़े की गिरी ( अथवा छिलके ) और गृहगो-पिका इन्हें समान प्रमाण में छेकर अच्छी प्रकार खाण्ड कूट के चूर्ण बनाकर हस्तिदन्त-इफटिकादि पात्रों में भर कर सुर-चित रख देवें। फिर इसका भी पूर्ववत् पूजन कर के राजाओं के लिये अञ्जनार्थ प्रयुक्त करें। इसको 'भदोदय अञ्जन' कहा है ॥ ९४-९७ ॥

वकं समिरचिक्रव मांसी शैलेयमेव च। तुल्यांशानि समानैस्तैः समग्रेश्च मनःशिला॥६८॥ पत्रस्य भागाश्चत्वारो द्विगुणं सर्वतोऽञ्चनम् । तात्रच यष्टिमधुकं पूर्वत्रचैतद्ञानम् ॥ ६६ ॥

तगराद्यञ्जन-तगर (वक्र), काली मरिच, जटामांसी, शैलेय (शिलारस) इन्हें समान प्रमाण में लेकर इन सब के वरावर मैनसिल तथा तेजपात के एक द्रव्यापेचया चार भाग और स्रोतोऽञ्जन अथवा नीलाञ्जन उक्त सर्व मिलित दृब्यों से द्विगुण तथा मुलेठी अञ्जन के बरावर लेकर सब को अच्छी तरह से खांड कूट के खरल में पीस कर हस्तिदन्त-स्फटिका-दिनिर्मित एत्रों में भर कर सुरित रख देवें। इस अक्षन का भी पूर्ववत् पूजन करके राजा-महाराजाओं के लिये प्रयोग करें 189८-९९ ॥

मनःशिला देवकाष्ठं रजन्यौ त्रिफलोषणम्। लाक्षालशुनमश्चिष्ठासैन्धवैलाः समाक्षिकाः॥१००॥ रोध्रं सावरकं चूर्णमायसं ताम्रमेव च। कालानुसारिवाञ्चेत कुक्कुटाण्डद्लानि च ॥१०१॥ तुल्यानि पयसा पिष्ट्वा गुटिकां कारयेद् बुधः। कण्डूतिमिरशुक्लार्भरक्तराज्युपशान्तये ॥ १०२॥

मनःशिलायञ्जन – मैनसिल, देवदारु, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, हरड़, बहेड़ा, आंवला, काली मरिच (ऊषण), लाख, लहसुन भरम, सावरे लोध तथा लोहे और ताम्र का महीन चुरा या भरम एवं कालानुसारिवा (तगर) तथा मुर्गे के अण्डे के छिलके इन सब को समान प्रमाण में लेकर अच्छी प्रकार चूर्णित कर के गोदुग्ध के साथ तीन दिन तक खरल कर के गुटिकाएं बना के सुखा कर शीशी में भर देवें। इस 'गुटिका अन' को नेन्न में उत्पन्न कण्डू, तिमिर, शुक्लामं तथा नेन्न में दीखने वाली लाल रेखाओं के शमन करने के लिये प्रयुक्त करना चाहिये॥ १००-१०२॥

कांस्यापमार्जनमसीमधुकं सैन्धवं तथा।
एरण्डमूलक्क समं बृहत्यंशद्वयान्वितम्।। १०३॥
आजेन पयसा पिष्ट्वा ताम्रपादं प्लेपयेत्।
सप्तकृत्वस्तु ता वर्त्यश्रह्यायाशुष्का रुजापहाः॥१०४॥

कांस्यादिवति - कांस्यपात्र के घिसने से उत्पन्न मसी (कजाळ), मुलेठी, सैन्धव लवण तथा एरण्ड के जड़ की छाल इनमें से प्रत्येक एक-एक तोला, वड़ी कटेरी के फल और जड़ मिलित दो तोले भर ले कर सब का महीन चूर्ण करके वकरी के दुग्ध के साथ तीन दिन तक खरल करके ताम्रपात्र पर लेप कर देवें। दूसरे दिन सूखे हुये लेप को पुनः खरल में डाल कर एक दिन बकरी के दुग्ध से घोट के ताम्रपात्र पर लेप कर सुखा देवें। इस प्रकार सात वार यह किया कर लेने के पश्चार इसकी यवाकृति वर्तियां बना के छाया में सुखा कर धिस कर नेत्र में आञ्जने से नेत्र की वेदना नष्ट होती है।

पथ्यातुत्थकयष्टचाह्वेस्तुल्यैर्मरिचषोडशा । पथ्या सर्वविकारेषु वर्त्तः शीताम्बुपेषिता ॥१०४॥

पथ्यादिवति—हरइ, नीलतुरथ और मुलेठी इन्हें एक एक तोले भर लें तथा काली मरिच १६ तोले भर ले कर खाण्ड कूट के महीन चूर्ण कर पानी के साथ खरल करके वर्तियां बनाकर सुखा के शीशी में भर देवें। यह 'पथ्यादिवर्ति' नेत्र के सर्व विकारों में हितकर होती है॥ १०५॥

रसिक्रयाविधानेन यथोक्तविधिकोविदः । पिण्डाञ्जनानि कुर्वीत यथायोगमतन्द्रितः ॥१०६॥

इति सुत्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते शालाक्यतन्त्रे क्रियाकल्पो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥



शास्त्रोक्त विधियों का ज्ञाता वैद्य अतिन्द्रत (सावधान) होकर रसिक्रया के विधान से यथायोगोक्त ओषधियों के पिण्डाञ्जन बना छेवे॥ १०६॥

विमर्शः—नेत्र शेगहर दृष्यों का प्रथम काथ बनाकर फिर उस काथ की रसिकया (घन) करके उस घनिए को शिला पर पीस कर गुटिका या वर्तियां बना कर नेत्र रोगों में प्रयुक्त करें। पिण्डिका अर्थात् औपघ को पानी के साण पत्थर पर पीस कर पिण्डी बना के नेत्र पर रख कर पट्टी बाँघ देते हैं। विडालक भी बनाया जाता है। चरक टीका में विडालक को बहिलेंप कहा है। क्यों कि विडालक का नेत्र के बाहर से

पलकों पर लेप होता है। दोपानुसार विडालक के भी कई भेद हो सकते हैं।

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाभाषायासुत्तरतन्त्रे क्रियाकरूपो नामाऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

## एकोनविंशतितमोऽध्यायः।

अथातों नयनाभिघातप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अव इसके अनन्तर 'नयनाभिधातप्रतिषेध' अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि अगवान् धन्वन्तरि ने कहा है।।

विमर्शः—नयनयोरिमधाता दण्डादिना अयशोकादिमा वा जिनता वेदनादयस्तेषां प्रतिपेधो नयनाभिषातप्रतिषेधस्तम् । तथा च विदेदः—'तीक्ष्णाअनातिपरिकिल्ष्टेषु नेत्रेषु वातात्तप्रमर्लोन्यापरिकाटमिक्षकामशकस्पर्शादिभिरिमहतेषु सिल्लकीडाजागर्ण्णलङ्घनाप्तुतोषु श्रान्तकलान्तेषु भयादितेषु दिवाकराण्निचन्द्र-प्रहनक्षत्रकमणकर्मविविधरूपप्रेक्षणाद्यभिहतेषु दुर्वलेषु नेत्रेषु रागद्रश्र्वः प्रहनक्षत्रकमणकर्मविविधरूपप्रेक्षणाद्यभिहतेषु दुर्वलेषु नेत्रेषु रागद्रश्रव्याक्षत्रोक्षाक्षवर्षादिवेदनाषु हित । नेत्रोष् र दण्ड-लगुडादि से या भय-शोकादि से अभिष्यात हो कर वेदनादि लच्चण उत्पन्न होते हैं उनके प्रतिषेधार्थ यह अध्याय है । विदेह ने तीचणाः अन, वात, धूप, धूम, धूलि, कीट, मिक्सा, मज्जन, जलकीड़ा, जागरण, लंघन, प्लवन, सूर्यं, अग्नि, चन्द्र, ग्रह नचन्न के कमण से तथा दिन्यरूप के दर्शन से नेत्रों पर आधात होना लिखा है ।

अभ्याहते तु नयने बहुधा नराणां संरम्भरागतुमुलासु इजार्ड धीमान् । नस्यास्यलेपपरिषेचनतर्पणाद्य-मुक्तं पुनः क्षतजिपक्रजञ्जूलपथ्यम् ॥ ३ ॥ दृष्टिप्रसादजननं विधिमाञ्च कुर्य्यात् स्निग्धेहिंमैश्च मधुरैश्च तथा प्रयोगैः । स्वेदाग्निधूमभयणोकरुजाऽभिघाते-रभ्याहतामपि तथैव भिषक् चिकित्सेत् ॥ ४॥

नयनाभिषातसामान्यलक्षणिचिकित्सा—लगुडादि आघात, तीचणाञ्जन एम्टित उक्त कारणों, से प्रायः मल्ल्यों के नेत्रों पर आघात हो जाता है जिससे नेत्रों पर संरम्भ (शोध), राग (लालिमा) और भयक्कर पीड़ा उत्पन्न होती है ऐसी दशा में बुद्धिमान वैद्य नस्य, आलेप, परिषेचन, तर्पण आदि का प्रयोग करे तथा रक्ताभिष्यन्द और पित्ताभिष्यन्द में कही गई हितकारी चिकित्सा एवं स्निग्ध, मधुर, शीतल उपचार जिनसे दृष्टि में प्रसन्नता उत्पन्न होती हो-उनका प्रयोग करे। इसी प्रकार अत्यधिल स्वेद, अग्निसम्पर्क, धूमसम्पर्क एवं भय, शोक, रुजा (पीड़ा) आदि अभिद्यातों से अभिद्यत नेत्रों में भी उक्त प्रकार से ही चिकित्सा करनी चाहिये से ३-४॥

सद्योहते नयन एव विधिस्तदू वें स्यन्देरितो भवति दोषमवेद्द्य कार्यः। अभ्याहतं नयनमीषद्थास्य बाष्प-संस्वेदितं भवति तक्षिरुजं श्रेणेन ॥ ४॥

उक्त चिकित्साविधि सद्योहत (अर्थात् सप्ताह तक या सप्ताह पूर्व तक हुये) नेन्नाघात में ही लाभ करती है किन्तु अभिघात के एक सप्ताह ज्यतीत हो जाने के पश्चात् वाताभि-प्यन्दोंक्तविधि का प्रयोग करना चाहिये किन्तु उसमें भी वातादि दोषों का अवेचण कर के ही कार्य करें। हस्तादि से नेत्र पर चोट लगने से स्वल्प पीड़ा हो तो उस नेत्र पर मुख की गरम-गरम फुल्कार (फूंक) के वाष्प के द्वारा स्वेदित करने से थोड़े ही चण में वह नेत्र पीड़ारहित हो जाता है॥

साध्यं क्षतं पटलमेकमुभे तु कृच्छे त्रीणि क्षतानि पृहलानिः विवर्जयेतु । स्यात् पिच्चितञ्ज नयनं द्यति चावसन्नं क्षस्तं च्युतञ्ज इतदक् च अवेतु याप्यम् ॥ ६ ॥

नयनाभिवात की साध्यासाध्यता—नैत्र के प्रथम पटल में उत्पन्न चत साध्य होता है। आद्य और द्वितीय दोनों पटलों में उत्पन्न चत कृष्ट्याध्य होता है तथा आद्य, द्वितीय और तृतीय पटल में उत्पन्न चत असाध्य होते हैं। अत्यन्त पिन्चित तथा अवसन्न (अन्तः पविष्ट) आंख, एवं चस्त (शिथिल) और च्युत (लटकती हुई या स्वस्थान से अष्ट) तथा हतदक् (नष्ट-दर्शनशक्ति युक्त आंख) याप्य होती है॥ ६॥

विसर्शः — पिचितलक्षणं-प्रहाऊपीडनाभ्यान्तु यदङ्गं पृथुताङ्गतम्। सास्यि तत् पिचितं विद्यान्मज्जरक्तपरिप्लुतम्॥

विस्तीणेद्दष्टितनुरागमस्त्रप्रदर्शि साध्यं यथास्थितमनाविलुदर्शनुद्धाः। ७॥

जिस में दृष्टि फैल गई हो, सूचम व पतली हो गई हो, लालिमा से युक्त हो एवं असुत् ज्ञान कराने वाली दृष्टि भी याप्य होती है किन्तु जो नेत्र तथा उसके सर्व अवयव यथा-स्थित हों एवं,अनाविल (स्वच्छ) देखनेवाली दृष्टि साध्य

होती है ॥ ७ ॥

प्राणोपरोधवमनक्षुतकण्ठरोधैक्लम्यमाशु नयनं यद्तिप्रविष्टम् ।
नेत्रे विलम्बिनि विधिविहितः पुरस्तादुच्छिङ्कनं शिरसि वार्यवसेचनक्रा॥ = ॥

अतिप्रविष्टन्यन चिकित्सा—यदि नेन्न(गोलक) अन्दर की ओर अधिक प्रनिष्ठ हो गया हो तो प्राणवायु (अन्तः श्वास) का अवरोध करके या वमन की क्रिया से, झॉक से और कण्ठा-वरोध से आंख को वाहर निकालना चाहिये। बाइगतनेत्रचि-कित्सा—नेत्र का वाह्य ध्वंस हो जाने से यदि वह वाहर की ओर लटक रहा हो तो उसकी चिकित्साविधि पूर्व में कह चुके हैं तदनुसार करें एवं इसमें उच्छिड्घन (नासा से वायु का भीतर खींचना) तथा सिर पर ठण्डे पानी का बिड़काव करना चाहिये॥ ८॥

विमर्शः—सद्योवणःचिकित्साध्याय में वहिर्निगंत नेत्र-चिकित्सा में कहा है कि उसे युक्तिपूर्वक भीतर विठा दें— मित्रनेत्रमकर्मण्यमभित्रं लम्बते तु यत । तन्निवेड्य यथास्थानमध्या-विद्धसिरं शनैः॥

षट्सप्ततिर्नयनजां य इमे प्रदिष्टा रोगा भवन्त्यमहतां महताक्त्र तेभ्यः। स्तन्यप्रकोपकफमारुतपित्तरकै-

. बीलाक्षिवत्र्यभव एव कुकूणकोऽन्यः ॥ ६ ॥

कुकुणकिनिर्देश — इस प्रकार ये नेत्र के छिहत्तर रोग कह दिये गये हैं तथा ये रोग बालकों और बड़े मनुष्यों को होते हैं किन्तु स्तन्य (दुग्ध) के प्रकोप से तथा कफ, वायु, पित्त और रक्त की दृष्टि के कीरण बालकों के नेत्र बर्स प्रदेश में होने बाला यह कुकुणक नामक एक अन्य रोग होता है ॥ ९॥

विसर्श:—क्रुकुणक की Trachomatic lids or opthalmia Neo-natorum or follicular Conjunctivitis कह सकते हैं। यह वर्स में होने वाला रोग है ऐसा प्राचीन प्रन्थों के वर्णन से विदित होता है। कण्डू आदि जो छच्ण बताये हैं वे अधिकतर वर्श्वगत पोथकी में ही सम्भव हैं किन्तु पोशकी वच्चे और युवा सभी में होती है परन्तु कुकूणक रोग तो केवल वचीं में ही होता है अतः इसे 'आपथे लिमया न्यूने-टोरस' कह सकते हैं क्योंकि यह रोग केवल वच्चों में ही होता है। यह अभिष्यन्द की तीव अवस्था है जो पूयमेह से पीडित माता-पिता की सन्तानों में जन्म के दो-तीन दिन वाद होती है। आचार्यों ने इस रोग का इस प्रकार उत्पन्न होने का कहीं निर्देश नहीं किया है। आचार्यों ने इसे स्तनपायी के सिवाय अन्न खाने वाले वच्चों में भी होते देखा था अत एव कुकूणक रोग सम्भवतः वर्मगत पोथकी या 'फोलोकुलर कञ्जन्टी-वाइटिस' भी हो सकता है किन्तु कुकूणक का साम्य Opthalmia neo-natorum से मिलता है अतः उसके कारण, लच्चण और चिकित्सादि का ज्ञान कर लेना आवश्यक है।

परिचय-यह बड़े भयद्भर स्वरूप का नवजात वालकों में होने बाला अभिष्यन्द है जो हजारों नवजात शिशुओं के

नेत्रों को नष्ट कर उन्हें अन्धा कर देता है।

कारण—पूर्यमेह (Gonorrhoea) से पीडित माता के अपत्यपथ के साव से प्रसव के समय नवजात वच्चों के नेत्रों में उपसर्ग का सम्बन्ध हो जाता है।

लक्षण तथा चिह—बच्चा रोता है, कानों को खींचता है, वालक के नेत्र प्रसव के दूसरे या तीसरे दिन सहसा शोथयुक्त हो जाते हैं। वाद में नेत्रों से गाढे प्य का साव होने लगता है। वर्स (पलक) इतने सूज जाते हैं कि बच्चा नेत्र नहीं खोल सकता है। प्रारम्भ में साव जल समान होता है किन्तु बाद में बह प्ययुक्त हो जाता है। बच्चे को ज्बर भी रहता है तथा उसके कर्ण के नीचे की रसायनी प्रन्थि शोथयुक्त हो जाती है। नेत्र के स्पर्श करने से ही बच्चा रोने लगता है।

परिणाम—सामान्य या सौम्य आक्रमण होने पर एकाध सप्ताह के पश्चात रोग के ठचणों का हास होने ठगता है परन्तु यदि संक्रमण उम्र हो तो कृष्णमण्डल में पाक होकर उसमें बड़ा बण शुक्र (Corneal ulcer) हो जाता है। उचित चिक्रित्सा न की जाय तो कार्निया गल कर नष्ट हो जाता है तथा नेत्र के भीतरी उपाङ्ग दृष्टिमणि (Lens) आदि भी फूट कर निकल आते हैं तथा नेत्र में गढ़ा पढ़ जाता है और दर्शनशक्ति नष्ट हो जाती है।

रोगनिगंय अउपर्युक्त विशिष्ट छत्तणों तथा चिह्नों के आधार पर एवं नेत्रसाव को सूचमदर्शकयन्त्र द्वारा परीचा करने से. पूयमेह के जीवाणुओं की उपस्थिति हो तो रोग का निश्चय हो जाता है।

चिकित्साँ—(१) अन्तर्गत बाधा-प्रतिषेध—१ यह किया प्रसव के पूर्व हो सकती है। यदि गर्भिणी इस रोग से पीढ़ित रही हो तो योनिमार्ग के द्वारा उत्तरवस्ति देकर उसकी विशोधन कर देना चाहिये। उत्तरवस्ति के लिये एकिफ्लेबिन, यापारदधावन अथवासक्फेनोमाइड के विलयनों का उपयोग करना चाहिये। (२) प्रसव के अनन्तर शिशु के नेत्रों के पलकों को पारदधावन में भिगोये पिचु या रहें से साफ कर स्थानिक संशोधन कर लेना चाहिये। इसके अनन्तर सिक्वर नाईट्रेट के (५ से.२० ग्रेन १ औंस परिखुतोदक में बजाय हुये) द्वव के दो-दो बूंद नेत्र में दिन में ३-४ बार छोड़नी चाहिये। अथवा ओर्जिरोल के २०% के घोल या प्रोटार्गल के १५-२०% तक के घोल का नेत्रों में प्रचेप करना चाहिये।

(२) शामक उपचार—१. नेत्रप्रचालन एक्रिफ्लेविन के (१-१०००) वने विलयन से आधे २ घण्टे पर नेत्रों में छोड़ कर धोते रहना चाहिये जिससे नेत्रगत प्यादि का निर्ह्रण

२. दुग्ध या उससे वने इंजेन्शन (एओलोन आहि) का १ से १॥ सी० सी० इन्जेन्शन नितम्बभाग में देना चाहिये। १ से ६ इन्जेन्शन एक दिन के अन्तर से देना पर्याप्त होता है।

(३) सरफाप्रूप की ओपधियों का मुख द्वारा प्रयोग।
(४) स्थानिक प्रयोग के लिये लोक्युला ड्राप्स, सिवे-जाल सलहर, पेनिसीलिन ड्राप्स तथा पेनिसीलिन ओइण्ट-

मेण्ट आदि अतीव हितकारी हैं।

( ५ ) लेखनकर्म-सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा करना अतीव लाभकारी है। आश्च्योतनार्य ओजिराल, प्रोटागंल आदि योग प्रयुक्त हो सकते हैं। काश्यपसंहिता में इस रोग की सम्प्राप्ति, कारण, छत्तण और चिकित्सा का पूर्ण वर्णन दिया हुआ है तथा अर्थ भी सरल है-यदा माता कुमारस्य मधुराणि निषेवते । मरस्यं मांसं पयः शाकं नवनीतं तथा दि ॥ सुरासवं पिष्ट-मयं तिलपिष्टाम्लकाञ्जिकम् । अभिष्यन्दीनि सर्वाणि काले काले निषेवते ॥ भुक्तवा भुक्तवा दिवा शेते विसंज्ञा च विबुध्यते । तस्या दोषः प्रकुपितो दूरं गत्वा च तिष्ठते ॥ दोषेणावृतमार्गाथास्ततः स्तन्यख्र दूष्यते । प्रदुष्टदोषसंज्ञ यदा पिवति दारकः । कवणाम्ल-निषेवित्वान्मातापुत्रौ रसादिइ ॥ आहारदोषात्तस्यास्त वातस्थानात्र-मोजिनः ॥ अमीक्ष्णमस्रं स्रवते न च क्षीवति दुर्मनाः । नासिकां परिमृद्रनाति स्तन्यं वाञ्छति दुःखितः ॥ कलाटमक्षिकृटन्न नासान्न परिमदित । नेत्रे कण्डूयतेऽभीक्ष्णं पाणिना चाप्यतीव तु ॥ स प्रक्रिणं न सइते अश्र चास्य प्रवर्तते । वर्त्मनि श्वयथुश्चास्य जानीयात्तं कुकूण-कम् ॥ तस्य चिकित्सितं श्रेष्ठं व्याख्यास्यामि यथा तथा । धात्रीन्तु-वामयेयुक्तं तस्य चैव विपाचयेत् ॥ तस्या वान्तविरिक्ताया निर्दु ह्य च स्तनावुमौ । भोजनानि च सर्वाणि यथायुक्तं प्रदापयेत् ॥

मृद्नाति नेत्रमतिकण्डुमथाक्षिकृटं
नासाललाटमिप तेन शिशुः स नित्यम्।
सूर्यप्रभां न सहते स्रवति प्रबद्धं,
तस्याहरेद् रुघिरमाशु विनिर्लिखेश्व ।
श्रोद्रायुतेश्व कटुभिः प्रतिसारयेतु
मातुः शिशोरभिहितक्व विधि विदण्यात् ॥१०॥
कुक्णक लक्षण तथा चिकित्सा—इस रोग के होने पर बालक
के नेत्र में श्रत्यन्त खुजली चलती है। जिससे वह नित्य ही

अविकूट, नासा और छछाट को मसळता रहता है या रगड़ता रहता है। ऐसा करने से उसके वर्त्म में शोथ हो जाता है जिससे वह नेन्न खोछ नहीं सकता तथा सूर्य के प्रकाश को वह सहन नहीं कर सकता है एवं उसकी आंख से निरन्तर (प्रवद्ध) आंसू वहते रहते हैं। ऐसी अवस्था में उस बच्चे के नेन्न पछक या उसके आसपास जींक छगा के रक्त का निर्हरण करें तथा हारश्रङ्गार आदि के पत्ते से छेखन कर्म करना चाहिये। पश्चात् त्रिकटु चूर्ण को शहद में मिछा कर उसका प्रतिसारण करना चाहिये। इनके सिवा शास्त्र में माता तथा शिशु (वच्चे) के छिये जो जो चिकित्सा कही हो उसे करनी चाहिये॥ १०॥

तं वामयेतु मधुसैन्धवसम्प्रयुक्तैः ।
 पीतं पयः खलु क्रलैः खरमञ्जरीणाम् ॥
 स्यात्पिप्पलीलवणमाक्षिकसंयुतैर्वा
 नैनं वमन्तमपि वामयितुं यतेत ॥ ११ ॥

कुकूणक में वमन-विधान—बच्चे की प्रयम माता या धार्य का अथवा ऊपरी दुग्ध पिलाकर शहद के साथ सैन्धव लक्ष्ण चूर्ण और अपामार्ग के बीजों (फलों) का चूर्ण चटाकर वमन कराना चाहिये। अथवा पिप्पली, सैन्धवलवण इनका मिश्रित चूर्ण और शहद में अपामार्ग के बीजों का चूर्ण मिलाकर वमन कराना चाहिये। यदि बच्चे को स्वयं ही वमन हो रहा हो तो उसे वमन कराने की कोई औषध नहीं देनी चाहिये॥ ११॥

विमर्शः—कुछ टीकाकारों ने दुग्ध के अन्दर मधु, सैन्धव और अपामार्ग बीज का चूर्ण मिला कर किंवा पिप्पली, लवण और मधु दुग्ध में मिलाकर पिला हो वमन कराना लिखा है।

दत्त्वा वचामशनदुग्धभुजे प्रयोच्यमूर्ध्व ततः फलयुतं व्रमनं विधि होः १९६॥
क्षीरात्रादवमनप्रयोग—दुग्ध और अन्न दोनों का सेवन
करने वाले वच्चे को वचाके चूर्ण दुग्ध या पानीके साथ मिलक कर वमन कराना चाहिये। चीरान्नाद की अवस्था के अनन्तर केवल अन्न खाने वाले वच्चे को मैनफल के चूर्ण द्वारा वमन कराना चाहिये॥ १२॥

जम्ब्वास्त्रधात्रयणुदत्तः परिधावनार्थं कार्ट्यं कषायमवसे धनमेव चापि । आश्च्योतने च हितमत्र घृतं गुद्धची-

सिद्धं तथाऽऽहुरिप च त्रिफलाविपक्कम् ॥१३॥
कुक्णक में वर्सं का प्रचालन तथा परिषेक करने के लिये
जामुन, आम्र, आंवला और अश्मन्तक इनके कोमल पत्ते तथाछाल का कषाय बना कर प्रयुक्त करे। इस तरह इस रोग में
आश्च्योतन करने के लिये नीम गिलोय के कलक और काथ से
सिद्ध किया हुआ छत अथबा त्रिफला के कलक और काथ से
सिद्ध किया हुआ छत हितकारक कहा गया है॥ १३॥

तेपालजामरिचशङ्खारसाञ्जनांनि सिन्धुप्रसूतिगुडमाक्षिकसंयुतानि । स्यादञ्जनं मधुरसामधुकाम्रकेबो कृष्णायसं घृतपयो मधु वाऽपि दग्धम् ॥१८॥ कुक्णकहर अञ्जन—सनःशिला (नेपालजा), काली या रवेत मरिच, राङ्क की नाभि, रसाझन, सैन्धवलवण, गुड और शहद इन सबको समान प्रमाण में लेकर खरल में महीन पीस के अञ्जन लगावें। अथवा मूर्वा (मधुरसा), मुलेठी (मधुक) और आम की छाल इन्हें जला के अञ्जन करें। अथवा कुष्ण लौह का अन्तर्ध्म करके उसका चूर्णाञ्जन बना कर घृत-मधु-के साथ अञ्जन करना कुक्णक रोग में हितकारी होता है॥ १४॥

विमर्शः—आचार्य विदेह ने लिखा है कि लौह चूँण, घृत, मधु और दुम्धृ इन्हें एकत्र कटाहादि में दम्ध कर कुकूणक में अञ्जन करना चाहिये - लौहचूर्णख सिपंश्च मधु क्षीरख दाइयेत ।

एतच्चूणीं अनं पिष्टं कुमाराणां कुकूणके ॥

च्योपं पलाण्डु मधुकं लवणोत्तमञ्ज लाक्षाञ्ज गैरिकयुतां गुँटिकाञ्जनं वा । निम्बच्छदं मधुकदार्वि सताम्रलोध-

• मिच्छनित चात्र भिषजोऽञ्जनमंशतुल्यम् ॥१४॥

गुटिकाअन — सोंक, मरिच, पीपल, पलाण्डु (प्याज),
मुलेठी, सैन्धवलवण, पीपल की लाल इन्हें समान भाग में
लेकर खाण्ड कूट के जल के साथ खरल कर गुटिकाअन बना
लेवें। अथवा नीम के पत्ते, मुलेठी, दीवहरिद्रा, ताम्र का चूरा
या भस्म और लोध इन्हें एकत्र पीस कर इन्हीं के समान
अञ्जन (स्रोतोञ्जन या नीलाञ्जन) मिलाकर जल के साथ
खरल करके गुटिका का निर्माण कर कुकूणक रोग में अन्जन
करना हितकारी होता है॥ १५॥

स्रोतोजशङ्खद्धिसैन्धवमर्छपक्षं शुक्रं शिशोर्जुद्धि भावितमञ्जनेन । स्यन्दे कफाद्धिहितं क्रममाचरेच

कालस्य रोगकुशलोऽक्षिगदं जिघांसुः॥ १६॥
• बालकों के शुकरोग पर अन्जर्न—गो के दही में शक्क की
नामि और सैन्धवलवण को पीस कर रसाक्षन (स्रोतोज,)
पर खेप करके सुखा लेवें। इस तरह अर्द्धपत्त (साढ़े सात
दिन) तक प्रतिदिन एक र वार लेप करके सुखाते रहें।
फिर उस रसाक्षन को पीस कर वर्ति के रूप में बना लेवें।
इस वर्ति को जल के साथ विस कर अक्षन करने से बच्चों
का शुकरोग नष्ट होता है। रोगों के ज्ञान में कुशल वैद्य वालकों
के नेत्ररोगों को नष्ट करने की इच्छा रखता हुआ कफाभिष्यनदोक्त चिकित्साकम का प्रयोग करे नयों कि बच्चों में विशेष
कर कफ का ही प्रावल्य रहता है॥ १६॥

समुद्र इव गम्भीरं नैव शक्यं चिकित्सितम् । वक्तुं निरवशेषेण श्लोकानामयुतैरिप ॥ १७ ॥ सहस्रेरिप वा प्रोक्तमर्थमल्पमितर्नरः । तर्कप्रन्थार्थरिहतो नैव गृह्वात्यपण्डितः ॥ १८ ॥

नेत्रचिकित्सोपसंहार—समुद्र के समान अगाध (गम्भीर) चिकित्साशास्त्र को करोड़ों रहाक या हजारों रहाक से भी समग्र रूप में वर्णित करना असम्भव सा है अत एवं तर्क और प्रन्थ के असही अर्थ ज्ञान से शून्य तथा स्वरूपश्रुद्धि वाहा अज्ञ (अपण्डित) मनुष्य शास्त्र में सूत्र हप से प्रोक्त अर्थ को प्रहण नहीं कर सकता है ॥ १७-१८॥

तदिदं बहुगृहार्थं चिकित्साबीजमीरितस् ।
कुशलेनाभिपन्नं तद्वहुधाऽभिप्ररोहितः ॥ १६ ॥
दसिलये अधिक गृह अर्थं वाला तथा यहां कहा हुआ यह
चिकित्सा बीज कुशल (कुशामबुद्धि) व्यक्तिकेद्वारा अधीन होने
पर अनेक प्रकार के अर्थों के रूप में अङ्करित (स्कुरित) होता है॥
तस्मानम्प्रतिमता नित्यं नानाशास्त्रार्थदर्शिना ।
सर्वमृद्धमगाधार्थं शास्त्रमागमबुद्धिना ॥ २० ॥
इति सुश्रुतसंहितायासुत्तरतन्त्रान्तर्गते शालाक्यतन्त्रे नयनीभिघातचिकित्सितं नामेकोनविंशोऽध्यायः ॥१६॥

west men

उक्त चिकित्सा-चीज को समझने के लिये शालाक्यादिकं या न्यार्थ, व्याकरण, साहित्य और दर्शनादिक अमेक शाखों के अर्थ को देखने वाला एवं आगम (आप्तोक्तशाख) में बुद्धि लगाकर उसके द्वारा मितमान् कुशल वैद्य अगाध (गम्भीर) अर्थवाले शाख का सर्वदा समग्ररूप से विचार करता रहे ॥२०॥

विमर्शः—इस श्लोक में सुश्रुताचार्य ने चिकित्सा के महत्त्व को बीज या सुत्ररूप में कह कर उसकी अगाधता (गम्भीरता) प्रदर्शित की है। तथा आगम के द्वारा तर्क-वितर्क कर उसका विस्तार करने का सक्केत किया है यही भाव चरकाचार्य ने चरक-विमान स्थान-अध्याय आठ में न्यक्त किया है—'पूत्रं बुद्धिमतामल्यमप्यनल्यज्ञानायतनं भवति तत्मार् बुद्धिमतामृहागोह-वितर्काः' बुद्धिमानों के लिये सूत्ररूप में कहा हुआ अल्प दावय भी अधिक ज्ञान का आधार (बोधक) होता है इसी लिये बुद्धि मानों के लिये ऊहापोह और तर्क-वितर्क हैं। आगम तथा आस-परिभाषा—आगमः आप्तानां शास्त्रं तत्र बुद्धिर्यस्य तेन आगमबुद्धिना, तदुक्तम्-'सिद्धं सिद्धैः प्रमाणैस्तु हितं चात्र परत्र च। आगमः शास्त्र-मातानामाप्तास्तत्वार्थवेदिनः॥' हति। अपि च-'सृष्टिश्च प्रलयश्चैव देव-तानां तथाऽचैनम्। साधनं चैव सर्वेषां पुरक्षरणमेव च॥ षट्कर्मसाधनं चैव ध्यानयोगश्चतुर्विधः। सप्तिभिर्लक्षणैर्युक्तमागमं तद्विदुर्बुधाः॥' इति। इति नयनाभिघातचिकिरिसतं नामैकोनविंशोऽध्यायः॥ १९॥

# विंदातितमोऽध्यायः।

अथातः कर्णगतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः॥१॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २॥

अब इसके अनन्तर कर्णगतरोगविज्ञानीय नामक अध्याय का प्रारम्भकरते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥

विमर्शः—कर्ण रोग शब्द से कान में होने वाले रोग ऐसा ज्ञान होता है। कान से वाद्यकर्ण या कर्णपाली का ही प्रहण होता है किन्तु इसकी शास्त्रसम्मत व्याख्या 'कर्णशक्तुल्यविष्ठ-ज्ञमदृष्टीपगृहीतं श्रोत्रमुच्यते' शब्कुली से युक्त अप्रत्यच्च अष्टप्रत्ये श्रोत्र (कर्ण) कहलाता है। इन्द्रियां अत्यन्त सूचम होती हैं। उनका प्रत्यच चर्मचन्न से नहीं होता। नासा, कर्ण, चन्न आदि जो कुछ स्वरूप हमें वाहर से दिखाई देता है वह इन्द्रिय न होकर इन्द्रियाधिष्ठानमात्र है। जिस तरह कृत्रिम विद्युत् की अत्पत्ति का स्थान, विद्युत् के तार आदि विद्युत् के अधिष्ठान हैं। उन तारों में दौदने (प्रवाहित होने) वाली विद्युत् अदृश्य है तद्भृत् इन्द्रियों को भी हम देख नहीं सकते हैं उनके विशिष्ट कार्य से उनका ज्ञान किया जाता है। यहां पर कर्ण रोग शब्द से कर्णेन्द्रिय तथा उसके अधिष्ठान दोनों के रोगों का दर्णन किया जायगा। कर्णशारीर का वर्णन आयु-वेंद में अधिक नहीं है। आधुनिकों ने इसके शारीर का पूर्ण वर्णन किया है। कर्ण के (१) वाह्यकर्ण (Externel Ear) (२) मध्यकर्ण (Middle Ear), और (१) अन्तःकर्ण या कान्तारक (Labyrinth) ऐसे तीन भेद क्रिये गये हैं।

बाह्यकर्ण-इसके दो विभाग हैं। एक वह जो सीप के समान होता है तथा उसमें कई -उभार और गढे दिखाई देते हैं। यह भाग कड़ा होता है तथा तरुणास्थ (क्रार्टि-लेज) का बना हुआ होता है। इसमें वाहर वाले भाग की कर्णशब्कुली (पिन्ना Pinna) तथा दूसरे त्रिकोणाकार भाग को कर्णंपुत्रिका ( ड्रेगस और एन्टीन्रेगस Tragus and Anti-tragus ) तथा नीचे के तीसरे भाग को कर्णपाछी (Lobule) कहते हैं। कर्णशष्कुली में छिद्र करा कर खियां वालियां पहनती हैं। कर्णशब्कुली के नीचेवाला भाग कर्णपाली है। यह सीत्रिक धातु तथा मेद का बना हुआ होता है तथा मुलायम होता है 1 कर्णवेध कर्णपाली में ही किया जाया है। कर्णपाली के ऊपर तथा कर्णकुहर ( श्रुतिपथ या वाद्यकर्णगुहा External audetary meatus ) के दोनों तरफ जो किञ्चित् उभार होते हैं उन्हें कर्णपुत्रिका कहते हैं। वाह्यकणे के दूसरे भाग को कर्णकुहर या श्रुतिपथ या वाह्यकर्णगुहा कहते हैं। यह लम्बाई में सबा इज की होती है टेडे-मेडे घूम कर कर्णपटह (Drum इम ) तक पहुंचती है । यह पटह वाह्य तथा मध्यकर्ण के बीच होता है। इसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन (Tympanic memdrane) भी कहते हैं। शब्द की लहरियां कर्णगुहा में होती हुई इसी कर्णपटह पर पहुंचती हैं। वाह्य-कर्णगुहा कुछ टेढी होने से कर्णपटह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। कर्ण रोगों में इसकी परीचा के लिये कर्णशष्कुली को जरा उपर से पकड़ कर उपर, पीछे तथा वाहर की ओर खींचना होता है। कर्णवीच्चण (Ear speculum) तथा दर्पण की भी सहायता ली जा सकती है। स्वस्थावस्था में श्रतिपटह मुक्ताशक के समान भास्वर होता है। मध्यकर्ण के शोध (Ottitis media) में यह अरुण वर्ण हो जाता है । उक्त प्रीचाओं से कभी-कभी पर्दे में छिद्र हो तो वह भी देखा जा सकता है।

मध्यकर्ण—यह श्रुतिपटह (Drum कान का पर्दा) के पीछे से प्रारम्भ होता है तथा यह एक अस्थिमय गुहा (कोट्ट्री) है जो वाहर की ओर चौड़ी तथा मीतर की ओर संकरी होती है। यह कोटरी श्रुह्वास्थि के एक देश में रहती है। इसकी वाहर की दीवार श्रुतिपटह से बनी है। इस गुहा में छाँटी-छोटी तीन अस्थियां होती हैं जो पटह से छेकर मध्यकर्ण की भीतरी दीवाछ तक फैछी रहती हैं। ये आपस में बन्धनों द्वारा वधी रहती हैं। इनमें घूमने और हिछने वाछी सन्धियां रहती हैं। पटह के पास वाछी पहछी अस्थि को मुद्ररक (Malleus मेछियस या Hammer हेमर कहते हैं। यह सम्पूर्ण छम्बाई में श्रुतिपटह से संछप्न होती है। बीच वाछी दूसरी अस्थि को निहाई या अङ्कृश (Anvilor incus) कहते हैं। तीसरी अस्थि जो मीतरी कान (अन्तःकर्ण) के समीप होती है उसे घरणक (Stapes स्टेपीज) या रकाव (Stirrup स्टिरप) कहते हैं। इनकी रचना (स्वरूप) के अनुसार ये नाम दिये

गये हैं। मध्यकर्ण की भीतरी दीवाल में एक छिद्र होता है। इसमें पूर्वोक्त धरणक अश्थि निविष्ट ( टिकी ) होती है। शब्द की लहरिकाएँ श्रुतिपटह से टकरा कर क्रम से इन अस्थियों को आन्दोलित करती हुई धरणक द्वारा अन्तः कर्ण में पहुँचती हैं। असाध्य बाधिर्य में मध्यकर्ण के जीर्णशोथ के कारण तीनों अस्थियाँ एक हो जाती हैं और शब्द की लहरियों का वहन करने में अचम होती हैं। मध्यकर्ण से एक नली जिसे श्रुति सुरङ्गा (Eustachian tube) कहते हैं गले की ओर जाती तथा गले तक पहुंचती है अथवा यों कहें कि नासिक्यगल (Nasal pharyox) नासिका का पीछे की ओर ( मुख से संलग्न भाग ) से पटहपूरणिका ( यूस्टेशियन ट्यूव या श्रति-सुरङ्गा ) नामक एक सूचम प्रणाली मध्यकर्ण में आती है। इसको जानने के लिये अङ्गलियों से नाक को दाब कर, ओठ वन्द कर मुख की वायु र्निकालने का प्रयत्न करें तो पर्दे पर आघात सा होता है। यह वायु के कारण से है जो मुख या नासिका से निर्गमन का द्वार न पाकर उक्त प्रणाली से निकल जाता है। प्रतिश्याय के कारण कर्ण में आरीपन और कुछ वर्धि-रता हो तो इस प्रयोग से आराम मिळता है। इस निक्का (श्रुतिसुरङ्गा) की लम्वाई १३ इञ्च होती है। इस प्रणाली द्वारा वाह्य वायु मध्यकर्ण सें प्रविष्ट और सदा विद्यमान रहता है। इस अन्तःप्रविष्ट वायु और याद्यू कर्णगुहा के वार्यु के द्वाव से श्रुतिपटह स्वस्थद्शा में दढ-अशिथिछ रहा करता है। कभी-कभी गले में शोथ, प्रतिरवाय, तुण्डिकेरी, एडिनोइड आदि के कारण पटहपूरिणका में भी शोथ हो जाता है जिससे कुछ काल के लिये थोड़ी विधरता उत्पन्न हो जाती है। कान से पूय-स्राव होने पर सदा मध्यकर्ण शोथ की कल्पना करनी चाहिये।

अन्तःकर्णया कान्तारक — इसकी बनावट बड़ी जटिल है। इसकी जटिळता के कारण इसे घूमधुमैया ( Iabrynth ) भी कहा जा सकता है। यह वास्तविक शब्देन्द्रिय है। श्रृतिनाडी ( अष्टमशीर्षण्य नाडी = Auditory nerve ) के प्रतान इस में व्याप्त होते हैं। शब्द की छहरियां पूर्वोक्त क्रम से इन प्रतानों में होकर मस्तिष्क के वलक में स्थित अपने स्थान में पहुँचती और, शब्द का ग्रहण कराती हैं। अन्तःकर्ण के दो भाग या अवयव होते हैं एक अश्थिमय जिसे शम्वूक (Cochlea को क्कि आ) कहते हैं तथा दूसरा उसके अन्तर्गत उसी के आकार का कळा-मय या झिल्ली का बना होता है। इस कलामय भाग में एक प्रकार का दव भरा रहता है जिसे इण्डोलिस्फ (Endolymph) कहते हैं एवं कलामय अन्तःकर्ण तथा अस्थिमय अन्तःकर्ण के मध्य कुछ अवकाश रहता है जिसमें एक प्रकार का द्रव भरा रहता है उसे पेरिलिम्फ (Perilymph) या वाह्यछसीका कहते हैं। उक्त शब्दक्रम से आई हुई लहरियां बाह्य द्रव को आन्दोळित करती हैं तथा बाह्य दव अन्तःस्थ दव को आन्दो-**छित करता है ि इस प्रकार इस आन्दोलन को** श्रुतिनाडी के प्रतान प्रहण कूर मस्तिष्क में पहुँचाया करते हैं जिससे उसको शब्द ज्ञान होता है। आचार्य चरक ने सूत्रस्थान अध्याय १२ में कहा है कि 'वायुः श्रोत्रस्पर्शनयोर्मूलम्' श्रोत्र में वायु रहती है। इसकी न्याख्या में चक्रपाणि ने छिखा है कि 'अवण-मूलत्वं वायोः कर्णशब्द्वालीरचन्सविशेषे व्याप्रियमाणत्वत्त् , मूलं प्रधानकारणम्' इससे उक्त आधुनिक श्रवण-व्यापार का

सक्केत प्रतीत होता है। अन्तःकर्ण के दोनों अवयवों के तीन उपाङ्ग होते हैं। प्रथम को शम्ब्रक कहते हैं जो घोंचे के सुमान आवत्तंमय होता है। शब्द के ग्रहण में यह अनिवार्य और प्रधान है। अतिनाडी के अतिसंवेदी ( प्रहणशील ) प्रतान इसमें फैले रहते हैं। अन्तःकर्ण का दूसरा उपाङ्ग कर्णकुटी अथवा तुम्विका है जिसे वेष्टिच्यूल (Vastibule) कहते हैं। इसके मध्य में एक छिद होता है जिसमें धरणकास्थि टिकी रहती है। अन्तःकर्ण का तीसरा उपाङ्ग शुण्डिकाएं हैं इन्हें अर्धचन्द्राकृति निकाएं (सीमसर्क्टर केनालस Semi circular canals ) कहते हैं। ये तीन अर्द्धवर्तुल प्रणालियां हैं इनका बिद्रों द्वारा - तुम्बिका से सम्बन्ध होता है। इन शुण्डिकाओं का कार्य शरीर की स्थिति का सन्तुलन है। विक्थि शारीरिक चेष्टाओं में सिर यत्किञ्चित् भी इधर-उधर होता ही है जिससे इन शुण्डिकाओं के भीतर स्थित पूर्वोक्त द्व इथर-उधर होता है। द्रव का यह इतस्ततः होना वेग के रूप में सूचम नाडियों द्वारा धम्मिल्लक में पहुँचाया जाता है। यह अँक्न तदनुसार शरीर के अवयवों को विविध प्रेरणाएं इरता है। अर्थात् शरीर का कोई अङ्ग किसी विशेष दिशा में झक जाय और शरीर उस दिशा में गिरने को हो तो पूर्वोक्त प्रकार से उसका चान श्रुण्डिकाओं में स्थित द्व द्वारा धिमिल्लक की होता है और वृह तत्काल समुचित अङ्गों को ऐसी चेष्टा करने के लिये आदेश करता है जिससे शरीर समतुलित हो जाय । श्रवणकार्य में नलिकाओं का कोई उपयोग नहीं है। इनके अधिक उत्तेजित होने पर चक्कर आने लगते हैं।

निष्कर्ष—अन्तःस्थ कर्ण तीन भागीं का बना होता है।
(१) कर्णकुटी या तुम्स्का (Vestibule)(२) अम्बूक
Cochlea कोक्किया)(३) अर्द्धचन्द्राकार निकाएँ (Semi circular conals) इन रचनाओं की दीवारें शङ्खास्थि से बनी हुई हैं। अस्थि के भीतर झिंल्ली से बने हुए उक्त भिन्नभिन्न तीनों भाग होते हैं। इस तरह अस्थिनिर्मित अन्तःकर्ण के भीतर झिल्लीकृत अन्तःस्थ कर्ण रहता है।

कर्णकुटी या तुम्बिका — अन्तःस्थ कर्ण का मध्य भाग है। इसके एक और शम्यूक तथा दूसरी ओर अर्ज्जचन्द्राकार निलकाएं स्थित हैं। सारे अन्तःकर्ण में सबसे फूला हुआ यही भाग है। इसकी दीवारों में भीतर की ओर कई सूचम छिद्र हैं जिनमें होकर अवणनाड़ी के सूत्र कर्ण में प्रवेश करते हैं। बाहर के बड़े छिद्र में रकाव नामक अस्थिका चौड़ा भाग लगा रहता है। इस के आगे की ओर एक दूसरा छिद्र होता है जिसके द्वारा कोक्लिया से सम्बन्ध होता है। इस कुटी के पिछले भाग में पांच छिद्र होते हैं जिनके द्वारा अर्जुचन्द्रकार निलकाएं कुटी में आकर खुलती हैं। कुटी के भीतर भी झिल्ली के बने हुये दो कोष्ठ रहते हैं उनमें से प्रवंकोष्ठ (Utriole) का तीनों निलकाओं से सम्बन्ध है तथा दूसरे प्रथात्कोष्ठ (Sacule) का एक ओर का भाग प्रवंकोष्ठ से और दूसरी ओर का कोक्लिया से मिला रहता है।

कोङिया — इसका आकार शङ्खनामि के समान आवर्त (चकर) युक्त होता है। इसके एक ओर का मध्यकर्ण से सम्बन्ध रहता है तथा दूसरे और का भाग कर्ण कुटी से मिला रहता है। अर्द्धचन्द्राकार नलिकाएं के ये संख्या में तीन होती हैं। दिशा

का ज्ञान करना इनका मुख्य कार्य है। जब हम किसी गाड़ी में बैठ कर जाते हैं तो आंखें मंदने पर भी हमकी अनुभव हो जाता है कि हम किस ओर को जा रहे हैं। यह ज्ञान इन निक्ताओं के द्वारा प्राप्त होता है। कोक्किया तथा कर्णकुटी की भांति ये निक्रकाएं भी झिल्ली की वनी हुई होती हैं जो शंखास्थि द्वारा निर्मित निलकाओं के भीतर रहती हैं। इनमें वहिर्लसीका (Perilymph) झिल्ली और अस्थिकृत निलयों के मध्य के अवकाश में तथा अन्तर्रुसीका (Endolymph) झिल्लीकृत निलकाओं में भरी रहती है। ये सब निलकाएं कटी (मध्यभाग) के पूर्वकोष्ठ में खुळतो हैं। इन अर्द्धचन्द्राकार निकाओं के विशेष सेलों का नाड़ी द्वारा मस्तिष्क से सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। ये तीनों निकाएं तीन दिशाओं में स्थित हैं और एक दूसरी के साथ समकोण बनाती हैं। इन नलिकाओं के विकृत हो जाने से मनुष्य को दिशाओं का तनिक भी ज्ञान नहीं हो सकता। इनमें विकार उत्पनन होने से जी मिचलाना, वमन, सिर का घूमना (चक्कर आना) तथा किसी एक दिशा में ठीक से चलने में असमर्थ होना इत्यादि लच्चण उत्पन्न हो जाते हैं।

हम शब्द को किस प्रकार सुनते हैं - इस में कोई सन्देह नहीं कि अवण से विशेष सम्बन्ध रखने वाला भाग को किया है। यदि किसी पशु के कर्ण से कोक्किया निकाल दिया जाय तो उसकी अवण शक्ति जाती रहती है। मैं छुली में यह अङ्ग नष्टप्राय होता है इससे वह आंख से देवकर इधर-उधर भागती है। वायु में उत्पन्न हुई कम्पनाएं जब बाह्यकर्ण पर पहुँचती हैं तो कर्ण का बाह्य भाग उन कम्पनाओं को एकत्रित करके कर्णपटह पर पहुँचा देता है। इन कम्पनाओं के कारण कर्णपटह में भी कम्पनाएं होने लगती हैं। यदि कर्णपटह एक विल्क्ट सपाट झिल्लो होती तो वह केवल एक ही प्रकार के स्वर से कम्पित होती किन्तु उसकी विचित्र बनावट उसको सब प्रकार के स्वरों को ग्रहण करने के योग्य बना देती है। इस पटह से मुद्गर (Malleus या Hammer) के प्रवर्द्धन का सम्बन्ध रहता है और मुद्रर के दूसरे भाग से नेहाई व शूर्मिका अथवा अङ्करा ( Anvil or incus ) लगी रहती है तथा इस अङ्करा (नेहाई ) का सम्बन्ध रकाब (Stirrup) अस्थि के चौड़े भाग से रहता है जो कर्णकुटी के बड़े छिद्र में रहता है। जब वायु की कम्पनाओं, से पटह में कम्पना होने लगती है तो अनका मुद्रर पर प्रभाव पड़ता है। यदि पटह वाहर की ओर खिंचता है ती मुद्रर भी बाहर को खिंचता है। पटह के भीतर की ओर गति करने से मुद्गर भी षीछे को हटता है। इसी प्रकार नेहाई की भी गति होती है। नेहाई का गात्र तो सुदूर से लगा रहता है किन्तु उसका प्रवर्द्धन रकाव से लगा रहता है। इनका आपस में इस प्रकार सम्बन्ध रहता है कि जब पक्ट मद्रर को बाहर की ओर खींच लेता है तो नेहाई का गात्र भी बाहर की ओर खिंच जाता है किन्तु उसका प्रवर्द्धन भीतर की ओर गति करता है। इससे रकाब की भी भीतर को गति होती है। वह अन्त में कर्णकुटो के भीतर के तरल में कम्पनाएं या लहर उत्पन्न कर देता है। ये कम्पनाएं कोक्किया की सारी कलाको उत्तेजित कर देती हैं जहां से मस्तिष्क को स्चना पहुँचती है। इससे यह स्पष्ट है कि कम्पनाएं कोक्सिया तक अवश्य वहुँचती हैं नहीं तो शब्द का ज्ञान नहीं होगा।

कोक्किया में विकृति होने पर भी शब्द का ज्ञान नहीं होगा। यदि मध्यकर्ण इन कम्पनाओं को अन्तःकर्ण तक नहीं पहुँचा-यगा तो भी विधरता उत्पन्न हो जायगी। कभी-कभी वाह्य कर्ण में मैल जमा होने पर भी सुनने में कठिनता होती है।

कर्णशूलं प्रणादश्च बाधिय्यं द्वेड एव च ।
कर्णसावः कर्णकण्डः कर्णवर्चस्तथैव च ॥ ३ ॥
कृमिकर्णप्रतीनाहौ विद्रधिर्द्धिनिधस्तथा ।
कर्णपाकः पूतिकर्णस्तथैवार्शश्चतुर्विधम् ॥ ४ ॥
कर्णार्वुदं सप्तविधं शोफश्चापि चतुर्विधः ।
एते कर्णगता रोगा अष्टाविंशतिरीरिताः ॥ ४ ॥

कर्णगतरोगों के नाम और संख्या-कर्णग्रल, कर्णनाद, कर्णवाधियं, कर्णच्वेड, कर्णसाव, कर्णकण्डू, कर्णवर्च, कृमिकर्ण, कर्णप्रतिनाह, द्विविध कर्णविद्धि, (दोषविद्धि तथा इत-विद्धि), कर्णपाक, प्रतिकर्ण, चतुर्विध (वातज, पित्तज, कफज, सिन्नपातजः) कर्णार्श, सप्तविध (वात, पित्त, कफ, रक्त, मांस, मेद तथा सर्वात्मक) कर्णार्बुद, चतुर्विध (वात, पित्त, कफ और सिन्नपात जन्य) कर्णशोफ, इस तरह कर्ण में होने वाले ये अट्टाईस रोग कहे गये हैं ॥ ३-५॥

विमर्श-कर्णशूल को इयर एक (Ear Ech), कर्णनाद को टिनीटस (Tinitus), कर्णवाधियं को डीफनेस ( Deafness ), कर्णचवेड करे लेबरिन्थाइटिस (Labrynthitis), कर्णसाव को ओटोरिआ ( Otorrhoea ); कर्णकण्ड को ईचिङ्ग सन्सेशन इन दि इयर (Itching sensation in the Ear), कर्णवर्च को वेक्स इन दि इयर (Wax in the Ear), कृमिकर्ण को वस्से इन दि इयर (Worms is the Ear), कर्णप्रतिनाह को ओव्स्ट्र-क्शन आफ् इस्टेशियन टब्ब (Obstruction of Eustachiuntube), कर्णविद्धि को फरन्क्युलोसिस इन दि इयर या हर्पिस इन इक्टर्नल इयर (Furnculosisin the Ear or herpes in ext. Ear), कर्णपाक को सप्युरेशन इन दि इयर (Suppuration in the Ear), प्रतिकर्णको फाइटिड डिस्चार्ज फॉम दि इयर ( Foetid discharge from the Ear ), कर्णाई को पोलिपस इन दि इयर (Polypus in the Ear), कर्णाबंद को हार्डटब्मर इन आडिटरी मीएटस ( Hard tumour in auditory meatus), कणंशोफ को इन्फ्लेमेटरी कण्डीशन ऑफ दि इयर (Inflammatory condition of the Ear ) कहते हैं।

सप्तविधकर्णार्बुद —वातेन पित्तेन कफेन चापि रक्तेन मांसेन च मेदसा च । सर्वात्मकं सप्तममर्बुदन्तु ॥

चतुर्विषः शोफः —दो पैलिभिस्तैः पृथगेकशश्च श्रूयात्तथाशीसि तथैव शोफान्।

कर्णरोग संख्या—चरकाचार्य ने कर्ण रोगों की संख्या चार मानी है। (१) वरितक, (२) पैतिक, (३) रहिम्मक, (४) सा-न्निपातिक। नादोऽतिकक् कर्णमङस्य शोषः स्नावस्तनुश्चाश्रवणञ्च वातात। शोथः सरागो दरणं विदाहः सपीतपृतिश्रवणञ्च पितात॥ वेश्रुरयकण्डूस्थिरशोफशुक्कस्निग्धस्नुतिः स्वच्यक्जः कन्नान्तः। सर्वाणि स्त्रपणि चसन्निपातात स्नाव्यतत्राधिकदोषवर्णः॥ (च.चि.२६) तथा इन चार प्रकार के भेदों में अन्य भेदों का बहुत कुछ अन्तर्भाव कर दिया है। भावप्रकाश, गदनिग्रह, योगररनाकर तथा

आयुर्वेद-विज्ञान आदि ने सुश्रुताचार्य के मत का समर्थन कर कर्णरोगों की संख्या २८ मानी है।

भाचार्य वाग्मट ने कर्णरोगों की संख्या पश्चीस मानी है। कर्णचवेड, कर्णसाव और कर्णगूथ को पृथक् नहीं खिखा है तथा अर्जा, जोथ और अर्बुद के भेदों को अलग-अलग नहीं लिखा है। कर्णपाली के रोगों को अन्य आचार्यों की तरह पृथक् न लिख कर इन्हों में समाविष्ट कर दिये हैं।

कर्णरोगिवभाजन—जिस तरह कर्ण को तीन विभागों में विभक्त किया है तद्वत् उसमें होने वाले रोगों को भी तीन भागों में विभक्त कर दिया गया है।

(१) वाह्यकर्ण के रोग-(१) सहज विकार (Congenital abnormalities ) जैसे जन्म से ही कर्णशब्दुली (Pinna) का अथवा पाली का अभावण अथवा श्रुतिपटह के छिद्र का बन्द हो जाना, या कान का बहुत बड़ा हो जाना। किंवा छोटा हो जाना, किंवा कर्णशब्कुली पर कुछ कार्टिलेज और मेद के सञ्जय से एक ओर कान का हो जाना। वाग्भटोक्त कर्णिपप्ली रोग तथा क्चिकर्णक रोग इसी श्रेणी में आते हैं। (२) कर्म-रक्त नग्रन्थ ( Heamatoma, auris ) यह रोग अभिघातजन्य होता है तथा मल्लयुद्ध-कुश्ती आदि करने वालों में होता है इस रोग में कान रक्तवर्ण का तथा शोधयुक्त हो आता है। वेध आदि शसकर्म करके दोपनिर्हर्रण यदि नहीं किया जाय तो पेशी-सङ्कोच के कारण से उसमें विकृति (Deformity) बनी रहती है। वाग्भटाचार्य ने इसे (परिपोटक' लिखा है। इसी के समान उन्मथ और दुःखवर्धन नामक रोग भी होते हैं। (३) विचर्चिका ( Eczema ) तथा रकसा-ये रोग कर्ण-शब्कुली तथा पाली में होते हैं। द्भुनको चिकित्सा में संशामक लेप आदि का प्रयोग करना चाहिये। (४) बाह्याभिघात जन्य कर्णरोग (Traumatic affection of the Ear) आचार्य सुश्रुत ने उक्त चारो रोगों से शलाकायन्त्र प्रवेश अथवा क्रणे दुर्शकयन्त्र (Auroscope) का उपयोग होने की आवश्यकता न होने से इन्हें शलयतनत्रान्तर्गत ही मान लिया है तथा इसके छिये कर्णवेधनविधि नामक एक स्वतन्त्र अध्याय छिख -दिया है जिसमें कर्णपाली के अनेक रोगों तथा उनकी चिकित्सा का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त वाद्यकर्ण के कुछ रोगों में सन्धानकर्म ( Ptastic surgery) भी करना पड़ता है तथा इस कर्म का सम्बन्ध शल्यतन्त्र से है अत एव उन रोगों का शालाक्य में वर्णन नहीं किया गया किन्तु वाग्भटादि अन्य आचार्यों ने उनका वर्णन कालाक्यतन्त्र में किया है जैसे कर्णपिप्पली, विदारिका, पालिशोप, तन्त्रिका, पिस्मोट, उत्पात, उन्मन्थ या गिह्नर, दुःखवर्धन, लेहिका या परिलेही । इनकी चिकित्सा शत्यतन्त्रानुसार की जाती है ।

मध्य तथा अन्तःकणं के विकार—(१) कर्णश्चरय (Foreign body)—कर्णकृमि तथा-जो, गेहूँ, चने आदि का कर्ण के भीतर चले जाना। (२) कर्ण के भीतर मैळ (गूथ) का (Ceruman)। (३) कर्ण में फोड़े-फुन्सी की होना (Furaculosis)। (४) कर्ण के भीतर छोटे-छोटे अर्बुद्ध या मस्सों का होना। (५) मध्यकर्ण में शोफसम्बन्धी विकार जैसे तीव या जीर्ण मध्यकर्ण शोध (Acute or chronic inflamation of the middle Bar)। (६) अन्तःकर्ण के रोगों में

शोधजन्य विकृतियां (Labrynthitis), पाकजन्य विकृतियां, इन्द्रियविकार वाधिर्य (Ostosclerosis ), अम (Vertigo) आदि होते हैं।

कर्णरोगों के सामान्य हेत् तथा सम्प्राप्ति-

अवश्यायजलकीडाकर्णकण्ड्यनैर्मस्त् । मिथ्यायोगेन शहास्य कुपितोऽन्यैश्च कोपनैः ॥१॥ प्राप्य श्रोत्रसिराः कुर्यात् शूलं स्रोतिस वेगवान् । ते वै कर्णगता रोगा अष्टाविशतिरीरिताः ॥ २ ॥ ]

ओस में रहना, जल में तैरना तथा कान खुजलाना, शस्त्र के मिध्या या अन्यथा प्रयोग करने से या शलाका के क्रप्रयोग से वात् कुपित होकर कर्ण की सिराओं को प्राप्त कर कर्णस्रोत ( श्रुतिपथ ) में वेग के साथ शुल बत्पन्न करता है। इस तरह उत्पन्न रोगों को कर्णरोग कहते हैं तथा ये संख्या में अटाईस होते हैं ॥ १-२ ॥

विमर्श:--आयुर्वेद के मत से यह कर्णरोगों का सामान्य कारण तथा सम्प्राप्ति है। प्रत्येक रोग का निदान (आदि कारण ) दो प्रकार का होता है। (१) सन्निकृष्ट (Direct) तथा (२) विप्रकृष्ट ( Predisposing )। विप्रकृष्ट कौरणों में बहुधा सभी विकारों में समानता होती है। जैसे असात्रये-न्द्रियार्थसयोग, प्रज्ञापराश्व, काँळ एवं कर्म की सम्प्राप्ति । इसी वर्ग में कर्णरोगोक्त हेतु, अवश्यायसेवन, जलकीडा, कर्णकण्ड, शस्त्र का मिथ्या प्रयोग प्रभृति• कारण आते हैं। अवश्याय (ओस) में रहने से नासाग्रसनिका (Nasopherinx), कण्ठशालुक प्रभृति शोधयुक्त विकार होते हैं। नासाप्रसनिका से संक्रमण श्रुतिसुरङ्गा (Eustachian tube) द्वारा मध्यकणे तक पहुँच जाता है जिससे मध्यकर्णशोथ प्रारम्भ हो जाता है उससे कर्ण के स्नाब, पूतिकर्ण आदि अनेक कर्णरोग पैदा हो जाते हैं। इस तरह (१) अवश्थाय कर्मरोगोत्पत्ति का एक प्रधान कारण है। यही वात पाश्चात्य शालाक्यप्रनथों में लिखी Inflammation of middle Ear is extremely common and due in practically all cases to extension of injection from the Nasopharinx through the Eustachian

(२) जलकीडा — कभी जल में लापरवाही से तैरने या कृदने से कान के छिद्र से पानी श्रुतिपथ (बाह्य) में चला जाता है तथा वहां स्थित मेळ ( Wax ) को तर करके फ़ुला देता है जिससे बाह्य छिद्र बन्द हो जाता है। इससे चक्कर आना, वमन होना, कर्णनाद और कर्णशूळ आदि अनेक रोग हो जाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि पानी में बार •बार द्धबिकयां लगाने से अचानक कान के पर्दे पर वायु का दवाव होता है जिससे परदे के फटने का भय वना रहता है। यही आशय निम्न उद्धरण से स्पष्ट है-Plugs of wax often Collect in the Ear causing deafness which may be become worse ofter bathing as the result of the moistened wax swelling up and occluding the meatus, Giddiness, vomiting and noises in the Ear are symptoms resulting from pressure of wax on the Tympapițic membrane. इसके सिवाय जल के दूषित होने से ने आवृत होकर विमार्ग में गमन करता हुआ शल अचण को

जीवाणुओं का उपसर्ग जल के साथ कान में पहुँच कर शोथ, कण्डु आदि छत्तण उत्पन्न हो सकते हैं।

(३) कर्णकण्ड्यन—लकड़ी, सींक, तृण आदि से कर्ण को खुजलाने से वहां सूचम चत होकर उसमें प्योत्पादक जीवाणुओं का उपसर्ग होकर कान में कर्णशोध, कर्णप्य प्रमृति रोग हो सकते हैं।

( ४ ) यन्त्रशस्त्र प्रयोग-अनेक वार अविशुद्ध ( Unsterlised ) यन्त्र तथा शस्त्र के प्रयोग से भी विविध प्रकार के जीवीणुओं का श्रुतिपथ में प्रवेश हो जाता है।

( ५ ) अभिवात ( Violence )—इसके प्रत्यत्त-सीधे ऐसे (Direct) तथा अप्रत्यत्त (Indirect) ऐसे दो प्रकार हैं। प्रथम में विजातीय दृष्यों का कर्णकुहर में प्रवेश किंवा उनके आहरण करने में मिथ्या प्रयोग ( Unskillfull attempt at their removal is responsible ) मुख्य हैं। अत्रश्यच अभिघात से श्रुतिपथ में हठात् वायु का दबाव वढ़ जाता है जैसे कान पर तेज चोट का लगना, वन्द्रक या तोप का उच्च-तम शब्द या विस्फोट का श्रवण या जलकीडा करते दुवकी लगाना आदि कारणों से कर्णपटह फट सकता है। ऐसी स्थिति में कर्णपीडा, कर्णवाधियं, कर्णश्धिरस्रति आदि लच्ण होते हैं। कपालास्थियों के अभिघात में भी कर्णपटह का विदारण हो जाता है। इस तरह उक्त कर्ण कण्डूयन, अभिघात और मिथ्या या अशुद्ध शस्त्र-प्रयोग विभिन्न प्रकार के कर्ण-रोगों में कारण होते हैं-Rupture of tympamitic membrane may be due to direct or indirect violence. In the former case introduction of foreign bodies or unskillfull attempt at their removal is responsible. Indirect violence acts by sudden compression of air in the meatus e, q. from a below on the Ear, heavy gum explosion or in diving fracture of the middle fossa of the Skull are frequently associated with rupture of the tympanitic membrane ( Aids of the surgery )

समोरणः श्रोत्रगतोऽन्यथाचरः समन्ततः शूलमतीव कर्णयोः। करोति दोषेश्च यथास्वमावृतः

स कणेशूलैः कथितो दुराचरः ॥ ६॥ कर्णशुरु कक्षण-श्रोत्रप्रदेश में स्थित वायु मिथ्या आहार-विहार से प्रकृपित हुये कफ, पित्त और रक्त दोषों से आवृत होकर विमार्ग में गति करता हुआ कर्ण में चारों ओर अति तीव शूल उत्पन्न करता है। इस रोग को कर्णशल कहते हैं तथा यह रोग दुश्चिकित्स्य है ॥ ६ ॥

, विमर्श—कर्ण में दर्द या पीड़ा होने को कर्णश्ल (ओटे-लिजया Otalgia या इयर एक Ear Ech ) कहते हैं।इस रोग का मुख्य कारण मिथ्या आहार-विहार द्वारा प्रकृपित तथा श्रोत्रप्रदेश में सिच्चत वात है फिर उस वात का प्रकोप और प्रसार होता है तथा फिर संचय होकर व्यक्ति (रोगप्रादुर्भाव) और भेद (कष्टसाध्य या असाध्य ) हो जाता है। इस रोगः प्रादुर्भावावस्था के समय वह वात् वित्त, कफ या रक्त दोष

उत्पन्न करता है। वर्तमान चिकित्सा विज्ञान में कर्णशूल कोई स्वतन्त्र रोग न होकर एक लज्ञण मात्र है जो कर्ण के विविध भागों में होने वाले रोगों में होता है। जैसे—

बाह्यकर्णगतविकृतियों में - कर्ण के भीतर फोड़ा, पनिसका ( Furnculosis ) में तीव 'पीड़ा ( शूल ) होती है जिसे कि कभी कभी Acute mostorditis से विभक्त (-भेद) करना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार शंखास्थि का शोथ, मस्ति-प्कावरण शोध, करोटि की अस्थियों के मध्य किसी प्रकार का शोथ या पाक हो जाने से भी कर्णश्ल होता है। इन रोगों में होने वाली पीड़ा स्वस्थान से होती हुई सिर के किसी भाग में पहुँच कर ग्रीवा तक फैल जाती है। कभी कभी-कान के भीतर जल के चले जाने से कर्णमल (Wax) फूल कर श्रुतिपथ छिद्र को वन्द कर देता है जिससे भी कर्णशूल उत्पन्न होता है। कर्णपटह के विदीर्ण होने (Rupture of tympanitic membrane) से बाधिर्य तथा कर्णरक्त स्नाव के साथ ही साथ तीव कर्णशूल होता है। इसमें प्रधान विकृति वायु के भार की विगुणता (Sudden compression of air in the meatus ) है जो प्रत्यत्त या अप्रत्यत्त अभिवात से उत्पन्न होती है। जो सुश्रुताचार्य ने दुश्चिकित्स्य कर्णशूल कहा है वह सम्भवतः कर्णपटह का विदीर्ण होना ही हो सकता है क्योंकि साधारण कर्णशूल चिकित्सा से अच्छा हो जाता है।

मध्यकर्णगतिकृतियां—मध्यकर्ण शोथ (Otitis media) के प्रत्येक भेदों की तीवावस्था (Acute condition) में निरन्तर कर्ण में तीव्रशूल होता है। इस शोथ की जीर्णावस्था (Chronic stage) में कर्णशूल नहीं या अत्यत्प हो जाता है। उध्वंदन्तपंक्ति में कृमिदन्त होने पर या वहां के खोखले (Cavity) में पूयजनक जीवाणुओं का उपसर्ग पहुँच जाय या दन्तमूल शोथ हो जाय तो पीड़ा नाइीद्वारा संवाहित होकर कान में होने लगती है। इसी तरह गले की विकृतियाँ जैसे Laringitis या Phuryngitis या Tumours of the e organs में होने वाली पीड़ा का प्रभाव कान में भी होता है। तीव-प्रतिश्याय में गले की खरावी से श्रुतिसुरङ्गा (Eustachian) tube) में शोथ का प्रसार होता हुआ मध्यकर्ण तक पहुँच कर कर्णपीड़ा उत्पन्न कर सकता है। श्रुतिमूल्झोथ (Parotiditis) होने से भी कर्णशूल होता है।

अन्तःकणंगतिवकृतियों में — अन्तःकण शोथ (Labrynthitis)
या उसमें पाकोत्पत्ति होने से कण में तीव्रपीडा हो राकती है।
तीव्रशोथ में यह पीड़ा नाडीशूल (Neuralgia) के समान
असहा हो जाती है। इसी तरह श्रुतिनाडीशोथ या श्रवण
केन्द्र शोथ में भी कणंशूल होना सम्भव है। जब पीडा कान
के ऊपरी तथा पिछले भाग में हो तो पीड़ा का कारण करोटि
में है। चालीस वर्ष से ऊपर की आयुवाले पुरुषों में वायु के
कारण कभी कभी कर्णंशूल होता है किन्तु प्रत्यद्भ देखने से
पीडा का कारण या स्थानिक चिद्ध दिखाई नहीं देता है ऐसी
स्थिति में कर्णपालों के नीचे मूलभाग में शंखास्थि और अधीहन्वस्थि की संधि में शोथ होने से यह कर्णंशूल हो मुकता है।

वच्चों के कर्णश्रृङ जानने के उपाय — प्रायः वच्चों में वाक्शक्ति पूर्ण विकसित न होने से वे अपने रोग या शृङ आदि के स्थान को कह नहीं सकते हैं ऐसी स्थिति में चतुर चिकित्सक वच्चे

के शरीर की दर्शन परीचा (Inspection) से तथा उसके रोदन और अङ्गादि चेष्टाओं से रोग का निदान करते हैं। कार्यपसंहिताकार ने इसके लिये निम्न रलोक द्वारा स्पष्टीकरण किया है -- कणों स्पृश्चित इस्ताभ्यां शिरो आमयते शृशम्। अर-स्यरोचकास्वप्नैर्जानीयात्कर्णवेदनाम् ॥ मूर्च्छा दाहो ज्वरः कासो हरलासो वमशुस्तथा। उपद्रवाः कर्णशूले भवन्त्येते मरिष्यतः ॥ वालक बार-वार हाथों से कान की स्पर्श करता है, बार बार जोर जोर से सिर को हिलाता है, कान को धोने या छूने से वेचेंन होकर रोता है, अरति (वेचेनी) बनी रहती है, अरोचक या मंदाग्नि होने से दुग्ध पीने या रोगीको खाने की इच्छा नहीं होती एवं निदा नहीं आती तथा निदा आ भी जाय तो थोड़ी देर बाद जग जाता है एवं नींद में भी बेचेन रहता है इन ठचणों से उसके कर्णश्र्ल क्रा ज्ञान करना चाहिये। बोको-न्यूमोनिया तथा अन्य सन्तत उवरों में भी प्रायः कर्णश्रल हो जाता है। जब बच्चे के कर्णशूल में मूच्छ्रां, दाह, जबर, कास, हल्लास, वमथु (वमनेच्छा या वमन ) ये उपदव हों तो उसकी मृत्यु का अरिष्ट ठचण समझना चाहिये।

वाग्मराचार्य ने—वातादि दोपों के वल की अंशांशकत्पनी से कर्णशूळ के पांच भेद किये हैं जैसे (१) वातज, (२) पित्तज, (३) कफज, (४) रक्तज और (५)सान्निपातिक। किन्तु आचार्य सुश्रुत ने कर्णशूळ के कोई विश्विष्ट भेद्र न करके उसे एक वातप्रधान दोप से उत्पन्न मान कर वातन्न उपचारों का करना ही लिखा है।

कर्णश्ल का सापेश्वनिदान — सध्यकर्णशोध या शंखकूट के शोध के कारण जो कान में पीड़ा ( श्ल ) होती है वह निश्चय ही वाह्यकर्ण विद्रिध ( Fuxculosis ) से उत्पन्न पीड़ा से शिन्न प्रकार की होगी जैसे कर्णविद्रिध या वाह्यकर्णशोध की पीड़ा मन्द होती है किन्तु शंखकूटशोध और मध्यकर्णशोध में अत्यन्त तीव्र वेधनवत् पीडा होती है। पीड़ा का स्थान भी भिन्न हो सकता है। बाह्यविद्रधिपीड़ा किसी स्थानविशेष में सीमित रहती है यथा कर्ण के नीचे या सामने की ओर। शंखकूटशोध अथवा मध्यक्र्णशोध में पीड़ा कान में दाहिनी ओर और कान के पीछे की ओर होती है। अनेक बार कर्णश्ल, कर्णशल्य ( Poveign bodies ) के कर्णस्रोत ( Meatus ) के अस्थिमय भाग में अटक जाने से होता है तथा चह अत्यन्त तीवस्वरूप का होता है। ऐसी स्थिति में कर्ण की यन्त्रों की सहायता से पूर्ण परीन्ना कर उन्हें ( शल्यों को ) बाहर निकालने से ही लाभ होता है।

साध्यासाध्यता—मूर्च्छा, दाह, ज्वर, कास, हल्लास और वमन इन उपद्रवों से युक्त तथा त्रिकोणात्मक कर्णशूल असाध्य होता है आधुनिक दृष्टि से विचार करने पर वाह्यकर्ण के रोगोंमें उक्त आयुर्वेदोक्त मुर्च्छा-दाहादि उपद्रव नहीं मिलते हैं। मध्यकर्ण शोध में भी श्वास, वमन, अम प्रभृति लक्षण नहीं मिलते हैं निकन्तु तीव सप्य मध्यकर्णपाक (Aoute suppurative otitis media) में उसके उपसर्ग (Infection) के अन्तःकर्ण की तरफ वढ़ने पर शिरोगुहा के अङ्गों में भी तीव शोध (Intra cranial complication) होकर कई प्रकार के उपद्रव हो सकते हैं जैसे कान्तारक शोध (Labrynthitis), आह्ममिस्त कावरणविद्रिध (Extra dural abscess), पार्श्ववर्ति

सिराजाल ( Sinus ) से रक्त का जमना तथा मस्तिप्कावरण शोथ। इन रोगों में सोपड़व कर्णग्रूळ होने पर रोग असाध्य हो जाता है। सध्यकर्ण शोध के रास्ते शङ्खकृट या शङ्खपवर्दन में प्यजनक जीवाणुओं का उपसर्ग पहुँचने पर तीवशोध (Acute mastoiditis) अथवा विद्धि (Abscess) होने का भय रहता है। इस अवस्था में शङ्गकूट के वायुकोणों में शोथ होकर अनेक तरह के स्थानिक तथा सार्वदेहिक उच्चों को पैदा करते हैं। कान की पीछा अधिक तीच हो जाती है। पीड़ा का चेत्र कर्ण के पश्चाद्धाग शङ्खकूट प्रदेश तक हो जाता हैं। इस प्रदेश ( Mastoid region ) में शोध लालिया और रपर्शासद्यता आजाती हैं। कुछ रोशियों में जिनके कान से स्नायं भी निकलता रहता है, बन्द भी हो जाता है प्रन्त साधारण स्वास्थ्य गिरता जाता है, शीत के साथ डवर, चिड़-चिड़ापन, चीभ, तन्दा प्रशृति ठच्ण प्रवल हो जाते हैं। इसी का संक्रमण यदि मस्तिष्क तक पहुंच जाय तो उससे वहिर्मस्तिष्कावरणविद्धिः, सस्तिष्कावरणशोथ, बृहन्सस्तिः ष्कविद्धिः, उन्नमस्तिष्क्वविद्धि आदि शिरोगुहान्तर विकार होकर सस्तिष्क चीभ के छच्ण होने छगते हैं। अन्त में मूच्छी, दाह, ज्वर, कास, हल्लास, वसन प्रश्ति आयुर्वेदोक्त उपद्वय होकर सृख् भी हो जाती है।

कान्तारकशोथ (Labrysthitts) संक्रमण का प्रसार होकर अन्तः कर्ण का शोथ हो जाता है। उपसर्ग का मार्ग अण्डाकार छिद्र या रोटडम के छिद्र के हारा किंवा वाह्य अर्द्धचन्द्राकार निक्तिकाओं की दीवालों के द्वारा पहुंचता है। अर्द्धचन्द्राकार निलयों के विकृत होने पर अस, तन्द्रा, सूच्छा, वसन आदि लचुण और चिह्न होने लगते हैं तथा श्रुतिशस्त्रक ( Cochlea ) की खराबी से बाधिर्य तथा कर्णचवेड ( Deafness and tinnitus ) होने लगते हैं।

•यदा तु नाडीषु विभागमागतः स एव शब्दाभिवहास तिष्ठति। श्रुणोति शब्दान् विविधांस्तदा नरः प्रणाद्सेनं कथयन्ति चामयम् ॥ ७ ॥

कर्णनाद लक्षण — जब वही (कर्णस्थित) बात शब्द का वहन करने वाकी नाड़ियों में विमार्ग रूप से आकर अवस्थित होता है तब उस वायु के भावति से कर्ग में अकरमात् बार-उदार अनेक प्रकार के शब्द सल्बय सनता है उसे कर्णनाद रोग कहते हैं॥ ७॥

विमर्शः -- कर्णनाद लक्षणं -- कर्णस्रोतः स्थिते वाते श्रुगोति विवि-धान् स्वरान् । भेरीमृदक्षशब्दानां कर्णनादः स उच्यते ॥ ( एक ) कर्णकोत में वात के स्थित होने पर मनुष्य भेरी, सुदङ्ग आदि अनेक प्रकार के शब्दों को सुनआ है उसे कर्णनाद कहते हैं।

विदेहोक्तलक्षण-सिरा (शिरो) गतो यदा वायुः श्रोत्रयोः प्रतिपचते । तदा त विविधान् शब्दान् समीरयति कर्णयोः ॥ भृङ्गार-कोंब्रनादं वा मण्डूककाकयोस्तथा। तन्त्रीमृदङ्गशब्दं वा सःमतूर्य हवनं तथा ॥ शीताथ्ययनवंशानां निर्घोपं क्षेवडने तथा । अपामित पतः न्तीनां शकट्रयेव गच्छतः। असतामिव सर्पाणाः सदृशः श्यते स्वैनः॥ बिरोगत अथवा सिराओंके द्वारा प्रकुपित वायु जब कानों में करती है जैसे भ्रमर के गुक्तार के समान, कीख़ ( कुररी ) की कर्कराहट सददा, बादुर ध्वनि के समान, कौवे के कांच कांच सा, सितार (तन्त्री) या सृदङ्ग जैसे, वेदपाठ की ध्वनि सहजा, वंशीवाद्न सहश, गायन के समान, पढ़ने जैसे, वेणुवादन ( बांसकुजन ) सहका, तुरही के जब्द सहका, नदी के प्रपात के समान, गाड़ी के चलने की तरह और सर्प के फ़ुत्कार के समान शब्द सुनाई देते हैं।

वाग्मटोक्तलक्षणं - शब्दवाहिसिरासंस्थे शृणोति पवने सहः। नादानैकस्मादिविधान् कर्णनादं वदन्ति तम् ॥ शब्दवाहिसिराओं के अन्दर ऋषित वायु के स्थित होने पर वह व्यक्ति अकस्माद अनेक प्रकार के नादों (अन्यक्त शब्दों ) को सुनता है उसे 'कर्णनाद' कहते हैं।

आधुनिकविचार - कणंनाद अथवा कर्णचवेड के रोगी अवसर मिळते हैं तथा रोगी के लिये यह अत्यन्त कष्टदायी होता है। यह किसी में साधारण तथा किसी में अत्यन्त वेचैनी करने वाला होता है। इसके अत्यधिक वढ़ जाने पर रोगी पागल होते भी देखे गये हैं। पाश्चारयविज्ञान में इसे रोग नहीं सान कर विभिन्न रोगों में तथा विषोपयोग से उत्पन्न होने वाला उत्तग मात्र माना है। संचेप में हम यों कह सकते हैं कि 'कोई भी परिस्थित जो कान के अवयवों के ऊपर अथवा मस्तिष्कीय आठवीं नाडी के ऊपर प्रत्यत्त ( Direct ) या विषप्रभाव के द्वारा अपना असर दिखलावें उसके कारण कान में विविध शब्द सुनाई देने लगते हैं। कर्णनाद को टिन्निटस ( Tinnitus ) कहते हैं । यह अन्तःकर्ण में स्थित कोक्किया की विकृति से उत्पन्न होता है। इसमें रोगी को कानों में भनभनाहट, गर्जन तथा हथौड़ा पीटने की सी आवाज सुनाई पड़ती है। इसके सिवाय अस्थित्रय सम्मे-लन मध्यकर्णगत अहिथयों के इतस्भ (Osteo solerosis) में भी इस प्रकार का कान में शब्द होना पाया जाता है। कर्ण विकारों के सिवाय अन्य सार्वदेहिक रोगोंमें भी कान में शब्द होने का लक्षण पाया जाता है जैसे वृक्कदृष्टि, हृदय रोग, रक्तचाप ( High blood pressure ), रक्तात्पता या पाण्ड एवं किनाईन प्रश्वति तीत्र औषधियों का निरन्तर सेवन ।

स एव शब्दानुवहा यदा सिराः कफानुयातो न्यनुसृत्य तिष्ठति । तदा न्यस्याप्रतिकारसेविनो भवेत्त बाधिरयेमसंशयं खल् ॥ ६॥

कर्णनाधिर्यलक्षणं - वही वायु कफ के साथ मिलकर जब शब्दवाहक सिराओं (स्रोतस) में व्याप्त हो (फैल) कर अवस्थित हो जाता है या उन स्रोतसीं के मार्ग को बन्द कर देता है तब उस स्थिति में यथार्थ चिकित्सा न करने से उस मनुष्य को निःसन्देह बाधियं रोग उत्पन्न हो जाता है ॥८।

विमर्श:-माधवोक्तलक्षण-यदा शब्दवहं वायुः स्रोत आवृत्य तिष्ठति । शुद्धः इलेष्मान्वितो वाऽपि वाधिर्यं तेन जायते ॥ (माधवनि०) यहां माधव ने केवल शुद्ध वायु अथवा कफयुक्त वायु के शब्दवह स्रोतस में श्थित होकर बाधिर्य होना लिखा है। प्रायः सब प्राचीनाचायौँ ने इसे शब्दवह स्रोतस या नाडी प्राप्त होती है तब नाना प्रकार के शब्दों को कानों में देवा का विकार कहा है अतएव यह वातिक नाडीजन्य विकृति (Nerve deafness of various types) ज्ञात होती है। कर्णवाधियं के अनेक भेद पाश्चात्त्व चिकित्सा विज्ञान में मिलूते हैं। जैसे—

(१) वार्डक्यनाडीवाधिर्य—यह एक स्वाभाविक (Physiological disease) है। यह वधिरता धीरे धीरे वढ़ती है। प्रायः साठ या सत्तर वर्ष की आयु के अनन्तर इस रोग का अनुभव होने लगता है। इसको असाध्य माना है।

(२) विवमयताजन्य नाडीबाधिर्य—पाषाणगर्दभ, आन्त्रिक ज्वर और रोमान्तिका प्रभृति रोगों के तीवस्वरूप में होने से यह वाधिर्य कभी कभी उत्पन्न होते देखा गया है।

(३) व्यवसायजन्य नाडीवाधिर्य जेसे वोईछर बनाने वार्छों में तथा जोर का आवाज करने वार्छी फैंक्टरियों में काम करने वार्छ मनुष्य में तीव्रशब्दाभिघात से अन्तःकर्णस्थ कोक्किया का कुछ आग नष्ट हो जाता है तथा आघातश्रवण से नाडी समुदाय सम्बन्धी अपकान्ति हो जाती है जिससे यह नाडीवाधिर्य उत्पन्न हो जाता है।

(४) मेषजजन्य नाडीबाधर्य— जैसे किनाईन, सैलिसिलेट प्रभृति ओपधियों के सेवर्न से भी यह रोग किसी किसी
में हो जाता है किन्तु यह स्वल्पकाल तक ही रहता है। उक्त
ओपधियों के निरन्तर सेवन से रोग स्थायी हो जाता है।
मानसिक नाडीबाधिर्य—(Psychogenic) यह रोग अधिकः
तर युद्ध के समय होता है। इसमें अन्तःकर्ण की रचना में
कोई फर्क नहीं होता है। अभिघात तथा शॉक (Shock)
इसकी उत्पत्ति में मुख्य कारण है। मानसिक तथा आध्यारिमक चिकिरसा से लाभ होता है।

(५) बालोस्थवाधियं या सवाधियंमूकता—(Deaf-mu-tuism)—जो लोग गूंगे होते हैं वे प्रायः वधिर भी होते हैं। शब्द ज्ञान न हो सकने से उनमें शब्दोच्चारण की चमता विकसित नहीं होती हैं। यह विकार दो तरह का होता है। (१) सहज (Congenital), (२) जनमोत्तर (Acquired)।

प्रथम भेद — इसमें अन्तःकर्ण के श्रवणयन्त्र (Labrynth) का अभाव या अपूर्ण विकास या अपूर्ण वनावट (Mal development) अथवा फिरङ्गादि ज्याधियों के कारण गर्भाशय के भीतर की विकृति से यह विकार उत्पन्न होता है। अर्थात् यदि माता-पिता को फिरङ्ग रोग हो और उस रोग के जीवाणु अथवा विप का प्रभाव शुक्त अथवा रज के बीजू मागमें दुष्टि पहुँच कर कर्म के उस अवयव में विकृति हो गई हो तो उस गर्भ में भी विकृति आ जाती है। 'बीजे बीजभाग्न उपत्ता मवित तदा विकृतिआंयते नोपजायते चानुपतापात' यह चरकसिद्धान्त अत्रशः सरय है।

दितीयमेद (जन्मोत्तर )—इस कर्णवाधिय में प्रारम्भिक आयु में होने वाले कर्णरोग जैसे मध्यकर्ण शोथ, एडिनोइड्स आदि तथा विशिष्टं उपसर्ग से होने वाले रोग काँरण हैं। जैसे मस्तिष्क सुषुम्नावरण शोध में मस्तिष्कावरण के मार्ग से अन्तःकर्ण में संक्रमण पहुँच कर जन्मोत्तर वाधिर्यं उत्पन्न हो जाता है। प्रारम्भिक दिनों में रोगनिदान में कठिनता रहती हैं। क्योंकि उस आयु में वालक बोलना सीखते हैं। अनेक वार कोक्किया (Chehles) का आंशिक भाग विकृत हो जाता है। इस देशा में उन व्यक्तियों में श्रवणद्वीप (Islands of hearing ) वन जाते हैं जिससे अवणकार्य सम्पूर्ण अवणेन्द्रिय सेन्न हो कर उसके किसी एक भाग से होता है।

मूक्षविर्थ — (Deaf-Mutuism) की कोई सफल चिकित्सा नहीं हैं। इसमें रूग की आवाज कर्कश, कांस्यपात्र-स्वन (Metallic) सहश तथा विरक्तिकर (Un-Interesting) होती हैं। इसे 'वालोत्थवाधिर्य' कहते हैं तथा इसकी कोई सफल चिकित्सा नहीं हैं। वाधिर्य (Deafness) जो वाधिर्य जन्मोत्तर होता है वह अधिकतर वातिक नाडीजन्य होता है। यह रोगों के उपद्वरविष्ण या परिणामस्वरूप में अधिकतर होते देखा गया है जैसे वाह्यकर्ण'की विकृतियों (कर्णगृथ, कर्णविद्धि, बाह्यकर्ण शोर्थ, स्वावधिवय), कर्णपट्ट की छिद्रता या विदीर्णता में तथा मध्यकर्ण के शोध और पाकोत्पत्ति वाले विकारों में और अन्तःकर्ण के विकारों में कोष्टिया या कान्तारक के विविध विकार विधरता उत्पन्न कर देते हैं। तीव प्रतिरयाय में श्री कभी-कभी वाधिर्य उत्पन्न हो जाता है।

श्रमात्थ्याद्रश्चकषा विश्वानात् समीरणः शब्दपथे प्रतिष्ठितः। विरिक्तशीर्षस्य च शीतसेविनः करोति हि ध्वेड्मतीव कर्णयोः॥ ६॥

कर्णस्वेडलक्षणं —श्रम से, धातुचयं से, रूच और कपाय भोजन से एवं शिरोविरेचन कूर्म करके शीतपदार्थ का सेवन करने वाले पुरुष का वायु प्रकृपित होकर श्रोत्रमार्ग में स्थित होकर कर्ण में अत्यन्त चवेड (अव्यक्त शब्द) उत्पन्न करता है उसे 'कर्णचवेड रोग' कहते हैं॥ ९॥

विमर्शः—अन्यत्र कर्णक्ष्वेडलक्षणं—वायुः पित्तादिमिर्युक्तो वेणुः घोषोपमं स्वनम् । करोति कर्णयोः क्ष्वेडं कर्णक्ष्वेडः ल उच्यते ॥ पित्तादि दोपों से युक्त वायुः श्रोत्रप्रदेश में जा वंशीवाद्न के समान शब्द उत्पन्न करता है उसे कर्णच्वेड कहते हैं । यही वात आचार्य विदेह ने भी कही हैं—मारुतः कफपित्ताभ्या संसष्टः शोणितेन च । कर्णक्ष्वेडं स जनयेद् क्ष्वेडनं वेणुयोषवत् ॥

कर्णनाद-कर्णक्ष्वेडमेद—(१) कर्णनाद केवल वातजन्य होता है किन्तु कर्णच्वेड में वायु के साथ पित्त का संसर्ग हो कर अथवा वायु, पित्त या कक या रक्त द्वारा संस्षष्ट होकर शब्द पदा करता है। (२) हर्णनाद में अवस्थानुसार भेरी, मृदङ्ग जैसी भद्दी और मोटी होती है किन्तु कर्णच्वेड में वंशी के समान सुरीली एवं पतली आवाज रोगी को सुनाई देती है। (३) कर्णनाद में केवल वातशामक चिकित्सा से लाभ होता है किन्तु कर्णच्वेड में वात के साथ २ कफ अथवा पित्त का शामक उपचार किया जाता है। (४) कर्णनाद अधिकतर सार्वदैहिक विकारों के परिणामस्वरूप किंवा वाद्यकर्ण और मध्यकर्ण के विकार में उत्पन्न होता है किन्तु कर्णच्वेड अधिकतर अन्तःकर्ण (कान्तारक) के विकार में मिलता है।

्रिशरोऽभिघाताद्थवा निमन्जतो जले प्रपाकाद्थवाऽपि विद्रधेः। • स्त्रवेत्तु पूर्य श्रवणोऽनिलावृतः । स कर्णसंस्राव इति प्रकीर्त्ततः।। १०॥ • कर्णसंस्राव इसि प्रकीर्त्ततः।। १०॥

ल

ন-

es-

को

जो

में

गें

करने ( हुवकी लगाने ) से, अथवा कर्णविद्धि के पक जाने से प्रकुपित वात से आवृत (युक्त) कान पूय को स्रवित करता है। इसे कर्णसंसाव रोग कहते हैं॥ १०॥

विसर्श:-कर्णसंस्नाव को ओटोरिया ( Otorrhoen ) कहते हैं। पूर्य का स्नाव उपलब्ज मात्र है। इसमें रक्त और जल का भी साव सरभव है क्योंकि सिर में आघात लगने से रक्त का साव, जल में द्ववकी लगाने से जल का साव तथा कर्ण विद्धि के पककर फूट जाने से पूर का स्नाव होता है। आचार्य कार्तिक का मत है कि प्रपाक का सम्बन्ध सभी के साथ जोड़ देने से सिर में आघात लग कर प्रपाक ( पूयजनक जीवाणुओं का उपसर्ग ) होने से तथा जल में हुवकी लगाने पर प्रपाक होने से वायुर्पाइत कर्ण पूय का साव करता है। कान से स्रावाधिक्य होने पर वह वात से शुर्ण वा पीड़ित हो जाता है अत एक इसको अनिलार्दित कहा है।

> क्फेन कण्डु: प्रचितेन कणयो-र्भृशं भवेत् स्रोतिस कर्णसंज्ञिते । विशोबिते श्लेष्मणि पित्ततेजसा नृणां भवेत्स्रोतिस कर्णगूथकः । ११।।

कर्णकर्ष्ट्रै तथा कर्णगूथ के उत्तग-कर्ण के अन्दर सञ्चित हुये कफ से कर्णस्रोत में अत्यधिक कण्डू रोग उत्पन्न होता है। इसी प्रकार कर्णस्रोत में सिद्धत हुये कफ का पित्त के तेज के द्वारा विशोषित होने पर मनु यों को कर्णग्थसंज्ञक विकार उत्पन्न होता है ॥ ११ ॥

विसर्श:--कर्णकण्डू को Itching sensation in the ext meatus कहते हैं। कर्णगत वायु कफ से संयुक्त होकर कान में खुजली उत्पन्न करता है-मारतः कफसंयुक्तः कर्णे कण्डूं करोति हि' पाश्चारय शालाक्यतन्त्र में कर्णकण्डू को रोग नहीं माना है किन्तु यह एक उच्चणमात्र है जो वाह्यकर्णगत विकृतियों में •होता है। बाह्यकर्ण के दो प्रमुख भाग हैं (१) कर्णशब्कुरूी (Auricle), (२) श्रुतिपथ (Ext meatus) इनमें से शब्दुली के ऊपर पामा, विचर्चिका, कचा ( Herpes ), विसर्प ( Erysipelas ) और शोफ आदि अनेक रोग होते हैं जिनमें खुजली चलती है। बाह्यकर्णशोथ (Otitis externa) के कारण कर्णकण्डू होती है अतः बाह्यकर्णशेश्र्य क। वर्णन आवश्यक है। इस रोग में अतिपथ की सम्पूर्ण दीवाल के Epithelium का शोफ हो जाता है तथा स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु प्रधान कारण हैं। इानैः शनैः श्लोफ प्रसरित होकर कर्णपटह की झिल्ली पर भी पहुंच जाता है। यह शोफ भी दो • प्रकार का होता है (१) शुष्क या खुरण्डयुक्त ( Saly ), (२) सहव ( Moist type )।

प्रथम प्रकार में - स्वचा की शुक्कता और विशेष प्रकार की असञ्चता (Allergic manifestation) कारण होती है। इसमें विशेष छत्तग कर्णकण्डू; कर्णचीभ (Irritation) तथा कर्ण-स्नाव होता है। कभी कभी यह साव सुख जाता है तथा कभी पुनः प्रारम्भ हो जाता है। इसके अनन्तर वहां का दूपिस्तर (Epithelium) घैना हो जाता है जिससे परिणामस्वरूप कर्णनिका सँकरी होती जाती है। कर्णदर्शक यन्त्र से बाह्य-श्रतिपथ की प्रशीचा करते पर इपिस्तर श्वेत दिखाई देती है | उत्पन्न करता ह किन्तु कर्णगूथ में पिस CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

तथा कई बार वहां खुरण्ड ( Flakes and small crusts ) दिखळाई देते हैं । इन्हें चिमटी से पकड़ कर निकाला भी जा सकता है। कभी कभी अल्प स्नाव के कारण वहां क्रिन्नता भी मिळती हैं। व्वचा भी कुछ मोटी हो जाती हैं और वह वाह्यछिद से दिखलाई पड़ती हैं जिससे कर्णपटह का दिखना वन्द हो जाता है। कुछ काल तक उसके भीतर में पैकिङ्ग करके सफाई करने पर पुनः पटह दिखाई देने लगता है। सम्भव है प्राचीनों ने इसी प्रकार विशेष को कर्णकण्डू नाम दिया हो।

दितीय प्रकार में — स्नाव तथा पीड़ा होती है। श्रुतिपथ लाल एवं शोथयुक्त होता है। इसमें बदब्दार पूर्य का साव-अधिक यात्रा में होता है। इसमें कर्ण के आसपास की धातुओं ( Mandibular region, below and behind the auricle ) में स्पर्शनासद्यता होती है तथा वहां वड़ी हुई प्रन्थियां भी हो सकती हैं। कर्णदर्शक यन्त्र ( Speculum ) का प्रयोग पीड़ाकर होता है अतः उसे ध्यान से प्रयुक्त करें अथवा न करें।

कर्णगूथ-शब्द से कान में होने वाले मैल का अर्थ प्रहण किया जाता है। यह सैछ जमेन्ह्रये मोम की तरह माऌ्स होता हैं अत एव इसे वेक्स ( Wax in the ext meatus or cerumen ) कहते हैं ।

सम्प्राप्ति तथा कारण-कर्ण में भल एकत्रित होना एक साधारण घटना है। यह कान की त्वचा के नीचे अवस्थित ग्रन्थियों (Ceruminous glands) का स्नाव है। यह मैळ कर्णनलिका की रचा करता है तथा बाह्य धूल और विजातीय पदार्थ इसमें मिळ जाते हैं और वाहर निकाले जाते हैं। इस कर्णमल में एक विशिष्ट प्रकार की तीव गन्ध भी होती है तथा इसमें चिपचिपापन रहता है जिससे मन्छी वगैरह भीतर नहीं जा सकतीं। जो मनुष्य खदान खोदने तथा कोयले झोंकने ओर कपास-रूई के कारखानों में काम करते हैं उनके कानों में मैल का सञ्चय अधिक पाया जाता है क्योंकि वहां की धूछ, कोयछे के सूदम रजःकण तथा कपास-रूई के रेशे उड़ कर कान में जाते हैं वहां के खाव में मिल कर मैल का रूप धारण कर लेते हैं।

लक्षण-कर्णवाधिर्य यह एक प्रधान ठचण है इसके सिवाय कर्ण में चोभ होने से कुछ पीड़ा का भी अनुभव होता र। कर्णपरह पर दवाव (Owing to pressure upon the deum ) पड़ने से कर्ण में शब्द भी होता है। कर्णगृथ में वधिरता होने के दो सिद्धान्त हैं। प्रथम यह कि भैल के सिन्नत होने से श्रुतिपथ ( Ext meatus ) की निक्रका अस्यन्त सँकरी हो जाती है जिससे श्रवणकार्य में वाधा पड़ती है दूसरा कारण यह है कि लोग ऐसी स्थिति में कर्णप्रचालन कराते हैं जिससे बौद्यश्रुतिपथ में पानी जाकर वहां के सैल की फुला देता है जिससे नैलिका का मार्ग अवरुद्ध हाँकर अवणकार्य में बाधा होती है।

कर्णकण्डू तथा कर्णगूथ में भेद-(१) ये दोनों रोग द्विदोषज (संसर्गंज) हैं। (२) दोनों ही बाह्यश्रुतिपथ (Ext meatus) के रोग हैं। (३) दोनों ही में कफ दोष का सञ्जय होता है। (४) कर्णकण्डू में सञ्चित रहेण्मा कण्डू उरपन्न करता है किन्तु कर्णगूथ में पित्त के तेज से गुर्ंक रलेन्मा

गूथ पैदा करता है। (५) कर्णकण्डू में पित्त और कफ की विकृति होती है किन्तु कर्णगूथ में वायु और कफ की विकृति होती है। (६) कर्णकण्डू शोधजन्य विकृति (Otitis externa ) हो सकती है किन्तु कर्णगूथ एक प्रकार का स्नाव है जो बाह्य धूल तथा अन्य सूदम कर्णों के संयोग से घनता की प्राप्त होकर कर्णमछ ( Wax ) कहलाने लगता है।

स कर्णविद्को द्रवतां यदा गतो विलायितौ घाणमुखं प्रपद्यते । तदा स कणंप्रतिनाहेसंझितो भवेद्विकारः शिरसोऽभितापनः ॥ १२ ॥

कर्णप्रतिनाइ लक्षण—जब पूर्वोक्त वहीं कैर्णगृथ (कर्णमळ) को प्राप्त होकर दोषों से विलायित (चल ) हो के नासा तथा मुख द्वारा बाहर आने लगता है तब उस विकार को कर्ण-प्रतिनाह कहते हैं। यह विकार सिर को चारों ओर से तप्त कर देता है॥ १२॥

विसर्शः-'शिरसोऽभितापनः' की जगह अनेक पुस्तकों से 'शिरसोड्बंभेदक्वत' ऐसा पाढान्तर हे जिसका अर्थ सिर के आधे भाग में पीडा करना होता है। आचार्य विदेह ने इस रोग को कफ से, बायु से अथवा सन्निपात से उत्पन्न होना लिखा है - 'कफाइस मारताहारि सिलपातेन वा पुनः' वास्तव सें कफका कर्ण में सञ्चय होता है जिससे कर्णकव्हू रोग होता है पश्चात् पित की गरमी से वह कफ शुब्क होकर कर्गगृथ संज्ञा को प्राप्त होता है और कर्णगृथ में शुक्क वही कफ पुनः दिवत होकर विखीन हो नासा और मुख के रास्ते निकलने लगता है तो उसे कर्णप्रतिनाह कहते हैं।

- (१) अब यहां यह विचारणीय है कि जब कर्णकरह , कर्णम्थ और कर्जप्रतिनाह एक ही रोग का अवस्थाविशेष है तो उन्हें एकवृन्द और वृन्द की तरह एक ही सान लेना चाहियेथा। उत्तर में कहा जाता है कि जैसे अभिष्यत्व, अधिमन्थ और हताविमन्थ ये उत्तरोत्तर अवस्थाविशेषजन्य रोग होते हुए भी धर्मान्तर के साथ योग होने से नामभेद, अधिक गणना और पृथक्-पृथक् रोग की विकृति की गई है तहत् यहां भी छच्ण विशेष तथा धर्मान्तर के योग होने सं नामभेद, अधिकराणना तथा पृथक् रोहा स्वीकृति है।
- (१) एक रोग से दूसरे रोग की उत्पत्ति है जैसे कर्णक है से कर्णमूथ और कर्णमूथ से कर्णप्रतिनाह । इस तरह पूर्व पूर्व रोग उत्तरोत्तर रोग के प्रति कारण है तथा यह कल्पना शाख-प्रमाणित है—ते पूर्व केवटा रोगाः पश्चाद्धेखर्थकारिणः। कश्चिद्धि रोगी रोगस्य हेतुस्या प्रज्ञाम्यति॥ इस तरह ये तीनों सेग पृथक्-पृथक् हैं तथा इनका आपस में कार्यकारणभाव सम्बन्ध माना जा सकता है।
- (१) कभी कभी यह भी देखने में आता है कि रोग की पूर्वावस्था अत्यलप होने से छित्तत नहीं होती है किन्तु उत्तर अवस्था एफुट हो जाती है। ऐसी स्थिति में कथी कर्णकण्डू अल्बित रहता है परन्तु कर्णगृथ स्पष्ट लिचत हो जाता है अंत प्व प्रत्येक का स्वतत्व प्रतिपादन आवश्यक है।
- (४) वातादि दोष भेद से भी इन से विभिन्नता होती है अत एवं मुनका स्वतन्त्रोच्छेल आवश्यक है जैसे कर्णकण्ड्

में वातयुक्त कफ, कर्णगृथ में पित्तोच्मा से शोपित कफ तथा कर्णमितिनाह में वात, पित्त एवं कफ तीनों दीप द्वित होते हैं।

(५) अङ्गविकृति की दृष्टि से भी इनका स्वलन्त्र नामकरण आवरयक है। कर्णकण्डू एक छत्रणसात्र है जो कर्णगृथ में भी मिल सकता है किन्तु प्रधानरूप से वाद्यकर्णस्रोत-शोथ (Otitis externa ) में होता है। कर्णगृथ में कोई विकृति नहीं होती है (No pathological changes but a more physiological disease or mechanical changes )। प्रतीनाह में वेंद्रतिक परिवर्त्तन (Pathologycal charges) होते हें और वह पिघल कर बाह्यश्रुतिपथ को पार कर कर्ण के बाह्य-छिद से सवित न होकर घाँण या नाला से सवित होता है। साव को गले या घाण में आने के लिये कर्णपटह का सिछिद होना (Rupture of the tympanic membrane) आवश्यक है वयोंकि नासाम्रसनिका का सम्बन्ध सध्यकर्ण से है और मध्यकर्ण में श्रुतिसुरङ्गा ( Eustachian tube ), निलमा के द्वारा गले से सध्यकर्ण का सम्बन्ध सम्भूव है । सध्यकर्ण और वाह्यकर्ण के सध्य कान का पर्दा (कर्णपटह) रहता है अतः इसका विदार होने पर ही लाव गले या जाण में आ सकता है। कुछ विद्वानों ने कर्णमितिनाह की उत्पत्ति में श्रुतिसुरङ्गा के तीव अवरोध ( Acute obstruction of Eustachian tube ) को कारण साना है। आचार्य वारभट के कर्णप्रतिनाह के वर्णन से इस मत का समर्थन होता है-नातेन शोषितः इलेक्मा स्रोतो हिम्पेत्ततो भवेत । रुग्गौरविषान्त्र स प्रतीनाइसंजितः ॥ अर्थात् वात के द्वारा कर्णगत रलेप्या शोषित होकर वहां के स्रोतस् में लिस हो जाता है जिससे कान में पीड़ा, भारीपन और पिधान ( अवरोध ) छत्तम होते हैं । इस तिरह वाम्मर मत से यह रोग श्रुति पुरङ्गा के अवरोध से उत्पन्न होने वाला ही है ऐसा प्रतीत होता है किन्तु आचार्य मुश्रुत के मत से कर्णपटह का विद्रण (Rapture of the tympanic membrane) तथा श्रुतिसुरङ्गा का खुळा होना आवरयक है जिससे साव गळे या नासा सार्फ से होता हुआ बाहर आसके। इसके सिवाय अर्द्धावीनेदक (तीव शिरः गूल ) होने के भी कर्णपटह का विदीर्ण होना निश्चित होता है इस प्रकार सुश्चत मत से कर्णप्टहिनदार (Performion of the tympanic membrane) ও রখা वारमट के सत्र से श्रातिसुरङ्गा के तीबावरोध (Acute obstruction of Eustachian tube , से उत्पन्न होना कह सकते हैं।

यदा तु मुच्छन्त्यथबाडाचे जन्तवः स्टजन्ट्यपत्यान्यथवाऽपि सक्षिकाः। तिद्ञानत्वाच्छ्वणो निरुच्यते भिवग्भिराचैः कृमिकर्णको गदः ॥ १३ ॥

क्रमिकणं लक्षण-जन कर्ण के शीतर या बाहर सल या क्लेंद्र के होने से किया आधात कर जग बनने से उसकी संग्रिद्ध संरोपण आदि चिकित्सा न करने से वहां के त्वचा, मांस, रक्त और सहद्विथ (कार्टिलेज ) आदि में कीथ होकर सदने छुगते हैं तब वहां कृतियों की उरपति हो जाती है। किंवा कान के उत्पर सविखयाँ वैठ कर अँग्डे दे देती हैं जिससे वहां कृषि उपपन्न हो जाते हैं। किया वहां की सहन से उत्पनन िट-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

اغ

भी

थ

रोग को आच विदेहादिक भिषक क्रिमिलचण युक्त कर्ण को कृमिकर्णक रोग कहते हैं॥ १३॥

विसर्श-अन्य आचार्यों ने इस रोग को त्रिदोपजन्य माना है। कफ के कारण क्लिन्नता या क्लेंद्र तथा पित्त के कारण कोथ या सद्न और वात के कारण वेदना होती है। आचार्य निमि ने इस रोग का वर्णन अधिक स्पष्ट करते हुये लिखा है कि रक्त और मांस में होने वाले कोथ के साथ कफ, पित्त और जल ( लसीका ) के मिल जाने से कृमि पैदा होते हैं जो वात के कारण तोद या पीड़ा, पित्त के कारण दाह और कफ के कारण कण्डु करते हुए कणें को खाते रहते हैं। ये कृमि कृष्ण, ताञ्च, रवेत और अरुग (रक्त) वर्ण के होते हैं। यह सन्निपात ( त्रिदोष ) के प्रकोप से उत्पन्न कृष्मिकर्ण रोग है—इलेष्मिपत्त-जलोनिमशे कोथे शोणितमांसजे। मूर्च्छन्ति जन्तवस्तत्र कृष्णताम्र-सितारुणाः ॥ अक्षयन्तीव ते कर्ण कुर्वन्तो विविधा रुजः । कुमिकर्णन्तु तं विद्यात सन्निपातप्रकोपजम् ॥ ( सञ्चकोप-निमि ) वाग्मटाचार्य के लिखा है कि वातादि से द्वित कर्ण को खाते हुए जन्तु मांस, अस्कू और बलेद ( टसीका ) भाग में तीव्र पीड़ा उत्पन्न करते हैं उसे कृमिकर्ण रोग कहते हैं-वातादिद्षितं शोत्रं मांसास्क करेद जां रुजम् । खाद न्तो जन्तवः कुर्यु स्ती हां स कि मिक र्णकः॥ क्रमि उत्पत्ति में कारण-(१) कान की स्वच्छता न रखने से कोथ या सड़न का होना सम्भव है। (२) वाह्यकर्णशोध होकर उत्पन्न हुए खाब की शकाई न करने से अथवा कर्ण विद्धि होके पक कर कूट के उससे बहने वाले साब की शुद्धि न करने से गंदगी से उस पर सिनस्यां बैठ कर वहां अण्डे देती हैं अथवा अन्य जीवायुओं का उपसर्ग कर देती हैं तथा इतना होने पर भी वहां की शुद्धि न की जाय तो उन जीवाणुओं आ दुन्तुओं की संख्या वृद्धि होती जाती है। इस तरह कान से रवेतवर्ण के कृषि शिरने भी लगते हैं। कान में कीड़ों के चलने से कण्डू, सुरसुराहट तथा उनके काटनेसे तीव वेदना भी होती है एवं ये कृमि कर्ण के त्वम्मांसादि धातु को ्र खाकर वहां विकृति पदा करते हैं 🔓

आधुनिक शालाक्य शास — में कर्णकृति को कोई स्वतन्त्र रोग न मान कर कर्णसाव, कर्णविद्धि आदि रोगों में संफाई न रखने से मक्खियों के द्वारा औपद्मविक रूप ( Secondary infection ) में लापरवाह रोगियों में उत्पन्न होना माना है । इस तरह शोधनाभाव से उत्पन्न होने वाले क्रिमियों को मैगेट्स ( Magates ) कहते हैं। ऋसियों की एक दूसरी स्वतन्त्र अवस्था है जो वाह्य कृतिप्रवेश से उत्पन्त होती है जैसे कीड़े, पतड़े, मयुमक्ली, चींटी, गोजर या कानलजूरा (सेण्टीपीडस और मिळीपीडस) आदि का कर्णछिद से भीतर की ओर कर्णसोतस में प्रविष्ट होनेसे कान में फरफराइट और पीड़ा होती है। रोगी तीव वेदना के कारण अत्यन्त व्याकुल हो जीता है - पतनाः शतायत्र कर्णहोतः प्रविश्य हि। अरति व्याकुळत्वच मुशं कुर्वन्ति वेदनाम् ॥ प्राध्वकर ने भी छिखा है कि कृमि के कर्ण में प्रविष्ट होने पर सूई चुपोने की सी पीड़ा तथा कर्मसे फर-फर आवाब होती है आर जब कीड़ा कान में चलता है तो पीड़ा तीन हो जाती है-मर्गो निस्तुवत तस्य

(मा॰ नि॰) इस द्वितीय कृमिप्रवेशजन्य अध्यस्था को कर्ण-भ्रत्य (Foreign body in the external meatus) के अन्तर्गत मानी गई है।

क्षताभिघातप्रभवस्तु विद्विधः

• भवेत्तथा दोषक्रतोऽपरः पुनः।
स रक्तपीतारुणमस्त्रभास्त्रवेत्
प्रतोदधूमायनदाहचोषवान् ॥ १४॥

• कर्णविद्रिष लक्षण—प्रथम चाउँ तथा अभिघात (चोट) से उत्पन्न विद्रिष तथा द्वितीय वातादि दोषों के प्रकोप से रक्त-मांसादि की दृष्टि होकर उत्पन्न होनेवाली दोपन विद्र्षि होती है। यह विद्रिष्ट लाल, पीले और शक्षण वर्ण के अस (रक्त) का साव करती है तथा इसमें सूई चुभोने की सी पीड़ा धूमा-यन अर्थात् कर्ण से धूम या भाप निकलने की सी प्रतीति, दाई तथा चोष (विशिष्ट जलन) होता है॥ १४॥

विमर्श— इत तथा अभिघात से उत्पन्न विद्रिध को आगन्तुक (Traumatic) विद्रुधि कहते हैं तथा दोपज को इंडियोपैथिक (Idiopathic) विद्रुधि कहते हैं। इस तरह विद्रुधि के (१) ज्ञतज (२) अभिवातज और दोषज में (३) वातिक, (४) पैतिक, (५) रुळैन्मिक तथा (६) त्रिदोपज ऐसे ६ भेद होते हैं। कर्गविद्र्धि को फरंन्युलोसिस (Furunculosis) कहते हैं। यह बाह्य कर्ण्झोत (Extractus) में होने वाले एक फोड़ा (Boil) है जो कि कर्ण्झोत में जहां केशाहुर (Hair follicles) होते हैं वहां अन्य विद्र्धियों के समान प्रयत्नक जीवाणुओं के उपसर्ग के पहुँचने से उत्पन्न होती है। यह कर्णगत विद्र्धि संख्या में एक या अनेक भी हो सकती है।

लक्षण (१) इसमें तीन पीड़ा एक प्रधान छन्नण है जो कि फैल कर सिर के एक पार्ध में, जबड़े तक अथवा गले के नीचे तक या कन्ये तक जा सकती है। यह कभी-कभी इतनी तीन्न होती है कि रोगी वेचैन हो जाता है (२) शोथ— यह कान के आस-पास, कर्णनिक्ता के भीतर चारों ओर तथा शक्क प्रदेश और शक्क कृष्ट भाग में दिखाई देता है। (३) स्पर्शनाक्षमता - यह कान के नीचे या सामने अधिक होती है। कर्णशब्कुली तथा कर्णपुनिका को थोड़ा सा छूने या हिलाने से भी पीड़ा बढ़ जाती है। (३) वाधिये—कभी-कभी विद्या के बढ़ जाने पर खोतस का अवरोध होकर वाधिये उत्पन्न हो जाना है। विद्या यदि बहुत गहराई में स्थित होती हैं तो साधारण दर्शन से निदान करना कठिन होता है।

पनिसका और कर्णविद्धि में अन्तर—खुद रोगों में पनिसका नामक कर्णविद्धि का वर्णन है—कर्णस्यास्य तरे जाता विविकास्य के क्यां पनिसकां तान्तु विद्यादन्तः प्रपाकिनोग् ॥ अर्थात् कर्ण से भीतरी प्रदेश में उप वेदना वाली विवका को जिसका पाक भीतर ही होता है पनिसका कहते हैं। यद्यि इस विविका को कर्ण के आस्यन्तर भाग में होना लिखा है किन्तु 'विकिश्सा प्रकर्ण' में इसके ऊपर अपतर्पण, स्वेद तथा शिष्र और देवदाह के लेप-िपक् पनिसका पूर्व स्वेदनीर पतर्पणें। । जयेदिदारिवर्केषे: शिमुरेवदुमोद्धवै: ॥ के उपयोग करने से उसका कर्ण के नाहा भाग (Auriole) के भीतरमें होने वाली निविधि

स चळता ह ता पाड़ा ताय है। जाता निवासिक स्तर्वेद मा । कर्ण के वाहा भाग (Auriole) के भीर सदा फरफरार CC-0ा map Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow (Furunculosis of the Auricle) ही समझनी चाहिये। दूसरा भेद यह है कि इसे 'श्थिरा' कहा है अर्थात् इसका प्रसार भीतर की ओर कम होता है। वास्तव में कर्णविद्धि को (Furunculosis of the ext. mentus) कह सकते हैं।

भवेत् प्रपाकः खलु पित्तकोपतो विकोधिविक्लेदकरश्च कर्णयोः ।
स्थिते कफे स्रोतसि पित्तंतेजसा
विलाय्यमाने भृशसम्प्रतापवान् ॥ क्षेवेदनो वाऽप्यथवा सवेदनो
धनं स्रवेत् पृति च पृतिक्षणेकः ॥ १४॥

कर्णपाक तथा पृतिकर्ण लक्षण— पित्त के प्रकोप से कर्णपाक होता है जिससे कानों में स्थानिक कोथ और विलन्नता हो जाती है। इसी प्रकार पित्त के तेज से कर्णस्रोत में अवस्थित रलेज्मा के सन्तम एवं विलीन होने पर वेदनारहित या वेदनासहित तथा गाड़ा और दुर्गन्धित स्नाव स्नवित करने वाले कर्णगत रोग को 'प्रिकर्ण' कहरे हैं॥ १५॥

विसर्श- कर्णपाक को Suppuration in the Ear कहते हैं। आचार्य मुश्त के सिवाय अन्य आचार्यों ने इस रोग को पित्त से, कर्णविद्धि के पकने से अथवा कर्ण के जलपूर्ण होने से कींथ और क्लिन्नता को करने वाला कर्णपाक साना है-कर्णपाकस्तु पित्तेन कोथविवलेदकुद्भवेत् । कर्णविद्रिधपाकादा जायते चाम्बुप्रणात् ॥ अस्तु अव विचारणीय विषय यह है कि कर्णः गूथ के प्रकरण में लिख आये हैं कि पित्त के तेज से कर्णगत रलेष्म सूख कर कर्णगूथ उत्पन्न होता है तो फिर यहां पित्त के तेज से क्लिन्नता कैसे उत्पन्न होती हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रीकण्ठदत्त माधवनिदान की मधुकोष टीका में लिखते हैं कि जब पित्त इस प्रकार के विकार को उत्पन्न करने वाले सहकारी कारण वाळा तथा वहे हुवे द्व भाग वाळा होता है तो आईता ( क्लिन्तता) आती है और जब पित्त उस विकार को उत्पन्न करने वाले सहकारी कारण वाला तथा बढ़े हुये तेज भाग वाळा होता है तो शुष्कता उत्पन्न करता है । परि-णाम स्वरूप कर्णगृथ रोग में कर्णगृथोत्पादक सहकारी कारण तथा तेज भाग वाले पित्त से कर्णगूथ उत्पन्न होता है तथा कर्णपाकी स्पादक सहकारी कारण तथा द्रवांश बहुलता वीछे पित्त से कर्णपाक रोग उत्पन्न होता है जिसमें क्लिन्नता रहती है- 'पवं विकारजनककर्मसहकारिणा द्रवांशोद्धिक्तेन पित्तेना-र्दंता तत्र तु एतद्विपरीतत्वेन शोषः' ( मधुकोष व्याख्या )

पूतिकर्ण रोग Fowl smell discharge from the Ear है। पूतिकर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ पूतिमान कर्ण ( वद्युद्धार कान ) ऐसा होता है। इसीळिए माधवकार ने भी लिखा है कि जो कान पूस का खाव करता है अथवा पूति ( वद्युद्धार ) होता है उसे पूतिकर्ण कहते हैं— पूर्य खबति पूतिर्वा स श्रेयः पूतिकर्णकः' ( मा० नि० ) वास्तव में कर्णशोध (Inflammatory condition of the Ear ) के ही द्योतक, रूपान्तर या कर्णशोध के दर्शक लक्षणरूपी या परिणाम में होते हैं। कर्णन्शोध के प्रिणाम से ही कर्णपाक ( विद्धि ) और कर्णपाक ( Supparation ) का परिणाम कर्णसंसाव ( Otorrhoea )

तथा कर्णसंस्राव का परिणाम कोथ होकर पूतिकर्ण उत्पन्न होता है फिर उसकी चिकित्सा न करने से उसमें कृमि उत्पन्न हो जाते हैं जिससे कृमिकर्ण की स्थिति हो जाती है। कर्ण-पाक, पूतिकर्ण, कर्णस्राव आदि रोग वाह्यकर्णशीथ के अति-रिक्त मध्यकर्ण तथा अन्तःकर्ण के शोथ के होने पर उपद्वव या उत्तणरूप में उत्पन्न होते हैं अत एव यहां प्रर सध्यकर्ण-शोथ अधिक महत्त्व का होने से उसका वर्णन कर देना अत्यावश्यक है।

मध्यकर्णशोथ को Otitis media कहते हैं। इस रोग में मध्य कर्ण के भीतर की दीवाल की रहे बिमककला ( Lining membrane ) शोथयुक्त हो जाती है जिसमें शोथ से लेकर कर्णपाक, कर्णसाव, प्रतिकर्ण और रलैब्सिककला का परिवर्तन सभी का इसी में समावेश हो जाता है। मध्यक्रण के शोध का प्रसार समप्र अन्तः कर्ण, शङ्खकूट तथा उसके वासुविवरीं ( Mostoid air sinuses ) तक हो सकता है क्योंकि मध्यकर्ण के भीतर की ओर लगी हुई रलैब्मिक कला वायुकोपाँ ( Mostoid antrum ) নথা মন্ত্ৰনূত কাৰ্থি ( Mastoid celly) तक चली जाती है। जिस प्रकार नासाशोथ का संक्रमण अविच्छिन्नरूप से ऊपर क्री ओर बढ़ता हुआ नासा कोटरीं तक पहुंच जाता है .तद्वत् मध्यक्वर्ण रलैप्सिक क्ला शोध भी शङ्खपवर्द्धन के अन्तिम भाग तक पहुंच जाता है। कभी कभी यह शोथ कर्ण तक ही सर्यादित रहता है किंवा शङ्ख्यवर्द्धन का शोध कर के सीमित हो जाता है। तथापि इन प्रस्पर सम्बन्धित विविध अवयवों के शोफों को एक ही रोग समझना चाहिये। यह कोई आवश्यकं नहीं है कि प्रथम मध्यकर्ण का शोथ होता है तथा उसके अनन्तर अन्य अवयवीं में उपसर्ग पहुंचता है और फिर इसके कई प्रकार के उपभेद अल्पसावी (Catarrhal), अनीपसर्गिक (Non-Infective) तथा औप-सर्गिक (Infective) करना भी कुछ अर्थ नहीं रखता क्यों कि इसका निर्णय वड़ा कठिन है। कारण यह कि कभी कभी अल्पसावी विकार पुतिकर्ण ( Purulent ) का रूप धारण कर लेता है और कहीं स्वलप शोध में भी पूज्य का खाव का रूप 💆 धारण कर लेता है।

मध्यकर्णश्रीथ सम्प्राप्ति तथा कारण-

(१) श्रुतिसुरङ्गा (Eustachian tube) मध्यकर्ण क्षोथ उत्पन्न करने में अत्यधिक भाग छेता है। नासाग्रसनिका (Nasopharynx) के रोग उपसर्ग के कारण होते हैं। जैसे नासाग्रसनिका शोध, नासाकोटर शोध, कण्ठशालक (Adenoids) अर्बुद या अन्य रोगों के उपसर्ग श्रुतिसुरङ्गा से होकर मध्यकर्ण तथा उसकी रहिष्मक कला तक पहुंच के उसका शोध कर देते हैं। इस प्रकार से तीन, मध्य कुर्ण शोध हो जाता है।

(२) उपसर्गशुक्त साव श्रुतिसुरङ्गा के द्वारा सध्यकर्ण की रलैप्मिक कर्लों तक पहुंचने से हो सकता है। 🛩

(३) तीव प्रतिरथाय के रोगी जब जोर से अधिक वार नाक साफ करते हैं (Blowing of the nose) तब भी उप-सर्ग मध्यकर्ण में पहुंच जाता है।

कर्णपाक (विद्यिष्ध) और कर्णपाक (४) जल निमजन करने से या पानी में दूब कर तैरने परिणाम कर्णसंस्राव (Otorrhoea) से नासाप्रसनिका की विकृति होकर उसका द्वव या स्नाव CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

श्रुतिसुरङ्गा द्वारा मध्यकर्ण तक पहुँच जाता है तथा वहां शोफ पैदा कर देता है।

- (५) किसी कारणवश साधारण से अधिक वायु भार गले के भीतर (Exposed pressure above normal) हो जाने से उपस्तर्ग मध्यकर्ण तक पहुंच कर शोथ उत्पन्न कर देता है। जैसे पनडुट्वी जहाजों के नाविक प्राणवायुयन्त्र (Oxygen apparatus) लेकर चलते हैं उनमें यदि नाक या गले का रोग पहले से विद्यमान हो तो उसका उपसर्ग मध्यकर्ण तक पहुंच कर वहां शोथ पदा कर देता है।
- (६) सौमूहिक स्नानागारों में जलशोधनार्थ क्लोरिन नामक गैस का अतियोग होने पर रासायनिक द्रव्य के चोभ से भी पूर्वोक्त विधि से मध्यकर्ण शोथ हो जाता है।
- (७) वस्चों में कण्ठशालक (Adenoid) के विकार से भी मध्यकर्ण शोथ हो जाता है। श्रुतिसुरङ्गा के छोटे होने से या खुले होने से या उसकी स्थिति में विशेषता होने से नासा-"प्रसनिका का उपसर्ग सहज में मध्यकर्ण तक पहुंच कर शोथ हैदा कर देता है।
- (८) तीव्र नासाशोथ ( Acute Rhinitis ), नासाप्रस-निका में प्यसञ्चय, वश्चे की जीणदा से नासासञ्चित कफ की शुद्धि न होना आदि कारणों से भी उपसर्ग मध्यकण तक पहुंच कर वहां शोथ पैदा कर देता है।

(९) नासा में मिथ्याविधि से पिचकारी लगाने से भी उपसर्गयुक्त स्नाव हटात् मध्यकर्ण तक पहुंच कर शोथ उरपन्न कर देता है।

(१०) अनेक वार नासागत रक्तसाव को रोकने के लिये नासाग्रसनिका में रक्त भर दिया जाता है किंवा नासाग्रसनिका में अर्बुद की उत्पत्ति होकर वह स्वयं भर जाता है जिससे उचित वात सम्बन्ध (Proper aeration) अवरुद्ध होकर मध्यकर्ण कोथ हो जाता है।

(११) शरीर के अन्य प्रदेश में स्थित उपसर्ग के रक्त-वाहिनियों द्वारा मध्यकर्ण में पहुंचने पर वहां का शोथ होते देखा गया है इस कारण को Blood stream infection कहतेहैं।

(१२) मस्तिष्कावरणशोथ तथा अन्तःकर्णशोथ का उप-सर्ग् मध्यकर्णु में पहुंच कर शोथ उत्पन्न कर देता है।

(१३) बाह्यकर्ण से भी उपसर्ग मध्यकर्ण तैक पहुंच कर शोथ पैदा कर देता है किन्तु ऐसा अवसर कम आता है। जब करोटि के आधार (Base of the skul) का भग्न हो जाता है अथवा आघात से कर्णपटह के भग्न हो जाने से किंवा कर्णपटह में छिद्द हो जाने से उपसर्गयुक्त छाव मध्यकर्ण में पहुंच कर वहां शोथ उत्पन्न कर देता है। ऐसी स्थिति में कर्ण के मल के निर्हरण के लिये अथवा प्रतिकर्ण के समय कान में सिरिक्ष करते समय ध्यान देना चाहिये। कर्णपटह को दिशा में पिच-कारी नहीं लगानी चाहिये। जहां तक है ड्रोजन पेरोक्साइड से कारी नहीं लगानी चाहिये। कार्य कम लगाना चाहिये।

मध्यक्षणशोध लक्षण व चिह्न—(१) प्रीड़ा, (२) बाधिर्य, (३) कर्णनाद या चवेड, (४) प्रतिध्वनि, (५) भ्रम, (६) सार्व-वैहिकलज्ञण।

पीडा—मध्यकर्णशोथ का यह प्रधान छत्तण है। इसका । सफाइ कर दना चाहिया राहण पराप पीडा—मध्यकर्णशोथ का यह प्रधान छत्तण है। यदि साव की । अस्त्यात्मक होती है किन्तु शोध अधिक कारण दव श्राटचावात्म्य सहित्य होना है। यदि साव की । अस्त्यात्मक होती है किन्तु शोध अधिक

अधिकता होकर मध्यकर्ण में तनाव अधिक (Tension) हो जाने पर पीड़ा भी अधिक प्रतीत होती है और यदि तनाव कैम हो तो पीड़ां भी कम होती है। पीड़ा तीव (Sharp) तथा 'वेधनवत (Lancinating) होती है तथा कान में ही मर्यादित रहती है। सिर या हन की ओर नहीं फैलती।

विधरता—मध्यकर्ण में सावसञ्चय के अधिक होने पर यह उत्तण मिलता है। प्रारम्भिक अवस्था तथा स्नाव की अल्पता में यह उत्तण अनुपस्थित होता है। मध्यकर्णशोथ के साव के वाहर निकलने का मार्ग न होने से उसके अधिक सञ्चित होने पर कर्णास्थियों की गति, उनके वन्धनों को दकने वाली रलेष्मिक कला की गति में वाधा पड़ती है जिससे अवणिक्या में न्यून्ता आजारी है। जिस मध्यकर्ण शोथ के रोगी की अवणशक्ति नष्ट नहीं हुई होती है या अवण किया में मामूली फर्क पड़ा हो तो वह रोग जल्दी ठीक हो जाता है।

• कर्णनाद या क्षेड — अनेक बार कर्णशूळ के साथ कर्ण में आवाज होती है तथा कभी शूळ न होकर केवळ आवाज ही होती है।

प्रतिष्विति—( Vocalresonance ) रोगी को ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह किसी मीमी (Barrel) में वार्ते कर रहा हो।

भ्रम - यह अधिक नहीं होता किन्तु शोधजन्य चोभ अन्तः कर्ण में भी होने छगता है तब चकर आते हैं।

सार्वदेहिक लक्षणों में मध्यकर्ण शोध में उवर, तीव नोडी, जिह्ना शुष्क तथा दरार युक्त, अग्निमान्य और प्रतिश्याय आदि लज्जण होते हैं।

मध्यक्षणशोध निदान-दर्शन-प्रथम कर्णपटह को देखकर मध्यकर्ण शोध का निदान करते हैं यदि वाह्यकर्ण स्रोत में गूथ, विद्धि आदि हो तो उन्हें शलाका द्वारा पृथक् करके या चिमटी से या पिचकारी से साफ करके पटह की श्लेब्मिक कला की परीचा करनी चाहिये। शोथावस्था में पटह की वास्तविक चमक (Lustere) जाती रहती है तथा उसका वर्ण भूरे से गुलाबी (Greyish pink ) और गुलाबी से विरक्कल चमकता हुआ छाछ ( Bright red ) हो जाता है। स्नाव के अधिक सञ्चित होने पर पटह की कला अपनी पीछे की दीवाल की ओर उमरी हुई (Bulging) दीख पड़ती है। शोथ बढ़ता हुआ कळा के सम्मुख भी आजाता है फिर अन्त में कळा दुहरी (Doubled roll) के समान दीखने लगती है एवं मध्यभाग में गढहा (Dimyle) हो जाता है जहां पर मुद्रस्क का चुन्त पटह से छग । रहता है वहां तक पहुंचते पहुंचते पटहकछा का वर्णगाड़ा छाछ हो जाता है। जब पाकावस्था अधिक बढ़ जाती है तब कला का रङ्ग लाल से पीला हो जाता है। अनेक बार एक रेखा स्री भी दिखाई देती हैं जो मध्यकर्ण में भरे हुये द्रव की ऊँचाई सुचित करती है। यदि पटह फटने वाला हो तो उभार में एक पीला च्चुक सा (Yellow nipple) दिखाई देता है जो (Bloughing) बनने की अवस्था का दर्शक होता है।

दुनिङ्ग फूार्क टेस्ट (Tuning fork test) इस परीचा से मध्यकर्ण विकृति का निश्चय हो जाता है। परीचा करने के पूर्व यह जान छें कि यदि बाह्यकर्ण स्रोत में मछादि हो तो उसकी सफाई कर देनी चाहिये। राहने परीचा प्रारम्भिक शोध में अस्त्यारमक होती है किन्तु शोध अधिक वढ़ गया हो तो परीचा नास्त्यारमक होती है। यदि दोनों पार्थी में शोध हो तो 'बेवर' की परीक्षा की जाती है जिसमें कि स्वर अच्छा सुनाई देता हो उसमें उपसर्ग की तीवता समझनी चाहिये।

भस्य की स्पर्शासधा - यदि शोथ शंखप्रवर्द्धन तथा उसके वायुविवरों ( Mastoid antrum & mastoid cells ) तक पहंच जाय तो इस अस्थि पर तीव स्पर्शासद्यता आजाती है। कर्ण के पीछे की अस्थि को दबाने से कुछ पीड़ा होगी। यदि मध्यकर्ण शोध में शमन हुआ हो तो उसका स्नाव शोपित हो जाता है तथा हानै: हानै: अस्थि की स्पर्शासद्यता भी जम्ती रहती है किन्तु यहां उपशम न होकर उपसर्ग तथा शोध आगे लढ़ कर शंखकूट में स्थिर होकर Mastoiditis के रूप में परि-णत हो जाता है।

बच्चों में मध्यकर्ण शोथ-होने पर बेचेनी, चिल्लाहट, रुदन चौंकना, चीखना ( Screaming ), हाथ को अपर उठा कर कर्ण या सिर पर रगड़ना और शिरोभ्रामण सुख्य लच्चण होते हैं-कणौं रपृश्वति इस्ताभ्यां शिरो भ्रामयते मृशम्। अरत्यरोच-कास्वप्नैजानीयास्कर्णवेदनाम् ॥ कर्णस्नाव से भी सध्यकर्ण शोथ का ज्ञान हो जाता है। कर्णपटह में छिद्र हो जाने से कर्णसाव होता है। कर्णसाव प्रारम्भ हो जाने पर कर्णशूल की तीवता कम हो जाती है। देखने से कर्णस्रोत स्नाव से भरा हुआ दिखाई देता है। स्नाव पतला, गाहा (Serosanguineous fluid,) या पीला पूच के रूप में होता है। इस साव को रुई से साफ कर के देखें तो विद्वित होगा कि स्नाव पटह के एक सुचम छिद्र से आ रहा है। स्नाव के कारण वधिरता भी कम हो जाती है। यदि वाधिर्य कम न हो तो अन्य उपद्व की कल्पना करनी चाहिये किंवा कर्णशोध उपदवयुक्त होता जा रहा है। यदि पटह के छेद होने पर भी जबर बना रहे या नाडी की गति तीव हो तो उपसर्ग के आगे बढ़ने की स्थिति समझनी चाहिये। इस स्थिति में मध्यकर्ण की विधरता तथा कर्णचवेड भी वने रहते हैं।

परिणाम-प्रायः तीव मध्यकर्ण शोथ (Acute otitis media ) निस्नरूप से शान्त हो जाता है।

(१) अपने आप या स्वाभाविक क्रम से कर्णपटह में बिना छिद्र हुए ही शोथ का ठीक हो जाना। (२) अपने आप या स्वाभाविक कम से पटह में छिद्र हो जाने के चाद (After perforation ) शोध का ठीक हो जाना (३) पटहभेदन (Myringotomy) के पश्चात् विकार का ठीक हो जाना।

चिकित्सा – इस में श्रवण किया को सुरत्तित रखना सुख्य ध्येय है।

(१) शूल - यह पटह में छेद होने के पूर्व होता है तथी नाड्यमों (Nerve endings) के चोभ के कारण होता है अत एव इसके शमनार्थं शामक ( Soothing ) ओपधियों जैसे अस्प्रो, कोडीन, केफिन ( A. P. C. ) पाउडर तर एना-सीन, सेराडीन आदि का प्रयोग करना चाहिये। रथानिक प्रयोग के छिये कान में १०% कार्वोछिक प्सिड मिश्रित रिलसीन का प्रयोग या अन्य संशामक पूरक (Sedative drops) ओषियों का प्रयोग हितकर होता है।

(२) श्रुतिसुरङ्गाप्रवाह का पुनः स्थापन-करने के लिये वाह्याध्मापन (Inhalation) करना चाहिये जैसे फायर के वाल्सम में अस्पमात्रा में पिपरमेण्ट ( Menthol ) मिला कर करें। किंवा छवण विख्यन में सोम डाळ कर ड्राइस (Ephedrine in saline drops ) का प्रयोग करें। किंवा सोस (Ephedrine) के विलयन को नाडीयन्त्र (Eustachian catheter) के द्वारा सीधे श्रतिसुरङ्गा में डाले जिस से इस सुरङ्गा का संकोच द्र होकर प्रवाह शुरू हो जाता है।

सामान्य चिकित्सा-(१) रोग के सहायक कारणों का पश्चिम करना, (२) अनुचित रूप से दवा कर नाक सफा करना (Improper blowing of the nose ) का परित्याग, (२) अनुचित व अधिक जलतरण या हुवकी का वर्जन, (४) नासाकोटर के दोषों का विनाशन, (५) रोगारम्भा-वस्था में शय्या पर पूर्ण आराम तथा शुद्ध वात का सेवन, ( ६ ) शुष्क या आर्द्र स्वेद, विद्युरस्वेद, ( ७ ) प्रारम्भ से पेनि-सीलिन के इझेन्शन तथा सल्फायप की ओपधियों का सेवन कराना चाहिये। यदि इस चिकित्सा से छाभ प्रतीत न हो तथा परह कला भारी और पीछे के दव के भार से उभरी हुई हो एवं उवूर, श्ल, वेचैनी आदि लच्ण भी बढ़ रहे हों तो कण-पटहवेधन नामक शसकर्त (Myringotomy) कर सञ्चित प्यादि स्नाव का निर्हरण कर देहें।

कर्णपटहवेधन की अवस्थाएं — निक्न तीन दशाओं से शस्त्र-कर्म किया जाता है। (१) अस्यधिक कर्णशूल, (२) सध्यः कर्ण-प्यसञ्चयजन्य उच्च तापक्रम प्रभृति विषमयता के लक्षण, (३) मध्यकर्ण में अधिक द्रवसञ्चयभारजन्य बाधियं।

शक्षकमं लाम-(१) तीव ज्वरादि लच्चण तथा उपद्वीं का शमन हो जाता है। (२) उपसर्ग का आगे की ओर प्रसार रक जाता है। (३) दोषों (प्यादि) का बिहरण हो के वगरोपण होकर पटहकला का पुनर्निर्माण हो जाने से श्रवप्राः किया पुनः ठीक हो जाती है।

शस्त्रमं विधि-(१) संज्ञाहरग-गैस आक्सीजन या पेण्टोथाल द्वारा करके कुशल सर्जन शसकर्म करे। यदि पटह-कला दवभार से पर्याप्त फेली हुई हो तो Blegvad's drops द्वारा भी स्थानिक संज्ञाहरण कर के शस्त्रकर्म कर सकते हैं।

- (२) बाह्यश्रुतिषय-विशोधन-सिपरिट में रूई भिंगो कर किंवा जीवाणुनाशक विलयन में प्लोत ( Gauze ) भिगो कर उससे कर्णभाग को भलीभांति पाँछ कर उसी घोल के कुछ बंद छोड़ कर कर्ण को कुछ मिनट के छिये भर देवें। जब रोगी संज्ञाहीन हो जाय तो कर्णदर्शक यन्त्र ( Speculum ) के द्वारा कर्णपुट्ह की स्थिति का पूर्ण रूप से अवलोकन करे तथा वहां ' मेल, ग्थ और किट ( Debris ) के कारण अवरोध हो तो उसे साफ कर छें।
- (३) भेदनकर्म एक कोणदार (Angled) चृद्धिपत्र शस्त्र से पटह के पश्चाद्वाग में उस सतह की रेखा में जो कि पटह को ऊपर और मध्य तृतीयांश में बांट दें ने आकार का भेदन करना चाहिये। फिर भेदन कुछ दूर तक खडे ( Vertically ) "ले आकर घुमाते हुये . नीचे की ओर मुहरास्थि के ब्रुन्ताप्र के नीचे तक ले आना चाहिये। वृद्धिपत्र की नोक हतकर होता है। 'भीतर में उतनी ही गहराई तक जानी चाहिये जितने में पटह CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

की कला कट जाये अन्यथा आश्यन्तरिक रचना की चिति का भय रहता है। भेदन के साथ ही पूय, रक्त आदि साव निकलने लगते हैं उन्हें विश्व इन्हें या गाज से पांछ हर साफ कर लेवे। इस तरह सावादि के निकल जाने से गुल और उवरादि लचण दूर हो जाते हैं। यदि पटहभेदन के पश्चात् भी उक्त लचण दूर न हों तो उपसर्ग का शङ्खकूट में पहुँच जाने (Advancing mastoid infection) की कल्पना करनी चाहिये। पटहभेदन शस्त्रक्ष का पाश्चात्य वर्णन निम्न है—The incision is shaped and should commence in the posterior part of the drum about the level of the line dividing the drum horizontaly into upper and middle thirds. The incision is then brought down vertically and curved round well below the tip of the handle of the malleous.

(१) पश्चारकर्म - कर्ण पटहमेदन या छेदहो जाने के वाद प्रथम १. साब को ठीक तरह से साफ कर देना चाहिये (Adequate drainage), २ पश्चात् उसे सुखाने का (Drying up the discharge) का सुप्रवन्ध करें। ३ पीडा का शमन पटहमेद के पश्चात् स्वयं हो जाता है। यदि न हो तो उपसर्ग के प्रसार की कल्पना कर विकृति के अनुसार चिकित्सा करें। कभी-कभा आव वाह्यकर्ण स्रोत में भर जाने से पीडा बढ़ जाती है अथवा पटहाछिद का मुख बन्द हो जाने से पीडा बढ़ जाती है ऐसी स्थित में कर्ण शोधन कर देने से उसका शमन हो जाता है। १ इतने पर भी स्नाव सवण बन्द न हो तो उसकी शुक्क या आईपद्धति से चिकित्सा करनी चाहिये। इसके छिये पेनिसिलिन के ड्राप्स डालना अथवा क्लोरोमाइसिटीन की डस्टिङ करना चाहिये।

शुक्तपहति को प्रथम वस्तावेष्टित एपणी (Dressed probe) के द्वारा या रूई के पिसु से कर्णस्रोत की पूर्ण सफाई कर उसमें उन की बत्ती ( Wick of worsted ) भर कर छोड़ देते हैं। झाव इस वर्ति के सहारे वाहर आ जाता है।

आर्द्रपद्धति—में प्रथम कर्ण में हाइड्रोजन पेराक्साइड की कुछ बूंदें छोड़ें। इससे एकत्रित मल या प्रथ द्वृत होकर झाग के साथ बाहर आ जाता है फिर टङ्कण विलयन को सिरिश में भर कर आहिस्ते से कर्णक्षीत प्रचालित कर रूई से पींछ कर सुखा लें। यह प्रयोग दिन में एक या दो बार किया जाना चाहिये।

स्नावशोषण—के छिये एक ओंस रेक्टिफाइड स्पिट में १५ ग्रेन बोरिक पाउडर मिला के विलयन बनाकर उसकी ५-६ बूंदें सुबह और शाम कान में डाल सकते हैं।

बोरिक तथा आयोडाइड पाउडर—बोरिक एसिड में ७५ प्रति-शत आयोडीन मिला कर निध्मापक (Insuffator) के द्वारा कान में ध्मादित करना चाहिये। इससे बोरिक कर्ण साव में युल कर आयोडीन को मुक्त कर देता है जिससे उस स्थान के जीवाण नष्ट हो जाते हैं। स्नाव को सुखाने के लिये यह नया प्रचलित योग है। सल्फाप्रप की औषधियों का महीन चूर्ण भी कान में प्रचिप्त करने से लाभ होता है किन्तु विशेष

लाभ नहीं हुआ है। यदि नासा प्रसनिका रोग या कोटर शोथ या वायु विवर शोथ (Sinusitis) हो तो उनकी भी चिकित्सा करनी चाहिये।

जीर्णमध्यकर्ण शोध—सध्यकर्ण शोध के शमन न होने से वह जीर्ण मध्यकर्ण शोध का रूप धारण कर लेता है। सम्भ-वतः प्राचीनों ने कर्णसाव को इसी मध्यकर्ण शोध की अवस्था का विशेष रूप माना हो।

लक्षण—(१) स्नाव पतला और गाडा (Mucopurulent)
कई ब्रव्हण का हो सकता है । अधिक दिन तक उपयुक्त
चिकित्सा न कराने से वदवू भी आने लग जाती है। यही
प्राचीनों का पूतिकर्ण हो सकता है। साव कभी-कभी अधिक
गाडा हो जाता है जिससे वह वाहर नहीं आ सकता है किन्तु
कर्णस्रोत के भीतर मोम जैसे जम जाता है इसी को प्राचीनों
ने 'कर्णगूथ' कहा है। (२) बाधिर्य—कर्णपटह में छिद्र न
होद्रे से साव भीतर ही सिखत होकर वाधिर्यता उत्पन्न करता
है। (३) अम, ज्वर वेचैनी आदि।

चिकित्सा — कर्ण का पूर्ण संशोधन तथा स्नाव को संग्रुष्क करना ये दो ही मुख्य ध्येय हैं?। इनके सिवाय पेनिसिलिन ड्राप्स तथा सल्फायूप का स्नाव की पतली स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। नासाग्रसनिका के विकार तथा कर्णार्श, कर्णा र्बुद (Granulation and Polypi) आदि हो तो प्रथम इन्हीं को दूर कर दें। मध्यकर्ण शोथ में निम्न उपद्वव हो जाते हैं—

(१) तीव्र शङ्क प्रवर्द्धन विवर शोध (Mastoiditis),
(२) अर्दित (Facial Paralysis), (३) परिकोटर विद्रिध
(Perisinsus Abscess), (४) पार्श्वशिरा कुल्यास्तम्म
(Lateral Sinus thrombosis), (५) घातक परिणाम
(Fatal Termination), (६) मस्तिष्कावरण शोध (Meningitis), (७) तीवमस्तिष्क विद्रिध (Acute Brain Abscess), (८) कान्तारक शोध (Labrynthitis),
(९) वहिमस्तिष्कावरण विद्रिध (Extra dural Abscess),
(१०) अश्मास्थि शोध (Petrositis)।

प्रदिष्टिलिङ्गान्यशौंसि तत्त्वतः
स्तथैव शोफार्जुदलिङ्गमीरितम्।
मया पुरस्तात्प्रसुभीत्त्य योजयेः
दिहैव तावत् प्रयतो भिषग्वरः ॥ १६॥

इति सुश्रुतसंहितायासुत्तरतन्त्रान्तर्गते शालाक्यतन्त्रे कर्ण गतरोगविज्ञानीयो नाम विशतितमोऽध्यायः ॥२०॥

· 200400-

कर्णगत अर्श के लच्चण अर्शोरोगाधिकार में कहे हुये अर्श के समान तथा शोफ और अर्बुद के लच्चण पूर्व (निदान चिकित्सादि अध्यायों) में कहे हुये के समान वैद्यवर यहां भी यत्नपूर्वक जान लेवे॥ १६॥

इत्यायुर्षेदतस्य सन्दीपिका भाषायां कर्णगतरोगविज्ञा-नीयो नाम विंशतितमोऽध्यायः॥ २०॥

### एकविंशतितमोऽध्यायः।

अथातः कर्णगतरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर 'कर्णगतरोग प्रतिषेधक' अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि अगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥ सामान्यं कर्णरोगेषु घृतपानं रसायनम्।

अव्यायामोऽशिरः स्नानं ब्रह्मचर्यमकत्थनम् ॥ ३॥ कर्णरोग सामान्य चिकित्सा — सर्व प्रकार के कर्णरोगों में घृत का पान, रसायन जीषधियों का सेवन, व्यायाम का परि-त्याग, शिर को छोड़ कर स्नान, ब्रह्मचर्य का सेवन एवं अधिक वार्तालाप नहीं करना यह सामान्य चिकित्सा तथा पथ्य (नियम) है ॥ ३॥

विमशं:-हाराणचन्द्रजी ने 'रसायन' के स्थान पर 'रसा-शनम्' ऐसा पाठ मानकर मांसरस के साथ भोजन करने का निर्देश किया है। अन्य टीकाकारों ने रसायन शब्द को छूत पान का विशेषण मान कर सर्व प्रकार के कर्णरोगों में घृतपान करना चाहिये ऐसा अर्थ किया है। घृत को कोण्ण दुग्ध में डाल कर पीना चाहिये। गोघृत प्रशस्त है किन्तु रक्तशोधक तथा विभिन्न वातादि दोपनाशक वृत का सेवन भी करा सकते हैं।

कणेशुले प्रणाहे च बाधिर्यद्वेडयोरपि।

चतुर्णामिप रोगाणां सामान्यं सेषजं विदुः ॥ ४॥ कर्णशूलादि सामान्य चिकित्सा - कर्णशूल, कर्णनाद, कर्ण-वाधियं और कर्णच्वेड इन चार प्रकार के कर्णरोगों में घृत-पानादि उक्त सामान्य चिकित्सा तथा आगे के श्लोकों में कही जानेवाली स्तेहन, स्वेदन, स्तेहबिरेचनादि सामान्य चिकित्सा श्रेष्ठ कही गई है ॥ ४॥

स्निग्धं वातहरै: स्वेदैनरं स्नेहविरेचितम् । नाडीस्वेदैरुपचरेतिपण्डस्वेदैस्तथैव च ॥ ४॥

सामान्य विकित्सा - कर्णरोगी को प्रथम स्नेहपान और अभ्यङ्ग से हिनम्ध करके वातनाशक दृश्यों को पानी में डाल कर चूढ़हे पर चड़ा के कथित होने की दशा में उस पात्र पर चलनी ढक कर निकलते हुए वाष्प से स्वेदित कर एरण्डतेल, बादाम रोगन आदि स्नेह द्रव्यों से विरेचन देवे। पश्चात् नाडी-स्वेद तथा पिण्डस्वेद से पुनः स्वेदन करना चाहिये॥ ५॥

बिल्वैरण्डाकवर्षाभूद्धात्थोनमत्तरायुभिः। बस्तगन्धाऽश्वगन्धाभ्यां तर्कारीयवर्वेगुभिः॥ ६॥ आरनालशृतैरेभिनीडीस्वेदः प्रयोजितः। कफवातसमुत्थानं कणंशूलं निरस्यति ॥ ७॥

नाडीस्वेदोपयोगीद्रव्य—वित्व, एरण्ड, आक, पुनर्नवा, केथ, काला धत्ता, सहजन, वस्तगन्धा (अजगन्धा), अश्वगन्ध, अरणी ( तर्कारी ), यववेणु ( वांस के अङ्कर ), हिन्हें यवकुट करके काओं में पकाकर दिया गया नाडीस्वेद कफ और वात से उरपन्न कर्णशूल को नष्ट करता है ॥ ६-७ ॥

मीनकुक्कुटलावानां मांसजैः पयसाऽपि वा । 'पिण्डै: स्वेद्ख्य कुर्वीत कर्णशुलिनवारणम् ॥ ८ ॥ काथ से या दुग्ध से किंवा पिण्ड (खोये) से पिण्डस्वेद करने से कर्णशूल नप्ट होता है ॥ ८॥

•विमर्शः—उप्ण किये हुये मांसपिण्ड या दुम्ध के खोये से पिण्डस्वेद किया जाता है।

अश्वत्थपत्रखल्लं वा विधाय बहुपत्रकम् । तदङ्गारै: सुसम्पूर्णं निद्ध्याच्छ्रवणोपरि ॥ ६ ॥ यत्तैलं च्यवते तस्मात् खल्लादङ्गारतापितांत् । तत्प्राप्तं अवणस्रोतः सद्यो गृह्णाति वेदनाम् ॥ १०॥

कर्णश्लहरस्नेहर्वेद-अश्वत्थ (पीपल) के अनेक पन्न लेकर उनका खल्वाकृति दोना वनाकर उसमें निर्धूम तथा दीस अङ्गार भर के चिमटे से पकड़ कर श्रवण (कर्ण) के ऊपर पकड़े रहे। फिर अङ्गार से तप्त उस अश्वत्थ पत्र खाल से तेंळ टपक कर कर्णस्रोत में गिरता है , और उससे तत्काल कर्णवेदना शान्त हो जाती है॥ ९-१०॥

विसर्शः - अन्य लेखकों ने 'तदङ्गारैः सम्पूर्णम्' के स्थान पर 'तैलाकमस्तुसम्पूर्णम्' ऐसे पाठ की कल्पना कर अश्वःथ पत्र के दोने को तैल तथा मस्तु से भिंगो कर पश्चात् दीप्ताङ्गार रख के तैंठ टएकाना चाहिये ऐसा लिखा है । कुछ का मत है कि उस दोने के तीचे छोटासा एक छिद्र वना देना चाहिये जिससे तैल टपक सके। कुछ लोगों ने तेल के स्थान में घृत अरने या घृत से दोने को भिंगोने का उल्लेख किया है। इसी प्रकार पके हुये अर्क पत्र पर घृत लगा के तपा कर कान में रस निचोड़ने से भयङ्कर पीड़ा दायी कर्णशूळ नष्ट होता है जैसा कि लिखा है— अर्कस्य पत्रं परिणामपीतमाज्येन लिप्तं शिखिनाऽनतप्तम्। आपीड्य तोयं श्रवणेनिषिक्तं निइन्ति श्रुलं बहुवेदनन्न ॥

क्षीमगुग्गुल्वगुरुभिः सघृतैधूमयेच्च सम्। भक्तोपरि हितं सर्विर्बस्तिकर्म च पूजितम् ॥ ११ ॥

कर्णस्वेदपश्चात्कर्म-स्वेदन के अनन्तर शळली, गुगल, अगर और घत को निर्धम अङ्गार पर रख कर कर्ण की घृदित करना चाहिये। इसके सिवाय रुग्ण को भोजन करा के वृत-पान कराना चाहिये। अनन्तर शिरोबस्तिकर्म करना चाहिये॥

निरन्नो निशि तत्सिपिः पीत्नोपरि पिबेत् पयः ॥१२॥ रात्रि के समय अन्न का सेत्रन न कराके घृतपान कराकर उसके ऊपर सन्दोष्ण दुग्ध पिला देना चाहिये॥ १२॥

मूर्द्धबस्तिषु नस्ये च मस्ति को परिषेचने। शतपाकं बलातैलं प्रशस्तद्यापि भोजने ॥ १३ ॥

बलातेलप्रयोग-शिरोबस्ति, नस्य, शिर के परिषेचन तथा भोजन से शतपाक किया हुआ बलातैल प्रशस्त माना गया है॥ ब्लिमर्शः--'मृदगर्भचिकित्सा' प्रकरणोक्त बलातेल का यहां.

प्रयोग करना चाहिये।

कण्टकारीमजाक्षीरे पकत्वा क्षीरेण तेन च। विपचेत् कुक्कुटबसां कर्णयोस्तत् प्रपूरणम् ॥ १४ ॥

कुनकुटवसापूरण-कटेरी की जड़ १ पल भर- लेकर आठ पळ दुश्ध तथा दुग्ध से चतुर्गुण पानी डाळ कर दुग्धावशेष पाक करके छान कर उसमें १ पल कुक्कुट ( सुगें ) की वसा (चरवीं) डाळ कर वसावशेष प्राक करके उसे सुहाती सुहाती मत्स्य, सुर्गा और वटेर इनके मांस से या मांस से वनाये दोनों कानों में टपकाते हुये कानों को पूरित कर देवे ॥ १४ ॥

तण्ड्रतीयकम्तानि फलमङ्कोलजन्तथा।
अहिसाकेन्दुकाम्तं सरलं देवदारु च।
लग्जनं शृङ्कवेरख्य तथा वंशावलेखनम्॥ १४॥
कल्कैरेषां तथाऽन्लैश्च पचेत् स्नेहं चतुर्विधम्।
वेदनायाः प्रशान्त्यर्थे हितं तत् कर्णपूरणम्॥१६॥

चतुविधस्नेहपूरण—चौलाई की जड़, अङ्कोठ का फल, झिण्टी, तिन्दुक की जड़, सर्रैलकाष्ट, देवदार, लहसुन की गिरी, सोंठ, वांस के खिलके इन सवको सम प्रमाण में लेकर खाण्डकूट के पानी के साथ पीस कर करक बना लेवे। फिर युत, तेंल, वसा और मजा इन चारों स्नेहों को सम प्रमाण में मिश्रित कर उक्त करक से चतुर्गुण लेकर तथा इन स्नेहों से चतुर्गुण काञ्जी, दही छाछ आदि लेकर स्नेहावशेप पाक करके छान कर सन्दोष्णक्ष्य में कणवेदना को शान्त करने के लिये कान में पूरित करे॥ १५-१६॥

विमर्शः—चतुर्विधस्नेह-ष्टृतं तैलं वसा मज्जा स्नेहोऽप्युक्तश्च-

लशुनाईकशित्रूणां सुरङ्गचा मृतकस्य च । कदल्याः स्वरसः श्रेष्ठः कदुष्णः कर्णपूरसे ॥ १७॥

लहसुन की गिरी, अदर्ख, सहजन के बीज, सुरङ्गी (लाल सुहाजन), मूली और केला इनका पृथक् पृथक् अथवा सम्मिलित स्वरस निकाल कर गरम करके कुछ गरम गरम कान में डालने से कर्णगूल नष्ट होता है ॥ १७॥

शृङ्गवेररसः क्षौद्रं सैन्ववं तैलमेव च । कदुष्णं कर्णयोर्देयमेल्ह्या वेदनापहम् ॥ १८॥

अथवा आर्द्रक का स्वरस, शहद, सैन्धवलण और तिलतेल इन्हें पृथक पृथक अथवा सम्मिलत पीस कर तेल के चतुर्गण पौनी डाल के पका कर मन्दोष्णरूप में कान में डालने से • वेदना नष्ट होती हैं॥ १८॥

वशावलेखनायुक्ते मूत्रे चाजाविके भिषक्। सर्पिः पचेत्तेन कर्णं पूरयेत् कर्णग्रुलिनः ॥ १६॥

कर्णश्लहर घृत — वकरी और भेड़ के मूत्र में वांस के छिठके डालकर घृत भिला के पकाकर कान में कदुरग डालने से कर्ण-श्रल नष्ट होता है ॥ १९ ॥

महतः पञ्चमृत्तस्य काण्डमष्टादशाङ्कलम् । श्लोमेणावेष्टच संसिच्य तैलेनादीपयेत्ततः ॥ २० ॥ यत्तैलं च्यवते तेभ्यो घृतेभ्यो भाजनोपरि । ज्ञेयं तदीपिकातैलं सद्यो गृह्णाति वेदनाम् ॥ २१ ॥

दीशकातैल — बृहरपञ्चमूल का अटारह अङ्गुल लम्बा दुकड़ा लेकर अलसी के वस्त्र से आवेष्टित कर तिलतैल से संसिक्त करके अग्नि प्रज्वलित कर चिमटे से पकड़ के किसी, कटोरे के अपर पकड़े रहे। इस तरह बृन्द तैल टपक कर पात्र में इकटा हो जाता है। इसे दीपिका तैल कहते हैं, तथा इसको कानों में डालने से तरकाल कर्णवेदना नष्ट होती है। २०-२१॥

विमर्शः—महत्पश्चमूल—'विन्वः इयोनाकगम्भारोपाटलागणि कारिका' बृहत्पञ्चमूल की अट्ठारह अञ्जल लग्बी पांच लकड़ियां। केटे सिलाकर उन पर चौमवस्त्र लपंट देवें।

कुर्यादेवं भद्रकाष्टे कुछे काष्ठे च सारहो ।
• मतिसान् दीपिकातैलं कर्णश्रुलनिबर्हणम् ॥ २२ ॥

वुद्धिमान् वेद्य 'दीपिका तैलविधि' से ही देवदार, कुष्ठ और सरलकाष्ट की लकड़ियों से भी दीपिका तैल वनाकर कर्णपूरण करके कर्णशूल नष्ट करे॥ २२॥

क्षकोङ्करानम्लिपष्टांस्तैलाकान् लवणान्वितान् । सन्निद्ध्यात् स्नुहीकाण्डे कोरिते तच्छदावृते ॥२३॥

 पुटपाककमस्विन्नान् पीडियेदारसागमात् । सुखोष्णं तद्रसं कर्णे दापयेच्छूतशान्तये ॥ २४ ॥

अकृंडिरस्वरस्थ आक के कोमल पत्राङ्करों को काश्ती में पीस कर उनमें कुछ तिलतेल तथा लवण मिला के थूहर के डण्डे में छेद (कोरिरा) कर उसमें भर केथूहर के पत्तों से ही उस छिद्र को वन्द कर अग्नि में गाड़ के पुटपाक विधि से क रिवल (पका) कर पुनः वाहर निकाल के दवा कर रस निचोड़ के सुखोज्ज कान में डालने से कर्णशूल नष्ट होता है॥

कपित्थमातुलुङ्गाम्लग्टङ्गन्नेररसैः शुभैः । सुखोब्णैः पूरयेत् कर्णं तच्छूलविनिवृत्तये ।। २४ ॥

कैथ, विजीरा नीवू और अदरख इनका रस निकाल कर गरम करके कर्णशूल नष्ट करने के लिये सुसोष्ण रूप से कान में डाले॥ २५॥

कर्णं कोष्णेन चुकेण पूरयेत् कर्णश्रुलिनः । समुद्रफेनचूर्णेन युक्त्या चाप्यवचूर्णयेत् ॥ २६ ॥

कर्णशूल पीहित मनुष्य के कान में चुक्र (चूका) को गरम कर भर देवे अथवा युक्ति से (प्रधमन द्वारा) समुद्रफेन का चूर्ण कान में डालना चाहिये॥ २६॥

अष्टानामिह मूत्राणां मूत्रेणान्यतमेन तु । कोध्योन पूरयेत् कर्णं कर्णशूलोपशान्तये ॥ २०॥

अष्टमूत्रपूरण - अष्टमूत्रों में से किसी एक मूत्र को लेकर गरम करके को ज्यारूप में कर्णशूल विनाशार्थ कर्ण को पूरित करे॥ २७॥

विमर्शः -- अष्टम्त्र - 'खरेभोष्ट्रुरङ्गाणां पुंसां मूत्रं प्रशस्यते । गोऽजाविमहिषीणाञ्च स्त्रीषां मृत्रुसुदाहृतम्'॥

ि मृत्रेध्वम्लेषु वातध्ने गर्णे,च कथिते भिषक्। पचेचतुर्विधं स्नेहं पूरणं तच कर्णयोः ।। र⊏।।

अष्टमूक्रमें तथा अग्लवर्गोक्त द्रव्यों के काथ में तथा भद-दार्वादिक वातनाशक द्रव्यों के काथ में घृत, तैल, वसा और मज्जा इन चतुर्विध स्नेहों को पकाकर कोष्ण रूप में कर्ण में पूरित करने से कर्णशूल नष्ट होता है ॥ २८॥

एता एवं क्रियाः कुर्यात् पित्तव्तैः पित्तसंयुते । काकोल्यादौ दशक्षीरं तिक्तं चात्र हितं हविः ॥ २६ ॥

पित्तनकर्णशूल—में पित्तनाशक द्रव्यों के करक और काथ के द्वारा घृत, तैल सिद्ध करके या दीपिकादि तैल बना कर कान में टपकावे । इनके सिवाय काकोल्यादिगण की औषिषयों के करक में करक से दशगुना दुग्ध मिलाकर अथवा तिक्तवर्ण की औषिषयों के करक और काथ में घृत मिलाकर पाक करके कोल्णरूप में कान में टपकाना उत्तम है ॥ २९॥

लेके मिळाकर उन पर चौमवस्र रुपेट देवें । । काष्णरूप म कान म टपकाना उत्तर CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow श्वीरवृक्षप्रवालेषु मधुके चन्दने तथा। कल्ककाथे परं पकं शर्करामधुकैः सरैः॥ ३०॥

चीरीवृचों (न्यप्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, प्लच = पाकर, और पारस पीपल) के पत्रों के कलक और काथ में सिद्ध किया हुआ एत किंवा मुलेटी तथा चन्दन के काथ • और कल्क में सिद्ध एत अथवा शर्करा, मुलेटी और त्रिवृत् आदि विरेचक द्वाों के कल्क से चतुर्गुण एत एवं एत से चतुर्गुण जल भिला के सिद्ध किया हुआ. एत कर्ण में पूरित करने से पेंत्तिककर्णकाल नष्ट होता है ॥ ३०॥

े इझुदीसर्षपरनेही सकफे पूरियो हिती। तिक्तीषधानां यूषाश्च स्वेदाश्च कफनारानाः ॥ ३१॥ इलेम्मजकर्णज्ञलिकिता – कफजन्य कर्णा उरोग में हिङ्गोट और सरसों का तैल गरम कर कर्ण में पूर्ण करना हितकारी होता है। इसके सिवाय तिक औषधियों का यूष तथा कैफ नाज्ञक रूचसेंद भी लाभकारी होता है॥ ३१॥

सुरसादी कृतं तैलं पद्धमृत् महत्यि । मातुलुङ्गरसः शुक्तं लशुनाद्रकयो रसः ॥ ६२ ॥ एकेकः पूर्यो पथ्यस्तैलं तेष्विप वा कृतम् । तीक्षणां मूर्घविरेकाश्च कवलाश्चात्र पूजिताः ॥ ३३ ॥

'दृश्यसंग्रहणीय अध्याय' में कहे हुये सुरसादिगण की औपिधयों के काथ तथा करक से सिद्ध किया हुआ तेल अथवा वृहत्पञ्चमूल की औपिधयों के काथ और करक से सिद्ध किया हुआ तेल कफज कर्णशूल में टपकाने से लामकारी होता है। इसी प्रकार विजीरे नीयू का रस युक्त, लहसुन की गिरी का रस और अदरख का स्वरस इनमें से किसी एक को गरम कर कोष्णरूप में कान में टपकाने से कफजन्य कर्णशूल नष्ट होता है। अथवा इन्हीं पदार्थों के करक और स्वरस के साथ तैल पकाकर कान में टपकाना चाहिये। इनके अतिरिक्त अपामार्ग आदि के वीजों के चूर्ण का तीचण नस्य देकर मूर्धविरेचन कराना तथा पिष्पली आदि तीचण पदार्थों के काथ से कवल-धारण कराना कफजन्य कर्णशूल में उत्तम है॥ २२-३३॥

कर्णशूलविधिः कृत्स्नः पित्तदनः शोणितावृते । शूलप्रणाद्बाधिर्यद्वेडानान्तु ,प्रकीर्त्ततम् ।। सामान्यतो, विशेषेण बाधिर्ये पूर्णं शृणु ॥३४॥३ शोणवाल विकत्सा—शोणवानस्य कर्णंशल सेम् सं

शोणतश्र्ल चिकित्सा—शोणितजन्य कर्णश्रृत्ल रोग में पित्तजकर्णश्रृत्ल नाशक समस्त चिकित्साविधि का उपयोग करना चाहिये। इस प्रकार सामान्यरूप से कर्णश्रृत्ल, कर्णनाद, कर्णवाधियें और कर्णचवेड के संशमन का उपाय कह दिया है अब और कर्णवाधियें में विशेषरूप से पूरण करने वाली औषधियों का वर्णन किया जाता है उन्हें सुनो॥ ३४॥

गवां मूत्रेण बिल्वानि पिष्टा तैलं विपाचयेत्। सजलब्ब सदुग्धञ्च बाधिय्ये कर्णपूरणम् ॥३४॥

बिल्वादितैल-गोमूत्र से विरवफलमज्ञा को पीसकर करक बना के उससे चतुर्गुण तिल्तैल तथा तैल से चतुर्गुण वकरी का दुख तथा दुख से चतुर्गुण पानी मिलाकर तैलावशेष पाक कर लेना चाहिये। इस तैल को कर्णवाधियं में पूरण करना चाहिये॥ ३५॥ सितामधुकिबन्बीभिः सिद्धं वाऽऽजे पयस्यि । विम्बीक्वाथे विमध्योष्णं शीतीभूतं तदुद्धृतम् ॥३६॥ पुनः पचेदशक्षीरं सितामधुकचन्दनैः । • विल्वाम्बुगाढं तत्तेलं वाधिय्यं कर्णप्रणम् ॥ ३०॥

शर्करा, मुलेठी और विश्वीफल इनका कल्क वृनाकर कल्क से चतुर्गुण तैल तथा तैल से चतुर्गुण वकरी का दुग्ध और दुग्ध से चतुर्गुण जल मिलाकर तैल पाक कर लेवें पश्चात इस उ॰ण तैल को विश्वी के उ॰ण काथ में डाल के हाथ से मथ कर शीतल होने पर काथ के ऊपर तैरते हुथे तैल को युक्ति से लेकर फिर से उसमें सिता, मुलेठी और चन्दन इनका तैल से चौथाई कल्क मिलावें एवं तैल से दशगुणा वकरी का दुग्ध एवं चतुर्गुण विल्व का काथ मिलाकर अच्छी प्रकार तैलावशेष पाक करके छान कर शीशों में भर देवें। वाधिय रोग, में इस विल्वाद तैल का पूरण करना चाहिये॥ ३६-३०॥

बदयते यः प्रतिश्याये विधिः सोऽप्यत्र पूजितः। बातव्याधिषु यश्चोक्तो विधिः स च हितो भवेत् ॥३८॥

प्रतिष्ट्रयाय रोग के अध्याय में जो विधि कही जायगी उसका कर्णवाधिर्य में प्रयोग श्रेष्ठ माना गया है एवं वातव्याधि रोग में जो चिकित्सा विधि कही गई है वह भी यहां श्रेष्ठ मानी गई है ॥ ३८॥

विमर्श-'योगरःनाकर' में कूर्णशूल, कर्णनाद, कर्णवाधिर्य और कर्णचवेड में कटु (सार्षप) तैल का पूरण तथा वातध्न-चिकित्सा का उपदेश दिया है - कर्णशू के कर्णनादे बाधिर्ये क्वेड एव च। पूरणं कड़तैलेन हितं वातन्नमेव च॥ इसके अतिरिक्त कर्णरोगी को पार्श्व (करवट) पर लेटा कर कर्णप्रदेश का स्वेदन एवं गरम गरम मूत्र, स्नेह तथा अन्य अद्रख, लहसुन आदि औपधियों के रसों का कान में पूरण कर सो, पांच सौ और एक हजार बोलने तक उसे धारण करने का आदेश है किंवा अपने घुटने के चारों ओर हस्त को घुमाना यह एक 🤏 मात्रा है। औषध पूरण के भी नियम कहे हैं जैसे औषधरव-रसों का पूरण भोजन के पूर्व में तथा तैलादि का पूरण सूर्योस्त होने के पश्चात् करना छिला है—स्वेदयेत्कर्णदेशन्तु किञ्चिन्तुः पादर्वशायिनः । मूत्रैः स्नेहै रसैः कोब्णैस्तच्च श्रोत्रं प्रपूर्येत् । कुणे च पूरितं रक्षेच्छर्तं पत्र शतानि च । • सहस्रं वाऽपि मात्राणां श्रोत्र • कण्ठिशरोगदे ॥ स्वजानुनः करावर्तं कुर्याच्छोटिकया युतम् । एषा मात्रा भवेदेका सर्वत्रैवं विनिश्चयः ॥ रसाधैः पूरणं कर्णे भोजनात्प्राक् प्रशस्यते । तैलाचैः पूरणं कर्णे मास्करेऽस्तमुपागते ॥

'पाश्चाह्य चिकित्सा विज्ञान' में भी कर्णप्रण के लिये अनेक योग हैं जो कि कर्णशोधक, शूलशामक तथा लेखक एवं जीवाणुनाशक की किया करते हैं। इन योगों के प्रयुक्त करने के पहले हाइड्रॉजन पेराक्साइड से, किंवा कोष्ण बोरिक विलयन से या साधारण गरम जल की पिचकारी लगा कर कान की सफाई कर देनी अत्यावश्यक होती है। कर्णस्वच्छता के पश्चात् उक्त गुणकारी औषधियों का या योगों का प्रयोग करते हैं। ये योग प्रायः रासायनिक दुब्यों को रेक्टिफाइड रिप्रट अथवा परिस्नुतोदक में बोल कर बनाये जाते हैं। जैसे भक्युंगोकोम, बोरिक स्थिट ड्राप्स, कार्वोलिक जिस्त्रीन,

कर्णशुल्हरयोग - आभ्यन्तर सेवनार्थ-(१) क्विनाईन सरफ १ ग्रेन, पोट० आयोहाइड २ ग्रेन ऐसी दिन में दो माना। (२) एण्टिपायरीन ई प्राम दिन में दो वार।

कर्णपूरणार्थं - (१) कार्वोछिक एसिड ६ ग्रेन, मार्फीन हाइड्रोक्लोर ३ ग्रेन, ग्लीसरीन १ ड्राम। इस मिश्रण में गाज भिगो कर कान में रखने से कर्णशूल और कर्णपिडका नष्ट होती है। (२) क्लोरोफार्स १५ वृंद, ओलिव आह्ल १५ वंद कपदा भिगो कर कान में रखें। ('३) वोरिक एसिड १ भाग, स्पिरिट बा॰ रेक्टिफाइड २० आग, कान में प्रचेप करें। (४) कार्वोलिक प्रिद्ध ०'५ भाग, ग्लीसीन १५ भाग, कर्ण में प्रचेप करें। ( ५ ) टिच्चर ओपियम १ भाग, परिख्त जल ३ भाग, वाह्यकर्ण शोधजन्य शूलहर है।

कर्णनाद आभ्यन्तर प्रयोगार्थ- (१) पोटा० ब्रोमाइड १० ग्रेन, एका १ औंस, दिन में ३ वार । (२) स्पिरिट एरोमेटिकस ३० वंद, स्पि० सिनप ३० वंद, गोस्तन प्रवर्द्धन पर अभ्यङ्ग। (३) ओर्लिंब आइल ८ वंद, क्लोरोफार्म ८ वंद, गोस्तन प्रश्रद्धनास्यङ्ग ।

कर्णंबाधिर्य-आभ्यन्तर प्रयोगार्थ-(१) फास्फोरिकएसिड डिळ १५ वंद, टिखर नक्सवोमिका १० हंद, मैगसरफ १॥ डाम, एका क्लोरोफॉर्म १ औंस, दिन में ३ बार, शक्तिवर्धक है। (२) पोटेशियम बोसाइड १० ग्रेन, स्पि अमो० एरोमेट २० बंद, एका कैम्फर १ औंस, दिन में ३ वार (३) विटा-मीन वी काम्प्लेक्स १ गोली, दिन में ३ वार।

कणस्त्रावे पृतिकर्णे तथैव कृमिकर्णके। समानं कर्म कुर्शीत योगान् वैशेषिकानि ॥ १६ ॥ कर्णसाव, पृतिकर्ण और क्रैमिकर्ण में सामान्त चिकित्सा तथा विशिष्टयोगें का सेवन करना लाभदायक है ॥ ३९॥

शिरोविरेचनख्रैव धूपनं पूरणं•तथा। प्रमार्जनं धावनञ्ज वीक्य वीद्यावचारयेत् ॥ ४० ॥

कर्णुंस्रावादि सामान्य चिकित्सा-शिरोविरेचन, धूपन कर्ण •पूरण, प्रमार्जन और प्रचालन इत्यादि में से जहां पर जैसा उचित समझे देखकर करें ॥ ४० ॥

विमशः-अपामार्ग बीज, नकछ्किनी आदि के नस्य से शिरोविरेचन, तुरगुलु आदि दृष्यों से कर्ण के बाहर तथा भीतर जीवाणु नाशनार्थ घूपन करना, कर्णस्राव तथा कर्णजन्तुओं को नष्ट करने के लिये संशामक, लेखक तथा जीवाणुनाशक ओषधियों के स्वरस, तैल आदि का पूरण करना, पिचु, कूर्चिका तथा गाज आदि से कान को पाँछना और उष्णोदक, बोरिक छोशन, त्रिफला कपाय, निस्वादि कपाय, तुत्थविलासन आदि से कर्ण का प्रचालन करना चाहिये।

राजवृक्षीदितोयेन सुरसादिगरोन वा। कर्णप्रश्वालनं कार्यं चूणें रेषाद्य पूरणम्।। ४१।।

कर्णप्रक्षालनार्थु-राजवृत्तादि गण की औषधियों के काथ से अथवा सुरसादिगण की औषधियों के काथ से कर्ण का प्रज्ञालन करना चाहिये तथा इन्हीं का चूर्ण बनाकर कान प्रधमनविधि से पूरित कुरें ॥ ४१ ॥

क्वाथं पद्धकषायं तु कपित्थरसयोजितम्।

कर्णसावपुरण—पञ्चचीरी बच्चों की छाल के क्लाय में अथवा 'बिन्दुकान्यभयारोधम्' इस रूप से वश्यमाण पञ्चद्रव्यों के कपाय में कैथ का स्वरस मिला कर शहद संयुक्त करके कान में भरना कर्णसाव में प्रशस्त माना गया है ॥ ४२ ॥

सजत्वकचर्णसंयुक्तः कार्पासीफलजो रसः। योजितो मधुना वाऽपि कर्णस्रावे प्रशस्यते ॥ ४३ ॥ सर्ज (पीतशाल) वृश्व की छाल का चूर्ण तथा वनकार्ण-सीफूट के स्वरस में शहद मिला कर कात में पूरण करना कर्णसाव में प्रशस्त माना गया है ॥ ४३ ॥

लाक्षारसाञ्चनं सजेश्चृणितं कर्णपूरणम् ॥ ४४ ॥ लाख, रसीत और राल इनका महीन चूर्ण वना कर कान में भरना कर्णसाव में प्रशस्त है ॥ ४४ ॥

सशैवलं महावृक्षजम्ब्वास्त्रप्रसवायुतम् । कुलीरक्षीद्रमण्ड्कीसिद्धं तैलव्य प्रजितम् ॥ ४४ ॥

शैबलादितेल— शैवल (सरवाल या काइ या दुवी) महावृत्त ( स्नही ) तथा जामुन और आम के नये पत्ते, क़ुळीर ( कर्कट-शृङ्गी, चौद्र ( मधु ) तथा मण्डूँकी ( मण्डूकपणी या ब्राह्मी ) इन ओपधियों को समान प्रमाण में लेकर पत्थर पर पानी के साथ पीस कर कल्क बना के उससे चतुर्गण तिलतेल तथा तैल से चतुर्गुण पानी मिलाकर यथाविधि पाक कर के छान कर शीशी में भर देवें। इस तेल को कान में पूरण करना कर्ण-स्रावादिरोगों में पूजित ( प्रशस्त ) माना गया है ॥ ४५ ॥

तिन्दकान्यभयारोधं समङ्गाऽऽसलकं मधु । परणब्बात्र पथ्यं स्यात्कपित्थरसयोजितम् ॥ ४६ ॥

तिन्दुकादिपब्रकषायपूरण—तेंदू, हरड़, लोध, समङ्गा (मजीठ या लाजवन्ती ) और आंवला इन पांच कसेले द्रव्यों के काथ अथवा स्वरस में शहद तथा किपत्थ का स्वरस मिलाकर कर्ण-स्रावादि रोगों में कर्णपूरण करना प्रशस्त साना गया है ॥४६॥

रसमाम्रकपित्थानां मधूकधवशालजम्।

पूरणार्थे प्रशंसन्ति तैलं वा तैर्विपाचितम् ॥ ४७ ॥ आव्रकपित्यादिस्वरसपूरण-आम, कैथ, सहआ, धव और शाल इनकी छाल के स्वरस या काथ पृथक् पृथक् अथवा संयुक्त करके कर्ण में पूरण करना श्रेष्ठ है किंवा इन्हीं के करक और काथु से सिद्ध किये हुये तेंल का पूरण करना प्रशस्त है ॥४७॥

प्रियङ्कमधुकाम्बष्टाधातकोशिलपणिभिः। मिश्रिष्ठालोध्रुलाक्षाभिः कपित्थस्य रसेन वा। पचेत्तेलं तदास्रावमवगृह्णात पूरणात् ॥ ४८ ॥

प्रियङ्ग्वादितैल-प्रियञ्ज, मुलेठी, पाठा, धातकी, मनः-शिला, शालपणीं, मुझीठ, लोध और पोपल की लाख इनके कार्थ तथा करक में कपित्थ स्वरस मिला कर तिलतेल प्रविप्त कर पकावे। इस तेल का कर्ण में पूरण करने से वहां के स्नाव को नष्ट कर देता है ॥ ४८ ॥

घृष्टं रसाञ्जनं नायोः क्षोरेण मधुसंयुतम्। तत्त्रशस्तं चिरोत्थेऽपि साम्रावे पृतिकर्णके ॥ ४६ ॥ . छी के दुग्ध में रसाञ्जन (रसोंत) को धिस कर शहद मिला के चिरकालिक कर्णसाव तथा पुतिकर्ण रोग में कर्णपूरण

करना प्रशस्त माना गया है ॥ ४९॥

कर्णस्रावे प्रशंसन्ति पूर्णं मधुना सह ॥ ४२ ॥ ' । करना प्रशस्त माना गया ह ॥ ४९ ॥ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

निर्गुण्डोस्तरसस्तैलं सिन्धुर्धूमरजो गुडः। पूरणः पूतिकर्णस्य शमनो मधुलंयुतः॥ ४०॥

निर्गुण्डी (मेउड़ी या सम्भ छ) के पत्रों का स्वरस्त, तिल-तैल, सैन्धवलवण, रसोई घर के धूएं का रज (चुर्ण) तथा गुड़ इन्हें पृथक् लेके अथवा संयुक्त करके किंवा इनसे तैल पका कर शहद मिला के प्रतिकर्ण वाले रोगी को कान में प्रण करना संशमनकारक होता है ॥ ५०॥

क्रिमिकर्णकनाशार्थं क्रिम्हिनं योजयेद्विधिम् । वार्ताकुष्ममश्च हितः सार्षपस्नेह एव च ॥ ४१॥ व

कृमिकर्णचिकित्सा—कर्ण के कृमियों को नष्ट करने के लिये कृमिनाशक चिकित्सा (कृमिन्नविधि) का उपयोग करना चाहिये। इसके लिये वेंगन या बृहत्कण्टकारिका के सूखे हुये फलों को निर्धूम अङ्गारों पर रख कर पीना तथा कान में धूनी देनी चाहिये अथवा सरसों के तेल को कुछ गरम करके कान में टपकाना हितकारक होता है ॥ ५१॥

कृमिष्नं हरितालेन गवां मूत्रयुतेन च ।। ४२ ॥ गोमूत्रं में हरताल का महीन चूर्ण मिला कर कर्ण में पूरण करने से कर्ण के कृमि नष्ट होते हैं ॥ ५२ ॥

गुग्गुलोः कर्णदौगंन्ध्ये धूपनं श्रेष्ठमुच्यते । छर्दनं ध्मपन्तञ्ज कवलस्य च धारणम् ॥ ४३ ॥

" कर्णदीर्गन्व्य रोग में — गूराल की कान में धूनी देनी श्रेष्ठ है इसके सिवाय वसन, धूमपान तथा कवल का धारण करना श्रेष्ठ हैं।। ५३॥

कर्णद्वेडे हितं तैलं सार्षपञ्चेव पूरणम् । कर्णक्ष्वेड रोग में — सरसों के तैल को गरम कर कोष्णरूप में कान में भरना उत्तम है.।

विद्रधी चापि कुर्वीत विद्रध्युक्तं चिकित्सितम् ॥४४॥
कर्णविद्रिव रोग में —विद्रिध रोग में कही हुई चिकित्सा
करनी चाहिये॥ ५४॥

प्रक्लेद्य घीमांस्तैलेन स्वेदेन प्रविलाय्य च । शोधयेत्कर्णविट्कन्तु भिषक् सम्यक् शलाकया ॥४४॥

कर्णविड्चिकित्सा — बुद्धिमान् वैद्य कर्णगत मलको प्रथम तैल प्रचेप के द्वारा प्रकलेदित कर फिर स्वेदनकर्म से टिघला (द्रवीभूत) करके शलाकायन्त्र द्वारा बाहर निकाल कर पिचकारी द्वारा कर्ण का शोधन कर दे॥ ५५॥ १

नाडीस्वेदोऽथ वमनं धूमो नुर्द्धविरेचनम् । विधिश्च कफहत्सर्वः कर्णकण्डूमपोहति ।। ४६॥

कर्णकण्ड्चिकित्सा--नाडीस्वेद, वमन, धूमपान तथा कर्ण का धूपन, तीचणनस्य द्वारा मूर्ध विरेचन एवं अन्य सर्व प्रकार की कफनाशक चिकित्सा कर्णकण्ड् को नष्ट करती है।। ५३॥

अथ कर्णप्रतीनाहे स्नेहस्वेदी प्रयोजयेत्। ततो विरिक्तशिरसः क्रियां प्राप्तां समाचरेत् ॥ ४७ ॥ कर्णप्रतीनाह रोगमें—प्रथम रूण के शरीर तथा कर्णका स्नेहन और स्वेदन करके पश्चात् तीचणनस्य द्वारा शिरोविरेचन कराके अन्य शिरः ग्रुळहरणादि चिकित्सा करनी चाहिये ॥५०॥

कर्णभाकस्य भैषध्यं कुर्यात्मित्तविसर्पवत् । कर्णच्छद्रे वर्त्तमानं कीटं क्लेदमलादि वा ॥ ४८ ॥ श्रृङ्गेणापहरेद्धीमानथवाऽपि शलाकया । शेषाणान्तु विकाराणां प्राक् चिकित्सितमीरितम् ॥४६॥ इति सुश्रृतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते सालाक्यतन्त्रे कर्णगतरोगप्रतिषेधो नामैकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

#### with the

कर्णशक रोग की चिकित्सा पैत्तिक विसर्प के समान करनी चाहिये तथा कर्णछिद्र में प्रविष्ट कीटादिक अथवा कर्णकलेद और कर्णमल को बुद्धिमान् वैद्य श्रङ्ग या शलाका के द्वारा बाहर निकाल देवे। उक्त विकारों के अतिरिक्त अन्य शेष कर्ण रोगों की चिकित्सा चिकित्सास्थान में कही हुई विधि के अनुसार करें॥

विमर्शः-शेप रोगों शें कर्णार्श, कर्णाबुद, कर्णशोफ प्रभृति समझने चाहिये । चरकाचार्य 🗟 समस्त कर्णरोगों को नष्ट करने के लिये 'चारतल' का मंदीम लिखा है-शुष्कामलक शुण्ठीनां क्षारो हिङ्ग महौषधम् । शतपुष्पा वचा अष्ठं दारु शियु रसाञ्जनम् ॥ सौवर्चलयवक्षारस्वर्जिकोद्भिष्तेन्धवम् । भूर्जप्रिन्धिविडं मुस्तं मधुशुक्तं चतुर्गुणम् ॥ मातुलुङ्गरसश्चैव कदल्या रस एवं च। सबैरेतेयथोद्दिष्टैः क्षारतेलं विपाचयेत् ॥ वाधिर्यं कृमिनादौ च पूर-स्रावध दारुणः । कुमयः कर्णशुल्ख पूरणादस्य भर्यति ॥ सूखे आंवले, सोंठ, यवचार, हींग, अक्रख, सोंफ, वचा, कूठ, देवदारु, सह तन, रसाञ्जन, सोंचलनमक, यवचार, स्वर्जिका चार, उद्भिदलवण, सैन्धवलक्ष्ण, भूर्जपत्र, नागरमोथा, विड-**लवण, मोथा, शहद, शुक्त (सिरका), विजोरे निवू** का स्वरस, कदलीखम्भ का रस इनमें से आंवले से शहद तक की वस्तुओं को समप्रमाण में मिश्रित कर प्रश्लार पर पीस कर कल्क बना लें फिर इस कल्क से चतुर्गुण तेल तथा तेल से सिरका, विजीरा नीव रस और कदली रस मिश्रित चुतुर्गुण लेकर तैलावरोप पाक करके छान कर शीशों में भर देवें। इस तैल को कान में डालने से कर्ण के वाधिर्य, कृमि, कर्णनाद, कर्णपूय, कर्णस्राव और कर्णशूल नष्ट हो जाते हैं। इसके सिवाय कर्ण रोगों में हिंग्वादिचार तैळ, कुछादितैल, दार्गिदितैल, मूलिका-तेल हितकारी होते हैं। आभ्यन्तर सेवनीय प्रयोगों में (१) इन्दुवटी जिसमें शिलाजतु, अभ्रक्तभस्म, लौहमस्म एक एक तोले, स्वर्णभूरम ३ मारी मिलाकर मकीय, शतावर, आंवले और कमल केस्वरस की पृथंक पृथक तीन तीन भावना देकर दो दो रत्ती का वटिकाएं वना लेवें। (२) सारिवादि वटी, (३) कर्णरोगहर रस, (४) रास्नादि गुग्गुल हितकारी होते हैं।

इत्यायुर्वेदसन्दीपिका-भाषायां कर्णगतरोगप्रतिषेघो नामैकविज्ञोऽध्यायः॥ २१ ॥

# ्द्वाविंश्तितमोऽध्यायः।

अश्वातो नासागतरोगविज्ञानीयमध्यायं वैयाख्यास्यामः॥ यथोवार्चे भगवान् धन्वन्तरिः॥ २॥

अव इंसके अनन्तर नासागतरोगविज्ञानीय' नामक अध्याय का प्रारम्भ करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कैंद्रों है ॥ १-२ ॥

नं कीट क्लंद्मलाद् वा ।। ५५ ।। ्री केंद्रा है ॥ १–२ ॥ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow विसर्शः — यहां पर 'गत' शब्द आश्रित का पर्याय है जिस का अर्थ नासाश्रित रोग होता है। अर्थात् – 'नासाश्रितरोगविज्ञा-नमधिकृत्य कृतोऽध्यायो नासागतरोगविज्ञानीयस्तम्।' ब्राणेन्द्रिय का अधिष्ठान नासिका है। शालाक्यतन्त्र में अधिकतर इन्द्रि-याधिष्ठानों का वर्णन किया गया है। नासारोगों का तुलनात्मक ज्ञान करने के लिये नासा के रचना का ज्ञान (शारीर) और किया का ज्ञाम जान लेना आवश्यकीय है अत एव प्रथम उन्हीं का वर्णन इस विसर्श में किया जाता है।

नासाशारीर—नासा के दो विभाग किये गये हैं प्रथम यहिनांसिका (External Nose) जिसे कि नाक कहते हैं तथा बाहर से दिखाई भी देती है। दूसरा भाग अन्तर्नासिका या नासिकागुहा (Internal Nose) जो नासाछिद्रों से दिख्छाई देती है। बाह्यनासा की रचना में उसका कुछ भाग मृद्ध स्थ (Cartilage) से तथा कुछ भाग अस्थि से बना हुआ है। नासिका के अस्थिमय भाग को दोनों ओर की पार्थनासास्थियां मृष्ठ कर बनाती हैं तथा मृद्ध स्थिमय भाग अनेक मृद्ध स्थियों से बना हुआ हैं तथा इसी से नासा का आकार बनता है तथी नासाछिदों को टीक रखता है। इन मृद्ध स्थियों पर पेशियां छगी हुई हैं जिन से नासा विस्तृत होती है।

नासाजवनिका या नासाप्राचीर (Septum) - नासाछिदों से देखने पर एक नलिका दिखाई देती है जिसे नासागृहा ( Nasal Cavity ) कहते हैं। इसके मध्यभाग में एक खड़ा पदि लगा है जिस से गुहा दो भागों में विभक्त हो जाती है। इस पदों का कुछ भाग अस्थि से तथा कुछ तहणास्थि से बना हुआ है। आगे की ओर चतुर्भुजाकार तरुणास्थि से नासाजव-निका वनती है। पीछे की ओर जवनिका के बनाने में झर्झरा-स्थि ( Ethmoid ) का मध्यप्रिलक, उसके पीछे जत्कास्थि का त्रण्डभाग ( Rostrum ), नीचे की ओर चतुर्भुजाकार तरुः णास्थि अर्ध्वहरैवस्थि कण्टक ( Maxilary spine ) तथा सीरि-कास्वि ( Vomer ) से मिली हुई है। नीचे वाली धारा के स्मथ दो ओर तरुणास्थियों के छोटे छोटे भाग आ जाते हैं जिन को सीरिक नासिका तरुणास्थि ( Vomer Nasal Cartilage ) कहते हैं। जवनिका का तरुणास्थित्रयभाग तरुणास्थ्यावरण (Perichondrium) से तथा अस्थिमयभाग अस्थ्यावरण (Periosteum) और उसके वाहर रलैध्मिक कला से दका रहता है। पार्श्व की दिवाल में अनेक क्रमवद्ध •उभार पाये जाते हैं जिन्हें शुक्तिका (Conchae or Turbinates ) कहते हैं। उभारों के मध्य में अनेक खात होते हैं जिन्हें 'सुरङ्गा' ( Meatus ) कहते हैं । शुक्तिकाएं भी मध्य, ऊर्ध्व और अधः ऐसा तीन हैं जिन में अधःशुक्तिका स्वयं अस्थिरूप धारण कर लेती हैं तथा नासापार्श्व दीवाल से लगी रहती है । मध्य तथा अधःशुक्तिकाएं झर्झरास्थि के ही भाग हैं। इन शुक्तिः काओं के ऊपर रलेश्मिक कला का आवरण चढ़ा बहुता है।

नासामुरङ्गाओं के द्वारा सहायक वायुविवरों का स्नाव बाहर आता है । यदि नासामुरङ्गा में पूर्य दिखाई दे तो वह नासा तथा वायुविवरों में विकृति का द्योतक है तथा ईसी चिद्ध से रोगनिर्णय भो होता है। नासोद्ध्वंमुरङ्गा द्वारा पाश्चात् समुदाय के नासासहायक वायुविवरों का स्नाव वाहर आता है। मध्यमुरङ्गा में अग्रिम वायुविवर समृह तथा अधः

सुरङ्गा में नासाश्रुवाही स्रोत (Naso Lacrymal duct) खुळता है।

• नासा गुद्दा की सीमा — गुद्दा का तलभाग तालुकास्थि (Palate bones) और दन्तमांस (Alveolus) से वनता है तथा छत ( ऊद्ध्वं) भाग आगे की ओर पार्श्वनासास्थि से, पीछे की ओर झर्झरपटल (Cribriform plate) से और जनुकास्थि से वनता है।

नासाकिया विज्ञान—इसके निम्न चार प्रधान कार्य हैं— (१) गन्धग्रहण, (२) निःस्यन्दून या नितरण—उच्छुसित वासु से धूळ तथा अन्य वस्तुओं की छान कर पृथक् करना। (३) उष्ण तथा आर्द्मीकरण (Warming and moistening) फुफ्फुस में प्रविष्ट हुई वायु का। (४) स्वर को निनाद्युक्त करना (Giving resonance to the voice)।

गन्धयहण—का कार्य ऊर्ध्वशुक्ति पर चढ़ी हुई रलेष्मिक कला के द्वारा होता है तथा नासामध्यप्राचीर भी गन्धग्रहण में संहायता देता है। उक्त कला में प्राणनाड़ी (Optic Nerve) के सूत्रों का जाल फैला रहता है उसी से 'गन्ध-ग्रहण' होता है।

नितरण—धूलि, तृणाणु तथा अन्य सूचमपदार्थ रलैष्मिक-कला के सतह पर तथा नासारन्ध्र के वालों में चिपक जाते हैं तथा शुद्ध वायु फुफ्फुस में चली जाती है पश्चात् कला पर चिपके पदार्थ अन्ननिलका द्वारा वाहर निकाले दिये जाते हैं तथा वालों में अटके हुये अपद्रव्य नासा को फुटकारने से वाहर निकल आते हैं।

उष्णता तथा आदींकरण —के सुचारु रूप से चलने में वाय का पर्याप्त मार्ग, रक्तसंवहन की अविकृति, प्रन्थियों का ठीक होना नितान्त आवश्यक है। कोषाङ्कर किया (Ciliary action )-श्लैब्सिक कला के पृष्ठ पर जो कोषाण होते हैं उनमें लोमवत् कोषाङ्कर ( Cilia ) होते हैं । इनके द्वारा श्लेष्मलकला विजातीय पदार्थों से अपनी सफाई करती रहती है तथा किसी भी वाह्यपदार्थ को भीतर नहीं जाने देती। इन कोषाङ्करों की किया में कमी होना रोगोत्पत्ति का कारण है। कोपाइ रों के अधिक कियाशील होने से नासासाव की अधिकता तथा अल्पिक्रयाशील होने से स्नाव का सञ्चय होना तथा नासाग्रथ वनता है जिससे नासा वन्द होकर उसके स्रोत में अवरोध हो जाता है। कोपाङ्करों के कार्याचम होने से वे गाढ़े कफ को बाह्य नहीं फेंक सकते हैं जिससे वह कफ नासा के पश्चाद्वाग से स्वित होकर गले में चला जाता है! विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में श्लेष्मकला की प्रतिकिया स्वतन्त्र नाडी-मण्डल के इड़ाभीग (Sympahetic System ) के ऊपर निर्भर करती है। इस संस्थान की विकृति होने से नासावरोध, नासासाव और शिरःशूल उत्पन्न हो सकते हैं।

मुहायक वायु विनरों का कार्थ—वायु भार को ठीक रखना तथा स्वर के उच्चारण को निनादित करना हैं।

नासारोगों के सामान्य कारण तथा सम्प्राप्ति—आचार्य वाग्भट ने एक ही श्लोक में नासारोगहेतु तथा सम्प्राप्ति का उल्लेख कर दिया है अवश्यायानिकर जोमाष्यातिस्वष्नजागरैः । नीचा-रयुच्योपधानेन पातेनान्येन वारिणा॥ अत्यम्बुपानरमणच्छदिंबाष्पः विनिम्नहात् । कुद्धा वातोव्यणा दोषा नासायां स्त्यानतां गताः॥ श्रोस में रहना या वर्फाली हवामं घूमना, अत्यधिक धूलि,

रजःकण और धूमयुक्त वायुमण्डल में कार्य करना, अधिक साषण करना, अधिक शयन या दिवास्वप्न करना, अधिक काल तक रात्रि में जागरण करना, ठंडी हवा या तेज हवा के झोकों के समय नासा की रत्ता नहीं करना, शयन के समय शिर के नीचे तकिया नहीं लगाना, या बहुत शिर को नीचे करके रखना किं वा अत्यधिक ऊँचा तकिया लगाना, विभिन्न स्थानों का प्रवास या यात्रा में विकृत पानी पीना, किंवा अधिक जलपान, अधिक स्त्रीसम्भोग, वमन या आंसुओं के वेग को रोकना आदि अवेक कारणों से वात प्रभृति दोष उल्बण ( अयङ्कर ) रूप में प्रकृपित होकर अन्य दोषों के साथ संयुक्त होकर नासा में सञ्चित हो के नासा रोग की उत्पत्ति करते हैं। इन कारणों से नासागत श्लेबिमक कलावरण में चोभ (Irritation) उत्पन्न होता है जिसके परिणाम स्वरूप रलेष्मल कला में रक्ताधिक्य होकर शोथ होके प्रतिश्याय प्रशृति ठचण उत्पन्न होता है। वस्तुतस्तु जिन कार्णों से प्रतिश्याय रोग उत्पन्न होता है वे सब कारण नासा रोग की उत्पत्ति में सहायक होते हैं तथा प्रतिश्याय से ही अधिकतर ऊद्ध्वींक रोग उत्पन्न होते हैं,अत एव चरकाचार्य नासा रोगों के पहले प्रतिश्याय का ही वर्णन किया है-भूविष्ठं व्याधयः सर्वे प्रतिश्यायनिमित्तजाः । तस्माद्रोगः प्रतिश्यायः पूर्वमेवीयदिश्यते ॥ (चरक चक्रपाणि) इनके अतिरिक्त अन्य भी शारीरिक आभ्यन्तरिक कारण नासारोगोत्पत्ति में सहायभूत होते हैं जैसे शारीरिक दुःस्वास्थ्य, दुर्बलता, चिरकालिक रोग जैसे फिरक और चय प्रभृति, एवं अभिवात, अनूर्जता (Allergy) जिससे नासाकला की रोग-निवारण-चमता (Immunity) बहत कम हो जाती है जिससे स्वल्प प्रकोप से भी रोगोत्पत्ति हो जाती है। अब इसके आगे नासारोगगणना का वर्णन करते हैं—

अपीनसः पृतिनस्यं नासापाकस्तथैव च । तथा शोणितिपत्तक्र पृयशोणितमेव च ॥ ३ ॥ क्षवशुर्श्वशशुर्दीयो नासानाहः परिस्रवः । नासाशोषेण]सहिता दशैकाश्चेरिता गदाः ॥ ४ ॥ चत्वार्यशीसि चत्वारः शोकाः समार्जुदानि च । प्रतिश्यायाश्च ये पद्म बन्दयन्ते सचिकित्सिताः । एकत्रिशानिमनास्ते तुनासारोगाः प्रकीर्तिताः ॥ ४ ॥ अपीनस, प्तिनस्य, नासापाक, नासागत रक्तिपत्त, नासागत प्रवाणित, ज्वथु, अंशथु, दीप्त, नासानाह, नासापिर-स्नीव तथा नासाशोष के सहित ये एकादश रोग एवं चार प्रकार के नासार्श, चार प्रकार के नासार्शक, सात प्रकार के नासार्बुद और पांच प्रकार के प्रतिश्याय जिनका कि चिकित्सा के सहित आगे वर्णन किया जायगा ये सब मिलकर इकतीस नासारोग होते हैं॥ ३-५॥

विमर्शः-नासारोग संख्या में निम्न मतान्तर हैं-(१) उक्त प्रकार से सुश्रुताचार्य ने नासारोगों की संख्या ३१ मानी है किन्तु (२) 'योगरत्नाकर' और (३) 'भावप्रकाश' ने अपने वर्णन में नासा रोग ३४ लिखे हैं:—आदौ च पीनस: प्रोक्त: पृतिनासस्ततः परम् । नासापाकोऽत्र गणितः पृयः शोणितमेव च ॥ क्षवथुः अंशथुरींप्तिः प्रतिनाहः परिस्रवः । नासाशोषः प्रतिश्यायाः पञ्च सप्तार्श्वदानि च ॥ चत्वार्यशांसि चत्वारः शोथाश्वत्वारि तानि च ॥ रक्तिपत्तानि नासायां चतुर्स्त्रिशद् गदाः स्मृताः॥ (यो॰ र०) अर्थात् इन दोनों आचायों ने नासागत् रक्तिपत्त के चार भेद मान लिये हैं किन्तु सुश्रुताचार्यने उसका एक ही नाम दिया है अत एव तीन अधिक वढ़ जाने से नासारोग संख्या उनके मत से चौंतीस हो गई है। इनमें प्रायः ये सभी रोग नासा-गुहा में होने वाले हैं किन्तु बासाशीय और नासापाक वाह्य नासिका ( Vestibule ) के जान पईते हैं। ( ४ ) चरकाचार्य ने नासारोगों की कोई निश्चित संख्या न लिखते हुये प्रति-श्याय, चवथु, नासाशोष, अपीनस प्रभृति १० रोगों का उल्लेख किया है। (५) शार्जंथर तथा (६) वाग्मटाचार्य ने नासारोग १८ ही माने हैं-अष्टादशैव संख्याताः प्रतिस्यायास्तु तेष्वपि । वातपित्तात् कपादकात् पत्रिगातेन पन्नमः ॥ अपीनसः पूर्तिनाक्षी नासाशीं अंशथुः क्षवः । नासानाहः पूर्तिरक्तमूर्बुदं दृष्ट्यी-नसम् ॥ नासाशोषो प्राणपाकः पृयस्रावश्च दीप्तकः। अर्थात् इन्होंने चार प्रकार नासाई के स्थान में एक (अर्थात् तीन कीम), सात प्रकार के अर्बुद के स्थान में एक ( अर्थात् ६ कम ) तथा नासाशोध माना ही नहीं है अतएव ४ कम एवं चार प्रकार के रक्तिपित के स्थान में केवल एक अर्थात् तीन इसमें भी कम ऐसे ३, ६, ४, ३ = १६ रोग संख्या कम हो जाने से ३४ की बजाय अट्टारह ही नासारोग संख्या होती है अ।

| 👺 नासारोग चंख्यादि ज्ञापक प्रकीर:— |                         |                             |             |                                           |  |  |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|--|--|
| सुश्रुत, चरक<br>अपीनस              | भाव प्र॰, योगर॰<br>पीनस | ेशार्क्षधर, वाग्भट<br>अपीनस |             | अंग्रेजी<br>Atrophic rhinitis             |  |  |
| पूतिनस्व                           | 9)                      | पूतिनास                     |             | Ozaena                                    |  |  |
| नासापाक                            | 35                      | ब्राणपाक                    |             | Chronic rhinitis                          |  |  |
| शोणितपित्त                         | रक्तिपत्त               | पूतिरक्त                    | in the same | Epistaxis                                 |  |  |
| प्यशोणित                           | ,,                      | पूतिरक                      |             | Lupus in the nose                         |  |  |
| च्चथु 🕠                            | 39                      | ्र च्रव                     |             | Vasomotor rhinorrhoea                     |  |  |
| अंशथु                              | ,                       | "                           |             | ,Mucoid discharge of the thickened lining |  |  |
| ATT - 1945                         |                         |                             |             | membrane of the sinus;                    |  |  |
| दीप्त                              | दीप्ति                  | ् दीप्तक                    | 7           | Severe burning or irritation in the nose  |  |  |
|                                    |                         |                             | -           | or coryza.                                |  |  |
| नासानाह                            | प्रतिनाह                | नासानाह                     |             | Deviatation of septum.                    |  |  |
| परिचव                              | . ,                     | 99 0                        | M DA.       | Acute and chronic rhinorrhoea             |  |  |

आधुनिक मत से नासाश्चय (Foreign body in the nose) नासाकृमि (Magates in the nose) नासाविवरशोथ (Sinusitis) भी हैं।

नासरोगलक्षण विश्लेषण—आयुर्वेद में भिन्न भिन्न नासा रोगों के लचण भिन्न भिन्न दिये हैं किन्तु कुछ लच्चण ऐसे हैं जो सामान्यतया सभी में होते हैं—नासावरोध (Nasal obstruction) इसकी प्राचीन संज्ञा नासाप्रतीनाह हो सकती है। यह एक प्रधान लच्चण है जो प्रायः अनेक नासारोग में मिलता है। इस लच्चण की उत्पत्ति में अनेक कारण हैं जिनमें निस्न तीन प्रधान हैं—

१ नासारचनासम्बन्धी या विकाससम्बन्धी (Anatomical or Developmental) अस्वाभाविकता जैसे नासा-जवनिका का विमार्गगमन (Deviation) अथवा नासा के छिद्रों का सहज सङ्कोच (Congenital narrowing) अथवा एक या दो शिक्तिका का पूर्ण अवरोध (Atresia) होना। २ रहेष्मछकछाविकृति (Pathological changes of the mucus membrane) जैसे रहेष्मछकछावृद्धि नासाकछाशोथ के बार वार होने से यह स्थिति होती है। नासाई के कारण भी नासाकछा वृद्धि हो जाती है। अधिकस्नाव संग्रह से भी वृद्धि हो जाती है। प्राचीनों ने इसे 'नासाशोप' संज्ञा दी है। नासाकछा के वातनाड़ी समुदाय का अधिक उत्तेजित होना (Hyper sensitivity of rervous mechanism of the nasal mucus membrane) इस कारण से नासाकछा में शोध होकर नासावरोध हो जाता है जिससे नासाप्रतीनाह या नासाशोप की अवस्था उत्पन्न हो जाती है।

नासागतस्राव-इसको प्राचीनों ने परिस्नव संज्ञा-नाम से लिखा है। नासा से पानी, सेंडा आदि का वहना भी एक दूसरा नासारोगों में प्रधान ठचण है। इसका कारण नासा का चोभक पद्भार्थों के साथ सम्पर्क होना तथा नासागत श्लेष्मल कला के तीव शोथ का बार बार होना है। इस अवस्था में यह स्ताव पतला पानी जैसा (Thin and watery) होता है। सीव के अधिक होने से नासावरोध भी साथ में हो जाता है। •जीर्णावस्था में साव गाढा हो जाता है। यही नासा का साव गादा होने से तथा कोपाङ्करों की स्नाव को वाहर फेंकने की अचमता हो जाने से नासापश्चाद्भाग में इकटठा होता है तथा बाद में नीचे की ओर नासाप्रसनिका में आकर मुख द्वारा फेंका जाता है। कभी कभी नासासाव में पूर्योपस्थिति भी हो सकती है। अर्थात् नासागतशोथ की किसी भी अवस्था में नासास्राव परिणाम में पूयाभ श्लेष्मस्राव (Mucopurulent discharge ) का रूप छे छेता है । इस तरह आधुनिकशाला-क्यतन्त्रोक्त बिविधसावों का वर्णन आयुर्वेद के 'परिसन्त' नामक एक हो रोग में समाविष्ट हो जाता है जिसमें कि चार प्रकार के सीव वर्णित हैं। इसी के समान छच्णी 'भ्रंशथु' है जिसमें निम्न चार प्रकार के स्नाव होते हैं १. तनस्नाव या तनु और सितस्राव (Thin and watery secretion or copious secretion) यह नवीन प्रतिश्याय या स्लेष्मलकला के तिस्त्रांथ किंवा अनुर्जता (Allergy) के कारण में मिळता है। अनुर्जता की अवस्था सहसा होकर स्नाव होने लग जाता है और वन्द भी हो जाता है जिसका विशेष चिह्न जलवत् परिस्नव है। २ घनस्राव। ३ घन और पीतस्नाव (Thick and sticky or mucopurulent discharge) इस प्रकार के परिस्नाव के अनेक कारण हो सकते हैं जैसे नासाकला के जीणेशोथ जिसमें कला वृद्ध होकर मोटी पड़ जाती है तथा वस्युविवर या नासाकोटर के विकार जिसमें निरन्तर पीतस्नाव होता रहता है।

पीडा- नासारोगों में पीड़ा विशिष्ट प्रकार की होती है जैसे एक नासा के अवरोध (Nasal obstruction) के रूप की पीड़ा तथा दसरी नासा के परिस्तव (Discharge) की पीड़ा तथा तीसरी नासा में चोभ होने से उत्पन्न दाह ( Burning Irritation ) की सी पीड़ा। यह प्रायः तीव प्रतिश्याय में होता है। इस पीड़ा के तीव होने पर उस को दीप्त संज्ञा दी जाती है जिस का समावेश तीव प्रतिश्याय ( Acute Coryza) में हो सकता है। नांसा में वायु तथा धूलिकण आदि वाह्य चोभक पदार्थों के प्रविष्ट होने से भी पीड़ा हो सकती है। इनके सिवाय नासापीड़ा नासागत अरुंपिका (Furunculosis) में तथा नासाछिदों ( Vestible ) के रोमः कृपों के उपसृष्ट होने पर हो सकती है। इसी तरह कचा (Herpes) तथा विचर्चिका (Eczymatous erruptions) में भी पीड़ा हो सकती है। नासाशोथ, नासापाक तथा नासा-छिदों की ऊपरी दीवाल (Outer and lower border) में विदार ( Fissures ) हो जाने से भी पीडा का अनुभव होता है। कभी कभी देखा जाता है कि झईरास्थि अथवा प्ररःकपाळ (Ethmoidal and Frontal) के विवरों के शोथ में पीड़ा संवाहित होकर नासा में भाकर प्रतीत होने लगती है। पञ्चम-शिरस्का तथा त्रिधारा नाड़ियों के विकारों में तथा दन्तरोगों के कारण भी नासा में पीड़ा की प्रतीति होती है।

बाह्यवैरूप्य (External deformities)—यह विरूपता वैकासिक (Developmental) या वैकारिक अथवा अभिधातज (Traumatic) हो सकती है। इन विरूपताओं से
नासा एक ओर या दूसरी ओर सरक जाती है। नासा की
अस्मान वृद्धि से नाक अत्यधिक सँकरी या अविकसित
रह जाती है। इसका कारण नासा से खास-प्रश्वासादि
कार्य का पूर्णस्पु से नहीं छेना होता है। अभिधातजनासा
वैरूप्य किसी के द्वारा मुक्का मार देने से नाक या नासा
सेतु के बैठ जाने से किंवा नासा के अथवा नासास्थियों के
स्थान अष्ट हो जाने से भी ऐसी विरूपता आ जाती है।
रोगडन्यनासावैरूप्य - फिरक्क, चय तथा गलख्ड अधिद रोगों
में नासाविक्रित हो जाती है।

| सुश्रुत, चरक्<br>नासाशोष | ्रभाव प्र०, योगर०<br>प्रतिनाह | शाङ्गंधर, वाग्भट<br>•नासानाह | अंग्रेजी<br>Rhinitis sicca                                    |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| नासाई<br>नासाशोफ         | ,, • नासाशोथ                  | • 7 9                        | Nasal Polypi.  Dermetitis, Fissures, Boils in the vestilbule. |
| नासार्बुद<br>प्रतिश्याय  | ,,                            | "。                           | New growths in the nose  Acute rhinitis.                      |

भानहाते यस्य विध्यते च प्रक्तिचते शुष्यति चापि नामा । न वेत्ति यो गन्धरसांश्च जन्तु-जुष्टं व्यवस्येत्तमपीनसेन । तस्चानित्तरतेष्मभवं विकारं जूयात् प्रतिश्यायसमानतिङ्गम् ॥ ६॥

अपीनसलक्षण—जिस रोगी की नासा वात द्वारा कफ के शोषित हो जाने से अवहद्ध सी हो गई हो एवं पित की अधिकता होने पर नासा से धूंआ सा निकलता हो और कफ की अधिकता होने पर पनलेद युक्त सी हो तथा पितप्रकोप से स्खती सी हो तथा नासा के आवद्ध होने से सुगन्धित और अखुगन्धित गन्धों का ज्ञान नहीं हो सकता हो एवं नासारोगारम्भक दोषों से जिह्वा एवं तद्गत रसज्ञानवाही स्नोत्सों (नाहियों) के दूषित हो जाने से मधुर, अम्लादि रसों का भी ज्ञान नहीं होता हो उस व्यक्ति को अपीनस रोग से व्यास (आकान्त) समझना चाहिये। इस तरह वात और कफ की दुष्टि (प्रकोप) से होने वाले इस रोग को प्रतिश्याय के समान लक्षणों वाला कहना चाहिये॥ ६॥

विसर्शः-आचार्यं कार्तिकोक्तरुक्षण-मस्तुलुङ्गेचितः इलेष्मा यदा पितादिदद्यते । तदास्क्षििच्छलं नासा वहु सिङ्गाणकं स्रवेत्।। सकण्डुदाइपाक्च तन्तु विद्यादपीनसम् ॥ सिस्तिष्कस्थित रलेष्मा जब पित्त से विद्यध हो जाता है तव नासा से रक्तिसिश्रित पिब्छिल कफ (सड़े ) अधिक रूप से सवित होता है एवं नासा में खुजली, दाह और पाक भी होता है ऐसे रोग को अपीनस समझना चाहिये। नासा रोगों में पीनस एक प्रधान रोग है। यह स्वतन्त्ररूप से भी हो सकता है और प्रतिश्याय के परिणाम स्वरूप भी हो जाता है। प्राचीन ग्रन्थों में पीनस और प्रतिरयाय का पर्यायरूप में या समान अर्थ में भी व्यवहार किया है। सम्भवतः प्रतिश्याय की एक अवस्थाविशेष होने से ऐसा कथन हुआ हो। अनेक आचार्य पीनस तथा अपीनस को स्वतन्त्र रोग मानते हैं। पीनस को प्रतिरयाय की परिणतावस्था मानकर एक विकार और अपीनस को पीन-सामाव मानकर प्रतिश्याय के समान ही छत्तणों वाला दूसरा रोग मानते हैं। वस्तुतस्तु पीनस तथा अपीनस एक ही रोग हैं क्योंकि 'अवाप्योस्तं सन्नद्धादिषु वेति' सून्न से विकर्ण से अकार का छोप होता है अतः दोनों एक ही रोग हैं ऐसा 'मावप्रकाशकार' का मत है। वाग्मटाचार्य ने इन्हें दो स्वतन्त्र रोग माना है एक पीनस तथा दूसरा अपीनस न मान कर अवीनस माना है जिसका अर्थ अवी ( भेड़ ) की नासा के समान कफ से भरी नासा की अवस्था यथा-कफः प्रवृद्धो नासायां रुद्ध्वा स्रोतांस्यपीनसम् । जुर्यात् सप्तर्धुरं श्वासं पीनसाधि-क्वेदनम्। अवेरिव स्रवत्यस्य प्रक्लित्रा तेन नासिका॥ अजस्त पिच्छिलं शीतं पक्वं सिङ्गाणकं घनम् ॥ अर्थात् प्रथस सिध्या आहार-विहारादि दोषों से या स्वयोनिवर्द्धक पद्वार्थों के अत्य-धिक सेवन से कफ विवृद्ध होकर वहां के स्रोतसीं का मार्गा-क्रोध करके अवीनस रोग को पेंदा करता है। इस रोग के होने पर श्वास में घुर्घुर शब्द सुनाई देता है तथा पीनस रोग की अपेचा इस रोग में वेदना अधिक होती है। भेड़ की नाक के समान उसमें से साव होता रहता है जिससे नासिका सदा विळूब रहती है एवं नासा से निरन्तर पिच्छिल, शीत और पका हुआ गाड़ा कफ (सड़ा) साव (Mucopurulent discharge) होता रहता है।

पीनसभेद — प्रतिश्याय के समान इसके छत्तण कहे हैं अत एन इसके भी अपक और पक ऐसे दो मुख्य भेद समझने चाहिये।

अपक पीनस—में शिरोगीरव, नासाखाव, अरुचि, स्वर-सन्दता, दौर्वस्य तथा वार-बार थूकना आदि लच्ण दिलाई देते हैं । शिरोगुरुत्वमरुचिर्नासास्रावस्वनुस्वरः । क्षामः छीवति चामीक्ष्णमामपीनसलक्षणम् ॥ पक्षपीनस से कफ गाड़ा होकर नासास्रोत में भरा रहता है। रोगी के स्वर और वर्ण की विशुद्धि हो जाती है। आमिलङ्गान्वितः इकेष्मा धनः खेर्बु निम-ज्जति । स्वरवर्णविशुद्धिश्च पक्तपीनसलक्षणम् ॥ (यो० र०) इस तरह उपयुक्त लचलों के विवेचन से इस रोग में सुख्यतया निम्न चार ठचण पाये जाते हैं-(१) नासानाह, (२) नासाः विशोषण या धूमोद्गम, (३) प्रक्लेंद, (४) गन्धज्ञान तथा रसज्ञान की शक्ति लुस था अल्प हो जाना। गन्धज्ञान की विकृति के अनेक कारण हो सकते हैं जैसे (१) नासागत श्लेष्मलकला का जीर्ण शीथ (दोषसञ्चय ), ( २३) नासास्रोत के गाढ़े कफ से भरे रहने या अन्य कार्णों से अवरोध होने से (३) गन्धप्राही महितब्क केन्द्र की विकृति होने से, (४) वायुविवरों के विकार से, (५) गुन्धग्राहिणी वातिक नाडियों के अपचय से, (६) शुक्तिका के अपचय प्रभृति कारणों से गन्धज्ञान की अनुमता, मिध्यात्व या विचित्रगन्धत्व एक रोग में आ सकता है। इस प्रकार यह पीनस रोग अनेक रोगों में अन्तर्भृत हो सकता है तथापि इसका सब से अधिक साम्य Atrophic Rhinitis से हो सकता है। क्योंकि उसमें भी प्रायः ये ही सब छन्ण मिलते हैं जैसे (1) Dryness of the Nose, (2) Headache, (2) Obstruction, (4) Formation of crust. Nasal secretion are not expelled owingto the destruction of cilia due to lack of moisture. इस रोग में ओजीना (Osaena) एक विशिष्ट लच्चण है जिसका अर्थ नासा से दुर्गन्ध आना है। कभी-कभी यह उच्चण इतना प्रबल हो जाता है कि रोगी का समाज में बैठना भी सुरिकल हो जाता है । प्राचीनों ने इसी का नाम सम्भवतः प्रतिनासा या पुतिनस्य रखा हो। यह दशा नासाफिरक में मिलती है।

दोषैर्विद्ग्धैरीलतालुमूले-संवासितो यस्य सभीरणस्तु । निरेति पृतिमुखनासिकाभ्यां तं पृतिनस्यं प्रवदन्ति रोगम् ॥ ७ ॥

प्तिनस्यलक्षण—विद्राध अर्थात् सरक पित्त और रलेक्सा की गरमी से लवण और अग्लरस के विरुद्ध पाक होने से प्तिभाव को शाप्त हुये कफ, पित्त और रक्त दोषों से गले तथा तालुमूल में सम्वासित (आत्मविकृत गन्ध से मिश्रीभूत) दुर्गन्धित हो कर वायु जिस मनुष्य के सुख तथा नासा की ओर से निकलता है प्रतिनस्य रोग कैंद्रते हैं ॥ ७ ॥

विमर्शः—विदेशोक्तवर्णन —कफपित्तमसङ्मिश्रं सञ्चितं मूर्डिन देश्विनाम् । विदग्धमूष्मणा गाढं रुजी कुत्वाऽक्षिशञ्जजाम् ॥ ततः

त

11

प्रस्यन्दते घाणात सरकतं पृति पीतकम्। पृतिनस्यन्तु तं विद्याद् घाणकण्डूच्वरप्रदम्॥ अर्थात् कफ, पित्त और एक मस्तिष्क में सिखति हो जाते हैं फिर वहां की ऊप्मा से विद्य्य हो कर साय को गादा कर देते हैं। पुनः नेत्र तथा शङ्कप्रदेश में भयद्वर पीड़ा करते हैं। इसके अनन्तर नासा से पीतवर्ण का दुर्गन्धि-युक्त रक्तमिश्चित साव होने लगता है जिससे श्वास में भी बद्यू आती है। इस रोग में नासाकण्डू तथा ज्वर भी हो जाता है। इस रोग को ओज़िना (Ozaena) कहते हैं। विदेह के वर्णित पृतिनस्य का साम्य प्ट्रोफिक राह्नाइटिस से मिलता है।

वाणाश्रितं पित्तमरूषि क्वर्याचिरुष्टिमन् विकारे बनुवांश्च पाकः ।
तं नासिकापाकमिति व्यवस्येत्
विक्लोदकोथाविष यत्र दृष्टी ॥ ८ ॥

नासिकीपाक लक्षण—घाण (नासा प्रदेश) में आश्रित बुरीपत पित वहां पर छोटी छोटी फुंसियां या पिडकाएँ उत्पन्न कर देता है किंवा जहां पर बल्वान् पाक होकर नासिका पक जाती है किंवा जहां नाक में निशेषरूप से गीलापन तथा कोथ (सड़न) हो जाता है तब उस विकार को नासिकापाक कहते हैं ॥ ८॥

विमर्शः — चरका वार्य ने नासापाक में रक्त तथा पित्त दोनों की दुष्टि को कारण माना है तथा पाक या व्रण के कारण नथने लाल हो जाते हैं तथा उनमें दाह होता है। प्रथम दाह और लालिमा से शोथ की उत्पत्ति होती है पश्चात वह शोथ पककर पाक हो जाता है। 'सदाइरागः भयशः सपाकः स्याद् व्राणपाकोऽपि च रक्तिपत्ताहः' (चरक) वाग्मराचार्य कहते हैं कि विकृत पित्त नासापुर की त्वचा तथा मांस को पका देता है जिससे वहां पर दाह, शोथ और देदना होती रहती है।

चतुर्विधं द्विप्रभवं द्विमार्गं बद्यामि भूयः खतु रुक्तिवत्तम् ॥ ६॥

नासागतर किपत्त — चतुर्विध अर्थात् वात, पित्त, कफ और सिखपात से चार प्रकार का एवं यकृत् तथा प्लीहा इन दो स्थानीं से उर्थित होने वाले एवं कध्वं तथा अधः इन दो मागों से प्रवृत्त रक्तपित्त का अगले अध्यायों में विशिष्ट वर्णन किया जायगा॥ ९॥

विसर्शः—आचार्य सुश्रुत ने रक्तिपत्त शब्द की पित्तेन दुष्टं रक्तम् ऐसी ब्युत्पत्ति पित्तरक्त ब्यपदेश होने के अय से न करके रक्ति पित्तश्रेति हुन्हसमास करके निरुक्ति प्रदर्शित की है। चरकाचार्य ने रागपरिपार्ग्त पित्तं रक्तिपत्तं किंवा रक्तश्र तिपत्तश्रेति कर्मपारयसमासः ऐसी ब्युत्पत्ति की है एवं च रहोक के द्वारा स्पष्टीकरण भी कर दिया है—संयोगाद दूषणात्तत्तु सामान्याद गन्धन्वण्याः। रक्तस्य पित्तमाख्यातं रक्तिपत्तं मनीधिनः। चतुर्विध—सान्द्रं सपाण्डु सस्नेहं पिव्छिल्ज् क्तानितम्। द्यावारणं सफेन्त्र तत्तु रुक्षं चातिकम्। रक्तिपत्तं कषायाभं कृष्णं गोमूत्रसित्रभम् मेचकागारध्माममञ्जनाभ्य पैत्तिकम्। संस्टिल्जं संसर्गात त्रिल्जं सात्रिपातिकम्॥ दिप्रभव—का छुछ टीकाकारों ने स्निन्ध्य प्रवं रूक्त भेद से अथवा आमाश्रय और प्रकाश्य भेद से दो प्रकार

का होता है ऐसा अर्थ किया है किन्तु आयुर्वेद में रक्त के स्थान युक्रत और प्लीखा को मुख्यरूप से माना है अत एव यक्तत और फ्लीखा को सुख्यरूप से माना है अत एव यक्तत और फ्लीखा से उत्पन्न होने वाला ऐसा अर्थ अधिक सङ्गत है। आमाशय से जो रक्त का निःसरण होगा वह वमन के रूप से मुख से होगा तथा पकाशय ( वृहद्ग्त्र ) का रक्त नीचे गुद्ग्मार्ग से निकर्लेगा। दिमार्गम्—'ऊद्ध्व नासाक्षिकणिस्यैमेंद्रयोन्तिगुदेरधः' इस तरह ये इसके दो मार्ग हैं किन्तु अधिक कुपित होने पर शरीर के समस्त रोमकूपों से भी निकल् सकता है— 'क्रपित रोमकूपें समस्त स्तत्प्रवर्तते'। नन्यशालाक्य तन्त्र में इस रोग को हेमरेज फोम दि नोज या इपिस्टेक्सिस ( Heamorrhage from the Nose or Epistaxis) कहते हैं। नासा से रक्तप्रवर्त के अनेक कारण हो सकते हैं जिन्हें दो मार्गों में विभक्त किया जा सकता है। (१) दोपज या औप-दिवक्त या सार्वदेहिक रोगजन्य तथा (२) अभिघातज या आगन्तुक।

भौपद्रविक में — रक्तभाराधिक्य ( H. B. P.) पाण्डुरोग ( Anaemia ) अथवा एन्प्लुपुक्षा तथा अन्य तीव पैत्तिक ज्वर में नासागत रक्तपित्त हो जाता है। 'तथया ज्वरसन्तापाद-क्तपित्तमुदीयंते'।

भागनतुक या स्थानिक कारणों में—नासागत रलेण्मल कला का अभिवात तथा लिट्ल के केन्द्र से रक्तलार्व का होना महुत्व के अङ्ग हैं। यह रक्तलुति इस चेत्र की रक्तग्राहिनियों के विस्फारित होने के परिणाम स्वरूप होती है। साधारण रगड़, खुरच या जोर से नासा की सफाई करने से या वार वार शोथ होने से उस अङ्ग से प्रवल रूप से रक्तलाव होना प्रारम्भ हो जाता है जिसे सहसा रोकना कठिन हो जाता है।

दोषैर्विद्ग्धरथवाऽपि जन्तो-ललाटदेशेऽभिहतस्य तैस्तु । नासा स्रवेत् पूयमसृग्विमिश्रं तं पूयरकं प्रवद्नित रोगम् ॥ १० ॥

नासाप्यरक्तलक्षण—िपत्त और रक्त की अधिकता से विरुद्ध परिणाम को प्राप्त (विद्यम् ) हुये दोषों के कारण अथवा प्रहार पीडनादिक से छलाटदेश (माथे) पर आधात लगने के कारण रोगी की नासा से रक्तमिश्रित पूप निकलने लगती है तब उस होग को पूयरक्त कहते हैं॥ १०॥

विमर्शः—दोषाधिक्य से रोग होने पर दोषज तथा आघात के लगने पर जी प्य और रक का निर्गमन होता है वह आगन्तुक प्यरक्त होता है। वाग्मटाचा लिखते हैं कि 'दोषसम्बय्य से अथवा अभिघात से यह रोग होता है तथा इसमें नासिका से प्य और रक्त का निर्गमन होता है जिससे शिर में दाह एवं पीडा होती है। इसे प्यरक्त कहते हैं—िनचयादिभयातादा प्यासङ्नासिका स्रवेत। तत्प्यरक्तमाख्यातं शिरोदाइहजाकरम्॥' (वाग्मट) चरकाचार्य लिखते हैं कि नासिका से ही नहीं किन्तु सुख और कर्ण से भी प्ययुक्त रक्त गिरता है उसे 'प्यरक्त' कहते हैं—प्राणात स्रवेदा अवणान्सखादा प्याक्मसं विपित उक्त ल्लाण आधुनिक अनेक रोगों में मिलते हैं जैसे नासार्बुद, चयार्बुद (Lupus) अभिघात, किरङ्ग तथा

नसाविवर शोध आदि। T. B. of the Nose or Lupus ये अधिकतर नासागुहा के अग्रभाग में अवस्थित होते हैं तथा फैळ कर सम्पूर्ण नासिका, नासाजविनका तथा नासाबिहर्मार्ग में ज्याप्त हो जाते हैं। इनमें छोटे-छोटे अशोंऽङ्कर (Wacty vegetation) निकळते हैं और नासागुहा को पूर्णरूप से भर देते हैं। इनमें रक्तसाव शीघ्रता से होता है तथा नासानाह की अवस्था उत्पन्न हो जाती है साथ ही में शिरःश्र्ल भी होने कगता है। अनेक बार ये अङ्कर टूर्य फूट जाते हैं जिससे वहां वण बन जाते हैं।

वाणाश्रिते समीण सम्प्रदुष्टे यस्यानिलो नासिकया निरेति । कफानुयातो बहुशः सशब्द-स्तं रोगमाहुः क्षवश्चं विधिज्ञाः ॥ ११ ॥

दोषनक्षवयुक्षण—नासिका में आश्रित (स्थित) श्रृङ्गा-टक मर्म के दूषित होने पर वहां का वायु मिथ्या आहार-विहार या आगन्तुक कारणों से दूषित हो जाता है तब कफ को अनुगामी बनाकर बार बार वह शब्द करता हुआ नासा से बाहर आता है तब उसे शास्त्रज्ञ दोषज च्रवथु (दोषजन्या छींक) कहते हैं॥ ११॥

तीक्णोपयोगादितिजिञ्जतो वा
भावान् कटूनकेनिरीक्षणाद् वा।
सूत्रादिभिनो तरुणास्थिमर्भण्युद्धाटितेऽन्यः क्षवधुनिरेति ॥ १२ ॥

आगन्तुकक्षवयुरुक्षण—राई, मिरच आदि तीचण दृश्यों के उपयोग से किंवा सोंठ, मिरच, पिप्पली तथा तम्बाकू आदि कटु पदार्थों के अधिक स्ंघने से, अथवा सूर्य की तरफ अधिक देर तक टकटकी लगाकर देखते रहने से किंवा सूत या कपड़े की वत्ती वना कर नाक के भीतर वार वार डालते रहने से नासाजविनका (तरुणास्थि) में अथवा श्रङ्गाटक मर्म में चोभ होकर उसका उद्घाटन (उद्ध्वचालन) हो कर छीं कें आने लगती हैं। इसे आगन्तुकचवथु कहते हैं। १२॥

विमर्शः--चरकाचार्य संचेप में लिखते हैं कि शिर में स्थित षायु विष्वक्पथ (विगुण मार्ग) होकर नासाश्रित मर्म को स्पर्श करके छोंके उत्पन्न करता है जिसे चवशु कहते हैं -- संस्पूर्य मर्माण्यनिकस्तु मूर्षिन विष्वनपथस्यः क्षवश्चं करोति । त्नाग्भटाचौर्य वे इस रोग को चवथुन कह कर भृतांचन कहा है जिसका अर्थ मुत्रां अर्थात् वार-वार 'इव' ( छींके ) आनत । इसी तरह आचार्य ने कारण तथा सम्प्राप्ति के विषय में भी लिखा है कि तीका पदार्थों के स्वाने से, सूर्य की किरणों को अधिक देर तक देखते रहने से, सूत या छकड़ी से नासा को खुरचते रहने से अथवा अन्य वात. प्रकोपक कारणों से नासिकातरुणास्थियों ( Cartilages ) में घर्षण होने से वात प्रकुपित होकर गति करता है किन्तु उसका मार्ग अवरुद्ध होने से वह प्लटा खाया हुआ वायु ऊपर की ओर जाकर शृङ्गाटक मर्म से टकराता है तथा वहाँ से छौट कर अरयधिक छुँके छाता है, इसी छिये इस को 'स्रशंचव' कहते हैं —तीक्ष्णवाणोपयोगाकरिसम्त्रतृणादिभिः। वातकोषिभिरन्यैर्वा नासिकातरुणास्थिनि ॥ विषष्टितेऽनिलः अुद्धो रुद्धे-

इस प्रकार आचायों ने स्पष्टरूप से इस रोग के दो प्रकार के कारण माने हैं। (१) तीचणादि कारण आगन्तुक चवशुरूप में तथा (२) वातप्रकोपि अन्य कारण दोषजचवथु की उत्पत्ति करने के रूप में लिखे हैं। इसी लिये सुश्रुत तथा माधवकार ने इस रोग के स्पष्टरूप से दो भेद कर दिये हैं। इस प्रकार चव्थु शब्द का शाब्दिक अर्थ वार-बार छींके आना ( Speezing ) है अतः वाग्मट ने स्पष्टरूप से भृशंचव नाम ही दे दिया है। वास्तव में जो स्वाभाविक छींक आती है वह एक शरीरगत अधारणीय वेग है। वह कोई रोग नहीं है। इसी तरह आग-न्तुक चोभक कारणों से आने वाली छींकें भी चिंकिस्सादृष्टि से कोई महत्त्व नहीं रखती हैं। नवीन प्रतिश्याय में भी अक्सर छींकें आया करती हैं किन्तु उसे कोई स्वतन्त्र नाम दे दिया जाय यह उचित प्रतीत नहीं होता है किन्तु 'च्वथ्र' एक ऐसा स्वतन्त्र रोग माना जा सकता है जिसमें छींकें वार-वार आना ही उसका प्रधान लच्ण है अतः इस चव्थु का वेसोमोटर राइ-नोरिया ( Vasomotor rhinorrhoea ) के साथ तुरुना की जा सकती है। Vasomotor rhinorrhoemको अनुर्जता या परि-स्थिति की असद्यता ( Allergic ) से उरपन्न होने वाले रोगों के वर्ग में रखा है। इसमें शङ्गाटकमर्म चोभ (Sympathetic nervous system irritability) सबसे महत्त्व की बात है। साधा-रण उत्तेजना पर भी जिसके द्वारा साधारणतया कोई भी असर नहीं हो उस असहायता की परिस्थिति में वातिकमण्डल चुभित हो जाता है जिससे रोगोत्परिः हो जाती है। यह अनूर्जता (Allergy) दो प्रकार की होती है एक विशिष्ट (Specific) तथा दूसरी अविशिष्ट (Nonspecific) प्रथमवर्ग के उत्तेजक द्रव्यों का पता चल जाता है जिन्हें आगनतक वर्ग में रख सकते हैं जैसे तृणज्वर ( Hay fever )। इसमें घास के पराग नासा में लग कर उत्तेजना पैदा करते हैं। दूसरे वर्ध के कारणों का ठीक पता नहीं लगता है जिनसे उत्तेजना होने से Sympathe. tic system का चोभ (Irritation) हो कर च्वथ्र (Vasomotor rhinorrhoea ), उत्पन्न होता है।

लक्षण— इस रोग की तीवावस्था के पूर्वरूप में प्रथम नासा में थोड़ी सी तोद (Pricking sensation) का अनुभव होता है और उसके पश्चात् भयङ्कर रूप से छीं के आने का दौरा ग्रुरू हो जाता है दूसे Violent attack of sneezing कहते हैं। इसके थोड़ी ही देर वाद नासा से प्रभूत कात्रा में स्वच्छ जल्वत् साव (Profuse watery discharge) होने लगता है। अनेक व्यक्तियों में आंख से अश्रुस्ताव होता है। इस रोग के दौरे आया करते हैं तथा कभी कभी रोगी एक घण्टे से भी अध्कित देर तक छींकता ही रहता है जिससे पूर्णरूप से व्याकुल हो जाता है। रोगी की तीवता कम होने पर रोगारम्भ भी धीरे-धीरे होता है। त्रिदोषज प्रतिश्याय में भी वार-वार जुखाम होना तथा छींके आना और साव बहना ये लचण होते हैं अतएव त्रिदीपजन्य प्रतिश्याय हैतथा चव्यु रोगों का Vasomator rhinorrhoea में समावेश ही सकता है।

प्रभ्रश्यते नासिकयैव यश्च सान्द्रो विद्ग्धो लवणः क्रफस्तु । प्राक् सञ्चितो मूर्ष्टिन च पित्तता

श्रुङ्गाटकं व्रजेत । विद्युतः कुरुतेऽत्यर्थं क्षवशुं स भूरांक्षवः ॥ (वारभट) स्तं भ्रंशाशुं व्याधिमुदाहरन्ति ।। १३ ॥ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow अंशथुल्चण—शिर एवं नासा में पहले से ही सञ्चित हुआ गाढा, विदग्ध तथा नमकीन कफ पित्त के ताप से या सूर्य के ताप से दिवत हो कर नासामार्ग से ही अधिक निकलने लगता है तब उस रोग को अंशथु कहते हैं॥ १३॥

विमर्शः-अंशथ रोग का स्वतन्त्र वर्णन चरकाचार्य तथा वाग्मटाचार्य ने नहीं किया है एवं सुश्रुतोक्त सुत्ररूपी वर्णना-नुसार इस रोग के जो छच्ण दिये हैं उनका अनेक नासारोगों में मिलना सम्भव है क्योंकि गांडा स्नाव किसी जीर्ण नासा-कला के शोफ में हो सकता है किन्त इस रोग का चवथ के अनन्तर ही वर्णन आने से तथा चिकित्सा भी च्वथु के समान ही होने से इसका चवथु के साथ प्रगाढ सम्बन्ध हो सकता है। इस तरह हम इसे चवथु की पकावस्था भी मान सकते हैं जसे पीनस पुवं प्रतिश्याय की आम और पक्षावस्थाओं का वर्णन है तद्वत् चवथु की पकावस्था अंश्यु हो सकती है। पाश्चारय शालाक्य प्रन्थों में लिखा है कि वेसोमोटर राइनोरिया (Vasomotor Rhinorrhoea) या च्वथु का वार-वार दौरा होते रहने से नासा की कछा मोटी पड़ जाती है जिसे Hypertrophied कहते हैं तथा संक्रमण का प्रसार नासा वायु विवरों के श्लेष्मल कला तक भी हो जाता है जिससे वह भी मोटी पड़ जाती है। उसके मोटी पड़ जाने से वहां पर गाढ़े साव का सङ्ग्रह रहता है जो उष्णता से विद्रत हो कर नासामार्ग से स्रवित होता रहता है। इस तरह यद्यपि अंश्रथ की Chronic naeal discharge या Discharge of the hypertrophic rhinitis से समानता हो सकती है किन्तु अधिकतर वायु विवरों की रलेष्मल कला के मोटे होने से जो सान्द्र विदग्ध स्नाव (Mucoid discharge from the thickening of the lining membrane of the sinuses ) होता है उसं े से बुलना की जा सकती है।

भागे भृशं दाहसमन्विते तु विनिःसरेद् धूम इवेह वायुः। नासा प्रदीप्तेव च यस्य जन्तो व्याधि तु तं दीप्तमुदाहरन्ति॥ १४॥

दीप्तलक्षण—जिस मनुष्य की नासिका सदा भयद्वर दाह से युक्त रहती हो तथा उससे शूएँ के समानवायु निकलती हो और उसकी नासा जलती हुई सी रहती हो ऐसी व्याधि को दीस कहते हैं ॥ १४॥

विमर्शः—चरकाचारं ने भी कहा है कि जिस रोग में नासा जलती हुई सी प्रतीत हो उसे दीप्त रोग कहते हैं—'नासा प्रदी-फोव नरस्य यस्य दीफां तु तं रोगमुदाइरन्ति' (चरक) वाग्भेटा-चार्यं का मृत है कि नासाश्रित रक्त में विदाह होने के कारण नासा में जलन होती है तथा भीतर और ब्यहर में नासा स्पर्शन में असद्यशील हो जाती है तथा नासा से जो सांस बाहर की ओर छोड़ी जाती है वह धूम के समान प्रतीत होती है, उस रोग को दीप कहते हैं—रक्तेन नासादण्येन बाह्यन्तः-स्पर्शनासहा मिनेद धूमोपमोच्छ्वासो दीप्तिदंहतीन च ॥ विदेहा-चार्यं कहते हैं कि जब बासा में से धूम निकलने की सी प्रतीति हो तथा नासा में खींचने की सी पीडा एवं जलन होती हो एवं उच्छास के समय आंखों के सामने अन्धेरी प्रतीत होती हो हसे दीष्त रोग जानो । धूमायते यदा नासा चलकुष्यति दीष्यते । निश्चरेत्तम उच्छ्वासं तं न्यापि दीप्तमादिशेत ॥ (विदेह) 'पाश्चात्त्य शालाद्यतन्त्र में इन लचणों वाला कोई स्वतन्त्र रोग नहीं है किन्तु इसकी तुलना तीव्र प्रतिश्याय (Acute rhinitis) के साथ हो सकती है । इसमें जलन होने का कारण नासाकला शोध में रक्ताधिक्य होना है । इसी लिये इसके मिलते जुलते लचण पैत्तिक प्रतिश्याय में पाये जाते हैं । इस रोग में पित्त-दोप की प्रवलता रहती हैं।

कफावृतो वायुद्धदानसंज्ञो
 यदा स्थमार्गे विगुणः स्थितः स्यात् ।
 घाणं वृणोतीव तदा स रोगो
 नासाप्रतीनाइ इति प्रदिष्टः ॥ १४ ॥

नासाप्रतीनाइलक्षण—जब उदान संज्ञक वायु कफ से आवृत हो कर अपने मार्ग में विगुण हो जाता है तब नासामार्ग अव-रुद्ध हो जाता है जिससे नाक विरुद्धल सट जाती है। अर्थात् नासा में आनाह उत्पन्न हो जाता है इसी लिये इस रोग को नासा प्रतीनाह कहते हैं॥ १५ श

विमर्शः-माधवकार लिखते हैं कि कफ वात के साथ संयुक्त हो कर उच्छास मार्ग को रुद्ध कर देता है अतः इस रोग को प्रतिनाह कहते हैं- उच्छ्वासमार्गन्तु कफः सवातो रुन्ध्यात प्रतीनाइमुदाइरेत्तम् ॥ ( माधव ) वाग्भटाचार्यं ने इस रोग का नाम नासानाह रखा है तथा वे छिखते हैं कि वात के द्वारा प्रेरित हुआ कफ नासा मार्ग को अवरुद्ध कर देता है जिससे नासा भर जाती है और बाहर की सांस भीतर लेने ( Inspiration ) तथा भीतर की सांस वाहर छोड़ने (Expiration) में असमर्थता रहती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो श्वासप्रश्वास वाहक स्रोतस बन्द हो गये हैं। नद्धत्विमव नासायाः श्लेष्मरुद्धे च वायुना । निःश्वासोच्छवाससंरोधात स्रोतसी संवृते इव॥ (वाग्भट) यह नासाजविनका के रोगों में (Diseases of the septum) से एक रोग है तथा इसे Deviation of the nesal septum कह सकते हैं। आयुर्वेद ने इसे एक स्वतन्त्र रोग माना है किन्तु पाश्चात्य शालाक्यतन्त्र में यह नाना प्रकार के नासारोगों में एक प्रधान लच्चण या उपद्रव कहा जा सकता है। साधारण प्रतिश्याय होने पर भी नासानाह हो जाया करता है। नासा-न्तरौत रलेजिमक कला के मोटे हो जाने से वह बढ़ जाती है तथा उससे नासा सटी हुई सी रहती है। इसके सिवाय नासार्श, नासार्ष्द्र, नासाविद्रधि, नासागत अभिघात, नासा-गत गांठ (Lupus); नासाजवनिका का रक्ताबुंद (Heamatoma), नासाजवनिकाविद्रधि (Abscess of the nasal septum ), नासाजवनिकाविमार्गगमन ( Deviation ) नासा-ग्रहागतशल्य तथां शुक्तिकास्थि की वृद्धि होने पर इस प्रकार का आनाह हो सकता है।

अस्तु यह नासानाह रोग नासाजवनिका पथ च्युति या विमार्गगमन (Deviation) का ही छोतक है। इसके वैका-सिक तथा अभिघातज ऐसे दो भेद हो सकते हैं। किंवा स्थानभेद से भी दो प्रकार हो सकते हैं। एक ऊपर की अस्थि-मय जवनिका (Bone deviation) का तथा दूसरा नीचे की या तहणास्थिमय जवनिका (Cartilaginous deviation)

का। दोनों का निस्न वर्णन मिलता है-Bony deviation for the most part Cause what are known as 'Spurs'-Spurs are out growths or ridges encountered in the lower part of the Nose, These Cause blockage of the part of the Meatus which they occupy. Spurs may be anterior or they may be posterior. In an examination of the Nose a Septum which is seen to destraight anteriorly may possibly present appearances posteriorly which are sufficient to account for Nasal odstruction and chronic Nasal disease. The cartilaginous deviation on the other hand are anterior in position and very frequently involve the upper part of the quadrilateral Cartilage. नासाजन-निका की अत्यधिक स्थान च्युति होने पर उसके उभार से मध्यशक्तिका के ऊपर भार पड़ता है जिससे वाय विवरों के बिद्र भी बन्द हो जाते हैं। यह अवरोध यान्त्रिक ( Mechanical) होता है। कभी कभी नासागत रलेप्सलकला के रक्ताधिक्य के परिणामस्वरूप भी होते देखा गया है। इससे नासा का श्वासमार्ग (Nasal air ways ) अस्वाभाविक भाव से संकरा हो जाता है। प्राचीनों ने भी 'नद्धत्विमव नासायाः' 'डच्छ्वासमार्गावरोष' 'घाणं वृणोति' आदि वावयाँ से इसी अवस्था की यृष्टि की है।

अज्ञस्तमच्छं सिल्लियकाशं यस्याविवर्णं स्रवतीह नासा। रात्री विशेषेण हि तं विकारं नासापरिस्नाविमति व्यवस्येत्॥ १६॥

नासापरिस्नावलक्षण—जिस मनुष्य की नाक से निरन्तर स्वच्छ सिल्ल के समान तथा अविवर्ण स्नाव वहता रहता है एवं रात्रि के समय स्नाव का स्ववण अधिक होता है उसे नासा-परिस्नाव रोग कहते हैं॥ १६॥

विसर्शः-नाग्मटाचार्यं ने भी नासास्राव का वर्णन सुश्रुता-चार्य के समान ही किया है किन्तु उन्होंने इस रोग को कफ से उत्पन्न होने की विशेषता छिखी है—प्रावस्तु तत्संबः इलेष्म-सम्मवः । अच्छो जलोपमोऽत्रस्रं विशेषात्रिशि जायते ॥ भावप्रकाः शकार, माधवकार, आयुर्वेदविज्ञान, गदनिग्रह और योगरतेना-कर आदि प्रन्थों में लिखा है कि प्राण से घन (गाडा), या पतळा, पीळा या रवेत रूप में दोष खवित होता है उसे नासास्राव कहते हैं- प्राणाद्धनः पीतिसतस्तनुर्वा दोषः स्रवेत्स्राव-मुदाइरेत्तम्' विदेइ-का मत है कि शृङ्गाटकस्रोतस् में विद्रुत हुये कफ के कारण खाव निकछता है - स्रोतः शक्तारके इलेक्मा-चितः क्लेदित छ॰मणा । विशेषात् स्यन्दते रात्रौ नासास्रायन्तु तं विदुः । इन आचार्यों के वर्णनी से स्पष्ट हो जाता है कि यह रोग भी कोई एक स्वतन्त्र रोग न होकर प्रतिश्याय (Rhinitis ) का ही एक अवश्यम्भावी आनुवङ्गिक छन्नग है । इसे पाश्चात्य शालाक्यतन्त्र की परिभाषा में Rhinorrhoea कह संकते हैं जिसका कि अर्थ नासा से खाव का बहना होता है। यह अवस्था प्रायः सभी नासारोगों में होती है। सुश्रुतोक्त नासा परिस्नात्र को नव प्रतिश्याय (Acute Rhinitis or vasomotor Rhinorrhoea) के साथ मिला सकते हैं किन्तु अन्य अन्थोक खावों को जो कि घन (Thick), प्याम (Mucopurulent or Mucoid discharge) होते हैं उनका समावेश जीर्णप्रतिश्याय (Hypertrophic Rhinitis) अथवा दुष्प्रतिश्याय या पूतिनासा रोगों में हो सकता है। पीतवर्ण के साव (Yellow discharge) का प्राय: वायुविवरों के विकार (Nasal sinuses) में समावेश हो सकता है।

घाणाश्रिते श्लेष्मणिं मारुतेन पित्तेन गाढं परिशोषिते च। समुच्छुसित्यूद्ध्वमध्य छच्छाद् यस्तस्य नासापरिशोष उक्तः ॥ १७॥

नासाशोषलक्षण—प्रकृतित वात की रूचता तथा प्रकृपित पित्त की उष्णता से नासाप्रदेश स्थित कफ के अत्यधिक सूख जाने पर जो सजुष्य बड़ी कठिनता से ऊर्ध्व और अधःश्वास लेता हो उसके इस रोग को नासापरिशोष कहते हैं॥ १७॥

विसर्शः-नासा परिशोप शब्द काँ अर्थ स्पष्ट है अभीत् नासा का परित ( सर्वे प्रकार ) से सूखना। चरकाचार्य लिखते हैं कि इस रोग में क़द्ध त्वायु कफ को सुखाकर श्रङ्गाटकमर्म ( घाण, श्रोत्र, नेत्र और जिह्ना का सिरा सन्निपात ) तथा घाण को विशेषरूप से शुष्क कर दिता है—कुद्धः स संशोध्य कफन्तु नासाशृङ्गाटक प्राणिवशोषणञ्च । (चरक) वाग्मटाचार्य ने छिखा है कि वायु नासास्रोत में स्थित कफ को सुखा देती है जिससे नासा यवशूक से भरी हुई सी प्रतीत होती है तथा कठिनता से वह रोगी श्वासप्रश्वास की किया करता है उसे 'नासिकाशोष' कहा है-शोध्येत्रासिकास्रोतः कपन्न कुरुतेऽ-निलः । शूकपूर्णामनासारवं कृच्छादुच्छ्वसनं ततः ॥ स्मृतोऽसौ नासिकाशोषः ॥ (वारभट) आचार्य विदेह ने अपना वैशिष्टव प्रगट किया है कि जब कुपित बात और पित्त दोनों मिछकर ब्राण प्रदेश में जाकर वहां के कफ और रक्त को सुखा देते हैं तव रोगी कठिनता से ऊद्ध्वं श्वास लेता है या नाक के द्वारा श्वासप्रश्वास कर सकता है एवं उसकी नासा पूर्ण रूप से सूखी रहती है तथा नासा में सुखे चूर्ण ( Crust ) के खुरण्ड बनते रहते हैं और निकलते रहते हैं। इसे विद्वान् लोगों ने नासाशोप कहा है। वातिवत्तौ यदा प्राणं कफरक्तं विशोषयेत्। तैदास्यादुच्छ्वसे-त्रासा तस्यशुष्कं विधीयते । भृतं शुष्कावचूर्णेन नासाशोषन्तु तं विदुः॥ (विदेह) नासापरिशोष के लच्ला Atrophic rhinitis के लच्ला से मिलते हुये हैं। पृट्टोफिक राइनाइटिस की एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें नासा की श्लेष्मलकला सुखी रहती है तथा नाक का साव (कफादि) भी सूख जाता है जिससे रोगी को सांस लेने में कष्ट होता है एवं नासा अवहद्ध सी प्रतीत होती है। इस प्रकार के नासाशोध में कई कारण हो सकते हैं। इस अवस्था को Rhinitis sicca कहा है। यह एक प्रकार की नासागत अळसक की अवस्था है, ज़िससे नासा में आनाह होता है और नाक से साव नहीं होता तथा नासागुहा सूखी रहती है। वायमदाचार्य ने इसी प्रकार के एक अन्य रोग का वर्णन किया है जिसे नासापुटक (Obstructive crust) कहते हैं अर्थात पित्त और कफ के द्वारा जब वायु नासा के भीतर रोक लिया जाता है तब अवरुद्ध हुआ वह बात भीतर कफ

ाभ

ाक

वा

गर्ण

तथा उसके रलपण अंश को सुखा देता है जिससे वहां सूखे हुए कफ की पपड़ी बनती रहती है—पित्तरले भावकडोऽन्तर्ग-सायां शोपवेन्मकत । कफं स शुष्कपुरतां प्राप्नोति पुरकन्तु ततें ॥ (वाग्मर) नश्य शालाक्य प्रन्थों में इस प्रकार के स्वतन्त्र रोग का वर्णन नहीं है क्योंकि इसका Atrophic Rhinitis में ही समावेश हो सकता है। चरक, सुश्रुत, भावप्रकाश और माध्यकार ने भी इस रोग का उल्लेख नहीं किया है। उनके मत से भी इन लक्षणों या रोग का समावेश नासाशोप या अन्य प्रतिरयाय के भेदों में हो सकता है।

दोपैस्त्रिभिस्तैः पृथगेकशश्च त्र्यात्तथाऽशीसि तथैन शोफान् ॥ द ॥ शालाक्यसिद्धान्तमवेदय वाऽपि सर्वात्मकं सप्तममवुदं तु । रोगः प्रतिश्वाय इहोपदिष्टः स्म वक्ष्यते पञ्चविधः प्रस्तान् ॥ १६॥

• अर्श, शोफ, अर्थुद वर्णन— वातादि तीन दोषों से पृथक् पृथक् तीन तथा सन्निपातज चतुर्थ ऐसे नासार्श चार प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार नासाशोफ भी चार प्रकार के होते हैं। शालांक्य सिद्धान्त के विचार से निदानोक्त छ अर्थुदों के सिवाय सन्निपातजन्य सातवां अर्थुद भी होता है। यहां पर जो पांच प्रकार के प्रतिश्याय का उन्नेख किया है उसका वर्णन आगे किया जायगा॥ १८-१९ ॥

नासास्रोतोगता रोगास्त्रिशदेकश्च कीर्तिताः । स्रोतः पथे यद्धिपुतं कोशवच्धार्चुदं अवेत् ॥२०॥ नासारोगोपसंहार—इस तरह नासास्रोत में होने वाले इकतीस रोगीं का वर्णन यहां किया गया है। नासास्रोत में कोश्च (अन्तःपूरण वस्त) के समान विपुल अर्बुद होता है॥ शोफास्तु शोफबिज्ञाना नासास्रोतोव्यवस्थिताः। निदानेऽशीसि निर्दिष्टान्येवं तानि विभावयेत्॥२१॥

इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते शाला-क्यतन्त्रे नासागतरोगविज्ञानीयो नाम • द्वाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥

नासास्रोत में होने वाले चार प्रकार के शोफों का वर्णन शोफविज्ञानीय अध्याय में कहे हुए शोफ के समान तथा ग्रहां जो नासार्श चार प्रकार के कहे हैं उनके निदानस्थान में कहे हुये अर्श के समान कारण, लच्चण, सम्प्राप्ति आदि समझने चाहिये ॥ १९॥

विमर्शः—नासार्श को Nasal Polypus कहते हैं। ये बड़े बड़े भूरे वर्ण के तन्तुओं के संघात (Large gregish masses of tissues) हीते हैं जो देखने में अङ्गूर के गुच्छे के समान प्रतीत होते हैं। आयुर्वेद में इनके विविध स्वरूप का वर्णन है—वटप्रशेहसहशा गुझिन्दुमसिन्नमाः। करीरपनसास्थ्यामस्त्या गोस्तनसिन्नमाः। विम्बीखर्जूरकर्वन्यूकार्पात्रीफलसिन्नमाः। शुकिब्रा-यक्तरखण्डज्ञलोकोवनक्तरिन्नमाः॥ ये अशोऽङ्कर नासा स्नोत को

अवरुद्ध कर देते हैं। ये अग्रनासाछिद्ध से निकले हुँये दिखाई पड़ते हैं। अनेक वार नासापश्चात् छिद्ध से भी छैटके रहते हैं, उनका दर्शन नासापश्चात् दर्शनपरीचा (Post Rhinoscopy) से ही संस्थाव है। इनका उद्भव ऊर्ध्व हन्विश्य वायुविवर में होता है। नासार्श का हेत् या उपद्रव — दो प्रकार से होता है।

नासागत श्रोफ के परिणाम स्वरूप (Inflammatory) अर्थात् नासा सम्बन्धी विवरों के शोफ के परिणाम स्वरूप होते हैं।

रवतन्त्र नाडीमण्डल के विकल् (Sympathetic Nervous System disturbances ) के कारण होते हैं। जिन कारणों से नासा या उनके वायुविवरों का शोध होता है वे ही कारण नासार्श के भी हैं। जैसे नासा के ऊर्ध्वभाग का संकरा होना, मध्य शक्तिका के उत्पर भार ( Pressure ), मध्य सुरङ्गा (Middle Meatus) के ऊपर दवाब का पड़ना वहां पर तंतुओं में शोथ उत्पन्न कर देता है। नासागत स्नाव को निकालने के लिये जव रोगी जोरसे नाक छींकने (Blowing) की किया करता रहता है इससे भी द्वाव वद जाता है एवं श्लेष्मलक्लागत रक्त-रस के सञ्चारण (Flow) में वाध्म आने पर भी पीइन अधिक होता है। इसी तरह नासागतविवरों में अस्थिसे निकली हुई जो रलेष्मलकला निकली रहती है उसमें शोध तथा सङ्कोचन होकर अर्श के समान तन्तुसंवात का आकार वना कर पीछे से आकार में वद सकती है। नासाजवनिका की मार्गच्यति हो जाने से नासिका का एक भाग संकरा हो जातर है जिसमें बार बार शोथ होता रहता है तथा विभिन्न संक्रमणों से रोगी आकान्त होता रहता है। ऐसी स्थिति में अर्श की उत्पत्ति एक महत्त्व की घटना है। वार-वार होने वाले वायुविवरशोध में जब कि वायुविवर साव के प्रवाह का अवरोध हो तो नासार्श होने में अनुकृळता रहती है। अनुर्जताजन्य नासा-परिसव (Allergic Vasomotor Rhinorrhoea) के अनेक वार होते रहने से नासाकला का शोथ अर्श की उत्पत्ति में सहायक होता है। कभी-कभी नासाई मोटे होकर स्रोत का अवरोध कर देते हैं जिससे विवरगत स्नाव का भी अवरोध हो जाता है और संक्रमण वायुविवरों तक पहुँचकर विवरशोध ( Sinitis ) उत्पन्न कर देता है।

लक्षण—नासानाह (नासावरोध), स्नाव तथा सानुना-सिक शब्दोच्चारण ये तीन महत्त्व के लक्षण होते हैं। रोगी का चेहरा देखने से दर्दुरमुखी (Frogface) प्रतीत होता है। इसमें स्नाव गाढ़ा (घन) तथा प्रयाभ (Paralent) होता है। यदि मस्ते रलेष्मलकला के ऊपर के भाग में स्थित हों तो स्नाव गाढ़ा होता है किन्तु गहराई में स्थित अर्शाङ्करों का सम्बन्ध विवर से हो तो पीतवर्ण प्रयस्नाव मिलता है। आचार्य सुश्रुत ने निम्न नासार्श के लच्ण लिखे हैं—'न्नाणजेषु प्रतिश्या-योऽतिमात्रं क्षवश्वः कुच्लोच्ल्यासता, प्रतिनस्यं, स्नानुनासिकवाच्यार्थं शिरोदु:खब्र॥ (सु. नि.)

नासाशीय - यद्यपि शस्यतन्त्रं में शोध के छ प्रकार बत-लाये हैं किन्दु यहां पर नासाशोध चार प्रकार का ही माना है। नासा में शोध अनेक कारणों से हो सकता है जो कि नासार्श में भी लिख चुके हैं।

नासार्वद — ( New growths in the Nose ) अर्बुदपरि-

भाषा—गात्रपदेशे क्विचिदेव दोषाः सम्मूच्छिता मांसमस्क् प्रदूष्य ।
वृत्तं स्थिरं मन्दर्शं महान्तमन्तरमूलं चिरवृद्ध्यपाकम् । कुर्वन्ति
मांसोच्छ्यमत्यगाधं तदर्बुदं शास्त्रविदो वदन्ति ॥ शरीर के कोपाणु
जब कि द्वे हुये रह जाते हैं वे असुकूछता पाकर वहने छगते
हैं । तथा जिनसे शरीर को कोई छाभ न होकर हानि हो एवं
शरीर में निरर्थक वृद्धि जिस पर वातसंस्थान का कोई विशेष
नियन्त्रण न हो तथा जिसका नियत अवसान न हो अर्बुद्
कहछाते हैं । इनके सौम्य (Simple) तथा घातक (Malignant)
ऐसे दो भेद होते हैं । नासाम्लोत में ये दोनों ही हो सकते हैं हनके अनेक अवान्तर भेद होते हैं । सौम्यार्बुदों में पे पछोमा,
वाट्स, रक्तस्त्रावी पैपिछोमेटा या नासाजविनका रक्तस्त्रार्बुद्ध (Angio fibromata) तथा झर्झरास्थिका क्षण्डांण्यास्व नासास्रोत में हो सकते हैं । घातकार्बुदों में कार्सिनोमेटा, सारकोमेटा तथा पक्षियोमेटा नासास्रोत में हो सकते हैं ।

छक्षण—(१) नासा के एक पार्श्व का अवरोध, (२) पूयाभ गाड़ास्नाव (Purulent Sangnineous discharge), (३) नासास्थियों का चौड़ा होना। (४) शिरःशूल ।

इ्त्यायुर्वेदतस्वसन्दीपिकाटीकायां नासागतरोगविज्ञानीयो नाम द्वाविंशोऽध्यायः॥ २२॥

## त्रयोविंशतितमोऽध्यायः।

अथातो नासागतरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २॥

अब इसके अनन्तर 'नासागतरोगप्रतिषेध'नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है।। विमर्शः—'रोगमादौ परीक्षेत ततोऽन्तरमौष्यम्' इस उक्ति के अनुसार पूर्व के अध्याय में नासारोग परीचण का विवेचन कर दिया है अत एव उनके चिकित्सार्थ यह अध्याय है।

नासारोग सामान्य चिकित्सा - सर्व प्रथम कारणों का परि-त्याग रोगशमन का मुख्य ध्येय है अत एव इस वर्ग में रोगी का स्थान ( स्थिति या निवास ), आहार ( सेन्यासेन्य ) और विहार का विचार आवश्यक है। स्थान ऐसा हो जहां न अधिक हवा के झोंके आते हों और न-हवा कतई रुकी हुई ही हो । ठंढी हवा, पूर्वी हवा, झड़ी एवं वर्षा की हवा और झंझी-वात से वचना चाहिये। धूप या प्रकाश का आगमन हो तथा उस स्थान में सीछ ( तराई, आर्द्रता ) न हो। सक्ली, मच्छर मरकुण आदि रोगवाहक जीवों का अभाव होना चाहिये। इसके लिये मच्छरदानी का प्रयोग अत्यधिक छाभदाई होता है। शीतकाल में स्ती तथा गरम कपड़े पहनना और प्रीष्म ऋतु में हल्के वस्त्र पहनना श्रेयस्कर होता है। सिर पर साफा या पगड़ी किंवा गुळवन्द लपेटे रहना चाहिये। सिथतिर्निवात-निळये प्रगाढोष्णीवधारणम्' (यो. र.) आहार में नातिरूच तथा नातिस्निग्ध दृव्यों का सेवन हितकारी होता है। गेहूँ, यव, चने, ज्वार की रोटी तथा दालों में मूंग, तूर, चने, मसूर और कुलथी का उपयोग करना चाहिये। चावल कफवर्धक तथा वातजनक होने से वर्जित करे किन्तु रोगीको सात्म्य हो तो पराने शाङी चावलों का प्रयोग किया जा सकता है। चावल ी

को गरम मसाले अथवा केशर मिश्रित शक्कर की चासनी में पकाकर के भी प्रयुक्त किया जा सकता है। पुराने नासारोगीं में दुंग्ध, दिध आदि उसकेंदकारक पदार्थ देने से दोषों के वहिनिःसरण में लाभ होता है। दिघ अभिष्यन्दी होने से उसमें लवणभास्कर चूर्ण अथवा सैन्धव, कृष्णमरिच और भर्जित जीरक इनका चूर्ण प्रचिप्त कर खिलाना चाहिये। भोजन हरका, गरम एवं छवण व घृतयुक्त कराना चाहिये। योगरत्नाकर में पथ्योपदेश बहा ही सुन्दर है-स्नेहः स्वेदो तथाऽभ्यङ्गः पुराणा यवशालयः । कुळित्यमुद्गयोर्यूषो माम्या जाङ्गः लजा रसाः ॥ वार्ताकं कुलकं शियु कर्काटं बालमूलकम् । लगुनं दिध तप्ताम्बु वारुणी च कदुत्रयम् । कर्वम्ललवणः हिनम्धमुष्णञ्च लघुभोज-नम् । नासारोगे पीनसादौ सेन्यमेतवथा बलम् ॥ (यो. र.) स्नेहन, स्वेदन, अभ्यङ्ग, पुराने जब और शाली चावल, कुलत्था और सुद़ (मूंग) का यूष, ग्राम्य तथा जङ्गली पशु पिच यों के मांस का रस, शाकों में वेंगन, पटोल, सहजन की फली, ककोड़ा, कच्ची सूली, लहसुन, दही, गरम पानी, वारणी (मद्य), सोंठ, मरिच, पिष्पली, कटु पदार्थ, अरूपपदार्थ, लवंग, स्निध पदार्थ, उष्णपदार्थ एवं हलका भोजन इनका पीनसादिकी नासारोगों में यथावल (देश, काल, रोग, रोगी की प्रकृति के अनुसार ) सेवन करना नाहिये।

इनके सिवाय मूंग की मगरेड़ी, कुकड़ी, छौकी, नेनुआ, पत्रशाक जैसे पालक, वथुआ, चौलाई, सेथी इन्हें उवाल के घृत में छुँकि कर मसाले डाल के सेवन करावें। मसालों में जीरा, हींग, मेथी, हल्दी, काली मरिच, लौंग, तेजपात, इला-यची, दालचीनी, धनियां हितकारी हो ते हैं। फलोंमें सन्तरा, अञ्जीर, पक आम, खरबूजा, पके टमाटर, प्रण्ड, ककड़ी, मकोय, सेव, नासपाती, अनार, अङ्गूर, नीवू लाभदायक हैं। कटु और अग्ल पदार्थ भी हितकर होते हैं अतः दूशगजीनीवू पर सैन्धवलवण और काली मरिच का चूर्ण भुरका के चूसुना तथा आल्रुबुखारा, आंवला, अदरख, पुदीना, हरी धनियां, जीरा, सैन्धव **लवण और काली मरिच डाल के चटनी बनाकर**े खाना चाहिये। . मिष्टान्नों में — मालपुआ, मूंग या बेसन के ू ळड्डू, गाजर का इलुआ, जलेबी आदि का जलपान प्रातः करना चाहिये। बादाम और पोस्तदाने को रात्रि में पानी में भिंगोकर दूसरे दिन सुवह पीस के हलुआ बनाकर खा सकते हैं। पीने के ळिये सदा उवार्छ। हुआ जल ही प्रयुक्त करें। गाङ्ग जल विना उवाला भी पी सकते हैं। गरम कर ठंढे किये पानी में नीवू का रस डाठ कर भी किसी किसी समय पी सकते हैं। वातिपत्तज प्रतिश्याय या जीर्ण प्रतिश्याय में रात्रि में सोते समय शीतोदक का पान भी लाभकारी हो सकता है। रोगी सदा हरका व्यायाम भी करता रहे एवं खुळी हवा में प्रातः भ्रमण करना भी लाभदायक है। ञोजन के पश्चात् पुरानी दारुणी या पुराने द्वाचारिष्ट और दशमूलारिष्ट का पान करना प्रशस्त माना गया है।

अप्य - पित्तोत्तेजक तथा कफशोषक पद्धि अहितकारी होते हैं अतप्व शराब, काफी, चाय, तमाकू, सिस्का, छवण का अत्यधिक प्रयोग प्वं रूत्तपदार्थों का अधिक सेवन हानि करता है। मैदे का आटा, मटर, चना रूत्त होने से वर्जित करें। अधिक रहेष्मछ और अभिष्यन्दी पदार्थ जैसे आनूप मांस, मञ्जी, खोआ, रबड़ी, मलाई, उड़द की दाल, उड़द के वड़े, कचौड़ी आदि अनिष्टकारी होते हैं। शाकों में कटहल, केला, सेम, आलू, शकरकन्द, अरवी, भिण्डी, कुम्हड़ा वर्जित हैं। फर्लो में वेर, तरवूज, फूट, केला, कच्चे आम, लीची तथा अन्यान्य अग्ल फल अहितकर होते हैं। पेयों में शीतल जल, विना गर्स किया हुआ विभिन्न स्थानों का जल, वर्षा का पानी, ताळाव तथा पोखरे का सखित जल, शरवत तथा वरफ, कुलफी मलाई हानिकारी हैं। बिहारों में अधिक वैठे रहना, दिवास्वप्न, राजिजागरण, सो के उठकर या धूप में से आकर तुरन्त शीतल जल का पीना, खुले शरीर या हलके कपड़े पहन कर शीत ऋतुओं भें घूमना, सिर भिगो के स्नान करना एवं शोक, क्रोध, अधिक निद्रा, भूमिशयन, मल, मूत्र, लिका, अपान वायु प्रश्वित वेगी का निरोध नासारोगी के लिये अत्यन्त अहितकर होने से परिवर्जित हैं। स्नानं क्रोधं शकुनमूत्र-बातवेगाञ्कुचं द्रवम् । भूमिशय्याञ्च यत्नेन नासारोगी परित्यजेत् ॥ प्रायः सभी प्रकार के नासारोगों में (१) स्नेहन, (२) स्वेदन, (३) शिरोऽभ्यङ्ग, (४) वमन, (५) धूम, (६) वृतपान, 🌘 ) नस्य, ( ८ ) नाँसाप्रज्ञालन ये स्थानिक उपचार तथा अन्य आभ्यन्तरिक प्रयोग प्रशस्त माने गये हैं।

रनेहन — (Nasal drops or oil Grops) — पड्विन्दु तैल की छु-छ बंदें नासा में ट्रायान से समस्त नासारोग तथा शिरोरोग नष्ट हो जाते हैं। अणु तैल (च. मू. अ. ५) का नस्य भी प्रशस्त है। हिंग्वादि तैल भी इसी अर्थ में लाभकारी है। विशेषकर नासाकृमि में उपयुक्त है।

धूम्रवोग—(Inhalation)— वृत, तेंळ और सत्तू को एकत्र जला कर उसका धूम्रपान करूने से सर्व प्रकार के प्रतिश्याय, कास, हिक्का प्रश्वित रोग नष्ट हो जाते हैं। सम्पूर्ण गन्धद्रव्य, दाळचीनी, तेजपात, बड़ी इलायची और नागकेशर का धूम्रपान अथवा उक्त द्रव्यों में गुग्गुल्ज, घोड़ावच, कड़वा कूठ, वेळ का गूदा, सहजन वीज, लोंग, कलोंजी और तमाख् को कूट पीस कर उसकी वीड़ी बना के पीये।

इड्ड दीवर्ति—( Cigar )—इड्ड दीफ्रल-मजा, दारुहरिद्रा, दन्तीमूल, अपामार्ग बीज, तुल्सी बीज इन्हें समप्रमाण में लेकर पत्थर पर पीस कर तेल मिला के उससे बारह अड्डल लम्बे सरकण्डे को लिस कर खाया शुष्क कर लें। इसका यथाविधि पान करने से नासारोंग नष्ट होते हैं।

नस्य—( Snuffs or Nasal Spray )—अर्कचीर से सात वार भावित तथा शुष्क सुरुतानी भिट्टी का नस्य। कट्फल चूर्ण नस्य, तम्बाकू नस्य, नकछिकनी चूर्ण नस्य।

भाभ्यन्तर प्रयोग - (१) काट्यादि चूर्ण मात्रा—३ से ६ मारो तक, अनुपान—एत और गुड़ । छवङ्गादि चूर्ण मात्रा—२ से ३ मारो तछ जछानुपान से । निदिग्धिकादिकपाय, किंवा कट्फछादि चूर्ण अथवा कट्फछादि कपाय प्रायः समस्त नासारोग सन्निपातज, कफज और पित्तज तथा कास और श्वास में छामदायक है । कट्फछ पीक्तरं श्वज्ञा व्योप यासश्च कारवा । प्षां चूर्ण कषायं भा द्वादाई कते रसेः । पीनते स्वरमेरे च तमके सहलानके । सन्निपात कफे चाते काने श्वासे च शस्यते । (यो. र.) इनके सिवाय व्योपादिवटी, अगस्यहरोतकी या चित्रकहरीतकी का प्रयोग भो नासारोग, कास, श्वास, स्वरमेर आदि

में विशेष हितकारी होता है। रसों मं—पन्नामृत रस (पारद १ भाग, गन्धक १ भाग, टक्कण १ भाग, शुद्ध वस्सनाम ४ भाग, मरिच ५ भाग, इन्हें आर्द्रकस्वरस से तीन दिन तक खरळ कर पांच पांच रत्ती की गोळियां बना छें। सर्व नासा-रोगों में यह योग लाभकारी है।

नारदीय लक्ष्मीविलास रस — अश्रक भस्म ४ तोला, शुद्ध पारा, गन्धक, कपूर, जावित्री, जायफल प्रत्येक दो दो तोले, विधारा, धत्त्र बीज शुद्ध, शुद्धभङ्गा, विदारीकन्द, शतावर, गङ्गेरन, कङ्घी, गोखरू, समुद्रफल् प्रत्येक एक एक तोला, पान के रस में खरल कर तीन-तीन रत्ती की गोलियां बना के अनुपान भेद से सर्व प्रकार के नासारोग, प्रतिश्याय, कास, श्वास में दे सकते हैं।

महालक्ष्मीविलास रस—स्वर्ण, अश्रक, चांदी, ताम्न, वङ्ग, तीचणलीह, मुण्डलीह, कान्तलीह, नाग इनकी मस्में तथा शुद्ध वरसनाभ और मुक्ताभस्म प्रत्येक एक एक भाग तथा शुद्ध पारद सब के बराबर लेकर एकत्र पीस के फिर शहद में खरल कर छोटी छोटी टिकिया बना के कुक्कुट पुट में पका के स्वाङ्गशीतल होने पर निकाल कर चित्रक काथ में खरल कर के सुखा कर शीशी में भर दें। मात्रा—एक एक रक्ती। सर्व प्रकार के शिरोरोग, कास, धास, प्रतिश्याय प्रसृति नासारोग नष्ट हो जाते हैं।

पूर्वोद्दिष्टे पूर्तिनस्ये च जन्तोः

स्नेहस्वेदौ छर्दनं स्रंसनञ्ज ।

युक्तं भक्तं तीचणमल्पं लघु स्यादुष्णं तोयं धूमपानञ्ज काले ॥ ३ ॥

अपीनस तथा पृतिनस्य चिकित्सा—पूर्वोद्दिष्ट (पूर्व में कहे हुये) अपीनस तथा पृतिनस्य रोग में प्रथम स्नेहन कराके स्वेदन करे तदनन्तर वमन और विरेचन कराना चाहिये। पश्चात् युक्तियुक्त तीचग तथा छघुपा ही और अल्प भोजन कराना चाहिये। पीने के छिये सदा उण्ग जल का हो प्रयोग करना चाहिये और भोजन के पश्चात् योग्य काल में धूम्रपान कराना चाहिये ॥ ३॥

श्विमत पूर्तिनस्य रोग में — अवपीडन नस्य देने के लिये हींग, सींठ, मिरेच, पीपल, इन्द्रयव, रवेत पुनर्मवा (शिवाटी), पीपल की लाख, सुलसी के बीज, कायफल, वचा, कूठ, सहजने के बीज (तीचणगन्धा), वायविडङ्ग और करक्ष के बीज इन्हें समान प्रमाण में लेकर खांड कूट के चूर्ण बना कर श्वीशी में भर देवें। इस चूर्ण का नित्य ही अवपीडन नस्य के रूप में प्रयोग करना श्रेष्ठ है तथा इन्हीं उक्त द्रव्यों का कल्क बना कर कल्क से चतुर्गुण सरसों का तेल तथा तेल से चतुर्गुण गोमूत्र ढाळ कर यथाविधि तैळपाक करके नस्य के लिये प्रयुक्त करें ॥ ४ ॥

विमर्श:-सुश्रुताचार्य ने पीनस के लिये स्नेहन, स्वेदन, वमन-विरेचन तथा नस्य और धुमपान का निर्देश किया है। योगरःनाकर में लिखा है कि-(१) मरिच चूर्ण को गुड़ तथा दही के साथ सदा सेवन करना सर्व प्रकार के पीनस रोगों में श्रेष्ठ है - सर्वेषु सर्वकालं पीनसेषु जातमात्रेषु। मरिचं गुडेन दध्ना भुक्षीत नरः सुखं लभते ॥ (यो० र०)। (२) गुड़, मरिच चूर्ण युक्त दिध भयेङ्कर पीनिस को भी नष्ट करता है। गुडमिर्ज विमिश्रं पीतमाशु प्रकामं-इरति दिध नराणां पीनसं दुर्निवारम् ॥ (यो० र०)। (३) और भी कहा है कि गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर घृत में पकाया हुआ हलुआ, मालपुआ, आदि बनाकर खाने से पीनस हो ही नहीं सकता है-यदि तु सप्तमन्नं रलक्षणगोधूमचूणै:-कृतमुपहरतेऽसौ तत्कृतोऽस्याव-काशः॥ (यो० र०)। (४) विडङ्गशब्कली-गेहँ के आटे सें वायविडङ्गका चूर्णं मिलाकर उसकी पूड़ी, रोटी या पराठा वनाकर खावे तथा शयन काल में शीतल जल पी लेवे तो रोगी पीनस रोग से मुर्क हो जाता है-वेछगोधूमभोजी च निद्राकाले च शीतलम् । जलं पिवति यो रोगी पीनसानमुच्यते नरः ॥ ( ५ ) षड्विन्दुषृत-सङ्गराज, लबङ्ग, सलेठी, कृठ और सींठ इनके करक तथा काथ से यथाविधि घृत सिद्धकर नासा में बिन्दुरूप से टपकाने से पीनस तथा शिरोगत अनेक रोग नष्ट होते हैं - मुझं लवझं मधुकन्न कुष्टं-सनागरं गोष्ट्रतिमिश्रितन्त्र । षडविन्दु नासास्थिगतं च पीनसं-शिरोगतं रोगशतञ्च इन्ति ॥ (यो. र.)। (६) ब्याब्री तैल—भटकटैया, दन्तीबीज, वचा, सहजन, त्रिकट और सैन्धव लवण से सिद्ध तैल का नासा में प्रचेप करने से पृतिनासादि रोग नष्ट हो जाते हैं। (७) पीन-सोक्त अवपीडन द्रव्यों में सरसों और गोमूत्र डालकर तैल सिद्ध कर उसे नासा में डाळना चाहिये। (८) भटकटैया के फल अथवा पञ्चाङ्ग को पुटपाकविधि से पकाकर स्वरस निकाल के नासा में टपकाने से पीनस आदि रोग नष्ट हो जाते हैं।

भाधनिक चिकित्सा—सर्वप्रथम रोग के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने या नष्ट करने का उपाय (चिकित्सा) करना चाहिये। रोगोत्पित्त में रोगी का व्यवसाय कारण हो तो उसका परिहार करना चाहिये। त्यानिक संशोधन—नासा की आभ्यन्तरिक शुद्धि के लिये Doushing तथा Spraying उत्तम उपाय हैं। इनमें चारीय विलयनों का प्रयोग कर पुटक के अवरोध को दूर करना चाहिये। तैलीय योगों के पूरण से पुनः नासापुटक अवरोध न हो ऐसा प्रयत्न करना चाहिये। नासा की रूचता या खुशकी (Dryness) को दूर करने के लिये रिनग्ध दृश्य (Ictheol glycerine) की वर्ति नासा में भरनी चाहिये। यदि फिरङ्गीप-सर्ग हुआ हो तो तिहरोधी चिकित्सा (Anti syphylitic treatment) करनी चाहिये।

नासापाके पित्तहृत्संविधानं कार्यं सर्वं बाह्यमाभ्यन्तरञ्ज । हत्वा रक्तं क्षीरवृक्षत्वचश्च साज्याः सेका योजनीयाश्च लेपाः ॥ ४॥ नासापाक चिकित्सा—नासापाक रोग होनेपर वाह्य तथा आस्यन्तर सर्व प्रकार से पित्तनाशक चिकित्साविधि करनी चाहिये इस के सिवाय अशुद्ध रक्त का सिरामोचण जलौका से निर्हरण कर चीरी (वट-पिप्पलादि) वृचों की छाल के कपाय से नासा का प्रचालन या सेक तथा घृतमिश्रित लेपों का प्रयोग करना चाहिये॥ ५॥

विमर्शः-प्रथम नासाक्षेथ होता है पश्चात् उसकी उपयुक्त चिकित्सा न करने से नासापाक रोग हो जाता है। यही बात चरकाचार्य ने भी लिखी है-'सदाहरागश्ययथुः सषाकः-स्याद् वाणः पाकोऽपि च रक्तपित्ताद्' (चरक) प्रथम नासाशोथ को दूर करने के लिये दुग्ध और घृत की प्रधानता से पका हुआ तथा अणु-तैलोक्त कल्कद्रव्यों के योग से सिद्ध तेल का नस्यार्थ प्रयोग करना चाहिये। इसके सिवाय दुग्ध में घृत डालकर पिलाना तथा जङ्गली पश्-पिचयों के मांसरस के साथ भोजन कराना तथा स्नेहन, स्वेदन और स्नैहिक धूमपान का प्रयोग लाभ-दायक होता है-नासाशोक क्षीरसर्पिःप्रधानं-तेलं सिद्धं चाणु-कल्केन नस्यम् । सर्पिःपानं भोजनं जाङ्गलैश्च स्नेइस्वेदैः स्नेहिकाश्चात्र धूमाः ॥ ( यो० र० ) नासापाक हो जानेपर शतधौत घृत का लेप, पञ्चनीरी वृत्त के कषाय से प्रचालन तथा रक्तशुद्धवर्थ कैशोर गुग्गुल, मिल्रष्टादि स्त्रथ एवं प्रवाल, मुक्ता, शुक्ति, गैरिक प्रसृति ओषधियों का आभ्यन्तर प्रयोग भी हितकारी होता है। वास्तव में यह रोग कभी नासाखक्शोफ (Dermitis 😁 of the Vestibule) के रूप में, कभी नासाछिद्र-विदार (Fissures) के रूप में तथा कई वार नासापिडका या असंविका (Boils in the nose) के रूप में दिखलाई पड़ता है। (१) त्वक्शोफ-की अवस्थी में नासा की पूर्ण शुद्धि करना, खुरण्ड को साबुन और पानी या गरम जैतून के तैल से साफ कर लेना चाहिये फिर इविथयोल 'सोस्यूशन ३०% को लगाना या गन्धकाच मलहर या सैलिसिलिक मलहर को छगाना चाहिये। (२) विदार—( Fissure )—सिल्बर नाइ⁴ ट्रेट का घोल १०% को लगाकर पश्चात् मलहर लगा देवे। (३) नासापिडिका या विद्रिध - यह रोमकूपी (Hair follicle) के उपसर्ग से होने वाला रोग है तथा एक से दूसरे रोमकूप में उपसृष्ट हो कर समस्त नासा में व्याप्त हो जाता है। कुछ काल के पश्चन्त् इसका उपर्स्म अपर की ओर को जाकर मस्तिष्कगत उपद्वों को उत्पन्न कर देता है। प्रारम्भ में इसका भेदन न कर के पीड़न (Squeezing or evacuation) के द्वारा वहा देना चाहिये। स्वेदन के द्वारा सेग्नेशियम सक्फेट या पुलिमिनम पुसिटेट को वेश्लीन में मिला के मलहर वनी कर प्रयोग करना चाहिये। पेनिसीलिन या सल्फा ग्रुप की ओषधियों का प्रयोग रोगवृद्धि रोकने के छिए करना चाहिये। अनेक बार रोमकृपों ( Hair follicles ) को खींच कर सावधानी से निकाल कर जेन्शन वायोलेट २% के घोल को लगा देना चाहिये। एक्सरे का स्थानिक प्रयोग भी लाभ-कारक होता है। नासा को सदा तर (स्निग्ध) रखना चाहिये ।

वदयाम्यूर्ध्वं रक्तिपत्तोपशान्तिः, नाडीवत्स्यात्पूयरके चिकित्सा ।

या

रनी

ा से

ाय

का

**युक्त** 

ात

lal.

रने

णु-

गि

ना

ना

भृ-

ात्र

का

ાર્થ

Ŧ,

री

is-

र

या

द्ध

ल

À

II

#### वान्ते सम्यक् चावपीडं वदन्ति तीक्ष्णं धूमं शोधनं चात्र नस्यम् ॥ ६ ॥

अब इसके अनन्तर नासागत रक्तिपत्त के शमन का उपाय आगे चल कर इसी ( उत्तर ) तन्त्र के पैतालीसनें अध्याय में कहूंगा तथा नासागत पूयरक्त की चिकित्सा नाडीवण के समान करनी चाहिये। इसके सिवाय रोगी को वमन करा कर अवपीडन नस्य देनें एवं तीचण ओपधियों का धूम्रपान, शिरो-विरेचन तथा अन्य वमन-विरेचन द्वारा उर्ध्व और अधःकाय का संशोधन तथा नस्यकर्म कराना चाहिये॥ ६॥

विसर्जः - रक्तपित्त की चिकित्सा करते समय प्रथम यही जानना आवश्यक है कि रक्ष स्ति कव से भारम्भ है तथा रोग वलवान् है अथवा कृश क्योंकि रोग को प्रारम्भ हुये अधिक समय न • हुआ हो तथा रोगी वलवान हो तो उस दशा में स्तम्भन ( रक्तरोधक ) चिकित्सा नहीं की जाती है-नादौ संयाह्यमुद्रिक्तं यैदस्म्विलनोऽइनतः । तत्पाण्डुग्रह्णीकुष्ठप्लीह्गुल्मज्व-राद्भम् ॥ ( सुश्रुत ) चैरकाचार्य ने भी कहा है कि जिसका वल तथा मांस चीण न हुआ हो एवं भोजन करता हो एवं दोषों का प्रकोप अधिक हो वैसे रक्तिपूत्ती की प्रथम संस्तरभन चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। ऐसा न करने से गलगह, प्तिनस्य, मूच्छा आदि अनेक उपद्रव हो सकते हैं-अक्षीण-बलमांसस्य रक्तिपत्तं यदश्नतः । तद्दोपदुष्टमुक्तिष्ठष्टं नादौ स्तम्भनम-हिता। गलमहं पृतिनस्यं मूच्छीयमक्चि ज्वरम्। गुरुमं प्लीहानमा-नाहं किलासं कुच्छुमूत्रताम् । तस्मादुपेक्ष्यं बलिनो बलदोषविचा-रिणा ॥ रक्तिपत्तं प्रथमतः प्रवृद्धं सिद्धिमिच्छता । ( चरक ) रक्त-पित्त की चिकित्सा भी दो प्रकार की है। एक संशमनी तथा दूसरी अपतर्पणयुक्त । संशमन-चिकित्सा-वलमांसचीण, शोक, भार और सार्ग में चलने से किंशत एवं गर्भिणी, वृद्ध, वालक में वसन और विरेचन के अयोग्य तथा शोष या राज-युचमी के लिये संशमनी चिकित्सा करनी चाहिये। बलमांस-परिक्षीण शोकभाराध्यकशितम् । ज्वलनादित्यसंतप्तमन्येर्वा क्षीणमा-°मयैः ॥ गर्भिणीं स्थविरं बालं रूक्षाल्पप्रमित्धशिनम् । अवस्यमविरेच्यं वा यं पश्येद्रक्तिपित्तिनम् ॥ शोषेण सानुबन्धं वा तस्य संशमनी क्रिया ॥ ( च. चि. अ. ४ ) अपतर्पणचिकित्सा—अधिक दोष बढे हुये हों तथा जिसका बैंछ, मांस और पाचकाग्नि चीण न हुई हो वैसे रोगी में अपतर्पण चिकित्सा करनी चाहिये। अतिप्रवृद्धदोषस्य पूर्वं लोहितयित्तिनः । अक्षीणवलमांसाग्नेः कर्तव्यमपतर्पणम् ॥ ( सु. उ. अ. ४५) संशमनी चिकित्सा के लिये अनेक रक्तरोधक उपाय हैं जिनमें सन्धान, स्कन्दन, पाचन और दहन ये चार प्रधान हैं - चतुर्विधं यदेति इथिरस्य निवारणम् । सन्धानं स्कृद नच्चेव पाचनं दहनं तथा ॥ अस्कन्दमाने रुधिरे सन्धानानि प्रयोज-येत । सन्याने अश्यमाने तु पाचनैः समुपावरेत ॥ कल्पेरेतैस्त्रिभिवेषः प्रयतेत यथाविषि । असिडिमस्स चैतेषु दाहः परमर्मिष्यते ॥ (सु. सू. अ. १४) सद्यः प्रयल - किसी रोगी की नासा से रक-प्रवृत्ति को देख कर उसके सिर पैर शीतल जल का ख़िड़कना, शुर्करा युक्त दुग्ध का नासिका द्वारा पान कराना वाहिये-नासाप्रवृत्ते जलमाशु देयं सशकरं नासिकया पयो वा । इसके अतिरिक्त नासा में घृत तथा नागकेशर के चूर्णकी सुंघाना, दूर्वास्वरस का नासा में प्रचेप, दूर्वास्वरस या दूर्वादि घृत का पान, अदूसे के

स्वरस का पान, वासादिघृत का पान, खण्डकार्यवलेह का चाटना, नासा में रूई अथवा मलमल के कपड़े को पानी में गीला कर भर देनां, फिटकरी के घोल या एड्रीनेलिन की वूंदें छोईंना, शर्करासव, वासासव का पान, ळाचास्वरस का पान, लाचाचूर्ण, नागकेशर का चूर्ण दो-दो माशे भर लेकर मक्खन और मिश्री के साथ चटाना, वासावलेह का चाटना, प्रवालिपष्टी, शुक्तिपिष्टी, शङ्खभस्म प्रत्येक १-१ रत्ती, शुद्ध स्वर्ण गैरिक चूर्ण ३ रत्ती न्लेके चावल के घोवन और शहद से चढ़ाना, मुक्तापिष्टी १ रत्ती, साणिक्यपिष्टी है रत्ती, जवाहर मोहिरा १ रत्ती, सूतशेखर १ रत्ती, इन्हें शर्वत वनप्से के साथ चटाना चाहिये। आधुनिक चिकित्सा - के दो विभाग हैं, एक तास्कालिक या स्थानिक तथा दूसरा सार्वदैहिक। स्थानिक उपायों में नासावितमरण एक महत्त्व का उपचार है। इसमें प्रथम नासास्रोत में 'कोकेन' का प्रचेप करके उसे वेदनासह वना कर पश्चात् नासावर्ति के द्वारा नासागुहा के रन्ध्र को भर दिया जाता है। इस किया में वरावर मात्रा में कोकेन (१० प्रतिशत ) और एड्रिनेलीन ( १००० ) घोल ले कर उसमें एक फुट लग्वा एवं एक इञ्च चौड़ा रेशम या साटन का फीता (Ribbon gauge) या वर्ति को सुखा कर नासिकारन्ध्र में जिधर से रक्तप्रवाह होता हो डाल कर भर देते हैं। कुछ मिनरों के बाद नाक में भरने के लिये 'हैड्रोजन पेरोक्साइड' के द्रव में भिगोये रेशम के १६ गज लम्बे-लम्बे फीते की वर्ति की आवश्यकता पहती है। इसमें भरते हुये फीते के प्रारम्भ के वारह इञ्च वाले भाग को दोहरा करके नासा के फर्श पर होते हुये ऊपर तकसीधे पहुंचा दिया जाता है। दुहरा करके डालने से यह लाभ है कि पीछे वाला भाग नासाप्रसनिका में न गिरे। नासागुहा के प्रत्येक भाग को धीरे धीरे वर्ति के द्वारा मजबूती से भर देना चाहिये। इस क्रिया से नासागत रक्त-स्नाव वन्द हो जाता है। विद्युद्दन से भी नासागत रक्तसाव का सुख रुद्ध हो जाता है। आभ्यन्तरिक उपचारों में —िवटामीन के, केपीलिन, केल्सियम टेबलेट खाने को तथा इक्षेक्शन के लिये कोगुलीन, केपेलीन और केल्सियम का प्रयोग करते हैं।

च्तेष्यं नस्यं मूर्द्धवैरेचनीयै॰ नीडऱ्या चूर्णं क्षवथौ भ्रंराधौ च । कुट्यीत्स्वेदान्मूर्धिंच वातामयद्गान्॰ • [स्नग्धान्धूमान्यद्यदन्यद्धितद्ध ॥ ७ ॥

क्षनश्र-भंशश्चिकित्सा - च्रवशु तथा अंशशु रोग में शिरो-विरेचक (कार्यंफल, नकछिकनी, विडङ्ग, अपामार्ग बीज) द्रव्यों के चूर्ण का नाडीयन्त्र या कागद की भोंगली बना के प्रधमन नस्य का प्रयोग करना चाहिये। इसके सिवाय स्वेदन कर्म- शिरोवस्ति, चायु को नष्ट करनेवाले स्निग्ध धूम्रपान तथा अन्य जो भी हितकारी उपाय हों करने चाहिये॥ ७॥

विमर्शः—उक्त सुश्रुतोक्त उपचारों के अतिरिक्त इन रोगों में शुण्ड्यादि तैल या घृत को सूंघने या नासा में टपकाने से विशिष्ट लाभ होता है। सोंठ, क्रूठ, पिप्पली, वायविडङ्ग, बिरव और मुनका के करक से शुद्धादि घृत या तैल की सिद्धि कर लेनी चाहिये। सिन्थकादिधूम—घृत, गुग्गुल और मोम के मिश्रण से बने योग को अग्नि में जला कर नासा द्वारा धुएं के

लेने से भी लाभ होता है। आभ्यन्तरिक उपचारों में घृतपान, अगस्त्य या चित्रक हरीतकी, महालच्मीविलास रस, शिलाज-त्वादि छौह एवं सितोपलादि चूर्ण का प्रयोग करना चाहिये। इस तरह स्थानिक तथा सार्वदैहिक उपायों के प्रयोग का तात्पर्य नासागत श्लैप्सिक कला की सहन या संरचण शक्ति को बढ़ाना है जिससे साधारण शीत या अन्य उत्तेजक कारणों के वर्दास्त करने की शक्ति नासाकला में आ जाय तथा वारम्बार रोग का दौरा न होने पावे। आधुनिक सिद्धानत के अनुसार इस रोग को अनुर्जताजन्यू ( Allergic ) साना जाता है । तन्निसित्त अनुर्जता पैदा करने वाले चोभक कारणों का पता लगाना चाहिये। भोजन के पदार्थों की ध्यानपूर्वक परीचा करनी चाहिये। जिल विशिष्ट परिस्थिति, भोजन या कारण से रोगी को इस रोग का आक्रमण हो जाता हो उस कारण का परित्याग करा देना चाहिये। अनेक प्रकार के फूलों के पराग. तृण, घास की परीचा त्वचा की प्रतिक्रिया द्वारा की जाती है एवं जो वस्तु प्रतिक्रियाकारक होती है उससे रोगी को वचा दिया जाता है। उसमें व्यक्ति विशेष की प्रकृति एवं वस्तुविशेष की असहाता का ज्ञान करके उस कारण विशेष को दूर कर देने से ही रोग का बार-बार का होना बन्द हो जाता है। कई बार कारण के ठीक जात न होने पर वैक्सीन एवं विशेष प्रोटीन की चिक्रित्सा की जाती है। यदि यह भी सम्भव न हो तो ळाचणिक चिकित्सा करके रोगी को लाभ पहुंचाया जाता है। अंशथु रोग की चिकित्सा चवथु के समान हो है किन्तु इसमें मागर्था-अवर्षीडन—पिप्पली, सहजन वीज, वायविडङ्ग और काली मरिच को पानी के साथ पीस कर कपड़-छान करके उसे नासा में टपकान से अंश्रुश तथा जीर्ण प्रतिश्याय रोग नष्ट होते हैं। नासा-प्रक्षालन-एक ओंस जल में नमक १० ग्रेन, टक्कण ५ ग्रेन, स्वर्जिकाचार ( सोडा वाईकार्व ) १० ग्रेन, कार्वी-लिक प्सिड ३ वंद मिला के विलयन कर नासा का प्रचालन करना चाहिये।

> दीप्ते रोगे पैत्तिकं संविधानं कुर्योत् सर्वे स्वादु यच्छोतलञ्ज ॥ ८॥

दीप्तरोग में — पित्त को नष्ट करने ब्राली चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिये तथा जो कोई आभ्यन्तरिक तथा बाह्य उपशिर हो किं वा आहार-विहार विधान हो वह मधुर तथा शीतल गुणधर्म युक्त होना चाहिये॥ ८॥

विमर्शः—दीप्त रोग की चिकित्सार्थ योगरत्नाकर में लिखा है कि निम्वपत्रस्वरस में रसाक्षन को घोल कर उसका नस्य देवें तथा इस नस्य के पूर्व कुछ शिरः प्रदेश में स्वेदन कर्म कर देना चाहिये। नस्य के अनन्तर दुग्ध और जल का नार्सा में तरेरा (Doush) देना तथा मुद्रयूप के साथ भीजन करना लामदायक होता है—नस्यं दितं निम्बरसाजनाभ्यां—दी से शिरः स्वेदनमल्पशस्तु। नस्ये कृते क्षीर जलावतेका न्यां न्यां मुद्रयूपः॥ (यो. र.)

नासानाहे स्नेहपानं प्रधानं

• स्निग्धा धूमा मूर्द्धबस्तिश्च नित्यम्। ... "

बलातेलं सर्वथैवोपयोज्यं

वातव्याधावन्यदुक्तञ्च यद्यत् ॥ ६॥

नासानाह रोग में — भोजन के पूर्व या पश्चात् स्नेहपान कराना उत्तम है इसके सिवाय हिनग्ध धूम्रपान, शिरोविहत (शाल्वण उपनाह आदि) का विधान करना चाहिये। मूढ-गर्भाधिकार में कहे हुए बलातेल का सर्व प्रकार से (पान, अभ्यङ्ग, अनुवासन विस्त और शिरोविहत के रूप में) उपयोग करना चाहिये, इसके सिवाय वातन्याधि प्रकरण में कहे हुये अन्य अणुतैल आदि का भी प्रयोग करना चाहिये॥ ९॥

विमर्शः—नासानाह की चिकित्सा करते समय यह सिद्धान्त बना लेना चाहिये कि घनीभूत दोष पतले पड़ कर बाहर निकलें। इसके लिये बला तेल, नारायण तेल आदि का प्रयोग करना चाहिये। अनेक बार तीव अवपीडन नस्य देने से भी दोष का निःसरण कर लाम होते देखा गया है। योगरःनाकर ने नासानाह रोग में गोष्टत पान, का विशेष महत्त्व दिया है—नासावनाहे कर्तव्यं,पानं गव्यस्य सिप्ए। (यो. र.)। आधुनिक चिकित्सा में स्रोतोविस्फारक द्वर्चों का प्रयोग होता है जैसे एडिनेलिन का एडिन ड्राप्स तथा एफेड्रोन का प्रोआइसीन (Prothricine) बहुत प्रचलित है। इसी प्रकार लेखन किया के लिये सिद्वर नाईट्रेट या कास्टिक का प्रयोग लाभकारी होता है। इन उपायों से लाभ न होने पर शस्त्रकर्म द्वारा नासाजविनका विकार को दूर करना (Care of septal deformity by operation) चाहिये।

नासास्त्रावे घाणतश्चूणमुक्तं नाडचा देयं योऽवंपीडश्च तीक्ष्णः। तीदणं धूमं देवदावेग्निकाभ्यां ूर् मांसं वाऽऽजें युक्तमत्रादिशन्ति ॥ १० ११

" नासासाव रोग में—शिरोविरेचक द्रव्यों के चूर्ण को तथीं दिन्न क्योपं वरसकाख्यं शिवाटी आदि तीचण द्रव्यों के अवपीडन , नस्य को नाड़ी (कागद की वनी नली या भोंगली) के द्वारा नासा में प्रधमन कर देना चाहिये। इसके सिवाय देवदार तथा चित्रक का तीचण धूमपान और वकरी के मांस या उसके स्वरस के साथ भोजन की व्यवस्था करनी चाहिये॥ १०॥

विमर्शः—यहां पर जो नासास्राव की विकित्सा का वर्णन किया है वह जीर्ण या चयजन्य नासास्राव हो सकता है क्योंकि इन दोनों में शरीर की प्रतीकारशक्ति बहुत कम हो जाती है और इसील्यि आचार्य ने अजामांसभचण का उपदेश किया है। प्रथमन नस्यों में पूर्वोक्त कलिङ्गाद्यव-पीडन या मनःशिलाद्यवपीडन श्रेष्ठ होता है। धूत्रपान के लिये देवदाह तथा चित्रकमूल को कुचल कर चिलम में भर कर या सिगार या चुहिट का रूप बना कर पीना चाहिये। इन स्थानिक उपायों के अतिरिक्त रक्तशुद्धवर्थ महागन्धक रसा-यन तथा अमृतास्थव १-१ रत्ती या शक्तिवर्द्धवार्थ मुक्ता-पञ्चामृत १ रत्ती अथवा प्रवाल और शुक्ति की भस्म एक-एक रत्ती एवं लौहभस्म है रत्ती तथा शुद्ध कुचला है रत्ती दिन में दो बार मधु के साथ प्रयुक्त करें।

न

स्त

ढ-

ग

ये

ह

11

नासाशोपे क्षीरसर्पिःप्रधानं सिद्धं तैलं चाणुकल्पेन नस्यम्। सर्पिः पानं भोजनं जाङ्गलैश्च स्नेहः स्वेदः स्नैहिकश्चापि धूमः॥११॥

नासाशोष रोग में - हुम्धमथन से निकाले हुए ताजे घृत का पान करना श्रेष्ठ है। इसके सिवाय अणुकल्पना (वात-व्याधि प्रकरणोक्त ) विधि से बनाये गये तैल का नस्य देना चाहिये पूर्व घृत का पान तथा जङ्गली पशु-पिच्यों के मांस-रस के साथ अंगजन कराना चाहिये। इन उपायों के अतिरिक्त स्नेहन, स्वेदन और स्नेह्युक्त धूमपान का प्रयोग लाभदायक होता है॥ १९॥

विमर्शः—योगरःनाकर में लिखा है कि नासाशोप रोग में मिश्री या शर्करायुक्त दुग्ध का पान प्रशस्त होता है— नासाशोप क्षीरपानं ससितन्न प्रशस्यते। (यो. र.) वस्तुतस्तु बासाशोप रोग में नासा की रलेप्मलकला सूखी रहती है तथा नासा का स्नाव थी सूख जाता है इसलिए वृतपान, दुग्धपान, स्नेहन कर्म तथा स्नैहिक धूमपान में उपाय प्रशस्त हैं।

रोपान् रोगान्द्राणजान् सन्तियच्छेन दुक्तं तेषां यद्यथासंविधानम् ॥ १२ ॥ इति सुश्रुतसंहितायासुत्तरतन्त्रान्तर्गते शाला-क्यतन्त्रे नासागतरोगप्रतिषेधो नाम त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥

नासारोषु चिकित्सोपसंहार — घ्राण (नासा) में होने वाले शेप रोगों में (अवुंद, शोध, अर्थ) आदि की उनके भिन्न-भिन्न प्रकरणों में कही हुई चिकित्साविधि के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये॥ १२॥

विमर्शः---नासार्वेद-चिकित्सा-आयुर्वेद में अबेदी की वातादिदोषभेद से चिकित्सा लिखी है तथा ग्रन्थि चिकित्सा के अनुसार एवं दोष, दूष्य, स्थान, आकृति का विचार कर चिकित्सा का विधान किया है । विशेष कर स्थानिक चिकि-त्सार्थ लेप, चार, अग्नि, शस्त्रकर्म और स्वेद इनमें से जो विभान जहां उपयुक्त हो किया जाता है। क्षाराग्निशस्त्राण्य-वचारयेच्य-सुदुर्मुदुः प्राणमवेश्वमाणः । यदृच्छया चोपगतानि पाकं-पाककमेणोवचरेद् यथोक्तम् ॥ लेपोऽर्बुरजिद्रम्भा-मोचकभस्मतुपशङ्ख-ब्यूर्णकृतः । सरटरुधिरार्द्रगन्थक-यवायजविडङ्गनागरैर्वाऽथ ॥ स्तुड्रीग ण्डीरिकास्वेदो नाशयेदर्जुदानि च । सीसकेनाथ रुवणैः पिण्डारक फलेन च ॥ अर्थुद की आभ्यन्तरिक चिकित्सा के लिये रौदरस का प्रयोग तथा काञ्चनार गुग्गुलु का सेवन लाभदायक होता है। आधुनिक चिकित्सा दृष्टि से सौदयार्बुदों के छिये अग्नि-कर्म ( Cautery or diathermy ) तथा शस्त्रकर्म से अर्बुद्ध का आहरण ( Removal by snare ) तथा करंस में च-किरण का प्रयोग करें। घातकार्बुद्धें के लिये रेडियम, गम्भीर च-किरण तथा डायांथर्मी की जाती है। नासाशोध - इसमें व्रणशोध के समान चिकित्सा करनी चाहिये विशेषतया दोषों के विभेद से

यथायोग्य ओपिधयों के द्वारा स्नेहन, स्वेदन, सेक, आलेप, लेप, रक्तावसेचन, उपनाह और पाचन प्रभृति उपायों का प्रयोग करना चाहिये। नासाई चिकित्सा - आयुर्वेद में अई-रोग को नप्ट करने के लिये चार प्रकार की चिकित्सा की जाती है जैसे (१) रस. अस्म, आसवाहिष्ट, घृत-तैलादि भेपन चिकित्सा, (२) चारकर्म, (३) शस्त्रकर्म, (४) अग्नि कर्म-दुर्नाम्नां साधनोपायश्रवधा पिक्कीर्तितः । भेषजक्षारशस्त्रा-ग्निसाध्यत्वादाद्य उच्यते ॥ विशेषकर जो पदार्थ वात का अनु-लोमन करे तथा जो अग्नि और दूछ की चृद्धि करे वैसे अनु-पान तथा ओपधियों का अर्जारोग में सेवन करना चाहिये। यद्वायोरानुलीम्याय यदम्निबलवृद्धये । अनुपानीषधद्रव्यं तत्सेव्यं-नित्यमश्री ॥ शुब्का शैं में प्रछेपादि तीचण किया तथा रक्तस्राव में रक्तपितन।शक चिकित्वा करनी चाहिये - शुब्काशंसां प्रले-पादिकिया तीक्ष्णा विधीयते । स्नाविणां रक्तमाकोक्य किया कार्योऽसर पैत्तिकी ॥ कठिनार्श में शस्त्र या जलौका द्वारा रक्तनिहरण करना चाहिये-शस्त्रेर्गथ जहाँकाभिः प्रोच्छनकठिनार्शसः। शोणितं सिखतं दृष्ट्वा हरेत्प्राज्ञः पुनः पुनः ॥ कई वार देखा जाता है कि नासार्श प्रायः स्वयं ट्रट कर अदृश्य हो जाते हैं या नाक साफ करते समय जोर के धक्के से स्वयं टूट कर वाहर गिर पड़ते हैं किंवा स्वतन्त्र नाडीमण्डल विकार ( Vasomotor disturbances ) के कारण अर्श हुआ हो तो इस रोग के नष्ट होने के साथ साथ अर्श भी नष्ट हो जाता है। इसी दृष्टि से नासार्श या अन्यत्र के अर्श के लिए आयुर्वेद में लेप, चार, स्नेहन, स्वेदन आदि स्थानिक प्रयोगों का अत्यधिक उल्लेख किया गया है। लेप में (१) हरिदा को थूहर के दुग्ध के साथ घिस कर लगाने से अर्श नष्ट हो जाता है - 'स्नुकक्षीरं रजनीयुक्तं लेपाद दुर्नामनाशनम्'। अथवा (२) कड्वी तुम्बी की जड़ को पानी के साथ घिस कर लेप करने से अर्श नष्ट हो जाते हैं। (३) अर्कचीर, स्नुहीचीर, कड़वी तुम्वी के पत्ते, कर्झ की छाल इन्हें वकरे के सूत्र के साथ पीस कर लेप करने से अर्श नष्ट हो जाते हैं। (४) हरिदा और कड़वी तुम्बी की जड इन दोनों को कद्ध तैल के साथ पीस कर लेप करने से अर्ज नष्ट हो जाते हैं - इरिद्राजालिनो चूर्ण कड्नैलसमन्वितम्। एप लेपो वरः प्रोक्तो ह्यर्शसामन्तकारकः ॥ नासाकला थोडे से कारणों से शीव उत्तेजित हो जाती है अत एव उक्त लेपों का सावधानी से प्रयोग करना चाहिये। तेल प्रयोग-(१) करवीराद्य तेष्ठ—छाल कनेर के पूल, चमेली के पत्ते, असन का वारीक बुरादा और मिल्लिका के पुष्प या पत्ते इनका करूक बना के चतुर्गुण तैल तथा तैल से चतुर्गुण पानी मिलाकर पका के नासा में लगाने से अर्चा नष्ट हा जाता है—एक हरवीर-पुष्पं जात्यसनमिककायाश्च । एतैः समन्तु तैलं नासार्शोनाश्चनं पक्षम् ॥ (२) शिखरितैलम् – गृह्धम, पिप्पली, देवदारु, यवचार, करझबीज, सैन्धव छवण तथा अपामार्ग के बीज इनका करक तथा चतुर्गुण तैल और तैल से चतुर्गुण पानी मिला के पका कर नासा में लगाने से नासार्श नष्ट हो जाते हैं—गृहधूमकणादारुक्षारनकाइसैन्थवैः। सिद्धं शिखरिवीजेश्च तैलं नासार्शसां हितम् ॥ (३) चित्रकादि तैल-चित्रक छाल, चन्य; अजवायन, कण्टकारी की जड़, करञ्जवीज, सैन्धव छवण अोर आक की जब इनका कल्क बना के चतुर्गुण नौल तथा

तेल से चतुर्गुण गोमूत्र डाल कर तेल सिद्धकर लेवें। यह तेल नासा में लगानं से नासार्श को नष्ट करता है—चित्रकचिका-दीप्यक्रनिदिण्यक्राक्तरअलवणाकें: । गोमूत्रयुतेः सिद्धं तेलं नामार्श्वसां शान्त्ये।। आभ्यन्तर प्रयोगों में चित्रक हरीतकी, काङ्कायन-मोदक, प्राणदा गुटिका, चन्द्रप्रभावटी, कुटजावलेह, भञ्चात-काद्यक्लेह, अगस्तिमोदक, अभयारिष्ट, तकादिष्ट, दन्त्यरिष्ट, अर्शकुठार आदि का प्रयोग यथाविधि करना चाहिये। यदि इन उपायों से अर्श ठीक न हो तो शस्त्रकर्म, चारकर्म और अग्निकर्म करना चाहिये।

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकान्याख्यायां नासारोगप्रति-पेधो नाम त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥

west them

## चतुर्विशतितमोऽध्यायः।

अथातः प्रतिश्यायप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ अथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः॥ २॥

अब इसके अनन्तर प्रतिश्याय-प्रतिषेध नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तिर ने कहा है ॥ १-२ ॥ ॰

विमर्शः अाचार्यों ने प्रतिश्याय शब्द की ब्युत्पत्ति करते समय उसे दो प्रकार से लिखा है (१) 'प्रतिक्षण इयायते इति प्रतिश्यायः'। अर्थात् निरन्तर दोषों की गति होती रहती हो अथवा दोषप्रकोपवश इन्द्रियाधिष्ठान में निरन्तर हळचळ होती रहती हो जैसा कि प्रतिश्याय में रोगी वार वार नासा से र्झिकता रहता है। (२) 'वातं प्रति अभिमुखं इयायो गमनं कफादीनां यत्र स प्रतिस्यायः'। इसमें प्रति शब्द का अर्थ अभिमुख और श्याय शब्द का अर्थ गमन (गति) है अर्थात् वायु के प्रति अभियुख कफादिक का गमन जिस रोग में हो उसे प्रतिरयाय कहते हैं। चरकाचार्य ने भी लिखा है कि नासामूळ में स्थित कफ, रक्त तथा पित्त वायु से आध्मात सिर में वायु की ओर जाते हैं-- प्राणमूळे स्थितः इलेष्मा रुधिरं पित्तः मेव च । मारुताध्मातिशरसः इयायते मारुतम्प्रति ॥ प्रतिइयाय-स्ततो घोरो जायते देइकर्षणः ॥ साधारण भाषा में प्रतिश्याय को जुकाम कहते हैं। यह अवस्था नासारोगों में सर्वप्रथम तथा प्रधान होती है तथा इसकी समुचित चिकित्सा न करने से प्रतिश्याय पुराना होकर या विगड़ कर पीनल, पूर्तिनास आदि अनेक रोगों को जन्म देता है तथा आगे चल कर कास, श्वास, चय आदि रोगों में परिणत हो जाता है। आधुनिक दृष्टि से इस रोग को Acute Rhinitis ( नासाकलाशोथ ) Coryza या Common Cold कहते हैं। राइनाइटिस में नासागत रुलेप्मलकेला में तीव उपसर्ग पहुँच कर कला पूर्ण रूप से रक्ताधिक्ययुक्त एवं ठाठ हो जाती है तथा प्रनिथ की उद्रेचन किया बढ़ जाती है जिससे अत्यधिक नासास्नाव होने लगता है।

नारीप्रसङ्गः शिरसोऽभितापो प्रूजी रजः शीतमतिप्रतापः। सन्धारणं मूत्रपुरीषयोश्च सद्यः प्रतिश्यायनिदानमुक्तम् ॥ ३ ॥

सद्योजनक हेतु—अतिशय खीप्रसङ्ग, सिर का अभिताप, धूम का सम्पर्क, रज (धूलि) का नासा में प्रवेश, शीत (ओस) में शयन या शीत का देह पर प्रभाव, मट्टी के पास रहना या रेल के हिंदिन में काम करने या श्रूप में घूमने से एवं मूत्र और मल के वेगों को रोकने से सद्यः प्रतिश्याय रोग उत्पन्न होता है ॥ ३॥

चयझता मूर्द्धनि मास्तादयः द्र्यम् समस्ताश्च तथैव शोणितम्। प्रकोप्यमाणा विविधैः प्रकोपणैर्नृणां प्रतिश्यः यकरा भवन्ति हि ॥ ४ ॥

कालान्तर जनक या चयादिकमजन्य हेतु—वातादि दोष तथा रक्त पृथक्-पृथक् (व्यष्टि) रूप से अथवा समष्टि (सम्मिलित) रूप से मस्तिष्क में सिख्चित होकर पृथात् बल-विद्वमह, दिवाशयन आदि अनेक प्रकार के प्रकोपक कारणों से कुपित हो कर मनुष्यों में प्रतिश्याय रोग उत्पन्न करते हैं ॥॥॥

विमर्शः—आधुनिक शालाक्य प्रन्थों में प्रतिश्याय की उत्पत्ति में उपसर्ग (Bacterial Infection) तथा धूलि, रज, अवश्याय प्रशृति कारणों से श्लेष्मलकला का प्रजोम (Irritation) होना ये दो मुख्य कृरण माने गये हैं। तृणाणु (Bacterios) तो सदा नासा में रहते ही हैं उन्हें थोड़ी सी हो अनुकूलता मिलने पर वे अचानक रोगोत्पत्ति में कारण वन जाते हैं। उण्ड तथा ओस के कारण नासा का तापक्रम कम हो जाता है जिससे नासागत रक्ताल्पता हो जाती है और तृणाणु अपना आक्रमण कर देते हैं।

शिरोगुरुत्वं क्ष्वथोः प्रवर्त्तनं तथाऽङ्गमर्दः परिहृष्टरोमता । उपद्रवाश्चाप्यपरे पृथग्विधा नृणां प्रतिश्यायपुरःसराः स्मृताः ॥ ४ ॥

प्रतिश्यायपूर्वरूप—सिर में भारीपन, छींकों का आना, अङ्गों में मर्दन सी पीड़ा, शरीर में रोमाञ्च होन्त तथा अन्य दूसरे नाना प्रकार के ज्वर, अरोचक आदि उपद्वव ये सब प्रतिश्याय के पूर्वरूप हैं॥ ५॥

विमर्शः—प्रतिश्याय के पूर्वरूप के विषय में आचार्य विदेह का कथन है कि नाक में धुआं सा भरा माल्यम होना, नासक्ष्में चिपचिपाहट, गले या स्वर का बैठना, मुख से लार या नासा से पानी का निकलना, खुँके आना, सिर का भारी पन तथा तालु में फटने की सी पीड़ा होना ये लचैंण होते हैं—पूर्वरूपणि दृश्यन्ते प्रतिश्याये भविष्यति। प्राणधूमायनं मन्यः क्षवशुस्तालुदारणम् ॥ कण्ठध्वंसो मुखस्रावः शिरसः पूरणं तथा ॥ रूपावस्था—में उक्त लचण ही अधिक वढ़ जाते हैं तथा वातादि दोषों के अनुसार विभिन्न वच्यमाण कन्तण स्पष्ट होते हैं। तीवावस्था—सावाधिक्य, नासानाह का अनुभव, नेत्र से अश्रुस्ताव, तापक्रम का बढ़ना, रुग्ण को दौर्बरुय की प्रतिति ( General malaise ) तथा शिरस्यूल की तीवता होना।

उपशमावस्था (Stage of recovery)—में नासास्नाव अधिक गाड़ा और चिपचिपा हो जाता है तथा नासा में अवरोध की प्रतीति भी अधिक होने लगती है किन्तु कुछ घण्टों से लैंकर कुछ दिनों में नासास्रोत खुल जाता है तथा श्वास कार्य प्राकृतिक रूप में हो जाता है एवं धीरे-धीरे स्नाव की अवस्था भी बन्द हो जाती है। इस तरह ये उक्त प्रतिरयाय के लचण दोष-निरपेच हैं किन्तु सुश्रुताचार्य ने दोषों के अनुसार प्रति-रयाय के पांच भेद किये हैं जैसे वातज, पित्तज, कफज, रक्तज एवं सिन्नपातज । रसरस्मसमुच्चयकार ने एक छठों भेद मलसञ्चयजन पाना है। आयुर्वेद-सिद्धान्तानुसार दोषभेद से प्रतिरयाय की चिकित्सा में भी भेद आ जाता है अत एव अव आगे इनके दोषभेदानुसार लच्ण लिखे जाते हैं।

आनद्धा पिहिता नासा तनुस्नावप्रवर्त्तिनी । गलदाल्वोष्ठशोषश्च निस्तोदः शङ्खयोस्तथा ॥ ६ ॥ स्वरोपघातश्च भवेत प्रतिश्यायेऽनिलात्मके ॥ ७ ॥

वातजन्य प्रतिश्याय में — नासा अवरुद्ध या तनी हुई तथा रुढ़ी ( ढकी ) हुई सी प्रतीत हाती है एवं उससे पतला स्नाव होता रहता है इसके सिवाय गले, तालु और ओए में शोष ( खुरकी ) होता है एवं शङ्कप्रदेश में सूई चुभोने की सी पीडा तथा स्वरुभङ्ग ये लच्चण होते हैं ॥ ६-०॥

विसर्शः—कुछ टीकाकारों ने सुश्रत के वातिक प्रतिश्याय के छत्तणज्ञापक रहोकों में निस्त परिवर्तन किया है—तत्र वातास्प्रतिश्याये मुखशोषां भृशं क्षतः । व्राणोपरोधनिस्तादो दन्तश क्षिशाव्यथाः । कीटका इव सर्पन्ति मन्यते परितो भृषौ । स्वरसाद- श्रिरात्पाकः शिशराच्छकफस्तिः ॥

डिंगः स्पीतकः स्नावी घाणात् स्नति पैत्तिके। कृशोऽतिपाण्डुः सन्तप्तो भवेत् तृष्णानिपीडितः॥ संयूमं सहसा बह्वं वमतीव च मानवः॥ द॥

• पैतिक प्रतिश्याय में—रोगो की नासा से उण्ण तथा पीतवर्ण का स्नाव निकलता है तथा वह रोगी दुर्बल, अध्यधिक पाण्डुवर्ण, गरमी से सन्तत तथा प्यास से पीड़ित रहता है और वह मनुष्य अपने मुख अथवा नासा से धूएं के सहित वह्नि को निकालता हुआ सा प्रतीत होता है ॥ ८ ॥

विसर्शः—पैत्तिक प्रतिश्याय के लचणदर्शक श्लोक में निम्न परिवर्तन है—पित्तः तृष्णाजनरव्याणपिटिकासम्मनभ्रमाः । नासाप्र गक्तो रूक्षोष्णस्तात्र गीतकप्तस्त्र तेः ॥ नासापिडिका (Furunculosis)

• कफः कफकृते घाणाच्छुक्तः शीतः स्रवेन्मुहुः। • शुक्लावृभासः श्रूनाक्षो भवेद् गुरुशिरोमुखः॥ शिरोगलीष्ठतालुनां कण्डूयनमतीव च ॥ ६॥

कफजन्य प्रतिश्याय में — नासा से श्वेत तथा श्रीत कफ का बार वार साव होता है बया रुग्ण का शरीर रवेत वर्ण का भासित होता है, आंखें सूजी हुई सी एवं सिर और सुर्ख पर भारीपन तथा सिर, गला, ओष्ट और तालुप्रदेश में खुजली चलती है। ९॥

भूत्वा भूत्वा प्रविश्यायो योऽकस्माद्विनिवर्त्तते ॥१०॥

सम्पक्को बाऽप्यपक्को वा स सर्वप्रभवः स्मृतः। लिङ्गानि चैव सर्वेषां पीनसानां च सर्वजे ॥ ११॥

साजियातिक प्रतिदयाय में — प्रतिश्याय बार बार हो कर अचानक स्वयं शान्त थो जाता है तथा पक भी जाता है और कभी कभी नहीं भी पकता है उसे सर्वदोषजन्य प्रतिश्याय कहते हैं। इसमें सर्वप्रकार के पीनस रोगों के लच्चण भी मिलते हैं॥ १०-११॥

र्कुजे तु प्रतिश्याये रक्तास्त्रावः प्रवर्त्तते ।

\*ताम्राक्षश्च भवेज्ञन्तुकरोघातप्रपीडितः ॥ १२ ॥
दुर्गन्धोंच्छ्वासवदनस्तथा गन्धान्न वेत्ति च ।
मूर्च्छन्ति चात्र कृमयः श्वेताः स्निग्धास्तथाऽणवः ॥
कृमिमूर्द्धविकारेण समानं चास्य लक्षणम् ॥ १३ ॥

रक्त जन्य प्रतिश्याय में—नासा से लालवर्ण का साव होता है, रोगी की आंख ताम्रवर्ण की (सुर्ख) हो जातो है तथा उरोघात के लचणों से पीड़ित रहता है, उसके श्वास में तथा मुख से दुर्गन्ध आती है और गृन्धज्ञान नहीं कर सकता है तथा नासा में श्वेत, चिकने और छोटे छोटे कृमि पादुर्भूत होकर नासा से गिरते रहते हैं। ऐसी स्थित में कृमिजन्य शिरोरोग के समान लच्चण इस रोग में उत्पन्न होते हैं॥१२-१३॥

विमर्शः—तन्त्रान्तरोक्त उरोधात लक्षण निम्न हैं—उरश्चत-मुरःस्तम्मः पृतिकर्णकको रस्। सकासः सज्वरो क्षेय उरोधातः सगीनसः॥ कृमिजनयशिरोरोगळच्चण —निस्तुधते यस्य शिरोऽति-मात्रम् इत्यादिरूप से आगे शिरोरोग प्रकरण में कहेंगे।

प्रिक्तद्यति पुनर्नासा पुनश्च परिशुष्यित । मुहुरानद्यते चापि मुहुर्बित्रियते तथा ॥ १४ ॥ निःश्वासोच्छ्वासदौर्गन्ध्यं तथा गन्धान्न वेत्ति च । एवं दुष्टप्रतिश्यायं जानीयात् कृच्छ्वसाधनम् ॥१४॥

दृष्टप्रतिश्याय में—नासिका कभी तो प्रक्लिज (गीली) हो जाती है तथा कभी सूख जाती है तथा कभी तो खुली रहती है और कभी बन्द हो जाती है, श्वास और प्रश्वास में दुर्गन्धि आती है, रूगण का गन्धज्ञान नष्ट हो जाता है। इन लज्ञणों से दुष्टप्रतिश्याय को पहचानना चाहिये, यह कृच्छ्-साध्य रोग है॥ १४-१५॥

विमर्शः—वृद्धसुश्रुतमत में आम तथा पक पीनस के निम्न छत्तण किसे हैं जो कि चिकित्सा में बड़े महत्त्व के हैं— आमपीनस छत्तण—अरुचिविरसं वक्त्रं नासालावो रुजाऽरितः। शिरोगुरुलं क्षवशुर्व्वरश्चामस्य लक्षणम् ॥ अरुचि, मुख के स्वाद में विरसता, नासालाव, बेचैनी, सिर में भारीपन, छाँके आना तथा ज्वर होना ये आमपीनस के छत्तण हैं। पृक्षपीनस छत्त्रण तनुत्वमामलिङ्गाना शिरोनासास्यलाववम्। घनपीनकफत्बन्न पक्ष्मिनसलक्षणम् ॥ उक्त आमपीनस के छत्त्रणों का कम होना, सिर, नासा तथा मुख में हळकापन तथा नासा से स्रवित होने वाले कफ का गाडा होना पक्षपीनस के छत्तण हैं।

सर्व एव प्रतिश्याया नरस्याप्रतिकारिणः।
- कालेन रोगजनना जायन्ते दुष्ट्रपीनसाः॥ १६॥

बाधियमान्ध्यमद्राणं घोरांश्च नयनामयान् ॥ कासाप्रिसादशोफांश्च वृद्धाः कुर्वन्ति पीनसाः ॥ १७॥

प्रतिश्याय के उपद्रव— चिकित्सा नहीं करने वाले मनुष्य के वातिपत्तादिजन्य सर्व प्रकार के प्रतिश्याय काल (समय) के बीतने पर या कालान्तर में विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देते हैं तथा वे ही प्रतिश्याय दुष्टपीनस का रूप धारण कर लेते हैं तथा वहे हुये ये प्रतिश्याय और पीनस—बाधिर्य, अन्धता, प्राणशक्ति का नाश, भयक्कर नेत्ररोग, कास, अग्निमान्च और शोथ आदि उपदेवों को उत्पन्न करते हैं ॥१६-१७॥ नवं प्रतिश्यायसपास्य सर्वसुपाचरेत्सर्पिष एव पानै: । स्वेदैविचिन्नवर्षमनैश्च युक्तै: कालोपपन्ने विचिन्नवर्ष मनैश्च गुक्तै: कालोपपन्ने विचिन्नवर्ष मनिश्च गुक्तै: कालोपपन्ने विचिन्नवर्ष मनिश्च गुक्ति: कालोपपन्ने विचित्नवर्ष मनिश्च गुक्ति स्विचित्रवर्ष मनिश्च गुक्ति स्वचित्रवर्ण मनिश्च गुक्ति स्वचित्रवर्ण स्वचित्रवर्ण स्वचित्रवर्ण स्वचित्रवर्ण स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वचच्या स्वच्या स

प्रतिश्यायसामान्य चिकित्सा — नवीन प्रतिश्याय को छोड़ कर शेप सर्व प्रकार के प्रतिश्यायों में घृतपान ही के द्वारा उपचार करना चाहिये पश्चात् नाना प्रकार के स्वेदन करावें एवं युक्त तथा उचित काल के अनुसार वसन करा के अवपी-डन नस्य देना चाहिये॥ १८॥

विमर्शः—प्रायः प्रतिश्यार्यं तथा पीनस रोगों में वायु प्रधान कारण होता है अतप्त उसके संशमन के लिये वृतपान प्रधान माना गया है —पीनसानान्न सर्वेषां हेतुर्यस्मात् समीरणः। कफिपत्ताधिकेऽप्यस्मात् मारुतं समुक्तमेत् ॥ तस्मादिमिष्यन्दमुदीर्यमापिमुपाचरेदादित एव धीमान्। वृतं सिहंग्यन्छकटूष्मिद्धैः स्वेदै विवित्रैर्वमनैश्चं तीक्ष्णैः। कद्वित्रकं चित्रकतिन्तदीकं तालीसपत्रं चित्रकामसंत्रम् ॥ विचूणितं जीरकचूण्युक्तमेलाच्छदस्वनसुरभोकृतञ्च। मित्रं पुराणेन गुडेन दद्यात तत् पीनसानां पिरपाचनार्थम्। पक्वं गुडब्रापि कदुत्रिकेण वृतप्रगाढं प्रलिहेत् सुखोष्णम्। सिपिगुंडाभ्यां कदुक्तश्च पक्तान् स्वादेच्व राज्यपि नातिशीतान्। गुडाधिकं चार्दकमादिशन्ति युक्तोपितं तत्परिपाचनार्थम्। शिरोविरेकं वमनञ्च केचि-दामेन दातव्यिति वृवन्ति।

अपच्यमानस्य हि पाचनार्थं स्वेदो हितोऽम्लैरहिमं च भोज्यम्। निषेव्यमाणं पयसाऽऽर्द्रकं वा सम्पाचयेदिश्चविकारयोगैः॥ १६॥

अपक प्रतिश्वाय को पकाने के लिये काञ्जी आदि अग्ल पदार्थों के द्वारा स्वेदन करना चाहिये तथा अहिम (उप्म) वस्तुओं का मोजन कराना चाहिये। अथवा दुग्धे में अदरख डाल कर पका के पिलाना चाहिये। इसके अतिरिक्त सांठे के विकार जैसे गुड़, फाणित के योगों (लप्सी, मीलपुए आदि) का सेवन कराना चाहिये॥ १९॥

विमर्शः —अपक प्रतिश्याय में आहार तथा विहार में उप्ण पदार्थों का प्रयोग करने से नवीन प्रतिश्याय तथा आम-दोप शीघ्र ही पक्र जाते हैं। इसके छिये उप्ण ज्ञळ का पान, दुग्ध में लीठ पका के पीना, ग्रुग्ठाचूर्ण को गुड में मिळा कर खाना, रिनग्ध, दिघ, अग्ळ, आनूप मांस, कुळथी, उद्द, कच्ची मूळी का सेवन करने से तहण स्नाव घन्म्हप में बद् ळ जाता है—'प्राम्याणि मांसानि द्यीनि मधं माषान् कुळत्थान् छवणं कटूनि। अग्ळं तथा चामळमूळकच्च तथा पळान्नं तहणः प्रयाति'। सोषणं गुडसंयुक्तं रिनग्धद्वयन् कमा जनमा व्यवस्ति।

विशेपात्कफणचनम् ॥ भैपज्यरानावली में लिखा है कि-नवीन प्रतिरयाय में इमली के पत्तों का यूप वनाकर पीना चाहिये— प्रतिरयाय ने शस्तो यूपश्चिलाच्छरोद्धवः।

पकं घनं चाप्यवलम्बमानं शिरोविरेकैरपकर्षयेत्तम् । विरेचनास्थापनधूमपानैरवेदय दोषान् कवलप्रहैश्च ॥२०॥

पक्षप्रतिश्याय चिकित्सा — कालाधिवयं अथवा श्लोपधोपचार से प्रतिश्याय पक होकर उसमें कफ गादा हो जाता है तथा वह नासा में लटकता रहता है ऐसी स्थित में तीचण ओप-धियों (अपामार्ग बीज, विडङ्ग, पिप्पली) के चूर्ण का नस्य देकर उसे निकाल देना चाहिये। शिग्नेविरेचन के अतिरिक्त कायविरेचन, आस्थापन वस्ति, धूमपान और कवलग्रह इन उपायों से दोगों के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए ॥२०॥

निर्वातशय्यासनचेष्टनानि

मूध्नों गुरूषणञ्च तथैव वासः।
तीत्रणा विरेकाः शिरसः सधूमा

रूक्षं यवाननं विजया च सेव्या ॥ २१ ॥ ०

पक्षपितस्याय में सेवनीय — झोंके वाली तथा शीतल वायु से रहित स्थान (घर) में सोना, वैठना तथा की हादि चेष्टाकर्म करना चाहिये। मस्तिष्क पर सोटा तथा गरम वस्त्र (सफलर) लपेटना चाहिए तथा शरीर पर भी सोटे (खहर के) वस्त्र अथवा ऊनी कोट पहनने चाहिए। तीचल ओपधियों द्वारा-विरेचन तथा शिरोविरेचन देना चाहिये एवं धूमपान, रूच पदार्थों का सेवन, जो की रोटी या जौ की धूली या यवयूप (वारली) और विजया का सेवन करना चाहिए॥ २१॥

शीताम्बुयोषिच्छिशिरावगाहः चिन्ताऽतिरूक्षाशनवेगरोधातः। शोकञ्च मद्यानि नवानि चैव विवर्क्षयेत् पीनसरोगजुष्टः॥ २२॥

प्रतिक्यायवर्जनीय—शीतल जल का पान तथा उससे रनान करना, स्त्रीप्रसङ्ग, ठंढे पानी की टब में बैटना या ठंढे पानी में इबकी लगाना किंवा शीतल झरने या शीतल बाग-बगीचे, धारागृहों में अवगाहन (प्रवेश), चिन्ता, अत्यधिक, रूच पदार्थों का सेवन, अधारणीय मल-सूत्र, ब्रिक्का आदि के वेगों को रोकना, शोक करना, नवीन मद्यों का पान ये सब प्रतिरयाय या पीनस रोगी के लिये वर्जनीय हैं॥ २२॥

अर्थक्रसाद्व्वरगौरवार्त्तमरोचकारत्यतिसारयुक्तम् । विलक्क्षनैः पाचनदीपनीयैरुपाचरेत् पीनसिनं यथावत् ॥

सोपद्रव प्रतिश्यायपीनस चिकित्सा— वमन, अङ्गसर्व, उवर, गौरव, अरुचि, अरित (वेचैनी) और अतिसार आदि इन उपद्रवों से युक्त प्रतिश्याय या पीनस रोगी को प्रथम छङ्घन कराना चाहिय तथा पाचन और दीपनीय ओपुधियों का सेवन कराना चाहिए॥ २३॥

जाता है—'ग्राम्याणि मांसानि दर्शनि मधं मापान् कुल्रायान् विद्वानि क्षेत्र प्राचित्र प

वात और कफ दोष से ज्याप्त तरुण ( सशक्त ) रोगी को अत्यधिक द्रव पदार्थ जैसे छुनकुना पानी और नमक, तूर की दाल का घोवन पिला के वमन करा देना चाहिये तथा साथ में अन्य ज्वर, अतिसार, अहचि प्रमृति उपद्रव हों तो उनकी यथाशास्त्रोपदिष्ट ओषधियों से तथा यवागू आदि भोजन-करूपनाओं से चिकित्सा करनी चाहिए। इस तरह पूर्व में कहे हुये शिरोगुरुत्व, गलतालुवेदना प्रभृति लच्चणों के मृदु ( शान्त ) हो जाने पर यथोक्त पथ्यकारी आहार-विहार के सेवन का उपदेश करना चाहिए॥ २४॥

वातिके तु प्रतिश्याये विवेत् सर्विर्यथाक्रमम् । पञ्चभिर्त्तवणैः सिद्धं प्रथमेन गर्गेन च ॥ नस्यादिषु विधिं कृत्स्नमवेच्चेतार्दितेरितम् ॥ २४ ॥

बातिकप्रतिस्याय में — यथाकम ( स्नेहपान कम ) से पाँचो छवणों से सिद्ध अथवा प्रथम ( विदारिगन्धादि ) गण की कोषधियों के कलक और काथ से सिद्ध किये हुये घृत का पान करूना चाहिये, इसके सिवाय अर्दितरोगोक्त नस्यादिविधि का समग्ररूप से प्रयोग करना चाहिये॥ २५॥

पित्तरकोत्थयोः पेयं सर्पिर्मधुरकैः शृतम्। परिषेकान् प्रदेहांश्च कुर्याद्धि च शीतलान्॥ २६॥

पित्त तथा रक्तजन्य प्रतिस्याय में मधुरकादि (काकोक्यादि)
गण की ओषधियों के करक और काथ से सिद्ध गृत का पान
करना चाहिये तथा शोतल ओषधियों के स्वरस या शीतः
कषायों के द्वारा शरीर का या विशेष कर मस्तिष्क का परिपेचन करना तथा चन्दन, कर्पूर, लवङ्गादि शीतप्रकृतिक दृव्यों
का सिर पर लेप करना लाभदायक होता है ॥ २६॥

श्रीसर्जरसपत्रङ्गीपयङ्गमधुशकराः। द्राक्ष्ममधूलिकागोजीश्रीपणीमधुकैस्तथा।। खुज्यन्ते कवलाश्चात्र विरेको मधुरैरपि॥ २७॥

पित्तरक्तन्य प्रतिश्याय में —श्रीवेष्टैक ( गन्धविशेजा ), सर्जरस ( राठ ), ठाठचन्दन, प्रियङ्क, शहद, शर्करा, मुनक्का, मधूळिका ( गिळोय ), गोजिह्वा, श्रीपणीं ( गम्भारी ) और मुळेठी इन दन्यों के करक से €सद्ध घृत का चान कराना चाहिये किंवा इन दन्यों के काथ से कवळ धारण कर कुछ देर बाद कुरुळे करने चाहिये एवं मुळेठी आदि मधुर दन्यों से विरेचन कराना चाहिये ॥ २०॥

धवत्विक्त्रफलाश्यामातिल्वकैर्मधुकेन च ॥ २८ ॥ ॰ श्रीपणीरजनीमिश्रैः क्षीरे दशगुरो पचेत् । तैलं कालीपयन्नं तन्नस्यं स्यादनयोर्हितम् ॥ २६ ॥

धवादितेल नस्य—धव की छाल, हरइ, वहेड़ा, आंवला, काली निशोध (स्थामा), लोध (तिल्वैक), मुलेठी, गम्भारी (श्रीपणीं) और हरिद्रा इन द्रव्यों को समान प्रमाण में लेकर यवकुट करके जल के साथ पत्थर पर पीसकर करक बना लेना चाहिये फिर इस करक से चतुर्पृण तिल तैल तथा तैल से दसाना गोदुग्ध एवं सम्यवपाकार्थ चतुर्पृण जल मिला कर यथाविध तेल पका के छान कर शोशी में भर देवें। इसे

धवादि तेल का पित्त तथा रक्तजन्य प्रतिश्याय में योग्य काल में नस्य देने से लाभ होता है ॥ २८-२९ ॥

कर्फंजे सर्विषा स्निग्धं तिलमाषविपकया। यवाग्वा वामयेद्वान्तः कफःनं क्रममाचरेत्॥ ३०॥

कफनप्रतिरयाय में — सर्वप्रथम रोगी को घृतपान के द्वारा स्नेहित करके तिल और उड़दी से बनी हुई यवागू पिला कर वमन कराना चाहिये। इसके अनन्तर कफ को नष्ट करने के क्रियें भान्तरिक ओषधियां सेवन करानी चीहिये अथवा अन्न-संसर्जन (प्रेया आदि विधि) का उपयोग करना चाहिये॥३०॥

उभे बते बृहत्यो च विडङ्गं सित्रकण्टकम् ॥ ३१ ॥ श्वेतामूलं सदाभद्रां वर्षाभूब्बात्र संहरेत् । तैलमेभिर्विपक्वं तु नस्यमस्योपकल्पयेत् ॥ ३२ ॥

वलादितैलनस्य—वला, अतिवला छोटी कण्टकारी, वड़ी कण्टकारी, वायविडङ्ग, गोखरू, अपराजिता की जड़, गम्मारी (सदाभद्रा) और पुनर्नवा (वर्षाभू) इन्हें समान प्रमाण में लेकर यवकुट करके पानी के साथ पत्थर पर पीस करक बना लेवें। फिर इस करक से चतुर्गुण तिलतेल लेकर तेल से चतुर्गुण पानी मिला के यथाविधि तेल पका लेवें। इस तेल का कफज प्रतिश्याय में नस्य देने से लाभ होता है॥३१-३२॥

विमर्शः —हाराणचन्द्र चक्रवर्ती ने सदाभदा के स्थान पर सहा, भदा ऐसे पृथक्-पृथक् दो शब्द मान कर सहा का अर्थ सुद्गपर्णी और भद्रा का अर्थ रास्ना किया है।

सरलाकिणिहीदारुनिकुम्भेङ्गदिभिः कृताः। वर्तयश्चोपयोज्याः स्युर्धूमपाने यथाविधि ॥ ३३॥

वर्तिप्रयोग—सरला (त्रिवृत् या चीड़), किणही (अपा-मार्ग), देवदार, निकुम्भा (दन्ती की जड़) और हिङ्गोट इन्हें समान प्रमाग में लेकर यवकुट करके पानी के साथ भिगो कर पत्थर पर पीस कर यथाविधि वर्तियां बना के सुखा कर शीशी में भर देवें। इन वर्तियों को यथाविधि धूमपान में प्रयुक्त करें॥ ३३॥

विमर्शः—गृन्दमाधव ने सुश्रुतोक्त श्लोक को निम्नरूप से लिखा है—दावीं हुदीनिकुम्भेश किणिह्या सुरसेन च। वर्तयोऽय पृथग्थोज्या धूमपाने यथाविधि॥

सर्पीष कटुतिक्तानि तीचणधूमाः कटूनि च । भेषजान्युपकुक्तानि हन्युः सर्वप्रकोपजम् ॥ ३४॥

सिन्नातजप्रतिश्याय में — कटु तथा तिक्त द्रव्यों से सिद्ध किये हुये घृत, तीचण ओपधियों के धूमपान तथा कटु ओक्धियों का चूर्ण, गुटिका, अवलेह आदि रूप में प्रयोग सन्निपातजन्य प्रतिश्याय को नष्ट करता है। ३४॥

रसाञ्जने सातिविषे मुस्तायां भद्रदारुणि । तैलं विपक्वं नस्यार्थे विद्ध्याच्चात्र बुद्धिमान् ॥३४॥

रसाधनादितैलनस्य — रसाञ्जन, अतीस, नागरमोथा, देव-दाह इन्हें समान प्रमाण में लेकर खांड कूट के पानी के साथ बीस कर कल्क बना लेवें फिर इस कल्क से चतुर्गुण तिलतेल तथा तैल से चतुर्गुण पानी मिला कर यथाविधि पाक

करके छान कर शीशी में धर देवें। बुद्धिमान वेंच इस तैल को सान्निपातिक प्रतिश्याय में नस्य के रूप में प्रयुक्त करे ॥ ३५॥

मुस्ता तेजोवती पाठा कटफलं कटुका बचा। सर्षपाः पिष्पलीमूलं पिष्पत्यः सैन्धवाग्निकौ ॥ ३६॥ तुत्थं करञ्जबीजञ्ज लवणं भद्रद्वारु च । एतै: कृतं कषायन्तु कवले सम्प्रयोजयेत् ॥ हितं मुर्द्धविरेके च तैलसीभविंपाचितम् ॥ ३७॥ •

मुस्तादिकवल—नागरमोथा, तेजवल, पाठा, कायफल, कुरकी, वचा, सरसो, पिपरासूल, पिप्पली, सैन्धव लवण, चित्रक, तुत्थ, करञ्जबीज, साधारण लवण और देवदारु इन्हें समान प्रमाण में यवकुट करके अष्टगुण जल में काथ बना कर चौथाई शेप रहने पर कवल के रूप में प्रयोग करें। इसी प्रकार इन उपर्युक्त सुस्तादिद्रन्यों के कल्क से पकाया हुआ तेल शिरोविरेचन के लिये हितकारी होता है ॥ ३६-३७ ॥

क्षीरमर्द्धजले काथ्यं जाङ्गलेमृंगपिक्षिः ॥ ३८ ॥ पुष्पैविंभिश्रं जलजैवीत हनेरी षधैरपि। हिमे क्षीराविश्रष्टेऽस्मिन् घृतमुत्पाद्य यत्नतः ॥ ३६ ॥ सर्वगन्धसिताऽनन्तामधुकं चन्दनं तथा। आवाष्य विपचेद् भूयो दशक्षीरन्तु तद् घृतम् ॥४०॥ नस्ये प्रयुक्तमुद्रिकान् प्रतिश्यायान् व्यपोहति । यथास्वं दोषशमनैस्तैलं कुर्याच्च यत्नतः ॥ ४१ ॥

दशक्षीरपृतप्रयोग—जङ्गली सृग तथा पित्रयों के मांस का करक बना कर उससे अष्टगुण दुग्ध लेकर उसमें दुग्ध से आधे प्रमाण जल, जल में होने वाले कमल आदि पुष्पों का कल्क तथा बातनाशक दशमूल और विदारोगन्धादि ओषधियों का भी कल्क मिला कर दुग्ध पाक करना चाहिये। दुग्धावशेष रहने पर हिम (शीत) हो जाय तव उस दुग्ध को मथ कर युक्ति से घृत निकाछ छेना चाहिये। फिर इस घृत से एळादि गण में पठित सुगन्धित ओपधियां, शकरा, अनन्तमूळ ((सारिवा), मुलेठी और लालचन्दन इनका करक घृत से चतुर्थांश मिलाँ के चतुर्गुण पानी डालू कर घुनपाक कर छेवें। इस घृत का नस्य छेने से सर्व प्रकार के बढ़े हुए प्रतिश्यायों को नष्ट कर देता है। इसी घृत की तरह वातादि विभिन्न दोषों को नष्ट करने वाली ओपधियों का करक डाठ कर यथाविधि तैठपाक करके उसका नस्य लेने से प्रतिश्याय नष्ट हो जाते हैं ॥ ३८-४१ ॥

सम्त्रिपत्ताश्चोदिष्टाः क्रियाः कृमिषु योजयेत् । • यापनार्थं कृमिम्नानि भेषजानि च बुद्धिमान् ॥४२॥

इति सुश्रुतसंहितायासुत्तरतन्त्रान्तर्गते शाला-क्यतन्त्रे प्रतिश्यायप्रतिषेधो नाम चतु-विंशतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥

नासाकृमिहर योग - नासागत कृमियों को नष्ट करने के लिमे कृमिनाशक विडङ्गादि ओषधियों को गोसूत्र या गोपित्त के साथ पीस कर नस्य रूप में प्रयुक्त करें एवं कृमिरोगाः धिकार में जो जो धूपन, नस्य आदि की किथायें वताई हैं उनका प्रयोग करें इसके अतिरिक्त सुरसादि गण की ओषधियों का बुद्धिमान वैद्य कृषिरोग के यापन, (गिराने) के लिये प्रयोग करें ॥ ४२ ॥

विमर्शः -- नासागत कृमियों को नष्ट करने के लिये लाल आम्रपत्र के स्वरस का तक के साथ नस्य देना चाहिये तथा उन्हीं पत्तों को पीस कर नासिका के अग्रभाग पर वांधने से तीन दिन में नासाकृमि वाहर निकल कर गिर जाते हैं-रक्तात्रस्वरसः शुद्धस्तक्रेण सह नस्यतः । तस्य पर्णानि पिष्टा चृबध्नी-यात्रासिकामुखे ॥ पतन्ति कीट्ठाः सबो योगोऽयं त्रिदिनैहितः ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकान्याख्यायां प्रतिश्यायप्रतिषेश्वो नाम चतुर्विशतितमोऽध्यायः॥ २४॥

#### पञ्चविद्यातितमोऽध्यायः।

अथातः शिरोरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यस्यामः ॥१॥ यथोवाच भगवान् धश्वन्तरिः ॥ २॥

अव इसके अनन्तर शिरोरोगविज्ञानीय नामक अध्याय का न्याख्यान करते हैं जैस्रा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है॥ १-२॥

विमर्शः-शिरोरोग शब्द के अर्थ के विषय में विभिन्न मत हैं। आचार्य सुश्रुत ने शिर शब्द से जिसमें प्राणियों के प्राण तथा सम्पूर्ण इन्द्रियां आश्रित हों एवं जो शरीर के अङ्गों में उत्तम अङ्ग हो उसे शिर कहते हैं ऐसा अर्थ किय्स है—प्राणाः प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च । यदुत्तमीक्षमक्षानां शिरस्त-दिभिधीयते ॥ शिरोरोग शब्द से सिर के बाह्य तथा आभ्यन्तिरिक भागों में होने वाले जितने भी रोग हैं उनका प्रहण होना चाहिए जैसा कि आधुनिक प्रन्थकारों ने शिरोविद्धि, शिरो-प्रनिथ, शिरोऽर्बुद, अरुंषिका, दारुणक, खालित्य, पालित्य, इरिवेल्लिका, यूका, लिचा, अनुकायी तथा बृहन्मस्तिष्क, लघु-मस्तिष्क और वात संस्थान की विकृतियों का वर्णन किया है किन्तु आर्युर्वेद के शास्त्रीय वर्गीकरण के अनुसार सिर में होने वाली विद्धि का वर्णन सामान्य विद्धि रोग के अधिकार में, सिर की ग्रन्थि और अर्बुद का वर्णन सामान्य ग्रन्थि और अवुद नामक शल्यतन्त्रान्तर्गत विषयों में एवं कतिपय शिरो-रोगों जैसे-पछित और इरिवेल्छिका प्रमृति रोगों का वर्णन चुद रोगाधिकार में आता है तथा वहुत से ऐसे रोगों का कार्य-चिकित्सा से सम्बन्धित वातरोगाधिकार में वर्णन किया हुआ मिलता है। इसी दृष्टि से माधवनिदान के शिरोरोग प्रकरण की मधुकोष टीका में शिरोरोग शब्द से सिर में होने वाली राष्ट्ररूपी रुजा (पीड़ा ) का ग्रहण किया है जिससे सुर्यावर्त, अनन्तवात, अर्थाव्रभेदक रोगों का वर्णन शिरोरोगों में सङ्गत हो ज्ञाता है क्योंकि उन सभी में शिरःश्र्ल होता है अत एव शिरोरोग से शिरःग्र्ल या मीड़ा का क्षेत्र होता है न कि सिर में होने वाले रोग-'शिरोरोगशब्देन शिरोगतशूलक्षा रुजाऽभि-

अन्यथा तेषामेव शिरोरोगत्वात्तैः शिरोरोगा जायन्त इत्यसङ्गतं स्यात् (मा॰ मधु॰ शिरोरोगनि॰) चरक चक्रपाणिटीका में भी इसी भाव की पुष्टि के लिये स्पष्ट लिखा है कि सिर में होने वाली पीडा शिरोरोग है जिससे अहंविका प्रभृति शिरःस्य व्याधियां भी शिरोरोग शब्द से नहीं गिनी जाती हैं क्यों कि शिरोरोग शब्द से रुजाकारक शिरःश्रल का ही वोध होता है-तेन नारुंपिकादयोऽत्रं प्रकरणे शिरोरोगशन्देनोच्यन्ते, शिरोरोगशन्दस्य रूल एव रुवाकरे वृत्तत्वात्' ( च· चक्र. सू. अ. १७ ) वस्तुतस्तु नेत्र, नासा, कर्ण, सुख और गल रोग को छोड़ कर शेष समस्त रोगों का शिरोरोग शब्द से यहण होना चाहिये तथा उनका एक ही स्थल पर कमशः निदान और चिकित्सा का वर्णन होना अत्यावरयक है। शिरोरोग शब्द का केवल शिरोरुजा या शिरःश्ळ अर्थ करना व्यर्थ वित्रुहावाद है इसी दृष्टि से वारमटाचार्य ने इस अर्थ को कोई सहस्व न दे कर उन्हों ने शिरोरोगों में उपशीर्षक, शिरोविद्वधि, शिरोग्रन्थि, शिरोऽर्बुद, अरुंपिका, दारुणक, इन्द्रलुप्त, खालित्य और पलित रोगों का सम्बिश कर दिया है।

शिरो कजित मत्त्रीनां वातिषत्तकफैस्तिभः।
सिन्निपतिन रक्तेन क्षेत्रेण किमिभिस्तथा।। ३।।
सूर्यावत्तीनन्तवाताद्धीवभेदकशङ्क्षकैः।
एकादशप्रकारस्य तक्षणं सम्प्रवक्ष्यते।। ४॥

शिरोरोगों के नाम तथा गणना— वात, पित्त, कर इन तीन दोषों से तथा सिल्पात से, रक्त से तथा रसादि—धातुत्तय से, कृमियों से तथा सूर्यावर्त, अनन्तवात, अर्द्धावभेदक और शङ्कक इन ग्यारह प्रकार के रोगों से मनुष्यों का सिर पीड़ित होता है। इस तरह एकादश प्रकार के शिरोरोगों के उत्तण आगे कहे जाते हैं। ३-४॥

विमर्श:- 'शिरो रुजति, मर्त्यानाम्' इसकी जगह 'शिरो-रभास्तु जायन्ते' ऐसा पाठान्तर है। वात, पित्त और कफ इन तीनों की उल्लेख करने से त्रिसंख्या का बोध हो ही जाता है पुनः 'त्रिक्षिः' ऐसा लिखने से प्रत्येक शिरोग तिदोपन होता है ऐसा ख्यापनार्थ 'त्रिभिः' पद का उल्लेख सार्थक माना गया है तथा वातजादि भेद-निर्देश केवल दोषोत्कटता का परिचायक है जैसा कि कहा भी है-सर्थ एकशिरोगाः सन्निपानसमुख्यिताः। औत्कट्याद् दोषिलङ्गेस्ते कीर्तितास्तदिदा दश ॥ (मधुकोप)। माध-वनिदान में भी शिरोरोग ग्यारह प्रकार के माने हैं उसमें भी रक्त ज्या की तरह रक्तज और ज्या ऐसा पृथक पाठ ही माना है। आचार्य विदेह ने भी शिरोरोग-संख्या एकादश मानी है। कुछ आचार्यों का मत है कि शिरोरोग दस ही होने चाहिए तथा अनन्तवात का उल्लेख शिरोरोग में करना वे उचित नहीं मानते हैं तथा वे 'सूर्यावर्तान-तवातार्थानभेदकशङ्घकैः' इसकी जगह 'सूर्यावर्तावभेदाभ्यां शङ्घकेन तयैव च । दशप्रकार-स्याप्यस्य लक्षणं सङ्गवश्यते' ऐसा पाठान्तर मानते हैं। चरकाचार्य ने तो वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोपज और कृमिज ऐसे शिरो रोग के पांच भेद ही माने हैं-पृथिदशस्तु ये पन्न संप्रहे परम विभिः । शिरोग्रदास्ताञ्छुणु में यथास्त्रेहुंतुलक्षणेः ॥ (च. स्. १७) । शिरोरोगपर्याय -शिरोऽभिताप, शिरःपीडा, शिरोवेदना और शिरःशूळ तथा Headache पाश्चात्त्य चिकित्साविज्ञान में शिर्॰

शूल एक लच्चण मात्र है जो शिरोगत अनेक रोगों में मिल सकता है। इससे आक्रमण की प्रक्रिया अवधि तथा वेग में बहुत प्रकार की विविधता पाई जाती है। शिरोरोग हेतु-सन्धारणाद् दिवास्वप्नाद्रात्रौ जागरणान्मदात् । उच्चैर्माध्यादवस्याः यात प्राग्वातादतिमेथुनात् ॥ गन्धादसात्म्यादाव्राताद्रजोधूमहिमातः पात् । गुर्वम्लहरिताद्वानादतिशीताम्बुसेवनात् ॥शिरोऽसिवाताद् दुष्टा-मादोदनाद्वाष्पनियहात । वातादयः प्रकृप्यन्ति शिरस्यस्रं प्रदुष्यति ॥ (चरक) अधारणीय वेगों के धारण, दिवाशयन, रात्रिजागरण, जोर ले भाषण, ओसमें शयन, पूर्वश्र्य हवा लगाना, अतिमेथुन, असात्म्य गन्ध के सुंघने से तथा रज, धूम, हिम और आतप के सेवन से, गुरु, अन्छ, हरित और शीताख्य के अधिक सेवन से, न सिर पर चोट लगने से, रोदन तथा वाप्पनिग्रह आदि कारणों से वातादि दोष क्रिपत हो कर शिरोगत रक्त को द्षित करके अनेक शिरोरोग पैदा करते हैं। वाग्भटाचार्यने भी शिरोरोगो-त्पत्ति में इन्हीं कारणों को सानने के साथ साथ अधिक मद्य-पान से तथा शिर में कृमियों के उत्पन्न होने से तथा तिकये पर सिर को टेडा-मेडा (विपम) रखने से, निरन्तर नीचे की ओर देखने से, असात्म्य गन्ध आदि अनेक कारणों से तथा वात के प्रकोप से दोष सिर में पहुँच कर अनेक मकार के रोग उत्पन्न करते हैं। जैसा कि कहा है-धूमातपतुपाराम्बुकीडातिस्व-प्नजागरैः । उत्स्वेदादिपुरोवातवाष्पनिमहरोदनैः । असत्यम्बुमद्यपानेन कुभिभिर्वेगधारणैः । उपधानभुजाभ्यङ्गद्वेषाधःप्रततेक्षणैः । असात्म्य-गन्धद्यामभाष्याचेश्च शिरोगताः । जनयन्त्यामयान् \* दोषास्तत्र मारुतकोपतः ॥ (वाग्भट) शिरोगतपीडानुमवस्थल-सिर में होने वाली पीड़ा को ग्रहण करने वाली निस्न रचनाएं-(१) वहिर्सिस्तक्रगत अवयव—सभी कपालास्थियों के आवरण, विशेषतः कपालास्थियों के ऊपर की पेशियां और धमनियां। (२) अन्तर्मित्वकात अवयव - शिरोगुहा की सीतर की रचनाएं जैसे वड़ी-वड़ी शिराकुल्या (Sinus) तथा उनकी शाखाएं पवं वहिर्मस्तिष्कावरण तथा आधार की धसनियां, पांचवीं, नवीं तथा दसवीं शिरोगतमस्तिष्कनाडियां एवं ऊपर की तीन ग्रैवेयक नाड़ियां पीड़ा की संवेदना का चोतन करती हैं। (३) मस्तिष्कभूत्रमार्ग-पीड़ा का मार्ग पद्मम शिरस्क मस्तिष्क नाडी में ही रहता है। पीड़ा का अनुभव अधिकतर सिर के सम्मुख, पार्श्व तथा शङ्ख, प्रदेश में ही होता है। इस तरह इन्हीं उक्त रचनाओं में से एक दो या लभी पर शिरोगुहागत या मस्तिष्कगत रोग का प्रभाव पड़ने से शिरोवेदना का अनुभव व्यक्ति, को होता है। मस्तिष्कगत रक्तवाहिनियां अथवा रक्तवह रचनाओं के विपरिवर्त्तन के परिणामस्बरूप विविध प्रकार के शिरःशूल होते हैं। यदि इन रचनाओं में किसी कारण अपकर्षण ( Traction ), स्थानान्तरण (Displacement), विस्तृति या आध्मान (Distension) अथवा शोध हो जाय तो पींड़ा की संवेदना होने लगती है। (१) ज्वर, विजातीय प्रोटीन, उपसर्ग, तृणाणुमयता, नाइट्राइट और कार्वन मोनोक्साइड विष, श्वासावरोध, अपस्मार के दौरे के बाद और भावावेश में मस्तिष्कगत रक्तवाहिनियों का आध्मान या विस्तृति पीड़ा पैदा करती है। (२) प्रधान मस्तिष्कगत " कारणों में से मस्तिष्कगत अर्बुद, मस्तिष्कावरणशोथ अथवा जबड़े या गरुँन की पीड़ा भी संवाहित हो कर सिर तक जा

सकती है। (३) मस्तिष्क सुपुन्नागत वारि की मात्रा यदि अधिक हो जीय तो अन्तःमस्तिष्क का भार (Intracranial pressure ) बढ़ जाता है जिससे सिर में उत्कट पीड़ा हीने छगती है। बहिर्मस्तिष्कगत धमनियों में विस्तृति या आध्मान होने से भी पीड़ा होने लगती है। (४) कपाल एवं प्रीवा की पेशियों का अधिक काल तक संकोच होने से भी शिरः गूल उत्पन्न होता है जैसाकि अर्धावभेदक में पाया जाता है। (५) आँख, नाक, गला, दांत तथा सिर के बाहरी भाग में होने वाले जणशोफ अथवा किसी अन्य प्रकार की वाधा भी शिरः शूलजनक होती है। हेतुभेद से शिरःशूल का वर्गीकरण-(१) रथानिक कारण- (क) पुरः कपाल के छिद्रों में शोध या पूर्या-त्पत्ति होना ( Frontal sinusitis )। (ख) सिर का अभिघात, अस्थिशोध।(ग) ग्रैवेयकस्त्रशोध (Fibrocitis)। (२) संवाहित थोड़ा- (क) नासाप्रतिश्याय, नासाजवनिकाविमार्गगमन। (ख) नेन्नपरावर्त्तन के दोप जैसे-निकटदृष्टिजन्य विषमदृष्टि ( Myopic astigmatism ) इसमें दृष्टिके अतियोग से सिर की पीड़ा बढ़ती है किन्तु आंख को विश्राम देने से बन्द हो जाती है। तारामण्डलशोथ ( Eritis ), अधिमन्थ ( Glauco- $^{\mathrm{m}_{\mathrm{B}}}$ )। (ग) दन्तगतशोथ, मध्यकर्णशोथ। (घ) आमाशयिक अथवा गर्भाशयवीजयन्थिक परावर्तित कियायें भी शिरःशूल उत्पन्न करती हैं। (३) वातिक कारण-(क) विशेषतः त्रिधारा नाडी ('Trigeminal nerve) शूल में पीड़ा या तो विस्तृत चैत्र में होती है अथवा उपरि नेत्रप्रदेश में होती है अथवा उपरि नेत्र-प्रदेश में सीमित रहती है। (ख) मस्तिष्कगत कारणों में फिरङ्ग, मस्तिष्कावरणशोध, अर्बुद, विद्विध, अन्तर्मस्तिष्क-धमनीविस्तृति ( Annurism ), जलमस्तिष्क, वृहन्मस्तिष्क-शोफ, मस्तिष्कावरणगतरक्तन्नाव, अन्तर्मस्तिष्कभार का कम या अधिक होना और खञ्ज ( Lethargica )। (४) शारीरिक कारण (Coustitutional)—जीर्ण बृक्कशोफ, मूत्रविषयमता या सार्वदैहिक रक्तभार का बहुत ऊंचा अथवा नीचा होना, रुधिर कायाणुमयता (Polycythemia), तीव्रवाण्ड, रक्ताधिवय युक्त हृदयावसाद ( Congestive heart failure ), अपस्मार की पश्चादवस्था, योपापस्मार, अर्धावमेदक, नव तथा जीर्ण मदाःयय वन्चों की अनुबद्धछुर्दि ( Cyclic ), सामुद्र तथा वायुयानजन्य रोग, अम्लपित्त, जीर्णविवन्ध, जीर्ण्यकुच्छोफ, मधुमेह, वात-रक्त, नागविष, अञ्छमयता या ज्ञारमयता (Acidosis or धीkalosis ), नवज्वर,विशेषतः विषमज्वर,आन्त्रिकज्वर, मसुरिका, स्कारलेट ज्वर, मन्थर ज्वर (Typhus), पीतज्वा, वातरु किनक उन्र (Influenga), अंशुघात, उष्णातपद्ग्ध (Heat stroke), योपाप्समार, रक्तभाराधिक्य। अस्तु, शिरःशूल काठीक निदान करने के लिये रोगी से अनेक संस्थानविकृति-सम्बन्धी प्रश्न करने चाहिये। (१) रोगेतिवृत्त, अविध, बळावळ, वेग और दौरे का ज्ञान। किसी विशेष समय पर होती हो या किसी प्रकार की उत्तेजक परिस्थिति में बढ़ता हो अथवा सिर पर अभिवात का इतिहास मिछता हो। (२) यदि शिरःशूछ के साथ वमन, दृष्टिकी विक्वति या चक्कर आता ही तो उसका भी प्रश्न कर लेना चाहिये। (३) दृष्टिशक्ति के लिये आंख की परीचा, नासानाडीव्रण ( Sinuses ) के लिये नासा की परीचा, दांत की परीचा, गर्दन की पेशियों तथा शिरःकपाल की

परीचा भी कर लेनी चाहिये। एक्सरे द्वारा भी सिर की परीचा कर लेवें। (४) रक्तवह संस्थान, मस्तिष्कसुपुन्नाजल, रकति तथा सूत्र की रासायनिक परीचा, फिरङ्ग की उपस्थिति का ज्ञान करने के लिये वाशरमेन अथवा कारनट्रेस्ट करा लेना चाहिये। यद्यपि आचार्य सुश्रुत आदि प्राचीन अन्थकारों ने शिरोरोग के वातादि दोष भेद से एकादश प्रकार छिखे हैं किन्तु आधुनिक दृष्टि से यद्यपि सिर में अनेक रोग होते हैं किन्तु शिरः शूल के मोटे सोटे दो भेद कर दिये जाते हैं-(१) वातिक शिरःशूल ( Neuralgia ) तथा (२) शिरःशूल ( Headache)। इन दोनों भेदों में अनेक वातें (क्रचण) समान होती हैं तथापि न्यूरेविजया में किसी विशेष वातिक नाडी में दर्द होता है तथा दौरे के साथ तीव पीड़ा होती है। इसके अतिरिक्त प्रतीच्य शालाक्य तन्त्र में शिरःशूल स्वतन्त्र रोग न हो कर अन्य अवयवों या आशयों की विकृति से सम्बन्धित होता है जैसे आमाश्य, पकाशय, नाडीसमूह और महितप्क तथा सुषुरना की विकृति से सस्वन्धित होता है। सिर का शरीर के समस्त अङ्गों से घनिष्ठसम्बन्ध रहता है। किसी एक अङ्ग में विकार होने से सिर पर उसकी प्रभाव अवश्य हीता है। विशेषतया संवेदनात्मक नाडीसूत्रों के जरिये उसका संवहन मस्तिष्क तक होता है जिससे व्यक्ति को पीड़ा (शूल) का अनुभव होने लगता है। अनेक ऐसे रोग हैं जिनमें लच्ण या उपदव रूप में शिरः यूल देखने की वहुत मिलता है जैसे विभिन्न प्रकार के उवरों में अन्य छत्त्वणों के साथ, रक्तपित्त के पूर्वरूप में वातिक और चयज कास रोग में, विविध प्रकार के स्थावर और जङ्गम विषों के प्रभाव में, नाडीफिरङ्ग, वात-वलासक, उदर रोग, रक्ताल्पतामय,पाण्डुरोग और अंशुघात रोगों में शिरः ग्रूल का लचण मिलता है। कभी-कभी स्वतन्त्र शिरःशूळ रोग भी होता है। अस्तु अव दोपानुसार शिरोरोगीं के लच्मा लिखे जाते हैं।

यस्यानिमित्तं शिरसो रुजश्च भवन्ति तीत्रा निशि चातिमात्रम्। बन्धोपतापैश्च भवेद्विशेषः

शिरोऽभितापः स समीरगोन ॥ ४॥
वातिक शिरोरोग लक्षण—जिस मनुष्य के बिना किसी कारण
के सिर में पीड़ा होती हो तथ्य वह पीड़ा रात्रिक समय अत्य-धिक मात्रा में होने लगे तथा सिर पर कस कर पट्टी बांध देने से एवं सिर पर अग्नि पर तपाये हुये वस्त्र से सेक देने पर शमन हो जाता हो उसे बात से उत्पन्न शिरोरोग समझना चाहिये॥

यस्योष्णमङ्गारचितं यथैव दह्येत धूष्येत शिरोऽश्चिनासम्। शीतेन रात्रौ च भवेद्विशेषः

शिरोऽभितापः स तु पित्तकोपात् ॥ ६॥

पैत्तिक शिरोरोग लक्ष्ण — जिस रोगी का सिर, नेत्र और नाता गरम लाते हीं तथा उनमें अङ्गारे भरे हुये के समान दाह (जलन) की प्रतीति होती हो एवं आंख से और नासा से धूएं सा निकलता हो और शीतोपुचार से तथा रात्रि के समय संशमन होता हो उसै पित्त प्रकोप से उत्पन्न शिरोरोग समझना चाहिये॥ ६॥

शिरोगलं यस्य कफोपदिग्धं गुरु प्रतिष्टब्धमथो हिमछा। ग्रुनाक्षिकूटं वदनछा यस्य शिरोऽभितापः स कफप्रकोपात्॥ ७॥

रलेक्प जन्य शिरोरोग लक्षण जिस सनुष्य का सिर और गला कफ से भरा हुआ हो तथा उनमें भारीपन, स्तम्भन और बरफ के समान शीत की प्रतीति होती हो तथा अचिकूट (नेत्र गोलक) और मुख पर शोथ हो तो उसे कफप्रकोप-जन्य शिरोरोग समझना चाहिये॥ ७॥

शिरोऽभितापे त्रितयप्रवृत्ते सर्वाणि लिङ्गानि समुद्भवन्ति । रक्तात्मकः पित्तसमानलिङ्गः स्पर्शोसहत्वं शिरसो भवेच्च ॥ ५॥

सित्रपातज एवं रक्तज शिरोरोग लक्षण— निदोपजन्य शिरो-अभिताप में उक्त वातादि सर्व शिरोरोगों के लचण मिलते हैं तथा रक्तजन्य शिरोरोग में पित्तजन्य शिरोरोग के समान लच्चण होते हैं किन्तु इसमें सिर स्पर्श करने में असहा सा हो जाता है ॥ ८॥

विमर्शः—सान्निपातिक शिक्षोरोग मं वात से श्ल, अम और कम्प, पित्त से दाह, मद और तृपा तथा कफ से गौरव और तन्द्रा ये लज्जा होते हैं—गताच्छ्लं अमः कम्पः पित्ताद दाहो मदस्तृषा। कफाद् गुरुखं तन्द्रा च शिरोरोगे त्रिदोषजे॥

वसावतासक्षतसम्भवानां शिरोगतानामिह सङ्ख्येण । क्षयप्रवृत्तः शिरसोऽभितापः कष्ठे भवेदुप्रक्जोऽतिमात्रम् । संस्वेदनच्छद्नधूमनस्यै-रस्राग्यमोक्षेश्च विवृद्धिमेति ॥ ६ ॥

क्ष्यज शिरोरोग लक्षण—िसर पर चोट लगने से वसा (देह का हिनम्बांश जैसे मेद-मन्जा-शुक-मस्तिष्क) और बलास (कफ) और रक्त के चोण होने से चयजन्य शिरोरोग होता है तथा यह अत्यन्त कृष्टदायक एवं भयद्वर वेदना करता है। यह रोग स्वेदन, वमन, धूमपान, नस्य और रक्त-मोज्ञण करने से बढ़ता है॥ ९॥

विमर्श—कहीं कहीं पर 'वसावलासक्षतसम्मवानाम, इसकी जगह 'अस्पवसारलें मसमीरणानाम' ऐसा पाठान्तर है जिसका अर्थ शिरोगत रक्त, वसा, कफ और वायु के चीण होने से चयज शिरोगेग होता है। इस उप्र पीड़ा पर मधुकोषकार शक्का करते हैं कि ऐसी पीड़ा तो वातवृद्धि से होनी चाहिये न कि वातच्य से, उसका समाधान उन्होंने व्याधिस्वभाव शब्द से किया है अर्थात् यह व्याधि का स्वभाव है कि वातच्य होने से भी उप्र पीड़ा होती है। कारण में कहते हैं-वाताद्दि के चीण होने एर उनके प्राकृतिक कर्म को हानि होती है—वाते पित्ते कके चैन क्षीण लक्षणसुन्यते। कर्मणः प्राकृताद्धानिवृद्धिकिप विरोधिनाम्॥ (च. स्. अ. १८) गयी आदि आचायों ने 'अस्पवसारलें असमारगानाम' इस पाठान्तर को न मान कर्

मूळ में दिये गये पाठ को स्वीकार करके प्रपद्ध में पड़ना नहीं समझा। उस पाठ की असङ्गति सिद्ध करने के लिये दूसरी सङ्गति युक्तियुक्त है अर्थात् वात घातु के चीण होने से कफ की वृद्धि होगी जिससे कफज शिरोरोग होगा क्योंकि 'दोषों के चीण होने पर प्राकृतिक कर्मों की हानि और विरोधी कर्मों की वृद्धि होती है इस प्रकार कफ के वृद्ध होने पर चयज शिरोरोग की चिकित्सा में जो यह कथन है कि पीने के लिये तथा नस्य देने के लिये मधुर पदार्थों से श्वत (सिद्ध ) वातझ घृत का उपयोग करना चाहिये — 'पाने नस्ये च सर्विः स्यादात-व्यमधुरै: शतम्'वह सङ्गत प्रतीत नहीं होता क्योंकि चीण वाय में शमन की चिकित्सा नहीं की जाती है अपि तु वहां तो क्षीणा वर्डवितःयाः' इस चरक-वाक्य से वर्धनविधि कही गई है अत एँव 'असुम्बसाइले॰मसमीरणानाम्' यह पाठ सङ्गत नहीं है। संस्वेदनादि उपक्रमों से शिरोरोग वढ़ने का कारण यह है कि-संस्वेदन, छुर्दन, धूमपान तथा नस्य से कफ की चीणता, नागरादितीव धूमपान से वसामहितःकादिचय और सिरा-मोचण से रक्त की चीणता होती है अतएव इन उक्त संस्वेद-नादिक कियाओं से चयजिशरोरोग की वृद्धि होती है। भाचार्य विदेह ने चयजिशिरोग के लच्जों में निम्न विशेषताएं लिखी हैं-शिरोभ्रमण, शिरोवेदना, शिरःशून्यता, नेत्रोंमं विश्रान्ति, मूर्च्छा और गात्रावसाद ये चयज शिरोरोग के उच्चण हैं-भ्रमति तुवते शूर्यं शिरोविभ्रान्तनेतता। मूच्छा गौत्रावसादश्च शिरो-रांगे क्षयात्मके ॥ आचार्य चक्षुष्य ने लिसा है कि-सीमसङ्ग, चौट और देह के विपमादि कार्यों से चयज शिरोरोग होता है तथा उसमें वात और पित्त के मिश्रित लच्चग होते हैं--स्नीपसङ्गाद-भीषातादथवा देइकर्मणा । क्षिप्रं संजायते कुच्छ्ः शिरोरोगः क्षयात्मकः ॥ वातिपत्तात्मकं लिक्नं व्यामिश्रं तत्र लक्षयेत्॥ श्रीकण्ठ ने 'वसाबलासक्षयसम्मवानाम्' ऐसा पाठान्तर माना है यह भी ठीक नहीं है क्यों कि इसमें वसा, कफ और रक्त का चीण होना ये चयज शिरोरोग के कारण सर्वमत से प्रतिपादित होते हैं, अतः सम्भव दें कि मुद्रण दोष से ही चत की जगह चय पाठ हो गया है, यदि श्रीकण्ठ रक्तचय को चयज शिरोरोग में कारण नहीं मानने तो फिर अनुपशय में 'शिरामोक्षणादिभिरस्क्क्षयः' ऐसा नहीं लिखते। अस्थिशोध, सधुमेह, जीर्णविषमञ्चर, अङ्करामुखदृमि रोग, पाण्डु तथा दुष्ट पाण्डु इन रोगों में शरीर का रक चीण हो जाने से अस्तिव्कगत रक्त भी चीण हो जाता है जिसकी वजह से सदा शिरःशूळ बना हो रहता है।

निस्तुद्यते यस्य शिरोऽतिमात्रं सम्भदयमाणं स्फुटतीव चान्तः। ब्राणाच्च गच्छेत्सिललं सरक्तं शिरोऽभितापः कृमिभिः स घोरः॥ १०॥

कृमिजन्य शिरोरोग लक्षण—जिस सनुष्य को सिर अस्यधिक सूई जुभोने की सी पीड़ा से ज्यास हो तथा सिर के भीतर का भाग कृमियों के द्वारा खाया जा रहा है-ऐसा प्रतीत होता हो एवं कपाळास्थिनों के भीतर स्फुरण या फोड़ने का सा अनुभव होता हो और जिसकी नासा से रक्त और पूय से मिश्रित जळ का साव होता हो, उसे कृमिजन्य शिरोरोग कहते हैं तथा यह दाहण रोग है ॥ १०॥

विमर्शः—कृमिजन्य शिरोरोग में जो दर्द होता है वह ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई खोपड़ी के भीतर व्यध (वींधने की सी पीड़ा) कर रहा हो तथा इस पीड़ा से ऐसा प्रतीत होता है मानो खोपड़ी फट रही है, उसको कोई काट कर दो दुकड़े कर रहा हो-ऐसी पीड़ा, खुजली, सूजन और दुर्गन्ध नासा सें होती है। इन लच्जों के साथ ही नासामें कृमियों का दिखाई पड़ना भी कृमिजन्य शिरोरोग के निदानकरण में सहायक होता है जैसा कि चरकाचार्य ने कहा. भी है-व्यथच्छेदरुजाक-ण्डुशोफदौर्गन्ध्यदुःखित्म्। कृमिरोगातुरं विद्यात कृमीणां दर्श्रूनेन च ॥ (च. सू. अ. १७) क्रीमेजशिरोरोगहेतु तथा सम्प्राप्ति-\_प्रथ्याप्रथ्यमिश्र भोजन से मस्तिप्क में रक्त और मांस के बलेदित होने पर सन्निपात ( त्रिदोप ) प्रद्वोप हो के कृमियाँ की उत्पत्ति हो जाती है। फिर वे कृमि सिर के रक्त का पान करते हुये सिर में भयद्वर पीड़ा तथा चित्तविश्रंश, उबर, कास, वल्चय, रौदय, शोफ आदि तथा ताम्रवर्ण के कफ का स्नाव और कर्णनाद आदि उत्पन्न करते हैं-सङ्गीणें भीजनैर्मूर्टिन क्ले-दिते रुधिरातपे । कोपिते सन्निपाते च जायन्ते मूर्धिन जन्तवः ॥ शिरः स्थास्ते पिवन्तोऽस्रं घोराः कुर्वन्ति नेदनाः । चित्तविभ्रंशजननौ ज्वर-कासौ बलक्षयः ॥ रौक्यशोफन्यभच्छेददाहरफुटनपूरिताः । कपाले तालुशिरसोः कण्डूशोषप्रमोलकाः ।। तात्रशिङ्घाणकता कर्णनादश्र जन्तुजे ॥ (वाग्भर) चरकाचार्य ने लिखा है कि-पथ्यापथ्य मिश्रित सङ्घीर्णाहार से शरीर का रलेप्मा और क्लेंद वढ़ कर उदर कृमियों को उत्पन्न करते हैं वही शिरोगत कृमियों की भी उत्पत्ति में कारण है जैसे-तिल, दुग्ध और गुड़ को मिला कर खाने से एवं अजीर्णावस्था में पृति तथा सङ्कीर्ण भोजन करने से उस मनुष्य के दोष वढ़ कर रक्त, कफ और मांस का क्लेंद्र वनता है तथा वह क्लेंद्र सिर में पहुँच कर वहां की धातुओं को भी क्लिन्न कर देताहै जिससे उस पापकर्मी मनुष्य के सिर में कृमि उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे कृमिजन्य शिरोरोग होता है-तिलक्षीरगुडाजार्णपृतिसङ्कीर्णमोजनात । क्लेदोऽसङ्कफ मांसानां दोषलस्योप गायते ॥ ततः शिरसि संवलेदात् कृमयः पाप-कर्मणः । जनयन्ति शिरोरोगं जाता वीमत्सलक्षणम् ॥ व्यथच्छेदरुजा कण्डूशोफदौर्गन्ध्यदुः खितम् । कृमिरोगातुः विचात् कृमोणां दर्शनेन च ॥ पाश्चात्यशालाक्यसिद्धान्त से कृमिजशिरोरोग दो प्रकार से उत्पन्न होता है-(१) जिनमें कृम्नि आंखसे न दिखाई पड़े। (२) जिनमें कृम दिखळाई पड़ते हों। प्रथमावस्था में प्रायः प्रत्येक प्रकार के उदरस्थ कृमि (गण्डूपद, अङ्कश्रीमुख, स्कीत कृमि ) संख्या में बढ़कर परावर्तित शिरःशूल (Reflex headache) उत्पन्न करते हैं किन्तु इस प्रकार के शिरःश्ल में व्यथन, छेदन सी पीड़ा भी नहीं होती है तथा न नासा से पूय या रक्त से युक्त साव ही निकलता है। एक अन्य अवस्था होती है जिसमें विशिष्ट कृमि (Taenias olium, Taenia ochinococus, cysti vercons or hydatid ) रक्त में मिछ कर रक्तपरिश्रम्ण के द्वारा मस्तिष्क में पहुँच कर भयद्वर रूप का शिरःशूळ पैदा करते हैं तथा इनसे रक्तवाहिनियों का अवरोध हो कर रक्ताल्पता उत्पन्न हो जाती है उससे भी शिरःश्ळ होता है। जहां पर नासा से कृमि गिरते हुये दिखळाई देते हों उस स्थिति से उत्पन्न शिरःश्र्लको औपद्रविक समझना चाहिये। बहाँ पर औपद्रविक उपसर्ग पहुंच कर पुराना वायु-

कोटर शोथ या वायुविवरशोथ (Sinusitis) समझो और यह अवस्था फिरङ्गजन्य उपसर्ग, शोधनाभाव के कारण या सेगे-टर्स के कारण हो सकती है। आन्त्रगतकृत्रि आन्त्र सें निवास करते हुए रक्त का चूपण करते रहते हैं जिससे औपद्रविक पाण्डु (Secondary anaemia) उत्पन्न होता है और इस रक्ताल्पता का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है जिससे वहां भी रक्ताल्पता हो जाती है और उससे शिरःशूळ होता रहता है।

सूर्योदयं या प्रविजन्द्यन्द्मक्षिभुवं रुक् समुपैति गाढम् ।
विवद्धते चां ग्रुपता सहैव
सूर्यापष्ट्रतौ विनिवर्तते च ॥ ११ ॥
शीतेन शान्ति लभते कदाचि
दुन्योत जन्तुः सुखमाप्नयाच्च ।
तं भास्करावर्तसुदाहरनित
सर्वात्मकं कष्टतमं विकारम् ॥ १२ ॥

सूर्यावर्त लक्षण — जो पीड़ा स्यॉदय से प्रारम्भ हो कर सूर्य की गढ़ि के साथ धीरे-धीरे बहती हुई नेत्र और श्रू में विशेष होने लगती है तथा सध्याह्न में सूर्य के प्रखर होने पर प्रगाह रहती है एवं मध्याह्न के बाद क्यें के धीरे-धीरे मन्दतेज युक्त होनेके साथ साथ वह पीड़ा भी कम होती हुई वन्द हो जाती है। इस रोग में कभी शीतोपचार करने से रोगी को ज्ञानित प्राप्त होती है और कभी उल्लोपचार करने से रोगी सुख प्राप्त करता है। इस तरह त्रिदोष प्रकोध से उत्पन्न होने वाले एवं भयद्वर कष्ट देने वाले इस रोगको भास्करावर्त रोग कहते हैं॥

विसर्शः -- सूर्वावर्त्तः = सूर्वमिवावर्त्तो असणं यस्य स विकारः सूर्यावर्तः । यथा सूर्यो वर्धते तथा वेदना प्रवृद्धा स्वति सूर्यस्यापवृत्ती सायाहे च विनिवर्त्तते शान्यतीति सूर्यावर्त्तः। सूर्यकी गिरा के साथ वेदना की वृद्धि और हास होनेवाला रोग है अतपूर्व इसे स्यावर्त कहते हैं। ऐसा क्यों होता है इसका उत्तर शोकण्ठदत्त ने साधव टीका में व्याधि का स्वभाव कह कर दिया है किन्तु " आचार्य निमि ने इसका कारण स्पष्ट लिखा है। रात्रि स्वभावतः शीतप्रधान और तमःप्रधान होती है अतः कफ स्रोतसों में जम जाता है, जिससे मार्ग हुक जाता है, और अवरोध के कारण वायुका प्रकोप होता है और शिरोवेदना प्रातःकाल प्रारम्भ हो जाती है जो कि क्रमशः यथ्याह्न तक बढ़ती चली जाती है। जब मध्याह्र में सूर्य का ताप प्रखर होता है तो वह मार्गावरोधक कफ पिघछ जाता है जिससे वात का मार्गावरण दूर हो जाता है एवं वात का अपने स्थान में अवस्थान होने लगता है और उससे शिरोवेदना भी शान्त होने लगती है। सायङ्काल तक सुरुपूर्ण कफ के पिघल जाने पर मार्ग साफ हो जाने से वायु स्वस्थान पर पूर्णरूप में स्थित हो जाती है और शिरः शुल पूर्ण रूप से वदद हो जाता है। स्वमावशीता तमसी ऽभिमूला रात्रिस्तमोद्भृतकफेन मार्गे । रुद्धै मरुत्कोपमियात्प्रभाते रुजं करोत्यत्र शिरोऽभिताचे ॥ मध्याहसूर्यातपतापयोगात कफे विलीने मरुति प्रपन्ने । स्वमार्गमायाति तथा दिनान्ते प्रद्यान्तिमावत्तं मिहार्कपूर्वे ॥ अन्यच-सूर्यसोमात्मको नित्यं स्वहेत् पित्तमारुतौ । कुर्वाते वेदनां तीवां दिनात पूर्वा इपवतु । आदित्यतेनसा युक्ते निष्टतेऽपि च भास्करे ।

स्रोतसां विवृतत्वाच ततः इलेष्माधिगच्छति । रद्भतो मातरिश्वा च स्वमार्गे प्रतिपदते ॥ तस्मान्मध्यदिनादूर्धं वेदनाऽत्र प्रशाम्यति॥ उक्त पीड़ा का सूर्य के साथ वृद्धि हास होने में आचार्य वृद्धनल ने अन्य ही युक्ति पेश की है। उनका कथन है कि — सूर्य की उष्णता से अस्तुलुङ्ग ( Brain ) विलीन होता ( पिघलता ) रहता है जिस्से यह सुर्यावर्तक रोग होता है। जैसे जैसे सुर्य आकाश की मध्य की ओर चलता जाता है वैसे-वैसे उसकी गरमी वड़ती रहती है तथा उस वृद्धि के साथ मस्तुलुङ्ग की विलीनता भी बढ़ती जाती है। मध्याह्न में सूर्य अपने पूर्ण यौवन (तेज) से युक्त होता है उस समय मस्तुलुङ्ग अधिक वेग से विद्रुत होता है और पीड़ा तीबैतम हो जाती है। मध्याह के पश्चात् अपराह में सूर्य का तेज (गरमी) हरका होने लगता है जिससे सस्तुलुङ्ग के शोषण में श्विथिलता पड़ने लगती है। सन्ध्या के समय सूर्य के अस्त हो जाने पर गरमी के अभाव से मस्तुलुङ्ग का विद्वण (पिघलन ) वन्द हो जाता है और व्ह जय जाबा है जिससे पीड़ा उतने ( शीत ) समय के छिये रुक् जाती है - मूर्योद यें इशुसन्तापाद् द्रवं विष्यन्दते शनैः । तदा दिनै शिर:शूलं दिनवृद्धया च वर्द्धते ॥ दिनक्षये ततः स्त्याने मस्तिष्के सम्प्रशाम्यति । सूर्यावर्त्तः स पव स्वात् । ( चरक ) इस तरह आचार्य चरक ने भी मस्तिष्क का विष्यन्दन और स्त्यानी भवन को ही नियमित समय सें तथा तीव रूप से शिर:पीड़ा होने में कारण माना है। दोषविवेचना — आचार्य माधव ने इस रोग को त्रिदोषजन्य माना है किन्तु सुश्रताचार्य की उपशयात्मक चिकित्सा अर्थात् कभी शीतासे संशमन और कभी उज्जता से संशमन होता है इससे (पता चिलता है कि यह रोग पित्त और वायु के संसर्ग से होता है पुनः हसे त्रिदोष कैसे माना जाय ? उत्तर-वस्तुतः यह रोग सन्निपातजन्य ही होता है किन्त सन्निपात के न्नयोद्दा भेदीं में / से यह भेद वातिपत्तोल्वण सक्तिमात से निर्दिष्ट किया गया है। इसी आशय से सुअता-चार्य का रोग वातिपत्तोल्बणात्मक सन्निपात समझना चाहिये। प्रन्तु अब यहां पर यह शङ्का होती है कि यदि ऐसा ही (वात • पित्तोल्बण ) यह रोग है तो रात्रि में, वायु के समान गुण शीत होने से पीड़ा शान्त क्यों हो जाती है और दिन के आदि तथा अन्त में पीड़ा की गति मन्द्वयों हो जाती है ? उत्तर में कहा जाता है कि यहां पर पित्त के प्रवृत्तम होने से ही ऐसा होता है। फिर चिकित्सा में शिरीपमूल, पिप्पलीमूल, वचा प्रभृति पैत्तिक पदार्थों का अवपीडन देने को लिखा है वह कैसे ? इसका उत्तर यह है कि वह व्याधिप्रत्यनीक (व्याधिविप-रीत ) पड़ता है दोपप्रत्यनीक नहीं, इस लिये दिया जाता है। द्वितीय कालकृत विचार - वायु और पित्त के शीतोष्णात्मक होने से पूर्वां में सूर्य की वृद्धि के कम से स्रोतों के कमशः सङ्कवित होने के कारण वात और पित्त का मार्ग एक जाता है जिससे वे पीड़ा करते हैं और अपराह में सूर्य के अस्त की ओर चलने से स्रोत खुल जाते हैं जिससे अपने मार्ग की रुकावट न होने से वायु और पित्त पीड़ाजनक नहीं होते हैं। आचार्य या भट ने इस रोग को स्पष्टरूप से पित्तप्रधान तथा वातसहकारी त्रिदोषज ब्याधि माना है और लिखा है कि —वायु पित्त की सह योगी बना कर नेत्र, अू के ऊपर, ललाट और राङ्कपदेश में सूर्योदय से छे कर भध्याह्न तक वेदना को बढ़ाता है। रुगा के

भूखे रहने से वेदना विशेष बढ़ जाती है। यह एक अन्यवस्थित रोग है जिसमें कभी शीतोपचार से और कभी उज्जोपचार से लाभ होता है । पित्तानुबद्धः शङ्काक्षित्र्ललाटेषु मारुतः । रुजं सस्पन्दनां कुर्यादनुसूर्योदयाम् ॥ आमध्याह्नं विवर्धिष्णुः क्षुद्रतः सा विशेषतः । अव्यवस्थितशीतोष्णसुखा शाम्यत्यतः परम् ॥ सूर्या-वर्तः ॥ चरकाचार्वं ने दोपदृष्टि के विचार से सूर्यावर्त्त रोग में वायु और रक्त की विकृति मानी है तथा इसे मस्तिष्क घातु की दुष्टि होना लिखा है। इस रोग के कारणों में वेगसन्धारण और अजीर्ण माना है-सन्यारणस्य जीर्णायेश्रेस्तिष्कं रक्तमाहती । दुष्टो दूषयत्स्तच दुष्टं ताभ्यां विमूर्च्छितः ॥ ( चरक ) आधुनिक शालावयशास्त्रियों ने इस रोग में पुराण प्रतिश्याय तथा उसके स्राव का स्वयण न ही कर भीतर ही शब्क हो जाना साना है और इन्हें विभिन्न प्रकार के अस्थिविवरों के रले मकला के शोथ (Sinusitis) कहा है। इस शोथ के कारणों में विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं जैसे B. influenga, M. Catarrhalis, Staphylococci है उपसर्ग नासामार्ग, गले या दांत के जरिये ऊपर पहुँच कर उन शिरःकपाल के अस्थिकोटरों की रलेप्सलकला को शोधयुक्तकर देते हैं जिससे अन्द उवर और स्थानिक पीड़ा होती है, इसे Acute Sinusitis कहते हैं। इसी में सूर्यावर्त का समावेश हो सकता है। शिरःशूळ का स्थान विकृतस्थान के कारण भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे पुरःकपालास्थिलिहों में शोथ होने से पीड़ा पुरःशिर या ललाट में, ऊर्ध्वहन्विध छिदों में शोथ होने पर पीड़ा कपोलप्रदेश में और जतकास्थि के छिदों में शोथ होने से पीड़ा गहराई में स्थित होगी। इस रोग में पीड़ा पात:काल से मध्याह तक अधिक होती है 'Headache is more marked in the fore noon ( Bed Side Medicine A. R. Majumdar.' स्यावतीवपर्यय — आचार्य विदेह ने सूर्यावर्तविपर्यय नामक एक और रोग माना है—तत्र वातानुगं पित्तं चितं शिरसि तिष्ठति । मध्याह्ने तेजसाऽर्कस्य तिद्वद्धं शिरोरु जम् ॥ करोति पैत्तिकीं घोरां संशाम्यति दिनक्षये । अस्तं गते प्रभाइ।ने सूर्ये, वायुर्विवर्द्धते ॥ पित्तं शान्तिमवाप्नोति ततः शाम्यति वेदना । एष पित्तानिलकृतः सूर्यावर्तविपर्ययः ॥ (निमिः) स्यावर्त में पित प्रधान और वायु सहकारी होता है किन्तु इसमें वात प्रधानरूपसे तथा पित्त उसका अनुगामी होता है। मध्याह के समय में पित्त प्रवल होने से यह रोग बढ़ता है और जब सन्ध्या होती हैं तब वायु प्रबल हो जाता है और पित्त शान्त हो जाता है अतएव रात्रि में पीड़ा भी नहीं होती है। यह वैसा ही 'सूर्यावर्तविपर्यय' है जैसा चातुर्थिक उवर में 'चातुर्धिकविपर्येंय' होता है। चिकिस्सा दोनों की प्रायः एक सी होती है। इतना अन्तर हो सकता है कि सूर्यावर्त त्रिदोपज और यह द्विदोपज हो क्योंकि 'गद्निप्रहकार' ने एक विशिष्ट द्वन्द्रक सूर्यावर्त का वर्णन किया है। वह सूर्य के अस्त होने पर ग्ररू होकर रात भर रहता है और फिर सूर्य के प्रकाशित होने पर शान्त हो जाता है-अन्यः प्रतिनिवृत्तेऽर्के सुर्यावर्तः प्रपद्यते । राज्यन्ते प्रश्नमं याति स तु स्याद्वातिपत्तजः ॥

(ग०नि०)

दोषास्तु दुष्टास्त्रय एव मन्यां सम्पीड्य घाटामु रुजां मुतीत्राम् । कुर्वन्ति,साक्षिश्र्वि शङ्कदेशे स्थितिं करोत्याञ्च विशेषतस्तु ॥ १३ ॥ गण्डस्य पार्श्वे तु करोति कम्पं हनुप्रहं लोचनजांश्च रोगान् । अनन्तवातं तमुदाहरन्ति दोषत्रयोत्थं शिरसो विकारम् ॥ १४ ॥

अनन्तवात रक्षण — वातादि तीनों दोप प्रकृपित हो के प्रीवा की दोनों मन्या नीडियों को पीडित करके घाल ( ग्रीवापश्चाद्धाग ) में तीन्न वेदना करते हैं। विशेषतया प्रकृपित ये दोष नेन्न, अकुटी और शङ्खपूदेश में स्थित हो जाते हैं और ये दोष विशेषतया गण्डप्रदेश के पार्श्वमें कम्प पैदा करते हैं, नसें फड़कती हैं। अन्त में हनुग्रह तथा अनेक नेन्नरोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह निदोष से उत्पन्न हुये इस सिर के विकार को अनन्तवात कहते हैं॥ १३-१४॥

विमर्शः-चक्रपाणि ने चरक टीका में लिखा है कि अनन्तवात को ही तन्त्रान्तर में 'अन्यतोवात' कहा है उसके ळचणों में कुछ अन्तर नहीं है और दोनों एक ही रोग हैं परन्तु 'अन्यतोवात' नेत्ररोगाधिकार में तथा 'अनन्तवात' शिरोरोगा-धिकार में लिखा है। सम्भव है एक में नेत्र की विकृति प्रधान हो तथा दूसरे में शिरःश्र्ल प्रधान हो ऐसी स्थिति में इन्हें दो रोग पृथक् मानना युक्तियुक्त प्रतीत होता है तथा इन दोनों में से अन्यतोवात को ग्लोकोमा तथा अनन्तवात को ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया रोग में अन्तर्हित कर सकते हैं । त्रिधारानाडी ग्रूङ—( Trigeminal Neuralgia ) इस रोग में दौरे के साथ तीव शिरःशुल किंवा मन्दतुदन के समान पीडा ( Paroxymal or dull aching pain ) पञ्चम-शिरस्का नाडी के पूरे चेत्र में विना किसी स्थानिक शोफ, विद्धि आदि वैकृतिक चिह्न के पीडा होती रहती है। हेतु-यह रोग प्रायः मध्यमायु के पश्चात् ज्ञीत ऋतु में अधिकतर हुआ करता है। शूल का कारण सम्भव है रक्तवाहिनियों की वाधा (Disturbance) हो । अनेक वार तीव औपसर्गिक ज्वरों के पश्चात् स्वास्थ्य के गिर जाने से अथवा त्रिधारा नाडी की किसी शाखा पर कोई प्योत्पादक परिस्थिति हो जैसे कृमिद्र-त अथवा अस्थ्यावरण शोथ की विद्यमानता के कार्ण नाडी में चोभ होकर शूल शुरू हो जाता है। प्रायः शीत छग जाने से, केशों में कंघी करने से, अथवा चर्वण किया से अचानक शिरः श्र्ल प्रारम्म हो जाता है। बुन्तु रोगियों में कुळज प्रवृत्ति भी देखी गई है। लक्षण-पीडा प्रायः अचानक नासाछिद्र या नेत्राधः प्रदेश की त्वचा के नीचे से प्रारम्भ हो कर नाडी के पूर्ण मार्ग में फैळ जाती है। पीडा तीव गोळी छगने की सी (Shooting), अग्नि से दाह होने की सी (Burning) और छेदने की सी (Penetrating) होती है। इसमें समय की दृष्टि से पीडा कुछ घण्टों से लेकर कई दिनों तक चळती रहती है । कई बार पीडा एक एक कर होती है और कभी निरन्तर कई दिनों तक होती रहती है। त्रिंघारा नाढी की तीन शाखाएँ होती हैं। प्रथम शाखा ( Opthalmic ) का वितरण चेत्र कपालार्घ, छलाट, भ्रू , अचि ( ऊर्ध्व नेत्रीवर्त्म ), नासा की ऊपरी रलेप्मलकला, कपालास्थि

तथा मस्तिष्कावरण है। पीड़ा की प्रतीति इस पूरे चेत्र (अचि, अू, नासोपरिभाग, ठलाट) पर होती है जिसकी व्याख्या असि-अ्रूग्ल के रूप में अनन्तवात में की है। दूसरी शाखा (Superior Maxillary) का वितरण चेन्न अध्वहन्वस्थि के दांत, मुख की त्वचा ( गण्ड ), कपोलार्द्ध, उत्तरोष्ट ( Upper Lip ), नासार्धभाग, गला, कण्ठशाल्क और उपजिह्या है। वेदनाका अनुभव इस सम्पूर्ण चेत्र में होता है जिसका प्राचीनों ने सूत्ररूप से वर्णन हनुमन्यासूल, गण्डपार्श्वसूल, गण्डकम्प प्रसृति शब्दों से किया है। तीसरी शाखा ( Inferior Maxillary Branch ) का चेत्र अधरोष्ट, अधोहन्वस्थि, ठुड्डी, गण्डपारर्व, शङ्खप्रदेश ( Temporal ), बाह्यकर्ण, कर्णसूर लग्रन्थि ( Parotid ) मुख का फर्श, लालाग्रन्थियां, अधोह-न्वस्थि में लगे दांत और जिह्वा है। वेदना का अनुभव इस पूरे चेत्र पर होता है जिसका प्राचीनों ने वर्णन हनुसन्धिशूल, गण्डपार्श्वयूल, हनुप्रह ( Lock Jaw ), शङ्कप्रदेशपीडा प्रभृति शब्दों से किया है। दुष्टा दोषास्त्रयो मन्यापश्चाद्घाटासु वेदनाम् तीवां कुर्वन्ति सा चाक्षिभृशङ्के व्ववतिष्ठते । स्पन्दनं गण्डपार्थात्य नेत्ररोगं हनुयहम् ॥ उपर्युक्तं नन्य तथा प्राच्य शालाक्यशास्त्र के छत्तभी के आधार से अनन्तवात की त्रिधारानाडीशुल (Trigeminal Neuralgia) कहा जा सकता है। मन्याग्रह, हनुग्रह, घाटाग्रह, प्रस्ति चिह्न पेशीसङ्कोच (Muscular Spasm of the muscles of neck and face unilateral furring of the tongue ) के कारण हो सकता है। अनन्तवात रोग को जनुकास्थिविवरशोथ या शूछ ( Sphenoidal Headache ) भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें पीडा अनन्तवात के समान ही होती है । Sphenoidal Headache-is described as being in the Centre, it may be seen as if in the temple, far back and may spread down-the back of the neck ( घाटा ), the sides of the neck ( सन्या ), and behind the ears. I. Sim Son Hall

यस्योत्तमाङ्गार्द्धमतीव जन्तोः सम्भेदतोद्दश्वमश्लूलजुष्टम् । पक्षाद् दशाहादथवाऽप्यकस्माः तस्यार्द्धभेदं त्रित्याद्वचवस्येत्। १४॥

अर्थावमेद लक्षण - जिस मनुष्य के उत्तमाङ (सिर) के अर्द्धभाग में अतिशय करके भेद (फोड़ने की सी पीडा), तोद (सूचीवेधपीडा), अम और शूल होता हो तथा ये उक्त लच्चण विना कारण के ही अकस्मात् पच (पन्द्रह दिन) या देस दिन में आक्रमण के रूप में हो जाते हों उसकी अर्धावभेद रोग कहते हैं तथा यह रोग तीनों दोषों से उत्पन्न होता है॥ १५॥

रूक्षात्यध्यशनात्पूर्वे वातावश्यायमैथुनैः । वेगसन्धारणायासव्यायामैः कुपितोऽनिलः॥ केवलः सकको वाऽर्धं गृहीत्वा शिरसोऽनिलः। मन्याभू शङ्ककर्णाक्षिललाटाई च वेदनाम् ॥ शस्त्राशनिनिभां कुरीत तीवां सोऽर्धावभेदूकः। नयनं वाऽथ श्रोत्रं वा अतिवृद्धे विनाशयेत्॥ इस तरह चरकाचार्य ने इस रोग को केवल वातज अथवा वातकफज माना है। माधवकार ने भी इसे चरकानुसार वातज या वासकफज ही माना है। इसका तात्पर्य दोपोत्कर्पता से हो सकता है। आचार्य विदेह ने भी कुपित वात का सिर के किसी एक पार्श्व में श्लेप्मा द्वारा अवरुद्ध होकर रोग उत्पन्न करना—लिखा है तथा उसके दौरे तीन, पांच, पन्द्रह दिन बाद या एक मास बाद आया करते हैं-शिरसोऽन्यतरे पाइवें कुपितो मारुतो यदा । इलेब्मणा रुध्यते जन्तोस्तोदस्फुटनदालनैः ॥ शूलावदारणैर्गाढमर्थं तदवरुध्यते । नय-नब्रावदीर्येत सोऽर्थभेदः कफानिलात्। तथा त्रयहात् स पब्राहात् पक्षान्मासांच्च देहिनाम् ॥ वाग्भटाचार्यं ने इस रोग को केवल वातजन्य माना है तथा लिखा है कि यदि पूरे सिर में वेदना होती हो तो उसे शिरस्ताप तथा आधे में वेदना हो तो अर्घावशेद कहुते हैं-शिरस्तापोऽयमर्थे तु मूर्ध्नः सोऽर्थावभेदकः । आचार्य सात्यिक भी इस रोग को केवल वातप्रधानता से जुन्य ही मानते हैं — 'वायुः शिरःशङ्घभुनेत्रमवगास्त्र।' इन उक्त विवेचनों से स्पष्ट हो जाता है कि इस रोग में वायू और कफ की दोषोल्वण सन्निपातरूप अवस्था रहती है। कुपित वात कफके द्वारा अवरुद्ध हो जाता है तथा वह वात मन्या, भ्रु, शङ्कप्रदेश और ललाट के कफ या सोमतत्त्व को सुखाकर सिर फाड़ने की सी व्याधि को पेंदा कर देता है। इस तरह कफ को सुखाने की किया करने में पित्त का संयोग भी आवश्यक हो जाता है अतः इसे सुश्रत ने जो दोपत्रय से होना लिखा है वह ठीक ही है। धाधुनिक शालाक्य शास्त्र की दृष्टि से इस अर्धावभेद की समता मिल्रेन ( Migraine ) से की जा सकती है। यह मियेन बाल्यावस्था में अधिक और मध्यमाय में क्रमशः कम होता हुआ वृद्धावस्था में विल्कुल बन्द हो जाता है। हेतु-यह रोग अधिकतर बुद्धिजीवियों, अत्यधिक कार्यशील पुरुषों े तथा विचारवती स्त्रियों में अधिक हुआ करता है। इस रोग का वास्तविक कारण अज्ञात है।

(क) क्षित्रः शूल की पूर्वावस्था में इस रोग के होने की सम्भावना है क्योंकि शारीरिक संश्लेषण और विश्लेषण की क्षियाओं से उत्पन्न विष या अन्य विष रक्तसञ्चरण द्वारा मस्तिष्क में आकर तीवशूल पैदा करते हैं तथा पित्त का वमन एवं मस्तिष्कगत धमनियों के सङ्कृचित होने से मुख पर अवम्मना के लक्षण दिखाई देते हैं।

(ख) इन्हों विषयों का दूसरा परिणास रक्तवाहिनियों की विस्तृति होकर हो सकता है जैसे जैसे वृहिग्रींवाधमनी (Ext. Carotid) की शाखाओं में विस्तृति हो जाती है जिससे शिरःशुळ तथा चेहरा आरक्तवर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रीवा तथा सिर की पेशियों में सङ्कोच होने से भी शिरश्यूळ उत्पन्न होता है। अनेक वार देखा गया है कि मस्तिष्क धातु (Cerebral Corlex) की कियासम्बन्धी विकृति होने से अपस्मार के छन्नणों के होने के साथ साथ शिरःशुळ भी पैदा होता है। शीर्षास्त्र (Intermittent Hydrocephalus), मुनरो के छिद्र का वीच वीच में वन्द होना तथा पीयूपप्रनिथ के विकार भी शिरःशूल में कारण होते हैं।

° (ग) श्रमकारक व्यवसाय, चिन्ता, भोजन की अनिय-मितताँ, रूचभोजन तथा अध्यशन एवं कुळजप्रवृत्ति ( Heredity ) भी रोगजनन में सहायक होती है। निदान-प्रायः रुग्ण स्वस्थ होता है किन्तु सोकर उठने पर चकर, जी मिचलाना, धुंघला दिखाई देना, आंखों के सामने चमकते हुए रङ्गीन टेड़े-सेड़े इस्यों का दिखना तथा छुप्त होना और पुनर्दर्शन एवं शून्यता तथा वदन में कपकपी शुरू हो जाती है। शिरःशूल शङ्खिपदेश के किसी भी भाग में विदारण (Boring) के स्वरूप की तीव्र पीड़ा प्रारम्भ करके फैंळ जाता है । रुग्ण का मुख अवसाद्युक्ट, सूखा सा ( Pallor ) तथा कभी कभी विकृतपार्श्व में लालिमायुक्त भी होता है। कई बार निरन्तर वसन होता रहता है जिससे रोगी क्लान्त होकर पड़ा रहता है। किसी प्रकार की हलचल, तीवप्रकाश, जोर के शब्द शिरःशूल को बढ़ा देते हैं। शङ्खप्रदेशगत धमनी फूली हुई, रस्सी के समान स्पर्श में कठोर हो जाती है। शिरःशुळ् बहुत देर तक बना रहता है और किसी भी उपाय से शान्ति प्राप्त नहीं होती है। निद्रा आने पर ही ज्ञान्ति मिळती है। दूसरे दिन रोगी सोकर उठता है तो क्लान्त सा दिखाई देना है। कई वार मूकता या वाग्विकृति ( Aphasia ), एकाङ्गघात और अर्घाङ्गघात भी देखने को मिलते हैं। अनेक वार रोग का तीव आक्रमण होने पर नेत्रपेशीयात (Opthalmoplagia) अथवा अन्य शिरस्का नाड़ियों की कियाशक्ति का नाश भी हो जाता है। जब दौरा बन्द हो जाता है तब ये उपद्रव भी शान्त हो जाते हैं किन्तु दुवारा आक्रमण होने पर उक्त उपद्रव होने की सम्भावना बनी रहती है। इस प्रकार अर्धावभेदक रोग वर्षों तक चलता रहता है। जैसे जैसे रोगी की आयु बढ़ती जाती है रोग की तीव्रता कम होती जाती है। मध्यमायु के बाद आसतीर पर तीवता बन्द हो जाती है। अनेक बार नेत्रदोष तथा अपस्मार में इस रोग के विपरिणाम देखे गये हैं। रोगनिर्णय-पूर्वरूपावस्था से अर्घावसेदक की समता अपस्मार से रहती है परन्तु सापेदयनिदान में इसके दो लचण विचारणीय हैं। (१) यह अधिक देर तक चलता है। (२) इसमें चेतना बनी रहती है किन्तु अपस्मार में संज्ञा नष्ट हो जाती है।

शङ्खाश्रितो वायुक्दीर्णवेगः
कृतानुयात्रः कफिपत्तरक्तैः ।
कजः सुतीत्राः प्रतनोति मूर्प्ति
विशेषतश्चापि हि शङ्खयोस्तु ॥ १६ ॥
अकृष्टमेनं खलु शङ्ककाख्यं
महर्षयो वेदिवदः पुराणाः ।
व्याधि वदन्त्युद्गतमृत्युकल्पं
भिषकसहस्रीरिप दुर्निवारम् ॥ १७ ॥
इति सुश्रुतसंहितायासुत्तरतन्त्रान्तर्गते शालाक्यतन्त्रे
शिरोरोगविज्ञानीयो नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥

शङ्ककलक्षण—मिथ्या आहार-विहार से उदीर्ण (उत्कट) वेगयुक्त वायु कफ, पित्त और रक्त को साथ लेकर सिरा और धमनियों के द्वारा शङ्कप्रदेश में आश्रित होकर मस्तिष्कप्रदेश में अत्यन्त भयङ्कर वेदना उत्पन्न करता है तथा इस प्रकार की तीव वेदना विशेषकर दोनों शङ्कप्रदेशों में होती है इसलिये वेद के ज्ञाता पुराने महर्षि लोग अत्यन्त कष्टदायक तथा उद्गतमृत्युकल्प (उपस्थित मृत्युसदश) तथा हजारों वैद्यों से भी दुश्चिकिःस्य इस ब्याधि को शङ्कक नाम से कहते हैं॥

विमर्शः-मार्धवनिदान में लिखा है कि शङ्खप्रदेश से दूषित, विवृद्ध तथा मिले हुये पित्त, रक्त तथा वायु तीव पीड़ा, दाह और ठालिमायुक्त दारुण, शोथ उत्पन्न करते हैं। यह शोथ विषवेग के समान अपने वेग से शीव ही सिर तथा गले को अवरुद्ध कर तीन ही दिन में रोगी को मार डालता है। इस रोग को 'शङ्खक' कहते हैं। चिकित्सक प्रथम रोग को असाध्य कहकर या तीन दिन तक रोगी जीवित रह जाय तो चौथे दिन से चिकित्सा प्रारम्भ करे। रक्तिपत्ता-निला दुशः शङ्कदेशे विमू चिल्रताः । तीव्ररुग्दाइरागं हि शोथं कुर्वन्ति दारुणम् ॥ स शिरो विषवदेगी निरुन्ध्याशु गलं तथा । त्रिरात्रा-ज्जीवितं हन्ति शङ्को नामतः पर्म् ॥ त्र्यद्दाज्जीवितभैपज्यं प्रत्या-ख्याय समाचरेत्। (मा. नि.) यहां पर यद्यपि माधवकार ने कफ का निर्देश नहीं किया है किन्तु सुश्रताचार्य ने कफ को भी रोगसम्प्राप्ति में गिनाया है। अस्तु इस रोग में दोषदुष्टि की दृष्टि से आचार्यों में अवश्य मतभिन्नता देखी जाती है, जैसे-माधवकार ने रक्त की प्रधान दृष्टि, सुश्रुत ने वायु की उल्वणता एवं वाग्भट ने पित्त की प्रधानता प्रदर्शित की है तथापि रोग सन्निपातजन्य है। सभी आचार्यों द्वारा अपने २ वर्णनों में वायु, पित्त, कफ और रक्त की वृद्धि तथा मूर्च्छना दिखलाई गई है उसी के अनुरूप लचलों का भी वर्णन मिलता है। सभी के मत से रोग की तीन दिन की अवधि के भीतर विकल्प से असाध्यता और तीन दिन के बाद निश्चित असाध्यता विदित होती है, इसिटये वाग्भटाचार्य ने टिखा है कि तीन दिन के भीतर ही रोगी का जीवन नष्ट हो जाता है अथवा शीघ्र कुशल चिकित्सक द्वारा चिकित्सा होने पर वच भी सकता है-'त्रिरात्राज्जीवितं इन्ति सिद्धयत्यप्याशु साधितः' (वाग्भट) आचार्य विदेह भी इस्प्री वात का समर्थन करते हैं — मिथ्या आहार-विहार से प्रथम पित्त शङ्खप्रदेश में सर्खित होता है तथा वहाँ की सञ्चित वायु को भी अपने साथ दूषित तथा उल्बण करके मर्मस्थानों को अरक्र उनके मुख को वन्द कर देता है। इससे शङ्खप्रदेश में अग्नि के समान जलन प्रतीत होती है एवं सुई के समान तुदन और अत्यन्त दारुण पीड़ा होती है। इसमें तृपा, मूर्च्छा, ज्वर ये उपदव उत्पन्न होते हैं। कुशल चिकित्सक के द्वारा चिकित्सा करैने पर तीन दिन में रौग वश में हो जाय तो ठीक है अन्यथा वह रोग रोगी के प्राण हर छेता है-चीयते तु यदा पिर्च शङ्ख-योरनिलाचितम् । निरुणिद्धं ततो मर्मं परिपूरितमुख्वणम् ॥ ततः शङ्कौ प्रसज्येते दह्येते इव विह्ना। सूचीभिरिव तुधेते निकृत्येते इवा-सिना ॥ शङ्कको नाम शिरसि न्याधिरेष सुदारुणः । तृष्णामून्र्ङी-ज्वरकरिन्नरात्रात्परमन्तकृत् ॥ कुश्चलेन तूपकान्तिन्नरात्रादेव जीवति । नव्य विचार - शिरःग्रूल की प्रतीति तीन प्रधान विकृतियों

तथा कारणों से होती है-(१) शिरोगुहा की वाह्य रचनाओं विशेष कर करोटि के आवरण रूप में पाई जाने वाली पेशियों अर्थवा धमनियों की विकृति से। (२) मार्ग की संवेदनाओं के द्वारा विशेषत पत्रम शिरस्का नाड़ी से। (३) करोटि ग़हा के भीतर की रचनाओं में विकृति होने से। यहां पर शङ्कक शुल में तृतीय कारण की सम्भावना अधिक है। प्रथम कारण से वात, पित्त, कफ और रक्त जन्य शिरः गूल तथा द्वितीय कारण से अन्यतीवात या अनन्तवात रोग उत्पन्न होते हैं। शङ्खक रोगकी विशेषताएं—(१) इस रोग में अन्य शिरः-शूलों के समान पीड़ाका चेत्र समग्र मस्तिष्क न हो कर शङ्खक पार्श्व प्रदेश (Tempro-parietal ) मुख्य होता है। (२) यह पीड़ा अत्यन्त दाहण होती है। (३) इसकी कुछ कालमर्यादा तीन दिन की है, इसी के भीतर रोगी की मृत्यु हो जाती है किन्तु अन्य शिर-शूलों में ऐसी मर्यादा नहीं है। (४) इसमें विषमयता होने से उवर और तृष्णा भी होती है। (५) इसमें मूच्छां (Syncope) होती है। (६) यह एक प्रत्युख्येय रोग् है । इसमें चिकित्सा न करने से निश्चित मुत्यु है तथा चिकित्सु। करने में भी संशय है -अिकयायां धुवो मृत्युः कियायां संश्वी भवेत । (७) शङ्कक की चिकित्सा में उष्णस्वेद वर्जित है। शङ्कक रोग में निश्चित रूब से वड़ी सिरा कुल्याओं ( Venous sinuses) या उनकी शाखा-अशाखाओं के विकार अथवा डब्रल और वेसल धमनियों की विकृति कारण हो सकती है। इन धमनियों में रक्त के जम जाने ( Thrombosis ) से या रक्त का थका इनमें आ के कहीं अटक जाय किंवा उक्त रक्त-वाहिनियों के फट जाने से रक्तसाव ( Haemorrhage ) हो जाय तो यह भयद्भर अवस्था उत्पन्न हो सकती है तथा मृत्यू भी शीघ्र हो सकती है। यह मस्तिष्कगत रक्तस्राव (Cerebral haemorrhage), मस्तिष्कगत धातु अथवा मस्तिष्क गत कोष्टों में (Ventricle) हो सकता है। तथा वहीं की किसी धमनी, केशिका, सिराज ग्रन्थि ( Anneurysm ) सिराजाल (-Venous sinuses ) आदि के फट जाने से होता है। Intracranial Haemorrhage कहते हैं। कारण-विप्रकृष्ट-मैद्याति-सेवन, चिन्ता, श्रमाधिनर्य, विवन्ध । सन्निकृष्ट-वृद्धावस्थाजन्य धमनी अपक्रान्ति, रक्तभाराधिक्य, कुक्कुटकास, मस्तिष्क पर वाद्याभिघात, रक्त के रोग-रक्तपित्त (Purpura) तथा श्वेतक्रण-मयता आदि १ लक्षण तथा चिह- (१) रोग के छत्तण विना ही किसी पूर्व रूप के या अधिकतर शिरःशूल के साथ प्रारम्भ होते हैं। (२) रोगी अवसन्न या मूर्चिछत तथा (३) छिन्न श्वसन, (४) शाखाएं ढीली, (५) मूत्रावरोध, (६) मल का अनैच्छिक उत्सर्ग,(७) परावर्त्तन क्रियाओं का अभाव, (८) ज्वर,(९) नाड़ी तीव एवं दुर्वल (१०) दोपों के वहिर्माग में सीमित होने पर रोगी पूर्ण निःसंज्ञ नहीं होता आदि छत्तण व चिह्न होते हैं। साध्यासाध्यका—यद्यपि मस्तिष्कगत रक्तस्राव में सुधार होने की आशा कम रहती है फिर भी रोगी यदि संज्ञा में आ जाय तो उसके ठीक होने की आशा का कुछ, अनुमान लग सकती है।

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाव्याख्यायां शिरोरोगविज्ञानीयो नाम पञ्चविंशोऽध्यायः॥ २९॥

## षड्विंशतितमोऽध्यायः

अथातः शिरोरोगप्रतिषेघं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ यथोवाच भगवान् घन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अव इस्के अनन्तर शिरोरोगप्रतिपेध नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥

विमर्शः-पूर्वाध्याय में शिरोरोगों के निदानादि का वर्णन किया जा चुका है अतः उसके अनन्तर उन रोगों की चिकित्सा का वर्णन करना प्रासिक्षक है। यहां पर प्रतिपेध शब्द का अर्थ चिकित्सा करना है। शिरोरोगों की दोपक्रम से चिकित्सा प्रति-पादित करने के पूर्व सामान्य चिकित्सा का वर्णन आवश्यक है। शिरोरोग सामान्य चिकित्सा- सैमस्त शरीर में सिर ( Brain ) एक प्रधान अङ्ग है तथा उसीमें सर्व इन्द्रियां लगी हुई या आश्रित हैं तथा प्राणियों के प्राण उसी में संश्रित रहते हैं इस लिये उस उत्तमाङ्ग की रचा में सदा तत्पर रहना चाहिये-स्विन्द्रियाणि येनारिमन् प्राणा येन च संश्रिताः । तेन तस्योत्तमाङ्गस्य रक्षायामाद्रतो भवेत् ॥ ( अ. ह. उ. २४ )। सुश्रुताचार्यं का भी कथन है कि जहां पर प्राणियों के प्राण तथा सर्वे (पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय एवं उभयात्मक मन ) इन्द्रियां संश्रित हो तथा जो सर्वाङ्गों में उत्तम अङ्ग हो उसे सिर कहते हैं-प्राणाः प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च । तदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिर इत्यमिधीयते ।। (सुश्र. शा•) । वाग्मटाचार्यं का कथन है कि यह पुरुप शरीर अश्वत्थ वृत्त के समान है तथा इस वृत्त का मूल ( महितष्करूपी प्रधान अङ्ग ) ऊपर एवं हस्त-पादादि रूप शाखाएं नीचे को फैळी हुई हैं इस लिये शिरोरोग मूल स्थान पर ही प्रहार करते हैं अतः मूलप्रहारकारी रोगों को जीघ नष्ट करने का प्रसारत करना चाहिये - अर्ध्वमूलमधःशाखमूषयः पुरुषं विदु । मूलप्रहारिणस्तस्माद्रोगाव्छीव्रतरं जयेत् ।। समस्त रोगों की चिकित्सा में यह सामान्य नियम है कि निदान (रोग के कारण ) का परिवर्जन करना अत्यावश्यक (संचित्र और सार-भूत चिकित्सा) है इस लिये जिन दिविध कारणों से शिरोरोग होते हैं उन्हें दूर करना शिरोरोगों का प्रथम प्रतिषेध है-चर-कोक्तशिरोरोग कारण-अधारणीय वेगों का धारण, दिवास्वपन, रात्रिजागरण, भादक पदार्थ सेतून, जोर से भाषण, ओस में सोना या घूमना, पूर्वदिशा की हवा, अतिमेथुन, असात्म्य गन्ध का सुंघना, धूलि, धुआं और हिम और धूप का सेवन, गुरु अम्ल और हरे पदार्थ का सेवन, अत्यधिक शीत जल का सेवन, सिर में चोट लगना, आमदोष, रोदन, वाष्प्निप्रह, सेघ (वर्षा) क़ा समय, मन का सन्ताप, देश और काल का विपर्यक इन कारणों से वातादि दोप कुपित हो कर सिर में जा के वहां के रक्त को दूषित कर देते हैं जिससे शिरोरोग उल्पन्न होते हैं, अतः इन कारणों का प्रथम परित्याग करना चाहिये-सन्धारणाहि-वास्वप्राद्रात्रो नागरणान्मदात्। उच्चैर्भाष्याद्भवश्यायात् प्राग्वातादतिमेथु-नात् ॥ गन्धादसीत्म्यादाधाताद्रजोधूमहिमातपात् । गुर्वम्लहितादाः नादतिशीताम्बुसेवनात् ॥ शिरोऽभिषाताद्गुष्टामाद्रोदनाद्वाष्पनिम-हात । मेघागमात्मनस्तापाक्शकालविपर्ययात् ॥ वातादयः प्रकुप्यन्ति शिरस्यस्त्रञ्च दुष्यति । ततः शिरिस जायन्ते रोगा विविधळक्षणाः ॥ (च. सु अ. १७)। कारशपरित्याग के अनन्तर शिरोरोगों के

निवारणार्थ प्रकुपित हुये दोषों के संशमन की ओर पूर्ण ध्यान दुना चाहिये। जब रक्त और पित्त की विकृति से शिरोरोग होते हैं तब शिरःशुल दिन में अधिक एवं रात में शान्त हो जाता है। इसके विपरीत वायु या श्लेष्मा से जन्य शिरोरोग होने पर शल रात में अधिक तथा दिन में कम हो जाता है। इस तरह दोप-प्रकोप के समयादि का विचार कर चिकित्सा करने से अधिक लाभ होता है। दोषप्राधान्य-यद्यपि शिरोरोग प्रायः त्रिदोपजन्य होते हैं तथांपि दोषों की प्रधानाप्रधानता का विचार कर प्रथम उल्वण (प्रधान) दोप की चिकित्सा करने से शीघ्र लाभ होता है। सिरावेध या रक्तविसावण रक्तजन्य शिरोरोग में करने से लाभ होता है। शिरोविरंचन-दोपों की ऊर्ध्वगति होने पर व मस्तिष्क में जा कर वहां छीन हो जाते हैं तथा नासासम्बन्धी विवरों में भी दोप अवस्थित हो जाते हैं इसी दृष्टि से स्वेदन तथा उपनाइ करने से अवस्थित गाडे दोप पिघल कर साव के रूप में वाहर निकल जाते हैं। दोषों के आमावस्था में होने पर या पतला स्नाव किंवा क्लेंद होने पर उसे सुखाने या कम करने के लिये शुष्क स्वेद करना चाहिये। वन्धन-वातज पीड़ा में सिर पर पट्टी कस कर बांधने से विशेष लाभ होता है। कवलधारण तथा गण्डूप-करने से इतस्ततः प्रसृत हुये दोप एकत्रित हो कर स्रोतोमुख से वाहर निकल जाते हैं। लेप-लगाने से दोपों कर स्थानिक प्रकोप शान्त हो जाता है। दोष तथा कालविचार से शिरःशूल में चिकित्सा करने से शीघ्र सफलता प्राप्त होती है—जैसे वायु और कफजन्य शिरःशल में उष्णोपचार तथा पित्तजन्य और रक्तजन्य शिरःश्ळ में शीतोपचार से लाभ होता है। इसी तरह शीत ऋतुओं में उष्ण उपक्रम तथा उष्णप्रकृतिक ऋतुओं में शीत उपक्रम हितकर होता है। शीत ऋतु में बादाम, पोस्त के दाने, एवं श्रीष्म ऋतु में अनार, नारङ्गी, अङ्गर, वद्रीफल, फालसा आदि के पानकों का उपयोग होता है। वातरलेप्मज या उष्णोपचार साध्य शिरः ग्रूल में वादाम तैल, नारायण तैल, लक्सीविलास तेल का सिर पर अभ्यङ्ग करना चाहिये और यदि गरमी के कारण तथा रक्तज और पित्तजन्य शिरोरोग हो तो शीतल तैलों का अभ्यङ्ग करना चाहिये, जैसे-चन्दनादि तैल, बाह्यी तैल, कद्दू का तैल, हिमांशु तैल, गुलरोगन तथा तिल तैल ऐसे सामान्य तैल हैं, जिनका सभी प्रकार के शिरो-रोशों में प्रयोग किया जा सकता है। बेसवार प्रयोग-यह उष्ण प्रकृतिक हाँने से वात तथा कफ से उत्पन्न शिरोरोगों में स्वेदनार्थ प्रयुक्त होता है। निरस्थि पिशितं पिष्टं स्विन्नं गुडघृता-न्वितम् । कृष्णामरिचसंयुक्तं वेसवार इति स्मृतः ॥ (चक्रपाणि सु. ४) चरकाचार्य ने अपने बत्तीस सिद्धयोगों में से शिरःशूल के लिये जो दो लेप के योग लिखे हैं उनमें प्रथम शीतवीर्य होते से पित्त और रक्तज शिरोरोग में तथा द्वितीय उष्ण होने से वात और कफजन्य शिरोरोगों में प्रयुक्त होता है-(१) नतो-त्पलं चन्दनकुष्ठयुक्तं शिरोरुजायां सघृतप्रदेहः। (२) प्रपीण्डरीकं सुरदारुकुष्ठं यष्ट्याह्रभेला कमलोत्पले च। शिरोरुजायां सप्टतप्रदेहो लौहेरकापसक्तिया (च. सू. अ. ४)। पाश्चारय शालाक्य शास्त्र के वर्णनों से विदित होता है कि शिरःशूल अधिकतर अन्य रोगों के लच्चण रूप में मिलता है अत एव उसके उत्पादक कारण या प्रधान हेतुभूत रोगों की चिकित्सा करने से ही शूळ

शान्त हो जावा है, जैसे-अपस्मार, अञ्लिपत्त, जीर्ण विवन्ध, जीर्ण पित्ताशय या यकुच्छोथ, मधुसेह, वःतरक्त, नागविम, अंग्लमयता ( Acidosis ) या चारमयता (Alkalosis) विषम ज्वर, आन्त्रिक ज्वर, वातरलैध्सिक ज्वर, अंशुघात, उप्णताप-दग्ध और पाण्डु इन कारणभूत प्रधान रोगों की चिकित्सा करने से कार्यभूत शूलरूपी लच्चण स्वयं शन्ति हो जाता है 'प्रधानप्रशमात्प्रशमः' आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी कहा है कि कारण की प्रथम चिकित्सा करो 'Treat the cause' शिर:शूल या शिरोरोग के प्रतिपेधार्थ आयुर्वेद में अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं तथा ओषधियां हैं, जैसे-कई प्रकार की शुलहर वनस्पतियों के कल्क और स्वरस या काथ से सिद्ध दुग्ध, घृत और तैल का पान और अभ्यंक्न एवं सेक, प्रदेह, लेप, नस्य, धूम, अभ्यङ्ग, शिरोबहित, आस्थापन, अनुवासन, वसन, विरेचन, शिरोविरेचन, गण्डूपधारण, कवल, बृंहण तथा कृमिध्न नस्य, अवपीडन, सिरावेध आदि । इन उपकर्मी का प्रयोग रोगी की अवस्था, दोप, बल एवं काल आदि का विचार करके करना चाहिये। नस्यकर्मवैशिष्टय-शिरोगत रोग किंवा ऊर्ध्वजुगतविकारों में नस्यकर्म प्रधान माना जाता है। चरकाचार्य ने लिखा है कि-नियमित रूप से नस्य लेते रहने से नेत्र, नासा और कर्ण की शक्ति अन्तुण्ण रहती है तथा समय के पूर्व सिर के वाल और डाडी के वाल रवेत और कपिल नहीं होते हैं तथा गिरते भी नहीं हैं एवं वे 'बढ़ते-रहते हें, इसके सिवाय नस्य कर्म से मन्यास्तम्भ, शिरःश्र्ल, अर्दित, हनुग्रह, पीनस, अर्धाव-भेदक और शिरःकम्पन ये रोग नष्ट हो जाते हैं। नस्यकर्म से सिर तथा कपाल की सिराएं, सन्धियां, स्नायु और कण्ड-राएं तिपत होकर अधिक वलशाली हो जाती हैं एवं मुख प्रसन्न तथा उपचित, स्वर स्निग्ध, स्थिर और सहान् तथा सर्व इन्द्रियां निर्मल हो जाती हैं। नस्य से सहसा जन्न के ऊपर होने वाले रोग नहीं होते हैं तथा अवस्था के जीर्ण होने पर भी उत्तमाङ्ग ( मुख तथा सिर ) पर जरा के छत्तण ( चर्म पर झिर्रियां पहना, एवं वालों का श्वेत होना ) नहीं प्रगट होते हैं-नस्यकर्म यथाकालं यो यथोक्तं निषेवते । न तस्य चक्षुर्न ब्राणं न श्रोत्रमुपद्दन्यते ॥ न स्युः इवेता न कपिलाः केशः इमश्रूणि वा पुनः। न च केशाः प्रछप्यन्ते वर्धन्ते च विशेषतः॥ मन्यास्तम्भः शिरःशूलमदितं इनुसंग्रहः । पीनसार्थावभेदौ च शिरःक्षण्य शास्यति ॥ सिराः शिरःकपालानां सन्धयः स्नायुक्तण्डराः । नावन-प्रीणिताश्चास्य लभन्तेऽभ्यधिकं बलम् ॥ मुखं प्रसून्नोपचितं स्वरः रिनम्बः स्थिरो महान्। सर्वेन्द्रियाणां वैमल्यं वर्ल मवति चाधिकम्। न चास्य रोगाः सहसा प्रभवन्त्यूर्ध्वजञ्जजाः। जीर्यतश्चोत्तमाङ्गे च जरा न लमते बळम् ॥ ( च. सू. अ. ५ )। चरकाचार्य ने अन्यत्र भी छिखा है कि शास्त्रज्ञ चिकित्सक समस्त शिरोरोगों में नस्यकर्म करे क्योंकि नासा सिर का द्वार है इसिटिये नासा मार्ग से ऊपर पहुँचाई हुई औषध समस्त सिर में न्यास होके वहां के रोगों का नष्ट कर देती है-नस्तः कर्म च कुवींत शिरो-रोगेषु शास्त्रविद । द्वारं हि शिरसो नासा तेन तद् व्याप्य इन्ति वान् ॥ नस्यकर्मभेद-चरकाचार्यं ने नस्यकर्मं के नावन, अवपीडन ध्मापन, धूम और प्रतिमर्प ऐसे पांच भेद किये हैं-नावनबा-वपीडब च्यापनं ध्म एव च। प्रतिमर्शय विश्वेयं नस्तः कर्म तु

पञ्चथा। ( च. सि. अ. ९ )। सुश्रताचार्य ने भी नस्यकर्म के पांच ही भेद किये हैं किन्तु उन्होंने नावन शब्द के स्थान पर नस्य शब्द का प्रयोग किया है - 'तद्दिविधमपि पन्नविधवि-कर्पं तद्यथा नस्यं शिरोविरेचनं, प्रतिमशोंऽवपीडः प्रथमनञ्च ।' (स. चि.)। (१) नावन या नस्य (Snuffs)-नासिका के हनेहन अथवा शोधन करने के लिये किसी भी हलके चोभक दृश्य का नासा में प्रवेश करना। इस तरह नावन के स्नेहन और शोधन ये दो भेद हो जाते हैं—स्नेहनं शोधनक्रैव द्विविधं नावनं मतम् । शोधन के लिये चोभक द्रव्य , जैसे-पिप्पली, अपामार्गवीज, नकछिकनी आदि दृश्यों को चूर्ण वनाकर उसे सुंघाते हैं जिससे छींकें आकर सिर के दोप साव के रूप में निकल जाते हैं। (२) अवपीडन यह नस्य से खरतर होता है तथा इसमें उम्र ही भक्र द्रव्यों के चूर्ण को नासा के हारा प्रविष्ट करके शिरोगुहा का संशोधन करते हैं। (३) ध्मापन ( Insufflation or Inhalation of powders )—इस में कटु, उप्ण और चोभक द्रव्यों के चूर्ण को कागद की भोंगळी बना के या किसी अन्य नाड़ी द्वारा फूंक मार हैर नस्यकर्म किया जाता है। यह किया अत्यन्त तीचण है तथा इससे दैह के स्रोतसों का सम्यक्तया संशोधन हो जाता है। (४) धूम ( Inhalation ) - नासिका के द्वारा ओपधियों के धूएं को शिरोगुहा आदि आस्यन्तिहक स्रोतसों में पहुंचाने को धूमिकया कहते हैं। इसके धूझपान के समान प्रायोगिक रनैहिक एवं वैरेचिनक ऐसे तीन भेद चरकादि प्रन्थों में किये गये हैं। (५) प्रतिमर्श (Application of Lubricant substances like Vasceline etc ) - इसका उद्देश्य नासा-गत रलेष्मकला का स्नेहन करना है। इसे प्रायः दोपरहित अवस्था में प्रयुक्त करते हैं। काल, आयु आदि का कोई प्रतिवन्ध नहीं। यह नस्य के कार्य को करता है तथा दोष-रहित होता है- 'प्रतिमशेस्तु नरयार्थं करोति न च दोपवान् इसे वारहों मास प्रातः तथा सन्ध्या दोनों समय प्रयुक्त कर सकते हैं। स्नेह को अङ्गुलि में लगा कर अङ्गुलि को नाक्षाछिद में प्रविष्ट करके तैल को फपर की ओर खींचना चाहिये एवं सुंघे हुये स्नेह को उच्छिङ्झन करके वाहर नहीं निकालना चाहिये-प्रतिमर्शस्तु स्नेहार्थं करोति न च दोपवान् । नस्तः स्नेइ। बुलि द्यात प्रातिनिश क सर्वदा । न चौकिछ क्षेदर्गिगाणां प्रतिमर्शः स दाढर्थकृत् । (च. सि. अ. ९.)। सञ्जातप्रतिमर्श प्रमाण-नासा के द्वारा कुछ उच्छिङ्कन (सुरकने) से तैळ या वृत ऊपर को आकर जब सुख में आ जाय तब प्रतिमर्श पूरा हो गया ऐसा समझें —ईषदु च्छिङ्घनात्सने हो यावान् वक्त्रं प्रपद्मते । नस्तो निषक्तं तं विद्यात् प्रतिमर्शः प्रमाणतः ॥ मुख द्वास प्रतिमर्शपान निषेध - नासा से तैळादि को सुरक कर मुख से पीना नहीं चाहिये क्योंकि ऐसा करने से कण्ठसाव होने का भय रहता है जैसा कि कहा है-प्रतिमर्श तु न पिबेत कण्ठ-स्रावमयात्ररः । यावत्स्नेद्द्रो व्रजेदास्यं तत्प्रमाण्न्तु तस्य तु ॥ ( चक्रपाणि टीका ) 'अतएव शास्त्रोक्त प्रमाणां नुसार ही प्रति-मर्श का प्रयोग करणा चाहिये। पूर्वोक्त पञ्चविधानस्यकर्म में कियादृष्टि से उनके तीन प्रधान कार्य हैं। (१) विरेचन, (२) बृंहण तथा (३) शमन। ऊद्ध्वजत्रुगत विकारों में देव च । प्रातमश्रश्च विश्वयं नस्तः कर्म तु विश्वयेषतः अवस्थानुसार इन्हीं तस्नी में से किसी एक का CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

प्रयोग करना पड़ता है । शिरोविरेचन का प्रयोग प्रायः शिरःशूल, शिरोजाड्य, गले के रोग, शोफ,कृमि, गण्ड, प्रन्थि, कुछ, अपरमार तथा पीनस आदि नासारोग, इनमें होता है। बृंदणकार्यकारी नस्यों का प्रयोग वातिक शिरःशूल, सूर्या-वर्त्त, स्वरावसाद, नासाशोष, मुखशोष, वाक्सङ्ग, क्रच्छोन्मीलन, और अववाहक में होता है। शमनिक्रयाकारी नस्यों का प्रयोग नीलिका, व्यङ्ग, केशदोप और नेत्ररोगों में होता है। वाग्भटा-चार्य ने मर्श तथा शितमर्श इन दो उपक्रमों का उल्लेख किया है। मर्श को चरकोक्त वैरेचनिक प्रयोग समझना चाहिये। इसकै। प्रयोग रोगों में मात्राभेद, वल, दोप आदि का विचार करते हुयेँ किया जाता है किन्तु प्रतिमर्श का प्रयोग स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य के रचणार्थ होता है और उसमें विशुद्ध तैल को अङ्गलि के सहयोग से नासा में लगा कर संधा (सरका) जाता है। इस प्रकार का यह प्रतिमर्श कायचिकित्सा के वस्तिकर्म के सददा माना गया है तथा जन्म से लेकर सृद्युपर्यन्त प्रशस्त माना गया है नित्य प्रयोग करने से यह भर्श के समान गुणों को करता है। इसमें मर्शें के समान किसी प्रकार की यन्त्रणा (पथ्यादि व्यवस्था) की आवश्यकता नहीं होती है तथा इसके सेवन में • किसी प्रकार की व्यापत् अर्थात् उपदव भी नहीं होते हैं। नित्य अभ्यासार्थ नस्य के लिये विलतेल ही प्रशस्त है। सिर कफ का स्थान होने से स्वस्थ व्यक्ति के लिये अन्य स्नेह उपयुक्त नहीं होते हैं किन्तु तैल ही प्रशस्त है। आजन्ममरणं शस्तः प्रतिमर्शस्त वस्तिवत् । मर्शवच गुणान् कुर्यात् स हि नित्योपसेव-नात् ॥ न चात्र यन्त्रणा चापि व्यापद्भ्यो मर्शवद्भयम् । तैलमेव च नस्यार्थे नित्याभ्यासेन शस्यते ॥ शिरसः इलेष्मधामत्वात् स्नेहाः स्वस्थस्य नेतरे ॥ ( अ० ह० स्० )। शिरोवस्ति—शिरोगों में शिरोबहित के। अध्यधिक महत्त्व है तथा शिरःशल के संशमन के िये इसका प्रयोग अत्यधिक छाभदायी होता है। वातिक शिरःशुळ में इसका विस्तृत वर्णन किया जायगा। शिरोरोगहर सामान्ययोग-शिरोरोग में लेप, नस्य, तैल, घृत, काथ तथा 💃 रस ओपधियों का प्रयोग होता है। • लेपों में भैपज्यरःनावली प्रोक्त गुझादि लेप तथा कृष्णमरिचादि लेप श्रेष्ठ है—गुजा करअबीजब तयोः करको जले कृतः। मिरिचैर्मृहराजेश्व शीघ्रं इन्ति शिरोध्यथाम् ॥ •इसके सिवाय मुचुकुन्द के फूळों को पानी के साथ पीस कर सिर पर लेप करने से अच्छा लाभ होता है। पाठादि हैप-पाठा, पटोलपत्र, सींठ, प्रण्डमूल, सहजने के बीज, चक्रमर्द के बीज और कूठ इन द्रव्यों को मटठे के साथ पीस कर सिर पर लेप करने से शिरोव्यथा शान्त होती है। तस्य—(१) मुलेठी तथा वत्सनाभ के महीन चूर्ण•को अत्यद्प मात्रा (है रती) में संघने से तत्काल शिरःशूल शान्त होता है। (२) नवसादर तथा चूने को महीन पीस कर जल से आई करके संघने से सिर की पीडा नप्ट हो जाती है। आई यच्छक्तिकाचूर्ण चूर्णितं नवसादरम्। उमयं योजितं तस्य गन्धात्रस्यति शीवरुक् ॥ (भै० र०)। (३) कपास के बीजों की गिरी, दालचीनी, नागरमोथा, चमेली के पत्ते और फूल को पीस कर उसका रस नाक में छोड़ने से सर्व प्रकार के शिरः शूल शान्त होते हैं। (४) अपराजिता की जद या फल के स्वरस का नस्य देने से अथवा जड़ को कान में बांधने से एकदोषज, द्विदोपज, त्रिदोषज आदि सर्व अकार के

से शिरोज्यथा नष्ट होती है-विरिक्षणींफलर सं मूलब नस्यमा-चरेत्। मूलं वा बन्ध्रयेत् कर्णे शीव्रं हन्ति शिरोब्यथाम् ॥ ( भे. र. ) (५) तीन मारो भर सौंठ को दुग्ध के साथ पीस कर छान के उनका नस्य देने से अनेक प्रकार की शिरोव्यथा नष्ट होती है। नागरकल्कविमिश्रं क्षीरं नस्येन योजितं पुंसान्। नासादोषो-द्भृतां शिरोरुजां इन्ति तीव्रतराम् ॥ ( भै. र. )। (६) अर्धनारी-श्वर रस की गोली को पानी में घिस कर उसका नस्य देने से शिरोरोग जन्य वेदना तंरकाल ज्ञान्त होती है-वराटं टङ्कणं शुद्धं बच्च भागसमन्वितम् । नवभागं मही चस्य बिषं भागत्रयं मतम् ॥ स्तन्येन वटिकां कृत्या नस्यं दद्याद्विचक्षणः । शिरोविकारान् विवि-धान इन्ति इलेब्मोत्तरानिष ॥ ( भे. र. )। ( ७ ) फिटकरी तथा कर्पर के • चर्ण का नस्य लेने से शिरः ग्रल तथा नासागत रक्तिपत्त शीत्र ही शान्त होता है - नावनाच्चूर्णरूपेण कर्पूरः स्फु-टिकारिका। नासाऽस्रस्रुतिमात्तित्र शिरसो इन्त्यसंशयम् ॥ ( भै० र० )। तेंळ तथा घृत प्रयोग – (१) पड्विन्दु तेंळ की ६ बंदें दोनों नासापुटों में टपकाने से शीव ही सिर के विकार नष्ट हो जाते हैं-एरण्डमूलं तगरं शताहा जीवन्ति रास्ना सह सैन्धवश्च। भुक्तं विडक्तं मध्यष्टिका च विश्वौधधं कृष्णतिलस्य तैलम् ॥ आजं पयस्तैलविमिश्रितन्त्र चतुर्गुणे भृङ्गरसे विपकम् । पड्विन्दवो नासिकः योनिधेया निइन्ति शीघ्रं शिरसो विकारान् ॥ (२) दशमूल तैल-मूर्च्छित सार्पप तैल २ से०, दश्शुलकाथ ८ से०, दशमुलकरक आधा सेर लेकर यथाविधि तैल पका लें। यह तैल सर्व प्रकार के शिरःशूल को नष्ट करता है। (३) धुस्त्रतेल-धत्र के कल्क तथा काथ से कद्वतेल पका के अभ्यङ्ग करने से तथा कान में डालने से शिरोरोग और कर्णरोग नष्ट होते हैं। ( भै. र. )। इसी तरह भैपज्यरत्नावली में छिखे हुये गुआतेल तथा हिमांशुतेल लाभप्रद होते हैं। भावप्रकाशोक्त कुमारीतेल, कनकतेल, तहाराजतेल, रुद्रतेल, लचमीविलास तेल और भुङ्गराजतेल भी अन्य रोगों के अतिरिक्त शिरोरोगों को भी नष्ट करते हैं। धृतप्रयोगों में महामायूरघृत ऊर्ध्वज्ञज्ञुगत सर्वरोगों को नष्ट करता है-शतं मयूरमांतस्य दशमूलीवलातुलाम् । द्रोणेऽम्भसः पचेत् क्षत्त्वा तस्मिन पादस्थिते ततः ॥ निषिच्य पयसो द्रोणं पचेत्तत्र झताडकम् । प्रयोण्डरीकं वर्गोक्तैजीवनीयैश्च भेषजैः । मेघाबुद्धिरमृतिकरमूर्ध्वजञ्ज-गदापहम् ॥ मायूरमेतन्निर्दिष्टं सर्वानिलहरं परम् । मन्याकर्णशिरो-नेत्रक्जापस्मारनाशनम् ॥ विषवातामयश्वास-विषमज्बरकासनुत् । ( चक्रदत्त ) इसी तरह मयूराद्य दृत तथा अन्य जन्तु जैसे-चुहे, मुर्गी, हंस तथा खरगोश आदि के मांस के स्वरस या काथ से भी पृथक-पृथक घृतपाक किया जा सकता है-आखुभिः कुक्तुटेईसैः शशेश्वापि हि बुद्धिमान् । कल्पेनानेन विपचे-त्सर्विहर्ध्वगदापहम् ॥ (भी. र.)। कार्यो से पथ्यापडङ्गकाथ वनौकर उसमें गुड़ मिलाके पिलाने से शीर्पशूल नष्ट होता है-पथ्याक्षयात्रीभूनिम्बनिद्यानिम्बामृतायुतैः । क्रुतः काथः षडक्रोऽयं सगुडः शीर्षश्चनुत् ॥ ( शार्ङ्गधर ) उक्त काथ तीव तथा जीर्ण दोनों प्रकार के शिरःशुल में अमोघ औषध है तथा यह वैद्य-प्रस्परा का श्रेष्ठ योग है। रसीपिथों में (१) शिरःशुलादिः वज़ रस को दो रत्ती से चार रत्ती के प्रमाण में लेकर मधुया वकरी के दुग्ध के अनुपान के साथ सेवन करने

शिरोरोग नष्ट होते हैं-पर्ल रसं पर्ल गन्धं पर्ल लोहं पर्ल रवि:। गुग्गुलोः पलचत्वारि तदर्दे त्रिफलारजः ॥ कुष्टं मधु कणा शुण्ठी गोक्षरं कृमिनाशनम्। दशमूलब प्रत्येकं तोलकं परिकृष्पयेत्॥ कार्थन दशमूल्याश्च यथास्वं परिभावयेत् ॥ वृतयोगेन कर्तव्या मापैक-प्रमिता वटी। ( भै. र. )। (२) महालह्मीविलास रस दो रत्ती प्रमाण में लेकर सेवन करने से शिरोरोगों को नष्ट करता है--लोइमभ्रं विषं मुस्तं फलत्रयकडुत्रयम् । धुस्तूरं वृद्धदारख बीज मिन्द्राञ्चनस्य च ॥ गोक्षरकद्वयञ्जैव विष्पलीमूलमेव च । एतःसर्व समं प्राह्यं रसे धुस्तूरकस्य च्रा भावयित्वा वटी कार्या द्विगुआफलः मानतः । महालक्ष्मीविलासोऽयं शिरोरोगविनाशकः ॥ ( भे. र. )। 🏎(३) दन्तीप्रवालयोग— गोदन्तीभस्भ १ माञ्चा, प्रवालभस्म २ रत्ती लेकर घृत तथा शर्करा के साथ मिश्रित क्र सेवन करने से शिरःशुळ नष्ट होता है। इस योग को दिन में तीन वार देना चाहिये। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में शिरःशूल को तत्काल शान्त करने की अनेक ओपधियां प्रचलित हैं किन्तु उनसे स्थायी लाभ नहीं होता। (१) ए. पी. सी. पाउडर—एस्प्रिन ५ ग्रेन, फेनासीटीन ३ ग्रेन, केफिन साइट्रास २ ग्रेन हेकर इन्हें खरल में पीसकर शीतल जल के साथ प्रयोग करने से शिरःशूळ शान्त हो जाता है। भिन्न-भिन्न कम्पनियों ने उक्त ओषधियों के आधार से अनेक योग तयार कर रखे हें जैसे अस्प्रो, सेरिडान, एनासीन, कैस्प्रिन, सिवाल्जिन आदि। निदाजनक ओपियों के प्रयोग से निदा आकर शिरःश्ल शान्त हो जाता है। ब्रोसाइड मिश्रण देने से शिरःशृळ शान्त हो जाता है। पोटेशियम बोमाइड १५ ग्रेन, सोडा ब्रोमाइड १० ग्रेन, टिंचर डिजीटेलिस १० वंद, क्लोरल हाइड्रेट ८ ग्रेन, सीरपएमोमिनिया प्रोमेट १ ड्राम, जल १ औंस । इस मिश्रण को तीन या चार खुराकों में विभक्त कर प्रति तीन घण्टे पर देते रहने से शिरःशुल शान्त हो जाता है। निदाजनक ओषधियों में ल्यूमिनाल, वेरोनाळ सोनेरीन तथा मार्फिया का यथायोग्य प्रयोग करना चाहिये । शिरोरोग पथ्यापथ्य - स्वेद, नस्य, धूमपान, विरेचन, छेप, वसन, छङ्चन, शिरोवस्ति, रक्तमोचण, भ्रू, छछाटादि स्थानों में शलाका द्वारा दाह, उपनाह, पुराणवृत का पान, शाली और सांठी चावल, यूप, दुग्ध, धन्व (मरुभूमि) के पशु पत्तियों का मांस तथा पटोलपत्र, सहजन, दाख, वथुआ, करेला इनकी शाक एवं फलों में "आम, आंवले, दाड्डिम, विजोरा नीवू और द्रवपदार्थों में तैल, छाछ, काङ्मी, नारियल तथा उसका पानी श्रेष्ठ हैं। इनके सिवाय हरड़, कूठ, भांगरा, वृतकुमारी, नागरमोथा,खस,चिन्द्रका (कर्ष्र या चांद्नीरात), गन्धसार (चन्दन या सुगन्धिद्वच्य) और कर्पृर ये सव शिरोरोग-चिकित्सा में प्रशस्त द्रव्य हैं। स्वेदो नस्यं धूमपानं विरेको, छेपब्छर्दिर्लङ्घनं शीर्षवस्तिः। रक्तोन्मुक्तिर्वहिकमोपनाहो, जीर्ण सर्विः शालयः अध्काश्च ॥ यूषो दुन्धं धन्वमांसं पदोलं, शिमुद्रीक्षा वास्तुकं कारवेछम् । आम्रं थात्री दाहिमं मातुलुङ्गं, तैलं तक्रं काश्चिकं नारिकेलम् ॥ पथ्या कुष्ठं भक्तराजः कुमारी, मुस्तोशीरं चन्द्रिका गन्धसारः। कर्पृरख ख्यातिमानेष वर्गः सेव्यो मध्यः शीर्षरोगे व्यालम् ॥ ( भे. र. ) अपय्य-छोंक, जुम्भा, मूत्र, निद्रा, आंसू तथा मळ इनके वेग को रोकना एवं दूषित जल का पीना, विरुद्ध अन्त्र का सेवन, सद्घादि तथा विन्ध्यादि से निकलने

वाली निदयों के जल का पीना तथा दतुअन, दिन में शयन ये, सर्व शिरोरोगी वर्जित कर दे। क्षवजृम्मामूत्रवाष्पनिद्राविङ्-वेगमअनम्। दुष्टं नीरं विरुद्धान्नं सह्यविन्ध्यसरिज्जलम्।। दन्तकाष्टं दिवानिद्रां शिरोरोगी परित्यजेत्। (भे. र.)।

वातव्याधिविधिः कार्यः शिरोरोगेऽनिलात्मके । पयोऽनुपानं सेवेत घृतं तैलमथापि वा ॥ ३॥

वातिक शिरोरोग में — वातन्याधि रोग में कहे हुये समस्त उपचार अर्थात् स्नेहन, स्वेदन, अभ्यङ्ग, परिपेकादिवाद्य तथा स्नेहपान और अनुवासनवस्ति आदि आन्तरिक उपचार करने चाहिये। इनके अतिरिक्त दुग्ध का पीना, घृत या तैल का सेवन हितकारी होता है ॥ ३॥

विमर्शः-पित का अनुवन्ध वायु के साथ होने पर दुग्ध में पृत डालकर पिलाना चाहिये और कफ का अनुबन्धं वायु के साथ होने पर दुग्ध में एरण्ड आदि तैल डाल्कर पिलाना चाहिये । चरकाचार्य में लिखा है कि-वार्तिक शिरोरोग में स्नेहन, स्वेदन, नावन कर्म करना चाहिये तथा वार्त-नाशक पान (पेय), अन्न का सेवन और उपनाह करना चाहिय-वातिके शिरसो रोगे स्नेहान् स्वेदान् सनावनान्। पानात्रमुपनाहांश्च कुर्योद्वातामयप्रहान् ॥ (च. चि. अ. २६) (१) स्नेहन कार्य के लिये अन्तः प्रयोगार्थ वरुणादि घृत का पान तथा वाह्य अभ्यङ्गादिप्रयोगार्थ रास्नादितैल, काकोल्यादि तैल, वलादितेल। (२) स्वेदन कर्म के लिये त्रयोदश स्वेदों में से योग्य स्वेद का प्रयोग करना चाहिये-सङ्करः प्रस्तरो नाडी परिषेकोऽत्रगाहनम् । जेन्ताकोऽइमधनः कर्षः कुटीभूः कुम्भिकेत्र च ॥ कूपो होलाक इत्येत स्वेदयन्ति त्रयोदश ॥ (च. सू. अ. १४)। (३) नावन या नस्यकर्म—इसके छिये बृहत्पुञ्चमूलीचीर का नासामें नस्य देना चाहिये। इसके निर्माण के लिये पञ्चमूल की ओपिधयों में सँ प्रत्येक को आधे आधे तोलें भर क्रेकर आध सेर दुग्ध में एक सेर जल मिला कर चीरावशेष चीरपाक कर लेना चाहिये। श्वासकुटार रस को भी हुंचाकर नस्य विधान किया जा सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट एक रत्ती भर लेकर महीन पीस के सुंघने से नस्यकर्म होता है और इससे २० से ४० तक छींकें आकर शिरोगुहा का दोप द्रवरूप में ग्रह जाता है। ﴿ ४ ) उपनाह कैमें - जीवनीय उपनाह-इसमें (१) अगुरु को पीस कर तैल में भून के गरम गरम सुहाता हुआ उपनाह स्वेद करना चाहिये अथवा (२) जीवक, ऋपभक, मेदा, महामेदा, काकोळी, चीरकाकोळी, सुद्गपर्णी, मापपर्णी, जीवन्ती और सुलेटी इनको समान प्रमाण में बिश्रित कर गरम करके सिरप्रदेश में पीडास्थान पर उपनाह स्वेद करें। (३) मछ्ळी या मांस से उपनाह स्वेद करें। (४) तिल, चावुल, उड़द की दाल इन्हें पानी में उवाल कर लिचडी सरीखे बना के सिर पर सुहाता लेप कर उपनाह स्वेद करें। (प) वातनाशक अन्न तथा पान पृत से संस्कृत गेहूं के पदार्थ, मंग की दाल, पेयोंमें दुग्धपान (६) वातन्त अभ्यङ्ग या मर्दन—नीरायणतेळ, मापादितेळ, प्रसारिणीतेळ से अभ्यक्षादि करें। (७) लेप-१. कुछादि लेप-इसमें कूठ तथा एरण्ड की जड़ को काञ्जी या तक में पीस कर सिर CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Luckhow

सिर पर लेप करें। ३. क्रष्ट, एरण्डम्ल और सींठ को तक से पीस कर किञ्चिद्रण करके सिर पर लेप करें। ४. देवदावीदि लेप-इसमें देवदार, तगर, कूठ, जटामांसी और सोंठ की काली या मट्दे में पीस कर थोड़ा घृत डाल के गरम करके सिर पर सुहाता लेप करना चाहिये। (८) शिरोवस्ति—एक सोलह अङ्गल चौड़ा तथा सिर के चारों ओर आ सके उतना ल्स्वा चर्म का पट्टा लेकर उसे सिर की बीच की खोपड़ी खाली रख कर सिर के चारों ओर लपेट कर बांध देवें। पड़ी के नीचे के किनारों पर उड़दी के आटे को जल से गीला कर लेप के वहां की सिन्धि को वन्द कर देवें जिससे पटटे से कोई सिर पर भरे हुए तैलाबि द्रव पदार्थ वह कर वाहर न निकल सके। फिर रोगी को सीधा तथा निश्रल बैठा कर उस के सिर पर गुनगुना औषधीय तेंळ भर देवें। जब तक शिरो-वेदना दूर न हो तव तक अथवा एँक प्रहर या आधे प्रहर तक तेंळ को धारण करे। इस प्रकार प्रयुक्त यह शिरोवस्ति वातजन्य शिरोरोग को नष्ट करती है तथा हनुग्रह, मन्यास्तम्भ, अचिशूल, कर्णशूल, अर्दित तथा शिरःकम्प को भी रवेनष्ट करती है। भोजन करने के पूर्व इस वस्ति का प्रयोग करना चाहिये। एक वार वस्तिकर्म करने के पृश्रात् प दिन, ६ दिनुया ७ दिन के अन्तर से पुनः वस्तिकमें करना चाहिये। वस्तिकर्म हो ज्ञाने पर वहां के तेल को निकाल कर शीशी में रख कैं तथा वन्धन को खोलकर चर्मपट्ट ल्डा के सिर, ललाट, मुख, गरदन और कन्धे आदि का मर्दन करना चाहिये। इसके पश्चात् भन्दोष्ण जल से सिर, मुख तथा अन्य शरीराङ्गों को भी प्रचालित कर हितकर भोजन का सेवन करे । आशिरोव्यापि तचर्म षोडशाङ्गलमुच्छितम्। तेनावेष्टच शिरोऽधस्तान्मापकरुकेन लेपयेत् ॥ निश्चलस्योपविष्टस्य तैलैः कोष्णैः प्रपूरयेत । धारयेदारुजः शान्तेर्यामं यामार्द्धमेत्र वा ॥ शिरोवस्तिर्दरत्थेष शिरोरोगं मरुद्भवम् । इनुमन्याक्षिकर्णार्तिमर्दितं मूर्धकम्पनम् ॥ विना भोजनमेवेष शिरौबस्तिः प्रयुज्यते । पत्राहं वधि सप्ताहं पडहं चैवमाचरेत् ॥ ततोऽपि नीतस्नेहस्तु मोचयेद्वस्ति-बन्धनम् । शिरोललाटवदनयीवांसादीन् विमर्दयेत् ॥ सुखोष्णेनाः भिमा गात्रं प्रक्षाल्याइनाति यद्धितम् ॥•( यो. र. शि. चि.) भैषज्यरत्नावली में वर्णित शिरोवस्ति विधान में चर्म को आठ आठ अंगुल ऊँचा (चौड़ा ) लेकर सिर के चारों ओर लपेट कर बांध के निश्रंल बैठे व्यक्ति के सिर पर उष्ण तेल भरने का विधान है - आशिरो व्यायतं चर्म कुलाप्टाङ्गलमुच्छितम् । तेनावेष्टय शिरोऽधस्तान्माषकरकेन लेपयेत् ॥ इत्यादि । शिरोबस्ति के अनन्तर उष्णोदक से स्नान करके पथ्यकर आहार छेना चाहिये। पथ्य में जङ्गली पशु-पिचयों का मांस व रस, शालि और साठी चावलों का भात, वृत तथा दुग्ध श्रेयस्कर है। •

मुद्गान् कुलत्थान्माषांश्च खादेच्च निशि केवलान्। कटूष्णांश्च ससर्पिकानुष्णं चानु पयः पिवेत्॥ ४॥

रात्रि के समय मूंग, उड़द या कुलत्थ को उवाल कर कटूष्ण गरम मसाले और घृत से संस्कृत करके सेवन करना चाहिये तथा मन्दोष्ण दुग्ध का अनुपान करना चाहिये॥ ४॥

पिवेद्वा पयसा तैलं तत्कल्कं वाऽपि मानवः। वातव्नसिद्धैः क्षीरैश्च सुद्धोव्णैः सेकमाचरेत्॥ ४॥ तिसद्धैः पायसैर्वाऽपि सुखोष्णैर्लेपयेच्छिरः । स्विन्नैर्वा मत्स्यपिशितैः कुशरैर्वा ससैन्यवैः॥ ६॥

अथवा दुग्ध के साथ तिल तेल मिला कर अथवा तिल का करक मिश्रित करके पीना चाहिये। इसके अनन्तर वातनाशक (भद्रदार्वादिगणोक्त) ओपधियों के करक व काथ से सिद्ध किये हुये सुखोष्ण दुग्ध की धारा से सिर पर सेक करना चाहिये। अथवा वातन्न ओपधियों के करक और काथ से सिद्ध किये हुये दुग्ध में बनाई हुई सुखोष्ण खीर (प्राथस) का मस्तिष्क पर लेप करके सेक करना चाहिये। अथवा उवाली हुई मल्ली के मांस को पत्थर पर पीसकर किंवा कुशरा (खिचड़ी) में सैन्धव लवण डाल कर सिर पर

विमर्शः — तिल और तण्डुल को मिलाकर ६ गुने पानी में उवाल कर कृशरा वनाई जाती है — 'तिलतण्डुलसम्मिशः कृशरः सोऽभिधीयते।'

चन्दनोत्पलकुष्ठैवी सुरलक्ष्णैमीनधायुतैः। स्निग्धस्य तैलं नस्यं स्यात् कुलीररससावितम् ॥०॥

चन्दन।दिलेप — मलयागिरि चन्दन, कमल, कूठ और पीपल इन्हें समान प्रमाण में लेकर पत्थर पर जल के साथ रलचण (महीन) पीस के सिर पर लेप करना चाहिये। प्रथम स्नेहन करके केकड़े के मांसरस में सिद्ध किये हुये तैल का नस्य देना चाहिये॥ ७॥

वरुणादी गर्गो क्षुण्गो क्षीरमद्धीदकं पचेत्। श्लीरशेषज्ञ तन्मथ्यं शीतं सारमुपाहरेत्॥ ॥ ॥ ततो मधुरकैः सिद्धं नस्ये तत् पूजितं हविः। तस्मिन् विपक्ते श्लीरे तु पेयं सिर्पः सशर्करम्॥ ॥ ॥

वरुणादिगणिसद्धदुग्धोत्थ-घृतनस्य—द्भ्व्यसंग्रहणीय अध्याय में कहे हुये वरुणादिगण की ओषिध्यों को कूटकर उसका करक बना के उसमें दुग्ध तथा आधा पानी मिला कर चीर-पाकविधि से पाक करके चीरावशेष रहने पर उसका मन्थन करके शीतल सार (मन्खन) निकाल लेना चाहिये। पश्चात् इस मन्खन को मधुरक गण (काकोल्यादि गण) की ओष-धियों के करक तथा काथ से पका कर नस्यकर्म में प्रयुक्त करने से लाभ होता है। इसी प्रकार वरुणादिगण की ओप-धियों के द्वारा पकाये हुये दुग्ध में घृत और शर्करा का प्रचेप देकर शिरोरोगी को पिलावे॥ ८-९॥

धूमब्रास्य यथाकालं स्नैहिकं योजयेद्भिवक् । पानाभ्यञ्जननस्येषु बस्तिकर्मणि सेचने ॥ १०॥ विद्ध्यात्त्रेवृतं धोमान् बलातेलमथापि वा । भोजयेच्च रसैः स्निग्धैः पयोभिन्नी सुसंस्कृतैः ॥११॥

धूम तथा तेल का विधान—यथाकाल अर्थात् अवस्थानुसार किंवा शाख में जो धूमपान के आठ काल बताये हुये हैं तदनुसार स्नैहिक धूमपान का प्रयोग शिरोरोगी के लिये करना चाहिये। पान, अभ्यङ्ग, नस्य, बस्तिकर्म और सेचन के लिये महावात • व्याधि अधिकार में लिखे हुये त्रेवृत घृत अथवा मूढगर्भ चिकित्साधिकार में कहे हुये बलातेल का प्रयोग करना चाहिये। शिरोरोगी को मांसरस के वा स्निग्ध दृग्यों के या दुग्ध के सीथ अथवा सुसंस्कृत पदार्थों के साथ भोजन कराना चाहिये॥१०-११॥

विमर्शः-धूमपान समय-स्नात्वा भुक्तवा समुव्हिल्ख्य भुक्ता दन्तान्विष्टुष्य च । नावनाश्चननिद्रान्ते चात्मवान् धूमपो मवेत ॥

पित्तरक्तसमुत्थानौ शिरोरोगौ निवारर्थेत्। शिरोलेपैः सस्विष्कैः परिषेकैश्च शीतलैः। श्रीरेक्षुरसधान्याम्लसस्तुक्षौद्रसिताजलैः॥ १२॥

पित्तरक्तजिशिरोग चिकित्सा— पित्त और रक्त के प्रकोप से
जित्पन्न हुये शिरोशेग को सधुरकादि द्रव्यों से बनाये हुये
लेपद्रव्य में घत सिला के पीस कर सिर्र पर लेप क्ररके उसे
ठीक करना चाहिये। इसी प्रकार सिर पर जीतल द्रव्यों के
स्वरस या काथ का सिज्जन करना चाहिये। अथवा दुग्ध,
सांठे का रस, धान्याम्ल (काओ), मस्त (दही के ऊपर का
पानी), शहद और शर्कराजल इनमें से किसी एक के द्वारा
सिर पर सिज्जन करना चाहिये॥ १२॥

नलबञ्जलकह्वारचन्दनोत्पलपद्मकैः ॥ १३ ॥ वंशशैवलयष्टचाह्ममुस्ताऽम्भोष्ठहसंयुतैः । शिरःप्रलेपैः सघृतैर्वेसपैश्च तथाविधैः ॥ १४ ॥

हेपद्रव्य नर्ल (नड्सर), वञ्जल (वेतस); लालकमल, रवेतचन्द्रन, रवेतकमल, पद्माख, वांस, शैवाल (दूर्वा), मुलेठी, नागरमोधा और कमल इन्हें समान प्रमाण मिश्रित कर दो तोले भर लेके एत के साथ पीस के कुछ गरम कर सिर पर सुहाता लेप करना चाहिये। अथवा रक्तपित्तजन्य विसर्प में प्रयुक्त होने वाले उशीर, लामज्जक, चन्द्रन, अञ्जन, मोती और गैरिक आदि द्रव्यों को जल से पीस कर सिर पर लेप करना चाहिये॥ १३-१४॥

मधुरैश्च मुखालेपैर्नस्यकर्मभिरेव च । आस्थापनैर्विरे कैश्च पश्चैश्च स्नेहबस्तिभः ॥ १४ ॥ श्चीरसिविहितं नस्यं वसा वा जाङ्गला शुभा । उत्पलादिविपक्वेन श्चीरेणास्थापनं हितम् ॥ १६ ॥ भोजनं जाङ्गलरसैः सिविषा चानुवासनम् । मधुरैः श्चीरसिविह्य स्नेहने च सरार्करम् । पित्तरक्तव्तमुद्दिष्टं यज्ञान्यदिप तद्धितम् ॥ १७ ॥

पैत्तिकशिरोरोग में — काकोल्यादिगण की मुधुर ओपधियों को दुग्ध या पानी के साथ पीस कर मुख पर लेप करना चाहिये एवं उन्हों ओषधियों के चूर्ण का नस्य देना चाहिये। इसके अतिरिक्त आस्थापन वस्ति, विरेचक औपध या कर्म, मधुरप्रधान पेय तथा खाद्य पदार्थों से वना हुआ पथ्यकारी भोजन, स्नेहवस्ति इनसे पितरक्तजन्य शिशरोग को नष्ट करना चाहिये। ताजे दुग्ध को मथ कर निकाले हुये घृत का नस्य देना अथवा जङ्गली पशु-पित्त्यों की वसा का नस्य देना ग्रुभकारक है। इन्यलंग्रहणीय अध्याय में लिखे हुये उत्पला-दिगण की ओषधियों के कल्क और काथ से सिद्ध किये हुये दुग्ध की आस्थापन वस्ति देनी हितकर है। वस्तिकर्म के अनन्तर जङ्गली पशुपित्रयों के मांसरस के साथ भोजन करानी

चाहिये। अथवा काकोल्यादि मधुरगण की ओपिधयों के करक और काथ से सिद्ध हुये घृत की अनुवासन बस्त देनी चीहिये। इसके सिवाय शरीर का स्नेहन करने के लिये ताजे दुग्ध से मन्खन निकाल कर उसमें शर्करा निलाल के सेवन करावें। अथवा इस शर्करायुक्त घृत का स्नेहन नस्य या वस्ति भी दी जा सकती है। इस प्रकार उक्त चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य कोई भी औपध या कर्म जी कि पित्तरक्त को नष्ट करने वाला तथा हितकारी हो उसका पित्तरक्तका विश्रोरोग में प्रयोग करना लाभदायक होता है॥ १५-१७॥

विसर्शः - योगरत्नाकर में पैत्तिक शिरोरोक में प्रथम रुग्ण को स्नेहन करा के पश्चात् विरेचन कराने को छिखा है तथा विरेचन के लिये दात्ता, त्रिफला, ईख का रस, दुग्ध और घृत के प्रयोग लिखे हैं-पित्तात्मके शिरोरोगे स्निग्धं सम्यग्विरेचयेत्। मृद्रोकात्रिफलेक्ष्णां रसेः क्षीरे घृतेरिष ॥ (यो० र०) चरकाचार्य ने पित्तजन्य शिरोरोग में घी, दुग्ध, सेक या सिञ्चन, शीतल द्रव्यों के लेप, नस्यकर्म, जीवनीय गण की ओपधियों के कल्क और काथ से सिद्ध घृत तथा अन्य पेय और खाद्य पित्तनाशक हों उनका प्रयोग करना लिखा है-पैत्ते घृतं पयः सेकाः शीता लेपाः सनावनाः। जीवनीयानि सपीषि पानालञ्चापि पित्तनुत्।। (च० चि० अ० २६) इस प्रकार चरकाचार्य ने पुक जीवनीय वृत को पीने, भोजन के साक्ष् खाने, नस्य में लेने, सिर में लगाने और वहित द्वारा प्रयोग करने आदि सभी कमों में उपयोगी सिद्ध किया है। पैतिक शिरोरोग में हिमांश तेल यी हिमसागर तैल का शिरोमर्द्न तथा घृत और चीर की शिरो-वस्ति अत्यधिक लाभ करती है। पानकों में -पित्तपापड़ा, धनिया, बीज निकाले हुये मुनक्के प्रत्येक ६ मारो और सिश्री ४ तोले भर लेकर सब को आध पाव पानी या उत्तम गोदुग्ध के साथ पीस कर १ तोले गुलाब जल और एक तोले मिश्री मिला के पिला देना चाहिये। ईससे तत्काल पैतिक छत्तण शान्त होते हैं। रस ओपधियों में स्वर्णसमिछिनी बसन्त, चन्द्रकला रस, मुक्ता भस्म, यश र भस्म, रौप्यमाचिक अस्म, सुवर्णमाज्ञिक भस्म, दन्ती भस्म, प्रवाल भस्मी, शुक्ति भरम या वराट भरम ईनका स्वतन्त्र या मिश्रित अवस्थाः नुसार मक्खन और मिश्री के साथ प्रयोग करने से पैत्तिक शिरोरोग में विशेष लाभ होता है।

कफोरिथतं शिरोरोगं जर्यैत्कफनिवारणैः ॥ १८॥ शिरोविरेकैर्वमनैस्तीक्ष्णैर्गण्डूषधारणैः।

अच्छञ्ज पाययेत्सिर्पः स्वेदयेचाष्यभीचणशः ॥ १६॥ कफजिशरोरोगचिकित्सा-कफजन्य शिरोरोग को कफनाशक

क्षण शरीरीपाचकरता-कफजन्य शिरोरोग को कफनाशक तीषण शिरोविरेचक तथा मदनफलादि तीषण वामक ओपधियों के द्वारा तथा त्रिकटु आदि तीषण भ्रोपधियों के काथ के गण्डूण धारण से नष्ट करना चाहिये। इसके अनन्तर स्वच्छ घृत का पान करा के कुछ समय तक निरन्तर स्वेदन करना चाहिये॥ १८-१८॥

रिारो मधूकसारेण स्निग्धञ्चापि विरेचयेत्। इङ्गुदस्य त्वचा वाऽपि मेषश्रङ्गस्य वा भिषक् ॥२०॥

शिरोविरेचन - कफज शिरोरोगी की प्रथम स्नेहंपान कराके महुए के सार से या इङ्खदी (हिंगोट) की खचा के चूर्ण से

नी

जे

न

ग

अथवा मेढासींगी के चूर्ण से नस्य देकर शिरोविरेचन कराना चाहिये॥ २०॥

आभ्यामेव कृतां वर्त्ति घूमपाने प्रयोजयेत्। घेयं कट्फलचूर्णेक्च कवलाश्च कफापहाः ॥ २१ ॥

ध्यवित्ति हिङ्गोट की छाल तथा मेपश्रङ्गी के चूर्ण को जल के साथ पत्थर पर पीस के वर्ति, बना कर उसका धूमपानार्थ प्रयोग करना चाहिये। इसके सिवाय कायफल के चूर्ण को स्वना तथा कफ को नष्ट करने वाली त्रिकटु आदि तीचण ओपिधयों के कैं।थ का कवल धारण करना चाहिये॥ २१॥

सरलाकुष्ठशार्ङ्गेष्टादेवकाष्ठैः सरोहिषैः । क्षारपिष्टैः सलवणैः सुखोष्णैर्लेपयेच्छिरः ॥ २२ ॥

शिशोलेप—सरला (देवदार या चीड़), कूठ, शाईं छा (खुई सुई या महाकरक्ष), देवकाष्ठ (देवदार ), रोहिप घास •इन्हें सम बसाण में मिश्रित कर दो तोले भर ले के थोड़ा सा खवण मिला कर चारोदक के साथ पीस के सुहाता गरम गरम सिंर पर लेप करना चाहिये॥ २२॥

यवषष्टिकयोश्चात्रं व्योषक्षारसमायुतम् । पटोलमुद्गकौलत्थैर्मात्रासुद्भोजयेदसैः ॥ २३ ॥

कफजिशरोरोग में मोजनादि — जो का दिलया अथवा साठी चावल के भात में सोंठ, मिर्च और पिप्पली का चूर्ण तथा यवसार मिला के पटोल (परवल), मूंग और कुलस्थ इन्हें जवाल कर इनकेरस के साथ मात्रापूर्वक भोजन कराना चाहिये॥

विमर्शः -- कफज शिरोरोग-चिकित्सामें निम्न उपक्रम यथा-वस्थानुसार करने चाहिये जैसे (१) उपवास, (२) रूच, उष्ण और आरन्ध्य द्वव्यों से स्वेदन, (३) धूमपान, (४) नस्य, (५) प्रधमन नस्य इन क्रियाओं से दोषों का बाहर उत्सर्ग हो जाती है तदनन्तर (६) कफनाशक लेप, (७) शिरोविरेचन, (८) इसन, (९) गण्डूच धारण, (१०) पुराण घृत का पान, (११) कफझ अन्नपान और विहार •एवं वातसंसर्ग होने पर (१२) दाहकर्म तथा शेष सभी में (१३) रक्तमोत्तण किया करनी चाहिये-कफजे रवेदितं धूमनस्यप्रथमनादिभिः । शुद्धं प्रकेषपानान्नेः क्षमध्नैः समुपाचरेत्।। पुराणसर्षिषः पानैस्तीक्ष्णैर्वस्ति-भिरेत च। कफानिलोत्थे दाइः स्याद् शेषयो रक्तमोक्षणम् ॥ ( च० चि॰ अ॰ २६ ) शिरोरोगों में निम्न नस्य अच्छे लाभकारी हैं-(१) कर्फलादिनस्य-केवल कर्फल चूर्ण को सुंघाने से तस्काल शिरःशूल शान्त होता है। (२) अर्कादिनस्य - चावल को आक .के दुग्ध में भिगो के सुखा ले। इस तरह तीन वार भिन्नो के सुखा कर घोट के कपड़छन चूर्ण कर लेना चाहिये। आवश्य-कतानुसार इसका प्रधमन नश्य करने से क्ष्मज शिरःशूल, कर्णशूल और मुर्च्छा तत्काल दूर होते हैं। (३) इयारिनस्य — कनेर का फूल, नकछिकनी, कायफुल, जावित्री, वचा और त्रिकटु इन्हें समान परिमाण में लेकर महीन पीस के कपड्छन चूणं वनाकुर शीशी में भर दें। यह नस्य कफज शिरोरोग, मूच्छा और संन्यास में तस्काल लाभ पहुंचाता है।

शिरोरोगे त्रिदोषीत्थे त्रिदोषप्रो विधिर्हितः। सर्पि:पानं विशेषण पुराणं वा दिशन्ति हि ॥ २४ ग विदोषजिशिरोरोगचिकित्सा—ब्रिदोषजन्य शिरोरोग में तीनों दोषों को नष्ट करने वाली चिकित्साविधि हितकर होती है। इसके लिये साधारण घृत का पान अथवा पुराण घृत का पान विशेष हितकर होता है॥ २४॥

विसर्श:- चरकाचार्य ने भी लिखा है कि सन्निपातजन्य शिरोरोग में सन्निपातनाशक विधि हितकर होती है-सन्नि पातमवे कार्या सन्निपातहितां किया । ( च. चि. अ. २६ ) योग-रतनकर में लिखा है कि सन्निपातक्रन्य शिरोरोग में (१) घृत, (२) तैल, (३) वस्तिकर्म, (४) धूमपान, (५) नस्य, (६) शिरो-विरेचन, (७) लेप, (८) स्वेदादिक का प्रयोग करें तथा (९),.. पुराण घृत का पान विशेष हितकर होता है-सित्रपातसमुत्थेऽत्र घृतं तैलं च वस्तयः । धूमस्तस्य शिरोरेकलेपस्वेदाद्यमाचरेत् ॥ पुराण-सर्पिषः पानं विशेषेण दिशन्ति हि॥ (यो० र०) (१) घृतों में त्रिफला घृत तथा (२) तेलों में जीवकाद्य तथा बृहज्जीवकाद्यतेल का अभ्यङ्ग, नस्य और बस्ति के द्वारा प्रयोग करना चाहिये। (३) नस्य के लिये दुग्ध में सींठ को पका कर अवपीडन नस्य लेवे।करञ्जादि नस्य-करञ्जफल्माउजा, सहजन के वीज, तेजपात, मिश्री और वचा को पीस कर नस्य लेना चाहिये। छेप के लिये श्वेत चन्द्रन, कर्पूर, केसर, पुराने चावल इन्हें गुलाव जल में पीस कर थोड़ा सा सिरका मिला के लेप करना चाहिये। अथवा प्रियङ्क, अनन्तमूळ, काळी निशोथ, सोंठ और श्वेत चन्दन इन्हें पानी से पीस कर सिर पर लेप करना चाहिये। रक्तजशिरोरोगचिकित्सा – रक्तोल्वण सन्निपात में सभी छच्चण पैत्तिक शिरोरोग के ही होते हैं किन्तु स्पर्श का सहन नहीं होना यही एक विशिष्ट छत्तण है—'रक्तात्मकः पित्तसमानिछक्तः स्पर्शासहत्वं शिरसो भवेच' रक्तजिशरोरोग का आधुनिक किसी एक रोग से साम्य नहीं मिलता है किन्तु इसके ये दो विशिष्ट ळच्ण ( रक्ताभ चेहरा और शिरःस्थान का पीडनाचम होना ) सिर की स्थानिक विकृतियों के कारण हो सकते हैं जैसे (१) पुरःकपाल तथा ऊर्ध्व हन्वस्थि के वायुविवरों में शोथ ( 🖫 nusitis ), (२) अभिघात ( Injury to the bones ) जिससे अस्थि में शोथ हो, रक्ताधिक्य से उस अङ्ग का वर्ण लाल हो जाता है तथा शिरःशूल होता है। अस्थिविवरशोथ की तीव अवस्थाओं में तीव्र शिरःशूल, दाह, स्थान मृदु और स्पर्शा-सह्य बना रहता है। अनेक सार्वदेहिक विकृतियों में रक्तज किरोरोग की अवस्था हो सकती है जैसे तीवमदात्यय, मधुमेह, रक्तभाराधिक्य और तीव्र विष वेग, इनके सिवाय बहियीवा-धमनी की शश्खा में विकृति और रक्ताधिक्य होने के कारण शिरःशूल और चेहरे की लालिमा इस रोग में हो जाती है। चिकित्सा-रक्तविकृतिजन्य शिरोरोग की समग्र चिकित्सा पितृज शिरोरोग.के समान करनी चाहिये। वैसा ही भोजन करना और लेप लगाना चाहिये। विशेषतया सिर और कपाल में बढ़े हुये रक्तभार को कम करने के लिये रक्तमोचण, प्रच्छान सिरावेध या जलौका का प्रयोग करना चाहिये-रक्तजे पित्त-वत्सर्व भोजना लेपसेवनम् । शीतोष्णयोश्च विन्यासो विशेषाद्रक्तमोः क्षणम् ॥ हेप के लिये शतधौत घृत को लगाना अथवा आंवले, खस, सुगन्धबाला, कमल का फूल, धाय का फूल और सुनके को गुलाब जल में पीस कर सिर पर लेप करें। नस्यार्थ पड्वि॰ न्दुतैल का अवपीडन नस्य लेना चाहिये।

क्षयजे क्षयमासाद्य कर्त्तव्यो बृंहणो विधिः। पाने नस्ये च सर्पिः स्याद्वातष्टनमधुरैः श्रुतम्। क्षयकासापहं चात्र सर्पिः पश्यतमं विदुः॥ २४:॥

क्षयजिशरोरोगचिकित्सा - रसरक्तादिधातु-चयजन्य शिरो-रोग में किस प्रकार की धातु का चय हुआ है ऐसा ज्ञान करके बृंहणविधि का प्रयोग करना चाहिये। वातनाशक भद्रदार्वादि गण की ओषधियों तथा काकोल्यादिगणोक्त वातनाशक मधुर ओषधियों के कल्क और कम्ध से सिद्ध किये हुये घृत का शान और नस्य में प्रयोग करना चाहिये। इसके अतिरिक्त चय और कासनाशक घृतों (वासादि घृत) का प्रयोग चयजं शिरोरोग में विशेष पथ्यकारक माना गया है॥ २५॥

विसर्शः-चयजन्यशिरोरोग में (१) बृंहण, (२) घृतपान या स्नेहपान, (३) वातझ और मधुर दुव्यों से सिद्ध घृत का नस्य प्रयोग, (४) चीरपिष्ट वातव्न ओषधियों का अवपीडन, (५) गुड़ और घृत का प्रयोग करना चाहिये। भोजन में वादाम या मंग की दाल या गेहं के आटे का हलुआ, ग्लग्ले, मालपुए, घेवर, फीणी खिलानी चाहिये। (६) चीरपिष्ट तिल और जीवनीय गण की ओषधियों का स्वेदन करना चाहिये। रसौषिधयों में दन्तीभस्म घृत-शर्करा के अनुपान से दिन में तीन या दो बार देनी चाहिये। इसके अतिरिक्त मुक्ताभस्म या युक्तापिष्टी एक रत्ती भर को सेव या आंवले के मुरदवे में मिला के सोने या चांदी का वर्क लगा के प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करावें । युक्ता के अभाव में प्रवालिपिधी देनी चाहिये। इनके सिवाय महालच्मीविलास, शिरोवज्ररस भादि का प्रयोग करना चाहिये। उक्त रसौपिधयों को शहद, मक्खन, मिश्री और च्यवनप्राश में मिला कर आवश्यकतानुसार देवें। ऊपर से मन्दोष्ण मधुर दुग्ध का अनुपान करावें । गरम दुग्ध में जलेवी डाल कर प्रातःकाल शौच-स्नान के पश्चात् खिलानी चाहिये। पोस्ते के दाने १ तोले नथा वादामगिरी ढाई तोले भर लाके रात को पानी में भिगों दें। दूसरे दिन दोनों को महीन पीस कर कडाही में घी के साथ छाछ सुर्ख होने तक भून के पानी डाल कर पक जाने पर शर्करा मिलाके हलुआ बना कर खिलावें और ऊपर से दुग्ध का अनुपान करावें। ऐसा सप्ताह तक करने से सर्व प्रकार के शिरोरोग नष्ट हो जाते हैं-योजयेत सगुडं सर्पिष्टृंतपूरांश्च मक्षयेत । नावनं क्षीरसर्पिभ्या पानुज्ञ क्षीरसर्पिषोः । श्वीरिपष्टैरितलैः स्वेदो जीवनीयैश्व शस्यते ॥

क्रिमिभभेद्यमाणस्य वद्यते शिरसः क्रिया।
नस्ये हि शोणितं दद्यात्तेन मूच्छ्रन्ति जन्तवः॥ २६॥
मत्ताः शोणितगन्धेन समायान्ति यतस्ततः।
तेषां निर्दरणं कार्यं ततो मूर्छ्विरेचनैः॥ २७॥
हस्वशियुक्तवीजैर्वा कांस्यनीतीसमायुतैः।
क्रिमिक्तरवपीडेश्च मूत्रिपष्टैक्षाचरेत्॥ २८॥

कृमिजिशिरोरोगचिकित्सा—अव इसके अनन्तर कृमियों के द्वारा भच्यमाण सिर की चिकित्सा का विधान लिखा जाता है। सर्वप्रथम रोगी की नासा में रक्त का नस्य देना चाहिये इससे नासागत कृमि मूर्चिष्ठत हो जाते हैं तथा रक्त की गन्ध सेमस्त हो कर नासा के आन्तरिक सच्चा बिट यह समुग वाले अस्थिविभागों से इधर-उधर आने लगते हैं। ऐसी अब्रस्था में कूर्चक (Brush) के द्वारा उनका निर्हरण करना चाहिये अथवा मूर्द्धविरेचक विडङ्ग, मिरच अपामार्ग, शियुबीज प्रभृति ओपिधयों के चूर्ण के नस्य के द्वारा उन्हें वीहर निकालने चाहिये। अथवा छोटे सहजने के वीज और कांसे के मल को गोमूत्र के साथ पीस कर अवपीडन नस्य देवें। अथवा विडङ्ग आदि कृमिनाशक ओपिधयों को गोमूत्र के साथ पीस कर अवपीडन नस्य देना चाहिये॥ २६-२८॥

पूर्तिमःस्ययुतान् घूमान् कृमिन्नांश्च प्रयोज्ञयेत्। भोजनानि कृमिन्नानि पानानि विविधानि च ॥ २६ ॥

सड़ी हुई सूखी मछ्छी को अङ्गारों पर डाल कर उसका नासा में धुंआ देने से अथवा कृमिन्न विडङ्ग आदि ओपियों को अग्नि में डाल कर उनका धुंआ देने से कृमि वाहर निकल कर गिर पड़ते हैं। कृमिरोगी को कृमिन्नतिषेधनीय अध्यायोक्त धान्याम्ल प्रभृति द्रव्यों के साथ भोजन कराना चाहिये कि वाक् धान्याम्ल अथवा विडङ्गादिकाथ से कृशरा, यवागू, रोटी, भाव आदि बना के खिलाने चाहिये। इसी प्रकार कृमिन्न पेय पदार्थ पिलाने चाहिये। २९॥

सूर्यावर्ते विधातव्यं नैस्यक्रमीदिभेषजम् । भोजनं जाङ्गलप्रायं श्रीरात्रविकृतिर्घृतम् ॥ ३०॥

म्यावर्त्तचिकित्सा—इस रोग में नस्य आदि चिकित्सा करनी चाहिपे। भोजन के लिये जङ्गली पशु—ाचियों का मांस-रस देना चाहिये। इसके सिवाय चीर (दुग्ध) के बने हुये रवड़ी, मलाई, खीर, मलाई के मालपुए और अन्न की विकृति जैसे फीणी, पेवर, हलुआ आदि खिलाने चाहिये। घृत को गरम दुग्ध में डाल कर पिलाना भी श्रेयस्कर होता है ॥ ३०॥

विमर्शः - योगरः नाकर में लिखा है कि स्युविर्त्त रोग में (१) सिरावेध, (२) दुग्ध और घृत का नस्य, (३) दुग्ध और चूत का सेवन, (४) दुग्ध और घृत के अन्दर विरेचक ओषधियों? का करक डाल कर पका के विरेचनार्थ उनका उपयोग करना हितकर होता है-मूर्गवर्तें सिरावेधो नावनं क्षारसिंधोः । हितः क्षीर घृताभ्यासस्ताभ्यां सइ विरेचनम् ॥ (यो. र.) सिरावेध करने से रक्त का भार कम हो जाता है जिससे पीड़ा शान्त हो जाती है। नाइन या नस्य - सिरोविरेचन या नस्य कर्म करने से प्रायः सर्व प्रकार के शिरोरोग नष्ट होते हैं तथापि सूर्यावर्त्त रोग में नस्य द्वारा विशेष लाभ होता है। इसके लिये निम्न योग प्रयुक्त होते हैं-(१) सुझराज का रस तथा वकरी के दुग्ध को समान परिमाण में लेकर सूर्य की रोशनी से तपाने के वाद उसका नस्य देने से सूर्यावर्त्त रोग शीव्र ही नष्ट हो जाता है-भृद्गराजरसरछागक्षीरतुरुयं।ऽकतापितः । सूर्यावर्त्तं निहन्त्यु।शु नस्ये-नैव प्रयोगराट् 🌬 (यो. र.) (२) दुग्ध और घृत का नस्य (३) केशर को घृत में भून कर शर्करा मिछा के नस्य देना चाहिये (४) कट्फल चूर्ण का नस्य । (५) अप्रामार्ग स्वरस की दो दो वंद दोनों नासा में टपकाने से छोंके आती हैं। (६) कागदी नींवू के स्वरस को नींसा में टपकाने से नस्य कर्म होता है। (७) मापमूल, श्वेतापराजिता की जई, मुक्षा की जड़, शिरीप की जब, छहसुन का स्वरस, त्रिकटु चूर्ण, तुलसी के वीज,

सेमस्त हो कर नासा के आन्तरिक सूचम छिद्र युक्त रचना जिल्हमर्द के बीज हुन्हें एक वर्षा सिक्स प्रथमन करने CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgan ... Luckfibik प्रथमन करने

से नस्य कर्म होता है। (८) अमोनियम कार्व को सुंघाने से छींके आकर तत्काल पीड़ा शान्त होती है। (९) नवसादर तथा चूने को एकत्र पीस कर शीशी में भर के काग द्वारा मुख वन्द कर दें तथा रोगी को सुंघाना हो तव उस शीशी के मुख को रोगी के मुख के पास खोळ कर सुंघाने से पीड़ा शान्त हो जाती है-नृसारस्य सुधाय।श्च चूर्ण होकत्र योजितम्। सार्द्र कुत्वाऽस्य गन्धेन विनइयति शिरोव्यथा ॥ ( भे. र. ) क्षीर-घृताभ्यास — प्रातःकाल पेट को खाली नहीं रखना चाहिये। विशेष कर मधुर तथा स्निग्ध पदार्थों से उदर की पूर्ति कर देनी चाहिये। इसके छिये शुद्ध घी में वनी हुई पूडी, हलुआ, फीणी, घेवर, मालपूर्, जलेबी और खीर इनमें से यथारुचि भोज्यों का प्रयोग करना चाहिये। ताजी जलेवी को उष्ण दुग्ध में डाळकर तीन चार दिन तक प्रातःकाळ खिळानेसे सूर्यावर्त की पीड़ा शान्त हो जाती है। गुड़ै का गाड़ा शरवत वना के उसमें घृत मिला कर पीने से सूर्यावर्त्त नष्ट होते सुना गया है विरेचन-प्रथम स्नेहन कराके फिर विरेचन कराने से दोषों का संशमन तथा बढ़ा हुआ रक्तभार कम होकर सूर्यावर्त्त रोग नष्ट्र हो जाता है। उपनाह—जाङ्गल पशु-पिचयों के मांस को पका कर पोट्टली में वांध के उष्णस्वेद करने से लाभ होता है। भालेप- सूर्यमुखी के बीज को उसी के स्वरसमें पीस कर सिर पर लेप करने से सूर्यावर्त्त रोग नष्ट होता है। सारिवादि गण की ओपिधयों को पीस कैर लेप करने से भी लाभ होता है। इसौष्धियाँ—दुन्तीभरम १ माशा, प्रवालभरम २ रत्ती, घृत १ तोला, शर्करा दो तोला इन्हें मिश्रित कर चाटने से सूर्या-वर्त्त नष्ट होता है।

तथाऽर्द्धभेदके व्याधौ प्राप्तमन्यच्च यद्भवेत्। शिरीषमूलकफलैरवपीडोऽनयोर्हितः ॥ ३१॥

अर्धावभेदकिकित्सा—अर्धावभेदक रोग में प्रायः सूर्यावर्त्त के समान ही चिकित्सा की जाती है किन्तु इस चिकित्सा से अन्य चिकित्सा भी दोष, देश, काल आदि का विचार करके करनी चाहिये। सूर्यावर्त्त तथा अर्धावभेदक रोगमें शिरीप की जड़ और फर्लों को पीस कर उनके स्वरस का अवपीडन नस्य देना हितकर होता है॥ ३९॥

वंशमूलककर्पूरैरवपीडं प्रयोजयेत्। अवपीडो हितश्चात्र वचामागधिकायुतः॥ ३२॥

वंशमूलायवपीडनम् — बांस की जड़ तथा कर्पूर को पानी के साथ पीस कर अवपीडन नस्य देना चाहिये। इसके सिवाय बचा तथा पिष्पळी का चृर्ण बना के अवपीडन नस्य देवें ॥३२॥

भधुके नावपीडो वा मधुना सह संयुतः।

मनःश्विलाऽवपीडो वा मधुना चन्दनेन वा ॥ ३३॥

मधुकायविष्ठन — मुलेठी के चूर्ण को शहद के साथ मिला के अविष्ठित नस्य देना चाहिये अथवा शहद और चन्दन के घरसे के साथ मैतःशिला के चूर्ण का अविष्ठित नस्य देना चाहिये॥ ३३॥

तेषामन्ते हितं नस्यं सर्पिम्धुरसान्यतम्। सारिवोत्पलकुष्ठानि मधुकं चाम्लपेषितम् ॥ ३४॥ सर्पिस्तैलयुतो लेपो द्वयोरिप सुखावहः। एष एव प्रयोक्तव्यः शिरोरोगे कफात्मके ।। ३४॥

मधुरादिनस्य—अवपीडन के नस्यों के प्रयोग के पश्चात् मधुर (काकोल्यादिगणोक्त) ओपधियों के कलक तथा काथ के साथ सिद्ध किये हुए घत का नस्य देना हितकारी होता है। अथवा सूर्यावर्त्त और अर्द्धावभेदक इन दोनों रोगों में सारिवा (अनन्तमूळ), नीळकमळ, ऋठ और मुळेठी इन्हें काश्ची के साथ पीसकर घत और तैळ साथ मिळा के सिरपर छेप करना सुखकारक होता है तथा कफजन्य शिरोरोग में भी उक्त अव-पीडन नस्य तथा छेप का प्रयोग करना चाहिये॥ २४-२५॥

विमर्शः - योगद्रः नाकर में भी प्रनथकार ने लिखा है कि अर्धावभेदक रोग में सूर्यावर्त रोगकी समस्त चिकित्सा करनी चाहिये फिर भी चिकित्साक्रम की दृष्टि से रोगी को प्रथम (१) रनेहपान कराना चाहिये जिससे उसकी आन्तरिक रूचता नष्ट हो जाय पश्चात् (२) स्वेदन कराना चाहिये जिससे स्रोतसों में अवरुद्ध हुए दोषों छा विद्वण होकर उन के वाहर निकलने की प्रवृत्ति हो जाय। पश्चात् (३) विरेचन के द्वारा उदरश्रद्धि तथा उम्र वचादि ओपधियों के (४) नस्य द्वारा ऊर्ध्व ( मस्तिष्क ) कायशुद्धि करके ( ५ ) आस्थापन एवं अनुवासन वस्ति का प्रयोग करना चाहिये। इस तरह देह की पूर्ण शुद्धि होने के अनन्तर नासा या मुख द्वारा वात-कफादि-दोपसंशमनार्थ (६) धूम्रपान का प्रयोग करैना चाहिये। इसके अनन्तर (७) हिनम्घोष्ण भोजनं की ब्यव-स्था करनी चाहिये। इसके लिये गरम गरम घृतपक्व जलेवी, माळपुआ और गुलगुले अथवा दुग्धपक्व खीर (पायसान्न) का प्रातःकाल प्रयोग करना चाहिये । दुग्धशर्करा प्रयोग—दुग्ध में मिश्री या शर्करा मिला के नासा द्वारा या सुख द्वारा पान करना हितकारी है। विडङ्गादि नस्य-वायविडङ्ग और काले तिल इन्हें समान प्रमाण में लेकर वकरी के दुग्ध में पीसकर नस्य लेवे किंवा उन्हें गरम करके सिर पर लेप करें। एव एव विधिः कुत्स्नः कार्यश्चार्थावभेदके । अर्थावभेदके पूर्वे स्तेहः स्वेदो हि भेषजम् ॥ विरेकः कायशुद्धिश्च धूपः हिनग्धोष्णभोजनम् । विडङ्गानि तिलान् कृष्णान् समान् पिष्ट्वा विलेपयेत् ॥ (यो. र. ) कट्फलादि नस्य—कायफल, एलाचूर्ण, बालख़ड़ और सोंठ इनके चूर्ण का नस्य देना चाहिये। क्षीरिणीविन्दु-खिरनी के तीन बीजों की मींगी को पानी में पीस कर जिस तरफ अर्धावभेदकजन्य पीड़ा हो उसके विपरीत नासारन्ध्र में सुर्योदयके पूर्व टपकाने से लाभ होता है। अजादुग्व प्रयोग-साथे पर बकरी के दुग्ध की पट्टी रखने से लाभ होता है। अन्य लेप-सिर पर क्लोरो-फार्म में भिगोया हुआ लिण्ट, राई की पट्टी या श्टून का लेप करने से हित होते देखा गया है। असृतधारा या अन्य उड़नेशील बाम का लेप करने से पीड़ा शान्त होती है। अमृतधारा, मैन्थोल, लोंग, दालचीनी का तैल आदि उड़न-शील सुगन्धि द्वव्योंका सिर पर लेप करना लाभदायक होता है। पेयपदार्थों में घृतपान, दुम्धपान तथा नारियल का पानी हितकारी है।

अनन्तवाते कर्तव्यः सूर्यावर्तहरो विधिः। सिराव्यधम्य कर्तव्योऽनन्तवातप्रशान्तये॥ ३६॥

अनन्तवात चिकित्सा-इस रोग में सूर्यावर्त्तनाशक समस्त उपचार करने चाहिये। इन उपायों के अतिरिक्त अनन्तवात-रोग के प्रशमनार्थ सिरामोचण करके रक्त का उचित मात्री में निर्हरण करना चाहिये॥ ३६॥

आहारश्च विधातव्यो वातपित्तविनाशनः। मधुमस्तकसंयावघृतपूरैश्च भोजनम् ॥ ३७॥

आहारविधान-इस रोग में वात और पित्त को नष्ट करने वाले दृव्यों का भोजन में प्रयोग करना चाहिये जैसे मधुम्रस्तक अर्थात् प्रणपोली या शहद पूर्ण पोली तथा संयाव ( लप्सी ूया हलुआ ) और घृतपूर ( घेवर या मालपुप ) का उपयोग हितदायक है ॥ ३७॥

विमर्शः-आयुवद में संयाव का निर्माण घृत, दुग्ध, गुइ और गेहूं के आटे इन चारों के पाक से होता है अर्थात् प्रथम आटे को घृत में लाल सुर्ख होने तक सेक कर पश्चात् उसमें दुग्ध डाल कर पकावें और आसन्न पाक होने पर गुड़ मिला देवें। इसी को लोक में हलुआ कहते हैं — 'संयावस्तु घृतक्षीर-गुडगोधूमपाकजम्'। घृतपूरलक्षण—मर्दितां समितां क्षीरनारिकेल-घृतादिमिः । अवमथ्य घृते पक्को घृतपूरोऽयमुच्यते ॥ अनन्तवात-रोग में सिर पर विविध लेप तथा नेत्रों में चन्द्रोदयावर्ति या नागार्जुनवर्ति का,अक्षन लगाना चाहिये। रसों में सप्तामृत छौर का सेवन प्रातः-सायं श्रेष्ठ होता है । अनन्तवात रोग के ठचण ट्राइचेमिनल न्यूरेल्जिया के साथ मिलते हैं अतः चिकित्सा की दृष्टि से प्रथम कारण को दूर करना चाहिये जैसे कृमिदन्त या पायोरिया हो तो दन्तोत्पाटन करना किंवा अस्थ्यावरण शोथ हो तो पेनीसीलिन के इञ्जेक्शन एवं सल्फा-डायजिन एक या दो गोली सोड़े के साथ पानी या दुग्धानु-पान से देनी चाहिये। ऐसी दिन में तीन मात्राएं देवें। पीडा-शमन के लिये टिंचर जैल्सिमियम् १० वृंद, सोडासेलिसिलास १० ग्रेन, सोडा ब्रोमाइड १० ग्रेन, साधारण सीरप १ ड्राम, पानी १ औंस मिश्रित कर पिला दें। ऐसी मात्रा दिन में दो से तीन वार तक देनी चाहिये। इसके अतिरिक्त प्स्प्रिन, पिरै-मिडन, फेनालिजन आदि का यथोचित उपयोग करना चाहिये। ट्राइक्छोर पृथीिलन पर्लस् को रुमाल में छोड़कर नस्य (Inhalation) के लिये देना चाहिये। उष्ण स्वेद तथा Deep X Ray का प्रयोग लाभदायके होता है। उक्त चिकिस्सा से लाभ न होता हो तथा ग्रूल का दौरा अधिक दुःखदायक हो तो ९० प्रतिशत अल्कोहल को नाड़ीशाखाओं ( Mandibular or Maxillary Nerve) में या नाडीगर्ड (Ganglion) में स्चीवेध द्वारा देना चाहिये।

क्षीरसिंदः प्रशंसिन्त नस्ये पाने च शङ्खके। जाङ्गलानां रसैः स्निग्चैराहारश्चात्र शंस्यते ॥ ३८॥

शङ्कि चिकित्सा — इस रोग में नह्य तथा पान के छिये द्वुग्ध से निकाले हुये ताजे मक्खन का प्रयोग अधिक प्रशस्त माना गया है इसके अतिरिक्त जङ्गळी पशु तथा पिचयों के मांसरस के साथ भोजन कराना चाहिये। अथवा स्निग्ध पदार्थ ( घृत ) के साथ भोजन कराना चाहिये॥ ३८॥

शतावरी तिलान् कृष्णान् मधुकं नीलमुत्पलम् ॥३६॥॰

दूर्वी पुनर्नवाद्भव लेपे साध्ववचारयेत्। महासुगन्धामथवा पालिन्दीञ्चाम्लपेविताम् ॥ ४० ॥

लेप—शतावर, काले तिल, सुलेठी, नीलकमल, दूव, पुनर्नवा इन्हें पानी के साथ पत्थर पर पीस कर सिरपर लिस करें अथवा महासुगन्धा (सारिवा या रास्ना ) या पालिन्दी ( निशोथ ) इन्हें काञ्जी के साथ पत्थर पर पीस्न कर सिर पर लेप करें ॥ ३९-४०॥

विमर्शः—दावीं होप—दारुह हदी, हददी, मजीठ, नीम की छाल, खश और पद्माख इन्हें पीसकर शङ्क्षप्रदेश पर लेप करना चाहिये।

शीतांश्चात्र परीषेकान् प्रदेहानत्र योजयेत्। अवपीडश्च देयोऽत्र , सूर्यावर्त्तनिवारणः ॥ ४१ ॥

शीतपरिषेकादि—इस शङ्खकरोग में शीतल प्रदृति वाले द्रव्यों (विदारीगन्धादि, काकोल्यादि और उत्पळादि) का परिषेक और प्रदेह में उपयोग करना चाहिये तथा सूर्यावर्स रोग में प्रयुक्त किये गये द्रन्यों का अवसीडन नस्य के रूप् में प्रयोग करना चाहिये॥ ४१॥

कृर्मिक्षयकृतौ हित्वा शिरोरोगेषु बुद्धिमाइ,। मधुतैलसमायुक्तैः शिरांस्यतिविरेचयेत् । पश्चात्सर्षपतैलेन ततो नस्यं प्रयोजयेत् ॥ ४२ ॥

शिरोविरेचनविधान--बुद्धिमान् चिकित्सक कृमिजन्य तथा चयजन्य शिरोरोगों को छोड़कर अन्य सर्व प्रकार के शिरो-रोगों में संशोधन तथा संशमनीय अध्याय में कहे हुये शिरो-विरेचक द्रव्यों के चूर्ण में मधु तथा तैल मिश्रित कर नस्य द्वारा शिरोविरेचन करावे। शिरोविरेचन होने ( छींके आने ) पर सरसों के तैल का नस्य देना चाहिये॥ ४२॥

न चेच्छान्ति व्रजन्त्येवं स्निग्धस्वन्नांस्ततो भिष्कू। पश्चादुपाचरेत्सम्यक् सिराणासथ सोक्षणैः ॥ ४३ ॥ -

यदि उक्त प्रयोगों के करने पर भी शिरोरोगों का संशमन र न हो तो सर्व प्रथम शिरोरोगी को व्नेहपान द्वारा क्लिक्स करके स्वेदित करे और उसके अनन्तर सिरामोद्मण विधि से रक्तमोत्त्वण करके ठीक तरह से चिकित्सा करनी चाहिये ॥४३॥

षट्सप्तर्तिनेत्ररोगा दशाष्टादश कर्णजाः। एकत्रिंशद् घाणगताः शिरस्येकादशैव तु ॥ ४४ ॥ इति विस्तरतो दृष्टाः सलक्षणचिकित्सिताः। संहितायामभिहिताः सप्तषष्टिर्मुखामयाः ॥ ४४ ॥ प्तावन्तो यथास्थूलमुत्तमाङ्गगता गदाः। अस्मिन् शास्त्रे निगदिताः सङ्खन्याह्मपचिकित्सितैः ॥ इति सुश्रुतसीहतायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते शालाक्यतन्त्रे शिरोरोगप्रतिषेधा नाम षड्विशोऽध्यावः ॥ २६॥

の記念の

ञ्चालान्यतन्त्रोपसंहार - इस तरह ब्रिअसर् नेत्ररोग, अटाईस कर्णरोग, इकतीस नीसारोग, शिरोगत ग्यारह रोग, CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow संहिता में

उन रोगों के छत्तण और चिकित्सा के सिहत विस्तारपूर्वक कर दिया गया है। इस शालाक्यशास्त्र में उत्तमाङ्ग (सिर) में स्थूलरूप से होने वाले इतने रोगों का वर्णन उनकी संख्या, रूप ( छत्तण ), और चिकित्सा के सिहत कर दिया गया है।

विमर्शः-चरक-में शिरःकम्प नामक रोग का अधिक वर्णन मिलता है। वहां लिखा है कि रूचादि कारणों से वात कुपित होकर शिरःकम्प रोग उत्पन्न करता है ऐसी दशा में नीमगिलोय, वला, रास्ना, महारवेता और असगन्ध इनका काथ या चूर्ण छेना चाहिये किंवा इनका सिर पर छेप भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वातनाशक उपचार जैसे स्नेहन, स्वेदन, नस्य और तर्पण का प्रयोग करना चाहिये—वातो रूक्षादिभिः कुद्धः शिरःकम्पसुदीरयेत्। तत्रामृता-वलारारनामहाश्वेताश्वगन्धकैः ॥ स्नेहस्बोदादिवातव्नं शस्तं नस्यञ्च तर्पणम् । नस्तः कर्म च कुर्वीत शिरोरोगेषु सूक्ष्मवित ॥ द्वारं हि शिरसो नासा तेन तद्वयाप्य इन्ति तम् ॥ वाग्भटाचार्यं ने शिरो-रोगों से एक उपशीर्षक नामक विशिष्ट शिरोरोग का वर्णन बिया है। कपाले पवने दुष्टे गर्भस्थस्यापि जायते। सवर्णो नीरुजः शोफरतं विद्यादुपशीर्षकम् ॥ अर्थात् गर्भावस्था से साता के आहार और विहार के दोष से अण के कपाल के वासु द्वारा दूषित होने इर सिर पर शोथ हो जाता है किन्तु उस स्थान का वर्ण अन्य स्थान के सुमान ही होता है तथा वहां पीडा भी नहीं होती है ऐसे रोग को उपशीर्षक कहते हैं। यह नैवजात शिशुओं का रोग है। इसका मुख्य कारण उपरितन रक्तवाहिनियों के चत या भार के कारण होने वाले त्वचा और कपालास्थि के परिसर के बीच रक्त के इकटठे होने से Cephal Heamatoma और जल के सञ्चय होने से Caput Succedenum उपशीर्षक व्याधि का होना माना गया है। चिकित्सा— दुःख समय के पश्चात् यह रोग स्वतः शान्त हो जाता है। यदि शान्त न हो तो जी, गेहूँ तथा मंग को पानी में कियों के पत्थर पर पीस कर घृत में पुल्टिस सा वना के रोगी के सिर पर लेप कर देना चाहिये। दशसूल के काथ में वृत डाळ कर सुहाता सुहाता सिञ्चन (सेक) करना चाहिये। हुससे शोध मिट जाता है और पकने का अय नहीं रहता है। किन्त यदि उपसर्ग के पहुँच जाने से वहां पूर्योत्पत्ति हो जाय तो विद्धिवत् चिकित्सा करनी चाहिये । कभी-कभी उचित चिकित्सा न करने से शोथ का प्रशमन न होकर निर्जीवाङ्गस्व ( Gangrene ) उत्पन्न होते हुये भी देखा गया है अत एव रक्तविस्नावण, सेक, लेप सल्काडग्स, पेनिसीलिन आदि उचित उपचार शीघ्र करना चाहिये।

इ्र्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाञ्याख्यायां शिरोरोगप्रतिषेधो नाम पड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

## सप्तविंशतितमोऽध्यायः '

अथातो वन्यहाकृतिविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ यथोवीच भगवान् धन्यन्तरिः ॥ २॥

१. नवमहाकृतिपदस्यादी वालशब्दी लुप्तनिर्दिष्टः, तेन वालानां संवत्सरपराणां नवमहा अमिसद्धाः स्कन्दप्रभृतयः, तेपामाकृतिः कार्यः अब इसके अनन्तर 'नवप्रहाकृतिविज्ञानीय' नामक अध्याय की ब्याख्या करते हैं जैसा कि भगवीन धन्वन्तिर ने कहा है ॥ १–२ ॥

विमर्शः-पूर्व अध्यायों में शालाक्य तन्त्र का प्रतिपादन करने के अनन्तर इस अध्याय से कौमारभृत्य तन्त्र का विवेचन प्रारम्भ किया गया है। ऐसी परिस्थिति में कौमार-भुत्य वया है तथा इसका विशेष वर्णन किस सुनि ने और किस प्रनथ में किया है आदि जान लेना आवश्यक है। सुश्रताचार्य ने इस तन्त्र की परिभाषा निम्मरूप से की है-'कोमारभृत्यं नाम कुमारभरणधात्रीक्षीरदोषसंशोधनार्थे दुष्टस्तन्ययः व्याधीनामुगशमनार्थम्' (सु. सु. अ. १) (१) जुमप्रमरण- जन्म होने के पश्चात् शिशु का पालन किस प्रकार किया जाना चाहिये ? (२) धात्री-शिशु के पालन करने वाली धात्री या माता में कौन कौन गुण और दोष हो सकते हैं तथा उनकी चिकित्सा कैसे की जाय ? कुमारभरण के लिये किन उन्नणों वाली धाय को चुनना (लेना) चाहिये ? (३) क्षीरदोष-संशोधन-धात्री के दुग्ध में या किसी अन्य पशु के दुग्ध में कौन कौन दोष होने की सम्भावना हो सकती है तथा उनके निवारणार्थ दुग्ध-शुद्धि किस प्रकार की जा सकती है ? ( ४ ) दुष्टस्तन्यसमुत्थितरोग— दोपयुक्त दुग्ध अथवा वालक के दूषित आहार के सेवन से होनेवाली व्याधियां कौन कौन सी हो सकती हैं और उनका उपरामन केसे करना चाहिये ? ( ५ ) ग्रह्समुत्थित-व्याधियां — शहदोषों से तथा उपसर्ग से उत्पन्न व्याधियां कौन कौन हो सकती हैं और उनका उपशमन किस प्रकार होना चाहिये ? इस तरह सुश्रुताचार्य ने इस सूत्र में शिशुपालन, धान्नी के गुण दोष, चीर के गुण दोष तथा उसकी संशुद्धि, दूषित चीर-जन्य रोग और प्रहजन्य रोगों के लच्चण चिकित्सादि का निर्देश कर कोमारभुत्य का उच्चण किया है। अब प्रश्न यह होता है कि अष्टाङ्ग आयुर्वेद के लच्चों में कहीं भी प्रस्तितन्त्र और स्रीरोग इस महत्त्वपूर्ण अङ्ग का कोई स्वतन्त्र उल्लेख ही नहीं है ? अस्तु, इस शङ्का के समाधान के लिये सुश्रता-चार्य सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय तीन में कौमारसृत्य की मर्यादा बतलाते हुये लिखते हैं कि—नवमहाकृतिज्ञानं स्कन्दस्य च निषेधनम्। अपस्मारशकुन्योश्च रेवत्याश्च पुनः पृथक ॥ पुतना-यास्त्याऽन्याया मण्डिकाशीतपूतना। नैगमेषचिकित्सा च प्रहोत्पत्तिः सयोनिजा। कौमारतन्त्रमित्येतच्छारीरेषु च कीर्तितम्॥ नवग्रह उनकी उत्पत्ति और चिकित्सा तथा योनिव्यापत्प्रतिषेध और शारीर स्थान में रजःशुद्धि, ऋतुमती के लच्या, गर्भावकान्ति, गृहीतगर्भाळचण, दौर्ह्य, गर्भाङ्गप्रस्यङ्ग-विकाश, गर्भजन्म प्रभृति जो भी प्रस्तितन्त्र सम्बन्धी विषयों का वर्णन किया गया है उन सब का कौमारतन्त्र में समावेश करना चाहिये। स्थ्रत टीकाकार उल्हण ने भी उस स्थल की टीका में इसी आशय की पृष्टि की है-सयोनिजा इति अलेनिव्यापरप्रतिषेधा-ध्यायः सशब्दः सहार्थः । कौभारतःत्रमिति । इति शब्दः कुमार-

भूतं लिङ्गं, तस्या विज्ञानमधिकृत्य कृतोऽध्यायो नवग्रहाकृतिविज्ञानीयस्तम् । अवालानामष्टी देवप्रभृतयो ग्रहा भूतविद्यायां षष्टितमेऽमानुषोपैसर्गप्रतिषेधाध्याये वह्यन्ते ।

तन्त्रपरिसमाप्तौ । किमेतावदेव कुमारतन्त्रमथवा अन्यदप्यस्तीनि पृष्ट आह शारारेषु च कीर्तितमिति। किं तत् शारीरेषु उक्तम्। तद्यथा रजःशुद्धि, गर्मावकान्तिरित्यादि । हारीतसंहिता में कौमारन्ट्रत्य या कुमारतन्त्र को बालचिकित्सा तन्त्र नाम से निर्दिष्ट किया है और उसके लक्षण में स्पष्ट लिखा है कि गर्भोपक्रमविज्ञान, स्तिकापरिचर्या विज्ञान और बालकों के रोग तथा उनके संशमन का उपाय जिस शास्त्र में वर्णित हो उसे वालचिकित्सातन्त्र कहते हैं-गर्भोपकमिवज्ञानं सृतिकोपक्रमं तथा । बालानां रोगशमनं किया बालचिकित्सितम् ॥ कौटिलीय अर्थशास्त्र में भी लिखा है कि कौमारभृत्य (कुमार-्तन्त्रविशेषज्ञ ) आण्त्रसत्त्वा (गर्भवती), गर्भपोषण, वृद्धि तथा गर्भप्रजनन ( प्रसव ) आदि कार्यों में विशेष यत्नशील होकर कार्य करे- 'आपन्नसत्त्वायां कौमारभृत्यो गर्भमर्मणि । प्रजनेन च वियतेत' ( प्रथमाधिकरण अ० १७ ) इन प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि-प्राचीन समय में प्रसूतितन्त्र तथा स्त्रीरोग का कौमारभुत्य तन्त्र में ही अन्तर्भाव माना जाता था अत एव सुश्रताचार्य ने आयुर्वेद के अष्ट अङ्गों के लचण करते समय प्रस्ति तन्त्र तथा स्त्रीरोग करे पृथक् अङ्ग नहीं माना और उसका लच्चण भी नहीं लिखा। वर्तमान वैज्ञानिक युग में शरीर के प्रत्येक अङ्ग के भिन्न भिन्न विभाग मान कर उसका विशेष अनुसन्धान करके रोगों के निराकरण करने के लिये अमोघ औषध या उपाय निकाले जा रहे हैं वैसी परिस्थिति में हमें भी प्रस्तितन्त्र तथा खीरोग को कौमारभृत्य से विभिन्न शाखा मान कर विशिष्ट अन्वेपण कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। स्वर्गीय गुरुवर्य महामहोपाध्याय कविराज श्री गणनाथ सेन सरस्वती ने भी अपने प्रत्यचशारीर की प्रस्तावना में लिखा है कि कौमारभृत्य का विषय वालकों के भरण-पोषण तथा धात्रीपरीचा और दूषित दुग्ध तथा ग्रह वाधा जन्य रोगों के संशमन का उपाय वताना है एवं प्रस्ति तन्त्र का विषय गर्भिणी के उपचार आदि का निर्देश करना है। इस तरह दोनों में महान् अन्तर है अत एव प्रस्ति तन्त्र का शरीर में अन्तर्भाव करना तथा मूढगर्भादि विषय का शल्य शास्त्र में समावेश करना प्राचीन दृष्ट्या उपयुक्त है और नवीन दृष्टि से प्रस्तितन्त्र तथा स्त्रीरोग को कौमारभृत्य से सर्वथा पृथक् मानना ही उपयुक्त है-धरं चात्रावधेयम्। कौमारभृत्यं नाम कुमारभरणधात्रीक्षीरदीयसंशोधनार्थं दुष्टस्तन्यसङ् समुर्यानाञ्च व्याधीनामुपशमनार्थमिति । सुश्रुतः । प्रसृतितन्त्रस्य गर्मिण्युपचारादिप्रयोजनकस्य तु नात्रान्तर्मावः। तस्य हि वैद्यके शारीर प्वान्तर्भावः, शब्यतःत्रे च मृढगर्भचिकित्सादेः । एवछ सर्वथा कौमारऋत्यात पृथगेव भम्तितन्त्रं मन्तव्यम् ।' अस्तु आज कल प्रसृति तन्त्र को Midwifery स्त्रीरोग या योनिन्यापश्चि-किरसा को Gynecology तथा कीमारमृत्य या बालरोग चिकित्सा Paediatrics कहते हैं और ये तीनों स्वतन्त्र विषय (विभाग) माने गये हैं। कौमारशुख विषय का प्रतिपादन करने वाळा स्वतन्त्र आर्षप्रन्थ केवळ कारयपसंहिता ( वृद्ध-जीवकीयतन्त्र ) ही अभी तक उपलब्ध हुआहै। उपलब्ध आयुर्वेद साहित्य में यह ग्रन्थ विशेष महत्त्व रखता है। चरक और सुश्रुत में अनुक्त ऐसे अनेक विषय इस ग्रन्थ में पाये जाते हैं । परनतु यह प्रन्थ बीच-बीच में खण्डित है। सुश्रत

ने शारीर स्थान तथा उत्तरतन्त्र में और चरक ने शारीरस्थान में कौमारस्टत्य का वर्णन किया है।

बालप्रहाणां विज्ञानं साधनद्धाप्यनन्तरम् । उत्पत्ति कारणञ्चेव सुश्रुतैकमनाः शृणु ॥ ३ ॥

हे सुश्चत ! वालकों के ग्रहाविष्ट होने पर उन के क्षिन्न-भिन्न लक्षण और उनकी चिकित्सा तथा इन नवग्रहों की उत्पत्ति और ये ग्रह वालकों में क्यों प्रविष्ट होते हैं ? इसका कारण इन सब विषयों को एकाप्रचित्त से सुनो ॥ ३॥

स्कन्दप्रहस्तु प्रथमः स्कन्दापसमार एक च । शकुनी रेवती चैव पूतना चान्धपूतना ॥ ४ ॥ पूतना शीतनामा च तथैव मुखमण्डिका । नवमो नैगमेषश्च यः त्पितृप्रहसंज्ञितः ॥ ४ ॥

महनाम तथा संख्या — प्रथम स्कन्दमह, फिर (२) स्कन्दा-पस्मार, (३) शकुनी, (३) रेवती, (५) पूतना, (६) अन्धपूतना, (७) शीतपूतना, (८) मुखमण्डिका और नवम (९) नैगमेप जिसे पितृमह नाम से भी पुकारते हैं ॥ ४-५॥

बिमर्शः—स्कन्द नाम कार्तिकेय का भी है किन्तु यहां स्कन्द (कार्तिकेय) के विनोदार्थ भगवान् स्कन्द के द्वारा उत्पन्न किये हुये स्कन्द्यह कर प्रहण है। नवम नेगमेष प्रह को पितृप्रह कहने का यह कारण है कि वह वच्चों के अन्य प्रहों से होने वाले आक्रमण को बचाता है अत एव उसकी पितृप्रह कहते हैं। आचार्य वीग्मट ने मनुष्य शरीरधारी प्रह पांच जिनकी पितृसंज्ञा तथा खीरूपधारी प्रह सात ऐसे कुल मिला कर वारह प्रह माने हैं—स्कन्दो विशासो मेषास्यः स्वप्रहः पितृसंज्ञितः। शकुनिः पूतना शीतपूतना इष्टिपूतना। मुस्रमण्डिका तदद रेवती शुष्करेवती॥ (अ० ह० ड० अ० ३)

धात्रीमात्रोः प्राक्प्पदिष्टापचारा-च्छौचभ्रष्टान्मङ्गलाचारहीनान् । त्रस्तान् हृष्टांस्त्रजितान् ताडितान् वा पूजाहेताहिँस्युरेते कुमारान् ॥ ६॥

यहावेशहेतु — वन्चों को हुग्ध पिलाने वाली धाय अथवा माता के गर्भिणीव्याकरणाध्यायों के छुपथ्यों के सेवन करने से तथा मूत्र-पुरीषत्याग करने के अनन्तर बच्चों के गुद का शोच (प्रचालन) न करने से एवं माङ्गलिक (स्वस्तिक, दाम, दूर्वा आदि पवित्र) वस्तुओं का स्पर्श न कराने से तथा आचार (पापविरोधी) कर्म से हीन होने से और उराये हुये, प्रसच हुये, धमकाये हुये, मारे हुए बच्चों के ये ग्रह अपनी पूजा कराने के लिये आविष्ट होते हैं॥ ६॥

विमर्शः व्यञ्जों के प्राक्तन कर्म के कारण धात्री या माता मांस-सुरादि सेवनरूपी अपचार (मिथ्या आचरण) करती है जिसका बुरा फल वच्चे को भोगना पड़ता है। डरे हुये वच्चे में प्रहावेश शीघ्र होता है रोते हुये या भोजन नहीं करने वाले बच्चों को डराने के लिये उनके रचक (माता, श्विता, धाय आदि) उन्हें पिशाच, प्रतना आदि का नाम सुनाते हैं जिससे वे डर कर रोये नहीं किन्तु वह भयपदर्शन उचित नहीं है ऐसा प्रकाचार्य ने लिखा है—'न हास्य विशासनं साधु तस्मात्तरमन्

ान

का

रदत्यभुञ्जाने वाडन्यत्र वाडविषेयतां गच्छति राक्षसपिशाचपृतना चानां नामानि चाह्रयता कुमारस्य वित्रासनार्थं नामग्रहणं न कार्यं स्यात' वाग्भटाचार्य लिखते हैं-ये ग्रह वच्चों की हिंसा करने के लिये, उन से रित ( प्रेम ) करने के लिये या उनके संरचकों द्वारा अपनी अर्चना (पूजा) कराने के छिये उनमें आविष्ट होते हैं - हिंसारत्यर्चनाकाङ्का ग्रहग्रहणकारणम्' इसी आशय को चरकाचार्यने लिखा है उन्माद करने वाले भूतों का प्राणियों में आवेश करने के तीन ही प्रयोजन हैं। हिंसा, रति और अभ्यर्चना तथा इन प्रयोजनों का ज्ञान उन्मत्त रोगी के विशिष्ट छत्तर्णों द्वारा करना चाहिये जैसे हिंसार्थ आविष्ट भूत उस उन्मादी को अग्नि में प्रवेश कराता है, जल में डुवोता है, उच्च स्थान से गढे में गिराता है आदि-<sup>५</sup>त्रिविधन्तुन्मादकराणां भूतानामुन्माथने प्रयोजनम् । तद्यथा हिंसा रतिरभ्यर्चनब्रेति तेषां तत्प्रयोजनमुन्मत्ताचारविशेषलक्षणैविद्यात् । तत्र हिंसार्थमुन्मद्यमानोऽभिंन प्रविशति, अप्सु निमज्जति, स्थानात् रद्भे वा पतति, रास्त्रकाष्ठलोष्टमुष्टिमिहंन्ति, आत्मानमन्यच प्राणवधा-र्थमारु भते।' (च. नि. अ. ७)

ऐश्वर्यस्थास्ते न शक्या विशन्तो देई दृष्टुं मानुषैविश्वरूषः । आप्तं वाक्यं तत्समीच्याभिधास्ये जिङ्गान्येषां यानि देहे भवन्ति ॥ ७ ॥

यह भदरानहेतु— विश्वरूपधारी वे यह ऐश्वर्यशाली (अणि-माद्यप्टसिद्धियुक्त ) होने से वालकों के शरीर में प्रविष्ट होते हुये मनुष्यों से नहीं देखे जा सकते हैं अत एव उन यहों के अस्तित्व में आप्तपुरुषों के वाक्य को ही प्रमाण मानकर वच्चों के शरीर में आविष्ट होने से जो लच्चण उत्पन्न होते हैं उन्हें कहता हूँ ॥ ७ ॥

विमर्शः—चरकाचार्य ने लिखा है कि जिस प्रकार दर्पण में प्रविद्य होती हुई छाया और सूर्यकान्तमिण में प्रविष्ट होता हुई छाया और सूर्यकान्तमिण में प्रविष्ट होता हुआ आतप (सूर्यरिम) मनुष्यों झारा देखा नहीं जाता उसी प्रकार ये देव, गन्धर्व और ग्रहादिक भी आविष्ट होते हुये देखे नहीं जाते हैं—अदूषयन्तः पुरुषस्य देहं देवादयः स्वैश्व गुणप्रमावै: । विश्वन्त्यदृश्यास्तरसा वर्धव च्छायातपौ दर्पणसूर्य कान्तो ॥ (च च अ. ९१९८॥

श्रुनाश्चः क्षतजसगन्धिकः स्तनद्विड् वक्रास्यो हतचलतेकपक्षमनेत्रः । उद्विग्नः सुलुलितचक्षुरल्परोदी स्कन्दान्ती भवति च गाढमुष्टिवचीः ॥ ८॥

स्कन्दग्रहाविष्ट लक्षण - स्कन्दग्रहात वच्चे की आंखें शोध-युक्त तथा देह रुधिरगन्धगुक्त होती है एवं स्तनपान में अरुचि या द्वेप और मुख की आकृति कुछ देखी तथा बच्चा निरन्तर अपने नेत्र के एक पचम को स्तब्ध (हत) कर लेता है तथा कभी उसे अधिक चलित (किंगत) करती रहता है। इसी प्रकार बच्चा बृद्धिग्न (ब्रेचेन), कुछ आंखे बन्द किया हुआ, अल्परुदनकारी तथा जोर से हाथों को भींचे हुआ (मुष्टिबद्ध) एवं सस्त (गाढी) दस्त त्थागता है॥ ८॥ विमर्शः —योगरःनाकर ने भी स्कन्दग्रह जुष्ट के उक्त ठक्तण छिखे हैं — एकनेत्रस्य गात्रस्य स्नावः स्कन्दनकम्पनम् । ऊध्वदृष्टया निरीक्षेत वक्रास्यो रक्तगन्धिकः ॥ दन्तान्खादति वित्रस्तः स्तन्यं नैवाभिनन्दति । स्कन्दग्रहगृहीतानां रोदनं चाल्पमेव च ॥

निःसंज्ञो भवति पुनर्भवेत्ससंज्ञः संरद्धः करचरणैश्च नृत्यतीव। विष्मूत्रे सृजति विन्दा जृम्भमाणः फेनख्च प्रसृजति तत्सुखाभिपन्नः॥ ६॥

कभी संज्ञारंहित तथा कभी संज्ञायुक्त हो जाता है तथा कभी संज्ञारंहित तथा कभी संज्ञायुक्त हो जाता है तथा संरब्ध (हुळचळ) युक्त हो के हाथ और पर को नचाता हुआ सा प्रतीत होता है। विशिष्ट प्रकार का अन्यक्त शब्द करके विष्टा और मूत्र का उत्सर्ग करता है और जुम्भा (जमुहाई = अव्यासी) लेता हुआ मुख से फेन (झाग) गिराता है। स्कन्द्यह के मित्र (सखा) अर्थात् स्कन्दाप-समारमह के आविष्ट होने पर उक्त लच्चण होते हैं॥ ९॥

विमर्शः—योगरःनाकर ने • उक्त छच्णों के अतिरिक्त प्यशोणितमिश्र गन्धका आना भी छिखा—नष्टसंशो वमेत्फेनं संशावानितरोदिति । पूयशोणितगन्धित्वं स्कःदापस्मार स्वाप्त्या वाग्मटाचार्य ने उक्त छच्णों के साथ साथ केशा छुज्ञन, उर्ध्व-दर्शन और उवरादि विशिष्ट छच्ण छिखे हैं—

संज्ञानाशो मुद्दुः केशलुखनं कन्धरानितः । विनम्य बृम्ममाणस्य शकुन्मूत्रप्रवर्तनम् ॥ फेनोद्दमनमूर्ध्वेक्षा हस्तभ्रूपादनर्तनम् । स्तनस्व-जिह्वासन्दंशसंरम्भज्वरजागराः ॥ पूयशोणितगन्धिश्च स्कन्दापस्मार-लक्षणम् ॥ (अ. ह. उ. अ. ३९)

स्रस्ताङ्गो भयचिकतो विहङ्गगिन्धः संस्नावित्रणपरिपीडितः समन्तात्। स्फोटैश्च प्रचिततनुः सदाहपाकै-विज्ञेयो भवति शिशुः क्षतः शकुन्या।।१०॥

शकुनियहाविष्ट लक्षण—वन्ने के अङ्गों का शिथिल हो जाना, साधारण भय से चिकत (घवराया हुआ) होना, बच्चे के शरीर से पिचयों के मांस की सी गन्ध का आना, चारों ओर से बच्चे के शरीर का स्नावयुक्त वणों से पीडित रहना तथा दाह और पाकयुक्त स्फोटों (छालों) से शरीर का ज्यास रहना इस प्रकार के बच्चे को शकुनियह से आविष्ट समझना चाहिये॥ १०॥

विमर्शः—आचार्य वाग्भट ने उक्त छत्तणों के अतिरिक्त अतिसार, जिह्वातालुगतवण, मुख और गुद में पाक तथा उवर ये शकुनिमहाविष्ट के छत्तण छिखे हैं—स्नरताक्ष्त्वमतीसारो जिह्वातोलुगरु वणाः । रफोटाः सदाहरूक्पाकाः सन्धिषु स्युः पुनः पुनः ॥ निश्यिह पिवेछीयन्ते पाको वक्त्रे गुदेऽपि वा । मयं शकुनिग्मर्थं ज्वरश्च शकुनिग्रहे ॥ (अ. ह. उ. अ. ३)

रक्तास्यो हरितमलोऽतिपाण्डुदेहः श्यावो वा ज्वरमुखपाकवेदनाऽऽर्त्तः । रेवत्या व्यथिततनुश्च कर्णनासं मृद्गाति ध्रुवमभिपीडितः कुमारः ॥ ११॥

रेवतीयहाविष्ट लक्षण— मुख का लाल होना, हरे दस्त लगना, शरीर का वर्ण पाण्ड हो जाना या श्याव (काला) हो जाना तथा उवर, अखपाक और वेदना से पीदित होना, ये रेवतीग्रह से पीड़ित वस्चे के लक्षण हैं तथा वह बालक निरन्तर अपने कर्ण और नासा को ससलता रहता है ॥ ११ ॥

विमर्शः—वाग्भटाचार्यं ने रेवतीग्रह में ॰ उक्त लचणों के अतिरिक्त कास, हिका, नेत्रचालन, बस्तगन्ध की प्रतीति ये अधिक लक्तण लिखे हैं-रेवत्यां इयविनीलत्वं कर्णनासाक्षिमर्दनम्। कासिंह्धमाक्षिविक्षेपववत्रवक्रतन्यकताः ॥ वस्तगन्धो ज्वरः शोषः पुरीषं हरितं द्रवम् । जायते शुष्करेवत्यां क्रमात् सर्वाङ्गसंक्षयः ॥ ( अ. ह. उ. अ. ३ )

स्त्रस्ताङ्गः स्विपिति सुखं दिवा न रात्रौ • विड्सिन्नं सुजति च काकतुल्यगन्धिः। इर्चोऽऽत्तों हिषततनूरुहः कुमार-स्तृःणालुर्भवति च पृतनागृहीतः ॥ १२॥

प्तनाविष्ट रुक्षण-पूतनाग्रह से पीडित बालक के अङ्ग प्रत्यङ्ग ढीले हो जाते हैं तथा वह दिन में सुखपूर्वक सोता है किन्तु रात्रि में नहीं सोता। पतली दस्तें आती हैं। दस्त से या उस वच्चे की देह से कौवे के समान गन्ध आती है। वच्चा वमन से दुःखी होता है तथा उसके शरीर के वाल हर्षित (रोमाञ्चयुक्त) होते हैं और वह वच्चा बार वार पानी पीता है॥ १२॥

विमर्शः-योगरत्नाकरोक्त छन्नण-अतीसारो जनरस्तृष्णा तिर्यक्प्रेक्षणरोदनम् । नष्टनिद्रस्तथोद्धिग्नो अस्तः पृतनया शिशुः॥ वाग्भटोक्त छत्त्रण-पूतनायां विमः कम्पस्तन्द्रा रात्रौ प्रजागरः। हिध्माध्मानं शकृद्भेदः पिपासा मूत्रनियहः ॥ स्नरतहृष्टाङ्गरोमत्वं काकवत्पृतिगन्धिता ॥

यो द्वेष्टि स्तनमतिसारकासहिकाः छदीभिव्वरसहिताभिरद्यमानः। दुवैर्णः सततमधः शयोऽम्लगन्धि-स्तं त्रुभिषज इहान्धपृतनार्त्तम् ॥ १३ ॥

अन्धपूतनाविष्ट लक्षण-इस ग्रह से ग्रस्त वालक स्तन से द्वेप करता है तथा वह अतिसार, कास, हिक्का, वमन और ज्वर से पीडित होता है, उसके शरीर का रङ्ग खराब हो जाता है एवं सदा उच्टा (नीच) मुख करके स्रोति है और उसके शरीर से खट्टी गन्ध आती है। वैद्य छोग इन छन्नणों से युक्त वच्चे को अन्धप्तनाविष्ट कहते हैं ॥ १३ ॥

विमर्शः-योगरत्नाकर में अन्धपृतना के गन्धपृतना नाम से छन्नण छिखे हैं - छदिः कासो ज्वरस्तृष्णा वसागन्धोऽति-रोदनम् । स्तन्यद्वेषोऽतिसारश्च गन्धपूतनया सदेत् ॥

उद्विमो भृशमतिवेपते प्रस्वात् संलीनः स्विपिति च यस्य चान्त्रकूजः। विस्नाङ्गो भृशमतिसार्यते च यस्तं जानीयाद्भिषगिह शीतपूतनार्त्तम् ॥ १४ ॥

शीतपूतनाविष्ट लक्षण-शीतपूतना से प्रस्त वालक अत्यन्त वेचेन हो के कांपता है तथा रोता है तथा कुछ देर नाद

विछीने पर सलीन हो ( लिपट ) के सो जाता है तथा उसके आन्त्र में कुजन होता रहता है। उसके अङ्ग से अत्यन्त सड़ी गैन्ध आती है तथा पतली दस्तें आती हैं। वैद्य इन लच्जों से बच्चे को शीतपूतनाविष्ट जाने ॥ १४ ॥

विमर्शः-योगरत्नाकरोक्त लच्चण-वेपते कासते क्षीणो नेत्ररोगो विगन्धिता । छर्चतीसार्युक्तश्च शीतपुतनया शिशुः ॥ वाग्भटोक्त लच्चण-शीतपूतनया कम्पो रोदनं तिर्येगीक्षणम् । तृष्णान्त्रक्रजोऽतीसारो वसावद्विस्नगन्थता ॥ पाद्वर्रयैकस्य शीतत्व-मुब्णत्वमपरस्य च॥

म्लानाङ्गः सुरुचिरपाणिपादबक्त्रो बह्वाशी कलुषसिरावृतोद्रो यः। सोद्वेगो भवति च मूत्रतुल्यगनिधः स ज्ञेयः शिशुरिह वक्त्रमण्डिकाऽऽर्नुः ॥१४॥

मुखमण्डिकाविष्ट लक्षण-इस ग्रह से ग्रह्त बालक का शरीर ग्लान ( मुर्झाया हुआ ) रहता है तथा उसके हाथ, पैर और मुख सुन्दर दिखाई देते हैं, यह बहुत खाता है राथा उसका उदर काले या नीले वर्ण की सिराओं से ज्याप्त होता एवं सदा उद्दिग्न (वेचैन) रहता है। उसके शरीर से मूत्र की सी गन्ध आती है। इन लच्चणों से वुक्ति वालक को मुखमण्डिका से प्रस्त जाननी चाहिये॥ १५॥

विमर्शः—योगरःनाकरोक्त लच्चण—प्रसन्नवर्णवदनः सिराब्रि-रमिसंवृतः । मूत्रगन्धिश्च वहाशी सुखमण्डिनिकायहे ॥

यः फेनं वमति विनम्यते च मध्ये सोद्रेगं विलपति चोध्वमीक्षमाणः। व्वर्येत प्रततमथो वसासगन्धि-र्निःसंज्ञो भवति हि नैगमेष्ट्रजुद्ध ॥ १६॥

नैगमेषप्रहाविष्ट रुक्षण—को बारुक सुख से झाग गिराता हो तथा शरीर के मध्यभाग में मुड़ा हुआ सा प्रतीत होता हो तथा ऊपर को देखता हुआ बेचैन हो रुद्दन करताहो तथा सदा ज्वर से आक्रान्त-रहता हो और उसके शरीर से वर्द के समान गन्ध आती हो एवं कभी कभी वेहोश भी हो जाता हो उसे नैगमेपब्रह से आविष्ट समझना चाहिये॥ १६॥

विमर्शः - योगरःनाकरोक्त छत्तण - छदिः स्पन्दनकण्ठास्य-शोषो मूर्च्छा विगन्धिता । ऊर्ध्व पश्येदशेद्दनतान्नेगमेषप्रहं वदेत् ॥ वाग्भटोक्त छत्तण-आध्मानं पाणिपादास्यस्पन्दनं फेननिगंमः । तृण्मुष्टिवन्धातीसारस्वरदैन्यविवर्णताः ॥ कूजनं सततं छदिः कास-हिध्माप्रजागराः । ओष्टदंशाङ्गसङ्कोचस्तम्भवस्तामगन्धताः ॥ ऊर्ध्व क्रिश्य इसनं मध्ये विनमनं ज्वरः । मूच्छेंकनेत्रशोकश्च नैगमेंप-यहाकृतिः ॥ इस तरह वाग्भट ने नैगमेषय्रह के उक्त विशिष्ट **छच्चण लिखे हैं** तथा वाग्भट ने श्वग्रह, पितृग्रह, शुष्करेवती ऐसे तीन ग्रह अधिक माने हैं। धग्रह लक्षण-कम्पो हृषितरो मत्वं स्वेदश्रक्षुनिमीलनम् । विहरायामनं जिल्लादंशोऽन्तःकण्ठकू जनम् ॥ धावनं विट्सगन्थत्वं क्रोशनं धानवच्छुनि ॥ अर्थात कम्प, रोमहर्ष, स्वेदातित्रवृत्ति, नेत्रनिमीलन, बहिराथाम, जिह्ना-दंशम, कण्डक्जन, दौड़ना, मलगन्धता तथा कुत्ते की भांति चिल्लाना ये छत्तण होते हैं । पितृग्रहरुक्षण-रोमहर्षे मुहुस्नासः CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgan Lucknow मात्र्याच्या ।

णो

व-

का

थ,

ता

ता

था

य-

[ ]]

स-

प-

ाष्ट

ती

गे∙

मुष्टिबन्धः स्नुतिश्राह्णोर्बालस्य स्युः पितृगृहे ॥ अर्थात्—रोमहर्षं, वार वार अयभीत हो के सहसा रोने छगना, उवर, कास, अतीसार, वमन, जुम्भा, तृष्णा, शवगन्धता, मुष्टि वांधिमा और नेत्रसाव मे छन्नण होते हैं । शुष्करेवती छन्नण—जायते शुष्करेवत्यां कमात्सर्वाङ्गसंक्षयः । अर्थात् शुष्क रेवतीग्रह से आकान्त होने पर वच्चे के कमशः सर्व शरीर का चय होने छग जाता है । श्वग्रह को कुकुरकास (Whooping cough) या अपतानक (Tetanus) या जलसंत्रास (Hydrophobia) तथा पितृग्रह को विस्चिकाजन्य जलाभाव (Dehydration due to Cholera) या हिस्टेरिया तथा शुष्करेवती ग्रह को Marasmus या धातुक्त्य (Wiasting) कह सकते हैं।

प्रस्तब्धो यः स्तनद्वेषी मुद्धते चाविशनमुहुः। तं बालमचिराद्धन्ति यहः कम्पूर्णलक्षणः॥ १७॥

असाध्यमहाविष्ट लक्षण—जो वालक अत्यधिक स्तब्ध (जड़ीभूत) अङ्गों वाला, स्तन तथा उसके पान में द्वेष रेखने वाला और वार वार महावेश के कारण मूर्चिछत हो जाता हो ऐसे वालक की वह मह सम्पूर्ण लच्चणों से युक्त होकर शीम्र ही मार डालता है ॥ १७॥

विपरीतस्तः साध्यं चिकित्सेदिचरार्दितम् ॥ १८॥ साध्यमहाविष्ट लक्षण—उक्तः लक्षणों से विपरीत लक्षणों वाला अर्थात् अपूर्णलक्षणों तथा नूतन (तात्कालिक) प्रहाखेशयुक्त बालक साध्य होता है अत एव उसकी शीघ्र उचित चिकिरसा करनी चाहिये॥ १८॥

गृहे पुराणहविषाऽभ्यज्य बालं शुचौ शुचिः। सर्षपान् प्रिकरेत्तेषां तैलेदीपञ्च कारयेत्।। सदा सञ्जिहितञ्चापि जुहुयाद्धव्यवाहनम् ॥ १६॥ सर्वगन्घौषधीबीजेर्गन्धमाल्येरलङ्कृतम् । श्रम्नये कृत्तिकाभ्यश्च स्वाहा स्वाहेति सन्ततम् ॥२०॥

यहाविष्टवाल चिकित्साप्रकार — सर्वप्रथम वैद्य स्नान-सन्ध्यांदिकर्म से पवित्र होकर पवित्र गृह में वच्चे को ले जाकर
पुराण घृत से उसके शरीर पर अभ्यक्त कर के उसके चारों
और सर्वप को विखेर देनी ( लिड़कनी ) चाहिये तथा उसके
पास सरसों के नैल का दीपक भी कर देवे । इसके अनन्तर
उसी के पास बैठकर अग्नि में सर्वगन्धीषधि बीजीं ( एलादिगणपठित ओषधियों से, तिल, गेहूँ, उदद आदि से, सुगन्धचन्दन, राल आदि ) से हवन करना चाहिये । हवन करने के
पूर्व बच्चे को स्नान करा के सुगन्ध (चन्दन, कर्प्र, कस्तूरी)
का लेप देह पर लगा के माला तथा अच्छे वस्त्र और आमुष्णों
से अलंकृत कर देना चाहिये । फिर निरन्तर अग्नि और
कृत्तिका के लिये अग्नये स्वाहा कृत्तिकाभ्यः स्वाहा ऐसा मन्त्रोचारण करते हुये अग्नि में आहुतियाँ देनी चाहिये ॥ १९-२० ॥

विमर्शः—सर्वगन्धद्रव्यों में दाल्चीनी, इंटायची, तेज-पात, नागकेशर, कर्प्र, कक्कोल, अगुरु, केशर और लवङ्ग इनका सम्भवेश है। चातुर्जातककप्रकिलाल्युरुकुङ्कमम्। लवङ्ग-सिहतञ्चैव सर्वगन्धं विनिर्धदेशेत ॥ ओषधिवीज शब्द से •यव, धान्य (चांवल ) और तिल आदि समझने चाहिये क्योंकि फल पकने पर नष्ट होने वाली ओषधि कहलाती हैं—'ओष्ध्युः फलपाकान्ताः' याज्ञिकों ने हवनार्थं यवादिकों को निम्न प्रमाण में छेना छिखा, है—ययार्थं तण्डुलाः प्रोक्तास्त<sup>0</sup>डुलार्थं तिलाः स्मृताः । तिलार्थं शर्करा प्रोक्ता आज्यं मागचतुष्टयम् ॥

नमः स्कन्दाय देवाय प्रहाधिपतये नमः । शिरसा त्वाऽभिवन्देऽहं प्रतिगृह्णीष्व मे बलिम् । नीरुजो निर्विकारश्च शिशुर्मे जायतां द्रुतम् ॥ २१ ॥ इिए सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते कुमारतन्त्रे नवप-हाकृतिविज्ञानीयो नाम (प्रथमोऽध्यायः, आदितः) सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥

स्तवन प्रकार — प्रहों के अधिपति (स्वामी) स्कन्ददेव को मेरा नमस्कार है। हे स्कन्ददेव में आपको सिर झुका के नमस्कार करता हूँ। आप मेरे द्वारा दी जाने वाली वलि को स्वीकार कीजिये तथा उक्त हवन और बलिदान के प्रभाव से शीघ्र ही मेरा बच्चा वेदना तथा रोग से रहित हो जाय ॥२१॥ ह्रस्यायुर्वेदतत्त्वार्थसन्दीपिकाभक्षाटीकायामुत्तरतन्त्रे नवप्रहा-कृतिविज्ञानीयो नाम सप्तविंशोऽध्यायः॥ २७॥

### अष्टाविंदातितमोऽध्यायः

अथातः स्कन्दमहप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर स्कन्धग्रह-प्रतिषेध नामक अध्याय की ब्याख्या प्रारम्भ करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२ ॥

स्कन्दमहोपसृष्टानां कुमाराणां प्रशस्यते । वातष्तद्रुमपत्राणां निष्काथः परिषेचने ॥ ३ ॥

परिषेचन —स्कन्द्यहोपसृष्ट बच्चों के लिये वातनाशक जैसे एरण्डपत्र, बिल्वपत्र या रास्नापत्र के काथ के द्वारा परिषेचन करना प्रशस्त है ॥ ६ ॥

तेषां मूलेषु सिद्धञ्च तैलमभ्यञ्चने हितम् । सर्वगन्धसुरामण्डकेडयीवापमिष्यते ॥ ४॥

अभ्यङ्ग - वातनाशक उक्त एरण्ड, विल्व, रास्नादि के मूळ बृहत्पञ्चमूळ की जड़ों के काथ में सर्वगन्ध (एलादिगण या चातुर्जातकादि) द्रव्यों के कल्क तथा सुरा, मण्ड और महा-निम्ब (केंडर्य) का कल्क या काथ मिला के सिद्ध किये हुये तैल का अभ्यङ्ग हितकारक होता है॥ ४॥

विमर्शः—गृहरुषञ्चमूल—'विश्वदयोनाकगम्नारीपाटलागणिका-रिकाः' सर्वगन्धद्रव्य—(१) एलादिगण—एलातगरकुष्ठमांसीद्याः मकत्ववपत्रनागपुष्पप्रियञ्ज्ञहरेणुकाव्याव्यत्वश्चात्रिचण्डास्यौणेयकश्रीवेष्ट कचोचचोरकविक्तगुग्गुलुकसर्जरस्युद्यककुन्दरुकागुरुस्पकोशीरमद्र-दारुकुङ्कमानि पुत्रागकेसर्व्चे।ते । (२) सुरा—'परिपकान्नसन्धान-समुत्पन्नां सुरां जगुः'। (३) मण्डः—सिक्थके रहितो मण्डः पेया सिक्थसमन्विता। देवदारुणि रास्नायां मधुरेषु दुमेषु च । सिद्धं सर्विश्च सक्षीरं पानमस्मै प्रयोजयेत् ॥ ४ ॥.

क्षीरपान—देवदारु, रास्ना तथा मधुर वृत्त जैसे महुआ, राजादन या खिरनी और मुलेठी इनके कल्क तथा छाथ में सिद्ध किया हुआ घृत तथा दुग्ध पीने के छिये बच्चे को देवे॥

सर्षपाः सर्पनिर्मोको वचा काकादनी घृतम् । उद्याजाविगवाञ्चैव रोमाण्युद्धूपूपनं शिशोः ॥ ६ ॥

धूपन—सरसीं, सांप की कांचली, वचा, गुआ (कांका दनी), घृत तथा ऊंट, वकरी, भेड़ और गाय के बाल इन सबको अग्नि में डाल कर उत्पन्न हुए धूम से बच्चे को धूपित करना चाहिये॥ ६॥

सोमवल्लीमिन्द्रवल्ली शमीं बिल्वस्य कण्टकान्। मृगादन्याश्च मूलानि प्रथितान्येव धारयेत्॥ ७॥

ओषिथारण—गुहुची श्वेतदूर्वा (इन्द्रवञ्जी), शमी (छोंकर या खेजड़ी), विल्व के कांटे और इन्द्रायण की जड़ इन सबको स्त के डोरे में प्रथित (गांठ दे के बांध) कर बच्चे के गले में माला की तरह पहना देवें॥ ७॥

रक्तानि माल्यानि तथा पताका रक्ताश्च गन्धा विविधाश्च भद्द्याः। घण्टा च दैवाय बिलिनिवेद्यः

्सकुक्कुटः स्कन्द्रप्रहे हिताय ॥ ८ ॥

बलिकर्म—लाल पुष्पों की मालाएं, लाल कपड़े की बनाई हुई झण्डियाँ, गुलाल, कुंकुम, केसर आदि लाल सुगन्ध द्वन्य और अनेक प्रकार के भन्य पदार्थ (जलेबी, मालपुए आदि) तथा घण्टा और मुगें का मांस इन सबको एक बड़े दोने में रख कर बच्चे के हित के लिये स्कन्द्रग्रह को 'नमः स्कन्दाय देवाय ग्रहाथिपतये नमः' इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए बलि देनी चाहिये॥ ८॥

स्नानं त्रिरात्रं निशि चत्वरेषु कुर्योत् पुरं शालियवैर्नवैस्तु । अद्भिश्च गायञ्यभिमन्त्रिताभिः

प्रज्वालनं व्याद्धितिभिश्च वहें: || ६ ||
भन्य हितकर वपचार — रात्रि के सैमय दो वजे तीन द्विन
तक चौराहे के ऊपर वच्चे को गायत्री मन्त्र से श्वभिमन्त्रित
किये हुए जल से स्नान करावे तथा नवीन शालि चावल और
यव (जौ) तथा गुगालु के द्वारा अग्नि में हैवन कर उसे
प्रज्वलित करें ।। ९ ।।

रक्षामतः प्रवक्ष्यामि बालानां पापनाशिनीम्।
अहन्यहिन कर्त्तव्या या भिषम्भिरतिन्द्रतैः ॥ १४ ॥
तपसां तेजसीं चैव यशसां वपुषां तथा ।
निधानं योऽव्ययो देवः स ते स्कन्दः प्रसीद्तु ॥११॥
प्रहसेनापतिर्देवो देवसेनापतिर्विभुः ।
देवसेनारिपुहरः पातु त्वां भगवान् गुहः ॥ १२ ॥
देवदेवस्य महतः पावकस्य च यः सुतः ।

रक्तामाल्याम्बरः श्रीमान् रक्तचन्दनभूषितः । रक्तदिन्यवपुर्देवः पातु त्वां क्रौज्ञसूद्वः ॥ १४॥ इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते क्रुमारतन्त्रे स्कन्दप्रतिषेषो नाम (द्वितीयोऽध्यायः, आदितः) अष्टाविशोऽध्यायः॥ २५॥

बालरक्षाविधान—अब इसके अनन्तर बच्चों के प्रहादि दोष (पाप) को शमन करने वाली रचा का उपदेश करता हूँ जिसे वैद्य प्रमादरहित हो के प्रतिदिन किया करें। जो तप-श्रयां, दिन्यतेज, यश तथा स्वस्थ शरीर के निधान (खजाना) हैं ऐसे अन्यय (अविनाश्ची) स्कन्ददेव तेरे लिये प्रसन्न हो जांय। स्कन्ददेव प्रहों के सेनापित हैं तथा देवताओं की सेना के भी पित हैं एवं सर्वत्र न्यापक हो के रहने वाले हैं और देवताओं की सेना के शत्रुओं को नष्ट करने ताले हैं ऐसे गुणशाली भगवान् गृह तेरी रचा करें। जो महान् ऐश्वर्यशाली, देवताओं के देव महादेव हैं उनके तथा अग्नि के पुत्र कहलाते हैं वे गुह (स्कन्द प्रह) तुझे शर्म (सुख) प्रदान करें। लाल माला तथा वस्न को धारण किये हुये और लाल चन्दन के लेप से सुशोभित, लाल दिन्य शरीरधारी तथा क्रीञ्चपर्वत का नाश करने वाले श्रीमान् सकन्ददेव तेरी रचा करें।। १०-१४।।

विमर्शः—मृगेन्द्रसंहिता में लिखा है-क्रीश्च नामक दैत्य को स्कन्द ने जिस पर्वत पर मारा वह भी उसी नाम से ख्यात हो गया—स्कन्देन युद्ध्वा सुचिरं चित्रमायी सुमायिना। स शैलस्तस्य दैत्यस्य ख्यातश्चित्रण कर्मणा। केतुतामगमत्तस्य नामना क्रीश्वः स उच्यते॥

[इत्यायुर्वेदतत्त्वार्थसन्दौिपकाभाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे व स्कन्धप्रतिपेधो नामाष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८॥

### एकोनत्रिंशत्तमोऽध्यायः

अथातः स्कन्दापस्मारप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २॥

अब इसके अनन्तर स्कन्दापस्मारप्रतिषेध नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है॥

बिन्वः शिरीषो गोलोमी सुरसादिश्च यो गणः। परिषेके प्रयोक्तव्यः स्कन्दापस्मारशान्तये।। ३॥

परिषेक — विरवछाल, शिरीप की छाल, रवेतदूर्वा अथवा वचा तथा पूर्वोक्त सुरसादिगण की ओषधियों का काथ बना के छान कर मन्दोष्ण करके बच्चे का परिसेचन (स्नान) करना चाहिये॥ ३ ॥

देवदेवस्य महतः पावकस्य च यः मुतः।

विमर्शः—सुरसादिगण—सुरसा, ॰ स्वेतस्य पाठा फश्ची

फणिज्झकः। सौगन्धिकः भूरतुर्णकं राजिका स्वेतबर्वरी॥ कटफ्लं

खरपुष्पा च कासमर्दश्च शहको। विडक्षमथ निर्गुण्डी कर्णिकार

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

ì,

वे

प

य

त

य

ना

जी

लं

ार

उदुम्बरः ॥ बला च काकमाची च तथा च विषमुष्टिका । कफिकिमि॰ इरः ख्यातः म्रुएसादिरयं गणः ॥ (यो० र०)।

सर्वगन्धविपकन्तु तैलमभ्यञ्जने हितम् ॥ ४ ॥

तैलाभ्यक्ष—पूर्वोक्त सर्वगन्ध द्रव्यों के कल्क और छाथ (अर्क ठीक होता है) से पकाये हुये तैल का अभ्यक्न हित-कारक होता है।। ४॥

क्षीरवृक्षकषाये च काकोल्यादौ गर्गे तथा। विपक्तव्यं घृतं चापि पानीयं पयसा सह।। ४।।

घृतपान—न्येयोध, उदुम्बर, अश्वत्य, पाखर या पिछखन तथा वेतस इन पांच वृत्तों की छाठ के क्षाथ और काकोल्यादि-गण की ओपधियों के कल्क में घृत का पाक कर दुग्ध अथवा पानी के साथ मिछा के बच्चे को पिछाना चाहिये॥ ५॥

उत्सादनं वचाहिङ्गुयुक्तं स्कन्दम्रहे हितम् ॥ ६ ॥

• उत्सादन • वचा और हिङ्ज को पानी के साथ पीसकर शब्दि पर उवटन करने से स्कन्द्रमह में हितकारी होता है ॥६॥

गृधोद्धकपुरीषाणि केशा हस्तिनखा घृतम्। वृषभस्य चू.रोमाणि योज्यालयुद्धपूपनेऽपि च ॥ ७॥

धूपन—गीध तथा उल्लू की बीट, भेड़, वकरी और विल्ली आदि के वाल, हस्तिनख, घी और वैल के वाल इन सबको एकत्र मिला के कूटकर अग्नि में डाल दें। इससे उत्पन्न धूएँ से बच्चे को धूपित करना चाहिये ॥ ७॥

अनन्तां कुक्टीं बिम्बीं मर्कटीख्रापि धारयेत्।। 🖒 ॥

धारणीय औषध—सारिवा, शालमली, कन्दूरी और कपिकच्छू इन ओपधियों की जड़, लता, पत्र आदि को लाल डोरे में बांधकर माल्डकृति बना के बच्चे को पहनानी चाहिये॥ ८॥

पक्षपकानि मांसानि प्रसन्ना रुधिरं पयः। •भूतीदनो निवेद्यश्च स्कन्दापस्मारिगेऽवटे ॥ ६ ॥

• विविधान — पक तथा अपक मांसू, सुरा, रक्त, दुग्ध और भूतौदन अर्थात् विना घृत के बनाये हुये चावल (भात) और उवाले हुये उदद इन सबको एक मिट्टी के पात्र या दोने में भरू के मध्याल्ल, सन्ध्या या अर्धरात्रि के समय चौराहे पर या रमशान में एक गढा (अवट) बना के उसमें स्कन्दपरमार के प्रसन्नार्थ बलि रखनी चाहिये॥ ९॥

चतुष्पथे च कर्त्तव्यं स्नानमस्य यतात्मना ॥ १०॥
स्नानविधान—स्नानादि से प्रथम पवित्र होकर स्कन्दा-

पश्मार-गृहीत वालक को चौराहे के ऊपर ले जाकर स्नान कराना चाडिये॥ १०॥

स्कन्दापस्मारसंज्ञो यः स्कन्दस्य द्यितः सस्ता। विशाखसंज्ञश्च शिशोः शिवोऽस्तु विकृतानंनः ॥११॥

इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरवन्त्रान्तर्गते कुमारतन्त्रे स्कन्दा-पस्मारप्रतिषेधो नाम ( तृतीयोऽध्यायः, आदितः ) एकोन्त्रिशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

कामाप्रसाठन्यायः ॥ ४०

बालरक्षामन्त्र—(कार्तिकेय) का परम प्रियु मित्र तथा विकराल मुख वाला और जिसका विशाख ऐसा नामान्तर है वह स्कृन्दापसमार नामक प्रह वश्चे के लिये शिव (कल्याण) कारक हो ॥ १२ ॥

विमर्शः—दियतः = प्रियः, 'दियतं वह्नमं प्रियम्'। इत्यमरः। शिं=कल्याणं, 'खःश्रेयसं शिवं मद्रं कल्याणं मङ्गळं शुमम्' इत्यमरः। स्कन्दापस्मारमह के जो छच्चण िखं हैं उनसे प्रतीत होता है कि यह बच्चों के अपस्मार (Epilepsy) के छच्चण हैं। अमस्मार अज्ञातकारणजन्य (Idiopathic epilepsy) तथा ज्ञातकारणजन्य (Symptomatic epilepsy) ऐसे दोनों प्रकार का बच्चा हो सकता है। चिकित्सा में बच्चों को सौम्य विरेचन देकर प्रथम विबन्ध को नष्ट करना चाहिये। इस रोग में ओपिध्यों के प्रयोग छगातार करना चाहिये। आवेग आने के पूर्व ही औषध दे देने से दौरे को रोकने में सहायता मिछती है। पोटेशियम बोमाइड से अच्छा छाभ होता है।

निस्न योग दिन में ३ बार दे सकते हैं-

(१) पोटेशियम ब्रोमाइड•ग्रेन ५ लाइकर आर्सेनिकेलिस मि० १-२ टिंचर वेलाडोना मि० ३ शुद्ध जल आधा औस दिन्-में तीन बार

(२) ल्यूमीनाल है से है रत्ती, दिन में तीन वार उक्त बोमाइडमिनश्चर के साथ देते रह सकते हैं। आवेग के समय बच्चे के कपड़े ढीले कर दें, हवा लगने दें तथा उसके कहीं चोट न लग जाय ध्यान रखें। यदि अपस्मार की स्थिति उत्पन्न हो जाय तो हायोसीन हाईड्रोबोमाइड हुएै जोन या मार्फीन है ग्रेन का स्चिकाभरण कर दें। निरूहणबस्ति द्वारा मलाशय की शुद्धि कर देनी चाहिये।

इत्यायुर्वेदतत्त्वार्थंसन्दीपिकाव्याख्यायां स्कन्दापस्मारप्रतिषेधो नामैकोनत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ २९ ॥

### त्रिंशत्तमोऽध्यायः

अथातः शकुनीप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २॥

अब इसके अनन्तर शकुनीप्रतिषेध नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है॥

विमर्श — इस मह से जुष्ट बालक के लचण इसी प्रन्थ के २७ वें अध्याय में 'स्नस्ताङ्गो भयविकतः' इत्यादि रलोक में दिये हैं। यह रोग सम्पूर्ण महास्रोत ( मुल से गुद तक ) के रलेष्मिक कला की शोधावस्था ( Inflammatory condition of the or gastro intestinal tract ) है जिससे शरीर में तथा विशेषतया मल में मल्ली की गन्ध ( Fishy odour ) आने लगती है। यह रोग किसी विशिष्ट दृषित आहार का परिणाम प्रतीत होता है। अथवा आहार में किसी खास खाद्य पदार्थ की न्यूनता का प्रदर्शक है। इसके निम्न तीन मुख्य लच्चण होते हैं—(१) अतिसार, (२) सिन्धशोध

और (३) त्विग्वस्फोट । इस रोग का समावेश मुखपाक (Stomatitis), तृणाणुजन्य अतिसार (Bacillary dysentery) संग्रहग्रहणी (Sprue) तथा खाग्रह (pellagra) इनमें से किसी एक में हो सकता है।

शकुन्यभिपरीतस्य कार्यो वैद्येन जानता । वेतसाम्रकपित्थानां निष्क्वाथः परिषेचने ॥ ३॥ परिषेचन-शकुनिम्रह-पीड़ित बैच्चे का वेतस, आम्रपन्न और किपत्थपत्र के काथ से अरिपेचन करना चाहिए ॥ ३०॥

कषायमधुरैस्तैलं कार्य्यमभ्यञ्जने शिशो। ।। ४।।

अभ्यञ्जन--न्यग्रीधादिक कषायरसप्रधान द्रव्यों के काथ और काकोल्यादिक मधुररसप्रधान दृग्यों के कल्क में संस्कृत किये हुये तेल का शरीर पर अभ्यक्त करना चाहिए॥ ४॥

मधुकोशीरहीवेरसारिवोत्पलपद्मकैः। रोभ्रप्रियङ्गमञ्जिष्ठागैरिकैः प्रदिहेच्छिशुम् ॥ ४॥

प्रदेह-इसी प्रकार मुलेठी, खस, नेत्रबाला, सारिवा, कळळ, पद्माल, रोध, प्रियञ्ज, मजीठ और गैरिक इनके चूर्ण को पानी के साथ पीसकर बच्चे के शरीर पर लेप करना चाहिये॥

व्रगोपूक्तानि चूर्णानि पध्यानि विविधानि च ॥ ६ ॥

्वणोपचार-शकुनियहजुष्ट बालक के चर्म पर विस्फोट हो जाते हैं -उन वर्णों पर द्विवणीय अध्याय अथवा मिश्रक अध्याय में कहे हुये शोधन तथा रोपक चूर्णों का प्रतिसारण करना चाहिये। इसी प्रकार ब्रणितोपासनीय अध्याय में कहे हुये शाळि, मुद्ग, दाडिम और सैन्धव लवण आदि द्रन्य पथ्य में प्रयुक्त करने चाहिये॥ ६॥

स्कन्दमहे धूपनानि तानीहापि प्रयोजयेत् ॥ ७ ॥

धूपन - स्कन्दग्रह की चिकित्सा में जो धूपन पदार्थ जैसे सर्पप, सांप की कांचली, वचा, काकादनी ( तृणधान्य ) और घृत कहे हैं उनका यहां भी धूपन के लिये प्रयोग करें ॥ ७ ॥

शतावरीमृगैर्वारुनागद्वतीनिद्ग्धिकाः।

त्तदमणां सहदेवास्त्र बृहतीस्त्रापि धारयेत् ॥ ८॥ धारणीय द्रव्य-शतावर, इन्द्रवाहणी (सृगैर्वाह), नागदन्ती ( दन्तीभेद ), कण्टकारी, छद्मणा, सहदेवी और बड़ी क्टेरी इन ओपिधयों में से किसी एक को रविवार के दिन प्रातःकाल उखाइकर के लाकर बच्चे के गर्छ या हाथ में बूांध देवें ॥ ८॥

तिलतण्डुलकं माल्यं हरितालं मनःशिला । बिलरेष करञ्जेषु निवेद्यो नियतात्मना ॥ ६ ॥

बिलकर्म-रात्रि के समय स्नानादिक से पवित्र हो के एक दोने में तिल, पक्ने हुये चावल, माला, हरताल और मैनसिल थोड़ा थोड़ा रख के करक्ष वृत्त के मूल प्रदेश में रख आना चाहिए॥ ९॥

विमर्शः - विकर्म के दिन उपवास रखना तथा शख हाथ में छेकर बिछ देने जाना चाहिये। 'सोपनासः शुचिनंकं सशस्त्रो निहरद् बिस्'।

निष्कुदे च प्रयोक्तव्यं स्नानमस्य यथाविधि ॥१०॥

स्नानविधान-गृहोपवन में वच्चे को ले जाकर यथाविधि स्नान कराना चाहिये॥ १०॥

विमर्शः-निष्कुट = गृहोपवन 'गृहारामास्तु निष्कुटाः' इत्य-मरः। तथाविधि अर्थात् गृहोपवन में पवित्र भूमि पर नवीन शालि और यव से निर्मित मण्डल पर गायत्री आदि से अभिमन्त्रित जल से स्कन्द्यहोक्तविधिपूर्वंक स्नान करावें।

स्कन्दायस्मारशमनं घृतं चापीह पूजितम्। कुर्याच विविधां पूजां शकुन्याः कुसुमैः शुभैः ॥११॥

वृतप्रयोग व पूजन—स्कन्दापस्मारशमनार्थ<sup>्</sup>प्रयुक्त घृत का यहाँ भी प्रयोग करना प्रशस्त है। इसँके अतिरिक्त चमेली, नीलकमल आदि अनेक पुष्पों से विविध भाँति शकुनिग्रह की पूजा करनी चाहिये।। ११॥।

विमर्शः—स्कन्दापस्मार-शमन के लिये 'देवदारुणि रास्नायां मधुरेषु दुभेषु च' इस प्रकार का सिद्ध घृत लिखा है। 'घृतश्च' इस चकारप्रयोग से कुछ लोग यहाँ सोमवल्ली; इन्द्रवल्ली; शमी, बिल्वकण्टक आदि का धारण कर हे का प्रयोग बताते हैं। यथा—सोमवङोमिन्द्रवर्ङी शर्मी विल्वस्य कण्टकान् । मृगादन्याश्च मूलानि प्रथितान्येव धारयेत्॥

अन्तरिक्षचरा देवी सर्वोत्दुङ्कारभूषिता। अयोमुखी तीक्ष्णतुण्डा शकुनी ते प्रसीद्तु ॥ १२ ॥ दुर्दर्शना महाकाया पिङ्गाक्षी भैरवस्वरा । लम्बोदरी शङ्ककर्णी शक्कनी ते प्रसीदतु ॥ १३ ॥ इति सुश्रुत संहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कुमारतन्त्रे शकुनी-प्रतिषेधो नाम ( चतुर्थोऽध्यायः, आद्तिः ) त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥

बालरक्षा मन्त्र — आकाश में विचरण करने वाली, सर्वृ अलङ्कारों से विभूषित, लोइ समान वर्ण युक्त मुख व्यली या अधोमुख वाळी एवं तीच्छामुखी शक्तनी देवी तेरे छिये प्रसन्न • हो जांय। इसी प्रकार भयक्कर दर्शन वाळी, लम्बशरीरधारिणी, पिङ्गल मेत्रयुक्त और शंकु के समान लम्बे और तीखे कानों वाली शकुनी देवी तेरे लिये प्रसन्न हो जांय ॥ १२-१३ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वार्थसन्दीपिकाव्याख्यायां शकुनीप्रतिषेधो नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३०॥

and the same

## एकत्रिंशत्तमोऽध्यायः

अथातो रेवतीप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ यथौँवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसँके अनन्तर रेवतीप्रतिषेध नामक अध्याय का व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है।। १-२ ॥

विमर्शः—रेवतीयहजुष्ट्रवालक के ब्रुल्लण आचार्य सुश्रुत ने २७ वें अध्याय में 'र कास्यो इरितमलोऽतिपाण्डुः' आदि प्राप्तिक्ष स्नानमस्य यथाविधि ॥१०॥ | म्बोक द्वारा पूर्व में कहे हैं। त्रोगरन्तकर में लिखा है कि CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

शरीर पर स्फोट तथा वण, पङ्कगन्धी, रक्त की सुति, पतली दस्त, ज्वर और दाह इस प्रह में होते हैं-नाणै: स्फोटैश्चितं गात्रं पङ्गगन्धी स्रवेदस्कु । भिन्नवर्चा ज्वरी दाही रवतीग्रहलक्षणम् ॥ इस रोग का समावेश घातक रकत्त्रय (Pernicious anaemia) में कर सकते हैं जैसा कि प्राइस मेडिसीन में छिखा है-True pernicious anaemia has been observed in children, but it is very rare before third decade of life. रेवतीग्रह को प्राइस ने घातक भी माना है—In young subjects the disease may run an acute course with fever and purpura and may prove fatal after short illness. इसमें निम्न मुख्य छच्ण होते हैं (१) रक्तचय के सामान्य रुचण। (२) त्वचा का वर्ण पीत, नीरु, श्याव या हरा, गण्डप्रदेश का लाल होना। (३) जिह्वा लाल तथा वणयुक्त। (४) उदर शूल, वमन या अतिसार। (५) प्लीहा को वृद्धि। (६) हीमोग्लोबीन की मात्रा २० से ४० प्रतिशत मिल्ना। (७) Colour index का एक से अधिक होता। (८) रक्त के लालकणों के आकार में वैषम्य। (९) श्वेसकणों का नाश (Leucopenia)।

अश्वगन्धा च श्रङ्गी च साहिता सपुनर्नेवा। सहे तथा विदारी च कषायाः सेचने हिताः॥ ३॥

हेचनकर्म—असगन्ध, काकड़ासींगी, अनन्तमूळ, पुनर्नवा, मुद्देगपणी, मापपणी और विदारीकन्द इनमें से यथाप्राप्त द्वां को मिळित ४ तोले भर ले के डेढ सेर पानी में कथित करके चतुर्थीश या अर्धाशावशेष रहने पर छान के बच्चे के व्रणयुक्त प्रदेश का सिञ्चन करना चाहिये।। ३।।

तैलमभ्यञ्जने कार्यं कुष्ठे सर्जरसेऽपि च ॥ ४ ॥

तैलाभ्यङ्ग कुष्टै तथा राठ के कुरूक और काथ में सिद्ध किये हुये तेठ का व्रणित शरीर पर अभ्यङ्ग करें ॥ ४ ॥

पलङ्कुषायां नलदे तथा गिरिकदम्बके । धवाश्वकर्णककुभधातकीतिन्दुकीषु च । काकोल्यादिगरो चैव पानीयं सर्पिरिष्यते ॥ ४ ॥

घृतपान — लम्ब, उशीर, गिरिकर्णिका, कदम्ब का पुष्प तथा धव, साल, अर्जुन इनकी छाल और धार्तकी के पुष्प, तेंदू की छाल और काकोल्यादिगण की ओषधियों के कल्क मिलित ५ तोले भर तथा इन्हीं के ५१ सेर काथ में १ पाव घृत डाल के घृतावशेष पाककर छान के शीशी में भर दें। फिर इस घृत को ३ माशे से ६ माशे के प्रमाण में ले के पुक तोले मन्दोष्ण दुग्ध में मिला कर बच्चे को पिलावें। इस तरह दिन में तीक या दो वार यह घृत पिलाना चाहिये॥

विमर्शः—इस घृत को मधु तथा शर्करा के साथ मिश्रित करके भी पिछा सकते हैं। इसके पान से अतिसार, अरुचि, वमन और तृष्णा नष्ट होती है।

कुलत्थाः शङ्खचूर्णेक्च प्रदेहः सार्वगर्निधकः ॥ ६ ॥

प्रदेह—सर्वगन्ध (१) अर्थीत् दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, कपूर, कङ्कोल, अगर, बेसर और

छवङ्ग के चूर्ण में कुछथी का चूर्ण तथा शङ्क का महीन चूर्ण मिछा कर घृत या पानी के साथ पीस के वर्षेचे के समस्त शरीर पर छेप करना चाहिये॥ ६॥

सर्वगन्ध द्रव्य — चातुर्जातककर्पूरकवकोलागुरुकुङ्कमम् । लवङ्ग-सिह्तक्रेव सर्वगन्धं विनिर्दिशेत ॥

गृश्रोख्कपुरीषाणि यवा यवफलो घृतम् । सन्ध्ययोक्तभयोः कार्य्यमेतदुद्धूपनं शिशोः ॥ ७ ॥

धूपन—गीध यथा उल्लू की ब्रिष्टा (या रोम ) तथा जौ, वास की छाठ तथा घी इन्हें मिश्रित कर इनसे दोनों सन्ध्या के समय बच्चे को धूपित करना चाहिये॥ ७॥

वरणारिष्टकमयं रुचकं सैन्दुकं तथा ! सततं धारयेचापि कृतं वा पौत्रजीविकम् ॥ ६ ॥

भोषि धारण—वरुण, निम्ब, सिन्दुवार (निर्पुण्डी) अथवा पुत्रजीव (जीयापोता) की लकड़ी के दुकड़ों से बनाई हुई माला बच्चे को पहनानी चाहिये॥ ८॥

विमर्शः—यहाँ पर रुचक शब्द का अर्थ माला किया गया है। ऐसे रुचक का अर्थ आसूपण भी होता है। मेदिनीकोष-कार ने इसके अनेक अर्थ लिखे हैं—रुचको वीजपूरे च निष्के दन्तकपोतयोः। न द्वयोः स्वर्जिकाक्षारेऽप्यशामरप्रमालययोः॥ सौव-चैलेऽपि मङ्गल्धद्रव्येऽपि च॥

शुक्ताः सुमनसो लाजाः पयः शाल्योदनं तथा । बिलर्निवेद्यो गोतीर्थे रेवत्यै प्रयतात्मना ॥ सङ्गमे च भिषक् स्नानं कुर्याद् धात्रीकुमारयोः ॥ ॥

बिलकर्म तथा लान - श्वेत पुष्प, लाजा (धान की खील), दुग्ध, साठी चावलों का भात थोड़ा-थोड़ा ले के दोने में भर कर स्नानादि से पवित्र हो के गोशाला में जाकर रेवतोग्रह की तुष्टि के लिये विल देनी चाहिये। इसी प्रकार दो निदयों के सङ्गम (सम्मेलन) स्थान पर जा के बच्चे और धाय को स्नान करना चाहिये।। ९।।

नानावस्त्रधरा देवी चित्रमाल्यानुलेपना । चलत्कुण्डलिनी श्यामा रेवती ते प्रसीदतु ॥ १० ॥

बालरक्षा मन्त्र—विविध प्रकार के वस्त्रों को पहनी हुई, चित्र-विचित्र माला तथा चन्दन धारण की हुई, कानों में जिसके कुण्डल हिल रहे हों ऐसी श्यामवर्णा रेवती तेरे लिये प्रसन्न हो जांय । १०।।

डपासते यां सततं देव्यो विविधभूषणाः । लम्बा कराला विनता तथैव बहुपुत्रिका । रेवतीशुष्कनामा या सा ते देवी प्रसीद्तु ।। ११ ॥ इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कुमारतन्त्रे रेवती-प्रतिषेघो नाम (पञ्चमोऽध्यायः, आद्तः) पक्तिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥

soughous-

विविध आभूषण पहनी हुई अन्य देवियाँ जिसकी निरन्तर उपासना करती रहती हैं तथा जिसकेलम्बा, कराला, विनता, बहुपुत्रिका, रेवती शुप्कनामा ये अनेक नाम (पर्याय) हैं ऐसी रेवती देवी तेरें लिये प्रसन्न हो जांय ॥ ११ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकाव्याख्यायां रेवतीप्रतिषेधो नामकित्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥

## द्वात्रिंशत्तमोऽध्यायः

अथातः पूतनाप्रतिदेधं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 🖁 🛭 यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २॥

अब इसके अनन्तर पूतनाप्रतिपेध शामक अध्याय का च्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥

विमर्शः—पूतनाग्रहजुष्ट वालक के लचण आचार्य सुश्रुत ने २७ वें अध्याय में 'स्रस्ताङ्ग स्विपिति' इत्यादि कहे हैं। योगरत्नाकर में लिखा है कि इस ग्रह में अतिसार, ज्वर तृष्णा, देढ़ा देखना, रोदन, निद्रानाश और उद्विसता ये लच्चण होते हैं अतीसारो ज्वरस्तृष्णातिर्यंक्प्रेक्षणरोदनम् । नष्टनिद्रस्तथोद्विशो यस्तः पूतनया शिशुः ॥

कपोतवङ्काऽरलुको वरुणः पारिभद्रकः। आस्फोता चैव योज्याः स्युर्बोलानां परिषेचने ॥ ३॥

परिषेक- ब्राह्मी अथवा ब्रह्मसुवर्चला, श्योनाक (अरलू), वरुण की छाल, पारिभद्र और सारिवा इन्हें मिलित ४ तोले भर ले के ऽर सेर पानी में क्षित कर आधा सेर शेष रहने पर बालक के शरीर पर परिषेचन करना चाहिये ॥ ३ ॥

वचा वयःस्था गोलोमी हरितालं मनःशिला। कुष्ठं सर्जरसञ्चेव तैलार्थे वर्ग इब्यते ॥ ४ ॥

तैलाम्यङ्ग—वचा, ब्राह्मी (वयःस्था), श्वेतदूर्वा (गोलोमी), हरताल, मैनसिल, कुष्ठ और राल इनका करक बना के चतुर्गुण तैल में तैल से चतुर्गुण पानी डाल कर तैलावशेष पाक करके छान कर शीशी में भर देवें। इस तैल का अभ्यङ्ग करना चाहिये॥ ४॥

हितं घृतं तुगाक्षीय्या सिद्धं मधुरकेषु च। कुष्ठतालीशखदिरचन्दनस्यन्दने तथा ॥ ४ ॥

ष्ट्रतपान—वंशछोचन, काकोल्यादि मधुर गण की ओषधियां तथा कुछ, तालीसपन्न, खिद्र की छाल, स्वेत चन्दन और अर्जुन (स्यन्दन) की छाल इनके करक में घृत पका कर १ माशे से ३ मासे तक की मात्रा में लेके शहद और शर्करा के साथ मिला कर या मन्दोष्ण दुग्ध में डाल कर बच्चे की पिळाना चाहिए॥ ५॥

देवदारुवचाहिङ्ककुष्ठं गिरिकद्म्बकः। प्लाहरेणवश्चापि योज्या उद्धूप्ने सदा ॥ ६॥

धूपन-देवदारु का चूरा, वचा, हींग, कुष्ठ, गिरिकणिका, इद्रबपुष्प, छोटी इलायची और हरेणुका इन्हें चूर्णित कर घृत में मिला के निर्धूम अग्नि पर डाल के उत्पन्न धूम से बच्चे को धूपित करना चाहिये॥ ६॥

गन्धनाकुलिकुम्भीके मजानो बदरस्य च। कुकेटास्थि घृतञ्चापि ध्वनं सर्षपैः सह ॥ ७ ॥

२-धूपन—गन्धनाकुली (रास्ना), कुस्भिका (जल पत्री ), बैर की छाल, केकड़े की अस्थि और र्युत तथा सरसी की धूनी देवें ॥ ७॥

काकादनीं चित्रफलां बिम्बीं गुझाक्च धार्येत् ॥ ८॥ ओषि धारण- श्वेत गुञ्जा, इन्द्रायण की जड़ अथवा कण्टकारी और लाल गुआ इनकी माला बना कर गले या हाथ में वच्चे को पहनावें ॥ ८॥

मत्स्यौदनक्चं कुर्वीत कुशरां पललं तथा ! शरावसम्पुटे कृत्वा बिलं शून्यगृहे हरेन ॥ ६ ॥

बिलकर्म-एक कोरे मिट्टी के सकोरे में मछ्छी, भात, खिचड़ी तथा मांस को रख कर शून्य (खण्डहर हुये) मकान में बिल देनी चाहिये॥ ९॥

विमर्शः-पळळ शब्द का तिळों का चूर्ण तथा मांस दोनों अर्थ होते हैं—'पललं पङ्गमांसयोः', 'तिलचूँगें पललस्तु राक्षसे'

**चच्छिष्टेनाभिषेकेण शिशोः स्नपन**सिष्यते । पूज्या च पूतना देवी बर्लिभिः सोवहारकैः।। १०।।

स्नान तथा पूजा-किसी देवता (महादेव) के अभिषेक कराये हुये जल को उच्छिष्ट कर उससे वच्चे को स्नान करान्। चाहिये तथा विल और उपहार आदि से प्तना देवी की पूजा करनी चाहिये॥ १०॥

मिलनाऽम्बरसंवीता मिलना रूक्षमूर्द्धजा। शून्यागाराश्रिता देवी दारकं पातु पूतना ॥ ११ ॥

बालरक्षामन्त्र—मिळन वस्त्र पहनी हुई, मुळिन दूशरीर वाली तथा रूच केशों से मुक्त तथा शून्य मकान में रहने काली प्तना देवी बच्चे की रचा करें।। ११।।

दुर्दर्शना सुदुर्गन्धा कराला मेघकालिका। भिन्नागाराश्रया देवी दारकं पातु पूतना ॥ १२ ॥ इति सुश्रुतसंहितायासुत्तरतन्त्रान्तर्गते कुमारतन्त्रे पूतना-प्रतिषेघो नाम (षष्ट्रोऽध्यायः, आदितः)

द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२॥

खराब दर्शन वाळी, दुर्गन्ध युक्त, विकराळ स्वरूपवती तथा बादलों के समान कृष्ण वर्ण की एवं फूटे मकान में रहने वाछी पूतना देवी वच्चे की रचा करें।। १२ ।। इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकान्याख्यायां द्वात्रिंशोऽध्यस्यः ॥३२॥

# ंत्रयस्त्रिशतमोऽध्यायः

white

अथातोऽन्धपूतनाप्रतिषेधं व्याख्यास्याम्: ॥ १॥ • यथोवाच भगवान् धन्वन्त्ररिः ॥ २॥

अव इसके अनन्तर अन्धपुतनाप्रतिषेध नामक अध्याय का ज्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥

तिक्तकदुमपत्राणां कार्च्यः काथोऽवसेचने ॥ ३॥ परिषेक — निम्ब, महानिम्ब (वकायन ) आदि तिक्त कस वाले वृत्तों के पत्र या छाल का काथ वना कर उससे वालक का सेचन करना चाहिये॥३॥

सुरा सौवीरकं कुछं हरितालं मनःशिला। तथा सैर्जरसञ्चेव तैलार्थमुपदिश्यते ॥ ४ ॥

तेलाभ्यक्त – सुरा, सौवीरक ये प्रत्येक तेल से चतुर्गुण तथा कूठ, हरताल, मैनसिल और राल ये मिलित तेल से चौथाई करक रूप में लेफर तेल सिद्ध कर लें। इस तेल का वच्चे के शरीर पर अभ्यङ करना चाहिये॥ ४॥

विमर्श:--सुरा- चावल आदि अन्न को पका कर सन्धान कर किण्वीकरण (Fermentation®) हो जाने के बाद अग्नि के संयोग से वकयन्त्र के द्वारा जो मद्य खींचा जाता है उसे सुरा कहते हैं।

सौवीरक यह एक प्रकार का काञ्जिक भेद है। कच्चे या पक हुये तुप रहित जो को पानी के साथ मिट्टी के घड़े में सन्धित करने से सौवीरक बनता है। कुछ लोग गेहूं से भी सौवीरक का निर्माण करते हैं -सौबीरस्तु यवैरामैः पक्वैर्वा निस्तुपैः कृतम् । गोधूमैरिष सौवीरमाचार्याः केचिदूचिरे ॥

पिष्पल्यः पिष्पलीमूलं वर्गी मधुरको मधु । शालपणी बृहत्यौ च घृतार्थमुपदिश्यते ॥ ४ ॥

घृतपान-पिप्पली, पिपरामूल, काकोल्यादि मधुर गण की ओषधियां, शहद, शालपणीं, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी इनमें से शहद को छोड़ कर शेष ओषधियों का समप्रमाण मिश्रित करक ५ तोला, घृत २० तोला तथा पानी ८१ सेर मिला के घृतावशेष पाक कर छान के उसमें शहद मिला के शीशी में भर दें। इस घृत को ३ माशे से ६ माशे भर के प्रमाण में ले के मन्दोष्ण दुग्ध में मिला कर वालक को पिलावें ॥ ५॥

. सर्वगन्धैः प्रदेहश्च गात्रेष्वचणोश्च शीतलैः। पुरीषं कौक्कटं केशांश्चर्म सर्पत्वचन्तथा। जीर्णोख्य भिक्षसङ्घाटीं धूपनायोपकलपयेत् ॥ ६॥

प्रदेह तथा धूर्णन-पूर्वोक्त चातुर्जातक कर्परादि सर्वगन्ध द्रव्यों को शीतल जल से पीस कर वच्चे के समस्त शरीर तथा नेत्रों पर लेप करना चाहिये। इसके सिवाय मुगें की विष्ठा. केश और चर्म तथा सांप की कांचली और भिन्न (बौद्ध या संन्यासी ) का जीर्ण वस्त्र लेकर निर्धूम (प्रदीस ) अङ्गार पर रख के वालक को धूपित करें॥ ६॥

कुक्करीं अर्करीं शिम्बीमनन्ताञ्चापि धारयेत् ॥ ७ ॥

ओषधियारण- मुर्गे के अण्डे के समान श्वेत कन्दवाछी लता, या शेमल की जड़ तथा कोंच या अपामार्ग की जड़, सेम तथा अमन्तमूळ इन ओषधियों की माला बनाके धारण करनी चाहिये॥ ७॥

मांसमामं तथा पक्वं शोणितक्क चतुष्पथे। निवेद्यमन्तंश्च गृहे शिशो रक्षानिमित्ततः ॥ ८॥

एक पात्र में भर कर बालक के हित के लिये किसी चौरास्ते पर और फूटे मकान के अन्दर रख देना चाहिए॥ ८॥ शिशोश्च स्नपनं कुर्यात् सर्वगन्धोदकैः शुभैः ॥ ६ ॥

स्नानविधान - सर्वगन्ध (चातुर्जातक, कर्पुरादि) युक्त पानी से बच्चे तथा धरय को स्नान कराना चाहिये॥ ९॥

कराला पिङ्गला मुण्डा कषायाम्बरवासिनी । देवी बालिममं प्रीता संरक्षत्वन्धपूतना ॥ १०॥ इति सुश्रुतसंहितायासुत्तरतन्त्रान्तर्गते कुमारतन्त्रेऽन्ध-प्तनाप्रतिषेधो नाम (सप्तमोऽध्यायः, आदितः) ... त्रयिक्षशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

रक्षामन्त्र - करालस्वरूपवाली, पिङ्गलवर्ण की तथा सिर-मुण्डित और कषाय वस्त्रों को पहिनी हुई अन्धपूतना देवी प्रसन्न होकर इस वच्चे की रत्ता करे॥ १० ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकान्याख्यायामन्धपूतनाप्रतिषेधो नाम त्रयस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

# चतुस्त्रिशत्तमोऽध्यायः

अथातः शीतपूतनाप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ यवोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अव इसके अनन्तर शीतपूतनाप्रतिषेध नामक अध्याय का ब्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२ ॥

कपित्थं सुवहां बिम्बीं तथा बिल्वं प्रचीबलम्। नन्दी भल्लातकब्रापि परिषेके प्रयोजयेत् ॥ ३ ॥

परिषेक—कैथ की छाल, रास्ना, बिम्बीफल, बिल्वफल या छाल, प्रचीबल ( मत्स्याची, आंवला, या काकजङ्घा ), नन्दी-वृत्त ( अश्वत्थ या पारस पीपल ) तथा भन्नातक वृत्त की जड़ इनको ४ तोले भर मिलित लेके ८१॥ सेर पानी में उबाल कर 59 सेर अवशेष रहने पर छान के बच्चे के शरीर पर सिञ्चन करें॥३॥

विमर्श:-डल्हण ने नैदीभल्लातक ऐसा पाठ मान कर उसका जलपिप्पली अर्थ किया है। प्रचीबला बल्या तुरगगन्धा चेति यावत् , तस्य फलं प्रचीबलमिति सुश्रुतार्थसन्दीपनम् ।

बस्तमूत्रं गर्वो मूत्रं मुस्तऋ सुरदारु च । कुष्ठक सर्वगन्धांश्च तैलार्थमवचारयेत् ॥ ४॥

तैहाभ्यक्ष बकरी तथा गाय का मूत्र या तैल से चतुर्गुण एवं नागरमोथा, देवदारु, कुष्ठ तथा चातुर्जातक कर्पूरादि सर्वगन्ध द्रव्य इन्हें मिलित तैल से चौथाई प्रमाण में लेकर करक करके तिलतेल पका लेना चाहिये। इस तेल का बच्चे के शरीर पर अभ्यङ्ग करें ॥ ४ ॥

रोहिणीसर्जखिदरपलाशककुभत्वचः। निष्काध्य तस्मिनिष्कवाथे सक्षीरं विपचेद् घृतम्।।।।। •

• घृतपान – कायफल या मजीठ, राल, खदिर की छाल, बिलकर्म-कच्चा तथा पकाया हुआ मांस और रक्त उन्हें । पलाश की छाल और अर्जुन की छाल इनका काथ कर उसमें

दुग्ध मिला कर उक्त ओपिधयों का ही कल्क मिला कर यथा-विधि सिद्ध कर बच्चे को १ माशे से ३ माशे भर की मात्रा में पिलाना चाहिये॥ ५॥

गृघोळ्कपुरीषाणि बस्तगन्धामहेस्त्वचः। निम्बपत्राणि मधुकं धूपयार्थं प्रयोजयेन्॥ ६॥

ध्यन — गीध तथा उल्लु की विष्ठा, वस्तगन्धा (अजगन्धा), सांप की कांचली, निम्बपन्न और मुलेठी इन्हें प्रज्वलित अङ्गार पर रख के वच्चे को धूपि∳करना चाहिये ॥ ६॥

धारयेदपि लम्बाञ्च गुझां काकादनीं तथा।। ७॥

ओषिषारण—कड़वी तुम्बी, गुञ्जा (অ्युमची), काकादनी (कौआठोडी या खेत गुञ्जा) इनकी माला बना के बच्चे को पहनानी चाहिये॥ ७॥

नद्यां मुद्गकृतैश्चान्नैस्तर्पयेच्छीतपूतनाम् ।
देवये देयश्चोपहारो वारुणी रुधिरं तथा ।
जलाशयान्ते बालस्य स्नपनं चोपदिश्यते ॥ ६ ॥
बिलक्षमं तथा स्नान—मूंग को पका कर दोने में भर के
नदी के किनारे या नदी के बीच में रख (बिल दे) कर
शीतपूतना को प्रसन्न करें। इसी प्रकार इस देवी के लिये
बारुणी (मद्य) और रक्त का उपहार देना चाहिये। बालक
को किसी जलाशय (नदी) के पास लेजा के स्नान कराना
चाहिये॥ ८॥

सुद्गौदनाशना देवी सुराशोणितपायिनी। जलाशयालया देवी पातु त्वां शीतपूतना ॥ ६ ॥ इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कुमारतन्त्रे शीत-पूतनाप्रतिषेधो नाम (अष्टमोऽध्यायः, आदितः) चतुस्त्रिंशोऽध्यायः॥ ३४॥

बाबरक्षामन्त्र—मूंग तथा चावल को खाने वाली प्वं सुरा (मद्य) तथा रक्त का पान करने वाली तथा जलाशय (नदी) के पास निवसन शील शीतपूतना देवी तेरी रचा करे।। ९॥ इत्यायुर्वेदतत्त्वार्थसन्दीपिकाव्याख्यायां शीतपूतनाप्रति-पेधो नाम चतुर्खिशोऽध्यायः॥ ३४॥

# पश्चत्रिंशत्तमोऽध्याय!

अथातो मुखमण्डिकाप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २॥

अब इसके अनन्तर मुखमण्डिकाप्रतिषेध नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है।।

किपत्थिबिल्वतकीरीवांशीगन्धर्वहस्तकाः । कुबैराक्षी च योज्याः स्युबीलानां परिषेचने ॥ ३ ॥ परिषेचन—कैथ, विरुव, अरणी, वंशलोचन, एरण्ड की जह, रुद्राच या पटला इनका काथ वना के वालक का सिञ्चन करना दाहिये ॥ ३ ॥ स्वरसैर्भृङ्गवृक्षाणां तथाऽजहरिगन्धयोः । तैलं वसाक्र संयोज्य पचेदभ्यञ्जने शिशोः ॥ ४॥

अभ्यक्ष—वातनाशक विल्व, श्योनाक, ग्राम्भारी, प्रण्ड आदि वृचों के पत्रों का स्वरस तथा अजगन्धा और अश्यान्धा का काथ मिलित रनेह से चतुर्गुण तथा तिलतेल और वसा मिलित एक भाग ले के रनेहावशेष पाक कर छान के शीशी में भर देवें। इसका बालक के शरीर पर अभ्यक्ष करना चाहिये॥ ४॥

विमर्शः — हाराणचन्द्र जी ने भृङ्गराज अर्थ किया है तथा डल्हण ने वातहर वृत्तों के भृङ्ग (पत्रभङ्ग) अर्थ किया है— 'भृङ्गं त्वक्पत्रं भृङ्गास्तु विड्ण्यूम्याटमार्कवाः' इति हैमः।

मधूलिकायां पयित तुगाक्षीयाँ गरो तथा। मधुरे पञ्चमूले च कनीयसि घृतं पचेत् ॥-४॥

घृतपान — मधूछिका ( मधूछिकादि गण अथवा मूर्वा) के स्वरस या काथ में दुग्ध में, वंशलोचन के साथ एवं काकोल्यादि मधुर वर्ग की ओषधियों के स्वरस या काथ में तथा क्रघु पञ्चमूल की ओषधियों के काथ में घृत सिद्ध करके १ माशे से ४ माशे भर-की मात्रा में वच्चे को देना चाहिये॥

वचासर्जरसः कुष्ठं सर्पिश्चोद्धूपनं हितम् ॥ ६॥

भूपन-वचा, राल, कुछ तथा घृत इन्हें मिला के अङ्कार पर रख कर धूनी देवे ॥ ६ ॥०

धारयेदपि जिह्नाश्च चाषचीरल्लिसपैजाः ॥ ७ ॥

औषि धारण—चाप (पपीहा), चीरल्ल (चील) और सप की जिह्ना निकाल कर किसी धागे में प्रथित करके गले या भुजा में धारण करनी चाहिये॥ ७॥ ू

विमर्शः—कुछ टीकाकारों ने चाप शब्द का अर्थ नीक्रकण्ठ किया है — चापः स्वर्णचूडो नीलाक्षः, नीलकण्ठ इति क्रोके— अशोकश्च विशोकश्च नन्दनः पुष्टिवर्धनः। हेमतुण्डो मणिश्रीवः स्वस्ति-कश्चापराजितः॥ अष्टौ चाष्यस्य नामानि चापं दृष्टा तु यः पठेत । अर्थासिद्धिमेवेत्तस्य मिष्टमन्नं वराङ्गना॥

वर्णकं चूर्णकं माल्यमञ्जनं पारदं तथा। मनःश्रिलाक्चोपहरेद्शोष्ठमध्ये बर्लिं तथा। पायसं सपुरोडाशं बल्यर्थमुपसंहरेत्॥ =॥

बिलकर्म-वर्णक (काम्पिल्लक या कङ्कुष्ट, गोरोचन या हरताछ), चूर्णक (चूना या अवीर), माला, अञ्जन (सुरमा या रसाञ्जन) पारा और मैनसिल इन सब को एक दोने में भर के गोशाला के मध्य में विल देनी चाहिये। इसके अतिरिक्त पायस (खीर) और पुरोडाश की भी बिल देनी चाहिये॥।।।

विमर्श— पायस सपुरोडाशम्' के अर्थ दो होते हैं— (१) पुरोडाशम् अष्टाकपालः पिष्टमयः कपालोपरिपकः तृणानिना' अर्थात् एक आटे का कपाल सकोरे था पुर्वे की आकृति का बना के उसे घासफूस की अग्नि में पकाकर उसमें पायस (खीर) भर के बिल देनी चाहिये। (२) किसी मिट्टी के कपाल में चिता की अग्नि पर बनाई (पकाई) हुई खीर।

•• मन्त्रपूताभिरद्भिश्च तत्रैव-स्नपनं हितम् ॥ ६ ॥

11

रण्ड

न्धा

सा

शी

ना

था

₹

स्नान—गायत्री आदि मन्त्रों से अभिमन्त्रित जल से उसी गोशाला में बालक को स्नान कराना चाहिये॥ ९॥

अलङ्कृता रूपवती सभगा कामरूपिणी। गोष्टमध्यालयरता पातु त्वां मुखमण्डिका ॥१०॥ इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतः त्रान्तर्गते कुमारतन्त्रे मुख-मण्डिकाप्रतिषेधो नाम (नवमोऽध्यायः, आदितः) पञ्चित्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३४॥

west the

वालरक्षामन्त्र — अनेक आभूपणों से अलंकृत, सुरूपवती, ऐथर्यशालिनी, स्वेच्छा से अनेक रूप धारण करने वाली और सदा गोशाला में निवास करने वाली मुखमण्डिका देवी तेरी रचा करें ॥ १०॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वार्थसन्दीपिकाव्याख्यायां सुखमण्डिकाप्रतिषेधो ॰ नाम पञ्जन्त्रिशत्तमोऽध्यायः ॥ ३५॥

# . षटंत्रिंशत्तमोऽध्यायः

अथातो नैगमेषत्रतिपंधै व्याख्यास्यामः ॥ १॥ धन्वन्तरिः ॥ २॥ यथोवाच भगवान

अव इसके अनन्तर नैगमेवप्रतिपेध नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥

विमर्श:-नैगमेष ग्रह का स्वरूप मेप ( भेड़े ) के मुख के समान माना गया है।

बिल्वाव्झिमन्थ्रप्तीकाः कार्याः स्यः परिषेचने । सुरा सबीजं धान्याम्लं परिवेके च शस्यते ॥ ३ ॥ • परिपेचन - बिल्व की छाल, अरणी की छाल और करञ्ज की छु ल का काथ बना के बालक का परिपेचन करना चाहिये अथवा सुरा, सोवीर और काञ्जी के द्वारा सिज्जन करना चाहिये॥ ३॥

प्रियङ्गसरलाऽनन्ताशतपुष्पाकुटन्नदैः । पचेत्तेलं सगोमूत्रैद्धिमस्त्रैम्लकाञ्चिकैः । ४॥

अभ्यङ्ग —प्रियङ्ग, सरला (श्वेत निशोध या चीड़=बिरोजा) अनन्तमूल (सारिवा), सौंफ तथा कुटबट (श्योनाक या तगर या केवटी मोथा ) इनका कलक मिलित ५ तोले तथा तिछतेछ २० तोले और गोमूत्र, दही, दही के ऊपर का पानी और खट्टी काओं ये प्रत्येक स्नेह से चतुर्गुण किन्तु दही स्नेहको बरावर लेके यथाविधि पाक कर छान के शीशी में भर देवें ॥ ४ ॥

विसर्श:-कुछ टीकाकारों ने उक्त द्रव पदार्थीं में से प्रत्येक को रनेह के समीन ही छेना छिखा है ऐसी श्थिति में यहां चतुर्गुण जुळ मिळाना चाहिये क्योंकि क्रिखा है-स्वरसक्षीर-माङ्गरुयैः पाको यत्रेरितः कचित् । जलं चतुर्गुणं तत्र वीर्याधानार्शमाव-पेत् ॥ कुछ टीकाकारी ने अग्ल शब्द को काश्ली का विशेषण न मान कर उसे पृथकू ही मान के विजोरे निम्बू का स्वरस लेना | •देनी चाहिये॥ १०॥

लिखा है। ऐसी स्थिति में द्रव पदार्थ पांच हो जाते हैं अतः प्रत्येक द्रव को स्नेह के वरावर वरावर लेना प्रशस्त है-पन्न प्रकृति यत्र स्युर्दवाणि स्नेइसंविधौ । तत्र स्नेइसमान्याहुरवीक् च स्याच्चर्तुर्गुणम् ॥ ( प० प्र० )

पञ्चमृतद्वयकाथे शीरे मध्रकेषु च। पचेद् घृतव्य मेधावी खर्ज्रीमस्तकेऽपि वा ॥ ४ ॥

वृतपान — लघु पञ्चमूल (शालपणीं, पृष्ठपणीं, छोटी कटेरी, वड़ी कटेरी और गोखरू ), वृहत्पञ्चमूल (वित्व, श्योनाक, करमारी, पाटला, अरणी) के चतुर्गुण काथ तथा एक भाग दुग्ध में मधुरकादि गण की ओषधियों का करक चतुर्थांश मिला के वृत सिद्ध कर लेवें। अथवा खर्जूर के मस्तक के पानी (ताड़ी) में घत सिद्ध कर लेवें। घतमात्रा-१ से ३ माशे तक वचीं को पीने के लिये मन्दोष्ण दुग्ध या पानी में डाल कर पिलावें ॥५॥

विमर्शः—कुछ लोग खर्जूरीमस्तक का अर्थ उसकी मज्जा करते हैं किन्तु उसमें मज्जा होती नहीं अतएव उसके मस्तक का रवेत भाग ले सकते हैं जो कि कल्क के मान में प्रयक्त होगा।

वचां वयःस्थां गोलोमीं जटिलां चापि धारयेत्। उत्सादनं हितं चात्र स्कन्दापस्मारनाशनम् ॥ ६ ॥

ओपधिधारण—वचा, वयःस्था ( गिलोयू अथवा चीरकाः कोली ), गोलोमी ( दूर्वा ), जटामांसी इन्हें किसी धामे में बांध कर बालक को पहनावें। इसके अतिरिक्त स्कन्दापस्मार में कहे हुये द्रव्यों से उत्पादन करना हितकारी होता है ॥६॥

विमर्शः-हाराणचन्द्रजी ने अपने सुश्रुतार्थसन्दीपन भाष्य में वयःस्था का अर्थ हरीतकी किया है। सिद्धार्थकवचाहिङ्गुकुष्ठञ्चैवाक्षतैः सह । भल्लातकाजमोदाश्च हित्मुद्धपनं शिशोः॥ ७॥

धूपन-श्वेत सरसीं, वचा, हींग, कूठ, अच्चत (चावल या जो ), भिलावा और अजमोदा इनके चूर्ण को प्रदीस अङ्गार पर डाल के बालक को धूनी देनी चाहिये॥ ७॥

मकेटोळ्कगृधाणां पुरीषाणि धूपः सुप्ते जने कार्यो बालस्य हितमिच्छता ॥ प ॥ नवग्रह धूप-मर्कट ( बन्दर ), उल्लू और गीध की विष्ठा लेकर रात्रि के समय मनुष्यों के सो जाने पर नवग्रहकीप में

बच्चों को धूनी देनी चाहिये॥ ८॥ तिलतण्डुलैकं माल्यं भद्यांश्च विविधानिप । निवेदयेत्॥ ६॥

वृक्षमूले

कुमारिवतृमेषाय बिलकर्म-एक सकोरे या दोने में तिल, चावल, माला तथा अनेक प्रकार के लड्डू, जलेबी आदि अच्य पदार्थ रखकर कुमारपितृमेक ग्रह के छिये वृत्त के मूल में वर्ल देनी चाहिये॥

अधस्ताद्वटबृक्षस्य स्नपनं चोपदिश्यते। बिलं न्यप्रोधवृत्तेषु तिथी षष्ठचां निवेदयेत्।। १०।।

स्नान-बच्चों को वटबृत्त के नीचे ले जाकर स्नान कराना चाहिये तथा पष्टी तिथि के दिन वटनृत्त के नीचे बिल भी

विमर्शः—इस दिन शकुनिप्रतिपेधोक्त द्रव्यों की बिल देनी चाहिये। बलिद्रव्य—'तिलतण्डुलकं मान्यं हरितालं मनःशिलां। अजाननश्चलाक्षिश्चः कामरूपी महायशाः। बालं बालपिता देवो नैगमेषोऽभिरक्षतु॥ ११॥ इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते। कुमारतन्त्रे नैगमेषप्रतिषेधो नाम (दशमोऽध्यायः, आदितः) षद्विंद्रोऽध्यायः॥ ३६॥

--

बाहरक्षामन्त्र - बकरे के समाम मुख वाहुला, नेत्र और भोंह जिसके चलायमान हो रहे हैं तथा स्वेच्छा से रूप धारण करने वाला, महायशस्वी तथा वालकों का पिता नैगमेप देव बालक की रत्ता करे॥ ११॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वार्थसन्दीपिकाभाषायां नैगमेषप्रतिषेधो नाम पट्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥

## सप्तत्रिंशतमोऽध्यायः

अथातो प्रहोत्पत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ यथोवाच भगवान् घन्वन्तरिः॥ २॥

अव इसेके अनन्तर ग्रहोत्पत्ति-विषयक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है॥

नव स्कन्दाद्यः प्रोक्ता बालानां य इमे प्रहाः। श्रीमन्तो दिञ्यवपुषो नारीपुरुषविप्रहाः॥ ३॥

नवमहिववेचन — वालकों के स्कन्द आदि जो नवसंख्यक यह कहे गये हैं, ये सब ऐश्वर्ययुक्त, दिञ्यशरीरधारी और स्त्री तथा पुरुष शरीर के रूप में हैं॥ ३॥

विमर्शः-आचार्य सुश्रुत ने शकुनि, रेवती, प्तना, अन्ध-पूतना, शीतपूतना और मुखमण्डिका ये ६ मह स्त्री शरीरधारी तथा स्कन्द, स्कन्दापसमार और नैगमेष ये ३ पुरुप शारीरधारी ऐसे कुछ ९ ग्रह माने हैं किन्तु आचार्य वाग्भट मे इन ग्रहों की संख्या १२ ळिखी हैं। जैसे स्कन्द, विशाख, मेप, श्रमह तथा पितृप्रह ऐसे ५ पुरुष शरीरधारी तथा शकुनी, पूलना, शीतपूतना, दृष्टिपूतना, मुखमण्डलिका, रेवती तथा शुष्क-रेवती ये ७ स्त्री शरीरधारी यह हैं और दूस तरह कुछ संख्या १२ है-स्कन्दो विशाखो मेषाख्यः श्रमहः पितृसंशितः। शकुनिः पूतना शीतपूतना दृष्टिपूतना ॥ मुखमण्डलिका तद्वत रेवती शुष्करेवती ॥ (अ. ह्न. उ. अ. ३)। इस तरह वाग्भट ने श्वप्रह, पितृप्रह तथा शुष्करेवती ये ३ प्रह अधिक माने हैं जिनका वर्णन संचेप में निस्न है—(१) श्रमहरू चण-कम्पो-हृषितरोमत्वं स्वेदश्चश्चनिमीलनम् । बिह्रायामनं जिह्नादंशोऽन्तः कण्ठकूजनम् ॥ धावनं विट्सगन्धत्वं क्रोशनं श्वानवच्छुनि ॥ कस्प ( Convalsions ), रोमहर्ष, स्वेदाधिक्य, •नेत्रनिमीलन, विहरायाम ( Opisthotonus ), जिह्नादंश, कण्ठकूजन, धावन (दौड़ना), मलगन्ध तथा कुत्ते की तरह चिल्लाहट। (२) पितृग्रहळ्चण-रोमइषों मृहुस्त्रासः सइसा रोदनं ज्वरः। कासा

तिसारवमथुज्म्भातृद्शवगन्धताः ॥ मुष्टिवन्धः स्रतिश्राक्षणोर्वालस्य स्युः पितृप्रहे ॥ रोमहर्ष, सुहुर्सुहुर्भाति, सहसा रोदन, ज्वर, कास, अतिसार, वसन, ज़म्भा, तृष्णा, श्वगन्ध, मुष्टिवन्धन तथा नेत्र से स्नाव ये ठत्तण होते हैं। (३) शुब्करेवती लचण-जायते शुक्तरेवरयां क्रमात् सर्वोङ्गसंक्षयः ॥ इस रोग में वचा धीरे-धीरे सूखता है तथा उसकी समस्त धातुएं चीण हो जाती हैं। इनके सिवाय रावण ने अपने वालतन्त्र में पूतना के १६ भेद माने हैं जो कि उसी की बहिनें थीं। (१) नन्दा, (२) सुनन्दा, (३) प्तना, (१) मुखमण्ड-लिका, (५) विडालिका या कटप्तना, (६) पट्कारिका या शकुनिका, (७) कालिका या शुक्करेवती, (८) कामिनी या अटर्यका, (९) मदना या स्तिका, (१०) रेवती या निर्ऋता, (११) सुदर्शना या पिलिपिन्छिका, (१२) अद्भता या कालिका, (१३) भेंद्रकाली, (१४) तारा, (१५) हुङ्कारिका, (१६) कुमारिका।

एते गुह्स्य रक्षार्थं कृत्तिकोमाऽग्निसूतिभि। सृष्टाः शरवणस्थस्य रक्षितस्यारमतेजसा ॥ ४॥

बहुत्पित्त हेतु—शर (दर्भया कांस) के हैवन में स्थित हुये तथा अपने ही पराक्रम से रिच्चत स्वामी कार्तिकेय की रचा के लिये कृत्तिका, उमा (पार्वती) अगिन और शङ्कर भगवान ने हन बहों को उत्पन्न किया ॥ ४॥

विमर्शः—उमापदं गङ्गाया अपि उपलक्षणम्, अनन्तरं गङ्गान्नि माक्कत्तिकानाम्' इत्युक्तेः । शर्यने के अन्दर कार्तिकेय की उत्पत्ति कैसे हुई यह कथा वामनपुराण के ५४ वें अथ्याय में वर्णित है।

स्त्रीविमहा महा ये तु नानारूपा मयेरिताः। गङ्गोमाकृत्तिकानां ते भागा राजसतामसद्भा। ४॥

यहों में राजसादिभाव कर्शना—भगवान् धन्वन्तिर कैहते हैं कि जो मैंने स्त्री शारीर वाले अनेक रूपधारी यहों का वर्णन् किया है वे गङ्गा, पार्वती और कृत्तिका के भाग (अंशा) हैं तथा ये राजस प्रकृति वाले हैं॥ ५॥

नैगमेषस्तु पार्वत्या सृष्टो मेषाननो प्रहः। कुमारधारी देवस्य गुह्स्यात्मसमः स्रखा ॥ ६॥

नैगमेप ग्रैह जो कि मेप के समान मुख वाला तथा कुमार (कार्तिकेय) को धारण (रिचत) करने वाला तथा भगवान् गुह (कार्तिकेय) का अभिन्न मित्र है उसे पार्वती ने बनाया॥ ७॥

स्कन्दापस्मारसंज्ञो यः सोऽग्निनाऽग्निसमग्रुतिः। -स च स्कन्दसस्मा नाम विशाख इति चोच्यते।।।।।

स्कन्दापरमार नामक ग्रह जो कि अग्नि के समान तेजस्वी है उसे अग्नि ने बनाया तथा वह स्कन्द (कार्तिकेय) का मित्र है तथा उसे विशाख नाम से भी कहा जाता है॥ ७॥

स्कन्दः सृष्टो भगवता देवेन त्रिपुरारिणा॥ विभर्ति चापरां संझां कुमार हृति स प्रहः॥ ८॥

भगवान् त्रिपुरारि (शक्कर) ने स्कन्द नामक ग्रह की रुचना की। यह स्कन्द्यह कुमार नाम से भी ख्यात है ॥८॥

### बाललीलाधरो योऽयं देवोरु द्राग्निसम्भवः। मिथ्याऽऽचारेषु भगवान् स्वयं नैव प्रवर्त्तते।। ६ ॥

कार्तिकेय के भावेश का निषेध—शङ्कर और अग्नि के द्वारा उत्पन्न तथा बालकों की लीला को धारण करने वाले देवस्वरूप भगवान् कार्तिकेय स्वयं बालावेशात्मक पापाचार में प्रवृत्त नहीं होते हैं॥ ९॥

कुमारः स्कन्दसामान्यादत्र केचिदपण्डिताः । यह्वातीत्यल्प्विज्ञाना त्रुवते देहचिन्तकाः ॥ १० ॥

कार्तिकेयवालावेशश्रक्काहेतु— इस विषय में कुछ अपिष्डत (मूर्ष) देहचिन्तक लोग स्कन्दमह की दूसरी कार्तिकेय के समान कुमार संज्ञा को देख कर भगवान् कार्तिकेय ही बालकों के अन्दर आविष्ट होते हैं ऐसा कहते हैं किन्तु यह उनकी कैल्पना अज्ञान (अम) सूचक है ॥ १०॥

विमर्शः - वास्तव में कार्तिकेय आविष्ट नहीं होते हैं किन्तु उनके इन नव या द्वादश यहां के भी अनेक परिचारक हैं जो कि रक्त, वसा और मांस को खाने वाले, भयद्वर शरीरधारी तथा रात्रि में घूमने वाले हैं वे वचों में आविष्ट होते हैं ऐसा आचार्य सुश्रुत ने माना है - 'तेषां प्रहाणां परिचारका ये कोटीसहस्रायुतपब संख्या । अस्पवसामांसभुजः सुमीमा निशाविद्याश्च तमाविशन्त ॥ (स. उ. अ. ६०) ततो भगवति स्कन्दे सुरसेनापतौ कृते । उपतस्थुर्महाः सर्वे दीप्तशक्तिधरं गृहम् ॥ ११॥

उपतस्थुप्रहाः सव दाप्तशास्त्रयर गुहुम् ॥ २२ ॥ उच्चः प्राञ्जलयश्चैनं वृत्तिं नः संविधत्स्व वै । तेषामर्थे ततः स्कन्दः शिवं देवमचोदयत् ॥ १२ ॥

यहवृत्ति कुल्पना—जय भगवान् स्वामी कार्तिकेय वहे हो गये और उन्हें देशताओं की सेना का अधिपति वना दिया गया तव उनके सेवक उक्त सब प्रह हाथ जोड़ कर दीसशक्ति भारी गुह (स्वामी कार्तिकेय) के पास आकर वोले कि आप तो युद्ध करने जा रहे हैं अतः हमारे जीवन (भोजन) का उपाय कीजिए इस पर स्कन्द (कार्तिकेय) ने उन प्रहों की जीविका के लिये भगवान् शक्कर से कहा॥ ११-१२॥

तवो अहांस्त्यनुत्राच भगवान् भगनेत्रहृत्।
तिर्यग्योनि मानुषञ्च देवज्ज त्रित्यं जगत्। १३॥
परस्परोपकारेण वर्त्तते धार्य्यतेऽिष च।
देवा मनुष्यान् प्रीणन्ति तैर्य्यग्योनींस्तथेव च॥१४॥
वर्त्तमानैर्यथाकालं शीतवर्षोष्णमाहतैः।
'इष्यमाऽञ्जलिममस्कारजपहोमत्रतादिभिः॥ १४॥
नराः सञ्यक् प्रयुक्तेश्च प्रीणन्ति त्रिद्वेश्वरान्।
भागधेयं विभक्तज्ज्ञ शेषं किञ्जित्र विद्यते।।
तद् युष्माकं शुभा वृत्तिबीलेष्वेव भविष्यति।। १६॥

शक्कर का उत्तर — भग के नेत्र का विनाश करने वाले भगवान शक्कर ने उन ग्रहों से कहा कि—तिर्यंग्योनि (पशु, पत्ती आदि), मानुष्योनि और देवयोनि वाला यह समग्र त्रिविध संसार एक दूसरें के उपकार से धारण किया जाता है तथा जीवित (स्थिर) रहत्स है। (जैसे गौ मनुष्यों को दुम्ब

देती है तथा मनुष्य उसके फलस्वरूप उसे अपनी माता मान कर घास, फूस आदि खाने को देकर उपकृत करते हैं, इसी प्रकार वैल हल चला के भनुष्यों का उपकार करते हैं तो मनुष्य उन्हें घास, खल, कपासिया खिला कर उपकृत करते हैं) देवता योग्य समय पर अपने प्रभाव से शीत, वर्षा, गरमी और हवाँ का विसर्ग कर मनुष्य तथा तिर्यग्योनि (पशु पत्ती) को पोषित करते हैं इसके बदले में मनुष्य यज्ञ, अक्षिल (तर्पण), नमस्कार, जप, होम और बत आदि को वेद-धर्म शास्त्र की विधि से करके देवताओं की प्रसन्न करते हैं। इस तरह देवता, मनुष्य और पशु-पत्ती योनि ने अपने-अपने भाग (हिस्से) परस्पर बांट रखे हैं, शेष कुछ भी नहीं रहा है इसी लिंथे तुम्हारी उचित जीविका वालकों में ही होगी॥ १३-१६॥

कुलेषु येषु नेज्यन्ते देवाः पितर एव च ॥ १७॥ नाह्मणाः साधवश्चेव गुरवोऽतिथयस्तथा । निवृत्ताचारशौचेषु परपाकोपजीविषु ॥ १८॥ उत्सन्नवितिभन्तेषु भिन्नकांस्योपभोजिषु । गृहेषुतेषु ये बालास्तान् गृह्णाध्वमशङ्किताः ॥ १६॥ तत्र वो विपुला वृत्तिः पूजा चैव भविष्यति । एवं प्रहाः समुत्यन्ना बालान् गृह्णान्ति चाष्यतः ॥२०॥

यहावेशयोग्य कुल व बालक — जिन कुलें में देवताओं और पितरों के लिये यज्ञ नहीं होता तथा जहां भजनानन्दी तथा पितरों के लिये यज्ञ नहीं होता तथा जहां भजनानन्दी तथा पितरों के लिये यज्ञ नहीं होता तथा जहां भजनानन्दी तथा पित बाह्मण, साधु, गुरु और अतिथियों का पूँजन सरकार नहीं होता एवं जहां सदाचार और पित्रता नष्ट हो गई हो तथा जो दूसरे के ऊपर जीने वाले एवं जिन कुलों में विलदान तथा भिचादान नहीं दिया जाता हो, एवं जो लोग फूटे हुये कांस्यपात्र में मोजन करते हीं ऐसे कुल (घरों) में जो बालक हों उनमें तुम निःशङ्क हो कर आविष्ट हो सकते हो। उन बालकों में आविष्ट होने पर उन्हें ठीक करने के लिये उनके संरचक तुम्हारी खूब पूजा करेंगे जिससे तुम्हारी वहां प्रचुर जीविका चलेगी। इस प्रकार से उत्पन्न हुये ये ग्रह बालकों पर आक्रमण करते हैं॥ १७-२०॥

विमर्शः-वास्तव में जो मूर्ख सनातन धर्म के शास्त्र प्रति-पादित यज्ञ, पूजन, वन्दना आदि की निन्दा करते हैं वे कितने कृतन्नी हैं। उनके भरण पेश्वण के लिये देवताओं ने या प्रकृति ने शातोष्णवर्षा के जो साधन कर रखे हैं उसका तनिक भर भी वे उपकार नहीं मानते और जो मानते हैं उल्टे उन्हें पथश्रष्ट करने की चेष्टा करते हैं। उन्हें इस प्रकरण से अच्छी शिचा मिल सकती है। श्रीकृष्णचन्द्र भनवान् ने गीता में स्पष्ट कहा है कि आप लोग देवताओं में भावना रखो तो वे देवता आप के शुभ की भावनारखेंगे क्योंकि परस्पर की शुभ भावनाओं से ही परम श्रेय की प्राप्ति होतीं है-देवान् भावयताऽनेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ यह यह णकारैण-धात्री तथा माता के अपचार (विरुद्धाचरण) से शौच और मङ्गलाचार हीन, त्रस्त, तर्जित, ताडित तथा हर्षित बालकों में प्रह स्वपूजा हेतु आविष्ट होते हें-धात्रीमात्रोः प्राक्प्रदिष्टापचाराच्छीचभ्रष्टान् मङ्गळाचारहीनान् । त्रस्तान् दृष्टांस्तजितांस्ताडितान् वा पूजाहेतोहिं-" स्युरेतेकुमारान् ॥ (सु. उ. अ. २७) आचार्यं वाग्भट ने भी कहा है-ये प्रह हिंसाकांचा, रित (प्रेम) आकांचा और अपनी पूजन की

आकांचा से बालकों में आविष्ट होते हैं—'हिंसारत्यचैनाकांक्षा यह्यहणकारणम्' भगवान् चरकं ने भी कहा है कि विरुद्ध, दुष्ट तथा अपवित्र भोजन तथा देव, गुरु तथा द्विजों का अपमान आदि उन्मादादि रोग में हेतु है—विरुद्धदुष्टाश्चिमोजनानि, प्रधर्षणं देवगुरुद्धिजानाम्। उन्मादहेतुर्भयहर्षपूर्वो मुनोऽभिषातो विष्माध चेष्टाः॥

महोपसृष्टा बालास्तु दुश्चिकिःस्यतमा मताः । वैकल्यं मरणं वापि प्रवं स्कन्दग्रहे मतम् ॥ २१ ॥ स्कन्दग्रहोऽत्युप्रतमः सर्वेष्वेव यतः स्मृतः । अन्यो वा सर्वेष्ठपस्तु न साध्यो प्रहृ उच्यते ॥ २२ ॥ इति सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कुमारतन्त्रे ग्रहोत्पत्त्यध्यायो नाम (एकादशोऽध्याय आदितः ) सप्ततिंशत्तमोऽध्यायः ॥३७॥



साध्यासाध्यता — प्रायः ग्रह्-से आकान्त वालक दुश्चिकित्स्य होते हैं। स्कन्दग्रह के आक्रमण से वच्चे की विकलाङ्गता या मरण निश्चित है। इसी लिये इन उक्त ग्रहों में स्कन्दग्रह सबसे अधिक उग्र कहा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रह भी जब अप्रने सर्व लक्षणों सहित आकान्त होता है तब असाध्य माना जाता है।। २१–२२।।

इत्यायुर्वेदतत्त्वार्थसन्दीपिकाव्याख्यायां ग्रहोत्पत्यध्यायो नाम सप्तत्रिंशत्तमोऽध्यायः॥ ३७॥

### अष्टत्रिंशत्तमोऽध्यायः

अथातो योनिन्यापत्त्रतिपेधं न्याख्यास्यामः॥ १॥ यथोवाच भगवान् धन्यन्तरिः॥ २॥

अब इसके अनन्तर योनिव्यापत्-प्रतिपेध नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥

विमर्शः-इसके पूर्व कौमारभृत्य विषय समाप्त हो जाता है तथा पूर्व के अध्याय में 'तिर्यग्योनि मानुपञ्च' इस तरह योनि शब्द का संकीर्तन करने से तथा कुमार के जन्मू छेते समय यदि योनिमार्गदूषित हो तो वच्चे में रोग संकान्त करने में उसके कारण होने से योनिन्यापिनचिकात्सा प्रकरण प्रारम्भ करना उचित हो जाता है । योनि शब्द से अपैत्यपथ ( Vagina or vaginal canal ) का बोध होता है तथा इसे शङ्ख नामिकी आकृति की होना माना गया है - शह्वनाभ्याकृतियों निस्त्र्यावर्त्ता सा प्रकीर्तिता । तस्यास्तृतीये खानते गर्भशस्या प्रति ष्ठिता ॥ इसमें तीन आवर्त्त (Folds) होते हैं तथा तीसरे आवर्त्त में गर्भशय्या प्रतिष्टित है। शङ्ख की नाभि के सदश कहने का तात्पर्य यह है कि जहां से यह शुरू होती है वहां पर संवृत ( Constricted ) होती है, मध्य में विवृत ( Dialated ) और पुनः गर्भाशय के समीप पहुंच कर संकरी (Narrowed) हो जाती है। योनि में जो तीन आवर्त्त वतलाये गये हैं यद्यपि ये योनि की रचना में स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं परनतु इसके अन्तः स्तर पर कई गोल झुरियों के रूप में अवश्य दृष्टि-

गोचर होते हैं। योनि का स्वरूप निकाकृति है जो भग त्था गर्भाशय का संयोजन करती है। योनिसीमा-इसकी पूर्व भित्ति २-३ इञ्च लम्बी तथा ग्रीवा के अधोमध्य वृतीयांश से सम्बन्धित रहती है और पश्चिमभित्ति ३-४ ईंख लम्बी तथा ग्रीवा से उसके मध्योध्व तृतीयांश के सन्धि स्थल पर मिलती है। योनि का पूर्वभाग सूत्रप्रसेक ( Urethra ) तथा सूत्राशय (Bladder) के आधार से एवं पश्चिम भाग मूलपिण्डिका ( Perineal body ), मलाशय से सम्बन्धित है। दोनों पार्श्वी में पायुधारिणी ( Levator ani ) नामक दो पेशियां रहती हैं। रचनाकी दृष्टिसे इसके चार स्तर माने गये हैं—(१) अन्तस्तर (Innermucus coat), (२) उपान्तस्तर (Sub mucus coat ), (३) मध्यस्तर ( Muscular layer ), (४) बहिस्तर (Outer most layer)। (१) अन्तरतर—इसे कलामयस्तर भी कहते हैं। इसका साव लसीका सहश होता है तथा खाब की प्रतिक्रिया अम्ल होती है। (२) उपान्तस्तर —यह अन्तस्तर का वाद्य आवरण है तथा सौत्रिक तन्तुओं से वना है इसे हर्पण तन्तु भी कहते हैं। (३) मध्यस्तर - यह स्वतन्त्र पेशीसूत्रों से वना रहता है तथा योनिद्वार के निकट योनिद्वार-संकोचिनी तथा मूत्रद्वारसङ्घोचिनी पेशियों के स्तर इसे दढ बना देते हैं। (४) बहिस्तर-यह सौत्रिक तन्तुओं से वना हैं तथा इसमें वात तन्तु ( Nerves ) और रक्त-प्रणालियां व सिराजाल होते हैं। वास्तव में प्राचीनों ने जो योनि के तृतीय आवर्त में गर्भ शय्या का प्रतिष्टान मान कर उसी का अवयव मान लिया है किन्तु आधुनिकों ने गर्भशरया ( Uterus ) को एक आन्तरिक स्वतन्त्र प्रजनन अङ्ग माना है। इसके सिवाय आन्तरिक प्रजनन अङ्गों में बीजवह स्रोत ( Fellopian tubes ) और बीज ग्रन्थ ( Ovary ) का समावेश हो कर ये आन्तरिक प्रजननाङ्ग चार माने गये हैं। बाह्य प्रजननाङ्ग या जन्तेन्द्रियां (External genitals ) ये संख्या•में वारह होते हैं-(१) भगपीठ (Mons pubis), (२) बृहद्मगोष्ट ( Labia majora ), (३) छद्यु-भगोष्ठ ( Labia minora ), (४) भगालिन्द (Vestibule ), (प) भगशिश्निका ( Clitoris ), (६) मूत्रप्रमेकद्वार ( External orifice of the urethra), (७) बृहद्भगालिन्दीय प्रन्थियां (Greater vestibular glands), (८) प्रहर्ष पिण्डिकाएं (Vestibular bulbs ), (९) क्योनिद्वार ( Vaginal orifice ). (१०) योदि-इदाकला (Hymen), (११) सूलपीठ (Perineum) (१२) मूलपिण्डिका ( Perineal body )

प्रवृद्धलिङ्गं पुरुषं याऽत्यर्थमुपसेवते । रूक्षदुर्वलवाला या तस्या वायुः प्रकुष्यति ॥ स दुष्टो योनिमासाद्य योनिरोगायै कल्पते ॥ ३ ॥

योनिरोग्निदान तथा सम्प्राप्ति—जो छी छत्त प्रकृति, दुर्बल और वाला (कम आयु वाली) होती हुई प्रवृद्ध (अधिकलम्बे, पुष्ट = दृढ एवं उत्तेजित्) लिङ्ग वाले पुरुष के साथ अधिक मात्रा में विषय भोग करती है उसकी वार्यु प्रकृषित हो जाती है तथा वह प्रकृषित वायु योनि प्रदेश में जा कर अनेक प्रकार के योनि रोग उत्पन्न करती है ॥ ३॥

ा रचना में स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं परन्तु त्रयाणामिप दोषाणां यथास्यं लक्ष्मोन तु । कई गोल झरियों के रूप में अवश्य दृष्टि- विश्वातिक्योपदो योनेर्निदिष्टा रोगसंप्रहे ॥ ४॥ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow दोप सम्बन्ध तथा रोग संख्या—वातादि तीनों दोषों के उनके अपने-अपने छत्त्वाों के अनुसार रोग संग्रह में योनि के वीस रोग कहे गये हैं ॥ ४ ॥

मिथ्याऽऽचारेण याः स्त्रीणां प्रदुष्टेनार्त्तवेन च । जायन्ते बीजदोषाच दैवाच शृणु ताः पृथक् ॥ ४॥

योनिरोग कारण—जो वीस प्रकार के योनिरोग हैं वे खियों के मिथ्या आहार तथा विहार के सेवन से आर्त्तव (मासिक-धर्म) की दृष्टि से एवं माता-पिता के आरम्भक वीज दोप से और दैव (पूर्व जनसङ्कत अधर्म=पापाचार) से उत्पन्न होते हैं अब आगे उन वीस फ्रकार के रोगों का नाम और छच्चण आदि पृथक-पृथक करके कहता हूँ उन्हें सुनो ॥ ५॥

विमर्शः—तन्त्रान्तर में मिथ्या आहार-विहार के द्वारा दुष्ट हुये वातादि दोषों से आर्त्तव के दूषित होने से, बीज दोष से एवं देव से भग में रोगों का उत्पन्न होना माना गया है— श्मिथ्याहारविद्वाराभ्यां दुष्टैर्दांषैः प्रदूषितात् । आर्त्तवाद् वीजतश्च पि वैवादा स्युभंगे गदाः ॥

खदावर्त्ता तथा बन्ध्या विष्तुता च परिष्तुता। वातला चेति वातोत्थाः, वित्तोद्ध्या रुधिरक्षरा। ६॥ वामिनी स्रांसिनी चापि पुत्रझी पित्तला च या। अत्यानन्दा च या योनिः वर्णिनी चरणाद्वयम्॥॥ रेलेष्मला च कफाज्ज्ञेया षण्डाख्या फलिनी तथा। महती सूचिवक्त्रा च सर्वजेति त्रिदोषजा॥ म॥

सदोपयोनिरोगनाम—(१) उदावर्ता, (२) वन्ध्या, (३) विष्ठुता, (४) परिष्ठुता और (५) वातळा ये पांच योनिरोग वात की दुष्टि से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार (६) रुधिरचरा, (७) वामिनों, (४) संसिनी, (९) पुत्रव्नी और (१०) पित्तळा ये पांच योनि रोग पित्तजन्य होते हैं तथा (११) अत्यानन्दा, (१२) किंगी, (१३) चरणा, (१४) अतिचरणा और (१५) रुलेष्मळा ये पांच योनि रोग कफ से उत्पन्न होते हैं। इसी तर्रह (१६) पण्डी, (१७) फळिनी, (१८) महती, (१९) सूचिवक्त्रा और (२०) सर्वजा ये पांच त्रिदोपजन्य योनिरोगमाने गये हैं।

स्फेनिलसुदावर्ता रजः कृच्छ्रेण सुख्रति ॥ ६ ॥ बन्ध्यां नष्टार्त्तवां विद्याद्विष्तुतां नित्यवेदनाम् । परिष्तुतायां भवति प्राम्यधर्मे रुजा भृशम् ॥ १० ॥ वातला कर्कशा स्तब्धा शूलनिस्तोदपीडिता । चतस्रुष्विप चाद्यासु भवन्त्यनिलवेदनाः ॥ ११ ॥

वातज पञ्चयो/नरोगलक्षण— उदावर्त्ता-जिस योनि से बद्दे कष्ट के साथ झागयुक्त रज्ञासाव हो उसे उदावर्त्ता कहते हैं। वन्ध्या-जिस योनि से रज्ञासाव का होना नष्ट हो गया हो छसे बन्ध्या योनि कहते हैं। विष्ठुता-जिस योनि में सदा पीडा हुआ करती है उसे विष्ठुता योनि कहते हैं। इसमकार की योनि में सदा वातजन्य तोदादि पीड़ा होती रहती है। परिष्ठुता-मैथुन करने से जिस बोनि में अत्यन्त पीड़ा होती है उसे परिष्ठुतायोनि कहते हैं। व तलायोनि जो योनि खरखरी (कठोर या•रूच) और कठोर हो तथा जिसमें तीवश्रूल और सूई कोंचने जैसी तीव पीड़ा हो उसे वातला योनि वहते हैं। इन पञ्चविध

योनिरोगों में आद्य चतुर्विध अर्थात् उदावर्ता, बन्ध्या, विष्ठुता और परिष्ठुता में ये वातजन्य वेदनी उप्र रूप की हौती हैं ॥ ९-११ ॥

विमर्शः-उदावर्ता-अद्ध्रमावर्तः समन्ताद्वर्तनं वायोर्थत्र सोदाः वर्त्ता, इस प्रकार की योनि में वायु का ऊपर की ओर सञ्चार होता है। चरका चर्य ने लिखा है कि वातादिप्रकीप से रज योनि से वाहर न निकल कर अपर की ओर गमन करता है अतः इसे उदावर्ता कहते हैं और आर्त्तव के नीचे की ओर प्रवृत्तहो कर निकल जाने से उस ही की व्वथा शान्त हो जाती है जिससे उसे सुखानुभव होता है-वेगोदावर्तन बोनिसदावर्त-यतेऽनिलः । सा रुगार्तो रजःकुच्छ्रेणोदावृत्तं विमुन्नति ॥ आर्त्तवे सी ै विमुक्ते तु, तत्क्षणं लभते सुखम् । रजसो गमनादृष्ट्यं ज्ञेयोदावर्तिनी बुधैः । चरक टीकाकार ने इन योनिरोगों को यथादोपानुसार वातिक योनिरोगों को वातिक पदर तथा पैत्तिक योनिरोगों को पैत्तिक प्रदर और रलैप्सिक योनि रोगों को रलैप्सिक प्रदर तथा सान्निपातिक योनिरोगों को सान्निपातिक प्रदर का रूप माना है। इसी तरह रक्तयोनि की अस्पद्रा संज्ञा रखी है। किन्तु अन्य आचार्यों ने योनिव्यापद् रोगों को प्रदर रोग से भिन्न माना है। विष्छुतायोनि के स्थान पर उपप्छता नाम दिया है तथा उसके विशिष्ट कारण और लच्चण दिये हैं। अर्थात् गर्भिणी स्त्री के कफवर्द्धक पदार्थ सेबन करने से, वमन और श्वास को रोकने से वायु कुपित होकर कफ को योनि में लाकर उसे द्पित कर देता है जिससे वह छी योनि से पीड़ा के साथ पाण्डु या श्वेत वर्ण का स्नाव करती है। इसी तरह उसकी योनि कफ और वात दोष से न्याप्त रहती है-गिमण्याः इलेष्मलाभ्यासाच्छर्दि-निःश्वासनियद्दात् । वायुः कृद्धः कर्भयोनि-मुानीय प्रदूपयेत ॥ पाण्डं सतोदमास्रावं इवेतं स्वति वा कफम् । कफवातामयन्याप्ता सा स्याची नेरुपप्छता ॥ (च चि. अ. ३०) परिष्लुता योनि को बात और पित्त प्रकोप से उत्पन्न होना माना है तथा वात पित्त के मिश्र लच्चण लिखे हैं-पित्तलाया नृसंवासे क्षत्रभूद्वारधारणात् । पित्तसम्मूर्विछतो वायुर्योनि दषयति स्त्रियाः ।। शूना स्पर्शाक्षमा सार्तिनीलपीतमस्क् सवेत् । आणिवंक्षण पृष्ठातिंज्वरातीयाः परिष्छता ॥ ( च. चि. अ. ३० ) चरक में वात-जयोनिध्यापद रोगों का निदान तथा कारणों में भी वैशिष्ट्य है-वातलाहार चेष्टाया वातलायाः समीरणः । विवृद्धो योनिमाः श्रिश्य योनेस्तोदं स्वेदनम् । स्तम्भं पिपीलिकासृप्तिमिव कर्कशतां तथा ॥ करोति सुप्तिमायासं वातजांश्वापरान् गदान् । सा स्यात् सश-ब्दरुक्फेनतनुरूक्षात्वाऽनिलात् । इसी प्रकार चरकाचार्यने बन्ध्या के स्थान में अरजस्का (अनार्तवा) योनि लिखा है तथा उसके कारणों में लिखा है कि योनि तथा गर्भाशय में स्थित पित्त प्रकुपित होकर वहां के रक्त को भी दूषित कर देता है उसे अरजस्का यीनि कहते हैं तथा इस रोग में स्त्री अत्यन्त क्रश और विकृत वर्ण वाली हो जाती है-बोनिगर्भाशयस्यं चेत वित्तं संदूषयेदस्क् । साऽरजस्का मता काश्यवैवण्यंजननी भृशम्॥ (च. चि. अ. ३०) इस तरह सुध्रत ने जिसका आर्तव नष्ट हो गया हो उसे बन्ध्या कहा है—'बन्ध्या नष्टातवां विवाद' इस का ताल्पर्ययह भी हो सकता है कि उसे प्रथम आर्त्तव होता था किन्तु विभिन्न कारणों से वह नष्ट हो जाता है। इसी तरह चरकाचार्यने भी अरजस्का (अनार्तवा) शब्द. छिखा है

जिस का अर्थ ईपद् रजवाली या रजके अभाववाली स्त्री है। आगे पण्डी सी के लचण सुश्रुत और चरक दोनों ने लिखे हैं जिस में आर्त्तव और स्तनों का नहीं होना तथा मनुष्यें से सम्भोगादिविषय में द्वेष रखना आदि लच्चण लिखे हैं। अब यहां पर आतंव के नष्ट होने, अल्प होने या बिल्कुल नहीं होने के कारण तथा वनध्या के विषय में पाश्चाच्युमत से विचार करते हैं -- वन्ध्यात्व को पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र में स्टेरिलिटी (Sterility) कहते हैं। यह दो मकार की होती है। (१) Absolute, (२) Relative. प्रथम प्रकार में गर्भ द्रहता ही नहीं तथा द्वितीय प्रकार में गर्भ रहता है किन्तु वह पूर्ण न होकर उसका स्नाव या पात हो जाया करता है। Causes of absolute sterility-Ovum का निम्न कारणों से गर्भाधान युक्त या गर्भित ( Fertili ed ) नहीं होना जैसे- (१) शुक्रमं शुकाणुओं (Spermatozoa) की अनुपस्थिति, (२) किंवा शुकाणुओं के दुर्वल होने से गर्भाशय तक पहुँचने में असमर्थ रहना, (३) अथवा शुकाणुओं का रास्ते में ही नष्ट हो जाना, (४) अथवा उनके वहां पहुँचने में यान्त्रिक अव्होध ( Mechanical obstruction ) होना जैसे कि अपत्यपथ (Vagina) अथवा गर्भाशय-ग्रीवा ( Cervix ) का अवरुद्ध होना । अथवा गर्भाशय-ग्रीवा या डिम्बवाहिनी ( Fallopian tubes ) में किसी प्रकार का अवरोध होना। (प) गर्भाशयान्तःस्तर (Endometrium) के ठीक न होने के कारण (६) अथवा किसी उपसर्ग (Infection) के कारण गर्भित डिम्ब ( Fertilised ovum ) का डेसिद्धआ ( Decidua ) में ठीक ठीक न बैठ सकना आदि ये सव आपेत्तिक वन्ध्यात्व ( Relative sterility ) के कारण हैं। स्थानिक विकृतियाँ ( Local Causes ) - किसी प्रकार की जन्मजातविक्कति जैसे योनि-छिद्राभाव (Imperforated vagina. Hermophrodite, ) या अविकसित गर्भाशय (Infautile Uterus), गर्माशय श्रीवा (Cervix) का छोटा होना अथवा उसमें छोटा सा वारीक छेद होना तथा गर्भाशय का पश्चाद्-अंश (Backward displacement), अथवा वीजग्रंथि (Ovary) का ठीक विकास न होना, उसमें डिम्बों की अनुपिस्थिति अथवा डिम्बवाहिनी (F. tubes) में किसी प्रकार की वीमारी होने से अवरोध होना। Spasma. tic byspenimia—संयोग के सभय पीड़ा होना द्वसुके अतिरिक्त Lacration, ईरोजिन Cervicitis Chronic metriois, Fibrids. Perisalpingitis, Autiflexion uterine stenosis. Developmental fals (वृद्धि में गड़वड़ी) Os stenosis. ये सब स्थानिक कारण हो सकते हैं। वनावट के आधार में कमी के कारण ( Constitutional causes )-(१) Depressed constitutional Condition जैसे Morphia Alcohol की आदत, मानसिक रोग (Mental disease), उपदंश (Siphilis) आदि रोग होना। ठीक र प्रकार का भोजन न मिलना, प्रोटीन भूविष्ट आहार का अभाव उपवास की दुर्वछता से, जीवतिक्त (Vitamins) का अभाव, थायरोइड और पिट्यूट्रीन (Thyroid and Pitutury) की कमी होना। थायरोइड मेटा कोलिज्म पर प्रभाव डालती है तथा पिट्यूट्री Ovary प्रभाव डाळती है। पति की भी प्रीचा करे।

सदाहं प्रक्षरत्यसं यस्यां सा लोहितक्षरा। सवातमुद्गिरेद्वीजं वामिनी रजसा युतम् ॥१२॥ प्रस्नंसिनी स्यन्दते तु क्षोभिता दुःप्रसूश्च या। स्थितं स्थितं हन्ति गर्भे षुत्रत्नी रक्तसंस्रंता॥१३॥ अत्यर्थे पित्तला योनिर्दोहपाकद्वरान्त्रिता। चतस्रस्विप चाद्यासु पित्तलिङ्गोच्छ्यो भयेत्॥१४॥

पित्तनयोनिरोग लक्षण—जिस योनि से दाहपूर्वक रक्त
गिरता है उसे लोहतक्षरा योनि कहते हैं। जो योनि वायु के
साथ रज सहित बीज को या रजःकाल में यीज को बाहर
निकाल देती है उसे वामिनी कहते हैं। जो योनि मैथुन करने
से चुभित होकर अपने स्थान से हट जाय तथा मैथुन के समय
अधिक स्नाव करती हो एच्चं कठिनाई से बच्चे को पैदा करती
हो उसे प्रत्नंसिनी कहते हैं। जो योनि बार-बार स्थित हुये गर्भ
को रक्तसाव के साथ विनष्ट कर दे उसे पुत्रन्नी कहते हैं। जो
योनि अत्यधिक दाह, पाक और ज्वर युक्त होती है उसे
पित्तला योनि कहते हैं। इन पांच, प्रकार के पित्त जल्य
योनिरोगों में आदि की चार अर्थात रुधिरन्तरा, वामिनी,
प्रस्नंसिनी और पुत्रन्नी योनिरोगों में पित्त के ओप-चोप,
दाहादिक लन्नणों की अधिकता होती है।

विमर्शः--आचार्य चरक ने पित्तदूषित योनि के कारणों में कटु, अम्ल, लवण, चार आदि पदार्थों का अत्यधिक सेव्य वताया है तथा छच्लों में हस्त-पाद, मूत्र, योनि व सर्वाङ्ग में दाह, पाक, ज्वर कहा है एवं योनि से नील, पीत, कृष्ण, रवेत आर्तव का निकलना तथा अत्यन्त उष्ण और सुर्दे की गन्ध सा स्नाव निकलना लिखा है-यापत्कट्वम्ललवणक्षाराधैः पित्तजा भवेत् । दाह्याकज्वरोष्णार्ता नीलपीतासितार्तवा ॥ भृशोष्ण-कुणपस्नावा योनिः स्यात्पित्तदूषिता ॥ ( च., चि., अ. ३० ) चरकाचार्य ने लोहितक्षरा ब्योनि के स्थान में सास्जा या रक्तयोनि माना है और उसके कारणों में लिखा है कि रक्त और पित्त को कुपित करने वाले पदार्थों के अति सेवब करने से पित्त दूषित होकर इक्त को भी दूषित कर देता है-रक्ताि-त्तकरैर्नार्या रक्त-पित्तन दूषितम् । अतिप्रवर्तते योन्यां लब्धे गर्भेडपि सास्जा। (च. चि. अ. ३०) किसी पुस्तक में 'सास्जा' के स्थान पर 'साऽप्रजा' ऐसा पाठान्तर है, वह भी ठीक है क्योंकि गर्भधारण हो जाने पर भी रक्त की अधिक प्रवृत्ति (स्नुति) होने से गर्भस्राव होकर वह स्त्री अप्रजा (अगर्भा) हो जाती है। चरकाचार्यके इस सासजा या रक्तयोनि के लक्षणों में 'लब्धे गर्भेंऽपि' ऐसा लिखने से प्रतीत होता है कि यह गर्भ साव की अवस्था है। यद्यपि आगे वामिनी का वर्णन है जो कि देया ७ दिन में ही योनि से ग्रुकको निकाल देती है तथा पुत्रव्नी का वर्णन है णो कि स्थित हुये गर्भ की वार-वार नष्ट कर देती हैं। इस सासजा (रक्तयोनि) से रक्तप्रदर प्रहण नहीं कर सकते क्योंकि चरकाचार्य ने ३० वें अध्याय में रक्तप्रदर रोग स्वतन्त्र ही छिखा है। इसी तरह सुश्रुताचार्य ने भी शारीरस्थान द्वितीय अध्याय में रक्तप्रदर का स्वतन्त्र वर्णन किया है अत एव सुश्रुत को छोहितचरा गर्भाशय ग्रीवा के केसर की सूचक है तथा चरक की साख्जा यो रक्तयोनि गर्भस्राव की सूचक है। रक्तप्रदर का वोध इससे नहीं करना

चाहिये क्योंकि दोनों आचायों ने रक्तप्रदर का स्वतन्त्र वर्णन किया है। वामिनी—चरकाचार्यं ने लिखा है कि संभोग करने के समय शुक्र के गर्भाशय में आर्त्तवके साथ मिलकर अवर्षेद्र हो जाने पर भी (शुक्रकोणितयोरववन्धः) ६ या ७ दिन के पश्चात वेदनापूर्वक या वेदना रहित उसे जो योनि निकाल देती है उसे वामिनी कहते हैं-पडहात्सप्तरात्राद्वा शुक्रंगर्भाशये गतम्। सरुजं नीरुजं वापि या स्रवेत सा तु वामिनी ॥ 'शुक्रवमनाद्वामिनी-त्युच्यते' ( च. चि. अ. ३० ) प्रस्नंसिनी - यह योनि में उपसर्ग से तथा वहां की यन्थियों के अधिक चढ़ जाने से स्नाव की अधिकता हो ज्याती है। पुत्रव्नी-चरकाचार्य ने लिखा है कि वातवर्द्धक आहार विहार करने से तथा रूचता से वायु कुपित होकर रक्त को भी दूपित करके या दूपित रक्त के योग से स्थित हुए गर्भ को वार-वार नष्ट कुर देता है उसे पुत्रकी कहते हें--रोध्यादायुर्यदा गर्भ जातं जातं विनाशयेत । दुष्टशोणितजं नार्याः पुत्रैन्नी नाम सा स्मृता ॥ प्रायः सिफलिश रोग से आकान्त छी को गर्भ रह जाने पर रोग के जीवाणु का प्रभाव आर्तव या बीज पर पड़ता है जिससे प्रथम उस स्त्री के गर्भ ही नहीं रह्ता है, फिर गर्भ रहने पर भी उसका स्नाव ( Abortion ) हो जाता है, पुनः गर्भ रहने पर उसका पात (Miscarsiage) हो जाता है, फिर गर्भ रहने पर अतनर्भ जन्म होता है और फिर गर्भ रहने पर विकृतगर्भ बन्म होता है। आयुर्वेद में चतुर्थमास तक होने वाले गर्भ निर्गमन की संज्ञा गर्भविदव या गर्भसाव की है जिसे Abortion कह सकते हैं तथा स्थिर गर्भ का पञ्चम और पष्ट सास में वाहर निकलने पर उसे गर्भेपात ( Miscarriage ) कहा गया है-आचतुर्थात्रतो मासा-रप्रस्रवेद्धर्भविद्रवः। ततः स्थिरशरीरस्य पातः पन्नमपष्ठयोः॥ पष्ठ मास के अनन्तर तथा पूर्ण प्रसव काल नवम मास के पूर्व होने वाले गर्भू निर्गमन को अकाल प्रसव या अपक प्रसव (Premature labour) कहते हैं।

• अस्यानन्दा न सन्तोषं त्राम्यधर्मेण गच्छति । कर्णिन्यां कर्णिका योनौरलेष्मास्मग्भ्यां प्रजायते ॥१४॥ मैथुनेऽबरणा पूर्वे पुरुषाद्विरिच्यते । बहुश्रश्चातिचरणादन्या बीजं न विन्दति ॥ १६॥ श्लेम्मलापिब्छला योनिः कृण्ड्युक्ताऽतिशीतला । चतस्रद्विप चाद्यास् श्लेष्मिलिङ्गोच्छितभेवैत् ॥१७॥

इलेक्मजन्यपञ्चयोनिरोगलक्षण—(१) अत्यानन्दा योनि में में शुन करने से खी को कभी सन्तोष ( तृप्ति ) प्राप्त होता ही नहीं । अर्थात् उसकी सदा में शुन कराने की इच्छा बनी ही रहती है । (२) किंगिनी खोनि में कफ और रक्त की दृष्टि के कारण किंगिका अर्थात् मांस की गोली ( प्रन्थि या गांठ ) उत्पन्न हो जाती है । (३) अचरणा योनि वाली छी में शुन के समय पुरुष के स्खलित होने के पूर्व ही वह स्खलित हो जाती है । (४) अतिवरणा योनि वाली खी में शुन के समय पुरुष के स्खलित होने के पूर्व अनेक वार स्खलित हो जाती है । अथवा जो खी वेश्या के समान अधिक पुरुषों से अनेक बार सम्भोग कराने से पुरुषों के स्खलित होने के पूर्व ही स्खलित हो जाती है उसे अतिचरणा कहते हैं । इनमें से अतिचरणा खी बीज (शुकस्थ जीव Sparmetozon) को द्वा गर्भ को धारण नहीं करती है । (५) रलेक्मला योनि पिच्छिल (सदा चिपच्चिपी), कण्डु (खुजली) युक्त तथा अत्यधिक शीतल होती है। इन पांच प्रकार की योनियों में आदि की चार योनियों (अत्यानन्दा, कर्णिनी, अचरणा और अतिचरणा) में कफ के लच्चण (कण्डु, शीतता, चिपचिपापन) अत्यधिक होते है॥ १५-१७॥

विमर्शः-चरकाचार्यं ने कफजन्य योनि रोगों के कारगों में अभिष्यन्दी पदार्थों के अधिक सेवन से कफ अत्यधिक बढ़ कर ग्रोनि को दूषित करना छिख्य है तथा छच्लों में योनि की पिच्छिल होना, शीत होना, कण्डुग्रस्त होना एवं अल्प पीड़ा होना छिखा है एवं वह स्त्री पाण्डवर्ण वाली एवं पाण्डु ? तथा पिच्छिल आर्त्म्थ (रज) का वहन करने वाली लिखा है-कफोर्डभिष्यन्दिभिर्वृद्धो योनि चेद् दृष्यते स्त्रियाः । स कुर्यात पिच्छिलां शीतां कण्डुमस्तालपवेदनाम् ॥ पाण्डुवर्णो तथा पाण्डु-पिच्छिलातंववाहिनीम् ॥ (च० चि० अ०३०) चरकाचार्य ने भत्यानन्दा का उल्लेख नहीं किया है। क्रिनी की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि गर्भनिष्क्रमण काल के उपस्थित न होने पर भी उसे निकालने के लिए प्रवाहण करने वाली स्त्री के गर्भ से अवरुद्ध वायु, कफ और रक्त से मिश्रित हो कर योनि में कर्णिनी ( कर्णिकाकृति प्रनिथ ) उत्पन्न कर देता है-अकाले वाहमानाया गर्भेण पिहितोऽनिलः । कणिकां जनयेद्योनी इलेब्मरक्तेन मूच्छितः ॥ रक्तमार्गावरोधिन्या सा तया कर्णिनी मता ॥ (च० चि॰ अ० ३०) कर्णिनी रोग गर्भाशय का अबुद हो सकता है। अचरणा और अतिचरणा इन दो रोगों के अतिरिक्त एक तीसरा रोग प्राक्चरणा भी लिखा है तथा अचरणा के कारणों में लिखा है कि योनि की शुद्धि न रखने से वहां जन्त उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे योनि में अत्यधिक कण्डू चलती है और उससे स्त्री को अत्यधिक सम्भोग कराने की इच्छा होती है-योन्यामधावनात् कण्डू जाताः कुर्वन्ति जन्तवः। सा स्यादच-रणा कण्ड्वा तयाऽतिनरकांक्षिणी ॥ ( च० चि० अ० ३० ) अति-चरणा-अधिक सम्भोग कराने से वायु कुपित होकर योनि में शोथ, सुप्ति और वेदना करता है उसे अतिचरणा कहते हैं-पवनोऽतिव्यवायेन शोफशुप्तिरुजः स्त्रियाः। करोति कुपितो योनी सा चातिचरणा मता॥ 'व्यवायस्यातिचरणेनोत्पन्ना व्यापदतिचरणा' (च० चि० अ० ३०) प्राक्तवरणा — योग्य सम्भोग काल के पूर्व ही क्रसङ्गतिवश अधिक मैथन करने से वायु क्रपित होकर पृष्ठ, कैटि, ऊरु और वंत्रण सन्धि में पीड़ा करता हुआ योनि को दूपित कर देता है उसे प्राक्चरणा कहते हैं-मैथुनादति-वालायाः पृष्ठकटकृरवंक्षणम् । रुजन् दूषयते योनि वायुः प्राक्चरणा हि सा॥ 'उचितन्यवायकालात्प्राक् न्यवायाचरणात् प्राकचरणा उच्यते' ( च॰ चि॰ अ० ३०) वात्स्यायन ने कामसूत्र में लिखा है कि पुरुष में प्रथम कामवासना अधिक रहती है पश्चात् उत्तरोत्तर कम होती जाती है किन्त खियों में प्रथम काम-वासना कम होती है और पश्चात् उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है तथा दोनों के मानसिक भाव भी भिन्न-भिन्न होते हैं—'यथा स्तियः कामयन्ते नतु प्रार्थयन्ते अर्थात् स्त्रियां अपने मन में पुरुष की कामना करती हैं किन्तु प्रणय या विवाह का प्रस्ताव उपस्थित नहीं करतीं परन्तु पुरुष कामना भी करता है वे और विवाह का प्रस्ताव भी रखता है ऐसा ही सम्भोग में होता है। प्रायः श्चियों की आन्तरिक इच्छा होते हुए भी वे

प्रथम सम्भोग कराने की अनिच्छा या निषेध ही किया करती हैं जैसा कि कहा भी है 'लजा चासां चतुर्गुणा' द्सरा यह भी है कि जो पुरुष चिरकाल तक सम्भोग करने की शक्ति रखता है उससे वे अधिक प्रसन्न रहती हैं चाहे वह कुरूप भी हो-'चिरवेगे नायके श्वियोऽनुरच्यन्ते । शीव्रवेगस्य भावमनासाद्याव-सानेऽभ्यम्यिन्यो भवन्ति'- प्रायः पुरुष को सर्भोग के अन्त में अर्थात् जव वीर्य खिलत होने लगता है उस समय अवर्णनीय आनन्दानुभव होता है किन्तु खियों को निरन्तर सुख प्राप्त होता रहता है। अर्थात् सन्भोग कालीन लिङ्ग घर्षण से तथा वे अत्यधिक घर्षित होकर प्रस्विलित होती हैं तब भी-सुरतान्ते सुखं पुंसां स्त्रीणान्तु सततं सुखम् । धातुक्षयनिमित्ताच विरामाचोपजायते ॥ (वात्स्यायन कामसूत्री)

अनार्त्तवस्तना षण्डी खरस्पशी च मैथुने । अतिकायगृहीतायास्तरुण्याः फलिनी भवेत् ॥ १८ ॥ विवृताऽतिमहायोनिः सूचीवऋत्राऽतिसंवृता। सवेद्विप्रकोपजा ॥ १६॥ सवेलिङ्गसमुत्थाना चतस्विप चादास सर्वेलङ्गोच्छ्तिभवेत्। पञ्चासाध्या भवन्तीमा योनयः सर्वदोषजाः ॥ २० ॥

सानिपातिकपञ्चयोनिरोग छन्। -(१) पण्डी-योनि में आर्त्तव नहीं होता है तथा स्तन भी उस स्त्री के नहीं होते हैं। इनके सिवाय उस छी के साथ मैथन करने से लिङ्गेन्द्रिय को कठोर स्पर्श की प्रतीति होती है। (२) फलिनी-अस्यधिक लम्बे चौड़े देह वाले वलवान पुरुष के दीर्घलिङ्ग के साथ छोटी आयु तथा दुर्बछ देहवाली स्त्री के मैथन करने से फलिनी योनि होती है। (३) विष्ता-जिस योनि का छिद्र बहुत बड़ा ( चौड़ा ) हो उसे विदृता या महायोनि कहते हैं। (४) अति-संवृता-जिस योनि का द्वार सुई के समान छोटा ( पतला या संकरा ) हो उसे अतिसंवृता योनि कहते हैं। त्रिदोपज-योनि-समस्त प्रकृपित दोषों के द्वारा योनि के द्वित होने पर जिसमें सर्व दोपों के लचण मिलते हों उसे त्रिदोवजा कहते हैं। आदि की चार (पण्डी, फिलनी, विवृता और अतिसंवृता) योनियों में तीनों दोपों के लचण अत्यधिक मात्रा में रहते हैं। ये तीनों दोषों के प्रकोप से उत्पन्न होनेवाली पञ्चविध योनियां असाध्य मानी जाती हैं॥ १८-२०॥

विमर्शः-चरकाचार्यं ने वीजदोप से तथा प्रकुपित वायु के कारण गर्भाधान के समय गर्भाशय के नष्ट हो जाने से पण्डीयोनि की उत्पत्ति मानी है और ऐसी खी मनुष्यों से द्वेष करती है तथा उसके स्तन नहीं होते हैं या छोटे होते हैं-बीजदोषातु गर्भस्थमारुतोषहताशया । नृद्वेषिण्यस्तनी चैव पण्डी स्यादनुषक्रमा ॥ आर्तवकाल में माता के शुद्धार्तव या बीजार्तव के बीजभाग ( Ovum ) में हिथत सूचम 'गर्भाशय भाग के ऊपर उपदंशादि दूषित रक्त द्वारा विनाशक श्रभाव पड़ता है जिससे उत्पन्न वालिका के प्रजनन अङ्गी (Generative organs ) में विकृतियां देखी जाती है-'यदा ह्यस्याः शोणिते गर्भाश्चय वीजभागः प्रदोषमापद्यते तदा वन्ध्यां जनशति । ( च. शा. °अ. ४) फिल्नी — का चरक में वर्णन नहीं है। भावप्रकाश-कार ने इस को अण्डिनी योनि छिखी है तथा छिखा है दीर्घ-लिङ्गी ॰पुरुष के साथ वाला के सम्भोग करने से उसकी

योनि निकल कर अण्डकोष की भांति लटकने लगती है-'महामेढगृहीताया बालायास्त्वण्डिनी भवेत्' (भावप्र. नि. अ. ७०) वांश्तव में ऐसी योनि देखने में नहीं आती है किन्तु यह एक प्रकार का योनि या गर्भाशय अंश ( Prolapse ) रोग हो सकता है। विवृतायोनि - को चरकाचार्य ने महायोनि के नाम से लिखी है एवं कारणों में लिखा है कि जो स्त्री विषमासन से सम्भोग कराती है उसका वात कुपित होंकर गर्भाशय तथा योनि के मुख को विस्तृत कर देता है एवं रूच तथा फेनयुक्त रजःस्राव होता है। भग तथा योनिप्रदेश का मांस उत्सन्न (फूला हुआ ) रहता है - विषमं दुःख्काय्यायां मैथुनात् कुपितोऽनिलः गर्भाशयस्य योन्याश्च मुखं विष्टम्भयेत् स्त्रियाः ॥ असं-वृत्युखी सार्ती रूक्षफेनास्रवाहिनी। मांसोत्सन्ना महायोनिः पर्ववंक्षण-शूलिनी ॥ 'विष्टम्भयेदिति विस्तारयेत्' 'मांसोत्सन्ना उत्सन्नमांसा' (च. चि. अ. ३०) अतिसंवृता - को चरकाचार्य ने सूचीमुखी लिखा है तथा गर्भाधान के समय या पश्चात् माता के वात-प्रकोपक आहार-विहार के सेवन करने से जन्म लेने वाली कन्या की योनि सूची मुखी होती है गूर्भस्थायाः स्त्रिया रीक्ष्या-दायुर्योनि प्रदूषयन् । मातृदोषादणुदारां कुर्यात् सूचीमुखी तु सा ॥ ( च. बीच. अ. ३० ) इनके अतिरिक्त चरकाचार्य ने अन्तर्मुखी योनि और योनिशोप चिशिष्ट रोग लिखे हैं। अन्तर्मुखी योनि-अत्यधिक भोजन की हुई खी। मिथ्यासन में रह कर सम्भोग कराती है तब बात प्रकुषित होकर योनि के मुख को टेढा कर देता है जिससे योनि के अस्थि और मांसल भागों में अस्ह्य वातजन्य पीड़ा होती है - व्यवायमतितृप्ताया मजन्त्यास्त्वन्न-पीडितः । वायुमिथ्यास्थिताङ्गाया योनिस्रोतिस संस्थितः ॥ वकः यत्याननं योन्याः साऽस्थिमांसानिलातिभिः । भृशार्तिमेंथुनाशक्ता योनिरन्तर्भुंखी मता॥ ( च. चि. अ, ३० ) योनिशोप - सरभोग काल में मल मूत्रादि के अधारणीय वेगों के घारण करने से वात प्रकुपित होकर विष्ठा और मूत्र का सङ्ग कर देता है तथा योनिमुख का शोप कर देता है-व्यवायकाले रुखन्त्या वेगान् अकुपितोऽनिलः । कुर्यादिण्मूत्रसङ्गार्ति शोषं योनिमुखस्य चता (च. चि. अ. ३०) इस तरह आयुर्वेद में श्चियों की योनि तथा गर्भाशय की रचना और विकृतियां अनेक प्रकार की निर्दिष्ट की गई हैं। इसी आधार से वारस्यायन कामसूत्र में भी शशादिभेद पुरुषों के तथा खियों मृगी, वडवा, हस्तिनी आदि भेद • किये गये हैं -- दीशो वृषोऽध इति लिङ्गतो नायक-विशेषः । नायिका पुनः मृगी वडवा हस्तिनी चेति ॥ स्त्रीणा साधन-मार्गोऽपि तद्ददेव प्रभिद्यते । आयामपरिणाहाभ्यां मृगादीनां शशादिः वत् ॥ जिन छत्तर्णो वाले पुरुष और स्त्रियों का प्रस्परउचित सम्मेळन ( Fitness ) होता हो उन्हीं का परस्पर विवाह होने से मेहनदोपजन्य तथा योनिदोषजन्य रोखों के उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं रहती है इसी से स्त्री या पुरुप का विना **उच्चण मिलाये जवर्दस्ती सम्भोग करना मना किया गया है**-न प्रसद्य किब्रिदाचरेत्' आजकल के पाश्चात्त्य स्त्री रोग चिकित्सा शास्त्र में निम्न स्त्रीरोग सूचक शब्द प्रयुक्त होते हैं अतः उन रोगवोधक शब्दों का अर्थ तथा उन रोगों का संचेप में कारण, ठच्ण आदि भी समझ छेना अत्यावश्यक है-4. Leucorrhoea (त्यूकोरिया = श्वेतप्रदर), २. Dysmenorrhoea (डिस्मेनोरियाँ = कष्टात्तंवं), ३. Menorrhagia CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

11

त्

अतियमित आर्त्तव ), ५. Amenorrhoea ( प्रमिनोरिया =

9. Leucorrhoea इसे आयुर्वेद में रवेत प्रदर कहा है। इस रोग में योनि (Vulva) से प्रयिवहीन खेतखाव निकलता है। कारण—प्रायः यह रोग योवनारम्भ के समय तथा कामवासनेच्छा प्रवल होते समय और आर्त्तवकाल के पूर्व और पश्चात् होता है। जो युवतियां अधिक खटाई, तेल में तले हुये येसन के चरपरे पदार्थ खाती हैं एवं गन्दे उपन्यास पढ़ती हैं, एवं कामुकभावनापूर्ण सिनेमा देखती हैं तथा रात-दिन खराव सहेलियों के सङ्ग रहकर अपनी आवनाओं को दूषित करती हैं उनमें यह रोग अधिक पाया जाता है इसके अतिरिक्त अच्छी आवनावाली खियों में अत्यधिक प्रसद तथा उपस्तर्ग, दोवंदय, रक्तारपता, कोष्ट्राद्धता आदि होने पर भी यह रोग उनमें होते देखा गया है।

२. (Dysmenorrhoea) इसे कष्टार्त्तव कहते हैं तथा इस रोग में मासिकधर्म के समय तथा उसके ५-६ दिन पहुँ से कहि और गैंभांकाय में पीड़ा होती है इस रोग के छत्तण उदावर्त्ता (सा फेनिलमुदावर्ता रजः कुच्छ्रेण मुन्नति) के साथ मिळुते हैं। कष्टार्त्तकहेंतु—् (१) गर्भाकाय-शोथ, (२) गर्भाकाय उद्देष्टन (Spasse) (३) ज्यायामाभाव, (४) गर्भाकायग्रीवासङ्कोच (Stenosis) (५) गर्भाकायग्रीव समीक (Cast) का त्याग, आदि कारण होते हैं।

३. ( Menorrhagia )--- और्त्तव के समय अत्यधिक रक्षसाव होने को मेनोरेजिया कहते हैं।

४. (Metrorrhagia)—गर्भाशय से किसी भी समय कम या अधिक रकत्वाव होने को मेट्रोरेजिया कहते हैं, इसी को आदुर्वेद में असग्दर कहा है—

इदेकातिप्रसङ्गेन प्रवृत्तमनृताविष ﴾ असुग्दरं विजानीयादतोऽन्यद्रक्तलक्षणाद्।

(सु. ज्ञा. अ. २)

चूँकि इस रोग में छी का रक्त अधिक नष्ट होता है अतः इसे असुग्दर कहा है — 'असुग्दीर्यते यस्मितिति असुग्दरः (चरक-टीका ) यदि तीव पीड़ा के साथ गर्भाशय से रक्तसाव होना गर्भपात का सूचक होता है। व्यायु की मध्यावस्था के पश्चात् गर्भाशय से रक्तकाव होने पर गर्भाशय के स्त्रार्द्ध (Fibroid) या घातक (Malignant) अर्बुद होने की सम्भावना होती है। कारण -१. चारीरिक (Physiological)-स्थूळ प्रकृति, मानसिक श्रम, दीर्घधात्रीकाल, रजोनिवृत्ति (Menopause) के समय तथा मसन के पश्चात् गर्भाद्य का कम होकर अपने प्राकृत परिमाण पर नहीं पहुँचना (Subinvolution) आदि। २. अन्तःस्रावी (Endocrine) ग्रन्थियों की विकृति अवदुकाग्रन्थि (Thyroid) के साव की कमी, बीजकोष (Ovary) तथा पीयूषप्रनिथ (Pitwitary) के सावों का असँमतील १ ३. गर्भाशय की विकृतियाँ - गर्भा-शय का बसरागत रक्ताधिक्य (Passive congestion) सूत्रार्दुद (Fibroiad), आंसाङ्कर (Polypus), घातका-र्बुद (Malignant tumour) ४- अन्यकारण-विशिष्ट ज्वर, रक्त के रोग, इहिर्गर्भाशयगर्भ (Extra-Uterine pre-

gnancy ) Amenorrhoea—इसे नाष्टार्त्व कहते हैं। इस अवस्था में आर्त्तव नहीं होता है या प्रारम्भ होकर वन्द हो जाता है। आर्त्तवदर्शन (Menstruation) और अनार्तव या आर्तवादर्शन ( Amenorrhoea ) ये दोनों खियों के शरीर के स्वाभाविक धर्म हैं परन्तु जब ये दोनों अपने उचित समय पर नहीं होते तब वैकारिक हो जाते हैं। आर्तवादर्शन के तीन सुख्य भेद होते हैं- १. अनातंव ( Primary amenorrhoea )—खियों में बारह वर्ष की आयु से ५० वर्ष की आयु त्क प्रति-मास आर्तवदर्शन होता ग्रहता है'-'तद्वर्षद् दादशा-त्काले वर्तमानमस्क पुनः । जरापकशरीराणां याति पल्लाशतः क्षयम्॥ भौर वारह साल के पूर्व तथा पचास वर्ष के पश्चात् जो आर्च-वादुर्शन ॰ रहता है वह स्वामाविक (Physiological) होता है। कभी कभी आर्तवदर्शन के योग्यकाल के कई वर्षों के वाद आर्त्तवदर्शन होता है, इसे कालातीत या विलिग्वत ( Delayed ) अनार्तव कहते हैं । यह अवस्था प्रायः रक्तच्य, राजयचमा तथा अन्य शरीरशोषक रोगों के कारण या गर्भाशय तथा वीजकोष (Ovary ) के विलम्ब से परिपक होने के कारण उत्पन्न होती है। यदि स्त्री विवाहिता हो तो आर्तवदर्शन के पूर्व भी गर्भधारण हो सकता है। कभी-कभी गर्भाशय तथा बीजकोप दोनों ही सदा के लिये अपरिपनव रह जाते हैं, जिससे स्त्री में आर्तवदर्शन कन्नी नहीं होता, **इस** श्चवस्था को स्थायी ( Permanant ) अनार्तव कहते हैं । विल-ग्वित और स्थायी प्रकार वैकारिक हैं। २. नष्टांतंव-इससे पीड़ित स्त्रियों में इसके पूर्व बरावर आर्तवदर्शन होता रहता है। इसको औपद्रविक ( Secondary ) कहते हैं। सगर्भावस्था और प्रसुतावस्था इसके स्वाभाविक कारण हैं—'आर्त्तवादर्शन-मास्यसंस्रवणमनन्नाभिलाषः - इति गर्भे पर्यागते रूपाणि मवन्ति' (चरक)। प्रन्तु इन अवस्थाओं में भी कभी-कभी रजःस्नाव होता है। धर्मशास्त्र में उसको रागज और नैमित्तिक कहते हैं— अवीक् प्रस्तेक्त्पन्नं मेदोवृद्धचाऽङ्गनासु यत्। तद्रागजमिति प्रोक्तं मेदोद्रेकसमुद्भवम् ॥ प्रसृतिका तु या नारी स्नानतो विशतेः परम्। आर्तवी रजसा प्रोक्ता प्राक्तु नैमित्तिकं रजः ॥ न तु नैमित्तिकेन स्याद्रजसा स्त्री रजस्वला । रक्तत्त्वय, राजयद्या, मधुमेह, दुष्टार्बुद्, शरीरचयकारी अन्य विकार, सर्दी लगना, मस्तिष्का-र्द्धद, चित्तोद्वेग (Melancholia), उन्माद तथा अन्य मानसिक विकार इसके वैकारिक कारण हैं। (३) आवृतार्तव—इसमें योग्य वय में आर्त्तवस्नाव प्रारम्भ होता है, परनतु बाहर आने का मार्ग अवस्द्ध होने के कारण आर्तवशोणित भोतर ही याने आवृत या प्रच्छन्न रहता है इसिछिये इस प्रकार को आवृतार्तव (Cryptomenorrhoea) कहते हैं। यह अवरोध गर्भाशयमीवा में छिद्र न होना (Imperforate cervix), योनिमार्गाभाव (Absence of vagina), योनिद्वार के पर्दे में ( Hymen ) छिद्र न होना, इत्यादि सहज च्याज़ों के कारण होता है। यह सहज व्यङ्गजन्य आवृतार्तव अधिक देखने में आता है। कभी-कभी शस्त्रकर्म या आघात के कारण गर्भा-शवमुख या यीतिमार्ग बन्द हो जाता है परन्तु ऐसे उदाहरण बहुत ही कम दिखाई देते हैं। आवृतार्तव में मासिकधर के समय सिरदर्द, श्रोणि में पीड़ा, वेचैनी इत्यादि उचण होते है परन्तु योनिद्वार से शोणितस्राव नहीं होता है। 🔹

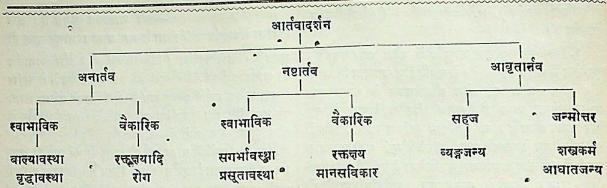

चीणार्तव (Oligomenorrhoea) भी एक पृथक् शब्द आता है किन्तु यह नष्टार्तव के समान ही है। ये दोनों अवस्थाएँ तरतमभेद ही हैं। कुछ प्रन्थों में (Amenorrhoea) के दो भेद किये गये हैं—(१) मिथ्या नष्टार्तव (Psendo amenorrhoea)। (२) वास्तविक नष्टार्तव (Actual amenorrhoea)। प्रथम में स्नाव बाहर नहीं निकलता किन्तु गर्भाशय के अन्दर ही स्नाव होता है। कारण-कुमारीच्छद का न फरना (Due to congenital or acquired imperforated hymen )। गर्भाशयग्रीवा और भग ( Cervix and vagina ) का बन्द होना या उन में प्रणवस्तु (Sear ) के कारण रक्त के विह निर्गमन में रुकावट होती है। दितीय -इसमें प्रथम स्नाव होता है किन्तु वाद में निम्न संस्थानों में विकृति होने से वन्द हो जाता है। प्रजननसंस्थान—( Generalive system )—में (१) गर्भाशय तथा बीजग्रन्थि की अनुपस्थिति या शस्त्रकर्स द्वारा उनको निकाल देना (२) बीजः प्रनिथ की वृद्धि। (३) गर्भाशयान्तः स्तर (Endometrium) की वृद्धि, ( ४ ) शोथ, ( ५ ) नववृद्धि ( New growth ), (६) रेडियम के प्रभाव के कारण, (७) गर्भाधान के कारण। रक्तवहसंरथान ( Circulatory system )—( १ ) रक्त की कमी के रोग जैसे पाण्ड ( Anaemia ) ( २ ) ( Leucemia), (३) रक्तस्राव, (४) त्तय, (५) पाइरेक्सिया, (६) आच्चेप। (३) मस्तिष्कसंस्थान (Nervous system)— ज्ञानतन्तुओं पर सहसा प्रभाव डालने वाले रोग या दशा आर्तव को नष्ट करते हैं, अतः इस प्रकार के नष्टार्तव को (Reflex Amenorrhoea) कहते हैं। जैसे सहसा शीत लग जाना (Sudden chil), बर्फ पीनी, शीतल जलस्नान आदि। कुछ काल बाद यह एमिनोरिया ठीक हो जाता है। अनेक मानसिक आघात स्थायी या अस्थायी एमिनोरिया को उत्पन्न करते हैं। (Sympathetic amenorrhoes) - इसमें स्त्री अपने को गर्भवती समझती है या जिनमें आर्तवविनाश ( Menopause ) की स्थिति हो जाती है, उनमें यह हुआ करता है। (३) निःस्रोतप्रन्थियाँ ( Ductless glands )— (१) प्रजननसंस्थान की वृद्धि में गड़बड़ी होने से मासिकधर्म के क्रम के ठीक होने पर भी निःस्रोतसप्रन्थियां इनके प्रवन्ध में गड़वड़ी कर देती हैं जिससे एमिनोरिया उत्पन्न हो जाता है। (२) बीजग्रन्थि की अनुपस्थिति या उसुके अन्तःस्नाव ्की कमी या अभाव से गर्भाशय नहीं बढ़ता है जिससे आर्तव नहीं होता है। (३) यदि मासिकधर्म प्रारम्भ होने के बाद बीजग्रिन्थ निकाल दी जाय या उसके कार्य में कमी हो जाय द्धकाग्रन्थ ( Thyroid ) के लाव की कमी से भी एमिनोरिया उत्पन्न हो जाता है । आर्तवक्षय (Menopause)-यह अवस्था ४० से ५० वर्ष के अन्दर आती है किन्तु प्रायः ४५ से ५० वर्ष के भीतर अधिक होती है। इस दशा में आर्त्तव विच्कुल वन्द हो जाता है तथा गर्भधारण शक्ति का द्वास हो जाता है। रजःसाव जलदी प्रारम्भ होने से मेनोपाज भी जल्दी होता है। कारण—(Ovary) की किया के कम होने से तथा निःस्रोदस ग्रन्थियों के अन्तःस्नाव में परिवर्तन होने से यह होता है। बीजफ़न्थि के निकालने से या अन्य रोगों के कारण भी हो जाता है। डिम्बप्रणाली, गर्भीशय, भग का घातक अर्बुद, टब्ब में उपसर्ग, (Tubala pregnancy), ओवरी तथा वेजाईना के अर्बुद और कष्टार्तव के कारण भी मेनोपाज होता है। यद्यपि यह खराब नहीं है किन्तु इस काल या मेनोपाल के समय में बहुत व वातिक छैन्नण ( Nervous and mental symptoms ) हो जाते हैं जो कुछ समय तक रहते हैं । वीज-ग्रन्थि को अत्यन्त आवश्यकता होने पर ही निकाळना चाहिये। मेनोपाज में पहले धीरे-धीरे स्नाव वन्द होता है और क्रमशः कम होकर बन्द हो जाता है। वासोमोटर में विकार उत्पन्न होता है और स्वेद निकलता रहता है। (Nervousness तथा Mental irritability ) भी कभी हो जाया करती है। किसी-किसी स्त्री में ( Mental symptoms ) वहत वढ़ जाते हैं और उसकी पागलों जसी हालत हो जाती है। प्रजनन अङ्गों में निम्न परिवर्तन हो जाते हैं-छेबिया की वसा गायव हो जाती है। वेजाइना की श्लेष्मल कला सिकुड़ जाती है। सर्विक्स और यूटेरस की बोढी कम हो जाती है। विस्ववाहिनी ( F. T. ) के फील्ड और फिस्बिया अदृष्ट हो जाते हैं। स्तन-प्रनिथयों में भी चीणता ( Atrophy ) हो जाती है। जिससे स्तन छोटे हो जाते हैं। शरीर में सब जगह वसा जमा हो जाती है। इस समय यदि अनियमित रक्तस्राव हो तो उसे ( Menopause ) की असाधारणद्शा (Abnormal condition) समझनी चाहिये। यह मामूछी और चणिक भी हो सकती है।

प्रतिदोषन्तुं साध्यासु स्नेहादिक्रम इष्यते । द्द्यादुत्तरंबस्तींश्च विशेषेण यथोदितान् ॥ २१ ॥

वातजयोनिरोगिविकित्सा — साध्य योनिरोंगों में प्रत्येक दोष के अनुसार जो स्नेहादिकम शास्त्र में निर्दिष्ट हैं वह किया जाता है। वातादिभेद से कही हुई उत्तरवस्तियों का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिये॥ २१॥

तो वह मासिकस्ताव को कमशः अदृष्ट कर देती है। (अ) अवस्ति। Museuth, मध्यप्रमानुराने रिप्तिकि के कादि की उन

वातिक योनियों में स्नेहादिकम किया जाता है जैसे वस्ति, अभ्यङ्ग, परिषेक, प्रलेप और पिचुधारण भी कराना चाहिये—तासु योनिषु चावासु स्नेहादिकम इन्यते। वस्त्यभ्यङ्गपरीपेकप्रलैप-पिचुधारणम् ॥ ज्ञरकाचार्य ने भी लिखा है कि वातजयोनिरोगों में स्नेहन, स्वेदन और वस्ति आदि का प्रयोग करना चाहिये—स्नेहनस्वेदवस्त्यादि वातजास्वनिलापहम् ॥

(च चि. अ ३०)

कर्कशां शीतलां स्तव्धामल्पस्पर्शाञ्च मैथुने । कुम्भीस्वेदैरुपचरेत् सानूपीदकसंयुतैः ॥ २२ ॥

कर्कश, शीतल, क्रिटन और मैथुन को सहन न करने वाली योनि में आनूप मांस तथा औदक (जलचर) जीवों के मांस के साथ कुम्भीस्वेद करना चाहिये॥ २२॥

विसर्शः—कुम्भीस्वेदनपन्नार—जीनूप और जलीय जीवों के मांस तथा वातम द्रव्यों के काथ को एक कुम्म (मिट्टी के घड़े) में भर कर उसे भूमि में गाड़ कर उसके ऊपर रूगा की शंट्या रख कर स्त्री को ओंधी सुला देवे फिर अमि में सन्तस किये हुये लीहे तथा पत्थर के दुकड़े काथ में सन्तस किये हुये लीहे तथा पत्थर के दुकड़े काथ में खालें, इससे बाष्प निकलने लगेगा उससे योनि का क्रवेदन करना चाहिये ऐसा डलहणाचार्क ने कुम्भीस्वेदन का प्रकार लिखा है। चरकाचार्य ने भी लिखा है कि—मृदुमिः पत्रभिनारी सिनम्थिस्वन्नासुपाचरेत । सर्वतः सुविशुद्धायाः शेषं कर्म विधीयते ॥ वातःवाधिहरं कर्म वातार्तानां सदा हितम् । औदकानूपजेर्मासैः क्षीरें: सितलतण्डुलेः ॥ सवाक्ष्मीपपैनांडिकुम्भीस्वेदैरुपाचरेत । आवतां लवणतेलेन साइमप्रस्तरशर्करें:। स्विन्नां कोष्णाम्बुसिन्ताङ्गीं वातद्नेयोंजयेदसैः॥

मधुरीषधसंयुक्तान् वेशवारांश्च योनिषु। निक्षिपेद्धारयेचापि पिचुतैलमतन्द्रितः॥ धावनानि च पथ्यानि कुर्वीतापूरणानि च॥ २३॥

अन्योपचार—काकोल्यादिगण की मधुर ओषधियों के साथ कुट्टित मांस (वेशवार) योनि में रखना चाहिये इसके अतिरिक्त अतंदित (आठस्यरहित) होकर पिचुतैळ (तैळ का फोया) योनि में रखना और उसे धारण करना चाहिये एवं वातन्न ओषधियों से साधित काथादि के द्वारा योनि का धावब (प्रचाळब) और आपूर्ण करना चाहिये॥ २३॥

ओषचोषान्वितासूक्तं कुर्याच्छीतं विधि भिषक ॥२४॥

पित्तज्ञयोनिरोगचिकित्सा—ओप तथा चोप (जळन और दाह) युक्त योनिरोगों में वैद्य शीत (रक्तपित्तनाशक) चिकित्सा करे।। २४॥

• विमर्श—चरकाचार्य ने भी लिखा है कि रक्तिपत्तनाशक चिकिरसा करें — 'कारयेद्रक्तिपत्तव्रं शीतं पित्तकृतासु च ।'

(च.•चि. अ. ३०)

दुर्गैन्धां पिच्छिलां चापि चूणैंः पञ्चकषायजैः । पूरयेद्राजनृक्षादिकषायैश्चापि धावनम् ।।२४॥

दुर्गनिधृत तथा पिच्छिलयोनि में वट, पीपल, गूलर, पारिस आदि पञ्चचीरी दुर्चों के छाल का चूर्ण भर देवें सथा राजवृत्तादि (भारग्वधादि) गर्ण की ओषधियों के छाल के कषाय से योनि का स्नालन करना चाहिए॥ २५॥ योग्यान्तु पूयस्राविण्यां शोधनद्रव्यसम्भृतैः ।
्सगोमृत्रैः सलवणैः शोधनं हितमिष्यते ॥ २६ ॥
प्रसावियोनि में मिश्रक अध्याय में कहे हुए शोधक
औषधद्वव्यों के कपाय में गोमृत्र तथा छवण मिलाकर शोधन
करना हितकारक होता है ॥ २६ ॥

वृहतीफलकल्कस्य द्विहरिद्रायुतस्य च। कण्ड्रमतीमल्पस्पर्शा पूरयेद् धूपयेत्तथा।। २७॥

कैफजयोनिरोगचिकित्सा—कण्डुयुक्त तथा स्पर्श करने से वेदना होने वालो योनि में बड़ी कण्टकारी के फर्लो का चूर्ण तथा हरिद्रा और दारुहरिद्रा के चूर्ण के द्वारा पूरण तथा -इन्हीं चूर्णों के द्वारा पूरण देनी चाहिये।। २७।।

विसर्शः—चरकाचार्त्र ने श्लेष्मजन्य योनिरोगों में रूच तथा उच्णप्रकृतिक द्रन्यों के काथ द्वारा प्रचालन, प्रण और धूपन आदि कर्म करना लिखा है—'इलेष्मजास च रूक्षोणं कर्म कुर्योद्विचक्षणः' (च० चि० अ० ३०)।

वर्त्तं प्रदद्यात् कार्णन्यां शोधनद्रव्यसम्भृताम् । प्रस्नंसिनीं घृताभ्यक्तां क्षीरांस्वित्रां प्रवेशयेत् ॥ २८ ॥ पिधाय वेशवारेण ततो बन्धं समाचरेत् ॥ २६ ॥

किंगीयोनि—में मिश्रकाध्यायोक्त शोधन द्रव्यों में वनाई हुई वर्ति रखनी चाहिए। इसी प्रकार प्रसंसिनी (स्थानश्रष्ट) योनि को घृत से अभ्यक्त कर दुग्ध से स्वेदित क्रके अन्दर की ओर प्रविष्ट कर (वठा) देनी चाहिए फिर योनि को वाहर से कुटित मांस (वेशवार) द्वारा ढक कर पट्टबन्धन कर देना चाहिए।। २८-२९।।

प्रतिदोषं विद्ध्याच्च सुरारिष्टासवान् भिषक्। प्रातः प्रावर्निषेवेत रसोनादुद्धृतं रसम् ॥ श्वीरमांसरसप्रायमाहारं विद्धीत च॥ ३०॥

श्लेष्मजन्य अथवा सर्व प्रकार के योनिरोगों में दोषों के अनुसार सुरा, अरिष्ट और आसवों का प्रयोग करना चाहिए तथा सदा प्रातःकाल लहसुन से निकाले हुये स्वरस का पान करना चाहिये। पथ्य में दुग्ध तथा मांसरस के साथ भोजन करना चाहिए।। ३०।।

शुक्रात्त्वादयो दोषां स्तनरोगाश्च कीर्त्तिताः। क्लंब्यस्थानानि मृदस्य गर्भस्य विधिरेव च ॥ ३१॥ गर्मिणीप्रतिरोगेषु चिकित्सा चाष्युदाहृता। सर्वथा तो प्रयुद्धीत योनिव्यापत्सु बुद्धिमान्। अपप्रजातारोगांश्च चिकित्सेदुत्तराद्भिषक्॥ ३२॥

इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते क्रमारतन्त्रे योनिन्यापत्प्रतिषेधो नाम (द्वादशोऽध्यायः, आदितः) अष्टत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३५॥

consultan.

कौमारभृत्योपसंदार—शुक्रशोणित-शुद्धिशारीर अध्याय में पुरुष के शुक्रदोष तथा स्त्री के आर्तवदोष और विसर्पनाडी-स्तनरोग निदानाध्याय में स्तनरोगों का वर्णन कर दिया गया है इसी प्रकार चीणवलीयवाजीकरणप्रकरणमें क्लैंब्य के कारण और मूहगर्भके निदान और चिकित्सा प्रकरण में सूहगर्भ के कारण और चिकित्सा का वर्णन कर दिया है। इसी तरह गर्सिणीव्याकरणशारीर में गर्सिणी का मासानुमासिक तथा रक्तसाव आदि प्रतिरोगों की चिकित्सा का भी उपदेश कर दिया गया है अतः बुद्धिमान् वैद्य को योनिन्यु।पद् रोगों में भी उन्हीं का सर्वथा प्रयोग करना चाहिये। इनके सिवाय वैद्य अकालप्रस्ता के ज्वरादि रोगों में उत्तरतन्त्र में कहे हुये के अनुसार चिकित्सा करे ॥ ३१-३२ ॥

इत्यायुर्वेदतत्त्वार्थसंदीपिकाव्याख्यायां योनिव्यापरप्रतिपेधी नाम अष्टत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३८॥

-00 (BB) 000

## एकोनचत्वारिंशत्त मोऽध्यायः

श्रथातो ज्वरप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ धन्वन्तरिः ॥ २ ॥ यथोवाच भगवान

अब इसके अनन्तर उन्रप्नितिपेध नामक अध्याय का च्याख्यान करते हैं जैसा कि अगवान् धन्वन्ति ने कहा है॥

विमर्शः—यद्यपि चिकित्साशास्त्र में अनेक रोगों का वर्णन है किन्तु ज्वर को सर्वरोगों में प्रधान माना है- ज्वरः प्रधानो रोमाणामुक्तो मगवता पुरा' तथा निधन और उत्पत्ति के समय इसका रहवा आवश्यक होने से 'तस्य प्राणिसपत्नस्य ध्रवस्य प्रलयो-दये' एवं रुद्र की कोपाग्नि के द्वारा सम्भूत होने के कारण गरीयान् होने से सर्वप्रथम इसी की चिकित्सा का वर्णन किया जाता है।

प्रवेजनमिन । येनामृतम्यां मध्यादुद् भृतं यतोऽमरत्वं सम्प्राप्ताखिदशाखिदिवेश्वरात् ॥ ३ ॥ शिष्यास्तं देवमासीनं पप्रच्छः सुश्रुताद्यः। त्रणस्योपद्रवाः प्रोक्ता त्रणिनामप्यतः परम् ॥ समासाद् व्यासतख्रीव ब्रह्मिनो भिषजां वर !।। ४।।

जिस धन्वन्तरि ने पूर्वजनम में देवता के रूप में समुद्र का मन्थन करा के जल में से अमृत को निकाला तथा जिसके कारण देवताओं ने असरत्व पद प्राप्त किया, आसन के जपर वैठे हुये उस धन्वन्तरि देव से सुश्रुत प्रशृति शिष्यों ने प्रश्न किया कि हे वैद्यों में श्रेष्ठ भगवन् ! आपने पूर्व के स्थानों व अध्यायों में वण वाले पुरुष के वणोपदवों का संरोप में वर्णन किया है अब उन्हें विस्तार से हम छोगों के ज्ञान के लिये कहिये ॥ ३-४ ॥

विमर्शः-वण के उपद्रवों से यहां वेदना, वर्ण और स्नाव आदि का ग्रहण किया जाता है तथा झणी पुरुष के निम्न विसपं, पत्तघान आदि सोछह उपद्रव कहे, गये हैं-विसपंः पक्षघातश्च सिरास्तम्भोऽपतानकः। मोहोन्मादौ व्रणरुजा ज्वरस्तु-ष्णा इनुग्रहः ।। कासरछदिरतीसारो हिका श्वासः सवेपशुः । षोडशो-पद्रवाः प्रोक्ता व्रणिनां व्रणचिन्तकैः॥

उपद्वेण जुष्टस्य त्रणः कुच्छ्रेण सिध्यति ॥ ४ ॥ चपद्रवास्तु त्रणिनः कुच्छूसाध्याः प्रकीर्त्तिताः। प्रक्षीणबलमांसस्य

तस्मादुपद्रवान् कृतस्नान् न्रृहि नः सचिकित्सितान्। सर्वकायचिकित्सास ये देखाः परमर्षिणा॥७॥

उन्र आदि उपद्रव से युक्त पुरुष का द्राण कुच्छूसाध्य होता है क्योंकि वणी पुरुष के उपद्रव कष्टसाध्य माने गये हैं। इसमें यह हेतु है कि वर्णी पुरुष का चळ और मांस चीण हो जाता है तथा मेदःप्रमृति शेष धातुओं की भी चय हो जाता है इस छिये आप वणी के सब उपद्वों को चिकित्सा के सहित हमें कहिये जिन उपद्रवों को प्रसर्वि आपने अथवा अरद्वाज या आत्रेय ने अर्वप्रकार की कायचिकित्सा में कहा है ॥ ५-७ ॥

तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पात्रवीद्भिषजां वरः। ज्यरमादौ प्रवद्यामि स रोगानीकराट् स्मृतः ॥ **८**॥ सर्भूतप्रतापनः । रुद्रकोपाग्निसम्भूतः तैस्तैनीमिभरन्येषां सत्त्वानां परिकीत्त्र्यते ॥ ६॥

सुश्रत आदि उन शिष्यों के इस स्चन को सुनकर वैयों में श्रेष्ठ भगवान् धन्वन्तरि ने कहा कि मैं सर्वप्रथम उंवर का वैर्णन कहूँगा न्योंकि वह सर्वरोग्न-समूहों में राजा (प्रधान) है। यह उनर दत्त के यज्ञ में प्रकुषित हुये रुद्र ( शक्कर ) की कोपाशि से उत्पन्न हुआ है और स्थावर जङ्गम आदि सर्व प्रकार के भूतों ( प्राणियों ) को अतस ( सन्तस ) करने वाला है एवं भिन्न-भिन्न प्रकार के प्राणियों में विभिन्न नाम से कहा गया है ॥ ८-९॥

विसर्श:- ज्वरोत्पत्तिकथा-दत्त के यज्ञ में शिवजी के अपमान करने से संकृद्ध हुये शिव के निश्वास या छछाटस्थ तृतीय नेत्राप्ति से अथवा ल्लाट से स्वेदविन्दु के पृथिवी पर गिरने से अयङ्कर अग्नि के उत्पन्न होने पर "उनर"उत्पन्न हुआ। दक्षापमानसंक्रुद्धरुद्धनिधाससम्भवः । ज्वरोऽष्ट्रधा पृथग्दन्द्रसंघाता-,गन्तु जः स्मृतः ।। ( मा० नि० ) ततस्तस्य सुरेशस्य कोधादमित्र-तेजसः । ललाटात् प्रसतो घोरः स्वेदविन्दुवंभूव इ ॥ तस्मिन् पतित-मात्रे तु स्वेदविनदौ तदा भुवि । प्रादुर्वभूव सुमहानिधः कालानलो-पमः ॥ तत्र चाजायत तदा पुरुषः पुरुषर्धम ! । ( जतरो नामैष धर्मज लोकेषु प्रचरिष्यति । ( महाभा० ज्ञा० पर्वे ) अन्य सत्त्वी में ज्वर के न्हम-पाकलः स तु नागानामिमतापस्तु वाजिनाम्। गवामीथरसंज्ञश्च मधनवानां ज्वरो मतः ॥ अजावीनां प्रलापाख्यः करमे चालसो मबंत । हारिद्रो माहिपाणान्तु मृगरोगो मृगेषु च ॥ पक्षिणामिमवातस्तु मत्स्येब्विन्द्रमदो मतः । पक्षपातः पतङ्गानां व्याडेष्वक्षिकसंज्ञकः ॥ ( हस्त्यायुर्वेद, अ० ९ ) अन्यच - 'जलस्य नौलिका भूमेरूपरो वृक्षस्य कोटरः'।

जनमादौ निधने चैव प्रायो विशति देहिनम् । अतः सर्वविकाराणामयं राजा प्रकीत्तितः ॥ १० ॥

ज्वरवैशिष्टय-जनम के आदि में तथा मृत्यु के समय यह ज्वर प्रायः मनुष्यों में अवश्य होता है अते एव इसे सर्वरोगों का राजा साना गया है ॥ १० ॥

विमर्शः-चरकाचार्य ने भी "जबर को महेश्वर-कोप से उत्पन्न, मनुष्य तथा तिर्यग्योनि के प्राणियों में होने वाला सस्य शेषधातुपरिश्वयात् ॥ ६॥ और सर्वरोगों का राजा माना है— ज्वरस्तु खलु महेश्वरकोप-CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow प्रमवः, सर्वप्राणिनां प्राणहरः, देहेन्द्रियमनस्तापकरः, प्रज्ञावलवर्णः हर्षोत्साहहासकरः श्रमकलममोहाहारोपरोधसल्जननः, ज्वरयित शरीराणि इति ज्वरः । स सर्वरोगाधिपतिः, नानातिर्यग्योनिषु चैव बहुविधैः शब्दैरिमधीयते । सर्वे प्राणभुतश्च सज्वरा एव जायन्ते सज्वरा एव श्रियन्ते च, स महामोहः । (च० नि० अ० १)

ऋते देवमनुष्येभ्यो नान्यो विपहते तु तम् । कर्मणा लभते यस्माद् देवत्वं मानुषादिप ॥ ११ ॥ पुनश्चेव च्युतः स्वर्गान्मानुष्यमनुवर्त्तते । तस्मात्ते देवभावेन सहन्ते मानुषा प्रश्म । शोषाः सर्वे विपद्यन्ते तैर्य्ययोगा ज्वरादिताः ॥१२५॥

ज्वरासद्यत्व — देवता और सञ्जूष्यों के सिवाय अन्य प्राणी इस उचर को सहन नहीं कर सकते हैं। कर्म के कारण ही सनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है और उन कर्मों का भोग समाप्त हो जाने पर वह प्राणी देवत्व से फिर च्युत होकर मनुष्य देह के रूप में दर्वा से पृथिवी पर आ जाता है इसलिये उस मनुष्य में देवभाव होने ही से वह उबर के वेग को सहन कर सकता है किन्तु अन्य तिर्यंग्योनि वाले प्राणी उवर से पीड़ित होने पर मर जाते हैं॥ ११-१२ई॥

विमर्शः—भगवान् श्रीकृष्ण ने भौ गीता में कहा है कि पुण्य के चीण होने पर मनुष्य मार्थिकोक में आ जाता है— 'क्षीण पुण्ये मर्थिकोकं विश्वनित'।

स्वेदावरोधः सन्तापः सर्वाङ्गप्रहणं तथा । विकारा युगपद्यस्मिन् दवरः स परिकीर्त्तितः ॥ १३ ॥ ज्वरसामान्यलक्षण या ज्वर परिमाषा—स्वेद ( पसीना ) का अवरोध, सारे शरीर में सन्ताप तथा सर्व अङ्गों में जकड़ाहट ये विकार (या कुचण) एक साथ जिस रोग या मनुष्य में उत्पन्न होते हों उसे ज्वर कहते हैं ॥ १३ ॥

विमर्शः-स्वेदावरोधः-स्वेद का नहीं निकलना, प्रायः पैत्तिक ज्वर को छोड़कर अन्य उनरों में ज्वर चढ़ने के समय पसोना नहीं आता है। स्वेद के अवरुद्ध हो जाने से शरीर के ताप की वृद्धि हो जाती है। ऐसे स्वेद का निर्गमन व्वर (ताप) को उतारने में अत्यधिक सहायक होता है इसी लिये साधारण • जबरावस्था में स्वेदल औषध ( Diaphrotic medicine ) देने की व्यवस्था रहती है। स्वेदायरोध कारण --रक्त में विप तथा आमदोप की अधिकता होने से स्वेद-ग्रन्थियों पर भार अधिक पड़ जाता है किंवा आमरस उनमें अवरोध उत्पन्न कर देता है इसिलये चरकाचार्य ने छिखा है कि प्रायः तरुण ज्वर में पाचकारिन के स्वस्थान से च्युत हो जाने पर आमदोष बढ़कर स्रोतसों का सन्निरोध कर देता है जिससे-ज्वरी का स्वेदनिर्गमन बन्द हो जाता है-स्रोतसां सन्निरुद्धस्वात् स्वेदं ना नाधिगच्छति । रवस्थानार् प्रच्युते चाग्नी प्रायशस्तरुणे ज्वरे ॥ (च. चि. अ. ३) यहां पर स्वेद शब्द से सावसामान्य का ग्रहण कर लिया जाय तो उससे शरीर

१. ज्नेदाभावहेतु स्रोतसां सन्निरुद्धत्वात् स्वेदं ना नाधिग-च्छति । स्वस्थानात् प्रच्यते चाग्नौ प्रायशस्तरुणे ज्वरे ॥ रुणद्धि चाप्यपां धातून् यस्मात्तरमाज्ज्वरातुरः । भवत्यत्युष्णगात्रश्च स्विद्यते न च सर्वशः ॥ इति ।

के अन्दर यावनमात्र स्नावजनक अन्थियाँ हैं उनके कार्य या स्राव का तहण दवर में अवरोध होना यह तान्यर्थ हो सकता है जैसा, कि अनुभव में देखा जाता है कि तरण उवर में मुख की ळाळास्रावक या अन्य प्रन्थियों के स्नाव के अवरोध होने से मुख में खुरकी की प्रतीति होना तथा आमाशय की ग्रन्थियों तथा अवन्याशय के साव के अवरोध होने से पाचक रसों का अभाव होकर अग्निमान्य हो के आसदोष का बढ़ना। इसी प्रकार उपगृक्ष के आन्तरिक स्नाव (एडिनेलिन) के वुन्द्रहोने से हृद्य में वेचैनी होन्द्र इसी बात को आधुनिकों ने भी स्पष्ट की है—The secretion tend to dry up those of the skin, mouth, Alimentary tube, livar, Pancre as and kidneys अससे स्पष्ट है कि तरुणव्यर में साव को उरपन करने वाले सभी अङ्ग निष्क्रिय हो जाते हैं। द्वितीय कारण यह भी है कि रक्त में परिश्रमण करने वाले जबरजनक विषों के कारण तापनियन्त्रक केन्द्र (Heat regulater center) के अवसादित हो जाने से परिसरीय केशिकाओं का विस्फार नहीं होने पाता जिससे स्वेदजनक ग्रन्थियों को रक्त प्रचर मात्रा में नहीं मिळता है अतः वे स्वेद की उत्पत्ति करना वन्द कर देती हैं। इसी तरह खाद्य की कमी तथा विषों या आमदोष की प्रचुरता के कारण भी स्वेदजनक ग्रन्थियां अपना कार्यस्थागित कर देती हैं। केशिकाओं के पूर्णरूप ही से विस्फारित न रहने का परिणाम अन्य सावक ग्रन्थियों पर भी पड़ता है। आमाशय पर इसका प्रभाव हीता है। पाचन के लिये मुख, आमाशय, अन्त्र, अन्याशय और यक्रत के सावों की परमावश्यकता रहती है। उन सावों के अवरुद्ध हो जाने से पाचन एवं प्रचूपण का कार्य भी वन्द हो जाता है यही कारण है कि आयुर्वेद ने तरुणज्वर या आम उवर में आहार और कपायपान का निपेध किया है। यदि इस सिद्धान्त की अवहेलना कर आहार प्रदान किया जाय तो पाचक रसों की अल्पता या अभाव से भोजन का पाचन समुचित रूप से न होकर आमदोष की वृद्धि ही होगी तथा दोपों का पाचन न होने से उबर से युक्ति भी नहीं होगी ऐसी अवस्था में आयुर्वेद ने आमदोष का पाचन करने के लिये लङ्घन, स्वेदन और पाचक यवागू देने का निर्देश किया है- लड्घनं स्वेदनं कालां यवाग्वस्तिकको रसः। पाचना-न्यधिपकानां दोषाणां तरुणज्वरे ॥ (चरक) जब इस कम से अध्यादि दोषों का पार्चन होकर स्रोतसी का अवरोध दूर हो जाय तभी आहार तथा क्याय का प्रयोग किया जा सकता है। रसौपध आमदोपों की पाचक, स्वेदक और विप-नाशक होने से प्रयुक्त की जा सकती है। मधुकोषकार ने पैतिकज्वर में स्वेद का निर्गमन होता देखकर इस स्वेदा-वरोधरूपी ज्वर-छत्तण को अन्यासिदोष-प्रस्त होने की आशक्का से 'स्विचतेऽनेनेति स्वेदोऽग्निस्तस्यावरोधः' ऐसा अर्थ किया है किइतु इससे भी अन्यासिदोध नहीं हटता है क्योंकि कभी-कभी उवरावस्था में भी चुधा या अरूप चुधा रहती है जो कि स्वेद को अग्नि मान कर उसका अवरोध हो जाने पर सम्भव नहीं। वास्तव में यह स्वेदावरोध प्राधिक छत्तण है इसी बात को सुश्रताचार्य ने भी स्वीकृत किया है 'न च स्विचित सर्वशः इसी की टीका करते हुये उल्हणाचार्य भी लिखते हैं कि 'सर्वशः अर्थाव सर्वत्र न च स्विधति कवित्र स्विधती:

त्यर्थः ।' जेंजाटादि टीकाकारों ने भी इसी वात का समर्थन कर लिखा है 'उत्सर्गापवाद भावेन व्यवस्थितिः' । सन्तापः-केवल शरीर के ताप का बढ़ना ही अर्थ नहीं है अपितु देह, इन्द्रिय और मन सभी में ज्वर के समय ताप की अनुभूति होती है इसीलिये चरकाचार्य ने स्पष्ट लिखा है कि 'देहेन्द्रियमनस्तापी' मन के सन्ताप के छत्तणों में मन का चुमित रहना, किसी भी कार्य में मन का न लगना एवं ग्लानि का अनुभव होना प्रधान है - 'वैचित्यमर्तिग्रानिर्मनःसन्तापरुक्षणम्' शरीर में ताप या उप्मा उर्पन्न करना पित्त का कार्य है, अत-एव पित्त की विकृति-वृद्धि होने पर ही सन्ताप हो सकता है, इसीलिये आयुर्वेंद ने सर्व प्रकार के ज्वरों को पित्तज या पितदोष-प्रधान मानकर उनकी चिक्किसा में पित्तशामक चिकित्सा का उपदेश किया है—'ऊष्मा पितादृते नास्ति ज्वरो नास्त्यृष्पणा विना। तस्मात् पित्तविरुद्धानि त्यजेत् पित्ताधिकेऽधिकम्॥ ज्वरावस्था में शरीर में बढ़े हुए ताप का अनुभव त्वचा के स्पर्श द्वारा या थर्मामीटर से होता है। रक्त में जीवाणु विष की अधिकता से उष्णता की अत्यधिक वृद्धि तथा वचा, धास-प्रधास और मृत्र आदि के द्वारा उसके निर्हरण का अभाव या अल्पता} के कारण सम्मिछित परिणाम को ही संचेप में ताप की वृद्धि या सन्ताप कह सकते हैं। साधारण-तया अवर एवं सन्ताप को पर्यायवाची समझा जाता है। वस्तुतः सन्ताप से॰ शरीर की तापवृद्धि ही समझना चाहिये फिर भी तापक्रम की वृद्धि ज्वर का विशिष्ट लचणमात्र है स्वयं ज्वर नहीं, ऐसा ही चरकाचार्य का मत है-ज्वरप्रत्या-रिमकं ्लिकं सन्तापो १देइमानसः । ज्वरेणाविशता पूर्व निह किञ्चित्र तप्यते ॥ सन्ताप, अरुचि, तृष्णा, अङ्गमर्द और हृदय-व्यथा को चरकाचार्य ने उवर का प्रभाव माना है-सन्तायः सारुचिस्तृष्णा साङ्गमर्दो हृदि व्यथा । ज्वरप्रमावः । तापक्रम की विशेषता के आधार पर ही उवरों का सापेच-निदान ( D. diagnosis ) होता है । यद्यपि कुछ आधुनिक चिकित्सक ज्वर को स्वतन्त्र रोग न मान कर अन्य रोगों का या शरीर में किसी प्रकार के उपसर्ग का दिग्दर्शक लज्जण माना है किन्तु उवर की विशिष्ट सम्प्राप्ति तथा उसके अनेक लज्ञण होने से ज्वर भी अनेक रोगों के समान रोग की श्रेणी में गिना जाता है। आधुनिक चिकित्सकों का मत है तथा **ੂ**अनुभव में भी देखा जाता है कि समस्त औपसर्गिक रोगों में किसी न किसी अवस्था में ज्वर या ताप की वृद्धि अनिवार्य रूप से देखी जाती है। ज्वर के विषय में यह आयुर्वेद की विशेषता है कि काम, क्रोध आदि मानसिक विकार तथा अंशुघात आदि अनौपसर्गिक कारणों से भी ज्वर की उत्पत्ति होती है। इन सभी में तापक्रम-वृद्धि के साथ साथ अन्य विशिष्ट ळचण भी उपस्थित रहते हैं। उन्नर और तापक्रम का घनिष्टतम सुाहचर्यं रहने पर भी दोनों को एक नहीं माना जा सकता है क्योंकि कभी कभी रोहिणी (Diptheria) तृणाणुमयता ( Septicaemia ) में ताप नहीं भी रहता है। ्रह्सी प्रकार अन्तर्वेग ज्वर में भी साधारणत्या वाह्यताप ्का अनुभव नहीं होता है किन्तु रोगी को अन्तःसन्ताप रहता ्रहें और प्रछाप भी करता है। इस प्रकार के ज्वर को निस्ताप-ज्वर (Apyrexial Fever ) कहते हैं। चक्रपाणि ने भी कहर

है कि वातरलैप्मिक ज्वर में उण्णता की अनुभूति नहीं होती 'वातइलेष्मकृतेऽपि जनरेऽनुष्णनापो मनति' हसी तरह वहुत छे शेपानुगामी रोगियों में या धातुगत ज्वर में थर्मामीटर लगाने से ताप नहीं मिलता किन्तु उनमें , ज्वर के अन्य **लज्जण मिलते हैं। शरीरका स्वाभाविक तापक्रम ९७.४ से ९८.४** तक रहता है जो कि मुख का तापक्रम है। कचा (Axilla) का तापकम इससे एक डिग्री कम रहता है क्यों कि कचा में स्वेद आने से तथा बाह्य वायुमण्डल के शीतोष्ण का प्रभाव पड़ता रहता है। प्रातःकाल से सायङ्काल का साधारण तापः कम एक डिग्री अधिक रहता है। उक्त साधमण तापक्रम से अधिक ताएकम होना उनर का सूचक होता है। ताप की दृष्टि से संसार के समस्त प्राणी दो आगों में विभक्त किये जाते हैं—(१) विविधतापी (Poikilothermic) (२) समतापी ( Homeothermic ) प्रथम वर्ग के प्राणी ऋतु तथा अन्य बाह्य परिस्थितियों के अनुसार इस वर्ग के प्राणियों का तापक्रम निरन्तर परिवर्तित होता रहता है। इन्हें शीतः रक्त (Cold blooded) कहते हैं। इसु श्रेणी में मेंडक, सांप तथा कच्छप का समावेश होता है। द्वितीय वर्ग के प्राणिधों के तापकम पर ऋतु तथा अन्य वाह्यपरिस्थिति का कोई असर न होकर उनका •शार्रीरिक ताप सदा •प्रकृतावस्था में समान रहता है। इनको उष्णरक्षक (Warm blooded) प्राणी कहते हैं। इस वर्ग में मनुष्य, पत्ती तथा अन्य स्तन-धारी प्राणियों का समावेश होता है। शरीर में उष्णता की उत्पत्ति तथा उसके विनाश काँ कार्य समान रूप में अवाध-गति से चळता है। इन दोनों कियाओं के प्राकृत रहने पर ही समतापी प्राणियों के शरीर का तापक्रम निश्चित अंश तक स्थिर रहता है। उष्मताया ताप की उत्पत्ति - शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाईड्रेट, और फेट ( स्नेह ) के उच्छन (Oxidation ) से उष्णता की उत्पृत्ति होती है । यह कार्य यद्यपू सारे शरीर में न्यूनाधिक रूप में होता है किन्तु ऐन्छिक पेशियों के द्वारा यह कार्य अधिक होता है। उष्णता का नाश -शरीर की उप्णता का नाश त्वचा, फुफ्फुस, (श्वास-प्रश्वास ) और मलमूत्र-त्याग द्वारा होती है। इनमें सबसे अधिक उष्णता का नाशस्त्रचा द्वारा विकिरण (Radiation) संवहन,(Conduction) तथा वाष्पीभवन (Evaporation) की व्हियायों से होता है। जिस अवस्था में वाह्य वातावरण का ताप साधारण रहता है तब विकिरण और संबहन से ताप का नाश होता है किन्तु जब ग्रीष्म ऋतु में वातावरण का तापक्रम उ**चतम** हो जाता है तो पश्सिरीय केशिकाएं विस्फारित हो जाती हैं जिससे स्वेद्यन्थियों की क्रियाशीलता यद जाती है और वे अधिक स्वेद उत्पन्न करती हैं तथा इस स्वेद के वाष्पीभवन से उष्णता नाश होता है। शीतकाल में अधिक शीत के कारण केशिकिएं सङ्कवित हो जाती हैं जिससे शरीर का ताप वाहर नहीं निकल पाता वह सुरचित रहता है उस अवस्था में भी अनावश्यक प्रवृद्ध ताप का विनाश फुफ्फ़ुस और वृक्कों द्वारा होता है। वातावरण की वर्षाकाल में विलन्नता, तङ्ग वस्र, स्वेद्पिण्डों की अकार्यकारिता एवं त्वचा का स्वच्छ न रखना आदि त्वचा से ताप-चिनाश को रोकते हैं। इस तरह प्रकृत अवस्था में शरीर में उष्णता की उत्पत्ति एवं उसके

विनाश का क्रम निरन्तर समान रूप से चलता रहता है। शरीर के ताप को सदा एक समान बनाये रखने के लिये समतापी ( Homeothermic ) प्राणियों के महित्रक के कन्दाधरिक भाग (Hypothamic region) में एक केन्द्र रहता है जिसे तापनियासक केन्द्र ( Heat regulating center ) कहते हैं। ताप को समान मात्रा में स्थिर रखने के लिये यह आवश्यक है कि उत्पत्ति के अनुपात से उसका नाश भी हो। नियासक केन्द्र यद्यपि दोनों क्रियाओं का नियमन करता है तथापि उप्णतोत्पत्ति की अपेद्या उप्णता-नाशन से इसकी विशेष सम्बन्ध है। यह अपने सम्पर्क में आने वाले रक्त से शंरीरान्तर्गत उप्णता का ज्ञान करके उसके अनावश्यक भाग का खाचा या दूसरे साधनों से नाश करा देता है। इसी प्रकार शीतकाल में वाह्य शीत से रचा करने के निमित्त वचागत वाहिनियों में संकोच कराकर तापनिर्हरण को रोकता है। इस तरह तापनियामक केन्द्र, शरीर में उष्णता उत्पन्न करने वाली कियाओं तथा ताप का द्विरन्तर विनाश करने वाले साधनों ( वृक्क, त्वचा, फुफ्फुस तथा मल-मूत्र ) से शरीर का ताप सदा साम्यावस्था में रहता है। जब तक यह केन्द्र स्वस्थ रहता है एवं ताप की उत्पत्ति और बिनार्श का क्रम दियम पूर्वक चळता रहता है तब तक शरीर का ताप भी प्रद्भुत ही रहता है किन्तु जिस अवस्था में लू लगने, चोट लगने, सस्तिष्कगत रक्तसाव आदि अनीपसर्गिक कारणों तथा विष एवं रोगोत्पादक जीवाणुओं से उत्पन्न औपसर्गिक विष से विकृत हो जाता है तो शरीर का ताप भी रवाभाविक नहीं रह पाता । शारीरिक ताप की वृद्धि का मुख्य हेतु उप्णतानाश की कमी है उप्णतीत्पत्ति की अधि. कता नहीं । स्वस्थावस्था या उवरितावस्था में भी रात्रि की सोते समय ऐच्छिक पेशियों का कार्य न होने से उज्जता की अधिक उत्पत्ति नहीं होती अतः प्रातःकाल में तापक्रम कुछ कम रहता है किन्तु दिनमें ऐन्छिक पेशियां कियाशील रहती हैं अतः ताप की अधिक बृद्धि होने से सायङ्काल के समग्र तापक्रम प्रातःकाल की अपेचा अधिक रहता है कभी कभी राजयच्या, महितव्कावरण शोध तथा आन्त्रिक उवर में प्रातः-काल उवर बढ़ता है और सायंकाल को घटता है यह चिन्ताजनक स्थिति है इसे विपरीत कम (Reverse type) कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रक्तप्रवाह में घूमते हुये जीवाणुजन्य या समवर्तजन्य विष से ताप की अत्यधिक उत्पत्ति एवं तापनियन्त्रक केन्द्र की। विकृति के परिणाम-स्वरूप तापनिर्हरण की कभी का सम्मिछित परिणाम ही उवर है। चरकादि ग्रन्थों सें : 'दक्षापमानसंकु बरुद्रनिश्वाससम्भवः' इस रूप से जो ज्यरोत्पत्ति का इतिहास लिखा है। वह रूगक मात्र है यहां दत्त का अर्थ इन्द्रियां हैं उनके द्वारा अपमान अर्थात् उनके अविवेक से प्रयुक्त मिथ्या आहार और विहार तथा जीवाणजन्य या समवर्तजन्य विष ही ज्वर् के विशिष्ट छत्तृण ताप की वृद्धि करने में कारण हूं। क्रोध तेजस माना जाता है अतर्पैव औपसर्गिक या अनौपसर्गिक विष की प्रतिक्रिया से उत्पन्न शरीर की तैजस प्रवृत्ति को ही क्रोध कहते हैं। क्रोध का अधिष्टाता देवता रुद्र माना गया है अतः जहां भी क्रोध होगा वहां सर्वत्र रुद्र की उपस्थिति भी अनिवार्य है। तैजस प्रवृद्धि एक शक्ति है। शरीर में उसुका

नियामक तापनियन्त्रक केन्द्र है। विष द्वारा उसके विकृत होने से शरीर से ताप का निर्हरण कम होने से ताप की वृद्धि हो जात्मे है। इस प्रकार दोषों के प्रकोप या केन्द्र की विकृति को ही यदि रुद्रप्रकोप कहा जाय तो अनुचित नहीं होगा। इस तरह असाव्यय पदार्थों की शरीर में उपस्थित या विपो-रपत्ति दत्तप्रयुक्त अपमान है तथा तापनियन्त्रक केन्द्र की विकृति रुद्रप्रकोप है एवं रक्तप्रवाह की वृद्धि कुपित रुद्र का निःश्वास है तथा त्वचा द्वारा तापनिईरण का अभाव या ताप की वृद्धि ही जबर है। गणनाथसेन जी ने लिखा है कि दत्त (वायु) के अपमान (वैषम्यापादक कर्म) से संकृद्ध हुये रुद्र (पाचकाग्नि) के निश्वास (वहिर्निचेप) से उवर उत्पन्न होता है। यह समाधान भी युक्तियुक्त है। सन्तापवृद्धि से लाम-यद्यपि सन्तापवृद्धि से शरीर, मन एवं इन्द्रियों को कष्ट होता है, किन्तु प्रकृति की ओर से इस किया द्वारा शरीर को स्वस्थ वनाने का ही उद्देश्य रहता है। वास्तव में सन्तापवृद्धि या उवर का होना शरीर की प्रतिक्रियात्मक क्रक्तिका निदर्शन है । औपसर्गिक रोगों में उपसर्गकारी जीवाणुओं और शरीर के कोषाणुओं के युद्ध के फलस्वरूप उबर की उत्पत्ति होना अनिवार्य है। उबर की सन्दता से उपसर्ग की सौम्यता या शरीर की दुर्वछता का परिचय होता है। (१) ताप की अधिक वृद्धि होने से जीवाणुओं की वृद्धि में वाधा उत्पन्न होती है। (२) ताप की वृद्धि होने सं हदय की गति तीव होकर विकृत स्थान में. रक प्रचुर मात्रा में पहुँच जाता है जिससे वहाँ भन्नकाण तथा प्रतियोगी पदार्थ अधिक मात्रा में पहुँच कर उपसर्गकारी जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। इसी दृष्टि से आयुर्वेद ने तरुण ज्वर में स्वेदल ओषधियों द्वारा सहसा ज्वर को उतारने का आदेश न देकर लंघन, दीपन, पाचन तथा दोषसंशामक उपायों का उपदेश किया है- उङ्घनं स्वेदनं कालो यनाग्वस्तिकको रसः। पाचनाः न्यविपकानां दोषाणां तरुणे ज्वरे ॥ (चरक)। सर्वीगञ्रहण-आमदोप से सर्वाङ्ग में वेदना होती है। युगपधत्र रोगे च-उक्त स्वेदावरोध, सन्ताप तथा सर्वाङ्गप्रहण इन तीनी लक्षणों का एकत्र जहाँ पादुर्भाव हो वहीं उवर है। यदि इनमें से पृथक पृथक ठचणों से ज्वर होना माना जाय तो व्यभिचार दोष उत्पन्न होता है, जैसे कुछ की पूर्वरूपावस्था में तथा दाहनामक रोग में सन्ताप और सर्वाङ्गवातरोग में सर्वाङ्मप्रहण लच्ना मिलते हैं किन्तु वे तीनों रोग उवर नहीं है इसलिए इन तीनों लचणों के मिलित होने पर ही ज्वर होता है ऐसा मिलित लचण करने से उन तीनों रोगों में तीनों मिलित लच्चण उपस्थित न होने से व्यभिचारी दोष की निवृत्ति हो जाती है।

दोषेः पृथक् समस्तैश्च द्वन्द्वरागन्तुरेव च।

अनेककारणोत्पन्नः स्मृतस्त्वष्टविधो स्त्ररः ॥ १४ ॥
जन्दभेद—ज्वर के आठ भेद माने गये हैं जैसे वातादि
पृथग्दोषों से तीन (वातिक, पैत्तिक, कफज) और तीनों
दोषों के मिलने से सिन्नपातज एक तथा दो दोषों के मिलने
से द्वन्द्वज ज्वर तीन जैसे वातपैतिक, वातरलैक्मिक और
पित्तरलैक्मिक एवं आगन्तुज एक, इस प्रकार अनेक कारणों
से उत्पन्न होने वाले ज्वर के आठ भेद होते हैं ॥ १४ ॥

विमर्श:-चरकाचार्य ने च० नि० अ०१ में वेसे तो सामान्य सन्तीप लच्चणवाले उवरको एक ही प्रकार का माना है किन्तु फिर उसके दो भेद कर दिये हैं (१) निजउवर तथा (२) आगन्तुक उवर । पुनः निजउवर को शीत और उष्ण भेद से द्विविध तथा वातादित्रिदोष भेद से त्रिविध, इस त्रिविध के साथ सन्निपातज्वर को मिलाने से चतुर्विध एवं इन चतु-विंध ज्वरों के अतिरिक्त दो-दो दोषों के विकल्पन (द्वन्द्वज-भेद ) से सप्तविध निजडवर होता है 'ज्वरस्त्वेक एव सन्ताप-लक्षणः । तमेवाभिप्रायविशेषाह दिविधमाचक्षते, निजागन्तु विशेताच । तत्र निजं द्विविधं, त्रिविधं, चतुर्विधं सप्तविधन्नाहुर्भिषजो वातार्दि-विकल्यात । (च० नि० अ० १) महासहोपाध्यायं गणनाथ सेन जी ने भी प्रथम ज्वर के निज और आगन्तक ऐसे दो भेद किये हैं-जनरः प्रथानो रोगाणां स्विच सन्तिप्रलक्षणः। देइेन्द्रियमनस्तापी निजशागन्तुजश्च सः॥ (सि० नि०) चरका-चार्य तथा सेनजी ने केवल उवर के ही ये दो विभाग किये हैं ऐसी बात नहीं अपि तु सामान्यतया सर्व रोगों में द्विविध भेद मान लिये हैं — 'द्विविधा प्रकृतिरेषामागन्तुनिजविभागादिति' ( च० सू० अ० २० ) चरकाचार्य ने पुनः चिकित्सासौकर्य की दृष्टि से विधि, अधिष्ठान आदि भेद से दो-दो तथा पञ्च, सप्त और अष्ट भेद कर दिये हैं-दिविधो विधिमेदेन ज्वरः शारीरमानसः । पुनश्च द्विविधो दृष्टः सौम्यश्चाग्नेय एव वा ॥ अन्तर्वेगो दिह वेंगो दिविधः पुनरुच्यते । प्राकृतो वैकृतश्चेव साध्य-श्चाराध्य एव च ॥ पुनः पन्नविधौ दृष्टो दोपकालबलावलात । सन्ततः सततोऽन्येद्यस्तृतीयकचतुर्थको ।। पुनराश्रयभेदेन धातूनां सप्तधा मतः । भिन्नः कारणभेदेन पुनरष्टविषः ज्वरः ।। सेनजीने निज उवरी में (१) वातिक, (२) पैत्तिक, (१) रलैप्सिक और तीन प्रकार के द्वन्द्वज तथा सातवां सान्निपातिक ज्वर माना है। इसी प्रकार आगन्तुक उवरों में (१) कामज्वर, (२) शोकज्वर, (३) भयज्वर, (४) क्रोधज्वर, (५) सूताभिपङ्गजज्वर, (६) विषद्यज्ञानिळ्झ्पर्शजन्यज्वर या तृणपुष्पाख्यज्वर, (७) आन्त्रिकडवर, (८) यन्धिकडवर, (९) रलेष्मकडवर, (१०) सन्धिकज्वर, (११) श्वसनकज्वर, (१२) आचेपकज्वर, (१३) मस्रिकाज्वर, (१४) दण्डकाख्यज्वर, (१५) कर्णमूलि-कज्वर, (१६) रोमान्तिका, (१७) विषमज्वर तथा इसके भेद जिल्ले सन्तत्तव्वर, सततक्ष्ववर, अन्येषुष्कव्वर, तृतीयकव्वर, चतुर्थकज्वर और (१८) कालज्वर (१९) वातवलासकज्वर, (२०) प्रलेपकज्वर,(२३) रलीपदज्वीर, (२२) औपद्रविकद्भवर, (२३) देशान्तरीय शोणज्वर (स्कार्लेटफीवर), और हारिद्रक-ज्वर (यळोफीवर) और (२४) रसादिशुकान्त सप्तधातु-गतज्वर, (२५) अन्तर्वेगवहिर्वेगज्वर, (२६) आमपच्यमान-निरामन्वर, (२७) प्राकृत और वैकृतज्वर आदि भेद छिखे हैं। पाश्चात्यमत से ज्वरपरिमाषा - प्राकृत ताप की वृद्धि को ज्वर कहा गया है। इसका कारण अनुर्जता ( Allergy ) या वाह्य-पदार्थों का शरीर में प्रवेश होकर प्रभाव होने से शरीर की प्रतिक्रिया का वोधक स्वरूप है। वाह्यपदार्थों में (१) उपसर्ग (Infection) और (२) विषसयता (Toxaemia) प्रधान है। इन बाह्यपदार्थों के शरीर में प्रवेश होने से जीवरस ( Proctoplasm ) की प्राकृतिक जीवरासायनिक क्रिया (Bio-Chemical activity) की दृद्धि होती है जिससे शरीर में ताप उत्पन्न होता है और इस ताप के अत्यधिक होने से वातः

सूत्र कोषाणुओं (Nerve cells) के कायाणुरस (Cytoplasm) को स्कन्दित (Cognlate) कर उनकी किया को नष्ट कर देशा है। प्राकृतावस्था में श्वसनक्रिया, स्वेद का बाष्पीभवन (Evaporation) तथा महितव्कगततापकेन्द्र (Heat regulating centre) ताप की वृद्धि पर नियन्त्रण रखते हैं। पाश्चात्यचिकित्सा में उवर को मुख्य रोग न मान कर विभिन्न प्रकार के रोगों में निरन विभिन्न स्वरूप का उवर पाया जाता है ऐसा वर्णन मिलता है—(१) सन्ततप्रकार (Gontinuous)— इस प्रकार का उवर आन्त्रिकउवर (Typhoid) में पाया जाता है। इसमें रोगी के शरीर का तापक्रम अहर्निश प्राकृत से अधिक रहता है। प्रतिदिन सर्वोच्च ( Maximum ) तथा अल्पतम ( Minimum ) ताप का अन्तर १३ अंश से अधिक नहीं होता । (२) अर्धेदिसगींप्रकार (Remitent) - यह भी अहनिश प्राकृत से अधिक रहता है परन्तु प्रतिदिन के सर्वोच्च तथा अरूपतम ताप का अन्तर २ अंश से अधिक होता है। (३) विसर्गी (Intermittent , -इसे अन्येद्यंदक-उवर भी कहते हैं। यह प्रकार सारक विषमउवर (Malignant malaria) में मिलता है। इसमें तापक्रम प्रतिदिन कुछ समय के लिये प्राकृत हो जाता है। (४) प्रलेपक (Hectic)— यह विसर्गी का ही एक अका 🖓 है। यह रीजयन्त्रमा ( T. B. ) विद्धि (Adscess) और हुयभवन (Suppuration) में मिलता है। प्रतिदिन मध्याह्न में शरीर में कस्पन ( Rigor ) के साथ ज्वर प्रारम्भ हो कर सन्ध्या समय तक प्राकृत से ३-४ अंश अधिक हो जाता है। रात्रि में प्रस्वेद ( Perspira tion) के साथ वाप कम होकर मातःकाल पुनः प्राकृत हो जाता है। प्रिंक्पित्रिव गात्राणि वर्मेण गौरवेण च। मन्दज्वरिवलेपी च सञ्चीतः स्यात्प्रलेपकः ॥ ( ५ ) तृतीयक ( Tertian ) :- जवर प्रति दूसरे दिन पाकृत रहता है। इस प्रकार का तापकम घातक तृतीयक विषमज्वर ( Benign tertian M. E. ) में होता है। (६) चतुर्थक (Quartan): - शरीर का ताप प्रत्येक चौथे दिन प्राकृत से अधिक हो जाता है। यह ( Quartan M. F. A में होता है। (७) सोपानसम (Stepladder) - जवर क्रमशः प्रति दूसरे दिन विगत दिन से एक अंश अधिक रहता है। यह आन्त्रिक उवर के प्रथम सप्ताह में मिलता है। (८) द्विभागीय या मध्यनिम्न (Biphasic or saddle back):-तापक्रम दो भाग में विभक्त रहता है। ज्वर प्रथम दों या तीन दिन सन्तत रहता है तत्पश्चात् दो या तीन दिन अल्प रहता है और अन्तिस एक या दो दिन पुनः तीव हो कर प्राकृत हो जाता है। यह तापक्रम दण्डक ज्वर (Dengue F.) में मिलता है। (९) विषरीत (Inverted) प्रकार:-जनर प्राह्मःकाळ उच्चतम रहता है और सम्ध्या समय में प्राकृत हो जाता है। इस प्रकार का ताप-क्रम (Miliary T. B.) सें मिलता है। (१०) द्विवार आरोही (Double rise) ज्वर प्रतिदिन दो वार तीव तथा अल्प होता है। यह प्रकार कालज्वर (K.A.) में होता है। (११) आवर्तक प्रकार ( Pel ebtein ) :-- जवर प्रायः दो सैप्ताह तैक सन्तत रहता है पश्चात् दो सप्ताह तक ताप प्राकृत रहता है। व्यही क्रम चळता रहता है। यह ( Hodgkin's) के रोग में मिळता है। ज्वरसम्प्राप्ति वातादि दोष वर्षा, शरद् और वसन्त

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

दोषाः प्रकृपिताः स्वेषु कालेषु स्वैः प्रकोपणैः ।
व्याप्य देहमशेषेण व्यरमापादयन्ति हि ॥ १४ ॥
दुष्टाः स्वदेतुसिदीषाः प्राप्यामाशयमूदमणा ।
सहिता रंसमागत्य रसस्वेदप्रवाहिणाम् ॥ १६ ॥
स्रोतसां मार्गमावृत्य मन्दीकृत्य हुताशनम् ।
निरस्य बहिक्षमाणं पक्तिस्थानाच केवलम् ॥ १७ ॥
शरीरं समिन्याप्य स्वकालेषु व्वरागमम् ।
जनयन्त्यथ वृद्धि वा स्ववर्णस्व त्वगादिषु ॥ १८ ॥

ज्वरसम्प्राप्ति—वातादि दोष वर्षा, शरद् और वसन्त ऋतुओं में तथा दिन-रात के स्वप्रकोपक समय में और गृद्ध, युवा और वाल्यकाल में बलवद्विप्रहादि कोधादि-दिवास्वप्रादि स्वप्रकोपक-कारणों से प्रकृपित होते हुए सम्पूर्ण शरीर में प्रस्त वा व्याप्त होकर ज्वर को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार अपने कारणों से दूषित हुए दोष आमाशय में पहुँच कर वहाँ की ऊष्मा (पाचक रस Gastric juce) के साथ मिलकर किंवा पाचकाशि या धारविम या दोषािम के साथ मिलकर किंवा पाचकाशि या धारविम या दोषािम के साथ मिलकर किंवा पाचकाशि या धारविम या दोषािम के साथ मिलकर संव साथ सम्प्रक (मिश्रित) होकर रसवाहक तथा स्वेदवाहक झोतसों के मार्ग को अवरुद्ध कर हुताशन (जटरामि) को मन्द करके पिक्तस्थान से उल्लिमा को वाहर निकाल कर बसे सम्पूर्ण शरीर में फैला कर अपने (वातादिप्रकोपक) समय में ज्वर के वेग को उत्पन्न करते हैं तथा ख्वा, नख, नयन, मून आदि में अपना (दोपज) वर्ण उरपन्न करते हैं॥ १५-१८॥

विमर्शः-वर्षा में वातप्रकीप, शरद में पित्तप्रकीप तथा वसन्त में कफपकोप होता है। इसी प्रकार आयु की दृष्टि से आयु के अन्त ( बृद्धावस्था ) में वात का प्रकीप, मध्य में पित्त का प्रकोप और आदि ( बाल्यकाल ) में क फ का प्रकोप होता है। दिन के अन्त में वायु, मध्य भें पित्त तथा प्रारम्भ में क्रफ प्रकृपित होता है। रात्रि के अन्त में वात, मध्य में पित्त और आदि में कफ प्रकृपित होता है। भोजन के पच •जाने के अन्त में वात. मध्य में पित और भोजन के आदि अर्थात् करते ही कफ का प्रकोप होता है—'वयोऽहोरात्रिभुक्तानां तेऽन्तमध्यादिगाः क्रमात्' इसी दृष्टि से चरकाचार्य ने वाते ज्वर, पित्त ज्वर और कफज्वर आने का समय-विभाग निश्चित लिख दिया है तथा साथ में प्रत्येक ज्वर में नख-नयन वदनादिकों का वर्ण भी लिखा है-'वातज्वरे - जरणान्ते, दिवसान्ते, निशान्ते, धर्मान्ते, ज्वराभ्यागमन-मभिवृद्धिर्वा ज्वरस्य, विद्येषेण परुषारुणवर्णत्वं, नखनयनवदनमूत्र-दुरीवराचामत्यर्थं •वल्सीभावश्च, अनेकविधोपमाश्चलाचलाश्च खेद-नास्तेषां तेषामङ्गावयवानाम्'। पित्तऽवरे-'युगपदेव केवले शरीरे ज्वरस्यागमनमभिवृद्धिर्वा भुक्तस्य विदाहकाले मध्यन्दिनेऽधरात्रे शरदि वा विशेषेण कडुकास्यता, हरितहारिद्रत्वं नखनयनवदनमूत्र-पुरीषत्वच।मत्यर्थम्बमणस्तीव्रभावोऽतिमात्रं च दाइः । कफडवरे-'युगपदेव शरीरे ज्वरस्यागमनमभिवृद्धिर्वा, अुक्तमात्रे, पूर्वाह्ने, पूर्वरात्रे, वसन्तकाले वा विशेषेण, गुरुगात्रत्वम् , श्वेत्यं च नखनयन-वदनमूत्रपुरीषत्वचामत्यर्थञ्जै (चरक्)। चरक्रमते उवरसम्प्राप्तिः— 'स यदा प्रकृषितः प्रविद्यामारायमूष्मणा सह मिश्रीभृयाद्यमा-हारपरिणामधातुं रसनामानमन्ववेत्य रसस्वेदवहानि स्रोतंनि

पिधायाग्निमुपहत्य पक्तिस्थानादूष्माणं बिहर्निरस्य केवलं शरीरमनुः प्रपचते तदा ज्वरमिनिवर्तयित ।' (च० नि० २००१) वायु पर्कुपित होकर आमाशय में प्रविष्ट होता हुआ वहाँ की ऊष्मा (पित्त ) के साथ मिल कर आहारपाक से उत्पन्न रस नामक धात में मिश्रित होकर रस और स्वेदवाहक स्रोतसों को अवरुद्ध कर अप्ति (पाचकामि) को नष्ट कर उसे पक्तिस्थान से वाहर निकाल कर सारे शरीर में असृत होता हुआ ज्वर को उत्पन्न करता है। माधनकार ने लिखा है कि सिध्या आहार-विहार से दोष प्रकृपित होकर आमाशय में जाकर रस के साथ मिल कर वहाँ की अग्निया कोष्टाग्नि (पाचक रस) को बाहर निकाल कर या उसे मन्द कर उवर को उत्पनन करते हैं-मिथ्याहारविहाराभ्यां दोषा ह्यामाशयाशयाः । वहिर्निरस्य कोष्ठाम्नि जैवरदाः स्यू रसानुगाः ॥ आमाशयाश्रयाः - नाभि और स्तनों के मध्य में आमाशय होता है 'नाभिस्तनान्तरं जन्तो-रामाशय रति स्मृतः' इसिंछये इससे आन्त्र मात्र का ग्रहण होना चाहिये तथा सभी उवरों में प्रायः आन्त्र की दुष्टि भी होती है किन्तु आम अन्न का आशय (Stomach) ही होता है तथा ज्वरों में इसकी विकृति, अधिक देखने में आती है। कोष्ठारिन बहिनिरस्य- कोष्ठाग्नि बाहर निकल कर त्वचागत हो कर ताप को उत्पन्न करती है। वास्तव में उबरसम्प्राप्ति या ज्वरावस्था में पाचक रसों की कमी के कारण कोष्टस्थ अग्नि मन्द हो जाती है जिससे आमरस वर्द कर रस रक्तादि धातु को दुष्ट कर ताप को बढ़ा देता है। रसानुगाः—दृषित दोष प्रथम रस धातु से मिल कर उसे दूषित कर देते हैं। रस खचा के आश्रित रहता है अतः खचा में ही ताप की अनुभूति विशेष रूप से होती है। कोष्ठ की भी दृष्टि पूर्व से ही होती है। ज्वर में पाचक रसों का स्नाव भी कम या बन्द हो जाता है अतएव तरुगज्वर में छंघन का उपदेश है। आमरस से स्वेद आदि का वहन करने वाले स्रोतसों में भी अवरोध हो जाता है जिससे रोगी का समस्त शरीर उष्ण हो जाता है।

मिथ्याऽतियुक्तैरिप च स्नेहाद्यैः कर्मभिर्नृणाम् । विविधादभिषाताच रोगोत्थानात् प्रपाकतः ॥१६॥ श्रमात्थ्ययादजीणीच विषात्सात्म्यज्ञपर्ययात् । अोषधीपुष्पगन्धाच । शोकात्रक्षत्रपीड्या ॥२०॥ अभिचाराभिशापाभ्यां मनोभूताभिशङ्कया ॥२१॥ स्त्रीणामपप्रजातानां प्रजातानां तथाऽहितैः । स्तन्यावतरंगो चैवं च्वरो दोषैः प्रवर्त्तते ॥२२॥

ज्वरकारण—स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन आदि कार्यों के मिध्यारूप में या अतिमात्रा में सेवन करने से तथा अनेक प्रकार के शख, लोष्ट-काष्ठ-पाषाणादि प्रहार से, विद्रिध आदि रोग के उत्थान से तथा उसके प्रपाक होने से, श्रम से, च्य से, आम-अजीर्ण से, विष से, सालय और ऋतु के परिवर्तन से, विषौषधिपुष्प की गन्ध से, शोक से, जन्मनच्त्र या लग्नस्थान में विशिष्ट प्रह के अवस्थान से उत्पन्न पीड़ा से, अभिचार (कृत्या या विपरीत मन्त्रोच्चारणपूर्वक लोहसुदा और सर्षपादि होम) से, देवता, गुरु और वृद्ध आदि के शाप से, मन के काम-क्रोधादिरूप अभिषङ्ग से तथा देवादि

ग्रहरूप भूताशिषङ्ग से, अयथाकाल में असम्यक्रूप से प्रस्ता स्त्रियों के तथा यथाकाल में सम्यक्हप से प्रस्ता स्त्रियों के मिथ्या आहार-विहार के सेवन करने से एवं स्तन्य ( बुग्ध ) के प्रथम (पहिली) वार स्तन में अभिवर्भूत होने से दोषजन्य ज्वर उत्पन्न होता है ॥ १९-२२ ॥

विमर्शः—आचार्य सेनजी ने मिथ्या आंहार-विहार को निजज्वरों का कारण माना है और आगन्तुक ज्वरों के कारणों में जल-वायु आदि से वाहित ( आनीत या प्रापित ) जीवाणु तथा उनके विष्ओर अभिवात आदि माने हैं-मिण्याहीर विहारादि निजस्यायतनं स्मृतम् । आगन्तोर्जलवाय्वादि वाहितं श्रीयशो विषम् ॥ आचार्यजी ने ज्वरोत्पत्ति में प्रत्यच दृष्ट तथा अनुभूत लौकिक कारणों को ही महत्त्व दिया है, अलौकिक द्ज्ञापमानादि को कारण मानना कल्पनाविषयक कहकर उसका निरसन कर दिया है। ओषधिगन्धजज्वर को 'हे फीवर' (Hay Fever) कहते हैं। जिसके लच्चण आयुर्वेद में स्पष्ट हैं। 'ओषिगन्धजे मूर्च्छा शिरोरुग्वमथुः क्षवः ॥' आधुनिक चिकित्साशास्त्रमें ज्वरों के कारण शरीर में जीवाणुप्रवेश या विषप्रवेश या आघातादि मुख्य माने हैं। मिध्या आहार-विहार की ओर उनका ध्यान कम या गौण है किन्तु आयुर्वेद ने मिथ्या आहार-विहार को ही प्रत्येक रोगों की उत्पत्ति में प्रधान कारण माचा है और जीवाणुओं को मानते हए (रक्तस्था अन्तवोऽणवः) भी उन्हें परिणामस्वरूप में उत्पन्न होना माना है और यह सर्वथा तथ्य भी है। यदि जीवाणु ही रोगों के प्रधान कारण होते तो जल, वायु तथा अन्य बाजारू खाद्य पेयों में डाक्टरी मत से जीवाणु भरे पड़े हैं जिनका प्रयोग। अहर्निश मानव कर रहे हैं किन्तु वे सभी ज्वरादि रोग से प्रस्त नहीं होते हैं, इसका समाधान डाक्टरी में व्याधित्तमता ( Immunity,) को वताया है, ठीक है; परन्तु यह ब्याधित्तमता कहाँ से आती है,? तो स्वीकार करना होगा कि हित आहार-विहार से। इसी से निरोग रहने के लिये आयुर्वेद में निम्न उपदेश हैं-नित्यं हिताहारविहारसेवी समीक्ष्यकारी . विषयेष्वसक्तः । दाता समः सत्यपरः क्षमावान् वाप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। (चरक)

तैर्वेगवद्भिबंहुधाः समुद्भानतैर्विमार्गगैः। विक्षिष्यमाणोऽन्तरग्निर्भवत्याशुः बहिश्चरः ।। २३ ॥ रुणद्धि चाप्यपां धातुं यस्मात्तस्माव्ज्वरातुरः। भवत्यत्युडणगात्रश्च व्वरितस्तेन चोच्यते ॥ २४॥

शरीरोब्णतावृद्धिहेतु—वेगयुक्त ( प्रसरणशील<sup>3</sup>) तथा शरीर में उद्वेग को करने वाले और स्वगति से विपरीतगति (तिर्यगाति) को पास हुये उन विकृत वातादि दोषों से विचिस होती हुई शरीर की अन्तरग्नि अपने आशय से रोमकूपों के मार्ग से शीघ बाहर आकर (स्रोतसों के मार्गों को अवरुद कर ) स्वेदनिर्गमन को रोक देती है, इसी कारण से रोगी का शरीर एकदम उष्ण हो जाता है तथा उसे ज्वरित ( उवराकान्त ) कहा जाता है ॥ २३-२४ ॥

न्त्रमोऽरतिर्विवर्णत्वं वैरस्यं नयनप्तवः। इच्छाद्वेषो मुहुश्चापि शीतवातातपादिषु ॥ २४ ॥ जम्भाऽङ्गमदी गुरुता रोमहर्षीऽरुचिस्तमः।

अप्रहर्षश्च शीतञ्च भवत्युत्पत्स्यति उत्ररे ॥ २६ ॥ सुामान्यतो, विशेषातु जुम्भाऽत्यर्थं समीरणात्। पित्तान्नयनयोदोहः, कफान्नान्नाभिनन्दनम् ॥ २७॥ सर्वदोषप्रकोपजे । सर्वेलिङ्गसमव।यः द्वयोर्द्वयोस्त रूपेण संसृष्टं द्वन्द्वजं विदुः ॥ २८ ॥

ज्वरपूर्वरूप - शरीर में थकावट, चित्त में वेचैनी, शारीरिक वर्ण में विकृति, मुख के स्वाद की विकृति (कटु, कफ्लिसता), नयनप्छव (अश्रुपूर्णनेत्रता), शीत, वात तथा धूप में वेंठने की कभी बार-बार इच्छा होना और कभी अनिच्छा ( द्वेष ) होना, तथा आदि शब्द से जलादि पान की इच्छा और अनिच्छा होना, जुम्भा (उबासी) का आना, शरीर में टूटन की सी प्रतीति और भारीपन, रोंगरों (केशों) का खड़ा होना, भोज्य तथा पेय में अरुचि, आँखों के सामने अधियारी आना, आनन्द का अभाव तथा ठण्ड लगना ये हत्पन्न होने वाले ज्वर के सामान्य पूर्वरूप हैं तथा वायु की प्रवलता से जम्भाई अधिक आना, पित्त की उत्वणता से नेत्रों में दाह की अधिक प्रतीति और कफाधिक्य होने पर अन्न ख्यने में अनिच्छा होती है तथा तीनों दोषों के प्रवल होने पर उक्त तीनों दोषोंके मिश्रित उच्जोंका उत्पन्न होना तथा दो-दो दोषों की अधिकता होने पर दो-दो दोषों के सम्मिलित लच्चण द्वन्द्वज उवर की उत्पत्ति होने के पूर्व में दिखाई देते हैं ॥ २५-२८॥

विमर्शः-किसी परिश्रमी कार्य के विना किये ही श्रम का प्रतीत होना, अरति से चित्त की अनवस्थित दशा है-'स्वामीष्टवस्त्वलाभेन चेतसो याऽनवस्थितिः। अरतिः सा ।' नयन-प्लव का चरक ने भी अश्रयुक्त नेत्र अर्थ किया है—'आलस्यं नयने साम्ने' आदि शब्द से चरकानुसार अन्तु तथा ज्वलन में इच्छा-द्वेष का होना है- जनलनातपनाय्यम्य मिक्ति देपावनि-श्चितीं चरकोक्त ज्वरपूर्वरूप-आलस्यं नयने सास्रे जम्भणं गौरवं • क्रमः। ज्वलनातपवाय्वम्ब्रमित्तदेषावनिश्चितौ । अविपाकास्यैवैरस्ये हानिश्च बलवर्णयोः । शीलवैकृतमरपद्म ज्वरलक्षणमयजम् ॥ (च॰ चि॰ अ॰ ३) अधुनिकतम—आधुनिक दृष्टि से उक्त लचण सञ्चयकाल (I. P.) में समाविष्ट होते हैं। रोगी के शरीर में जीवरण या विष के प्रवेश करने के समय से लेकर उवर के लक्षण उत्पन्न होने के समय तक की अवधि को सञ्चयकाल कहते हैं। इस काल का कुछ अंश आयुर्वेदिक सम्प्राप्ति में भी चला जाता है-यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानु विसर्पता । निर्वृत्तिरामयस्यासौ सम्प्राप्तिर्जातिरागतिः । यद्यपि सम्प्रीप्ति को कुछ लोगों ने Pathology (विकृत शारीर) में भी मान लिया है किन्तु सम्प्राप्ति अपना पृथक् अस्तित्व या वैशिष्ट्य रखती है। प्रायः सभी विस्फोटक उवरों (Eruptic Fevers ) का •सञ्जयकाल तीन सप्ताह से अल्प होता है। सञ्जयकाल में जीवाणु तथा व्याधिच्रमता (Immunity) में संघर्ष होता है। जमता जीवाणुओं को नष्ट या निष्क्रिय करने का प्रयत्न करती है। इस कार्य में यदि व्याधिचमता विफल होती है तब ज्वरादि रोग की उत्पत्ति होती है। सञ्जयकाल में विस्फोटक ज्वरों का प्रसार कास के समय गुरुता रॉमहर्षोऽरुचिस्तमः। दिन्दुस्तेष ( Droplet ) द्वारा होती है। सञ्जयकाल में जो CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

लचण मिलते हैं उनको रोग का पूर्वरूप (prodromata) कहते हैं।

वेपशुबिषमो वेगः कण्ठौष्ठपरिशोषणम्। निद्रानाशः क्षुतः स्तम्भो गात्राणां रौदयमेव च ॥२६॥ शिरोहृद्गात्रक्ष्यकत्रवैरस्यं बद्धविट्कता। जम्भाऽऽध्मानं तथा शुलं भवत्यनिक्जे क्वरे॥३०॥

वातिक ज्वर लक्षण—शरीर में कम्पन, ज्वर के वेग की विपमता (कभी वृद्धि और कभी हास), कण्ठ तथा ओष्ठ का सूखना, निदा का नाशा छिका रुकना, शरीर में रूचता, शिरा हृद्य और शरीर में पीड़ा, मुख का बेखाद होना, विट् (मळ) का अवरोध; जमुहाई का आना, उदर में आध्मान तथा शूळ का होना द्वात ज्वर के ळचण हैं॥

विमर्शः-विषमो वेगः- वेग शब्द से ज्वर की प्रवृत्ति या वृद्धि का वोध होता है। वात ज्वर में इन दोनों का समय अनिश्चित होता है। चरकाचार्य ने वात ज्वर को विषमारम्भ-विसर्गी कहा है तथा चक्रपाणि ने टीका में लिखा है कि 'आरम्भः = उत्पादः, विसर्गो मोक्षः, तौ विषमौ यस्य स विषमा-रम्भविसर्गीं अर्थाद ज्वर का वेग कभी शिर से प्रारम्भ होता है और कभी पीठ से या जंघा से तथा ज्वर कभी तेज होता है और कभी मन्द । इसी तरह उसकी निवृत्ति का समय या स्थान भी अनियमित होता है । निद्रानाश (Insomnia) वायु की प्रवलता से होता है। धुनः स्तम्मो - यहाँ पर कुछ टीकाकार चव और स्तम्भ को पृथक पृथक मान कर चत ( छिक्का ) की प्रवृत्ति और शारीर की जडता ऐसा अर्थ करते हैं किन्तु ऐसा मानना चरक और वाग्भट के सिद्धान्तों से भी ठीक नहीं है। छींक की रुकावट ही सर्वसम्मत अर्थ है - जैसे चरकाचार ने 'ज्ञवयुद्वारनियहः' में छींक की रुकावट ही लच्चण माना है। इसी तरह वाग्भट ने भी वातज्वर के छच्चणी • 'हर्षो रोमाङ्गदन्तेषु वेपथुः क्षवधोर्यहः । भ्रमः प्रलापो घर्मेच्छा विलाफ्यानिलज्बरें।। में छिका का निग्रह लिखा है। किन्त अनुभव में देखा गया है कि प्रतिश्यायपूर्वक ज्वर होने में छिका के निग्रह के बजाय प्रवृत्ति होती है। रुजा-यद्यपि वेदना का अनुभव समस्त शरीर में हो सकता है किन्तु शिर, हृदय, पार्थ और कटि में विशेषतया होता है। वातज्वर सभी ऋतुओं में वातप्रकोपक कारणों के उपस्थित होने या सेवन करने से हो सकता है किन्तु वर्षाकालीन ज्वर में विशेषतया वातज्वर हुआ करता है। आध्मान लचण-साटोपमरयुप्रक्-जमाध्मातमुदरं भृशम् । आध्मानमिति जानीयाद् घोरं वातनिरो-धजम् ॥ चरकोक्त वातज्वरळच्ण—भवन्ति विविधा वातवेदनाः पादसप्तता । विण्डिकोद्देष्टनं कर्णस्वनो वक्त्रकषायता । जरुदाहो इम्स्तम्भो विद्लेषः सन्धिजानुनः। शुष्ककासो विभलीमदन्तहर्षः श्रमभ्रमौ ॥ अरुणं नेत्रमृत्रादि तृद्प्रलापो॰णकामिताः ॥

वेगस्ती दणेश्वितसारश्च निद्रार्ड व्यत्वं तथा विमः।
कण्टी प्रमुखनासानां पाकः स्वेदश्च जायते।।३१॥
प्रतापः कटुता वक्त्रे मूच्छो दाहो मदस्तृषा ।
पीतविण्मूत्रनेत्रत्वं पैतिकं भ्रम एव च।।३२॥
पित्रज्वर लक्षण—इसमें ज्वर का वेग तीव (सन्तामान

धिक्य Hyperpyrexia) होता है तथा दस्तें लगती हैं, निद्रा कम आती है तथा पित्तमिश्रित कड़वा वमक होता है एवं कैंण्ड, ओष्ट, मुख और नासा में पाक (लालिमा व रक्त फुन्सियाँ) होता है। इनके सिवाय शरीर से या माथे पर से पसीना निकलना, प्रलाप, मुख की कटुता, प्रकृत, शरीर, नेत्र, मल-मूत्र में दाह, माथे में नशा, प्यास तथा विष्ठा, मूत्र और नेत्रों में पीलापन और अम ये लज्जण होते हैं॥ ३१-३२॥

विमर्शः-वेगस्तीक्षणः-पित्तज्वर का वेग समस्त शरीर में एक साथ आता है। अतिसारश्च-अतिसार से यहाँ अति सरण अर्थ न कर केवल द्रवयुक्त मल की प्रवृत्ति ही समझनी चाहिए। वयोंकि अतिसार वास्तव में उवर का उपद्रव होता है। पित्त के दवलगुण के कारण मल पतला हो जाता है। यद्यपि सभी उवरों में पित्त की उपस्थित रहती है और विना पित्त के उवर हो ही नहीं सकता—'कष्मा पित्ताइते नास्ति ज्वरो नास्त्युष्मणा विना' किन्तु पित्तज्वर में पित्त की प्रचुरता होने के कारण वेग तीचण स्वरूप का होता है। निद्रालपतं -वायु की तरह पित्त भी निद्रा को अरूप करता है जैसा कि सुश्रत ने कहा है 'निद्रानाशोऽनिलात्पुत्तात्'। वमन -पित्तयुक्त वमन होता है जैसा कि चरकाचार्य ने कहा है—'पित्तच्छर्दनम्' पित्त जब कफ के स्थान (आमाशय) में जाता है तब वमन की प्रवृत्ति होती है। स्वेदश जायते—यद्यपि आमादि रस के कारण उवरों में स्रोतसों का अवरोध होने से स्वेद का निर्गमन नहीं होता है तथापि पित्तज्वर उसका अपवाद है। मूर्च्छा से रूप आदि विषयों का अज्ञान या विश्मृति समझनी चाहिये। अम वातिकविकार होते हुये भी पित्तज्वर में वायु का अनुबन्ध होने के कारण अथवा विकृतिविषमसमवायः जनित होता है। पित्तकृत ऊष्माजनित रूचता से वायु का अनुबन्ध होना स्वाभाविक भी है। यद्यपि अन्य ऋतुओं में भी पित्तप्रकोपक कारणों के सेवन करने से पित्तज्वर हो सकता है किन्तु इस ज्वर का खास समय शरद् ऋतु है।

गीरवं शीतमुत्क्लेशो रोमहर्षोऽतिनिद्रता । स्नोतोरोधो कगल्पत्वं प्रसेको मधुरास्यता ॥३३॥ नात्युष्णगात्रता च्छिदिरङ्गसादोऽविपाकता । प्रतिश्यायोऽक्चिः कासः कफजेऽच्णोख्र शुक्रता ॥३४॥

कफज्वरलक्षण — इसुमें शरीर का भारी होना, उण्ड लगना, जाँ का मिचलाना (कफ, अजादि की उबकाई आना), रोमहर्ष, अधिक निद्रा का आना, प्राणादि खोतसों का अवरोध, शरीर के विभिन्न भागों (शिर, पार्श्व, उर, छाती, पार्श्व, किट आदि) में स्वल्प वेदना, मुख से पानी (लार) का गिरना, मुख का मधुर होना, शरीर का अधिक उष्ण नहीं होना, वमन, अज्ञों (हाथ-पैरों) का टूटना, भोजन का अपचन, प्रतिरंथाय, अरुचि (खाय-पेय में अनिस्छा) तथा नेत्रों का श्वेत होना आदि लज्जण होते हैं॥ १३-३४॥

विमर्शः—अन्य छत्तण—'स्तैमित्यं स्तिमितो वेग आहर्स्य मधुरास्यता। शुक्रमूत्रपुरीषत्वं स्तम्मस्तृप्तिरथापि च॥' (माधव) यहाँ पर स्तैमित्य शब्द का अर्थं गीले कपड़े से अङ्गों को छपेटे हुए की सी प्रतीति से है। 'स्तैमित्यमङ्गानामाई पटावगुण्ठितस्व-मिव'। आलस्यं—शरीर की शक्ति होते हुये भी कार्यं करने की इच्छा न होना 'समर्थस्याप्यतुत्साइः कर्मस्वान्त्रस्यमुच्यते'

उरक्लेशः-कण्ठोपस्थितवमनत्वम् । अन्यच- 'उत्पिलस्यान्नं न निर्गच्छेत प्रसेक्षेष्ठीवनेरितम् । हृदयं पीड्यते चास्य तमुत्वलेश्रा विनिदिशेत ॥' (सु. शा. अ. ४) प्रसेक तथा कास व थूंकने में जोर लगाने से आमाशय से ऊपर की ओर अन के निकलने की प्रवृत्ति होती है किन्तु निकलता नहीं है और इससे ह्रदय में पीड़ा की प्रतीति होती हैं इसे उत्कलेश ( Heart burn ) कहते हैं । आमाशय रस में के हैड्रोक्छोरिक अग्ल की अधिकता या उसकी कमी होने पर लेक्टिक और ब्युटिक सेन्द्रिय अम्लों की उत्पत्ति होती है तथा ये अम्ल रक्त के द्वारा हदय में जा कर उत्क्लेश करते हैं, हृदय में कुछ भी खराबी नहीं होती है। आमाशय हृदय के समीप है। उसका ऊपर का द्वार हार्दिक द्वार (Cardiac grifice) कहलाता है। आमाशय के अग्ल इस द्वार को खोल कर कुछ ऊपर आ जाते हैं इससे हृदय में पीड़ा मालूम होती है। यह हृदयोत्क्लेश अम्लपित्त, आमाशय का व्रण, अभिस्तरण ( Dilatation ), जीर्ण शोथ और अपचन, अजीर्ण ( Dyspepsia) में उत्पन्न होता है। कफज्वर में हल्लास, छुद्न, कास आदि अन्य उत्तण भी होते हैं - इड़ासरछर्दनं कासः स्तम्भः श्वैत्यं त्वगादिषु । अङ्गेषु शीतिपिटिकास्तन्द्रोददः कफोद्भवे ॥ उदर्दः-शीतपानीयसंस्पर्शीच्छीतकाले विशेषतः । श्वयथुः शिशिराताना-मुदर्दः कफसम्मवः ॥ अन्य लच्चण-तथाङ्गे पिडकाः शीतं प्रसेक-इछर्दिवन्द्रिकः । हृदुपलेप उष्णामिलाषिता विह्नमार्दवम् ॥ कफाउवर में मुख का स्वाद मीठा या नमकीन दोनों तरह का हो सकता है। केशिकाओं के सङ्कोच के कारण रोमाञ्च और शीतानुभव होता है। इफप्रकोपक कारण होने पर अन्य ऋतुओं में भी यह जार हो सकता है किन्तु वसन्त ऋतु में यह स्वाभाविक (प्राकृतिक) रूप से होता है अतः इसके लिये वसन्त अनुकूल समय है।

निद्रानाशो भ्रमः श्वासस्तन्द्रा सुप्ताङ्गताऽरुचिः।

तृष्णा मोहो मदः स्तम्भो दाहः शीतं हृदि व्यथा।।३४।।

पिकश्चिरेण दोषाणामुन्मादः श्यावद्नतता।

रसना परुषा कृष्णा सन्धिमूर्द्धोस्थिजा रुजः।।३६।।

तिर्भुग्ने कलुषे नेत्रे कणौ शब्द्रगन्वितौ।

प्रलापः स्रोतसां पाकः कृजनं चेतनाव्युतिः।।३७।।

स्वेदमूत्रपुरीषाणामलपशः सुचिरात् स्नुतिः।

सर्वजे सर्वतिङ्गानि विशेषश्चात्र मे शृणु ।।३८।।

साजियातिकजर छक्षण—इस ज्वर में निद्रा का नाश, शिरोश्रम, श्वास की अधिकता, तन्द्रा, अङ्गों की सुप्तता, अरुचि, तृषाधिकय, मूच्छा, मद, शरीर की जकड़ाहर, कभी दाह और कभी शीत, हदय में पीड़ा, देर से दोषों का पाक, उन्माद, दाँतों में कालापन, जिह्ना की कर्कशता तथा कृष्णता, सन्धियों, मस्तिष्क और अस्थियों में वेदना, नेत्र कृटिल और मिलन, कानों में शब्द और वेदना, एवं प्रलाप, मुखनासा आदि स्रोतसों का पाक, कृजन कराहना या कण्ठ में अव्यक्त शब्द होना, चेतना का नाश, पसीना, मूत्र और मल का बहुत देर में थोड़ा-थाड़ा करके बाहर आना, इस तरह सर्व दोषों के प्रकोप से उत्पन्न सन्निपात ज्वर में सर्व दोषों के लक्षण मिलते हैं। इस सन्निपात ज्वर की

विशिष्टत' या इसके विशिष्ट भेद को आगे कहा हूं, उसे छुनो ॥
नात्युष्णशीतोऽल्पसंज्ञो भ्रान्तप्रेक्षी हतस्वरः ।
खरजिह्नः शुष्ककण्ठः स्वेदिवण्मूत्रवर्जितः ॥ ३६ ॥
साम्रो निर्भुग्रहृद्यो अक्तद्वेषी हतप्रभः ।
श्वसन् निपतितः शेते प्रलापोपद्रवायुवः ॥ ४० ॥
तमभिन्यासमित्याहुईतीजसम्बापरे ।
सिन्नपातव्वरं छुच्छ्रमसाध्यमपरे विदुः । ४१ ॥

सित्रपातज्वरविशिष्टमेद — रोगी के शरीरमें न अधिक उष्णता और न अधिक शीतता तथा अल्प चेतना की प्रतीति हो, रोगी आन्त प्रकार से पदार्थों को देखता हो, स्वर नष्ट हो गया हो, जिह्ना खुरदरी हो गई हो, कण्ठ सूख गया हो तथा पसीना, मळ और मूत्र की प्रवृत्ति सम्द हो गई हो, आंखों में आँस् भरे हों, हदय में ऐंठन या हदय के बैठने (Heart failure) की स्थिति हो, भोजन में ह्रेप करता हो, प्रभा (देहदीप्ति) चीण हो गई हो, जोर से या कुच्छ्रता से सांस छेते हुये गिर कर सो जाता हो तथा प्रठाप आदि उष्ट्रवों से युक्त हो ऐस् ळच्चणों वाले ज्वर को अमिन्यास ज्वर कहते हैं तथा अन्य आचार्यों ने इसे हतौजन ज्वर कहा है। इस प्रकार के सन्निपात ज्वर को कुच्छ्रसाध्य माना है तथा अन्य आचार्यों ने इसे असाध्य कहा है। ३९-४९॥

विमर्शः—अन्यत्र भी सिन्नपात ज्वर की साध्यासाध्यता के विषय में लिखा है कि दोषों के वियद (अवरुद्ध) होने तथा अग्नि के नए होने पर एवं ज्वर के सम्पूर्ण लक्षण मिलते हों तो वह सिन्नपातज्वर असाध्य है, अन्यथा कृच्छ्रसाध्य या अन्याङ्गों में विकलताजनक होता है—दोषे विवद्धे नष्टें नो सर्वसम्पूर्णलक्षणः। असाध्यः सोडन्यथा कृच्छ्रो भवेद्दकल्यदोऽपि वा॥ वस्तुतस्तु सिन्नपातज्वररूपी समुद्र में फँसे हुये ह्रग्ण की चिकित्सा करने वाला चिकित्सक मृत्यु के साथ युद्ध करती है तथा उसके विजयी होने पर वह सर्वश्रेय का पात्र होता है जैसा कि भालुकितन्त्र में लिखा है—मृत्युना सह योद्धन्यं सिन्नर पातं चिकित्सता। यस्तु तय भवेज्जेता स जेगाऽऽमयसङ्खले ॥ सिन्नपाताणवे मग्नं योऽभ्युद्धरित मानवम्। कस्तेन न कृतो धर्मः कां वा पूजां न सोऽर्हित॥

निद्रोपेतम्भिन्यासं क्षीणमेनं हतीजसम्। संन्यस्तगात्रं संन्यासं विद्यात्सर्वोत्मके क्वरे॥ १२॥

विविधमित्रिपातज्वरभेद — जिस सर्वदोधप्रकोपात्मक सन्नि-पातज्वर में निद्रा की अधिकता हो अर्थात् रोगी विना होश के सोया ही पड़ा रहे उसे अिक्टियास कहते हैं तथा जिसमें दिन-प्रतिदिन चीण होता जाय उसे हतीजस और जिसमें रोगी के अङ्ग-प्रत्यङ्ग शिथिल पड़े रहें उसे संन्याल नामक सित्रपातज्वर कहते हैं॥ ४२॥

आजो विस्नंसते यस्य पित्तानिलसमुच्छ्यात् । स गात्रस्तम्भशीताभ्यां शयनेष्मुरचेतनः ॥ ४३ ॥ अपि जाप्रत्स्वपञ् जन्तुस्तन्द्रालुश्च प्रलापवात् । संदृष्टरोमा स्नस्ताङ्गो मन्द्सन्तापवेदनः॥ श्रोजोनिरोधजं तस्य जानीयात् कुशलो भिषक् ॥४४॥ १ भोजोनिरोधजस्तिपातकक्षण—जिस् सन्निपातक्वर केरोगीम पित्त और वायु की अधिकता के कारण ओज चलायमान (विसंसित) हो जाता हो तथा उसका शरीर जकड़ाहट युक्त और शीत हो गया हो एवं जो ज्वरी सदा शयन करना ही चाहता हो और जागते और सोते अचेत सा पड़ा रहता हो तथा तन्द्रा और प्रलाययुक्त हो एवं उसके शरीर के वाल रोमाञ्चित हो ग्रिये हों, अङ्ग ढीले पड़ गये हों, शरीर का ताप और वेदना भी मन्द हो गई हो ऐसी अवस्था में कुशल वैद्य उसे ओजोिश्वरोधजन्य सन्निपात समझें॥ ४३-४४॥

विभर्शः - सन्निपात ज्वर का प्रभाव रस-रक्तादि शुकान्त सप्त धातुओं तथा ओज पर पड़ता है एवं शरीर के अन्तरङ्ग व विहरङ्ग सर्व अङ्ग-प्रायङ्गों पर होता है। इसी प्रकार शरीर की केशिकाओं का मार्ग अवरुद्ध हो जाने से या रस-रक्तादि-वाहक सूचमस्रोतसों का मार्ग अवरुद्ध हो जाने से मस्तिष्क में रक्त पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँचने से वह विकृत हो जाता है जिससे रोगी असम्बद्ध प्रलाप करता है। इसी प्रकार कभी कभी मुर्च्छा भी आ आती है। श्वासनिक काओं में कफ की वृद्धि हो जाने से खाँसी तथा कफ द्वारा स्रोतोमार्ग अवरुद्ध हाँ जाने से श्वास की प्रवृत्ति भी हो जाती है। जिह्वा पर लाल अंकर निकल आते हैं तथा कभी कभी समय मुख और - गला अंकरवत् रचनाओं से परिपूर्ण हो जाता है जिससे रोगी मुख द्वारा किसी भी खाद्य या पेय करे ग्रहण करने में असमर्थ हो जाता है एवं बोलने में भी उसे कष्ट होता है । वाणीकेन्द्र (Speech Center) पर प्रभाव पड्नेसे सन्द्वचनता या मुकता होती है। कण्ठ में कफ का निरोध होने पर कपोतकुजनवत् शब्द सुनाई देता है। प्राचीनों ने सन्निपात जबर में तीनों दोषों की न्यूनाधिक वृद्धि (प्रकोप) मानी है। कुछ लोगों ने शङ्का की है कि वातादि दोष परस्पर विरुद्ध गुण वाले होते हैं तथा ऐसे दोषों का मिलकर सन्निपातरूपी एक कार्य को उत्पन्न करना असम्भव है क्योंकि एक दूसरे के गुण परस्पर विरोधी होने से उनका संशमन हाँ जाना चाहिये। जैसे कि ब्रुहिन (तुपार) और अग्नि का मेल हो जाने पर शीतधर्मी तुहिन शे अग्नि बुझ जाती है। ऐसी स्थिति में शीत-रूचार्द गुण युक्त वायु का उप्ण स्निग्धादि गुण युक्त पित्त के साथ विरोध है तथा गौरव और स्निग्धात्मक कफ का वात-पित्त के साथ विरोध है अतः सन्निपात उवर उत्पन्न ही नहीं होना चाहिये। इसका च० चि० अ० २६ में दृढवलाचार्य ने सुन्दर युक्तियुक्त उत्तर दिया है कि ये दोष परस्पर विरोध वाले होते हुये भी एक दूसरे को नष्ट नहीं करते हैं अर्थात् एक दूसरे की वृद्धिया प्रकोपण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं जैसे कि सर्प की दंष्ट्रा में स्थित विष सहज और सात्म्य होने से उसका क्लिशा नहीं करता—विरुद्धेरिय न त्वेते हुंणे-ध्नंन्ति परस्पूरम् । दोषाः सइजसारम्यत्वाद्धोरं विषमहीनिव ॥ गयदासाचार्य ने इस प्रश्न का संचेप में उत्तर दिया है कि दैववश तथा दोपस्वभाववश सानिपातिक उवर में वातादिकों के परस्पर विरुद्ध गुणों से एक दूसरे का विनाश नहीं होता है-दैवाद्दोपस्वमावाद्दा दोषाणां सान्निपातिके । विरुद्धैः स्वगुणैः कदिचन्नो पवातः परस्परम् ॥ द्वितीय शङ्का यह भी है कि क्या मिध्याहार विहार से वातादि दोष एक साथ कुपित होते हैं या विभिन्न काल में ? इस प्रश्न के समाधान में भी माधव की टीका में अनेक अहापोह करके उत्तर दिया गया है कि मिथ्याहार-विहार· से

युगपद अथवा कालब्यवधान से तथा समवल या तारतम्य से परस्पर विरुद्ध भी दोप प्रकृपित होकर अपने अपने स्थान से आमाशय में आकर रस को दृषित करके द्वनद्वज या सन्निपातज उवर को उत्पन्न करते हैं। आयुर्वेद का अटल नियम है कि एक प्रकुपित दोप सर्व दोषों को प्रकुपित कर देता है तथा एक दोप का संशमन होने पर सर्व दोषों का संशमन हो जाता है-एकः प्रकृषितो दोषः सर्वानेव प्रकोष-येत । एकः प्रशमितो दोषः सर्वान् दोषान्निवारयेत ॥ इसिछिये अगुर्वेद में कहा है कि कोई भी रोग एकदोषजन्य नहीं होता है - 'न रोगोऽप्येकदोषजः' तथा वातिक, पैत्तिक आदि व्यवहार तो उन तीनों दोषों में जिसकी अधिकता होती है-उसी के नाम से होता है-'व्यपदेशस्त भूयसा' सन्निपात के अन्दर साधारण रोगों की अपेचा ये दोप अत्यधिक उत्वण मात्रा में रहते हैं इस वास्ते सन्निपात ज्वर अपना अन्य त्रिदोषन रोगों से वैशिष्ट्य रखता है। इसके अतिरिक्त दोषों का प्रकोप एक या अनेक द्रव्यों के मिध्योपयोग से तथा दैव-बल से होता है एवं कोई दोप या रोग दृष्टापराध से, कोई पूर्वापराध से तथा कोई रोग इनके साङ्कर्य से उत्पन्न होता है—दृष्टापराधनः कश्चित् कश्चित्पर्वापराधनः। तत्सङ्रराद्भवत्य-न्यो व्याधिरेवं त्रिधा समृतः॥ त्रिदोपों के एक साथ प्रकुपित होने के अन्य कारण भी हैं ज़ैसे पित्तचोभ की अवस्था में तिल का अभ्यङ्ग, रात्रि में दही का सेदन, निदा का नहीं लेना और अत्यधिक मैथुन आहि-पित्तक्षोमे तिलाभ्यक्षो रात्रौ च दिथमोजनम् । अनिद्रा मैथुनं यस्य सित्रपातो भवेद् ध्वम् ॥ सुश्रुताचार्यं ने केवल अभिन्यास नामक एक ही सन्निपात का वर्णन किया है। इसी प्रकार माधवकार ने भी हीन, मध्य आदि दोषानुसार सन्निपात के वारह या तेरह भेद न करके केवल समान मात्रा में अपने प्रमाण से बढ़े हुए तीनों दोषों से उत्पन्न सन्निपात उबर के लचर्णों का ही वर्णन किया है। वाग्भटाचार्य ने भी सन्निपात के अनेक भेद नहीं किये हैं किन्तु कुछ छत्त्रगों में विशिष्टता प्रदर्शित की है। शीत का अधिक लगना, दिन में अत्यधिक निद्रा आना तथा रात्रि में जागरण करना या नींद न आना. एवं सदा ही निदा में व्यास रहना या सदा निदा ही न आना, अत्यधिक स्वेद होना अथवा स्वेद का अभाव तथा रोगी गाने, नाचने और हास्य आदि विकृति की इच्छा करता है-तद्वच्छीतं महानिद्रा दिवा जागरणं निश्चि । सदा वा नैव वा निद्रा महान् स्वेदोऽयवा न वा ॥ गीतनर्तनहास्यादिविकः तेहाप्रवर्तनम् ॥ ( वा० नि० अ० २ ) चरकाचार्य ने त्रिदोषीं में पर्याय से दोषों की उल्बणता तथा मध्यता और अवरता (अल्पता) कल्पना करके सन्निपात उवर के दश भेद किये हैं-(१) वातिपत्तोल्गामं०-अमः पिपासा दाइश्च गौरवं शिरसोऽति-रुक । वातिपत्ती विद्याविल क मन्दकफे ज्वरे ॥ (२) वात रले ब्मोरुवणसं० - शैरयं कासोऽरुचिस्तन्द्रापिपासादाहद्भद्रयथाः । वातरले-ब्मोहबणे व्याधी लिङ्गं पित्तावरे विदुः ॥ (३) पित्तकफोहबणसं०— छदिं: शैत्यं मुदुर्वाहरतृष्णा मोहोऽस्थिवेदना । मन्दवाते व्यवस्यन्ति लिङ्गं पित्तकफोल्बणे ।। (४) वातोल्बणसं० —सन्ध्यस्थिशिरसः शूलं प्रकाषी गौरवं भ्रमः। वातील्बणे स्याद् द्वयनुगे तृष्णा कण्ठास्यैं-शुक्तता ॥ (५) पित्तोरबणसं०-रक्तविण्मूत्रता दाहः स्वेदस्तृष्णा बलक्षयः। मुच्छा चेति त्रिदोषे स्याहिलक्षं पित्ते यरीयसि॥

(६) कफोल्बणसं० — आलस्यारुचिह्न हासदाइवम्यरतिभ्रमेः । कफो-रुवणं सन्निपाएं तन्द्राकासेन चादिशेत । (७) हीनमध्योल्वणः दोषजसं - हीनवाते पित्तमध्ये लिङ्गं इलेष्माधिके मतम् । (८) हीन-बाते मध्यकफे लिङ्गं पित्ताधिके मतम् ॥ (९) शिरोहरवे १थुश्वासः प्रलापच्छर्यरोचकाः । इीनिपित्ते मध्यकफे लिङ्गं वाताधिके मतम् ॥ (१०) शीतता गौरवं तन्द्रा प्रलापोऽस्थिशिरोऽतिरुक्। हीनिपत्ते वातमध्ये लिक्नं इलेष्माधिके विदुः । (११) वर्चोमेदीऽशिदीर्वरुयं तृष्णा दाहोऽरुचिर्भ्रमः । कफहीने वातमध्ये लिङ्गं पित्ताधिके विदुः ।। (१२) श्वासः कासः प्रतित्यायो मुखशोषोऽतिपार्थकक्। त्रफहीने पित्तमध्ये लिङ्गं वाताधिके मतम् ।। (च० चि० अ० ३) इस तरह ्हीनमध्यादिकम से ६, द्वचल्वणदोषों से तीन तथा एक-एक दोष की उल्बणता से तीन ऐसे कुल बारह तथा सर्वदोषों की समता से तेरहवाँ सन्निपात होता है । भालुकि तन्त्र में द्वय्रवण, एकोरण आदि सन्निपात व्वर के लच्छा भिन्न प्रकार से लिखे हैं तथा उनमें प्रत्येक के लिये नाम भी दिये गये हैं जिन्हें माधवनिदान की मधुकोष टीका में पहें। यहाँ उनका देवल नाम मात्र दिया जाता है-(१) विस्फुरक या वातोत्त्वण सन्निपात। (२) पित्तोत्त्वण या आशुकारी सन्नि-पात । इसके लच्चण आन्त्रिक (Typhyoid) उवर से मिलते हैं। (३) कफोल्वण या कम्फण सन्निपातज्वर। (४) वातः पित्तोल्वण याविभुसन्निपातज्वर । ( + ) पित्तरलेष्मोल्वण या फब्गुसन्हिपातज्वर । (६) वातरलेष्मोल्बण या मकरीसन्नि-पातज्वर । (७) हीनवात-मध्यपित्त-कफोल्वण या वैदारिकर्ण सन्निपातज्वर । (८) मध्यवात-हीनपित्त-कफोल्वण या कर्कोटकसन्निपातज्वर । (९) अधिकवात-मध्यपित्त-हीनः कफ या सम्मोह सन्निपातज्वर । ( १० ) हीनवात-वृद्धिपत्त-मध्यकफ या याम्यकसन्निपातज्वरः। (११) मध्यवात-अधिकपित्त-हीनकफ या क्रकचसन्निपातउवर (१२) अधिक वात-हीनपित्त-मध्यकफ या पाकलसन्निपातज्वर ( ।३ ) प्रवृद्धत्रिदोप या क्टपाकलसन्निपातज्वर । योगरःनाकर में भी तन्त्रान्तर से सन्निपातज्वरों के सन्धिक, अन्तक आदि नाम दिये गये हैं -- सन्धिकश्चान्तकश्चेव रुग्दाइश्चित्तविभ्रमः। शीताङ्गस्तन्द्रिकक्चैन कण्ठकुब्जश्च कर्णकः ॥ विख्यातो भुग्ननेत्रश्च रक्तष्ठीवी प्रलापकः। जिह्नकश्चेत्यमिन्यासः सन्निपातास्त्रयोदशः॥ सन्तिपातज्वरकारण-विरोधकैरन्नपानैरजीणभ्यसनेन च। व्यामि-श्रसेवनाचापि सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ विरोधी अन्न-पान तथा अजीर्णावस्था में भोजन आदि कारणों से सन्निपात (त्रिदोष) प्रकुपित होते हैं। अन्यच-अम्लिरनग्योब्णतीक्ष्णैः कटुमधुरसुराताप-सेवाकषायैः कामकोधातिरूक्षेगुंरुतर्िशिताहारसीहित्यशीतैः श्रोकव्यायामचिन्ताग्रह्गणवनितारयन्तसङ्गप्रसङ्गैः-प्रायः कुप्यन्ति पुंसां मधुसमयशरद्वंणे सन्निपाताः ॥

सप्तमे दिवसे प्राप्ते दशमे द्वादशेऽि वा । पुनर्घोरतरो मूला प्रशमं याति हन्ति वा ॥ ४४ ॥

सिवपातज्वरमोक्ष-वधमर्यादा—सातवें दिन, दसवें दिन, अथवा बारहवें दिन फिर एक बार ज्वर तीव स्वरूप में हो कर शान्त हो जाता है अथवा रोगी को मार डांळता है ॥४५॥ विमर्शः—उक्त रळोक में सात, दश तथा बारह दिन की जो ज्वरमोच या रोगी के मृत्यु की कालमर्यादा लिखी है वहू दोपानुसार समझनी चाहिए अर्थात् वातोल्वण ज्वर में सात

दिन, पित्तोल्वण उवर में दस दिन तथा कफोल्वण उवर में वारह दिन में मलपाक होने पर रोगी ज्वरमुक्त हो जाता है तथा धातुपाक होने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। जैसा कि कहा है-पित्तकफानिलवृद्धया दशदिवसद्वादशाइसप्ताहात्। ह न्त विमुखति वाऽपि त्रिदोषजो धातुमलपाकात् ॥ धातुपाक-ल्ज्जणं यथा-सम्बाध्यमानो इदि नाभिदेशे गात्रेषु वा पाकरुजा-न्वितेषु। पक्षेषु वा तेषु रुजाज्वरार्तः स धातुपाकी भिषिभः ॥ धातुपाकळच्रणान्तर—नाभेरूद्ध्वं हृदोऽधस्तात् पीडिते चेद्रयथा भवेत्। धातोः पाकं विजानीयादन्यथा तु मलस्य च॥ भालुकितन्त्रोक्तमोच्चधमर्यादा—सप्तमी द्विगुणा यातु नवस्येका-दशी तथा। एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय च वधाय च ॥ इसमें वाताधिक सन्निपात ज्वर का मोच या रुग्णसृत्यु समय सात या चौदह दिन तथा पित्ताधिक सन्निपात ज्वर का मोच या रुग्णमृत्यु की समय नव या अट्ठारह दिन तथा कफाधिक सन्निपात ज्वर का मोच या रुग्णमृत्यु की समय ग्यारह या वाईस अथवा बारह या चौबीस दिन माना गया है॥ द्विदोषोच्छ्रायलिङ्गास्तु द्वन्द्वजास्त्रिवधाः स्मृताः ॥४६॥

द्वन्द्वजज्वरल्क्षण—दो दो दोषों के संयोग के कार्रण उत्पन्न होने वाले द्वन्द्वज ज्वर तीन प्रकार के होते हैं ॥ ४६ ॥ विमर्शः — वातिपर्शजन्य, वातकफजन्य ज्ञी पित्तकफ-

जन्य ऐसे द्वनद्वज ज्वरों के तीन भेद हैं। इन ह्वनद्वज तथा सान्निपातिक ज्वरों में कुछ छन्नण प्रकृतिसमसमवायारब्ध होते हैं तथा कुछ छचण विकृतिविषमसमवायारच्ध हैंते हैं। प्रकृतिसमसमवाय तथा विकृतिविषमसमवाय का अर्थ निम्न रूप से किया गया है—'प्रकृत्या देतुभूत्या समः कारण। तुरू वः समवायः कार्यकारणभावसम्बन्धः प्रकृतिसमसमवायः अर्थात् रोग को प्रकृति निदान या कारण के समान समवाय या कार्यकारणभाव सम्बन्ध का होना प्रकृतिसमसमवाय कहळाता है जैसे श्वेत तन्तुओं से बना हुआँ कपड़ा श्वेन ही होता है उसी प्रकार कफिपत्तज्वर में कफ का छत्तण छिप्तसुखता और पित्त का उच्चण तिक्तमुखता का होना है। इस तरह कारण के अनुरूप कार्यु की प्रवृत्ति ही प्रकृतिसमसमवाय है। प्रकृतिसमसमवायारब्ध ज्वर में वात या पित्त या कफ जिस दोप के प्रकोप से उवर उत्पन्न होगा उसी दोष के सम्पूर्ण या असम्पूर्ण छ्रचण मिलेंगे 🕆 विकृतिक्षिम-समवाय — विकृत्या हेतुभूतया विषमः कारणाननुरूपः समवायो विकृतिविषमसमवायः' अर्थात् विकृति के कारण विषम या कारण के विपरीत समवाय या कार्यकारणभाव सम्बन्ध को विकृतिविषमसमवाय कहते हैं। जैसी पोली रङ्ग वाली हल्दी और श्वेत चूने के संयोग से विषम छा़छ रङ्ग की उत्पन्नि होती है, इसी तरह वातिपत्त ज्वर के छत्तणों में रोम हर्ष और अरुचि भी वात या पित्त के स्वतन्त्र छन्नैण न होकर भी इस अवस्था में मिछते हैं अतः इन्हें विकृतिविषम समवायारव्धं कहा जाता है। इस तरह कारण के अनुरूप कार्य का न होना ही विकृतिविषमसमवाय कहळाता है।

तृष्णा मूच्छी भ्रमो दाहः स्वप्ननाशः शिरोस्ना।
कण्ठास्यशोषो वमथू रोमहर्षोऽरुचिस्तमः ॥४०॥
वातिषत्तक्वर लक्षण-प्यास लगना, मूच्छी का होना,

भ्रम, दाह, निद्रा का नाश, शिरभें वेदेना, कण्ठ (गर्छ)

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

और मुख का सूखना, वमन, रोगटों का खड़ा होना, अरुचि, आंखों के सामने अन्धेरा सा छाया रहना, सन्धियों में पीड़ा तथा बार बार जम्भाई आना ये वातः वित्त उबर के छन्नण हैं १

विमर्शः — वस्तिपित्त ज्वर के उक्त लच्चण भी विकृति विषम समवायार हो वयों कि इनमें कतिपय लच्चण ही वात तथा पित्त के लच्चण हैं शेप लच्चणों में वैचित्र्य पाया जाता है। उदाहरणार्थ जैसे रोमहर्प और अरुचि ये दोनों न तो वात के ही लच्चण हैं और न पित्त के।

पर्वभेदश्च जृम्भा च वातिपत्तज्वराकृतिः।
स्तैमित्यं पैर्वणां भेदो निद्रा गौरवमेव च ॥४६॥
शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेदाप्रवर्त्तनम्।
सन्तापो मध्यवेगश्च वातश्लेष्मज्वराकृतिः॥४६॥

वातरले भग्न र लक्षण - शरीर का गीले कपड़े से भीगा सा रहना सन्धियों में पीड़ा का होना, निद्रा का अधिक आना, श्रीर में भारीपन, शिर में जकड़ाहट सा प्रतीत होकर शूल चलना, प्रतिश्याय, कास, प्रसीने का न आना, सन्ताप की प्रतीत तथा जबर का बेग मध्य रहना वातरले भ जबर के लक्षण हैं॥ ४८-४९॥

विमर्शः—स्वदाप्रवर्तन — यद्यपि स्वेदे की अप्रवृत्ति यह
अर्थ वात जौर कफ जन्य उवर में सङ्गत है अतः टीका में
यही अर्थ किया गया है किन्तु माधवनिदान मधुकोष - टीका
में कार्तिक ने इस उवर के विकृतिविषमसमवायार ब्ध होने से
स्वेद की अत्यधिक रूप से प्रवृत्ति अर्थ किया है — 'स्वेदस्य आ समन्तादकारणेन प्रवर्तनिमिति' हारीत ने भी कफवात उवर के छच्ण में स्वेदप्रवृत्ति छच्ण छिखा है — शिरोग्रइः स्वेदमवी उवरस्य कास्थ छङ्गं कफवात जस्य ॥'

लिप्तिकास्यतः तन्द्रा मोहः कासोऽक्चिस्तृषा । मुहुद्देशि मुहुः शीतं श्लेष्मिपक्विष्वराकृतिः ॥४०॥

रहना तथा पित्त के कारण मुख में कफ के कारण लेप हुआ सा-रहना तथा पित्त के कारण मुख के स्वाद का तिक्त (कड़वा) सा रहना एवं तन्द्रा, मूच्छी, कास, अरुचि, तृषा (प्यास) तथा वार वार शरीर में दाह (गरमी) लगना और फिर बार-बार शीत का अनुभव होना ये श्लेष्मिपत्तजन्य उवर के लच्चण होते हैं॥ ५०॥

विमर्शः—तन्द्रा-इन्द्रियार्थे ध्वसंवित्तिगौर वं जुम्मणं कलमः । निद्रार्त्तस्येक यस्येहा तस्य तन्द्रां बिनिर्दिशेत् ॥ चरकाचार्य ने स्तम्भः स्वेद् और कफिपत्त की प्रवृत्ति के विशिष्ट लच्चण लिखे हैं — 'तथा स्तम्मश्च संस्वेदः कफित्तप्रवर्त्तनम्' अन्यच्च—मुदुर्दाहो मुद्धः शीतं स्वेदस्तम्मो मुदुर्मुद्धः । मोहः कासोऽरुचिस्तुष्णा श्लेष्मित्तप्रवर्तनम् ॥

(जुम्भीऽऽध्मानमदोत्कम्पपवभेद्परिक्षयाः। तृद्प्रलापाभितापाः स्युव्वरे मारुतपैत्तिके।। १।। वातपित्तव्यरलक्षण—जुम्भा (उबासी आना), पेट का फूळना, मद, शरीर में कम्पन, सन्धियों में पीड़ा, शरीर में निर्वळता, ह्या, प्रलाप और समग्र देह में जलन ये लच्चण वातपित्तव्यर के होते हैं॥ १॥

शूलकासकफोरक्लेशशीतवेष्थुपीनसाः । गौरवारुचिविष्टम्भा वातश्लेष्मसमुद्भवे ॥ २ ॥ • • वातरलेक्मज्वरलक्षण — शूल, कास, कफ का उत्क्लेश, शीत का अनुभव, कम्पन, पीनस, शरीर में भारीपन, अरुचि और विष्मभ ये लच्चण वातरलेक्मज्वर में होते हैं ॥ २ ॥

शीतदाहा रुचिस्तम्भस्वेद मोहमदभ्रमाः । कासाङ्गसादहुरुतासा भवन्ति कफपैत्तिके ॥ ३ ॥ ) कफपैत्तिकव्वरलक्षण—शीत, दाह, अरुचि, शरीर में स्तम्भ (जकड़ाहट), स्वेद का निर्गमन, मोह (अज्ञान या मुच्छी), मद, च्वकर, कास, अङ्गों में टूटने और हल्लास (जी का

कृशानां इत्ररमुक्तानां मिध्याऽऽहारविहारिणाम् । दोषः स्वल्पोऽपि • खंदृद्धो देहिनामनिलेरितः ॥४१॥ सततान्येद्युष्कत्र्याख्य चातुर्थान् सप्रलेपकान् । कफस्थानविभागेन यथासंख्यं करोति हि ॥४२॥

मियलाना ) ये लच्या कफपैत्तिक उवर में होते हैं ॥ ३॥

विषमज्वरसम्प्राप्ति - ज्वर से मुक्त हुये दुर्वल पुरुषों के मिथ्या आहार-विहार करने से देह में पूर्व से अवस्थित स्वरूप भी दोप वायु की प्रेरणा से वढ़ कर कफस्थान के विभागा- जुसार यथासंख्यक्रम से सतत, अन्येद्युष्क, ज्याख्य (तृतीयक). चातुर्थिक और प्रलेपक ज्वरों को उत्पन्न करते हैं॥ ५१-५२॥

विमर्शः—उक्त रलोकों में विभिन्न विषम उवरों की सकारण संप्राप्ति का वर्णन किया गया है। ऐसे साधारण उबर की सम्प्राप्ति पूर्व में 'मिथ्याहारविहाराभ्यां दोवा ह्यामाश्याश्याः। वहिनिरस्य कोष्ठारिन ज्वरदाः स्यू रसानुगाः ॥'श्लोक द्वारा प्रदर्शित की गई है। आयुर्वेद की दृष्टि से पूर्व में किसी अन्य प्रकार के (साधारण ज्वर, आन्त्रिकज्वर, श्वसनकज्वर) ज्वरों के होकर स्वस्थ हो जाने के अनन्तर कुछ स्वल्प दोष शारीर में विद्यमान रहते हैं और उस स्थिति में मिथ्या आहार-विहार करने से वे अवस्थित दोप बढ़ कर विषमज्वर कर देते हैं। वर्तमान चिकित्सा शास्त्र का कथन है कि किसी भी स्वस्थ पुरुष को मलेरिया के जीवाणु से युक्त मच्छर जब काटता है तो वह उस जीवाणु को उस व्यक्ति के रक्त में पहुँचा ( Inject कर) देता है और उसकी वृद्धि से विषमज्वर होता है। मलेरिया के उत्पन्न होने के लिये उस न्यक्ति को पूर्व में किसी प्रकार का ज्वर हुआ हो या न हुआ हो इसका कोई महत्त्व नहीं है। कफस्थानविभाग-उरःशिरोत्रीवापर्वाण्यामाशयो मेदश्व • इले॰मगः स्थानानि तत्रापि उरो विशेषेण इले॰मस्थानम् ( च॰ सू॰ अ॰ २० ), उर ( वत्तस्थल ), शिर, ग्रीवा- पर्व (सन्धियाँ), धामाशय और मेद ये चरक ने रलेध्मस्थान माने हैं। आचार्य सुश्रुत तथा वाग्भर ने श्लेष्मा के विशेषरूप से पाँच स्थान माने हैं। (१) आमाशय में रहनेवाले श्लेष्मा को अन्न क्लेदन करने से क्लेदक कहा है-'क्लेदक: सोऽन्नसं-घातक्लेदनाव' (२) उरःस्थ कफ को अन्य कफस्थानों का अवलम्बनकारी होने से अवलम्बन कहा है- 'कफ्याम्नाञ्च शेषाणां यतकरोत्यवलम्बनम् । ततोऽवलम्बकः इलेष्मा' (वाग्भट) (३) कण्ठस्थ श्लेष्मा के रस का बोधन करने से बोधक कहा है तथा यह जिह्ना में विशेषरूप से रहता है-'रसबोध-नाद्वोधको रसनास्थायी' (४) शिरस्थ कफ को ज्ञानेन्द्रियों का तर्पण करने के कारण तर्पक कहा है 'शिरःसंस्थोऽश्वतर्पणात्तर्पकः' (५) सन्धिस्थ रलेब्मा सन्धियों का रलेवण करने से रलेवक

कहा गया है 'सन्धिसंश्लेषाच्छ्लेषकः सन्धिषु स्थितः' इस प्रकार उपर्युक्तरूप से पञ्चविध कफ से पञ्च स्थान माने गये हैं। दोष आमाशयस्थ होने पर सततज्वर को उत्पन्न करता है और यह उवर अहोरात्र में दो बार आता है - अहोरात्रे सततको दौ कालावनुवर्तते' (मा० नि०) उरःस्थ दोप दूसरे दिन ज्वर करता है, दोष कण्ठस्थ होने पर तीसरे दिन ज्वर करता है, शिरःस्थ दोष चौथे दिन ज्वर करता है तथा दोषों के सन्धियों में स्थित होने पर प्रलेपकउवर की उत्पत्ति होती है। चरकाचार्य ने सततकाड़ि ज्वर की उत्पत्ति में निम्न रक्त-धात्वादि का आश्रय प्रदर्शित किया है - रक्तधात्वाश्रयः प्रायो न्दोषः सततकं ज्वरम् । सप्रत्यनीकः कुरुते कालवृद्धिक्षयात्मकम् ॥ अहोरात्रे सततको दौ कालावनुवर्तते । कालप्रकृतिदृष्याणां प्राप्य-वान्यतमाद् बलम् ॥ दोषो मेदोवहा रुद्ध्या नाडीरन्येयुकं ज्वरम् । सप्रत्यनीकः कुरुते एककालमहर्निशि ॥ दोषोऽस्थिमज्जगः कुर्यात्-तीयकचतुर्थकौ । गतिद्वर्यकान्तरान्येद्यद्विषस्योक्तान्यथा परेः ॥ रक्तमेवाभिसंसुज्य कुर्यादन्येद्यकं ज्वरम् । मांसस्रोतांस्यनुस्तो जनयेत् तृतीयकम् ॥ ज्वरदोषः संस्तो हि मेदोमार्ग चतुर्थकम् । अन्येयुष्कः प्रतिदिने दिनं हित्वा तृतीयकः ॥ दिनद्वयं यो विश्राम्य प्रत्येति स चतुर्थकः । अधिशते यथा भूमि बीजः काले प्ररोहति । अधिशेते तथा धातुं दोषः काले च कुप्यति । स वृद्धि बलकालञ्च प्राप्य दोषस्तृतीयकम् । चतुर्थकन्न कुरुते प्रत्यनीकबलक्षयात् । कृत्वा टेगं, गतबलाः स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिताः। पुनविवृद्धाः स्वे काले ज्वरयन्ति नरं मलाः । ( च॰ चि॰ अ॰ ३ ) अर्थात् ग्रायः रक्त-मांसादि धातुओं को आश्रय करके दोष उचित काल में वृद्धि तथा उचित काल में चय होने वाले सततक उबर को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार उचित काल, प्रकृति और दब्यों में से किसी एक के वल को प्राप्त दोप मेदोधातवाहक सिराओं (प्रणालियों) को अवरुद्ध करके अहोरात्र में एक बार आने वाले अन्येद्यक्त ज्वर को उत्पन्न करता है ॥ इसी तरह अस्थि तथा मजा का आश्रय करके दोप तृतीयक व चतुर्थंक ज्वर को उत्पन्न करता है। यह तृतीयक ज्वर एक दिन को छोड़ कर आता है तथा चतुर्थंक ज्वर दो दिन का विश्राम करके आता है। इन ज्वरों के नियत समय में आने का कारण भूभि में बीज के अधिशयन तथा योग्य समय आने पर अङ्करोत्पत्ति होने के उदाहरण द्वारा दोषों के नष्टवल होने पर धातुओं में संशमन तथा उपवल होने पर नियत समय में प्रकृषित होकर उवरोत्पत्ति की व्यवस्था प्रदर्शित की है। सन्तत ज्वरसम्प्राप्तिकाळद्ष्यादिविवेक—स्रोतोभिविसता दोषा गुरवो रसवाहिभिः । सर्वदेहानुगाः स्तव्या ज्वरं कुर्वन्ति रान्ततम् ॥ दशाहं द्वादशाहं वा सप्ताहं वा सुदुःसहः। स शीवं शीवकारित्वात प्रशमं याति इन्ति वा॥ कालदूष्यप्रकृतिभिदौंषस्तुच्यो हि सन्ततम् । निष्प्रत्य-नीकं कुरुते तस्माज्ज्ञेयः सुदुस्सइः ॥ यथाधातु यथामूत्रं पुरीषं चानि-कादयः । युगपच्चानुपद्यन्ते नियमात् सन्तते व्वरे ॥ स शुद्धया वाष्पशुद्धया वा रसादीनामशेषतः। सप्ताहादिपु कालेषु प्रशमं याति इन्ति वा। यदा तु नांति शुद्धयन्ति न वा शुद्धयन्ति सर्वशः॥ द्वादशेते समुद्दिष्टाः सन्ततस्याश्रयास्तदा ॥ विसर्ग्ने द्वादशे छत्वा दिवसेऽज्यक्तलक्षणम् । दुर्लमोपशमः कालं दोर्षमप्यनुवर्तते ॥ बढ़े हुए वातादि रसवाहक स्रोतसों के द्वारा समस्त शरीर में प्रसत होकर सन्तत ज्वर उत्पन्न करते हैं। वाती ख्वूण सन्ततः वर सात दिन में, पित्तोत्तवण दस दिन में तथा कफी

ल्बण बारह दिन में प्रायः उत्तर जाता है किन्तु दोषपाक होने पर जबर का शमन होकर रुग्ण स्वस्थ हो जाता है और धीतुपाक की दशा होने पर रुग्ण की मृत्यु हो जाती है। वातादि दोषों के प्रकोप के अनुकूल काल (ऋत्वादि), दृष्य (रस-रक्तादि) और रुग्ण की प्रकृति होने पर सन्तत्ववर की उत्पत्ति होती है। प्रायः सन्ततज्वर में वातादि दोप धातु, मूत्र और मलों में एक साथ प्रकुपित होकर उवर को उत्पन्न करते हैं । ऐसी स्थिति में रसादि आश्रयों के लङ्घनादि द्वारा सम्पूर्ण संशोधन होने पर सप्ताहादिक सर्यादित समय में रुग्ण स्वस्थ हो जाता है एवं दोष वा धाहुओं का संशोधन नहीं होने पर रुग्ण की सृत्यु हो जाती है। सन्ततज्वर के आश्रय तीन दोष, सात रक्तादि धातु तथा मळ और सूत्र ऐसे बारह आश्रय माने गये हैं। इसीलिये चरकाचार्य ने लिखा है कि यदि दोषों की ठीक शुद्धि न हुई हो तो बारहवें दिन उत्रर का विसर्ग हो जाता है किन्तु यह अब्यक्त रूप से शरीर ही में रहता हुआ दीर्घकाल तक शरीर में बना रहता है। (च॰ चि॰) आधुनिक दृष्टि से इसको (Continu?us Fever or Remittent Fever ) या अविसगीं ज्वर कहते हैं तथा इसकी दैनिक परिषृत्ति दो अंश त्क होती है। यह मध्यकाल में स्वाभाविक अंश तक नहीं उतरता। इस प्रकार का उनर (Typhoid, Pneamonia तथा Cerebro Spinal Fever ) में मिलता है। आन्त्रिक उवर (टायफाइड) को पित्तोल्वण विषम सन्निपात ज्वर, फुफ्फुसपाक (न्यूमोनिया) को रलेष्मोरवण विषम सन्निपातज्वर तथा मस्तिष्कसुपुरना ज्वर (सेरिज़ो स्पाईनल फीवर) को वातोख्वण विषम सन्ति पातज्वर कह सकते हैं।

अहोरात्रादहोरात्रात् स्थानात् स्थानं प्रपद्यते । ततस्थामाशयं प्राप्य दोषः कुटगीज्वस्रं न्टेगाम् ॥४३॥

दोषगतिजनयज्वर — उरप्रदेश में स्थित दोष एक अहोरात्र में उरःप्रदेश से आमाशय में जाते हैं तथा दूसरे अहोरात्र में अन्येस्फक्कद को उत्पन्न करते हैं॥ ५३॥

विमर्शः —इसी प्रकार कण्डप्रदेश में स्थित दोष एक अहोरात्र में हृदयप्रदेश में आते हैं और दूसरे अहोरात्र में आमाशय में आते हैं और तीसरे दिन तृत्सियक उवर उत्पन्न करते हैं एवं शिरःप्रदेश में स्थित दोष कण्ड, उर और आमाशय में तीन दिन में प्राप्त होकर चौथे दिन चातुर्थिक उवर उत्पन्न करते हैं तथा आमाशयादि की जन्थियों में स्थित दोष प्रतिदिन प्रलेपक उवर को उत्पन्न करते हैं। प्रलेपक स्वरूप का उवर राजयदमा में होता है —प्रलिम् निन्न गात्राणि वर्मण गीरवेण च। मन्दर्जरे विलेपी च सशीतः स्यास्प्रलेपकः।।

तथा प्रलेपको होयः शोषिणां प्राणनाशनः।
दुश्चिकित्स्यतमो मन्दः सुकष्टो धातुशोषकृद् ॥५४॥
प्रलेपकज्वरवैशिष्टय च्यह प्रलेपकज्वर शोष (राजयदमा)
रोगियों के प्राणों का नाशक माना गया है तथा मन्दवेगयुक्त
रहता है एवं चिकित्सा में सुकष्टसाध्य एवं रस रक्ति धातुओं
की शोषण करने वाला और अस्यन्त दुश्चिकित्स्य माना

ादन म, ।पत्ताच्वण दस दिन में तथा कफो ि॰ कफस्थानेषु वा दोषस्तिष्ठन दित्रिचतुर्षु वा । CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

गया है ॥ ५४ ॥

4

विषर्ययाख्यान् कुरुते विषमान् कुच्छसाधनान् ॥४५॥

चतुर्थकादिविपर्थयज्वरलक्षण—कफ के स्थान हृदय, आमाशस्य आदि में स्थित दोप दूसरे, तीसरे और चौथे दिनों में विपर्यय-संज्ञक कृच्छ्साध्य विपमज्वरों को उत्पन्न करते हैं॥ ५५॥

विमर्शः—वत्तस्थल और आमाशय में स्थित दोप अन्येचुष्कविपर्ययज्वर करते हैं। यह ज्वर पूर्वाल के एक समय
को छोड़कर शेप अहोरात्र भर रहता है। इसी तरह कण्ठ,
हृदय और आमाशय में स्थित दोप तृतीयकविपर्ययज्वर को
उत्पन्न करते हैं। हृदयस्थ दोप एक दिन में आमाशय में
आकर ज्वर करते हैं तथा उसी दिन कण्ठ में स्थित दोप
हृदय में आते हैं और दूसरे दिन वे ही दोप आमाशय में
आकर ज्वर उत्पन्न करते हैं। इस तरह यह तृतीयकविपर्ययज्वर दो दिन रहकर तीसरे दिन नहीं रहता है। शिर, कण्ठ,
उर और आमाशय इन चार स्थानों में स्थित दोप चातुर्थिकविपर्ययज्वर को उत्पन्न करते हैं। यह ज्वर तीन दिन तक
लगातार रहकर चोथे दिन उत्तर जाता है। सततक ज्वर
कम वेपरीक्य नहीं होता क्योंकि दोप एक ही कफस्थान में
रहते हैं किंवा इस रोग का स्वभाव ही ऐसा है।

परो हेतुः स्वभावो वा विषमे केश्चिदीरितः। आगन्तुश्चानुबन्धो हि प्रायशो विषमज्त्ररे।। ५६।।

• विषमज्वरकारण—कई लोग भूतादि को विषमज्वर का कारण मानते हैं, कुछ लोग स्वभाव को कारण मानते हैं किन्तु प्रायः विषमज्वर में आगन्तुक (वाह्य) कारण का सम्बन्ध निश्चित ही रहता है ॥ ५६ ॥

विमर्शः-माधव ने अभिघात, अभिचार, अभिशाप और अभिपङ्ग ये आगन्तुक-ज्वर के चार कारण माने हैं। विपम-ज्वर जीवाणु•( M• P. ) उपसृष्ट स्त्री-जाति मच्छर ( Anop'eles) के काटने से मनुष्य के शारीर में प्रवेश कर लाल रक्तकर्ण (R. B C.) में विकसित होते हैं और अन्त में लालकण्यें को विदीर्ण करके वाहर आते हैं तो शीतादिलचण-पूर्वक उवर का वेग प्रारम्भ होता है । विषमज्वर को उत्पन्न करने वाले जीवाण विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा इनका रक्तकण से वाहर आने का समय भी विभिन्न होता है अतएव ज्वर का आगमन भी भिन्न-भिन्न समय में होता है। इसी कालभिन्नता के कारण विषमज्वर के अन्येद्य क, तृतीयक आदि भेद होते हैं। इन जीवाणुओं के निम्न भेद हैं—(१) प्लाज्मो-डियम वांइवेक्स-तृतींयक ज्वर को उत्पन्न करता है। (२) प्लाउमोडियम मेलेरिया—चतुर्थक ज्वर को उत्पन्न करता है। (३) प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम-चातक तृतीयक ज्वर को उत्पन्न करता है। (४) प्लाउमोडियम ओवेल-अधातक तृतीयक उवर को उत्पन्न करता है। विषमज्वर-जीवाण-जीवन-चक-(१) मैथुनीचक (Sexual cycle)-इसमें स्त्री और पुरुष दोनों जाति के जीवाणुओं की आवश्यकता होती है और यह चक्र मच्छरों के आन्त्र में पूर्ण होता है। जब व्यवायक्युक्त कण ( Gameto cytes ) दंश के समय मच्छर के आमाशय में प्रवेश करते हैं तब उनके ऊपर का आवरण आमाशयिकरस से गलजाता है और ये स्वतन्त्र हो जाते हैं और नर-व्यवायक मादा व्यवायक के शरीर में प्रवेश करते हैं और मिथुन

( Zygote ) वनकर उदरभित्ति में चिपक जाते हैं और यहीं मिथुन का विकास होता है और ऊसिस्ट वनते हैं। फिर ये असिस्ट विभक्त हो जाते हैं, जिन्हें स्पोरोजाइट कहते हैं और ये स्पोरोजाइट मच्छर के शरीर में फैलते हैं तथा इनमें से कुछ मच्छर की लालाग्रन्थियों में पहुँच जाते हैं तथा जब वह मच्छर स्वस्थ मनुष्य को काटता है तव उसके दंश के समय ये मनुष्य-शरीर में प्रवेश करके अपना अमेथुनीचक प्रारम्भ करते हैं। मच्छर में यह चक्र दस दिन में पूरा होता है। अमेथुनीचक (Asexual cycle)—इस चक्र का प्रारम्भ स्पोरोजाइट से होता है। प्रथम ये स्पोरोजाइट मनुष्य के रक्तकण ( R. B. C. ) में प्रवेश करते हैं और यहाँ इनका विकास होकर ट्रोफीजाइटस वनते हैं और अन्त में ये भी विभक्त होकर मेरोजाइटस वन जाते हैं। इस विभाजन के समय उनके शरीर से लालकण में विष प्रवेश करता है तत्पश्चात् लालकण नष्ट हो जाते हैं जिससे मनुष्य एनीमिक (रक्ताल्पतायुक्त) हो जाता है रक्तकणों के फूटने से विष के उनमें प्रवेश करने से मनुष्य को कम्प (Rigor) के साथ ज्वर आ जाता है। लालकणों के नष्ट होने पर मेरोजाइटस रक्तरस ( Plasma ) में प्रवेश करते हैं और वहाँ से दसरे रक्तकणों में प्रविष्ट हो जाते हैं इस प्रकार यह अमेथुनीचक चलता रहता है। भिन्न-भिन्न प्रकार के विषमज्वर-जीवाणुओं के विकास की एक विशिष्ट अवधि होने के कारण नवर भी नियमपूर्वेक आता है। प्लाउमोडियम वाइवेक्स का जीवन-चक ४८ घण्टे में पूर्ण होता है, अतः लालकण में प्रविष्ट हये सम्पूर्ण मेरोजाइटस ४८ घंटे के पश्चात् लालकण को विदीर्ण करके वाहर आते हैं। इस जाति के जीवाणुओं का उपसर्ग होने पर प्रति तीसरे दिन ज्वर का वेग आया करता है अतएव प्राचीनों ने इस ज्वर का तृतीयक नाम दिया है-'तृतीयकस्तृतीयेऽहि' वा 'दिनं हित्वा तृतीयकः' प्लाउमोडियम मलेरिया नामक उपजाति का जीवनचक्र ७२ घण्टों में पूर्ण होता है अतः लालकणों में लीन हुये मेरोजाइटस उक्त काल में रक्तकण को विदीर्ण करके वाहर आते हैं जिससे मध्य में दो दिन छोडकर चौथे दिन ज्वर आता है और उसे चतुर्थक ज्वर (Quarten fever) कहते हैं-'दिनद्वयं यो विश्रम्य प्रत्येति स चतुर्थकः' (चरक)। अन्येद्यष्कज्वर-यह प्रतिदिन चौवीस घण्टे में पूक वार आता है और पूर्ण विसर्गी-स्वरूप का होता है, इसे (Quotidian fever) कहते हैं। तृतीयक-ज्वरोत्पादक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के दो स्वतन्त्र विभाग या वंश लगातार दो दिन होने से अन्येद्यक्कवर होता है। इसे तृतीयक-विपर्यय भी कह सकते हैं। जिस व्यक्ति को तृतीयक-जीवाणु का उपसर्ग एक तारीख और दूसरी तारीख ऐसे दो दिन तक हुआ हो, उनमें प्रथम दिन में शरीर में पहुँचे हुये वे पन्द्रह दिन के सञ्चयकाल के पश्चात् १५, १७, १९ आदि तारीखों में ज्वरोत्पादक होंगे। इसके अतिरिक्त दूसरी तारीख के उपसर्ग के कीटाण १६, १८ और २० तारीखों में भी उवरकारक होंगे। इस तरह उवर का वेग प्रतिदिन आता है और उसे अन्येद्यक ज्वर कहते हैं। ऐसे ही चतुर्थक ज्वर के जीवाणुओं का भी पृथक्-पृथक लगातार दो उपसर्ग होने से दूसरे प्रकार का ज्वर उत्पन्न होता है, उसे चतुर्थक-विपर्ययज्वर कहते हैं।

वाताधिकत्वात् शवदन्ति तं ज्ज्ञास्तृतीयकञ्चापिचतुर्थकञ्च। औपत्यके मद्यसमुद्भवे च हेतुं ज्वरे पित्तकृतं वदन्ति ।। प्रलेपकं वातबलासकञ्चककाधिकत्वेन वदन्ति तं ज्ज्ञाः। मूच्छाऽनुबन्धा विषमज्वरा ये प्रायेणने द्वन्द्वसमुत्थितास्तु

विषमज्वरारम्भकदोषाः — ज्वरों के मर्म को समझने वाले तज्ज्ञ विद्वान् तृतीयक और चतुर्थक ज्वर को वाताधिक्ययुक्त द्वन्द्वज मानते हैं एवं औपत्यक (पर्वत-समीप की भूमि में होने वाले) ज्वर में तथा मद्यजन्य ज्वर में पित्त को कारण मानते हैं। इसी प्रकार प्रलेपक ज्वर (Bectic fever) और वातवलासक ज्वर को कफ की अधिकता से उत्पन्न हुआ मानते हैं। जिन विपमज्वरों में मूच्छां का अनुवन्ध रहता है वे ज्वर प्रायः करके द्वन्द्वज (दो-दो दोपों से उत्पन्न हुये)

होते हैं ॥ ५७-५८॥

विमर्शः—माधवकार ने त्रिकप्रदेश को जकड़ने वाले तृतीयक ज्वर को कफ और पित्त से उत्पन्न, पृष्ठ प्रदेश को जकड़ने वाले तृतीयक ज्वर को वात और कफ से उत्पन्न तथा शिर को जकड़ने वाले तृतीयक उवर को वात और पित्त से उत्पन्न मान कर तृतीयक के तीन भेद किये हैं - कफपित्तात त्रिक्याही पृष्ठाद्वातकफात्मकः। वातिपत्ताच्छिरोयाही त्रिविधः स्यातृतीयकः ॥ इसी प्रकार चतुर्थक ज्वर का द्विविध प्रभाव माना है। रलेष्मोदवण चतुर्थंक ज्वर प्रथम जंघाओं को पीड़ित कर्रता हुआ ज्वर-चेग को करता है। वातोल्वण चतुर्थक ज्वर में प्रथम शिर में वेदना होती है तत्पश्चात् ज्वर का वेग व्यक्त होता है - चतुर्थको दर्शयति प्रभावं द्विविधं ज्वराः। जङ्घाभ्यां इलैष्मिकः पूर्व शिरसोऽनिलसम्भवः॥ ( च० चि० अ० ३ )। यहाँ पर यह शङ्का स्वाभाविक है कि त्रिकप्रदेश वात का स्थान है फिर वहाँ पित्त और कफ कैसे जाकर त्रिकग्राही होते हैं। उत्तर-प्रकृतिस्थ दोपों के लिये स्थान-नियम लागू होता है किन्तु प्रकुपित दोपों के छिये स्थान-नियम नहीं है। वे कुपितावस्था में कहीं भी शारीर में जाकर न्याधि उत्पन्न कर सकते हैं, जैसा कि सुश्रुताचार्य ने स्पष्ट कहा है-कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावताम् । यत्र सङ्गः स्ववेगुण्याद्वयाधिस्तत्रो-पजायते ॥ चरकाचार्यने सन्ततादि पाँचों ज्वरों को सान्निपातिक माना है-प्रायशः सन्निपातेन दृष्टः पञ्चविधो ज्वरः । सन्निपाते तु यो भूयान् स दोषः परिकीर्तितः॥ यहाँ पर प्रायः शब्द का ग्रहण करने से ये पञ्चविध विषमज्वर एकदोपज तथा द्विदीपज भी हो सकते हैं। पूर्व में चतुर्थक ज्वर को रलेप्मोल्वण तथा वातोरुवण भेद से दो प्रकार का ही माना है क्विन्तु कुछ छोगों के मत से यह पित्तील्वण भी होता है जैसा कि हारीत ने ळिखा है-चतुर्थको नाम गदो दारुणो विषमज्बरः। शोषणः सर्वधातूनां वलवर्णाग्निनाशनः ॥ त्रिदोपजो विकारः स्यादस्थिमज्ज-गतोऽनिलः । कुषितं पित्तमेवन्तु कफश्चैवं स्वमावतः ॥ द्यीतदाहकर-स्तीविश्वकालबादुवर्तते । सित्रपातसमुद्भूतो विषमो विषमज्वरः ॥ कर्थ्वं कायस्य गृह्णाति यः पूर्वं सोऽनिलात्मकः । पूर्वं गृह्णात्यधःकायं इलेष्मवृद्धशतुर्थेकः ॥ मध्यकायन्तु गृहाति पूर्व यस्तु स वित्तजः ॥ निष्कर्षः -- प्रायः चतुर्थक ज्वर सान्निपातिक होते हुये भी त्रिहोषों में से जो भी दोष उलवण होते हैं उनके नाम से उसे व्यपितृष्ट किया गया है। वातबळासकज्वर शोथ के रोगियों में होता, है-नित्यं मन्दज्वरो रूखः शूनकस्तेन सीदति । स्तन्वार्धः

श्रेष्मभूथिष्ठो नरो वातवलासकी ॥ यह ज्वर आनुपदेश में रहने वाले तथा चावल के अधिक सेवन करने वाले मनुष्यों में पाया जाता है इसे जानपदिक शोथ (Epidemic dropsy) कह सकते हैं। कुछ लोगों ने इसे बेरी-बेरी माना है किन्तु यह अनुचित है क्योंकि बेरी-बेरी में ज्वर विल्कुल नहीं रहता है।

त्वक्स्थी श्लेष्मानिली शीतमादी जनयतो ज्वरे । तयोः प्रशान्तयोः पित्तमन्ते दाहं करोति च ॥४६॥ करोत्यादी तथा पित्तं त्वक्स्थं दाहमतीर्वं च । प्रशान्ते कुरुतस्तिसमञ्जीतमन्ते च न्तावि ॥६०॥ द्वावेती दाहशीतादी ज्वरी संसर्गजी स्मृती । दाहपूर्वस्तयोः कष्टः कुच्छुसाध्यश्च स स्मृतः ॥६१॥

दाहशोतपूर्वकज्वर — प्रकुपित कफ और वायु त्वचा में अवस्थित हो कर प्रथम ज्वर में शीत उत्पन्न करते हैं तथा इनके शान्त हो जाने पर अन्त में पित्त प्रकुपित होकर दाह उत्पन्न करता है। इसी प्रकार प्रकुपित पित्त प्रथम त्वचा में अवस्थित होकर ज्वर के आदि में अत्यन्त दाह करता है तथा उसके शान्त हो जाने पर श्लेष्मा और वात अन्त में शीत उत्पन्न करते हैं। इस तरह ये देन्से दाहपूर्वक और शीतपूर्वक ज्वर संसर्गजन्य माने गये हैं। इनमें से दाहपूर्वक ज्वर अत्यन्त कष्टदायक तथा कृच्छ्रसाध्य माना गया है।

विमर्शः-चरकाचार्य ने अन्तर्वेग तथा वहिवेंग ऐसे दो ज्वरों का उल्लेख किया है। जिन में प्रकृपित पित्त के गम्भीर धातुओं में अवस्थित होने पर अन्तर्दाह तथा तृष्णा-प्रलापादि लक्तण होते हैं तथा प्रकृपित पित्त के बाह्यत्वचा में अवस्थित होने पर चर्म पर अधिक ताप की प्रतीति किन्तु तृष्णादि अन्य लच्चण हल्के होते हैं -अन्तर्दाहोऽधिकः स्तृष्णा प्रलापः असनं भ्रमः। सन्ध्यस्थिश्वनमस्केद्रो दाहवर्ची-विनिग्रहः॥ अन्तर्वेगस्य िलङ्गानि ज्वरस्यैतानि सुन्तापोऽभ्यधिको वाह्यस्तृष्णादीनाञ्च मार्दवम् ॥ लिङ्गानि सुखसाध्यत्वमेव च ॥ ( च० चि० अ० ३ ) जेन्जटाचार्य का मत है कि जिस पुरुष के वात और कफ समान हों तथा पित्त ज्ञीण हो उसे प्रायः रात्रिज्वर होता है तथा कफ के हीन होने पर दिवाज्वर उत्पन्न होता है-समी वातकफी यस्य क्षीणिपत्तस्य द्वेहिनः । प्रायो राती ज्वरस्तस्य दिवा हीनकफस्य च ॥ वायोः प्राधान्यम्--प्रायः वायु के विना विषमज्वर नहीं हो सकता है क्योंकि कफ और पित्त निश्चेष्ट होते हैं तथा वायु सदा दोपादि-प्रसार में चेष्टा करता रहता है - नंतेंऽनिलाई विषमज्वरः समुपनायते । कफपित्ते हि निश्चेष्टे चेष्टयत्यनिलः सहा ॥ पवनो गतिवैषम्याद्विषमज्वरकार्णम् ॥ इसके अतिरिक्त चरकाचार्य ने कहा है कि ऋतु आदि के वलानुसार विषमज्वर के प्रकार विभिन्न रूपों को भी धारण कर लेते हैं —ऋत्वहो-रात्रदोषाणां मनसरच बलावलात्। कालमर्थवशाच्चैव ज्वरस्तं तं प्रपथते ॥ ( च० चि० )॥

प्रसक्तश्चाभिघातोत्थश्चेतनाप्रभवस्तु यः ॥ ६२ ॥

• निरन्तरज्वर—अभिघात (चोट आदि के लगने) से
उत्पन्न ज्वर तथा चेतना (काम, कोध, शोकार्दि) से उत्पन्न
,ज्वर शरीर में सदा बना रहता है ॥ ६२ ॥

विमर्श-चरक ने काम, क्रोधादि से उत्पन्न ज्वर को तथा भूत-प्रेत या जीवाणु स्रे उत्पन्न ज्वर को अभिपङ्गज ज्वर माना है - कामशोकभयकोधैरभिपक्तस्य यो ज्वरः। सोऽभिपङ्ग ज्वरो शेयो यश्च अभूताभिपङ्गजः॥ अभिप्रेत कामिनी स्त्री की अप्राप्ति से कामज्वर उत्पन्न होता है। इस ज्वर में रोगी गहरी सांस लेता है तथा कुछ ध्यानमझ सा रहता है एवं रूग धेर्य, लजा और निदा को खो बैठता है जैसा कि वाग्भटाचार्य ने स्पष्ट लिख्ना है --कामाद्भमोऽरुचिदाँही होनिद्राधीयृतिक्षयः। अन्यच-कामजे चित्तविभ्रंशस्तन्द्र(SSलस्यमभोजनम् । हृदये वेदना चास्य गात्रञ्च पिश्शुष्यति ॥ काम-शोकज्वर में वायु प्रवल रहती है और क्रोधजन्य ज्वर में पित्त प्रवल रहता है तथा भूतादिजन्य ज्वर में तीनों दोप प्रवल होते हैं -- कामशोक भया-द्वायुः क्रोधारिप तं त्रयो मलाः । भूताभिषुङ्गाःकुप्यन्ति भूतसामान्य-लक्षणाः ॥ ( च० चि० अ० ३ )। विषवृक्षानिलस्पर्शञ्बरः—विष-वृक्षानिलस्पर्शात् तथाऽन्येविषसम्भवैः । अभिषक्तस्य चाप्याहु-र्जुरमेकेऽभिषङ्कुजम् ॥ तथाऽभिघातजे वायुः प्रायो रक्तं प्रदूषयन् । सञ्ख्याशोफवैवण्यं करोति सज्बरे ज्वरम् ॥

राञ्यहोः पट्सु कालेषु कीर्त्तितेषु यथा पुरा । प्रसद्य विष्मोऽभ्येति मानवं बहुधा उत्ररः ॥ ६३ ॥

विषमज्वरागमनकाल — जैसे द्वागप्रशाध्याय में कहे हुये रात्रि और दिनके अपने दोष-प्रकोप के झ समयों (पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, पदीप, अर्धरात्रि और प्रत्यूप) में विषम-ज्वर वलपूर्वक मनुष्य को विषमरूप से अर्थात् कभी शीत-पूर्वक, कभी दाहपूर्वक आकान्त कर के अनेक प्रकार से आता है॥ ६३॥

स चापि विषमो देहं न कदाचिद् विमुद्धति । ग्लानि-गौर्क-कार्श्वेभ्यः स यसमान्न प्रमुच्यते । वेगे•तु समतिकानते गतोऽयमिति लच्यते ॥६४॥ धात्वन्तरस्थो लीनत्वान्न सौदम्यादुपलभ्यते । अल्पद्भेषेन्धनः क्षीणः क्षीणेन्धन इवानलः ॥ ६४॥

विपमज्बर नित्यावस्थान यह विप्रमज्बर कभी भी प्राणी के शरीर को नहीं छोड़ता है। शरीर में खानि, भारीपत और हशता के बते रहने से देहको नहीं छोड़ता है किन्तु इस वेग के अतिक्रान्त हो जाने पर ऐसा प्रतीन होता है कि यह चला गया है। किन्तु यह देह की धातुओं के अन्दर छिपा रहने से सूचम होने के कारण प्रतीत नहीं होता है क्यों कि उस समय शरीर में इन्धनरूपी दोप के अल्प होने से चीण हुआ सा जान जाता है जैसे लक्ष्मारूपी इन्धन के जर्ल जाने पर चीण अग्नि विद्यमान होते हुये भी जानी नहीं जाती है॥ ६४-६५॥

विमर्शः—अन्य तन्त्रान्तरों में भी यही आशय प्रदर्शित किया है—शिरसो गौरवं ग्लानिर्नाति श्रद्धा च भोजने । माधुर्थमथ वैरस्यं तिक्तत्त्रमथवा प्रनः ॥ विकास्य जायसे यस्मात् प्रवेगेऽपि गते सति । तस्मान्तु नियतो लीनः शरीरे विषमज्वरः ॥

दोषोऽल्पोऽहितसम्भूतो ज्वरोत्सृष्टस्य वा पुनः । अधातुमन्यतंमं प्राप्य करोति विषमज्वरम् ॥६६॥ विषमज्वर सम्प्राप्ति आरम्भवस्था से ही अल्प (बळहीन)

दोप अथवा उवर के छूट जाने पर शरीर में अविशिष्ट रहा अलप दोप मिथ्या आहार-विहार के सेवन से दुनः प्रकृपित हो कर रस-रक्तादि धातुओं में से किसी को आश्रित कर के विपमज्बर को उत्पन्न करता है॥ ६६॥

विमर्शः-विषमज्वर की (१) परिभाषा भालुकि-मत से ळिखी गई है कि**∸**जो ज्वर शीत छगकर या उज्णता छगकर आता हो तथा जिस के आने का समय निश्चित न हो एवं जिसका वेग कभी मन्द तथा कभी तीव हो वह विषमज्वर कह्माता है। वाग्मटाचार्य ने लिखा है कि-जिस ज्वर का आरम्भ, क्रिया और काल विषम हीं उसे विषमज्वर कहते हैं। विषम आरम्भ में कभी ज्वर शिर से तथा कभी पृष्ठ से प्रारम्भ 🕈 होता है। विषम क्रिया में भी कभी ज्वर में शीत तथा कभी सन्ताप अधिक लगता है। विषम काल में अन्येद्यक्क, तृतीयक तथा चतुर्थक उवर के दिन निश्चित समय के पूर्व या पश्चात् उवर के वेग का आक्रमण होना आक्रमण काल का वैषम्य कहलाता है। इसके अतिरिक्त उवर के भोगकाल का कम या अधिक रहना भी हो सकता है। (२)अन्य विद्वानों ने 'मुक्तानुबन्धिःवं विषमत्वम्', लज्ञण किया है अर्थात् ज्वर की मुक्ति हो कर भी उसका शरीर में अनुवन्ध वना रहना या पुनः ज्वर का हो जाना विपमज्वर कहलाता है किन्तु इस लच्चण से सन्ततज्वर के निरन्तर वने रहने के कारण उसकी विषयाज्वर में गणना नहीं की जा सकती क्योंकि उस में निरन्तर विद्यमानती हुश मुक्तानुवन्धित्वलचण नहीं घटता है। सन्तत्या योऽविसगी स्यात्सन्ततः स निगधते। अत एव खरनाद ने सन्तत को लोड़कर शेप चार ज्वरों को विषमज्वर माना है-ज्वराः पञ्च मयोक्ता ये पूर्वं सन्ततकाद्यः । चत्वारः सन्ततं हित्वा श्रेयास्ते विषम-ज्वराः ॥ (३) कुछ लोगों ने सन्तत्रवर में भी मुक्तानुबन्धित्व की प्रवृत्ति मानी है और उसे सिद्ध करने के लिये चरकाचार्य का मत उद्धत किया है-विसर्ग दादशे कृत्वा दिवसेऽञ्यक्त-लक्षणः । दुर्लभोपशमः कालं दीर्घमप्यनुवर्तते ॥ अर्थात् सन्तत्ववर धारहवें दिन अब्यक्त रूप से या अल्पकाल के लिये उतर जाता है और पुनः चढ़ कर दीर्घकाल तक वना रहता है। इस प्रकार इस स्वलपकालीन अन्यक्तस्वरूप मुक्तानुबन्धित्व को लेकर सन्तत्ज्वर को भी विषमज्वर कहा जा सकता है। खरनाद ने लच्जों तथा चिकित्सा में भेद प्रदर्शित करने के लिये •ही सन्ततज्वर को विषमज्वरों से भिन्न कहा है। जिस प्रकार तृतीयक आदि ज्वरों में मुक्तानुबन्धित्व का लक्षण स्पष्ट घटता है वैसा सन्ततज्वर में लक्षण नहीं घटता है फिर भी कादाचिंक मुक्तानुबन्धित्व के बल पर ही सन्तत्उबर को भी कुछ आचार्यों ने विषमज्वर माना है। (४) सुश्रुताचार्य ने विषमज्वरलज्ञणों में लिखा है कि-यह ज्वर कभी भी देहको नहीं छोड़ता है क्योंकि ज्वर के वेग के चले जाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ज्वर नष्ट हो गया है किन्त उस व्यक्ति को ग्लानि, देह में भारीपन तथा कुशता बनी ही रहती है अतएव ज्वर के आन्तरिक धातुओं में सुदम रूप से प्रच्छन होने के कारण वह छत्तित नहीं होता है। इस प्रकार 'मुक्तानुबन्धित्वं विषमत्वम्' यह लक्त्वण ही विचार-णीय है क्योंकि उक्त सुश्रुतमतानुसार विषमज्वरों में सर्वधा ज्वर से मुक्ति मिलती ही नहीं है अत एव सन्ततज्वर भी

विषमज्वर ही है। स चापि विषमो देहं न कदाचिद्दिमुञ्जति। ग्लानिगौरवकार्र्येभ्यः स यसमात्र प्रमुच्यते ॥ वेगे तु समितिकान्ते गतोऽयमिति लक्ष्यते । धात्वन्तरस्थो लीनत्वान्न सौक्ष्म्यादुपलभ्यते ॥ ( ५ ) वाग्भटाचार्यं ने विषमज्वर का जो लक्षण 'विषमो विषमा-रम्भिक्रवाकालोऽनुपङ्गवान्' लिखा है उसके अनुसार किसी भी प्रकार का ज्वर विषमज्वर के अन्तर्गत आ सकता है इस तरह मलेरिया विषमज्वर के अतन्गीत आता है। इस विषम-ज्वर के निज और आगन्तु ऐसे दो भेद माने गये हैं जैसे देह की धातुओं से चैपम्य होने से उत्पन्न विपमञ्वर निज़ कहलाता है तथा रोगकारी सान्नात् वाह्यनिमित्तरूप जीवागु भ्से होने वाला ज्वर आगन्तु विषमज्वर की श्रेणी में गिना जाता है-ऐसा सुश्रुताचार्य ने स्पष्ट लिखा है-परो हेतुः स्वभावो हि विषमे कैश्चिदीरितः। आगन्त्रशानुबन्धो हि प्रायशो विषमज्वरे ॥ इस प्रकार आचार्य ने विषमज्वर की उत्पत्ति में दो हेतु मानते हैं। एक पर हेतु और दूसरा स्वभाव। पर शब्द से डल्हणाचार्य ने भूत ( ज्वरोत्पादक जीवाणु ) अर्थ किया है जो कि आगन्तु कारण है एवं स्वभाव निज कारण में समाविष्ट है। अथवा पर (भूतादि) या स्वभाव ये विपम-ज्वर में प्रायः करके आगन्तुक कारण कहलाते हैं अर्थात् अक्सर विपमज्वर आगन्तुक कारणों से ही उत्पन्न होता है जैसा कि आधुनिक चिकित्साशास्त्री मलेरियल पेरासाइटस को मान्ते हैं किन्तु प्रायः शब्द के होने से विषमज्वर सें धातुवैपम्य भी कभी-कभी कारण हो सकता है जैसा कि आयुर्वेद त्रिदोप-दृष्टि तथा उससे धातुर्वेपम्य होना मानता है। (६) कुछ टीकाकारों ने छिखा है कि विषमज्वर शब्द से समज्वर का होना सिद्ध होता है। अत एव वह समज्वर सन्तत ज्वर हो सकता है अतः उसे विषमज्वरों की गणना में नहीं रखनाही प्रशस्त है। (७) कुछ विद्वानों का सत है कि विषमज्वर और मलेरिया भिन्न-भिन्न ज्वर हैं और मलेरिया ज्वर का पर्याय विषमज्वर न देकर सुश्रुतोक्त औपत्यक ( उपत्यका=तराई में होने वाला ) ज्वर का नाम देते हैं —्वाताधिकत्वात्प्रवदन्ति तज्ज्ञास्तृतीयक् खापि चृतुर्थक छ । औप-त्यके मद्यसमुद्भवे च हेतुं ज्वरे पित्तकृतं वदन्ति ॥ किन्तु मलेरिया के कारण, लज्ञण और भेद सभी विषमज्वर के साथ मिलते-जुरुते हैं तथा आयुर्वेद भी किनाइन सदश चिरायता, कुटकी और नीम, गिलोय, आदि तिक्त औपधियों का विपमज्वर-नाशन के लिये प्रयोग करता है अत एव मलेरिया का एर्घाय विषमज्वर ही उपयुक्त है। (८) काइयपसंहिता सें विषमज्वर के वेग के चले जाने पर भी देह में उसका रहना तथा वार-वार इसके दौरों का आना आदि पर अच्छा प्रकाश डाला है--ज्वरप्रवेगोपर्मे देही मुक्त इवेक्ष्यते । तथाऽप्यस्यामवस्था-यामेभिर्लिङ्गैर्न मुच्यते ॥ मुखवैरस्यकाटुक्यमाधुर्यादिभिरल्पद्यः। नात्यत्रलिप्साग्लानिभ्यां शिरसो गौरवेण च 🐧 पुनःपुनर्यथा चैप जायते तन्निबोध में। निरुद्धमार्गो दोषेण विषमज्वरहेतुना ॥ वायुस्त-द्दोपकोपान्ते लब्थमार्गो यथाक्रमम् । दोपरोषं तमादाय यथास्थानं प्रपद्यते ॥ सदोषशेषः स्वे स्थाने लीनः कालवलाश्रयात् । रसस्थान-मुपागम्य भूयो जनयति ज्वरम् ॥ उपक्रमविशेषेण स्वबलस्य व्ययेन ३ । क्षयं प्राप्तोति वृद्धिन्न समानगुणसंश्रयात् ।। सोऽयं निवृत्तं सम्प्राप्य यथा दीपः स्वभावतः । पुनः पुनः प्रज्वलति क्षीणतैलेन्ध-नोऽपि सन् ॥

सततं रसरक्तस्थः सोऽन्येद्यः पिशिताश्रितः । मेदोगतस्तृतीयेऽह्नि त्वस्थिमज्जगतः पुनः ॥ ६७॥ कुर्याचातुर्थकं घोरमन्तकं रोगसङ्करम् । केचिद् भूताभिपङ्गोत्थं ब्रुवते विषमज्वरम् ॥ ६८॥

विषमज्वराश्रयधातु—सिथ्या आहार-विहार से प्रकृपित दोप रसधातु में आश्रित होकर सन्तत ज्वर की उत्पन्न करते हैं एवं वे ही दोप मांसधातु में आश्रित होकर अन्येद्युष्कज्वर को उत्पन्न करते हैं। दोपों के मेदोधातु में आश्रित होने से तीसरे दिन तृतीयक ज्वर उत्पन्न होता है एवं दोपों के अस्थि और मजा में आश्रित होने पर यम के समान भयङ्कर तथा अनेक उपद्रवों से युक्त चतुर्थक ज्वर को उत्पन्न करता है। कुछ आचार्य विपमज्वर को भूतों (देवग्रहादिकों) के अभिपङ्ग (आवेश) से उत्पन्न हुआ कहते हैं॥ ६७-६८॥

विमर्शः—उक्त श्लोक में सन्तत शब्द सततक का उपलक्तण (बोतक) है अत एवरसस्थ दोप सन्तत को तथा रक्तस्थ दोप सततक को उत्पन्न करता है। यही आक्ष्य चरकाचार्य का भी है —'रक्तधात्वाश्रयः प्रायो दोषः सतिक ज्वरम्' यहाँ पर प्रायः शब्द के उन्नेख से स्पृष्ट है कि सततक ज्वर में दोप रस में भी आश्रित रहता है। वास्तव में सभी ज्वरों में रस अल्पाधिक मान्ना में अवश्य दूपित होता है। भूताभिपङ्गोध्य विपमज्वर में उद्वेग, हास्य, रोदन और कम्पन ये लक्तण होते हैं—भृताभिपङ्गाद्धुदेगो हास्यरोदनकम्पनम्। भूत शब्द से यहाँ पर मलेरियल परासाइट अर्थ उपयुक्त हो सकता है किन्तु मलेरियल फीवर में हास्य और रोदन प्रायः देखने मं नहीं आता है। उवर आने के पूर्व कम्पन अवश्य होता है।

सप्ताहं वा दशाहं वा द्वादशाहमथापि वा । सन्तत्या योऽविसर्गी स्यात्सन्ततः सन्निग्रेद्यते ॥६६॥ सततको द्रौ कालावन्वत्ते। -अन्येद्युष्कस्त्वहोरात्रादेककालं प्रवत्ते ॥ तृतीयकस्तृतीयेऽहि<u>ं</u> चतुर्थेऽहि चतुथंकः ॥ ७०॥ सन्तत।दिज्वरलक्षण-जो ज्वर विना उतरे लगातार एक सप्ताह तक या दस दिन तक अथवा बारह दिन तक वना रहता हो उसे सन्तत ज्वर, कहते हैं। जम्रे ज्वर अहोरात्र ( २४ घण्टों ) में दो वार आता हो उसे सततक ज्वर कहते हैं। चौवीस घण्टों में एक वार आने वाला ज्वर अन्येद्युष्क कहलाता है। प्रत्येक तीसरे दिन में आने वाले ज्वर को तृतीयक ज्वर कहा जाता है तथा प्रति चौथे दिन आने वाले ज्वर को चतुर्थक ज्वर कहा जाता है ॥ ६९-७० ॥

विमर्शः—सुश्रुताचार्य मे उक्त श्लोक में सन्तत्ववर के एक सप्ताह, दूस दिन और वारह दिन तक लगातीर चढ़े रहने की जो अवधि लिखी है वह वातादि दोप-दृष्टि से समझनी चाहिए। अर्थात् वातोल्वण सन्तत्ववर एक सप्ताह, पित्तोलवण सन्तत्ववर दस दिन तथा कफोल्वण सन्तत्ववर वारह दिन तक रह कर उत्तरता है—वातिकः सप्तरात्रण दशरात्रण पैतिकः। इलैमिको द्वादशाहेन ज्वरः पाकं प्रगुच्छति॥ वात चल व लघु होने से शीघ्र पचता है, पित्त स्निग्ध होने से दस दिन में एवं रलेज्मा गुरु, शीत, मन्द और पिन्छल होने से द्वादश

दिन में पाचित होता है। कभी-कभी यह सन्ततज्वर दीर्घ-काल तक भी बना रहता है जैसा कि चरकाचार्य ने लिखा है - विसर्ग द्वादशे कृत्वा दिवसेऽव्यक्तलक्षणः। दुर्लभोपशमः कालं दीर्घमप्यनुवर्तेते ॥ ( च. चि. )। सन्ततज्वर-सुखसाध्यता-इस सन्ततज्वर के उत्पादक कारण स्वल्प या दुर्वल हों तो यह सुखसाध्य होता है-सन्ततज्वर एवान्यः स्वरपदुर्वलकारणः। एकदोषो द्विदोगी वा सुखसाध्यः प्रकीर्तितः॥ चरकाचार्य ने संततज्वर की सम्प्राप्ति में लिखा है कि मिथ्या आहार-विहार से प्रकुपित गुरु दोप रसवाहक स्रोतसों के द्वारा सम्पूर्ण शरीर में फैलकर उसे स्तब्ध करके सन्ततब्बर उत्पन्न करते हैं-स्रोतोभिर्विस्ता दोषा गुरवो रसवाहिभिः। सर्वदेहानुगाः स्तब्धा ज्वरं कुर्वन्ति सन्ततम् ॥ चरकाचार्यं ने युक्तियों द्वारा इस ज्वर को कप्टसाध्य माना है - दशाहे द्वादशाहे वा सप्ताहे वा सुदु:सह:। स शीघं शीघकारित्वात्प्रशमं याति हन्ति वा ॥ अर्थात् शीघ्र ही दोपों की पाक होने पर यह ज्वर शान्त हो जाता है और धातुओं का पाक होने पर रुग्ण को सार डालता है। काल, दूष्य और प्रकृति से तुल्य दोप सन्ततज्वर उत्पन्न करते हैं, अतएव यह ज्वर कष्टसौध्य माना गया है - कालदृष्यप्रकृतिभि-दोंपस्तुल्यो हि सन्ततम् । निष्प्रत्यनीकः कुरुते तस्माज्येयः सुदः-सहः।। चरकाचार्कने सन्ततज्वर की कप्टसाध्यता में दूसरी युक्ति यह दी है कि ये वातादि दोप रस-रक्तादि धातु तथा मल और मूत्र में जा कर एक साथ ही प्रकृपित हो जाते हैं अत एव यह कष्टसाध्य माना है - यथा धातृंस्तथा मूत्रम् पुरीपन्ना-निलादयः । युगपचानुपद्यन्ते नियमात् सन्तते ज्वरे॥ तीसरी युक्ति यह दी है कि रसादिक धातुओं की सात, दस या वारह दिन में शुद्धि हो जाने पर उवर शान्त हो जाता है और उन धातुओं की शुद्धि न होने पर रुग्ण को मार डालता है—स शुद्धचा वाऽप्यसुद्धया वा रसादीनामशेषतः। सप्ताहादिषु कालेषु प्रशमं याति हन्ति वर्धा। यदा तु नाति शुद्धयन्ति न वा शुद्धयन्ति सर्वशः। द्वादशैते समुद्दिष्टाः सन्ततस्याश्रयास्तदा । कई दिनों तक लगातार चढ़ने वाले अविसर्गी (Continuous) स्वरूप के ज्वर को सन्तत्वर कहते हैं। यह दिन में दो अंश तक उत्तरता है तथा मध्यकाल में स्वाभाविक अंश •तक नहीं उतरता है। आन्त्रिकउवर (Typhoid), रलेप्मोल्वणसन्निपात (Pneumonia ) तथा मस्तिष्क सुपुरनाज्वर (Corebro spinal fevel ) में सन्तैत स्वरूप का • ज्वर मिलता है । आयुर्वेदिक दृष्टि से आन्त्रिकज्वर को पित्तोल्वण सन्निपात, न्युमोनिया को रलेज्मोलवण सन्निपात यथा सेरिबो स्पाइनल फीवर को वातोल्वंण सन्निपात में समावेश कर सकते हैं। सततक वर-जैसा कि मूल में कहा है—यह ज्वर चौबीस घण्टों में दो बार आता है अर्थात् चौवीस घण्टे में पूर्वाह, मध्याह्न, अपराह, प्रदोप, अर्धरात्रि और प्रत्यूप भेद से छः भागों में विभक्त हैं। पूर्वाल तथा पदोप समय में कफ, मध्याह और अर्धरात्रि में पित्त तथा अपराह्न और प्रत्यूप समय में वात का प्रकोप होता है। दोपोलवणतानुसार भी अपने समय में चौबीस घण्टों में दो बार आ सकता है। अथवा दिन में एक बार तथा सित्र में एक बार आ सकता है किंवा केवल रात्रि में ही दो बार अथवा केवल दिन में ही दो बार आ सकता है। यह ज्वर कभी पूर्णरूप से शरीर को छोड़कर दुवारा आ सकता है अथवा कभी थोड़े रूप में गुप्तरूप से अल्पमात्रा में शरीर में

रहता हुआ तीव वेग स्वरूप में दुवारा हो जाता है। इस प्रकार का उवर प्रायः कालउवर (Kala agar) में देखा जाता है। यह उबर लीथमन डोनोबम बाडी के उपसर्ग से होता है तथा इसमें ज्वर, त्वग्वैवर्ण्य, यक्रत तथा प्लीहा की वृद्धि और मांसचीणता ये प्रमुख लच्चण मिलते हैं। प्रारम्भावस्था सें. यद्यपि ज्वर का पूर्णतया मोच (उतार ) नहीं होता है किन्तु तापक्रम की वृद्धि दो बार होती है। यदि इसके साथ प्लाउमोडियम फेल्सीपेरम का उपसर्ग हो तो भी जूर सततक स्वरूप का होता है किन्त ऐसी स्थिति में उवैरमोत्त पूर्णरूप का होता है। अन्येयुकादि ज्वर-जीवाण तथा उनके संक्रमणकाल के भेद से एवं जीवाणुओं के रक्त-कणों में प्रवेश तथा उनकी वहाँ वृद्धि या विकाश होकर रक्त-कण को खोड़कर वाहर निकलने के समय में फर्क होने से ये अन्येद्यक, तृतीयक, चतुर्थक आदि भेद आगन्तक विषम ज्वर में मिलते हैं तथा दोपप्रकोप के अनुसार निज विपमज्वर में भी उक्त भेद पाये जाते हैं। भगवान चरकाचार्य ने विषम-ज्वरों के विभिन्न समय में आने का कारण वड़े ही सुन्दर रूप से वीज और भूमि का उद्गाहरण देकर समझाया है-'अधिशते यथा भूमि वीजं काले प्ररोहति। अधिशते तथा धातं दोपः काले प्रकुप्यति ॥ अर्थात् जैसे पृथ्वी से पड़ा हुआ बीज अनुकूल समय (ऋतु) पाकर ही अङ्कारित होता है उसी प्रकार शरीर की रस-रक्तादि धातुओं में अवस्थित दोप या जीवाणु भी समय (२४ घण्टे ४८ घण्टे या ७२ घण्टे) पर प्रकृषित होकर उबर को उत्पन्न करता है और वेग का निश्चित समय समाप्त हो जाने पर उवर शान्त हो जाता है तथा पुनः समय आने पर ज्वर आ जाता है। इसी आशय को आयुर्वेद के ऋषियों ने भी स्पष्ट लिखा है - कृत्वा वेगं गतवलाः स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिताः । पुनर्विवृद्धाः स्वे काले ज्वर्यन्ति नरं मलाः ॥ चक्रपाणि ने भी यही स्पष्टीकरण किया है - 'सततकादी दोषा वेगं कृत्वा गतवला भवन्ति, पुनस्त एव वृद्धाः स्वे काले ज्वरयन्ति' विषमज्वर के उत्पादक निम्न चार प्रकार के जीवाण हैं— (१) प्लाउमोडियम वाइवेक्स (P. Vivax) तृतीयकज्वर । (२) प्लाउमोडियम ओवेल (P. Ovale) अफ्रीका वानर-उवर । (३) प्लाउमोडियम मलेरिया (P. malaria) चतुर्थक-उवर । ( ४ ) प्लाउमोडियम फेल्सिपेरम ( P. Falciparum ) घातक विषमज्वर ।

वातेनोदीर्यमाणाश्च हियमाणाश्च सर्वतः।
एकद्विदोषा मर्त्यानां तस्मिन्नेवोदितेऽहिन ॥ ७१॥
वेलां तामेथ छुर्वन्ति ज्वरवेगो मुहुर्मुहुः।
वातेनोद्ध्यमानस्तु यथा पूर्येत सागरः॥ ७२॥
वातेनोदीरितास्तद्वहोषाः छुर्वन्ति वै ज्वरान्।
यथा वेगागमे वेलां छाद्यित्वा महोद्धेः॥ ७३॥
वेगहानी तद्वाम्भस्तत्रेवान्तर्निलीयते।
दोषवेगोद्ये तद्वदुदीर्येत ज्वरोऽस्य वै॥
वेतहानी प्रशाम्येत यथाऽम्भः सागरे तथा॥ ७४॥

विषमज्वरिनयतकालागमनहेतु :— मिथ्या आहार-विहार से प्रकुपित हुये वात से एक दोप या दो दोप उदीर्यमाण ( उत्कट ) होकर तथा शरीर के सर्व भागों से हियमाण

(आकृष्यमाण) होते हुये उसी (विषमज्वरोक्त) दिन मनुष्यों में ज्वर उत्पन्न करते हैं। ये दोष अपने-अपने प्रकोपण की वेळा (समय=पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, प्रदोप, अर्द्धरान्नि और प्रत्यूष ) में प्रकृपित होकर वार-वार ज्वरवेग को उत्पन्न करते हैं तथा उसी दिन दोप पूर्णरूप से घट कर ज्वरको कम भी कर देते हैं। जिस तरह वायु के सोकों से उत्पन्न हुई लहरों से सागर भर जाता है और वायु का वेग चले जाने पर सागर का जल पुनः अपनी सीमा में आजाता है उसी तरह वायु से प्रेरित, दोष अनेक प्रकार के ज्वरों को उत्पन्न करते हैं जैसे वेग के आने पर समुद्र की तरक्नें वढ़ कर्र समुद्र में तूफान उत्पन्न कर देती हैं और वेग के चले जाने पर वह पानी का त्फान वहीं छीन हो जन्ता है उसी तरह दोषवेग के उत्पन्न होने से मनुष्य में ज्वर चढ़ता है तथा दोषवेग के शान्त होने पर ज्वरवेग शान्त हो जाता है जैसे कि पानी का वेग समुद्र में उठता है और फिर वहीं शान्त हो जाता है ॥ ७१-७४ ॥

विविधेनाभिघातेन ज्वरो यः सम्प्रवर्तते । यथादोषप्रकोपन्तु तथा मन्येत तं ज्वरम् ॥ ७४ ॥

अभिधातज्बरे दोपन्यवस्था—अनेक प्रकार के शस्त्र, लोष्ट, मुष्टि, लगुडादि अभिघात से जो ज्वर उत्पन्न होता है उस ज्वर को दोपप्रकोप के लचणों के अनुसार विभिन्न दोणों के नाम से निर्दिष्ट करना चाहिए॥ ७५॥

श्यावास्यता विषकृते दाहातीसारहृद्यहाः। अभक्तक् पिपासा च तोदो मूच्छी बलक्षयः॥ ७६॥

विषजन्यज्वरलक्षण—स्थावर आदि विष के कारण उत्पन्न हुये ज्वर में मुख श्याव (शुक्क-कृष्ण) वर्ण का हो जाता है एवं रोगी अतिसार, हृद्य में जकड़ाहट, अरुचि और प्यास से पीड़ित रहता है एवं शरीर में सूई चुभोने की सी पीड़ा की प्रतीति व मूच्छा और वलच्य आदि लच्चण होते हैं॥ ७६॥ ओषधियन्ध्रजे मृच्छी शिरोक्तग वसथु: क्षव:॥ ७०॥

ओपधिगन्यजज्बर—में मूच्छ्री, शिर में पीड़ा, ब्रमन और छुँकें आबी हैं॥ ७७॥

कामजे चित्तविभ्रंशस्तन्द्राऽऽलस्यमरोचकः । हृद्ये वेदना चास्य गात्रञ्ज १ परिशुप्यति ॥ ७८ ॥ कामज्वर—में चित्त काविभ्रंश (अस्थिरता या हृद्याघात),

काम अप स्वतं का विश्वतं (आस्थरता या हृद्याघात), तन्द्रा, आलस्य, भोजन की अनिच्ला, हृदय में वेदना तथा शरीर और मुख का सूखना आदि लच्चण होते हैं॥ ७८॥

विमर्शः—वाग्मटाचार्य ने कामज्वर में श्रम, बैचेनी और दाह का होना तथा छजा, निद्रा, बुद्धि और धेर्य का नष्ट होना तथा रूग्ण का एकान्त में किसी (अभीष्ट व अप्राप्त कामिनी) के चिन्तन में रूमे रहना एवं शोकाकुल ऊँची सांस का छोड़ना आदि छज्ञण छिखे हैं —कामाद् श्रमोऽरितर्दाहो हीनिद्राधीधृतिक्षयः। ध्याननिःश्वासबहुलं लिक्नं कामज्वरे स्मृतम्।

भूषात् प्रतामः शोकाच भनेत् कोपाच वेप्रथः। अभिचाराभिशापाभ्यां मोहस्तृष्णा च जायते।। भूताभूपङ्गादुद्वेगहास्यकम्पनरोदनम् ।।७१ भयादिजनयागन्तुज्वर — भय तथा शोक से उत्पन्न ज्वर से रुग्ण प्रलाप (असम्बद्ध भाषण) करता है एवं कीप से उराज ज्वर में रुग्ण का शरीर कांपने लगता है एवं अभिचार (मन्त्रादि से मारण प्रयोग) तथा ब्रह्मर्पि, गुरु, सिद्ध आदि के अभिशाप से उत्पन्न ज्वर में मोह (मूर्च्छां) और तृष्णा होती है। इसी प्रकार भूतों (प्रेतों या देवादि ग्रहों) के अभिपङ्ग (सम्बन्ध या आवेश) से उत्पन्न हुये ज्वर में रुग्ण को कभी उद्देग (चित्त की अशान्ति), कभी हास्य तथा कभी रुदन होता है॥ ७९॥

विमर्शः—वाग्भटाचार्य ने लिखा है कि अभिचार (श्येनादि याग या विपरीत मन्त्र और लोह सुवा के प्रयोग) के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले ज्वर से प्रथम दाह चित्त में होता है तथा वाद में देद्ध में दाह होता है इसके अनन्तर विस्फोट, तृपा, भ्रम और मूर्च्छा के साथ ज्वर की वृद्धि होती है - तत्राभिचारिक्वभैन्त्रेह्र्यमानस्य तप्यते । पूर्वं चेतस्ततो देहस्ततो विरफोटतृड्श्रमेः ॥ सदाहमूच्छेर्यस्तस्य प्रत्यहं वर्द्धते ज्वरः ॥ शोक-भयादिज्वरलज्ञण—शोकजे बाष्पबहुलं त्रासप्रायं भयज्वरे । क्रोधंजी वहुसंरम्भं भूनावेशे त्वमानुषम्॥ मूर्च्छामोहमदग्लानिभूयिष्ठं विपसम्भवे । केपाञ्चिदेषां किङ्गानां सन्तापी जुस्सूते पुरः ॥ पश्चात्तु-ल्यन्तु केषाञ्चिदेषु कामज्वरादिषु । मनस्यभिहते पूर्व कामाचैर्न तथा बलम् ॥ ज्वरः प्राप्नोति वाताधेर्देही यावत्र दुष्यति । देहे चामिद्रुते पूर्व वाताधैर्न तथा वलम् ॥ ज्वरः प्राप्नोति कामाधैर्मनो यावन दुष्यति ॥ माधवकार ने काम, ज्ञोक और भय से वायु, क्रोध से पित्त और भूताभिपङ्ग से तीनों दोषों का कुषित होना लिखा है-कामशोकभयाद्वायुः क्रोधात्पतं त्रयो मलाः। भूताभिष-ङ्गात्कुप्यन्ति भ्तसामान्यलक्षणाः॥

श्रमक्ष्याभिघातेभ्यो देहिनां कुपितोऽनितः। पूरियत्वाऽखिलं देहं ज्यूरमापादयेद् भृशम् ॥ ८०॥ ज्वर में वातप्राधान्य—शारीरिक तथा मानसिक पस्त्रिम, रस-रक्तादिधातुच्य और अभिघात (चोट) के कारण प्रथम

मनुष्यों का वात कृपित होकर सारे शरीर में फैलकर उँग्र या निरन्तर रहने वाले ज्वर की उत्पन्न करता है।। ८०॥

रोगाणान्तु समुत्थानाद्विदाहागन्तुतस्तथा ॥ ८१ ॥ ज्वरोऽपरः सम्भवति तैस्तरन्येश्व हेर्नुभः । दोपाणां सं तु लिङ्गानि कदाचित्रातिवर्त्तते ॥ ८२ ॥

अन्य ज्वरकारण—विद्धिध आदि अन्य रोगों के कारणों से विदाह से, आगन्तुक कारणों से तथा अन्य ज्वरकारक कारणों से अन्य प्रकार का ज्वर होता है किन्तु चाहे किसी कारण से ज्वरू-उत्पन्न हुआ हो उसमें वातादि दोषों के लच्चण सद्धां विद्यमान होंगे अर्थात् आगन्तुक या अन्य कारण से उत्पन्न ज्वर में भी दोषों के लच्चण पाये जावेंगे ॥ ८१-८२॥

गुरुता हृद्योत्क्रलेशः सदनं छद्यरीचकी।
रसस्थे तु ज्यरे लिङ्गं दैन्यं चारूयोपज्ञायते ॥ ६३॥
रसगतज्बरलक्षण—प्रकृपित दोगों के रस में स्थित होत्स्रज्यर जत्पन्न करने पर शरीर में भारीपन, हृदय में उत्कलेश
(जी मिचलाना), अङ्गों में क्लानि, वमन, भोजन में अरुचि
तथा दीनता ये क्लण उत्पन्न होते हैं॥ ८३॥

रक्तनिष्टीवनं दाहः स्वेदश्छर्दनविश्वमौ । प्रतापः पिटिका तृष्णा रक्तप्राप्तेज्वरे नृणाम् ॥ ८४ ॥ रक्तगतज्वरलक्षण—रक्तगत ज्वर मेथूक में रक्त का आगमन, त्रीर में दाह, पसीना आना, वसन होना, सिर में चहर

शरीर में दाह, पसीना आना, वमन होना, सिर में चहर तथा प्रलाप, वदन पर छोटी-छोटी फुन्सियाँ और वार-वार प्यास लगना से लज्ज होते हैं॥ ८४॥

पिण्डिक्बेद्धेष्टनं तृष्णा सृष्टम्त्रपुरीषता। ऊष्मान्तर्दोहत्रिक्षेपौग्लानिःस्यानमांसगे ज्वरे॥ ५४॥

मांसगतज्वर रूक्षण—मांसधातुगत ज्वर के कारण पिण्डिलियों में दण्डादि के आघात की सी पीड़ा, प्यास लगना, मूत्र और मल का वार-वार त्याग, शरीर के भीतर गरमी तथा बाहर के हस्त-पादादि अङ्गों में दाह, हस्त-पादादि का फेंकना तथा सर्वाङ्ग में ग्लानि ये लज्ञण उत्पन्न होते हैं॥ ८५॥

भृशं स्वेदस्तृषा मूच्छो प्रलापश्छिद्दिय च ।
दोर्गनध्यारीचको ग्लानिर्मेदःस्थे चासिहण्णुता ॥५६॥
मेदोगतज्वरलक्षण—मेदोधातुगत ज्वर के कारण अत्यधिक स्वेद, वार वार प्यास लगना, मूच्छा का आना, असम्बद्ध मापण, वस्त्व लिशेर से दुर्गच्य खाना, भोजन में अरुचि तथा शीत, आतप आदि किसी का सहन नहीं होना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं॥ ८६॥

भेदोऽऽस्थनां कुञ्चनं श्वासो विरेकरछ्वदिरेव च । विचेपणं च गात्राणामैतदस्थिगते ख्वरे॥५०॥

अस्थिगतज्वरलक्षण—अस्थि में ज्वर वने रहने पर अस्थियों में उनके तोड़ने की सी पीड़ा तथा अस्थियों में सङ्कोच, श्वास की तीव्रता, कभी विरेचन तथा कभी वमन, अङ्गों का इतस्ततः फेंक्कना के लच्चण होते हैं॥ ८७॥

तम्ःप्रवेशनं हिका कासः शैत्यं विमस्तथा।
• अन्तर्दाहो महाश्वासो मर्भच्छेदश्च मज्जगे॥ ५५॥

मर्जगतज्वरलक्षण—इस ज्वर के होने पर रूग्ण की आंखों के सामने अन्धेरा छाया रहता है, हिचकी और खांसी होती है, शीत अधिक लगता है, वमन की प्रवृत्ति होती है तथा अन्तर्द्वाह, महाभास एवं मर्मस्थानों में छेदन के समान पीड़ा का अनुभव होता है॥ ८८॥

विमर्शः—महाश्वासळचण—सुश्रुत ने संचेप में दिया है—
विसंज्ञः पार्श्वशूलार्तः शुक्षकण्ठोऽतिषोषवान् । संरब्धनेत्रस्त्वायम्य
यः श्वस्यात् स महान् स्मृतः ॥ (सुश्रुतः) चरकाचार्यं ने महाश्वास का ळचण विस्तार से दिया है—उद्भूयमानवातो यः
शब्दवद् दुःखितो नरः । उच्चेः श्वसिति संरुद्धो मत्तर्पभ इवानिश्चम्
प्रनष्टश्चानविद्धानस्तथा विश्चान्तलोचनः । विवृताक्ष्याननो वद्धमूत्रवर्षा विज्ञीर्णवाक् ॥ दीनः प्रश्वसितज्ञास्य दूराद्विश्वायते भृशम् ।
महाश्वासोषस्रष्टस्त क्षिप्रभेव विष्वते ॥

मरणं प्राप्तुयात्तव शुक्रस्थानगते ज्वरे । शेष्ट्रमः स्तव्यता मोक्षः शुक्रस्य तु विशेषतः ॥ ८६ ॥ शुक्रस्थानगत ज्वरत्वक्षण—शुक्र तथा शुक्रस्थान में ज्वर होने पर शीध्र चिकित्सा न करने से या रोग के असाध्य होने से परिणाम रूप में रोगी मर जाता है, उसकी शिक्षेन्द्रिय स्तव्ध (कठोर) हो जाती है तथा विशेष कर ग्रुक निकलने लग्नता है ॥ ८९॥

द्गध्येन्धनं यथा विह्यित्त् हत्वा यथा विषम् ।

कृतकृत्यो व्रजेन्छान्ति देहं हत्वा तथा उवरः ।।६०।।

ज्वरमारक प्रभाव—जैसे अग्नि इन्धन (कण्डे, लकड़ी
आदि) को जला कर ही शान्त होती है एवं खाया हुआ विष
रस-रक्तादि धातुओं को नष्ट कर के ही शान्त होता है। उसी
तरह सर्वप्रकार का ज्वर या रस-रक्तादि धातुगत ज्वर किंवा

शुक्रगतज्वर देह को नष्ट करके ही शान्त होता है ॥ ९० ॥ विमर्शः-अन्य ज्वर चिकित्सा से ठीक हो जाते हैं तथा रस-रक्तादि धातुगत,ज्वर भी चिकित्सा-पादचतुष्टय की सम्पत्ति से शीव श्विकित्सा करने पर ठीक हो जाते हैं किन्तु शुक्र तथा शुक्रस्थानगत ज्वर में शुक्र के वार वार निकलते रहने से इस उवर को रोगी का घातक माना गया है। ज्वर की सम्प्राप्ति में स्पष्ट कहा है कि मिथ्या आहार-विहार से प्रकृपित दोष आमा-शय में स्थित हो कर वहां की अग्नि ( पाचक रस ) को वाहर निकाल ( मन्द ) कर रसाश्रित हो कर ज्वर उत्पन्न करते हैं अतः सर्व प्रकार के ज्वरों में प्रथम रस ही दृषित होता है। रसस्थ विषमज्वर सन्तत स्वरूप का होता है, रक्तगत ज्वर सतत स्वरूप का होता है, मांसगत अन्येद्यप्क प्रकार का. मेदोगत तृतीयक स्वरूप का तथा अस्थि-मजगत् चृतुर्थक स्वरूप का होता है। मेदोगत ज्वर में ज्वरोप्सा से मेद का पाक होने के कारण पसीना अधिक आता है- मलः स्वेदस्य मेदसः प्रलेपकज्वर में भी मेदोधातु के चय से स्वेदाधिक्य होता है। प्रायः प्रलेपक ज्वर तथा अस्थि-मज्जगत ज्वर राज-यदमा में विशेष रूप से दिखाई देता है। आयुर्वेद में शुक्र की स्थिति के विषय में सर्वदेहगत (यथा पयसि सपिंस्त गुडश्रेक्षरसे यथा। शरीरेषु तथा नृणां शुक्रं विद्याद्भिषग्वरः॥) तथा विशिष्ट स्थानगत (जैसे वृपण, पौरुपगन्थि 'शक्रवहानां स्रोतसां वृपणौ मूलं शेफश' च० वि० अ० ) ऐसे दोनों मत मिलते हैं अतः यहां पर शुक्तच तत्स्थानच इति शुक्रस्थानम् ऐसा द्वन्द्व समास करना चाहिए न कि 'शुक्रस्य स्थानम' ऐसा पष्टी तत्पुरुप। आजकल सुपुन्नाकाण्ड के आघात तथा अलर्क (पागल कत्ता ) विष की अन्तिमावस्था में शक्रगत उवर के लत्तण मिलते हैं।

वस्तिपत्तकफोत्थानां ज्वराणां लक्षणं यथा। तथा तेषां भिषम्ब्रूयाद्रसादिष्विप बुद्धिमान्।। ६१॥ समस्तैः सिव्रातेन धातुस्थमि निर्दिशेद्ः।

द्वन्द्वजं द्वन्द्वजैरेव दोषेश्वापि वदेत्कृतम् ॥ ६२॥ धातुगतन्वर में दोषकल्पना—जिस तरह वात, पित्त और कफ के प्रकोप से होने वाले ज्वरों के विभिन्न लच्चण होते हैं उसी प्रकार रसादि-शुकान्त सप्त धातुओं में उत्पन्न होने वाले ज्वरों के भी वात, पित्त तथा कफ के अनुसार लच्चणों को देख कर उन ज्वरों में दोष की कल्पना करनी चाहिए। इसी प्रकार समस्त दोपों के धातुओं में प्रकुपित हो कर ज्वर उत्पन्न करने पर उस धातुओं में प्रकुपित हो कर ज्वर उत्पन्न करने पर उस धातुओं में प्रकुपित हो कर ज्वर उत्पन्न करने पर उस धातुओं में प्रकुपित हो कर ज्वर उत्पन्न करने पर उस धातुओं में उत्पन्न हुये ज्वर को द्वन्द्वजज्वर कहना खाहिए॥ ९१-९२॥

गम्भीरस्तू ज्वरो होयो हान्तर्होन तृष्णया।
आनद्धत्वेन चात्यर्थ श्वासकासोद्गमेन च ॥ ६३०॥
गम्भीरज्वरलक्षण—अन्तर्हाह, तृषा, मल और वायु का
पूर्ण अवरोध, श्वास तथा कास की अधिकता ये गम्भीर ज्वर
के लक्षण हैं।॥ ९३॥

विमर्शः-आचार्यों ने यहां पर गम्भीर शब्द का अर्थ विविध किया है—(१) 'गम्भोरो दैर्घरात्रिकः' जो अधिक रात्रि तक वना रहे उसे गम्भीरहवर कहते हैं। चक्र ने लिखा है कि जो मृत्यु तक वना रहे अर्थात् असाध्य हो -दीर्घा मर्ग-रूपां रात्रिमनुवर्तते इति दैर्धरात्रिकः, असाध्य इत्यर्थः (र) गम्भोरोऽ-न्तर्थातुस्थः जो रस-रक्तादि धातुओं के अन्दर लीन हो कर रहता हो । (३) 'गम्भीर इन गम्भीरः' अर्थात् जिस ज्वर में वातादि दोषों का पूर्णरूप से निश्चय नहीं किया जा सकता हो। (४) 'गम्भीरोऽन्तर्वेगः' जिस ज्वर का वेग शरीर के वाहर न हो कर भीतर ही रहता हो। सुश्रुताचार्य ने जिस उवर को गम्भीर लिखा है। उसी उबर को चरकाचार्य ने अन्तर्वेगउबर नाम दिया है — अन्तर्वेगज्वस्लक्षण — अन्तर्दाहोऽधिका प्रलापः श्वसनं भ्रमः। सन्ध्यस्थिश्लमस्वेदो दोपवर्चोविनिम्रहः॥ अन्तर्वेगस्य लिङ्गानि कष्टसाध्यत्वमेव च । वेग की दृष्टि से किसी भी ज्वर के अन्तर्वेग तथा वहिवेंग ऐसे दो भेद किये जाते हें चुट्सिंगज्वरलक्षण — सन्तापो ह्यधिको वाह्यस्तृष्णादीनात्र मार्द-वम् । वहिर्वेगस्य लिङ्गानि सुखसाध्यत्वमेव च ॥

हतप्रभेन्द्रियं क्षीणमरोचकनिपीडितम्।
गम्भीरतीइणवेगातं ज्यरितं परिवर्जयेत्॥ ६४॥
गम्भीरज्वरस्य असाध्यत्वम्—जिस मनुष्य की इन्द्रियाँ
हतप्रभ (स्व-स्व विषयग्रहण में असमर्थ) हो गई हों अथवा
जिस ज्वरी की प्रभा (दीप्ति) और इन्द्रियाँ नष्ट हो गई
हों एवं जो चीण हो, अरुचि से पीड़ित हो ऐसे गम्भीर ज्वर
छच्चण वाळे रोगी की ज्वरवेग के तीच्य होने पर चिकित्सा
नहीं करनी चाहिए॥ ९४॥

विमर्शः-- उवर की असाध्यता के सुश्रुत तथा चरक के अन्य मत भी हैं--(१) सुश्रुत मत-आरम्भादिषमी यस्तु यश्र वा देर्घरात्रिकः । क्षीणस्य चातिरूक्षस्य गम्भीरो यस्य हन्ति तम् ॥ विसंज्ञस्ताम्यते यस्तु शेते निपतितोऽपि वा। शीतार्दितोऽन्तरुणाश्च ज्वरेण त्रियते नरः ॥ यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हृदि संघातज्ञालकान् । वक्त्रेण चैवोच्छ्वसिति तं ज्वरो हन्ति मानवम् ॥ हिकाश्वासतृपा-युक्तं मूढं विश्रान्तलोचनम् । सन्ततोच्छ्यासिनं क्ष्रीणं नरं क्षपयित ज्वरः॥ (२) चरक मत – हेतुभिर्वहुभिर्जातो विलिभिर्वहुलक्षणः। ज्वरः प्राणान्तकृषथ शीघ्रमिन्द्रियनाशनः ॥ ज्वरः क्षीणस्य शूनस्य गम्भीरो दैर्वरात्रिकः । असाध्यो बलवान् यश्च केशसीमन्तकुञ्ज्वरः ॥ केशाः सीमन्तिनो यस्य संक्षिप्ते त्रिनते भ्रुवौ । छनन्ति चाक्षिप-क्ष्माणि सोऽचिराव्सति मृत्यवे॥ प्रेतैः सह पिवे अयं स्वप्ने यः कृष्यते शुना । सुघोरं ज्वरमासाच स जीवमपसुज्यते ॥ ज्वरः पौर्वा-क्किनो यस्य शुष्ककासश्च दारुणः। वलमांसविद्दीनस्य यथा प्रेतस्त-थैव सः ॥ ज्वरो यस्यापरात्ते तु श्रेष्मकासश्च दारुणः १ बल्लमांसविही-नस्य यथा प्रेतस्तथैव सः ॥ सहसा ज्वरसन्तापस्तृष्णामूच्छाविलक्षयः । विक्षेपणं च सन्धीनां मुमूर्षोरुपजायते ॥ गोसर्गे वदनाद्यस्य स्वेदः प्रच्यवते भ्रशम् । लेपज्वरोपसृष्टस्य दुर्लभं तस्य जीवितम् ॥ मृत्युर्श्व

तिसमन् बहुपिच्छिलत्वाच्छीतस्य जन्तोः परितः सरत्वात् । स्वेदो ललाटे हिमवन्नरस्य शीतार्दितस्याति सुपिच्छिलश्च ॥ कण्ठे स्थितो ग यस्य न याति वक्षो नूनं यमस्यैति गृहं स मर्त्यः । स्नृतस्वेदो लला-टाबः श्रथसन्थानवन्धनः । मुद्येदुत्थाप्यमानस्तु स स्थूलीऽपि न जीवति । यस्य स्वेदोऽतिवहुलः पिच्छिलो याति सर्वतः । रोगिणः शीतगात्रस्य तदा मरणमादिशेत्'—इति । आधानजनमनिधने प्रत्यराख्ये विपत्करे । नक्षत्रे व्याधिरुत्पन्नः क्लेशाय मरणाय वा ॥ इत्यादि श्लोकों से नक्तत्रभेद से ज्वर के साध्यासाध्यत्व का वर्णन हारीत तथा वृद्धवाग्भट में विशेपरूप से वर्णित है। इसके अतिरिक्त धातुपाक एवं सलपाक के द्वारा भी साध्यासाध्य लच्नणों का ज्ञान होता है, इस धातुपाक और मलपाक में देव को ही कारण माना गया है। उत्तरोत्तर रोगवृद्धि तथा वल के हास से शुकादि धातु सहित अ्त्रादिका पाक ही धातुपाक होता है, इसके विपरीत सलपाक होता है—जो निस्न छोकों में वर्णित किया गया है। यथा-निद्रानाशो हृदि स्तम्भो विष्टम्भो-गौरवारुची । अरतिर्वेलहानिश्च धातृनां पाकलक्षणम् ।। दोपप्रकृति-वैकृत्यं लघुता ज्वरदेह्योः। इन्द्रियाणां पच वैमल्यं दोषाणां पीक-लक्षणम् ॥ वातादि दोषों के अनुसार दोषपाक होने पर वात-ज्वर सात दिन सं, पित्रज्वर दस दिन से और श्लेपाज्वर वारह दिन में उतर जाता है किन्तु धातुपाक होने पर उक्त दोपजन्य उवर उक्त दिनों सें रोगी को सार डालते हैं -सप्तमे दिवसे प्राप्ते दशमे द्वादशेऽपि वा । पुनर्घोरतरो भूत्वा प्रशमं याति हन्ति वा ॥ कार्तिककुण्डवचनू दशदादशसप्ताहैः पित्तरलेष्मा-निलाधिकः। दग्ध्वोष्मणा धातुमलान् हन्ति मुख्रति वा ज्वरः ।। वात-पित्तकफैः सप्तदशद्वादशवासरान् । प्रायोऽनुयाति मर्यादा मोक्षाय च वधाय च ॥ वाग्भटाचार्य ने त्रिदोपज्वर के मोच या मारक की मर्यादा ७ या १४, ९ या १८, ११ या २२ दिन साने हैं-सप्तमो दिगुणा चैव नवम्येकादशी तथा। ,एपा निदोपमर्यादा मोक्षाय च वधाय च ॥ ( वारु नि० अ० २ )

.हीन मध्याधिकैद्धिक्षित्रसाद्वादशाहिकः। ज्वरवेगो भवेत्तीब्रो यथापूर्वं सुखक्रियः॥ ६४ ॥

ज्वरवेग—हीन दोर्पा से तीन दिन तक (हीन (अल्प) रूप से प्रकृपित दोर्पा से तीन दिन तक ) सध्यरूप से प्रकृपित दोर्पा से तान दिन तक ) सध्यरूप से प्रकृपित दोर्पा से सात दिन तक तथा अधिक रूप से प्रकृपित दोर्पा से दस दिन तक आने वाला या वना रहने वाला ज्वर यथा- कम से उत्तरोत्तर तीव वेगवान् होता है किन्तु यथापूर्व कम से सुखसाध्य होता है। अर्थात् दोपाधिक्य से दस दिन तक आनेवाला ज्वर असाध्य या अत्यन्त कृच्लूसाध्य तथा इस की अपेत्ता मध्यदोप-प्रकोप से सात दिन तक आने वाला ज्वर साधारण कृच्लूसाध्य एवं इस की अपेत्ता हीनदोष- प्रकोप से तीन दिन तक आने वाला ज्वर अत्यन्त्व सुखसाध्य होता है।। १५९॥

कालो ह्रोप यमश्चैय नियतिर्मृत्युरेय च । तिसमन् व्यपगते देहाज्ञनमेह, पुनक्चयते ॥ इति ज्वराः समाख्याताः कर्मेदानीं प्रवद्यते ॥ ६६॥ कवर की यमकव्यना—यह ज्वर, कालरूप, यमस्वरूप, नियति (पूर्वजन्मकृत कर्म) रूप तथा मृत्युस्वरूप माना गृया है। शरीर से इस ज्वर के निकृल जाने पर उस व्यक्ति का तो

पुनर्जन्म हुआ है-ऐसा कहा जाता है। इस तरह यहाँ तक ज्वर की परिभाषा, कारण, सम्प्राप्ति, भेद और साध्या-साध्यता का विवेचन किया है, अब इसके अनन्तर जबर की चिकित्सा का वर्णन करते हैं ॥ ९६॥

ज्वरस्य पूर्वरूपेषु वर्तमानेषु बुद्धिमान्। पाययेत घृतं स्वच्छं ततः स लभते सुखम् ॥ ६७ ॥ विधिमोस्तजेब्वेष पैत्तिकेषु विरेचनम । मृद् प्रेच्छ्द्नं तद्दत्कफजेषु विधीयते ॥ ६८ ॥

ज्वरपूर्वरूपिकित्सा—ज्वर की पूर्वरूपावस्थाओं में बुद्धिमान् चिकित्सक रुग्ण को स्वच्छ (द्रव्यान्तरयोगरहित) घृत का पान करावे। घृत पान से कथ्ण को दोष का संशमन होकर सुखप्राप्ति होती है। यह घृतपानविधि श्रम, चय, भयादि से कुपित वात के द्वारा उत्पन्न होने वाले ज्वर के पूर्व-रूप में श्रेष्ठ है, न कि मिथ्या आहारजन्य तथा आमाशया श्रित वातज्वर के पूर्वरूप में। पित्तजन्य ज्वर के पूर्वरूपों में मुबक्के, गुलावपुष्प या मुलेठी, अमलतासगृदा आदि के द्वारा मृदु विरेचनकर्म कराना चाहिए। इसी प्रकार कफ प्रकोप से उत्पनन होने वाले ज्वर के पूर्वरूपों में मदनफलादि के द्वारा वम की कराना चाहिए ॥ 🗫 -९८॥

विमर्शः - चरकाचार्य ने चयै, वायु, अय, क्रोध, काम, शोक और श्रम से उत्पन्न होने वाले उनरों को छोड़ कर अन्य सर्वप्रकार के ज्वरों में लंघन का उपदेश किया है-जबरे लङ्घन-मेवादावुपदिष्टमृते ज्वरात् । क्षयानिलभयकोधकामशोकश्रमोद्भवात् ॥ अन्य मत से साधारणतया ज्वर की पूर्वरूपावस्था में दोषों के अल्प होने पर छघु भोजन तथा दोषों के प्रवल होने पर लङ्घन कराना लिखा है-पूर्वरूपे प्रयुक्षीत ज्वरस्य लघुमोजनम् । लङ्घनम्ब यथादोषुं विरुक्षं वातिके पुनः । पाययेत्सिपरिवाच्छं पैत्तिके तु विरेचन्नम् (भे र.) ज्वरपूर्वरूपलक्षणम् - आलस्यं नयने सास्रे जुम्भणं गौरवं क्रमः । ज्वलनातपवाय्वम्बुभक्तिद्वेपावनिश्चितौ ॥ अवि-पाकास्यवैरुस्ये हानिश्च वलवर्णयोः। शीलवैद्यतमल्पन्न जनरलक्षणमः यजम्॥ (च. चि. अ. ३)

सर्वद्विदोषजेपूकं यथादोषं विकल्पयेत्। अस्नेहनीयोऽशोध्यश्च संयोज्यो लङ्घनादिना ॥ ६६ ॥

सन्निपातद्दन्द्रजज्दरपूर्वरूपकमः सन्निपातज्वर तथा द्विदोषः जज्वर के पूर्वरूपों में वात, पित्त और कफ इन दोषों के वलावल के अनुसार घृतपान, विरेचन और वमन का प्रयोग कराना चाहिए किन्तु जो रोगी स्नेहन के योग्य न हो और जो वसन-विरेचनादि संशोधन के योग्य न हो उसे लङ्घन कराना चाहिए॥ ९९॥

विमर्शः—भैषज्यरत।वली में लिखा है कि द्विदोषजन्य उवरों में दोनों कर्म कराने चाहिए, जैसे वातिपत्त ज्वर में घृतपान कराके कुछ काल के पश्चात् विरेचन देना चाहिए। कफपित्त-ज्वर में वमन और धिरेचन तथा क्रफवात ज्वर में वमन कराके वृतपान कराना चाहिए। इसी तरह सान्निपातिक ज्वर में वमन, विरेचन और घृतपान ये तीनों क्रियाएँ दोषों के प्रावल्य के अनुसार विवेचनापूर्वक करनी चाहिएँ — दन्द्रजेपु द्वयं

तव्याश्च रूक्षा वातविकारिणः। व्यायाममद्यक्षीनित्याः स्नेह्याः स्युर्वे च चिन्तकाः॥ (च. सू. १३) अस्नेइनीयाः-संशोधनादृते येषां रूक्षणं सम्पवस्यते । न तेषां स्नेइनं शस्तमुत्सन्नकफमेदसाम् । अभिष्यण्णाः नूनगुदा नित्यमन्दाग्नयश्च ये । तृष्णामूच्छापरीताश्च गर्भिण्यस्तालुशोः षिणः । अन्नद्विषदछर्दंयन्तो जठरामगरार्दिताः ॥ दुर्वेलाश्च प्रतान्ताश्च स्नेइग्लानामदातुराः ॥ न स्नेह्या वर्तमानेषु न नस्तो वस्तिकर्मस् । रनेह्पानात्प्रजायन्ते तेपां रोगाः सुदारुणाः॥ (च. सू. अ. १३) अशोध्याः-अर्थात् संशोधन चार प्रकार का होता है- 'चतुष्प्र-क्रारा सैंशुद्धिः' वमन, विरेचन, निरूह्ण और शिरोविरेचन किन्तु अन्य आचायों ने सर्वसंमत पञ्च प्रकार की शुद्धि मानी है-वमनं रेचनं नस्वं निरूदशानुवासनम् । श्चेयं पन्नविधं कर्मः।। यदा वहेद् बहिट्रोंपान् पन्नधा शोधनं हि तत्। इस तरह उक्त पञ्चविध कर्म जिनमें नहीं किया जाय उन्हें अशोध्य कहते हैं-जैसा कि चरक सिद्धिस्थान अध्याय दो में कहा है—'चण्डः साह-सिको भीरुः कृतन्नो वैद्य एव च' इत्यादि । इसके अतिरिक्त वमनादिक के अयोग्य रोगियों का ज्ञान संहिताप्रनथीं से करें, विस्तारभीत्या नहीं लिखा है।

रूपप्राम्पयोर्विद्यान्नानात्वं विह्नधूमवत् । प्रव्यक्तरूपेषु हितमेकान्तेनापतर्पणम् ॥ १०० ॥

रूप पूर्वरूपभेद - विह्न और धूम के समान रूप और पूर्व-रूप में भेद समझना चाहिए। ज्वर की रूपावस्था के स्कट हो जाने पर विना अपवाद (शङ्का) के दोषजन्य ज्वर में अपतर्पण ( उपवास ) कराना हितकारी होता है ॥ १०० ॥

विमर्शः - रूपलक्षणम् - तदेव व्यक्ततां यातं रूपिमत्यभिवीयते । संस्थानं व्यक्षनं लिङ्गं लक्षणं चिह्नमाकृतिः ॥

आमाशयस्थे दोषे तु सोत्क्लेशे वमनं परम् ॥१०१॥

वमनिधान-दोप के आमाशय में स्थित होने पर प्रथम कफ को कफवर्द्धक ओषधियों अथवा खाद्य-पेय के द्वारा उत्क्लेशित करके वमन कराना हितकारक होता है। अथवा दोष के आमाशयस्थ होने पर तथा हल्लास, लालाप्रसेक आदि उत्वलेशलचणों के होने पर वमन की व्यवस्था करनी चाहिए॥ १०१॥

भानद्धस्तिमितैदेषियीवन्तं कालमातुरः। कुर्योदनशनं नावत्ततः संसर्गमाचरेत् ॥ १०२ ॥

उपवासमर्यादा - जब तक दोष स्तिमित (निश्चल, स्तिमित या जकडे हुये ) रहें तब तक रोगी को अनशन ( छङ्घन ) कराना चाहिए और दोप तथा रुग्ण के हलके हो जाने पर संसर्गं (पेयादि) क्रम की विधि का प्रयोग करना चाहिए॥

विमर्शः-एक सप्ताह में वात, दस दिन में पित्त और बारह दिन में कफ का पाक होता है अत एव दोपों के अनुसार कफ में •तीन दिन, पित्त में एक रात्रि तथा वात में अहोराम्र ( २४ घण्टे ) तक लङ्गन कराना चाहिये - वातः पचित सप्ताहात्पित्तन्तु दशमिदिनैः । इलेप्मा द्वादशमिर्धसैः पच्यते वदतां वर ।। लंधनं लंधेनीयस्तु कुर्याद्दोषानुरूपतः । त्रिरात्रमेकरात्रं वाऽहोरात्रमथवा ज्वरे ॥ दोषपाचनोपाय-निर्वात स्थान के सेवन, स्वेदन, छङ्घन तथा गरम जल के पान से ज्वर की कुर्याद् बुद्ध्वा सर्वन्तु सर्वृजे (भू. र.) स्नेहनीया — स्वेद्याः शोधियः । आमावस्था के चीण होने के अनन्तर ज्वरनाशक ओषि

२४ स० ४०

देनी चाहिये-निर्वातसेवनारस्वेदारुङ्गनादुष्णवारिणः । दामज्बरे क्षीणे ⇒पश्चादौषधमाचरेत् ॥ लङ्घनपाचनभेषजञ्यवस्था— उवर के आदि ( पूर्वरूपावस्था ) में लङ्घन, उवर के मध्य में पाचन तथा ज्वर के अन्त में (वेग उतरने के समय) ओषि देनी चाहिये तथा ज्वर के पूर्ण मुक्त होने पर शेष दोषनिष्कासनार्थं विरेचन का प्रयोग करना न्चाहिये। इसी प्रकार दोषों की सन्निपातावस्था में त्रिविध ( लङ्घन, पाचन और विरेचन ) कर्म का बुद्धिमानीपूर्वक दोषानुसार प्रयोग करना चाहिये - जनरादौ ळङ्गनं प्रोक्तं जनरमध्ये तु पाचनम्। ज्वरान्ते भेषजं दद्याज्ज्वरमुक्ते विरेचनम् ॥ त्रिविधं त्रिविधे दाँपै तत्समीक्ष्य प्रयोजयेत् ॥ लङ्घनपाचनशोधनन्यवस्था - दोषों के अल्प होने पर लङ्घन, दोषों के मध्य होने पर लङ्घन पाचन और दोषों के प्रभूत (अत्यधिक) होने पर शोधने (वमन विरेचनादि ) कराना चाहिये, क्योंकि शोधन मलों ( दोषों ) को मूल (जड़) से नष्ट कर देता है-दोषेडरपे लड्डनं पथ्यं मध्ये लङ्घनपाचनम् । प्रभूते शोधनं तच मूलादुनम्लयेनमलान् ॥ दोषाः कदाचित्कुप्यन्ति जिता लङ्घनपाचनैः । ये तु संशोधनैः शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः ॥

न लङ्घयेन्माहतजे क्षयजे मानसे तथा। अलङ्ब्याखापि ये पूर्व द्वित्रणीये प्रकीर्त्तिताः ॥१०३॥

लुङ्ज़ के अयोग्य ज्वर — वातजन्य ज्वर, धातुच्चयजन्य ज्वर तथा सानसज्बर में छङ्घन नहीं कराना चाहिये तथा द्विवणीय अध्याय में निपिद्ध किये हुये गर्भिगी, युद्ध, वालक, दुर्वल और भीर व्यक्ति के जबरमस्त होने पर छङ्घन नहीं कराना चाहिये॥ १०३॥

विमर्शः-तत्तु मारुतच्चतृष्णामुखशोषश्रमान्विते । कार्यं न बाले वृद्धे वा न गर्मिण्यां न दुर्वले ।

अनवस्थित दोषाग्नेर्लङ्घनं दोषपाचनम्। व्दरहनं दीपनं काङ्काकचिलाघवकारकम् ॥ १०४ ॥

लङ्बनगुण-- अन्यवस्थित दोष तथा अग्नि वाले उवरी को ळंघन कराने से आमदोषों का पाचन होता है एवं छङ्घन ज्वरनाशक और अग्नि का दीपक है तथा भोजन की आकांचा तथा अन्न में रुचि कराता है। एवं देह को हलका बनाता है।

सृष्टमारुतविण्मूत्रं क्षुत्विपासाँऽसहं लघुम्। प्रसन्नात्मेन्द्रियं क्षामं नरं विद्यात् सुलङ्कितम् ॥१०४॥

सम्यग्लिह्नतलक्षणम्—ठीक तरह से लङ्घर होने पर अपान वायु, विष्टा और सूत्र का उचित रूप से त्याग होता है तथा सुळड्चित व्यक्ति चुधा ( भूख ) और प्यास को सहन नहीं कर सकता है, शरीर हल्का हो जाता है, आत्मा और इन्द्रियाँ प्रसन्न हो जाती हैं तथा वह न्यक्ति कृश हो जाता है।।१०५॥

विमर्शः — सुलङ्घत के निम्न लचण भें० र० में लिखे हैं — वातमूत्रपुरीषाणां विसर्गे गात्रकाववे । हृदयोद्गारकण्ठास्यशुद्धौ तन्द्राक्रमे गते ॥ स्वेदे जाते रुचौ चापि क्षुत्पिपासासहोदये । कृतं ळङ्गनमादेश्यं निर्व्यथे चान्तरारमनि ॥

वलक्ष्यस्तृषा शोषस्तन्द्रानिद्राभ्रमक्लमाः ।

अधिकलङ्घनोपद्रव-मात्रा से अधिक लङ्घन होने पर बल . का नाश, बार-बार प्यास लगना, मुख का सूखना या शरीर क शोष, तन्द्रा, निद्रा, क्रम और श्वास कास आदि उपद्रव होते हैं ॥ १०६ ॥

विमर्शः-तन्द्रालचण-इन्द्रियार्थेव्वसंप्राप्तिगौरवं क्रमः। निद्रात्तंस्येव यस्येद्दा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत्।। इत्सळचण-योऽनायासः श्रमो देहे पवृद्धः श्वासविज्ञतः। क्रमः स इति विज्ञेय हिन्द्रयार्थप्रवाधकः ॥ तन्त्रान्तरोक्तातिलंघितलज्ञण्र—पर्वभेदोऽ-क्रमर्दश्च कासः शोषो मुखस्य च । धुत्प्रणाशोऽरुचिस्तृष्णा दौर्वल्यं श्रोत्रनेत्रयोः ॥ मनसः सम्अमोऽमीक्ष्मूर्ध्वतातस्तमो हृदि । देह्। यि-बल्हानिश्च लङ्घनेतिकृते भवेत् ॥ **हीनलङ्घनलज्ञण-**कफोल्क्ले<mark>शः</mark> सह्छासः ष्ठीवनन्न मुहुर्मुहुः । कण्ठास्यहृदयाशुद्धिस्तन्द्राः स्या-द्यीनलङ्गने।

दीयनं कफबिच्छेदि **पित्तवातानुलोमनम**ी कफवातज्त्ररात्तेभ्यो हितमुख्णाम्ब तृट्छिद्म्। मार्वकहोषस्रोतसां शीतमन्यथा ॥१०४।

उष्णाम्बुगुण-ज्वर में उष्णोद्क अग्नि का दीपक, कर्फ का नाशक, पित्त और वात का अनुलो्सक होता है तथा कफ और वात से उत्पन्न उबरें से पीड़ित रोगियों में उष्णोद्क हितकारक तथा तृपा का नाशक होता है एवं संसक्त आम-दोष तथा स्रोतसों में मुलायमियत उत्पन्नकरता है औ<mark>र शीतल</mark> जल उक्त गुणों से विपरीत गुण वाला होता है ॥ १०७ ॥

विमर्शः-चरकाचार्य ने चरक के विमानस्थान के तीसरे अध्याय में जबरी को उष्ण जल देना युक्तिपूर्वक हितकर लिखा है — 'ज्वरितस्य कायसमुत्यानदेशकालानिससमीह्य पाचनार्थं पानीयमुष्णं प्रयच्छन्ति भिषजः । ज्वरो ह्यामाशयसमुत्यः, प्रायो भेषजानि चामाशयसमुत्यानां विकाराणां पचिनवमनापतर्पण-समर्थानि भवन्ति, पाचनार्थश्च पानीयमुण्णं तस्मादेतज्ज्बिर्तिभ्यः प्रयच्छन्ति मिषजो भूयिष्ठम् । तद्धि तेषां पीतं वातमनुलोमयित्, अग्निब्बोदर्यमुदीरयति, क्षिप्रं जरां गच्छति, इलेष्माणं परिशोपयति, स्वल्पमिष च पीतं तृष्णामश्चमनायोपकल्पते' ( च० वि० अ०३ ) उष्णोदकळज्ञण-काथ्यमानन्तु निर्देगं निष्फेनं निर्मलं तथा। अर्थाविशिष्टं यत्तीयं तदुःणीदकमुच्यते ॥ उप्णोदकगुणाः ज्वरकास-कफथासिपत्त्वाताममेदसाम् । नाशनं पाचनेख्नैव पथ्यमुज्जोदकं सदा ।। ऋतुभेद से जल को उष्ण करने के भी विभिन्न प्रकार हैं-प्रीष्म तथा शरद् ऋतु में त्रिपादावशेष, हेमन्त ऋतु में उवाल कर अर्धावशेष तथा शिशिर, वर्षा और वसन्त में भी अर्घावशेष उष्ण जल प्रशस्त माना गया है—त्रिपाद-रेमं सिंह छं यीष्मे शरदि शस्यते । हिमेऽपंशेषूं शिशिरे तथा वर्षा-वसन्तयोः ।। जेजाटाचार्यं के आगमानुसार अन्य आचार्यों के मत से ऋतुश्रों के अनुसार उष्णोदककल्पना निस्न क्रम से है-निदाघे त्थर्थपादोनं पादद्दीनन्तु शारदम्। शिशिरे च वसन्ते च हिमे चार्थावशेषितम् । अष्टमांशावशेषन्तु वारि वर्षासु शस्यते ।। चरकाचार्यं ने चिकित्सास्थान में श्लेखि है कि वात-कफ उवर में उष्ण जल तथा मद्यजन्य और पैत्तिक उवर 💆 🕞 पदार्थी द्वारा श्रत करके शीत किया हुआ जल पीने की देना चाहिए-तृष्यते सिळळब्राँष्णं दबादातकफज्वरे । मद्योत्थे उपद्रवाश्च श्वासाद्याः सम्भवन्त्यतिलङ्घनात् ॥१०६॥ ्रेपितके चाय श्वीतलं तिक्तकैः शतम् ॥ ( चक्र चि॰ अ॰ ३ )

ळ

Ţ

U

यं

सेव्यमानेन तोयेन ज्वरः शीतेन वर्द्धते । पित्तमद्यविषोत्थेषु शीतलं तिक्तकः शृतम् ॥ १०८ ॥

जीतलजलदोष — उबरी मनुष्य को शीतल जल विलाने से ज्वर की वृद्धि होती है, अतः उबरी को उष्ण पानी पिलाना चाहिए एवं पित्तजन्य उवर, मयजन्य ज्वर और विपजन्य ज्वर में तिक्तक पदार्थों द्वारा श्वत करके शीतल किये हुये जल का पान कराना चाहिए॥ १०८॥

विमर्शः अद्मुस्तक, सीठ, खस, पित्तपापड़ा और छाछ चन्दन आदि तिक्त द्रव्य हैं, इनसे पडड़परिभाषानुसार जल श्रत करना चाहिए। अर्थात् इन द्रव्यों का मिलित १ कर्ष (१ तो०) तथा पानी १ प्रस्थ (१६ प्ल = ६४ तो०) ले उसे अर्घावशेष रख कर छान छें—धनचन्दनशुण्ठयम्बुपपेंटोशी-रसाधितम् । शीतं तेभ्यो हितं तोयं पाचनं तृडज्वरापहम् ॥ कर्षमात्रं ततो द्रव्यं साधयेत्प्रास्थिकेऽम्मसि । अर्धश्वतं प्रयोक्तव्यं पाने पेयादिसं विधी ॥ (वङ्गसेन) शार्ङ्गधरोऽपि—क्षुण्णं द्रव्यं पलं साध्यं चतुः-पष्टिपुले जले। अर्धशिष्टन्तु तद्देयं पाने पेयादिसंविधौ ॥ चरकाचार्य ने लिखा है कि तिक्तद्वयश्वत जल या उष्ण जल ज्वर में अवश्य ही लाभकारी है किन्तु जिस ज्वर में पित्त की अधिकता हो तथा दाह, भूम काप और अतिसाह आदि उपदव हों तो इस प्रकार के जल को न देकर शीत जल पिलाना चाहिए क्योंकि उष्ण जल से दाह, अम, प्रलाप और अतिसार बढ़ते हैं तथा शीत जल से शान्त होते हैं (च. वि. अ. ३)। वास्तव में पित्त की प्रबलता तथा। तृषाध्विक्य होने पर पडक्रपानीय पीने को देना हितकारी होता है-मुस्तपर्पटकोशीरचन्दनोदीच्य-नागरैः । शृतशीतं जलं देयं पिपासाज्वरशान्तये ॥

गाङ्गेयनागरोशीरपर्पटोदीच्यचन्दनैः । दीपनी पाचनी लब्बी ब्बरात्तीनां ज्वरापहा ॥ अनुकालें हिता पैया यथास्वम्पाचनैः कृता ॥ १०६ ॥

पेया—भद्रमुस्तक (गाङ्गेय), सीठ, खस, पित्तपापड़ा, केन्नवाला (उदीच्य) तथा लालचन्दन इन्हें मिलित १ कर्ष भर ले के १ प्रस्थ जल में पकाकर अर्धावशेष रख के छान कर इस पानी से बनाई गई पेया अग्निदीपनी, आमदोष-पाचनी, पचने में हलकी और ज्वरनाशक होती है। अथवा दोषानुसार वच्यमाण पञ्चमूली आदि पाचक द्रन्यों के द्वारा पडङ्गपरिभाषानुसार सिद्ध किये जल में पेया बनाकर अञ्च काल में सेवन कराने से ज्वर में हितकारक होती है। १०९॥ बहुदोषस्य मन्दाग्ने स्मारात्रात्परं क्यरे। लङ्घनाम्बुयवागू भिर्यदा दोषो न पच्यते।। ११०॥ तद्वा तं मुखवैरस्यत्र हणारोचकनाशनैः। कषायैः पाचनैह चैजर्वर हणारोचकनाशनैः।

जनर हन के पाय विधान — अरयधिक दोष वाले पूर्व मन्दाग्नि
युक्त जनरी मनुष्य में सात दिन तक लक्कन, पडक्रपानीयपान
तथा यवागू के प्रयोग करने पर भी यदि दोषों का संशमन
न हुआ हो तो सात दिन के अनन्तर मुख की विरसता,
रूपा और अरुचि को नष्ट करने वाले, आम दोष के पाचक,
हदय के लिये हितकारी और जनरनाशक वन्यभीण
पञ्चमूली प्रभृति द्वन्यों के क्षपायों के द्वारा जनरी का उपचार
करना चाहिए॥ ११०—११६॥

विमर्शः — तरुण ज्वर में कषायपान का निषेध है — न कषायं प्रयुजीत नराणां तरुणज्वरे । कपायेणाकुलीमूँता दोषा जेतुं चुदु॰कराः ।। तथा सात रात्रि तक तरुण उवर माना जाता है— 'आसप्तरात्रं तरुणं ज्वरमाहुर्मनीषिणः'। कृषाय की परिभाषा सं लिखा है कि दो तोले औषध या काध्य दृज्य को सोलह गुने पानी में उवाल कर चौधाई शेप रख के छान कर जो जनरी को पिलाया जाता है उसे कपाय कहते हैं-चतुर्मागावशिष्टस्त यः षोडशगुणाम्मसा।स कषायः कषायः स्यात् स वर्ज्यस्तरुणज्वरे ॥ परन्तु पञ्चविधकपायकल्पना ( स्वैरस, कल्क, श्रत, शीत और फाण्ट ) का प्रयोग तरुण उवर में निषिद्ध नहीं है—न तु करुपनमुद्दिश्य कषायः प्रतिषिध्यते । यः कषायः कषायः स्यात्सर वज्यस्तरण्डवरे ॥ नवज्वरी में पञ्जविधकषायकत्पना के अति-रिक्त तृपाशान्त्यर्थ पडङ्गपानीय एवं दोषपाचनार्थ विभिन्न प्रकार की ज्वरहारिणी यवाग् , पेया, विलेपी आदि का भी प्रयोग होता है-मुख्यभेप जसम्बन्धो निषिद्धस्तरुण ज्वरे । तीयः पेयादिसंस्कारे निर्दोषं तेन भेष अम् ॥ तहण उवर सें सुख्य उवरः नाशक औपधियाँ निपिद्ध हैं किन्तु तोय (पडङ्गपानीय), लाजपेया और यवाग् के लिये लघुपाकी ओपधियाँ प्रयुक्त होती ही हैं।

पद्ममूलीकषायन्तु पाचनं पवनक्वरे।
सक्षीद्रं पैत्तिके मुस्तकदुकेन्द्रयवैः • कृतम् ॥११२॥
पिष्पल्यादि कषायन्तु कफजे परिपाचनम्।
द्वन्द्वजेषु तु संसृष्टं दद्यादथ विवक्जयेत्।
पीताम्बुलङ्कितो भुकोऽजीणीं श्लीणः पिपासितः॥११३॥

वातादिज्दरहरकषाय — बृहत्पञ्चमूळ की ओषधियों का काथ वातज्दर में दोषों का पाचक माना गया है तथा नागरमोथा, कुटकी और इन्द्रयव के काथ में शहद मिळा कर पिळाने से पित्तज्दर में दोष पाचन होता है एवं पिप्पल्यादि गण की ओषधियों काकाथ कफज्दर में लाभदायक माना गया है। दो-दो दोषों से उत्पन्न हुये ज्दर में द्विदोपनाशक ओषधियों को संयुक्त कर काथ पिळाना चाहिए तथा जिसने तुरन्त जळ पिया हो, उपवासादि द्वारा ळङ्घन किये हुये, तुरन्त भोजन किये हुये, अजीर्णवाळे, चीण एवं प्यास से पीड़ित ज्यक्ति को पाचन कषाय नहीं देना चाहिए॥ १३२-१५३॥

तीच्गो ब्बरे गुरी देहें विबद्धेषु मलेषु च। सामदोषं विजानीयाञ्ज्वरं पक्तमतोऽन्यथा।।११४॥ मृदौ ब्बरे लुघौ देहे प्रचलेषु मलेषु च1 पकं दोषं विजानीयाञ्ज्वरे देयं तदौषधम्।।११४॥

आमपक्षज्वरयोर्लक्षणम्—ज्वरवेग की तीपणता, देह में भारीपन तथा मल, मृत्र, स्वेद आदि मलों की रुकावट होने पर आमज्वर समझना चाहिए तथा इनसे विपरीत लच्चण अर्थात् ज्वरवेग°की मन्दता, देहलाघव और मलमूत्रादि की प्रवृत्ति होने पर प्रकल्वर समझना चाहिए तथा इसी अवस्था में संशमन और संशोधनकारी औषध देना चाहिए।।११४-११५॥

विमर्शः— आमज्वरलज्ञण— लालाप्रसेको ह्लासहृदयाशुद्धय-रोचकाः। तन्द्रालस्याविपाकास्यवैरस्यं गुरुगात्रता॥ श्वन्नाशो बहु-मृत्रत्वं स्तब्धता वलवाञ् उवरः। आमज्वरस्य किङ्गानि न द्यात्तत्र भेषजम्॥ भेषजं ह्यामदोषस्य भूयो ज्वलयति ज्वरम्॥ दोषप्रकृतिवैक्टत्यादेकेषां पक्तस्याम् ।
हृदयोद्वेष्टनं तन्द्रा लालास्नुतिररोचकः ॥११६॥
दोषाप्रवृत्तिरालस्यं विवन्धो बहुमूत्रता ।
गुरूद्रत्वमस्वेदो न पक्तिः शक्नतोऽरतिः ॥११७॥
स्वापः स्तम्भो गुरुत्वञ्च गात्राणां वहिमार्ववम् ।
मुखस्याशुद्धिरग्लानिः प्रसङ्गी बलवाञ् व्वरः ॥
लिङ्गैरेभिर्विजानीयाज्ञवरमामं विचक्षणः ॥११८॥

मतान्तरेणामपक्कवरलक्षणानि — कुछ आचायों का मतन्हें कि दोष, प्रकृति तथा विकृति के लच्चणों से उवर का पक लच्चण समझना चाहिये। इसी तरह हृदयू में उद्देष्टन (एंठन), तन्द्रा, लार का टपकना, अरुचि, दोषों की अप्रवृत्ति, आलस्य, मल-सूत्रादि की स्कावट या अल्पप्रवृत्ति अथवा अधिक मूत्र का आना, पेट में भारीपन, स्वेद की अप्रवृत्ति. शकृत (मल) का पाक न होना, वेचेनी, हस्त-पाद में सुप्तता (सुन्नता) या अधिक नींद आना, देह में जकड़ाहट तथा भारीपन, पाचकारिन की मन्दता, सुख की अशुद्धि किन्तु ग्लानि का अभाव, शरीर में संसक्ति (कड़ापन का जकड़ाहट), उवर का वलवान् होना आदि लच्चणों से बुद्धिमान् वेद्य आम उवर को पहचाने॥ १९६-१९८॥

विमर्शः--पक्क्योपलज्ञण-मृदौ ज्वरे लघौ देहे प्रचलेषु मले च । पक्वं दोपं विज्ञानीयाज्ज्वरे देयं तदौषधम्।। 'दोषप्रकृतिबैक्तत्याद्—दोषाणां = दुष्ट-वातिपत्तकफानां, प्रकृतिः = ज्वरस्य तदुपद्रवाणाच्चोत्पादनं, तस्या वैकृत्यं वैपरीत्यं तस्माद्दोष-प्रकृतिवैकृत्याद्'-अर्थात् दोषों की प्रकृति से तात्पर्य ज्वर तथा उसके उपद्रवों की उत्पत्ति से है और इस प्रकृति से विपरीतता (दोपसाम्यावस्था) एक ज्वर की सूचक है। प्रसङ्गान्निरामज्वरलज्ञण—क्षुत्क्षामतालवुत्वन्न गात्राणां ज्वर-मार्दवम् । दोषप्रकृतिरुत्साहो निरामज्वर हक्षणम् ।। भूख छगना, शरीर में हलकापन, ज्वराल्पता, दोपों का प्राकृतिक होना तथा कार्योत्साह – ये निरामज्वर के लच्चण हैं। पच्यमानः ज्वरळत्तण—ज्वरवेगोऽधिकम्तृष्णा प्रजापः श्वसनं भ्रमः। मल प्रवृत्तिरुक्लेशः पच्यमानस्य लक्षणम् ॥ ( च॰ चि॰ अ॰ ३ ) सप्तरात्रात्परं केचिन्मन्यन्ते देयमौषधम्। दशरात्रात्परं केचिद्दातव्यमिति निश्चिताः ॥११६॥

ज्वरं औषधदानकालः — कुछ आचार्यों का मत है कि ज्वर में सात दिन के अनन्तर औषध देना चाहिए। अन्य आचार्य दस दिन के पश्चात् औषध देने का निर्देश करते हैं॥ ११९॥ पैत्तिके वा ज्वरे देयमल्पकालसमुस्थिते। अचिरज्वरितस्यापि देयं स्याद्दोषपाकतः॥१२०॥

औपथदाने दोषपाकप्रधानता — पैत्तिक उदर या अल्पकाछो-त्पन्न (सद्य:समुत्पन्न=नवीन) पैत्तिक उदर में तथा सद्य:-समुत्पन्न (नवीन) किसी भी उदर में दोषों का पाक हो जाने पर सात दिन पूर्व भी उदरब्न औपध दे देना चाहिये॥

विमर्शः—ज्वरी को औषध देने के विषय में (१) चरका ज्ञार्य ने लिखा है कि ६ दिन के अनन्तर सातवें दिन लघु भोजन दें तथा आठवें दिन आमदोषपाचक या ज्वरशामक कषायपान कराना चाहिये—'ज्वरितं पडहेऽतीते लघ्यत्रप्रशि-

मोजितम्। पाचकं शमनीयं वा कषायं पाययेत्तु तम् ॥ (२) शाङ्गधः राचार्य ने लिखा है कि वातज्वर में सातवें दिन गुहुची, **थिपरामू**ल और नागरमोथा या सोंठ के द्वारा श्रुत पाचन कषाय अथवा कालिङ्गादि कषाय का पान कराना चाहिये-गुडूचीपिप्पलीमूलनागरैः पाचनं शृतम् । वातज्वरे तथा पेयं कालिङ्गं सन्तमेऽइनि ॥ (३) तन्त्रान्तर में भी सामज्वर में सातवें दिन पाचन कपाय तथा निराम ज्वर में संशामक कपाय पान का विधान लिखा है-राययेदातुरं साममौषधं सप्तमे दिने । शमनेनाथवा दृष्ट्वा निरामं तमुगाचरेत ॥ (४) चतुर्थ मत है कि दोषानुसार वातिक उत्रर में सातवें दिन, पैत्तिक उत्रर में वसवें दिन तथा श्लैिमक ज्वर में वारहवें दिन ज्वरनाशक भेषज (क्षाय अथवा अन्य रसादि औषध) का प्रयोग करना चाहिये— वातिके सप्तरात्रेण दशरात्रेण पैतिके। इलैब्मिके द्वादशाहेन ज्वरे युजीत भेषजम् ॥ वर्तमान समय में अधिकांश चिकित्सक आन्त्रिक और फौफ्फुसिक (श्लेप्मोल्बण सन्निपात) ज्वर के अतिरिक्त उवर में उवर के समय रुग्ण की घवराहट दूर करने के छिये प्रवालभस्म, असृतासस्व और सितोपलादि तथा सञ्जीवनी का प्रयोग करते हैं तथा साथ ही में स्वेद्र व मूत्रल ( Diaphrotic and diuretic ) ओप्रधियों का प्रयोग करते हैं। स्वेदल ओप धियों के प्रयोग से चमें के सूचम छिद खुळ जाते हैं जिनसे शरीर की भीतरी ऊष्मा बाहर निकळ कर ज्वर कम पड़ जाता है। इसी तरह मूत्र के अधिक त्याग होने से सञ्चित दोष व विषों का वहिनिःसरण हो जाता है

भेषजं ह्यामदोषस्य भूयो वत्रलयति वत्रस्। शोधनं शमनीयन्तु करोति विषमवत्रस्॥१२१॥

आमज्बरें औषवदाननिषेधः—आमदोषयुक्त जबरी को दी हुई शोधन भेपज पुनः जबर को प्रदीप्त करू देती है तथा संशमनीय औषध जबर को विषमज्बर में परिणत कर देती है।

विमर्शः—तन्त्रान्तर में भी कहा गया है कि तरुण उतर में त्रयुक्त कपाय से दोप वड़कर स्तम्भित होकर व्रिषमज्वर को करते हैं—दोषा वृद्धाः कषायेण स्तम्भितास्तरुणज्वरे । स्तम्भ्य-न्ते न विषच्यन्ते कुवैन्ति विषमज्वरम् ॥

च्यवमानं ज्वरोत्क्लिष्टमुपेत्तेत मलं सदा। अतिप्रवर्त्तमानञ्ज साधयेदतिसारवत्॥१२२॥

ज्बरे प्रवृत्तमलोपेक्षा—ज्बराकान्त पुरुष के साधारण रूप से प्रवृत्त हुये मलों (वातादि दोषों) की सुद्धा उपेचा करनी चाहिये किन्तु ये यदि अधिक मात्रा में प्रवृत्त (निर्गत) हो रहे हों तो अतिसार के समान उनके स्तम्भन (रोकने) कं विकिश्सा करनी चाहिये॥ १२२॥

विमर्शः—चरकाचार्यं ने लिखा है कि पित्ताक्ष्य के अन्दर पित्त या कफ और पित्त सञ्चित हों तो उन्हें संसन (विरेचन) के द्वारा निकाल देना चाहिये तथा विश्तिकर्म पक्षाशय में वहे हुये तथा अवरुद्ध हुये तीनों दोखों को मष्ट कर देती है— पित्तं वा कफिपत्तं वा पित्ताशयगतं हरेत । संसनं श्रीन सलान विद्वाहरित पक्षाशयस्थितान् ॥

यदा कोष्टानुगाः पका विबद्धाः स्रोतसां मलाः। अचिरव्वरितस्यापि तदा द्वाद्विरेचनम्।।१२३॥ ıì,

न

ঙ্গ

न

FI

II

₹

II

ज्वरे शोधनावस्था—जब मल (वातादि दोव एवं मल, मूत्रादि) कोष्ठ में पहुँच कर पक गये हों और स्रोतसों में रुक गये हों और ज्वर पुराना न भी हो तो भी उस ज्वरीको संशी-धनार्थ विरेचक औषध दे देनी चाहिये।

विमर्शः —कोष्ठः रिभाषा — स्थानान्यामाञ्चिषकानां मूत्रस्य रुधि-रस्य च । हृदुण्डुकः फुफ्फुसौ च कोष्ठ इत्यभिधीयते । स्रोतस-परिभाषा — मूर्णारखान्यन्तरं देहे प्रसृतं त्वभिवाहि यत् । स्रोतस्तदिति विश्चेयं सिराक्षमनिवर्जितम् ॥

पको हानि हैं तो दोषो देहे तिष्ठन् महात्ययम्।
विषमं वा ज्यारं कुर्याद् बलव्यापदमेव च ॥१२४॥
पक्दोषोपेक्षणे दोषः—पक हुये दोषों का लक्षन, तिक्ताम्बर्में पेयादि से एवं वमनादि द्वारा निर्हरण न करने पर वे शरीर में रहते हुये शरीर को अध्यधिक हानि पहुँचाते हैं तथा समधारण ज्वर को विषम हुप से परिवर्तित कर देते हैं एवं शरीर का बल चीण कर देते हैं ॥ १२४॥

ुतस्मान्निर्हरणं कार्यं दोषाणां वमनादिभिः। -प्राक्कमे वमनं चास्य कार्यमास्थापनं तथा॥ विरेचनं तथा कुर्योच्छिरसश्च विरेचनम्॥१२४॥

दोषनिर्द्या श्रीतेस्था — शरीर में छीन्न पक्षदोप हानिकारक होते हैं, अत एव वमन, विरेच्न आदि कर्म द्वारा उनका निर्हरण करना चाहिये। उवरी को प्रथम वमन देना चाहिये क्योंकि यहाँ पर यही प्राक्कर्म है तथा इसके अनन्तर आस्थापन विस्त और उसके पश्चात् विरेचन एवं शिरोविरेचन देना चाहिये॥ १२५॥

विमर्शः-ज्वरी को प्रथम वमन, विरेचन, वस्ति इनमें से कौन-सा कर्म प्रथम कराया जाय इसकी शास्त्र में समुचित ब्यवस्था है। (१) लङ्घन—आमावस्था में रोगी के वलवान् होने पर लङ्कन कराना चाहिये। (२) दुग्धप्रयोग-वात-पित्तप्रधान ज्वर में निरामावस्था यदि हो तथा ज्वरी को दाह, तृष्णा तथा दाह दोषों की बद्धता हो तो दुग्ध का प्रयोग कराना झाहिये - दाइतृष्णापरीतस्य व तिपत्तोत्तरं ज्वरम् । वदः प्रच्युतदोषं वा निरामे पयसा जयेत ॥ (३) वमन - कफ और पित्त का प्रकोप हो तथा रोग आमाशय में हो तो वमन हित-कारी होता है - उपस्थित इलेब्मिपत्ते व्याधावामाश्चयाश्रये। वम नार्थं प्रयुक्तीत भिषद्देहमदूषयन् ॥ (४) विरेचन—उक्त कियाओं से ज्वर शान्त न हुआ हो तथा ज्वरी का वल, मांस तथा पाचकामि चीण न हो तो उसे विरेचन देना चाहिये-क्रिया-मिराभिः प्रश्नमं न प्रयाति यदा ज्वरः । अक्षीणबलमांसारनेः शमयेत्तं विरेचनैः ।। (५) वमन-विरेचननिषेधः—उवर्चीण को वमन तथा विरेचन कराना हितकर नहीं है, अतः दुग्ध के साथ निरूहण वर्स्ति देकर बृहद्दन्त्र तथा मलाशय में सर्झित मल को निकाल देना चाहिए-ज्वरक्षीणस्य न हितं वमनं न विरेचनम् । कामन्तु पयसा तस्य निरूहैर्वा हरेन्मलान् । (चरक)। (६) मुर्धविरेचन—आर्ण ज्वर में गौरव, शिरं:शूल और इन्द्रियों के मलों द्वारा विबद्ध ( भारी होने ) पर शिरोविरेचन कराता चाहिये-गौरवे शिरसः स्थूले विबद्धेष्विन्द्रियेषु च । जीर्ण-ज्वरे रुचिकरं कुर्यान्मूर्धविरेचनुम् ॥ (चरक)

क्रमशः बितने देयं वमनं श्लैष्मिके व्वरे। पित्तप्राये विरेकस्तु कार्यः प्रशिथिलाशये ॥१२६॥ वमनविरेचनप्रयोगः—कफजन्य उवर में बलवान् रोगी को वमन देना चाहिये तथा पैत्तिक उवर में मलक्षिय, पक्षाशय और पित्ताशय के शिथिल होने पर विरेचन देना चाहिये।

विमर्शः—पित्ताशय तथा पित्तनिलयों में पित्त के अवरुद्ध हो जाने पर विरेचक ओपिधयों के देने से अवरोध दूर होकर पच्यमानाशय (ग्रहणी) में पित्त का स्नाव होने लग जाता है—'विरेचनं हि पित्तहराणाम्' (चरक) 'विरेचनं हि पित्तस्य जयाय परमीषधम्।' कुछ आचायों का मत है कि वमन क्रिया से पित्त का भी निर्हरण होता है अंतपुत चरकाचार्य ने वमन कराने से अवधि पित्त आने तक मानी है—'पित्तान्तिमिष्टं वमनम' (च० सि० अ०१)

सरुजेऽनिलजे कार्यं सोदावर्त निरूहणम् । कटीपृष्ठमहात्त्रस्य दीप्ताग्नेरनुवासनम् ॥ १२७॥

निरूपणानुवासन वस्ति—पीड़ायुक्त तथा उदावर्त विवन्ध वाले वातज्वर में निरूहण वस्ति देनी चाहिये तथा किट (कमर) और पृष्ठ (पीठ) की जकड़ाहट से पीड़ित तथा प्रदीस अग्नि वाले ज्वरी को अनुवासन वस्ति देनी चाहिये॥

विमर्शः - उद्रावर्त्तलत्तृण - वातविण्मूत्रज्माशुक्षवोद्वारवमी-न्द्रियै: । ब्याइन्यमानैरुदितैरुदावत्तीं निरुच्यते ॥ निरूद्वणवस्ति-चीर (दुग्ध) और तेंळ के द्वारा जो वस्ति दी जाती है उसे निरूहण वस्ति कहते हैं - 'वस्तिस्तु क्षीरतैलैयों निरूदः सानिन्यते। निरूद्येदिति दोषं निर्हरेदित्यर्थः' क्षरीर से दोषों को निकाल देती है अत एव इसे निरूहण यस्ति कहते हैं जैसा कि सुश्रुताचार्य ने लिखा है-'दोषहरणाच्छरीररोगहरणादा निरूह इति'। इसी निरूहणवस्ति को आस्थापन वस्ति भी कहते हैं। अर्थात यह वस्ति शरीर से रोगों को निकाल कर वय या आयु का स्थापन करती है- 'वयःस्थापनादायुस्थापनाद्वा आस्थापनिमति-निरूद्दस्यापरं नाम प्रोक्तमास्थापनं बुधैः । स्वस्थानस्थापनाद्दोषधा-तूनां स्थापनं मतम् ॥ अनुवासनवस्ति - 'अनुवसन्निप शरीरं न दूष-यति, इत्यनुवासनः' अथवा इसे प्रतिदिन देते हैं अतः अनु-वासन वस्ति कहते हैं - 'अनुदिनं दोयत इत्यनुवासनः' यह वस्ति स्नेह-प्रधान होती है एवं रूच व्यक्तियों के लिये अत्यन्त हित-कारी है-अनुवास्यस्तु रूक्षः स्यात्तीक्ष्णारिनः केवलानिलः। इस विस्त में सिद्ध या औषधपक तेंछ ही का प्रहण होता है, कुछ आचार्य स्नेहार्थक तेल शब्द से घृत का भी उल्लेख करते हैं किन्त चक्रपाणि ने वातनाशक होने के कारण तेल की ही प्रधानता दी है। यदि इस वस्ति में आमतेल का प्रयोग किया जाय तो वह गुदादि मार्ग में अभिष्यन्दकारक हो सकता है, दूसरा हेतु यह है कि इस वस्ति के द्वारा प्रयुक्त तैल का शरीर या आन्त्र में संशोषण कराना अभीष्ट है तथा गुदा को शरीर का मूल माना है एवं यह केशिकाओं व सिराओं से व्याप्त है अत एव यहाँ से आचुषित स्नेह उनके द्वारा समस्त शरीर व शिर तक पहुँचता है, अतः पक तेंळ ही लाभकारी होगा-मूलं गुदं शरीरस्य शिरास्तत्र प्रतिष्ठिताः । सर्वे शरीरं पुष्यन्ति मूर्धानं शावदाश्रिताः ॥ (पाराशरः ) विरेचन के सात दिन बाद अनुवासन वस्ति दी जाती है तथा शरीर के ताफ के बराबर सुलोष्ण तेल काम में लेते हैं - भवेत सुलोष्णश्च तथा निरेति सहसा सखम् । विरिक्तस्वनुवास्यः स्यात्सप्तरात्रात्परं तदा ॥

शिरोगौरवश्रूल हनिमिन्द्रियप्रतिबोधनम् ।
कफाभिपन्ने शिरिस कार्यं मूर्द्धविरेचनम् ॥ १२८१।
कफाभिपन्ने शिरिस कार्यं मूर्द्धविरेचनम् ॥ १२८१।
कारे मूर्धविरेचनम् – कफजन्य उत्तर में कट्फल चूर्णं या
नकछिकनी चूर्णं द्वारा शिरोविरेचन देने से शिर का भारीपन
और शिरःशूल नष्ट हो जाता है तथा नामा, कर्ण आदि
ज्ञानेन्द्रियों का अवरोध नष्ट होकर वे जायत् (कार्य-करणचम)
हो जाती हैं ॥ १२८॥

विमर्शः - सूर्धविरेचन नस्यकर्म के अन्तर्गत है तथा ज्ञासा के द्वारा जो दवा ली जाती है उसे नस्य कहते हैं तथा उसके नावन और नस्य कर्म ये दो नाम चरक में कहे हैं-नस्यं तत कथ्यते धीरै नीसाग्राह्यं यदीषधम् । नावनं नम्तकर्मेति तस्य नामद्वयं मतम् ॥ नस्यभेदाः -- रेचन और स्नेहन ऐसे नस्य के दो भेद होते हैं। रेचन नस्य स्थूल शरीर का कर्पण करता है तथा स्नेहन नस्य कुश शरीर का बृंहण करता है - नस्यभेदो दिधा प्रोक्तो रेचनं स्नेइनं तथा। रेचनं कर्षणं प्रोक्तं स्नेइनं युइणं मतम् ॥ रेचननस्यप्रयोगः - ऊर्ध्वजञ्जगते रोगे कफजे च स्वरक्षये । अरोचके प्रतिख्याये शिरः शूले च पीनसे । , शोधापस्मारकुष्टेषु नस्यं वैरेचनं हितम् ॥ पुनः नस्य के पाँच भेद किये गये हैं - प्रतिमर्पोऽवपी-दक्ष नस्यं प्रथमनं तथा। शिरोविरेचनक्रीव नस्तकर्मं तु पञ्चथा॥ नस्यकालः -- कफप्रकोप में प्रातः, पित्त के प्रकोप में मध्याह्न, तथा वात के प्रकोप में अपराह में नस्य दिया जाता है। परर्न्तु रोग कठिन व शीघ्र हानिकारक हो तो रात्रि के समय में भी नस्य देना चाहिए-कफिपत्तानिलध्वंसे पूर्वे मध्येऽपरा-िक्कि । दिनस्य गृह्यते नस्यं रात्रावप्युत्कटे गदे ॥ भोरुक्षीवृश्वालानां नस्यं स्नेहेन शस्यते । प्रतिमर्ष-सिद्ध तैळ के १-२ बूंद नाक में डाळ कर थोड़ा सा सुड़कने ( खींचने ) से दवा मुख में चली जाती है यही इसकी मात्रा व प्रतिमर्प कहा जाता है-ईषदु-िछङ्गनात् स्नेहो याबद्दनत्रं प्रवचते । नस्तो निषक्तस्तं विद्यात् प्रतिमर्पं प्रमाणतः ।। प्रतिमर्पश्च नस्यार्थं करोति न च दोषवान् ॥ अवरीड नस्य — इं भी शोधन और स्तम्भन दो भेद होते हैं। गीली दवा के कलक को निचोड़ कर (अवपीडित ) करके यह नस्य दिया जाता है, अतः इसे अवपीड कहते हैं - 'शोधनः स्तम्मनस्तरमादवयीडो द्विषा मतः । आपीडच दीयते यस्मादवपीड-रततः स्मृतः ॥ कल्कीकृतादौषथाद् यः पीडिनो निःस्नृतो रसः । सोऽवपीडः समुद्दिष्टः तीक्षणद्रव्यसमुद्भवः ॥ अवपीडप्रयोगः —गलरोगे सित्रपाते निदायां सिवषे ज्वरे । मनोविकारे किमिषु युज्यते याव-पीडनम् ॥ प्रथमननस्य—६ अङ्गुल लम्बी, दोनीं सिरीं पर खुली हुई लोहं, कमलनाल या कागद की नली में एक कोल (३ माशे से ६ माशे) भर तीचण औषध का चूर्ण भर कर रोगी की नासा की ओर या नासा में नळी का एकसिरा छगा कर दूसरे सिरे को वैद्य अपने मुख में रख कर प्रधमन करे (फूँके) पडहुला दिवक्त्रा या नाडी चूर्ण तथा धमेत्। तीक्ष्णं कोलमितं वक्त्रवातैः प्रथमनं स्पृतम् ॥ प्रधमनप्रयोगि अत्यन्तोत्कट-दोषेषु विसंशेषु च दीयते । चूर्णं प्रथमनं धोरै स्तब्धि तीक्ष्णतरं यतः । नस्यमात्रा-स्नैहिक नस्य की मात्रा ८ बूंद उत्तम, ६ बूंद मध्यम और ४ बूंद अवर (किनिष्ठ) पुरुषी में जाने । नत्यस्य रनैहिकस्यात्र देयास्त्वष्टी च बिन्दवः। प्रत्येकशो नस्तकमै नृणामिति विनिश्चयः ॥ नस्ययोग्य आयु-८ वर्षं के बालक से लेकर अस्सी वर्ष की आयु तक मानी गयी है-अष्टवर्षस्य बालस्य

नस्तकर्मं समाचरेत् । अशीतिवर्षाद्र्ध्वं नावनं नैव दीयते ॥ नस्यवर्जन—तथा नवप्रतिश्यायी गर्मिणी गरद्षितः । अजीर्णां दत्तः विस्तश्च पीतस्नेहोदकासवः ॥ कुद्धः शोकाभितप्तश्च तृपात्तां युद्धः बालको । वेगावरोधी स्नातश्च स्नातुकामश्च वर्जयेत् ।।

दुर्वलस्य समाध्मातमुद्रं सरुजं दिहेत्। दारुहै मवतीकुष्ठशताह्वाहिङ्कुसैन्धवैः ।। १२६॥ अम्लिपष्टैः सुखोष्णेश्च पवने तृष्वसागते।

रुद्धमूत्रपुरीषाय गुदे वर्त्तं निधापयेत् । १३०॥ जनराध्माने उदरलेपः — दुर्बल उन्नरी को आध्मान तथा उदर में शूल होने पर देवदाह, वचा, कूठ, सोंफ, होङ्ग और सैन्ध्य लवण प्रत्येक आधे-आधे तोले भर ले कर गोमूत्र अथवा काक्षी आदि अग्ल के साथ महीन पीस कर हएका सा गरम करके उदर पर लेप कर देना चाहिए। इसी तरह वायु का वेग ऊर्ध्व होने पर तथा मूत्र और मल के रुक जीने पर उक्त देवदाह आदि दृष्यों को पानी के साथ महीन पीस कर वर्ति बना के गुदा में रख देना चाहिए॥ १२९-१३०॥

पिष्पत्तीपिष्पत्तीमूलयवानीचव्यसाधिताम्। पाययेत यवागूं वा मारुताद्यनुत्तोमिन्नीम्॥ १३१॥

ज्वरे यवागू:—वायुँ के ऊर्ध्वनामी होने पेरे ज्वरी को पिष्पछी, पिपरामूल, अजवायम और चन्य इन्हें मिलित एक कर्ष (१ तो०) भर लेकर एक प्रस्थ (६४ तो०) जल ले कर आधा शेष रहने तक उवाल कर छान के चावलों की यवागू बना के पिलावें ॥ १११ ॥

विमर्शः - पेया, यवागू आदि वनाने के लिये पडङ्गपरिः भाषा कार्यं में ली जाती है — 'पडङ्गपरिमापैव प्रायः पेयादिसम्मता' यवागू निर्माण के लिये प्रत्येक न्यक्ति के प्रतिदिन आहार में प्रयुक्त होने वाले चावलों से चौड़ाई भाग चूक्लू लेके उससे यवागू बनानी चाहिए - 'अवागूमुचिता द्रक्ताचतुर्भागकृतां बदेत्' शार्क्षधराचार्य ने लिखा है कि १ भाग चावल को पनागुने पानी में पका के अन्न तथा चौदह गुने पानी में पका के मण्डी तथा छ गुने पानी में पक्ना के यवागू तथा अट्टारह गुने पानी में यूप तय्यार कर ज्वरी को पिछाना चाहिए-अत्रं पन्नुगुणे साध्यं विलेपी च चतुर्गुणे । मण्डश्चतुर्दशगुणे यवागूः षड्गुणेऽम्भसि ॥ अष्टादश्युणे तोये यूषः शार्ङ्गधरेरितः ॥ मण्डादिलक्षण-मण्ड च्यवल के कर्णों से रहित, पेया में चावल के कण कम तथा चावल के कण जिसमें अधिक हों उसे यवागू तथा जिसमें जलीयांश अत्यन्त कम हो उसे विलेपी कहते हैं –सि व्यक्तै र हिंतो मण्डः पेया सिक्थसमन्विता। यवागूर्वेहुसिक्था स्याद्विलेपी विरलद्रवा।। क्रश्रा-६ गुने पानी में चावल, मूंग, उड़दी अथवा तिल की जो यवागू गाड़ी बनाई जाती है उसे कुशरा कहते हैं-'यवागू: षड्गुणे तोये सिद्धा स्यात्कृशरा घना'।

शुद्धस्योभयतौ यस्य ज्वरः शान्ति न गच्छति । सरोषदोषक्रक्षस्य तस्य तं सर्विषा जयेत् ॥१३२॥

ज्वरे घृतप्रयोगः – जिस ज्वरी का वमन और विरेचन दे कर उभय प्रकार (ऊर्ध्व और अधः) से शुद्धि करे कर शान्त दोषों की विशेषता और शरीर में रूचता होने से ज्वर शान्त न हुआ हो तो औषध पक्षकैल्याणादि घृत से ज्वर को शान्त करना चाहिये॥ १३२॥ विमर्शः—चरकाचार्यं ने भी कहा है कि कषाय, वमन, छङ्घन और छघु भोजन के प्रयोग से रूचता बढ़ जाने पर जिसका ज्वर नहीं जाता है उसके छिये घृत का प्रयोग ज्वरनाशक होता है:—ज्वरः कषायेवंमनैर्लंड्डनैर्लंघुभोजनैः। रूक्षस्य ये न शास्यिन्त सिंपस्तेषां भिष्णिजतम्॥ रूक्षं तेजो ज्वरकरं तेजसा रूक्षितस्य च। यः स्यादनुवलो धातुः स्नेहवध्यः स चानिलः॥

कुशक्केवारुपँदोषञ्च शमनीयैरुपाचरेत्। उपवासैब्रेलस्थन्तु उत्ररे सन्तर्पणोत्थिते ॥ १३३ ॥ उत्ररे संशमनिवधानः — दुवँछ तथा अरुपदोप वाछे रोगी के उत्तर की चिकित्सा संशमनीय ओषधियों से करनी चाहिए तथा बळवान् रोगी के सन्तर्पणजन्य उत्तर को उपवासादिक से चिकित्सा करे॥ १३३॥

विमर्शः—उपवास से अनशन का प्रहण होता है तथा उपवासैरिति बहुवचननिर्देशहश्विधलङ्घन का यथायोग्य उपयोग करना चाहिए, जैसा कि चरकाचार्य ने कहा है—चतुष्प्रकारा संश्चिद्धः पिपासामारुतातपौ । पाचनान्युपवासश्च ब्यायामश्चेति लङ्कनम् ॥ चार प्रकार की संशुद्धि में वमन, विरेचन, निरूहण व्यस्ति तथा शिरोविरेचन का प्रहण होता है।

विलन्नां यवागूं मन्दाग्नि तृषात्ते पाययेत्ररम् ।
तृट्छिद्दिश्चिमीत्ते मद्यपं काजतपणम् ॥१३४॥
सक्षोद्रमम्भसा पश्चाज्ञीणे यूषरसोदनम् ।
उपवासश्रमकृते क्षीणो वाताधिके ज्वरे ॥१३४॥
दीप्ताग्नि भोजयेत् प्राज्ञो तरं मांसरसोदनम् ।
मुद्गयूषीदनश्चापि हितः कफसमुस्थिते ॥१३६॥
स एव सितया युक्तः शीतः पित्तज्वरे हितः ॥१३९॥

दोणवस्थानुसारयवाणादिपथ्यप्रयोगः—मन्दाग्नि तथा तृषा से पीड़ित उवरी को अत्यन्त क्षिन्न (गली हुई) यवागू पिलानी चाहिए तथा प्यास, वमन, दाह और गरमी से पीड़ित उवरी को अथवा मद्यपी उवरी को तपणार्थ लाजा (खील) से वने सन्तू में शहद मिला के पानी के साथ घोल कर पिलाना चाहिए तथा इस लाज सन्त् के जीण होने पर सुद्रयूप अथवा मांसरस के साथ ओदन (भात) खिलाना चाहिए। उपवास अथवा श्रम के कारण चीण हुये तथा वात और दोपाधिक्य तथा दीस अग्नि वाले उवरी को बुद्धिमान् वैद्य मांसरस के साथ ओदन (भात) खिलाना चहु मांसरस के साथ ओदन (भात) खिलाने। कफ से उत्पन्न हुये उवर में रोगी को मूंग के यूप के साथ भात (चावल) खिलाना हितकारी होता है तथा पित्तजन्य उवर वाले रोगी को उसी सुद्रयूप को शीतल करके उसमें शकरा मिला के पिलाना हितकार होता है ॥ १३४-१३७॥

दांडिमामलमुद्गानां यूषश्चानिलपैत्तिके ॥१३८॥ • हस्वमूलक्रयूषस्तु वातश्लेष्माधिके हितः। पटोलिनम्बयूषस्तु पथ्यः पित्तकफात्मके ॥१३६॥

इन्द्रजन्यपथ्यप्रयोग — वातिपत्तजन्य ज्वर में अनारदाने, आँवले और मूंग का यूप बनाकर पिलाना चाहिये तथा व्यवप्रवेद्याजन्य ज्वर में छोटी मूली का यूप बनाकर पिलाने से हित होता है। इसी प्रकार पित्तकफजन्य ज्वर में पटोल्पन्न और निम्बपन्न या निम्बलाल का यूप बनाकर पिलाने से पथ्य (लाम) होता है ॥ ३६८-१३९॥ दाहच्छर्दियुतं क्षामं निरन्नं तृष्णयाऽर्दितम् । सिताक्षौद्रयुषं लाजतर्पणं पाययेत च ॥ १४०॥

दाइवमनादौ काजतपंणप्रयोगः—दाह तथा वमन से युक्त प्वं कृश तथा अन्न नहीं खाने वाले एवं तृष्णा से पीड़ित ज्वरों को शर्करा तथा शहद मिला के पानी डाल कर वनाया हुआ लाजा का सन्तू पिलाना चाहिये॥ १४०॥

कफिपत्तपरीतस्य प्रीष्मेऽसृक्षित्तिनस्तथा।
मद्मित्यस्य न हिता यवागृस्तमुपाचरेत्॥
यूषैरम्लैरनम्लैर्वा जाङ्गलैश्च रसैहितः॥१४१॥

यूनागूनिषेध: — कफ और पित्त दोष की प्रवलता वाले, प्रीध्मकाल में एवं रिक्तिपत्त के उपद्रव वाले एवं नित्य मद्यपान करने वाले व्यक्ति के लिये यवागू हितकर नहीं होती है अत एव ऐसे व्यक्तियों का उपचार खट्टे यूप अथवा खटासरहित यूप से तथा हितकर जङ्गली पशु और पित्तयों के मांसरस से करना चाहिये॥ १४१॥

विमर्शः—चरकाचार्य ने ऊर्ध्वग रक्तिपत्त और ज्वर में यवागू का निपेध किया है—ऊर्ध्वग रक्तिपत्ते च यवागूर्त हिता ज्वरे वास्तव में यवागू अन्न की एक उत्तम पश्यकारक करपना है तथा यह प्राणधारण करती है एवं कुछ सारक होने से देह को हलका कर देती है व ज्वरनाशक भी मानी गई है—आहारमावात प्राणाय सरत्वाल्लाधवाय च । रूप्यक्ती ज्वरसाल्यत्वात्तरमालेयाभिरादितः ॥

मद्यं पुराणं मन्दाग्नेर्यवान्नोपहितं हितम्।
सञ्योषं वितरेत्तकं कफारोचकपी बिते ॥ १४२ ॥
मध्ययोग—मन्द अग्निवाले पुरुष को जो के ओजन के
साथ मद्य का पान कराना चाहिये। तकप्योग—कफप्रकोप
के कारण उत्पन्न अरुचि से पीड़ित रोगी की तक (सट्ठे)
में सींठ, मरिच और पिष्पली का चूर्ण प्रचिप्त कर पिलाना

चाहिये॥ १४२॥

कुशोऽल्पदोषो दीनश्च नरो जीणंक्वरार्दितः।
विबद्धः सृष्टदोषश्च रूक्षः पित्तानिलक्वरी॥ १४३॥
पिपासाऽऽतः धदाहो वा पयसा स सुखी भवेत्।
तदेव तरुणो पीतं विषवद्धन्ति मानवम्॥ १४५॥
क्वर के दुग्धप्रयोग - बुवंळ, अम्ळदोषगुक्त तथा दीन
(म्लान) जीणंक्वरी एवं मलम्त्रादि दोष की विवन्धतागुक्त
अथवा प्रवृत्त दोष वाले रूच एवं पित्त तथा वातक्वर वाले
व्यक्ति तथा प्यास से व्याकुळ और दाहगुक्त रोगी को दुग्धपान कराने से वह सुखी होता है। तरुणक्वरे दुग्धनिषेधः—
यही उक्त गुणकारी दुग्ध तरुणक्वर में पीने से विष के समान
होकर रोगी को मार डाळता है।। १४३-१४४॥

सर्वडवरेषु सुत्तघु मात्रावद्गोजनं हितम्। वेगापायेऽन्यथा तद्धि डवरवेगाभिवर्द्धनम् ॥ १४४ ॥ सर्वडवरे लघुमोजनम्—सर्वप्रकार के डवरों में उवरवेग के दूर होने पर मात्रापूर्वक लघु भोजन हितकारक होता है अन्यथा डवरवेगावस्था में दिया हुआ वही लघु भोजन उवरक्ष्वेग की वृद्धि करता है ॥ १४५॥

व्वरितो हितमश्नीयाद्यद्यस्याक्विभवेत् ॥ १४६ ॥

अन्नकाले ह्यभुङ्जानः क्षीयते म्नियतेऽथवा।
स क्षीणः कृच्छूतां याति यात्यसाध्यत्वमेव च ॥१४०॥
जीर्णकारं भोजनव्यवस्था—जीर्णकारी को अरुचि होने पर
भी हितकारक छघु भोजन देना चाहिये। क्योंकि भोजन के
समय में अन्नसेवन नहीं करने से वह रोगी चीण हो जाता
है अथवा मर जाता है एवं अन्न के अभाव (र्छड्घन) से वह
जीर्णकारी कृच्छूसाध्यावस्था अथवा असाध्यावस्था को प्राप्त
होता है ॥ १४६-१४७॥

विमर्शः—शास्त्रकारों ने लिखा है कि पथ्यकारक एक ही अन्न को निरन्तर देते रहने से तथा उस अन्न के स्वादु या रिचकर न होने से वह उस रोगी के लिये द्वेष्य बन जाता है अतः विविध प्रकार की भोजन संस्कार करपनाओं से उसे सचिकर बना के देना चाहिये—सातत्यात स्वाद्र मावाच पथ्यं देष्यत्वमागतम् । करपनाविधिभिस्तैस्तैः प्रियत्वं गमयेत्पुनः ॥ अतिशयलङ्घननिषेषः—प्राणाविरोधिना चैनं लङ्घनेनोपपादयेत् । बलाधिष्ठानमारोग्यं यदर्थोऽयं क्रियाक्रमः॥ मनसोऽर्थानुक्रवयद्धि तुष्टिक् नी रुविवलम् । सुलोपभोगता च स्याद् व्याधेश्वातो वलक्षयः॥ लौरयाद् दोपक्षयाद् व्याधे ने स्वत्येत्। (चरक)

तस्माद्रचेद्वलं पुंसां बले सित हि जीवितम्। गुर्न्यभिष्यन्द्यकाले च ब्बरी नाद्यास्कथञ्चन ॥ न तु तस्याहितं भुक्तमायुषे वा सुखाय वा ॥१४८॥

वहरक्षेपदेशः—रोगी कृच्छ्रसाध्य या असाध्य न हो जाय इसिंछये उसके वह की रचा करनी चाहिये क्योंकि वह की विद्यमानता में ही जीवन सुरचित रहता है। उवरी को चाहिये कि गुरुपाकी और अभिष्यन्दी खाद्य पेय का कभी भी सेवन नहीं करे तथा अकाह भोजन का भी परित्याग कर देवे क्योंकि उक्त प्रकार से किया हुआ अहित भोजन उस उवरी की आयु का वर्द्ध तथा सुखकारक नहीं होता है।

सततं विषमं वाऽिष श्लीणस्य सुचिरोत्थितम्। व्वरं सम्भोजनैः पथ्यैर्लघुभिः समुपाचरेत्।।१४६॥

सन्ततादिज्वरोपचारः—चीण हुये पुरुष का सन्तत, विषम और चिकालिक ज्वर का उपचार लघु तथा हितकर भोजनादि से करना चाहिए॥ १४९॥

सुद्गान्मसूरांश्चणकान् कुलत्थान् समकुष्ठकान्। ° आहारकाले यूषार्थं ज्वरिताय प्रदापयेत् ॥१४०॥

ज्बरे यूषिवधानम्— जबिरत व्यक्ति को भोजन के समय मूँग, मस्र, चने, कुछत्य और मकुष्ठक (मोठ या वनमूँग) का यूष बना के पिछाना चाहिये॥ १५०॥

पटोलपत्रं वार्तीकं कठिल्लं पापचैलिकम् ॥१४१॥ कर्कोटकं पपेटकं गोजिह्नां बालमूलक्रम्।

पत्रं गुद्धच्याः शाकार्थे व्वरितानां प्रदापयेत् ॥१४२॥

जबरे शाकोपदेशः — जबरित पुरुष को शाक के लिये पटोलपत्र, बैगन, पुनर्नवा के पत्र, पाठाशिक, ककोड़ा, पिसपापड़ा, वनगोभी और कच्ची मूली का प्रयोग करना चाहिये।। १५१-१५२।।

विमर्शः-कठिञ्जक शब्द से करेला और पुनर्नवा दोनों की

यहण होता है—'कठिल्लकस्तु पर्णासे वर्षाभूकारवेल्लयोः' शोथ-युक्तावस्था में पुनर्नवा तथा ज्वरी के लिये करेले का शाक अनुभवाधार से उत्तम है।

लावान् किष्कुलानेणान् पृषताब्छरभाब्छशान्। कालपुच्छान् कुरङ्गांश्च तथैव मृगमातृकान्॥ मांसाथै मांससारम्यानां वर्गातानां प्रदापवेत्॥१४३॥

ज्वरिताय मांसप्रयोगः—ज्वरवाले जिन रोगियों को मांस सात्म्य हो उनके लिये बटेर, गौर तित्तिर, हरिण, पृपत् (श्वेत बिन्दुवाला मृग), शरभ, खरगोल्ला, कालपुच्छ (मृगविशेष), कुरङ्ग और मृगमातृक का मांस खाने को देना चाहिये॥ १५३॥

विमर्शः — शर्भळत्तण — अष्टापद उष्ट्रपमाणो महाशृङ्गः पृष्ठगतचतुःपादः काश्मोरे प्रसिद्धः, तल्लक्षणं यथा — अष्टपादू ध्रानयन जध्वपादचतुष्टयः । सिहं इन्तुं समायाति शरभो वनगोचरः ॥

सारसकोक्चशिखिनः कुक्कुटांस्तित्तिरींस्तथा। गुरूष्णत्वात्र शंसन्ति व्यरे केचिचिकित्सकाः ॥१४४॥

ज्बरे वर्ज्यमांसः — कुछ चिकित्सक ज्वरावस्था में सारस, क्रोंच, मयूर, कुक्कुट और तीतर का मांस्र पाक में गुरु तथा वीर्य में उष्ण होने से वर्जित मानते हैं ॥ १५४ ॥ ज्बरितानां प्रकोपन्तु यहाँ याति समीरणः । तदैतेऽपि हि शस्यन्ते मात्राकालोपपादिताः ॥१४४॥

उक्तमांसिवधानम्—उत्ररित पुरुषों में जब वायु प्रकोप को प्राप्त हो गया हो तो उस अवस्था में मात्रापूर्वक और काल का विचार करके उक्त निषिद्ध पशु-पिचयों का मांस भी दिया जा सकता है ॥ १५५ ॥

विमर्शः—अन्य शास्त्रकारों ने भी लिखा है कि ज्वरावस्था में लक्ष्मन के द्वारा वायु का बल यदि वह जाय तो औषध मात्रा, विकल्प तथा कालांदि प्रभाव का ज्ञाता वैद्य निष्क्रिय पशु-पित्रयों के मांस को भी प्रयुक्त करे—लक्ष्मनेनानिलबलं ज्वरे यद्यिकं मवेत । मिषक् मात्राविकल्पको द्यात्तानिप कालवित ॥

परिषेकावगाहांश्च स्नेहान् संशोधनानि च ॥१४६॥ (स्नानाभ्यङ्गदिवास्वप्नशीतव्यायामयोषितः)।

कषायगुरुह्कक्षाणि क्रोधातीनि तथैक च ॥१४७॥ सारवन्ति च भोज्यानि वर्जयेत्तरुणज्वरी। तथैव नवधान्यादिं वर्जयेच्च समासतः॥१४८॥

नवज्वरे वर्जनीयानि—तरुण ज्वरवाला रोगाँ परिषेक, अवगाहन, स्नेहकर्म, वमनविरेचनादि संशोधनकर्म, स्नान, अभ्युङ्ग, दिवाशयन, शीत आहार तथा ब्रिहार, व्यायाम, स्त्रीसेवन, कपायरस, गुरुपाकी तथा रूज्णणवाले पदार्थों का सेवन, क्रोधुकर्म एवं सारवान् (स्निग्ध और अभिष्यन्दी) खाद्य, पेय तथा नवधान्यादि का परित्याग कर दे ॥१५६-५८॥

विमर्शः—नवधान्य।दि वर्ग का उपदेश सुश्रुत स्त्रस्थान के १९ वें व्रणितोपासनीय अध्याय में आया है — नवधान्य-माषतिककलायकुलत्थनिष्पावहरितकशाकाम्ललवणकडकगुक्ति-द्विक्य तिवस्त्रर्श्युक्तशाकाविकान्पौदकमांसवसाशीतोदककृशरापायसद-धिदुग्थतकप्रमृतीनि परिहरेत्'। तकान्तो नवधान्यादियोंऽयं वर्ग उदा- इतः। दोषसक्षननो छोष विश्वेयः पूयवद्धं हाः। (सु० सू० अ० १९)।

अनवस्थितदोषाग्नेरेभिः सन्धुक्षितो स्वरः। गम्भीरतीदणवेगत्वं यात्यसाध्यत्वमेव च ॥ १४६॥

ज्वरस्य गम्भीरतीक्ष्णासाध्यत्वे हेतुः — उक्त परिषेक आदि आहार-विहार के सेवन से अव्यवस्थित दोप तथा अग्नि वाले तरुणज्वरी का ज्वर बढ़कर गम्भीर धातुओं में जाकर तीवण वेग धारण करके असाध्यावस्था को प्राप्त हो जाता है ॥१५९॥

शीततोयदिवास्वप्रकोधव्यायामयोषितः।

न सेर्वेश ज्वरोत्सृष्टी यावन्त बलवान् अवेत् ॥१६०॥ ज्वरान्ते वर्जनीयानि - ज्वरमुक्त ज्यक्ति जय तक बलवान् नहीं हो जाय तब तक शीतल जल से शोच, स्नान, दिवाशयन, क्रोध करना, ज्यायाम और खी-सम्भोग आदि का त्याग कर दे॥ १६०॥

विमर्शः—चरकाचार्यने भी छिखा है कि जब तक रोगी बळवान् न हो जाय तब तक वह व्यायाम, सम्भोग, स्नान और अमण का त्याग कर दे—व्यायामञ्च व्यवायञ्च स्नानं चुंकमणानि च। ज्वरसक्तो न सेवेत यावन वळवान् भवेत ॥

मुक्तस्यापि ज्बरेणाशु दुर्वलस्याहितैव्वरः ।
 प्रत्यापन्नो दहेद् देहं शुष्कं वृक्षमिवानलः ॥ १६१ ॥

ज्वरपुनेरावर्तनहेतुः — ज्वर से श्रोष्ट्र मुक्त हुये दुर्वछ रोगी के उक्त अहित आहार विहार के सेवन करने से ज्वर का प्रत्यावर्तन होकर उसके देह को जला डालता है, जैसे अग्नि शुष्क युच को जला डालती है। १९१॥

विमर्शः—चरकाचार्य ने भी इसी आशय की पुष्टि की है—असआतवळो यस्तु ज्वरमुक्तो निपेवते। वर्ज्यमेतन्नरस्तस्य

पुनरावर्तते ज्वरः॥

तस्मात्कार्यः परीहारो व्यरमुक्तैर्विरिक्तवत् । यावन्न प्रकृतिस्थःस्याद् दोषतः प्राणतस्तथा॥१६२॥

ज्वरमुक्तिपरिहार:—ज्वर से मुक्त हुआ रोगी जब तक •वातादि दोप और प्राण (बळ) से अपनी प्राकृतिक स्थिति में न आ जाय तब तक विरेचन लिये हुये व्यक्ति की तरह पथ्यपूर्वक आहार-विहार करता रहे ॥ १६२ ॥

विमर्शः- उवर्मुक्तिलक्षण-विगतक्कमसन्तापमन्यथं विमले-

न्द्रियम् । युक्तं प्रकृतिसःवेन विद्याल्पुरुषमज्वरम् ॥ ज्वरे प्रमोहो भवति स्वरूपेरप्यवचेष्टितैः ।

निषण्णं भोजयेत्तस्मानमुत्रोचारौ च कारयेत ॥१६३॥

जबरे पूर्णिविश्रामः जबरावस्था में थोड़ा-सा भी परिश्रम करने से व्यक्ति सूर्व्छित हो जाता है अतएव उसे विस्तर प्रर बिठा के ही भोजन कराना चाहिए तथा मृत्र और मल के त्याग करने की भी व्यवस्था वहीं कर देनी चाहिये॥ १६३॥

अरोचके गात्रसादे वैवर्ण्येऽङ्गमलादिषु । शान्तक्वरोऽपि शोध्यः स्यादनुबन्धभयान्तरः ॥१६४॥

ज्बरे शोधनाव्यकता — जिस व्यक्ति का ज्वर शान्त मी हो गया हो किन्तु अरुचि, अर्झों में टूटन तथा अर्झों में विवर्णता और मळ सूत्रादिक में भी विवर्णता दिखाई देती हो तो उसके रस-रक्तादि धातुओं में रोग के कारणों का या विकृत दोषों का अनुवन्ध विद्यमान है वा पुनः ज्वर के होने का भय हो सकता है अतः उसका संशोधन करना ही चाहिए॥

विमर्शः—चिकित्सा में अनेक बार यह देखने में आया है कि एक बार लंबन पाचन आदि द्वारा • रुग्ण ठीक हो जाता है किन्तु कुछ दिनों बाद पुनः उसे उस ज्याधि का पुनरावर्तन हो जाता है। ऐसी स्थिति सें रोग के पुनरावर्तन को रोकने के लिये संशोधन (वमन, विरेचन, नस्य) चिकिरसा करनी चाहिए-दोषाः कदाचित्कुप्यन्ति जिता लङ्गन-पाचनैः। ये तु संशोधनैः शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः॥ चरकाचायं ने कहा है कि दोषों के निःशेष निर्हरण न होने पर यदि किसी रोग की निवृत्ति हो जाती है तो काळान्तर में स्वरंपः मात्र सेवित कुपथ्य से वह रोग पुनरावर्तित हो जाता है— दुहृतेषु च दोषेषु यस्य वा विनिवत्तंते । स्वरूपेनाप्यवचारेण तस्य व्यावत्तंते पुनः ॥ पश्चिात्य दृष्टि से रोगों का पुनरावर्तन पुनरुप-सर्ग ( Reinfection ) अथवा स्वोपसर्ग ( Autoinfection ) से होता है। पुनरुपसर्ग में रोगनिवृत्ति के अनन्तर उसी रोग के वाह्य जीवाणु फिर से रोगी पर आक्रमण कर रोग उत्पन्न करते हैं तथा स्वोचसर्ग में रोगनिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा ठीक न होने से या अन्य कारणों से रोगी के शरीर में वचे हुए जीवाण विवृद्ध • होकर फिर से आक्रमण करके रोग उत्पन्न करते हैं। पुनरुपसर्ग की तुलना अपथ्य-सेवन से तथा स्वोपसर्ग का समावेश सशेषदोपता में कर सकते हैं:

न जातु स्नापयेत् प्राज्ञः सहसा च्यूरकर्शितम्। तेन सन्दृषितो ह्यस्य पुनरेव अवेज्ज्यरः॥ १६%॥

ज्वरक्तिंते स्नानिवेधः—बुद्धिमान वैद्य ज्वर से चीण हुये ज्यक्ति को सहसा स्नान न कराये क्योंकि ऐसे ब्यक्ति को स्नान कराने से दूषित हुआ ज्वर पुनः छोट आता है।। १६५॥

विमर्शः — अष्टाङ्गसंग्रह में लिखा है कि जब तक पूर्णरूप से बल की प्राप्ति न हो जाय तब तक ज्वरमुक्त पुरुष व्यायाम, स्नान, मेथुन और गुरु, श्रसातम्य तथा विदाही अन्न का त्याग कर दे—त्यजेदावललाभाच व्यायामलानमेथुनम्। गुर्वसातम्यविदाह्यन्नं यचान्यज्ज्वरकारणम्।

चिकित्सेच व्वरान् सर्वान्निमित्तानां विषय्ययैः। श्रमश्चयाभिघातोत्थे मूलव्याधिमुपाचरेत्॥१६६॥

सर्वज्वरचिकित्साकम—सर्वप्रकार के ज्वरों की चिकित्सा इनके कारणों से विपरीत करनी चाहिए किन्तु परिश्रम, रसैरकादि धातुचय और अभिघात से उत्पन्न हुये ज्वर में मूल (प्रधान) व्याधि (वातदोष) की चिकित्सा करनी चाहिए।

विमर्शः - श्रमादि कारणों से मनुष्यों का वायु प्रकृषित होकर सारे देह में व्याप्त होकर उत्तर उत्पन्न कर देता है -श्रमक्षयाभिवातेश्यो देहिनां कुषितोऽनिलः। प्रथित्वाऽखिलं देहं ज्वरमापादयेद् भृशम्॥ अत एव वातसंशामक चिकित्सा करने से उत्तर स्वयं शान्त हो जाता है।

स्त्रीणामपप्रजातानां स्तन्यावतर्गो च यः। तत्र संशमनं कुर्याद्यथादोषं विधानवित्।। १६७॥

अपप्रजाते जीजनर चिकित्सा—सम्यक् रूप से प्रसव न होने के कारण या गर्भस्ताव, गर्भपात और अकालप्रसव के कारण उत्पन्न हुये जनर में तथा स्तन्य (दुग्ध) के प्रथम अनतरण-काल में दत्पन्न हुये जनर में प्रकृपित वातादि दोषों के अनुसार विधान (शास्त्र या नियमों) को जानने वाला वैद्यसंशमन, पाचन, शोधनादिक चिकित्सा करे ॥ १६७ ॥ अतः संशमनीयानि कषायाणि निबोध मे । सर्वे ज्वरेषु देयानि यानि वैद्येन जानता ॥ १६८ ॥ संशमनीय कषाय — इसके अनन्तर संशमनीय कपायों का श्रवण (ज्ञान) करो, जिन्हें जान कर वैद्य सर्व प्रकार के ज्वरों में उनका प्रयोग कर सकता है ॥ १६८ ॥

विमर्शः-कषायकल्पना-पानीयं षोडशगुणं धुण्णे द्रव्य-पछे क्षिपेत् । मृत्पात्रे काधियेद् बाह्ममष्टमांशावशेषितम् । काष्यद्रव्य १ पल, पानी १६ पल, उबलने पर शेष अष्टमांश अर्थात् २ पेंछ । कुछ छोगों का मत है कि—'काथूः स्यात्पादशेषितः' अर्थात् उवलने पर चौथाई (४ पल) शेप रखना चाहिए-'चतुर्भागावशेषन्तु पेयमेवं सुखार्थिना' परनतु पादशेष और अष्टमांशावशेष मृदु और कठिन द्रव्यभेद से समझना चाहिए। अमलतास आदि कोमल दृग्यों को चार गने पानी में, हरीतकी आदि मध्यकाथ्य द्रव्यों को अष्टराण पानी में एवं खदिर, विल्व, पाढल आदि कृठिन दृग्यों को सोलह गुने पानी में डाल कर काथ वनाना श्रेयस्कर माना गया है। इसी प्रकार मृदु दृब्यों में उवलने पर चौथाई (१ पल) तथा मध्यद्रच्यों में अष्टमांश (२ पल) और कठिन द्रच्यों में षोडशांश (१ पल) काथ शेष रखना चाहिए, इससे कठिन द्रव्यों की तास्विक भाग अधिक देर तक उवलने से उस १ पळ दव में अच्छे प्रकार से आ जाता है। काथ्यद्रव्य की मात्रा भी उत्तम १ पल, मध्यम ३ कर्प और जघन्य आधा पल मानी गई है - उत्तमस्य पलं मानं त्रिमिः क्षेश्च मध्यमे। जबन्यस्य पलार्डब्र रनेहकाथीपधेषु च ॥ वृद्ध वैधी का उपदेश है कि साधारणतया सर्वत्र अष्टगुण जल में ही काथ करना चाहिए। व्यवहार की दृष्टि से काथ्यद्भव्य २ तोला, पानी ३२ तो॰ तथा अवशेष ४ तोला रख के छान कर उसमें मधु अथवा शर्करा का प्रचेप देकर रुग्ण को पिला देते हैं।

विष्पत्तीसारिवाद्राक्षाशतपुष्पाहरेणुभिः

कृतः कषायः सगुडो हन्याच्छुसनजं व्वरम् ॥१६॥

पिप्पच्यादिकाथः — पिप्पली, सारिवा (अनन्तमूल),
मुनक्का, सोंफ और रेणुका (सम्भाल=निर्मण्डी के बीज) इन्हें
सम्मिलित १ पल भर लेकर १६ पर्छ पानी में कथित कर
चौथाई (४ पल) शेप रहने पर छान के १ कर्ष गुड़ मिलाकर
पिलाने से श्वसनक (बातज) उबर नष्ट हो जाता है।।१६९॥

विमर्शः—उक्त द्रन्य २ तोले, पानी ३२ तोले और शेप ४ तोला रख के १ तोला गुड़ मिला कर पिला दें। यह न्याव-हारिक मात्रा है।

श्रुतं शीतकषायं वा गुडूच्याः पेयमेव तु ॥ १७०॥

वातज्वरे गुडूची प्रयोगः — कफ के अनुबन्ध वाले वातज्वर में गुडूची का श्रत कषाय देना चाहिए तथा पित्तानुबन्ध वाले वातज्वर में गुडूची का श्रीत कषाय देना चाहिए ॥ १७० ॥

विमर्शः—शत शब्द का अर्थ काथ है—'क्षितस्तु शतः प्रोक्तः' तथा इसका निर्माण सृदु, मध्य और कठिन द्रव्यों को क्रमशः चतुर्गुण, अष्टगुण तथा पोडश गुण पानी में डाल कर चतुर्थांश, अष्टमांश और पोडशांश शेष रख कर बनाना हो शिता है।। १७३॥

चाहिए। क्वाध्यद्रव्यमात्रा—उत्तम १ पळ, सध्यम ३ कर्ष और अधम अर्धपल (२ तोला) है तथा वर्तमान मनुष्यों की शक्तिके अनुसार अर्धपळ मात्रा ही उपयुक्त है। दिन में किया हुआ श्रत (काथ) रात्रि में तथा रात्रि में किया हुआ श्वत दिन में पीने से गुरुव (भारी) गुण वाला होता है तथा इस प्रकार का पर्युपित (बासी) काथ विह्नगुण से हीन होने के कारण त्रिदोपप्रकोपक, गुरु, अंग्लपाक वाला तथा विष्टिम (कब्जकारक) होने से सर्वरोगों में निन्दित् (अपेय) माना गया है — दिवा शृतं पयो रात्री गुरुतामधिगच्छति । रात्री श्रतं दिवा पीतं गुरुत्वमधिगच्छति ॥ तत्तु पर्युषितं वह्निगुणोत्सृष्टं त्रिदोषक्रत्। गुर्वम्लपाकं विष्टमिम सर्वरोगेषु निन्दितम्॥ इसी प्रकार श्रत (उबाल) करके शीत हुये जल तथा शीत हुये निर्यूह (काथ) को पुनस्तप्त करके पीने से दोनों विष के समान माने गये हैं-शतशीतं पुनस्तप्तं तोयं विषसमं भवेत् । निर्यूहोऽपि तथा श्रोतः पुनस्तप्तो विषोपमः ॥ शीतकषायलक्षणम्—क्षुण्णं द्रव्यप्लं सम्यक् षडमिर्जलपलै: -प्लुतम् । शर्वरीमुषितः स स्याद्धिमः शीतकप्रायकः ॥ कुटा हुअर्थ इब्य १ पछ, पानी ६ पछ छेके दोनों को मिही के पात्र में मिला कर रात भर रखकर दूसरे दिन हाथ से मसल कर छान छैं। यही शीतकषाद है जो कि दूसरे दिने भातः पीने के कार्य में लिया जाता है। कुछ लोगों का मत है कि कूटे हुए दृष्य को प्रतप्त पानी में डाल कर रात भर रखकर दूसरे दिन मसलकर छान कर निकाले हुये भाग को शीतकषाय° कहते हैं - द्रव्यादावीत्थितात्तीय प्रतिमें संस्थितान्निशि । कषायी योऽभिनिर्याति स शीतः समुदाहृतः ॥ किन्तु यह उचित नहीं है क्योंकि परिभाषाप्रदीप में उक्त रलोक काथ के लिये आया है।

बलाद भेरवदं ह्र्णां कषायं पादशेषित मूँ । शर्कराष्ट्रतसंयुक्तं पिबेद्धात व्वरापहम् ॥ १७१ ॥ वात व्यरे वलादिकाथः — वला (खरेटी), दाभ और गोखरू द मिलित र तोला, पानी ३२ तोला कथित कर चौथाई शेष रखकर छानकर उसमें शर्करा १ तोला तथा गोष्टत १ तोला मिलाकर पीने से वात व्यर नष्ट होता है ॥ १७१॥

शतपुष्पावचाक्कष्ठदेवदारुहरेगुकाः। कुस्तुम्बुरूणि नलदं मुस्तं चैवाष्मु साधयेत्॥ श्रोद्रेण सितया चापि युक्तः काथोऽनिलाधिके॥१७२॥

वातज्वरे शतपुष्पिदिकाथः — सौंफ, वचा, कुष्ठ, दैवंदारु, हरेणु (निर्गृण्डीवीज), धनिया, खस और नागरमोथा इन्हें समप्रमाण में मिश्रित कर र तोले भर लेकर ३२ तोले पानी में कथित कर चौथाई शेष रखकर छानकर मधु ६ माशे भर तथा शर्करा १ तोला मिलाकर वाताधिक्य ज्वर में पिलाना चाहिये॥ १७२॥

द्राक्षागुड्चीकाश्मर्यत्रायमाणाः ससारिवाः। निःकाथ्य सगुडं काथं पिबेद्वातकृते ज्वरे।। १७३॥

वातज्वरे द्राक्षादिकाथः — मुनक्का, नीमगिलोय, गम्भारा, त्रायमाणा और सारिवा (अनन्तम्रूल) इन्हें यथाविधि कथित कर छानकर गुड़ मिलाकर पीने से वातज्वर नष्ट हो आता है ॥ १७३॥ गुद्धच्याः स्वरसो महाद्यः शतावय्यीश्च तत्समः । निहन्यात्सगुडः पीतः सद्योऽनिलकृतं स्वरम् ॥ द्यताभ्यङ्गस्वेदलेपानवस्थासु च योजयेत् ॥१७४॥

वातज्वरे गुडूच्यादिस्वरसः — नीमिगिलोय का स्वरस १ तोला तथा शतावर का स्वरस १ तोला लेकर इनमें गुड मिला कर पीने से 'तुरन्त वातज्वर नष्ट हो जाता है। कार्यों के अतिरिक्त भिन्न भिन्न अवस्थाओं के अनुसार रूचता अधिक होने पर पुराने घी का शारीर पर अभ्यङ्ग तथा शीत की प्रतीति होने पर स्वेदन और लेप का प्रयोग करना चाहिये।

विमर्शः—वातज्वर में वात की प्रधानता होने पर भी वायु के योगवाही होने से पित्तानुबन्धी होने पर दाहजनक तथा कफानुबन्धी होने से शीतजनक होती है—योगवाहः परं वायुः संयोगादुभयार्थकृत । दाहकृत्तेजसा युक्तः शीतकृत सोम-संश्रयात्॥ अतएव पित्तानुबन्ध में दाह तथा कफानुबन्ध में शीत की प्रतीति होने पर शीत और उष्ण छेप प्रशस्त दोते हैं।

ै श्रीपर्णीचन्दनोशीरपरूषकमधूकजः । शर्करामधुरो हन्ति कषायः पैत्तिकं वत्ररम् ॥ १७४॥

पैत्तिक करें श्रीपण्यादिकायः —श्रीपणीं (गम्भारी) की छाछ या फळ, ठाळचन्दन, खस, फाळसा के फळ, महुए के फूळ इनका यथाविधि काथ बना के छानकर उसमें शर्करा मिळाकर मधुर कर पीने से पैज्ञिक वर नष्टहो जाता है ॥१७५॥

विमर्शः — कपाय और छेप के छिये सर्वत्र रक्तचन्द्रन का प्रयोग किया जाता है — 'कपायलेपयोः प्रायो युज्यते रक्तचन्द्रनम्'

पीतं पित्तज्वरं हन्यात्सारिवाद्यं सशकरम् ॥ १७६॥ सयष्टीमधुकं हन्यात्तथैवोत्पलपूर्वकम् ।

श्रतं शीत कर्षां यं वा सोत्पतः शर्करायुतम् ॥ १७० ॥ पित्तज्वरं सारिवादिगणकाथाः—सारिवादिगण की औपियों के काथ में शर्करा मिलाकर पीने से पित्तज्वर नष्ट होता है। उसी प्रकार उत्पलादिगण की औप्रधियों में मुलेठी मिला कर काथ बनाकर शर्करा से मधुर कर पीने से पित्तज्वर नष्ट होता है अथवा उत्पलादिगण की औषिधयों का श्रत (काथ) किंवा। शीतकपाद में मिलाकर पीने से पैत्तिकउवर नष्ट होता है ॥ १७६-१७०॥

विमर्शः—सारिवादिगण-सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय ३८ में निम्नरूपं से है— 'सारिवामधुकचन्दनकुचन्दनपद्मककाश्मरीफलः मधूकपुष्पाण्युशीरखेति'। सारिवादिः पिपासाझो रक्तपित्तहरो गणः। फिन्नज्वरप्रशमनो ब्विशेषाद्दाहनाशनः॥ उत्पलादिगण— 'उत्पलः रक्तोरपलकुमुदसौगन्पिककुवलयपुण्डरीकाणि मधुकब्रेति'। उत्पलादि-रयं दाहपित्तरक्तिवनाशनः। पिपासाविषद्धरोगच्छदिं प्चर्णाहरो गणः॥

गुडूचीपद्मरोध्राणां सारिवोत्पत्तयोस्तथा । शर्करामधरः द्वाथः शीतः पित्तव्वरापहः ॥ १७८ ॥

प्तांचर गुडूच्यादिकाथः—नीमगिलोय, कमल, लोध, सारिवा (अनन्तमूल) और उत्पल (नीलकमल=नीलोफर) इनका यथाविधि काथ बनाकर अथवा शीतकपायकत्पना करके शकराप्रचेप से मधुर कर पीने से पित्तज्वर नष्ट हो, जाता है।। १९८।।

द्राक्षारग्वधयोश्चापि काश्मर्घ्यस्याथवा पुनः।
•स्वादुतिक्तकषायाणां कषायैः शर्करायुतैः।

सुशीतै: शमये तृष्णां प्रवृद्धां दाह मैव च ॥१०६॥
पित्तज्वरे आवस्थिकं द्राक्षादियोगत्रयम् — सुनक्का और अमलतास की फली के गूदे का शीतकपाय अथवा गम्भारी के फलों
का शीतकपाय किंवा द्राचा, मध्यष्टि और काकोल्यादिगण
की मधुर ओपिधयों किंवा धमासा, प्र्यंटक, चिरायता तथा
गुद्ध यादिगण की तिक्त ओपिधयों 'तथा न्यग्रोधादिगण,
अम्बद्धादिगण, रोधादिगण और सालसारादिगण की कपाय
ओपिधयों के शीतकपाय को शर्करा के प्रदेप से मधुर कर
पिलाने से पित्तज्वयज्ञन्य प्रवृद्ध तृष्णा तथा दाह नष्ट हो
जाते हैं।। १७९॥

विमर्शः—सुश्रुत सूत्रस्थान के रसविशेषविज्ञानीय नामक ४२ वें अध्याय में मधुरादिरसप्रधान ओषधियों का सुन्दर संग्रह है।

शीतं मधुयुतं तोयमाकण्ठाद्वा पिपासितम् । वामयेत्पाययित्वा तु तेन तृष्णा प्रशाम्यति ॥१८०॥

तृष्णाशमनाय वमनम्—तृष्णा से पीड़ित हुये पित्तज्वरी को मधुमिश्रित शीतल जल आकण्ठपर्यन्त पिला के वमन करा देने से तृष्णा शान्त हो जाती है ॥ १८०॥

विमर्शः — यदि उक्त प्रकार से वमन न हो तो मदनफेलादि वामक दृश्यों का चूर्ण दिया जा सकता है।

क्षीरैः क्षीरिकषायैश्च सुशीतैश्चन्दनायुतैः। अन्तर्दाहे विधातव्यमेभिश्चान्यैश्च शीतलैः॥ १८१॥

अन्तर्राह्मयोगाः—िपत्तः वर्रो के अन्तर्दाह की अधिकता में विविध प्रकारके दुग्धों से, चीरप्रधान न्यप्रोधादि गण की ओपिधयों के काथ को शीतल कर उसमें चन्दन, कर्पूर आदि मिलाकर उससे शरीर पर बहिःपरिमार्जन तथा आलेप करावे तथा उन्हीं द्वों में रुग्ण का अवगाहन करावे एवं उसी का रुग्ण को पान करावे अथवा अन्य शीतल उपचार काकोल्यादि-गणीपध का शीतकषाय एवं रत्नादि का शीतस्पर्श भी कराना चाहिये॥ १८१॥

विमर्शः-दाहसंशमनार्थ बाह्य उपचारों में काञ्जी. सिरका, कोलनवाटर और मद्य का प्रयोग करना चाहिये। इसके अतिरिक्त दाहसंशमनार्थ सहस्रधीत घृत अथवा चन्दनादि तैळ का शरीर पर छेप करना चाहिये-सहस्रधीतं सर्पिर्वा तैलं वा चन्दनादिकम्।दाहज्वरप्रशमनं दयादभ्यअनं भिषक॥ अवगाहद्रव्य — भध्वार नालक्षीरद्धि गुतसलिल सेकावगाहा अस्यो दाइज्वरमपनयन्ति शीतस्पर्शत्वात्'। पौष्करेषु सुशोतेषु पद्मी-त्रलदलेषु च । कदलीनाच्च पत्रेषु क्षीमेषु विमलेषु च ॥ चन्दनोदक-शोतेषु शीते धारण्ट्रेडपि वा। हिमाम्बुसिक्ते सदर्ने दाहार्तः संविशेष मुखम् । हेमशंखप्रवालानां मणीनां मौक्तिकस्य च। चन्दनोदकशी-तानां संस्पर्शानुरसान् स्पृशेव ॥ स्विमनीलोत्वलैः पद्मैव्यननिविविधैः रपि । शीतवात्पवहैर्व्यजेचन्दनोदकविषिः ॥ नयस्तडागाः पश्चिन्यो हदाश्च विमलोदकाः । अवगाहे हिता दाहतृष्णाग्लानिज्वरापद्याः । प्रियाः प्रदक्षिणाचाराः प्रमदाश्चन्दनोक्षिताः । सान्त्वयेयुः परैः कामै-र्मभामीक्तिकभूषणाः ॥ श्रीतानि चान्नपानानि श्रीतान्यपवनानि च । वायवश्चन्द्रपादाश्च श्रीता दाइज्वरापद्याः ॥ ( च. चि. अ. ३ )

पद्मकं मध्रकं द्राक्षां पुण्डरीकमथोत्पत्तम् ॥१८२॥ यवान् भृष्टानुशीराणि समङ्गां काश्मरीफलम् । त् निद्ध्याद्ष्मु चालोडच निशाप्य्युवितं ततः ॥१८३॥ श्रोद्रेण युक्तं पिबतो व्वरदाही प्रशाम्यतः । जिह्वातालुगलक्लोमशोषे मुध्तं च दापयेत् ॥१८४॥

भित्तज्वरे पश्चकादिशीतकषायः — पदुमकाठ, मुलेठी, मुनक्का, स्वेतकमल, नीलकमल, सूने हुये जो, खस, मजीठ या लजालु और गम्भारी के फल इन्हें समान प्रमाण में लेकर चूर्णित कर पानी में डालकर आलोडित कर रात भर रखकर दूसरे दिन भातः छानकर उसमें शहद मिलाकर पीने से अन्तर्वाद्य दाह और पैत्तिक ज्वर शान्त हो जाते हैं तथा इन्हीं पृशाखादि गम्भारीफलान्त दृव्यों के चूर्ण को पानी के साथ पीसकर जिह्वा, तालु, गला और छोम के सूखने पर मस्तिष्क पर शान्त होता है।

विमर्श:-कोम शब्द के अर्थ में अनेक मत हैं-कुछ लोग इसे अग्न्याशय ( Pancreas ), कुछ कण्ठनाडी ( Trachea ) और कुछ पित्ताशय ( Gall bladder ) समझते हैं तथा सभी के ढिये उनके प्रमाण भी मिळते हैं। फिर भी क्लोम का अर्थ पित्ताशय करना अधिक उचित है-(१) क्लोम की उत्पत्ति रक्त के किट से स्मानी गई है - 'यस्तु शोणितजः किट्टस्तस्मा-होम च नायते'। (२) यकृत् और होम का उन्नेख साथ साथ होता है-'छोम च यहच'। यहत और छोम में विद्रधि होने पर दोनों के समान छच्ण मिळते हैं—'श्वासो यक्ति तृष्णा च पिपासा छोमजेऽधिका'। (३) छोम का स्थान यकृत् के नीचे तिलकाकृति ईवताया है — 'क्षोम कालखण्डा ( यक्तता ) दधस्तात स्थितं दक्षिणपाइवस्थं तिलकमिति प्रसिद्धम्'॥ ( डल्हण ) तिलन्तु शोणितिकट्टप्रभवं दक्षिणाश्रितं यक्तत्समीपे छोमसंज्ञकं भवति॥ (आढमञ्ज ज्ञार्क्रघरदीपिका)। ( ४ ) छोमस्थिति सदा दिचण पारवं में वतलाई गई है - 'अधस्तु दक्षिण मागे हृदयात्होम तिष्ठति'। कण्ठनाडी मध्य में तथा अग्न्याशय भी मध्य में हो-कर दोनों पार्श्वों में फैला हुआ रहता है। (५) तिल की आकृति (स्वरूप) का होने से इसे तिलक भी कहते हैं क्योंकि यक्तत् के नीचे के पृष्ट आग पर पित्ताशय की स्थिति काले तिल के समान प्रतीत होती है, जैसा कि ( Grey's Anatomy के वर्णन-The Gall-bladder is a conical or fearshaped ( বিভাঙ্কনি ) musculo membranous sak, lodged in a fossa on the under surface of the right lobe of the liver-से भी प्रतीत होता है कि हमारे सुश्रुताचार्य आदि महर्षियों का आशय क्षोय से पित्ताशय का ही बोधन कराना है। अरुणद्त्त ने भी इसे अपनी टीका में गोलाकृति ( उच्छूनसंज्ञः ) साना है-समानवायोः प्रध्मानाद्रकाद् देहो॰म-पाचितात । किर्खिदुच्छूनसंज्ञस्तु जायते छोमसंशकः ।।

केशरं मातुतुङ्गस्य सधुसैन्धवसंगुतम् । शर्करादाडिमाध्यां वा द्राक्षाखर्जूरयोस्तथा ॥ -वैरस्ये धारयेत्कल्कं गण्डूषञ्च तथा हितम् ॥ १८४॥

पित्तज्वरजमुखवैरस्ये गण्ह्यस्य योगद्वरम् — विजोरे निंवू की केसर (धन्तर्मजा) में थोड़ा-सा शहद और सैन्धव छन्ण मिला कर मुख में धारण करने से किंवा शर्करा, अनार के दाने, द्राचा और खर्जूर ( छुहारे ) का कहक ( छुगदी ) बना कर मुख में धारण करने से किंवा इनके चूर्णों को पानी में डांठ कर गण्डूष करने से मुख की विरसता दूर हो जाती है सप्तच्छदं गुडूची ख्र निम्बं स्फूर्जक सेव खा।

काथियता पिंबेत् काथं सक्षीद्रं कफजे उबरे ॥१८६॥
कफजरे सप्तच्छदादिकायः—सप्तपर्ण, नीमिगिछोय, नीम की छाळ और स्फूर्जक (फणिजक या मरुआ) इनका यथा-विधि काथ बना के छान कर उसमें शहद मिला के पीने से कफज्वर नष्ट हो जाता है॥ १८६॥

कदुत्रिकं नागपुष्पं हरिद्रा कदुरोहिणी । कौटज ख्र फलं हन्यात्सेन्यमानं कफडबरम् ॥ १८७॥ कफडबरे कदुत्रिकादिकायुः –कदुत्रिक (सोंठ,मरिच,पिप्पूली),

नागकेशर, हिद्रा, कुटकी और इन्द्रयव के फल हन्हें समान प्रमाण में लेकर काथ अथवा चूर्ण बना के सेवन करने से कफड़वर नष्ट होता है ॥ १८७॥

हरिद्रां चित्रकं निम्बमुशीरातिविधे वचाम् ॥ १८५ ॥ कुष्ठिमन्द्रयवान् मूर्वो पटोलं चापि साधितम् । पिवेन्मरिचसंयुक्तं • सक्षीद्रं कफ्जे दक्षे॥ १८६॥

कफज्वरे हरिद्रादिकाय:—हरूदी, चित्रक की छाल, नीम की छाल, खस, अतीस, वचा, क्रूठ, इन्द्रजव, सूर्वा और पटोलपत्र इन्हें समप्रमाण में ले के यथाविधि छाथ कर छान के उसमें मरिचचूर्ण १ माशा और शहद ६ माशे भर मिला कर पीने से कफज्वर नष्ट हो जाता है ॥ १८८-१८९॥

सारिवाऽति विषाकुष्ठपुराख्यैः सहुराल्भैः ।

मुस्तेन च कृतःकाथः पीतो हन्यात् कफडवरम् ॥१६०॥

कफडवरे सारिवादिकाथः—अनन्तमूल, अतींक कूठ, गुग्गुलु,
जवासा और नागरमोथा—हनका यथाविधि कृत कार्थ मधुमिश्रित कर पीने से कफडवर नष्ट होता है ॥ १९०॥

मुस्तं वृक्षकबीजानि त्रिफलाकटुरोहिणी। परूषकाणि च काथः कफडवरविनाशनः॥ १६१॥ कफडवरे मुस्तादिकाथः— नागरमोथा, वृज्ञकवीज (कुटज-वीज=इन्द्रजी), हरड, बहेगा, आँवला, कुटकी तथा फालसा इनका यथाविधि काथ बना कर पीने से कफडवर नष्ट

राजवृक्षादिवर्गस्य कषायो मधुसंयुतः। कफवात्तव्यरं हन्याच्छीद्यं कालेऽवचारितः॥ १६२॥ कफवात्तव्यरं हन्याच्छीद्यं कालेऽवचारितः॥ १६२॥ किन्द्रव्यरे राजवृक्षादिगणकाथः—आरवधादिगण की भोपधियों के काथ में शहद मिलाकर औषधकाळ में पीने से कफवातकृत द्वन्द्वज व्यर शीघ्र नष्ट होता है॥ १९२॥

विमर्शः '- राजवृत्तादिगण को आरग्वधादिगण कहते हैं।
तथा इस गण में सुश्रुताचार्य ने सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय
३८ में निम्न ओषधियाँ लिखी हैं जो कि कफ तथा
विष्नविकार, प्रमेह, कुछ, उवर, वमन और कण्ह् को नष्ट
करती हैं तथा वणसंजोधक हैं—'आरग्वधमदनगोपघोण्टा'
कण्टकीकुटलपाठापाटलामूर्वेन्द्रयवसप्तपर्णनिम्बकुरण्टकदासीकुरण्टकपुरुचीवित्रकद्वार्त्राह्माकर अद्भयरोलकिरातिर्तर्ककानि सुपवी चेति'।

होता है ॥ १९१ ॥

आरग्वधादिरित्येष गणः इलेब्मविषापदः। मेहकुष्ठज्वरवमीकण्डू हो जणकोधनः। (सु. सू. अ. ३८)

नागरं धान्यकं भार्झीमभयां सुरदाक च ।
वचां पर्पटकं सुस्तं भूतीकमथ कट्फलम् ॥ १६३॥
निष्काध्य कफवातीत्थे श्लीद्रहिंगुसमन्वितम् ।
दात्व्यं श्वासकासम्नं श्लेष्मोत्सेके गलप्रहे ॥
हिक्कासु क्रण्ठरवयथे शूले हृदयपार्वजे ॥ १६४॥
कफवात वेतरे नागरिदकाथः — सीठ, धनियाँ, भारङ्गी,
हरड, देवदाक, वचा, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, भूतिक
(जटामांसी या रोहिषतृण ) और कायफळ इनका यथाविधि
काथ बना के छानकर उसमें शहद ६ माशे भर तथा ग्रह हिक्कुचूर्ण २ से ४ रत्ती मिश्रित कर पिळाने से कफवात ज्वर
में विशेष लाभ होता है तथा यह काथ श्वास और कास का
नाशक है एवं कफ के अधिक निकळने में, गळप्रह, हिक्का,
कण्ठ के शोथ, हदय तथा पार्श्वप्रदेशजन्य ग्रूळ में
हित्तकारी है ॥ १९३-१९४॥

बलापटोलिनिफलायष्ट्रचाह्वालां वृषस्य च। काथो मधुयुतः पीतो हित्त पित्तकफड़त्रसम् ॥१६४॥ पित्तकफड़ेनरे नलदिकायः — खरेटी की जड़, पटोलपत्र, हरड़, बहेड़ा, ऑनला, मुलेटी और अदूसा इनके काथ में शहद मिलाकर पीने से पित्तकफड़नर नष्ट होता है॥ १९५॥

कटुकाविजयाद्राक्षामुस्तपपुटकैः कृतः।
कषायो नाशयेत्पीतः श्लेष्मिपत्तभवं ज्वरम्।।१६६॥
कष्पित्तज्वरे कटुकादिकायः—कुटकी, हरङ, मुनक्का,
नागरमोथा और पित्तपापड़ा इनका काथ पीने से कष्पित्त
जवर नष्ट होता है॥ १९६॥

भार्जीव चर्वपैंडकधान्यहिङ्ग्वभयायनैः ।
कार्मर्यंनागरैः काथः सक्षोद्गः रलेष्मित्ति ।।१६७।।
किष्विज्वरे भाग्यीदिकाथः—भारजी, वचा, पित्तपापदा,
धनियाँ, हींग, हरड़, नागरमोथा, गम्भारी की छाळ या फळ और सींठ इनके काथ में शहद मिळाकर पीने से कफ्पित जवर नष्ट होता है ॥ १९७॥

सशकरामसम्प्रतां कृदुकामुण्णवारिणा ।
पीत्वा उन्नरं जयेज्ञन्तुः कफपित्तसमुद्धवम् ॥१६६॥
कफपित्तज्वरे शर्कराकुटकीयोगः—शर्करा १ तोला तथा
कुटकी का कृणे ३ से ६ साशे प्रमाण में लेकर उज्जोदकानुपान
से पीने वाले व्यक्ति का कफपित्तजन्य उन्नर नष्ट होता है।

करातिक्तममृतां द्राक्षासामलकं शटीम्।
निष्काथ्य वातंपित्तोत्थे तं काथं सगुडं पिवेत् ॥१६६॥
वातपित्तेवरं किरातादिकाथः — चिरायता, नीमगिलोय,
मुनक्का, आँवला और कच्र इनके काथ में १ तोले भर गुड़
मिलाकर पीने से वातपित्तव्वर नष्ट होता है ॥ १९९॥
रास्ना वृषोऽथै तिरुत्ता राजवृक्षफत्तेः सह।
कषायः साधितः पीतो वातपित्तव्वरं जयेत् ॥२००॥
वातपित्तव्वरं रास्नादिकाथः — रासना, अहुसा, हरड्, बहुँहा,
आँवला और अमलतास की फली का गृदा इनका काथ

पीने से वातिपत्तज्वर नष्ट-होजाता है ॥ २००॥

सर्वदोषसमुत्थे तु संसृष्टानवचारयेत्। यथादोषोच्छ्यक्चापि व्वरान् सर्वानुपाचरेत्॥२०१॥

सित्रपातज्वरचिकित्सा — त्रिदोषों के द्वारा समुत्पन्न ज्वर में उक्त पृथक् पृथक् कहे हुये काथों को संस्ष्ट (मिला) कर प्रयुक्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सर्वप्रकार के ज्वरों में जिस दोप की अधिकता हो उसके संशमन का ध्यान रखते हुये चिकित्सा करनी चाहिए।। २०१।।

वृश्ची विव्यविध्यः पयश्चोदकमेत्र च ।
पैचेत् क्षीराविशष्टं तु तिद्धं सर्वेडनरापहम् ॥२०२॥
सर्वेडनरे दुग्धपाकः — श्वेतपुनर्नवा, विव्य की छाल, लाल्
पुनर्नवा इनका कव्यन्तया दुग्ध और पानी इनका दुग्धावशेष
पाक कर छान के पिलाने से सर्वविध उत्रर नष्ट हो जाते हैं।

विमर्शः—चीरपाकविधिः—द्रव्यादष्टगुणं क्षीरं क्षीराचीयं चतुर्गुणम् । क्षीरावशेपं कर्तव्यं क्षीरपाके त्वयं विधिः ॥ मिलित औपधकलक १ पल, दुग्ध ८ पल, पानी ३२ पल, दुग्धा-वशेपपाक ।

उदकांशास्त्रयः क्षीरं शिशपासारसंयुतम्। तत् श्लीरशेषं कथितं पेयं सर्वज्वरापहम्॥२०३॥

सर्वज्वरहरः शिशपादुग्धः—जल त्रिगुण (२४ पल), दुग्ध ८ पल तथा शिशपासार १ पल लेके दुग्धावशेष पाककर छान के पीने से सर्वज्वर नष्ट होते हैं॥ २०३॥

नलवेतसयोर्मूले मूर्वायां देवदार्हाण। कषायं विधिवत् कृत्या पेयमेतज्ज्जरापहम् ॥२०४॥

सर्वे ज्वरहरो नलादिकायः — नरसल की जड़, वेंत की जड़, मूर्वा, देवदारु इनका यथाविधि काथ वनाकर पीने से सर्व-ज्वर नष्ट हो जाते हैं ॥ २०४॥

हरिद्रा अद्रमुस्तं च त्रिफला कटुरोहिणी। पिचुमन्दः पटोली च देवदारु निदिग्धिका।।२०४॥ एषां कषायः पीतस्तु सन्निपातःवरं जयेत्।

अविपक्ति प्रसेकं च शोफं कासमरोचकम् ।।२०६॥
सित्रपातन्वरे हरिद्रादिकपायः—हरुदी, नागरमोथा, हरुह,
बहेड्।, आँवला, कुटकी, निम्ब को छाल, पटोलपत्र, देवदारु
और कण्टकारी की जड़ इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर
२ तोले भर लेके सोलह गुने (३२ तोला) पानी में कथित

कर अष्टमांश (४ तोले) शेप रखकर छान के ६ माशे भर शहद डालकर पिलाने से सन्निपातज्वर नष्ट होता है तथा अविपाक, लालास्नाव, शोफ, कास और अरुचि भी नष्ट होते हैं॥ २०५-२०६॥

त्रैफलो वा सस्पिक्तः काथः पेयस्त्रिकोषजे ॥२०॥

त्रिदोपज्वरे त्रिफलाकाथः — हरड़, बहेड़ा और आँवला मिलित र तोले, पानी इर तोले, काथ होने पर शेप ४ तोले रख के छानकर उसमें गोष्टत ६ माशे से १ तोले तक मिला-कर पिलाने से त्रिदोपज्वर नष्ट होता है ॥ २००॥ अनन्तां बालकं मुस्तां नागरं कदुरोहिणीम् । सखाम्बुना प्रागुद्यात्पाययेता असम्मितम् ॥

ध्य सर्वज्वरान् हन्ति दीपयत्याशु चानलम् ॥२०८॥

सर्वं ज्वरे अनन्तादिचूर्णम् — सारिवा, नेत्रवाला, नागरमोथा, सींठ और कुरुकी इन्हें समान प्रमाण में ले के चूर्णित कर लें। इस चूर्ण को १ अच्च (१ कर्प=१ तोले) भर ले के मन्द्रिण जलानुपान के साथ सूर्योदय के पूर्व पिलाने से सर्वं उबर नष्ट हो जाते हैं तथा यह चूर्ण अग्नि को शीघ्र ही प्रदीप्त कर देता है ॥ २०८॥

द्रब्याणि दीपनीयानि तथा वैरेचनानि च। एकशो वा द्विशो वाऽपि व्वरध्नानि प्रयोजयेत् ॥२०६॥

ज्बर झद्रव्यप्रयोगोपदेशः — पिप्पल्यादि गण की दीपन्तिय ओषियाँ, त्रिवृतादिगण की विरेचक ओषियाँ तथा ज्बर-ब्नाशक ओषियों में से अवस्थानुसार तथा दोषबल का विचार कर अकेली, दो-दो अथवा तीन-तीन, मिलाकर प्रयुक्त करें॥ २०९॥

विसर्शः—पिष्पत्यादिगण—पिष्पलीपिष्पलीमूलचव्यचित्रकः
श्वकृतेरमरिचहर्तिपिष्पलीहरेणुकैलाजमोदेन्द्रयवपाठाजीरकसर्षपमहानिम्बपलहिङ्गमार्गीमधुरसातिविषावचाविङ्गानि कद्वरोहिणी चेति।
'पिष्पत्यादिः कफहरः प्रतिश्यायानिलाहचीः । निहन्यादीपनो
गुल्मग्रूल्व्नरचामपाचनः॥' विरेचक दृष्य—त्रिवृदमयादन्तीद्रवः
नतीसप्ताशंखिनीगवाक्षीचतुरङ्गलैरण्डादयः। उत्रर्नाशक दृष्य—
सारिवाशकरापाठामिङ्गद्वाक्षापीलुपरूषकाभयामलकविमीतकानि
दशेमानि ज्वरहराणीक्षित चरकः।

सर्पिर्मध्वभयातैललेहोऽयं सर्वजं व्वरम्। शान्ति नर्यत् त्रिवृच्चापि सक्षीद्रा प्रवलं व्वरम्॥२१०॥

प्रवलकारे सिर्पिष्वादि—घृत, शहद, हरड़ चूर्ण और तिल तेल दोषानुसार इनका पृथक्-पृथक् प्रयोग अथवा मिलित प्रयोग सर्वविध कार को नष्ट करता है। इसी प्रकार त्रिवृत् का चूर्ण मधु के साथ सेवन करने से प्रवल कार को नष्ट करता है।। २१०॥

विमर्शः— पृत त्रिदोपनाशक तथा विशेपकर वात और पित्त का नाशक है। शहद वात और कफविकार का नाशक, हरड़ वातकफनाशिनी और तेल प्रधानतया वातनाशक होता है। इनका सम्मिलित योग त्रिदोपनाशक हो सकता है किन्तु ऐसा प्रयोग असुभव में नहीं आया है क्योंकि पृत, तेल, मधु यह संयोग विचित्र स्वाद वाला होगा। अस्तु, तन्त्रान्तर में भी ऐसा प्रयोग मिलता है—प्रयातेल पृतक्षी है लंही दाइशमज्वरान्। कासासक पित्तवीसपंशासान् इन्ति वमीरिप।।

ज्बरे तु विषमे कार्र्यमृध्व चाधश्च शोभनम्। घृतं प्लीहोदरोक्तं वा निहन्याद्विषमज्बरम्।।२११।।

विषमज्बरे शोधनम्—विषमज्बर में कफाधिक्य होने पर वमन द्वारा ऊर्ध्वसंशोधन तथा पित्ताधिक्य होने पर विरेचन कर्म द्वारा अधःक्राय-संशोधन कर्म कराना चाहिए। अथवा प्ळीहोदर रोगाधिकार में कहें हुए पट्पळ घृत के सेवन से विषमज्बर नष्ट होता है।। २११॥

गुडप्रगाढां त्रिफलां पिवेद् वा विषमार्दितः। गुद्धचीनिम्बधात्रीणां कषायं वा समाक्षिकम् ॥२१२॥

विषमञ्बरे त्रिफळादियोगद्धयम्—विषमञ्बर से पीड़ित व्यिक्ति त्रिफळा खूर्णं ३ माशे से ६ माशे तक की मात्रा में लेकर एक तोले भर गुड़ के साथ मिला के जल के साथ पीवे अथवा नीमगिलोय, निम्बपत्र या नीम की छाल और आँवले इनका छाथ बना के उसमें शहद मिला कर सेवन करे।। २१२॥ प्रातः प्रातः ससर्पिडकं रसीनमुपयोजयेत् ॥ २१३॥

रसोनप्रयोगः—प्रतिदिन प्रातःकाल लहसुन के स्वरस में घत मिलाकर पीना चाहिए॥ २१२॥

विमर्शः — छहसुन को रसोन कहा है अर्थातू 'रसेनैकेन कनो न्यूनो रसोनः ।' इस छहसुन में अम्छरस को छोड़ कर शेष पञ्चरस होते हैं — पञ्च भिश्च रसेर्युक्तो रसेनाम्छेन् वर्जितः । तस्माद्रसोन इत्युक्तो द्रव्याणां ग्रुणवेदिभिः ॥ छहसुन अग्नि का दीपक, आमदोषों का पाचक तथा तीचण होने से स्नोतसों के अवरोध का नाशक एवं जीवाणुनाशक होता है अतएव छहसुन का सदा दाछ, साग व चटन के रूप में राजस्थान आदि प्रान्तों में भूरिरूप में प्रयोग होता है ।

त्रिचतुर्भिः पिवेत् काथं पश्चिभित्री समन्वितः। मधुकस्य पटोलस्य रोहिण्या मुस्तकस्य च ॥२१६॥ हरीतक्याश्च सर्वोऽयं त्रिविधो योग इध्यते ॥२१६॥

विषमज्बरे त्रिचतुःपञ्चद्रव्यूप्रयोगाः— मुलेठी, पटोलपत्र, कुटकी, मोथा और हर्रंड इन पाँच द्रव्यों में से किन्हीं तीन या किन्हीं चार अथवा किन्हीं पाँच द्रव्यों को संयुक्त कर काथ बना के पीने से विपमज्बर नष्ट हो जाता है। इस तरह इन पाँच द्रव्यों के त्रि, चतुर् और पञ्च मिश्रण करने से त्रिविध योग बनते हैं।। २१४-२१५।।

विमर्शः —त्रिविधयोगकरपना-मधुकपटोलरोहिणीमिस्तिमि-द्रंग्येरेको योगः, मधुकपटोलरोहिणीमुस्तकेश्चतुमिद्धितीयो योगः, मधुकपटोलरोहिणीमुस्तकहरीतकोभिः पञ्चभिस्तृतीयो योगः। इन्हीं पाँच द्रग्यों के तीन भेदों से सोळह योगीं की करपना भी हो सकती है।

सर्विः श्वीरसिता श्वीद्रमागधीर्वा यथा बलम्। व दशमूली कषायेण मागधीर्वा प्रयोजयेन् [१२१६॥

स्विंक्षीरादिप्रयोगः विषमज्वर से पीड़ित व्यक्ति अपने वल के अनुसार घृत, हुग्ध, शर्करा, शहद और पिष्पली का प्रतिदिन प्रयोग करे अथवा मिष्पली के चूर्ण को दशस्ल के काथानुपान के साथ प्रतिदिन सेवन किया करे।। २१६॥

वि

विमर्शः — एक कटोरी में पिप्पछी चूर्ण १, २ या ३ रत्ती छेकर उसमें घत ६ माशे, शर्करा ६ माशे तथा सहद ६ माशे मिछा के चाट कर ऊपर से दुग्ध पीवे।

पिष्पत्तीवर्द्धमानं वा पिवेत् क्षीररसाशनः। • ताम्रचूडस्य मांसेन पिवेद्धा मद्यमुत्तम्म्।।२१७॥

वर्षमानिषम्मलीप्रयोगः—वातन्याधि-चिकित्सा-प्रकरण में कहा हुआ वर्धमानिष्पलीप्रयोग क्रमवृद्धि-प्रकार से करना चाहिए तथा चुधा लग्नने पर दुग्ध या मृांसरस का सेवन करना चाहिए अथवा मुर्गे के मांस के साथ उत्तम मद्य का पान करना चाहिए॥ २१७॥

ैविमर्शः —वर्धमानिष्पुळीप्रयोगः —'विष्पलीर्ग क्षीरिषष्टा वारिषष्टा वा पञ्चामिगृद्धया दंशामिगृद्धया वा विवेत , क्षीरीदनाहारी देशरात्रं, भूषश्चापकषेयेत , एवं यावत पञ्चदर्श वेति; तदेतत पिष्प- वा

का

लीवर्द्धमानकं वातशोणितविषमज्वरारोचकपाण्डुरोगण्लीहोदरार्शः-कासश्वासशोपशोषाग्निसादहृद्दोगोदराण्यपहन्ति' (सु. चि. अ. पा३२)

कोलाग्निमन्थत्रिफलाकाथे दध्ता घृतं पचेत्। तिल्बकावापमैतद्धि विषमज्बरनाशनम् ॥२१८॥

विषमज्बरे पञ्चकोल पृतम् — कोळ (पञ्चकोळ) जैसे पिप्पळी, पिपरामूळ, चन्य, चित्रक और नागर तथा अरिण, हरड़, बहेड़ा, आंवला, इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर १०० पळ ले के यव इट कैर ५१२ पळ पानी में कथित करके चतुर्थांश अर्थात १२८ पळ पानी शेप रहने पर उतार के छान कर उसमें १२८ पळ दिध और ३२ पळ पृत तथा ८ पळ पिट्टका ळोध करक डाळ कर यथाविधि पाक करना चाहिए। यह पृत विषमज्बर का नाशक है। मात्रा ३ माशे से १ तोले भर छे के उसमें थोड़ी सी शर्करा मिळा के चटाकर दुग्धानुपान करा दिया जाय अथवा इस पृत को दुग्ध में डाळकर सेवन करा सकते हैं।। २१८।।

विष्वल्यतिविषाद्राक्षामारिवाविल्वचन्दनैः ।
कटुकेन्द्रयवोशीरसिंहीतामलकीघनैः ॥ २१६ ॥
त्रायमाणाहिथराधात्रीविश्वभेषज्ञचित्रकैः ।
पक्तमेतैर्घृतं पीतं विजित्य विषमानितताम् ॥ २२० ॥
जीर्णक्वरशिरःशूलगुल्मोदरहलीमकान् ।
क्षयकासं ससन्तापं पार्श्वशूलानपास्यति ॥ २२१ ॥

जीर्णज्वरादिषु पिण्णस्यादिष्टतम् — पीपल, अतीस, मुनक्का, अनन्तमूल, विल्वछाल, रक्तचन्दन, कुटकी, हन्द्रयव, खस, सिंही (वही कटेरी), तामलकी (भु आंवला), मोथा, त्रायमाणा, शालपणीं, आँवला, सोंठ और चित्रक की जह की छाल इन स्थको समान प्रमाण में लेके यवकुट कर प्रथर पर पानी के साथ पीस के कलक बना लें, फिर पञ्चकोल्धतानुसार अथवा कलक से चतुर्गुण रनेह और स्नेह से चतुर्गुण पानी डाल कर घृत सिद्ध कर लेना चाहिये। इस तरह इन ओपियों से सिद्ध हुए घृत का सेवन करने से विषमाग्नि नष्ट होती है तथा जीर्ण ज्वर, शिरःशूल, गुलम, उद्ररोग, हलीमक, चय, कास, सन्ताप और पार्थशूल नष्ट हो जाते हैं॥ २१९-१२१॥

गुद्धचीत्रिफलावासात्रायमाणायवासकैः । किथतिर्विधवत्पकमेतैः कल्कीकृतैः समैः॥ २२२॥ द्राक्षामागधिकाऽम्भोदनागरोत्पलचन्दनैः। धीतं सर्पिः क्षयश्वासकासाजीर्णक्वराञ् जयेत्॥ २२३॥

जीर्णज्वरादी गुड्ज्यादिष्टतम्—नीम गिलोय, हरह, बहेडा, अँवला, अद्भान, त्रायमाणा और जवासा हनका यथाविधि वनाया हुआ काथ १६ प्रस्थ तथा भुनक्का, पिप्पली, मोथा. सींठ, कमल और रक्तचन्दन का कल्क १ प्रस्थ और पृत ४ प्रस्थ लेकर यथाविधि पृत सिद्ध कर लेना चाहिए। इस गुड्ज्यादिध्त का प्रतिदिन सेवन करने से चय, श्वास, कास, अजीर्ण और जीर्णज्वर नष्ट हो जाते हैं॥ २२२-२२३॥

कलशीवृहतीद्राक्षात्रायन्तीनिम्बगोक्षुरैः। बलापपटकामभोदश्मलप्णीयवासकैः ॥ २५४॥ पक्तमुरकथितैः सिप्तः कल्कैरेभिः समन्वितम् । शस्त्रीतामलकीभागीमेदामलकपौष्करैः ।। २२४॥ श्रीरद्विगुणसंयुक्तं जीर्णज्वरमपोहति । शिःपार्श्वकजाकासक्षयप्रशमनं परम् ॥ २२६॥

जीर्णज्वरादी कल्ड्यादिष्ट्रतम् — पृश्लिपणीं, बड़ी कटेरी, मुनक्का, त्रायमाणा, निम्बछाल, गोखरू, खरेटी, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, ज्ञालपणीं और जवासा इनका यथाविधि कृत काथू १९ प्रस्थ तथा कचूर, भुम्यालमक, भारङ्की, मेदा, आंवला और पोहकरमूल इनका करक १ प्रस्थ तथा घृत ४ प्रस्थ और दुग्ध ८ प्रस्थ लेके सबको एकत्र संयुक्त कर घृतावरोप पाक कर लेना चाहिए। इस घृत के प्रतिदिन सेवन करने से जीर्णज्वर, शिरःग्रुल, पार्श्वंग्रुल, कास और च्रय नष्ट हो जाते हैं॥ २२४–२२६॥

विमर्शः—यद्यपि यहाँ १६ प्रस्थ काथ है तथापि ४ प्रस्थ घृत और ८ प्रस्थ दुग्ध के सम्यवपाक के लिये १६ प्रस्थ काथ अरुप हो सकता है अतएव यहाँ घृत से चतुर्गुण (१६ प्रस्थ) जल और मिला लिया जाय तो उत्तम है— स्वरसक्षीरमाङ्गर्थैः पाको यत्रेरितः किचत । जलं चतुर्गुणं तत्र वीर्याधानार्थमावपेत्॥

पटोलीपपटारिष्टगुद्धचीत्रिफलावृषैः । कटुजामबुदभूनिम्बयासयष्टचाह्वचन्दनैः ॥ २२७॥ दावीशक्रयबोशीरत्रायमाणाकणोत्पलैः । धात्रीभृद्धरजोभीरकाकमाचीरसैर्घृतम् ॥ २२८॥ सिद्धमाश्वपचीकुष्ठज्वरशुक्काउर्जुनत्रणान् । हन्यान्नयनवदनश्रवणद्याणजान् गदान् ॥ २२६॥

पटोलादिष्टतम्—पटोलपत्र, पित्तपापड़ा, निम्बल्लाल, नीम-गिलोय, हरड़, बहेड़ा, ऑवला, अडूसा, कुटकी, मोथा, विरायता, जवासा, मुलेठी, रक्तचन्दन, दाहहरिद्रा, इन्द्रयव, खस, त्रायमाणा, पिष्पली और श्वेत कमल इनका करक १ प्रस्थ तथा आंवला, मृंगराज, शतावर और मकोय इनका सम्मिलित स्वरस या काथ १६ प्रस्थ और घृत ४ प्रस्थ लेकर यथाविधि सिद्ध करके प्रतिदिन सेवन करने से अपची कुष्ठ, जवर, शुक्र (Carneal ulcer and opecity), अर्जुन तथा नेन्न, मुख, कर्ण और नासा में होने वाले वण नष्ट होते हैं।। २२०-२२९।

विडङ्गित्रफलामुस्तमि छादाडिमोत्पलैः । प्रियङ्गेवलैलवालुकचन्दनामरदाक्रिः ॥ २३०॥ बिह्मिकुष्ठरजनीपणिनीसारिवाद्वयैः ।
हरेणुकात्रिवृह्दन्तीवचातालीशकेसरैः ॥ २३१॥ दिश्रीरं विपचेत्सिर्पिनीलतीकुसुमैः सह । जीर्णञ्वरश्वासँकासगुलमोन्मादगरापहम् ॥ २३२॥ एतस्कल्याणकं नाम सर्पिमीङ्गल्यमुत्तमम्। अलह्मीमहरक्षोऽनिमान्द्यापस्मारपापनुत्॥ २३३॥ शस्यते नष्टश्चकाणां वन्ध्यानां गर्भदं परम्। मेध्यञ्चक्षुष्यमायुष्यं रेतोमार्गविशोधनम्॥ २३४॥ कीर्णञ्वरादिषु कल्याणकघृतम्—वायविडङ्ग, हरद, बहेदा,

आंवला, मोथा, मजीठ, अनार, उत्पृक्त (नीलकमल), पियङ्क, इलार्यची, एलवालुक (एलुआ = वृतकुमारीसार्), रक्तचन्दन, देवदारु, बर्हिष्ठ ( नेत्रवाला ); कूठ, हरिदा और दारहरिदा, शालपर्गी और पृश्निपर्णी, श्वेतसारिवा और कृष्णसारिवा, हरेणुक (नेगड़ के बीज), निशोध, दन्ती की जड़, वचा, तालीसपत्र, नागकेशर और चमेली के फूल इनको समप्रमाण में मिलाकर परथर पर जल के साथ पीसकर ८ पळ करक बना छें तथा घृत ३० पळ (२ प्रस्थ) और हुम्ध ६४ पल (४॰प्रस्थ ) तथा पानी चतुर्गुण (१०८ प्ल ३०८ प्रस्थ ) मिला के घृतावशेष पाक कर लें । यह कल्याणक चृत प्रतिदिन ६ माशे से १ तोले के प्रमाण में मन्दोध्ण दुग्धानुपान के साथ सेवन करने से जीर्णव्वर, श्वास, कास, गुच्म, उन्माद तथा गरविष को नष्ट करता है तथा यह घृत मङ्गळकारी और श्रेष्ठ है एवं यह घृत शरीर की अशोभा, ग्रहदोष, राच्य सदोष, अग्निमान्य, अपस्मार और पाप को नष्ट करता है। यह घृत अनुचित प्रकार से नष्ट शुक्र वाले मनुष्यों के लिये प्रशस्त है तथा वन्ध्या खियों के गर्भाशयादि अङ्ग की शुद्धि कर गर्भस्थापन करता है एवं मेघा (बुद्धिवर्द्धक), नेत्रों के लिये हितकारी, आयु का वर्द्धक और शुक्रवह स्नोतसों का संशोधक है ॥ २३०-२३४ ॥

विम्र्शः - साधारण चन्दन शब्द से रक्तचन्दन का ग्रहण होता है। 'चन्दने रक्तचन्दनम्' किन्तु भावप्रकाश का सत है कि पञ्जविधकषायकल्पना तथा छेप के छिये एकतचन्दन गृहीत होता है एवं चूर्ण, अवलेह, आसवारिष्ट तथा घृतादि साधन करने के लिये चन्दन से श्वेत चन्दन ग्रहण किया जाता है। बहिंछं = नेत्रवाला 'वालं हीवेरबहिंछोहीच्यं केशाम्बुनाम च' इत्यमरः । चरकाचार्यं के कल्याणक घृत में विशालादि पद्मकान्त २८ औषधियों का कल्क, घृत १ प्रस्थ तथा जल चतुर्गुण ४ प्रस्थ लेकर सिद्ध करना लिखा है, उसमें दुग्ध का प्रयोग नहीं है — विशाला त्रिफला कौन्ती देवदार्वेलवालुकम् । स्थिरानतं रजन्यौ हे सारिवे हे प्रियक्किता ॥ नीलोत्पलैला मिलिष्ठा दन्तीदाडिमकेसरान् । तालीशपत्रं वृद्दती मालत्याः कुसुमं नवम् ॥ विडक्षं वृश्चिनपणीं च कुष्टं चन्दनपद्मकौ । अष्टाविशतिभिः कल्केरेतै-रक्षसमन्वितैः । चतुर्गुणे जले सम्यग् घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥

एतैरेव तथा द्रव्यैः सर्वगन्येश्च साधितम्। कपिलाया घृतप्रस्थं सुवर्णमिणस्युतम् ॥ २३४॥ तत्क्षीरेण सहैक ध्यं प्रसाध्य कुमुमेरिमैः। सुमनश्चम्पकाशोकशिरीषकु सुमैवृतम् ॥ २३६॥ तथा नलद्पद्मानां केशरदिं। डिमस्य च। तिथौ प्रशस्ते नक्षत्रे साधकस्यातुरस्य च ॥ २३७॥ कृतं मनुष्यदेवाय ब्राह्मणैरश्ममन्त्रितम् । दत्तं सबंबत्ररान् हन्ति महाकल्याणकंत्विदम्॥ २३८॥ दर्शनस्परीनाभ्यां च सर्वरोगहरं शिवम्। अधुष्यः सर्वभूतानां वलीपलितवर्जितः ॥ - अस्याभ्यासाद् घृतस्येहं जीवेद्वर्षशतत्रयम् ॥ २३६ ॥ महाकरयाणक घृतम् — उक्त कल्याणक घृत में विडङ्ग से ले

द्रव्य जैसे दाळचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, कर्पूर, कंकोल, अगर, केसर तथा लवङ्ग को समान भाग में मिश्रित कीर पत्थर पर पानी के साथ पीसकर ४ पछ कलक छें तथा कपिङा गाय का घृत कल्क से चतुर्ग्ण अर्थात् १६ प्रु (१ प्रस्थ) तथा सुवर्ण और सणियों (यथाप्राप्त नवररनों) के साथ ४ प्रस्थ पानी मिलाकर घृतावशेष पाक करके छानकर घत को पृथक् कर छैं। पुनः इस घत में किएला गौ का दुग्ध २ प्रस्थ तथा चमेली, चम्पा, अशोक और शिरीप के पुष्पों के साथ एवं नलद (जटामांसी ) और लाल कमल तथा अनार (दाडिस फल) के पुष्प या पुष्पराग लेके उनका करकरूप में प्रतेप देकर ४ प्रस्य पानी मिला के द्वितीय पाक करना चाहिए। घृतमात्र शेष रहने पर छान कर इसे काँचपात्र या ची ती मिही की स्वच्छ वरणी में भर कर सुरचित रख देवें। फिर प्रशस्त तिथि, बार और नचत्र में बाह्मणों द्वारा इस घृत को अभिमन्त्रित करा के साधन-सम्पन्न रोगी तथा मनुष्यदेव (राजा) के छिये ६ मारो से १ तोले की मात्रा में मक्खन मिश्री में मिलाकर या दुग्ध में मिला-कर सेवन कराने से सर्व प्रकार के ज्वरों को नष्ट करता है। इसे महाकल्याण घृत कहते हैं। इस घृत के दर्शन और स्पर्शन से सर्वप्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। यह घृत शिव (कल्याणकारी) माना गदी है तथा इसको सेवन करने वाला मनुष्य सव प्राणियों से अपृष्य (बुद्धि व बल में पराजित नहीं होने वाला ) तथा चली ( चर्म में झुरियाँ ) और पिलत ( शिर के वालों का खेत होना ) से रहित हो जाता है। इस घृत के निरन्तर सेवन करने से व्यक्ति ३०० वर्ष तक जीवित रहता है ॥ २३५-२३९ ॥

विमर्शः-(२) सर्वगन्धद्रव्याणि-चतुर्जातककपूरककोलाः गुरुकुङ्कमम् । छवङ्गसहितक्वेय सर्वगन्यं विनिद्धिरीत्।। (२) चर-काचार्य ने इस महाकल्याणक घृत में कुछ अधिक वैशिएव प्रतिपादन किया है, जैसे - एभ्य एव स्थिरावीनि जले 'पक्त्वैक-विंशतिम् । रसे तस्मिन्यचेत् सिंगृष्टिक्षीरे चतुर्शणे । वीरादिमाषकाः कोली स्वयं गुप्तर्पमधिभिद्ध। मेदया च समैः कल्कैस्तरस्यारकल्याणकं महत् । बृंदणीयं विशेषेण सित्रपातहरं परम् ॥ (च. चि. अ. ९-४९)

गव्यं द्धि च मूत्रक्च क्षीरं सर्पिः शुक्रद्रसः। समभागानि पाच्यानि कल्कांश्चेतान् समावपेत्।। त्रिफलां चित्रकं मुस्तं हरिद्राऽतिविषे वचाम् ॥२४०॥ विडङ्गं त्र्यूषणब्बव्यं सुरदारु त्रथैव 🖘 पञ्चगव्यमिदं पानाद्विषम ज्वरनाशनम् ાારજશા

, विषमज्वरादौ पञ्चगव्यष्ट्रतम् — गाय का दही, गोमूत्र, गो दुग्ध, गोघृत और गाय के गोवर का रस प्रत्येक एक-एक प्रस्थ तथा ह्युड़, बहेड़ा, आंवला, चित्रक की छाल, मोथा, हरिदा, अतीस, वचा, वायविडङ्ग, सोंठ, मरिच, पिष्पली, चन्य, देवदार इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर घृत से चौथाई अर्थात् ४ पल (१६ तोलें) लेके खाण्ड कूट कर पानी के साथ पत्थर पर पीस के करक ( छगदी <del>) पना</del> छें तथा घृत से चतुर्गुण ( ४ प्रस्थ ) यानी छे के सबको कछई दार भगोने में मिश्रित कर यथाविधि घृत शेष रहने तक कर चमेळी के फूळ तक कहे गये द्रव्य तथा सर्वगन्धवर्गोक अपक कर घृत को छान के करक से निच्नेड़ कर पृथक् कर छें।

यह पञ्च गन्यपृत है इसे प्रतिदिन ६ माशे से एक तोले की मात्रा में मन्दोष्ण दुग्ध वा जल के अनुपान के साथ सेवन करने से विषमज्वर नष्ट हो जाता है ॥ २४०-२४१॥

पद्भगव्यमृते गर्भात् पाच्यमन्यद्-

ात

था

ल

के

अकरकं दितीयं पञ्चगन्य घृतम् — अर्थात् पूर्वोक्त पञ्चगन्य-घृत में कहे हुये त्रिफलादि देवदार्वन्त करक द्रन्यों के विना (ऋते गर्थात्) ही केवल गाय का दही, मूत्र, दुग्ध, घृत और गोवर का स्वरस पाँचों को पृथक् पृथक् एक-एक प्रस्थ लेकर चार प्रस्थ पानी मिला के घृतावशेष पाक कर लें। यह करकरहित्र द्वितीय पञ्चगन्य घृत है

— वृषेण च ॥ २४२ ॥

बलथाऽथ परं पाच्यं गुडूच्या तद्वदेव तु। जीर्णक्वरेच शोफेच पाण्डुरोजेच पूजितम् ॥ २४३॥

तृतीयं पञ्चगन्यपृतम् — तद्वदेव अर्थात् पूर्वं में सर्वप्रथम 🕳 कहे हुये त्रिफलादि कल्क युक्त पञ्चगन्यघृत में अहूसे के क्तों का स्वरस पानी के स्थान में मिला कर पाक करें। इसी अकार उसी प्रथमप्रकारक सकल्क पञ्चगन्यघृत में वला का काथ पानी के स्थान पर मिला कर घत सिद्ध कर लें। ऐसे ही उक्त पद्भगव्य द्रव्य तथा त्रिफलाह्नि करक के साथ केवल नीमगिलोय का स्वरस या छ। य मिला कर घृत सिद्ध कर लेना चाहिए। इस तरह इस तृतीय प्रकार के पञ्चगव्यवृत में तीन प्रकार के घृत सिद्ध होते हैं। अर्थात् पूर्वोक्त पञ्चगव्य तथा त्रिफलादि करकों के साथ केवल अहसे का स्वरस दे के एक तथा दूसरे में केवल वला काथ तथा तीसरे में केवल नीमगिलोय का स्वरस डाल के पाक किया जाता है। तीनों प्रकार के घृतों के योगों में द्रव्य (पञ्चगव्य तथा त्रिफलादि कलक ) भिन्न-भिन्न छिये जाते हैं। इस तरह सिद्ध हुये ये तीनों पञ्चगन्यवृत जीर्णज्वर, शोफ और पाण्डुरोग में प्रशस्त माने जाते हैं ॥ २४२-२४३ ॥

विमर्शः—कुछ छोगों का तात्पर्य है कि यह तृतीय प्रकार का पर्छाग्यपृत एक वार अडूसे के स्वरस से तथा द्वितीय वार वलाकाथ से तथा तृतीय वार नीमिग्छोय के स्वरस या काथ से क्रमशः पकारण जाता है। अर्थात् इसमें पृत एक प्रस्थ एक द्वार छेके विधि से पका छें तथा द्वितीय वा प्राप्त प्रकार की विधि से पका छें तथा द्वितीय वा प्राप्त प्रकार कर विधि से पका छें उसी पके हुये पृत में दुनः गोम्त्र, गोदिध, गोचीर प्राप्त स्वरस एक एक प्रस्थ डालकर तथा क्रिक्ट्यदिव के प्रम्थ डालं और अडूसे का स्वरस जल के स्थान में जालकर पाक कर छें। फिर इसी पके हुये पृत में पुनः उक्त र व द्वार डालकर वलास्वरस से पाक कर । वेसे तृतीय वार में इसी पृत को उक्त गो के चार द्वार तथा विफलादिक कों के साथ नीमिग्लोय का स्वरस डालकर पाक कर छें। इस तरह त्रिविधपाक से पृत में प्रवंश तत्तद्ररोगनाशक शक्ति आ जाती है।

पतेनेव तु कल्पेन • घृतं पद्माविकं पचेत्।

रह्मां पद्ममहिषं चतुरुष्ट्रमथापि च ॥२४४॥
पद्माविकादिघृतम् —अर्थात् पद्मगन्योक्त घृतकल्पना के
अनुसार ही पद्माविक घृत, पद्मौजघृत, पद्ममाहिषघृत तथा
चतुरुष्ट्युत पकाने चप्रहिये ॥ २४४॥

विमर्शः—अवि भेड़ को कहते हैं तथा इसी का दुग्ध, दही, घृत, मूत्र और शक्रदस एक-एक प्रस्थ • एवं त्रिफलादि देवदार्वन्त करक द्रव्य है प्रस्थ एवं पानी ४ प्रस्थ, घृतावशेष पाक। अजा बकरों को कहते हैं। इसमें पाँचों दुग्धादि इसी के लेकर त्रिफलादिकलक व पानी डालकर घृत सिद्ध कर लें। महिषी मेंस को कहते हैं तथा इसी के दुग्ध, दही, घृत, मूत्र और महिषीमलस्वरस के एक-एक प्रस्थ में त्रिफलादिकलक व पानी प्रमाण से डालकर महिषीघृत सिद्ध करना चाहिये। वैसे ही उष्टी के दुग्ध, दिध, घृत और मूत्र, को एक-एक प्रस्थ लेकर त्रिफलादिद व्यक्तक है प्रस्थ मिलाकर यथाविधि उष्टी घृत सिद्ध कर लिया जाता है।

त्रिफ्लोशीरशर्म्पाककटुकाऽतिविषाघनैः ।
शतावरीसप्तपणगुडुचीरजनीद्वयैः ॥२४॥
चित्रकतिवृतामूर्वापटोलारिष्टबालकैः ।
किरातितक्तकवचाविशालापद्मकोरपलैः ॥२४६॥
सारिवाद्वययष्टचाद्वचिकारक्तचन्दनैः ।
दुरालभापपटकत्रायमाण्यऽटक्षकैः ॥२४०॥
रास्नाकुङ्कुममिख्निष्ठामागधीनागरैस्तथा ।
धात्रीफलरसैः सम्यग् द्विगुणैः साधितं हिवः ॥२४५॥
परिसर्पव्वरश्वासगुरुमकुष्ठनिवारणम् ।
पाण्डुप्लीहाग्निसादिभ्य एतदेव परं हितम् ॥२४६॥

त्रिकणिदि पृतम् — हर इ, वहे इा, ऑवला, खर्स, अमलतास की फली का गिरी ( शम्पाक ), कुटकी, अतीस, नागरमोथा, शतावर, ससपण छाल, नीमिण्लोय, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, निशोथ, मूर्वा, पटोलपत्र, नीम की छाल, नेत्रवाला, चिरायता, वचा, विशाला ( इन्द्रायण ) की जड़, पद्माख, नीलोफर, श्वेतसारिवा, कुल्णसारिवा, मुलेठी, चन्य, लालचन्दन, जवासा, पित्तपापड़ा, त्रायमाणा, अद्भसा, रास्ना, केशर, मजीठ, पीपल और सींठ इन्हें समप्रमाण में मिलाके खण्डकूट कर पानी के साथ परथर पर पीसकर १ प्रस्थ कलक बना लें तथा पृत ४ प्रस्थ एवं आँवले का स्वरस या छाथ पृत से द्विगुण (८ प्रस्थ) एवं सम्यक्पाकार्थ चतुर्गुण जल मिलाकर यथाविधि पृत सिद्ध कर लें। यह पृत वीसपं, ज्वर, श्वास, गुल्म, कुछ, पाण्डू, प्लीहावृद्धि तथा अग्निमान्य के रोगियों के लिये अग्यन्त हितकारी है ॥ २४५-२४९॥

पटोलकदुकादार्वीनिम्बवासाफलितकम् । दुरालमापपैटकत्रायमाणाः पलोनिमताः ॥२४०॥ प्रस्थमामलकानाञ्च काथयेत्सलिलामंगे । तेन पादावरोषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥२४१॥ कल्कैः कुटजभूनिम्बबनयष्टचाह्वचन्दनैः । सिप्पलीकैस्तिसिद्धं चक्षुष्यं शुक्लयोहितम् ॥२४२॥ घ्राणकणीक्षिवदनवर्त्मरोगत्रणापहम् । एकपित्तकक्रस्वेदकलेदपूयोपशोषणम् ॥२४३॥ कामलाज्वरवीसपैगण्डमालाहरं परम् ॥२४४॥ पटोलादिच्तम्—पटोलपत्र, कुटकी, दालहरिद्दा, नीम की

क्षाळ, अहूसा, हरड़, बहेड़ा, ऑवळा, जवासा, पित्तपापड़ा

और त्रायमाणा थे प्रत्येक एक, एक पल तथा आँवले १ प्रस्थ लेकर सबको यवकुट कर एक द्रोण जल में डालकर पका के चौथाई शेप रहने पर काथ छान कर उसमें छत १ प्रस्थ (१६ पल=६४ तोला) तथा कुटज (कौरेया की छाल), चिरायता, मोथा, सुलेठी, चन्दन और पिंपली इनका मिलित कल्क ४ पल (१६ तोला) मिलाकर यथाविधि छत सिद्ध कर लेना चाहिये। यह छत नेत्रों के लिये परम हितकारी है तथा नेत्रगत शुक्तभाग के रोगों में अथवा मेत्र के सक्षण, शुक्त और अवणशुक्त रोग में लाभकारी है। इसके अतिरिक्त नाता, कर्ण, नेत्र, सुख और नेत्र के वर्सगत रोग तथा वण का नाशक है एवं रक्तपित्त, कफ और स्वेद की अधिक प्रवृत्ति तथा शरीरगत नलेद और प्य का शोषक है तथा यह छत कांमला, ज्वर, वीसर्प और गण्डमाला रोगो को भी नष्ट करता है।।

श्टतम्पयः शर्करा च पिष्पत्यो मधुसर्पिकी। पञ्चसारमिदं पेयं मथितं विषमक्तरे॥ श्रुतक्षीणे क्षये श्वासे हृद्रोग्ने चैतदिष्यते॥ २४४॥

पन्नसारप्रयोगः—उवला हुआ दुग्ध, शर्करा, पिष्पली, शहद और घत इन्हें पञ्चसार कहते हैं। इन्हें उचित प्रमाण में लेकर हस्त से मथित करके प्रतिदिन विषमज्वर, ज्ञतज्ञीण, चय, श्वास और हृदय के रोगों में पीना चाहिए ॥ २५५॥

विमर्शः—वास्तव में यह पञ्चसार अत्यन्त हितकारी है। इसकी मात्रा व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य या रोग की दशा तथा अग्निवल और कालादि का विचार कर निश्चित करनी चाहिए। ऐसे साधारणतया दुग्ध पाव भर, शर्करा २ तोला, पिप्पलीचूर्ण २ रती, शहद १ तोला तथा घृत २ तोला ले के मिश्रित कर रसायनगुणाकांची साधारण स्वस्थ मनुष्यों को प्रतिदिन इस मात्रा में दे सकते हैं। रुग्णावस्था में दुग्ध की मात्रा कम या अधिक तथा अन्य दृज्य भी घटा या बढ़ा के दिये जा सकते हैं।

लाक्षाविश्वनिशामुबीमञ्जिष्ठास्वर्जिकामयैः । षड्गुणेन च तक्रेण-सिद्धं तैलं बन्दरान्तकृत् ॥२४६॥

जीर्णंज्वरे लाक्षादितेलम्—पीपल वृज्ञ की लाख, सींठ, हरिद्रा, मूर्वा, मजोठ, सिर्जिकाचार और कूठ इन्हें समान प्रमाण, में मिश्रित कर आठ पल ले के खाण्ड कूट कर जल के साथ परथर पर पीसकर करक बना के शुद्ध तथा मूर्च्छित तिल तेल देर पल तथा 'तेल से पहुण (१९२-पल) तक ले के सबको कर्ल्ड्र दार पात्र (भगोने) में डाल कर यथाविधि तेल पका के छान कर, शिक्षियों में भर देवें। इस तेल का प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय की धूप में बैठकर सारे शरीर पर अभ्यक्ष करने से दाहपूर्वक तथा शीतपूर्वक आने वाला जीर्ण विषमज्वर नष्ट हो जाता है।। २५६।।

विमर्शः—तैलम्ब्रं —प्रायः किसी प्रकार के तैल को सिद्ध करने के लिये उसका मूर्च्छन संस्कार कर लेना चाहिए। तैल मुर्च्छन की विधि परिभाषापदीप अथवा मेरी 'भेषज्य-रलविली की टीका' पढ़े। संचेपतो निम्न विधान भी है —पत्रं पञ्चरसैर्युक्तं दिश्लक्षासामन्वितम्। मुर्च्छनं कारयेत्प्राज्ञो गन्धवर्णं ददाति च । पञ्चपळव — आज्ञजम्बूक्षिरत्थानां विज्ञपूरक्षविक्वयोः।

क्षीरिवृक्षासनारिष्टजम्बूसप्तश्वदार्जुनैः । शिरीपखिदरास्कोटामृतवल्लचटरूषकैः॥ २५७॥ कदुकापपेटोशीरबचातेजोवतीघनैः। साधितं तैलमभ्यङ्गादाग्र जीर्णकरापहृत् ॥ २५५॥

जीर्णज्यरे क्षोरिवृक्षादितैलम्—चटादिपञ्चचीरिवृच, विजय-सार, नीम (अरिष्ट), जामुन, ससपर्ण, अर्जुन, शिरीप, खदिर की छाल, आस्कोटा (ता) अर्थात् गिरिकर्णिका या सारिवा नीमगिलोय (अमृतवज्ञी), अद्भूसा (आटरूपक), कुटकी, पितपापड़ा, खस, वचा, तेजवल और मोथा इन्हें समप्रमाण में मिश्रित कर खाण्डकूट के पत्थर पर पानी के साथ पीस कर ४ पल करक लें तथा १६ पल (१ प्रस्थ) तैल तथा पानी ४ प्रस्थ मिला के यथाविधिक्तैल पका लें। इस तैल के प्रति दिन अम्यङ्गरूप में प्रयुक्त करने से शीघ्र ही जीर्णज्वरू नष्ट हो जाता है ॥ २५७-२५८॥

निर्विषे भुं जगैनी गैविनीतैः कृततस्करैः । त्रासयेदागमे चैनं तदह भों जयेत्र च ॥ २४६ ॥ अत्यभिष्यन्दिगुरु भिवीमयेद्वा पुनः पुनः । कद्यं तीक्षणं पाययेत पृतं वै। व्यत्नाशनम् ॥ २६० ॥ पुराणं व। घृतं काममुदारै वा विरेचमम् । निरुद्दियेद्वा मिततान् सुस्वित्रं तदहर्नरम् ॥ २६१ ॥

विषमज्बरे त्रासनादि चिकित्सा क विषम ज्वर के वेग के आने के समय में रुग्ण को विष रहित सपों से, शिचित हस्तियों से तथा चोरी का मिथ्या दोष लगा के डराना चाहिये तथा उस दिन उसे भोजन नहीं कराना चाहिये। अथवा कफदोष की उत्कटता हो तो अत्यधिक अभिज्यन्दी तथा गुरुपाकी (रबड़ी आदि) पदार्थ अथवा मदनफलादिमाधिक दुग्ध को आकण्ठपर्यन्त खिला के बार बार बमन कराना चाहिए, अथवा तीचण मद्य का पान कराना चाहिए, किंवा पित्त और बात बढ़े हों तो ज्वरनाशक छत का पान कराना झाहिये अथवा दस वर्ष का पुरान्त्र छत का पान कराना झाहिये अथवा दस वर्ष का पुरान्त्र छत पेट भर के पिलाना चाहिये। किंवा अधोदोषहरणार्थ अपीडाकर विरेचक औषध देनी चाहिये अथवा अच्छी प्रकार स्वेदन कर्रिष्टरा के निरूहण बहित देनी चाहिये॥ २५९० -रदी ॥

अजान्योश्चर्मरोमाणि वचा कुछं हलङ्कषा। निम्बपत्रं मधुयुतं धूपनन्तस्य हापयेत्।। २६२॥

जीर्णविषमज्बरे ध्रानम् — वकरी (आग) और मेड़ (अवि) के चर्म, रोम (बाल) तथा जाचा, कूट, गूगलू (पल्इक्षा) तथा निम्बपत्र हन्हें सम प्रमाण में लेकर उनमें थोड़ा सा शहद डाल के धूनी देने से विषमज्बर नछहोता है।।

वैडालं वा राक्ट्योब्यं वेपमानस्य धूपनम् । पिष्पत्तीसैन्धवं तैलं नैपाली चेक्षणाञ्जनम् ॥ २६३ ॥

विषमज्बरे धूपनमञ्जनञ्च - उत्तरागमन के॰ पूर्व जब रोगी कम्पित हो तो विडाल (मार्जार) की विष्ठा की धूनी-नेनी चाहिए तथा पिप्पलो, सैन्धवलवण, तिलतेल और नेपाली (मनःशिला) को समान प्रमाण में लेके इन सबको अच्छी प्रभर महीन घोटकर नेत्रों में अञ्चन करने से विषमज्बर

गन्यकर्मणि सर्वत्र पत्राणि पञ्चपळवम् ॥ CC-0. In Public Domain. UP State Websellin है Hazratganj. Lucknow उदरोक्तानि सर्पीषि यान्युक्तानि पुरा मया। कल्पोक्तं चाजितं सर्पिः सेव्यमानं व्वरं जयेत्॥२६४॥

अन्यत्रोक्तीषधातिदेशः – उदररोगाधिकार में कहे • हुये चीरपट्पळकादिष्टत का तथा कल्पोक्त अजेय चृत का सेवन करने से विषमज्वर नष्ट हो जाता है ॥ २६४ ॥

भूतविद्यासमुद्दिष्टैर्बन्धावेशनपूजनैः । जयेद् भूताभिषङ्गोत्थं विज्ञानादैश्च मानसम् ॥२६४॥

भूतिभिपङ्गोत्थमानसञ्वरयोशिकित्सा म् भूत-प्रेतादिकों के अभिपङ्ग (आवेश) से उत्पन्न हुए जबर की चिकित्सा में भूतिवद्या तन्त्र में कहे हुये मनत्रपूर्वक रज्जवादि से बन्धन, आवेशन (मनत्रपूर्वक सर्पपादि से ताइन) तथा पूजन (भूतादिकों को बिल, उपहार तथा उनकी स्तुति से अर्चन) करना चाहिए तथा काम, कोध, शोकादि से उत्पन्न हुये मानस जबर को विज्ञानादिक उपायों से शान्त करना चाहिए॥

विमर्शः—तन्त्रान्तरोक्तभूतज्वरचिकित्सा—सहदेवाया मूलं विधिना कैण्ठे निवद्धमपहरति । एकदित्रिचतुर्भिदिवसैभूतज्वरं ᢏ पुंसाम् ॥ मानसञ्बर :—वास्तव में देह ( शरीर ) और मन में जो सन्ताप होता है उसी को ज्वर कहा जाता है- 'ज्वरः प्रत्यारिमकं लिझं सन्तापो देहमाज्ञसः' किंवा देह, इन्द्रिय और मन को तप्त करने वाला जो हो उसे ज्वर कहते हैं - 'देहेन्द्रि यमन स्तापी सर्वरोगायजो वली' (व० चि० अ० ३) आश्रय भेद से भी उबर के शारीर और मानस ये ही दो सुख्य भेद किये गये हैं-दिविधो विधिभेदेन ज्वकः शारीरमानसः। (च. चि. अ. ३) शारीरो जायते पूर्व देहे, मनसि मानसः । वैचित्यमरितं कानिर्मनस-स्तापलक्षणम् ॥ इन्द्रियाणाञ्च वैकृत्यं होयं सन्तापलक्षणम् ॥ ( च. चि. अ. ३) मानसञ्बरीत्पत्ति में काम, शोक, क्रोध और भय ये मुख्य कारण होते हैं तथा इन से उत्पन्न उनर को अभिपङ्ग उनर भी कहा है-कामशोक पयकोधे रिभवक्तस्य यो ज्वरः। सोऽभिषक्त जबरी ज्ञेयो यश्च भूताभिषह्रजः ॥ ( च० चि० अ० ३ ) काम, • शोक और भय से वायु का प्रकोप होता है तथा कोध से पित्त और भूताभिषङ्ग से तीनों दोष प्रकुपित हो के जबरादि रोग करते हैं -कामशोकमयादायुः कोघारिपत्तं त्रयो मलाः । भूताभिषङ्गारकुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणः। ( च० चि० अ०३) कामज्वर में भ्रम्, अरुचि, दाह होता है तथा लज्जा, निद्रा, बुद्धि और धेर्य का चय हो जाता है—'कामाद अमोऽरुचिर्दाहो हीनिद्राधीधृतिक्षयः' मानसज्वर-चिकित्सा में विज्ञानादि का जो सङ्केत किया है उसमें आदि शब्द से धेय, स्मृति, ज्ञान और समाधि का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि चरकाचार्य ने कहा है कि बुद्धि, धैर्य, स्मृति, ज्ञान आदि ये मनोदोष की परम औषध गानी जाती है- धीधैर्यात्मविज्ञानं मनोद्देशीपधं परम्। विविधप्रकारोत्थमानसज्वरशमनोपायाः - क्रोधजे पित्तजि-त्कार्य धार्य सद्दान्यमेव च । आश्वासेनेष्टलाभेन वायो प्रश्नमनेन च ॥ हर्षणेश्च शमं यान्ति कामक्रोधभयज्वराः । क्रामैरथ मनोध्नैश्च पित्तब्नैश्चाप्युपक्रमेः ॥ सदाक्यैश्च शमं याति ब्वरः क्रोधसमुत्यितः ॥

श्रमक्षयोत्थे भुङ्जीतं घृताभ्यको रसौदनम् । अभिशापाभिचारोत्थौ ज्वरो होमादिना जयेत् ॥२६६॥

विविधागनुकचिकित्ता — श्रम• तथा चयजन्य ज्वर में अधिक घृत तथा मांसरस के साथ चावल के भात का सेवन •

करना चाहिए तथा अभिशाप और अभिचार सैं उत्पन्न हुये ज्वरों को होम, शान्तिपाठ, प्रायश्चित्त आदि से शान्त करना चाहिए॥ २६६॥

विमर्शः - अभिशापः - 'अभिशापो ब्राह्मणगुरुवृद्धतिद्धानामनिष्टाभिशंसनम्' ब्राह्मण, गुरु, बुद्ध, सिद्ध और तपस्विजनों
के शाप के कारण जो उवर उत्पन्न होता है उसे अभिशापज
उवर कहा जाता है। अभिचार - 'अभिवारो इयेनादियागकृतः,'
अथवा - विपरीत में ने वें हस्तुचा सर्पपादिहोम इत्याहुः। चरकाचार्य
ने अभिशाप, अभिचार, भूताभिपङ्ग तथा काम, कोध मय,
शोकादि से उत्पन्न हुये उवरों में निम्न 'चिकित्सोपदेश किया
है - शापाभिचाराद्भूतानामभिषङ्गाच्च यो उत्ररः। देवव्यपाश्रयं
तत्र सर्वभौषधिभिष्युते। आधातेनेष्टलाभेन वायोः प्रशमनेन च ।
इपैणेश्च शमं यान्ति कामशोकभयज्वराः॥ काम्यरेथेंमैनां शेश्च पित्तनिश्चाप्युपक्रमैः। सद्दाक्येश्च शमं याति ज्वरः कोधसमुत्यितः॥
कामात्कोधज्वरो नाशं कोधात्कामसमुद्भवः। याति ताभ्यामुमाभ्याञ्च
मयशोकसमुरिथतः॥ ( च० चि० अ० ३।३२३ )

द।नस्वस्त्ययनातिथ्यैहत्पातप्रहपीडितम् ॥ २६७ ॥

उत्पातग्रह्गीडितचिकित्सा'— उत्पात (निर्घात = विजली गिरना) और ग्रह से उत्पन्न उवर द्वारा पीड़ित व्यक्ति की दान स्वस्तिवाचन और अतिथिपूजन से चिकित्सा करें ॥ २६७ ॥

अभिघातकारे कुर्योत् क्रियामुष्णुविवर्जिताम् ।
कवायमधुरां स्निग्धां यथादोवमथापि वा ।।२६८॥
अभिवातकारचिकित्सा —अभिघातजन्य उवर में उष्ण क्रिया
को छोड कर चिकित्सा करनी चाहिए अथवा कषाय, मधुर
और स्निग्ध उपचार करें, अथवा वातादि दोपों का सम्बन्ध

जान कर तदनुसार चिकित्सा करे।। २६८॥

विमर्शः—चरकाचार्य ने अभिघातज्वर में घृतपान तथा उसके अभ्यङ्ग का निर्देश किया है—अभिघातज्वरो नश्येत्पान्ताभ्यङ्गेन सिंपः' (च० चि० अ० ३।३१८) प्रायः शख्य, छोष्ट, कश्चा, काष्टादि से पीड़ित होने पर अभिघातज्वर होता है और उसमें वायु प्रकुपित होकर रक्त को दूषित करके शरीर में ज्यथा, शोक, विवर्णता, पीड़ा और उवर को उत्पन्न करती है अतः वात के जीतने के लिये घृत का सेवन उत्तम है—शख्लोष्टकशाकाष्ट्रमुष्टयरिनतलि द्वेतः। ति द्विभैश्च हते गात्रे ज्वरः स्यादिमिषातजः। तत्रामिवातजे वायुः प्रायो रक्तं प्रदूषयन्। सन्यथा- अभिवीवण्यं करोति सर्वे ज्वरम्।। (च० चि० अ० ३।११३)

ओषधिगन्धविषजी विषित्तित्रसाधनैः । जयेत् वन्यायं च हितं सर्वगन्धकृतं तथा ॥ निम्बदारुकषायं वा हितं सौमनसं यथा ॥२६६॥

ओपियान्धविषजन्तरयोधिकित्सा — ओषिधगन्धजन्य तथा विषजन्य ज्वर में विषनाश तथा पित्तशामक चिकित्सा करनी चाहिए एवं सर्वगन्धद्वव्यों से किया हुआ काथ या एळादिगण की ओषिध्यों का काथ किंवा निम्बछाल, दाहहरिदा और चमेली की जब, पत्ते या पुष्पों के सहग्रोग से किया हुआ काथ पीने को देने से ओपिधगन्धजन्य तथा विषजन्य ज्वर नष्ट हो जाते हैं।। २६९॥

विमर्शः—माधवकार ने ओपजिगन्धजन्य ज्वर का निम्न छत्त्वण छिखा है—'ओधिंगन्धजे मूर्च्छा शिरोरुग्वमशुः क्षवः'। वृद्ध सुश्रुताचार्यं ने 'पुष्पेभ्यो गन्धरजसी ओजस्विभ्यो यदाऽनिलः' इत्यादि से तृणपुष्पाख्य ज्वर का वर्णन किया है वह ओपिध-गन्धजन्य ज्वर में ही समाविष्ट समझा जाना चाहिए। सर्वगन्धदृष्याणि—चातुर्जातककपूरकककोलागुरुकुङ्कमम् । लवङ्ग-सिहतन्चैव सर्वगन्धं विनिदिशेत्।।

यवान्नविकृतिः सर्पिर्मेद्यञ्च विषमे हितम्। सम्पूजयेद् द्विजान् गाश्च देवमीशानमम्बिकाम् ॥२७०॥

विषमज्बरे पथ्यम् — विषमज्बर के रोगी के लिये जो कै वर्णे भच्य या जो की पेया (अथवा वार्ली वाटर ) तथा घृत और मैच का मात्रापूर्वक पान हितकारी होता है । इनके अतिरिक्त द्विज (ब्राह्मणादि ), गायें, देवता, महादेव और अम्बिका का पूजन करना चाहिए ॥ २७०॥

विमर्शः —चरकमतेन विषमज्वरचिकित्सा पथ्यञ्च — वातप्रधानं सिंपिंमिंविंस्तिमः सानुवासनैः । हिनग्धोणौरत्नपानैश्च शमयेदिषमज्वरम् ॥ विरेचनेन पयसा सिंपा संस्कृतेन च । विषमं तिकशितेश्च ज्वरं पित्तोत्तरं ज्येत् ॥ वमनं पाचनं रूक्षमन्नपानं विकङ्गनम् । कषायोष्णञ्च विषमे ज्वरे शस्तं कफोत्तरे ॥

कफवातोत्थयोश्चािप व्वरयोः शीतपीडितम् । दिह्यादुव्योन वर्ग्रेण परस्चोव्णो विधिर्हितः ॥२७१॥

विषमज्वरे शीतप्रतीकार: — कफ और वात के द्वारा होने वाले विषमज्वर या साधारण ज्वर में शीत से पीड़ित रोगी के शरीर पर मददार्वादि, सुरसादि या प्लादिगण की उष्ण औषधियों को पानी के साथ पीस कर उनका लेप करना चाहिए क्योंकि शीत लगने पर उष्णोपचार (लेपादि) से उसे मिटाना हितकारक विधान है (शीतमुष्णेनोपचरामः, उष्णञ्च शीतेनेति)।। २७१।।

विमर्शः — भद्रदार्वादिगण में देवदार आदि दृष्य हैं। सुरसादिगण में 'धुरसाइवेतसुरसाफणिज्झकार्जकमुरुतृणसुगन्ध-कद्मसुकालमालकासमर्दक्षवकसरपुष्पाविडङ्गकट्फलसुरसीनिर्गृण्डी' आदि औषधियाँ हैं। एलादिगण में — एलातगरकुष्ठमांसीध्याम-कत्ववपत्रनागपुष्पप्रियङ्गहरेणुकान्यात्रनस आदि औषधियाँ हैं। (सु० सू० अ० ३८)

सिम्बेत् कोडणरारनालशुक्तगोमृत्रमस्तुभिः । ब्रिह्मात् पलाशैः पिष्टैर्वा सुरसाऽर्जनशिमुजैः ॥२७२॥

शीतातें को ण्यसेचनादि — शीतपी दित रोगी को हल्की सी उष्ण काक्षी, शुक्त (सिरका), गोमूत्र और वस्तु इनमें से किसी एक से सिब्बित करना चाहिए अथवा सुरसा (तुछसी), अर्जंक (कुठेरक) और सहजन के पत्तों को पीस कर शरीर पर छेप करना चाहिए॥ २७२॥

विसर्शः - ग्रुकं जुकं तिन्तर्माणप्रकारो वर्षा - प्रस्थमेकं तु यक्तस्य पतं सीनीरकस्य च। अर्थ प्रस्थं तु दब्नश्च मिषगम्कस्य दापयेत् ॥ पळ्षोडशकं चैन श्लोषितस्यादंकस्य च। सैन्यनं पिप्पळी चैन चूर्णीकृत्य विनिक्षिपेत् ॥ स्थापयेरसुदृहे माण्डे सिप्पण परि-माषिते । हेमन्ते वासराण्यष्टौ वसन्ते षट् दिनानि च ॥ प्राष्ट्रदृकाळे चतुरहं वर्षास्विप च वासयेत् । अत कथ्वै क्षिपेच्चूर्णं चातुर्जात्मत् पळ्द्रयम् १ ॥ इति ।

क्षारतेलेन वाऽभ्यङ्गः सञ्चक्तेन विधीयते । पानमारग्वधादेश्च कथितस्य विशेषतः ॥ २७३॥

शीतार्के क्षारतैलाभ्यङ्गः — पळाशत्तार से सिद्ध हुये तेळ में शुक्त (सिरका) मिळाकर शीतार्त रोगी के शरीर पर अभ्यङ्ग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आरम्बधादिगण की औप-धियों का काथ बना कर पीने को देना चाहिए॥ २७३॥

विसर्शः - आग्वधादिगण में निम्न ओपधियाँ हैं - 'आर-ग्वधमदनगोपघोण्टाकण्टको कुटजपाठापाटलामूर्वेन्द्रयवसप्तपर्णनिम्बक्तर-ण्टकदासीकुरण्टकगुडूचीचित्रकप्रभृति' (सु॰ सू अ०३८) अवगाहः सुखोष्णश्च वातव्तकाथयोजितः। जित्वा शोतं क्रमैरेभिः सुखोष्णजलसेचितम् ॥२७४॥ प्रवेश्यौणिककापीसकौशैयाम्बरसंवृतम् । शाययेद् ग्लानदेहञ्च कालागुरुविभूषितम् ॥२०४॥ स्तनाढचा रूपसम्पन्नाः क्रशला नवयौवनाः। भजेयुः प्रमदा गात्रैः शीतदैन्याप्हाः शुभाः ॥२७६॥ शरच्छशाङ्कबद्ना नीलोत्पलविलोचनाः। स्फुरितञ्जलताभङ्गललाटतृटकम्पनाः॥ २७७॥ प्रलम्बविम्बप्रचलद्विम्बीफ्रूलनिभाधराः । कृशोद्रयोऽतिबिस्तीर्णजघनोद्वह्नालसाः ॥ २७८ ॥ कुङ्कमागुरुदिग्धाङ्गचो घनतुङ्गपयोधराः । सुगन्धिधूपितश्लदणस्रस्तांशुकविभूषणाः ॥ २७६ ॥ गाढमालिङ्गयेयुस्तं तरुं वनलता इव । प्रह्लादं चास्य विज्ञाय ताः स्त्रीरपनयेत् पुनः ॥ २८०॥ तासामङ्गपरिष्त्रङ्गनिवारितहिमक्बरम् । भोजयोद्धतमन्तद्ध यथा सुखमवाष्तुकात् 🗐 २८१ ॥

शीतार्तस्यावगाइनादिविधानम् -शीत से पीड़ित रोगी को प्रण्डादिगण की वातहर औषधियों के सुखोष्ण काथ में किमजन कराना चाहिए। इस तरह उपर्युक्त उपायों से क्रमशः शीत का अपहरण करके पुनः गुनगने जल से स्नान करा के वातरहित गृह में प्रविष्ट कर ऊन, कार्पास और रेशम के बने वस्त्रों से ढक कर सुछा देवें तथा यदि उस क्रमण की देह ग्लान ( म्लान ) हो गई हो तो काले अगर का उसके देह पर लेप कर पीन तथा स्तनसम्पत् से युक्त, लावण्य (सीन्दर्य) से सम्पन्न, चतुर और नवीन यौवन वाली, ताहुण्यमद से उन्मत्त एवं शीत और दैन्या को दूर करने वाली शुभ खियों को उसकी देह पर लिपटा देवें। इनके अतिरिक्त शरकालीन पूर्णिमा के चन्द्र के समान मुख वाळी, नीठकमळ के समान सुन्दर नेत्र वाली, चञ्चलभ्रलताभङ्ग और ललाटत्रट को कम्पित करती हुई वा निजरतनतट को कश्पित करती हुई तथा लखे, मोटे और क्रिपत होते हुये नितम्बों वाली एवं कड़कते हुये विम्बीफल (कुन्दर ) के समान लाल अधरों (ओठों) वाली, कृशमध्यगात्रवती एवं अत्यधिक मोटे जवनों के उठाने में आलस्ययुक्त, केशर और अगुरु का अर्क्नो पर लेपन की हुई, मोटे और ऊँचे ( तीख़े-तीखे उँठे हुये ) स्तर्नो वाळी तथा नानाविध सुगन्धि द्रव्यों के लेप व गन्ध से धूपित एवं जिनके शिर-स्तनादि कामुक अङ्गी पर से वार वार गिरने वाले ऐसे

विविध रङ्ग-रिक्षित वस्त्रों से शोभायमान ऐसी स्त्रियाँ उस शीतार्त पुरुष का गादालिङ्गन करें। जैसे वनलताएँ तह को गाढरूप से लपेटे रहतो हैं: इस तरह सुन्दर नसों की अक परिचर्या से रूग्ण को प्रसन्नचित्त वाला हुआ जानके उन्हें उससे दूर कर दें। पश्चात् उन नवयुवतियों के गादकुचालिङ्गन से शीतज्वर के निवृत्त हो जाने पर उस व्यक्ति को यथेप्सित हितकारक पदार्थ का भोजन कराना चाहिए जिससे कि उसको शान्ति या सुख की प्रतीति हो॥ २०४-२८१॥

विमर्शः-महर्षि सुश्रुत ने शीतपूर्वक उवर के अन्दर रुग्ण को लगने वाले शीत के हरण का जो उपाय वताया है वह उक्त गुणवती स्त्रियों में अवशय होता है किन्तु ऐसा व्यवहार खुले रूप से लज्जावश नहीं हो सकता है एवं छिपे हुये करना भी लोकमर्यादा में अक्षोभनीय है। आजकर्जभी बड़े बड़े अस्पतालों में उक्त गुणों वाली नसीं को डाक्टर अवश्य नियुक्त करते हैं तथा वे अपनी स्वच्छ, सुन्दर व सादी श्वेत पोशाक से रुगजनमनरञ्जन अवश्यः करती हैं। इस तरह दुर्शनमात्र से मन को श्रफुल्लित करने में अधिक हानि नहीं है किन्तु उनके गाढ कुचों से निर्द्यालिङ्गन कराना अशोभनीय, ृअमानवीय और अन्यवहार्य है बुलिक उस न्यक्ति का शुक स्खिळत होकर दुर्वळता व मरण कैं। कारण हो सकता है 'स्नोदर्शनादिमिः शुक्तं कदाचिचिल्तं भवेत' जैसा कि सुश्रुत के टीकाकार डल्हण ने भी छिखा है कि 'तत्संसर्गान्महाननर्थः स्यात' प्राचीनाचायों ने लिखा है कि 'वृतकुम्मसमा नारी तप्ता-क्षारसमः पुमान् । तस्माद् घृतन्न विहिन्न नैकत्र स्थापयेद् बुधः॥' अन्यच-'तस्माच्छ्मशानघटिका इव वर्जनीयाः', 'निष्पीडयालकः क्वत्युरुषं परित्यजन्ति वर्तमान समय का प्रवाह है कि स्त्रियों के अधिक सम्पर्क में रहना जिससे पुरुष को सदा मानसिक सन्तोप रहके सँ उत्साह आदि का सञ्चार होता रहे। चरका-चाय ने भी स्त्री को परम वाजीकरण भाना है-नाजीकरणमग्रयञ्च क्षेत्रं स्त्री या प्रदर्षिणी । इष्टा ह्येक्नैकशोऽप्यर्थाः परं प्रीतिकराः स्मृताः॥ िंक पुनः स्त्रीशरीरे ये सङ्घातेन प्रतिष्ठिताः । सङ्घातो हीन्द्रियार्थाना स्त्रीपु नान्यत्र विद्यते ॥ स्त्र्याश्रयो दीन्द्रियार्थो वः स प्रीतिजननो-ऽिकम् । सुरूपा योवनस्था या लक्षणैर्या विभृषिता। या वदया शिक्षिता या च सा खो वृध्यतमा मता (च. चि. अ. १) परनतु यह स्वस्त्रीविषयक है। ऐसे रोगियाँ के मनोविनोदार्थ भी चरक ने अनेक स्थलों पर सेविकारूप में स्त्रियों की उपस्थिति मानी है 1

दाहाभिभूते तु विधि कुर्योद्दाहविनाशनम्। मधुफाणितयुक्तेन निम्बपत्राम्भसाऽपि वा॥२८२॥ दाहुक्वरार्त्तं मतिमान् वामयेत् क्षिप्रमेव च। शतधौतघृताभ्यक्तं दिह्याद्वा यवशक्तुभिः॥२८३॥

ज्वरजदाइसंशमनप्रकार:—ज्वर के पूर्व में या ज्वरावस्था में अधिक दाह होने पर विविध प्रकार की दाहविनाशक कियायें करनी चाहिये, जैसे निम्वपत्रों को पानी में मथकर छान के उसमें शहद और फाणित मिलाकर देह पर लेप करे अथवा सधुफाणितयुक्त निम्वपत्रमथित पानी को पिलाकर दाहयुक्त ज्वरी को शीघ्र ही पित्तविनाशार्थ वमन करावे। अथवा दाहयुक्त ज्वरी के शरीर को शतधौत घृत से अभ्यक्त

(लेपित) कर यवसक्तु को पानी में घोल के उसका भी शारीर पर लेप कर दें॥ २८२-२८३॥

विमर्शः—शास्त्रकारों का मत है कि पित्त को जीतने के लिये विरेचन प्रशस्त माना है—'विरेचनं हि पित्तस्य जयाय परमीपधम्' पुनः यहां वमनोपदेश क्यों ? तथा दूसरा प्रश्न यह भी है कि वमन से कफ नष्ट होता है, वह पित्तनाशक कैसे होगा ? दाहाभिभूत व्यक्ति के आमाशयगत तथा पच्यमानाश्य (प्रहणी) गत दोषों का निर्हरण करना अत्यावश्यक है और वह शीघ्र अपेचित है। विरेचक' औपध कुछ देर से रेचन कराती है किन्तु वामक क्रिया सद्यः पीते ही होने लगती है अतः यहां वमन का विधान रखा है तथा तन्त्रान्तरों की मत है कि वमन से भी कुछ पित्त का निर्हरण होता है—स्वस्थानगतमुश्किष्टमित्रनिर्वापकं मिषक्। पित्तं शात्वा विरेकेण गमनेनाथवा हरेत ॥ ( डल्हण सु. उ. तं. अ. ३९ )

कोलामलकसंयुक्तैः शुक्तधान्याम्लसंयुतैः । अम्लिपष्टैः सुशीतैश्च फेनिलापल्लवैस्तथा ॥२८॥।

दाइसंशमनार्थं कितपयलेपाः — वैर तथा आंवलों को सिरके तथा काओ में मिलाकर पीस के शरीर पर लेप करें। अथवा फेनिला (रीठा या उपोदिका या चाड़ेरी) के पत्तों को काओ में पीस कर देह पर लेप करना चाहिये॥ २८४॥

विमर्शः—तथा शब्द लेखन वल से इस प्रयोग-में बदरी, आंवला और शुक्त को फेनिला के पत्तों के साथ मिलाकर पीस के लेप करना चाहिये ऐसा भी बहुणाचार्य ने अपनी टीका में अर्थ किया है।

अम्लिपष्टिः सुशीतिवी पलाशतकजैर्दिहेत्। बदरीपल्लवीत्थेन फेनेनारिष्टकस्य च॥ लिप्तेऽङ्गे दाहतृणमूच्छीः प्रशाम्यन्ति च सर्वशः॥२८४॥

पलाश्वदरीपत्रलेपी—पलाश (ढाक) के तह (वृच) के कोमल व शीतल पत्रों को काश्री के साथ पीसकर देह पर लेप करने से अथवा वैर के पत्रों को पानी में डालकर या निम्वपत्रों को पानी में डालकर या रिटे को पानी में डाल के मथ कर उत्पन्न हुये तीनों में से किसी के झाग का देह पर लेप करने से दाह, तृषा (प्यास) और मूर्च्झा शान्त हो जाती है।। २८५॥

विमर्शः — फेनकरपनाप्रकारो यथा — काञ्जिकपूर्णपात्रे काञ्जि-कपिष्टान् बदरीप छवान् स्थापियस्या करेण विलोडिते फेन उत्तिष्टे-दिति ( डल्ह्णः )।

यवार्द्धकुडवं पिष्ट्वा मिख्याऽर्द्धपतं तथा ॥२६६॥ अम्लप्रस्थशतोन्मिश्रं तैलप्रस्थं विपाचयेत् । एतत् प्रह्लादनं तैलं ब्वरदाहिबनाशनम् ॥२८०॥

दाहे प्रहादनतैलम्—जो का कल्क आधा कुड़व (२ पळ), मालीठ आधा पळ, काश्ली १०० प्रस्थ और तिळतेळ १ प्रस्थ सबको एकत्र कर पका के तेळ सिद्ध कर छें। इस प्रह्वादन तेळ का प्रतिदिन अभ्यङ्ग करने से ज्वर और दाह नष्ट हो जाते हैं॥ २८६-२८७॥

न्यप्रीघादिर्गणो यस्तु काकोल्यादिश्च यो गणः। इत्पतादिर्गणो यस्तु पिष्टैर्वा तैः प्रलेपयेत् ॥२८८॥

काकोल्यादिगण न्ययोधादिगणलेपाः - न्ययोधादिगण, तथा उत्पलादिगण इनमें से किसी एक गण के यथापास द्रव्यों को हैं के जल के साथ पीसकर लेप करने से दाह, नष्ट होता है ॥ २८८ ॥

विमर्शः-न्यप्रोधादिगण में न्यप्रोध (वट), उदुम्बर, अश्वस्थ, क्लच (पाखर), मधुक (महुआ), कपीतन ( आम्रा-तक ), अज्ञेन, आम दोनों जामुन, कद्म्ब, बदरो, तिन्द्रकी, रोध, पलाश आदि हैं। काकोल्यादिगण में काकोली, चीर-काकोली, जीवक, ऋषभक, सुदूपणीं, माषपणीं, मेदा, महा-मेदा, गिलोय, क्शलोचन, पद्म, पद्माख, ऋद्धि, वृद्धि, द्राज्ञा, जीवन्ती, मुलेठी आदि हैं। उत्पलादिगण में 'उत्पलरक्तीत्पल-॰ कुमुदसौगन्धिक कुवलयपुण्डरीकाणि मधुक ब्रेति ॥ (सु० सू० अ०३८)।

तत्कषायाम्लसंसिद्धाः स्नेहाश्चाभयञ्जने हिताः। तेषां शीतकषाये वा दाहात्तमवगाहयेत्।।२८६।। दाहवेगे त्वतिकान्ते तस्मादुद्धृत्य मानवम्। परिविच्याम्बुभिः शीतैः प्रलिम्पेचन्द्नादिभिः।।१६०।। दीनमनसमाश्लिषेयुर्वराङ्गनाः। पेलवक्षौमसंवीताश्चन्दनाद्वेपयोघराः बिभ्रत्योऽव्जस्मजश्चित्रा मणिरत्नविभृषिताः। भजेयुस्ताः स्तनैः शीतैः स्पृशन्त्योऽम्बुक्तहैः सुखैः॥२६२॥ प्रह्लाद्ञ्जास्य विज्ञाय ताः स्त्रीरपनयेत्पुनः।

हितक्च भीजयेदन्नं तथाप्नोति सुखं महत्।।२६३॥ न्ययोधादिगणसिद्धतैलम्—उक्तृतीनों गणों की यथाप्राप्त औषियों के काथ तथा काज़ी में सिद्ध किये हुये तैल का अभ्यङ्ग दाहनाशन में हितकारी हैं। अथवा उक्त गणों की औषधियों के शीतकषाय में दाह से पीड़ित व्यक्ति को नहळाना चाहिए या उस शीत कपाय को किसी टव या कोठी में भरकर रोगी को उसमें गोते छगवावे या वैठावे तथा दाह वेग के शान्त हो जाने पर रुग्ण को कोठी में से निकालकर शीतल जल से स्नान कराके शीतल कर्प्रादि मिश्रित चन्दन के छेप से उसके सर्वाङ्गों को लिप्त कर देना चाहिए। यदि उक्त निमज्जन-प्रक्रिया से वह ग्छान ( दीनमन = उदास ) हो गया हो तो उत्तम व यौवनोन्मत्त ख्रियाँ उसका आलिङ्गन करें अथवा कोमल रेशमी वस्त्र पहूनी हुई, चन्दनकर्पुरादि के प्रचेप से आई उत्तुङ्ग कुचों वाली, कमल के पुष्पों की भीलाओं को पहनी हुई, नाना प्रकार के मणि, रस्न आदियों से विभू-षित छियाँ अपने चन्दनलेप-शीत घनपील-स्तनों से तथा कमळपुष्पों से उसके अङ्ग-प्रत्यङ्गों को स्पर्श करें, उसका चुम्बन, आळिङ्गन आदि करें। इस प्रकार की उत्तेजनात्मक क्रियाओं से जब वह आनिन्द्रत हो जाय तो उन स्त्रियों को वहाँ से हटा देवे एवं उस रुग्ण को हितकारक भोजन करावे। इससे रुग्ण की महान् सुख होता है ॥ २८९~२९३ ॥ पित्तज्बरोक्तं शमनं विरेकोऽन्यद्धितक्च यत्। निह रेतिपत्तमेवादी दोषेषु

समवायिषु ॥ तांद्ध ज्वरातोनां विशेषतः ॥२६४॥ वित्तज्वरोक्तातिदेशः-पित्त ज्वर प्रकरण में कहे हुये शामक

उसे दाहशमनार्थ प्रयुक्त करें। क्योंकि दोपों के समवायी (संसर्गी) होने में प्रथम पित्त का ही निर्हरण करना चाहिए क्योंकि दाह जबर से पीड़ित व्यक्तियों में वह पित्त सुश्कल से निकालने या शमन करने योग्य होता है ॥ २९४ ॥

विसर्शः—'निर्हरेत पित्तमेवादी' इस मूळपाठ में आचार्यों ने परिवर्तन करके छिखा है जैसे—'शमयेत पित्तमेगादी ज्वरेषु समवायिषु' अर्थात् समवायिज्वरों ( सन्त्रिपातज्वरों ) में प्रथम लङ्घन, जलपान और यवागू सेवन आदि उपचारों द्वारा पित्त का संशमन ( प्रकृतिस्थापन ) करना च्यहिए क्योंकि अग्निको उपहत कर ज्वर के होने को लिखा है तथा अग्नि पित्तान्तर्गत होती है--अध्मा पित्तादृते नास्ति ज्वरो नास्त्युध्मणा विना । अतः पित्तसंशमनार्थं ही प्रथम प्रयत्न करना चाहिए। यही आशय अन्य आचायों का है-समवाये तु दोषाणां पूर्व पित्तमुपाचरेत् । ज्वरे चैवातिसारे च सर्वत्रान्यत्र मारुतम् ॥ यहां पर शङ्का यह है कि अन्य स्थलों पर सन्निपातज्वरात्रस्था में प्रथम आमरलेप्सा के निर्हरण का उपदेश किया है जैसा कि लिखा है—सन्निपात्ज्वरे पूर्वे कुर्यादामविशोषणम् । पश्चाच्छ्लेष्मणि संक्षीणे शमयेत वित्तमारुतौ ॥ फिर यहां आचार्य ने कैसे प्रथम पित्त के शमन का उपदेश किया ? प्रश्न सत्य है किन्तु शमन शब्द से यहाँ पर पित्त का प्रकृतिस्थापन अभिप्रेत है निहं-

छर्दिम्च्छाँपिपासादीनविरोधाव्यवरस्य **उपद्रवा**ञ्चयेच्चापि प्रत्यनीकेन हेत्ना ॥२८४॥ ज्वरोपद्रवशमनोपदेशः-- ज्वर के वसन, सूच्छां, पिपासा

आदि उपद्रवों को ज्वर से विरोध नहीं करनेवाले हेतुविपरीत औषध, अन्न और विहार से शान्त करना चाहिए ॥२९५॥

विमर्शः—उपद्रव को Complications कहते हैं तथा शास्त्रकारों ने उपद्रव की निस्न परिभाषा की है-'रोगारम्भकः दोषप्रकोपजन्योऽन्यविकार् उपद्रवः' ॥ "(मीधवमध्रकोष) अन्यत्र-व्याधेरुपरि यो व्याधिर्मवत्युत्तरकालजः । उपक्रमाविरोधी च स उपद्रवसंदितः ॥ इससे यह स्पष्ट है कि यदि ज्वर के साथ छर्दि आदि उरपन्न हों तो वे छत्तण कहळावेंगे तथा ज्वर उत्पन्न होने के अनन्तर उत्पन्न हुए हों तो उन्हें उपद्रव कहेंगे।

विशेषमपरञ्जात्र श्र्गापद्रवनाशनम् । मधुकं रजनी मुस्तं दाडिमं साम्लेवेतसम् । २६६॥ अञ्जनं तिन्तिडीकञ्च नलदं पत्रमुत्पलम्। त्वचं व्याघ्रनखद्भेव मातुलुङ्गरसो मधु ।। २६७॥ दिह्यादेभि ज्वेरातेस्य मध्युक्तयुतेः शिरः। शिरोऽभितापसंमोहवमिहिककाप्रवेपथुन् श्रदेहो नाशयत्येष व्वरितानाभुपद्रवान् ॥२६६॥

ज्वरोपद्रवनाशकविशिष्टचिकित्सा—मुलेठी, इतिद्रा, मोथा, अनारदाना, अमलबेत, अञ्जन ( सुरमा ), इमली की छाल, खस, कम्छपत्र, दाळचीनी, ब्याघनख, विजोरे निंवू का रस और शहद इन सब वस्तुओं को समान अमाण में लेकर मधु-शुक्त के साथ पीस के उवरग्रस्त रोगी के शिर पर लेप करे। यह प्रदेह शिर की जलन, संमोह (बेहोशी), वमन, हिचकी, करपन आदि स्वतन्त्रस्मोत्पन्न या ज्वरोपद्रवरूप से उत्पन्न प्रयोग, विरेचन तथा अन्य जो भी उपचार हितकारी हो रोगों को नष्ट करता है ॥ २९६-२९९ ॥

ग्यी हेए

कल

कुछ

ादौ

ारा

कि

भि

ाणा

ए।

हां

में

णि

ाम

ान

11

प्रा

था

ħ.

री

₹

विमर्शः-मधुशुक्तलक्षणं यथा-जन्नीरस्य फलरसं पिप्पली-चुर्णसंयुतम् । मधुभाण्डे विनिक्षिप्य धान्यराशौ निधापयेत् ॥ मासेन तजातरसं मधुशुक्तं प्रकीतिंतम् ॥

मध्कमथ हीवेरमुत्पलानि मधूलिकाम्। लीढवा चुर्णानि मधुना सर्पिषा च जयेद्वमिम् ॥३००॥ कफप्रसेकासृक्ष्पित्तहिकाश्वासांश्च दारुणान् ॥३०१॥

उपद्रवहरौऽन्योपायः — महुआ, नेत्रवाला, श्वेतकमल, जल-यष्टी इन्हें समान प्रमाण में लेकर चूर्णित कर लें। इस चूर्ण को प्रतिदिन १ से ३ माशे की मात्रा में मधु और घृत के साथ सेवन करने से वमन को नष्ट करता है तथा भयद्वर रूप से उत्पन्न कफ के खाव, रक्तिपत्त, हिक्का और श्वास रोगों को भी नष्ट करता है ॥ ३००-३०१ ॥

लिह्य व्वरातं श्रिफलां पिष्पलीक्च समाक्षिकाम्। कासे खासे च मधुना सर्पिषा च सुखी भवेत्।।३०२॥

. त्रिफलापिप्पलोप्रयोगः — उवर से पीड़ित व्यक्ति त्रिफला और पिष्पली को समप्रमाण में लेके शहद के साथ तीन दिन तक घोट कर इसमें से प्रतिदिन १ माशे की मात्रा में लेके ३ माशे शहद तथा ६ माशे घृत के साथ मिला के कास और श्वास रोग में सेवन करने से वह सुखी (स्वस्थ) हो जाता है।।

बिदारी दाडिमं लोकं दिधत्थं बीजपूरकम् । एभिः प्रदिह्यानमूर्धानं तृड्द्रौहार्तस्य देहिनः ॥३०३॥

तुषादाहे मूर्धलेप:-तृषा और दाह से पीड़ित रोगी के शिर को विदारीकन्द, अनारदाने, पठानी लोध, कपित्थ फल-मजा और विजोरे निंवू के स्वरस को खल्व में पीस कर मस्तिष्क पर होप करे ॥ ३०३ ॥

दाडिमस्य सितायाश्च द्राक्षामलकयोस्तथा। बैरस्ये घारयेत्कल्कं गण्डूषक्च यथाहितम् ॥ श्चीरेश्चरैंसमाश्चीकसर्विस्तैलोडणवारिभिः ॥ ३०४॥

मुखवैरस्ये दाडिमादिकल्कगण्डूषप्रयोगः — मुख की विरसता को दूर करने के लिए अनारदाने, शर्करा, मुनका और आंवले इन्हें समान प्रमाण में छेकर जल के साथ पत्थर पर पीस के करक बनाकर मुख में घारण करें तथा दुग्ध, सांठे का रस, शहद, घृत, तैल और कोष्ण जल से गण्डूष करना चाहिये॥ शुन्ये मृहित हितं नस्यं जीवनीयशृतं घृतम् ॥३०४॥

जीवनीयपृतनस्यम् -- मस्तिष्क के शून्य होने पर जीवनीय गण की औषधियों के करक १ पल, घृत ४ पल और पानी १६ पळ के साथ घृतावरोष पाक कर उस सिद्ध घृत का नस्य देना चाहिये॥ ३०५॥

चूर्णितैस्त्रफलाश्यामात्रिवृत्पिप्पलीसंयुतैः । सक्षीद्रः शर्करायुक्तोः विरेकस्तु प्रशस्यते ॥ पक्वे पित्तज्वरे रक्ते चो र्वगे वेपथी तथा ॥ १०६॥

पक्तिपत्तज्वरादि चिकित्सा - पित्तज्वर के पक होने पर (निरा-मावस्था में ), ऊर्ध्वगामी रक्तपित्तें में एवं शरीरादि की क्म्पनावस्था में हरड़, बहेड्रा, आंवला, निशोथ, कालीनिशोध और पिष्पली हुन्हें समान प्रमाण में लेकर चूर्णित करके वलयपुण्डरीकाणि चेति' (सु. सू. अ. ३८)

३ मारो से ६ मारो की मात्रा में १ तोले शहक और ६ मारो शर्करा के साथ सेवन करने से विरेचन होकर रोगी को लाभ

कफवातोत्थयोरेवं स्नेहाभ्यङ्गैर्विशोधयेत् ॥ ३०७ ॥ कफवातजन्यज्वरोपचारः -- कफ और वात के प्रकोप से उत्पन्न उवर में उक्त प्रकार से संशोधन करने के अतिरिक्त स्नेहन और अभ्यङ्ग द्वारा रोगी के ज्वरादि का संशोधन (संशीमन) करना चाहिये॥ ३०७॥

हतदोषो भ्रमात्तेस्तुः लिह्यात् क्षौद्रसिताऽभयाः ।।३०८।। अमोपचार: - उक्त प्रकार के जबररोगी को उक्त विधियों से संशोधम करके वातादिदोषों का निर्हरण कर देने पर भी अम आता हो तो हरीतकी के ३ मारो से ६ मारो भर तक चूर्ण को १ तोले मधु तथा ६ माशे भर शर्करा का लेहन ( सेवन ) कराना चाहिये ॥ ३०८ ॥

वातष्तमधुरैयोज्या निरूहा वातजे ज्वरे। विभव्य दोषं प्राणञ्ज यथास्वं चानुवासनाः ॥३०६॥

वातज्वरे निरूहादिवस्तिप्रयोगः - वातजन्यज्वर में वातनाशक भद्रदार (देवदार) आदि औषधियों तथा काकोल्यादिगण की मधुर औषधियों के कल्क और काथ से सिंद किये •हुए घृत या तैल आदि स्नेह की निरूहणवस्ति देनी चाहिये तथा शरीर में प्रकुपित दोष रुग्ण की प्राणशक्ति (वल ) का विचार कर योग्यतानुसार अनुवासन वस्तिका प्रयोग भी करना चाहिये॥

विमर्शः - वातव्न औषधियों में देवदारु, एरण्डमूल, कूठ, हरिद्रा, वरुण. वला, अतिवला, पाषाणभेद, भारङ्गी, शतावरी, पुनर्नवा आदि का ग्रहण होता है ( सु० सू० अ० ३९ ) काको-ल्यादिगण-'काकोलीक्षीरकाकोलीजीवकर्षभक्षमुद्गपणीमेदामहा-मेदाछित्ररुद्दाकर्कटकशङ्गीतुगाक्षीरीपद्मकप्रपौण्डरी कर्षिवृद्धिमृद्दोकाजी-वन्त्यो मधुकच्चेति' (सु. सू अ. ३८) विभज्य दोषं प्राण-ब्रेति-अर्थात् हीन, मध्य और उत्तमादि भेद से दोष और प्राण (बल) का विचार कर अल्पप्रकुपित दोष में अल्प निरू-हुण, सध्यप्रकृपित दोष में मध्य निरूहण और उत्तम में उत्तम निरूहण देवें। इसी प्रकार वळानुसार भी करूपना करें।

विरुह्मणवस्तः-निरूह्यदिति दोषं निर्हरेदित्यर्थः। अत एवाह सुश्रुतो यथा-दोषहरणाच्छरीररोगनिर्हरणाद्वा निरूह इति । अस्या-स्थापनिमत्यपि नाम । वयःस्थापनादायुःस्थापनादा आस्थापनिमति सुश्रुत एव । वस्तिस्तु क्षीरतैलैयों निरूद्दः स निगद्यते । वस्तिमि-दायते यस्मात्तस्माद्दितिरिति स्मृतः ॥ अनुवासनवस्तिः -अनुदिनं प्रतिदिनं दीयते इत्यनुवासनः।

उत्पलादिकषायाद्या(ट्या)श्चन्दनोशीरसंयुताः। शकरामधुराः शीताः पित्तज्वराहरा मताः ॥ ३१० ॥

वित्तज्वरे निरूहणद्रव्यादि — उत्पलादिगण की औषधियों के साथ रक्तचन्दरू और खस मिलाकर काथ करके शीतल होने पर छान के उसमें शकरा के प्रचेप से मधुर कर निरूहण बहिन देने से पित्तज्वर का नाश होता है ।। ३१० ॥

विमर्शः—उत्पलादिगणः—'उत्पल्रकोत्पलकुमुदसौगन्धिककु-वलयपुष्डरीकाणि चेति' (सु. सू. अ. ३८)

आम्रादीनां त्वचं शङ्खं चन्दनं मधुकीत्पले । गैरिकाञ्जनंमञ्जिष्ठामृणालान्यथ पद्मकम् । श्लदणपिष्टन्तु पयसा शर्करामधुसंयुतम् ॥ ३११ ॥ सुपूतं शीतलं बस्ति द्द्यभानाय दापयेत् । क्वरदाहापदं तेषु सिद्धञ्जैवानुवासनम् ॥ ३१२ ॥

पित्तन्वरेऽपरिनिह्दद्रन्याणि—न्यग्रोधादिगण में कहे हुये आग्न से लेकर नन्दीबृत पर्यन्त द्रन्यों की त्वचा, शङ्क, लाल-चन्दन, मुलेठी, नीलकमल, गेरू, अञ्जन (खोतोऽञ्जन तद्दु-भाव में रसाञ्जन या सौबीराञ्जन), मिला हा, कमल की नाल और पग्नाख इन्हें समान प्रमाग में लेके महीन पीसकर दुग्ध में मिला के शर्करा और शहद का प्रतेप देकर उत्तम प्रकार से छानकर दाहपीड़ित रोगो के लिये शीतल निरूहण विस्त देनी चाहिये। इसी प्रकार न्यप्रोधादिगग के द्रन्यों की छालों से सिद्ध किये हुए स्नेह पदार्थ को अनुवासन विस्त देने से उत्तर और दाह नष्ट होता है ॥ ३११-३१२॥

बारग्रधगणकाथाः विष्वल्यादिसमायुताः। सक्षौद्रमूत्रा देया स्युः कर्तव्वरविनाशनाः॥ करुव्नरेव संसिद्धा द्रव्यैधाष्यनुवासनाः॥ ३१३॥

कफज्बरे निरूद्द ब्याणि — आरग्वधाग की औषधियों के काथ में दिप्पर यदिनेण की औषधियों का करक तथा शहद और गोमूत्र मिश्रित कर निरूद्दणविस्त देने से कफज्बर नष्ट होता है। इसी तरह कफनाशकवर्ग की औषधियों के करक तथा क्वाथ में सिद्ध स्नेह की अनुवासन विस्त देने से कफ ज्वर नष्ट होता है। ३१३॥

विमर्शः — कुळ छोग निम्न पाठान्तर मानते हैं — 'आरग्व-धादिसंसिद्धाः कफ्जे क्षौद्रसंयुताः। ज्वरं इन्युनिरू हाश्च तिसद्धा-श्चानुवासनाः॥'

संसर्गे सिन्नपाते च संसृष्टा बस्तयो हिताः। संसृष्टेरेव संसृष्टा द्रव्येश्वाप्यनुवासनाः॥ ३१४॥

संसर्गादिषु निरूहानुवासनद्रव्याणि —वातादि दोषों के द्वन्द्व-जरूपी संसर्ग तथा सिन्नपात में संस्पृष्ट (मिलित) द्वव्यों की निरूहण वस्ति हितकारी होती है। इसी प्रकार दोषों के संस्पृष्ट और सिन्नपात में उन-उन दोषों को नष्ट करने वाले द्वव्यों को संस्पृष्ट कर उनके कलक तथा क्वाथ में सिन्द किये हुये घत तैलादि स्नेहकी अनुवासन वस्तियां देना हितकारी होता है॥

वातरोगापहाः सर्वे स्तेहा ये प्रम्यगीरिताः। विना तैलं त एव स्युर्योज्या मारुतजे उत्ररे॥ ११४॥ निखिलेनोपयोज्यास्त्र त एवाभ्यञ्जनादिषु॥ ११६॥

वातज्वरानुवासने तैलिनिषेष:—वातजन्यर्जवर के लिए वात तथा वातजन्य रोगनाशक सर्वप्रकार के स्नेह ( घृत, तैल, वसा, मजा) कहे गये हैं। उनमें तेल को छोड़ कर शेष तीन स्नेहों का अनुवासन विस्त के लिए प्रयोग करना चाहिए किन्तु अभ्यङ्गादिकार्यों में समग्ररूप से इन उर्क चारों स्नेहों की प्रयोग करना चाहिए ॥ ३१५-३१६॥

विमर्शः—दोषों के अनुसार उक्त चारों स्नेहों को पृथकू-पृथक अथवा संयुक्त करके विभिन्न रोगनाशक औषियों के करूक, क्वाथ से संस्कृत कर अथवा बिना संस्कृत किये ही प्रयुक्त कर सकते हैं।

पैत्तिके मधुरै स्तिकैः सिद्धं सिप्श्च पूच्येते । श्लैष्मिके कटुतिकैश्च संशृष्टानीतरेषु च ॥ ३१७॥

पैत्तिकादिपु विशिष्टरनेहकल्पना—पैत्तिकज्वर में मधुर तथा तिक्त द्रव्यों के कल्क और क्वाथ के द्वारा सिद्ध किए हुये घृत का प्रयोग करना चाहिये एवं रलेष्मिक ज्वर में कटु (चरपरे) और तिक्त (कडवे) द्रव्यों के कल्क और क्वाथ से सिद्ध घृत का प्रयोग करें एवं द्वन्द्वज तथा सिन्नपातजन्त्र ज्वरों में दो दो या सर्वदोषनाशक संसष्ट औपधियों के कल्क और क्वाथ से सिद्ध किए हुए घृत का सेवन करें॥ ३१७॥

हतावशेषं पित्तन्तु त्वक्स्थं जनयति व्यरम् । पिवेदिश्चरसं तत्र शीतं वा शर्करोदकम् ॥ ३१८॥ शालिषष्टिकयोरत्रमश्नीयात् क्षीरसम्ब्लुतम् । कफवातोत्थयोरेवं स्वेदाभ्यङ्गी प्रयोजयेत् ॥ ३१८%

विमर्शः — यद्यपि घृत त्रिदोषना शक होता है तथापि वह अधिकतर कफसमानधर्मी होने से उसका वर्धक है किन्तु कड़ितक्त द्रव्यों के द्वारी सिद्ध होने से संस्कारव शात श्लेष्मिक उवर में भी लाभकारी होता हैं। कुछ लोगों का मत है कि श्लोक में चकार प्रहण से अनुक्त तेल का कफ ज उवर में प्रयोग है किन्तु ऐसा अर्थ सर्वसम्मत नहीं है।

हतावशेषित्तचिकित्सा—विरेचनादि कियाओं से पित्त का निर्हरण करते समय उसका पूर्ण निर्हरण न होने पर वह शेष रहा पित व्वचा में स्थित होकर ज्वर उत्पन्न करता है। ऐसी स्थिति में उसके संशमनार्थ इन्जरस का पान कराना चाहिए अथवा शर्करा की चासनी बना के उसे शीतळ कर शर्करोदक के रूप में सेवन करना चाहिए। भोजन के लिये शालि और पष्टिक चावलों का भात बनाकर दुग्ध से आण्डुत कर सेवन करे। इसी तरह कफ और वात के शरीर में अवश्वित रह जाने पर उत्पन्न हुये ज्वरों में भी कफ और वात जन्यज्वरनाशार्थ स्वेद और अभ्यक्ष का प्रयोग करना चाहिये॥

घृतं द्वादशरात्रातु देशं सर्वज्वरेषु च। के तेनान्तरेणाशयं स्वं गता दोषा भवन्ति हि॥ ३२०॥

ज्बरे घृतदानसमयः — सर्व प्रकार के ज्बरों में छङ्घन, उष्णोदकपान, पेया और पाचनों के प्रयोग से उनके पृक्ष हो जाने पर बारह दिन के पृथ्यात घृत का प्रयोग करना चाहिए क्सोंकि इस अविध में दोष अपने-अपने आशर्यों में पहुँच जाते हैं ॥ ३२०॥

विमर्शः चयापि सामान्य उत्तर के दोष आठ या दस दिन में पक हो जाते हैं किन्तु सिन्निपात उत्तर में दोषों का पाक बारहवें दिन तक होता है अत, एव बारह दिन के अनन्तर घृत सेवन का विधान छिखा है। चरकांचार्य ने घृत के महत्त्व में छिखा है कि कषाय, वमन, छङ्घन और छघु भोजन से रूच पुरुष के उत्तर के शान्त न होने पर घृत प्रयोग से उत्तर शीघ नष्ट हो जाता है—ज्वरः कैंवायैर्वमनैर्छयनैर्छ्यभोजनैः। स्क्षस्य ये निशाम्यन्ति सपिस्तेषां भिष्णिततम् ॥ स्क्षं तेजीज्वरकरं तेजसा रूक्षितस्य च। यः स्यादनुवलो धातुः स्नेह्वध्यः स चानिलः॥ कषायाः सर्व व्वेते सर्पिषा सह योजिताः। प्रयोज्या ज्वरशान्त्यर्थ-मिक्षसन्धक्षणाः शुक्षाः॥

धातून् प्रक्षोभ्यन् दोषो मोक्षकाले बलीयते । तेन व्याकुलचित्तस्तु म्रियमाण इवेहते ॥ ३२१ ॥

मुच्यमानजीर क्लेशातिशयः—ज्वरमोत्त के समय में वाता-दिदोष रस-रक्तादि धातुओं को कुपित करता हुआ वलवान के समान अपना प्रभाव दिखाता है अतएव उस प्रकार के दोप के प्रभाव से रुग्ण व्याकुल चित्तवाला होकर स्रियमाण मानव के समान गान्नविचेपणादिक चेप्टाओं को करता है ॥ ३२१॥

विसर्श:-कुछ लोगों की शङ्का है कि जब ज्वर उतरता है तब अक्सर रोग, दोष और रोगी सभी निर्वल हो जाते हैं, फिर दोष बलवान के समान क्यों हो जाते हैं ? इसका उत्तर यही है कि यह उन दोषों का प्रभाव समझना चाहिए। जिस तरह ੂ बुह्मने वाला दीपक चीणावस्था में रहता हुआ भी एक बार पुनः बोर से प्रकाश करता है। आधुनिक दृष्टि से भी उवर का मोच हो प्रकार से होता है। प्रथम प्रकार में ताप एकदम उत्तरता है इसे काईसिस ( Crisis ) कहते हैं एवं दूसरे प्रकार में उवर धीरे धीरे अतरता है उसे लाइ सिस ( Lysis ) कहते हैं-बहुदोषस्य वलवान् प्रायेणाभिनवो ज्वरः । सत्किया दोषपवस्या चेद विमुखति सुदारुणस् ॥ कृत्वा दोषवशाद्वेगं क्रमादुपरमन्ति ये । तेषामदारुणो मोक्षो ज्वराणाञ्चिरकारिणाम् । माधवे ज्वरमोक्षपूर्वरूपं यथा - दाहः स्वेदो भ्रमस्तृष्णा कम्पविड्भिदसंज्ञता । कूजनबास्य-वैगन्ध्यमाकृतिज्वरमोक्षणे ॥ ज्यरप्रमोक्षे पुरुषः कूजन्वमति चेष्टते । श्वसम् विवर्णः स्विन्नाङ्गो वेपते छीयते मुहुः ॥ प्रकपत्युष्णसर्वाङ्गः शीताङ्गश्च भवरयपि । विसंज्ञो ज्वरवेगार्तः सक्रोध इव वीक्ष्यते ॥ स दोषशब्द ऋ शकुद द्वं स्रवति वेगवत् ।। छिङ्गान्येतानि जानीया-ज्ज्बरमोक्षे विज्ञर्क्षणः ॥ (च. चि. अ. ३) यदि शास्त्रनिर्देश-पूर्वकै जबर में या जबरमोच के पश्चात् पथ्यसेवन न किया जाय तो जबर का पुनरावर्तन हो जाता है-असआतवलो यस्तु ज्वरमुक्तो निषेवते । वर्ज्यमैतन्नरस्तस्य पुनरावर्त्तते ज्वरः ॥ दुईतेषु च दोषेषु यस्य वा विनिवर्त्तते । स्वरूपेनभ्रयपचारेण तस्य ध्यावर्तते पुनः। चिरकालपरिक्षिष्टं दुवैलं हीनतेजसम्। अचिरेणैव कालेन स हुन्ति पुनरागतः ॥ अथवाऽपि परीपाकं धातुष्वेव क्रमान्मकाः । यान्ति ज्वरमक्तर्वन्तरैते तथाऽप्यपकुर्वते ।। एवमन्येऽपि च गदा व्यावर्तन्ते पुनर्गताः । धनिर्वाते न दोषाणामस्पेरप्यहितैर्नृणाम् ॥ (च. चि. अ. ३) लघुत्वं शिरसः स्वेदो मुखमापाण्डु पाकि च।

लघुत्व शिरसः स्वदा मुखमापाण्डु पान पा क्षवशुर्ख्वीन्निकाङ्का चं ज्वरमुक्तस्य लक्षणम् ॥३२२॥ ज्वरमुक्तलक्षण—शिर (तथा सर्वाङ्ग) का हल्का होना,

पसीने का आना, मुख की पाण्डुता का अलप होना, मुख (ओष्ठ) पर पिड़कादिरूप में पाक होना, छींक आना तथा अनन प्रहण करने की इच्छा होना जरमुक्त के इचण हैं॥३२२॥

विसर्शः—तत्रान्तरीयज्वरमुक्तकक्षण—देहो , ह्युव्यंपगतक्षम-मोइतापः पाको मुखे करणसौष्ठवमव्यथत्वम् । स्वेदः क्षवः प्रकृति-योगि मनोऽन्नलिप्सो कण्डूश्च मूर्धिन विगतज्वरलक्षणानि ॥ चरकेऽपि-विगतक्लमसन्तापमव्यर्थ विमलेन्द्रियम् । युक्तं प्रकृतिसत्त्वेन विद्या-पुरुषमज्वरम् ॥ सज्वरो ज्वरमुक्तश्च विदाहीनि गुरूणि च । असास्या-व्यन्नपानानि विरुद्धानि च वर्जयेत् ॥ व्यवायमितचेष्टाश्च स्नानमध्य-श्चनानि च । तथा ज्वरः शक्तं याति प्रशान्तो जायते न च ॥ व्यायी-

मञ्ज ब्यवायञ्च स्नाणं चंक्रमणानि च । ज्वरमुक्तो न सेवेत यावन्न बहुवान् भवेत् । ( च. चि. अ. ३ )

शम्भुक्रोधोद्भवो घोरो बलवणीग्निसादकः। रोगराड् रोगसङ्घातो ज्वर इत्युपदिश्यते ॥३२३॥ व्यापित्वात् सर्वसंस्पर्शात् कृच्छृत्वादन्तसम्भवात्। अन्तको ह्येष भूतानां ज्वर इत्युपदिश्यते ॥३२४॥

ज्वरस्य गरीयस्त्वम्—ज्वर को सहादेव जी के क्रोध से दृश्यः, भयानक, शरीर के वल, वर्ण और अग्नि को नष्ट करने वाला, सर्व रोगों का राजा तथा अनेक रोगों का समूहभूत कहा जाता है तथा यह ज्वर पुरुष, पृष्ठ आदि सर्व में न्यापक रूप से होता है तथा देह, हन्द्रिय और मन को स्पर्श करने से, श्रयोदश्विध अग्नियों का उपघात करने से अत्यन्त कष्टसाध्य होने के कारण एवं प्रत्येक न्याधि के अन्त में भी उत्पन्न होने से तथा अन्तक (यमराज) के समान प्राणों का नाशक होने से प्राणियों का अन्तक (यम) यह ज्वर कहा जाता है ॥ ३२३-३२४॥

विमर्शः-शम्भुकोधोद्भवः-पौराणिक, चरक तथा सुश्रुत के आचार्यों ने शङ्कर के क्रोध से उवर की उत्पत्ति मानी है, जैसा कि चरक में छिखा है —िद्दितीय हि युगे शर्वमकोषव्रतमा-स्थितम् । दिव्यं सद्दस्रं वर्षाणामसुरा अभिदुदुत्तुः ॥ तपोविष्नाश्चनाः कर्तुं तपोविध्नं महात्मनः। पर्यन् समर्थश्चोपेक्षा चक्रे दक्षः प्रजाप्नतिः॥ पुनर्माहेश्वरं भागं ध्रुवं दक्षः प्रजापितः। यशे न करूपयामास प्रोच्यमानः सुरेरिप ॥ ऋचः पशुपतेर्याश्च शैन्य आहुतयश्च याः । यज्ञसिद्धिः प्रदास्ताभिद्दींनं चैव स इष्टवान् ॥ अथोत्तीर्णवृतो देवो बुद्ध्वा दक्षव्यतिक्रमम् । रुद्रो रौद्रं पुरस्कृत्य भावमारमविदारमनः ॥ सृष्ट्वा ललाटे चक्षुर्वे दग्ध्वा तानसुरान् प्रभुः । बालं क्रोधाग्निसन्तप्तम-सुजत सत्रनाशनम् ॥ ततो यज्ञः स विध्वस्तो व्यथिताश्च दिवौकसः । दाइन्यथापरीताश्च भ्रान्ता भूतगणा दिशः॥ अधेश्वरं देवगणः सइ-सप्तर्षिभिविधुम् । तमृग्भिरस्तुवन् यावच्छैवे मावे शिवः स्थितः ॥ शिवं शिवाय भूतानां स्थितं शाखा कृताञ्जलिः । मिया मस्मप्रइरण-स्त्रिशिरा नवलोचनः ॥ ज्वालामालाकुलो रौद्रो छस्व बङ्घोदरः क्रमात्। क्रोषाग्निरुक्तवान् देवमहं किं करवाणि ते॥ तमुवाचेश्वरः क्रोधं ज्वरो लोके भविष्यति । जन्मादौ निधने च त्वमपचारान्तरेषु च॥ (च. चि. अ. ३) द्वितीय कथा यह भी है कि दत्त प्रजापति की कन्या सती, ने अपने पिता के विरोध करने पर भी स्वयंवर में शङ्करजी को ही वरण किया । इसी पूर्व-विरोधवश उसने अपने प्रारब्ध महान् यज्ञ में शङ्करजी को निमन्त्रण नहीं भेजा किन्तु शङ्करजी के मना करने पर भी सती अपने पिता के उस यज्ञ में गई किन्तु वहाँ उसका सम्मान नहीं किया गया तथा वहाँ शङ्करजी के लिये भी आदर का स्थान नहीं था। इस अनादर से सती ने योगाग्नि द्वारा अपना शरीर भस्म कर डाला । इस वृत्तान्त के प्राप्त होते ही शिव-गणों ने युद्ध पारम्भ कर दिया तथा शक्करजी ने भी वहाँ जाकर अपने तृतीय नेत्र को खोलकर क्रोधपूर्वक श्वास छोड़ा जिससे ज्वर रोग की उत्पत्ति हुई। कुछ छोगों का विचार है कि सती ने उसी हवनकुण्ड में अपने को भश्म कर डाला। इस वृत्तान्त से कृद्ध हुये शङ्कर जी ने वहाँ जाकर तुमुल युद्ध किया जिसमें अनेक संहारक व विषेछे अखों का प्रयोग किया जिसके परिणाम में अनेक रोगों की उत्पत्ति के साथ उवर भी

उत्पन्न हुआ। आधुनिक समय में भी एटम बम के प्रयोग हाने से अनेक रोग उत्पन्न हुये दिखाई दे रहे हैं अतः उक्त घटना भी नितान्त सत्य है। जो प्रत्यच्चवादी इसे काल्पनिक मानते हों उन्हें यह उत्तर दिया जा सकता है कि कोपोद्भव का अर्थ तैजसोद्रेक मान लिया जाय एवं क्रोध से पित्त भी प्रकुपित होता है-(क्रोधात्पित्तम्) तथा पित्त को अग्नि सं अभिन्न भी माना है—(न हि पित्तन्यतिरेकादन्योऽग्निरुपलभ्यते) पित्त के विना शरीर में कोई ऊष्मा नहीं है और विना ऊष्मा के ज्वर भी नहीं हो सकता—जन्मा पित्ताइते नास्ति ज्वरो नास्त्यूष्मणा विना । तस्मात्यित्तविरुद्धानि त्यजैत् पित्ताधिकेऽधिकम् ।। द्च का अर्थ वायु तथा रुद्र का अर्थ अग्नि भी है एवं मिथ्या-हारविहार से दृ (वायु) का अपमान (विषमता या विकृति ) होने से इद (अग्नि) भी प्रकृपित हो जाती है और उस अग्नि ( पित्त ) के प्रकृपित होने से उवर का होना स्वाभाविक है। बलवर्णाग्निसादकः —अत्रास्य ज्वरस्याग्निनाशकत्वं चरके प्रदर्शितं यथा—'स यदा प्रकुपितः प्रविश्यामाशयमूष्मणा सह मिश्रीभूयाद्यमाहारपरिणामधातुं रसनामानमन्वपेत्य रसस्वेदवहानि स्रोतांसि पिधायाग्निमुपहत्य पक्तिस्थानादृष्माणं वहिनिरस्य केवलं शरीरमनुप्रपद्यते, तदा ज्वरमिनिवैर्तयति' (च. नि. अ.१) रोगराड्-ज्वर रोगों में प्रथम उत्पन्न होने से रोगों का राजा माना गया है-(स सर्वरोगाधिपतिरिति चरकः) देहेन्द्रियमन स्तापी सर्वरोगायजो बली। ज्वरः प्रधानी रोगाणामुक्ती भगवता पुरा ॥ रोगमंवातः—डवर की योग्य समय में तथा उचित रूप से चिकित्सा न करने से अनेक कास-धास, रक्तपित्त, रक्ता-तिसार, यकुरप्छीहवृद्धि, पाण्डुतादि रोग उपद्रवस्वरूप उत्पन्न हो जाते हैं अतएव इसे दुश्चिकित्स्य भी माना है-( 'नान्ये व्याधयस्तया दारुणा बहूपद्रवा दुश्चिकित्स्याश्च यथाऽयम्' ) ज्वर:-- 'ज्वरयति सन्तापयति शरीराणीति ज्वरः' अर्थात् इसमें प्राणियों का शारीरिक व मानसिक सन्ताप वद जाता है-ज्वरः प्रत्यात्मिकं लिङ्गं सन्तापो देइमानसः? अतः इसे ज्वर कहते हैं। सन्तापळचण को ज्वर कहा है- ज्वरस्त्वेक पव सन्ताप-लक्षणः' यह सन्ताप देह, इन्द्रियों और मन में होता है-'देहेन्द्रियमनस्तापकरः' देह का सन्ताप शरीर के अत्यधिक उष्ण हो जाने से प्रतीत होता है तथा इन्द्रिय व मन के ताप का परिज्ञान संज्ञाविकृति, बेचैनी और मनोग्ळानि से होता है—'वैचित्यमरतिग्र्कानिर्मनःसन्तापरःक्षणम्'। जवर के अनेक पर्याय भी हैं-ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिरातङ्क एव च। एकोऽथीं नामपर्यायैविविधैरिमधीयते ॥ क्षयस्तमो ज्वरः पाप्मा मृत्युश्चीका यमात्मकाः । व्यापित्वात् — अर्थात् ज्वर की उत्पत्ति सर्व प्राणियों में होती है- 'ज्वरेणाविशता भूतं निह किब्बिन तप्यते' यह सर्व योनियों या चराचर सृष्टि में होता है तथा अनेक नामों से पुकारा जाता है — 'नानातियंग्योनिषु च बहुवियेः शब्दैरिभयोयते'। नानाविधैः शब्दैरिति—इस्तिषु पाकलो, गोषु खेरिको, मत्स्याना-मिन्द्रजालो, विद्दन्नानां भ्रामरक इत्यादि । जैसा कि पालकाप्य-विरचित हस्त्यायुर्वेद के महारोग स्थान के नवमाध्याय में इस विषय का निम्न स्पष्टीकरण दिख्य गया है-प्राक्कः स तु नागानामभितापस्तु वाजिनाम् । गवामीश्वरसंज्ञश्च मानवानां ज्वरो मतः।। अजावीनां प्रकापाख्यः करमे चालसो मवेत । इरिद्रो मिइवीणान्तु मृगरोगो मृगेषु च ।। पक्षिणामिन-धातस्तु मरस्येश्विन्द्रमदो मतः । पक्षपातः पतङ्गानां व्याडेण्यक्षिकः

संज्ञितः ।। तथाऽन्यत्रापि—जलस्य नीलिका भृमेरूपरो वृक्षस्य कोटरः । अन्तसम्भवात—अर्थात् किसी अन्य न्याधि से प्रकत्त पुरुष भी अन्त में उवर से आकान्त होकर ही भरता है अतः एव चरकाचार्य ने लिखा है—'सर्वे प्राणमृतः सञ्वरा एव जायन्ते सञ्वरा एव ज्ञियन्ते च ॥' (च. नि. अ. १) ज्वरप्रभावो जन्मादी निधने च महत्तमः । तस्य प्राणिसपत्तस्य ध्रुवस्य प्रल्योदये ॥ (च. चि. अ. ३) अन्तकः —'रुग्णस्य अन्तकारित्वादन्तकः' । ज्वरस्य मूर्तिमस्वं यथा— रुद्रकोपाग्निसम्भूतः सर्वभूतप्रतापनः । त्रिपाद् सस्मप्रहरणिकशिराः सुमहोदरः ॥ वैयाध्रचर्मवसनः किपलो माल्य-विद्रहः । पिक्रेक्षणो हस्वजङ्घो वीमस्तो वलवार् महान् ॥ पुरुषो लोकनाशार्थमसौ ज्वर इति स्पृतः ॥ (भावप्रकाश ) इरिवंश- छोकनाशार्थमसौ ज्वर इति स्पृतः ॥ (भावप्रकाश ) सस्मप्रहरणोऽपि—ज्वरिक्षपादिक्षिशिराः पड्मुजो नवलोचनः । भस्मप्रहरणो रौदः कालान्तकयमोक्ष्मः ॥

इति सुश्रुतसंदिताया उत्तरतन्त्रान्तर्गतकायचिकित्सामाषाक्षेकादां ज्वरप्रतिपेवो नामैकोनचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥

# ्रदेशीयान्यायः। चत्वारिंशत्त्रमोध्यायः।

अथातोऽतीसारप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः विक्री यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः । किमक अव इस (ज्वर चिकिरक्षा) के अनन्तर यहाँ से के सारप्रतिषेध नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२॥

विमर्शः—ज्वर में अग्नि के मन्द हो जाने के कारण तथा पित्तज्वर में अतिसार का पाठ होने से ज्वर और अतिसार एक दूसरे के उपद्रव स्वरूप में हो जाने के कारण ज्वरप्रतिषेध के अनन्तर अतिसार के कारण, छचण और चिकित्सा आदि का ज्ञान करना अव्यावश्यक हो जाता है अतः अव अतिसार-प्रतिषेधाध्याय प्रारम्भ किया गया है। अतिसारच्युःपत्तिः— अतिसरणम् अतीसारः, अर्थात् अप्राकृत तथा प्रायशः जलुः वहुळ मळ का पुनःपुनः परित्याग ही अतिसार कह्हळाता है जैसा कि कहा भी है - अतिरत्यर्थव वने सरतिगंतिकर्मणि। तस्मादत्यन्तसरणादतीसार इति स्मृतः ।। (सुश्रुते डल्हणः) अन्य ब-'गुदेन वहुद्रवसरणमितसारः'। ( मधुकोष ) अतीव सरणं यत्र सोऽतिसारो निगद्यते । विद्मेदः प्रायशो ह्यत्र नस्वैद् भृरि वाल्पशः ॥ अतिसारोत्पत्तिः—दीर्घसत्रेण यजतः पृषधस्य महा-त्मनः । आरूम्स्याः पश्चनः क्षीणास्ततो गानः प्रकृतिपताः ।। तासा-मुपाक्कतानास्त्र गवामस्यर्थसेवनात् । असीत्म्यत्वाद्यीर्ध्मत्वात् गौर-वाच्च विशेषतः ॥ अतिस्नेद्दाच्च संक्षीणो जाठरोऽग्निस्तदा किल । ध्रतीसारः पुरोत्पन्नो दोषधातुमलाश्रयः ॥

गुर्वतिस्तिग्धरूक्षोष्णद्रवस्थूलातिशीतलैः । विरुद्धांध्यशेमाजीर्णेरसात्म्यैख्यापि भोजनैः॥ १॥ स्नेहाचैरतियुक्तैश्च मिध्यायुक्तैर्विषाद्भयात् । शोकाद् दुष्टाम्बुमद्यातिपानात् सात्म्य्क्तुपर्ध्ययात् ॥४॥ जलातिरमणैर्वेगविधातैः कृमिदोषतः। नृणां भवत्यतीसारो लक्षणं तस्य वद्यते ॥ १॥

अतिसारनिदानम् - मान्ना, गुण, विपाक और स्वभाव से गैरिष्ठ जैसे मात्रा (प्रमाण), गुरु, रक्तशाळी आदि एवं स्वभाव-

क्षस्य

प्रकृत

अत.

यन्ते

मादौ

ਚ.

रस्य

गद्-

ल्य-

रुधो

वंश-

प्रह-

tien

था

ार

ध

दि

गुरु उड़द की दाल, अतिस्निग्ध, अतिरूत्त, अति उष्ण, अति द्रव, अतिस्थूल और अतिशीतल पदार्थों का सेवन एवं विरुद्धाशन, अध्यशन, अजीर्ण और असास्य मोजन करने से तथा स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, अनुवासन और निरूह्ण वस्ति इनके अत्यधिक प्रयोग से तथा मिथ्या प्रयोग से एवं विषप्रयोग, भय, शोक, दूषित जल तथा मद्य के अतिपान करने से एवं साल्यविपरीत आहार-विहार तथा ऋतुविपरीत आहार-विहार के सेवन से एवं अधिक जलकीड़ा, अधारणीय वेगों के धारण से तथा किमिदोष से मनुष्यों में अतिसार होता है। इसके अनन्तर इसका लचण कहा जायगा॥ ३-५॥

विमर्शः-स्थूलं=संइतावययं लड्डपिष्टकादि । शीतल अर्थात् स्पर्श और वीर्य में शीतल । विरुद्ध अर्थात् संयोग, देश, काल और माजा से विरुद्ध, संयोगविरुद्ध जैसे चीर और मछ्छी का एक साथ सेवन । 'क्षीरमत्स्यादि यद्भुक्तं तदिरुद्धाशनं मतम्' भात्राविरुद्ध जैसे घृत और मधुका समान मात्रा में प्रयोग। अध्येशन- 'भुक्तं पूर्वात्रक्षेत्रे तु पुनरध्यशनं मतम् ॥' ( च. चि. अ. १५) अन्यत्व - 'अजीर्णे भुज्यते यत्तु तदध्यशनमुच्यते'। अजीर्णः—आमाजीर्ण, विद्य्धाजीर्ण, विष्टव्धाजीर्ण, रसशेषा-जीर्ण आदि । असात्म्य भोजन-देश, कौछ, प्रकृति आदि के अनुरूप सात्म्य भोजन इहलाता है तथा तद्विपरीत असात्म्य भोजन है, एवं बासी, सदा, गला, जला हुआ भोजन भी असालय होता है, इसी प्रकार हीनमात्र, अतिमात्र एवं प्रमित भी असास्य होता है, विषम भोजन भी असात्म्य कहलाता है- वह स्तोकमकाले च मुक्तं यद्विषमं हि तत् सनेहादि का अतियोग, 'तर्पिस्तैलं वता मज्जा स्नेहोप्युक्तश्चतुर्विधः'। विषाद्= स्थावर्विषाद् दूवोविषाद्वा । सात्म्यिवपर्ययोऽसात्म्यं तच द्विविधं प्रकृतिसात्म्यमभ्यासीसात्म्यञ्च । किमिदोषत इति क्रिभिमिः पक्षामाः शयद्वणीत किमिजनितवातादिकोपादा । आधुनिक विचार से अतिसार को Diarrhoea कहते हैं तथा इसकी उत्पत्ति में दो परिणाम दोते हैं--(१) आन्त्रतीवगति (Rapid paristalsis), (२) आन्त्रगत उद्देचन, पाचन एवं द्वोषण में परिवर्तन। कारण-आयुर्वेद में जो गुर्वतिक्षिग्यहक्षीणाः आदि रलोकों द्वारा इसके उत्पन्न होने के कारण लिखे गये हैं वे सादात् या परम्परवा सर्वप्रथम आन्त्र में उक्त दो प्रकार की परिस्थितियों को उरपन्न करते हैं जिसके फलस्वरूप मल का त्याग अप्राकृत एवं अधिक वार होता है। आधुनिकों ने इसके निस्न कारक साने हैं-(१) उत्तेजक भोजन (Irritating food) से आज्ञावाही तन्तु ( Motor nerves ) अध्यधिक उत्तेजित हो ,आन्त्रगति बढ़ा कर अतिसार उत्पन्न करते हैं। संखिया आदि विष तथा विरुद्धाशन आदि इसी वर्ग में आते हैं। भौतिक या रासायनिक कारण भी आन्त्रगति बढ़ाने में सहायक होते हैं। रासायनिक कारणों में जीवाणुजन्य, खाद्य-पदार्थजन्य तथा मुख द्वारा गृहीत विष का समावेश होता है। विजयरचित ने भीवप से स्थावर विष छिया है क्योंकि उसकी गति अधोगामी है किन्तु कार्तिककुण्डजी ने विष से दूपीविष का ग्रहण किया है क्योंकि दूपीविषठत्तणों से सर्वप्रथम भिन्न पुरीप ( अतिसरण ) का निर्देश किया है-नृषीविषपरिभाषा-यत स्थावरं जङ्गमक्तत्रिमं वा देहादशेषं यदः

निगंतं तत् । जीर्णं विषद्मीषधिभिईतं वा दावाग्निवातातपशोषितं वा । स्वमावतो वा गुणविप्रहीनं विषं हि दूषीविषतामुपैति ॥ अन्यच-दूषितं देशकालात्रं दिवास्वप्नैरमीक्ष्णशः। यस्माद् दूषयते धातून् तस्माद् दूषीविषं स्मृतम् ॥ दूषीविषळज्ञणानि—तेनादिंतो सिन्न-पुरीषवर्णो वैगन्ध्यवैरस्ययुतः थिपासो । मुर्च्छन् वमन् गद्गदः वाग्विपण्णो भवेच दूष्योदरलिङ्गजुष्टः ॥ (२) कृमि - इनमें Round worm तथा डिसेण्ट्री उत्पन्न करने वाले परोपजीवी (Parasites) का ग्रहण होता है, जैसे Kocs Coma Bacillus तथा अमीबा (Amoeba) । माधवकार ने भी कृमिरोग के छत्तण में क्रमि के उपसर्ग से अतिसार होना प्रधान उत्तण माना है-जनरो विवर्णता शूलं हृद्रोगः सदनं भ्रमः। भक्तदेषोऽति-सारश सञ्जातिकभिन्नक्षणुम् ।। आयुर्वेद में विडभेद ( अतिसार ) ' करने वाले, कृमियों का नाम सौसुराद आदि रखा है-सीसुरादाः सज्जूलाख्या लेलिहा जनयन्ति हि । विड्मेदज्ञुलविष्टम्म-कार्र्यपारुष्यपाण्डुताः ॥ रोमद्दर्णियसदनं गुदकण्डूविमार्गेगाः ॥ (३) अतिद्रवसेवन — जल की निश्चित सात्रा का शोषण ही बृहदान्त्र कर सकता है किन्तु मात्राधिक्यसेवित दव शोषित न होने से आन्त्र की पुरस्सरण गति को वढ़ा कर अतिसार उत्पन्न कर देता है। (४) अतिशीत के कारण आन्त्र प्रथम सङ्कचित हो जाती है किन्तु पुनः उत्तेजित होकर तीव गति करने लगती है जिससे रलैभिक कला से जल का प्रचुर साव होकर अधिक पतले दस्त आने लगते हैं। (५५) विस्चिका का जीवाण भी अतिसरण करता है। (६) आन्त्रिकगतिनिय-न्त्रक नाडीतन्तु व आन्त्रिक पेशियों की अत्यधिक उत्तेजन-शीलता भी अतिसार उत्पन्न करती है। उत्तेजना के निम्न कारण हो सकते हैं—( अ ) खाळी पेट होने पर किया हुआ भोजन आमाशय में पहुँचते ही आमाशयजन्य आन्त्रिक-प्रत्यावर्तन किया (Gastrocolic reflex) को बढ़ा देता है जिससे बृहदान्त्र की गति वढ़ कर श्रोणिगुद्दीय आन्त्र ( Pelvic colon ) में भरा हुआ मल यकायक मलाशय में पहुँच जाता है जिससे मळत्यागेच्छा होती है। (आ) बीड़ी या सिगरेट से मलस्यागप्रवृत्ति, शीतजलपान या उष्णजलपान से मलत्यागप्रवृत्ति, चङ्कमणानन्तर मलत्यागप्रवृत्ति,चाय छेने पर मलस्याग प्रवृत्ति । यद्यपि इन दशाओं की अतिसाररूपी रोग में गणना नहीं है किन्तु इन प्रत्यावतंन क्रियाओं की अधिकता से जब बार बार मलस्याग होने लगता है तो वह अतिसार की गणना में समाविष्ट हो जाता है। (इ) वात-नाडीजन्य (Nervous) भय तथा शोक के कारण उत्पन्न होने वाले अतिसारों का इसमें समावेश होता है। आयुर्वेद का सिद्धान्त है कि काम, शोक और भय से वायु प्रकृपित होता है 'कामशोकभयादायुः'। प्रत्यच देखने में आता है कि जब कोई व्यक्ति शेर या खूँखार डाकू को देख लेता है तो उसी समय वह मळ और मूत्र की त्यागने छगता है। परीचा-भवन में प्रवेश हरेने के समय बहुत से परीचार्थियों को भय से मूत्र त्यागना पड़ता है। वाग्भटाचार्य ने भी लिखा है कि भय और शोक से प्रथम चित्त चुभित हो जाता है, तदनन्तर वायु भी प्रकृपित होकर पित्त को अनुबन्ध बना के उंणा और द्रव मळ का अतिसरण कराता है — भयेन क्षोभिते वित्ते सिपत्तो द्रावयेच्छकृत् । वायुस्ततोऽतिसार्येत क्षिप्रमुष्णं द्रवं प्लबस् ॥ वात-पित्तसमं लिङ्गेराहुस्तद्व शोकतः ॥ ये दोनों अतिसार आयन्तुक

हैं—'आगन्तू दावतीसारो मानसो भयशोकजो'। (ई) उपद्रवस्तरू पातिसार—पैन्निक तीवज्वर, प्रहणीशोष (Intestinal T. B.), छद्रान्त्रशोथ (Luteritis), बृहद्गन्त्रशोथ (Colitis) आदि रोगों में ऐसा औपद्रवस्वरूपी अतिसार हो जाता है। (७) अतिकाथ पदार्थों के पाचन के लिये पित्त (Bile) की अधिक आवश्यकता होती है तथा आन्त्र सें॰ अधिक स्रवित पित्त अतिसार का जनक हो जाता है। (८) दुष्टाम्बुमधपान—दूषित जल तथा सद्य एवं अदूषित जल तथा मद्य के भी अधिक मात्रा में पीने से अतिसार उत्पन्न होता है। शम्यू पित्तवर्द्धक होने से अतिसारजनक है, जैसा कि चरकाचार्य ने लिखा है—'प्रदुष्टमधपानीयपानादितमधपानादतीसारः'। पर्वत का पानी भी अतिसारजनक होता है। ऐसे श्रतिसार को पर्वती-यातिसार (Hill-Diarrhoea) कहते हैं।

संशम्यापां धातुरन्तःकृशानुं वर्चोभिष्रो मारुतेन प्रणुन्नः। वृद्धोऽतीवाधःसरत्येष यस्माद्

व्याधि घोरं तं त्वतीसारमाहुः ॥ ६ ॥ अतिसारसम्प्राप्ति—अत्यधिकं मात्रा में वहा हुआ जलीय गुणधर्मी शारीरिक धातु (कफ, रस, पित्त, मेद, रक्त, स्वेद, मूत्र) आभ्यन्तरिक पाचकाप्ति (किंवा त्रयोदशविधाप्ति) को शान्त (मन्द) कर सल के साथ मिल के वायु के द्वारा प्रेरित होकर अधीमार्ग (गुद) से प्रचुर मात्रा में वाहर निकलता है, अतएव हस अयद्भर व्याधि को अतिसार कहते हैं ॥ ६॥

विमर्श:-चरकाचार्य ने विभिन्न दोपों से उत्पन्न होने वाले अतिसारों की सस्प्राप्ति भिन्न-भिन्न प्रकार से लिखी है-अथावरकालं वातलस्य वातातपन्यायाममतिमात्रनिषेविणो रूक्षाल्प-प्रमिताशिनस्तोक्ष्णमद्यव्यवायितत्यस्योदावर्तयतः वेगान् वायुः प्रकोपमापद्यते, पक्ता चोपइन्यते, स वायुः कुपितोऽसानुपइते मूत्रस्वेदौ पुरीषाञ्चयमुपइत्य, ताभ्यां पुरीषं द्रवीकृत्य, अति-साराय प्रकल्पते । पित्तलस्य पुनरम्ललवणकद्वकक्षारोष्णतीक्ष्णा-तिमात्रनिपेविणः प्रतप्ताग्निस्पूर्यसन्तापोष्णमारुतोपहृतगात्रस्य क्रोधे ष्यीबहुलस्य पित्तं प्रकोपमापद्यते, तत्प्रकुपितं द्रवत्वाद्ष्माणमुपहत्य पुरीषाशयविस्तमीष्ण्याद द्रवत्वात् सरत्वाच भित्त्वा पुरीषमतिसा-राय प्रकरपते । रलेप्सलस्य तु गुरुमधुरशीतस्त्रिग्धोपसेविनः सम्पूर-कस्याचिन्तयतो दिवास्वप्नपरस्याङसस्य रहेष्मा प्रकोपमापद्यते । स स्बभावाद् गुरुमधुरशीतिकाषः स्रस्तोऽग्निमुपह्रय सौम्यस्वभीवात् पुरीवाञ्चयमुग्ह्त्योवछेच पुरीपमतिसाराय करपते। इत्यादि। (च. चि. अ. १९) आधुनिक सम्प्राप्ति—(१) पाचकरसों की कभी से अजीर्णं तथा अजीर्णंजन्य विषप्रभाव से अतिसार उत्पन्न होता है। (२) इलैष्मिकककोत्तेजन—अन्नविष, आगन्तुकविष, दूषित जळ एवं ओजन से रछैप्मिककछा उत्तेजित हो जाती है। (३) तीत्रान्त्र गति (Rapid Parastalsis)—इसी के कारण मल नीचे को ढकेळा जाता है तथा उसका शोष नहीं होता है। इसी आज्ञाय को सुश्रुताचार्य ने 'बायुनाऽघः प्रणुत्रः' स्पष्ट किया है। ( ४ ) श्लैष्मिककडोत्तेजना के फलस्वरूप आन्त्रगत केशि-काओं का विस्फार होकर उनसे छसीका (जङीयधातु) का छ्यव अधिक मात्रा में होकर मळ पतळा हो अतिसार के रूप में निकलता है। जलीयधातु की अत्यधिक वृद्धि पाचकामि को मन्द करने तथा आन्त्रगतिवर्द्धन में सहायक होती है

इसी आशय को सुश्रुत ने 'संशम्यापां धातरार्गन प्रवृद्धः' से स्पष्ट किया है। गणनाथसेनजी का भी यही मत है - अर्द्धपनवं द्धि तरलं शक्तरन्त्रेषु तिष्ठति । त्वरया सार्यते तच्चेत् सामान्यात्सोऽ-तिसारकः ॥ आप्यो धातुः शोणितस्यान्त्रमध्ये परिख्तो जालकेम्यः प्रभूतः। स्रवेधदा विड्विमिश्रोऽन्यथा वा सोऽतीसारी दारुणो धात-शोषी ।। आन्त्रस्थित केशिकाओं के रक्त से निकली हुई लसीका मल के साथ निकलती है। आयुर्वेदिक सम्प्राप्ति सं स्वेद तथा मूत्र का पुरीषाशय में आकर मल को पतला करना असंगत प्रतीत होता है क्योंकि इनके आशयों का आन्त्र से कोई साज्ञात सम्वन्ध नहीं है तथापि अत्यधिक अतिसार में स्वेदावरोध तथा मूत्राल्पता अवश्य होती है। उसका कारण रक्त में जलीयभाग का अल्प हो जाना है क्योंकि इस समय में आन्त्रस्थ रलैजिककला की केशिकाएं विस्तृत हो जाती हैं तथीं उनसे रक्तस्थ जलीय घातु का स्नाव आन्त्र में अधिक होता रहता है, जैसे कि विसुर्चिका में स्पष्ट है। सम्भवतः आचार्यं का अभिप्राय इन रक्तवाहिनियों द्वारा स्वेद और मूत्र का आन्त्र में आने का हो किन्तु सून के जो कण्टेण्ट हैं वे नहीं आते हैं। सूत्रीशयगत तथा व्वगाल रक्तनिक्रकाओं का जलीयभाग अवश्य आन्त्र में आकर स्रवित हो सकता है।

एकैकशः सर्वशश्चापि द्योषैः शोकेनान्यः षष्ठ आमेन चोक्तः। केचित् प्राहुनैंकरूपप्रकारं नैवेत्येवं काशिराजस्त्ववोचत्॥ ७॥ दोषावस्थास्तस्य नैकप्रकाराः काले काले व्याधितस्योद्भवन्ति॥ ६॥

धतिसार मेद-—वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मूक, स्मुन्निपातिक, शोकज तथा आमदोषजन्छ ऐसे छः प्रकार का अतिसार होता है। केचित् हारीतादि आचार्यों ने अतिसार को एक प्रकार की न कहकर द्वन्द्वजादि मेद से अनेक प्रकार का कहा है किन्तु काशिराज धन्द्रन्तिर का कथन है कि यह उचित नहीं है क्योंकि आमावस्था, पकावस्था और रक्ताद्यवस्थायें दोषों की अवस्थाएँ ही हैं जो भिन्न-भिन्न समय में उस अतिसार रोगी में उत्पन्न होती रहती हैं॥ ७-८॥

विमर्श:—सुश्रुताचार्यं ने अतिसार के वातज, पित्तज, कफज, सान्निपातिक, शोकज, आमज छः भेद माने हैं। चरकाचार्यं ने वातज, पित्तज, कफज, सान्निपातिक, अयज और शोकज छः ही भेद माने हैं। वाग्भटाचार्यं ने भी चरकवत् छः ही माने हैं—दो पै ब्यंस्तैः समस्तिश्च अयाच्छोकाय्य पड्विषः ॥ श्रीगणनाथसेनजी के प्रथम अतिसार के बो विभाग कर दिये हैं (१) साम और (१) निर्शाम—दिविषः स्यादतीसारो सामो वाड्य निरामकः ।' सामः सादोपविष्टम्म पूर्तिविट्कोडपरोडन्यथा ॥ जैसा कि चरकाचार्यं ने भी प्रत्येक अतिसार की आमावस्था और पकार्यस्था स्वीकृत की है, इसी छिये आमातिसार को पृथक् नहीं साना। सुश्चताचार्यं ने भी कहीं है कि अतिसारों की चिकित्सा में आम और पक्ष कम का विना विचार किये चिकित्सा हितकर नहीं होती है अतः का विना विचार किये चिकित्सा हितकर नहीं होती है अतः का विना विचार किये चिकित्सा हितकर नहीं होती है अतः

fq

**1**:

भं

एं

होता है--आमपक्रकमं हित्वा नातिसारे किया हिता। अतः सर्वातिसारेषु शेयं पकामलक्षणम् ॥ सुश्रुताचार्यं ने भयज अति-सार न मान कर उसके स्थान पर आमज अतिसार माना है जो कि अतिसारों की आमावस्था से पृथक तारपर्य रखता है। इस विषय में सुश्रुत का कथन है कि यह आमातिसार आमदोष से ही उत्पन्न होता है। आमन अतिसार की उत्पत्ति में दोष' आम के संसगीं एवं प्रेरक होते हैं, साचात् आरम्भक नहीं होते। आमदोष की उत्पत्ति द्पित अन्न से होती है तथा यह आम वातादि दोषों से संयुक्त एवं प्रेरित होकर रक्त के समान विविध न्याधियों को उत्पन्न करता है, जैसे आमाजीर्ण तथा तजन्य विस्चिका आम से ही उत्पन्न होते हैं। यत्रस्थमामं विरुजेत्तमेत्र देशं विशेषेण विकारजातैः। दोषेण येनावततं शरीरं तलक्षणैरामसमुद्भवेश ॥ इस श्लोक से स्पष्ट है कि दोप आम के संसर्गी एवं श्रेरक होते हैं आरम्भक नहीं। इस प्रकार आमजन्य व्याधियों में अनुबन्धी दोषों के छच्चणों के अतिरिक्त आम के विशेष छच्चण पाये जाते हैं। जैसा कि आमैवात रोग इसका प्रमुख उदाहरण है। पित्तानु-बन्धी आम में दाह और राग, वाताबुवन्धी आम में शूल तथा कफानुबन्धी आम में स्तिमितता, गुरुता और कण्डूयन-पितात्सदाइराष्ट्र सञ्चलं पवनानुगम् । स्तिमितं गुरु कण्डूञ्च कफदुष्टं तमादिशेव ॥ इस तरह आमदोषै की स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध हो जाने पर आमजन्यातिषार की स्वीकृति युक्तियुक्त प्रतीत होती है। सुश्रताचार्य का मत है कि भय से वायु का प्रकोप होता है अंतएव भग्नजन्य अतिसार को प्रथक् न मानकर उसका वातिक अतिसार में ही समावेश कर देना चाहिए। जेजाटाचार्य का कथन है कि भय का प्रभाव मन पर होता है अतएव इसे शोकज में अन्तर्भूत कर सकते हैं। चरकाचार्य का भयज और शोकज अतिसारों को पृथक मानने का यह तारपूर्व है कि इनका उत्तण, संज्ञा और कार्य में भेद है तथी हेतुप्रत्यनीक (हेतुविपरीत•) चिकित्सार्थ ये पृथक् होने बाहिये। इस तरह चरक ने शोकज तथा भयज अतिसार के छन्नण और चिकित्सा में भेद बताकर उनका पृथक् निर्देश किया है। आम तथा त्रिद्वोप की उत्पत्ति अजीर्ण से होती है। अतएव कारणसाम्य से आमातिसार को सन्नि-पातातिसार में समाविष्ट कर दिया है। यद्यपि शोकज का वातज तथा आमज अतिसार का सिन्यातज में समावेश हो सकता है तथापि सुश्रुतावार्य ने हेतुप्रत्यनीकैचिकिःसा-प्रतिपादनार्थं दोनों को प्रयक् माना है। शोकन के चिकि-रसार्थ आवात्तन तथा आमातिसार के छिए पाचक औषियों का प्रयोग किया जाता है। शोकजन्य में केवल वातोपचार एवं आमजन्य में केवल त्रिद्रोपशामक चिकित्सा करने से पूर्ण कार्य निर्वाह नहीं होता, जैसे पाण्डुरोग वातादि-जन्य ही होते हैं किन्तु उनमें मृतिकाजन्य भी एक भेद माना गया है क्योंकि चिकित्सा में वातादिनाशक उपचार करने पर भी जब तक मृत्तिका सेवन का परिस्याग न किया जाय वह ठीक नहीं होता-इंद्येगतः कियायोगो निदानपरिवर्जनम् ॥ यही युक्ति चरक के भयज और शोकज अतिसारों के पृथक् मानने सं है। द्वनद्वज अतिसारी का वर्णन प्रकृतिसमसमवायारच्य होने से नहीं किया। व्याधिस्वभाव के कारण अतिसार विकृतिविषमसमवायारब्धः नहीं होता । गणनाथसेनज्ञी

ने अतिसारों के प्रथम आम और पक ऐसे दो सेड करके फिर कारणानुसार निम्न भेद किये हैं—(१) अन्नविषजन्य, (२) विषभन्तणजन्य, (३) क्रिमिदोषजन्य, (४) रक्ता-तिसार, (५) मानसहेतुजन्य, (६) ग्रहणीदौर्वरुयजन्य। आधुनिक चिकिरसा-विज्ञान में अनेक दृष्टिकोणों से अतिसार के विभिन्न भेद किये हैं—(१) मिथ्यातिसार (Pseudo Diarrhoea), (२) वास्तविकातिसार। स्थाई और अस्थाई भेद से भी दो विभाग किये गये हैं। स्थाई अतिसार का कारण आन्त्र की रचनात्मक विकृतियाँ, जैसे आन्त्रार्द्धंद, यदमा, आन्त्र में विस्चिका, टाइफाइड, B. Dys, E. H. Dys, Acute ulcerative colitis, Sprue, अग्न्याशय के रोग, प्रतिहारिणी-सिरावरोध ( Portal obstruction ) वार्द्धक्यातिसार (Senile Diarrhoea )। अस्याई अतिसार का कारण-धेर्यनाश, आहार-विहारवैषम्य, तापपरिवर्तन (Summer Diarrhoes), श्रीत तथा विषप्रभाव, दूषित मोजन, शैंशवीयातिसार ( Infentile Diarrhoea ). आन्त्रकृमि, पर्वतातिसार ( Hill Diarrhoea) गुदा के पास विकृति । तीव ( Acute ) और चिर-कालिक (Chronic) भेद से ही अतिसार के दो विभाग किये गये हैं।

हन्नाभिपायूदरकुक्षितोद-गात्रावसादानिलसन्निरोधाः। विट्सङ्ग आध्मानमथाविपाकौ • भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि॥ ६॥

सर्वातिसारपूर्वरूप—हृदय, नाभि, पायु (गुद्र), उदर तथा कुच्चि (कोख = उदर के एक प्रदेश) में सूई चुभोने की सी पीड़ा होना, अङ्गों का अवसाद (शिथिछ) होना, अपान वायु का सन्निरोध, मल का अवरोध, पेट का फूलना तथा अन्न का अपचन—ये होने वाले अतिसार के पूर्वरूप हैं॥ ९॥

विमर्शः—पूर्वरूप में जो उत्तण अपानवातिनरोध, मठिववन्ध और आध्मान बताये हैं ये दोप और दूष्यों के संयोग से होते हैं किन्तु जय रोग की रूपावस्था (प्रकटता) हो जाती है तब ये ठत्तण नहीं रहते। यदि ये ही ठत्तण रूपावस्था में रहें तो अतिसरण रूपो रोग हो नहीं हो सकता।

शूलाविष्टः सक्तमूत्रोऽन्तकूजी स्नस्तापानः सन्नकट्यूरुजङ्घः । वर्चो मुख्रत्यल्पमल्पं सफेनं

द्भारवारमस्य राजाः द्वश्चं श्यावं सानित्तं भारतेन ॥ १० ॥

वातातिसारकक्षण—वातातिसार में रोगी उद्रश्यूल से पीढ़ित रहता है, उसका मूत्र कक जाता है या अल्प होता है, उसके आन्त्र में कूजन (गुड़-गुड़ शब्द) होता है, उसकी गुदा शिथिल रहती है या बाहर निकल आती है, इसी प्रकार उसकी किट, उक्र भीर जंघाएँ भी शिथिल हो जाती हैं तथा वह रोगी फेनयुक्त, रूखा और रयाव (काला सा) थोड़ा योड़ा मल त्यागता है व मल्प्याग के साथ वायु की आवाज होती रहती है। ये वातातिसार के लच्चण हैं॥ १०॥

विमर्शः—माधवकार ने वातातिसार के छत्तणों में केवल मल के ही छत्तण छिखे हैं—अरुणं फेनिलं स्थानस्पमस्य मुहुर्मुहुः। श्रीकदामं सरुनशब्दं मारुतेनातिसायेते ॥ किन्तु चरक, सुश्रुत,

वाग्सट (बृहत्त्रयी) ने मललचर्णों के अतिरिक्त गुदा में होने वाली परिस्थिति तथा सर्वशरीरगत लच्चणों के साथ मल के लच्चण लिखे हैं -तस्य रूपाणि विजलमामं विप्लुतम-वसादि रूक्षं द्रवं सशूक्रमामगन्धमीषच्छव्दमशब्दं वा विवद्धमूत्रवात-मतिसार्यते पुरीषं, वायुश्चान्तःकोष्ठे सशब्दशूलस्तर्यक् चरति, विबद्ध इत्यामातिसारो वातात । पकं वा विवद्धमल्पाल्पं सञ्चदं स-शुलकेनिपच्छापरिकर्तिकं दृष्टरोमा विनिःधसन् शुष्कमुखः कट्यक्त्रि-कजानुपृष्ठपार्श्वशूली अष्टगुदो मुहुर्मुहुर्नियथितमुपवेदयते पुरीषं वातातः तमाहुर नुअधितमित्येके, वातानुअधितवर्चस्त्वात 🖟 ( च० चि० अ० १९) वाग्भटे तत्र वातेन विड्जलम् । अल्पालपं शब्दशूलाढयं विवदः मुपवेश्यते ॥ रूक्षं सफेनमच्छन्न यथितं वा मुहुर्मुहुः । तथा दग्धगुडा-मासं सिषच्छापरिकर्तिकम् ॥ शुक्कास्यो भ्रष्टपायुश्च हृष्टरोमा विनिः ष्टनम् ॥ (वा॰ नि॰ अ॰ ८) सभी आचार्यों ने झागयुक्त मल का निदेश किया है, वास्तव में ऐसे मल का निकलना वाता-तिसार का प्रधान लच्चण है। आचार्यों ने अरुण या श्याव े आदि मल के वर्ण 'लिखे हैं। यद्यपि वायु रूपरहित होती है तथापि विशिष्ट प्रकार के दोषदूष्यसममूर्च्छन की महिमा से मल का उक्तवर्ण वातातिसार में भी पाया जाता है।

दुर्गन्ध्युष्णं वेगवन्मांसतोय-प्रख्यं भिन्नं स्विन्नदेहोऽतितीच्णम् । पित्तात् पीतं नीलमालोहितं वा

ृ तृष्णासूच्छीदाहपाकज्वरात्तः ॥ ११॥
पितातिसारलक्षण—इसमें मल दुर्गन्धयुक्त, गरम, वेग के
साथ वाहर निकलने वाला, सांस के धोवन के समान तथा
फटा हुआ होता है एवं मल में अत्यन्त तीचणता लिये हुये
पीलापन या नीलापन किंवा रिक्तमा (ललाई) दिखाई देती
है एवं रोगी प्यास, वेहोशी, द्वाह, युख-गुदादिपाक और
ज्वर से पीड़ित होता है। ये पैतिक अतिसार के लच्चण
हैं॥ ११॥

विमर्शः—चरकीयलक्षण—तस्य रूपाणि द्वारिद्रं हरितं नीलं कृष्णं रक्तिपित्तोविद्वतमतिदुर्गन्धमितसार्थते पुरीषं, तृष्णादाद्वस्वेदमूच्छोश्चलव्यन्तन्तापपाकपरीत इति पित्तातिसारः । (च० चि० अ० १९) वाग्भटाचार्य ने भी ये ही लच्चण लिखे हैं—'व्रध्नो गुदः। दादः सर्वाङ्गे पाको गुर एव'। अतिसार में गुद्रपाक होना अतिसार का प्रधान लच्चण हे—पित्तादृते, पाको न'। पित्त (Bile) की अधिकता से मल पीला तथा रक्तमिश्चण हीने से अरुण वर्ण लिखा है। अपक पित्त की अधिकता से मल का वर्ण नील यो रयाव होता है। मल का अरुप्तन्त दुर्गन्धित होना भी मल में अपक पित्त का बोधक है। आमपकिपत्त-लक्षण—दुर्गन्धं दरितं स्थावं पित्तमम्लं स्थिरं गुरु। अम्लकाकण्यः हृहाह्करं सामं विनिर्दिशेत ॥ आताव्रं पीतमस्युष्णं रसे कदुकमस्थिरम् । पकं विगन्धं विश्वेयं रुचिपक्तुवलप्रदम् ॥

तन्द्रा निन्द्री गौरवोत्क्लेशसादी वेगाशङ्की स्टब्सिट्कोऽपि भूयः। शुक्लं सान्द्रं रलेष्मणा रलेष्मयुक्तं

भक्तद्वेषी निःस्वनं हृष्टरोमा॥। १२॥ इले॰मातिसारलक्षण—इसके कारण रोगी को तन्द्रा, निद्रा, गौरव, उत्कलेश (जी मिचलाना) और शिथलता बनी रहती है एवं मल का त्याग कर देने पर भी पुनः मलत्याग की श्रङ्का बनी रहती है। इसमें मल का स्वरूप श्वेत, सान्द्र (घन, घट्टयुक्त) होता है तथा वह कफ से लिपटा रहता है, स्ग्में की भोजन करने में इच्छा नहीं होती है। मलत्याग करते समय कोई आवाज नहीं होती है। क्ष्म के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्थात् मलत्याग के समय रोमाञ्च हो जाता है। ये रलेप्मातिसार के लक्षणहें ॥ १२॥

विमर्शः-तिन्द्रलक्षण-इन्द्रियार्थेष्वसंवित्तिगौरवं क्रमः । निद्रार्तस्येव यस्येहा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत ॥ निर्द्रा-(१) तमोगुण की अधिकता होने पर निदा आती है - निदाहेतु-स्तमः सत्त्वं वोधने हेतुरुच्यते । बाहुल्यात्तमसो रात्रो निद्रा प्रायेण जायते'। 'रात्रिः स्वप्ताय भूतानाम् ॥' (२) हृदय ( मस्तिष्क स्थित ) के तमोगुण से न्याप्त होने पर निदा आती है- 'इदयं चेतनास्थानमुक्तं सुश्रुत देहिनाम् । तमोऽभिभूते तरिमस्तु निद्वा विश्वति देहिनाम्'॥ (३) निदा को सर्व प्राणियों की माता के समान माना है अर्थात् माता के समान यह भी सृष्टि की रज्ञा तथा चतिपूर्ति के लिये अपना पूर्ण यल् किया करती है-'रात्रिस्वसावप्रसवा सता या तां भूतथात्रीं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः'॥ (४) निदाभेद - तमोभवा इले॰मसमुद्भवा च मनःशरीरश्रमसंभवा च। आगन्तुकी व्याध्यनुवर्तिनी क्रच रात्रिस्वमावप्रमवा च निर्दा ।। (५) निदामाहात्स्य-निदायत्तं सुखंद्रुःखं पुष्टि कार्स्य वलावलम्। वृषता छीवता ज्ञानमज्ञानं जीवितं न च ॥ आहार रायनव्रह्मचर्ये-र्युक्त्या प्रयोजितै: । शरीरं धार्यते नित्यमागारमिव धारणै: न उत्कलेश-उत्हिश्याकं न निर्गंच्छेंद प्रसेकष्ठीवनेरितम् । हृद्यं पीड्यते चास्य तमुत्क्लेशं विनिर्दिशेत्।। (सु० ज्ञा० अ०४) आमाशय में अन्न उत्तप्त होकर बाहर न निकले। आधुनिक इसे Heart burn कहते हैं। पचनसंस्थान की विकृति का यह प्रमुख लच्चण है । आमाशय के अग्लों की ग्रांशि अधिक हो जाने से ये अग्ल हत्प्रदेश में जाकर उत्क्लेश करते हैं। हृद्य में कोई विकृति नहीं होती हैं। यह उत्क्लेश अग्लपित्त, आमा-श्रायुक व्रण तथा अभिस्तरण (Dilatation), जीर्णशोध तथा अपचन, अजीर्ण (Dyspepsia ) में उत्पन्न होती है। गौरवलक्षण - आईचर्मावन इं वा यो गात्रमिमन्यते। तथा गुरु शिरोऽत्यर्थं गौरवं तिद्विनिर्दिशेत् ॥ श्लेष्मा से यहाँ Mucus का ग्रहण किया जा सकता है तथा, भळ में रलेप्सा की उपस्थित रछैष्मिक अनिसार का सुख्य छत्तण है। कफ के सौम्य होने से उसकी उपस्थिति से शीतानुभव तथा रोमहर्ष होता है तथा कफ में पिच्छिल धर्म होने से मल में सान्द्रता होती है तथा यदा-कदा मल में पूय आने से विस्नगन्धिता होती है। अमी-विकडिसेण्ट्री का मल भी अत्यधिक दुर्गन्धयुक्त होता है तथा उसमें श्लेष्मा ( Mucus ) का भी निःसरण °होता एवं यदा-कदा रक्त भी आता है किन्तु श्लेष्मातिसार में रक्क कभी भी नहीं आता है। व्यक्तोक्तरेष्मातिसार लक्षण-तस्य रूपाणि क्तिग्धं वेतं पिच्छिलं तन्तुमदामं गुरु दुर्गन्धं रलेष्मोपिहतमनुबद्धरालम-व्याच्यममोक्ष्णमतिसायते सत्रवाहिकं गुरूदर्गुदवित्वव्क्षणदेशः कृते Sप्यकृतसंज्ञः सलोमइर्षः सोत्कलेशो निद्रालस्यपरीतः सदनोऽन्नद्वेषी चेति इलेष्मातिसारः ॥ ( च० चि० अ० १९ )

तन्द्रायुक्तो मोहसादास्यशोषी
वर्चः कुर्यात्रकवर्णं द्वषार्ज्ञः।

सर्वोद्भूते सर्वलिङ्गोपपत्तिः

कृष्ण श्रीयं बालवृद्धेष्वसाध्यः ॥ १३॥ सित्रपावित्तारलक्षण — इसमें रोगी तन्द्रा से युक्त रहता है तथा मृर्ज्या, किथिलता और भुखशोष से पीड़ित होता है। रूग्ण तृषा से पीड़ित रहता है एवं विविधवर्ण का मल (वर्च) स्थागता है। इस तरह सर्व दोषों से उत्पन्न अतिसार में सर्व दोषों के लक्षण मिलते हैं। यह अतिसार सामान्यतया कृष्ट्रस्साध्य होत्स है तथा वालक और घृद्धों में असाध्य माना गया है॥ १३॥

विमर्शः-चैरकाचार्यं ने भी त्रिदोपन अतिसार को अनेक ठचण युक्त होने से एवं रक्तादि धातुओं के अतिप्रदृष्ट हो जाने से कृच्छसाध्य माना है तथा सोपद्रव होने पर असाध्य भी माना है—'तत्र शोणितादिषु धातु वितिप्रदृष्टेषु हारिद्रहरितनील-माजिष्ठमांसधाव नसन्निकाशं रक्तं कृष्णं ववेतं वराहमेदःसदृशमनुबद्धः वेदनमवेदनं वा समासन्दत्यासादुपवेदयते शकुद् प्रथितमामं सकुत् , ्रसक्रदपि पर्कमनतिक्षीणबलमांसशोणितवलो मन्दाग्निर्विहतमुखरसश्च •तादृशमातुरं कृच्छ्साध्यं विद्यात्॥' सोपद्भवासाध्यसन्निपाताति-सार-'एमिवं णेरतिसार्यमाणं सोपद्रवमातुरमसाध्योऽयमिति प्रत्या-चक्षीतः; तद्यपा-पक्षशोणितामं यकुञ्जण्डोपमं मेदोमां सोदकसन्निकाशं द्धिवृतमञ्जतैलवसाक्षोरवेसवाराम्मतिनीलमतिरक्तमतिकृष्णमुदक्षि-वाच्छं पुनर्भेचकाममतिस्निग्धं हरितनीलक्षायवर्णं कर्दुरमाविलं प्रिच्छिलं तन्तुमदामं चन्द्रकोषगतमतिकुणपृतिपृयगन्ध्याममत्स्य-गन्धिमाक्षिकाकान्तमित्यादि'। (च. चि. अ. १९) माधवकार ने एक रहोक में सन्निपातातिसार के हज्जण हिख दिये हैं— वराइस्नेइमांसाम्बुसदृशं सर्वरूपिणम् । कुच्छ्साध्यमतीसारं विद्या-द्दोषत्रयोद्भवम् ॥ (मा. नि. ) वराहस्नेह से शुकर की मेद या मजा का ग्रहण होता है। इस प्रकार के मल को वसामल (Fatty steel) कहते हैं। वसा के ठीक तरह से पाचित और शोषित न होने से वह मल के साथ मिश्रित होकर दस्त के समय बाहर निकलती है। प्राइस महोदय ने भी यही कहा है-(Defficient digestion of fat and defficient absorption of fatty acids and scaps give rise to fatty or soap diarrhoea respectively ) अग्न्याश्य (Pancreas) की विकृति हो जाने से उसका पूर्ण रस न वनने के कारण वसा का पाचन नहीं होता है नयोंकि वसा के पाचन में अग्न्याशय रसप्रधान है।

> तैर्तेश्वांवैः शोच्तोऽल्पाशनस्य बाष्पावेगः पक्तिमाविध्य जन्तोः। कोष्टं गत्वा क्षोभयत्यस्य रक्तं तचांधस्तात् काकणन्तीप्रकाशम्॥ १४ ॥ वचींभिष्ठं निःपुरीषं सगन्धं निर्गन्धं वा सायते तेन कुच्छ्रात्॥ शोकोत्पन्नो दुश्चिकित्स्योऽतिमात्रं रोगो वैवें: कष्ट एष प्रदिष्टः॥ १४॥

रोगों वैद्यै: कष्ट एव प्रदिष्ट: ॥ १६ ॥ श्रीक जातिसार लक्षण — धन, बन्धुना शंभादि हृदय विदारक कारणों से बिन्तायुक्त एवं स्वरूप मोजन करने वाले मनुष्य के नेत्र, नासा तथा गले से निकलने वाले जलीयसाव रूपी वाष्प की जन्मा का आयेगी (अत्यन्त उद्देक) कोष्ठ में जाकरें

पाचकारिन को मन्द कर रक्त को खुश्चित कर देता है। इस तरह खुश्चित हुआ यह रक्त गुआफल के समान स्वरूप वाला हो मल के साथ मिल कर या विना मिले हुए (मलरहित) तथा गन्ध देता हुआ या निर्गन्ध होकर कष्टपूर्वक गुदमार्ग से निकलता है। इसी को शोकोत्पन्न अतिसार कहते हैं तथा यह अत्यधिक दुश्चिकितस्य होने के कारण वैद्य इसे कष्टसाध्य मानते हैं॥ १४-१५॥

•विमर्शः-अल्पाशनस्य-शोक के कारण मनुष्य अस्प भोजन करता है जिससे उसके रस-रक्तादि धातुओं की चीणता होकर वायु प्रकृषित हो जाता है, जैसा कि चरकाचार्य ने भी लिखा है- भारतो ययशोकाभ्यां शीवं हि परिकृप्यति। क्षोमयेतीस्य रक्तम्'-शोकवश निर्गत वाष्प उष्ण तथा दव स्वभावी होने से स्वसमान गुणवाले ( उष्ण तथा दव ) रक्त को भी दूषित कर देती है। विड्विमिश्रमित्यादि - व्यक्ति के 🍃 अरुप भोजन करने से मळ आता भी है और नहीं भी। इसी लिये मलरहित अतिसार निर्गन्ध तथा समल अतिसार गन्ध-यक्त होगा। कुछ आचायों का मत है कि इसमें पाचक-पित्त की दृष्टि होती है तथा वह पूतिगन्धी होने से मल भी सगन्ध तथा पित्त के अल्पद्धित होने पर निर्गन्ध मलनिःसरण होगा । यह शोकातिसार वातिपत्त से उत्पन्न होता है। काम, शोक तथा भय से वात प्रकृपित होता है 'कामशोकभयाद्वायः'। वारभटाचार्य ने भी इस अतिसार में वात के साथ पित्त का अनुबन्ध बताया है-मयेन क्षोमिते पित्ते सपित्तो द्रावयेच्छक्त्व । वायुस्ततोऽतिसार्येत क्षिप्रमुष्णं द्रवं प्लवम् । वातिपत्तसमं लिङ्गेराहुः स्तद्वच शोकतः ॥ चरकाखार्थं ने भी भयज और शोकज अति-सार माने हैं तथा उन्होंने हन्हें आगन्तुक एवं मानसिक माना है एवं इनके उत्तृण वातातिसार के समान बताये हैं —आगन्तू द्वावतीसारी मानसी भयशोकजी। तत्तयोर्लक्षणं वायोर्यदतीसार-लक्षणम् ॥ वस्तुतः चरकाचार्यं ने शोक और भय से तत्काल होने वाले अतिसार का ही वर्णन किया है। उसी समय मल के साथ रक्त का आना असम्भव है इसीलिये चरकाचार्य ने भयज और शोकज अतिसारों की उत्पत्ति में भय व शोक से वात का शीघ्र कुपित होना लिखा है तथा दोनों के ळचण भी वातातिसार के समान होते हैं ऐसा निर्देश कर दिया है एवं चिकित्सा में भी हर्षण और आधासन के साथ केवल वातदोपनाशक चिकित्सा का उपदेश किया है अतः भयशोकज अतिसारों के प्राचीन (Chronic) होने पर पुनः पुनः चौभ होने के कारण आन्त्र में बण उत्पन्न होकर रक्त का आगमन सम्भव है। दुधिकित्स्य कहने का ताल्पर्य यह है कि शोक दूर करने के लिए रुग्ण को सान्त्वना दिये बिना केवल औषधिचिकित्सा से रोग नहीं जा सकता, जैसा कि चरक में लिखा है—'तयोः किया वातहरी हुपंणाश्वासनानि च' एवं किसी की खी पुत्र की सृत्यु हो जाने पर तथा अत्यधिक आर्थिक हानि हो जाने पर सान्खना का असर उसके हृदय पर नहीं होता, अत एव इसे दुश्चिकित्स्य माना है। इस तरह चरक मत से इन दोनों अतिसारों में पित्त का कोई विशेष उल्लेख नहीं अतः सरक्त मल होना सिद्ध नहीं होता। वाग्भट के भी इन अतिसारों में रक्त आता है ऐसा स्पष्ट उक्लेख नहीं किया है किन्तु वात के साथ पित्त का अनुबन्ध अवश्य

निर्दिष्ट किया है तथा वात और पित्त के समान ही छत्तण माने हैं अतः पित्त के कारण कभी रक्तागमन भी हो सकता है। केवल माधवकार ने ही इन अतिसारों में रक्त निकलने का निर्देश किया है। आधुनिक दृष्टि से इन अतिसारों को Nervous diarrhoea के दर्ग में समाविष्ट किया जा सकता है तथा इस दर्ग के अतिसारों में रक्तागमन नहीं होता है।

> आमाजीणींपद्रुताः क्षोभयन्तः कोष्ठं दोषाः सम्प्रदुष्टाः सभक्तम् । , नानावणं नैकशः सारयन्ति कुच्छाजन्तोः षष्टमेनं वदन्ति ॥ १६॥

आमातिसार लक्षण — आमाजीर्ण से उपदुत (उदीरित)
तथा प्रकृपित हुये दोष कोष्ठ (आमाश्य = Stomach तथा
प्रहृणी = पच्यमानाश्य Desdinum को एवं चुद्रान्त्र वा बृह-दन्त्र) को चुभित कर भोजन के साथ मल को प्रवाहित करते हैं। यह मल अनेक प्रकार के वर्ण का तथा कृच्ल्रता से अनेक वार निकलने वाला होता है। यह अतिसार का ल्रठा भेद है॥ १६॥

विमर्शः-आमाजीर्ण-आयुर्वेद में अजीर्ण के आम, विदग्ध, विष्टब्ध, रसशेषाजीर्ण, दिनपाकी अजीर्ण और प्राकृताजीर्ण ऐसे ६ भेद किये हैं। अजीर्णपरिमाषा —न जीर्यति मुखेनात्रं विकारान् कुरुतेऽि च । तदजीर्णमिति प्राहुस्तन्मूला विविधा रुजः ॥ अर्थात् अन्न ठीक तरह से पाचित न होकर अनेक रोगों को उत्पन्न करता है ऐसी स्थिति को अजीर्ण (Indigestion) या (Dispepsia) कहते हैं। आमपरिमापा-जठरान छदौर्वल्याद विपक्षस्तु यो रसः। स आमसं शको देहे सर्व-रोगप्रको (कः ॥ अथवा - आ इारस्य रसः रोषो यो न पक्को ऽग्निलाघ-वात् । स हेतः सर्वरोगाणामाम श्रत्यभिधीयते ॥ अन्यच -अविपक्तम-संयुक्तं दुर्गन्धं बहुपिच्छिछम् । सादनं सर्वगात्राणामाममित्यमिः धीयते ॥ माधवमतेनामातिसार लक्षणम् —अन्नाजीर्णात प्रदुताः श्लोमः यन्तः कोष्ठं दोषा धातुसंवान्मलांश्च । नानावर्ण नैकशः सारयन्ति शूलोपेतं पष्टमेनं वदन्ति ॥ आन्त्र में अपक अन्न या आहार रस बाह्यपदार्थ (Foreign body = शल्य के समान आन्त्रिक कला में प्रचोभ उत्पन्न कर अतिसार पैदा करता है तथा अजीर्ण पदार्थ आत्मविषमयता ( Auto intoxication ) सहश होकर भी अतिसार उत्पन्न करता है। ऐसे अतिसार में मल अपक तथा पर्याप्त मात्रा में निकलता है तथा कभी कभी इस मर्छ के साथ रक्तादिधातुएँ भी दृष्टिग्रोचर होती हैं। चरकाचार्य ने इस अतिसार को पृथक् न मान कर अजीर्ण-प्रकुपित सन्निपातातिसार के अन्तर्गतही मान लिया है किंत सुश्रताचार्यं ने इसकी उरपत्ति आमाजीर्णं से होने के कारण हेतुप्रस्यनीक चिकित्सा अर्थात् आमदोपका पाचन और ळङ्कन के छिए ही प्रथफ् निर्देश किया है। आमरितसार में तीनों दोपों का सम्बन्ध होने से जिस दोप की अधिकता रहेगी तद-नुसार ही मळ का वर्ण तथा अन्य छत्तण होंगे।

्संसृष्टमेभिर्दो पैस्तु न्यस्तमप्स्ववसीर्द्ति । पुरीपं सृशदुर्गन्धि विच्छिन्नं चामसंज्ञकम् ॥ १७॥ अपमारुव्यग-उपर्युक्त वातादि दोपों से सम्मिल्ति मुल् ने सानी में बालते से वह हुन जाता है स्थानस्य स्वर् अत्यन्त दुर्गन्ध आती हो। एवं वह विच्छिन्न ( दृटा हुआ ) या फूटा हुआ हो तो छसे आसमळ कहते हैं॥ १७॥

विमर्श:--माधवकार ने आममल के लच्जादर्शक रलोक में कुछ परिवर्तन किया है जैसे विच्छिन्न के ईथान पर पिच्छि-लम् लिखा है जो कि आम का खास बोधक धर्म है। वस्तु-तस्तु मल में आमांश के रहने से वह चिकना तथा मलावयव परस्पर चिपचिपे आम से बद्ध होंगे अतः विच्छिन्नं पाठ विचारणीय है। आम के भारी होने से तबक नमळ पानी में हूच जाता है - मज्जत्यामा गुरुत्वाद्विट् पका तूरव्लवते जले। विनातिद्रवसंघाताच्छ्लेष्मशैत्यप्रदूषणाद् ॥ आमदोषयुक्त मल भारी होने से जल में इब जाता है तथा पक मल पर तैरता है किन्तु पक मल में भी यदि अति द्रव तथा घन का योग हो एवं कफ से युक्त तथा उसकी शीतता से युक्त मल भी पानी में हुव जाता है अतएव आममल के साथ उसकी वास्तविक उपस्थिति के ज्ञानार्थं उस मल में अत्यन्त दुर्गन्धि आना एवं देह में भारीपन होना आदि आममर्क के निश्चायून ठचण आचार्य ने लिखे हैं । इसलिये मधुकोशकार ने भी लिखा है कि 'आमलिक्सवैपरीत्येन लाघवे सिद्धे पुनर्लाघवकरणं तत् कफ-दुष्टयादिव्यतिरेकं बोधयति ।। अर्थात् आमलज्ञण विपरीत सल लघु होगा ही पुनर्लाघंव शब्द के प्रयोग से प्रतीत होता है कि कफदुष्टि से रहित मल की यह जलनिमज्जन परीचा है जैसा कि वाग्भटाचार्य ने स्पष्ट लिखा है कि कफसंयोग से पक मूल भो जल में हुवता है 'कफात एकोऽपि मज्जति'।

एतान्येव तु लिङ्गानि विपरीतानि यस्य तु । लाघवञ्च मनुष्यस्य तस्य पक्वं विनिर्दिशेत् ॥ १८॥

पक्षमण्डक्षण—उपर्युक्त आममछ के छत्त्वणों से विपरीत छत्त्वण जिस मछ में हो अर्थात् मछ का जलू में तूरना, दुर्गन्धरहित होना एवं अपिन्क्रिछ होना तथा मनुष्य के करिर में हरकापन होना पक्ष मछ का पक्षातिसार के छत्त्वण हैं ॥ १८॥ विमर्शः— पक्षापक मछ का परिज्ञान चिकित्सा के छिये अत्यावश्यक है क्योंक्रि मछ की सामावस्था में पाचन तथा पक्षावस्था में संग्रहण चिकित्सा की जाती है अतः पक्षापक मछ का ज्ञान आवश्यक है—परीक्ष्येवं पुरा साम निरामज्ञामदोषणाम्। विधिनोपचरेत सम्भक् पाचनेनेतरेण वा॥ (ज्ञरक) न तु संग्रहणं देयं पूर्वमामातिसारिणे विवध्यमानाः प्राय्वोग जनयन्त्यामयान् बहुन् ॥ दण्डकाळसकाध्मानग्रहण्यशीगदांस्तथा। श्रीथवाण्डवामयण्डीहकुष्ठगुरमोदर्ज्वरान्॥ (च्र-व्यन्थः १९)

सिंपमेंदोवेसवाराम्बुतैलमन्जाक्षीरक्षोद्ररूपं स्रवेद् ग्रत्।
मिश्चिष्ठाऽऽभं मस्तुलुङ्गोपमं वा
विस्रं शीतं प्रेतगन्ध्यञ्जनाभम्॥ १६॥
राजीभद् वा चन्द्रकेः सन्ततं वा
पूयप्रख्यं कर्दमाभं तथोष्ट्रणम्।
हन्यादेतद् यत् प्रतीपं भवेच
क्षीणं हन्युश्चोपसर्गः प्रभूताः॥ २०॥

आतमलळक्षण—उपयुक्त वातादि दोषों से सम्मिलित मळ असाध्यातिसारळक्षण—जिस मळ का स्वरूप घृत, मेद, को पानी में डाळने से वह डूब जाता है तथा उस मळ से विस्वार (कुद्दितमांस) से मिश्रिल पानी तथा तैळ, मजा, CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ₫-

ठा

में

5 1

ल

ता

ग

भी

ध

ब्रा

**F**-

के

11

Ħ

11

दुरध और शहद के समान हो तथा जो मजीठ के रक्ष का हो अथवा मस्तुलुङ्ग (मस्तकमजा) के समान हो तथा जो मल विस्त (सड़ी ) गन्ध वाला हो, अत्यधिक शीत हो, सुई की सी गन्ध वाला हो या अञ्जन (कृष्णाञ्जन) के समान काला हो, जिस मल में रेखायें पड़ी हों या मयूर के पङ्क की चन्द्रिका के समान चित्रविचित्र रङ्ग वाला हो एवं देखने में पूर ( मवाद Pus ) के समान या कर्दम ( की चड़ ) के समान हो तथा स्पर्श में उष्ण हो एवं दोषों के अपने छत्त्रणों से विपरीत (प्रतीप) लच्चणयुक्त हो तथा अनेक उपसर्ग (उपद्रवों) से युद्ध मल रुग को मार डालता है ॥१९–२०॥

विमर्शः-वेसवारः-निरस्थि पिश्चतं पिष्टं दिधक्षीरसमन्वि-तम् । एलामरिचसंयुक्तं वेशवार इति स्मृतम् ॥ मस्तुलुङ्गं-(१) मस्तकाभ्यन्तरस्नेद्दः घृतकेति ख्यातं तत्सदृशम्। (२) मस्तुलुक्तः अर्द्धविलीनचतुःस्नेद्दाकारो मस्तकमञ्जा तत्तुल्यं मस्तुलुक्तो ूपमम्। (३) मस्तुलुङ्गमिति शिरसो बलाधानं स्त्यानघृताकारं भ्रम्तुलुक् मुच्यते । ( दर्हण ) (४) मेदो हि तस्यामुदरेष्वण्व-स्थिपु च सरक्तं भवति । तदेव च शिरिस कपालप्रतिच्छन्नं मस्ति-ष्काएयं मस्तुलुङ्गाख्यन्न । ( अ० सं० ज्ञा० अ० ५ ) ( ५ ) मस्तुः लुङ्गसूतौ खादैन्मस्तिष्कानन्यजीवजान् । ( अ० सं० उ० ३१ ) (६) मस्तुलुङ्गक्षयाद्यस्य वायुस्ताब्द्वस्थि नामयेत् । (सु० शा० अ० १०) (७) मस्तुलुङ्गो विलीनघृताकारा मस्तकमञ्जा। ( इल्हण )। इन वर्णनों से प्रतीत होता है कि कपालास्थियों के भीतर का रनेह मस्तुलुङ्ग है 🕨 वास्तव में मस्तुलुङ्ग शब्द से मस्तिष्क (Brain) ग्रहण करना चाहिए जैसा कि उक्त प्रमाणों से कपालपितन्छन (कपालास्थियों से ढका हुआ) Brain ही होता है। कपालास्थियों के भीतर का स्नेह तो Brain नहीं होता किन्तु कपालास्थिनिर्मित शिरोगुहा ( Cranial cavity ) में अवस्थित जो कि जमे हुये घृत के स्वरूप का भी है वही मस्तुलुङ्ग ( Brain ) है। चन्द्रकेः सन्ततम्-क्द्रकै: = मयूरिवच्छाभै:। तदुक्तम्—चन्द्रकै: शिखिविच्छाभैनींलु पीतादिराजिभिः । आवृतं वेसवाराम्बु मज्जक्षीरोपमं स्यजेत् ॥ इस प्रकार का मल Phosphorus विष के सेवन से होता है। उपद्वा उक्तास्तन्त्रान्तरे — तृष्णा दाहोऽरुचिः शोथः पार्श्वशू-कोऽरितविभिः। गुद्रपाकः प्रलावश्च द्याध्मानं श्वासकासकौ। मूर्च्छा हिका मदः शुळं बहुवेगो ज्वरस्तथा । एतैरपद्रवैर्जुष्टमृतिसारिणमु-त्सुजेत् ॥ अन्यच - इस्तपादाङ्गुलेः सन्धिप्रपाको मूत्रनिमहः । पुरी-षस्योष्णता चैव मरणायातिसारिणाम् ॥ शोथं शूलं ज्वरं तृष्णां श्वासं कासमरोचकम् । छदिं मूच्छांच्च दिकाच्च दृष्ट्वातीसारिणं त्यजेत्।। श्वासश्क्रिपासार्ते श्लीणं ज्वरनिपीडितम् । विशेषेण नरं वृद्धमती-सारी विनाश्येत ॥ स्वरकाचार्य ने भी चि० अ० १९ में 'एम्ब्रि-गॅरितसार्यमाणं सोपद्रवमातुरमसाध्योऽयमिति प्रत्याचक्षीत से छे कर सहसोपरतविकारमतिसारिणमचिकित्स्यं विद्यात् तक असाध्य अतिसार के छन्नणों का विस्तृत विवेचन किया है । माधवकार ने असाध्यातिसार के मल में सुश्रुतोक्त रलोकों द्वारा निम्न विशिष्टताएँ वर्णित की हैं-पक्ष जाम्बवसङ्खाशं यक्तरखण्डिनिमं तनु । मांसपाबनतोयाभं कृष्णं नीडारुणप्रमम् ॥ मेचकं खिग्यकर्षुरं मुगन्यि कुथितं स्टु । आधुनिक मत मे मल की विविधवर्णता पर प्रकाश —(१) तण्डुकोदकसङ्काशम् — पाचक-प्रणाली में पित्त के स्नवित न होने से किया पित्तनिर्माण में बाधा होने से वे कारण छन्नणस्वरूप में होने वाले अतिसार में अपने अपने

पित्राभाववश मळ का वर्ण तण्डलोदक सदश हो जाता है। ऐसा मल विस्विका तथा भयञ्जर आन्त्रकलाशोध में निकलता है। (२) इरिताम पीतमल ( Pea soap stool )-आन्त्रिक उवर में मल का ऐसा स्वरूप हो जाता है। (३) हरा मल-बालातिसार Infantile diarrhoea) से पाया जाता है। (४) वसाक्त या तैलाक मल (Fatty or oily stool)—इस प्रकार का मल अग्न्याशय की विकृति होने पर पाया जाता है। इसी को आयुर्वेद में 'घृततैकवसामज्जवेशवारपयोदिध' से वर्णित किया है। (५) कृष्ण मल (Black stool)—लोह के यौगिक तथा विस्मय के सेवन करने से मछ का वर्ण काला हो जाता है। रक्तोप्रिथति से भी मछ का वर्ण काळा होता है। मल, में जल डार्जने से यदि उसका काला वर्ण लाल हो जाय तो रक्तोपस्थिति समझनी चाहिए अन्यथा लोह, विस्मथ की। आन्त्र के ऊपर के हिस्से से आने वाले रक्त से ही मल का वर्ण काला होता है तथा इस दशा को सेलिना ( Melaena ) कहते हैं तथा इसके निम्न कारण हैं ( 1 ) Gastro duodenal ulcer. (2) Gastric cancer. (3) Typhoid. (4) Kala Azar. (5) Cirrhosis of the liver. आन्त्र के निम्न आग से रक्त आने पर मळ का स्वरूप लाळ होता है। इस प्रकार का मछ अर्श तथा अन्य गुद्विकारों में पाया जाता है।

दुराध्मातसुपद्रतम्। क्षीणं असंवृतगृदं गुदे पके गतोष्माणमतिसारिकणं त्यजेत्।। २१।। वज्यं अतिसारी — जिस रोगी की गुदा ( विलयाँ ) ढीली पद गई हों अर्थात् गदसङ्कोचनशक्ति नष्ट हो गई हो, जो चीण हो गया हो, जिसके मल निकलने पर भी अतिशय आध्मान हो जाता हो, अतिसार के उपर्युक्त उपद्रवों से युक्त हो, गुदा पक गई हो तथा जिसका शरीर ठण्डा पड़ गया हो ऐसे अतिसारी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए ॥ २१ ॥

विमर्शः—माधवोक विशिष्ट लज्ञण—तृष्णादाइतमःश्वास-हिकापार्थास्थिशू लिनम् । संमूच्छोरतिसंमोइ युक्तं पकवली गुदम्॥ प्रकापयुक्तञ्च भिषम्वर्जयेदतिसारिणम् । श्वासशूङ्पिपासार्तं क्षीणं ज्वरनिपीडितम् । विशेषेण नरं वृद्धमितसारो विनाश्चेत् ॥ बाले वृद्धे त्वसाध्योऽयं लिङ्गैरेते रुपद्रुतः । अपि यूनामसाध्यः स्यादति-दुष्टेषु धातुषु ॥

शरौरिणामतीसारः सम्भृतो येन केनचित् । दोषाणामेव लिङ्गानि कदाचिष्ठातिवर्त्तते ॥ २२ ॥ बहुशूलप्रवाहिकः । स्तेहाजीर्णनिमित्तस्तु विसूचिकानिमित्तस्तु चान्योऽजीर्णनिमित्तजः। विषार्शः क्रिमिसम्भूतो यथास्वं दोषलक्षणः ॥ २३ ॥

अनुक्तातिसाराणां दोषजेष्वन्तर्भावः -देहधारियों को अति-सार चाहे किसी भी कारण से हुआ हो किन्तु वह कभी भी दोषों के छत्तणों को अतिक्रमण नहीं करता है, जैसे स्नेह के अधिक सेवन से उरपन्न हुए अजीर्ण के कारण होने वाला अतिसार तथा बहुमूलयुक्त प्रवाहिका, विस्चिका के कारण लचणस्वरूप में होने वाला अतिसार, अजीण के कारण होने वाला अन्य अतिसार तथा विषमचय, अर्श और कृमियों

दोषों के लक्षण पाये जाते हैं जिससे उनका वातिपत्तादि अतिसारों में समावेश हो जाने से अतिसार के छः ही भ्रेद होते हैं अधिक नहीं ॥ २२-२३॥

विसर्शः—स्नेहः—सिंग्स्तैलं वसा मजा स्नेहोऽण्यक्तश्रवुविधः।

साधवकार ने रक्तातिसार का वर्णन किया है — पित्तकृति

यदाऽत्यर्थं द्रव्याण्यश्नाति पैत्तिके। तदोपजायतेऽभीक्षणं रक्तातीसार

उत्वर्णः॥ पुनः अतिसारों की संख्या छः ही क्यों ? इसका

सञ्जकोषकार ने उत्तर दिया है कि यह पैत्तिक अतिसार का

ही विधित अवस्थाविशेष है अतः रक्तातिसार कोई सातदों

भेद नहीं है। अतएव चरकाचार्य ने भी रक्तातिसार का पृथक्

पाठ न करते हुए 'रक्तिपत्तोपहितम्' इस छूचण के द्वारा इसका

पित्तातिसार में ही समावेश कर दिया है। इस पित्तातिसारा
तर्गत रक्तातिसार में पित्त के साथ अन्य वातादिदोषों का

संसर्ग होने से रक्त में कृष्णता, पाण्डुता आदि वर्ण पाये जाते

हैं, जैसा कि कहा भी है—दोपल्जिन मिताना संसर्ग तत्र

अक्षयेव। इसी तरह स्नेह, अजीर्ण, विस्चिका और विष आदि

से उत्पन्न अतिसारों का भी दोषानुसार वात-पित्तादि अतिसारों

में अन्तर्भाव हो जाता है।

आमपकक्रमं हित्वा नातिसारे क्रिया यतः। अतः सर्वेऽतिसारास्तु ज्ञेयाः पकामलक्ष्णैः॥ २४॥

जामध्यक्षानपूर्विका चिकित्सा—अतिसारोंमें आम तथा पक ठचणों के जाने विना चिकित्साक्रम उपयुक्त नहीं होता है इसिंछिये सर्व प्रकार के अतिसारों में प्रथम आमातिसार तथा पकातिसार के छन्नण जान छेना चाहिये॥ २४॥

विमर्शः —यदि आमातिसार हो तो हल्के रेचन द्वारा दोपसंशोधनपूर्वक छङ्कन, पाचन और दीपन चिकित्सा की जाती
है तथा पक्वातिसार हो तो संग्रहण चिकित्सा की जाती है।
इसीछिये चरकाचार्य ने आमातिसार को पृथक् न मानकर
उसका अजीर्णजन्य सान्निपातातिसार में तथा वातातिसार में
समावेश कर दिया है। तथा चरकटीकाकार चक्रपाणि ने प्रत्येक
अतिसार की आम और पकावस्था स्वीकार कर छी है। इसी
तरह चक्रपाणि ने चारपाणि का मत देकर सर्वातिसारों में
साम और पक्रदोषता सिद्ध की है —वातातिसारः सामश्च सश्रू छः
फेनिक्सतुः। इयावः सशब्दो दुर्गन्धो विवद्धोऽल्पाल्प एव चा।
एवं पित्तकफे साममतिसारं विनिर्दिशेत्य।

तत्रादौ लङ्घनं कार्यमतिसारेषु देहिनाम्। ततः भाचनसंयुक्तों यवाग्वादिक्रमो हितः॥ २४॥

अतिसारचिकित्साक्षमः—प्रायः सर्वप्रकार के अतिसारों के प्रारम्भ में आमदोप रहता है अत एव रुग्ण को प्रथम आमदोपपाचनार्थ छङ्घनकराना चाहिये, उसके अनन्तर पाचक औषधियों से मिश्रित या पाचक औषधियों के काथ से सिद्ध यवागू तथा यूप आदि देने चाहिये। इस प्रकार का क्रम हितकर होता है॥ २५॥

विमर्शः—साधारण अतिसार में शूल, आध्मान आदि विशिष्ट दुःखदायक छद्मण न होने पर छंघन-क्रम हितकारी है-'हितं छङ्घनमेवादौ'। यवाग्वादिसाधने जलभेषजपितमाणम्—काथ्यः द्रव्याञ्जि क्षण्णां अपियरवा जलाढके। पादावरोषे तेनाथ यवाग्वरः द्युपकरपर्येत्॥ यूषांश्च रसकांश्चेव करुपेनानेन साध्येत्॥ अर्थात् CC-0. In Public Domain. UP Sta काश्य दृश्य ४ पल, जल १ आहक (सोलह गुना=६४ पल)
चतुर्थाशावशेष रहने पर छान के इसी से चावल, सूँग आदि
ही यवागू बनानी चाहिये। यवागूनिर्माणविधः—जितना
मनुष्य स्वस्थावस्था में चावल खाता हो उससे चौथाई चावल
लेकर उन्हें पूर्वविधि से बने हुये षड्गुण औषधिकाथ में डाल
कर चावलों के पक जाने पर उतार के रूग्ण को खिलावे।
यवागूमुचितादक्ताचतुर्भागकृतां वदेत। अन्न पन्नगुणे साध्यं विलेपी च
चतुर्गुणे। मण्डश्चतुर्दशगुणे यवागूः पड्गुणेऽम्भिक्ष ।। सिक्थक रिहतो
मण्डः पेया सिक्थसमन्विता। यवागूर्वहुसिक्था स्यादिलेपी विरद्धः
दवा।। यवागूः षड्गुणे तोये सिद्धा स्याक्कशरा घट्टः। तण्डलेमेंद्रमा
विश्व तिलेवी साधिता हि सा।। यवागूर्याहिणी वल्या तपीणी वातनाशिनी।।

अथवा वामियत्वामे नशूलाध्मानिपीडितम् ।
पिप्पलीसैन्धवाम्भोभिर्लङ्गनाद्यैरपाचरेत् ॥ २६ ॥
शूल्यामानयुतामातिसारे कमः—अथवा आमातिसार में रुण्
के शूल, आध्मान आदि से पीड़ित होने पर पिप्पलीचूर्ण तथ्युः
सैन्धव लवण से युक्त मन्दोष्ण जल आकर्ण्ड पर्यन्त पिला के
वमन कराके लंघन, यवागू आदि से चिकित्सा करें ॥ २६ ॥
कार्य्यं च वमनस्यान्ते प्रदुवं लघुभोजनम् ।

खड्यूषयवागू पु पिप्पल्याद्यं च योजयेत् ॥ २०॥ वमन करा देने के पश्चात् अधिक द्रव जिसमें हो ऐसा छद्य भोजन (यवागू, मण्ड, यूष) देना चाहिये। अतिसारी रोगी के खण्ड, यूष और यवागू सिद्ध करने के छिये पिप्पल्यादि गण की औषधियों का प्रयोग करना चाहिये॥ २०॥

विमर्शः — खडयूपः — तकं किष्त्य चाक्नेरीमरिचाणाजिचित्रकेः।
सुपकः षडयूपोऽयमः " पिण्यल्यादिगण — पिण्यलीपिण्यलीमूलः
चव्यचित्रकश्क्षवेरमरिचहस्तिपिण्यलीहरेणुकेलाजमोदेन्द्रयवपाठाजीः
रक्षस्रपंपमहानिम्बफलहिक्जभागीमधुरसातिविषावणाविङ्णानि कडः
रोहिणी चेति । पिण्पल्यादिः कफहरः प्रतिद्रयायानिलाश्चीः। निहः
न्यादीपनो गुल्मशुल्वादचामपाचनः ॥ भोज ने अतिसार में द्रद्रः
का निषेध किया है । पुनः यहाँ द्रवस्वरूपी षड, यूषः, यवागु
का प्रयोग क्यों लिखा है ? भोज ने वेवल द्रव पदार्थ का
निषेध किया है किन्तु दीपन, पाचन तथा प्राही औषिध्यों के
काथ से बने हुये षडयूष्यवाग्वाद्धि का निषेध नहीं किया है।

अनेन बिधिना चामं यस्य वे नोपशाम्यति ।
हिरद्रादिं वचादिं वा पिबेत् प्रातः स मानवः ।। २५-॥
आमासंशमने हिरद्रादिप्रयोगः—उक्त विधियों से ख़िद्र रुग्ण
के आमदोष की शान्ति न होती हो तो उसे प्रतिदिन्
प्रातःकाल हिरद्रादिगण अथवा वचाहिगण की औषधियाँ
कि छाथ पीने की देवें ॥ २८॥

विमर्शः—हरिद्रादिगणः—'हरिद्रादारुहरिद्राकळ्शीकुटजबीजानं ति मधुकञ्चेति? । वचादिगणः—'वचामुस्तातिविषाऽभयामद्रद्रान् रूणि नागकेशरिञ्चेति'। एतौ वचाहरिद्रादी गणौ स्तन्यविशोधनौ। आमातिसारशमनौ विशेषाहीषपाचनौ॥

आमातिसारिणां कार्यं नादों सङ्ग्रहणं नृणाम्। तेषां दोषा विबद्धाः प्राग् जनयन्त्यामयानिमान् ॥२६॥ प्लीहपाण्ड्वामयानाहमेहैकुष्ठोदर्ज्वरान्।

शीफगुल्ममहण्यशेशलालसकहद्रप्रहान् ॥ ३०॥ e Museum, Hazrafganj. Lucknow ल

ळ

5-

五方

आमातिसारे आदी संग्रहाहोषः आमातिसार के रोगियों को प्रारम्भ में संप्राहक ( विवन्धकारक ) औपध देकर दोप तथा मल को नहीं रोकना चाहिए क्योंकि संग्राहक औपभ के देने से वहे हुए दोष शरीर ही में विवद्ध हो ( रुक ) कर अनेक रोगों को उत्पन्न करते हैं, जैसे प्लीहावृद्धि, पाण्डुरोग, आनाह, प्रमेह, कुष्ट, उदर रोग, उदर, शोफ, गुल्म, संग्रहणी, अर्श, शूल, अलसक और हदय की जकदाहट ॥ २९-३० ॥

🍊 विसर्शः—कुछ लोग 'आमातिसारिणामि'ःयादि पाठ के स्थान पर निरेन पाठ मानते हैं -दोपस्तम्मनमादौ तु न कर्तव्यं विजानता । तस्युद्दौ वध्यमानस्तु वली कुर्यादुपद्रवान् ॥ चरका-चार्य का भी मत है कि सन्निचित दोपों को निकालना ही प्रथमं चिकित्साक्रम है-दोषाः सन्निचिता यस्य विदन्धाहारमू-चिछताः।अतीसाराय कल्पन्ते भूयस्तान् सुम्प्रवर्तयेत ( च. चि. १९) यदि दोप दस्तों (विरेचन ) द्वारा स्वयं निक्छ रहे हों तो प्रथम उन्हें रोके नहीं तथा दस्त लग कर नहीं निकल रहे हीं न तो अभया (हरड़) देकर प्रवर्तित कर देना चाहिए-तस्मादुपे-क्तोल्डियान् वर्तमानान् स्वयं मलान्। कुच्छूं वा वहतां दचादमयां सम्प्रवर्तिनीम् ॥ तया प्रवाहिते दीपे प्रशाम्यस्युदरामयः। जायते देइल्रुचता जठराग्निश्च वर्द्धते ॥ अतिसार-चिकित्सा में यदि दोष-बाहुल्य हो तो अभयादि प्रवर्तक अोण्ड्य, दोपों की स्थिति मध्यम हो तो प्रमध्या तथा दोए अरुप हो तो छंघन कराना चाहिए, ऐसा चरक का मत है-प्रमध्या शब्द का अर्थ यहाँ पाचन-दीपन-कपाय से है प्रमध्यां मध्यदीपाणां दबादीपनपा-चिनीम् । छङ्घनद्यादपदोषाणां प्रशैस्तमितसारिणाम् ॥ (च. चि. १९) आमदोष वहा हो तथा पुरुष वलवान् हो तो अभयादि प्रवर्तन योग, आमदोष चीण हो तथा पुरुष दुर्वछ हो तो साधारण प्रवर्तन दे कर संप्राहक औषध दे देवें और मध्या वस्था में प्रमध्या•्( पाचन दीपन कपाय ) देनी चाहिए।

संशूलं बहुशः कुच्छाद्विबद्धं •योऽतिसार्यते । दोषान् सन्निचिताँस्तस्य पथ्याभिः सम्प्रवर्त्तयेत्॥३१॥

सिक्षितदोपहरणम्-जो व्यक्ति शूल के साथ, बहुत बार कठिनाई से वक वक कर मल त्यागता हो ऐसे रुग्ण के सिखत हुए आमादि दोषों को हरीतकी का चूर्ण तीन माशे से छः

माशे तक देकर निकाल देना चाहिए॥ ३१ ॥

विमर्शः—चरकाचार्य ने उक्त प्रकार के रुए। के लिये मूलक, बदर, उपोदिका, बास्तूक आदि शाकों को दही तथा दाडिमस्वर्स से सिद्ध कर वहुस्नेहपूर्वक खाने को लिखा है-आमे परिणते यस्तु निवद्धमितसार्यते । सञ्जूलिव्छमरपारपं वहुराः सप्रवाहिकम् ।। यूषेण मूलकानां तं बदराणामथापि वा । दर्षिदाडिमसिद्धेन बहुस्तेहेन भोजयेत् ॥ ( च. चि. १९ )

पुरीषमतिसार्यते । योऽतिद्रवं • प्रभूतञ्च तस्यादौ वमनं कुर्यात् पश्चालङ्घनपाचनम्।। ३२।।

द्रवातीसारे वमनम्-जो रोगी अस्यधिक द्रव तथा मात्रा में अधिक सळ का अतिसरण करता हो उसे सर्वप्रथम वमन करा के पश्चात् छंचन कराना चाहिए, तदनन्तर पाचन ओपध देनी चाहिए॥ ३२ व

स्तोकं स्तोकं विबद्धं वा सज्जूलं योऽतिसार्घ्यते । अभ्यापिष्पत्तीकल्के युखोण्णेस्तं विरेचयेत् ॥ ३३ ॥ (६) वही हरह, अतीस, हिङ्क, वचा और सांचल नमक।

स्तोकविवद्धातिसारेऽभयादिप्रयोगः--जो व्यक्ति थोडा थोडा एवं रुक-रुक के शूल के साथ मल त्याग कुरता हो उसे मन्दोष्ण पानी के साथ बढ़ी हरड़ का चूर्ण चार छ: माशे तथा पिप्पळी का चूर्ण एक माशे दे के उसे विरेचन कराना चाहिए॥ ३३॥

आमे च लङ्घनं शस्तमादौ पाचनमेव वा। योगाश्चात्र प्रवच्यन्ते त्वामातीसारनाशनाः ॥ ३४॥

लङ्खनपाचनावसरः—आमातिसार में प्रथम लङ्घन कराना उत्तम है तथा जो रोगी दुर्वछ होने से छंघन को सहन नहीं कर सकता हो एवं उसे भोजन करने की अभिलापा हो तव उसे दीपन, पाचन भौपिधयाँ अथवा इन औपिधयों के कार्य से सिद्ध की हुई यवागू खाने को देनी चाहिए। अव इसके अनन्तर आमातिसारनाशक योगों का कथन किया जाता है ॥ ३४ ॥

कलिङ्गातिविषाहिङ्गसौवर्चलवचाऽभयाः देवदारवचामुस्तानागरातिविषाऽभयाः अभया धान्यकं मुस्तं पिष्पत्ती नागरं वचा। नागरं धान्यकं मुस्तं बालकं बिल्वमेव च ॥ ३६॥ मुस्तं पर्पटकं शुण्ठी वचा प्रतिविषाऽसया। अभयाऽतिविषा हिङ्कु वचा सौवर्चसं तथा। ३७॥ चित्रकः पिष्पलीमूलं वचा कटुकरोहिणी। पाठा वत्सकबीजानि हरीतक्यो महौषधम् ॥ ३८॥ मूर्वी निर्देहनी पाठा त्र्यूषणं गजिपपती। सिर्द्धार्थका भद्रदारु राताह्वा कटुरोहिणी ॥ ३६॥ एला सावरकं कुछं हरिद्रे कौटजा यवाः। मेषशृङ्गी त्वगेले च कृमिःनं वृक्षकाणि च ॥ ४०॥ वृक्षादनी वीरतकर्वृहत्यौ हे सहे तथा। अरतुत्वक् तैन्दुकी च दाडिमी कौटजी शमी ॥ ४१॥ पाठा तेजोवती मुस्तं पिष्पली कौटजं फलम्। पटोलं दीप्यको बिल्वं हरिद्रे देवदारु च ॥ ४२॥ विडङ्गमभया पाठा शृङ्गवेरं घनं वचा। वचा वत्सकबीजानि सैन्धवं कदुरोहिणी ॥ ४३॥ हिङ्कर्वत्सकबीजानि वैचा बिल्वशलादु च। नागरातिविषे सस्तं पिष्पल्यो वात्सकं फलम् ॥ ४४ ॥ महोषधं प्रतिविषा मुस्तं चेत्यामपाचनाः। प्रयोज्या विंशतिर्योगाः ऋोकार्द्धविहितास्त्विमे ॥४४॥ धान्याम्लोष्णाम्बुमद्यानां पिवेदन्यतमेन वा। निष्काथान् वा पिवेदेषां सुखोष्णानसाधुसाधितान्॥४६॥

आमातिसारे किल्ङादि विश्वतियोगाः—(१) इन्द्रयव, अतीस हिङ्क, सोंचल नमक, वचा और बड़ी हरड़। (२) देवदार, वचा, मोथा, सोंठ अतीस और बड़ी हरड़ । (३) बड़ी हरड़ धनियाँ, मुस्त्क, पिप्पली, सींठ और वचा। (४) सींठ, धनियाँ, मुस्तक, नेत्रबाला, कच्चे बिख्वफल की मजा। (५) सुस्तक, वित्तपापड़ा, सोंठ, वचा, अतीस और हरड़।

(७) ठाळ चित्रक की जड़, पिपरामूळ, वचा और कुटकी। (८) पाठा, इन्द्रयव, बड़ी हरड़ और सींठ। (९) मूर्वा (मरोड़फ़ली), चित्रक की जड़ (निर्देहन), पाठा, सींठ, मरिच, पिष्पली और गजपीपल । (१०) श्वेतसरसीं, देवदार, सींफ और कुटकी। (११) इलायची ( ब्रिलके सहित ), लोध (सावटक), कुठ, हरिद्रा और दारुहरिद्रा तथा इन्द्रयव। (१२) काकदासीङ्गी, दालचीनी, इलायची, वायविडङ्ग और कूड़े की छाल। (१३) आकाशवेल ( वृत्तादनी = अमरबेल ) या वन्दा, शर, छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी, मुद्गपर्णी तथा मापपणीं। (१४) रयोनाक की छाल, तिन्दुक की छाल, दाड़िम (फल) की छाल, कुटज की छाल तथा शमी की छाल । (१५) पाठा, तेजवल, मोथा, र्पप्पली, इन्द्रयव । (१६) पटोलपत्र, अजवायन (देदीप्यक), कच्चे बिल्दफल की मजा, हरिदा तथा दारुहरिदा और देवदार । (१७) वाय-विडङ्ग, बड़ी हरड़, पाठा, सोंठ, मोथा और वचा। (१८) वचा, इन्द्रयव, सैन्धव लवण और क़ुटकी। ( १९ ) हींग, इन्द्रयव, वचा, कच्चे विख्यफळ की सजा । (२०) सींठ, अतीस, मोथा, पिप्पली, इन्द्रयव । इस तरह ये आधे आधे श्लोकों द्वारा कहे हुये वीस योगों के द्रव्यों को पृथक् पृथक् खाण्ड कूट के चूर्णित कर वीस शीशियों में भर दें, दोष-अवस्थानुसार इन योगों में से किसी योग के ३ मारो से ६ मारो भर चूर्ण को लेके धान्यास्ल (काञ्जी ), गरम पानी तथा मद्य इनमें से किसी एक दोषानुसार योग्य अनुपान के साथ पीना चाहिए अथवा इन उक्त बीस योगों के पृथक् पृथक् अच्छी प्रकार से काथ बना कर सन्दोष्णरूप में दोषावस्थानुसार पीना चाहिए। इन वीस योगों में से सोंठ, अतीस और मोथा ये विशेषतया आम के पाचक हैं ॥ ३५-४६ ॥

विमर्शः-अतिसार में दव औषध अधिक नहीं देनी चाहिए अतएव उपर्युंक वीस योगों को चूर्ण रूप में ही प्रयुक्त करना चाहिए ऐसा डल्हणाचार्य ने टीका में वृद्धवैद्यमत प्रदर्शित किया है।

पयस्युत्काथ्य सुस्तानां विंशतिं त्रिगुणाम्भसि । क्षीरावशिष्टं तत्पीतं हन्त्यामं श्रूलमेव च॥ निखिलेनोपदिष्टोऽयं विधिरासोपशान्तये ॥४०॥

आमश्लातिसारे मुस्तक्षीरम् मोथे के नग वीस टेकर उन्हें कुद्दित कर उनसे अष्टगुण दुग्ध तथा दुग्ध से तीन-गुना पानी छे दर सबको मिश्र कर कलईदार अगोबे में पका कर दुग्धावशेष रहने पर उतार छान कर पीने से शूल और आमयुक्त अतिसार नष्ट होता है। इस तरह आमदोप को नष्ट करने के लिये उक्तरूप से सर्वविधियों का वर्णन कर दिया है।

विमर्शः—कुळ टीकाकारों ने सुस्ता वीस, दुग्ध एक भाग, पानी तीन भाग (मिलित चतुर्गुण) लेकर दुर्भपाक करना ळिखा है, इस तरह अस्ते के २० नग के भार से पानी व दुग्ध स्वप्रमाण मिलित चतुर्गुण होता है ऐसा तात्पर्य निकलता है किन्तु सेरे मत से चीरपाकपरिभाषा—द्रव्यादष्टगुणे क्षीरं क्षीरा-त्तीय चतुर्गुणम् । क्षीरावशेषः कर्तन्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः ॥ के अनुसार २० सुस्तक के भार से अष्टगुण दुग्व तथा दुग्व से परिभाषानुसार पानी चतुराँण न लेकर स्लोक के विशिष्ट- निर्देशानुसार तीन गुणा पानी लेकर चीरावशेष पाक कर लेना अर्थ होता है। इसमें परिभाषा तथा मूल श्लोक दोनों की आज्ञा का पालन हो जाता है।

हरीतकीमतिविषां हिङ्ग सौवर्चलं वचाम्। पिवेत् सुखाम्बुना जन्तुरामातीसारपीडितः ॥ ४८ ॥

आमातिसारे हरीतक्यादिचूर्णम्—आमातिसार से व्यक्ति समान भाग से गृहीत किये हरीतकी, अतीस, शुद्ध हिंक्न, सोंचल नमक और वचा के मिलित चूर्ण करे र माशे से ४ माशे तक की मात्रा में लेकर मन्दोष्ण जलानुपान के साथ दिन में तीन या दो वार सेवन करे ॥ ४८ ॥

पटोलं दीप्यकं बिल्वं वचापिष्पत्तिनागरम् ॥ ४६॥ मुस्तं कुष्ठं विडङ्गञ्च पिवेद् वाऽपि मुखाम्बुना। श्रुक्तवेरं गुडूचीक्च पिवेदुष्णेन वारिणा ॥ ४०॥

भामातिसारे पटोलादिचूर्णम्—पटोलपत्र, अजवायन, कच्चे विल्वफल की मजा, वचा, पीपल, सींठ, मोथः, कुष्ठ और वायविडङ्ग इन्हें समान प्रमाण में ले कर चूर्णित कर २ मार्श से ४ माशे की मात्रा में दिन में तीन या दो बार मन्दोर्ण पानी के साथ सेवन करने से आमातिसार नष्ट होता है। अथवा सोंठ तथा गिल्हेय की पत्थर पर पानी के साथ पीस कर मन्दोष्ण पानी के अनुपान से पीने से आमातिसार नष्ट होता है ॥ ४९-५० ॥

लवणान्यथ पिष्पल्यो ब्रिडङ्गानि हरीतकी। चित्रकं शिंशपा पाठा शार्ङ्गेष्टा लवणानि च ॥ ४१ ॥ हिङ्ग वृक्षकबीजानि लवणानि च भागशः। हस्तिद्न्त्यथ पिष्पल्यः कल्कावक्षसमौ'स्मृतौ ॥ ४२ ॥ वचागुङ्कचीकाण्डानि योगोऽयं परमो न्मतुः। एते सुखाम्बुना योगा देयाः पञ्च सतां मताः ॥ ४२ ॥

आमातिसारे पञ्च योगाः—(१) पाँचों छवण, पिर्प्पछी, वायविडङ्ग और वड़ी हरइ। (२) चित्रक की जद, शिंशपा की छाल, पाठा, लाजवन्ती तथा पाँचों लवण। (३) शुद्ध हींग, इन्द्रयव और पाँचो कवण ये सर्व समभाग। (४) हस्ति-दन्ती ( प्रण्डभेंद ) और पिष्पली प्रत्येक का चूर्ण एक-एक अच अर्थात् एक एक कर्ष, किन्तु यह मात्रा अधिक है अतः प्रत्येक का चुणं तीन-तीन माशे दिया जा सकता है। (५) वचा और गिलोय प्रत्येक दो-दो माशे भर । इस तरह इन पाँचो योगों के पृथक्-पृथक् द्रव्यों को समान प्रमाण में ले कर चूर्णित कर २ माशे से ४ माशे की मात्रा में यथावस्था-तुसार एक को या मिला के मन्दोष्ण जल के साथ देने से ग्रूल, आध्मान आदि से युक्त आमातिसार नष्ट हो जाता है। ये योग अच्छे विद्वान् वैद्यों से मान्य व अनुभूत हैं ॥५१-५३॥

निवृत्तेष्वाभश्चलेषु यस्य न प्रगुणोऽनिलः। स्तोकं स्तोकं रजामञ्ज सञ्चलं योऽतिसार्थ्यते॥ ४४॥ सक्षारलवणैर्युक्तं मन्दान्निः स पिबेद् घृतम्। क्षीरनागरचाङ्गेरीकोलद्ध्यम्लसाधितम् सपिरच्छं पिवेद्वापि शूलातीसारशान्तये। <sup>६</sup> दुघ्ना तैलघृतं पक्वं सञ्योषस्जातिचित्रकैः ॥ ४६ ॥ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

सबिल्विपपलीमूलदाडिमैर्वा रुगन्वितैः। निखिलो विधिरुक्तोऽयं वातश्लेष्मोपशान्तये।।४७।।

वातरलेष्मातिसारहरा योगाः -- उपर्युक्त चिकित्साक्रम से आम और गूल के निवृत्त हो जाने पर भी यदि अपान वायु ठीक नहीं हुई हो तथा रूग गूळ और पीड़ा के सहित थोड़ा-थोड़ा मल खागता हो तथा उसकी अग्नि मन्द हो तब वह यवचार १ माशा, पञ्च छवण मिछित १ माशा को पीसकर २ तो छे घृत में मिलाकर पीवे अथवा दुग्ध, सींठ, चाङ्गेरी (तिपतिया), बद्री फल, दही और काञ्जी से सिद्ध किया हुआ स्वच्छ घृत शूलातिसार की शौनित के लिये पीवे। अथवा सोंठ, मरिच, पिप्पळी, जायफल और चित्रक के कल्क तथा दही के साथ तैल और घृत पक्र कर पीवे। अथवा कच्चे विल्वफल का गूदा, पिप्पलीमूल और दाड़िम के बीज अधवा ख़िलके इन तीनों के करक तथा दही से पकाये हुये तैल और घृत का वेदना होने पर पान करे। इस तरह वातरलेष्मातिसार की शान्ति के िञ्जे यह औषधविधान पूर्णरूप से कह दिया है ॥५४-५७॥

• विमर्शः—पञ्चळवण—सैन्यवन्नाय सामुद्रं विडं सौवर्च्चलं तथा। रोमकञ्चेति विशेयं बुधैर्लंबणपञ्चकम्॥ चीर, दिध और काञ्जी से घृत निम्न विधि से "सिद्ध करें - करक द्रव्य से चतुर्गुण स्नेह तथा स्नेह के व्यरावर दुग्ध और स्नेह से चतुर्गुण दही और काञ्जी मिलाकर लें तथा सम्यक् पाक के लिये स्नेह से चतुर्गुण जल डाल कर स्नेहावशेष पाक कर लेना चाहिए-स्नेहात स्नेहसमैं क्षीरं कल्कस्तु स्नेहपादिकः। क्षीरमस्त्वारनालानां पाको नास्ति विनाम्मसा॥ सम्यक्पाकंन गच्छन्ति तस्मात्तोयं चतुर्गुणम् ॥ ( परिभाषाप्रदीप )

तीच्णोष्णवर्ष्यमेनन्तु विद्ध्यात्पित्तजे भिषक्। प्रशस्यते ॥४८॥ यवागुश्च यथोक्तम्पयस्निने

पैतिकातिसारे चिकित्साकमः—पिनातिसार में उक्त कहे हुये उपक्रमों में से तीचण और उष्ण औषधियों को वर्जित कर् प्रयुक्त करेना चाहिए तथा पित्तातिसार में भी कुछ आमदोष का सम्बन्ध होने पर उसके पाचन के लिये उपवास कराने के अनन्तर यवागू का सेवन प्रशस्त होता है ॥ ५८ ॥ श्वद्शाबृहतीषु बलयोरंशुमत्याष्ट शतावर्याञ्च संसिद्धाः सुशीता मधुसंयुनाः ॥४६॥

वित्तातिसारे यवागूनिर्माणप्रकारः - वळा और अतिवळा, शालपणीं, गोसरू, वदी कण्टकारी और शतावर इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर चार पल भर ले कर यवकुट कर १ आढक (६४ पळ्) जल में डाल के चतुर्थांशावशेष पाक करके काथ को छान लेवें। फिर मनुष्य जितने चावल खाता हो उनके चौथाई प्रमाण में चावल लेकर उक्त बलादि औषधियों के बनाये काथ में डाल के ठीक तरह से पक जाने पर उतार के उसमें शहद का प्रचेप देकर खिलावें अथवा किसी नमकीनरूप से खाने की इच्छा हो तो सैन्धव छवण, कालीमरिच चूर्ण और जीरक चूर्ण प्रचिप्त कर सिद्ध यवागू खाने को देनी चाहिए॥ ५९॥

मुद्गादिषु च यूषाः स्युद्रेव्यैरेतैः सुसंस्कृताः॥ ६०॥

हुए काथ में मुद्र, मटर और मसूर इनमें से जिस वस्तु की इच्छा हो छे कर यूष बनाकर सैन्धवळवण, ऋणमरिच और भर्जित जीरक से संस्कृत कर पिळाना चाहिए।। ६०।।

विमर्शः - चावल, मूंग, उड़द और तिल इनमें किसी एक को चतुर्दशगुण पानी में सिद्ध करने पर पेया कही जाती है तथा उससे थोड़ा गाड़ा रहने तक पका कर तैयार की गई वस्तु को यूप कहते हैं-द्रवाधिका घना सिक्था चतुर्दशगुणे जले। सिद्धा पेया बुधेर्ज्ञेया यूषः किञ्चिद्धनः स्मृतः॥ मुद्गयूषविधिमाइ वृद्दर्शकायां तन्त्रान्तरे - मुद्गानां द्विपलं तोये श्वमद्धांढकोन्मिते। पादस्थं मदितं पूर्तं दाडिमस्य पलेन तत्॥ युक्तं सैन्धवविश्वाह्या-न्यकैः पादिकांशकैः । कणाजीरकयोश्चूर्णाच्छाणैकेन।वचूर्णितम् ॥ • मृद्भिर्दीपनैस्तिकतेर्द्रव्यैः स्यादामपाचनम् ॥ ६१ ॥

पैत्तिकामातिसारे पाचनद्रव्यनिर्देशः - मृदु तथा अग्निदीपक एवं तिक्त दृष्यों से पित्तातिसार में आम दोष का पाचन करना चाहिए॥ ६१॥

विमर्शः-तिक्त द्रव्य शीतवीर्य होते हैं पुनः वे आमदोष के पाचक कैसे होंगे इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि ज्वर और अतिसार आदि में तिक दृष्य भी पाचक माने गये हैं-स्वेदनं लङ्घनं कालो यवाग्वस्तिक्तको रसः । पाचनान्यविपकानाम् ''' ।। यहाँ पर तिक्त द्रव्यों से दुरालभा, गुडूची और अतिविषा आदि का ग्रहण होता है।

हरिद्राऽतिविषापाठावत्सबीजरसाञ्जनम् हरिद्रे द्वे बीजानि कुटजस्यं च।।६२॥ पाठा गुडूची भूनिम्बस्तथैव कटुरोहिणी। एतैः श्लोकाद्र्धनिर्दिष्टैः काथाः स्युः पित्तपाचनाः॥६३॥

पित्तपाचककाथाः - (१) हरिद्रा, अतीस, पाठा, इन्द्रयव और रसाञ्जन। (२) रसाञ्जन, हरिदा, दारुहरिदा तथा इन्द्रयव।(३) पाठा, गिलोय, चिरायता और कुटकी। इस तरह इन अर्द्ध श्लोकों द्वारा पित्त के पाचन करने वाळे तीन कार्थों का उपयोग करना चाहिए ॥ ६२-६३ ॥

मुस्तं कुटजबीजानि भूनिम्बं सरसाञ्जनम्। दावीं दुरालभा बिल्वं बालकं रक्तचन्दनम् ॥६४॥ चन्दनं बालकं मुस्तं भूनिम्बं सदुरालभम्। मृणालं चन्दनं रोधं नागरं नीलमुत्पलम् ॥६४॥ पाठा मुस्तं हरिद्रे द्वे पिष्पली कौटजं फलम्। फलत्वचं वत्सकस्य शृङ्गवेरं घनं पित्तातीसारनाशनाः ॥६६॥ षडेतेऽभिहिता योगाः

सामिपत्तपाचका मुस्तादियोगाः-(१) मोथा, इन्द्रयव, चिरायता और रसाञ्जन । (२) दारुहरिद्रा, धमासा, कच्चे विस्वफल की मजा, नेत्रवाला और लाल चन्दन। (३) ळाळ चन्दन, नेत्रबाळा, मोथा, चिरायता और धमासा। ( ४ ) कमलनाल, रक्तचन्दन, लोध, सींठ और नोलकमल। (५) पाठा, मोथा, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, पिप्पली और इन्द्रयव । ( ६ ) कुटज के फल (इन्द्रयव) ओर छ।ल, सोंठ, मोथा और वचा। इस तरह उक्त अर्द्धश्लोकों द्वारा ये ६ पितातिसारनाशक योग कहे हैं। इनका चूर्ण अथवा काथ पितातिसारे मुद्रयूकः - इक्त बला, अतिबला आदि के बनाये वना कर अवस्थानुसार प्रयोग करना चाहिए ॥ ६४-६६॥

बिल्बशकयवाम्भोदबालकातिविषाकृतः । कषायो हन्त्यतीसारं सामं पित्तसमुद्भवम् ॥६॥।

सामिषतातिसारे विल्वादिक्वाथः — कच्चे बिल्वफल की मजा, इन्द्रयव, सोथा, नेन्नबाला और अतीस इनका बनाया हुआ काथ पीने से आसदोषयुक्त पैत्तिक अतिसार नृष्ट होता है।।६७।।

विमर्शः—यह योग चिरकालिक आमदोपयुक्त तथा सरक्त पित्तातिसार में भी अच्छा लाभ करता है।

मधुकोत्पलबिल्वां व्दह्वीवेरोशीरनागरैः ।

कृतः काथो सधुयुतः पित्तातीसारनाशनः ॥६८॥

पितातिसारे मधुकादिक्वाथः — मुळेठी, कमल, कच्चे विल्व-फल की मज्जा, मोथा, नेत्रवाला, खस और सींठ इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर २ तोले भर लेकर पोडशागुण यी अष्टगुण पानी में काथ बना कर अष्टमांश या चतुर्थाश शेष रहने पर छान के शहद मिला कर पीने से पितातिसार नष्ट होता है।।

यदा पकोऽप्यतीसारः सरत्येव मुहुर्मुहुः। प्रहण्या मार्दवाज्जन्तोस्तत्र संस्तम्भनं हितम्।।६६॥

पकातिसारे संस्तम्भनम् अतिसार के रोगी की ग्रहणी के कोमंछ होने से पक अतिसार में भी वार-वार मठ की प्रवृत्ति होती है। ऐसी इशा में उसकी छद्धन-पाचनादि चिकित्सा न करके संस्तम्भन चिदित्सा करनी चाहिए॥ ६९॥

विमर्शः — ग्रहणी-अग्नयिष्ठानमत्रस्य महणाद् ग्रहणी मता।
नाभेरपि सा श्विनवलोपस्तम्मयंहिता॥ अपकं धारयस्यनं पनवं
स्प्रति पार्वतः। दुर्वश्वानिवला दुष्टा लाममेव विमुन्नति॥ (च॰
प्र० चि॰) आजकेल ग्रहणी से Deodinum का ग्रहण किया
जाता है क्योंकि आमाश्य के पश्चात् शेषान्न का पाचक ग्रुख्य
यही अवयव है तथा यह नाभि के ऊपर भी है एवं आमाश्य
से आये हुए अर्धपक अन्न का ग्रहण भी करती है एवं अग्नि
का अधिष्ठान भी है क्योंकि इसमें पित्ताश्य से पित्त तथा
अग्न्याश्य (Pancrease) में अग्निरस आन्न्न की दीवार से
निकला हुआ आन्निक रस आता है। पित्तथरा कला जो कि
द्वदान्त्र का भीतरी आवरण (Mucus membrane of the
small Intestine) है उसे सुश्रुताचार्य ग्रहणी कहते हैं—
पन्नी पित्तथरा नाम या कला परिकीतिता। पकामाश्यमध्यस्था
ग्रहणी सा प्रकीतिता॥

समझा धातकीपुष्पं मिखिष्ठा लोधमुस्तकप्। शालमलीनेष्ठको रोधं वृक्षदािडमयोस्तवची ॥७०॥ आख्रास्थिमध्यं लोधक्र बिल्वमध्यं प्रियङ्गवः। मधुकं श्रङ्कवेरक्च दीर्घवृन्तत्वगेव च॥७१॥ चत्वार पते योगाः स्युः पकातीसारनाशनाः। उकता य उपयोज्यास्ते सक्षौद्रास्तण्डुलाम्बुना॥७२॥

पकातिसारे चंतारः स्तम्मनयोगाः—(१) छज्जालु, धाय के फूल, मजीठ, छोध और मोथा।(२) मोचरस, छोध, कूड़े की छाछ और अनार (फल ) की छाल। (३) आम की गुठली की गिरी, पठानी लोध, कच्चे विस्व फल की मज्जा और प्रियं हु। (४) मुलेटी, सीठ और श्योनाक की छाल। इस तरह ये चार योग हैं। इनका प्रथक पृथक चूर्ण अथवा काथ बनीकर अवस्थालुसार पकातिसार में प्रयोग करना

चाहिए। इनके चूर्ण अथवा काथ में शहद छः माशे तथा चार्वेळ का पानी एक तोळा मिळाना चाहिए॥ ७०-७२॥ सीस्तं कषायमेकं वा पेयं मधसमायतम।

सीस्त कषायमेक वा पेय मधुसमायुतम्। लोधाम्बष्टाप्रियङ्ग्वादीन् गणानेवं प्रयोजयेत्।।७३।।

मुस्ताकषायः — केवल सुस्तक का काथ बना कर उसमें शहद मिला के पकातिसार में पीना चाहिए। ईसके अतिरिक्त पकातिसार में लोझादिगण, अम्बद्यादिगण और प्रियङ्गवादि-गणों की औषधियों का प्रयोग चूर्ण या काथ के रूप में करना चाहिए॥ ७३॥

विमर्शः — लोधादिगण - लोधसावर लोधपल शिकुटलटाशोक पक्षीकर प्रलेल वालुक शलकी जिल्लिनी कर म्ला कर करें चेति — एव रोधादिरित्युक्तो मेदः कफहरो गणः । योनिदोषहरः स्तम्भी वण्यो विषविनाशनः ॥ अम्बष्टादिशिण — अम्बष्टाधातकी कुसुमसमङ्गाकट वङ्ग मसुक्र बिल्वपेशिकासावर रोधपल श्रमनदी वृक्षाः पद्म केशराणि चातः॥ प्रमुक्त स्वन्यो श्रमा विषय व्यादिगण — प्रियङ्ग समङ्गाधातकी पुन्नागना गपुष्पचन्द न कुचन्द न भोचरसरसा अनकुम्मोक स्रोतो जपद्म केसरयो जनवल्ल्यो दीर्धमूला चेल्लिंगणी प्रियङ्ग समझादी पकातीसारना श्रनो । सन्धानीयो हितो पिरे वृणाना ल्लापि रोपणी ॥ (सु. सु. अ. ३८)

पद्मां समङ्गां मध्कुकं विल्वजम्बूरालार्ड् च । पिबेत्तण्डुलतोयेन े सक्षौद्रमगदङ्करम् ॥७३॥

पद्मादियोगः — भारङ्गी, लाजवन्ती, सुलेठी, कच्चे वित्वकृष्ठ की मज़ा तथा कच्चे जासुन अभवा उनकी गुठली इन्हें समान प्रमाण से लेके चूर्णित कर शीशी में भर देवें। इस चूर्ण को ३ माशे भर लेके ६ माशे शहद तथा १ तोले भर कच्चे चावल का घोवन (पानी) मिलाकर सेवन करने से प्रकातिसार नष्ट होता है। औषध प्रातः, मध्याह तथा सन्ध्या ऐसे तीन समय लेनी चाहिये॥ ७४॥

कच्छुरामूलकल्कं वाऽप्युदुम्बरफलोपमम्। प्रयस्या चन्द्नं पद्मा सितामुस्ताऽव्जकेशरम्। प्रकातिसारं योगोऽयं जयेत्पीतः सशोणितम् ॥ ।

सशोणितपकातिसारे कच्छुरादियोगः — कच्छुरा (कङ्कतिका) की जड़ का चूर्ण उदुम्बर फल के वरावर (१ कर्ष) लेकर शहद और चावल के घोवन ले साथ पीने से सरक्त पकाविसार नष्ट हो जाता है अथवा विदारी, लालचन्दन, भारङ्गी, शकर, मोथा और पद्मकेशर इनको समानप्रमाण,में लेकर चूर्ण बनाकर र माशे से ४ माशे भर की मात्रा में शहद तथा जावल के घोवन के साथ सेवन करने से सरक्त पकातिसार नष्ट हो जाता है॥ ७५॥

विमर्शः—कच्छुरा शब्द का कुछ टीकाकारों ने कोंच अथवा धमासा अर्थ किया है किन्तु कंकतिका (बलाभेद=कंबी) मधुर, शीतल और चिक्कण होने से रक्त की प्रवृत्ति को रोकने तथा मल बाँधने में उत्तम है। पयस्या का अर्थ कुछ लोगों ने अर्कपुष्पी, दुग्धिका तथा चीरकाकोळी किया है।

निर्मिरूपं शूलार्सं लङ्घनाद्येश्च कर्षितम्। नरं रूक्षमवेद्याग्निं सूक्षारं पाययेद् घृतम्॥७६॥ व्यानक्षिताय घृतपानम् आमदोष से रहित होने पर भी

रादुसार पढ़ातिसार में प्रयोग करना | जिक्ष अतिसारी को ग्रूळ की पीड़ा हो तथा वह छंघन करने CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow IT

भी बढ़ शीतं मधुयुतं कृत्वा पाययेतोदरामये । भिश्चित जीवन्तीमेषस्यङ्ग-यादिष्वेवं द्रव्येषु साधकेत् ॥ ५४ ॥

पुरपाकविध: — अरलु ( रयोनाक ) की छाछ तथा कमछ की केसर दोनों को समान प्रमाण में लेकर पानी के साथ प्रथर पर पीस कर पिण्ड बना छें। फिर इस पिण्ड को गंभारी और कमछ के पैनों से आवेष्टित कर चारों ओर डोरों से छपेट के पानी से गीली की हुई मिट्टी के कीचढ़ का एक अच्छा आधा इज्ज मोटा छेप लगा कर अङ्गारों पर रख के अच्छा लाधा इज्ज मोटा छेप लगा कर अङ्गारों पर रख के अच्छा तरह पकावें। जब यह गोला पककर लाल वर्ण का हो जाय तब उसको अग्नि से उतार कर धीरे धीरे युक्ति से मृत्तिका हटा कर भीतरी स्वित्त की हुई औपध को निचोइ ( दवा ) के उसका स्वरस निकाल छें। इस तरह इस जीत हुए स्वरस में एक तोला बाहद मिला कर अतिसारादि उदररोगों में रुग्ण को पिलावें। इसी विधि से जीवन्ती, मेडासिङ्गी एवं आदि शब्द से पाठा, बाटी आदि द्वां का भी स्वरस निकाल कर मधु मिला के अतिसार में प्रयुक्त करना चाहिए॥

तित्तिरिं लुख्चितं सम्यक् निःकृष्टान्त्रन्तु पूर्येत्।
न्यग्रोधादित्वचां कल्कैः पूर्ववचावकृतयेत्। दिशा
रसमादाय तस्याथ सुस्वित्रस्य समाक्षिकम्।
शकरोपहितं शीतं पाययेतोदरामये ॥ दिशा

तितिरिपुटपाक: —काले तितिर के हाँथ, पैर, पंख तथा, तुण्ड और आन्त्र सभी को लुखित (पृथक्) कर दें, फिर, न्यग्रोध (वट) आदि चीरीवृत्तों की लुल का करक बना उस तितिर के कोष्ठ (पेट) में भर कर गोला सा बना के गम्भारी और कमल के पत्तों में रखकर लुशा से आवेष्टित करके गीली मिट्टी का एक इख मोटा लेप लगाकर खैर की लकड़ी के अङ्गारों पर पकार्वे। जब पक कर वह गोला रक्तवर्ण का हो जाय तब इसे अग्नि से पृथक् कर उसकी मिट्टी हटा के स्वित्र तित्तर को अच्ली प्रकार दवाकर स्वरस निकाल लेना चाहिए। फिर शीतल हुए इस रस में शहद एवं शकरा मिला कर अतिसारादि उदररोगों में पिलाना चाहिए॥ ८५-८६॥

विमर्शः - न्यग्रोध आदि शब्द से ढाक तथा नन्दी बृच का ग्रहण किया जाता है क्योंकि वे संग्राहक हैं, जैसा कि कहा भी है - संग्राहि स्तम्भनाद्भित्रं यथा तदिभदध्महे। आग्नेय-गुणभूषिष्ठं तोयांशं परिशोषयेत ॥ संगुज्जति मर्लं तत्स्याद् प्राहि गुण्ठयादयो यथा। समीरगुणभूषिष्ठं शीतत्वाधन्नभस्यतः। विधाय वृद्धिं स्तम्नाति स्तम्भनं तद्यथा वटः॥

लोध्रचन्द्नयष्टचाह्नदार्वीपाठासितोत्पलान् । तण्डुलोदकसम्पिष्टान् दीर्घवृन्तत्वगन्वितान् ॥ ५०॥ पूर्ववत् कृलितात्तस्माद्रसमादाय शीतलम् । मध्वात्तस्पाययेच्चेतत्कफपित्तोदरामये • ॥ ५५॥

कफिपतातिसार लोधादिपुरपाक:—लोध, चन्दन, मुलेठी, दारुहरिद्रा, पाठा, शर्करा, कमल तथा अरलु की छाल इन्हें पत्थर पर तण्डुलोदक के साथ पीसकर गोला बनाकर बटादि पत्नों में रखकर कुशा या डोरे से आवेष्टित कर गीली मिट्टी का एक इन्न मोटा लेप चारों ओर चढ़ाकर निर्ध्म उवलदङ्गारामि पर रख कर लाल सुर्ख होने तक पाक कर लेवें। पश्चाद मिट्टी

से कृश हो गया हो तथा उसके शरीर में रूचता भी बढ़ गयी हो तब उसकी अग्निका विचार करके यवचारमिश्रित घृतपान कराना चाहिये॥ ७६॥

वलाबृहत्यंञ्जमतीकच्छुरामृलसाधितम् । मधूक्षितं समधुकं पिवेच्छूलैरभिद्रतः॥ ७७॥

सश्रूलिकातिसारे बलादिष्टतम् — बला (खरेटी), बड़ी
केटेरी, अंशुमती (शालपणीं), कच्छुरा (कङ्कितका या जवासा)
की जड़ इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर ४पल लेकेपानी के
साथ पत्थर पर पीसकर कल्क बना लेतथा कल्क से चतुर्गुण
(१६ पल=१ प्रस्थे) चृत एवं घृत से चतुर्गुण पानी डालकर
घृतमात्र शेष रखके छानकर शीशी में भर देवें। घृतमात्रा
१ तोला, शहद ६ माशा तथा मुलेटी का चूर्ण १ माशा मिश्रित
कर शूल से पीड़ित अतिसारी को क्लिंटा देवें॥ ७०॥

विमर्शः-अन्य हिन्दी टीकाकारों ने पूर्वापर घृतप्रकरण होते हुये भी इसे काथ बना दिया है यह विचारणीय है।

ेदार्वीबिल्वकणाद्राक्षाकदुकेन्द्रयवैर्घृतम् । साधितं हन्त्यतीसारं वातिपत्तकफात्मकम्॥ ७८॥

स्त्रिपात्।तिसारे दार्गिदिष्टतम् दारुहरिद्रा, कच्चे विलवफल की मजा, पिपपली, सुनक्का, कुटैकी और इन्द्रयव इनका कत्क ४ पल, घत १६ पल, पानी ६४ पल घतावशेप पाक कर लें। यह घत वात, पित्त तथा कफ से प्रथक् प्रथक् उत्पन्न या संज्ञिपात रूप से उत्पन्न हुए अतिसार को नष्ट करता है॥

द्ध्ना चाम्लेन सम्पकं सन्योषाजाजिचित्रकम् । सचन्यपिष्पलीमूलं दाडिमैर्वो सगदितः ॥७६॥

शूलातिसारे ज्योषादिष्टतम्—सींठ, मरिच, पिप्पली, जीरा, चित्रक की जब, चन्य, पिपरामूल और दादिम (फल) का छाल इनका समप्रमाण कल्क ४ पल, घृत १ प्रस्थ (१६ पल), दही ६ प्रस्थ तथा काश्ली ४ प्रस्थ लेके घृतावरोप पाक कर लें। गूल से पीड़ित अतिसारी इस घृत को दिन में २-३ वार पीवेम

पयो घृतक्र मधु च पिवेच्छूलैरभिद्रुतः । सिताऽजमोदकट्वङ्गमधुकैरवचूर्णितम् ॥ ५०॥

शुलातिसारं पयोष्ट्रतमधुपानम् गूळ से पीड़ित अतिसारी शर्करा, अजवायन, रयोनाक और मुळेठीके समभागकृत चूर्ण को ३ माशे भर छेकर दुम्ध ५ तोले, घृत १ तोले और मधु १। तोले भर में मुखाकर पी लेवे॥ ८०॥

आवेदनं सुसम्पक्यं दीप्ताग्नेः सुचिरोत्थितम् । चानावर्णमतीसारं पुटपाकैरुपाचरेत् ॥ ५१॥

पुरपाकसाध्यातिसारः —वेदना से रहित, दोष जिसमें अच्छी तरह पक गये हों तथा दीस अग्नि बाले सनुष्य के चिरकाळोत्पन्न तथा अनेक वर्ण के मल वाले अतिसार को पुरपक्ष की हुई औषधियों के स्वरस का पान कराना चाहिए॥

त्विषण्डं दीषेवृत्तस्य पद्मकेसरसंयुतम्। काश्मरीपद्मपत्रैश्चावेष्ट्यं सूत्रेण संदृढम् ॥ ५२॥ मृद्वावित्रं सुकृतमङ्गारेष्ववकूलयेत् । स्वित्रसुद्धृत्य निष्ध्पीड्य रसमादायः तं ततः ॥ ५३॥। हटाकर स्विज हुए औषध गोले को दवा के स्वरस निकाल कर शीतल होने पर उसमें शहद मिलाकर कफ और पित्त-जन्य अतिसार में पिलावें॥ ८७-८८॥

एवं प्ररोहैः कुर्वीत वटादीनां विधानवत्। पुटपाकान् यथायोगं जाङ्गलोपहिताञ् शुभान्॥ ८६॥

वयदिपरोहपुटपाकः — सुश्रुत सूत्र स्थान के द्रव्यसंग्रहणीय नामक ३८वें अध्याय में कहे हुए वटादि वर्ध के वृत्तों के प्ररोहों (जटाङ्कुर) को पत्थर पर पीस कर करक बनाकर , लाव, किपक्षल आदि जङ्गली जीवों के मांस के साथ मिश्रित कर गोला बनाकर वटादिपत्र में रख कुश या डोरे से आवेष्टित कर मृत्तिकालेप करके पूर्ववत् अग्नि में , पकाकर लाल सुर्ख होने पर मृत्तिका हटावे। उस स्विन्न हुए औषध गोले को दवा कर स्वरस निकाल कर शीतल होने पर शहद मिला कर अतिसारी को पिलावे॥ ८९॥

बहुश्लेष्म सरक्तव्र मन्द्वातं चिरोत्थितम् । कौटजं फाणितं वापि हन्त्यतीसारमोजसा ॥ अम्बष्टादिमधुयुतं पिप्पल्यादिसमन्वितम ॥ ६०॥

विविधातिसारे कुटनफाणितप्रयोगः— बड़ेफल, शुक्लपुष्प और स्निम्ध पत्रवाले कुटन वृत्त की छाल लेकर सोलहगुने, अष्टगुने या चौगुने पानी में छथित कर अर्धावशेष रहने पर छानकर पुनः उसे फाणित (राव) की आकृति (गाढ़ा) होने तक पकाकर अम्दछादि तथा पिष्पल्यादि गण की औषधियों का मिलित चूर्ण चतुर्थांश डालकर अच्छी प्रकार खुरपे से मिलाकर उतार लेवें फिर शीतल होने पर इसमें मधुका प्रचेप देकर पात्र में भर कर रख दें। यह कौटन फाणित अधिक कफवाले रक्तयुक्त तथा मन्द वायु वाले चिरकालिक अतिसार को स्वप्रभाव से नष्ट करता है। इसकी मात्रा दे माशे से १ माशा तथा दिन में तीन या दो वार लेना चाहिये॥ ९०॥

विमर्शः — अम्बष्टादिगण — 'अम्बष्टाधातकी कुसुमसमङ्गाकट्वङ्गमधुकि विक्वपेशिकासावररोध्रपलाशनन्दी वृक्षाः पद्मकेशराणि चेति'।
पिप्पक्यादिगण — पिप्पकी पिप्पली मूलचव्यचित्रकश्वङ्गवेरमिरच हितपिप्पकी हरेणुकैलाजमो देन्द्रयवपाठाजी रकस प्रमहानिम्बफल हिङ्जमार्गीमधुरसाति विषावच। विदङ्गानि कटुरोहिणी चेति॥'

पृश्लिपणीबलाबिल्वबालकोत्पत्नधान्यकैः । सनागरैः पिवेत् पेयां साधितामुद्रामयी ।। ६१।।

अतिमारे पेया—पिठवन, खरेटी (वरियारा) की जड़, कच्चे बिल्वफल की मजा, नेत्रवाला, कमल, धनियाँ और सींठ मिलित १ कर्ष भर लेकर १ प्रस्थ (६४ तोले) जल में पकाकर आधा प्रस्थ होष रहने पर उतार कर छान लेवे। फिर चावल, मूँग, माप और तिल में से जो भी दोष तथा रोगी की इच्छानुसार उचित प्रतीत हो १ पुल (४ तोले) प्रमाण में लेकर उक्त अर्धश्रत ३२ तोले औपध जल में डाल कर अच्छी प्रकार पाक होने पर उतारकर उसमें सैन्धवलवण, भूना जीरा तथा काली मिरचों के चूर्ण का प्रचेप दें अथवा राण मधुर चाहता हो तो मधुका प्रचेप दें। यह पेया अतिसार रोग में उत्तम है॥ ९१॥

अरजुत्विकप्रयङ्गुख्य मधुकं दाडिमाङ्करान्।

विमर्शः—अरलुत्वगादि को पीसकर दही में डाल कर यवागू बना लें। यहाँ पर पिष्टा इस किया क्रे त्रयोग करने से अरलुत्वगादिकाथ से यवागूसाधन करना निषिद्ध प्रतीत होता है ऐसा डल्हणाचार्य अपनी टीका में लिखते हैं। अरलु-त्वगादि द्रव्यों का प्रमाण्, दही का प्रमाण तथा यवागूसाधन करना यह सब असन्दिग्ध लेख है, कोई परिभाषा भी क्रांस नहीं देती अतः हमने साधारण परिभाषा 'कर्षमात्रं ततो द्रव्यं साधयेत्यास्थिकेडम्मिस' के अनुसार अर्थं लिखा है। वास्तव में यहाँ पर चावल या मूंग अवश्य लेना चाहिये क्योंकि उनके विना यवागू कैसी ?

रसाञ्जनं सातिविषं त्वग्बीजं कौटजं तथ्यः ॥ ६३ ॥ धातकीनागरक्रीत्र \* पाययेत्तण्डुलाम्बुना ।

सशूलं रक्तजं ध्निन्त एते मधुसमायुताः ॥ ६४ ॥ सश्लरकातिसारे योगाः—रसोंत, अतीस, कृढे की छाल, कृढे के बीज (इन्द्रयव), भाय के पुष्प और सोंठ इन औषधियों को पृथक् पृथक पीसकर चावल के धोवन के साथ मिलाकर शहद का प्रचेप देकर पिलाना चाहिये। इस प्रकार भिन्न-भिन्न औषधियों के योग शूल्युक्त रक्तातिसार को नष्ट करते हैं ॥ ९३-९४ ॥

विमर्शः — कुछ आचार्य 'व्यन्ति एते मधुसमाँयुत्रः' के स्थान पर 'इन्ति योगोऽयं मधुसंयुरुः' पाठ मानकर उक्त औषधियों का सम्मिळित एक ही योग मानते हैं तथा यह ठीक भी है। पृथक् पृथक् औषधि लेनी हो तो मात्रा १ मात्रा तथ्य सबको मिश्रित कर लेनी हो तो २ से ३ माशे की मात्रा यथादोष, समय और आयु आदि का विचार कर लेवें।

मधुकं बिल्वपेशी च शर्करामधुसंयुता। अतीसारं निहन्तुश्च शालिषष्टिकयोः कणाः॥

तद्वल्लीढं मधुयुतं बद्रीमूलमेव तु ॥ ६४॥ अतिसारहरा योगाः—मुलेठी, कब्बे विल्वफूल की मजा, इन्हें सम प्रमाण में चूर्णित कर १ माशे भर लेकर है माशे शर्करा तथा १ माशे शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से अतिसार नष्ट होता है। इसी तरह शालि चावल तथा साठी चावल के चूर्ण को २ माशे भर लेकर शकुरा व मधु के साथ सेवन करने से अतिसार नष्ट होता है। ऐसे ही बैर की जद की छाल का चूर्ण १ माशे भर ले के महीन चूर्ण कर शहद के साथ मिलाकर-चाटने से अतिसार नष्ट होता है॥९५॥

बदर्य्युनजम्ब्वाम्रशल्लकीवेतसत्वचः । शर्कराक्षोद्रसंयुक्ताः पीता घ्रन्त्युदरामयम् ॥ ६६॥ अतिसारहरास्त्वचः—वैर, अर्जुन, जामुन, आम, शब्लकी भीर वेतस इनकी खाळों को समान प्रमाण में छे कर चूर्णित

**इत्तरतन्त्रम** 

कर छें। फिर २ माशे भर यह चूर्ण, एक माशे भर शर्कुरा और एक माशे भर मधु को मिश्रित कर सेवन करने से अतिसार नष्ट होता है॥ ९६॥

एतैरेव यवौगूँख षडान् यूपाँख कारयेत्। पानीयानि च तृष्णासु द्रव्येष्वेतेषु बुद्धिमान्।।६७॥

बदर्गादिभिर्यवाग्वादिनिर्माणम्—उक्त बदरी आदि की "त्वचा मिश्रित ४ पळ लेकर यवकुट कर १ आढक (६४ पळ) जळ डाळकर पकाकर चौथाई शेप रहने पर छान छें। इसी छाथ में चावळ या मूंग की यवागू, पढ और यूप बनाकर अतिसारी को देवें तथा प्यास ळगने पर पडक्नपरिभाषानुसार (१ कर्ष उक्त छाळें, १ प्रस्थ पानी, अर्द्धावशेष) पानी सिद्ध कर पीने को देना चाहिये॥ ९७॥

कृतं शाल्मिलिवृन्तेषु कषायं हिमसंज्ञितम्। निशापर्युषितं पेयं सक्षोद्रं मधुकान्वितम्।।६८।।

शारमिल हु-तिहम:— सेमल की कींपल (नवीन पत्राह्वर)
इक पल भर ले के पत्थर पर पीस कर ६ पल जल में डाल
कर रात भर पड़ा रख के दूसरे दिन प्रातः हाथ से अच्छी
प्रकार मसल कर कपड़े से छान के इसमें शहद १ तोले तथा
मुलेठी का चूर्ण आधे तोले भर गिला कर पीने से अतिसार
नष्ट होता है ॥ ९८ ॥

• विमर्शः—शीतनिर्माणविधिः—क्षुण्णं द्रव्यप्रलं सम्यक् पड्-मिर्जलपलैः प्लुतम् । शर्वरीमुषितं सम्यग् श्रेयः शीतकपायकः ॥ (परिभाषाप्रदीप)

विबद्धवातविट् शूलपरीतः सिप्रवाहिकः ॥ ६६॥ सरक्तमिश्रश्च पयः पिवेत् तृष्णासमन्वितः । यथाऽसते तथैं ६ क्षीरमतीसारेषु पूजितम् ॥ १००॥

कीहशेऽतिसारे दुग्धं पेयम्—जो अतिसार का रोगी। अपान यायु और मल के अवरोध से पीड़ित हो, ग्रूल से दुःखी हो, बार-वारे थोड़ा मल त्यागता हो या कांख-कांख कर मल त्यागता हो तथा जिसके मल में खून आता हो तथा जिसे प्यास अधिक लगती हो वह अतीसारी दुग्ध का पान करे क्योंकि जिस प्रकार अग्नत हितकारी होता है उसी प्रकार सर्व प्रकार के अतिसारों में यो उक्त लक्षण वहने अतीसारों में दुग्ध श्रेष्ठ माना गया है ॥ ९९-१००॥

चिरोस्थितेयु तत् पेयमपाम्भागेस्विभिः शृतम् ।
दोषशेषं हरेतद्धि तस्मात्पथ्यतमं स्मृतम् ॥१०१॥
• अतीसारे पानयोग्यदुग्धम्—चिरकाळीन अतिसार में पाव
भर दुग्ध को त्रिगुण (तीन पाव) पानी के साथ उवाळ कर
दुग्ध मात्र शेष रहने पर अथवा अर्द्धश्यत करके पीवे क्योंकि
इस्म प्रकार का पिया हुआ दुग्ध शरीर में बचे हुये दोषों को
नष्ट करता है अतः ऐसा दुग्ध अत्यन्त हितकारक माना
गया है॥ १०१॥

हितः स्नेहिवरिको वा बस्तयः पिक्छिलाश्च ये ।
पिच्छिलस्वरसे सिद्धं हित्ज्ञ घृतमुच्यते ॥१०२॥
अतिसारे स्नेहिवरेचनादि – अतिसार में आमदोष के निहंगुण
के लिये अथवा पंकार्तिसार में भी यदि वातिक शुल,

आध्मान, विवन्ध आदि छच्छण हों तो उन्हें नष्ट करने के छिये रुग्ण को स्नेहिविरेचन अर्थात् विरेचक औपधियों के करक से सिद्ध किये हुये घृत का पान अथवा विरेचनकारक स्नेह द्रव्य जैसे एरण्डतेछ इनका पान कराना हितकारक होता है अथवा निरूहकमचिकिःसाधिकार में कही हुई पिच्छिछ वस्तियाँ देनी चाहिए। इसी प्रकार श्योनाक, सेमछ आदि पिच्छिछ द्रव्यों के स्वरस तथा करक से सिद्ध किये हुये घृत का सेवन हितकारी होता है।। १०२।।

शर्कता यस्तु संसृष्टमितसार्येत शोणितम्। प्राक् पश्चाद्वा पुरीषस्य सरुक् सपरिकर्त्तिकः ॥ क्षीरिशुङ्गाश्वतं स्पृपिः पिचेत् सक्षौद्रशर्करम्॥ १०३॥

सरक्तंमलातिसारे क्षीरिशुङ्गाशृतं सिंधः — जो अतिसार का रोगी मल के साथ रक्त का अतिसरण करता हो चाहे वह रक्त मलोस्सर्ग के पूर्व या पश्चात् आता हो एवं जिस रोगी को शूल और परिकर्तिका (औतों में तथा चिस्त, गुदा और लिङ्ग में काटने की सी पीड़ा ) होता हो उसे चीरिवृचों (वट, अश्वत्थ आदि ) के नवीन पत्राङ्करों के करक तथा काथ में युत सिद्ध करके उसमें शहद और शर्वरा का मिश्रण करके पिलाना चाहिए॥ १०३॥

दार्वीत्विक्पण्पलीशुण्ठीलाक्षाशक्रयवैद्धृतम् ॥ १०४॥ संयुक्तं भद्ररोहिण्या पकं पेयादिमिश्रितम् । त्रिदोषमप्यतीसारं पीतं हन्ति सुदारुणम् ॥ १०४॥

सरक्तमलातिसारे दान्योदिष्टतम् — दास्हरिद्रा की छाल, छोटी पीपल, सोंट, लाखा, इन्द्रयव और छटकी इनके कल्क से सिद्ध किये हुये घृत को अतिसारहर पेया के साथ अथवा यवागू के साथ-साथ मिश्रित करके पिलाना चाहिए। इस प्रकार से सेवित किया हुआ घृत पृथक्-पृथक् दोषों से उत्पन्न तथा त्रिदोप से उत्पन्न हुये अतिसार को भी नष्ट करता है॥

गौरवे वमनं पथ्यं यस्य स्यात् प्रवतः कफः । ज्यरे दाहे सविड्बन्धे मारुताद्रक्तिपत्त्वत् ॥६०६॥ पक्षातिसारेऽपि वमनम् — जिस पक्षातिसारी में कफ को प्रवलता हो तथा शरीर में भारीपन हो एवं ज्वरं, दाह तथा वातानुवन्ध के कारण मूळ का विवन्ध हो उसे अधोग रक्ति में जैसे वमन कराने से हित होता है तद्वत् ऐसे अतीसार में भी वमन कराना हितकारी है ॥१०६॥

विमर्शः—वमन कराने से प्रवल हुआ कफ नष्ट हो जाता है तथा मल के वेग की प्रवृत्ति नीचे को रहती है, वह वमन कराने से विचित्रमार्गचिकित्साप्रभाववश रक जाती है।

सम्पक्ते बहुदोषे च विबन्धे मूत्रशोधनैः। कार्यमास्थापनं क्षिप्रं तथा चैवानुवासनम्।। १०७॥

भितसारे बिस्तयोगाः —अतिसार की प्रकावस्था में तथा शरीर में दोषों की अधिकता होने पर, अपान वायु आदि की अप्रवृत्ति में मूत्रसंशोधक ओषधियों (कुश-काशादि पज्जतृण, गोखरू, पाषाणभेद आदि दृब्यों ) के काथ से सिद्ध किये हुये इत या प्रण्डादि तेळ द्वारा शीघ्र ही आस्थापन (निरूहण-वस्ति) या अनुवासनविस्ति देनी चाहिए॥ १०७॥

રદ કુંદિનુ In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

प्रवाहणे गुद्धंशे मृत्राघाते कटित्रहे । मधुराम्लैः १२तं तैलं सर्पिवीऽप्यनुवासनम् ॥ १०८ ॥

प्रवाहणदिष्वनुवासनम्—रोगी मल को निकालने के लिये बार बार प्रवाहण (कुन्थन) करता हो, गुदभंश हो गया हो तथा मूत्राघात और कमर की जकड़ाहट हो गयी हो ऐसी अवस्था में काकोल्यादि मधुर औपधियों के करक तथा स्वरस एवं धीजपूर, किपत्थ, चुक्रिका, वृत्तामल, काक्षिक आदि अग्ल दृब्यों से सिद्ध किये हुये तेल अथवा घृत से अनुवासन्वस्ति देनी चाहिए॥ १००॥

ृगुदपाकस्तु पित्तेन यस्य स्यादिहताशिनः। तस्य पित्तहराः सेकास्तत्सिद्धाश्चानुपासनाः॥१०६॥

गुदगकोपचार: — अहित आहार विहार के सेवन से पित्त के प्रकोप द्वारा जिस अतिसारी की गुदा पक गई हो ऐसी अवस्था में मन्दोष्ण चीर, इच्चरस, शर्करोदक और काको-ल्यादि मधुरौषिथयों के काथ से गुदपदेश में सेक करना चाहिए तथा इन्हीं द्रव्यों के करक और काथ से सिद्ध किये हुये घृत की अनुवासनवस्ति देनी चाहिए॥ १०९॥

द्धिमण्डमुराबिल्विसद्धं तैलं समारुते। मोजने च हितं क्षीरं कच्छुरामूलसाधितम्॥ १६०॥

वातातिकार तैळात्वासनम् — वातजन्य अतिसार में दिधि, मण्ड, सुरा और विलवफल के कलक द्वारा सिद्ध किये हुये, तेल की अनुपासनवस्ति देनी चाहिए तथा भोजन के लिये कच्छुरा (कङ्कतिका, ग्रक्कशिग्वा या दुरालभा) की जड़ के कलक से सिद्ध किया हुआ दुग्ध हितकारी होता है ॥ ११०॥

विमर्शः—सुश्रुतरीकाकार उत्हण ने दिघमण्ड एक ही शब्द का मान कर दिधमस्तु (दही के ऊपर का पानी) अर्थ किया है।

अल्पाल्पं बहुशो रक्तं सरुग्य उपवेश्यते । यदा वायुर्विबद्धश्च पिच्छाबस्तिरतदा हितः ॥ १११ ॥ पिच्छावस्तेविषयः—जो अतिसार का रोगी थोडा-थोडा तथा अनेक बार, रक्तमिश्रित एवं ग्रूलपूर्वंक मल स्यागता हो

एवं जिसमें अपान वायु भी अवरुद्ध हो गई हो ऐसे अतिसारी के ळिये पिच्छावस्ति हितकारी होती है ॥ १११ ॥

विमर्श-पिच्छावस्ति-पिच्छिल द्व्यों से की हुई वस्ति को पिच्छावस्ति कहते हैं, जैसे सुश्रुताचार्य ने सु. चि. अ. ३८ में कही है-बदयेंरावतीशेलुश्चाल्मलोधन्वनाङ्कराः । क्षीरसिद्धाः सौद्रयुताः तास्राः पिच्छिलसंश्चिताः ॥ वाराहमाहिनोरभ्रवेडालेणेयः कौक्कुटम् । सबस्कमस्गानं वा देयं पिच्छिलवस्तिपु ॥

प्रायेण गुद्दौर्वल्यं दीर्घकालातिसारिणम्। भवेत् तस्माद्धितं तेषां गुदे तेलावचारणम्।। ११२॥

गुरदीवंश्यचिकित्स-अधिक समय तक अतिसार से पीड़ित रहने वाले रोगियों की गुदा प्रायः दुर्बल हो जाती है इसिलये ऐसे रोगियों की गुदा में पिचु, सेक और अनुवासन के रूप में तैल का प्रयोग करना चाहिए तथा पित्तानुबन्ध हो तो उक्त विधि से यत प्रयुक्त करें ॥ ११२॥ कपित्थशाल्मलीफञ्जीवटकार्पासदाडिमा:

यृथिका कच्छुरा शेलुः शणश्चब्चुश्च दाधिकाः ॥११३॥

आमातिसारे किपत्थादिप्रयोगः-किपत्थफल, सेमल के कोमल पत्र, फञ्जी (पाठाभेद ), वट की कोंपल, कपास की कञ्ची होडी या कोमल पत्ते, दाडिम के कोमल पत्र या अनारदाने या फल के छिलके, यूथिका (जूही ) की किल्याँ, कच्छुरा (कङ्कतिका या जवासा ), शेलु (लिसोड़ा ), सन और चंचु (शाकविशेष) इन्हें दही से संस्कृत कर अतिसार के रोगी में प्रयुक्त करें॥ ११३॥

विमर्शः—उक्त द्रव्यों की चटनी, शाक, स्वरस कुछ भी वना कर उसमें दही का प्रचेप कर प्रयोग करना चाहिए।

शालपणीं पृश्चिपणीं बृहती कण्टकप्रिका। बला खदंष्ट्राबिल्वानि पाठानागरधान्यकम्।। ११४॥ एष आहारसंयोगे हितः सर्वातिसारिणाम्। तिलकल्को हितस्रात्र मौद्रो सुदूरसस्तथा।। ११४॥

अतिसारे आहारसंस्कारद्रव्याणि—शालपणीं, पृष्ठपणीं, वड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, वरियारा, गोखरू, कचा, विल्वफल, पाठा, सींठ और धनियाँ इन द्रव्यों को अतिसारी आहार के संस्कार करने में प्रयुक्त करे। इसी प्रकार अतिसार के रोगी के लिये तिलकत्क, सुद्गकत्क तथा सुद्गरस भी हितकारक माने गये हैं॥ ११४-१३५॥०

विमर्श—शालपणीं से लेकर धनियाँ तक के दस दृथ्यों को दशाङ्ग के नाम से कहते हैं तथा हुन दृथ्यों का अतिसार में यथायोग्य उपयोग किया जाता है। अर्थात् इन दृथ्यों को समप्रमाण में मिश्रित कर चार पल ले के एक आढक (६४ पल) जल में कथित कर चौथाई शेप रहने पर उतार के छान लें। इसी काथ से चौंवल या मूँग की यवागू, यूप, रस आदि बना के अतिसारी को देवें-काथ्यद्रथाञ्चलि क्षण्णं अपिरता जलाहके। पादावशेषे तेनाथ यवाग्वाधुपकरपयेत्॥ यूपांध रसकांधिव करपेनानेन साधयेत्॥ (प. प्रदीप) यदीगूमितादिनिर्माण में इस क्वाथ का परिमाण—मक्तं पञ्चणे तोय यवागूः षूड्णणे पचेत्। चतुर्वश्चणे पेयां विलेपीच चतुर्णे॥ यहाँ पर जो सुद्ग रस कहा वह भी खड़े मूँगों को रोगी जितना अर्ज खाता हो उसके-चौथाई प्रमाण में लेकर उक्त शालपण्यादि के काथ में ही पका के सुद्गरस लें।

पित्तातिसारी यो मर्त्यः पित्तलान्यतिसेवते। व पित्तं प्रदुष्टं तस्याशु रक्तातीसारमावहेत्।। ज्वरं शूलं तृषां दाहं गुद्पाकञ्च दारुणम्।। ११६॥

रक्तातिसारहेतुः — जो पित्तातिसार वाला रोगी पित्तजनक अज और पान का अधिक सेवन करता है उसका पित्त अध्यधिक दुष्ट होकर रक्तातिसार उत्पन्न कर देता है जिसमें ज्वर, शुल, तृपा, दाह और दारुण (कष्टदायक्) गुद्पाक होता है ॥ ११६॥

विमर्शः — चरक, सुश्रुत आदि आचार्यों ने रक्तातिसार को पृथक् मानकर उसे मित्तातिसार की ही एक परिवर्द्धित अवस्था मान की है इसीलिये सुश्रुताचार्य ने उक्त रलोक द्वारा पित्तातिसारी का ही पित्त अधिक कृपित होकर रक्ता- तिसार में परिणत हो जाता है ऐसी लिखा है। इसी प्रकार क्रांकाचार्य ने भी रक्तिपत्तीपृद्धितम् ऐसाकह कर रक्तातिसार को पित्तातिसारान्तर्गत कर दिया है। माधवकार ने भी उक्त

दोनों आचायों के आशयानुसार पित्तातिसार की ही वड़ी हुई अवस्था को रक्तातिसार कहा है—'पित्तकृत्ति यदाऽ मर्थ द्रव्याण्यश्नाति पैत्तिके। तदोपजायतेऽभीक्षणं रक्तातीसार उल्वणः ॥' पित्तकृत्ति—अम्ल, लवण, कटु, चार तथा तीषण पदार्थ पित्ती-वर्द्धक होते हैं। इन पदार्थों के अत्यधिक सेवन से आन्त्रकला भी अधिक छुभित (उत्तेजित) हो जाती है जिससे आन्त्र की रलेप्सिक के साथ रक्त की प्रवृत्ति होने लगती है, इसी को रक्तातिसार अहते हैं।

यो रक्तं शकृतः पूर्वं पश्चाद्वा प्रतिसार्घ्यते । स पञ्जवैर्वटादीनां ससर्पिः साधितं पयः ॥ ११७ ॥ पिवेत् सशर्कराक्षौद्रमथवाऽप्यभिमध्य तत् । नवनीतमथो लिह्यात्तकं च्यनुपिवेत्ततः ॥ ११८ ॥

रक्तितिसारचिकित्सा — जो व्यक्ति दस्त जाने के पूर्व या पश्चात् (या मल के साथ) रक्त का त्याग करता हो वह पिक्ति वट, अश्वत्य आदि चीरीवृत्तों के कोमल पत्तों का कलक आधा पल (दो तोला), दुग्ध ४ पल (१६ तोला) तथा जल १६ पल ले के चीरावशेष पाक कर छान के उसमें १ कर्ष घत मिलाकर पीवे। अथवा उसी, दुग्ध में शक्कर और शहद मिलाकर पीवे। अथवा उक्त वटादिप स्वक्त के उसमें शहर दुग्ध सिद्ध कर उसे मथ कर मक्खन निकाल के उसमें शहर शहद मिला के सेवन करे और उसके पश्चात् तक का पान करे॥ ११७-११८॥

विमर्शः—कुछ लोगों का मत है कि वटादिपत्रश्वत दुग्ध में घत, शर्करा और शहद मिला करके पीना चाहिए तथा उसी दुग्ध में से निकाले हुये मक्खन को विना शर्करा और शहद मिलाये ही. सेवन करना चाहिये तथा उसके अनन्तर तक दुग पान करना चाहिए। तक—दही के अन्दर चौथाई प्रमाण में पानी डालकर मथ के तक वनाई जाती है—'तकं पदजल प्रोक्तमुदिस्वदर्धवारिकम।'

प्रियालशाल्मलीप्लक्षशञ्जकीतिनिशत्वचः । क्षीरे विमृद्तिः पीताः सक्षीदा रक्तनाशनाः ॥११६॥

रक्तातिसारहराः प्रियालादिख्वः प्रियाल (चारोली), सेमल, पिछलन, शल्लकी और तिनिश की समप्रमाण मिश्रित छाल चूर्ण ३ माशे भर लेके पत्थर पर पानी के साथ पीस कर बकरी के ५ तोले दुग्ध में डाल के मसल कर शहद मिलाके पीने से रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ ११९॥

विमर्शः—उक्त प्रियालादि वृत्तों की खचा को पृथक् २ पीस के अथवा समस्त मिश्रित करके पीसकर दुग्ध में मिला के पी सकते हैं।

मधुकं शर्करां लोधं पयस्यामथ सारिकाम्। विचेच्छागेन पयसा सक्षोदं रक्तनाशनम् ॥१२०॥

रक्तातिसारे मधुकादिप्रयोगः — मुलेठी, शक्कर, पठानी लोध, पयस्या ( अर्कपुष्पी या विदारीकन्द ) और सारिवा ( अनन्त-मूल ) इन्हें समप्रमाण में • चूर्णित कर ३ माशे भर लेके शहैद के साथ मिलाकर अजादुग्धानुपान के साथ सेवन करने से रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ १२०॥ मिश्विष्टां सारिवां लोघं पद्मेकं कुमुदोत्पलम् ।

पिवेत् पद्माद्ध दुग्वेन छागेनासृक्प्रशान्त्रये ॥१२१॥

रक्तातिसारे मिश्विष्टाद चूर्णम्—मजीठ, अनन्तमूल, पठानीछोध, पदुमकाठ, रवेतकमल, नीलकमल और पद्मा (भारङ्गी)
इन्हें समप्रमाण में चूर्णित कर ३ माशे भर ले के रक्तातिसार की शान्ति के लिये वकरी के दुग्ध के साथ सेवन करे ॥१२१॥
राकरीत्पललोधाणि समङ्गा मधुकं तिलाः ॥१२२॥
तिलाः कृष्णाः सयष्ट्याह्वाः समङ्गा चोत्पलानि च ।
तिला मोचरसो लोधं तथैव मधुकौत्पलम् ॥१२३॥
कच्छुरा तिलकल्कश्च योगाश्चत्वार एव च ।
आजेन पयसा •पेयाः सरक्ते सधुसंयुदाः ॥१२४॥

रक्तातिसारहराश्चलारों योगाः— (१) शक्कर, कमलपुष्प, लोध, समझा (मजीठ), मुलेठी और तिल । (२) काले तिल, मुलेठी, मजीठ और कमलपुष्प । (३) तिल, मोचरस (सेमल का गोंद), पठानी लोध, मुलेठी और कमलपुष्प । (४) कच्छुरा (कङ्कतिका अथवा जवासा) और तिल करक । इस तरह आधे आधे रलोकों द्वारा ये चार योग कहे हैं। इन्हें पृथक् पृथक् समान प्रमाण में लेकर चूर्णित करके ३ मारो के प्रमाण में लेके शहद के साथ मिश्रित कर अजादुग्धानुपान से रक्ता-तिसार में सेवन करें।। १२२-१२४॥

द्रवे सरक्ते स्रवति बालविल्वं सफाणितम्। र् सक्षोद्रतेलं प्रागेव लिह्यादाशु हितं हि तत्।। १२४॥ बालविल्वप्रयोगः—रक्त के साथ द्रवरूप (पतळा पानी जैसा) मळ आने पर कच्चे विल्वफळ की मजा के चूर्ण को तीन भर छेके फाणित (राव), शहद और तळ के साथ भोजन के पहले चाटे। यह योग शीघ्र ही हितकारक होता है।। १२५॥

विमर्शः—इस योग को सुवह-शाम भोजन के पूर्व तथा मध्याह में ऐसे तीन समय सेवन करना चाहिए।

कोशकारं घृते भृष्टं लाजचूर्णं सिता मधु । सज्जूलं रक्तपित्तोत्थं लीढं हन्त्युदरामयम् ॥ १२६॥

सञ्ज्ञरक्तातिसारे कोशकारादियोगः —कोशकार (कौशेय-वस्त्रनिर्मापक कीट) को प्रृत में भर्जित कर लाजा के चूर्ण, शर्करा और शहद के साथ सेवन करने से रक्त और पित्त के प्रकोप से उत्पन्न हुआ ग्रूलयुक्त अतिसार नष्ट होता है ॥१२६॥

विमर्शः—डैल्हणाचार्य ने इस रलोक के अर्थ में लिखा है कि कोशकार अर्थात् इन्नुमेदिवशेष के स्वचारित दुकड़े को घत में भर्जित कर पीस के लाजा, शर्करा और शहद के साथ सेवन करने से रक्तिपत्तोत्थ सग्जल अतिसार नष्ट होता है। कोशकार इक्षमेद इति डल्हणः। कोशकारो नाम कोशेयवखोपादान-भूततन्त्र्षादकः कीटिवशेषः, इति सुशुतार्थसन्दीपने हाराणचन्दः। यही मत श्रेष्ठ है क्योंकि चरकाचार्य ने भी इसी रेशम के कीट के लिये कोशकार शब्द का प्रयोग किया है—कोशकारो यथा तन्त्नुपादत्ते वथपदान्। उपादत्ते तथार्थभ्यरुण्णामशः सदाऽऽतुरः॥

बिल्वमध्यं समधुकं शर्कराक्षीद्रसंयुतम्। \*तण्डुलाम्बुयुतो योगः पित्तरक्तोत्थितं जयेत्॥१२७॥ पित्तरक्तातिसारे बिल्वादियोगः— कच्चे विल्वफळ की मजा का चूर्ण २ माशा, मुलेठी का चूर्ण १ माशा, शर्करा २ माशा तथा शहद ३ माशे भर ले के चावल के दो तोले घोषन (तण्डुलोदक) में मिश्रित कर दिन में दो-तीन बार पीने से पित्तरक्तजन्य अतिसार नष्ट होता है ॥ १२७॥

विमर्शः—डल्हणाचार्यं ने लिखा है कि पित्त से या रक्त से उत्पन्न अतिसार न कि रक्तपित्तजन्य, क्योंकि ऐसा अर्थ करने से अतिसार की संख्या सात होने का भय है।

योगान् साङ्ग्राहिकां श्चान्यान् पिवेत् सक्षौद्रशर्करान्,।
न्यप्रोधादिषु कुर्याच पुटपाकान् यथेरितान्।। १२८॥

वन्यसंग्राहियोग।तिदेशः—पित्तातिसार में कहे हुए अन्य सांग्राहिक योगों को रक्तातिसार में भी शहद तथा शर्करा के साथ सेवन करना चाहिये तथा पूर्व में कहे हुये योगों को न्यग्रोधादि (वटादि) के पत्रों में रख के पुटपाक का स्वरस निकाल के सेवन करें अथवा न्यग्रोधादि (वट, अश्वरथ आदि) चीरी बुचों की कोंपलों को पीस कर गोला बना के गम्भारी और कमल के पत्रों में लपेट के सूत्र से आवेष्टित कर गीली मिट्टी का लेप करके दीसाङ्गार में रख कर लाल मुर्ख होने तक पका के पश्चात् मिट्टी हटाकर स्विन्न कोंपलों के पिण्ड को दवा के स्वरस निकाल कर मधु मिलाके सेवन करने से रक्तातिसार नष्ट होता है॥ १२८॥

गुद्रपांके च य उक्तास्तेऽत्रापि विधयः स्मृताः। रुजायां चाप्रशाम्यन्त्यां पिच्छाबस्तिर्हितो भवेत्॥१२६॥

सेकविधानम् — पित्तातिसारजन्य गुद्रपाक में जो सेक आदि विधान पूर्व में कहे हैं उन्हें इस पित्तरक्तातिसारजन्य गुद्रपाक में भी प्रयुक्त करें तथा गुद्रपाकजन्य वेदना या अन्य वेदना का शमन अन्य उपचार से न होता हो तो पूर्वोक्त पिच्छावस्ति का प्रयोग करने से लाभ होता है ॥ १२९॥

सक्तविड् दोषबहुलं दीप्तामिर्योऽतिसार्य्यते । विडङ्गित्रिफलाकृष्णाकषायैस्तं विरेचयेत् ॥१३०॥ अथवेरण्डसिद्धेन पयसा केवलेन वा । यवागर्वितरेच्चास्य वातन्तर्दीपनैः कृताः ॥१३१॥

सिवन्यरकातिसारे विरेचनम् — जो दीसपाचकामि वाला व्यक्ति विवन्धपूर्वक तथा प्रचुर दोषयुक्त मल को त्यागता हो उसे वायविडङ्ग, हरड़, बहेड़ा, आँवला और पिष्पली के क्राथ से विरेचन करावे अथवा एरण्ड की जड़ से सिद्ध किये हुए केवल दुग्य से विरेचन करावे। पश्चात् चुधा प्रतीत होने पर शालपणीं आदि वातनाशक एवं दीपनीय औपधियों के काथ में सिद्ध की हुई चावल या मूँग की यवागू देनी चाहिए।।

विमर्शः—कुछ टीकाकारों ने प्रण्ड तैल सिद्ध दुग्ध लिखा है जो कि डरहणमत तथा अनुभव से विरुद्ध है। ऐसे प्रण्ड तैल को दुग्ध में डालकर पिया जा सकता है।

दीप्तामिनिष्पुरीषो यः सार्यते फेनिलं शकृत्। स पिवेत् फाणितं शुण्ठीद्धितैलपयोघृतम् ॥१३२॥

फेनयुक्तरक्तातिसारोपचारः—जो दीस अशिवाला पुरुष अधिक मलरहित किन्तु झागदार अतिसार से प्रस्त हो वह राव, ग्रुण्ठीचूर्ण, दही, तैल, दुग्ध और घृत इन्हें मिश्रित कर के पीवे ॥ १३२॥ विमर्शः—डल्हणमतानुसार झागदार मल निश्चारक (क्रिःसारक) अतिसार में आता है। सुश्रुताचार्य ने वाता तिसार में झागदार मल के आने का उल्लेख किया है—'वचें मुंब्रत्यल्पमल्पं सफेनं रूक्षं इयावं सानिलं मारुतेन ॥' सु. उ. तं. अ. ४०। ९। माधवकार ने भी फेनयुक्त मल वातातिसार में आने को लिखा है—अरुणं फेनिलं रूक्षमल्पमल्पं सुर्धमुंद्वः। शकुः दामं सरुवशन्दं मारुतेनातिसार्यते॥ चरकाचार्य ने भी 'सश्लूफेन-पिच्छापिकर्तिकं' लिख कर वातातिसार में फेनिल मल्ज आने को लिखा है। वाग्मटाचार्य ने भी वातातिसार में फेन् युक्त मल आना लिखा है—स्वं सफेनमच्छ्ब प्रथितं वा मुद्धः। (वा नि. अ. ८)। फाणितादिमात्र—फाणित १ तो०, शुण्ठीचूर्ण १ माशा, दिध २ तोले से ५ तोले तक, तेल ६ माशा, दुग्ध २ तोला, घृत १ तोला। ऐसी मात्रा दिन में तीन या दो बार दी जानी चाहिए। उक्त मात्रा में अवस्थानुसार न्यूनता या वृद्धि भी की जा सकती है।

स्विन्नानि गुडतैलाभ्यां भक्ष्येद्वदराणि न्व। स्विन्नानि पिष्टवद्वाऽपि समं बिल्बरालादुभिः ॥१३२॥

सफेनातिसारे द्वितीययोगः—वद्रफर्लों को उवालकर गुड़ और तेल के साथ सेवन करें अथवा बद्रीफल और कच्चे विल्वफल की मजा की पिष्टूस्वेदनविधि से स्विन्न करके शीतल होने पर गुड़ और तेल के साथ सेवन करने से सफेन अतिसार नष्ट हो जाता है।। १३३।।

विमर्शः - वदरफल ४-६ ले॰ सकते हैं तथा गुड़ १ तोला और तेल ६ माशा पर्याप्त है। विष्टस्वेदनविधिस्तन्त्रान्तरे यथा - अनेकिच्छद्रसंयुक्तशरावेण विधाय च । स्थाली चुल्यामुपरि विन्यसेव ॥ स्वेद्यानि द्रव्यजातानि शरावेऽस्मित्रिधाय च आच्छाद्यान्यशरावेण 1 तावत्प्रदापयेत् । स्विन्नानि तानि यावत्स्युः पिष्टस्वेदे क्वयं विधिः ॥ अर्थात् एक भगोने या पतेलो में आधा पानी भर कर उस पर सीधी पीतल की चलनी रख दें और उसमें बदरादि स्वेद्य वस्तु रख कर दूसरे बिना छिद्र वाले शरावाकृति पात्र से ढक कर इस यंत्र को चूश्हे पर चड़ा दें। उबलते हुये पानी से निकली हुई भाप चलनी के छिट्टों द्वारा स्वेद्य द्रव्य पर पड़ कर उसे स्वेदितं कर देगी। आज कछ गुजरात में टोकरी इसी विधि से बनाते हैं।

दध्नोपयुज्य कुल्माषान् श्वेतामनुपिवेत् सुराम् ॥१३४॥ मलक्षयिकित्ता—अर्धस्विन्न जो के चूर्णं को दही के साथ खाकर पश्चात् पिष्टसाधित श्वेत (स्वच्छ ) सुरा का पान करे॥ १३४॥

्रविमर्शः — कुल्माप शब्द से अर्धस्विन्न गोधूम तथा चनीं का भी प्रहण होता है — अर्थस्वन्नास्तु गोधूमा अन्येऽपि चणका-दयः । कुल्मामा मृति कथ्यन्ते शब्दशास्त्रेषु पण्डितैः ।।

शशमांसं 'सरुधिरं समङ्गां सघृतं द्धि। खादेद्विपाच्य सेवेतं मृद्धन्नं शकृतः क्षये॥ १३४॥

मलक्षवेऽन्ययोगाः - खरगोश का मांस तथा रक्त, लडजालु, घत और दही इन्हें मिश्रित कर पुका के सेवन करे तथा उसके बाद मल को बढ़ाने बाले माष (उड़द) आदि सर्ड अन्त्र को संस्कृत कर सेवन करना चाहिए॥ १३५॥ क

11.

वों

तं.

में

7-

ल '

विमर्शः—माष सळवर्द्धक माना गया है—'माषो बहुमलो वृष्यः ॥'

संस्कृतो यमके मापयवकोलरसः शुभः। भोजनार्थं प्रदातव्यो द्धिदाडिमसाधितः॥ १३६॥

मलक्षये यूपकल्पना—उड़द, यव (जो) और वदरीफल का काथ बनाकर घृत और तैल से संस्कृत कर उसमें दही और अनार का स्वरस मिलाकर भोजन में प्रयुक्त करें ॥१३६॥

विडं बिल्वशलाद्द्नि नागरं चाम्लपेषितम्। दक्ष्मः सरश्च युमके भृष्टो वर्चः क्षये हितः॥ १३७॥

वर्चः क्षये विडादियोगः — विडलवण, कच्चे बिल्वफल की मजा और सींठ इन्हें काञ्जी के साथ पीस कर घृत-तेल में भर्जित करके दही के ऊपर का मलाई का भाग मिलाकर स्विलाने से मलज्ञय में लाभ होता है ॥ १३७॥

विमर्शः—विरवफलमजा ४ माशा, सोंठ १ माशा इन्हें काश्ली के साथ पीसकर घृत-तेल में भर्जित कर लें फिर उसमें विख्लवण १ माशा प्रिष्ठ्य कर दही की मलाई की अपेचा उत्तर का खट्टा पानी डालकर कुछ देर पका के उतार लें। यह कल्पना उत्तम है।

स्रालं श्रीणवर्चा यो दीप्तां प्ररित्त सार्यते ।
सं पिवेद् दीपने युक्तं सिप्टः पङ्प्राहकः सह ॥ १३८॥
श्रीणवर्चित प्रयोगान्तरम्— जिस मनुष्य की पाचकाप्ति
दीसे हो तथा मळ अधिक चीण हो गया हो और ग्रूळः
पूर्वक अल्प मळ या केवळ पाना की सीद्सतं ळगती हों तो वह
व्यक्ति चित्रकादिक अग्निदीपक तथा धातकी, विलवशळाइप्रमृति मळसंग्राहक औषधियों के चूर्ण (मिळित ३ माशे)
के साथ ६ माशे घृत मिळा के सेवन करे॥ १३८॥

वायुः प्रवृद्धीः निचितं बलासं नुदत्यधस्तादहिताशमस्य । प्रवाहमाणस्य मुहुर्मलाक्तं

प्रवाहिकां तां प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ १३६ ॥ प्रवाहिकासम्प्राप्तिपूर्वकपरिमाण—अहित भोजन करनेवाले पुरुष की वायु बढ़कर सज्ज्ञित हुए कफ को गुद्गार्ग से निक-लने के लिये प्रेरित करती है। हस तरह बार बार प्रवाहण करने से थोड़ी मात्रा में मलयुक्त कफ गुद्मार्ग से बाहर निकलता है इसे बिद्धान् लोग प्रवाहिका कहते हैं॥ १३९॥

विमर्शः—मधुकोषकार ने लिखा है कि द्रवसरण तथा आम और पक लचण-साधम्यं से अतिसारप्रकरण में प्रवािहका का वर्णन किया गया है। चरकाचार्य तथा वाग्मटाचार्य ने इस रोग का रवतन्त्र वर्णन कर अतिसारान्तर्गत ही इसे मान लिखा है। भोज ने इसका नाम विसंती, पाराशर ने अन्तर्ग्रन्थि या अञ्चयन्थि का हरित ने इसको निश्चारक या निःसारक के नाम से लिखा है—चरकादी प्रवाहिकाशब्दाः—आमे परिणते यस्तु बिबद्धमित्तांत्रेत । सद्धलिपच्छमन्यान्यं बहुशः सप्रवाहिकम् ॥ यूषेण मूलकानां च पढो इन्यात् प्रवाहिकाम् ॥ अन्यचनातरकेष्मविवन्धे वा कके वाइतिसवत्यि । शुले प्रवाहिकायां वा पिच्छावरितं प्रयोजयेत् ॥ (च. चि. अ. १९) इस प्रकार चरकाचार्यं का मत है कि वातातिसार में आम और कफ व्य

सम्बन्ध होने पर तथा कफज अतिसार में वायु का अनुबन्ध होने पर प्रवाहिका होती है। सुश्रुताचार्य ने भी अवस्था-नुसार प्रवाहिका को वातिक, पैत्तिक, रहै जिमके और रक्तज ऐसे चतुर्विध लिख कर मुख्य रूप से यह वातकफजन्य ही होती है ऐसे स्पष्ट कहा है- 'वायुः प्रवृद्धो निचितं बलासं नुद-त्यधस्तादिहताशनस्य'। अतिसार में मळ के साथ जल, रक्त, वसा आदि अनेक धातुओं का सरण होता है किन्तु प्रवाहिका में मल के साथ मुख्यरूप से कफ का सरण होता है। यह दोनों में मुख्य भेद है। प्रवाहिका में बृहदन्त्र (Large intestine ) में मुख्यरूप से विकृति होती है । मल में रलेप्मा का प्राचुर्य होता है अतः उसे वाहर निकलने के लिये आन्त्र का अधिक प्रवाहण करना पड़ता है साथ में वायु का प्रकोप होने से ऐंउन अधिक होती है और यल अल्प मात्रा में निक-लता है। आधुनिक दृष्टि से इसे डिसेण्ट्री कहा जा सकता है। यद्यपि अतिसार और प्रवाहिका की संप्राप्ति पर ध्यान दिया जाय तो विदित होगा कि दोनों ही रोग अग्निमान्य या पाच-न विकारजन्य होते हैं तथा दोनों में ही विकार महास्रोत में होते हैं किन्तु महास्रोत के विभिन्न अवयवों में विकार होने से मल के स्वरूप तथा रोग-लचगों में विभिन्नता आ जाती है। इसी अवयवविशेष की विकृति के आधार पर संभव सुश्रुताचार्य ने इसके इतने अधिक भेद मान लिये हैं। जैसे आमाशय में विकार होने पर प्रधान रूप से वमन तथा प्रहणी के विकृत होने पर संप्रहणी तथा आमातिसार उंत्पन्न होता है - सा दुष्टा बहुशो अुक्तमाममेव विमुल्लति । •दुर्वलाग्निबला दुष्टा त्वाममेव विमुन्नति । तथा चुदान्त्रों की विकृति होने पर द्व-भूषिष्ठ मलातिसार तथा पकाशय (बृहदनत्र) की विकृति होने पर विरल दव किन्तु कफबहुल मल की वार वार प्रवृत्ति (प्रवाहिका) होती है आधुनिक चिकित्साविज्ञान ने भी महास्रोत के विभिन्न विभागों के पृथक्-पृथक् विकार माने हैं, जैसे आमाशयविकार को Gastritis जुदान्त्रविकृति या शोथ को Enteritis तथा वृहद्नत्रविकृति को Colitis के नाम से कहा है किन्तु संयुक्त विकृति भी होती है उस दशा में Gastro enteritis Entro colitis तथा Gastro entero colitis संयुक्त नामकरण किया जाता है। कुछ लोग केवल मलातिप्रवृत्ति को Diarrhoea तथा उसके कारण व स्वरूपभेद से उसे Cholerio Dysenteric, Billious Diarrhoes आदि नामकरण करते हैं।

प्रवाहिका वातकृता संश्र्ला पिनात् सदाहा सकफा कफाच । ' सशोणिता शोणितसम्भवा तु ताः स्नेहरूक्षप्रभवा मतास्तु ॥ तासामतीसारवदादिशेच

लिङ कमं चामविपकताञ्ज्ञ ॥ १४० ॥

प्रवाहिकाभेद — वातजन्य प्रवाहिका ग्रूलयुक्त, पित्तजन्य दाहयुक्त, कफूजन्य कफयुक्त तथा रक्तजन्य रक्तयुक्त मल का अतिसरण करती है। कारणदृष्टि से कफज प्रवाहिका स्निम्धपदार्थजन्य, एवं वातिक प्रवाहिका रूत्तपदार्थजन्य होती है किन्तु 'तु' ग्रहण से अनुक्त पित्तज प्रवाहिका तथा

रक्तज प्रवाहिका तीचण और उष्ण पदार्थजन्य होती है। इन सब प्रकार की प्रवाहिकाओं के लच्चण, चिकित्साक्रम तथा आमता और पेकता का ज्ञान अतिसार के समान ही जनन लेना चाहिए॥ १४०॥

विसर्शः-प्रवाहिका की सम्प्राप्ति में वाय वढ़ कर सञ्चित हुये कफ को गुद्रमार्ग से निकालने की प्रेरणा करता है ऐसा लिखा है किन्तु पित्त और रक्त का तो नाम भी नहीं है फिर 'पितारसदाहा' और 'शोणितसम्भवा च' आदि लेख कैसे सङ्गत होगा ? उत्तर में कहा जाता है कि अहिताशन की कोई सर्यादा नहीं है, वह बातवर्द्धक, पित्तवर्द्धक सभी प्रकार का हो सकता है अत एव निदान (हेतु) वैचित्र्य से दोषप्रकोप-वैचित्र्य एवं लच्चणवैचित्र्य दृष्टिगोचर होता है तथा वात और कफ भी पैत्तिक और रक्तज प्रवाहिका के साथ शहेंगे ही क्योंकि कोई भी एकदोषज नहीं होता है यह आयुर्वेद का सिद्धान्त है- 'न रोगोऽप्येकदेशजः' किन्तु जिस रोग में जिस दोप की अधिकता होगी रोग का नाम उसी दोप से कर दिया जाता है 'व्यपदेशस्तु अूयसा' चूँकि बात कफ इस रोग की उत्पत्ति में मुख्य भाग छेते हैं अत एव सम्प्राप्ति में केवल उन दोनों का ही निर्देश किया है।

## आमातिसारप्रवाहिकयोर्भेदः-

आमातिसार प्रवाहिका

(१) इसमें अनेक धातु चरण। (१) इसमें केवल कफ का ही चरण होता है।

(२) मलत्याग के समय शूल (२) मलस्याग के पूर्व ऐंठन होता है। होती है।

(३) मल की मात्रा अधिक (३) मल की मात्रा कम होती है। होती है।

(४) अपक अन्न भी निकलता है। (४) अपक अन्न नहीं निक-लता है।

## अतिसारप्रवाहिकयोर्भेदः--

अतिसार प्रवाहिका

(१) विविध दव धातुओं का (१) मल के साथ केवल कफ चरण होता है। ही निकलता है।

(२) अतिसरण मात्रा एवं (२) मल मात्रा में कम एवं संख्या दोनों दृष्टियों से संख्या में अधिक वार अधिक होता है। निकलता है।

## शोकजरक्तातिसारयोर्भेदः-

शोकजातिसार रक्तातिसार (१) मुख्य निदान शोक है। (१) पित्तवर्धक पदार्थी का अधिक सेवन निदान है।

(२) रक्तातिसार या पित्ताति (२) केवल पित्तनाशक और सार से छाभ न होकर रक्तस्तरभक औषधियों मानसिक उपचार से लाभ से छाम हो जाता है। होता है।

(३) रक्त अल्प मात्रा में रहेगा। (३) रक्त अधिक मात्रा में निकलता है।

#### रक्तिपत्तरक्तातिसारयोर्भेदः--

रक्तातिसार (१) रक्त मलयुक्त होता है।

रक्तपित्त (१) अधोग रक्तपित्त में रक्त का मल्युक्त होना आव-

श्यक नहीं है।

(२) रक्तप्रवृत्ति गुद्रमार्ग से ही होती है।

(२) रक्तप्रवृत्ति गुदा, सुख, नासिका, रोमकूप सभी से हो सक्ती है।

(३) इसमें जीवरक्त के लच्चण (३) इसमें जीवरक्त के लच्चण मिलते हैं।

नहीं होते हैं।

जीवरक्तलक्षणम् --अतितीक्षणं मृदौ कोष्ठे लघुदोषरय भेषजम्। दोषान् इत्वा विनिर्मध्य जीवं इरति शोणितम् ॥ तेनान्नं मिश्रितं दबादायसाय शुनेऽपि वा। भुक्के तचेद्देजीवं न भुक्के पित्तमादि-शेत् ॥ शुक्लं वा मावितं वस्त्रमावानं कीष्णवारिणा । प्रक्षालितं विवर्ण स्यात पित्ते शुद्धन्तु शोणिते॥ (च. सि अ. ६ )। (१) काक या श्वान जिस रक्त को खा जाते हैं वह जीवशोणित, द खावें तो रक्तपित्त का रक्त। (२) श्वेतर्वस्त्र को रक्त में द्ववो करु शुष्क ( आवान ) करके गरम पानी से घो देने पर यदि वह निर्मेळ ( श्पॉट रहित ) हो -जाय तो जीवरक्त तथा विवर्ण रहे तो रक्तिपत्तीय रक्त जानो ।

न शान्तिमायाति विलङ्गनैया योगैरुदीणी यदि पाचनैवी। तां क्षीरमेवाशु शृतं निहन्ति तैलं तिलाः पिच्छिलबस्तयश्च ॥ १४१ ॥

प्रवाहिकायां लङ्घनाधलामे उपचार:-प्रबल प्रवाहिका जो कि विशिष्ट लङ्घन तथा पाचन योगों से भी टीक न होती हो तो उसे दीपन, पाचन, स्तुम्भक द्रव्यों से शत किया दुआ अथवा केवल शत दुग्ध शीघ शान्त कर देता है तथा - तैल प्रयोग, तिल कल्क और पिच्छ वस्तियाँ भी उसे शान्त कर देती हैं ॥ १४१ ॥

विमर्शः-चरकाचार्य ने भी वात तथा मल के विवन्ध, वहुशूळ एवं रक्तयुक्त पिन्छिल मल के प्रवाहण में चीरपान को प्रशस्त माना है। धारोधा दुग्ध, एरण्डमूळश्रत दुग्ध अथवा वालवित्वफलमज्जासाधित दुग्ध अवस्थानुसार देने को लिखा है। विवन्ध में धारोष्ण दुग्ध, आमदोपयुक्त प्रवाहिका में एरण्डमूलशत दुग्ध तथा अतिसरण हो एवं रक्त जाता हो तो उसे रोकने के लिये बालविस्वमञ्जासाधित दुग्ध अच्छा लाम करता है-विबद्धवातवर्चास्तु बहुशूलप्रवाहिकः । सरक-पिच्छिस्तृष्णार्तः क्षीरसौहित्यमईति ॥ यमकस्योपिर क्षीरं धारोष्णं वा पिवेन्नरः । श्रतमेरण्डमूलेन वालविक्वेन वा पयः १। एवं क्षीर-प्रयोगेण रक्तं पिच्छा च शाम्यति । शूलं प्रवाधिका चैव विवन्धश्ची पशाम्यति ॥ (च. चि. अ. १९)

आर्द्रेः कुशैः सम्परिवेष्टितानि वृन्तान्यंथाद्रीणि हि शाल्मलीनाम्। पकानि सम्यक् पुटपाकयोगे नापोध्य तेभ्यो रसम्पद्दीत ॥ १४२॥ 雨

ਕ∙

ख,

भी

ाण

Į I

अत

दे-

क

2

7

ह

क्षीरं शृतं तैलहविर्विमिश्रं कल्केन यष्टीमधुकस्य वाऽपि। बस्ति विदुध्याद्भिषगप्रमत्तः प्रवाहिकाम्त्रपुरीषसङ्गे 11 883 11

पिच्छाबस्तिविधिः—सेमल के कोमल वृन्तों को कुशा से आवेष्टित कर पुटपाकाग्नि में पका के उनको कूट कर रस निकाल लें। फिरईइस रस में उतना ही गरम किया हुआ दुग्ध एवं तेंछ २ तोला, घृत २ तोला, मुलेठी का चूर्ण १ तो मिला कर वेंच साल्धानी से प्रवाहिका और मूत्र तथा मल के रुकने पर रुग्ण को वस्ति लगा दें ॥ १४२-१४३ ॥

विमर्शः - चरके पिच्छावस्तिः - अनेक उपचार करने पर भी यदि अतीसार नष्ट न होता है तो पिच्छावहित देवें। भैर्यात् सेमल के कोमल वृन्ती (इंडली) को गीले कुशी से परिवेष्टित कर उन:पर गीली काली मिही का १ इञ्च मोटा ूप लगा के कण्डों की निधूम आग पर रख स्वेदित करें। ज़ुव ऊपर की गीली मिट्टी शुष्क ( लाल सुर्ख ) हो जाय तव उसे हटा के उन बुन्तों को १ प्रस्थ उष्ण पानी या दुग्ध में मसल कर पुनः डण्डलों को ओखली में खाण्ड के मुष्टि प्रमाण पिण्ड बना कर पुनः उसी उक्त १ प्रस्थ पानी में मिला दें फिर उस पानी को कपड़े से छान कर उसमें तैल २ तोला तथा घृत २ तोळा इपवं मुळेडी का चूर्ण १ तोळा मिश्रित कर गात्र पर (गुदा में ) तेंल लगा के वस्ति दे देनी चाहिए इस तरह कुछ कार्ञ्जतक वह रूग्ण सोया रहे। जब वस्ति द्वारा दिया हुआ' दव 'गुदा से, वाहर 'निकल आवे तब रुग्ण को स्नान्कराके दुग्ध के साथ अथवा जङ्गली पशु-पिचयों के मांस-रस के साथ चावल का भात या अन्य हल्का भोजन ( धूली, खिचड़ी ) ख्टिटाये क्रतानुवासनस्यास्य क्रतसंसर्जनस्य च। वर्तते यधतीसारिषच्छावस्तिरतः। परम् ॥। परिवेष्टच कुशैराद्वेराद्वेवन्तानि श्रारमलैः । कृष्णमृत्तिकयाऽलिप्य स्वेदयेद्गोमयाश्चिना ॥ सुशुष्कां मृत्तिकां इपत्वा तानि वृन्तानि शाहमलेः। शृते पयसि मृद्गोयादाँ पोथ्योल्खके ततः ॥ पिण्डं मुष्टिसमं प्ररक्षे तत् पूतं तैलसपिंघोः। स्नेहितं मात्रया युक्तं कल्केन मधुकस्य च ॥ वस्तिमभ्यक्तगात्राय दचात्प्रत्यागते ततः । स्नात्वा भुज्जीत पयसा जाङ्गलानां रसेन वा ॥ (च.चि. अ. १९)

द्विपञ्चमूलीकथितेन शूले . प्रवाहमाणस्य समाक्षिकेण। क्षीरेण चास्थापनमप्रचमुक्तं तैलेन युञ्ज्याद्नुवासनञ्ज ॥ १४४॥

आस्थापनानुवासने -प्रवाहण ('कुन्थन ) करते हुये रोगी के गूल होने पर द्विपञ्चमूली (बृहत्पञ्चमूल और लघुपञ्चमूल) के काथ से सिद्ध किये हुये दुग्ध में मधु मिला कर आस्थापन वस्ति देना उत्तम उपाय कहा गया है अथवा द्विपञ्चमूली काथ से साधित दुग्ध में तेंछ सिद्ध करके उससे अनुवासन वस्ति देनी चाहिए॥ १४४॥

विमर्शः-दशमूलकाथसिद दुग्ध ८ पल, तिल तेल २ पछ, पानी ८ पछ, तैलावशेष पाक कर उसे एनिमा सीरिञ्ज में भर कर अञ्चवादान वस्ति देवें। अनुवासन मात्रा-े व्यक्ति सीठ, मरिच, पिप्पळी और विदारीगन्धा इनका सम-

उत्तमस्य पलैः षडभिः मध्यमस्य पलैक्तिभिः । पलैकार्द्धेन द्दीना स्या-दुक्ता मात्रानुवासने ॥

> वातध्नवर्गे लवणेषु तेलव्य सिद्धं हितमन्नपाने। लोभं विडं बिल्वशलाट चैव लिह्याच तैलेन कद्भिकाट्यम् ॥ १४४ ॥

तैलस्य विविधयोगाः—विदारीगन्धादि वातनाशक औप-धियों के कर्क और काथ तथा सैन्धवादि छवण-पञ्चक के योग से सिद्ध किये हुये तेल का अनों के संस्कार करने में तथा पीने में प्रयोग हितकारक माना गया है। इसी तरह लोध, विडलवण, कच्चे विल्वफल की सजा और कदुत्रिक (सींठ, मेरिच, पिप्पली) का सम प्रमाण में मिश्रित चूणे ३ माशे भर ले कर उक्त सिद्ध तैल के साथ सेवन करें ॥

विसर्शः-विदारीगन्धादिगण-विदारीगन्धा विदारी विश्व देवा सहदेवा श्रदंष्ट्रा पृथक्पणी शतावरी सारिवा कृष्णसारिवा जीव-कर्षभको महासहा ध्रद्रसहा बृहत्यो पुनर्नवैरण्डो हंसपादी वृश्चिका-व्यवभी चेति । विदारिगन्यादिरयं गणः पित्तानिलापहः । शोषगु-ल्माङ्गमदोध्वंदवासकासविनादानः ॥ विदारीगनधादि गण की औषधियों का चूर्ण ४ पल तथा पञ्चलवण आधा पल, एवं उक्त औपधियों का काथ ६४ पुल, तिल तेल १६ पुल ले के तैलावशेष पाक कर लें। इस तेल को उक्त कार्यों में छैवें।

द्ध्ना ससारेण समाक्षिकेण भुञ्जीत निश्चारकपीडितस्तु । सुतप्रकुष्यकथितेन वाऽपि क्षीरेण शीतेन मधुप्लुतेन ॥ १४६ ॥

प्रवाहिकायां विविधमोजनादि - निश्चारक या निःसारक नामक पुरीपचय का अपरपर्यायभूत प्रवाहिका भेद रोग से पीड़ित व्यक्ति उक्त लोधादि चूर्ण को सेवन करने के पश्चात् जुधा छराने पर दहो, दही के ऊपर की मलाई और शहद के साथ चावल या मूँग की वनाई हुई यवागू या चावलों के भात का सेवन करे अथवा अघटित ( शुद्ध ) स्वणं को प्रतप्त कर दुग्ध में बुझावें ऐसे कई बार प्रतप्त सुवर्ण को दुग्ध में बुझाने से वह दुग्ध कथित हो जाता है। फिर उस दुग्ध के शीतल होने पर उसमें दो या एक तोला शहद मिला दें और इस दुग्ध के साथ चावलों के भात का भोजन कराना चाहिये।। १४६॥

विमर्शः—डह्मण ने कुप्य का अर्थ सुवर्णरजतेतर लौह किया है यही अर्थ अमरकोष में भी लिखा है- 'बटिताबटित-हेमरूप्ययोः ताभ्यां यदन्यत् तत्कुप्यम्' ( अभरकोषः ) पाश्चात्य कोषकारों ने भी क्रुप्य का अर्थ Any base metal other than Gold and Silver eg. iron, zinc, copper etc.

शूलादितो व्योषविदारिगन्धा-सिद्धेन दुग्धेन हिताय भोज्यः। वातव्नसङ्ग्राहकदीपनीयैः

षडांश्चाप्यपभोजयेच ॥ १४७ । कुतान् श्रूकार्दिताय मोजनम्—प्रवाहिकोत्पन्न श्रूळ से पीडित प्रमाण में मिश्रित करक एक पल, दुग्ध आठ पल, पानी बत्तीस पल ले के दुग्धावशेष पाक कर इस दुग्ध के साथ भोजन करे तथा विदारीगन्धादि या शालपण्योदि वातनाशक इन्य बिरुव, पाठा प्रशृति संग्राहि द्रस्य एवं चित्रक, अदक प्रशृति अग्निदीपक द्रन्यों के योग से बनाये हुए छाथ से सिद्ध किये हुए खडयूष को पीवे तथा इसी के साथ भोजन करे॥ १४७॥

विसर्शः—वातनाशक, संग्राही तथा अग्निदीपक मिलित द्रव्य ४ पल, पानी ६४ पल, शेष १६ पल रहने पर छान छें। इसी काथ में तक, कपित्थमजा, अम्ललोणी, मिरच, अज-वायन और चित्रक का प्रतेप देकर अच्छी प्रकार पका के छान छें यही खड्यूष है—तकं कपित्थचान्नेरीम्रिचाजाजि' चित्रकेः। सुपकः खड्यूषोऽयम् ""।

खादेच मत्स्यान् रसमाप्नुयाच वातम्निसद्धं सघृतं सतेलम् । एणाव्यजानान्तु वटप्रवालैः

सिद्धानि सार्द्धं पिशितानि खादेत् ॥ १८८ ॥

मत्स्यवृततैलादिप्रयोगः—प्रवाहिका वाला रोगी संस्कृत

किये मत्स्यों का सेवन करे तथा विष्किरवर्ग में कहे हुए

प्राणियों के मांसरस में विदारीगन्धादि या शालपण्यादि

वातनार्शक औपधियों के करक और काथ से सिद्ध किये हुये

गृत और तेल को प्रचिस कर पीवे अथवा कृष्णसार मृग, मेप

(मेढा) और अजा (बकरे) के मांस को वट के कोमल

पत्राङ्करों के साथ पका के सेवन करे॥ १४८॥

मेध्यस्य सिद्धन्त्वथ वाऽपि रक्तं बस्तस्य दध्ना घृततैलयुक्तम् । खादेत् प्रदेहैः शिखिलावजैर्वा भुज्जीत यूषेर्द्धिभिश्च मुख्यैः । मापान्सुसिद्धान्घृतमण्डयुक्तान् खादेच दध्ना मरिचोपदंशान् ॥ १४६॥

वस्तरकप्रयोगः — यज्ञ में बिल के लिये काम में आने वाले मेदुर पूँछ वाले (दुग्वा) वकरे के स्त्यान रक्त को अथवा उसके अभाव में साधारण वकरे के स्त्यान रक्त को घृत और तेल के साथ भर्जितकर दही का प्रचेप देकर बावे अथवा मयूर और तीतर के मांसरस को पुनः पाक द्वारा घन बनी के उसके साथ अजारक को गुनः पाक द्वारा अथवा मूंग, मस्र आदि के यूप और दही को साथ में मिला कर खावे किंवा उक्त यूप और दही के साथ उक्त घृत, तल भर्जित अजारक को खावे अथवा यूप और दही के साथ यवागू, कुशरा आदि का भोजन करे। अथवा भलीभाँति पकाये हुये मार्थी (उड़दों) को घृतमण्ड (घृत का ऊपरी स्वच्छ भाग) के साथ मिलाकर मरिचचूर्ण का प्रचेप दे के दही के साथ मिल्रित कर सेवन करे॥ १४९॥

विमर्शः—मेधो यज्ञस्तदहाँ मेध्यः, तस्य, एतेन मेदुरस्येत्युक्तं, यज्ञी तस्याईत्वात् । रक्तं स्त्यानं याद्यम् । प्रदेशः—पाकेन घनीभूता रसाः प्रदेहास्तैः प्रदेहैरित्यर्थः । सुस्वित्रान् माषान् घृतमण्डमिश्रम् मरिचावैचूणितान् खादेदिति डल्ह्णः । महारुजे मूत्रकृच्छे भिषग्बस्ति प्रदापयेत्। पयोमधुघृतोन्मिश्रं मधुकोत्पलसाधितम् ॥ १५०॥ भ बस्तिः शमयेत्तस्य रक्तं दाहमथो ज्वरम् ॥ १५१॥

निरूद्दितिविषयः— मुळेठी तथा नीळकमळ के काथ में दुग्ध, शहद और घृत मिलाकर अत्यधिक शूल तथा मूत्रकृष्ट्यू युक्त प्रवाहिका में वैद्य निरूह्णविस्त देवे। इस प्रकार से दी हुई यह निरूह्णविस्त उस रुग्ण के मल में निकल्जें वाले रक्त को, दाह और ज्वर को शान्त कर देती है॥

विमशं:-निरूहणवस्ति-वस्तिस्तु क्षीरतैलैयों निरूद्दः स निगचते । निरू इयेदिति दोषं निर्हरेदतो निरू इः । अत प्वाइ सुश्र-तोऽपि-दोषहरणाच्छरीररोगहरणाद्वा निरूह इति । अस्यास्थापन-मित्यपि नाम । वयःस्थापनादायुःस्थापनादा आस्थापनमिति सुश्रुत एव । निरूइस्यापरं नाम प्रीक्तमास्थापनं बुधैः । स्वस्थानस्थापनाहोषु-धातूनां स्थापनं मतम् ॥ चीर, काथ, घृत, तेंळ तथा अन्य भी प्रचेप डाल के दी जाने वाली वस्ति को निरूह्वस्ति कहते 🗕 हैं। शरीर से दोपों का अथवा रोगों का निर्हरण करने दें कारण इसे भी निरूहणवस्ति कहते हैं। यह वस्ति आयु की स्थापना करने से या दोष और धातुओं के विमार्गगति युक्त होने पर उन्हें अपने-अपने स्थान में स्थापित कर देती है इसिळिये इसका दूसरा नाम आस्थापनवस्ति भी रखा गया है । निरूह्बस्तिम।त्रा-निरूह्वस्ति में पड़ने वाले कुल द्रव की मात्रा उत्तम १। प्रस्थ (२० प्ल), मध्यम १ प्रस्थ (१६ तो०) तथा हीन पौन प्रस्थ मानी गई है-निरूद्स्य प्रमाणब प्रस्थं पादोत्तरं परम् । मध्यमं प्रस्थमुद्दिष्टं द्दीनब्ब कुडवा-खयः ॥ आयु के अनुरूप मात्रा — प्रथम वर्ष में १ रीपळ, दूसरे में २ पळ ऐसे एक एक पळ एक एक वर्ष में बढ़ाते हुए १२ वर्ष की आयु तक १२ पछ। फिर १८ वर्ष की आयु तक प्रति वर्ष २ पळ के हिसाव से वड़ाने से १८ वें वर्ष तक २४ पूळ जो कि ७० वर्ष की आयु तर्क के लिये हैं। इसके अनन्तर घटा के २० पल कर देवें — निरूद्मात्रा प्रथमे प्रकुची वतसरे परम्। प्रकुछवृद्धिः प्रत्यव्दं यावत् षट्ष्रस्तास्ततः । प्रसृतं वर्द्धर्यदूष्ट्वं द्वाद-शाष्टादश्य तु । आसप्तितेरिदं मानं दशैव प्रसताः परम् ॥ निरुद्दः वस्तिप्रयुक्त विभिन्नद्रवम।त्रा—वातरोगी में मधु ३ पल, तेल ६ पल, करक र पल, काथ १०० पल और अावाप ( प्रचेप ) ३ पल दें। इस तरह कुल प्रमाण २४ पल होते हैं। पित्तरोग में मधु ४ पछ, तेंछ ४ पछ, करक २ पछ, कपाय १० पछ और आवाप ४ पछ। इस तरह कुछ २४ पछ होते हैं। कफ रोग में मधु ६ पल, तेल ३ पल, करक २ पल, वंबाथ १० पल और आवाप ३ पल देवें। इस तरह कुल द्रव २४ पल होता है। यह १८ वें वर्ष की आयु से ७० वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों के लिये निरूहवस्ति के कुल द्रव का परिमाण है। कम आयु वार्जी में उक्तरलोकानुसार कुल जितना दव बहित में देना हो उसी अनुपात से विभिन्न द्ववों की मात्रा आयु के अनुसार घटा के मिलाकर बहित देनी चाहिए। यहाँ आवाप शब्द से वस्ति में जो भी पड़ते हों उन अनुक्त ( इस प्रमाण में परि गणित नहीं किये हुये दवों को समझें जैसे पूर्व में बहित में दुग्ध डाळने को छिला है तो उसे ही आवाप समझ कर उसकी मात्रा दोषानुसार मिला देनी चाहिए। यहाँ प्रमाण दवी मे तेंछ का उल्लेख है अतः जिस बस्ति में तेंछ न पड़ कर घृत

11

11

में

च्छ

से

**छने** 

[2]

ान-

श्रुत

भी

30

ासु

ति

ती

वा

हुल

स्थ

स्य

वा-

वर्ष

वर्ष

जो

टा

r

₹-

₹.

ग

ीर

गि

ीर

यों

ायु

हो

ार

से

रि॰

Ħ

ात

हते 🚄

पहता हो उसमें उतने ही प्रमाण में घृत डाल दें तथा निरूह्ण बिस्त योग में तेल और घृत दोनों का उल्लेख हो वहाँ घृत तेल को आधे-आधे प्रमाण में लेकर डालें। निरू विस्तगुणाः—विदु चलेपितानिलमूत्रकर्षी दाढर्यावहः शुक्तवलप्रदश्च ॥ विष्वविस्थतं दोषचयं निरस्य सर्वान् विकारान् शमयेन्तिरूहः ॥ (च.सि. अ. १) सश्चरोषधिसुद्धश्च हितं तस्यानुवासनम् । , रात्रावहनि वा नित्यं रुजार्त्तो यो भवेन्नरः । यथा यथा स्वतेलः स्याद्वातशान्तिस्तथा तथा ॥१४२॥ प्रशान्ते मारुते चापि शान्ति याति प्रवाहिका।

तस्मात् प्रवाहिकौरोगे मारुतं शमयेद्भिषक् ॥ १५३ ॥
अनुवासनगस्तिप्रयोगः — जो प्रवाहिका का रोगी शूल से
पीड़ित हो उसे काकोल्यादिगण की मुधुर औषधियों के कलक
श्रीर काथ से सिद्ध किये हुये तेल की अनुवासनवस्ति रात्रि
या दिन में जब भी शूल होता हो उसी समय देनी चाहिये
वयोंकि अनुवासन वस्ति द्वारा दिया हुआ तेल जैसे जैसे
अन्त्रों में पहुँचता जाता है वैसे वसे वातिक शूल की शान्ति
होती जाती है तथा वात का भी संशमन होता जाता है।
इस तरह बायु के शान्त होने पर प्रवाहिका रोग भी शान्त
हो जाता है इसलिये वैद्य को चाहिये कि प्रवाहिका रोग में
वायु के शमन करने का पूर्ण प्रयश्न करे॥ १५२-१५३॥

विमर्शः-जो वस्ति प्रतिदिन दी जाती हो उसे अनुवा-सन् वस्ति कहते हैं — 'अनुदिनं दीयते इत्यनुवासनः' [अनुवासन वस्ति को स्नेहवस्ति भी कहते हैं जैसा कि सुश्रुत ने कहा है-यथाप्रमाणगुणविह्तः स्नेह्बस्तिविकस्पोऽनुवासनः पादाप-कृष्टः । अनुवसन्नषि न दुष्यश्यनुदिवसं वा दीयत इत्यनुवासनः । विकल्पोऽर्थार्थमात्रावकृष्टोऽपरिहार्यो मात्रावस्तिरिति । (सु. चि. अ. ३५) इस तरह यह स्पष्ट है कि। अनुवासन वस्टि स्नेह द्वारा दी जाती है तथा .निरूहण वस्ति में काथ, दुग्ध, रनेह, कल्क यथायोग्य सभी पड़ते हैं। विरेचनादि कमें करने के पश्चात् स्रोतसों में लीन हुये दोषों के संशोधनार्थ प्रथम निरुहण बस्ति दी जाती है जो कि शोधक और लेखक होती है। उससे अनन्तर अनुवासन बस्ति दी जाती है जो कि वातादि दोषों के संशमन के साथ साथ शरीर में बुंहणकिया करती है, जैसा कि सुश्रुत ने कहा है-निरुद्दः शोधनो लेखी स्नैहिको बृंहणो मतः। ( सु. चि. अ. ३५ ) अन्यर्च-निरूश्शो थितान् मार्गान् सम्यकस्ने होऽनुगच्छति । अपेतसर्वदोषासु नाडी विवव वहज्जलम् ।। सर्वदोषहरश्वासौ शरीरस्य च जीवनः । तस्मादिशुद्धः देइस्य स्नेइवस्तिविधीयते ॥ ( सु. चि. अ. ३५ ) चरकाचार्य भी प्रथम निरूहण बहित द्वारा देह के स्रोतसों के मार्ग विशुद्ध हो जाने पर अनुवासन वस्ति का विधान बताते हैं--देहे निरूहेण विशुद्धमार्गे सन्तेइनं वर्णंबलप्रदञ्च । न तैलदानात्परमस्ति किञ्चिद् द्रव्यं विशेषेण समीरणार्ते ॥ स्नेहेन रौक्ष्यं लघुतां गुरुत्वादौष्ण्याच शैर्य पवनस्य इत्वा। तैलं ददात्याशु मनःप्रसादं वीर्यं बलं वर्ण-मथाशिपुष्टिम् ॥ मूले निषिक्तो हि यथा दुमः स्यान्नी कच्छदः कोमल-पछवाययः । काले महान् पुष्पफलप्रदश्च तथाः नरः स्यादनुवासनेन॥ (च. सि. अ. १।२९-३१) अनुवासनमात्रा-'यथायथं निरूईस्य पादो मात्रानुवासने ।' अनुवासन की भात्रा निरूहण की मात्रा से चौथाई होती है। इस तरह १८-७० वर्ष वाले के किने

निरुहण बस्ति द्रव मात्रा २४ पछ कहा है। अतः उसी आयु वालों को अनुवासन इनेह मात्रा ६ पल होती है। गयी ने स्नेह्वस्ति ६ पळ, स्नेह्वस्ति का भेद अनुवासन ३ पळ तथा मात्रा वहित १॥ पळ की मानी है--गयी तु यथाप्रमाणविहिः ताच बस्तेः पादांशः स्नेहबस्तिः, स्नेहविकल्पोऽर्थमात्रापकृष्टोऽनुवासनं तस्यापि विकल्पोऽर्धमात्रापकृष्टोऽपरिहार्यो मात्रावस्तिरिति । एतेन तन्मते षट्पलप्रमाणा स्नेह्बस्तिः, तदर्धेन पलत्रयप्रमाणमनुवासनं तस्यार्धेन सार्धपलप्रमाणो मात्रावस्तिरिति । (डल्हणः) परि-भाषाप्रदीपकारने अनुवासनबस्ति की उत्तम मात्रा ६ पछ, मध्यम मात्रा ३ पल और कनिष्ठ मात्रा १॥ पल मानी है--उत्तमस्य पलैः षडिमर्मध्यमस्य पलैक्षिभिः। पलैकार्द्धेन दीना स्या-दुक्ता मात्राऽनुवासने 📍 अन्यच-षट्पली तु भवेच्छ्रेष्ठा मध्यमा त्रिपली भधेत्। कनीयस्यध्यर्धपला त्रिधा मात्रानुवासने॥ सम्य-गनुवासितलक्षण-सानिलः सपुरीषश्च रनेहः प्राप्नोति यस्य वै। विना पीडां त्रियामस्थः स सम्यगनुवासितः ।। अनुवासन ठीक होने पर बिना पीड़ा के तीन पहर के अन्दर स्नेह दूषित वात और मल के साथ गुद से बाहर निकल आता है। अनुवासन में स्नेह मात्रा अल्प होने पर वात, मल और मुत्र का अवरोध हो जाता है तथा अधिक अनुवासन से दाह, क्रम, प्यास और पीड़ा होती है-विष्टन्यानिल विष्मूत्रः स्नेह्हीनेऽनुवासने । दाइक्लमिपासातिंकरश्चात्यनुवासने॥ वस्तिदानसमयः-दिवा शीते वसन्ते च स्नेइवस्तिः प्रदीयते । ग्रीष्मवर्षाश्रीरकाले रात्री स्यादनु-वासनः ॥ न चातिस्निग्धमशनं भोजयित्वानुवासयेत् ।

पाठाऽजमोदा कुटजोत्पलं च शुण्ठीसमा मागधिकाश्च पिष्टाः । सुखाम्बुपीताः शमयन्ति रोगं मेध्याण्डसिद्धं सघृतं पयो वा ॥ १४४॥

प्रवाहिकाशमनार्थ दीवनौषधमाह — पाठा, अजवायन, कूड़े की छाल, नीलकमल, सोंठ और पिप्पली इन्हें समान प्रमाण में चूर्णित कर २ से ४ माशे की मात्रा में दिन में ३-४ बार मन्दोष्ण पानी के साथ पीने से प्रवाहिका रोग शान्त होता है। इसी प्रकार बकरे के अण्ड से सिद्ध किये दुग्ध में घी मिलाकर पीने से प्रवाहिका रोग नष्ट होता है॥ १५४॥

ग्रुण्ठीं घृतं सक्षवकं सतैलं

विपाचय लीढ्वाऽऽमयमाशु हन्यात् ।। १४५ ।।
प्रवाहिकाहरः ग्रुण्ठयादिपयोगः -- साँठ का चूर्ण १ माशा
तया नकछिकनी का चूर्ण १ माशे भर लेकर घृत १ माशे
तथा तैल १ माशे में पका कर अवलेह के समान चाटने से
प्रवाहिका रोग नष्ट होता है ॥ १५५ ॥

विमर्शः --सम्यन्पाचनार्थ चतुर्गुण जल मिला देना चाहिये। कुछ भाचार्य ग्रुण्ठी और नकछिकनी के करक से घृत तेल स्नेहसाधनविधि से सिद्ध कर चाटनेका उपदेश करते हैं।

गजाशनांकुस्भिकद्।डिमानां

रसैः कृता तैलघृते सद्धित। बिल्वान्विता पथ्यतमा यवागूः

धारोडणदुग्धस्य तथा च पानम् ॥ १४६-॥
प्रवाहिकायां यवागूपयोगः—गजाज्ञना (शल्लकी), जलकुंभी और अनार (फल) की छाल इनको ४ पल भर छेकर ६४ पल जल में पकाकर १६ पल शेष रहने पर उतार के छानकर इस काथ में लोजयमात्रा प्रमाण से चौथाई चावल या मूंग की दाल ढालकर यवागू बना कर उसमें करचे विरवफल की मजा का चूर्ण र माशे भर मिलाकर तेल और घृत का छों क कर (संस्कृत कर) दही मिलाकर के सेवन करनी चाहिये। इस प्रकार की यवागू प्रवाहिका रोग में अत्यन्त पण्यकारक मानी गई है। यवागू खाने के पश्चात् धारोष्ण दुग्ध का अनुपान करना चाहिये॥ १५६॥

त्तघूनि पथ्वान्यथ दीपनानि स्निग्धानि भोज्यान्युदरामयेषु । हिताय नित्यं वितरेद्विभज्य

योगांश्च तांस्तान् सिषगप्रमत्तः ॥ १४७॥
प्रवाहिकायां पर्योपदेशः – उदर के रोगों (अतिसार,
प्रवाहिकादिक ) में वैद्य सावधानी से पचने में हल्के (चावल,
प्रणमांसादि ) तथा पर्यकारक, अग्नि को दीम करने वाले
(चित्रक, सीठ आदि ) द्रन्यों को तथा स्निग्ध किये हुए
विविध भोज्य पदार्थों (यवागू, चावल, खिचड़ी आदि )
को एवं हितकारक विभिन्न योगों को नित्य प्रयुक्त करे॥

तृष्णाऽपनयनी लब्बी दीपनी बस्तिशोधनी । ज्वरे चैवातिसारे च यवागुः सर्वदा हिता ।। १४८ ।। यवाग्रुणाः--यवागू तृष्णानाशक, पचने में हलकी, अग्नि की दीपक और मूत्रप्रवृत्ति करने से बस्ति की शोधक होती है। अत एव ज्वर तथा अतिसार में यवागू सदा हितकर होती है ॥ १५८॥

विमर्शः -- यवागू निर्माणद्रव्याणि -- तण्लुले मुद्रमापेश्च तिलेवों साधिता हि सा। यवागू प्राहिणी बच्या तर्पणी वातनाशिनी ॥ चरकेऽपि -- तस्याग्निर्दीप्यते तामिः समिद्धिरिव पावकः। ताश्च भेपजसंयोगाल् शुत्वाचाग्निदीपनाः॥ वातमूत्रपुरीषाणां दोषाणाञ्चान् क्रोमनाः। स्वेदनाय द्रवोष्णत्वाद् द्रवत्वाचृद्रप्रशान्तये॥ आहारभावात्प्राणाय सरत्वाल्लाववाय च ॥ ज्वरष्ट्यो ज्वरसात्म्यत्वात् ..... (च. च. अ. ३१९५९, १५४)

रौदयाजाते क्रिया स्निग्धा स्क्षा स्नेह्निमित्तजे। भयजे सान्त्वनापूर्वा शोकजे शोकनाशिनी।।१४६।। विपाराःकृमिसम्भूते हिता न्वोभयशर्मदा। छर्दिभूच्छीतृडाद्यांश्च साधयेद्विरोधतः ।।१६०।।

अतिस्पादीनां हेतुविपरीतचिकित्सा—रून् आहारविहारादिः जन्य अतिसार में स्निग्ध चिकित्सा तथा अतिस्नेह सेवन से उत्पन्न हुए अतिसार में रूनं चिकित्सा, भयजन्य अतिसार में सान्त्वनदान रूप मानसचिकित्सा, शोकजन्य (पुत्रः मित्र कळत्रवियोगजन्य) अतिसार में शोकनाशन-चिकित्सा तथा विपसेवन, अर्श और कृमिरोगजन्य अतिसार में हेतु (विप, अर्श और कृमि) को नष्ट करने वाळी तथा अतिसार रूप व्याधिनाशक (हेतुव्याधिप्रत्यनीक) चिकित्सा करना उत्तम माना गया है। हसी तरह अतिसार के अन्द्र उपद्रवरूप से उत्पन्न हुए वमन, मृच्छों और अत्यधिक तृषा आदि उपद्रवों की चिकित्सा मूळ (अतिसार) व्याधि का अहित (प्रकोषण ) न करने वाळे उपायों से करे॥ १५९-१६०॥

्विमर्शः—अतीसारोपद्रवाः—शोर्थं शूलं ज्वरं तृष्णां कासं श्वासमरोचकम् । छर्दिं मूर्च्छात्र हिकात्रः ।।। श्वासशूल्यपासार्ते श्वीणं ज्वरनिगीडितम् ॥

समवा्ये तु दोषाणां पूर्वं पित्तसुपाचरेत्।

ज्वरे चैवातिसारे च सर्वत्रान्यत्र मारुतम् ॥ १६१ ॥ दोषसमवाये प्रथमचिकित्स्यमाइ – उवर, अतिसार में तीनों दोष या दो दोषों का संयोग होने पर प्रथम पित्त की चिकित्सा, करनी चाहिये किन्तु उवर और अतिसार को छोड़कर अन्य सर्व रोगों में त्रिदोप या द्विदोप के संयुक्त होने पर प्रयम

वायु के संशमन की चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १६१ ॥ विमर्शः - यहाँ पर यह शङ्का होती है कि प्रायः ज्वरचिकित्सा में प्रथम पित्त का शमन किया जाता है, पुनः यहां उसी का पिष्टपेषण क्यों ? इसका अही उत्तर है कि दिवंदं सुबदं भवति इस न्याय से ज्वर में अतिशयेन पित्तनाशक चिकित्स-करें, जैसा कि कहा भी है- अध्मा पित्तावृते नास्ति जवरो नास्त्यूष्मणा विना । तस्मात् पित्तविरुद्धानि त्यजेत् पित्ताथिकेऽधिकम् 🅦 चरकाचार्य ने कहा है कि प्रथम वात का जय, बाद में पित का जय और पित्त के अनन्तर कफ का जय (विनाश) करना चिहिये। अथवा इन तीनों में जो अधिक ६वलवान हो उसका संशमन प्रथम करना चाहिये-वातस्यानुजयेत वित्तं पित्तस्यानु कयेत् कफम् । त्रयाणां वा जयेत् पूर्वं यो भवेद् बलवत्तमः॥ (चरक) कुछ तन्त्रान्तरावलिनवर्यों का कथन है कि जहाँ पर अतिसार में कफ और वात का संयोग हो वहां प्रथम वात का संशमन करना चाहिये क्योंकि प्रथम कफ का संशमन किया जायगा तो आमकफच्चय होने से रूचता वढ़ कर वात की अधिक वृद्धि होगी।

यस्योचारं विना मूत्रं सम्यग्वायुश्च गच्छुति । दीप्ताग्नेर्लघुकोष्ठस्य स्थितस्तस्योदरामयः । १६२ ॥

अतीसारिनवृत्तिलक्षणम्—जिम अतिसार से प्रस्त हुए रोबी की चिकित्सा करने के अनन्तर या स्वस्थ पुरुष का मूत्र और अपान वायु का वहिनिर्गमन विना मलप्रवृत्ति के होता हो तथा जिसकी अग्नि दीप्त हो एवं कोष्ठ (उदर) हलका हो उसका उदर रोग (अतिसारादि) शान्त हुआ समझना चाहिये॥ १६२॥ "

विमर्शः - उचारं = पुरीषं, वातोऽत्राधोवातः, उदरामयः = अतीसारः = गतः, निवृत्त इत्यर्थः ।

कर्मजा व्याधयः केचिद् दोषजाः सन्ति चापरे। कर्मदोषोद्भवाश्चान्ये कर्मजास्तेष्वहेतुकाः ॥१६३॥

कर्मादिहेतुभेदेन त्रिविषा न्याध्यः--कुछ रोग कर्मजन्य होते हैं, कुछ रोग दोषजन्य होते हैं तथा कुछ रोग कर्म और दोष दोनों के द्वारा जूरपन्न होते हैं। इनमें से जो रोग कर्मजन्य होते हैं वे शरीर के आभ्यन्तरिक दोषप्रकोप एवं वाह्य या आगन्तुक विष, कीट आदि हेतुओं से रहित होते हैं॥ १६३॥

विमर्शः — डल्हणाचार्यं ने इस रछोक के कर्मजादि व्या-धियों के विषय में निष्न भाव प्रकट किये हैं -- 'तत्र पथ्यरतानां, सद्वैत्तरतानां शास्त्रोक्षाहारविद्दारसेविन्मं हेमन्तिशिशरं रक्तिपत्ता-धुपूधते, वसन्ते वातव्याध्युत्पत्तिः, प्रावृषि रुकेष्मश्याध्युत्पत्तिरित्या-देशे निमित्तमन्तरेण ये चोत्पद्यन्ते ते कुर्मज्यः, दान् पुनरसात्म्ये न्द्रियार्थसंयोगप्रज्ञापराधपरिणामलक्षणैमिंथ्याहारविहारैः द्धेरासेव्यमानैदोंषाः कुपिता व्याधीन् जनयन्ति ते दोषजाः. उभयहेतुजाः कर्मदोषजाः। अर्थात् मनुष्य ऋतु के अनुसार् आहार-विहार करता हो तथा सद्वृत्त का सेवन करता हो । एवं रोग के उत्पन्न होने की अपनी अनुकूल ऋतु भी न हो किन्तु अचानक रोग उत्पन्न हो जाय वही कर्मज है। रक्तपित्त शरद तथा ग्रीप्म में होने के स्वभाव वाला है किन्तु हेमन्त और शिशिर इस शीतर्तु में उसका होना, एवं वसन्त में प्रायः कफज रोग हुआ करते हैं तथा वातज वर्षा में किन्तु वात-ब्याधि का वसन्बर्त में उत्पन्न होना, इसी तरह प्रावृट् काल में कफज रोग होना ऐसे रोगों का समावेश कर्मज में होता है। सुश्रुताचार्य ने कुछ रोग को कर्मज व्याधि का मुख्य उदाहरण माना है- ब्रह्मस्त्रीसज्जनवधपरस्वहरणादिभिः। कर्मभिः पाप-सेगस्य प्राहुः कुष्ठस्य सम्भवम् ॥ अन्यच्च-पाविकयया प्राकृतः कर्मयोगाच्च त्वग्दोषा भवन्ति । यहां पर त्वादोष से कुछ का प्रहण होता है। अन्यच्च—'कर्मिशः पापरोगस्य प्राहुः कुष्ठस्य सम्भवम्', ऐसे कुछ को कर्म-दोपज दोनों में भी माना है क्योंकि कुँष्ठ में कर्मनाशक तथा दोपनाशक उभय चिकित्सा का निर्देश किया है - आहाराचारयोः प्रोक्तामास्थाव महती कियाम्। औषधीनां विशिष्टानां तपस्थ निषेषणात् । तपश्चरण में याग, दान, मनत्र, विकर्म, उपहार, देवताराधन, गुरुपूजन, चान्द्रायणवत, प्रायश्चित्तं इत्यादि । शातातपीयतन्त्र में पूर्व-जन्मकृत पाप ही व्याधिरूप से उत्पनन होता है ऐसा लिखा है जिसमें कुष्ट, चय, प्रमेह, संग्रहणी, मूत्रकृच्छू, अश्मरी, कास, अतिसार और भगन्दर का निर्देश किया है, यथा-पूर्वजन्म-कृतं पापं नरकस्य परिक्षये। वाधते व्याधिरूपेण तस्य कृच्छादिभिः शमः ॥ कुष्ठन्न राजयक्षमा च प्रमेहो ग्रहणी तथा । मूत्रकुच्छारमरी-कासा अतीसार्मगन्देर् ॥ चरकाचार्य ने कर्मज रोगों का कारण प्रज्ञापराध माना है, एवं पूर्वजन्मकृत कर्म को दैव शब्द से कहा है जो कि रोगों के प्रति कारण है-निर्दिष्टं देवसंजन्तु कर्म यत्पीवदेहिकम्। हेतुरतदपि कालेन रोगाणामुपलभ्यते श कालस्य परिणामेन जरामृत्युनिमित्तजाः । रोगाः स्वामाविका दृष्टाः स्वभावो निष्प्रतिक्रियः॥ चरकाचार्य ने उन्माद को कर्मज व्याधि माना है तथा दैव, पितृ या सचस के द्वारा यह रोग हुआ है ऐसा कहने का निषेध किया है-प्रज्ञापराधा-त्सम्भूते व्याधी कर्मज आत्मनः । नाभिशंसेद् बुधी दैवान्न पितृत्र च राक्षसान ॥ ( च॰ नि॰ अ० ७ ) कर्मफल अवश्य होता है-न हि कर्म महत् किञ्चित कलं यस्य न भुज्यते । क्रियाझाः कर्मजा रोगाः प्रशमं यान्ति तत्क्षयात् ॥ शाङ्गंधराचार्यने रोगों के स्वा-भाविक, आगन्तुक, शारीरिक और मानसिक ये चार भेद करते हुये इनके कारणों में कर्म और दोपों को माना है-स्वामाविकागन्तुक्षकायिकान्तरा रोगा मवेयुः किल कर्मदोषजाः। अन्य आचार्यों का भी यही मत है-कर्मप्रकोर्पेन कदाचिदेके दोषप्रकोपेन भवन्ति चान्ये। तथापरे प्राणिषु कर्मदोषप्रकोपजाः कायमनोविकाराः ॥ कर्मजसेगज्ञानोपाय - यथाशाखन्तु निर्णातो यथाव्याधिचिकित्सितः। न शमं याति यो व्याधिः स शेयः कर्मजो बुधैः ॥ अन्यच्च-दुष्टामया । इतरद्रव्यऋणापहारगुर्वेङ्गनागमनविष्ट-वधादिमिर्वा । दुष्कमंभिस्तनुभृतामिह् कर्नेजास्ते नोपक्रमेण मिषजाः मुपयान्ति सिद्धिम् ॥ द्युनैद्रृंयादिभिरिष द्विजदेवतागोसंसेवनप्रणः ने देर्व्याभ्यस्यादैन्यमात्सर्थकामलोभप्रमृतयः

तिभिश्च जपैस्तपोभिः। इत्युक्तपुण्यनिचयैरपचीयमानाः प्राक्कर्मजा यदि रुजः प्रशमं प्रयान्ति ॥ दोषजा रोगाः—स्वहेतुदुष्टैरनिलादि-दोपैरवप्छतैः स्वेषु मुहुश्रस्तद्भः। भवन्ति ये प्राणभृतां विकारास्ते दोषजा भेषजसिंद्धिसाध्याः ॥ कर्मदोषोभयजा रोगाः—स्वरपदोषा गरीयांसस्ते ज्ञेयाः कर्मदोषजाः॥ अन्यच्च - दानादिभिः कर्मभिरौप-धीमिः कर्मक्षये दोष्परिक्षयाद्वा । सिद्धचन्ति ये प्रलवतां कथिन्चत् ते कर्मदोषोसयजा विकाराः ॥

नश्यन्ति त्वक्रियाभिस्ते क्रियाभिः कर्मसङ्ख्ये । शाम्यन्ति दोषसम्भूता दोषसङ्खयहेतुभिः ॥ १६४॥

त्रिविधरोगेषु चिकित्साविचार:-ये कर्मज रोग औषध-चिकित्सा से नष्ट नहीं होते हैं अपितु प्रायश्चित, जप, होम; उपहारादिकप कियाओं द्वारा कर्म के चीण होने पर नष्टहोते हैं तथा दोपजन्य रोग दोपों को नष्ट करनेवाली चिकित्सा से नप्रहोतें हैं ॥ १६४ ॥

तेषामल्पनिदाना ये प्रतिकष्टा भवन्ति च। मृद्वो बहुदोपा वा कर्मदोषोद्भवास्तु ते ।। कर्मदोषक्षयकृता तेषां सिद्धिर्विधीयते ॥ १६४ ॥

कर्मदोषोमयजन्यरोगचिकित्सा - जो रोग अल्प कारणों से उत्पन्न होते हुये भी अधिक कष्टदायक होते हों अथवा जो रोग वहु दोपों के कारण उत्पन्न होते हुये भी सीम्य स्वरूप के प्रतीत हो वे कर्मदोषजन्य रोग कहलीते हैं तथा उनकी चिकित्सा कर्म तथा दोष दोनों को नष्ट करने वाले उपायों से की जाती है। अर्थात यज्ञ, दान, मन्त्र, बलिकर्म, उपहार, सूर्यादि देवता का आराधन और गुरुजनपूजा आदि देवव्यपा-श्रय द्वारा कर्मचय एवं स्नेहन, स्वेदन, वमन और विरेचन आदि युक्तिन्यपाश्रय द्वारा दोषचय करने से कर्मदोषज रोग नष्ट होते हैं ॥ १६५ ॥

विमर्शः-सुश्रुताचार्यं ने उक्त त्रिविध-रोग-वर्गीकरण के अतिरिक्त भी अन्य कई प्रकार से रोगों के भेदों का उल्लेख किया है-प्रथम शारीरिक, मानस और आगन्तुक ऐसे रोगों के तीन भेद किये हैं - भगवन् शारीरमानसागन्तु व्याधिमिविविध वेदनाभिवातोपद्रुतान्' (सु॰ सू॰ अ॰ १-३) चरकाचार्यं ने भी रोगों के भेद तीन लिखे हैं - 'त्रयो रोगा इति निजागन्तुः मानसः' (च॰ सू॰ अ॰ ११) यहाँ पर चौथे प्रकार के स्वामन्विक रोगों की चिंकित्सा असम्भव होने से उनका निर्देश नहीं किया है - कालस्य परिणामेन जरामृत्युनिमित्तजाः। रोगाः स्वामाविका दृष्टाः स्वभावो निष्प्रतिक्रियः ॥ (च०क्राः०अ०१) सुश्रुताचार्यं ने इन्हीं स्वाभाविक रोगों को स्वभावबलप्रवृत्त माना है-'स्वमाववलप्रवृत्ताः क्षुत्पिपासाजरामृत्युनिद्राप्रभृतयः। तेऽपि द्विविधाः — कालकृता अकालकृताक्ष, तत्र परिरक्षणकृताः कालकृताः, अपरिरक्षणकृता अकालकृताः । इनमें अपरिरच्ण-कृत रोग अन्जपानमूलक होने से चिक्रिस्य होते हैं तथा परिरचणकृत अचिकित्स्य होते हैं। पुनश्च सुध्रतः-'तद्दु:खसंयोगा व्याथय उच्यन्ते ते चतुर्विधा-आगन्तवः शारीरा मानसाः स्वामान्विकाश्चेति' (सु० सू० अ० १।२१-२२) तेष्वा-गन्तवोऽभिघातनिमित्ताः, शारीरास्त्वन्नपानमूखाः वातिपत्तकफश्ो-णितसन्निपातवैषम्यनिमित्ताः। मानसास्तु क्रोधशोकमयहर्षविषा-इच्छाद्वेषभेदै भंवन्ति,

स्वाभाविकास्तु क्षुतिपासाजरामृत्युनिद्राप्रभृतयः।' मानसरोगहेतु श्चरके-'मानसः पुनिरष्टस्यालामालामाचानिष्टस्योपनायते' ( च० स्० अ० ११) आगन्तुनिजरोगवैशिष्ट्य—'आगन्तुहिं व्यथा-पूर्वसमुत्यन्नो जवन्यं वातिपत्तरहे भणामापादयति, निजे तु वातः षित्तइलेब्माणः पूर्वे वैषम्यमापाद्यन्ते जधन्यं व्यथामिमनिर्वर्तयन्ति ( च॰ सू॰ अ॰ २० ) अधिष्ठानभेद से न्याधि के केवल दो ही भेद होते हैं—'त एते मनःशरीराधिष्ठानाः' (सु० सू० अ० ११२४) चिकित्साभेद से व्याधि के २ भेद-'द्विविधास्तु व्याधयः शखः साध्याः, स्नेहादिकियासाध्याश्च । तत्र अस्त्रसाध्येषु स्नेहाद्विकिया न प्रतिविध्यते, स्नेहादिकियासाध्येषु शस्त्रकर्म न क्रियते' (सु॰ सु॰ अ० २४१२) पुनश्च त्रयो भेदाः - 'तद्दुःखसंयोगा व्याध्यः' इति । तच्च दःखं त्रिविधं-आध्यात्मिकम्, आधिन्तौतिकम्, आधिदैविक मिति ।' आध्यात्मिक रोग-आत्मन्यधि अध्यातमं, तत्र भवमाध्या-त्मिकम् । यहाँ आत्म शब्द से समनस्क आत्मायुक्त पञ्चमहाः भूतात्मक चिकित्साधार शरीर या कमेपुरुप अभिप्रेत है तथा ऐसे पुरुष में बाह्योपाधि के सिवाय केवल शरीरगत त्रिदोषों से तथा मानसिक रज और तम इन से उत्पन्न हुये विकार । वायुः पित्तं कफश्चेति शारीरो दोषसङ्ग्रहः । मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च ॥ 'रजस्तमश्च मनसो दो च दोषाबुदा-हतौ।' आधिभौतिकरोग-'भूतेष्विधकृत्य यत्प्रवर्तते तत्' अर्थात् मनुष्य, पशु, पत्ती, सरीसप इत्यादि भूतों के कारण उत्पनन हुये विकार । आधिदैविक रोग – 'देवेष्वधिकृत्य यत्प्रवर्तते तत् ।' देवता, गन्धवं, यत्त, रात्तस द्वत्यादि के कारण उत्पन्न हुये विकार । पुनः सुश्रुते रोगाणां सप्त भेदाः - तत्तु सप्तविधे व्याधा बुपनिपतित । ते पुनः सप्तविधा व्याधयः, तद्यथा-आदिबलप्रवृत्ताः, जन्मवलप्रवृत्ताः, दोषवलप्रवृत्ताः, संवातवलप्रवृत्ताः, कालवलप्रवृत्ताः, दैवबलप्रवृत्ताः, स्वभावबलप्रवृत्ता इति' (१) तत्रादिवलप्रवृत्ता ये श्रुकशोणितदोषान्वयाः कुष्ठार्शःप्रभृतयः, तेऽपि द्विविधाः-मातृजाः पितृजाश्च। ये व्याधियाँ पुरुषों के शुक्रकीट तथा स्त्रियों के अण्ड ( Wvum ) के दुष्ट होने से गर्भ को हो जाती हैं तथा इन्हें (Hereditary disease) कहते हैं। आयुर्वेद्मत से कुष्ट, अर्शा, यदमा, मधुमेह, श्वित्र और अपस्मार आदिवल-प्रवृत्त रोग हैं किन्तु प्लोपेथी में कोई भी जीवाणुजन्य रोग आदिवलप्रवृत्त नहीं होता। कुष्टीसजात शिशु को शीघ्रमाता-पिता से पृथक कर पोपित करें तो उसमें कुछ नहीं होता है। इसी तरह यदमा भी आदिवलप्रयूत्त नहीं है किन्त ग्रदमी माता-पिता के घनिष्ठ सम्पर्क से बच्चों में होता है। अर्श को भी आदिव्रलप्रवृत्त नहीं मानते हैं किन्तु श्वित्र, अपस्मार, मधुमेह, केन्सर, मेदोऽर्बुद, हीमोफाइलिया, विधर-मुकता, वातरक्त, अस्थिभंगुरता, श्वास, उन्माद, अपतन्त्रक, केट्रे वट, हाईब्लडप्रेशर, मेदोरोग, आमाशयिक व्रण, कटा होठ, फटा तालु, जुड़ी अंगुलियां, मुझे या टेड़े पांव आदि आदिवलप्रवृत्त होते देखे गये हैं। 'यस्य यस्यावयवस्य बीजे जीजभाग उपतप्ती भवति तस्य तस्यावयवस्य विकृतिरुपजायते ॥' (च० शा० अ० ३) (२) जन्मवलप्रवृत्ताः-ये मातुरपचारात् पङ्गुजात्यन्थवधिरमूक-मिन्मिनवामनप्रभृतयो जायन्ते, तेऽपि द्विविधा रसक्कताः, दौर्हदाप-चारकताथ । इनमें गर्भ की विकृतियाँ, माता के उपसर्ग से उत्पन्न फिरङ्ग, टाइफाईड, मस्रिका आदि, इन्हें ( Congeni-

मिथ्याहाराचारकृताथ, तेऽपि द्विविधाः, आमाशयसमुत्याः, पका-शयतमुत्याश्च, पुनश्च द्विविधाः-शारीरा मानसाश्च। (४) 'संघात-ब्लप्रवृत्ता य आगन्तवो दुर्बलस्य बलबद्धिग्रहात्, तेऽपि द्विविधाः, शस्त्र-कृता व्यालकृताथ । एते आधिमौतिकाः ये भूतविष्वाय्यसिसंप्रहाराः दिसम्मवाः। नृणामागन्तवो रोगाः ॥ (च०सू०अ०८) (५) 'कालवलः प्रवृत्ता ये शीतोष्णवातवर्षाप्रभृतिनिमित्ताः, तेऽपि द्विविधाः-व्यापन्नर्तु-कृताः भव्यापन्नर्तुकृताथ। इसमें अग्नि, विद्युत्, अञ्चनि के कारण होनेवाले रोगों की तथा ऋतुजन्य रोगोंकी गणना है। 'कालप्र-कृतिमुद्दिश्यनिर्दिष्टः प्राकृतो ज्वरः '(६) 'दैवव सप्रवृत्ता ये देवद्रोहादिभः शप्तका, आधर्वणकृता उपसर्गंजाश्च तेऽपि द्विविधाः, विद्युदशनिकृताः, पिशाचादिकृताश्च, पुनश्च द्विविधाः, संसर्गजा, आक्तिस्मिकाश्च' इसमें जनपहोद्ध्वंसज रोग, आथर्वणसन्त्रप्रयोगकृतरोग, उपसर्गज॰ धूमकेतु, उल्कापात अहि से उत्पन्न रोग उपसर्ग का अर्थ यहाँ Infection से होने वाले रोगों की गणना करना उत्तम है-उपसर्गंजा ज्वरादिरोगपीडितजनसम्पर्काद्भव नेत, प्रसङ्गा-द्वात्रसंस्पर्शानिनधासात् सहमोजनात् । सह शय्यासनाचापि वस्त्रः माल्यानुलेपनात् ॥ कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव स्व औपसरिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम् ॥ आधनिकों ने रोगों के मुख्यतया दो ही भेद किये हैं—(१) आदिवलप्र्यूत (Hereditary ) और (२) स्वकृत ( Acquired )। भेल संहिता में ऐसा द्विविध विभाग सिलता है - प्रकृतिप्रमवश्चैव नरस्य स्वकु-तरतथा । श्रेयः प्रमेहो द्विविधस्तस्य वक्ष्यामि लक्षणम् ।। अष्टाङ्ग-संग्रह में भी रोगों के ७ भेद किये हैं - 'सप्तविधः खलु रीगा भवन्ति । सङ्गर्भजात-पीडा-काल प्रभाव स्वभावजाः ।' चरकाचार्य तथा वाग्भटाचार्य ने व्याधि के रुजा, वर्ण आदि के कारण अनेक भेद माने हैं-त प्वापरिसंख्येया मिद्यमाना भवन्ति हि। रुजावर्णसमुत्थानस्थानसंस्थाननामभिः ॥ (चरक) । स एव कुषितो दोषः समुत्थानविशेषतः । स्थानान्तर्गैतरचूव विकारान् कुरुते बहुन् ॥ (वाग्भट ) ,साध्यासाध्यादिभेदेन रोगभेदीः--रोगों के साध्य तथा असाध्य ऐसे दो वर्ग कर दिये ग्लेहें। फिर साध्य के दो भेद होते हैं—(१) सुखसाध्य तथा (२) कुच्छ्साध्य । असाध्यद्वीगों के भी दो वर्ग माने गये हैं -(१) याप्य और (२) प्रत्याख्येय या अचिकित्स्य जैसा कि अष्टाङ्गसंग्रह मं • लिखा है — 'साध्योऽसाध्य इति व्याधिर्दिधा तौ तु पुनिर्देश । सुसाध्यः कृच्छैसाध्यश्च याप्योऽन्यश्चानुपन्ननः ॥ सुश्रुताचार्यं ने भी इसी द्विविध व्याधिभेद को कृत्याकृत्य-विधि अध्याय में कहा है—'कृत्याश्चिकित्सारूपिक्रयाहाः साध्याः, तिद्वपर्थयेणाक्तत्या असाध्याः' (सु.सू.अ.२३) सीध्यपरिभाषा-चरके-हेतवः पूर्वरूपाणि रूपाण्यल्पानि यस्य च। न च तुरुयगुणो दूष्यो न दोषः प्रकृतिभवेत ॥ न च कालगुणस्तुल्यो न देशो दुरूप-क्रमः। गतिरेका नवत्वच्च रोगस्योपद्रवो न च ॥ दोषश्चैकः समुत्पत्तौ देहः सर्वेषिधक्षुमः। चतुष्पादोपपत्तिश्च सुखसाध्यस्य लक्षणम्।। मुखसाध्यः मुखोपायः कालेनारुपेन साध्यते ॥ ज्वरे तुल्यतुदोषत्वं प्रमेहे तुरुयदृष्यता । रक्तगुरुमे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम् ॥ सुश्रते यथा—देवप्रकृतिसात्म्यतुविपरीतोऽनिरोत्थितः । सम्पत्तौ भिषगादीनां बलसत्त्वायुषां तथा ।। केवलः समदेहाग्नेः सुखसाध्यतमो गरैः। अतोऽन्यथात्वताध्यः स्यात्कृच्छ्रो व्यामिश्रवक्षणः॥ ( सु. मू. अ. ३५ साध्य भी याप्य या असाध्य हो जाते हैं-एभ्यtal diseases) कहते हैं। (३) दोषवळप्रवृत्ता य आतद्भसमुखन्ना । 👸 खलु हेतुभ्यः किश्चित्साध्यं न सि्द्रयति। प्रेथ्योपकरणामावा- दौरात्म्याद्वेचदोषतः ॥ अकर्मतश्च साध्यत्वं कश्चिद्रोगोऽतिवतंते । सन्ति ह्येवंविधा रोगाः साध्या दारुणसंमताः । ये हन्युरनुपकाण्ता मिथ्याचारेण वा पुनः ॥ ( चरक ) सुश्चतेऽपि-साध्या याप्यत्व-मायान्ति याप्याश्वासाध्यतां तथा । व्नन्ति प्राणानसाध्यास्तु नराणाः मिकियावताम् ॥ (सु. सू अ. २३) अन्यच्च—'तत्र साध्या अपि व्याधयः प्रायेणेषां दश्चिक्तिस्यतमा भवन्ति । तद्यथा -श्रोत्रियनु-पतिस्त्रीबालवृद्धभी रुराजसेवकितवदुर्वलवै धविदग्धन्याधिगोपकदरिद्रः क्रपणक्रोधनानामनात्मवतामनाथानात्र, एवं निरूप्य चिकित्सां कुर्वन् धमार्थक्यमयशांसि प्राप्नोति' (स. सू. अ. १०) 'एवं समीक्ष्य साध्यान् साधयेत् , याप्यान् यापयेत् , असाध्याननोपक्रमेत्, परिसंवत्सरोत्थितां श्र श्विकारान् प्रायशो वर्जयेत (सु. सू. अ. १०) याप्यरोग-यापनीयं विजानीयात् क्रिया धारयते तु यम् । क्रिया-यान्त तिवृत्तायां सद्य एव दिनइयति ॥ प्राप्ता किया धारयति याप्य-व्याधितमातुरम् । प्रपतिष्यदिवागारं विष्कुम्भः साधु योजितः (स. सू. अ. २३।९.१० ) चरकेऽपि - शेपत्यादायुपी याप्यमसाध्यं पथ्य-सेवया । लब्धालपमुखमन्पेन हेतुनाशुप्रवर्तकम् ॥ अष्टाङ्गसंग्रहेऽपि-ब्याति नाशेषतां रोगः कर्मजो नियतायुषः। प्रपतन्तिव विष्कस्भैः र्धार्यतेऽत्रातुरो हितैः ॥ अभ्यु शेप होने से योग्य चिकित्सा गिरने वाले मकान को खग्भे की तरह धारण किये रहती है। असाध्य या अत्याख्येय रोग-जो रोग योग्य चिकित्सा करने से भी बढ़ता हो उसे प्रत्याख्येय या अलाध्य कहते हैं - परोड साध्यः क्रियाः सर्वाः प्रत्याख्येयोऽतिवतते । तस्मादुपेक्ष्य एवाऽसौ ॥ ( अ. सं. ) चरकेऽपि - प्रत्याख्येयं त्रिदोपनम् । क्रियापथमतिः कान्तं सर्वमार्गानुसारिणम् । भौत्सुवयारतिसंमोइकरमिन्द्रियनाशः नम् । दर्वलस्य सुसंवृद्धं व्याधिं सारिष्टमेव च । (सुश्रुत ) असा-अर्थविद्यायशोहानि -ध्यचिकित्सानिपेधः - 'असाध्यात्रोपकमेत्' मुपक्रोशमसंग्रहम् । प्राप्नुयान्नियतं वैद्यो योऽसाध्यं समुपाचरेत् ॥ (चरक) दुश्चिकितस्यरोग - वातन्याधिः प्रमेहश्च कुष्ठमर्शो भगन्दरम् । अद्भरो मूहगर्भश्च तथैवोदरमष्टमम् ॥ अष्टावेते प्रकृत्यैव दुश्चिकितस्या महागदाः ॥ प्राणमांसक्षगश्चासतृष्णाशोषविमज्वरेः । मूच्छोतिसारहिकाभिः पुनद्यैतैरुपद्रुताः। वर्जनीया विदोषेण भिपजा सिद्धिमिच्छता ।। ( सु. सु. अ. ३३ ) चरकाचार्य ने रोगों के निज. आगन्तु और मानस ऐसे प्रथम तीन भेद किये हैं -'त्रथो रोगा निजागन्तुमानसाः' ( च. सू. अ. ११ ) पुनः-चत्वारो रोगा भवन्ति-आगन्त्वातिभत्तरलेष्मिनिमत्ताः तेषां चतुर्णामिप रोगाणां रोगत्त्रमे कविधं भवति, रुक्सीमान्यात् , द्विविधा पुनः प्रक्र-तिर्वाम्, आगन्तुनिजविभागात्, द्विविधं चैपामिषेशानं मनः शरीरविशेषात , विकाराः पुनरपरिसंख्येयाः, प्रकृत्यिष्ठानलिङ्गाय-तनिवकत्पविशेष परिसंख्ये बत्वात् ॥ ( च. चि. अ. २० ) अन्यच्च — 'अतस्त्रिविधा व्याधयः प्रादुर्भवन्ति-भाग्नेयाः, सौम्याः, वायुव्याश्च, द्विविधाश्चापरे-राजसास्तामसाश्च। चरकाचार्य ने भी साध्य के सुखसाध्य और कृच्छ्साध्य ऐसे दो भेद तथा असाध्य के यरूय और अनुपक्तम ऐसे दो भेद किये हैं - मुख-साध्यं मतं साध्यं कुच्छ्रसाध्यमयापि च । द्विविधन्नाप्यसाध्यं स्याचा-प्यं यच्चानुपक्रमम् ॥ ( च. स्. अ. ११ ) साध्य के अन्य तीन भेद किये हैं--अल्पोपायसाध्य, मध्योपायसाध्य और उत्कृष्टो-पायसाध्य-साध्यानां त्रिविधश्चारुपमध्यमोत्क्रष्टताम्प्रति । विकरपा नत्वसाध्यानां नियतानां विकुल्पना ॥ ( च. सू. अ. ११ ) साध्वा साध्यज्ञानप्रयोजन - साध्यासाध्यविम्सगन्नो ज्ञानपूर्वे चिकित्सकः। काले चारमते कर्म यत्तव साधयति धुवम् ॥ साध्यासाध्यविभागज्ञी

यः सम्यक् प्रतिपत्तिमान्। न स मैत्रेय तुल्यानां मिथ्यावुर्दि प्रकल्प-येत्॥ ( च. स्र. अ. ११ )

दुंष्यिति प्रहणी जन्तोरियसादनहेतुिसः ॥ १६६ ॥ अथ प्रहणीरोग।धिकारः—पाचकािम को नष्ट करने वाले कारणों से मनुष्य की प्रहणी दृषित हो जाती है ॥ १६६ ॥

अतिसारे नियुत्तेऽपि मन्दाग्नेरहिताशिनः। भूयः सन्दूषितो वह्निर्महणीमभिदूषयेत्।। १६७॥ तस्म्रात्कार्यः परीहारस्त्वतीसारे विरिक्तवत्।

यात्र प्रकृतिस्थः स्याहोपतः प्राणतस्तथा ॥ १६८ ॥ प्रहणीसमाप्तिः अतीसार के निवृत्त हो जाने पर तथा अपि शब्द से कभी कभी अतीसार के न होने पर भी मन्द अग्न वाले पुरुष के अहित आहार-विहार के सेवन करने से पुनः उन व्यक्ति की पाचकाग्नि सन्दूषित होकर प्रहणी को दूषित करके संप्रहणीरोग उत्पन्न कर देती है। इसलिये अतिसार रोग में तथा उसके निवृत्त होने पर रोगी या अग्नि दोष एवं प्राण वल की दृष्टि से प्रकृतिस्थ (स्वाभाविक) रूप में न हो जाय तवतक विरेचन लिये हुये पुरुष की भाँति पृथ्यों का पालन करना चाहिए॥ १६७-१६८॥

विमर्शः—अतिसार और संग्रहणी पाचनसंस्थान के विकार होने से, दोनों में द्रवसरणसाधम्य होने से तथा एक दूसरे का परस्पर अनुवन्ध होने से अतिसार के अनन्तर संग्रहणी रोग का अधिकार प्रारम्भ किया गया है। देखा गया है कि अतीसार की निवृत्ति के पश्चात् अथवा विना अतीसार के भी संग्रहणी रोग हो जाता है तथा कुछ आचार्यों का मत है कि अतिसार के निवृत्त न होने पर भी साथ में संग्रहणी रोग होते देखा गया है। अतिसार में ग्रहणीकळा कुछ दूषित हो ही जाती है और पुनः उसके रहते हुये अथवा निवृत्त अश्वादित अहित आहार विहार उस कळा को पुनः अस्यधिक दूषित कर देता है। इसळिये अतिसार वाळे व्यक्ति में इस रोग के होने की अधिक सम्भावना रहती है। मन्दामि वाळे की ग्रहणीकळा शीघ्र दूषित होती है अतः दीसामि पुरुष में सेवित अहित आहार भी हानिकर नहीं होता है—दीशानेविंग्ड वित्यं मवेत' (स. स. अ. २०)

षष्ठी पित्तधरा नाम या कला परिकीर्तिता ।
पक्कामाशयमध्यस्था घड्णी सा प्रकीर्त्तिता ॥ १६६ ॥
प्रहणीपरिचयः—पक्काशय ( वृहदन्त्र ) तथा आमाशय
( Stomach ) के मध्य में स्थित एवं पित्त को धारण करने
वाली जो छठी कैला ( पित्तधरा ) कही गई है उसे ही ग्रहणी

के नाम से कहा जाता है॥ १६९॥

प्रहण्या बलमिनिहिं स चापि प्रहणीं श्रितः ।
तस्मात् सन्दूषिते वहो प्रहणी सम्प्रदुष्यति ॥ १७०॥
अग्नी सन्दुष्टे ग्रहणीदृष्टिपकारः—कास्त्रों में बिश्रय ही प्रहणी
का बल अग्नि को माना गया है और वह अग्नि प्रहणी को
आश्रित करके रहती है इसलिये अग्नि के सन्दूषित होने पर
प्रहणीकला दृश्वित हो जाती है ॥ १७०॥

विमर्शः—द्रव मल का सरण होने से तथा अतिसार और प्रहणी रोग के परस्पर अनुबन्धी होने से अतिसार के अनन्तर प्रहणी रोग का प्रारम्भ करना उचित है। प्रहणी रोग पाचन संस्थानगत रोगों में प्रधान है तथा पाचनसंस्थान में होने वाले अन्व रोगों के समान इसका भी प्रधान हेतु मन्दाग्नि है। आयुर्वेद में पाचकामि की विकृति रोगों की उत्पत्ति में प्रधान कारण है। उबर की सम्प्राप्ति में दोषकोष्टाग्नि को बाहर निकालकर ज्वर उत्पन्न करते हैं - मिथ्याहारविहाराभ्यां दोषा ह्यामाश्चयाश्रयाः। बिहानिरस्य कोष्ठाग्नि ज्वरदमः स्यू रसानुगाः॥ अतिसार की सम्प्राप्ति में प्रवृद्ध जलीय धातु पाचकाग्नि को मन्द कर अतिसार उत्पन्न करता है—'संशम्यापां धातुर्धि प्रवृद्धः' इसी प्रकार सन्दाग्नि होने पर ग्रहणी रोग उत्पन्न होता है - अतिसारे निवृत्तेऽपि मन्दाग्नेरहिताशिनः। भूयः सन्दूषिती विह्यम्बीमिमिद्वयेत्।। इस तरह ग्रहणी के अतिरिक्त छदि, अतिसार, विसचिका, विलिध्वका, अल्सक आदि सम्पूर्ण पाचनप्रणालीगत रोगों का मूल भी दोपावृत, दोपकृत, दोप-चीण, दोपविकृत पाचकपित्त या अग्नि ही है। जिस तरह रोगोत्पत्ति में अग्नि की प्रधानता है उसी तरह अग्नि का महत्त्व ृअन्न पाचन के लिये : तथा शरीरनिर्माण ुकी सम्पूर्ण कियाओं के लियं भी है। इसीलिए चरकाचार्य ने कहा है कि अन्न, देह, धातु, ओज, वल् और वर्ण आदि का पोपक होता है उसमें, अग्नि ही मुख्य हेत्र है क्योंकि पाचकाग्नि के द्वारा विना पके हुए आहार से रस-रक्तादि धातुएँ नहीं वन सकती हैं-यदन्नं देहधात्वोजोबलवर्णादिपोषकम् । तत्राग्निहेतु-राहारात्र ह्यपकादसादमः॥ ( च० चि० अ० १५ ) इसके अति-रिक्त देह में अग्नि को उपस्थिति तथा ) अनुपस्थिति पर ही प्राणियों का जीवन और मरण अवलम्बत है, तथा अग्नि विकृति से मानव रुगण हो जाता है-शानतेऽयौ विवते युक्ते चिरञ्जीवत्यनामयः। रोगी स्यादिकृते मूलमग्निस्तस्मान्निरुच्यते ॥ (च० चि० अ० १५.) चरकाचार्य ने लिखा है कि आदान-कमेक प्राणवायु अन्न को कोष्ट में ले जाती है तथा वहां समान नामक वायु से प्रदोस उदराग्नि अन्न का पाक करती है इस तरह पाचकाशयों में आये हुए अन्न का पाक होकर रस और मल ऐसे दो भाग वनते हैं - अन्नमादानकर्मा तुईपाणः कोष्टं प्रकः पंति । तद्दवैभिन्नसंघातं स्नेहेन मृदुताङ्गतम् ॥ समानेनावधूतो-ऽग्निरुदर्थः पवनेन तुः। काले भुक्तं समं सम्यवपचत्यायुर्विवृद्धये ॥ एवं रसमलायात्रमाश्चयस्थमधः स्थितः । पचरयग्निर्यथा स्थाल्यामोदः नायाम्युतण्डुलम्ं॥ (च०चि०'अ०'१५) इसके अतिरिक्त चरकाचार्य ने पञ्च महाभूतों की पञ्च अग्नियों को भी माना है जो कि पृथक् पृथक् अपने पाञ्चभौतिक द्रव्यों को पचाती हैं-भीमाप्याग्नेयवायव्याः पञ्चोष्माणः सनाभसाः । पञ्चाहारगुणान् स्वान् स्वानू पार्थिवादीन् पचन्ति हि ॥ यथास्वं स्वन्न पुण्णन्ति देहे द्रव्यगुणाः पृथक् । पार्थिवाः पार्धिवानेव शेषः शेषांश्च कृत्स्नशः ॥ यह पञ्चभूताग्नि न्यापार है। हुसके अनन्तर धात्विमन्यापार प्रारम्भ होता है । अर्थात्कायाग्नि और भूताग्नि के द्वारा पाक होने पर उत्पन्न हुआ आहारस्स रक्त द्वारा - समग्र शरीर में परिश्रमण करता, हुआ प्रत्येक धातु के सम्पर्क में आता है। वे भी अपने अनुकूछ अंश को प्रहण करके सारम्य बनाने के छिये पाचन करती हैं और इस घातु में स्थित अग्नि से वह रस पक होकर पुनः प्रसाद और किट दो भागों में विभक्त हो जाता है। प्रसादांश भाग से धातुओं का पोपण तथा किट्टांश भाग से मल का पोषण होता है - सप्तिमदें इधातारी धातनी दिनिधं पुनः। यथास्वमिनिभः पाकं यान्ति किट्टप्रसादतः॥ इस तरहै

शरीर में पञ्चमहाभूतों की पञ्च अग्नियां, सप्तधातुओं की सात अक्षियां और तेरहवीं जाठरामि होती है। ऐसे अमियों के १ जाठराग्नि, २ भूताग्नि, ३ धारविन्न, ये तीन विभाग होते हैं। इनमें जाठराग्नि सब में प्रमुख है तथा इसी के द्वारा शेप अग्नियों का पोषण होता है - अन्नस्य पक्ता सर्वेषां पक्तुणामिषपो मतः। तन्मूलास्ते हि तद्वृद्धिक्षयषृद्धिक्षयात्मकाः॥ ( च॰ चि॰ अ॰ १५) भुक्त पदार्थों का पाचन मुख से ही शारम्भ हो जाता है। यहां छाछारस कार्वो हैड्रेट को शर्करा में परिणत करता॰ है। फिर यहां से भोजन आमाशय में जाता है। उस आशय की दीवारों में स्थित पाचक ग्रन्थियों के आमाशयिकरस का भोजन के प्रोटीन और कार्वो हैड्रेट पर पार्चन प्रभाव होता है। फिर यहां से अर्धपक अन्न चुद्रान्त्रों के प्रारम्भिक हिस्से ( Duodenum ) में पहुंचता है जिसे आयुर्वेद में ग्रहणी या पच्यमानाशय कहा है। इसमें अग्न्याशय ( Pancriase ) से अग्निरस, यकृत् से पित्त ( Bile ) तथा आन्त्रिक रस एकत्रित होकर अन्न का पूर्णरूप से पाचन कर देते हैं। इस प्रकार मुख, आमाशय और ग्रहणी में विभिन्न प्रकार के पाचकर से एवं बोधक और वलेदककफ और समान वायु के योग से अन्न का पाचन होता है। आमावस्था, पच्यमानावस्था और पकावस्था में छहीं रस वाले-आहार से तत्तत्स्थान के प्रभावा-नुरूप स्थूल कफ, पित्तं तथा ब्रात की उत्पत्ति होती है। इस किया को अवस्थापाक कहते हैं । इसके अनन्तर भूताग्निव्यापार तथा धात्विमन्यापार के द्वारा निष्ठापाक या विपाक पारम्भ होता है सुश्रताचार्य ने पित्त को ही लग्नि माना है 'न दि पित्तव्यति-रेकादन्योऽग्रिहपलभ्यते' आजकल जो Blle का ट्रान्सलेशन पित्त किया जाता है। यह उचित नहीं है क्योंकि पित्त तो केवल यकृत् में वनने वाला एक पाचक रस है किन्तु आयुर्वेदिक पित्त समस्त पाचक रसों में विद्यमान तथा विभिन्न, प्रकार के अन्नों का पाचन करनेवाली अग्निस्वरूप विशिष्ट शसिशाली ब्रस्तु है। पित्तस्थान—आमाशर्य और पकाशय के मध्य साग को पित्त का स्थान माना है तथा आमाशय से आधुनिकः Stomach एवं पकाशय से बृहदन्त्र अर्थ करने पर उन दोनों के मध्य में चुदान्त्र का पारम्भिक भाग डियोडिनम ही होता है तथा उसमें पाचन का अवशेष प्रमुख कार्य भी होता है और उसमें तीन प्रकार के पाचुक रस भी भाते हैं। यही पष्टी पित्तधरा नामुक कला भी हैं[जिसे कि ग्रहणी कहा गया है तथा अन्न के प्रहण करने से इसे प्रहणी नाम से कहा है 'अनस्य यहणाद् यहणी मता' इसे आयुर्वेद में अग्नि या पित्त का अधिष्ठान भी माना है एवं यह नाभि के उत्पर भी है तथा अपकान का पाचनार्थ धारण एवं पक अन्न का विसर्जन भी कर्ती है-अग्नयिष्ठानमन्नस्य यहणाद् यहणी मता। नाभेरुपरि सा द्यप्तिवलोपस्तम्मबृहिता ।। अपकं धारयत्यन्तं पकं सृजति पार्धतः। दुर्वलाग्निवला दुष्टु त्वाममेव विमुन्नति ॥ ( चरक ) चरकाचार्य ने आमाशय को, पित्त का विशिष्ट स्थान माना है-अत्राप्या-माश्रयो विशेषेण पित्तस्थानुम्' यहीँ पर आमाशय का आशय केवछ (Stomach) ही नहीं समझना चान्हिए अपितु नाभि से छेकर स्तुनों तक के समस्त पाचक भागों को आमाशय मानना चाहिए-'नामिस्तनान्तरं ज्ञन्तोरामाशय इति स्मृतः' इस परिभाषा से स्टमक (अभाशय) और डियोडिनम (प्रहुणी) दोनों पित्त (पाचकामि) के स्थान निश्चित हो जाते हैं।

4

एकराः सर्वशारचेव दोषेरत्यर्थमुच्छितैः। सा दुष्टा बहुशो भुक्तमाममेव विमुद्धति ॥ १७१॥ दोषानुसारम्हणीरोगभेदाः—वातिक, पैत्तिक और रहेप्मिक रवं सिन्नपात ऐसे महणीरोग के चार भेद होते हैं। अत्य-

एवं सिन्नपात ऐसे ग्रहणीरोग के चार भेद होते हैं। अत्य-धिक वहे हुए इन वातादि दोषों के ग्रहणीकला में आश्रित होकर उसे दूषित कर देने पर वह ग्रहणी खाये हुए अन्न को अनेक वार आम (अपक) रूप में ही विसर्जित करती है।

पकं वा सरुजं पूति सुहुवेद्धं सुहुद्रेवम् ।

ग्रहणीरोगामाहुस्तमायुर्वेदविदो जनाः ॥ १७२॥

ग्रहणीरोगपिरभाषा—उक्त दोषों से दूषित ग्रहणी नामक
कला खाये हुए अन्न को भी पक्षकर (पचा) के तथा कभी
अपकावस्था में अनेक वार त्यागती पूर्वं मलख्याग के समय
छुछ उदर में पीड़ा भी होती है तथा इस मल से दुर्गन्ध
आया करती है। यह मल कभी वँधा हुआ तथा कभी पतला
उत्सर्गित होता है। आयुर्वेद के ज्ञाता विद्वान् इस प्रकार के
रोग को ग्रहणी रोग कहते हैं॥ १७२॥

विमर्शः-यद्यपि मुखादि से गुदपर्यन्त पाचनपणाली के समग्र थाग् इस योग में विकृति हो जाते हैं जैसा कि अनेक वार संग्रहणी के रोगियों की जिह्ना॰ तथा अन्नप्रणाली में पाक ( छाछे ) देखा जाता है तथापि इस रोग का प्रधान आश्रय-स्थान ग्रहणी है तथा आश्रय और आश्रयी में अभेद मानकर ग्रहणीकला के आश्रित विकार को भी ग्रहणी नाम से ही आयुर्वेद में कहा गया है। इसी आशय को चक्रपाणि ने लिखा है—'ग्रहणीमाश्रितोऽसिदोषो ग्रहणीदोषः, एवन्नाश्रयाश्रयिणोरमेः दोपचाराद् महणीदोषशब्देन महण्याश्रितोऽसिदोषोऽपि गृह्यते ॥' (च. चि. अ. १५) ग्रहणी के अतिरिक्त वमन, अतिसार, विस्चिका, विलिखिका, अलसक, अर्श और ज्वरादि रोगों का मूळ कारण भी पाचक पित्त या जाठराग्नि ही है। अतएव इन रोगों में अग्नि की रचा करना तथा उसके वर्दक द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। गणनाथसेन जी ने ग्रहणी रोग को (Chronic Diarrhoea) कहा है किन्तु इसे अधिकतर (Sprue) कहा जाता है। इस रोग में अन्त्र के विकृति हो जाने से वसा, कार्वो हैड़ेट, केलिशयम तथा विटासिन्स के ठीक तरह से पाचित न होने से उनका शोपके भी नहीं होने पाता जिस से ये अपरिकावस्था में ही बाहर निकल आते हैं। • इस रोग की विकृति सारे चुद्रान्त्र में होते हुये भी मुख्य स्थान प्रहणी (पच्यमानाशय Duodenum) है क्योंकि वसा के पाचन का ही प्रधान केन्द्र है। वसा के पाचन में (Bile) तथा अग्न्याशयरस (Pancreatic Juice) दोनों आवश्यक हैं अतः प्रहुणी रोग की सन्प्राप्ति में कही गई अग्निदृष्टि से इब दोनों रसों की अल्पता समझनी चाहिये।

तस्योत्पत्ती विदाहोऽन्ने सदनालस्यतृट्क्रमाः । बलक्षयोऽरुचिः कासः कर्णद्वेडोऽन्त्रक्जनम् ॥१७३॥ यहणीपूर्वका — यहुणीरोग के उत्पन्नं होनेपर अन्न में विदाह, अन्नों में सदन (शिथिछता), शरीर में आछस्य, प्यास का छगना, क्रम (थुकावट), वछ की चीणता, मोजन में अरुचि, खाँसी, कानों में वेणुवादन सा शब्द तथा आन्त्र में कृजन होता है ॥ १७३॥ विमर्श-अन्ने विदाहः=अग्निमान्यत्वेन आहारस्य विद्यान्त्वन् । अन्न खाने पर अन्ननिष्ठका में दाह की खतीति होना । क्रमः—योऽनायासः श्रमो देहे प्रवृद्धः श्वासविनतः । क्रमः स इति विश्वेय इन्द्रियार्थप्रवाधकः ॥ कर्णस्वेद्धः—वायुः पितादिभिर्युक्तो वेणुयोषसमं स्वनम् । करोति कर्णयोः क्ष्वेडं कर्णक्ष्वेडः स उच्यते ॥

अथ जाते भवेज्ञन्तुः शूनपादकरः कृशः ।
पर्वकृग्लौल्यतृद्छ्रदिंज्वरारोचकदाह्वान् ॥ १७४॥
उद्गिरेच्छुक्ततिक्ताम्ललोहधूमामगन्धिकत् ।
प्रसेकमुखवैरस्यतमकाकृचिपीडितः ॥ १७४॥

यहणीरूप या लक्षण—प्रहणी रोग के उरपन्न हो जाने प्र रुग्ण के हस्त-पाद स्का जाते हैं, न्नरीर कुश हो जाता है, पर्व (सिन्ध) स्थानों में पीड़ा होती है, सर्वप्रकार के रसों के सेवन करने की इच्छा बनी रहती है तथा प्यास लगती है, कभी-कभी वमन होती है, ज्वर भी हो जाता है, अरुचि बनी रहती है, सर्वाङ्ग में दाह होता है, विशेषकर अन्नप्रणाली और आमाशयादि में दाह होता है एवं मुख से शुक्त (आचार सी खट्टी) और तिक्त (कड़वा) तथा अम्ल (खट्टी) डकारें निकलती हैं एवं गरम लोहे के बुझाने के धूम तथा आमगन्धी (सड़ी गन्ध वाली) गैस निकलती है या ऐसे गन्ध सा पानी गिरता है, सुख के प्रसेक (लार) निकलती रहती है तथा मुख का स्वाद खराब बना रहता है, तथा वहं व्यक्ति तमकश्वास और अरुचि से पीड़ित रहता॥ १०४-१०५॥

विमर्श:-सेविल की मेडिसीन में संग्रहणी रोग के निम्न **लक्षण लिखे हैं**—(१) प्रातःकाल अम्लगन्धी तथा श्वेताभवर्ण एवं फेनयुक्त दस्तों का होना। (२) प्रारम्भ में जिहा, गला तालु और समग्र अन्नप्रणाली में विदाह के कारण छाले पड़ जाते हैं तथा जिह्ना में विदार उत्पन्न होकर उसका वर्ण लाल हो जाता है। शरीर में चुनचुनाहट बनी रहती है। अधिक दिनों वाद जिह्ना के स्वादाङ्कर नष्ट हो जाते हैं तथा जिह्ना की श्लेष्मल खचा पूर्णतया सपाट सी दिखाई देने लगती है। (३) रक्ताल्पता ( Anaemia ) यह रक्त के घटकों का पाचन एवं प्रचूपण न होने से होता है। (४) अन्न का पाचन न होने से उत्तरोत्तर रस-रक्तादि धातुओं के न वनने से शारीरिक बल गिरता जाता है। (५) (Intestinal flatulance) आन्त्र में पाचनकिया ठीक न होने से किण्वीकरण (Fermentation) होने से गैस का सञ्चय होकर आध्मान बना रहता है। (६) रोग के अधिक बढ़ने पर या पुराने होनेपर वातनाडी. शोथ (Neuritis) तथा पादशोथ (Oede na of the feet ) भी हो सकता है। (७) आगे चलकर अन्नप्रणाली की शोषक तथा रसोत्पादक ग्रंथियों के बिलुप्त हो जाने से श्लेष्मल खचा सपाट हो जाती है । तथा खाद्यपदार्थों का पाचन और शोवण नहीं हो पाता है। (८) धीरे धीरे यकृत् और अन्याशय का भी शोथ हो जाने से उनका कार्य स्थगित हो जाता है तथा स्नेहांश अपकावस्था में ही मल के साथ बाहर निकलने लगता है। इन्हीं कारणों से यह रोग प्रायः असाध्य सा माना जाता है।

वाताच्छूलाधिकैः पायुहृत्पार्श्वीद्रमस्तकैः। पित्तात् सदाहेर्गुरुभिः कफात् त्रिभ्यखिलक्षणैः॥१७६॥

वातादिभेदेन ग्रहण्या लक्षणानि - ग्रहणी रोग में वायु की अधिकता रहने से गुद, हदय, पार्श्वभाग, उदर और मस्तिष्क में शूल बना रहता है, पित्त की अधिकता से दाह एवं कफ की अधिकता से सारे देह में भारीपन और तीनों दोपों के प्रकुपित होने पर उक्त तीनों दोपों के मिल्ति लचण दिखाई देते हैं॥ १७६॥

दोषवणेनंखैस्तद्वद्विण्मूत्रनयनाननेः

हत्पाण्डूदरगुल्मार्शः लीहाशङ्की च मानवः ॥ १०७ ॥
यहणीरोगे हत्पाण्ड्वादिरोगशङ्कीन्रासः —वात, पित्त और
कफ इन दोषों के वर्णों के अनुसार रुग्ण के नखों के वर्ण से
तथा उसी तरह दोषवर्णानुसार ही रुग्ण के मल, मुत्र, नेत्र
और मुख का वर्ण देख कर प्रहणीरोग का निश्चयूज्ञान कर
लेना चाहिए क्योंकि प्रहणी रोग का रोगी तथा वैद्य कभीकभी प्रहणी रोग की उपस्थिति में अज्ञानवश इसे न पहचान
कर हदय रोग, पाण्डुरोग, उदररोग, गुल्म, अर्श और प्लीहावृद्धि की शङ्का करने लगते हैं॥ १७७॥

यथादोषोच्छ्रयन्तस्य विद्युद्धस्य यथाक्रमम् ।
पेयादि वितरेत् सम्यग्दीपनीयोपसम्भृतम् ॥ १७५ ॥
ततः पाचनसङ्याहिदीपनीयगणत्रयम् ।
पिवेत् प्रातः सुरारिष्टस्नेहम्त्रमुखाम्बुभिः ॥१७६॥
तक्रेण वाऽथ तक्रं वा केवलं हित्मुच्यते ।
कृमिगुल्मोदराशोंन्नीः क्रियाश्चात्रावचारयेत् ॥१८०॥

यहणीरोगचिकित्सा-यहणी रोग में वातादि दोघों के आधिक्य के अनुसार अर्थात् वातील्वणता में निरूहण वस्ति, पित्तो व्वणता में मृद्रेचन तथा कफो ल्वणता में वमन किया द्वारा विशोधन करके क्रमशः रुग्ण को दीपनीय औषधियों (पञ्चकोळ, चित्रकादि) से सिद्ध किये हुये जळ (काथ) से पेया, विलेपी, यूप और ओदन बना कर खाने को देवें। इस क्रम के अनन्तर हरिदादि पाचनद्रव्यगण, अम्बष्टादि संप्राही-द्रव्यराण और पिष्पल्यादि दीपनीयद्रव्यराण की औषधियों का काथ अथवा चूर्ण बना कर दोष, काल और सात्रय का विचार करते हुए सुरा, आसवारिष्ट, घृत-तैलादि स्नेह, गाय, वकरी आदि के मूत्र और सुखोष्ण जल में से किसी एक साथ प्रातःकाल सेवन करना चाहिए। अथवा उक्त तीनों गणों में से किसी एक गण के द्रव्यों के चूर्ण को तक के साथ सेवन करना चाहिए। अथवा उक्त गणौपिधयों के विना ही केवल तक का सेवन ही ग्रहणी में अत्यन्त हितकारण माना गया है। इसके अतिरिक्त कृमिरोग, गुल्मरोग, उदररोग और अशोरोग को नष्ट करने वाली चिकित्साकियाओं का प्रयोग भी लाभदायक होता है व १७८-१८०॥

विमर्शः—हरिद्रादिगण-'इरिद्रादारुहरिद्राक् छश्चीकुटजवीजानि मधुकन्नेति' रतौ वचाइरिद्रादो गणौ स्तन्यद्विशोधनौ । आमा तिसारशमनौ विशेषादोषपाचनौ ॥ (सु० स्० ४०) अम्ब-छादिगण—'अम्बप्रधातकोकुसुमसमङ्गाकट्बङ्गमधुकविच्वपेशिकासा-वरलोधपलाशनन्दीवृक्षाः पद्मकेशराणि चेति' गणौ प्रियङ्ग्वम्बष्ठादौ पद्मातिसारनाशनौ । पिष्पल्यादिगण—'पिष्पलीपिष्णोमूलचन्य-चित्रकर्म्बङ्गेर मिरचहरितिपिष्णलीहरेणुकैलाजमोदेन्द्रयवपाठाजीरकस-ध्यम्बद्धानिम्बफलहङ्कुमार्गीमसुरसातिविषावचाविङङ्गानि कड्रोहिणौ

चेत्रि' (सु॰ सु॰ अ॰ ३८) तक्रगुण-अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी, अग्निमान्दा आदि पाचनविकार तथा अर्श रोगों में वृक्ष अमृत के समान गुणकारी माना गया है-न तकसेवी व्यथते कदाचित्र तकदग्धाः प्रभवन्ति रोगाः । त्यया सुराणाममृतं हिताय तथा नराणां भुवि तकमाहुः ।। एक सेर दिध में चौथाई (पाव भर) पानी डाल के सथकर तक वनाते हैं—'तकं पादजलं प्रोक्तमुदिश्वदर्धवारिकम् । छिच्छिका सारद्दीना स्याद्' सुश्रताचार्य ने तक के विषय में लिखा है कि दही के अन्दर आधा पानी डाळ के मथ कर उसमें से मक्खन को पृथक कर लेने पर तक कहा जाता है-मन्यनादिपृथरभूतरनेइमधीदकन्न यत् । नातिसान्द्रद्वं तक्रं स्वादम्लं तुवरं रसे ॥ यतु सस्नेइमजलं मथितं घोलमुच्यते ॥ (सु० सु० अ० ४५) संप्रहणीरोग में तककरूप से अद्भुत लाभ होता है। तकप्रयोगः—वातेऽम्लं सैन्धवोपेतं पित्ते स्वादु सशकरम् । पिवेत्तकं कफे चापि क्षारत्रिकङ संयुतम् ॥ हिङ्गजीरयतं घोलं सैन्धवेनावभृष्ठितम् । यहण्यशोऽति-सारघ्नं भवेद्वातहरं पर्म् ॥

चूणे हिङ्ग्वादिकं चात्र घृतं वा प्लीहनाशनम् ॥१८९॥ हिंग्वादिचूणेंपदेशः – महावातच्याधिप्रकरण में कहा हुआं हिंग्वादि चूर्णअथवा प्लीहरोगनाशक पट्पलघल का उपयोग अतिसार, प्रवाहिका और संग्रहणी रोग में हितकर माना गया है॥ १८१॥

कल्केन मगधादेश्च चाङ्गेरीस्वरसेन च। चतुर्गुणेन दक्ष्ना च घृतं स्सिद्धं हितं भवेत ॥१८२॥

चाङ्गेरीवृतम्—द्रन्यसंग्रहणीय अध्यायोक्त पिष्पल्यादि गण की औपधियों का करक ४ पळ, वृत १६ पळ (१ प्रस्थ), चाङ्गेरी (अमलोनिया) का स्वरस ४ प्रस्थ तथा दही १ प्रस्थ तथा सम्यक्पाकार्थ जल ४ प्रस्थ मिला कुर यथाविधि वृत सिद्ध कर लें। यह वृत अतिसार, प्रवाहिका त्स्था संग्रहणी के रोगियों के लिये हितकौरी है॥ १८२॥

विमर्शः — कुछ टीकाकारों ने इस घत के पाक में स्नेह से चौगुना दही लिखा है। स्वरस, दुग्ध और दही के साथ स्नेह सिद्ध करना हो तेव सम्यक्पाकार्थ चतुर्गुण जल अवश्य डालना चाहिए — स्वरसक्षीरमाङ्गर्थः पाको यत्रेरितः कवित। जलं चतुर्गुणं तन्न वीर्याधानार्थमानुद्रेत ॥

सर्वथा द्वीपनं सर्वं प्रहणीरोगिणां हितम् ॥ १८३॥ संप्रहण्यां हितकरम्—पाचकाग्निको दीस करने वाले सर्व प्रकार के खाद्य तथा पेय संप्रहणीरोग् में हितकारी होते हैं॥ इति सुश्रुतसंहिताय।मुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकि-त्सातन्त्रेऽतिसारप्रतिषेधो नाम (द्वितीयोऽध्याय;

आदितः ) चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥

संग्रहण्युपद्रविकित्सा—संग्रहणी रोग में यदि ज्वर आदि उपद्रव हो जायँ तो संग्रहणी रोग के साथ विरोध नहीं करने घाळी उन (उपद्रवों) की अपनी चिकित्सा करनी चाहिये॥ इति श्री अम्बिकादत्तशास्त्रिविरचितायां सुश्रुतसंहितायां

> भाषाटीकायामुत्तरतन्त्रेऽतिसारादिप्रतिषेघो नाम चरवारिकोऽध्थायः॥ ४० ॥

> > -.633...

## एकचत्वारिंशोऽध्यायः।

अथातः शोषप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ यथोवाच • भगवान धन्वन्तरिः ॥ २॥ अब इसके अनन्तर यहाँ से शोषप्रतिपेध नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान धन्वन्तरि ने कहा है ॥

विमर्शः-ज्वर की पूर्णरूप से उचित चिकित्सा न होने पर वह धातुगत होकर जीर्ण ज्वर का रूप धारण करके शोप (राजयचमा ) के रूप में परिणत हो सकता है तथा अतिसार, प्रवाहिका और संग्रहणी इन रोगों की भी चिकित्सा न होने पर अक्त पदार्थों का मन्दाग्निवश पूर्ण पाक न होने से तथा मल के रूप में निकलते रहने से रस रक्तादि उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण तथा पोषण न होने से अनुलोम राज-ददमा (शोप या चय) हो जाता है अत एव ज्वर तथा अतिसारादि के अनन्तर शोपप्रतिपेध नामक अध्याय का प्रारम्भ करना उचित है।

अनेकरोगानुगतो • बहुरोगपुरोगमः दुवि ज्ञेयो दुनिवारः शोषो व्याधिमेहाबलः ॥ ३ ॥

शोषस्य शोगराजसंजा-अनेक रोग (शोथादि) उपदव रूप में जिसे आश्रय करके होते हों तथा जिसके होने के पूर्व प्रतिश्याय, कास, श्वासादि पूर्वेरूप के रूप में उत्पन्न होते हों पुवं जिसका ज्ञान (निषान) कठिनता से हो और जिसकी सफल चिकित्सा भी न हो सकती हो ऐसे महावलशाली रोग

( व्याधि ) को शोप कहते हैं ॥ ३॥

विमर्श:-शोप रोग को रोगराट माना है क्योंकि यह अनेक कारणों से सब रोगों में प्रधान है अथवा जिस तरह राजा के चलने पर उसके पीछे-पीछे अनेक अनुयायी चलते हैं उसी प्रकार इसे रोग के हो जाने पर इसके पीछे अतिसार, शोथ, पाण्डु आदि अनेक रोग उपद्रव रूप में हो जाते हैं अतपुत्र इसे अनेकरोगानुगत माना है। इसे रोगराट मानने में दूसरा कारण बहुरोगपुरोगम है। अर्थात् इस रोग के उत्पन्न होने के पहले पूर्वरूपावस्था में प्रतिश्याय, कास, श्वास आदि अनेक रोग दिखाई देते हैं, जिस तरह राजा के किसी स्थान पर जाने के पहले उसके शुङ्गरचक तथा सेनापित और अमात्य प्रथम उस स्थान से गुजरते हैं, वाद में वह राजा, इसिलियें भी इसे रोगराट कहा गया है। जैसा कि अष्टाङ्ग-संग्रह में स्पष्ट लिखा है-अनेकरोगानुगतो बहुरोगपुरोगमः। राजयक्ष्मा क्षयः शोषो रोगराड् इति च स्मृतः ॥ अनेकरोगाः शोथाद्य-पद्रवा अनुगता आश्रिता यस्य सोऽनेकरोगानुगतः। बह्वो रोगाः प्रतिइयायशासादयः पुरोगमाः पूर्वरूपत्वेन अग्रेसरा यस्य स बहुरोगपुरोगमः, तद् वस्यति-स्वासाङ्गमर्दकफसंस्रवतालुशोषवन्य-ग्निसादमदपीनशकासनिद्राः । शोपे भविष्यति भवन्ति स चापि जन्तुः शुक्लेक्षगो भवति मांसपरो रिरंसुः ॥

संशोषणाद्रसादीनां शोष इत्यभिधीयते। क्रियाक्ष्यकरत्वाश क्षय इत्युच्यते पुनः॥४॥ राज्ञश्चन्द्रमसो यस्माद्भूदेष किलामयः। तस्मात्तं राजयद्मेति 'केचिदाहुर्मनीषिणः ॥ ४॥

सपर्यायं शोषशब्दं निर्वेक्ति - रस, रक्त आदि धातुओं कर्

आन्तरिक सम्पूर्ण क्रियाओं का चय (नाश) कर देने से इसे चय कहा जाता है। प्राचीनकाल की वार्सा (कथा) प्रसिद्ध है कि यह रोग नचत्रों के राजा चन्द्रमा को हुआ था इसिल्ये कुछ विद्वान् लोग इसे राजयदमा कहते हैं ॥ ४-५ ॥

विमर्श:-आजकल संसार में जिस रोग को चय अथवा टी॰ वी॰ कहा जाता है उसके शोप, चय और राजयदमा ये ये तीन पर्याय ( एकार्थक ) वाची शब्द प्रसिद्ध हैं। यद्यपि चरकाचार्य ने इस रोग के क्रोध, यदमा, उवर और राज-यन्मा इतने पर्याय छिखे हैं - कोधो यक्षमा ज्वरो रोग एकाथों दुःखसंज्ञकः । यस्मात्स राज्ञः प्रागासीद्राजयक्ष्मा ततो मतः ॥ (च. चि. अ. ८) क्रोध-पूर्वकाल में प्रजापति के २८ लड़ कियाँ थीं. जो चन्द्रमा को व्याहाँ गई थीं किन्त चन्द्रमा उनमें से रोहिणी नामक परनी में अधिक आसक्त था। शेष खियों से पराङ्मुख होने के कारण प्रजापित को क्रोध हुआ और वही क्रोध चन्द्रमा के शरीर में यदमा (रोग) रूप में प्रविष्ट हुआ जिससे वह इस रोग से पीड़ित हो गया तथा अधिनी कुमारी ने उसकी चिकित्सा की तथा वह रोग मानुप लोक में आकर चतुर्विध कारण सेवन करने वाले मनुष्यों को होने लगा-दिवौकसां कथयतामृषिभिवें श्रुता कथा। कामन्यसनसंयुक्ता पौराणी श्रशिनं प्रति ॥ रोहिण्यामितसक्तस्य शरीरं नानुरक्षतः । आजगाः माल्पतामिन्दोर्देहः स्नेहपरिक्षयात ॥ दुहितृणामसंभोगाच्छेपाणाञ्च प्रजापतेः । क्रोधो निःधासरूपेण मूर्तिमान् निःस्तो भुखात् ॥ प्रजापतेहिं दुहित्रष्टार्विशतिमंशुमान् । भायार्थे प्रतिजयाह न सर्वास्ववर्तत् ॥ गुरुणा तमवध्यातं भायास्वसमवर्तिनम् । रजःपरीतमबलं यक्ष्मा शशानमाविशत । सोऽभिभृतोऽतिमहता गुरुकोधेन निष्प्रमः। देवदेवर्षिसहितो जगाम शरणं गुरुम् ॥ अय चन्द्रमसः शुद्धां मति बुद्ध्या प्रजापतिः । प्रसादं कृतवान् सोम-स्ततोऽश्विभ्यां चिकित्सितः ॥ स विमुक्तग्रहश्चन्द्रो विरराज विशेषतः। भोजसा वधितोऽश्विभ्यां शुद्धं सत्त्वमवाप च ॥ क्रोधो यक्ष्मा ज्वरो रोग एकार्थो दुःखसंज्ञकः । यस्मात्स राज्ञः प्रागासीद्राजयक्ष्मा ततो मतः ॥ स यक्ष्मा दुङ्कृतोऽश्विभ्यां मानुषं लोकमागतः । लब्ध्वा चतुर्विधं हेतुं समाविशति मानवम् ॥ ( च. चि. अ. ८ ) यदमा — शब्द चय और शोष का पर्यायवाची है जैसा कि अमरकोष में किखा है—'क्षयः शोषश्च यहमा च' इत्यमरः। ज्वर—ज्वर उस रोग में निरन्तर बना रहता है अतः प्रधान छत्तणों में से ज्वर भी एक लच्चण होने से ज्वर नाम दे दिया है। राज-यक्ष्मा - इस शब्द की ब्युत्पत्ति दो तरह की मुख्य है। (१) सर्वरोगों में प्रधान होने से यक्ष्मणां रोगाणां राजा राजयक्षमा। अथवा 'राजेव रैक्सा राजयक्ष्मा' ( चक्रपाणि ), 'तं 'सर्वरोगाणां कष्टतमत्वाद्राजयक्ष्माचक्षते भिषतः' (२) नत्त्रत्रों के राजा चन्द्रमा को हुआ था अतएव इसे राजयदमा कहते हैं-'यस्माद्वा पूर्वमासीद्भगवतः सोमस्योडुराजस्य तस्मादाजयक्ष्मेति (च. नि. अ. ६) 'राज्ञो यक्ष्मा राजयक्ष्मा' (चक्रपाणि)। वाग्भटाचार्य ने 'यक्ष्मणां राजा राजयक्ष्मा' ऐसी ब्युल्पत्ति तथा नज्ञराज सोम को हुआ था अतएव 'राज्ञो यहमा राजयहमा' ऐसी दोनों आशायों की ब्युत्पत्ति छिखी है —नक्षत्राणां दिजानान्न राज्ञोऽभूबदयं पुरा। यच राजा च यक्ष्मा च राजयक्ष्मा ततो मतः॥ ( वा. नि.अ. ५ ) शोष —संशोषणाद्रसादीनां शोष इत्यभिषीयते । रम्रादि धातुओं का शोवण कई प्रकार से हो सकता है। कोषण करने से इसे कोप-कहते हैं तथा क्षरीर की बाह्य एवं (१) इस रोग की उपस्थिति में निरन्तर ज्वर बने रहने से CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

ज्वर की उष्णता से रसादिकों का शोपण होता रहता है। (२) इसके भितिहिक्त अग्नि के सन्द हो जाने से पाचन इर्ण रूप से न होकर रस नहीं बनता है जिससे आगे की रक्तादि धातुएँ पूर्व रसधातु के पूर्णरूप से न वनने से मंशोपित होती जाती हैं। यदमी में मल अधिक बनता है -तस्मिन्काले पच-त्यग्निर्यंदन्नं कोष्ठसंश्रितम् । मलीभवति तःप्रायः कल्पते किञ्चिदोजसे ॥ (च० चि० अ०८)।(३) यचमा रोगी के शरीर में पाचन पूर्णस्प से न होने पर अन्न से आसांश अधिक वनता है तथा उस अन्न के आमरस का भी पूर्ण पाचन न होने से निक अधिक बनता है और वह कफ स्रोतसों में जाकर उनके मार्गों को कुछ अवहद्ध कर देता है जिससे अन्य धातुओं का रस से पूरा पोषण न होने से वे संशोधित होती जाती हैं। इस तरह अनेक कारणों से तथा अनेक प्रकार से च्य रोग में रस-रक्तादि धातुओं का चय या शोष होता रहता है। चरकाचार्य ने निदानस्थान अ० ७ में ज्ञोष की सम्माप्ति में उक्त भाशय को उत्तम रूप से समझाया है- 'यदा प्रवोऽति-मात्रं शोकचिन्तापरिगतहृदयो भवति, ई॰वींत्कण्ठाभयकोधादिभिवी समाविदयते, कृशो वा सन् रूक्षाज्ञपानसेवी अवति, दुर्वलप्रकृतिरः नाहारोऽल्पाहारो वा भवति तदा तस्य हृदयस्थायी रसः क्षयमुपैति, स तस्योपक्षयाच्छोपं प्राप्नोति ( च० नि० अ० ६) ख्य:--'क्रियाक्षयकरत्वाच क्षय इत्युच्यते पुनः'। क्रियायाश्चिकित्साया अथवा कायवाङमानसकर्मणः क्षयकरत्वादित्यर्थः । शरीर के अन्दर अनेक प्रकार की कियाएँ होती रहती हैं जैसे श्वासप्रशासकिया, रक्तपरिश्रमणक्रिया, पाचनिक्रया आदि । राजयदमा रोग के उत्पन्न होने पर शरीर की ये सब कियाएँ धीरे-धीरे चीण होती जाती हैं अत एव इस रोग को चय के नाम से प्रकारा जाता है। इसके सिवाय रस-रक्त-मांसादि चय तथा शुक्र और ओज की भी इस रोग में चीणता होते रहने से इसे चय कहा जाता है। इस प्रकार चरकादि-आचार्यों ने ताल्पर्य-भिन्नता से राजयदमा, शोप और चय एक ही रोग के विभिन्न यौगिक नाम दिये हैं। आधुनिक चिकित्साशास में थायसिस (Pthisis) और कंजरपशन (Consumption) का अर्थ चय या शोष है तथा यहमणां राजा राजयहमा (रोगराट) इस ताएवर में प्रयुक्त शब्द के लिये Captain of the death कहा जाता है। फेफड़े में प्रधान रूप से विकृति होने के कारण Pulmonary Tuberculosis कहते हैं। अधिक सम्भोग के कारण शुक्र नष्ट होकर फेफड़ों के विकृत होने से उत्पन्न रोग राजयदमा ( थायसिस ) कहा जाना चाहिए क्योंकि शोष और चय शैटद का प्रयोग फेफड़े के चय के अतिरिक्त उरपन्न होने वाळे अन्य चय में भी प्रयुक्त होता है, जैसे अस्थिच्य (Bone Taberculosis), आन्त्रिक च्य (Intestinal Tube rculosis), चर्मचय (Skin Tuberculosis), सहितव्हच्य ( Brain Tuberculosis ) आदि । इसी प्रकार शोफ शब्द भी अन्य कारणों से तथा अन्यान्य धातुओं के सुखने से उत्पनन शोप के रूप में प्रयुक्त होता है जैसे व्यवायशोप, शोकशोप, वार्ड्वयशोप, व्यायामशोष, अध्वशोप, व्रणशोप और उरः-चतजन्यशोप कहलाता है--व्यवायशोक्षतार्द्धक्यव्यायामाध्वप्रशोन षितान् । त्रणोरःक्षतसंद्यी च शोषिणौ छक्षणैः शृणु ॥ यही आशय माधवकार के उक्तव्यवाय शोकादि रलोक की सञ्जकोत टीका 'में छिखा है-- व्यवायादिजनितशातुरोषमात्रेण राज-

यहातं निरस्यनाह न्यवायत्यादि । यहुक्तं सुश्रुते—केषाश्चिदेवं शोषो हि कारणैर्भेदमायतः । न तत्र दोपलिङ्गानां समस्तानां किपातनम् ॥ क्षया एव हि ते श्वेयाः प्रत्येकं धातु तंक्षयात ॥ (सु. उ. श. ४१) अर्थात् कुछ छोग न्यवाय, शोक आदि कारणि भिज्ञता से शोप (राजयहमा) के भेद मानते हैं किन्तु सुश्रुताचार्यका कथन है कि इन कारणों से उत्पन्न हुआ शोष, राजयहमा (थायसिस) नहीं है वर्षोकि इन शोपों से सभी दोषों के लक्षणों शी सत्ता नहीं रहती है अतः उन्हें केवल इय या शोप ही कहना चाहिए राजयहमा नहीं, वर्षोकि राजयहमा को त्रिदोपजन्य या विक्रिक्षं माना है।

स व्यस्तेजीयते दोषैरिति केचिद्धद्नित हि ॥ ६ ॥
राजयक्ष्मणो भेदविचारः—कुछ पाराश्वरमतानुयायी शिष्यों
का कथन है कि यह शिजयदमा भिन्न-भिन्न दोषों से उत्पन्न
होता है ॥ ६ ॥

विमर्शः—शार्द्धधराचार्य ने उक्त मतावलिययों का प्रमाण देकर चय के पांच भेद लिखे हैं, जैसे वात, पित्त और कफ इन तीन दोषों से पृथक्-पृथक्रतान प्रकार का, इन दोषों के सिंचपात से चौथा तथा उरःचत से उत्पन्न पाँचवाँ चय माना हे—क्षयाः पश्चैन विशेषासिमिदोंपैलपश्चित ते। चतुर्थः सिंचपातेन पद्ममः स्यादुरैःक्षतात्।

एकादशानामेकस्मिन् सानिध्यात्तन्त्रयुक्तितः ।
कियाणामविधानेन प्रानेकोत्पादनेन च ॥ ७ ॥
एक एव सतः शोपः सन्निपातात्मको हातः ।
उद्देशत्तत्र लिङ्गानि दोपाणां निपतन्ति हि ॥ = ॥

यक्ष्मार्थकशोषस्येकत्वकथनम् — आगे वात, पित्त और कफ तो उत्पन्न स्वरभेद मूळादिक एकादश ळचजों के राजयस्म-संज्ञक एक ही रोग में विद्यमान होने या दिखाई देने से तथा तन्त्र (ज्ञाख) मुक्ति से प्रृवं विकित्सादि कियाओं का पात-पितादिजन्य भिनन-भिनन यदमा के ळिये प्रतिपादित ब कर एक ही प्रकार के यदमा के ळिये चिकित्साकियोपदेश होने से और पूर्वकाळ में प्रज्ञापित के कोध से एक ही प्रकार के राजयदमा रोग की उत्पत्ति होने से सिन्नपातात्मक (त्रिदो-पज) एक ही-प्रकार का बोपू (राजयदमा) माना गया है तथा उसमें सभी (तीनों) दोपों का आधिक्य होने से भिनन-भिन्त ळचण उत्पन्त होते हैं॥ ७-८॥

विमर्शः—आयुर्वेद के प्रन्थों में राजयच्या को त्रिदोषज होने से सिन्वपातात्मक एक ही प्रकार का साना है जैसा कि सुश्रुताचार्य ने उक्त श्लोक द्वारा अनेक प्रमाण देकर स्पष्ट कर दिया है। माधवकर ने भी अपने निदान प्रन्थ में स्पष्ट लिख दिया है कि वेगरोधादि हेतु.चतुष्ट्य से त्रिदोषज राजयच्या उत्पन्न होता है। मधुकोषटीका में भी यही मत स्वीकृत किया है—विदीष इति मिलितिविदोषज एक एवं, न तु कारण-भेदादनेकः, ददाह सुश्रुतः—एक एवं मत इत्यादि। 'ननु वेग-रोषादयो वातं प्रकोपयन्ति तज्जिनतो यक्ष्मा कथं विदोषज इति चेत् उच्यते, वातप्रकोपयन्ति तज्जिनतो यक्ष्मा कथं विदोषज इति चेत् उच्यते, वातप्रकोपयन्ति स्वानस्थान में शोष की सञ्जापि के वर्णन में साहसादि चतुर्विध कारणों से वातप्रकोप एवं वित्त, कफ, गां प्रकोप दिखाते हुथे इन तीनों दोषों से राजयच्या उत्पन्न होता है ऐसा स्पष्ट लिखा है—'वत्विधुर्मिः शोपस्वायतनैक्पसेवितै-

र्वातिपत्तरलेष्माणः प्रकोपमापद्यन्ते । ते प्रकृपिता नानाविधेरपद्रवैः शरीर मुपशोषयन्ति । तं सर्वरोगाणां कष्टत मत्वाद्रा नयक्ष्माणमा च-क्षते भिषजः ॥ ( च० नि० अ० ६ ) चरकाचार्य ने चिकित्सा-स्थान में भी कहा है कि चतुर्विध कारणों से वायु प्रकृपित होकर कफ और पित्त इन दोनों को भी उच्चाटित कर अपने साथ छे के विभिन्न स्थानों में जाता है। जैसे शिर में जाने से शिरः श्रूल, गर्ले में जाने से कास, स्वरभेद, कण्ठोद्धवंस आदि प्कादश ठचण करता है। इन एकादश ठचणी को अवस्य त्रिदोपानसार विथक्त कर दिया है, जैसे कफ से प्रतिश्याय, प्रसेक, कास, दुर्दि और अरुचि तथा पित्त से उबर, अंसांसि-ताप, रक्तवमन तथा वाय से पार्धग्रल और स्वरमेद । किन्त त्रिदोषजन्य ये एकादश लच्चण जहाँ हों वही राजयदमा कहा जाता है-प्रतिश्यायं प्रसेकल्ल कासं छिट्टिमरीचकम्। ज्वरमंसाधिः ज्ञापन्न छर्दनं रुधिरत्य च ॥ पार्श्वशुलं शिर्:शूलं स्वरभेदमयापि च । कफ़ितानिलक्षतं लिङ्गं विद्याद्यथाकमम् ॥ रूपाण्येकादशैतानि यक्ष्मा यैरुच्यते महान् ॥ ( च० चि० अ०८) चरकाचार्य ने चिकित्साप्रकरण में स्पष्ट लिख दिया है कि यद्यपि राजयदमा त्रिदोषजन्य ही होता है किन्तु उसमें भी दोषों के बलावल का विचार कर यक्सी की चिकित्सा करें - सर्विद्रोपजी यहमा दोपाणान्तु बळाबळम् । परीक्ष्यावस्थिकं वैद्यः शोषिणं समुपाचरेत् ॥ इस प्रकार सुश्रुत, माधनकर और चरक का यत यदमा के त्रिदोषयुक्त एक ही होने के पच में पर्याप्त होते हुये भी चरक टीकाकार चकपाणि ने वेगरोध, चय, साहस और विषमाशन इन चतुर्विध कारणों से अपने अपने ठच्लों वाला चार प्रकार का यदमा उत्पन्न होता है ऐसा प्रतिपादन किया है--'सर्व-िम्नदोवजो यहमा' इत्यादि । मैवं, हेतुरुक्षमिनिसितिन चतुर्णा सपि भेदाद्भिः एवेति युक्तम्। तत्र हेतगोऽयथावङभारम्भादय उक्ता एव, लिङ्गुख चिन्नं साइसजे कण्ठोद्ध्वंस, उरोरुक् जुम्मा च, वेगसन्यारणजे च अङ्गमदी मुहुदछदिस्तथा वर्चीभेदिखलक्षणः, अन्य 🕃 हि वर्चीभेदिखा इक्षगो न अवति, क्षयजे शासपार्थ शूर्जास-सँ-तापाः, विषमाशनजे छदंनं रुविरस्य, साह्सजे प्रतिर्यायाभावः शेषेषु प्रतिस्याय इत्यादिलक्षणभेदः । चिक्कित्सितभेदस्तु असापार-णलक्षणे चिकित्साभेदकुत एव तस्माद्भेदो यहमणां युक्त एव, तन्त्राः न्तरे तु स्थूल१ ष्टया अमेद उक्तः इहापि स्थूलइ ताः 'सर्वसिदोष नो होयः' इत्यादिना अमेद उक्त येत, सूक्मिचिन्तायां त्वयंमेव भेद उक्तो होय:। आधुनिक भेद-(१) तीज (Acute miliary, Pulmonary form ), (२) चिरकाळीन सङ्ग राजयचना (Chronic ulerative), (३) जीव्रधातकी (Galloping) इसमें यदमाजीवाणु से न्यूमोनिया के समान छत्तण उत्पन्न होने हैं। (४) तन्तुअ्विष्ठ प्रकार ( Fibroid type ) सनग यदमा के अनन्तर फैकड़े में तान्तवधातु उत्पन्न होने से बह सिकुइ जाता है जिससे उससे ऊपर की छाती की दिवाल भी सिकुड़ जाती है। ( प ) फुफ्फ़सनू उबहमा — (\*Hilam Ph. thisis )-यह प्रकार अधिकतर वच्चों में दिखाई देता है तथा फुफ्फुलमूळ सुमीपवर्ति प्रनिथयी में उपसर्ग होता है जिससे धीरे-धीरे फेफड़े के ऊर्ध्व तथा अधाखण्ड में श्वास-निक्तानुसारी लिसकावाहिनियों द्वारा फैलता है।

क्ष्याद्वेगप्रतीयातादाघातादिपभारानात् । जायते कुपितेदिष्टिच्य्रेतदेहस्य देहिनः ॥ ६॥ यहमाहेतु:—विभिन्न कारणों से छपित हुये दोषों के शरीर में ज्याप्त होने पर उस पुरुष के रसादिशुक्राइत धातुओं के चय होने से, वात, सूत्र, पुरीप आदि के वेगों का अवरोध करने से, अपने शारीरिक तथा मानसिक बल के उपरान्त जोश में आकर किसी साहसिक कार्य के करने से देह अथवा मन के आधातश्रुक्त होने से एवं विषम भोजन करने से यहमा रोग की उत्पत्ति होती है ॥ ९॥

विसर्शः-रोगोत्पत्ति करने वाले हेतु (निदान या कारण) के स्वयं चार भेद होते हैं-(१) सन्निकृष्ट कारण जैसे रात्रि, दिन, ऋतु और अुक्तांश दोषप्रकोपकारक होते हैं। (२) विप्र-कृष्ट कारण जैसे हेस्टत में सिद्धित कप वसन्त में कफज रोग करता है, या रूचादिसेवन ज्ञर का सन्निकृष्ट कारण तथा क्द्रप्रकीप विष्कृष्ट कारण के उदाहरण हैं। (३) व्यभिचारी कारण जो कि स्वयं दुर्बछ होने से रोग करने में अशक्त हों। (४) प्राधानिक कारण जैसे विषमचणादि । राजयदमा की🛹 उत्पत्ति में जो चयवेगावरोधादि चतुर्विध कारण कहे हैं वे सभी विप्रकृष्ट कारणों की कोटि में समाविष्ट हैं क्योंकि इन कारणों के सेवन के कई दिनों या महीनों के पश्चात् रोग की उत्पत्ति होती है। यद्यपि राजयस्मा की प्रथम उत्पत्ति में अस्यधिक कामविषय के सेवन की प्रशुखता दिखाई है तथा वर्तमान में भी नवयुवक और नवयुव्वतियाँ इस रोग से अधिक प्रस्त देखी जाती हैं, उनमें भी विषयातिसेवन का ही इतिहास अधिकतर पाया जाता है—'अतिव्यवन्यात्पुनर्नक्षत्र-राजस्य राजयक्ष्मेति' रोदिण्यामतिसक्तस्य शरीरं नानुरक्षतः । आज-गामालातामिन्दोदें हः स्ने इपरिक्षयात ॥ फिर भी इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे महत्त्व के कारण हैं जिन से राजय दमीत्पत्ति का घनिष्ठ सम्बन्ध है और उन कारणों को आयुर्वेद के सभी आचार्यों ने खीकृत कर चतुःसंख्या में निर्दिष्ट कर दिया है— चरके - इह खलु चत्वारि शोषस्यायतनानि भवन्ति, तचथा --साहसं सन्धारणं क्षयो विषमाशनिमिति। (च० नि० अ०६) अस्यच्च - अयथायलगारम्भं वेगसन्धार्णं क्षयम् । यक्ष्मणः कारणं विवाच्वतुर्थं विषमाश्चनम् ॥ ( च० चि० अ०८) अष्टाङ्गहद्ये— साहसं वेगसंरोधः शुक्तीजास्तेहसंद्वयः। अन्नपानविविस्त्यागश्चता-रस्तस्य हेतवः॥ (अ० ह०) साधवनिदानेऽपि-नेगरोधात् क्षुयाच्येत साइसाद्विषमाशनात । त्रिदोपो जायते यहमा गदो हेतु-चतुष्ट्यात ॥ सुश्रुताचार्य ने भी — क्षयाद्वेगप्रतीघातादावातादिषः माशनात' वचमा के ये ही सुख्य चार कारण सूल में लिखे हैं। (१) क्षयात —'इत्यतेऽनेनैवेति क्षयः, तेनातिःयवायानश्लोध्याविषा-दाइयो घातुझयहेतवो गृह्यन्ते' (मा० मधु०) इस तरह अति-मेथुन, अनशन, रक्तस्राव आदि शारीरिक तथा ईव्यां और विवाद सहरा मानसिक भानों का समावेश चय शब्द के अन्तर्गत समज्ञना चाहिए, जैसा कि चरक ने छिखा है-ई॰वींकण्ठाभवनासकोधशोकातिकर्शनात् । च्छुकमोजध द्यायते ॥ ततः स्नेद्श्ययादायुर्वदो दोषायुदीरयन्। प्रतिद्यायं ज्वरं कासमङ्गमदं शिरोहजम् ॥ श्वासविड्मेदमरुचि पार्थः शुलं स्वरक्षयम् । करोति चांससन्तापमेकादशगदानिमान् ॥ लिक्ना-न्यावेद्यन्येतान्येकादश महागदम् । सम्प्राप्तं राजयक्ष्माणं क्षयास्प्रा-ण्ड्रायप्रदम् ॥ ( च० चि० अ० ८ ) ई॰र्यादि सानसिक भाव तथा अतिमेथुन, अनशन, रक्तवानादि शारीरिक आर्वी से

रस रक्तादि शुक्रान्त धातु तथा ओज की चीणता होने से च्य (यदमा) उत्पन्न होता है। इन में भी अतिमेथुन यदूमा का प्रमुख कारण है, जैसा कि चरक ने लिखा है—'यदा वा पुरुषोऽतिह्वादितिप्रसक्तभावः स्त्रीव्वतिप्रसङ्गमारभते, तस्यातिमात्र-प्रसङ्गाद्रेतः क्षयमेति, क्षयमि चोपगच्छति रेतिस यदि मनः स्त्रीभ्यो नैवारय निवर्तते, तस्य चातिप्रणीतसङ्कर्षस्य मैथुनमापद्य-मानस्य न शुक्तं प्रवर्ततेऽतिमात्रोपक्षीणरेतस्त्वात्' (च॰ नि॰ अ॰ ६) इसी प्रकार पूर्वरूपावस्था में भी स्त्रीमद्य-मांसप्रियता की अत्यधिक इच्छा यदमा के रोगी मैं प्राई जाती है-पूर्वरूपं प्रतिद्यायी दौर्वर्यं दोषदर्शनम् । स्त्रीमद्यमांस-प्रियता प्रियता चावगुण्ठने ॥ स्त्रीकामिता (चरक)। राजयच्मा और विषय वासना का परस्पर अवश्य सम्बन्ध है क्योंकि पूर्ववृत्त में अविवाहित व्यक्ति में अधिक स्वममेह या हस्त-मेथुनादि द्वारा वीर्यचय तथा विवाहित व्यक्ति में अंत्यधिक भोग द्वारा वीर्यनाश का होना पाया जाता है (२) वेगप्रति-षाताद्—वेग शब्द से वात, मूत्र और पुरीष का ही प्रहण करना चाहिए, जुम्भा आदि अधारणीय वेगों का नहीं 'वेगोऽत्र वातमूत्रपुरीषाणां न तु न वेगान्धारणीयोक्तानां जम्मादीनां सर्वेषाम् । ( सा० नि० सधु० ) चरकाचार्य ने भी इन्हीं वेगों के प्रतीघात को यदमा का कारण माना है-'यदा पुरुषो राज-समीपे मर्तुः समीपे वा गुरोर्वा पादमूले चतसममन्यं वा सतां समाजं स्त्रीमध्यं वा समनुप्रविदय यानैर्वाऽप्युच्चावचैरभियान् मयात्प्रसङ्गाद्धीमत्त्वाद् घृणित्वाद्वा निरुणद्धचागतान् वातमूत्रपुरीयः वेगान् तदा तस्य सन्धारणाद्वायुः प्रकोपमापद्यते' इत्यादि। (च० नि० अ०६) अन्यस्च — हीमत्वाद्वा घृणित्वाद्वा सयाद्वा वेगमागतम् । वातमूत्रपुरीपाणां निगुह्णाति यदा नरः ॥ तदा वेग-प्रतीघातात् कफिपत्ते समीरयन्। अर्ध्व तियंगधश्चेव विकारान् कुरुतेऽनिलः ॥ प्रतिस्यायञ्च कासञ्च स्वरभेदमरोचकम् । पार्श्वशूलं शिरः शूलं ज्वरमं सावमर्दनम् ॥ अङ्गमर्दं मुहुश्छर्दि वचोंभेदं त्रिलः क्षणम् । रूपाण्येकादशैतानि यस्मा यैहच्यते महान् ॥ ( च० चि० अ०८), (३) आधातात्— डल्हण ने इसका अर्थ पतनादि से चोट लगना तथा चरकादिस्वीकृत अयथावल आरम्भ (कार्य) करना किया है-'आघातात पतनादितः, अयथावलमारम्मादिति बोद्धव्यम्' तथा च चरके-युद्धाध्ययनमाराध्वलङ्गनप्लवनादिभिः। पतनैरिम षातिर्वा साइसेर्वा तथाऽपरै: ॥ अयथा बल मारम्भेजैन्तो रुसि विक्षते । वायुः प्रकुषितो दोषाबुदीयाँभी प्रधावति ॥ स दिशःस्थः शिरः ज्लं करोति गलमाश्रितः । कण्ठोद्ध्वंसब्ब कासब्ब स्वरभेदमरी-चक्म ।। (च० चि० अ० ८) अन्यच 'यदा पुरुषो दुवलो हि सन् बलवता संद विगृह्णाति, अर्तिमहता वा धनुषा वयायच्छति, जस्पति वाडप्यतिमात्रम्, अतिमात्रं वा भारमुद्रहति, अप्सु वा प्लवते चातिदूरम्, उत्सादनपदाघातने वाऽतिप्रगाहमासेवते, अतिप्रकृष्टं वाऽध्वानं हुतममिपतित, अभिइन्यते ना, अन्यदा किश्चिदेवंविधं विषममितमात्रं वा व्यायामजातमारभते तस्यातिमात्रेण कर्मणोरः क्षण्यते, साइसं वर्जेयेत कर्मरक्षजीवितमात्मनः। (चि० नि० अ० ६) इस तरह कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म अत्यधिक करने से राजयदमा की उत्पत्ति में सहायता होती है। परीचाचिन्ता से अत्यधिक अध्ययनरूपी मानस श्रम तथा मित्रों के साथ दार्त की छाछच से खेलकूद में अत्यधिक शारीरिक श्रम करने से स्कूल व कालेज के छात्रों में राजयस्मा अधिक होता है। विवाहित स्त्रियों में अल्पावस्था में मातृपद

प्राप्त होने से तथा जल्दी जल्दी सन्तान होने से, बच्चों को अधिक दूध पिलाने से उनमें यदमा अधिक देखने में आता है। कुश्ती लड़ने वाले, खेलकूद की विविध शर्तों में भाग लैने वाले तथा उनके अग्रणी (Champions) अत्यधिक शारीरिक श्रम के कारण ही इस रोग से पीड़ित होते हैं। (४) विषमाशनात-शास्त्रों में विषमाशन का अनेक तरह से विचार किया गया है। (१) जैसे वहु और अल्पू भोजन, अप्राप्तकाल (समय से पूर्व) भोजन और अतीतकाल भोजन विषमाशन कहलाता है—'बहु स्तोकमकाले वा विरेयं विषमाशनम्' प्रातःकाल ९ वजे के पूर्व तथा १२ वजे के पश्चात भोजन करना अस्वास्थ्यकर है-याममध्ये न भोक्तव्यं यामयुग्मं न लङ्गयेत् । याममध्ये (सोद्वेगो युग्मेऽनीते बलक्षयः ॥ (२) सुध्रतोक्त द्वाद्यु अशनप्रविचार के विरुद्ध भोजन विषमाशन कहलाता है। 'द्वादशाशनप्रविचारा यथा-तत्र शीतोष्णस्निग्धरूक्षद्रवशुक्तैककालिकद्विकालिकौषधयुक्तमात्राहीनदोष-प्रशमनवृत्त्यर्थाः (३) चरकोक्त प्रकृतिकरणादि अष्ट नियमी के विरुद्ध किया हुआ भोजन भी स्नेगकारक होने से विष-माशन कहा जा सकता है-'तत्र खिल्वमान्यष्टावाहारविधि-विशेषायतनानि मवन्ति । तद्यथा-प्रकृतिकरणसंयेशराशिदेशका-लोपयोगसंस्थोपयोक्त्रष्टमानि । उक्त किसी भी प्रकार के किये गये विपमाशन से स्रोतसों का अवरोध होकर यदमा की उत्पत्ति होती है, जैसा कि चरकाचार्य ने स्पष्ट-लिखा है - विविधान्यनन-पानानि वैषम्येण समस्नतः। जनयन्त्यामयान् वोरान्विषमान्माः रुतादयः॥ रुद्ध्वा स्रोतांसि धार्तूनां वैषम्याद्विषमं गताः। रुद्ध्वा रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति च न धातवः ॥ ( च० चि० अ० ८ ) अन्यच-'यदा पुरुषोऽतिमात्रं कृशो वा सन् रूक्षान्नपानसेवी मवति दुर्वल प्रकृतिर नाइरो वा मवति तदा तस्य इदयस्थायी रसः क्षयमुपैति, स तस्योपक्षयाच्छोषं प्राप्नोति, अन्तिकाराच्चानुवध्यते राजयध्मणा । हिताशी स्यान्मिताशी स्यात्कार्लभोजी जितेन्द्रियः । परयन् रोगान् बहून् कष्टान् बुद्धिमान् विषमाशनात् ॥ ( चुक्क ) इस प्रकार इन उपयुंक्त चतुर्विध विष्रकृष्ट कारणों से साच्चि ( चय एवं साहस ) तथा परम्परया (वेगरोध एवं विंपमाशन से स्रोतोऽवरोध होकरं ) धातुचय होता है और इसी से अन्त में परिणामस्वरूप राजयदमा की भी उत्पत्ति होती है। यह निश्चित है कि शरीर की स्वामानिक चित के विना यदमा नहीं, उत्पन्न होता है और घातुत्त्वय के विना शारीरिक शक्ति का हास भी नहीं होता। वर्तमान एलोपेथी का भी मत है कि शारीरिक शक्तिचय के विज्ञा राजयनमा से उपसृष्ट हुये व्यक्ति में भी राजयदमा रोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अर्थात् जवतक शरीर में रोगप्रतिरोधचमता जो कि प्रत्येक व्यक्ति में थोड़ी वहुत रहती है तब तक इस रोग का आक्रमण नहीं हो सकता। इस चमता के नष्ट होते ही रोग के छत्तण प्रकट होने लगते हैं। अतएव यदमा के वण्डाण (वे. टबवर क्युलोसिस) की रोगोत्पादकता सिद्ध होने पर भी उपसर्गकारी जीयाणु की अपेचा वेगरोधादि चतुर्विध कारण ही इस रोग की उत्पत्ति में प्रधान कारण हैं अतएव हमारे महर्षियों को सूचम जीवाणुओं का ज्ञान होते हुये भी (रक्तस्था जन्तवोऽणवः) ्र उन्होंने रोगोत्पत्ति में इन्हें गीण भान कर दोपप्रकोप को ही प्रधान माना है। इसीछिये अनेक रोगियों के कफ में यचमाजीवी शु के न मिळने पर भी CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

यदमारोग से प्रस्त होते हुये उन्हें पाया गया है। अतः आयुर्वेदमत ही अधिक वैज्ञानिक है। प्राचीन भी यदमादि अनेक रोगों का उपसर्ग से होना भी मानते थे जब कि आधुनिक विज्ञान का जन्म भी नहीं था - प्रसङ्गात् गाझै संस्पर्शान्तिःश्वासारसहभोजनात् । सहशय्यासनाचापि गन्धमारयानुः लेपनात् । कुष्ठं ज्वरश्च शोपश्च नेत्रामिष्यन्द एव च । औपसर्गिकः रोगाश्च संकामन्ति नरान्नरम् ॥ आधुनिक दृष्टि से इस रोग का प्रधान कारण ( Bacillus tuderculosis ) है जो कि आमाशय को छोड़कर शरीर के किसी भी भाग में यदमा उत्पन्न कर सकता है। सहस्यक् कारण-(१) आयु-१५ से ४५ की आयु तक होता है किन्तुँ युवावस्था में अधिक होता है। वचीं और वृद्धों में भी होता है। (२) वंश या जाति—किसी भी वंश या जाति में हो सकता है। शृह्रनिवासियों में अधिक •होता है। जो आधुनिक खानपान, सिनेमा से दूर हैं तथा जङ्गळों या ग्रायों में रहते हैं उनमें प्रायः नहीं होता है। (३) व्यवसाय-धूम्र तथा गन्दगी से व्याप्त वातावरण (भिल, कारखानी) में काम करनेवालों में यह शीव होता है (४) परिस्थित-अधिक जनसम्मर्द, गन्दगी, सील-युक्त स्थान में रहने वाले तथा होटलभोजी, उच्छिष्टभोजी व परदा करने वाली खियों में यह श्रीय होता है। (५) शरीरपोपणामाव-आहार में स्नाध पदार्थ, खनिज तथा विटामिन्स व प्रोटीन के अभाव से यह अधिक होता है। इस रोग की वृद्धि देश की गरीबी की सूचक है। अमेरिकादि धनाट्य देशों में यह रोग घटता जा रहा है तथा भारत में बढ़ता जा रहा है। (६) अमाधिनय—पोषण अरूप और कायिक, विचक्त तथा मानसिक श्रम की अधिकता भी इस रोग की उत्पत्ति में सहायक है। (७) कुलजप्रवृत्ति—(१) रुग्ण माता पिता के घनिष्ठ सम्पर्क से तथा (२) बीज भाग के चयजीवाणुओं द्वारा उपसृष्ट हो जाने पर परम्परागत चय-होने की प्रवृत्ति होती है। (८) रोगपरिणाम-भूयो-भूयः प्रुतिश्याय, कास, श्वास, उरस्तीय, रोमान्तिका, न्यूमो-निया, टाईफाइड, सगर्भावस्था तथा प्रसूतावस्था, (९) शारीरिक विकृति—चपटी और नोकीली छाती (Pigionshaped or Rickety) राजयचमाजनूक होती है।

कैफप्रधानैदिषिहिं रुद्धेषु रसवरमेसु। अतिव्यवायिनो वाऽपि क्षीगो रेतस्यनन्तरम्।। क्षीयन्ते धातवः सर्वे ततः शुष्यित मानवः॥१०॥

सन्प्राप्ति—कफप्रधान दोषों के द्वारा रसवाहक स्रोतसों के अवरुद्ध हो जाने पर अथवा अत्यधिक मैथुन करने से वीर्य चीण होने पर अन्य सर्व धातुएँ भी चीण हो जाती हैं विससे

वह ज्यक्ति मतिदिन सुखता जाता है ॥ १० ॥

विमर्शः—सुश्रुताचार्य ने इस छोकों के द्वारा राजयचमा की द्विविध सम्प्राप्ति प्रदर्शित की है। (१) कफप्रधान (वातिपत्त सहित) दोपों के द्वारा रसवाहक स्रोतसों का अवरोध होने से उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण या पोपण कम होने से उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण या पोपण कम होने से उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण या पोपण होने से उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण या पोपण कम होने से उत्तरात्तर धातुओं का विमाण या पोपण होने से वे अपने को जीवाणुओं से ठीक से अनुलोमचय कहते हैं। रसवाहक स्रोतस (Lymphatic Vessles) तथा रक्तवाहक स्रोतस (Arteries and Veins) प्रकृत सहायक (Oxydising) फर्मेण्य दोनों का ग्रहण होता है। इन स्रोतसों का अवरोध हो जाने वलन सहायक (Oxydising) फर्मेण्य दोनों का ग्रहण होता है। इन स्रोतसों का अवरोध हो जाने

से कफ का या ( Lymph ) का पूर्ण रूप से संवहन न होकर वह विदम्ध हो के विकृत कफ के रूप में बाहर निकलता रहता है, जैसा कि चरकाचार्य ने स्पष्ट लिखा है—रसः स्रोतःसु रुद्धेषु स्वस्थानस्थो विदह्यते । स ऊद्ध्वै कासवेगेन बहुरूपः प्रवर्तते ॥ (चरक) राजयचमा में स्रोतोरोध प्रमुख माना गया है-स्रोतसां सन्निरोधाव रक्तादीनाञ्च संक्षयात्। धातूष्मणाञ्चापचयाद् राजयक्ष्मा प्रवर्तते ॥ (चरक) अन्यच्च स्रोतांसि रुधिरादीनां वैषम्यादिषमं गताः। रुद्ध्वा रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति च न धृतव ।। (च० चि० अ०८) (२) इसी तरह अधिक सम्भोग करने से वीर्य के जीण होने पर मंजा जीण हो जाती है तथा मजाके अनन्तर अस्थियों चीण होने लगती हैं। इस तरह उलटे उल्टे रसधातु तक चीण होने का क्रम औ जाता है। उत्टी धातुओं का चय होने से उसे प्रतिलोम चय ( यच्हा ) कहा जाता है। शुक चीण होने पर उसकी कार्य-भूत धातुएँ क्यों चीण होती हैं, इसका उत्तर विजयरचितजी ने दिया है कि शुक्रचय से वायु प्रकृपित होती है और वह वायु सान्निध्यसे मजा को शोषित करती है। ऐसे ही पूर्व-पूर्व घातु को नष्ट करती है - ननु कार्यभूतस्य शुक्रस्य क्षयात्कयं कारणभू-तानां धातूनां क्षय इति चेत उच्यते, शुक्रक्षयाद्वायुः प्रकृष्यति । यदुक्तं—'वायोधांतुक्षयात कोपो मार्गस्यागरणेन च' (च० चि० अ० १८) इति । स वायुः सान्निध्यान्मज्जानं शोषवति, एवं पूर्व-पूर्वधातून् । दृष्टञ्च प्रत्यासत्त्याऽपि कार्यजननं यथा-अन्निसन्त-प्ताऽयोगोलकसन्निधानादार्द्रभूमागस्यापि शोषः। तथा च रससन्नार-पक्षे सुश्रुतवचनं-पूर्वः पूर्वोऽतिवृद्धत्वाद्वर्षयेद्धि परं परम् ! तस्मादितप्र-वृद्धानां धातूनां हासनं हितम्॥ (सु० सू० अ० १५) इसका तात्पर्य यह है कि स्रोतोऽवरोधवश रसत्तय से लेकर उत्तरोत्तर होने वाला धातुओं का क्रिमिक चय ही राजयचमा है किन्तु विना स्रोतोऽवरोध के अन्य कारण से किसी धातु का चय राजयचमा रोग नहीं कहा जा सकता। वह केवछ उस धातु का चय रोग है। इसी तरह प्रतिलोम चय में भी अतिमैथुन से पूर्व पूर्व धातुओं का चय न होकर केवल शुक्र का चय राजयचमा नहीं कहा जा सकता - 'न केवलं धातुक्षयमात्रादेव यक्ष्मा भवति, अपि तु रसादिवइस्रोतोनिवहनिरोधादिभिरपीति। यदा त्वेवं न स्यात्तदा धातुक्षय एव रोगो न तु यक्ष्मा।' आधुनिक सम्प्राप्ति - (१) शासमार्ग-धूक के सूचम कण हवा में उद कर श्वास के साथ फेफड़ों में पहुँचते हैं। इसी तरह यचमी के बोलने, लॉसने और छींकने से यूक के असंख्य कण बाहर हवा में मिलते हैं और वहाँ से समीपवर्ती मनुष्यों के फेफ़ड़ों में प्रवेश करते हैं। इसे ( Droplet infection ), कहते हैं। (२) रक्तमार्ग-कभी-कभी जीवाणु गर्छे में अटक कर लखी-कावाहिनियों में प्रवेश कर लसीकाग्रन्थियों में होते हुये रक्त में मिल जाते हैं। (३) जीवाणुयुक्त थुक को निगलने से या जीवाणुयुक्त खाद्यपेयों के सेवन करने से वे प्रथम आन्त्र में प्रविष्ट होते हैं और वहाँ की रसवाहिनियों द्वारा रक्त में प्रविष्ट होते हैं फिर फुफ्फुस में आ जाते हैं। फुफ्फुस में रसवहसंस्थान (Lymphatic system) की ठीक व्यवस्था न होने से वे अपने को जीवाणुओं से ठीक रचित नहीं कर सकते हें अतः फुफ्फुसजीवाणुवर्धन के छिये एक उत्तम वर्धन ्रदृष्य मिल जाता है। उनमें मेद्दावक (Lipolytic) तथा | उवलन सहायक ( Oxydising ) फर्मेंग्ट भी नहीं होते हैं अतः

जीवाण फेफड़ों में वढ़ कर वहीं विशिष्ट प्रकार की सूचम प्रनिथ (Tupercle) उत्पन्न होती है अतएव इस रोग को ट्यवरन्युलोसिस (ओसिस = तद्यक्त ) कहते हैं। फिर इस प्रनिथ में विनाशन और रोपण की कियाएँ शुरू होती हैं। विनाशन में उस स्थान पर नई केशिकाएँ नहीं बनती हैं तथा पुरानी नष्ट हो जाती हैं। इस तरह रक्त की कभी और जीवाणुविष के कारण अन्थिसेलों में मेदापकान्ति (Fally degeneration) तथा कीथ प्रारम्भ होकर वे सहदू हो जाती हैं तथा वहाँ पूय बन जाता है जो कि श्राप्त-निकाओं में उत्सर्गित होकर खाँसने से बाहर आता रहता है तथा फेफड़ों में विवर (Cavitation) हो जाता है। इस भरह आस-पास अनेक विवर बन जाते हैं। इन विवरों की रक्तवाहिनियों के फटने से रक्तसाव भी होता है। फेफड़ों के अतिरिक्त इसके आवरण तथा श्वासनलिकायन्थियों में शोथ होता है तथा स्वरयन्त्र, आन्त्र, उदरावरण, मस्तिप्कापरण, मुत्रप्रजनन संस्थान पेशियाँ इत्यादि में विकृति होती है। हृद्य तथा यकृत् में रोगविष के कारण मेदापकान्ति होती है।

राजयक्ष्मणः पूर्वेह्नपम् श्रास, अङ्गों में पीड़ा, मुख से कफ का निकलना, तालु का सूखना, वमन, अग्निनाश, मद, प्रतिश्याय, कास तथा निदा ये उत्पन्न होने वाले शोष (यदमा) के पूर्वरूप के लचण होते हैं तथा पूर्वरूपावस्था में वह व्यक्ति रक्ताल्पतावश श्वेत नेश्रवाला हो जाता है एवं उसे मांस खाने की तथा खियों के साथ रमण करने की प्रवल इच्छा बनी रहती है। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति को स्वप्न में ऐसा प्रतीत होता है कि वह काक, तोते, सेह, मयूर, गीध, वन्दर तथा गिरगिट की सवारी कर रहा है एवं वह नदियों को जलरहित तथा पेड़ों को स्थे तथा वायु, धूम भौर दावाग्न से व्यास (पीड़त) देखता है॥ ११-१२॥

विमर्शः, —शासादयो अविष्यति उत्तवमाने ह्रोषे अवन्तीति सम्बन्धः। मदः = बत्त्रक्रमञ्ज्ञणादिव मनोमोह इति वाचस्पतिः। मांसपरो मांसमोजनेच्छुः। रिरंष्ठः स्त्रियं रन्तुमिच्छुः, एतच व्याधि-महिन्ना मनोदोषात । यचमा त्रिदोषजन्यं होने से तीनों होपों के उच्चण न्यूनाधिक प्रमाण में उपलब्ध होते हैं किन्तु सर्वत्र क्रफ की प्रधानता होने से कफजन्य उच्चणें की प्रतीति प्रधानतया होती है अतः कफ से रसादिवह कोतमों का अवरोध होने से रोगपूर्व में श्वासावरोध, अङ्गमद्र आदि उच्चण होते हैं। कफष्टीवन कफजन्य तथा तालुशोप वौतिपत्तजन्य है। क्षद्रशिक वमन से छेकर निदापर्यन्त सभो उच्चण स्रोतोशोधोत्पादक कफ की विशेषता के कारण होते हैं। श्वास- निव्यक्ष के उपस्थित वहाँ पर फैले हुये प्राणदा

ज्ञानतन्तु ( Vagrus nerve ) के अग्रभागों को उत्तेजित करके क स को उत्पन्न करती है। पीनस या प्रतिस्याय-राज-यदमोपसर्ग से प्टर्जी उत्पन्न हो जाने के कारण पुनः-पुनः शितश्याय उत्पन्न होता है। ऐसा प्रतिश्याय यदमोत्पत्ति का बोधक होता है। प्रतिश्याय यदमा का विशिष्ट पूर्वे रूप है जो कि रूपावस्था में भी रहता है-प्रतिरवायन कासन्न स्वरभेदमरो वकम् । ( चरक ) अन्य च - प्रतिदर्शायं ज्वरं कास-महमर्द शिरोरुजम् । शुक्छेक्षणः - स्रोतोऽवरोधवश रक्त का अल्प निर्माण ( Anaemia ) होने से तथा धातुँचय होने से एवं कफदोप की प्रधानता होने से शुक्लेच्याता होती है। मांसपर:-यचमा में रक्तमांसादि की अधिक चति होने से प्रकृति उसकी पूर्ति करने के छिये समान दृज्य खाने की इच्छा प्रकट कराती है। रिरंसु:-चीण व्यक्ति के संयम की चीणता से तथा सन और ज्ञानतन्तुओं की दुर्बछता से वार-वार उत्तेजना होकर रमणेच्छा हुआ करती है। चरकाचार्य ने यदमा होने के पूर्व कुछ विशिष्ट उत्तण लिखे हैं, जैसे शुद्धभावों में दोषदर्शन, काया में बीभत्सरूपदर्शन, खाद्य और पेय पदार्थों में खाते समय मिलका, केश और तृण का गिरना या मिळना तथा नखों की वृद्धि आदि-पूर्वकृष्ट्रनित्रयायो दौर्वल्यं दोषदर्शनम् । अदोषे अपि आवेषु काये वी मत्सदर्शनम् ॥ घृणित्वमश्रतश्चापि बरुमांसपरिश्वयः। स्त्रीमद्यमांसप्रियता प्रियता चावगुण्ठने ॥ मक्षिकाष्टुणकेशानां तृणानां पतनानि च । प्रायोऽन्न-पाने केशानां नखानाद्वाभिवर्धनम् ॥ पतित्रिभिः पतङ्गेश्व श्वापदेशाः मिथर्षणम् । स्वप्ने केशास्थिराशीनां भस्मनश्चाधिरोइणम् ॥ जलाश-यानां शैलानां वनानां ज्योतिषामिष । शुब्यतां क्षीयमाणानां पततां वच दर्शनम् । प्राम्पं बहुरूपस्य तज्ज्ञेयं राजयक्ष्मणः ॥ ( च. चि. अ. ८) अन्य च-(१) तस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति-प्रतिः रयायः, क्षवशुरमीक्ष्णम् —प्रतिस्यायाद्भवेरकासः अकासात् सजायते क्षयः । क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषस्याष्युपनायते ॥ (९ ) इद्धेष्म-प्रसेकः, मुखमाधुर्यम् , अनैनाभिलापः, भुक्तवतश्चास्य हृलुप्तः. मुखस्य पादयोश्व शोषः, पाण्योश्चावेश्चणमत्यर्थम् , यानं वा श्वीष्ट्रखन रवराहै:। इति ज्ञीपपूर्वरूगणि ॥ ( च. नि. अ. ६ )

भक्तद्वेषो ज्वरः श्वासः कासः शोणितदर्शनम् । स्वरभेद्श्व जायेत षड्कू राजयद्भाणि ॥ १३ ॥ यक्षमणः पृड्रूपाणि—भोजन में अरुचि, ज्वर, श्वास, कास, रक्तष्ठीवन तथा स्वरभेद ये राजयदमा में पड्कूप (पड्ळ्चण) होते हैं ॥ १३ ॥

विमर्शः—मक्तदेषः—अग्नि सन्द होने के कारण तथा स्रोतसों के कफ से परिपूर्ण रहने से भोजन में द्वेप ( अरुचि ) बना रहता है। जनरः—राजयदमा में जनर एक आहरव का छल्ण है। यह उनर पूर्ण विसर्गी होता है जो प्रातःका छ में उत्तर जाता है अरेर दोमहर के बाद चढ़ता है। कमी-कभी यह उनर सन्तत या अर्धविसर्गी स्वरूप का होता है तथा इसके चढ़ने और उत्तरने के काछ में भी विपरीतता होती है। ऐसा कमविपर्यय ( Reverse type ) गम्भीर स्थित का दर्शक होता है जैसा कि आयुर्वेद में कहा है—जनरः पौर्वाकिको यस युष्क कासथ दारणः। वलमांतिहानस्य यथा प्रतस्तर्थन सः॥ (सुश्चत) सामान्यतया राजयद्मी का उनर अन्तर्वेग या चिह्वेंग तथा केवेछ कायगत या केवळ हस्तपादगर न होकर सर्वकारीर-

ब्यापी होता है। सबसे अधिक ताप दोपहर में २ से ६ वजे तक या किसी में ८ से ९ तक होता है। सबसे कम तौप सुबह २-६ तक आराम और स्वेद के कारण होता है। ज्वर या सन्तापहेलु – राजयचमा के जीवाण से उरपन विधे विकृतस्थान से रक्तवाहिनियों के द्वारा अमण करता हुआ सस्तिष्कगत उष्णतानियन्त्रक केन्द्र पर विपाक्त परिणाम करके उबर को उत्पन्न करता है। जब शरीर का रससंबहन तथा रक्तसंवहन अधिक बढता है उस समय विप ताप-नियन्त्रक केन्द्र में भीघ पहुँचता है और उबर को बढ़ा देता है जैसे ओजन करने के पशात् तथा क्रोधादि उत्तेजक कारणी से उवर वह जाता है अतएव यच्मी को पूर्ण विश्राम करने तथा शान्त वातादरण सें रहने की सलाह दी जाती है। यह उवर १०० हो १०२ तक होता है। जब फुफ्फुस में विवरी. भवन के साथ प्राथवन या द्वितीयक उपसर्ग ( Secondary infection ) हो जाता है तब उवर प्रलेपक स्वरूप ( Hectic type) का होता है। यह उवर दोपहर को चढ़ता है तथा एक दो घण्टे से पर्याप्त स्वेद के साथ उत्र जाता है तथा किसी-किसी में प्रतिदिन सन्ध्या समय से रात के २ वजे तक चड़ेते हैं और सुबह को काफी पसीना आकर पूर्णतया उत्तर जाता है। ऐसे उवरी को• असाध्य माना है - ज्वरः पीर्वाह्मिको यस्य शुक्ककासश्च दारुणः। वलमांतविहीनस्य यथा प्रेत-स्तथैव सः ॥ ( सुश्रुत ) प्रलेपकज्वर के रोगी का चेहरा सुर्ख, ऑंड्रों चमकीली और पुतलियाँ फैली हुई होती हैं। उबर के समय रुग्ण को अपनी तबीयत•भच्छी लगती है। इस ज्वर में रोगी को पर्यात पसीना आता है जिससे जीवाणुओं का विष भी अल्प हो जाता है और ज्वर उत्तर जाता है। आयुर्वेद से इसे ग्रलेपक उबर कहा है नयोंकि रुग्ण इसके पसीने से लिस सा हो जाता है - प्रलिम्पनिव गाताणि वर्मेण गौरवेण च । भन्द वर्षिलेपी च सशीतः स्यास्प्रलेपकः ॥ इस प्रकार का उवर राजयचमा, अस्थिमजीविद्धि तथा चिरकालिक ष्यमयता में होता है। आयुर्वेद के आचायों ने यदमी के प्रलेपक उवर की प्राणनाशक लिखा है तथा प्रलेपको भेरिः शोषिणां प्राणनाश्चनः । दुश्चिकित्स्यतमो मन्दैः सुक्ष्टो धात्रशोषकृत् ॥ ( सुश्रुत ) अन्य = गोसगंबदना यस्य स्वेदः प्रच्यवते भृशम्। लेपड्यूरोपतप्तस्य दुर्लभं तस्य अवितम्॥ विजयरित्तत जी ने भी यदमा में इस ज्वर का होना लिखा है—'यहमणि चायं भवित ।' कुछ आचार्यों ने यदमा के त्रिदोषज होने से इस उवर को भी त्रिदोपन माना है किन्तु इसमें कफ और पित्त की उद्भूतता अधिक रहती है। 'अन्ये तु त्रिदोषजयक्ष्मजनित-त्वेन त्रिदोषज प्वायम्, उद्भृतत्वेन तु कफ्रियच्यपदेशः ।' श्रासङ्ख्या--पारस्य में साँस छेने में कठिनाई महापाचीरा ( Diaphragm ) पेजी की गति कम होने से होती है तथा उत्तरावस्था से फेफड़ों में विवरीभवन (Cavitation) होने से उनमें वातसंचरण का मार्ग कम हो जाता है। इसिंठिये वायु के आदान-प्रदान की मात्रा को, प्रकृत रखने के लिये फेफड़े के अवशिष्ट धायुकों पों के द्वारा ही यह कार्य शीघ्रता से किया जाता है। कासः - यह श्वसनसंस्थान की विकृति का धोतक है तथा अधिकसंख्यक रोगियों में प्रारम्भ से अन्त तक होता है। काम की प्रथमों पित का हेतु रक्ताधिक्य (Congestion) हे तथा यह खाँसी केवल प्रत्तोभ से होने

के कारण सूखी तथा अधिक पीडादायक होती है। आयुर्वेद सं इसे वातकास कहते हैं — इच्छत्तमूर्थोदरपार्थश्रुडी क्षामाननः क्षीर्णैंबलस्वरीजाः । प्रसक्तवेगस्तु समीरणेन भिन्नस्वरः काप्तति शुष्कमेव ॥ ( सुश्रुत ) दूसरे प्रकार की खाँसी एकत्रित रलेष्मा तथा वातकास के कारण फेफड़े के टूटे हुए वायुकोणों की उत्तेजना (Irritation) के फलस्वरूप होती है तथा इसमें कफादि के निकल जाने पर वह शान्त हो जाती है। जब फेफड़ों में विवर (Cavitation) वनते हैं तव खाँसी दौरे के रूप में सुबह और निदा के पश्चात् आया करती है क्योंकि रातभर व निदा के समय श्वासनिक और विवर्ग में रलेप्सा इकहा होता है और निदा खुलने पर प्रकृति इसे वाहर फिकवाने के छिये श्वासनिककाओं में प्रचीम उत्पन्न कर कास मेदा कराती है जिससे सब कफ निकल जाता है। चरकाच्युर्व ने इसी बात को स्पष्ट छिला है—रसः स्रोतःसु रुढेपु स्वस्थानस्यो विवर्द्धते । स ऊर्ध्वं कासवेगेन बहुरूपः प्रवर्तते ॥ कभी कभी कफ के अधिक चिपचिपे होने से उसे निकालने 🛹 के लिये खाँसते खाँसते रोगी को वमन हो जाता है। स्वर-यन्त्र में खराबी होने से कर्कश कास तथा बोछने और निगलने में पीड़ा भी होती है। शोणिवदर्शन —इसे रक्तष्ठीवन ( Haemoptysis ) कहते हैं। ६० ८० प्रतिशत रोगियों में यह किसी न किसी अवस्था में अवश्य दिखाई देता है। रोग की प्रथमावस्था में रक्ताधिक्य के कम्रण तथा देशिकाओं के टूटने से रक्त अल्पमात्रा में आता है किन्तु उत्तरकाल ( तृतीयावस्था ) में विवरगत धमनी के फटने से अधिक मात्रा में रक्त निकलता है एवं मध्यमावस्था में मध्यराशि होती है। यह रक्त लालवर्ण का एवं झागदार होता है तथा कभी कभी उसमें थक्के (Clots) भी मिलते हैं। सिरा से भी रक्त आ सकता है किन्तु वह शीघ्र बन्द हो जाता है। कभी कभी अधिक रक्त बाहर निकलने के पूर्व फुफ्फुस में भर जाता है और श्वासावरोध से रुग्ण की मृत्यु हो जाती है। यदि प्रारम्भावस्था में रक्तागमन से राजयचमा का निदान हो जाय तो वह साध्य होता है। रक्त आते समय रोगी को गले में गुदगुदी और कुछ गरमी और मुख में नमकीन रुचि प्रतीत होती है। उस वक कुछ खाँसी भी आती है। रक्त देखने से रोगी डर और चिन्ता से प्रस्त होकर वेचन हो जाता है तथा उसका हदय तेजी से चलने लगता है। रक्तष्ठीवन वन्द होने के बाद कुछ दिनों तक धुक रक्तरक्षित होती है। स्वरभेद-प्रायः स्वरयन्त्र में विकृति फुफ्फुसविकृति के पश्चात् गले में उपसर्ग पहुँचने से उपइव स्वरूप में होती है किन्तु कभी-कभी पूर्व में भी होती है। स्वरभेद या स्वरभङ्ग भी यदमा के प्रधान छत्त्रों में से है।

स्वरभेदोऽनिलाच्छूलं संकोचश्चांसपाश्वयोः । जबरो दाहोऽतिसारश्च पित्ताद्रक्तस्य चागमः ॥ १४ ॥ शिरसः परिपूर्णत्वमभक्तच्छन्द एव च । कासः कण्ठस्य चोद्ध्वंसो विज्ञेयः कफकोपतः ॥१४॥

दोवमेदेनेकादशरूपणि—वायु के कारण स्वरभेद, शूल तथा स्कन्ध और पार्श्व में सङ्कोच। पित्त के कारण उवर द्वाह, अतिसार तथा रक्तष्टोवन एवं कफ के कारण शिर का कफ से भरना, भोजन में अहचि, कास तथा कण्ठ का उद्ध्वंस

(कण्ठ का फटना) होता है। इस तरह वात से तीन, पित्त से चार एवं कुफ से चार ऐसे कुछ मिछा के एकादश छन्ण होते हैं॥ १४-१५॥

विमर्श:-राजयदमा को त्रिदोपजन्य माना गया है तथा उक्त एकादश लज्ज व्याधिप्रभाव से पृथक् पृथक् वातादि दोषों से उत्पन्न होते हैं न कि सन्निपातज्वरेलचण के समान तीनों दोप मिलकर प्कादश लच्चण उत्पन्न करते हैं। इनमें से अनेक लच्जों पर विचार पूर्व के रलोक के विसर्श में किया जा चुका है। अत्रव अवशेष पर यहाँ विचार करनी है। अनिलाच्छलम् - प्रत्येक रोगी में यह लच्चण नहीं होता है किन्तु जब फ़फ्फ़सावरण में शोथ होता है तब वेदना छाती की दिवाल में होती है। जब महाप्राचीरी के साथ सम्बन्धित आवरण में शोथ होता है तब वेदना ऊर्ध्वामाशयिक प्रदेश में या उस तरफ के कंधे में होती है। वायुकीय फट जारे से या अन्य कारण से जब आवरण के भीतर वायुप्रवेश ( Pneumothorax ) होता है तव पार्श्व में तीवस्वरूप की वेदना होती है। अंसपार्थयोः सङ्कोचः —यह कृशता का सूचक है तथा कुशता भी राजयदमा के लच्चणों में से एक प्रधान लच्चण है और इसी के कारण इसे चय कहते हैं। कुशता सर्वप्रथम छाती पर और उसमें भी इसका अधिक प्रभाव अज्ञक (Clavicle) के पास दिखाई देता है जो कि इन स्थानों की मांसपेशियों के सुखर्ने का परिणाम है। कृशता का द्वितीय कारण फ़फ्फ़सशिखर (Apex or the lung) का विवरी-भवन ( Cavitation ) भी है। जिस तरफ के फेफड़े में विवर वनते हैं वह फेफड़ा भी कुछ नत हो जाता है जिससे अचकास्थि के ऊपर तथा नीचे गढे गहरे हो जाते हैं और विकृत पारवं का अत्तक अविकृत पार्र्व की अपेचा उन्नत हो जाता है। पर्श्वकान्तरीय धातु के सुख जाने से पर्श्वकाएँ भी अलग-अलग दिखाई देने लगती हैं तथा फुफ्फ़स का निपात होने से ये अन्दर की ओर धँस जाती हैं जिसे पार्श्व सङ्कोच कहते हैं। फुफ्फुसशिखर के नत हो जाने से कन्धे भी झुके हुये दिखाई पड़ते हैं। विष के परिणाम से पाचन एवं रसचूपण ठीक-ठीक नहीं होता तथा धातुएँ भी पाचित व चूपित रस को पूर्ववत् सात्म्य वना के काम में नहीं ला सकतीं। इस तरह इन कारणों से धातुत्तय, भारचय और वलत्तय होता रहता है जिससे कुछ समय के पश्चीत् रोगी नरकङ्कातःसा प्रतीत होने लगता है। अस्तु, सुश्रुताचार्य ने उक्त प्रकार से राजयचमा के भक्तद्वेष, ज्वर, श्वासादि पड्ळचणू तथा वातादि दोपों के अनुसार पृथक् पृथक् क्रमशः स्वरभेदादि एकादश ळचणों का स्पष्टीकरण किया है। पडलचण एकादश लचणों में अन्तर्भूत होकर यदमा के एकादश लच्चण निश्चित ठहरते हैं किन्तु ये सभी छन्नण एक ही समय में हों ऐसी वात नहीं है किन्तु ये उत्तरोत्तर अवस्थाओं में प्रकट होते जाते हैं। इस तरह उच्चणों के तीन प्रप वन जाते हैं, जैसे त्रिउच्चणी यदमा, पड्ळचणी यदमा और एकाद्शळचणी यदमा। कास की विद्यमानता तथा ज्वर की उपस्थिति तीनों अपूर्वों में है। दोपप्रकोप की दृष्टि से भी वातिक छत्तृण, पैत्तिक छत्तृण और कफज छत्तण ऐसे तीन विभाग होते हैं। आधुनिकों ने भी यदमा के छत्तर्णों को तीन भागों में विभक्त किया है, जैसे

(१) स्थानिकविकृतिजन्य—प्रतिश्याय, धूक, रक्तछीवन और फ़र्फ़ुसावरणशोथ । ये ठचण कफज ठचणों में समाविष्ट होते हैं। (२) वातनाडीप्रत्यावर्तनजन्य ( Reflex )—स्वरभेद, गले, री गुद्गुदी, खाँसी, छाती और कन्धे में चीड़ा ये लच्च वातिक लच्चों से भिलते हैं। (३) विषमयताजन्य-वेचेनी, कमजोरी, सहनशक्ति की कमी, वलचय, मान्सिक अस्थेर्य, पचनस्थान के विकार, भारत्तय, नाडीशीव्रता, रात्रिस्वेद, उवर, रक्तगत परिवर्तन। ये पैतिक छत्तणों से अिछते हैं। सुश्रुतमूल में पड्लचण, एकादश लच्चण तथा प्रचेप में त्रिठचण ठिखे हुये हैं—भक्तद्वेषो उवरः क्रुसः श्वासः शोणित-दर्शनम् । स्वरभेदश्च जायेत षड्रूपे राजयक्ष्मणि ॥ स्वरभेदोऽनिला-च्छूलमित्यादि से एकाद्श लच्चण तथा 'त्रिभिनी पीडितं लिहै-ज्वरकासासगामयैः इस प्रचेष से त्रिलचणों का निर्देश किया है। अन्य तन्त्रकारों ने यदमा के पडळत्त्रणों में कासातिसारादि ठचण छिखे हैं —कासातिसारपार्थातिस्वरभेदारुचि ज्वरैः । इनमें स्थतोक पड्ठचणों के श्वास और शोणितदर्शन को न छिख ~ कर अतिसार और पार्श्वशुल को लिखा है जो कि सुश्रुत के श्वास और शोणितदर्शन के समान पड छन्नणों में प्रमुखता नहीं रखते हैं। पारवंशूल अवश्य महत्त्व का है निरकाचार्य-ने निदानस्थान में यचुना के प्कादश रूप लिखे हैं 'अत ऊर्ध्व-मेकादशरूपाणि तस्य मवन्ति, दयथा -शिरसः परिपूर्णत्वं, कासः, थासः, स्वरभेदः, इलेष्मणइछर्दंनं, शोणितष्ठीवनं, पादर्वसंरोजनम् , अंतावमर्दः, ज्वरः, अतिसारः, अरोचकश्चेति ( च० नि० अ० ६ )। पुनः चरकाचार्य ने चिकित्सास्थान में यदमा के अयथाबल-मारभ्य आदि चतुर्विध कारण लिख कर इनसे प्रकुपित वात, पित्त और कफ को भी साथ छे के रुग्ण के विविध स्थानों में तीनों दोप पहुँच कर एकादश छचण उत्पन्न करते हैं। फिर चरकाचार्य ने चिकित्सास्थान में ही युक्ता के एकावृश और पड्ळचण लिखे हैं तथा साध्यासाध्यता के निर्देश में इन छचणों के तीन विभाग कर सर्व (एकाद्या) छच्णी, अर्ध-( पूड ) छत्तृणी तथा त्रिछत्तृणी यदमी की मांस-वछ त्रीण होने पर चिकित्सा न करें तथा बल-मांस-चयाभाव होने पर सर्वरूपी (त्रिदोषळचणयुक्त अथवा एकादशळचणी) भी हो तो भी उसकी चिकित्सा करूनी चाहिए-ह्यं त्वस्य यथी-देशं निर्देक्ष्यामि सभेपजम् । कार्ताऽसतापो वैरुवर्य ज्वरः पाइवै शिरोरुजा ॥ छुदैनं रक्तकफयोः श्वासवर्चो गदोऽरुचिः । रूपाण्येकाः दशैतानि यक्ष्मिणः षडिमानि वा ।। कासी ज्वरः पार्श्वशूलं स्वर्वची-गदोऽरु चीः । सर्वेरपेँस्त्रिमिर्वापि लिङ्गैर्मासवलक्षये ॥ युक्तो वर्ज्यश्चिकिः रस्यस्तु सर्वरूपोऽन्यतोऽन्यथा ।। यदमा के समग्र छत्त्रण एकादश होते हैं। उनके आधे यद्यपि साढ़े पाँच होते हैं किन्तु ऐसा आधा छत्रण नहीं होता अतएव एकादशः के आधे पाँच या ६ हो सकते हैं अतः इन दो में से पड़ छच्ण ही ग्रहण करना चाहिए ऐसा विजयरचित जी ने समाधान किया है-सर्वेरपेंरित्यादि - ननु सर्वरूपाण्येकादश, एकादशानाबार्थं सार्ध-पन्न मवन्ति, तत्र कतमस्य रूपस्यार्थत्वं किम्भूतं वा मवति ? उच्यते, एकस्य रूपस्यार्थत्वसम्भवे षट्पञ्चरूपयोरिर्धयो १२कृष्टत्वात् षड्रूप एवार्थोऽर्थो याद्यः । इसी विषय पर चरकटीकाकार चक्रपाणि ने भी त्रिंशत् बस्ति की आधी १६ बस्तियों का प्रहण किया है ऐसा उदाहरण देकर यहाँ भी एकादश के आधे छचण ज्येष्ठ भाग परिग्रहण करने को श्रेष्ट. सान कर घड छत्तण

ही ग्रहण किये हैं- 'सर्वेरिति एकादशिमः, अधेरिति पद्भिः, एकादशस्य ज्येष्ठभागपरिग्रहात् षडेवार्धं सवति, दृष्टा चैषा विधा, यथा- 'त्रिंशन्मताः कर्मस वस्तयो हि कालस्ततोऽर्धेन ततक्ष योगः' (सि. अ. १) इत्यादी त्रिशद्बस्त्यर्धरूपः कालः श्रेष्ठमागपरिया हात पोडशबस्तिरूप एव । त्रिभिवीपि-न्निळचण कौन से ग्रहण किये जींय इस विषय में चरकाचार्य ने किन्हीं विशिष्ट लच्ना को निर्देश नहीं किया है। कुछ छोगों का मत है कि — अंसपा-र्श्वाभितापश्च सद्भतापः करपादयोः । ज्वरः सर्वाङ्गगश्चेति लक्षणं राज-यहमणः ॥ इस चरकोक्त श्लोक के त्रिळचण ग्रहण करने चाहिए किन्तु अन्य छोशों ने कहा है कि अंसपार्श्वाभिताप शब्द से यदमा के जिल्हाण न होकर यदमसम्बन्धी ज्वर की विशि-ष्टता का चोतक लचण है अंत एव चक्रपाणि ने भी इसे यचमा के उबर का विशिष्ट लच्ण कहा है तथा माधवकार ने भी इसे थदमा का सामान्य उत्तण छिला है। भोजोक्त कास, ज्वर और रुक्त पित्त ये यचमा के त्रिलचण मान लिये जाने चाहिए-🗢 कासो ज्वरो रक्तिपत्तं त्रिरूपे राजयक्ष्मणि' क्योंकि सुश्रुत में भी मुर्त्तेपरूप से ये ही तीन छन्। स्वीकृत किये गये हैं 'त्रिभिवा पीछितं लिक्नेज्वरकासासगामयैः (सुश्रुत) दुछ लोगों ने त्रिरूप, पहुँदूप एवं एकादश रूप को यचमा की कमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रूप अवस्था मानी है तथा प्रथमावस्था साध्य, सध्यमावस्था (द्वितीयीवस्था) कृच्छ्रसाध्य और तृतीया ( अन्तिया ) अवस्था असाध्य मानी है किन्तु चरका-चार्य का कथन है कि रोगी का वल सांस चीण न हो तो त्रिरूपी, पड्रूपी तथा एकाद्रशलचणी भी यदमा साध्य होता है और यदि वल और मांस चीण हो गया हो तो त्रिळचणी यदमा भी असाध्य माना जाना चाहिए अतः उक्त साध्यासाध्यता के लिये त्रि, पडू, एकाद्शलचण व्यवस्थामत उचित या महुरव का नहीं है। आधुनिक दृष्टि से भी राज-यद्मी की असाध्यता का वर्णन काळानुसार अवस्था (Stage) के अस्यार पर न कर के रोग के लच्जों की तीवता के आधार पर किया है। जैसे जीवाणु विष तीव हो, रुग्ण के शरीर की अवस्था अत्यन्त दुर्वल हो तथा सहायक कारण भी प्रवल और प्रसुर रूप में हों तो वे प्रथमावस्था में ही तीवलचणी यदमा उत्पंत्र कर शरीर का दिनाश कर सकते हैं।

एकौदशिभरेभिर्या षड्भिर्योऽपि समन्वित्म् । (कासातीसारपार्श्वात्तिस्वरभेदारुचिज्वरैः ॥१६॥ त्रिभिर्वा पीडितं तिङ्गेज्वरकासास्रगामयैः।) जह्याच्छोषार्दितं जन्तुभिच्छन् सुविपुलं यशः॥१७॥

• असाध्यराजयहम्णो लक्षणानि—उपर्युक्त एकादश लच्छणों से अथवा कास, अतिसार, पार्श्वपीड़ा, स्वरमेद, अरुचि तथा उवर इन छ लच्छणों से अथवा कास, श्वास और रुक्तष्ठीवन इन तीन लच्छणों से युक्त यदमारोगी की चिकित्सा कृति चाहने वाला वैद्य कदापि न करे॥ १६-१७॥

विमर्शः—चरकाचार्य ने बल, मांस, और रक्त की चीणता तथा अरिष्ट लच्चों के उत्पन्न न होने पर यचमा के सर्व लच्चों से युक्त रोगी को भी साध्य माना है—'तन्नापरिक्षीणवरमांसँ श्रीणितो वलवानजातारिष्टः सर्वेरि शोवैलिङ्गैरुपद्भनः साध्यो श्रेयः। बलवानुपचितो हि सहरबाद्भाध्योषधवलस्य कामं स वहलिङ्गोऽप्य

व्यक्ति एव मन्तन्यः। (च नि. अ. ६) किन्तु जिस यदमी क्य वल, मांस और रक्त अस्यधिक चीण हो ग्रन्था हो, चाहे लचा अव्य भी हों तथा अरिष्ट भी उत्पन्न न हुये हों तो भी उसे बहुलच्चणी तथा जातारिष्ट के समान ही मान कर असाध्य समझ के उसकी चिकित्सा न करें। 'दुर्वलं त्वतिक्षीणवलमांस्शीणतमव्यक्तिमजातारिष्टमिप बहुकि इं जातारिष्ट च, विद्यात , असः हत्वाद्वयाध्यीपधवलस्य, तं परिवर्जयेत , क्षणेनैव हि प्रादुर्भवन्त्यरिष्टानि, अनिमत्तशारिष्टपादुर्भाव इति' (च. नि. अ. ६) चरकाचार्य के इसी साध्यासाध्य के आश्य को चिकित्सास्थान में एक ही क्षोक से प्रकट कर दिया है—सबेंरचेंरिक्षिमवीपि लिक्नैमीसवलक्षेये। युक्तो वर्ज्यक्षिकितस्य न्तु सर्वक्षोऽप्यतोऽन्यथा॥'

(च. चि. अ. ८)

महागुनं क्षीयमाणमतीसारनिपीडितम् । ज्ञूनमुद्धोद्दं चैव यद्दिमणं परिवर्जयेत् ॥ १८॥

यक्ष्मणोऽसाध्यस्चकान्यलक्षणानि अत्यधिक या पर्याप्त भोजन करने पर जिसका शरीर चीण होता रहता हो, तथा अतीसार से पीड़ित हो एवं जिसके अण्डकीय तथा उदर पर शोथ हो ऐसे यचमी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए॥१८॥

शुक्ताक्षमन्नद्वेष्टारम्ध्वेश्वासनिपीडितम्।

कुच्छ्रेण बहु मेहन्तं यदमा हन्तीह -मानवम् ।। १६ ॥ वज्यंयक्षी – रक्तज्ञीणता के कारण जिसके नेत्र श्वेत हो गये हों, जो अन्न से घृणा करता हो, जिसको उर्ध्वं श्वास हो तथा जो किठनता से अधिक मूत्र त्याग करता हो ऐसे रोगी को यदमा मार डाळता है ॥ १९॥

ज्वरानुबन्धरहितं बलवन्तं क्रियासहम्। उपक्रमेदात्मवन्तं दीप्ताप्तिमकृशं नरम्॥ २०॥

चिकित्स्ययहमी—जो रोगी उवर के अनुबन्ध से रहित हो, शारीरिक तथा मानसिक बल से युक्त हो एवं उम्र औपधियों की शक्ति तथा शोधन आदि पज्जकमं की कियाओं को सहन कर सकता हो एवं आस्मवान् (संयमी), दीप्तपाचकामि तथा अकृश (मांसादिचयरहित) हो उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अर्थात् इन गुणों से युक्त रोगी का यदमा साध्य होता है॥ २०॥

विमर्शः—आयुर्वेद में यच्मी के निम्न छच्चण प्राणघातक माने गये हैं —उरायुक्तां बहुदकेष्मा जीकः पीतः सकोहितः। सततं च्यवते यस्य दूराचं परिवर्जयेत्॥' अर्थात् नील, पीतः और रक्त वर्ण के अधिक कफ को थूकने वाला यचमारोगी अचिकित्स्य है। निष्ठयते दस्य दृश्यन्ते वर्णा बहुविधाः पृथक्। तच सीदत्यपः प्राप्य न स जीवितुमहीत॥' (चरक) अर्थात् विविधवर्ण कफ्तस्त्रावी तथा जिसका कफ पानी में ह्व जाता हो वह यचमी अचिकित्स्य है। ज्वरः पौर्वाक्तिको यस्य शुष्कत्रज्ञासश्च दारुणः। बलमांसिवहीनस्य यथा प्रेतस्तर्येव सः॥ (सुश्चत) अर्थात् जिस यचमी का ज्वर पूर्वाह्न में बढ़ जाय तथा भयञ्चर शुष्क कास प्रवं बलमांसिवहीनता हो उसकी चिकित्सा न करें। गोसर्गवदनावस्य स्वेदः प्रचयको भृशम्। लेपज्वरोपतप्तस्य दुर्लंभं तस्य जीवितम्॥ (चरक) अर्थात् रात भर ज्वर रह के प्रातःकाल अरयधिक स्वेद आकर ज्वर उत्तर जाता हो ऐसे लेप ज्वर

३२ सु॰ उ॰ । Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

( Hectic fever-यह रात्रिस्वेद यदमा में अक्सर होता है ) से सन्तप्त यचरी का जीवित रहना दुर्छभ है। शरीरान्ता अ शोभन्ते शरीरख्रोपशुब्यित । बङ्ख हीयते यत्य राजयक्ष्मा हिनस्ति तम् ॥ ( चरक ) अर्थात् जिसके हस्त-पाद ठीक ही किन्तु शरीर का सध्य भाग स्खता रहता हो एवं वल जीण हो रहा हो ऐसे रोगी को यदमा मार डालता है। यह अङ्गुरयप्रस्थू-लता (Clubbing of fingers) है। सफेनं रुधिरं यस्य मुहुरास्यात् प्रसिच्यते । शूलेश तुचते कुक्षिः प्रत्याख्येयस्तथाविधः ॥ अर्थात् झागदार रक्त का बार-बार छीवन और उद्रशूळवाला धिदबी अचिकित्स्य है। बलमांसक्षयस्तीब्रो रोगवृद्धिररोचकः। यस्यातुः रस्य लक्ष्युन्ते त्रीन् पक्षान् न स जीवति ॥ तीव्र बलमांसत्त्य तथा अरुचि वाला यदमी तीन पत्त में मर जाता है। परं दिनसह-स्न-तु यदि जीवति मानवः । सुभिषिमरपकान्तस्तरुणैः शोष पीहितः॥ ( वृन्दमाधव ) शोषपीहित युवा व्यक्ति की यदि अनुभवी वैद्य चिकित्सा करें तो वह एक हजार दिन (३ वर्ष) तक या अधिक भी जीवित रह सकता है। जब रोग तन्तु-भूयिष्ठ होता है तब २०.२५ वर्ष तक भी रोग की अवधि हो सकती है। नियतानल्यचित्तस्य (शोषः) चिरं काये न तिष्ठति (चरक) जो व्यक्ति नियत चित्तवाले (संयमी) होते हैं उनके शरीर से शोप नष्ट हो जाता है। यद्यपि यदमा को दुर्जेय तथा दुर्निवार्य महान्याधि माना है तथापि अच्छे वैद्य, औषध तथा परिचारकों द्वारा संयमी चयरोगी चिकित्सा करने पर ठीक होते देखे गये हैं-दुविशेयो दुर्निवारः शोषो व्याधिर्महाबलः । ( सुश्रुत ) 'चतुष्पादोपपत्तिश्च सुखसाध्यस्य लक्ष-णम्' ( चरक ) अन्यच्च-अंसामितापो हिका च छर्दनं शोणितस्य च। आनाइः पार्श्वशूलब्र भवत्यन्ताय शोषिणः ॥ ( च. इ. अ. ९ ) अंसाभिताप, हिका, रक्तष्ठीवन, आनाह, पार्श्वशूल—ये लच्चण यदमी के घातक हैं। आधुनिक दृष्टि से यदमा की साध्या-साध्यता का विचार अनेक प्रकार से किया गया है-(१) रोगी की दृष्टि से-जिसके कुछ में यदमा होता आया हो, जो मद्यपी, मधुमेही, गर्भिणी, प्रस्ता, निर्धनी, दुर्गन्धितवातावरणनिवासी, विमनस्क और छाती की विकृति वालों में यदमा कष्टसाध्य या असाध्य होता है। (२) रोगदृष्टि से-आरम्भ से ही ज्वरानुबन्ध, रात्रिस्वेद, हृदय-गति की शीवता, रक्तष्ठीवन, तीव कास, श्वासकुच्छता, निरन्तर भार तथा बळ का चय यचमा की कुँच्छसाध्यता या अस्ध्यता के दर्शक छत्तण हैं। इनके विपरीत छत्तण साध्यतादर्शक होते हैं। (४) उपद्रवदृष्टि से—स्वरयन्त्रशोध, अतिसार, ( Oedema ), सद्भव या शुष्क फुफ्फुसावरण शोथ-ये उपद्भव कप्टसाध्यता के दर्शक हैं। ( ४ ) रोगप्रकारदृष्टि से- तीव तथा न्यूमोनिया के समान छचणों वाला यदमा असाध्य-होता है किन्तु तन्तुभूयिष्ट और फुफ्फुसमूल यदमा याप्य या दीर्घ-काळीन होता है, सबण यदमा मध्यम होता है। (५) विकित्सा-इिं से - गुणवच्चतुष्पादपूर्वक चिकित्सा करने से यदि कास-ज्वरादि छचण दिनोंदिन कम होते जाँच तथा देहवछ और भार की वृद्धि होती रहे तो साध्यता समझनी चाहिए--भिष्ठग्द्रव्याण्यविष्ठाता रोगी पादचतुष्टयम् । गुणवत्कारणं ज्ञेयं विकारच्युपशान्तये ॥ चतुष्यादोपपत्तिश्च मुखसाध्यस्य लक्षणम् ॥

विकार एवं वल तथा मांस की चीणता बढ़ती रहे तो यचमा कृ च्लूसाध्य या असाध्य समझा जाना चाहिए—चिकित्स्यमानः सम्यक् च विकारो योऽभिवर्धते। प्रक्षीणवलमांसस्यलक्षणं तद्रतायुषः ॥ उद्गणप्रदेश में राजयचमा कम होता है। इसी दृष्टि से चरकाचार्य ने मरुस्थल को चयनाशक माना है 'मरुस्थलः क्षयक्षयद्धराग्णाम्' आजकल उत्तम जल-वायु के स्थान में च्य के आश्रम (Sanitorium) वनाये गये हैं जिनमें उत्तम खाद्य पेय तथा मनोरक्षन के साधन रहते हैं वहाँ चिकित्सा कराने से यचमा की साध्यता में वृद्धि हो गई है। उत्तर दिशा की वायु यचमी के लिये अधिक प्रशस्त मानी गई है—उत्तरो, मारुतः किन्धो मृदुर्मधुर एव च। कपायानुरसः शीतो दोषाणान्नाप्रकोपणः॥ तस्माच प्रकृतिस्थानां क्लेदनो बलवर्धनः। क्षीणक्षयविषार्तानां विशेषण तु पृजितः॥ (सुश्रुत)

व्यवायशोकस्थाविर्यव्यायामाध्वोपवासतः । व्रणोरःक्षतपीडाभ्यां शोषानन्ये वदन्ति हि ॥ २१॥

यहमभिन्नशोषभेदाः - अत्यधिक न्यवाय ( मेथुन ), शोक, वृद्धावस्था, न्यायाम, अध्वगमन, उपवास, व्रण और उरः जत् की पीड़ा से शोष रोग होता है ऐसा अन्य आचार्य कहते हैं॥

व्यवायशोषी शुक्रस्य क्षयतिङ्गेरुपदुर्तः।
पाण्डुदेहो यथापूर्व क्षीयन्ते चास्य धातवः॥ २२॥
व्यवायशोषीलक्षण—अत्यधिक व्यवाय (सम्भोग) करने
से उत्पन्न शोषरोग पीडित व्यक्ति शास्त्र में कहे हुये शुक्रन्त्रय
के लच्नाों से युक्त तथा पाण्डुशैरीर का होता है। इसकी पूर्वपूर्ववर्ती धातु का क्रमशः चय होता जाता है॥ २२॥

विमर्शः—यहाँ पर प्रतिलोमचय के कारण उत्पन्न हुये शोष का वर्णन किया गया है। सुश्रुताचार्य ने सूत्रस्थान में शुक्रचय के लच्चणों में लिङ्ग और वृपण में विदन्त, मेंथुन में अशक्ति अथवा देर से शुक्रप्रवृत्ति तथा प्रसेक में रक्त के सहित अल्प शुक्र का दर्शन ये लच्चण लिखे हैं—'शुक्रक्षये मेन्व्यण्-वेचना, अशक्तिमेंथुने, चिराद्वा प्रसेकः, प्रसेके चाह्पदर्शनं, रक्तस्य शुक्रस्य वा।' (सु सू०अ०१५)

प्रध्यानशीलः स्रस्ताङ्गः शोकशोष्यपि तादृशः। विना शुक्रक्षयकृतैर्विकारैरिमलक्षितः ॥२३॥

शोकशाँषीलक्षण—अत्यधिक शोक करने से उत्पन्न शोष-रोग से पीड़ित न्यक्ति सदा ध्यान (चिन्ता) में ड्वा रहता है तथा उसके हस्त-पादादि अङ्ग शिथिल हो जाते हैं तथा वह शुक्रचय के लच्चणों (मेल्-ल्ल्यणवेदनादि) के अतिरिक्त न्यवाय-शोषी के अन्य लच्चणों (पाण्डुदेहादि) से युक्त होता है ॥२३॥

विमर्शः—अकस्मात् सहे आदि में धन का नाश तथा किन्तु तन्तुभूयिष्ठ और फुफ्फुसमूल यद्दमा याप्य या दीर्घ कालीन होता है, सबण यद्दमा मध्यम होता है। (५) विकित्सा हि में पुणविष्य किन्तु विकृत हो जाती है तथा उनका स्नाव कम हो जाने से उसकी जुधा और तृषा कि का पहुँच क्रार उसकी अन्तःस्नावी प्रन्थियाँ विकृत हो जाती है तथा उनका स्नाव कम हो जाने से उसकी जुधा और तृषा मार की वृद्धि होती रहे तो साध्यता समझनी चाहिए—भार की वृद्धि होती रहे तो साध्यता समझनी चाहिए—भार की वृद्धि होती रहे तो साध्यता समझनी चाहिए—भार की पूर्ण हप से नहीं होता है जिससे धीरे-धीरे शरीर प्रचृषण भी पूर्ण हप से नहीं होता है जिससे धीरे-धीरे शरीर प्रचृषण भी पूर्ण हप से नहीं होता है जिससे धीरे-धीरे शरीर प्रचृषण भी पूर्ण हप से नहीं होता है जिससे धीरे-धीरे शरीर प्रचृषण भी पूर्ण हप से नहीं होता है जिससे धीरे-धीरे शरीर प्रचृषण भी पूर्ण हप से नहीं होता है जिससे धीरे-धीरे शरीर प्रचृषण भी पूर्ण हप से नहीं होता है जिससे धीरे-धीरे शरीर स्मार में कास-श्वासादि लईण भी हो जाते हैं। इसमें धातुओं का क्रिमक चय होने से इसे अनुलोम श्वोष भी कह सकते हैं।

जराशोषी कृशो मन्द्वीर्यबुद्धिबलेन्द्रियः।
कम्पनोऽरुचिमान् भिन्नकांस्यपात्रहतस्वरः॥ २४॥
ष्ठीवति श्लेष्मणा हीनं गौरवारुचिपीडितः।
सम्प्रसुतास्यनासाऽक्षः शुष्करूक्षमलच्छविः॥ २४॥

जराशोधीलक्षण - अध्यधिक जरा (बृद्धावस्था) के कारण उत्पन्न शोप वाला व्यक्ति कृश हो जाता है तथा उसके 'बल, बुद्धि, बीर्य और इन्द्रियां दुर्बल हो जाती हैं, उसके शरीर में कम्धन होता रहता है, भोजन में अरुचि रहती है तथा उसकी अवाज टूटे हुये कांसे के पात्र के शब्द के समान हो जाती है। बिना किफ बाला थूक थूकता रहता है या बिना श्लेष्मा के खाँसता रहता है एवं देह में भारीपन और किसी भी कार्य के करने में अरित (अनिच्छा) होती है, उसके मुख, नासिका और नेत्रों से साब होता रहता है तथा उसका मल सूखा और रूच होता है एवं देह की छिव (कान्ति) भी शुष्क व रूच हो जाती है। २४-२५॥

विमर्शः—भिन्नस्य स्फुटितस्य कांस्यपात्रस्य इतस्य दण्डादिनेव-स्वरो यस्य स तथा। ष्ठीवति इलेष्मणा हीनमिति इलेष्मइरणाय कि कुतेऽपि न इलेष्मिनःसरणम् । आयुर्वेद में जरा को
स्वाभाविक रोगों में माना है - 'स्वामाविकाः चुित्रपासामृत्युजरादयः' तथापि किसी व्यक्ति को यदि असमय में बृद्धावस्था
के छच्ण आकान्त कर छें तो उसके छिये पृथक एक जराशोष रोग भी होना चाहिए। स्वाभाविक जरा रोग की
चिकित्सा रसायनसेवन है सथा जराशोपी की चिकित्सा
छच्णानुसार विशिष्ट होती है।

अध्वप्रशोषी स्नस्ताङ्गः सम्भृष्टपरुषच्छविः। प्रसुप्तगात्रावयवः शुष्कक्लोमगलाननः॥ २६॥

अध्वशोषीलक्ष्य—अत्यधिक अध्व (मार्ग) में चलने से उत्पन्न हुए शोप रोग वाले न्यक्ति के अंग शिथिल हो जाते हैं। उसके मुख की कान्ति झलसी हुई सी और कठोर (कर्कश या रूच) प्रतीत होती है, उसके शरीर के हस्त-पादादि विभिन्न अवयवों में सुप्ति (स्पूर्शज्ञानाभाव) रहती है एवं उसका क्लोम, गला और मुख सुखते रहते हैं,॥ २६॥

विमर्शः—कुछ वर्षे पूर्व यातायात के साधन (रेल, मोट्स, साइकिल, इवाई जहाजे) न होने से लोग पेंदल चलते थे और मार्ग में जल भी कभी कभी नहीं मिलता था एवं भोडय पदार्थ भी पूर्णरूप से नहीं मिलते थे उन दिनों यह रोग हुआ करता था। वर्तमान में तो लुसवत है। छोम— छोम के विषय में आयुर्वेद में अनेक मतमतान्तर प्रचलित हैं—कुछ इसे अग्न्याशय (Pancreas), कुछ कण्ठनाडी (Trachae), कुछ पिताशय (Gall bladder) और दुछ लोग तालु समझते हैं किन्तु इन सब में अनेक प्रमाणों से पिताशय अर्थ करना उचित है। अनेक स्थानों पर यक्त और छोम का साथ साथ वर्णन है—'छोम च यक्त्व', 'शासो यक्ति तृष्णा च पिपासा क्लोमजेऽधिका', 'क्लोम कालखण्डा (यक्ता) दधस्तात स्थितं दक्षिणाश्रतं यक्त्समीपे क्लोमसंक्रकं भवति', 'अथस्तु दक्षिण भागे हदयाव्क्लोम तिष्ठति।'

व्यायामशोषी भृविष्ठमेभिरेव समन्वितः।

उर:क्ष्तकृतै लिङ्गिः संयुक्तश्च क्ष्ताद्विना ॥ २७ ॥
• व्यायामशोषी क्ष्मण • व्यायामशोषी में भी• अध्वशोषी के
ही लच्चण प्रायः अधिकरूप में मिलते हैं किन्तु इनके
अतिरिक्त यह चत के विना अन्य सभी उरःचत के लच्चणों
से भी युक्त रहता है ॥ २० ॥

विमर्शः—'लिङ्गेरुरःक्षतकृतेः संयुक्तश्च क्षतं विना' इसके स्थान में 'उरःक्षतकृतैलिङ्गेः संयुक्तः क्षतविनतेः' ऐसा सुगम पाठान्तर है। गदाधर ने—लिङ्गेरुरःक्षतकृतः संयुक्तश्च क्षतं विना। ऐसा पाठान्तर मानकर निम्न अर्थ किया है जोसे कि व्यायाम, भार, अध्वयन और दुत्यान आदि के अधिक सेवन से उरपन्न शोप भी अध्यक्षोप के लच्चों से अधिकतर युक्त-होतन है किन्तु इतकार्य से रहित होता है—क्षतकार्यन्तु सुश्रुते यथा- 'तस्योरिक्ष क्षते रक्तं प्यः इलेश्मा च गच्छिति' इत्यारम्य 'मिन्नस्वरो नरः' इसके अन्त तक समझें। ये ही लच्चण चत में अधिक होते हैं अथवा 'चतं विना' का अर्थ वण के विना ऐसा किया के होते हैं अथवा 'चतं विना' का अर्थ वण के विना ऐसा किया

रक्तक्षयाद्वेदनाभिस्तथैवाहारयन्त्रणात् । त्रणितस्य भवेच्छोषःस चासाध्यतमः स्मृतः ॥२५॥

वगशोधीलक्षण—रक्त की अधिक स्नति से, वणजन्य वेदनाओं से तथा आहार के अधिक नियन्त्रण (परहेजी) करने के कारण भोजन की कभी से वर्णित पुरुष में उत्पन्न हुआ शोप वणशोप कहलाता है तथा यह असाध्य सा होता है ॥ २८॥

विमर्श:--बाह्य या आभ्यन्तरिक किसी भी कारण से रक्त के अधिक चीण होने पर बण का रोपण न होकर वात प्रकुपित हो के शोप उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह अत्यधिक व्रणवेदना से भी मन प्रज्ञुब्ध होकर वात प्रकुपित हो के शोप हो जाता है। आइारयन्त्रणात्-शरीर की शक्ति को बढ़ाने तथा वर्ण के भरने के लिये पूर्ण आहार की आवश्यकता होती है, किन्तु कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनमें विशिष्ट विशिष्ट आहार बच्यों का नियन्त्रण (निषेध) कर दिया जाता है। जैसे प्रसेहपिडिका ( Carbuncle ) में Carbohydrate तथा मधुर पदार्थ, एवं शर्करा का अत्यधिक निषेध हो जाने से व्रणशोप उत्पन्न हो जाता है क्यों कि व्रण-रोपणार्थ वार्करा की पूर्ण जावश्यकता रहती है और रोगी के रक्तगत शर्करा का अधिकांश भाग सूत्र ब्रारा ही उत्सृष्ट हो जाता है। मुख द्वारा भी यदि शर्करा दी जाय तो वह भी आखिर में रक्त के साथ वृक्ष में पहुँचेगी और उसके सेठ उसे रक से प्रथक् कर मूत्र के साथ बहित में फैंक देते हैं जिससे दिनों दिन विणशोप बदता ही रहता है। इसीलिये ऐसे वणशोष को असाध्य के समान माना है। कुछ आचायाँ की शंका है कि जब विणशोषी असाध्यतम होता है तब 'क्रशानां व्रणशोषिणाम् । बुंहणीयो विधिः कार्यः ॥' (सु. चि. अ. १) के इस स्टोक में कृश तथा वगशोषी के लिये प्रति-पादित बृंहणी,यविधान वणशोषी में असाध्यतम होने से व्यर्थ ही होगा। इसके उत्तर में कहा जाता है कि शोष की प्रबळता में प्रत्याख्येय तथा वणशोष की अरुपबलता में बृंहणीय आदि चिकित्साविधान उचित ही है । चन्द्रिकाकार ने, 'स चासाध्य-

तमो मतः' इसके स्थान में 'याप्यासाध्यतमस्तु सः' ऐसा
पाठान्तर मानूकर याप्य में चिकित्साविधान करना सङ्गत
ही है ऐसा समाधान कर लिया है।

व्यायामभाराध्ययनैरिभघाताति मेथुनैः ।

कर्मणा चाप्युरस्येन वस्नो यस्य विदारितम् ॥ २६॥

तस्योरिस क्षते रक्तं पूयः श्लेष्टमा च गैच्छति ।

कासमानश्छद्येच पीतरक्तासितारुणम् ॥ ३०॥

सन्तप्तवक्षाः सोऽत्यर्थं दूयनात्परिताम्यति ।

दुर्गन्धवदनोच्छ्वासो भिन्नवर्णस्वरो नरः ॥ १९९॥

वरः क्षतजन्यशोपलक्षणः — अधिक न्यायाम करने से, अधिक भार (बीझा) उटाने से, अधिक जोर सेन्व देर तक अध्ययन और अध्यापन करने से, चोट लगने से, अत्यधिक स्वीसम्भोग करने से तथा छाती (वच्च प्रदेश पर) पर आघात ब्राहुंचाने वाले धनुराकर्णण आदि कार्य के अधिक करने से उस न्यक्ति का वच्च स्थल विदीर्ण हो जाता है और उसकी छाती में बण वन जाते हैं जिनसे रक्त, पूय और कफ का निःसरण होता है तथा जब वह उरः चती खासता है तो उसे वमन हो जाता है प्वं कास में पीला, लाल, काला और अरुण चर्ण का पदार्थ या रक्त निकलता है। उरास्थल में अत्यधिक जलन होती रहती है एवं अत्यधिक दाह और वेदना होने से मुर्चिछत हो जाता है। उसके मुख तथा उच्छास (Expiration) में दुर्गन्धि आती है तथा उसके गले से निकलने वाले वर्ण ट्रटे हुये से एवं स्वर भी अग्न सा हो जाता है। २९-३१॥

विमर्श:-शोष के क.रणभूत साहसादिकों से उरःचत के उत्पन्न होने से तथा उरः चत से भी शोप (यदमा) रोग उरपन्न हो जाता है ऐसा परस्पर सम्बन्ध होने से शोष के प्रकरण में उर: चत'रोग को रखा है। चरकाचार्य ने इस रोग को शोप (यदमा) प्रकरण से पृथक अपस्मार रोग के अनन्तर ग्यारहवें अध्याय में चतत्त्रीण नाम से वर्णित किया है। अपस्मार में मनुष्य विषमोचरूप से गिर जाता है जिससे उरः इत होने की सम्भावना रहती है अतः अपरमार के अनन्तर चतचीण का पाठ किया है। क्षीणे पुरुषे क्षतं भवतीति हेतोः क्षतक्षीण उच्यते अर्थात् निदानोक्त स्त्रीसेवादि कारणों से शुक और ओज के अधिक चीण होने से उर ( छाती ) में चत (ब्रग) उरपन्न हो जाते हैं। अतः इसे चतचीण कहाँ है। चीणचत ऐसा पाठ करने पर भी चीणशब्द से शुक्रीजःचय-युक्त पुरुष का बोध होता है एवं चीण पुरुष में चत (वण) उत्पन्न होता है। अतः चीणचत शब्द भी उपयुक्त है। कुछ लोगों ने जतचय ऐसा पाठान्तर माना है। इसमें क्षतश्र क्षयश्चेति क्षतक्षयः, इससे एक रोग चत तथा दूसरा चय ऐसा अर्थ होगा । चरकोक्त क्षतक्षीणनिदान - धनुषाऽऽयस्यतोऽत्यर्थ भारमुद्रइतो गुरुम् । पततो विषमोच्चेभ्यो बल्लिमः सह युध्यतः॥ वृषं इयं वा धावन्तं दम्यं वाडन्यं निगृह्यतः । शिलाकाष्टादमनिर्घा तान् क्षिपतो निव्नतः परान् ॥ अधीयानस्य वाडत्युच्चैदूरं वा व्रजतो द्रतम् । महानदीं वा तरतो हयेर्वा सह धावतः ॥ सहसोत्पततो दूरं तूर्णेक्चापि प्रनृत्यतः। तथान्यैः कर्मभूः क्रूरैमृश्चमभ्याहतस्य च॥ विक्षते वक्षसि व्याधिर्दछवान् समुदीयंते । स्त्रीपु चातिप्रसत्तीस्य

रूक्षाल्पप्रमिताशिनः॥ उरो विरुज्यते तस्य भिद्यतेऽथ विभज्यते। प्रपीख्यते ततः पार्थे शुष्यत्यक्षं प्रवेषते । कासमानस्य च दलेष्मा सरक्तः सम्प्रवर्तते । सक्षतः क्षीयतेऽत्यर्थं तथा शुक्रीजसोः क्षयत्त ॥ (च० च० अ० ११) यद्यपि उरः चत रोग के उक्त कारण राजयदमा के कारणों से मिठते जुलते हैं तथा उरः चत में भी यंदमा के समान अङ्गशोप, पार्श्वपीड़ा, अग्निमान्ण, सरक्त श्लेष्मकास, उवर आदि लज्जा भी होते हैं तथापि यह साहसिक कारणों से वच विदीर्ण होकर उत्पन्न हुये राजयदमा से भिन्न. ही है क्योंकि वत्तोविदीर्णताजन्य राजयदमा त्रिदोषजन्य होता है एवं वह एकाद्शल्चणी होता है तथा उसकी सम्प्राप्ति में भी भिन्नता है। जैसा कि वरकाचार्य ने स्वयं स्पष्ट किया है--अयथावलमारम्भेर्जन्तोरुरित विक्षते । वायुः प्रकुपितो दोषाबुदीयोंभी विधावति ॥ ( च० चि० अ०८) अर्थात् यदमा में अयथावलमा अभादि साहसिक कारणों से वत्त के विदीर्ण होने पर वायु प्रकुपित हो के कफ तथा पित्त इन दोनों दोषों को भी प्रकुपित कर शरीर के शिर आदि समस्त अङ्ग व आश्यों में जा के वहाँ विकृति कर एकादशलचणी यचमा उत्पन्न करता है किन्तु उरःचल या चतद्वीण रोग में न तो त्रिदोप ही एक साथ कुपित होते हैं और न पुकादश लज्ञण उत्पन्न होते हैं तथा इसमें स्रोतोरोध भी नहीं होता है जिससे यदमा की तरह विभिन्न धातुओं का शोप हो अत एव यदमा तथा उरः चतजन्य शौष भिन्न रोग हैं। राजयदमा की सम्प्राप्ति में स्रोतोरोधादि मुख्य हैं जो कि इसमें नहीं है--स्रोतसां सित्ररोधाच रक्तादीनाच्च संक्षयात् । धात्रमणान्नापचयाद् राजयक्ष्मा प्रवर्तते ॥ (च० चि० अ०८) आध्निक दृष्टि से भी चयदण्डाणु के उपसर्ग के विना भी अनेक अन्य कारणी जैसे फुफ्फ़सगत विद्धि, कोथ, अर्बुद, एवं श्वासनिलका-विस्तृति (Bronchiectasis) आदि रोगों में भी उन्हर, कास. रक्तिवत्त आदि यदमासमान छत्त्वण होते हैं किन्तु-उन्हें यदमा नहीं कहा जाता है। तद्भत् यह चतचीण या उरःचर्तजन्य शोप भी यदमा नहीं है। हाँ, यदि इस रोग की उचित चिकित्सा की उपेचा कर दी जाय तो भविष्य में राजयचमा हो सकता है- उपेक्षिले भवेद स्मिन्न तुवन्धो हि यहमणः। प्रागेवाः गमनात्तस्य तस्मात्तं त्वरया जयेत्।। (च० चि० अ० ११) अत एव जब तक उर चत रोगू में चयदण्डाणु का उपसर्ग नहीं होता है जिसके होने की अधिक सम्भावना एवं अनुकूल परिस्थिति रहती है-तव तक उसे यदमा नहीं कह सकते हैं एवं जब तक यदमा के समान सम्प्राप्ति तथा एकादश लक्षण नहीं होते उरः कत एक स्वतन्त्र रोग के। इसी हेत् चरकाचार्य ने उसका प्रकरण (वर्णन) ही यचमा से भिन्न अध्याय में किया है।

कैषाि देवं शोषो हि कारणैर्भेद्मागतः। न तत्र दोष्ठितङ्गानां समस्तानां निपातनम्।। ३२।। क्षया एक हि ते ज्ञेयाः प्रत्येकं धातुसंज्ञिताः।

चिकित्सितं तु तेषां हि प्रागुक्तं धातुसङ्क्षये ।। ३३ ।।
एकीयमतेन शोषभेद :—कुछ आंचार्यों का मत है कि
ब्यवाय आदि कारणों की भिन्नता के कारण शोष के भेद हो
जाते हैं। अत एव उक्त ब्यवाय, शोक, वार्धक्य आदि जो शोष
के सात भेद कहे हैं वे यचमा के ही स्वरूप हैं किन्तु सुश्रता

चार्य का मत है कि इन सप्तविध शोपों में राजयदमा के त्रिदोषों से उत्पन्न होने वाले समस्त (एकादश) छत्तण नहीं पाये जाते हैं अतः एव इन्हें केवल धातुत्तय के कारण त्त्रय या शोप ही कहना चाहिए राजयदमा नहीं, क्योंकि राजयप्रश्ली स्रोतःसन्निरोधादि विशिष्ट सम्प्राप्तिपूर्वक अनुलोम या प्रतिः लोम धातुत्त्य के रूप में त्रिदोपज तथा एकादशल्वणी होता है। दोपधातुमैळत्त्रयवृद्धिवज्ञानीय अध्याय में इन यदमा-भिज धातुत्त्य या शोपों की चिकित्सा भी पहले कह दी है।

स्थिरादिवर्गसिद्धेन घृतेनाजाविकेन च ।
स्तिग्धस्य मृदु कर्त्तव्यमूर्ध्वद्धाधश्च शोधनम्।। ३४॥ आस्थापनं तथा कार्य्य शिरसञ्च विरेचनम्।
यवगोधूमशालीञ्च रसैर्भुङ्जीत शोधितः।
दहेऽशो गृहयेचापि निवृत्तोपद्वं नरम्।। ३४॥

राजयहमसामान्यचिकित्सा— सर्वप्रथम यहमी को स्थिरादिगण की ओषिधरों के करक तथा काथ से सिद्ध किये हुये वकरी-या भेड़ के घृत से स्नेहित कर मृद्ध औषिधरों द्वारा उसका कर्ष्य और अधासंशोधन (वमन विरेचन कर्म) कराना चित्रहुए। इसके अनन्तर आस्थापन विरेचन कर्मों के दिनों में प्रत्येक संशोधन के अवन्तर चुधा लगने पर यव, यूप या यवौदन, गेहूँ का दलिया, शालि चावल का सेवन मांसरस के साथ करना चाहिए। इस प्रकार पाचकामि के प्रदीप हो जाने के अनन्तर रोग के या उक्त संशोधन कर्मों के प्रदीप हो जाने के अनन्तर रोग के या उक्त संशोधन कर्मों के उपदावों से रहित यहमी की बृंहण चिकित्सा करनी चाहिए॥

व्यवायशोषिणं प्रायो भजनते वातजा गदाः । बृंहणीयो विधिरतस्मै हितः स्निग्धोऽनिलापहः॥३६॥

ब्यवायशीं वृंद्गोपदेशः—अधिक स्त्रीसम्भोग करने से उर्पक्त व्यवायशोप के रोगी को प्रायः वातिक रोग या उत्तण अधिक हुआ करते हैं अत एव ऐसे रोगी के छिये बृंहणीय चिकित्सा यथा-स्निग्ध खाद्य पेय और वातनाशक औपध, आहार और पान का उपयोग हितकारक होता है ॥ ३६॥

काकानु स्व क्षां क्ष कालान् गण्डू पदांन् व्यालि बिलालान् गण्डू पदांन् व्यालि बिलालान् गण्डां अद्याद्विविधेः प्रवादेः समेन्धवान् सर्पपतेल भृष्टान् ॥ ३७॥ देयानि मांसानि च जाङ्गलानि मुद्गाढकी सूपरसाश्च हृद्याः । खरोष्ट्रनागाश्चतराश्वजानि देयानि मांसानि सुकल्पितानि ॥ ३५॥ मांसी पदंशाश्च पिवेदरिष्टान् मार्द्धी कर्मान् मार्द्धा सेव्याः । अकी मृताश्चार जलां पितेभ्यः क्षत्वा यवेभ्यो विविधां अभ्व भव्यान् ॥ ३६॥ खादेत् पिवेत् सार्पर जाविक वा कृशो यवाग्या सह भक्तकाले।

सर्पिर्मधुभ्यां त्रिकटु प्रलिह्या-चव्याविडङ्गोपहितं क्षयार्त्तः । । ४०॥

शोषिणां देयमांसनिर्देश:-कौए, उल्ल, नेवले, बिडाल ( मार्जार ), केंचुए, ब्याल (हिंसक पशु), बिल में सोने वाले जन्तु तथा चुहे और गीध इन्हें सरसों के तैल में सैन्धव लवण (अन्य मसाले) के साथ भून कर विविध प्रवाद ( सिथ्या दचन ) पूर्वक रुग्ण को देवे। इनके अतिरिक्त जङ्गल के पशु-पिच्यों के मांस एवं मूंग और तर की दालों के रतों ( यप ) को संस्कृत करके हृद्य बना कर देने चाहिए। इसी प्रकार गदहे, ऊंट, हाथी, खचर और घोडे इनके मांस को भी सुसंस्कृत करके देवें तथा मांसोपदंश ( मांस-चटनी ) खा के मनका या किसमिस के अरिष्टों को पीवे अथवा अच्छी मदिरा की पान करे। अथवा आक और गिलोय के चार के जल में रात भर भिगों के सुखाये हुये यवों के आटे के अनेक प्रकार के भन्य ( रोटी व मालपूर ) बनाकर खिलाना चाहिए 🤛 तथा भोजन के समय यवागू के साथ वकरी या भेड़ का ची पिलावे अथवा चय से पीडित रोगी को त्रिकट (साँठ, मरिच, पिप्पली ), चन्य और विडङ्ग के चूर्ण को ( १ माशे से ३ माशे की मात्रा में ) प्रतिदिन सुबह, मध्याह और सायंकाल के समय घृत और शहद के साथ चटाना चाहिए ॥ ३७-४० ॥

विमर्शः-विडालभेदाः - प्राम्यो वन्यस्तोयजातः पक्षिमार्जार-विज्जकौ । सुगन्धवृषणश्चेति मार्जाराः पट् प्रकीर्तिताः ॥ विविधैः प्रवादै: = अनेकविधैर्वचनैर्यथा - काकांस्तित्तिर शब्देन न्मत्स्यशब्देन चोरगान् । भृष्टमत्स्यान्त्रशब्देन दद्याद् गण्डूपदानिष ॥ जानञ जुगुप्सुर्नेवाद्याद् भुक्तं वा पुनरुष्ठिखेत । तस्माच्छद्मोपसिद्धानि मांसा न्येतानि दापयेत ॥ कुछ व्यक्तियों को मांस खाने से घूगा होती है तथा कुछ मांसभचक होते हुये भी उन्हें किसी विशिष्ट पश, पत्ती या जनत के मांस से अरुचि रहती है अत एव मिथ्या प्रवाद की युक्ति से अर्थात् छल से उन्हें दूसरे पशु-पित्यों का मांस है ऐसा कह कर खिला देना चाहिए। चरका-चार्य ने इसके लिये उपधा शब्द का प्रयोग किया है। खरोष्ट-मांस (गदहे, ऊँट आदि का) मांसवर्धक होता है - खरोष्टाधतरं नागं मांसं मांसाभिवृद्धये। दद्यानमा इषशब्देन वेसवारीकृतं भिषक॥ गजलडगत्रङ्गाणां वेशवारीकृतं भिषक्। दधानमाहिषशब्देन मांसं मांसाभिवृद्धये ॥ मांसेनोपचिताङ्गानां मांसं मांसकरं परम् । तीक्ष्णी-ब्लालाम्बाच्छरतं विशेषानमृगपैक्षिणाम् ॥ मांसानि यान्यनभ्यासाद-निष्टानि प्रयोजयेत् । तेषूप्षा सुखं भोक्तं तथा शक्यानि तानि हि ॥ जानञ् जुगुप्सत्रैवायाज्यथं वा पुनरुष्ठिखेत । तस्माच्छद्मोपसिद्धानि मांसान्येतानि दापयेव ॥ (चरक) पानीयक्षारविधि -पानाय भो जनायाथ मस्म स्नाव्यं चतुर्युणे । जलेऽर्धमवशिष्टन्तु क्षाराम्मो ग्राद्यमिष्यते ॥ (चरक) अधतरः - अधाद् गर्दभीजातः, गर्दभाद् वडवाजातो वा 'खबर' इति ख्यातः, घोड़े से गदही में तथा गदहे से घोड़ी में उत्पन्न होने वाला पशु खचर कहा जाता है। उपदंश्य - मद्यपानारोचकभक्ष्यद्रव्यं 'चिखना' इति विहारपान्ते मद्यपा वदन्ति।

मांसादमां से पु घृत ज्ञ्ज सिद्धं शोषापहं क्षोद्रकणासमेतम् । द्राक्षासितामागधिकाऽवलेहः सक्षोद्रतेलः क्षयरोगघावी।। क्षये घृतावलेही—मांस को खाने वाले पश्च तथा पिचयों के मांस के करक तथा काथ (मांसरस) में सिद्ध किये हुपे

घृत को शहद तथा पिप्पली के चूर्ण के साथ दिन में तीन बार सेवन करने से शोप रोग नष्ट होता है। इसी प्रकार मुनक्का, शर्करा और पिप्पली इनका युक्तियुक्त अवलेह बना के शहद और तिलतेल के साथ प्रतिदिन सेवन करने से च्यरोग नष्ट करता है॥ ४१॥

विमर्शः—मुनकावलेह—मुनक्का १० तोले भर ले के उसके बीज निकाल कर पत्थर पर चटनी के समान महीन पीस के १० तोले शक्करं की चासनी बना कर उसे नीचे उतार के उसमें उक्त मुनक्के की चटनी मिला के २॥ तोले पिप्पण्टी क्वा महीन चूर्ण मिला कर बरणी में सुरचित रख दें।

चृतेन चाजेन समाक्षिकेण तुरङ्गगन्धातिलमाषचूर्णम्। सिताऽश्वगन्धामगधोद्भवानां चूर्णं घृतक्षौद्रयुतं पूलिह्यात्।।

अश्वनन्धादिचूर्णम् असगन्ध, तिल और उड्द इन्हें समान प्रमाण में ले के चूणित कर ३ माशे की मात्रा में ले के वकरी के ६ माशे घृत तथा ८ माशे शहद में मिला के दिन में तीन बार चटावें। अथवा शर्करा ५ तोला, असगन्ध ५ तोला और पिप्पली का चूर्ण २॥ तोले भर ले के अच्छी प्रकार मिश्रित कर शीशी में भर दें। इस चूर्ण को एक माशे भर ले के घृत ६ माशे तथा शहद ८ माशे के साथ मिश्रित कर दिन में तीन बार चाटने से यदमा रोग नष्ट हो जाता है॥ ४२॥

क्षीरं पिवेद् वीऽप्यथ वाजिगन्धा-विपक्तमेवं लभतेऽङ्गपुष्टिम् । तदुत्थितं क्षीरघृतं सिताढचं प्रातः पिवेद् वाऽपि पयोऽनुपानम् ॥ ४३ ॥

अधागन्याक्षीरम् — अधागन्ध का कहक ४ तोला तथा दुग्ध ३२ तोला और पानी दुग्ध से चतुर्गुण (१२८ तो०) ले के दुग्धावशेष पाक कर शीतल होने पर छान कर पीने से कृश हुये शरीर की पुष्टि होती है। अथवा इस प्रकार से अधानधा कहक में पके हुये दुग्ध में दही डाल के जमा कर दूसरे दिन उस दही को मथ के उसमें से निकाले हुये घृत में शर्करा खूव डाल के प्रातःकाल सेवन करें तथा ऊपर से दुग्ध का अनुपान करें। इस तरह एक दो मास तक उक्त दुग्ध या दुग्धोत्थ घृत का सेवन करने से राजयदमा नष्ट हो जाता है॥ ४३॥

विमर्शः—क्षीरपाकविधः - द्रव्यद्वष्टगुणं क्षीरं क्षीरात्तीयं चतु-गुणम् । क्षीरावशेषः कर्तव्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः॥

जत्साद्ने चापि तुरङ्गगन्धा योज्या यवाश्चैव पुनर्नवे च। कृत्सने वृषे तत्कुसुमैश्च सिद्धं सर्पिः पिवेत् क्षोद्रयुतं हिताशी॥ ४४॥ यदमाणमेतत् प्रवलश्च कासं श्वासंक्च हन्याद्पि पाण्डुताञ्च॥ ४४॥

अधगन्धोत्सादनं वासावृतन्त्र — यचमा रोग में शरीर का उवटन करने के छिये अधगन्धा का चूर्ण, यवझूर्ण तथा श्वेत और रक्त पुनर्नवा का चूर्ण समान प्रमाण में मिश्रित कर प्रयुक्त करने से यचमा नष्ट हो जाता है इसी प्रकार अड्से के शाखा, पत्र और जड़ का काथ बना कर ६४ तोला ले के

उसमें अड्स के पुष्पों का करक ४ पल तथा घृत १६ पल मिलाकर घृतावरोप पाक करके इस घृत को छान कर शीशी या मृतवान में भर देवें। फिर इस घृत को ६ माशे गिर ले के १ तोला शहद मिला कर प्रतिविन पीने से राज-यदमा नष्ट होकर रोगी का हित होता है। यह वासकादि घृत राजयदमा, प्रवल कास, श्वास और पाण्डु रोग को नष्ट करता है॥ ४४-४५॥

विमर्शः—डल्हणाचार्य ने इस घृत में घृतापेच्या अष्टमांशं वासापुष्प कल्क डालने को लिखा है—'वतुर्गुणेन काथेन पुष्प-कल्केनाष्टमभागेन च । तथा चोक्तं—'शणस्य कोनिदारस्य वृषस्य च पृथक्पृथक्। कल्काद्यायात्र शंसन्ति पुष्पकर्क चतुष्णलम्॥'

शक्रद्रसा गोश्वगजाव्यजानां
काथा मिताश्चापि तथैव भागैः।
मूर्वोहरिद्राखदिरद्रुमाणां
क्षीरस्य भागस्त्वपरो घृतस्य।। ४६॥
भागान् दशैतान् विपचेद्विधिज्ञो
दत्त्वा त्रिवर्गः मधुरख्चं कृतस्त्रम्।
कद्विकञ्जैवः सभद्रदारु
घृतोत्तमं य्रद्मनिवारणाय॥ ४७॥

यहमनिवारक घृत—गार्य, घोड़ा, हाथी, मेड़ और वकरी इन पाँचों के गोवर का स्वरस एक एक सेर तथा मूर्वाकाथ ऽ१ सेर, ख़ैर की छाल का काथ ऽ१ सेर, गाय का घी ऽ१ सेर, सम्यक्पाकार्थ पानी ऽ४ सेर तथा प्रिवर्ग (त्रिफला) और काकोल्यादि गण की समस्त मधुर औपधियाँ अथवा अष्टवर्ग की औपधियाँ और कदुत्रिक (सोंठ, मिरच, पिप्पली!) तथा देवदार इन सब का समान प्रमाण से मिश्रित करक घृत से चौथाई (२० तोले भर) ले के यथाविधि घृत सिद्ध करके छान कर शीशी में भर देवें। प्रतिदिन 'इस घृत को ६ माशे प्रमाण में ले कूर रम्माशे या एक तोले शहद के साथ मिश्रित करके सेवन करने से राजयचमा नष्ट हो जाता है ॥ ४६-४७॥

विमर्शः - अत्र शक्त्रतानामेकैका भागः, मूर्वादीनामप्येकैको भागः, क्षीरस्यात्रो नवमो भागः चृतस्य दशम इति त्रिवर्गः -त्रिफला,मधुरस्र कृतात्रं काकोल्यादिकम्, अपरेऽर्धवर्गमाहुरिति डब्ह्णः।

हे पश्चमूल्यो वरुणं करञ्जं भक्षातकं बिल्वपुनर्नवे चृ। यवान् कुलत्थान् बदराणि भागी पाठां हुताशं समहीकद्व्वम्॥ ४८॥

- कृत्वा कषायं विपचेद्धि तस्य
  ्ष्ट्रिभिर्हि पात्रैर्घृतपात्रभेकम् ।
  व्योषं महावृक्षपयोऽभयाश्च
  चव्यं सुराख्यं लवणोत्तमञ्च ॥ ४६ ॥
  एतद्धि शोषं जठराणि चैव
  हन्यात् प्रमेहांश्च सहानिलेन ॥ ४० ॥
- दिपञ्चम्लीष्ट्रतम्—लघु पञ्चम्ल तथा बृहत्पञ्चमूल (दश पूळ), वरुण की छाल, करक्ष की छाल, भन्नातक फल,

विरव फल मजा, पुनर्नवा की जड़, जो, कुलथी, बदरी फल, भारज़ी, पाटा, चित्रक की छाल, महीकदम्ब (मुण्डी या कदम्बछाल) इन सबको समान प्रमाण में ले कर यवकुद्र करके यथाविधि काथ कर छान के ६ पात्र (६ आढक = २४ प्रस्थ) लें तथा घृत १ पात्र (१ आढक) और सोंह, मिरच, पिप्पली, महावृत्त (धूहर) का दुम्ब, हरड़, चन्य देवदार, और सैन्धव लवण इनको समान प्रमाण में मिला कर एक आढक घृत से चौथाई अर्थात् १ प्रस्थ भर ले कर यथाविधि घृत सिद्ध करके छान कर मृतवान में भर दें। इस घृत को ६ माशे से १ तोले के प्रमाण में ले कर मधु के साथ या दुम्ब के साथ मिला कर सेवन करने से शोप, आठ प्रकार के उदर रोग, वीस प्रकार के प्रमेह तथा वात विकार नष्ट हो जाते हैं॥ ४८-५०॥

् विमर्शः—प्रमेहांश्च सहानिलेन — डव्हें णाचार्य ने इसका अर्थ अन्य प्रमेहों के साथ साथ अनिल (वात) जन्य प्रमेहों को भी नष्ट करता है ऐसा किया है क्योंकि ऐसे तो वातिक प्रमेह असाध्य होते हैं किन्तु इस घृत के प्रभाव से वे भी नष्ट हो जाते हैं। 'साध्याः कफीत्था दश पित्तनाः षड् याप्या न साध्यः पवनाच्च दुक्काः।'

गोश्वाव्यजेभेणखरोष्ट्रजातैः शक्तद्रसक्षीररसक्षतोत्थैः। द्राक्षाऽश्वगन्धामगधासिनाभिः सिद्धं पृतं यदमविकारहारि।

यहमध्ने घृतम् - गाय, घोड़ा, मेंड, वकरी, हस्तिनी (इभा), कृष्णासार मृग (एण), गदहा और ऊँट इनके गोयर के स्वरस, इनके दुग्ध और गाय के अतिरिक्त शेष के मांसरस तथा रक्त के साथ मुनका, असगन्ध, पिप्पछी और शर्करा इनका करक और घृत छे कर यथाविधि पका छेवें। प्रतिदिन इस घृत का सेवन करने से राजयहमा नष्ट हो जाता है ॥५१॥

एलाजमोव्स्ऽऽमलकाऽभयाक्ष-गायँग्यरिष्टासनसालसारान् -विडङ्गभल्लातकचित्रकोग्रा-•कदुत्रिकाम्भोद्सुराष्ट्रजांश्च 11 47 110 पक्त्वा जले तेन पचेद्धि सिर्प-स्तस्मिन् सुसिद्धे त्ववतारिते चू। सिंदोपलाया \_त्रिंशत्पलान्यत्र दत्त्वा तुगाक्षीरिपलानि षट् च । ४३।। प्रस्थे घृतस्य दिगुणञ्च दद्यात् क्षोदं ततो गन्धहतं विद्ध्यात्। पलं पलं प्रातरतः प्रालह्य पश्चात् पिवेत् क्षीरमतन्द्रितश्च ॥ ४४ ॥

एतद्धि मेध्यं परम् पवित्र चक्षुरयमायुष्यमथ् । यशस्यद्भा । • यदमाणमाशु व्यपहन्ति चैतत् • पाण्डवामयञ्चेव भगदरञ्ज ॥ ४४॥ श्वासञ्ज हस्ति •वरभेदकास-

हत्प्लीहगुल्मग्रहणीगदांश्च । न चात्र किञ्जित् परिवर्जनीयं

रसायनञ्जीतदुपास्यमानम् ॥ ४६॥.•

गायुत्री (खदिर) का सार (कत्था), नीम की सार, अरुण ( विजेसार ), सार, शालवृत्त का सार, वायविडङ्ग, भल्लातक फल, चित्रक की छाल, उम्रा (वचा), सोंठ, मरिच, पिप्पली, अजमोद (मोथा), सुराष्ट्रजा (फिटकिरी) इन्हें प्रमान प्रमाण में ले के यवकुट कर काथ कर लें। फिर यह काथ ४ प्रस्थ तथा घृत १ प्रस्थ ले के यथाविधि पाक कर छान लें। फिर इस घृत में मिश्री पीसी हुई वारीक ३० पछ, वंशछोचन ६ पर एवं शहद इत से द्विगुण (अर्थात् २ प्रस्थ ) मिछा कर मन्थन दण्ड से भलीभाँति मथ कर मृतवान में भर के रख देवें। प्रतिदिन इस अवलेह को १ पल भर ले कर नातः काल चाट कर ऊपर से दुग्ध का अनुपान करना चाहिए। यह घृत, मैधा (धारण शक्ति ) का वर्धक, अत्यन्त पवित्र, नेत्रों के ैिलये हितकारी तथा अ युका वर्धक है। यह शीघ्र ही राजयदमा, पाण्डु, भगन्दर, स्वास, स्वरभेद, कास, हृदय 🥓 रोग, प्लीहबुद्धि, गुल्म और प्रहणी के विकारों को नष्ट करता है। इस घृत के सेवन करते समय कुछ भी वर्जनीय (परहेज) नहीं है ॥ ५२-५६॥

एलादिघृतम्—इलायची, अजवायन, ऑवले, हरह, बहेडे,

प्लीहोदरोक्तं विहितञ्ज सिर्प-स्त्रीण्येव चान्यानि हितानि चात्र । उपद्रवांश्च स्वरवैकृतादीव्य

जयेद् यथास्वं प्रसमीद्य शास्त्रम् ॥ ४३ ॥
यक्ष्मणि वृतान्तराणि—इस राजयद्मा में प्लीहोद्र रोगाधिकार में कहे हुये पट्पलवृत तथा अन्य दूसरे तीन वृतों का
उपयोग करना हितकारक होता है। इसके अतिरिक्त स्वरविकृति (स्वरभङ्ग) आदि उपद्रवों को उनकी अपनी-अपनी
शास्त्रोक्त चिकित्सा के अनुसार शान्त करें॥ ५७॥

विमर्शः—'षट्पलघृतं यथा—पिपलीपिप्पलीमूलचन्यचित्रकशृङ्गवेरयवश्चारसैन्धवानां पालिका भागाः घृतप्रस्थं, तत्तुल्यञ्च क्षीरं
तदेकध्यं विपाचयेत, एतत् षट्पल्कं नाम सिर्पः' (सु० चि०
छ० १४) उपर्युक्तघृतत्रयस्—(१) इरीतकीचूर्णप्रस्थमाढके
घृतस्यावाप्याङ्गारेष्वविलाप्य खजेनाभिमध्यानुगुप्तं कृत्वाऽर्थमासं
यवपल्ले वासयेत, तत्रश्चोद्द्य्य परिस्नान्य इरीतकीकाथाम्लदधीन्यावाप्य विपचेत् । (२) 'गन्ये पयसि महावृक्षक्षीरमावाप्य
विपचेत् । विपक्तज्ञावतायं शीतीभूतं मन्थानेनाभिमध्य नवनीतमादाय भूयो महावृक्षक्षारेणैव विपचेत् । तद्यथायोगं मासं मासार्थं
वा पाययेत' (३) 'चन्यचित्रकदन्त्यतिविषाकुष्ठसारिवात्रिफलाजमोदहरिद्राग्चित्रिनीत्रवृत्तिकद्यकानामर्थकापिका भागाः, राजवृक्षफलमज्ज्ञामष्टो कर्षाः, महावृक्षक्षीरपले ह्वे, गवां क्षीरमूत्रयोरष्टावशे
पलानि, एतत्सर्वं घृतप्रस्थे समावाप्य विपचेत्' (सु. चि. अ. १४)

अजाराकुन्मूत्रपयोघृतासः द्धांसालयानि प्रतिसेवमानः । स्नानादिनानाविधिना जहाति मासादरोषं नियमेन शोषम् ॥ ४८॥

शोष अना प्रकृतादिसेवनफलम् - वकरी की मीक्षणियाँ, वकरी का मुत्र, वकरी का दुग्ध, वकरी का घृत, वकरी का रक्त भौर वकरियों का निवासस्थान इन्हें प्रतिदिन स्नान, उबटन, मह्मण और निवास रूप से यथायोग्य अनेक विभ्नियों से

नियमपूर्वक एक मास तक सेवन करने वाले व्यक्ति का राजयदमा पूर्णेक्ष्प से नष्ट हो जाता है ॥ ५८॥

विमर्शः-आयुर्वेद शास्त्र में अनेक स्थलों पर वकरी के दु,ध, मूत्र, शकृत् और मांस का सेवन करना राजयदम-नाशक माना गया है-छागमांसं पयदछागं छागं सपिः सशकं रम्। छागोपसेवा शयनं छागमध्ये तु वहमनुत् ॥ ( भे. र. ) अजामांसरसप्रयोगः--सिपप्लीकं सयवं सकुलत्थं सनागरम्। दाहिमामलकोपेतं स्निग्धमाजरसं पिबेत् ॥ ( च. दत्त. ) अजाप-चक्रमृतप्रयोग —छागशकुद्रसम्त्रक्षीर देंध्ना च साधितं सर्पिः । सक्षारं यहमहरं कासश्वासीपशान्तवे परमम् ॥ ( भे. र. ) छाग-काचन्य - छागमांसतुलां गृह्य साधयेत्र स्वणे डम्मिस । पाद शेषेण तेनैव स्पि: प्रस्थं विपाचयेत् ॥ श्रयादि ( भै. र. ) छाग्छाद्यरिष्ट-भी यदमा में अत्यधिक लाभदायक माना गया है। अधाङ्ग-संग्रह में भी ६ मास तक वकरियों के साथ रहना तथा उनके ् झुण्ड के मध्य में शयन करना तथा उनके दुग्ध का पान, मुत्र से स्नान और उनकी मिङ्गणियों का शरीर पर घपण राजयदमनाशक माना गया है-'अजां वा पर्युपासीत पण्मासा-नुटजे वसन् । तत्पयोमूत्रविङ्वृत्तिपरिषेकप्रघर्षणः ।। ताभिः परिवृतः स्वप्यात्तच्छक्रद्रेणुसङ्करे । एतद्रसायनं श्रेष्ठं रोगराजस्य नाज्ञनम् ॥ अन्य च्च- अजाशकृदसक्षीरदिधमूत्रैः शृतं घृतम् । सपन्नपटुपन्नाजं क्षयी क्षीरानुषः पिवेतू ॥ (अ. सं. ) छागमांसगुणाः - बकरी का मांस अल्प कफकारक, अल्प पितकारक तथा अनिभ-प्यन्दी होने से यदमा में अत्यधिक हितकारक है-नातिशीतो गुरुः रिनम्धो मन्दिपत्तकः रमृतः । छगलस्यनभिष्यन्दी तेषां पीनस-नाशनः।। अनादुग्धगुणाः—अनादुग्ध अग्निदीपक, पचने में हरका, संप्राही तथा श्वास, कास और रक्तिवित्त का नाशक होने से यदमा में अमृत के समान माना गया है-गन्यतुल्य-गुणं त्वाजं विशेषाच्छोषिणां हितम् । दीपनं लघु संप्राहि श्वासकासाः स्वित्तत्त ॥ अजादुग्धगुणहेतु – वकरी का शरीर छोटा होता है, कटु और तिक्त औषधिपत्रों को खाया करती है, पानी कम पीती है तथा सारे दिन घूमती रहने से निरन्तर ज्यायाम करती रहने के कारण उसका दुग्ध सर्वरोगनाशक माना गया है-अजानामन्यकायत्वात्कद्वतिक्तनिषेवणात् । नात्यम्बुपानाः द्वथायामात् सर्वन्याधिहरं पयः ॥ (सु. सू. अ. ४५) अजाद्धि-गुणाः—दध्याजं कफिपित्तव्नं लघु वातक्षयापहम् । दुर्नामश्वासकारेषु हितमग्नेश दीपनम् ॥ (सु. सु. अ. ४५) अजावृतगुष्णः— आजं घृतं दीपनीयं चक्षुष्यं बलवर्षनम् । कासे श्वासे क्षये चापि पथ्यं पाके च तङ्घु ॥ (सु. स्. अ. ४५) अज्ञामृत्रपुगाः—कासधासा पइं शोफकामलापाण्डुरोगनुत् । कद्वतिक्तान्वितं लागमीपन्मारतको पनम् । (सु. स्. अ ४५) वकरी के अतिरिक्त कवूतर भी राजयच्मनाशक माने गये हैं इसी लिये प्राचीन काल में हिन्दू कवृतर पाछते थे तथा इस समय में मुसल्मान पाछते हैं - मेघटूते पारम्वतं (कबूतर) पाडननिर्देशः - हां कस्यांब्रिद्धवन-वलमौ सुप्तपारावतायां, नीत्वारात्रिं चिरविष्ठसनात् खिन्नविद्युत्कलत्रः॥ इसके अतिरिक्त कवृतर, वन्दर, वकरी और हरिण का मांस भी चयनाशक होता है --पारवतकिष्ठागकुरङ्गाका पृथक पृथक । मांसन्तूर्णमजाक्षीरैः पीतं क्षयहरं परम्॥ (भै. र.) वैज्ञानिक अन्वेषण के अनुसार बकरी राज्यहमा के छिये सहजन्म (Naturally immune) मानी गई है किन्तु आयुर्वेद के

महर्षि हजारों वर्ष पूर्व इसकी वैज्ञानिकता का लेखन कर चुके हैं।

स्तोनयोगं विधिवत् क्ष्यार्तः क्षिरेण वा नागबलाप्रयोगम्। स्वेत वा मागधिकाविधानं तथोपयोगं जैतुनोऽश्मजस्य क्षये रह्मोनादिचलारो योगाः— इय से पीड़ित व्यक्ति शास्त्रोक्त विधि के अनुसार छहसुन का सेवन करे अथवा नागवला के स्वरस या चूर्णको दुग्ध के साथ सेवन करे । अथवा शास्त्रोक्त वर्धमान पिप्पली का सेवन करे । पर ॥ प्रकार शिलाजीत का भी विधिपूर्वक सेवन करे ॥ पर ॥

विमर्शः (१) रसोनः-पन्निध्यरसैर्युक्तो रसेनाम्लेन वर्जितः। तस्माद्रसोन इत्युक्तो द्रव्याणां गुणवेदिभिः॥ छहस्रन सिग्ध होने से वातशामक तथा उष्ण होने से कफ का शामक होता है- 'कफामयान् इन्ति महारसोनः ' (धन्व० निवण्डु) एवं ब्रधा तथा बल को बढ़ाता है इसीलिये चय, वातव्याधि, मन्दाग्नि और वात तथा कफजन्य रोगों में इसका अत्यधिक प्रयोग शास्त्रों में किया गया है। (१) रसोनकल्क:-रहोन करकं तिरुतैरुमिश्रं योऽइनाति नित्यं विषमज्वरार्तः । विमुच्यदे सोऽप्यचिराज्ज्वरेण वातामयैश्वापि सुघोररूपैः ॥ (२) रस्येनतैलम्-'रसोनकरकस्वरसेन पकं तैलं प्रिवेद यस्त्वनिल।मयार्तः' (३) रसोन-पिण्डो वातरोगे श्रेष्ठः (४) रसोनसुरा क्रिमिकुष्ठक्षयानिलन्ती ( भें र० ) ( ५) रसोनादिकाथ-आमवाते (भें र०) (६) रसो-(७) लहसुन के ४-६ कली को सैन्धव लवण, जीरक, धनियाँ, कालीमरिच, हिङ्क आदि के साथ पीस के चटनी बना के भोजन के साथ सुवह-सन्ध्या सेवन करने से च्या, कास, श्वास, अग्निमान्च नष्ट होते हैं। (८) रसोन्झीरम् — लहसुन की ७-१० कली छील कर उन्हें ऽ। पाव भर दुग्ध में खूब औटा के शकर डाळ कर चीर बना के सेवन कड़ने से • चय, कास, थास, कफ विकार नष्ट होते हैं। (९) रसोनस्वरस—छहसुन का स्वरस २० तोले तथा उसमें मधु २० तोले मिला के मृतः वान में भर कर रख दें। सात दिन के पश्चात् इस मिश्रण में से एइ-एक तोला युवह, मध्याह और सायङ्काल सेवन करने से श्वास, कास तथा कफोत्सर्गप्रधान चय रोग नष्ट हो जाता है। (२) नागवला विद्यारोग धातुच्य से उत्पन्न होता है अत एव नागवला का सेवन रस-रक्तादि घातुओं का वर्दक होने से चय में श्रेष्ठ माना जाता है। नागो इस्तो तद्वहलं ददातीति नागवला । चरकोक्त-नागवलारसायन प्रयोग अच्छा लाभ करता है - बलामूलान्युद्धरेत्, तेषां सुप्रक्षालितानां त्विविपण्ड-मात्रमात्रमक्षमात्रं वा श्रह्णिपष्टमालोड्य पयसा प्रातः प्रयोजयेत्। चूर्णीकृतानि वा पिवेत पयसा, मधुसपिंभ्यी वा संयोज्य मक्षकेत, जीणें च क्षीरसर्पिभ्यों शालिषष्टिकमश्नीयात्। संवत्सरप्रयोगादस्य वर्षशतमञ्जरं वयुस्तिष्ठति ।। ( च० चि० अ०१ ) (३) वर्धमान-पिष्पली—'पिष्पलीवां क्षीरिषष्टा वारिष्टा वा पल्लाभिवृद्धया दशाः भिवृद्धया वा पिवेत, क्षीरौदनाहारो दशरात्रं, भूयश्चापकपंयेत, पवं यावत पद्म दश वेति, तरेतत पिप्क्लीवर्धमानकम्' (सु० चि० अ०५) अर्थात् सुश्रत ने लिखा है कि दुर्वलता में ५ तथा सबैल में १० पिप्पली रोज बढ़ा कर दस दिन तक लें तथा उसी क्रम से पिष्पली धटावें। ५ पिष्पली रोज बढ़ाने से न्द्र वें दिन ५० पिष्पली छेनी पहेंगी, तथा कुल मिला कर

१० दिन में २७५ पिप्पछी होती हैं एवं १० पिप्पछी । रोज बढ़ाने से १० वें दिन १०० पिप्पली लेनी होंगी और १० दिन की कुछ ५५० होती है। चरकाचार्य ने वर्धमानपिप्पूछी रसायन में १० पिप्पली रोज १० दिन तक बढ़ा कर और इसी क्रम से घटाते हुए १९ वें दिन तक कुछ एक हजार पिप्पली पूर्ण कर लेने का योग लिखा है। १० का योग उत्तम, • षट्पिप्पली वृद्धिप्रयोग मध्यम तथा त्रिपिप्पली वृद्धिप्रयोग कनिष्ठ सान्र गया है। आजकल प्रथम इस कनीयान् प्रयोग को ही ग्रुरू करना चाहिए-जैसा कि चरक ने कहा है-त्रीणि द्रव्याणि नात्युपुभुक्षीत, क्षारः, पिष्पक्री, लवणानि चेति॥ कमवृद्धया दशाहानि दशपैष्पलिकं दिनम् । वर्धयैत्पयसा सार्डं तथैवापनयेत्पुनः ॥ जीर्णे जीर्णे च मुजीत षष्टिकं क्षीरसर्पिषा। पिप्पलीनां सहस्रस्य प्रयोगोऽयं रसः अनम् ॥ पिष्टास्ता विलिभः सेब्याः शता मध्यवलैर्नरैः । चूर्णीकृता हस्ववलैयोज्या दोषामः यान्प्रति ॥ दश्वैप्पलिकः श्रेष्ठो मध्यमः षट् प्रकीर्तितः । प्रयोगो यित्रपर्यन्तः स कनीयान् स चावलैः । वृंद्गं स्वर्थमायुष्यं प्लीहोदर-विनाशनम् । वयसःस्थापनं मेध्यं पिष्पलोनां रसायनम् ॥ (च०चि० अ॰ १) (४) शिलाजतु—ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की प्रखर किरणों से सन्दर्भ पर्वतों की शिलाओं से लाचारस के समान तरल पदार्थ का सवण होता है उसी को शिलाजीत कहते हैं-मासे शुक्ते ( ज्येष्ठे ) शुची ( आषाढे ) चैव शैलाः सूर्याशुतापिताः । जतुप्रकाशं स्वरसं शिलाभ्यः प्रसवन्ति हि ॥ शिलाजिति विख्यातं सर्दैव्याधिविनाशनम् ॥ (सु० चि० अ० १३) चरकेऽपि— हेमाद्याः सूर्यसन्तप्ताः स्रवन्ति गिरिधातवः । जत्याभं मृदु मृत्स्नाच्छं यन्मलं तिन्छलाजतु ॥ अन्यच्च-ग्रीष्मादितप्ता गिरयो जतुत्रस्यं वमन्ति यत् । हेमादिषड्धातुमयं प्रोच्यते तिच्छलाजतु ॥ (रसकामधेनु) चरकाचार्य ने सुवर्ण, रजत, ताम्र और कृष्ण-लीह की खान वैलि पत्थरों के प्रतप्त होने पर चार प्रकार की शिलाजु मिलना बताया है तथा उसमें लौहयुक्त शिलाजु के-उत्तम माना है-हेम्नश्च रजतात्ताम्राद्धरास्कृष्णायसादिष । नात्युष्णशीनं धातुभ्यश्चतुभ्यंस्तस्य सम्भवः ॥ सुस्रुताचार्यं तथा अन्य भीचार्यों ने उक्त चार धातुओं के अतिरिक्त त्रपु (वक्न ) और सीसे को युक्त कर पड्धातुमयपर्वंत शिलाओं से निकलने के कारण इसे ६ प्रकार का माना है-त्रप्वादीनान्तु लोहानां पण्णामन्यतमान्वयात् । (सुर्वे अ० १३) त्रपुसीसतात्ररूप्य-सुवर्णकृष्णजीहजानीति डल्हणः। यह विशेषकर नेपाल, भूटान और तिब्बत के पर्वतों से प्राप्त होती है। बद्रीनारायण के पहाड़ों से भी यह आती है। आधनिक दृष्टि से यह पर्वतजन्य पेट्रोलियम जाति का तेलीय पदार्थ है अतः इसे Mineral pitch कहते हैं। विशिष्टगुणाः—शिलाजतु भवेतिक्तं कडकन्न रत्तायनम् । क्षयशोधोदराशीसि इन्ति बस्तिरुजाञ्जयेत् ।। (भै० रु०) शिलाजतु प्रमेह, मधुमेह, अश्मरी, मुत्रकृच्छू, उद्ररोग, शोथ, अर्ज, पाण्डुरौग, गुल्म और चय रोगों में विभिष्ट त्यम करती है तथा अत्यन्त रसायन है - जराव्याधिप्रशमनं देहदार्ट्यकरं परम् । मेधारमृतिकरं धन्यं क्षीराशी तत्प्रयोजयेत् ॥ ( च० चि० अ॰ १)। शिलाजसुका एक तुला (१०० पल) प्रमाण में यथाविधि प्रयोग करने पर रसायनोक्तं फल अवश्य प्राप्त होता है - उपयुज्य तुकामेर्व गिरिजादमृतोपमात । वपुर्वणंबकोपेतो मधुमेहविवर्जितः ॥ जीवेद्वर्षशतं पूर्णमजरोऽमरसन्निमः । किन्तु महान् खेद है कि आद्भाल चमरी लोग दो पैसे तोले तक CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

शिलाजतु देने लग गये हैं और अज्ञानी लोग लेकर सेवन करते हैं जब लाभ नहीं होता है तब आयुर्वेद को बंदनाम किया जाता है अतः वास्तविक शिळाजतु प्रसिद्ध वड़े फर्म से लेकर ही काम में लें। दो पैसे तोले वाली शिलाजत में भी धूर्त छोग शास्त्रोक्त छत्तण घटा के दिखा देते हैं - तप्तमयी न दह्येत लिङ्गाकारमथापि च। जले जटिलतां याति श्रेष्ठमेतिच्छिलाः जतु ॥ लीहिकद्वायते वह्वी विधूमं दह्यतेऽम्मसि । तृणाद्यये कृतं श्रेष्ठ-मधो गलति तन्तुवत् ॥ शास्त्र में शिलाजतु के विभिन्नरोग-गार्शीर्थ अनेक योग लिखे हैं जैसे चरकोक्त शिलाजतु रसायन तथा भेषज्यरतावलीय शिलाजतु लौह, शिलाजत्वादि वटी, शिलाजत्वादिचूणं एवं चक्रदत्तोक्त शिवा गुरिका आदि इन चारों योगों के अतिरिक्त यदमानाशन के छिये नारियल की गरी वृंहीण तथा बलमांसवर्द्धक होने से श्रेष्ठ मानी गई है— नारिकें रुफलानि च । बृंहणिस्नग्धशीतानि बल्यानि मधुराणि च ॥ (चरक) नारिकेलं गुरु स्निग्धं पित्तव्नं स्वादु शीतलम्। वलमांस-प्रदं हृदं वृंहणं बस्तिशोधनम् ॥ (सुश्रुत) चक्रदत्तोक्त नारि-केळखण्डपाक चयादि रोग में प्रयुक्त करना चाहिये-जुडवर मितमिष् स्यान्नारिकेलं सुपिष्टं पलपरिमितसपिः पाचितं तुल्य-खण्डम् । निजपयसि तदेतत् प्रस्थमात्रे विपकं कुडवमथ सुशीते शाण-मात्रे क्षिपेच । धान्याकपिष्पिलपयोदतुगादिजीरै: सार्क त्रिजात-मिभकेशरविद्वचण्ये । इन्त्यम्लिपत्तमरुचि क्षयमस्रिपत्तं शूलं वर्मि सकलपौरपकारि पुंसाम् ॥ अमेरिका में खॉॅंपरे के ताजे तैल का प्रयोग च्चरोग में काडिलवर के प्रतिनिधि के रूप में करते हैं। यदमारोगनाशन के लिये बहुत प्राचीन काल से आयुर्वेद में सुवर्ण का प्रयोग प्रचलित है। सुवर्ण विपहर तथा यदम-नाशक है - हेमस्वर्णविषाण्याशु गरांश्च विनियच्छति (चरक) स्निग्धं मेध्यं विषद्दं वृंद्दणं वृष्यमग्र्यम् । यक्ष्मोन्मादप्रश्चमनपरं देहरोगप्रमाथि ॥ ( रस॰ समु॰ ) सुवर्ण के पात्र में रखा हुआ जल पीना, सुवर्ण के वर्क को किसी सुरब्वे (हरड़, आंवले, वेल, सेव ) के ऊपर लपेट कर सेवन करना चाहिए। यचमा में सुवर्ण के निम्न योग प्रचित हैं - सुवर्णमालिनीवसन्त, चन्द्रोदय, सुवर्णभस्म, चयारि स्वर्ण चतुर्सुखरस, महालद्मी-विलासरस, मृगाङ्क, राजमृगाङ्क, कुमुदेश्वर आदि । आधुनिक विज्ञान में भी सुवर्ण का प्रयोग सुचिकाभरण के रूप में किया जाता है। सैनोकैसिन, क्रिसेल्बीन, सोल्गेनाल आदि इक्षेक्शन सुवर्ण के आते हैं। कुछ शास्त्र कहते हैं कि सुवर्ण यदमा के जीवाणुओं को नष्ट कर शरीर में एक प्रकार वैक्सिन बनाता है जो ट्यंबरकुलीन के समान चमता पैदा करता है। अन्य वैज्ञानिक कहते हैं कि सुवर्ण यदमा के जीवाणुओं को नष्ट नहीं करता किन्तु शरीर के रचकदल (W. B. C.) को सबल बना कर शरीर की रोगप्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है। चय को नष्ट करने के लिए आजकल केरिसयम के अनेक योग प्रचलित हैं। इससे अस्थियों मजवूत होती हैं तथा चय के जीवाणुओं की या उनसे विकृत हुये फुफ्फुँस के भाग के चारों ओर एक आवरण (खटिकाभरण=Calsification) सा हो जाता है जिससे जीवाणु केंद्री की भांति अरेस्ट हो जाते हैं। आयुर्वेद में इस कार्य के लिये चय में मुक्ताभस्म, मुक्ता-पिष्टी, प्रवाल की सरम और पिष्टी तथा शङ्क, शुक्ति और ईपर्दिका भस्मों का बाहुल्येन प्रयोग लिखा है। चय में मांस का प्रयोग आधुनिक तथा आयुर्वेद मत से अत्यन्त महत्त्व

३३ सु० उ०

का है-'मांसमेवाश्नतः शोषिधरं काये न तिष्ठति। (चरक) यदमा में मांसजातीय (Proteins) पदार्थों से रोगी की सहन शक्ति स्निध ( Faity ) पदार्थों से प्रतीकारशक्ति, पिष्टमय (Starchy) पदार्थ रोगप्रसार एवं खनिजयुक्त (विशेष कर् (Calcium) पदार्थों से खटिकाभरण में सहायता होती है अत एव यच्या में मांसजातीय तथा सिग्ध पदार्थ अधिक, खटिक सध्यम तथा पिष्टमय पदार्थ कम प्रयुक्त करने चाहिए। प्रोटीन की पूर्ति के लिये मांस, अण्डा, दुग्ध तथा स्नेहों में मक्खन, घी, नारियल का तैल और काडलिवर ऑयल प्रशस्त हैं। खनिजयुक्त पदार्थों के लिये मेथी, पालक, बथुआ, चने के प्रे, नीलाई, छीळ आदि पत्रकशाकों का प्रयोग उत्तम है। फळों में सन्तरा, मोसम्बी, अंगूर, सेव, केला, पपीता, अनार, टमाटर, वादाम, अखरोट किसमिस, खोपरा आदि दें। जीवाणुनाशक औषधियों में किआजोंट, ग्वांकलकार्व, मेंथाल, युकालिप्टोल, टर्पेंग्टानि, आयोडीन, कार्योटिक एसिड, लहसुन-स्वरस आदि यथायोग्य अभ्यङ्ग, मुखद्वारा सेवन तथा भाप-द्वारा स्वने को प्रयुक्त होती हैं। लाचातेल, चन्दनवला-ळाचादि तेळ अभ्यङ्गार्थ श्रेष्ठ हैं। शुद्ध तथा रूच हवा, प्रातः कालीन सूर्य की किरणें और पूर्ण विश्राम ये अत्यन्त आवश्यक हैं। वर्ज्य - यदमी के वीर्य की रचा अत्यन्त आवश्यक है। अत एव मन तथा इन्द्रियों को उत्तेजित करने वाले पञ्चेन्द्रिय विषय सिनेसा, गन्दे उपन्यास, नृत्य, गीत, कुसङ्गति, मद्य, चाय, काफी, लालमरिच, इमली, खट्टे पदार्थं ये वर्जित हैं।

शोकं श्वियं क्रोधमसूयनञ्ज त्यजेदुदारान् विषयान् भजेत । वैद्यान्द्वजातींश्विदशान्गुरूंश्च वाचश्च पुण्याः ऋणुयाद् द्विजेभ्यः ॥ ६० ॥ इति सुश्रुतसंहितायासुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सा-तन्त्रे ( तृतीयोऽध्यायः, आदितः ) एकचत्वा-रिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥



शोष परिद्वार्याणि—चिन्ता, स्त्रीसेवन, क्रोध तथा असूया (दूसरे के गुणों में दोषप्रकटन ) वर्जित करें एवं उदार (उत्कृष्ट ) विषयों (खाद्य-पेय ) का सेवन करें तथा वैद्य, द्विजाति (ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य ), देवता, गुरु और वृद्ध सन्तों का-सेवन करें । इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों से पुण्यकारी कथाओं (भागवत-पुराणादिक ) का श्रवण करें ॥ ६०॥

विमर्शः — वृन्ताकं कारवेछ ब्र तैलं विरुव राजिकाम्। व्यायामञ्च दिवानिद्रां स्वर्था कोपं विवर्जयेत् ॥ विरेचनं वेगविधारणानि श्रमं
क्रियं स्वेदनमञ्ज्ञच । प्रजागरं साइसक्तमंसेवारू स्वात्रपानं विषमाशनञ्च ॥ यद्यपि आधुनिक चिकित्सा में मद्यसेवन वर्जित माना
है किन्तु मद्य तीचण, आधुन्यापी तथा उष्ण होने से स्रोतोऽवरोधविनाशनपूर्वक कफ नष्ट करता है अतः आयुर्वेद्दृष्टि
से आयुर्वेदिक आसवारिष्टों का सेवन लाभकारी है — मासमेवाश्नतः शोषो माध्वीकं पिवतोऽपि चः। नियतानव्यिच्तरय चिरं
काये न तिष्ठति ॥ वारुणीमण्डनित्यस्य बिर्मार्जनसेविनः अविशे
रितवेगस्य यहमा न लमतेऽन्तरम् ॥ प्रसन्नां वारुणी सीधुमरिष्टानासCC-0. In Public Domain. UP State

वानम्धु । यथाईमनुपानार्थं पिवेन्मांसानि भक्षयन् । मधं तैक्ष्योष्ण्यः वैश्चं सूक्ष्मत्वात् स्रोतसां मुखम् । प्रमथ्य विवृणोत्याशु तन्मोक्षात् सप्तथातवः ॥ पुष्यन्ति धातुपोपाच शीघं शोषः प्रशास्यति । बहिः स्पैर्शनमाश्रित्य वक्ष्यतेऽतः परं विघि । स्नेह्स्रीराम्बुकोष्ठेषु स्वभ्यक्तः मक्गाइयेत् ॥ स्रोतोविबन्धमोक्षार्थं बलपुष्टचर्थमेव च । उत्तीर्णं मिश्रकैः क्षेद्रेः पुनराक्तैः सुखैः करैः । मृद्नीयात् सुखमासीनं सुखे चोत्साद-वेन्नरम् ॥ रोगराजनिवृत्युपायः—सत्येनाचारयोगेन मङ्गल्यैरप्य-हिंसया। वैद्यविप्रार्चनाच्चेव रोगराजो निवर्तते ॥ वेद्वविहितेष्टि-प्रयोगः - यया प्रयुक्तया चेष्टचा राजयक्ष्मा पुरा जितः । तां वेदवि-हितामिष्टिमारोग्यार्थी प्रयोजयेत ॥ इस प्रकार रीजय दमी शुद्ध आचार-विचार का सेवन, पौष्टिक भोजन, कथा-वार्तादि सन्सङ्ग, शुद्ध हवा तथा सूर्यप्रकाश, ब्रह्मचर्य आदि के सेवन पूर्वक संयमित जीवन को बितावे तो उसका यदमा नष्ट हो जाता है तथा वह अधिक वर्ष तक जीवित रह सकता है। इति श्री अम्विकादत्तशास्त्रिणा विरचितायां सुश्रुतासंहिताया उत्तरतन्त्रस्य भाषाटीकायां शोषप्रतिषेधो

~ 524 Million .

नामैकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥

## द्विचर्त्वारिंशन्तमोध्यायः।

अथातो गुल्मप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २॥

अब इसके अनन्तर गुरुमप्रतिषेध नामक अध्याय का प्रारम्भ करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥१.२॥

यथोक्तैः कोपनैदीषाः कुपिताः कोष्टमागताः । जनयन्ति नृणां गुल्मं स पद्मविध र्वेच्यते ॥ ३॥

गुल्मसम्प्राप्ति—जैसा कि सुश्चत स्त्रस्थान के वर्णप्रश्न-विषयक २१ वें अध्याय में वलविद्यहादि कारणों से प्रकृषित वात तथा क्रोध, शोक, भयादि कारणों से पित्त एकं दिवा-स्वप्तान्यायामालस्यादि कारणों से कफ कुपित हो के कोष्ठ में आ कर मनुष्यों में गुल्म रोग उत्पन्न करते हैं तथा वह गुल्म पाँच प्रकार का होता है ॥ ३ ।

विसर्शं अथितः कोपनः वातादि के जो अपने अपने क्लाण या गुण हैं उन गुण वाले पदार्थों के सेवन करने से ये वातादि दोप प्रकुपित हो जाते हैं — जैसे वात के गुण रूच-शितादि हैं, इन गुण युक्त पदार्थों से वात कुपित होता है — हक्षः शीतो कष्ठः सूक्ष्मश्रलोऽय विश्वदः खरः। पित्तगुणाः — सरने इन्ध्रणं तीक्षणञ्च द्रवमम्लं सरं कड़। कफ्गुणाः — गुरुशितमृदुरिनग्य-मुप्रारिथरपिच्छिलाः। तीसटाचार्यं वातादि दोषों के प्रकोपक कारण वहे सुन्दर श्लोकों में लिखते हैं — वातप्रकोपकहेतवः — व्यायामादपत्रपणात्प्रपतनाद्भक्षाः स्थाजागराहेगानाञ्च विधारणाद-तिश्च शैरादितिशासतः। ह्यक्षोमकपायितक्तकडकैरेभिः प्रकोप ने ने स्थादितिशासतः। ह्यक्षोमकपायितक्तकडकैरेभिः प्रकोप ने को दायानात्पक्षीसम्पर्कतिलातसीदिधसुराशुक्तारनाल्विशिः। भुक्ते जीर्यति मोजने च श्रारिद ग्रीभे सति प्राणिनाम्। भध्याहे च तथार्थरात्रिसमये पित्तं प्रकोप मति प्राणिनाम्। भध्याहे च तथार्थरात्रिसमये पित्तं प्रकोपं ने ने तथा कि प्रति प्रकोपकहेतवः — यहमशुररसातिरिनग्यदुग्धेश्व-स्थाप्त स्थापना, Hazratganj. Lucknow

मह्यद्रवद्धिदिननिद्रायुपसिंग्प्रपूरेः । तुह्निनपतनकाले इलेग्नणः सम्प्रकोपः प्रभवति दिवसादौ भुक्तमात्रे वसन्ते ॥ (मधुकोष) चरकोक्तगुलससम्प्राप्तिः - कफन्न पित्तन्न स दुष्टवायुरुद्ध्य मार्गान् विनियद्धः ताभ्याम् । ह्याभिषार्थोदरविस्तशूलं करोत्यशीयाति न बद्धमार्गः ॥ पकाशये पित्तकफाशये वा स्थितः स्वतन्त्रः औरसंश्रयो वा । स्पृश्चोपलभ्यः परिषिण्डितत्वाद् गुल्मो यथा दोषपमुपैति नाम ॥ कोष्ठलच्यान्त्र-स्थानान्यामाग्निपकानां मृत्रस्य रुधिरस्य च । हृदुण्डकः फुक्कुसौ च कोष्ठमित्यभिष्योयते ॥ माध्योक्तगुल्मसम्प्राप्तिः —दुष्टा वातादयोऽत्यर्थं मिथ्याहारविहारतः । कुर्वन्ति पञ्चधा गुल्मं कोष्ठान्तर्श्रन्थिरूप्यम् ॥

हृद्धस्त्योरन्तरे प्रन्थिः सञ्जारी यदि वाऽचलः । चयापचयवान् वृत्तः स गुल्म इति कीर्त्तितः ॥ ४॥

• पृंहमरूपमुच्यते—हृदय और वस्ति के मध्य में चळ अथवा अचळ, कभी घटने तथा कभी बढ़ने वाळी गोळ प्रन्थि को गुरम कहते हैं ॥ ४॥

• विमर्शः—हृद्य और बस्ति के अन्दर गुल्म होता है अथवा हृद्य और वस्ति के सध्य प्रदेश अर्थात् सारे उदर विभाग में युल्म होता है, ऐसे दोनों अर्थ उचित हैं। अन्यत्र 'हन्नाभ्योरन्तरे' ऐसा पाठान्तर है, ऐसी द्विथति से 'गङ्गायां घोषः' के समान नाभि शब्द से लच्छण या तरसमीपस्थ वस्ति का ग्रहण कर लिया जाता है। कुछ लोगों का कथन है कि वस्ति के अन्दर विद्धि रोग होता है गुरुम नहीं, किन्तु यह मत उचित नहीं है क्योंकि चरैकाचार्य ने भी सुश्रतादि के समान गुरम के पाँच स्थानों में वस्ति को भी माना है, अतः विस्त में भी गुलम होती है-- 'पन्न स्थानानि गुल्मस्य पार्व-हन्नाभिषस्तयः' (चरक) इन पाँच स्थानों में दोपज गुल्म होते हैं किन्त खिलों में होने वाले रक्त गुरुम का स्थान वस्ति-साहिध्य से गर्भाशय ग्रहण किया जाता है। प्राचीन आचार्यों ने उदर के ऊर्ध्व, सध्य, अधः और दो पार्श्व ये पाँच विभाग कर उनकी कमशः हदय, नाभि, वस्ति और दोनों पार्श्व संज्ञाएँ स्थिर कर दी हैं। आधुनिक विद्वान उदर के सध्य में ऊर्ध्व, सध्य, अधः भागों को अधिजठर (Epigastrium ), नासि ( Umblical region ) आर उपजडर (Hopogastrium) और दोनों पार्थों में ऊर्ध्व, मध्य और अधः आग को क्रमशः (द्विण और वाम ) अनुपार्धिक (Hypochondrium ), कटि (Lumder) और वंसणीय (Iliac) प्रदेशों के नास से नव आगों में विभक्त करते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण उत्र गुरम का स्थान है। सखारी यदि बाऽचलः — वात की अधिकता होने पर प्रनिथ सञ्चरणशील तथा वायु की अरूपैता होने पर अचल (एक स्थान में स्थित) होता है। चुरापचय यह लचण वातिक गुलम का है ऐसा जेजर का मत है किन्तु सभी गुरमों में वार्त प्रधान होता है अतः गयदासाचार्यं ने चयापचयवान् गुरमसामान्य का उच्ण माना है।

पद्ध गुल्माश्रया नृणां पार्खे हन्नाभिबस्तयः ॥ ४ ॥

गुरमस्थानानि—सञ्ज्यों सं गुरूम के आश्रय (स्थान) पाँच माने गये हें जैसे दोनों पार्थ, तीसरा हदय, चौथी नासि तथा पाँचवी बहित ॥ ४३। गुपितानिलम्लत्वाद् गृहमृलोद्याद्पि । गुल्मवद्वा विशालत्वाद् गुल्म इत्यभिधीयते ॥ ६॥

गुरमिनरिक्तः - आकुछीकृत वायु सूछ (प्रधान) कारण होने से, गृहमूछ (कन्दादिक) की तरह उत्पन्न होने से अथवा गृह (गुप्त) सूछ (कारण) वाछे वात से उत्पन्न होने से तथा वृत्तादि या मनुष्यादि के गुरुम (ञ्चण्ड) के स्माद्ध विश्तीर्ण (विशाछ) होने से हसे गुरुम कहा जाता है॥६॥

विसर्शः-गुपितानिलम्लत्वात् = आकुलीकृतवायुम्लत्वात्, एतेन सर्वगुरमानां वायुः कारणम्। अन्य च-कुपितानिलमूलत्वात ऐसा पाठान्तर है, जिसका अर्थ पूर्ववत् ही होता है। गूडमूलो-दयात् गुढमूलाः कन्दादयः तेषामिवोदयादुत्पत्तेः, अन्ये तु गूढमूलो ग्रप्तकारण उदयो यस्य स तथा तस्मात् , मूलस्य वायोर्गृढरवमा-वृतत्वमुच्यते तत्प्रकोपद्वैविध्यात् तथा च 'वायोर्धातुक्षयात्कोपो मार्गस्यावरणेन च गुल्मवन्मनुष्यादिसंहतिवत विशालखादिस्तीर्ण-रवात् । एतेनैतदुक्तं भवति यथा संहतिविशेषेणावस्थिता मनुष्यवृक्षा-दयो गुरुमव्यपदेशं मजन्ते-मनुष्यगुरुमो बृक्षगुरुम इति, एवमत्रापि दृष्टान्तत्रयं गुरुमस्य दोषोमयोद्भवत्वप्रदर्शनार्थम् । इस सम<del>प्र</del> श्लोक का परिवर्तन निम्न रूप से मिलता है-किषतानिलमूल त्वात्सञ्जितत्वान्मलस्य च । तुरयत्वादा विद्यालत्वाद् गुरम इत्य-भिधीयते ॥ ( माधव-मधुकोष ) यद्यपि गुल्म वात, पिद्ध, कफ सिन्निपात व रक्त के कारण पाँच प्रकार का होता है किन्तु इन दोपों में वायु प्रधान होता है अतएव सुभ्ताचायं ने इसे गुपित ( कुपित ) अनिल ( वात ) सूलक माना है तथा चरकाचार्य भी गुल्म में बात को प्रधान मानते हैं—(१) 'सर्वेष्वपि तु खल्वेतेषु गुरमेषु न कश्चिद्वातादृते सम्भवति गुल्मः' (२) मारुते ह्युपज्ञान्तेष्वरुपेनापि प्रयत्नेन शक्योऽन्योऽपि दोषो नियन्तुं गुरुमेषु। (३) 'गुरिमनामनिलशान्तिरुपायैः सर्वशो विधिवदाचरितव्यः' (च० नि० अ०३)। लतादिपिहितसंस्थान-विशेषादौ गुल्मन्यपदेशो लोके तत्सादृश्यात् सञ्चितपरिपिण्डितदोषेऽ-पि गुलमसंज्ञेत्याहुः । वाप्यचन्द्रस्त्वाह संपिण्डितदोवो गुडकेन भीयत इति निरुक्तिः' गुलम की उत्पत्ति से कारण गुप्त रहने से तथा गुलम ( समूह ) की तरह विशाल होने से जैसे वृचगुलम, ळतागुलम, सेन्यगुलम शन्द होते हैं ऐसे यह भी एक प्रकार का दोषगुरुम (दोषसमूह) है। 'यथैंकमूलेषु संधातजातेषु श्ररेक्षप्रभृतिषु स्कन्धरिहतेषु गुरम शति व्यपदिशन्ति तददिहापि सङ्गातेनावस्थानाद्गुरम इस्यभिषानम्' जसे शर, उ.ख आदि पन्नसमृह की गुरम संज्ञा है वैसे यहीं भी वातादिदोष समृह की गुल्म संज्ञा है। जैसे गुल्म शब्द का अर्थ गुब्ह्या या गोलाकार पदार्थ होता है। उदरगत महालोत के भीतर की वायु अर्थात् भोजन के पाक से उत्पन्न वायवीय पदार्थ ( Gasaes ), पित्त अर्थात् विभिन्न अञ्च का चारप्रधान पाचक रस एवं विद्रध अन्न और कफ अर्थात् आम तथा अन्य पिच्छिल एवं सान्द्र पदार्थ ( Mucous ) जादि का असुचित रूप से किसी स्थान पर सखित होकर एक गोले के आकार में प्रतीत होना ही गुरुम है। पुर्वोक्त सञ्चित पदार्थों के कारण लियु चुभित होकर आन्त्र की स्वाभाविक गति में अनिय-मितता उत्पन्न कर देता है तथा सञ्चयस्थान के पास सङ्कोच

उरपन्न कर उस विशिष्ट पदार्थ को और भी अधिक मात्रा में सिन्नत होने में सहायक होता है। कभी-कभी भाराधिक्य तथा स्वेदनादि उपचार से सङ्कोच निवृत्त होने पर वह सिन्नत पदार्थ मलादि मार्ग से बाहर निकल जाते हैं और लक्षण शान्त हो जाते हैं यही चयापचयवान् का आशय है।

स यस्मादात्मिन चयं गच्छत्यिष्स्वव बुद्बुदः। अन्तः सरित यस्माच न पाकसुपयात्यतः॥ ७॥

गुरमपाकाभावे हेतुः — जिस तरह पानी का बुळबुळी पानी में ही वनता है उसी तरह यह गुरम अपने ही अवयव (क्रिक्ट) में निचय (बृद्धि) को ग्राप्त होता है तथा अपने ही अवयवों में सञ्चरित होता रहता है इसीळिये गुरम में पाक नहीं होता है॥ ७॥

विसर्शः-यहाँ पर गुल्मपाकाभाव का तात्पर्य वातिक गुल्म से समझना चाहिए क्योंकि चरकाचार्य ने पित्तज एवं रक्तज गुल्म में पाक होना लिखा है—'रक्तिपत्तातिवृद्धत्वाव क्रियामनुपलभ्य च। यदि गुरुमो विद्देशेत शस्त्रं तत्र मिषिजतम् ॥ गुल्म स्वयं दोषाकार होने से अर्थात् वह मांस, शोणित आदि धातुओं के आश्रय के विना ही उत्पन्न होने से पाक को प्राप्त नहीं होता है तथा विद्विध रक्त, मांसादि का आश्रय करके उत्पन्न होती है अतएव उसमें पाक होता है ऐसा आयुर्वेद का बहुमान्य सिद्धान्त है-मांसशोणितहीनत्वाद् गुल्मः पाकं न गच्छति। मांसशोणितभूयस्त्वात्पाकं गच्छति विद्रधिः ॥ वस्तुतस्तु गुल्म की उपयुक्त चिकित्सा न करने से तथा इसके चिरकालिक हो जाने पर अन्नादि अवयवों की भित्ति और उसके समीपस्थ अवयवीं में अवस्थान कर साश्रय हो जाते हैं तव ये गुल्म प्रनिथ (Cyst), विद्धि (Abscess) आदि के रूप में परिणत हो जाते हैं और उनका दृष्ट रक्त और दृष्ट मांस से सम्बन्ध हो जाता है तब उनमें पाक की प्रवृत्ति आ जाती है उस अवस्था में उन्हें गुल्म न कहकर विद्धि आदि नाम से ही पुकारा जाता है जैसा कि चरकाचार्य ने छिखा है—'स वै शीप्रविदाहित्वाद् विद्रधीत्यभिधीयते' । गुल्मविद्रधिभेदः-न निवन्धोऽस्तिगुल्मानां विद्रिधः सनिबन्धना । गुल्माकाराः स्वयं दोषा विद्रिधिमीस शोणिते ॥ विवरानुचरो प्रन्थिरप्सु बुद्बुदको न्यथा । एवंप्रकारो गुल्मस्तु तस्मात्पाकं न गच्छति ॥ मांसशोणितबाहुक्यात्पाकं गच्छति विद्रधिः ॥

## पुरुष।णूं तथा स्त्रीणां ज्ञेयो रक्तेन चापरः ॥ ८ ॥

पूर्वोक्त पश्चिवधगुरमिववरण—यह गुरुम कुपित हुये वात, पित्त और कफ के कारण अलग-अलग तीन प्रकार का तथा तीनों दोषों को मिलने से चतुर्थ सान्निपातिक एवं रक्त की दुष्टि से पाँचवाँ ऐसे पाँच भेद वाला होता है। इनमें से प्रथम चार प्रकार के गुरुम छी और पुरुष दोनों में उत्पन्न होते हैं किन्तु रक्तजन्य गुरुम केवल खियों में ही होता है॥ ८॥

विमर्शः—यद्यपि सुश्रुताचार्य ने गुरुम के पाँच भेद छिखे हैं किन्तु गुरुम पाँच ही होते हैं ऐसा अवधारण (निश्चय) नहीं होने से व्यस्त से पृथक् एक-एक दोषज तथा ह्व-दूज गुरुम का भी ग्रहण करना चाहिए जैसा कि चरकाचार्य ने जी स्त्रस्थान में 'पश्चगुरुमाः' (च. स्. अ. १९) गुरुम पाँच

होते हैं ऐसा कह कर भी चिकित्सास्थान में तीन द्वन्द्वज गुल्मों का भी निर्देश कर दिया है -- 'संसृष्ट लिङ्गानपरांश गुल्मां-स्त्रीनादिशेदौषधकल्पनार्थम्' (च. चि. अ. ५) ऐसा माधव-निदान मधुकोप में 'स न्यस्तैर्जायते दोषैः' इध्यादि श्लोक का विश्वेचन किया है सुश्रुत ने प्रकृतिसमसमवायजन्य एवं चिकित्सा में विशेष अन्तर न होने से द्वन्द्वज गुरूमों का पृथक् निर्देश नहीं किया है। रक्तज गुल्म खियों को ही होता है यह. मत चरक के 'स रौधिरः स्त्रीमव एव गुल्मः' दूस श्लोक से प्रमाणित होता है। स्त्रियों में रक्त से यहाँ आर्तव का ही ग्रहण करना चाहिए धातुरूप रक्त का नहीं। धातु रूप रक्त<mark>ज</mark> गुल्म भी यद्यपि होता है किन्तु उसकी सम्प्राप्ति इससे भिन्न होती है तथा निदान और चिकित्सा में समानना होने से उसका अन्तर्भाव पित्तज्कगुल्म में ही हो जाता है। धातुज रक्त गुल्म का चरक ने लच्ण और रक्तावसेचन चिकित्सा भी लिखी है-'तृष्णाज्वरपरीदाह्रशूलस्वेदाग्निमार्दवै:। गुस्मिना-मरुची चापि रक्तमेवावसेचयेत्॥' (च. चि. अ. ५) यह धातु-रूप रक्तज गुरम खियों तथा पुरुषों बोनों में होता है ऐसा भटार हरिचन्द्र का मत है। चारपाणि भाचार्य ने भी िळखा है कि स्त्रियों में जो आर्तव रक्तज गुरुम होता है वह पुरुषों में नहीं होता किन्तु अन्त्र रक्त रूप धातुजन्य गुल्म छी-पुरुप दोनों में ही होता है-स्रीणामीतंवजो गुरमो न पुंसामुषजायते। थन्यस्त्वसुरमवो गुल्मः स्त्रीणां पुंसाख्न जायते ॥ अन्यन्त-आतंवा-दिप गुरमः स्यात्स तु स्त्रीणां प्रजायते । अन्यस्त्वसुग्भनः पुंसां तथा स्रीणां प्रजायते ॥ वाष्यचनद्र का कथन है कि वातिकादि गुल्मों में अपध्य सेवन करने से रक्त के द्वित हो जाने पर उसी को ही रक्तज गुल्म कहते हैं अत एव चरकाचार्य ने दोषज गुल्म सात तथा रक्तज गुरुम एक ऐसे आठ गुरुमों का ही वर्णन किया है। यदि धातुरूप रक्तज गुल्म भी चरूक को पृथक स्वीकृत होता तो गुरुमों की संख्या नौ लिखते।

स्दनं मन्दता बह्नेराटोपोऽन्त्रविकूजनम् । विण्मूत्रानिलसङ्गश्च सौहित्यासहता तथा ॥ द्वेषोऽन्ने वायुरूद्ध्वंज्ञ पूर्वरूपेषु गुल्मिनाम् ॥ ६॥

गुरमपूर्वरूपाणि—गुरम रोग ही उत्पत्ति के पूर्व उस पूर्व के अङ्गों में शिथिछता, अग्नि की मन्दता, आटोप (उदर में वायु भर कर गुड-गुड शब्द होना), आँतों में विशेष प्रकार की कूजन (शब्द), विष्ठा, मूत्र और वायु का अवरोध हो जाना, किसी खाद्य-पेय के पेट भर (सोहिस्यपर्यन्त) खा-पी छेने पर असहिष्णुता (वेचेनी) प्रतीत होना, अन्न खाने में द्वेष (अरुचि) होना तथा वायु का उध्वं वेग होना ये पूर्वरूप के छन्नण होते हैं॥ ९॥

विसर्शः—वाग्भटाचार्य ने गुल्म होने के पूर्व उद्गार (डकारों) का अधिक आना तथा आध्मान पूर्वरूप छच्चणों में ये विशेष छिखे हैं—उद्गारबाद्द्रश्यपुरीषवन्धतृत्यक्षमत्वान्त्र-विक्रुजनानि । आटोपआध्मानमपक्तिशक्तिरीसन्नगुल्मस्य वदन्ति चिह्नम् ॥ (वाग्भट) आटोप का अर्थ गुङ्-गुङ् होता है 'आटोपो गुङगुङाशब्दः' किन्तु मधुकोष में आटोप का अर्थ रुजा-प्रवृत्ति उद्ग चोभ या उद्ग का तनना छिखा है क्योंकि गुङ-

श्चिंगुल्माः' ( च. સુ. અ. ૧९ ) गुरुम पाँच | गुडा शब्दार्थ आन्त्रकृजन से ही गृह्भतिहो जाता है । CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow हृत्कुक्षिश्रूलं मुखकण्ठशोषो वायोर्निरोधो विषमाग्निता च॰। ते ते विकाराः पवनात्मकाश्च भवन्ति गुल्मेऽनिलसम्भवे तु।।

वातगुरमलक्षणपिन — वात से गुरुम उत्पन्न होने पर हृदयी तथा कुचि (उदर) में शूल, मुख तथा कण्ठ में वार-बाहु-प्यास लगने से शोष, अपान वायु का खुलासा नहीं होना, अग्नि की विषमता तथा बात से उत्पन्न होने वाले स्तम्भन, कम्पन, सुन्नता आदि विकार (लचण) होते हैं॥ १०॥

विमर्शः—यः स्थानसंस्थानरुजां विकर्षं विड्वातसङ्गं गलवक्तरः शोषम् । इयावारुणत्वं शिशिरज्वरख्न इत्कुक्षिपार्थां सिशरोरुजब्र ॥ करोति जीणेंऽभ्यधिकं प्रकोषं भुक्ते मृदुत्वं ससुपैति यश्च । वातात्सगुरुमो न च तत्र रूक्षं कपायितक्तं कटु चोषशेते ॥ ( च. चि. अ. ५)

स्वेद्ज्यराहारविदाहदाहा- • स्तृष्णाऽङ्गरागः कदुवक्त्रता च । पित्तस्य तिङ्गान्यखिलानि यानि पित्तास्मके तानि अवन्ति गुल्मे ॥ ११ ॥

पित्तगुरमलक्षणानि—स्वेद का आगमन, ज्वर, आहार (भोजन) करने पर विदाह (अन्ननिक्का व आमाशय में दाह या अग्लिका-प्रादुर्भाव), शैरीर में दाह, प्यास का लगना, अङ्गों में लालिमा, मुख में कदुता तथा पित्त के जितने लच्चण होते हैं वे सब पैतिक गुल्म के लच्चण होते हैं ॥ ११॥

विमर्शः—ज्वरः पिपासा वदनु । स्वरं महज्जीयंति मोजने च। स्वेदो विदाहो ज्ञणवच गुरुमः स्पर्शासहः पैत्तिकगुरुमरूपम् ॥ (च. चि. अ. ५) हस अवस्था में दोषों का घातु से सम्पर्क हो जाने से गुरुम भी विद्रिध का रूप घारण कर लेता है किंवा पैत्तिक गुरुम के कारणभूत अम्ल, उष्ण, विदाही आदि पदार्थों का जिस्कालीन सम्पर्क से आन्त्रकला में जोभ एवं वर्णात्पत्ति भी कर सकते हैं और मांसशोणितदुष्टि से उस जत में तथा समीपस्थ भागों में व्रणशोध या विद्रिध के लज्ञण्ड उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिये चरकाचार्य ने स्पष्ट-तथा आम, पच्यमान, पक और पक्षिण इन चार अवस्थाओं का उल्लेख पैत्तिक गुरुम में किया है एवं उसकी चिकित्सा भी प्रायः अन्तर्विद्धि के समान्द्री वर्णित है।

स्तैमित्यमन्नेऽरुचिरङ्गसाद-रछदिः ग्रसेको मधुरास्यता च । कफस्य तिङ्गानि च यानि तानि भवन्ति गुल्मे कफसम्भवे तु ॥ १२ ॥

कफजगुरमिलक्षानि अङ्गों में निश्चलता या शरीर का गीले वस्त्रों से ढके हुये सा होना, अन्न खाने में अरुचि, शरीराङ्गों में खानि, वमन, मुख से लार का टपकना, मुखु में मीठापन तथा अन्य भी कफ के गौरन, शैरय आदि लचण शास्त्र में कहे गये हैं वे सब कफजन्य गुल्म के लचण होते हैं ॥ १२ ॥

विमर्शः—'स्तैभित्यशैतिज्वरगात्रसादहृङ्कासकासारुचिगौरवा-णि। शैत्यं रुगल्पा कठिनोत्रतत्वं गुल्मस्य रूपणि कफात्मकस्य (च.चि, अ.५) कफज गुल्म में सञ्चित पदार्थ एक स्थान पर अधिक समय तक रुके रहने से अधिक सान्द्र हो के समीपस्थ अवयवों से मंसक्त हो प्रनिध का रूप धारण करे

लेते हैं उस दशा में विस्लापन, अधिकर्म आदि चिकित्सा करजा चरक ने लिखा है।

सर्वोत्मकः सर्वविकारयुक्तः सोऽसाध्य उक्तः, श्रत जं प्रवद्ये।।

सान्निपातिकगुरमलक्षणानि — वातादि सर्व दोषों के प्रकोप
के कारण उत्पन्न होने वाला गुरुम उपर्युक्त उन्हीं सर्व
दोषों के लच्चों से युक्त होता है तथा वह असाध्य
माना जाता है। अब इसके अनन्तर चतज (रक्तज) गुरुम
के इन्द्रशादि कहते हैं॥ १३॥

विमर्शः—चरकोक्तळच्रणानि—महारुजंदाहपरीतमश्मवदनोत्रतं शोव्रविदाहि दारुणम् । मनःशरीराग्निबलापहारिणं त्रिद्रोपजं गुरममसाध्यमादिशैत ॥ इस प्रकार चरक तथा सुश्रुत दोनों
आचार्य सान्निपातिक गुरम को असाध्य लिख कर भी
उसकी चिकित्सा लिखते हैं 'सिन्नपातोत्थित गुरुमे त्रिद्रोपण्नो
विविहितः' इस शङ्का का निरसन मशुकोपकार ने किया है
कि विकृतिविषमसमवायारच्य सन्निपात असाध्य होता है
और प्रकृतिसमसमवायारच्य सन्निपात असाध्य होता है
और प्रकृतिसमसमवायारच्य सन्निपात असाध्य होता है
और प्रकृतिसमसमवायारच्य सन्निपात असाध्य होता है
अपि प्रकृतिसमसमवायारच्य को भी असाध्य माना
है—'सर्वात्मके सर्वरुजोपपित्तरतं चाप्यसाध्यं प्रवदन्ति तज्जाः' ऐसी
स्थिति में इस श्लोक में पठित अपि शब्द से अचिरोत्पन्न
सान्निपातिक गुरुम को साध्य मानना चाहिए ऐसा गयदासाचार्य ने विश्वामित्रसंवाद से निर्णय किया है।

नवप्रसूताऽहितभोजना या या चामगर्भ विस्रजेहतो वा । वायुर्हि तस्याः परिगृद्ध रक्तं करोति गुल्मं सरुजं सदाहम् ॥ पैत्तस्य लिङ्गेन समानलिङ्गं विशेषणं चाप्यपरं निबोध । न स्पन्दते नोद्रमेति वृद्धि भवन्ति लिङ्गानि च गर्भिणीनाम् तं गर्भकालातिगमे चिकित्स्यमसृग्भवं गुल्मसुशन्ति तज्ज्ञाः

रक्तनगुरमहेतुसंप्राप्तिन्द्वणादिकम्—जो खी नवप्रस्ता होकर (तुरन्त सन्तानोत्पन्न कर ) अहित भोजन करती है अथवा जो खी छ मास तक के आमगर्भ का साव करके अहित सेवन करती है अथवा ऋतुकाल में छुप्य सेवन करती है उसकी प्रकुपित हुई वायु आर्तवकालीन रक्त को रोक के पीड़ा और दाह से युक्त गुलम को उत्पन्न कर देती है। इसके लवण पैक्तिक गुलम के समान होते हैं तथा उसके अतिरिक्त निम्न लच्चण विशेष होते हैं वह अधिक स्पन्दन करता है, उस खी का उदर गर्भ की तरह बृद्धि क्रता-रहता है तथा गर्भिणी खियों के समान अन्य लच्चण (वमन, भोजन में अनिच्छा, स्तन का कालापन) भी होते हैं। इस प्रकार के रक्तगुलम की चिकित्सा गर्भप्रसव-काल के जन्म लेने के समय ( नवम, दशम मास ) के पश्चात् करनी चाहिए। आयुर्वेद के रहस्य को जानने वाले तज्ज्ञ विद्वान ऐसे रोग को रक्तगुलम कहते हैं॥ १४-१५॥

विमर्शः—नवप्रस्ता—प्रसव होने के पश्चात् ४०-४४ दिनों का समय नवप्रसवकाछ (Involution period) कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे स्तिकाकाछ कहते हैं जो कि डेड मास का माना गया है तथा किसी अन्य के मत से जबतक की को प्रश्तिवदर्शन नहीं होता है तब तक के समय को स्तिका काछ कहते हैं—'एवं साध्यर्थमासमुपसंस्कृता क्रमेण विम्नकाहार-

विद्यारयन्त्रणा विगतभूतिकासिधाना स्यातः । पुनरार्त्तवदर्शनादित्येके । ( अ. सं. ) इस समय में गर्भाशय अपनी स्वाभाविक श्थिति को प्राप्त कर लेता है अत एव प्रस्ता छी इस काल में पथ्य आहार विहार का सेवन करे। यदि गर्भाशय के पूर्व अवस्था में न आने के पहले ही अपध्य आहार-विहार का सेवन करे तो उसका गर्भाशयस्थ वात प्रकृपित होकर गर्भाशय के मुख को वन्द कर देता है जिससे उसके भीतर के अशुद्ध रक्तादि (डिस्चार्ज) का पूर्ण निर्हरण न होने से गर्भाशयिक कला से स्नत रक्त बहीं एकत्रित हो कर पिण्डित होने लखता है तथा प्रतिमास उसकी वृद्धि होने लगती है जिसे आयुर्वेद सत से रक्त्रलम कहा गया है। आमगर्भम् — डल्हणाचार्य के मत से ६ मास पर्यन्त का गर्भ आमगर्भ कहा जाता है-'आमगर्भः पण्मासं यावत्' तीन मास तक के या चार मास तक के गर्भ के गिरने को गर्भस्नाव (Abortion) कहते/हैं तथा चौथे मास से पद्मम तथा पष्ट मास तक के स्थिर गर्भ के गिरने को गर्भपात (Miscarriage) कहा है-'आचतुर्शाततो मासात्प्रस्रवेद्रभीवद्रवः । ततः स्थितश्ररीरस्य पातः पञ्चमषष्ठयोः ॥ (सु. जा.) गर्भ की उक्त दोनों अवस्थाएँ आम ही हैं। इस तरह नव प्रसद, आमगर्भपात तथा आर्तव का निहरण इन तीनों अवस्थाओं में अपध्य सेवन करने का परिणाम भी समान ही होता है। ऋतुकाल तथा उक्त दोनों अवस्थाओं में अनशन, भय, रूप पदार्थों का सेवन, वेगविधारण तथा स्तम्भक पदार्थों का सेवन करने से वात कुपित हो जाता है तथा गर्भाशय की सफाई नहीं होने देता जिससे वहाँ का अशुद्ध रक्त पिण्डित हो कर रक्तगुरम का स्वरूप के लेता है। जैसा कि चरकाचार्य ने स्पष्ट लिखा है-ऋतावनाहारतया मथेन विरूक्षणैवे गविनियहैथ । संस्तम्भनोहलेखनयोनिद्योपै ग्रंहमः स्त्रियं रक्तभवोऽभ्युपैति ॥ (च. चि. अ. ५) न स्पन्दते नोदरमेति वृद्धिम् – यहीं पर 'न स्पन्दते न' ऐसे नज् द्वय से स्पन्दन का अधिक होना समझना चाहिये। इन्छु टीकाकारी (अत्रिदेव भादि ) ने 'प्रथम नज का स्पन्दन नहीं होना तथा दूसरे नज् का उद्रवृद्धि नहीं होना' अर्थ किया है किन्तु यह नितान्त गलत अर्थ है क्योंकि सर्वत्र गुल्म का स्पन्दन होना लिखा है जैसा कि चरक में भी लिखा है-यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गेश्विरात्सशूलः समगर्भक्षिदः । स रीधिरः स्त्रीमव एव गरमो मासे व्यतीते दशमे चिकितस्यः। (च. चि. अ. ५) गर्भिणी-लिङ्गानि - स्तनयोः कृष्णमुखता रोमराज्युद्गमस्तथा । अक्षिपक्षमाणि चाप्यस्याः सम्मीस्यन्ते विशेषतः ॥ अकामतश्रृद्वंयति गन्धादुद्वि-जतेऽशुभार । प्रसेकः सदनं चापि गर्मिण्या लिझसुच्यते ॥ (शु. शा.) 'आतैवादशंनमास्यसंस्रवणमनन्नामिळापदछदिररोचकोऽम्छकामिता च विशेषेण श्रद्धाप्रणयनमुचावचेषु मावेषु, गुरुगात्रस्वं चञ्चषोग्रहानिः स्तनयोः स्तन्यम् । बोष्ठयोः स्तनमण्डलयोश्च काष्ण्यमस्यर्थम् । इवयश्चः पादयोरीपञ्चोमराज्युद्रमो योन्याश्चाटाल्ख्यमिति गर्भे पर्यागते छिङ्गानि भवन्ति ॥ ( च. शा. अ. ४ ) गर्भेकालः—प्रायः सुश्चताः चार्य ने नदम, दशम, एकादश तथा द्वादश मास में कभी भी गर्भ-जन्म होना प्रसव का काळ माना है। इसके अनन्तर के प्रस्वकाल को विकृति माना है-'नवमदश्मेकादशदादशानामन्य-तमस्मिन् मवति, अतोऽन्यथा विकारी ॥' (सु. शा. अ. ६) चरकाष्ट्रार्थ ने नवस और दशस ऐसे दो सास के अन्दर प्रसंव निहिये॥ १६॥

होना प्रसवकाल कहा है, इसके अनन्तर गर्भ का गर्भाशय में रहना विकृति माना है-- 'तरिमन्नेकदिवसातिकान्तेऽपि नवमं भासमुपादाय प्रसवकालिमस्याहुरादशमान्मासात । एतावान् प्रसव-्वालः, वैकारिकमतः परं कुक्षौ स्थानं गर्भस्य ॥ (चक्क) । आधुनिकीं दै प्रसवकाल की मर्यादा २८० दिन ( ९ मास १० दिन ) की मानी है। सारे यूरोप के प्रसिद्ध प्रसृतिशास्त्रज्ञों में से कुछ ने प्रसव की अधिक से अधिक अवधि ४८ सप्ताह (बारह मास ) की मानी थी अतः सुश्रुतमत यथार्थ है। चरकाचार्य ने तो पोषण पर्याप्त न मिलने से अनेक वर्षों के बाद भी गर्भ का जन्म होना माना है - 'तं स्त्री प्रसूते सुचिरेण गर्भ पृष्टो यदा वर्षगणैरिप स्यात ॥ दशम मास के बाद चिकित्सा करने के दो उद्देश्य हैं-प्रथम यह कि गुल्ग और गर्भ के विभिन्न लचण होने पर भी ठीकू निदान न हो तो दशम सास तक गर्भ होगा तो जन्म हो जायगा और न होगा तो चिकित्सा शुरू कर दी जायगी। दूसरा उद्देश्य यह कि दशम मास के वाद तक गुल्म पूर्ण रूप से 🖘 गेडत होकर ग्रह्ण एवं 🖊 आहरण के योग्य हो जाता है क्वां केचरक ने कहा है कि-'रक्तगुरमे पुराणरवं सुखसाध्य हारपाणिम्' अस्मवगुरम् इसे आर्तवगुरम (Uterine Ten na or Fibroid-Tumour) कहते हैं। कुछ टीक्सकारों ने इसे ( Haemetometa ) कहा है किन्तु हीमेटोमा चोट लगभे से सुतरक्तादि के अवरोध से होता है अतः यह रक्तग्रस का ट्रान्सलेशन उचित नहीं है। ऋतुकाल ( आसगर्भ और प्रसवकाल ) में गर्भाशयिक अन्तः-कला के नीचे छपण्यवश रजासंख्य होता है। ऐसे प्रतिमास रजःसञ्जय होकर गर्भाशय में वृद्धिशील पिण्ड वन जाता जिसके साथ गर्भ के अन्य लच्चण भी होते हैं। प्राय: ४-६ मास के अनन्तर सिक्कत रज के द्वाव से गर्भाशयिक कला के फट जाने से कुछ गर्भ छत्तण मिट जाते हैं। इस तरह रक्त गुल्म वर्षों तक चलता रहुता है तथा रक्तप्रदर इनका प्रसुख छच्ण बना रहता है जो कि रक्तग्**रम** के छच्णों से नहीं ल्वा है। स्रीयव एव - कुमारियों में अनुद्भूत रज होने सी एवं वृद्धाओं में जीणरूज (Menopause) होने से यह उद्भूत-पुष्पा एवं अनष्टपुष्पा खियों में ही होता है। गर्भरक्तगुरमभेद (१) गर्भ का स्फुरण शूलरहित 🚅 हस्त-पादादि अङ्गी सहित होता है तथा बरुदी जरुदी होता है किन्तु ग्रम का रहुन्य पिण्ड के रूप में होता है और देर से होता है तथा शूलपूर्वक स्फुरण होता है। (२) प्रायः गर्भवती वे रक्तप्रद्र गर्भस्राव, गर्भपात आदि के समय के अतिरिक्त वहीं होता किन्तु गुरुम में ४-६ सास के अनन्तर रक्तप्रदर हो जाता है जिसको रोकना खुरिकछ सा रहता है। (३) प्राया गर्भ अपनी अविधि में जन्म छे लेता है किन्तु ग्रम वर्षों तक बनी रहता है।

वातगुल्मातितं स्तिग्धं युक्तं स्नेहविरेचनैः। उपाचरेद् यथाकालं निरूहैः सानुवासनैः॥ १६॥

वातगुरमचिकित्साक्रम—वातग्रम से • पीड़ित रोगी को स्नेहपान, स्नेहाभ्यङ्ग आदि क्रियाओं द्वारा खिग्ध करके पश्चात् प्रण्डस्नेहपान कराके विरेचन कराना चाहिये फिर यथाकाळ अनुवासन और निरूहण वस्ति द्वारा चिकित्सा करनी चिह्निये॥ १६॥

विमर्शः—तिल्वकवृत आदि के द्वारा भी हिनम्ध विरेचन देना चाहिये। यथाकालम् अर्थात् शास्त्र में वमन, विरेचन, अनुवासन और निरूहणादि कब-कब देना इसकी कालमर्यादा है तदल्खार ही उक्त कर्म करने चाहिये अर्थात वसन के एवी पत्त वाद विरेचन, विरेचन के सात हिन वाद अनुवासनी विष्त देवें तथा अनुवासन से अच्छी प्रकार सिग्ध हो जाने के बाद तीसरे या पाँचवें दिन निरुह्मविस्त देनी चाहिये-पक्षादि-रेको वान्तस्य ततः पक्षात्रिरूइणम् । सद्यो निरूढोऽनुवास्यः सप्त-रात्राद्धिरेचितः ॥ अनुबास्य स्निग्धतरं तृतीयेऽहि निरूष्येत । तृतीयेऽहि प्रायोवादात् पक्रमेऽप्यहि कियते॥ पक्रमेऽथ तृतीये वा दिवसे साधके शुभे। प्रायः खर्व प्रकार के गुल्मों में वायु की प्रधानता रहती है इसिंखये सर्वप्रथम वात के संशमन के **ळिये सर्व प्रकार की विधियों** का प्रयोग करना चाहिये। वात के जीत लेने पर या उसके स्वभावस्थ या प्रकृतिस्थ हो जाने पर साधारण चिकिरसा करने से ही अन्य दोष शान्त हो जाते हैं जैसा कि धरक ने कहा भी है-गुल्मिनामनिलशान्ति रुपायैः सर्वेद्यो विधिनद्याचरितव्या। मारुते ह्यविजितेऽन्यमुदीर्ण दोषमल्पमपि कर्म निइन्यात्॥ गुल्मे क्रियाक्रमः - लङ्घनं दीपनं स्निग्धमुष्णं वातानुलोमनम् । बृंहणं बद्भवेत्सर्वं तिद्धतं सर्वगुरिमनाम् ॥ ( भे. र. ) अन्यच्च-स्नेइर्न स्वेदनन्ने निरूद्मनुवासनम् । विरेकवमने चोभे छङ्गनं बृंहणं तथा है शमनञ्चावसेकश्च शोणितस्या-ग्निकर्मं च । कार्यदिति गुल्मानां यथारम्भं चिकित्सितम् ॥ सर्व प्रथम किसी भी गुल्म में स्नेहन करके स्वेदन कर्म करना चाहिये-रिनम्धस्य भिषजा स्वेदः कर्तन्यो गुल्मशान्तये । स्वेदः गुणाः स्रोतसां मार्दवं कृत्वा जित्वा मारुतसुरुवणम् । सित्त्वा विवन्धं स्निग्धस्य स्वेदो गुल्मान्व्यपोहति ॥ स्नेह्पानं हितं गुल्मे विशेषेणो-र्ध्वनामिजे । पकाश्यगते वस्तिरुथयं जठराश्रये । ( च. चि. अ. ५ ) वातगुरमे कफे वृद्धे वृै।न्तिरचुर्णादि चेष्यते । पित्ते विरेचनं स्निग्धं रक्ते रक्तस्य मोक्षणम् ॥ पुनः पुनः स्नेहनपुनं निरूद्दाः सानुवासनाः। ं प्र<del>योग्</del>या बातगुरुमेषु कफिपत्तानुरक्षिणा ॥

( च. चि. अ. ५)

पित्तगुल्मार्दितं स्निग्धं काकोल्यादिधृतेन तु । विविक्तं मधुरैयोँगैर्निक्हृहैः समुपाचरेत् ॥ १७॥

भित्तगुरमचिकित्साक्रमः — पित्त गुरुम से पीड़ित रोगी को काकीत्यादिगण की ओपिधर्यों के करक तथा छाथ से सिद्ध किये हुए घृत के द्वारा खिग्ध करके आरग्वधादिगण की मधुर ओपिधर्यों किया सुनरका, गुरुकन्द, अऔर, दुग्ध, इन्नरस आदि से विरेचन कराना चाहिये। पश्चात् निरूहणवस्ति द्वारा चिकित्सा करें ॥ १७ ॥

विसर्शः—चरकाचार्यं ने पैत्तिक गुरुम-चिकित्सा में लिखा है कि स्निग्धोष्णजन्य गुरुम में विरेचन तथा रूपोणजन्य गुरुम में घृतपान कराना चाहिए—स्निग्धोष्णेनोदिते गुरुमे पैत्तिके संसनं हितम । स्क्षोण्णेन तु सम्भूते सर्पिःप्रशमनं परम् ॥ पक्षाशय-स्थिपत्तगुरुमे चीरविद्यः—पित्तं वा पित्तगुरुमं वा शात्वा पकाशय-स्थितम् । कालविन्नहरित सद्यः सितक्तैः क्षीरवित्तिमः ॥ पयसा वा मुखोष्णेन सितक्तेन विरेचयेत् । भिषगश्चिकलापेक्षी सर्पिषा तैरुवकेन वा ॥ (च. चि. अ. प) पित्तगुरुमे रनेहनरेचनवरितविधानम्— काकोल्यादिमहातिक्तवासाद्धेः पित्तगुरिमनम् । स्नेहितं स्रंसयेत्पेशा-

योजयेद्वस्तिकर्मणा ॥ पित्तगुल्मे विरेचनयोगौ—पित्तगुल्मे त्रिवृच्चूणै पातृव्यं त्रिफलाम्युना । विरेचनार्थं ससितं काम्पिलब्ब समाक्षिकम् ॥

श्लेष्मगुल्मार्दितं स्निग्धं पिष्पल्यादिघृतेन तु । तीर्णविरिक्तं तद्र्पैनिक्तहैः समुपाचरेत् ॥ १८ ॥

इलेष्मगुरमिकित्साक्रमः — श्लेष्मगुरम से पीड़ित रोगी को सर्वप्रथम पिप्परयादियत के पान, अभ्यक्त आदि से श्निष्ध करके पश्चात दन्ती (जयपाल), दवन्ती भादि तीषण योगों से विरेचन कर्म कराना चाहिए। पश्चात् तीषण औषधियों के करक-काथ से सिद्ध किये हुए यृत से निरूहण बस्ति देकर चिकित्सा करें॥ १८॥

विमर्जाः-इलेष्मगुल्मचिकित्साक्षमः - स्नेहनोपनाइनस्वेदैस्तीः क्ष्णसंसन्दिस्तिभिः। योगैश्च वातगुल्मोक्तैः इलेष्मगुल्ममुपाचरेत् ॥ ( यो. र. ) अर्थात् स्नेहन, उपनाहन, स्वेदन, तीच्ण विरेचन और वस्ति इस कम से योगरानाकर में कफ गुल्म का चिकित्सा क्रम लिखा है। पश्चात गुरुमनाशन के लिये चार और कटुक औषध युक्त घृतपान कराना चाहिए - लंबनोरले-खने स्वेदे कृतेऽग्नी सम्बुभुक्षिते। घृतं सक्षारकदुकं पातव्यं कफः गुलिमना ॥ ( भै. र. ) चरकाचायँ ने भी प्रथम छंघन, फिर वमन, स्वेदन, विलयन, विरेचन कराके दशमूलसिद्धपृतबस्ति एवं अन्य गुटिका, चूर्ण आदि का प्रयोग करें। इनके अतिरिक्त चार प्रयोग, इससे शान्त न हो तो रक्तमोचण कराके दाह-चिकित्सा करनी चाहिए-शितलैर्ग्रहिमः स्निम्पर्ग्रहेमे जाते कफात्मके । अवस्यस्याल्पकायाग्नेः कुर्याञ्जङ्गनमादितः ॥ वमनयो-ग्यावस्था-मन्दोऽग्निर्वेदना मन्दा गुरुस्तिमितकोष्ठता । सोत्कलेशा चारुचिर्यस्य स गुल्मी बमनोपगः॥ उष्णजलपानादि-उष्णेरेवोप-चर्यश्च कृते वमनलंघने । योज्यश्चाहारसंसर्गो भेषजेः कटुतिक्तकेः॥ स्वेदनविलयनावस्था - सानाहं सविबन्धन्न गुलमं कठिनमुन्नतम्। दृष्ट्वादी स्वेदयेद्युक्त्या स्विन्नन्न विलयेद्भिषक् ॥ स्वेदन और विल-यन (विम्लापन) के अनन्तर चार तथा कद्रक औषध मिश्रित घृत सेवन कराना चाहिए तथा स्वस्थान से चलित हुए गुरुस को बिरेचन द्वारा या बस्ति द्वारा मलमार्गसे निकार्ले—स्थानादपस्तं ज्ञात्वा कफगुरमं विरेचनैः॥ सस्नेहैवंस्ति-भिर्वापि शोधयेदाशमूलिकैः ॥ मन्देऽग्नावनिले मूढे शात्व। सस्नेइ-माशयम् । गुटिकाचूर्णनियूँ दाः प्रयोज्याः कफगुल्मिनाम् । क्षाराग्नि-कर्मस्त्रयः - कृतमूलं महावास्तुं कठिनं त्तिभितं गुरुम् । जयेत्कफः कृतं गुरमं क्षारारिष्टाशिकर्मभिः॥

सन्निपातोर्त्थिते गुल्मे त्रिदोषध्नो विधिर्हितः ॥ १६ ॥

सात्रिपातिकगुरमिविकत्साकमः — सिवपात के कारण उत्पन्न हुये गुरुम में त्रिदोषों को नष्ट करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए॥ १९॥

विमर्शः—चरकाचार्य ने भी यही कहा है कि मिश्रित दोषों में मिश्रित चिकित्सा करनी चाहिए—'व्यामिश्रदोषे व्या-मिश्र एव एव कियाकमः ॥ परन्तु वात की प्रधानता सर्वगुरुमों में होने से उसे जीतने का उपाय प्रथम करना चाहिए।

श्वित्तवद्रक्तगुल्मिन्या नार्याः कार्यः क्रियाविधिः । विशेषमपरं चास्याः श्रृणु रक्तविभेदनम् ॥ २०॥ पलाशक्षारतोयेन सिद्धं सिपः प्रयोजयेत्। दद्यादुत्तरयस्तिञ्च पिष्पल्यादिघृतेन तु॥ उष्णैर्वा भेदयेद्धिन्ने विधिरास्मृद्रो हितः॥ २१॥

रक्तगुरमिकित्सा—रक्तगुरुम वाली स्त्री की चिकित्सा पैक्ति गुरुम के समान करनी चाहिए किन्तु रक्तगुरुम की चिकित्सा में पित्तगुरुम चिकित्सा के अतिरिक्त जो विशिष्ट चिकित्सा रक्तभेदन के लिये की जाती है उसकी विधि लिखी जाती है। पलाश के चार के पानी से सिद्ध किया हुआ पृत पीने को देना चाहिए तथा पिप्परयादिगण की औषधियों के करक और काथ से सिद्ध किये हुये पृत की उत्तर विस्त देवें। अर्थेन रक्तगुरुम को उप्ण प्रकृति वाले द्रव्यों जैसे मूलक बीजादि के काथ, रजःप्रवर्तनी वटी, एक्वादिवटी, गुरुमविज्ञणी, आदि के निरन्तर सेवन कराने से रक्तगुरुम का भेद्रैन करना चाहिए एवं भेदन होने के पश्चात् असुग्दर (रक्तप्रदर) की विधि से चिकित्सा करें॥ २०-२१॥

विमर्शः—'उष्णैर्वा भेदयेक्सिने विधिरास्यदरो हितः।' यहाँ पर रक्त गुरुम के भिन्न हो जाने पर असग्दरोक्त विधान करना हितकर है। इसका तारपर्य यह नहीं समझना चाहिए कि रक्तस्तरभन चिकित्सा की जाय। अत्यधिक रक्त स्रत हो तो कुछ रक्तस्तम्भक चिकित्सा की जा सकती है। यदि उष्ण औषधियों के प्रयोग करने से गुल्म का भेदन न हो तो योनि-विशोधन कार्य करना चाहिए—'न प्रभिचेत यथेवं दवाचोनिवि श्रोधनम्' यथोक्तं तत्त्वचन्द्रिकायां — योनिविशोधनिमति वर्तिरूपतया योनिविरेचनमित्यर्थः । वर्तिप्रयोग-क्षारेण युक्तं पक्लं सुधाक्षीरेण वा पुनः। रुधिरेऽतिप्रवृत्ते तु रक्तिपत्तहरी किया॥ अर्थात् १ तोले भर तिलों को पानी के साथ पीसकर थोड़ा सा पलासन्तार, यवचार और स्वर्जिचार मिला कर'कपड़े पर सब का लेपन करके वर्ति वना योनि में रखने से रक्त गुलम का भेदन होने लगता है। अथवा तिल काथ में गुड़, त्रिकटुचूर्ण, हींग और भारङ्गीचूर्ण का प्रचेप देकर पान कराने से रक्तप्रवृत्ति होने लगती है - तिलकाथी गुडन्योपिं हुमार्गीयुती भवेत । पानं रक्त मने गुल्मे नष्टे पुष्पे च योषिताम् ॥ ( भे. र. ) अथवा-पीतो षात्रीरसो युक्त्या किंग्रुकक्षारमावितः। क्षारत्र्यूपणसंयुक्ता मदिरा चाझगुरमनुत् ॥ ( भे. र. ) भेषज्वरतावली में रक्तगुरम की सामान्य चिकित्सा में कहा है कि गर्भकाल के व्यतीत होने पर प्रथम स्नेहन फिर स्वेदन और पश्चात् स्निग्धविरेचन देना चाहिए - चरके - रौधिरस्य तु गुल्मस्य गर्भका इन्यतिक्रमे । स्त्रियः स्वित्रशरीदायै दवात क्षिण्यं विरेचनम् ॥ चरक्ष्मचार्यं ने गुल्म का विदाह (पाक) होने पर शख द्वारा भेदन करने का उपदेश दिया है-रक्तिपत्तातिवृद्धत्वात क्रियामनुपलभ्य च। यदि गुल्मो विद्देत शक्षं तत्र भिष्वितस् ॥ इसी प्रसङ्ग में प्रथम अपक तथा पक गुल्मों के उचण दिये हैं - अपक्रगुरमलक्षणम् - गुरुः कठिनसंस्थानो गृढमांसान्तराश्रयः । अविवर्णः स्थिरश्चैव छपको गुल्म डच्यते ॥ पक्तगुरमलक्षणम् —दाइमूलातिसंक्षोमस्वप्ननाशारतिज्वरैः। विदद्यमानं जानीयाद् गुरुमं तमुपनाइयेत ॥ पक गुरुम के भेदन के ळिये चरकाचार्य ने धन्वन्तरिसम्प्रदाय के योश्य शल्यकोविद को शस्त्रकर्म करने का निर्देश किया है - तत्र धान्वन्तरीय।णाम-थिकारः क्रियाविधौ । वैद्यानां कृतयोग्यानां व्यथशोधनरो श्रेणे ॥ (च. वि. अ. ५) इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय

धन्वन्तरि सम्प्रदाय के शल्य चिकित्सक भेजर आप्रेशन करने में अत्यन्त निपुण होते थे। उस समय अग्निचिकित्सा ( काटरी ) तथा चारचिकित्सा भी उन्नतावस्था में थी अतएव रलैष्मिक गुलम के कृतमूल ( मांसादिधारवाश्वित ) हो जाने पर या टब्सर का स्वरूप ले हेने पर तथा लङ्घन, उल्ले खन, (वसन), स्वेदन, घृतपान, विरेचन, बस्ति, गुटिका और चूर्णादिक से लाभ न होने पर चार तथा इससे भी लम्भ न होने पर अग्निचिकित्सा की जाती थी क्रिन्तु ऐसे स्थलीं पर भी दाह चिकित्सा में धन्वन्तरि-सम्प्रदाय तथा चार-चिकित्सा में चारतन्त्रवेत्ताओं का निर्देश किया है - लंबनो-क्लेखनैः स्वेदैः सर्पिष्पानैविरेचनैः । बस्तिभिर्गुटिकाचूर्णेक्षारारिष्ट-गणैरि ॥ इलेष्मिकः कृतमूलस्वायस्य गुल्मो न शाम्यति । तस्य दाहो हते रक्ते शरलोशादिभिहितः । दाहे धन्वन्तरीयाणामत्राप भिषजां वलम् ॥ क्षारप्रयोगे भिषजां क्षारतन्त्रविदां वलम् ॥ क्षारप्रशंसा—'छित्त्वा छित्त्वाऽऽशयात क्षारः क्षरखाव क्षार-यत्यधः' इस प्रकार रक्तगुल्मभेदनादि कर्म में अन्य चिकित्सकों का ही पूर्णरूप से अधिकार है तथापि यदि गुनम डिअधिक उपद्रव युक्त न हो, रुग्णा शस्त्र कर्म कराना न चाहती हो, शम्रुकर्म करने की पूर्णसामग्री न हो तथा योग्य सर्जन क हो ऐसी परिस्थिति में रक्तगुल्म को काय चिकिसा के आधार सें भी ठीक करने का यल करना चाहिए । तदर्थं चरकाचार्यं ने संत्तेप में निम्न योग्य चिक्रिसाः क्रम का निर्देश किया है-गर्भकाल वीत जाने पर (१) स्नेहन, (२) स्वेदन, (३) स्नेह-विरेचन, (४) चारप्रयोग, (५) योनि-शोधकवर्ति, (६) छहसुन, तीदण सुरापान, मत्स्य आदि उष्ण द्रव्य सेवन, (७) चीरगोमूत्रचार युक्त दशसूलसिद्ध घृत-वस्ति द्रन्य सेवन, (७) चीरगोमूत्र चारयुक्त दशमूलसिद्ध घृत-वस्ति का प्रयोग तथा अतिप्रवृत्त रक्त को रोकने के लिये रक्तिपत्तहर चिकिस्सा आदि । रक्तगुरमचिकित्साक्रमः - रौधि-रस्य तु गुल्मस्य गर्मकालन्यतिक्रमे । स्निग्धस्वित्रशरीरायै दचहिस्ति इ-चिरेचनम् ॥ पलाशक्षारपात्रे द्वे दे पात्रे तैष्ठसपिपोः । गुरमशैथिच्य-जननीं पक्तवा मात्रां प्रयोजयेत ।। प्रभिचेत न यद्येवं दद्याद्योनिवि-शोधनम्। क्षारेण युक्तपळ्ळं सुधाक्षीरेण वा पुनः ॥ आभ्यां वा मा-वितान् दबाबोनो कटुकमत्स्यकृत् । वराहमत्स्यिपत्ताभ्यां लक्त-कान्वा सुमावितान्। अधोहरैश्लोध्वहरैर्मावितान्वा समाक्षिकैः । किण्वं वा सगुडक्षारं दधाद्योनिविशोधनम् ।। रक्तपित्तहरं क्षारं लेहयेन्मधु-सर्पिषा । छशुनं मदिरां तीक्ष्णां मत्स्याश्चास्यै प्रदापयेत् ॥ बस्ति सक्षीरगोमूत्रं सक्षारं दाशमृलिकम् । अर्दृश्यमाने रुधिरे दधाद्गुल्म-प्रभेदनम् ॥ प्रवर्तमाने रुषिरे दद्यान्मांसरसौदनम् । घृततैलेन चाभ्यक्षं पानार्थं तरुणीं सुराम् ॥ रुधिरैऽतिप्तवृत्ते तु रक्तपित्तद्दरीः कियाः। (च. चि. अ. ५)

आन्स्पोदकमज्जानो वसा तैलं घृतं दर्धि। विपकमेकतः शस्तं वातगुल्मेऽनुवासनम्॥ २२॥

वातगुल्मेऽतुवासनम्—हस्ती, गेंडा आदि आन्त देश वाले तथा जल में होने वाले मरस्य आदि प्राणियों की मुजा तथा वसा (चरबी) एवं तेल, घृत और दही इन्हें यथायोम्य प्रमाण में लेकर सम्यक्पाकार्थ चतुर्गुण जल मिलाकर स्नेहावरोषपाक कर लेना चाहिये। वातगुल्म रीग में इस स्नेह की अनुवासन वस्ति देनी चाहिये।

जाङ्गलंकराफानान्तु वसा सर्पिश्च पैत्तिके। तैलं जाङ्गलमज्जान एवं गुल्मे कफोल्थिते॥ २३॥

पित्तकफजगुल्मयोरनुवासनस्—पैत्तिकगुल्म में जाङ्गलदेश में होने वाले प्राणी तथा एक शफ (खुर) वाले प्राणिहीं (घोड़े) की वसा तथा घृत को चतुर्गुण पानी डाल्ड्डिंग् पकाकर किंवा अन्य पित्तहर मुंच्यों के कल्क और काथ से पकाकर अनुवासन विस्त देनी चाहिये। इसी प्रकार कफजन्य गुल्म रोग में जाङ्गलदेश के प्राणियों की मजा तथा तैल को यथाविधि पकाकर इसकी अनुवासनवस्ति दें॥ २३॥

धात्रीफलानों स्करसे पडङ्गं विपचेद् घृतम्। शर्करासैन्धवोपेतं तद्धितं वातगुल्मिने ॥ २४॥

वातगुरमे पडङ्गपृतम् — आँवले के फलों का स्वरस ४ पस्य तथा पिप्पली, पिप्पलीमूल, चन्य, चित्रक, सोंठ और यवचार इन छहों को समप्रमाण में मिलाकर ४ पल लेकर करक कर लें। फिर इनमें पृत १ प्रस्थ डालकर पृतावशेष पाक कर लें। प्रतिदिन इस पृत को १ तोले के प्रमाण में लेकर इसमें शर्करा ६ माजा तथा सैन्धवलवण ३ माशे भर मिलाकर दिन में तीन या दो वार सेवन करने से वातगुरमी के लिये हित होता है ॥ २४॥

विमर्शः—कुछ संस्कृत टीकाकारों ने पडक शब्द से यवज्ञारयुक्त पंचकोल अर्थ न करके प्लीहोदराधिकारोक्त पट्षलखत को पुनः चतुर्गुण आमलकी स्ट्रस में पाक करना लिखा है, जो कि डल्हणैसम्मत अर्थ नहीं है।

चित्रकव्योषसिन्धूरथपृथ्वीकाचव्यदाडिसैः । दीप्यकप्रन्थिकाजाजीहपुषाधान्यकैः ससैः ॥ २४ ॥ द्ध्यारनालबद्रसूलकस्वरसैष्ट्रतम् । त्रस्पबेद्वातगुल्भाभिदौर्बल्याटोप्शूलनुत् ॥ २६॥

चित्रकादि वृतम् — चित्रकमूल, सींठ, मरिच, पिप्पली, सैन्धवलुवण, कालाजीरा (पृथ्वीका), चन्य, अनारदाने, अजमोद, पिपरामूल, जीरक, हपुषा (हु। ऊबेर) और धनियां, इन सबकी समान प्रमाण में मिश्रित कर ४ पल ले के करक बना कें तथा दही १ प्रस्कृत्वा औ, वदरीपत्र या मूल का काथ तक्क मुली का स्वरस प्रत्येक घृत से चतुर्गुण एवं घृत एक प्रस्थ लेके सबको भगोने में डाल के यथाविधि घृतावशेष पाक कर लें। इस घृत को ६ माशे से १ तोले भर को मात्रा में प्रतिदिन तीन बार प्रान्दों बार सेवन करने से वातगुरम, अग्नि की दुर्बलता, आटोप और शूल नष्ट हो जाते हैं ॥२५-२६॥

विमर्श—(१) यहाँ पर करक के सम्यक्पाकार्थ चतुर्गुण जल और मिला देना चाहिये—स्वरसक्षीरमाङ्गर्थः पाको वैतेरितः कचित । शलं चतुर्थुणं तत्र वीर्याधानार्थमावपेत ॥ (२) जहाँ
पर स्नेह पाक में ५ से अधिक द्रव डालने हों वहाँ सब मिला
कर स्नेह से खतुर्गुण किन्तु पाँच से कम हों तो प्रत्येक स्नेह
से चौगुने लिये जाते हैं-द्रयणि यत्र स्नेहंपु पञ्चादीनि भवन्ति हि ।
तत्र स्नेहसमान्याहुर्यथापूर्व चतुर्गुणम् ॥ (३) करक, स्वरस,
वृतादि को एक साथ बढ़े पात्र में डालकर धीरे धीरे पक्तते
हैं, किन्तु अन्य लोगों का मत है कि दुग्ध या दही में करक,
स्नेह तथा चतुर्गुण जल डालकर दो दिन पकार्वे, फिर उसी में

स्वरस डालकर तीन दिन पकार्वे तथा तक और काञ्जी आदि में पाँच दिन तक पाक करना चाहिये—चीरे दिरात्रं स्वरसे त्रिरात्रं तकारनालादिषु पन्नरात्रम् । खँइं पचेदै बवरः प्रयतादित्याहरेके भिषजः प्रवीणाः॥ (प० आपा)

हिङ्क्रसोवर्चलाजाजीविडदाडिमदीप्यकैः । पुष्करव्योषधान्याम्लवेतसक्षारचित्रकैः ॥ २०॥ शटीवचाऽजगन्धेलासुरसैश्च विपाचितम् । शृत्वानाहहरं सर्पिर्द्धना चानिलगुल्मिनाम्॥ २८॥

हिङ्खां घृतम्—हिङ्क, सोंचल नमक, जीरा, विडनमक, अनारदाने, अजवायन, पोहकरमूल, सोंठ, मरिच, पिप्पली, धनियों, अमलवेंत, यवत्तार, चित्रकमूल, कचूर, वैचा, अजगन्धा (बोवियका=ववई तुल्सीभेद), इलायची और तुल्सी (सुरसा) इन्हें समान प्रमाण में मिलाकर ४ पल भर लेकर खाण्डक्टकर जल के साथ परथर पर पीमकर करक बना लें। फिर इस करक में १ प्रस्थ घृत तथा १ प्रस्थ दही और चार प्रस्थ पानी मिलाकर यथाविधि घृतपाक कर लेवें। यह घृत शूल, आनाह तथा वातगुल्म को नष्ट करता है॥ २०-२८॥

विडदाडिससिन्धूत्थहुतसुग्व्योषजीरकैः । हिङ्गुसौवर्चलक्षाररुग्वृक्षाम्लाम्लवेतसुः ॥ २६ ॥ बीजपूररसोपेतं सपिर्दधिचतुर्गुणम् । साधितं दाधिकं नाम गुल्महृत् प्लोहशूलज्जित् ॥३०॥

दाधिकं घृतम्—विडनमक, अनारदाने, सैन्धव छवण, चित्रकमूछ (हुतभुक्) सींठ, मरिच, पिप्पछी, श्वेतजीरा, हींग, सोंचछनमक, यवचार, कुछ (क्क्), वृचाम्छ (तिन्तिडीक) और अमछवेत इन्हें समप्रमाण में थि पछ छेकर कहक बना छें तथा इसमें विजीरे निम्बू का रस ४ प्रथ्य, घृत १ प्रस्थ, दही ४ प्रस्थ तथा सम्यन्पाकार्थ जल ४ प्रस्थ, मिलाकर यथाविधि घृत सिद्ध कर छें। यह दाधिक घृत गुरुम, प्रहीहावृद्धि तथा उदरादि शूल को नष्ट करता है॥ २९-३०॥

रसोनस्वरसे सर्पिः पद्धमूलरसान्वितम्। सुरारनालदध्यम्लमूलकस्वरसैः 11 38 11 व्योषदाडिमवृक्षाम्लयवानीचव्यसैन्धवैः हिङ्क्यम्लवेतसाजाजीदीप्यकेश्च समांशिकैः॥ ३२॥ सिद्धं गुल्मग्रहण्यर्शःश्वासोन्मादक्षयज्वरान् । कासापस्मारमन्दाग्निप्लीहशूलानिलाञ् जयेत् ॥३३॥ रसोनादिष्टतम् — लहसुन की गिरी का स्वरस, बृहत् पञ्चमूल का काथ, सुरा, काञ्जी, दही के ऊपर का पानी और मूली का स्वरस, इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर ४ प्रस्थ ळें तथा घृत १ प्रस्थ एवं सोंठ, मरिच, पीपळ, अनारदाने वृत्ताग्ल ( इमली या कोकम ), अजवायन, चन्य, सैन्धव-ळवण, हींग, अमलवेंत, श्वेत जीरा और अजवायन, इन्हें समप्रमाण में मिश्रित कर ४ पछ भर छेकर जल के साथ पत्थर पर पीसकर कलक बना लेवें। फिर सबको एक कलुईदार भगोने में भरकर धीरे-धीरे घृतावशेष पाक कर

लेवं । यह सिद्ध घृत, गुल्म, संप्रहणी, अर्श, श्वास, उन्माद,

चय, ज्वर, कास, अपस्मार, मन्दाग्नि प्लीहा की वृद्धि तथा तज्जन्यश्रल या उदरश्ल, और वात के रोगों को विनष्ट करता है॥ ३१-३३॥

द्धि सौवीरकं सिपः काथौ मुद्रगकुलत्थजौ ।

षद्धाढकानि विपचेदावाप्य द्विपलान्यथ ।। ३४ ।।

सौवर्चलं स्वर्जिकाञ्च देवदाविथ सैन्धवम् ।

वातगुल्मापहं सिपंरतद्दीपनमेव च ।। ३४ ।।

दध्यादिष्टतम्—दही १ आढक (४ प्रस्थ), तुष्ठरिहुत काक्षी १ आढक, षृत १ आढक, मूँग का काथ १ आढक तथा कुलस्थ काथ १ आढक, एवं सौचलनमक, स्वर्जिकाचार, देवदाव यूर्ण और सैन्धवलवण प्रत्येक दो दो पल लेकर सम्यक्पाकार्थ ४ आढक जल मिलाकर घृतावशेष पाक कर लें।

यह दाधिक घृत वातिक गुल्म को नष्ट करता है तथी अग्निका दीपक है ॥ ३४-३५॥

तृणमूलकषाये तु जीवनीयैः पचेद् घृतम्।
न्यप्रोधादिगणे वापि गणे वाऽप्युत्पलादिके ॥ ३६ ॥
रक्तपित्तोत्थितं व्रन्ति घृतान्येतान्यसंशयम् ॥ ३७ ॥

तृणमुकादिष्टतानि — कुश, काश, सरपत, दर्भ और इन्नु, इन पञ्चतृणों की जहों के ४ प्रस्थ काथ में जीवनीय वर्ग की औषधियों का करक ४ पछ भर एवं घृत १ प्रस्थ भर मिला कर घृतपाक कर छें। अथवा द्रव्यसंग्रहणीय अध्याय में कहे हुये न्यप्रोधादिगण की औषधियों के काथ में किंवा उत्पलादिगण की औषधियों के काथ में जीवनीयगणौपध करक तथा घृत मिलाकर उसे सिद्ध कर छें। ये उक्त तीनों तरह के घृत रक्तिपत्त के कारण उत्पन्न हुये गुरुम को किंवा गुरुम के भेदन के समय अधिक होने वाले रक्तिपत्त को नष्ट करते हैं। ३६-३७॥

विमर्शः -- जीवनीयगणः -- अष्टवर्गः सयष्टीको जीवन्ती मुद्ग-पणिका । माषपणींगणोऽयन्तु जीवनीय इति रस्तः ॥

आरग्वधादौ विपचेदीपनीययुतं घृतम् । क्षारवर्गे पचेच्चान्यत् पचेन्मूत्रगणेऽपरम् ॥ घनन्ति गुल्मं कफोद्भूतं घृतान्येतान्यसंशयम् ॥६॥॥

कफगुल्मे त्रीणि घृतानि—आरग्वधादिगण की औषधियों के ४ प्रस्थ काथ में दीपनीय (पिष्पल्यादिक) गण की औषधियों का करक ४ पछ तथा घृत १ प्रस्थ मिलाकर उसे सिद्ध कर लेवें। अथवा १ प्रस्थ घृत में दीपनीयगण की औषधियोंक्का करक ४ पल तथा चारवर्ग (मुष्क से प्रारम्भ कर चतस्त कोशातकी तक) के द्रन्यों की राख का पानी (चारोदक) ४ प्रस्थ मिलाकर घृत सिद्ध कर लें। अथवा १ प्रस्थ घृत तथा दीपनीयोपध करक ४ प्ल लेकर मूत्राष्टक में कहे हुये प्राणियों के ४ प्रस्थ मूत्र में यथाविधि घृत सिद्ध कर लेवें॥ ३८ ॥

विमर्शः—(१) मृताष्टक—सैरिमाजाविकरमगोखरिद्वपवाजिनाम्। मृत्राणीति मिषय्वयम्बाह्यसम्। (२) श्वारवर्गः— सुधापळाशशिखरिचित्राकंतिळनाळजाः। स्विजका यविश्कक्ष्य।। यथादोषोच्छ्ययञ्जापि चिकित्सेव्यान्त्रिपातिकम्। चूर्णं हिङ्ग्वादिकं वाऽपि घृतं वा प्लीहनाशनम्।।३६)।

पिवेद् गुल्मापहं काले सिप्सिते त्वकसेव वा ।। ४० ।।

सित्रिपातिक गुल्मिचिकित्सा — विदोषों के प्रकोप से उत्पन्न
हुये गुल्म की चिकित्सा जिस दोष की अधिकता हो तदनुसार
क्रिनी चाहिये। अथवा सिन्निपातिक गुल्म में वातन्याधि
प्रकृरण में कहे हुये हिंग्वादि चुर्ण का सेवन कराना चाहिए।
किंवा प्लीहोद ररोगाधिकार में कहे हुये पट्पल्घत का सेवन
कराना चाहिये। अथवा वातन्याधि प्रकरण में कहे हुये
तैल्वक घृत का प्रयोग योग्य समय में विरेचनार्थ करना
चाहिये॥ ३९-४०॥

तिलेक्षुरकपालाशसार्षपं यावृनालजम्।

भस्म मूलकजञ्जापि गोजाविखरहस्तिनाम्।।

मूत्रेण महिषीणाञ्ज पालिकैञ्चावचूर्णितैः॥ ४१॥

कुष्ठसैन्धवयः ट्याह्वनागरक्रभिघातिभिः ।

साजमोदैश्च दशिमः सामुद्राच पलेर्युतम् ॥ ४२॥

अयःपात्रेऽग्निनाऽल्पेन पक्त्वा लेह्यमथोद्धरेत्।

तस्य मात्रा पिवेद्दन्ना सुरया सर्प्रिषाऽपि वा॥ ४३॥

धान्यान्लेनोष्णतोयेन कौलत्थेन रसेन वा।

गुल्मान् वातविकारांश्च क्षारोऽयं हन्त्यसंशयंम् ॥४४॥

क्षारावलेह:-तिल का छूप, इन्नरक (तालमखाना), पलाश वृत्त की मूल तथा लकड़ियाँ, सरसों का पञ्चाङ्ग, यवनाल या यव का अर्घपक पौधा तथा मूली इन सबूको समान प्रमाण में लेकर जलान्के भरम बना लें। इस भरम को गाय, बकरी, भेड़, गदहे, हाथी और भेंस-इनके सम प्रमाण मिलित पड्गुण या चतुर्गुण मूत्र में घोलकर इक्कीस बार वस्र से छान लेवें। किर इन छने या नितरे हुये चारोदक में कुठ, सैन्धव छवण, मुलेठी, सीठ, वायविहङ्क और अजवायन इनमें से प्रत्येक का चूणे एक-एक पल तथा सामुद्र ल्वण दस पल मिलाकर सबको लोहपात्र में भर के भट्टी पर चढ़ाकर मन्द्रमन्द्र अग्नि पर पका के अवलेह रूप में होते परे नीचे उतार कर मृतवान में भर कर सुरचित रख दें। इसकी योग्यमात्रा-इसै छः माशे भर लेकर दही, सुरा, घी, काञ्जी, उष्णोदक तथा कुलथी के क्राथ, इनमें से किसी एक के साथ मिलांकर सेवन कराने से यह चार सर्व प्रकार के गुल्म तथा वातविकारों को नष्ट करता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है ॥ ४१-४४ ॥

विमर्शः—इस चारावलेह निर्माण में अन्य आचायों का मत है कि तिलादि मूलक पर्यन्त देंच्यों की भरम १०० पल लेकर गाय आदि के चतुर्गुण मूत्र में काथ की तरह पका के चौधाई मात्रा शेष रहने पर उसमें कुष्टाद्धि द्रव्यों का चूर्ण उक्त अवलेहापेचया चौधाई के प्रमाण से मिलाकर अवलेह समान होने तक पका के उतार लें। इस विधि सै वने अवलेह में अनावश्यक राख भी रह जाती है, जो कि उक्त विधि में भरम के घोल को छान लेने से चारमात्र जल में घुल के आते हैं, अन्य अपदृष्य छानने से निकल्काते हैं।

स्वर्जिकाकुष्टसहिंतः क्षारः केतिकजोऽपि वा । तैलेन शमयेत् पीतो, गुल्मं पवनसम्भवम् ॥ ४४॥ १. वातगुल्मे स्विकादिक्षारयोगी—स्वर्जिजार दो रत्ती, कूठ

का चूर्ण चार रत्ती तया यवचार दो रत्ती को तैल के शाथ मिलाकर पीने से अथवा केवल केवड़े के दो रत्ती चार को तेंळ के साथ मिळाकर पीने से वातिकग्रम नष्ट हो जाता है 🛚

विमर्शः - कुँ आचार्य केतकीचार को भी प्रथम योग के साथ मिलाकर एक ही योग मानते हैं।

पीतं सुखाम्बुना वाऽपि स्वर्जिकाकुष्टसैन्धवम् ॥४६॥

स्वर्जिकादि चूर्णम् - स्वर्जिचार दो रत्ती, 'कुष्ठचूर्ण चार रत्ती तथा सैन्धव छवण दो रती की एक मात्रा बनाकर मन्दोष्ण जल के साथ पीने से वातगुरूम नष्ट हो जाता है ॥ ४६ ॥

वपोभूबृहतीद्वयम्। वृश्चीवमुख्यूकञ्च चित्रकञ्च जलद्रोणे पक्त्वा पादावशेषितम् ॥ ४७ ॥ मागधीचित्रकक्षौद्रलिप्ते कुम्भे निधापयेत्। मधुनः प्रस्थमावाष्य पथ्याचूर्णोर्द्धसंयुतत् ॥ ४८ ॥ बुसोषितं दशाहन्त जीर्णभक्तः पिवेन्नरः। अरिष्टोऽयं जयेदु राज्यमविपाकमरोचकम् ॥ ४६॥

वृक्षीवाद्यरिष्टम्--रवेतपुनर्नवा, रवेत प्रण्ड की जड़, ळाळ पुनर्नवा, छोटी कण्टकारी, वड़ी कण्टकारी और चित्रक की जड़ ( छाल ) इन्हें एक आंढक ( चार प्रस्थ ) लेकर यवकुट करके एक द्रोण (चार आहक) जल में पकाकर चौथाई शेप रहने पर छान कर पिष्पलीचूर्ण, चित्रकचूर्ण और शहद के वने हुये अवलेह से भीतर लिप्त किये हुये भाण्ड में भर के शहद एक प्रस्थ (चौंसठ तोला) तथा हरड़ का चूर्ण आधा प्रस्थ मिलाकर शराव से पात्र के मुख को ढककर कपड़ मिट्टी करके सुखाकर दस दिनों तक भूसे के देर में रख देवें। पश्चात् सन्धान खोळकर अरिष्ट को कपड़े से छान के मृतवान या काँच के पात्र या शीशियों में भर के डाट लगा कर सुरचित रख देवें। प्रातः तथा •सायंकाल के भोजन के जीर्ज होने पर इस अरिष्ट को दो तोले भर की मात्रा में प्रतिदिन सीने से गुल्म, मन्दाग्नि तथा अरुचि रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ४७-४९ ॥

पाठानिकुम्भरजनीत्रिकट्विफलाऽग्निकम् लवणं वृक्षबीजव्र तुल्ये स्याद्नवो गुडः॥ ४०॥ पॅथ्याभिवी युतं चूर्णं गवां मूत्रयुतं पचेत्। गुटिकास्तद्घनीभूतं कृत्वा खादेदभुक्तवान् ॥ ४१ ॥ गुल्मप्लीहाग्निसादांस्तान्नाशयेयुरशेषतः हृद्रोगं ग्रहणीदोषं पाण्डुरोगश्च दारुणम् ॥ ४२ ॥

्पाठादिचूर्णम्-पाठा, निकुम्भ (दन्ती ) की जड़, हरिद्रा, सींठ, मरिच, पिष्पली, हरड़, बहेड़ा, आंवला, चित्रक की छाल, सैन्धव छैवण, इन्द्रयव-इनमें से प्रत्येक का चूर्ण एक एक तोला तथा पुराना गुड़ इन सबके बराबर गिलाकर रख लें। इस चूर्ण को तीन माशे से छः माशे तक की मात्रा में प्रतिदिन सेवन करें। अथवा पाठादिचूर्ण के साथ आधा हरीतकी चूर्ण मिलाकर चौगुने गोमूत्र में डालकर पकावें तथा घनीभूत होने पर तीन-तीन माशे की गोलियां बना के सुखाकर शीशी में भर दें। प्रतिदिन भोजन के पूर्व सुबह शाम एक-एक गोली या अवस्थानुसार दो-दो गोली मन्दोष्णं । रोगियों को विवन्ध रहने से सर्व प्रथम विरेचन देने से उन्हें

जलानुपान के साथ सेवन करने से गुलम, प्लीहावृद्धि, अभिनमान्द्य, हृदय के रोग, ग्रहणी के विकार तथा भयंकर पाण्डरोग नष्ट हो जाते हैं॥ ५०-५२॥

विसर्श:-आचार्यों ने चूर्ण, करक और गुटिकाओं की मात्रा एक कर्ष भर वतलाई है—'कर्षरचूर्णस्य कल्कस्य गुटिका-नान्न सर्वशः' किन्तु वर्तमान समय के लिये आधा कर्पया तीन माशे से छः माशे तक की उक्त पदार्थों की मात्रा पर्याप्त है।

मुशूबे सोन्नतेऽस्पन्दे दाहपाकरुगन्विते ! गुल्मे रक्तं जलौकोभिः सिरामोच्नेण वा हरेत्।।४३॥

गुल्मे लाक्षणिकी चिकित्सा-शूलयुक्त, उभरे हुये तथा स्पन्दनरहित या ईपतस्पन्दनयुक्त एवं दाह, पाक और पीड़ा से युक्त गुरूम में प्रथम जलौकाओं के द्वारा अथवा सिरामोच ( Venisection ) करके अशुद्ध रक्त का निर्हरण करना चाहिए॥ ५३॥

सुखो हणा जाङ्गलरसाः सुस्तिग्धा व्यक्तसैन्धवाः । कद्रत्रिकसमायुक्ता हिताः पाने तु गुल्मिनाम ॥ ४४ ॥

गुलिमनां जाङ्गलमां सरसप्रयोगः - जङ्गली पशु-पत्तियों के मांस को पानी के साथ उवालकर छान के रनेह तथा मसालों से संस्कृत कर थोड़ा सा सैन्धव लवण डाल के एवं सीठ, मरिच तथा पिष्पली का चर्ण तीन तीन रत्ती प्रचिप्त कर पिलाने से लाभ होता है ॥ ५४ ॥

पेया वातहरै: सिद्धाः कौलत्थाः संस्कृता रसाः। खलाः सपञ्चमूलाश्च गुलिमनां भोजने हिताः ॥४४॥

गुल्मिनां पेयादिकम्-भद्रदार्वादिक वातनाशक द्रव्यों के काथ से मुदादि की पेया बना के मसालों से संस्कृत करके पिलावें। इसी तरह कुलथी को चतुर्गुण जल में उवाल कर चौथाई शेप रख के छान कर उस रस को संस्कृत करके पिलावें। अथवा कपिरथ, दाडिम, तक्र, चांगेरी, मरिच, जीरक और चित्रक को उचित प्रमाण में लेकर पड्गुण या चतुर्गुण पानी में उवाल कर छान के बृहत्पञ्चमूल के चूर्ण का प्रतेप देके या पञ्चमूल के द्रव्यों को भी कपित्थादि के साथ उबाल के छान कर मसालों से संस्कृत करके गलिमयों को पिलाने से लाभ होता है ॥ ५५ ॥

विमर्शः-खलाः कपित्यादिसंस्कृता यूषविशेषाः, तदुक्तम् 'कपि-त्थतकचाङ्गरीमरिचाजाचित्रकैः । सुपकः खड(ल)यूषोऽयम् ॥'

साईकं क्षीरमिष्यते। बद्धवर्चोऽनिलानान्त क्रम्भीपिण्डेष्टकास्वेदान् कारयेत् कुरालो भिषक् ॥४६॥

बद्धवर्चिस गुरमे आर्द्रकक्षीरम्-जिन गुलिमयों की विष्ठा तथा वायु का निरोध हो गया हो उन्हें दुग्ध में अद्रक और पानी डाल के पकाकर पिलावें तथा स्वेदाध्याम में कहे हुये कुम्भीक और पिण्डस्वेद आदि के द्वारा उदर पर स्वेदन करना चाहिए॥ ५६॥

गुल्मिनः सर्वे एवोक्ता दुवि रेच्यतमा भृशम्। अतश्चैतांस्तु सुस्विन्नान् स्रंसनेनोपपादयेत्॥ ४७1। गहिमनां विरेचनविधिः - प्रायः करके सर्व प्रकार के गलम-

दस्त आसानी से नहीं होता है। अतएव ऐसे क्रूरकोष्टी तथा विवन्धयुक्त गुँ हिमयों को प्रथम यथाविधि स्नेहन कर के स्वेदित कर पश्चात् विरेचन कर्म कराना चाहिए॥ ५०॥

विम्लापनाभ्यञ्जनानि तथैव दहनानि च। उपनाहाश्च कर्त्तव्याः सुखोष्णाः शाल्वणाद्यः ॥४८॥ सपींषि मूत्रवर्त्तिकयास्तथा। लवणानि च योज्यानि यान्युक्तान्यनिलामये ॥५६॥

गुल्मे विम्लापनादीनि - विरेचन के पश्चात् गुल्म का विम्लापन ( अङ्गुरुयादि से मर्दन ) करें तथा तैल का अभ्यङ्ग, दोह कर्न एवं शालवणादिक उपनाह (पोविटस) द्वारा स्वेदन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त उदररोगाधिकार में कहे हुये अनेक प्रकार के घृत, सूत्रों और वर्तियों के प्रयोग करना चाहिए एवं वातन्याधि प्रकरण में कहे हुये पैन्नलवण, रनेह लवण और कल्याण लवण का प्रयोग करें ॥ ५८-५९ ॥

सामुद्राईकसर्षेपै:। वातवचौनिरोधे कृत्वा पायौ विधातव्या वर्त्तयो मरिचोत्तराः ॥६०॥

वातवचींनिरोधे वर्त्तयः — अपानवायु तथा विष्टा के अवरोध होने पर समुद्री ठवण, अदरक, सरसों और काली मरिचीं को समप्रमाण में लेके पानी के साथ पीस के बेर की गुठली के आकार की वर्तियां वना के सुखाकर गुदा में रखा के धारण करानी चाहिए॥ ६०॥

विसर्शः—आजकल इन गुइवर्तियों का बहुत प्रयोग हो रहा है, ये सपोजिटरी कहाती हैं। बचों को दस्त लाने के छिये उनकी गुदा में एक ग्लिसरीन सपोजिटरी रख देने से एक-दो साफ दस्त आ जाती हैं। आयुर्वेदिकों की अकर्मण्यता से उनके शास्त्रीय ज्ञान का क्रियात्मक लाभ डाक्टरी वाले कर रहे हैं।

दन्तीचित्रकमूलेषु तथा वातहरेषु कृच्योद्रिष्टांन् सर्वोश्च सूत्रस्थाने यथेरितान् ॥६१॥

अरिष्टप्रयोगोपदेशः -दन्ती की जड़, चित्रक की जड़ तथा विदारिगन्धादि वातनाशक द्रव्यों को छेकर सुत्रस्थान के विरेचन करुप प्रकरण में कही हुई आसवकरण प्रक्रिया के अनुसार इनके काथ से अरिष्ट और आसवों का निर्माण करना चाहिए। अथवा यहीं पर ४७वें रलोक में कहे हुये वृश्चीवा-चरिष्ट की विधि के अनुसार उक्त दन्ती-चित्रकादि द्रव्यों के काथ में शहद और हरड़ के चूर्ण का प्रदेप देकर आसव और अरिष्टों का निर्माण कर गुल्मनाशन में प्रयुक्त करें ॥६१॥

खादेद्वाऽप्यङ्करान् भृष्टान् पूतीकनृपवृक्षयोः। ऊध्वेवातं मनुष्यञ्च गुल्मिनं न निरूहयेत् ॥६२॥

अन्यप्रयोगे निरूद्दणनिषेषश्च — अथवा गुलम रोग में पूतीक (करक्ष ) तथा नृपवृष (अमलतास ) इनके कोमलपत्राङ्करों को घृत के साथ भून कर खिळाने चाहिए, एवं ऊर्ध्ववात ( उद्गार ) युक्त गुल्म रोगी को निरूहणवस्ति नहीं देवें ॥६२॥

पिवेत त्रिवृत्रागरं वा सगुद्धां वा हरीतकीम । गुग्गुलं त्रिवृतां दन्तीं द्रवन्तीं सैन्धवं वचाम् ॥६३॥ मूत्रमद्यपयोद्राक्षारसैर्वीच्य

ह्वं पीॡ्वनि पिष्टानि पिवेत सलवणानि तु ॥६४॥ त्रिवृतादिपयोगत्रयम् — निशोथ और सोंठ को दो दो माशे प्रमाण में चूर्णित कर गुड़ के साथ सेवन करें अथवा गुड़ वै साथ हरद के ३-६ माशे भर चूर्ण को सेवन करें। अथवा गूगल, निशोध, दन्ती की जड़, सैन्धव लवण और वचा इनको समान प्रमाण में लेके खाण्ड कूट कर चूर्णित कर ३ माशे से ६ माशे तक के प्रमाण में लेके दोप, काल, आयु और रोग के वलावल का विचार कर गोमूत्र, मद्य, दुग्ध और द्राचा रस में से किसी एक के अनुपान के साथ सेवन करावें। इसी प्रकार पीलु-फर्लों को अग्नि में शूनकर सैन्धव छवण मिठा के चूर्णित कर उक्त सूत्र, सद्य, दुग्ध, द्राचारस आदि अनुपान के साथ सेवन करावें ॥ ६३-६४ ॥

विष्पत्तीविष्पत्तीमूल चव्यचित्रकसैन्धवैः युक्ता हन्ति सुरा गुल्मं शीघं काले प्रयोजिता ॥६४॥

गुल्मे सुरापयोगः-पिप्पली, पिष्पलीमूल, चन्य, चित्रकः मूल और सैन्धवलवण को समान प्रमाण में लेके चूर्णित कर २ से ४ माशे तक की मात्रा में २ तोला सुरा के अनुपान के साथ आध्मानादिक अवस्था में सेवन करने से गुल्म नष्ट होता है ॥ ६५ ॥

बद्धविण्मारुतो गुल्मी भुझीत पयसा यवान्। कुल्माषान् वा बहुस्तेहान् भक्षयेल्लवणोत्तरान् ॥६६॥

वह विण्मारुतगुरुमे पथ्यम् - जिस गुरुम के रोगी में विष्ठा और अपान वायु की रुकावट रहती हो उसे दुग्ध के साथ यव (के दलिये) को खीर (दुग्ध पाक) के समान पका के खिलावें अथवा कुल्मापों ( अर्धस्वित जो गेहूँ ) को अत्यधिक स्नेह के साथ संस्कृत कर सैन्धव छव्। मिठाके सेवन करावें ॥ ६६ ॥

अथास्योपद्रवः शूलः कथक्विदुपजायते। शूलं निखानितमिवासुखं येन तु वेत्त्यसौ । ६७ ॥ गुल्मोपद्रवशूलः - जब गुल्म रोगी के उपद्रव स्व्रूष्प में शूल हो जातम है तब वह शूल 🚁 हुए कीलक के समान उसे दुःख देता है ॥ ६० ॥

तत्र विभिन्नसंरोधः कुच्छ्रोच्छ्रासः स्थिराङ्गता । तृष्णा दाहो भ्रमोऽन्नस्य विद्ग्धपरिवृद्धिता ॥६८॥ रोमहर्षोऽरुचिश्छदिंभ्रेक्षयुद्धिर्जेडाङ्गता " वाच्चादिभिर्यथासङ्ख्यं भिन्नैर्वा वीत्त्य योजयेत्।।६६।।

 औपद्रविकशूलस्य सलक्षणभेदाः—वासिक शुल में विष्ठा और मूत्र का निरोध तथा मांस छेने में कठिनाई एवं अङ्गों में स्थिरता ( कठिनता या जड़ता ); पैत्तिक शल में तृष्णा, दाह, शिर में चर्कर तथा अन्न के विदग्ध होने से शूल में वृद्धि होती है। कफज शूल में शरीर के बालों का खड़ा होना, भोजन में अरुचि, वमन तथा भोजन करते ही शूल की वृद्धि एवं शरीराङ्गों में जडता ( निश्चलता ) ये यथासंख्य (क्रम से) वात, पित्त और कफ से उत्पन्त हुये शर्कों के ठन्नण हैं। इसी त्रह दो-दो दोषों के छच्जों के मिश्र होने पर तीन तरह के CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow सानिपातिक शुल को समझ कर चिकित्सा की योजना करूनी चाहिए॥ ६८-६९॥

कृष्णामूलकैचवयञ्च ्नागरक्षारचित्रकान् ॥ ७२॥ उद्याम्लकाञ्चिकक्षीरतोयैः रलोकसमापनान्।

यथाकमं विभिन्नांश्च द्वन्द्वे सर्वाश्च सर्वजे ॥ ७३ ॥

वातिकादिशूलचिकित्सा – वातिकशूल में हरड़, सैन्धव लवण, सोंचल लवण, विडलवण, श्ववत्तार, हीक्न, धनिया ( तुम्बरु ), पोहकरसूल, अजवायन, हरिद्रा, वायविडङ्ग तथा अमलवेंत, इन्हें समान प्रमाण में चूर्णित कर ३ मारो से ह सारो तक की सात्रा में अस्ट काञ्जी के अनुपान के साथ सेवन करना चाहिए। पैतिक शूल में विदारीकन्द, त्रिफला, शतावर (अभीरु), लिसिंघाड़ा (श्रङ्गारी), गुड़, शर्करा, (अथवा गुइ शर्करा = गाङ्गेरी फूल ), गम्भारीफल, मुलेठी, फालसा और श्वेतचन्दन (हिम) इन्हें समान प्रमाग में लेकर चूर्णित करके ३ माशे से ६ माशे की मात्रा में लेकर सन्दोष्ण दुग्ध के अनुपान के साथ सेवन कराना चाहिए। इसी तरह रलेंग्मिक शूल में वचा (पड्यन्था), अतीस, देवदारु, हरड़, मरिच, इन्द्रयव, पिप्पली, पिप्पलीमूल, चन्य, सीठ, यवचार और चित्रक की जड़, इन्हें समान प्रमाण में लेके खाण्ड कूटकर चूर्णवना के ३ मारो से ६ मारो के प्रमाण में उष्णोद्कृ के अनुपान के साथ सेवन कराना चाहिए। इसी तरह बन्हज गूलों में उक्त योगों को मिश्ररूप में प्रयुक्त करें, जैसे वातिपत्तजन्यशूल में पथ्मादि और विदार्यादि चूर्ण, व्यतिरहें सिकसूल में पथ्यादि और पड्मन्थादिचूर्ण तथा वित्तरहे निमकगूल में विदार्गादि और पड्यन्थादि चुर्णका सेवन कराना चाहिए। इसी तरह सान्त्रिपातिक शूल में तीनों चुर्णों को मिला के सेवन करावें ॥ ७०-७३ ॥

तथैव सेकावगोहप्रदेहाभ्यङ्गभोजनम् । शिशिशरोदकपूर्णानां भाजनानाद्ध धारणम् ॥ ७४ ॥ विप्रनोन्मर्दनस्वेदलङ्घनक्षपणिकयाः । । स्तेहादिश्चः क्रमः सुर्वो विशेषेणोपदिश्यते ॥ ७४ ॥

वांतादिश्लेषु सामान्यचिकित्सा—वातजन्य ग्रूलरोग में सेक, तेलपूर्णदोणी या पात्र में अवगाहन, तेलाभ्यक्ष और वातनाशक द्वयों का भोजन प्रशस्त माना गया है। पैतिक ग्रूल में शीतल जल से भरे हुए पात्रों का ग्रूलाङ्ग पर धारण करना हितकारी है। कफ तन्य ग्रूल में वमन, देह का मर्दन या उवटन, स्वेदन, लक्ष्मन तथा चपण (कफ घटाने वाली लेखनादि) किया, करनी चाहिए। दोषों के अनुसार तथा अवस्था के अनुसार स्नेहादिकम, सर्व प्रकार के गुलमज ग्रूलों में करना चाहिए॥ ७४-७५॥

बल्छ्रं मूलकं मत्स्यान् गुष्कशाकानि वैदलम्। न खादेदालुकं गुल्मी मधुराणि फलानि च॥ ७६॥

गुरिमनेऽपथ्यानि—शुष्क मांस, सूली, मझली, सूखे बाक, दाल, आल और मीठे फल गुरुमरोगी के लिये वृर्जित हैं ॥७६॥

विमर्शः — गुरुमरोगेऽपथ्यानि – वातकारीणि सर्वाणि विरुद्धान्य-शनानि च । शुरुकशाकं शमीधान्यं विष्टम्मीनि गुरूणि च ॥ अयो-वातशकुन्मूत्रप्रधासाश्रुविधारणम् । वमनं जलपानत्र गुरुमरोगी परि-त्यजेन् ॥ गुरुमरोगे पथ्यानि — स्नेद्दः स्वेदो विरेकथ बरितबांद्धशिरा-व्यथः । लङ्कनं वितरभ्यङ्गः स्नेदः पके तु पाटनम् ॥ खर्जुरं दाडिमं धात्री नागरङ्गाम्लवेतसम् । तकमेरण्डतेम्ब्र्च लशुनं बालभूलकम् ॥ यदैननं स्विग्धमुष्णञ्च बृद्दणं लघु दीपनम् । वातानुलोमनञ्जैव पथ्यं गुरुमे नृणां भवेत ॥

विना गुल्मेन क्व्छूलं गुल्मस्थानेषु जायते । निद्रान्नं तस्य वद्यामि रूपञ्च सचिकित्सितम् ॥७०॥

के बैल शूनिक्षणम् — गुरुम के विता भी गुरुम के स्थान में जो शूल हुआ करता है उसका निदान, रूप और चिकित्सा का वर्णन किया जाता है ॥ ७७ ॥

विमर्श:-गुल्म के कारण उत्पन्न शूल का निदान व चिकित्सा कह दी है, किन्तु गुल्म के विना भी गुल्म के स्थान अर्थात् दोनों पार्श्व, हृदय, नाभि और बस्ति इन पञ्च स्थानों में तथा तत्समीपवर्ति त्रिक और पृष्ठ प्रदेश में भी होने वाछे शूल का प्रहण होता है जैसा कि साधुवकार ने कहा है-'वायुः प्रवृद्धो जनयेदि शूलं हत्पार्थंपुप्रत्रिकवस्तिदेशे' कुछ छोगों ने 'विना गुल्मेन यच्छूलम्' इस रलोक को नहीं लिखा है तथा 'अथातः शुलप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः' ऐसा प्रतिज्ञासूचक पाठ **ळिख कर वदयमाण 'वातमूत्रपुरीपाणां नियहाद'** इत्यादि प्रारम्भ करके पृथक ही एक नये शूलाध्याय का प्रारम्भ किया है। इसी तरह कुछ टीकाकारों ने 'विना गुल्मेन' इत्यादि रलोक पाठ को असीश्रुत मान कर इसका परित्याग कर दिया है। अस्तु माधवनिदान में एक-शूल का प्रकरण पृथक् ही दिया है। ऐसे सुश्रुत ने भी कर्णश्रूल, शिरःश्र्ल और त्नी तथा प्रतितृनी से दो रोग-जिनमें शूल या वेदना की विशिष्टता है पृथक पाठ किया है। शूल अनेक रोगों के अन्दर एक लचण स्वरूप होने से उन-उन रोगों में उसका समावेश हो सकता है, किन्तु अनेक प्रकार के शूल ऐसे भी हैं जो केवल दुए दोपों के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः श्लरोग का एक पृथक प्रकरण रखना अधिक युक्तियुक्त पतीत होता है। उनर की उल्पत्ति की तरह शूळ की भी उत्पत्ति है, प्रकृषित हुवे महादेव ने कामदेव पर त्रिशूल फेंका था तथा वह कामरेव भयभीत होकर विष्णु की शरण में गया और विष्णु के हुङ्कार से अपवारित होकर वह त्रिशूल पृथ्वी पर गिरा और उसी से शूल रोग की उत्पत्ति हुई ऐसी हारीत ने शूलोत्पत्ति की पौराणिक कथा लिखी है-अनङ्गनाञाय इरिल्लश्लं मुमोच कोपान्मकरध्वजश्च। तमापतन्तं सहस्य निरीक्ष्य भयादितो विष्णुतनुं प्रविष्टः ॥ स विष्णु-हुद्वारविमोहितातमा पपात भूमौ प्रथितः स श्रूतः। स पञ्चभूतातु-गतं शरीरं प्रदूषयश्यस्य हि पूर्वसृष्टिः ॥ निश्रूल के कारण उरपञ होने से इसे गूल कहते हैं। अथवा इस रोग के कारण रोगी को शरीर में गड़ी हुई कील या शङ्क के समान तीव वेदना ब्रा अनुभव होता है, अंत एव इसे शूल कहा है। जैसा कि आगे सुश्रत ने कहा है - बहुस्कोटनवत्तस्य यहुमात्तीवाश्र वेदनाः । शुलासक्तस्य लक्ष्यन्ते तस्माच्छूल्लिमहोच्यते ॥ शूलकारण—वच्यमाण वातादिवेगों के शेकने से शूल उत्पन्न होता
है, किन्तु वायु की इसमें प्रधानता रहती है, क्योंकि वायु के
बिना रुजा नहीं होती 'नर्तेऽनिलादुक्' श्री गणनाथसेनजी ने
भी स्पष्ट लिखा है कि संज्ञावाहक ज्ञानतन्तुओं में वायु के
द्वारा चोभ उत्पन्न होता है, अतः शूलों में वायु ही प्रधान
होता है—संज्ञावज्ञानां नाडीनां प्रतानोद्देजनोद्धवाः । सर्वेऽपि
शूलास्तेनाहुः शूलानामनिलः प्रभुः॥ शूल के अन्य भी निम्न
कारणमाने हें—स्रोत्नोनिरोधोदावर्तो वणशोयस्तथा क्षतम् । अवादुः
कार्यवैषम्यं दौर्वन्यं शूलभूमयः॥

वातसूत्रभुरीषाणां निम्नहादितभोजनात् । अजीणीध्यशनायासविरद्धान्नोपसेवनात् ॥ अऽ॥ पानीयपानात् क्षुत्काले विरूढानाष्ट्र सेवनात् । पानीयपानात् क्षुत्काले विरूढानाष्ट्र सेवनात् । पिष्टान्नशुष्कमांसानामुपयोगात्तथैव च॥ अध्॥ एवंविधानां द्रव्याणामन्येषां चोपसेवनात् । वायुः प्रकुपितः कोष्टे शुलं सक्षनयेद् भृशम् ॥ निरुच्छ्वासो भवेत्तेन वेदनापीडितो नरः॥ ५०॥

श्रूकस्य निदानं सम्प्राप्तिश्च—अपानवायु के वेग, मूत्रवेग और मछवेग को रोकने से, अधिक भोजन करने से एवं अजीर्ण तथा अध्यश्चन से, विरुद्ध भोजन के सेवन करने से, खुधा के छगने के समय में पानी या द्रवपदार्थ पी लेने से, अङ्करित या विकृत नष्टाङ्कर हुये धान्यों के सेवन से, पिट्टी या पिष्टिविकृति के वने पदार्थों के अधिक सेवन से, स्खे मांसों के उपयोग से तथा इसी प्रकार के अन्य दोप-प्रकोपक द्रव्यों के सेवन से कोष्ट में वायु प्रकुपित होकर तीव श्रूल उत्पन्न करता है। इस श्रूल की पीड़ा से मनुष्य का श्वास रुक जाता है या श्वास लेने में भी पीड़ा का अधिक अनुभव होने से वह दर से श्वास-प्रश्वास की किया को कम कर देता है॥ ७४-८०॥

शङ्करफोटनवत्तस्य यसमात्तीत्राश्च वेदनाः । शूलासक्तस्य लद्यन्ते तस्माच्छूलिमहोच्यते ।। ८१ ।। शूलिकिकि—शूलरोग से पीड़ित मनुष्य के शरीर में गड़ी हुई कील या शङ्क के समान तीव वेदना होती है, इस लिये इस रोग को शूल कहते हैं ॥ ८३ ॥

निराहारस्य यस्यैव तीव्रं शूलमुदीर्यते । प्रस्तव्धनात्रो भवति कुच्छ्रेणोच्छ्वसितीद च ।। ८२ ।। वातमूत्रपुरीषाणि कुच्छ्रेण कुरुते नरः । एतैर्लिङ्गैर्विजानीयाच्छ्रलं वातसमुद्भवम् ॥ ८३ ॥

वातिकश्र छ छ गम् — विना भोजन किये हुये अर्थात् खाछी पेट पर जिसको न्तीव श्रूछ होता हो तथा श्रूछ के समय शरीर स्तब्ध (कठोर) हो जाता हो एवं श्वास कठिनता से छेता हो एवं वह रोगी अपानवायु, मूत्र और मछ को बड़ी कठिनता से त्यागता हो तो इन छ चणों से उसे, वातश्रूछ से प्रस्त-समझो॥ ८२-८३॥

विमर्शः — माधवकार ने वातिक गूल का निदान, सम्प्रामि पुर्व स्वरूप का अच्छा विवेचन किया है-कारण-ध्यायामयाना-

दित्मेथुनाच प्रजागराच्छीतजलातिपानात् । कलायमुद्राढिककोरदूषा-दत्यर्थरूक्षाध्यशनामिषातात् ॥ वातगुरुमप्रकोपसमयः—जीर्णे प्रदोषे च घनागमे च शीते च कोपं समुपैति गाढम् । वातगुरुम-प्रकोपप्रशमनहेतवः—मुदुर्मुदुश्चापशमप्रकोपी विड्वातसंस्तम्मनतोद-भेदः । संस्वेदनाभ्यञ्जनमदंनाद्यैः स्निग्धोष्णमोज्येश्च शमं प्रयाति ॥

तृष्णा दाहो मदो मूच्छा तीव्रं राूलं तथैय च । शीताभिकामो भवति शीतेनैव प्रशाम्यति ॥ एतैर्लिङ्गैर्विजानीयाच्छूलं पित्तसमुद्भवम् ॥ ६४ ॥

पैत्तिकश्रूललक्षणम् — प्यास, दाह, मद, मृत्र्र्झा, शूळ की तीवता और शीत आहार विहार की अर्मिलापा तथा शीतल उपचारों से ही शूळ की शान्ति होना, इन लच्चणों से पैत्तिक शूळ को समझना चाहिए॥ ८४॥

विमशं:-पैत्तिकशूलकारण-क्षारातितीक्ष्णोष्णविदाहितैलनि-ष्पाविषण्याककुल्ल्थयूपैः । कट्वम्लसौवीरसुराविकारैः क्रोधानलाया-सरविप्रतापैः ॥ व्राम्यातियोगादशनैविंदग्धैः पित्तं प्रकृप्याश्च करोति शूलम् । लक्षण - तृण्मोहदाइ। तिंक्करं हि नाभ्यां संस्वेदः मूच्छोभमचोषयुक्तम् । मध्यन्दिने कुप्यति चार्थरात्रे विद्राहकाले जलदात्यये च। शीते च शीतैः समुपैति शान्ति सुरवादुशीतैरिप भोजनेश । दोपज शूलों के स्थान निश्चित हैं। वातिक शूल बस्ति में, पैत्तिकश्रूल नाभि में? कफजश्रूल हृद्य, पार्थ और कुचि में तथा सान्निपातिक शूछ उक्त सर्व देशों में होता है-वातात्मकं वस्तिगतं वदन्ति पित्तात्मकं चापि वदन्ति नाभ्यारी। हत्पार्वं कक्षी कफसन्निविष्टं सर्वेषु देशिषु च संनिपातात्।। नाभि से उदर सामान्य एवं विशेषतया आन्त्र में होने वाले आन्त्रिक शूल का प्रहण होता है, किन्तु नाभि प्रदेश में होने वाले सभी शूल पैत्तिक ही नहीं होते हैं, अपितु पित्तस्थानाश्रित अन्य पक्षित दोषों के कारण भी विविध विकार और शूल हो सकते हैं। छत्त्वण एवं सम्प्राप्ति के अनुसार उन्हें किसी विशिष्ट दोषजनित, द्विदोषज या त्रिदोषज समझना चाहिये। इसी प्रकार कफस्थान आमाशय और वातस्थान नाभि के अधोदेश में भी विकृत होकर ,पहुँचे हुये पित्त के कारण शूल हो सकता है। पिताशय शूळ (Billiary colic) और क्षाउठ-पित्रजन्य शूल पैत्तिकशूल का प्रश्नी उदाहरण - कलाशोथ (Peritonitis) तथा आन्त्रपुच्छ्योथ (Appendicities) आदि जनितः शूल प्रायः द्विदोपज या त्रिदोपज होते हैं। पित्ताशय का शूल दित्तण अनुपार्श्विकप्रदेश ( Right hypochondrium) तथा अधिजठरप्रदेख (Epigastrium) में होता है। इस दशा में रोगी को ज्वर भी होता है। आन्त्रिक शूल के कारण आन्त्र में वर्ग, किण्वीकरण ( Fermentation ) तथः आन्त्र की पुरःसरणिकया (गित ) की विछोमता के परिणाम स्वरूप हैं। इसमें भी प्रायः पैत्तिक छत्तुणों की प्रधानता होर्ती है। आन्त्रान्त्रप्रवेश (Intussusception) हो जाने से तथा आन्त्रावरोध (Intestinal obstruction) के कारण उदर में तीवशूर्ल होता है और यह प्रायः वातिक ही होता है। नाभिप्रदेश का शूळ उदर में कृमियों की उपस्थित का भी सूचक होता है।

शूलेनोत्पीड्यमानस्य हल्लास उपजायते। 'अतीव पूर्वकोष्ठत्वं तथैव गुक्रगात्रता ॥ 🕸 ॥ एतच्छलेष्मसमुत्थस्य शूलस्योक्तं निदर्शनम् ॥ ८६ ॥

कफजशूललक्षणम् — ग्रूल से पीडित जिस रोगी का जी मिचलता हो, कोष्ठ अत्यन्त वायु तथा कफ आदि दोषों से पूर्ण भरा हुआ •प्रतीत होता तो तथा सारा शरीर भारी विदित होता हो तब ये लच्चण कफजन्यशूल के समझ्ने चाहिये॥ ८५-८६॥

विमर्शः - माधवकार ने श्लैष्मिक शूल के कारण, छत्तण, स्थान और समय का निम्न श्लोकों द्वारा सुन्दर वर्णन किया है। शूलकारणानि—आनूपवारिजिक लाटपयोविकार में सिक्षपिष्टक-शरातिलश्कुलीमः। अन्यैर्वलास जनकैरि हेतुमिश्च दलेष्मा प्रकोपसुपगम्य करोति शूलम्॥ शूललक्षणानि समयश्च ह्लासकासस-दनाश्चिसम्प्रसेकैरामाश्चे स्तिमितकोष्टशिरोगुरुत्वैः। भुक्ते सदैव हि रुजं कुरुतेऽतिमात्रं स्योदयेऽथ शिश्चेरे कुसुमागमे च॥ यह शूल प्रायः वामपार्थ्व में आमाश्चय प्रदेश में होता है। अधिष्ठान के अनुसार इसे कुत्तिशृल भी कह सकते हैं, क्योंकि कुत्तिशृल का आश्रय भी आमाश्चय ही होता है।

संवीणि दृष्ट्वा रूपाणि निर्दिशेत्सान्निपातिकम् । सन्निपातसमुत्थानमसाध्यं तं विनिर्दिशेत् ॥५७॥

सात्रिपातिकशूललक्षण – उपर्युक्त वात पित्त तथा कफ के सभी लक्षण जिस रोगी में दिखाई देते हों उसे सात्रिपातिक शूल समझना चाहिये तथा यह सात्रिपातिक शूल असाध्य माना जाता है ॥ ८७॥

विसर्शः—माधवोक्तसान्निपातिकशूल्लक्षणम् - सर्वेषु दोषेषु च
सर्वेलिक्नं विद्याद्भिषक् सर्वभवं हि शूलम् । सुकष्टमेनं विषवजकर्षं
विवर्जनीयं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ उक्त शूलों के अतिरिक्त आमज
शूल् भी होता है, जो कफजशूल के समान लच्चणां वाला होता
है—आटोपहृङ्खासवमी गुरुत्वस्तैमित्यकानाहकफप्रसेकैः । कफस्य
लिक्नेन समानलिक्नमामोद्भवं शूलुमुदाहरन्ति ॥ दन्द्वजशूल्लक्षणानिस्त्ती हृत्यार्थ्वपृष्ठेषु सशूलः कफवातिकः । कुक्षौ हृजामिमध्येषु
सशूलः कफपैत्तिकः । दाहज्वरकरो घोरो विशेयो वातपैत्तिकः ॥
हस तरह माधवकार ने शूल के आठ भेद लिखे हैं—दोषैः
पृथक् तमस्तामद्भन्दैः शूलोऽष्ट्या भवेत । सर्वेष्वेतेषु शूलेषु प्रायेण
पवनः प्रभुः ॥

र्श्कुलानां लक्षणं प्रोक्तं चिकित्सां तु निबोध से । आशुकारी हि पवनस्तस्मात्तं त्वरया जयेत् ॥==॥

शूलिकित्साविशेष: , उक्त प्रकार से सर्व शूलों के लगण कह दिये हैं। अब इसके अनन्तर चिकित्सा कही जाती है। मूल रोग में कुपित वायु प्रधान होता है तथा वह शीघ्र ही शरीर का अहित केर सकता है, इसलिये सर्वप्रथम शीघ्रता से उसे जीतने का प्रयत्न करना चाहिये॥ ८८॥

तस्य ग्रूलाभिपन्नस्य स्वेद एव सुखावहः।. पायसैः कुशरापिण्डैः स्निग्धैर्वो पृशितहितः॥८॥

वातिक पूले स्वेदः वातिक गूल से पीड़ित व्यक्ति के गूल स्थान में पायस (चीराज़), कृतरा, (खिचड़ी) पिण्ड अथवा मन्दोष्ण सिन्ध मांस पिण्ड से सर्वप्रथम स्वेदन करना ही हितकारक होता है ॥ ८९॥

विमर्शः-पायसः अनुतप्ततण्डुला धौताः परिमृष्टा घृतेन च ।

खण्डयुक्तेन दुग्धेन पाचिताः पायसो मवेत ॥ कृशरा—तिल, तण्डुल, मूँग और उदद्द्वनकी कृशरा बनाद्धर सेक करना चाहिए—विश्वाय वात-श्रूल्यु स्नेहस्वेदैरुपाचरेत । ऐसे श्रूल रोगी के लिये दोपबल, काल और ऋतु का विचार कर वमन, लङ्कन, स्वेदन, पाचन, फलवर्ति, चार, चूर्ण और गुडिका का प्रयोग करना चाहिये—वमनं लङ्कनं स्वेदः पाचनं फलवर्त्तयः । क्षारचूर्णान गुडिकाः शस्यन्ते श्रूल्शान्तये ॥ (भै० र०)

त्रिष्टच्छाकेन वा स्निग्धमुज्णं भुञ्जीतः भोजनम्। चिरविल्वाङ्कुरान् वाऽपि तैलभृष्टांस्तु भक्षयेत्॥६०॥

वातिकश्ले आहार: —वातिकश्ल वाले रोगी को निक्तीय के शाक के साथ उष्ण भोजन कराना चाहिए अथवा नाटा-करक्ष के कोमल पत्तों को तैल में भून कर खिलाना चाहिए॥

वैहङ्गारेच रसान् स्निग्धाञ् जाङ्गलाञ् शूलपीडितः। यथालामं निषेवेत मांसानि बिलशायिनाम्॥ ६१॥

वातिकश् के मांसप्रयोगः — तीतर-वटेर आदि विहङ्ग (आकाश)
में उदने वाले पिच्यों के मांसरस को स्नेह द्वारा संस्कृत
करके किंवा जाङ्गळ देश के पशुओं के मांसरस अथवा बिळ में शयन करने वाले गोधा आदि यथाप्राप्त जानवरों के मांस-रस को स्नेह द्वारा संस्कृत कर खिलाना चाहिए॥ ९१॥

सुरासौवीरकं चुक्रं सस्तूदश्वित्तथा दिघि । सकाललवणं पेयं शूले वातसमुद्भवे ॥ ६२ ॥

वातजशुले सुरादियोगः—वातजन्य शूल में सुरा, काक्षी, चुक (शुक्त), दही के ऊपर का पानी (मस्तु), उदिधित् (अर्धपानी से बनी झालु) और दही, इनमें से प्रकृति, दोष, काल और इच्ला के अनुसार किसी एक तरल को लेकर काला नमक का प्रचेप करके पिलाना चाहिए॥ ९२॥

कुलत्थयूषो युक्ताम्लो लावकीयूपसंस्कृतः। ससैन्धवः समरिचो वातशूलविनाशनः॥ ६३॥

बातश्रुके कुकल्थयूषः – कुल्स्थी का यूप बनाकर उसमें अनार के स्वरस या दोनों के चूर्ण के प्रचेप से अम्लता उत्पन्न कर बटेर के यूप से संस्कृत (या संयुक्त) करके थोड़ा सा सैन्धवलवण और काली मिरिचों का चूर्ण मिलाकर सेवन कराने से वातश्ल नष्ट होता है ॥ ९३ ॥

विडङ्गशियुकम्पिष्ठपथ्याश्यामाऽम्लवेतसान्। सुरसामधम्त्रीं च सौवर्चलयुतान् पिवेत् त ६४॥ मद्येन वातजं शूलं क्षिप्रमेव प्रशाम्यति॥ ६४॥

वातश्ले विडहादिचूर्णम्—वायविडङ्ग, सहजन की छाछ, कबीला, हरड़, लाङ्गजड़ की त्रिवृत् (निशोथ), अमलबेंत, तुलसी, शबकी (अश्वमूत्री), इन्हें समान प्रमाण में लेकर खण्डकूट के चूर्ण बना लेवे तथा उस चूर्ण में अष्टमांश पिसा हुआ सोंचल नमक मिलाकर तीन माशे से छः माशे के प्रमाण में लेकर मद्यानुपान के साथ सेवन करने से शीघ ही वातज शूल नष्ट हो जाता है॥ ९४-९५॥

प्रध्वीकाऽजाजिचविकायवानीव्योषचित्रकाः। पिष्पल्यः पिष्पलीमूलं सैन्धवं चेति चूर्णयेत्॥ ६६॥ ्तानि चूर्णानि पयसः पिवेत् काम्बलिकेन वा । मध्वासवेनः चुक्रेण सुरासौवीरकेण वा ॥ ६७ ॥

वातिकशूरे पृथ्वीकादिच्णंम् – हिङ्गपत्री, श्वेतजीरा, चव्य अजवायन, सींठ, मरिच, पिप्पली, चित्रक की छाल, पिप्पली, पिपरामूल और सैन्धवलवण, इन्हें समान प्रमाण में लेके खाण्ड-कृट कर बना लें। इस चूर्ण को दो माशे से चार माशे की मात्रा में लेकर उष्ण दुग्ध अथवा मन्दोष्ण जलानुपान के साथ सेवन करना चाहिये। अथवा काम्बळिक यूप से मध्वाः सव से किंवा चुक्र-(शुक्त) से या सुरा के अनुपान से अर्थवा सुरा या सौवीरक (कांजी) के अनुपान से सेवन करें ॥९६.९७॥ चिनर्ताः-काम्बलिक - दही, दही के .ऊपर का पानी और अम्ल पदार्थों से काम्बलिक यूप तयार किया जाता है-अथ काम्बलिकोऽपरः । दध्यम्ललवणस्नेहतिलमाषसमन्वितः ॥ वुक्रम्-चुक शब्द से शुक्त का ग्रहण होता है, जो कि कन्दर्भूलफला-दिक से बनाया जाता है—कन्दमूलफणादीनि सस्नेइलवणानि च। यत्र द्वेऽभिस्यन्ते तच्छुक्तमभिधीयते। मधुशुक्त भी बनाया जाता है-जम्बीरस्वरसप्रस्थं मधुनः कुडवं तथा। ताबच पिप्पली-म्लादेकीकृत्य घटे क्षिपेत् । धान्यराशी रिथतं मासं मधुशुक्तं तदु-च्यते ॥ गुढेचुमृद्वीकाशुक्तानि-गुडाम्बुना सतैहेन कन्दशाक-फलैस्तथा । अशतं चाम्लताञ्चातं गुहशुक्तं तदुच्यते । एवमेवेश्चशुक्तं स्याद् मृदीकासम्मवं तथा ॥ सुरा-परिपकान्नसम्भानसमुत्पन्नां सुरां जगुः। सोवीरकम् - यवैः। सुनिरतुषेश पक्षेश्र सौवीरं चाश्तं भवेत ॥

अथवैतानि चूर्णानि मातुलुङ्गरसेन वा। तथा बद्रयुपेण भावितानि पुनः पुनः॥ तानि हिङ्गप्रगाढानि सह शर्करया पिवेत्॥ ६८॥ पृथ्वीकादिचूर्णस्य प्रयोगान्तरम्—अथवा उक्त पृथ्वीकादि

चूर्ण को मातुलुङ्ग (विजोरे नींवू) के रस से तीन दिन तक भावित करके घोटें तथा बाद में बैर के फलों के काथ के साथ बार-वार (सात बार या तीन बार) भावित करके उक्त चूर्ण का अष्टमांश हिङ्ग मिला के अच्छी प्रकार घोट कर सुखा के शीशी में भर देवें। इस चूर्ण को दो माशे से चार माशे प्रमाण में ले के मातुलुङ्गरस और शर्करा के साथ सेवन करने से वातिक गूल नए होता है। ९८८॥

सह दाडिमसारेण वर्त्तः कार्या भिषग्जिता। सा वर्त्तिर्वातिकं शूलं क्षिप्रमेव व्यप्रोहति॥ ६६॥ गुडतैलेन वा लीडा पीता मद्येन वा पुनः॥१००॥

पृथ्वीकादि चूर्णवितः अथवा उक्त पृथ्वीकादि चूर्ण को खरल में डालकर अनार के स्वरस या काथ के साथ एक दिन तक खरल करके यव प्रमाण की वर्तिका या विट्याँ बना के सुखाकर शीशी में भर देवें। इस वर्ति को गुड़ तथा तेल के अनुपान के साथ अथवा मद्यके अनुपान के साथ सेवन करने से वातिक शूल को नष्ट करती है॥ ९९-१००॥

दुसुक्षात्रभवे शूले लघु सन्तर्पणं हितम्। उच्णेः क्षीरेयवागूभिः स्निग्धेमीसरसैस्तथा ॥१०४॥ (जल्दी पचने वाला) तथा सन्तर्पणकारी भोजन हितकर होता है, जैसे उष्ण दुग्ध के साथ भोजन अथवा मन्दोष्ण यवागू का भोजन किंवा स्निग्ध किये हुये मन्दोष्ण मांसरस के साथ भोजन कराना चाहिए। इससे चुणाजन्य ग्रूल नष्ट है जाता है ॥ १०१॥

वातराूले समुत्पन्ने रूक्षं स्निग्घेन सोज्ञयेत्। सुसंस्कृताः प्रदेयाः स्युर्घृतपूरा विशेषतः ॥१०२॥ वारुणीच्च पिवेज्जन्तुस्तथा सम्पद्यते सुखी। एतद्वातसमुत्थस्य शूलस्योक्तं चिकित्झितम्॥१०३॥

वातजराले मोजनम्—वातज शूल के उत्पन्न होने पर रूच रोगी को स्निग्ध भोजन कराना चाहिए। विशेषकर सीठ, मरिच आदि के प्रचेप से युक्त तथा अच्छी प्रकार से संस्कृत (घी में तले हुये) घृतपूर (मालपूर्व या घेवर) खिला कें ऊपर से वाहणी (सुरा) का अनुपान कराने से शूलरोगी सुखी हो जाता है। इस प्रकार यह वातजनय शूल की चिकित्सा का वर्णन कर दिया है॥ १०२-१०३॥

अथ पित्तसमुत्थस्य क्रियां वच्याम्यतः परम्। निस्स समुखं छर्द्यित्वा तु पीत्वा शीतोदकं नरः।। शीतलानि च सेवेत सर्दाण्युष्णानि वर्जयेत्।।१०४॥

पैत्तिकशूलिकित्सा—अय इसके अनन्तर पैत्तिक शूल की चिकित्सा का वर्णन किया जाता है। पैत्तिक शूल वाला रीगी सर्वप्रथम कण्ठ पर्यन्त शीतल जल पीकर सुखपूर्वक (जिह्वा पर अङ्गुलियां लगाने से) वमन करके शीतल (तरल) वस्तुओं का सेवन करें तथा उप्ण वस्तुओं का सेवन त्याग दे॥ १०४॥

मिणराजतताम्राणि भाजनानि च सर्वशः। वारिपूर्णानि तान्यस्य शूलस्योपरि निक्षिपेत्।।१०४।। मिणराजततात्रपात्रधारणम् – मिण, चांदो और ताम्न के बने हुये पात्रों को शीतल जल से भर कर उन्हें शूली के शूलयुक्त स्थान पर कुछ काल तक रखें॥ १०५॥

गुडः शालियंवाः क्षीरं सिर्विपानं विरेचनम् । जाङ्गलानि च मांसानि भेषजं पित्तशूलिनाम् ॥१०६॥ रसान् सेवेत पित्तव्नान् पित्तलानि विवर्जयेत् । पालाशं धान्वनं वाऽपि पिवेद् युषं सशर्क्रस् ॥१००॥

पैत्तिकरूले साधारणकमः — पित्त शूळ के रोगियों के लिये
गुड़, शाळि चावळ, यव दुग्ध, घृतपान, विरेचन तथा जाङ्गळ
प्रमणियों के मांस का या रस का सेवन हितकारी होता है।
इनके अतिरिक्त पित्त को नष्ट करने वाले दूसों (कषाय,
स्वादु और तिक्त) का सेवन करना चाहिए तथा पित्तवर्धक
द्रव्य और रसों का परित्याग कर देवें। इसके सिवाय प्राशः
अर्थात् मांस को खाने वाले प्राणियों के मांस के यूप रस
में तथा धान्वन (जाङ्गळ) प्राणियों के मांस के यूप में
सर्वरा डाळ कर पीवे॥ १०६-१००॥

क्षा अविकास । । १०४॥ परूपकाणि खृद्धीकास्वर्जूरोद्कजान्यपि । इस्रक्षाबन्य श्रृङ्कित्सा—इस प्रकार के ग्रूङ में, छ्यु शतत् पिचेच्छर्करायुक्तं पित्तशुक्तिनवारणम् ॥१०८॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

वैत्तिकराले परूपकादीनि—पित्तरमूल का निवारण करने के लिये फालसे, भुनक्के या किसमिस, खर्जूर (छुहारे) तथा जल में होने वाले कमल के कन्द, नाल आदि को परथर पर पानी के साथ पीसकर शर्करा मिलाकर पीना चाहिये॥१०८॥

विमर्शः — पैत्तिके शूले क्रमः — पैते तु शूले वमनं पयोऽम्बुर्षे स्तथेक्षोः सपटो ल निम्बैः । श्रीतावगाद्दाः पुलिनाः सवाताः कांस्यादि-पात्राणि जलप्छतानि ॥ धात्रीचूर्णम् — प्रलिह्यात पित्तशूल्डनं धात्री चूर्णं समाक्षिकम् । त्रिफलादियोगः — त्रिफलाऽऽरग्वधकाथं सक्षौदं शर्करान्वितम् । पाययेद्रक्तिपत्तनं दादशूलिनवारणम् ॥ शतावरी-स्वरसप्रयोगः — शतावरीरसं क्षौद्रयुतं प्रातः पिवेत्तरः । दाहशूलोप-शान्त्यर्थं सर्विपत्तामयापहम् ॥ विविधस्वरसाः — धात्र्या रसं विदार्या वा त्रायन्ती गोस्तनाम्बु वा । पिवेत् सशर्करं सद्यः पित्तशूलनिष्दनम् ॥

अशाने भुक्तमात्रे तु प्रकोपः श्लैष्मिकस्य च । वमनं कारयेत्तत्र पिष्पलीवारिणा भिषक् ॥ १०६॥

. इलेष्मिकशूलिविकिरसा — भोजन करने के अनन्तर तुरन्त ही कफ्जन्य ग्रूल का प्रकोप होता है। अतएव जल में पिप्पली का चूर्ण मिला कर कण्ठपर्यन्त पिलाकर वमन कराना चाहिये॥ १०९॥

विमर्शः—पिष्पलीचूर्ण मिश्रित पानी, पिष्पली का काथ अथवा मदनफल की पिष्पली या चूर्ण से वमन कसना चाहिए।

रूक्षः स्वेदः प्रयोज्यः स्याद्-याश्चोष्णाः क्रिया हिताः । पिष्पली शृङ्गवेरञ्च रलेष्मशूले भिषग्जितम् ॥ ११०॥

इलै िमकशूले रूक्षस्वेदादिकम् — कफजन्य शूल में इष्टिका, बालू की पोष्टली खादि को उष्ण कर उस से रूच स्वेदन करना चाहिये तथा अन्यो उष्ण उपचार करना हितकारक होता है. जसे पिप्पली और सीठ का चूर्ण या काथ के रूप में प्रयोग करना कफजशूल में लाभकारी माना गया है ॥ ११०॥

विमेशः—रलेश्मशूल्विकित्साक्रमः—रलेश्मात्मके छर्दन्छङ्घः नानि शिरोविरेकं मधुसीधुपानम् । मधूनि गोधूमयवानिरिष्टान् सेवेत रुक्षान् कडुकांश्च सर्वान्

प्तरां वचां त्रिकदुकं तथा कटुकरोहिणीम्। चित्रकस्य च निर्यूहे पिबेद् यूषं सहार्जकम्।। १११॥

इलें मगूले पाठादिचूर्णम् – पाठा, वचा, सांठ, मरिच, पिप्पली और कुँटकी इनैके समनाग में गृहीत चूर्ण को २ से ४ भाशे के प्रमाण में लेकर चित्रकमूल के काथानुपान के साथ पीना चाहिये। अथवा अर्जक (कुठेरक या बबई तुलसी) के चूर्ण को यूप (श्लहर शिम्बीधान्य यूप) के साथ पीने से रलें मगूल नष्ट होता है॥ १९१॥

एरण्डफलमूलानि मूलं गोश्चरकस्य चः। शालपणीं पृश्चिपणीं बृहतीं कण्टकारिकाम्।। ११२।। द्याच्छुगालविन्नां ख्च सहदेवां तथेव च। महासहां श्चद्रसहां मूलिमश्चरकस्य च।। ११३।। एतत् सम्भृत्य सम्भारं जलद्रोणे विपाचयेत्। चतुर्भागावशेषन्तु • यवक्षारयुतं पिवेत् ॥ ११४।।

वातिकं पैत्तिकं वाऽपि श्लैष्मिकं सान्निपातिकम् । प्रमुख नाशयेच्छूलं छिन्नाभ्रमिव माम्रतः ॥११४॥

एरण्डदादशकाथः—एरण्ड के फल तथा जह, गोखरू की जह, शालपणीं, पृक्षिपणीं, वही कटेरी, छोटी कटेरी, श्रमाल-विन्ना (वहे पत्रवाली पृक्षिपणीं), सहदेवी, मापपणीं, सुद्रपणीं तालमखाने की जह इन सबको समानप्रमाण में मिश्रित कर १ आहक (४ प्रस्थ) लेकर एक द्रोण (४ आहक) जल में पकाकर चीथाई अवशेष रहने पर छान कर उचित प्रमाण (जितने से काथ ज्यादा खारा न हो) में व्यवचार मिला के कर्ल्ड्दार पित्तल के पात्र में या मिट्टी के घड़े में भर कर रख देवें। जब जब प्यास लगे जल के स्थान में द्रम्य क्ष्म्य को पीना चाहिये। इस तरह दिन भर इस काथ को पीने से वातिक श्रल, पैत्तिक श्रल, रलेष्मिक श्रल और सान्निपातिक श्रल नप्ट हो जाते हैं जिस तरह वायु टूटे बादलों को नप्ट कर देता है। ११२-११५॥

विमर्शः—कुछ संस्कृत टीकाकारों ने उक्त काथ में १ प्रस्थ यवचार प्रचिप्त कर पुनः लेह के समान पान कर सेवन करना लिखा है, परन्तु डल्हणाचार्य ने इसे काथ ही मान कर सारे दिन तृष्णा लगने पर पीना लिखा है।

पिष्पली स्वर्जिकाक्षारो यवाश्चित्रक एव च । सेव्यञ्चेतत्समानीय भस्म कुर्य्योद्धिचक्षणः ॥११६॥ तदुब्णवारिणा पीतं श्रेष्टमज्ञूले भिषग्जितम् ॥११७॥

श्रेष्मशूले विष्ववयादिभसम — पिष्पली, सजीखार, यवचार, चित्रक की जह, सेव्य (उशीर) इन सब को समान प्रमाण लेकर जला के भस्म कर लें। इस भस्म को ४ रती से १ माशे प्रमाण में लेकर उष्णोदक में घोल के पीने से श्लेष्मशूल नष्ट होता है ॥ ११६-११७॥

हणद्धि मारुतं श्लेष्मा कुश्चिपार्श्वव्यवस्थितः। स संरुद्धः करीत्याशु साध्मानं गुडगुडायनम्।। सूचीभिरिव निस्तोदं छच्छोच्छ्वासी तदा नरः॥११६॥ नात्रं वाञ्छति नो निद्रासुपैत्यर्त्तिनिपीडितः॥ पार्श्वशूलः स विज्ञेयः कफानिलससुद्भवः॥११६॥

पार्श्वशूलसम्प्राप्तिलक्षणादिकम् — मिथ्या आहार विहारों से प्रकुषित कफ कुच्चि तथा पार्श्व में स्थित होकर वायु को रोक देता है तथा वह रुकी हुई वायु शीघ्र ही कुच्चि में आध्मान तथा गुड़गुड़ाहर पैदा कर देती है एवं पार्श्वपदेश में सूई चुभोने की सी पीड़ा उत्पन्न करती है। उस समय वह रोगी शूल के मारे भय के श्वास-कृष्कृता से लेता है एवं अन्न खाने की इच्छा नहीं करता तथा शूल से पीड़ित होने से उसे निहा भी नहीं आती। इस तरह प्रकृपित कफ और वात से उत्पन्न हुए कुस रोग को पार्श्वशूल कहते हैं ॥ ११८ ११९॥

विमर्शः —पार्श्वग्रह उदर तथा वच दोनों के पार्श्व में होता है। उदरपार्श्वग्रह आन्त्र की विकृति से होता है अर्थात् कुचिस्थित रहेष्मा के द्वारा आन्त्रगत वायु का अवरोध होने पर उदरपार्श्वग्रह उत्पन्न होता है। यह कभी एक पार्श्व में तथा कभी दोनों पार्श्वों में भी हो सकता है। सुश्रुत में कुचि-ग्रह का वर्णन आगे स्वतन्त्र किया गया है। वचगत पार्श्वग्रह का कारण शुक्क परिफुफ्फुसशोथ (Drypleurisy) है। विकृति चेत्र के अनुसार कभी एक पार्श्व में तथा कभी दोनों पार्श्वों में हो सकती है। इस शूल में वच्च (विशेषतँया विकृतपार्श्व) की गति कम होती है तथा श्वास के समय उदर की गति बढ़ जाती है। श्वास लेने के समय रोगी कष्ट का अनुभव करता है। इस स्थिति में रुाण को ज्वर भी हो जाता है। पार्श्वदेदना ( Pleurodynia ) तथा पर्शुकान्तरीय वात-सुत्रश्ल (Intercostal neuralgia) जैसी ज्वरलज्ञण-रहित अवस्थाओं का भी पार्श्वशूल एक विशिष्ट लच्चण माना जनता है।

त्त्र पुष्करमूलानि हिङ्क सौवर्चलं विडम्। सैन्ध्यं तुम्बुरुं पथ्यां चूर्णं कृत्वा द्व पाययेत् ॥१२०॥ पार्श्वहृद्धस्तिशूलेषु यवकाथेन संयुतम्। सर्पिः प्लीहोद्रोक्तं वा घृतं वा हिङ्कसंयुतम् गै१२१॥

पार्थश्ले पु॰करमूलादिचूर्णम् — पोहकरमूल, शुद्ध हिङ्क, सोंचल नमक, विडनमक, सैन्धवलवण, धनिया (तुम्बरु) और हरड़ इनके समभाग कृत चूर्ण को २ से ४ मारो के प्रमाण में लेकर यवकाथ के अनुपान से सेवन कराने से पार्श्वशूल, हृद्यशूल और वस्तिशूल में लाभ होता है। अथवा प्लीहोद-राधिकार में कहा हुआ पट्पल घृत किंवा केवल घृत २ तोले में शुद्ध हिङ्ग ४ रत्ती मिलाकर पिलाना चाहिए ॥१२०-१२१॥

बीजपूरकसारं वा पयसा सह साधितम्। एरण्डतेलमथवा मद्यमस्तुपयोरसैः ॥ १२१ ॥ भोजयेश्वापि पयसा जाङ्गलेन रसेन वा ॥ १२२ ॥

पार्थशूले प्रयोगान्तरम्-बीजपूरफल के बीजों को या उसके रस को दुग्ध के साथ पकाकर सेवन करना चाहिए। अथवा एरण्ड के तेंळ को मद्य, मस्तु, दुग्ध और मांसरस इनमें से यथादोष प्रकृति-काल का विचार कर किसी एक अनुपान के साथ सेवन करावें तथा दुधा लगने पर दुग्ध अथवा जाङ्गल पशु-पिच्यों के मांसरस के साथ भोजन कराना चाहिए॥

प्रकुप्यति यदा कुक्षो वहिमाक्रम्य मारुतः। तद्ाऽस्य भोजनं भुक्तं सोपस्तम्भं न पच्यते ॥ उच्छुसित्यामशकृता शूलेनाहन्यते मुहुः ॥१२४॥ नैवासने न शयने तिष्टन् वा॰ लभते सखम । कृक्षिशूल इति ख्यातो वातादामसमुद्भवः ॥१२४॥

कुक्षिश्लिनिदानम् - मिथ्या आहार-विहस्र से प्रकृपित वायु प्रथम अपि को मन्द कर देती है तथा पश्चात् कुचि में और अधिक कुपित होकर उस रुग्ण के खाये हुये अन्न को स्तब्ध (कड़ा) बना कर ठीक तरह से पचने नहीं देती। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति बड़ी कठिनाई से सांस छेता है तथा अपक आम या मलदोष के कारण उत्पन्न हुये शूल से बार-बार पीड़ित होता है, जिससे उस रोगी को बैठने, लेटने तथा खड़े रहने पर भी किसी भी स्थिति में अनुकूछता (सुख) की प्रतीति नहीं होती। इस तरह , प्रकुपित वात तथा आमदोप से उत्पन्न हुये इस गूल को कुन्निगूल कहते हैं॥

विमर्श:-कुचिश्ल-यह उदरगत शूल ही है तथा अपन्त्र

से आन्त्रगत वात का अवरोध होने पर इस ग्रूल की उत्पत्ति होती है

वमनं कारयेत्तत्र लङ्घयेद्वा यथाबलम्। 🎙 संसर्गपाचनं कुरुयीदम्लैर्दीपनसंयुतैः • ॥ १२६ ॥

कुक्षिशूरुचिकित्सा—रोगी के दोपों के बल का विचार कर वमन अथवा लंघन करना चाहिए। इसके अनन्तर दाड़िम के रस तथा तक (छाछ) में हिङ्गु, सैन्धवलवण तथा पञ्चकोछ आदि दीपक और पाचक औषिषयों के चूर्ण मिछ। कर संसर्ग-पाचन (पेया-विलेपी) के साथ सेवन कराना चाहिए॥ १२६॥

नागरं दीप्यकं चव्यं हिङ्ग सौवच्चीलं विडम्। मातुलुङ्गस्य बीजानि तथा श्यामोरुवूकयोः ॥१२०॥ बृहत्याः कण्टकार्य्यश्च काथं शूलहरं पिवेत् ॥१२८॥

कुक्षिश्ले नागरादिकाथः - सींठ, अजवायन, चन्य, विजोरे निंवू के वीज, विधारे (श्यामा) के वीज, उह्यूक (रक्त या शुक्क प्रण्ड ) के बीज, बड़ी कटेरी के बीज तथा छोटी कटेरी के वीज इन्हें समान प्रमाण में २ तौंछे भर छे कर चतुर्गुण पानी में काथ करके चौथाई शेष रखकर छानकर उसमें हिंडु ४ रती, सौंचळ लवण १ माशा तथा विड लवण १ माशे का प्रचेप देकर पीने से कुँचिशूल नष्ट होता है ॥ १२७-१२८ ॥

वचा सौवर्चलं हिङ्क कुछं सातिविषाऽभया। कुटजस्य च बीजानि सद्युः शूलहराणि तु ॥ विरेचने प्रयुक्षीत ज्ञात्वा दोषबलाबलम् ॥ १२६ ॥

कुक्षिश्ले विरेचनम् – वचा, सोंचल नमक, हींग, कूठ, अतीस, हरड़ तथा इन्द्रयव इनमें से प्रत्येक १ तोला किन्तु सोंचल नमक ६ माशा और हिंकु ३ माशे भर ले के चूर्ण कर लेवें । इस चूर्ण को ३ मारो से ६ मारो प्रमाण में लेकर मन्दोष्ण अनुपान के साथ सेवन करने से तत्काल शूल को नष्ट करते हैं। इसी चूर्ण को विरेचन के लिये देना हो जी रोशी के दोप, बल तथा प्रकृति को देख कर ६ माशे से १ तोले के प्रमाण में मन्दो जा अनुपान के साथ सेवन करना चाहिए॥ १२९॥

स्नेहबस्तीनिहृहांश्च कुर्याद् दोषनिबर्हणान् ॥१३०॥

कुक्षिश्के स्नेइबस्त्यादिप्रयोगः — उदरशूल रोग में दोषों को निकालने के लिये प्रण्डादि तैल अथवा हिंग्वादि घृत की स्नेहबस्ति और निरूहणबहित का भी प्रयोग करना चाहिए॥ १३०॥

उपनाहाः स्नेहसेका धान्याम्लपद्विषेचनम्। अवगाहाश्च शस्यन्ते यचचान्यद्पि तद्धितम् ॥१३१॥

कुर्क्षिशुले उपनाह।दियोगाः — उद्रश्लूल रोग में शास्वणादि उपनाह, स्नेंह-प्रयोग, सेक के प्रयोग, कान्जी के द्वारा उदर का सेचन, वातनाशक द्रव्यों के काथ से भरी हुई द्रोणी (टव) में बेठाना तथा उदरशूल नाशक अन्य जो भी हितकारक हो उसका प्रयोग करना चाहिए॥ १३१॥

कफपित्तावस्द्रस्तु ॰मारुतो रसमूर्चिञ्चतः। के विकृत होने से उत्पन्न होता है। अर्थात् कुचिस्थ रलेग्मा 🖰 हृदिस्थः कुरुते शूलमुच्छ्वासार्भेभकं परम्।। CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

स हच्छूल इति ख्यातो रसमाहतसम्भवः ॥ १३२॥

हुन्छूनिदानादिकम् – मिथ्या-आहार तथा विहार से कुपित हुए कफ और पित्त से अवरुद्ध हुआ वात रस से मिश्रित होकर हृदय में जाके अवस्थित हो जाने से वर्धी शूळ पदा करता है एवं इस शूळ की पीड़ा के कारण उस रोगी का उन्छ्वास (Expiration) अत्यधिक रुक जाता है। ऐसे रोग को हुन्छूळ कहते हैं तथा यह शूळ आहाररस और वात के मिम्म्थ्रण से उत्पन्न होता है॥ १३२॥

विमर्शः—यह हुन्छूळ हृदय रोग से विभिन्न कारणों से उत्पन्न होता है तथा इसके छन्नणादिक भी भिन्न हैं। यह हृदय रोग से भिन्न है। इसे एआइना पेक्टोरिस (Angina pectoris) कहते हैं। इस ग्रूळ का प्रारम्भ उरःफळक (Sternum) के उपरितन तथा पृष्टभाग से होता है। अम का कार्य करने से इसके आवेग आते हैं। यह ग्रूळ वन्त से वामवाहु के अभ्यन्तर भाग से होता हुआ अङ्गुल्यम तक पहुँच जाता है। कभी-कभी ग्रीवा के वामपार्थ में भी इसकी वेदना का अनुभव होता है। प्रायः हृदय की रक्तवाहिनियों में विकृति होने के पश्चात् प्राणवायु की कभी होने के फळस्वरूप यह अवस्था उत्पन्न होती है। श्वासावरोध होना हृच्छूळ का प्रधान छन्नैण है।

तत्रापि कमोभिहितं यदुक्तं हृद्धिकारिणाप् ॥ १३३॥
• हुन्छूलचिकित्सा — हृदय रोग के अनुसार हुन्छूल की
चिकित्सा करनी चाहिए॥ १३३॥

विमर्श:-हृदय श्लेष्मा का स्थान है तथा श्लेष्म रोगों में वमन प्रशस्त माना गया है-कफस्य च विनाशार्थ वमनं शस्यते बुधेः । स्थानिस्थानगतं दोषं स्थानिवत् समुपाचरेत् ॥ अत एव प्रथम स्रेहन करा के दशमूल काथ में तेल या घृत तथा सैन्धवलवण मिलाकर आकण्ठ पौन कराके वमन कराना चाहिए-वातोपसृष्टे हृदये वामयेत् स्निग्धमात्रम् । दिपन्नमूली-कार्थेन सरनेहलवणेन च ॥ मृगशृङ्ग भस्मप्रयोगः - शोधन इके पश्चात् २ रत्ती से ४ रत्ती शृङ्गभस्म को १ तोले घृत में मिला कर पीने से हुच्छूल नुष्ट होता है-पुटदग्धमदमपिष्टं इरिण विषाणं च सर्पिषा पिवतः । दुत्पृष्ठश्रुलमुपश्ममुपयात्यचिरेण-कष्टमिप ॥ दशमूलकाथः -दशमूलकषायस्तु लवणक्षारयोजितः। कासं शासन्न हदोगं गुरुमं शुलन्न नाशयेत्।। हस्कूल के लिये अर्जुन का चूर्ण, अर्जुनादि घृत और अर्जुनाचरिष्ट लाभदायक होते हैं - मर्जुनादि चूर्ण - षृतेन दुग्धेन गुडाम्मसा वा पिवन्ति चूर्णं ककुमत्वचो ये । हृद्रोगजीर्णञ्वररक्तिपत्तं इत्वा मवेयुश्चिर-जीविनस्ते॥ अर्जुनादिघृत-'पार्थस्य कल्कस्वरसेन सिद्धं शस्तं घृतं सर्वेहदामयेषु ।' अर्जुनादिक्षीरम् - अर्जुनस्य खचासिद्धं क्षीरं योज्यं हदामये। हुन्छूळ के लिये निम्न प्रयोग अच्छा काभकारी है। अञ्रकभरम है रत्ती, श्रङ्गभरम २ रत्ती, रससिन्दूर है रत्ती, बृहत्कस्तूरी भैरव या केवल कस्तूरी १ रूत्ती । अनुपान मधु । ऐसी दिन में तीन •या दी मात्राएं देवें। हुच्छूलप्रदेश पर मृगश्दङ्ग को पानी के साथ पत्थर पर पीस कर छेप कर देना चाहिए। अथवा नारायण तेल, विषगर्भ तेल, लाचादि तेल, कर्पुरादि तेळ और टर्पेण्टाइन इनैका मिश्रण बना के हरके हाथ से अभ्यङ्ग करना चाहिए। अभ्यङ्ग के पश्चात् कपड़े के गोटे या रवर की थेंछी या शिशी में गरम पानी भर कर सेक करना चाहिए। - • संरोधात् कुपितो वायुर्विस्तमावृत्य तिष्ठिति । वस्तिवङ्कणनाभीषु ततः श्रूलोऽस्य जायते ।। विण्मूत्रवातसंरोधी वस्तिश्रूलः स मारुतात् ॥ १३४॥

विस्तर्ज्ञनिदानादिकम्—मूम्र, मळ आदि के वेगों को रोकने से कुपित हुई वायु विस्त में जाकर उसे चारों ओर से वेस् (ज्याप्त) कर रुक जाती है, जिस् से उस रोगी के विस्त, वंचण और नाभि इन स्थानों में शूळ होता है तथा विष्ठा, मूत्र और वायु का निरोध हो जाता है। इसी को छिस्तर्ज्ञ कहते हैं। यह विस्तर्ज्ञ प्रधानरूप से वांतजन्य होता है ॥ १३४॥

· विमुर्शः—वस्तिशूल ( Pain in urinary. bladder )— प्रायः मूत्र और मल के वेग का विधारण करने से प्रकृपित वायु वस्ति प्रदेश में ज्याप्त हो के वस्ति, नाभि तथा वंचण प्रदेश में शूल को उत्पन्न करता है। इसे वस्ति-शूल कहते हैं। कारणभेद से यह दो प्रकार का होता है, (क) मूत्राशयगत कारण ( Causes in the urinary bladder ) मूत्र का वेग धारण करने से प्रकृपित वायु वस्ति-प्रदेश, मुत्रेन्द्रिय तथा वंज्ञणप्रदेश में शुल उत्पन्न करता है। इसे मूत्रशूल भी कहते हैं। मूत्राशयक शिशोध (cystitis) तथा मुत्राशयगत अश्मरी के कारण भी विस्तप्रदेश में तथा सीवनी पर शूल का अनुभव होता है। इस अवस्था में रोगी को बार-वार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। मुत्रेन्द्रिय में प्रचलित शूल (Referred pain) का अनुभव होता है। ( ख ) रूच आहार से भी वायु प्रकुपित होकर मलाशय तथा अपने सम्मुख स्थित वस्ति प्रदेश में भी शुल की उत्पत्ति करता है । इसे विट्शूल कहते हैं। यह शल कुचि प्रदेश में भी प्रतीत होता है।

नाभ्यां बङ्खणपार्श्वेषु कुश्ली मेड्रान्तमर्दकः । मूत्रमावृत्य गृह्णाति मूत्रश्रूलः स मारुतात् ॥ १३४ ॥

मृत्रशूलिनदानम्—भिध्या आहार-विहार से कुपित वायु मेट् (शिक्ष) तथा आन्त्र में पीड़ा पहुंचाती हुई मूत्रको अवरुद्ध कर देती है; तव नाभि, वंचगप्रदेश, दोनों पार्श्व और समस्त कुचि (उदर ) में गूल होता है। इसे मूत्रशूल रोग कहते हैं तथा यह गूल प्रकुपित वात से उत्पन्न होता है॥ १३५॥

विमर्शः—इस प्रकार की दशा मुत्र के अवरुद्ध हो जाने पर होती है तथा मूत्रमार्ग में अरमरी के आडी आ जाने से या अष्ठीलाप्रन्थि की वृद्धि होने से मूत्रमार्ग रुक जाता है। मूत्रेन्द्रिय में स्ट्रिक्चर बन जाने से भी मूत्रकृच्छ्र तथा मूत्रावरोध होता है जिससे शूल उत्पन्न होता है। विकित्सा—कारणानुसार करनी चाहिए। यदि स्ट्रिक्चर हो तो उनमें धीरे धीरे शलाकाएं डाल के उन्हें चौड़ा करना चाहिए तथा ब्साथ में शोधनाशक चिकित्सा जैसे गोच्चरादि गुग्गुलु, पुनर्नवादिकाथ का प्रयोग करें एवं संसर्गज रोग (शूयमेह) नाशक चिकित्सा जैसे शुद्ध गन्धक, निम्बादिच्णूर्ण, त्रिफळाचूर्ण का प्रयोग करें। यदि अष्ठीलावृद्धि हो

तो उसमें शोथनाशक चिकित्सा तथा प्रोस्टेटिक चिकित्सा करनी चाहिए। अश्मरी में अश्मरीनाशक चिकित्सा करें। वरुणादिकाथ, गोच्चरादिकाथ, तृणपञ्चमूलककाथ, पाषाण-भेदीरस, चन्द्रभावटी और वरुणाद्य लीह ये लाभदायक योग हैं। इनका यथादोप तथा अवस्थानुसार प्रयोग करना चाहिए। अन्त में अश्मरीहरण या अश्मरीभक्षक शल्य-चिकित्सा कर सकते हैं।

वायः प्रकृपितो यस्य रूक्षाहारस्य देहिनः। मलं रुणद्धि कोष्ठस्थं मन्दीकृत्य तु पावकम् ॥१३६॥ शलं सञ्जनयंस्तीत्रं स्रोतांस्यावृत्य तस्य हि । दक्षिणे यदि वा वामं कुक्षिमादाय जायते ॥१३७॥ सर्वत्र वर्धते क्षिप्रं भ्रमन्नथ सघोषवान्। विपासा वर्द्धते तीत्रा भ्रमो मूच्छी च जायते ॥१३८॥ उचारितो मूत्रितश्च न शान्तिमधिगच्छति । विटशलमेतजानीयाद्भिषक परमदारुणम् ॥१३४॥

विट्रालनिदानादिकम् - रूच आहार-विहार करने से प्रथम कोष्टगत वात प्रकृपित होकर सल का अवरोध कर देता है तथा फिर पाचकामि को मन्दकर सर्व प्रकार के कोष्टगत स्रोतसों को घेर कर दक्षिण पार्श्व अथवा नाम पार्श्व में तीब शूल उत्पन्न कर देता है तथा वह कुपित वात जोर का शब्द करता हुआ सारे उदर में शीव व्याप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में रोगी की प्यास अत्यधिक वढ़ जाती है एवं उसे अम आता है तथा वेहोशी भी हो जाती है। मल त्याग कर लेने पर अथवा मूत्र त्याग कर लेने पर भी उसे शानित प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार के रोग को विट्शूल कहते हैं तथा यह अत्यन्त दारुण कप्टदायक होता है ॥ १३६-१३९ ॥ क्षिप्रं दोषहरं काय्ये भिषजा साध्र जानता। स्वेदनं वमनञ्चेव निरूहाः स्नेहवस्तयः ॥१४०॥ पूर्वोद्दिष्टान् पाययेत योगान् कोष्टविशोधनान् । उदावर्त्तहराश्चास्य क्रियाः सर्वाः सुखावहाः ॥१४१॥

विट्रालचिकित्सा -दोषप्रकोप तथा रोगनिदान और चिकित्सादिक को भलीभांति जानने वाला वैद्य शीघ ही प्रथम दोपहर चिकित्सा करे। अर्थात् अधः तथा ऊर्ध्व भाग का विरेचन और वमन द्वारा संशोधन करना चाहिए । फिर स्वेदन, निरुहण और स्नेह वस्ति का प्रयोग करना चाहिए। पूर्व में कहे हुये कोष्ठशोधक योगों ( चूर्ण, क्वाथ आदि ) का सेवन कराना चाहिए। इनके अतिरिक्त उदावर्तनाशक क्रियाएँ तथा सुख देने वाले अन्य सर्व प्रकार के आहार-विहार आदि प्रयोग प्रयुक्त करने चाहिए॥ १४०-१४१॥

विमर्शः-कोष्टशोधक योगों में त्रिफेला, अमलतास, निशोध, सुनक्के, गुलाब के पुष्प, प्रण्ड की जड़, देवदारु आदि का चूर्ण या काथ के रूप में प्रयोग करना चाहिए। उदावर्त्तंइराः क्रियाः — इरीतकीयवश्चारपीळ्नि त्रिवृता तथा। घृतैरचूर्णमिदं पेयमुदावत्तंविनाशनम् ॥ त्रिवृतादिशुहिका - त्रिवृ-त्कृष्णाइरीतक्योद्विचतुष्पश्चमागिकाः । गुडिका गुडतुल्यास्ता विड्विबन्धगदापद्याः ॥

अतिमात्रं यदा भुक्तं पायके मृदुतां गते ।

स्थिरीभूतं तु तत्कोष्ठे वायुरावृत्य तिष्ठति ॥१४२॥ अविपाकगतं ह्यन्नं राूलं तीत्रं करोत्यति। सूच्छोऽऽध्मानं विदाहश्च हृदुत्छेशो विलम्बिका ॥१४३॥ िरिच्यते छर्दयति कम्पतेऽथ विमुहाति । अविपाकाद्भवेच्छलस्त्वन्नदोषसमुद्भवः

अविपाक जज्ञूललक्षणम् — जब अधिक किया हुआ भोजन पाचकामि के मन्द होने के कारण कोष्ठ ( बृहूदान्त्र अथवा मलाशय ) में स्थिरीभूत ( जमी हुई गांठ सा ) हो जाता है तथा प्रकुपित वात इस मल को घेर छेता है जिससे वह अपक अन्न तीव शूळ उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त उस रोगी को मुर्च्छा, आध्मान, विदाह, हृदय में वेचेनी और विलम्बिका उल्पन्न हो जाते हैं। इड्डके अतिरिक्त उस रोगी को दस्तें लगती हैं तथा कभी वमन होता है, उसका शरीर कम्पन करता है तथा अन्त में मर्चिछ्त हो जाता है। इस तरह अन्न के अविपाक से उत्पन्न होने वाले इस शूल को अन्नदोप-समुद्भव शूळ कहते हैं॥ १४२-१४४॥•

विमर्शः-सुश्रुताचार्यं ने इस प्रकार से अग्निमीन्च के कारण उत्पन्न हुये रोगों का दिग्दर्शन किया है। ऐसे अग्नि के मन्द, तीचग, विषम और समू चार भेद होते हैं-मन्दस्ती क्गोऽथ विषमः समश्चेति चतुर्विधः । कफिपत्तानिकाधिक्यात्तत्साम्या-जाठरोऽनलः ॥ विषमाग्नि से वातज रोग, तीचगाग्नि से पैज्ञिक रोग और मन्दाप्ति से कफज रहेग उत्पन्न होते हैं-विषमो वातजान् रोगांस्तीक्ष्णः पित्तनिमित्तजान् । करोत्यग्निस्तथा मन्दो विकारान् कफसम्भवान् ॥ मन्दािश से कफ, पित्त और वात के द्वारा आमाजीण, विदग्धाजीण और विष्टब्धाजीण उत्पनन होते हैं - आमं विदग्धं विष्टब्धं कफ्पितानिक स्त्रिभिः । अजीर्ण वेचिदिच्छन्ति चतुर्थं रसशेषतः ॥ उक्त द्विविध अजीर्णे से अर्थात् आमाजीर्ण से विस्चिका, विष्टन्धाजीर्ण से अलसक और विदम्धाजीर्ण से विलम्बिका रोग उत्पन्न होते हैं-अजीर्णमामं विष्टब्धं विदग्धन्न यदीरितम् । विस्च्यलसर्को तस्मा-द्भवेचापि विलम्बिका॥ "सुश्रुताचार्य ने उक्त रलोक नं. १९२ से १४४ में अविपाकजन्य शूल के लुच्यों में विलिम्बिका तथा अतिसार और वमन ठचणों से विस्चिका की दशा का निर्देश किया है। विलिम्बिका रोग में कफ और वायु से दुष्ट अन्न ऊर्ध्व और अधः किसी भी मार्ग से न निकल कर मध्य में ही स्थिर हो जाता है—दुष्ट-तु भुक्तं कफमारुताभ्यां प्रवर्तते नोध्वमधश्च यस्य । विलम्बिकां तां भृशदुश्चिकिरस्यामाचश्चते शास्त्र-विदः पुराणाः ॥ विस्चिकाळज्ञण—सूचीभिरिव गात्राणि तुदन् सितष्ठितेऽनिलः । यत्राजीर्णेन सा वैद्यैनिस्चीति निगबर्ते॥ इस तरह अविपाकजन्य शूल किसी भी अजीर्ण में. विस्चिका में, विलिध्वका और अलसक में हाँ सकता है। माधवकार ने आमज शूल पृथक् लिखा है-जिसमें गुड़गुड़ शब्द, जी मिचलाना, वमन होना आदि कफजन्यशूल के समान ळत्तण ळिखे हैं - आटोपहर्ळासनमः गुरुत्वस्तैमित्यकानाइ. कपूप्रसेकैः । कफस्य लिङ्गेन समानलिङ्गमामोद्भवं श्लमुदाहरन्ति ॥ विसुचिका तथा अलसक भी आमर्जन्य रोग हैं। अतः इनमें भी आमशूल होता है । परिणामशूल - कुपित वायु कफ और पित्त को आवृत करके शूळ उत्पन्न करता है। CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

भोजन के पाचन के समय होने से इसे परिणामशूळ करते हैं—स्वैनिदानैः प्रकुपितो बायुः सन्निद्दितस्तदा। कप्पित्ते समा वृत्य शुलकारी भवेद्वली ॥ भुक्ते जीर्यति यच्छलं तदेव परिणामः जम्। तस्य लक्षणमप्येतत् समासेनाभिधीयते ॥ (माकः नि० 🌶 तन्त्रान्तर में परिणामश्रळ की सम्प्राप्ति तथा छन्नण अधिक विस्तृत व स्पष्ट छिखे हैं। अर्थात् कफ पित्त से मिलकर बायु को भी लेकर भोजन के पाचन के समय कुन्ति, जठर, पारवें, नाभि, बहित, पृष्ठभूळ आदि स्थानों में शूळपैदा करता है तथा इसकी विशेषता यह है कि भोजन कर छेने से या वमन हो जाने से तथा अन्न के पूर्ण पाचित हो जाने पर शान्त हो जाता है। इसी को कुछ लोग अन्नद्रव शूल, पक्तिदोप, पितः शूल या अन्नविदाह नाम से कहते हैं -- बलासः प्रच्युतः स्थानात पित्तेन सह मूर्विछतः। वायुमीदाय कृरुते शूलं जीर्यति मोजने ॥ कुक्षी जठरपाइर्वेषु नाभी गस्तौ स्तनान्तरे । पृष्ठमूलप्रदे-शेपु सर्वे बेतेपु वा पुनः ॥ अक्तमात्रेऽथवा वान्ते जीर्णेन्ने च प्रशा म्यति । पष्टिकवीहिशालीनामोदनेन विवर्धते ॥ तत्परिणामजं <mark>ज्ञुलं दुर्विज्ञेयं महागदम्। तमाहू रसवाहानां स्रोतसां दु</mark>ष्टिहेतुकम् ॥ केचिदन्नद्रवं प्राहुरन्ये तत्वक्तिदोषतः । पक्तिशूलं वदन्त्येके केचिदन्न-विदाहनम् ॥ पैत्तिक शुल और पिर्णामशुल में यद्यपि अनेक <del>छच्ण समान हैं,</del> किन्तु पैत्तिक शूल पित्तप्रधान होता है और परिणामशूल त्रिदोपजन्य होता है। पैतिक शूल सध्यन्दिन, अर्ध्यात्रि, विदाहकाल तथा शरद ऋतु में विशेप होता है किन्तु परिणासशूल का पित्तप्रकोपसमय से विशिष्ट सम्बन्ध न होकर भोजन के पाचन के समय से शूल होने का सम्बन्ध है। पैत्तिक शूल के मुख्य कारण वित्तप्रकोपक पदार्थ हैं, किन्तु परिणामशूळ का आधुनिक दृष्टि से सुख्य कारण प्रहणीवण ( Duodenal ulces ) है । आमाशय में पाचन होने के पश्चात् जनअन प्रहणी में प्रवेश करता है तब नाभि के निम्न भाग अोर दोनों पार्थीं में शुळ होता है। उदर में पीड़नाचमता भी रहती है। इस श्रूल को बुभुनाश्रूल ( Hunger pain ) भी कहते हैं, क्योंकि भोजन कर छेने पर इसका संशमन हो जाता है। माधवमत से अन्नद्रवर्ग्स् परिणामग्रूल से भिन्न है, क्योंकि अनद्वाल भोजन के पच जाने पर, पचते हुए एवं पचने से पूर्व अर्थात् खाना खाते ही किसी भी काल में होता रहता है तथा पथ्य और अपथ्य तथा भोजन करना या न करना इनसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है-जीर्ण जीर्यत्य-जीर्णे वा यच्छूलमुपजायतेर्धे पृथ्यापथ्यप्रयोगेण भोजनाभोजनेन च ॥ न शमं याति नियमारसोऽनद्भव उदाह्तः ॥ यद्यपि यह शूळ सदा होता है, किन्तु कभी-कभी वमन करने पर पित्त के निकल जाने से शीघ्र ही बन्द हो जाता है-अन्नद्रवाख्यश्केषु न तावरस्वास्थ्यमञ्जुते । वान्तमात्रे जरत्पित्तं शूलमाशु व्यगोहति ॥ यद्यपि अन्नद्रवशूळ के लिये कोई निश्चित नाश एखोपेथी से नहीं दिया जा संकता, तथापि वमन से शूल का संशमन हो जाता है अतः विकृति का अधिष्ठान आमाशय ही है तथा इसे भी त्रिदोपजन्य ही मौनते हैं। इस शूळ का मुख्य कारण जीर्ण आमाशय शोथ ( Chronic gustritis ) या आमाशयिक वण (Gastric ulcer) हैं। इसके कारण नाभि के उपरितन प्रदेश में पीडनात्तमता होती है। अन्न जब तक आमाशय में रहता है शुल शान्त ब्रहीं होता। वमन द्वारा निकल जाने

पर या प्रहणी में चले जाने पर शूल शानत हो जाता है। आमाशय में पाचन के समय अग्ल के प्रश्नुष्टिरण(Regurgitation) के कारण रोगी को हृदयप्रदेश में जलन (Heart burn) की प्रतीति होती है। शारयुक्त एवं द्रव पदार्थों के सेवन से अग्ल का प्रभाव नष्ट होने पर शूल शानित होती है। वसनं लङ्घनं स्वेदः पाचनं फलवर्तयः। श्वाराश्चूणीनि गुटिकाः शस्यन्ते शूलनाशनाः ॥१४४॥ गुल्माबस्थाः कियाः कार्या यथावत् सर्वश्रूलिनाम्॥१४६॥ शृल्माबस्थाः कियाः कार्या यथावत् सर्वश्रूलिनाम्॥१४६॥ इति सुश्रुतसंहितायासुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सान्तन्त्रे गुल्मप्रतिवेधो नाम (चतुर्थोऽध्यायः ॥४२॥ आदितः) द्विचत्वारिशोऽध्यायः॥४२॥

अविपाकजशूलचिकित्सा—चमन, छङ्घन, स्वेदन, पाचन तथा शूलनाशक फलवर्तियाँ, चार, चूर्ण और गुटिकाओं का प्रयोग प्रशस्त माना गया है। इनके अतिरिक्त सर्व प्रकार के शूल रोगों में उनके कारण, दोप, रुग्ण प्रकृति तथा देश, काल सभी का विचार करके चिकित्सा करनी चाहिए तथा गुल्म-जन्य शूल में भी गुल्म की वातादि अवस्थाओं का विचार कर तदनुरूप शास्त्रोक विविध चिकित्सा संशोधन, लंचन, स्नेहन, स्वेदन, दीपन, पाचन, अर्क, काथ, चार, आसवारिष्ट और चूर्ण आदि का प्रयोग करें॥ १४५-१४६॥

- 225520°

इति श्री अभ्विकादत्त्तशास्त्रिविरचितायां सुश्रुतसंहितायाः करूपस्थानान्तर्गतगुरुमचिकित्सायाः भाषाटीकायां द्विचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४२॥

## त्रिचत्वारिंशत्तमो ३६यायः

अथातो हृद्रोगप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः । यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ १-२॥ अव इसके अनन्तर हृद्रोगप्रतिपेध नामक अध्याय का विवेचन किया जाता है, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२॥

विमर्शः—पूर्व के ४२ वें अध्याय के ह्रच्छूळचिकिरसाप्रकरण में कहा है कि ह्रदोगोक्त चिकिरसा ह्रच्छूळ में
करनी चाहिए—'तत्रापि कर्गामिहितं यदक्तं हृदिकारिणाम्'
अतएव प्रसङ्गवश हृदोगप्रतिषेधक अध्याय प्रारम्भ किया
गया है। अथवा हृदय और बस्ति के मध्य में होने वाळे
प्रनिथ को गुल्म कहते हैं। 'हृद्धस्त्योरन्तरे प्रनिधः सन्नारी यदि
वाऽवलः। वृत्तवयापचयनान् स गुल्म इति कोतितः॥' अतएव
उस गुल्माश्रयी हृदय के रोगों की चिकिरसा का जानना
आवश्यक होने से हृदोगप्रतिषेधक अध्याय प्रारम किया
है। हृदय-शत्पथ बाह्मण तथा तदन्तर्गत बृहद्गरण्यक उपनिषद्
में हृदय शब्द का अत्यन्तु सार्थक निर्वचन (निक्कि) है—
तदत्त्व ज्यक्षर इदयमिति; हृ इत्येकमक्षरम्, अनिहरन्त्यसमे
स्वाधान्ये च य पवं वेद । द इत्येकमक्षरम्, ददत्यसमै स्वाधान्ये

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

चय एवं वेद । यिमत्येकम्र्यूरम्, एति स्वर्गय एवं वेद । एवं हरतेर्दशतेर्हदयभ्रव्यः । अर्थात् हम् हरणे दद् दाने और इण गतौ इन तीन धातुओं से हृद्यं शब्द सिद्ध होता है। अर्थात् पाचन से बने हुए रस का आहरण, 'अहरइगंच्छतीति रसस्तस्य च स्थानं हृदयम्' एवं समग्र शरीर में गये हुये रक्त को अशुद्ध हो जाने पर पुनः अपने में आहरण करना -( सिराभिर्हृदयं चैति ) ह का अर्थ है तथा सर्व धातुओं को शुद्ध रक्त प्रदान करना हृद् धातु का अर्थ है एवं निरन्तर संकोच और विकास रूप में गति करते रहना इण की अर्थ है (संकोचन्न विकासन्न स्वतः कुर्यात पुनः पुनः)। इस तरह हमारे महर्षियों ने हृदय के वास्तविक तथा विज्ञानसम्मत अर्थ को सेंकड़ों वर्ष जान छिया था, किन्तु पाश्चाच्य देशों में १६२८ इस्वी में विलियम हार्वे ने रक्तानुधावन क्य आवि-कार किया तथा मैळपीची ने १६६१ ईस्वी में केशिकाओं का आविष्कार किया। इसके पूर्व उन देश वालों को हृदय के वास्तविक कार्य का ज्ञान ही नहीं था। उक्त वैज्ञानिकों ने भी जो हृदय के कार्य का पता लगाया है उसमें भी आयुर्वेदशास्त्र रूपी ज्योति ही प्रमुख कारण रही, क्योंकि चिकित्सा का ज्ञान सर्वप्रथम भारत से ही युनान या अरव में पहुँचा और अरव से ही यूरोप वालों ने जाना। अन्यथा पाश्चात्त्य देश घोर अन्धकार में मग्न थे। हृदयस्वरूप-पुण्डरी-केण सदृशं हृदयं स्यादघोमुखम् । जात्रतस्तदिकसति स्वपतश्च निमीलति ॥ 'वास्तव में हृदय अधोमुख मुकुलित कमलाकृति है तथा उसका अग्र या कोरक (कलिका) आकृति वाला भाग जिसे कि हृद्य (Apex of the Heart) कहते हैं नीचे रहता है तथा जायत् अवस्था में मानव के कियाशील रहने से विशेष गतिशील तथा शयनावस्था में अपेचाकृत कुछ कम गतियक्त होता है। तन्त्रान्तरों में हृद्यस्वरूप-कफरक्तप्रसा-दारस्याद्धृद्यं स्थानमोजसः । मांसपेशीचयो रक्तपद्माकारमधोम-खम्। (अरुगदत्त ) प्रसन्नाभ्यां कफास्मभ्यां हृदयं पङ्कजाकृति। सुषिरं स्याद्धीवक्त्रं यक्तःक्रीड्।न्तरस्थितम् ॥ (टोडरानन्द्) कमल-मुकुलाकारमधीमुखम् । (डल्हण ) उक्त वर्णनानुसार हृद्य अधोमुख रक्तकमल कलिका के समान नीचे की ओर नोकीला और ऊपर मोटा मांसपेशी से निर्मित एक पोला अङ्ग होता है। हृद्य का स्थान-'स्तनयोर्मध्यमधिष्ठायोरस्यामाशयदारं सत्त्वरः जस्तमसामिष्धानं हृदयं नाम' (सु० शा० अ०६) अर्थात् वत्तस्थल के अन्दर दोनों स्तनों के मध्य में अवस्थान किया हुआ तथा आमाशय द्वार के सन्निकटस्थ तथा सत्वादिगुणत्रय का आधारभूत हदयमर्भ होता है। अर्थात् हदय वज्ञोगहा तथा उदरगुहा को विभक्त करने वाली महाप्राचीरापेशी ( Diaphragm ) के ऊपर स्थित होता है तथा गले से निकली हुई अन्नप्रणाछी हदयसमीपवर्ती महाप्राचीरापेशी के छिद्र में से उदरगुहा में प्रवेश करके आमाशय से मिछती है। आमाशय का यह ऊपर का द्वार इदय के बहुत समीप होता है, अतः इसे हार्दिक द्वार (Cardiac orfice) कहते हैं। हृद्य के निर्माण व उसके अन्य अङ्गों के साक्ष सम्बन्ध से भी निश्चित है कि वह वचोगुहावर्ति है—'शोणितकफप्रसादजं हृदयं यदाश्रया हि धमन्यः प्राणवहाः, तस्याघो वामतः प्लीधा फुफ्फुसक्ष, दक्षिणतो यकललोम च' वस्ति में महाधमनी

( Aorta ) तथा तोरणिका धमनी व अन्य सर्व धमनियाँ हृदय से निकल कर सारे शरीर में फैली हैं। हृद्य के नीचे वामभाग की ओर उदरगुहा में प्लीहा रहती है तथा हृदय के दोनों ओर उरोगुहा में फेफड़े होते हैं तथा हदय के नीचे द्जिण भाग की ओर उदरगुहा में यकृत् और क्लोम (पित्ताशय) रहता है। वास्तव में हृदय का अन्य अङ्गों के साथ वर्णित सम्बन्ध आधुनिक प्रत्यत्तानुमोदित है। कफरकन प्रसादात स्याद् हृदयं स्थानमोजसः। तस्य दक्षिणतः क्लोम यकुत्फ-फुसमास्थितम् ॥ (अरुगदत्त ) हृदय का आयुवेद में महत्त्व तथा कार्य-हृदयं चेतनास्थानमुक्तं सुश्रुत देहिनाम्। तमोऽभिभृते तरिंमस्तु निद्रा विश्वति देहिनाम् ॥ ( सु० शा० अ० ४ ) आयुर्वेद में हृद्य को चेतना का स्थान माना गया है। इसके अतिरिक्त हृद्य ओज का स्थान है और प्राण का भी स्थान है 'हृदि प्राणः' 'प्राणाश्रयस्यौजसोऽष्टौ विन्दवो हृदयाश्रिताः ॥' 'तत्पर-स्योजसः स्थानं तत्र चैतन्यसङ्ग्रहः।' वास्तव में इस हृद्य से समस्त धातुओं को तथा अङ्ग-प्रत्यङ्गों को प्राणयुक्त, ओजोयुक्त और चेंतन्ययुक्त जीवरक्त मिलता है १ अतः इसी के कारण समग्र शरीर भी चेंतन्ययुक्त हो जाता है। हृदय को सन का स्थान माना गया है, जसा की अष्टाङ्गहृद्य सूत्रस्थान अध्याय १२ में लिखा है = इदयं मनसः स्थानमी जसश्चिन्तितस्य च। मांसपेशीचयो रक्तपद्माकारमधोमुखम् ॥ योगिनो यत्र पदयन्ति सम्यग्ज्योतिः समाहिताः । रस प्रथम हृद्य में जाता है, प्रश्चात् वहीं से ज्यानवायु से विचित्त होकर सारे शरीर में जाता है -रसो यः स्वच्छतां यातः स तत्रैवावतिष्ठते । ततो व्यानेन विक्षिप्तः कृत्सनं देहं प्रवचते ॥ चरकाचार्यं ने हृद्य के महत् और अर्थ दो पर्याय लिखे हैं तथा इस हृदय में दश महाधमनियाँ लगी हुई हैं। वर्णन किया है -अर्थे दश मह्ममूलाः समासकाः महाफलाः। महचार्थश्च हृदय पर्यायेरुच्यते बुदेरः॥ तथा चर्डने हृदय को इन्द्रियाँ, अर्थपश्चक, आत्मा, मन और चिन्त्य अर्थ सभी का आश्रय माना है-पडझमझं विज्ञान मिन्द्रियाण्यर्थपञ्चकम् । आत्मा च सपुणश्चेतश्चिन्त्यन्न हृदि संस्थितम्॥ प्रतिष्ठीर्थे हि भावानामेषां हृदयमि॰यर्ते । गोपानसीनामागारकर्णिकेवार्थचिन्तुकैः॥ किन्तु प्रत्यच दृष्टि से इन्द्रियों का आध्य यह वन्नोगत हृद्य नहीं है और सुश्रताचार्य ने प्राण तथा सर्व इन्द्रियों का स्थान शिर ( Brasn ) माना है, यही उपयुक्त है। चरक ने भी अनेक स्थलों पर इन्द्रियों का अधिष्ठान शिर ही माना है-प्राणाः प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वेद्वियाणि च । तदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिर इत्यमिधीयते ॥ आचार्ये श्री गणनाथ सेनजी ने आधुनिक एनाटोमी तथा फिजियोलोजी के प्रत्यत्त आधार से तथा कुछ आयुर्वेद के मतों के अनुसार भी इस बचोगत हद्य को केवल रक्त को सारे शरीर में पहुँचाने वाला अङ्ग माना है तथा आत्मा, सन, इन्द्रियाँ और बुद्धि इन सभी का स्थान मस्तिष्क है ऐसा स्पष्ट सयुक्तिक वर्णन किया है। एवं-'जायत-स्तिद्विकसति स्वपतश्च निमीलिति' यह अर्थ वच्चोगत हृद्य में नहीं घट सकता, क्योंकि वह चण भेर के किये भी निमीलित (बन्द) नहीं होता है। निदाबस्था में मस्तिष्क अवश्य निमीलन ( संज्ञाप्रहण नहीं ) करता है—तत्र च साङ्गोपाङ्ग-मस्तिष्कं सद्स्रपद्मदलसादृश्यात् सद्सार्मिति सर्वज्ञानप्रयत्नाकरं मन्यन्ते योगिनः । यत्तु वैद्यके 'बुद्धेनिवासुं • हृदयं प्रदूष्य' इत्यादि CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

तन्मस्तिष्कमूलस्थिताऽशाचकांशभूतब्रह्मस्याः भिप्रायेण । योगिनो हि षट्चक्रनिरूपणे मस्तिष्कमूलस्थमाज्ञाचक मुपक्रम्य पतत्पवान्तराले निवसति च मनः सृक्ष्मरूपं प्रसिद्धमिति रपष्टमाहुः। न च मनोरहिता बुद्धिरस्ति, श्रुतिश्च - 'य एपोऽन्तर्ह्रब्रुय आकाशस्तिस्मन्नयं पुरुषो मनोमयः' इति (तै॰ उप॰)श्रीघाणेकर्मी ने वच्चोगुहान्तर्वर्ति हृद्य को ही मन, बुद्धि, आत्मा, चेतना ,का स्थान माना है तथा इन्द्रियों का आश्रय भी इसी को माना है। किन्तु वास्तविकता यह है कि वत्तोगुहावर्ति कमलाकृति हद्य एक अन्नरस, रक्त और ओज का आश्रय है तथा रक्त का सारे शरीर में सज्जालक है। मन, बुद्धि और आत्मा का भी आश्रय है कि नहीं यह अप्रत्यच होने से इसमें अनुमान तथा आप्तवाक्यों से ही अपने अपने विचार स्थिर करने पड़ते हैं, किन्तु मस्तिष्क (Brain ) अवश्य सर्व इन्द्रियों का आधार है तथा जहाँ इन्द्रियाँ आश्रित हैं वहीं बुद्धि, मन, आत्मा का होना आवश्यक होता है, अत एव आचार्य गणनाथसेन जी का मत अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है। हृद्य का आधुनिक परिचय-रक्त का आधार तथा अपने संकोच और विस्तार से रक्त को सदैव गतिमान् रखने वाला अथवा रक्त का सुमस्त शरीर में परिचालन करने वाला यनत्र हृदय कहलाता है ? अंग्रेजी में इसे हार्ट (Heart) कहते हैं तथा यह शब्द हत् या हादिम इन संस्कृत शब्दों से निकाला हुआ मालूम पड़ता है। युवा पुरुप का हृदय ५५ इञ्च लम्बा, ३६ इञ्च चौड़ा और २६ इञ्च मोटा होता है एवं इसका भार लगभग ५ छटांक होता है। खियों में इसका आकार व भार अपेचाकृत कुछ कम होता है। हदय की आकृति ठीक बन्द की हुई मुट्टी के समान होती है। यह अनैच्छिक मांसपेश्चियों से वना हुआ है, जिससे इसके सङ्कोच और विस्तार पर धनुष्यों की इच्छा का पूर्ण अधिकार नहीं है। मानसिक काम, क्रोध, और °भय की अवस्थाओं का अवश्य इस पर कुछ प्रभाव पड़ता है जिससे इसकी गति तेज हो जाती है। योगिजन अपनी विशिष्ट योगशक्ति से हृदय की गति को कुछ काल के लिये राँक लेते हैं, किन्तु यह आधुनिक विज्ञान के वर्णन से परे की बात है। यह अङ्ग वचोगुहा (Thorasic cavity) में दोनों फेफड़ों के मध्य में अधिकतर वामपार्श्व की ओर अवस्थित रहता है। इसके सामने उर:फलक (Sturnum) तथा बाई ओर द्सरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं पर्श्वकाएँ होती हैं। इसके पीछे की ओर पद्मम, पष्ट, सप्तम तथा अष्टम कशेरकाओं के गात्र ( Body ) तथा चिक्रिकाएँ ( Discs ) रहती हैं। अन्त्रनलिका, वृहंद्धमनी तथा रीढ भी हदय के पीछे की ओर रहती है। नीचे महाप्राचीरा पेशी रहती है जिस पर हदय आश्रय लेता है और महापाचीरा के नीचे उदरगुहा में हृदय की चाई ओर प्लीहा और दाहिनी ओर यकृत होता है। हृदय के जपर से समस्त शरीर को रक्त पहुंचाने बाली • बृहद्धमनी ( Aorta ) निकलती है। इसके सिवाँ फुफ्फुस को जाने वाली और उनसे आने वाळी रक्तवाहिनियाँ तथा उत्तरां और महासिद्धाएँ भी इसमें आकर खुळती हैं। रचना की दृष्टि से हृदय एक कोष्ठ ही है। यह कोष्ठ अन्दर से एक मांस के पतले परदे से वाम और द्तिणु दो अगों में विभक्त रहता है। इन दोनों CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani. Lucknow

कोष्टों का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है। इनमें से प्रत्येक कोष्ट दो भागों में विभक्त है। इस तरह हदय में चार कोष्ट वन जाते हैं। दिचण कोष्ठ के ऊपर के भाग में उत्तरा तथा अधरा दोनों महासिराएँ आकर खुळती हैं। अर्थात यह कोष्ठ शरीर के ऊपर तथा नीचे के अशुद्ध रक्त को प्रहण करता है, अतः इसे दिज्ञणप्राहक कोष्ठ या दिज्ञण अछिन्द ( Right auriele या R. A. ) कहते हैं। यहाँ से रक नीचे के कोष्ट में जाता है और वह कोष्ट रक्त को फुफ्फुसामिगा धैमनी द्वारा फेकड़ों में फेंक देता है। अर्तः इसे दिचणचेपक कोष्ठ (Right ventricle या R. V, ) कहते हैं। इस तरह ऊपर के द्तिणग्राहक कोष्ठ तथा नीचे के द्तिणचेपक कोष्ठ के वीच में त्रिपत्रक कपाट (Auriculo ventricular or tricnssold valves ) होते हैं जो कि सौन्निक तन्तु के बने होते हैं और नीचे को ही खुछते हैं, अतः रक्त वापस ऊपर नहीं छोट सकता है। इसी तरह हृदय के पार्श्व में भी ऊपर नीचे दो कोष्ठ होते हैं। ऊपर का कोष्ट फेफड़ों में शुद्ध हए रक्त को फ़फ्फ़सीय सिराओं (Pulmonary veins) द्वारा ग्रहण करता है। अतः इसे वामालिन्द या वामग्राहक कोष्र (Left ventricle) कहते हैं। यहाँ से रक्त इसके नीचे के कोष्ट में जाता है और पुनः यहाँ से यह रक्त हृदय सङ्कोच के द्वारा बृहद्धमनी में फेंक दिया जात है। अतः इसे वाम-निलय या वामचेपक कोष्ठ (Left ventricle या L. V.) कहते हैं। इन दोनों वामकोष्टों के मध्य में तथां बृहदधमनी और चेपक कोष्ठ के मध्य में भी द्विपत्रक कपाट ( Tricuspid valves ) छगे रहते हैं जो कि एक ही तरफ खुळते हैं जिससे निलय में आया रक्त वापस अलिन्द में नहीं लौट सकता और निलय से बृहद् धमनी में गया रक्त वापस निलय में नहीं छौट सकता है। किन्तु कपाटों की विकृति होने पर इस नियम में बाधा पड़ती है। हृद्य का समय आन्तरिक भाग एक कला से आच्छादित रहता है जिसे हृदयान्तरावरण या हदन्त:कला ( Endocardium ) कहते हैं । हदय के ऊपर भी एक कला चढ़ी रहती है जिसे (Pericardiam) कहते हैं। रक्त का शरीर में परिश्रमण हृद्य के संकोच विस्तार से होता है। प्रथम दोनों अलिन्द संकुचित होते हैं जिससे तद्रत रक्त दोनों निलयों में चला जाता है। पश्चात् दोनों निरुप संक्रित होते हैं जिससे तदत रक फ़फ़्फ़ों में और शरीर में चला जाता है। संकोच के पश्चात् प्रत्येक में विस्फार होता है जिससे रक्त इन को हों में भर जाता है । हदय के उक्त सर्व अङ्गों के प्रकृत रहने पर हदय तथा शरीर का कार्य भी प्राकृतिक रहता है। इनमें से किसी के भी विकृत हो जाने से हृदय का कार्य विकृत हो जाता है तथा इसे ही हृद्रोग कहते हैं। हृद्य रस का स्थान है। अतः दोषों के हृदयगत होने 'पर रसदुष्टि तथा हृदय के रीग प्रारम्भ हो जाते हैं। इदयस्य रोगो हदोगः, यहाँ पर 'वा शोकव्यत्र रोगेषु' इस सूत्र से रोग शब्द पर में रहते हुये हृदय के स्थान में हृद्भाव होकर हृद्रोग शब्द बनता है। अथवा हृत् शब्द से ही रोग शब्द का षष्टी सुमास (हदो रोगो हदोगः) हीकर हदीग शब्द बन जाता है। हदय शब्द के कोपकार ने . 'चित्तन्तु चेतो इदयं स्वान्तं इन्मानसं मनः' ऐसे ये पर्याय छिखे

हैं। हृदय मन की निवासभूमि है। अत एव आधार को आधेय के नाम से आरोपित किया गया है। वेगाघातोष्णरूक्षान्नैरतिमात्रोपसेवितैः विरुद्धाध्यशनाजीणेंरसात्म्यैश्चापि भोजनैः ॥ ३ ॥ द्षयित्वा रसं दोषा विगुणा हृदयं गताः। क़र्वन्ति हृदये बाधां हृद्रोगं तं प्रचक्षते ॥ ४ ॥

हृद्रोगनिदानसम्प्राप्तिलक्षणानि—मल, मूत्र आदि वेगों के रोकने से, उष्ण और रूच अन्न के अतिमात्र उपयोग करने से, विरुद्ध भोजन, अध्यशन, अजीर्ण और असात्म्य भोजन करने से विगुण (विकृत) हुये दोप हृदय में जाकर वहाँ रस (रक्त) को दूषित करके हृदय में बाधा (विकार) उत्पन्न कर देते हैं। इसी को हदोग कहते हैं ॥ ३-४%

विमर्श:-वेगाघात अर्थात् अधारणीय वेगी की धारण े तथा हृदय पर आघात ( लगुडादि से ) चोट लगना भी अर्थ होता है। विरुद्धभोजनम् —काल, देश, प्रकृति, सात्म्य और संयोग के विपरीत किये भोजन को विरुद्धाशन कहते हैं। दुग्ध-मञ्जूली, लवण-दुग्ध, समप्रमाण गृहीत घृत-मधु ये सव संयोगविरुद्ध के उदाहरण हैं। अध्यशन - भुक्तस्योपरि भोजनमध्यशनं मतम् । माधवकारमते हृद्रोगकारणानि-अत्युष्णगुः र्वत्रकषायतिक्तश्रमाभिष्धताध्यशनप्रसङ्गैः। सञ्चिन्तनैर्वेगविषारणैश्र हदामयः पञ्चविधः प्रदिष्टः ॥ चरकमते हृद्रोगकारणानि-व्यायाम-तीक्ष्णातिविरँकवस्तिचिन्ताभयत्रासमदाभिचारः। कर्पणानि हृद्रोगकर्तुण तथाऽभिघातः॥ हृद्य में बाधा अर्थात् उसके कार्य में वाधा तथा हृदय में वाधा अर्थात् वेदना का होना ये सामान्य हदोग के लचण हैं। चरकोक्त हदोग सामान्य लच्चण निम्न है - वैवर्ण्यम् च्छाज्वर कासहिकाश्वासास्य वैरस्यतृषाप्रमोहाः। छर्दिः कफोत्क्लेशरुजोऽरुचिश्च हृद्रोगजाः स्यु विविधास्तथाऽन्ये ॥ आधुनिक चिकित्साशास्त्र में भी ये छत्त्वण हृद्य के विविध रोगों में मिलते हैं -(१) वैवर्ण (Discolcuration ) इसमें शरीर पर पाण्डुता ( Pallor ), श्यावता (Cyanosis) तथा कपोलारुण्य (Malar ffush) इन तीनों का समावेश होता है। पाण्डुता रक्ताल्पता की दर्शक है जो कि हदय के विविध कपारों की विकृति से होती है। स्यावता का कारण शोणवर्त्छ ( Haemoglobin ) की कमी है तथा इसकी प्रतीति विशेषतया ओष्ठ, नासात्र तथा नर्ख सदश स्थानों में होती है, जहाँ कि केशिकाएँ उत्तान (Superficial) रहती हैं । इसका कारण सिरागत रक्तावरनेथ ( Venous st. asis ) है। कपोलारुण्य का कारण द्विपत्रक कपाट संकोच (M tral stenosis ) है । (२) म्च्छ्रा यह हृदयजन्य श्वास (Cardiac asthma) का विशेष छत्तण है। (३) ज्वर—आमवात जन्य या औपसर्गिक हदन्तःकछाशोध(Rheumatic or septic endocarditis) में यह ठचण प्रधान होता है। (१) कास, हिका तथा श्वास ये अवरोधजन्य छत्तुण ( Pressure symptoms ) कहते हैं । ये द्विपत्रक प्रत्युद्धिरण ( Mitral regurgitation ) में तथा विशेषतया द्विपत्रकत्रङ्कोच (Mitral stenosis) में पाये जाते हैं। द्विपत्रकृ सङ्कोच में रक्त का वमन भी होता है। हृद्यरक्तवाहिनी की घनास्रता (Corollary thrombosis ) में वमन, अरुचि तथा श्वासकृष्ल्या के छन्नण CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

मिळते हैं। इन्हीं रोगों में माधवोक्त वातादि के विशेष ठचणीं का भी ज्ञान करके चिकित्सा में सौकर्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें पृथक न्याधि नहीं समझना चाहिए।

िचतुर्विधः सदोषैः स्यात क्रिमिभिश्च पृथक्-पृथक्। िलक्षणं तस्य वद्यामि चिकित्सितमनन्तरम् ॥ ४॥

ह्दोगसंख्या-वात, पित्त और कफ के भेद से दोषज हदोग पृथक् पृथक् तीन प्रकार का तथा क्रिमियों से उत्पन्न होनेवाली एक ऐसा हदोग चार प्रकार का होता है। इसके आगे प्रश्येक प्रकार के ह़दोगों का उत्तण कह कर फिर चिकित्सा का वर्णन किया जायगा॥ ५॥

विमर्शः - सश्रताचार्य ने वातादि भेद से पृथक् पृथक् तीन तथा कृमियों का संसर्ग हो जाने से चौधा सान्निपातिक ऐसे हदोग के चार भेद लिखे हैं। माधवकार ने पृथक् पृथक् दोप से तीन तथा सन्निपात से चौथा और कृमियों से पाँचवाँ ऐसे हद्रोग के पाँच भेद किये हैं—'ह्दामयः पञ्चविधः प्रदिष्टः' वास्तविक में सान्तिपातिक हुद्दोग ही चिकित्सा न करने से तथा अपचार ( मिथ्या आहाराद्विक ) से उत्तरावस्था में किमिसम्मूर्च्छन हो जाने से कृमिज हिदोग कहाता है। अत एव चार भेद ही उन्यंक्त हैं, जैसा कि चरकाचार्य का भी मत है - त्रिदोपजे तु ह्द्रोबे यो दुरारमा निषेवते । तिलक्षीर-गुडादीनि यन्यिस्तस्योपनायते ॥ मर्मेकदेशे संक्लेदं रसश्चाप्युपग-च्छति । संक्लेदात् कुमयश्चास्य भवन्त्युपह्तात्मनः ॥

आयम्यते मारुतजे हृद्यं तुद्यते तथा। निर्मध्यते दीर्घ्यते च स्फोटचते पाट्यतेऽपि च ॥ ६ ॥

वातिकहद्रोगलक्षणम्—वातिक हृद्य रोग में हृद्य में खिचावट होती है, सुई चुभाने के समान पीडा होती है तथा मानों हदय को डण्डे से मथित कर रहे हों या आरे से चीरते हों अथवा हदय फट रहाँ हो किंवा कुठार से द्विधा कर रहे हों ऐसी पीडा होती है ॥ ६ ॥

ै विमर्शः — वातिक हद्रोग में हस्छूछ ( Anginapectoris ) तथा हृद्यवाहिनों के रक्त की घनता (Coronary thrombosis ) ये विशिष्ट ठचण हैं तथा होनों के गूल और उच्चणों में भी भिन्नता होती है-

हन्छूढ़ (Angina)

हृदयवाहिनी रक्तघनता (१) परिश्रम, भावावेश या (१) रात्रि में आराम के समय आक्रमण होता है।

भोजनोपरांत आक्रमण होता है।

- (२) रोगी निश्रल खड़ा रहता (२) रोगी वेचैन रहता है , है, हिलने से डरता है, जिससे इधर-उधर गतियां चेहरा पीला, पड़ जाता है, करता है, शरीर उष्ण पसीना जाना और शीता-तथा चेहरे पर श्यामता नुभव करना। (Cyanosis)
- (३) कुछ मिनिट में आवेग समाप्त हो जाता है।
- (४) ग्रल का प्रचलन अनि-वार्य रूप से वामवाह तथा कभी कभी दोनों
- (३) आवेग कुछ घण्टों तक भी १ह सकता है।
  - (४) शल का ऐसा प्रचलन नहीं होता है। यह छर:-फलक के पीछे और कुछ

- प्रसारक (५) ऐसी औषधियों से 1 (५) रक्तवाहिनी औषधियों से शुल शान्त होता है।
- (६) धमनीगत नक्त का दबाव (६) धमनीगत रक्त दाव कूम किन्तु सिरागत रक्तश्रीव वद जाता है। बढता है।
- (७) उवर नहीं रहता है।
- (७) अल्प उवर रहता है। (८) रक्त की घनता वड़ (८) रक्तगत घनता साधारण जाती है। रहती है।
- (९) श्वेतकायाणत्कर्ष ( Lencocytosis ) रहेता है।

(९) श्वेतकायाण्यकर्ष नहीं रहता है।

चरकाचार्य ने वातिक हदोग में जकड़ाहट, मूच्छां, वेष्टन आदि विशिष्ट लच्चण लिखे हैं। वेपशुर्वेष्टनं स्तम्भः प्रमोदः शूर्य-तादरः । हृदि वातातुरे रूपं जीर्णे चात्यर्थवेदना ॥ (च. सू. अ. १७)

तृष्णोषादाहचोषाः स्युः पैत्तिके हृदयक्षमः। धूमायनञ्च मूच्छी च स्वेदः शोषो मुखस्य च ॥ ७ ॥

पैत्तिकहृद्रोगलक्षणम्-पित्तजन्य हृद्रोग में प्यास, गर्मी, दाह, चोप, हृदय की व्याकुलता, धूम निकलने की सी प्रतीति मूच्छ्री, पसीने का आना तथा बुख का सूखना ये उचण होते हैं ॥ ७ ॥

विमर्शः - चरके पैत्तिक हृद्रोगकारण लक्षणानि - उष्णाम्ल लवण-क्षारकदुकाजीणभोजनैः। मद्यकोधातपैश्राश्च हृदि पित्तं प्रकुरयति।। हृद्दाहस्तिक्तता वक्त्रे तिक्ताम्लीदिरणं छमः। तृष्णा मूच्छा अमः स्वेदः पित्तहृद्रोगलक्षणम् ॥ ( च० सूर्वे अ० १७ )

गौरवं कफसंस्रावोऽहचिः स्तम्भोऽग्निंसार्ववम् । माधुर्यमिष् चास्यस्य बलासावतते हुँदि ॥ = ॥

🕳 इलैब्मिकहद्दोगलक्षणम्—हृद्य के कफ द्वारा आदृत ( आक्रान्त ) होने पर शरीर में मारीपन, कफ या लाला का • स्नाव, भोजन में अरुचि, हृदयादिक में स्तम्भन, अप्नि की मन्दती तथा मुख की मधुरता ये उच्चण होते हैं॥ ८॥०

विसर्शः - चरके इलैब्मिक हृद्रोगकारैणलक्षणे - अत्यादानं गुरु-लिग्यमचिन्तनमचेष्टनम् । निद्रासुखं चाभ्यधिकं कफहद्रोगकारणम् ॥ लक्षणम् इदयं कफहद्रोगे सुप्तं स्तिमितमारिकम् । तन्द्रारुचिपरी-तस्य सर्वत्यहमावृतं यथा ॥

उत्क्लेशः छीवनं तोदः शूलो हृङ्खासकस्तमः । अरुचिः रयावनेक्तां रोापश्च कृमिजे भवेत्।। ६॥

साजिपातिकक्रमिजहद्रोगलक्षणम् — त्रिदोष प्रकोपणयुक्त-कुमिजन्य हद्रोग् में जी मिचलाना, वार वार धूँकना, हृदय में सूई चुभोने की सी पीड़ा, शूल, लालासाव, आँखीं के सामने अन्धकार का छा जाना, अरुचि, नेत्रों के चारों ओर तथा नीचे रयावता और शरीर का सूखना ये, छत्तण उत्पन्न होते हैं ॥ ९ ॥

विमर्शः - चर्कोक • कृमिजहृद्रोगं ब्रक्षणम् - हेतु ब्रक्षणसंसर्गादु-च्यते सान्निपातिकः। हृद्रोगः कष्टदः कष्टसाध्य उक्तो महर्षिभिः॥ मर्मेंकदेशे ते जाताः सर्पन्तो मक्षयन्ति च। तुद्यमानं स हृदयं सूचीभिरिव मन्यते । छिद्यमानं यथा शक्षेजीतकण्डुं महारुजम्॥ हृद्रोगं कृमिजं त्वेते लिङ्गुर्वुद्ध्वा सुदारुणम् ॥ त्वरेत जेतुं तं विद्वान्

विकारं ग्रीव्रकारिणम् । **( च० स्**० अ० १७ ) अन्य**च**—विद्यात त्रिदोधं स्विप सर्विलक्षं, तीब्रातितोदं क्रिमिजं सकण्डूम् । ( च॰ चि॰ अ० २६ ) हारोतेऽपि - 'सर्वाणि रूपाणि च सन्निपाताचिरोत्यित-बापि वदन्त्यसाध्यम्' आधुनिक विज्ञान में भिन्न भिन्न कृमियों के शरीर में भिन्न भिन्न छत्त्रण उत्पन्न होते हैं तथा उन कृमियों के कारण हृदय पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे हृदय का विस्तारित हो जाना, जिसके परिणामस्वरूप हार्दिक द्वार भी इतने विस्तृत हो जाते हैं कि हार्दिक कपाट उन्हें पूर्णंतया बन्द कहीं कर पाते। इससे हृदय में (Regurgitation) का दोप हो जाता है तथा हृदय में रक्तज मर्भर ( Haemic) सुनाई देती है। रक्तवाहिनी के अन्तस्तर के अपजनन से रक्तरस (Plasma) वाहिनी की दीवार से निकल कैर धातुओं में एक जित होने लगता है, अत एव शरीर में शोथ होता है।

भ्रमक्रमी सादशोषी ज्ञेयास्तेषामुपद्रवाः। कृमिजे कृमिजातीनां रलैदिमकाणाञ्च ये मताः ॥१०॥

दोप नक्तमिजहृदोगोपद्रवा - बात, पित्त और कफ इन दोषों से उत्पन्न होने वाळे हृदोगों में भ्रम, ऋम, अङ्गों में शिथिछता तथा मुख और धातुओं का शोप ये उपदव होते हैं। इसी तरह कृमिजन्य हवोग में श्लैष्मिक कृमियों के उपद्रव ही होते हैं ॥ १०॥

विमर्शः-वास्तव में 'क्रम शोषो भ्रमः' इत्यादि जो उप-द्रव लिखे हैं वे हदोग के लच्चण ही होते हैं। उपद्रवस्वरूप हद्रोगोपद्रव हो चरकोक्त हृदयाभिघातजन्य विकार सकते हैं—'हृदयेऽमिहते कासधासवलक्षयभ्रमकण्ठशोपक्षोमापकर्षणः जिह्वानिर्गममुखतालुशोषापस्मारोन्मादप्रलापचित्तनाशादयः स्युः'। (च. सि. अ.) रलैप्मिक कृमिजन्य उपद्रव जैसे – हल्लास, आस्यस्तवण और अविपाक ये प्रधान हैं।

वातोपसृष्टे हृद्ये वामयेत् स्निग्धमातुरम्। द्विपञ्चमूलकाथेन सस्नेहलवर्गेन तु।। ११।।

वातजहृद्रोगचिकित्सा—वातजन्य हृद्यरोग से पीडित रोगी को प्रथम रनेहित करके दशमूल के छाथ में लवण और स्नेह ( घृत ) मिलाकर कण्ठ पर्यन्त पान करा कर अङ्ग-लियों से उत्कलेश कराके वमन करा देना चाहिए॥ ११॥

विमर्शः -- हृदयस्य इलेश्मस्थानत्वाच्छ्लेश्मणि च वमनाई्रवात् स्थानिवद्भावाद्वा वमनं साधु । तथा चोक्तम् – कफस्य च विनाशार्थ वमनं शस्यते बुपैः । स्थानिस्थानगतं दोषं स्थानिवत् समुपाचरेत् ॥ अत्र काथे वम अर्थं मदनफल चूर्णमिप प्रक्षिपन्ति वृद्धाः।

पिष्पल्येलावचाहिङ्गयवभस्मानि सैन्धवम्। सौवर्चलमथो शुण्ठीमजमोदाक्व चूर्णितम्।। १२।। फलधान्याम्बाकौलत्थद्धिमद्यासवादिभिः । पाययेत ,विशुद्धश्च स्तेहेनान्यतमेन वा ॥ १३॥

वातजहृद्रोगे पिप्पल्यादिचूर्णम् — छोटी पीप्छ, इलायची, वचा, शुद्ध हिङ्क, यवचार, सैन्धव छवण, सौवर्चछ छवण, सोंठ और अजमोद इन्हें सम प्रमाण में लेकर खाँड कूट के चूर्ण बना लेवें। फिर उक्त प्रकार से शरीर की शुद्धि किये हुये हृदयरोगी को इस चूर्ण की २ से ४ माशे की मात्रा फलों के रस, कांजी, कुलथीकाथ, दही, मद्य और आसव आदि के साथ खिलानी चाहिए अथवा घृत, तेल, वसा और मजा इस चहुर्विध स्नेह में से किसी एक स्नेह के साध खिलानी चाहिए॥ १२-१३॥

विमर्शः—स्नेहपरिभाषा—'सिंप्रतेलं बसा मञ्जा स्नेहोऽप्युक्त-श्रुविंधः' हृद्दोग में घृत श्रेष्ठ रहता है, तैल ओज की अरूपता करनेवाला होता है।

भोजयेजीणेशाल्यन्नं जाङ्गलैः सघृते रसैः । बातन्नसिद्धं तैलुख द्वाद्वसिंत प्रमाणतः ॥ १४॥ ०

वातहरोगे पथ्यम्—हृदोगों में पुराने शाली चावलों के भात को जङ्गली पुशु-पिचयों के मांसरस और घृत के साथ सेवन कराना चाहिए। भद्रदार्वादिगण की वातनाशक औपधियों के करक और काथ से सिद्ध किये हुये तेल की बस्ति यथाप्रमाण देनी चाहिए॥ १४॥

्श्रीपर्णीमधुकक्षोद्रसितोत्पलजलैर्वमेत् । पित्तोपसृष्टे हृद्ये सेवेत मधुरैः शृतम् । घृतं कषायांश्चोदिष्टान् वित्तञ्चरविनारानान् ॥१४ ।

पित्तबह्दोगचिकित्सा—पित्तजन्य हृद्दोग में श्रीपणीं
(गम्भारी) का चूर्ण ३ माता, मुलेटी का चूर्ण २ मात्रो भर,
शहद १ तोले भर, शर्करा २ तोला भर कमल अथवा कुष्ठ
का चूर्ण २ मात्रो भर केकर जल में घोल के कण्ठ पर्यन्त
पिलाकर वमन कराना चाहिए। वमन के अनन्तर जीवनीय
गणोक्त मधुर औपधियों के कल्क तथा छाथ से सिद्ध किया
हुआ छूत अथवा काकोल्यादिगण की औपधियों के कल्क
तथा छाथ से सिद्ध किया हुआ छूत तथा पेत्तिकज्वरचिकित्सा
में कहें हुये पित्तनाशक द्रन्थों के क्षाय का पान कराना
चाहिए॥,१५॥

तृतस्य च रसैर्मुख्यैर्मधुरैः सघृतैर्भिषक् । सक्षीद्रं वितरेद्वस्तौ तेलं मधुकसाधितम् ॥ १६ ॥

पित्तहरोगे स्नेहबरितप्रयोगः— वैद्य का कर्तब्य है कि वह पित्तजन्य हृदयरोगी को प्रथम हरिण आदि के प्रधान मांस-रसों को मधुर दृब्यों से तथा घृत से संस्कृत कर पर्याप्त मात्रा में तृष्ति पर्यन्त पिलावे। हसके अनन्तर मुलेठी के कल्क और काथ के साथ सिद्ध किये हुये तैल में शहद का प्रचेप देकर बस्ति देनी चाहिए॥ १६॥

विसर्शः — पैत्तिकह्द्रोगे प्रदेहादयः — शीताः प्रदेहाः परिषेच-नानि तथा बिरेको हृदि पित्तदुष्टे । द्राक्षासिताक्षौद्रपरुपकैः स्याच्छुद्धे च पित्तापद्दमन्नपानम् । पिष्ठा पिनेदापि सिताजलेन यष्टयाह्नयं तिक्तः करोहिणीख ॥ अन्यच अर्जुनादिसिद्धं क्षीरम् — अर्जुनस्य त्वचा सिद्धं क्षीरं योज्यं हृदामये । सित्तया पद्ममूल्या वा बलया मधुकेन वा ॥

वचानिम्बकपायाभ्यां वान्तं हृदि कफार्रमके । चूर्णन्तु पायर्येतोक्तं वातजे भोजयेच तम् ॥ १७॥

द्लैष्मिकहृद्रोगचिकित्सा—कफजन्य हृद्य रोग में प्रथम वचा और निम्ब के काथ को कण्डपर्यन्त पिलाकर वमन करानी चाहिए। इसके अनन्तर वातजहृद्रोग में कहे हुये वातनाशक दृष्यों (पिष्पली, पिष्पलीमूल, प्ला आदि) की चूर्ण मन्द्रोष्ण जल के साथ पिलाना चाहिए। हमी प्रकार वातमहद्रोग में कहे हुये पुराने सांठी चावलों के भात को जङ्गळी पृष्ठपित्वयों के मांसरस तथा घृत के साथ खिलाना चाहिये॥ १७॥

्रिलादिमथ मुस्तादिं त्रिफलां वा पिचेन्नरः ॥ १८॥ स्यामात्रिवृत्कल्कयुतं घृतं वाऽपि विरेचनम् । बलातेलेविंदध्याच बस्ति बस्तिविशारदः ॥ १६॥

इलैन्मिकहृद्रोगे प्रयोगान्तरम्—संशोधन संशमनीयोक्त मदनफलादि का प्रयोग अथवा द्रव्यसंप्रहणीय अध्यायोक्त मुस्तादियोग को अथवा त्रिफला के चूर्ण या क्राध्य को पिलाना चाहिए। अथवा काली निशोध के ३ मारी चूर्ण को घृत के साथ मिला कर पिला के विरेचन कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त मूलगर्भ चिकित्सा प्रकरण में कहे हुये बलातेल की विस्त देनी चाहिए॥ १८-१९॥

विमर्शः—कफजहद्रोगे त्रिवृतादिचूर्णम् — त्रिवृच्छरी वला राखा शुण्ठी पथ्या सपौष्करा । चूर्णिता वा श्रते मूत्रे पातन्थाः कफहृददे ॥ सूचमेलादिचूर्णम् — सूक्ष्मेला मागधीमूलं श्रलीढं सपिषा सहं। नाशयेदाशु हृद्रोगं कफजं सपरिग्रहम् ॥ ( भे. र. )

क्रिमिहद्रोगिणं स्निग्धं भोजयेत् पिशितौदनम्। दथ्ना च पललोपेतै ज्यहं पश्चाद्विरेचयेत्॥ २०॥

कृमिजहृद्दोगिविकित्सा — कृमिजन्य हृदय रोगी को प्रथम स्नेहित करके चावलों के भात को मांस या मांसरस के सत्थ खिलाना चाहिए अथवा भूने हुये तिलों के चूर्ण को दही के साथ तीन दिन तक खिला कर पश्चात् चौथे दिन वच्यमाण विरेचन कराना चाहिए॥ २०॥

सुगन्धिभः सवलणेयोंगैः साजाजिशक्रैः। विडङ्गगाढं धान्यान्लं पाययेताप्यनन्तरम्।। २१।। हृदयस्थाः पतन्त्येवमधस्तात् क्रिमयो नृणाम्। यवात्रं वितरेचास्य सविडङ्गमतः परम्।। २२।।

इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सा-तन्त्रे हृद्रोगप्रतिषेधो नाम (पद्धमोऽध्यायः, आदितः) त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४३॥

कृमिह्रोगे विरेचनम् — सुगिन्ध द्रव्य जैसे दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर इनके जुर्ण के साथ सन्धव लवण मिलाकर विरेचक औपध देनी चाहिए। अथवा जीरे के चूर्ण और शर्करा के साथ विरेचक औपधियों द्वारा विरेचन कराता चाहिए। विरेचन कर्म हो जाने के पश्चात् धान्यां कलाओं। के अन्दर वायविडङ्ग का चूर्ण मिला कर पिलाना चाहिए। इस तरह इन योगों के सेवन कराने से हृदय प्रदेश में प्रविष्ट हुये किम विरेचन कर्म से नीचे की ओर मलमार्ग से मल के साथ निकल जाते हैं। कृमियों के निकल जाने के पश्चात् रोगी को विडङ्ग के काथ से सिद्ध किये हुये यव की श्रूली देनी चाहिए॥ २१-२२॥

वातनाशक द्रव्यो (पिप्पर्छी, पिप्पर्छीमूळ, प्छा आदि) की विमर्शः—चरकमतेन विदोपजहद्दीगस्य किमिरोगस्य च चूर्ण मन्द्रोष्ण जळ के साथ पिछाना चाहिए। इसी प्रकार विकित्सा—त्रिदोपजे लहुनमादितः स्याद्श्वस्य सर्वेषु हितं विधे-CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow यम् । हीनातिमध्यत्वमवेक्ष्य चैव कार्यं त्रयाणामिष कर्म शरत्म् ॥ विदोषजकृमिश्लूचिकित्सा — भुक्तेऽिषकं जीर्यति शुल्रमरपं जीर्णे स्थितन्नेत्सुरदारुकु हिक्तित्सा — भुक्तेऽिषकं जीर्यति शुल्रमरपं जीर्णे स्थितन्नेत्सुरदारुकु हम् । सित्रवकं द्वे लवणे विडक्तमुण्णाम्बुना साति विपं पिवेत सः ॥ जीर्णेऽिषके स्नेह्दविरेचनं स्यात् फलेविरेच्यो यदि जीर्यति स्यात् । त्रव्वेव कालेव्विषके तु शूले तीक्ष्णं हितं मूलि विनं स्यात् ॥ प्रायोऽिनलो रुद्धगतिः प्रकुष्यत्यामाशये शोधनीमेव तस्यात् । कार्ये तथा लङ्घनपाचनन्न सर्वे किमिन्नं किमिन्नं किमिन्नदृदे च ॥ (च० चि० अ० २६) हृदयरोगे पथ्यम् — स्वेदो विरेको वमनन्न लङ्घनं गरितविल्यी चिररक्तशालयः । मृगद्धिजा जाङ्गलसंखयान्विता यूपा रसा सुद्गकुल्यथमम्भवाः । हृद्रोगेऽपथ्यम् — विरुद्धमुष्णं गुरु तिक्तमम्लं प्रतिथ्याकौनि चिरन्तनानि । क्षारं मध्कानि च दन्त-काष्टं रक्तस्वति हृद्गदवान् परित्यजेत् ॥

द्वित श्रीअम्बिकादत्तशास्त्रिविरचितुत्रयां सुश्रतस्य हद्दोग-चिकित्साभाषाटीकायां त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥

## चतुः अत्यारिंशत्तमोऽध्यायः।

अधातः पाण्डुरोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तद्भः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर पाण्डुरोगप्रतिपेधक नामक अध्याय का व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने•कहा है ॥ १-२ ॥

विमर्श:-हदयरोग के उत्पन्न होने के अनन्तर उसकी उचित चिकित्सा न करने से पाण्डुरोग हो जाता है। अतएव उसका विवेचन आवश्यक है। पाण्डु शब्द का अर्थ खेत और एक्त वर्ण का मिश्रण है--'श्वेतरक्तस्तु पाण्डुरः' इत्यमरः। कुछ लोगों ने पाउड़ शब्द का अर्थ श्वेतपीत होना लिखा है। इस तरह रक्ताल्पता के कारण जिस रोग में समस्त ्रारीर ( विशेष कर त्वचा, नाखून, आंख की झिल्ली ) का वर्ण भनेतरक या श्वेतपीत (पाण्डु) हो जाता है, उसे पाण्डरोग कहते हैं - 'पाण्डत्वोनोपलक्षितो रोगः पाण्डरोगः' । पान्डुरोगाधिकार में कामला, हलीमक आदि का भी ग्रहण हो जाता है, क्यों कि पीन्डुरोग के भेदों में इनका भी पाठ है-वातेन पित्तेन कफेन चैव त्रिदोषमृद्धशणसम्भवे च । द्वे कामले चैंब इलीमकथ स्मृतोऽष्टिवें खलु पाण्डुरोगः ॥ यदौँपि रक्तारपता से होने वाले इन रोगों में शरीर का रक्न पीतवर्ण, हरिद्वर्ण तथा कहीं कहीं कृष्णवर्ष की मिलता है, किन्तु पाण्डुवर्ण की अधिकता होने से पाण्डरोग संज्ञा की गई है, जैसा कि लिखा भी है 'पाण्डुवर्णाधिक्यात पाण्डुरोग इति संज्ञा। अतः कृष्णादिवर्णः पाण्डुरवं नातिकामति, तथा च वक्ष्यति — 'सर्वेषु चैतेष्विद् पाण्डुमावो यतोऽधिकोऽत खलु पाण्डुरोगः' इति । आधुनिक दृष्टि से पाण्डुरोग को एनिसिया (Anaemia) कहते हैं। छाछ रक्तकण ( R. B. C, ) श्वेत रक्तकण ( W, B. C. ) तथा रक्तरस ( Plasma ) के सामुद्ययिक रूप को ही रक्त कहते हैं। रक्तमात्र की कमी या तद्गत लाल कर्णों की संख्याल्पता अथवा विकृतरूपता ही वस्तुतः पाण्डुरोग है। लालकर्णों के स्वाभा-विक दशा में रहने पर त्वचा का •वर्ण भी प्राकृत रहता है, किन्तु इनमें विकृति होने से उसमें विवर्णता भा जाती है

एवं इसकी स्पष्ट प्रतीति त्वचामात्र या विशेषतः नेत्र तथा जिह्ना की निम्नगा रलेप्मकला में पीतिमा या विवर्णता के रूप में दृष्टिगोचर होती है। आयुर्वेद के सिद्धान्त से शरीर की आद्य रसधातु अथवा पाचन से वना हुआ अन्नरस यकृत् और प्लीहा में जा कर रक्षक पित्त के संयोग से रक्त रूप को प्राप्त होता है। 'स खल्वाच्यो रसो यक्रत्व्लीहानी प्राप्य रागमुपैति-रिजतास्तेजसा व्यापः शरीरस्थेन देहिनाम् । अव्यापन्नाः प्रसन्नेन रक्तमित्यभिषीयते ॥' (सु. सू. अ. १४) चरकाचार्य ने भी अही शतिपादित किया है-रसादक्तं विसुदशात कथं देहेऽभि· जायते । अग्निवेश के इस प्रश्न का उत्तर देते हुवे महर्षि आग्नेय ने कहा है कि सीम्य रस ही यकृद्गत रक्षक पित के संयोग से रक बनता हैं-तेजो रसानां सर्वेषामम्बुजानां यदुच्यते । वित्तोष्मुणः स रागेण रसो रक्तत्वमृच्छति ॥ इस तरह हम यह कह सुकते हैं कि रक्षक पित्त का विनाश ही पाण्डुरोग है। रक्षक पित्त का निर्माण यक्षत् में होता है। इसका नाम पित्त (Bile) है और इसके रक्षकांश तथा ठवणांश शोणवर्तुं हैं ( Hemoglobine ) के घटक लोह के प्रच्यम तथा शोगवर्तुलि-अवन में परम सहायक होते हैं। प्राच्य प्रन्थों में केवल यकृत् और प्लीहा को ही रसरक्षन या लालकण निर्माण का केन्द्र माना है। किन्तु आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया है कि रस को रिज्ञत करने वाले लाल कर्णों का निर्माण अस्थियों में रहने वाली रक्तमजा के द्वारा होता है। धकुत् और प्लीहा भी लालकर्णों के निर्माण में सहायक होते हैं। गर्भावस्था में लाल कणों का निर्माण यकृत् और प्लीहा के द्वारा ही सम्पन्न होता है। जन्मोत्तर काल में यह कार्य रक्तमजा (Red marrow) से ही होता है। किन्तु आत्ययिक अवस्था में जन्मोत्तर काळ में भी यकृत् और प्लीहा को यह कार्य करना पड़ता है-'In time of emergency the liver and spleen may resume this blood-forming function.' डा॰ वर्मा जी 'मानव शरीर रहस्य' में लिखते हैं कि प्लीहा रक्त में आये हुये टूटे रक्तकणों का नाश ही नहीं करती; बल्कि उनका निर्माण भी करती है। यदि प्लीहा की परीचा की जावे तो यह परीचा मनुष्यों में तो अब तक नहीं दिखाई गई है, किन्तु पशुओं में यह निश्रय हो चुका है कि ष्लीहा लाल कण बनाती है। यदि पशुओं की प्लीहा निकाल दो जाय तो अस्थियों की लाइमजा में वृद्धि हो जैाती है। आयुर्वेदानुसार यहत् रक्त-निर्माण में प्रमुख भाग लेता है। इसकी प्रामाणिकता रक्तच्य वाले रोगों में, यकृत् सेवनोपदेश से प्रमाणित होती है-'यक्रदा मक्षयेदाजमामं पित्तसमायुतम्' ( सुश्रुत ) 'मक्षयेदाजमामं पित्तयुक्तं यकृत्' (वाग्भट)। इस तरह हम देखते हैं कि यकृत् रक्तत्त्वय, मन्दाग्नि आदि रोगों में अच्छा लाभ करता है तथा पाण्डरोग भी रक्त के चय या विकृति से उत्पन्न होता है अतः पाण्डुरोगनाशार्थं यकृत् का प्रयोग करना चाहिए। यकृत् के अतिरिक्त आयुर्वेद में पाण्डुरोग में छोह के योग तथा ताम्रभस्म के अत्यधिक प्रयोग ठिखे हैं। इस से स्पष्ट हैं कि हमारे महर्षि यकृद्धिकारों में तथा रक्तज्ञय एवं तज्जन्य पाण्डुरोग में यकृत् का सेवन, अजारक का सेवन, लौह, अण्डूर और ताम्र का सैवन तथा शङ्ख, शुक्ति, प्रवाल और मुक्ताभस्म रूप केलिशियम के सेवन की आज्ञा देते हैं। इस तरह ये औषधियां रक्तचयान्तक द्रव्य का बहिरंश (Extrinsic factor) ही हैं तथा इन्हीं औषधियों से रागक (Haemoglobin) की उत्पत्ति होती है। इस तरह रक्तः निर्माण का आयुर्वेदीय सिद्धान्त पाश्चात्यसिद्धान्त से पूर्णतया साम्यता रखता है। आधुनिक दृष्टि से लालकर्णों का निर्माण अस्थिमजा के अतिरिक्त लोहा, तांवा, मैंगनीज तथा जीव-तिक्तियां भी रक्तिनर्माण में परम सहायक हैं। इन्हें भी बहिरंश (Extrinsic factor) कहते हैं। इनके अतिरिक्त पित्त (Bile), आमाशयिक रस तथा अवद्वकाग्रन्थिसान (Thyroxine) भी रक्तनिर्माण में बहुत वड़ा भाग छेते हैं एवं इनको अन्तरंश (Intrinsic factor) कहते हैं। आमाशय एवं चुद्रांश के उपरितनभाग में इन दोनों के संयोग से एक तीसरा पदार्थ बनता है, जिसका नाम रक्त-च्यान्तकद्रव्य (Anti anaemic principle) भी है,। यह रलेप्मला कला द्वारा प्रचृषित होकर सीधा मजा में पहुंचता ह और लालकणों को पूर्ण प्रगत्भ ( Mature ) बनाने में सहायक होता है। इसका अविशष्ट भाग यक्तत् में तथा कुछ वृक्क में भी संगृहीत होता है। आवश्यकता पड़ने पर यह भी मजा में पहुंच जाता है। यह पदार्थ ठालकणों के पूर्ण विकास के लिये परमावश्यक हैं। इसकी कमी से लाल कण पूर्ण प्रगल्भ नहीं होने पाते । इस प्रकार रक्त या लालकर्णी का निर्माण करने के छिये अस्थिमजा तथा उसकी सहायता पहुंचाने के लिये रक्तनिर्मापक बहिरंश, अन्तरंश और रक्त-च्यान्तक द्रव्य (Anti anaemic principle ) की उपस्थिति अनिवार्य है। इनमें से किसी की भी कमी होना रक्तनिर्माण की दृष्टि से हानिकर है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक रक्तस्राव तथा लालकर्णों का विनाश करने वाले मलेरिया या कालमेह-उन्र ( Black-water fever ) जैसे रोग भी पाण्ड ( Anaemia ) की उत्पत्ति कराते हैं।

> व्यवायमम्लं लवणानि मद्यं मृदं दिवास्वप्नमतीव तीदणम्।। निषेवमाणस्य विद्ध्य रक्तं क्रवेन्ति दोषास्त्वचि पाण्डुभावम् ॥ ३ ॥

पाण्डरोगस्य निदानं सम्प्राप्तिश्च - जो व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में स्त्री-सम्भोग करता हो, अग्ल पदार्थ और इवण अधिक सेवन करता हो एवं मद्य का सेवन तथा मिट्टी का भवण, दिन में शयन तथा अत्यन्त तीचग पदार्थों का सेवन करता हो उसके प्रकृपित हुये दोष रक्त को दूपित करके रवचा को पाण्डर ( रवेत रक्त या श्वेत पीत ) वर्ण की कर देते हैं॥३॥

विमर्शः-प्रन्थान्तरीं में निम्न पाठपरिवर्तन हैं-'व्यवाय' के स्थान पर 'व्यायाम' शब्द है। 'विदूष्य' के स्थान पर 'प्रदृष्य' पाठान्तर है एवं 'कुवंन्ति दोषास्त्वचि पाण्डभावम्' के स्थान पर 'दोषास्त्वचं पाण्डरतां नयन्ति' ऐसा पाठान्तर है, जिनमें केवल शब्दों का फर्क है, भाव सभी का एक साही है, फिन्तु व्यवाय के स्थान पर जहां व्यायाम ऐसा पाठान्तर है वहां हिनम्ध भोजन करने वाल व्यक्तिको भी व्यायाम अर्ध झक्ति तक ही करना चाहिए-'अर्थशक्त्या निषेव्यस्तु

व्यायामः लिप्यमोजिभिः'॥ और वह भी बलवान् के लिये तथा शीत और वसन्त ऋतु में ही अधिक करने से लाभ-दायक होता है - 'व्यायामी हि सदा पथ्यो बिलनां लिग्ध भोजिनाम्। स च शीते वसन्ते च' इसके विप्रशीत यदि कोई व्यक्ति पोपक तस्व विना सेवन किये ही अधिक व्यायाम सेवन करता है तो उसका वायु प्रकुपित होकर अग्निदुष्टि एवं पाचन और शोषण के अभाव से परम्परया रक्तदुष्टि (रक्त की कमी) उत्पन्न करके वातिक पाण्डु का कारण बनता है। अंग्ल, लवंग तथा दिवास्वप्न, मर्द्य तथा तीचण-पदार्थों का सेवन कफज पाण्डु और पित्त पण्डु को उत्पन्न करता है। मृत्तिकासेवन मृत्तिकाजन्य पाण्डुरोग को उत्पन्न करता है। यह मृत्तिका भी भिन्न २ रस वाली होने से दोषोत्पादनपूर्वक पाण्डुरोगोत्पत्ति में कारण बनती है-'कषाया मारुतं पित्तमूपरा मधुरा कफम् । कोपयेन्मृद्रसादींश्च-रौक्ष्याद् भुक्तं विष्टक्षयेत् ॥ मञ्जूली, मांस, पिष्ट, दुग्ध, दिवास्वम, तिल, माप आदि भी पाण्डुरोग की उरपत्ति में कारण होते हैं । विदृष्य रक्तम् अर्थात् • किसी की भी दृष्टि वृद्धिचयात्मक ही होती है। अतः प्रकृत में रक्त की दृष्टि से रकाल्पता का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि चरकाचार्य ने पाण्डु के सामान्य उच्चणों के वर्णन में रक्त की कमी तथा तज्जन्य विवर्णता का उष्छेख किया है - 'सोऽल्परक्तोऽल्पमेदस्को निःसारः शिथिलेन्द्रियः। वैवर्ण्य भजते॥' रक्त ही अन्य सर्व धातुओं का पोषक है। अतः दूसकी अल्पता से ओजःपर्यन्त सभी धातुओं में शैथिल्य उत्पन्न हो जाता है - 'दोषाः पित्त-प्रधानास्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु । शैथिच्यं तस्य धातूनां गौरवस्त्रोः पनायते ।। ततो वर्णवलस्नेहा ये चान्येऽप्योजसो गुणाः । वजन्ति क्षयमत्यर्थ दोषदूष्यप्रदूषणात् ॥' चरक और वृष्भटाचार्य ने रक्त के अतिरिक त्वचा और मांस को भी दूप्य कहा है, परन्तु रक्त को ही दूपित करने का सुश्रताचार्य का मत अधिक उपयुक्त है। क्योंकि यह रोग रक्तगत विकृति का ही परिणामू होतः है। ऐसे तो परम्परया सभी धातुओं पर इसक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यही सबका पोपक है। पाण्डुरोग की सन्प्राप्ति में चरकाचार्य का मत है कि साधारणितप्रकीपक कारणों से प्रकृषित पित्त हृदयस्थ होकर वायु की प्रेरणा से हृद्य से निकलने वाली धमनियों तथा उनकी शाखा-प्रशाखाः गत रक्त के द्वारा सम्पूर्ण शारीर में व्याप्त हो जाता है-समुदीर्णे यदा भित्तं हृदये समवस्थितम् । वायुना बिकनाक्षिप्तं सम्प्राप्य धमनीर्दश । प्रपन्नं केवलं दह त्वङ्मांसीन्तरमाश्रितम् ॥ प्रदूष्य कफवातासुक्त्वङ्मांसानि करोति तत् ॥ पाण्डुहारिद्र-इरितान् वर्णान् बहुविधांस्त्वचि ॥ त्वचागत् रक्तवाहिनियों के अधिक उत्तार (Superficial) रहने से इसके विशेष वर्णों (पाण्डु, हारिद्र, हरित ) की अभिव्यक्ति त्वचा में होती है। कामला तथा हलीमक पाण्डु के प्रवृद्ध रूप भी हैं, यह बात चरक की उक्त सम्प्राप्ति से प्रतीत होती है। यद्यपि पाण्ड के अभाव में भी कामला स्वतन्त्ररूप से होता है। पाण्हरोग में पित्तदृष्टि तथा पित्तवर्शीय रक्त की दुंष्टि या अल्पता ही होती है। स्वस्थावस्था में रक्तगत आजक पित्त के अंश से व्वचागत भ्राजक पित्त की परिपुष्टि निरन्तर होते रहने से उसका वर्ण प्राकृत रहता है। रक्ताद्वपता की अवस्या में CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow.

रक्तगत आजक पित्त का औसतन प्रमाण विकृत होने से त्वचा में विविध विकृत वर्णों की उत्पत्ति होती है। चूंकि पित्त हो सव वर्णों का प्रकाशक है या वही वर्णस्वरूप है। अतः शरीरस्थ सभी भागों में पित्तवर्गीय रक्त की कभी होने से विवर्णता आती है। यह विवर्णता सर्वप्रथम त्वचा में ड्री प्रत्यक्तगोचर होती है। अतएव चरक ने 'वर्णान् बहुविधासवि' यह सामान्य कहा है। आधुनिक दृष्टि से पाण्डु की उत्पत्ति जब शरीर के रक्तगत ठाठकण किसी स्थावर या जङ्गम विप के कारण, किसी अङ्ग की विकृति के कारण, भोजन में रक्तवर्धक पदार्थों की कमी के कारण या रक्तिमांपक अस्थिमां की विकृति के कारण कम या विकृत हो जाते हैं तो पाण्डु की उत्पत्ति होती है।

पाण्ड्वामयोऽष्टार्द्धविधः प्रदिष्टः पृथक् समस्तैर्युगपच दोषैः। सर्वेषु चैतेष्विह पाण्डुभावो

यतोऽधिकीऽतः खलु पाण्डुरोगः ॥ ४॥ पाण्डुरोगसंख्या – पाण्डुरोग चार प्रकार (अष्टार्घविध) होता है, जैसे वात, पित्त और कुफ हन पृथक् पृथक् दोपों से उत्पन्न तीन प्रकार का तथा पुक ही साथ समस्त (तीनों) दोषों के प्रकोप से उत्पन्न होने वाला पाण्डुरोग का चौथा भेद होता है। इन चारों प्रकार के वातादि दोपों से उत्पन्न रोगों में शरीर का वर्ण अधिकरूप से पाण्डु ( रवेतरक्त या रवेतपीत ) हो जाता है। अतएव इनका नाम पाण्डुरोग पड़ा है।

विमर्शः-चरक, वाग्भट तथा माधवकार ने दोषज पाण्डु के चार भेद के अतिरिक्त पाँचवां मृतिकाभचणजन्य भेद माना है - पाण्डरोग्नाः रमृताः पत्र वातिपत्तकपेस्नयः। चतुर्थः सन्तिपातेन पत्रमो भक्षणान्मृदः ॥ किन्तु सुश्रुताचार्यं ने मृद्धदण-जुन्य पाण्डुरोग में भी विभिन्न प्रकार के रसवाली मृत्तिका के भच्छा से प्रथम वातादि दोष ही कुपित होते हैं और पश्चात् पाण्डुरोग उत्पन्न होता है, इसिछिये सन्नत्तणजन्य पाण्डरोग को पाँचवां भेद न मानकर उसको दोपजन्य में ही समाविष्ट कर दिया है तथा वद्यमाण कौमलादिक भी इसी के पर्याय हैं। वास्तव में मृद्धचण से उत्पन्न होने वाला पाण्डु अपनी विशिष्ट कारणता रखता है, जिसका कि चिकित्सा में महत्त्व होता है। अतएव दोपज में अन्तर्भाव करने की अपेचा स्वतन्त्र पाँचवी नेद् मानना ही श्रेष्ठ पच है। कुछ आचार्यों ने 'पाण्ड्वामयस्त्वष्टविधः प्रदिष्टः' ऐसा पाठान्तर मान कर पाण्डुरोग के आठ भेद माने हैं। अर्थात् पृथक् पृथक् दोषों से तीन, सन्निपात से चौथा, मृद्धचणजन्य पाँचवाँ, दो प्रकार की कामला और आठवाँ हलीमक वातेन पित्तेन कफेन चापि त्रिदीषमृद्धक्षणसम्भवः स्यातः । द्वे कामक्ने चैकहलीम-कश्च स चाष्टपैवं रिवह पाण्डुरोगः॥ जाश्वनिक दृष्टि से प्लोपेथी में पाण्डु रोग का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है। क्वचित् निदानभेद एवं क्वचित् प्रत्यच रक्तगतविकृति भेद को आधार मानकर वर्गीकरण किया हुआ मिलता है। वर्गीकरण निदानसौकर्य और किचिःसासौकर्यके लिये किया जाता है। क्योंकि कहा भी है-ग्रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम् । ततः

कर्म मिषक् एश्चात ज्ञानपूर्व समाचरेत ॥ इसके अतिरिक्त संपूर्ण चिकित्सा का तत्त्व निदानपरिवर्जन ही बताया गया है-संक्षेपतः कियायोगो निदानपरिवर्जनम् । इस प्रकार चिकित्सा-सौकर्यं को विशेषतया ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि पाण्डजनक निदनों के भेद से ही पाण्डरोग के वर्गीकरण को महत्त्व दिया जाय। अतः इसका नीचे वर्णन करते हैं-(१) पोपणाभावजन्य पाण्ड-लालकर्णों को परिपृष्ट बनाने में रक्तज्ञयान्तद्रव्य ( Anti angemic principle ) की उपस्थिति अनिवीर्य है। इसमें अन्तरंश (Intrinsic factor) की कमी होती है। इसकी कमी से होने वाले पाण्ड की श्रेणी में वैनाशिक रक्तज्ञय ( Pernicious anaemia ), गर्भ्यवस्थाजन्य पाण्ड ग्रहणी ( Sprue ) जन्य तथा अङ्करामुखकृमि पाण्ड का समावेश्य होता है। इस पाण्ड में रक्त की सकल ( Total ) मात्रा बथा शोणवर्तुलि (Haemoglobin) की मात्रा कम नहीं होती, अपि तु अधिक भी हो सकती है। लालकण संख्या में कम होते हुए भी आकार सें बड़े तथा अप्रगत्भ ( Immature ) होते हैं । इस श्रेणी में पाण्ड के प्रत्यच रक्तगतविकृति की दृष्टि से स्थूलकायाण्विक प्रमवर्णिक पाण्ड ( Macrocytic

hyperchromic anaemia ) कहते हैं। (२) रक्तनिर्मापक-द्रव्याभावजन्य पाण्ड (Anaemia due to deficiency of blood forming material )-लोहा औड़ ताम्र रक्तकणनिर्माण में परम सहायक होते हैं अथवा लालकण की लालिमा लोहे की लोहितता का ही परिणाम है। इनकी कंमी से होने वाले पाण्डु में रक्तगत लालकर्णों की संख्या में कमी न होने पर भी उनका आकार तथा शोणवर्तुछ ( Haemoglobin ) का साधारण प्रमाण कम रहता है। अतप्व रक्तगत विकृति के अनुसार इसका नाम भी सूचम कायाण्विक उपवर्णिक पाण्ड (Microcytic hypochromic anaemia) है। लोह का उचित मात्रा से कम मात्रा में सेवन करना, भूखा रहना, पाचकरसीं की कमी तथा आमाशयिक और आन्त्रिक शोधजन्य रोगों में छौह का पाचन एवं शोषण न होना इसका कारण है। (३) अस्थि-मजाविक्वतिजन्य पाण्ड-यह प्राथमिक ( Primary or aplastic) तथा दीर्घकाल तक एक्स किरणों के सम्पर्क तथा सीसा और पारद के विपों से पराभूत अस्थिमजा की विकृति होने पर द्वितीयक या औपद्विक (Secondary) भी हो सकता है। सहफा द्रव्यों के अधिक सेवन करने से भी यह होता है। लालकण दिन प्रतिदिन संख्या में कम होते जाते हैं ।•(४) रक्तसावजन्यपाण्ड-रक्तपित्त, रक्तार्श रक्तप्रदर, शोणितप्रियता ( Haemophilia ) आदि रोग इसके उदाहरण हैं। इसे भी द्वितीयक पाण्ड ही कहना चाहिये। इसमें रक्त का सकल प्रमाण कम होता है। इस अवस्था में अध्यधिक वेग से हुई रक्तहानि की मूर्ति अस्थिमजा द्वारा उतने ही वेग से नहीं होने पाती। (५) शोणाशनजन्य पाण्ड ( Anaemia due to haemolysis )—मलेरिया, कालमेहज्वर (Black water fever ), सावेगशोणवर्त्र लिमेह ( Paroxysmal haeomglobinuria ), बालकों की अपित्तमेहिक ( Acholuric ) तथा साधारण कामला में शोणशिन ( Haemolysis ) अधिक होने से यह पाण्ड होता है। इसमें लालकणों की संख्या बहुत कम हो जाती है। प्रश्रु के आधुनिक उपर्युक्त भेदों में छच्चणानुसार वातादि भेदों की करपना की जा सकती है और छच्चणानुसार दोपशाम्क चिकित्सा करने से छाभ हो सकता है।

त्वक्स्फोटनं छीवनगात्रसादौ मृद्धक्षणं प्रेक्षणकूटशोथः। विण्मूत्रपीतत्वमथाविपाको मविष्यतस्तस्य पुरःसराणि॥ ४॥

पाण्डरोगस्य पूर्वरूपणि—त्वचा में विदार या फटने की सी प्रतीति, बार बार धूंकने की प्रवृत्ति, शरीर में शिथिछता, मिट्टी खाने की इच्छा, प्रेचण (अचि) कूट में शोध, मल और सूत्र में पीछापन तथा भोजन का पाचन न होना ये सब होने वाले पाण्डु के पूर्वहण हैं॥ ५॥

विमर्शः-वातादि दोष तथा रक्तादिद्व के मिश्रण के 🗪 अनन्तर प्रधान छच्चणों की उत्पत्ति से पूर्व ये छच्चण पाये जाते हैं। वस्तुतः उक्त लच्नणों को विशिष्ट पूर्वरूप कहा जा सकता है, क्योंकि भविष्य में ये ही अधिक वढ़ कर रूप कहलाते हैं। त्वचा का फटना वायु का विकार है, अतः इसे वातिक पाण्डु का विशिष्ट पूर्वरूप कह सकते हैं। त्वचा के फटने का कारण शरीर में स्नेहांश की कमी तथा रूचता की वृद्धि का सम्मिलित परिणास है। इस स्थित में त्वचा को चिकनी रखने वाछे स्नेहवर्ग की अहपता से व्वचा रूच हो जाती है तथा रूचतावश उसमें विदार पड जाते हैं। glan-कफज पाण्ड का विशिष्ट पूर्वरूप है, क्योंकि आगे कफप्रसेक को कफज पाण्ड का उच्चण कहा गया है। प्रसेक का होना कफाधिक्य तथा तज्जन्य आमाजीर्ण का निदर्शक है, क्योंकि इसका अजीर्ण के उपद्रवों में परिगणन किया गया है-'मूच्छा प्रलापो वमशुः प्रसेकः सदनं भ्रमः' ॥ गात्रसादः — रक्त की अरुपता होने से भी धातुओं में पोपणाभावजन्य शिथिलता का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। मृद्धशण- यह मृत्तिका-जन्य पाण्ड का पूर्वरूप है। गर्भवती छी को मिट्टी या दूसरी वस्तुओं के खाने की इच्छा होना पाण्डुरोग के पूर्वरूप का उत्तम उदाहरण है। गर्भवती खियों में Anaemia के कारण आंखों पर सूजन मिलती है। जो खियां गर्भावस्था में मिदी खाती हैं उनमें पाण्डुरोग प्रायः मिछता है। मिट्टी खाने से पा॰ इ अवश्य होता है तथा कोई मिट्टी खाता हो तो उससे भावी पाण्डु की कल्पना की जाती है। पाण्डुरोगी की मृतिका-भूचण की ओर स्वाभाविक प्रबृत्ति होती है। प्रेक्षणकूटशोय-यह भी कफज पाण्ड का विशिष्ट पूर्वरूप है। अचिगोलक की सूजन आमाजीर्ण की भी निदर्शिका है, क्यों कि वहां भी कहा है 'तत्रामे गुरुतोत्क्लेदः शोथो गण्डाक्षिकूटगः' कफज पाण्डु में शोथ एक विशिष्ट छचण है। यह पादगत या सर्वशरीरगत हो सकता है, किन्तु पूर्वरूपावस्था में दोष की शक्ति अरुप रहने से इसकी प्रतीति सर्वप्रथम अन्निगोलक के पछकों पर ही होती है, क्योंकि वह अपेचाकृत पतला और ढीळा स्तर है। इस रोग में पित्त की दुष्टि के कारण मळ और मूक्र का रङ्ग भी पीतिमायुक्त होता है। यह पीतिमा वातादि-भेद के अनुसार तरतम भेद से विभिन्न प्रकार की होति है। भोजन का पूर्णतः परिपाक न होना तो पाण्डु का मूल ही.

है, क्योंकि अपकरस का शोपण नहीं होता एवं पाचन और शोपण के अभाव से रक्ताल्पता उत्पन्न होती है। चरकाचार्य तथा वाग्मटाचार्य ने इसके पूर्वरूपों में हृदयस्पन्दन को विशेष महत्त्व दिया है - 'तस्य लिक्नं मिवण्यतः। हृदयस्पन्दनं र्रेंद्र्यं स्वेदाभावः श्रमस्तथा॥' (चरक) 'प्रायूपमस्य हृदयस्पन्दनं स्थाता त्वचि। अरुचिः पीतमूत्रत्वं स्वेदाभावोऽस्पविहता॥' (वाग्मट) वास्तव में रक्ताल्पता में कम रक्त से ही कार्यनिर्वाहार्यं अधिक तीवता से कार्य करना है। इस अवस्था से यद्यपि नाडी की गति दुर्वल होती है, फिर भी चलने में तेज होती है।

सकामलापानिकपाण्डुरोगः क कुम्भाह्वयो लाघरकोऽलसाख्यः। विभाष्यते लक्षणूमस्य कृत्स्नं

निबोध वच्याम्यनुपूर्वशस्तत् ।। ६ ।।

पाण्डरोगपर्यायाः – इस पाण्डरोग को कामला, अपानकी,
पाण्डरोग,कुम्भाह्नय, लाघरक या लाघवक, तथा अलसक या
अलसाख्य भादि नामों (पर्यायों) से पुकारा जाता है तथा
अव आगे इसके सम्पूर्ण लच्चण क्रमकाः कहता हूं उसे सुनो ॥६॥

विमर्शः—हाराणचन्द्र जी ने अपने सुश्रतार्थसन्दीपन भाष्य में कामलादि•रान्दी की अच्छी च्युरपत्ति लिखी है— कामलेति—कामशब्दीऽयं साथौरणशब्दिवशेषात् स्वल्पे मक्ताद्यीमलापे प्रवर्तते, तं लातीति कामला । दुष्टत्वेन कुरिसतोऽपानोऽपानकः, सोऽरयास्तीति अपानकी । कुम्भकामलाख्योऽपानिकपाण्डुरोगस्तवत्र कुम्भाह्य उच्यते । कालान्तरात् खरीभूता कुच्छा स्यास्कुम्भकामला । स एव पुनर्ज्वरादिभिलीववं करोति, सत्यपि सामर्थ्यं कर्मस्वनुत्साह्य जनयतीत्यलसाख्योऽपानिकपाण्डुरोगस्तु लाववक उच्यते हित । लावरक इत्यत्र लाववक इति पाठान्तरम् ।

कृष्णेक्षणं कृष्णिसराऽवनद्धं केत्रदर्णियण्यूत्रनखाननज्ज्ञ वातेन पाण्डुं यनुजं व्यवस्येद्

युक्तं, तथाऽन्येस्तदुपद्रवैश्च ॥ ७॥

वातिकाषाण्डरोगलक्षणम् — वातजन्य पाण्डरोग में सेनी क्षेत्र आंखें काली हो जाती हैं, शरीय दर काली (या नीली) सिराएं उभर आती हैं। इसी प्रकार उसकी विष्टा, सूत्र, तस्व और मुख काले वर्ण के हो जाते हैं तथा वात के उपद्रव भी उरपन्न हो जाते हैं॥ ७॥

विमर्शः — माधवोक्तवातिकपाष्ट्रयोगन्द्रशणम् स्वङ्मृत्रनयनादीनां रूशकृष्णारुणायताः । वातपाण्ड्वामये तोदकम्पानाह्म्भादयः ॥
चरकोक्तपाण्ड्ररोगकारणलक्षणे — आहारैरुपचारेश्च वातलेः कुपितोइनिलः । जनयेत कृष्णपाण्डुरवं तथा रूश्चारुणाङ्गताम् ॥ अंगमर्दं रुजं
तोदं कम्पं पार्श्वशिरोरुजम् । वर्षःशोपास्यशोषानाह्बलक्षयान् ॥
(च० वि० अ० १६) वागमयोक्तपाण्डुरोगलक्षणम् — अनिलाक्तत्र
गात्ररुक्तोदकम्पनम् । कृष्णरूक्षारुणसिरानखविण्मृत्रनेत्रता ॥ शोषान्
नाहास्यवैरस्यविद्शोषाः पार्थमूर्थरुक् ॥ (वा० नि० अ० १३)

पीतेक्षणं पीतिसराऽवनद्धं '

तद्वणेविण्मूत्रनखाननञ्ज पित्तेन पाण्डुं मशुजं व्यवस्येद्

परिपाक न हाना ता पाण्डु का मूळ ही. । युक्तं तथाऽन्येर्बदुपद्वेश्च ।। ⊏ ।। CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani. Lucknow पैत्तिकपाण्डुरोगलक्षणम् — पित्तजन्य पाण्डुरोग से आकारत रोगी के नेत्र पीले हो जाते हैं, जारीर पर पीली-पीली सिराएँ निकल आती हैं तथा उसका मल, मूत्र, नख और मुख पीले वर्ण के हो जाते हैं एवं पित्तजन्य उपदव जैसे दाह, तृष्ण्य तथा अन्य उपदव भी उरपन्न हो जाते हैं॥ ८॥

विमर्श:- नेत्रों के अतिरिक्त पीतिमा का दर्शन-जिहा जिम्नगा कला भी पीली पह जाती है तथा इस दशा में मल और सूत्र के द्वारा भी पित्त का विशेष उत्सर्ग होता है। पित्त की अत्यधिक दुष्टि के कारण रक्त के समग्र अवयवीं का विनाश प्रचुर प्रमाण में होता है। अत एव व्वचागत रस के विनाश से वहाँ के नाड्यप्रों में विकृति (Peripheral neuritis ) तथा तज्जम्य दाह की अनुभूति रोगी को होती है। इस अवस्था में रक्त रस का विनाद्ध भी अधिक मात्रा में ही जाता है। अतः समानजातीय जल की आवश्यकता का निर्देश करने के लिये प्राकृतिक नियमानुसार तृष्णा की उत्पत्ति अधिक होती है तथा दाह और ज्वरादि पैतिक लच्या भी प्रकट होते हैं। यद्यपि सभी पाण्ड वित्तज ही होते हैं, अतः पित्तज पाण्डु की पृथक् गणना करना अनुपयुक्त है। तथापि दूसरे दोषों के सम्पर्कसे रहित स्वहेतु से प्रकृपित केवल पित्त की विशेषता से उत्पन्न पाण्डु के लिये पित्तज पाण्डु शब्द का प्रयोग अन्यावहारिक नहीं है। चरक तथा वारंभट ने पित्रज पाण्ड रोग में अम्लिपत ( Hyper acidity ) के समीन लच्चणों का भी निर्देश किया है-पित्तलस्यानितं पित्तं यथोक्तैः स्वैः प्रकोपणैः । दूपिरत्व तु रक्तादीन् पाण्डुरोगाय कल्पते ॥ स पीतो हरिताभो वा जवरदाइसमन्वितः। तृष्णामूच्छापिपासार्तः पीतमूत्रशकुत्ररः ॥ स्वेदनः शीतकामध न चात्रमभिनन्दति । कटुकास्यो न चास्योष्णमुपशेतेऽम्लमेव च ॥ उद्गारोऽम्लो विदाइश्र विदग्धेऽज्ञेऽस्य जायते । दौर्गन्ध्यं भिन्नवर्चस्त्वं दौर्वव्यं तम एव च ॥ (च० चि० अ० १६)

शुक्तेक्षणं शुक्तिसाऽवन्द्रं तद्वर्णविण्मृत्रनखाननञ्च । कफेन पाण्डुं मनुजं व्यवस्येद् युक्तं तथाऽन्येस्तद्वयद्वेश्च ॥ ६ ॥

इलै िमकपाण्डरोगलक्षणम् कफजन्य पाण्डरोग से प्रस्त रोगी के नेत्र रवेत हो जाते हैं, सारे शरीर पर रवेत सिराएँ निकल आती हैं तथा उसका मल, मृत्र, नख और गुख रवेत हो जाते हैं एवं कफजन्य उपद्रव जैसे तन्द्रा, आलस्य आदि और अन्य उपद्रव भी उर्यन्त हो जाते हैं॥ ९ ॥

विमर्शः—माधवोक्तकफजपाण्डुळ्लण-कफप्रतेकथयथुतन्द्रा
हरस्यतिगोरवैः । पुण्डुरोगी कफाच्छुक्लेस्वड्मूत्रनयनाननैः ॥

कफज पाण्डु में यद्यपित्वचा का वर्ण पीत ही रहता है,

किन्तु कफ के द्वारा पित्त के गुणों की पराभूतता हो जाने के

कारण पित्तजपाण्डु की अपेत्रा पीठापन कम और श्वेतता
अधिक रहती है। शरीर में शोथ होना कफजपाण्डु का

विशिष्ट छत्तण है। चुक ने भी शोथ छत्तण छिखा है, किन्तु

वाग्भट ने यह छत्तण नहीं छिखा है। हदय की दुर्वछता तथा

रक्त में जीवद्रन्यों की अल्पता होने से शोथ की उत्पत्ति होती

है। यह शोथ अनुत्वचिक धातु (Subcutanious tissue)

में रक्तिगीत छसीका या रक्तरस (Plasma) या जठीयांश

के एकत्रित हो जाने से होता है। ऐसे शोफ को Oedema करते हैं। यह शोफ अधःश्थित अङ्गां तथा नेत्र और मुख आदि की ढीळी घातुओं में होता है। इसका प्रत्यच अनुभव अङ्गुिल से उस अवयव को दवाने से वहाँ गर्त उत्पन्न होने से होता है। केशिकाओं के अन्तःस्तर (Capiliary endothelium) का विनाश भी शोफोल्पत्ति का कारण है, क्योंकि इस अन्तःस्तर के टूटने से वहाँ द्रव एकत्रित होकर शोफ हो जाता है। इसके अतिरिक्त सिरागत रक्तदवाव की वृद्धि, रकरस में Protiens की कमी तथा Osmotic pressure की गड़बड़ी ये भी कारण होते हैं। इनके अतिरिक्त केशिकाओं की प्रवृद्ध प्रवेश्यता (Increased permiability ) ज्या हृद्य का विस्फार भी शोथ का कारण है। हृदय के दन्तिण भाग का विस्पत्र होने से सिरागत अवरोध होकर शोथ उत्पनन होता है। ऐसा शोध घातक पाण्डरोग ( Pernicious anaemia ) तथा अङ्करामुलकृमि (Hook worm ) के उपसर्ग सें पाया जाता है । चरकोक्तरलैक्मिकपाण्डरोगकारणलचणे — विवृद्धः इलैप्मलैः इलेप्मा पाण्डुरोगं स पूर्वेवत् । करोति गौरवं तन्द्रां छिदं इवेतावभासताम् ॥ प्रसेकं लोमहर्षेच्च सादं मूर्च्छा भ्रमं क्रमम् । श्वासं कासं तथाऽऽलस्यमरुचि वाक्स्वरग्रहम् ॥ शुक्तमूत्राक्षिवचंस्त्वं कद्रहक्षीक्णकामताम् । श्वयशुं मधुरास्यत्वमिति पाण्ड्वामयःकफात् ।

सर्वोत्मके सर्वमिदं व्यवस्येद्। वच्यामि लिङ्गान्यथ कामलायाः ॥ १० ॥ सानिपातिकपाण्डरोगव्सणम् सर्वदोपी से उत्पन्न पाण्ड-

सानिपातिकपाण्डुरोगलक्षणम् – समं दोषों से उत्पन्न पाण्डु-रोग में उपर्युक्त बातादि पृथक्-पृथक् दोषों के सर्वछचण मिलते हैं। अब इसके अनन्तर कामला के लचण कहता हूँ॥

विमर्शः—माधवोक्तत्रिदोपजपाण्डलकाणम् — ज्वरारोचकहः हलासच्छिदितुष्णाञ्चमान्वितः। पाण्डुरोगी त्रिमिद्रोपैस्त्याज्यः क्षीणो इतेन्द्रियः ।। वास्तव में ये माधवोक्त ज्वरारोचकादि छत्तण त्रिदोपज पाण्डु के छत्तण न होकर पाण्डु के उपद्रव या असाध्य छत्त्रण हैं, क्योंकि स्वहेतुओं से प्रकृपित वात आदि तीनों दोषों के सम्मिलित लच्म ही त्रिदोपज पाण्डु के ळचण होते हैं। अत एव माधवकार तथा सुस्रताचार्य ने कह दिया कि त्रिदोपों के मिलित लचण ही सान्निपातिक पाण्डु के छत्तग हैं। चरकाचार्य ने भी यही भाव प्रदर्शित किया है - सूर्वात्रसेविनः सर्वे दुष्टा दोषासिदोष-जम्। त्रिलिङ्ग सम्प्रकुर्वन्ति पाण्डुरोगं सुदुःसहम्।। चरकमतेन मद्भागपाण्डरोगसम्प्राप्तिलक्षणादिकम्-मृत्तिकादनशीलस्य कुप्यस्य-न्यतमो मलः। कनाया भारतं पित्तमूषरा मधुरा कफम् ॥ कोपये-नमृतसादींश्व रीक्षाद् भुक्तच रूक्षवेत्। पूरयत्यविपक्षेव स्रोतांसि निरुणद्वयपि । इन्द्रियाणां बलं इत्वा तेजो वीयौजसी तथा । पाण्ड-रोगं करोत्याशु बलवर्णायनाशनम् ॥ शूनगण्डाक्षिकुरभः शूनपानाः भिमेइनः । किमिकोष्ठीऽतिसार्थेत मलं सास्क्रफान्वितन् ॥' (च॰ चि॰ अ॰ १६) व्यद्यपि सृतिका भी दोषप्रकौषणपूर्वक ही पाण्ड रोग पैदा करती है, अतः मृत्तिकाजन्य पाण्डरोग दोषज ही होता है। फिर भी इसमें दोषानुसार चिकित्सा करने से लाभ नहीं होत्स है, क्योंकि स्वयं मिट्टी का पाचन और शोषण नहीं और यह दूसरे अक्त पदार्थों का भी पाचन और शोषण नहीं होने देती है। जिससे रस का निर्माण तथा तदाश्रित धातुओं का पोषण भी नहीं होता है एवं धातुपोषणाभाव से इन्द्रियशक्ति, शरीरशक्ति तथा ओज का भी क्रमशः हास हो जाता है।

यो ह्यामयान्ते सहसाऽन्नमम्ल-मद्याद्पध्यानि च तस्य पित्तम् । करोति पाण्डं वदनं विशेषात् पूर्वेरितौ तन्द्रिबलक्षयौ च ॥ ११ ॥ कामलालक्षणम् - जो व्यक्ति पाण्डुरोग के समाप्त होने पर या किसी अन्य रोग के समाप्त होने पर सहसा क्षेट्रे पदार्थ जैसे दही, छाछ, इमली आदि से वने खाद्य पेय सेवन करता है अथवा अन्य अपथ्य पदार्थों का सेवन करता है उसका पित्त प्रकुपित होकर क्षरीर पाण्डुवर्णका कर देता है तथा पूर्वोक्त तन्द्रा एवं वलचय लच्नों को उत्पन्न कर देता है।

विसर्शः - यहां पर प्रश्न यह होता है कि सुश्रुता चार्य ने ेपाण्डुरोग चार ही प्रकार के माने हैं तथा इसी अध्याय के रलोक नं ६ 'स कामलापानिकपाण्डुरोगः' से कामला आदि को पाण्डु के ही पर्यायवाचकशब्द माने हैं। फिर यहां कामला के लज्ञग क्यों लिखे हैं ? इसका उत्तर डल्हणाचार्य लिखते हैं कि प्रश्न सत्य है, किन्तु जिस तरह पित्त या रक्त दुष्टि के कारण पाण्डु रोग एक ही है, फिर भी उसके वातजादि भेद किये हैं और उनके छत्तण दिखे हैं इसी तरह पाण्डु रोग के पर्याय भूत कामलादिकों में विशिष्ट अवस्था होने से उनका वैशिष्टव है ही एवं इन्हें पाण्डु के पर्याय इसिंठिये माना है कि इनमें पाण्डुरोगत्व विद्यमान है। चरकाचार्य ने पाण्डुरोग में अन्य पित्तजनक पदार्थों के सेवन करने से उत्पन्न अवस्थाविशेष को कामला माना है-पाण्डुरोगो तु योऽत्यर्थ पित्तलानि निषे-वते । तस्य पित्तमसुद्धांसं दग्ध्वा रोगाय कल्पते ॥ इ।रिद्रनेत्रः स भृशं हारिद्रत्वङनखाननः । रक्तपीतशक्रुनमूत्रो भेकवर्णो इतेन्द्रियः ॥ दाह।विपाकदौवंल्यसदनारुचिकपितः । कामठा बहुपित्तेषा कोष्ठः शाखाश्रया मता।। (च० चि० अ० १६) हारीत ने भी कामला तथा हलीमक को पाण्डु का ही एक रूप मान कर पाण्डु को आठ प्रकार का माना है-नातेन पित्तेन कफेन चैव त्रिदोषमृद्ध-क्षणसम्मवे च । दे कामले चैद इलीमकश्च स्मृतोऽष्टभैवं खलु पाण्ड-रोगः ॥ सुश्र्ताचार्यं कामळा को पाण्डु के अतिरिक्त अन्य रोगों का भी उपद्रव मानते हैं जैसा कि उन्होंने 'यो ह्यामयान्ते' इस रहोक में कहा है। डल्हणाचार्य ने भी इस रहोक की ब्याख्या में 'आमयान्ते'का अर्थ 'पाण्डुरोगान्ते' और 'अन्यरो-गान्ते' ऐसा छिखा है अर्थात् पाण्डरोग के धन्त में तथा पाण्ड के विना भी अन्य रोगों के अन्त में कामला होती है। वाग्भ-टाचार्य ने तो स्पष्ट ही लिख दिया है कि पाण्डरोग के अन्दर कामला होती है तथा स्वतन्त्र रूप से भी उत्पन्न होती है-'भवेत पित्तोल्वणस्यासी पाण्डुरोगाइतेऽपि चै जिस तरह प्रमेह-पिडिका प्रमेह के उपद्रव स्वरूप तथा स्वतन्त्र रूप से भी उत्पन्न होती हैं- 'विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दृष्टमेद सः' । कुछ छोगों का मत है कि कोष्ठ तथा शाखा में आश्रय प्राप्त कर होने वाळी तथा अधिक पित्त प्रकोप वाळी कामळा पाण्डुरोग-पूर्विका होती है एवं जो केवल शाखाओं का आश्रय करके होती है तथा जिसमें पित्त अधिक प्रकृपित नहीं रहता वह स्वतन्त्र कामला होती है। कामला शुद्ध पैतिक रोग है। अत CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

एक इसमें पित्तविरुद्ध चिकित्सा का उपक्रम किया जाता है। यह दो प्रकार की होती है-(१) कोष्ठाश्रित, (२)शाखाश्रित। कोष्ठ शब्द से प्रायः महास्रोत का ग्रहण होता है-स्थाना-या-म्मुग्निपकानां मृत्रस्य रुथिरस्य च। हृदुण्डुकः पुपपुती चकोष्ठ इन्यमिधीयते॥ शाखा शब्द से रक्तादि धातु तथा त्वचा का प्रहण होता है-'शाखा रक्तादयो धातवस्त्वक् च' ( चरक ) किसी भी कारण से रक्त में पित्तरक्षक दृव्यों (Bilepigments) की उपस्थिति होने से कामला की उत्पत्ति होती है। इसके कारण सर्वप्रथम नेत्रकला तथा त्वचा में पीलापन दृष्टिगोचर होती है। शाखा से विशेषतः रस्परक्त तथा विचा का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि कामला की अनुभूति इन्हों के द्वारा होती है। पित्तवर्धक पदार्थों के सेवन से प्रवृद्ध पित्त अपने प्राकृतिक आशय ( पित्ताशय = G. bladder ) में न आकर शाखा (रसरकादि) गत हो जाता है। एवं कफ से आवृत होने के कारण वह पुनः कोष्ठ में नहीं आता। इस प्रकार शाखाश्रित कामला में पित्त कफ से आवृत रहता है। इसके पाचन तथा निर्हरण के लिये पुरीप में पित का रङ्ग आने पर्यन्त कटु, तीदग, उष्ण, लवण और अम्ल पदार्थों का सेवन करने के लिये चरक ने उपदेश किया है-आपित्तरागा च्छकृतो वायोश्वाप्रशमात । •कामला की चिकित्सा में इसको कोष्ट में लाने के लिये मृद्किक एवं विरेचन पदार्थों का सेवन बताया है-विहितित्तिरदक्षाणां रूक्षाम्लैः कटुकै रसैः । शुष्कमूलक-कोल्स्यैर्पेश्वान्नानि भोजयेत् ॥ मातुलुक्ररसं क्षोद्रिपिप्पलीमिरिचा-न्वतम् । सनागरं विवेत पित्तं तथाऽस्येति स्वमाशयम् ॥ इससे प्रवृद्ध शाखाश्रित पित्त अपने प्राकृत आशय में आ जाता है, क्योंकि चरक ने भी कहा है - वृद्ध्या विष्यन्दनात पाकात स्रोतो-मुखविशोधनात । शाखां मुक्त्वा मलाः कोष्टं यान्ति वायोश्च निय-हात ।। कभी-कभी पित्त के कोष्ठ और शाला दोनों में रहने से उभयाश्रित कामला भी होती है। इसके लिये कुछ आचार्यों का मत है कि पाण्डुरोग के पश्चात् ही यह होती है। केवरू शाखाश्रित कामला स्वतन्त्र भी हो सकती है। शास्त्रों में अविचीन कारण की दृष्टि से कामला के तीन भेद किये जाते हें-(१) शोणांशनजन्य कामला ( Haemolytic )-कर्णों के अरयधिक विनाश के कारण होती है । अपित्तमेहिक-कामला ( Acholuric jaundice ) में रक्तकण अत्यन्त सिदुर ( Fragile ) होते हैं। इनके ट्रटने से सुक्तशोण वर्तुछ ( Haemoglobine) से पित्तरक (Bilirubin) भी अधिक मात्रा में वनती है। रक्तप्रवाह में इसकी उपस्थिति से जो कामला होती है उसे शोणांशनजन्य (Haemolytic) कामला कहते हैं। इसके अतिरिक्त मलेरिया, कालमेह्ज्वर ( Black water. fever ) के जीवाणु विष के कारण लाल कर्णों के नाश से उत्पन्न कामूला को भी शोणांशनजन्य काम्ला कहा जाता है। लाल कर्णों के विनाश से पाण्ड तथा अपथ्य सेवन से और अधिक विनाश होने से कामला की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार यह कामें हा स्वतन्त्र न होकर प्रवृद्ध पाण्डु की पुक अवस्था विशेष भी कही जा सकती है। (२) यकृतीय कामला ( Hepatic Jaundice )- यह कामला यकृत के रोगी के कारण होती है 🖢 यकृत् की रुग्ण कोशाएँ पित्तरक्षक पदार्थ को पित्तवाहिनी की सूचमनुलिकाओं में नहीं पहुँचा पाती। परिणामस्वरूप वह पित्त यकृतीय सिरा ( Hepatic vein ) के द्वारा रक्तप्रवाह में पहुँच कर कामला को उत्पन्न करता है। कुछ विशिष्ट विषों के कारण ही यकत की कोशाओं को हानि पहुँचती है। अतः इसे कोई विषमयताजन्य (Toxic) या औपसर्गिक (Infective) कामला भी कहते हैं। इस कामला में पहले से पाण्ड का सम्बन्ध नहीं रहता है। अतः 'मवेत पित्तोल्वणस्यासौ पाण्डुरोगादृतेऽपि च' वाग्भट के इस वाक्य के अनुसार इसे स्वतन्त्र कामला भी कह सकते हैं। (३) अवरोधजन्य कामला ( Obstructive jaundice )—साधा-रणतया यकूतीय कोशाओं के द्वारा निर्मित पित्त का पित्त निक्ता के द्वारा आन्त्र ( ग्रहणी = Deodinum ) में उत्सर्ग होता है। किसी कारण से पित्तनिकका में अवरोध उत्पन्न हो जाने पर पित्त यकृत् में ही सञ्चित होने लगता है। एवं अन्ततो गत्वा यकृतीय रक्तवाहिनियों द्वारा पुनः शोपित होकर रक में चला जाता है, जिससे आँखों की पतली झिल्ली, त्वचा, नाखून आदि में इसका प्रत्यच अनुभव होने लगता है। यह अवरोध कई प्रकार से हो सकता है। (१) पित्ताशमरी ( Gallstone) तथा (२) गण्डूपदकृमि (Round worm) के गुच्छ पित्तनलिका के मार्ग को वन्द कर देते हैं। (३) पित्त-निलिका के शोध में भी मार्ग कन्द हो जाता है। इसके अतिरिक्त पित्तनिकका में कदान्वित् (४) जन्मजात विकृति पाई जाती है। (५) शहयक्रिया के कारण इसमें संकोच (Stricture) होने से भी नलिकावरोध हो सकता है। किसी (६) अर्बुद से दवाव पैंड़ने पर भी पित्त निलका में अवरोध उत्पन्न हो सकता है । उपर्युक्त तीनों प्रकार के कामलाओं का विकीर्णरूप से वर्णन आयुर्वेद में भी समन्वय की दृष्टि से मिल जाता है, जैसे 'पाण्डुरोगी तु योऽत्यर्थ' से लेकर 'कामला बहुपित्तेषां कोष्टशाखाश्रया मता' तक के पाठ से कित कामला शैकनाशकजन्य (Haemolytic) कामला क्षथवा पाण्डुरोग के उपद्रवरूप में उत्पन्न कामला कही जा सकती है। यह वात 'पाण्डुरोगी तु योऽत्यर्थम्' आदि सम्प्राप्ति से स्पष्ट है। आगे यह भी स्पष्ट किया है कि यह कामैला कोष्ठ और शाखा दोनों ही में आर्थित होती है। 'कामला बहुपित्तेषा कोष्ठशाखाश्रयाकम्ता'। इससे यह भी प्रगट होता-है कि इसके अतिरिक्त दूसरी भी कामला केवल शाखाश्रित या केवल कोष्ठाश्रित होती है। केवल शाखाश्रित का वर्णन जिसका साम्य अर्वाचीन अवरोधजन्य कामला से सुस्पष्ट होता है, क्योंकि चरकाचार्य ने रलेप्मा के द्वारा निरुद्धमार्ग होने से उत्पन्न कामला का होना लिखा है — तिलपिष्टनिभं यस्तु वर्चः सुजित कामली । इलेष्मणा रुद्धमार्गं तं कफिपत्तहरेजीयेत ॥ इस कामठा में विच के कोष्ठ में उत्सर्ग न होने से तथा वसा का ठीक तरह से पाचन न होने से मल का रङ्ग मिट्टी (Clay) जसा होता है। तीसरे प्रकार की विषकन्य (Toxic) कामठा का भी उल्लेख स्वतन्त्र पित्तवृद्धिजन्य कामठा के रूप में 'मवेत पित्तोल्बणस्यासी पाण्डुरोगाइतेऽपि च' मिलता ही है। कामला की अभिन्यिक सर्वप्रथम आँखों की कला में होती है और इसके पश्चात मुंख, गर्दन, शाखाओं तथा सर्वशरीर में,। इस रोग में नासा तथा मस्दों से रक्तस्राव की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। अत एव इसमें जीवद्वैय के ( K ) का प्रयोग कराया जाता है । कृामला या पाण्डुनाशक आयुर्वेदिकं

औषियों में आँवलों का प्रयोग जीव द्रव्य सी० की पूर्ति के लिये समझना चाहिए, क्यों कि आमलक रक्तस्मृव को रोकता है। कामलाया असाध्यलक्षणम्—कृष्णपीतशक्तमूत्रो भृशं श्र्वश्य मानवः। सरक्ताक्षिमुखन्छिदिविण्मृत्रो यश्च ताम्यति ॥ दाहारुचि लृडानाहतन्द्रामोहसमन्वितः। नष्टाग्निसंज्ञः क्षिप्रं हि कामलावान् विषयते॥ (च. चि. अ. १६)

भेदस्तु तस्याः खलु कुम्भसाह्नः शोफो महांस्तत्र च पर्वभेदः ॥ १२॥

कामलाभेदकुम्मसाहलक्षणम्—इस कामला का भेद कुम्भ-साह्व रोग होता है, जिसमें शरीर पर महान् क्रोथ और सन्धियों में पीड़ा होती है॥ १२॥

विसर्शः-चरकाचार्यं ने कामळा की उचित चिकित्सा न होने पर उसी के अवस्थाविशेष को कुम्भकामला कहा है— कामला बहुवित्तेषा कोष्ठशाखाश्रया मता । कालान्तरारखरीभृता कुच्छा स्यात्कुम्मकामला॥ ( च० चि० अ० ) कुम्मः कोष्ठः, अन्तः शुविरसाधम्यात् तद्गता कामला, कुम्मकामला, कोष्ठाश्रयेत्यर्थः। अर्थात कामला पित्त के कोष्ठ और शाखा उभयाश्रित होने से होती है, किन्तु कुम्भकामला पित्त के कोष्ठाश्रित होने से होती है, यह अर्थ इस कुम्भकामला शब्द की ब्युलिति से ही स्पष्ट हो जाता है। वाग्भटाचार्य ने सुश्रुत के समान ही कामळा की उपेचा करने से अत्यधिक शिफयुक्त कुम्भकामळा का होना माना है तथा इसे कृच्छ्साध्य मानी है, 'उपेक्षया च शोफाट्या सा कुच्छा कुम्मकामला' माधवकार ने वमन, अरुचि, हुलास, ज्वरादि से पीड़ित कुम्भकामली को असाध्य माना है — छर्चरोचक हुछास ज्वरक मिनपीडितः । नश्यति श्वासकासार्तो विड्मेदी कुम्मकामली ॥ कुम्भकामला के ये आयुर्वेदोक्त असाध्य लुजुण रक्त में पित्त की अत्यधिक मात्रा हो जाने पर उत्पन्न होते हैं, ऐसा आधुनिकों का मत है तथा इसे पित्तमयता (Cholaemia) कहते हैं।

> ज्वराङ्गमर्दभ्रमसादतन्द्रा-क्षयान्वितो लाघरकोऽलसाख्यः ॥ १३ ॥

लावरकालसकलक्षणानि — जब इसी कुम्भकामला से प्रस्त रोगी की उचित चिकित्सा न होने से उबर, अङ्गमद्, अम, अङ्गोंका दूटना (साद), तनदा और शारीरिक बल तथा मांसादि धातुओं का चय होने लगता है तब उस अवस्था को लाघरक या लाघुवक अलस कहते हैं॥ १३॥

विमर्शः—इस कुंभकामला की ज्वरादियुक्त अवस्था को लाघरक और अलसक इन दोनों नामों से कहा जाता है। कुछ आचार्यों का कथन है कि पाण्डुरोग ही ज्वरादि अवस्था विशेष युक्त होने पर कुम्भसाह कहा जाता है तथा इसी कुंभसाह की अवस्था को तन्त्रान्तर में पानकी (पालकी) कहा गया है—सन्तापो भिन्नवर्चस्वं विहरन्तश्च पीतता। पाण्डुता नेत्ररोगश्च पानकीलक्षणं वदेत्॥ अन्यच —अन्ते शूनः कुशोमध्येऽन्यथा हि गुदशेक्ति। शूनो ज्वरातिसाराचों मृतकल्परतु पालकी॥ कुछ विद्वान् लाघवक या पालकी रोग से 'कालाजार' का भी प्रहुण करते हैं, क्योंकि उसमें ज्वर के साथ साथ पाण्डुता भी रहती है।

तं वातिपत्ताद्धरिपीतनीलं डलीमकं नाम वदन्ति तज्ज्ञाः ॥ १४॥ .

इलीमकलक्षणम् - जब कुम्भसाह्न का रोगी मिथ्या आहार विहार से प्रकुपित वात और पित्त के कारण हरे, पीले और नीले शरीराङ्ग (नेत्र-नख-स्वचादि ) वाला हो जाता है तब उस पाण्डरोग को तज्ज्ञ विद्वान् हलीमक कहते हैं ॥ १४ ॥

विसर्श:-हरि = हरितं, नीलं = रयावस् । माधवीक्तहली-मकवर्णनम्-यदा तु पाण्डोवर्णः स्याद्धरितः द्यावर्णतकः अ बह्नो-त्साहक्षयस्तन्द्रा मन्दाग्नित्वं मृदुज्वरः ॥ स्त्रीष्वहपीऽङ्गमदेश्च दाह-स्तृष्णाऽरुचिर्भ्रमः । इलीमकं तदा तस्य विद्यादनिरूपित्ततः ॥ आधनिक दृष्टि से हलीमक को अवरोधजन्य प्रराण कामला (Chronic obstructive Jaundice) कह सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में भी रोगी का वर्ण गहरा हरा या श्यावपीत हो जाता है। कई विद्वानों ने इसे (Chlorosis) नामक रक्त का रोग भी माना है। इसी प्रकार रक्त के अन्य रोगों जैसे ल्यकिमिया आदि का भी समावेश विभिन्न दोपानुसार पाण्ड के भेदों में ही किया जा सकता है। वाग्भटाचार्य ने हलीमक रोग का वर्णन 'लोडर' नाम से किया है -हरितश्यावपीतत्वं पाण्डरोगे यदा भवेत् । वातिपत्ताद् भ्रमस्तृष्णा स्त्रोध्वहर्षो मृदुज्वेरः ॥ तन्द्रा-वलानलभंशो लोढरं तं इलीमकम् । अलसल्रेति शंसन्ति ॥ तन्द्राः ळत्तणम् — इन्द्रियार्थेष्वसंवित्तिगौरवं जम्मणं छमः । निदार्तस्येव यस्येहा तस्य तन्द्रां विनिदिंशेत् ॥

उपद्रवास्तेष्वरुचिः पिपासा छदिज्वेरी मृद्धेरुजाऽग्निसादः । शोफस्तथा कण्ठगतोऽबलत्वं मुच्छो क्रमो हृद्यवपीडनव्र ॥ १४॥

पाण्डरोगोपद्रवाः-पाण्डरोग में उत्पन्न होने वाले उपद्ववीं में अहचि, पिपासा, वमन, ज्वर, मस्तिष्क में पीड़ा, अग्निमांच, शोफ, गले में निर्वलता, अथवा गले में शोफ तथा सार्वदैहिक निर्वलता, मुन्छां, क्रम और हृद्यप्रदेश में पीड़ा ये प्रधान हैं॥

विमर्शः - इमलक्षणम् - योऽनायासः अमो देहे प्रवृद्धः श्वास-वर्जितः । इमः स इति विशेष इन्द्रियार्थप्रवाधकः ॥ पाण्ड रोग के उपद्रव – श्वास, अतिसार, अरुचि, कास, सूच्छ्रां, तृट्, छुदिं, शूल, ज्वर, शोफ, दाह, अशिम्मन्च, स्वरभेद आदि हस अध्याय के अन्त में लिखे हैं

साध्यन्त पाण्डवामयिनं समीच्य स्तिग्धं घृतेनोध्वं मध्य शुद्ध । सम्पाद्येत् क्षौद्रघृतप्रगाहै-हरीतकीच्णयतेः प्रयोगैः ॥ १६॥ पिवेद् घृतं वा रजनीविपकं र्यत् त्रेफलं तैल्वकमेव वाऽपि । विरेचनद्रव्यकृतं पिबेद्वा योगांश्च वैरेचनिकान् घृतेन ॥ १७॥

न्याण्डुरोगचिकित्सा-- 'अन्तेषु शूनं परिहीनमध्यम्' इस रूप

से अध्याय के अन्त में कहे हुये पांडुरोग के असाध्य छदणों

से विप्रशीत लच्चणवाले पाण्डुरोगी को साध्य समझ कर

सर्तप्रथम कट्वरपृत, कल्याणकपृत, दाधिकपृत, महातिक्त-वृत और पञ्जतिक्तवृत इनमें से किसी एक से सिग्ध कर पश्चात् वसन कराके ऊर्ध्व तथा विरेचन देकर अधः संशोधन करना चाहिए। पश्चात् शेप दोपनाशार्थं हरीतकी का चूर्ण ३ माशे को ई तोले शहद तथा १ तोले घृत के साथ मिश्रित कर चटाना चाहिए। अथवा हरिदा के करक से सिद्ध किये हुये घृत को पिलाना चाहिए, किंवा त्रिफला के कल्क और कपाय से सिद्ध किये हुये घृत को पिठावे, अथवा तिल्वक ( पट्टिकारोध्र ) से सिद्ध किये हुये घृत को पिछाना चाहिए। अथवा त्रिवृतादिविरेचक औषधियों के करक और काथ से सिद्ध किये हुये घृत का पान कराना चीहिए, अथवा अनेक प्रकार के वैरेचिनक योगों को घृत के अनुपान के साथ सेवन कराना चाहिए॥ १६-१७॥

विसर्श: - चरकोक्त चिकित्साक्रम-साध्यानामितरेषान्तु क्ष्यामि चिकित्सितम् । तत्र पाण्ड्वामयी स्निग्धस्तीक्ष्णेरूध्वानुः लोमिकैः ॥ संशोध्यो मृद्भिस्तिकैः कामली तु विरेवनैः । ताभ्यां संशुद्धकोष्ठाभ्यां पथ्यान्यन्नानि दापयेत् ॥ शालीन् सयवगोधूमान् पुराणान् यूषसंहितान् । मुद्राटकीमस्रेश जाङ्गलैश रसेहितैः ॥ यथादोषं विशिष्टल तयोभेषज्यमाचरेत् । पत्रगन्यं महातिक्तं कल्याणः कमथापि वा ॥ स्नेइनार्थ घृतं दद्यात् कामलापाण्डुरोगिणे ॥ स्नेहैरेभि-रुपक्रम्य स्निग्धं मत्वा विरेचयेत् । पयसा मूत्रयुक्तेन बहुशः केवलेन वा ॥ (च० चि० अ० १६) पाण्डुरोग में पित्त की भूबिष्ठता होने से तथा रक्त की दृष्टि होने से युत के द्वारा ही स्नेहनकर्म करना चाहिए। क्योंकि तैल पित्त का प्रकोपक तथा रक्त का दूषक होने से वर्जित है। पाण्डुरोग में स्वेदनकर्म निषिद्ध है-पाण्डमेंही रक्तिपत्ती तृपात्तंः क्षतक्षीणो दुर्वलोऽजीर्णभुक्तः । दकोदरी गर्मिणी पीतमयो नैते स्वेद्या यथ मत्तोऽतिसारीः ।। ऊर्ध्वशुद्धिः— यद्यपि पाण्डुरोग में वसन निषिद्ध है- त वामयेत तैमि दिक् न गुल्मिनं न चापि पाण्ड्यररोगपीडितम् ॥ तथापि इस श्लोक में पीडित शब्द प्रयुक्त होने से प्रवृद्ध पाण्ड्वावस्था ही में निषेध मानना चाहिए । साधारण पाण्डु में काल, देश, प्रकृति और दोप का विचार करके तथा कफ का अधिक प्रकोप होने पर वसन का प्रयोग करना प्रशस्त माना गया है कि लेतु-दोषप्रकृतिं शरीरं समीह्य दचादमनं विधिश्वः। वान्तस्य तीक्ष्णाः न्यनुलोमनानि कल्गोपदिष्टानि भिषग्विदध्यात् ॥ सुश्रुताचार्यं का भी मत है कि अवास्य रोगी भी यदि अजीर्ण, विष और वृद्धकफ से पीड़ित हो तो वयन करा ही देना चाहिए-अवाम्या अपि ये प्रोक्तास्तेऽप्यजीर्णन्ययात्राः। विषात्रशिक्वणकृषा वामनीयाः प्रयत्नतः ॥ वमनादिक देने के पश्चात् वचयमाण शालिप्रभृति पदार्थों से संसर्जनकम करने के पश्चात शेष दोषों के संशमनार्थ विविध प्रकार के पाण्डुरोगनाशक घृत, चूर्ण, अवलेह,,नवाग्रस लौह, मण्डूर वटक, आदि का<sup>o</sup> प्रयोग करना चाहिए। प्रश्हरोग में हेतु-विपरीत चिकिरसा करना भी श्रेष्ठ है। जैसे वातज पाण्डु में स्त्रिध्य, पैत्तिक पाण्डु में तिन्छ और शीत औपधियां और श्लेष्मिक पाण्ड्यरोग में कटु, रूच और उब्ज औषधियां तथा मिश्र दोषों में मिश्रित चिकित्सा करनी चाहिए-विधिः रिनम्धस्त वासीत्थे तिक्तशीतस्त पैत्तिके। इलैष्मिके कद्ररूक्षोण्णः का**दीं** मिश्रस्तु मिश्रके ।। असंस्कृत अथवा कैंवल घृत पित्त रोगों में तथा आमावस्था में निषिद्ध है, अतः CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

संस्कृत करके ही देना चाहिए—न सिं। केवले पित्ते पेथं सामे विशेषतः। सर्वे छनुजरेहेहं हत्वा संशाख मारयेत ॥ (चरक) घृत को ऐसे तो त्रिदोषशामक माना है, किन्तु यह विशेषतया वात और पित्त को शमन करता है। विशेचन पित्तशमन की प्रधान किया है। अत्राप्त शोधक वशा विशेचक औष्टियों से सिं

क्रिया है। अतएव शोधक तथा विरेचक औषधियों से सिद्ध वृत का प्रयोग पाण्डुरोग में उत्तम है।

मूत्रे निकुम्भार्द्धपलं विपाच्य प्रिवेद्भीच्णं कुडवार्द्धमात्रम् । खादेद् गुडं वाऽप्यभयाविपक्त-

मार्ग्वधादिकथितं पिवेद्वा।। १८॥

पाण्डुरोगे विरेचनान्तरम् — गोसूत्र अथवा भेंस का सूत्र ८ एळ लेकर उसमें दन्ती की जड़ आधा पळ पकाकर चोथाई शोप रख कर उसमें से आधा कुड़वें (२ पळ = ८ तो०) प्रमाण में पीना चाहिए। अथवा हरीतकी के काथ में पकाया हुआ गुड़ सेवन करना चाहिए। किंवा आरग्वधादि गण की औपधियों का काथ पीना चाहिए॥ १८॥

विसर्शः — सूत्रशब्दो बारण से साधारणतया गोसूत्र का प्रहण होता है, किन्तु उत्हणाचार्य ने यहाँ महिषीसूत्र प्रहण किया है। यहाँ पर जो सात्रा दी है जह सर्वसाधारण है। किन्तु देश, काल, प्रकृति रोग और रोगी की आयु के अनुसार सात्रा की कल्पना की जाती है — मात्राया नास्य-वस्थानं देशं कालं बलं बयः। वीक्ष्य मात्रा प्रयोक्तव्या ।।

अयोरजोव्योषविडङ्गचूर्णं तिह्याद्धरिद्रां त्रिफलाऽन्वितां वा । सर्विर्मधुभ्यां विद्धीत वाऽपि शाक्षप्रदेशाभिहितांश्च योगान् ॥ १६ ॥

अयोर जो ज्योषाय व छहा । - छोहे क्री अश्म, सींठ, मिच,
पिप्पछी और वायविडक्न इनका चूर्ण समप्रमाण में मिश्रित
कर ६ रत्ती प्रमाण में छेकर शहद और चृत में साथ मिश्रित
कर सेवन करना चाहिये। अथवा हिद्दा के ३ माशे चूर्ण
का निफ्छा के ३ माशे चूर्ण के साथ अथवा निफ्छा के २ पछ
काथ के अनुपान के साथ सेवन करना चाहिये। अथवा
हरिद्राचूर्ण ३ माशे और निफ्छा चूर्ण ३ माशे भर को मिश्रित
कर चृत ६ माशे और निह्न द तो छे के साथ मिछाकर चटाने
चाहिये। इसी तरह शास्त्र में छिसे हुए नवायस आदि
अन्य योगों का भी सवक्त किया जाना चाहिये॥ १९॥

हरेच दोषान् बहुशोऽल्पमात्राञ्

्रवयेद्धि दोपेटवितिनिहेतेषु ॥२०॥
पाण्डुरोगे शोधनप्रकारः —पाण्डुरोग में धातुओं, स्रोतसों
तथा आशर्यों में अवस्थित दोपों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में
वमन रेचनादि विधियों से अनेक वार निकालने चाहिये।
यदि अनेक वार निकालने का प्रयत्न न किया जाय तो वे
दोप पूर्णरूप से बिर्हत न होने पर उन अङ्गों में शोध उत्पन्न
कर देते हैं॥

विसर्शः — बहु शो = बहुन् वारान् । अस्पमात्रान् = स्तोक-स्तोकान् । श्वयेत् = श्वयशं प्राप्नुयात् । अत्र पाठान्तरम् — हरेच दोषान् बहुशोऽस्प्रमात्राञ् शुद्धेषु दोषेष्वभिनिह्तेषु ॥ धात्रीफलानां रसिक्कुजञ्च सन्थं पिवेत् क्षोद्रयुतं हिताशी ॥ २१ ॥

पाण्डरोगहरा योगाः—(१) आँवले के फर्लो का स्वरस एक तोला लेकर उसमें ६ मारो शहद मिला के सेवन कराना चाहिये। (२) ईख के ५ से १० तोले स्वरस में शहद १ से २ तोले मिलाकर पिलाना चाहिये।(३) यव, गेहूँ और चने के सम्मिश्रित सत्तू में पानी डालकर घोल बनाकर शहद मिलाकर पिलाना चाहिए॥२३॥

विमर्शः--मन्थिमिति सक्तवः। 'सक्तवः संविषाऽभ्यक्ताः शीत-वारिपरिष्लुताः ।' सक्तु में पानी डालकर घोल वनाकर शहद और घृत मिलाकर एंक घण्टे पड़ा रहने दें, फिर सेवन करने को दें-, ११वेत सुशीतलान् मन्यान् घृताक्तान् मधुसंयुतान् । सक्षीद्रं वा रसं धान्या इक्षोर्वापि हिताशनः ॥ तन्त्रान्तर में पाण्डुरोग के लिये विशिष्ट मन्थ का प्रयोग किया गया है-धात्रीफलरसे सक्तूनिक्षूणाञ्च रसे तथा। पाण्डुमधुसमायुक्तं पिवेन्मन्थुं मुशीतलम् ॥ पाण्डुरोगे गुडहरीतकी-पाण्डुरोगे सदा सेन्या सगुडा च हरीतकी । हरीतकी चूर्ण ३ से ६ माशे भर लेकर ६ माशे गुड़ के साथ सेवन करना सर्व प्रकार के पाण्डुरोग में ठाम करता है। पाण्डो लोइभरमप्रयोगः — सप्तरात्रं गवां मूत्रे भावितं वाडप्ययोरजः। पाण्डुरोगप्रशान्त्यर्थं पयसाडथ पिवेन्नरः॥ सात दिन गोसूत्र में भावित तथा मर्दित लौहभस्युको १ से ३ रत्ती पर्यंत लेकर दुग्धानुपान के लाथ कुछ दिनों तक सेवन करने से पाण्डुरोग नष्ट हो जाता है। पाण्डो लोइपात्रशृतदुग्यम् – लौइपात्रे शृतं क्षीरं सप्ताहं पथ्यभोजनम् । विवेत् पाण्ड्वामयी शोधी ग्रहणी-दोषपीडितः ॥ पाण्ड्वादो नवायसलोहम् — त्र्यूवणत्रिफलामुस्तविडङ्ग-चित्रकाः समाः। नवायोरजसो मागास्तक्वूणी मधुसिपिषा॥ भक्षयेत पाण्डुहद्रोगकुष्ठार्शःकामलाप्रम् ॥

> उभे बृह्रयो रजनीं शुकाख्यां काकादनीं चापि सकाकमाचीम्। आदारिविम्बी सकद्म्बपुष्पीं विपाच्य सर्पिविपचेत्कषाये॥ तत्पाण्डुतां हत्त्युपयुज्यमानं क्षीरेण वा माग्यिका यथाऽग्नि॥ २२॥

वृहत्यादिष्ट्रतम्—छोटी कटेरी, वड़ी कटेरी, हरिद्रा, शुकाख्या (चूर्मकारवट, शुकिश्चा, शुकनासा, शिरीप), काकादनी (की आट्टडी या काकतिन्दुक, मकोम, आदारी, काळारी या कदम्बपुष्पी), विम्वी (कन्दूरी), भूमिकदम्ब अथवा अळम्बुपा इन सबको समान प्रमाण में मिश्रित कर अस्थ लेकर १६ प्रस्थ जळ में काथकर ४ प्रस्थ शेष रख के छान कर उसमें १ प्रस्थ चृत डालें तथा उक्त काव्य औपधियों का मिश्रित करकर ४ पळ मिळा के यथाविधि चृत सिद्ध कर लेवें। इस घृत को ६ माशे से १ तोले की मात्रा में प्रतिदिन मन्दोण्ण दुष्धानुपान के साथ सेवन करने से पाण्डुरोग नष्ट हो जाता है। अथवा अग्नि-प्रमाण के अनुसार पिप्पली चूर्ण का वुम्धानुपान के साथ सेवन करने से पाण्डुरोग नष्ट हो जाता है। २२॥

हितञ्ज यष्टीमधुजं कषायं चूर्णं समं वा मधुनाऽवलिह्यान् ॥ २३॥

पाण्डरोगे यष्टिकाथचूर्णप्रयोगः— मुलेठी का काथ बना कर उसमें शहद का प्रचेप देकर पिलाने से अथवा मुलेठी के चूर्ण को शहद के साथ सेवन करने से पाण्डरोग नष्ट हो जाता है ॥

गोमूत्रयुक्तं त्रिफलादलानां दत्त्वाऽऽयसं चूर्णमनल्पकालम् । प्रवालमुक्ताऽञ्जनशङ्खचूर्णं लिह्यांत्तथा काख्वनगैरिकोत्थम् ॥ २८ ॥

पाण्डौ त्रिफलादिचूर्णम्—त्रिफला के दलों (वल्कलों) के र माशे चूर्ण में लौहमस्म १ रत्ती मिलाकर मधु के साथ चाट कर र तोले गोमूत्र का अनुपान करना चाहिये। इस तरह इस योग को कई दिनों तक सेवन करने से पाण्डुरोग नष्ट होता है। अथवा प्रवालभस्म १ रत्ती, मुक्ताभस्म १ रत्ती, खुद्ध अक्षन (सुरमा या रसाक्षन) २ रत्ती, शङ्कभस्म १ रत्ती और शुद्ध स्वर्णगैरिक २ रत्ती लेकर सबको मिश्रकर शहद के साथ चाट कर ऊपर से १ तोला गोमूत्र का अनुपान करना चाहिये। इस तरह इस योग को भी कई दिन तक सेवन करते रहने से पाण्डुरोग नष्ट हो जाता है॥ २४॥

आजं शक्तस्यात् कुडवप्रमाणं विडं हरिद्रालवणोत्तमञ्ज । पृथक्यलांशानि समम्रमेत-चूर्णं हिताशी मधुनाऽवलिह्यात् ॥ २४ ॥

पाण्डहरमजाशकृतादि चूर्णम् — वकरी की मिंगणियाँ १ कुड़व अर्थात् आधा शराव (४ पठ), विडनमक १ पठ, हरिद्रा १ पठ, सैन्धव ठवण १ पठ ठेकर सबको मिश्रित करके घोट कर शीशी में भर देवें। इस चूर्ण को ३ माशे से ६ माशे के प्रमाण में ठेकर मधु के साथ सेवन कर भूख ठगने पर हितकारी भोजन करने से पाण्डुरोग नष्ट होता है ॥ २५॥

मण्डूरलोहाग्निविडङ्गपथ्याः व्योषांशकः सर्वसमानताप्यः। मूत्रासुतोऽयं मधुनाऽवलेहः पाण्ड्वामयं हन्त्यचिद्रेण घोरम्।। २६॥

मण्हरादिप्रयोगः — मण्हरभस्म १ तोला, लौहभस्म १ तो०, अप्ति (चित्रक) चूर्ण १ तोला, वायविडङ्गुचूर्ण १ तोला, हरीतकीचूर्ण १ तोला, ग्रुण्ठीचूर्ण १ तोला, मरिचचूर्ण १ तोला और पिप्पलीचूर्ण १ तोला तथा सबके वरावर अर्थात् ८ तोले स्वर्णमाचिक भस्म लेकर सबको खरल में हालकर गोमूत्र की भावना देकर दिनभर वोटकर सुखाकर शीशी में भर देवें। इस योग को ३ से ६ रत्ती की मात्रा में लेकर शहद के साथ मिलाकर प्रतिदिन सेवन करने से कुछ ही दिनों में भयङ्कर पाण्डरोग भी नष्ट हो जाता है॥ २६॥

विमर्शः — मूत्रासुत का ताल्पर्य उक्त औष्ध्र चूर्ण को एक सुप्ताह तक खरल में डालकर प्रतिदिन सन्ध्या के समय दो-दो अङ्गुल गोमृत्र औषध के ऊपर तैरता रहे उतना डाल हें तथा दूसर दिन दिनभर या २-४ घण्टे खरल करके पुनः गोमूत्र में तर करके रख दें। ऐसे सात भावना देना श्रेयस्कर है।

विभीतकाऽयोमलनागराणां चूर्णं तिलानाञ्च गुडश्च मुख्यः। तक्रानुपानो वटकः प्रयुक्तः

क्षिणोति घोरानपि पाण्डरोगाम् ॥ २७॥

विभीतकादिवटकः—वहेड़े के छिछकों का चूर्ण, अयोमर्छ (मण्डूर) की भरम, सींठ का चूर्ण और कालें तिलों का चूर्ण इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर सबके बरावर गुड़ मिला कर एक एक माशे के वटक बनाकर सुखाकर शीशी में भर देवें। इस विभीतकादि वटक को तक (मट्टे) के अनुपान के साथ कुछ दिनों तक सेवन करते रहने से घोर पाण्डुरोग भी नष्ट हो जाता है॥ १७॥

सौवर्चलं हिङ्किकरातिक्तं कलायमात्राणि सुखाम्बुना वा। मूर्वोहरिद्राऽऽमलकञ्च लिह्यात् स्थितं गवां सप्तदिनानि मुत्रे॥ २८॥

पाण्डरोगहरी सौवर्चलादियोगी—सोंचल लवण, शुद्ध हिक्क और चिरायता इनमें से प्रत्येक का चूर्ण एक एक कलाय (अर्थात मटर के बराबर) लेकर मन्दोष्ण गरम पानी के साथ सेवन करना चाहिये अथवा मूर्वा (चोरस्नायु), हलदी और आँवले इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट कर चूर्ण बनाकर सात दिन तक गोमूत्र में भावित करके अच्छी प्रकार घोट सुखाकर शीशी में भर देवें। इस योग को प्रतिदिन ३ माशे से ६ माशे के प्रमाण में मधु के साथ मिलाकर सेवन करने से पाण्डरोग नष्ट हो जाता है॥ २८॥

विमर्शः—कार्तिककुण्डपोगः — 'मूर्वाहरिद्रामलकं पिवेद्रा स्थितं गवां सप्तदिनानि मूत्रे' तथा च तन्त्रान्तरेऽपि — निशामलकमूर्वाभिः भावितं सप्तवासरान् । गोमूत्रं पिवतः पाण्डः कामला च प्रणश्चिति ॥

मूलं बलाचित्रकयोः पिचेद्वा पाण्ड्वामयात्तेऽक्षसमं हिताशी। सुखाम्बुना वा लवणेन तुल्यं शियोः फलं क्षीरभुजोपयोज्यम्॥ २६॥

वलाशियुयोगी—वला (खरेटी) बोच चित्रक की जह के समभाग चूर्ण को १ अस (तोला) भर लेकर उप्णोदकानुपान के साथ पाण्डुरोगी सेवन करे तथा सुधा लगने पर
हित्रकारी भोजन करे। अथवा सहजन की फली के चूर्ण को
समानप्रमाण सैन्धवलवण के साथ मिश्रित कर सुखोष्णानुपान
के साथ सेवन करना चाहिए तथा सुधा लगने पर दुग्ध का
ही पान करना चाहिये। इन योगों के कुछ समय तक सेवन
करते रहने से पाण्डुरोग-नष्ट होता है॥ १९॥

न्ययोधवर्गस्य पिवेत् कषायं कि शीतं सिताक्षीद्रयुतं हिताशी । सालादिकं चाष्यथन्सारचूर्ण

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

पाण्डौ न्ययोधादिवर्गकषायः — न्ययोधादिवर्गकी औषधियों के शीतकषाय में शर्करा १ तोला और शहद ६ माशे मर मिलाकर पिलाना चाहिये तथा चुधा लगने पर हितकारक भोजन कराना चाहिये। अथवा सालसारादिगण की औपधियों के सारभाग (सन्वभाग) के चूर्ण को १ से ३ माशे की मात्रा में लेकर शहद के साथ मिलाकर सेवन करें। अथवा केवल आँवले के १ से ३ माशे करें मात्रा में लेकर शहद के साथ मिलाकर सेवन करें। अथवा केवल आँवले के १ से ३ माशे भर चूर्ण को मधु के साथ सेवन करना चाहिए। इस तरह कुछ काल तक उक्त योगों को अथवा इनमें से किसी एक को सेवन करने से पाण्डुरोग नष्ट हो जाता है,॥ ३०॥

विमर्शः—(१) ैन्यप्रोधादिवर्गः—'न्यप्रोधोदुम्बराइवत्थप्लक्षमधुककपीतनककुम। अक्षेत्राद्यचेरकपत्रज्ञम्बद्धयप्रियालमधूकरोहिणीवञ्जुलकदम्बवदरीतिन्दुकीस छकीरोधसाबर्रुरोधम छातकपला शनन्दीमधुक्षार्थिति' न्यप्रोधादिर्गणो व्रण्यः संग्राही मग्नसाधकः। रक्तिपित्तहरो दाहमेदोन्नो योनिदोष हत् ॥ (२) सालसारादिवर्गः—'सालसार राजकणंखिदरकदरका लस्कम्धकमुक्तेमेष श्वकृतिन शचन्दन कुचन्दनिर्गश्चितिरिपासनधवार्जुनताल शाकनक्तमालपूर्तिका श्वन्दकर्णा गुरूणि
कालीयकञ्चेति'। सालसारादिरित्येष गणः कुष्ठविना शनः। मेहपाण्डवामयहरः कफमेदोविशोषणः॥

विडङ्गमुस्तत्रिफलाऽजमोद-परूषकव्योषवितिर्दहन्यः ।

• चूर्णानि कृत्वा गुडशर्करे च तथेव सर्पिमधुनी शुभे च ॥ ३१ ॥

सम्भारमेतद्विपचेत्रिधाय
सारोदके सारवतो गणस्य ।
जातक्क लेह्मं मतिमान् विदित्वा
• निधापयेन्मोक्षकजे समुद्गे।

हन्त्येष लेहः खलु पाण्डुरोगं

सशोथमुत्रामि कामलाक्च ॥ ३२ है।

विडङ्गाधवलेइ:-वायविडङ्ग, नागक्सोथा, हरड, वहेड्ग, <del>तिँद्र्य,</del> अजमोद, फालसा, सोंठ, मरिच, पिप्पली और विनिर्द्हनी (चित्रक) की जड़ इन सब को समान प्रमाण में खाण्ड कृट कर ४ पल लेवें। पश्चात् सालसारादिगण की औषधियों को १ प्रस्थ भर लेकर ४ प्रस्थ पानी में उवालकर १ प्रस्थ काथ अवशेष रहने पर छान लेवें। किर इस १ प्रस्थ सारोदक ( लाळसारस्दियन काथ) में ४ पळ गुड़ तथा ४ पळ शक्रा और ४ पळ घृत डाळ कर पकावें एवं चासनी बनने पर उसमें उक्त वायविडङ्गादि दब्यों का चूर्ण ४ पल भर तथा बाहद ४ पँळ भर मिला कर सबको अच्छी प्रकार कल ही से घोट के लेहवत् पाक हो जाने पर नीचे उतार कर शीतल होने पर मोचक (मोखे) के बने हुये समुद्र (डिब्बे या पात्र ) में भर कर कपड़े से मुख बन्द करके सुरचित रख देवें। इस विडङ्गाग्रवलेह को ३ माशे से ६ माशे या १ तोले के प्रमाण में लेकर मन्दोष्ण जल अथवा दुग्ध के अनुपान के साथ सेवन करने से शोधयुक्त पाण्डु रोग तथा भयङ्कर कामला रोग भी नष्ट हो जाते हैं ॥ ३१-३२ ॥

क्कर कामणा राग ना ना विस्तान करते समय गुड़ और

शर्करा के साथ मधु को भी डाल कर पाक करना लिखा है तथा उष्णयोग के साथ मिलाना विरुद्ध है ऐसी शङ्का कर उसेका निराकरण 'सक्षीदां शर्करां पक्तवा' इस शास्त्रीय पाठान्तर प्रमाण से कर दिया है। अर्थात् मधु का पाक करना निषिद्ध नहीं है, उसको उष्ण कर खाना मना है। इसके अतिरिक्त यह छिखा है कि यहां पर पाण्डरोग सामान्य की चिकित्सा का निर्देश किया है, किन्तु इन्हीं द्रव्यों को दोषों के अनुसार विकल्पित कर यथादोप पाण्डरोग की चिकित्सा की जा सकती है, जैसा कि लिखा है-पाण्डुरोगप्रशान्त्यर्थ-मिद्मुक्तं चिकित्सितम्। विकरूप्यैवं च भिषजी यथादोषवलं प्रति॥ स्नेहपायं पवनजे, तिक्तशीतन्तु पैक्तिके । इलैब्मिके कटुरूक्षीवणं मिश्रं स्यात्सान्निपातिके ॥ ( च० चि० अ० १६ ) वातजपाण्डु-रोगचिकित्सा-त्रिफलाकथितं तोथं सप्ततन्त्र सशर्करम् । वात-पाण्डवामैयी पीत्वा स्वास्थ्यमाशु व्रजेद् ध्रुवम् ॥ त्रिफलाकाथ १ पल, 'घृत १ तोला, शर्करा २ तोला कुछ दिनों तक पीने से वातपाण्ड नष्ट होता है। पैत्तिकपाण्डुचिकित्सा-दिशकरं त्रिवृच्चूर्णं पलार्थं पैत्तिके पिबेद ॥ द्विगुणशर्करामिश्रित त्रिवृद् के चूर्ण को आधे पल (२ तोला) के प्रमाण में मन्दोष्ण दुग्धानुपान या जलानुपान के साथ सेवन करने से पैत्तिक पाण्ड नष्ट होता है। कफजपाण्ड्रचिकित्सा-कफपाण्डी च गोमूत्र-क्लिन्नयुक्तां हरीतकीम्। नागरं लोइचूर्णं वा कृष्णां पथ्यां तथा-इमजम् । गुग्गुलुं वाऽथ मूत्रेण कफपाण्ड्वामयी पिवेत् ॥ सात दिन तक गोमूत्र में भावित हरीतकी का चूर्ण ३ से ६ माशे, अथवा शुण्ठी चूर्ण ४ माशे, या लौह भस्म २ रत्ती, या पिप्पली चूर्ण ३ मारो, अथवा हरीतकी चूर्ण ३ से ६ मारो, अथवा शिलाजतु २ से ४ रत्ती, अथवा शुद्ध गूगल १ माशे को कुछ दिनों तक गोमुत्रानुपान से सेवन करने से कफज-पाण्ड नष्ट होता है।

सशर्करा कामितनां त्रिभण्डी हिता गवाक्षी सगुडा च शुण्ठी ॥ ३३ ॥

कामहाचिकित्सा—कामला के रोगियों के लिये त्रिभण्डी (निशोध) के ३ माशे से ६ माशे भर चूर्ण को समान प्रमाण शर्करा के साथ मिश्रित कर सेवन कराना उत्तम है। अथवा इन्द्रायण या सींठ के चूर्ण को ३ माशे से ६ माशे के प्रमाण में लेकर एक तोले गुड़ के साथ मिश्रित कर सेवन कराने से कामला रोग नष्ट होता है॥ ३३॥

विमर्शः —कृ।मलाचिकित्साक्रमः — रेचनं कामलार्तस्य खिग्धस्यादौ प्रयोजयेत । ततः प्रशमनी कार्या क्रिया वैधन जानता ॥
पन्नगन्यं महातिक्तं करयाणकमथाि वा । स्नेहनार्यं घृतं दचात्
कामलापाण्डुरोगिणे ॥ कामला में प्रथम पन्नगन्य, महातिक्त,
कर्याणादि घृत से स्निग्ध करके विरेचन कर्म करना चाहिए ।
कामलार्तस्य प्रथमं स्नेहनं कृत्वा ततश्च विरेचनं दचात् । उक्तं
हि—स्नेहैरिमिरपक्रम्य खिग्धं मत्वा विरेचयेत् । पयसा मृत्रशुक्तेन
बहुशः केवलेन वा ॥ आरग्वधं रसेनेक्षोविंदार्यामलकस्य वा ।
सन्त्रपूषणं बिद्वपत्रं पिवेत्रा कामलापहम् ॥ दन्त्यर्थपलकत्वं वा
द्विगुणं शीतवारिणा । कामलौ त्रिवृतां वाऽि त्रिफलाया रसेः
पिनेत् ॥ (च० चि० अ०१६) त्रिफलाया गुहूच्या वा दाव्यां
निम्बस्य वा रसम् । शीतं मधुयुतं प्रातः कामलार्तः पिवेतरः ॥ व

क्षीरमूत्रं पिवेत् पक्षं गव्यं माहिषमेव वा । हरिद्रादिषृतम् — हरिद्रात्रिफल।निम्बवलामधुकसाथितम् । सक्षीरं माहिषं सपिः कामलाहरमुत्तमम् ॥ त्रिफलाया गुङ्च्या वा दाव्यो निम्बस्य वा रसः ।
प्रातमीक्षिकसंयुक्तः शीलितः कामलापदः ॥ कामलायामअनम् —
अअनं कामलार्तस्य द्रोणपुष्पीरसः स्मृतः । निशागैरिकधात्रीणां
चूर्णं वा सभ्यकल्पयेत् ॥ त्रिफलादिकाथः — फलित्रकामृतावासातिक्ताभूनिम्बनिम्बजैः । काथः क्षौद्रयुतो हन्यात्पाण्डुरोगं सकामलम् ॥

कालेयके चापि घृतं विपक्वं हितं च तत्स्याद्रजनीविमिश्रम् ॥ ३४ •। •

कालेयकादिष्टतम्—दारहरिद्रा के समान रूप वाले कालेयक द्रृह्य के करक और काथ से सिद्ध किये हुये ६ मारो से १ तोले घृत में हरिद्रा का चूर्ण ३ मारो से ६ मारो भर मिश्रित कर सेवन कराने से कामला रोग नष्ट होता है.॥३४॥

धातुं नदीजं जतु शैलजं वा कुम्भाह्वये मूत्रयुतं पिवेद्वा ॥ ३४ ॥

कुम्मसाहिचिकित्सा—कुम्भकामला रोग में स्वर्णमाचिकभरम २ रत्ती को शहद के साथ चाट कर ऊपर से २ तोले
गोमूत्र का अनुपान करना चाहिए। अथवा शेल (पर्वत)
पर उत्पन्न शिलाजन को गोमूत्र या त्रिफला काथ में सिद्ध
कर २ से ३ रत्ती की मात्रा में ले के शहद के साथ मिश्रित
कर चटा के ऊपर से ३ तोले गोमूत्र का अनुपान कराना
च।हिए। इस तरह स्वर्णमाचिक या शिलाजनु के सेवन से
कुम्भकामला रोग नष्ट होता है॥ ३५॥

मूत्रे स्थितं सैन्धवसम्प्रयुक्तं मासं पिवेद्वाऽपि हि लोहकिट्टम् ॥ ३६॥

कुम्मकामलायां लौइकिट्टप्रयोगः — लोहकिट (मण्ह्र) को एक मास तक गोमूत्र में भिंगोया रखकर वाद में गोमूत्र के साथ ही घोट कर १५-२० पुट दे के बनी भश्म को १ से २ रत्ती की मात्रा में शहद के साथ चाट कर गोमूत्र का अनुपान करना चाहिए। इस तरह इस योग को एक मास तक सेवन करने से कुम्मकामला रोग नष्ट हो जाता है ॥३६॥

द्ग्ध्वाऽक्षकाष्ठैमेलमायसं वा गोमृत्रनिर्वापितमष्टवारान् । विचृण्ये लीढं मधुना चिरेण कुम्भाह्वयं पाण्डुगदं निहन्यात् ॥ ३७॥

अञ्चकाश्रदणमण्डूरप्रयोगः— लोहे के मल ( मण्डूर) को बहेड़े की लकड़ियों की अग्नि में प्रतप्त करके गोमूत्र में बुझा देना चाहिए। इस तरह आठ वार उक्त अग्नि में गरम कर के प्रत्येक वार नवीन गोमूत्र में बुझा कर पुनः गोमूत्र में ही पीस कर टिकिया बना के सुखा कर गजपुट की अग्नि में पकावें। ऐसे १५-२० वार पुट देने से उत्तम भरम हो जाती है। इस भरम को २ से ३ रत्ती की मान्ना में ले के शहद में मिलाकर कुछ दिनों तक सेवन करने से कुम्भकामलासंज्ञक पाण्डुरोग नष्ट हो जाता है॥ ३७॥

सिन्धूद्भवं वाऽग्निसमं च छत्वा सिक्त्वा च मृत्रे सकृदेव ततम् । तिर्वाहित्र किट्टं बहुराश्च तप्त्वा

निर्वाप्य मृत्रे बहुरास्तथैव ॥ ३८ ॥

एकीकृतं गोजलिष्टमेतदेकध्यमात्राप्य पचेदुखायाम् ।

यथा न दिद्येत तथा विशुष्कं

चूर्णीकृतं पेयसुदश्चिता तन् ॥

तक्रौद्नाशी विजयेत रोगं

पाण्डं तथा दीपयतेऽनलक्च ॥ ३६ ॥

सैन्यवमण्डरप्रयोग:- सैन्धव छवण के ढेले को बहेड़े की लकड़ियों की अग्नि में प्रतप्त करके गीमूत्र में बुद्या देवें तथा बाद में छौह किह को विभीतककाष्ट्राप्ति में प्रतस कर गोमूत्र में बुझावें। इस तरह इस किट को अनेक बार प्रतप्त करके अनेक बार गोसूत्र में बुझाना चाहिए। कम से कमः सात वार अवश्य यह क्रिया करनी चाहिए। फिर उक्त सैन्धवलवण तथा इस मण्डर को समान प्रमाण में मिश्रित कर खरल में गोमूत्र के साथ अच्छी प्लकार घोट कर उखा (तपेली या कड़ाही) में डाल के और गोमूत्र भर कर पकाना चाहिए। पकाने के समय कलछी से हिलाते रहना चाहिए जिससे कि वह जलने न पाये। फिर पकते पकते शुब्क हुआ जान कर चूल्हें से पात्रकों नीचे उतार कर प्रनः सखा के जरल में घोट कर शीशों में भर देवें। इस योग को २ से ४ रत्ती की भात्रा में ले के उद्धित् के अन्दर घोल कर पिलावें। औषध पच जाने पर भात को तक में मिला कर सेवन करना चाहिए। इस तरह इस योग के सेवन करने से पाण्डरोग (ज़म्भकामला) नष्ट हो जाता है तथा पाच-काझि पदीस होती है ॥ ३८-३९॥

विसर्शः—डल्हणाचार्यं ने लिखा है कि. जिस गोसूत्र मुं सैन्धव लवण तथा मण्हर को प्रतप्त कर बुझाया हो वहीं गोसूत्र पञ्जगुणा लेकर दोनों में मिला के घोटकर एक पात्र मूं भर कर उसका मुख बन्द कर पकाना चाहिये। यह योग अन्य तन्त्रों में विभीत्क लवण के नाम से कहा जाता है। तकोदिश्वलिरमाणा—तक्तं बुद्श्विन्मथितं पादाम्बद्धांन्तु क्लिक्गा अर्थात् दही में खोथाई जल मिलाकर विलोने से तक तथा आधा जल मिलाकर विलोने से उद्धित् और विना जल मिलाये दही को विलोने से मथित कहा जाता है।

द्राक्षागुडूच्यामलकीरसैश्च सिद्धं घृतं लाघरके हितञ्ज ॥ ४० ॥

लावरकविकित्सा—द्राचा, गुद्धची और आँवलों के कहुक ४ वेळ, घृत १ प्रस्थ तथा आँवलों का स्वर्रेंस ४ प्रस्थ लेकर घृत सिद्ध कर प्रतिदिन १ से २ तोले की भाजा कों सन्दोष्ण दुग्ध या जैळ के अनुपान से सेवन करने से लाघरक रोग में लाभ होता है॥ ४०॥

विमर्शः—पानकी तथा हलीमक की चिकित्सा पाण्डुरोग तथा कामला के समान ही करना चाहिये। जैसा कि तन्त्रान्तर में कहा है—पाण्डुरोगिक्षयां सर्वी योजयेच हलीमके। कामलायान्न या दृष्टा साऽपि कार्या मिष्क्षरे:॥ चरकाचार्य ने हलीमकचिकित्सा निशन कम से लिखी है—गुहूचीस्व्रस्क्षीरसाधितं माहिषं **उत्तरतन्त्रम्** 

घतम्। स पिवेत् त्रिवृतां क्षिग्धो रसेनामलकस्य तु ॥ विश्को मधुरप्रायं भजेत पित्तानिलापहम् । द्राक्षालेहन् पर्वोक्तं सपीपि मधुराणि च ॥ यापनान् क्षीरबस्तीश शीलयेत सान्वासनान् । मार्द्धीकारिष्टयोगांश पिवेद्यक्तयाऽग्निवृद्धये ॥ ( च० चि० अ० १६) भावप्रकाशोक्तह्लीमकचिकित्सा-(१) मारितच्चायसं चूर्ण मुस्ता-चूर्णेन संयुतम् । खदिरस्य कपायेण पिवेद्धन्तुं हलीमकम् ॥ लाँह अस्म १ रती, सुरताचूर्ण १ माजा, अनुपान-खदिरकाथ। (२) सितातिलवलायधीत्रिफलार्जनीयुगैः। लोहं लिह्यात सम-ध्वाज्यं ह्लीमकनिवृत्तये ॥ शर्करा, तिल, खरेटी, सुलेठी, त्रिफला, हरिदा, दारुहरिदा और छीहभस्स प्रत्येक एक-एक तोले भर लेकर मिश्रित कर हैं। फिर इस योग में से १ मारो से २ मारो प्रमाण की सात्रा को शहद ६ साशे तथा घृत ३ साशे में मिला कर प्रतिदिन तीन या दो वार सेवन कुरने से हलीमक रोग नप्ट होता है। अन्यच-वासामृतानिम्बिकरातकट्वीकपायकोऽयं सम धुनिंपीतः। सकामलं पाण्डुम्यास्रिपत्तं हलीमकं हन्ति कपादि-रोगान् । अङ्क्षां, गिलोय, निभ्वछाल, चिरायता और कुटकी इनके काथ में शहद• मिलाकर पीने से कामला, पाण्डु, रक्तिपत्त, हलीमक और कफादि रोग नष्ट होते हैं। चरकाचार्य का सत है कि कामला, ऊम्भकामला, हलीमक आदि रोगीं में मल के पित्तरक्षित होने तक तथा वायु का प्रशमन न होने पर्यन्त कटुतीचग और तिक्त शोगों द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए--कडुतीक्ष्णोष्णलवणैर्भृशान्लेशाप्युपक्रमः । आपित्तरागाः च्छैकृतो वायोश्राप्रश्नमाद्भवेत् ॥ स्वस्थानमागते रक्तरिक्षते। निवृत्तोपद्रवस्य स्यात् पूर्वः कामिलको विधिः ॥ (च० चि० अ० १६) कोष्ठमार्गस्थो मलो न रक्षते पित्तवर्धनम् । कामलिको विधिरिति कोष्ट।श्रयिकामलिचिकित्सितं कर्तव्यमित्यर्थः । इससे स्पष्ट है कि हमारे त्रिकालदर्शी महर्पियों को पित्त का स्थानै तथा उसका पाचक प्रणालियों ( चुद्रान्त्र तथा वृहद्दन्त्र ) में जाकर पाचन करने के सिवाय मल को रिक्षित करना आदि कार्य भलीभौति ज्ञात था, जैसा कि वर्तमान में एलोपैथी पित्त के स्थान व कार्य बताती है।

गौडानरिष्टानमधुशर्कराश्च
सूत्रासत्यन् क्षारकृतांस्तथैव ।
स्विग्धान् रसानामलकैरुपेतान्
कोलान्वितान्वाऽपि हि जाङ्गलानाम् ॥
सेवेत शोफाभिहितांश्च योगान्
पाण्डयानकी शालियवांश्च नित्यम् ॥ ४१ ॥

पाण्डरोगिणां सेन्यानि—पाण्डरोग तथा उसके अवस्था-विशेष (कामला, कुरमकामला, लाघरक, पानकी, हलीमक) का रोगी गुड के द्वारा बनाये हुये अरिष्ट जैसे अभयारिष्ट आदि को तथा शहद और शर्करा को अथवा शहद से मध्वासव तथा शर्करा से शर्करासव को सेवन करे। इनके अतिरिक्त कुष्टचिकित्सा में कहे हुये मूत्रासवों को तथा रलीपदरोगाधिकार में कहे हुये चारकृत आसवों का सेवन करे। इनके अतिरिक्त जङ्गल के पशु तथा पिचर्यों के मांस के रसे । इनके अतिरिक्त जङ्गल के पशु तथा पिचर्यों के मांस के रसे । इनके अतिरिक्त जङ्गल के पशु तथा पिचर्यों के मांस के रसे । इनके अतिरिक्त जङ्गल के पशु तथा पिचर्यों के मांस के रसे । इनके अतिरिक्त जङ्गल के पशु तथा पिचर्यों के मांस के रसे से स्वर्ग कर अथवा वैर के पक हुए फलों का चूर्ण सिला स्वरस सिला कर अथवा वैर के पक हुए फलों का चूर्ण सिला कर सेवन करना चुहिए। इनके अतिरिक्त शोफाधिकार में कर सेवन करना चुहिए। इनके अतिरिक्त शोफाधिकार में

कहे हुये शोफनाशक देवदावशुण्ठी आदि के छाथ या चूणों का तथा अन्य योगों का सेवन करना चाहिए,। इसी प्रकार अन्न की दृष्टि से साठी चावल तथा यव के विभिन्न खाद्य और पेय वना कर भोजनार्थ सेवन करने चाहिए॥ ४१॥

विसर्शः—पाण्डरोगे पथ्यानि—छिदं विरेचनं जीर्णयवगोधूमशालयः । सुद्राहकीमस्राणां यूषा जाङ्गलजा रसाः॥ पटोलं वृद्धकूष्माण्डं तरुणं कदलीफलम् । जीवन्ती क्षुद्रमरस्याक्षी गुड्ची
तण्डलीयकम्॥ पुनर्नवा द्रोणपुष्पी वार्ताकुं लग्जनद्वयम् । पक्षाभ्रमन्भया विम्वी शङ्कोमरस्यो गवां जलम्॥ ध्रात्री तकं घृतं तेलं
सौवीरकतुषोदके । नवनीतं गन्धसारो इरिद्रा नागकेश्वरम्॥
यवक्षारो लोइमस्म कपायाणि च कुङ्कमम्। यथाद्रोषमिदं पथ्यं
पाण्डरोगवतां सवेत्॥

श्वासातिसाराक्षचिकासमूच्छी
• तृद्छ्रिद्शूलज्बरशोफदाहान् ।
तथाऽविपाकस्वरभेदसादाञ्
जयेद् यथास्वं प्रसमीच्य शास्त्रम् ॥ ४२ ॥

पाण्डुरोगोपद्रविविकत्ता—श्वास, अतिसार, अरुचि, कास,
मूच्छ्री, तृषा, वमन, शूळ, उवर, शोफ, दाह, भोजन का
अपचन (मन्दाग्नि), स्वरभेद और साद (शरीरशैथिल्य)
इन उपद्रवों को इनकी अपनी अपनी शास्त्रोक्त चिकित्सा
करनी चाहिए॥ ४२॥

अन्तेषु शूनं परिहीनमध्यं
म्लानं तथाऽन्तेषु च मध्यशूनम् ।
गुदे च शेफस्यथ मुष्कशूनं
प्रताम्यमानं च विसंज्ञकल्पम् ॥ ४३ ॥
विवर्जयेत् पाण्डुिकनं यशोर्थी
तथाऽतिसारज्वरपीडितद्ध ॥ ४४ ॥

इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतंत्रान्तर्गते कायचिकित्सातन्त्रे पाण्डुरोगप्रतिषेधो नाम (षष्ठोऽध्यायः, आदितः ) चतुश्चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४४ ॥



•पाण्डरोगिणोऽसाध्यलक्षणानि — जिस पाण्डरोगी के अन्त अवयवों अर्थात हस्त, पाद और मुख पर शोथ हो तथा शरीर के मध्य भाग (वज्ञ, पर उदर आदि) सूख गये हों अथवा जिस पाण्डरोगी के अन्तिम हस्त, पाद, मुखादि भाग म्लान (दुर्वल) हों और मध्यभाग (वज्ञ तथा उदर) शोथ युक्त हो तथा गुदा, इन्द्रिय (लिङ्ग), मुख्कों (वृपणों) पर सूजन हो एवं मूर्च्झां से युक्त अथवा संज्ञारहित (अचेष्ट) पड़ा हो अतिसार तथा उदर से पीडित हो ऐसे पाण्ड रोगी को यश चाहने वाला वैद्य वर्जित कर दे॥ ४३-४४॥

विमर्शः —पाण्डुरोगी की पाष्डुता का श्वेतता में पित्वर्तित होना अत्यधिक रक्तालपता का द्योतक है। अतप्व उसे असाध्य कहा है। सर्वत्र पाण्डुता का दर्शक कहना पाण्डुरोग की अत्यधिकता का ज्ञापक है। तन्त्रान्तरोक असाध्यक्षण-ज्वरारोचकहल्लासच्छिदित्रणाक्कमान्वितः । पाण्डुरोगी

CCO. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

त्रिभिदोंषे स्त्याज्यः क्षीणो इतेन्द्रियः ॥ चरकोक्तानि पाण्डुरोगस्या-साध्यलक्षणानि ल्पाण्डरोगश्चिरोत्पन्नः खरीभूतो न सिद्धयदि । कालप्रकर्षाच्छ्नानां यो वा पीतानि पश्यति॥ बद्धाच्पविट् सहरितं सक् पोऽतिसायते । दीनः स्वेतातिदिग्धाङ्गरछर्दिम्च्छीतुडदितः ॥ स नास्त्यसुक्ष्रयाद्यश्च पाण्डुः इवेतत्वमाप्नुयात् ॥ (च॰ चि॰ अ० १६ ) अन्यच- पाण्डुदन्तनखो यस्तु पाण्डुनेत्रश्च यो भवेत्। पाण्डुसंघातदर्शी च पाण्डुरोगी विनश्यति ॥ (सु॰ सु॰ अ॰ ३३) यद्यपि सुश्रताचार्य ने पाण्डरोग को उत्पत्ति में मृत्तिका-भच्चण को कारण माना है-'व्यायाममम्लं लवणानि मधं मृदक्' तथापि पाण्डु के वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज पाण्डु ऐसे चार ही भेद छिखे हैं। मृतिकाभन्तणजन्य पाण्डु को सन्निपातज या दोषज पाण्ड के अन्दर ही समाविष्ट कर दिया है, क्योंकि विभिन्न रसवाली मृत्तिका दोपप्रकोपणपूर्वक ही पाण्डरोग उत्पन्न करती है-कपाया मारुतं पित्तमूषरा मधुरा कफम् । कीपयेन्मृद्रसादींश्च रीक्ष्याद् भुक्तञ्च रूक्षयेत् ॥ इस तरह सुश्रत ने मृत्तिकाजन्य पाण्ड की पृथक चिकित्सा नहीं लिखी है, किन्तु चरकाचार्य ने कारणवैशिष्ट्यवश तथा हेतुप्रत्यनीक चिकित्साकरण की दृष्टि से मृत्तिकाभन्तणजन्य पाण्डरोग को पृथक माना है तथा उसकी चिकित्सा भी पृथक लिखी है-पाण्डुरोगाः स्मृताः पन्न वातिपत्तकफैल्लयः। चतुर्थः सन्निपातेन पन्नमो मक्षणानमृदः ॥ ( च० चि० अ० १६ ) चरकोक्तमृब्बन्यपाण्डुरोगद्भिक्ता-निपातयेच्छरीरात् मक्षितां मिषक्। युक्तिज्ञः शोषणैस्तीक्ष्णैः प्रसमीक्ष्य बलाबलम् ॥ शहकायस्य सर्पीष वलाधानानि योजयेत्। व्योषं विचवं इरिद्रे हे त्रिफला दे पुनर्नवे ॥ मुस्तान्ययोरजः पाठा विद्धक्षं देवदारु च वृश्चि-काली च भागीं च सक्षीर रेतैः समैर्घृतम् । साधियता पिबेद् युक्त्या नरो मृद्दोषपीडितः ॥ तद्दव केशरयष्टचाह्निप्पकीक्षारशाद्वलैः । मृद्ध-क्षणादात्रस्य लौल्यादविनिवर्तिनः । द्वेष्यार्थं भावितां कामं दद्यात्त-द्दोषनाशनैः ।। विडङ्गेलातिविषया निम्बपत्रेण पाठया । वार्ताकैः कद्र-रोहिण्या कौटजैर्मूवयाऽपि वा ॥ (१) तीचण विरेचनों से मृतिका-निर्हरण, (२) ब्योष विल्वादिसाधित घृत का पान बलाधानार्थं कराना चाहिये तथा (३) मृत्तिका के अन्दर द्वेष उत्पन्न करने के लिये उसमें अतीस का चूर्ण मिलाकर निम्बपत्रस्वरस और कुटकी आदि के काथ की भावना देकर बिळावें, जिससे वह रोगी उसे भयद्वर तिचतावश खाने की आदत छोड़ दे।

> इति श्रीअग्विकादत्तशास्त्रिकृतायां सुश्रुतोत्तरतन्त्रस्य पण्डुरोगप्रतिपेधाध्यायस्य भाषाटीकीयां चतुश्रस्वारिंशत्तमोऽध्यायः॥ ४४॥

> > - SAMON

## पश्च चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः

अथातो रक्तिपित्तप्रतिपेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तिरः ॥ २॥ अव इसके अनन्तर रक्तिपत्तप्रतिषेध नामक अध्याय का ब्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तिर ने कहा है ॥ १-२॥

विमर्शः-पाण्डुरोग के समान रक्तपित्त भी पित्तप्रकोप

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

के कारण से उत्पन्न होता है। अतप्रव पाण्डरोग के अनन्तर इसका ब्याख्यान व चिकित्सा करना प्रसङ्गयुक्त या युक्तियुक्त होने से तद्विषयक अध्याय प्रारम्भ किया गया है। चरकाचार्य ने उवर के अत्यधिक सन्ताप से पित्त के अकुपित होने के कारण ज्वर में उपद्रवस्वरूप या ज्वरान्तर रक्तिपत्त उरँपन्न होने से उवरचिकित्सा के बाद रक्तपित्तचिकित्सा का प्रकरण प्रारम्भ किया है तथा हिका और श्वास का-कारण पाण्डुरोग होने से पाण्डुरोगानन्तर हिकाश्वास की चिकित्सा लिखी है-'पाण्डरोगादिषाच्चैव प्रवर्तेते गदाविमौ' (च० चि० अ० १७) अस्तु, दोनों आचार्यों का अपने अपने दृष्टिकोण से रक्तिपत्तप्रकरण का आरम्भीकरण युक्तियुक्त व शास्त्रसङ्गत ही है। रक्तिपत्तिनिरुक्तिः - वच्यमाण क्रोधशोकादि कारणों से पित्त दूपित होकर रक्त को दूपित करता है, जिस से विविध मार्गों से रक्तस्रति होती है। इस तरह पित से रक्त द्षित होने से पित्तरक्त ऐसा इस रोग का नामकरण होना चाहिए था, जैसा कि मधुकोष में लिखा है — 'पित्तेन दुष्टं रक्तं रक्तिपित्तमित्युच्यते तदा पित्तरक्तमिति व्यपदेशः प्रसज्येत' किन्तु सभी आचार्यों की ओर से सर्वत्र शाखों में रक्तिपत्त शब्द का ही प्रयोग है। अतएव सुश्रुताचार्य ने 'रक्तन्न पित्तन्नेति रक्तिपत्तः मिति' ऐसा द्वन्द्व समास कर रक्तिपत्त की निरुक्ति लिखी है। चरकाचार्य ने रक्तिपत्त यह नाम कैसे पड़ा इसका स्पष्टीकरण किया है-'पित्तं यथाभूतं लोहित (रक्त) पित्तमिति संज्ञां लभते, तद् न्याख्यास्यामः' इस आशयन को टीकाकार चक्रपाणि ने स्पष्ट किया है कि पित्त ही अवस्थाविशेष को प्राप्त होकर लोहितपित्त या रक्तपित्त संज्ञा को प्राप्त होता है-'पित्तं यथा-भूतमित्यादिना पित्तमेवावस्थावशालोहितपित्तमित्युच्यते दर्शयति न तु रक्तन्न वित्तन्नेति रक्तवित्तम्। भिसम्प्राप्त्यनुसार यव, कोहालक, कोरयुपादि अत्यन्त उष्ण और तीच्ण पदार्थे के सेवन करने से पित्त प्रकृपित होता है तथा रक्त भी अपने प्रमाण से वड़ जाता है तथा पित्त बड़े हुये रक्त के साथ मिछ कर सारे शरीर में अमण करता हुआ यकृत् और प्छीहा के रक्तवाहक स्रोतसों के पास जाकर उनके मुखों को वन्त कर देता है तभी रक्त को दूषित करना है-तस्यैवमाचरतः पित्तं प्रकोपमापचते, लोहितम्ब स्वप्रमाणमतिवर्तते, तस्मिन्प्रमाणाति-वृत्ते पित्तं प्रकृपितं शरीरमनुसर्पचदेव यक्तर्प्लीइभवानां लोहित-वहानां च स्रोतसां लोहितामिष्यन्दगुरूणि मुखान्यासाच प्रतिरुग्ध्या-त्तदेव लोहितं दूषयति । ( च० नि० अ० २) उक्त प्रकार से रक्त को दूपित करने वाले पित्त की रक्तपित्तसंज्ञा कैसे होती है उसके लिये लिखते हैं कि इस पित्त का रक्त के साथ संसर्ग होने से, रक्त को दूषित करने से तथा इस पित्त में रक्त कें समान गन्ध और वर्ण हो जाने से इसे रक्तिपत्त कहते हैं-संसर्गाञ्जोहितप्रदूषनाञ्जोहितगन्धवर्णानुविधानाच पित्तं कोहितपित्त मित्याचक्षते' ( ख॰ नि॰ अ० २ ) 'संयोगाद् दूषणात्ततु सामान्या-द्रम्वर्णयोः । रक्तस्य पित्तमाख्यातं रक्तिपत्तं मनीषिभिः ॥ रक्तस्य संयोगात्तथा रक्तस्य दूषणात्तथा रक्तस्य गन्धवर्णयोः पित्ते सामान्यात् पित्तं रक्तिपंत्तमुच्यते इति वाक्यार्थः ॥ ( च० चि० अ० ४) चरकटीकाकार चक्रपाणि ने रक्तपित्त शब्द की तीन तरह से निरुक्ति की है "(१) रक्तयुक्तं पित्तं रक्तपित्तम्, इति प्रथमां निरुक्तिः। 'रक्ते दृष्ये पित्तम्' इति द्वितीया, 'रक्तवत पित्तं

रक्तिपत्तम्' इति तृतीया निरुक्तिः ( च० चक्रपा० नि० अ २ ) इसका तात्पर्य यह है कि पित्त रक्त के साथ संयुक्त रहने से इसे रक्तिपत्त कहते हैं तथा रक्तदृष्य में पित्त मिलकर रक्त को द्पित करता है। अतः रक्तपित्त कहा जाता है तथा रक्त के संसर्ग से पित्त भी गन्ध वर्ण में उसके समान हो जाता है, इसिळिये भी इस रोग को रक्तिपत्त कहते हैं। स्वर्गीय गुरुवर्य म॰ म॰ कविराज गणनाथ सेन जी ने भी लिखा है कि किसी शरीरान्तर्गत कारण से पित्त-द्रपित रक्त का स्नाव रक्तपित्त कहा जाता हैं - रक्तसंक्षोभणं पित्तं भूरि चेत स्नावयेदस्क्। तिह तदक्तिपित्ताख्यं रीगं प्राञ्चः प्रचक्षते ॥ विनाभिघातात स्फुटकारणादा रक्तं स्रवेद् यत् प्रचुरं कुतश्चित् । तद्रक्तिपत्तं भिपजो वदन्ति विज्ञैस्तु वाच्यं निपुणं परीक्ष्य ॥ साधारणतया विना किसी अभिघातसदश बाह्य कारण के शरीरान्तर्गत कारण से • उरपन्न रक्तस्नाव को रक्तपित्त कहते हैं। आन्त्रिकज्वर (Typhoid) या पित्तोत्वण सन्निपातजन्य विष अथवा संखिया आदि विषों से पित्तप्रकोपणपूर्वक अधोगत रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त कभी-कभी जलोदर में यकृत् का शोष होने पर भी यकृत्गामी रक्त का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आमाशयगत शिराओं में रक्त का द्वाव वढ़• जाता है एवं सिराओं की भित्ति के फटने से आमाशय द्वारा ऊर्ध्वमार्ग से रक्तपित्त की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार विभिन्न पित्तप्रकोपक निदानों से अक्षित पित्त रक्त को दृषित कर देता है एवं चीभ अथवा अतिमात्र भोजन करने से रैसवृद्धिपूर्वक सिरा, धमनी तथा केशिकाओं की दिवारों के फटने से रक्तिपत्त रोग की उत्पत्ति होती है। विभिन्न कारणों से प्रकुपित दृष्ट पित्त की गरमी के कारण स्वित्र हुई मांसादि धातुओं से द्रवधातु का चरण तथा इस द्रव के संयोग से रक्त और तत्समानजातीय पित्त की भी वृद्धि होती है। इस प्रकार दुष्ट हुए प्रवृद्ध रक्त के शरीर से वाहर निकलने को रक्तपित्त कहते हैं — तैहें तुमिः समुत्निल ष्टं पित्तं रुक्तं प्रपद्यते । तद्योनित्वात्प्रपन्नख्य वर्धते तत् प्रदूषयन् ॥ स्विद्यतस्तेन तस्योष्मणा द्रवो धातुर्धातोर्धातोः प्रस्निच्यते । रंग्य भूयस्तद्धिगच्छति ॥ पित्त एवं रक्त समानजातीय माने गये हैं। अत एवरिक, पित्त तथा रक्तपित्र की चिकिस्सा में बहुत साम्य पाया जाता है। अन्तर केवल इतना ही है कि कुछ रक्तसावी रोगों, जिनमें जीवित रक्त निकल रहा हो, जैसे रक्तार्श में अत्यधिक रक्तस्राव होने से प्राणों का अय हो, उनमें सद्य रक्तराज्यक योगों का प्रयोग किया जाता है। किन्तु जिनमें पित्तदूषित रक्त निकलता हो उनमें सद्योरकः स्तम्भक योगों का प्रयोग शास्त्रविरुद्ध एवं हानिप्रद है, जैसा कि चरकाचार्य ने छिखा है - अक्षीणबलमांसस्य रक्तिपत्तं व्यद-श्रतः । तद्दोषदुष्टमुत्विल्षष्टं नादौ स्तम्भनमहति ॥ सुश्रुताचार्यं ने भी यही आश्रय प्रकट किया है - नादी संग्राह्मिद्रिक यदसग् बिलनोऽश्रतः । इस तरह यह निश्चित होता है कि जिन रोगों में पित्तदूषित रक्त अधिक निकले तथा जिनमें सद्यः स्तरमक प्रयोगों से हानि की सम्भावना हो उन्हें रक्तिपत्त कहते हैं, किन्तु जिनमें जीवित या शुद्ध रक्त निकलता हो तथा जिनमें सद्योरक्तस्तरभक योगों के देने से कुछ भी हानि न होकर परिणाम में लाभ ही प्रतीत होता हो उन्हें केवल रक्तसावी रोग में Blaemorrhagio diseases ) समझना

चाहिये। रक्तस्राव की प्रवृत्ति अनेक रोगों में पाई जाती है किन्तु उन सबको रक्तिपत्त नहीं कहा जा सक्रता। अर्शसदश जिन रोगों में जीवित या शुद्ध (पित्त से अदूषित) रक्त निकलता है उन रोगों का नामतः व्यवहार रोगनाम के पूर्व रक्त लगाने से किया जाता है, जैसे रक्ताई (Bleeding piles), रक्तातिसार, रक्तष्टीवन (Haemoptysis), रक्तवमन (Haematemesis), नासागत रक्तस्राव (Epistaxis), रक्तप्रदर (Metrorrhagia), मासिकधर्मकालीन अधिक बक्तसाव ( Menorrhagia ), निलोहा ( Purpura ), शोणित-प्रियता (Haemophilia) आदि। अत एव जहाँ रक्त पित्त से द्वित होकर किसी भी मार्ग से निकलता हो उसे रक्त-पित्त रोग समझना चाहिये अन्यथा रक्तस्रति । शोणित-प्रियता एक आनुवंशिक तथा केवल पुरुषों में पाया जाने वाला रोग है। इनमें से जिस किसी रोग में रक्त जब तक पित्त से दूषित न होगा तब तक उसे रक्तपित्त नहीं कह सकते । रक्तस्राव की उत्पत्ति के भी अनेक कारण हो सकते हैं अतः चिकिरसा भी कारणानुरूप ही करनी चाहिये। रक्तपित भी एक रकसावी रोग है अतः जहाँ तक रकसाव को रोकने का सम्बन्ध है यह अन्य रोगों के समान ही है किन्तु चिकित्सादृष्टि से इसमें अन्य रोगों से भिन्नता पाई जाती है। साधारण रक्तसावी रोगों में स्तम्भन ही किया जाता है किन्तु रक्तपित्त के रक्तस्राव में आवश्यकतानुसार स्तम्भन, शोधन एवं संशमन में से किसी का भी अवलम्बन किया जा सकता है अत एव 'प्रतिमार्गञ्च इरणं रक्तिपत्तं विधीयते' के द्वारा प्रतिमार्गहरण या शोधन का उपदेश किया गया है। रक्तिपत्तप्रवृत्तिहेत - हृद्य एवं रक्तवाहिनियों में रक्त सदैव द्रव रूप में रहता है। बाह्य पदार्थों के सम्पर्क में आने पर वह जम जाता है। रक्त के ये दोनों परस्पर विपरीत गुण जीवनरचा की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व के हैं। रक्त तरल अवस्था में ही प्रवाहित होकर समग्र धातुओं को अहर्निश पुष्ट करता रहता है तथा बाह्य वातावरण के संयोगमात्र से जमने के गुण के कारण अपने विनाश को भी रोकता है। रक्त जमने का कार्य रक्तरसान्तर्गत विविध रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण सम्पन्न होता है। रक्तस्राव होने पर सर्व-प्रथम रक्त में कोई भौतिक दश्यपरिवर्तन नहीं होता। प्रति-क्रियास्वरूप रक्तगत चक्रिकाओं (Blood platelets) के गलने से घनास्त्रसन्धानि (Thromboplastin) की उरपति होती है। पूर्वधनासि (Prothrombin) रक में पूर्व से ही उपस्थित रहती है। इन दोनों के साथ चूना (जो कि बाझ धातुओं में रहता है ) का संयोग होने से घनास्ति ( Thrombin ) का निर्माण होता है। इसके पश्चात् रक्त जमाने की वास्तविक प्रक्रिया प्रारम्भ होकर घनास्त्र (Thrombin) भौर Fibrinogen के संयोग से Fibrin के रूप में परिणत हो जाती है जिससे रक्त जम जाता है। रक्त के जमने में रक्तकणिकाएं ( Blood platelets ) महत्त्व का भाग छेते हैं जिन रोगों में या जिन अवस्थाओं में रक्तगत इन द्रव्यों की कमी या स्थावर-जङ्गम विष के कारण अथवा अन्य रोगो-त्पादक जीवाणुविषों के कारण रक्तवाहिनियों की प्राचीर दुबँल हो जाती है उन सब में रक्तसाव की प्रवृत्ति पाई जाती है और यह कारणों की उग्रता के तारतम्य से उग्र,

35 सुर्ट है o. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

उप्रतर और उप्रतम हो सकती है। रक्तिपत्तपवृत्तिमार्ग-प्रमुखतया उपर और नीचे के दो मार्ग हैं। नासा, आँख कान और मुँह ऊपरी प्रवृत्तिमार्ग हैं तथा मूत्रेन्द्रिय, योनि और गुदा ये नीचे की प्रवृत्ति के मार्ग हैं — ऊर्ध्व नासाक्षिकणारिये-मेंढ्योनिगुदैरथः। सूत्रेन्द्रिय से स्त्रीसत्रेन्द्रिय का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। जर्ध्वमार्गों में नासिका और सुख सुख्य मार्ग हैं। विभिन्नसार्गप्रवृत्त रक्तस्रावसंज्ञा—(१) नासाप्रवृत्त रक्तस्राव (Epistaxis)—इसके स्थानीय (Local) तथा सार्वदेहिक ( General ) दो प्रकार के कारण हैं । नासा पर आघात तथी रक्तवाहिनीगत अर्बुद् आदि स्थानीय कारण हैं। सार्वदेहिक कारणों में रक्तचाप ( H, B. P. ) की वृद्धि, काला अजार, रक्तगत रोग जैसे पर्प्युरा ( Parpura ), घातकपाण्ड ( Pernicious anaemia Scurvy ), कामला ( Jaundice ), . पेतिकः रकसावप्रवृत्ति (Haemophilia) आदि रोग हैं। प्रायः नासा से रक्तस्रति काला अजार के उपद्रवरूप में मुख्यतया हुं था करती है। आँख और कान से रक्तस्रति बहुत कम देखने में आती है। उक्त रोगों में होने वाली रक्तस्रति के रक्त की परीचा करके रक्तपित्त है या नहीं, सापेच निदान करना चाहिए। अर्थात् यदि जीव रक्त निकलता हो तो रक्तस्ति समझनी चाहिए एवं अजीव रक्त निकलता हो तो रक्तपित्त जानना चाहिए। निर्गत रक्त को अन्न के साथ मिश्रित कर कत्ते तथा काक को खिटाना चाहिए। यदि ये प्राणी उसे खाने लगें तो जीवरक्त अन्यथा अजीव रक्त समझना चाहिए। इसरी परीक्षा-रक्त का श्वेत वस्त्र में लगा कर स्वाने पश्चात् उष्णोदक से प्रचालित करने पर स्वच्छ न हो जाय तो रक्तिपित्त को रक्त है तथा स्वच्छ हो जाय तो शुद्ध रक्त स्नति है-तेनानं मिश्रित दबाद्वायसाय ग्रनेऽपि वा । भंक्ते तच्चेद्वदे ज्जीवं न मुंबते पित्तमादिशेत । शुक्लं वा मावितं वस्त्रमावानं कोष्ण-वारिणा। प्रक्षालितं विवर्णं स्यात् पित्ते शुद्धन्त शोणिते । इसके अतिरिक्त इन रक्तस्रतियों के होने के पूर्व सम्प्राप्ति में सदन, शीतकामिता, कण्ठ में धूमप्रतीति, वमन और निःश्वास में छोहगन्ध का आना ये लचण हुए हों तो रक्तिपत्त है; अन्यथा रक्तस्रति। यह सापेच रोगनिर्णय चिकिरसा की दृष्टि से है, क्योंकि रक्तवित्त की चिकित्सा और रक्तकति की चिकित्सा में भिन्नता रहती है। अर्थात् रक्तपित्त में आत्ययिकावस्था को छोड़कर प्रथम स्तरभक और्षध न देकर संश्लेधन (वमन विरेचन) कराया जाता है तथा रक्तख्ति में प्रारम्भ से ही स्तम्भक चिकित्सा की जाती है। आयुर्जेंद में एक्तपित को चिकित्सा की दृष्टि से स्वतन्त्र रोग माना है किन्त आधुनिक विद्वान् इसे अनेक रोगों में पाया जाने वाला उपद्रव मानते हैं। (२) आमाशय तथा श्वासप्रणाळी से होने वाला रक्तसाव मुख द्वारा होता है। विना खाँसी के आमाशय से होने वाले रक्तसाव को रक्तवम्ब (Haematemesis ) तथा खाँसी के साथ धासप्रणाली की. केशिकाओं के फटने से कफ के साथ या कभी-कभी बिना कफ के भी आने वाले रक्त को रक्तष्टीवन ( Heamoptysis ), कहते हैं। (३) कान से खत होने वाले रक्त को ओटोरेजिया (Otorrhagia ) कहते हैं । ये सव्जन्नग्रीरकिपत्त या रक्तज्ञति के रोग हैं। अधोग रक्तपित्त या रक्तख़ति में निस्न रोग हैं-

कहा जाता है। (२) आर्तवकाल में योनि से प्रवृत्त अत्यधिक रक्तसाव को मेनोरेजिया (Menorrhagia) कहते हैं। (३) आर्तवकाल के अतिरिक्त काल में योगि से होने वाले रक्तसाव को रक्तपदर या मेट्रोरेजिया ( Metrorrhagia) कहृते हैं। इनके अतिरिक्त प्रवाहिका, रक्तातिसार, रक्तार्श और दुष्टवण (केन्सर) में भी गुदमार्ग द्वारा रूक निकळता है जिनके भिन्न-भिन्न छचण होते हैं। इनमें रक्तिपत्त का रक्त-है या इन रोगों के कारण रक्त निकल रहा है यह ज्ञान इन रोगों के अपने-अपने छन्नण मिला कर तथा रक्तपित्त की पूर्वोक्त विशिष्ट सम्प्राप्ति एवं पित्त द्वारा दुक्तदुष्टि और अजीव रक्तपरीचा आदि साधनों से सापेच निदान कर चिकिरसा करनी चाहिए। आयुर्वेद के अन्दर एक तीसरे प्रकार का भी रक्तिपत्त होता है, जिलेन्डभयमागीं या संस्ट रक्तिपत्त कहते हैं। इनमें ऊर्ध्वंग, कफसंस्ट, अधोग द्वातानुगत, तथा उभय-मार्गी कफवातानुबन्धी होता है/दिकर्ध्वं कफसंसृष्टमधोगं पवनानुगम् । द्विमार्गं कफवाताभ्यामुभ्युलिष्नुवर्तते ॥ ( च० चि० अ० ४) समस्ते रोमकूपैः प्रवर्ततेन् वरिधक प्रकृपितावस्था में रक्तिपत्त की प्रवृत्ति समस्त में शाखों से होती है, किन्त ऐसी स्थिति में खचा से बाहर रके ही 'र जनहीं पाया जाता। नीलोहा ( Purpura ) में त्वचा के नीचे रक्तसाव होता है जिससे खचा में लाल धव्ये वाहर से दिखलाई देते हैं, किन्तु यह रक्त खचा से बाहर नहीं आता है। इस रोग में रलेप्मलकला तथा नासिका आदि से भी रक्तसाव की प्रवृत्ति होती है।

क्रोधशोकभयायासविरुद्धान्नातपानलान् । कट्वम्ललवणक्षारतीदणोष्णातिविदाहिनः ॥ ३ ॥ नित्यमभ्यसतो दुष्टो रसः पित्तं प्रकोपयेत् । विद्गधं स्वगुणैः पित्तं विदहत्याद्यशोणितम् ॥ ४॥ ततः प्रवर्तते रक्तमूर्ध्यं चाधो द्विधाऽपि वा ॥ ४॥

द्वा काल्य निदानं सम्प्राप्तिश्च — क्रोध, श्रोक भय, परिश्रम, देश-काल सालय संयोगिदिविरुद्ध भोजन, धूप, अग्नि तथा कहु (चरपरे), अग्ल और लवण रस एवं चार, तीचण, उज्ज और विदाही पद्दार्थों के नित्य सेवन करने से दूपित हुआ रस पित्त को प्रकृषित कर देता है तथा रनेह, उज्ज, तीचण आदि स्वकारण गुणों से तथा तीचण, अग्ल, लवण, कहु आदि गुणों से भी विदग्ध हुआ पित्त शीघ ही रक्त को भी विदग्ध कर देता है और यह विदग्ध रक्त नासा, नेत्र, कर्णे और शुख आदि अर्थ मार्ग तथा मुशेन्द्रिय, योनि और गुद अप्रदि नीचे के मार्ग और कभी कभी उभय मार्गों से (तथा कुषित होकर समस्त रोमकूपों से) भी प्रवर्तित होता ॥ ३-५॥

विमर्शः—श्नतिषत्तीत्पत्तिहेतु—पूर्वकाल में दृष्ठ के यज्ञ के ध्वंस के समय प्रकृपित शिव की क्रोधािम से उवर के अनन्तर रक्तिपत्त की उत्पत्ति हुई-थी—रनतिपत्तप्रकोपरत खल पुरा दक्ष- यशोद्ध्वंसे रहकोपामपीमिना प्राणिनां पिम्नातशरीरप्राणनामभव- उज्वरमन । (च. नि. अ. २) इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 'पित्त-प्रकोप से रक्तिपत्त उत्पन्न होता है। पित्त- प्रकोपककारणानि चरके—"थदा जन्तुयंवकोहालककोर्द्रपप्रायाण्य- प्रकोपककारणानि चरके—"थदा जन्तुयंवकोहालककोर्द्रपप्रायाण्य- वान्यदन्तजातं निष्पावमाष-

(१) मूत्रेन्द्रियम् तरक होसेच्या (Hamahurip) Stare प्राप्तिका Hazia gangan Euckhow

वा, वाराहमाहिषाविकमारस्यगन्यिपिशतं, पिण्याकिपण्डालुकुकशाकोपिहतं, मूलकसपंपलशुनकरञ्जशिमुभुशिमुभूरतृणसुमुखसुरसकुठेरकगण्डीरकालमालकपणीसक्षवकफणिज्झकोपदंशं, सुरासीवीरतुपोदकमैरेयमेदकमञ्चलकशुक्तकुवलवदराम्लप्रायानुपानं वा, पिष्टाञोकरभूयिष्ठम् । उण्णाभितप्तो वाऽतिमात्रमतिवेलं वाऽऽमं पयः पिवति,
पयसा समश्राति रोहिणीकं, काणकपोतं वा सपंपतेलक्षारसिद्धं, कुलस्थिपण्याकजाम्वयलकुचपकेः शौक्तिकैवी सह क्षीरं पिवस्युण्णाभितप्तः,
तस्यैवमाचरतः पित्तं प्रकोपमापथते, लोहितल्ल स्वप्रमाणमितवर्तते ।
तिसमन्प्रमाणातिवृत्ते पित्तं प्रकुपितं शरीरमनुसपंथदेव यक्तर्ल्लीइप्रमवाणां लोहितवद्मनाल्ल स्रोतसां लोहिताभिष्यन्दगुरूणि मुखान्यासाद्य प्रतिरूक्ष्यात तदेव लोहितं दूपयति ॥ (च. नि. अ. २)

आमाशयाद् ब्रजेदूर्ध्वमधः पक्षाशयाद् ब्रजेद् । विद्ग्धयोर्द्धयोश्चापि द्विधा भागं • प्रवर्तते । केचिद् संयक्ततः प्लीहः प्रवद्न्त्यसृजोगतिम् ॥ ६॥

रक्तस्य प्रवर्तनमार्गः—प्रकुषित पित्त से विद्या हुआ रक्त आमाश्यय से ऊपर की ओर जाकर मुल, नासा आदि ऊर्ध्व मार्गों से वाहर निकलता है तथा उक्त कारणों से विद्या हुआ रक्त पकाश्य (बृहद्दन्त्र) से नीचे की ओर जाकर गुदा, मूत्रमार्ग और योनि आदि अधोमार्गों से वाहर निकलता है तथा आमाश्यय और पकाश्य हुन दोनों में विद्या (दूपित) हुआ रक्त प्वेंक्त ऊर्ध्व तथा अधः इन दोनों मार्गों से प्रवृत्त होता है। कई आचार्य रक्त की ऊर्ध्व तथा अधो मार्गों की ओर होने वाली गति यकृत और प्लीहा से मानते हैं॥ ६॥

विमर्शः - सुश्रताचार्य ने रक्तिपत्त में रक्त की ऊध्वं, अधः और उभय ऐसी तीन प्रकार की गति मानी है। इसी तरह चरकाचार्य ने भी निदानस्थान में रक्तिपत की मुख्य-तया ऊर्ध्व और अभः द्विविध गति तथा उभयविध गति का भी वर्णन किया है-'मागों पुनस्य दी अर्ध्वश्राधश्च। तद्बहु-इलेब्मणि शरीरे इलेब्मसंसर्गादृध्वं प्रतिपद्यमानं कर्णनासिकानेत्रास्येभ्यः प्रच्यवते, बहुवाते तु शरीरे वातसंसर्गादधः प्रतिपद्यमानं मूत्रपुरीप-सार्गाभ्या प्रच्यवते, बहुदलेष्मवाते तु शरीरे दलेष्मवातसंस्मात द्वाविष मार्गो प्रतिषद्यते, तौ मार्गो प्रतिषद्यमानं सर्वेभ्य एव यथोक्तंभ्यः खेभ्यः प्रच्यवदे शरीरस्य' (च. नि. अ. २) इसके अतिरिक्त चरकाचार्य ने अर्ध्वगति के उत्तमाङ्ग तथा सुख में (दो नेन, दो नासा, दो कर्ण और एक मुख), सप्त छिद होने से सात हार या सात भेद तथा नीचे की ओर मल और मूत्र मार्ग दो होने से अधोगति के द्विद्वार या दो भेद मान लिये हैं। एवं जब रक्त सर्व रोमकूपों के खिदों से प्रवृत्त होता है तब उसकी असंख्येय गति यानी है—गतिहर्ध्वमध्येव रक्तिपत्तस्य दक्षिता। अध्वी सप्तविषद्वारा दिद्वारा त्वधरा गतिः।। सप्त छिद्राणि शिरसि दे चाधः ।।। यदा तु सर्विच्छद्रेभ्यो रोमकू-पेभ्य एव च। वर्तते तामसंख्येयां गति तस्य द्वराब्तिकीम्।। (च. चि. अ. ४)

केचित संग्रहतः - वास्तव में यक्कत् और प्लीहा आयुर्वेद में रक्त के स्थान माने गये हैं — 'शोणितस्य स्थानं यक्कत्प्ली-हानी' (सु. स्. अ. ३१) आधुनिक दृष्टि से देखी जाम तव भी यक्कत् और प्लीहा शरीरगत रक्त के भण्डार (Blood depot or Re ecvoir) माने गये हैं। वास्तव में शरीर के भीतर यक्कत् और प्लीहा के-अतिरिक्त अन्य कोई अवयव

ऐसे नहीं हैं जहाँ पर रक्त सञ्चित रहता है और जो आवश्यक समय पर शरीर को रक्त दे सकते हैं। इसिटिये यकृत् और प्लीहा रक्ताशय होने से जब उनमें का रक्त विदग्ध हो जाता है तव वह ऊर्ध्व और अधः मार्गों से प्रवृत्त होता है। रस और रक्त का अभेद मानने से हृदय भी रक्ताशय माना जा सकता है- 'आइ।रस्य यः सारः स रसः इत्युच्यते। तस्य च हृदयं स्थानम्' (सु. सू. अ. १४) 'अइरहर्गंच्छतीति रसस्तस्य च स्थानं हृदयम्' (सु. सु.) किन्तु आशय में उस द्रव्य का कुछ काँछ तक अवस्थान होना आवश्यक है। हदय में रक्त चण भर भी ठहरता नहीं है। इसिछिये हृदय को रक्ताशय मानना उचित प्रतीत नहीं होता । हाराण्चन्द्रजी ने रक्ताशय से त्वचादि अवयवीं को माना है 'शांणितस्य स्थानं यकुत्प्लीहानौ इति स्थितेऽपि रक्ताशयशब्देनेइ त्वगादय पवाभि-भेयन्ते' प्रारिशेष्यात 'रक्तस्याद्यः क्रमात्परे' इति तन्त्रान्तरीयाच' परन्तु गुरुवर्य घाणेकरजी ने इसे उचित नहीं माना है। स्व॰ गुरुवर्य म॰ म॰ गणनाथसेनजी प्रत्यचशारीर प्रस्तावनाँ में इन आशयों के सम्बन्ध में पुनरुक्ति दोप बताते हैं तथा रक्ताशय से हृदय मानते हैं — 'आश्यपदार्थाशानादर्यव्याकुलीमा-वश्च प्रतिसंस्कर्तृकृतः प्रसङ्गायया तस्य पुनः संख्यानम् इत्याद्युप-कम्य तत्रैव आशयास्त वाताशय इति पुनरुक्ती। इह हि हृदय. फुफ्फुसान्त्रादिभ्यः पृथक् न सन्ति रक्ताशयश्लेष्माशयपकाशयाया आश्याः कचिदपि लभ्यमानवैद्यके प्रत्यक्षदर्शने वेति, नूनमर्थाः ज्ञानमूलोऽयं पृथङ्निर्देशः ।' अस्तु, इस पर श्री घाणेकर्जी का मत है कि यदि ऊपर बताये हुये दृष्टिकोण से आशर्यों की ओर देखा जाय तो पुनहक्ति होने पर भी उसका दोप दूर होता है। यक्तत् और प्लीहा के सम्बन्ध में ऊपर जो उपलब्ध वैद्यक प्रत्थों के उद्धरण दिये गये हैं, उनसे शरीर में हृद्य के अतिरिक्त भी रक्त के आशय यकृत् प्लीहा होते हैं यह सिद्ध होता है। अत एव रक्ताशय से यकृत् और प्लीहा को मानने में न स्वतन्त्र विरोध है और न परतन्त्र का विरोध है और न ही प्रत्यत्त में विरोध होता है। ज्ञार्जधर के आज्ञय-वर्णन की टीका में आढमल स्पष्ट लिखते हैं—'जीवरकाश्य इति -जीवतुरुयं रक्तं, तस्य आशयः स्थानं तच प्लीहा इति प्रसिद्धं हृदयस्य वामभागाश्रितं भवति ।' चरकाचार्य ने भी इस विदम्ध हुए रक्त की प्रवृत्ति यक्तत् और प्लीहा से होती है ऐसा माना है और कहा है कि पाणियों के रक्तवाहक स्रोतसों का मूळ स्थान यक्तत् और प्लीहा होते हैं - 'प्लीहानं च यक्रचेव तद्धिष्ठाय वर्तते स्रोतांसि रक्तवाद्दीन तन्मूलानि हि देहिनाम् ॥' ( चर्व चिव अव ४ ) चक्रपाणि ने इसी आशय को स्पष्ट करते हुये यकृत् और प्लीहा को ही रक्त का प्रधान स्थान माना है- 'कस्माधकुत्व्लीहोरेन तद्दतंत इत्याह स्रोतांसी' स्यादि । यस्माद्रक्तस्यापि यक्तरप्लीहानावेव प्रधानं स्थानं तेन रक्तसंयोगादिनिष्पन्नस्य रक्तिपित्तस्य तदेव स्थानिमति मानः। अस्तु, यह सब होते हुए भी यथार्थता यह है कि वास्तव में यंक्रत रक्त का भण्डार न होकर रस-रक्षन करने का स्थान है, क्योंकि बकुत और प्लीहा में रक्षक पित होता है तथा वह रस को रिअत कर रक्त में परिणत करता है-'यक्त-तप्लीहोस्त रजनं पित्तं स रसस्य रागकृदुक्तः' रजितास्तेजसा तेन शरीरस्थेन देहिनाम्। अध्यापनाः प्रमन्नेन एक्तिमस्यमिथीयते ॥ ( सु॰ सु॰ ) आधुनिक दृष्टि से रक्तकण अस्थिमजा में कनते हैं

और वे रस को रिझत करते हैं। आधुनिकों ने अभी तक तो यकृत्को ग्लायकोजन का भण्डार माना है। रक्तका वास्तविक आशय तो हृद्य ही होना चाहिए। यद्यपि वह रक्त को शरीर में पम्पिक करने वाला अङ्ग है, किन्तु जब उसमें रक्त होगा या वह रक्ताशय (कूपतडागादिजलाशयवत्) होगा तभी तो सारे शरीर में रक्त भेज सकेगा। वहाँ पर रक्त ज्ञामिप रहता नहीं, यह बात अन्य टीकाकारों की सत्य है, किन्तु प्रत्येक समय हृद्य में रक्त कुछ न कुछ ओंस विद्यमान ही रहता है, इसे भी नहीं भूलना चाहिए। अस्तु, ऊपर जो रक्त पित्त की गतियाँ वताई हैं उनमें मुखादि कर्ध्व मार्ग से निक्छने वाले रक्तपित्त में कफ का अनुबन्ध, गुदादि अधो-मार्गों से निकलने वाले रक्तिपत्त में वात का अनुबन्ध तथा दोनों मार्गों से निकलने वाले रक्तपित्त में वात और कक दोनों का अनुबन्ध रहता है - अर्ध्वंगं कफ्संसष्टमधोगं पवनस्नुगम्। द्विमार्ग कफवाताभ्यामुमाभ्यामनुवर्तते ॥ (च॰ चि॰ अ०४) वास्तव में निदानवैचित्र्य के कारण अर्ध्वग या अधोग रक्तिपत्त की उत्पत्ति होती है। स्निग्धोष्ण पदार्थों के सेवन से ऊर्ध्वंग रक्तिपत्त तथा रूद्धोळा पदार्थों के सेवन से अधोग रक्तिपत्त की उत्पत्ति होती है, जैसा कि चरकाचार्य ने कहा है—रिनम्बोष्णमुष्णस्थान्त्र रक्तिपत्तस्य कारणम् । अधोगस्योत्तरं प्रायः पूर्व स्याद्ध्वगस्य तु ॥

ऊर्ध्वं साध्यमधो योध्यमसाध्यं युगपद् गतम् ॥ ७ ॥ मार्गभेदेन साध्यतादिकम्—ऊर्ध्वग रक्तपित्त साध्य, अधोग याप्य तथा उभय मार्ग से प्रवृत्त रक्तपित्त असाध्य होता है ॥

विमर्श:- कर्ध्व नासाक्षिकर्णास्यतः, अधो मेढ्योनिगुदतः, तदुक्तम्—कर्ध्व नासाक्षिकर्णास्यैमेंद्योनिगुदैरधः । कुपितं रोम-कूपेश्च समस्तैस्तत् प्रवर्तते ॥ डएहणाचार्यं ने लिखा है कि ऊध्वंग रक्तपित्त का रोगी वचयमाण दौर्वल्यादि उपद्रवों से रहित हो तथा वदयमाण मांसप्रचालनाभादि असाध्य लच्जों से भी रहित हो एवं एक दोप का ही सम्बन्ध हो तब वह साध्य होता है, किन्त वही ऊर्ध्वंग रक्तिपत्त प्रथम चिकित्सा से शानत होकर पुनर्मिंथ्या आहार-विहार से उत्पन्न हो गया हो तथा मार्गान्तर से निकल रहा हो, अल्प उपदव युक्त भी हो तथा कुछ असाध्यता के छत्तणों से भी युक्त हो एवं दो दोषों के सम्बन्ध से युक्त हो तब उसे याप्य समझना चाहिए और जब वही ऊर्ध्वग रक्तिपत्त अनेक उपद्वों से युक्त हो, अनेक असाध्य लक्षणों से भी जुछ हो एवं तीनों दोषों के सम्पर्क से उत्पन्न हुआ हो तव उसे असाध्य ही समझना चाहिए। इसी प्रकार अधोग रक्तिपत्त के विषय में भी लिखाँ है कि जब वह अलप उपद्रवों से युक्त, असाध्य छच्नों से रहित और दो दोषों के उचणों से युक्त हो तब उसे याप्य समझी किन्तु जब वह त्रिदोप ठचणों से जुष्ट हो और असाध्य ठचणों से भी युक्त हो तब उसे वर्ष्य समझो। किन्तु यदि वही अधोग रक्तिपत्त एक दोप से युक्त, उपद्रवों से रहित एवं वर्ज्यं (असाध्य ) ळचणों से भी असंयुक्त हो तब उसे साध्य ही समझना चाहिए। उभयमार्गप्रवृत्त रक्तिपत्त के लिए लिखा है कि जब वह त्रिदोप-प्रकोप से युक्त हो, अनेक उपद्वव भी उसमें विद्यमान हों तथा असाध्य उच्चारें से भी युक्त हो तब उसे असाध्य समझना चाहिए। किन्तु इन उच्चों से विपरीत हो तो वह अर्थमागंप्रवृत्त रक्तिवत्त भी याप्य हो सकता है।

इस प्रकार डल्हणाचार्य ने ऊर्घ्वंग, अधोग और उभयमागी तीनों रक्तिपत्तों की, मार्ग के महत्त्व को वैशिष्टव न देते हुए दोष, लच्चण तथा उपद्रव इनकी अरुपता और अधिकता के विचार से, साध्यता, असाध्यता और याप्यताका वर्णन किया है | माधव की मधुकोषटीका में लिखा है कि ऊर्ध्वंग रक्तिपत्त कफ और पित्त से संशिल्ध होता है तथा कपाय और तिक्त रस कफ और वित्त को नष्ट करने में योग्य हैं तथा विरेचन भी पित्त के हरण करने में प्रधान और श्रेष्ठ उपाय है। अत एव वह साध्य कहा गया है, किन्तु अधोग रक्तिपत्त में वात और पित्त का संयोग रहता है, जिन्हें कि एक ही मधुर रस जीत सकता है और यदि नीचे प्रवृत्त हुवे रैक्तिपित्त के वेग को वमन द्वारा प्रतिमार्ग हरण किया जाय तो वह केवल निम्न-प्रवृत्त वेगमात्र को रोक सकता है, पित्त को या वात को नष्ट नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त अधिक वमन कराने से भी वात और पित्त की अन्ततोग्राखा अनुपाततः वृद्धि भी हो सकती है। अतः वमनसाध्य एवं ओषधियों की अध्यत्पता के कारण अधोग रक्तपित्त याष्य माना गया है और उभय मार्ग-प्रवृत्त रक्तिपत्त में पित्त के साथ वात और कफ दोनों की विशेषता रहती है। इस अवस्था में रक्तिपत्त की प्रवृत्ति उभय मार्ग से होती है। दो जों में से किसी भी मार्ग से निर्हरण करना अतिमात्र रक्तस्राव का जनक होने से प्राणघाती हो सकता है। अतः वमन-विरेचन के अयोग्य या विरुद्धोपक्रम होने से उभयमार्गज रक्तिपत्त असाध्य माना गया है। दही आशय चरकाचार्य ने निम्नरूप से लिखा है - 'तत्र यदूर्धमागं तत्साध्यं विरेचनोपक्रमणीयत्वाद् बह्वोषधत्वाच, यदधोभागं तद्याप्यं तस्साध्यं विरेचनोपक्रमणीयत्वाद् बह्वीषधत्वाच्च, यदधोमागं तद्याप्यं वमनोपक्रमणीयत्वादल्पीषधत्वाच्च, यदुभयभागं तदसाध्यं वमन-विरेचनायोगित्वादनौषधत्वाच्च-साध्यं लोहितिधत्तं तधदूर्ध्वं प्रतिप-द्यते । विरेचनस्य योग्यत्वाद् बहुत्वाद्भेषजस्य च ॥ विरेचनं हि पित्तस्क जयाय परमीषधम् ॥ (च. नि. अ. २) यश्च तत्रान्वयः इलेब्मा — तस्य चानधमं स्मृतम् । भवेद्योगावहं तत्र मधुरख्रैव भेषजम् त तस्मात्साध्यं मतं रक्तं यदूध्वं प्रतिपद्यते । रक्तन्तु यदधो भाग तथाप्य-मिति निश्चितम् ॥ वमनस्याच्ययोगित्वादच्यत्वाद्भेषजस्य वमनं हि न पित्तस्य इरणे श्रेष्ठमुच्यते ॥ यश्च तत्रान्वयी वायुः स्तच्छान्ती चावर स्मृतम् । तचायोगावइं तत्र कषायं तिक्तकानि च ॥ तस्माद्याप्यं समाख्यातं यदुक्तमनुलोमगम् । रक्तिपत्तन्तु यन्मानी द्वाविप प्रतिपद्यते ॥ असाध्यमिति तज्ज्ञेयं पूर्वोक्तादेव कारणात । निह संशोधनं किञ्चिदस्त्यस्य प्रतिमार्गगम् ॥ प्रतिमार्गञ्च इरणं रक्तः पित्ते विधीयते ॥ ( च. नि. अ· रे ) चरकाचार्य ने चिकित्सा स्थान में दोष तथा मार्ग उभय के अनुसार भी रक्तिपत्त की साध्यासाध्यता का विवेचन किया है-एकदोषातुगं साध्यं दिशीषं याप्यमुच्यते । यत्त्रिदोषमसाध्यं तैन्मन्दाग्नेरतिवेगवत् ॥ व्याधिमिः क्षीणदेइस्य वृद्धस्यानश्चतश्च यत्। पुकदोषातुगामी साध्य, द्विदोषानुगामी याप्य तथा त्रिदोषानुगामी रक्तिपत्त असाध्य होता है। दोषों के अतिरिक्त मन्दाप्तिवाले रोगी का अतिप्रवृत्त रक्तपिच तथा अनेक रोगों से चीणदेह वाले का रक्तिपित्त और बृद्ध तथा अनर्शन कख्ने वाले का रक्तिपित्त असाध्य होता है। एकमार्गिरक्तिपत्तस्य साध्यता - एकमार्ग वलवतो नातिवेगं नवोत्थितम्। रक्तिपत्तं सुखे काले साध्यं स्यान्नि-र्पद्रवम् ॥ (च चि. थ. ४) यहाँ पर एक मार्ग से अध्वीग मार्ग को साध्यता का वर्शक माना है वयोंकि अधोग याण्य

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow-

तथा उभयमार्गी असाध्य होते हैं, जैसा कि चक्रपाणि बे भी लिखा है-'एकमार्गमिति सामान्यवचनेऽप्यूर्ध्वगमेव अधोगस्यैकमार्गगस्यापि याप्यत्वात् ' सुखकाल का तारपर्यं हेमन्त और शिशिर ऋतु हैं। इस तरह चरकाचार्य ने दोप, ळचण और मार्ग-भेद से यहाँ पर रक्तपित्त की साध्यंता याप्यता और असाध्यता का वर्णन किया है। किसी रोधी में साध्य और याप्य के छत्तणों का मेछ होने से साध्य भी याप्य कोटि में चला जाता है। इसी प्रकार याप्य असाध्य से युक्त होने पर असाध्य ही हो जाता है। जैसे एकदोपज अधोगत रक्तिप्त एकद्रोपज होने से साध्य, किन्तु वह अधोग होने से याप्य हो जाता है। इसी प्रकार त्रिदोप और अधोग का मेल होने से असाध्यता हो जाती है, जैसा कि चरक में लिखा है-नासाध्यः साध्यतां याति साध्यो याति त्वसाध्यताम् । •अन्यच-साध्या याप्यत्वमायान्ति याप्याश्चासाध्यतां तथा।। इस तरह मार्गभेद तथा दोपभेद से साध्यासाध्यता का आपाततः विरोध होने पर अर्शीरोग में प्रतिपादित दोषभेद तथा बळीभेद के सहश हुनका समीकरण भी निम्न प्रकार से करना चाहिए। उपद्रवों से रहित एकदोषज अर्ध्वग रक्तिपत्त साध्य होता है। यही द्विदोषज तथा अस्पोपद्रव होने से याप्य और त्रिदोषज तथा अनेकोप्रद्रव युक्त होने पर असाध्य हो सकता है। एकदोषज ब्रथा अँद्रेपपद्रव-युक्त अधोग रक्तिय याप्य, द्विदोषज होने पर असाध्य तथा त्रिदोषज एकं बहत उपद्रव होने पर असाध्य ही रहता है। त्रिदोपज, वहुपद्रवयुक्त तथा उभय मार्ग से प्रवृत्त रक्तिपत्त असाध्य होता है। यह द्विदोषज तथा अस्पोपद्रव या उपद्रवरहित होने पर असाध्य या याप्य हो सकता है।

सद्नं शीतकामित्वं कण्ठधूमायनं विमः।
लोहगिन्धिश्च निःश्वासो भवत्यिसमन् भविष्यति ॥ म ॥
रक्तितस्य पूर्वेरूपम् — अङ्गो में सद्न (शिथिछता ),
श्वीतळ पदार्थों के सेवन की इच्छा, कण्ठ से धूमनिर्गमन या
कण्ठ धूम से व्यास है ऐसी प्रतीति, वमन तथा श्वास में छौह
या रक्त जैसी गन्ध का अनुभव होना थे होने वाले रक्तिपत्त
क पूर्वेरूप के छचण हैं ॥ ८॥

विमर्शः—सदनमङ्ग्रहानिः शोतेऽभिलाषः शीतकामिखं कैण्ठ पूमायनं कण्ठाद् धूमनिर्गमनिमव वेदना किंवा कण्ठे धूमोदः मनिमव वेदना किंवा कण्ठाद् धूमनिगमनिमव प्रतीतिः। मुख से धूम निकछने की प्रतीति सुदान्तसेनोक्त पित्त के सामान्य कर्मी का परिणाममात्र है। रक्तपित्त पित्तविकृतिजन्य रोग है। अतः पित्तशान्त्यर्थशीतल पदार्थी की इच्छा उत्पन्न होना रबाभाविक है। लोहगन्धिश्र-(१) कुछ लोग इसका अर्थ करते हैं कि यदि छोहे के वर्तन में दो तीन दिन पानी पड़ा रहे तो उससे उस पात्र में मोर्चाभवन (Rusting) की किया से किंद्र उत्पन्न हो जाने से उस किंद्रयुक्त पानी से जो गन्ध आती है वैसी ही गन्ध श्वास में आती है। अत एव इसे लोहगन्धि कहते हैं। (२) कुछ विद्वान् अग्नि में पिघले हुए छोहे की गर्न्ध के समान इस गन्ध को मानते हैं-'ध्मायमानलोहस्येव थासे 'गन्वः' (३) लोहे को गरम कर पानी में बुझाने से जैसी गन्ध आती है वैसा भी अर्थ कुछ लोग करते हैं। यह इक्तिप्ज का विशिष्ट पूर्व हप है। गुरुवर्य

म॰ म॰ सेनजी ने तो इसके साथ मख में मछ्छी के सहश ग्नध की प्रतीति का भी वर्णन किया है- 'शोणितच्छर्दनं वक्त्रे लोइमत्स्यसगन्धता' वस्ततः छोह रक्तगत हीमोग्छोबीन ( Haemoglobin) का घटक है अतः रक्तिपत्त में उसकी गन्ध आना भी स्वाभाविक है। इसी आशय से अपने महर्षियों ने रक्त का पर्याय लोहित (लोहेन युक्तं लोहितम्) ऐसा अन्वर्थक रखा है। चरक और वाग्भट ने भी मत्स्यगन्धता को रक्तपित्त का पूर्वरूप माना है। इसके अतिरिक्त लोहगन्धता तथा द्मोहिल्गन्धता का पृथक् पृथक् वर्णन किया है - 'तस्येमानि पूर्व रूपाणि भवन्ति, तद्यथा-अनन्नाभिलाषो भुक्तस्य विदाहः शुक्ताम्लगन्धरस उद्गारश्खर्देरभीक्ष्णागमनं छर्दितस्य बीमत्सता, स्वरभेदो, गात्राणां सदनं परिदाहो मुखाद् धूमागम ६व लोइलोहित-मत्स्यामगन्धित्वमपि चास्यस्य, रक्तइरितइरिद्रत्वमङ्गावयवशकुन्मु -त्रस्वेदलालासिंघाणकास्यकर्णमलपिडकोलिकापिडकानामङ्गवेदनालो-हितनीलपीतइयावानामचिष्मताख्य रूपाणां स्वप्ने दर्शनममीक्षणिम-ति लोहितपित्तपूर्वरूपाणि मद्यन्ति ।' (च० नि० अ० २) वाग्मटेऽपि-शिरोगुरुत्वमरुचिः शीतेच्छा धूमकोऽम्लकः। छदिंदछदिंतवैमरस्यं कासः श्वासो भ्रमः क्लमः।। लोहलोहितमत्स्यामगन्धास्यत्वं स्वरक्षयः। रक्तइ।रिद्रइरितवर्णता नयनादिषु ॥ नीककोहितपीतानां वर्णानाम-विवेचनम् । स्वप्ने तद्दर्णदर्शित्वं भवत्यस्मिन् भविष्यति ॥

बाह्यास्मग्लक्षणेस्तस्य सङ्ख्यादोषोच्छिती विदुः।।।।
रक्तिपत्तस्य संख्या दोषोच्छ्यन्न न्द्रोणितवर्णनीय अध्याय
में कहे हुए फेनिल, अहण आदि बाह्य रक्तक्त्रणों से उस
रक्तिपत्त की सप्तविध संख्या और दोषोच्वणता समझनी
चाहिये॥९॥

विमर्शः - यद्यपि सश्चताचार्य ने फेनिल, अरुण आदि रक्त लच्जों के आधार पर रक्तपित्त के भेद होना स्वीकृत किया है तथा डल्हणाचार्य ने पृथक्-पृथक् दोषों से तीन, दो-दो दोषों से तीन और सर्वदोषों से मिलित एक ऐसे उसकी सप्तसंख्या भी स्वीकृत कर ली है, किन्त उन सातों के लचण नहीं लिखे हैं। चरकाचार्य ने पृथक् पृथक् लज्ज दिये हैं-सान्द्रं सपाण्ड सस्तेहं पिच्छिलब्र कफान्वितम् । इयावारुणं सफेनब्र तन् रूक्षञ्च वातिकम् । रक्तिपत्तं कषायाभं कृष्णं गोमूत्रसन्निभम् । मेचकागारधूमाममञ्जनामञ्ज पैत्तिकम् ॥ संस्टिकिक्नं संसर्गात् त्रिकिक्न सान्निपातिकम्।। (च० चि० अ०४) ईपरपाण्डुवर्ण, घन, स्रोहीयक्त तथा पिच्छिळतायक्त रक्तपित को कफज एवं श्याव तथा अरुणवर्ण मिश्रित एवं झागदार, पतले और रूच स्रवित होने वरले रक्तपित्त को वातज तथा वट आदि के काथ के वर्ण के, काले या गोमूत्र के वर्ण के अथवा मेचक (मधुणी-कृतकृष्णमणिवर्ण के समान ) अर्थात् चिक्कण कृष्ण वर्ण, किंवा गृहधूम या अअन के सहश काले वर्ण के रक्तिपत्त की पैत्तिक तथा वात आदि दो दोषों के सम्मिछित छन्नों से द्वन्द्वज तथा तीनों देशों के मिश्रित लच्चों से सन्निपातज रक्तपित्त समझना चाहिये। डल्हणाचार्यं ने लिखा है कि विद्याध पित्तसे विदग्ध हुआ रक्तपित्त कहा जाता है। पुनः वह पिससे पृथक् केंसे अन्य भेदव्यका हो जाता है इसका उत्तर दिया कि रक्तान्तर के संसर्ग से अन्य दोपों का भी सम्बन्ध हो जाता है। माधव-टीका मधुकोप में भी शक्का की है कि जब सभी रक्तपित्त पित् के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं तो पुनः पित्तज रक्तपिक्त का पृथक वर्णन क्यों किया गया ? इसका उत्तर लिखा है कि यद्यपि सभी रक्तिपत्त पित्तज ही हैं, तथापि जिस अवस्था में स्वस्थान में अवस्थित पित्त (पाचक, आजक आदि) रक्तपित्त की उत्पत्ति करते हये दूसरे स्थान में स्थित पित्त के साथ संयुक्त होता है अथवा विना दूसरे दोषों से संयुक्त हुए ही स्वतन्त्र रूप में केवल पित्त ही रक्तपित्त का उत्पादक होता है उस अवस्था में ही पैत्तिक रक्तपित्त यह व्यवहार किया जाता है। किन्तु सभी रक्तिपत्तों को कफ्युक्त या वातयुक्त कहा है। 'ऊर्ध्वंगं कफसंस्ष्टमधोगं पवनानगम्' इन दोनों मार्गों के असिरिक वित्त का निष्क्रमणमार्ग भी शास्त्र में स्वतन्त्र नहीं वताया गया है। इस आधार पर यदि कोई कहे कि रक्तिपत्त केवल पैतिक नहीं होता तो वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि जब पित्त अपने प्रकोपक कारणों से प्रकुपित वात या कफ से युक्त होता है तभी वातिक या कफज व्यवहार भी उपयुक्त है। देवल मार्गकी महिमा से सम्बद्ध वात या कफ से व्यवहार नहीं किया जाता। जैसे शरद ऋतु में ज्वर को उत्पन्न करने वाला पित्त काल की महिमा से कफ से अनुबद्ध रहता है। तथापि इसे पैत्तिक ज्वर ही कहा जाता है। कहा भी है- 'क्र्यात पित्तन्न शरदि तस्य चानुबन्धः कफः' । इसी प्रकार जब रक्तपित एक दोष लच्नणों से युक्त होता है तो हसे एक-दोषज कहते हैं और दो दोपों के उन्नणों से द्विदोपज तथा त्रिदोषों के लच्नणों से युक्त होने पर त्रिदोपज रक्तपित्त कहा जाता है। चक्रपाणि ने अपनी टीका में शङ्का की है जब प्रकृपित पित्त ही रक्तपित का जनक कहा जाता है तब उसके रलैप्सिक आदि थेद कैसे हो सकते हैं ! इसके उत्तर में लिखा है कि सामान्य सम्प्राप्ति में पित्त ही रक्तपित्त रोग का जनक है, जैसे कि सभी गुल्मों का जनक वायु ही होता है तथा सर्व ज्वरों का आरम्भक भी पित्त ही होता है 'ऊष्मा विचाइते नास्ति ज्वरो नास्त्यूष्मणा विना' किन्तु वह जब उत्कट कफ के साथ मिल कर रक्तपित्त को उत्पन्न करता है तब उस दशा में सामान्य सम्वाप्त से प्राप्त हुये पित्त को छोड़ कर सान्द्र-खादिस्वलचणदर्शक श्लेप्मा से रक्तपित उत्पन्न हुआ है। अतः उसे रलेष्मिक रक्तिपत्त कहते हैं। जैसा कि रलेष्मिक गुल्म में सामान्यसग्यासिवश से आगत वात का व्यवहार न कर उसे रहें बिमक गुल्म ही कहा जाता है और भी इसी तरह जैसे कफज्बर में सर्व ज्वरों के कारणभूत होने पर भी पितू का ध्यान नहीं करते हुए उसे कफ ज्वर ही कहते हैं, इसी तरह का सिद्धान्त वातिक रक्तिपत्त में भी समझना चाहिए। यदि कफ और बात के विना प्रकृपित प्रवल वित्त से उत्पन्न रक्त-पित्त जिसमें कि पैत्तिक रक्तपित्त के ही उच्चण मिछते हों तो उसे ग्रुद्ध पैत्तिक रक्तिपत्त ही कहा जायगा। इस तरह दोपों के छत्त्रणों से ही रक्तिपत्त अमुक दोपज है ऐसा कहा जायगा। रलैध्मकादि रक्कपित्त की अपेचा पैत्तिक रक्तपित्त में पित्त अत्यन्त उत्कट रहता है, क्योंकि खास कर पित्त पैत्तिक रक्तिपत्त में ही अपने उच्चण दर्शाता है, अन्य दोषजन्य में नहीं। यहाँ पर यह भी शङ्का हो सकती है कि जब ऐसी व्यवस्था है तब केवल पैतिक रक्तिपत्त का कौन सा मार्ग होगा, क्योंकि वातारब्ध स्वतिपत्त नीचे को और कफारब्ध रक्तिपत्त जपर को जायगा, फिर पितारच्य किस मार्ग से

प्रवृत्त होगा? इसका उत्तर दिया है कि केवल पित्त से आरब्ध हुए रक्तिपत्त के जर्व और अधः दोनों ही मार्ग हो सकते हैं। जपर जाते समय जो उसमें कफ मिल जाता है तथा नीचे से प्रवृत्त होने पर जब उसमें वात मिल जाता है किन्तु केवल मार्ग की महिमा से सम्बद्ध वात या कफ से वह रक्तिपत्त ककारब्ध या वातारब्ध है ऐसा व्यवहार नहीं होता क्यों कि स्वतन्त्र और व्यक्तिल्जों वाला दोष ही अनुवन्ध्य (प्रधान) होता है तथा तिहुपरीत अनुवन्ध (अप्रधान) हो जाता है। इसलिये रक्तिपत्त अधोग हो या उर्ध्वंग हो उसमें मार्ग-महिमा को छोड़ कर जिस दोष के लज्जण प्रधान प्रकट हुये हों या मिलते हों उन्हीं के आधार पर उसे वातिक या रलेंग्निक या पैत्तिक रक्तिपत्त कहा जायगा। केवल मार्ग के सम्बन्ध से साथ हुये तथा अपने लक्त्ण प्रकट नहीं करने वाले अनुवन्ध (अप्रधान) रूपी दोष के होने पर तद्दोषज वह रक्तिपत्त नहीं होगा।

दौर्बल्यश्वासकासज्वरवमधुमदास्तिन्द्रतादाहमूच्छी भुक्ते चान्ने विदाहस्त्वधृतिरिष सदा हृ हचतुल्या च पीडां। तृष्णा कण्ठस्य भेदः शिरिस च दवनं पूर्तिनिष्ठीवनञ्च द्वेषो भक्तेऽविपाको विरितृरिष रते रक्तिपत्तोपसर्गाः॥१०॥

रक्तिपत्तोद्रवाः—दुर्वेळता, शास, कास, उवर, वमन, मद (मत्तता), तनद्रा, दाह, सूर्च्छा, खाये हुए भोजन का विदाह, धर्यहीनता, हदय प्रदेश में असहा पीड़ा, प्यास, कण्ठ में सैंद (स्वरभेद), शिर में ताप की अधिकता या पीड़ा, दुर्गन्धित थूक का निकळना, भोजन से घृणा, भोजन का परिपाक ठीक न होना तथा निकळे हुए रक्तिपत्त के रक्त के वर्ण में मांस-प्रचाळित जळ इत्यादि के समान विद्यतिकी उपस्थित अथवा सुख का नाश ये रक्तिपत्त के उपद्वव हैं॥ १०॥

0

विमर्शः-- 'तन्द्रिता' के स्थान पर अन्यत्र 'पाण्डता' ऐसा पाठान्तर है जो कि उपयुक्त है, क्योंकि अत्यिक रक्तस्राव-होने पर पाण्डुता (Anaemia) तथा दुर्वछतादि अन्य उपद्रव स्वाभाविक हैं। "भुक्ते चान्ने विदाहः' इसके स्थान पर 'सुवते घोरो विदाहैः' ऐसा पाठान्तर है। 'कण्ठर्य सेदः' इसके स्थान पर 'को छस्य भेदः' ऐसा पाठान्तर है। रक्त के अधिक निकलने पर कण्ठ का भेद भी होते देखा गया हैं तथा किसी-किसी में पित्त के अधिक प्रकृपित होने से अति-सार भी होते देखा गया है। अतः दोनी पाठ उपयुक्त हैं। 'शिरसि च दवनम्' दवनमिति सन्तापः, यहाँ पर अनेक पाठा-न्तर हैं (१) 'शिरिस च तपनम्' यह द्वन का समानार्थक है। (२) 'प्रविततशिरस' इति पाठान्तरे प्रवितदं विस्तीर्यमाणिपाध, प्रवितता विस्तीर्णा वेदना श्चिरिस यस्य स तथा इति कार्तिकः। (३) 'प्रविततिसरता' इति पाठान्तरे सिराततैगात्रता या सिराज्यासगावता ऐसा अर्थ होता है । 'पृतिनिष्ठीवनत्वम्' अर्थात् प्यजनक जीवाणुओं का संक्रमण हो जाने पर दुर्ग-निधत थूँक निकल सकता है। 'देशे मत्तेऽविवाकः' यहाँ पर 'मक्तद्रेषाविषाकः' ऐसा पाठान्तर है, जो कि समानार्थक है। 'विरतिरिप रतेः' इसके स्थान पर 'विकृतिरिप मवेत' ऐसा एक पाठान्तर है तथा दूसरे • 'विनविरिष भवेत' ऐसा पाठान्तर मान कर 'विनतिः शरीरस्य विनमन्य' अर्थात् शरीर का नस

जाना ऐसा अर्थ करते हैं। 'रक्तिपत्तोपसर्गाः' इसके स्थान पर 'रक्तिपत्तोपसर्गात' ऐसा पाठान्तर है। रक्तिपत्तोपसर्ग का अर्थ वे रक्तिपत्त के उपसर्ग (उपदव) हैं यह अर्थ होता है 'एते १ किपत्तस्य उपसर्गा उपद्रवाः' किन्तु पाठान्तर करने पर रक्तपित्त के अन्दर उपसर्ग (संक्रमण—Infection) होने से ये उगद्रव उत्पन्न होते हैं ऐसा अर्थ होगा। वास्तव .में इन उपद्रवों में केवल एक पूतिनिष्ठीवन ही ऐसा उपद्रव है जो कि पूराजनक जीवाणुओं के उपसर्ग (संक्रमण) होने से उत्पन्न होता है, किन्तु अन्य जो उपद्रव दौर्वत्य-श्वास-कासादिक हैं वे प्रायः विना उपसर्ग (संक्रमण) के होने वाले भी हो सकते हैं। अतः पञ्चग्यन्त (रक्तपित्तोप-पसर्गात् ) पाठ अधिक उपयुक्त न होकर रक्तपित्तोपसर्गाः यही पाठ समुचित है, जिसका अर्थ ये रक्तिपत्त के उपसर्ग (उपद्रव) हैं ऐसा होता है। चरकोक्तरक्तिपत्ती. पद्रवाः— 'उपद्रवास्तु खल्ज द्योर्वंच्यारोचकाविपाकश्वासकासज्वराति-सारशोकशोषपाण्डुरोगाः स्वरभेदश्च' ( च० नि० अ० २ )

मांसप्रक्षालनाभं कथितमिव च यत् कर्माम्भोनिभं वा मेदःपूरासकल्पं यक्टदिव यदि वा पक्तजम्बूफलाभम् । यत् कृष्णं यच नीलं भृशमतिकुणपं यत्र चोक्ता विकारा-स्तद्वज्यं रक्तपित्तं सुरपतिधनुषा यच तुल्यं विभाति । ११।

असाध्यरक्तिपत्तन्द्रशणम्—सांसप्रचालितजल के समान रङ्ग वाला, सदा हुआ, दुर्गिन्धत, कीचड़ मिश्रित जल के सामान चरवी और प्य से मिश्रित रक्त के समान, यक्षत् या पक जामुन के फल के समान, काला, नीला, मुर्दे जैसी दुर्गिन्ध वाला तथा उपर्युक्त दौर्वच्य आदि उपद्रवों से युक्त एवं इन्द्रधनुष के समान विविध वर्णों वाला रक्त जिस रक्त-पित्त रोग वाले व्यक्ति के शरीर से निकलता हो उसे चिकि-रसाकर्म से वर्जित करना चाहिए॥ ११॥

विमर्शः - रक्तिवत्तस्य चरकोक्तासाध्यव्क्षणानि -- रक्तितस्य विद्यानमिदं तस्योपदिद्यते। यःकृष्णमथवा नीलं यदा शक्षभनुष्पञ्जम् ॥ रक्तिमसाध्यं तद्वाससो रअनञ्च यत् । भृशं पुरयतिमात्रञ्च सर्वोपद्रवः वच यत्।। बक्रमांसक्षये यच तच रक्तमसिद्धिमद्धः येन चोपहतो रक्तं रक्तिपत्तेन मानवः । परयेद् दृश्यं वियचापि तचासाध्यं न संशयः ॥ (च० नि० अ० २) अन्य च-संसृष्टं कफवाताभ्यां कृण्ठे सज्जित चापि यत् । यचाप्युपद्रवैयुंकैयंथोक्तेः समिभद्रुतस्॥हारिद्रनीलहरितः तांत्रेवणेरुपद्रतम् । क्षीणस्य कासमानस्य यच तच न सिद्धयति ॥ यद् द्विदोषानुगं यदा शान्तं भ्रान्तं प्रकुप्यति । मार्गान्मार्गं चरेचद्वा पित्तमास्य न सिद्धयति॥ (चरक) सुश्रुताचार्यने सुत्रस्थान में कहा है कि जो इक्तपित्त का रोगी पुनः पुनः रक्त का ही वमन करता है, जिसके नेम्न लाल हो गये हों तथा जिसे रक्त की गन्ध से शुक्त बार बार उद्गार ( डकारें ) आती ही एवं जो सब कुछ लाल ही देखता हो वह अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होता है। लोहितं छर्दयेधस्तु बहु ो. लोहितेक्षणः । लोहितो-द्वारदर्शी च त्रियते रक्ष्पैतिकैः ॥ ( सु॰ सू॰ अ॰ ३३ )

नादो संप्राह्ममुद्रिक्तं यद्सृग् बितनोंऽश्रतः । तत् पाण्डुग्रहणीकुष्ट्रप्लोहगुल्मुज्वरावहम् ॥ १२ ॥

तत् पण्डिप्रहणाकुष्ठिप्ताहिगुरुभुष्वप्राविहम् ॥ ११ ॥ । छङ्कन कराना आवश्यक ह—प्रायण हि समाल्ब्ह्यमादाषा-वलवद्रक्तिपत्ते सब्यहणनिषेषः—बलवान् तथा भोजन करने व्छरीरिणाम् । वृद्धि प्रयाति पित्तासक् तरमात्त्व्ब्रङ्गयमादितः ॥ वाले रक्तिप्तिके भोगि Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

रक्तस्राव को प्रथम प्राह्म औषधियों के प्रयोग से रोकना (॰स्तम्भित करना ) नहीं चाहिये । यदि हस रक्त को प्रथम ही रोक दिया जाय तो यह पाण्डु, प्रहणी, कुष्ठ, प्लीहवृद्धि गुरम और ज्वर रोगों को उत्पन्न कर देता है ॥ १२ ॥

विमर्शः—चरकाचार्य ने भी कहा है कि जिस रोगी का वल और मांस चीण न हुआ हो तथा भोजन करता हो ऐसे रोगी का सन्तर्पणजन्य तथा दोपों की दृष्टि से उस्कट हुये रक्तिपक्त का प्रथम स्तम्भन नहीं करना चाहिए - नादौ संस्तम्भन कार्य रक्तिपक्त का प्रथम स्तम्भन नहीं करना चाहिए - नादौ संस्तम्भन कार्य रक्तिपत्तं यदस्रतः । तहोषदृष्टमुल्डिष्टं नादौ स्तम्भनमईति ॥ यदि कोई व्यक्ति अज्ञान से ऐसे दृषित रक्त को रोक देता है तो उससे गलप्रह, पृतिनस्य, मूच्छितं आदि रोग उत्पन्त होते हैं—गलप्रहं पृतिनस्य मूच्छांयमरुचि ज्वरम् ॥ गुरम् प्लीहानमानाहं किलासंकुच्छ्मूत्रताम् । कुष्ठान्यशिस वौमर्प वर्णनाशं भगन्दरम् । बुद्धीन्द्ररोपरोधन्न कुर्यात स्तम्भितमादितः ॥ तस्मा-दुपेषयं विज्ञो वलदोषविचारिणा ॥ रक्तिपत्तं प्रथमतः प्रवृद्धं सिद्धिः मिच्छता ॥ (चि चि चि क्ष अ ४)

अधःप्रवृत्तं वमनैरूर्ध्वगं च विरेचनैः । जयेदन्यतरद्वाऽपि क्षीणस्य शमनैरसृक् ॥ १३॥

रक्तिपत्ते चिकित्साक्षमः—संशोधन के योग्य तथा बलवान् पुरुष के अधोमार्ग से प्रवृत्त हुए तथा बहुदोषयुक्त रक्तिपित्त को वमन कराकर जीतना चाहिये। यहसो प्रकार संशोधन के योग्य तथा बलवान् पुरुष के अर्ध्वमार्गों से प्रवृत्त हुये तथा बहुदोपयुक्त रक्तिपत्त को विरेचनविधि से जीतना चाहिये। किन्तु बल-मांसादि से चीण हुये पुरुष का चाहे अर्ध्वा रक्तिपत्त हो अथवा अधोग रक्तिपत्त हो उसे संशामक उपायों (स्तम्भक तथा तर्षक चिकित्सा) द्वारा ही जीतना चाहिये। उसमें वमन और विरेचन विधिका प्रयोग नहीं करना चाहिये॥ १३॥

विमर्शः - डल्हणाचार्यं ने शङ्का की है कि अधोग रक्तिपत्त वातानुबन्ध वाला होता है तथा वात के जीतने के लिये बस्ति या स्नेहपान हितकर होता है । फिर वमन से वातशमन कैसे होगा ? इसी प्रकार ऊर्ध्वंग रक्तवित्त कफसंसृष्ट रहता है तथा कफ के जय के लिये वमन उपकारी होता है। फिर विरेचन से कफसंशमन कैसे होगा ? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया है कि न्याधिकी प्रत्यनीक (विपरीत) चिकित्सा होने से दोनों प्रकार के रक्तपित्तों में दोनों विधियाँ युक्त ही हैं, जैसा कि अन्यत्र भी कहा है अधीगं वमनैवीनानूष्वंगं रेचनै पेत' चरक में भी कहा है-अधोवहे रक्तिपत्ते वमनं परमुच्यते । विरेचनेनोर्ध्वमागमधोगं वमनेन च ॥ अर्थात् ऊर्ध्ववेग वाले रक्तिपत्त में विरेचन देकर अधोवेग कर तथा अधोवेग के रक्षपित्त में बमन द्वारा अर्ध्ववेग करना यह प्रथ्यनीकता है। चरकाचार्य ने रक्तपित्त की चिकित्सा के कियय में प्रथम दो बातों पर ध्यान देना आवश्यक कहा है। अर्थात् रक्तपित्त रोग सन्तर्पणजन्य है या अपतर्पणजन्य । प्रायः यह देखा गया है कि मन्दर्यों के शरीर में आमदोष की वृद्धि होने से पित और रक्त वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अत एव रक्तपित्त में अथम लक्षन कराना आवश्यक है-पायेण हि समुक्तिल्हमामदोषा-च्छरीरिणाम् । वृद्धि प्रयाति पित्तासुक् तस्मात्तव्छङ्ग्यमादितः । औषध नहीं देना यही नहीं समझना चाहिये, जैसा कि इस शब्द से ही सन्ता प्रत्येक को ऐसा साधारण अर्थ ज्ञात हो जाता है। किन्तु भायुर्वेद में लङ्घन शब्द पारिभाषिक होने से उसके दश्वविध प्रकार गृहीत किये जाते हैं, जैसे - चतुष्प्रकारा संशुद्धिः पिपासा मारुतातपौ । पाचनान्युपनासश्च न्यायामश्चेति लंध-नम् ॥ वमन, विरेचन, निरूहण वस्ति और शिरोविरेचन यह चार प्रकार की ऊर्ध्वाधोदेह शुद्धि, प्यास का सहन, मारुत और धूप का सेवन, पाचक (चित्रक, शुण्ठी आदि तीचण) औषियों का सेक्न, उपवास और व्यायाम ये लेंड्डन के दस प्रकार हैं। इनमें जिसकी जहाँ दोष, देश, काल, प्रकृति और रोग के अनुसार आवश्यकता हो वैसे छङ्घन का प्रयोग किया जाता है। अस्त, लङ्घन की ऐसी व्यवस्था होने पर भी अर्थात् रक्तपित्त के रोगियों को प्रथम छंचन करना चाहिये ऐसा होने पर भी यदि रक्तिपत्त सन्तर्पणजन्य हो तो छङ्घ-नादि अपतर्पण चिकित्सा तथा अपतर्पणजन्य हो तो सन्तर्पण चिकित्सा करनी चाहिये-मार्गी दोषानुबन्धन्न निदानं प्रसमीक्ष्य च । कङ्गनं रक्तिपत्तादौ तर्पणं वा प्रयोजयेत ॥ ( च० चि० अ० भार्ग से ऊर्ध्वमार्ग, सामिपत्त, कफ दोष तथा स्निम्धोष्ण पद्दार्थ सेवनरूपी निदान (कारण) वाले रक्तिपत्ती में लंघन चिकिरसा करनी चाहिए-वश्यते बहुदोषाणां कार्यं बलवताञ्च यत् । अक्षीणवलमांसस्य यस्य सन्तर्पणोरिथतम् ॥ बहुदोषं वलवतो रक्तिपत्तं शरीरिणः। दाले संशोधनाहंस्य तद्धरेन्निरुपद्रवम् ॥ विरेचने नोध्वमागमधोगं वमनेन च॥ (च० चि० अ० ४) किन्तु अधोमार्ग से प्रवृत्त तथा अन्य प्रोक्तस्थित से विपरीत स्थिति हो तो तर्पणचिकित्सा करनी चाहिए। 'मोजनरूप-तपंगप्रयोजकम् । तपंयतीति तपंगमशनम् । तेन यवागुस्तपंगञ्च ब्राह्मम् । ये तु तर्पणशब्देन सन्तुतर्पणमेव ब्राह्यन्ति तेषां यवागूदान-पक्षो न संगृहीतः स्यात्' (च० चक्रपाणिः, चि० अ० ४।३०) क्षीणस्य शमनैरित्यादि—चीण रक्तिपत्ती में चाहे रक्तिपत्त अर्ध्वग हो या अधोग उसमें वमनविरेचन उभय का निषेध है। संशमन चिकित्सा ही श्रेष्ठ है जैसा कि तन्त्रान्तर में भी कहा है- 'ऊर्ध्वंगं वाडप्यधोगं वा श्लीणस्य शमनैर्जयेत ॥ चरका-चार्य ने स्पष्ट लिख दिया है कि चीण, शोकभाराध्वरामन से कर्शित, अग्नि, सूर्य से सन्तप्त, अन्य रोगों से चीण हुये तथा गर्भिणी, बालक, बृद्ध तथा रूच, अरुप और नपा तुला (कम) भोजन करने वाला अवस्य और अखिरेचनीय तथा शोष वाले रक्तिपत्ती की संशमनिषकित्सा ही करनी चाहिए-बलमांसपरि-क्षीणं शोकभाराध्वकशितम् । ज्वलनादित्यसन्तप्तमन्यैर्वा क्षीणमामयैः॥ गर्मिणीं स्थितरं बालं रूक्षालपप्रमिताशिनम् ॥ अवस्यमविरेच्यं वा यं पश्येद्रक्तिपित्तनम् । शोषेण सानुबन्धं वा तस्य संशमनी क्रिया । शस्यते रक्तिपत्तस्य ।। ( च० चि० अ० ४ )

अतिप्रवृद्धदोषस्य पूर्वं लोहितपित्तिंनः। अक्षीणबलमांसाग्नेः कर्त्तव्यमपतर्पणम्॥ १४॥

रक्तिपचे अपतर्पणचिकित्सा—जिस रक्तिपत्त रोगी के दोष अधिक बढ़े हुए हों तथा जिसका बळ, मांस और पाचकाग्नि चीण-नहीं हुये हों उसके ळिये प्रथम अपतर्पण ( छंघन ) चिकित्सा करनी चाहिए॥ १४॥

विमर्शः—'अतिप्रवृद्धदोपस्य'के स्थान पर 'ऊर्ध्व प्रवृद्धदोपस्य' जल दोषपाचनार्थ देवें —होवेर चन्द्रनो के मस्तपपंटकेः श्रुतम् । CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

ऐसी पाठान्तर है। अपतर्पण शब्द से पूर्वीवत दश प्रकार का छंघन समझना चाहिए।

लङ्घितस्य ततः पेयां विद्ध्यात् स्वल्पतण्डुलाम् । रसयूषो प्रदातव्यो सुरभिस्नेहँसंस्कृतो ॥ त्तर्पणं पाचनं लेहान् सपींषि विविधानि च ॥१४॥

लक्षनानन्तरं कर्तन्यम्—उक्त प्रकार के रक्तीपत्ती का ठीक प्रकार से लंघन हो जाने पर जिसमें चावल कम हो ऐसी पेयाँ पिलानी चाहिए तथा सुगन्धित और स्नेह से संस्कृत मांसरस तथा सुद्गादियूष देना चाहिए। इनके अतिश्रिक्त तर्पण और पाचन के प्रयोग तथा अवलेह और विकिध प्रकार के घृतों का प्रयोग करना चाहिए॥ १५॥

विमर्शः—चरकाचार्यं ने स्पष्ट लिखा है कि अर्ध्वगरक्तिपत्त वाले रोगी में लंघन कराने के पश्चात् तर्पणादिक्रम हितकारक होता है तथा अधोगत रक्तिप्रत में छंघन के पश्चात् पेया पिलानी चाहिए—ऊर्ध्वंगे तर्पणं पूर्वं पेवां पूर्वमधोगते । काल-सारम्यानुबन्धको दद्यारप्रकृतिकरपवित ॥ (च० चि० अ० ४) अन्यच्च-- अर्ध्वंगे शुद्धकोष्ठस्य तर्पणादिः क्रमो हितः। अधोगते यवाग्वादि नो चेत्स्यान्मारुतो बेली ॥ (च० चि० अ० ४) तर्पण-परिभाषा 'द्रवेणालोडिव्यस्ते त्युस्तर्पणं लाजसक्तवः' तपंणप्रयोगः-जलं खर्जुरमृदीकामध्यैः सपरूषिकैः। शृतशीतं प्रयोक्तव्यं तर्पणार्थे सशर्करम् ॥ तर्पणं सघृतस्रौद्रं लाजचुर्णेः प्रदापयेत् । ऊर्ध्वंगं रक्तिपत्तं तत् पीतं काले व्यपोइति ॥ (च० चि० अ० ४), खजूर (छुहारी), द्राचा, मुलेठी और फालसा इन्हें मिलित २ तोले भर ले के ३२ तोले पानी में अर्धावशेष कर ले या ३-४ उफान तक उवाल के छान कर २ तोले शर्करा मिला कर पिला देवें। अथवा शालिधान के लाजों ( खीलों ) का चूर्ण या सत् वना-कर उसे १ घण्टे तक पानी में घोल करे २-४ तोले घृत तथा १-२ तोले शहद मिळाकर चटाना चाहिये। पेयाप्रयोगःन 'शालपण्यादिना सिद्धा पेथा पूर्वमधीगते' ( च० दत्त ) यवागू-प्रयोगः-रक्तिपत्ते यवागूनामतः करुपः प्रवक्ष्यते । पद्मोत्पलानां कि अलेक: पृक्षिनपणीं प्रियङ्गकाः। जले साध्या रसे यहिमन् पेया स्याद्रवतिपत्तिनाम् ॥ यवागूपरिभाषा—'यवागूः षड् गुण्ने- क्लेने 'यवागू मुचिता द्रकृताच्च तुर्भागकृतां वदेत' जो मनुष्य जितना चावल खाता हो उसका चौथाई लेकर ६ गुने पानी में डाल कर पकाना चाहिए। इसे यवागू कहते हैं। यवागू की अपेचा पेया पचने में और हळकी होती है। जितना मनुष्य भात खाता हो उसका चौथाई चावल ले के चौद्ह गुने दाची में डालकर अच्छी प्रकार चावलों के पक जाने पर उतार लें, इसे पेया कहते हैं-द्रवाधिका घना सिक्था चतुर्दशपुणे जले । सिद्धा पेया बुधेर्ज्ञेया युष्ट किञ्चिद्धनः स्मृतः।। अन्य तन्त्र में भी अधोग रक्तिपत्त में यवागू पेया आदि का प्रयोग तथा अर्ध्वग रक्तिपत्त में यथा-दोषानुसार तर्पण का प्रयोग प्रशस्त माना है-अधोवहे यवा-ग्बादि न चेत् स्यान्मारुतो वली । ऊर्ध्वगे तर्पणं शस्तं यथादोषम-थापि वा ॥ 'न चेत् स्यान्मारुतो बळी' यह चरक में भी कहा है—यदि अधोग रुक्तपित्त में वायु ब्लवानू न हो तो यवाग्वादि दें और यदि वलवान् हो तो मांसीदन = मांसरस तथा भात का प्रयोग करना चाहिए ऐसा चक्रपाणि ने स्प्रष्टीकरण किया है। पाचनम्—हीबेरादि द्रव्यों से साधित

या

ना

वने

हो

छी

र्गि

मिं

था-

वा-

यम-

नहा

तो

रस

धेत

म् ।

ंबेवलं शतशीतं वा दवात्तोयं पिपासवे।। (च० चि० अ० ४)
लोहान्—सध्कशोभाक्षनकोविदार इत्यादि द्रव्यों से
बनाये हुए अवलेह प्रयुक्त करें एवं वासादि एत पीने को दें।
द्राक्षामधुककारमर्थ्यसितायुक्तं विरेचनम् ।
यष्टीमधुकयुक्तं च सक्षौद्रं वमनं हितम् ।। १६ ॥ १
रक्तपित्ते वमनविरेचनद्रव्याणि —सुनक्का, सुलेठी, गम्भारी

 रक्तिपत्तं वमनिविरेचनद्रव्याणि — मुनक्का, मुलेठी, गम्भारी की छाल, इनुको मिश्रित २ तोले भर ले के २२ तोले पानी में उवाल कर चौथाई शेप रख के छान कर शर्करा मिला के विरेचनार्थ पिलीवें। इसी तरह मुलेठी के चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर वमनकल्पोक्त विधि से वमनार्थ प्रयुक्त करें॥१६॥

विमर्शः — विरेचनप्रयोगः — त्रिवृतामभयां प्राज्ञः फलान्यारग्वधस्य वा । त्रायमाणां गवाक्ष्या वा मृङ्कमामलकानि वा ॥ विरेचनं प्रयुक्षीत प्रभूतमधुराकरम् । रसः प्रशस्यते तेषां रक्तिभित्ते
विशेषतः ॥ चमनप्रयोगः — वममं मदनोन्मिश्रो मन्यः सक्षीद्रशर्करः ।
सश्करं वा सल्लिलमिक्ष्णां रस एव वा ॥ वत्सकस्य फलं मुस्तं मदनं
मधुकं मधु । अधोवहे रक्ति पत्ते वमनं परमुच्यते ॥ (च० चि० अ० ४)

पयांसि शीतानि रसाश्च जाङ्गलाः
सतीनयूषाश्च सशालिषष्टिकाः ।
पटोलशेळ् सुनिषण्णयूथिकाबटातिसुक्ताङ्कुरसिन्दुवारजम् ॥ १७॥
हितञ्च शाकं घृतसंस्कृतं सदा
तथेव धात्रीफलदाडिमान्वितम् ।
रसाश्च पारावतशङ्खकूर्मजास्तथा यवाग्वोऽभिहिता घृतोत्तराः॥ १८॥
सन्तानिकाश्चोत्पलवर्गसाधिते
क्षीरे प्रशस्ता मधुशकरोत्तराः।
हिमाः प्रदेहा मधुरा गणाश्च ये

घुतानि पथ्यानि च रक्तपित्तिनाम् ॥ 🎉 ॥ रक्तिपत्ते पथ्यानि – उत्पलादिगण के द्रव्यों के साथ उवाल कर शीतल किये हुए जल (पित्तोलवण रक्तपित में) तथा जङ्गळी पशु तथा पिचयों के उवले हुए मांसों का स्वरस (वातोरवण रक्तिपत्त में) और सतीन (वर्तुल कलाय= गोल मटर ) का यूप कफोलवण रक्तपित्त में पीने को देने चाहिए तथा बालि बावल और साठी चावलों का भात तीनों प्रकार के रक्तिपित्त में खिळाना प्रशस्त है। इसके अतिरिक्त परवल के पत्ते, शेलू (लिसोड़े) फल, करेले के फल या सुनिषण से चोल ई का शाक, यूथिका (जूही) का शाक, वट के कोमल पत्राङ्करों का शाक, अतिमुक्ता ( आवन्तक या माधवी छता ) के पत्राङ्करों का शाक, सम्भाल, के कोमल पत्तों का शाक घृत से संस्कृत कर धात्रीफल ( आँवले ) और अनारदाने के चूर्ण से कुछ खटा बना कर देना सदा हितकारी माना गडा है। इन शाकों के अतिरिक्त पारावत (कबूतर), शङ्ख के भीतर का कीडां और कच्छप इनके मांस के रसों को तथा यैवागू को अन्यधिक घृत में मिश्रित कर रक्तिपत्त में प्रयुक्त करें। उत्पर्कीदिगण की औषधियों के करक से सिद्ध किये हुए दुन्ध के जपर की मलाई में शहद और

शर्करा (कफानुबन्ध में मधु तथा पित्तप्राबल्य में शर्करा)
मिला कर खिलाना प्रशस्त माना गया है। द्वसके सिवाय
न्यप्रोध आदि शीतलगण के द्रव्यों के बने हुए या चन्दन
कर्प्र आदि के शीतल प्रदेह लगाने चाहिए तथा काकोल्यादि
मधुर गण की औषधियों के द्वारा सिद्ध किये हुए पेय पदार्थ
दुग्ध पानी आदि पिलाने चाहिए। एवं मधुरादिगण या काकोल्यादिगण या जीवनीयगण की औषधियों के कल्क और
काथ से सिद्ध किये हुए अनेक प्रकार के घृतों का पान रक्तपित्त के रोगियों में प्रशस्त पथ्य माने गये हैं॥ १७-१९॥

विमर्शः-रक्तिपत्ते चरकोक्तपथ्यानि-भद्रश्रियं लोहितचन्दनष्ठ प्रपौण्डरीकं कमलोरपले च। उशीरवानीरजलं मृणालं> सहस्रवीर्या-मधुकं पयस्या ॥ शालीक्षुमूलानि यवासगुन्द्रामूलं नलानां कुशकाः शयोश्च । कुचन्दनं शैवलमप्यनन्ताकालानुसार्या तृणमूलमृद्धिः ॥ मूलानि पुष्पाणि च वारिजानां प्रलेपनं पुष्करिणीमृदश्च। उदुम्ब-राश्वत्यमधूकलोश्राः कषायवृक्षाः शिशिराश्च सर्वे ॥ प्रदेहकले परिः षेचने च तथावगाहे घृततैलिसद्धौ। रक्तस्य पित्तस्य च शान्ति-मिच्छन् मद्रश्रियादीनि भिषक् प्रयुञ्ज्यात् ॥ धारागृहं भूमिगृहं सुशीतं वनस्र रम्यं जलवातशीतम्। वैदूर्यमुक्तामणिभाजनानां स्पर्शाश्च दाहे शिशिराम्बुशीताः॥ पत्राणि पुष्पाणि च वारिजानां क्षीमञ्ज शीतं कदलीदलानि । प्रच्छादनार्थे शयनासनानां पद्मोत्प-लानाञ्च दलाः प्रशस्ताः ॥ प्रियङ्गकाचन्दनङ्कृषितानां स्पर्शाः प्रियाणां च वटाङ्गनानाम् । दाहे प्रशस्ताः सजलाः सुशीताः पद्मीत्पलानाञ्च कलापवाताः ॥ सरिद्धदानां हिमवद्दरीणां चन्द्रोदयानां कमलाकरा-णाम् । मनोऽनुकूलाः शिशिराश्च सर्वाः कथाः सरक्तं शमयन्ति पित्तम् ॥ (च० चि० अ० ४) रक्तपित्ते तन्त्रान्तरोक्तपथ्यानि — अधोगते छर्दनमूर्ध्वनिर्गमे विरेचनं स्यादुभयत्र लङ्घनम्। पुरातनाः षष्टिकशालिकोद्रविप्रयङ्गनीवारयवप्रशातिकाः ॥ गवामजायाश्व पयो घृतच्च घृतं महिष्या पनसं प्रियालम् । रम्माफलं कञ्चटतण्डु-लीयपटोलवेत्रायमहार्द्रकाणि ॥ पुराणकूष्माण्डफलञ्च तद्वीजजलानि वासा। स्वादूनि बिम्वानि च दाड़िमानि खर्जूर-धात्रीमिशिनारिकेलम् ॥ कशेरुशृङ्गाटमरुष्कराणि कपित्थशालुकपरू-षकाणि । भूनिम्बशाकं पिचुमदेपत्रं तुम्बी कलिङ्गानि च लाज-सक्तुः ॥ सेकोऽनगाहशतबीतसर्पिरभ्यक्षयोगः शिशिरः प्रदेहः। कथा विचित्राश्च मनोऽनुकूलाः॥ हिमानिलश्चन्दनमिन्दुपादाः रक्तोत्पलाम्मोरुइपत्रश्रया क्षुीमाम्बरं चोपवनं सुशीतम् । प्रियङ्गुयुक् चन्द्रनरूषितानामालिङ्गनब्रापि वराङ्गनानाम् ॥ प्रकृष्टनीरं हिम-वालुका च मित्रं नृणां शोणितिपत्तरोगे ॥ ( भेषउय र० ) रक्तिपत्ते-Sपथ्यानि — व्यादीमाध्वनिषेवणं रविकरस्तीक्ष्णानि कुर्माणि च। क्षोमो वेगविधारणं चपलता इस्त्यश्वयानानि च ॥ स्वेदास्त्रस्रुतिधूम-पानसुरतक्रोधाः कुलस्थो गुडो वार्ताकुस्तिलमापसर्पपद्धिक्षीराणि कोपं पयः ॥ ताम्बूलं नलदाम्बुमचलशुनं शिम्बी विरुद्धाशनम् कट्वम्लं लवणं विदाहि च गणस्त्याज्योऽस्रिपत्ते नृणाम् ॥ ( भैषज्यर० )\*

मध्कशोभाञ्जनकोविदारजैः
• प्रियङ्गुकायाः कुसुमैश्च चूर्णितैः ।
भिषग्विद्ध्याचतुरः समाक्षिकान्

३६ CC-D In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

कचनार के पुष्प और प्रियङ्क के पुष्प इन चारों पुष्पों को पृथक पृथक चूर्णित कर शीशी में भर देवें फिर वेंच एक पित्त के रक्त की शान्ति करने के लिये इनमें से किसी एक के पुष्प चूर्ण को ३ माशे से ६ माशे प्रमाण में लेकर। मधु के साथ मिश्रित कर चटावे। अथवा इन चारों पुष्प चूर्णों को मिश्रित कर के भी ३ माशे से ६ माशे के प्रमाण में ले कर शहद के साथ मिला के चटा सकते हैं। अथवा इन चारों योगों के चूर्णों को पृथक पृथक दो दो घण्टे के प्रश्चात् कमशः भी शहद के साथ चटा सकते हैं॥ २०॥

लिह्याच दूर्वावटजांश्च पल्लवान्
मधुद्धितीयान् सितकर्णिकस्य च ।
हितक्च खर्जूफलं समाक्षिकं
फलानि चान्यान्यपि तद्गुणान्यथा ॥ २१ ॥

रक्षित्ते दूर्वावटवछवादिले हो — हरी दूर्वा तथा वट के कोमल पत्राष्ट्रर दोनों को ६-६ माशे भर ले कर पत्थर पर पीस के ६ माशे शहद मिला कर चाटना चाहिए। अथवा श्वेत कर्णिकार के कोमल पत्रों को पीसकर शहद के साथ चटावें। इनके अतिरिक्त खर्जुर फल ( खुहारे ) चूर्ण को शहद के साथ मिला कर चटावें तथा खर्जुर फल के समान गुण वाले अन्य फल जैसे प्रियाल, मिल्लका, कारमरी फल आदि चूर्णों को मधु के साथ रक्तदिज्ञी को चटावें॥ २१॥

विमर्शः - दूर्वावटपञ्चव एक योग तथा श्वेत कर्णिकार यह दूसरा योग है। कुछ छोगों ने इन दोनों का मिलित एक ही योग माना है, किन्तु यह मत निबन्धकार को मान्य नहीं है। कुछ छोगों ने 'दूर्वावटजांच्च पछवान्' इसके स्थान पर 'दुग्धदुम पछवान्' ऐसा पाठान्तर मान कर वट, गूलर आदि पत्रों को छेना लिखा है। हाराणचन्द्र जी ने सुश्चतार्थ सन्दीपन आप्य में श्वेत कर्णिकार से वासा अर्थ किया है।

रक्तातिसारप्रोक्तांश्च योगानत्रापि योजयेत् ॥ २२ ॥
रक्तिपत्तेऽन्यचिकिरसोपदेशः—रक्तातिसार में कहे हुये योगों
का रक्तित्त में भी प्रयोग करना चाहिए॥ २२॥

विमर्शः — इसी उत्तर के तन्त्र ४० वें अध्याय में रक्तातिसार नाशक योग लिखे गये हैं — (१) प्रियालशाहमली लक्षश्रञ्जभीतिनिश्त्वचः । क्षीरे विमृदिताः पीनाः सक्षीद्रा रक्तनाशन्ताः ॥
(२) मधुकं शर्करां लोगं पयस्याम थ सारिवाम । पिवेच्छागेन पयसा
सक्षीद्रं रक्तनाशम् ॥ (३) मिलिष्ठां सारिवां लोगं पद्मकं कुमुदोत्यलम् । पित्रेत पद्माच्च दुग्येन छागेनास्त्रप्रशान्तये ॥ (सु. उ.
अ. ४०) 'रक्कातिसारप्रोक्तांश्च इस रलोक के अनन्तर कार्तिक
कुण्ड ने 'नोळोत्यलानां मधुना मस्म वापि परिस्नुतम्' ऐसा योग
लिखा है।

शुद्धेक्षुकाण्डमापोध्य नवे कुम्भे हिमाम्भसा। योजियत्वा क्षिपेद्रात्रावाकारो सोत्पलन्तु तत्।। प्रातः सुतं क्षीद्रयुतं पिबेच्छोणितवित्तवान्।। २३।। रक्तिवे इक्षुकाण्डमयोग—श्वेत ऊल को छीळ कर उसके छोटे छोटे डकड़े करके पत्थर खरळ या इमामदस्ते में कुचळ कर मिटी के नवीन घड़े में डीळ देवें तथा उसमें ठण्डा च्यानी भी भर देवें। फिर उस घड़े को रात्रि में खुळे मैदान में निर्में आकाश में रख देवें। दूसरे दिन प्रातःकाल इस जल को छान कर अथवा उन ऊख के टुकड़ों को द्वाकर रस निकाल कर उसमें उत्पल (नीलकमल = नीलोफर) का चूर्ण ३ माशे ६ माशे भर तथा शहद ६ माशे से एक तोले भर मिला के रक्तिपत्ती को पिलाना चाहिए। इससे रक्तिपत्त नष्ट ही जाता है॥ २३॥

े विमर्शः—इस योग को तीन तीन या दो दो घण्टे के अनन्तर रुण को ५ ६ बार भी दिन में देना चाहिए। पिवेच्छीतकषायं वा जम्ब्बाम्राजुनसम्भवम्। उदुम्बरफलं पिष्टा पिवेत्तद्रसमेव वा ॥ २४॥

रक्तिपत्तहरी शीतकषायों — जामुन, आझ और अर्जुन इन तीनों की छाल को समान प्रमाण में मिश्रित कर १ पल या ४ तोले प्रमाण में ले के यवकुट कर ६ पल (२४ तो०) जल. में मिला कर रात भर रख के दूसरे दिन कपड़े से छान कर ६ माशे से १ तोले भर शहद मिला कर रक्तिपत्ती को पिलानें। अथवा उदुम्बर (गूलर) के हरे फलों को अथवा सूखे हों तो पानी के साथ उन्हें पीस कर स्वरस १ पल भर निकाल के ६ माशे शहद मिला के पीने से रक्तिपत्त नष्ट होता है॥ २४॥

विमर्शः —शीतक भाषपरिभाषा — क्षण्णं द्रव्यपलं सम्यक् षड्भिर्जलपलैः प्छतम् । शर्वरी मुषितं सम्यक् शेयः शीतकषायकः ॥ (परि. प्रू.)

त्रषुषीमूलकलकं वा सक्षेद्धं तण्डुलाम्बुना ।
पिवेदक्षसमं कलकं यष्टीमधुकमेव वा ॥ २४ ॥
चन्दनं मधुकं रोध्रमेवभेव समं पिवेत् ।
करञ्जबीजमेवं वा सताक्षोद्रयुतं पिवेत् ॥ २६ ॥
मज्जानमिङ्गदस्यवं पिवेन्मधुकर्सयुतम् ।
सुखोष्णं लवणं बीजं कारञ्जं दिधमस्तुना ॥ २७ ॥
पिवेद्वाऽपि त्र्यहं मत्यों रक्तपित्तामिपीडितः ।
रक्कपित्तहराः शस्ताः षडेते योगसत्तमाः ॥ २८ ॥

रक्तिवित्तहराः षड्योगाः—(१) त्रपुषी (ककड़ी या खीरे) की छता की जड़ का चूर्ण बना कर १ अन् (तोले) भर ले के १ तोले शहद तथा ४ तोले तण्डुलोदक के साथ मिश्रित कर रक्तिपित्ती को पिलावें। अथवा (२) मुलेठी के चूर्ण को १ कर्प भर छे कर १ कर्प मधु के साथ मिश्रित कर ४ तो छे तण्डुलोदक के साथ रक्तिपत्ती को पिलानें। अथवा (३) चन्दन, मुलेठी और लोध इन तीनों को समान प्रमाण में मिश्रित खाण्ड कूट के चूर्ण बनाकर १ कर्ष प्रमाण में ले के १ क्षं शहद मिला कर ४ तोले तब्हुलोदक के साथ रुग्ण की पिलावें। अथवा (४) करक्ष फल के बीज के चूर्ण को शहद और शर्करा केत्साथ मिश्रित कर रोगी को दें। (प) अथवा इङ्गदी के फल के चूर्ण को शर्करा और शहद के साथ मिला कर रुग्ण को देवें। अथवा (६) करञ्ज के फल के चूर्ण के साथ थोड़ा सा पीसा हुआ सैन्धव छवण अमिला के तवे पर हर्का सा सेक कर दंही में अपर के पानी के साथ तीन दिन तक रक्तिपत्त से पीड़ित रोगी को पिळाना चाहिए। इस तरह रक्तपित्त को नष्ट करेने वाले ये छ प्रयोग प्रशस्त माने गये हैं॥ २५-२८॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

ल

स

रूर्ण

भर

उन

ृन

या

ल.

**ह**र

को

वा

नर

ष्ट

क्

11

11

ात को

छि

में

के

को

द

वा

ळा

के

पर

न

स

ाने

विमर्शः—करक्ष फल बीज चूर्णं तथा इङ्गदीफल चुर्णं कफानुबन्ध वाले ऊर्ध्वंग रक्तपित्त में श्रेष्ठ माने गये हैं। पथ्यारचैवावपीडेषु घ्राणतः प्रस्नतेऽसृजि ॥ २६ ॥

ष्ठाणजरक्तिपित्तेऽनिपीडनम्—नासामार्ग से रक्त के प्रवृत्त होने पर त्रपुसीमूलकत्क प्रभृति उपर्युक्त छहीं प्रयोगों को अवपीड़न नस्य•के रूप में प्रयुक्त करने से अच्छा लाभ होता है,॥ २९॥

विमर्शः—चरकाचार्य ने ब्राण से प्रवृत्त रक्तित की चिकित्सा में लिखा है कि उशीरकालीयकलोध्र प्रभृति रलोकों से जिन कार्थों को रक्तित्त में हितकारी माना है इन्हें नासागत रक्तिपत्त में भी दें तथा दूपित रक्त के निकल जाने के पश्चात् अवपीड़न नस्य देना चाहिए अन्यथा दुष्टप्रतिश्याय, शिरोरोग, सपूयरक्तसुति आदि उपद्रव हो जाते हैं - कषाय-वोगा य इहोपदिष्टास्ते चावपीड भिषजा प्रयोज्याः। ब्राणात्प्रवृत्तं रिपं सिपत्तं यदा भवित्रःसतदुष्टद्वोषम् ॥ रक्ते प्रदुष्टे खवपीडवन्धे दृष्यप्रतिश्यायश्चराँविकाराः। रक्तं सपूर्य कुणपश्च गन्धः स्याद् ब्राणनाशः क्रमयश्च दुष्टाः॥ नस्यथोगाः—द्राक्षारसस्येश्चरसस्य नस्यं क्षीरस्य दूर्वास्वरसस्य चैव। यवासमृह्यान प्रजण्डमूलं नस्यं तथा दाहिमपुष्पतोयम्॥ (च. चि. अ. ४)

अतिनिस्तरको वा क्षौद्रयुक्तं विवेदसृक् । यक्टद्वा अक्षयेदाजमामं पिरासमायुतम् ॥ ३०॥

अतिरक्तसुती रक्तथक्तसेवनम् जिस रोगी का रक्त अध्य-धिक सुत हो गया हो उसे तत्कृाल मारे हुए वकरे या एणस्ग के रक्त में शहद मिला कर पिला देना चाहिए। अथवा वकरी के ताजा निकाले हुए कच्चे यकृत को पित्त के सहित खिला देना चाहिए॥ ३०॥

विसर्शः-सु.स. अ. चौदह में सुश्रुताचार्य ने अत्यधिक रक्तस्राव की दशा में 'पणहरिणीरअशशमिध्यवराहाणां वा रुधि-रम्' इनके रक्त का पान कराना लिखा है। तीसवें श्लोक का त्यत्पर्य है कि अत्यधिक रक्तस्राव हो जाने से रोगी के प्राण खतरे में पड़ गये हों तथा पाण्डुता, दुर्बलता आदि लज्जाण हों तो शीघ्र ही शरीर के पोषक और धारक तथा जीवभूत कहें जाने वाले रक्त का पान कराके उसके जीवन को बचाना चाहिए-देहस्य रुधिरं मूलं रुधिरेणैव धार्यते । तस्माद्यत्नेन संर-**६यं रक्तं** जीवमिति स्थितिः॥ (सु. सू. अ. १४) इसीलिये रक्त को जीवरक या जीवभूत माना गया है। जीवरन्तमिति जीवत्वत्यं रक्तम् । कुतः ? जीवच्छरीरे रक्तदर्शनात् मृतशरीरे चादर्शनात । जीवरक्त पाञ्चभीतिक होता है - 'पाञ्चभीतिक स्वपरे जीवरक्तमाहुराचार्याः'-विस्नता द्रवता रागः स्पन्दनं लघुता तथा। भूम्यादीनां गुणा होते दृश्यन्ते चात्र शोणिते ॥ (सु० सु० अ० १४) आयुर्वेद का नियम है कि शरीर में जिस दोप, धातु या पदार्थ की अल्पता या हास हो जाय, उसी को या उसी के समान गुण-धर्म वाले पदार्थ का सेवन करा के चति की पूर्ति करा देनी चाहिए - सर्वेषामेव भावानां सामान्यं वृद्धिकारणम् । हासहेतुविशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्य तु ॥ ( च० स्० अ॰ १) इसीलिये कहा भी हैं कि मांस चीण हो गया हो तो मांस खिळा के, रक्त चीण हो गया हो तो ताजा रक्त पिळा के तथा शुक्र चीण हो गया हो तो शुक्रयुक्त पदार्थ ( वस्ताण्ड मकराण्ड ) दे कर चित पूर्ति करा देनी चाहिए। चरकाचार्य

ने भी इसी मत का अनुमोदन किया है - एवमेव सर्वधातु-गुणानां सामान्ययोगादवृद्धिविपर्ययाद् हासः । तस्मान्मांसमाप्यायते मांत्रेन भूयस्तरमन्येभ्यः श्राराधातुभ्यस्तथा लोहिते लोहितेनेव, मेदो मेदसा, वसा वसया, अस्थि तरुणास्थना, मज्जा मज्ज्ञा, शुक्री शुक्रेण, गर्भस्त्वामगर्भेण ॥ ( च० ज्ञा० अ० ६ ) इसके सिवाय चरकाचार्य ने कहा है कि जीवानदान अर्थात् जीवनशोणित के अत्यधिक प्रवृत्त होनेपर उसे रोकने के लिये गाय, वकरी, भेड़ और भेंस के दुग्ध में जीवनीयगण की औपधियों का स्वरस मिका वरित दें अथवा सद्यः मारे हुये शशैणादि के रक्त की वस्ति दें -गोऽव्यजामिध्योक्षीरै जीवनीययुतैस्तथा। शरीणदक्षमार्जार-मिद्याव्यजशोणितैः । सद्यस्कैमृदितैर्वस्तिर्जीवादाने प्रशस्यते ॥' (च॰ सि॰ अ॰ १०) महान् खेद है कि इन सब सिद्धान्तों के हजारों वर्ष के पुराने होते हुए भी हम आलस्य और अकर्म-ण्यतारूपी घोर निदा ही में मग्न रह गये और आधुनिक विज्ञान वालों ने चिकित्सा में हमारे सिद्धान्तों का प्रयोग प्राणियों पर आसानी से हो जाय वैसे सुन्दर उपाय हुँढ ॰ निकाले। किन्तु हम उन्हें अपना कर रोगी का भला करने में भी अभी आगा-पीछा कर रहे हैं। वास्तव में ताना रक्त रोगी को मुख द्वारा दिया जाना सम्भव कम है, क्योंकि प्रथम तो जिस रुग्ण का अत्यधिक रक्त स्त्रत हो गया होगा वह अचेत या मूर्च्छा या सुन्नावस्था में हो सकता है। यदि न भी हो तो भी रक्त का जो अपना एक श्यावना लाल बीभत्स रूप है उसके कारण तथा उसकी विशिष्ट गन्ध होने से एवं बाहर निकला हुआ रक्त तुरन्त जम जाता है इन सब कारणों से उसे रुग्ण को देना आसान नहीं है। अतएव वर्तमान में जो रक्त प्रवेश ( Blood transfusion ) की प्रणाली आविष्कृत की है उसी के अनुसार इस कार्य की पूर्ति करना उचित बुद्धिमानी है। जिस प्रकार चरकाचार्यं ने अनेक प्रकार के पश और पत्तियों के मांस आदि का अनेक रोगों में विविध प्रकार से उन्हें रुचिकर बना के सेवन करने को लिखा है तद्तुसार पाश्चारय वैद्यक में भी मांस, रक्त, मज्जा, यकृत्, आन्त्र आदि को अनेक रूपों में प्रयुक्त करना लिखा है। इसी तरह केवल रक्तानुकारी हीमोग्लोबिन के कई योग पीने के लिये प्रयुक्त होते हैं। इसके सिवाय मनुष्यों के रक्त का उपयोग प्रत्यच सिरा द्वारा रोगी के शरीर में किया जाता है। इसमें एक स्वस्थ मनुष्य की धमनी से शुद्ध रक्त लेकर उसका अन्तः होप रोगी के शरीर में सिरा द्वारा किया जाता है। रक्त का अन्द्रः तेप करने के पूर्व दाता मनुष्य ( Donor ) के रक्त की परीचा करके यदि वह रक्त रोगी के अविरुद्ध (Compatible) मालूम हो तो प्रयोग करना चाहिए। इस रक्त के प्रयोग से बहुत लाभ हीता है। यदि योग्य समय पर रक्त के अन्तः चेप का प्रयोग किया जाय तो सहसा रोगी की मृत्यु होने की सम्भावना नहीं होशी। रक्त का सेवन करने से रक्तस्राव बन्द होने में भी मदद मिलती है। क्योंकि रक्त में स्कन्दन सहायक पदार्थ होते हैं। रक्त के अन्तः होप के अतिरिक्त घोड़े के रक्त की लसी का (Serum) मुख द्वारा या इअनेकान द्वारा रक्त का स्नाव रोकने के लिये दी जाती है। अन्तः प्रचेप के लिए जिसका रक्त लिया जाता है उसे दाता ( Donor ) कहा है तथा जिसे रक्त दिया जाती है उसे ग्राहक ( Recciptent ) कहते हैं। इनमें डोनर के चार भेद होते जैसे हैं नं० १, २, ३ और ४। इनमें नं० ४ को सार्वजनिक 'दाता (Universal donor) कहते हैं नयोंकि नं अ का रक्त सर्व व्यक्तियों के लिये दिया जा सकता है, किन्तु नं० १ का रक्त नं० १ के लिये ही अनुकूल होता है। नं॰ २ का रक्त नं॰ १ तथा नं॰ २ दोनों के लिये अनुकूल होता है। नं० ३ का रक्त नं० १, २ और नं० ३ ऐसे तीनों को अनुकूल होता है। प्रायः यह बहुत करके देखा गया है कि एक मात्रा-पिता के सन्तान में रक्त प्रायः एक ही श्रेणी का होता है। अर्थात् उनमें परस्पर अनुकूल होती है। सन्तान में रक्त की समानधर्मता कभी माता के रक्त की आती है और कभी दिपता के रक्त की आती है। प्रायः गवर्नमेण्ट ने बड़े-बड़े अस्पतालों में ( Biood Bank ) खोल रखे हैं, जहाँ उदार हृदय व्यक्ति अपना रक्त गरीवों को देने के लिये दान रूप में जमा करते हैं, तथा अनेक दृष्याभिलाषुक व्यक्ति अपना रक्त मुल्य ग्रहण करके भी देते हैं। इस प्रकार प्राप्त हुए विभिन्न प्रकार के रक्त उन अस्पतालों में बने हुए शीत स्थानों में सुरचित जमा रहते हैं, जिनका प्रयोग समय पड़ने पर गरीव व्यक्तियों के लिये होता रहता है।

> पताशबृक्षस्वरसे विपकं सर्पिः पिवेत् क्षोद्रयुतं सुशीतम् । वनस्पतीनां स्वरसैः कृतं वा सशर्करं क्षीरघृतं पिवेद्वा ॥ ३१ ॥

रक्तितहरं वृतद्वयम् — पठाश (ढाक) के वृत्त की अन्तर छाठ का स्वरस ४ प्रस्थ तथा उसी का करक ४ पठ और वृत्त १ का प्रस्थ (१६ पठ) छेकर यथाविधि वृत पकाकर शितठ होने पर ६ माशे से १ तोठे भर छेकर उसमें शहद ६ माशे मिठाकर रक्तिपत्ती को पिठावें। अथवा वट, अश्वस्थ, गूलर आदि वनस्पतियों की अन्तरछाठ के ४ प्रस्थ स्वरस, में ताजे दुग्च से निकाला हुआ वृत १ प्रस्थ एवं उक्ती वनस्पतियों की अन्तरछाठ या जटाङ्कर का करक ४ पठ छेकर यथाविधि वृत सिद्ध करके ६ माशे से एक तोठे भर छेकर उसमें उतनी ही शर्करा मिठाकर पीने से रक्तिपत्त रोग नष्ट होता है। ३१॥

विमर्शः—चरकाचार्यं ने पलाञ्चादिष्टत की निम्न विधि लिखी है—पलाशवृन्तस्वरसेन सिद्धं तस्येव करकेन मधुद्रवेण। लिखाद् पृतम्।

द्राक्षीमुशीराण्यथ पद्मकं सिता
पृथकपलांशान्युदके समावपेत् ।
स्थितं निशां तद्रुधिरामयं जयेत्पीतं पयो वाऽम्बुसमं हिताशिनः ॥ ३२ ॥

रक्षिपत्तहरं द्राक्षादिशीतकषायम्—िकसिमसं, खसं, पद्माखं और शर्करा प्रत्येक को एक-एक पछ भर छेकर सबको पृथ्यर पर पीसकर २४ पछ जल में रात भर पड़ा रखकर दूसरे दिन हाथ से अच्छी प्रकार मसळकर छानकर इसमें थोड़ा-थोड़ा दिन भर पीते रहने से अथवा इसके ६ हिस्से कर दो-दो छाटे

आधा कचा दुग्ध तथा आधा पानी मिलाकर दिन भर थोड़ा थोड़ा पीते रहने से रक्तपित्त रोग नष्ट हो जाता है ॥ ३२ ॥

विमर्शः—स्थितं निशाम्—उक्त औषधियों को एक-एक पठ भर लेकर ६ गुने पानी में रखकर दूसरे दिन पीना शीतकषाय कहा जाता है — क्षण्णं द्रव्यपलं सम्यक् षड्भिजंल-मलैः प्लतम्। शर्वरीमुषितं सम्यक् शेयः शीतकषायकः॥ कुछ आचार्यों ने हस ३२ वें रलोक के पश्चात् निम्न पाठान्तर माना है — 'वासाकषायं सितं पिवेदा तुरङ्गवचं स्वरसं समाक्षिकम्' इसका अर्थ वासा के स्वरस या काथ में शर्करा मिलाकर पीवे अथवा घोड़े की लीद के स्वरस में शहद मिलाकर परेवे। अस्तु इसी को इस पुस्तक के वचयमाण ३३ वें रलोक के पूर्वार्द्ध में कह दिया है।

तुरङ्गवर्चः स्वरच्चं समाक्षिकं पिवेत्सिताक्षौद्रयुतं वृषस्य वा । तिहेत्तथा वास्तुकवीजचूर्णं श्लौद्रान्वितं तण्डुलसाह्नयं वा ॥ ३३ ॥

रक्तिपत्तहरास्तुरङ्गवर्चस्वरसादयश्चलारो योगाः—(१) घोड़े की लीद के स्वरस में उतना ही शहद मिलाकर पिलाना चाहिये। अथवा (२) गृष (अद्धसे) के स्वरस में शर्करा और मधु मिलाकर पान करायें। किंवा (२) वथुए के बीजों के ३ माशे चूर्ण को शहद में मिलाकर चटावें। अथवा (४) चौलाई के बीज अथवा जड़ के ३ माशे भर चूर्ण को मर्धु में मिलाकर चटाने से रक्तिपत्त हों जाता है॥ ३३॥

विमर्शः—इस तेंतीसवें श्लोक के उत्तरार्द्ध को कुछ लोग निम्नरूप से लिखा मानते हैं—'सतण्डलीयं मधुनाऽवलेहयेत सितायुतं वास्तुकमूलमेव वा।'

लिह्याच लाजाञ्जनचूर्णमेक-मेवं सिताक्षीद्रयुतां तुगाख्याम् । द्राक्षां सितां तिक्तकरोहिणीञ्ज हिमाम्द्रना वा मधुकेन युक्ताम् ॥ ३४॥

रक्तिपत्ते लाजाचूर्णादियोगत्रयम्—(१) लाजा और सी-अन के समभाग गृहीत चूर्ण को ३ सारी से ६ मारो प्रमाण में ले कर शहद के साथ चटावें। अथवा (२) केवल वंश-लोचन चूर्ण को शर्करा और शहद के साथ मिला कर सेवन करावें। या मुनक्का, शर्करा और क्रुटकी इनके समभाग गृहीत चूर्ण को ३ मारो प्रमाण में लेकर शीतेल जलानुपान से पिलावें अथवा इन्हीं तीनों में मुलेठी का चूर्ण १ से २ मारो प्रमाण में मिश्रित कर जलानुपान से सेवन कराने के रक्तिपत्त रोग नष्ट होता है॥ ३४॥

विम्र्शः— 'ठाजाञ्जनचूर्णम्' इसके स्थान पर कुछ ठोग 'काठाञ्जनचूर्णम्' ऐसा पाठान्तर मानते हैं। ऐसी स्थिति में काठाञ्जन से शुद्ध सौवीराञ्जन का ग्रहण करना चाहिए।

पथ्यामहिस्रां रजनीं घृतर्खं 🔨 लिह्यात्तथा शोणितिपत्तरोगी ॥ ३४॥

रक्तिपत्तहरं पथ्यादिचूर्णम्-इनके अतिरिक्त हरह हेंस की जड़ या बाळछड़ को हरिदा इनके समभागगृहीत चूर्ण

ोव

ाण

श-

त्रन

ाग

ान

?

शेग

में

चूर्ण

को ३ माशे से ६ माशे प्रमाण में लेकर घृत के साथ मिश्रित करके रक्तिपत्त के रोगी को चटाने से रक्तिपत्त नष्ट हो जाता है ॥

विमर्शः—यह पथ्यादियोग कण्ठप्रसत रक्तिपत्त में अच्छा लाभ करता है। कुछ लोग 'रअनी घृतछ' इसके स्थान पर 'रजनीदप्छ' ऐसा पाठान्तर मानते हैं। वहाँ हरिद्रा और दाह-हरिद्रा दोनों का प्रहण करना चाहिए।

- वासाकैषायोत्पत्तमृत्त्रियङ्ग-रोध्राञ्जनाम्भोरुहकेशराणि ! पीत्वा सिताक्षौद्रयुतानि जह्यात् पितासृजो वेगमुदीर्णमाशु ॥ ३६॥

तीवरक्तिपत्ते वासाकषायादियोगः — अहुसे के पञ्चाङ्ग के वनाये हुए ४ तोले काथ में नीलकमलोश्पित्त-स्थान की मिट्टी. (केदारमृत्तिका) १ माशा, प्रियङ्गबूर्ण १ माशा, लोध का चुर्ण १ माशा, शुद्ध सौवीराञ्जन चूर्ण १ रत्ती, कमलकेशर चूर्ण १ माशा, शर्करा १ तोली तथा शहद ६ माशे या १ तोले भर मिला के पीने से रक्तिपत्त का प्रवृत्त हुआ उत्कट वेग शीव ही नष्ट हो जाता है ॥ ३६॥

विसर्श:-इस योग में नील कमल और उसके उत्पत्ति-स्थान की मिट्टी ऐसा पृथक अर्थ इत्हणाचायँ ने किया है, वह भी उचित है। चरकाचार्य ने भी कमेल के पुष्प तथा भूल और वहाँ की सिद्धी को रक्तिपत्ती के लिये प्रलेपरूप में लिखा है-'मूलानि पुष्पाणि च वारिजानां प्रलेपनं पुष्करिणीमृदश्य' ( च० चि॰ अ॰ ४) इसके अतिरिक रक्तिपत्त रोग को नष्ट करने के लिये चरकाचार्य ने अहुसे के पञ्चाङ्ग का उपयोग उसके कपाय और पुष्पकल्क से घृत सिद्ध कर सेवन करना लिखा है-'वासां सञाखां सपलाशमूलां कृत्वा कपायं कुसुमानि चास्याः । प्रदाय करकं विपचैद् घृतं तत् सक्षौद्रमाश्वेव निद्दन्ति रक्तम् ॥' (च॰ चि० अ० ४) चरक के निम्न दो योग रक्तिपत्त में अत्यधिक चमरकारिक प्रभाव करते हैं। चिकिस्सक महानुभाव इनका प्रयोग कर अवश्य लाभ उठावें—(१) वेदूर्यमुक्तामणिगैरि-काणां मृच्छङ्गहेमामलकोदकानाम् । मधूद्कस्येक्षरसस्य चैव-पाना-्ड्छमं गुच्छति रक्तिपत्तम् ॥ (२) उशीरपद्मोत्पलचन्दनानां पकस्य लोष्ट्रस्य च यः नसादः । सशक्रंरः क्षोद्रयुतः सुशीतो रक्ता-तियोगप्रशमाय देयः॥ ( च० चि० अ० ४ )

गायत्रिजम्ब्वर्जुनकोविदार-शिरीषरोध्राशनशाल्मलीनाम् । पुष्पाणि शियोध्र विचूर्ण्यं,लेहो - सध्वन्वितः शोणितपित्तरोगे ॥ ३०॥

रक्तिये गाय ब्यादिपुष्पप्रयोगः — खिद्दर, जासुन, अर्जुन, कचनार, शिरीप, लोध्र, विजयसार, सेमल और सुद्दांजना इन सबके पुँचों को समान प्रमाण में ले के चूर्णित कर ३ माशे से ६ माशे के प्रमाण में ले के शहद के साथ मिला कर सेवन करने से रक्तिपत्त रोग नष्ट होता है ॥ ३७ ॥

सक्षीद्रभिन्नीवरभस्मवारि करञ्जबीजं सधुसपिषी च । जम्ब्बर्जुनाम्रकथितश्च तोयं दनन्ति त्रयः पित्तमस्वक् च योगाः ॥ ३५॥ रक्तिपत्तहराखयो योगाः—(१) कमल की भरम को पानी में घोल कर शहद मिला के रक्तिपत्ती को पिलावें। अथवा (१) करअ-बीजों का चूर्ण १ से ३ माशे शमाण में लेकर मधु और घृत के साथ मिला के चटाना चाहिए अथवा (३) जामुन की छाल, अर्जुन की छाल और आम्र की छाल इन तीनों को समान प्रमाण में मिश्रित कर १ पल भर ले के १६ गुना पानी डाल कर अष्टमांश (२ पल) शेप रहने पर छान के इसमें २ तोले शर्करा मिला के या मधु मिला के पिलाना चाहिए। इस तुरह उक्त तीनों योग रक्तिपत्त को नष्ट करते हैं॥ ३८॥

ै विसर्शः—डल्हणाचार्यं ने इन्दीवर भस्मवारि का अर्थ इन्दीवरत्तारोदक (कमल नाल भस्म द्वारा वनाये त्तार का पानी) किया है।

मूलानि पुष्पाणि च मातुलुङ्गचाः पिष्ट्वा पिवेत्तण्डुलधावनेन ॥ ३६ ॥

रक्तिपत्तहरो मातुलुक्तयोगः—विजोरे निव् की जह और पुष्प मिलित १ पल भर लेकर पानी के साथ पत्थर पर पीसे कर तण्डुळोदक में घोल के छान कर पीने से रक्तिपत्त नष्ट होता है ॥ ३९ ॥

विसर्शः—कुछ लोगों ने मातुलुङ्ग का अर्थ मधुकर्कटी किया
है। ताण्डुलोदकनिर्माणिविधिः—जो कुट किये हुए चावल १ पल
लेकर चार पल जल में डाल के कुछ घण्टों वाद हाथ से मसल
कर जल छान लेवें—तण्डुलं कणशः कृत्वा पलं शाह्यं हि तण्डुलात। चतुर्गुणं जलं देथं तण्डुलोदककर्मणि॥ कुछ लोग ६ गुना
तथा कुछ लोग अठगुना जल मिला कर भी तण्डुलोदक
वनाते हैं—'शीनकषायमानेन तण्डुलोदककरपना' शीतकषायः
पड्गुणे जले भवति।

ब्राणप्रवृत्ते जलमाशु देयं सरार्करं नासिकया पयो वा । द्राक्षारसं क्षीरघृतं पिनेद्वा सरार्करख्रोक्षरसं हिमं वा ॥ ४०॥

व्राणप्रवृत्तरकावित्ते नासया पयःप्रयोगः—नासा से रक्तप्रवृत्ति होने पर पानी में शर्करा मिला कपड़े से छान कर नासा से पिलावें अथवा ताजे कचे दुग्ध को छान कर नासा से पिलावें। अथवा द्राचा के रस में शर्करा मिला के छान कर नासा से पिछावें। किंवा कच्चे दुग्ध को मथकर निकाले हुये घृत को नासा से पिलाना चाहिए। अथवा ईख के स्वरस को या वरक के पानी को या इन्जरस में ही बरफ डाल के ठंडा बना कर नासा से पिलाना चाहिए॥ ४०॥

विमर्शः — द्राक्षारसमित्यादिना योगत्रयमुच्यते — द्राक्षारसस्य नस्यं नस्यं ना क्षीरसपिषः सपदि । इक्षी रसस्य नस्यं सशकरं रक्ततुद् भवति ॥ दूषित रक्त के निकल जाने पर ही नासा द्वारा
उक्त पेय या अस्यों का विधान करना उपर्युक्त है । अन्यथा
अन्यान्य विकार उत्पन्न होने की सम्भावना है — रक्ते प्रदुष्टे
ह्यवपीडवन्थे दुष्टपतिस्यायशिरोविकाराः । रक्तं सपूरं कुणपश्च गन्धः
स्याद् प्राणनश्चः क्रमयश्च दुष्टाः ॥ ( च० चि० अ० पा१९ )

शीतोपचारं मधुरज्ज कुट्यीद् विशेषतः शोणितपित्तरोगे ॥ ४१ ॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

रक्तिपत्ते शीतोपचारः — रक्तिपत्त रोग में विशेष कर शीतल खाद्य पेय तथा आहार-विहार का उपयोग एवं मधुर रसवाले इन्यों का प्रयोग करना चाहिए॥ ४१॥

विमर्शः — आभ्यन्तरिक तथा बाह्य उभय रूप से शीतोपः चार करना चाहिए। आभ्यन्तरिकप्रयोगः — वै हूर्यमुक्तामणिगैरि-काणां मृच्छं बहेमामलकोदकानाम् । मधूदक त्येक्षुरसस्य चेत्र पानाच्छमं गच्छति रक्तिपत्तम् ॥ बाह्यशीतोपचारः — 'धारागृहं भूमिगृहं सुशीतं वनन्न रम्यं जलवातशीतम् । वैहूर्यमुक्तामणिभाजनानां स्पर्शाक्ष दाहे शिशिराम्बु शस्ताः ॥' (च० चि० अ०४) ह

> द्राक्षाघृतक्षौद्रसितायुतेन विदारिगन्धादिविपाचितेन । क्षीरेण चास्थापनमय्यमुक्तं हितं घृतद्धाप्यनुवासनार्थम् ॥ ४२ ॥

रक्तिपत्ते बस्तिह्रयम्—विदारीगन्धादिगण की औषधियों के करक से सिद्ध किये हुये दुग्ध में द्राचा का करक, घृत, शहद और शर्करा मिला के रक्तिपत्त में आस्थापनबिस्त देना उत्तम है तथा उक्त विदारीगन्धादि औषधियों के करक से सिद्ध किये हुये दुग्ध में घृतपाक करके अथवा मधुयष्टि के करक और छाथ से घृत सिद्ध करके उससे रक्तिपत्ती को अनुवासन बस्ति देनी चाहिए॥ ४२॥

विमर्शः - क्षीरपाकविधः - विदारीगन्धादि औषध कल्क १ पल, दुग्ध ८ पल, पानी ३२ पल ले कर चीरावशेष पाक होने पर दुग्धे को छान छें-द्रव्यादष्टगुणं क्षीरं क्षीरात्तीयं चतुर्गुणम् । क्षीरावशेषः कर्तन्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः ॥ ऐसा दुग्ध ६ पछ ले कर उसमें द्राचाकरक २ पछ, घृत ४ पछ, शहद ४ पल और शर्करा ४ पल मिश्रित कर कुछ २० पल ( ऽश प्रस्थ ) हुये दव से निरूहण बहित दें। 'बिस्तिस्तु क्षीर-तैलैयों निरूद्दः स निगद्यते' । 'दोषद्दरणाच्छरीररोगद्दरणादा निरूदः' निरूष्टणवस्ति का ही नाम आस्थापन वस्ति है-निरूहस्यापरं नाम प्रोक्तमास्थापनं बुधैः । 'वयःस्थापनादायुःस्थापनाद्वाऽऽस्थापन-मि'ति सुश्रुतः । द्रव्यमानम् – निरूद्स्य प्रमाणब्र प्रस्थं पादोत्तरं परम् ॥ मध्यमं प्रस्थमुद्दिष्टं हीनख्न कुडवास्त्रयः ॥ निरूहणवस्ती मध्वादीनां प्रमाणम् - मधुस्नेह्नकल्काख्यः कषायावापतः क्रमात् । पित्ते चरवारि चरवारि दे द्विपचचतुष्टयम् ॥ अनुवासनवस्तिः— अनुदिनं = प्रतिदिनं दीयत इत्यनुवासनम् । अस्य स्नेइबस्तिरपरं नाम । अनुवासनवस्तिप्रमाणम् — उत्तमस्य पलैः षड्भिर्मध्यमस्य प्लैक्सिमः । पलैकार्देन होना स्यादुक्ता मात्राऽनुवासने ॥

प्रियङ्क्षरोध्राञ्जनगैरिकोत्पलैः
सुवर्णकालीयकरक्तचन्दनैः ।
सिताऽश्वगन्धाऽम्बुद्यष्टिकाह्वयैमृणालसौगन्धिकतुत्यपेषितैः १। ४३ ।।
निरुद्ध चैनं पयसा समाक्षिकैधृतप्तुतैः शीतजलावसेचितम् ।
श्वीरौदनं भुक्तमथानुवासयेद्
धृतेन यष्टीमधुसाधितेन च ॥ \*
अधोवहं शोणितमेष नाशयेत्\*
तथाऽतिसारं रुधिरस्य दुस्तरम् ॥ ४४ ॥

रक्तपित्ते आस्थापनानुवासनयोरपरो योगः-फूल प्रियङ्ग, पठानी लोध, सौवीराक्षन, गेरु, नीलकमल या नागकेशर, सुवर्णगैरिक, काळीयक (दारुहरिदा सदश द्रव्य या पीत चन्दन ), लाल चन्दन, शर्करा, अश्वगन्धा, मुस्तक, मुलेठी, कमलनाल (या पद्मकेशर डल्हण मत से), रक्तकमल इन्हें समान प्रमाण में लेकर थोड़ा सा पानी डालकर परथर पर अच्छी प्रकार पीस के कल्क वना छें। फिर यह कल्क २ पल, दुग्ध १० पल, शहद ४ पल, घृत ४ पल इस तरह कुछ १। प्रस्थ द्रव्यकी निरूहण बस्ति देवें। बस्ति का उपयोग हो जाने के पश्चात शीतल जल से रुग्ण के हस्तःपाद सिब्बित ( धुला ) कर दुग्ध के साथ चावल का भात खिलाना चाहिए। इसके अनन्तर मुलेठी के कलक और काथ से सिद्ध किये हुए ६ पळ या ३ पळ घृत के द्वारा अनुवासन या रनेह विस्त देनी चाहिए। इस विधि से दिया हुआ यह आस्थापन 🗻 और अनुवासन वस्ति का प्रयोग अधोग रक्तपित्त, अतिसार और दुस्तर रक्तातिसार को नष्ट करता है ॥ ४३-४४ ॥

> विरेकयोगे त्वति चैव शस्यते वाम्यश्च रक्ते विजिते बलान्वितः ॥ ४४ ॥

उक्तप्रयोगप्रशंसा वमनविधानञ्च — उक्त आस्थापन तथा अनु-बस्ति का प्रयोग अरमधिक विरेचन योग की दस्तों को रोकने के लिये भी प्रशस्य उपाय है। इस तरह निरूहण और अनुवासन वस्तियों के द्वारा रक्तपित्त रोग के नष्ट हो जाने पर यदि पुरुष वलवान् हो तो रक्तपित्त की अधोमार्ग प्रवृत्ति का निवारण करने के लिए वमन का प्रयोग कराना चाहिए॥ ४५॥

एवंविधा उत्तरबस्तयश्च मूत्राशयस्थे रुधिरे विधेयाः। प्रवृत्तरक्तेषु च पायुजेषु कुर्योद्विधानं खतु रक्तपैत्तम्।।

विशिष्टस्थानगतरक्तिपत्ते विशिष्टचिकित्सा मूत्राशय अर्थात् विशिष्टस्थानगतरक्तिपत्ते विशिष्टचिकित्सा मूत्राशय अर्थात् विशिष्टचिकित्सा मूत्राशय अर्थात् विशिष्ट स्थापन और अनुवासन विश्ति की भाँति अर्थात् उनमें प्रयुक्त देव्यों की उत्तर बहितयाँ देनी चाहिए तथा अर्श के अङ्कुरों से रक्त का अतिस्राव होने पर रक्तिपत्त के अङ्कुरार विकित्सा करनी चाहिए॥ ४६॥

विमर्शः—'उत्तरं दीयते यस्माहित्तरस्तरसंज्ञकः' पुरुषों के उत्तर अर्थात् सामने के मूत्रमार्ग तथा खियों के मूत्र और योनिमार्ग में विस्त दी जाती है। अतएव इसे उत्तरविस्त कहा जाता है। इस विस्त को देने के लिये विस्तनेत्र (केन्युला) की आवश्यकता होती है जो कि पुरुषों में बारह अजुल लग्वा, मध्य में कर्णिकायुक्त और मालूती के पुष्प के हण्ठल जैसा मोटा तथा सरसों निकल जावे इतने बढ़े छेद (नाली) वाला होना चाहिए तथा ६ अजुल मर केत्र प्रवेश करें। दादर्शां कुक नेत्रं मध्ये च कृतकि निकस । मालतीपुष्पवृन्तामं छिद्रं सर्पपिनगमम् ॥ खियों में बिस्तनेत्र दस अजुल लग्वा तथा छोटी अजुलों के समान मोटा तथा मूल्य निकल जावे इतने बढ़े छेद (नाली) वाला होना चाहिए। इस नेत्र को योनि में ४ अजुलभर प्रवेश करे तथा मूल्यमार्ग में २ अजुल भर प्रवेश करे तथा वालकों के मूल्यमार्ग में १ अजुल ही प्रवेश करे तथा वालकों के मूल्यमार्ग में १ अजुल ही प्रवेश करे तथा वालकों के मूल्यमार्ग में १ अजुल ही

मुद्गपवेश्यं योज्यन्न योन्यन्तश्चतुरङ्गलम् । द्वन्तलं मूत्रमागं च सूक्ष्मं नेत्रं नियोजयेत् । मूत्रकुच्छ्विकारेषु बालानामेकमङ्गलम् ॥ पुरुपी में स्नेहमात्रा-२५ वर्ष से कम आयु वालों में २ कर्ष तथा २५ वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिये १ पल स्नेह की मात्रा उत्तरवस्ति में दी जाती है-पन्नविंशतिवर्षाणामधो मात्रा दिका. र्षिकी। तदूर्ध्व पलमात्रा च स्नेइस्योक्ता भिषम्बरैः॥ स्त्रियों में स्नेहमात्रा-सियों के योनिमार्ग में वस्ति देने के लिये स्नेह की मात्रा २ पल तथा मूत्रमार्ग में बस्ति देने के लिये स्नेह की मात्रा १ पल तथा अल्प आयु वाली वालाओं के लिये २ कपं की स्नेहमात्रा समझनी चाहिए-योनिमागेंव नारीणां स्नेह्मात्रा द्विपालिका । मूत्रमार्गे पलोन्माना बालानाख द्विकार्पिकी ॥

विधिश्चासम्दरेऽप्येष स्त्रीणां कार्यो विजानता। शस्त्रकर्माण रक्तं च यस्यातील प्रवक्तते ॥४७॥ असग्दरादिरोगे रक्तिविक्तित्सोपदेशः - स्त्रियों के असग्दर रोग में तथा जिन स्त्री या पुरुषों में शस्त्रकर्म करने के समय अत्यधिक रक्त की स्रुति हो रही हो उसमें भी रक्तिपत्त-चिकित्साधिकार में कैंहे हुये प्रयोग तथा विधियों का

चिकित्सारूप में विधान करना उत्तम है ॥ ४७ ॥

विमर्शः - कुछ पुस्तकों में इसी उक्त रहोक के पश्चात् असुग्द्र के निम्न उत्तृण लिखे हैं - दहेदधी वङ्खणदेशमस्याः श्रोणिच्च पृष्ठच तथैव वृक्को । असुर्वरचापि करोति नार्या गर्भाश-यार्ति खिचरेण घोराम् ॥ असुग्दर का अर्थ रक्त का नष्ट होना है—'असग्दारयतीत्यसग्दरः' अथवा 'असग्दीर्यते नदयति यस्मिन् रोग इत्यसग्दरः' इसी को रक्त-प्रदर भी कहते हैं — 'प्रदीयंते विस्तारो भवतीति प्रदरः रजः प्रदीयते यस्मात्प्रदरस्तेन स स्मृतः तीन, पाँच तथा सात दिन का जो ऋतुकाल है उसमें तथा उससे अन्य सम्म्यू में भी कुछ दिनों तक प्रवृत्त या दीवंका-लानुबन्धी होने वाले रक्तसाव को रक्तपदर या असग्दर कहते हैं - रक्तं प्रमाणमुत्क्रम्य गर्भाशयगताः झिराः । रजीवहाः समाश्रित्य इक्तमादाय तद्रजः । यस्माद्विवर्धयत्याश्च रसमाव।द्विमानता । तस्मा-दसुग्दरं त्राहुरेतत्तन्त्रविशारदाः॥ ( च० चि० अ० ३० ) अन्य्रच-तदेवातिप्रसङ्गेन प्रवृत्तमनृतावि । असुग्दैरं विजानीयादतोऽन्यः द्रैक्कलक्षणात । (सु॰ शा॰ अ०२) अतिप्रसङ्ग्रेन—अत्यधिकमात्रा-याम् । अनृतावि - ऋतुकाले तदतिरिक्ते च समये । डल्हणाचार्य ने-अनृतावरपमप्यदीर्घकालमपि प्रवृत्तमसुग्दरं विजानीयात ॥ ऋतुभिन्नकाल में अल्पप्रमाण में तथा अल्पसमय तक प्रवृत्त रक्तस्राव को अस्पद्र कहा है। यह अर्थ ठीक नहीं है, क्योंकि रक्तप्रदर में सदा रक्त की अधिकता तथा समय की भी अधिकता रहती है, जैसा कि ऊपर के प्रमाणों से व अनुभव से प्रमाणित है। रक्तपदर को मेट्रोरेजिया ( Metrorrhagia ) तथा आर्तवकाल (३, ५ और ७ दिन ) में ही अपने प्रशाण ( २ से ८ औंस ) से भी अधिक निकलता हो तो उसे मेनो-रेजिया ( Menorrhagia ) कहते हैं। त्रयाणामि दोषाणां शोणितेऽपि च सर्वेशः । लिङ्गान्यालोक्य कर्तव्यं चिकित्सितमनन्तरम् ॥ ४८ ॥

इति सुश्रुतसंहितभयाम् उत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्साः तन्त्रे रक्तप्रतिषेधो नाम (सप्तमोऽध्यायः आदितः )

पञ्चचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४४ ॥

रक्तापित्तासुग्दरादिरोगे दोपलक्षणादिविचारः - रक्तपित्त रोग में, अस्रद्र में तथा शख-कर्मप्रवृत्त रक्तस्राद में वात, पित्त और कफ इन तीनों दोपों के पृथक्-पृथक् तथा द्वन्द्व और सान्निपातिक ( मिछित ) अवस्थाओं के छन्नणों का एवं रक्त के भी स्वरूप लचणादिकों का सुश्रुत के सूत्रस्थान के शोणित वर्णनीय नामक चौदहवें अध्याय के अनुसार ठीक तरह से विचार करने के पश्चात् चिकित्सा करनी चाहिये॥ ४८॥

विमर्शः-(१) प्रायः रुग्ण के बलवान् होने पर दृष्ट रक्त के स्नत हो जाने के प्रधात रक्त को रोकने की दवा दी जानी चाहिए-तस्मात् स्रते दृष्टरक्ते रक्तसंग्रहणं हितम्। हेतुलक्षणका-ल्जो बल्जोणितवर्णवित् ॥ कालं तावद्पेक्षेत यावनात्ययमाप्नुयात् । (२) अग्निसन्दीपन, रक्तस्तम्भन तथा दोषपाचन के लिये तिक्त औषधियों का प्रयोग कराना चाहिए-अग्निसन्दीपनार्थ च रक्तसंग्रहणाय च। दोषाणां पाचनार्थन्न परं तिक्तेरुपाचरेत्॥ वातील्वणे रक्तिपत्ते पानाभ्यङ्गादि -यत्तु प्रक्षीणदोषस्य रक्तुं वातोल्बणस्य च । वर्तते स्नेह्साध्यं तत् पानाभ्यक्षानुवासनैः ॥ पित्तोल्वणे स्तम्भनम् — यत् पित्तोल्बणं रक्तं धर्मकाले पवर्तते। स्तम्भनीयं तदेकान्तान्न चेद्वातकफानुगम् । ( च० चि० अ० १४ )। इति श्रीअभ्विकाद्त्रशास्त्रिकृतायां सुश्रुतोत्तरतन्त्रान्तर्गतः रक्तिपत्तिचिकिरसाटीकायां पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४५॥

## षर्चत्वारिशत्मोऽध्यायः

अथातो मुच्छीप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः

अब इसके अनन्तर मुर्च्छाप्रतिषेध नामक अध्याय का व्याख्यान किया जाता है जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२ ॥

विमर्शः-रक्तिपत्त में पित्त का प्रकोप होने से तथा मूच्छ्रां रोग भी पित्तप्रधान कारण से उत्पन्न होने के कारण रक्त-पित्त के अनन्तर मुर्च्छाप्रतिषेध अध्याय आरम्भ किया गया है-'मुर्च्छा पित्ततमःप्राया' माधवनिदान में मुर्च्छा रोग का प्रारम्भ तृष्णारोग के अनन्तर किया है, क्योंकि अत्यधिक त्रणा होने पर जल न मिलने से आदमी मूर्चिवत हो जाता है- वृषितो मोहमायापि मोहात प्राणान् विमुन्नति'। सुश्रुताचार्य तथा माधवकार ने अपने अपने उचित अभिप्राय से ही रक्त-वित्त के या तृष्णी के अनन्तर मूर्च्छारोग का प्रारम्भ किया है।

बहुदोषस्य विरुद्धाहारसेविनः। वेगाघातादभीघाताद्वीनसत्त्वस्य वा मनः ॥३॥ बाह्येष्वाभ्यन्तरेषु करणायतनेषुक्रा निविशन्ते यदा दोषास्तदा मूर्च्छन्ति मानवाः ॥ ४॥

मूच्छाया निदानं सम्प्राप्तिश्र-जो मनुष्य अत्यन्त चीण हो गया हो, जिसमें वातादि दोषों का प्रकोप अत्यधिक मात्रा में हो तथा जो विरुद्ध आहार का सेवन करता हो ऐसे व्यक्तियों में तथा मल, मूत्र आदि अधारणीय वेगों के धारण करने से चौट छगने से, दुर्बल मन वाले या जिनमें सन्व गुण की अल्पता होती है ऐसे मनुष्यों के मन के बाह्य भायतन (नेत्र,

श्रवण, नासादि ) तथा आभ्यन्तरिक आयतनों (मनोवह-स्रोतसों ) में विकृत दोषों का प्रवेश हो जाने पर मनुन्य मुर्चिक्षत हो जाता है ॥ ३-४॥

विमर्शः-बहुदोषस्य = विपुलदोषस्य न त्वनेकदोषस्य तथा सत्येकदोषजायाः सम्प्राप्तिनोंक्ता स्यात् । अर्थात् किसी भी एक दोष के अधिक सात्रा में रहने पर । हीनसत्त्वस्य हीनसत्त्वगुणस्य, अरुपसत्त्वस्येति डरुइणः, करणं मनः, तःयायतनानि बाह्यानि चक्षुराः दीनि, आभ्यन्तराणि मनोबहस्रोतांसि, यैरागत्य मनश्रक्षरादीन्य धितिष्ठति । अथवा बाद्यानि कर्मेन्द्रियाणि, आभ्यन्तराणि बुद्धीन्द्र-याणि, तेप यदा उमा दोषा निविशन्ते तदा मानवा मूर्च्छन्तीति योज्यम् । सन्वगुण के अल्प होने पर या सन के दुर्वछ होने पर। करण शब्द का अर्थ मन है तथा उसके चन्नुरादिक बाह्य एवं मनोवाहक आभ्यन्तरीय स्रोतसों जिनके द्वारा मन पञ्चज्ञानेन्द्रियों में जाता रहता है अथवा कर्मेन्द्रियां बाह्य तथा ज्ञानेन्द्रियाँ आभ्यन्तरिक मन के आयतन (स्थान) है। डल्हणाचार्य ने करणायतन का अर्थ करणों ( इन्द्रियों ) के आयतन अर्थात् स्थान किया है, जैसे 'करणायतनेषु बुद्धी-न्द्रियकर्मेन्द्रियमनोबुद्धयहङ्कारस्थानेषु' बाह्येष्वाभ्यन्तरेषु वाद्यकरणायतनानि कर्मेन्द्रियाणि, आभ्यन्तर्कर्णायतनानि मनोबुद्ध यहङ्कारस्थानानि । किन्तु इनमें माधव मधुकोष की व्याख्या समुचित है तथा इसमें द्विरुक्ति दोष नहीं है।

संज्ञावहासु नाडीषु पिहितास्वनिलादिभिः। तमोऽभ्युपैति सहसा सुखदुःखन्यपोहकृत्।। ४।। सुखदुःखन्यपोहाच नरः पतिति काष्टवन्। मोहो मुच्छेति तां प्राहुः षड्विधा सा प्रकीर्तिता।।६॥

मूर्च्छागमनप्रकार:—वात आदि दोषों से संज्ञावाहक नाड़ियों के आच्छादित हो जाने पर नेत्रों के आगे सुख दुःख के विवेक को नष्ट कर देने वाला अन्धकार छा जाता है। इस तरह सुख और दुःख के ज्ञान के नष्ट हो जाने पर मनुष्य सुखे हुए काष्ट के समान गिर पदता है। इसी अवस्था को मोह या मुख्डीं कहते हैं तथा इसके वचयमाण ६ भेद होते हैं॥

विमर्शः-संज्ञावहासु नाडीपु-यहाँ पर संज्ञावह नाडी शब्द से सिरा, धमनी और स्रोतसों का ग्रहण किया जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मन इन्द्रियों के स्थानों को पहुँचता है। इस प्रकार इसमें किसी प्रकार का अवरोध या कियाहीनता होने पर मन का गमन नहीं हो पाता तथा मन और इन्द्रियों का संयोग त होने से ज्ञानीत्पत्ति भी नहीं होती। प्रत्येक ज्ञान की उत्पत्तिके लिये आत्मा, मन, इन्द्रिय तथा वस्तु का सम्पर्क होना अत्यावश्यक है- 'आत्मा मनसा युज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन, ततो ज्ञानमुत्यचते'। आधुनिक दृष्टि से भी अनिलादिक शारीरिक आभ्यन्तरिक कारण तथा वचय-माण आघात, उष्णता, मादक आदि वाद्य कार्गों से हृदय में रक्त की अल्पता होने पर मस्तिष्क तथा परिसरीय वात-नाडियों (Peripheral nerves) को पोपण न मिलने से सस्तिष्क स्थित ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय तथा सनः बुद्धि और अहङ्करि के अधिष्ठान (मनोवाही स्रोतसों) में दोषों का प्रवेश हो जाता है। इसके वाद शरीर की अन्तः संज्ञावाही नाडियों में भी प्रकृपित दोषों के प्रभाव से विकृति आ जाने

पर संजावहन (Sensation) का कार्य वन्द हो जाता है एवं सन्द और रज के नाश होने पर अञ्चानीत्पादक तमीगुण का सहसा आधिक्य होने से रोगी को सुख और दुःख का लेशमात्र भी ज्ञान नहीं रहता । अर्थात् हेथ, उपादेय और उपेच्य ये तीनों ही प्रकार के ज्ञान नष्ट हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य का शारीरिक सन्तलन स्थिर नहीं रह पाता और वह सखे काष्ट्र के समान अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ता है। सुख और दुःख का ज्ञान न होना ही मूच्छा या मोह है। उपर जो संज्ञावह नाड़ी शब्द से सिरा धमनी और स्रोतस का प्रहण मधुकोषकार ने किया है, इसका कारण यह है कि वातनाड़ियों को सिरा, धमनी और स्रोतस शक्ति पदान करते हैं। धमनी और स्रोतसों की विकृति के कारण वातनाड़ियाँ भी अपना संज्ञावहन का कार्य नहीं कर पाती हैं। इस तरह प्रत्यचतया वातनाड़ियों के संज्ञासंवाहक होते हुये भी वातनाडी पोषक होने से परस्पर या सिरा, धमनी, और स्रोतस को भी संज्ञावाहक कह दिया गया है। इस तरह शिरा, धमनी और स्रोतस ( Capillaris ) की विकृति मुच्छां का मूळ है, यह आयुर्वेदसम्मत सिद्धान्त है। आधु-निक विद्वान् भी रक्तसंवहनावरोध को ही सूच्छा का कारण मानते हैं। रक्तसंवहनावरोध का कारण चाहे जो हो किन्त यह निश्चित है कि सूच्छीं की कारण रक्तसंवहनावरोध ही है। इस तरह सिरा, धमनी और स्नोतस की मुच्छों के प्रति साचात् कारणता भी सिद्ध हो जाती है। वस्तुतः प्राचीन ग्रन्थों में नाडी, सिरा, धमनी तथा स्रोतस शब्दों का व्यव-हार-साङ्कर्य देखने को मिलता है। ये सभी कहीं एक ही अर्थ के जैसे 'नाडी तु धमनी सिरा' तथा कहीं स्वतन्त्र अर्थ के भी वाचक होते हैं, यथा-तत्र केविदाहुः सिराधमनीस्रोत-सामविभागः, सिराविकारा एव धमन्यः स्रोतांसि चेति । तत्त न सम्यक्, अन्या एव हि धमन्यः स्रोतांसि च सिराभ्यः। कस्मात ? व्यञ्जनान्यत्वात मूलसन्नियमात कमंवैशेष्यादागमाच, केवलन्तु परस्परसन्निकर्पात्, सदृशागमकर्मत्वात् सीक्षम्याच्च विमक्तेकमंगामप्यविमागतस्व कर्मंसु भवति । (सु० ज्ञा० अ० ९) मस्तिष्क ही सब अङ्गों का नियन्त्रणकर्ता है, अतः उद्धों रक्त की कमी होने असे सर्वाङ्ग में मूच्छा होती है। कभी-कभी मस्तिष्क में रक्त की पर्याप्त मात्रा रहने पर भी विशिष्ट अङ्ग में रक्तलंबहन न होनेसे उस अङ्ग की मूच्छी (संज्ञानाश) होती है। इसे स्थानीय (Local) सूच्छा भी कहते हैं। मद, मुच्छी तथा संन्यास में रक्षवाही एवं रक्षवाही स्रोतसों में अवरोध का होना अनिवार्य है। यह वाग्भट के निस्नोद्धरण से भी स्पष्ट होता है-रजोमोहाहिताहारपरस्य स्युख्यो गदाः। रसम्भक्तेतनावाहिस्रोतोरोधसमुद्भवाः ॥ मदमूर्च्छाय सन्यासा यथोः त्तरबलावहाः ।। अर्थात् अहित आहार-विहार का सेवन करने पर रजोबुण रिथा तमोगुण की वृद्धि होने से रसवाही, रक्तवाही तथी चेतनावाही स्रोतसों में अवरोध उत्पन्न होकर मद, मुर्च्छा तथा संन्यास रोग की उत्पत्ति होती है। मद से मुर्च्छा तथा मुर्च्छा से संन्यास अधिक हर्शनकारक या घातक होता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि तीनों रोगों में तीनों स्रोतसों का अवरोध होना अनिवाय है तथापि संन्यास में प्रधानतया चेतनावाही स्रोत में, मूर्च्छा में प्रधानतया रक्तवाही और रसवाही स्रोत में अवरोध होता है। रक्तवाही

ण

ना

रि

भी

ह

35

श्रो

नी

T

क्त

TUT

ती

ते

स

ते

₹.

ण

ते

न

र्थ

7-

ਥ,

च

B

(

र्गे

ग

₹

Ĥ

T

स्रोत ही रसवाही स्रोत हैं क्योंकि रक के आधार हृद्य को ही रस का भी स्थान माना गया है 'अहरहर्गच्छतीति रसस्तस्य च स्थानं हृदयम्'। सद मूच्छी की प्रथमावस्था है। इसमें पूर्णतः संज्ञानास नहीं होता है। चरकाचार्य ने भी मद, मुच्छी और संन्यास की उत्पत्ति में रस, रक्त तथा चेतनावाही स्रोतसों में अवरोध को ही कारण माना है-यदा तु रक्तींग हीनि रससंज्ञावहानि च। पृथक् पृथक् समस्ता वा स्रोतांसि कुपिता मलाः ॥ मलिनाहारशीलस्य रेजोमोहावृतात्मनः । प्रतिइन्त्यवित-ष्ठन्ते जायन्ते व्याधयस्तदा। मदमूर्च्छायसंन्यासास्तेषां विद्या-दिचक्षणः ॥ इसके अतिरिक्त चरकाचार्य ने लिखा है कि चित्त के दुर्वल स्थान ( हदय ) को वायु आक्रान्त करके तत्रस्थ मन को भी चुब्ध कर संज्ञा का संमोहन (हरण या संमुच्छन ) कर देती है-दुर्वलं चेतसः स्थानं यदा वायुः . प्रपद्यते । मनो विक्षोभयञ् जन्तोः संज्ञां सम्मोइयेत्तदा ॥ पित्तमेवं कफश्चैव मनो विक्षोमयन्तृणाम् । संज्ञां नयत्याकुलतां विशेषश्चात्र कथ्यते ॥ इस तरह प्राचीन सम्प्राप्ति के आधार पर मूच्छों का विशेष सम्बन्ध हृद्य या सम्पूर्ण रक्तवह संस्थान तथा मस्तिष्क की विकृति सँ प्रतीत होता है। अत एव इसे सिङ्कोप (Syncope) और कोमा (Coma) की मिली हुई अवस्था कह सकते हैं। मुच्छों में चेतानाशिक का हास हो जाता है। प्राचीनों ने वचोगुहावर्ति हृदय को चेतना का स्थान स्वीकार किया है-'हृदयं चेतनास्थानमुक्तं सुश्रुत देहिनाम्' किन्तु आधुनिक विज्ञान तथा गणनाथ सेनजी ने चेतना का स्थान महितव्क माना है। वे महितव्क को ही बुद्धि का निवासस्थान मानते हैं एवं उन्माद, अपस्मार आदि रोग बुद्धि के निवासभूत हृदय (मिस्तिष्क) को द्षित कर उत्पन्न होते हैं- 'बुद्धेनिवासं हृदयं प्रदृष्य' इसी तरह पुण्डरीक के समान हृद्य जामद्वस्था में विकसित (कार्यकरणशील) और स्वप्नावस्था में निमीलित (सङ्कचित) रहता है। वचोगुहावर्ति हृदय दिन और शात्रिपर्यन्त (२४ घण्टे) असदा सङ्कोच-विस्तार करता ही रहता है, किन्तु मस्तिष्क जाग्रदवस्था में कार्यशील और शयनावस्था में कर्मरहित होने से उक्त हृद्यपरिचायक छत्तण ( जायतस्ति दिकसित स्व-पतथ निमोलति ) भी मस्तिष्क में अधिक घटता है। श्रीयुत घाणेकरजी तथा अन्य टीकाकार अनेक प्रमाणों से वच्छीगुहा-वर्ति हृदय को ही बुद्धि, चेतना और मन का निवासस्थान मानते हैं-(१) गर्भावस्था में मस्तिष्क की उत्पत्ति के पूर्व ही हृदय का निर्माण हो जाता है—'हृदयमिति कृतवीयों बुद्धे-र्मनसश्च स्थानत्वात्' तथा मस्तिष्क के अभाव में भी गर्भ में चेतना रहती है अतएव उसका स्पन्दन स्पष्ट प्रतीत होने लगता है। गति चेतना का चोतक है। चेतना के अभाव में गति का भी पूर्ण अभाव रहता है। यदि चेतना मस्तिष्क के ही अधीन हैं तो उसके अभाव में चेतना के अनुभावक उच्चण गति की भी सत्ता न होनी चाहिये। हृदय के निर्माण से पूर्व गति नहीं रहती। इस प्रकार हृदय के रहने पर चेतना, न रहने पर उसका अभाव इस अन्वय व्यतिरेक के बल पर हृदय को चेतना का स्थान कहना अनुपयुक्त नहीं। प्राचीन आचार्यों के चेतना के स्थान हृदय को मानने में उसकी वास्तविकता के दो प्रमाण अन्य भी हैं-(१) योगीजनी द्वारा आत्मा का शरीरश्वतरसञ्चार होने पर उस शरीर में

स्थित मस्तिष्क के अनुभवों के स्थान पर प्रविष्ट आत्मा के अनुभवों की उपस्थिति होती है। (२) दच एवं गणेश के शिर-रहेद के बाद क्रमशः बकरे और हाथी के शिर के जोड़ देने पर उनके शरीर में वकरे या हाथी की बुद्धि के स्थान पर मूलभूत दैवी और मानवी बुद्धि ही रहती है अतः हृदय ही मूल चेतना का स्थान है। आधुनिक दृष्टि से भी हृदयगतिनियन्त्रण केन्द्र दो होते हैं। (क) हृदयस्थ—यह (Sinoauriculer node ) है जो हृदयगति का उत्पादक एवं नियामक होता है। (ख) मस्तिष्कस्थ-जो हृद्य की गृति को तीन या मन्द करता है। अस्तु, इस प्रकार का अन्वय-व्यतिरेक मस्तिष्क के साथ न होने से उसे चेतना का सुख्य केन्द्र नहीं कहा जा सकता। मस्तिष्क का जीवन भी हृदय पर ही अवलम्बित है, एवं हृदय का नियन्त्रण मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। इस प्रकार ये दोनों अन्योन्याश्रित भी हैं। इस तरह मुर्ख़ी का सम्बन्ध हृदय और महितष्क दोनों से है। शारीरिक यन्त्र का सञ्चालन करने के लिये मस्तिष्क तथा शरीर की प्रत्येक धातु को पुष्टि देने के लिये विशुद्ध और पर्याप्त रक्त की आवश्यकता होती है। इन दो गुणों की कमी मूच्छा का जनक है। जिस प्रकार के आहार-विहार या हृद्य तथा समस्त रक्तवह संस्थान के रोग मस्तिष्क में रक्त की कमी या आधिक्य द्वारा अथवा अन्य किसी भी प्रकार मस्तिष्क को विकृत करने में सहायक होते हैं, उन सभी को मूर्च्छा का उत्पादक कारण समझना चाहिए। मूर्च्छा आदि विकार मस्तिष्क के ही विकृत होने से उत्पन्न होते हैं। हृद्य या रक्तसंबहुन आदि के विकार भी मस्तिष्क में विकृति उत्पन्न करके ही मुर्च्छा आदि को उत्पन्न करते हैं। शिरोऽभिघात आदि कतिपय कारणों से साचात् मस्तिष्क में ही विकार पदा होते हैं। मोहो मुच्छेंति तामाहु:-मूच्छ्रा के मोह और मुच्छीय ये पर्याय हैं जैसा कि कोपकारों ने लिखा है-सन्ज्ञोपघाते मूच्छीयो मूच्छी स्यान्मूच्छीनं तथा। करमलं प्रलयो मोदः संन्यासस्तु मृतोपमः।

वातादिभिः शोणितेन मद्येन च विषेण च। षट्स्वप्येतासु पित्तं हि प्रभुत्वेनावतिष्ठते ॥ ७॥

मूच्छिमिदाः—वात, पित्त, कफ, रक्त, मद्य तथा विष से उत्पन्न होने के कारण यह ६ प्रकार की होती है, किन्तु इन सभी प्रकारों में पित्त की प्रमुखता रहती है॥ ७॥

विमर्शः—वाग्मट तथा चरकाचार्य ने मुच्छ्रां के वातज, िपत्तज, कफज और सान्निपातिक ऐसे चार मेद किये हैं— 'चत्वारो मूच्छ्रांग हत्यपरमारैव्यांख्याताः' चरकाचार्य ने मूच्छ्रां के ही स्वल्पवलस्वरूप मद को स्वीकृत किया है। सुश्चत की शोणित-जन्य मूच्छ्रां, मध-जन्य मूच्छ्रां और विष-जन्य मूच्छ्रां का लच्चणां नुसार वातादि चतुर्विध मूच्छ्रांओं में समावेश कर लिया जाता है। इसी तरह चरकाचार्य ने मद के भी चार प्रकार किये हैं तथा रक्तज, विषज और मधज मदों का भी वातादि मदों में समावेश कर दिया है—यश्च प्रधमदः प्रोक्तो विषजो रोधिष्ध यः। सर्व एव मदा नतें वातिपित्तककात त्रयात ॥ (च० सू० अ० २४) वाग्मट ने मद के साक्षारण हानिकारक किन्तु मूच्छ्रां मदापेच्या अधिक हानिकारक और सन्यास

सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। संन्यास का रोगी तो काष्ठ के समान मृतोपम होकर पड़ा रहता है- 'काष्ठीभूतो मृतोपमः' यद्यपि मुर्च्छा में सभी दोषों को कारण माना है, किन्तु सभी में पित्त की प्रधानता होती है 'मूच्छा पित्ततमः प्राया' इसीलिये उस पित्त के शान्त्यर्थ शीतोपाय मुर्च्छा में प्रशस्त माना गया है- सेकावगाही मणयः सहाराः शीताः प्रदेहा व्यजनानिलाश्च । श्रीतानि पानानि च गन्धवन्ति सर्वासु मूच्छीं-स्वनिवारितानि ॥ द्राक्षासितादाडिमलाजवन्ति शीतानि निलोत्पल-पद्मवन्ति । पिवेत् कषायाणि च गन्धवन्ति पित्तज्वरं याणि श्कां नयन्ति ॥ सुश्रुताचार्यं ने 'वातादिमिः शोणिते' आदि श्लोक के द्वारा वातादि ६ कारणों से उत्पन्न होने के कारण मुच्छी के भी ६ भेद कर दिये हैं। ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि मुच्छों का मुख्य कारण मस्तिष्क तथा अन्य धातुओं में रक्तसंबहन का विकार (Circulatory disturbance) ही है तथा यह दो प्रकार का होता है-(१) हृदयसम्बन्धी (-Cardiac) (२) परिसरीय (Peripheral)। पहिले प्रकार में विकृति का केन्द्र हृदय ही होता है। रक्त की पर्याप्त मात्रा रहते हुये भी वह हार्दिकपेशीगत तथा हार्दिककपाट-गत विकृति के कारण मस्तिष्क तथा अन्य धातुओं में पोषण के लिये रक्त की पर्याप्त मात्रा पहुँचाने में असमर्थ रहता है। इससे मस्तिष्क में रक्त की कमी तथा परिणामस्वरूप मुख्री की उत्पत्ति होती है। दूसरे प्रकार (परिसरीय रक्तसंवहना-वरोध) में कुछ अङ्गों (विशेषतः औदर्य या Splenchnic area ) में केशिकाओं का विस्फार ( Dialatation ) होने के कारण हृद्यगामी सिरागत रक्तप्रवाह स्वभावतः कम हो जाता है। परिणामस्वरूप हृदय में रक्त की कमी हो जाती है। हृदय में रक्त की कमी होने से मस्तिष्क को सामान्यतया मिछने वाली रक्त की राशि (मात्रा ) भी कम हो जाती है। दोनों प्रकार से होने वाले रक्तसंबहनावरोध (Circulatory failure) का परिणाम मस्तिष्क में रक्त की कमी तथा तज्जन्य मुच्छा का उत्पादक होता है। यद्यपि दोनों प्रकार के रक्तसंवहनावरोध मूच्छा के जनक हैं, तथापि मूच्छा की उत्पत्ति में परिसरीय प्रकार विशेष महत्त्व का है, यह प्राइस महोद्य के निम्नोद्धरण से भी स्पष्ट है—It is important to note that giddiness, faintness or actual syncope is much more frequently due to peripheral circulatory failure. इन कारणों के अतिरिक्त निम्न कारण भी मुच्छी उत्पन्न करते हैं- (१) मस्तिष्क के तीव आघात-इसके कारण कपाल की अश्थियाँ भन्न होकर मस्तिष्क के भीतरी भाग में प्रविष्ट हो जाती हैं। इससे मस्तिष्क की कोशाओं का नाश तथा रक्तमाव होता है, इस स्थिति को मस्तिष्कसंचोभ (Concussion) या अधिक भार होने पर संपीडन ( Compression ) कहते हैं। (२) किसी विष के प्रभाव से बड़ी धमनी का फट जाना। (३) सामान्य संज्ञाहर औष्धियाँ जिनका वर्णन आगे विपज एवं मद्यज मुच्छ के प्रकरण में होगा। (४) अतितीव उष्णता ( Heat strock-) और अतितीव ज्वर (Hiper pyrexia) (५) हिस्टे-रिया और अपस्मार। (४) मादक द्रव्य जैसे अफीस और मुद्ये (७) मूत्रविषमयता ( Uraemia ), अस्लोत्कर्ष ( Aci-

doss ), चारोरकर्ष (Alkalosis)। इनके अतिरिक्त विविध प्रकार की धातुचीणता होने से भी रक्तालपता एवं मूच्छां का होना स्वाभाविक है। अभिघात को भी प्राचीनों ने मूच्छां का कारण माना है, वह नवीनमतानुमोदित है। हीनसच्च अर्थात् दुर्वल मन वाले व्यक्ति का नाइनिसंस्थान भी दुर्वल हेन्ता है। अतः भय आदि उपस्थित होने पूर परिसरीय धमनीविस्पार के द्वारा मस्तिष्क में रक्त की कमी करा कर् तुरन्त ही मूच्छां को उत्पन्न करता है। घात या शाक (Shock) लगने पर भी दुर्वल मन वाले व्यक्ति सूर्विष्ठत हो जाते हैं अतः इसे घातजन्य मूच्छां भी कह सकते हैं।

हृत्पीडा जुम्भणं ग्लानिः संज्ञानाशो बलस्य च । सर्वासां पूर्वरूपाणि, यथास्यं ता विभावयेत् ॥ ८ ॥

हृदयप्रदेश में पीड़ जिम्माई अधिक आना, किसी कार्य के करने में ग्लानि (अनिच्छा), ज्ञानशक्ति का दुर्वल हो जाना तथा बल का नाश ये सव प्रकार की स्च्छोंओं के पूर्व- रूप हैं। एवं इन्हीं स्च्छोंओं के रूप के व्यक्त होने पर अपने अपने वातादि लच्चों से उन्हें जान लेना चाहिए॥ ८॥

विमर्शः—मूच्छां हृदय के विकार से उत्पन्न होने वाला रोग है, जतः उक्तप्रदेश में पीड़ा का होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त संज्ञलाही नाड़ियां (Sensory nerves) तथा सिरा धमनी स्रोतसों में तमोगुण के प्रवेश की प्रारम्भिक अवस्था में ज्ञान के अभाव का भी पूर्वाभास होने लगता है इसको ही संज्ञादीर्वत्य कहते हैं। इस अवस्था में रोगी पूर्ण-तया चेतनाविहीन नहीं होता, अपिनु मद (नशा) के समान उसे अपनी क्रियाओं का कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य रहता है।

अपस्मारोक्तिक्कानि तासामुक्तानि तत्त्वतः ॥ ६॥

मृन्धां विभागानि अपस्मारोक्तिक्कातिदेशेनादः इन मृन्धां अं
के उच्चण प्रधानतः अपस्मार के उच्चणों के समान होते हैं ॥९॥
विभागानि कुछ आचार्यों ने 'अपस्मारोक्तिक्कानि' के स्थान
पर 'अपस्मारेण विक्वानि' ऐसा पाठान्तर मान कर दृन्तन्तवः वादन, अचिनेकृत्य, ठाठास्नाव आदि उच्चणों के अतिरिक्त अन्य जो भी उच्चण हों ने सन यथादोच मृच्छा के उच्चण होते हैं ऐसा छिसा है, जैसा कि चरकाचार्य ने भी छिसा है—'सर्वाकृतिः सित्रपातादपस्मार इनागतः। स जन्तुं पात्यस्याञ्ज विना नीभत्सचिष्ठितेः ॥ अर्थात् इनमें मुख से झाग आना, दाँतों से काटना, आँखें चढ़ाना आदि वीभरस उच्चण छोड़कर शेष उच्चण क्षुपस्मार के समान हैं।

प्रसङ्गात् वातिकसूच्छांठचणानि— नीठं वा यदि वा कृष्णमाक्षश्चमथवाऽरूणम् । प्रयंस्तमः प्रविश्वति शीघञ्च प्रतिकुध्यते ॥ १ ॥ वेपशुश्चाङ्गमदेश्च प्रपीडा हृदयस्य च । कार्द्वयं रस्पवारुणाच्छाया मूच्छाये वातसम्भवे ॥ २ ॥

वातिक मून्छों में मून्छों होते समय रोगी आकाश को नीला, काला अथवा लाल रक्ष का देखता हुआ मून्छों से ज्यास हो जाता है और पुनः संज्ञा में भी आ जाता है। इस समय शरीर में कम्पन, अङ्गों में दर्द, हदय में पीड़ा, कुशता तथा मुख की छवि काली या लाल हो जाती है।

विमर्शः—वात का वर्ष कृष्ण, नील अथवा अहण होने से पूर्वावस्था में रोगी की ये रूप-दिखर्स् देते हैं। मूर्च्छा ध

र्छा

र्छा

च

वंल

ोय

कर

ाक

**इ**त

11

ार्थं .

हो द

ला

है।

s )

न्क

है

र्ण-

ान

1

भं

911

ान

ख•ै

क्त

के

भी

ात-

ाग

रस

को

से

ृस

ोने छा पित्ततमोबहुल है, किन्तु यहाँ पर बात की प्रबलता होते से
रूग्ण शीव्र ही संज्ञा प्राप्त कर लेता है। प्रपीडा इदयस्य च—
प्रत्येक मुच्छों की उत्पत्ति में साज्ञात् अथवा परम्परया इदय
की विकृति अनिवार्थ है तथा वायु इदय में पीड़ा उत्पन्न
करती है — वाताइते नास्ति रुजा' ये उक्त लज्ञण संज्ञानाश
होने के पूर्व अनुभूत होते हैं। पूर्ण संज्ञानाश होने पर अन्त्र
भी अनुभव में नहीं आ सकता। संज्ञा प्राप्त होने पर गात्रकर्पन और इदयपीड़ा कुछ देर तक रह सकती है। उसी के
आधार पर वातिक मुच्छों का निदान निर्भर करता है।

## • पित्तजमूच्छीळचणम्—

रक्तं हरितवर्णं वा वियरपीतमथापि वा । पद्यंस्तमः प्रविश्वति सस्वेदश्च प्रवुध्यते ॥ ३ ॥ सिपपासः सन्सतापो रक्तपीताकुलेक्षणः । जातमात्रे पतित च शोष्ठञ्च प्रतिवुध्यते ॥ संभिन्नवर्चाः पीतामो मुच्छिये पित्तसम्भवे ॥ ४ ॥

रुगण मूर्चिंद्रत होते समय आकाश को लाल, हरे अथवा पींत वर्ण का देखता है तथा संज्ञा आने पर उसे पसीना होने लगता है। इसके अतिरिक्त रुग्ण को अधिक प्यास और दाह होता है तथा नेत्र लाल या पीले दिखाई देते हैं। इन लचणों के होते ही रोगी मूर्चिंद्रत होकर गिर जाता है तथा शीघ होश में भी आ जाता है। रुग्ण को दस्तें भी होने लगती हैं तथा उसका देह पीला-सा हो जाता है।

विभर्शः—वाग्भटोक्त पित्तुजमूच्छीलत्तण—

पित्तेन रक्तं पीतं वा नभः पश्यन् विशेत्तमः ।

विशुध्यते च सस्वेदो दाह्नुट्तापपीडितः ॥

भिन्नविण्नीलपीताभो रक्तपीताकुलेक्षणः ॥

ये छच्चण भी सूर्वंवत् ही हैं। सिषपासः—िषत्त की वृद्धि के कारण तालुशोष होने पर प्यास का अनुभव होता है— 'पित्तं सवातं कुपितं नराणां तालुप्रपन्नं कनयेत् पिपासाम्' अत्यधिक स्वेद्मयृत्ति होने से शरीरगत जलीयांश की कभी के कारण मूच्छांनिवृत्तिकाल में इस प्रकार के रोगी को प्यास विशेष लगती है। सिम्भनवर्चाः—िषत्त का स्थान हृदय और नामि के सध्य अर्थात् आन्त्र (यकृत्) में साना गया है—पण्ठी पित्तधरा नाम या कला परिकीतिता। पकामाश्यमध्यस्था यहणी सा प्रकीतिता॥ सूर्विद्धतावस्था में मिस्तिष्क का नियन्त्रण न रहने से पित्त के स्थानभूत आन्त्र के विशिष्ट विकार मलभेद एवं उसकी अधिक प्रवृत्ति इस अवस्था में विशेष रूप से पाई जाती है।

श्लेष्यकसूच्छिठज्ञणस्—

मेवसङ्गात्रमाकाशमावृतं वा तमो वनैः ।

पद्यंस्तमः प्रविश्वति चिराच प्रतिबुध्यते ॥ ५ ॥

गुरुभिः प्रावृतैरङ्गैर्थयेवार्द्रेण चर्मणा ।

सप्रसेकः सहस्रासो मूच्छिये कफसम्मवे ॥ ६ ॥ -

कफन मूच्छों में रोगी मूर्चिंद्रत होते समय आकाश को मेंगों से आच्छल देखता हुआ अथवा भयद्वर काले वादलों से विरा हुआ देखता हुआ अपने तमोगुण के प्रवेश होने का अनुभव कर मूर्चिंद्रत हो जाता है तथा देरी से संज्ञा को प्राप्त होता है। मुच्छों के समय या प्रधात भी उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो बड़े मोटे और भारी कपड़ों से उसका बदन ढका हुआ है अथवा गीले चर्म से उसका बदन ढका हुआ सा प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त रोगी की लालासाब तथा जी की मिचलाहट होती रैहती है।

विमर्शः—कफ के तमोगुण प्रधान होने से रोगी आकाश मेघाच्छल सा देखता है तथा तमोगुण की अधिकता के कारण ही मूच्छा का वेग भी विल्म्य से शान्त होता है। कफ के सोमगुणप्रधान होने से शरीर का अङ्ग-प्रथल भीगा हुआ तथा तमोगुण के कारण गुरु प्रतीत होता है। हल्लास भी रहता है, कदाचित् उत्करेश अधिक होने से वमन भी हो सकता है।

## सान्निपातिकमूच्छांलचणम्—

सर्वाकृतिः सन्निपातादपस्मार इवागतः । अस्त जन्तुं पातयत्याशु विना वीमत्सचेष्टितैः॥ ७॥

तिनों दोषों से होने वाली मूच्छ्नों में तीनों दोषों के लच्चण पाये जाते हैं तथा यह मूच्छ्नों मुख से फेनोद्गम तथा दन्तुं का कटकटाना आदि वीभत्स चेष्टाओं को छोड़कर अपस्मार के समान ही आवेग के रूप में उपस्थित होकर श्रीघ्र ही रुग्ण को संज्ञाहीन कर प्रथिवी पर गिरा देती है।

विमर्शः - उक्त श्लोक में मूर्च्छा को सन्निपातज कहा है। यह अनुचित प्रतीत होता है, क्योंकि पूर्व में मुच्छा के (पृथग दोपज ३, रक्तज, मद्यज और विपज़ ३ ऐसे कुछ ) ६ भेद ही लिखे हैं, किन्तु सन्निपातज मान लेने पर इसके सात भेद होने के कारण आचार्य की प्रतिज्ञा झूठी होती है। विजय-रचितजी ने इसका समाधान किया है कि सुश्रत-प्रन्थ उद्देश्य-परक है तथा चरक-प्रनथ विवरणपरक है। चरकाचार्य ने पृथगदोपज तीन तथा सन्निपातज एक ऐसे चार भेद मुच्छी के मानकर सुश्रुत की पड्विध मृच्छ्जिं का समावेश अपनी चतुर्विध मुर्च्छाओं में कर दिया है। सुश्रुत ने सान्निपातिक मच्छा का प्रत्येक दोप से होने वाली मुच्छा में समावेश करके ६ प्रकार की मच्छी का उल्लेख किया है। साधव ने यद्यपि ६ प्रकार की मच्छी होती है, ऐसी प्रतिज्ञा की है तथापि विवरण चरकानुसार ही दिया है, क्योंकि संप्रह्मंथों में सभी उपलब्ध प्रामाणिक शास्त्रों के मन्तव्यों का सम्मान बरावर किया जाता है। अपस्मार इवागतः -अपस्मार के समान सन्निपातज मृच्छा का भी आवेग सहसा आता है तथा दीर्घकाल तक बना रहता है। अपस्मार में फेनवमन, दन्तघट्टन तथा नेत्रों की विकृति होती है, किन्तु सन्निपातज मच्छी में ये छचण नहीं पाये जाते। इन दोनों में यही मुख्य भेद है।

पृथिव्यम्भस्तमोरूपं रक्तगन्धश्च तन्मयः। तस्माद्रक्तस्य ग्रन्थेन मूर्च्छन्ति भुविमानवाः। द्रव्यस्वभावृ इत्येके दृष्ट्वा यदभिमुद्धाति॥१०॥

रक्तजमूर्व्छातम्त्राप्तिलक्षणे—पृथिवी और जल दोनों में ही तमोगुण की अधिकता रहती है तथा रक्त की गन्धु भी पृथिवी और जल से ही बनी होने से तमोगुणयुक्त होती है। अतएव कुछ लोग उसकी गन्ध से ही मूर्चिंछत होजाते हैं। कुछ आचार्य रक्त के दर्शनमात्र से मूर्चिंछत हो जाते हैं। कुछ आचार्य इसको रक्त का स्वाभाविक गुण कहते हैं॥ १०॥

विमर्शः- 'पृथिव्यम्भस्तमोरूपम्' के स्थान पर 'पृथिव्यापस्त-मोरूपम्' ऐसा पाठान्तर है जिसका अर्थ एक ही है। 'पृथ्वी अम्मश्च द्वयमि तमोरूपं तमोबहुलम् , अर्थात् पृथिवी-जल दोनों तमोगुणबहुछ हैं, फिर भी पृथिवी में तमोगुण की अधिकता होती है तथा जल में सस्वगुण और तमोगुण दोनों का प्रावत्य होता है-'तमोबहुला पृथिवी, सत्त्वतमोबहुला आपः' शरीर की अन्य धातुओं के समान रक्त के पाञ्चभौतिक होने पर भी उसमें पृथिवीतस्व और जलतस्व की प्रधानता होने से इन दोनों से उत्पन्न हुए रक्त तथा उसके गन्ध में भी सन्वगुण की हीनता तथा तमीगुण की प्रवलता पाई जाती है। रक्त के तमोगुणप्रधान गन्ध का वहन करने वाले परमाणु घाणे-न्दियस्थ वातेनाड़ी तन्तुओं ( Branches of the alfactory nerve ) का स्पर्श करके संज्ञावाही नाड़ी ( मनोवह स्रोतस ) तथा मन के वाह्य एवं आभ्यन्तर अधिष्ठानों में तमोगुण की व्याप्ति से अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। इससे रोगी को सुख एनं दुःख का विवेक नष्ट हो जाता है तथा वह संज्ञाहीन होकर गिर पड़ता है। पित्त और तमोगुण की अधिकता अथवा शरीर और मन की सम्मिलित विकृति का परिणाम मूच्छा है। साधारणतया सभी मूच्छाओं में पित्त और तम की विशेषता रहती है, किन्तु रक्तज मूर्च्छा में मानसदोप (तम) का आधिपत्य प्रधान रूप में रहता है। पञ्जीकृत महाभूत के सिद्धान्त (अन्योऽन्यान् प्रविष्टानि सर्वाण्येतानि निर्दिशेत । स्वे स्वे द्रव्ये तु सर्वेषां व्यक्तं लक्षणमिष्यते ॥ ) के अनुसार अनित्य या मूर्त जल में गन्ध की सत्ता भी रहती है, यह निर्विवाद है। चूँकि गन्ध पृथिवी का आतमगुण है और पृथिवी तसोगुणप्रधान है, अतः भूत की अपेना न करके गन्ध-मात्र को तमोगुणप्रधान माना जाता है। सांख्यशास्त्रानुसार तम आवरक या अवरोध करने वाला होता है 'गुरु वरणकमेव तमः' इस प्रकार रक्तज सूच्छां में तमोगुण की प्रधानता रहती है। जो व्यक्ति पृथिवीगुणवहुल या तामस होते हैं उन्हीं को रक्तगन्धजन्य्र मृच्छी होती है, सबको नहीं। 'रक्तगन्धश्र तन्मयः, तन्मयः = पृथिव्यम्भोमयः अत्र यथासम्भवं व्याख्यानं तेन रक्तमम्भोमयं द्रवत्वात , गन्धश्च पृथिवीमयः, पार्थिवत्वाद्गन्धस्य, तेन तमोभूयिष्ठायाः पृथिव्याः सकाशाद्रन्थस्य जातत्वाद्गन्धोऽपि तमोबद्धल एव, कारणानुरूपत्वारकार्यस्य ॥' वास्तव में हीनसत्त्व या दुर्बल मन वाळे तामस व्यक्तियों के स्वभावतः रक्तदर्शन से साचात् केन्द्र पर प्रभाव होकर घात (Shook) द्वारा सूच्छा होती है। यहाँ पर शंका यह होती है कि यदि रक्त की गन्ध सूच्छी का जनक है बतो फिर सभी व्यक्तियों को क्यों नहीं मूच्छी उत्पन्न होती ? डव्हणाचार्य ने इसका उत्तर दिया है कि जो हीन-सस्व प्राणी हैं उन्हीं को रक्त की गन्ध मूच्छा उत्पन्न करती है, सबको नहीं। इसीछिये चरकाचार्य ने सत्त्वतः परीक्षेत यह ळिखा है- 'सत्त्रमुच्यते मनस्तच्छरीरस्य तन्त्रक्मारमसंयोगात । तत त्रिविधं बलभेदेन-प्रवरं, मध्यमवरच्चेति । महाशरीरा द्यपि ते स्वल्पानामिप वेदनानामसहा दृश्यन्ते, सन्निहितमयशोकलोम-मोहमाना रौद्रभैरविद्रष्टवीमत्सिवक्रतसङ्क्ष्यास्विप च प्रापुरुषमांस-शोणितानि चावेक्य विषादवैवण्यैम् च्छीन्मादञ्जमप्रपतनानामन्यतम-माप्तुवन्ति, अथवा मरणिमिति ।' (चि० वि० अ० ८-१२१ ) ज्यूरारी शङ्का यह है कि पृथिवीवहुछ प्रत्येक पदार्थ तथा उसकी

गन्धः तमोगुण प्रधान होते हैं, अतः प्रत्येक वस्तु (चम्पा आदि ) की गन्ध से सूच्छा होनी चाहिए, किन्तु अनुभव इसके नितान्त विपरीत है। सभी द्रव्यों की गन्ध सूर्व्हा उत्पन्न नहीं करती, अपितु मानसिक आह्नाद भी, देती है। इसी आधार पर भोज आदि कतिपय आचार्य केवल गण्ध को ही म् का कारण न स्वीकार करके द्रव्य-विशेष के प्रभाव या स्वभावविशेष को भी इसमें कारण मानते हैं। इस प्रकार, रक्त नामक दृष्य के प्रभाव से गन्ध के अतिरिक्त उसका रूप भी मूच्छ्री का जनक होता है। द्रव्यस्वभाव के अतिरिक्त तमोगुण का प्रभाव ही मूच्छ्री की सम्प्राप्ति करता है। चरका-चार्य ने रक्तज मूर्च्छा का प्रतिपादन नहीं किया है, क्योंकि इसका प्रधान कारण मानसिक विकार है। अतः इसका समावेश वातिक में किया जा सकता है। सुश्रृत शल्यशास्त्र के विशेषज्ञ थे। शल्यकिया में रक्तिसाव के प्रसङ्ग बहुत आते हैं अतः उनका यह प्रत्यत्त अनुभव था क़ि रक्त के गन्ध और दर्शन से भी कुछ व्यक्तियों में मूच्छों की उत्पत्ति होती है। रक्त की गन्ध या रक्त के दर्शनमात्र से होने ताली मूर्ज्य को रक्तज मूच्छी कहते हैं। इसके अतिरिक्त रक्तवात या प्रवृद्ध रक्तदाव (High blood pressure) से होने वाली मूच्छा को भी रक्तज मुच्छी कह सकते हैं। कुछ छोगों ने 'पृथिव्यम्भस्तमोरूपं रक्त-गन्यश्च तन्मयः' ऐसा पाठान्तर भाना है तथा इसकी निम्न व्याख्या की है - पृथिवी चाम्मश्च पृथिव्यम्मसी, तयोः सम्बन्धि यत्तमस्तद्रपंतद्वहुलं तल्लक्षणं वा रक्तं, गन्वश्च तन्मय इति तमोभिय इत्यर्थः । तमोबहुलपृथिन्युत्पन्नत्वाद् निन्धस्य । एतेन तमोभू यष्टपृथि-व्यम्भजत्वन्तरक्तस्य धातुजनितत्वाद् गन्धस्य स्वयं तमोभूयिष्ठत्वाच रक्तगन्धो मानवैराघातः सन् हृद्यविश्वतं तमो वर्धयन् मूर्च्छामापा-दयति, 'सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्' इत्युक्तत्वात ॥ अर्थात तमोग्रणभ्यिष्ठ पृथिवी और जल से उंत्पन्न रक्त तथा उसकी गन्ध स्वयं तमोगुण्भूयिष्ठ होने से उसको जब मनुष्य सुंघता है तो उस मनुष्य के हृदय में स्थित तमोगुण की वृद्धि होकर मूच्छी उत्पन्न होती है। क्योंकि सामान्य सदा वृद्धि की कारण होता दै। यहाँ पर एक शङ्का और है कि यदि तमोगुणबहुल होने से रक्त मुच्छी की उत्पत्ति दरता है तब तमोगुणभूयिष्ठ ये पृथिवी और जल वयों नहीं मुच्छी उत्पन्न करते हैं ? उत्तर में लिखा है कि पृथिवी और जल का मनुष्य सदा उपयोग करता रहने से सात्रय हो जाने के कारण उन्हें देख कर व्यक्ति सूर्विष्ठत नहीं होता है। पाठान्तर-'पृथिव्यम्मस्तमोरूपं रक्तगन्धेन तु त्रयम्' पृथिव्यम्मस्तमसां रूपं स्वलक्षणं यस्य रक्तस्य तत्पृथिव्यम्भश्तमोरूपम् । रक्तगन्धेन कृत्वा तु पुनस्त्रयं सत्त्वरजस्तमसां गुणानां त्रितयं रक्ते ज्ञायते इति वाक्य-शेपः । अर्थात् रक्त में पृथिवी, जल और सस्वरजस्तमोगुण ये तीनों विद्यमान रहते हैं। रक्त में तीनों गुणें की विद्यमा-नता रक्त के धन्दर पाये जाने वाले विस्तरान्धविशेष से जानी जाती है। क्योंकि पञ्चमहाभूतों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये विशेष गुण हैं तथा ये प्रत्येक विशेष गुण सत्त्व, रज और तम से व्याप्त होते हैं, किन्तु यहाँ तमीगुण की अधिकता होती है एवं मूच्छा तमःप्राया होती है। भोज ने छिखा है कि रक्त के दर्शन से तथा जसकी गन्ध से व्यक्ति स्तव्ध अङ्ग और दृष्टि चाला हो जाता है एवं गृहरा प्रश्वास करता है तथा ग

E

14

क्र

FI

হা

ाज्ञ

तः

से

की

ऽज

व

5ज

क्त-

स्र

न्ध

न्य

थि-

चि

पा-

था

प्य

की

दा

कि

है

र्खा

का

र्ण

रूप

ा तु

क्य•

गुण

मा-

गनी

ओर

रज

कता

कि

अङ्ग

तथा

सूर्विष्ठत हो जाता है --- स्तब्धाङ्गदृष्टिभंवति गूढोच्छ्वासस्तथैव वि । दर्शनादस्वस्तज्जाद् गन्धाच्चैव विसुद्धति ॥

गुणास्तीव्रतरत्वेन स्थितास्तु विषमद्ययोः। त एव तस्माञ्जायेत मोहस्ताभ्यां यथेरितः॥ ११॥

विषमध्जे मूच्छें प्राह – विष और मद्य में छद्य, रूच आदि (ओज के विषरीत) दश गुण साधारण द्रच्यों की अपेचा तीव रूप में रहते हैं। इन्हीं गुणों के कारण उन दोनों (विष और मद्य) के • सेवन से विषजन्य तथा मद्यजन्य मूच्छी उत्पन्न होती है॥ ११॥

विमर्शः-चरकाचार्य ने विष में दस गुण छिले हैं-लघु रूंक्षमाशु विशदं व्यवायि तीक्ष्णं विकाशि सूक्ष्मछ । उष्णमनिर्देश्य-रसं दशगुणमुक्तं विषं तज्ज्ञैः ॥ (च. चि. अ. २३) ये ही विष के दस गुण मद्य में भी पाये जाते हैं, किन्तु भेद इतना ही है कि ये गुण मद्य की अपेचा विष में अधिक तीव स्वरूप में होते हैं। चरक की चक्रपाणि टीका में यह शङ्का-समाधान निम्न प्रकार से किया गया है - 'ननु यदि विषमचयोस्तुल्या गुणाः स्थितास्तत् किमिति विषवन्मद्यं मारकं न स्यात् ? सत्यं, मद्ये तेषां गुणानामनतितीव्रत्वेनावस्थानात् । यद्येवं तर्हि 'गुणास्ती-व्रतरत्वेन स्थितास्तु विषमद्ययोः इति कथं न व्याइन्यते ? सत्यं, तीवतरशब्दादये तीवशब्दो मध्ये लुप्तो द्रष्टब्दः । तेन विषे तीवतर-त्वेन ते गुणाः स्थिताः, मधे तीव्रत्वेन । तथा च तन्त्रान्तरम् - ये विषस्य गुणाः प्रोक्ताः सन्निपातप्रकोपणाः। त एव मधे दृश्यन्ते विषे तु बलवत्तराः ॥ दूसरा भेद यह होता है कि विष के अपाकी होने से विषजन्य मोह स्वयं निवर्तित नहीं होता है, अत एव किसी विरुद्धिक्रयाकारी (Antidote) औषधि के सेवन अथवा विपनिर्हरण के विना विपजन्य मृच्छों की शान्ति नहीं होती। भांग या अल्कोह्रद्ध सदश मादक दृग्यों का पाक कुछ काल में हो जाता है, अतः इनसे उत्पन्न मुच्छी भी कुछ काल तक ही रहती है। यही कारण है कि मद सदा मारक नहीं होता जब कि विष मारक है। किन्तु मद्य का पाचन हो जाने के अनन्तर तज्जन्य मूच्छी की शानित कुछ देर वाद हो जाती है। सुश्रताचार्य ने भी विष के दस गुण ही माने हैं, अन्तर केवल इतैना ही है कि इन्होंने अनिर्देश्य रस के स्थान पर अपाकी गुण माना है - रूक्ष मुण्णं तथा तीक्ष्णं सूक्ष्ममाशु न्यवायि च । विकासि विशद ख्रेव लब्बपाकि च तरस्मृतम् ॥ (सु.) वाग्भ-टाचार्य ने मद्य के तीचण, उष्ण, रूच, सूचम, अम्छ, व्यवायि, आशु, लघु, विकासि तथा विश्वद गुण माने हैं। उक्त रूच आदि दस गुण तेंळ आदि में भी रहते हैं, किन्तु उसकी अपेचा मद्य में और मद्य की अपेचा विष में इन गुणों की तीवता पाई जाती है। यही कारण है कि तेंल के सेवन से मुच्छी नहीं होती है और विष मद्यादि सेवन से होती है। अलकोहैल, क्रोरोफार्म, अफीम, ईथर, क्रोरल हाईड्रेट तथा बोमाइड जैसे सार्वदेहिक संज्ञाहर (General anaesthetics) और निद।कर ( Hypnotics ) को इस श्रेणि में समझा जा सकता है। इनके अतिरिक्त अन्य सभी स्थावर और जङ्गम विष भी विषजन्य मुच्छी की उत्पन्न करते हैं। इनमें से कुछ द्रव्य साचात् मस्तिष्क पर, कुछ हृद्य तथा रक्तवाहिनियों पर प्रभाव डाल कर मूच्छी की उत्पन्न करते हैं। रक्त में यूरिया सदश विषों की उपस्थिति भी मूच्छों का जनक है। इन्स्यू-

लीन के अधिक सेवन से भी उपमधुमयता होकर मूच्छीं उरपुत्र होती है।

स्तव्धाङ्गर्राष्ट्रस्त्वसृजा गृहोच्छवासश्च मूर्च्छतः ॥१२॥
रक्तजमूच्छांकक्षणम्—रक्तजन्य मूर्च्छां में शरीर के अङ्ग
जकड़े (स्तव्ध) रहते हैं तथा नेत्र भी टकटकी छगाये से
खुले हुये (निमेषरहित) दिखाई देते हैं, एवं वह रोगी गहरा
धास लेता है ॥ १२॥

मरोन विलपञ् शेते नष्टविभ्रान्तमानसः। गौत्राणि विक्षिपन् भूमो जरां यावन्न स्नति तत्।।१३॥

मधजमूर्च्छालक्षणम् - मधजन्य मूर्च्छा में रोगी प्रलाप करता हुआ एवं विचिप्त चित्त होकर तव तक अ्र्रिच्छित पड़ा रहता है जब तक मध का परिपाक नहीं होता॥ १३॥

विमर्शः—मद्यपान की प्रथमावस्था में व्यक्ति के शरीर में प्रथम प्रहर्प उत्पन्न होता है, जिससे वह किसी भी कार्य में तनमन से प्रवृत्त होता है। किन्तु कुछ समय के अनन्तर द्वितीयावस्था में मद्य का मस्तिष्क पर अधिक प्रभाव होने से वह असम्बद्ध भाषण (प्रलाप) करने लगता है तथा उसकी बुद्धि और मन अष्ट हो जाते हैं। तृतीयावस्था में संज्ञारहित होकर पृथ्वी पर गिर पहता है तथा थोड़ी-थोड़ी देर में हस्तपाद को इधर-उधर पटकता हुआ सो जाता है। नधिभ्रान्तमानसः = नष्टं स्मृतिरहितं विभ्रान्तं विक्षिप्तं मानसं वित्तं यस्य स नष्टविभ्रान्तमानसः।

वेपशुस्वप्नतृष्णाः स्युः स्तम्भश्च विषमूचिछ्ते । वेदितव्यं तीव्रतरं यथास्यं विषलक्षणैः ॥ १४॥

विषजन्यमूच्छां छक्षणम्—विषजन्य मूच्छां के रोगी में सर्व-प्रथम शरीर का कम्पन, कभी कभी निद्रा या तन्द्रा का झोंका, प्यास छगना तथा तम का होना अर्थात् आँखों के सामने अँधेरा छा जाना ये सामान्य छच्चण होते हैं। किन्तु विशिष्ट विष के अनुसार उस विष के अपने अपने आत्मीय छच्चण अधिक तीव रूप में प्रकट होते हैं॥ १४॥

विमर्जः - यथास्वं विषलक्षणैरिति विषस्य मूलकन्दपत्रक्षीरादि-प्रभेदेन यछक्षणं करपस्थानेऽभिहितं तछक्षणिरिव तीव्रतरत्वेन युक्ता मूच्छा भवतीत्यर्थः । इन उपर्युक्त लक्तणों के अतिरिक्त रोगी की खचा पीली पड़ जाती है, आँखों के आगे अँधेरा छा जात है, पसीना अधिक आता है (यह पेत्तिक मूच्छ्रां का विशिष्ट लचण है), नाडी की गति मन्द हो जाती है। कभी-कभी प्रक्रिमिनट तीस तक भी हो जाती है। प्राणदा नाडी ( Vagus nerve ) की अतिक्रियाशीलता के कारण हृदय की गति मन्द हो जाती है तथा एक का द्वाव भी परिसरीय अथवा औदरिक केशिकाओं के विश्फार के कारण घट जाता है। प्रकृत में मद्यज तथा विपज भूच्छों के सामान्य रूपों का विवेचन किया गया है। विशिष्ट मध तथा विशिष्ट विषों के लक्षण पुथक्-पृथक् होते हैं। विष के मूल, पन्न, कन्द, दुग्ध आदि दशाङ्गों ( मूलं पत्रं फलं पुष्पं त्वक् क्षीरं असार पव च । निर्यासो धातु श्रेव कन्दश्च दशमः स्मृतः ॥) के छचण तथा स्थावर जङ्गम भेद से भी लचणों में वैशिष्ट्य पाया जाता है। दिशिष्ट मद्य और विष का निदान करने के लिये उक्त सामान्य लच्चाों के अतिरिक्त निम्न उपायों का भी अवलम्बन करना चाहिए। इनसे निदान करने में अधिक सहायता मिलती है। (१) लच्चणोत्पत्ति का इतिहास-यह जानना आवश्यक है कि लज्ज किरःशूल से प्रारम्भ हुये या आज्ञेप से अर्थवा अन्य किसी लच्चण से। यदि शरीर पर किसी आघात का चिह्न दिखाई पड़े तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि हो सके तो समीप में खड़े हुए लोगों से भी इस विषय में जानकारी करनी चाहिए। रोगी के समीप की अन्य परिस्थित ( शराव आदि की बोतल या विखरे हुए पदार्थ की गन्ध ) से भी निश्चित निदान तक पहुँचने का प्रयद्न करना चाहिए। हुक्रोग, हुद्रोग तथा मधुमेह का इतिहास भी जानने की चेष्टा करनी चाहिए। (३) शारीरिक परीचा-चर्म के रङ्ग की ओर ध्यान देना चाहिए। तापक्रम, नाड़ी की स्थिति, श्वासोच्छास की गति तथा श्वास और मुख की गन्ध, कनीनिका ( Pupil ) के आकार की ओर भी ध्यान देना चाहिए । अफीम-विष के सेवन करने से कैनीनिका सुच्यप्रवत् संकुचित हो जाती है। इसके विपरीत धत्तर या बैठाडोना विप में कनीनिका विस्तृत (Dilated) हो जाती है। रक्तसाव के चिह्न तथा रक्तदाव (Blood pressure) की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। (३) प्रयोगशाला में परीचा - वमन या विरेचन द्वारा निकले हुये पदार्थों की परीचा प्रयोगशाला में करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मुत्रपरीचा ( शर्करा के लिये ) तथा मुत्र में यूरिया और प्सिटोन का अनुपात जीनने के लिये करनी चाहिए। फिर्झ के लिये वाशरमेन-प्रतिक्रिया, रक्त में यूरिया, शर्करा तथा प्राङ्गार द्विजारेय ( Co र ) की मात्रा को जानने के छिये भी रक्त की परीचा करना आवश्यक है। इन परीचाओं के द्वारा म्च्छों के वास्तविक निदान का ज्ञान होने में वड़ी सहायता मिलती है तथा आगे चिकित्सा का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है।

पसङ्गाद् म्र्च्छिभिमतन्द्रानिद्धाणां भेदमाह — प्रचिस—न्च्छो पित्ततमःप्राया रजःपित्तानिलाद् अमः । तमोवातककात्तन्द्रा निद्रा इलेब्मतमोअवा ॥ १॥

तमोगुणयुक्त पित्त से स्ट्रिं तथा रजोगुणयुक्त वात और पित्त से अम की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार तमोगुणयुक्त वात और कफ से तन्द्रा तथा तमोगुणयुक्त रलेप्मा से निद्रा की उत्पत्ति होती है॥ १॥

विमर्शः -- न्यूनाधिक मात्रा में संज्ञानाञ्च की दृष्टि से ये चारों अवस्थाएँ समान हैं। इन सभी में शरीक एवं मन दोनों ही दोषों से आवृत रहते हैं। मृच्छां की उत्पत्ति में मानसिक दोष तम तथा शारीरिक दोष पित्त की उत्वणता का रहना अनिवार्य है। पित्त की प्रधानता रहने पर भी शरीर के अन्य दोष भी इसकी उत्पत्ति में सहायक होते हैं। संज्ञावह नाड़ी तथा मन के वाह्य एवं आभ्यन्तर अधिष्ठानों में तमोगुण से अवरोध होने पर मृच्छां उत्पन्न होती है। तम का दूसरा नाम अज्ञान भी है। अतः इसके कारण उक्त अवस्था में सुख तथा बुख का विवेक भी नष्ट हो जाता है। सूंख्यकारिका में 'गुरुवरणकमेव तमः' के द्वारा तम को आवरणक या सम्पूर्ण ज्ञानशक्ति को छप्त कर देने वाला कहा है। मृच्छां में भी अगुरुवरणक को छप्त कर देने वाला कहा है। मृच्छां में भी अगुरुवरणक को छप्त कर देने वाला कहा है। पुरुवर्ण की

विरोपता के कारण ही सूच्छ्रों में शीतोपचार किये जाते हैं, एवं उसी से लाभ भी होता है। क्योंकि 'वृद्धिः समानैः सर्वेषां विपरी तैविंपर्ययः' अथवा 'समानैः सर्वभावानां वृद्धिहीनिंवंपर्ययात्'

> चक्रवद् अमतो गात्रं भूमौ पतित सर्वदा । अमरोग इति झेयो रजःपित्तानिलात्मकः ॥ २०॥

्र अमरोगमाइ — अस रोग में रोगी का सिर ख्रुसता है तथा वह चक्कर खाकर भूमि पर बार-बार गिरता है। इस रोग में रजोगुण तथा बात और पित्त का प्राधान्य रहता है॥ २॥

विमर्श:-इस रोग में मानसिक दोप रज तथा शारीरिक दोष वात और पित्त रहते हैं । सिस अवस्था में चेतना का नाश पूर्णतया नहीं होता है। न नह रोगी शरीर एवं मस्तिष्क में होने वाली चक्कर की कियार है अनुभव भली भांति करता है। रोगी को अपने शरीर हैं। सुधरिक्त दश्यमान जगत् की प्रत्येक वस्तु भी घूमर्ती हुई है, दिखाई देती है। अमरोग को वर्टिगो ( Vertigo ) कहते हैं। शिर में चक्कर आना तथा शरीर और दश्य वस्तुओं का घूमते हुये दीखना इसके प्रधान लच्या हैं। यह रोग निम्न अवस्थाओं में पाया जाता है-(१) श्रुतिनाडी की तुम्विकाभिगाशाखाकृत विकृति (In the diseases of the vestibular nerve )—इस नाडी में विकृति होने से जो अम न्होता है उसमें रोगी को अपना शरीर तथा सम्पूर्ण दश्य वस्तुणुँ घूमती हुई सी दिखाई देती हैं। (२) लघुमस्तिष्कगत विकृति (Cerebellar apoplexy) अनुमस्तिष्कगा धमनी (Cerebellar artery ) में अवरीध होने से यह अवस्था उत्पन्न हीती है। (३) मस्तिप्कगत अर्बुद के कारण भी अमरोग होता है। प्राचीनों ने इसे स्वतन्त्र रोग माना है, किन्तु पाश्चात्य विद्वान इसे अनेक रोगों का लच्या मानते हैं।

श्निद्रयार्थेष्वसंवित्तिगौरवं जुम्मणं छमः । निद्रार्तस्येव यस्येद्वा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत् ॥ ३ ॥ 6

7

तन्द्रालक्षणम्—इन्द्रियार्थों का उचित ज्ञान न होनाः शरीर में भारीपन, जम्भाई तथा छम का होना एवं निद्धित के समान चेष्टा करना तन्द्रा के ठज्ञण हैं॥३॥

विसर्शः-कुस-योऽनायासः श्रमो देहे प्रवृद्धः श्वासविजितः। क्रमः स इति विश्वेय शन्द्रयार्थप्रवाधकः । निद्धा-'निद्रा हि विष्छतमनसः सर्वेन्द्रियाणां स्वविषयनिवृत्तिः' अन के विष्छती होने पर सबै इन्द्रियों की अपने अपने विषयों ( शब्द-स्पर्श रूप-रस-गन्धों ) से निवृत्ति निद्रा कहळाती है। अर्थात् निरिन्दिय प्रदेश में मन का गैमन या स्थिति निदा है-'निरिन्द्रियप्रदेशे मनसोऽवस्थितिनिद्रा' जैसा कि चरक में भी लिखा है-यदा त मनसि छान्ते कर्मात्मानः कलमान्विताः। विषयभयो निवर्तन्ते तदा स्विपिति मानवः ॥ अर्थात् सन और शरीर के थक जाने पर जब सम्पूर्ण इनिद्याँ शिथिल होकर अपना अपना कार्य करना वन्द कर देती हैं उस समय मनुष्य सो जाता है। मन की इन्द्रियव्यतिरिक्त प्रदेश में स्थिति का ही दूसरा नाम निदा है। जब तक इन्द्रिय और मन का सम्पर्क बना रहता है तब तक ज्ञान की परम्परा अबाध गति से चेळती रहती है। यद्यपि आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य तीन उपस्तरभों में निदा को भी शारीर का पोषक होने से उपस्तरभ माना गया है- 'त्रय उपस्तम्भा आहारः स्त्रप्तो ब्रह्मचर्यम् , एभि

qt

ाव'

था

सें

रेक

का

दन्त

ता

को

ोग

था

ान

In

में

ना

ती

(y)

ोध

गत

इसे

गों

ना.

द्रेत

तः।

हिं

छतं

पशो

र्यात

भो

101

मोर

कर

[दय

का

का

ाति

ीन

141

मि •

स्त्रिमिर्शुक्तियुक्तैरुपस्तम्भेरुपस्तव्धं बलवर्णोपचयोपचितमनुवर्तते यौव-दायुः संस्कारात , संस्कारमहितमनुषसेवमानस्य' तथापि निदा के कुष प्रकार रोगसमूह में भी आते हैं। अतः सामान्य रूप से निदा को प्रकृत में पढ़ा गया है। चरक तथा वाग्भट ने निदा सात प्रकार की मानी है-तमोभवा इलेष्मसमुद्भवा च मनःशरीर अमसम्भवा च 🖢 आगन्तुकी व्याध्यनुवर्तिनी च रात्रिस्वभावप्रभवी पुनिद्रा ॥ रात्रिस्वभावप्रभवा मता या तां भूतधात्रीं प्रवदन्ति तज्जाः । तमोभवामाद्वरघस्य मूलं शेषाः पुनर्व्याधिषु निर्दिशन्ति ॥ इनमें रात्रि को स्वभावंतः होने वाली निदा को ही. भूतधात्री या उपस्तम्भस्वरूप माना गया है। शेष सर्व प्रकार की निदाएँ व्याधि के अन्तर्गत ही समझनी चाहिए। माधव ने निदा को रलेप्सतमोभवा कहा है। अतः उसको रोगस्वरूप ही समझना चाहिए। सुश्रुत ने तामसी, वैकारिकी तथा स्वाभाविकी भेद से निदा के तीन भेद माने हैं। सुश्रुतीक तामसी निदा के ळचण वाग्भटोक्त संन्यास से मिळते हैं। (१) स्वाभाविकी निद्धा- 'निद्रान्तु वैष्णवीं पाष्मानसुपदिशन्ति, सा स्वभावत एव सर्वप्राणिनोऽभिरपृश्ति । • पोपण स्वभाव वाली तथा सर्व-प्राणियों में व्यापक रूप से होने के कारण इसे वैष्णवी माना गया है तथा यही शरीर की उपस्तम्भ( रचक )भूत है। (२) तामसी निदा-'तत्र यदा संज्ञावहानि स्रोतांसि तमो-भृयिष्ठः रलेष्मा प्रतिपद्यते तदा तामसी नाम निद्रा भवत्यनवबी-धिनी, सा प्रलयकाले । तमोमूलक होने से इसे तामसी कहा है। निदा तमोगुण की अधिकता होने से उत्पन्न होती है तथा तम भी निद्रा, प्रमाद और•पाप का मूल होता है। इसीलिये निदा को पाप्मा भी कहा है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोइनं सर्व-देहिनाम् । प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निवध्नाति भारत ।। (गीता) निद्रा कितनी ही शारीरधारक क्यों न हो वह पापमूलक होती है। इसक्। कारण डल्हणाचार्य लिखते हैं कि यह कुरस्न ग्रभ व्यापारों की निरोधक होने से पाप्मा है। निद्रा तमोमूलक तथा तमः स्वरूप ही होती है-लोकादिसर्गप्रभवा तमोमूला तमोमयी ॥ जैसे तम से तमोगुण समझा जाता है वैसे ही अँधेरा भी समझा जाता है। रात्रिमें स्वाभाविक अँधेरा होने से निदा भी आती है। अन्धेरा नींद की एकस्वाभाविक अनुकूल पैरिस्थिति है। अनुभव में भी देखा जाता है कि जब निदा नहीं आती है तब रोशनी कम करने से निदा आने में सहायता होती है। सुश्रुतोक्त तामसी निदा प्रलय-काल में होती है। अर्थात् जय सृष्टिकर्ता जायत रहता है तब सर्वप्राणी चेष्टायुक्त होते हैं और जब वह शान्तारमा सो जाता है तव सारा जगत् तामसी निदा में निमीलित हो जाता है-यदा स देवो जागतिं तदेदं चेष्टते जगत । यदा स्विपिति ज्ञान्तात्मा तदाँ सर्व निमीलति।। (मनु० १।५२) प्रलय के तमोभूयिष्ठ रलेप्सा जब संज्ञावाहक स्रोतसी में जाता है तब बोध ( संज्ञा ) को नष्ट कढ़ने वाली तामसी निदा उरपन्न होती है। संज्ञावहस्रोतस-चरक और सुश्रुत में स्रोतसों के जो विविध भेद क्रिखे हैं उनमें संज्ञावह स्रोतसीं का उल्लेख इहीं हैं। फिर भी संज्ञावह स्रोत, नाडी या धमनी इन शब्दों का अनेक स्थलों प्र वर्णन आया है. (१) यदा तु रक्तवाहीनि रसैसंज्ञावहानि च। पृथक् पृथक् समस्ता वा स्रोतांति कुपिता मलाः॥ (२) संज्ञाधहासु नाडीपु पिहितास्व-

दुःखन्यपोदकृत् ॥ (सु० उ० अ० ४६) (३) संज्ञावहेषु स्रोतःसु दोष-व्यक्तिषु मानवः । रजस्तमःपरीतेषु मृढो भ्रान्तेन चेतमा ॥ (सु० उ० अ०६१) चक्रपाणि लिखते हैं-संज्ञावहानीति संज्ञाहेतुमनीवहानि, मनोवहानि स्रोतांसि यद्यपि पृथक नोक्तानि, तथापि मनसः केवलमेवेदं शरीरमयनभूतम्, इत्यमिधानात् सर्वशरीरस्रोतांसि गृह्यन्ते, विशेषेण तु हृदयाशितत्वान्मनसस्तदाशिता दश धमन्यो मनोवद्दा अभिधी यन्ते। इसका ताल्पर्य यह हो सकता है कि प्राचीन मत से हृदयस्थित धमनियाँ ( Blood vessels of the Heart ) संज्ञावीहक स्रोतस हो सकते हैं तथा आधुनिक परिभाषा के अनुसार संज्ञावह स्रोतसों को (Blood vessels of the Brain) कह सकते हैं। किन्तु रक्तवाहिनियाँ शुद्धाशुद्ध रक्तवहन के सिवाय संज्ञावहन का कार्य नहीं करती हैं। यह कार्य तो Nerves ही करती हैं। अस्तु, तामसी निद्रा वास्तव में निद्रा न होकर मृत्युपूर्वकालीन गम्भीर संज्ञानाश की स्थिति है। इसकी सम्प्राप्ति, लच्ण और काल के विचार से यह चरकोक्त संन्यास के साथ साम्य रखती है। इस तामसी निद्रः को (Coma) कह सकते हैं। (३) वैकारिकी निदा-कफ की चीणता तथा वात की वृद्धि होने पर एवं मन और शरीर के सन्तप्त या चिन्तित होने पर निदा ठीक तरह से नहीं आती है। इसे वैकारिकी कहते हैं-'क्षीणश्लेष्मणामनिल-बहुलानां मनःशरीराभितापवताञ्च नैव सा वैकारिकी भवति' (सु० शा० अ० ४) वास्तव में यह निदा अनिदा के बराबर है। इसे इन्सोमनिया (Insomnia) कह सकते हैं। इसकें कारणों में वातप्रकोष, पित्तप्रकोष, मनःसन्ताष, रस-रक्तादि चय या चयरोग और आघात मुख्य हैं—निद्रानाशोऽनिलाद पित्तान्मनस्तापात् क्षयादपि । सन्भवत्यभिघाताच प्रत्यनोकैः प्रशा-म्यति ॥ ( सु० शा० अ० ४ ) चरकोक्तनिद्रानाशहेतवः - कायस्य शिरसधैव विरेक इष्टर्नं भयम् । चिन्ता को थस्तथा धूमो व्यायामो रक्तमोक्षणम् ॥ उपवासोऽमुखा शय्या सत्त्वौदार्य तमोजयः । निद्रा-प्रसङ्गमहितं बारयन्ति समुत्थितम् ॥ एत एवं च विश्वेया निद्रानाशस्य हेतवः । कार्यकालो विकारश्च प्रकृतिर्वायुरेव च 🛭 (च०-सू० अ० २१)

सेकावगाही मणयः सहाराः शीताः प्रदेहा व्यजनानिलाश्च ।

शीतानि पानानि च गन्धवन्ति

सर्वास मुच्छोस्यनिवारितानि ॥ १४ ॥

मूर्च्छाचिकित्सा-शीतल जल का मुख तथा शरीर पर सिञ्चन, शीतल जल में अवगाहन, मुक्ता, स्फटिक आदि मिणयों का स्परी तथा उनके हार का धारण, चन्द्रन, कमल आदि शीत पदार्थों का बद्न पर लेप, खस के पंखे को पानी में भिगो कर उसकी हवा का सेवन, चन्दन, खस, कपूर और केतकी आदि गन्ध द्रव्यों से निर्मित शीतल प्रपानक और शरवत का पान ये सर्व प्रकार की मुच्छाओं में प्रशस्त माने जाते हैं ॥ १५॥

विमर्शः-सर्वास मुर्च्छास्वित्यनेन वातकप्रकृतायां मुर्च्छायाः मिष हेतुप्रत्यनीकचिकित्साकरणे वारणाईता, एते शीतुविषया व्या-धिप्रत्यनीकतया पित्तानुबन्धाच न वारणीय इति दर्शयति इति त० च०।

सिताप्रियालेक्षुरसप्लुतान

द्राक्षामधूकस्वरसान्वितानि । . .

निलादिभिः । (चु॰ सु॰ २५) तमोऽभ्युपैति सहसा सुल- द्राक्षामधूकस्वरसान्वित CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

म्च्छांयां शीतानि गन्धवन्ति च पानानि—शर्करा, चिरोंजी और ऊख का रस इन तीनों को मिलाकर पानक बना छेवें। अथवा खर्जूर तथा गम्भारी के स्वरस में शर्करा और चिरोंजी ढालकर उवालें। फिर उसमें इन्न का स्वरस मिलाकर पानक बना छेवें। इसी प्रकार खर्जूर तथा गम्भारी के स्वरस में किसमिस अथवा मुनका पीस के मिलावें तथा महुए का स्वरस भी मिश्रित कर उवाल के शीतल होने पर पानक के रूप में प्रयुक्त करें। इसी प्रकार जीवनगुणयुक्त या जीवनदान देने वाली जीवनीयगण की काकोल्यादि औषधियों के कलक और काथ से घृत सिद्ध कर सर्व प्रकार की मुन्छांओं में प्रयुक्त करना प्रशस्त माना गया है॥ १६॥

्विमर्शः—जीवनीययणः - अष्टवर्गः सयष्टीको जीवन्ती सुद्र-प्रणिका । माषपणींगणोऽयन्तु जीवनीय इति स्मृतः ॥

सिद्धानि वर्गे मधुरे पयांसि सदाडिमा जाङ्गलजा रसाश्च। तथा यवा लोहितशालयश्च मूच्छीसु पथ्याश्च सदा सतीनाः॥१७॥

मूच्छांयां दुग्वदाहिममांसरसोपयोगः — काकोल्यादि मधुर वर्म की औपिषयों के कल्क में सिद्ध किये हुए दुग्ध तथा अनाररसयुक्त जङ्गळी पशु-पिचयों का मांसरस एवं यव, ळाळ साठी चावळ और गोळ मटर ये सर्व प्रकार की मूच्छांओं में प्रशास्त माने गये हैं॥ १७॥

भुजङ्गपुष्पं मरिचान्युशीरं कोलस्य मध्यञ्ज पिवेत् समानि । शीतेन तोयेन विसं मृणालं क्षौद्रेण कृष्णां सितया च पथ्याम् ॥१८॥

मूच्छायां भुजङ्गपुष्पमित्वादीनि—नागकेशर, काळी मरिच, खस, वदरफळ की मध्यमजा, इन्हें समान प्रमाण में छेकर चूर्णित करके ३ माशे से ६ माशे प्रमाण में छेकर शीतळ जळ के अनुपान से सेवन करें। इनके अतिरिक्त विस (सूचम मृणाळ) और मृणाळ (पद्मनाळ) इन्हें भी शीतळ पानी के साथ पीस कर पीना चाहिये। इसी प्रकार मधु के साथ पिष्पळी का २ से ४ रत्ती चूर्ण और ३ माशे से ६ माशे भर हरद का चूर्ण छेकर उसमें द्विगुण शर्करा संयुक्त करके शीतळ जळानुपान के साथ सर्व प्रकार की मूच्छांओं में सेवन करना चाहिये॥ १८॥

कुर्याच नासावदनावरोधं कीर पिवेदाऽप्यथ मानुषीणाम्।
मृच्छा प्रसक्तां तु शिरोविरेकै-र्जयेदभीच्णं वमनैश्च तीच्णैः॥ १६॥

मूर्च्छाहरः सामान्योपायः — मूर्च्छित रोगी की नासा तथा
मुख की कुछ चर्णों के लिये हाथ से बन्द करना चाहिये।

क्रियाकरने से भीतर प्रविष्ट वायु वापस बाहर निकलने के
छिये दम घोटता हुआ दबाव से प्राणवह संज्ञावह स्रोतसी

के अवरोध को नष्ट कर उन्हें खोलता हुआ मृच्छों को नष्ट कर देता है। इस किया के अनन्तर खियों का दुग्ध पान करना चाहिये, क्योंकि छीदुग्ध शीतल होता है। यदि उक्त उपचारों के करने पर भी वार वार म्च्छां आ जाती हो तो उसे अपामार्गवीज, पिप्पली आदि तीचण शिरोविरैचन द्वच्यों जो सुँघा (नस्य दे) कर तथा वमन कराके दूर करना चाहिये॥ १९॥

विभर्शः — यद्यपि सर्व प्रकार की मूच्छांओं में पित्त प्रधान होता है। अतः तीचण औषधियों के द्वारा शिरोविरेचन तथा वमन करना पित्तवर्द्धक होने से कैसे हितकारी होगा? शङ्का सत्य है, किन्तु तीचण औषध संज्ञावह स्रोतस के अवरोध का नाशक होने से तथा व्याधिप्रत्यनीक (व्याधिविपरीत) होने से दोनों कियाएँ हितकारी ही हैं। कुछ आचार्य 'तीक्णैं' इसके स्थान में 'पथ्यैं' ऐसा पाठान्तर मानते हैं। ऐसे पाठान्तर में पित्त और श्लेष्मबाशक पथ्य औषधियाँ प्रयुक्त करनी चाहिए।

हरीतकीकाथश्रतं घृतं वा धात्रीफलानां स्वरसेः कृतं वा। द्राक्षासितादाडिमखाजवन्ति शीतानि नीलोत्पलपद्मवन्ति।। पिवेत् कषायाणि च गन्धवन्ति पित्तज्वरं यानि शमं नयन्ति।। २०॥

मृच्छांहरं घृतम् — हरीतकी के काथ में सिद्ध किया हुआ घृत अथवा आँवठों के फर्लों के स्वरस में सिद्ध किया हुआ घृत सर्व प्रकार की मृच्छांओं में पिठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्रीपणीं आदि से किये हुये 'धित्तऽवरशामक जो कषाय हैं उनमें मुनका पीसा हुआ १ तोठा, शर्करा १ तोठा, अनारदानों का स्वरस ४ तोठा या चूर्ण ६ माशे से भर एवं ठाजवन्ती की जह का चूर्ण २ माशे या धान (चावठ) के बनाने हुए ठाजों (खीठों) का चूर्ण ६ माशे से १ तोठे भर मिठा कर पीवें। अथवा उक्त उवरशामक श्रीपण्यांदि काथ में नीठोफर और कमठ का चूर्ण मिठा कर पीवें। अथवा उक्त उवरशामक कषाय में गनधद्वव्यों का प्रचेप दे कर सर्व प्रकार की मृच्छां में पीना चाहिए॥ २०॥

के

व

त

8

सं

प्रभूतदोषस्तमसोऽतिरेकात् सम्मूर्चिछतो नैव विबुध्यते यः। संन्यस्तसंज्ञो भृशदुश्चिकित्स्यो ज्ञेयस्तदा बुद्धिमता महुष्यः॥ २१॥०

संन्यासलक्षणम्—मिथ्या आहार-विहारों के द्वारा वात, पित्त और कफन्ये शारीरिक दोष तथा रज और तम ये मानसिक दोष जिसके प्रभूत मात्रा में वढ़ गये हों वह व्यक्ति प्रथम मूर्व्छित हो जाता है, फिर हसी दशा में तमोगुण के और अधिक वढ़ जाने से वह व्यक्ति अवद्योध (संज्ञानावस्था) को प्राप्त नहीं करतां है ऐसे दुश्चिकिरस्य मूर्व्छित रोगी खिद्मान् वैद्य द्वारा संन्यासरोगप्रस्त समझा जाना चाहिए॥

्विमर्शः — संन्यास जिंसमें मनुष्य की सर्व क्रियाएँ बन्द सी होकर वह काष्ठीभूत तथा मृतोपम ही जाता है। ऐसे रोग

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

नष्ट

पान

उक्त

ं तो

व्यो

रना

गन

तथा

शङ्का

रोव

त )

:णै:'

ऐसे

युक्त

भा

हुआ

सके

जो

ला,

एवं

) के

भर

थ से

उक्त

सर्व

ात,

ये

क्ति

ग के

था)

ोगी

रू ॥

न्द

ोग

को संन्यास कहते हैं- 'सना संन्याससंन्यतः काष्टीभूतो मृतोषमः' सुश्रुतमतानुसार मृच्छी में ही तमोगुण के अत्यधिक वढ़ जाने से वह पुनः संज्ञा को प्राप्त नहीं होता है उसे संन्यास कहा गया है। संन्यास को गम्भीर मुर्च्छा भी कहा जा सकता है• किन्तु म्ब्झ्रं की अपेचा इसमें कारण तथा छच्जों की प्रवलता रहती है। अष्टाङ्गहृदय तथा चरक में इसकी मद-मूच्छों से भिन्नता, कारण, सम्प्राप्ति और छच्जों का वर्णन . अच्छा मिळता है--मदमूच्छिभ्यां संन्यासस्य भेदाः- दोषेषु मदः मूर्च्छायाः कृतवेगेषु देद्विनाम् । स्वयमेवोपशाम्यन्ति संन्यासो नौष-धैविना ॥ ( अ. ह. नि. अ. ६ ) यद्यपि सूच्छां ही गहरी हो क्र संन्यास कहळाती• है फिर भी मद तथा सर्व प्रकार की मुच्छा दोषों का वेग शान्त होने पर औषध के विना स्वयमेव शान्त हो जाती है किन्तु संन्यास रोग उपयुक्त औषध-विकित्सा के विना ठीक नहीं हो सकता। अर्थात् मस्तिष्क में रक्त की कमी होने से मृच्छा होती है। यह कुछ समय तक रहती है एवं विना उपचार किये ही रक्तकमीरूप कारण के निवृत्त हो जाने पर स्वयमेव दूर हो जाती है किन्तु संन्यास औषघोपचार के विना शान्त नहीं होता। संन्यास में दोषों के प्रावस्य से मन सहित दस इन्द्रियाँ, समग्र शरीर एवं प्राणवाहि स्रोतसों की क्रियाएँ विलुप्त हो जाती हैं। संन्यासस्य स्वरूपकारणसम्प्राप्तयः — वाग्देहमन्मां चेष्टामाक्षिप्यातिवका भालः। संन्यस्यन्त्यबलं जन्तुं प्राणायतनमाश्रिताः ॥ स ना संन्यास-संन्यस्तः काष्ठीभूतो मृतोपमः । प्राणिविमुच्यते शीव्रं मुक्तवा सद्यः फर्ल कियाम् ॥ ( अ. ह. नि. अ. ६ ) दुवंठ मनुष्य के वहत बढ़े हुये दोष जब प्राणायतन में पहुँच कर वाणी, शरीर तथा मन की कियाओं को अवरुद्ध कर देते हैं तब रोगी को संन्यास हो जाता है । इस अवस्था में रोगी सुखे काष्ठ अथवा सरदे के समान रहता है .। यदि इस समय तत्काळ लाभ पहुँचाने वाली चिकित्सा न की जाय तो रोगी शीघ्र ही मर जाता है। तत्काल लाभ पहुँचाने वाली क्रियाओं में सूची (सई) के ह्या वेधन, तीदणाञ्जन, अवपीडन और शूकशिम्बीफल (कींच की फली) का शरीर पर घर्षण करना आदि है। चरकमतेन सदम्ब्धीयसंन्यासवर्णनम् । यदा तु रक्तवाही न रससंज्ञावद्दनि च । पृथक् पृथक् समस्ता व। स्रोतांसि कुपिता मढाः ॥ मलिनाहारशीलस्य रजोमोहानृतात्मनः । प्रतिहत्यावित-ष्ठद्रते जायन्ते व्याधयस्तदा । मदमूच्छायसंन्यासास्तेषां विद्याद्विः चक्षणः ॥ यथोत्तरं बलाधिनयं हेतुलिङ्गोपशान्तिषु ॥ ( च० सू० अ॰ २४ ) दूषित आहार करने वाले एवं रजो गुण तथा तमो-गुण से ज्यास -पुरुष के पृथीक् कुपित हुये दोष या समस्त कुपित हुये दोष जब रक्तवाहक, रसवाहक और संज्ञा ( ज्ञान )वाहक स्रोतसों में जाकर उन्हें विकृत कर वहाँ आश्रित हो जाते हैं तब मद, मूर्च्छाय और संन्यास नामक व्याधियाँ हेतु, लचण और उपशय की दृष्टि से यथोत्तर वलवत्तर रूप में प्रकट होती हैं। सुश्रुताचार्य ने दोष तथा तमोगुण की अधिकता के परिणाम को संन्यास छिखा है । दोष शब्द से यहाँ सुख्यतः कफ का ग्रहण करना चाहिए । सुश्रुत ने जो तामसी निद्रा की सम्प्राप्ति तथा छत्तण छिखे हैं वे संन्यास की अवस्था के पूर्वरूप के सुचक हैं - 'तत्र यदा संज्ञावहानि स्रोत्नांसि तमोभूयिष्ठः इले भा प्रतिपद्यते तदा तामसी नाम निद्रा मनत्यनवनीथिनी सा प्रलयकाले !

प्रलय का अर्थ मृत्यु समझना चाहिए तथा अनवबोधिनी (फिर से नहीं जगाने वाली ) निदा या मूर्च्छा भी मृत्यु की ही सुचक है। इस प्रकार तमोगुणभूयिष्ठ श्लेष्मा जब सृत्यु से पूर्व संज्ञावाही स्रोतसों में प्रविष्ट होता है तब तामसी निदा या संन्यास की अवस्था उत्पन्न होती है। संन्यास में भी हृदय और मस्तिष्क दोनों की विकृति होती है किन्तु इसमें हृदय की अपेचा महितव्क की प्रधानता रहती है। डाक्टरी में लिखे गये कोमा ( Coma ) के लच्चण संन्यास से सिलते हैं — Coma is a state of unnatural, heavy, deep and prolonged sleep, often accompanied by slow stertorous or irregular breathing and frequently ending in death. (Idex of differential diagnosis by Herbert french. ) अर्थात् कोमा वह असाधारण स्थिति है जिसीं मन्द एवं अनियमित श्वास-प्रश्वास के साथ-साथ गम्भीर निदा की अवस्था रहती है। इसके होने पर प्रायः रोगी की मृत्यु हो जाती है। संन्यासहेतु—यह विकृति मस्तिष्क की है। मस्तिष्क की विकृति निज कारणी तथा आघात आदि वाह्य कारणों से होती है। निज कारणों में संन्यास निम्न रोगों में उपद्रवस्वरूप से मिलता है-आन्त्रिकउवर, आमवातज्वर, कालमेहज्वर (Black water fever ), घातक विषमज्वर, फुफ्फुसपाक (Pneumonia) और मसरिका इत्यादि सान्निपातिक ज्वरों के भन्त में तथा सर्वप्रकार के मस्तिष्कावरणशोथ (Meningitis), तन्द्रिक महितन्कशोथ (Encephalitis lethargica) महितन्क का अर्बुद या विद्धि, सूत्रविषमयता ( Ureamia ), मधुमेह की अन्तिमावस्था, वैनाशिक पाण्डुरोग (Pernicious) anaemia), मस्तिष्क में रक्तसाव या रक्त का जम जाना (Embolism), प्রাঘান, নু তগানা (Heat stroke), अत्यधिक रक्तस्राव इत्यादि। भागन्तुक कारण-इसमें शिर के शृङ्गाटकमर्म, अधिपतिमर्म, शृङ्गमर्म पर आघात होने से मस्तिष्क के भीतर (Apoplexy) या मस्तिष्कावरण के भीतर और मस्तिष्क के बाहर रक्तमावजन्य सम्पीडन (Cerebral compression from trauma ) से होता है। अथवा आघातजन्य मस्तिष्कसंघद्दन (Cerebral concussion ) से या खोपड़ी की हड़ी का अवनत भङ्ग (Depressed fracture) होने से यह अवस्था उत्पन्न होती है। हम यह भी कह सकते हैं कि प्रथम, मस्तिष्क में रक्त की अत्यधिक कमी तथा द्वितीय, रक्त में विषों की उपस्थिति संन्यास में मुख्य कारणीभूत हैं तथा इन दो अवस्थाओं में से कोई भी एक अवस्था जिस रोग या जिस स्थिति में पाई जाती है उसमें संन्यास का होना भी अनिवार्य है। (१) मस्तिष्क में रक्त की सधारण कमी से मूर्ज्जा होती है। यही कमी जब अत्यधिक बढ़ जाती है तो संस्थास रोग को उत्पन्न कर देती है। पाण्डु रोग तथा अत्यिक रक्तस्राव (Severe haemorrhage) के कारण मस्तिष्क में रकाल्पता होती है। इनके अतिरिक्त भय, शोक आदि मानसिक तथा अत्यधिक त्राप आदि भौतिक कारणों से भी परिसरीय केशिका-विस्फार के कारण मस्तिष्क में रक्तारुपता होती है। मानसिक कारणें में घात (Shock) प्रधान है। इन कारणों से रकाल्पता होने पर मस्तिष्क के आज्ञावाहक व संज्ञावाहक चेत्र किया करना पूर्ण-

तया बन्द कर देते हैं। अंशुघात (Sun stroke) में ताप की अधिकता के कारण सितिष्क की रक्तवाहिनियों में रक्त जमने से मस्तिष्क की कोषाएँ भी नष्ट होने लगती हैं। परिणामस्वरूप ज्ञान का पूर्णतया छोप होने के संन्यास उत्पन्न होता है। (२) रक्त के विषों की उपस्थिति से भी मस्तिष्क पर प्रभाव होकर संन्यास उत्पन्न होता है। रक्त में विषोत्पत्ति-पूर्वक संन्यास के उत्पादक निम्न रोग हैं-(क) मधुमेह-जन्य संन्यास (Diabatic coma)--मधुमेह अग्न्याशयः सम्बन्धी रोग है। विकृत हो जाने पर अग्न्याशय से (Pasulin) का स्नाव कम या बन्द हो जाता है। इसके अभाव से कार्बो-हाइड़ेट सेटाबोलिडम ठीक नहीं हो पाता। परिणामस्वरूप रक्तगत शकरा की मात्रा वढ़ जाती है एवं वृक्क की शर्करा सर्यादा ( Renal threshold ) से अधिक शर्करा होने से मूत्र द्वारा उत्सृष्ट होने लगती है। इस प्रकार अग्न्याशय की विकृति होने पर कार्योहाइड्रेट का सारम्यीकरण ( Metabodism ) पूर्णतया नहीं होता अतः शारीरिक यन्त्रशक्ति प्राप्त करने के लिये वसा का उपयोग अधिक मात्रा में करना पड़ता है तथा वसा का अधिक उपयोग होने से रक्त में अग्लमय पदार्थों ( Ketone bodies ) की वृद्धि होने लगती है जिसका परिणाम भयद्वर अम्लोरकर्प (Ketosis) है । मधुमेहजन्य संन्यास को उत्पन्न करने वाले ये अम्लमय पदार्थ ही हैं जैसा कि हेलीवर्टन ने लिखा, है—The ketone bodies are most important in disease, aceto-acetic acid is particularly toxic, it is thought because of enabolic form in which it may occur It is a general nervous depressant first causing unconciousness or coma and eventually death from paralysis of the respiratory center. (ख) उपमधुमयता ( Hypoglycaemia ) से उत्पन्न संन्यास-रक्तगतशर्करा की अध्यधिक कमी से भी संन्यास की उत्पत्ति होती है। कभी कभी मधुमेह की चिकित्सा में इन्श्युलीन का अधिक मात्रा में प्रयोग कर देने पर भी संन्यास के लच्म प्रकट होते हैं। (ग) (Acute alcoholicpoisoning )-अध्यधिक मात्रा में मद्यपान करने से भी संन्यास के तीव उच्ण व्यक्त होते हैं। आमाशय की श्लेष्मछक्ला में शोथ हो जाता है तथा हदय का दिचण भाग कार्य करना बन्द कर देता है। वातनाडीसंस्थान में सुपुरनाजल ( Cercbrospinal fluid ) की मात्रा बढ़ी हुई पाई जार्ती है। संन्यास का यही मुख्य उत्पादक हेतु है । इन रोगों के अतिरिक्त कार्वन मोनोक्साइड पॉइजनिंग, मस्तिष्कावरण-शोथ (Meningitis) तथा मस्तिष्क की रक्तवाहिनी में अवरोध होने से भी संन्यास की अवस्था उत्पन्न होती है। रक्त का अय्यधिक दाव ( H. B. P. ) होने पर भी संन्यास होता है। मूत्रविषमयता (Uraemia) भी संन्यास की उत्पादक है।

यथाऽऽमलोष्टं सलिले निषिक्तं समुद्धरेदाश्वविलीनमेव। तद्विचिकत्सेत्त्वरया भिषक्त-

मस्वेदनं मृत्युवशं प्रयातम् ॥ २२ ॥ ॰

हुए कची मिट्टी के ढेले को जल में घुलने के पूर्व ही बचाना आवश्यक होता है उसी प्रकार वैद्य का कर्तन्य है कि वह शीघ्र ही मृत्यु के वश में होने वाले संन्यासरोगी को स्वेद होने के पूर्व ही योग्य चिकित्सा द्वारा रचित, कर ले ॥ २२ ॥

विमर्शः-चरकाचार्य ने भी संन्यास की शीक्र चिकिरसा करने के लिये जल में हुबते हुए मिट्टी के पात्र का ही उदाहरण दिया है-दुर्गें इम्मिस यथा मज्जद् भाजनं त्वरया वुधः। गृह्णीया-त्तलमप्राप्तं तथा संन्यासपीडितम् ॥

तीच्णाञ्जनाभ्यञ्जनधूमयोगै-स्तथा नखाभ्यन्तरतोत्रपातैः। वादित्रगीतानुनयैरपूर्वे-विंघट्टनैर्गुप्रफलावघषें: ॥ २३ ॥

संन्यासचिकित्साक्रम-पिप्पली, अपासार्ग, विडङ्ग आदि तीचग अञ्जन, तीचण पदार्थों का अभ्यङ्ग, तीचण पदार्थों का धूम नासा की ओर छे जा के सुँघाना एवं नख तथा नखमांस के मध्य तीत्र ( सुई ) का चुभाना, अपूर्व अर्थात् जोर. की आवाज वाले वादित्रों (नगाड़े वाजों) को रुग्ण के पास या कान में या कान के ऊपर बजाना, अपूर्व (रूच, तीचग, चीरकार शब्दयुक्त ) गीत कान में सुनाना एवं अनेक प्रकार से रूगण के समस्त शरीर या विशिष्ट अङ्गों को जोर से हिलाना और केंवांच की रोयेंदार फली को रुग्ण के कोमल अङ्गी पर संज्ञा प्राप्त होने तक मसलना चाहिए॥ २३॥

इां

विमर्शः—(१) 'ग्रप्तफलादवर्षणैः' का कुछ लोग कींच फली अर्थ न करके वृषण अर्थ करते हैं - ग्रिप्तलं वृषणं तस्याववर्षणैः पीडनैरित्यर्थः। अण्ड मर्म स्थान होने के कारण उन्हें द्वाने से बेहद पीड़ा होती है जिसकी प्रतिक्रिया से सम्भवतः हाग की मुच्छों टूट सकती है। (२) 'केचिद्विधट्टेंनै:' इत्यत्र 'विस्मा-पनैः' इति पठन्ति । ऐसे पाठान्तर में मूर्चिछत को अचम्भे में डालने वाले शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध इन पञ्चार्थों का प्रयोग करना चाहिए। चरके संन्यस्तावबोधनोपायाः - अञ्जनान्यवपीडीश्च धूमः प्रथमनानि च । ्रमूचीभिस्तोदनं शस्त्रैर्दाहः पीडा नखान्तरे ॥ लुखनं केशलोमाख दन्तैर्दशनमेव च। आत्मगुप्ताववर्षश्च हितस्त-स्यावबोधने ॥ ( चरक )

आभिः क्रियाभिश्च न लब्धसंज्ञः

॰ सानाहलालाश्वसनश्च वर्ज्यः ॥ २४ ॥

वर्जनीयसंन्यासावस्था—यदि उक्त तीचणाञ्जनादि क्रियाओं के करने से भी संन्यास के रोगी की मुच्छा नष्ट न हो अर्थात् उससे संज्ञा प्राप्त न हो तथा आनाह, लालास्नाव और श्वास-वृद्धि के छत्तग प्रकट होने पर चिकित्सा नहीं करनी चाहिए॥

प्रबुद्धसंज्ञं वमनानुलोम्यै-

क्तीचणैर्विशुद्धं लघुपथ्यभुक्तभ् ! फलित्रकैश्चित्रकनागराढ्यै-

स्तथाऽरमजाताज्ञतुनः प्रयोगैः॥

सशकरैमीसमुपक्रमेत

विशेषतो जीर्णघृतं स पाय्यः ॥ २४ ॥ कन्मसंश्रसंन्यासचिकित्साक्रमः — उक्त तीच्णाञ्चनादि उपायाँ मंन्यासस्य ब्रीव्यविकित्साहेतुः — जिस प्रकार जळ में डूबते से संज्ञा आ जाने पर रुग्ण को तीच्ण वमन और विरेचन

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani, Lucknow

ना

ह

ोद

11

सा

रण

या-

दि

का

सि

की

या

गर

101

गेर

ज्ञा

ली

णैः

।।ने

ग्ग

मा-

में

ोग

िश्च

11

स्त-

ओं

वित्

स-

11

यो वन उपायों से उर्ध्व तथा अधःकाय का संशोधन कर अन्नसंस-र्जनक्रम (अन्नदान विधि) के अनुसार हल्का तथा पथ्य कारक (भोजन) करा के त्रिफला, चित्रक और शुण्डी के काथ से भावित तथा शर्करा से युक्त शिलाजतु के वज्रक वटक आदि कर्पना किएत प्रयोगों से एक मास तक उसका उपचार करना चाहिए तथा शेप दोपों के संशमन के लिये दश वर्ष पुराना जीर्ण वृत पिलाना चाहिए॥ २५॥

विसर्शः— संन्यासस्य चरकोक्तचिकित्साक्रमः— संमृिं छतानि तीक्ष्णानि मद्यानि विविधानि च। प्रभूतकटुयुक्तानि तस्यास्ये गालयेन्मुहुः ॥ मातुङ्कर्सं तद्भुन्महौषधसमायुतम् । तद्भुत्सेवीरकं दयाद्
युक्तं मद्यान्छकाञ्जिहेः ॥ हिङ्गूपणसमायुक्तं यावत्सेवाप्रवोधनम् ।
प्रमुद्धसंद्यमत्रेश्च छष्ठिभिस्तमुपाचरेत् ॥ विस्मापनः स्मारणेश्च प्रियश्रुतिभिरेव च। पट्टिमांत्रवादित्रशब्देश्चित्रश्च दर्शनः ॥ स्नंसनोङ्खेन्ध्रम्मेरञ्जनेः कवलयहेः । श्लोणितस्यावसेक्ष्य व्यायामोद्धष्णस्तथा ॥
प्रमुद्धसंद्यं मतिमाननुवन्यमुपाक्रमेत् । तस्य संरक्षितव्यं हि मनः
प्रलेयहेतुतः ॥ लेहस्वेदोपपन्नानां यथादोषं यथावलम् । "प्रमुक्कमाणि
मूच्छंयिपु मदेपु च ॥ त्रिफ्लायाः प्रयोगो वा सन्नतक्षौद्रशक्रंः । शिलाजनुप्रयोगो वा प्रयोगः पयसोऽपि वा ॥ पिप्पलीनां प्रयोगो वा प्रयोगश्चित्रकस्य च । रसायनानां कौम्मस्य सर्पिषो वा प्रशस्यते ॥

यथास्यस्त्र ज्वरङ्गानि कषायाण्युपर्योजयेत् । सर्वमूच्छोपरीतानां विषजायां विषापहम् ॥ २६ ॥ इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सातन्त्रे मूच्छोप्रतिषेधो नाम (अष्टमोऽध्यायः, आदितः ) पट्चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४६ ॥

विभिन्नदोपनम् को विकित्सा—विभिन्न प्रकार के दोषों से उत्पन्न हुये उनरों में उन दोषों के अनुसार जो उनरनाशक कपाय कहे गये हैं उन्हें सर्व प्रकार की मुर्च्छाओं को नष्ट करने के छिये दोषानुसार प्रयुक्त करने से मुर्च्छा नष्ट होती है किन्तु विषजन्य मुर्च्छा में कलपस्थान में कहे हुए विष तथा मुर्च्छा को नष्ट करने वाले नस्य, अञ्जन आदि का प्रयोग करना चाहिए॥ २६॥

विमर्शः—भैषज्यरलावर्थां विभिन्नमृच्छांकमः—रक्तजायान्तु मूच्छांयां दितः श्रीतिक्रयाविषिः। मद्यजायां पिवेन्मयं निद्रां सेवेच्यथासुखम्॥ विषजायां विषन्नानि भेषजानि प्रयोजयेत्।। रक्तदोष अथवा रक्तदर्शन से उत्पन्न हुई मूच्छां में श्रीतल क्रिया करनी चाहिए। मद्य के अधिक पान से उत्पन्न हुई मृच्छां में वमनकारक औषध से वमन कराके पुनर्मद्य पिला के शयन करा देवें। विप-भन्नण से उत्पन्न हुई मूच्छां में विपनाशक शिरो-पादि चूर्ण, शिशीपाद्यरिष्ट आदि कल्पस्थानोक्त भौषधियों का प्रयोग करना चाहिए। मूच्छांयां पथ्यानि—धूमोइअन नावनमस्मोक्षो दाद्य सूचीपरितोदनानि। रोम्णां कचानामि कर्षणानि नखान्तपीडादशनोपदंशाः॥ ज्ञासामुखद्वारमंग्रनिरोधो विरेचनश्र्छ-देनलङ्गानि। क्रोधो-भैयं दुःखकरी च श्रय्या कथा विचित्रा च मनोहराणि॥ छायानभोऽद्याः श्रतथौतसर्पिष्टंद्विन तिकानि च लाजमण्डः। जीणं यवा लोहितशालयक्ष क्रोम्भं इविमुद्रसतीनयूषः। धन्वीद्ववा मांसरसाश्र रागाः सषाड्वा गन्यपयः सिता च॥ पुराण-

कूष्माण्डयोल्रमोचहरीतकीदाहिमनारिकेलम् । मध्कपुष्पणि च तण्डुलीयमुपोदिकाऽन्नानि लघूनि चापि॥ प्रतीरनीर् सितचन्दनानि कपूर्तनीरं हिमवालुका च । अत्युच्चश्चःदोऽद्मुतदर्शनञ्च गीतानि वाचान्यपि चोत्कटानि । श्रमः स्मृतिश्चिन्तनमात्मवोधो धेर्यञ्च मूच्छीं वित पथ्यवगैः॥ मूच्छींयामपथ्यानि — ताम्बूलं पत्रशाकञ्च दन्तघर्षण्णमातपम् । विरुद्धान्यञ्चपानानि व्यवायं स्वेदनं कट्ट । तृण्निद्रयोवेंगरोधं तकं मूच्छींमयो स्यजेत् ॥ यवो लोहितशालिश्च वार्ताकुश्च पटोल्कम् । यूषो जाङ्गलमांसस्य रोहिताचास्तथा झषाः॥ धारोष्णं गोपय्यसकं स्तानं नद्या जलेऽमले । हितान्येतानि मूच्छींयां संन्यासाख्ये तथा गदे ॥ तीक्णं द्वयं क्रियास्तीक्णा वेगानाञ्च विधारणम् । क्रोधः शोकादिभिर्मावैरिस्यैतैवर्वर्तेत गदः॥

इति श्री अभ्विकादत्तशास्त्रिकृतायां सुश्रुतसंहिताया

 उत्तरतन्त्रस्य भाषाटीकायां पट्वत्वारिंश तमोऽध्यायः ॥ ४६ ॥

## सप्तचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः

अथातः पानात्ययप्रतिवेधं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ यथोवाच भगवात् धन्वन्तरिः ॥ २॥

अव इसके अनन्तर पानात्ययमितिपेध नामक अध्याय का व्याख्यान किया जाता है जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है॥ १-२॥

विमर्शः—मुच्छां की उत्पत्ति में मद्य और विप को भी कारण माना है अतप्त मद्य से उत्पन्न होने वाले अन्य रोगों का भी मुच्छां के अनन्तर वर्णन करना आवश्यक है। इसी दृष्टि से मूच्छांनन्तर पानात्यय रोग का वर्णन प्रारम्भ किया गया है। इसके अतिरिक्त मुच्छां में पित्त का प्रकोप होता है तथा पानात्यय में भी पित्त ही प्रधान रूप से प्रकुपित रहता हैं अतप्त पित्तप्रधान की समता के कारण भी मूच्छां के अनन्तर पानात्यय रोग का प्रारम्भ करना मुक्तियुक्त है। पानात्थयः—अत्येति विनश्यत्यनेनेति अत्ययो व्याधिः। अर्थात् जिसके द्वारा मनुष्य का झारीरिक तथा मानसिक विनाश (हानि) होता हो एवं पान अर्थात् अत्यधिक मद्यपान से उक्त हानि होने को पानात्यय कहते हैं। पानशब्द मद्य के अर्थ में रूढ़ माना जाता है। 'पानमूलोऽत्ययः, रित पानात्ययः' पान शब्द के अनन्तर आदि शब्द छप्त है जिससे परमद, पानाजीर्ण आदि का भी प्रहण हो जाता है।

मद्यमुष्णं तथा तीदणं सूद्मं विशद्मेव च । रूक्षमाशुकरञ्चेव व्यवायि च विकाशि च ॥ ३॥ मद्युणाः—मद्य उष्ण, तीष्ण, सूचम, विशद, रूच, क्षाशुकारी, व्यवायी और विकाशी होता है॥ ३॥

विमर्शः—म्बम्— 'माधित यत्तन्मदम्' अर्थात् जिसके
अधिक सेवन करने से मद (नशा) उत्पन्न हो उसे मद्य
कहते हैं। किंवा तमोगुणप्रधान होने से जो द्रव्य बुद्धि का
नाश करके मद या नशे को उत्पन्न करता है उसे मद्य, मदकारी या मादक द्रव्य कहते हैं जैसे विविध प्रकार की सुरा
आदि—बुद्धि लुम्पति यद् द्रव्यं मदकारि तदुच्यते। तमोगुणप्रभानम्न यथा मद्यं सुरादिकम्।। (शा० सं० प्र० खं० अ०

चरकोक्तमचगुणाः - लघूष्णतीक्ष्णसूक्ष्माम्लव्यवायाशुगमेव च । रूक्षं विकाशि विशदं मधं दशगुणं स्मृतम् ॥ इस तरह सुश्रुताचार्य ने मद्य के उष्ण, तीच्ण, सूचम, विशद, रूच, आशुकारी, ब्यवायी और विकाशी ये आठ ही गुण माने हैं किन्तु वाग्भट और चरकाचार्य ने मद्य के दस गुण माने हैं जिनमें आठ गुण दोनों के सुश्रत के समान हैं किन्तु इन्होंने लघु और अग्ल ये दो गुण अधिक माने हैं। माधवकार ने लिखा है कि जो विष के गुण होते हैं वे ही मद्य में होते हैं तथा उस मद्य के मिथ्योपयोग से ही उम्र मदात्यय (पानात्यय) रोग होता है-ये विषस्य गुणाः प्रोक्तास्तेऽपि मद्ये प्रतिष्ठिताः। तेन मिथ्यो-पयुक्तेन मनत्युचो मदात्ययः ॥ विष और मद्य के गुण समान ही होते हैं किन्तु मद्य की अपेत्ता विष के गुण अधिक वलवान् होते हैं-ये विषस्य गुणाः प्रोक्ताः सन्निपातप्रकोपणाः । त एव मद्ये दृश्यन्ते विषे तु बलवत्तराः ॥ चरकोक्तविषगुण्यः -- लघु रूक्षमाशु विशदं व्यवायि तीक्ष्णं विकाशि सूक्ष्मछ । उष्णमनिर्देश्य-रसं दशगुणमुक्तं विषं तज्ज्ञैः॥ ( च० चि० अ० २३ ) सुश्रुताचार्य ने विष के दस गुण लिखे हैं - रूक्षमुन्णं तथा तीक्ष्णं सूक्ष्ममाशु व्यवायि च । विकाशि विशदव्चैव लब्बपाकि च तरस्मृतम् ॥ इस तरह चरक और सुश्रुत दोनों ने विषों के गुणों की संख्या दस ही मानी है जिनमें ९ गुण तो समान ही हैं किन्तु चरक ने दसवाँ गुण अनिर्देश्य रस माना और सुश्रत ने दसवाँ गुण अपाकी माना है। वाग्भटाचार्य ने भी विपके दस ही गुण माने हैं जिनमें ९ तो चरक और सुश्रुत के समान ही हैं किन्तु दसवाँ गुण अम्ल माना है। इस तरह चरक मत से विष का दसवाँ गुण अनिर्देश्यरस, सुश्रुत का दसवाँ गुण अपाकी और वारभट का दसवाँ गुण अंग्ल है। मद्यदशगुण-परिचय:-(१) लघु-यह गुण गुरु से विपरीत होता है तथा शरीर को इल्का एवं कृश करना इसका कार्य है। (२) रूच-यह गुण स्निग्ध के विरुद्ध कार्य करने वाला है तथा इसमें जल को शोषण करने की शक्ति रहती है। मद्य भी आग्नेयगुर्णप्रधान होने के कारण जल के आकर्षण (Affinity for water) की शक्ति रखता है। (३) आशु-कारी-जो द्रव्य अपने शीघ्रस्य गुण के कारण शरीर में शीघ्रता से फैंड कर किया करता है उसे आशुकारी कहते हैं—'आशुकारी तथाऽऽशुत्वाद्धावत्यम्मिस तैलवत्' ( सु० सू० ४६ ) मुख द्वारा प्रहण किया हुआ मद बृहदन्त्र में पहुँचते से पूर्व ही २०% आमाशय तथा शेप जुदान्त्र के द्वारा प्रचूिपत होकर पाँच मिनट में ही रक्त में मिल जाता है एवं शीघ्र ही शारीरिक अङ्गी पर अपना प्रभाव दिखाता है। मध में यही आशुगरव गुण है। (४) विशद—यह पिन्छिल से विपरीत होता है तथा इसमें भी शारीर के क्लेद का शोपण करने की शक्ति होती है-विश्वदो विषरीतोऽस्मात वलेदाचूपणरोपणः (५) व्यवादि—जो द्रव्य पाक होने से पूर्व ही सर्व शरीर में फैलकर अपना प्रभाव दिखाने के पश्चात् पचता है उसे व्यवायी कहते हैं-व्यवायि चाखिलं देहं व्याप्य प काय करपते । अथवा-पूर्व व्याप्याखिलं कायं ततः पाकञ्च गच्छति । ब्यवायि तद्यथा मङ्गा फेनब्राहिसमुद्भवम् ॥ भाँगी, अफीम, या मद्य अपाचित अवस्था में ही प्रचृपित होकर रक्त द्वारा सर्व चेतर के तन्तुओं में प्रविष्ट होकर अपना मदकारी प्रभाव

दिखाते हैं । पाक होने से पूर्व मद की अवस्था बनी रहती है। पाक हो जाने पर वह निवृत्त हो जाती है। (३) तीचण-यह गुण पित्तप्रधान होने से दाह, पाक तथा शरीर के सोमगुण का हास करता है—'दाइपाककरस्तीक्ष्णः'। (७) विकासी-समस्त शरीर में अपकावस्था में ही फैल कर ऋरीर के सन्धिवन्धनों को जो शिथिल करता है और धातुओं से ओज को विभक्त कर के उनमें शेथिल्य उत्पन्न करता है। उस्रे विकासी कहते हैं-विकासी विकसन्नेवं धातुबन्धान् विमोक्षयेत । ( सुश्रुत ) अथवा-सन्धियन्थांस्तु शिथिलान् यर्करोति विकासि तत्। विशोष्योजश्च धातुभ्यो यथा क्रमुककोद्रवाः ॥ (८) सूचम-जो द्रव्य देह के सूचमातिसूचम छिद्रों में भी आसानी से प्रवेश कर सके उसे सूचम कहते हैं-यथा-देहस्य सूक्षिण्ड-द्रेषु विशेद् यत् सूक्ष्ममुच्यते । तद्यथा सैन्धवं क्षौद्रं निम्बतैलं रुवृद्धः वम् ॥ इस गुण के करिण मद्य रक्तद्वारा प्रवाहित होता हुआ-शरीर की प्रत्येक कोषा के अन्दर प्रवेश कर जाता है तथा कोषास्थित Protoplasm का विनाश भी करता है। (९) उष्ण-यह शीत से विपरीत तथा मूर्च्छा तृषा, दाह और स्वेद को उत्पन्न करने वाळा होता है। मद्य भी आग्नेयगुण-प्रधान होने से इन गुणों से युक्त रहता है। इन गुणों के अतिरिक्त मद्य शारीर के Protien को जमा देता है तथा शरीर की कोपाओं में उक्तेजना करके उनका विनाश भी करता है। चरकचार्य ने मद्य का अग्लगुण भी लिखा है तथा सर्व अम्ल जातियों में मद्य को श्रेष्ठ अम्ल स्वीकृत किया है-सर्वेषामम्लजातीनां मद्यं मूर्धिन व्यवस्थितम्'। विष मं अनिर्देश्य नहीं होता अतएव चरक ने उसकी जगह विष में अनिदेंश्य रस स्वीकृत किया है तथा सुश्रुत ने अपाकी गुण माना है। औष्ण्याच्छीतोपचारं तत्तैद्ण्याद्धन्ति मनोगतिम् । विशत्यवयवान् सौदम्याद्वेशचात्कफशुक्रैनुत्।। ४॥ मारुतं कोपयेद्रौदयादा्शुत्वाच्चाश्कमंकृत्। हपद्व व्यवायित्वाद्विकाशित्वाद्विसपिति ॥ ४॥

म्बस्य कर्माणि प्रमावा वा—मद्य के उष्णश्वभावी या पित्तप्रकोपक होने से उसमें शीतल उपचार किया जाता है तथा इसके तीचण होने से मन की गति (स्रोतःसञ्चरण-किया) विनष्ट होती है। मद्य सूचम होने से शरीर के दश्यादश्य सूचम अवयवों में प्रविष्ट हो जाता है तथा विशद होने से कफ और शुक्र को नष्ट करता है एवं रूच होने से वायु को कुपित करता है तथा आशुधम्मयुक्त होने से शीव कार्य करता है। मद्य व्यवायी होने से हैं पैदायक है तथा विकाशी होने से सारे शरीर में फैल जाता है।। ४-५॥

विमर्शः—मद्य को मात्रापूर्वक तथा युक्तियुक्त सेवन करने से अमृत के समान गुणकारक माना गया है—विधिना मात्रया काले हिंतैर त्रेयंथाबलम् । प्रहृष्टो यः पिवेन्छवं तस्य स्यादः मतोपमम् ॥ किन्तु इस मद्य का मिथ्योपयोग करने से उम्र मदाः त्यय, परमद, पानाजीर्णं और पानविश्रम आदि रोग उत्पन्न होते हैं—'तेन मिथ्योपयुक्तेन मवत्युद्यो मदात्ययः'। वास्तव में विधिविपरीत मद्यपान करने से उक्तगुर्णा वाला मद्य हृद्य में प्रविष्ट होकर अपने विपरीत ओज के गुरु, ज्ञीत, मृदु, श्रुष्टण, बहुल, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिच्छिल तथा रिनम्ब इस दस गुर्णों को नष्ट करके हृद्य को विकृत कर देता है

17-

I

IT

I

a

तथा उसके आश्रित मन तथा मस्तिष्क को भी चुभित करके मदात्यय रोग को उत्पेन्न करता है-मधं हृदयमाविश्य स्वगुण-रोजसो गुणान्। दश्मिर्दश संक्षोभ्य चेतो नयति विक्रियाम्॥ गुरु श्रीतं मृदु इलक्ष्णं बहुलं मधुरं स्थिरम् । प्रसन्नं पिच्छिलं स्निग्ध-मोजो दश्रुणं रमृतम् ॥ सत्त्वं तदाश्रयख्राश्च संक्षोभ्य जनयेनमदम् ॥ (चरक) इस प्रकार ओज: ज्ञय ही मदात्यय का प्रधान हेरैं। है। रस, रक्त आदि सप्त धातुओं का उत्कृष्ट तेज ही ओज कहलाता है-'रसरकादिशुकान्तानां धातूनां यत्परं तेजस्तत्खल्वोज-स्तदेव वलमित्युच्यते' (सुश्रुत) । शारीर की स्वाभाविक स्थिति को अर्दुण्ण वनाये रखने के लिये ओज का प्रकृत एहना अत्यन्त आवरैयक है। मद्यपान करने से शरीर के विविध अङ्गों में विकृति होकर जिन विविध रोगों की उत्पत्ति होती है उन सब में मदात्यय प्रधान है। मदात्यय के लच्जों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका साचात् सम्बन्ध वातनाड़ीसंस्थान या मस्तिष्क से है। यह ठीक है कि मदारययी के हृदय आदि में भी विकृति हो सकती है फिर भी उसके छन्नण वातनाड़ी संस्थान के द्वारा ही ब्यक्त होते हैं अतः इस रोग को मस्तिष्कसम्बन्धी ही कहा जाता है। चरक आदि प्राचीन प्रन्थों में भी 'चेतो नयति विकियाम्' इन वचनों द्वारा प्रतीत होता है कि मद्य सन या महितब्क को विकृत कर देता है किन्तु वचोगुहावर्ति हृदय भी अत्यन्त महत्त्व रखता है तथा मद्य का बुरा प्रभाव इस पर भी पड़ता है क्योंकि इसे रस, रक्त, वात, सन्व, बुद्धि और ज्ञानेन्द्रिय, आत्मा तथाँ ओज का प्रधान स्थान माना गया है - रसवातादिमार्गाणां सत्त्वबुद्धीन्द्रियात्मनाम् । प्रधानस्योः जसश्चेव हृदयं स्थानमुच्यते ॥ इस तरह दशमहामूलीय नामक अध्याय में हृदय का जो महत्त्व वर्णन किया गया है उसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता। यह हृद्य ही रस और रक्त के द्वारा सम्पूर्ण शारीर तथा मस्तिष्क का पोपण करता है। हृदय को पर अर्थात् उत्कृष्ट ओज जो कि अष्टिबन्द्वात्मक होता है, का स्थान माना है 'भोजसोऽष्टी बिन्दवो हृदयाश्रयाः' तथा अपर ओज जिसे अञ्चलिपरिमाणात्मक या अर्घाञ्चि प्रमाण माना है उसका स्थान हृद्याश्रित रक्त वाहिनियाँ मानो गई हैं। अष्टविन्द्वारमक अरेज के चीण या जप्र होने से मृत्यु निश्चित होती है किन्तु अपर ओज के विकृत या नष्ट होने से मधुमेह, मदात्यय आदि होते हैं। इस प्रकार यह हृदय ओज का भी स्थान है। भोज सम्पूर्ण घातुओं का उत्कृष्ट बल है जौ कि हृदय के अतिरिक्त सर्व शारीर में व्याप्त रहता है। हृदयस्थ ओज के प्रकृत रहने पर सर्व शरीरगत ओज भी प्रकृत रहता है एवं सर्व धातुओं तथा अङ्गप्रत्यङ्गी का प्रीणन यथाविधि अनवरत होता रहता है। मुख द्वारा पीमा हुआ मद्य आमाशय एवं चुद्रान्त्र से प्रचृपित हो कर रक्तवाहिनियों द्वारा यकृत् में होता हुआ हदय में पहुँचता है और हदय को दूषित करता है जिससे उसका स्वाभाविक उत्कृष्ट तेज चीण हो जाता है। यही मद्यभूविष्ठ तथा ओजोविहीन रैक मस्तिष्क में भी पहुंचता है। वहाँ भी अपने दस गुणों से ओज के दसों गुणों को चुब्ध करके मदात्यय रोग को उत्पन्न करता है। जहीं भी हृदय को मन बुद्धि या वातवह नाहियों का स्थान कहा गया है वहाँ

सर्वत्र ही हृदय को पोष्य-पोषक भाव से ही आश्रयस्थान मानना चाहिये, आधाराधेय भाव से नहीं। आयुर्वेद में हृदय को चेतना का स्थान माना है—'हृदयं चेतनास्थानम्' वह सर्वथा ठीक है क्योंकि गर्भ की विकासावस्था में हृदय की उत्पत्ति एवं कार्य मस्तिष्क की उत्पत्ति के पूर्व ही प्रारम्भ हो जाते हैं किन्तु महितष्क की उत्पत्ति के बाद हृदय का चेतनात्मक कार्य महितप्क ही करने लगता है। चेतना का मूछस्रोत होते हुए भी हृदय केवल पोपणमात्र करता हुआ चेंश औदि के सम्बन्ध में बहुत कुछ स्वयं भी महितष्क के नियन्त्रण में चला जाता है, जिस प्रकार एक राजा अपने प्रतिनिधि या प्रधानमन्त्री को सारा कार्यभार दे कर स्वयं भी उसके नियन्त्रण में रहता है। इसीलिये हृद्य को चेतना-स्थान कहते हुये भी शिर (मिस्तव्क Brain) को प्राण तथा सर्वेन्द्रियों का आश्रयस्थान माना है—'प्राणाः प्राणभूतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च । यदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिर्स्तदभिधीयते ॥' अतः विकासावस्था में हृदय ही चेतना का स्थान होता है किन्त जन्मोत्तर मस्तिष्क ही प्रधान चेतनास्थान हो जाता है। साथ ही दोनों किसी न किसी रूप में अन्योन्याश्रित भी होते हैं। इसी आधार पर स्व. कविराज गणनाथसेन जी ने भी चेतनास्थान मस्तिष्क में स्थित चतुर्थं कोष्ठ (4th ventricle ) को बहाहदय और रक्तवाहिनियों का मूलस्थान हृद्य ( Heart ) माना है। इसिंछये चेतना, बुद्धि या संज्ञा आदि के साथ हृदयविकृति का जिन भी अवस्थाओं में उन्नेख है वहाँ हृदय शब्द से मिरतष्क ही ग्रहण करना चाहिए। इस तरह जहाँ अतिपीत सद्य से ओज का नष्ट या विकृत होना एवं हृदय तथा उसमें स्थित धातुओं का विकृत होना छिखा है- अति शीतेन मधेन विद्तिनौजसा च यत्। हृदयं याति विकृतिं तत्रस्था ये च धातवः ॥ वहाँ भी वज्ञोगुहावती हृद्य तथा हृदयप्रदत्त पोपण की अपेचा करने वाले मस्तिष्क आदि तथा उनमें रहने वाली धातुएँ विकृत हो जाती हैं। इसी आशय से चक्रपाणि ने भी लिखा है कि मन ओज या उसके आश्रयभूत हृदय का उपकार्य या पोष्य है- 'सत्वस्य च ओज भाश्रयः, ओज उपकार्यत्वात्' इस तरह मस्तिष्क की विकृति ही मद की जनियत्री है। शार्क्षधराचार्य ने भी स्पष्टरूप से बुद्धि या उसके आश्रयभूत मस्तिष्क की स्वाभाविक किया का विनाश करने वाले तमोगुणप्रधान शराब जैसे द्रव्यों की मद्य संज्ञा दी है। वास्तव में मद्य वातनाडी तथा मस्तिष्कः कोपाओं पर प्रत्यत्त विनाशकारी प्रभाव करने के साथ-साथ रक्त को द्वित करके भी मस्तिष्क को प्रभावित •करता है। इसके अतिरिक्त आमाशय में शोथ उत्पन्न करके महितब्क के पोपक तत्त्व जीवतिक्त बी आदि के शोषण में रुकावट डाल कर भी मद्य यह कार्य करता है।

तदम्लं रसतः प्रोक्तं लघु रोचनदीपत्म्म् । केचिल्लवणवर्ज्यास्तु रसानत्रादिशन्ति हि ॥ ६ ॥

मधरसवर्णनम्—उक्त गुणी वाला मध अझ्लरसप्रधान होता है तथा लघु, रोचक और अग्निदीपक होता है। कई आचार्यों का मत है कि लवण रस को छोड़कर शेष-पाँच रहा मध में विद्यमान रहतें हैं॥ ६॥

विमर्श:- मद्य को अम्लरसप्रधान (उत्कट) कृहन से

स्वतः तात्पर्य निकलता है कि इसमें अन्य रस भी अप्रधान (गोण या गृह) रूप से विद्यमान रहते हैं। डल्हणाचार्य ने इसे पड्रस्युक्त माना है तथा उन पड्रसों में अम्ल को ज्यक्त रस माना है तथा अन्य पद्धरस अन्यक्तरूपसे विद्यमान रहते हैं—'मद्यस्य पड्रसत्वेऽपि ज्यक्तोऽम्लोरस उच्यते'। तन्त्रान्तर में मद्य में अम्लरस को प्रधान तथा मधुर, कपाय, कदु और तिक्त इन चार को अनुरस माना है—मद्यस्यम्लर्वमावस्य चत्वारोऽनुरसाः रमृताः। मधुरश्च कपायश्च कदुन स्तिक्त एव च॥ भोज ने मदिरा के मधुर, उष्ण और तिक्त ये ३ व्यक्त रस तथा लवण, अम्ल और कपाय ये ३ सूदम रस मानकर मद्य मं पड्रस होना लिखा है—मदिराया रसा ज्यक्ता मधुरोपणितक्तिः। ज्वणाम्लकषायाश्च त्रयः सूक्ष्मतराः स्मृताः॥ विपर्यवेणै-तदेवं मैरिये कथिता रसाः। माध्वीके सीधुसन्त्रे च ज्यक्ती चाम्लक्त रसी॥ ज्यक्ता हि शेषाश्चरतारे रसा भोजन कीर्तिताः।

र्यस्तर्यस्तद्न्नेर्मांसैश्च भद्यश्च सह सेवितम्। भवेदायुःप्रकर्णाय बलायोपचाय च ॥ ७॥

विधितेवितमधगुणाः—ि स्निग्ध खाद्य, मांस तथा अन्य भव्य पदार्थों के साथ सेवन किया हुआ मद्य आयु, वल तथा शरीर की वृद्धि करता है॥ ७॥ कान्यता मनसस्तुष्टिधें र्यं तेजोऽतिविक्रमः। विधिवत् सेव्यमाने सुन्मस्य सन्निहिता गुणाः॥ ५॥।

विधितेक्तिमद्यस्य गुणान्तराणि—यथाविधि सेवित मद्य शरीर का सौन्दर्य (काम्यता), मन की प्रसन्नता, धेर्य, शरीर का तेज (प्रभा) और पराक्रम की वृद्धि करता है ॥ ८॥

विमशं:—चरके युक्तिपीतमद्यगुणाः—इपंमुर्जो मदं पृष्टिमाः रोग्यं शैरुपं परम् । युक्त्या पीतं करोत्याशु मद्यं मदसुखावहम् ॥ रोचनं दीपनं हृद्यं स्वरवर्णपसादनम् । प्रीणनं बृंइणं वल्यं मयशोक-अमापहम् ॥ सभी आचार्यं विधिपूर्वक मद्यसेवन का उपदेश करते हैं। विधि का अर्थ युक्ति है। युक्ति का वर्णन करते हुए चरकाचार्य ने लिखा है - अन्नपानवयोध्याधिवलकालिकाणि पट्। त्रीन् दोषांस्त्रिविधं सत्त्वं ज्ञात्वा मद्यं पिवेत सदा॥ तेषां त्रिकाणामष्टानां योजना युक्तिरू यते ॥ अन्नपान आदि प्रत्येक के तीन भेद होते हैं। उन भेदों को ध्यान में रखते हुए मद्यपान करने से मद्यज दोष उरपन्न नहीं होते हैं। वात, पित्त तथा कफजनक शेद से अन्नपान तीन प्रकार के होते हैं। वानकर अन्नपान सेवन करने के पश्चात् वातहर मद्य का पान करना चाहिए। इसी प्रकार पित्तकर और कफकर अन्नपान सेवन करने में भी समझना चाहिए-वातिकेभ्यो हितं मधं प्रायः पैष्टिकगौडिकम् । कफिपत्ताधिकेभ्यस्तु माईकि माधवञ्च यत्॥ वाल्य, यौवन और वार्धक्य भेद से आयु भी तीन प्रकार की होती है। बाल्यावस्या तथा वृद्धावस्था में अल्पमात्रा में मद्यपान करना वाहिए। युवा पुरुष मद्य की, पर्याप्त मात्रा को भी सहन कर सकता है। वातादिभेद तथा मृदु, मध्य और तीव भेद से व्याधि भी तीन प्रकार की होती है। इसी प्रकार मध्य के भी प्रवर, मध्य तथा अवर तीन भेद होते हैं। इनकी यथायोग्य योजना कर लेनी चाहिए। उत्तम, मध्यम , तथा निकृष्ट भेद से वल के भी तीन भेद होते हैं। उत्तम बल वाला मजुष्य उत्तम मात्रा में प्रवर मद्य ले सकता है। इसी

प्रकार सध्य वल वाला सनुष्य सध्यम तथा निकृष्ट वल वाला व्यक्ति अवर मद्य का पान कर सकर्ता है। नित्यग तथा आवस्थिक भेद से काल दो प्रकार का होता है। नित्यग काल शीत, उष्ण तथा वर्षा भेद से तीन प्रकार का होता है। हेमन्त में अतिरूच मद्यका पान न करना चाहिए। उप्णकाल मैं अल्प तथा वहुजलमिश्रित मद्य का पान करें। वर्षाकाल में स्निग्ध एवं दीपन गुणयुक्त सद्य का पान करना चाहिए। आवस्थिक काल न्याधि के अन्तर्गत आ जाता है अतः पृथक् वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। वात, पित्त तथा कफ भेद से दोष भी तीन हैं अतः प्रकृति के विरुद्ध " मर्यों का पान करना चाहिए। सन्त ( सन ) भी सान्तिक राजस तथा तामस भेद से तीन प्रकार का होता है। सात्त्विक या शुद्ध मन वाला व्यक्ति अधिक मद्य को भी सहन कर सकता है। राजस तथा तामस उससे कम सहन करते हैं। इस प्रकार इन आठों का त्रिविध विचार करू के मद्यपान करना चाहिए। इसी को शास्त्र में मचपान की विधि या युक्ति कहा गया है। मद्य की मात्रा का विचार भी एक अपना महत्त्व रखता है। शास्त्र में प्रातःकाल २ पल, मध्याह्न में ४ पल और प्रदोप (रात्रि-प्रारम्भ) के समय में ८ प्ल मद्यमात्रा उचित मानी गई है - शुद्धकायः विवेहपातः सोपदंशं पलद्वयम् । मध्याहे द्विगुणं तच स्निग्धाहारेण पाययेत् ॥ प्रदल्पेऽष्टपळ तद्दन्मात्रा मधरसायने ॥ किन्तु यह सात्रा अभ्यास करने पर ही सहा हो सकती है अन्यथा किसी को रात्रि के समय ८ पळ मद्य पिला दिया जाय तो वह व्यक्ति मद्यज प्रपञ्चों को करने में उधत हों सकता है। वस्तुतस्तु भोजनीपरान्त ४ तोला या २ तोले प्रमाण में लिया हुआ मद्य लाभकारी होता है। In moderate strengths and taken with food or after food it tends to promote digestion by direct stimulation of the fundus of the stomach Causing an abundant secretion of gestic suice. प्राचीनकाल में तान्त्रिक लोग मांस, मद्य और सनोरमा (स्त्री) को साथ रख कर मद्यपानकी उत्तम विधि मानतेथे - वामै रामा रमणकुशला दक्षिणे पानपात्रं, चाय्रे धृत्वा मर्रिचलवणैइछागलं भृष्टमांसम् । वीणानादैः पर-भतकृतैः काकलोगीतयुक्तैः, सोऽयं धन्यः पिवति मदिरां भैदी यस्य वुष्टः ॥ मद्य को स्वभावतः अन्न के समीन साना गया है। विधिपूर्वक सेवन करने पर मद्य असृत के समान गुणकारी होता है। इसके विपरीत अनमाने तौर पर सेवन करने से वही रोगों को उत्पन्न करता है - किन्तु मधं स्वमावेन यथैवान्नं तथा समृतम् । अयुक्तियुक्तं रागाय युक्तियुक्ते यथाऽमृतम् ॥ ( चरक० चि० अ० १२ ) जिस प्रकार अन्न प्राणियों का प्राण है किन्तु विधि विपरीत सेवन करने पर वही प्राणों को नष्ट कर सकता है। इसी प्रकार विष का स्वाभाविक गुण प्राणनाश करना है किन्तु युक्तिपूर्वक सेवन करके पर वह भी रसायन के समान गुणकारी होता है - प्राणाः प्राणभृतामन्नं तदयुक्त्या हिनस्त्यम्न् । विषं प्राणहरं तच्च युक्तियुक्तं रसायनम् ॥ (च. चि. अ.) अन् प्राणने धातु से 'प्राणयति नीवयति यत्तदन्नम्' इस विग्रह से अन्न शब्द सिद्ध होता है। आधुनिक विज्ञान ने जीवनोपयोगी खाद्यपदार्थी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फेंट (वसा), विटामीन और खनिजों के अतिरिक्त मद्य (Alcohol) कीभी उपस्थिति आवश्यक मानी है। यह सिद्धान्त प्राचीनकाल

से ही प्रचित है। आधुनिक वैज्ञानिक भी इस वात को मानते हैं। मेटेरिया भेडिका के लेखक घोप ने ( Food value of alcohol) नामक लेख में इसका महत्त्व माना है। पिये हुए मद्य का ९० अपितशत भाग रासायनिक शक्ति के द्वारा मुक्त होकर जळ एवं कार्वन डायावसाईड के रूप में परिवर्तित हो जाता है तथा वसा और कार्वोहाइड्रेट के कार्य ( शरीर को उद्या रखने एवं शक्ति प्रदान करने के कार्य) को करता है। सद्य को Non nitrogenous food माना है। मद्य का पाचन और शोपण भी अन्य भोज्य पदार्थों की अपेना अधिक शक्ति के विना भी अतिशीघ हो जाता है। इस दृष्टि से ग्रह कार्वोहाइड्रेट तथा वसा की अपेचा श्रेष्ठतर है। भोजन और मद्य दोनों ही युक्तिपूर्वक सेवन करने पर लाभ-दायी तथा युक्ति-विरुद्ध सेवन करने पर हानिकारक होते हैं। चरकाचार्य ने भोजन की युक्तियुक्तता निम्नरूप से लिखी है — 'उब्लं स्निग्वं मात्रावजजीलं वीर्याविरुद्धमिष्टे देशे, इष्टसर्वोपकरणं नातिद्वतं नातिविलम्बितमजन्यक्षेहसंस्तन्मना भुक्षीतमारमानम्मि-समीक्ष्य सम्यक्।' (च० वि०) इसी प्रकार युक्तिपूर्वेक मद्यपान का वर्णन भी ऊपर हो चुका है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आयु, वल, पुष्टि, तुष्टि तथा पराक्रम आदि सभी गुण उत्तम पाचन शक्ति पर ही निर्भर करते हैं तथा उत्तम पाचन युक्तियुक्त मद्यपान पर निर्भर है, जैसा कि घोप का कथन भी ऊपर लिखा जा चुका है —साधारणतया विप को प्राणवाती माना गया है किन्तु उसका ही विधिवत शोधन करके सात्रापूर्वक सेवन किया जाय तो वह निम्न रसायन गणों का जनक होता है-'रसायनज्ञ तज्ज्ञेथं यज्जराव्याधिनाश-नम् । वाक्सिद्धि प्रणितं कान्ति लमते ना रसायनात् । लामोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम् ॥ श्लोक नं ० ८ में 'काम्यता मनसं स्तुष्टिः' आदि इसके सेवन से उत्पन्न होना लिखा है वहाँ काम्यता का अर्थ कसनीय मृतिता या सौन्दर्य है। मद्य आग्नेयगुग-भूयिष्ठ होने के कारण अन्तः स्थित अप्मा को बढ़ा कर उसका वचा के द्वारा विकिरण करता है। ताप की सत्ता विना रक्काधिक्य के नहीं हो सकती अतः अर्थापत्या त्वचा में रक्ताधिक्य का अनुमान सहज ही में हो जाता है। रक्ता-धिक्य भी परिसरीय केशिकाओं के विस्फार ( Dilatation of the peripheral vessels ) का ही परिणाम है। इस प्रकार भद्यवानजनित जन्मा से धमनीविस्कार के कारण रक्ताधिक्य होने पर स्वचा में सौन्दर्य की निदर्शक अद्भुत रेलालिमा हो जाती है। इसकी विशेष प्रतीति मुखमण्डल की खचा में होती है। रक्तवादिनियों का विस्फार कराने के कारण ही भद्य को सार्वदेहिक उत्तेजक (General stimulant) कहा ज्यता है। इसका वर्णन घोप ने अपने मेटेरिया मेडिका में निम्नरूप से किया है-Since itcauses dilatation of vessels specially of the skin and increases the functional activity of different organs, alcohol is regarded as a general stimulant. सार्वदेहिक उत्तेजक होने के कारण ही मद्य से पराक्रम की शक्ति वढ़ती है। शरीर में शक्ति तथा उत्तेजना होने पर ही तेज तथा कार्य करने में उत्साह की वृद्धि होती है। इस तरह मधके उक्त गुणानुवादों से प्रत्येक व्यक्ति यह सोच सकता है कि प्रतिदिन अल्पमात्रा में मद्यपान करना लाभपद है किन्तु यथार्थता यह है कि अल्पमात्रा में

भी प्रतिदिन मद्य का सेवन हानिप्रद ही होता है। इसके प्रतिदिन सेवन करने से शरीर के आन्तरिक अङ्गों में स्थायी विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। यह सत्य है कि मद्य बुद्धि, स्मृति, तृष्टि तथा स्फूर्ति को उत्पन्न करने वाला है किन्तु सेवित मद्य का शरीर से त्याग अतिशीव हो जाता है, उसका सञ्जय नहीं होता, अतएव इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले सभी गुण चृणिक होते हैं। इस अद्भत उत्तेजना के पश्चात् शरीर में गौरव की उत्पत्ति होती है जिसके परिणामस्वरूप मन्द्यको कार्य करने में इचि नहीं रहती। मानसिक एवं शारीरिक अवसाद का अनुभव होने छगता है। इस प्रकार यदि मद्यप द्वारा किये हुये कार्य की पूर्णमात्रा को देखा जाय तो वह अपेचाकृत कम ही रहती है। किन्तु सद्यप को यही विश्वास होता है कि मैंने बहुत कार्य कर डाला। शारीश्कि एवं मानसिक अवसाद को दूर करने के छिये उत्तेजना के मूल मद्य के पुनः पुनः पान करने की इच्छा होती है। मद्य का व्यसन होने का यही रहस्य है। इसके अतिरिक्त मद्यपान के विरोध में सबसे बड़ा हेतु एक और भी है। शरीर के प्रत्येक अङ्ग की शक्ति परम तेज या ओज की मात्रा निश्चित है। साधारण अवस्था में वह अपना कार्य नियमित विधि से करती रहती है। मद्य उस निश्चित शक्ति को स्वाभाविक से अधिक उत्ते जित कर देता है जिससे उसका कार्य पूर्वापेत्तया अधिक वेग से होने छगता है। इस प्रकार मद्य स्वयं शक्ति प्रदान न करके अड़ों की सुरचित शक्ति को काम में ला कर उसका हास कर देता है। इसका फल यह होता है कि मद्य की जो निश्चित मात्रा जिस निश्चित शक्ति को उत्पन्न करने के छिये पहिले समर्थ थी उतनी मात्रा कालान्तर में भी उतनी शक्ति को उत्पन्न नहीं कर सकती प्रस्युत उतनी ही शक्ति प्राप्त करने के लिये पूर्व से अधिक मात्रा का सेवन करना अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार मद्य की मात्रा के वर्धन तथा पुनः-पुनः शक्ति प्राप्त करने का क्रमिक चक्र अनवरत चलता रहता है। अल्पमात्रा में मद्यपान करने वाले प्रचुर भात्रा के बळात् अभ्यासी हो जाते हैं। अन्त में शरीर के अङ्गों का हास भी होने लगता है। शीतकाल में उष्णता प्राप्त करने के लिये भी कुछ व्यक्ति मद्यपान की सलाह देते हैं किन्तु वास्तव में परिणामस्वरूप यह उष्णतानाशन का प्रयत है ऐसा कहें तो उपयुक्त होगा क्योंकि साधारण अवस्था में शीत के कारण परिसरीय केशिकाएँ सङ्कचित होकर आन्तरिक उष्णता की रचा करती हैं। मद्यपान करने से ये विस्फारित होकर खचा द्वारा आन्तरिक ताप का निर्हरण करने लगती हैं। तापनिहरंग -काल में स्वचा में उष्णता के कारण शीत का अनुभव कम हो जाता है किन्तु अन्य गुणों के समान जीतापनयन भी-कृत्रिम व अल्पकाल तक ही स्थिर रहता है। मद्य की चुणिक उत्तेजना से शरीरगत •ताप का बहत कुछ अंश इस शीतापनयन के ब्याज से समाप्त हो जाता है जिससे मद्य का प्रभाव हटने पर पहले से भी अधिक शीत का अनुभव होने लगता है। यक्तिकार-यकृत् का कार्य विषनाशन ( Detoxication ) है। निख मद्यपान करने से ब्रकृत् में विकृति उत्पक्त हो जाती है जिससे वह अपना प्रमुख कार्य करना भी वन्द कर देता है जैसा कि आकरने-

भी लिखा है—After absorption alcohol passes directly to the liver through the portal circulation, where it effects the hepatic cells producing inflamations. It may disappear in a few days if no more alcohol is taken, but if long continued it produces permaneint changes in the liver leading to cirrhosis or fatty degeneration or both. यकृत् की विकृति के कारणं ही मद्यपान करने वालों को अन्य औषधियाँ तथा औषधरूप में प्रयुक्त स्वयं मद्य भी रोगों में लाभप्रक नहीं होता। शास्त्र में जो मद्य के 'बुद्धिस्मृतिपीतिकरः मुखश्र' गुण वर्णित हैं वे मद्य के स्वाभाविक गुण हैं तथा शरीर पर होने वाला उसका सद्यःप्रभाव है किन्तु अन्य भोज्य पदार्थों के समान यह अन्तिमरूप में शरीर के लिये लाभप्रद सिद्ध नहीं होता। मद्य को भोजन के समान कहने का ताल्पर्य सर्वाश में नहीं। जिस प्रकार भोजनरूप औषध रोगरूप चुधा का नाश करता है उसी प्रकार मद्य भी परिस्थितिविशेष ( कफ तथा मेदोवृद्धि स्रोतोनिरोध ) में एवं कालविशेष ( शीत तथा वसन्त ऋतु ) में लाभप्रद होता है, प्रतिदिन पान करने पर नहीं। भोजन भी अजीर्णावस्था में विष माना गया है-'अजीर्णे मोजनं विषम्'। मद्य का सांस्थानिक प्रमाव मद्यपान करने से शरीर की कुछ धातुओं में शोथात्मक (Inflamatory), विनाशासक (Degenerative) या उपयासक विकृतियाँ होती हैं। यह विकृति साधारणतया प्रत्यच या अप्रत्यच्छप में प्रत्येक धातु में हो सकती है किन्तु फिर भी विकृति के प्रधान केन्द्र वातनाडीसंस्थान, हृद्य, रक्तवाहिनी आमाशय, यद्भत् तथा वृक्क ही हैं। इनकी विकृति का परिणाम परम्परया अन्यान्य अर्ज़ो पर भी होता है जिनका वर्णन आगे इसी प्रकरण में श्लोक नं० १४ विमर्श में दिया है। वातनाडी संस्थान के अतिरिक्त अन्य संस्थानों की विकृति के छन्नण चिरकालपर्यन्त मद्यपान के अनन्तर प्रकट होते हैं किन्तु वातनाडीसंस्थान पर मद्य का सद्यःप्रभाव होने से उसके छत्तण प्रथम वार मद्यपान करने में ही न्यक्त हो जाते हैं जो कि मद की प्रथम अवस्था 'बुद्धिरमृतिप्रीतिकर: सुखश्र' के रूप में वर्णित हैं।

तदेवानन्नमज्ञेन सेव्यमानममात्रया । कायाग्निना ह्याग्निसमं समेत्य कुरुते मद्म् ॥ ६ ॥

अविधिसेवितमधदोषाः — वही मद्य विना अन्न के तथा अधिक मात्रा में अज्ञ ब्यक्ति के द्वारा सेवित क्रिया जाने पर अग्नि के समान उष्ण गुण वाळा होने से देह की पाचकाग्नि (जाटराग्नि) के साथ मिळ कर मद (नशा) उत्पन्न करता है॥

विमर्शः—चरकाचार्यं ने भी विधिविपरीत तथा अति मात्रा में मद्य के सेवन करने के दोष छिखे हैं— अहितस्याति-मात्रस्य पीतस्य विधिविजतम्' रत्यादि । अति मद्य पान का प्रभाव विशेष कर हृद्य पर होता है— अतिपीतेन मधेन विह-तेनौजसा च त्त् । हृदयं याति विकृतिं तत्रस्था ये च थातवः ॥

मदेन करणानान्तु भावान्यत्वे कृते सितः। निग्हुहमिप भावं स्वस्प्रकाशीकुक्तेऽवशः॥ १०॥ - - महत्वशो गृहं प्रकाशयति—अतिमद्यपानः करने से मद कै वर्श में हुआ पुरुष मन और बुद्धीन्द्रियों के प्राकृतिक भावों (कार्यों) के बदल जाने पर छिपे हुए भी अपने आत्मकृत अभिप्रायों को स्वयं प्रकाशित करने लग जाता है। अर्थात् मद के कारण इन्द्रियाँ स्ववश में नहीं रहुतीं जिससे वह व्यक्ति अपनो गोपनीय वार्तों का भी अज्ञान से व्यक्त कर देता है॥ १०॥

ज्यवस्थश्च मदो ज्ञेयः पूर्वी मध्योऽथ पश्चिमः । पूर्वे वीर्यरतिप्रीतिहर्षभाष्यादिवर्द्धनम् ॥ ११॥ प्रलापो मध्यमे मोहो युक्तायुक्तक्रियास्तथा । विसंज्ञः पश्चिमे शेते नष्टकर्माक्रयागुणः ॥ १२॥ भू

3.5

मदस्य तिस्रः अवस्थाः- पूर्वावस्था, मध्यमावस्था और पश्चिमावस्था ऐसे मद्य की तीन अवस्थाएँ मानी गई हैं। प्रथमावस्थालक्षण – मद्य की पूर्व या प्रथमावस्था में शरीर में -वीर्य (वल ) का या उत्साह का अनुभव होता है, रति (हर्ष) होने लगता है, सर्वकार्यों में प्रीति या शरीर में प्रीति ( तृप्ति ) अनुभूत होती है। किंवा रितप्रीति (सम्भोग. में प्रवृत्ति ) होने लगती है, शरीर तथा इन्द्रियों में हर्ष (तृष्टि ) का उदय होता है तथा किसी के साथ या स्वयं ही अधिक भाषण करने लगता है। मध्यमावस्थालक्षण-मद्य की मध्यमावस्था में व्यक्ति प्रलाफ, करने (बकने) लगता है, कभी मोहयुक्त (मूर्च्छत ) हो जाता है, कभी शारींरिक कियाओं ( श्रवण-भाषणादि ) में युक्तता ( उचितता ) रख्ता है तथा कभी नेष्टक्रियाएँ करने दगता है। पश्चिमावस्थालक्षण-मद्य की पश्चिमा ( अन्तिमा ) अवस्था में व्यक्ति की शारीरिक तथा मानसिक कियाएँ एवं कियागुण (कियाफल ) नष्ट हो जाते हैं। अर्थात् वह स्वयं किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करता तथा यदि कोई अन्य व्यक्ति उससे चेटी करावे तो उस किया का गुण (परिणाम या फल) भी कुछ नहीं होता तथा वह व्यक्ति संज्ञा से रहित होकर पृथिवी पर सो जाता है ॥ ११-१२॥

पिमर्शः - कुछ तत्त्रकारों ने इन तीनों मद की अव-स्थाओं का निम्न सुन्द्र वर्णन किया है-प्रथमसदावस्था-बुद्धिसमृतिप्रीतिकस् सुखश्च पानान्ननिद्रार्तिवर्धनश्च। सम्पाठगीत-स्वरवर्धनश्च प्रोक्तोऽतिरम्यः प्रथमो मदो हि ॥ व्याख्या — बुद्धिर-स्मृतिरनुभ्तार्थानुसन्धानम् , पानान्ननिद्रारतिवर्धनश्चेति पानादिषु रतिरनुरागस्तद्वर्धनः । सम्पाठः सम्यक्पाठः, गीतं गानं, स्वरो ध्वनिः। अरूपमात्रा में सेवित मद्य ह्होकोक्त गुणों को उत्पन्न करता है। यद्यपि मद्य के सेवन करने से मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं किन्तु वे मानसिक विकार ही तास्कान लिक दुःखों को नष्ट करते हैं इसलिये प्रथम मदावस्था अतिरम्य मानी गई है। मधुकोपकार ने बुद्धि का अर्थ अनु-भव किया है किन्तु न्यायदर्शनकार बुद्धि से उपछव्धि या ज्ञान प्रहण करते हैं — 'बुद्धिरुपल व्यिश्वानिमत्यनर्थानन्तरम्'। प्रकृत में ज्ञान के केन्द्र बुद्धि के साथ-साथ ज्ञान के साधनभूत ज्ञानेन्द्रियों का भी प्रहूण कर लेना चाहिए,। अल्पमात्रा में मद्यपान करने से सार्वदेहिक उत्तेजना के फलस्वरूप प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय तथा उसका मस्तिष्कगत केन्द्र उत्तेजित होकर अधिक कार्यं करने छगता है जिससे प्रत्येक वस्तु का ज्ञान

अन्यक्त एवं शीघ्रता से होता है। स्मृति:—'स्मृतिर्भृतार्थवि-ज्ञानम्' पूर्व में दृष्ट, अत या अनुभूत किये हुये विषय का पुनः स्मरण करना स्मृति कहलाता है जैसा कि अन्यत्र भी कहा है- 'वनुभूतार्थानुसन्धानं स्मृतिः' इसके अतिरिक्त अनु-भूत विषय का ज्ञान नष्ट न होना यह भी योगदर्शन के अनुसार स्ट्रित का लच्चण है—'अनुभूतविषयासम्प्रमोपैः **इम्**तिः'। सस्तिष्कगत इम्रुतिकेन्द्र की अधिक क्रियाकीलता के कारण ही स्मृति भी निर्मेळ एवं उत्तम हो जाती है। सख और दुःख मन के स्वाभाविक गुण हैं। वस्तुतः मद्यपान करने से यानसिक अवसाद के कारण दुःख का अनुभव कम क्षीने से मद्यप सुख का अनुभव करता है। पानान्नेत्यादि— सद्य अग्निगुणभू यिष्ठ होने से अल्पसात्रा में सेवन करने पर स्वजातीय जाठरामि की वृद्धि करके ग्रहण किये हुए अन्नपान का अतिशीघ पाचन कर देता है जिससे चुधा और तृपा उचित लगती है। मद्य तमोगुणप्रधान होने से अधिक निदाकारी माना गया है। अग्निगुणप्रधानता के कारण मद्य कफ का विनाश करता है। इस तरह स्वर को भारी करने वाले कफ के विनष्ट हो जाने से कण्ठ स्वच्छ हो जाता है, जिससे उसकी स्वरशक्ति वह जाती है। यह प्रथम मदावस्था उत्तेजनावस्था या ताजगी की •अवस्था (Stimulation or refreshing stage) कहलाती है। घोष के द्वारा वर्णित प्रथम मदाबस्था ( First stage of Alcoholism ) माधव के समान मिलती है-In small doses ( about one ounce ) it produces a feeling of mental and physical well being. This is the first stage of intoxication. Imagination becomes brighter, feeling elevated, intellect clearer ( Highest function of the brain ), senses more acute bodily activity more predominant and some of the appitites sharpened. अल्पमात्रा में मद्यपान करने से बारीरिक एवं सानसिक आनन्द का अनुभव होता है। यह सद की प्रथमावस्था है। कल्पना तथा अनुभव की शक्ति वढ़ जाती है एवं सेधाशक्ति पूर्अपेचया स्वच्छतर हो जाती है। ज्ञानेन्द्रियों भी अपना कार्य अधिक शक्ति से करने लगती हैं। सन्दाधिनष्ट होकर सुधा वढ़ जस्ती है। दितीय-सोन्मत्तलीलाकृतिर्म-मदमाह—अव्यक्तबुद्धिसमृतिवाग्विचेष्टः शान्तः । आछस्यनिद्राभिइतो मुदुश्च मध्येन मत्तः मुरुषो मदेन ॥ विचेष्टो विरुद्धचेष्टः । उन्मत्तस्य लीलाकृतिभ्यां सह वर्तंत इति सोन्मत्तलीलकृतिः, उन्मत्तत्रीय इत्यर्थः। अप्रशान्तः प्रचण्डः। मध्यमद् या नहीं की दूसरी अवस्था से पीड़ित रोगी की बुद्धि, रसृति, वाणी तथा अन्य चेष्टाएँ अस्त व्यस्त होने लगती हैं। उसकी हरकत तथा आकृति पागल व्यक्ति के समान हो जाती है। रोगी अशान्त रहता है एवं आलस्य तथा निद्रा का शिकार बना रहता है। द्वितीय मद को घवराहट या ज्याकुलता की अवस्था (Stage of excitement) कहते हैं। इसमें विवेक धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। चरक तथा वाग्भट का हितीय या मध्यमद का वर्णन इसके समान ही हे - सुदुः स्मृतिमुंदुर्मोद्रोऽव्यक्ता सज्जिति वाह्सुदुः। युक्तायुक्त-प्रलापश्च प्रचलायनमेव च ॥ स्थानपानान्नसांकथ्ययोजना सविप-र्थंया । लिङ्गान्येतानि जानीयादानिष्टे मध्यमे मदे ॥ ( च० चि० अ० २४ ) द्वितीये तु प्रमादायतने स्थितः । दुविकस्पहतो मूढः

मुखमित्यिधमुच्यते ॥ (वाग्भ० नि० अ० ६ ) तृतीयमदावस्था-गञ्छेदगम्यात्र गुरूंश्च मन्येत खादेदमध्याणि च नष्टुसंज्ञः । त्र्याच गुह्यानि इदि स्थितानि मदे तृतीये पुरुषोऽस्वतन्त्रः ।। मद की तृतीय अवस्था में रोगी वस्तुतः पागल हो जाता है जिससे रोगी अगम्य ( अकरणीय ) कार्यों को करता है, गुरुजनी का मान नहीं करता है तथा अभच्य पदार्थों का सेवन करता है तथा उसकी ज्ञान शक्ति नष्ट हो जाने से वह पुरुष मद के अधीन होकर हृद्यस्थ गोपनीय वार्तो को भी प्रकट करने लग जीता है । चरक एवं वाग्भट ने द्वितीय तथा तृतीय सद के बीच में मदान्तर का पाठ किया है - मध्यमं मदमु कम्य मदमप्राप्य चोत्तमम् । न किञ्चित्राशुभं कुर्युर्नरा राजसतामसाः॥ ( चरक ) मध्यमोत्तमयोः सन्धि प्राप्य राजसतामसाः। निरङ्कश इव व्याङ्को न किञ्चित्राचरेजाडः ॥ ( वाग्भट ) किन्तु माधव ने इस भेद का निरूपण नहीं किया है, क्योंकि द्वितीय सद के अन्त में तथा तृतीय के प्रारम्भ में होने वाली स्थिति तृतीयावस्था ही होती है। अतः सदान्तर का पृथक पाठ करने की आवश्यकता नहीं । इसके अतिरिक्त चरक और वाग्सट में जिस मदान्तर का पाठ मिळता है ळचणसाम्य की दृष्टि से स्थत ने उसी को तृतीय मद संज्ञा दी है । तृतीयावस्था में नियन्त्रणशक्ति (Governing power) का नाश हो जाता है। अत एव रोगी न चाहते हुये भी अनेक निन्दनीय कार्यों को करने के लिये प्रवृत्त हो जाता है। श्रीघोष ने इन लचणीं को Second stage के लच्चणों के रूप में वर्णित किया है-If the dose is increased, The second stage of intoxication is observed while a novice looses self control. If indulgence is continued further, symptoms of acute alcohol poisoning appear, so that the mental balance is lost, the subject talks, laughs, sings or cries without restraint, but gradually he looses control over those functions also. चतुर्थमद्माह—चतुर्थे तु मदे मूढो भग्नदाविव निष्क्रियः । कार्याकार्यविमागज्ञो मृतादप्यपरो मृतः ॥ को मदं तादृशं गच्छेदुन्मादमिव चापरम् । बहुदोषमिनामृढः कान्तारं स्ववशः कृती ॥ मद की चतुर्थावस्था में रोगी टूटे हुए काष्ठ के समान निष्किय होकर भूमि पर गिर पड़ता है, उसे अपने कर्तव्य या अकर्तव्य का भी ज्ञान नहीं रहता है एवं वह मुदें के समान हो जाता है। कौन बुद्धिमान् और कुशल व्यक्ति पागल बना देने वाले इस भयानक दुख:दायी मद को प्राप्त करने की इच्छा कर सकता है ? ऐसा कीन व्यक्ति है जो सिंह आदि से व्याप्त वन में व्यर्थ ही प्रस्थान करेगा ? चरकाचार्य, वाग्भदाचार्य और विदेह ने मद की तीन ही अवस्थायें मानी हैं। साधवकार ने जो यह चतुर्थ मद की अवस्था लिखी है वह लज्जणसाम्य के कारण उनकी तृतीय मदावस्था में ही समाविष्ट हो जाता है-चरकोक्ततृतीयमदावस्था - तृतीयन्तु मदं प्राप्य मग्नदाविव निष्क्रियः। मदमोहावृतमना जीवन्नपि मृतैः समः॥ रमणीयान् स विषयात्र वेत्ति न सुद्वजनम्। यदर्थं पीयते मधं रतिं ताच्च न विन्दति ॥ कार्याकार्यं मुखं दुःखं लोके यच हिताहित र । मदावस्थो न जानाति सोऽवस्थां तां व्रजेद् बुधः॥ (च० चि० अ० २४) निक्चेष्टः शववच्छेते तृतीये •तु मदे स्थितः। मरणादपि पापारमा गतः पापतरां दशाम् ॥ ( वा॰ नि॰ अ॰ ६ ) वास्तव में एड के • तीन ही भेद होने चाहिए, क्योंकि मद्य अग्निगुणप्रधान होता

४२ सु६६०. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

है। अग्नि जिस तरह सुवर्ण की उत्तम, मध्यम और अधम अवस्था की द्योतक होती है उसी प्रकार मद्य भी मद्यप की सात्त्वक, राजस तथा तामस प्रकृति का द्योतन कराता है जसा कि चरक में भी लिखा है-प्रधानाधममध्यानां रुनमाणां व्यक्तिदर्शकः । यथाग्निरेव सत्त्वाद्यैमंद्यं प्रकृतिदर्शकम् ॥ (च० चि॰ अ॰ २४) तस्मात्प्रथमद्वितीयतृतीयमदाः सत्त्वरज्ञतमोभूयि ष्ठानां क्रमेण मवन्तीत्यर्थः। आधुनिक विद्वान् भी मद की तीन ही अवस्थाएँ मानते हैं-But if the dose is very large there is complete insensibility, narcosis, mucular relaxation with involuntary passage of wine and stool and subnormal temperature. The breathing becomes stertorous with cyanosis. Finally the patient dies from respiratory paralysis. ये लच्छा माधवोक्त चतुर्थं अवस्था तथा चरकादिसम्मत तृतीय अवस्था से मिलते हैं। वास्तव में यह मद्यपानजन्य संन्यास (Coma) बी अवस्था है।

रलैंदिमकानल्पिपत्तांश्च स्तिग्धान् मात्रोपसेविनः। पानं न बाधतेऽत्यर्थं विपरीतांस्तु बाधते॥ १३॥ मधेन हिताहितत्वं यथा—कफ की अधिकता या कफ

मधन हिताहितत्व यथा—कफ का अधिकता या कफ प्रकृति वाले, अरुप पित्तवाले, स्निग्ध शरीर तथा मात्रापूर्वक मद्यपान करने वालों को मद्य अधिक वाधा नहीं पहुँचाता है। किन्तुंड्नसे विपरीतः अर्थात् अरुप कफ वाले, पित्ताधि-क्ययुक्त, रूज् तथा अमात्रापूर्वक मद्यपान सेवन करने वालों को मद्य पीड़ा पहुँचाता है॥ १३॥

निर्भक्तमेकान्तत एव मद्यं निषेव्यमाणं मनुजेन नित्यम् । उत्पाद्येत् कष्टतमान्विकारा-नापादयेचापि शरीरभेदम ॥ १४ ॥

अविधिपीतमद्यविकारित्वम्—भोजन के विना अर्थात् खाळी पेट अकेले एवं निरन्तर (सदा) मद्यपान करने से मदाश्यय आदि'कष्टदायक अनेक रोग उत्पन्न होते हैं तथा अन्त में शरीर का नाश भी हो जाता है ॥ १४ ॥

विमर्शः-पूर्वं में मद्यपानविधिवर्णन के समय लिख चुके हैं कि मद्य के साथ या प्रथम स्निग्ध अन्न या मांस का सेवन करना चाहिए। इससे मद्य की उप्रता का शारीरिक अङ्गी पर दुष्प्रभाव नहीं होने पाता है क्योंकि मद्य उन खाद्यों को विल्यित तथा पाचित करने में अपनी उप्रता खर्च कर देता है। किन्तु ऐसा न करने से मद्य की उग्रता का दुष्प्रभाव शरीर के विविधाङ्गों पर होता है, जैसे वातसंस्थान, आमाशय, पच्यमानाशय ( ग्रहणी ), यहुत् , रक्तवहसंस्थान, त्वचा, वृक्क एवं श्वसनसंस्थान पर विशेष दुष्प्रभाव होता है। आमाशय पर प्रभाव-विधिविपरीत या अधिक मात्रा में मद्यपान करने से आमाशयिक कठा में चोभ तथा शोथ होने से पाचन का कार्य भछी-भाँति नहीं होता तथा रोगी को निरन्तर भोजन में अरुचि रहती है, जैसा कि घोष ने भी निम्न-वर्णन किया है-But in large and repeated doses or inconcentrated solutions it irritates the mucus membrane and retards the secretion of

periods as in chronic alcoholics gastric follicles atrophy and dyspepsia becomes इस प्रकार आमाशय की इस स्थायी विकृति के कारण स्वाभाविक पोषक तत्त्व Vitamin B. का जोषण नहीं होने से मस्तिष्क को विटामीन वी के न मिलने से धात-नाडी दौर्वल्य के लच्चण प्रकट होने लगते हैं। इसी प्रकार Vitamin A. का भी शोषण न होने से नेत्राभिष्यन्द (Conjunctivitis) की उपस्थिति के कारण रोगी की आँखें सदा लाल रहती हैं। यकृत् की कोपाओं में शोथ होने से उसका निर्विषीकरण (Detoxication) सम्बन्धी सुख्य कार्य अदरुद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त यक्रत्-कोषाओं में शोध के अनन्तर सौत्रिक परिवर्तन या मद्यपानजन्य यकृदाल्युद्र के कारण अर्श, कामला, जलोद्र आदि रोग भी हो सकते हैं। रक्तवह संस्थान-साधारण मात्री में मद्य ग्रहण करने से हृदय की कियाशीलता बढ़ जाती है। रक्तदाव (B.P.) तथा नाड़ी की गति भी बढ़ी रहती है। त्वचागत रक्तवाहिनियों के विस्फार के कारण तापक्रम भी वदा हुआ मालूम होता है। किन्तु अधिक मात्रा में मद्य सेवन करने पर उसका हृद्य पर उत्तेजनात्मक प्रभाव न होकर अवसादक (Depressive) प्रभाव ही होता है। त्वचा तथा वृक्क-मद्य परिसरीय केशिकाओं का विस्फार तथा खेदमन्थियों पर प्रभाव डाल कर स्वेद की उत्पत्ति करता है। शीतकाल में वृक्क अधिक कियाशील रहते हैं। अतः उस समय त्वचा के द्वारा स्वेदोत्पत्ति नहीं होती। अत्यधिक मात्रा में भिद्य लेवन करने से शारीरिक प्रोटीन मूत्र द्वारा अपरिवर्तित अवस्था में ही उत्सष्ट होने लगते हैं। इस प्रकार अधिक,दिन तक मद्यपान करने से वक्क की कोषाओं में परिवर्तन होकर पुराण वृक्क शोथ (Chronic nephritis ) उत्पन्न हो जाता है। श्वसन संस्थान-मद्य का अधिक मात्रा में सेवन करने पर प्रत्यावर्तन किया द्वारा श्वसन केन्द्र उत्तेजित होकर ऊर्ध्व श्वास (Stertorous breathing) को उत्पन्न करता है। अन्त में श्वासावरोध (Asphyxia) से मृत्यु हो जाती है।

ऋद्धेन भीतेन पिपासितेन क्रिक्सेन । शोकाभितप्तेन बुभुक्षितेन । व्यायामभाराध्यपरिक्षतेन चापि ॥ १४ ॥ अत्यम्लभद्यावततोदरेण साजीर्णभुक्तेन तथाबलेन । उद्याभितप्तेन च सेव्यमानं करोति मद्यं विविधान् विकारान् ॥१६॥

अामाशय पर प्रभाव—विधिविपरीत या अधिक मात्रा में मद्यपान करने से आमाशियक कला में जोम तथा शोथ होने से पाचन का कार्य भली-भाँति नहीं होता तथा रोगी को निरन्तर भोजन में अरुचि रहती है, जैसा कि घोष ने भी निरन्तर भोजन में अरुचि रहती है, जैसा कि घोष ने भी निरन्तर भोजन कर लेने पर, एवं दुर्बल के द्वारा सेवल कार्य है—But in large and repeated doses or inconcentrated solutions it irritates the muous membrane and retards the secretion of gastic juce. If this process is continued over long CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

वाले कुद्ध-भीतादि कारणीं को मानसिक तथा शारीरिक दो भागों में विभक्त कर सकते हैं । इनमें क्रोध, भय तथा शोक मानसिक कारण हैं, शेप शारीरिक कारण हैं। कुद्धेनेति-कोध अग्निस्वरूप होता है और मद्य भी अग्निगुणभूषिष्ठ है इसिलये फद्धावस्था में किया गया मद्यपान 'सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्' इस सिद्धान्त के अनुसार अग्निगुण की .वृद्धि करता है, जिससे उन्माद आदि विभिन्न रोगों की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त क्रोध के कारण सभी अन्थियों के साव विकृत हो जाते हैं, जिसका प्रभाव आमा-शियक रस के स्नाव पर भी पड़े विना नहीं रहता। इस अकार शोकाकुछ न्यंक्ति के भोजन का सम्यक् परिपाक नहीं होता है। अति मात्रा में सेवित मद्य भी आमाशयिक रस के स्राव को रोकता है। इस अवस्था में क्रोध और मद्य दोनों ं भिला कर पाचक रस का स्नाव प्रणतया वन्द कर देते हैं। जब पाचक रस ही न होंगे तो पाचन भी कैसे हो सकता है। इस निमित्त से सुश्रुत ने भोजन कर लेने पर भी कदावरथा में मचपान का निषेध किया है। क्रोध से अधिवृक्त (Adrenal gland) की क्रियाशीलता वढ़ जाती है जिससे स्वतन्त्र नाडी मण्डल (Sympathetic nervous system) उत्तेजित होकर हृद्य की गति, रक्तदाद तथा नाही की गति वद जाती है। मद्यपान भी प्रत्याक्तन किया द्वारा तथा शोपित होकर उनकी गति को वढ़ा देता है। जिस प्रकार अत्यधिक मखपान से हृदय का अतिपात होता है वैसे ही क्रोध से वड़ी हुई गति में भी मद्य का प्रयोग आमाशय से प्रत्यावर्तन किया (Reflex action) द्वारा तथा शोषण के उपरान्त हृदयातिपात का जनक होता है। इस प्रकार मद्य की अति-मात्र तथा कोधित भाव के साथ पान किये गये मद्य का हृद्य पर एक देशमान प्रभाव होता है, जैसा कि घोष ने भी लिखा है - Large doses do not stimulate the heart at all in fact the heart is paralysed both reflexly and after absorptions. हृद्य के अवसाद से मृत्यु न होने पर भी मुच्छो या संन्यास जैसी अवस्थाएं अवश्य उत्पन्न हो सकती हैं। भय तथा शोक से वायु की वृद्धि होती है। इस अवस्था में मद्यपान करने पर मद्य के रूद्धदि गुण अधिक प्रवल होकर उन्माद जैसे रोगों को उत्पन्न करते हैं। यद्यपि शोक में प्रथम सदयोग्य सद्यपान करने से शोक की निवृत्ति होनी चाहिए, तथापि जिस भावना से प्रेरित होकर मद्यपान किया जाता है इसी भाव की वृद्धि होती है। यदि शोक-सन्तम व्यक्ति भी निश्चिन्त एवं प्रसन्न होकर मद्यपान करे तो. उसके शोक की निवृत्ति निश्चित रूप से होगी। मद्य के ती दणत्वादि गुणों से पित्त की बृद्धि होती है। यह प्रवृद्ध भित्त पिपासा की अतिप्रवृत्ति कराता है। पिपासा की अतिप्रवृत्ति से होने वाले सभी उपदव (ज्वर, मोह, चय, कास, धासादि) प्यास की अवस्था में मद्यपान करने से हो सकते हैं। खाळी पेट पर मद्यपान करने से जाठराष्ट्रि का नाश होता है। भामाशय की रलेष्मल कैला में स्थायी विकृति हो जाने से सदा के लिये भूख लगना वन्द हो जाता है। आमाशयिक रस की कमी अजीर्ण की जननी है। अधिक मद्य भी आमाश्यक स्नाव को कम करता है। ऐसी स्थिति में यदि मद्यपान किया जाय तो अजीर्ण की वृद्धि ही होगी। मद्य

शरीरान्तर्गत शक्ति का ही अभिन्यञ्जक या प्रेरक है, उत्पादक बहीं। चीणधातु या ओजःचयी को मद्य देने पर हानि होने की ही अधिक सम्भावना रहती है। उष्णता से सन्तम व्यक्ति भी यदि मद्य का पान करे तो उसे मूर्झा या संन्यास जैसे रोग हो सकते हैं।

पानात्ययं परमद्म्पानाजीणमथापि वा ।
पानविश्रममुत्रञ्च तेषां बद्ध्यामि लक्ष्णम् ॥ १७ ॥
श्रृविषिपीतमद्यजरोगभेदाः – विधिरहित मद्यपान करने से
पानात्यय, परमद, पानाजीण तथा पामविश्रम नाम की
व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं जिनके छन्नण आगे कहे जाते हैं ॥

स्तम्भाङ्गमदृहृद्यप्रह्तोद्कम्पाः •
पानात्ययेऽनिलकृते शिरसो रुजश्च ।
स्वेदप्रलापमुखशोषणदाहमूच्छीः
•
पित्तात्मके वदनलोचनपीतता च ॥

श्लेष्मात्मके वमथुशीतकफप्रसेकाः सर्वोत्मके भवति सर्वविकारसम्पत् ॥ १८ ॥

पानात्ययस्य वातादिमेदेन लक्षणानि — वातजन्य पानात्यय में शरीर की स्तन्धता, अर्ज़ों का टूटना, हृद्य में जकदाहर, सारे वदन में या हृद्य में सुई चुआने की सी पीड़ा ये लचल होते हैं। पित्तजन्य पानात्यय में शरीर से स्वेद का निकलना, प्रलाप (असम्बद्ध भाषण) करना, मुख का सूखना, शरीर में दाह, मूच्छा तथा मुख और नेत्रों में पीलापन ये लचल होते हैं। कफजन्य पानात्यय में वमन, शीत का लगना और कफ का प्रसेक होता है तथा सर्वदोषजन्य पानात्यय में वात, पित्त और कफ सभी दोषों के मिलित लचल उत्पन्न होते हैं॥ १८॥

विमर्शः - चरकोक्तवातादिमदात्ययलक्षणम् - हिकाश्वासश्चिरः कम्पपार्श्वशुलप्रजागरैः । विद्याद्वदुप्रलापस्य वातप्रायं मदात्ययम् ॥ तृष्णादाइज्वरस्वेदमोहातीसारविभ्रमैः । विद्याद्धरितवर्णस्य पित्त-प्रायं मदात्ययम् ॥ छर्चरोचकृह्छ।सतन्द्रास्तैमित्यगौरवैः । विद्या-च्छीतपरीतस्य कफप्रायं मदात्ययम् ॥ ज्ञेयस्त्रिदोषजश्चापि सर्व-हिक्कमदात्ययः ॥ प्रायः सन्निपात ( त्रिदोषों ) के प्रकोपक जो गुण विष में होते हैं वे ही गुण मद्य में भी रहते हैं, इस चरकोक्त विषस्य ये गुणाः प्रोक्ताः सन्निपातप्रकोपणाः । त एव मधे दृश्यन्ते विषेत् बळवत्तराः॥ तस्मात्र त्रिदोषजं लिङ्गं सर्वत्रापि मदास्यये। सर्व मदात्ययं विद्यात त्रिदोषमधिकन्तु यम् ( च. चि. अ. २४ ) वाक्य से तथा सुश्रुत के 'वातपायं मदारययम्' इत्यादि में 'प्रायः' शब्द के प्रयोग से मदास्यय त्रिदोषज ही होता है। तथापि दोषों की उल्बणता के अनुसार उक्त वातज आदि संज्ञाएँ भी अनुप्यक्त नहीं हैं-इश्यते रूपवैशेष्यात पृथनत्वश्चास्य लक्ष्यते । (च. चि. अ. २४) पैतिक मदायय में ईपस्कामला तथा रक्त की कमी के कारण शरीर हरित वर्ण का प्रतीत होता है। यकृत् की विकृति के कारण अतिसार भी होता है। आधुनिक इष्टि से मदारयय (Alcoholism) के पाँच भेद होते हैं - (१) तीव मदात्यय (Acute alcoholism )— मद्य की आत्यधिक मात्रा में प्रयोग करने से यह स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें मद्यप का मस्तिष्क अनियनित्रत हो जाता है, बुद्धि और स्मृति का नाश हो जाता है। शारीरिक कियाओं पर भी-नोई • नियन्त्रण नहीं रहता। मान्ना की अत्यधिकता से मुच्छी

भी उत्पन्न हो जाती है। माधवोक्त पानात्यय की द्वितीय तथा तृतीय अवस्थाओं के ठत्तण इसके समान ही होते हैं। A person is said to suffer from acute alcoholism when as result of alcohol he is unable to do with safety to himself or others, that which he attempts. (?) चिरकालीन मदात्यय (Chronic alcholism) - अरुपमात्रा में भी अधिक काल तक मद्य का प्रयोग करने से यह स्थिति उत्पन्न होती है। यह नाडी तन्तु, मांसधातु तथा संयोजक धातु (Connective tissues ) पर विषवत् कार्य करके मेदाँडे प्रकान्ति (Fatty degeneration) उत्पन्न कर देता है। इस स्थित में रोगी मद्य की इतनी अधिक मात्रा का पान करता है जो कि साधारण अवस्था में तीव मदात्यय के लच्जों को उत्पन्न कर सके। किन्तु अत्यधिक मद्यपान करने पूर भी इस अवस्था में वे लच्चण प्रकट नहीं होते । रोगी साधारण सी वातों से उत्तेजित हो जाता है । आकृति उग्र रहती है तिथा शरीर का शनैः शनः हास होने लगता है। मांसधातु तथा संयोजक धातु में विकृति होने से कतिपय अङ्गों ( आसाशय, हृदय, वृद्ध, रक्तवाहिनियाँ, यकूत् तथा वात-नाडी संस्थान ) की संकामक रोग प्रतिरोधक चमता का भी हास हो जाता है जिससे निम्न रोगों की उत्पत्ति हो सकती हे—(क) चिरकालीन आमाशय शोथ (Chronic gastritis)-इस रोग के कारण होने जाले शरीर के अन्य विकारों का भी होना अनिवार्य है। जैसे विटासिन बी. का शोपण न होने से नाडीतन्तुओं का विनाश । (ख) धमनी के विकार (Ath. roma of the bloodvessels and fibroid ) - इसके कार्ण वातनाडी की कोषाणुओं का नाश होता है। (ग) हृद्य सें मेदोऽपन्नान्ति (Fatty degeneration of the heart )। (घ) यक्तीय मेदोऽपकान्ति तथा यकुद्दाल्युद्र (Fatty degeneration and cirrhosis of the liver)—इससे उपद्रव स्वरूप जलोदर जैसे विकार भी हो सकते हैं। (च) चिरकालीन वृक्कशोध (Chronic nephritis)—मस्तिष्क संस्थान में मद्य के साचात् प्रभाव तथा तज्जन्य धमनीदाढर्च के कारण रक्तप्रवाह की कमी से मानसिक या मस्तिष्कगत विकार उत्पन्न होते हैं। इसके शीघ्र ही उत्तेजित हो जाना, प्रत्येक का अविश्वास, स्मृतिविश्वंश, अनवस्थितचित्तता तथा कभी कभी उन्माद की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। प्राइस ने चिरकालीन मदात्यम की निम्न परिभाषा लिखी है -A patient is said to be a chronic alcoholic when he can not carry on his ordinary life without alcohol. अर्थात चिरकाळीन सदात्यय का रोगी मद्यपान के अभाव में अपना जीवनयापन नहीं कर सकता। (३) मद्यपान की प्रवलेन्छा—( Dipsomania ) इस अवस्था में कुछ काल के पश्चात् रोगी को अत्यधिक मात्रा में मद्यप्तन करने की प्रबलेच्छा आवेगों के रूप में होती है। दो आवेगों के बीच में रोगी स्वस्थ रहता है एवं मद्य-पान की इच्छा नहीं करता । इसके पश्चात् आवेगकाल में अव-साद की अवस्था उत्पन्न होती है और मद्यपान की ऐसी प्रव-लेच्हा होती है कि रोगी उसे रोक नहीं सकता है इसी अवस्था को डिप्सोमेनिया कहते हैं। श्राइस की परिभाषा-An intermititent compulsion to get drunk. (8) Detirium tremens-इसको सकरप उन्माद भी कह सकते हैं।

हस अवस्था में ब्यांकुळता, पूर्ण निदानां का, अम, प्रधानतया की है, मको है, सर्प आदि का दिखळाई देशा, प्रळाप, मन्दुव्वर, मुखशोष तथा शिरः ग्रूळ जैसे ठचण पाये जाते हैं। प्रथम आवेग पाँच दिन तक रहता है और दूसरा आवेग दो से तीन दिन तक रहता है। यह स्थिति एकाएक मचपान के रोकने देशा मचप में निमोनिया जैसे तीं ग्रेग के संक्रमण के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो जाती है। (५) Korsakafi's psychosis—यह प्रधान रूप से खियों में पाया जाता है। रोगी अकारण ही विचिन्न शब्दों का अवण है। स्थान, दिशा तथा समय का निरन्तर अम बना रहता है। मस्तिष्क की शक्ति कम हो जाती है। रोग चिरकाळीन सवस्प का होता है। इसीळिये प्राइस ने इसका वर्णन चिरकाळीन मदात्यय के अन्तर्गत ही किया है। इन पाँचों में तीं ज्ञ तथा चिरकाळीन में दही महत्व के हैं, श्रेष तीन कहीं-कहीं मिळते हैं।

उदमाणमङ्गगुरुतां विरम्नाननत्वं श्लेष्माधिकत्वमरुचिं मलमूत्रसङ्गम् । लिङ्गं परस्य तु मदस्य वदन्ति तष्ड्ञा-स्तृष्णां रुजां शिरिस सन्धिषु चापि भेदम् ॥१६॥ परमदलक्षणम्—प्रमद्भें सारे शरीर सें उष्णता और गुरुता की प्रतीति होती है ल्था सुख में स्वाद के ज्ञान का नाश, कफ की अधिक वृद्धि, अरुचि, मल और सूत्र का अव-रोध, प्यास का लगना, शिर में पीदा और सन्धियों में भेदन ये लज्जण होते हैं ॥ १९॥

विसर्शः—माधवकार ने इस रठोक को निश्नरूप से लिखा है—रलेक्मोच्छ्योऽक्रगुरुता विरमास्यता च विष्मूत्रसिक्तर्य तिन्द्रररोचकथ ॥ मद्यपान के प्रधान मद्युक्ता पाक हो जाने पर पाया जाने वाला यह लच्चण परमद केहलाता है। इसे सद्यःप्रभाव (Immidiate after effect) कहते हैं। रलेक्योच्छ्य (रलेक्साधिकत्व) की प्रतीति नासिका तथा सुख से कफ का स्नाव होने पर होती है। मद्य विष के समान विकासी होने से सन्ध्यों को शिथिल करके उनमें पीड़ा उत्पन्न कर देता है।

आध्मानमुद्गिरणमम्लरसो विदाहोऽजीर्णस्य पानजनितस्य वदन्ति लिङ्गम्।
होयानि तत्र भिषजा सुविनिश्चितानि
पित्तप्रकोपजनितानि च कीरणानि॥२०॥
पानाजीर्णव्यणम् पानाजीर्ण (मद्य के पाचन न होने)
से आफरा, वमन, अम्लरस की सुख में प्रतीति और भोजन
का विदाह (विदम्धता) अथवा सारे शरीर में दाह की
प्रतीति ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। इनके अतिरिक्त पित्तप्रकोप
से होने वाले जितने लज्ज हैं वे भी निश्चित ही इसमें पाये

विमर्शः—माध्वकार ने पानांजीर्णन्के छत्तण निश्न रूप से दिये हैं - आध्मानमुग्रमथ चोद्गिरण विदाहः । पानेऽजरां समुः पगच्छति छक्षणानि । उद्गिरणं वान्तिः, उद्गारो वा । सद्य के प्राचित न होने से किञ्चित्काळावस्थायी विकार इस श्रेणी मं आ जाते हैं । अतिमात्रा में प्रयान्ध्या मद्य जाठराग्नि का

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani. Lucknow

जाते हैं ॥ २०॥

11

विनाश करता है, जिससे उदर-सम्बन्धी सेग उत्पन्न होते हैं। मद्यपानजन्य परिसरीय वातनाडी विकार (Peripheral newritis) के कारण सर्वशारिर में दाह का अनुभव होता है।

हृद्गात्रतोक्वमथुब्वरकण्ठधूम-

मूच्छ्रीकफस्रवणमूर्द्धरुजो विदाहः । द्वेषः सुरान्नविकृतेषु च तेषु तेषु तं पानविभ्रममुशन्त्यखिलेन धीराः ॥ २१ ॥

पानिविभ्रमलक्षणम् — हृद्य और शरीर में सूई के चुभोने की सी पीड़ा, वमन, उबर, कण्ठ में धूम की सी प्रतिति, धूच्छां, कफ का स्नाव, मिस्तिष्क में पीड़ा, भोजन का विदाह अथवा शरीर में दाह की प्रतीति, सुरा (मिद्रा) तथा अन्न के वने हुए उन-उन विभिन्न पदार्थ में द्वेप का होना ये सव पानविभ्रम के लन्नण विद्वानों द्वारा कहे गये हैं ॥ २१ ॥

विमर्शः—माधवकार के पानविश्रम-छत्तण के रहोक में निम्न स्वत्प परिवर्तन छिला है—हद्रात्रतोदकप्रसंस्रवकण्ठधूण मूंच्छांविभिज्वरशिरोरुजनप्रदाहाः । कण्ठधूमः कण्ठाद्धूमनिर्गम्नवर्गीहा, सुरात्रविक्रतेष्वित सुराविक्रतेषु, अत्रविक्रतेषु च, तेषु तेष्वित नानाविकारेषु सुरामैरेविष्टकछड्डकादिषु। चरकाचार्य ने परमद, पानाजीणं तथा पानविश्रम इन तीनों का सिन्नपात-जन्य मदास्यय में ही अन्तर्भाव कर छिया है, किन्तु सुश्चत ने ह्नुके छन्नणों की विभिन्नता का वर्णन करने के हेतु प्रथक् वर्णन किया है। हृदय और शरीर में पीड़ा का कारण वात माना जाता है। इसी प्रकार कफस्नाव का कफ एवं सूर्व्या और दाह का कारण पित्त है। इस तरह इसमें तीनों दोषों के छन्नण मिछते हैं। आधुनिक दृष्टि से पानात्यय को तीन मदास्यय ( Acete alcoholism ) तथा पानविश्रम को चिरकाछीन मदास्यय ( Chronic alcoholism ) कह सकते हैं।

हीनोत्तरीष्टमतिशीतममन्देदाहं

तेलप्रभाऽऽस्यमतिपानहतं विज्ञह्यात् । जिह्नोष्टदन्तमसितं त्वथवाऽपि नीलं

• पीते च यस्य नयने रुधिरप्रभे च ॥ २२ ॥

असाध्यमदात्यय विक्षणम् — जिस रोगी का उत्पर का ओष्ठ ्नीचे छटक गया हो, शरीर में वाहर शीत तथा अन्दर अत्यन्त दाह प्रतीत होता हो, जिसके मुँह। पर तैछ की चमक हो ऐसे मदासुयी को असाध्य समझना चाहिए। इन छन्नणों के अतिरिक्त जिसकी जिह्ना, ओष्ठ तथा दाँत काले या नीले पड़ गये हों, जिसकी आँखें पीछी या रक्त के समान अत्यधिक सुर्ख हों, उसको भी असाध्य ही समझना चाहिए॥

विसर्शः—'होनोत्तरीष्टं=प्रलम्बमानोपरितनीष्टम् । मद्यपान-जन्य वातनाँडी संस्थान के दौर्बत्य से ओष्ट को बनाने वाली मांसपेशियाँ भी प्रकृत नहीं रहती हैं, जिससे अपर का ओष्ट नीचे लटक जाता है । ओष्ट का निर्माण करने वाली सभी पेशियों का नाडीप्रदार्थ (Nerve supply) सातवीं नाडी Facial nerve) के द्वारा होता है । नाडी की शक्ति चीण

Facial nerve) के द्वारा होता है। नाडा का शाफ चाण होने से ओष्ठ को ऊपर स्थिर रखने वाली पेशी (Leavator labii superioris) की क्रियाशिक भी नष्ट हो जाती है। अतिशीतं बहिः अमन्द्रबाहमाध्यन्तरे। तैलप्रभास्यं तैलाक्त सुखर्मिव।

जिह्नीष्ठदन्तमितम् — अत्यधिक एवं चिरकाल पर्यन्त मद्यपान करने से जिह्ना, ओष्ठ तथा नासिका की सिराओं का स्थायी रूप से विस्तार हो जाता है जिससे उनका रक्ष काला या नीला दिखाई पड़ता है। यह वस्तुतः चिरकालीन मदात्यय (Chronic alcoholism) का विशिष्ट लच्चण है, जैसा कि प्राइस ने भी लिखा है — The colour in most marked on the cheeks and nose. Its blue component is due to dilated small veins. प्रह लच्चण श्यावता (Cyanosis) का दर्शक है। मद्यपी में यदि कामला हो जाय तो नेत्र पीले दिखाई पड़ते हैं। मद्यपान-जन्य चिरकालीन आमाशयशोथ (Chronic gastritis) के कारण जीवितक्ति ए॰ का शोषण न होने से॰ नेत्रकलाशोथ (Conjunctivitis) होकर नेत्रों में अत्यधिक एवं स्थायी स्वरूप की लालिमा रहती है। उपर्युक्त सभी लच्चण चिरकालिक मदास्यय के दर्शक हैं।

हिक्काज्वरी वमशुवेपशुपार्श्वज्ञूलाः कासञ्चमाविष च पानहतं भजन्ते । तेषां निवारणमिदं हि मयोच्यमानं व्यक्ताभिधानमखिलेन विधि निबोध ॥ २३ ॥

मध्यानजन्योपद्रवाः—विधिविपरीत तथा अधिक मात्रा में मद्यपान करने से उत्पन्न पानाद्भय ( मदात्यय ) रोग में हिक्का, ज्वर, वमन, कम्पन, पार्श्वशूल, कास और अम ये रोग उपद्भव के रूप में उत्पन्न होते हैं। उस पानात्यय रोग तथा उसके उपद्भवों का निवारण करने के लिये मेरे द्वारा कही जाने वाली विधि सहित स्पष्ट और सम्पूर्ण चिकित्सा को सुनो तथा धारण करो॥ २३॥

विमर्शः-उक्त हिक्का-ज्वरादि उपद्रवों से युक्त पानात्यय रोग कुच्छ्साध्य होता है, असाध्य नहीं। क्योंकि सुश्रुताचार्य ने इनका पठन असाध्य छचणों (हीनोत्तरोष्टमित्यादि) से पृथक किया है, ऐसा जेजटाचार्य का विचार है। इन हिका-ज्वरादि विकारों के अतिरिक्त चरकाचार्य तथा वाग्भटाचार्य ने ध्वंसक तथा विचेपक नाम के दो अतिरिक्त मद्यविकारों का भी वर्णन किया है -विच्छित्रमदः सहसा योऽतिमदं निषेवते । ध्वंसो विक्षेपकथ्रैव रोगस्तस्योपजायते ॥ (च० चि० अ० २५।१९९) अर्थात मचप अब समय के लिये मचपान करना बन्द करके पश्चीत सहसा अत्यधिक मद्यपान करने लग जाता है तो उस स्थिति में ध्वंसक और विचेषक नाम के दो रोग उत्पन्न होते हैं। ध्वंसकलज्ञाम-रहेब्मप्रसेकः कण्ठास्यशोषः शब्दाः सहिब्जुता । तन्द्रानिद्राभियोगश्च श्चेयं ध्वंसकलक्षणम् ॥ ( च० चि० अ० २४।२०१ ) कफसाव, कण्ठ और मुख की शुक्कता, किसी प्रकार के शब्द को सहन न कर सकना, तनदा और निद्रा की अधिकता ये ध्वंसकलचण हैं। विचेपलचणम्—हत्कण्ठ-रोधः संमोद्दर्छर्दरङ्गरुजान्वरः । तृष्णा कासः शिरःशुलमेतद्विक्षेप-न्नक्षणम् ॥ ( च० चि० अ० २४ श्लो० २०२ ) हृद्य तथा कण्ठ में अवरोध की प्रतीति, सूच्छां, वसन, अङ्गपीडा, उवर, प्यास, लाँसी तथा शिरःश्ल ये विचेपक के लचल हैं। चरक में विचेप के स्थान पर विश्वय ऐसा पाठ है। सुश्रुताचार्य ने इन रोगों का पृथक् पाठ न करके आगे निस्न रहाक से कहा दिया-है कि एक बार मद्य को छोड़ देने पर पुनः जो सहसा

अत्यधिक मद्यसेवन करता है उसके पानात्यय से होने वाले अन्यान्य रोग उत्पन्न होते हैं—विच्छित्रमद्यः सहसा योऽति मद्यं निषेवते। तस्य पानात्ययोहिष्टा विकाराः सम्भवन्ति हि॥ पाश्चात्यों ने जो डिप्सोमेनिया को मदात्यय का एक भेद माना है वास्तव में यह ध्वंसक और विचेपक के लच्चणों से मिलता है।

मद्यन्तु चुक्रमिरचार्द्रकशीष्यकुष्ठ-सौवर्चलायुतमलं पवनस्य शान्त्ये । , पृथ्वीकदीष्यकमहौषधिहङ्गिभिवी सौवर्च्चलेन च युतं वितरेत् सुखाय ॥ २४ ॥

वातजमदात्ययचिकित्सा—वातजन्य पानात्यय रोग की शान्ति के लिये चुक्र, काली मिरच, अदरक, अजवायन, कूठ इनका चूर्ण मद्य में डाल कर और उसमें थोड़ा सा.सोंचल नमक मिला कर रोगी को पिलावें। अथवा मद्य में बड़ी इंलायची, अजवायन, सोंठ, शुद्ध हीङ्ग और सोंचल नमक इनका थोड़ा-थोड़ा चूर्ण उचित मात्रा में मिला के पीने को देना चाहिए। इस तरह यह प्रयोग वातजमदात्यय की शान्ति के लिये सुखकर होता है॥ २४॥

विमर्शः-चरकाचार्यं ने वातिकमदात्यय की उत्पत्ति के निम्न कारण व प्रकार दिये हैं - स्त्रीशोकमयमाराध्वकर्मिमयोंऽ-तिकशितः। रूक्षाल्पप्रमिताशी च यः पिबत्यतिमात्रया।। रूक्षं परिणतं मदं निशि निदां निइत्य च । करोति तस्य तच्छीवं वात-प्रायं मदारययम् ॥ ( च० चि० अ० २४ ) सुश्रुताचार्यं ने 'मद्यन्त' इस रहोक के द्वारा मदाख्य की शान्ति के हिये मद्य का प्रयोग लिखा है। उसी प्रकार चरकाचार्य ने भी लिखा है कि मदात्यय-चिकित्सा में प्रथम जो दोष उत्कट हो उसकी चिकिरसा करे तथा कफस्थान के अनुपूर्व कम से चिकिरसा करे अर्थात प्रथम कफ की, फिर पित्त की और फिर वात की चिकित्सा करे । दोपं मदात्यये पश्येत्तस्यादौ प्रतिकार्येत् । कफ-स्थानानुपूर्व्या च क्रिया कार्या मदात्यये ॥ पित्तमारुतपर्यन्तः प्रायेण हि मदात्ययः। इसके अनन्तर मिथ्या, अति और हीन (अरुप) मात्रा में मद्य के सेवन करने से जो मदात्ययादिक रोग उत्पन्न होते हैं वे उचित (सम) प्रमाण में मद्यपान करने से ही शान्त होते हैं तथा जीर्ण मद्य और आममद्य सेवन से उत्पन्न दोष को नष्ट करने के लिये मद्यपानी ही कराना चाहिए-मिथ्यातिहीनपीतेन यो व्याधिरुपजायते । सम पीतेन तेनैव, स मद्येनोपशाम्यति ॥ जीर्णाममद्योपाय मद्यमेव प्रदाययेत । (च० वि०) मद्यजन्य रोगों में मद्य क्यों दिया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर चरक में वड़ी सुन्दरता से मिलता है—अधिक मात्रा में पीत मद्य तीच्ण, उष्ण, अम्ल तथा विदाहि होने से अन्नरस में प्रथम उत्कलेद करता है, फिर विद्य्ध करके उसे चाररूप में परिणत कर देता है, जिससे शरीर में दाह, ज्वर, तृष्णा, मुच्छां, अस और मदावस्था उत्पन्न होती है। इन छचगीं की शान्ति के छिये मद्यपान कराना चाहिए, नयोंकि मद्य अन्छों से, श्रेष्ठ अन्छ माना जीता है तथा अम्ल का संयोग होने से चार मधुरता -को ग्राप्त हो जाता है और साधुर्य होने से चारजन्य जो अन्तर्दाह-जबरादिक उत्तण हैं वे शान्त हो जाते हैं-वीहणो

ब्णेनातिमात्रेण पीतेमाम्लविदाहिना । मधेनान्नरसोत्नलेदो विदग्धः क्षारताङ्गतः ॥ अन्तद्धिं ज्वरं तुष्णां प्रमोर्धि विभ्रमं मदम् । जन-यत्याश तच्छान्त्ये मद्यमेव प्रदापयेत ॥ क्षारो हि याति माधुर्ये शीवमम्लोपसंहितः । श्रेष्ठमम्लेषु मचन्न येगेणैस्तान् परं शृणु॥ ( च० चि० अ० २४ ) मद्य के अन्दर पूर्वोक्त दश 'ल्यू ज्णती हण-सुध्रमाम्लब्यवायाशुगमेव च। रूक्षं विकाशि विशदं मद्यं दशगुणं समृतम् ॥ (च॰ चि॰ अ० २४) गुणों के अतिरिक्त मधुर, कषाय, तिक्त और कदक ये चार अनुरस होते हैं। अतः इन चतुर्दश गुणों के कारण मद्य सर्व अम्लों में श्रेष्ठ माना जाता है-मद्यस्याम्लस्वभावस्य चत्वारोऽतुरसाः स्मृताः,। मधुरश्च कषा-यश्च तिक्तः कडक एव च ॥ गुणाश्च दश पूर्वेकास्तैश्चतुर्दशिमगुणैः। सर्वेषां मद्यमम्लानामुपर्युपरि तिष्ठति ॥ ( च० चि० अ० २४ ) जिस तरह चरक ने मद्य की तीच्णता, उष्णता और अम्छ-विदाहिता से प्रथम निद्भाध होकर चारता को प्राप्त हुये अन्न का पुनः मद्य के पान करने पर उसके अम्छगुण से वह चार-स्वभावी अन्न माधुर्य को प्राप्त हो जाता है लिखा है, इस युक्ति के वर्णन में सुश्रुताचार्य ने भी सुश्रुत सूत्रस्थान के चारपाकविधि नामक ग्यारहवें अध्याय में बहुत सुन्दर विवेचन किया है। चारदग्ध की अम्लरस से चिकित्सा-अथ चेत् स्थिरमूलत्वात क्षारदग्धं न शीर्यते । अम्लकाञ्जिकबीजानि तिलान् मधुकमेव च॥ प्रपेष्य समभागानि तेन नमनुलेप्रयेत । अंग्लरस से चार कैसे शान्त होता है-शङ्का तथा उसका समाधान-रसेनाम्लेन तीक्ष्णेन वीर्योष्णेन च योजितः। आग्नेयेनाग्निना तुल्यः कथं क्षस्रः प्रशाम्यति ॥ एवख्रेन्मन्यसे वत्स प्रतेन्यमानं निबोधय । अम्लवर्जान् रसान् क्षारे सर्वानेव विभावयेत् ॥ कटुकस्तत्र भृयिष्ठो लवणोऽनुरसः स्तथा। अम्लेन सह संयुक्तः सतीक्ष्णलवणो रसः॥ माधुर्यं मजतेऽ• रयर्थं तीक्ष्णभावं विमुन्नति । माधुर्याच्छममाप्नोति विह्नरिद्धिरवा-प्छतः ॥ चारता को प्राप्त हुए अन्न का तीच्री छवण रस जब अम्लरस के साथ मिलता है तब वह अपने तीचग भाव को छोड़ कर मधुर भाव को प्राप्त हो जाता है। और मधुर हो जाने से मद्यपानजन्य दाह, तृष्णा, मूर्च्छा, अम और मद ये सब लच्चण शान्त हो जाते हैं जैसे कि जल के छिड़कने से अग्नि शान्त हो जाती है। वाग्भट ने भी छिखा है— अम्जो हि शीतः स्पर्शेन क्षारस्तेनोपसंहितः। यात्याशु स्वादुतां तस्मादम्लैनिवीपयेत्तराम् ॥ वास्तव में यह एक रासायनिक निर्वीर्यकरण (Neutralisation ) की प्रक्रिया है । अस्ल और चार यद्यपि उष्णवीर्य और तीच्ण होते हैं, तथापि रासायनिक दृष्टि से वे अत्यन्त भिन्न प्रकार के पदार्थन होते हैं। चार मौडिक ( Basic ) पदार्थ है, जिसमें हाइड्रोक्सिङ नामक ऋणभाग (OH as a Negative radical) होता है और अग्ळ् पुसिड ( Acid ) पदार्थ होता है रिजसमें हाइड्रोजन नामक धनभाग ( Has a postive radical ) होता है। संयोग होने से दोनों के धन और ऋण भागों में अदल वदल होकर पानी तथा छवण (Salt) बन जाता है। ये दोनों पदार्थ चार और अम्छ से गुणधर्म में अत्यन्त भिनन होते हैं और वहुधा शीतवीर्य होते हैं। इस विश्विको निर्वीर्यकरण ( Neutralization ) कहते हैं। इस प्रकार चार के स्थान पर अम्छ के छगाने से तथा अत्यधिक मद्यप्रयोग से विद्या होकर चारता को प्राप्त हुये अन्त के ऊपर उचित सात्रा में अंग्डस्वभावी मद्यकेपान करने से अंग्डल्से चार का वीर्य नष्ट

अ

हो

यः

वा

मः

र्भ

उ

हा

स

स

क

स्र

म

मा

ना

सर

न

स

चि

श

ų

होकर चरण की शक्ति शान्त हो जाती है और दोनों के संयोग से पानी और छत्रण वन जाता है। इस निर्वीर्यंकरण के छिये अस्ल और चार समान राशि में होना आवश्यक है। यदि अंग्ल की राशि कम हो तो चार का वीर्य पूर्णतया नष्ट नहीं होगा और उसकी चरण शक्ति जारी रहेगी। यदि अग्ल की राशि अधिक हो तो चार पूर्ण निर्वीर्य होकर अम्ल अपनी सभाव दिखलाकर शरीर को हानि करेगा। इस आपित को दूर करने के . लिये आयुर्वेद में अत्यन्त सौम्य स्वरूप के वानस्पतिक अग्ल चार (दाधवण) को धोने के लिये तथा मदात्यय रोग में समपीत मद्य का प्रयोग लिखा है, जो चार का निर्वीर्यंकरण भली भाँति करते हुये भी शारीर को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचा सकते। निर्वीर्यकरण के उदाहरण के लिये सोडियम हायड्रोक्सायड ( Na oH ) और हाइडोक्लोरिक अम्ल ( Hel ) की प्रक्रिया आगे समीकरण से बतलाई गई है, जिनके संयोग से खाने का नमक ( Nacl ) और पानी बनता है।

 $\begin{array}{c} \text{Hel} \rightarrow \text{H} + \text{Cl} - \\ \leftarrow \\ \text{NaoH} \rightarrow \text{OH} + \text{Na} + \\ \leftarrow \\ \downarrow \text{H20} \text{Nacl} \end{array}$ 

सदात्यय में मद्यप्रयोग का द्वितीय फल यह है कि अधिक मधैपान से उरिक्रप्ट दोप होकर वायु स्रोतसों में अवरुद्ध हो कर शिर, अस्थि और सन्धियाँ में तीव वेदना करती है। अतः स्रोतसों में अवरुद्ध दोष (वात) का विष्यन्दन करने के लिये मद्यपान कराना चाहिए-मद्योत्छिप्टेन दोषेण रुद्धः स्रोतःसु मारुतः। करोति वेद्नां तीत्रां शिरस्यिथपु सन्धिषु ॥ दोपविस्यन्द-नार्थं हि तस्मै मैंचं विशेषतः। व्यवायितीक्ष्णोब्णतया देयमम्लेप सत्स्विप ।। स्रोतोविबन्धनुनमद्यं मारुतस्यानुलोमनम् । रोचनं दीप-नब्राग्नेरभ्यासात् सात्म्यमेव च ॥ ( च० चि० अ० २४ ) वातज-शक्तिभर्यं कमवंदरीविरो-मदात्ययशमनोपायाश्वरके-सरनेहैः चितम् । दद्यात्सलवणं मद्यं पैष्टिकं वातशान्तमे ॥ अन्यच्च-राग-पाडवसंयोग्ने विविधेर्भक्तरोचनैः । पिशितैः शाकपिष्टान्नैर्यवगोधूम-शालिभिः ॥ अभ्यक्नीत्सीदनैः स्नानैरुष्णैः प्रावरणैर्वनैः । घनैरगुरु-पद्भेश्व धूपैश्वागुरुजैर्घनैः ॥ नारीणां यीवनोष्णानां निर्देयैरुपः गृहनैः। श्रोण्यूरुकुचभारैश्च संरोधोष्णसुखावहैः॥ ऋयनाच्छादनै-रुणीरुणीशान्तर्गृहैः सुखैः। मारुतप्रवलः शीवं प्रशाम्यति मदा-त्ययः। ( च० चि० अ० २४ )

वातिकमदात्यये पाडवपानकानि—आम्रातक (आमदा), आम का फल, अनारदाना और बिजोरा नीवू इनको चतुर्गुण पानी में और उवालु कर चौथाई शेष रख के छान कर उत्तम पाडव और पानक यथाविधि बना कर प्रयुक्त करें। अथवा आनूप देश के पशु-पिच्यों के मांस को पका के उनके रस में अनार, फालसा आदि फलों की रस मिला ले उन्हें हींग, जीरा आदि से नैन्धवाल बना के सेवन करावें॥ २५॥ विमर्शः — दाडिममनाम्लमेव । षाडवो यूषविशेषः, आन्नातका-दिभः किथतैरिश्चविकारयुतैः षाडवः कार्यः । तथा च तन्त्रान्तरे पाडवकत्पना — युतमिश्चविकारेण कथितं चूतजं फलम् । घृतशुण्ठी-तिलयुतं विश्वेयो धनपाडवः । गन्धवन्तीति प्रभृतिहङ्कजीराकादि-युतानि । श्लोकोक्त आमझा, आम्रफल, दाडिम और विजोरे नीयू के फलों का काथ बना के छान कर उसमें साँठे का रस मिला के घृत, सोंठ, तिल चूर्ण प्रचिप्त कर पाडव बनाना चाहिए।

पित्तात्मके मधुरवर्गकषायमिश्रं मद्यं हितं समधुशर्करमिष्टगन्धम् । पीत्वां च मद्यमपि चेक्षुरसप्रगाढं

• निःशेषतः क्षणमवस्थितमुक्लिखेच्च ॥२६॥ लावैणतित्तिरिरसांश्च पिवेदनम्लान्

मौद्गान् सुखाय सघुतान् सिसतांश्च यूषान्।।२०।

वित्तजमदात्ययचिकित्सा—वित्तजन्य मदात्यय रोग में
गुडूची को छोड़ कर अन्य काकोल्यादि मधुवर्ग की औषधियों
के छाथ में मद्य मिला के उनमें शहद, शर्करा संयुक्त कर
इलायची, दालचीनी और तेजपात या तज आदि दृश्यों के
चूर्ण से सुगन्धित करके पिलाना चाहिए तथा मद्य पीने के
अनन्तर दुवारा मद्य लेकर उसमें स्प्रेंटे का रस प्रचुर मात्रा
में मिला के कण्ड पर्यन्त (भर पेट) पिलावें। फिर कुछ
देर के पश्चात इस पीत मद्येचरस को पूर्णत्या वमन किया
करके निकाल देना चाहिए। वमन के पश्चात लाव, हिरण
और तीतर के मांस को पका कर उसका मांसरस पिलाना
चाहिए। इस मांस रस में अनार आदि का अम्लरस नहीं
मिलाना चाहिए। अथवा मंग को उवाल कर उनके इस यूष
को छान कर उसमें छत और शर्करा मिला के पिलाना
चाहिये॥ २६-२७॥

विमर्शः — यद्यपि पित्तजन्य मदात्यय में वमन नहीं कराना चाहिए किन्तु पित्त के कफस्थान में चले जाने पर तथा ज्याधिविपरीत चिकित्सा दृष्टि से हितकर ही है। पित्तमदात्यये चरकोक्तशीतोपचारः – शीतलान्यन्नपानानि शीतश्यासनानि च। शीमप्भोश्यलानान्न मशीतवातजलस्पर्शः शीतान्युपवनानि च॥ क्षीमप्भोश्यलानान्न मशीनुं मौक्तिकस्य च। • चन्दनोदकशीतानां स्पर्शाश्चन्द्रश्चिः शीतलाः ॥ हेमराजतकांस्यानां पात्राणां शीतवारिभिः। पूर्णानां हिमपूर्णानां दृतीनां पवनाहताः॥ संस्पर्शाश्चन्दनार्ह्णां नारीणां च समारुताः। चन्दनानान्न मुख्यानां शस्ताः पित्तमदात्यये॥ शीतवीर्यं यदन्यत्र तत्सर्वं विनियोजयेत् । कुमुदोत्पलपत्राणां सिक्तानां चन्दनाम्बुना । हिताः स्पर्शा मनोज्ञानां दाहे मयसमुत्यिते॥ (च० चि० अ० २४)।

पानात्यये कफक्षते कफमुल्लिखेचच कार्येन बिम्बिबिदुलोदकसंयुतेन।
सेवेत तिक्तकदुकांश्च रसानुदारान्
गूषांश्च तिक्तकदुकोपहितान् हिताय।।१८॥
किकनदात्ययचिकित्सा कि विश्व की अधिकता वाले
मदात्यय रोग में प्रथम कन्दूरी और वेतसफल के कार्य में
मद्य सिलाकर पिला के वमन करा देना चाहिए। इसके

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

अनन्तर जङ्गठी पशु-पिचयों के मांसरस को तिक्त और कटुक द्रव्यों से संस्कृत कर पिठाना चाहिए तथा दुराठभा आदि तिक्त द्रव्य और पिप्पत्यादि कटुक द्रव्यों से मिश्रित मुद्गादियूप का सेवन कराना चाहिए॥ २८॥

पथ्तं यवान्नविकृतानि च जाङ्गलानि

श्लेष्मध्नमन्यद्पि यच्च निरत्ययं स्यात् ॥२६॥ इलेष्मजमदात्यये पथ्यम् — कफजन्य मदात्यय में यव के द्वारा बनाये हुए अनेक पेय, लेह्य और भच्य पदार्थों कान्सेवच्च कराना चाहिए तथा जङ्गली पशु-पिचयों के मांस एवं अन्य जो भी दोषरहित तथा कफनाशक आहार विहार हो उनका सेवन कराना चाहिए॥ २९॥

विमर्शः-चरकोक्तकफजमदात्ययचिकित्साक्रमः कफज मदारयय में वमन और उपवास से कफ का निःसारण तथा चपण करना चाहिए एवं प्यास लगने पर हीऊवेर, बेला, पृष्ठपणीं, कण्टकारी और सींठ इनमें से किसी एक से सिद्ध किये हुए या श्वतशीत जल का पीने में प्रयोग करें-उल्लेखनोपवासाभ्यां जयेत कफमदाख्ययम्। तृष्यते सिल्लिखासमै दद्याद् ध्रीवेरसाधितम् ॥ बलरा पृश्लिपण्या वा कण्टकार्याऽथवा शृतम् । सनागराभिः सर्वामिजंलं वा शृतशीतलम् ॥ दुःस्पर्शेन समुस्तेन मुस्तपर्पटकेन वा । जलं मुस्तैः शृतं वापि दद्याद्दोषविपा-चनम् ॥ मद्यप्रयोगः - शार्करं मधु वा जीर्णमरिष्टं सीधुमेव वा । विवेच निगदं मद्यं कफप्राये मदात्यये ।। अष्टाङ्गळवणप्रयोगः-सौदर्चलमजाजी च वृक्षाम्लं साम्लवेतसन् ॥ त्वगेलामरिचार्धारां शक्राभागयोजितम् ॥ एतल्लवणमष्टाङ्गमग्निसन्दीपनं परम् ॥ मदा-त्यये कफप्राये दधात स्रोतोविशोधनम् ॥ पृथ्यव्यवस्था-रूक्षोष्णे-नान्नपानेन स्नानेनाशिशिरेण च। व्यायामलङ्गनाभ्याञ्च युक्तया जागरणेन च ॥ कालयुक्तेन रूक्षेण रनानेनोद्दर्तनेन च । प्राणवर्णकराणां च प्रवर्षाणाञ्च सेवया ॥ सेवया वसनानाञ्च गुरूणामगुरोरपि। सङ्कोचो-णसुखाङ्गीनामङ्गनानाञ्च सेवया ॥ सुखिशक्षितहस्तानां स्त्रीणां संवा-इनेन च । मदात्ययः कफप्रायः शीव्रमेत्रीपशाम्यति ॥ ( च० चि० अ० २४ )

कुर्याच सर्वमथ सर्वभवे विधानं द्वन्द्वोद्भवे द्वयमवेच्य यथाप्रधानम्। सामान्यमन्यद्पि यच्च समग्रमप्रचं

वद्यामि यच्च मनसो स्रकृत् सुखद्र ॥३०॥ सित्रपातबद्दन्द्रजमदात्ययचिकित्सा – सित्रपातबद्दन्द्रजमदात्ययचिकित्सा – सित्रपातबद्दन्द्रजमदात्ययचिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए तथ्य द्वन्द्वजमदात्यय में दोनों दोषों का विचार करके उनमें जो प्रधान हो उसके संशमन का ध्यान रखते हुए चिकित्सा करें। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी सामान्य तथा विशिष्ट आहार विहार हो जो कि मदात्यय् के रोगी के मन को सुख देने वाुळा हो और हितकारी हो उसका प्रयोग करें तथा वच्यमाण प्रयोग भी प्रयुक्त करें॥ ३०॥

विमर्शः चरकाचार्यं ने भी सन्निपातजन्य मदात्यय में पृथ्यदोपजन्यमदात्यय चिकित्सा का ही मिश्रित प्रयोग बुद्धिः पूर्वक प्रयुक्त करना लिखा है —यदिदं कर्म १ निर्दिष्टं पृथ्यदोपनलम्प्रति । सन्निपाते दशिवधे तिव्करपर्यं भिषिवदा ॥ यस्तु दोष्रिकरपत्ती यश्चोपिविकरपति । स साध्यानसाधयेद् व्याधीन् साध्यासाध्यविमागवित ॥ (च० चि० स० २४)।

त्वङ्नागपुष्पमगधैलमधूकधान्यैः श्लद्गौरजाजिमरिचैश्च कृतं समांशैः। पानं कपित्थरसवारिपक्षपकाढ्यं पानात्ययेषु विधिवत्स्तृतमम्बरान्ते । ३१॥

ै सर्वविषयानात्ययचिकित्सा—दाळचीनी, नागकेश्चर, पिष्पळी, इळायची, महुए के पुष्प या छाळ, धनिया, जीरा, काळी सरिच, इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट्ट के महीन चळनी से छान कर चूर्ण बना लेवें। फिर इस चूर्ण को तीन से छ: माशे प्रमाण में लेकर कथ के स्वर्रस, जळ और फाळसे के स्वरस में घोळ कर वस्त्र में छीन कर (अञ्चरान्ते स्नतम्) पानात्यय रोग में पिळावें॥ ३१॥

हीवेरपद्मपरिपेद्धवसम्प्रयुक्तैः
पुष्पैर्विलिप्य करवीरजलोद्भवैश्च ।
पिष्टैः सपद्मकयुतैरिप सारिवाद्यैः
सेकं जलेश्च वितरेदमलैः सुशीतैः ॥ १२॥

मदात्यये लेपसेको — हाऊबेर, कमल और केंबर्स मोथे को लेकर कनेर तथा कमल के पुष्प के साथ पीस कर मदात्यय के रोगी के शरीर पर छेप करना चाहिए तथा सारिवादिगण की औषधियों को पद्माल के साथ पत्थर पर पीस कर अत्यधिक शीतल निर्मल पानी में घोल कर इस जल्से मदात्यय रोगी के शरीर का सिज्जन करना चाहिए॥ ३२॥

त्वक्पत्रचोचमिरचैलभुजङ्गपुष्प-रलेष्मातकप्रसववत्कगुडैरुपेतम् । द्राक्षायुतं हृतमलं मिदरामयार्त्ते-स्तत्पानकं ग्रुचि सुगन्धि नरैनिषेव्यम् ॥३३॥

स्तरपानक श्राच सुगान्य नरानपव्यम् ॥ इशा मदारयये पानकप्रयोगः च दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर, लिसोड़े के कोमल पत्ते और छाल तथा गुड़ और मुनका इन्हें यथोचित प्रमाण में लेकर पानी के साथ पत्थर पर पीस कर कपड़े से छान के सुगन्धित पानक बना कर मदिरामय (मदात्यय) से पीड़ित रोगियों को पिलाना चाहिए॥ ३३ ॥

पिष्ट्वा पिवेच्च मधुकं कदुरोहिणीञ्च द्राक्षाञ्च मूलमसकृत् त्रपुषीभवं यत् । कार्पोसिनीमथ च नामबलाञ्च द्रस्यां

पीत्वा सुखी भवति साधु सुवर्चलाञ्च ॥३४॥

मदात्यये मधुकादियोगद्दयम्—(१) सुलेठी, कुटकी, सुनक्का, और खीरे की जह (त्रपुषीमूळ) अभाव्य में खीरे (ककड़ी-विशेष) के बीज इन्हें समान प्रमाण में लेकर जल के साथ अच्छी प्रकार पीस कर पीना चाहिए।(२) अथवा वन-कपास की जह, नागवला और सुवर्चला इन्हें समान प्रमाण में लेकर पानी के साथ अच्छी प्रकार पीस के मदात्यय के रोगी को कई वार (दिन में ३ बार) और कई दिन तक पिळाने से मदात्यय का रोगी सुखी (रोगरहित) हो जाता है॥ ३४॥

् विमर्शः —साधारणमेदात्यये पथ्यानि —वनानि रमणीयानि सपद्माः सिक्छाशयाः । विश्रदान्यन्नपानाभि सहायाश्च प्रहर्षणाः ॥ रस

नः

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

माल्यानि गन्ययोजाश्चन्त्रासांसि विम्नलानि च। गान्धर्वश्चन्द्राः कान्ताश्च गोष्ठयश्च हृदयप्रियाः ॥ संकथाहास्यगीतानां विश्वदारचेव योजनाः । प्रियारचानुगता नार्यो नाशयन्ति मदात्ययम् ॥ नाक्षोभ्यं हि मनो मधं शरीदुमविहत्यं च। कुर्यान्मदात्ययं तस्मादेष्टन्या हर्षणी क्रिया ॥ अर्थात् जितने भी पित्तशामक शीतोपचार हैं तथा जो चुन्नः रिन्द्रिय को वेखने में प्रिय, श्रवणेन्द्रिय को सुनने में प्रिय "एवं त्विगिन्द्रिय को स्पर्शन में प्रिय तथा मन के हर्पक विपय हों वे सब महात्यय को शान्त करते हैं।

सचप्रयोगेश लाभाभावे दुग्धप्रयोगः—आधिः कियाभिः सिद्धाभिः शमं याति मद्भात्ययः। न चेन्मधविधि मुक्त्वा क्षीरमस्य प्रयोजयेत् ॥ अर्थात् उक्त क्षीतोपचारादि तथा मद्यपानादि कियाओं से यदि मदास्यय रोग नष्ट न होता हो तो मद्यपानविधि को त्याग कर दुग्धपानकी विधि प्रयुक्त करनी चाहिए।

चीरप्रयोगगुणाः—लंघनैः पाचनैदांषशोधनैः शमनैरि । विमयस्य कफे क्षीणे जाते दौर्वंच्यलाघवे ॥ तस्य मयविद्ग्धस्य वातिपत्तिषिकस्य च । योष्मोपतिष्तस्य तरोर्यं । वर्षं तथा पयः ॥ प्रयसाऽभिद्धते रोगे वले जाते निवर्तयेत । क्षीरप्रयोगं मयञ्च क्रमेणाः च्याव्पमाचरेत ॥ (च वि अ० २४) जिस प्रकार योष्म से सन्तस हुये वृत्त की शान्ति के लिये वर्षों का जल लाभदायक होता है वैसे ही मय के पान से विद्ग्य अन्न वाले तथा वातिपत्त की युद्धि होने पर इनके दुर्लंचणों को नष्ट करने के लिए दुग्ध लाभकारी माना स्था है। इस तरह दुग्धप्रयोग से मदात्यय रोग के नष्ट होने पर तथा शरीर में कुछ वल के भी आ जाने पर दुग्ध प्रयोग और मद्यप्रयोग को क्रमशः थोड़ी-थोड़ी मात्रा में प्रयुक्त करते रहना चाहिए।

कारमर्थ्यद्वेशैविबदाडिमिपिप्पत्तीषु द्राक्षाऽन्वितासु कृतमम्बुनि पानकं यत् । तद्वीजपूरकरसायुतमाशु पीतं शान्ति परां परमदे त्वचिरात्करोति ॥ ३४ ॥

परमदिविकित्सायां काश्मयांदिपानकम् गम्भारी के कल, दाक्हरिद्धा, विद्यमम्क, अनारदाना, पिप्पली और मुनदका इन्हें उचित प्रमाण में लेकर थोड़े जल के साथ पत्थर पर पीस कर पानी में घोल के छान कर पानक तुरुवार करके उसमें थोड़ा सा विजोरे नीवू का रस मिलाकर पीने से परमद में शीघ्र ही परम शान्ति प्राप्त होती है । ३५॥

द्राक्षासितामधुकजीरकधान्यकृष्णान स्वेवं कृतं त्रिवृतया च पिवेत्तथैव । सौवचलायुत्रमुदाररसं फलाम्लं भार्भियृतेन च जलेन हितोऽवसेकः ॥ ३६॥

परमदे द्राक्षादिपानकान्तरम्— मुनक्का, शक्रेरा, मुलेठी, श्वेतजीरक, धनिया, पिप्पछी और निशोध इन्हें उचित प्रमाण में छेकर पानी के साथ पत्थर पर पीस कर उस करक को पुनः पानी में घोछ के छान कर विजोरे नीवू के स्वरस से संस्कृत (अम्छ द्रना) कर पीये। इसी प्रकार उद्दार रस (जङ्गछी पशु-पिच्यों के मांसरस) में छुछ सोंचल नमक का प्रचेप देकर भनार आदि खहे फड़ों के स्वरस से

अम्ल कर पीने । इन पानकों के अतिश्क्ति भारङ्गी के क्वाथ सै शरीर का अनसेक (सिञ्चन ) करना उत्तर्म है ॥ ३६ ॥

इच्चाकुधासार्गवदृक्षकाणि काकाह्वयोदुम्बरिकाश्च दुग्धे । विपाच्य तस्याञ्जलिना वसेद्धि सद्यं पिवेच्चाह्वि गते त्वजीर्णे ।। ३०॥

• भनाजीर्णचिकित्सायां वमनं मयपानञ्च—कडवी तुम्बी (इचवाकु), कडवी तरोई (धामार्गव), इन्द्र्यव (वृचक) और काकोदुम्बरिका (कठगूलर) इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर दो तोले भर ले के पानी के साथ रथर पर पीस कर करक बना के दुग्ध में पकाकर उस दुग्ध में से एक अञ्जलि (१ कुड्व = ४ पल) प्रमाण ले कर पानाजीर्ण में मिला कर बमन करा देना चाहिए। फिर सायङ्काल के समय अग्निवृद्धि के लिये मद्यपान कराना चाहिए॥ ३७॥

त्वक्षिप्पलीभुजगपुष्पविडेक्पेतं सेवेत हिङ्कमिरिचैलयुतं फलाम्लम् । उज्जामबुसैन्धवयुतास्त्वथवा विडत्वक् चन्यैलहिङ्कमगधाफलमूलग्रुण्ठीः॥

हरी: खडरिप च भोजनमत्र शस्तम् ॥ ३८ ॥
पानाजीण चत्वारो मध्ययोगाः—(१) दालचीनी, पिप्पली,
नागकेशर और विडनमक इन्हें समान प्रमाण में ले के चूर्णित
कर ३ माशे से ६ माशे की मात्रा में ले के दो तोले मद्य में
मिलाकर पिलावें । (२) छुद्ध हींग, काली मिरच और
इलायची का चूर्ण मद्य में प्रचिप्त कर उसे अम्ल फलों
(दाडिम, बिजोरे नीवू आदि) के रस से छुछ खहा बनाकर
पिलावें। (३) सैन्धवलवण, बिडलवण, तथा दालचीनी के
चूर्ण का मद्य में प्रचेष देकर उसमें थोड़ा सा मन्दोष्ण जल
मिलाकर पीवें। (४) चव्य, इलायची, हींग, पिप्पलीमूल
और सींट इनके चूर्ण से मिश्रित मद्य का पान करना चाहिए।
इसके सिवाय पानाजीण में हृदय के लिए हितकारी खढ़ों
(सुद्रादिनिर्मित यूर्षों) का प्रयोग लाभदायक होता है॥

द्राक्षाकिपत्थकलदाडिमपानकं यत्

•तत्पानिविश्रमहरं मधुशर्कराट्यम्

आस्रातकोलरसपानकमेव चापि ॥ ३६॥

खर्जूरवेत्रककरीरपरूषकेषु

द्राक्षात्रिवृत्सु च कृतं ससितं हिमं वा ।

श्रीपणियुक्तमथवा तु पिवेदिमानि

यष्ट्याङ्क्योत्पलहिमाम्बुविमिश्रितानि॥ ४०॥

श्रीरिप्रवालविसजीरकनागपुष्प
पत्रैलवालुसितसारिवपद्मकानि ।

आम्रातमन्यकरमर्दकपित्थकोल
वृक्षम्लवेत्रफलजीरकदाडिमानि ॥ ४१॥

्पानविभ्रमचिकित्सायां • चलारि द्राक्षादिपानकानि—(१)
मुनद्धा, कथ, बिजोरे का फल और अनारदाने या अनस्फल •
(ताजा) लेकर इनका यथाविधि पानक (शर्वत) वना कर

४३ सु॰्दि•0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

उसमें प्रचुर मात्रा में शहद तथा शर्करा मिलाकर पीने से पानविभ्रम रोग नष्ट होता है। (२) इसी प्रकार आम्रातक और बदरी फल ले के उनका यथाविधि पानक बनाकर सेवन करना चाहिए। (३) छुहारे, वेत, करीरफल, फालसा, मुनका और निशोध इनसे बनाये हुए पानक में शर्करा तथा गम्भारी के फलों का चूर्ण या स्वरस मिला के सेवित किया हुआ यह हिमपानक पानविश्रम में प्रशस्त माना जाता है। (४) अथवा चीर (दग्ध) वाले वटादिल्चों के पत्र, कमलनाल, सवेत जीरक, नागकेशर, तेजपत्रक, ऐलवालुक, श्वेत सारिवा, पद्माल, आम्रातक (अम्बाड़ा), भन्य (उत्तरापथ में होने वाला तालफल प्रमाण का फल अथवा अमरख), करोंदा, केंथफल, बद्रीफल, बृचाम्ल, वेन्नफल, जीरक ( श्वेत या कृष्ण ) और ताजा अनार फल इन्हें समान प्रमाण में छैकर समप्रमाण में गृहीत मुलेठी और कमल के साथ शीतली जल (र्हिसाम्ब ) से महीन पीस कर पानक बना के पानविश्रम में पीना चाहिए॥ ३९-४१॥

> सेवेत वा मरिचजीरकनागपुच्प-त्वक्पत्रविश्वचिवकेलयुतान् रसांश्च । सूद्मास्बरस्रुतहिमांश्च सुगन्धिगन्धान् पानोद्भवान्तुद्ति सप्तगदानशेषान् ॥ ४२ ॥

पानात्ययादिसप्तानां चिकित्सा—काली मिरच, रवेत जीरक, नागकेशर, दाल्खीनी, तेजपत्रक, सोंठ, चिवका और इलायची इनके महीन चूणों को अच्छी प्रकार मिला के महीन वस्त्र (सूचमाम्बर) से छानकर अगुर्वादिधूप से धूपित कर मांसरसों को पिलाने प्वं विधिविपरीत तथा अधिक मात्रामें मद्य कापान करने से उत्पन्न हुए सात प्रकार के मद्यज रोग (चतुर्विध मदात्यय, परमद, पानाजीर्णऔर पानविश्रम) नष्ट हो जाते हैं॥

पञ्चेन्द्रियार्थविषया मृदुपानयोगा हद्याः सुखाश्च मनसः सततं निषेव्याः। पानात्ययेषु विकटोरुनितम्बवत्यः

पीनोन्नतस्तनभरानतमध्यदेशाः ॥ ४३ ॥ प्रौढाः स्त्रियोऽभिनवयौवनपीनगात्र्यः

सेव्याख्च पद्धविषयातिशयस्वभावाः ॥ ४४ ॥ सर्वविधमदात्यये सेव्यानि - नेत्र, फर्ण, रसना आदि पञ्च ज्ञानेन्द्रियों के जो रूप, शब्द, रस आदि विषय हैं वे यथा-विधि सेवनीय हैं। अर्थात् नयनप्रीतिकर दृश्य, श्रवणिय गायन आदि, रसनाप्रिय मधुर-अम्लादि रसों का सेवन तथा मृदुपानयोग अर्थात् पौष्टिक, गौडी, माध्वीक आदि हल्के मद्य एवं जो हृद्य के लिये प्रिय और मन को प्रसन्न करने वाले आहार-विहार हो उनका निरन्तर सेवन करते रहना चाहिए। इनके अतिरिक्त पानात्यय, परमद, पानविश्रम, पानीजीर्ण नामक मद्यजन्य रोगों में विशाल र्फर तथा नितम्ब वाली स्त्रियों, एवं जिनके स्तन पीन (मोटे) और उन्नत ( उठे हुये = Pointed ) होने से उनके भार से झक गया है मध्यप्रदेश (कटिप्रान्त) जिनका, ऐसी खियों एवं नूतन यौवन के कारण पीन ( हप्ट-पुष्ट ) अङ्गों वाली प्रौढ खियों का सेवदःकरना चाहिए। क्योंकि इन ख्रियों में पञ्च इन्द्रियों के पाँचों विषय ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ) अत्यधिक

मात्रा में स्वाभाविक (या सौम्य) ग्रन्थ से विद्यमान होते हैं॥ ४३-४४॥

विमर्श: - वास्तव में संसार के सर्व पदार्थों में छी एक ऐसा सर्वेन्द्रिय मोहक पदार्थ है, जिसकी पूर्ति अन्य पदस्य नहीं कर सकते। यद्यपि पञ्चेन्द्रियों के शब्द स्पर्शादि अर्थ अन्यत्र भिन्न भिन्न पदार्थों में विद्यमान रहते हैं, किन्तु खी-शरीर में वे एकत्र संघातरूप से विद्यमान होने के कारण पुरुष को परं प्रीति प्रदान करते हैं, जैसी कि चरकाचार्य ने स्त्री की यथार्थ प्रशंसा की है - वाजीकरणमय्य क्षेत्रं स्त्री या प्रहर्षिणी। इष्टा ह्येकैकशोऽप्यर्थाः परं प्रीतिकराः स्मृताः । कि पुनः स्त्रीशरीरे ये सङ्घातेन प्रतिष्ठिताः । सङ्घातो हीन्द्रियार्थानां स्त्रीपु नान्यत्र विद्यते । स्त्रयाश्रयो इीन्द्रियार्थो यः स प्रीतिजननोऽधिकम् ॥ स्त्रीय प्रीतिविशेषेण स्त्रीव्वपरियं प्रतिष्ठितम् । धर्मार्थी स्त्रीपु लक्ष्मीश्च स्त्रीपु लोकाः प्रतिष्ठिताः। सुरूषा यीवनस्था या लक्षणेयां विभूः षिता। या बदया शिक्षिता या च सा स्त्री वृष्यतमा मता ॥ वयोरूपः वचो हावैर्या यस्य परमाङ्गना । प्रविश्वत्याशु हृदयं देवाहा कर्मणोऽपि वा । हृदयोत्सवरूपा या या समानमनःशया । समानसत्त्रा या वश्या या यस्य प्रोयते प्रियैः । या पाश्चभूता सर्वेषामिन्द्रियाणां परेर्गुणैः ॥ यया वियुक्तो निस्त्रीकमरतिर्मद्रयते जगत । यस्या ऋते शरीरं ना धत्ते ज्ञून्यमिवेन्द्रियै: ॥ शोकोद्देशारतिभयैर्या दृष्टा नामिभूयते । याति यां प्राप्य विस्नम्भं दृष्टा हुष्यत्यतीव याम् ॥

(च० चि० अ० २, पा० %)

भिवेद्रसं पुष्पफलोद्भवं वी सितामधूकत्रिसुगन्धियुक्तप् । सञ्चूर्ण्य संयोज्य च नागपुष्पै-रजाजिकृष्णामरिचैश्च तुल्यैः॥ ४४ ॥

पानात्यये कूष्माण्डस्वरसप्तप्रयोगः —कूष्माण्ड के स्वरस में शर्करा, महुए के पुष्प या फलों का रस तथा दालचीनी, इलायची और तेजपात का चूर्ण एवं नागकेशर, श्वेतुजीरक, पिष्पली और काली स्परिच का चूर्ण उचित प्रमाण में मिश्रित कर मदात्यय में पीना चाहिए॥ ४५॥

विमर्जः—'त्रिम्रुगन्धि-खगेनापत्रकैस्तुरुयेखिम्रुगन्धि त्रिनातकम्'। वर्षामुयष्टचाह्नमधूकलाक्षा-त्वक्कर्बुद्राराङ्कुरजीरकाणि । द्राक्षाञ्च कृष्णामथ्र क्रेशरञ्च क्षीरे समालोड्य पिवेत् सुखेरसुः ॥४६॥

मदात्यये वर्षभ्वादिपेयम्—पुनर्नवा, मुलेठी, महुआ, पीपल यात्वेर की लाख, दालचीनी, कचनार के कोमल पत्ते, जीरा, मुनक्का, पिप्पली और नागकेशर इनको समान प्रमाण में मिलाकर र त्रोले भर ले के पत्थर पर दुग्ध के साथ महीन पीस कर दुग्ध ही में घोल के कपड़े से छानकर सुख चाहनेवाला मदात्यय का रोगी पीदे॥ ४६॥

> भवेच्च मद्येन तु तेन पातितैः प्रकामपीतेन सुरालवादिना । तदेव तस्मै विधिवत्प्रदापयेद् विपर्यये भ्रंशभवश्यमृच्छति ॥ ४०॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

मदात्यये स्वजावीयमधमेव पेयम् — जिस सुरा, आसव, सीधु, वारूणी आदि मद्य के अधिक पान करने से मनुष्य पातित (मृष्क्रीयस्त या मदात्ययादि पानज रोगप्रस्त) हो जाता है उसी जाति के भद्य के शास्त्रविधि के अनुसार प्रयुक्त करने से उस पुरुष के रोगलज्ञणों में शान्ति मिलती है तथा किसी अन्य प्रकार के मद्य के पिलाने से वह पुरुष अवश्य ही अश • (क्लेश) को प्राप्त करता है। इसल्यि उसको वही मद्य देना चाहिए॥ ४७॥

यथा नरेन्द्रोपहतस्य कस्यचिद् भवेत् असादस्तत एव नान्यतः। श्रुवं तथा सद्यहतस्य देहिनो

भवेत्प्रसाद्स्तत एव नान्यतः ॥ ४८ ॥
स्वजातीयमयपानलाभे दृष्टान्तः—जिस प्रकार राजा से
दृण्डित व्यक्ति के दृण्ड का भोचन होकर प्रसन्नता की प्राप्ति
उसी राजा से ही हो सकती है, अन्य से नहीं, उसी प्रकार मय
से पीड़ित पुरूप की प्रसन्नता (आरोग्य लाभ) मय से ही हो
सकती है, अन्य औषध से नहीं। इसल्ये अयुक्तिपूर्वक पीत
मयजन्य-रोगों में विधिपूर्वक मय का पान कर स्वास्थ्य प्राप्त
करना चाहिए॥ ४८॥

विच्छिन्नमद्यः सहसा योऽतिमद्यं निषेवते । तुस्य पानात्ययोदिष्टा विकाराः सम्भवन्ति हि ॥ ४६ ॥

त्यक्तमबस्य पुनस्तेवने विकाराः जिस व्यक्ति ने मद्यपान करना त्याग दिया हो तथा कुछ समय के पश्चात् दुःसङ्गति-वश वह सहसा अत्यधिक मद्यपान करना प्रारम्भ कर दे ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अत्यधिक मद्यपानजन्य पानात्यय प्रकरणोक्त ध्वसङ्ख्यादि रोगों से प्रस्त हो जाता है ॥ ४९ ॥

विमर्शः - इसी अध्याय के श्लोक नं २३ के विमर्श में ध्वंसक तथा विचेपक के लच्चा लिखे हैं उन्हें देखो। अध्यस्याग्नेयवायव्यो गुणावम्बुवहानि तु। स्रोतांसि शोषयेयातां तेन तृष्णोपज्ञायते॥ ४० ।

मच इतृष्णोत्पत्तिहेतुः – सद्य के आग्नेय (तैदण्य) तथा वायव्य (रोदय) गुण शरीर के जलवाहक स्नोतसों (और जल) को शोपित कर देते हैं, जिससे तृष्णा उत्पन्न होती है ॥

विमर्शः—चरकाचार्य ने अम्बुवाहक स्रोतसों की दृष्टि में उप्णता, आमदोप, अय, अधिक मद्यपान, अति शुष्क अन्न का सेवन तथा तृथा के वेग की रोकना ये कारण माने हैं तथा अधिक वही हुई पिपासा अम्बुवाहक स्रोतस दृष्टि का मसुख उच्चणा है—'औष्ण्यादामाद्भयात्पानादतिशुष्कान्नसेवनात । अम्बुवाहीन दुष्यन्ति तृष्णायाश्चातिपीडनात ॥ पिपासाञ्चातिप्रदृद्धां वृद्धा मिपगुदक्षवृद्धान्यस्य स्रोतांसि प्रदृष्टानीति विद्यात् ( च० वि० अ० ५, १८०) ० १०, ११ )

पाटलोत्पलकन्देषु मुद्गपण्यां च साधितम् । पिबेन्सागधिकोन्सिशं तत्राम्भो हिमशीतलम् ॥ ४१ ॥

मधजतुष्णाचिकित्सा—पाटल, कमल तथा कमलकन्द और सुद्गपर्णी इनसे जल सिद्ध कर उसमें बरफ डाल के शीतल कर लें। फिर उसमें पिप्पली का चूर्ण २ रत्ती मिलाकर पीने से सद्यज तृष्णा शान्त हो जाजी है॥ ५१॥ सिंपिस्तेलवसामन्जद्धिभृङ्गरसैर्युतम् । काथेन बिल्वयवयोः सर्वगन्धैश्च पेषितैः ॥ पकमभ्यञ्जने श्रेष्ठं, सेके काथश्च शीतलः ॥ ४२ ॥

मधजिल्लायामभ्यङ्गसेकी— घृत, तेल, वसा, मज्जा चारों समान प्रमाण में मिश्रित १ प्रस्थ, दही १ प्रस्थ, भृङ्गराज का स्वरस १ प्रस्थ, वित्व और यव का काथ २ प्रस्थ तथा सर्व गन्ध दृष्य अर्थात् एलादिगण की औपिधयों को समान प्रमाण में मिश्रित कर है प्रस्थ (४ पल) लेके प्रथर पर पानी के साथ पीसकर कल्क वना के सबको एक कहाही या कलईदार अगोनी में भर कर स्नेहावशेष पाक कर लेना चाहिए। यह पक स्नेह मद्यजन्य दाह तथा तृष्णा में समस्त शरीर पर या जहाँ भी दाह प्रतीत होता हो उस स्थान पर अभ्यङ्ग करने के लिये श्रेष्ठ है तथा परिषेक करने के लिये मधुर और शीतल दृष्यों से बनाये काथ को बरफ आदि से शीत बना कर प्रयुक्त करना चाहिए॥ ५२॥

विमर्शः—स्नेहसाधन परिभाषा में लिखा है कि जहाँ द्रव पदार्थ पांच या अधिक हों वहां प्रत्येक द्रव को स्नेह के समान लें, किन्तु जहां पांच से कम द्रव पदार्थ हों अर्थात् ४, ३,२ वा एक द्रव हो तो वहां कुल द्रव मिलाकर स्नेह का चतुर्गुण लें—पद्मप्रभृति यत्र स्युईवाणि स्नेहसंविधी। तत्र स्नेहसमान्याहरविक च स्थाच्यतुर्गुणम्॥

श्वसन्ति च भोज्यानि यथास्वमवचारयेत् । पानकानि सुशीतानि हृद्यानि सुरभीणि च ॥ ४३ ॥

सत्पि मदात्यये भोज्यानि — जो भोजन जिस दोप से प्रत्यनीक (विरुद्ध ) गुग वाला हो उस दोष से उत्पन्न तृपायुक्त मदात्यय में वही भोजन देना चाहिए, किन्तु साधारणतया प्रचुर मधुर रसवाले भोजनों को तथा अत्यन्त शीतल और सुगन्धित ऐसे हदय-हितकारी पंयों को मदात्यय तथा तडजन्य तृपारोग में देने चाहिए॥ ५३॥

त्वचं प्राप्तस्तु पानोष्मा पित्तरक्ताभिमूर्च्छितः। दाहं प्रकुरते घोरं पित्तवत्तत्र भेषजम्।। ४४।।

मधजन्यदाइस्तस्य चिकित्सा च विधिविपरीत भद्यपान करने से उस मद्य की ऊष्मा शरीरगत पित्त और रक्त से मिलकर जब खचा में पहुँचती है तब भयानक दाह उत्पन्न करती है। ऐसी स्थिति में पित्त के समान मधुर-शीतादि चिकित्सा करनी चाहिए॥ ५४॥

विमर्शः—दाइः-बाद्य अग्नि या तेजस पदार्थ के सम्पर्क हुए बिना ही शरीरान्तर्गत कारणों से रोगी को होने वाली जलन की विशेष अनुभूति ही दाह नाम से अभीष्ट है। वास्तव में दाह शरीरान्तर्गत अग्निस्वरूप पित्त का ही अन्यतम गुण है। इस तरह किसी भी आहार विहार रूप में सेवित कारण से शरीरगत सोमगुण या कफ का हास तथा पित्त की वृद्धि होने पर ही दाह की अनुभूति होती है। कफ का हास होने पर वायु की वृद्धि पित्त के साथ स्वाभाविक रूप में होती है—प्रकृतिस्थं यदा पित्तं मास्तः श्लेष्मणः क्षये। स्थानादादाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति॥ तदा भेदश्च दाइश्च तत्र तत्रानवस्थितः । गात्रदेशे भवत्यस्य अभो दौर्बर्यमेव —व॥ (च० सू० अ० १७) इस तरह यद्यपि दाह का सान्राजनक

पित्त ही है, तथापि उसको अनुभूति का विषय बनाने वाला वायु ही होता है, क्योंकि वायु ही सर्व इन्द्रियाथों का वाहक है- 'सर्वेन्द्रियार्थानामिमवोदा' अर्थात् सम्पूर्ण इनिद्रयों के प्राह्य विषयों को मस्तिष्क तक पहुँचा कर अनुभूति का रूप प्रदान करने वाला कहा गया है। इसके अतिरिक्त पित्त वायु के अभाव में शरीर में अमण कर अपने दाहादि विशिष्ट गुणों का प्रभाव भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि पित्त अग्नि का प्रेरक वायु ही होता है। 'समीरणोडग्नेः' पित्तं पहु कफूः पहुः पक्षवो मलधातवः । वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत् ॥ इस प्रकार सिद्ध है कि दाह की उत्पत्ति तथा अनुभूति में पित्त और वादु दोनों ही कारण हैं इस तरह यद्यपि दाह उभयात्मक है, तथापि निदान की दृष्टि से इसके वातिक तथा पैतिक दो भेद किये जा सकते हैं। जिस अवस्था में पित अपने कारणों से प्रकृपित होकर वायु की सहायता से दाह की उत्पत्ति करता है तब वह दाह पैत्तिक कहलाता है। इसके विपरीत यदि वायु अपने कारणों से ही प्रकुपित होकर पित्त को विकृत कर दाह उत्पन्न करता है तो वह दाह वातिक होता है। आगे जो दाह के मद्यज, पित्तज, रक्तज, तृष्णा-निरोधज तथा रक्तपूर्ण कोष्ठज भेद छिखे हैं वे सब पैत्तिक वर्ग में समाविष्ट होते हैं। किन्तु धातुचयज दाह वातिकवर्ग में समाविष्ट होता है। मद्यपान करने से धमनी-विस्फारक केन्द्र (Vāsodilator Ceaters) के चोभ तथा परिसरीय वातनाड़ी-चोक्ष (Peripheral neuritis ) होने से दाह की अनुभूति होती है। मद्यपानजन्य वातनाडी-चोभ का यह प्रधान लक्षण है। 'पित्तवत्तन्न भेषजम्' अर्थात् मद्यपानजन्यदाह पित्तवर्गीय होने से उसकी चिकित्सा भी पित्तसंशामक मधुर और शीत दुव्यों से पित्त केसमान करनी चाहिए। चरकाचार्य ने दाह में बेर के पत्तों का फेन, रीठे का फेन, और फेनिला के फेन के लेप का उल्लेख किया है एवं अग्लसेक को भी प्रशस्त माना है। बदरीप छवोत्थरच तथैवारिष्टकोद्भवः। फेनिका-याइच यः फेनस्तेदिह लेपन शुमम् ॥ सुरा समण्डा दध्यम्लं मातु-लुङ्गरसो मधु । सेके प्रदेहे शस्यन्ते दाह्दनाः साम्लकाक्षिकाः ॥

शीतं विधानमत अर्ध्वमहं प्रवस्ये दाहप्रशान्तिकरमृद्धिमतां नराणाम् । तत्रादितो मलयजेन हितः प्रदेह-श्चन्द्रांशुहारतुहिनोदकशीतलेन ॥ ४४ ॥ शीताम्बुशीतलतरैश्च शयानमेनं दारैर्मृणालवलयेरबलाः स्पृशेयुः । भिन्नोत्पलोज्ज्वलहिमे शयने शयीत पत्रेषु वा सजलबिन्दुषु पद्मिनीनाम्॥ ४६ ॥

धनिनां दाइशमनोपायः—अब इसके अनन्तर धनिक पुरुषों के दाह का संशमन करने के लिए शीतल उपाय लिखे जाते हैं। उनमें सर्वप्रथम मल्यिगिर आदि के सुगन्धित चन्दन का लेप शरीर पर करना चाहिए। इसके अनन्तर चन्द्रमा की शीतल किरणों का तथा मोतियों के हार का तथा तुहिनोदक (हिमपानी) का सेवन करना चाहिए। एवं युवती खिन्याँ शीतल जल में दुबोकर ठंढे किये हुये मुक्ताहार तथा कमल-नाल के कंगनों को अपने हाथ में धारण कर या ले कर सोये हुये इस पुरुष को स्पर्श अथवा आक्रिक्षन करें। इनके अतिरिक्त खिले हुये नील कमलवार्ले निर्मल और ठण्डे विस्तर पर सोये अथवा शीतल जल-विन्दुओं से युक्त कमलिनी के पत्तों पर शयन करे॥ ५५-५६॥

विबर्शः—चरके दहाशमनोपायः—पौ॰करेपु स्रशितेषु पद्मीरपलदलेपु च । कहाराणाञ्च पत्रेषु क्षीमेषु विभलेपु च ॥ चन्दनोदकशीतेषु सुप्याद् दाहादितः सुखम् ॥ (च० चि० अ०० ३, रलोक० २६०)

आसाद्यन् पवनमाहतमङ्गनाभिः कह्नारपद्मदत्तरौवलसङ्घयेषु । कान्तेर्वनान्तपवनैः परिमृश्यमानः शक्तश्चरेद्भवनकाननदीर्घिकासु ॥ ४७॥

दाइशामकोऽन्य उपायः—िश्चर्यों के द्वारा जल में भींगे हुए खस और कमलपत्र आदि के वीज्यमान पंखों के पवन को सेवन करता हुआ कहार (सीगन्धिक लाल कमल) और रवेत कमल (पुष्प) तथा उन दोनों के पत्र और जल के शैवाल के समृह से बनाये हुए शयन-स्थल पर शयन करे और यदि चलने-िकरने की शक्ति से सम्पन्न हो तो वाग-वगीचों की मनोहर मन्द स्मन्ध शीतल पवन को स्पर्श (सेवन) करता हुआ अपने घर के उद्यान की सोपान (सीडी) युक्त बावडी में सञ्चरण करे। पिष्ठ।

दाहाभिम्तमथवा परिपंचयेतु
लामजकाम्बुरुहचन्दनतोयतोयैः ।
विस्नावितां हतमलां नववारिपूर्णां
पद्मोत्पलाकुलजलामधिवासितह्र्युम् ॥ ४८ ॥
वापीं अजेत हरिचन्दनमूषिताङ्गः
कान्ताकरस्प्रशनिककंशरोमकूपः ।
तत्रैनमम्बुरुहपत्रसमैः स्पृशन्त्यः
शीतैः करोठवदनैः कठिनैः स्तनैश्च ॥ ४६॥
तोयावगाहकुशला मधुरस्वभावाः
संहर्षयेयुरबलाः सुकलैः प्रलापैः ॥ ६० ॥

दाइशमनार्थं परिषेकीऽनगाइथ—मद्य आदि के दाह से व्यास रोगी को खस ( लामजक ), कमल, चन्द्रन और सुगन्धवाला इन से अधिवास्तित पानी हे सिखित करना चाहिए तथा वावड़ी में से पुराना सब पानी निकाल कर एवं कीचढ़ साफ करके नवीन पानी अरकर उसमें रफ, रवेत और नील कमल छोड़ ( प्रचिप्त ) करके तथा केतकी, गुलाव, मौलसरी आदि इन्नों से भी उस पानी को सुगन्धित करके अपने श्रूरीर पर हरिचन्द्रन (मलयगिरि के रवेत चन्द्रन ) का लेप कर मनोहर युवतीखियों के हस्तों के स्पर्श से रोमाखित होता हुआ उपर्युक्त वावड़ी में स्नान करें । तथा उस वावड़ी में स्नान करते हुए उस दाहाभिभूत ब्यक्ति को कमल के पुष्प एवं पन्न के समान कोमल एवं शीतल हस्त, उद्द तथा मुख से और युवावस्था के कारण कठोर ( और पीन ) स्तनों से खियाँ भी ( जल में तैरती हुई ) स्पर्श करें । इस तरह जल में तैरते में कुशाल एवं मधुर स्वभाववाली

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

खियाँ अपने शोभज् कलायुक्त साहित्यिक शब्दों से इस दाहपीड़ित मनुष्य को प्रसन्न करें॥ ५८-६०॥

विमर्शः—िस्त्रयो मदास्ययनाज्ञिकाः—संकथाहास्यगीतानां विश्वदाइचेतु योजनाः । प्रियाइचानुगता नायों नाशयन्ति मदात्ययम् ॥ नाक्षोभ्यं हि मनो मधं शरीरमवहत्य च । कुर्यान्ति नमदात्ययं तस्मादेष्टच्या हर्षणी क्रिया ॥

धारागृहे प्रगलितोदकदुर्दिनाभे
कुँ।न्तः शयीत सलिलानिलशीतकुक्षौ ।
गन्धोदकेः सुकुसुमैरुपसिक्तभूमौ
पत्राम्बुचैन्दनरसैरुपलिप्तकुड्ये ॥ ६१ ॥
जात्युत्पलिप्रयककेशरपुण्डशीकपुत्रागनागकरवीरकृतोप्रचारे ।
तिस्मन् गृहे कमलरेण्यरुणे शयीत
यन्नाहृतानिलियकिम्पतपुष्पदाम्नि ॥६२॥

्दाइशमनार्थं धारागृहशयनम् — सेघाच्छन्न के दिन जल-वर्षण होने के कुछ समय पूर्व आकाश तथा सर्व दिशायें अन्धकार से व्याप्त होकर दुर्दिनवत् दृश्य हो जाती हैं, उसी दश्य के समान आभा (स्वरूष) वृष्ठे तथा फव्वारों के छोटे-छोटे सुराखों से निकलने चाले जल से मिश्रित वायु से जिसका भीतरी भाग शीतळ हो एवं जात्यादि सुगन्धित पुष्पीं से अधिवासित गन्धोदक से सीखी हुई भूमि (तल) वाले और पत्रक, नेत्रवाला और श्वैत चन्द्रन के रस (पङ्क) का दिवालों पर लेप किये हुए तथा चमेली, नीलकमल, विजय-सार, बकुळ, रवेतकमळ, पुन्नाग, नागकेशर और लालकनेर इनके पुष्पों से आंगन एवं विछोने पर व उसके आसपास विशिष्ट रचना किये हुए तथा कमल की रेणु (पराग) के विखेरने से अरुण (रक्ताअ) हुए और यत्नपूर्वक (प्रकारान्तर से ) सञ्चालितं वायु से हिलती हुई पुष्पमालाओं वाले धारागृह में खियों के साथ थका हुआ मद्यपानजन्य दाह से पीड़ित व्यक्ति शयन करे॥ ६१-६२॥ •

हेमैन्तविन्ध्यहिमवन्मलयाचलानां शीताम्भसां सकदलीहरितद्रुमाणाम् । उद्भिन्ननीलनलिनाम्बुरुहाकराणां वन्द्रोदयस्य च कथाः शृणुयान्मनोज्ञाः ॥

धारागृहे हेमन्तादिकथाश्रवणम् — हेमन्त ऋतु तथा विनध्या-चल, हिमाचल और मलयाचल (अचल = पर्वत), शीतल जल, कदली (केले) के वृच तथा हरे वृच, जिनमें नील-कमल, रक्तकमल और रवेतकमल खिल रहे हों ऐसे जलाशय (तालाव) तथा चन्द्रोदय की मनोहर कथाओं को श्रवण करे॥

विसर्शः—सदारययहरा वनादयः—वनानिः रमृणीयानि सपद्माः सिळ्ळाशयाः । विश्वदान्यन्नपानानि सहायाश्च प्रहर्षणाः ॥ माल्यानि गन्धयोगाश्च वासांसि विम्रळानि च । गान्धवेशव्दाः कान्ताश्च गोष्ठयश्च हैं यिप्रयाः ॥ संत्रथा हास्यगोतानां विश्वदाश्चेव योजनाः । प्रियाश्चानुगता नार्यो नाशयन्ति मदास्ययम् ॥ जळयन्त्रा-भिवर्षीण वातयन्त्रवहानि च । कल्पनीयानि भिषजा दाहे धारागृहाणि च ॥ (चरक)।

म्लानं प्रतान्तमनसं मनसोऽनुकूलाः पीनस्तनोरुजघना हरिचन्दनम्झः यः । ता एनमार्द्रवसनाः सह संविशेयुः ऋष्टवाऽबलाः शिथिलमेखलहारयष्ट्रचः॥६४॥

उक्तप्रयोगालामे तरुणकीसम्पर्कः—यदि धारागृह में शयन तथा प्रनोहर कथाश्रवण से भी कोई लाभ न होकर मदात्यय-जन्य तृष्णा का रोगी ग्लानियुक्त और दीन मन वाला हो तो उसके मन के अनुकूल तथा पुष्ट (मोटे) स्तन, उक्त और जघन वाली एवं सारे बदन पर-विशिष्ट अङ्गों (स्तन, वच, कपोल, हस्त) पर हरिचन्दन का लेप की हुई और किट में ढीली मेखला तथा वच्च में मोतियों की माली पहनी हुई एवं गीले महीन वच्च पहनी हुई खियाँ उस पुरुष का आलिङ्गन कर उसके साथ वैठें या सोयें॥ ६४॥ हर्पयेयुनरं नार्थः स्वगुण रहिस स्थिताः। ताः शैत्याच्छमयेयुश्च पिक्तपानात्ययान्तरम्॥ ६४॥ •

पित्तानात्ययभेदशमनार्थं स्नीमइत्तम् — एकान्त में स्थित स्त्रियाँ अपने मृदुभाषण आदि गुणों से मनुष्य को हर्षित (प्रसन्न) करती हैं तथा वे स्त्रियाँ अपने शेत्य (सौम्य) प्रभाव से पित्तजन्य पानात्यय के अन्य भेदों को भी शान्त करती हैं॥ ६५॥

विमर्शः—स्त्रियाँ रसायन और बोगवाही होती हैं। अतएव जब वे अपने अङ्ग-प्रत्यङ्गों पर उष्ण लेपकर पुरुष को स्पर्श करती हैं तो शीताङ्ग सन्निपातादि तथा हृद्यावसाद को नष्ट करती हैं एवं जब अपने बदन पर चन्दनादि का लेप कर लेती हैं तो वे सन्तापहर हो जाती हैं। इसलिये किसी किव ने कहा है कि ये शीतावस्था में उष्ण तथा उष्णावस्था में शीत प्रतीत होती हैं—कूपोदकं वटच्छाया श्यामा स्त्री चेष्टका-गृहम्। शीतकाले भवेदुष्णमुष्णकाले च शीतलम्॥

तृड्दाहरक्तिपत्तेषु कार्योऽयं भेषजक्रमः। . सामान्यतो विशेषन्तु शृणु दाहेष्वशेषतः॥ ६६॥

तृड्दाहादिषूक्तकमः—प्यास, दाह और रक्तपित्त में उक्त औषध-विधि (धारागृह शयन, श्रीसम्पर्कादि) का प्रयोग सामान्य रूप से करना चाहिए। अब इसके अनन्तर सर्व प्रकार के दाहों में विशिष्ट, विधि का वर्णन करता हूँ उसे सुनो ॥ कृत्सनदेहानुगं रक्तमुद्रिक्तं दहति हाति ।

सञ्चूष्यते दहाते च ताम्राभस्ताम्रलोचनः ॥ ६०॥ लोहगन्धाङ्गवदनो विह्नभेवावकीर्यते ॥ ६८॥

रक्तजदाइवर्णन — मिथ्या आक्षार-विहार से प्रकुपित तथा अतिप्रवृद्ध रक्त सारे शरीर में अमण कर दाह उत्पन्न करता है जिससे उस रीगी को खिंचाव तथा दाह लगता है। उसका चेहरा नाम्बे के वर्ण सा लाल तथा नेन्न भी ताम्बे के समान लाल हो जाते हैं। उसके अङ्ग (शरीर) तथा मुख से लोहे के सहश गन्ध आती है एवं वह अमने को अग्नि से व्याप्त सा मानता है॥ ६७-६८॥

विमर्शः—रक्त भी पित्तवर्गीय होता है, अतः इस दाह को भी पैतिक ही समझना चाहिए। रक्त के छौह तथा मुख ... का स्वाद भी छौह जैसा रहता है। छौह से घातु सामान्य का भी ग्रहण करना चाहिए। यह रक्तगत वात ( High blood pressure) का भी छच्चण है। तीव उवर में भी यूह विशिष्ट छच्चणहोता है। मासिक धर्मकी विकृति से हस्तपाद में होने वाला दाह भी इसके अन्तर्गत समझना चाहिए।

तं विलङ्घ्य विधानेन संसृष्टाहारमाचरेत् ॥ अप्रशाम्यति दाहे च रसैस्रुप्तस्य जाङ्गलैः । शाखाऽऽश्रया यथान्यायं रोहिणीव्यधयेत् सिराः॥ ६॥

रक्तजदाहचिकित्साकमः—रक्तजदाह के रोगी को श्रथम विविध प्रकार से र्लंघन कराकर कमशः पेया आदि द्वारा तर्पणादि चिकित्सा करे। यदि इस कम से दाह का संशमन न होता हो तो जाङ्गळ मांसरसों से प्रथम उसे तृप्त कर बाहु तथा जङ्घा (शासाओं) में आश्रित रोहिणी (छोहिता) सिराओं का सिरावेधनविधि के अनुसार वेधन करना चौहिए॥

विमर्शः-रोहिणी सिरा-आयुर्वेद शास्त्र में मूळ सिरायें चालीस मानी हैं। उनमें वातवह दस, पित्तवाहक दूस, कफवाहक दस और रक्तवाहक दस 'तासां मूलसिराश्रखारि-शत्, तासां वातवाहिन्यो दश, पित्तवाहिन्यो दश, व.फवाहिन्यो दश, दश रक्तवाहिन्यः' (सु० शा० अ०७) और ये चारों प्रकार की सिरायें अपने अपने स्थानों में १७५ प्रकार की होती हैं। ऐसे कुछ ७०० सिरायें होती हैं। इनमें रक्तवाहक सिराओं का स्थान यकृत् और प्लीहा को बताया है। वातादिवाइक चतुर्विधिसरालक्षेण-(१) वातवह अरुण (किञ्चिदक्तवर्ण) और वायु से भरी होती हैं, पित्तवाहक उप्ण और नील होती हैं। कफवाहक सिराएँ गीर वर्ण, शीतळ और स्थिर होती हैं तथा रक्तवाहक सिराएँ रक्त वर्ण न बहुत शीतल और न उप्ण होती हैं। आधुनिक दृष्टि से अरुणा सिरा को और रोहिणी सिरा को धमनी या ग्रुद्ध रक्तवाहिनी ( Artery ) मान लेना चाहिए, क्यों कि इन दोनों के जो शास्त्र में ठचण दिये हैं वे आर्रश से मिळते हैं - धरुणा सिरा- 'तत्र इयावारुणाः प्रस्पन्दिन्यः सृक्ष्माः क्षणपूर्णरिक्ताः वातरक्तं वहन्ति ।' (अ० सं०) रोहिणी सिरा-'समा गूढाः स्निग्धा रोहिण्यः शुद्धरक्तम्' ( अ० सं० ) पित्तवह नीला सिरा वास्तविक सिरा ( Vein ) का पर्याय है तथा कफवाहक सिराओं को लसीकावाहिनी (Lymphatics) समझना चाहिए। यहाँ जो शाखाओं (वाहु और जङ्घा) के आश्रित रोहिणी सिराओं के वेध करने का अदिश दिया है इससे ग्रुद्ध रक्तवाहक या धमनी (Artery) का वेधन करना चाहिए ऐसा अर्थ प्राप्त होता है, किन्तु प्रस्यच में धसनी (शुद्ध रक्तवाहिनियों) का वेधन नहीं किया जाता है। अत एव इन स्थानों की सिरा ( Veiu ) काही वेधन करना चाहिए, जिन्हें कि पित्तवाहक-सिरा शब्द से कहा गया है। सिरावेधविधि का नाम भी (Venesection) वेनिसेन्शन रखाँ है, जिसका अर्थ सिरा ( Vein ) वेधन ही होता है, धमनीवेधन नहीं। वधान्यायम् - सिराव्यधविधानो-क्तेन न्यायेनेश्यर्थः । यथान्यार्थं यथाविधि -- न्यायस्य स्नेह्स्वेदा-दिकस्यानतिक्रमेण यथान्यायम् । (डल्हण) अर्थात् शास्त्र में सिरावेधन की जो विधि है तद्नुसार वेधन करना चाहिये। सिरावेधनविधिः—'तत्र स्निग्यस्वित्रमातुरं यथादोषप्रत्यनीकी द्रवप्रायम्नेन मुक्तवन्तं यवार्ग् पीतवन्तं वा यथाकालमुपस्थाप्यासीनं

स्थितं वा प्राणानकीयमानो वस्त्रपट्टचर्मान्तवृंद । कलतानामन्यतमेन यन्त्रयिखा नातिगाढं नातिशिधलं शरीरप्रदेशमासाद्य यथोक्तं शसमादाय सिरां विध्येत' (सु० शा० अ० ८ श्लो० ५) अर्थात् रुग्ण को प्रथम स्नेहन स्वेदन कराना चाहिए। ऐसा करने से शरीरगत दोष रक्तवाहिनियों में आते हैं और शिरावेध करने से बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं—'सम्यक् क्षिग्धस्वित्रस्य पुनर्द्वीभूता दोषाः शोणितमनुप्रविष्टाः सम्यकः प्रच्यवन्ते' (अ० सं०) स्नेहन-स्वेदन के अनन्तर दोषों के विपरीत द्रवभ्यिष्ठ आहार अथवा यवागू पिळानी चाहिए। फिर ठीक स्थान पर रुग्ण को विठाकर या लिटा के सुनि-यन्त्रित कर शरीर के एक प्रदेश को रीगानुसार ठीक कर के उसमें वस्त्रपट्ट, चर्म, अन्तर्वहकल (पट्ट) लता प्रतान इनमें से किसी एक से न बहुत तंग और न बहुत शिथिल बाँध कर उचित शर्स्य प्राणों को बाधा न पहुँचाते हुए सिरा को प्राप्त कर वेधन करें। यहाँ पर द्रवभूयिए आहार देने का ताल्पर्य यह है कि रक्तावसेचन से शरीर के नष्ट होने वाले दवांश की पूर्ति को करना। प्रायः रोगी को बिठा के रक्तावसेचन करने से जब उसे कुछ मूर्च्छा आने लगे तो रक्तस्राव करना वन्द कर दिया जाता है। अतः खड़े-खड़े या शयन करा के रक्तसाव करने की अपेत्रा विठा के रक्तसाव करना उत्तम है। अतिवेध, प्रवेध्यसिरावेध और मर्मवेधन से प्राणदाधा न पहुंचावें । वस्त्रपट्ट-वन्धन करने से सिरागत रक्तप्रवाह वन्द होकर सिरोत्थान में सहायता होती है। यह वन्धन सदा वेध स्थान से कुछ ऊपर की ओर होना चाहिए। अधिक गांडा वाँधने से धमनीगत रक्तप्रवाह में बाधा होती है तथा शिथिल वाँचने से सिरोत्थान नहीं होता है। पित्तज्वरसमः पित्तान् स चाप्यस्य विध्विहितः ॥७०॥

₹

fe

पित्तजदाइलक्षणम् — पित्त के प्रकीप से उर्देश्च होने वाला दाह पित्तज्वर के समान छत्त्रणों वाला होता है। इसलिये पित्तजदाह की चिकित्सा भी पित्तज्वर के समान करनी चाहिये॥ ७०॥

विमर्शः - यद्यपि सभी दाह पित्तप्रकोप से होते हैं। अतः इसका पृथक् पाठ करने की आवश्यकता नहीं थी, किन्तु इसमें मद्यजन्य दाह के समान शरीर में अन्य स्थायी विकृतियाँ नहीं होती हैं। अतः इसका पृथक् पाठ करना उचित है। यद्यपि इस दाह में पित्तज्वर के समान उच्चण होती हैं, किन्तु पित्तज्वर में आमाशय आदि की भी दुष्टि होती हैं, जो कि इसमें नहीं होती।

तृष्णानिरोधादब्धातौ श्लीण तेजः समुद्धतम् ।
सवाह्याभ्यन्तरं देहं दहेद्वे मन्द्रचेतसः ।। ॰
संग्रुष्कगलताल्योष्ठो जिह्नां निष्कृष्य चेष्ठते ।।०१।।
तृष्णानिरोधपदाइलक्षण— मद्यपान के अनन्तर मद्य की
तीव उष्णताध्या उत्पन्न हुई तृष्णा को रोकने से जलीय
धातु के चीण हो जाने पर पित्त की वृद्धि हो जाती है तथा
वह पित्तजन्य उष्णता मन्द (मूळ) चित्तवाले उस रोगी
के बाह्य तथा आभ्यन्तरिक अङ्गों में दाह उत्पन्न करती है,
जिससे रोगी का गला, तालु और ओष्ठ सुख जाता है
एवं वह जिह्ना बाहर निकाल कर हश्त-पादादि अङ्गों का
विचेपण करता है॥ ७१॥

कं

11

न

विसर्शः — कुछ छोगों ने 'जिह्ना निष्कृष्य चेष्टते' के स्थान पर 'जिह्ना निःस्त्य वेषते' ऐसा पाठान्तर माना है। जिसका अर्थ बाहर निकळ कर किपत होती है। जळ की क्मी ( Dehydration ) के कारण होने वाले दाह को इसी के अन्तर्गत समझना चाहिए जो कि प्रायः ग्रीष्म ऋतु में होता है।

तत्रीपशमयेत्तेजस्त्वटधातुञ्च विवर्द्धयेत्।
पाययेत् काससम्भश्च राकराट्यं पयोऽपि वा।।
शीतिमिक्षुरसं मन्थं वितरेचेरितं विधिम्।। ७२।।
ए॰णानिरोध्नदाइचिकिसा—ए॰णानिरोधनन्य दाह में
सर्वप्रथम मधुर-शीतादि आहार्द्धव्याप्तं विहार से शरीर
में वहे हुए तेज (पित्त) को शान्त करना चाहिए तथा
ख्वयोनिवर्धक मधुरिन्धिय शीतल तरल द्रव्यों से जलीय
धातु को बढ़ाना चाहिए। शर्करायुक्त जल अधिक मात्रा में
पिलाना चाहिए अथवा शर्करायुक्त दुग्ध अधिक मात्रा में
पिलाना चाहिए। शीतल इन्नु (साठे) का रस पिलाना
चाहिए। कि वा मन्थ (मृत से अभ्यक्त सक्तु में शीतल पानी
मिला कर) पिलाना चाहिए तथा शास्त्र में कहे हुए पित्तजवरनाशक सर्व उपाय करने चाहिए॥ ७२॥

विमर्शः—(१) मन्थः—'सक्तक सृष्पाऽभ्यकाः शीतवारि-परिप्छताः' (२) पित्तज्वरहरोप्तयाः—हीवेरचन्दनोशीरधनपर्यः-साधितम् । दद्यात्तं शीतलं वारि तङ्बृद्धिज्वरदाइनुत् ॥ पर्यरामृत-धात्रीणां काथः पित्तज्वरं जयेत् । मृद्दीका मधुकं निम्बं कटुकारोहिणी समा । अवश्यायस्थितः काथ एवं पित्तज्वरापहः ॥ चरकोक्त दाह-विनाशानोपाय जैसे-धारागृहसेवन, शीतल्वायु, चनद्रिकरण, चन्द्वलादि शीत द्रव्यों का लेप आदि ।

असू जा पूर्म को छस्य दाहो अवति दुःसहः । विधिः सद्योवणीयोक्तस्तस्य लक्षणमेव च ॥०३॥ रक्तपूर्णकोष्ठजन्यदाहरूक्षणचिकित्से—वाद्य आघातादि कारणों से अथवा आभ्यन्तरिक कारणों (अत्यधिक दवाव, अन्त-विद्धिं) से हुए रक्तस्राव को कोष्ठ (किसी भी आशय) के भर जाने से असद्य दाह उत्पन्न होता है। इस प्रकार के रक्तपूर्ण कीष्ठ के छन्ण तथा तज्जन्य दाह के छन्ण तथा चिकित्सा विधि का ज्ञान सद्योवणीय अध्याय में कहे अनुसार समक्ष छेवें॥ ७३॥

विमर्शः—कोष्ठळच्छण—स्थानान्याम।प्रियकानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । इदुण्डुकः फुफ्फुनी च कोष्ठ इत्यिमधीयते ॥ रक्तपूर्णकोष्ठळच्चणानि—तिस्मन् भिन्ने रक्तपूर्णं ज्वरो दाइश्च जायते । मूत्रमग्गगुदास्येभ्यो रक्तं वाणाच गच्छित ॥ मूच्छांधासलुडाध्मानमभक्तच्छन्द एव च व विण्मूत्रवातसङ्गश्च स्वेदाझावोऽक्षिरक्ता ॥
ळोइगन्धित्वमास्यस्य गात्रदीगंन्ध्यमेव च । हच्छुलं पार्धयोश्चापि
विशेषज्ञात्र मे श्रिणु ॥ भामाश्यस्थे रुधिरे रुधिरं छुद्येत्पुनः ।
आध्मानमितमात्रज्ञ शूळ्ज भृशदारुणम् ॥ पकाशयगते चापि रुजो
गौरवमेव च । शीतता चाप्यथो नाभः खेभ्यो रक्तस्य चागमः ॥
अभिन्नेऽप्याशयेऽन्त्राणां खेः मूक्ष्मेरन्त्रपूरणम् । पिहितास्ये घटे
यद्यङ्क्ष्यते तस्य गीरवम् ॥ आधुनिक दृष्टि से शस्त्र आदि के
प्रहार से आन्तरिक रक्तकाव होने पर स्तब्धता (Shook),
हस्त-पादशीतता, हृदयदौर्बल्य ठच्ण दिखाई देते हैं तथा
आन्तरीय रक्तकाव के कारण परिसरीय वातनाडी चोभ

(Peripheral neuritis) के कारण दाह होता है तथा स्वानीय रक्ताधिवय (Blood congestion) के कारण शोध होने पर स्थानिक दाह भी होता है। विभिन्नव्रणेषु चिकित्सा-कमः—छिन्ने भिन्ने तथा विद्धे क्षतो वाडस्गतिस्रवेत्। रक्तक्षयाद्वुज-स्तन्न करोति पवनो भृशम्॥ स्नेह्पानं हितं तत्र तत्सेको विहितस्तथा। वैश्ववारैः सक्तशरैः सुक्षिण्येश्वोपनाहनम्॥ धान्यस्वेदांश्च कुर्वीत स्विग्धान्यालेपनानि च। वातन्नौषपसिद्धेश्च स्हेनैर्वस्तिविधीयते॥ उष्णतानिवारणार्थ—शीतमालेपनं कार्यं परिषेक्ष शीतलः।

धातुक्षयोक्तो यो दाहस्तेन मूच्छीतृपान्वितः ॥ ०४ ॥ क्षामस्वरः क्रियाहीनो भृशं सीदति पीडितः । रक्तपित्तविधिस्तस्य हितः स्त्रिग्धोऽनिलापहः ॥ ७४ ॥ धातुक्षयजदाहरूक्षणिकिसो—रस, रक्त आदि धातुओं के

चातुस्तर विश्व किया चातुस्त क्या द्वातुस्त क चय होने से जो दाह होता है उसे धातुचयजदाह कहते हैं। इसमें मूच्छा, तथा और स्वरभेद के साथ रोगी को महान् अवसाद और कष्ट होता है। इस प्रकार के दाह में रक्तिपत्त के समान चिकित्सा करनी चाहिए तथा खिग्ध और वातनाशक चिकित्सा हितकर होती है॥ ७४-७५॥

विमर्शः - रस रक्तादि धातुओं के चय से वायु की वृद्धि होती है 'वाये थांतुक्षयात कोपः' तथा यह युद्ध वायु पित्त को द्धित करता है जिससे दाह उत्पन्न होता है। अत्यधिक रक्तसावजन्य, रक्ताल्पताजन्य तथा राजयदमा के कारण होने वाका दाह इस श्रेणि में समाविष्ट होता है तथा इनसे होने वाले दाह का कारण भी वातनाडी-संचौभ ही है। रक्तिपत्तिविकित्साक्रमः - शास्त्र में रक्तिपत्त की चिकित्सा के लिये दो विधियाँ हैं-(१) अपतर्पण तथा (२) तप्ण-चिकिरसा। रोगी बलवान् हो तथा उसके दोष बढ़े हुए हों तो प्रथम अपतर्पण चिकित्सा करनी चाहिए-ऊर्घ्य प्रवृद्धदो-पस्य पूर्वं कोहितपित्तिनः । अक्षीणवलमांसाग्नेः कर्त्तंव्यमपतर्पणम् ॥ ऊर्ध्वंग रक्तिपत्त में यदि रोगी के वल, मांस और अग्नि का चय हो गया हो तो प्रथम तर्पण चिकित्सा करनी चाहिये और पश्चात् विरेचन देना चाहिए। अधोगामी रक्तिपित्त में प्रथम पेया पिला के तर्पित कर फिर वमन कराना चाहिए-ऊर्ध्वगे तर्पणं पूर्वं कर्तव्यक्च विरेचनम्। प्रागधोगमने पेया वमनस्र यथावलम् ॥ तर्पणप्रयोगः-जलं खर्जूरमृदीकामधृकैः सपह्वकैः। शतशीतं प्रयोक्तव्यं तर्पणार्धे सशकरम् ॥ ( च० चि० अ० ४ ) शालपण्यादिना सिद्धा पेया पूर्वमधीगते । वमनं मदनोन्मिश्रो मन्यः सक्षोद्रशर्करः॥ चरकोक्तयोगौ - उशीरकालीयकलोधपद्मकप्रियङ्ग-काकट्फ छञ्जगैरिकाः । पृथक् पृथक् चन्दन तुरुय भागिकाः सञ्चर्ताः स्तण्ड्लधावनप्लुताः ॥ उशीरपद्मीत्पलचन्दनानां पकस्य लोष्टस्य व यः प्रसादः । सशर्तरः क्षौद्रयुतः सुशीतो रक्तातियोगप्रशमाय देयः॥

क्षतजेनारनतश्चान्यः शोचतो वाऽप्यनेकधा।
तेनान्तर्व्ह्यतेऽत्यर्थं नृष्णामूच्छीप्रलापैवान्।। ७६।।
तिमष्टविषयोपेतं सुहद्भिरिभसंवृतम्।
क्षीरमांसरसाहारं विधिनोक्तेन साधयेत्। ४ ००।।

क्षतजदार लक्षणिकित्से — रक्त के साथ भोजन करने से अथवा अनेक प्रकार से बोकपूर्वक भोजन करने से मनुष्य के शारीर के आभ्यन्तरिक अङ्गों में जोर का दाह उत्पद्ध होता अ है तथा कृण को प्यास, मूर्ब्झा और प्रलाप होता है। ऐसी परिस्थिति में उस रुग्ण को अभिक्रिपत शब्द, स्पर्श, रूपादि विषयों से युक्त करके तथा उसके चारों ओर मिन्नों को विठा देना चाहिये। इसके अनन्तर उसको दुग्ध और मांसरस का भोजन कराके धारागृह आदि पूर्व क अन्य दाहशामक उपायों से शान्ति पहुँचानी चाहिए॥ ७६-७७॥

विमर्शः—'क्षतजेनाइनतश्चान्यः' इसके स्थान में साधवकार के 'क्षतजोऽनइनतश्चान्नम्' ऐसा पाठान्तर मानने पर चतज दाह में रोगी के अन्न खाने से अन्तर्दाह होता है • ऐस्स अर्थ होता है।

ममीभिघातजोऽप्यस्ति स चासाध्यतमः स्यृतः । सर्व एव च वर्ज्याः स्युः शीतगात्रेषु देहिषु ॥ ८८ ॥

ममीभिषातजदाहादोनामसाध्यतावर्णनम् — हृदय, वहितं, शिर आदि मर्म स्थानों के अभिघात से उत्पन्न होने वालां दाह अत्यधिक असाध्य होता है तथा इसके अतिरिक्त अन्तर्दाह के होते हुए भी शरीर बाहर से शीत हो तो वे सर्व दाह वर्जनीय (अचिकित्स्य) हैं॥ ७८॥

विमर्शः -- मर्म-'मारयति यत्तन्मर्म' 'मर्माणि नाम मांससिर।-स्नाय्वस्थिसन्विसन्निपाताः' जिस स्थान पर चोट लगने से मनुष्य को अत्यधिक मारने की सी वेदना अनुभूत हो या मृत्य तक हो जाय उसे भर्म कहते हैं। अथवा मांस, सिरा, स्नाय, अस्थि और सन्धि के संयोग-स्थान को सर्म कहते हैं। आधुनिकों ने सर्म शब्द से ( Vital organs ) जैसे फुफ्फुस, हृद्य और महितष्क का विशेषरूप से ग्रहण किया है। अपने महर्षियों ने १०७ ममों की संख्या मानी है तथा इनके ऊपर आघात लगने से होने वाले परिणाम की दृष्टि से पाँच भेद कर दिये हैं-'सचःप्राणहराणि, कालान्तरप्राणहराणि, विश्वल्य-व्रानि, वैकल्यकराणि, रुजाकराणि चेति' उनमें से यहाँ पर सद्यः प्राणहर ममों को ग्रहण किया है, जैसे शृङ्गाटकान्यथिपतिः शङ्की कण्ठसिरा गुदम्। हृदयं बस्तिनाभी च प्रन्ति सद्योहतानि तु ॥ ( सु॰ शा॰ अ॰,६ ) इस प्रकार सात प्रकार के दाह होते हैं जैसा कि जेज्जटाचार्य कहते हैं - 'त्वचं प्राप्तः स पानोष्मा' इस्यादि वर्णित प्रथम दाह तथा 'कृत्स्नदेहा ुगं रक्तं' यहाँ पर रक के स्थान पर पित्त शब्द का पाठान्तर मानकर 'पित्तज्वर-समः पित्तात् स चाप्यस्य विधिईतः' इस श्लोक तक दर्णित द्वितीय पैत्तिकदाह, तृष्णा के निरोध से उत्पन्न तृतीय दाह, 'असुजः पूर्णकोष्ठस्य' इस्यादि के द्वारा वर्णित रक्तस्रावजन्य चतुर्थदाह, धातुचयजन्य पञ्चम दाह, 'चतजेनाश्रत' इत्यादि के द्वारा वर्णित चतजजन्य पष्ट दाह और मर्माभिवातजन्य सप्तम दाह होता है। अभिघात से भी वायु ही की वृद्धि होती है। अतः इसको वातज दाह ही समझना चाहिए। सभी प्रकार के अन्तर्दाह प्रार्थः असाध्य होते हैं। सुश्रुताचार्यं ने अन्तर्दाह को गम्भीर ज्वर का छचण माना है-गम्मीरस्तु ज्वरो होयो द्यन्तर्दाहेन तृष्णया । चरकाचार्य ने उक्त छचणों से युक्त गम्भीर ज्वर को असाध्य कहा है-ज्वरक्षीणस्य शून्यस्य गुम्मीरो दैर्ध-रात्रिकः। असाध्यो बलवान् यश्च केशसीमन्तकुञ्ज्वरः ॥

एवंक्रियो भवेद्यस्तु मदिरामयपीडितः। प्रशान्तोपद्रवे चापि शोधनं प्राप्तमाचरेत्॥ ७६॥ दाहपुनराष्ट्रितिषेषोपायः — विधि-विप्रेंति मदिरापान करने वाले रोगी की उपयुक्त स्थितियाँ (दशाएँ) बताई गई हैं तथा इन दशाओं की चिकिरसा करने पर तृष्णा, दाह आदि उपद्रव शान्त भी हों तो भी यथादोष प्रत्यनीक (द्रोप-विप्-रीत) शोधन करना चाहिए। अर्थात् मद्यज विकारों में पित की प्रधानता होने से पित्तहरण करने के छिये विरेचन का उपयोग करना चाहिए॥ ७९॥

विसर्शः—अन्य आचार्य शोधन शब्द से वमन का भी प्रहण करते हैं, उनके अभिप्राय में जब कि दाहकारक वित्त कफ के स्थान में चला जाय तब वमन भी उपशुक्त है। 'प्रशान्तोपद्रवे' के स्थान पर 'प्रशान्तोपद्रवश्चापि'—ऐसा भी पाठान्तर है। यह आतुर का विशेषण मानाजा सकता है।

सजीरकाण्यार्द्रकश्यङ्गवेर-सौवर्चलान्यर्द्धजलुप्तुतानि । मद्यानि हृद्यान्यथ गन्धवन्ति

पीतानि सद्यः शमयन्ति तृष्णाम् ॥ ५० ॥
तृष्णाशामकमद्यानि—श्वेतजीरक, अद्रक, सींठ, और
सींचल लवण इनका यथोचित चूर्ण तथा आवा पानी मद्य
में मिलाकर इलायची दार्लचीनी आदि गन्धयुक्त द्रव्यों के
प्रचेप से सुगन्धित कर हदय व चित्त को प्रिय लगने वाले
ऐसे मद्य का पान करने से वे तत्काल तृष्णा को शान्त कर
देते हैं॥ ८०॥

जलप्लुतश्चन्दनभूषिताङ्गः
स्रग्वी सभक्तां पिशितोपदंशाम् ।
पिवन् सुरां नैव लभेत रोगान्
मनोनुविद्नं च मदं न यार्ति । ६१ ॥
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सातन्त्रे मदात्ययप्रतिषेधो नाम (नवमोऽध्यायः,
आदितः) सद्गचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥

मध्यानिविधिः—शीतल जल से शरीर को सिञ्चित कर सुगन्धित चन्दन का लेप करके अच्छी सुगन्धि वाले पुष्पीं (मींगरा, चनेली, गुलाब) की माला पहन कर भात के साथ मांस का सेवन कर सुरा (मिंदरा) का पान करने से पानात्ययादिक मधज रोग उत्पन्न नहीं होते हैं तथा मन को हानि पहुँचाने वाला मद (नशा) भी उत्पन्न नहीं होता है॥

विमर्शः-उपदंशः = मद्यपानरोचकद्रव्यम् । 'मनोनुर्विद्वं' के स्थान पर 'मनोमितिद्वद्व मदं न याति' ऐसी पाठान्तर है, वहाँ मन और बुद्धिको सुग्ध (मूढ) बनाने वाल्ला मद्यलचण उरपन्न नहीं होता है ऐसा अर्थ करें।

अन्यत्र मद्यमात्रा यथा—शुद्धकायः पिवेन्मचं सोपदंशं पळदयम् । मध्याहे द्विगुणं तच्च सुस्निग्धं मक्ष्येदनु ॥ प्रदोवेऽष्टपळं तद्दन्मात्रा मयरसायने । अनेन विधिना सेन्यं सुधं नित्यमतन्द्रितैः॥

इति श्री अभ्विकाद्त्तशास्त्रिविर्वितायां सुश्रुतोत्तर-तन्त्रस्य भाषाटीकायां मदात्ययप्रतिषेधो नाम सप्तचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४७॥

## अष्ठचत्वारिंशोऽध्योयः

अथातस्तृष्णाप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २॥

अव <sup>®</sup>इसके अनन्तर तृष्णाप्रतिषेध नामक अध्याय का वर्णन प्रारम्भ किया जाता है जैसा कि भगवान् धन्वन्त्रिर •ने कहा है ॥ १-२ ॥

विमर्शः - नृष्णा की उत्पत्ति में अनेक कारणों में से मद्य भी एक कौरण है तथा मद्यजरोग और नृष्णा दोनों में प्रकृपित पित्त को शमन करना तुल्य चिकित्सा है। अतप्व मदात्ययप्रतिषेध के अनन्तर नृष्णाप्रतिषेध नामक अध्याय का प्रारम्भ करना युक्तिसङ्गत है। चरकाचार्य ने विसर्प का उपद्रव नृष्णा होने से विसर्प के अनन्तर तथा माधवकार ने • छुदिं (वमन) के उपद्रव में नृष्णी के होने से छुदिं के अनन्तर नृष्णा रोग के निदान चिकित्सादि का विवेचन किया है। अस्तु, विसर्प और वमन की अपेच्या मदात्यय रोग के अनन्तर नृष्णा रोग का वर्णन अधिक महत्त्व का है, क्यों कि मदात्यय और नृष्णा में पित्त मुख्य रूप से प्रकृपित होते हैं।

सततं यः पिवेद्वारि न तृप्तिमधिगच्छति ।
पुनः काङ्कृति तोयद्भ तं तृष्णाऽदित्मादिशेत् ॥ ३ ॥
तृष्णापरिभाषा—जो व्यक्ति निरन्तर कई वार जल पीने
पर भी तृष्ति को प्राप्त नहीं होता है तथा वार वार जल पीने
को इच्छा व्यक्त करता है उसे तृष्णादित (तृष्णारोगप्रस्त)
समझना चाहिए ॥ ३ ॥

विमर्श:-- तृष्णा को आधुनिक शास्त्रकार Thirst कहते हैं। इसकी उरपत्ति के विषय में कोई निश्चित मत नहीं है। The mechanism of production of thirst is not fully understood but reference may be made to suggestive observations (wright)। यह जाना हुआ है कि शरीर में ६५-७० प्रतिशत जल की मात्रा है। अस्थि जैसी शरीर की कठोर धातु में भी २० प्रतिशत जल होता है। आहार द्रव्य से उत्पन्न आवश्यक तत्वों को घोळकर रसरूप में शरीर के विभिक्त धातुओं का पोषण पहुंचाना और उनके त्याज्य द्रव्यों को मूत्र, स्वेद, श्रास, वाष्प, और मल द्वार वाहर निकालना जल का ही कार्य है। अतः यह भी निश्चित है कि जब भी शरीर में रससञ्चार में बाधा उत्पन्न होने या मर्छों की अधिक उत्पत्ति एवं सञ्चय होने से अथवा किसी कारण से मूत्र, स्वेद आदि द्वारा अस्वाभाविक रूप में जल का अतिनिःसरण हो जावेगा अथवा आहार द्वारा ऐसे पदार्थ शरीर में पहुँच जावेंगे जो अनिष्ट हैं और उन्हें घोलकर निर्वल करना तथा बाहर निकालना होगा तो जल की अधिक मात्रा में अनवश्य-कता होगी। इस आवश्यकता की सूचनास्त्रूरूप मुख, जिह्ना, तालु आदि अवयवों में जलीयांश की कमी के 'कारण शोप तथा अन्य सार्वदैहिक छत्तणों की उत्पत्ति होती है । इसी को तृष्णा कहते हैं।

> सङ्घोभशेकश्रममद्यपाना-द्रश्लाम्लग्रुष्कोष्णकद्रपयोगात्। धातुक्षयाङ्गङ्गनसूर्य्यतापान् पित्तञ्ज ब्रातश्च भृशं प्रवृद्धौ ॥ ४॥

स्रोतांसि सन्दूषयतः समेती
यान्यम्बुवाहीनि शरीरिणां हि ।
स्रोतःस्वपांवाहिषु दूषितेषु
जायेत तृष्णा प्रबला ततस्तु ॥ ४॥

तृष्णाया निदानं सन्प्राप्तिश्च —अस्यधिक शारीरिक तथा मानसिक संजोभ (हलचल), शोक (चिन्ता), थकावट, मद्यपान करने से तथा रूज, अम्ल, शुल्क, उष्ण और कटु रस बाले इन्यों का अधिक सेवन करने से, रस-रक्तादि धातुओं के ज्ञय होने से, लंघन से, सूर्य की धूप में अधिक रहने से पित और वात अधिक मात्रा में वदकर परस्पर मिश्रित होकर मजुल्यों के जलवाहक स्रोतसों को दूपित कर देने हैं, जिससे प्रवल नृष्णा रोग उत्पन्न हो जाता है ॥ ४-५॥

विमर्शः-चरकाचार्य ने भी तृष्णारोग के कारणों का सुश्रतीनुसार ही उल्लेख किया है, किन्तु सम्प्राप्ति में जलवाहक स्रोतसों के अतिरिक्त प्रवृद्ध पित्त और वात के द्वारा सौरूप धातुओं का शोपण होना तथा जिह्वामूल और गले, तालु तथा क्लोम प्रदेश की रसवाहिनियों (तथा तदन्तर्गत रस) का शोपण होना विशिष्ट लिखा है-पित्तानली प्रवृद्धी सीम्या-न्धातूंश्च शोषयतः । रसवाहिनीश्च नालीजिह्नामूलगलतालुकक्कोन्नः ॥ संशोष्य नृणां देहे कुरुतस्तृष्णां महावलावेतो । पीतं पीतं हि बलं शोषयतस्तावतो न याति शमम् । घोरव्याधिकृतानां प्रमवरयुप-सर्गभूता सा ॥ (च० चि० अ० रैर) प्रायः तृष्णा मानसी भी होती है - 'इच्छादेषारिमका तृष्णा सुखदु:खत्रप्रवर्तते' किन्तु यहाँ पर जो तृष्णा रोग का वर्णन किया जा रहा है वह शारीरिक तृष्णा है। यद्यपि प्रतिदिन जो स्वाभाविक-तृष्णा सभी को लगती है उसमें भी वात पित्त ये ही दोनों दोष कारण हैं। किन्तु वह तृष्णा उचित द्रवपान करने से शान्त हो जाती है। अतः उस तृष्णा का यहाँ विचार नहीं किया गया है तथा उस तृष्णा में और इस रोगज तृष्णा में मुख्य भेद यही है कि वह स्वामाविक है जो द्वपान से तुरन्त शान्त हो जाती है तथा इसमें द्रवपान करने से भी शान्ति नहीं होती क्योंकि तृष्णारम्भ प्रवल रूप से प्रकुपित हुए पित्त-वात पीये हुए जलादि द्रव पदार्थों का तुरन्त शोषण कर लेते हैं। अतएवं इस तृष्णा को चरकाचार्य ने उपसर्गभूता (उपदवभूता) छिख़ी है। यह निश्चित है कि किसी भी द्व या क्लेंद्र भाग का अग्नि (शरीर में पित्त तथा लोक में अग्नि और सूर्य ) और वात के बिना शोषण नहीं हो सकता। अतएव इनके द्वारा शरीरगत जल के शोषित कर लेने पर मनुष्य बार-बार तृषा से पीड़ित होता है --नार्ध दिना हि तर्षः पवनाद्वा तौ हि शोषणे हेतू:। अञ्यातोरतिवृद्धावपां क्षये तृष्यते नरो हि॥ गुवैन्नपयः स्तेहैः संमूच्छंद्भिविदाहकाले च । यस्तुष्येद् हृतमार्गे तत्राप्यानिलानलौ हेतू॥ ( चरक ) प्यास की अधिकता को ( Palydepsia ) कहते हैं। वास्तव में तुष्णा अनेक रोगों का विशिष्ट छचण है। यहाँ पर जो तृष्णा के कारण बताये हें वे सत्य हैं, किन्तु उपठचणमात्र हैं। अतपुव अन्य सभी सम्भव कारणों का समावेश इनमें कर लेना चाहिये-इन कारणों को तीन विभागों में रखा जा सकता है। (१) शारीरिक कारण —वे सभी कारण जो शरीर की धातुओं पर प्रत्यन्त प्रभाव करके तृष्णा को उत्पन्न करते हैं-शारीरिक

कारण कहलाते हैं। इनसें कटू, अग्ल, उष्ण, तीदग, रूच, चार, ठवण तथा मद्यवर्ग के पदार्थ, धातुचय, श्रम, वमन् अतिसार तथा अन्य इसी प्रकार के कारण-शारीरिक कारण कहे जाते हैं। (२) मानसिक कारण-ये कारण मानसिक प्रभावपूर्वक शरीर पर प्रभाव करके तृष्णा की उत्पत्ति करते हैं। भय, चोभ तथा कोध इसी श्रेणी में आ जाते हैं। मागन्तुक कारण-सूर्यसन्ताप, भट्टी, इक्षनों के पास कार्य करना तथा विविध आघात-आगन्तक कारण कहलाते हैं। तृष्णा की उरपत्ति में दो मूल कारण हैं - (१) शरीर में जल की कभी तथा (१) वायव्य एवं आग्नेय या पैत्तिक गुण की वृद्धि। ये दोनों कारण सापेच । शरीर में जल या सौम्य गुण की कमी से वायब्य एवं आग्नेय गुण की बृद्धि होती है जैसा कि वाग्भराचार्य ने भी लिखा है - 'तत्प्रकोषो हि सौम्यषातुप्रदूषणातं इसी प्रकार कदाचित् वात और पित्तवर्द्धक आहार विहार के सेवन से भी वायच्य एवं आग्नेय गुणीं की वृद्धि होने पर सोमगुण या जलीयांश का हास भी होता है, जैसा कि चरकाचार्य ने स्पष्ट लिखा-शोमाद मयाच्छमादपि शोकारकोषादिलङ्गनान्मयात् । क्षाराम्ललवणकद्वकोष्णरूक्षशुष्कान्न-सेवाभिः ॥ धातुक्षयगदकर्षणवमनाचितयोगसूर्यसन्तापैः । पित्ता-निकौ प्रवृद्धौ सौम्यान् धातूंश्च शोषयतः॥ वायु और पित्त ही बढ़कर तृष्णा की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार जिन अवस्थाओं में वाय और पित्त की अधिकता शरीरान्तर्गत जल की कमी होती है उन सब में तृष्णा की उत्पत्ति भी अनिवार्य रूप में पाई जाती है। तृष्णा स्वतन्त्र रोग न होकर अनेक रोगों का विशिष्ट छच्ण है। अतएव चरकाचार्य ने लिखा है कि 'घोरव्याधिक शानां प्रभवत्युपसर्गमृता सा' अर्थात् विविध रोगों से कृश हुए रोगियों में यह उपदवरूप में पाई जाती है। किन्तु फिर भी चरक संहिताकारों तथा तद्र नुसरणकर्ता माधव ने इसको आत्ययिकता एवं चिकित्सा-विशेष के कारण रोगसमूह में पढ़ा है। साधारण अवस्था में मूत्र, स्वेद, मल वथा कुछ अंश में बाष्प के रूप में शरीर से जल का हास होता रहता है, जिसकी पूर्ति जल के साधारण सेवन से बिना किसी विकार के निरन्तर होती रहती है। किन्तु जिस अवस्था में यह हास सीमा का उच्छंघन कर जाता है तो शरीरान्तर्गत जल की कमी की सूचनास्वरूप तृष्णा की उरपत्ति होती है। इस अवस्था में वार वार जल पीने पर भी प्यास वनी रहती है। रक्तस्रावजन्य तृष्णा-कारण-शरीर की प्रत्येक कोपा ( Cell ) जल से परिपूर्ण रहती है जो कि उसको रक्त के द्वारा ही मिलता है। इस तरह शरीरस्थ जल का प्रधान आश्रय या केन्द्र रक्त ही है। किसी कारण से आभ्यन्तरिक (Internal) या वाद्य (External) स्वरूप का अत्यधिक रक्तस्राव होने पर सम्पूर्ण शरीर में जल की साधारण मात्रा कम हो जाती है, जिससे जल-चीतपूर्ति-निमित्त हुगण को प्यास लगंती है। सुश्रुताचार्य ने रसचल में साचात् तथा रक्तचय में शीतपार्थना के द्वारा तृष्णा की उत्पत्ति का उच्छेख किया है-'रसक्षी हशीडा कम्पः शून्यता तृष्णा च, श्रोणितक्षये त्वक्पारुष्यमम्लशीतप्रार्थना सिराशैथिल्यख्र' । शीत-प्रार्थना की न्यास्या में डल्हणाचार्य छिखते हैं कि रक्तगत जल के अंश दव के नष्ट होने पर पित्त की वृद्धि होने से शीत के केन्द्र तिथा अन्याङ्गी को जलप्रहण करने की इच्छा हो

जाती है - 'रक्तस्य दिवत्वात तत्क्षये तेजोवृद्धौ शीतप्रार्थनाऽपि'। इसी से रक्तसावजन्य मुर्च्छा की अवस्था में रोगी को प्यास का अनुभव न होते हुये भी यदि उसके सुख में पानी की कुछ यूँदें ही डाल दी जाय तो वह तुरनत ऑखें खोलकर संज्ञा लाभ करता है। इसीलिये तो जल को जीवन संज्ञा ही गर्छ है 'जीवनं जीबनां जीवो जगरसर्वन्तु तन्मयम्'। इसके अति-रिक्त रक्तगत जलांश को कम करनेवाली सभी अवस्थाओं में तुरणा की उत्पत्ति होती है। य्रीष्मकालीन तृष्णा—यद्यपि यह रोग नहीं है, तथापि यह शरीर की समान विकृति से ही उत्पन्न होती है, यह व्यक्त करने के लिये ही ईसका उल्लेख यहाँ किया गया है। इसका मूळ कारण स्वेदातिप्रवृत्ति है। स्वेद के अधिक होने से शरीर (रक्तादि) गत जलीयांश की कमी हो जाती है तथा उसकी पूर्ति के छिये तृष्णा की उरपत्ति स्वभावतः होती है। तीव विरेचन या विसचिका जैसे रोग में शरीरस्थ जल की कमी से अन्य लच्नों के अतिरिक्त तृष्णा की भी उत्पत्ति होती है। सिरा द्वारा जल रक्त में पहुँचाने पर रोग निवृत्त होता है। साधवकार ने भी तृष्णा के हेतु तथा सम्प्राप्ति वर्णन में लिखा है कि भय, श्रम तथा वल के नाश से प्रकुपित वात, एवं कट्ट, उष्ण, तीच्ण, विदाही पदार्थ, मद्यपान एवं क्रोध आदि प्रकोपक कारणों से प्रकृपित पित्त मिलकर उर्ध्वगमन के द्वारा तालु में पहुँचकर प्यास को उत्पन्न कर देते हैं। इसके अतिरिक्त दोषों से जल-वाही स्रोतसों के दूपित होने पर भी तृष्णा की उत्पत्ति होती है - भयश्रमाभ्यां बलसंक्षपाद्वा ह्युर्ध्व चितं पित्तविवर्धनैश्च । पित्तं सवातं कुषितं नराणां तालुप्रपन्नं जनयेत् पिपासाम्॥ स्रोतस्स्वपां वाहिषु द्वितेषु दोषेश्च तृट् सम्भवती इ जन्तोः॥ तालुपपन्नम्— तालुशब्द भी यहाँ उपलचगमात्र है। अतः द्रुससे रक्तवाहिनी जिह्नामूल, गला तथा क्रोम का भी ग्रहण कर केना चाहिए, क्योंकि तृष्णासम्प्राप्ति में इन अङ्गों की विकृति का वर्णन प्रन्थांतरों में मिलता है—'रसवाहिनीश्च धमनीजिह्यामूलगल-तालुकङ्कोन्नः' (चरक) अन्यच्च—'जिह्वामूलगल्कोमताळुतोय-वद्दाः सिदाः । संशोष्य तृष्टुणा ज़ायन्ते' (वाग्भट) छोम-इस शब्द के अर्थ में अनेक मत हैं-(१) शार्क्षधर तथा अन्य मध्यकालीन संहिताओं में क्लोम को त्तिल के आकार का बताया गया है, जिससे कुछ छोग तिल की आकृति वाले पित्ताशय ( Gall bladder ) का प्रहण करते हैं । पित्ताशय के साथ भी तृष्णा का कुछ न कुछ सम्बन्ध अवश्य है ही— जलवाहितिरामूलं तृष्णाऽऽच्छादनकं क्रिलम् अर्थात् , तिल (क्कोम) यह जलवाहक सिराओं का मूल स्थान है तथा स्वस्थावस्था में तृष्णा नहीं लगने देता है और तिल की आकृति वाला है।(२) कविराज गणनाथसेनजी गळनाडी (Trachea) को ही क्लोम मानते हैं, क्योंकि उसमें मण्डल सन्धि का होना बताया है। (३) कुछ छोग अन्तर्निछिका के आदि भम्रा (Pharynx) को ही छोम मानते हैं। (४) कुछ विद्वान् तालु के समीपस्थ महितष्क मूल ( Base of the brain ) में रहने के कार्ण पीयूषप्रनिय (Pitutary body) को ही छोम मानते हैं। इसकी कियावृद्धि में मेदोवृद्धि तथा परम्परया-विपासाधिक्य होता है। (५) क्लोम शब्द से कतिपय विद्वान् अग्न्याशय ( Panoreas ) का ग्रहण करते हैं। इसके विकृत होने से

मधुमेह की उत्पत्ति होती है। अर्थात इपके विकृत होने पर इसके अन्तःसाव («Insulin) की भी कमी हो जाती है, जिससे शर्करा का समवर्त ( Metabolism ) पूर्ण नहीं हो पाता। परिणासस्वरूप वह मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगती है। शर्करा का उत्सर्ग कराने के लिये जल की प्रचुर राशि का होना भी आवश्यक है। इस प्रकार शर्करा के , उत्सर्ग में शरीरस्थ जल की वहत अधिक राशि मूत्र द्वारा उत्सृष्ट हो जाती है जिससे शरीरगत जल की कमी की सूचना देने के लिये भौतिक परिणामस्वरूप तृष्णा की उत्पत्ति होती है। इससे यह सिद्ध है कि मधुमेहजन्य तृष्णा का मूळ कारण अञ्च्याशय की विकृति है। इसिलये क्लोम शब्द से प्रकरणगत अग्न्याशय का ग्रहण करना उचित प्रतीत होता है। तालु शब्द से भी केवल मृदु तालु ( Soft-· Palale) का ग्रहण न कर के इसके ठीक ऊपर मस्तिष्क स्थित उपाज्ञापिण्ड (Hypothalamus) का ग्रहण भी यदि किया जाय तो उचित है क्योंकि यही जल-नियन्त्रण देन्द्र (.Water regulating center ) का अधिष्टान है। वात और पित्त प्रकुपित होकर तालु को शुष्क कर देते हैं जिससे वहाँ फैले हुए वातनाड़ी के अङ्गों द्वारा उक्त केन्द्र में उत्ते-जना पहुँचने के फलस्बरूप तुम्णा की उरपत्ति होती है। इस तरह उपर्युक्त विवरण के•आधार पर सूत्ररूप में धातु• गत जल की कमी को ही तृष्णा का एकतम कारण कहा जा सकता है जैसा कि चरकाचार्य का भी यही मत है-'अब्धातुं देइस्थं कुपितः पत्रनो यदा विशोषयति । तस्मिन्छु को शुष्यत्यबहरुतृष्यत्यथ विशुष्यन् । इसी आशय को वाग्भट ने भी समर्थित किया है-'तत्प्रकोपो हि सौन्यधातुप्रदूषणात्' अर्थात् जलीय धात की कमी से तृष्णा का प्रकीप होता है। स्रोतः-स्वपां वाहिषु दूषितेषु - जलवाही स्रोतसों के द्षित होने पर प्यास का अनुभव होता है, जैसा कि सुश्रुताचार्य ने कहा है कि उदकवाहक दो स्रोतस हैं। उनका मूल तालु और कोम है। उनमें विकृति होने से प्यास एवं तारकालिक मृत्यु भी हो सकती है-'उदकवहे दे तयोर्मूलं क्रोम तालु च, तप विद्यस्य विपासा सद्योमरणब्न' उदकवाहक मूल स्रोतस दो तथा उन की शाखा-प्रशाखा अनेक होने से स्रोतःस्वपांवाहिषु ऐसा बहुवचनान्त पाठ भी सङ्गत है। रसवाही या लसवाही तथा रक्तवाही ऐसे उदकवह दो स्रोतस समझने चाहिए। अथवा सूचम और स्थूल भेद से भी दो प्रकार के उदकवह स्रोत माने जा सकते हैं। प्रथम की मूल तालु (उसके समीप मस्तिष्क में अवस्थित जलनियामक केन्द्र ) और द्वितीय का मूल क्लोम या अग्न्याशय है, क्योंकि उसके समीप ही चुदान्त्रस्थ रसाङ्करी द्वारा रस का शोषण होता है 🕈 कुछ लोग गलस्थित जिह्नाधरिका सिरा (Sublingual Veins) को उदकवाही स्रोत की संज्ञा देते हैं, वह ठीक नहीं। मधुकोपकार विजयरिवत ने स्रोतः सु-इस सम्प्राप्ति-प्रसङ्ग में दोष शब्द का अर्थ गदाधर के मतानुसर आम, कफ और अन्न किया है तथा इन अन्न, कफ और आम दोषों के द्वारा उद्कवाही स्रोतसों की दृष्टि होने से अन्नज, आमज और कफज तृष्णा उथपन्न होती हैं ऐसा माना है-दोषैरिति-अननकामैः, दुष्टिकर्तृत्वाद् दुष्टदोषसुम्बन्धाद्दाऽन्नामयोरिष दोषत्वम् । किन्तु सभी

प्रकार की तृष्णाओं में पित्त और वात की प्रधानता तथा जुळवाही स्रोतसों की दृष्टि अनिवार्य है। अतः इसे विशिष्ट सम्प्राप्ति न मान कर सामान्य सम्प्राप्ति ही मैं। नना ठीक है। भायुर्वेद के सभी आचार्य तृष्णोत्पत्ति में पित्त और वात को प्रधान दोप तथा दूष्य की दृष्टि से सौम्य धातु और उदकवह स्रोतस आदि को स्वीकार करते हैं—(१) पित्तानिली प्रवृद्धी सोम्यान् धातूँ श्रोषयतः । रसवाहिनीश्च नालीजिह्वामूलगलतालुः क्वोन्नः । संशोष्य नृगां देहे कुरुतस्तृष्णां महावलावेती ॥ (चरक) (२) स्रोतांसि सन्दूषयतः समेतौ यान्यम्बुवाहीनि श्ररीरिणां हि । स्रोतःस्वर्गवाहिषु दूषितेषु जायेत तृष्णातिवर्जां ततस्तु ॥ ( सुश्रुत ) (३) "वातिपत्ते तु कारणम् । सर्वासु तत्प्रकोषो हि सौम्य-जिह्नामूलगल्ह्योमतालुतोयवद्यः सिराः ॥ धातुप्रदूषणात् । संशोष्य तृष्णा जायन्ते ....। (वारभट) इनके अतिरिक्त चरकांचार्य ने और भी स्पष्ट किया है कि अग्नि और वायु के विना प्यास नहीं लगती, क्योंकि वे ही जलीय धातु का शोपण करने वाले हैं। इस प्रकार जल का चय होने पर तृष्णा की उत्पत्ति होती है-नामि विना हि तर्षः पवनाद्वा तौ हि शोषणे हेतू । अन्यातोरतिवृद्धावपां क्षये तृष्यते नरो हि॥ वास्तव में प्रत्येक तृष्णां की उत्पत्ति में उद्कवाही स्रोतसों तथा वातिपत्त की दुष्टि अनिवार्य है। किन्तु निदान वैचिन्य के कारण इसके कम में भेद है। कुछ रोगियों में स्वप्रकोपक कारणों से पहले वात और पिच की दृष्टि होती है, तरप्रधात् स्रोतसों की दृष्टि होकर तृष्णा की उत्पत्ति होती है। इसके विपरीत कुंछ रोगियों में साचात् उदकवाही स्रोतसों की दुष्टि पहले होती है, तःपश्चात् वात-पित्त की दृष्टि होकर तृष्णा भी उत्पन्न हो जाती है। जिस प्रकार कटु, तीचग, विदाही, भय तथा श्रम वात-पित्त-प्रकोपणपूर्वक जलवाही स्रोतसों को दुष्ट करके तृष्णा को उत्पन्न करते हैं इसी प्रकार अन्न, कफ और आम प्रथम जलवाही स्रोतसों को दृष्ट करते हैं, पश्चात् वातिपत्त की दृष्टि कर तृष्णा को उत्पन्न कर देते हैं। जलवाही स्रोतसों की दृष्टि से उत्पन्न तृष्णा का सर्वोत्तम उदाहरण वृक्कविकृतिजन्य जलोदर है। यह बताया जा चुका है कि रक्तवाही या लसवाही स्रोत ही उदकवाही स्रोत हैं। वृक्क की विकृति से इन स्रोतसों में अवरोध होने पर जल उदरगुहा में ही सब्बित होने लगता है एवं परिणामस्वरूप शारीरिक धातुओं में जल की कमी हो जाती है और पिपासा की उत्पत्ति होती है। इसी आशय से चरकार्य ने लिखा है कि उदकवाही स्रोतसी का मार्ग रुद्ध हो जाने पर इस अवस्था में पिया हुआ पानी भी धातुओं में न जाकर उदारावरण में ही एकन्नित होने लगता है - 'स्रोतस्य रुद्धमार्गेषु कपश्चीदकमू व्छितः। वर्धयेतां तदेवान्तु स्वस्थानाददराय तो । तस्य रूपाणि अनन्नाकांक्षा पिपासा ।' अत एव जलोदर की चिकित्सा में जल निषद्ध है। यकूत् और प्लीहा पित्त के स्थान हैं। इनकी विकृति से होने वाले जलोदर में प्रथम पित्तदुष्टि तत्पश्चात् जलवाही स्रोत की दुष्टि होकर तृष्णा उत्पन्न होती है। रक्तचयजन्य तृष्णा में प्रथम जल-वाही स्रोत तथा पश्चात् पित्त की दृष्टि होती है। इस तरह विभिन्न रोगों तथा विभिन्न रोगियों में इनकी दृष्टि का कम भी भिनन-भिनन रहता है।

तिस्रः स्मृतास्ताः क्षतजा चतुर्थी श्र्यात्तथाऽन्याऽऽमसमुद्भवा च । स्यात्सप्तमी भक्तनिमित्तजा तु निबोध लिङ्गान्यनुपूर्वशस्तु ॥ ६ ॥

तृष्णाभेदाः—वात, पित्त और कफ इन दोषों के प्रकोप से तृष्णा तीन प्रकार की, चत (व्रण) के कारण चौथी, पाँचवीं रसचय से, पष्टी आमदोष (अजीर्ण) से उत्पन्न ृप्वं सातवीं स्निग्ध, गुरु, उष्ण, रूच आदि भोजन के निमित्त से उत्पन्न होने वाली ऐसी तृष्णा सात प्रकार की होती है। अब आगे उनके क्रमशः लच्चण कहे जाते हैं।। ६॥

विमर्शः-'तिस इति वातिपत्तकफैः' डल्हणाचार्य ने शङ्का की है कि कफ के (शीत, मधुर और) स्तैमित्य (चिपचिमापन) गुणयुक्त होने से उसे तृष्णा का जनक नहीं होना चुाहिये। फिर भी युद्ध हुआ कफ जब वायु को पित्त के सहित घेर लेता है तव वह उन दोनों (वात पित्तों) से शोपित होता हुआ तृष्णा का उत्पादक हो जाता है। जतजा चतुर्थी चौथी वण के कारण उरपन्न होती है। यहाँ पर चतुर्थ शब्द के प्रहण से आद्य चार तृष्णाएँ सुखसाध्य होती हैं तथा रसचय से होने वाली पाँचवीं और आमदोष से होने वाली छठी को दुःसाध्य समझना चाहिये। पांचवीं रस के चय से (चयात्=रसचयात् रसत्त्रयाद्या चयसम्भवा त्सा ) । और छुठी आमदोष या अजीर्ण से और सातवीं स्निग्धादिभोजन करने से। इस प्रकार सुश्रुताचार्य ने तृष्णा के सात भेद माने हैं, किन्तु चरक ने वातज, पित्तज, आमज, चयज तथा उपसर्गज ( ज्वर-प्रमेहादि के उपद्रवश्वरूप) पाँच प्रकार की तृष्णा का ही उल्लेख किया है। चरक ने सुश्रुतोक्त कफज, चतज और भक्तोद्भवा भेद नहीं माने हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने उपसर्गजभेद विशेष स्वीकार किया है। आमज ुनुष्णा के छन्नण तथा चिकित्सा कफ के समान ही हैं। अतः आमज शब्द से कफज का भी प्रहण कर छेना चाहिये - 'आमशब्देन चेह लक्षणया आमसमान-चिकित्सित आमसमानलक्षणश्च कफोऽपि गृद्धते, तेनामभवाया ब्युत्पादनेन कफजापि मुश्रुतोक्ता गृहीतैवेह।' (च० चक्रपाणिः) अन्नजा या भक्तोद्भवा तृष्णा का अवस्था के अनुरूप वातिक आदि में समावेश हो जाता है। यथा-पाक की पूर्वावस्था में कफज्या आमज में, पच्यमानादस्था में पित्तज में सथा पाकोत्तराअवस्थाःमं वातज तृष्णा मं इसका अन्तर्भाव हो जाता है। चतज नृष्णा के उपसर्गज में या चतजन्य वातप्रकीप होने से वार्तज में अन्तर्भाव हो जाता है 'क्षतजा चौपसर्गिकाया-मनरुद्धा' (चक्रपाणिः) फिर्भी सुश्रुत ने निदान भेद होने से चिकित्सा में भी भेद होता है इस दृष्टि से सात भेद किये हैं। वाग्मटाचार्थ ने भी वातज, पित्तज, कफ्रज, सन्निपातज, आमज, चयज तथा उपलर्गज भेद से तृष्णा के सात भुभेद किये हैं-वातात पित्तात्र्कातत् तृष्णा सित्रपाताद्रसक्षयात । यष्टी स्यादुप-सर्गाच सप्तमी द्यामजा मता ॥ सुश्रुत ने उपसर्गज को ही चतज नाम दिया है। ,वाग्भटोक्त सन्निपातज तृष्णा के स्थान पर सुश्चत ने भक्तोन्तवा का उल्लेख किया है। वस्तुतः भोजन का परिपाक ठीक न होने देसे आम की उत्पत्ति तथा आम से सन्निपीत के छचणों वाछी तृष्णा उत्पन्न होती है । इस प्रकार

केवल वर्णन-शैर्ली की ही भिन्नता है। सुश्रुत ने स्वाभाविक तृष्णा और बुभुचाजन्य तृष्णा का कोई महत्व नहीं होने से एवं पैत्तिकज्वरजन्य तृष्णा का पित्त में तथा पानजा का चयजन्य तृष्णा में अन्तर्भाव हो जाने से वर्णन नहीं किया है। ताल्वोष्टकण्ठास्यविशोपदाहाः

उस

ग्र

भः

भी

रह

तृष

प्रव

ਰ੍ਹਾ

सन्तापमोह्भ्रमविप्रलापाः। • पूर्वाणि रूपाणि भवन्ति तासाः मुत्पत्तिकालेषु विशेषतस्तु ॥ ७ ॥

तृष्णायाः पूर्वस्पाणि—तृष्णा के उत्पन्न होने के पूर्व तालु, ओष्ठ, कण्ठ तथा मुख का विशेष रूप से स्खाना ये स्थानिक लच्चण तथा दाह, सन्ताप, मोह (चित्तविकृति), भ्रम और विविध प्रकार से बोलना ये सार्वदेहिक लच्चण उत्पन्न होते हैं तथा तृष्णा की उत्पत्ति हो जाने पर ये उक्त लच्चण विशेष रूप से वढ़ जाते हैं॥ ७॥

विमर्शः - चरकोक्ततृष्णापूर्वस्पलक्षणानि - प्रायृपं मुख-शोपः स्वलक्षणं सर्वदाऽम्बुकामित्वम् । तृष्णानां सर्वासां लिङ्गानां लाधवमपायः ।

ग्रुष्कास्यता मारुतसम्भवायां तोदस्तथ्म शङ्क्षशिरःसु चापि । स्रोतोनिरोधो विरसञ्ज वक्त्रं

शीताभिरद्भिश्च विवृद्धिमेति ॥ म ॥ वातज्ञतृश्णालक्षणम् — वातज्ञतृश्णालक्षणम् — वातज्ञतृश्णालक्षणम् — वातज्ञतृश्णालक्षणम् — वातज्ञतृश्यालक्षणम् — वातज्ञतृश्यालक्षणम् — वातज्ञत्रदेश और सिर में सूई चुभोने की सी पीड़ा का होना, स्रोतसों (कर्ण स्रोतस अथवा रस और जल के वाहक स्रोतसों ) का अवरोध होना, सुँह के स्वाद का फीका रहना तथा शीतल पूजल के पीने से प्यास का अधिक बढ़ना ये सब वातज तृश्णा के लक्षण हैं ॥८॥

विमर्शः - कुछ लोग 'द्धकास्यता के स्थान पर 'क्षामास्यता' ऐसा पाठान्तर मानते हैं तथा उसका अर्थ भोजन चर्वण करने की असमर्थता करते हैं। इसके अतिरिक्त 'शक्वशिरः ध्रुं चापि' इसके स्थान पर 'शङ्कार्शिगलेषु' ऐसा पाठान्तर मान कर गले में भी सूई चुभोने की सी पीड़ा होती है — ऐसा छद्व**ँ** छिख<mark>ते</mark> हैं। कुपित वार्यु जब शरीरस्थ जल को सुखा देता है तब तृष्णा की उत्पत्ति होती है जैसा कि चरकाचार्य ने भी छिखा है — अञ्यातुं देवस्थं कुपितः पवनो यदा विशोपयति । तस्मिञ्छु को शुष्यत्यवल्रस्तृष्यत्यथ विशुष्यन् ॥ ू ( च० चि० अू० २२ ) प्रायः सुश्रत, चर्क और वाग्भट इस संहितात्रय में वातज तृष्णा के समान छचण मिछते हैं। किन्तु चरक ने वातवृद्धि के सहज **छचण निदानाशको भी इसके छचण में क्रिखा है**—निदानाशः शिरसी भ्रमस्तथा शुक्तिविरसमुखता च । स्रोतोऽवरीथ इति च स्याछिङ्गं वाततृष्णायाः ॥ (च० चि० अ० २२) आचार्य वाग्भट ने इन छच्चणों के साथ गन्ध तथा शब्द के प्रहण करने की शक्ति का भी विनाश इस रोग का छन्नण माना है— मारुतारक्षामता देन्यं शक्कतोदः शिरोभ्रन्मः । गन्धाज्ञानास्यवैरस्य-श्रुतिनिद्रावलक्षयाः। शीताम्बुपानाद् वृद्धिश्रः (वाग्भट) सभी तृष्णाओं में वात तथा पित्त का अनुबन्ध रहता है। वातिक तृष्णा में वातदोष की प्रमुखता रहती है। अतएव उसके **उर्चणभी अधिक रहते हैं। वात का गुण ऋचता उत्पन्न करना** 

ы

है। अतएव मुख में भी रूचता उत्पन्न हो जाती है। यह रूचता शरीरस्थ जलैं की अन्पता का निदर्शक है। मुख में भी तालु ही विशेष रूप से शुब्क होता है एवं वही या उसके ठीक ऊपर मस्तिष्कस्थित उपाज्ञापिण्ड ( Hypothalmus) तृष्णा की अनुभूति का मुख्य केन्द्र है। वाताधिक्य के कारण ही नासा की श्लेष्मलकला शुष्क हो जाती है जिससे वहाँ पर फैले हुए वात-नाडी के अग्र शुष्क होने के कारण गन्धरूप संवेदना का वहन नहीं कर पाते। गन्धज्ञान के अभाव का यही प्रमुख कारण है। श्रवण शक्ति के हास का भी कारण वायु की रूचता के कारण अन्तःकर्ण (Internal ear ) की विकृति है । वातवृद्धि से वातनाडी संस्थान चुभित रहता है, जिससे निदा का प्रायः अभाव हो जाता है। शङ्कप्रदेश में पीड़ा की अनुभूति भी वातवृद्धि का ही लचण -होता है। स्रोतोनिरोध:- उदकवाही स्रोतस्थें का अवरोध वस्तुतः तृष्णा का छत्त्वा न होकर वातवृद्धि का छत्त्वण तथा तृष्णा का उत्पादक कारण है। वातवृद्धि से उदकवाही स्रोतसों में अवरोध होने से धातुगत जल की कमी होकर तृष्णा की उरपत्ति होती है । शीताभिरद्भिरित्यादि-अति शीतल जल भी वात की वृद्धि करता है। वातजन्य तृष्णा में यदि शीतल जल का प्रयोग किया जाय तो वात अत्यधिक प्रकुपित होकर तालु और कृण्ड में <sup>®</sup>शुष्कता उत्पन्न करके तृष्णा को उत्पन्न करता है। इसके विपरीत उष्ण जल वात-शासक होने से ऐसी तृष्णा में उपशय होने से लाभ करता है। अतप्व उष्णजल को तृष्णाशामक भी कहा गया है। वर्फ से मिश्रित अतिशीतल जल पीने से उद्कवाही स्रोतसों की दुष्टि होने से स्रोधोनिरोधवत् तृष्णा की उत्पत्ति होती है। 'पिवेज्जलं शीतलमाशु तस्य स्रोतांसि दुण्यन्ति हि तद्वहानि'। वर्फका पानी पीने से प्यास अधिक लगती है। इसका ज्ञान प्रत्येक अनुभवी व्यक्ति को है।

मुच्छीप्रलापारुचिवक्त्रशोषाः
पीतेक्षणत्वं प्रततश्च दाहः।
शीताभिकाङ्का मुखतिक्तता च
पित्तात्मकायां परिधूपनञ्च ॥ ६ ॥

वित्तजतृष्णालक्षणम् – पित्तजन्य तृष्णा में मूच्छ्रां, असम्बद्ध भाषण, अन्न में अरुचि, मुख का सूखना, नेश्रें का पीछा होना, शरीर (विशेषतया मुख तथा कण्ठ) में दाह होता है तथा शीतळ पद्रश्यों के सेवन करने की आकांचा बूनी रहती है। एवं मुख में तिक्तता तथा धूमवमन की भाति मुख से काळी बाष्प बाहर आती है॥ ९॥

विमर्शः—मून्छाप्रलापारुचिवनत्रशोषाः ॥ इसके स्थान पर 'मून्छात्रविदेष निलापदाहाः' ऐसा पाठान्तर है । इसी प्रकार 'पीतेक्षणत्वं' के स्थान पर 'रक्तेक्षणत्वम्' एवं 'प्रततेश्च दाहः' के स्थान पर 'प्रततश्च शोषः' तथा 'श्वीताभिकांक्षा' के स्थान पर 'श्वीताभिनन्दा' और • 'परिधूपनम्' की जगह 'परिद्यनम्' ऐसे पाठान्तर हैं। पित्त की उच्चणता से शरीरस्थ जल का नाश अधिक स्थाना है। जल के हास एवं पित्त की वृद्धि के परिणामस्वरूप तृष्णा भी अधिक लगती है —पित्तं मतमाग्वेयं कुपितन्वेत्तापयत्था धातुम्। सन्तमः स-हि

जनयेत्तुष्णां दाहोल्बणां नणाम् ॥ (च. चि. अ. २२) मूच्छी यद्यपि पित्त और तमोगुण की वृद्धि से होती है - 'मूच्छां पित्ततमःप्राया' तथापि मुच्छों की उत्पत्ति में पित का विशेष भाग रहता है, जैसा कि मुर्च्छा-निदान में छिखा है-पट्स्वप्ये-तासु वित्तन्तु प्रभुत्वेनावतिष्ठते' इसी प्रकुपित पित्त के ही कारण उसे 'शीतामिकां आ' शीतल जल के पान एवं परिषेक की आकांचा बनी रहती है। प्रलाप-पित्तजनुष्णा में वात का अनुबन्ध भी पर्याप्त मात्रा में है, अतः प्रछापसदश वातिक ळज्जण ∙होते हैं। अहचि – पित्त की उष्णता से शरीरस्थ जल की कमी होने से आमाशियक रस की भी न्युनता हो जाती है, जिससे पित्तजनुष्णा-पीड़ित व्यक्ति को भोजन करने की अनिच्छा होती है। वक्त्रशोप भी पिच की वृद्धि से होता है। पीतेश्वणरतम् यह चरकसम्मत पाठ है। सुश्रत की अन्य पुस्तकों में 'रक्तेक्षणत्वम्' ऐसा भी पाठान्तर है। दोनों पाठों में कोई तात्विक विरोध नहीं है क्योंकि रक्तिमा और पीतिमा दोनों ही पित्त के रङ्ग हैं। अतः किसी रोगी में रक्तवर्ण की प्रतीति होती है तो किसी दसरे में पीत वर्ण की। हेतुसाम्य के कारण यद्यपि पीतिमा या रक्तिमा सर्वशरीर में प्रकट होनी चाहिए तथापि नेत्रगत केशिकाओं के अधिक उत्तान (Superficial) होने से वहाँ पर ही उक्तवणीं की प्रतीति विशेष रूप से होती है। चरकोक्त पित्तज तृष्णालक्षणम् - तिकास्यत्वं शिरसो दाहः शीतामिनन्दता मुच्छा । पीताक्षिमूत्रवर्चस्त्वमाकृतिः पित्ततृष्णायाः ॥ ( च० चि० अ० २२ )

कफावृताभ्यामितलानलाभ्यां
कफोऽपि शुष्कः प्रकरोति तृष्णाप् ।
निद्रा गुरुत्वं मधुरास्यता च
तयाऽर्दितः शुष्यित चातिमात्रम् ॥ १०॥
कण्ठोपलेपो मुखपिच्छिलत्वं
शीतज्वरच्छर्दिररोचकश्च ।
कफात्मिकायां गुरुगात्रता च
शाखासु शोफस्त्विवपाक एव ।
एतानि रूपाणि भवन्ति तस्यां
तयाऽर्दितः काङ्कृति नाति चाम्भः ॥ ११॥

कफ जल्ला लक्षणम्— प्रथम मिथ्या आहार-विहार से कफ प्रकृषित होता है। पर्थात् इस कफ के द्वारा वायु और पित्त घेर लिए जाते हें और उन आवृत हुए वात की रूचता तथा पित्त की उल्लाता से कफ भी शुष्क होकर कफ जल्ला को उत्पन्न करता है, जिस से निद्रा, सार शरीर या उदर में भारीपन और मुख में भीठापन ये लच्ला होते हैं। कफ ज ल्ला से पीडित व्यक्ति का शरीर अत्यधिक सूख जाता है। इन लच्लों के अतिरिक्त कण्ठ में मल की बृद्धि, कफ से लिस स्हने से मुख में चिक्कणता, शीतपूर्वक ज्वर का आना, वमन, अरुचि, हस्त, पाद और शिर में भारीपन तथा शाखाओं (हस्त-पाद) में शोध और भोज़न का ठीक रूप से न प्यना ये लच्ला कफ जन्य तृष्णा में होते हैं। इस नृष्णा से पीडित व्यक्ति अधिक जल पीने की इच्ला नहीं करता॥ १०-११॥

विमर्शः- कुछ आचायों ने कफावृताभ्याम् इत्यादि रहोक

के अर्थाश को निरन रूपसे पढ़ा है - 'बाष्पावरोधात कफसंवृतेऽशी तृष्णा बलातेन भवेत्तथा तु' जिसका अर्थ निम्न है-अपने कारणों से प्रकृपित कफ के द्वारा शरीराग्नि के आच्छादित कर लेने पर जलवाही स्रोतसों में अवरोध होने से (बाष्पा-वरोधात् ) जो तृष्णा उत्पन्न होती है उसे कफन तृष्णा कहते हैं। कफ के द्वारा अग्निया पित्त का आवृत होना तथा जल-वाहक स्रोतसों के अवरोध से कफ को स्वजातीय पोषक पदार्थ न मिलने से उसका चीण, शुष्क और रूच होकर तृष्णा उत्पन्न करना पूर्वपाठ से मिलता हुआ सा ही अर्थ है। मधुर, अम्ल तथा लवण रसयुक्त एवं स्निग्ध और शीत आदि द्रव्यों के सेवन से कफ की वृद्धि होती है। वृद्ध कफ जठराग्नि को आवृत कर लेता है। आमाश्य कफ का स्थान है, भोजन का प्रथम पाचन भी आमाशय में ही होता है। क्य सौम्य है तथा आमाशयिक रस आग्नेय है। इस प्रकार्ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। कफ की अधिकता से पाचक रसों का कार्य ठीक न हो सकने के परिणामस्वरूप अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। इससे रस और जल का शोषण न होने से उदक-वाही स्रोतसों में अवरोध उत्पन्न होकर धातुगत जलकी कमी के साथ त्रणा की उत्पत्ति होती है। मधुकोपकार ने कफ कैसे तृष्णां का उत्पादक होता है, इस विषय का शङ्का समाधान-पूर्वक अच्छा स्पष्टीकरण किया है— 'ननु कफजा तृष्णाऽनुपपन्ना, कफस्य वृद्धस्य केवलद्रवस्य पिपासाकर्तृत्वायोगात् , वातपित्तयोरेव त्रणाकर्तृत्वेन उक्तत्वात , यदुक्तं 'पित्तं सवातं कुपितं नराणाम्' इत्यादि । चरकेऽप्युक्तं 'नाग्नेविना तर्पः पवनादा, तौ हि शोषणे हेतु' (च ० चि ० अ० २०) इति । सुश्रुतेऽ त्युक्तम् - मद्यस्याग्नेय-वायव्यगुणावम्बुवहानि तु । स्रोतांसि शोपयेयातां ततस्तृष्णा प्रजायते ॥ अर्थात् कफ सोमगुणभूयष्ठ तथा द्रवरूप्रोमें होने से तृष्णा का उत्पादक नहीं हो सकता, क्योंकि चरक में वात और पित्त को ही तृष्णा का उत्पादक कारण माना है और सुश्रुत में भी मद्य को आग्नेय तथा वायव्य प्रधान मानकर जलवाही स्रोतसों का अवरोधक तथा तृष्णा का उत्पादक स्वीकृत किया है। इन सभी उद्धरणों के आधार पर केवल वात और पित्त की ही तृष्णा के प्रति साचात् कारणता है, कफ की नहीं। वस्तुतः कफ की तृष्णा के प्रति साचात् कारणता किसी को भी स्वीकार नहीं है। इसी आधार पर चरक ने कफज तृष्णा का उल्लेख न करके आमजन्में ही उसका अन्तर्भाव कर दिया है। कफ की प्रतिक्रिया से प्रवृद्ध पित्त ही तृष्णा को उत्पन्न करता है, यह सर्वमान्य मत है। सुश्रत ने विकित्सा भेद के कारण इसका पृथक् उल्लेख किया है। हारीत भी कफज तृष्णा को पितानुबन्धिनी ही स्वीकार करते हैं। यथा—स्वादम्कलगानीणैं: कुद्रः दलेश्मा सहोब्मणा । प्रपद्याम्बुवहस्रोतस्तृःणां सञ्जनयैन्तृगाम् ॥ शिरसो गौरवं तन्द्रा मीधुर्ये वदनस्य च॥ मक्तद्रेषः प्रसेकश्च निदाधिक्यं तथैव च । एतेछिङ्गेविजानीयाचृष्णां कफसमुद्भशाम् ॥ कफ के कारण अग्त्रिमान्य और पाचन विकार होने से रस या जळ का शोषण ठीक नहीं होता और आस्यन्तर धातुओं में जलांश की न्यूनता हो जाती है, अतः तृष्णा की उत्पत्ति होती है। बाष्पावरोध का अर्थ स्वेदावरोध भी हो सकता है। शरीर के स्वेद् के दक जाने से उसके साथ निकलने वाले त्याज्य मली

का रस सम्बय होता है और उन्हें घोळकर मूत्र द्वारा निकालने के लिये अधिक जल की आवश्यकता के निदर्शन-स्वरूप तृष्णा की उत्पत्ति उवरादिक में प्रत्यच्च दिखाई देती है। शरीर में चारमयता (Alkalaemia) से होने वाली तृष्णा को वातिक, अम्लमयता (Acidaemia) से उत्पन्न होनेवाली तृष्णा को पैत्तिक तथा परममधुमयता (Hyper-होनेवाली तृष्णा को पैत्तिक तथा परममधुमयता (Hyper-glycaemia) में होनेवाली तृष्णा को कफज तृष्णा कह सकते हैं। उदकवाही स्रोतसों के अवश्द्ध हो जाने से शरीर की कोपाओं को पोपण नहीं मिलता, अतः रोगी निरन्तर कुश होता जाता है।

अष

मात्र

आह

होत

पूर्ति

तत्त्वा

प्रयत

विद्या

( सु चय

तुर्ण

रस

से र

का

ने इ

चय

शोष

लच

**े** व्या

तृष्ण

से तृ

हद्र

पटार

दीन

रसद

जिस

करा

क्षीणो

( सु

दोष

शूल,

लच

होने

कह

वायु

दीन

उपरि

जन्य

रुचि

यह

देहम

स्॰

क्षतस्य रुक्शोणितनिर्गमाभ्या रुष्णा चतुर्थी क्षतजा मता तु। तयाऽभिभूतसूत्र निशादिनानि गच्छिनित दुःखं पिबतोऽपि तोयम् ॥ १२॥

क्षतजत्रणालक्षणम्—िकसी र्व्यक्ति को चत ( आघात या चोट या वण ) के होने से प्रथम वेदना होती है तथा द्वितीय रक्त का निर्गमन ( साव ) होता है जिससे उसे तृष्णा उत्पन्न होती है। उसे चतुर्थी चतजा तृष्णा कहते हैं। इस तृष्णा से पीड़ित रोगी निरन्तर जल्लू पीता हुआ भी रात्रि और दिन को बड़े कष्ट से व्यतीत करता है॥ १२॥

विमर्शः—इस तृष्णा को रक्तस्रावजनय तृष्णा भी कहते हैं। प्रायः यह स्पष्ट है कि तृष्णा का सम्बन्ध रक्त या जन्य धातुगत जळीयांश से है रिक्तस्राव होने से शरीरगत रस-रक्तादि धातुओं का जळीयांश कम हो जाता है, जिससे तृष्णाकी उत्पत्ति होती है।

रसक्षयाद्या क्षयजा मता सा तयाऽर्दितः शुष्यित दद्यते चि । अत्यर्थमाकाङ्कृति॰ चापि तोयं तां सिन्नपातादिति केचिदाहुः॥ रसक्षयोक्तानि च लक्षणानि तस्यामशेषेण भिषग् व्यवस्येत्॥ १३॥

क्षयजनुष्णि हिक्षणम् — शरीरस्थ रस के चय से उत्पन्न होने वाली नृष्णा को चयज कहते हैं। इस नृष्णा से पीड़ित व्यक्ति प्रतिदिन स्विता जाता है। उसके समस्त शरीर में तथा विशेषकर मुख, तालु और गले में दाह होता है और वह अधिक चल पीने की इच्छा प्रकट करता हैं। इस नृष्णा को कई आचार्य सान्निपातिकी नृष्णा कहते हैं। इस नृष्णा में रस चय के जितने लच्णा (हदयपीड़ा, क्रम्पन आदि) कहे, गये हैं वे सब मिलते हैं, ऐसा बुद्धिमान् वैद्य समझ लें॥ १३॥

विमर्शः क्रडफ रलोक में निम्न पाठान्तर है — रसक्षयाद्या क्षयसम्मना सा तयाऽभिभृतस्तु निश्नादिनेषु । पेपीयतेऽम्मः स सुखं न याति तां सिन्नपातादिति केचिदाहुः ॥ वस्तुतस्तु सर्वं प्रकार की नृष्णाओं में वार बार जल पीने पर भी सुख नहीं मिलता है, ऐसा लच्चण कहा गया है — 'सततं यः पिनेदारि न नृप्तिमिं गच्छति । पुनः कांक्षति तोयच्च तं नृष्णादितमादिशेत ॥ अतएव उक्त पाठान्तर यहाँ गृही्त नहीं किया गया है, किन्तु रसच्य जन्य नृष्णा में अन्य नृष्णाओं की अपेन्ना यह लच्चण अधिक

ारा

ांन-

रेती

ाली

रन्न

er-

कह

रीर

तर

11

या

ीय

न्न

से

देन

हते

न्य

गत

ासे

ोने

था

ह

क्रो

प्र•

ाये

या

ख

ार

ता

धे •

प· क

मात्रा में और अधिक महत्त्व का सुचक होना चाहिए। आहार रस से सम्पूर्ण घातुओं का पोषक घातुरूप रस उत्पन्न होता है। इसी धातुरस से शरीर का निर्माण तथा चति-प्तिं होती है। इसी आशय से चरकाचार्य ने चतुर्विशतिः तत्त्वात्मक पुरुष (गर्भ) को रसज भी कहा है-'रसजशायं गर्भः । सुश्रुताचार्यं ने भी पुरुष को रसज मानकर रस की प्रयत्नपूर्वक रत्ता करने का उपदेश दिया है-रसजं पुरुषं विद्याद्रसं रक्षेत्प्रयुक्ततः । अन्नात्पानाच मर्तिमानाचाराचाप्यतन्द्रितः ॥ ( सु॰ सु॰ अ॰ १४ ) रस भी जलप्रधान धातु है। अतः उसके चय से शरीरगत जल की कमी होती है और वह कमी तृष्णा के द्वारा व्यक्त होती है। रस के चय से उत्पन्न होने वाली वृष्णा को चयज वृष्णा नाम दिया है। वस्तुतः रक्तवाही, रसवाही एवं जलवाही स्रोत प्रायः अभिनृत ही हैं अतः रसचय से रक्तचय का भी प्रहण करना चाहिए। इस प्रकार चतज तृष्णा का भी अन्तर्भाव इसमें ही किया जा सकता है। चरकाचायें ने इसी िंछये चतज का पृथक उल्लेख नहीं किया है। रस का चय होने पर तृष्णा के अतिरिक्त हृदय प्रवेश में पीड़ा, कम्प, शोष, तृष्णा तथा शून्यता (चेतनाहीनता या खोखलापन) ळचण भी मिलते हैं- 'रसक्षये इत्पीडा कम्पः शोषः शून्यता ृष्णा च' (सु॰ सु॰ अ॰ १५)। चरकाणार्य ने भी रसत्त्यज तृष्णालचण में लिखा है कि यह देह धात रसज है और यह धातुरस जलजन्य है और उस रसधातु के चय होने से तृष्णा लगती है, स्वर दीन (दुर्वल ) हो जाता है तथा हद्य, गला और तालु प्रदेश सुख जाने से वह रोगी छट-पटाता है -देहो रसजोऽम्बुभवो रसथ । तस्य क्षयाच तृष्येदि । दीनस्वरः प्रताम्यन् संशुब्बहृदयगलतालुः ॥ (च० चि० अ० २२) रसत्त्रय होने पर अधिक प्यास लगना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस वस्तु की चीर्णता हो जाती है प्रकृति उसी वस्तु की माँग कराकर पूरा करने का यल करती है - दोषधातुमलक्षीणो बल-क्षीणोऽपि मानवः । स्वयोनिवर्धनं यत्तदन्नपानं प्रकाङ्कृति ॥ (सु॰ सु॰ अ॰ १५) चरकेऽपि —तस्य क्षयाच्च तृब्येद्धि।'

त्रिदोषलिङ्गाऽऽमसमुद्रवा च

• हृच्छूलुनिष्ठीवनसादयुक्ता ।। १४ ॥

आमजनुष्णालक्षणम् — आमदोष से उत्पन्न नृष्णा में तीनों दोषों के लच्चण पाये जाते हैं, किन्तु विशेष रूप से हृदय में शूल, अधिक थूक का आना और शरीर में शिथिलता ये लच्चण होते हैं॥ १४॥

विमर्श — त्रिदोषिक । — आमजन्य विप से त्रिदोप का प्रकोप होने पर उत्पन्न होने वाली तृष्णा आमज या सित्रपातज तृष्णा कहलाती है। सिन्नपादज इसिलये हो जाती है कि आमाजीण से वायु आदि दोषों का प्रकोप बलवान् होता है — 'अजीणांत प्रवास्त्रीनां विश्रमी बल्यान् भवेत।' प्रायः सभी तृष्णाओं में पित्त की उपस्थित भी अनिवार्य है, जैसा कि चरकाचार्य ने भी आमजन्य तृष्णा के वर्णन में इसे आग्नेय प्रधान माना है— तृष्णा याऽऽमप्रभवा साऽप्याग्नेयाऽऽमित्रजनितत्वात। लिङ्गं तस्याक्षार्विद्याध्मानकफप्रसेको च ॥ (च० च० अ० २२) वर्योकि तृष्णा यह पित्त का स्वाभाविक कर्म है—दर्शनं पित्तरूका च श्रुचुणा दिइमादंवम्। प्रभाप्रसादी मेषा च पित्तकमीविकारजम्॥ ( च० सु० १८) आमजतृष्णा में आम के अवरोध के कारण

पित्त वढ़ जाता है। इसीलिये इस आमज तृष्णा को चरक ने आमिपत्तजनिता माना है। इसके अतिरिक्त चरक ने आमशब्द से कफ का भी ग्रहण करके कफ जतृष्णा का भी समावेश इसी में कर लिया है। वाग्भट खाद्यपदार्थ के अवरोध से उत्पन्न होने के कारण इसे वातिपत्तजनित मानते हैं -आमोद्भवा च मक्तस्य संरोधाद् वातिपत्तजा। इच्छूलेत - आमाश्रय अधिक फूलकर ऊपर हृद्य पर द्वाव डालता है जिससे हृद्य प्रदेश में पीड़ा होती है। निष्ठीवनिमिति -आमशब्द से कफ का भी ग्रहण होता है, अतः कफ का स्वाभाविक •ल्लण निष्ठीवन (लाला प्रसेक या धू धू करके धूकना) भी होता है।

स्निग्धं तथाऽम्लं लवणव्य भुक्तं • गुवन्नमेवातितृषां करोति ॥ १४ ॥

मक्तजूत्रणारुक्षणम् — अधिक चिकने, खट्टे, छवणयुक्त और गुरु पदार्थों का सेवन करने से जो अधिक तृष्णा उत्पन्न होती है उसे भक्तोद्भवा या अन्नजा तृष्णा कहते हैं ॥ १५॥

विमर्श:- उदरगत भोजन की स्थिति के अनुसार इसका अन्तर्भाव विभिन्न तृष्णाओं में किया जा सकता है, यथा-भोजन के तुरन्त पश्चात् की अवस्था में कफजा में, पच्यमाना-वस्था में पित्तजा में तथा पाकोत्तर अवस्था में वातजा तृष्णा में इसका अन्तर्भाव हो सकता है। भोजन की प्रचुर मात्रा से भी आमदोप की उत्पत्ति होती है। अतः भोजनाधिक्य से होनेवाली तृष्णा का अन्तर्भाव आमज में ही कर लेना चाहिसे। हिनम्ध आदि के साथ अति शब्द का प्रयोग करना चाहिये। जिससे अति स्निध, अति अम्छ और अति छवण पदार्थ गृहीत हों। अम्लरस आग्नेयगुणभू यिष्ठ होने के कारण पित्तवर्धक होता है। पित्तवृद्धि से आमाशय में विदाह एवं सोमगुण का नाश होने पर पिपासा की उत्पत्ति होती है। अम्छरस सेवन से अत्यधिक लालास्नाव होने के कारण तालुशोप होने से भी तृष्णाकी उत्पत्ति हो जाती है। लवणरस मधुरविपाक होने से कफवर्धक होता है। कफ पिच्छिलता गुण के कारण स्रोतसी में अवरोध उत्पन्न करके धातुगत जल की मात्रा को कम कर देता है, जिससे प्यास लगती है। इसके अतिरिक्त लवण आस्तीय पीडन (Osmotic pressure ) बहाने वाली अन्तत शक्ति है। इसे सेवन करने पर यह धातुगत जलीयांश को अपनी ओर खींच कर धातुगत जल की साधारण मात्रा को कम कर देता है। यह बमी छवण की न्यूनाधिक मात्रा पर निभर है। इस कमी की सूचना के रूप में तृष्णा की उत्पत्ति होती है। गुर्वन्नं तृषां करोति—गुरु से मात्रागुरु और स्वभाव-गुरु दोनों का प्रहण करना चाहिये। प्रकृति से लघु भोजन भी अधिक मात्रा में गुरु के समान प्रभावकारी होने से गुरु कहलाता है। उड़द, तथा सूअर का मांस आदि स्वभाव से ही गुरु होते हैं। भोजन के पाचन में जल का भी बहुत बड़ा भाग रहता है। अतः मात्रागुरु तथा स्वभावगुरु भोजन का परिपाक करने के लिये पुनः पुनः जल प्रहण करने की अभिलापा होती है-अत्यम्बुपानान्न विपच्यतेऽन्नं निर्म्बुपानाच्च स एव दोषः । तरमात्ररो विह्नविवर्धनाय मुहुर्मुहुर्वारि पिवेदभूरि ॥

•क्षीणं विचित्तं बधिरं तृषार्त्तं विवर्जयेन्निर्गतजिह्नमाशु ।। १६ ।।

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

तृष्णाया असाध्यतालक्षणम् — चीण हुए तथा नष्ट मन वाले एवं बधिर हुए तथा तृष्णा से जिसकी जिह्ना शीघ ही बाहर निकल आई हो ऐसे तृष्णा के रोगियों की चिकित्सा न करे ॥

विमर्शः—चरकाचार्य ने तृष्णा की असाध्यता में लिखा है कि अत्यधिक सात्रा में लगने वाली तृष्णा तथा रोग से कृश हुये मनुष्यों की तृष्णा एवं वमन जिसमें होने लग गया हो ऐसे व्यक्तियों की तृपा तथा उवर-मेहादिक वच्यमाण उपदव उपरूप में हो गये हों वह तृष्णा उस रोगी की, मृत्य-कारिणी होती है -सर्वास्त्वतिप्रसक्ता रोगक्रशानां विमप्रसक्तानाम् । घोरोपद्रवयुक्तास्तृष्णा मरणाय विज्ञेयाः॥ ( च० चि० अ० २२ ) यहाँ पर वसन शब्द उपलक्षक है। अतः इससे विरेचन के अतियोग का भी ग्रहण करना चाहिए। जल को जीवन कहा गया है 'जीवनं जीविनां जीवी जगत्सर्वन्त तन्मयम्' व उसके अतिमात्रा में नाश से शरीर का भी नाश हो ज्यता है। ्विस्चिका जैसे रोग में वमन और विरेचन द्वारा उभय मार्ग से जल का नाश होकर मुखशोष, अङ्गमई एवं तोद जैसे उपद्रव उत्पन्न होते हैं एवं रोगी की सृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार अस्यधिक रक्तलाव द्वारा जलांश का नाश होकर मुर्छा आदि उपद्वों से युक्त तृष्णा भी रोगी को मार डालती है। अन्य सभी प्रकार की तृष्णाओं की अत्यधिकता होने पर भयद्भर उपदव उत्पन्न होते हैं एवं उपदव तृज्जारोगी को मृत्युमुख की ओर आने के लिये प्रेरित करती है। इनके अतिरिक्त द्वर, मोह, चय, कास और रवास आदि से व्याप्त मन्त्यों की तृष्णा भी मारक होती है - 'ज्वरमोहक्षयकासश्वासा-व्यस्टदेहानाम्' आदि शब्द से अतिसार तथा वमन का ग्रहण करना चाहिए। चरक में 'मोह' के स्थान पर कहीं-कहीं 'मेह' ऐसा पाठान्तर भी है। ऐसी स्थिति में मधुमेहजन्य संन्यास की अवस्था में होने वाली तृष्णा को ही सेहज तृष्णा समझना चाहिए। चय एवं कास से शरीर के पोषक रस का नाश होता है अतः इस तृष्णा को धातुशोषणात्मिका भी कहा गया है। चरके तृष्णोपद्रवाः—मुखशोषस्वरभेदञ्रमसन्तापप्रकापसंस्त-म्मान् । ताल्वोष्ठकण्ठजिह्नाककंशतां चित्तनाशश्च ॥ जिह्नानिगम-मरुचिं बाधिर्यं मर्मदूयनं सादम् । तृष्णोद्भूता कुरुते ....। ( च॰ चि॰ अ॰ २२ ) कुछ छोगों का मत है कि ये मुखशोप, स्वर-भेद आदि तृष्णा के लचण हैं, जैसा कि अन्य सुध्रतादि प्रन्थों में भी छत्तण के रूप में हैं। ऐसी अवस्था में अतिशय रूप से बढ़े हुए मुखशोपादि उपदव कहे जायेंगे तथा सामान्य रूप में रहने पर छत्तण माने जायेंगे।

> तृष्णाऽभिवृद्धावुद्रे च पूर्णे तं वामयेन्मागधिकोदकेन। विलोभनं चात्र हितं विधेयं स्यादाडिमाम्रातकमातुलुङ्गैः ॥ १७ ॥

तृष्णासामान्यचिकित्सा-यदि रोगी की तृष्णा बढ़ी हुई हो तथा साथ में उदर भी खाद्य-पेय पदार्थों से भरा हुआ हो तो रुग्ण को जल में पिप्पली का चूर्ण डाल कर पिला के वसन कराना चाहिए। इसके अनन्तर उस व्यक्ति की छाछा का सान कराने के लिये दाड़िम ( अनार ), आम्रातक (अर्ग्वाडा) या अन को खिँठाकर उसका विलोधन (इच्छोत्पादन) करना चाहिए॥ १७॥

विमर्शः - वामयेत् - चयजा तृष्णा में वमन नहीं कराना चाहिए, क्यों कि उसमें धात की चीणता होने से वमन हाति-कारक होता है—'उल्लेखनन्त तृष्णास क्षया न्यत्र युज्यते । विजोमनं विशिष्टलोमोत्पादनम् । कुछ आचार्यों ना मत है कि अनेक प्रकार की कथाओं से रोगी का विलोभन करना चाहित तथा कुछ आचार्य 'तिलोमनम्' के स्थान पर 'विलङ्घनम्' ऐसा पाठान्तर मानते हैं, जिसका अर्थ वमन कराने के अनन्तर लघ भोजन न कि लङ्घन कराना चाहिए। क्योंकि लङ्घन कराने से पित्त की बृद्धि होकर तृष्णा के बढ़ने की भय रहता है। किन्त विलोभन अर्थ ही सर्वसम्मत है-फलान्यम्लानि खादेयस्तस्य चान्येऽप्रतो नराः । निःस्तासु तिलद्राक्षाकलक्किप्तां प्रवेशयेत्॥

तिस्रः प्रयोगैरिंह सन्निवार्याः शीतेश्च सम्यमसवीर्यजातैः। गण्ड्रषमम्लैविरसे च वक्त्रे

अं

वा

वर

য়া

सा

ति

वि

जी

री

च्य इवे

द्राध

पह

लो

कुर्याच्छभरामलकस्य चुणैः ॥ १८ ॥ वात नादि त्रिविधतृष्णाचि कित्सा — सम्पूर्ण रस-वीर्यवाले तथा शीतल वच्यमाण उपचारों से वातज, पित्तज तथा कफज तीनों प्रकार की तृष्णाओं की चिकित्सा करनी चाहिए एवं मुख के विरस ( विकृत रसवाले ) होने पर सद्य, काञ्ची और विजोरे नीवू आदि के अग्लरस द्वारा गण्डूष कराना चाहिए। एवं : ऑवले के ताजे ( शुद्ध ) स्वरस से भी गण्डूष कराना चाहिए अथवा आँवले के फलों के चूर्ण का मुखमें घारण या घपंण करना चाहिए॥ १८॥

सुवर्णसप्यादिभिरग्नितप्तै-लोष्टेः कृतं वा सिकताहिभिवा। जलं सुखोष्णं शमयेच तृष्णां सशर्करं श्रौद्रयतं हिमं वा ।। १६ ॥

तृष्णाहरं नलम् - शुद्ध स्वर्ण और रजत की शलकाओं या पर्त्रों को अग्नि में प्रतप्त करके जल में निर्वापित (बुझा) कर उस जल को पिलाने से तृष्णा शान्त हो जाती है। इसी प्रकार अच्छे स्थान की शुद्ध मिट्टी के ढेले या ईट को गरम कर जल में बुझा के उस जल को पिलाने से वह तृष्णा का शमन करता है। अथता उसी जल को शीतल कर उसमें शर्करा मिलाके अथवा मधु मिलाकर पिलाने से तृष्णा शान्त होती है ॥ १९ ॥

विम्रर्शः - चरकाचार्यं के भी छिखा है निक रक्तादिधातुओ में से जलीय तस्व के चीण होने से तृष्णां मनुष्य को सुखाकर शीघ ही प्राणों का घातक हो जाती है। इसिलये ऐन्द्र (दिन्य या आकाशीय) जल में मधु मिलाकर पिलाना चाहिए। ऐन्द्र जल न प्राप्त होता हो तो उसी के गुणधर्मों वाला भूमिगत जल जरे कि कुछ तुवरानुरस वाला या कषायानुरसवाला। तनु (पतला), हरका, शीतल, स्गन्धयुक्त, सुरसवाला तथा अभिष्यन्दन (स्रोतोरोधन) कर्म नहीं करने वाला हो, विलाना चाहिए, किंवा श्रुतशीत जल् में मिश्री मिला के पिळाना चाहिए-अपां क्षयाद्धि तृष्णा संशोष्य नरं प्रणाशयेदाशु ! तस्मादैन्द्रं तोयं समधु विवेत्तद्गुणं वाडन्यत् ॥ किञ्चित्तवरानुरस तनु लघु शीतलं सुगन्धि न्पुरसञ्च । अनिमध्यन्दि च यत्तिक्षितिगतः और विजोरा नीवू ऐसे हितकारक पदार्थों को दिखाकर "मन्येन्द्रवज्ज्ञेयम् ॥ शृतज्ञीतं सित्तत्रेपकमथना" (च॰ चि॰ अ॰ २२)

न )

ना

नि-

कि

हेप

सा

रुघु

से

न्त

स्य [ ॥

था

तज

एवं

गैर

र्।

ना

या

या

कर

ार

नल

ता

1के

, 11

ओं

कर

व्य

=द

1त

51,

था

रसं

ात-२) पञ्जाङ्गिकाः पञ्जगणा य उक्ता- ) स्तेष्वमृद्धं सिद्धं प्रथमे गणे वा । पिवेत्सुखोष्णं ममुजोऽचिरेण

• रुषों विमुच्येत हि वातजायाः ॥ २० ॥

वातजतृष्णाचिकित्सा— पाँच अङ्ग (द्रन्य) वाले जो पञ्चगण्ण (पञ्चमूल) कहे हैं उन गणों (लघु पञ्चमूल तथा वृहरपञ्चमूल) के द्रन्यों में जल को सिद्ध करके अथवा प्रथम (विदारी-गन्धादि) गण की औषधियों में पानी को सिद्ध करके छान कर सुखोष्ण रूप में पीने से मनुष्य शीघ्र ही वातजन्य तृष्णा के दुःख से मुक्त हो जाता है ॥ २०॥

विमर्शः—वातज तृष्णा में वातनाशक अन्न और पान का सेवन करना चाहिए तथा दुग्ध और घृत को उवाल कर शितल करके पीना चाहिए अथवा जीवनीय औपधियों के करक और काथ से सिद्ध किये हुए घृत का सेवन करना चाहिए—वातन्तमन्नपानं मृदु लघु शीतन्न वातन्णायाम्। क्षयकासनुन्धृतं क्षीरघृतमूर्घ्वतातन्णादनम्॥ स्याज्जीवनीयसिद्धं क्षीरघृतं वातिपत्ति तर्षे॥ (च० चि० अ० २२)

वातजनुष्णाचिकित्सा—नृष्णायां पवनोत्थायां सगुडं दिध इत्यते। रसाश्च बृंहणाः शीता गुहूच्या रस्कप्व वा॥

पित्तन्नवर्गेस्तु कृतः कर्षायः

सरार्करः क्षौद्रयुतः सुशीतः ।
 पीतस्तृषां पित्तकृतां निहन्ति
 श्वीरं श्वतं वाऽप्यथ जीवनीयैः ॥ २१ ॥

पित्तजतृष्णाचिकित्सा—पित्तनाशक—उत्पलादिगण, सारि-वादिगण और काकोल्यादिगण की औषथियों के द्वारा काथ बनाकर उसमें शर्करा का प्रजेप देकर शीतल होने पर छ माशे शहद मिलाके पिलाने से पित्तजन्य, तृष्णारोग नष्ट होता है। दुसी प्रकार जीवनीयगण की औषधियों के काथ और करक सें दुख पकाकर पिलाने से भी पित्तज तृष्णारोग नष्ट होता है।

विस्काः - उत्पळादिगण- उत्पळरक्तोत्पळकुमुदसौगन्धिककु-वलयपुण्डरीकाणि मधुकञ्चेति- उत्पलादिरयं दाइपित्तरक्तविना-शानः । पिपासाविषद्दरोगच्छर्दिमूच्छांहरो गणः । सारिवादिगण-सारिवामधुकचन्दनकुचन्दनपद्मककाश्मरीफलमधूकपुष्पाँण्युशीरब्रे-ति-सारिवादिः विपासाञ्चो रक्तवित्तहरो गणः। वित्तज्वरप्रशमनो विशेषाहाहनाशनः ॥ काकोल्यादिगण—'काकोलीक्षीरकाकोली-जीवकषं मुक्सुद्भपर्णीमाषपर्णीमेदामहामेदाच्छित्ररुहाककंटशृङ्गीतुगाक्षी-रीएक्सकप्रपौण्डरीकिधेवृद्धिमृद्धीकाजीवन्त्यो मधुकक्रेति । वाकी-च्यादिरयं पित्तशोणितानिलनाशनः । जीवनो वृंहणो वृष्यः स्तन्य-इलेब्मकरस्तथा। (सु० सु० अ० ३८) दुग्धपाकविधिः—दुग्धे दिं रसे तक्रे कल्को देयोऽष्टमांशकः। कल्कस्य • सम्यक्षाकार्थ तोयमत्र चतुर्गुणम् ॥ ( भे०र० ) पित्तजनृष्णाचिकित्साक्रमः-पित्रजायान्त तृष्णायां पकोदुम्बरजो रसः। तत्काथो वा हिमस्त-द्वच्छारिवादिगणाम्ब वा ॥ चरके पित्तजतृष्णाचिकित्सा—पैत्ते द्राक्षाचन्दनखर्जुरोशीरमधुयुतं तोयम् । कोहितशाकितण्डुकखर्जूर-परूषकोत्पलद्राक्षाः ॥ मधु पकलोष्टमेव च , जले स्थितं शीतलं पेयम् । लोहितशालिप्रस्थः स लोधमधुकाञ्जनोत्पन्नः क्षुण्णः ॥ पकामलोष्ट- जलमधुसमायुतो मृन्मये पेयः ॥ वरमातुलुङ्गवेतसपरळवकुशकाशमृल्यष्टयाहैः । सिर्डेडम्मस्यग्निममं कृष्णमदं कृष्णसिकतां वा ॥
तप्तानि नवकपाळान्यथवा निर्वारय पाययेताच्छम् । आपाकश्वर्करं
वाडमृतवरस्युदकं तृपां इन्ति ॥ क्षीरवतां मधुराणां श्रीतानां शक्ररः।
मधुविमिश्राः । श्रीतकषाया मृद्भृष्टसंयुताः पित्ततृष्णाच्नाः ॥
(च० चि० अ० २२) अन्यच —काइमर्यशक्रंरायुक्तं चन्दनोशीरं
पद्मकम् । द्राक्षामधुकसंयुक्तं पित्ततर्षे जलं पिवेत् ॥ (भै० र०)

बिल्वाढकीकन्यकपञ्चमूली-दर्भेषु सिद्धं कफजां निहन्ति । हितं भवेच्छर्दनसेव चात्र तप्तेन निम्बप्रसवोदकेन ।। २२ ॥

कफ्जनुष्णाचिकित्सा—वित्व की छाछ, अरहर की जड़, छघु पञ्चमूछ के द्रन्य तथा दर्भ (कुशा) की जड़ से सिद्ध किया हुआ पानी कफज नृष्णा को नष्ट करता है। इसके

अतिरिक्त कफज तृष्णा में निग्व के पत्तों से उष्ण किये हुएँ जल या छाथ को पर्याप्त मात्रा में पिलाकर वमन कराना

हितकारक माना गया है ॥ २२ ॥

विसर्शः --व्योषवचामछातकतिक्तकषायास्तथाऽऽमतृष्णाघ्नाः । यचीकं कफजायां वम्यां तच्चैन कार्यं स्यात् ॥ (च० चि० अ० २२) कफजतृष्णायां वमनविधिः -- स्तम्मारुच्यविषाकाछस्यच्छदिषु कफाः नुगां तृष्णाम् । ज्ञात्वा दिषमधुत्रपेष्णलवणोष्णजलैर्वमनिमष्टम् ॥ दाडिममम्लफलं वाऽप्यन्यत् सकषायमथ लेह्म् । पेयुमथवा प्रदद्याद्रजनीशकरायुक्तम् ॥

सर्वासु तृष्णास्वथवाऽपि पैत्तं कुर्याद्विधिं तेन हि ता न सन्ति । पर्यागतोदुम्बरजो रसस्तु सशर्करस्तत्कथितोद्कं वा ॥ वर्गस्य सिद्धस्य च सारिवादेः

पातव्यमम्भः शिशिरं तृषार्त्तैः ॥ २३ ॥

सर्वतृष्णाष्ठ पित्तव्निधिः—सर्व प्रकार की तृष्णाओं में पित्त-नाशक चिकिरसा करने से वे नष्ट हो जाती हैं। अथवा पर्यागत (परिपक्ष) उदुम्बर फल के स्वरस या काथ में शर्करा मिलाकर पीने से सर्व प्रकार की तृष्णाएँ नष्ट हो जाती ' हैं। इसी प्रकार सारिवादिगण की औषधियों के द्वारा सिद्ध किये हुए शीतल जल का पान कराने से तृषा तथा तृपाजन्य पीड़ा-बेचेनी ये सब नष्ट हो जाते हैं॥ १३॥

कशेरुशृङ्गाटकपद्ममोच-

बिसेश्चिसिद्धं क्षतजां निहन्ति ॥ २४ ॥

क्षतजतृष्णचिकित्सा – कसेरू, सिंघाड़ा, पद्म (कमल),
केला, बिस (कमल की जड़) और ऊल की जड़ इनसे
सिद्ध किया हुआ जल अथवा काथ पीने से चतजन्य तृष्णा
रोग नष्ट होता है ॥ २४ ॥

लाजोत्पलोशीरकुचन्दनादि

- दस्वा प्रवाते निशि वासयेत् ।
- तदुत्तमं तोयमुदारगिन्ध
   सितायुतं क्षौद्रयुतं बदन्ति ॥

४४ सु॰ टि॰-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

द्राक्षाप्रगाढञ्च हिताय वैद्य-

· स्तृष्णाऽदिंतेभ्यो वितरेन्नरेभ्यः ॥ २४°॥

क्षतजनुष्णायां योगान्तरम्—धान की खीछें (लाजा), कमल, खस और चन्दन इन्हें पानी में प्रचिप्त कर उस पानी को हवादार खुले स्थान में रात भर रखकर प्रातःकाल इस पानी को नितारकर उसे सुगन्धित पुष्पों से सुवासित कर उसमें शर्करा और शहद मिला के एक तोले भर सुनक्के का कलक (चटनी) भी मिश्रित कर नृष्णारोग से पीड़ित होगियुंं को पिलाना चाहियु॥ २५॥

ससारिवादौ तृणपञ्चमूले तथोत्पलादौ प्रथमे गरो च। क्रय्योत्कषायश्च यथेरितेन

क्षतज्ञतृष्णायां योगान्तराणि — तृण पञ्चमूल के दृश्यों को सारिवादिगण की औषधियों के साथ तथा उत्पलादि गण के दृश्यों को विदारीगन्धादि गण की औषधियों (दृश्यों) के साथ पूर्वोक्तविधि के अनुसार अर्थात् इन दृश्यों को खाण्ड कृटकर सन्ध्या के समय पानी में भिगोकर वातयुक्त स्थान में रख के दूसरे दिन प्रातःकाल हाथ से मसलकर कपड़े से छान के उसमें शर्करा, शहद और मुनक्का की पिष्ट (करक) का प्रचेप देकर तृष्णा से पीड़ित रोगी को पिलाना चाहिए।

मधूकषुष्पादिषु चापरेषु ॥ २६ ॥ राजाङ्नक्षीरिकपीतनेषु

षट्पानकान्यत्र हितानि च स्युः॥ २७॥

क्षतजतृष्णायां पट्पानकानि— मधूकपुष्पादि अर्थात् महुए के फूळ, शोभाक्षन, कोविदार और प्रियुक्त के पुष्प ये चार द्रव्य तथा राजादन (चारोळी या चीरिक अर्थात् खिरनी) और चीरकपीतन (आर्द्रशिरीप या पारसपीपळ) इन छुहों द्रव्यों को खाण्डकूट कर पानी में भिगो के खुळी हवा में रातभर रख कर दूसरे दिन प्रातःकाळ हाथ से मसळ कर शर्करा और शहद प्रचिप्त कर पीने से चतज तृष्णा रोग नष्ट हो जाता है॥ २६-२७॥

विमर्शः—कुछ आचार्यों ने मध्कशोशाञ्जनादिपुष्प न लेकर मध्कपुष्प, मुनक्का, गम्भारी के फल और खर्जूर, ये चार द्रव्य लेने को लिखा है। कुछ लोग राजादन, चीरिका, और कपीतन ऐसे दो के बजाय तीन द्रव्य लेते हैं। ऐसी स्थित में पड्दव्यों के स्थान में सात द्रव्य हो जाने का दोष है। कुछ लोगों का मत है कि ससारिवादी से लेकर क्षीरिकपोतनेषु यहां तक के योगों को मिला के पट् पानक पूरे होते हैं। किन्तु यह मत ठीक नहीं है क्योंकि सारिवादि और तृणपञ्चम्लादि को दो योग तथा उत्पल्दि और विदारी-गन्धादिगणद्रव्यों को दो योग नहीं मान सुकते हैं। इनमें दो-दो का एक-एक योग ही विशेषण-विशेष्यभाव से बनता है। अन्य लोगों का मत है कि कशेवादियोग से प्रारम्भ कर 'राजाद्मज्ञिरिकपीतनेषु' तक पट् पानक योग पूरे होते हैं। यह भी मत ठीक नहीं है क्योंकि कशेवादियोग प्रेक् पठित है।

सतुण्डिकराण्यथवा पिवेत्

पिष्टानि कार्पाससमुद्भवानि ।

क्षतोद्भवां र्फिग्बिनिवारणेन 💉 जयेद्रसानामसूजक्षं पानैः ॥ २८ ॥

क्षतजत्रणायां योगान्तराणि—तृण्डिकेरी (वनकार्पास)
तथा प्राम्यकपास के वीजों को संयुक्त कर के पानी के साथ
पीस कर या पृथक् पृथक् पीस कर छान के कार्करा और
शहद का प्रचेप दे कर पीने से चतजतृष्णा नष्ट हो जाती
है। इन योगों के अतिरिक्त चतजन्य तृष्णा रोग में चतजन्थ
वेदना के क्षमन करने के शल्यतन्त्रोक्त उपायों का भी
अवलम्बन करना चाहिए तथा अनेक प्रकार के तृष्णाकामक
मांसरस एवं मृगादि के ताजे रक्त को पिलाकर भी चतज
तृष्णा की चिकित्सा करनी चाहिए॥ २८॥

•**च** 

1

क्षयोत्थितां क्षीरघृतं निहन्यान्-मांसीदकं वा मधुकोदकं वा ॥ २६॥

क्षयजत्रणाचिकित्सा—दुग्ध को मधन करके निकाला हुआ घृत अथवा मन्दोष्ण दुग्ध में डाले हुए घृत का सेवन करने से चयोथित तृष्णा नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार पकाये हुए मांस का स्वच्छ भाग (सोरवा) अथवा मुलेठी के काथ या हिमजल का पान करने से चयजन्य तृष्णा नष्ट होती है॥ २०॥०

विमर्शः—चरकाचार्य ने चयज तृष्णा को चयकास के समान मानकर धारवादिचीण, उरःचतयुक्त और श्रोष्र रोगियों के लिये शास्त्र में जो जो चिकिरसा लिखी है उसका प्रयोग करने को लिखा है—क्षयकासेन तु तुल्या क्षयतृष्णा सा गरीयसी नृणाम । क्षीणक्षतशोपिहतैस्तरमानां भेषजैः शमयेत्॥ (च० चि० अ० २२) इसके अतिरिक्त बलवान् तृषापीदित के लिये पृत तथा तृषापीदित निर्वंल मतुष्य के लिये दुष्म में अथवा मांसरस में उष्ण पृत का लोंक देकर पिलाने को लिखा है—वलवांस्तु तालुक्षोपे पिवेद् पृतं तृष्यमद्याच । सिंपर्गृष्टं क्षीरं मांसरस्थावलः सिन्धान् ॥ इसके अतिरिक्त तृषापीदित अरयन्त रूच और दुर्वल रोगियों के लिये वकरी का दुष्म या बकरी के मांस का रस पृत से लोंक कर पिलाने को लिखा है—अतिरक्षदुर्वलानां तर्ष शमयेन्तृणामिह्न श्रु प्यः । व्लागो वा पृत्र अष्टः शीतो मेंधुरो रसो ह्या ॥ (च० च० अ० २२)

आमोद्भवां बिल्ववचायुत्तैस्तु जयेत्कषायैरथ दीपनीयैः। आमात्रभञ्जातवलायुतानि

पिवेत्कषायाण्यथ दीपनानि ॥ ३०॥

अामजत्रणाचिकित्सा—आम दोष से उत्पन्न तृष्णा को पिष्परयादिगण की दोपनीय औषधियों के साथ बिरुवफल या बिरुव की इलाल और बचा मिला कर काथवना के पिला के नष्ट्र करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अम्बाहा, शुद्ध भन्नातक और बला के साथ उक्त-पिष्परयादि गण की दीपनी औषधियां मिलाके काथ बना कर पिलाने से आमज तृष्णा नष्ट होती है ॥ ३०॥

विमर्शः—चरकाचार्यं ने आमजनुष्णा को नष्ट करने के छिये सींठ, मरिच, पिष्पुछी, वचा, भञ्जातक और छुटकी के केषाय का उच्छेख किया है—ब्योगवचामञ्जातकितक्तकषायास्त-

1)

थ

ीर

ती

υŶ

भी

क

ज

ठा

न

Į

I

۹.

ना

11

थाऽऽमतुष्णाः । यञ्चोक्तं कफजायां वस्यां लेञ्चेव कार्यं स्यात ॥ (च० चि० अ० २२)•

गुर्वन्नजातां वमनैर्जयेच

क्ष्याहते सर्वकृतां च तृष्णाम् ॥ ३१ ॥

मक्तान्यतृष्णाचिकित्सा—पचने में भारी अन्नों के सेवन

करने से उत्पन्न तृष्णा को वमन कराके शान्त करनी

न्वाहिए। इसके अतिरिक्त चयजन्य तृष्णा को छोड़ कर अन्य

सर्व दोपों से उत्पन्न आमजतृष्णा में वमन कराना हितकारी
होता है ॥ ३१ ॥

विमर्शः -- यंद्यपि चयजन्य तृष्णा भी त्रिदोपज होती है लथापि उसमें चीणधातु होने से वमन कराना उचित नहीं है। सर्वकृता शब्द से आमजतृष्णा अर्थ होता है क्योंकि वह त्रिदोषोत्पन्न होती है। कुछ आचार्यों का मत है कि 'क्षयाहते सर्वकृताञ्च तृष्णाम्' इसके स्थान पर 'क्षयाहते सर्वकृताश्च तृष्णाः' ऐसा पाठान्तर उचित है और चयज नृष्णा को छोड़ अन्य सर्वं प्रकार की तृष्णाओं में वमन कराना चाहिए। चरंकाचार्यं ने अक्तोपरोधजन्य तृषा तथा स्नेहपानजन्य तृषा में पतळी यवागू का पान करना छिखा है तथा गुरु भोजन करने से उत्पन्न तृष्णा रोग के शमनार्थ वमन करा के खाये हुए अन्न को निकाल देना लिखा है तथा यदि रोगी बलवान हो और तृष्णा रोग पीड़ित हो तो सद्य तथा पानी मिश्रित कर अथवा केवल उण्णोदक पीकर वमन कर लेवे फिर मुख के स्वाद को ठीक करने के लिये पिष्पली, चवानी चाहिए अथवा सक्त को पानी में घोलकर उसमें शर्करा मिला के पीना चाहिए-भक्तोपरोधतृषितः स्नेइतृषातोऽथवा तनुयवागूम्। प्रिषवेद् गुरुणा तृषितो अक्तेन तदुद्धरेद्भुक्तम् ॥ मधाम्ब वाम्ब कोष्णं वलवांस्तृषितः समुक्तिखेत पीरवा । मागधिकाविशदमुखः सशकरं वा पिवेन्मन्थम् ॥ (च० चि० अ० २२)

श्रमोद्भवां यांसरसो निहन्दि

गुडोदकं वाऽप्यथवाऽपि मन्थः । रैकोप्योपान क्षान्ते सम्पन्

भक्तोपरोधात् तृषितो यवागू-

मुज्णां पियेन्सन्थमथो हिसं च ॥ ३२॥ श्रमादिनन्य ज्ञानिकित्सा —श्रम के कारण उत्पन्न होने वाली वातन्य तृष्णा को मांसरस नष्ट करता है अथवा गुड़ का शरबत बनाकर पीने से भी वातनतृष्णा नष्ट होती है और यदि तृष्णा पित्तदोषप्रधान होती है तो उसे जो और गेहूँ का जल में युला हुआ तथा वित्रुक्त सत्तू पान करने से नष्ट करता है। इसी प्रकार भक्त (आहार) के निरोध से उत्पन्न वातप्रधान तृष्णा को उष्ण यवागू नष्ट करती है। यदि यह भक्तनिरोधनन्य तृष्णा पित्तन्य हो तो सत्तू को ठण्डे पानी में घोल कर उसमें चृत मिला के तथा वरफ मिला कर पीने से नष्ट होती है॥ ३२॥

या स्नेहपीतस्य भवेच्च तृष्णा तत्रोष्णमम्भः प्रपिवेन्मेनुष्यः । मद्योद्धवामर्द्धनुतं निहन्ति

मद्यं तृषां याऽपि च मद्यपस्य ॥ ३३ ॥

स्तेह्पीताधा मधोद्भवायाध तृष्णामाधिकित्सा—िकसी भी स्तेह के अधिक पान करने से यदि तृष्णा रोग हो जाय तव

उसे शान्त करने के लिये उष्ण जल का पान करना चाहिए तथा मद्यपी मनुष्य के अधिक मद्यपान कुरने से उत्पन्न नृष्णा को अर्धजलमिश्रित मद्य का पान नष्ट कर देता है ॥

विमर्शः - चरकाचार्यं ने स्नेहच्यापत् से उत्पन्न सोपसर्गा तृष्णा का वर्णन किया है - उदीर्णभित्ता प्रहणी यस्य चासिवलं मइत् । मस्मीभवति तस्याशु स्नेहः पीतोऽग्नितेजसा । स जग्ध्वा स्नेहमात्रां तामोजः प्रक्षारयन् वली । स्नेहाग्निरुत्तमां तृष्णां सोप-सर्गामुदीरयेत् । नालं स्नेइसमृद्धस्य शमायान्नं सुगुर्वपि । स चेत् मुर्शति सिलिलं नासादयति दहाते ।। (च० सू० अ० १३, ७०-७२) अर्थात् जिस मनुष्य की ग्रहणी का पित्त उद्दीस हुआ हो तथा उसकी पाचकामि का वल भी अधिक हो तो वैसी अवस्था में उसके द्वारा पीत हनेह अग्नि के तेज से भस्मीभूत हो जाबा है। इस तरह स्नेह से प्रवल हुई अग्नि स्नेह मात्रा को जला कर ओज को नष्ट करती हुई अनेक उपदवीं वाली तृष्णा को उत्पन्न करती है। स्नेहसमृद्ध अग्नि को शान्त करने के लिये गरिष्ठ अन्न भी पर्याप्त समर्थ नहीं होती है अतः उसे शीतल जल पिलाना चाहिए। अन्यथा वह व्यक्ति भी बाह से दग्ध-सा हो जाता है। इस तरह स्नेहपानाधिक्यजन्य तृष्णा के शमन के लिये चरकाचार्य ने शीतल जल का उपयोग लिखा है अतः सुश्रुतोक्त उष्ण जल को भी शीत करके ही तृष्णाशमनार्थ प्रयुक्त करना चाहिए।

तृष्णोद्भवां हन्ति जलं सुर्शीतं सशर्करं सेक्षुरसं तथाऽम्भः ॥ ३४॥

तृष्णोद्भवतृष्णाहरो योगः — तृष्णा से उत्पन्न तृष्णा को शर्करायुक्त शीतल जल का पान अथवा सांठे का शीतल रस अथवा जलमिश्रित सांठे का रस या कैवल शीतल जल नष्ट कर देता है ॥ ३४ ॥

विमर्शः — तृष्णोद्धवामिति हृद्रोगक्षितस्य पुरुषस्योत्तरकालो-त्यन्नामित्यर्थः । चिरकालिक हृद्यरोग से कर्षित हुए पुरुष की उत्पन्न उत्तरकालिक तृष्णा । कुझ आचार्य 'तृष्णोद्भवाम्' के स्थान पर 'वष्णोद्भवाम्' ऐसा पाठान्तर मानते हैं ।

स्वै: स्वै: कषायैर्वमनानि तासां तथा ज्वरोक्तानि च पाचनानि ॥ ३४ ॥

तृष्णाहराणि वमनद्रव्याणि—जिन वमनों को नष्ट करने के लिये जो-जो अपने अपने वमनहारक काथ लिखे हैं उन्हीं काथों को अधिक मात्रा में कण्ठपर्यन्त पिलाके वमन कराना चाहिए तथा ज्वरप्रकरण में कहे हुए शाचनद्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए॥ ३५॥

लेपावगाही परिषेचनानि कुर्य्यात्तथा शीतगृहाणि चापि। संशोधनं क्षीररसौ घृतानि सर्वासु लेहान्मधुरान् हिमांख्य॥ ३६॥

इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते काथिचिकित्सा-तन्त्रे (\*दशमोऽध्यायः, आदितः ) अष्टचत्वाः

रिशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥

一个人

सर्वतृष्णामु पित्तहरो विधिः — चन्द्रन, कर्पूर, खस आदि शीतल द्रव्यों को जल में पीसकर लेप करना, शीतल जल क्षे भरी द्रोणी (टब) में अवगाहन (वेठना या डुवकी लगाना), खस या कमल्दल के बने पंखे पर शीतल जल छिड़क कर उस से देह का सिञ्चन करना चाहिए तथा जल्ध धाराओं से शीत हुए गृहों में निवास करना चाहिये। इन विहारों के अतिरिक्त पित्तहारक विरेचनकर्म से देह का संशोधन, दुख का पान, फलों का रस तथा एणादिमांसरस, गोष्टत का सेवन तथा अन्य मधुर एवं शीत किये हुए अवलेष्ट जैसे खण्डकूष्मावलेह, सन्तु का अवलेहन करना ये सर्व उपचार सर्व प्रकार की तृष्णाओं में प्रशस्त माने गये हैं ॥६६॥

विसर्शः—तृष्णायां पथ्यानि—शोधनं शमनं निद्रां स्नानं कवलधारणम् । जिह्नाधःशिरयोदांहो दीपदग्धहरिद्रया ॥ कोद्रवाः शालयः पेया विलेपी लाजसक्तवः । अन्नमण्डो धृन्वरसाः शक्रारागधाडवौ ॥ भृष्टेमुंद्गैमंसूरेवां चणकेवां कृतो रसः । रम्मापुष्पं चक्रचूणं द्राक्षापपंटपछ्वाः ॥ किर्प्यं कोलमम्लीका कृष्माण्डकमुपोदिका । खर्जूरं दाडिमं धात्री कर्कटी नलदाम् च ॥ जम्बीरं करमर्दञ्च बीजपूरं गवां पयः । मध्कपुष्पं हीवेरं तिक्तानि मधुराणि च ॥ एला जातीफलं पथ्या कुस्तुम्बुरु च टङ्कणम् । धनसारो गन्धसारः कौमुदी शिश्रिरानिलः ॥ चन्दनार्द्रियादलेषो रलाभरणधारणम् । हिमानुलेपनञ्च स्थात पथ्यमेतत्तृषातुरे ॥ तृष्णायामपथ्यानि—स्नेहाक्षनस्देदनधूमपानव्यायामनस्यातपदन्तकाष्ठम् । गुर्वन्नमम्लं लवणं कथायं कट्ठ स्त्रयं दुष्ठजलानि तीक्ष्णम् ॥ एतानि सर्वाणि हिताधिल्रापी तृष्णातुरो नैव मजेत कदाचित् ॥

इति श्री अभ्विकाद्त्तशास्त्रिकृतायां भैपज्यरःनावल्या भाषा-टीकायामुत्तरतन्त्रान्तर्गतोऽष्टचस्वारिंकोऽध्यायः॥ ४८॥

## एकोनपञ्चारात्तमोऽध्यायः

अथ छुर्दिप्रतिपेधसध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अव इसके अनन्तर छुर्दिप्रतिपेध नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि अगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥ अतिद्रवैरतिस्निग्धेरहृद्यैर्लवणैद्रति । अकाले चातिमात्रेश्च तथाऽसात्म्येश्च भोजनैः ॥ ३ ॥ श्रमात् क्ष्यात्तथोद्वेगादजीर्णात् कृमिदोषतः । नार्य्याश्चापन्नसत्त्वायास्तथाऽतिद्रुतमश्नतः ॥ ४ ॥ अत्यन्तामपरीतस्य छुर्देवैं सम्भवो ध्रुवम् । बीभत्सेर्देर्तुसिश्चान्येर्दृतसुक्लोशितो बलात् ॥ ४ ॥

छदें हें तबः अरयन्त द्रव, अरयधिक चिकने, मन के प्रति-कृळ तथा नमकीन पदार्थों के अधिक सेवन से, अकाळ-भोजन, अतिमात्रा में भोजन एवं असारम्य भोजन करने से एवं अम, भप, उद्देग, अजीर्ण तथा पेट में क्रिमि हो जाने से छुदि उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त, आपन्नसत्त्वा (गर्भवती) छी और अत्यधिक श्रीव्रता से भोजन करने से भी छुदि रोग उत्पन्न होता है। शरीर में आम रोगों के वद जाने से भी छुदि अवश्य उत्पन्न होती है। इसी तरह

घृणा उत्पन्न करने व्राले पदार्थ जैसे मल, मांस आदि तथा इन्हीं के समान अन्य पदार्थों के देखने से भी दोष उत्कलेशित होकर छर्दि रोग उत्पन्न होता है ॥ ३-५॥

विसर्शः-चरकाचार्यं ने सुश्रुताचार्यं के समान सर्वप्रकार की छर्दि के सामान्य कारण नहीं छिखे हैं अपित वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज तथा द्विष्टार्थसंयीगजन्य ऐसे इन पाँचों छर्दियों के पृथक पृथक कारण लिखे हैं। 'दोषै? पृथक त्रिप्रभवाश्चतस्रो द्विष्टार्थयोगादिप पत्रमी स्यात्र (च० चि० अ० २०) 'पञ्च छर्दंय इति दिष्टार्थसंयोगना वातिपत्तकफसन्नि-पातोद्रेकोत्याक्ष', ( च० सु० अ० १९ ) माधवकार ने 'दुष्टेदींपै: पृथक सर्वेबीमत्सालोचनादिभिः। छर्दयः पत्र विज्ञेयास्तासां लक्षण-मुच्यते ॥' भी छर्दि के पाँच भेद मानकर 'अतिद्रवैरतिस्तिग्धैः' इत्यादि रूप से सुश्रतीक छर्दिकारणों का उल्लेख किया है। इस तरह वातज, पित्तज कफज, सन्निपातज तथा द्विष्टार्थ-संयोगजन्य (चरक) अथवा आगन्तुक भेद से छुर्दि के पाँच भेद किए गए हैं। यद्यपि आगन्तुक छुदि भी किसी दोप की विषमता हो जाने से होती है जैसा कि कहा है कि दोंघों की विषमता ही रोग है 'रोगस्त दोषवैषम्यम्' अतः साधाः रणतया उसके पृथक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं रहती तथापि सब रोगीं में निद्वान का परित्याग करना ही प्रथम उद्देश्य होता है - 'संक्षेपतः क्रियायोगो निदानपरिवर्जनम्' (Treat the cause ) इसिछिये कारण-परिवर्जन तथा विशिष्ट उपचार करने के प्रयोजन से अधानतुक को पृथक साना गया है, क्योंकि घृणा के उत्पादक पदार्थी अथवा उनके दर्शन-स्पर्शनादि से उत्पन्न मानसिक संस्कारों को समूलोन्मूलित किये विना केवल वात आदि दोष प्रत्यनीक उपचारों से किञ्चिन्मात्र भी लाभ की सम्भावना नहीं है, अपितु कदाचित् अज्ञान से वास्तविक निदान की उपेचा कर की गई चिकित्सा **लामप्रद न होकर हानिकारक हो सकती है। अक्**चिकर या घुणोत्पादक पदार्थों की इयत्ता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ज्याधिभेद से इनसे भी भिन्नता पाई जाती है। किसी को कोई एँक वस्तु अतिप्रिय है तो दूसरे के लिये वही घुणोत्पादक एवं अव्चिकर होने से ब्रामक भी हो सकती है। कपितय व्यक्तियों को दुग्ध, वृत तथा मेवे सहशा उत्तम पदार्थ भी वसनकारक हो जाते हैं। आजकल इसे एलजी (Allergy) या वस्तुविशेष के प्रति शारीर या मन की स्वाभाविक अरुचि या असद्धता कह सकते हैं। आयुर्वेद में यह एछर्जी साल्यासाल्यभेद में समात्रिष्ट हो सकती है। कुछ पदार्थ स्वभावतः वामक होते हैं जैसे मदनफळ, लवण-जलुआदि जो सर्वसामान्य को वमन करा सकते हैं, अतः उक्त ये विभाग में नहीं रखे जा सकते हैं। इसी प्रकार जिनका स्वरूप धारयन्त विकृत, दुर्गनिधयुक्त हो, जिनके देखने और सूघनेत्मात्र से ही वमन हो जाये तथा इन वस्तुओं के प्रत्यच अनुभव के अतिरिक्त कदाचित् श्रवण और मनन से भी वसन होने लगता है। इसका मुख्य कार्ण पूर्वानुभवजनित घुणात्मक संस्कारविशेष ही है। उक्त संस्कार के उदय होने पर व्यक्ति स्वयं को उसी वातावरण से ओतप्रोत सा देखता है। ये बीभरसालोचनानिक कारण भी अलर्जी में नहीं आते हैं क्योंकि इनका तो स्वभाव ही, मन को उद्वेजित कर वमन

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

11

त

ने

:,

च

प

ĭi

ſ

ष्ट

T

₹-

त

से

त्

II

र

ZI.

fì

ये

fi

1

1-

δĪ

₹

त

त

ने

T

ते

कराने का है। अतिद्रव-आमाश्यय में अतिद्रव की उपस्थित, वहाँ अत्यधिक तनाव (Over distention) उत्पन्न करके प्रत्यावतंन क्रिया (Reflex action) द्वारा छर्दि को उत्पन्न करती है। अतिखियम-ऐसा भोजन दुष्पाच्य एवं कफवधंक होता है। ब्वह विकृत होकर स्रोतोरोध तथा आमाशय की श्लेष्मिक कला में चोभ (Irritation) उत्पन्न करके वमन् कराता है। अहब-खाने में अरुचिकर एवं आमाशय की रलेप्मिक कला में संबोभ उत्पन्न करने वाले सभी पदार्थ अहच कहलाते हैं। मुख द्वारा ग्रहण करने पर आमाशय में चोभ उत्पन्न करके प्रत्यावर्तन क्रिया द्वारा वमन कराने वाले वामक या अन्य अखात्म्य पदार्थ इस वर्ग में आ जाते हैं। अतिलवण-लवण श्लेष्मवर्द्धक होने से स्रोतोरोध उत्पन्न करके वमन कराता है। इसके अतिरिक्त छवण में आसतीय ्पीइन (Osmotic pressure) बढ़ाकर अपनी ओर द्वांश को खींच लेने की अद्भुत शक्ति होती है। इसी शक्ति के कारण वह आमाशयस्थ केशिकाओं की दीवारों से द्वांश का साव अत्यधिक मात्रा में कराकर उदर को फुला देता है जिसके फलस्वरूप प्रत्यावर्तनिक्रयाजन्य छिंद की उत्पत्ति होती है। इसी दृष्टि से छवण का संत्रुप्त घोल वसनार्थ प्रयुक्त होता है। अकाल सोजन तथा अतिमात्र मोजन-भोजन का पहिपाक करने के लिये निश्चित समय तथा निश्चित प्रमाण में पाचक रस का स्नाव होता है। असमय में भोजन से आमाशयिक रस् का साव न होने से भोजन का परिपाक नहीं होता है एवं वह विकृत होकर अनुकूल परिस्थिति पाकर प्रत्यावर्तन किया द्वारा छर्दि को उत्पन्न कर सकता है। ठीक यही परि णाम अधिक भोजन करने पर भी होता है। असास्यमोजन -आमाशय में चोभ उत्पन्न करने वाले संखिया सदश विप तथा अन्य वामक और अनिष्ट पदार्थ असायय कहलाते हैं। इनमें से कुँछ ( एपोमार्फिन ) केन्द्र पर साचात् प्रभाव द्वारा एवं कुछ ( गर्म पानी, इमक, ताम्र तथा जिङ्क सिरुफेट ) प्रत्यावर्तन किया द्वारा और कुछ ( इपिकाक तथा सज्ञाहर औपधियाँ ) उभयविधि से वमन कराते हैं। अम, मय तथा उद्देग-ये मानसिक कारण हैं एवं इनके द्वारा होने वाङी छुर्दि केन्द्रीय छुर्दि (Central vomiting) कहलाती है। इसमें मिचली नहीं होती है। अजीर्ण—अजीर्ण के कारण आमाश्यस्थ पदार्थ विकृत होकर विषोत्पत्ति तथा वायु की उरपत्ति ( Gassformation ) के द्वारा प्रस्यावर्तनअन्य छुर्दि को उरपन्न करता है। क्रिमिदोप-आमाशय में गण्डूपद क्रिमि की उपस्थिति से प्रयावर्तन किया द्वारा वसन होता है। इसके अतिरिक्त कभी-कभी ये कुण्डलित होकर अन्त्रावरोध एवं उद्भवर्त उत्पन्न कुरके भी वमन के प्रवर्तक होते हैं। सगर्भावस्था—सधुकोशकार ने लिखा है कि 'गर्भोत्पीडनेन दैं।तवै-गुण्याच्छिद्दिः भार्भ के पीडन से उत्पन्न वायु की विकृति से छुद्दि की उत्पत्ति होती है। गर्भ के प्रथम तीन मासी में प्रायः वमन होता है। इसका कारण प्रत्यावर्तन क्रिया (Reflex action) है। चरक ने भी तृतीय मास में होने वाले दौहूद तथा गर्भ-धारण के सामान्ध छत्तणों का वर्णन करते हुए छुद्दि का वर्णन किया है - 'आर्तवादर्शतमास्यसंस्रवणमनन्नामिछाषः छदिररोचको-इम्लकामता च विशेषेण'। अतिशीष्रभोजन-इससे भी आमाशय के जीव भरने एवं जोभ होने पर प्रत्यावर्तनजन्य छिदि होती

है। वीभरस आदि हेतु भी मानसिक विभाग के अन्तर्गत ही समूझने चाहिये। ये मस्तिष्कगत वामक केन्द्र पर प्रत्यच प्रभाव उत्पन्न कराके वमन कराते हैं। इन सब वाह्य कारणी के अतिरिक्त आमाशय के कुछु रोगों (आमाशयिक कछा-शोथ, आमाशय वण तथा घातक अर्बुद, आमाशय का तीव विस्फार) में भी आमाशयिक चीभ तथा तज्जन्य प्रत्यावर्तन किया के द्वारा भी छुर्दि होती है। संनोभ द्वारा होनेवाले सभी वमन प्राणदा ( Vagus ) नाड़ी की सिक्रयता पर निर्भर हैं। काधुनिक चिकिरसाशास्त्रानुसार छुदि को तीन वड़े भागों में विभक्त किया जाता है-(१) केन्द्रीय छुर्दि (Central vomiting) वामक केन्द्र मस्तिष्क में प्राणगुहातल ( Floor of the fourth ventricle) में अवस्थित है। किसी वस्त के प्रति स्वाभाविक घृणा या भय आदि कारणों से वामक केन्द्र की उत्तेजना के फलस्वरूप होनेवाली वमी केन्द्रीय छुर्दि कहलाती है। इस प्रकारकी छर्दि अधिकतर असहिष्णुता (Neurotic) व्यक्तियों में पायी जाती है। जिन भय, घृणा या भीड़ आदि कारणें से पहले कभी वमन हो चुका है उनकी स्मृति तथा अनुभव से भी पुनः वसन हो जाता है। इसके अतिरिक्त सस्तिष्कार्बुद ( Gerebral tumour ), मस्तिप्कायरण शोथ ( Meningitis ) सदश मस्तिष्क के रोगों में भी खुर्दि होती है। इसका प्रधान कारण शीर्पान्तरीय निपीड़ (Intracranial pressure) की वृद्धि तथा वामक केन्द्र की उत्तेजना है। केन्द्रीय छुर्दि की यह विशेषता है कि इसमें अन्य इदियों के समान छिंद के पूर्व मिचली तथा उदरशूल या उदर के अन्य विकार नहीं पाये जाते हैं। इसमें शिरोवेदना हो सकती है। (२) प्रत्यावर्तन-कियाजन्य छिंदं (Reflex Vomiting)-यह आमाशयस्थ विकृत खाद्यपदार्थ, विभिन्न ऐन्द्रयिक एवं अनैन्द्रयिक विषों से आमाशयिक रलेप्मिक कला के चोभ तथा भोजन से आमाशय के अधिक तन जाने से होती है। इसके अतिरिक्त किसी सांवेदनिक नाड़ी की पीड़ायुक्त उत्तेजना के फलस्वरूप भी प्रत्यावर्तन छुदि होती है। (३) विषजन्यछुदि (Toxic Vomiting )—पुपोमार्किन सदश वामक पदार्थ वामक केन्द्र पर प्रत्यत्त प्रभाव द्वारा वमन कराते हैं। इसके अतिरिक्त ताम्र तथा छवणजळ आमाशय में पहुँच कर प्रत्यावर्तन क्रिया द्वारा वसन कराते हैं। सूत्रविषमयता तथा परमावदुकप्रथिता (Hyper thyroidism) के द्वारा उत्पन्न विष केन्द्र पर षाचात् प्रभाव करके छुदि को उत्पन्न करता है। इस छुदि में हुञ्जास अधिक रहता है एवं केन्द्रीय तथा प्रत्यावर्तनजन्य छर्दि से पृथक करने के छिये यह विशिष्ट छन्नण है। साधारणतया छुदिँ की उत्पत्ति में वामक केन्द्र का प्रत्यच या अप्रत्यच्छप में उत्तेजित होना अनिवार्य है। आयुर्वेदोक्त छदि के उत्पादक सभी कारणों का इन तीनों में ही समावेश हो जाता है। वस्तुतः छुर्दि के उत्पादक कारूण तो अतिद्रव आदि पदार्थों का सेवन ही है। इन्हें तो निदानसेवनजन्य सम्प्राप्तिविशेष के अंश ही कह सकते हैं। मस्तिष्कार्बुद आदि स्थानीय कारणों से उत्पन्न होनेवाली छदि इसका अपवाद है ।

• छादयन्नाननं वेगैरर्दयन्नङ्गभञ्जनैः । निरुच्यते छर्दिरिति दोषो बक्त्राद्विनिध्यरम् 🏌 ६ ॥ छदिनिक्कि—अतिह्नव, अतिस्त्रिग्ध आदि पूर्वोक्त कारणों से अकस्मात् उप्वलेश को प्राप्त होकर वहिनिःसरणप्रयुक्ति वाले वेगों से मुख को पूरित करते हुए एवं अङ्गप्रत्यंङ्गन्यथाओं से शरीर को दुःखित करते हुए एवं मुखद्वारा निकलने वाला प्रकुपित दोष छदिं कहलाता है ॥ ६॥

विमर्शः-दोष शब्द से प्रकृत में विकृत उदान वायु एवं दुष्ट आमाश्चिक पदार्थ के मुखद्वारा बाहर निकलने को छर्दि कहते हैं। छर्दि शब्द छद और अर्द के संयोग से बना है। छुद का अर्थ आच्छादित करना या ढकना या आवृत करना है और अर्द का अर्थ पीड़ित करना है। 'छादयित मुखम, अर्द-यति चाङ्गानीति छदिः । छद अपवारणे, अर्द हिंसायाम् अनयोः पृषोदरादित्वेर्न रूपसिद्धिः।' आमाशय से निकलने वाला पदार्थ मुख को भर देता है एवं छुर्दि में अतिसार की अपेचा कष्ट भी अधिक होता है। यहाँ तक कि वसन करते करते तमाम भान्त्र ऊपर को हो जाते हैं तथा रुग्ण की आँखों से आंसू भी आ जाते हैं। इसी दृष्टि से विषमचणादि आत्यधिक अवस्था के विना कोई भी चिकित्सक किसी रोगी को वमन प्रायः नहीं कराते हैं। इस रोग में प्रधान विकृति उदान वाय की रहती है क्योंकि उदान वायु का स्वाभाविक कार्य भी ऊपर की ओर गति करना है किन्तु जब वह स्वप्रकोपक कारणों से प्रकुपित हो जाता है तब उसकी ऊर्ध्व आने की गति अत्यन्त तेज (अप्राकृतिक) हो जाती है जिससे वह आमाशयस्य अपनव पदार्थों को तथा कभी कभी आन्त्रावरोध में आन्त्रस्थ पदार्थों को भी मुख द्वारा वाहर निकाल देता है, जैसा कि वाग्भट ने भी स्पष्ट लिखा है- 'उदानो विकृतो वोषान् सर्वास्वप्यूर्ध्वमस्यति' (वाग्मट) । छुर्दि (Vomiting) की आधुनिक परिभाषा भी इसके समान ही है जो कि निम्न प्रकार से हैं—Vomiting is a forcible expulsion of the gestric contents through the oesophagus and mouth. अर्थात् अन्तनिलका एवं मुख द्वारा आमाशयिक पदार्थों के वेगपूर्वक बाहर निकलने की किया को छुदि कहते हैं।

दोषानुदीरयन् वृद्धानुदानो व्यानसङ्गतः। ऊर्ध्वमागच्छति भृशं विरुद्धाहारसेवनात्॥ ७॥

छिदसम्प्राप्ति—व्यान वायु के साथ मिला हुआ उदान विरुद्धाहार सेवन करने से वृद्ध (प्रकृपित्त) हुये दोषों को प्रेरित करता हुआ वेगपूर्वक (अ्त्रं) ऊपर (सुख की और) आता है॥ ७॥

विमर्शः—कुछ आचायों ने इस सम्प्राप्ति के 'दोषानुदीरयन्' आदि रुर्लेक को निम्न रूप से पश्चितित करके पढ़ा है— 'ईरयन् रुष्ठेष्मिपचे तु उदानो व्यानसङ्गः। जध्वमागच्छति रसो विरुद्धाहारसेविनाम् ॥' ऐसा पाठपरिवर्तन कार्तिककुण्ड को अभीष्ट नहीं है क्योंकि 'दोषो वक्त्रं प्रधावितः' ईससे आज्ञाय प्राप्त ( गतार्थ ) हो जाता है।

प्रसेको हृद्योत्क्लेशो भक्तस्यानभिन्द्नम् । पूर्वरूपं मतं छर्द्या यथास्वं च विभावयेत् ॥ ८ ॥

हिंदूर्वरूपं रूपश्च — सुख से लाल का स्नाव हीना, हदय (तथा आसाशय) प्रदेश में वेचैनी कौर भोजन करने की इच्छा क होना ये छिदि के पूर्वरूप हैं तथा अपने-अपने दोषों के अनुसार उनके आत्मीय प्रव्यक्त पूर्व रूप को रूप समझना चाहिए, अर्थात् रूपावस्था के छालासाव के कपाय, अस्ल और मधुर रसों में से जो भी रस व्यक्त होने छग जाय तव उसे वातादि दोषों के प्रकट छन्नणों वाली छुर्दि समझनी चाहिए॥ ८॥

विमर्शः - माधवकार ने सुश्रुत के 'प्रसेको हृदयोत्नलेशः' इस रलोक को निम्नरूप से पढ़ा है - हलासोद्राररोधी च प्रसेको लवणस्तनुः। द्वेषोऽन्नपाने च भृशं वमीनां पूर्वलक्षणम्॥ जिसमें प्रसेक, हल्लास और अन्नपानद्वेष इन् तीन लच्नणों के अतिरिक्त उद्गाररोध ( डकार का ठीक न आना ) यह चौथा लचण अधिक लिखा है तिन्तु चरकाचार्य ने भी सुश्रत के समान तीन ही लत्तर्णेंच म निर्देश किया है, उद्गाररोध का उल्लेख नहीं है - 'ताक छित्त्विक्रियक्ष समिती हेपोऽशने चैव हि पूर्वहराम्' (च व चि क्रिक्क क्रफ्ज,। प्रसेकः — छुर्दि की पूर्वहरा वस्था में मुख का 🔊 अथवा आगं का होता है क्योंकि छवण रस छुदि का उत्पादक हुन्ना यदि, वह छवणरसयुक्त सुत लालारस आमाशय में पहुँच जाय तो तुरन्त छुदिँ को उत्पन्न कर सकता है जैसे कि हेलिवर्टन की फिजियोलोजी में भी लिखा है - The act of vomiting is preceded by a feeling of nausia and swallowing of a large quantity of saliva' अर्थात् हज्ञास और स्नृत लालारस अत्यधिक मात्रा निगल लेने के उपरान्त वमन की क्रिया सम्पन्न होती है। भुख का नमकीन होता व्याधिप्रभावजन्य है। हृदुत्नलेशः - बिल्डिस्यात्र न निर्गच्छेत प्रसेक्षप्रोवनेरितम् । हृदयं पीडयते चास्य तमुल्क्छेशं विनिदिशेत्॥ (सु॰ शा॰ अ॰ ४) अन्न आमाशय में उत्तप्त होकर वाहर न निकले तथा प्रसेक ( सुख में पानी भरना ) और छीवन ( शानी को थूकने की प्रवृत्ति ) को प्रेरित करे तथा हृद्यप्रदेश पीड़ित हो जावे उसे उखलेश ( Heart burn ) कहते हैं । अर्थात् आमाशयिक हृच्छिद्र (Cardiac opening of the stomach) समीप्स्थ भाग में आमाशयस्थ पदार्थ को बाहर निकालने की विशेष प्रवृत्ति को ही हदुत्वलेश कहते हैं। वस्तुतः आमाशयिक हृच्छिद्र के विना खुले वमन की किया कदापि सम्प्रज्ञ नहीं ही सकती। वमन पचनसंस्थान की विकृति का एक छन्नण है और हृदुःक्लेश वसन क्रिया का प्राथमिक अङ्ग या पूर्वरूप है। इसमें आर्माशय में हाइड्रोक्कोरिक अम्छ की अधिकता या उसकी अरुपता होने पर दुगिधक पृतिक ( लेक्टिक, ब्यूटिक ) इत्यादिक सेन्द्रिय अभ्छों की उत्पत्ति होती है। ये अम्छ हदयप्रदेश में उरक्लेश करते हैं। हदय में कुछ भी खराबी नहीं होती। आमाशय हृदय के समीप है, तथा उसका ऊपरी द्वार हार्दिक द्वार (Cardiac orifice) कहळाता है। आमाशय के अम्ल इस झर को खोलकर कुछ ऊपर आ जाते हैं। इससे हृदय में पीड़ा माल्स होती है। यह हृदयोखलेश वसन के अतिरिक्त अम्छिपित्त, आमाशय का व्रण और विस्तार या विस्फार ( Dilatation ), जीणशोध, अपचन और अजीण ( Dyspepsia ) में उत्पन्न होता है। दूसरी अवस्था यह है कि महाप्राचीरा पेशी ( Diaphragm.) के कड़ी हो जाने से आमाशय पर दवाव पद्ता है जिससे हृन्छिद्र की पेशियां स्वभावतः ढीली पड़ जाती हैं। इस प्रकार आमाशयिक

ना

ल

व

1:'

र्च

या

का

हिं.

11-

ण

क्त

में

F

गि

हिच्छिद्र के खुळ जाने पर वेग के द्वारा श्रामाशय पदार्थ वाहर निकळ जाता है। मक्तस्यानिमनन्दनम् — छत्तणोत्पित्त से पूर्व ही आमाशय में विकृति की परस्परा निरन्तर चळती रहती है जिम्नके परिणामस्वरूप अरुचि या अन्नपानद्वेष नामक पूर्वेष्ट्रप की उत्पत्ति होती है। इस अवस्था में गृहीत अन्नपान भी वेगपूर्वक वमन का प्रवर्तक होता है। इसके अतिरिक्त खाद्य के साथ ळाळारस भी आमाशय में अवस्य पहुँचेगा जो कि वमन का उत्तेजक है। इसी भय से आमाशय पाइतिक नियम के अनुसार किसी भी वाह्य वस्तुको स्वीकार करने में असमई रहता है।

प्रच्छद्येत् फेर्निलमल्पमल्पं
 रद्भलार्दितोऽभ्यर्दितपार्श्वपृष्टः ।
 श्रान्तः सघोषं बहुशः कषायं •
 जीर्णेऽधिकं साऽनिलजा विमस्तु ॥ ६ ॥

वातच्छिदिलक्षणम्—पार्श्व और पृष्ठ में पीड़ा का अनुभव करता हुआ तथा शूल से पीड़ित ज्यक्ति झागदार एवं थोड़ा-थोड़ा तथा शब्द करता हुआ वहुत वार वमन करता है तथा वमन करने से श्रान्त हो (थक) जाता है एवं वमन का रस कपाय तथा भोजन के पच जाने पढ़ वमन अधिक होता है। इसे वातजन्य वमन कहते हैं॥ ९॥

विमर्श:-चरकाचार्य ने प्रत्येक दोष से उत्पन्न होने वाली छर्दि के कारण और सम्प्राप्तिका साथ ही वर्णन कर फिर उनके छत्त्रण लिखे हैं - व्यायामतीक्ष्णीषधशोकरोगमयोपवासाद्यति कपितस्य । वायुर्महास्रोतिस सम्प्रवृद्ध उत्क्लेश्य दोषांस्तत जर्ध्व-मस्यन् ॥ आमाशयोत्कलेशकृतान्त्र ममं प्रपीडयंश्छदिमुदीरयेत् । हृत्पा-र्थंपीडामुखशोषमूर्थनाभ्यर्तिकासस्वरभेदतोदैः ॥ सफेनं विच्छित्रकृष्णै तनुकं कपायम् । कुच्छ्रेण चारुपं महता च वेगेनार्तोऽनिलाच्छर्दयतीह दु:खम्॥ (च० चि० अ० २०) व्यायाम, तीचगौषध, शोक, रोग, भय और उपवासादि कारणों से वायु महास्रोतस में वदकर प्रकुपित होकर अन्य दोषों को उत्वलेशित कर उन्हें ऊपर की ओर फेंकता हुआ आमाशय में भी उल्बलेश कर मर्म (हृद्य ) को 'पीड़ित करता हुआ वातिक छुर्दि रोग को उत्पन्न करता है जिसके ळत्तण हृदय और पार्श्व में पीड़ा, मुलशोप, मस्तिष्क में पीड़ा तथा कास, स्वरभेद, सुई चुभोने की सी पीड़ा और जोर की उद्गार ( डकार ) का शब्द होता है तथा फेन्युक्त, छितरा हुआ, काले वर्ण का, स्वाद में कषाय और थोड़ा सा वमन बड़े कप्ट से निकलता है। वातिकच्छर्दि के लचण हैं। ऐसे वातिक छुर्दि में पीड़ा तथा वेग ये दो मुख्य लच्चण होते हैं-'वातादृते नास्ति रुजा' इसके अतिरिक्त वायु का गुण गति है। उसके प्रवल होने पर गति भी वेगयुक्त हो जस्ती है। अन्त में इसका परिणाम भी पीड़ा ही है । इत्पार्श्ववीड़ा कहिं के समय आमाशयोःसेध के कारण हृदय या तःसमीपस्थ अङ्गी पर दबाव पड़ने से पीड़ा का अनुभव होता है। वमन के समय उदर की सभी पेशियां सामान्य कार्य करती हैं किन्त वाताधिक्य के कारण इनकी क्रियाशीलता और भी अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकर इनमें आवश्यकता से अधिक तथा निरन्तर सङ्कोच होते रहने से पीड़ा अधिक हो जाती है।

उद्गारशन्दप्रवल—वसन के पूर्वरूप में उद्गार का अवरोध बताया गया है किन्तु रूपावस्था में उसकी उपस्थिति ही नहीं अपितु प्रवलता भी हो जाती है। इस छुदिं को वातनाड़ीजन्य छुदिं कह सकते हैं क्योंकि चरकप्रतिपादित इसके अधिकांश कारण (शोक भयादिक) वातनाड़ीसंस्थान पर प्रभाव डालने वाले हैं।

योम्लं भृशं वा कटुतिक्तवक्त्रः पीतं सरक्तं हरितं वमेद्वा।

• सदाहचोषज्वरवक्त्रशोषो

मुच्छोऽन्वितः पित्तनिमित्तजा सा ॥ १० ॥

पित्तज्छिदिलक्षणम्—जो न्यक्ति अत्यधिक अम्ल वमन करता हो तथा जिसका मुख कहु (चरपरा) और तिक्त (तीता या कड़वा) हो या वमन का रङ्ग पीला, रक्त-युक्त याहरा हो एवं सर्वाङ्ग अथवा आमाशय और अञ्चनिका प्रदेश में दाह हो, चोप (चूसने की सी पीड़ा) हो, ज्वर हो तथा मुख सूखता हो एवं रुग्ण को कभी कभी मूच्छु। भी आ जाती हो तब उसे पैत्तिकच्छुर्दि कहते हैं॥ १०॥

विसर्शः-चरकानुसार पित्तजच्छर्दि के कारण, सम्प्राप्ति और लज्ञण निरन हैं—अजीर्णकट्वम्लविदाह्यशीतरामाश्ये वित्तमुदीर्णवेगम् । रसायनीभिविसतं प्रपीड्य मर्मोध्वमागम्य वर्मि करोति ॥ मूर्व्छोपिपासामुखशोषमूर्धताच्वक्षिसन्तापतमो अमार्तः। पीतं भृशोष्णं हरितं सतिक्तं धूम्रज्ञ वित्तेन वमेत् सदाइम् ॥ ( च० चि० अ० २० ) अजीर्णावस्था में तथा कटु, अम्ल, विदाही और उष्ण पदार्थों के अत्यधिक सेवन करने से आमाशय में पित्त उद्दीस वेग से उत्पन्न होकर रसायनियों के द्वारा फैल कर ऊपर को आ के मर्म (हृदय) को पीड़ा पहँचाता हुआ वभन को करता है तथा इस पैत्तिक वमन में मूच्छां, पिपासा, 'मुख का सूखना, एवं मस्तिष्क, तालु और नेत्रों में सन्ताप (दाह ) का होना, आँखों के सामने अँधेरा छाना एवं शिर में चकर होते हैं। इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति पीछा, अत्यन्त उष्ण, हरा, तिक्त (कंड़वा ) तथा धूँए के वर्ण का एवं दाह्युक्त वमन करता है। माधव टीका में धूम्र का कृष्णलोहित वर्ण अर्थ किया है। सुश्रुताचार्य ने इसमें उबर का होना भी लिखा है। वास्तव में पित्तज विकार में शरीरान्तर्गत अधिक उष्णता के द्योतक उवर का होना अनिवार्य भी है। यद्यपि चरक और वाग्मट ने उबर का प्रत्यच उत्लेख नहीं किया है तथापि उनके सन्ताप और तापशब्द अभीष्टार्थ ( ज्वर ) के द्योतक हैं । ऐसे लच्चणों से युक्त छुदि आमाशयिक कलाशोध ( Peptic ulcer ) और आन्त्रपुच्छ शोथ (Appendicitis) में विशेष रूप से मिलती है। आमाशयिक कलाशोध में हृद्यप्रदेश में दाह तथा खाने के कुछ देर पश्चात् अर्थात् पाचन के समय वमन होता है। पाचन के काल में वमन का हाँना पित्ताधिक्य का द्योतक है। आन्त्रपुच्छ शोथ में भोजनोत्तर पाचनकाल में वमन होता है तथा ज्वर रहता है जो कि पैत्तिक छुदि का मुख्य लचण है। वमन के पीतवर्ण तथा हरितवर्ण के होने एवं तिक रस के होने का कारण ग्रहणी ( Deodinum ) से उदावृत्त ( ऊर्ध्वागत ) वित्त के कारण तथा धूम्रवर्ण थोड़ी मात्रा में रक्त के आने के कारण होता है।

यो हृष्टरोमा, मधुरं प्रभूतं शुक्तं हिमं सान्द्रकफानुविद्धम्। अभक्तरुगौरवसादयुक्तो वसेद्वसी सा कफकोपजा स्यात्।। ११।।

कफजन्छदिलक्षणम् — जो न्यक्ति रोमाञ्चयुक्त हो तथा जिसे अन्न खाने की इच्छा न हो एवं जिसका शरीर गौरव (भारीपन) और साद (अङ्गग्लानि) से युक्त हो तथा मधुर रस वाली, मान्ना में अधिक एवं श्वेत वर्ण, स्मर्श में शीतल और गादे (चपचपेदार) कफ से लपटी हुई वमन करता हो तो उसे कफप्रकोपजन्य वसन समझे ॥ ११॥

विमर्शः - चरकोक्त कफजच्छ्रदिं के कारण-सम्प्राप्ति और 
छत्तण इस प्रकार हैं —िकाम्यातिगुर्गमिवदाहिमोज्यैः स्वप्नादिशिश्चैव कफोऽतिवृद्धः । वरः शिरो मर्मरसायनीश्च सर्वाः समावृत्य
विम करोति । तन्द्रास्यमाधुर्यकफप्रसेकसन्तोषनिद्रारुचिगौरैवातः ।
किग्धं धनं स्वादु कफाहिशुद्धं सलोमहर्षोऽस्परुजं वमेतु ॥
(च० च० अ० २०) अत्यधिक सिग्ध, भारी, आमकारक
और विदाही पदार्थों के सेवन करने से तथा स्वप्नादि सुखकर कियाओं से कफ अधिक मात्रा में वढ़ कर छाती, शिर,
मर्म (हृद्य) और रसवाहिनियाँ इन सबमं प्रविष्ट हो
कफजन्य वमन रोग उत्पन्न कर देता है जिसमें तन्द्रा, मुखमधुरता, कफ का धीवन, अरुचि और गौरव से वह रोगी
पीडित रहता है एवं स्निग्ध, गाड़ा, मधुर स्वाद युक्त वमन
करता है।

सर्वाणि रूपाणि भवन्ति यस्यां सा सर्वदोषप्रभवा मता तु ॥ १२ ॥

सन्निपातजव्छिदिलक्षणम् — जिस में वात, पित्त और कफ इन तीनों के छचण मिलते हों उसे सन्निपातजन्य छुर्दि कहते हैं॥ १२॥

विमर्शः-चरकोक्त सन्निपातजन्य छदिं के कारण. सम्प्राप्ति तथा छत्तण इस प्रकार हैं-समदनतः सर्वरसान् प्रस-क्तमामप्रदोषतुंविपर्ययेश्व । सर्वे प्रकोपं युगपरप्रपन्नाइछदि त्रिदोषां जनयन्ति दोषाः । मूलाविपाकारुचिदाइतृष्णाश्वासप्रमोहप्रबलाप्रस-क्तम् ॥ छदिस्त्रिदोषाञ्चावणाम्छनीलसान्द्रोष्णरक्तं वमतां स्यात ॥ ( च॰ चि॰ अ॰ २० ) सदा सर्व रस अर्थात् पृथ्या-पथ्यमिश्रित भोजन करने से एवं आमदोप और ऋतु-वैपरीव्य से वातादि सर्वदीष एक साथ कुपित त्रिदोपजन्य छुर्दि को उत्पन्न करते हैं जिसके छन्नण शूछ, भोजन का अपचन, अरुचि, दाह, तृष्णा, श्वास, मुच्छी आदि होते हैं। त्रिदोषजन्य छदिं छवण और अग्छ रस वाछी एवं वर्णमें नीछी तथा गाहे उष्ण रक्त से मिश्रित होती है। त्रिदोपजन्य छुर्दि में तीनों दोषों के छत्तण मिछते हैं जैसे वात के कारण शूळ, कफ के कारण अपचन, अरुचि तथा श्वास होता है और पित्त के कारण दाह, तृष्णा, मुच्छी तथा कभी-कभी वसन में रक्त भी निकलता है। इस प्रकार की छुदि अनेक प्रकार की विषमयता जैसे मूत्रविषमयता ( uraemia ) जीर्ण आमाशयशोध, वण या कर्कटार्बंद, पित्तरक्तता (Chol:emia) आदि विकारों में होती है।

बीमत्सजा दौर्हदजाऽऽमजा च सात्म्यप्रकोपात्क्रमिजा च या हि। सा पद्ममी ताद्म विभावयेत्तु दोषोच्छ्रयेणैव यथोक्तमादौ ॥

धागन्तुज्ञ छिदिलक्षणम् — गन्दी वस्तुओं के सम्पर्क से, श्रियों में सगर्भावस्था से, आमदोष या आमाजीण से, सारम्य भोजन आदि के सेवन के अकस्मात् त्याग से, आन्त्र में कृमियों की उपस्थिति से होने वाली यह ग्रींचवीं छुदिं आगन्तुज छुदिं कहलाती है। इस छुदिं को भी प्रथम कहे दोषों के लच्नों के अनुसार ही पहचानना चाहिए॥ १३॥

विसर्शः—(१) बीभत्सजाद्विष्टाशुचिपूत्यामैध्यादिकाद् वृण्तः कराज्जाता' अर्थात् मल, मांस, रक्तादिदर्शन तथा सहे पदार्थ के दर्शन से घुणा होने से उत्पन्न छुदि वीभत्सा कह-छाती है। चरकाचार्य ने पाँचवीं आगनतुक छिद् न मान कर इसे ही पाँचवीं माना है तथ इसे द्विष्टार्थसंयोगजा कहा है-डिष्टप्रतीपाशुचिपूत्यमेध्यबीभत्सगन्धाशनदर्शनेश्च । यच्छर्द-येत्तप्तमनामनोध्नैदिंष्टार्थसंयोगभवा मता सा॥ ( च॰ चि॰ अ० २०) (२) दौहंदजा - दौहंद ( गर्भ की खाने-पीने की इच्छाएँ गर्भवती के हद्य द्वारा प्रकट होती हैं ) के पूर्ण न करने से उत्पन्न छिदं दौईदिजा मानी जाती है। अन्य लोगों ने इसका अर्थ सामान्य गर्भधारणरूप करके तदुरपन्न छुदि को दौईदजा कहा है। इसे गर्भावस्थाजन्य वसनाधिक्षय (Hyperemasis gravidarum) तथा स्तिकापस्मार ( Eclampsia ) जन्य छुर्दि कहते हैं। (३) आमजा च-आमदोष के सञ्चय से स्वन्तत्र छुदिं होती है तथा आम के कारण ही विस्चिका के वमन की उत्पत्ति होती है। (४) 'सारम्यप्रकोपात्' के स्थान पर 'ह्यसात्म्यना च'' ग्रेसा पाठान्तर है जिसका अर्थ असात्म्य पदार्थों के भोजन करने से उत्पन्न छुदिं ऐसा होता है। (५) क्रिमजा—क्रिमिमः कृता कृमिजा। कृमि प्रत्यावर्तन किया द्वारा वमन कराते हैं। इसी तरह अजीर्ण में गैस से आमाशय के अधिक फूल जाने के कार्ण तथा असारम्य भोजन से स्थानीय संचोभ के कारण प्रत्यावर्तन क्रियाजन्य छुर्दि होती है। सा पत्रमी-ूबीमत्सजादि यावरसा पञ्चमी । अर्थात् सा पञ्चमी शब्द से केवल क्रिमिजा का ग्रहण न कर आगन्तुज सामान्य का ग्रहण होता है। अर्थात् वीभत्सजा, दीहंदजा, आमजा, असारम्यजा और क्रिमिजा पञ्चमी। इन पाँचों में दोष की कल्पना कर चिकित्सा करनी चाहिए। कुछ आचायौँ का ऐसा मत है कि 'या कृमिना सा पब्रमी ताब्र दोषोच्छ्येणैव विमावयेत्' अर्थात् इससे क्रिमिजन्य छर्दि का ही दोषों से सम्बन्ध है, अन्य चारों का नहीं। ईस दोर्प का परिहरण करने के लिये कुछ आचार्य 'सा पन्नमी ताञ्च' के स्थान स्पर 'सा पञ्चमी ताश्च' ऐसा बहुव चनान्त पाठ करते हैं जिसका तापत्य यह है कि वह (सा) कृमिजा पाँचवीं तथा ताश्च अर्थात् होष वीभत्सजादि चारों का दोषों से उत्तणानुसार सम्वन्ध जान लेना चाहिए । वास्तव में यही मत समुचित है क्योंकि चरकाचार्य का मैत है कि आग-न्तुक रोग भी स्वरूपकाळ में ही किली न किसी दोष से अवश्य सम्बन्धित हो जाते हैं -- आगन्तुरन्वेति निजविकारम्' 'क्त्रगन्तुहिं व्यथापूर्व समुत्पन्नो जवन्यं वातिपत्तिश्चेष्मणां वैषम्य-

₹

न

ii

मापादयति निजे तु वातिपत्तरलेष्माणः पूर्व वैभैम्यमाप्यन्ते जघन्यं व्यथामभिनिवर्तयन्ति (च०स्० अ०२०) आगन्तुक रोगों में प्रथम व्यथा होती है पश्चात् वात, पित्त, कफ इन दोषों में विषमता आकर ये भी उस आगन्तक रोग के साथ सम्ब-न्धित हो जाते हैं जिससे वह आगन्तुक निज रोग संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। अतः आगन्तुक कारणों के साथ साक्र चातादि दोषों के अनुवन्ध का ज्ञान करना भी परमावश्यक है जिससे दोपप्रत्यनीक (दोपविरुद्ध ) चिकित्सा करने में सौकर्य होता है।

शूलहल्लासबहुला कृमिजा च विशेषतः। क्लिमहद्रोगतुल्येन लक्षणेन च लिक्षता ॥ १४ ॥

इभिजच्छिदिलक्षणम् — क्रुसिजन्य छिदं से रोगी को उदर-• शूल तथा हुबास ( मिचली ) ये लच्न विशेष रूप से होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य उत्तण कृमिजन्य हदोग के उत्तणों के समान होते हैं॥ १४॥

· विसर्शः— क्रिमिरोग सें उदरशूङ ( Epigastric pain ) विशेषतः होता है तथा मितली भी ज्यादा आती है अतः कुमिदोपजन्य छुदि में उक्त रुक्तण पाये जाते हैं। छुदिं गण्डपद कृमि (Round worm) का विशेष उत्तण है। कुमिजन्यच्छर्दि में कुमिजन्य इद्रोग के लचण भी पाये जाते हैं- उत्कलेदः ष्ठीवनं तोदः शूलं हुलासकस्तमः। अरुचिः स्यावने त्रत्वं शोधश्च क्रिमिजे भवेत ॥

क्षीणस्योपद्रवैर्युक्तां सासृकपूयां सचिन्द्रकाम् । छुदि प्रसक्तां कुरालो नारभेत चिकित्सित्म ॥ १४ ॥ सर्वासां वमीनामसाध्यत्वम् - रस-रक्तादि अवस्थानुसारेण धातुओं की अल्पूरी से चीण हुए व्यक्ति में तथा उपद्रवों से युक्त छुदि, रक्त और प्ययुक्त छुदि एवं सञ्रपिच्छवत् चिन्द्रकायुक्त छुर्दि तथा निरन्तर• ( छगातार ) प्रवृत्त होने बाली छुर्दि की दुशल वैद्य चिकित्सा न करे ॥ ६५ ॥

विमर्श:-सोपद्रवा-छर्दि में कास थास, ज्वर, बहेका, वृद्णा आदि उपद्रव होते हैं-कासः श्वासो ज्वरो हिका तृष्णा वैचित्यमेव च। हदाँगस्तमकइचैव ज्ञेयाइछर्देरपद्भवाः ॥ चरकोक्त असाध्यछदिलक्षण-क्षीणस्य या छदिरतिप्रसक्ता सोपद्रवा शोणित-प्ययुक्ता । सचिन्द्रकां तां प्रवदन्त्यसाध्यां साध्यां चिकित्सेदनु-पद्रवाचा। (च० चि० अ०२०) शोणितपूथयुक्ता-रक्तयुक्त-वमन-अञ्चनलिकाशोध ( Oesophagitis ), अभाशयवण ( Gastric ulcer ) या आमाशयान्तसङ्कोच ( Pyloric obstruction) आदि विकृतिजन्य छुर्दि में होता है। सचन्द्रिकाम् - मेद् और मजा आदि घातुओं का स्नेह ही वमन द्वारा जिक्छने पर मयूरिपच्छ की चन्द्रिकाओं के समान दीखता है। फोस्फोरस खाने के पश्चात् भी होन्ने वाले वमन में इस प्रकार की चिन्द्रकाएँ पाई जाती हैं। धातुगत फोरफोरस के इस अनवरत चय से चीणरोगी चीणतर हो जाता है एवं उसकी छुदिं असाध्य कोटि को प्राप्त हो जाती है। चरकाचार्य ने छिखा है कि प्रकुपित वायु मछ, ह्वेद, मूत्र और अम्बुवाहक स्रोतसों को अवरुद्ध कर ऊपर की ओर प्राप्त होता है। फिर यहां कोष्ठ के अन्दर सञ्चित हुए दोषों को उभार कर विद्या और मूत्र के समान गन्ध तथा

ुवर्ण वाळा एवं तृष्णा, श्वास और हिक्का की पीड़ा से युक्त होकर अत्यधिक वेग से दूषित पदार्थों का वारन करता है। इस प्रकार के वसन से पीड़ित व्यक्ति शीघ्र ही सृत्यु को प्राप्त होता है-विटस्वेदम्त्राम्बवद्दानि वायुः स्रोतांसि संरुध्य यदोध्व-मेति । उत्सन्नदोषस्य समाचितं तं दोषं समुद्धूय नरस्य कोष्ठात ॥ विण्मूत्रयोस्तत्समवर्णगन्धं तृद्धासिहकार्तियुतं प्रसक्तम् । प्रच्छदंयेद्-दुष्टमिहातिवेगात्तयार्दितश्चाशु विनाशमेति ॥ (च० चि० अ० २०)

आमाशयोत्कलेशभवा हि सर्वा-स्तस्माद्धितं लङ्घनमेव तास् । विधीयते साहतजां विना त संशोधनं वा कफपित्तहारि ।। १६ ॥

सर्वेच्छदिस।मान्यचिकित्सा-प्रायः सर्व प्रकार की छर्दियां आमाशय में उत्कलेश होने से उत्पन्न होती हैं। इस वास्ते आमाशयस्य विवृद्ध कफ का विनाश करने के लिये सर्क प्रथम लङ्घन कर्म कराना ही प्रशस्त है, किन्तु वातजन्य छर्दि हो तो उसमें लङ्घन नहीं कराना चाहिए। अथवा सर्व प्रकार की छर्दियों में कफ और पित्त को नष्ट करने के लिये संशोधन अर्थात् वमन और विरेचन उभय कराने चाहिए॥ १६॥

विमर्श:-जब दोपों की अल्पता होती है तव लंघन कराना चाहिए, किन्त दोषों की अधिकता में संशोधन कर्म कराना श्रेष्ठ माना गया है-लङ्गनमलपदोषविषयं शोधनन्त्र बहु-दोषविषयमिति व्यवस्था। ( च. चि. चक्र. अ. २०, श्लो. २० ) विरेचन कर्म से पित्त का हरण हो जाता है-'विरेचनं पित्त-इराणाम् । विरेचनं हि पित्तस्य जयाय परमौषधम् । विरेचनार्थं हरीतकी चूर्ण मधु के साथ तथा अन्य हद्य विरेचकयोग ( गुलकन्दप्रयोग, द्राचाप्रयोग, मधुयष्टि आदि ) मद्य, पानी वा दुग्ध के साथ प्रयुक्त करने से ऊपर की ओर प्रदीप्त हुए उक्कट वेग वाले दोषों का नीचे की ओर गमन होकर वे देह से वाहर निकल जाते हैं-चूर्णानि लिखान्मधुनाऽभयानां ह्यानि वा यानि विरेचनानि । मद्यैः पयोभिश्च युतानि युन या-नयन्त्यथो दोषमुदीर्णमूर्घ्वम् । वमन के प्रयोग से कफ का बहिर्निर्गमन हो जाता है। वमन कराने के लिये चरक के फलमात्रासिद्धि अध्याय ११ में कहे हुये जीमूतक, इच्याक, मदनफल आदि से वमन कराना चाहिए, किन्तु जो व्यक्ति दुर्बल हो उसकी शमनविधि से चिकिस्सा करनी चाहिए, जैसे मन को प्रिय लगने वाले फलों के रस या मांस-रस, पचने में लघु तथा शुष्क भोज्य पदार्थ और श्विकर पेय पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए-वड़ीफलायैर्वमनं पिवेदा यो दुर्वलस्तं शमनेशिकिसीत । ्रसैर्मनोज्ञैलंषुभिविशुष्कैर्महयैः समो-ज्यैर्विविधेश्च पानैः ॥ ( च. चि. अ. २० )

वमीषु बहुदोषासु छर्दनं हित्मुच्यते। विरेचनं वा कुर्वीत यथादोषोच्छ्यं भिषक् ॥ १७ ॥

प्रवलक्षक उछर्या वमनम् - कफ दोष की प्रबलता वाले छुदि रोग में वमब-कर्म कराना हितकारक होता है। अथवा जिस द्रोप की अधिकता हो तदनुसार चिकित्सा करनी चाहिए, जैसे पित्त का प्रावल्य होने पर विरेचनकर्म श्रेष्ठ माना ज्युता है॥ 👡

संसर्गञ्चानुपूर्वेण यथास्वं भेषजायुतः ॥ १८ ॥ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

ड्यांमन्नसंसर्जनक्रमः—शोधन कर्म करने के पश्चात् क्रम से पेयादिक अब-संसर्ग (अन्त देने) का क्रम चाल्द्र करना चाहिए, किन्तु उस पेयादि के साथ भी दोष-नाशक औषधियों के चूर्णका साथ में संयोग कर देना आवश्यक है॥ १८॥

विमर्शः — यथास्वम् — अर्थात् प्रथम मण्ड, फिर पेया और पश्चात् विलेपी आदि से प्रयुक्त करने चाहिए। अथवा प्रथम पेया, फिर विलेपी, पश्चात् अकृतयूप और फिर कृतयूप का प्रयोग करना चाहिए — 'पेयां विलेपीमकृतज्ञ यूषम्'।

लघूनि परिशुष्काणि सात्म्यान्यन्नानि चाचरेत् ॥१६॥

भन्नसंसर्जनान्ते ल्व्वन्नप्रयोगः—उक्त पेयादिक्रम के अनन्तर मात्रा और स्वभाव से भोज्यद्रव्य लघु हों तथा शुक्कुली (पृढी), लाजा आदि शुक्क भोज्यद्रव्य तथा ऋतुविपरीत और व्याधिविपरीत साक्ष्य भोज्य द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए॥ वयास्वक्र क्षायाणि ज्वर्धनानि प्रयोजयेत् ॥२०॥

वमन सामान्यचिकित्सा—िकसी प्रकार के भी वमन में सर्वप्रथम उसके छच्चणों से दोष का ज्ञान करना चाहिए तथा जो दोष विदित हो जाय उसी दोष को नष्ट करने वाले ज्वरहर काथ का प्रयोग छुर्दिरोग में भी करने से अच्छा लाभ होता है। अर्थात् वातादिज्वरहर कषाय वातादिजन्य छुर्दि में हितकारी होते हैं॥ २०॥

हन्यात् क्षीरघृतं पीतं छदिं पवनसम्भवाम् । ससैन्धवं पिवेत्सपिवीतच्छदिंनिवारणम् ॥ २१ ॥

वातजच्छिदिचिकित्सा—चीरका मंथन करके निकाला हुआ घृत अथवा मन्दोष्ण दुग्ध में डाला हुआ घृत पीने से वातजन्य छुदिं को नष्ट करता है। इसी प्रकार घृत में थोड़े से सन्धव लवण का प्रचेप देकर पीने से वातजन्य छुदिं नष्ट होती है॥

विमर्शः—वाग्भटाचार्यं ने भी सैन्धव छवणयुक्त घृतपान को वातजन्य छुँदिं का नाशक माना है — 'इन्ति मारुतजां छुँदिं सुपिः पीतं ससैन्थवम्' (वाग्मट)।

मुद्रामलकयूपो वा ससर्पिष्कः ससैन्धवः। यवागूं मधुमिश्रां वा पञ्चमूलीकृतां पिवेत् ॥ २२ ॥

वातजच्छ्यी सुद्गामलक्षयूषः सुद्ग और ऑवलों को दुवाल कर उनके यूप में घृत और सैन्धव लवण का प्रचेप दे कर पीने से वातजन्य छुदिं नष्ट होती है। इसी प्रकार बृहरपञ्चमूल के द्रन्यों के काथ में यवागू सिद्ध कर उसमें शहद मिला कर पिलाने से वातजन्य छुदिं नष्ट होती है॥ २२॥

विमर्शः—यवागूपिशाषा —साध्यं चतुःषण्ठं द्रव्यं चतुःषष्टिपले जले। तस्काथेनार्धशिष्टेन यवागूं साधयेद्धनाम्॥ अीपध (बृह्तपञ्चमूळ द्रव्य) ४ एळ, जळ ६४ पळ शेष ३२ पळ रहने पर छान
के इस काथ में जितना व्यक्ति मात खाता हो उसके चौथाई
प्रमाण में ढाळ कर पकते-पकते गाढ़ी हो जाने पर चूल्हे से
उतार कर शीतळ होने पर रोगी को दें। तण्डुळादिक से
पड्गुण पानी (काथ) में यवागू बनाई जाती है—'यवागूः
षड्गुणेऽम्मित'। यवागूनिर्माण के ळिये चावळ आदि अन्न का
प्रमाणिशोगी के वळावळ का विचार कर छेवें। तथापि सेव्य
भक्त से चौथाई छेना साधारण नियम है—'यवागूमुविताद्धका-

चतुर्मागकृतां वदेव' यवागू के काथनिर्माण के लिये जो ४ पल दृष्य लेना लिखा है उसमें दृष्यों के कहु, तिक्त और कषाय होने पर १ पल मात्रा भी वृद्ध वैद्य लिखते हैं तथा जल १ आडक—'वृद्धवैद्याः पलं दृष्यं ग्राहयन्त्याहवेऽर्मिसि'।

पिवेद्वा व्यक्तसिन्धूत्थं फलाम्लं वैहिकरं रसम्। सुखोडणलवणं चात्र हितं स्नेहविरेचनम्।। २३॥

वातजन्छवां फलमांसरसः—दाहिम, ऑवले, विजोरे नीयू आदि फलों के रसों को लावादि मांस-रस के साथ मिश्रित कर सैन्धव लवण पर्याप्त (उचित) मात्रा में प्रचिप्त कर पिलाने से वातजन्छिदिं रोग नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त वातज्ञ हिं रोग में एरण्डतेल (१-२ औंस) में लवण डाल कर गरम करके सुहाता-सुहाता पिला कर विरेचन कराना चाहिए॥ २३॥

विसर्शः - सखं सखकर मुख्णं लच्चां यस्मिन् तत् सुखोष्णलवः णम्—'कोष्णं सलवणबात्र हितं स्नेहविरेचनम्' (वाय्भट) चरका-चार्य ने वातजन्य छिंद को नष्ट करने के लिये तीतर, संयूर और लाव का मरिचादि से सुसंस्कृत किया हुआ मांसरस देना लिखा है तथा कोछ (बदरफल ), कुलथी, धनियाँ, बिल्वमूल, अम्लद्भन्य और यव का यूष तथा धनियाँ, सीठा दही, दादिम के स्वरस से सिद्ध घृत में सोंठ, मरिच, पिप्पली का चूर्ण और लवण-त्रय मिला कर सेवन करना चाहिए। पुवं अन्य भी स्निग्ध और हृद्य भोजन मांस रस के साथ, या यूष के साथ किंवा दही, दाड़िम आदि अग्ल पदार्थों के साथ करने चाहिए-ससंस्कृतास्तित्तिरबहिंछावरसा व्यपोहन्यनिल-प्रकृताम् । छर्दि तथा कोलकुलस्थधान्यविरवादिम्लाम्लयवैश्व युषः ॥ वातात्मिकायां हृदयद्रवार्तो नरः पिवेत्सैन्धववक्षृतं तु । सिद्धं तथा धान्यकनागराभ्यां दध्ना च तोयेन च दाहिमस्य । व्योषेण युक्तां लवणैिकामिश्र घृतस्य मात्रामथवा विदचात् । स्निग्धानि हृद्यानि च भोजनानि रसैः सयूपैर्दधिदाडिमाम्लैः ॥

पिचोपशमनीयाद्धि पाक्यानि शिशिराणि च । कृषायाण्युपयुक्तानि व्नन्ति पित्तकृतां वसीम् ॥ २४॥

पित्तजन्छिदिनिकित्सा—पित्तज्वर का संशमन करने वाले कपाय तथा शीतकषायों का प्रयोग करने से पित्तकृत वमन नष्ट हो जाती है ॥ २४॥

शोधनं मधुरैश्चात्र द्राक्षारससमायुतैः । बलवर्त्यां प्रशंसन्ति सर्पिस्तैल्वकमेष च ॥ २४ ॥

वित्तज्वरे संशोधनचिकित्सा—वित्तजनय छुदिरोग में शोधन अर्थात वमन और विरेचन कर्म करने के लिये मधुर पदार्थ जैसे वमनार्थ दूब्रस्स को द्राचारस के साथ मिळूबकर आकण्ठ पिळाने के छिये पयुक्त करें तथा विरेचनार्थ मधुरद्रव्य जैसे मुछेठी, अमळतास आदि का चूर्ण बनाकर मुनक्के के स्वरस के साथ प्रयुक्त करें। वळवान् छुदिरोग् में वातव्याधि प्रकरणोक्त तैलवक घृत का प्रयोग प्रशस्त मानां जात्म है ॥ २५॥

थि ) सं यवागू बनाई जाती है — 'यवागूः विभाशः — तिक्वकष्टतम् — 'त्रिवृह्न्ती सुवर्णक्षीरसप्तलाश्च खिनी — 'ग्रामिमाण के लिये चावल आदि अन्त का विज्ञ का विचार कर लेवें। तथापि सेव्य किम्पलकयोः त्रिफलाविडङ्गानामक्षसमाः मागाः, विक्वमात्रः करकिस्तक्वकमूल किम्पलकयोः त्रिफलारसद्धिपात्रे द्वे द्वे, षृतपात्रमेकं, तदैकध्यं संस्क्य विपचेत् । तिक्वकस्पिरैतत् किम्पलक्षयोः स्टिज्य विपचेत् । तिक्वकस्पिरेत् विचचित्र विचचनमुपिरिक्य विपचेत् । तिक्वकस्पिरेत् विचचित्र विचचनमुपिरिक्य विचचनमुपिरिक्य विचचक्षयोः स्टिज्य विचचित्र विचचक्षयोः स्टिज्य स्टि

वातरोगिषु । तिल्वकविधिरेवाश्चोकरम्यकयोद्रैष्टश्चाः ॥ (सु० चि० अ० ४) चरकाचार्य ने • पित्तजन्य छुर्वि को नष्ट करने के लिये द्राचा, विदारीकन्द के चूर्ण और त्रिवृत् के चूर्ण को ईख के रस के साथ सेवज्ञ करना लिखा है तथा कफाशय में गये हुए पित्त का हरण करने के लिये वमन करावे । पित्तारिमकायमनुः लोमनार्थ द्राक्षाविदारी ध्रुरसैकिवृत स्यात । कफाशयस्थं त्वतिमात्रवृद्धं पित्तं हरेत स्वादुमिरूर्वमेव ॥ शुद्धाय काले मधुशकर्राभ्यां छाजेश्च मन्धं यदि वापि पेयाम् । प्रदापयेन्सुद्धरसेन वापि शाल्योदनं जाङ्गल ले रसेवां ॥ ( च० चि० अ० २७ )

आरग्वधादिनिर्यृहं दशाङ्गं योगमेव वा। •पाययेताथ सक्षीद्रं कफजायां चिकित्सकः ॥ २६॥

कफजच्छिदिचिकित्सा—कफजन्य छुर्दिरोग में आरग्वधादि
• गण की औषधियों के काथ को अथवा दिशाङ्गयोग को मधु के
साथ पिछाना चाहिये॥ २६॥

विमर्शः--आरग्वधादिगण-'आरग्वधमदनगोपघोण्टाकण्टकी-कुठजपाठापाटलामूर्वेद्रयवस प्तपर्णेनिम्वकुरूण्टकदासीकुरूण्टकगुद्भूचीचि॰ त्रकशार्केष्टाकरअद्वयपटोलिकराततिककानि सुपवी चिति । ग्वधादिरित्येष गणः इलेष्मविषाप**इः । मेइ**कुष्ठज्वरवमीकण्डूझो वणशोधनः ॥ (सु० सू० अ० ३०) दशाङ्गयोग—दशाङ्गयोग <mark>शब्द का लोगों ने भिन्न-भिन्न अर्थ</mark> किया है—(१) कुछ आचार्य दशमूल ग्रहण करते हैं। (२) कार्तिककुण्ड का मत है कि दशाङ्गयोग से कटुका, चित्रकम्र इत्यादि कफज्वरोक्त दृष्य प्रहण करने चाहिए। यद्यपि 'कदका 'चित्रकम्' का 'यथारवञ्च कषायाणि ज्वरघानि प्रयोजयेत्' इसी से ग्रहण हो जाता है। फिर भी इसका उक्लेख मरिचरहित के प्रयोगार्थ है। (३) कुछ लोगों ने दशाङ्ग शब्द से अतिसारोक्त शालपण्यादि द्रव्यों का अहण किया है (४) कुछ छोगों ने 'नागरं धान्यनं भागींममयां म्ररदारु च। वचां पर्पेटकं मुस्तं भृतीकमथ कट्फलम्। विनिष्काथ्य पिवेत' इन नागर धान्यादि का ग्रहण किया है। चरकाचार्य ने कहा है कि कफजन्यच्छिद्धं में पीपलचूर्ण और सर्षपचूर्ण को नीम की छाल के काथ से अथवा सैन्धवचूर्ण शुक्त मदनफल के चूर्ण के द्वारा वुमन कराकर कफाशय (वन्त, फेफड़े) और आमाशय आदि स्थानों में सिक्षित कफ को निकाल कर ग्रुद्धि कर लेनी चाहिये-कफारिमकायां वमनं प्रशस्तं स्पिप्पकीसर्वपनिम्बतीयैः। पिण्डीतकैः सैन्धवसम्प्रयुक्तिर्वम्यां कफामाद्ययशोधनार्थम् ॥ गोधूम-शालीन् सयवान् पुराणान् यूषैः पटोलामृतचित्रकाणाम् ॥ कोषस्य निम्बस्य च तक्रीसिद्धैर्यूपैः फलान्लैः कटुमिस्तथाऽचातः।। रसांश्र शूरयानि च जाङ्गलानां मांसानि जीर्णान्मधुसीध्वरिष्टान् । रागांस्तथा षाङ्वपानकानि द्राक्षाकिपिथेः फलपूरकैश । सजाम्बवं वा बदराम्ल-चूर्ण मुस्तायुतां कर्कटकेस्य श्रङ्गीम् । दुरालमां वा मधुसम्प्रशुक्तां लिह्यात कफच्छुदिविनिग्रहार्थम् ॥ ( च० चि० अ० २० )

कृतं गुडूच्या विधिवत्कषायं हिमसंज्ञितम् । तिस्रष्विप भवेत्पथ्यं माक्षिकेण समन्वितम् ॥ २०॥

सित्रपातजन्छिद्दि कित्सा—वातिक, पैतिक तथा कफजन्य इन तीनों प्रकार की छुदियों में तथा अपि शन्द से सान्नि-पातिक छुदि में यथाविधि बनाया हुआ गिलोय का हिम (शीत) कृषाय के शहद के साथ मिश्रित कर पीना चाहिये॥

विसर्शः - शीतकस्मयविधः - द्रव्य १ पक भर लेकर उसे

कुचल कर ४ पल गरम जल में डालकर रात भर उसमें रहने देवे। पश्चात् दूसरे दिन हाथ से मसळ कर कपड़े से छान कर प्रहण करना चाहिये—द्रव्यादापोत्यितात्तोये प्रतक्षे निशि संस्थि· तात । कषायो योऽभिनिर्याति स श्रीतः समुदाहृतः ॥ षड्भिः पलैश्रत्भिर्वा सिललाच्छीतफाण्टयोः । आप्लुतं भेषजपलं रसाख्यस्य पलद्वयम् ॥ अधिकतर् वृद्धवैद्य १ पल द्रव्य लेकर २ पल जल में डालकर रात भर रखकर दूसरे दिन मसलकर छानकर शीतकषाय प्रहण करते हैं। यद्यपि गुहुची का शाकवर्ग में व फिर भी मधु के योग से इसमें त्रिदोपनाशकत्व गुण हो जाता है। अथवा शाकवर्ग में इसके पत्र कफिपत्तनाशक तथा लता वातशामक होती है। वास्तव में गुडूची त्रिदोषनाशक है। इसमें कोई मतभेद नहीं है, जैसा कि चरकाचार्य ने लिखा है—'अमृता संप्राहकदोपनीय-वातहर र लेष्म शोणितविबन्धप्रशमनानाम्' (चरक) सावप्रकाशे-गुडूची केंद्रका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी। संप्राहिणी कषायोष्णा लघ्वी बल्याग्निदीपनी ।। दोषत्रयामतृड्दाहमेहकासांश्च पाण्डताम् 🕯 अनुपानभेदेन गुणाः -- घृतेन वातं सगुडा विवन्धं पित्तं सिताढ्या मधुना कफन्न । वातास्त्रमुयं रुवतैलिमिशा शुण्ठयामवातं श्रमयेद गुडूची ॥ (ध० नि०)

बीभत्सजां हृद्यतमेदीहिदीं काङ्क्षितैः फलैः।
लङ्घनैर्वमनैश्चामां सात्स्यैः सात्स्यप्रकोपजाम्॥ २८॥
कृभिहृद्रोगवचापि कृभिजां सार्धयेद्वमीम्।
वितरेच यथादोषं शस्तं विधिमनन्तरम्॥ २६॥

वीमत्सजायादछदेंश्चिकित्सा—बीमत्स (खराब) पदार्थों के अवलोकन के उत्पन्न हुई छुदिं को हृदय के लिये रोचक तथा हितकर पदार्थों (कर्प्र, लवज्ञ, एला आदि) से ठीक करना चाहिए तथा दौहंद के कारण उत्पन्न हुई छुदिं को अभिलिषत (वान्छित) खाद्य, पेय खिलाके तथा हर्य दिखाकर एवं आमदोपजन्य छुदिं को लंघन और वमन कराके तथा सात्म्य के प्रकोप (त्याग) से उत्पन्न हुई छुदिं को सात्म्य पदार्थ खिला कर ठीक करना चाहिए। इसी प्रकार हृमियों के कारण उत्पन्न हुई छुदिं को कृमिजन्यहृद्रोग की भांति चिकित्सा के द्वारा ठीक करना चाहिए। इस तरह उक्त चिकित्साओं द्वारा उन छुदिंयों के उस समय बन्द हो जाने पर देश्चात् वातादि होयों के सम्बन्ध का विचार कर शास्त्र की उत्तम विधि से चिकित्सा करनी चाहिए॥ २८-२९॥

विसर्शः—द्रौहंद—'चतुर्थे सर्वोङ्गप्रत्यक्षविभागः, प्रव्यक्तो मवित, गर्भहृदयप्रव्यक्तिप्रावाण्चेतनाथातुरिमव्यक्तो मवित, कस्मात् तत्स्थानस्वात् । तस्माद्गमंश्रतुर्थे मास्यभिप्रायमिन्द्र्याथेषु करोति, द्विहृदयाञ्च नारीं दौहंदिनीमाचक्षते । दौहंदिनमाननात्कुः कं कुणि खं जहं वामनं विकृताक्षमनक्षं वा नारी छुतं जनयित, तस्मात् सा यद्यदिण्छेत्तत्तस्यै दापयेत् छःवदौहंदा हि वीयेवन्तं विरायुषञ्च पुत्रञ्जनयिते' (सु० शा० अ० ३ ) दाहतव में वीसत्स (दिश्वने में भयद्भर ) पदार्थों के अवछोक्षन से मनोऽश्विचात (मनोग्छानि) हो जाता है । अत्र एव हृद्य तथा मन के प्रिय आहार विहार का सेवन वीसत्सज्ञन्य छुदि के नाशन का श्रेष्ट उपाय है, जैसा कि चरकाचार्य ने छिखा है—मनोऽभिवाते तु मनोनु उक्का वाचः समाधासनहर्षणानि । छोकप्रसिद्धाः अत्यो वयस्याः

शृक्षारिकाश्चैव हिता विहाराः ॥ गन्धा विचित्रा मनसोऽनुकूला मृरपुष्पश्चक्ताम्छफलादिकानाम् । शाकानि मोज्यान्यथ पानकानि स्रसंस्कृताः षाडँवरागलेहाः ॥ यूषा रसाः काम्बलकाः खडाश्च मांसानि षाना विविधाश्च मध्याः । फलानि मूलानि च गन्धवर्णरसेक्षेतानि विमाश्चमध्याः । पत्थं रसं स्पर्शमयापि शन्दं रूपञ्च यद्य प्रियमप्यसारम्यम् । तदेव द्याद्मश्चमाय तस्यास्तज्जो हि रोगः सुख एव जेतुम् ॥ (च० चि० अ० २०)

द्धित्थरससंयुक्तां पिष्पत्ती माश्चिकान्विताम् । मुहुर्मुहुर्नरो त्लीढ्वा छर्दिभ्यः प्रविमुच्यते ॥ ३०॥

सामान्यछदिंचिकित्सा—किपत्थ (कैथ) के पके हुए सुगन्धित फिल का स्वरस निकाल कर उसमें पिप्पली का चूर्ण मिला देवें तथा इसमें शहद मिला कर थोड़ा थोड़ा बार-बार चाटते रहने से मनुष्य छुर्दि रोग से मुंक हो जाता है ॥ ३०॥

• समाक्षिका मधुरसा पीता वा तण्डुलाम्बुना । तर्पणं वा मधुयुतं तिसृणामपि भेषजम् ॥ ३१॥

त्रिविधर्छादें हरा मूर्वादियोगाः — मूर्वा का स्वरस निकाल कर उसमें शहद तथा तण्डुलोदक (चावलों का धोवन) मिला कर पीने से अथवा लाजा के सन्तु में पानी डाल के घोल बना कर मधु मिला के पीने से बात, पित्त और कफ तीनों दोपों से उपपन्न हुई छुदिं नष्ट हो जाती है ॥ ३९ ॥

स्वयङ्गप्तां- सयष्टचाह्वां तण्डुलाम्बुमधुद्रवाम् । पिवेचवागूमथवा सिद्धां पत्रैः करञ्जजैः ॥ ३२॥

छ्यां स्वयङ्गतादियोगो—मुलेठी के चूर्ण और शुद्ध कौ छ के बीजों के चूर्ण को समान प्रमाण में मिश्रित कर ३ माशे से ६ माशे की मात्रा में लेकर उसमें चावल का धोवन २ तोले से ४ तोले तक और शहद ६ माशे से १ तोले भर मिला के घोल बना ( दव ) कर पीने से अथवा करका के पत्तों के काथ में सिद्ध की हुई यवागू के पान करने से सर्व प्रकार की छुदि नष्ट हो जाती है ॥ ३२॥

विमर्शः—करञ्जपत्रकाथ-सिद्ध यवागू कफप्रधान छुर्दि रोग के नाशार्थ उत्तम है।

युक्ताम्ललवणाः पिष्टाः कुस्तुम्बुर्ग्योऽथवा हिताः । तण्डुलाम्बुयुतं खादेत्कपित्थं त्र्यूषणेन वा ॥ ३३ ॥

छ्वी धान्याकावलेहादिप्रयोगी—ताजा हरा धनियाँ अथवा धनियें के दाने ३ माशे से ६ माशे भर लेकर उसके साथ युक्त प्रमाण में अनारदाना, इमली, अमचूर आदि अम्ल द्रन्य तथा सैन्धव लवण संयुक्त कर सबको थोड़े से पानी के साथ पत्थर पर अच्छी प्रकार पीस के चटनी बना कर सेवन करने से छुर्दि नष्ट होती है। अथवा कथ के फल के चूर्ण को या च्यूपण (सोंठ, मरिच और पिप्पली) के चूर्ण को किंवा दोनों के मिलित चूर्ण को चावल के धोवन के साथ मिला कर पीने से सर्व प्रकार की छुर्दि नष्ट हो जाती है। ३३॥

सिताचन्द्रनमध्याक्तं लिह्याद्वा मिक्षकाशकृत् । पिनेत् पयोऽग्नितप्रद्ध निर्वाप्य गृहगोधिकाम् ॥ ३४ ॥ छद्यां मिक्षकाशकृत्पयोगः—मिक्षका की शकृत् (विष्ठा) में शर्करा ३ माशे भर, छाठ चन्द्रन का चूर्ण १ माशे भर तथा

मधु ६ मारो भर मिश्रित कर पीने में छुर्दि नष्ट होती है। इसी प्रकार गृहगोधिका को अग्नि में तप्त करके दुग्ध अथवा पानी में निर्वापित कर उस दुग्ध या पानी को पीने से छुर्दि रोग नष्ट होता है॥ ३४॥

विसर्शः — गृहगोधिकाशब्देन वरमठीकृतं मृन्मयं गृहसुच्यते' इति निवन्धसंग्रहव्याख्याकारः।

सिपः श्लीद्रयुतान् वाऽपि लाजसक्तृन् पिबेक्तथा । सिपः श्लीद्रसितोपेतां मागधीं वा लिहेक्तथा ।।३४।।

छर्ची लाजमक्तुमागिषकायोगी—धान के छाजा का सक्तू लेकर उसमें घृत और शहद उचित मन्त्रा में मिला कर पीने से अथवा पिप्पली के चूर्ण को घृत, शहद और शर्करा के साथ मिश्रित कर चाटने से छुर्दि रोग नष्ट हो जाता है ॥ ३५॥

धात्रीरसे चन्दनं वा घृष्टं मुद्गदलाम्बु वा । कोलामलकमञ्जानं लिह्याहा त्रिसुगन्धिकम् ॥३६॥

छर्ची चन्द्रनमुद्गदलादियोगाः— आँवले के स्वरस में चन्द्रन को विस कर पीवे अथवा मूंग की दाल की पानी पीवें, किंवा बद्र फल और आँवले के खिलकों का चूर्ण बना कर मधु के साथ चाटना चाहिए। अथवा दालचीनी, छोटी इलायची और तेजपात इनके चूर्ण को शहद के साथ चाटने से छर्दि नष्ट हो जाती है। ३६॥

विमर्शः—त्रिसुगन्धिद्रव्याणि—'त्वगेलापत्रकैस्तुरये स्त्रिसुगन्धि त्रिजातकम्'।

सक्षोद्रां शालिलाजानां यवागूं वा पिवेन्नरः।

ग्रेयाण्युपहरेच्चापि मनोग्नाणसुखानि च ॥३०॥

जाङ्गलानि च मांसानि ग्रुभानि पानकानि च ॥

भोजनानि विचित्राणि कुर्योत्सर्वोस्वतेन्द्रितः ॥३६॥

इति सुष्रतसंहितायासुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सातन्त्रे छर्द्रिप्रतिषेधो नाम (एकादशोऽध्यायः, आदितः)

• एकोनपञ्जाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४६ ॥

छर्षा पथ्यानि—शालि चावलों के लाजों (खीलों) की यवागू बना कर उसमें शहद मिला के छुदि रोग में पिलाना चाहिए तथा मन और घाणेन्द्रिय को सुख पहुँचाने वाले सुगन्धित (मोगरा, चमेली, गुलाव आदि) पुष्प तथा इत्र सुंघाने चाहिए। इनके अतिरिक्त जङ्गली पशु पिल्यों के मांस देवें एवं मुनके, फालसा आदि के खटमीठे पानक और स्वादिष्ट व सुगन्धित तथा अनेक प्रकार के भोजन (खाद्य-पेय) सैवें प्रकार की छुदियों में सावधानीपूर्वक प्रयुक्त करने चाहिए॥

विमर्शः — छर्षा पथ्यानि — विरेचन छद्दं नर्लं घेनानि स्नानं मृजा लग्नकृतश्च मण्डः । पुरातनः पष्टिक शालिमुद्रकलायगोधू मयवा मध्नि । इशाहि भुक्तिचिरिलावकाया मृगद्दिजां जाङ्गलसंज्ञिताश्च । मनो बनानारसगन्यस्पा रसाश्च यूषा अपि पाडवाश्च ॥ इरीतकी दाडिमवीजपूरं जातीफलं बालकिनम्बवासाः । सिता श्चताश्चा करि केशराणि भक्ष्या मनः प्रोतिकरा दिताश्च । रागाः खडाः काम्बल्काः सुरा च वेत्राश्च कर्तुम्बुरुक्य रिकेलम् । जम्बीरधात्रीसहकारकोल दाक्षाकिपित्थानि पचेलिमानि ॥ शुक्तस्य विनन्ने शिशिराम्बुसेकः

कस्तूरिकाचन्दनिमन्दुपादाः । मनोज्ञगन्धान्यनुहेपनानि पुष्पाणि पत्राणि फलानि चापि । रूपाणि शब्दाश्च रसाश्च गन्धाः स्पर्शाश्च ये यस्य मनोऽनुकूलाः । दाइश्च नाभेक्षियनोपरिष्टादिदं हि पथ्यं वमनातुरेषु ॥ छर्धामपथ्यानि—नस्यं वस्ति स्वेदनं स्नेद्दपानं रक्तः स्नावं दन्तकाष्टं द्रवान्नम् । बीमत्सेक्षां भीतिमुद्देगमुष्णं स्निग्धा सात्त्या दृषदोरोधिकान्नम् ॥ शिम्बीबिम्बीकोशवत्यो मधूकं चित्रामेलां सर्वपान् द्वेवदालीम् । व्यायामञ्च्छतिकामक्षनञ्चन्छर्वी सत्यां वर्जयेदप्रमक्तः ॥

हृति श्रीङ्गम्बिकादत्तशास्त्रिविरचितायां सुश्रुतभाषा-टीकायामुत्तरतन्त्रे छुर्दिप्रतिषेधो नाम एकोन-पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ४९॥

## पञ्चादात्तमोऽध्यायः

अथातो हिकाप्रतिषेधं ज्याख्यास्यामः ॥ १॥ . यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः॥ २॥

अब इसके अनन्तर हिक्काप्रतिपेध नामक अध्याय का प्रारम्भ करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥१-२॥

विमर्शः—छर्दिप्रतिषेधाध्याय के पश्चात् दोनों के भेदों की तुरुवसंख्या होने से 'छर्दयः पद्म विश्वेयाः' 'पद्म हिक्काः करोति हि' तथा कुछ निदान में साम्यता होने से छर्दि के पश्चात् हिक्का का प्रकरण प्रारम्भ किया गया है। माधवकार ने कासनिदान के पश्चात् तथा चरकाषार्य ने पाण्डु के अनन्तर हिक्का को लिखा है क्योंकि हिक्का और श्वास का कारण पाण्डु रोग होता है —'पाण्डुरोगादिषाच्चेन प्रवर्तेत गदाविमी'।

विदाहिगु हिंदें है स्थित स्थाभिष्य निद्योजनैः ।
शीतपानासनस्थानरजोधूमानिलानलैः ॥ ३॥
व्यायामकर्मभाराध्ववेगाचातापैतपेणैः ।
आम्दोषाभिष्यातस्थीक्षयदोषप्रपीडनैः ॥ ४॥
विषमारानाध्यरानैस्तथा सभरानैरपि। १
हिका श्वास्त्र कासम्य नृणां समुपजायते ॥ ४॥

हिकानिदानम्—मश्चि या सर्षप जैसे विदाही या जलन **उत्पन्न करने वाले** दग्य, उड़द की दाल तथा श्र्करमांस सदश गुण एवं पाक में गुरु, विष्टरिम या विबन्ध उत्पन्न करने वाले द्रव्य एवं रूच द्रव्य जैसे चना आदि एवं दही, दुरध, खावल और मछली जैसे अभिष्यन्दि दृष्ये के अध्य-धिक सेवन करने से तथा अत्यधिक शीतल जलादि पेय पदार्थों के पीने से, जीतल (दही, चावल, शर्करा युक्त) भोजन के अधिक करने से एवं शीतल (नमी युक्त) स्थान में सोने और धैठने से तथा घूछि, धुओं, लू, बेज हवा और अप्नि के सेवन से तथा अधिक व्यायाम, शक्ति से अधिक कर्म तथा बोझ उठाने से, पेंदल अधिक यात्रा करने से अधारणीय वेगों के धारण करने से उपनास, वत आदि अपतर्पक कार्यों के अधिक करने से तथा आमदोप, अभि-घात, खीसेवन से रस्परकादि शुकान्त धातुओं के अस्यधिक चय या चय-रोग होने से तथा वातादि दोषों के 'प्रकृपित हो कर वारीर को अधिक पीड़न करने से और विषमाशन, अध्यशन और समशन से मनुष्यों में हिन्हा, श्वास और कास रोग उरपन्न होते हैं॥ ३-५॥

विमर्शः-विदाहि - द्रव्यस्वभावादथ गौरवादा चिरेण पाकं जठराग्नियोगात् । पित्तप्रकोपं विदद्दत् करोति तदन्नपानं कथितं विदाहि ॥ स्वभावतः अथवा गुरुपाकी जो द्रव्य जाठरामि से पूर्ण रूप से न पचते हुये पित्त प्रकोप कर विदाह उत्पन्न करते हैं उन्हें विदाहि कहते हैं। विदाहिद्रव्यलक्षणम् - विदाहि द्रव्य-मुद्गार्मम्लं कुर्यात्तया तृषाम् । हृदि दाइल्ल जनयेत् पाकं गच्छति तिचरात ॥ विदाहि द्रव्य खट्टी डकार लाते हैं, प्यास पैदा करते हैं, हदय में दाह उत्पन्न करते हैं तथा देर से पचने वाले होते हैं। विष्टम्भिद्रव्यलक्षणम्—'विष्टभ्य पानं गच्छति युत्तद् विष्टम्मि'। अभिष्यन्दिद्रव्यलक्षणम् — 'दोषधातुमलस्रोतसां क्लेदप्राप्तिजननम्' वातादि दोप, रसादि धातु, विष्ठा, मूत्र आदि मल तथा स्रोतसी में जो क्रिन्नता (आईता) उत्पन्न कर देता हो उसे अभिष्यन्दि द्रव्य कहते हैं। अन्यच - पैच्छिरयाद् गौर-वाद् द्रव्यं रुद्ध्वा रसवद्दाः सिराः । धत्ते यद्गौरवं तत्स्यादिभव्यन्दि यथा दिथ ।। ( शा॰ सं॰ अ॰ ४ ) जो द्रव्य अपनी चिकनाई की पिच्छिलता से तथा भारी होने से रसवाहक सिराओं के मार्ग को अवरुद्ध कर शरीर में गौरव उत्पन्न करते हैं. जैसे दही। अन्यच-'आभिमुख्येन स्यन्दितं शीलं येषां फाणितमरस्य-क्षीरमाषादीनां तानि अभिष्यन्दीनि' अधारणीयवेगाः--न वेगान् धारयेद् धीमान् जातान्मूत्रपुरीपद्धोः। न रेतसो न वातस्य न छर्चाः क्षवयोर्ने च । नोद्गारस्य न जुम्मायां न वेगान् क्षुरिय-पासयोः । न बाष्पस्य न निद्राया निःश्वासस्य श्रमेण च ॥ ( ख० स्० अ० ७ ) आमदोषलक्षणम् — ऊष्मणोऽस्पबलरवेन मपाचितम् । दुष्टमामाशयगतं रसमामं प्रचक्षते ॥ चरकमतेन हिकाश्वासनिदानम् - रजसा धूमवाताभ्यां शीतस्थानाम्बुसेवनात्। व्यायामाद् ज्ञाम्यधर्माध्वरूक्षान्नविषमाश्चनात् ॥ आमदोषादाना-हाद्रीक्ष्यादत्यपतर्पणात । दौर्बल्यान्मर्मणो घाताद् द्वन्द्वाच्छुद्धचिति योगतः ॥ अतीसारज्वर च्छदिप्रतिश्यायश्चतश्चयात । रक्तपितादुदाः वर्तादिस्च्यकसकादपि ।।। पाण्डुरोगादिषाचैव प्रवर्तेत गदाविमौ। निष्पावमाषपिण्याकतिलतेलनिषेवणात् ।। पिष्टशाल्कविष्टम्भिवदाहिः गुरुभोजनात्। जलजान्पपिशितदध्यामझीरतेवनात्।। अभि-व्यन्यपचाराच इलेब्मलानाख सेवनात । कण्ठोरसः प्रतीघाताहि-बन्धेश्च पृथग्विधैः ॥ ( च॰ चि॰ अ० १७ )।.

• मुहुर्मुहुर्बायुरुदेति सस्वनी यक्तित्वहान्त्राणि मुखादिवाक्षिपन् । स घोषवानाशु हिनस्त्यसून्यत-स्तमस्तु हिक्केति भिषग्भिरुच्यते ॥ ६॥

हिकानां स्वरूपं निरक्तिश्व—उदानसहित प्राणवायु प्रकृपित होकर बार-बार शब्द करता हुआ तथा यक्तत् , प्रीहा और आन्त्रों को ऊपर उठाकर मुख के बाहर निकृत्वता हुआ तथा जोर का शब्द करता हुआ शीघ्र प्राणों को नष्ट करता है तथा ऊपर मुख की भोर आता है तो अचानक हिक् हिक् शब्द करता है, अतः उसे भिषक् हिका कहते हैं ॥ इ॰॥

विमर्शः - हिकानिहिक्तः - (१) हिगिति कृत्वा कायित शब्दायते, शित हिका अर्थात् प्राणवायु और उदानवायु प्रकृपित होकर जब एक साथ कियाशील होते हैं तब धास द्वारा लिया हुआ ~~~~ वायु बीच में रुककर जोर से मुख की ओर बढ़ता है और सहसा हिक् शब्द की उरपत्ति हो जाती है। जिसके कारण रोगी हिक हिक करके बोलता है। इस विप्रह में हिक्पूर्वक 'कै शब्दे' धात से भी हिक्का शब्द की सिद्धि होती है। इस तरह कुछ देर तक निरन्तर इसका दौरा रहने पर ऐसा प्रतीत होने लगता है सानो यकृत्, प्लीहा और आन्त्र मुख द्वारा बाहर निकल जावेंगे। (२) हिनस्त्यमून् इति हिका-यह प्राण को नष्ट कर देती है। इस विग्रह में 'पृषोदरादीनि यथोपि हम्' इस पाणिनीय सत्र के द्वारा हिका शब्द की सिद्धि होती है। 'वस्तुतः यह रोग प्राणों के लिये खतरनाक है-कामं प्राणहरा रोगा बहवो न तु ते तथा। यथा श्वासश्च हिका च हरतः प्राणमाशु च ॥ ( चरक ) साधारण बोलचाल की भाषा में हिका को हिचकी तथा श्वास को दमा और कास को वाँसी कहते हैं। वाँसी के साथ श्वास का घनिष्ठ संग्वन्ध है। खाँसी पुरानी होकर धास:को भी उत्पन्न करती है। इसीलिये कास-श्वास का शाखों में पाठ भी प्रायः एक ही जगह मिलता है। यथा (१) कासश्वासनिवर्हणः (२) कुडवार्धन्न पिप्पल्याः सलेहः श्वासकासनुत्' (हरीतकीलेहः ) (३) मधुसपियुतं कासिहकाथासं जयेछिहन्। यद्यपि हिका, श्वास और कास तीनों का समान निदान है तथापि सम्प्राप्ति, वेग तथा किया में भिन्नता होने के कारण श्वास और हिक्का के पाठ पृथक किये हैं। इसके अतिरिक्त वात आदि के आधार पर कास के वातिक, पैत्तिक आदि पाँचे भेद होते हैं- 'पश्चकासाः स्मृता वाति (तरले मिसतक्षयै:' इसी प्रकार श्वास के भी पाँच भेद किये गये हैं-मतोध्वंछित्रतमकधुद्रभेदैस्तु पद्रधा, कास में प्रधान विकृति वात की ही होती है-प्राणो ख्दानातुगतः प्रदृष्टः किन्त हिसा और श्वास में कफ और वात की प्रधानता होती है-'वायुः कफेनानुगतः पच्च दिकाः करोति हि' एवं पाचनसंस्थान-गत विकृति का होना भी अनिवार्य है-'कप्तवातात्मकावेतौ पित्तस्थानसमुद्रवौ<sup>9</sup> यद्यपि हिङ्का और श्वास के भी आरम्भक दोप समान हैं, तथापि सम्प्राप्ति, वेग, स्वर और उच्चणों में भिन्नता होने से इन दोनों में भी भेद समझना चाहिये।

अन्नजां यमलां क्षुद्रां गम्भीरां महतीं तथा। वायुः कफेनानुगतः पद्म हिक्काः करोति हि।। ७।।

हिकानां भेदाः सम्प्राप्तिश्च—कफ से युक्त वायु अन्नजा, यमछा, चुद्रा, गम्भीरा तथा महती नीम की पाँच हिकाओं को उत्पन्न करता है॥ ७॥

विमर्शः—मुश्रुत के समान चरकाचार्य ने भी पाँच हिका मानी है, किन्तु चरक में यमठा को ही व्यपेता नाम दिया है। व्यपेता का ताल्पर्य अञ्चपान के जीर्ण हो जाने पर जो उत्पन्न हो उसे व्यपेता कहते हैं—'अत्रपाने व्यपेते परिणते जावत हत्यतो व्यपेता कहते हैं—'अत्रपाने व्यपेते परिणते जावत हत्यतो व्यपेता' चरकाचार्य ने हुसमें यमठ वेग (एक साथ दो वेग = हवठ हिक्का) का होना नहीं छिखा है, किन्तु किसी किसी हिक्का में ऐसे वेग होते अवश्य हैं। वृायु और कफ मिछकर हिक्का को उत्पन्न करते हैं। इस खोक के साथ मुहुर्मुहुः इत्यादि उपर्युक्त पञ्चिक सम्यन्ध-कर देने पर ही सम्माप्ति पूर्ण हो सकती है। यथान्वयः—'कफनानुगतः सोदानः प्राणवायुर्गकर छी होन्त्राणि मुखमार्गात बिहः क्षिपित्र देननं कुर्वरच मुहुर्मुहुरूर्ध्वं गच्छन् सन् हिगति शब्दयुक्तां

हिकां करोति' अर्थात् कफ से युक्त उदान सहित प्राणवायु वेग से यकत् , प्लीहा और आन्त्र को सुख द्वारा बाहर निकालता हुआ सा पुनः पुनः हिक् शब्द को करता हुआ हिका-रोग को उत्पन्न करता है । चरकोक्तिहकाश्वासु-सम्प्राप्ति—मारुतः प्राणवाहीनि स्रोतांस्य।विश्य कृष्यति । उदरस्थः कप्तमुख्य दिकाश्वा-सान् करोति सः ॥ घोरान् प्राणोपरोधाय प्राणिनां पुञ्च पञ्च च ॥ (च॰ चि॰ अ॰ १७) अर्थात् वज्ञःस्थल में स्थित वायु प्राणवाही स्रोतसों में प्रविष्ट होकर प्रकोपक कारणों के संयोग से प्रकृपित हो जाती है एवं हिक्का और श्वास को उत्पन्न करती है। हिका को हिक्फ (Hiccough) कहते हैं। यह शब्द भी हिका का अपभ्रंश ही प्रतीत होता है नथा इसका न्युरपत्ति लभ्य अर्थ भी हिक्+कफ ( Hic+Cough ) अर्थात् हिक् शब्दयुक्त कास होता है। अर्थात् समानहेतुक खाँसी का वह रूप जिसमें फूटे हुन्ये काँसे के वर्तन के समान शब्द. न होकर हिक हिक रूप विशिष्ट शब्द की उत्पत्ति होती है। हिका की उरपंति का प्रधान कारण महाप्राचीरा ( Diaphragm ) पेशी का अस्ममियक सङ्कोच ( Olonic spasm of the Diaphragm) हो है (Cionic Diaphragmatic spasm is called Hiccough.—Price )। साधारण अवस्था में इस पेशी का सङ्कोच नियमित होता है। इसका सङ्कोच होने पर उरोगुहा (Thoracic Cavity ) में शून्यता ( Vacuum ) उत्पन्न हो जाती है तथा उसी समय उपजिह्निका (Epiglotis) खुठती है, जिससे वायु फुफ्फुस में प्रवेश कर जाती 🕻 । महाप्राचीरा के अपनी पूर्वस्थिति में आने पर फुफ्फुस से वायु बाहर निकल जाती है। साधारणतया इसी कम से श्वास-प्रश्वास की क्षिया में विकार नहीं आता। इसके अतिरिक्त कदाचित् महाप्राचीरा के अनियमित अथवा असामयिक सङ्कोच होने पर महाप्राचींदा के संकोच और उपजिह्निका द्वार के खुछने के समय में (जो कि स्वाभाविक अवस्था में एई ही होता है ) अन्तर हो जाता है, जिससे अन्तःश्वसित वायु उपजिह्निका द्वार बन्द होने के कारण रास्ते में ही अबुषद्ध ही जाती है और परिणामस्वरूप हिक् हिक् शब्द की उत्पत्ति होती है। महाप्राचीरा के अनियमित सङ्कोच के विविध कारण हैं । उन सबको पाचन संस्थानीय (Alimentary) और वातसंस्थानीय ( Nervous ) दो बड़े विभागों में विभिन्न कर सकते हैं। (१) पाचनसंस्था-नीय—पाचनसंस्थानगत विकृति में आमाश्चय एवं अन्नप्रणाली (Oesophagus) का प्रथव चोभ है, जिसका कारण मिर्च, अचार तथा तीचण स्वरूप के धूझ आदि हो सकते हैं। तीचण भोजन भी आमाशयिक चोभ का कारण है। इस प्रकार की हिक्का में जल पीने से शान्ति मिलती है। आमा-शियक चीभ से उत्तेजित अनुकोष्ठिका नाझी (Phraenic nerve ) सहाप्राचीरा का असमय में सङ्कोच कल देती है। इसी प्रकृति आमाशयिक रखैष्मिक कळाशोथ, आमाशय का विस्फार, आन्त्रिककळाशोध, आन्त्रावरोध, आनाह और आध्मान आदि कारणों सै भी यहामाचीरा का अनियमित सङ्कोच होने से हिक्का की उत्पत्ति होती है। आयुर्वेद ने भी हिक्का की उत्पत्ति में पाचनसंस्थान की विकृति की प्रमुखता स्वीकृत की है 'कफवातारमक्।वेती पित्तस्थानसमुद्रवी' पित्तस्थान से चावत पाचनसंस्थान का ब्रह्ण किया गया है। (२) वात-

नाडीसंस्थानजन्य—इसके अन्तर्गत योपापस्भार (Hysteria), मस्तिष्कार्जुद (Cerebral tumour), मस्तिष्कावरणशोथ (Meningitis), जलक्षीर्ष (Hydrocephalus) तथा मदास्यय का समावेश कर सकते हैं। इस कारणसमूह को केन्द्रीय कारण कहते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यान्तरालगत (Mediastinal) अर्जुद, महाप्राचीरीय फुफ्फुसावरणशोथ आदि का प्रहण कर सकते हैं। इन दो कारणों के अतिरिक्त पुराणगृद्धकारण कर सकते हैं। इन दो कारणों के अतिरिक्त पुराणगृद्धकारण भी हिस्सा की उत्पत्ति होती है।

मुखं कषायमरित्गौरवं कण्ठवक्षसोः। पूर्वरूपाणि हिक्कानामाटोपो जठरस्य च ॥ = ॥

हिकापूर्वरूप—सुख का कसैठा स्वाद रहना, वेचैनी वनी रहना, गर्छे और छाती में भारीपन रहनी तथा पेट में आध्मान ये सर्व हिकाओं के पूर्वरूप हैं ॥ ८ ॥

विसर्शः—सुख का कसैलापन वात के प्रभाव से होता है।

अरितः = चेतसोऽनविस्थितिः। आटोपः = आटोपो गुडगुडाश्रुव्दः।

पेट में गुड़गुड़ शब्द का होना तथा पेट का फूल जाना।

चर्ताचार्य ने हिक्कासामान्य निम्न पूर्वरूप लिखा है—

कण्ठोरसोर्गुरुख्य वदनस्य कपायता। हिक्कानां पूर्वरूपणि कुक्षेराटोप एव च ॥ (च० चि० अ० १३)

द्धरमाणस्य चाहारं भुज्ञानस्याथवा घनम्। वायुरन्नेरवस्तीर्णः कदुकैरदितो भृशम् ॥ हिकयत्युर्ध्वगो भूत्वा तां विद्यादन्नजां भिषक्॥ ६॥

अप्रचाहिकालक्षणम्—आहार को अध्यधिक शीव्रता से खाने वाले तथा विशेषकर घन और सान्द्र पदार्थ खाने वाले एवं विशेष रूप के कहु रस प्रधान द्रव्य सेवन करने वाले पुरुष की अतिशय पीड़ित हुई वायु अन्न से आवृत होकर उपर की ओर गति करके हिक्का उत्पन्न करती है। इसको वैषा लोग अन्नजा हिक्का कहते हैं।॥९॥

विमर्शः—माधवकार ने अञ्जला हिद्धा के निम्न परिवर्तित लच्या लिखे हैं-पानानैरतिसंयुक्तः सहसा पीहिंतोऽनिकः। हिक्कयरयूर्ध्वंगो भूरवा तां विद्यादन्नजां भिषक् । चर्काचार्यं ने भी लिखा है कि पेय, मद्य तथा अन्य भोज्य पदार्थों के सहसा अधिक मात्रा में सेवन करने से पीड़ित वायु अध्रांगति होकर उर:स्रोत में प्रवेश कर अन्नजा हिका को उत्पन्न करता है-सहसाऽत्यभ्यवहतेः पानात्रैः पीडितोहनिलः । ऊर्ध्व प्रपद्यते कोष्ठान्मदै-वाँऽतिमदप्रदैः ॥ तथाऽतिरोषभाष्याध्यहास्यभारातिवर्तनैः । वायः कोष्ठगर्तो धावन् पानमोज्यप्रपीढितः । उरःस्रोतः समाविश्य कुर्याः दिकां ततोऽत्रज्ञाम् ॥ अथा शनैरसंबन्धं क्षुवंश्वापि स हिक्कते । न ममंबाधाजननी नेन्द्रियाणां प्रवाधिनी । हिक्का पीते तथा भुक्ते या शमं याति साऽत्रजा।। ( च० चि० अ० १७ ) अत्यधिक अन्नपान के सेवन से आमाशय में भार और दोभ उत्पनन होकर प्रत्यावर्तन किया द्वारा महाप्राचीरा का अनियमित संकोच होकर पूर्व वर्णनानुसार हिंका की उत्पत्ति होती है। किन्तु भोजन से हिक्कोत्पत्ति सहसा जीव्रता से आहार करने से भी होती है 'खरमाणस्य चाहारम्' प्रायः अन्नप्रणाली और श्वास-प्रणाली दोनों अतिसमीप हैं। जध हम अन्नपान का सेवन करते हैं तब श्वासप्रणाली हैं उसे जाने से रोकने के लिये

उपजिह्निका श्वासपथ को बन्द कर देती है और अन्न के अन्नप्रणाली में चले जाने पर ही खुलती है। जलदी जलदी या अति रूच या ठोस भोजन करने पर अन्नप्रणाली में बहुत सा अन्न एक साथ एकत्रित होने से चोभ होता है, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उपजिह्निका-द्वार वन्द ही रहता है और महाप्राचीरा का सङ्कोच करने पर जब अन्तःश्वसन (Inspiration) प्रारम्भ होता है तो श्वास-वायु बीच में ही अवरुद्ध होकर पूर्ववत् हिका को उत्पन्न करती है। तारपर्य यह है कि महाप्राचीरा का असमय संकोच की ही भाँति उपजिह्निका-द्वार के समय में बन्द होने पर भी हिक्का की उत्पत्ति होती है।

चिरेण यमलैंबेंगैयी हिका सम्प्रवर्त्तते । •
कम्पयन्ती शिरोत्रीवं यमलां तां विनिर्दिशेत् ॥ १० ॥
जो हिक्का शिर और श्रीवा को कम्पायमान करती हुई
रुक रुकंकर एक बार में दो वेगों के साथ (दोहरी आवाज से)
होती है उसे यमला हिक्का कहते हैं ॥ १० ॥

विमर्शः--चरक में यमला नाम की हिक्का नहीं मिलती है। अन्य चार के अतिरिक्त पाँचवीं हिका का नाम व्यपेता है अतः चरकाचार्य ने यमला को ही व्यपेता नाम से लिखा है 'यमलैव चरके व्यपेता प्रकाते'। अतप्त चरकोक्त व्यपेता और सुश्रतोक्त यमला एक ही है। वाग्भट ने तो व्यपेता न लिख कर यमला नाम काही उल्लेख किया है—चरकोक्तब्य पेतालक्षणम्-व्यपेता बायते हिका याऽत्रपाने चतुर्विधे । आहारपरिणामान्ते भूयश्च लभते बलम् ॥ प्रलापवम्यतीसारतृष्णार्तस्य विचेतसः । जुम्भिणो विष्कुताक्षस्य शुन्कास्यस्य निनामिनः ॥ पर्याध्मातस्य हिनका या जञ्जमूलादसन्तता । सा व्यपेतेति निशेया हिनका प्राणी-परोधिनी ॥ ( च॰ चि॰ अ॰ १७ ) इस प्रकार चरक ने व्यपेता को प्राणों के लिये अनिष्टकर बताया है । वस्तुतः दुहरे वेगों से आने के कारण यह कष्टप्रद होती है। इस तरह चरकाचार्य ने इस हिक्का में प्रलाप, वमन, अतिसार आदि उपदवों के होने से प्राणीपरोधिनी तथा सुश्रुताचार्य ने दोहरे वेगों के कारण इसे कष्टप्रद माना है।

विक्रष्टकालैयी वेगैर्भन्दैः समभिवर्तते ।

श्चिद्रिका नाम सा हिक्का जन्नुमूलात् प्रधाविता ।।११।। श्चिद्रकाहिकालक्षणम् जो हिक्का परिश्रम या मेहनत करने के समय मन्द वेग के रूप में जन्नुमूल (कण्ठ तथा उर की सन्धि या प्रीवामूलस्थ हृद्य, क्लोम और कण्ठ) से उत्पन्न होती है उसे जुदा या चुदिका हिक्का कहते,हैं ॥ ११॥

विमर्श-चरकाचार ने इस हिका की सम्प्राप्ति में लिखा
है कि चुद्र अर्थात अरूप वायु (अथवा उदान वायु) जब
व्यायामादि से पीदित होकर कोष्ठ से कण्ठ में आता है तब
चुद्रहिक्का को उत्पन्न करता है। यह हिक्का अधिक दुःखदायिनी तथा मर्मादि अर्झों को बाधा पहुँचाने वाली नहीं है।
अस करने पर बढ़ती है और भोजन करने पर शान्त हो
जाती है। यह इसकी विशेषता है तथा इसमें बात की अधिकता होती है। धुद्रवातो यदा कोष्ठाद् व्यायामपरिषट्टितः। कण्ठे
प्रपत्न हिक्कां तदा धुद्रां करोति सः॥ अतिदुःखा न स। चोरःश्चिरोममंप्रवाधिनी। न चोच्छ्वासात्रपानानां मार्गमादृत्य दिष्ठति॥
वृद्धिमायस्यतो याति भुक्तमात्रे च मार्ववम्। यतः प्रवर्तते पूर्वं तत

पव निवर्तते ॥ हृदयं क्लोम कण्ठञ्च तालुकच्च समाश्रिता । सृदी सा क्षुद्रहिक्केति नृष्यं साध्या प्रकीर्तिता ॥

नाभिप्रवृत्ता या हिक्का घोरा गम्भीरनादिनी ।
गुब्कोष्ठकण्ठजिह्वास्यश्वासपार्श्वरज्ञाकरी ।।
अनेकोपद्रवयुता गम्भीरा नाम सा स्मृता ।। १२ ।।
गम्भीराहिकालक्षण—जो हिचकी नाभि से उठ कर घोर और गम्भीर शब्द करती है एवं ओष्ठ, कण्ठ, जिह्वा और सुख को सुखाती है तथा श्वास और पार्श्वग्रूल पैदा करती है एचं अनेक उपद्वों से युक्त होती है, उसे गम्भीरा कहते है ॥१२॥

विमर्श—नाभि से प्रवृत्त होने के कारण इस हिक्का में
गम्भीर आवाज होती है। घोरा = कष्टसाध्या, अर्थात् इसमें
ज्वर, तृष्णा, प्रलाध तथा मृच्छ्रां आदि उपद्रव होने से यह
कष्ट-साध्या या असाध्या होती है। चरकोक्त गम्भीरा हिक्कावर्णन—हिक्कते यः प्रवृद्धस्तु कृशो दोनमना नरः। बजरणोरसा
कुच्छ्रं गम्मोरमनुनादयन्॥ संजृम्भन् संक्षिपंश्चैव तथाऽङ्गानि प्रसारयन्। पार्थे चोभे समायम्य कृजन् स्तम्भरगदितः॥ नाभेः पकाशयाद्वापि हिक्का चास्योपनायते। क्षोभयन्ती मृशं देहं नामयन्तीव
ताम्यतः॥ रणद्वश्च्छ्वासमार्गन्तु प्रणष्टबळ्चेतसा। गम्भीरा नाम
सा तस्य हिक्का प्राणान्तिको मता॥ (च० चि० अ० १७)

मर्माण्यापीडयन्तीव सततं या प्रवर्तते ॥ १३ ॥ देहमायम्य वेगेन घोषयत्यतितृष्यतः । महाहिक्केति सा ज्ञेया सर्वगात्रप्रकम्पिनी ॥ १४ ॥

महाहिक्कालक्षणम्—विस्ति, हृद्य और शिर इन प्रधान
मर्मों को पीड़ा पहुँचाती हुई जो निरम्तर हिचकी चलती हो
तथा शरीर को खींच कर वहे वेग के साथ शब्द करती हो
एवं जिसमें रुग्ण को अधिक तृपा लगती हो तथा हिचकी
लेते समय सारे शरीर को कम्पायमान कर देती हो उसे
महाहिक्का जानना खाहिए॥ १३-१४॥

विमर्श— चरकाचार्यं ने महाहिका के कारण और सम्प्राप्ति के विषय में छिखा है कि जिस प्राणी का मांस, शारीरिक बल, प्राण और तेज चीण हो गये हों उसके कफ और वायु प्रकुषित हो के सहसा कण्ठ-प्रदेश में जाकर जोर के शब्द के साथ ( चोपवती ) हिक्का को प्रारम्भ कर देते हैं। यह हिक्का निरन्तर चळती है तथा यह एकशब्दयुक्त, द्विशब्दूयुक्त ( दवल ) और त्रिशब्दयुक्त होती है अर्थात् एकबार हिका चलने में उसमें एक वेग, दो वेग तथा तीन वेग तक होते वहें। इन वेगों के अतिविक्त प्रकुपित प्राण वायु स्रोतस तथा मर्म स्थानों को अवरुद्ध कर तथा शरीर की कष्मा को भी दवा कर शरीर की संज्ञा को नष्ट कर देता है, अवयवों को जकद देता है तथा अन्न और पान के मार्ग को भी रोक देता है,। रोगी के नेत्रों में आँस् भरे होते हैं, अ गिर जाते हैं तथा वह प्रलाप करता है। यह हिका महामूल अर्थात् गम्भीर धातुओं में दोष वाली, महा वेगवाली, बहे शब्द वाली, महान् वलवती है। अतः इसे महाहिक्का कहते हैं । चरकोक्त महाहिक्का वर्णन-श्वीधमांतकप्राण-तेजसः सैकफोऽनिलः । गृहीत्वा सहसा कण्ठमुचैवीयवर्ती भृशम् । करोति स्ततं हिक्कामेकद्वित्रिगुणां तथा । प्राणः स्रोतांसि मर्माण संरुध्योष्ट्राणमेव च ।। संज्ञां मुख्याति गात्राणां स्तम्मं सञ्जनयत्यपि ।

मार्गं चैवान्नपानानां •रुणद्ध युपहतस्मृतेः ॥ साश्चविष्छतनेत्रस्य स्तन्ध-शक्षच्युतभुवः । सक्तजरुपप्रलापस्य निर्वृत्तिं नाधिगच्छतः ॥ महा-मूला महावेगा महाशब्दा महाबला । महाहिक्केति सा नॄणां सद्यः प्राणहरा मता ॥ (च० चि० अ० १७)

आयम्यते हिक्कतोऽङ्गानि यस्य दृष्टिश्चोर्ध्वं ताम्यते यस्य गाढम् । क्षीणोऽन्नद्विट् कासते यश्च हिक्की तौ द्वावन्त्यौ वर्जयेद्विक्कमानौ ॥ १४॥

अवस्थाविशेषेणासाध्यहिका—हिचकी छोते समय जिस रोगी के शरीर के समस्त अङ्ग या सम्पूर्ण देह दीवीं हत ( उम्बी) हो जाय तथा जिसके नेत्र ऊपर को चढ़ जावें एवं जिसे भोजन में अरुचि प्रत्मीत हो तथा जिसका शरीर चीण हो रहा हो तथा जिसको अध्यिषक छोंके आती हों या कासता हो ऐसा किसी भी हिक्का वाली रोगी चिकित्सा में वर्जित है तथा अन्तिम की दो महती और गम्भीरा हिक्काएँ भी चिकित्साइष्टि से वर्जनीय हैं॥ १५॥

विमर्श-चरकमतेन हिनकानां साध्यासाध्यता अतिसञ्जितः दोषस्य मक्तच्छेदक्रशस्य च । ब्याधिमिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्यातिव्य-वायिनः ॥ आसां या सा समुत्पन्ना द्दिनका इन्त्याशु जीवितम् । यमिका च प्रचापातिंतृष्णामोइसमन्विता ॥ अक्षीणश्चाप्यदीनश्च स्थिरपात्विन्द्रियरच यः। तस्य सापयितुं शक्या यमिका हन्त्यतो-Sन्यथा ।। ( च॰ चि॰ अ॰ ९७ ) अर्थात् जिसके शरीर में दोषों का अतिमात्रा में सञ्चय हो, जो अन्नादि सेवन न करने से दुर्घछ हो गया हो अथवा दीर्घकाछीन रोग के कारण जिसका शरीर दुर्वछ हो चुका हो, रोगी वृद्ध यो या अतिसैशुनशीछ हो उसको साध्य या असाध्य स्वरूप की परेची हिक्काओं में से जो भी हो जाय वह उसकी मृत्यु कर सकती है। अर्थात् उपर्युक्त लक्षणों या कारेणों से युक्त रोगी के लिये पाँचों हिक्काएँ असाध्य हैं। प्रलाप, बेचैनी, तृष्णा, मूर्स्का हुन उप-द्वों से युक्त यमिका हिनका रोगी को मार डाळती है। जो रोगी चीण न हो तथा जिसके मन और आत्मा में दीनता (दुःख) का भाव न हो तथा जिसका मन, शरीर समग्र इन्द्रियाँ तथा रस-रक्त आदि धातुएँ पूर्णतया ठीक और स्थिर हों उसकी युमला हिनका साध्य होती है; अन्यथा नहीं। 'यमिका च' यहाँ पर पठित चकार से अन्नजा और चुदा का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। •अर्थात् एक समय दो देगों से युक्त उन दोनों को भी असाध्य ही समझना चाहिए।

प्राणायामोद्वेजनत्रासनानि
सूचीतोदैः सम्भ्रमश्चात्र शस्तः।
यष्ट्र्याह्नं वा माक्षिकेणावपीडे
पिष्पल्यौ वा शर्कराचूर्णयुक्ताः॥ १६॥

हिकाचिकित्सा—कुम्भक प्राणायाम, कठोर वचनों से उद्देजन, अरुप सत्त्वब्छ वाले को भयोत्पादक शब्दों से डराना तथा सुई चुभोने की व्यथा से उसके मन को व्याकुछ करना, ये उपचार हिक्का ( चुद्रा और अन्नजा ) में प्रशस्त माने गये हैं.। इनके अतिरिक्त मुळेटी के चूर्ण को शहद के साथ अव-पीद नस्य देने में प्रयुक्त करना चाहिए। अथवा पिप्पछी के

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

महीन चूर्ण को शर्करा के साथ महीन पेश्सकर अवपीड़न नस्य में प्रयुक्त करें॥ १६॥

सिंप: कोष्णं क्षीरिमक्षो रसो वा • नार्तिक्षीणे छुर्दनं शान्तिहेतोः ॥ १७ ॥

हिकायां वमुनम्—हिक्का रोग में घृतपान, सन्दोष्ण दुग्ध का सेवन और साठे का रस ये हिकाशान्ति के लिये प्रशस्ती साने जाते हैं। हनके अतिरिक्त यदि रोगी अधिक चीण न हुआ हो तो वसन कर्म कराना चाहिए॥ १७॥

नारीपयःपिष्टमशुक्चचन्दनं घृतं सुखो<sup>द</sup>णं च ससैन्धवं तथा । चूर्णीकृतं सैन्धवमम्भसाऽथवा निहन्ति हिक्काञ्च हितञ्च नस्यतः ॥ १८ ॥

हिकायां नस्यत्रयम्—(१) स्त्री के दुग्ध में रक्तवन्द्रन को विस कर नस्य देना हिका में प्रशस्त है। (२) रक्त-चन्द्रन का महीन चूर्ण और मन्दोष्ण घृत दोनों को मिश्चित कर नस्य देना चाहिए। (३) सैन्धव छवण का महीन चूर्ण बनाकर पानी में घोछ के उसका नस्य देना हिकारोगनाशन के छिये श्रेष्ठ माना गया है॥ १८॥

युञ्डयाद् धूमं शालनिर्यक्ष्मजातं नेपालं वा गोविषाणोद्भवं वा । सर्वि:स्मिग्धेश्चर्मवालेः कृतं वा हिक्कास्थाने स्वेदनं चापि कार्यम् ॥

हिकानाशाय धूमयोगाः—शाल के निर्यास (राल) का धूम देने से अथवा मनःशिला को ज्वलदङ्गार पर रख कर उसका धूम देने से किंवा गाय के श्रङ्ग के डकड़े को या उसके अपर के पतं (खिळके) को ज्वलदङ्गार में डाल कर उसका धूम सुँघाने से अथवा गो के चर्म और वालों को घी में चिकना करके ज्वलदङ्गार पर रख के धूम सुँघाने से हिक्का नष्ट हो जाती हैं। उक्त उपचारों के अतिरिक्त हिक्का के स्थानों (कण्ठ, स्तनमध्यभाग) पर स्वेदन करने से हिक्का नष्ट होती है ॥ १९९॥

विमर्शः—चरकाचार्य ने हिकानाशार्थ मोम, राठ और घृत को या गौ के शङ्क, वाल और स्नायु को मञ्जकसम्पट में रख कर धूम सुँघाना लिखा है - मधू न्छिष्टं सर्जरस पृतं मलक सम्पुटे । कुत्वा धूमं पिबेच्छृङ्गं बालं वा स्नायु वा गवाम् ॥ ( चरक ) इस कार्य के छिये दो शराव छेने चाहिए। एक शराव में ज्वलद्भि रख कर उस पर मोम, राछ श्रङ्ग आदि धूप की सामग्री रख दूसरे सम्भान शराव ( जिसके मध्य में भौषधधूम निकलने को एक छोटा छिद्र बना देना चहिए) से दोनों के किनारे मिला के मलसम्पुट बना लें। • इस धूमयोग के अतिरिक्त स्योनाक (सोनापाठा) और एरण्डं इन दो में से किसी एक की पतली नाड़ी (डण्ठल) लेकर उसे किसी औषधयुक्त पात्र के•छिद्र में लगा दें तब उसके दूसरे मुँह से जो धूम निकले वह सुँघाना चाहिए। धूम देने के छिये पद्माख, गूगल, अगुरु और शल्लकी इन्हें ले के घृत-प्लुत कर ज्वलद्गि पर रख के धूम,सेवन करावें-श्योनाक-वर्षमानानां नार्टी शुष्कां कुश्चस्य वा । पद्मकं गुग्गुलं लोइं शहकों वी

घृतप्लुताम् ॥ ( च० चि० अ० १७ ) चरकाचार्यं ने हिक्का और श्रास दोनों के कारण और स्थान आदि की प्रकता होने से समान चिकित्सा में सर्वंप्रथम हिनम्ध स्वेदन करने को लिखा है। जिसमें छवण के चूर्ण और तैल को मिश्रित कर उसे सारे बदन पर अथवा केवल कण्ठ और छाती पर लगा के पश्चात् नाड़ीश्वेद, प्रस्तरस्वेद और सङ्करस्वेद में से किसी एक द्वारा स्वेदन कराना चाहिए। इससे गाँठदार रलेप्ना द्त होकर स्रोतसों में आ जाता है तथा देह के छिद मुठा-यभ हो जाते हैं। वात का अनुलोमन होता है। इस तरह व्यक्ति के अच्छी प्रकार स्नेहित और स्वेदित हो जाने के अनन्तर श्लेष्मा को अधिक बढ़ाने के लिये हिन्ग्ध भात को मत्स्य के साथ, शूकर के मांस रस के साथ अथवा दही के साथ खिळाना चाहिए। इस तरह कफ के वढ़ जाने पर पिप्पळीचूर्ण, सैन्धव ळवण और शहद अरयधिक जळ के साथ पीकर वमन करा देवें। इस तरह कफ के शरीर से निकल जाने पर एवं स्रोतसों के शुद्ध हो जाने पर वायु अप्र-? तिहत गति हो के सञ्चार करता है। इन कियाओं के करने पर भी यदि स्रोतसों में कहीं छिपा हुआ दोष रह जाय तो उसे धूम विधि से वाहर निकाल देना चाहिए। जैसे हरिद्रा, प्रण्ड का पत्ता, प्रण्ड की जड़, लाख, मनिसील, देवदाह, हरताल और जटामाँसी इन्हें चूर्णित कर पानी के साथ पत्थर पर महीन पीस के वर्ति बना के सुखा छेवें। फिर इस वर्ति को घृत में भिगो कर अग्नि से जला कर हिक्का रोगी को धूमपान के लिये प्रयुक्त करें -- हिनकाश्वासादितं स्निग्धेरादौ स्वेदै-रुपाचरेत्। आक्तं लवणतेलेन नाडीप्रस्तरसङ्गरैः ॥ तैरस्य प्रथितः रहे•मा स्रोतस्वभिविलीयते । खानि मार्दवमायान्ति ततो वाता· नुलोमता ॥ यथाऽद्रिकुञेष्वकाँ शतप्तं विष्यन्दते हिमम् । इलेष्मा तप्तः स्थिरो देहे स्वेदैर्विष्यन्दते तथा॥ स्विन्नं ज्ञाखा ततस्तूर्णं भोजयेत स्तिग्धमोदनम् । मत्स्यानां शूकराणां वा रसैर्दध्युत्तरेण वा ॥ ततः इले॰मणि संवृद्धे वमनं पाययेतु तम् । पिप्पलीसैन्धवक्षौद्रैयुँक्तं वाताविरोधि यत् ।। निहंते सुखमाप्नोति सक्फे दुश्विमहे । स्रोतः सु च विशुद्धेषु चरत्यविद्दितोऽनिलः । कीनरचेदोषशेषः स्याद् भूमैस्तं निहंरेद् बुषः । हरिद्रां पत्रमेरण्डमूलं लाक्षां मनःशिलाम् ॥ सदेवदार्वलं मांसीं पिण्ट्वा वर्ति प्रकल्पयेत् । तां घृताक्तां पिबेद् धूमं यवैर्वा घृतसंयुतैः ॥ ( च० चि० अ० १७ ) स्वरची· णाद्यनुबन्धहिक्काचिकिरसा-स्वरक्षीणातिसारामृक्षितदाहानुबन्ध- े जान् । मधुरिरनग्धशाताचैहिंकाश्वासानुपाचरेत् ॥ स्वरभङ्ग, अति-सर, रक्तिपत्त और दाह के अनुबन्ध वाले हिकाधासियों की चिकित्सा मधुर, हिनम्ध और शीतल खाद्य-पेय तथा औषध द्वारा करनी चाहिए। अस्वेद्या हिक्किनः - न स्वेद्याः पित्तदाहातां रक्तस्वेदातिवर्तिनः । क्षीणधातुबला रूक्षा गर्भिण्यश्चापि पिचलाः ॥ सेकविधः-कोष्णैः काममुरःकण्ठं स्नेइसेकैः सर्वार्करैः। उस्काः रिकोपनाहैश्च स्वेदयेन् मृदुभिः क्षणम् ॥ तिलोमामाषगोधम वर्णेवात-हरै: सह। स्नेहिश्रोत्कारिका साम्ले: सञ्चीरै वी कृता हिता।। ( च० चि॰ अ॰ १७) चरकाचार्य ने चिकित्सा की दृष्टि से दिक्का और श्वास के रोगी के बळवान् और दुर्बल ऐसे दो भेद का एक संघ तथा कफ की अधिकता वाला और दूसरा वायु की अधिकता वाला रूच रोगी यह दूसरा संघ ऐसे भेद किये हैं। इनमें कफ की अधिकता वाले और बलवान् हिक्काश्वास के रोगी को वमन तथा विरेचन क्रमशः पथ्य भोजन पूर्वक करा

कर पश्चात् शास्त्रोक्त ध्रमपान और अवलेहादि जो नाना योग हैं उनका सेवन करावें — हिक्काधासामयी होको बलवान् दुर्वलोऽ-परः। कफाधिकस्तथैवैको रूक्षो बह्वनिलोऽपरः॥ कफाधिके बलस्थे च वमनं सविरेचनम् । कुर्यात् पथ्याशिने धूमलेहादिशमनं ततः ॥ वातिकान् दुर्वलान् वालान् वृद्धांश्वानिलसूदनैः। तपंयदेव शमनैः स्नेह्यमरसादिभिः ॥ ( च० चि० अ० १७ ) चरकाचार्य ने लिखा है कि कफ के उत्क्रिष्ट न होने पर तथा स्वेदन किये द्विना ही विशोधन (वमन-विरेचन) कराने से वायु प्रकुपित हो के मर्मस्थानों को विकृत कर प्राण हर लेता है। इस वास्ते वर्छवान्। तथा बहकफ वाले हिक्काश्वासादिपीड़ित रोगियों को आनूप देश में तथा जल में होने वाले प्राणियों के मांसरस से तृप्त कर स्वेदित करके विशोधन करें तथा दुर्वल और वाताधिक्य वाले रोगियों में बृंहण चिकिस्सा करनी चाहिए। बृंहणार्थ मयूर, तीतर, दच और जङ्गल के पशु-पत्ती इनके मांसों को दशमूल के काथ अथवा कुलायी के काथ में सिद्ध करके सेवन करावें-अनुस्डिष्टकफास्विन्नदुर्वेलानां विशोधनात् । स्पदो मर्म संशोष्याशु हरेदसून् ॥ इढान् बहुकफांस्तस्माद्रसैरानूपः वारिजैः। तुप्तान् विशोधयेत स्वित्रान् वृंह्येदितरान् भिषक् । बहितितिरिदक्षाश्च नाङ्गलाश्च मृगदिजाः। दशमूलीरसे सिद्धाः कौल्रांथे वा रसे हिताः ॥ (च० चि० अ० १७)

श्रौद्रोपेतं गैरिकं काञ्चनाह्नं तिह्याद्भस्मः प्राम्यसत्त्वास्थिजं वा । तद्बच्छ्वाविन्मेषगोशक्षकानां रोमाण्यन्तर्धूमद्ग्धानि चात्र ॥ २०॥ मध्वाज्याक्तं बर्हिपत्रप्रसूत-मेवं भस्मौदुम्बरं तैल्वकं वा । स्वजिक्षारं बीजपूराद्रसेन

क्षौद्रोपेतं हन्ति लीढ्वाऽऽशु हिकाम् ॥२१॥ हिक्काहरा लेहा:-(१) शुद्ध स्वर्णगैरिक को ४ रत्ती से १ मारो भर की मात्रा में छे के मधु के साथ मिला कर चटावें। अथवा (२) ग्राम में होने वाले शाणी गौ, अश्व, अजा आदि इन की अस्थि की भस्म बना के शहद के साथ चटावें। (३) सेह ( सेडिका ) के शरीर पर होने वाले सूचे तथा मेढा, 'गाय और शहन के बाल इन सब को एक घड़े में भर कर मुख बन्द करके अन्तर्धूम पका के भस्म बना छें तथ इस भस्म को शहद के साथ चटावें। (४) वर्हि (मयूर) के पत्र (पिच्छ) की चिन्द्रका को अन्तर्धूम दृग्ध कर भस्म बना क ३ से ६ रत्ती प्रमाण में लेकर ६ मारो शहद तथा ८ मारो घृत के साथ मिश्रित करके चटावें। (५) औदुम्बर ( गूलर वृत्त या ताम्र) की भस्म या तैलवक भस्म को मधु तथा घुत के साथ मिश्रित कर चटाने से हिक्का रोग नष्ट हो जाता हैं। इसी प्रकार (६) स्वर्जिशार को विजोरे , निंवू के रस के साथ मिश्रित कर शहद मिला के चाटने से शीघ ही हिक्का नष्ट हो जाती है ॥ २०-२१॥

विमर्शः—मधु और घृत को तुल्य प्रमाण में मिश्रित करने से वह विष हो जाता है—'मजतो विषरूपत्वं तुल्यिश मधुसिंपिंगी, उक्त लेहों के चाटने से कफ का निर्गमन हो जाता है, जिससे वायु का अवरुद्ध मार्ग खुळ जाने से हिनका वन्द हो जाती है — मारुतः प्राण्वाहीनि स्रोतांस्याविश्य कुप्यति । उरःस्य-कफमुद्धूय हिक्काथासान् करोतिं सः । त्राणोदकवाहीनि स्रोतांसि सक्कोऽनिलः । हिक्काः करोति संरुध्यः ॥ (चरक)

सर्पिः स्तिग्धा प्रनित हिक्कां यवाग्वः कोष्णप्रासाः पायसो वा सुखोष्णः।। २२ ॥ १ हिक्काहरणार्थं यवाग्वः— घृत से हिन्छ की हुई विभिन्न प्रकार की यवागू के सेवन से हिक्का नष्ट होती है। इसी प्रकार कुछ कुनकुने पानी का कवल धारण करने से अथवा सुहाती-सुहाती गरम दुग्धपक चीर (खीर) के सेवन करने से हिक्का

शुण्ठीतोये साधितं श्लीरमाजं तद्वत्पीतं शर्करासंयुतं वा । आतृप्तेवी सेव्धमानं निहन्याद्

प्रातं हिक्कामाश्च मूत्रं त्वजाव्योः ॥२३॥

हिनकाहरं शुण्ठीक्षीरम् - वकरी के चीर से चतुर्गुण पानी लेकर उसमें सीठ का करक प्रचिस कर दुग्धावशेष रहने 'पर पीने से हिनका नष्ट होती है। अथवा इसी दुग्ध में शर्करा प्रचिस कर चतुर्गुण जल और सीठ का करक डाल कर दुग्धावशेष पाक करके पूर्ण श्रुप्त होने तक पीने से हिनकारोग नष्ट होता है। इसी प्रकार वकरी और भेड़ के सूत्र को हस्त-चुलुक में भर कर सूँघने से हिनका नष्ट होती है॥ २२॥

सपूर्तिकीटं लशुनोयगन्धा-

नष्ट हो जाती है ॥ २२ ॥

हिङ्ग्बब्जमाचूण्यं सुभावितं तत् ॥२४॥

हिक्काहराव्रेययोगाः — प्रतिकीट को छहसुन, वचा, हींग और कमछ इन सबको समप्रमाण में छे के खरळ में महीन चूर्ण कर भेड़ और बकरी के मृत्र से अनेक बार भावित कर खरळ करके छाया में सुखा कर शीशी में भर देवें। इस योग को सुँघाने से हिक्का नष्ट होती है॥ २४॥

विमर्शः —सप्तिकीटम् — (१) प्रतिकीटो 'भोंदुलिका' इति कोके । (२) प्रतिकीटी वर्षाकालोद्धवः पालिन्दिकेति प्रसिद्धः । वर्षाकाल में होने वाले प्रतिकीट को भाषा में तेलिया कीड़ा भी कहते हैं।

श्रौद्रं सितां वारणकेशरञ्च पिवेद्रसेनेश्चमधूकजेन। पिवेद्रपलं वा लवणोक्तमस्य

द्वाभ्यां पलाभ्यां हविषः समयम् ॥ २५ ॥

हिक्का हो श्रीद्रादिपानम् — शहद, शकूरा, नागकेशर इन्हें साँठें के स्वरस तथा महूए के रस के साथ पीने से हिक्का नष्ट होती है । अथवा सैन्धव छवण एक पछ भर छेकर महीन पीस क्र दें पछ घृत में मिश्रित करके पीने से हिक्का नष्ट होती है ॥२५॥

विभर्शः—नागकेशरे का चूर्ण छः माशे से एक तोला तथा शर्करा छः माशे, शहद का प्रचेप तीने भाशे से छः माशे, इच्चस्वरस दो से चार तोला, मध्कस्वरस २ से चार तोला प्रहण करना चाहिये। मधुमात्रा—षोडशाष्ट्रचतुर्भांगं वातिषत्त-कर्फातिषु। क्षोद्रं कषाये दातब्यं विपरीता तु शर्करा॥ नागकेशर चूर्णस्ये जुरसस्य च मात्रा—कर्षश्चर्णस्य कल्क्षस्य गुटिकानान्तु सर्वेशः । द्रवशुक्त्याऽवलेढन्यः पातन्यश्च चतुर्गुणे ॥ सैन्धव लवण की एक पल की उत्तम मात्रा है । वैद्य रोगी और रोग के बलावल का विचार कर होन, मध्यम और उत्तम ऐसी त्रिविध मात्रा में से किसी एक का उपयोग कर सकता है ।

हरीतकीं कोष्णजलानुपानां पिवेद् घृतं क्षारमधूपपन्नम् । रसं कपित्थान्मधुपिष्पलीभ्यां शुक्तिप्रमाणं प्रपिवेत् सुखाय ॥ २६ ॥

इरोतनयादियोगत्रयक्ष्—(१) बड़ी हरड़ के तीन माशे से छः माशे अर चूर्ण को मन्दोष्ण जल के अनुपान के साथ सेवन करने से हिक्का नष्ट होती है। (२) यवचार चार से 'आठ रत्ती, शहद छः माशे अर तथा मन्दोष्ण घृत एक तोला लेकर तीनों को मिश्रित कर पीने से हिक्का नष्ट होती है। (३) कपित्थ का स्वरस एक शुक्ति (आधा पल = दो तोले) शहद आधा पल (दो तोला) और छोटी पिष्पली का चूर्ण एक कर्ष भर लेकर तीनों को मिश्रित कर आरोग्य के लिये पीने से हिक्का रोग नष्ट होता है॥ २६॥

विसर्शः—डल्हण ने चार के स्थान पर चीर पाठ लिखा है, परनत हिक्काहरणार्थ चीर (हुँग्ध) की अपेचा चार दीपन, पाचन, वात और कफ का संशामक होने से पाठ उत्तम है। सर्भेव है वर्णयोजक की गळती से चार के स्थान पर चीर हो गया हो।

कृष्णां सितां चामलकञ्च लीढं सम्यङ्गवेरं मधुनाऽथवाऽपि । कोलास्थिनुसजाञ्जनलाजचूर्णं

हिककां निहन्यान्मधुनाऽवलीढम् ॥ २७ ॥

हिक्काहरं कृष्णादियोगत्रयम्—(१) पिष्पली का चूर्ण चार
रैत्ती से.आठ रत्ती भर तथा शर्करा तीन माशे भर लेकर दोनों
को छः माशे भर शहद के साथ मिश्रित कर सेवन करने से
हिक्का नृष्ट होती है। (२) आँवले के तीन माशे भर चूर्ण को
सींठ के एक माशे भर चूर्ण के साथ मिश्रित कर छः माशे
भर मधु के साथ संयुक्त करके चाटने से हिक्का नष्ट होती है।
(३) कोल (वदरफल) की अस्थ (गुठली) की मजा
(मींगी का बीज) तथा ग्रुद्ध सौवीराक्षन और लाजा (पुष्पित
धानय = शाल की धानी) इन्हें समान प्रमाण में लेकर चूर्ण
बना के तीन माशे से छः माशे प्रमाण में लेकर चूर्ण
बना के तीन माशे से छः माशे प्रमाण में लेकर चूर्ण
शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से हिक्का रोग नष्ट हो
जाता है॥ २०॥

पाटलायाः फलं पुष्पं गैरिकं कदुरोहिणी । खर्जूरमध्यं मागध्यः काशीशं दिधनाम च । दि ॥ चत्वार एते योगाः स्युः प्रतिपादप्रदर्शिताः । मधुद्वितीयाः कर्त्तव्यास्ते हिकासं विजानता ॥२६॥

हिक्काइर पाटलार्दियोग नतुष्टयम्—(१) पाटला के फल और पुरुषों के नूर्ण को ३ माशे से ६ माशे प्रमाण में लेकर मधु के साथ सेवन करें। (२) शुद्ध स्वर्णगैरिक एक माशे भर तथा कुटकी का चूर्ण दो माशे भर लेकर द्विगुण मधु के साथ सेवन करें। (३) खर्ज्र के महतक की मजा अथवा खर्ज्र की अस्थि और पिप्पछी के समभाग गृहीत चूर्ण को मधु के साथ सेवन करें। (४) शुद्ध कासीस तीन रत्ती और कैथ का चूर्ण तीन मारो भर छेकर द्विगुण मधु के साथ सेवन करें। इस तरह एक श्लोक के प्रतिपाद में कहे हुए ये चारों पादों के चार योग पृथक्-पृथक् शहद के साथ सर्व प्रकार की हिक्काओं में विज्ञ वैद्य के द्वारा प्रत्युक्त किये जाने चाहिये॥ २८-२९॥

विमर्शः—कुछ लोग 'काशीशं दिवनाम च' इसके स्थान पर 'काशीशे दिवना सूह' ऐसा पाठान्तर मानते हैं जिसका अर्थ काशीश और दही को पुरुष चाटे—'काशीशं दिव च ना पुरुषः लिह्यादिति'।।

कपोतपारावतलावशल्लक-

ृ श्वदंष्ट्रगोधाष्ट्रषदंशजान् रसान् । षिवेत् फलाम्लानहिमान् ससैन्धवान् स्निग्धांस्तथैवर्ष्यमगद्विजोद्भवान् ॥ ३०॥ ३

हिक्काइराः कपोतादिमांसरसाः—कवृतर, पारावत (गृहक-पोत) ठाव (वटेर), शल्लकी, श्वदंष्ट्रा, गोधा और वृपदंश (मार्जार) के मांस-रसों को फलाम्ल अर्थात् खहे फर्लों (दाड़िमादि) के स्वरस से संस्कृत (संयुक्त) कर उष्ण रूप में सैन्धव लवण के प्रचेप से युक्त तथा अच्छे, ताजे घृत से मिश्रित कर हिक्का के रोगी क्लो पिलावें। इनके अति-रिक्त ऋष्य (भाल्.) मृगद्विज से जङ्घालविष्कर, अथवा मृग से पशु तथा द्विज से लाव (वटेर) और तीतर आदि पचियों के मांस को पका कर उसके रस को अनार आदि अम्ल से खट्टा करके तथा घृत से स्निग्ध कर सैन्धव मिलाकर गरम-गरम पीने से हिक्का नष्ट हो जाती है॥ ३०॥

विरेचनं पथ्यतमं ससैन्धवं

घृतं सुखोष्णञ्ज सितोपलायुतम् । सदागतावृध्वगतेऽनुवासनं

वद्नित केचिच हिताय हिक्किनाम् ॥३ ॥

इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सा-तन्त्रे हिकाप्रतिषेधो नाम (द्वादशोऽध्यायः, आदितः) पञ्चशत्तमोध्यायः ॥ ४० ॥

संक्षेपेण हिनकाचिकित्सा—बलवान् रोगी में वायु का अबु-लोमन करने के लिये सैन्धवलवण से युक्त योगों के द्वारा विरेचन करना अत्यन्त पथ्यकर माना गया है। इसके अतिरिक्त सितोपला (मिश्री) से युक्त सुखोज्ण घृत का पान कराना हिक्का में उत्तम है। कुळ आचार्यों का मत है कि नाभिप्रान्त के नीचे रहने वाली वायु के उर्ध्वगामी होने पर अनुवासन बस्ति हिक्का-रोगियों में हितकर होती है॥

विमर्शः—सदागती = वायो, 'श्वसनः स्पर्शनो वायुर्मातिरिधा सदागतिः' इत्यमरः। द्विक्कायां पथ्यानि—स्वेदनं वमुनं नस्यं धूमपानं विरेचनम्। निद्रा खिम्धानि चान्नानि मृदूनि लवणानि च।। जोणाः कुल्रत्था गोधूमाः शालयः षष्टिकाः यवाः। पणास्तित्तिर्छावाद्या जाँकला मृगपिक्षणः।। पक्षं कपित्थं लशुनं पटोलं वालमूलकम्। खणोदकं मातुलुकं माक्षिकं सुर्श्विज्ञस्।। अन्नपानानि स वाणि

वातरलेश्महराणि च। शीताम्बुसेकः सहसा त्रासो विस्मापनं भयम् ॥
क्रोधो हर्षः प्रियोद्देगप्राणायामनिषेवणम् । दग्धिसक्तमृदा व्राणं
कूर्चधाराजलापेणम् ॥ नाभ्यूर्ध्धातनं दाहो दीपदग्धहरिद्रया।
पादयोद्धर्यकुला नाभेरूर्ध्वं चेष्टानि हिनिकनाम् ॥ हिनकारोगेऽपथ्यानिवातमूत्रोद्धारकासशकुद्देगविधारणम् । रजोऽनिलातपायासान् विरुद्धान्यशनानि च ॥ विष्टम्भीनि विदाहीनि रूक्षाणि कफदानि च ।
निष्पावः पिष्टकं माषः पिण्याकानूपजामिषम् ॥ अवीदुग्धं बन्तकाष्टं
वर्षितं मत्स्यांश्च सर्षपात् । अम्लं तुम्बीफलं कन्दं तैल्मृष्टमुपोदिकाम् ॥
गुरु शीतज्ञानुपानं हिनकारोगे विवर्जयेत् ॥

इति श्री अग्विकादत्तशास्त्रिकृतायां सुश्रुसंहितायाम् आयुर्वेदतत्त्वसन्दीपिकायां भाषाटीकायाः सुत्तरतन्त्रे पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५०॥

## एकपश्चादात्तमोऽध्यायः

अथातः श्वासप्रतिषेघं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २॥ अव इसके अनन्तर श्वासप्रतिषेध नामक अध्याय का प्रारम्भ करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि नेकहा है॥१०२॥

विमर्शः—हिक्काप्रतिषेध के अनन्तर हिक्का और श्वास का हेतु समान होने से तथा दोनों का शीव्रमारकत्व साम्य होने से कामं प्राणहरा रोगा वहुँवो न तु ते तथा। यथा श्वासक्व हिक्का च प्राणानाशुँ निक्कत्ततः ॥ कास के अनन्तर श्वासचिकित्सा। प्रकरण प्रारम्भ किया गया है।

यैरेव कारणैर्हिकका बहुभिः सम्प्रवर्त्तते। तैरेव कारणैः श्वासो घोरो भवति देहिनाम्।। ३।।

श्वासनिदानम् — जिन विदाहि, गुरु विष्टिस्भ आदि अनेक कारणों से हिक्का प्रवर्तित ( उत्पन्न ) होती है उन्हीं कारणों से प्राणियों के शरीर में भयङ्कर श्वास रोग उत्पन्न होता है ॥

विमर्शः—हिक्का और श्वास के कारण, स्थान और मूळ एक ही समान होते हैं, ऐसा चरक ने भी माना है – कारणस्थानमूळे क्यादेकमेव चिकित्सितम्। द्वयोरिष यथादृष्टिमृषिभिस्तन्निबोधत ॥ (च॰ चि॰ अ॰ १९) इसीलिये हिनका के पश्चात् श्वास रोग का प्रकरण प्रारम्भ किया गया है। इन दोनों में निम्न साम्य है--(१) कारणसाम्य (२) स्थानझाम्य, (३)मूलसाम्य, (४) दोनों कफ वातात्मक हैं, (५) पित्तस्थानसमुद्भव अर्थात् आमाशयोश्य हैं। कप्पवातात्मका-वेतौ पित्तस्थानसमुद्भवो । हृदयस्य रसादीनां धातूनाञ्चोपशोषणौ ॥ तस्मारसाधारणावेतौ मतौ परमदुर्जयो । मिथ्योपचरितौ कुद्धौ इता-वाशीविषाविव ॥ (६) दोनों के पांच पांच भेद होते हैं-पृथक् पञ्चविषावेतौ निर्दिष्टौ रोगसंग्रहे । तयोः भृणु समुत्यानं लिङ्गब्र समिषग्जितम् । हिक्काश्वासकारणानि—रजसा धृमुवाताभ्य ज्ञीतस्था नाम्बुसेवनात् । व्यायामाद् ग्राम्यधर्माध्वरुक्षात्रविषमाश्चनात् ॥ आमप्रदोषादानाहाद्रोक्ष्यादत्यपतर्पणात् ॥ दौर्वस्यान्ममंणी वाताद् द्वन्द्वाच्छुद्वयतियोगतः ॥ अतीसारज्वरष्टदिप्रतिद्यायक्षतक्षयात् । रक्तिफ्तादुदावर्तीद्विमूच्यळसकादिष ॥ पाण्डुरोगाद्विषाच्चेव प्रवर्तेते गदाविमी । निष्पावमापिण्याकतिल्तैलिनिषेवणात् ॥ पिष्टशाल्क विष्टम्मिविदाहिगुरुभोजनातः । जलजानूपिशितदस्यामक्षीरसेवनातः ॥

अभिष्यन्यपचाराच्च इलेष्मलानान्न सेवनात् । कठोरसः प्रतीघाताः द्विबन्धेश्च प्रथिवधैः ॥ मारुतः प्राणवाहीनि स्रोतांस्याविश्य कुप्यति । उरःस्थकफमुद्धूय हिनकाश्वासान् करोति सः ॥ (च० चि० अ० १७) इस प्रकार चरकाचार्य ने हिका और शास रोग के रज ( धूछि-कण ), घूँ आ और वासु से लेकर 'विबन्धेश पृथरिन्धेः विबन्ध तक कारण माने हैं। इनमें आन्तरिक कारण, बाह्य आगः न्तुक कारण, स्थानिक कारण, आहार तथा विहार और अनेक प्रकार के रोग सभी कारणों का उल्डेख कर दिया है। आधुनिक दृष्टि से साधारणतया श्वास रोग के तीन मुख्य कारण हैं-(१) श्रासकेन्द्र की विकृति-यन्ह निस्न कारणों से होती है-(क) अधिरकहृदयातिपात (Congestive heart failure ) ( ख ) अत्यधिक रक्तालपता - इसमें प्राण-वायु की कभी हो जाती है। (ग) मधुमेहजन्य संन्यास -(Diabetic coma) • (घ) जानपदिक शोफ (Epidemic dropsy ) इस प्रकार उपर्युक्त कारणों से होने वाली श्वास-कृच्छ्ता उभयनिष्ठ होती है (र) श्वासमार्ग में किसी प्रकार का अवरोध एवं वायुसञ्जारार्थ फुफ्फुसीय सतह की कमी। इसके कारण श्वासकृच्छ्ता अन्तश्वसनिक (Inspiratory) स्वरूप की होती है। तुण्डिकाशोथ, रोहिणी आदि अवरोध के कारण हैं। निस्नोनिया, राजयदमा जैसे रोग—वायुस-बरण के लिये फुफ्फ़स की •सतह को कस कर देते हैं। (३) श्वास में सहायक पेशियों के कार्य में वाधा होना—यह निम्न कारणों से होती है-(क) पीड़ा-वत्त्रस्थ या उद्धश्य किसी अङ्ग पर शोथ होने पर । (ख) उरोवात ( Emphysema) - स्वाभाविक उचकीलापन कम होने के कारण फुफ्फुस निरन्तर वायु से अरा रहता है और उसे पूर्णतया नहीं निकाल पाता। (ग) अनुकोष्ठिका (Phrenic) तथा वत्त की पेशियों की वातनाड़ी का घात। इससे महाप्राचीरा तथा वत्त की पेशियाँ किया नहीं कर पातीं जिससे श्वास में भी कष्ट होता है। (घ) आमाशय या दूसरे उदरस्थ अङ्गों का फूछा हुआ होना। इससे जलोदर का भी प्रहर्ण करनः चाहिए। ये अवस्थाएँ भी श्वास-पेशियों के कार्य में बाधा उपस्थित करती हैं। इसके अतिरिक्त ये फुफ्फुल पर दबाव डालकर भी श्वासकृच्छ्ता उर्रपन्न करती हैं। इस प्रकार जब श्वास की सुख्य पेशियाँ कार्य नहीं करतीं तो उदरस्थ पेक्षियाँ तथा अन्य पेशियाँ जिन्हें श्वास की अतिरिक्त पेशियाँ (Extra muscles of respiration) भी कहते हैं, श्वास में महायता करती हैं। इस अवस्था में विशेष प्रयत किया जाता है जो कि रोगी में स्पष्ट दिखाई देता है।

विहाय प्रकृतिं वायुः प्राणोऽथ कफुसंयुतः । श्वासयत्यृद्ध्वंगो भूत्वा तं श्वासं परिचक्षते ॥ ४॥

दवासस्य अस्प्राप्तिः परिमापा च—मिथ्या • आहार-विहार से प्रकृषित ग्राणवायु अपनी प्रकृति (आत्मल्यण कार्यादिक) को छोड़कर अर्थात् विगुण ( ऊर्ध्वग ) होकर कफ के साथ मिलकर व्यक्ति को जीर-जोर से • स्वासप्रस्वास की किया कराता है, अतएव इसे स्वासरोग कहते हैं ॥ ४॥

विमर्शः - चरकाचार्य ने श्वास की सम्प्राप्ति में छिखा है कि कफप्रकोपपूर्वक प्रकृषित जो प्राणवायु स्रोतसों (प्राणवाहक) को अवरुद्ध कर सब ओर (समप्र फ़ुफ्फ्स में) ब्यास हो

जाती है अथवा गति करती है उसे श्वास कहते हैं-यदा स्रोतांसि संरुद्धय मार्कतः कफपूर्वकः । विष्वग्वजित संरुद्धस्तदा इवासान् करोति सः ॥ ( च० चि० अ० १७ ) श्वास वस्तुतः वातरूप ही है। अतः उसमें वात की प्रधानता स्वीकार करना उचित हैं, किन्तु साधारण अवस्था में केवल वायु श्वास कष्ट को उत्पन्न नहीं करता, परन्तु जब वह कफ से अवरुद्ध हो , जाता हैं तब श्वास रोग को उत्पन्न कर देता है। वस्तुतं: कफ की अधिकता से जब फुफ्फुस के वायुकोपों में वायु-प्रवेश के लियें स्थान कम हो जाता है तो आवश्यक जारक (Oxygen) या प्राणवायु को ग्रहण करने के लिये पुनः पुनः श्वास की प्रवृत्ति होती है। इसलिये कफपूर्वक वाय का प्रकोप श्वास रोग का कारण वताया गया है। सामान्यतया वायुकोषों या श्वासनिङकाओं में सदेव तरङ पदार्थ का स्नाव होता रहता है, जो उच्छु सित वायु के साथ बाष्प रूप में निकल जाता है। जब कभी फुफ्फुस या नलिकाओं में अधिरक्तता ( Gongestion ), शोथ ( Inflamation ) या चोभ (Irritation) आदि कारणों से यह स्नाव अधिक मात्रा में होने लगता है तब मात्रानुसार एवं कारण और सम्बन्ध के अनुरूप थोड़ा या अधिक तरल, सान्द्र या घन कफरूप में काल के साथ निकल्कता है। फुफ्फुस और धास निक्काओं में कफ होने से लोभ और श्वासवायु के लिये स्थान की कमी से प्रतिक्रिया स्वरूप वातप्रकोप होकर कास अोर शीघ्र श्वास छेने की क्रिया आरम्भ होती है। यदि कास के साथ कफ का निष्क्रमण • आसानी से नहीं होता है तो श्वास की ही तीवता बढ़ती है। कफ या कफोत्पादक कारण की प्रयलता एवं आधिक्य, दौर्वल्य या विगुणदातकृत श्वासनिक्रिकासङ्कोच (जैसे तमक श्वास में) आदि कारण कफ के सरलता से निकलने में वाधक होते हैं। इससे स्पष्ट है कि पथम कफ की दृष्टि होकर वात की दृष्टि होती है और वह चुभित वायु समस्त फुफ्फुंस में व्याप्त होकर श्वास •को उत्पन्न करता है तथा श्वासकार्य में बाधा होने से विष्णुपदास्त (Oxygen) की कमी से प्रत्येक घारविम दूषित होती है, जिससे प्रत्येक धातु का पोषण ठीक नहीं होता । इससे कुपित वायु का सावदेहिक प्रभाव होकर श्वास के अतिरिक्त वेचैनी, विविध शुल, अप, मोह आदि विकार भी उत्पन्न होते हैं। कफ की प्रधानता से युक्त वायु जब प्राण-वाही स्रोतसों में अवरोध उत्पन्न करके सर्वत्र वृमता है तो श्वास की उरप्रति होती है । प्राणवह स्रोत से यहाँ पर श्वासप्राणाली. नलिकाएँ और फ़फ़्फ़स का प्रहण करना चाहिये। फ़ुफ़्फ़ुल बन्न:स्थल ( उरोगुहा ) में हृदय के दोनों ओर रहने बाले दो थेले हैं। के अत्यन्त लचकीले तनतुओं के बने हये असंख्य कोष्ठों के समूह हैं। इनके अन्दर एक झागदार पदार्थ भी रहता है। प्रत्येक कोष्ठ में रक्तवाहिनियाँ होती हैं। अन्त:-श्वसन (Inspiration) करने पर प्राणवायु फुक्फ़सीय कोहों में पहुँचता है एवं जिससे वे छचकी छे होने के कारण फूछ जाते हैं। प्राणवायु प्रत्येक कोष्ठ में स्थित रक्तवाहिनीगत रक्त की शुद्धि करेता है एवं उसकी अशुद्धि ( Coz ) को प्रहण करके फुफ्फुस का सङ्कोच करने पर पुनः वहिःश्वसन ( Expiaation ) के द्वारा बाहर चला भाता है श्वासप्रश्वास की यह क्रिया यावजीवन भूनवरत चलती रहती है। इस प्रकार

थासप्रश्वासिकया की प्रकृतिस्थता फुफ्फुस के कियाशील कोष्टों की पर्याप्त संख्या, उनका ळचकीलापन्न, अवरोध का अभाव तथा रक्त की पर्याप्त मात्रा पर निर्भर है। रोगविज्ञान में पठित श्वास ज्ञब्द का अर्थ श्वासकष्ट ( Difficulty in breathing), श्वासकृच्छ् (Dysphoea) किया जाता है। उपर्युक्त विवरण के अनुसार चूँकि श्वासप्रश्वास का साचात् सम्बन्ध फुफ्फुस से ही है अतः श्वासरोग में विकृति का प्रधान केन्द्र भी फुफ्फुस ही रहता है यह निर्विवाद है। हृद्य एवं धैनकजैन्य (Cardiac and renal) भी श्वास होते है, किन्तु अन्ततोगत्वा वे भी फुफ्फुसीय ही हो जाते हैं। श्वासरोग में विकृति पूरे फुफ्फुस में रहती है। प्रथम कफ़्की विकृति होती है एवं पश्चात् अवरोध के कारण वात प्रकुपित होकर श्वास क्रो उरपन्न करता है, कहा भी है- वायोगीतुक्षवात्कोपी मार्गस्यावरणेन च' वस्तुतः साचात् वात या उसके अधिष्ठान वातनाड़ियों की विकृति ही श्वासोत्पत्ति में प्रधान हेतु है। प्राणदा ( Vagus ) की क्रिया की कमी या सिःपेथेटिक की किया की अधिकता का ही फल श्वासाधिक्य है। इस प्रकार विकृति केवल फुफ्फुस में न रहकर वातनाड़ियों में भी रहती है। इस कथन से यह भी सिद्ध है कि जिन आहार-विहार या रोगविशेष का प्रभाव इन नाड़ियों पर अवसादक या उत्तेजक स्वरूप का होता है वे सभी श्वास-रोग के छत्त्वण माने जाते हैं। श्वासनिदान में निर्दिष्ट विदाही अन्न, व्यायाम तथा उपवास आदि कारण रूचन्ना से वात की वृद्धि तथा उपवृक्ष (Supra renal gland) के अन्तः साव को बढ़ाकर सिम्पेथेटिक की क्रियाशीलता को वड़ा देते हैं। विष्टम्भी, अभिष्यन्दी या गुरुपदार्थ भी आमा-शयिक चोभ द्वारा या कफ की वृद्धि से फुफ्फुस में अवरोध उत्पन्न करके सुपुम्नाशीर्षस्थ श्वासनियन्त्रक केन्द्र को उत्तेजित करके थास की उत्पत्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त कभी-कभी अधिक भोजन कर लेने पर भी फुफ्फुस पर आमाशय द्वारा द्वाव पड़ता है, जिससे फुफ्फुसगत वायुसञ्चार की सतत कमी हो जाने से पुनः पुनः श्वास लेना पड़ता है। अधिक समय तक उत्तेजित रहने पर श्वासकेन्द्र का घात हो जाता है जिससे श्वासकष्ट निरन्तर नहीं रह पाता। यही कारण है कि इसके सामयिक आक्रमण (Paroxysmal attacks ) होते हैं।

क्षुद्रकस्तमकरिछन्नो महान्द्रध्र्यं पञ्चधा।

भिद्यते स महाव्याधिः श्वास एको विशेषतः ॥ ४॥
धासभेदाः -श्वास नामक महाव्याधि स्वरूप से एक होती
हुई भी हेतुळचण भेद से चुद्रकश्वास, तमकश्वास, छिन्नश्वास, महाश्वास और उर्ध्वश्वास इन नामों से पाँच प्रकार
की होती है॥ ५॥

विमर्शः → चरकाचार्य तथा माधवकार ने इन पाँचों श्वासों का प्रारम्भ महाश्वास से किया है—महोध्वं छिन्नतमक श्वास होने से श्वासों का पृज्ञविधस्त्र होने में कोई दोष नहीं आता है। तेषां हेतुभिन्नता—वाताधिकों भवेत श्वद्रत्तमकत्त्र कषोज्ञवः। कफ-वाताधिकरेवेव संस्टिश्चितसंज्ञकः॥ श्व.सो मास्तसंस्ट्री महानूर्वंस्ततो मतः॥ चुन्नश्वास में वायु की प्रधानता रहती है, तमक-

श्वास में कफ प्रधान होता है। छिन्नश्वास में कफ और वाय का अधिक प्रकोप रहता है जब कि महानू और ऊर्ध्वश्वास में वायु का ही अधिक प्रकोप रहता है, साथ में दूसरे भी दोष अनुबन्ध स्वरूप में रहते हैं। इन पाँचों प्रकार के श्वासों में श्वास्तव क्या है ? इसका उत्तर 'वेगद्रध्वंशतत्व' अर्थात् वेग के साथ वायु की ऊर्ध्वगति होना यही श्वास रोग है। लोहकार की भिक्षका के आध्मान के समान वात की अध्वे गामिता मानी है-शासरत मिलकाध्मानसमवातोध्वगामिता। हति ॥ आधुनिक दृष्टि से श्वासकष्ट (Dyspnoea) के निर्भ भेद मिलते हैं - ( १ ) अन्तः इवसनिक इवासकष्टता—( Inspiratory dyspnoea ) इसमें अन्तः स्वसन के समय कष्ट होता है, किन्तु बहिःश्वसन में कोई कठिनाई नहीं होती। इसका कारण श्वासनिकका के उपरितन भाग में किसी प्रकार के अवरोध का होना है। यह स्वरयन्त्रीय रोहिणी (Laryngical diphtheria ) में पाया जाता है। (२) वहिःश्वसनिक श्रासकष्ट (Expiratory dyspnoea)—इसमें वहिःश्वसन के समय विशेष कष्ट होता है। अन्तःश्वसन अपेह्माकृत ठीक रहता है। वहिः श्वसन के समय औदरिक पेशियों की शेष सहायता लेनी पड़ती है। इसके परिणामस्वरूप वदःस्थल परिपूर्ण रहता है। इसका कारण उरोवात ( Emphysema ) सदश रोगों के फलस्वरूप फुफ्फ़ुसीय कोषाओं का वायु से अत्यधिक फूळा रहना है। (३) उभयनिष्ठकुच्छ्ता यह केवल फुफ्फ़सजन्य श्वास (Bronchial asthma) रोग का उदाहरण है । इसके अतिरिक्त यह मूत्रविषमयता (Uraemia) जानपदिकशोफ (Epidemic dropsy) तथा सधुमेहजन्य संन्यास में भी पाई जाती है।

प्राप्नूपं तस्य हृत्पीडा भक्तद्वेपोऽरतिः परा। आनाहः पार्श्वयोः शूलं वैरस्यं वदनस्य च ॥ ६॥

इवामपूर्वरूप—हृदय प्रदेश या छाती में पीड़ा,भोजन करने में द्वेप, अत्यधिक बेचैनी, आनाह (पेट का फूछना), दोनों पार्थों में शूछ तथा मुख की विरसता ये श्वास के पूर्वरूप हैं॥

विमर्शः—आनाहळच्चणम्—आमं शक्कद्वा निचितं क्रमेण भूयो विबद्धम् विगुणानिकेन । प्रवर्तमानं न यथास्वमेनं विकारमानाइमुदाहरिन ॥ चरकोक्तं श्वासपूर्वं रूपम् — आनाहः पाद्वंशूळ्ञ्च
पीडनं हृदयस्य च । प्राणस्य च विकोमूत्वं श्वासानां पूर्वं छञ्चणम् ॥
( च० चि० अ० १७ ) विकोमत्वं = पर्योकुळत्वं — माध्योक्तं श्वासपूर्वं रूपम् — प्राण्मं तस्य हृत्यो डाशूळमाध्मानमेव च ।
आनाहो वक्त्रवेरस्यं शङ्किनस्तोद प्व च ॥ आध्मानळच्चणम् —
साटोपमर्थु प्रकृतमाध्मातमुद्दं मृशम् । आध्मानिमिति त विधाद्

किञ्चिदारभमाणस्य यस्य श्वासः अवर्त्तते । निषण्णस्यैति शान्तिञ्च स क्षुद्र इति संज्ञितः ॥ ७॥

धुद्रशासलक्षणम् — किसी भी पारिश्रमिक कार्य करने से श्वास का प्रारम्भ हो जाता है तथा उस कार्य को छोड़ कर बैठ जाने से वह श्वास का वेग शान्त हो जाता हो तब उसे चुद्र श्वास कहते हैं॥ ७॥

विमुर्शः—माधवकार ने चरकानुमत चुद्रश्वास के उच्च हिस्से हैं - इस्थासासोद्रशः कोष्ठे खद्रो बात उदौरबन् । खद्रश्वासो

नसोऽत्यर्थे दुःखेनाङ्गप्रवाधकः ॥ हिनस्ति न स गात्राणि न च दुःखो यथेतरे। न च भोजनपानानां निरुणद्ध्युचितां गतिम्।। नेन्द्रियाणां न्यथां नापि काञ्चिदापादयेद्रुनम् । स साध्य उक्तो बिलनः सर्वे चान्यक्तलक्षणाः ॥ ( च० चि० अ० १७ ) अर्थात् रूच वस्तु सेवन और श्रम से श्रासवेग के बढ़ने की चुद्रश्रास कहते हैं। इसके वेग हल्के होते हैं। यह अन्य श्वासों के समान शरीर में किसी प्रकार की हानि नहीं करता। इसी-िरये इसे साध्य माना गया है। अन्य चार श्वास भी वलवा**न्** रोगियों में तथा अल्प छत्तण वाले या अन्यक्तावस्था में साध्य होते हैं। 'क्षद्रोऽल्पनिदानिङ्जः' अर्थात् इस श्वास के कारण और उत्तण अल्प होने से इसे जुद कहते हैं। यद्यप्र इस प्रकार श्वास रोग नहीं कहा जा सकता तथापि जिन व्यक्तियों को थोड़ा श्रम करने पर ही श्वासङ्गच्छूता हो जाती है उनमें यह रोग के रूप में ही माना जाता है, जैसे सीदियाँ अथवा ऊँचे स्थान ( पहाड़ ) पर चढ़ने से जो हाँपने लग जाते हैं और थोड़ी देर बैठने से श्वासवेग शान्त हो जाता है, यही चद्रश्वास माना जाता है।

त्रदस्वेदवसशुप्रायः कण्ठघुर्घुरिकान्वितः । विशेषाद् दुर्दिने ताम्येच्छ्वासः स तमको मतः ॥॥ घोषेण महताऽऽिकष्टः सकृताः सकफो नरः । यः श्वसित्यवलोऽन्नद्विट् सुप्तस्तमकपीडितः ॥ ६॥ स शाम्यति कफे हीने स्वपतश्च विवर्द्धते । मूच्छीज्वराभिभूतस्य ज्ञेयः प्रतमकस्तु सः ॥ १०॥

तमकप्रतमकथासयोर्छक्षणानि—जिस में तृषा अधिक लगती हो, पसीना आता हो तथा रोगी वमधु ( थूरकृति ) करता हो या वमधु ( वमनेच्छा ) करता हो तथा •कण्ठ में श्वासवेग के समय घुर घुर सी ( घर्घराहट की ) आवाज होती हो एवं विशेष कर जिस दिन आसुमान में खूब मेच छाये हुए हों ऐसे दुर्दिन के समय इस श्वास के दौरे ( आक्रमण ) हो जाते हों उसे तमक श्वास कहते हैं। तमक श्वास से पीड़ित रोगी बड़े भारी शब्द के साथ कैफयुक्त खाँसता है तथा निर्वल हो जाता है, श्रोजन में हुप करता है एवं सोया रहने घर श्वास के वेग से विशेष पीडित हो जाता है। जब खाँसते खाँसते गले से कफ निकल जाता है तब श्वास का वेग शान्त हो जाता है। ईसी तरह सोते हुए का श्वास बढ़ता है तथा वैठ जाने पर श्वासवेग कम हो जाने से उसे शान्ति मिलती है। प्रतमक लक्षण—यदि तमकश्वास के रोगी की मुच्छां और ज्वर आने लग जाय तो उसका नाम प्रतमकश्वास हो जाता है।

विमर्शः —चरकाचार्य ने तमकश्वास् के अवस्थाविदेश या उँचणविद्रोप से सन्तमक और प्रतमक ऐसे भेद िखं हैं, जिनका वर्णन परक मत से निम्नोक्त है। चरफे सम्प्राप्तिपूर्वकं तमकश्वाश्र के अलग् — प्रतिकोमं यदा वायुः स्रोतांसि प्रतिपचते। प्रीवां शिरक्ष संगृह्य दके भाणं समुदीर्थ च ॥ करोति पीनसं तेन रुद्धो घुर्धुरकं तथा। अतीव तीव्रवेगञ्च श्वासं प्राणप्रपीटकम् ॥ प्रताम्यति सवेगेन तथा । अतीव तीव्रवेगञ्च श्वासं प्राणप्रपीटकम् ॥ प्रताम्यति सवेगेन तथा । अतीव तीव्रवेगञ्च श्वासं प्राणप्रपीटकम् ॥ प्रताम्यति सुदुर्गुंदुः ॥ दके भाण्यमुक्यमाने तु भृशं भवति दुःखित । तस्येव च विमोक्षान्ते मुदूर्तं कमते सुखम् ॥ तथास्योद्ध्वंसते कण्ठः कुक्छ्। क्छक्नोति माषितुम् । न चापि कमते निद्रां श्वायानः श्वासपीढितः ॥ पार्थे

त्रयावगृह्णाति शयानस्य समीरणः। आसीनो लमते सौख्यमुष्ण-ब्रैवाभिनन्दति ॥ उच्छिताक्षो लहाटेन स्विधता भृशमार्तिमान् । विशु कारयो मुद्दः शासो मुहु इचैवावधम्यते । मेवाम्बु शीतप्राग्वातैः इलेष्मलैश्च विवर्धते । स याप्यस्तमकः श्वासः साध्यो वा स्यान्नवो-रियतः॥ (च॰ चि॰ अ॰) अर्थात् प्रतिलोम (विरुद्धगति) हुआ वायु प्राणवाहक स्रोतसों में पहुँच कर ग्रीवा और शिर को जकड़ता हुआ कफ को भी उदीर्ण करके प्रथम पीनम् प्रितिश्याय ) रोग को उत्पन्न करता है पश्चात् इस कफ से अवरुद्ध हुई वायु घुर्घुर शब्द करती हुई प्राणाश्रित हृद्य को बाधा पहुँचाने वाले तथा अत्यन्त तीववेग वाले तमकः श्वास को उत्पन्न करती है। इस तमकश्वास के आवेग से फीड़ित व्यक्ति अत्यन्तं घवराता है, प्यास से व्याकुछ होता है और निश्चेष्ट हो जाता है अथवा उसकी प्राणवायु या श्वास-प्रश्वास किया अवरुद्ध हो जाती है । एवं बार-बार खाँसता हुआ प्रमोहवत् ( मूर्च्छुत सा ) हो जाता है । खाँसते-खाँसते जब कफ नहीं निकलता तत वह अत्यन्त दुखी होता है। किन्तु कफ के निकल जाने पर कुछ काल के लिये उसे आंराम मिल जाता है। उस रोगी का गला बैठ जाता है, बोलने में कठिनाई होती है। लेटने पर भी श्वासपीडित होकर निद्रा लाभ नहीं कर पाता है क्योंकि सोने पर प्रकृषित वायु उसके दोनों पाश्वों को जक्षेड़ देशी है। अतः वैठने पर उसे सुख मिळता है। उष्ण वस्तुओं के सेवन से उसे सुख मिलता है। इस तमक श्वास वाले रोगी के नेत्र शोथयुक्त होते हैं या वे चढ़े हुए से होते हैं। उसका छलार पसीने से व्याप्त रहता है, युख सूखता रहता है, बार बार श्वास ळेता है एवं पुनः पुनः फूत्कारों द्वारा श्वास को छोड़ता है। मेघों के उद्य का समय, शीतल जल, शीत ऋतु तथा पूर्व दिशा की वायु, एवं कफवर्द्ध पदार्थों के सेवन करने से इस श्वास की वृद्धि होती है। यह तमक श्वास याप्य होता है। किन्तु नवीन होने पर यह स्माध्य भी होता है। इस अकार चरकाचार्य ने तसकथास की सम्प्राप्ति एवं छन्नण छिखे हैं। श्रसिं प्राणप्रपोडकम् — श्वास की गति के बढ़ने के साथ हृदय की गति का बढ़ना भी अनिवार्य है। साधारण अवस्थाओं में फ़ुफ़्फ़्स एवं हृद्य की गति का अनुपात १:४ रहता है। अर्थात् प्रकृत एवं प्रौढ़ व्यक्ति में प्रतिमिनट शास की गति १८ और हृदय की गति ७२ बार होती है। रोग होने पर इसी अनुपात से बढ़ जाती है, किन्तु निमोनियाँ में दोनों की गति बढ़ते हुए भी १:२ का अनुपात हो जाता है। इस तरह हृद्य को अपेचाकृत अधिक कार्य करना पड़ता है, इसीछिये उसे अत्यन्त कष्ट का अनुभव होता है। श्वासनिक्काओं में भरा हुआ रलेप्मा ही श्वास का कारण होता है। अतः जबतक वह नहीं निकळता, अवरोध वरावर बना रहता है एवं उसकी उत्तेनना के फलस्वरूप उसको निकालने के लिये कास की प्रवृत्ति भी निरन्तर होती रहती है। पाह कफ अत्यन्त गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है और आसानी से नहीं निकल पाता है। इसीलिये खाँसी इंतनी प्रवल हो जाती है कि रोगी बेहोश ही'जाता है, किन्तु श्लेष्मा के निकल जाने पर श्वासनिक्का तथा फुफ़ुफ़्सीय कोषागत अवरोध दूर हो जाता है। एवं श्वासनिक्काओं के स्वच्छ हो जाने से वायुका सञ्चरण या श्वास-प्रश्वास का कार्य पुनः सुचारुरूप से चलने

लगता है। उत्तेजक कारण के न रहने पर कास और श्वास का वेग भी नहीं रहता। कण्ठ में कफ का प्रलेप होने के कारण खुजली का अनुभव होता है। इसी से कफ में कुछ अवरोध सा होने से रोगी को बोळने में भी कष्ट का अनु भव होता है। न चापि लमते निद्राम् - तमक श्वास से पीड़ित रोगीका फुफ्फुस कफ से व्याप्त रहता है । अत एव श्वास-प्रश्वास के समय कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। इस किया को जब वह सामान्य श्वासपेशियों द्वारा सम्पन्न करने में अस-सर्थ रदता है तो श्वास की अतिरिक्त पेशियों (Extra muscles of respiration ) से भी इस कार्यभें सङ्गयता छेने लगता है। इस अवस्था में रोगी यदि पार्श्व के बल लेटे तो श्लेष्मा से अव्याप्त (जिनको श्लेष्मा ने अवरुद्ध नहीं कर रखा है ) कुछ अवशिष्ट वायुकोष भी दव जायेंगे एवं अव-रुद्ध वात पीड़ा को उत्पन्न करता है। और श्वासावरोध की अवस्था उत्पन्न हो जाती है अतः रोगी ब्याकुळ होकर पुनः वैठ जाता है और पूर्वापेचया कुछ अधिक आराम का अनुभव करता है। यदि रोगी सीधी कमर के वल लेटता है तब भी आराम नहीं मिलता। नयोंकि उस समय भी वह श्वास की अतिरिक्त पेशियों को काम में नहीं छा सकता। बैठने पर वह अतिरिक्त पेशियों से भली-भाँति काम ले सकता है एवं अपेचाकृत सुख का भी अनुभव करता है। उष्णञ्जेवाभिन न्दति-तमक श्वास वात-कफारब्ध होता है अतः उच्णोपचार से इसमें उपशम या लाभ होता है। एवं श्वास की गति अनुकूल होने लगती हैं। अत एव रोगी की स्वी स्वतः प्रवृत्ति उष्णोपचार की ओर हो जाती हैं। अवधम्यते - फूरकारों से श्वास को छोड़ता है, यह तमकश्वास का विशिष्ट विभेदक लचण है अथवा जोर जोर से श्वास लेने के कारण सारा शरीर झटके के साथ हिलता रहता है। मेघ, शीत तथा अन्य रलेष्मल आहार भी कफवर्डक होने से तमक श्वास के प्रवर्तक हैं। अतः शीत या रलेष्मल पदार्थों का अनुपशय ( अपध्य ) समझना चाहिए। ये दोनों ठचण चिकित्सा की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व के हैं। आधुनिक रोगविज्ञान की दृष्टि से इस अवस्था को (Bronchial asthma) कह सकते हैं। क्योंकि इस में भी तमक श्वास के समान ही लच्चों की उपलब्धि होती है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा की दृष्टि से दोनों के उपशय और अनुपशय रूप आहार-विहार भी समान हैं। पाश्चत्य रोगविज्ञान के अनुसार इसकी परिभाषा निम्न रूप से की जा सकती है-शासनाडी के संकोच के साथ बहि:-रवसन सम्बन्धी श्वास-कृच्छ्ता के प्रावेगिक आक्रमण को तमकश्वास (Asthma) कहते हैं—Paroxysmal attacks of dyspnoea, chiefly expiratory in nature associated with bronchial spasm. ( Beaumont's medicine. ) इसका कारण कफ की अधिकता के साथ-साथ श्वासनिछ-काओं का प्रावेगिक संकोच भी है। संकोच की अवस्था उत्पन्न होने पर श्लेंध्मिक कला से स्नाव होता है एवं संको-चक वेशियाँ शिथिल हो जाती हैं, जिससे श्वास का आक्रमण भी द्र हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा प्रन्थीं में इसके जो निम्न लचण'लिखे हैं वे आयुर्वेदिक लचणों से मिलते हैं-The attack usually begins at the early hours of the morning. There may be some warnings as restless.

ness, mental exultation or depression coryza, or the patient suddenly wakes up with a sense of suffocation. Dyspnoea increases and he sits up in bed panting frequenatly, using the accessory muscles of respiration also. There is often irrritable cough with wheezing in the chest and cyanosis. As the expectoration becomes free attack comes to an end. Some times the parofysm continues for several hours or days ( Bedside medicine.) ये उक्त लक्षण आयुर्वेदोक्त तमक श्वास के समानी ही हैं। यथा प्रातःकालीन आक्रमण, पीनस (प्रतिश्याय या coryza ), सोते समय विशेष कष्ट, छाती में कफ का घर्घर करना ( Wheezing ), श्लेष्मा के निकल जाने पर दौरे की शान्ति इत्यादि । इनके अतिरिक्त प्राइस के समान माधव ने भी इसमें स्वेदप्रवृत्ति (स्विद्यता) का उल्लेख किया है। इस अवस्था में छाती सदा वायु से परिपूर्ण रहने के कारण फूली हुई रहती है। आधुनिक दृष्टि से तमक-श्वास (Asthma) वृक्कजन्य (Renal), फ़ुफ़्फ़्सीय (Bronchial) (Cardiae) तथा भेद से तीन प्रकार का होता है। अन्त में सभी फ़फ़्फ़सीय रूप धारण कर लेते हैं। प्रतमकशासलन्गम्— ज्वरम्च्छापरीतस्य विद्यात्प्रतमकन्तु तम् । उदावर्तरजोऽजीर्णक्किन्न-कायनिरोधजः ॥ यदि तमकश्वास में उवर और मुच्छों का भी अनुवन्ध हो जाय तो उसे प्रतमक श्वास जानना चाहिये। कारण-यह उदावर्त, धूलि, अजीर्ण, क्लिन्नकाय ( शरीर की आर्द्रता ) या वृद्धत्व तथा वेगविधारण से उत्पन्न होता है। इस श्लोक में ज्वर और मूर्ज्ज़ दोनों से ज्यास अथवा ज्वरेण मूच्छा ज्वरमूच्छा ऐसा जेज्ञट ने अर्थ किया है। क्विन्तं विदग्धं, कायेवेगानांनिरोधः, कायनिरोधः, अथवा क्विन्नकायो वृद्धनर इत्याहुः। निरोधो नेगनिरोधः, अथवा कुयोगिनां कुम्मकादिरूपवातनिरोध इति जेज्जटः। वात, मूत्र, पुरीष आदि के वेग को रोकने से होता है अथवा दोगविद्या से अनिभज्ञ व्यक्ति द्वारा कुम्भक, पूरक तथा रेचक नामक प्राणायाम की विधियों के विपरीत प्रयोग करने से भी होने वाला प्रतमक श्वास वेगनिरोध ही कहलाता है। वास्तव में दोप दृष्टि से तमक-श्वास कफप्रधान होता है, किन्तु जब इसी में पित्त का अनुवन्ध हो जाता है तो ज्वरयुक्त होने पर प्रतमक कहळ ता है। आधुनिक दृष्टि से जब फुफ्फुसीय श्वास (Asthma) के साथ श्वास-निक्रमओं में शोथ ( Bronchitis ) हो जाता है तव यह प्रतमक श्वासे की अवस्था उरपन्न होती है। सन्तमकरवास-**ळचणम्**—तमसा वर्धतेऽत्यर्थं शीतेश्वाशु प्रशाम्यति । मञ्जतस्तम-सीवास्य विद्यारसन्तमकन्तु तम्।। किन्तु जव यह अन्धकार या मानसिक दोषों से वड़े एवं शीलोपचार से शान्त हो जाय तथा रोती जिसमें अपने को अन्धकार में द्ववा हुआ सा समझे उसे सन्तमक समझना चाहिये । विजयरिवत ने इस रलोकार्ध की ब्याख्या प्रतमक के साथ की है। रलोक के उत्तरार्धमात्री ( मञ्जतस्तमसीवास्येत्यादि ) को सन्तमक माना है, किन्तु सन्तसक को प्रतमक का ही भेद सभी ने माना है। जिस तमक या प्रतमक में तमःप्रवेश आदि मुच्छ के छत्तण प्रधान हों और छत्रण बढ़ते जाँय ( रोग की अध्युपावस्था में

हृदय, बस्ति ( वृक्क ) और शिर ( मस्तिष्क ) हृन तीनों प्रधान अङ्गों की विकृति के कारण जिसेका होना स्वाभाविक है ) तो उसे सन्तमक कहना चाहिये। अन्य कारणों की अपेचा मानसिक दोष उसकी उत्पत्ति में विशेष आग छेते हैं। पित्त से युक्त होने के कारण श्रीतोषचार से शन्ति होता है,। तमसा वर्षतेऽत्यर्थम्—अत्र तमःशब्देन तमोमनाः मूर्च्छां-दयस्तैः सह अत्यर्थ वर्द्धते इति सहार्थे तृतीया।

आध्मातो द्द्यमानेन बस्तिना सरुजं बरः।
सर्वप्राणेन विच्छिन्नं श्वस्याच्छिन्नं तमादिशेत् ॥११॥
छिन्नशासलक्षणम्—पित्त की अधिकता के कारण वस्ति में
दाह तथा आध्मान से युक्त एवं वेदना के सहित जो मनुष्य अपनी सारी शक्ति लगाकर भी बीच बीच में इक रूककर श्वास लेता हो उसे छिन्नश्वास कहते हैं॥ ११॥

विमर्शः - चरकोक्तछिन्नश्वासवर्णन - यस्तु श्वसिति विच्छिन्नं सर्वप्राणेन पीड़ितः । नवा असिति दुःखार्तो मर्मच्छेदरुगर्दितः ॥ आनाइस्वेदमूच्छातों दद्यमानेन वस्तिना। विप्छताक्षः परिक्षीणः श्वसन् रक्तैकलोचनः ॥ विचेताः परिशुष्कास्यो विवर्णः प्रलपन्नरः ॥ छित्रश्वासेन विच्छिन्नः स शीव्रं विजहात्यसून् ॥ श्वासप्रश्वास-क्रिया को ठीक तरह से सम्पादित करने के लिये जो रोगी अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर भी एक एककर धास लेता है एवं जो हृदय आदि मर्माङ्गों की वेदना से पीड़ित होने के कारण दुखी होकर श्वास ही नहीं लेता हो तथा जो आनाह, स्वेद और म्रच्छा से पीड़ित हो एक्कं जिसके विस्तिप्रदेश में दाह हो रहा हो, जिसकी आँखें आसुओं से भरी हुई हों, जो चीण हो, जिसकी एक आँख लाल हो, जिसका चित्त उद्विग्त और सुख सुख गया हो और जो कान्तिहीन हो तथा प्रछाप करता हो ऐसे रोगी को छिन्नश्वास से पीड़ित समझना चाहिए। इस प्रकार के **उन्नणों से युक्त**िशास वाठा रोगी जीघ ही सुमूर्पु (मरनेवाठा) होता है। उक्त प्रकरण में ॰ सर्वप्राणेन पीडितः ' इस वाक्यांश का सम्बन्ध प्राचीन टीकाकारों में कुछ ने केवल पूर्व ( अर्थात् ः यस्तु सर्वप्राणेन पीडितः सन् स्थित्वा स्थित्वा श्वसिति इति गङ्गावरः ) और कुछ ने केवल ( 'सर्वप्राणेन नवा स्वसिति' इति विजयरिक्षतः ) पर से किया है, किन्तु इसका सम्वन्धं देहली दीपकन्यायेन पूर्व और पर दोनों से करना उचित प्रतीत होता है और 'न वा' का भी द्विरध्याहार करना चाहिए। इस प्रकार संचैप में छिन्नश्चास के लचण निग्न होंगे (१) छिन्न श्वास का रोगी रुक रुक कर श्वास लेता है, कभी सम्पूर्ण शक्ति लगाईर जोर से श्वास लेता है तो कभी समस्त शक्ति से भी श्वास नहीं लेता, अर्थात् धीरे धीरे श्वास लेता है और कभी पूर्णतया ( कुछ समय के छिये ) श्वास रक जाता है। दह्मानिन वस्तिना-वस्ति में दाह के होने से इस श्वास में वात के साथ पिस का अनुबन्ध भी प्रतीत होता है, जिसे कि सुश्रुताच्र्र्यं ने भी माना है। छिन्नरवास में सर्व अङ्ग शिथिल हो जाते हैं। विवर्णता रक्तसञ्चार की कमी से होती है। छिन्नश्वास का स्वरूप आधुनिकों द्वारा प्रतिपादित (Cheynestockes respiration ) से साम्य रखता हैं। यह श्वास की वह अवस्था है जिसमें रवास की क्रिया कभी कम और कभी अधिक होने लगती है और कभी कुछ काल के लिये रुक जाती है। वास्तव में यह स्वास की एक विशिष्ट अवस्था है,

जिसमें श्वास की गति पहले कम और फिर अधिक हो जाती है। यही क्रम निर्न्तर चलता रहता है। यह किया किसी-किसी पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति में सुप्तावस्था में देखी जाती है । कारण - हाँफने से सख्चित कार्वोनिक अस्ल शारीर से वाहर निकल जाता है एवं परिणामस्वरूप रक्तगत कार्वोनिक अरू की मात्रा है व है तक कम हो जाती है। कदाचित् इससे भी कम हो सकती है। यह निश्चित है कि श्वासकेन्द्र का सर्वोत्तम उत्तेजक भी कार्वोनिक अम्छ ही है। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक द्वारा यह सिद्ध है कि कार्बो निक अम्ल की उपस्थिति में श्वासकेन्द्र का उत्तेजन एवं उसके अभाव में अवसाद होता है। श्वासकेन्द्र के अवसाद के कारण श्वासिकया भी बन्द होने लगती है। इसी समय पुनः धमनीरक्तगत प्राणवायु (Oxygen) की कमी तथा कार्वनढाइ आक्साइड की वृद्धि होती है। शरीर के लिये प्राणवायु एक विशिष्ट वस्तु है, अजिसके अभाव में कोषाओं का अन्तःश्वसन भी बन्द होने लगता है। अतएव पुनः प्राणवायु को प्राप्त करने के लिये श्वासकेन्द्र का उत्तेजन होकर श्वास की गति भी तेज हो जाती है तथा वहाँ एकत्रित हुई कार्वन डाइ आक्साइड गैस ही श्वासकेन्द्र को उत्तेजित करती है। इस प्रकार इस किया का उक्त कम निरन्तर चलता रहता है। इस किया में पुनः-पुनः श्वास का वन्द होना तथा पुनः-पुनः श्वासिकया का अध्यधिक वदना कार्वन डाइ आक्साइड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के द्वारा अनवरत चलता रहता है। रोगी इससे क्लान्त हो जाता है प्वं अन्ततो गरवा प्राण-स्याग भी कर देता है। इसी को आयुर्वेद में छिन्नश्वास कहा है।

विसंज्ञः पार्श्वशूलार्त्तः शुष्ककण्ठोऽतिघोषवान् । संरब्धनेत्रस्त्वायस्य यः श्वस्यात् स महान् स्मृतः ॥

महाशासलक्षणम् — जव रोगी चेतनारहित, पार्श्वग्रूल से प्रीडित, शुष्क कण्ठयुक्त, जोर की आवाज के साथ, शोधयुक्त नेत्रों वाला तथा झककर या अपने वत्तःस्थल को बढ़ाकर श्वास लेता है तब उसे महाश्वास कहते हैं ॥ १२ ॥

विमर्जः-चरकोक्तमहाश्वासकक्षणम् - उद्धूयमानवातो यः शुब्दवद् दु:खितो नर: । उच्चै: श्वसिति संरुद्धो मत्तर्षम स्वानि-शम् ॥ प्रनष्टशानविश्वानस्तया विभ्रान्तलोचनः । विवृताक्ष्याननो बद्धमूत्रवर्चा विशीर्णवाक् । दीनः प्रश्वसितबास्य दूरादिश्वायते भृशम् । महाश्वासोपस्टरतुः क्षिप्रमेव विषयते ॥ अर्थात् जो व्यक्ति मदोन्मत्त सांड के समान उपर की ओर कैंपाने वाले क्रिपन वात के कारण जोर का शब्द करता हुआ दुःखित होकर ऊँचे साँस छेता हो और जिसके ज्ञान और विज्ञान नष्ट हो गये हों तथा नेत्र कभी चञ्चल हो जाते हों और मुख एवं नेत्र फैले हुए हों, मूत्र और मल की ककावट हो गई हो एवं टूटे हुए , शब्दों को कष्ट से उचारण करता हुआ दीन या अप्रसन्नचित्त रहता हो तथा उसकी श्वास प्रश्वास किया की आवाज दूर से ही सुनाई देती हो। इस प्रकार के श्वास को महारवास कहते हैं और इस श्वास का रोगी क्षीप्र ही मृत्यु को प्राप्त करनेवाला होता है। उद्ध्यमानवातः — उत् ऊर्ध्वे ध्यमानो नीयमानो वातो यस्य स तथा। दुःखितो नरः अर्थात् रुग्ण प्रथम अन्य रोग से दुःखित हो तथा अन्त में मृत्यु की सूचना देने के लिये ष्ठपद्रवस्व छप

यह श्वास रोग हो गया हो ऐसा अनेक बार होता है। सामान्यतः अधिक श्रम करने के बाद भी इस प्रकार के श्वास की उत्पत्ति होती है, परन्तु वह आराम करने के बाद शान्त हो जाता है और उसे चुद्र श्वास कह सकते हैं। जानं शास्त्र, विज्ञानं तदर्थनिश्चयः। विभ्रान्तलोचनश्चळनेत्रः। विश्वाण्वाक वन्तुमञ्चमः, मन्दवचनो वा। दीनः छान्तमनाः। आधुनिक दृष्टि से महाश्वास को Biots breathing कह सकते हैं। There is rhythmic increase and decrease in the depth and rapidity of respiration but without any period of total apnoea in between. (Bedside Medicine) अर्थात् इस श्वास की गम्भीरता एवं तीव्रता में कमचद्र युद्धि और हास होता है, किन्तु पूर्ण श्वासावरोध कदापि नहीं होता है। यह अवस्था अनेक प्रकार के हृद्य, वृक्क एवं मस्तिष्क के रोगों में उत्पन्न होती है।

मर्मस्वायम्यमानेषु श्वसन्मृढो मुहुश्च यः । ऊद्ध्वेप्रेक्षी हतरवस्तमृद्ध्वेश्वासमादिशेत् ॥ १३ ॥

कध्वंशासलक्षणम्—हृद्य, बहित और शिर इन ममों के खिंचाव होने पर रुग्ण मूढ अर्थात् निश्चेष्ट होकर निरन्तर श्वास लेता हुआ ऊपर को देखता हो तथा उसका स्वर बैठ गया हो तो उसे ऊर्ध्वश्वास कहना चाहिए॥ १३॥

विमर्शः—चरकोक्त अर्ध्वश्वासलचुण—अर्ध्व श्वसिति यो दीर्घं न च प्रत्याइरस्यथः । इक्रे॰मावृतमुखस्रोताः मुद्धगःथवहार्दितः ॥ कध्वेदृष्टिविपर्येरतु विभ्रान्ताक्ष इतस्ततः । प्रमुद्धन् वेदनौतेश्च शुक्लाः स्योऽरतिपीडितः ॥ ऊर्ध्वश्वासे प्रकुपिते ह्यथःस्वासो निरुध्यते । मुद्य-तस्ताम्यतश्चीर्ध्व श्वासस्तस्यैव इन्त्यसून् ॥ अर्थात् जो रोगी ऊपर की ओर धास तो देर तक छोड़ता है, किन्तु नीचे ( भीतर ) की ओर उतनी देर तक नहीं खींचता तथा जिसके मुख और प्राणवहादि स्रोत कफ से अवरुद्ध रहते हों एवं वायु के प्रकीप से पीड़ित रहता हो तथा जिसकी दृष्टि ऊपर की ओर ही चढ़ी रहती हो एवं नेत्रों को विभ्रान्त ( चञ्चल.) करता हुआ इधर-उधर देखता हुआ मूच्छों को प्राप्त हो जाता हो तथा पीड़ा से ज्यास, श्वेतमुखयुक्त तथा वेदनामस्त होता है एवं रोगी अर्ध्वश्वास तो लेता है, किन्तु उसका अधःश्वास वक जाता है जिससे वह बार-बार बेचैन होकर सूर्चिछत हो. जाता है। इस प्रकार के ऊर्ध्वश्वास के वर्णन का तालपर्य है कि उस रुग्ण के भुख, कण्ठ एवं प्राणवह स्रोत (समस्त श्वास-निक्रकाएँ ) कफपूर्ण होती हैं। अतः रोगी बाहर श्वास देर तक छोड़ता रहता है, किन्तु भीतर की ओर-का स्थान कफपूर्ण होने से श्वास देर तक नहीं खींच सकता है। इस प्रकार भीतर की प्राणवायु के पर्याप्त मात्रा में न आने से घवराहर, बेचेनी और मूच्छ्री आदि कच्चण उत्पन्न होते हैं। श्वास का दीर्घकाळ तक बहिनिर्गमन करना तथा भीतर की ओर श्वास पूर्णेरूप से न खींच सकने की इस भवस्था को Stertorous breathing or failing respiration कहते हैं तथा यह अवस्था फुप्फुस् में Congestion और Consolidation (घनता) होने से होती है। प्रायः श्वसनक सन्निपात (Pneumonia), विद्धि (Abscess), कोथ (Gangrene), अन्तः एफार (Infark) तथा विभिन्न प्रकार की अू ब्लुओं

(Appoplexy and coma) में उक्त प्रकार की स्वास की स्थिति होती है।

खुद्रः साध्यतमस्तेषां तमकः कृच्छ उच्यते । त्रयः श्वासा न सिध्यन्ति तमको दुर्बलस्य च ॥११॥

इवासानां साध्यासाध्यता—उक्त पञ्चविध श्वासों में से जुद श्वास आसानी ले साध्य तथा तमकश्वास कृष्ट्रसाध्य माना गया है एवं छिन्नश्वास, महाश्वास और ऊर्ध्वश्वास असाध्य माने जाते हैं तथा दुर्वेळ पुरुष का तमकश्वास भी असाध्य होता है ॥ १४॥

विमर्शः—चकारग्रहण से उवर-मूच्छांदियुक्त पुरुष का तमकश्वास् असाध्य होता है। चरकाचार्य ने लिखा है कि प्राण को नष्ट करने वाले रोग यद्यपि बहुत हैं, किन्तु वे उतने उग्र प्राणनाशक नहीं हैं, जिस प्रकार रवास और हिका रोग ख्वा का शीघ्र प्राण हर लेते हैं—कामं प्राणहरा रोगा ब्ह्वो न तु ते तथा। यथा स्वासश्च हिक्का च हरतः प्राणमाश्च च। (च. चि. अ. २१) क्षाध्रनिक चिकित्सकों ने सृत्यु के सद्यः कारणों में (१) स्वासावरोध (Asphyxia), (२) हृद्य का घात (Syncope) तथा (३) संन्यास (Coma) को सुख्य माना है।

स्नेहबस्ति विना केचिदृद्ध्वञ्जाधश्च शोधनम् । मृदु प्राणवतां श्रेष्ठं श्वासिनामादिशन्ति हि ॥१४॥

रवासचिकित्सा—कुछ आचार्यों का मत है कि वलवान् रोगियों को स्नेहबस्ति के विना मृदु अर्थात् पीड़ा न करने वाले द्रव्यों के द्वारा अर्ध्वशोधन (चमन) तथा अधःशोधन (विरेचन) कराना चाहिए॥ १५॥

विमर्शः—हिक्का और श्वास-चिकित्सा के लिये रुग्ण के शरीर पर प्रथम तेल का अभ्यङ्ग कर पश्चात् स्वेदन करना चाहिए एवं स्वेदन के अनन्तर स्नेह तथा छवणयुक्त प्रयोगी के अभ्यङ्ग द्वारा वात का अनुलोमन करना चाहिए। पश्चात वमन द्वारा ऊर्ध्व और विरेचन द्वारा अधःकाय का शोधन करना चाहिए-हिनकाश्वासातुरे पूर्व तैलाक्ते स्वेद इन्यते । स्निग्धे-र्टनणयोगैश्च मृदु वातानुलोमनम् ॥ ऊर्ध्वाधःशोधनं शक्ते दुर्वले श्चमनं मतम् ॥ इस प्रकार स्नेहन, स्वेदन और छवण तथा तेछ का अभ्यङ्गकर वात का अनुलोमन करना चाहिए। इन कियाओं से स्रोतसों में लीन हुआ कफ विद्तुत हो कर कोष्ट में आ जाता है, जिसे वमन-विरेचचरूपी संशोधन कर्म से सुगमतापूर्वक बाहर निकाल सकते हैं जैसा कि वाग्भटाचार्य ने छिखा है-तदार्त्तं पूर्व स्वेदैरुपाचरेत् । रिनम्पैर्लंबणतेलाकं तैः स्वेषु ग्रथितः कफः ॥ सुलीनोऽपि विकीनोऽथ कोष्टं प्राप्तः सुनिह्ररः । स्रोतसां स्यान्मृदुत्बद्ध मारुतस्यानुस्रोमनम् ॥ (अ. ह. चि. अ. ४) बळवान् स्वासरोगी का उध्वीधःसंशोधन करना ही वाग्भट को भी अभीष्ट है-शक्तस्य जध्वींथी मृदु मंशोधनमेव, यदाइ वाग्मट ...... ततोऽस्मै वमनं मृदु । पिप्पलीसैन्धवक्षौद्रयुक्तं वाता-विरोधि यत्। हिङ्जुर्गोलुविदैर्युक्तमन्नं स्यादनुकोमनम्। सैसैन्धवं फलान्लं वा कोष्णं दथाद्विरेचनस् ॥ (अ. ह. चि. अ. ४) दुवंछेषु श्रमन-चिकित्सा-अनुन्हिष्टकफस्वित्रदुर्वेळानां हि शोधनात् । वायुर्वेच्था स्पदो मर्म संशोध्याशु इरेदसून् ॥ कषायकेहरनेहाधैस्तेषां संशमये-दतः ॥ अन्यच्च — अतियोगोद्धतं वातं दृष्ट्वा पवननाशनैः । हिनग्धू रसाद्येनात्युव्योरभ्यक्षेश्च शमं नयेत ॥ ( अ. ह. चि. अ. ४ )।

श्वासे कास्के च हिकायां हृद्रोगे चापि पूजितम्। घृतं पुराणं संसिद्धसभयाविडरामठैः ॥ १६॥

श्वासकासिहिक्काञ्चमभयादिपुराणघृतम् पुराना घृत १ प्रस्थ तथा हर इ, विडलवण और रामठ (हिंग्) ती कें सम्मिलित है प्रस्थ (४ पल) तथा पाकार्थ जल ४ प्रस्थ लेकर घृताव-रोष पाक कर मृतवान या काचपात्र में सुरिचित रख दें। यह घृत श्वास, कास, हिक्का और हृदयरोग को नष्ट करने के लिये प्रशस्त माना गया है। मात्रा १ तोला, अनुपान मन्दोण्ण जल। दिन में तीन या दो बार ॥ १६॥

विमर्शः - पुराणघृतलक्षणम् - पुराम घृत के विषय में सत-भिन्नता है। कुछ लोग एक वर्ष के घृत को पुराणघृत, कुछ दश वर्ष के घृत को और कुछ १५ वर्ष के घृत को पुराण घृत-मानते हैं-(१) वर्षादूध्व भवेदाज्यं पुराणम्। (भावप्रकाश) (२) सर्षिः पुराणं विश्वेयं दशवर्षस्थितन्तु यत् । (योगरलाकर्) (३) पुराणमिति च बहुकालं पर्खेंदशादिवर्षस्थितम् । (अरुणदत्त) कुछ लोग दस वर्ष के पुराण घृत की संज्ञा कीम्स घृत करते हैं—'कौम्भं दशाब्दिकम् ॥' (चक्रपाणिद्त्त ) कुछ छोग शत वर्ष के घृत को कुरभसर्पि कहते हैं - शतवर्षस्थितं यत्तु कुम्मः सर्पिस्तदुच्यते ॥' (योगरलाकर) मुश्रुते कुम्मसर्पिमहाघृतयो-र्लक्षणम् — एकादशशतब्बैव वरसद्भनुषितं घृतम् । रक्षोव्नं कुम्मसर्षिः स्यात परतस्तु महाघृतम् ॥ पुराणघृतगुणाः—'सर्विः पुराणं सरं कटुविपाकं त्रिदोषापहं मूःर्छामदोन्मादोदरज्वरगरशोषापसीरः योनिश्रोत्राक्षिशिरः ज्ञूलघ्नं दीपनं बस्तिनस्याक्षिपूरणेषू गदिस्यते । अन्यच-पुराणं तिमिरश्वासपीनसज्वरकासनुत् । मूच्छांकुष्ठविषोः न्मादब्रहापस्मारनाशनम् ॥ महाघृतगुणाः —पेयं महाघृतं भूतैः कफन्नं पवनाथिकैः । बल्यं पवित्रं मेध्यन्त्र विशेषात्तिमिरापह्म् ॥ सर्वभूतहरञ्जेन घृतमेतत् प्रशस्यते ॥ ( सु॰ सु॰ अ॰ ४५ )

सौवर्चलाभयाबिल्वैः संस्कृतं वाऽनवं घृतम् । पिप्पल्यादिप्रतीवापं सिद्धं वा प्रथमे गणे॥ सपञ्चलवणं सर्पिः श्वासकासौ व्यपोहति॥ १७॥

क्ष्मसकासहरं सौवर्षलादि घृतम् — सुवर्चला, अभया (हरड़) और विरुव के बृच की छाल या फल की भजा के करक में पुराने घृत को सिद्ध कर श्वास-कास में प्रयुक्त करें। अथवा पिष्पच्यादिगण की औषधियों का करक ४ पल, प्रथम गण अर्थात् विकारीगन्धादि गण की औषधियों का काथ ४ प्रस्थ और पुराना घृत १ प्रस्थ लेकर यथाविधि घृत सिद्ध करके उसमें पञ्चलवण का प्रम्नेप देकर प्रतिदिन सैवन करने से श्वास और कास नष्ट होते हैं॥ १७॥

हिंस्राविडङ्गपूतीकत्रिफलाव्योषचित्रकैः । द्विशीरं साधितं सर्पिश्चतुर्गुणजलाप्तुतम् ।। १८॥ कोलम्।त्रैः पिवेत्तद्धि श्वासकासौ व्यपोहित । अशीर्द्यरोचकं गुल्मं शकुद्धेदं क्ष्यं तथा॥ १९॥

श्वासकासहरं हिंसादिशृतम्—हिंसा (हेंस की जड़ अथवा द्विण्टी), वायविडङ्ग, करक्ष के फल की शिरी अथवा मूल की छाल, हरड़, वहेड़ा, आंवला, सोंठ, मरिच, पिप्पली और चित्रक की छाल इनको कोलप्रमाण अर्थात् आधे आधे कर्ण भर लें अथवा मिलित कएक घृत से चतुर्थांश (४ पल) लें। दुग्ध दो प्रस्थ तथा पानी चतुर्गुण (४ प्रस्थ) लेकर यथाविधि घृत सिद्ध फर लें। इस घृत को १ तोले प्रमाण में लेकर मन्दोष्ण जल के सहपान या अनुपान के साथ सेवन करने से थास और कास को नष्ट करता है। इनके अतिरिक्त यह घृत अर्थी, अरोचक, गुहम, अतिसार और चय को भी नष्ट करता है॥ १४-१९॥

•कुत्स्ने वृषकषाये वा पचेत् सर्पिश्चतुर्गुगो । तन्मूलकुसुग्रावापं शीतं क्षीद्रेण योजयेत् ॥ ६०॥

शासकासहरं वृष्कषायघृतम् — पुराना घृत १ प्रस्थ तथा मूळ, शाखा, पत्र और पुष्पसहित समग्र अहुसे का काथ ४ प्रस्थ एवं अहुसे के सूळ और पुष्प का अथवा पञ्चाङ्ग का कल्क ४ पळ लेकर यथाविधि घृत सिद्ध कर लेना चाहिए। स्वाङ्गशीत घृत को ६ माशे से १ तोले प्रमाण में लेकर उतना ही शहद मिळाकर सेवन करने से कास और श्वास रोग नष्ट होते हैं॥ २०॥

श्वक्षीमधृतिकाभागीं शुण्ठीता स्वेसिता इम्बुदैः। सहिरदैः सयष्टचाहैः समैरावाण्य योगतः॥ २१॥ घृतप्रस्थं पचेद्धीमान् शीततोये चतुर्गुणे। खासंकासंतथा हिकां सिर्परेतिक यच्छिति॥ २२॥

शृह्णयदिघृतम् — काकड्मसीङ्गी, मध्िका अर्थात् सूर्वा अथवा तृण जाति या मर्कटं, भारङ्गी, शुण्ठी, रसाञ्चन, शर्करा, नागरमोथा, हरिद्रा और मुळेठी इन सबको समान प्रमाण में मिश्रित कर ४ पळ भर छेके पानी के साथ पत्थर पर पीस कर करक बना के पुराण घृत १ प्रस्थ तथा शीतळ जळ ४ प्रस्थ मिळाकर यथाविधि घृत सिद्ध कर छेवें। यह घृत थास, कास तथा है इका-रोग को नष्ट करता है ॥ २१-२२॥

विमर्शः—डल्हणाचार्यं ने 'योगतः' का अर्थ 'युक्तितः' किया है। अर्थात् कल्क उतना ही मिलावे जितने प्रमाण से घृत का दवाद और गन्ध उत्कट न होने पावे। घृतापंच्या चतुर्थांश कल्क मिलाने की परिभाषा यहां पर प्रयुक्त नहीं करनी चाहिए।

सुवहा कालिका भागी शुकाख्या नैचुलं फलम् । काकादनी शृङ्कवेरं वर्षाभूगृहतीद्वयम् ॥ २३॥ कोलमात्रैर्घृतप्रस्थं पचेदेभिजेलद्विकम् । कटूष्णं पीतमेतद्वि श्वासामयविनाशनम् ॥ २४॥

श्वासहरं सुबृहादिष्टतम्—सुबृहा (गोधापदी या छजाल ), कालिका (कालेयक ), भारङ्गी, श्वकाख्या (चर्मकारवट या शुकक्तिस्वी या शिरीष), जलवेतसफल, काकादनी (कीआठुड्डी), सींठ, रवेत पुनर्नवा छोटी कटेरी और बढ़ी कटेरी इन सबको पृथक् पृथक् एक-एक कोल (ई कर्ष) प्रमाण में लेकर जल के साथ पत्थर पर पीसकर करक बनाके । प्रस्थ घृत में मिलाकर दो प्रस्थ पानी के साथ पका के सिद्ध वृत् को शीशी में भर देवें। यह घृत स्वाद में कट्ट (चरपरा) और उल्ल वीर्य होता है तथा इसके प्रतिदिन पान करने से श्वास-रोग नष्ट हो जाता है ॥ रेइ-२४॥

सौवर्चलयवक्षारकदुकान्योषचित्रकैः। वचाऽभयाविडङ्गैश्च साधितं श्वासशान्तये॥ २४॥. गोपवल्लयुद्के सिद्धं स्याद्न्यद् द्विगुणे घृतम् ।
प्रचेतानि हवींध्याहुर्भिषजः श्वासकासयोः ॥ २६ ॥
सोवर्चलादिवृतम्—सांचल लवण, यवचार, कृटकी, सींठ,
मरिच, पिप्पली, चित्रक-मूल की छाल, वचा, हरइ और
वायविडक्न इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर ४ पल लेवें
तथा वृत १ प्रस्थ एवं जल ४ प्रस्थ लेकर यथाविधि पाक कर
लें। इस वृत को श्वासशान्ति के लिये प्रयुक्त करना चाहिए।
इसी प्रकार १ प्रस्थ वृत को गोपवल्ली (सारिवा) के द्विगुण
काथ में मिश्रित कर प्रकाने से भी वह श्वास-कासशान्ति के लिये
श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार ये पाँची (हिंचादि, श्वन्नवादि,
सुवहादि, सुवर्चलादि और गोपवल्ल्यादि) वृत श्वास और
कास की शान्ति के लिये वैद्यजन द्वारा प्रशस्त मानै गये हैं॥

तालीशतामलक्युमाजीवन्तीकुष्ठसैन्धवैः । बिल्वपुष्करभूतीकसौवर्चलकणाऽग्निभिः ॥ २७ ॥ पथ्यातेजोवतीयुक्तैः सर्पिर्जलचतुर्गुणम् । हिङ्गपाद्युतं सिद्धं सर्वश्वासहरं परम् ॥ २८ ॥ वासाघृतं षट्पलं वा घृतं चात्र हितं भवेत् ॥ २६ ॥

तालीशादिष्ट्रतम्—तालीसपत्र, अहुआंवला, वचा, जीवन्ती, कृठ, सैन्धव लवण, विरुवमूल की छाल, पोहकरमूल, भूतीक (रोहिष घास), सींचल लवण, पिप्पली, चित्रकम्ल (छाल), हरइ और तेजबल या चन्य इनमें से प्रत्येक द्वा एक-एक तोला तथा शुद्ध हिराहींग है तोला लेकर सबको खाण्ड कृटकर पानी के साथ पत्थर पर पीसकर करक वनाके १ प्रस्थ पृत तथा चतुर्गुण (४ प्रस्थ) जल लेकर सबको एक कर्ल्ड्ड्रार भगोने में भरकर यथाविधि पृत सिद्ध कर लेवें। यह पृत सर्व प्रकार के श्वास को नष्ट करने के लिये परं श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त रक्तिपत्तप्रकरण में कहा हुआ वासाप्रत तथा वातन्याधिप्रकरण में कहा हुआ पट्पल पृत श्वासरोग में हितकारी माना जाता है। २७-२९।

तैलं दशगुणे सिद्धं भृङ्गराजरसे शुभे। सेव्यमानं यथान्यायं श्वासकासौ व्यपोहति।। ३०॥ भृङ्गराजरसिद्धं तैलम्—तिळ का तैळ १ प्रस्थ लेकर भृङ्गराज के अच्छे ताजे दस गुने स्वरस में पकाके छानकर

भृद्धराज के अच्छे ताज दस गुन स्वरस म पकाक छानकर शीशी में भर देवें। इस तेळ को यथान्याय अर्थात जैसार उचित हो उस विधि (अभ्यङ्ग, नस्य, अच्छपान आदि) से सेवन करने पर शास और कास को नष्ट करता है॥ ३०॥

विसर्शः—पित्त और वातप्रधान श्वास-कास रोगों में उक्त घृत प्रयोग लिखे हैं तथा कफप्रधान श्वासकास-रोग में यह तैलप्रयोग लिखा गया है।

फलाम्ला विध्किररसाः स्निग्धाः प्रव्यक्तसैन्धवाः । एणादीनां शिरोभिन्नो कौलत्था वा सुसंस्कृताः ॥ हन्युः श्वासञ्च कासञ्च संस्कृतानि पर्यासि च ॥३ ॥

शासकासहराः फलमांसरसयूगादयः— खहे फलों के रस अथवा अनारदाना, बिजोरा नीजू आदि के रसों से युक्त विखेर-कर अज खानेवाले बटेर आदि प्राणियों के मांसरसों को एत से हिनग्ध कर सैन्धव लुवण का प्रचेप देकर सेवन करावें। अथवा एण, हरिण आदि पशुओं के शिरों से बनावे हुए मांस रस अथवा कुलथी के स्वरस को भली प्रकार संस्कृत कर सेवन करावें । अथवा बृहत्पञ्चमूल आदि वातनाशक दुव्यों से सिद्ध किये हुए दुग्ध का सेवन कराने से वात का शमन होता है तथा श्वास और कास रोग नष्ट होते हैं ॥ ३१ ॥

तिमिरस्य च बीजानि कर्केटाख्या च चूणिता ॥३२॥

दुरालभाऽथ पिप्पल्यः कटुकाख्या हरीतकी । श्वाविन्मयूररोमाणि कोला मागधिकाकणा ।। १३॥

भागीत्वकशृङ्गवेरञ्च शकरा शल्लकाङ्गजम् । नृत्तकौण्डकबीजानि चूर्णितानि तु केवलम् ॥३४॥ पञ्चश्लोकाद्धिकास्त्वेते लेहा ये सम्यगीरिताः।

सर्पिर्मधुभ्यां ते लेहाः कासश्वासार्दितैनरैः ॥३४॥

श्वासकासहराः पञ्चलेदाः-(१) तिनिश के बीज तथा काकड़ासीङ्गी दोनों का समप्रमाण में बनाया हुआ चूर्ण, (२) धमासा, पिप्पली, कुटकी और हरड़ इनका सैमप्रमाण ्र में निर्मित चूर्ण, (३) श्वावित् ( सेढिका ) और मयूर के रोम, चन्य तथा पिष्पली के कण इनका समप्रमाण में कृत चूर्ण, (४) भारङ्गी की छाल, सींठ, शर्करा और शत्रकी की छाल इनका समप्रमाण में कृत चूर्ण ( ५ ) अकेले नृत्तकौण्डक के वीजों का चुर्ण, इस तरह ये पांच छेह आधे पांच श्लोकों में कहे हुये हैं। कास और श्वास से पीड़ित ब्यक्ति इन लेहीं को ३ मारो से ६ मारो के प्रमाण में लेकर ३ मारो घृत और ६ माशे शहद के साथ सेवन करें ॥ ३२-३५ ॥

विसर्शः नृत्तकौण्डको मर्कटक इति डल्हणः, हाराणचन्द नृत्तकोण्डक बीज से त्रिकण्टक बीज (गोखरू) प्रहण करते हैं। सप्तच्छदस्य पुष्पाणि पिष्पलीश्चापि मस्तुना।

पिवेत् सङ्चूर्ण्यं मधुना धानाश्चाप्यथ मक्ष्येत् ॥३६॥ सप्तच्छद्रपुष्पादियोगः — सप्तपर्ण के पुष्प और पिष्पछी को समान प्रमाण में चूर्णित कर ३ मारो से ६ मारो प्रमाण में लेकर मस्तु (दही के ऊपर के पानी) के साथ सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार धाना ( भर्जित यव ) के चूर्ण को मधु के साथ सेवन करने से श्वास-कास रोग नष्ट हो जाते हैं ॥३६॥

विमर्शः- 'धाना मृष्टयवाः स्मृताः' ।

अर्काङ्करैभीवितानां यवानां साध्वनेकशः।

तर्पणं वा पिवेदेषां सक्षौद्रं श्वासपीडितः ॥ ३७॥

यवसक्ततर्पणम् — आक के पत्ते और पुष्प के काथ से अनेक (सात) बार भावित किये हुए यवों के तर्पण (सक्तु) में शहद मिलाकर दुग्ध या पानी के साथ पतला करके श्वास-पीड़ित पुरुव को पिळाना चाहिए॥ ३७॥

शिरीषकद्लीकुन्दपुष्पं मागधिकायुतम्।

तण्डुलाम्बुयुतं पीत्वा जयेच्छ्वासानशोषतः ॥ ३८ ॥

शिरीषपुष्पादियोगः—शिरीष के पुष्प, केले के पुष्प, कुन्द के पुष्प और पिन्पळी इनको समान प्रमाण में क्लेकर ३ माशे से ६ सारो की मान्ना से लेकर चावल के घोवन के साथ पीने से सब प्रकार के श्वास रोग नष्ट हो जाते हैं॥ ३८॥

कोलमज्जां तालमूलमृष्यचर्ममसीमपि।

लिह्यात् क्षोद्रेण भागीं वा सर्पिर्मधुसमायुताम् ॥ तीचै: कर्मवबीजं वा सक्षीद्रं तण्डुलाम्बुना ।। ३६ ॥

कोलमज्जाबास्त्रयो योगाः- (१) बेर (फल) की मजा, मूसली और हरिण के चर्म की राख इन्हें महीन पीसकर ३ मारो की मात्रा में शहद के साथ चाटे। (२) अथवा भारङ्गी के चर्ण को घृत और मधु के साथ वाटे। (३) किंवा छोटे कदम्ब के बीजों का चुर्ण बनाकर शहद और चावल के धोवन के साथ पीवे। इस प्रकार ये तीनों योग श्वास को नष्ट करते हैं ॥ ३९॥

द्राक्षां हरीतकीं कृष्णां कर्कटाख्यां दुरालभाम्। सर्पिमधुभ्यां विलिहन् हन्ति श्वासान् सुदारुणान् ॥४०॥

थासहरो द्राक्षाचवलेहः - सुनवका हुरङ, पिप्पली, काकड़ा-सीङ्गी और धमासा इन्हें समान प्रमाण में लेकर अञ्जी प्रकार महीन चर्ण करके घृत और शहद के साथ चाटने से भयानक श्वास रोग इष्ट होते हैं ॥ ४० ॥

विसरा:-द्राचा को पृथक पीसकर हरड़ आदि के चर्ण के साथ मिलाना चाहिए।

हरिद्रां मरिचं द्राक्षां गुडं रास्नां कणां शटीम् 📙 लिह्यात् तेलेन तुल्योनि-खासार्चो हितभोजनः ॥४१॥

थासहरं हरिद्रादिचूर्णम्-हरिद्रा, काली मरिच, मुनक्का, गुड़, रास्ना, पिप्पर्छी भीर कच्र इनको समान प्रमाण में लेकर काष्टीपधियों का चर्णवानाकर उसमें दाचा को चटनी के समान पीसकर मिला दें तथा गुइ को भी मिलाकर ६ मारो से १ तो छे के प्रमाण में छे के तिछतैछ के साथ मिछा के श्वासपीड़ित रोगी चाटे। इस योग का सेवन करते समय हितकारक भोजन करना चाहिए॥ ४१॥

गवां पुरीषस्वरसं मधुसर्पिःकणायुतम् ।

तिह्याच्छ्वासेषु कासेषु वाजिनां वा शृक्कद्रसम् ॥ ४२ ॥ गोवाजिपुरीवस्वरसप्रयोगः -गाय के गोवर का स्वरस १ तोला, शहद ६ माशे, घृत ३ माशे और पिप्पली का चूर्ण २ रत्ती भर छे के सबको मिश्रित कर श्वास और कास रोग मूँ सेवन करना चाहिए। अथवा घोड़े की छीद का स्वरस और पिप्पत्धे चूर्ण को शहर तथा घृत के साथ सेवन करना चाहिए॥

पाण्डुरोगेषु शोथेषु ये योगाः सम्प्रकीर्त्तिताः।

श्वासकासापहास्तेऽपि कासन्ना ये च कीर्तिताः ॥४३॥ श्वासकासयोरितरयोगातिदेशः-पाण्डुरोग तथा शोथ रोग में जो योग कहे गये हैं वे सब श्वास तथा कास रोग को भी नष्ट करते हैं। इनके जो योग कासनाशक हैं वे श्वास को भी नष्ट करते हैं ॥ ४३ ॥

भार्गीत्वक्ष्यूषणं तैलं हरिद्रां कटुरोहिणीम् । पिष्पलीं मरिचं चण्डां गोशकृद्रसमेव च ॥ ४४ ॥

मार्ग्यादिलेहः -- भारङ्गी की छाल, सीठ, मरिच, पिष्पली, तिलतेल, इरिदा, कुटकी, विष्पली, काली मरिच, कोंच के शुद्ध वींज ( चण्डा ) और गोबर का स्वरस इन द्रव्यों में से काष्ट्रीपधियों का चूर्ण बनाकर उसे ३ माशे से ६ माशे भर लेकर ६ मारो तिलतेल तथा ६ मारी गो,व्रस्वरस में मिला कर चाटने से श्वासरोग नष्ट होता है ॥ ४४ ॥

तलकोटस्य बीजेषु पचेदुत्कारिकां शुभाम्। सेव्यमाना निहन्त्येषा श्वासानाशु सुदुस्तरान् ॥४४॥ अङ्गोलबीजोत्कारिका – तलकोट (अङ्गोल) के बीजों की उत्कारिका (लप्सी) बनाकर कुछ दिन तक सेवन करने से भयद्वर श्वास रोग भी नष्ट हो जाता है ॥ ४५॥

पुराणसर्पिः • पिष्पल्यः कौलत्था जाङ्गला रसाः ॥४६॥ सुरा सौवीरकं हिङ्क मातुलुङ्गरसो मधु ।

द्राक्षाऽऽमलक बिल्वानि शस्तानि श्वासिहिक्किनाम् ॥
श्वासिहिक्कयोहितकराणि — पुराना घृत, पिप्पली, कुलथी का
रस, जङ्गली पश्च-पिचयों के मांस का रस, सुरा, सौवीरक
(काञ्जी), शुद्ध हींग, विजोरे नीवू का रस, शहद, मुनका,
आँवले और विल्व (की छाल, शलाह, पक्व फल और पत्र)
•ये सव श्वास तथा हिक्का के रोगियों के लिये प्रशस्त माने
गये हैं॥ ४६-४०॥

विसर्शः —श्वासरोगे पथ्यानि — विरेचनस्वेदनधूमपानपच्छदंनानि स्वपनं दिवा च । पुरातनाः पष्टिकरक्तशालिकुलत्थगोधूमयवाः प्रशस्ताः ॥ शशाहिभुक्तिक्तिरलावदक्षशुकादयो धन्वमृगद्विजाश्च ।
पुरातनं सर्पिरजाप्रसूतं पयो घृतज्ञापि सुरा मधूनि ॥ निदिग्धिका
वास्तुकतण्डुलीयजीवन्तिकामूलक्षपोतिका च । पटोलवार्ताकुरसोनपथ्याजम्बीरिबन्बीफलमातुलुङ्गम् ॥ द्राक्षानुटिः पौष्करमुण्णवारि
कड्मयं गोजनितज्ञ मूत्रम् । अन्नानि पानानि च भेषजानि कफानिल्हानि च यानि यानि ॥ वृक्षःप्रदेशादिप पार्थयुग्मे करस्थयोर्मध्यमयोदंयोश्च । प्रदीप्तलोहेन च कण्ठकूपे दाहोऽपि च श्वासिनि
पथ्यवगः ॥ श्वासरोगेऽपथ्यानि — मूत्रोद्वारच्छदितृद्कासरोधो नस्यं
बस्तदंन्तकाष्टं श्रमश्च । अध्वा भारो रेणवः सूर्यपादा विष्टम्मीनि याम्यधर्मो विदाहि ॥ आनूपानामामिषं तैलभृष्टं निष्पावञ्च इलेष्मकारीणि
माषाः । रक्तस्रावः पूर्ववातानुपानं मेषीसिर्दुग्धमम्मोऽपि दुष्टम् ।
मरस्याः कन्दाः सर्पपाश्चान्नपानं रूक्षं श्रीतं गुविपि श्वास्यमित्रम् ॥

श्वासिहक्कापरिगतं स्निग्धैः स्वेदैरुपाचरेत् । आक्तं लवणतेलाभ्यां तैरस्य प्रथितः कफः ॥ स्वस्थो विलयनं याति मारुतस्य प्रशाम्यति ॥ ४८॥

भासप्रसङ्गादिकाप्रतीकारम् अध्य हो हिनका रोग से व्यास रोगी को सर्वप्रथम स्नेहित कर पश्चात् स्वेदित करें। अथवा साल्वण प्रश्वति स्निग्धप्रकृतिक स्वेदनों द्वारा स्वेदन कर्म करना चाहिए। अथवा रुग्ण का सैन्धव इवणमिश्रित तिल् तैल से अभ्यङ्ग कर पश्चात् स्वेदन करना चाहिए। इस प्रकार की विधि से स्नोतसों में प्रथित हुआ कफ बिल्यन को प्राप्त होता है तथा वात का संशमन भी होता॥ ४८॥

विमर्शः - स्वस्थः = स्रोतः स्थितः।

स्विन्नं ज्ञात्वां ततश्चैव भोजयित्वा रसौदनम्।
वातश्लेष्मविबन्धे वा भिषग् धूमं प्रयोजयेत्॥ ४६॥

श्वासे धूमपानसमयः —श्वास के रोगी को अच्छी प्रकार स्वेदित हुआ जानकर पश्चात् उसे मांसरत के साथ चावलों का भात खिळाकर तथा वात और कफ की विवन्धावस्था जानकर धूमपान करावे॥ ४९॥

मनःशिलादेवदारुहरिद्राच्छद्नामिषेः । लाक्षोरुबूकमूलेश्च कृत्वा वर्त्तीर्विधानतः ॥ ४० ॥ भूमद्रव्याणि—मेनसिल, देवदार, हरिद्रा, छदन (पत्रक = तेजपात), आमिष (गूगळ) काचा, उरुबूरु (एरण्ड) की जद इन सबको समान प्रमाण में लेकर शास्त्रविधि के अनुसार वर्ति बनाकर धूमपान कराना चाहिए॥ ५०॥ \* सर्पिर्यवमधूच्छिष्टशालनिर्योसजं तथा 1 श्युङ्गबालखुरस्नायुत्वक् समस्तं गवामपि॥ ४१॥ तुरुष्कराङ्गकीनाञ्च गुग्गुलोः पद्मकस्य च। एते सर्वे ससर्पिष्का धूमाः कार्य्या विजानता॥ ४२॥

श्वासे धूमान्तरप्रयोगाः—(१) घृत, जौ, मोम और राष्ठ्र इन्हें मिलाकर अथवा इन्हें पृथक्-पृथक् धूम के लिये प्रयुक्त करें। (२) इसी प्रकार गाय के सीङ्ग, वाल, खुर, स्नायु और स्वचा इन सबको चूर्णित कर इनका यथाविधि धूम सेवन कराना चाहिए। इनके अतिरिक्त (३) सिह्लक, शक्की, गूगल और पद्माख इनके चूर्ण का धूम देना चाहिए। इस प्रकार इन उक्त औषधियों का चूर्ण बनाकर घृत मिलाके धूमार्थ प्रयोग करना चाहिए॥ ५१-५२॥

विमर्शः—चरके दिकाश्वासचिकित्साक्रमः—दिकाश्वासार्दितं क्रिग्धेरादौ स्वेदै रुपाचरेत । आक्तं लवणतैलेन नाडीप्रस्तरसङ्क्ष्मै ॥ तैरस्य प्रथितः इलेश्मा स्रोतःस्विमिवलीयते । खानि मार्देवमायान्ति ततो वातानुलोमता ॥ यथादिकुञ्जेश्वकीश्वतप्तं विश्वन्दते दिमम् । इलेश्मा तप्तः स्थिरो देहे स्वेदैविश्यन्दते तथा । स्वितं ज्ञात्वा ततन्त्र्णं मोजयेत् क्रिग्धमोदनम् । मत्स्यानां शुकराणां वा रसेदंध्युच्तरण वा ॥ निर्हृते सुखमाप्त्रोति सक्षे दुष्टविग्रहे । स्रोतःसुच विशुद्धेषु चरत्यनिद्दतोऽ नलः ॥ लीनश्चेद् दोषशेषः स्याद् धूमैस्तं निद्देद् वुधः । धूमद्रव्याणि – इरिद्रायवमरण्डमूलं लक्षामनःशिलाम् ॥ अस्वेद्याः—न स्वेद्याः पित्तदाद्दातां रक्तस्वेदातिवर्तनः । श्लीणधातु-वला सक्षा गर्मण्यश्चापि पित्तलाः ॥ धूमकालः—कात्वा सुन्तवा समुङ्खिख्य श्चन्ता दन्तान् विष्टृष्य च । नावनाञ्जनिद्दान्ते चात्म-वान् धूमपो मवेत् ॥

बलीयसि कफग्रस्ते वमनं सिवरेचनम् ॥ ४३ ॥ दुर्बले चैव रूचे च तर्पणं हितमुच्यते । जाङ्गलोरभ्रजैर्मासैरानूपैर्वा सुसंस्कृतैः ॥ ४४ ॥

संब्हिनबंहिशासिनशिकित्सा—बल्वान् तथा कफ से प्रस्त श्वास के रोगी को प्रथम वमन कराके फिर विरेचन कराना चाहिए। इसी प्रकार यदि श्वास का रोगी दुर्बल और रूच हो तब उसकी लाज, सक्तू आदि से तर्पण चिकित्सा करनी चाहिए तथा मांसहारी श्वासरोगी को. जङ्गल में होने वाली पशु तथा पिचयों के शुसंस्कृत मांस तथा औरअ (मेढे) के मांस एवं आनूप (जलपाय) देश में होने वाले प्राणियों के भली भौति संस्कृत किये हुये मांस का सेवन कराना चाहिए॥

निद्ग्धकाञ्चामलकप्रमाणां

हिङ्ग्बर्द्धयुक्तां मधुना सूयुक्ताम्। लिह्न्नरः श्वासनिपीडितो हि

श्वासं जयत्येव बलात्त्रयहेणु ॥ ४४ ॥

इवासहर: सिखतमो योग:—कण्टकारी तथा आँवले दोनों को समान प्रमाण अर्थात् एक-एक तोले भर तथा शुद्ध हींग को आधे तोले भर लेकर महीन पीस के शीशी में भर देवें। द्वस योग को ३ माशे से ६ माशे भर प्रमाण में लेकर मधुके साथ तीन दिन तक सेवन करने से निश्चित ही श्वासरोग नष्ट हो जाता है। ५५॥

विसर्श:- निम्न प्रयोग श्वासकास तथा हिक्का रोगों को नष्ट करने के लिये श्रेष्ठ हैं -(१) कुष्णादि चूर्णम् - कुष्णामलक शुण्ठीनां चूर्णं मधुसिताष्ट्रतेः । मुहुर्मुहुः प्रयोक्तव्यं हिन्काश्वासनिवर्द् णम् ॥ (२) मयूरपिच्छभस्मप्रयोगः - हिनकां हरति प्रवलां श्वास मतिप्रवृद्धं जयति । शिखिपिच्छमसम पिप्पलीचूर्णं मधुमिश्रितं लीटम् ॥ (३) शङ्गचादिचूर्णम् —शङ्गीमहौ ६ धकणावन पुष्कराणां चूर्णं शटीमरिचशक्रया समेतम् । काथेन पीतममृतावृषपञ्चमूल्याः र्वासं न्यहेण शमयेदतिदोषम्यम् ॥ (४) दशमूलकाथः — दशमूली-कषायस्तु पुष्करेणावच्णितः । कासस्वासप्रशमनः पाद्वहिङ्कुलक नाशनः ।। कासिह्काचिकित्सासूत्रम्-यत्कित्रित्कफवात्रमुणं वाता-तुकोमनम् । भेषजं पानमन्नं वा ति इतं इवासि हिन्किने ॥ जो कोई भी औषघ, पान, अन्न और विहार कफ और वात के नाशक हों, उष्ण हों, वातानुलोसक हों वह श्वास और हिक्का रोग के प्राणी के लिये श्रेष्ठ हैं। एकविधदोषहरक्रमनिषेषः - वातक्रद्वा कैंफहरं कफकुद्दाऽनिकापहम्। कार्यं नैकान्तिकं ताभ्यां प्रायः श्रेयोऽनिलापह्म्।। ( च. चि. अ. १७ ) कफहर द्रव्य वातकारक तथा वातनाशक द्रव्य कफकारक होते हैं। अतएव किसी एकदोषनाशक द्रव्य का सदा प्रयोग नहीं करना चाहिए, किन्तु प्रायः वातनाशक द्रव्य श्वास में श्रेयहकर होते हैं। अन्यच-सर्वेषां बृंहणे ह्यालाः शन्यश्च प्रायशो भवेत् । अवस्यं शमनोपायो मृशोऽशन्यश्च कराने ॥ (च. चि. अ. १७) प्रायः सर्व प्रकार के रोगियों का बृंहण करना अल्पशक्य होता है, इसी प्रकार सवका कर्रान भी अत्यन्त अशक्य है, किन्तु शमन चिकित्सा सर्व प्रकार की परिस्थिति में लग्भदायक होती है।

यथाऽग्निरिद्धः पवनानुविद्धो वज्रं यथा वा सुरराजसुक्तम्। रोगास्तथैते खलु दुर्निवाराः श्वासश्च कासश्च विलिम्बका च ॥ ५६॥

इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सा-तन्त्रे श्वासमितिषेधो नाम (त्रयोदशोऽध्यायः, आदितः) एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ४१॥

-A. A.

रवासकासादीनां शुनिवारत्वम् जिसे वायु के सम्पर्क से प्रदीस हुई अग्नि तथा देवराज इन्द्र के द्वारा छोड़ा हुआ वर्जे (अस्व) दुनिवार होता है उसी प्रकार श्वास, कास और विकम्बिका-रोग्न दुनिवारणीय होते हैं॥ पद ॥

विमर्शः — चरकाचार्य ने भी श्वास तथा हिक्का को आशु-प्राणहर माना है — कामं प्राणहरा रोगा बहवो नतु ते तथा। यथा दवासश्च हिक्का च हरतः प्राणमाशु च॥ अन्यैरप्युपसृष्टस्य रोगै-जन्तोः पृथिविधैः। अन्ते सञ्जायते हिक्का दवासो वा तीवविदनः॥

(चरक)

(इति श्रीअभ्विकाद्त्तशास्त्रिविरचितायां सुश्रुतसंहिताभाषा-दीकायामुत्तरतन्त्रे एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५१॥



## द्विप्रश्वाशत्तमोऽध्यायः

अथातः कासप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः॥ २॥

अव इसके अनन्तर कासप्रतिषेध-नामक अध्याय का प्रारम्भ करते हैं, जैसा कि अगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥१-२॥ विमर्शः—जिस प्रकार श्वास रोग में वात और कफ की प्रधानता होती है तद्वत् कास में भी दोनों दोषों की प्रधानता रूपी तुरुवता होने से तथा श्वास और कास की तुरुव चिकित्सा होने से श्वास के अनन्तर कास का प्रकरण प्रारम्भ किया गया है। चरकाचार्य ने भी छिखा है कि समम्न चिकित्सा होने से तथा हिनका, श्वास और कास का प्रस्पर अनुवन्ध होने से दिक्का-श्वास के अनन्तर कास का प्रस्पर अनुवन्ध होने से हिक्का-श्वास के अनन्तर कास चिकित्सा प्रारम्भ की जाती है। माधवकार ने चय के रूपों में कास का पाठ होने से तथा कास की उपेचा करने से चय उरपन्न होने से दोनों का प्रस्पर सम्बन्ध होने से चय (राजैयच्मा) के प्रश्वात् कास का पाठ छिखा है।

उक्ता ये हेतवो नृणां रोगयोः श्वासिहक्कयोः। कासस्यापि च विज्ञेयास्त एवोत्पत्तिहेतवः॥ ३॥ कासहेत्नामितिहेशः—श्वास और हिक्का रोग के जो हेतु कहे गये हैं वे ही हेतु कास-रोगी की उत्पत्ति में भी जानने चाहिए॥ धूमोपघाताद्रजसस्तथैव

व्यायामरूक्षात्रनिषेवणाच । विमार्गगत्वादपि भोजनस्य

वेगावरोधात् क्षत्रथोस्तथैव ॥ ४ ॥

कासहेतवः — धूम के मुख, नासिका तथा गले में प्रवेश
करने से, रज (धूल-गर्द आदि) के उक्त मार्गों में चले जाने से,
अथवा किसी में 'रसतः' पाठ होने पर वायु द्वारा प्रेरित आम
रस के मुख की ओर आने से, व्यायाम तथा रूजान्न सेवन
करने से, भोजन के श्वासनालीसहश विरुद्ध मार्ग में चले जाने
से अधारणीय वेगों के धारण करने से अथवा चवथु (र्झांक)
के वेग को रोकने से कास की उत्पत्ति होती है ॥ ४॥

प्राणो ह्युदानानुगतः प्रदुष्टः सम्भिन्नकांस्यस्वनतुल्यघोषः। निरेति वक्तत्रात्सह्सा सदोषः

कासः स विद्वद्भिरुदाहतस्तु ॥ ४॥

कासस्य सम्प्राप्तिनिक्तिश्च — उपैर्युक्त कारणों से दुष्ट प्राण वायु उदानवायु से मिलकर फूटे हुए काँसे के पात्र के शब्द के समान शब्द को करता हुआ कफ-पित्त आदि दोषसहित सुख से सहसा निकलता है, इस अवस्था को विद्वानों ने कास कहा है॥

विसर्शः—वस्तुतः कास एक ठच्चण है जो अनेक रोगों में पाया जातः है, किन्तु जहां इस वजह से ही अनेक ठच्चण होते हैं ऐसे स्थठ पर इसे स्वतन्त्र रोगी भी माना जाता है एवं इसी आधार पर इसकी विशेष चिकित्सा भी की जाती है। इसीछिये बृहचयी तथा छघुत्रयी आदि अपयुर्वेद के सभी अन्थों में कास का स्वतन्त्र निदान छिखा है। कास के कारणों को बाह्य तथा आभ्यन्तर ऐसे दो विभागों में विभक्त कर सकते. हैं। जैसे धूमोपवात तथा धूळि आदि बाह्य कारण

तथा गळशोथ आदि आभ्यन्तरिक कारूण हो सकते हैं। प्रत्येक दोष से होनेवाले कास के धूम आदि सामान्य कारणी का वर्णन चरक तथा वाग्भट में नहीं मिळता, किन्तु चरक ने प्रत्येक कास के प्रथक् प्रथक् कारणों का उल्लेख किया है और सुश्रुत ने केवल सामान्य कारणों का ही वर्णन किया है। प्राणो ह्युदानानुगतः शास्त्र में वायु के साधारणतया प्रथम प्राण तथा अपान नामक दो विभौग किये गये हैं। इनमें प्रापण करने वाली वायु को प्राणवायु नाम दिया गया है। अर्थात् शरीर के परिसरीय ( Peripheral ) भागों से केन्द्र तक सूचना आदि पहुँचाने वाली वायु को ही प्राणवायु कहते हैं ? इससे भोजन को उद्र तक पहुँचाने वाली, रस को धातुपोपण में प्रवृत्त कराने वाली, विष्णु-पदासृत (Oxygen) को फुफ्फुसों में पहुँचाने वाली तथा प्रान्तीय भागों से केन्द्रपर्यन्त संज्ञालवहन करने वाली नाडी-(Sensory nerve) गतवात को प्राणवायु कह सकते हैं। अपानवायु का कार्य इसके विपरीत है। वह केन्द्र से प्रान्त में तथा वारीर से वाहर की ओर प्रवृत्ति कराती है। केन्द्र से प्रान्तीय भागी को आनेवाली आज्ञावाहिनी नाड़ियों (Motor nerves) को तथा शरीर के लिये अनुपयोगी विष्ठा, मूत्र आदि मलों को ब्युहर निकलने के लिये प्रेरित करनेवाली वायु को अपान बायु कहते हैं। वायुर्यो वनत्रसन्नारी स प्राणी नाम देहधक । सोऽन्नं प्रवेशयत्यन्तः प्राणांश्राप्यवलम्बते ॥ अक्षाधानालयोऽपानः काले कर्षति चाप्यधः । समीरणः शक्नन्मत्रं शुक्रगर्भार्तवानि च । कुद्धश्च कुरुते घोरान् रोगान् वस्तिगुदाश्रयान् ॥ इस प्रकार शारीरगत वायु के प्राण और अपान नामक दो भेद प्रधानतया होते हैं। वैदिक साहित्य में भी मुख्यतया दो वायुका वर्णन भिलता है' य इमी वाती वातः आसिन्धोरापरावतः' (ऋग्वेद )। गीता में भी कहा है—'प्राणापानी समी कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौं। अन्य शेष वात के भेद इन्हीं दो के भेद समझने चाहिए। उदान वायु भी अपान का ही,भेद है, क्योंकि यह भी बाहर निकालने का कार्य करता है। इसका स्थान कण्ठ हे तथा यह वाणी का प्रवर्तक है। 'उदानः कण्ठदेशस्थः' कण्ठ देश से कण्ठनालिकासंलग्न फुफ्फुस भी उदान वायु का स्थान माना गया है। 'उदानवायोराधारः फुफ्कुसः प्रोच्यते बुधैः'। उदानो नामयन्तूर्ध्वमुपैति पवनोत्तमः । तेन मापितगीतादिविशेषोऽत्र प्रवर्तते । प्राण एवं अपान में सामझस्य स्थापित करने का कार्य समान वायु करती है और यह किया उदर में सुस्पष्ट रूप में भिळुने से उसका स्थान नाभि या शरीर का मध्य साग साना गया है - आमपकाशयचरः समाना विह्नसङ्गतः। सोऽन्नं पचति तज्जांश्च विशेषान् विविनक्ति हि ॥ सोऽन्नं पचतीत्यग्नि-•सन्धुश्रणाद्भक्तकार 🐉 । विशेषान्=रसदोषमृत्रपुरीषाणि, विविनक्ति= पृथक्करोति । समान वायु अग्नि को दीप्त करता है, पाचन के अनन्ति रस, दोष, मूत्र और मल का न्युथक्करण करता है। समान वायु को सन्तुलनतन्तु (Cordination fibres) या उनमें रहने वाली शक्ति कहा जा सकता है। इसी प्रकार सर्वेशरीर में परिश्रमण करने वाली वायु को ज्यान वायु अथवा परिसरीथ नाड़ी ( Peripheral nerve ) गत वाय कह सकते हैं। वास्तृव में शरीर के भीतर वायु, पित्त तथा कफ नामों से किसी एक ही धातु-उपधातु आदि को नहीं. बताया गया है। किन्तु इस शरीर के प्रत्येक सूचम या स्थूछ

अवयव चाहे वे धातु हों, या उपधातु या अन्य, सभी पञ्चीकृत हैं। अर्थात् प्रत्येक में पञ्चमहाभूत का संयोग होता है। फिर भी जिस विशेष भूत की अधिकता होती है उसी के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। इनमें वायु-भूषिष्ठ पदार्थ वात, अग्निबहुल पदार्थ पित्त और जल तथा पृथ्वीभू यिष्ठ पदार्थ कफवर्ग में आते हैं। किसी एक भूत की अधिकता का ज्ञान उसके गुण-कर्म को देखकर ही किया जाता है। इस प्रकार स्थूलरूप से श्वासोच्छासगत वायु प्वं अन्नरानपरिणाम के अन्त में उत्पन्न वायवीय पदार्थ यह सव भी वायु ही हैं, किन्तु शारीरिक धातुओं में नाडीतन्तु (Nervestissye) में सुस्पष्ट वायु के गुणधर्म प्राप्त होते हैं अतः उसको पञ्चीकृत होते हुये भी वायु भीनना अनुचित नहीं तथा उस एक ही वस्तु के उपाधिभेद से पांच भेद किये गये हैं। कासकेन्द्र—सुपुरनाशीर्धक (Medulla oblongata) में स्थित है। कास की प्रवृत्ति में त्रिशाखा नाडी (Trigeminal nerve), जिह्नाग्रसनिका (Glossopharyngeal) प्राणदा (Vagus) तथा 'अनुकोष्ठिका नाड़ी' (Phrenic nerve ) कार्य करती हैं। ये ही प्राण और उदान वाय के अधिष्ठान हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा चोभ आदि का ज्ञान एवं अध्वेत्तेप का कार्य सम्पन्न होता है। फुफ्फुस में विकार न होते हुए भी अम्छिपत्त जैसे रोगों में शुष्क कास पाया जाता है। उसका कारण उपप्राचीर देश (Subphrenic region) में फैली हुई अनुकोष्ठिका ( Phrenic ) नाडी की शाखाएँ ही हैं। कासोत्पादकनिदानवर्णनम्—(१) धूमोपघातात्—सुख, नासा तथा गले में धूम के सहसा प्रवेश से वहाँ फैली हुई वातनाड़ियों में चोभ होने से केन्द्र द्वारा उत्तेजना मिलने पर कास की उत्पत्ति होती है। (२) रजसः-नासा-मुख आदि में धूलि के प्रवेश से भी धूमोपघात के समान ही उत्तेजना होकर कास उरपन्न होता है। कतिपय विद्वान् 'रजस्' के स्थान पर 'रसतः' पाठ करते हैं। उनके सत में उदान वायु के द्वारा गले तक लाये गये आमरस के कारण उत्तेजना होकर खांसी आने लगती है। अधिक व्यायाम से भी श्वास-प्रश्वासकिया विपरीत हो जाती है। अतः यह भी श्वास का उत्तेजक कारण माना गया है। विमार्गगत्वाच हि भोजनस्य—मुख से गृहीत भोजन अन्ननिक्ति। द्वारा आमाशय में जाता है। अन्नप्रणाळी के निकट सम्पर्क में ही श्वासप्रणाली स्थित है। इन दोनी के खुलने और बन्द होने के क्रम का नियमन उपजिह्निका ( Epiglotis ) द्वारा होता है। भोजन करते समय 'अजल्पन्त-इसंस्तन्मना भुजीत'। इस शास्त्रीय नियम का उल्लक्षन करने से अर्थात् लाते-पीते समय बोलते या हँसते रहने से कभी-कभी दोनों के कार्यक्रम में विपरीतता उत्पन्न होकर भोजन अन्नप्रणाली में न जाकर कदाचित् शासप्रणाली में भी चला जा सकता है 'एवं असातम्य होने के कारण वहां की कला में प्रज्ञोभ होने से केन्द्रीय सूचना या साधाध्यस्यावर्तन क्रिया द्वारा कास उत्पन्न होता है, एवं वह असात्भ्य पदार्थ श्वास-प्रणालिका से बाहर फेका जाता है। सदोषः कसन करते समय कफ या पित्त बाहर निकलता है। हिन्ना, श्वास तथा कास के स्थान एवं निदान समान होते हुये भी कास को पूर्वोक्त दोनों से इसी आधार पर पृथक् किया जा सकता है कि उन दोनों के वेग के समय कोई पदार्थ न्वाहर नहीं- निकलता, जब कि इसमें कफ और पित्त बाहर निकलते हैं। चरक की सम्प्राप्ति भी प्रायः सुश्चतवत् ही है, किन्तु चरक-सम्प्राप्ति द्वारा कीस में होने वाले सभी भावों का वर्णन समुचित रीति से किया गया है—'अव्यव्यतिहतो वायुक्ष्वंस्रोतः समाश्चितः। उद नभावमापत्रः कण्ठे सक्तस्त्रथोरिस ॥ आविश्य श्वरसः खानि सर्वाणि प्रतिपूरयन्। आमञ्जबाक्षिपन् देहं इनुमन्ये तथाक्षिणी ॥ नेत्रे पृष्ठमुरः पाश्वें निर्भुज्य स्तम्भयंस्ततः। शुष्को वा सक्को व पि कसनात् कास हज्यते ॥ (च० चि० अ० १८) वास्मरमते कासनिहक्तिः—(१) 'कसनात् कासः कस् रीतिशातनयोः इस कर्ष्वंगति अर्थ में विद्यमान कस् धातु से कास शब्द सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त (२) कसति शिरः कण्ठा-दूष्वं गज्डति क्युरिति कासः' इस किया में वायु कण्ठ से कपर शिर की ओर जाती है, अतः इसे कास कहते हैं। (३) कासनं कासः इस विश्वह में कास कुश्वे इस धातु से कास शब्द की सिद्ध होती है।

्र स वातिपत्तप्रभवः कफाच

क्षतात्तथाऽन्यः क्षयजोऽपरश्च । पञ्चप्रकारः कथितो भिषग्भि-

विंवर्द्धितो यद्मिवकारकृत् स्यात् ॥ ६॥ कासमेदाः — यह कास वात, पित्त, और कफ से तथा उदावत से और चय से उत्पन्न होने से वैद्यों के द्वारा पाँच प्रकार का माना गया है। एवं इस कास की उचित चिकित्सा न करने से यह राजयहमा को उत्पन्न करता है॥ ६॥

विमर्शः - तन्त्रान्तर में भी कास के पांच भेद लिखे हैं — एम कासाः स्मृता वाति प्तरु व्यवस्थितः । क्षयायोपेक्षिताः सर्वे बिल्नश्चीत्तरोत्तरम् ॥ संख्येय कासों के निर्देश से ही पम्न संख्या लब्ध हो जाती है, पुनः पञ्च शब्द के लिखने से दोषज कासों में अन्तर्भूत जरा कास के अधिकत्व का निराकरण होता है तथा पांचों को भी चय का कारण प्रतिपादित करने के हेतु पुनः पञ्च कहा गया है। कारणभेद से प्रत्येक कास की वेदना तथा स्वरूप में भिन्नता हो जाती है — प्रतीपातिशिषे ॥ तस्य वायोः सरंदसः । वेदनाशब्दविशिष्टयं कासानामुपन्नायते ॥

भविष्यतस्तस्य तु कण्ठकण्डू-भींक्योपरोघो गलतालुलेपः। स्वशब्दवैषम्यसरोचकोऽग्नि-

सादश्च लिङ्गानि भवन्त्यमूनि ॥ ७॥

कासपूर्वस्पम्—उत्पन्न होने वाले कास के पूर्व कण्ठ में कण्डु (खुजली), भोजय पदार्थों का गले में रुकना अथवा निगरण किया में कठिनता, गले और तालु में लेप, अपने माकृतिक शब्द या स्वर में विषमता, अरुचि और अग्निमान्य ये लच्चण उत्पन्न होते हैं॥ ७॥

विमर्शः — चरके कासपूर्वस्पम् — पूर्वस्पं भवेत्ते वां श्कपूर्णां छा-स्यतः । कण्ठे कण्डू थ मोज्यानामवरोषश्च जायते ॥ (च. चि. अ. १८) प्रायः सभी कासों के पूर्वस्प में मुख और गळे में शूक भर जाने के समान वेदना होती है । वास्तव में ताळ तथा अन्न-नळिका के उपरितन भाग ( ग्रसनिका Pharynx ) में दोषों के मकोप से कण्टकवत् रचनाएँ ( Granales ) चन जाती हैं। इनकी उपस्थिति से भी शूक के समान वेदना का अनुभव होता है। कास की उत्पत्ति में कफ का भी अंश रहता है, अतः उसकी उपस्थिति से कण्ठ में खुजली या खरास सी होती है। दोषों के प्रकोप से गलशुण्डिका (Uvula) तथा प्रसनिका प्रन्थि (Tonsils) में शोथ हो जाने के कारण अन्त-मार्ग पूर्वापेचया सङ्कृचित हो जाता है। अतएव भोज्य पदार्थों के निगलने में कष्ट की प्रतीति होती है।

हच्छङ्कमूर्घोदरपार्श्वश्रूली क्षामाननः क्षीणबलस्वरौजाः । प्रसक्तमन्तः कफमीरणेन कासेत्तु शुब्कं स्वरभेद्युक्तः ॥ ६॥

वातिककासन्धण—वातकास से पीढ़ित रोगी के हृद्य, शङ्कप्रदेश, मस्तिष्क, उदर और पार्श्व में शूल होता है, मुख की चेष्टा दुर्बल हो जाती है तथा शारीरिक वल, गले का स्वर और देह का ओज चीण हो जाते हैं। निरन्तर अन्तःकफ अर्थात् वचप्रदेश, फेफड़े आदि में कफ भरा हुआ हो ऐसा रोगी खाँसता है तथा कभी शुष्क कसन करता है प्वं स्वर-भेद से युक्त होता है n ८॥

विमर्शः-चरके वातकासनिदान छक्षणानि - रूझ शीतकषाया-ल्पप्रमितानशनं स्त्रियः । वेगभारूणमायासो वातकासप्रवर्तकाः ॥ हृत्पादर्वीरःशिरःशूलस्वरभेदकरो मृद्धम् । शुष्कोरःकण्ठवक्त्रस्य हृष्टलोम्नः प्रताम्यतः ॥ निर्घाषदैन्यस्तननदौर्वल्यक्षोममोह्कृत् । शुष्ककासः कर्फ शुष्कं क्रच्छान्मुन्त्वाडस्पतां व्रजेत् (च. चि. अ. १८) रूच, शीत तथा कषायरसप्रधान द्रव्य, अल्पाशन, अधिक स्त्रीसम्भोग, वेगविश्वारण एवं श्रम से कुपित वायु वातिक कास को उत्पन्न करता है। इससे हृदयप्रदेश, पार्थ, छाती, तथा शिर में शूल एवं स्वरभेद होता है। रोगी की छाती, कण्ठ एवं मुख स्खा रहता है, शरीर के वाल ( रॉगटे ) खड़े होते हैं तथा वह अपने को अन्धकार में प्रविष्ट हुआ सा समझता है। इस तरह दुर्बछती, दीनता, चोभ एवं मोह को करने वाला, तीव शब्द युक्त शुष्क कास होता है। जब शुष्क कफ निकल जाता है तबु कास का वेग शान्त हो जाता है। साधारणतया सभी कार्सो में वात विद्यमान रहता है। किसीः में कोई उत्तेजक पद्वार्थ, कफ, पित्त एवं पूम आदि बाह्य कारण रहते हैं, किन्तु वातकास में इन कारणों की सत्ता नहीं रहती। अपितु अन्तःस्थित किसी सूचम कारण से नाड्यप्रों पर निरन्तर चोभ होता रहता है, जिससे लगातार शुष्क कास का वेग दीर्घकाल तक बना रहता है। अत्र इस कास को वातनाडी-चोभजन्य अथवा केवल वार्तिक कास कहा जाता है। रूच, शीत आदि प्रकोपक कारणों से वात का प्रकोप होता है और वातप्रकोप से वातदाहियों में होंस होंकर कास की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार शुष्क एवं निरन्तर कसन् करने से हृदय, पार्श्व आदि प्रदेशीं में ग्रूल होता है तर्श बाँसते खाँसते मुख सूख जाता है एवं रोगी की कान्ति चीणप्राय हो जाती है।

उरोविदाहज्यरवक्त्रशोषै-रभ्यर्दितस्तिक्तमुखस्तृषार्त्तः। पित्तेन पीतानि वमेत्कदूनि कासेत्सपाण्डुः परिद्ह्यमानः॥ ६॥ पैतिककासलक्षणम्—िपित्त के प्रकोप के द्वारा उत्पन्न हुए कास में रुग्ण के उरःप्रदेश की ( छाती ) में दाह होता है तथा वह उवर और मुखशोप से पीढ़ित होता है, मुख का स्वाद तिक्त रहता है, वह सदा तृषा से पीढ़ित रहता है, पित्त के साथ पीलें रङ्ग का कटु वसन होता है, उसका शरीर पाण्डु वर्ण का हो जाता है एवं समग्र शरीर दाह से व्यास-मा होता है ॥ ९॥

विमर्शः चरके पैत्तिकदाहकारणलक्षणानि - कटुकोष्णविदाः ह्यम्ळद्वाराणामितिसेवनम् । जित्तकासकरं क्रोधः सन्तापश्चामिसूर्येजः॥ पितनिष्ठीवनाक्षित्वं तिकास्यत्वं स्वरामयः। उरोधमायनं तृष्गा दाहो मोहोऽरुचिर्भ्रमः ॥ प्रततं कासमानश्च ज्योतीं वीव च पश्यति । इलेब्माणं पित्तसंस्ष्टं निष्ठीवति च पैत्तिके ॥ ( च. चि. अ. १८ ) अर्थात् कटु, उष्ण, विदाही, अग्ल तथा चार का अधिक सेवन करने से पैत्तिक कास उत्पन्न होता है। सुश्रुत और वाग्भट ने इस कास में उवर का होना स्वीकार किया है, किन्त चरक ने उवर का उल्लंब न कर शारीरिक दाह का उल्लेख किया है, जो कि ज्वर का सूचक है। पैत्तिक कास पित्तज्वर तथा अन्य पुराण उवर ( Chronic fevers ) में प्रायः मिळता है। उरो-विदाह: - उर शब्द से यहाँ उर के सम्पर्क में रहने वाली अल-निळका (Oesophagus) का भी प्रहण करना चाहिए। अतिमात्रा में उत्पन्न हुआ आमाशयिक रस का अग्ल (हाइड्रोक्टोरिक एसिड) यहाँ जलन उत्पन्न करता है। इस अवस्था को अञ्लाधिवय ( Hyper acidity or hyperchorhydria ) कह सकते हैं। यह कास अम्छिपत में पाया जाता है एवं इसका विशेष सम्बन्ध फुफ्फुस से न होकर आमाशय या अन्ननिलका से होता है। इस कास में फुफ्फुस पूर्णतया अविकृत भी रह सकते हैं। जलन के कारण गले में चीभ हो कर कास की प्रश्नुत्ति से पित्त वसन के रूप में बाहर निकल जाता है। तन्त्रान्तर में लिखा है कि इस कास में रोगी पित्त-युक्त कफ का निष्ठीवन करता है — 'इले ब्माणं पित्तसंस्ट निष्ठी-वति च पैत्तिकः'।

प्रितेष्यमानेन सुखेन सीदन् किरोस्जार्तः कफपूर्णदेहः । अभक्तरुगौरवसादयुक्तः

कासेत ना सान्द्रकफं कफेन ॥ १०॥

कफजकासक क्षणम् — कफ के प्रकोप के द्वारा उत्पन्न हुए कास में रुग्ण अपने मुख में प्रक्रित हुये कफ से दुश्वित होता हुआ शिर की पीड़ा से पीड़ित, सारे शरीर में कफ से भरा हुआ-सा तथा भोजन में अरुचि वाला, आरीपन और साद अर्थात् अङ्गग्लानि से युक्त होकर खाँसता है तथा सान्द्र (गाड़े) कफ को गिराता है ॥ १०॥

विमर्शः—प्रिल्पमानेन = रलेष्मिलितेन • मुखे प्रेष्टिश्वास्ताः सीदन् = अङ्गावतादयुक्तः, शिरोरुजातः—शिरोवेदना यद्यपि वातिक कास का ही विशिष्ट छचण है। पकृत में भी कफ के द्वारा अवरुद्ध वात के द्वारा ही पीड़ा अरपन्न होती है, अतः कोई दोष नहीं आता। कफ के द्वारा स्नोतोरोध होने के कारण गुरुता का अनुभव होता है। वस्तुतः श्वासमार्ग में सोभ (Irritation) से वातिक और निस्नाव-क्षोथ

(Inflamations) अर्थात् उसकी आरम्भावस्था में पैतिक और सास्राव शोथ (Exudation) में कफजकास होता है। चरके कफजकासहेतुलक्षणानि — गुवंभिष्यन्दिमाधुरिक्षग्यस्व प्नावि-चेष्टनैः। वृद्धः इलेष्मानिलं रुद्ध्या कफकासं करोति हि॥ मन्दाधि-त्वारुचिच्छदिंपीनसोत्नलेशगौरवैः। लोमहर्षास्यमधुर्यं क्लेदसंसदनै-र्युतम्। बहुलं मधुरं किग्धं निष्ठीवित धनं कफम्! कासमानो ह्यरुवक्षः सम्पूर्णमिव मन्यते॥ (च० चि० अ० १८)

वृक्षोऽतिमात्रं विहतं तु यस्य व्यायामभाराध्ययनाभिघातेः विश्लिष्टवक्षाः स नरः सरक्तं छीवत्यभीच्णं क्षतजं तमाहुः ॥ ११॥

उलक्षतकासलक्षणम्—व्यायाम, भारवहन, अध्ययन और लगुड्महार आदि के आघात से जिसका वच्चःस्थल अधिक मात्रा में पीड़ित होकर फिर उसके वच्च पर चोट लगने से वार-वार रक्तमिश्रित छीवन करता है, ऐसी अवस्था को चतजकास कहते हैं॥ ११॥

विमर्शः-तन्त्रान्तरे क्षतज्ञकासवर्गनम् -अतिब्यवायमाराध्व-युद्धाधगजविद्यहैः । रूक्षस्योरःक्षतं वायुर्गृहीत्वा कासमाचरेत ॥ स पूर्व कासते शुब्कं ततः ष्ठीवेत् सशोणितम् । कण्ठेन रुजताऽत्यर्थ विरुग्णेनेव चौरसा। स्चीमिरिव तीक्ष्णामिस्तुद्यमानेन श्लिना॥ दः खस्पर्शेन शूरेन भेदपीडाभितापिना ।। पर्वभेदज्वरश्वासतृष्णावै-स्वयंपी डितः । पारावत इवाकू जन् कास वेगात , क्षतो द्भवात् ॥ अत्यधिक मैथून, शक्ति से अधिक भार का उठाना, अधिक मार्ग चलना, अधिक दौड़ना, दौड़ते हुये हाथी घोड़ों को रोकने से एवं बलवान मनुष्य के साथ युद्ध करने से रूखे मनुष्य की छाती में जब चत हो जाता है तो वायु उस चतस्थान में पहुँच कर खाँसी को उत्पन्न करती है। प्रथम शुष्क कास चलता है, पश्चात् खाँसी के साथ रक्त भी आने लगता है। ऐसी स्थिति में गले में अत्यन्त पीड़ा तथा छाती में दर्द होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आती में सुइयाँ चुभ रही हों। इस प्रकार शूल के दौरे उठते हैं, अङ्ग-प्रत्यङ्ग टूटते हैं, ज्वर, श्वास, तृष्णा तथा स्वरभेद सहश उपदव उत्पन्न होते हैं। चतजकास के वेग से कबूतर के समान घुर्चराहटयुक्त आवाज निकलती है। वाग्भटाचार्य ने भी चुत्जकास की सम्प्राप्ति चरक के साथ ही मानी है, किन्त उसने वात के साथ पित्तप्रकोप को भी कारण माना है-युद्धाचैः साइसैस्तैस्तैः सेवितैरयथाबलम् । उरस्यन्तःक्षते वायुः पित्तेन। नुगतो बली ॥ कुपितः कुरुते कासं कफं तेन सशोणितम् ॥ सा पर्व कासते शुष्कमिति - प्रथम शुद्ध कास होता है जो कि वातिक है। इसके सतत वेगों के आघात से श्वासनलिकागत या फ़फ़्फ़सगत केशिकाओं के उदीर्ण हो जाने से रक्तष्ठीवन होने लगता है। प्रायः यह भी जान लेना आवश्यक है कि उरः चत का कारण यदि साधारण होगा तब देर तक शुक्क कास के आवेगों से अधिक आधात होने पर रक्तष्टीवन कुछ देर पश्चात् होता है, किन्तु यदि आघात पहिलें से ही तीव स्वरूप का है तो रक्तष्ठीवन भी शीघ्र ही होने लगता है। तात्पर्य यह है कि प्रथम प्रकार में रक्तष्टीवन का साचात् एवं सन्निकृष्ट कारण कास है और दूसरे में उरःवित स्वयं

कारण है। इसके अतिरिक्त इस अवस्था में उरः ज्तजन्य रक्त कास का प्रवर्तक भी होता है। यह कास यद्यपि उरःचत्रका ही एक विशिष्ट लच्चण है, स्वतन्त्र रोग नहीं, तथापि इस अवस्था में चिकित्सा करने के लिये कास की प्रवृत्ति को रोकना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इसके रहने पर आवेग के कारण केशिकाओं के विदीर्ण होने तथा उरः चत की आत्ययिकता के बढ़ने का भय रहता है। अतः चतजकास का स्वतन्त्ररूप से वर्णन किया गया है। उरः चत के कारण अति व्यायाम तथा अतिभार के उठाने बादि रूप साहस के कार्यों को बताया गया है। इन सभी शक्ति के कार्यों को सम्पन्न करने के निमित्त श्वास को रोककर फुफ्फ़स में प्रकृत से अधिक वायु की मात्रा भरनी पड़ती है। कार्य की कठिनता के अनुपात से शक्ति तथा उसके सञ्जय के छिये फुफ्फुस में वायु की मात्रा भरनी पड़ती है। फुफ्फुसीय कोशाओं की शक्ति भी सीमित है। एक सीमा तक वे इसको स्फलता ्रपूर्वक सह सकती हैं, किन्तु जिस अवस्था में वायु की मात्रा फुफ्फुसीय कोपाओं की सीमा को अतिकान्त कर जाती है तब कोषा और उसमें रहने वाली रक्तवाहिनी के विदीर्ण होने से रक्तस्राव होने छगता है। यही रक्त कास के वेग से मुख द्वारा वाहर निकलता है। जब आघात के साधारण रहने पर कोषा पूर्णतया विदीर्ण नहीं होता उस अवस्था में देर तक शुष्ककास का वेग रहने के पश्चात् उसके पूर्णतया विदीर्ण होने पर रक्तछीवन होता है। उरः शब्द से कुछु छोग स्तनमण्डल के मध्यवर्ती स्थान को ही छेते हैं और कुछ इसकी सीमा का निर्धारण निम्न प्रकार से करते हैं -- ऊपर जत्रु ( कण्ठ-स्कन्ध-सन्धि या अज्ञकास्थि Clavicles), नीचे क्रोड ( उदर का ऊपरी भाग या Diaphragm ) तथा दोनों ओर के पार्श्वों का मध्यवर्ती स्थान ही वन्न है तथा इसको थोरेक्स (Thorax) कहते हैं। यह द्वितीय पत्त युक्तिसङ्गत होने से माननीय है। इसी ब्युत्पत्ति के आधार पर पारवंशूल की सङ्गति भी लग सकती है। पार्श्वग्रूल से फुफ्फुसगत तथा फुफ्फुसावरणगत ، Plural ) शूळ का प्रहण होता है। प्रथम ब्युरपत्ति के आधार पर केवळ हद्य का ही ग्रहण हो सकता है। हद्य का मुख से साचात् सम्बन्ध न होने से हृद्य के विदीर्ण होने पर मुख द्वारा रक निकलना असंगत ही है। अतः पूर्वमत अमाननीय समझना चाहिए। वात के कारण पर्वभेद तथा स्वरभेद होता है। रक्त छीवन से रक्तनाश होने के कारण तथा उरः चतजन्य निपात (Shock) को दूर करने के निमित्त तृष्णा की स्वभावतः उत्पत्ति होती है। फुफ्फुसगत असंख्य कोपाओं के नष्ट हो जाने के कारण तथा फुफ्फुस में रक्तस्रावजन्य घनता के कारण एक श्वास में वायु कम मात्रा में प्रवेश कर पाती है, अतः उस कमी को पूर्ण करने के छिये स्वास की गति प्रतिमिनट साधारण से अधिक हो जाती है।

स गात्रश्लु ज्वरदाहमोह।न् प्राणक्षयञ्चोपलभेत कासी। शुष्यन् विनिष्ठीवति दुर्वलस्तु प्रक्षीणमांसो रुधिरं सपूयम्॥ १२॥ तं सर्विलिङ्गं भृशदुश्चिकित्स्यं चिकित्सितज्ञाः क्षयजं वदन्ति । वृद्धत्वमासाद्य भवेतु यो वै याप्यं तमाहुर्भिषजस्तु कार्सम् ॥ ४३॥

क्षयजकासलक्षणम् — चयज कास से पीड़ित मनुष्य अङ्गों
भें शूल, उचर, दाह और मोह से पीड़ित रहता है तथा अन्त
में शाणों का भी चय हो जाता है। चयज कास का रोगी
धीरे-धीरे सुखता जाता है, शरीर से दुर्बल हो जाता है, उसका
मांस चीण हो जाता है तथा खाँसी के साथ प्रययुक्त रक्त का
ष्टीवन करता है। इस प्रकार उक्त सर्व लच्चणों से युक्त चयज
कास के रोग को चिकित्सातस्व के ज्ञाता लोग अत्यन्त
दुश्चिकितस्य मानते हैं तथा वृद्धावस्था में जो भी कास उत्पन्न
होता है उसे वैद्यगण श्राप्य कास कहते हैं॥ १२-१३॥

विमर्शः-तन्त्रान रे क्षयजकाससम्प्राप्तिः - विषमासातम्यमोः ज्यातिव्यवायोद्देगनिश्रहात्। घृणिनां शोचतां नृणां व्यापन्नेऽग्नौ त्रयो मनाः ॥ कुषिताः क्षजयं कासं कुर्युर्देइक्षयप्रदम्॥ विषम तथा असातम्य भोजन, अतिमेथुन तथा मलमूत्रदिःवंग विधारण करने से एवं अत्यन्त घृणा करने वाले तथा निरन्तर शोक सागर में निमग्न रहने वाले मनुष्यों की देहाग्नि तथा जाठरामि के विकृत हो जाने पर प्रकृपित हुये तीनों वातादि दोष देह का विनाश करने वार्ले चयजकास को उत्पन्न करते हैं । घृणिनां शोचताम् — घृणा करने वाले तथा-बान्धूव आदि के विनाश से शोकसन्तप्त व्यक्ति आहार ग्रहण नहीं करते। भोजनाभाव से ऋपित वायु अग्नि को विकृत कर देती है एवं वाद में अग्निदुष्टि से कफ और पित्त दूषित हो जाते हैं, अतएव चयज कास में तीनों दोषों की विकृति का वर्णन किया गया है। क्षयजं कासम् — प्रकृत में इस्प्ज से शुक्र आदि धातुओं के चय से उत्पन्न ऐसा अर्थ करना उचित है, राजयच्मज नहीं, क्योंकि यद्यपि राजयच्मा विदोपज होता है, तथापि उसका कासलचण केवल कफ द्वारा ही उत्पन्न होता है, जैसा कि कहा भी है- 'कासः कण्ठस्य चोद्ध्वंसो विज्ञेयः कफको प्दः' इसके विपरीत चयज कास त्रिदोषयुक्त होता है। तन्त्रान्तर में भी चयज कास राजयदमज कास का भेद प्रदर्शित करते हुने कहा है - क्षये कासादिकं कि झमेकदोषकृतं मतम्। तदेव तत्कृते कासे सर्वदोषान्वितं बुधैः ॥ इस तरह उक्त कास को शुकादिधातुल्यजन्य ही कहा जायगा, राजयचमज नहीं, क्योंकि राजयचमजकामु कफारब्ध (एकदोपारब्ध) ही होता है। चरके क्षयजकासलक्षणानि - दुर्गन्धं हरितं रक्तं ष्ठीवेत् पूर्योपमं कफम्। स्थानादुत्कासमानश्च हृदयं मन्यते च्युतम्॥ अकस्मादुःणशीतार्तो बहाशी दुवंलः कृशः । स्निग्धाच्छमुखवर्णत्वक् श्रीमद्रश्नलोचनः॥ पाणिपादतलेः शहगैः सततासूयको घृणी । कवरो मिश्राकृतिस्तस्य पार्थं हुक् पीनसोऽरुचिः। मित्रसंइतवर्चस्त्वं स्वरभेदोऽनिमित्तः॥ वाग्भटोक्त चयसकासलचण चरक के समान ही हैं। अब यहां पर्रुशिङ्का होती है कि कास से ही चय की उत्पत्ति होती है, चय से कास की नहीं, जैसा कि कहा भी है-कासाव सञ्जायते क्षयः । पुनः यहाँ पर कास को चयज क्यों कहा ? इस पर कहते हैं कि व्यक्तिभेद से कार्य कार्रण भाव में भी भेद कभी-कभी कहीं देखा जाता है, यथा अतिसार अग्निमान्य और अर्श को उत्पन्न कर्ता है। यहां पर अतिसार जब अग्निमान्यादि को उत्पन्न करता है तय बह उनका कारण

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

कौर जब इनके द्वारा अतिसार उत्पन्न होता है तो ये कारण और अतिसार कार्य हो जाता है। इसी प्रकार प्रकृत में भी जब कास चय के द्वारा उत्पन्न होता है तो उसे चय का कार्य ही कहा जायगा, किन्तु जब कास के कारण चय होता है तो कास कारण और चय कार्य होता है। इस सम्बन्ध को कार्य-कारण सम्बन्ध कहते हैं। किसी व्यक्ति में अग्निमान्च के प्रश्चात् अतिसार और किसी में अतिसार के पश्चात् अग्निमान्दी देखा जाता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति में चय के पश्चात् कास और किसी में कास के पश्चात् चय होता है। इस प्रकार व्यक्तिभेद से दोनों के कार्य एवं कारण होने से प्रकृत में दोप की आशङ्का नहीं रहली। 'सगात्रशूल' इत्यादि रलोक का चयज कास के प्रकरण में रखना अनुचित प्रतीत होता है, क्योंकि सुश्रुत ने उसको चतज कास के प्रकरण में पढ़ा है। •माधव ने इसको चरक के रलोकों के साथ जोड़ दिया है। इसको कुछ विद्वान् अनुचित समझते हैं। इस विषय में कुछ विद्वानों की सम्मति है कि यद्यपि इसका पाठ चतज के साथ सुश्रुत ने किया है तथापि इसके बाद पठित चयज कास के साथ भी इसका सम्बन्ध होने से कोई दोप नहीं आता। माधव ने इसी अभिप्राय से उक्त रहोक का पर से सम्बन्ध कर दिया है। इस, मत् को कतिएय विद्वान् स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं है, क्योंकि चतज कास की असाध्यता का सूचन करने के अभिप्राय से ही सुश्रुत ने इसको वहां पढ़ा है। गयदास भी इसको चतज कास का ही रूप स्वीकार करते हैं। शतज एवं चयज कास में कुछ ळचणसाम्य होने पर भी कारणभेद से परस्पर विभेद समझना चाहिये। इसके अतिरिक्त चतज चय या कास में संक्रमण से पूर्व जीवाणुओं की सत्ता नहीं पाई जाती। यदमज च्य और कास में तो पूर्व से ही जीवाणु उपस्थित रहते हैं। अर्थात् जीवाणुसंक्रमण के पश्चात् ही इस प्रकार का त्त्रय प्रारम्भ होता है। कासस्य साध्यासाँध्यविचारः-इत्येव क्षयजः कासः क्षीणानां देइनाशनः। साध्यो बलवतां वा स्याद्याप्यस्त्वेव क्षतो स्थितः । नवौ कदाचित्सिद्ध थेता मृष् पादगुणान्वितौ । स्थविराणां जराकासः सर्वो याप्यः प्रकीर्तितः। त्रीन् पूर्वान्साँ धयेत्साः ध्यान् पथ्यैर्याप्यांस्तु यभयेत् ॥ वह चयज खाँसी चीण व्यक्तियों के शरीर का तो नाश कर ही देती है। बळवान रोगियों में यह कभी साध्य और कभी याप्य होती है। इसी प्रकार चतज कास भी चीणों में असाध्य एवं बलवानों में कभी साध्य और कभी याप्य होबा है। नवीन उत्पन्न च्यज या ज्ञतज कास वैद्य आदि चतुष्पाद की सम्पत्ति भिषद व्याण्यभिष्ठाता रोगी पादचतुष्टयम् । गुणवरकारणं ज्ञेयं विकारन्युपशान्तये ॥ इोने पर कदाचित् साध्य भी हो जाते हैं। वृद्धों में उत्पन्न होने वाला जरानिमिज्यक (स्वभावतः धातुत्तयजन्य) सभी प्रकार का कास याप्य होता है। इनमें से पहिले के तीन (वातिक, पैत्तिक तथा रलेष्मिक ) साध्य कार्सो की चिकित्सा करनी चाहिए तथा याप्य कासों का पश्यादि द्वारा यापन करना चाहिए, जिससे वे असाध्य ने हो जाय । कार्सो की साध्यासाध्यता के विषय में आचार्य सुश्रुत ने चयज या चतज कास को असाध्य बतलाते हुए कहा है -तं सर्वलिकं भुशदुश्चिकित्स्यं विकित्सितज्ञाः क्षयमं नदन्ति । जराकासः — वृद्धावस्था में उत्पन्न कास से

तात्पर्यं है जरावस्थाजन्य धातुत्त्य से होने वाला कास। यही कास वृद्धों में याप्य होता है। अन्य प्रकोपक कारणों से क्रिपत वात आदि दोष से सामान्यतः उत्पन्न कास तो साध्य या कुच्छसाध्य हो सकता है। यद्यपि जराकास भी दोषवेपस्य से ही उत्पन्न होता है तथापि अन्य अवस्थाओं में होने वाले कास से इसमें भेद अवश्थ होता हैं, क्योंकि इसका निदान ही भिन्न है। कास के प्रकरण में कुक्कर खाँसी ( Whooping cough ) का भी वर्णन करना चाहिए। यह रोग विशेपतः वर्ची में पाया जाता है। इसके छत्तण वातिक कास से प्रायः मिलते हैं। इस रोग में संक्रमण का भी गुण है अतः यह एक से दूसरे ब्यक्ति पर सम्पर्क से संक्रान्त हो जाता है। इस रोग का प्रधान उत्पादक कारण वेसिलस पटवेसिस ( Bacillus pertusis ) नामक दण्डाणु है । यह स्वस्थ मनुष्य में ७ से १५ दिन में रोग उत्पन्न कर सकता है। १० वर्ष से कम अवस्था वाले वच्चों में विशेषतः लड्कियों में यह रोग अधिक मिलता है। रोगी को प्रथम मन्द ज्वर रहता है, साथ में तीव कास रहता है। कास वातिक ( शुष्क ) होता है। कभी-कभी रोगी खाँसते खाँसते वमन भी कर देता है। ७ से १४ दिन में रोग दूसरा रूप धारण कर लेता है। उवर शान्त हो जाता है तथा खाँसी अधिक तीव हो जाती है। खाँसी के दौरे आते हैं। रात्रि में ये दौरे अधिक आते हैं। पहले एक वार गम्भीर श्वास छेने के बाद बहुत जल्दी जल्दी खाँसी आने छगती है। एक के बाद दूसरी खाँसी इतनी शींघ्र आती है कि रोगी को श्वास लेने का भी अवसर नहीं मिल पाता, यहाँ तक कि फुफ्फुस में वायु का पूर्णतः अभाव होने लगता है, जिसके परिणामस्वरूप वचा मुँह खोल देता है, जिह्ना निकल पड़ती है, आँखें बाहर की ओर निकल आती हैं। मुख पर नीलिमा (सायनोसिस) हो जाती है। इस प्रकार एकाएक खाँसी इक जाती है और वायु फुफ्फ़स में जोर से प्रवेश करती है तथा कुछ गादा कफ निकल जाता है, इसके साथ खाँसी का एक दौरा भी पूरा हो जाता है। कभी-कभो नासिका तथा श्वास-प्रश्वास के अन्य अर्ज़ों से उपद्वस्वरूप रक्तस्राव होने लगता है। साध्यासाध्यता—यह रोग बड़े बचों में तथा अधिक आयु वाले रोगियों में सुखसाध्य होता है।

श्रङ्गीवचाकट्फलकत्तृणाब्द-धान्याभयाभाग्यभराह्वविंश्वम् ।

उष्णाम्बुना हिङ्गुयुतं तु पीत्वा

बद्धास्यमप्याशु जहाति कासम् ॥ १४ ॥

कासस्य सामान्यचिकित्सा—काकदासिङ्गी, वचा, कायफल, कतृण (रोहिषधास), नागरमोथा, धनिया, बड़ी हरद, भारङ्गी, अमराह्व (देवदारु), विश्वा (शुण्ठी) तथा शुद्धहोंग इन सबको एक एक तोले भर लेकर खाँड कूटके महीन कपदछन चूर्ण कर शीशी में भर देवें। इस चूर्ण को ३ माशे से ६ माशे की मात्रा में गरम पानी के अनुपान के साथ सेवन करने से आस्य ( मुख) में बद्ध हुआ ( चिरकृष्टिक) कास भी शीघ नष्ट हो जाता है॥ १४॥

विमर्शः - बढास्यं = चिरकालं ब्याप्य आस्ये स्थितिकर स्। चिर-कीलानुबद्धमिति तारपर्यम्। (२) बद्धा आस्या = आसना येन तं तथोक्तम्। येन कासेन उपविश्यापि श्रान्ति नाष्नुवन्ति तमपीति

यावदिति सुश्रतार्थंसन्दीपनम् । चरके दोषजकासचिकित्सासूत्रम् (१) रूझस्यानिलजं कासमादौ स्नेहैरुपाचरेत्। सर्विभिवस्तिभिः पेयायुषक्षीररसादिभिः ॥ वात्रप्तिहैः स्नेहाबैर्धमैलेंहैश्च युक्तितः । अभ्यक्षैः परिषेकेश स्तिग्धैः स्वेदेश बुद्धिमान् ॥ बस्तिमिर्वद्धविड्वातं शुष्कोर्घ्वं चोर्घ्वमक्तिकैः ॥ घृतैः सपित्तं सक्तपं जयेत स्तेइविरेचनैः ॥ (च० चि० अ० १८) (२) वातकासे - पन्न मूली कृतः काथः पिप्पलीचूर्णसंयुतः । रसात्रमश्रतो नित्यं वातकासमुदस्यति ॥ वृहत्पञ्चमूल काथ में २ रत्ती पिप्पलीच्णें मिला के पीकर भोजनसमय में मांसरस और अब का सेवन करने से वातकास नष्ट हो जाता है। वातकासे कण्टकारी घृतम्-कण्ट-कारीगुडू चीभ्यां पृथक्तिंशत्पलादसे । प्रस्थः सिद्धो घृताद्वातकासः नुद्दह्विदीपनः त (च० चि० अ० १८) (३) पित्तकफकास-चिकित्सा-पित्तकासे तनुकके त्रिवृतां मधुरैयुंताम्। दद्याद्धनकके तिक्तैविरेकार्थं युतां भिषक् ॥ अरूप कफ तथा पित्ताधिवर्य वाले कास में विरेचनार्थ मुलेठी, अमलतास, मुनक्के आदि मधुर प्रदार्थों के साथ त्रिवृत् (निशोथ) का चूर्ण सेवन कराना चाहिए तथा गाढ़े कफ से युक्त पैत्तिक कास में विरेचनार्थ तिक्त द्रव्यों के चूर्ण अथवा स्वरस के साथ त्रिवृत् की जड़ का चर्ण प्रयुक्त करना चाहिए। (४) कफजकासचिकित्साक्रमः-बिलनं वमनेनादौ शोधितं कफकासिनम्। यवात्रैः कटुरूक्षोष्णैः कासमैश्राप्युपाचरेत ।। कफकास वाले वलवान् रोगी की प्रथम वमन कराके पश्चात् कट्ट, रूच और उष्ण कफकासनाशक दुव्यों से चिकित्सा करनी चाहिए तथा पथ्य में यव की रोटी, यवागू, यूप और कृशरा देनी चाहिए।

> फलत्रिकव्योषविडङ्गशृङ्गी-रास्त्रावचापद्मकदेवकाष्टेः। लेहः समैः क्षौद्रसिताघृताक्तः कासं निहन्यादचिरादुदीर्णम् ॥ १४॥

फलिकादिचूर्णम्—हरड बहेडा, ऑवला, सोंठ, मरिच, पिप्पली, वायविछङ्ग, काकडासीङ्गी, रासना, वचा, पद्माल, देवदारु इन सब औपधियों को समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट के कपड्छन चर्ण कर लें। इस चूर्ण को ३ माशे से ६ माशे के प्रमाण में लेकर शहद ३ माशा, शर्करा ३ माशा और घृत ६ माशे के स्माण में लेकर शहद ३ माशा, शर्करा ३ माशा और घृत ६ माशे के साथ मिश्रित कर प्रतिदिन सेवन करने से उदीर्ण वेग वाला (वातिक और प्रतिक ) कास नष्टुहो जाता है॥ १५॥

पथ्यां सितामामलकानि लाजां समागधीब्बापि विचूर्ण्य शुण्ठीम् । सर्पिर्मधुभ्यां विलिहीत कासी ससैन्धवां वोष्णजलेन कृष्णाम् ॥ १६॥

पथ्यदिचूर्णम् — वड़ी हरड़, शर्करा, आँवुले, लाजे, पिप्पली और सींठ इन्हें समान प्रमाण में चूर्णित कर ३ माशे प्रमाण में लेकर इत ६ माशे और शहद १ तोले के साथ अवलेह बनकर चाटना चाहिए। अथवा पिष्पलीचूर्ण २ रत्ती को सैन्धव लवण २ रत्ती के साथ मिश्रित कर उँणोदका- मुपान के साथ सेवन करने से कास रोग नष्ट होता है ॥१६॥ विमर्श- कुछ आचार्य पथ्या से लेकर लाजा पर्यन्त एक

योग तथा 'समागधी ब्रापि विचूर्ण्य शुण्ठीम्' यह द्वितीय योग मानते हैं।

> खादेद् गुडं नागरिपप्तिभयां दाक्षाञ्च सिर्पिमधुनाऽवित्तह्यात्,। द्राक्षां सितां मागिधकाञ्च तुल्यां

सम्यङ्गवेरं मधुकं तुगाद्य ॥ १७ ॥

कासहरा योगाः— (१) सींठ का है गि ६ रती तथा पिष्पछी चूर्ण ३ रती को ६ माशे गुड़ के स्पे डिमिश्रित कर सेवन करें। (२) अथवा सुनक्के ६ माशे हैं उक्त सुद्धे तथा शहद ३ माशे के पत्थर के साथ पीसकर हू उक्त सुद्धे तथा शहद ३ माशे के साथ मिश्रित कर सेवन करें। (१) सुनक्का की चटनी ६ माशे, शर्करा ६ माशे और मागिधका (पिष्पछी) चूर्ण ३ रत्ती भर छेकर सबको मिश्रित कर सेवन करें। अथवा (४) अद्रक्त की चटनी १ माशे भर या सींठ का चूर्ण ४ रत्ती भर, सुछेठी का चूर्ण १ माशे भर और वंशर्ठी चनचूर्ण १ माशे भर छेकर परस्पर मिश्रित करके मधु के साथ सेवन करने से कास रोग नष्ट हो जाता है॥ १७॥

लिह्याद् घृतक्षौद्रयुतां समांशां सितोपलं वा मूरिचांशयुक्ताम्। धात्रीकणाविश्वसितोपलास्त्र

सञ्ज्ञ प्रयोगि पिवेच द्ध्तः ॥ १८॥ १८ ॥ १८ ॥ १८ ॥ १८ ॥ १८ ॥ १८ ॥ मिरच का चूर्ण भीर रेती तथा शर्करा ३ माशे भीर छेकर घत ६ माशे और शहद ३ माशे के साथ मिश्रित कर सेवन करने से कास नष्ट

होता है। (२) आँवले, विष्पली, सॉठ शौर शर्करा हुन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर ३ माशे से ६ माशे के प्रमाण में लेकर दही के मण्ड (मस्तु=ऊपर के स्वच्छ भाग) के साथ

पीने से कास रोग नष्ट होता है ॥ १८॥

हरेणुकां मागधिकाञ्च तुल्यां

दण्ना पिवेत् कासगदाभिभूतः।

उभे हरिद्रे सुरदारुशुण्ठीं

गायत्रिसारञ्च पिवेत् समांशम्।। १६।।

बस्तुस्य मूत्रेण सुखाम्बुना वा दन्तीं द्रवन्तीञ्च सतिल्वकाख्याम् । भृष्टानि सपींष्यथ बीदराणि क

खादेत्पलाशानि ससैन्धवानि ॥ २० ॥

हरेणुकादियोग—(१) हरेणुका (निर्गुण्झी या सम्भाल,) के वीजों का चूर्ण और पिप्पळीचूर्ण को समान प्रमाण में मिश्रित कर कास्त्रोगी दही के अनुपान के साथ पीवे अथवा (२) हरिंद्रा, 'दारुहरिद्रा, देवदारु, सोंठ और गायत्रीसार (खिदरसार=कत्था) इन्हें समान प्रमाण में छे के चूर्णित कर अजा के मूत्र के साथ अथवा अन्दोल्ण जळ के साथ सेवन करने से कासरोग नष्ट होता है। (३) दन्ती की जड़ तथा दवन्ती (मोगळई प्रण्ड) की जड़, तिस्वज (पिटकाळोध) और घृत में भूने हुए वेर के पत्ते तथा सैन्धव ळवण इन्हें समान प्रमाण में छेकर महीन पीसकर सारो से ६ मारो

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

प्रमाण में मन्दोष्ण पानी के साथ सेवन करने से कास रोग नष्ट होता है ॥ १९-२० ॥

> कोलप्रमाणं प्रपिवेद्धि हिङ्कु-सौवीरकेणाम्लरसेन वाऽपि ॥ २१ ॥

कासे हिं जुपबोगः—१ कोल (१ कर्ष) प्रमाण में शुद्ध हिं जु चूर्ण लेकर सौवीरक (काञ्जी) के खाथ अथवा किसी अम्बु फेल (बिजोरे निम्यू) के स्वरस के साथ सेवन करने से कास-रोग नष्ट होता है ॥ २१॥

> क्षोद्रेण लिह्यान्मरिचानि वाऽपि भागींत्वचाहिङ्ककृता च वर्त्तः। धूमे प्रशस्ता घृतसम्प्रयुक्ता वेणुत्वगेलालवणैः कृता वा ॥ २२॥

कासे मरिचचूर्ण वर्तिधूमपानब्ब—काली मरिचों का चूर्ण १ माशे भर लेकर ६ साशे कहद में मिला के चाटने से कास नष्ट होता है। वर्तिधूमः—भारङ्गी, वचा और हिंडु इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट के पानी के साथ पत्थर पर पीस कर वर्तियाँ बनाके सुखा लेवें। इस वर्ति को घृत में लिस कर धूमपानविधि से धूम पीने पर कासरोग नष्ट हो जाता है। वेण्वादिवर्तिः—वांस की छुक्ल (तथ्य दालचीनी), इलायची और सैन्धव लवण इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाँड कूटकर पूनी के साथ पत्थर पर पीसकर वर्तियाँ बना के सुखा लें। इस वर्ति को घृत में लिस कर धूम्रपान विधि से पीने पर वायु और कफजन्य कास नष्ट हो जाता है॥ २२॥

मुस्तेङ्क् दीत्वङ्मधुकाह्वमांसी मुनःशिलालेश्छगलाम्बुपिष्टैः । विधायं वर्त्तीश्च पयोऽनुपानं धूमं पिबेद्वातबल्गसकासी ॥ २३ ॥

मुस्तादिवतिधूमपानम्—मोथा, इक्कर्दा (हींगोट) वृत्त अथवा फळ की छाळ, मुळेठी, जटामांसी, मनःशिळा और हरताळ इन्हें समान प्रमाण में लेकरे खांड कूट कर चूर्ण बनाकर •बकरी के मूत्र में पीसकर वर्तियाँ बनाके सुखा लेवें। फिर वात तथा कफज कास का रोगी इस वर्ति को धूमपान की विधि से पीकर दुग्ध का अनुपान करें॥ १३॥

पिवेच सीधुं मरिचान्वितं वा

तेनाशु कासं जयित प्रसह्य ।

द्राक्षाऽम्बुमञ्जिष्ठपुराह्वयाभिः

क्षीरं शृतं माक्षिकसम्प्रयुक्तम् ॥ २४ ॥

मरिचचूणद्राक्षादिसिडदुग्धप्रयोगी—(१) काली मरिचां का चूण १ मारी भर लेकर सीधु (मद्यविशेष) के साथ पीने से शीघ्र ही कास नष्ट हो जाता है। (२) मुनेका, नेन्न-वाला, मजीठ और गूगल अथवा शक्नकी इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर २ तोले भर लेके पत्थर पर पानी के साथ पीसकर कलक वना लें। फिर इस कर्लक को १६ तो॰ दुग्ध तथा ६४ तोले जल में मिलाकर यथाविधि दुग्धावशेष पाक कर लें। इस प्रकार के दुग्ध में शहद मिलाकर प्रतिदिन पीने से कास रोग नष्ट हो जाती है॥ २४॥

विमर्शः—दुग्धपाकपरिमाया — द्रव्यादष्टगुणं क्षीरं क्षीरात्तीयं चतुर्गुणम् । क्षीरावशेषः कर्तव्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः ॥

> निदिग्धिकानागरपिष्पत्तीभिः खादेच मुद्गान्मधुना सुसिद्धान् ॥२४॥

निदिग्धिकादिचुर्णप्रयोगः -- कण्टकारी, सोंठ और पिप्पली के द्वारा सिद्ध किये हुये जल में मूंग पकाकर उन्हें शहद के साथ सैवन करने से कासरोग नष्ट हो जाता है ॥ २५॥

 • उत्कारिकां सर्पिषि नागराड्यां पक्त्वा सम्तेख्विटकोलपत्रैः ।
 एभिर्निषेवेत कृताञ्च पेयां तन्वीं सुशीतां मधुना विमिन्नाम् ॥२६॥

कांसहर उत्कारिकापेयाप्रयोगः—इलायची, बद्रफल, सींठ और तेजपत्र इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्ड क्ट्रके चूर्ण कर लेवें। पश्चात् इस चूर्ण में पानी डालकर इसकी रोदी (के समान चिक्रका) अथवा लिसका बनाकर अग्नि प्र कटाह में रखे हुए घृत में पकाकर खाने से कासरोग नष्ट हो जाता है। पेयाप्रयोगः—अथवा उपर्युक्त (प्लाकोलपत्र) द्रव्यों के द्वारा यथाविधि पतली पेया बनाकर शीतल होने पर उसमें शहद मिला के सेवन करने से कासरोग नष्ट होता है॥

विमर्शः—पेयानिर्माणप्रकारः—पडङ्ग परिभाषा ही के प्रमाण से पेयादि का निर्माण करना चाहिए — 'पडङ्गपरिभाषेव प्रायः पेयाऽऽदिसम्मता' अर्थात् पेया के द्रव्य १ कर्ष भर छेके १ प्रस्थ जल में पकाकर अर्धावशेष रहने पर उस जल को छानकर उसमें सांठी चावल या धान के लावे पकाके पेया बना लें— कर्षमात्रं ततो द्रव्यं साध्येत प्रास्थिकेऽम्मित । अर्द्धश्तं प्रयोक्तव्यं पाने पेयादिसंविधौ ॥

यत् प्लीह्नि सिपिविहितं षडङ्गं तद्वातकासं जयित प्रसद्यु । विदारिगन्धादिकृतं घृतं वा रसेन वा वासकजेन पकम् ॥ २७ ॥

वातकासचिकित्सायां घृतानि—(१) प्लीहरोगचिकित्सा-धिकार में जो पडक्न (पट्फल) घृत कहा है उसे ६ माशे से १ तोले प्रमाण में लेकर मधु मिला के सेवन करने से अथवा मन्दोष्ण दुग्ध अथवा जलातुपान के साथ सेवन करने से वातकास शीघ्र ही विदारी-गन्धाहिगण की औषधियों के कलक और काथ से सिद्ध किये हुये घृत के सेवन करने से वातकास नष्ट होता है। अथवा (३) वासापत्र के स्वरस (और कलक) से सिद्ध किये हुये घृत के सेवन से-वातकास नष्ट होता है। २७॥

> विरेचनं स्नैहिकमत्र चोक्त-मास्थापनं चाप्यनुवासनक्त । धूमं पिवेत् स्नैहिकमप्रमत्तः • • पिवेत् सुखोष्णं घृतमेव चात्र ॥ हिता यवार्य्य रसेषु सिद्धः पयांसि लेहाः सघृतास्तथैव ॥ १८ ॥

वातकासे विरेचन बस्तिष्मादियोगाः — वातकास में (१) एरण्ड तैल आदि का स्निग्ध विरेचन देना चाहिए। (२) आस्थापन बस्ति तथा अनुवासन बस्ति भी वात और तज्जन्य कास को नष्ट करने के लिये श्रेष्ठ है। (३) वातकास के अन्दर रोगी सावधान होकर स्नैहिक धूमपान का प्रयोग करे तथा (४) वातसंशमन के लिये घृत को थोड़ा सा उष्ण कर मन्दोष्ण दुग्ध अथवा जलानुपान के साथ पीवे। हनके अतिरिक्त मांसरस में सिद्ध की हुई यवागू, सिद्ध दुम्ध, अवलेह और विविध घृतों का प्रयोग करना चाहिए॥ २८॥

विमर्शः—बस्ति—वेळ आदि पशु के मूत्राशय को वस्ति (Bladder) कहते हैं तथा पूर्व काळ में इसी के द्वारा एनिमा दिया जाता था। अतः आयुर्वेद में एनिमा को वस्ति कहते हैं- 'वस्तिमिदीयते यसमात्तसमाद्वस्तिरिति स्मृतः'।

प्रच्छर्दनं कायशिरोविरेका-स्तथैव धूमाः कवलप्रहाश्च । उष्णाश्च लेहाः कदुका निहन्यः कफं विशेषेण विशोषणं च ॥ २६ ॥

कफनकारिचिकित्सा—कफनन्य कासरोग में प्रथम वमन कराके कफ का निर्हरण करा देना चाहिए। पश्चात् जयपाल, स्नुहीदुम्ध आदि कफनाशक उष्ण विरेचक द्रव्यों द्वारा काय-विरेचन एवं अपामार्ग, पिट्पली, कायफल आदि चूर्णों का नस्य देके शिरोविरेचन कर्म कराना चाहिए। तद्नन्तर कफ-नाशक द्रव्यों के द्वारा बनाये हुए धर्मप्रयोगों का पान एवं कर्रतिक्त कपाय द्रव्यों के स्वरस या कार्थों का कवल-प्रह कराना चाहिए। कटु द्रव्यों के द्वारा बनाये हुये उष्ण अवलेह तथा कफ का शोषण करने वाला हक्का, रूच और लघु भोजन कफन कास में हितकारी होता है॥ १९॥

विमर्शः - आयुर्वेद में गण्डूप तथा कवल दो शब्द मुख-रोगों में औषधियों के विलयन या घोलों के प्रयोग के लिये प्रयुक्त होते हैं १ गण्डूप करने के लिये द्रवपदार्थ से मुख को पूर्ण भर लिया जाता है तथा कवल के लिये मुख को द्रव से आधा भरते हैं जिससे उस द्रव को मुख में सब्बारित कर सके असबार्या तु या मात्रा गण्डूपे सा प्रकीतिता। सुखं सब्बार्येत स्त तु सा मात्रा कवले हिता। (भै० र०) विशोषणब लधुरूक्षा-ल्पमोजनम् । अन्ये नानाप्रकारलङ्बनमाहु तथा चोक्तम् - चहु:-प्रकारा संशुद्धिः पिपासा मारुतातपी। पाचनान्युपवासश्च व्याया-मश्चेति लङ्कनम्॥ (सु० उ० ५२)

कटुत्रिकंञ्चापि वदन्ति पथ्यं घृतं कृमिन्नस्वरसे विपकम् । निर्गुण्डिपत्रस्वरसे च पकं सर्पिः कफोत्थं विनिद्दन्ति कार्सम् ॥ ३० ॥

कफकासे कड़ित्रकं घृतानि च सोंठ मरिच तथा पिप्पछी को समान प्रमाण में लेकर खाण्डकट के कपढ़छन चूर्ण बना छें। इस चूर्ण दो १ माशे से ३ माशे की मात्रा में प्रतिदिन मधु के साथ चाटने से कफजकास में अधिक हितकरी होता है। इसके अतिरिक्त (१) वायविडङ्ग के स्वरस या काथ अरेर कलक से सिद्ध किया हुआ घृत अथवा (२) निर्गुण्डी (सम्भालु) के पत्रों के स्वरस (और कल्क) में सिद्ध किया हुआ घृत कफजन्य कास को नष्ट करता है ॥ ३० ॥

विमर्शः — कृभिव्नस्वरसे विषक्षमाई विडङ्गस्वरस्विषक्वं स्वरसालामे च विडङ्गचूणें जलं प्रक्षिप्य रात्रिपर्युषितं कृत्भी याद्यूम् । अन्ये तु कृभिव्नशब्देन कृभिव्नानि यानि द्रव्याणि सुरसादीनि तान्यादुः । निर्गुण्डीपत्रस्वरसे च पक्षभित्यादि, निर्गुण्डीपत्रस्वरसे नीलसिन्धुवार-स्वरसे, नीलसिन्धुवारश्च शेफालिकेति लोके ।

पाठाविडव्योपविढङ्गसिन्धु-त्रिकण्टरास्नाहुतसुग्बलाभिः। श्रृङ्गीवचाऽम्भोधरदेवदारु-दुरालभाभाग्यभयाशटीभिः॥ ३१॥ सम्यग्विपकं द्विगुणेन सर्पि-निद्गिधकायाः स्वरसेन चैतत्। श्वासाग्निसादस्वरभेदिभन्ना-त्रिहन्त्युदीणीनिप पद्ध कासान् ॥३२॥

पश्चकासहरं पाठादिष्ट्रतम् — पाठा, विडलवण, साँठ, मरिच, पिप्पली, वायविडङ्ग, सैन्धव लवण, गोखरू, रास्ना, चित्रक, वला, काकहासीङ्गी, वचा, मोथा, देवदारु, दुरालमा, भारङ्गी, हरद और कच्र इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर ४ पल लेके खाण्ड क्र के जल के साथ पत्थर पर पीसकर करक बना लें, फिर करक से चतुर्गुण घृत (१ प्रस्थ = १६ पल = ६४ तो॰) तथा घृत से द्विगुण (२ प्रस्थ) कञ्चकारी का स्वरस या काथ लेकर सवको एक कर्ल्ड्दार भगोने में डाल कर घृत सिद्ध कर लें। इस घृत को ६ मारो से १ तोले की मात्रा में प्रतिदिन सेवन करने से यह श्वास, अग्निनाश, स्वर्भेद तथा पाँची प्रकार के कार्सों को नष्ट करता है॥ ३१-३२॥ क

विमर्शः—न्योपं=त्रिकदुकम्, सिन्धुः=सैन्धवम्, त्रिकण्टः= गोज्जरकः, हुतभुक् = चित्रकः, अम्भोधरः = सुस्तम् । स्वरभेदः भिन्नान् = कांस्यपात्रादिस्वरभेदेन भिन्नान् ।

> श्वदारिगन्धोत्पत्तसारिवादी-निष्काथ्य वर्गं मधुरब्ब्र-कृत्स्नम्।" घृपं पचेदिश्चरसाम्बुदुग्धैः

, काकोलिवर्गे च सशर्करं तत्।। प्रातः पिवेत् पित्तकृते च कासे

• रतिप्रसूते क्षेतजे च कासे ॥ ३३ ॥

पित्तनक्षयज्ञक्षतकासिविकित्सा—विदारीगन्धादिगण, उत्पलादिगण, सारिवादिगण तथा मधुरादि (काकोल्यादि) गण् की औपधियों को समान प्रमाण में मिश्रित कर ४ प्रस्थ लेकर १६ प्रस्थ पानी में डालकर काथ करके छान लेवें। अथवा इन्हें चारों गणों की औषधियों को पृथक्-पृथक् एक-एक प्रस्थ लेकर चार-चार प्रस्थ पानी में क्वथित कर एक-एक प्रस्थ लेकर चार-चार प्रस्थ पानी में क्वथित कर एक-एक प्रस्थ लेकर चार-चार प्रस्थ पानी में क्वथित कर एक-एक प्रस्थ लेकर चार-चार प्रस्थ पानी में क्वथित कर एक-एक प्रस्थ लेकर होन पर लान लेवें। फिर युत १ प्रस्थ मर ले के काकोल्यादिगण की औषधियों का कल्क्र ४ पल मिलाकर यथाविधि युत सिद्ध कर लेवें। इस युत को ६ माशे से १ तोले भर लेकर ६ माशा शर्करा का प्रचेप देकर पित्तजन्य कास में प्रातःकाल पीवे। यह घृत रतिप्रसूत ( चयज ) कास तथा चैतजकास में भी अच्छा लाभ करता है॥ ३३॥

विमर्शः—स्नेहसाधन करने में द्रव (काथ, स्वरस, जल दुग्ध आदि) पदार्थ पाँच या पाँच से अधिक हों तो प्रत्येक द्रव को उस स्नेह के समान प्रमाण में लेवें तथा पाँच से कम होने पर प्रत्येक को स्नेह से चतुर्गुण गृहीत करें—पन्न प्रमृति यत्र स्युद्धवाणि स्नेहसंविधी । तत्र स्नेहसमान्याहुरवाँक च स्याच्चतुर्गुणम् ॥

खर्जूरभागीं मगधाप्रियाल-मधू लिकैलाऽऽमलकैः समांशैः। चूर्णं सितासीद्रघृतप्रगाढं

त्रीन् हन्ति कासानुपयुज्यमानम्।।३४॥

कासहरः खर्जूरादियोगः— खर्जूर, भारङ्गी, पिष्पली, प्रियाल (चारोली), मधूलिका (मूर्वा की जड़ या मोरवेल), छोटी हलायची और आँवला इन्हें समान प्रमाण लेकर खाण्ड कूट के चूर्ण बनाकर शीशी में भर देवें। इस चूर्ण को ३ माशे से ६ माशे के प्रमाण में लेकर शर्करा ६ माशे भर, शहद ६ माशे भर और छत १ तोले भर के साथ मिश्रित कर चाटने से तीनों प्रकार के (पित्त जन्य क्रुयजन्य और चतजन्य) कास नष्ट हो जाते हैं॥ ३४ है

> रक्ताहरिद्राऽञ्जनविह्नपाठाः मूर्वोपकुल्दा विलिहेत् समांशाः । क्षौद्रेण कासे क्षतजे क्षयोत्थे पिवेदु घृतं चेक्षरसे विपक्कम् ॥३४॥

कासहरं रक्ता दिचूर्ण घृतल्ल— मजीठ, हरिद्रा, सौवीराञ्जन, चित्रक, पाठा, मूर्वा और उपकुल्या (पिप्पली), इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट के चूर्णित कर ३ माशे से ६ माशे के प्रमाण में लेके शहद के साथ पित्तजन्य कास, इतजन्यकास-और चयजन्य कास में चटावें। अथवा घृत १ प्रस्थ लेकर ४ प्रस्थ इन्न के स्वरस में पका के घृत मात्र क्रेय रहने पर ६ माशे से १ तोले प्रमाण में लेकर मन्दोष्ण दुग्ध अथवा जल के साथ मिश्रित कर पीने से उक्त तीओं प्रकार के कास नष्ट होते हैं॥ ३५॥

विमर्शः—डिल्हण ने विद्ध शब्द का अर्थ अजमोदा किया है। इन्नरस के साथ घृत पकाने पर घृत से चतुर्थांश उक्त मिला होदि औषिपों का कर्षक भी मिलाया जा सकता है तथा सम्यक्पाकार्थ घृत से चतुर्गुण पानी मिला सकते हैं।

चूर्णं पिबेदमालकस्य वाऽपि क्षीरेण पकं सघृतं हिताशी ॥३६॥

कासे आमलक चूर्णम् — आँवले के ६ मारी भर चूर्ण को १ तोले घृत में डाल कर पका के दुग्धा नुपान के साथ कास-शान्ति रूपी हित को चाहने वाला व्यक्ति पान करे । ३६॥

चूर्णाति गोधूंमयवोद्भवानि काकोलिवर्गश्च कृतः सुसूच्मः। कासेषु पेयस्त्रिषु कासवद्भिः क्षीरेण सक्षोद्रघृतेन वाऽपि॥ ३७॥ त्रिविधकासहरं गोधूमादिचूर्णम्— गेहूँ का चूर्ण, यव का चूर्ण कर काकोल्यादिगण की औषधियों के किये हुये चूर्ण को समान प्रमाण में मिश्रित कर एक तोले के प्रमाण में लेकर यथोचित दुग्ध (५-१० तोले), शहद १ तोले और घृत १॥ तोले के साथ मिलाकर कास रोगवाले पुरुष त्रिविध (पिचल, चतज और चयजन्य) कासों में पान करें॥ ३०॥

विमर्शः—डल्हणाचार्यं ने लिखा है कि कुछ आचार्यों ने इन तीनों चूर्णों को तीनों प्रकार के कासों में त्रिविध अनुपान के साथ कमशः सेवन करना लिखा है—अर्थात गोधूमचूर्णं को दुग्धानुपान से पित्तजन्य कास में, यवचूर्णं को शहद के साथ चयजन्यकास में तथा काकोल्यादिगण की औषधियों के चूर्णं को घृत के साथ चतजकास में प्रयुक्त करना चाहिए—'केचिद्रोधूमचूर्णंदिचूर्णंत्रयं यथाकमं त्रिषु कासेषु त्रिभरेव क्षीरा-दिभिद्रंवैः पेयमिच्छन्ति' (डल्हण)।

गुडोदकं वा कथितं पिवेद्धि क्षोद्रेण शीतं मरिचोपदंशम् ॥३८॥

कासे गुडोदकम् — गुड़ का पानी अथवा गुड का शीतकषाय विधि से काथ वनाकर कपड़े से छानकर शीतल होने पर उसमें शहद ६ माशे तथा काली मिरचों का चूर्ण ३ माशे भर मिला के सेवन करने से कास रोग नष्ट होता है ॥ ३८॥

प्रस्थत्रयेणामलकीरसम्य

ग्रुद्धस्य दत्त्वाऽर्धतुलां गुड़स्य । चूर्णीकृतैर्प्रन्थिकचन्यजीर

व्योपेभकृष्णाह्पुषाऽजमोदैः ॥३६॥

विडङ्गिसन्धुत्रिफलायवानी-

पाठाऽग्निधानयैश्च पिचुप्रमाणैः।

दत्त्वा त्रिवृच्चूर्णपलानि चाष्टा-

वष्टौ च तैलस्य पचेद् यथावत् ॥४०॥

तं भक्षयेदक्षफलप्रमाणं

यथेष्टचेष्टसिसुगन्धियुक्तम्।

अनेन सर्वे प्रहणीविकाराः

सन्धासकासस्वरभेदशोथाः ॥ ४१ ॥

शाम्यन्ति चायं चिरमन्तरग्नें-

र्हतस्य पुंस्त्वस्य च वृद्धिहेतुः।

स्त्रीणाञ्च वनध्याऽऽमयनाशनः स्यात्

कल्याणको नाम गुडः प्रतीतैः ॥४२॥

कासश्वासादिहरः कल्याणगुडः — आँवलों के ३ प्रस्थ स्वरस्त में शुद्ध गुड़ आधी तुला (५० पल = २०० तो०) मिलाकर लेह के समान पाक करना चाहिए। आसन्नपाकावस्था में पिपरामूल चूर्ण १ पल, जीरक चूर्ण १ पल, चन्य चूर्ण १ पल, शुण्ठी चूर्ण १ पल, मिरच चूर्ण १ पल, पिष्पली चूर्ण १ पल, गजपीपल का चूर्ण १ पल, हपुषा का चूर्ण १ पल, अजमोद का चूर्ण १ पल, वायविडङ्ग का चूर्ण १ पल, पीसा हुआ सैन्धव लवण १ पल, हरड़ का चूर्ण १ पल, बहेड़े का चूर्ण १ पल, अवावले का चूर्ण १ पल, यमानी का चूर्ण १ पल, पाठा का चूर्ण १ पल, चित्रक की जड़ का चूर्ण १ पल, धनिये का चूर्ण १ पल, चित्रक की जड़ का चूर्ण १ पल, धनिये का चूर्ण १ पल, चित्रक की जड़ का चूर्ण १ पल, धनिये का चूर्ण

१ पल, निशोध का चूर्ण ८ पल भर मिलाकर सवको कल्ली या लकड़ी के मर्दक से भलीभांति घोटकर तिल का तेल ८ पल मिलाकर थोड़ी देर पाक के गाड़ा पाक कर लें। फिर इस अवलेह के शीतल होने पर उसमें दालचीनी की चूर्ण १ पल, लोटी इलायची का चूर्ण १ पल और तेजपात चूर्ण १ पल भर मिलाकर कल्ली या लकड़ी से अच्ली प्रकार मिश्रत कर मृतवाण में भर देवें। इस कल्याणगुड़ के प्रतिदिन एक-एक कोल (वदरफल) भर सेवन करने से सर्व प्रकार के प्रहणीविकार, श्वास, कास, स्वरभेद की स शोध ये रोग नष्ट हो जाते हैं तथा नष्ट हुई शरीर की अन्तरिझ (पाचकाझि) और नष्ट हुए पुरुषत्व की बृद्धि होती है तथा खियों के वन्ध्या रोग को यह कन्याण गुड नष्ट करता है। यह योग कल्याणगुड इस नाम से उक्त रोगों को नष्ट करने में प्रसिद्ध है॥ ३९-४२॥

> द्विपञ्चमूलेभकणाऽऽत्मगुप्ता-भागीशटीपुष्करमूलविश्वान् । पाठाऽमृताप्रन्थिकशङ्खपुष्पी-रास्त्राऽग्न्यपामागेवलायवासान् ॥ ४३ ॥ द्विपालिकान् न्यस्य यवाढकञ्च हरीतकीनाञ्च शतं गुरूणाम् । द्रोणे जलस्याढकसंयते च . काथे कृते पूतचतुर्थभागे ॥ ४४ ॥ पचेत् तुलां शुद्धगुडस्य दत्त्वा पृथक् च तैलात् कुडवं घृताच । चूर्णेख्न तावनमगधोद्भवाया देयञ्च तस्मिन्मधु सिद्धशीते ॥ ४४ ॥ रसायनात् कर्षमतो विलिह्याद् द्वे चाभये नित्यमथाशु हन्यात् । तद्राज्यद्मप्रहणीप्रदोष-शोफाग्निमान्द्यस्वरभेदकासान् ॥४६॥ पाण्डवामयश्वासशिरोविकारान हृद्रोगहिकाविषमज्वरांश्च । मेधाबलोत्साहमतिप्रदब्च

वगस्यावहेह:—दोनों पञ्चकमूल अर्थात् शालपणीं, पृष्ठ-पणीं, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और गोखरू ये लघु पञ्चमूल के द्रन्य तथा विच्च की छाल, सोनापाठे की छाल, गम्भारी की छाल, पाढल की छाल तथा अरणी की छाल ये बृहत्पञ्चमूल के द्रन्य, और गजपीपल, कौञ्च के बीज, भारङ्गी, कच्र, पोहरूरमूल, सींठ, पाठ, गिलोय, पिष्पलीमूल, शञ्चपुष्पी, रासना, चित्रक, अपामार्ग, बला (खरेटी) की जड़ और घमासा ये प्रत्येक द्रन्य दो दो पल, यव १ आढक (४ प्रस्थ = ६४ पल = २५६ तो०), बड़ी हरहें संख्या में १०० लेकर जल १ दोण (४ आढक = १६ प्रस्थ = १०२४ तो०) तथा १ आढक (२५६ तो०) लेके सबको एक बड़े कलईदार भगोने में डालकर छाथ करें। जब चौथाई शेष रह जाय तब

चकार चैतद्भगवानगस्त्यः ॥ ४७ ॥

छानकर उसमें १ तुला (१००एल=४०० तो०) शुद्ध पुराणा
गुड़ घोलकर उसमें उक्त स्विन्न की हुई १०० हरहें, तथा घृत
और तैल दोनों पृथक पृथक एक-एक छुड़व (आधा २
शराव=४ पल) मिलाकर इन सबकी यथाविधि पकावें।
पकते पकते जब लेह के समान हो जाय तब उसमें पिष्पली
का कपड़लुन चूर्ण ४ पल और शहद ८ पल (३२ तो०)
निला के कुछ मिनिट तक और पकाके उतार लें। फिर इस
रसायन में से प्रतिदिन १ कर्ष (१ तोला) सेवन कर उपर
से उक्त पक हरहें दो खा लेनी चाहिए। इस प्रकार इस
अगस्त्यावलेह को प्रतिदिन सेवन करने से यह राजयचमा,
प्रहणी विकार, शोफ, अग्निमान्द्य, स्वर्भद कास, पाण्डुरोग,
धास, शिर के रोग, हदय के रोग, हिनका और विषमज्वर
को नष्ट करता है तथा मेधा (धारणा शक्ति), वल और
उत्साह को अधिक बढ़ीता है। इस रसायन को भगवान

कुलीरशुक्तीचटकैणलावा-न्निष्काध्य वर्ग सधुरं च कृत्स्नम्। पचेद् घृतं तत्तु निषेव्यमाणं

हन्यात् कृतीत्थ्यं क्षयजञ्ज कासम् ॥४८॥
कुलीरादिष्ट्रतम्—केंकदा, कीटयुक्त जलशुक्ति, चिद्रिया,
हरिण और लावा (बटेर) तथा काकोल्यादि मधुरवर्ग की
समस्त औषधियों को खाण्ड क्ट्रकर सबको ४ प्रस्थ प्रमाण
में लेके १६ प्रस्थ जल में उवालकर ४ प्रस्थ दोष रखके छान
लेवें। फिर इस काथ में चृत १ प्रस्थ डालकर यथाविधि
सिद्ध कर लें। प्रतिदिन इस चृत को ६ मारो से १ तोले
प्रमाण में लेके सेवन करने से चतजन्य कास, च्यजन्य कास
और चकारात् पित्तजन्य कास नष्ट हो जाते हैं ११४८॥

विमर्शः—कुछ लोगों का मत है कि उक्त घृत में जीवगीयगण की मधुर औषधियों का करक ४ पल मिला के घृत सिद्ध करना चाहिए।

शतावरीनागबलाविपकं घृतं, विधेयश्च हिताय कासिनाम् ॥४६॥ इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते काय-यिकित्सातन्त्रे कासप्रतिषेधो नाम द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥४२॥

शतावरी पृतम् — शतावरी तथा नागवला को दो-दो पर्ध्र लेकरू १६ प्रस्थ जल में कथित करके ४ प्रस्थ नेष रहने पर लानकर इसमें १ प्रस्थ पृत तथा शतावर और नागवला का कलक शिक्ति, ४ पल मिलाके यथाविधि पृत सिद्ध कर लें। इस पृत को कासरोगियों के हित के लिये प्रयुक्त करना चाहिए॥ ४९॥

इति श्री अभ्विकादत्तशास्त्रिविरचितायौ सुश्रुतसंहिता-भाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे कास्प्रतिषेधो नाम द्विपञ्चाश्चनमोऽध्यायः॥

## त्रिपश्चाद्यात्तमोऽध्यात्यः

अथातः स्वरभेदप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः॥ २॥

अब इसके अनन्तर स्वरभेदप्रतिपेध नामक अध्याय का व्याख्यान पारस्भ करते हैं जैसा कि अगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२ ॥

विमर्शः—कास के समान चिकित्सासाम्य होने से कास के अनन्तर रैवरमेद-चिकित्सा प्रारम्भ की है। मधुकोषकार ने छिला है कि प्राणवायु और उदानवायु की दुष्टि का साधम्य होने से कास-श्वास रोग में स्वरभेद उपद्रवस्वरूप हो जाता है। इसछिये कास-श्वासानन्तर स्वरभेद का प्रकरण प्रारम्भ किया है।

अत्युचभाषणविषाध्ययनातिगौत-शीतादिभिः प्रकृपिताः पवनाद्यस्तु । स्रोतःसु ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठां

हन्युः स्वरं भवति चापि हि षड्विधः सः॥
स्वरभेदस्य हेतुसम्माप्तिसंख्या — वहुत ऊँचे स्वर से बोळना
या भाषण देना, विषसेवन, अधिक उच्चस्वर से अध्ययन
तथा आवात के समान प्रकोपक कीरणों से प्रकृपित हुये
वातादि दोष स्वरवाहक स्रोतसों में अधिष्ठत होकर स्वर को
नष्ट कर देते हैं। इसको स्वरभेद कहते हैं एवं यह स्वरभेद
६ प्रकार का होता है ॥ ३ ॥

विसर्शः - अध्ययनमुचैर्वेदादिपाठः । अभिवातः कण्ठादिदेशे लगुडादिभिराषातः। कण्ठ आदि स्यानी पर लाठी आदि का प्रहार होना । स्रोतःमु स्वरवहेषु-शब्दवाहिनीषु धमनीषु । अर्थात् आयुर्वेद में स्वर्की वहन करने वाले स्रोतस् चार माने गये हैं। इनमें दो के द्वारा भाषण तथा दो के द्वारा घोष होता है -'द्राभ्यां भाषते, द्राभ्यां घोषं करोति । आधुनिक दृष्टि से दो अरयावर्तनीस्वरयन्त्रगा (Recurrent laryngeal nerves) तथा दो ऊर्ध्वगा स्वरयन्त्रगा (Superior laryngeal nerves) का दो से भाषण और दो से घोष कार्य होना माना जा सकता है। बोलते समय शब्दोचारण में होने वाले विकारों को स्वरभेद कहते हैं। स्वर में विकार साधारणतया स्वरयन्त्र (Larynx) की स्थानिक विकृति तथा वाणी के मस्तिष्क-स्थित केन्द्र की विकृति के कारण होता है। स्वर का आंशिक या पूर्णरूप में नष्ट होना इनकी विकृति के प्रमाण पर निर्भर है। यहाँ वर्णित स्वरभेद का ताल्पर्य स्थानिक विकृतिजन्य विकार से ही है। स्थानिक कारगों से होने वाले स्वरभेद की विकृति की तीवता के अनुसार खरस्वरता ( Hoarseness of voice), भाषगकुरुवा (Dysphasia), स्वरसाद (Aphonia) उत्पन्न होते हैं। यह अवस्था तीव स्वरयन्त्रशोध ( Acute or catarrhal laryngitis ), सशोफ स्वरयन्त्रेशीथ (Oede matus laryngitis ), रोहिणीसद्दारीगकृत स्वरयन्त्रशोथ तथा प्राणस्वरयन्त्रशोथ (Chronic laryngitis) में पाई जाती है। मह्तिकात वाणीकेन्द्र में किसी प्रकार को विकृति होने पर यदि स्वर का पूर्णतया विनाश हो जाय तो उसे पूर्ण स्वरनाश ( Aphasia ) कहते हैं । इसका कारण वाणीकेन्द्र की भयद्वर विकृति है। जिस अवस्था में स्वर का आंशिक

नाश होता है उसे डिस्फेजिया (Dysphasia) कहते हैं। इनके अतिरिक्त एक तीसरी अवस्था भी होती है जैसे गद्गद्स्वरता ( Dysarthria ) कहते हैं। इसमें भी छत्त्रण वाककुच्छ्ता ( Dysphasia ) के समान ही होते हैं किन्त यह अवस्था स्वर के साधन स्वयरन्त्र, ओष्ट, जिह्वा तथा तालु के घात ( Paralysis ) के कारण होती है । इसमें पेशी और नाड़ीतन्तु के मध्य का सम्बन्ध नष्ट हो जाता है। इनके अतिरिक्त वाक्केन्द्र में व्यापक विकृति होने पर छिखने, पैदने और सुनने में से किसी एक या अनेक किया में भी विकृति होती है और उनके आधार पर भी स्वरसाद के अनेक भेदों का वर्णन एछोपेथी में मिलता है। स्वरभेद में स्वरयन्त्र या शब्दोत्पादक अन्य अवयवों की विकृति का होना अवश्युम्भावी होता है। अतः शब्दोत्पत्ति का साधारण क्रम भी समझ लेना पारमावश्यक है - आत्मा बुद्ध समेत्यार्थान् मनो युङ्के विवक्षया । मनः कायाग्निमाइन्ति स प्रेरयति मारुतम् ॥ मारुतस्तुरसि चरन् मन्द्रं जनयति स्वरम् । सोदीर्णो मूध्न्यभिह्त्वो वक्रमापद्य मारुतः ॥ अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा। जिह्नामूलब्ब दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च॥ (पाणिनीयशिचा) बुद्धि से संयुक्त आत्मा कुछ कहने की इच्छा से मन को इस कार्य के लिये नियुक्त करता है, क्योंकि मन ही इन्द्रियों से साचात् सम्बन्ध स्थापित करके बोलने की क्रिया का सम्पादन कर सकता है। किन्तु भौतिक विज्ञान पर आधारित आधुनिक विज्ञान आत्मा और मन की सत्ती को स्वीकार न करके इस किया को बुद्धि या वाणी के केन्द्र (Centre for speach ) और जिह्वा तथा अन्य सहायक पेशियों का ही कार्य मानता है। प्राचीनों ने इस भौतिक विज्ञान के स्तर से कुछ अधिक विचार करके आत्मा और मन की सत्ता का भी निर्देश इस विषय में किया है। मन शरीराग्नि को प्रेरित करता है एवं शरीराग्नि वायु को। यह वायु उरःस्थल में घूमता हुआ ऊर्ध्वंगति से मुर्घा स्थान में टकरा कर मुख में आता है एवं वर्णीत्पत्ति के आठ स्थान उर, कण्ठ, शिर, ज़िह्वामूल, दन्त, नासिका, ओष्ठ तथा तालु के सम्पर्क से वणों की उत्पत्ति करता है। अर्थात् शब्दोत्पत्ति या विशिष्ट स्वरोत्पत्ति के लिये इन सब या कुछ स्थानों से प्रयत्न किया जाता है। इन्हीं प्रयतों के बाह्य और आभ्यन्तर दो भेद होते हैं। कुछ वर्णो की उरपत्ति में आभ्यन्तर प्रयत और कुछ की उत्पत्ति में बाह्य प्रयत्ने सहायता करते हैं। पुनः इन प्रयत्नों के भी अनेकविध भेद होते हैं। उक्त आठ स्थानों एवं उनके द्वारा किये गये दो प्रयत्नों के फलस्वरूप असंख्य प्रकार की ध्वनियों की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार का प्रयरन एवं जो स्थान बोलने में कार्य करेगा वैसी ही विशिष्ट ध्वनि से युक्त शब्द की भी उत्पत्ति होगी। महर्षि पतञ्जिल ने भी महाभाष्य के पस्प-शाहिक में शब्दोत्पत्ति का वर्णन आलङ्कारिक रूप में करते हुये कहा है - चारवारि शृक्षास्त्रयोऽस्य पादाः दे शीर्षे सप्त इस्ता-सोऽस्य । त्रिया बद्धो वृषमो रोरवीति, महो देवो मर्स्या आविवेश ॥ यहाँ पर त्रिधाबद्ध शब्द ही महत्त्वपूर्ण है । अर्थात् उर, कण्यू तथा शिर इन तीन स्थानों में शब्द बँधा हुआ है। इनके प्रयूरन के बिना शब्दोरपत्ति नहीं हो सकती । शिर शब्द से मुर्घा या आधुनिक दृष्टि से मस्तिष्कस्थित भाषणकेन्द्र का भी प्रहण किया जा सकता है।

शब्दोःपत्ति के विषय में प्राचीन महर्षियों का यही सिद्धान्त है। आधुनिक वैज्ञानिक शारीर रचना एवं शारीर कियु। विज्ञान के आधार पर शब्द की उत्पत्ति निम्न प्रकार से मानते हैं। वहिःश्वसन (Expiration) के समय फुफ्फुस से निक-लने वाली वायु से तरङ्गायित ध्वन्युत्पादक रज्जुकाओं (Vocal cords ) के द्वारा ध्वन्युत्पत्ति होती है । ये रज्जुकाएँ संख्या में दो होती हैं एवं श्वसन-निलका के उपरितन भाग में इश्वत तरुणाश्यिघटित मञ्जूषा में रखी रहती हैं। इस मञ्जूषा को स्वरयन्त्र (Larynx) कहते हैं। इसमें वायु की तरङ्गी सै तरङ्गायित ध्वन्युत्पादक रज्जुकाओं के द्वारा उत्पद्यमान शब्द जिह्ना, दुन्त एवं ओष्ठों के प्रभाव से विभिन्न रूपों को धारण कर लेता है-The fundamental tones of the voice are produced by the current of expired air causing the vibration of the vocal cords, twobands contained in a cartilaginous box placed at the top of the wind sipe or trachea. This box is called the laryax. the sounds produced here are modified by other parts such as the tongue, teeth and lips. इस प्रकार जब वाय ध्वन्युत्पादक रज्जुकाओं को स्पर्श करता हुआ ऊपर आता है तो मुख, नासा एवं अन्त्रनिकका का प्रारम्भिक भाग (Pharynx) की भी विशिष्ट आकृति वन जाती है। इसी का दूसरा नाम प्रयत्न है। इसके ही परिणामस्वरूप विभिन्न स्वरों की उत्पत्ति होती है। इसके लिये बाँसुरी का उदा-हरण पर्याप्त है। इस प्रकार शब्द या स्वर की विभिन्नता वाय, उससे तरङ्गावित ध्वन्युरपादक रज्जुका तथा जिह्ना आदि शब्द के स्थानों की प्रकृति पर निर्भर है। वाय जिस प्रकार के प्रयत्न से ध्वन्युत्पादक रज्जुकाओं में तरङ्ग उत्पन्न करेगी एवं इन तरङ्गों का जिन स्थानों से सम्पर्क होगा उसी के अनुसार ध्वनि एवं शब्द में विशेषता पाई जावेगी। इन स्वरोत्पादक अङ्गों के स्वस्थ रहने पर स्वर भी प्रकृत रहता है, किन्तु किसी-कारण से इनमें साचात् या परम्परया विकृति होने से स्वरभेद नामक रोग की उत्पत्ति होती है। विभिन्न निदान विभिन्न दोषों को प्रकुषित करते हैं, अतः स्वरभेद भी विभिन्न दोषों के छच्चों से युक्त होता है। इसी आधार पर इसके वातिक आदि भेद किये गये हैं। विपप्रयोग से तो तीनों ही दोष प्रकृषित होकर स्वरभेद उत्पन्न करते हैं। स्वरयन्त्र में विकृति होकर स्वरभेद होता है तथा इसके कारण स्वरयन्त्र के राजयदमा या अन्य कारणीं से उत्पन्न तीव एवं पुराणशोध कहते हैं। फुफ्फुसजन्य विकारों से भी इवरभेद हो सकता है। इसके अतिरिक्त फिरङ्ग के कारण स्थानीय एवं सार्वदेहिक प्रभाव होने के पश्चात् भी स्वर-विकृति देखी गई है। नाग्मयाचार्य ने भी सुश्रुतानुसार इसके ६ भेदों का ही निरूपण किया है - 'दो पैब्यंस्तैः समस्तैश्र क्षयात षष्ठश्च मेदसा। स्वरमेदो मनेत (वाग्मट) अन्यत्र भी वातज, पित्तज, कफज्, त्रिदोषज, मेदोजन्य तथा चयजन्य ऐसे ६ भेद लिखे हैं - 'वातादिभिः पृषक् सर्वे मेंदसा च क्षयेण च'। चरक ने स्वरभेद नामक रोगों का स्वतन्त्र वर्णन्न न करके राजयचंभा के एक उच्चणरूप में वर्णन करते हुए उसके विभिन्न भेदों का भी वर्णन किया है। अर्थात् वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, कासजन्य तथा पीनसजन्य ऐसे ६ भेद हैं।

वातात पित्तात् कफाद्रुक्तात्कासवेगासत्सपीनसात् । स्वरभेदो भवेद्वाता-द्रुक्षः क्षामश्रकः स्वरः॥ तालुकण्ठपरिष्कोषः पित्ताद्वकुर्भसूयते । कफाद्भेदो विबद्धश्वः स्वरः खुरखुरायते ॥ सन्नो रक्तविबद्धत्वात् स्वरः क्वच्छ्रस्प्रवर्तते । कासातिवेगात् कषणः पीनसात्न कफवातिकः॥ (च० चि० अ०८)

वातेन कृष्णनयनाननमूत्रवर्चा भिन्नं शनैर्वदित गद्गर्वत् स्त्ररञ्च ।
पित्तेन पीतवदनाक्षिपुरीपमूत्रो

त्रयाद् गलेन परिदाहसमन्वितेन ॥ ४॥

वातिपत्तनस्वरमेदयोर्लक्षणम् – वात के कारण रोगी के नेत्र, मुख, मूत्र और मल कृष्ण वर्ण के होते हैं तथा वह भिन्न (अनवस्थित) रूप से और धीरे से बोलता है एवं उसका स्वर गद्गगदयुक्त हो जाता है तथा पित्त के कारण मुख, नेत्र, मल और मूत्र पीत वर्ण के हो जाते हैं तथा रुग्ण दाहयुक्त कण्ठ से बोलता है ॥ ४॥

कृच्छ्रात् कफेन सततं कफरुद्धकण्ठो मन्दं शनैर्वदति चापि दिवा विशेषः। सर्वात्मके भवदि सर्वविकारसम्प-

द्व्यक्तता च वचैसस्तमसाध्यमाहुः ॥ ४ ॥

कफसित्रपातजस्तरभेदयोर्लक्षणम् कफ के कारण बोल्ने में कृच्छ्रता (किनता) होती है, तथा सदा कण्ठ कफ से अवरुद्ध सा रहता है एवं रुग्ण मन्दस्वरसे बोलता है। दिन में कफ के चीण होने से रुग्ण थोड़ा थोड़ा बोलता है, किन्तु रात्रि में कफ के द्वारा कण्ठ के अवरुद्ध हो जाने से प्रायः नहीं बोल सकता है। त्रिदोपजन्य क्यरभेद में वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों के लच्चणों की प्रादुर्भाव हो जाता है। विशेषकर इसमें वाणी की अव्यक्तता होती है। ऐसे स्वर भेद को असाध्य कहते हैं॥ ५॥

धूरुयेत वाक् क्ष्यकृते क्ष्यमाप्तुयाच वागेष चापि हतवाक् परिवर्जनीयः ॥ ६॥

क्षयजस्वरभेदिकक्षणम् — च्रय के कारण उत्पन्न हुए स्वर-भेद में बोळते समय मुख से धुआँ सा निकळता है तथा उसकी वाणी चीण-सी हो जातमे है। जब च्यजन्य स्वर-भेद का रोगी हतवाक् (बोळने में असमर्थ) हो जाता है तब यह अविकिरस्य होता है॥ ६॥

अन्तर्गत्तं स्वरमलदयपद्ञ्चिरेण मेदश्चयाद्वदति दिग्धगल्रेष्ठतातुः ॥ ७ ॥०

मैदोजन्यस्तूरभेदलक्षणम्—मेदोधातु की वृद्धि होने से उरपन्न शुन् स्वरभेद में गले, ओष्ठ, तालु तथा स्वरतन्तुओं के मेद द्वारा आच्छादित रहने से रोगी गले के अन्दर ही बोळता है तथा देर से बोलता है। जो कुछ भी बोलता है वह समझ में नहीं आता। अर्थात् कुछ, पद स्पष्ट होते हैं और कुछ नहीं॥ ७॥

क्षीणस्य वृद्धस्य क्र्शस्य चापि चिरोत्थितो यश्च सहोपज्ञातः । मेदस्वनः सर्वसमुद्भवश्च • स्वरामयो यो न स सिद्धिमेति ॥ = ॥

असाध्यस्वरभेदृ लक्षणम् — चीण मांस वाले, वृद्ध तथा कृश पुरुष में उत्पन्न हुआ स्वरभेद तथा चिरकाल से उत्पन्न स्वरभेद एवं जन्मजात स्वरभेद, मेदस्वी पुरुष का स्वरभेद और सर्व दोषों के प्रकोष से उत्पन्न हुआ स्वरभेद चिकित्स? करने पर भी ठीक नहीं होता है ॥ ८॥

विमर्शः—मेदरहित रोगी को मेदोदुष्टि से होने वाला स्वरभेद तो साध्य ही है। सहज भी साध्य नहीं है, क्योंकि उसमें भाषणकेन्द्र (Centre for speach) का ही अभाव रहता है। सर्व सम्पूर्ण लज्ञणवाला स्वरभेद भी असाध्य होता है।

स्तिग्धान् स्वरातुरनरानपकृष्टदोषान् .न्यायेन तान् वैमनरेचनबस्तिभिश्च । . नस्यावपीडमुख्धावनधूमलेहैः

सम्पाद्येच विविधैः कवलमहैश्रा ॥ ६॥

स्वरभेदसामान्यचिकित्सा—स्वरातुर (स्वरभङ्ग) के मनुष्यों को प्रथम स्नेहित कर पश्चात् यथाविधि वमन, विरेचन और वस्ति द्वारा वातादि दोषों को बाहर करके नस्य, अवपीइन, मुख्धावन, धूमपान, अवलेह और नाना प्रकार के कवल प्रहों से चिकित्सा करे॥ ९॥

विमर्शः — सिम्धान् कफजन्य तथा मेदोजन्य स्वरभेद्
अपतर्पण (रूज्) चिकित्सा के द्वारा साध्य होने से इनमें
स्नेहन युक्त नहीं है। फिर भी कफ और मेद के विनाशक
दृग्यों से सिद्ध किये हुये खेहों से खेहनकर्म करना छाभ-दायक होता है। क्योंकि मेद और कफजन्य स्वरभेद में भी
वायु का सम्बन्ध होने से वातजयार्थ खेहनिकिया आवश्यक
द्वी है। मुख्यावनं गण्डुषादि। मुखं सन्नार्थते या तु गण्डूषे सा
प्रकीर्तिता। असन्नार्था तु या मान्ना कवले सा प्रकीर्तिता।

यः श्वासकासिविधरादित एव चोक्तः स्तद्धाप्यैशेषमवतारियतुं यतेत । वैशेषिकद्ध विधिमृद्ध्वमतो वदामि तं वै स्वरातुरिहतं निखिलं निबोर्धं ॥ १० ॥

स्वरमेदेश्वासकासिविकित्सातिदेशः —श्वास कास के रोगप्रकरण के प्रारम्भ में जो विधि कही है उसको सम्पूर्ण रूप से स्वर-भेद में प्रयुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा उससे भी जो विशेष चिकित्साक्रम है उसे अब यहाँ से आगे वर्णित किया जाता है, जिसे स्वरभक्त के रोगी के हिताथ पूर्ण रूप-से जानना आवर्यक है ॥ १०॥

स्वरोपघातेऽनिलजे भुक्तोपरि घृतं पिवेत्। कासमदंकवार्ताकमार्कवस्वरसे श्वतम्।। पीतं घृतं हन्स्यभितं सिद्धमार्त्तगले रसे।। ११॥

वातजस्वरभेदिविकित्सा — वायु के प्रकोप से उत्पन्न हुए स्वरभेद में भोजन करने के पश्चात घृतपान कराना चाहिए। कासमर्द (कसोक्षी), वार्ताक (कटेरी) की जड़ या पञ्चाङ्ग और मार्कव ( मुझराज ) इनका स्वरस अथवा काथ ४ प्रस्थ लेकर १ प्रस्थ घृत में डाल के अग्नि पर चढ़ा के घृतावशेष पाक कर लें। इस घृत को ६ माशे से १ तोले के प्रमाण में प्रतिदिन सेवन करने से वातजन्य स्वरभेद नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार आर्तगल ( ककुभ = अर्जुन ) की छाल के चतुर्गुण काथ में सिद्ध किये हुये घृत का पान करने से वात-जन्य रवरभेद रोग नष्ट होता है॥ ११॥

यवदाराजमोद्राभ्यां चित्रकामलकेषु वा । देवदाविग्निकाभ्यां वा सिद्धमाजं समाक्षिकम् ॥ १२ ॥

वातजस्वरभेदे घृतत्रयम्—(१) यवचार २ पळ, अजमोदा २ पळ ले कर पत्थर पर पानी के साथ पीस के कर्क वना छें। फिर बक्री का घृत १ प्रस्थ तथा पानी ४ प्रस्थ डाळ कर यथा-विधि घृत सिद्ध कर छें। (२) चित्रक की जड़ की छाळ अथवा जड़ और ऑवले दोनों का करक ४ पळ, घृत १ प्रस्थ, पानी ४ प्रस्थ, यथाविधि घृत सिद्ध कर छें। (३) देवदार तथा अजमोदा का करक ४ पळ, घृत १ प्रस्थ एवं सम्यक् पाकार्थ जळ ४ पस्थ छे के यथाविधि घृत सिद्ध कर छें। इन तीनों घृतों में से कोई एक घृत ६ मारो से १ तोळे प्रमाण में छे के द्विगुण शहद मिळा कर प्रतिदिन सेवन करने से वातजन्य स्वरभङ्ग नष्ट होता है॥ १२॥

सुखोदकानुपानो वा ससर्पिष्को गुडौदनः ॥ १३॥

स्वरमङ्गे गुडौदनप्रयोगः—गुड़ के पानी में चावल पका के उनमें अच्छा घी डाल कर कुछ मन्दोष्ण पानी के अचुपान के साथ सेवन करने से वातज स्वरभङ्ग-रोग नष्ट होता है ॥१३॥

क्षीरानुपानं पित्ते तु पिवेत् सर्पिरतन्द्रितः। अश्नीयाच ससर्पिष्कं यष्टीमधुकषायसम्।। १४॥

पैत्तिक खरभेद चिकित्सा — पित्तजन्य स्वरभङ्ग को नष्ट करने के लिये अतिनद्दत (आलस्यरहित) हो के दुग्ध के अनुपान के साथ घृत का सेवन करना चाहिए तथा पथ्य में चुधा लगने पर मुलेठी के द्वारा सिद्ध किये हुये दुग्ध में चावल पका के उनमें घृत डाल कर सेवन करें अथवा मुलेठी के ३ माशे चूर्ण का पायस (चीराच = दुग्धिसिद्ध चावल) में प्रचेप दे के भोजन करना चाहिए॥ १४॥

लिखान्मधुरकाणां वा चूर्णं मधुघृताप्लुतम्। शतावरीचूर्णयोगं बलाचूर्णमथापि वा।। १४।।

पैत्तिकस्वरमेरे मधुरकादियोगाः—काकोल्यादि मधुरवर्ग की औषियों के ३ माशे से ६ माशे चूर्ण को शहद ६ माशे तथा घृत १ तोले के साथ मिश्रित कर चटावें। अथवा केवल शतावर के ६ माशे.चूर्ण को शहद और घृत के साथ चटावें। किंवा शतावर के चूर्ण को उक्त काकोल्यादि मधुरवर्ग की औषियों के चूर्ण के साथ मिला के शहद और घृत के साथ चटावें। अथवा बला (खरेटी) की जड़ के चूर्ण को काकोल्यादि चूर्ण में साथ संयुक्त किंवा स्वतन्त्र रूप से मधु और घृत में मिला के चटावें॥ १५॥

पिवेत् कट्नि मूत्रेणं कफजे स्वरसङ्ख्ये। तिह्याद्वा मधुतै लाभ्यां भुक्त्वा खादेत् कट्नि वा १।१६।। कफजस्वरभेदचिकित्सा—कफ के प्रकोप के कारण उत्पन्न हुये स्वरभेद में कड़ (चरपरे) द्रव्यों—जैसे सींठ, मिर्च और पिप्पली आदि के चूर्ण को ३ माशे से ६ माशे प्रमाण में लेकर गोमूत्र के सहपान या अनुपान के साथ सेवन करना चाहिए। अथवा कटु द्रव्य चूर्णों को शहद और तेल के साथ चाटें। अथवा भोजन करने के पश्चात् कटु द्रव्यों का सेवन करें॥

स्वरोपघाते मेदोजे कफवद्विधिरिब्यते । सर्वजे क्षयजे चापि प्रत्याख्यायाचरेत् क्रियाम् ॥ १०॥

मेदिखदीषक्षयज्ञस्वरभेदिचिकित्सा— मेदोधातुं की दुष्टि के कारण उत्पन्न हुये स्वरभेद रोग में कफजन्य स्वरभेद के समान ही व्विकित्सा करनी चाहिए तथा त्रिदोषजन्य एवं चय के कारण उत्पन्न हुये स्वरभेद रोग की असाध्य होने से निषेध करके कर्तन्य बुद्धया चिकित्सा करे॥ १७॥

शर्करामधुमिश्राणि शृतानि मधुरैः सह ।

• पिवेत् पयांसि यस्योच्चेर्वद्तोऽभिहतः स्वरः ॥ १८॥

इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सातन्त्रे, छर्दिप्रतिषेधो नाम (पञ्चद्शोऽध्यायः,
आदितः) त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४३॥

अत्युचमाषणोत्यस्वरभेदचिकित्सा—गोदुग्ध, भेंस के दुग्ध अथवा वकरी के दुग्ध में से दोषानुसार किसी एक के दुग्ध को लेकर काकोल्यादि मधुरवर्ग की औषधियों के कल्क (और स्वरस या काथ) के साथ सिद्ध करके शर्करा और शहद का प्रचेप देकर उच्चेभाषणजन्य स्वरभङ्ग के रोगी को प्रतिदिन पिलावें॥ १८॥

विमर्शः — स्वरमङ्गे चरकोक्तयोगाः — वलाविदा रगन्थावैविदार्था मधुकेन वा। सिद्धं सलवणं सिर्णनंस्यं स्यारस्वर्यमुत्तमम् ॥ अथवा प्रपौण्डरीकं मधुकं पिप्पली बृहती वला। क्षीरं सिर्पश्च तिसद्धं स्वर्यं स्यात्रावनं परम् ॥ स्वरमेदे पथ्यानि — स्वेदो विस्तर्धृमपानं विरेकः कवलग्रहः । नस्यं माले शिरावेधो यवा लोहितशालयः ॥ इसायवीतात्रचूडकेकिमांसरसाः सुराः । गोकण्टकः काकमाची जीवन्ती बालमूलकम् ॥ द्राक्षा पथ्या मातुलुङ्गं लशुनं लशुणाईकम् । ताम्बूलं मिर्चं सिर्पः पथ्यानि स्वरमेदिनाम् ॥ वलपुष्टिपदं दृशं कफ्वं स्वरसेदे हितं मतुम् ॥ स्वरमेदेऽपथ्यानि — आमं किपरथं बकुलं शालुकं जाम्बवानि च । तिन्दुकानि कषायाणि विमं स्वप्नं प्रजल्पनम् ॥ अम्लं दिधं च यत्नेन स्वरमेदी विवर्जयेत् । नात्राभिष्यिद संसेव्यं न च शीतिकया हिता ॥ दिवास्वापो न कर्तव्यो न च वेगविधारणम् ।

इति सुश्रुतसंहिताया उत्तरतन्त्रस्य भाषाटीकायां त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५३॥

## चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः

अथातः कृमिरोगप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ यद्योवाच भगवान् धन्वन्तिः ॥ २॥ अव दसके अनन्तर कृमिरोगप्रतिषेध नामक अध्याय का न्यास्यान प्रारम्भ किया जाता है जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है॥ १-२॥

विमर्शः - माधवनिदानकार ने, अजीर्ण में कृमियों की उरपत्ति होती है 'अजीर्णात् कृमिसम्भवः' इसलिये अजीर्ण के अनन्तर कृमिनिदान का वर्णन किया है। भारतवर्ष में जीवाणु-क्रपना—भारतीय महर्षि तथा विचारशील विद्वान् अत्यन्त प्राचीनकाल से ही आत्मवादी दिन्यदृष्टि तथा सूचमदृशीं थे तथा प्रत्यच के साथ अप्रत्यच पर भी आगर (शास्त्र), अनुमान, उपमान और युक्ति की सहायता से विश्वास किया करते थे। इसीलिये भारतीय प्राचीन प्रन्थों में सुदम तथा अदृश्य जीवों या कृमियों का उल्लेख अनेक स्थल पर मिलता है परन्तु यूरोणीय सभ्यता के लोग अधिकतर अनात्मवादी और प्रत्मचपरायण होने के कारण सोलहवीं. शताब्दी के पूर्व सूचम अदृश्य जीवों का अस्तित्व नहीं मानते थे फिर इन सूचम जीवों का सम्यन्ध संक्रामक रोगों के साथ मानना दूर की कल्पना थी। () अथर्वहेन्द्र में सूर्यकिरण दरय तथा अदरय किमियों की घातक मानी गई है-उरपुरस्ताव सूर्य पति विश्वदृष्टो अदृष्टहा । दृष्टांश्च धनन्न दृष्टांश्च सर्वीश्च प्रमुणन् कृमीन् ॥ (२) महाभारत में सूचम अदृश्य जीवों का सवेव्यापित्व कथन अर अहिंसा की अशक्यता अर्जुन ने वतलाई है-न हि परणामि जीवन्तं लोके कि खिदहिंसया। सत्तैः सत्त्वा हि जीवन्ति दुवंलैंबेलवत्तराः ॥ उदके बह्वः प्राणाः पृथिव्याङ्म फलेषु च। सूक्ष्मयोनीनि भूतानि तुर्कंगम्यानि मारत ॥ पक्ष्मणो-ऽपि निपातेन येषां स्यात्स्कन्दपर्ययः ॥ ( महाभारत ) (३) चरक, सुश्रत, वाग्भट, शार्ङ्गधर और हारीतसंहिता आदि आयुर्वेद के प्रन्थों में रक्तगत कृमियों का वर्णन करते समय उनका अदृश्य रूप तथा विकारी प्रभाव भी स्पष्टतया वतलाया राया है-'नूक्ष्मरवाच्चैके भवन्त्यदृद्याः' (चरक) 'केशादाचास्त्वदृश्यास्ते' (सुश्रुत) 'सीक्ष्म्यात् केचिददर्शनाः' ( वाग्भट ) 'रक्तस्या जन्तवोऽणवः', 'केचित् सूक्ष्मास्तथाऽणवः'。 (हा॰ सं॰) 'शोणितजानान्तु कुष्टैः समानं समुत्यानम्' ( चरक ) 'रक्ताधिष्ठेभ्नजान् प्रायो विकारान् जनयन्ति ते' (सुश्चत ) 'षट् ते कुष्ठैककर्माणः' (वाग्भट) 'इति प्रसिद्धा ग्रणिता ये किलोपद्रवा सुवि । असंख्याश्चीपरे धातुमूळजीवादिसम्मवाः ॥ ( शार्क्वयर ) आयुर्वेद में जीवाणुओं का स्थान अत्यन्त गौण है। वातादि-दोपों की प्रधानता मानी जाती है। एलोपेथी में सुचम-दर्शक यन्त्र के आविष्कृत होने के समय (१६८३) के पश्चात् भी देक शताब्दी तक जीवाणुओं के विषय में कोई उन्नति नहीं हुई। धीरे-धीरे इस यन्त्र का उपयोग सोगी की रक्तादिपरीचा में शुरू हुआ और दूसमें सूचम कृमियों का अहितत्व विदित हुआ। इस तरह जीवाणुविज्ञान का उदय केवळ गत शताब्दी के प्रारम्भ से हुआ है। फांस का पैरन्योर नामक वैज्ञानिक इसका जन्मदाता है। सन् १८४० में वर्छिन के हेनल नामक शास्त्रज्ञ ने सर्वप्रथम इन सुचम कृमियों का संग्वन्ध संक्रामुक रोगीं के साथ सुचित किया और सम्बन्धदर्शक कुछ प्रमाण भी पेका किये। तत्पश्चात् कौक नामक शास्त्रज्ञ ने इनके ऊपर अधिक परिशीलन करके अपने चार नियम प्रस्तुत किये जिनके अनुसार अज्ञात जीयाणु का सम्बन्ध रोग के स्नाथ निश्चित किया जाता है।

वाद में अनेक शास्त्रज्ञों ने संक्रामक रोगों, पर अनुसन्धान करके उनके कारणभूत जीवाणुओं का पता चलाया और इस रोगों की विशिष्ट चिकित्सा भी प्रारम्भ की। इस प्रकार विज्ञान की दृष्टि से यह जगत् चेतन और जड़ दो भागों में विभक्त है तथा चेतन-सृष्टि भी दो भागों में विभक्त है। (१) जङ्गस या प्राणिविभाग और (२) औद्भिद या व्यनस्पतिविभाग। इन दोनों विभागों का सामान्य विचार जिस शास्त्र में होता हो उसका नाम जीवशास्त्र है। इस चेतनसृष्टि में जो अत्यन्त सूचम जीव होते हैं तथा जिन्हें हम इन चमचचुओं से नहीं देख सकते वे जीवाणु कहळाते हैं । इनमें से वनस्पतिश्रेणी के जीवीणुओं को वेक्टेरिया तथा जो प्राणि-श्रेणी के होते हैं उन्हें प्रोटोझ्आ कहते हैं। इन दोनों प्रकार के जीवाणुओं का प्रत्यचदर्शन सूचमदर्शक यन्त्र (Microscope) की सहायता से हो सकता है। तथापि इनके सिवाय कुछ जीवाणु ऐसे भी हैं जिनका, प्रत्यचदर्शक सूचमदर्शक यन्त्र की सहायता से भी नहीं हो सकता उन्हें सूदमदर्शकातीत (Ultramicroscopic) कहते हैं। इन जीवाणुओं में थोड़े जीवाणु उपकारक और थोड़े अपकारक होते हैं। यद्यपि अपकारक जीवाणुओं की संख्या उपकारक जीवाणुओं की अपेचा बहुत कम होती है तथापि हनसे भीषण स्वरूप के संकामक रोग उत्पन्न होते हैं जो प्रतिवर्ष असंख्य प्राणियों का संहार किया करते हैं। केवल भारतवर्ष में १९१८-१९१९ में एन्फ्लुएक्षा से ५० लाख से अधिक मनुष्यों की मृत्यु हुई है। (जी॰ विज्ञान) कृमि— प्राणिविभाग में अनेक सेल के बने हुए अपृष्ठवंशीय जो जीव होते हैं वे कृमि ( worms ) कह-लाते हैं। आयुर्वेद में कृमि, तन्तु, जीवाणु ये पर्यायवाचक शब्द माने गये हैं किन्तु व्रतमान विज्ञान ने जीवाणु और कृमियों में भेद कर दिया है। इस तरह वर्तमान विज्ञान में विभिन्न रोगों के कारणभूत अनेक जीवों और जीवाणुओं का वर्णन किया गया है तथा नये-नये कृमि और जीवाणुओं का अन्वेषण होता जा रहा है। इन्हें (१) मलोपजीवी (Saprophytes या अवैकारिक) तथा परोपजीवी ( Parasite या वैकारिक ) ऐसे दो भेदों में बाँटा जा सकता है। ये कृमि और जीवाण शरीर में दोषवेषम्य, मलाधिक्य आदि अपनी अनुकूल परिस्थितियों में ही कियाशील होते हैं और स्वस्थवृत्त के नियमों ( शौच, यम, नियमादि ),के पालन •द्वारा जिनमें दोपसाम्य होता है उन पर प्रतिकूछ परिस्थिति के कारण अकिञ्चित्कर होते हैं अतएव प्राचीन आचायों ने इनको आजकल के समान विशेष महत्त्व या प्राधान्य नहीं दिया है।

अजीणांध्यरानास्त्रस्यविरुद्धमिलनाशनैः ।
अव्यायामदिवास्वरनगुर्वतिस्निग्धशीतलैः ॥ ३ ॥
माषिपृष्ठान्नविद्लविसशाख्कसेरुकैः ।
पर्णशाकसुराशुक्तद्धिसीरगुडेक्षुभिः ॥ ४ ॥
पललानूपिशितिपिण्याकपृथुकादिभिः ।
स्वाद्धम्लद्रवपानेश्चः रलेष्मा पित्तक्क कुप्यति ॥
कुमीन् बहुविधाकारान् करोति विविधाश्रयान् ॥ ४ ॥
कुमीणां निदानम्—अजीणं तथा अजीणांवस्था में अञ्चन
(भोजन), अध्यञ्चन, असास्य अञ्चन, विरुद्धाग्न और

मिलन अञ्चन (भोजन) करने से, ब्यायाम न करने से, दिवाशयन से, गुरुभोजन, अत्यधिक स्निग्ध भोजन और अतिशीत आहार-विहार का सेवन करने से, माप ( उड़दी ) की दाल तथा उड़दी के बने अन्य गरिष्ठ पदार्थ, पिष्टानन अर्थात् चाँवलों की पिट्टी से वनाये हुये पदार्थ, विदल अर्थात् मोठ, चने आदि की दालों के द्वारा बनाये हुये पदार्थों का सेवन• करने से तथा विस ( मृणाळ = कमळनाळ ), शालु (पद्मकन्द) और कसेरू के सेवन से, एवं पत्रशाक, सुरा (विविध प्रकार के मद्य ), सिरके, दही. दुग्ध, गुड़ और सांठे इनके अधिक सेवन से तथा पलल (तिलकत्क), आनूप ( जलप्राय ) देश के पशु-पित्तयों के मांस, पिण्याक ( तिल आदि की खल ) तथा पृथुक (चिवड़े ) का निरन्तर सेवन करने से तथा मीठे और खट्टे द्रव पदार्थ ( गुड़ मिला इमली का पानी ) के अधिक पीने से कफ और पित्त प्रकृपित होकर शरीर के अनेक अवयवों ( हृद्य, आन्त्र आदि ) में निवास करनेवाले तथा विविध स्वरूप के कृमि उत्पन्न होते हैं ॥३-५॥

विसर्शः-अनीर्णलक्षणम्-न नीर्यति सुखेनानं विकारान् कुरुतेऽपि च । तद जीर्णमिति प्राहुस्तन्मूला विविधा रुजः ।। अर्थात् अन्न का ठीक पाचन न होना ही अजीर्ण है। इसके कारण अनेक व्याधियों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार समय पर भुक्त भोजन के अनुपात से मलत्याग का न होना, अधिक होना या कम होना भी अजीर्ण कहलाता है। छुर्दि रोग भी प्रायः अजीर्ण का ही कार्य है। पाचक रसों की अवपता, अधिकता या अभाव एवं आन्त्रिक गतियों की अब्यवस्था ही पाचनाभाव (Indigestion) या अजीर्ण के लिये उत्तरदायी हैं। अध्यशनम् — अजीर्णे भुज्यते यत्त तदध्यशनमृच्यते॥ (स्० स्० अ० ४६) अन्यच-'मुक्तं पूर्वान्नशेषे तु पुनरध्य-शनं मतम्' अजीर्णावस्था में जो भोजन किया जाता है उसे अध्यशन कहते हैं अथवा पूर्व में भुक्त अन्न के ठीक परिपक्ष न होकर शेष रहने पर पुनः जो भोजन कर लिया जाता है उसे अध्यक्षन कहते हैं । असात्म्यं = प्रकृतिपृतिकूलमशनम् । सात्म्यं नाम यदात्मिन उपशेते अथवा यत्सातत्येनोपसेव्यमानमु-पशेते तत्सात्म्यम् । जो आश्मा (तथा शरीर) के छिये हितकारी आहार-विहार हो उसे सात्म्य कहते हैं। अथवा जिसका निरन्तर सेवन करते रहने से आत्मा तथा शरीर का हित हो। यह साल्य कई प्रकार का होता है, जैसे देशलाय्य, कालसायय, ओकसायय आदि। अर्थात् देश, काळ और प्रकृति की दृष्टि से जिसको जिस प्रकार का भोजन हितकारी हो वह साल्य भोजन है तथा उसके विपरीत असारम्य । विरुद्धाशनम् या विरुद्धपदार्थ-संयोगविरुद्धः, कर्मविरुद्ध, मानविरुद्ध और रसवीर्यविपाकादिविरुद्ध ऐसे विरुद्ध पदार्थ या द्रव्यों का वर्णन शास्त्र में किया गया है । संयोगविरुद्ध-जसे नवाङ्करित धान्य तथा वसा, मधु, दुग्ध, गुड़, उड़दी इनके साथ प्राम्य, आनुप और औदक जीवों का मांस नहीं खाना चाहिए। काकमाची को मरिच और पिष्पली के साथ नहीं दीना चाहिए। मधु गरम जल के साथ नहीं सेवन करें। मदा, खिचड़ी और खीर (पायस = दुग्धपाक) एक साथ नहीं खाने चाहिए। मछ्छी को दुग्ध के साथ न खावें। कर्मविरुद्ध द्रव्य या संस्कारविरुद्ध द्रव्य-जैसे सरसों के तैल में भूने हुए पारावत नहीं खाने

चाहिए। कांस्य के पात्र में १० दिन तक रखा हुआ घृत नहीं खाना चाहिए । मानविरुद्धद्रव्य-जैसे शहद और पानी तथा शहद और घत समान प्रमाण में ले के नहीं सेवन करें। रसवीर्यविपाकविरुद्ध—मधुर और अम्ल तथा मधुर और लवणः रस. रस और वीर्यमें परस्पर विरुद्ध हैं। मधुर और कट्ट रस सब बातों में प्रस्पर विरुद्ध हैं। मधुर और तिक्त रस तथा मधुर और कषाय-रस रस और विपाक में परस्पर विरुद्ध हैं।•अतः इनका सेवन न करें। वाह्यक्रमिनिदान-शरीर एवं वस्त्रों की भली-भाँति सफाई न करना, स्नान न करना या गन्दें जल से स्नान करना, खचा के विकारों से संक्रान्त व्यक्तियों से सम्पर्क रखना इत्यादि वाह्य कृमियों की उत्पत्ति में हेतु हैं। आभ्यन्तरिकमीणां निदानम् — अजीर्णमोजी मधुराम्छनित्यो द्रवः प्रियः पिष्टगुडोपभोक्ता । न्यायामवर्जी च दिवाशयानो विरुद्धमुक् संलमते क्रिमीस्त ॥ अजीर्ण में भोजन करने वाले, मध्र और अम्ल पदार्थों का अधिक सेवन करने वाले, द्रव (पृतले) पूदार्थों के प्रेमी, पिष्टमय पदार्थ और गुड़ का अधिक सेवन करने वाले, ज्यायाम न करने वाले, दिवाशयनशील तथा विरुद्धाहारी मनुष्यों को कृमिरोग हो जाता है। आभ्यन्तर क्रिमियों की उत्पत्ति का यह सामान्य निदान है। विभिन्न स्थानों में होने वाले क्रिमियों के निदान का वर्णन आगे किया जायगा। उक्त सभी कारण क्रिमियों के साचात् उत्पादक न होते हुये भी क्रिमिरोग को उत्पन्न करने में परम एवं अनिवार्य सहायक कारण अवश्य हैं। उक्त रलोकवर्णित स्वभाव वाले व्यक्तियों में क्रिमि रोग अधिकतर पाया जाता है। ये सभी कारण प्रायः कफवर्द्धक हैं। कफ की अधिकता होने से मन्दाग्नि का होना भी स्वाभाविक ही है तथा अग्नि (पित्त) की मन्दता रहने पर क्रिमियों की भी वृद्धि होती है। अजीर्ण के अन्दर खाद्यान्न आन्त्र के अन्दर विकृत दशा में रहता है। इस विकृत सड़े-गले खाद्य पर ही ये किमि अपनी अधिकाधिक वृद्धि एवं पुष्टि करते हैं। मधुर पदार्थ किमियों की वृद्धि के लिये उत्तम माध्यम है। इसके ज्ञान के कारण ही क्रिमिचिकित्सा में गुड़ या आजकल ग्लूकोज का प्रयोग औषध के साथ करते हैं। इनके प्रयोग से आन्त्रस्थ किमि मधुरप्रिय होने से उस पर आकर छिपट जाते हैं तथा मीठे के साथ क्रिमिझ औषध को भी खा जाते हैं और मर जाते हैं। दूसरा लाभ यह भी है कि मधुरतालोभवश अधिकांश क्रिमि एक स्थान पर ही एकत्रित हो जाते हैं और इसी अवस्था में क्रिमिन्न औषध और विरेचक औषध का प्रयोग किया जाता है, जिससे किमि मर जाते हैं एवं मर कर मल के साथ बाहर्र भी निकल जाते हैं। 'विरुद्धभोजन' से किमियों से उपसृष्ट (ज्याप्त) खाद्य तथा पेय का भी ग्रहण कर छेना चाहिए।

आमपकाशये तेषां कफविड्जन्मनां घुनः। धमन्यां रक्तजानां च प्रसवः प्रायशः स्मृतः।। ६।।

किमीणामुत्पित्तस्थानानि — कफ से उत्पन्न होने वाले किमियों का आमार्शय में, विष्ठा से उत्पन्न होने वाले किमियों का पंकाशय में और रक्त से उत्पन्न होने वाले किमियों का पंकाशय में और रक्त से उत्पन्न होने वाले किमियों का धमनी में बहुधा जनम होता है॥ ६॥

विमर्शः — आचार्य वाग्भट ने कर्फ, रक्त तथा मल से व उत्पन्न होने वाले क्रिमियों के उत्पन्न होने के स्थान का तथा

वहाँ से उनके विसुर्पणमार्ग, स्वरूप तथा होने वाले छत्त्णों का निम्नरूप से वर्णन किया है-क्ष जिक्रिमिनिरूपणम्-कफादा-माशये जाता वृद्धाः सपैन्ति सर्वतः । पृथुनध्निमाः केचित केचि-द्रण्डूपदोपमाः ॥ रूढधान्याङ्कराकारास्तनुदीर्घास्तभाऽणवः । श्वेतास्ताः त्रावमासाश्च नामतः सप्तथा त ते। अन्त्रादा उदरावेष्टा हृदयादा महागुदाः । चुरवो दर्भकुमुमाः सुगन्धास्ते च कुवंते । हृह्छासमास्य-स्रीवणमविपाकमरोचकम् । मूर्च्छा च्छदि ज्वरानाहका दर्यक्षवथुपी-नसान् ॥ (वा० नि० अ० १४) कफ की अधिकता से आमाशय में उत्पन्न होने वाले कफन किमि वृद्धि को प्राप्त करके नीचे और ऊपर की ओर घूमते हैं। उनमें से कुछ चमड़े की मोटी ताँत के समान तथा कुछ केंचुओं ( Earthworms ) के समान लम्बे होते हैं। कुछ नवोत्पन्न धान्याङ्कर के समान आकार वाले, छोटे एवं सुचम होते हैं। इनका वर्ण श्वेत या ताम्राभ होता है। अन्त्राद, अदरावेष्ट, हृदयाद, महागुद, चुरु, दर्भकुसुम तथा सुगन्ध नाम भेद से ये सात प्रकार के होते हैं। इनके कारण जी मिचलाना, लालासाव, अजीर्ण, अरुचि, मूच्छां, छर्दि, उवर, आनाह, कृशता, छींक तथा पीनस रोग की उत्पत्ति होती है। रक्तजिकिमिनिरूपणम्—रक्तवाहिसिरास्थाः नरक्तना जन्तनोऽणवः । अपादा वृत्तताम्राश्च सौक्ष्म्यात केचिद-दर्शनाः ॥ केशादा रोमविध्वंसा रोमद्वीपा उदुम्बराः । षट् ते कुष्टैक-कर्माणः सहसौरसमातुराः त (वा॰ नि॰ अ॰ १४) रक्तवाही सिराओं में रहने वाले रक्तिमि अतिसूचम, पादरहित, गोल तथा ताम्रवर्ण के होते हैं। इनमें से कुछ अतिसूचम होने हे कारण आँखों से दिखाई भी नहीं देते। ये संख्या में ६ हैं, एवं इनके नाम केशाद, रोमविध्वंस, रोमद्वीप, उद्भवर, सीरस तथा मातुर हैं। ये सभी कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं। कुष्ठ के समान हर्ष, कण्डू, तोद, केश और रमश्रु आदि का विध्वंस, त्वचा, सिरा, स्नायु, मांस तथी तरुणास्थि का भज्ञणरूप कर्म भी ये जीवाणु करते हैं । 'कुष्टैककर्माणः-कुष्टेन सह एकं समानं कर्म येषान्ते । यहाँ पर केवल कुष्ठकारक जीवाणुओं का ही वर्णन किया गया है। प्राचीन आचार्यों द्वारा वर्णित 🙇 कुष्ठरोग में अर्वाचीन कुष्ठरोग (Leprosy) के अतिरिक्त अनेक अन्य रोगों का भी समावेश है, जिन्हें आजकल त्वयोग मात्र मानते हैं। इस समय वैज्ञानिक अन्वेषण के शाधार पर रक्त में पाये जाने वाले अनेक जीवाणुओं का ज्ञान हो चुका है। ज्वरोत्पादक जीवाणुओं का स्थान रक्त ही है। मलेरियाज्वर ईसका प्रमुख उदाहरण है। अन्य उवरों में भी रक्त में जीवाणु पाये जाते हैं। रक्त के अतिरिक्त थूक, अज्ञिखाव, मिस्तिष्कसुषुम्नाजळ आदि में भी विभिन्न रोगों के जीवाणु पाये जाते हैं तथा सूचमदर्शक की सहायता से इनका प्रत्यत्त भी होता है। अतएव इन्हें अदृश्य भी नहीं कहीं जा स्क्रैता किन्तु ये केवल चर्मचचुओं से तो अदृश्य ही हैं। इन श्लोकों से यह प्रमाणित होता है कि प्राचीनों को भी इसका ज्ञान या कि कुछ रोग ऐसे भी हैं जिनके मुख्य उत्पादक हेतु जीवाणु हैं और उन्हीं के द्वारा इनका विभिन्न व्यक्तियों में संक्रमण होता है। आजकळ अनेक नवीन रोग उत्पन्न हो गये हैं। ऐसे भी अनेक रोगें हैं, जिन्हें पहले असंकामक समझा जाता था और आज वे संकामक हो गये हैं। विस्चिका का जो वर्णून प्राचीन प्रन्थों में भिलता है वह संकामक नहीं है, किन्तु आज यह रोग घोर संकामक

माना जाता है। यह तो निश्चित ही है कि अनेक रोगों की उत्पत्ति का मूल कारण जीवाणु भी है। यह सिद्धान्त प्राचीनों को भी मान्य था । पुरीषजिकिमिवर्णन-पकाशये पुरीषोत्था जायन्तेऽधोविसर्पिणः ॥ प्रवृद्धाः स्युभवेयुश्च ते यदाऽऽमाशयोनमुखाः ॥ तदाऽऽरयोद्धरनिःश्वासः विडगन्धानुविधायिनः । पृथुवृत्ततनुस्थूलाः इयावपीतसितासिताः॥ ते पद्म नामा क्रिमयः ककेरुकमकेरुकाः। सौसुरादा सज्जाल्या लेलिहा जनयन्ति हि ॥ विड्मेदज्ञूलविष्टम्म कार्यपारुष्यपाण्डुताः । रोमह्षांशिसदनं गुदकण्डूविमार्गगाः ॥ (वा० नि० अ० १४) पुरीपज क्रिमि पक्षाशय में उत्पन्न होते हैं। ये नीचे की ओर गति करते हैं। अधिक वृद्धि करने पर जब वे आमाशय की ओर बढ़ने लगते हैं तो उद्गार (इकार) तथा श्वास में विष्ठा के समान गन्ध आने लगती है। ये मोटे, गोल, छोटे या लम्बे होते हैं। इनमें से कुछ काले . कुछ पीले, कुछ सफेद तथा कुछ नीले रङ्ग के होते हैं। ककेरक, मकेरक, सौसुराद, संशूल तथा लेलिह उनके ये पाँच नाम हैं। ये विरुद्ध मार्ग में पहुंचने पर मलभेद, शूल, मलावरोध, कुशता, रूचता, पाण्डुता, रोमाञ्च, अग्निमान्च तथा गुदा में कण्ड को उरपन्न करते हैं। पुरीपज तथा कफज क्रिमि को आन्त्रिक क्रिमि (Intestinal worms) कह सकते हैं। इस श्रेणी में अङ्करामुखकृमि ( Hook worm ), गण्डू-पदकृमि (Round worm), रैकीतकृमि (Tape worm) तथा सूत्रकृमि (Thread-worm) आते हैं। इन सब का निवासस्थान महास्रोत है। अङ्कशमुख किमि — Hook worm, इसी को आन्त्राद-क्रिमि कहते हैं तथा इनसे उपसृष्ट व्यक्ति के मल में इसके अण्डों की उपस्थिति पाई जाती है। ये अण्डे गीली भूमि में पड़े रह कर दो-तीन दिन में लावी ( Larva इल्ली ) का रूप धारण कर लेते हैं। इसके पश्चात् इनका और भी खपान्तर होता है। इस अवस्था में ये तीन या चार मास तक जीवित रह सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर नंगे पैर जाता है . तो ये इब्लियाँ ( लावें ) •उसकी खचा के द्वारा अन्दर प्रविष्ट होकर लसीकावाहिनियों या सिराओं के द्वारा हृद्य के द्विण निलय में पहुँच जाती हैं। वहां से रक्तद्वारा फुफ्फ़स तथा फुफ्फ़स से ऋण्ठनाडी (Trachen), अन्तपुणाली (Oesophagus) तथा अन्ततो-गत्वा अपने निर्दिष्ट स्थान ( पच्यमानाश्चय Duodenum and Jejunum) में आकर ठहर जाती हैं। दो सप्ताह में इनकी आकारवृद्धि होती है, एवं छगभग चार सप्ताह में ये पूर्ण पुष्ट हो जाती हैं। यहां रहते हुए स्रोकृमि गर्भवती होकर अण्डे देती है, जो कि मल द्वारा निकल कर पुनः पूर्वोत्त रूपों को धारण करके उपसर्ग में सहायता करते हैं। इन क्रिमियों का मुख़ अङ्कश के समान होता है और इसके द्वारा ये आन्त्र की दीवार में चिपके रहते हैं तथा रक्त का पान भी वस्ते रहते हैं। इसके परिणामक्वरूप रक्तचय (Anaemia) या पाण्डुता की उत्पत्ति होती-है। रक्त में शोणांश ( Haemoglobia ) की अत्यधिक कमी हो जाती है एवं भयद्वर अवस्था में रक्तकर्णों की संख्या भी बहुत कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त हदयप्रदेश में पीड़ा, श्वास-कुच्छूता, विवर्णता तथा मुख और शरीर की रूचता आदि ळचण होते हैं। इनमें से कुछ ळचणों का वर्णन (माधव ने आभ्यन्तर किमियों के सामान्य एवं विशिष्ट छच्जों का

वर्णन करते हुए किया है। गण्डूपदिक्रिमि (Round worm)-इसे महागुद भी कहते हैं। इसका उपसर्ग रहने पर रोगी को ज्वर रहता है जो कि प्रायः अनियत या सन्तंत स्वरूप का भी हो सकता है। यह प्रायः वच्चों में होता है। रात्रि को सोते समय दांत बजाना (कट कट करना) इसका मुख्य लचण है। रोगी व्यक्ति के मल से निकले हुए अण्डों से उपसप्न खाद्य पदार्थ के सेवन से ये स्वस्थ व्यक्ति के आन्त्र में पहुंच जाते हैं। आमाशय में अम्ल से उनके ऊपर का आवरण ग्ल जाता है तब ये स्वतन्त्र होकर यकृत् में होते हुए सिरा द्वारा हृदय में और वहां से अङ्कशमुख किमि की ही भांति फुफ्फुस में जाकर पुष्ट होते हैं। वहां से पुनः आमाशय में होते हुए आन्त्र में प्रविष्ट होते हैं। वहां उनकी वृद्धि होती है और वृद्धि प्राप्त कर परिपकावस्था को प्राप्त होते हैं। ये अत्यन्तै चञ्चल और गतिशील होते हैं। प्रायः आन्त्र में कुण्डलितावस्था में रहते हैं और विडमेद, उदरश्रल, अतिसार, वमन आदि अनेक छत्तणों को उत्पन्न करते हैं। कभी कभी मल के साथ गुदमार्ग से बाहर आते हैं। कभी कभी आमाशय में पहुंच कर उत्क्लेश और वमन उत्पन्न करते हैं और कभी वमन के साथ बाहर भी निकलते हैं। ये आन्त्र के भीतर अण्डे देकर नवीन क्रिमियों को भी जनम देते हैं तथा ये अण्डे मल के साथ निकल कर दूसरे व्यक्ति में उपसर्ग के कारण होते हैं। कभी कभी ये कुण्डलित होकर आन्त्रिक्षद्र को ही पूर्णतया बन्द कर देते हैं, जिससे बद्ध गुदोदर या आन्त्रावरोध ( Acute intestinal obstruction ) हो सकता है। कदाचित् पित्तवाहिनी में अवरोध उत्पन्न करके कामला (Jaundice) रोग की भी उत्पत्ति करते हैं। स्कीत-कृमि ( Tape worm ) या उदरावेष्ट—यह ८-१० फीट लम्बा तथा फीते के समान चौड़ा और चिपटा कृमि होता है। यह अपने गोळ सिर में स्थित बढिशों द्वारा आन्त्र में चिपका रहता है। इसके शरीर में छोटे-छोटे अनेक पर्व होते हैं तथा प्रत्येक पर्व में अण्डे होते हैं। जब परिपक्त होने पर अन्तिम ४-६ पर्व मल द्वारा बाहर निकलते हैं तो उनके आकार कदुद के बीज के समान होते हैं। कभी-कभी पेट में दर्द, वमन, मन्दाप्ति या भस्मक रोग तथा पाण्डु आदि लच्चण उत्पन्न होते हैं। इसका उपसर्ग प्रायः सुकरमांसभोजियों में इससे द्षित मांस द्वारा होता है। तन्तुकृमि (Thread worm) या चुर-ये क्रिमि बीजाङ्कर या सूत्र की भांति श्वेत व बहुत छोटे है जो के बराबर लम्बे होते हैं और प्रायः बच्चों में मिलते हैं तथा रात्रि में गुदमार्ग से बाहर निकलते हैं। इनसे गुद्कण्डू के अतिरिक्त कभी कभी प्रवाहिका, गुद्भंश, शययामूत्र और प्रतिश्याय आदि लचण उत्पन्न होते हैं।

विंशतेः कृमिजातीनां त्रिविधः सम्भवः स्मृतः ।
पुरीषकफरकानि तासां वद्यामि विस्तरम् ॥ ७ ॥
विंशतिकृमीणां त्रिधोरपत्तः — आयुर्वेदशास्त्र में जो क्रिमियों
की जाति या संख्या बीस प्रकार की लिखी गई है। उसका
उत्पत्ति की दृष्टि से वर्गीकरण तीन प्रकार का किया गया है
जैसे पुरीष (मळ) में होने वाले क्रिमि, कफ में होने वाले
क्रिमि और रक्त में होने वाले क्रिमि। अब आगे उनका
विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है॥ ७॥

mounde

विमर्शः — यद्यपि किमि अनन्त होते हैं, इसीलिये यहाँ पर इनकी अनन्तता के ज्ञापनार्थ जातिशब्द का प्रयोग किया गया है, किन्तु वह अनन्तता इस बीस प्रकार में ही समाविष्ट हो जाती है। पूर्व में किमियों की उत्पत्ति का कारण 'अजीणं मोजी मधुराम्लिनत्यः' इत्यादि द्वारा अजीणं आदि को माना है। पुनः यहाँ पर मल, कफ और रक्त को लिखनेका क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वास्तव में अजीणं आदि पुरीप, कफ और रक्त की दृष्टि में कारण होते हैं तथा ये दूषित हुये मल कफ और रक्त की दृष्टि में कारण होते हैं तथा ये दूषित हुये मल कफ और रक्त किमि की उत्पत्ति करते हैं। वत्तुतत्तु पुरीष, कफ और रक्त किमि की उत्पत्ति करते हैं। वत्तुतत्तु पुरीष, कफ और रक्त किमि का लिया है, जैसे उष्ण घृत से जलने में मुख्य कारण अग्नि ही होती है, किन्तु घृत में उपचार कर देने से उष्ण घृत दग्ध कहा जाता है। निष्कर्प — अजीणांदि कारणों से प्रकृपित हुये दोष पुरीष, कफ और रक्त में अधिष्ठित होकर किमियों को उत्पन्न करते हैं।

े अजवा विजवाः किष्याश्चिष्या गण्डूपदास्तथा । चुरवो द्विमुखाश्चैव ज्ञेयाः सप्त पुरीषजाः ॥ म ॥ पुरीषजक्रमीणां नामानि—अजवा, विजवा, किष्य, चिष्य, गण्डूपद, चुरु और द्विमुख ये सात पुरीषजन्य क्रिमि हैं ॥ ८ ॥ विमर्शः—अजवाः = जवो वेगस्तद्रहिता अजवा मन्दवेगा वा । विजवाः = विशिष्टो जवो वेगो येषान्ते विजवाः तीव्रगतिशोद्याः ।

श्वेताः सूचमास्तुदन्त्येते गुदं प्रतिसर्रान्त च। तेषामेवापरे पुच्छेः पृथवश्च भवन्ति हि ॥ ६॥ शूलाग्निमान्द्यपाण्डुत्विष्टम्भवलसङ्ख्याः। प्रसेकारुचिह्रद्रोगविड्भेदास्तु पुरीषजैः॥ १०॥

पुरीषजिक्षमीणां स्वरूपं छक्षणञ्च — ये क्रिमि वर्ण में श्वेत तथा सूचम आकृति वाले होते हैं एवं स्वस्थान में काटने की सी पीड़ा करते हैं तथा इनकी गति गुदा की ओर होती है। इनमें से कुछ क्रिमि पूँछ पर चपटे होते हैं। ये पुरीषजन्य क्रिमि गूल, अग्निमान्द्य, पाण्डुता, विष्टम्भ (कड़जी), बल का नाश, लालास्नाव, अरुचि, हदयरोग तथा अतिसार उत्पन्न करते हैं॥ ९-९०॥

रक्ता गण्डूपदा दीर्घा गुद्कण्डूनिपातिनः। शूलाटोपराकृद्भेदपक्तिनाशकद्वाश्च ते ॥ ११॥

गुण्डूपदिक्रिमिस्बरूपं लक्षणञ्च — उक्त पुरीषजन्य क्रिमियों में गण्डूपद क्रिमि लाल वर्ण का, लम्बा, के चुए के आकार का होता है तथा गुदा में खुजली पैदा करता है एवं गूल, आटोप, अतिसार और पाचकारिन का विनाश पैदा करता है ॥ ११॥

विमर्शः - इसे ( Round worm ) या महागुद कहते हैं। दर्भपुष्पा महापुष्पाः प्रखनाश्चिपिटास्तथा।

प्रमुख्या महापुष्पाः प्रख्नाश्चापटास्तथा। पिपीलिका दारुणाश्च कफकोपसमुद्भद्भः ॥ १२ ॥ कफनिक्षमिनामानि—दर्भ के पुष्प के समान आकृति वाले, महापुष्प, प्रख्न, चिपिट, पिपीलिका और दारुण ये ६ प्रकार के किमि हैं, जो कफ के प्रकोप से उत्पन्न होते हैं,॥ १२ ॥ रोमशा रोममूर्द्धानः सपुच्छाः स्थावमण्डलाः ।

रूढधन्याङ्कराकाराः शुक्रास्ते तनवस्तथा ॥१३॥

कफजिकिमिस्बरूपम् — इनका सारा शरीर बार्लो से न्यास रहता है तथा शिर पर भी बड़े रोम होते हैं एवं, पूँछदार होते हैं। शरीर पर श्याव (कार्ले) चकत्ते होते हैं। अङ्करित धान्य के अङ्कर के स्वरूप के तथा वर्ण में श्वेत और पतले अर्थात् सुत्राकार होते हैं॥ १३॥

विमर्शः—इनके शिर पर के वहे रोम प्रवर्धन के रूप में होते हैं, जिन से ये किसी वस्तु को पकद सकते हैं। पूँछ, इनकी गति में सहायता करती है। ये तन्तुक्रिमि (Thread worms) हैं।

मज्जादा नेत्रलेढारस्तालुश्रोत्रभुजूस्तथा। शिरोहृद्रोगवमथुप्रतिश्यायकराश्च ते॥ १५॥ ०

कफजिकमीणां कर्मविशेषेण संज्ञान्तरम् — ये कृमि मज्जा का भच्चण करते हैं, नेग्न को चाटते हैं, तालु और श्रोत्रः (कर्ण) को खाते हैं तथा इनसे शिरोरोग, हदयरोग, वमन, और प्रतिश्याय उत्पन्न होता हैं॥ १४॥

केशरोमनखादाश्च दन्तादाः किकिशास्तथा। . कुष्ठजाः सपरीसपी ज्ञेयाः शोणितसम्भवाः॥ १४॥

रक्तजिकिमिनामानि—केशों को खाने वाले केशाद, रोम को खाने वाले रोमाद, नुक्त को खाने वाले नुखाद, दाँतों को खाने वाले दन्ताद तथा किकिश, कुष्ठज तथा परिसर्प हन भेदों से रक्तज्व यि किमि सात प्रकार के माने गये हैं॥१५॥

ते सरकाश्च कृष्णाश्च स्निग्धाश्च पृथवस्तथा। " रक्ताधिष्ठानजान् प्रायोविकाराञ्जनयन्ति ते ॥१६॥

रक्तजिमीणां स्वरूपं कार्यञ्च —ये रक्त में होने वाले कृमि कुछ रक्तवर्ण के, कुछ कृष्ण वर्ण के तथा स्पर्श में चिकने और स्वरूप में चपटे होते हैं। इन क्रिमियों से र्क्त को आश्चित करके उत्पन्न होने वाले रोग जैसे कुछ, विसर्प, पिडका आदि पैदा होते हैं॥ १६॥ •

विमर्शः—रक्तजन्यरोग—'कुष्ठविसपंपिडकामशकनोिककातिकः कालकन्य च्छव्यक्षेन्द्रजुष्तु प्लोइविद्रिधिग्रु स्मवातशोणिताश्रों ड्वंदाङ्गमर्दाः स्प्यर्रकौपित्तप्रभृतयो रक्तदोषना गुदमुखमेद्र्पाकाश्च ।' ( सु० स्प० २४) चरके शोणितज्ञा रोगाः—मुख्याको डिक्षरांगश्च पृतिः प्राणास्यगन्धिता । गुरुभोपकुश्चीसपंरक्तिपत्तमीलकाः ॥ विद्रषी रक्तमेद्द्य प्रदरो वातशोणितम् । वैवर्ण्यमिग्ननाशश्च पिपासा गुरुभाषता । सन्तापश्चातिदौर्वर्ष्यमञ्चाः शिरसश्च रुक् । विदादश्चान्ता । सन्तापश्चातिदौर्वर्ष्यमञ्चाः शिरसश्च रुक् । विदादश्चान्त पानस्य तिक्ताम्लोद्वरणं कृमः ॥ कोधप्रचरता बुद्धेः सम्मोद्दो लवणास्यता । स्वेदः शरीरदौर्गन्ध्यं मदः कम्पः स्वरक्षयः ॥ तन्द्राः निद्रातियोगश्च तमसश्चातिदर्शनम् । कण्डू रुक्को ठिपडकाः कुष्ठचर्मन्दलादयः ॥ विकाराः सर्व पवेते विश्वेयाः शिक्षणिताश्रयाः । शीतोर्षण-किप्रस्थाः वेर्षान्ताश्च ये गदाः । सम्यक् साध्या न सिद्धयन्ति रक्कजाँस्तान् विभावयेत् ॥ (चरक)

मापिष्टात्रविद्लपर्णशाकैः पुरीषजाः।
मांसमाषगुडक्षीरद्धितेलेः क्फोद्भवाः॥ १७॥
विरुद्धाजीर्णशाक्षयैः शोणितोत्था सनन्ति हि ॥१८॥
पुरीषादिजन्यिकमीणां निदानम्—उद्द तथा उद्द के वने
पदार्थं, पिष्टमय पदार्थं, मोठ आदि विद् (दार्छे) और पत्रकाकों से पुरीप (मह) में किमि उत्पन्न होते हैं। मांस, माष

( उड़द ), गुड़, दुग्ध, दही और तैल के अधिक सेवन करने से कफज किमि उत्पन्न होते हैं तथा विरुद्ध भोजन, अजीर्ण, एवं अजीर्ण पर किया हुआ भोजन तथा शाकादि के अधिक सेवन करने से रैक्जन्य किमि उत्पन्न होते हैं॥ १७-१८॥

विमर्शः—उद्द तथा पिष्टमय पदार्थ पचने में कठिन (दुर्जर) होने से आन्त्र में अधिक देर तक रहने से उन्हों कुछ सद्न होकर गैस बनती है तथा क्रिमि उरपन्न होते हैं शाकों का अधिक सेवन करना शास्त्र में वर्जित है तथा शाकों में अनेक प्रकार के रोग (रोगजनक जीवाणु) निवास करते हैं—'शाकेषु सर्वेषु वस्ति रोगाः' शाकों के पत्तों, पुष्पों, फलों और जहीं पर अनेक दरय तथा अदृश्य क्रिमि और जीवाणुओं की उपस्थित सम्भव है। अत्र शाकों को बाजार से लेते. ही गरम या शीतल पानी से मली भाँति मसल-मसल के घो देना चाहिए।

ज्वरो विवर्णता शूलं हृद्रोगः सदनं भ्रमः। भक्तद्वेषोऽतिसारश्च सञ्जातिक्रिमिलक्षणम्।। १६॥

आभ्यन्तरिक्षमिसामान्यलक्षणम्—उवर, विवर्णता (Discolouration), शूल, हृदय के रोग, अङ्गों की शिथिलता, अम, भोजन से अरुचि और अतिसार (पतली दस्तें लगना) ये लच्चण बारीर में ब्रयन्न हुये क्रिमियों के स्चक हैं॥ १९॥

् विमर्शः—विवर्णता, हृदय रोग और अम अङ्कशमुख कृमि में पाये जाने वाले प्रधान लच्चण हैं। दृश्यास्त्रयोदशाद्यास्तु कृमीणा परिकीर्तिताः। केशादाद्यास्त्वदृश्यास्ते द्वावाद्यो परिवर्जयेत्।। २०।।

किमीणां दृश्यादृश्यविभागाः— उक्त बीस प्रकार के किमियों में से अजवा से लेकर दारुण तक के किमि दश्य हैं। अर्थात् इस विभाग में पुरीषजन्य और कफजन्य किमि आते हैं। केशादा आदि रक्तजन्य सात किमि अदृश्य होते हैं। इत एक्त-जन्य किमियों में प्रारम्भ के दो किमि (केशाद और रोमाद) असाध्य माने गये हैं॥ २०॥

विमर्शः - वाग्भटाचार्य ने बाह्य और आभ्यन्तर भेद से क्रिमियों के प्रथम दें। विभाग कर दिये हैं। दूनमें बाह्य क्रिमि रवचा पर लिप्त होने वाले बाह्य मल से उत्पन्न होते हैं तथा कफ, रक्त और विष्ठा से आभ्यन्तर क्रिमि जुन्म छेते हैं। इस तरह उत्पत्ति की दृष्टि से इनके चार भेद होते हैं तथा ये ही चतुर्विध किमि नामभेद से बीस प्रकार के होते हैं। इनमें मलोद्भव बाह्य क्रिमि तिल के समान प्रमाण, आकृति एवं वर्ण वाले होते हैं। ये बाल और कपड़ों में निबास करते हैं। ये अनेक पेरों व छे और सूच्म होते हैं। इनमें से बड़े को यूका तथा छोटे को छित्ता कहते हैं। ये दोनों शरीर में चकत्त, पिड़िका, कण्डू (खुजली) और गण्ड (प्रन्थि-शोथ ) उत्पन्न करते हैं-किमयश्च द्विधा प्रोक्ता बाह्याभ्यन्तर-भेदतः। बहिर्मलकपास्चिवङ्जन्मभेदाचतुर्विधाः॥ नामतो विश्वति-विधा बाह्यास्तत्र मङ्कोद्भवाः । तिल्प्रमाणसंस्थानवर्णाः केशाम्बरा-श्रयाः। बहुपादाश्च सूक्ष्माश्च यूका लिक्षाश्च नामतः । दिधा ते कोडिपडिकाकण्डूगण्डान् प्रकुवंते ॥ (वा॰ नि॰ अ० १४) स्वेद भादि के सम्पर्क से उत्पन्न होने वाले किमि बाह्य कहलाते हैं। दद् एवं कण्डू संकामक, रोग हैं। दद् की उत्पत्ति एक

विशिष्ट प्रकार की फंगल से होती है तथा कण्डू की उत्पत्ति एक परोपजीवी (Parasite) से होती है जिसे (Sarcoptes scabici) कहते हैं। इनको भी बाह्यमळज किम कह सकते हैं। वाग्भट ने केवळ जूँ और लीखों का ही वर्णन किया है। आकृति के वर्णन से प्रतीत होता है कि जूँ से यहाँ जमजूँ जो कि वृद्धों भीतर बहुत स्थानों पर अपने सूचम पेरों को त्वचा में प्रविष्ट करके वैठी रहती है, समझना चाहिए। इस अवस्था में प्रविष्ट करके वैठी रहती है, समझना चाहिए। इस अवस्था में प्रविष्ट करके वैठी रहती है, समझना चाहिए। इस अवस्था में इसकी आकृति पूर्णत्या तिळ से मिळती हुई होती है। काले या सफेद तिळ के समान इनका वर्ण भी काला या सफेद होता है। इनके पैर भी बहुत होते हैं। अतः बहुपादा विशेषण दिया गया है। कभी कभी तो चिपटी हुई जमजूँ को लोग शरीरश्थ तिळ भी समझ बैठते हैं। इस तरह जूँ या लीख के सिवाय अन्य व्विवकारी किमियों का समावेश वाह्यस्टज किमियों में कर लेना चाहिए। एपामन्यतमं ज्ञात्वा जिघांसुः स्विग्धभातुरम्।

एपामन्यतमं ज्ञात्वा जिघांसुः स्त्रिग्धमातुरम् । सुरसादिविपक्वेन सर्पिषा वान्तमादितः ॥ विरेचयेत्तीदणतरैयोगैरास्थापयेच तम् ॥ २१ ॥

किमीणां सामान्यचिकित्सा—उक्त पुरीपजन्य तथा कफः जन्य किमियों में से किसी एक किमि को शारीर में उत्पन्न हुआ जान उसे मारने की इच्छा से रोगी को प्रथम सुरसादि-गण की औषधियों के करक और काथ से पक हुए धृत के द्वारा हिनम्ध कर कफनाशक तीचण औषध्यों के द्वारा वमन करा के पश्चात् विरचनोक्त अत्यन्त तीचण ( जयपाल-निर्मित ) योगों से विरेचनकर्म कराना चाहिए। विरेचन के अनन्तर वचयमाण यवकोलादिकाथ से आस्थापन बहित देनी चाहिए॥ २१॥

यवकोलकुलत्थानां सुरसादेर्गणस्य च । विडङ्गस्नेहयुक्तेन काथेन लवणेन च ॥ २२ ॥

किमिरोगे आस्थापनम्—उक्त विरेचनकर्म करने के पश्चात् यव (जो), बदरफल और कुलधी के काथ तथा सुरसादि गण की औषधियों को समान प्रमाण में ले के उनका काथ बना कर उसमें सुरसादिगण की औषधियों का करक तथा विडङ्ग का करक डाल कर करक से चतुर्गुण तैल मिला कर उसे यथाविधि पका लेवें। फिर उसमें सैन्धव लवण मिला के उसकी आस्थापन बरित देवें॥ २२॥

प्रत्यागते निरूहे तु नरं स्नातं सुखाम्बुना । युञ्ज्यात् कृमिष्नैरशनैस्ततः शीघं भिषम्बरः ॥ २३ ॥ स्नेहेनोक्तेन चैनन्तु योजयेत् स्नेहबस्तिना ॥ २४ ॥

आस्थापनोत्तरमृत्रवासनम् पूर्वोक्त विधि से दी हुई निरूहण (आस्थापन) बस्ति के प्रत्यागत होने (बाहर निकल
आने) पर रुग्ण को सुहाते हुए मन्दोष्ण पानी से स्नान करा
के कृमिनाशक द्रव्यों (विडङ्गादिक) से साधित जल में
यवागू या कृशरा बना के भोजन करावे तथा उसके अनन्तर
पुनः यवकोळ्ळ्लाधिकाथ, सुरसादिगणीषधकाथ, सुरसादिगणीषधकरक तथा विडङ्गकरक से सिद्ध किये हुँग स्नेह
के द्वारा स्नेहबस्ति (अनुवासनबस्ति) देनी चाहिए ॥३३-२४॥
विमर्शः—किमीणां चरकोक्तचिकित्साक्रमः—तत्र सर्विक्रमी-

णामपक्षणमेवादितः कार्यं, ततः प्रकृतिविधातः, अनन्तरं निदा-नोक्तानां भावानाभनुपसेवनम् । (१) प्रथस सर्वं क्रिमियों की अपकर्षण ( शरीर से बाहर निकालने का कार्य ) करना चाहिए। दृश्य कृमियों को हाथ से पकड़कर अथवा किसी उपकरण ( सन्दंशयन्त्र ) से पकड़कर खींच लेना चाहिए तथा किसी आभ्यन्तरिक स्थान में स्थित किसियों को औषधि के द्वारा बाहर निकलना चाहिए। भेषजापक पंणभेदाः—रीचतुः विषं तद्यथा-शिरोविरेचनं, वमनं विरेचनम्, आस्थापूनख्र इत्यपकर्षणविधिः । अपभ्यन्तर क्रिमियों का भेषज के द्वारा चार प्रकार से अपकर्षण करते हैं, जैसे १-शिरोविरेचन, २-वसन, ३-विरेचन, ४-आस्थापनबहित । (२) प्रकृतिविधातस्तवेषां कद्धतिक्तकषायक्षारोष्णानां द्रव्याणामुपयोगः, यच्चान्यदपि किञ्चि-च्छ्लेष्मपुरीषप्रत्यनीकभूतं तत् स्यात् इति प्रकृतिविषातः । अर्थात् क्रिमियों को या उनके उत्पादक मूलांश ( क्षुण्डे ) को नष्ट करने के लिये कटुतिक कषायादिर सप्रधान दन्यों कं स्वरस, काथ, पुपूछिका आदि बना के खाये जाते हैं। (३) अनन्तरं निदानोक्तानां भावानामनुष्धेवनम्। यदुक्तं निदा-नविधौ तस्य विवर्जनं तथाप्रायाणाञ्चापरेषां द्रव्याणाम् । ( च० वि॰ अ॰ ७) अर्थात् जिन कारणों ( अजीर्णभोजी मधुराम्छ-निस्यो द्रविषयः विष्टगुडोपभोक्ता, इत्यादि ) से क्रिमि उत्पन्न होते हैं उनका परिवर्जन करना चाहिए-'र्सक्षेपतः क्रिया-योगो निदानपरिवर्जनम्' विशेष ज्ञान के लिये चरक विमान स्थान अध्याय ७ देखें।

ततः शिरीषिकिणिहीरसं क्षौद्रयुतं पिवेत्। केवुकस्वरसं वाऽपि पूर्ववत्तीच्णभोजनः॥ २४॥

किमिषु अनुवासनोत्तरं कर्म — अनुवासन वस्ति देने के अनंतर शिरीष की छाल का स्वरस या काथ अथवा शिरीष के पत्तों का स्वरस तथा अपामागं के पञ्जाङ्ग के २ तोले भर स्वरस में १ तोला शहद मिलाकर कृष्ण को पिलाना चाहिए अथवा केवुक के स्वरस में मधु मिलाकर सेवन कराना चाहिए तथा पुषा लगने पर तीचण द्रव्यों के स्वरस का काथ में सिद्ध मोजन कराना चाहिए॥ २५॥

विमर्शः —तोक्ष्णद्र-याणि — मूलकसर्वपलशुनकरञ्जशिगुमधुशि-युकमठखरपुष्पाभूस्तृणसुमुखसुरसकुठेरकगण्डीरककालमालकपणीसः स्रवकप्रणिज्झकानि सर्वाणि अथवा यथाद्यमम् ।) (च० चि० ख० ७)

पताशबीजस्वरसं कल्कं वा तण्डुलाम्बुना। पारिभद्रकपत्राणां क्षोद्रेण स्वरसं पिबेत्॥ २६॥

किमिषु पलाश्वीजस्वरसादियोगः—पलाश (खांखरे) के वीजों को पत्थर पर पीस कर उनका स्वरस निकाल के अथवा पलाशवीज के कल्फ (चटनी या चूर्ण) को चावल के धोवन के साथ पीना चाहिए। अथवा पारिभद्रक (पर्वत-निम्ब) के पत्तों के स्वरस को शहद के साथ मिला कर पीना चाहिए॥ २६॥

पत्तृरस्वरसं वाऽपि पिवेद्वा सुरसादिजम्। लिह्यादश्वशकुच्चूर्णं वैडङ्गं वा समाक्षिकम्।। २७॥

किर्मुमु पर्रस्वरसादियोगः—पत्त्र ( मछेछी ) घास के दी तोळे भर स्वरस अथवा सुरसादिगण की औषधियों के स्वरस या काथ में शहद मिला कर पीने से किया नष्ट होते हैं। किंवा घोड़े की लीद के र माशे चूर्ण का शहद के साथ अथवा वायविडङ्ग के र माशे चूर्ण का शहद के साथ सेवन करने से किया रोग नष्ट हो जाता है॥ २७॥

पत्रैर्मूषिकपण्यो वा सुपिष्टैः पिष्टमिश्रितैः । श्वादेत् पूपतिकाः पक्षा धान्यास्तद्ध पिवेदनु ॥२८॥

किमिषु पूर्वलिकाप्रयोगः—सूचिकपर्णी ( ऊद्रुरकानी ) के पत्तों को पीसकर उसमें गेहूँ का आटा ( पिष्ट ) मिला कर पानी के साथ घोल बना के घत में पूर्वलिका पका के खावें तथा उपर से काञ्जी का पानी करें। ये पूर्वलिका कृमिनाशक हैं॥ २८॥

सुरसादिगणे पकं तेलं वा पानसिष्यते। विडक्कचूर्णयुक्तेवी पिष्टैर्भच्यांस्तु कारयेत्।। तत्कषायप्रपीतानां तिलाना स्नेहमेव वा॥ २६॥

किमिषु सरसादितेलप्रयोगः—सुरसादिगण की औषिधयों-के करक और काथ से सिद्ध किये हुए तेलका पान करने से किसिरोग नष्ट होता है। अथवा वायविडङ्ग के चूर्ण में आटा (पिष्ट) मिला कर उससे नाना प्रकार के भच्य पदार्थ बनाकर सेवन करने से किसि रोग नष्ट होता है। अथवा वायविडङ्ग के काथ में तिलों को २४ घण्टे तक भावित करके उन्हें छाया में सुखाकर उनका तैल निकाल के सेवन करने से कृमिरोग नष्ट होता है।

स्वाविधः राक्तरचूर्णं सप्तक्तिः सुभावितम् । विडङ्गानां कषायेण त्रैफलेन तथैव च ॥ ३०॥ क्षौद्रेण लीढ्वाऽनुपिवेद्रसमामलकोद्भवम् । अक्षाभयारसं वाऽपि विधिरेषोऽयसौमूपि ॥ ३१॥

किमिपु रवाविधरचूर्णप्रयोगः—सेह (सेही जिसके सारे शरीर पर कांटे होते हैं और विद्वी जैसी होती है) की विष्ठा के चूर्ण को खल्ब में पीस कर वायविडक्न के काथ तथा तिफला के काथ के स्कथ सात वार भावित करके घोट कर सुखा लेबें। फिर हसे ३ माशे भर लेकर शहद के साथ मिला के चटाकर ऊपरू से आंवलों का स्वरस या बहेड़े का काथ अथवा हरड़ का काथ पिलाना चाहिए। यही विधि लोहा- दिकों के चूर्णों के लिये भी प्रयुक्त करनी चाहिए॥ ३०-३१॥

विमर्शः—विधिरेषोऽयसामिष्—अर्थात् त्रपु, सीस, ताम्र, रजत और कृष्ण लोह इन लोहों की सस्म को भी पृथक् पृथक् लेके वायविडङ्ग और त्रिफला काथ के साथ सात वार भावित कर सुखा के पृथक् पृथक् शीशियों में भर देवें। ईनमें से किसी एक की भरम को अथवा त्रिडङ्ग के समान सबकी मिलित सरम को १॥ रत्ती से ३ रत्ती के प्रमाण में लेकर शहद के साथ चटाकर जगर से आंवले का स्वरस, बहेबे का काथ अथवा हरइ का काथ पिलाना चाहिए।

नोट-त्रपु शब्द का अर्थ रांगा, कशीर या वङ्ग (Tin) है। पूर्तिकस्वरसं वाऽपि पिवेद्वा मधुन्त सह। पिवेद्वा पिष्पलीमूलमजासूत्रेण संयुतम्॥ ३२॥

किमियु पूर्तीकस्वरसादि,प्रयोगः -- नाटा करक्ष के पत्तीं का स्वरस निकाल कर छान के शहदू मिलाके पिलावें। अथवा

पिपरामूल के काथ को बकरी के मूत्र के साथ मिला कर पीने से कृक्षि तथा तजन्य रोग नष्ट होते हैं॥ ३२॥

सप्तरात्रं पिवेद् घृष्टं त्रपु वा दिधमस्तुना ।

पुरीषजान कफोत्थां इन्यादेवं क्रमीन् भिषक् ॥३३॥

किम्मि त्रपुर्योगः — शुद्ध राङ्गा (वङ्ग) को दही के उपर स्वच्छ पानी (सस्तु) के साथ धिसकर सात रात्रि तक पीने से कृमि नष्ट हो जाते हैं। इस तरह वैद्य उक्त औषधोपचारों से पुरीषजन्य तथा कफजन्य किमियों को नष्ट करे॥ ३३॥

शिरोहृद्श्राणकर्णाक्षिसंश्रितांश्च पृथग्विधान्। विशेषेणाञ्जनैर्नस्यरवपीडेश्च साधयेत् ॥ ३४॥

शिरोहदादिकिमिनाशनोपायाः—शिर, हृद्य, नासा कान, और नेत्रादि में संश्रित हुये अनेक प्रकार के क्रिमियों को नष्ट करने के लिए विशेष रूप से नेत्राक्षन, नस्य और अवपीड़न द्वारा रूण को लाभ पहुँचौना चाहिये॥ ३४॥

विमर्शः—'अवपीडैश्च' यहाँ पर चकार ग्रहण करने से गण्डूष और कवलग्रहः इन दोनों उपायों का भी ग्रहण करना चाहिये।

राकृद्रसं तुरङ्गस्य सुग्जुब्कं भावयेदति। निष्काथेन विडङ्गानां चूर्णं प्रधमनन्तु तत्॥३४॥

किमिइरं प्रधमनम् – घोड़े की छीद के रस को भछी प्रकार सुखाकर फिर इसे वायंबिडङ्ग के काथ से सात या तीन बार भावित कर सुखा के नासा में प्रधमन करने से किमि (शिरोगत) तथा उनसे उत्पन्न हुआ रोग नष्ट होता है।

अयरचूणोन्यनेनैव विधिना योजयेद्भिषक्। सकांस्यनीलं तैलब्ब नस्यं स्यात्सरसादिके॥ ३६॥

किमिहरमयरचूर्णप्रधमनन—घोड़े की छीद के स्वरस को सुखा कर उसके साथ छोहों (त्रषु-सीस-ताम्र-रजत-कृष्ण छोहू) की भस्मों को समान प्रमाण में भिश्रित कर वायविडक्न के काथ के साथ तीन वार भावित करके घोटकर सुखा के जीजी में भर देवें। इन भस्मों का नासा में प्रधमन करने से किम नष्ट हीते हैं। इसी प्रकार सुरसादिगण की औषधियों के कलक और काथ में सिद्ध हुए तैल में काँसे को घिसने से उत्पान हुई मधी तथा अपामार्ग की राख मिलाकर उस तैल का नस्य देने से किम (शिरोगत) तथा तज्जन्य किमि-रोग नष्ट होता है॥ ३६॥

इन्द्रलप्तिविधिश्चापि विधेयो 'रोमभोजिषु । दन्तादानां, समुद्दिष्टं विधानं मुखरोगिकम् ॥ ३७॥

रोमदन्तादानां चिकित्सातिदेशः—रोमों को खाने वाले किमियों तथा तजन्य रोग को नष्ट करने के लिये एवं चकारात् केशभोजियों को भी नष्ट करने के लिये इन्द्रस्त्र रोग को नष्ट करने वाली चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार दाँतों को खाने वाले किमि तथा तउजन्य रोग को नष्ट करने के लिये सुख रोग की चिकित्साविधि प्रयुक्त करनी चाहिए॥ ३७॥

रक्तजानां प्रतीकारं कुर्यात् कुष्टिचिकित्सिते।
सुरसादिन्तु सर्वेषु सर्वथैवोपयोजयेत्।। ३८।।
रक्तजेषु सर्वेषु चिकित्सा—रक्तज किमियों तथा
तज्जन्य रोग को नष्ट करने के ल्यि कुष्टमकरणोक्त चिकित्सा

प्रयुक्त करनी चाहिये किन्तु सर्वप्रकार के किसियों को तथा तउजन्य रोगों को नष्ट करने के लिये सुरसादिगण की औपधियों के करक, स्वरस और काथ का स्नान, पात और भोज्य पदार्थों के बनाने के लिये (पानी के स्थान पर) प्रयोग करना चाहिए॥ ३८॥

प्रव्यक्ततिक्तकदुकं भोजनञ्च हितं भवेत्। कुतृत्थक्षारसंसृष्टं क्षारपानञ्च पूजितम् ॥ ३६॥

किमिरोगे पथ्यानि — किमि तथा किमिरोगों के उत्पन्न होने पर रौगी को निक्त और कटुरसप्रधान दृश्यों का भोजन हितकारी होता है तथा विशेष रूप से कुँछथी का चार और यवचार को समान प्रमाण में मिश्रित कर एक माशे से तोन माशे के प्रमाण में छेकर पाँच तोले पानी में चौँछकर पिछाना हितकर होता है ॥ ३९॥

विसर्शः—चारपान शब्द से यवचार का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि जैसे सामान्य छवणोक्ति से सैन्धव का ग्रहण होता है तद्वत् सामान्य चारोक्ति से यवचार का ग्रहण होता है एवं अन्यत्र कहा भी है—'यावश्कस्य पानन्तु कुळत्यक्षार-वारिणा'। किमिरोगे पथ्यानि—आस्थापनं कायशिरोविरेचनं धूमः कफव्नानि शरीरमार्जनाः। चिरन्तना वैणवरक्तशाळ्यः पटोळवेत्राग्र-रसोनवास्तुकम् ॥ द्वताशमन्दारदछानि सप्पा नवीनमोचं बहती-फळानि। तिक्तानि नाळीकदछानि मौपिकं मांसं विडकं पिचुमदं षड्वम् ॥ पथ्या च तैळं तिळसप्पेग्रवं सौवीरशुक्तन्न तुषोदकं मधु। पचेळिमं ताळमरुष्करं गवां मूत्रन्न ताम्बूळसुरामृगाण्डजम् ॥ औष्ट्राणि मूत्राज्यपयासि रामठं क्षाराजमोदाखदिरन्न वत्सकम्। अम्बोरनीरं सुषवी यवानिका क्षाराः सुराह्वागुरुशिशपोद्भवाः॥ तिक्तः कषायः कदुको रसोऽप्ययं वर्गो नराणां किमिरोगिणां सुखः॥ अन्यच—प्रत्यदं कदुकं तिक्तं भोजनं कफनाशनम्। किमीणां नाशनं रुच्यमग्निसन्दीपनं परम्॥

क्षीराणि मांसानि घृतानि चैव दधीनि शाकानि च पर्णवन्ति । समासतोऽन्लान्मधुरान् हिमांश्च क कृमीच् जिघांसुः परिवर्जयेन् ॥ ४०॥

इति सुश्रुतसंहितायासुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सातन्त्रे रक्तपित्तप्रतिषेधो नाम ( षोडशोऽध्यायः,

आदितः) चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥४४॥

किमरोगे वर्ज्यानि—आठों प्रकार के दुग्ध, मांस, घृत, दही, पत्रशाक तथा संतेप में अम्लरस, मधुररस और शीतल पदार्थ इन सबको किमिरोग तथा किमियों को नष्ट करने की अभिलाषा बाला व्यक्ति परित्यक्त कर दे॥ ४०॥

विमर्श-—किमिरोगेष्वपथ्यानि—छर्दि च तद्वेगविधारणब्र विरुद्धपानाश्चनमिक्ष निद्राम् । द्रवञ्च पिष्टान्नमजीर्णताञ्च घृतानि माषान् दिष पत्रशासम् ॥ मासं पयोऽम्लं मधुरं रसञ्च कृमीक्षिषांष्ठः परिवर्जयेच ॥

इति सुश्रुतोत्तरतन्त्रस्य भाषाटीकायां क्रिमिप्रतिषेधो नाम चतुःपञ्जाशत्तमोऽध्याथः॥ ५४॥ •

## पश्चपश्चाशत्तमोऽध्यायः

अथात उदाव र्त्तप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १। । यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २॥

अब इसके अनन्तर उदावर्तप्रतिषेध नामक अध्याय का ज्याख्यान किया जाता है जैसा कि सगवान् धन्वन्तिर ने कहा है ॥ १-२ ॥

विमर्शः-किमिरोगचिकित्सा में कटु, तिक्त और कैपाय-रसप्रधान द्रव्यों का उपयोग किया जाता है तथा ये द्रव्य उदावर्तकी उत्पत्तिकों कारण होते हैं। इसलिये क्रिमिचिकित्सा के अनन्तर उदावर्तरोग का प्रकरण प्रारम्भ किया गया है। उदावर्तन्याख्या- उत् ऊर्ध्व वातविण्मत्रादीनामावर्तो यस्मिन् स उदावर्तः। अर्थात् वायु, मळ और सूत्रादिकों के ऊपर की ओर अमण होने को उदावर्त कहते हैं। सावारण-तया वायु के अर्ध्वगमन को ही उदावर्त समझा जाता है-वायोरूर्घ्वमावर्तो गमनिमत्युदावर्तः । किन्तु यह निरुक्ति भी ठीक नहीं है। इसके आधार पर अश्रुस्नावादि के अवरोध से उत्पन्न उदावर्त को उदावर्त नहीं कह सकते क्योंकि इनमें वायु का ऊर्ध्वामन नहीं होता। सुश्रुतटीकाकार उल्हण अश्रुस्ताव तथा जम्भा आदि के वेग को धारण करने पर वायु के कोष्ठगत होने से अपान वायु का प्रकोप एवं उदावर्त की उत्पत्ति मानते हैं—'अश्रुजृम्भादिवेगरोधात कोष्ठगतो वायुर्यदा भवति तदापानप्रकोपादुदावर्त्तसम्मवः वस्तुतः विजयरचित के अनुसार निम्न छत्तण करना ही उचित है— 'उद्भृतेन वेगविधारणेनाऽऽ-वृतस्य वायोर्वर्तनिमत्युदावर्तनिरुक्तिः' अर्थात् अधारणीय वेगी के धारण करने से आवृत वायु का विलोम गति से इतस्ततः घूमना ही उदावर्त कहलाता है। इस प्रकार का लचण करने से सुश्रुत द्वारा परिगणित उदावर्त के सभी भेदों में उक्त छच्ण ठीक-ठीक घट जाता है। उदावर्त्त रोग में वायु की प्रमुखता रहती है-यत्रोध्वं जायते वायोरावर्तः स चिकित्सकैः। वदावर्त्तं इति प्रोक्तो व्याधिस्तत्रानिलप्रभुः॥ अन्य तनत्रकार वायु के द्वारा वर्तुंछीक़ैंत (गोछ हुई) पुरीप को उदावर्त मानते हैं— अन्ये पुरीषं वायुना वर्तुंलीकृतमुदावर्तं मन्यते, लोकप्रसिद्धत्वात !

अधश्चोद्ध्वंश्च भावानां प्रवृत्तानां स्वभावतः। - न वेगान् धारयेत् प्राज्ञो वातादीनां जिजीविषुः॥३॥

उदावतें वेगधारणिनिषेषः—स्वभाव से प्रवृत्त हुए सूत्रप्रदिक अघोभाव तथा उद्गारादिक ऊर्ध्वभाव एवं प्रवृत्त हुए वातादिकों के वेगों को जीवन चाहने वाळा बुद्धिमान् व्यक्ति घारण नहीं करे॥ ३॥

विमर्शः—स्वमावतः प्रवृत्तानाम् अर्थात् वात, मूत्र, छुँकं आदि वेग स्वभावतः (स्वयं या अपने आप) अपने आश्रय से च्युत हुये हों तो उन्हें धारण न करें। इसका ताल्पर्यं यह है कि यदि वे प्रवृत्त न हुए हों तो उन्हें बळपूर्तंक उदीरण न करते हुए धारण करें और स्वयं प्रवृत्त हुए हों तो रोके नहीं। अधारणीया वेगाः—न वेगान् धारयेद्धीमाञ्जातान् मूत्रपुरीषयोः। न तेतसो न वातस्य न छर्धाः क्षवयोनं च॥ नोद्गारस्य न जृम्माया न वेगान् ध्रुत्यिपासयोः। न बाज्यस्य न निद्राया निःश्वासस्य अमेण च। पतान् धारयतो जातान् वेगान् रीगा मवन्ति ये। धारणीया

वेगाः—इमांस्तु धारयेहेगान् हिताधीं प्रेत्य चेह च। साह्सानामश्र-स्तानां मनोवाक्कायकर्मणाम् ॥ लोभशोकभयक्रोधमानवेगान् विधारयेत्। नैलंज्ज्येर्धातिरागाणामिभध्यायाश्च बुद्धिमान् ॥ परुषस्यातिमात्रस्य सूचकस्यानुतस्य च। वाक्यस्याकालयुक्तस्य धारयेद्वेगमुत्थितम् ॥ देहप्रवृतियां काचिद्विद्यते परपीडया। स्त्रीभोगस्तियहिंसाचा तस्या वेगान् विधारयेत् ॥ (च० सू० अ० ७) अन्यच्च—देहप्रवृत्तियां काचिद्वतं परपीडया। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥ (चरक)

वातविण्मूत्रजुम्भाऽश्रुक्षवोद्गारवमीन्द्रियैः। व्याहन्यमानैरुदितैरुदावर्त्तो निरुच्यते ॥ ४ ॥

उदावर्तस्य निदानं निरुक्तिश्च — अपान वायु, विष्ठा (मल्), मूत्र, जमुहाई, ऑस्, छोंक, डकार, वमन और इन्द्रिय (शुक्र) इनके उदित (उदीर्ण=उत्पन्न या उध्वंगत) हुए वेगों को रोकने (व्याईन्यमान) से उदावर्त उत्पन्न होता है॥

विमर्शः - इन्द्रियमत्र शुक्तमिष्कृषेतम् । शास्त्रों में इन्द्रिय शब्द शुकार्थं में भी प्रयुक्त होता है—'श्रोत्रवागादिश्यस्वन्न शुक्त-न्नेन्द्रियमुच्यते'।

क्षुत्तृष्णाश्वासनिद्राणामुदावर्त्तो विधारणात् । तस्याभिधास्ये व्यासेन लक्षणञ्च चिकित्सितम् ॥॥॥

उदावर्तस्य निदानान्तराणि - ज्ञुधा, तृष्णा ( प्यास ), श्वास और निदा इनको ( उत्पन्न हुये वेगों को ) रोकने से उदावर्त रोग उत्पन्न होता है। अब इस उदावर्त के उन्नणीं क्येर चिकित्सा का वर्णन विस्तार से कृहुँगा॥ ५॥

विमर्शः--उदावर्तके वातविष्मूत्रादि कारणों से चुनुष्णादि कारणों का प्रथक्पाठ करने का तात्पर्य यह है कि वात-विण्मूत्रादिक वेगनिरोध उदावर्त के सन्निक्कष्ट कारण हैं तथा चुत्तुष्णादि का निरोध विष्रकृष्ट कारण हैं। अथवा इस भिन्न पाठान्तर से यह ( चुत्तव्यादिक ) आहाराश्रित हेतु हैं। कुछ आचार्य दोनों कारणसमूहों को भिन्न-भिन्न न पढ़ते हुए एक ही रलोक में दोनों भावों का समावेश कर देते हैं —वातविण्मूत्र-जृम्माश्रक्षवथूद्वारवमीन्द्रियेः । क्षुचुष्णाश्वासनिद्राणां धृरयोदावर्त-सम्मवः 🕩 चरकाचार्यं ने उदावर्त के निम्न कारण, सम्प्राप्ति और लज्ञण लिखे हैं — कषायितक्तोषणरूक्षखेज्यैः सन्धारणामोजन-मैथुनैश्च । पकार्यये कुप्यति चेदपानः स्रोतांस्यधोगानि बली स रुद्ध्वा ॥ करोति विण्मारुतमूत्रसङ्गं क्रमादुदावर्तमतः सुघोरम् । रुग्वस्तिहृरकुष्टुदरेष्वभीक्ष्णं "सपृष्ठपार्श्वेष्वतिदारुणा स्यात । आध्मा-नहछासविकर्तिकाश्च तोदोऽविपाकश्च सवस्तिशोथः । वचोंऽप्रवृत्ति-जंठरे च गण्डान्यूष्वंश्च वायुर्विहतो गुदे स्यात् १ कुच्छ्रेण शुष्कस्य चिरात प्रवृत्तिः स्यादा तनुः स्यात् खर्रूक्षशीता । ततक्ष रोगा ज्वरमूत्रकृञ्छ्प्रबाहिकाहृद्यहणीप्रदोषाः ॥ 👍 च० चि० अ० २६ ) अर्थ्यत् कषाय, तिक्त, कटु और रूच भोजन करने से एवं अधारणीयवेगिवारण, अभोजन और मैथुन से पकाशय में अपान वार्यु प्रकुपित होकर अधोगामी स्रोतसों का अवरोध कर विष्ठा, वात और मूत्रू को रोक देता है तथा उसके अनन्तर भयङ्कर उदावर्त रोग उत्पन्न होता है जिससे वस्ति, हृद्य, कुचि और उदर तथा पृष्ठ और पार्श्व इर्न स्थानों में अत्यन्त दारुण पीड़ा होती है एवं आध्मान, जी धवराना, कैंची से काटने की सी पीड़ा, स्ई ज़ुओने की सी पीडा, अग्निमान्य

आदि छत्तण होते हैं। अब यहाँ पर एक शक्का यह भी है कि अधोवेगों के रोकने से अपान वायु का प्रकोष्ठ होकर उदावर्त का उत्पन्न होना सम्भव है किन्तु अश्रु, जुम्भा आदि के वेगों को रोकने से उदावर्त कैसे उत्पन्न होता है १ यद्यपि प्रश्न सत्य है किन्तु इनके वेगों को रोकने के साथ ही यदि वायु कोष्ठगत हो तब उस समय अपानवायु का प्रकोप होकर ही उदावर्त होता है ऐसा समझें।

त्रयोदशविधश्चासौ भिन्न एतेस्तु कारणैः। अपथ्यभोजनाचापि वच्यते च तथाऽपरः॥ ६॥

उदावर्तभेदाः — पूर्व में कहे हुए वात, विष्ठा और मूत्रादि कारणभेदों से यह उद्घावर्त तेरह प्रकार का होता है तथा वौतादि अवरोधजन्य उदावर्तों से भिन्न अपध्य भोजन-जन्य भी एक उदावर्त होता है उसका भी पृथक् वर्णन

किया जायगा॥ ६॥

आध्मानशूलौ हृदयोप्ररोधं

शिरोक्जं श्वासमतीव हिकाम् ।

कासप्रतिश्यायगलप्रहांश्च

बलासिपत्तप्रसरञ्च घोरम्।। कुर्यादपानोऽभिहतः स्वमार्गे

हन्यात् पुरीषं मुखतः क्षिपेद्वा ।। ७ ।।
वातावरोधजोदावर्तळक्षणानि—अपने मार्ग (श्रोणिगह्नरगुद्दमस्ति) में अवरुद्ध हुआ अपान वायु आध्मान, शूल,
हृदय का अवरोध या हृद्ध्य पर आवरण, शिर में पीड़ा,
प्रवल श्वास, हिक्का, कास, प्रतिश्याय, गलप्रह (गले की
जकडाहट), कफ और पित्त का अपने स्थानों से प्रसार
कराना तथा पुरीप का चय अथवा उसे मुखमार्ग से बाहर
फंकना ये छच्चण उत्पन्न करता है ॥ ७ ॥

विमर्शः - समय समय पर मलमूत्रादि के त्याग के लिये गुदा आदि अङ्गों में स्थित मलादिपवर्तक वायु या तदाश्रयः • भूत वातवाहिनियों में उत्तेजना स्वभावतः होती है और मल, मूत्र आदि का विसर्ग होता है। इस्प्री प्रवर्तक उत्तेजना को वेग कहते हैं तथा बलपूर्वक इसे रोकने को वेगावरीध कहते हैं। इस वेगावरोध या अस्वाभाविक प्रयक्त के फलस्वरूप विभिन्न वेगों का परिचालन एवं नियन्त्रण करने वाली वायु या वातनाड़ियाँ विकृत हो जाती हैं जिससे वध्य का प्रकोप एवं अधिष्ठान और कारण के अनुसार विभिन्न उदावतों की उत्पत्ति होती है। वातवेग-अपानवायु ( Flatus ) का वेग धारण करने से इंसकी प्रवर्तक वायु (गुदा एवं वस्ति प्रदेश में स्थित अपानवायु एवं उसकी आश्रयभूत वातनाड़ियाँ ) विकृत हो जाती हैं। मूत्र और मल का यथासमय स्थाग कराना भी इसी वायु के या वातनाड़ीमण्डल के आधीन है— 'क्षेप्ता बहिमेलानाम्' अतः विकृति के परिणामस्वरूप इनकी भी रुकावट हो जाती है। इस प्रकार जब प्रवृद्ध वायु अपने प्रकृत मार्ग से नहीं निकल पाता और मलाशय में स्थित मल की रकावट से अधिक प्रकृपित होकर ऊपर आन्त्र की ओर बढ़ता है तो उसमें आध्मान उत्पन्न कर देता है। आध्मान के कारण रोगी के वस्तिप्रदेश तथा उदर में पीड़ा होती है। इन ठचणों के अतिहिक्त उदर में श्रूल, आदोप, विषमाग्नि, विष्टब्धाजीणं जैसे वातजन्य रोगों की उत्पत्ति होती है। सुश्रुताचार्यने मुख से पुरीष का निकलना भी दिखा है परन्तु वास्तव में मुख द्वारा स्मृजात् मल नहीं निकलता अपितु वमन के द्वारा पुरीष के समान दुर्गन्धित पदार्थ ही निकल सकता है।

आटोपशूलौ परिकर्त्तनञ्च सङ्गः पुरीषस्य तथोद्र्थ्ववातः । पुरीषमास्यादिष वा निरेति पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य ॥ = ॥

पुरोपानरोधोत्पन्नोदानर्तं कक्षणानि — मळ के प्रवृत्त हुए वेग को रोकने से आटोप, शूळ, गुद-मेढ़-वस्त्याहि स्थानों में केंची से काटने की सी पीड़ा, मळ का अवरोध, अपान वात का ऊपर की ओर वेग अथवा कभी कभी मुख की ओर से पुरीष का बाहुर निकळना ये ळच्चण उत्पन्न होते हैं॥ ८॥

विमर्शः-अाटोपः-उदरापूरः ( डच्ह्ण ) 'आटोपो गुडगुडा-शब्दः प्रोक्तो वठरसम्भवः' । पुरीषवेग—मल का प्रवर्तक अपानै वायु ही है। उसका वेग प्रयत्नपूर्वक धारण करने से अपान वायु एवं उसका आश्रयस्थल नाडीचक विकृत हो जाता है, फलस्वरूप वायु की प्रतिलोस गति से पुनः बृहद्नत्र में चला जाता है और वहाँ बृहद्नम्न की कला द्वारा मलस्थित अवशिष्ट जलीयांश भी शोषित हो जाता है। इस तरह मल के पूर्णतया शुष्क हो जाने से उसके त्याग की प्रवृत्ति नहीं होती। मलाशय या आन्त्रस्थित मल से गैसों की उत्पत्ति होकर उदर में आटोप एवं शूल जैसे लच्चण उत्पन्न होते हैं। अधोमार्ग में पूर्णतया अवरोध होने के कारण वायु प्रतिलोम गति से अर्ध्वमार्ग द्वारा डकारों के रूप में निकलता है। मलाशय के सामने की ओर मूत्राशय (Bladder) भी रहता है अतः मलाशयगत प्रकुपित अपान वायु के द्वाव से सूत्राशय एवं उससे सम्बन्धित शिश्व में भी पीड़ा की अनुभूति होती है। वमन द्वारा निकला हुआ पदार्थ अपान वायु से मिश्रित होने के कारण पुरीष के समान ही होता है। इसी आशय से मुख द्वारा पुरीषवमन का निर्देश किया गया है। चरके पुरीषनिरोधजोदावर्तं लक्षणानि—'पकाशयशिरः शूलं वातवचों ऽप्रवर्त-नम् । पिण्डिकोद्देष्टनाध्मानं पुरीषे स्याद्विधारिते ॥

मूत्रस्य वेगेऽभिह्ते नरस्तु •
कुच्छ्रेण मूत्रं कुरुतेऽल्पमल्पन् ॥ ६ ॥
मेढ्रे गुदे बङ्खणबस्तिमुष्कनाभिप्रदेशेष्वथवाऽपि मूर्ष्ति ।
आनद्धबस्तिश्च भवन्ति तीन्नाः
शूलाश्च शूलैरिव भिन्नमूर्त्तेः ॥ १० ॥

म्त्रावरोधोर्पन्नोदावर्त्र क्षणानि—उत्पन्न हुए मृत्र के वेग को रोकने से वह रोगी कठिनता से थोड़ा थोड़ा मृत्रत्याग करता है तथा शिक्ष, गुदा, वंज्ञण, बस्तृ ( Bladder ), मुक्क ( अण्ड तथा अण्ड प्रदेश ), नाभिप्रदेश और मस्तिष्कप्रदेश में त्रिश्ल से शरीर के भिन्न किये जाने के समान तीन शूल होता है। वस्ति ( मृत्राशय ) फूली हुई होती है। १९-१०॥ विमर्श-मृत्रस्य वेगे—मृत्र के वेग को किसी सभा या

पूजा में बैठे होने के कारण रोकने से बायु प्रकृपित होकर मुत्राशय तथा शिक्ष में शूल उत्पन्न कर देता है। मूत्र के वेग को रोकने से जुत्राशय विस्फारित हो जाता है जिससे उसके तनाव (Tension) की स्वाभाविक श्थिति समाप्त हो जाती है। तनाव न होने से सूत्रत्याग कराने वाली नाड़ियों पर भी उत्तेजक प्रभाव नहीं पड़ता। इससे मूत्र कठिनता से बूँद-बूँद करके बार-बार निकलता है। सीधे रहने से बहित-प्रदेश में तनाव के कारण पीड़ा का अनुभव होता है अतः रोगी उस पीड़ा को कम करने के उद्देश्य से आगे की ओर झुककर वहाँ की पेशियों को ढीळी रखने का प्रयत्न करता है। सूत्र से परिपूर्ण सूत्राशय के द्वाव से वंज्जपदेश में भी तनाव की अनुभूति होती है। मूत्राशय का गुदा (Rectum) पर दबाव पड़ने से उसमें भी पीड़ा होती है। अण्डकोष वस्ति के सामने ही रहते हैं अतः तनाव के कारण उनमें भी पीड़ा का अनुभव होता है। इसी को आचार्य सुश्रुत ने 'मूत्रस्य वेगेऽभिइते नरस्तु' इस श्लोक द्वारा वर्णित किया है।

मन्यागलस्तरभशिरोविकारा जुम्भोपघातात् पवनात्मकाः स्युः। श्रोत्राननद्राणविलोचनोत्था

भवन्ति तीव्राश्च तथा विकाराः ॥ ११ ॥

जुम्मावरोधोत्पन्नोदावतं कक्षणानि जुम्भा के उत्पन्न हुये वेग को रोकने से मन्यास्त्रस्भ, गळस्तम्भ, सूर्यावर्तकादिक शिर के विकार, कम्प, सुप्ति आदि वातिवकार, चकार से अरुवि और अम आदि रोग एवं कर्ण, मुख, नासा और नेन्नों में भयानक विविध रोग उत्पन्न होते हैं॥ ११॥

विमर्शः—जुम्मा में ऊर्ध्व जजुगत अङ्गों का विशेष प्रयल रहता है अतः जुम्भावेग रोकने से ऊर्ध्व जजुगत विकार होने की अधिक संभावना रहती है।

आनन्दजं शोकसमुद्भवं वा
- नेत्रोदकं प्राप्तममुक्चतो हि ।
शिरोगुरुत्वं नयनामयाश्च
भवन्ति तीव्राः सह पीनसेन ॥ १२॥

अशुजोदावर्तं कक्षणानि—अत्यधिक आनन्द के कारण उत्पन्न हुए अथवा अत्यधिक शोक के कारण प्रवृत्त हुए नेत्र के उदक (आँस्) के वेग को रोकने से शिर में आरीपन, अभिष्यन्द आदि तीव नेत्रविकार और पीनस (दुष्ट प्रतिश्याय) उत्पन्न होते हैं॥ १२॥

विमश्राः—आँस् आँसों का स्वामाविक स्नाव है जो निरन्तर अरुपारप मात्रा में निकल कर आँख की कला को आई एवं किन्छ रखता है। इसका निर्माण अश्रुप्रन्थि (Lacrymal gland) के द्वारा होता है। यह प्रन्थि अर्चिगुहा के बाह्य एवं उपरितन भाग में स्थित रहती है। इसके दो-आग होते हैं। उपर का भाग नीचे के भाग से अपेचाकृत बड़ा और छोटे वादाम के आकार का होता है। यह भाग अचिगुहा Orbital cavity) का निर्माण करने वाले पुरःकपालाह्थि (Frontal bone) की अश्रुप्रन्थिलात (Lacrymal fossa) में अवस्थित रहता है। प्रन्थि का निरन भाग छोटा होता है और

इसे सहायक अश्रमन्थ ( Accessary lacrymal gland ) भी कहते हैं। इन द्धोनों प्रन्थियों से निकलने वाले निःखाव का वहन छोटी-छोटी लगभग चारह नलिकाओं के द्वारा होता है। ये नलिकाएँ अचिग्रहा के उपरितन भाग के मध्य में पृथक-पृथक छिदों द्वारा खुलती हैं। इनसे निकले हुए अशु के द्वारा अचिक्ठा ( Conjunctiva ) आर्द रहती है । इसके बाद अश्रपणाली (Canaliculi) के द्वारा अश्रकुष्टिका (Lacrymal sac ) में प्रवेश करते हैं जहाँ से वे एक नलिका (Nasolaerymal duct ) के द्वारा नासिका में चले जाते हैं। अध्यसाव चारीय होता है एवं साधारण अवस्था में केवल अचिकला को आई रखने मात्र के लिये साव होता है और यह बाष्पीभवन के द्वारा नष्ट होता रहता है किन्तु कदाचित् शारीरिक (आँख या नाक ) एवं मानसिक (अत्यधिक हर्ष या शोक ) उत्तेज-नाओं के फलस्वरूप अशुप्रनिथ प्रभावित होकर अशुस्राव का अधिक मात्रा में निर्माण करने लगती है। स्नाव के निकर्ल जाने पर आँखों तथा सन दोनों में ही हलकापन आ जाता है किन्तु यदि इस वेग को हठात् रोक दिया जायै तो सिर में भारीपन, अध्रमन्थिसम्बन्धी एवं अन्य नेत्रकोप आदि रीग हो सकते हैं। चरकाचार्य ने वाष्पनिग्रह को हृदोग तथा अम का कारण साना है - 'प्रतिश्यायोऽक्षिरोगश्च हृद्रोगश्चारुचिर्श्रमः । बाष्पनिम्रहणाव ""।। ( चरक )

भवन्ति गाढं क्षवथोर्विघाता-च्छिरोऽक्षिनासाश्रवगोषु रोगाः। कण्ठास्यपूर्णत्वमतीव तीदः

कूजश्च वायोरुत वाऽप्रवृत्तिः ॥ १३ ॥

हिकावरोधोत्पन्नोदावतं लक्षणानि— छींक के प्रवृत्त हुए वेग को रोकने से शिर, नासा और नेत्रों में भयानक रोग उत्पन्न होते हैं तथा कण्ठ और मुख वायु से भरे हुए से रहते हैं तथा उनमें स्ई चुभोने की सी पीड़ा होती है। वह रूग कृजन (अन्दक्त भाषण) करता है तथा वायु की अप्रवृत्ति (उच्छु।सावरोध) पूर्व चकारात् मन्यास्तम्भ, गलस्तम्भ आदि रोग भी होते हैं॥ १३॥

विमर्जः-- छिक्कारोधजोदावर्तलक्षणानि " चरके-- मन्यास्तम्यः शिरः शूक्रमदितार्थावभेदकौ । इन्द्रियाणाच्च दौर्वरुयं क्षवथोः स्यादिवा-रणात् ॥ ( च्न. सू. अ. ७) क्षवशुवेग--नासाद्वार से एकाएक तीव गति से वायु को निकालना ही छींक है। गन्ध का वहन परमाणुओं के द्वारा होता है । तीचग एवं अस्मत्स्य पदार्थों के सुंघने से उसके गन्धवह परमाणु नासकिलागत नाड्यप्रों को प्रचुसित करके छींक को उत्पन्न करते हैं जैसा कि चरका-चार्य ने भी लिखा है — 'संस्पृश्य मर्माण्यान लस्तु मूर्धन विष्वकप-थस्तः क्षवशुं करोति' (चरक) सुश्चताचार्य के ब्राणाश्चित सर्म से यहाँ घ्राणनाड़ी के अयों का बोध होता है । नासागुहा के विवरों में अवस्थित रलेश्मा भी स्थानीय कला को उत्तेजित करके छींक उत्पन्न करता है। छींक से शिर, नासागुहा आदि में स्थित असातम्य पृदार्थं एवं वाहर स्रेट्रपृविष्ट पदार्थं बाहर आ जाते हैं और दोप (कफादिक ) के वाहर निकल जाने से किसी प्रकार के रोग की आशक्का नहीं रहती। इस प्रकार नासागुहा ( Nasal cavity ) में अवस्थित दोष या असात्रय

बाह्य पदार्थ को बाहर निकालने का प्रयत ही छींक कहलाता है। प्रयतपूर्वक या किंसी अन्य कारण से छींक के रुक जाने पर असात्म्य पदार्थ अन्दर ही रह जाता है और स्रोतसों को अवरुद्ध करके अनेक रोगों को उत्पन्न कर सकता है। शिरः-शूल इसका प्रधान लच्चण है। यदि इसके कारण सातवीं नाडी ( Facial nerve ) पर प्रभाव पड़ जाय तो अर्दित रोग भी हो सकता है। छींक न आने से शिरोभाग तथा साथ ही सम्पूर्ण शरीर में भारीपन प्रतीत होता है। छींक आ जाने से अवरोधक कारण हट जाता है अतः शरीर में हलकापन और स्वास्थ्य का अनुभव होता है। अन्य स्नोतों के समान इस स्रोत का शुद्ध तथा अवरोधरहित होना अनिवार्य है। इसी लिये सुश्रुताचार्य ने उवरसुक्त के लक्षण में छींक की प्रवृत्ति का भी उल्लेख किया है — स्वेदो लघुत्वं शिरसः कण्डूः पाको मुखस्य च । क्षवथुश्चान्नलिप्सा च ज्वरमुक्तस्य लक्षणम् । छींकीं को ूरोकने से विकृति यथास्थाद्धस्थित रह जाती है। यदि वह बढ़कर कानै और आँख तक पहुँचे तो नासारोग के साथ-सांध कान और आँख के रोग भी उत्पन्न कर सकती है। साधारणतया छोंक का प्रभाव पाँची ज्ञानेन्द्रियों विशेषतया नासिका की स्वाभाविक क्रिया को कम कर देता है जैसाकि सुश्रुताचार्य ने भी वर्णन किया हैं- 'म्मनित गाडं क्षवथोविंघाता-िछरोऽक्षिनासाश्रवणेषु रोगाः'।

उद्गारवेगेऽभिहते भवन्ति
 घोरा विकाराः पवनप्रसूताः ।
 छर्देविघातेन भवेच कुछं
 येनैव दोषेण विद्ग्यमन्नम् ॥ १४॥

वद्गार च्छिदिनिरीधजोदावर्तं कक्षणानि उद्गार के प्रवृत्त हुए वेग को रोकने से करप, हिक्का, हृदय की जकड़ाहट आदि भयद्भर वातिक रोग उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार वमन के •उदीर्ण वेग को रोकने से वातादि अन्यतम जिस दोप के कारण अन्न दूषित हुआ हो उसी दोष की अधिकता वाला कुछ उत्पन्न होता है तथा चकार से अक्षचि आदि रोग उत्पन्न होते हैं। १४॥

विमर्शः - छिंदिनम्ह जोदावर्त छक्षणाति - कण्डूको ठारचिन्यक्षशोधपाण्ड्वामयज्वराः । कुछवीस पृष्ट छासार छिंदिनम्ह जा गदाः ॥
(च. सू. अ. ७) उद्गारवेग -- डकार उदान वायु का कार्य है ।
उसकी स्वाभाविक प्रकृत्ति को रोकने से उदान वायु प्रकृपित
होकर आन्त्रकूजनं, श्वास तथा अन्य वातिकारों को उत्पन्न
करता है । चरकाचार्य ने उद्गाररोध से हिछा, श्वास, अरुचि,
कम्पन तथा हृदय और फुफ्फुस में अवरोध की उत्पत्तिमानी
है -- हिछा श्वासिऽरचिः कम्पो विवन्धो हृदयोरसोः । उद्गारितम्
हात ' । इसके अतिरिक्त छुदिनिमह से छुण्डू, कोठ,
अरुचि, ज्यङ्ग, शोध, पाण्डु, ज्वर, कुछ, वीसप और हृज्ञास
इन रोगों की उत्पत्ति होना लिखा है ।

म्त्राशये पायुनि सुष्कयोश्च । शोफो रुज़ो मूत्रविनित्रहश्च । शुकाश्मरी तस्त्रवणं भवेद्वा ते ते विकारा विहते तु शुके ॥ १४॥ शुक्रजोदावर्तं लक्षणानि—कामवासनावश जाग्रत या स्वमा-वस्था में उत्पन्न हुए शुक्र के वेग को रोकने से वस्ति, गुदा और मुक्कप्रदेश में शोथ और पीडा उत्पन्न होती है तथा मूत्र का अवरोध होता है एवं शुक्रजन्य अस्मरी और उस अस्मरी का अथवा शुक्र का स्ववण होता है। इनके अतिरिक्त हरपीड़ा, अङ्गमर्द आदि अनेक विकार उत्पन्न होते हैं॥ १५॥

• विसर्शः- 'मूत्राशये पायुनि मुष्कयोथ' के स्थान पर 'मूत्रा-शमे वा गुदमुब्कयोध' ऐसा पाठान्तर है। शुक्रवेग - शुक्र एक गाढ़ा पिच्छिल, एवं द्धिया रङ्ग का तरल पदार्थ है। इसके उरपञ्च होने का मुख्य अङ्ग शुकाण्ड है तथा इसका प्रधान अवयव शुक्रकीट है। में थुन के समय निकलने वाले शुक्र के सब अंशों का निर्माण शुक्राण्ड या वृषणप्रनिथ (Testes) द्वारा ही नहीं होता है। इन प्रन्थियों में तो शुक्रकीट (Spermetozoa) बनते हैं तथा जो शुक्र इन ग्रन्थियों में वनता है वह इतना अधिक गादा होता है कि शुक्रकीट इसमें भली भाँति गति नहीं कर सकते। वृपणग्रन्थि अनेक कोष्ठीं का एक समृह है। इन को हों में केशवत् असंख्य निलकाएँ होती हैं। इनमें ही शुक्र का निर्माण होता है। ये असंख्य निलकाएँ आगे चळकर परहवर मिळ जाती हैं और लगभग २०-२५ बड़ी निक्ताओं का निर्माण करती हैं। ये निक्ताएँ बहुत सुद्दी रहती हैं। इस सामृहिक रचना को ही उपाण्ड (Epididymis) कहते हैं। उपाण्ड के शिखर में सव निलकाओं के संयोग से एक वड़ी निलका बन जाती है। इसे शुक्रप्रणाली ( Vasdeferens ) कहते हैं । शुक्र-इसके द्वारा शुकाशय की ओर गमन करता है। शुक्रप्रणाली से निकलने वाले स्नाव के द्वारा शुक्र कुछ तरल हो जाता है। शुकाशय (Seminal vesicle )—ये दो छोटे कोष हैं जो मुत्राशय के पिछ्छे भाग से लगे रहते हैं। इनके अन्तःपारर्व से शुक्रप्रणाली ( Vasdeferens ) लगी रहती है । शुक्रपणाली का अन्त नोकीले सिरे से होता है और वह शुक्राशय से मिल जाती है। जहाँ शुक्र-प्रणाळी शुक्राशय से मिळती है वहीं से एक दूसरी निका का प्रारम्भ होता है इसे शुक्रस्रोत (Ejaculatory duct) कहते हैं। शुक्रस्रोत पौरुषप्रनिथ ( Prostate ) से प्रवेश करके सूत्रमार्ग में खुल जाते हैं। इस मार्ग से गुमन करते हुए शुक्र में शुकाशय तथा पौरुपत्रैनिध का भी साव मिश्रित हो जाता है जिससे शुक्र तरल हो जाता है और शुक्रकीट उसमें स्वतन्त्रतापूर्वक गति कर सकते हैं। कामोत्तेजना के समय उक्त सभी अङ्ग अधिक कियाशील हो जाते हैं। उनमें स्नाव अधिक उत्पन्न होने लगता है। सेंथुन (गर्भाधान) ही उस स्नाव का सदुपयोग है। यदि उत्तेजना होने पर भय अथवा अन्य कारणों से स्वस्थान से स्वलित शुक्र के वेग को रोक लिया जाय तो अवरोध के कारण वृषणप्रनिथ, शुक्रपणाली, शुक्राशय तथा पौरुपप्रनिथ में सूजन एवं पीड़ा होने लगती है। पौरुषप्रनिथ के सान्तिध्य से गुदा में भी पीड़ा का अनुभव होता है। शुक्रसाव के अवरोध के फलस्वरूप मूत्रकृच्छ्र भी हो जाता है। बार-बार इस प्रकार का अवरोध होने से प्रमेह रोग की भी उत्पत्ति हो सकती है। अविवाहितों में प्रमेह होने का यह मुख्य हेतु है।

तन्द्राऽङ्गमदीरुचिविश्रमाः स्युः
्र श्रुधोऽभिघातात् कृशता च दृष्टेः।
कण्ठास्यशोषः श्रवणावरोध-

स्तृष्णाऽभिघाताद् हृद्ये व्यथा च ॥ ६॥ क्षुधातृष्णावरोधोत्पन्नोदावर्तं वक्षणानि चुधा ( भूख ) के उत्पन्न हुए वेग को रोकने से तन्द्रा, अङ्गमर्द, अरुवि, विश्रम (चक्कर आना) और दर्शनशक्ति की निर्वव्यता ये व्यण उत्पन्न होते हैं तथा तृष्णा (प्यास) के उत्पन्न हुये केंग को रोकने से कण्ठ और मुख का सूखना, श्रवण का अवरोध (बाधर्य), प्यास की अधिकता तथा हृद्य में व्यथा (पीड़ा) उत्पन्न होती है॥ १६॥

विमर्शः—चकारात् श्रम और स्वेदादिक ये छत्तण भी होते हैं। तन्द्रालक्षणम्—इन्द्रियार्थेन्वसम्प्राप्तिगौरवं ॰ जुम्भणं छमः। निद्रातंस्येव यस्येद्दा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत् ॥ श्रमं वे प्राणिनां प्राणाः' अन्त ही प्राणियों का प्राण है। सूख छगने पर भी भोजन न मिलने से पाचकाप्ति धातुओं का पाक करने लगती है जिससे मनुष्य में दुर्वलता आ जाती है। रक्त की कमी से आँखों के आगे अन्धकार सा छा जाता है। विना परिश्रम के शरीर थका हुआ-सा प्रतीत होता है। चरकाचार्य ने चुधा के वेग को रोकने से उत्पन्न होने वाले निम्न लच्चण लिखे हैं—काश्यंदीवंल्यवेवण्यंमङ्गमदोंऽ-रिचर्थमः। क्षुद्रेगनियद्वाद्वः ।

श्रान्तस्य निःश्वासविनिम्रहेण हृद्रोगमोहावथवाऽपि गुल्मः । जुम्भाऽङ्गमर्दोऽङ्गशिरोऽक्षिजाङ्यं निद्राऽभिघातादथवाऽपि तन्द्रा ॥ १७ ॥

श्वासनिद्रावरोषोत्पन्नोदावर्तं उक्षणानि—दौड़ने, कूदने, तेज चलने आदि परिश्रम करने से थक जाने पर उत्पन्न हुए निःश्वास के वेग को रोकने से हृदय के रोग, मूर्च्छा और गुरुम उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार निद्रा के उत्पन्न हुए वेग को रोकने से जुम्मा, अङ्गमद्वातथा शरीर के हस्त-पादादि अङ्ग, शिर और नेत्रों में जडता (अपाटव) और तन्द्रा ये लच्चण उत्पन्न होते हैं॥ १७॥

विमर्शः—प्रान्तस्य निःश्वासिविनियहेण— साधारण अवस्था में मनुष्य एक मिनट में चौदह से अट्टारह बार श्वास छेता है। इस अवस्था में हृदय भी अपना कार्य यथावत् करता रहता है। श्वास और हृदय की गित में १:४ का अनुपात है। जितनी देर में एक बार श्वास आता है हृदय उतनी ही देर में चार बार स्पन्दन करता है। हृदय और फुफ्फुस का यह क्रम स्वस्थावस्थापर्यन्त बना रहता है। दौहने या अन्य इसी प्रकार का परिश्रम करने पर शरीर को अधिक रक्त एवं अधिक प्राणवायु (Oxygen) की आवश्यकता पड़ती है अतः हृदय और फुफ्फुस की गित तीव हो जाती है। इस अवस्था में मनुष्य हाँ फने छगता है, इसी को श्वास कहते हैं। इस श्वासवेग को बळात् रोकने का प्रयस्न करने से प्राण और उदानवायु प्रकृपित होकर हृदय के कपाटों तथा फुफ्फुस के रोगों की उत्पत्ति करते हैं। श्वासवेग के एकाएक रक जाने से कभी क्यी रोगी को

मूच्छा भी हो जाती है। मोहो = वैचित्यम्। जुम्माल्खणम्—
पीत्वैकमिनलो च्छ्वासमुद्देष्टविवृताननः। ये मुखित सनेत्रामं स
जम्म इति संशितः॥ उद्देष्टन के साथ मुख फेला के मनुष्य
वायु के एक उच्छास को लेकर आँखों से धानो के साथ जो
निःश्वास बाहर फेंकता है वह जुम्भा कहलाती है। शार्कधरोकजुम्मालक्षणम्— चैतन्यशिथिलताद्यः पीत्वैकश्वासमुद्धमेत्।
विदोणवदनः श्वासं जुम्भा सा कथ्यते बुधेः॥ जम्भाई श्वास-प्रश्वास
का एक विशिष्ट स्वरूप है जो रक्त में प्रां० द्विजारेय (Co 2)
को अधिकता होने से बार-बार आया करता है। निद्रा—
थके हुए नाइीतन्तुओं को विश्राम देने के लिये ही प्रधानतः
निद्रा की उत्पत्ति होती है। उसके निरोध से वस्तुतः नाडीतन्तुओं से काम लेना थके घोड़े को मार-मार कर दौड़ाने
के समान ही है।

तृष्णाऽर्दितं परिक्षिष्टं क्षीणं शूलैरभिद्रुतम् । शक्रद्वमन्तं मतिमानुदावर्त्तिनमुत्सृजेत् ॥ १८ ॥ अताध्योदावर्त्तं कक्षणम्—प्यास से पीदित,।अधिक वेचैन, चीण, तीव शूल से युक्त और मल का वमन करने वाले

उदावर्त रोगी की बुद्धिमान वैद्य चिकित्सा न करे॥ १८॥

विसर्शः—उक्त रह्णोक में कहे गये तृष्णार्दित आदि असाध्य हचण, पुरीपोदावर्त के ही हैं तथा आन्त्रावरोध के भी सूचक हैं। रोग की अत्युद्यावस्था में ही ये छचण उत्पन्न होते हैं तथा उस समय रोगी शख-चिकित्सा से भी प्रायः साध्य नहीं रहता है क्योंकि शख-चिकित्सा से भी कदाचित् ही कोई रोगी वच सकता। परिक्षिष्टम्—अत्यर्थमवसन्तं कियारिहतिमिति यावत, अन्ये समन्ततोमावेन क्लेशमुपगतं परिक्षिष्टं मन्यन्ते।

सर्वेष्वेतेषु विधिवदुदावर्त्तेषु कृत्स्नशः। वायोः क्रिया विधातव्याः स्वमार्गप्रतिपत्तये॥ सामान्यतः पृथक्त्वेन क्रियां भूयो निबोध मे ॥१६॥

सर्वोदावर्तेषु सामाद्रया वातहरी चिकित्सा—उक्त सर्वप्रकार के उदावर्तेशोगों में वायु के प्रधान होने से उसे अपने मार्ग (स्वस्थान = पक्वाधानालयोऽपानः ) में लाने के लिये यथा-विधि वायु को जीतने की समस्त कियायें (स्नेहन, स्वेदन आदि) अथवा वातन्याधिरोग में कही हुई समस्त चिकित्सा सामान्य रूप से करनी चाहिए तथा उनकी पृथक् पृथक् चिकित्सा भी सुझ से जानो ॥ अ९ ॥

विमर्शः—सर्वेषु—अर्थात् तेरह प्रकार के उदावर्तरोगों में। कुछ छोग 'सर्वेषु' के स्थान पर 'नवसु' ऐसा पाठ हित्र मान क्रुर वात से उत्पन्न होने वाछे नवसंख्यक उदावतों में वातसंशामकिया करनी चाहिए ऐसा व्याख्यान करते हैं परन्तु वक्क दीक नहीं है क्योंकि जिधावरोध आदि से उत्पन्न होने वाछे शेष चार प्रकार के उदावर्त रोगों में भी वायु के प्रधान होने से उनमें भी बातहरी क्रिया की जाती है।

आस्थापनं मारुतजे स्निग्धस्विन्ने विशिष्यते । पुरीषजे तु कर्त्तव्यो विधिरानाद्दिको भवेत् ॥ २०॥ वातोदावर्तविकिस्सा—वातजन्य उदावर्तं में प्रथम स्नेहन

श्वासवेग के एकाएक रक जाने से कभी कभी रोगी को तथा स्वेदनकर्म करके पश्चात आस्थापन (निरूहण) बस्ति
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

का प्रयोग विशिष्ट रूपंसे करना चाहिए। हिसी प्रकार पुरीषजन्य उदावर्त में आनाहरोगोक्त विधि (फलवर्ती आदि) का प्रयोग करना चाहिये॥ २०॥

विसूर्शः - चरके वदावर्तस्य सामान्यचिकित्सा - तं तैलशीतः ज्वरनाशनोक्तं स्वेदेर्यथोक्तैः प्रविकीनदोषम् । उपाचरेद्वर्तिनिरूइ-वस्तिस्नेहैविरेकेर्नुलोमनान्नेः ॥ इयामात्रिवृन्मागिषकां सददूती गोम्त्रिपष्टां दश्यागमाषाम् । सनीलिकां द्विर्लवणां गुडेन वर्ति कराङ्गुष्ठनिमां विदध्यात ॥ ( च० चि० अ० २६ ) अर्थात् प्रथम रनेहन, स्वेदन और वर्ति का प्रयोग करें। पश्चात् निरूहण वस्ति और स्नेह विरेचन का उपयोग करना चाहिए। पुरीपजोदावर्त में? आनाहिकविधि का सुश्रत के विस्विका-प्रकरण में वर्णन किया गया है-आमोद्भवे वान्तमुपक्रमेत संसर्गमक्तक्रमदीवनीयैः । अथेतरं यो न शक्रद्रमेत्तमामं जयेत स्वेदनपाचनैश्र ।। ( सु० उ० अ० ५६ ) अर्थात् प्रथम रूग्ण को वमन करा के पिप्पल्यादिगण की औषधियों से साधित दीपनीय यवागू आदि का सेवन कराना चाहिए। वरकाचार्य ने भी आनाह-चिकित्सा प्रकरण में लिखा है कि आमजन्य आनाह में वमन, लङ्घन और पाचन कर्म कराना चाहिए-आनाहमामप्रभवं जयेतु प्रच्छर्दनैर्लङ्घनपाचनैश्च। (च॰ चि॰ अ०३६)

सौवर्चलाढ्यां मदिरां मुत्रे त्वभिहते पिवेत्। एलां वाऽप्यथ मद्येन क्षीरं वाऽपि पिवेन्नरः ।। २१॥

मृत्रोदावर्तिकित्सा— सूत्रवेग के रोकने से उत्पन्न हुए उदावर्त में अधिक सोंचल लैवण के अचेप से युक्त मद्य का है पान कराना चाहिए। अथवा हलायची के ३ मारो से ६ मारो अर चूर्ण को २६ तोले से ५ तोले मद्य में मिला के हैं पान कराना चाहिए। ﴿ किंवा अभूत । मात्रा में दुग्धपान कराना चाहिए॥ २१॥

विसर्शः—सूत्रोदावर्त्तं में घृत् दुका अवपीडन-नस्य भी देना चाहिए ऐसा उक्त श्लोक में (ुम्ने स्वभिद्ते ) 'तु' छिखने से गृहीत होता है ( डल्हण )।

धात्रीफलानां स्वरसं सजलं वा पिवेत् ज्यहर्म्। रसमश्वप्रीषस्य गर्दभस्याथवा पिवेत् ॥ २२ ॥

मूत्रोदावर्ते धात्रीफलरसः — आँवले के पके हुए ताजे फलों का स्वरस निकाल कर उसमें थोड़ा सा पानी मिला के तीन दिन तक पिलाना चाहिए। अथवा घोड़े की ताजा लीद ले के उसे कपड़े में बाँध के निचोड़ कर १ से २ तोले स्वरस निकाल के पिलाना चाहिए। अथवा इसी प्रकार गदहे की लीद का स्वरस पिलाने ॥ २२॥

मांसोपदंशं मधु वा पिवेद्वा सीधु गौडिकम् ॥ 🖏 ॥

म्त्रोदावते विधिमधयोगाः—मांसभचण करने के पश्चात् याद्वेउसके साथ साथ द्वाचा का बना हुआ मधे, किंवा सीध अथवा गुड़ से बनाया हुआ मद्य पिळाने से मूत्रोदावतं नष्ट होता है ॥ २३ ॥

विमर्शः—मधु शब्द को यहाँ पर सीधु और गौडिकामध के साहचर्य से मध्य के अर्थ में ही प्रयुक्त समझना चाहिए, जैसा कि चरक में भी साहचर्य से मुनु का अर्थ मध्य होता है — प्रसन्नां वारणीं सीधुनरिष्टा ब्रासवान् मधु। स्वेदावगाहना भ्यकान्

सर्पिपश्चावपीडकम् । मूत्रे प्रतिइते कुर्यात् त्रिविधं वस्तिकमें च ॥ अन्यच्य-मधु = मद्यं तच द्राक्षोद्भवं समानतन्त्रदर्शनात् । तथा च तद्भचः—'द्राक्षोद्भवं चापि पिवेन्मद्यं मांसोपदंशकम् ॥ इति डल्हणः' ।

भद्रदारु घनं मूर्वा हरिद्रा मधुकं तथा। कोलप्रमाणानि पिवेदान्तरिचेण वारिणा॥ २४॥

मूत्रोदावर्ते यद्भदाविदयोगः—देवदारु, नागरमोथा, मूर्वा, हरिद्वा और मुलेठी, इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्डकूट कर छान के चूर्ण कर लें। इस चूर्ण को कोल (आधे कर्ष = ६ मात्रो) प्रमाण में लेकर अन्तरिच (आकाशीय) जल के साथ पीने से मूत्रोदावर्त नष्ट होता है॥ २४॥

दुःस्पर्शास्त्ररसं वाऽपि कषायं कुङ्कमस्य च । एकीरुबीजं तोयेन पिवेद्वाऽलवणीकृतम् ॥ २४ ॥

मूँ श्रोदावर्ते दुःस्पर्शादियोगः — दुरालभा को पत्थर पर पीस कर उसका स्वरस अथवा केसर का कषाय, अथवा ककड़ी के वीजों को पानी के साथ पीस कर छान के उनका स्वरस लेकर इनमें थोदा सा लवण मिश्रित कर पिलाने से मूत्रोदावर्त नष्ट होता है ॥ २५॥

पद्धमूलीशृतं श्लीरं द्राक्षारसमथापि वा। योगांश्च वितरेद्त्र पूर्वोक्तानरमरीभिदः॥ २६॥

मूत्रोदावर्ते पञ्चम्लीशृतक्षीरम्—छघु पञ्चमूल के द्रव्यों के साथ सिद्ध किया हुआ दुग्ध अथवा मुनक्का १-२ तोले भर लेकर उनकी गुठली निकालकर पत्थर पर पानी के साथ पीस कर छान के पिलावें। अथवा अरमरी रोग को नष्ट करनेवाले पूर्वोक्त योगों का यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए॥ २६॥

विसर्शः — पञ्चमूलं लघु तवया — शालपणीं पृक्षिपणीं वृह्तीद्वयः
गोक्षुरैः — इत्यात्मकं समानतन्त्रसंवादात्तवया — 'लघुना पञ्चमूलेन श्वतं क्षीरं पिवेत्ररः'। क्षीरपाकविधः — द्रव्यादष्टगुणं क्षीरं क्षीरात्तोयं चतुर्गुणम्। क्षीरावशेषः कर्तव्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः॥ अश्मरी-भिदो योगान् — 'कुशः काशः श्वरः' इत्यादिनाऽश्मरीचिकित्सोक्तान् अश्मरीभिदो योगान् — पाषाणभेदी रस — कुशकाशादिन् णपञ्चमूलकाय — गोक्षुरादिकाथ — गोक्षुरादिगुग्गुलु — वृश्च गोक्षुरादिक्षण — वश्मरीक्षा विकाय — वश्मरीका व्यावलेह इत्यादीनु ।

मूत्रकुच्छ्रकमं चापि कुर्यान्निरवशेषतः । भूयो वद्यामि योगान् यान् मूत्राघातोपशान्तये।।२७।

उदावर्त मृत्रकुच्छ्योगाः—उदावर्त रोग को नष्ट करने के लिये मृत्रकुच्छ्रोगाधिकार में कहे हुए क्रम तथा योगों का प्रयोग करना चाहिए। एवं मृत्राघात की ज्ञान्ति के लिये जिन योगों का आगे वर्णन किया जायगा उनका भी उदावर्त रोग में प्रयोग करना चाहिए॥ २०॥

विमर्शः — मूत्रक्रुच्छ्हर-योगों में शिलाजतुयोग, यवचार, प्रयोग, नारिकेलपुष्पप्रयोग, नारिकेललवण, तृणपञ्चमूलकाथ, निकण्टकादिकाथ, दुरालभादिकाथ, मूत्रकृच्छ्नान्तकरस, शता-वर्यादि घृत और चीरित्रकण्टकाद्यपृत आदि प्रसिद्ध हैं। इनका उदावर्त में प्रयोग करना चाहिए। मूत्राघृतनाशनार्थ बहित, उत्तरबहित तथा हिन घ विरेचन दे के पश्चात् गोच्चर काथ, शिलाजतुषयोग और विदारीघृत का प्रयोग करते हैं। अतः उदावर्त रोग में भी इनका प्रयोग करना चाहिए।

स्तेहैं: स्वेदैहदावर्तं जुम्भाजं समुपाचरेत्।

अश्रमोक्षोऽशुजे कार्यः स्निग्धस्वन्नस्य देहिनः।।२८।।

जुम्माश्रजोदावर्तिचिकित्सा—जुम्भा के रोकने से उरपन्न हुए उदावर्त में प्रथम स्नेहन और पश्चात् स्वेदनकर्म करना चाहिए। इसी प्रकार अश्चिनरोधजन्य उदावर्तुं में प्रथम स्नेहन कराके स्वेदन कर पश्चात् अश्चमोचणकर्म करना चाहिए॥ २८॥

तीच्णाञ्जनावपीडाभ्यां तीच्णगन्धोपशिङ्कनैः । वर्त्तिप्रयोगैरथवा क्ष्वसक्तिं प्रवर्त्तयेत् ।। तीच्णौषधप्रधमनैरथवाऽऽदित्यरश्मिभः ।। २६ ॥

क्षवजोदावर्तचिकित्सा—हिक्का के निरोध से उत्पन्न हुए उदावर्त में मिरच, पिप्पली आदि के तीचण अञ्जन तथा अवपीडन नस्य एवं तीचणगन्ध-द्रव्यों के चूर्ण को सूँघने से अथवा धूमवर्ति के प्रयोग से छींक को प्रवर्तित कर हिका-निरोधनन्य उदावर्त को नष्ट करें। अथवा तीचण औषधियों के चूर्ण का नासा में प्रधमन करने से किंवा सूर्य की किरणों के सम्मुख ३-४ मिनट तक देखते रहने से छिका की प्रवृत्ति होकर छिक्कारोधजन्य उदावर्त नष्ट होता है॥ २९॥

विमर्शः-छिकाजननोपायाः-तीक्ष्मधूमाञ्जनाष्राणनावनाकंवि-

छोकनैः। प्रवर्तर्थेत् ध्रुति सक्ताम् "॥

उद्गारजे क्रमोपेतं स्नैहिकं धूममाचरेत् । सुरां सौवर्चलवतीं बीजपूररसान्विताम् ॥ ३०॥

इद्रारजन्योदावर्तंचिकिस्सा—उद्गारिनरोधजन्य उदावर्तं रोग में धूम, नस्य, कवलप्रह इस क्रम से स्नैहिक धूम का प्रयोग करना चाहिए तथा सौवर्चल लवण के प्रचेप के साथ बिजौरे निंबू के रस से युक्त सुरा (बाण्डी) का पान कराना चाहिए॥

छ्योघातं यथादोषं सम्यक् स्नेहादिभिर्जयेत्।

सक्षारत्वणोपेत मभ्यङ्गं चात्र दापयेत् ॥ ३१ ॥ धरिनिरोधजोदावतीचिकित्सा—छिद् के रोकने से उत्पन्न छुये उदावर्त रोग में दोषों के अनुसार भळीभांति स्नेहन, स्वेदन, वमन और विरेचन कराके पश्चात् यवचार और सैन्धव मिश्रित घृत या तेळ का अभ्यङ्ग कराना चाहिए॥३१॥

विमर्शः —यद्यपि तन्त्रान्तर में तैंछाभ्यक्ष का उन्नेख है, तथापि वृद्धसम्प्रदायानुसार वृत का अभ्यक्ष करना श्रेष्ठ है तथा चकार से व्यायाम, उपवास आदि भी उदावर्त में छामकारी होते हैं।

बस्तिशुद्धिकरावापं चतुर्गुणजलं पयः ॥ ३२ ॥ आवारिनाशात् कथितं पीतवन्तं प्रकामतः ॥ रमयेयुः प्रिया नार्य्यः शुक्रोदावर्त्तिनं नरम् ॥ ३३ ॥

शुक्रोदावर्तिचिकित्सा — शुक्रनिरोध से उत्पन्न हुए उदावर्त रोग में वस्ति को शुद्ध करने वाले पञ्चतृण, गोखरू, ककड़ी-बीज, क्ञाण्डवीज आदि दृश्यों का चूर्ण दुश्य से अष्टमांश प्रमाण में लेकर दुश्य में प्रचित्त करें तथा दुश्य से चतुर्गुण पानी मिळाकर पानी के नष्ट होने तक दुश्य को पका के

मन्दोष्ण होने पर छान कर शुकोदावर्त के रोगी को पिछा के उसके साथ अनुरागवती खियाँ रमण करें ॥ ३२-३३ ॥

विमर्शः—चरकाचार्य ने शुक्रोदावर्त में अभ्यङ्ग, द्रोणी में अवगाहन, मदिरापान, मांससेवन, सौंठी चावूलों का भात और दुग्ध एवं निरूहण वस्ति तथा मैथुन ये उपचार लिखे हैं—तत्राभ्यक्रावगाहाश्च मदिराचरणायुधाः। हालिः पयो निरूहाश्च शस्तं मैथुनमेव च॥ (चरक)

क्षुद्धिघाते हितं स्त्रिग्धमुष्णमल्पद्ध भोजनम् । तृष्णाघाते पिबेन्मन्थं यवागूं वाऽपि शीतलाम् ॥३४॥

हुत्तृष्णोदावर्तचिकित्सा—चुधा के रोक्नने से उत्पन्न हुए उदावर्त रोग में सिग्ध तथा उष्ण अरूप भोजन हितकारी होता है तथा तृष्णा के निरोध से उत्पन्न हुए उदावर्त-रोग में घृत और शीतल पानी रें घोले हुए सत्तू (मन्थ) तथा शीतल यवागू का पान कराना चाहिए॥ ३४॥

विमर्शः — मन्थल्क्षणम् — सक्तवः सिर्पणः युक्ताः वित्रवारि-परिप्लुताः । नास्यच्छो नातिसान्द्रश्च मन्थ इत्यभिधीयते ॥

( भैं र ) यवागू: - 'षह्गुणेऽम्मित'।

भोज्यो रसेन विश्रान्तः श्रमश्वासातुरो नरः। निद्राघाते पिवेत् क्षीरं स्वप्याचेष्टकथा नरः॥ ३४॥

श्रमज्ञ्वासे चिकित्सा—श्रम के कारण उत्पन्न हुए श्वास के संशमन के लिये प्रथम रुण को विश्रान्ति देकर पश्चात्, मांसरस का भोजन कराना चाहिये। इसी प्रकार निदावरोध से उत्पन्न हुए उदावर्त में रुण को गौ का दुग्ध पिलाना चाहिए तथा शयन कराना चाहिए। एवं उसके मनको अच्छी लगने वाली कथा सुनानी चाहिए॥ ३५॥

विमर्शः—वास्तव में भेंस का दुग्ध अभिष्यन्दी एवं निदाजनक होता है। अतः निदानयनार्थ इसकी प्रयोग उत्तम है; जैसा कि सुश्रुत ने लिखा, है—महाभिष्यन्दि मधुरं माहिषं विह्ननाशनम्। निदाकरं शीततरं गव्यात किंग्यतरं गुरु॥ (सुरु सूरु अरु ४५) दलहणाचार्य ने गोदुग्ध लेने को लिखा है—

'निद्राधाते ध्रिवेत क्षीरं गोस्तनादथवा नरः'।

करने से लाभ हीता है ॥ ३६॥

आध्मानाद्येषु रोगेषु यथास्वं प्रयत्स्त हि। व्यच यत्र भवेत् प्राप्तं तच तस्मिन् प्रयोजयेत् ॥ ३६॥ व्यवतिषद्भविकित्सा—उदावर्तं के उपद्रवस्वरूप उत्पन्न हुए आध्मान तथा आदि शब्दसे श्रूल, परिकर्तिका और मलमूत्र आदि के सङ्ग होने न्पर दोष तथा उस उपद्रव की जो अपनी चिकित्सा शास्त्र में वर्णित है तद्नुसार चिकित्सा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार के आध्मान में जो चिकित्सा उचित हो अभवा उस रोग की अपने प्रकरण में कही हुई औषध का भी यहाँ पर प्रयोग

वायुः कोष्टांनुगो रूक्षेः कषायकदुकतिक्तकैः।
भोजनैः कुपितः सद्य उदावर्त्तं करोति हि ॥ ३७॥
वातमूत्रपुरीषास्रक्षभमेदोवहानि ॰ वे ।
स्रोतांस्युदावर्तयति पुरीषं चातिव्रर्तयेत् ॥ ३६॥
ततो हृद्वस्तिश्रूलार्त्तो गोरवारुचिपीडितः।
वातमूत्रपुरीषाणि कुच्छ्रेण कुरुते । नरः॥ ३६॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

श्वासकासप्रतिश्यायदाहमोहवमिज्वरान् । तृष्णाहिककाशिरोरोगमनः श्रवणविश्रमान् ॥ लभते च बहूनन्यान् विकारान् वातकोपजान् ॥४०॥

अप्यमोजनीदावर्तहेतुलक्षणादिकम्-पूर्व में 'अपय्यभोजना-चापि वक्ष्यते च तथाऽपरः' इस रळोक के द्वारा अपध्यभोजन-जन्य उदावैर्त का वर्णन आगे किया जायगा, ऐसा कह आये थे, अत एव अब उसके हेतुळचणादिक ळिखते हैं-कोष्ठ में अवस्थित अपान वायु रूच पदार्थ तथा कपाय, कटु और तिक्तरसप्रधान भोजन दृष्यों के सेवन से क़पित होकर तःकाल उदावर्तरोग को उरपन्न करता है। यह वायु वात, मूत्र, भल, रक्त, कफ और मेद के वाहक स्रोतसों को, जो कि नीचे की ओर वातमुत्रादिकों का वहन करते हैं, उदावर्तित (कध्व-वाहक) कर देता है तथा मळ को अधिक मात्रा में कठिन कर देता है। इससे हृदय और बहित के शूल से पीड़ित, भारीपन और अरुचि से भी पीड़ित वह व्यक्ति वात, मूत्र और मल को कठिनता से त्यागता है एवं वह रोगी श्वास, कास, प्रतिश्याय, दाह, मुच्छा, वमन, उवर, तृष्णा, हिका, शिरोरोग, मनोरोग, कर्ण के रोग तथा इसी प्रकार के अन्य वातजन्य विकारों को प्राप्त करता है ॥ ३७-४० ॥

विमर्शः-वायुः -कोष्ठानुगो वायुरत्रापानः, समानतन्त्रदर्श-नात्। कोष्ठः-स्थानान्यामाग्नि । क्षुन्य रुधिरस्य च। हृदुः < कुकः फुक्फुतौ च कोष्ठ इत्यभिधीयते ।। उदावर्तयति=कर्ष्वमावर्तयति, अधोवहानि स्रोतांस्यू ध्वैवहानि करोतीत्यर्थः । पुरीपञ्चातिवर्तयेत्-उष्ट्रादिपुरीषवत् कठिनं कुर्यादित्यर्थः।

तं तेललवणाभ्यक्तं स्निग्धं स्विन्नं निरूहयेत्। दोषतो भिन्नवर्चस्कं भुक्तं चाप्यनुवासयेत् ॥ ४१ ॥

दोषजोदावरीचिकित्सा- उक्त अपध्यसेवन से उत्पन्न हुये उदावर्त में रुग्ग का प्रथम तैल तथा लवण से अभ्यङ्ग करके पश्चात् उसे स्नेपान करा कर स्वेदित करे । और स्वेदन करने के अनन्तर निरूहण (आस्थापन) वस्ति देवे। निरूहण बिस्त के देने से तथा दोष के कारण भैल के भेदन ( पतली दस्त ) होने पर दोषानुसार भोजन दे के अनुवासनविस्त देनी चाहिए॥ ४१॥

विमर्शः - यही क्रम अन्यत्र भी कहा है - उदावर्ते त्ववध्योत्थे मुनिरूढं ततो भिवक् । यथादोषं भुक्तवन्तमाशु चैवा वैवासयेत् ॥

न चेच्छान्ति व्रजत्येदमुदावतेः सुदारुणः। अधैनं बहुशः स्विन्नं युञ्ज्यात् स्नेहविरेचनैः ॥४२॥

· = उक्तवस्रयोरलामे किया - निरूहण और अनुवासन वस्ति देने से भी यदि कठौर उदावर्त शान्त न हो तो उस रोशी का अनेक बार इनेहन और स्वेदन कर्म करके उसे प्रण्ड तैल आदि का हिनम्ब विरेचन देना चाहिए॥ ४२॥. •

पाययेत त्रिवृत्पीलयवानीरम्लपाचनैः ॥ ४३ ॥ हिङ्गुकुष्ठवचास्वर्जिबिङङ्गं वा द्विरुत्तरम्।

योगावेतावदावर्त्तं शूलख्वानिलजं हतः ॥ ४४ ॥ अपव्यजोदावर्ते त्रिवृद्धिग्वादियोगी-(१) सफेद निशोथ, पीलु (गुड़फल ) तथा अजवायन को समान प्रमाण में मिश्रित कर ६ माशे, भर लेके अम्छ द्रव (काञ्जी) तथा हरड़, पिष्पली और अरणी इन्हें समान प्रमाण लेंडर खाण्ड

चित्रकादिक पाचन-द्रव्यों के चूर्ण के साथ पिळावे। (२) घृत-भर्जित हींग तथा कूठ, वचा, स्वर्जिन्तार और वायविडङ्ग इन्हें उत्तरोत्तर एक दूसरे से द्विगुणित लेकर खाँण्ड क्टकर चूणें वनाकर शीशी में भर देवें। इस चूर्ण को ३ माशे से ६ माशे प्रमाण में लेकर काओं के अनुपान से सेवन करावे। ये दोनों योग उदावर्त तथा वातजन्य शूल को कर्ते हैं ॥ ४३-४४ ॥

देवदार्वमिको कुष्ठं शुण्ठीं पथ्यां पलङ्कषाम् । पौष्कराणि च मूलानि तोयस्याद्धीढके पचेत्।। पादावशिष्टं तत् पीतमुदावर्त्तमपोहति ॥ ४४ ॥

उदावर्ते देवदार्वादिकाथ:-देवदारु, चित्रक की जड़, कूठ, सोंठ, हरड़, गुग्गुलु और पोहकरमूल इन्हें समान प्रमाण में मिश्चित कर यवकुट करके ८ पल भर लेकर आधे आढक (२ प्रस्थ ३२ पल) पानी में डालकर कथित कर चौथाई (८) पळ अवशेष रहने पर छान कर पिळाने से उदायतं रोग नष्ट होता है ॥ ४५ ॥

विमर्शः - यहाँ पर काध्य द्रव्य तथा पानी और अवशेष काथ सभी की इतनी मात्रा जो लिखी गई वह वृद्धवैद्य-व्यवहार तथा तन्त्रान्तरदर्शन के प्रमाण से है - कुष्ठं पलङ्कषां पथ्यां शुण्ठीं दावेशिपुष्करम् । द्वात्रिशता तोयपलैः पन्तवा पादाव-शेषितम् ॥ पाययेत ..... यद्यपि परिभाषा के अनुसार काथ की एक अञ्जलि पर्याप्त है—'काथस्याञ्जलिरिव्यते ? किन्तु यह नियम जहाँ कोई विशिष्ट मान ( प्रमाण ) में द्रव्य प्रहण करने का नियम न लिखा हो वहीं के लिये है। जहाँ द्रव्य का मान छिखा हो वहां पर परिभाषा नहीं चलती। कुछ लोगों ने अर्घ आढक से ६४ पल ग्रहण किया है। इनके मत से रुग्ण को १६ पछ छाथ पिछाना प्राप्त होता है। कुछ छोगों का मत है कि इतना काथ एक दिन में न पिलाकर धोरे-धोरे दो-तीन दिन में थोड़ा-थोड़ा करके पिलाना चाहिये, किन्तु समानतन्त्र के विरोध से यह मत प्रशस्त नहीं है।

मूलकं शुक्कमार्द्रेख वर्षाभुः पञ्चमूलकम् ॥ ४६ ॥ आरेवतफलं चाप्सु पक्तवा तेन घृतं पचेत्। शास्त्युत्रमुदावर्तभशेषतः ॥ ४७॥ तत्पीयमानं

उदावर्तहरं मूलकादिष्टतम् — सूखी सूली, सूखा आईक (सोंठ), पुनर्नवा, विख्व की छाल, सोनापाठा, गम्भारी की ञ्चाल, पाहल और अरणी तथा अमलतास का विरु, इन सबको समान प्रमाण में मिश्रित कर ४ प्रस्थ लेकर यवकुट कर १६ प्रस्थ पानी में पकाकर ४ प्रस्थ शेष रहने पर छानकर उसमें १ प्रस्थ घृत डालकर घृतावशेष पाक कर लेना चाहिये। इस घृत को ६ माशे से १ तोले के प्रमाण में लेकर मन्दोष्ण द्राध अथवा जल के अनुपान के साथ सेवन करने से भयद्वर उदावर्त रोग भी ठीक हो जाता है ॥ ४६-४० ॥

वचामतिविषां कुष्ठं यवक्षारं हरीतकीम्। कृदणं निर्दहनीञ्चापि पिबेदुदणेन वारिणा ॥ ४८ ॥ उदावर्तहरं वचादिचूर्णम्—वचा, अतीस, कूठ, यवचार, कूटकर चर्ण कर लेवें। इस चूर्ण को ३ माशे से ६ माशे प्रमाण में लेकर मन्दोष्ण जल के अनुपान के साथ सेवन करने से उदावर्त रोग नर्ष्ट हो जाता है॥ ४८॥

इच्वाकुमूलं मदनं विशल्याऽतिविषे वचाम् । कुष्ठं किण्वाभिको चैव पिवेत् तुल्यानि पूर्ववत् । १६॥

उदावर्तहरमिक्ष्वाकुमूलादिचूर्णम्—कड्वी तुम्बी की जड़, मैनफल, किलहारी की जड़, अतील, वचा, कुछ, किण्व (सुरावीज = आसवपात्रतल्ह्थ गाड़ा पदार्थ) और चित्रक की जड़ की छाल, इन्हें समान प्रमाण में चूर्णित कर शीशी में भर दें। मान्ना ३ माशे से ६ माशे भर। अनुपान—मन्दोष्ण जल। यह चूर्ण-पूर्व के समान उदावर्तनाशक है ॥ ४९॥ मूत्रेण देवदाविग्नित्रिफलाबृह्तीः पिबेत्॥ ५०॥

उदावर्तहरं देवदाविदिचूर्णम्—देवदारु, चित्रकम्ल की छाल, हरड, बहेदा, आँवला, और वड़ी कटेरी इन्हें समान प्रैपाण में लेकर खाण्डकूट कर चूर्ण बना कर ३ माशे से ६ माशे प्रमाण में गोमूत्रानुपान के साथ सेवन करने से उदावर्त रोग नष्ट होता है ॥ ५०॥

यवप्रस्थं फलैः सार्धं कण्टकार्य्या जलाढके । पक्त्वाऽर्द्धप्रस्थशेषन्तु पिवेद्धिङ्गसमन्वितम् ॥ ४१ ॥

उदावर्तहरो यवादिकाथः—यव तथा छघु कण्टकारी के फल समान प्रमाण में मिला कर १ प्रस्थ (१६ पल) भर लेकर १ भाडक (४ प्रस्थ = ६४ पल = २५६ तोले) जल में कथित कर आधा प्रस्थ (८ पल) शेष रहने पर छानकर मन्दोष्ण काथ में घृतभर्जित शुद्ध हिंगु चूर्ण ४ से ८ रत्ती पर्यन्त प्रचिप्त कर पीने से उदावर्तरोग नष्ट होता है ॥ ५९ ॥

विमर्शः — यहाँ पर छाथ के ८ पछ होने से कैसे पिया जायगा यह शंका करना उचित नहीं — ऋषयस्त्वेव जानित द्रव्यसंयोगजं फलम्। कुछ लोग देवदार्वादिकाथ के समान यहाँ भी पानी का अधिक प्रमाण डालना चाहते हैं। उनके मत से यव १ प्रस्थ तथा कण्टकारीफल भी १ प्रस्थ प्रहण करते हैं। कुछ लोग यव १ प्रस्थ तथा कण्टकारी के फल २ पल ऐसा पाट मानते हैं — 'यवप्रस्थं पले दे च कण्टकारीं फलानि च।

मदनालाबुबीजानि पिष्पलीं सनिदिग्धिकाम् । सञ्चूर्ण्यं प्रधमेन्नाड्या विशत्वेतद्यथा गुदम् ॥ ४२ ॥

चदावर्तहरं गुदम्बमनम् — मैनफल के बीज, तुम्बी के बीज, पीपल और छोटी कटेरी का पखाङ्ग अथवा उसके बीज सभी को समान प्रमाण में मिश्रित कर खाण्ड कूटकर चूर्णित कर नाडीयन्त्र में अथवा कागज की एक भोंगली बनाकर उसमें भरकर उसका एक मुख गुदद्वार में दूसरा मुख फूरकार मारने वाले के मुख के पास रखकर फूरकार मारे, जिससे यह चूर्णगुदा में चला जाय और उदावर्त रोग नष्ट ही ॥ ५२ ॥

विमर्शः — इस यरेग में तन्त्रान्तरदर्शन से मदनफल के वीजों का प्रहण किया गया है — 'मदनालावनो बीजं कण्टकारी-कणानिवतम्।'

चूर्णं निकुम्भकम्पिक्षश्यामे द्वाकींग्नकोद्भवम् । कृतवेधनमागध्योर्लवणानाद्यः साधयेत् ॥ ४३ ॥ गवां मूत्रेण ता वर्तीः कारयेतु गुदानुगाः ।
सद्यः शर्मकरावेतौ योगावमृतसम्भवो ॥ ४४ ॥
इति सुश्रृतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सातन्त्रे
उदावर्तप्रतिषेधो नाम (सप्तदशोऽध्यायः, आदितः)

पक्रपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४४॥ .

-AAA

उदावर्तहरा फलवितः —दन्ती के ग्रुद्ध बीज, कवीला, लाल जड़ की निशोध (त्रिवृत्), कड़वी तुम्बी के बीज अथवा जड़ तथा अजमोदा, अमलतास का गिर अथवा कोशातकी (कड़वी तरोई) की जड़ या बीज, पिप्पली (मागधी) और सैन्धव कवण, सामुद्र लवण, ब्रिडलवण, सीचल लवण तथा रोमक लवण इन सबको समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट के चूर्ण बनाकर गोमूत्र में डाल के प्यक्षावें। पकते-पकते जब गाड़ा लेह बन जाय तब चूल्हे से नीचे उतार कर शीत होने प्र इसकी गुद्दा में जाने योग्य वर्तियाँ बना के मुखाकर शीशी में भर देवें। वे दोनों योग अर्थात् मदनादिचूर्ण प्रथमन योग तथा निकुम्भादि फलवर्ति योग अमृत के समान गुगकारी हैं। अतः व्उद्धिर्त-रोग में तस्काल शान्ति देते हैं॥ ५३-५४॥

विमर्जाः — चरकाचार्य ने, उदावर्तः रोग में अनेक प्रकार की वर्तियों का उल्लेख किया है-(१) इयामात्रिवृन्मागिधकां सदन्तीं गोमत्रपिष्टां दश्यभागमाषाम् । सनीलिकां द्विर्लवणां गुडेन वर्ति कराङ्गुष्ठनिमां विदध्यात्॥ (२) पिण्याकसौवर्चलहिङ्गुभिवी ससर्ध-पत्र्यूषणयावशुकैः । किमिन्नकम्पिलकशिक्षनीभिः, सुधार्कजक्षीरगुहैर्यु-ताभिः । (३) रयात्पिप्पक्रीसर्पपराढवेदमधूमैः सगोमुत्रगुडैश्च वर्तिः । **२यामाफलालाबुकपिप्पलीनां नाढ**ियाऽथवा तत् प्रथमेत्तु चूर्णम् ॥ (४) रक्षोन्नतुम्बीकरहाटकृष्णार्चूर्णं सजीम्तकसैन्धवं वा । स्तिग्धे गुदे तान्यनुलोमयन्ति नरस्य वर्चोऽनिलम्त्रसङ्गम् ॥ (च० चि० अ० २६ ) वर्ति को सपोजिटरी कहते हैं। वर्तमान चिकित्सा-बाख को संपोजिटरी का निर्माण करना आयुर्वेद से प्राप्त हुआ था किन्तु इनकी सपोजिटरी केवल गुँव आग की चिक्कण करती हुई मल की मृद् सारकमात्र है किन्तु आयुवंद की फळवर्ति ( सफ्रेजिटरी) मळू-मूत्र की प्रवृत्ति कराने के अतिरिक्त अपानवायुका संशमन भी करती है, एवं अनेक गुद्गत रोग तथा वातिकारों का संशमन भी करती है। उदावर्ते पथ्यानि - स्नेह्स्वेदविरेकाश्च बस्तयः फलवर्त्तयः । अभ्यङ्गश्च यवाः सर्वे सृष्टविण्मत्रमारुतम् ॥ याम्योदकानुपरसा रुवुतेलख्च वारुणी । बालमूलकसम्पाकत्रिवृत्तिलसुधादलम् ॥ शृङ्गवेरं मातुलुङ्गं यवसारी इरोतकी । लवक् रामठ द्राक्षा गामूत्रं लवणानि च । इति पथ्य-मुदावर्त्ते नृगामुक्तं महपिमिः ॥ उदावर्तेऽपथ्यानि-वमनं वेग-रोषच्च शमीधान्यानि कोद्रवम् । नाडीकशाकं शाल्कं जाम्बवं कर्कटी-फलम् ।। पिण्याकमाञ्जकं अर्व करीरं पिष्टवैकृतम् । विष्टम्भीनि विरुद्धानि कषायाणि गुरूणि च ॥ उदावर्त्ते प्रयस्तेन वर्जयेनमतिमान्नरः॥

> इति सुश्रुतसंहिताया आषाटीकृायामुत्तरतन्त्रे पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५५॥

> > AND THE

# षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः

अथातो विसूचिकाप्रतिपेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ १॥

अव इसके अनन्तर विस्चिकाप्रतिपेध नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥

विमर्शः — उदावर्तरोग में वातप्रकोप का प्राधान्य होने से मन्दाग्नि होना स्वाभाविक है तथा मन्दाग्नि विस्चिका का हेतु होने से उदावर्त के अनन्तर विस्चिका का प्रारम्भ युक्तियुक्त है। माधवकार ने अजीर्ण के पश्चात् विस्चिका आदि की उत्पत्ति होने से अजीर्ण के अनन्तर इनका वर्णन किया है। विस्चिका और प्रतिषेध के मध्य में आदि शब्द लुप्त होने से अलसक और विलिग्वका के वर्णन का भी तार्पर्य निकलता है। अन्य टीकाकारों ने विस्चिका शब्द को जहरस्वार्थ लज्ज से अलसक और विलिग्वका का चोतक माना है — विस्चिका शब्द प्रकृत्या जहरस्वार्थया लक्षणया अलसकविलिग्वक लक्षयति।

अजीर्णमामं विष्टब्धं विद्ग्धञ्ज यदीरितम्। विसूच्यलसकौ तस्माद्भवेचापि विलम्बिका॥३॥

विस्च्यादीनां कारणम् — अज्ञपान-विधि में आमाजीणं, विष्टब्धाजीणं और विद्यधाजीणं ये अजीणं के भेद कहे गये हैं। उनसे कमज्ञाः विस्ची, अलसक और विष्टम्बिका रोगों

की उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥

विमर्शः—अजीर्ण के आय, विद्रम्ध भीर विष्टन्ध ये तीज कुख्य सेद हैं। तथा कुछ के मत से चौथा रसशेषाजीर्ण, पाँचवा दिनपाकी अजीर्ण और छठा प्राकृताजीर्ण माना गया है। विसूची, अलसक और विलम्बिका की उत्पत्ति में प्रथम तीन अजीगों ( आमू, विद्राध और विष्टब्ध ) का ही उल्लेख किया गया है, चतुर्थ रसरोषाजीर्ण का ही उल्लेख क्यों नहीं किया ? इस प्रश्न के उत्तर में डल्हण ने लिखा है कि रसरोपाजीण •का कोई विशिष्ट परिणाम न होने से तथा उसके विस्चादि की उत्पत्ति में कारणभूत न होने से एवं इसके किसी एकपचीय सत वाले की ओर से प्रतिपादित किये जाने के कारण उसका उल्लेख (प्रतिपादन) नहीं किया गया है। कार्तिककुण्ड का कथन है कि ये त्रिविध अजीर्ण विस्ची आदि त्रिविध रोगों की उत्पत्ति यथासंख्य करते हैं ऐसा मानना ठीक नहीं है, नयोंकि इस प्रकार कफ और वातप्रधान विलम्बिका की उत्पत्ति पित्रज विद्यक्षजीर्ण से मानी जायगी जो कि अस्म्भव है। अतः विसूची आदि की उत्पत्ति यथायोग्य समझनी चाहिए। अर्थात् आस, विद्ग्ध और विष्टब्धाजीर्ण से विस्चिका, अंतरमक और विलिधका इनमें से कोई भी हो सकता है। उक्त प्रकरण में विलिश्वका को विस्चिका और अलसक से पृथक विसक्तिनिर्देश करके छिखने का तालपं • उसकी असाध्यता तथा विस्चिका और अलसक की कुँच्लूसाध्यता का सूचन है।

सूचीभिरिव गृात्राणि तुदन् सन्तिष्ठतेऽनितः । यस्याजीर्णेन सा वैद्यैरुच्यते हि विस्चिका ॥ ४॥

विम्च्या निरुक्तिः — जिस रोग में अजीर्ण हो जाने पर प्रकुपित वायु जिस पुरुष के अर्कों में सुई जसी सुभन की

वेदना उत्पन्न करता हुआ स्थिर होता है उसको प्राचीन वैद्य विस्ची कहते हैं ॥ ४ ॥

विमर्शः—विस्च्या निरुक्तः—'बाहुल्याद्वायुः मूचीमिरिव तुदन् इति विस्चिनिरुक्तिः' अर्थात् प्रकुपित वायु स्ई के चुभोने के समान जहाँ पीड़ा उत्पन्न करता हो उसे विस्ची कहते हैं। अर्थात् इस रोग में वायु के प्रकोप की अत्यधिकता तथा प्रधानुता मानी गई है, तन्त्रान्तर में भी लिखा है— विविधवद्माभेदेवां व्यादम् राकोपतः । स्चीभिरिव गात्राणि मिन-जीति विस्चिका । (मा० मधुकोष)

न तां परिमिताहारा लभन्ते विदितागमाः । मृढास्तामजितात्मानो लभन्ते कलुषाशग्राः ॥ ४ ॥

विस्चिकामावाभावयोहें तुः — आयुर्वेद के ( अनुसार भोजन के निथमों) के ज्ञाता एवं परिमित (यथायोग्य एवं यथोचित) आहा करने वाले पुरुष इस रोग से पीड़ित नहीं होते हैं, किन्तु भोजन के लोभी और दूषित आमाशय वाले असंयमी मूर्ज व्यक्ति ही इस रोग से पीड़ित होते हैं॥ ५॥

मूच्छोऽतिसारी वमथुः पिपासा शूलं भ्रमोद्देष्टनजुम्भदाहाः । वैवर्ण्यकम्पौ हृद्ये रुजश्च भवन्ति तस्यां शिरसन्च भेदः ॥ ६ ॥

विस्चिकालक्षणम्—सूच्छ्रां, अतिसार, वसन, प्यास, शूल अस, ऐंडन, जसुहाई, दाह, शरीर की विवर्णता (नीलापन) तथा कम्पन, हदय में पीदा तथा शिरःशूल ये लच्चण विस्-चिका में होते हैं॥ ६॥

विमर्शः-विस्चिका शेग में वमन और अतिसार दोनों ही लच्या एक साथ होना आवश्यक है, क्योंकि सुश्रत ने अधोगा (विरेचन मात्र युक्त ) दोषप्रवृत्ति को आमातिसार तथा ऊर्ध्वगा दोषप्रवृत्ति को छुर्दि माना है किन्तु चरकाचार्य ने चरक विमान, अध्याय दो में लिखा है कि ऊर्ध और अधोमार्ग तथा चकारात् उभयमार्ग से आमादि दोष प्रवृत्त होने पर उसे विस्चिका समझनी चाहिए—'कर्ष्ववाधश्च प्रवृ-त्तामदोषां यथोक्तरूपां विसूचीं विद्यात्'॥ (च॰ वि॰ अ॰ २)। चरक ने आमातिसार को पृथक नहीं माना है। आजकल कालाति-सार (Cholera) शब्द के लिये भी विसूचिका शब्द का प्रयोग बाहुल्येन होता है। वस्तुतः इन दोनों के छत्तणों में भी बहुत समता है। प्राचीनों ने हुस रोग को अजीर्ण का ही प्रवर्धमानावस्था मानी है। इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में इस रोग का इतना अयंकर जानपदिक रूप प्रकट नहीं हुआ था। अतएव प्राचीनों ने उसका वर्णन भी नहीं किया। इतिहासज्ञों का कथन है कि इस रोग को जानपदी-ध्वंसी रूप धारण किये हुए कगभग तीन सौ वर्ष से कुछ अधिक ही हुए हैं। यह रोग अत्यन्त संकामक है तथा कोमा के स्वरूप के कोमाविवियो नामक जीवाणु से दूषित जल या खाद्यान्न के सेवन से उत्पन्न होता है। यद्यपि यह रोग जीवाणुजन्य एवं संकासक है, तथापि अजीणीवस्था इसकी उत्पत्ति में बहुत सहायक होती है। अतः अजीण को भी इसका निज कारण कहना अनुचित न होगा। यह रोग मेली तथा वहाँ से छोटे हुए यात्रियों के द्वारा प्रामी जीर नगरी में भी फैलता है। प्राचीन वर्णन के अनुसार प्रतिपादित विसूची प्राणों के लिये भयंकर नहीं होती, जैसा कि गणनाथ सेनजी ने भी छिखा है-मूचीभिरिव गात्राणि तोदनी या विसू चिका। प्राचां सा स्यादजीर्णोत्था प्रायः प्राणइरी न सा॥ इस तरह लच्चणों में अत्यन्त साम्य होते हुए तथा प्राचीन शास्त्रों में वर्णित विस्चिकाहर औषिधयों एवं क्रमों द्वारा उपचार कर आधुनिक कॉलरा नामक रोग में प्रत्यत्त सफलता देखते हुए यह कहना कि इन दोनों रोगों में भिन्नता है अथवा कॉलरा का प्राचीन लोगों को ज्ञान नहीं था, दुराग्रहमात्र है। इतना अन्तर दोनों में अवश्य मिलता है कि मूत्राघातादि कतिएय लच्चणों को अर्वाचीनों ने रोग का लच्चण तथा प्राचीनों ने उपद्रव माला है। आधुनिक दृष्टि से विसुचिका में निम्न-लच्चण पाये जाते हैं-(१) अतिसार-इसमें जल की बहुलता रहती है। प्रथम मलातिसरण होता है किन्तु वाद में मल नहीं रहता है एवं मल का वर्ण चावल के धोवन जैसा होता है। (२) वमन-अतिसार के कुछ समय पश्चात् इसकी भी प्रवृत्ति हो जाती है। इसका वर्ण भी अतिसारवत् ही होता है। इन दोनों क्रियाओं से शरीर का अधिकांश जल बाहर निकल जाता है एवं अन्य लच्चण उत्पन्न होते हैं। (३) नाड़ी तीव एवं दर्वल और दुर्वलतम होती जाती है। (४) रक्तदाव कम हो जाता है। (५) अङ्गों में तोदयुक्त उद्देष्टन ( Painful cramps) होते हैं। (६) शरीर शिथिल पड़ जाता है। (७) सुख की अस्थियाँ अन्नत दिखाई देती हैं। गाल वैठ जाते हैं। (८) आँखें अन्दर धँस जाती हैं। (९) शरीर पर पसीना आता है एवं वह उण्डा पड़ जाता है। (१०) चेहरा नीला पड़ जाता है। (११) स्वर भी अत्यन्त मन्द हो जाता है। (१२) मुत्रावरोध इस रोग का सुख्य छत्तण है। (१३) प्यास अधिक लगती है। इन लचगों में से कुछ लचग विस्चिका एवं अलसक की असाध्य अवस्था में मिलते हैं। विस्चिका के ये सभी छत्तण रक्त में जल और लवण की कमी से होते हैं। आजकल उसकी पूर्ति के लिये इस रोग में शिरा द्वारा लवण जल का प्रवेश कराया जाता है। प्राचीन आचार्यों ने इन छच्लों या उपदवों के प्रतिरोध तथा उत्पन्न हो जाने पर उसके शमनार्थ निम्बू के रस, इमली के मन्थ , आदि का प्रयोग करने का उपदेश दिया है और सुश्रत ने भी तो इस (Dibydration) की अवस्था का नामकरण विस्चिका-शोप किया है --निम्बूरसिश्चिणिकासमेतो विस्चिकाः श्रोषद्रः प्रदिष्टः । दुग्धेन पीतो यदि टङ्कगोऽसौ प्रशामयेत्तां वमनं निरुम्ध्यात् ॥

कुश्चिरानह्यतेऽत्यर्थं प्रताम्यति विकूजति। निरुद्धो मारुतश्चापि कुश्चौ विपरिधावति॥ ७॥ वातवर्चोनिरोधश्च कुश्चौ यस्य भृशम्भवेत्। तस्यालसकमाचष्टे तृष्णोद्गारावरोधकौ॥ ८॥

अन्नसक्षणानि—जिस रोग में कृषि अधिक फूल जाती है, रोगी मूर्चिन्नत होता है तथा आर्तनाद करता है, रुका हुआ वायु उदर के उपिरदेश (हदय, कण्ठ आदि) में चूमता है, अधोवायु तथा मल का पूर्णतया अवरोध हो जाता है तथा जिस रोग में प्यास और डकार बहुत आती है उसे अन्तरक कहते हैं॥ ७-८॥

विमर्शः-इस रोग की उत्पत्ति में वात एवं कफ की प्रधानता रहती है। इसे अलसक छहने का तालक दोषों के स्थिरत्व के निमित्त है। अर्थात् आमाशय में भोजन का पूर्णतया रुक जाना एवं किसी भी मार्गसे न निकलना ही अल्लस्क है-प्रयाति नोध्वं नाधस्तादाहारो न विपच्य है। आमा-श्येऽल्सीभृतस्तेन सोऽल्सकः स्मृतः । कविराज गणनाथ सेन जी ने इसको अजीर्ण का उपद्रव ही माना है। यह रोग प्रायः पशुओं में अधिक देखा जाता है, किन्तु पशुवत् अधिक खाने वाले अविवेकी मनुष्यों में भी अधिक होता है। चरकाचार्य ने आमदोष को द्विविध मानकर उसकी विस्चिका और अलसक संज्ञा की है—तत्र दिविधमामप्रदोषमाचक्षते मिषजः— विस्चिकामलसकञ्च—तत्र विस्चिकामूर्धे चाषश्च प्रवृत्तिः दोषां यथोक्तरूपां विद्यात । ( च० वि० अ०२ ) अळसकवणन-अळसकमुपदेक्ष्यामः दुव्धस्याच्याग्नेर्वहुद्रुं भणो वातमृत्रपुरीषवेग-विधारिणः, स्थिरगुरुषद्वस्यज्ञीतशुष्कान्नत्नेविनस्तदन्नपानमनिकप्रपी-डितं इलेष्मणा च विबद्धमार्गमितिमात्रप्रलीनमलसत्त्वाज्ञ बहिर्मुखी-ततश्छर्यंतीसारवर्ज्यानामप्रदोषिकङ्गान्यभिदर्शयत्यतिमा-त्राणि । अतिमात्रप्रदुष्टाश्च दोषाः प्रदुष्टामबद्धमार्गस्तिर्यग्गच्छन्तः कदाचिदेव केवलमस्य शरीरं दण्डवत् स्तम्भयन्ति । ततस्तं दण्डाल-सकमसाध्यं व्वते । ( च० चि० अ० २ ) इस अलसक को ही दण्डालसक कहा है तथा आमदोष वाला पुरुष पुनः विरुद्धाः ध्यशन और अजीर्णाशन करते रहे तब उसे आमविष कहा जाता है, क्योंकि उसमें विष कावतियान लचण होते हैं तथा यह आशुकारि और विरुद्धोपक्क 🖳 होने से प्रम असाध्य माना गया है। आम का संशमन करने के लिये यदि उष्णी-पचार किया जाय तो वह विष के विरुद्ध पड़ता है और जो विपठचणों के संशमनार्थ शीतिकया की जाय तो वह आम की वर्द्धक होती है।

> दुष्टन्तु भुक्तं कफम्भरुताभ्यां प्रवर्त्तते नोद्ध्वमध्य यस्य। बिलम्बिकां तृां भृशदुश्चिकित्स्या-माचक्षते शास्त्रविदः पुराणाः॥ ६॥

विकित्वकालक्षणम् — जिस रोग में कफ और वायु से दुष्ट अन्न जपर या नीचे किसी भी मार्ग से नहीं निकलता हो ऐसे रोग को प्राचीन शास्त्रवेत्ताओं ने विलिग्वका कहा है तथा यह अत्यन्त दुश्चिकित्स्य है ॥ ९ ॥

विमर्शः — यद्यपि वातकफार व्य होने से तथा उत्पर और नीचे के किसी भी मार्ग से मलप्रवृत्ति न होने से अलसक और विलिश्वका में कोई अन्तर नहीं , दिखाई देता तथापि अलू सक को तीव ग्रल से युक्त होने से विलिश्वका से पृथक् समझना चाष्टिए, जैसा कि कहा है — पीडित मारतेनान र हे ज्या पा रदमन्तरा। अल्स क्षोभितं दोषेः शरवरवेनैव संस्थितम्। श्र्वादीन् कुरुते तीवांरल्ल्बंतीसारविज्ञतान्॥ अर्थात् वायु और कफ की दृष्टि के कारण अलसक रोग की उत्पत्ति होती है एवं उसमें अरयिक ग्रल होता है। चरक ने श्रूल की अलपता और अधिकता मात्र भेद के कीरण ही विलिश्वका को पृथक् नहीं माना है। अथवा अलसक के ही उम्र और असाध्य लक्षणों को दण्डालसक वत् माना है। इक्ष लोग दण्डालसक

को ही विलिग्विका का नामान्तर मानते हैं। अलसक और विलिग्विका जैसी अवस्था विस्चिका के एक विशिष्ट भेद में आजकल भी मिलती है। इसे कॉलरा सिक्का (Cholera sicca) कहते हैं। कभी-कभी विष की अत्यन्त तीव्रता के कारण वमन एवं विरेचन बिना हुए ही हृद्यातिपात होकर रोगी की मृत्यु हो जाती है, यही कॉलरा सिक्का है। वस्तुतः इस् अवस्था को विलिग्वका ही कहना चाहिए, क्योंकि उसको ही शास्त्रकारों ने असाध्यतम कहा है। अलसक इसकी अपेन्न। साध्य होता है, अतः इसकी तुलना करना असंगत है।

यत्रस्थमामं विक्जेत्तमेव देशं विशेषेण विकारजातैः। दोषेण येनावततं स्वतिङ्कै-

स्तं लक्षयेदामसमुद्भवश्च ॥ १०॥

आमस्य विकारान्तरकारिता—आमदोप शरीर के जिस प्रदेश में जाकर अवस्थित होता है वहाँ अपने-अपने कारण से द्धपित हुए वातादि किसी दोप से ज्याप्त होकर शरीर के उसी प्रदेश (भाग) को तिल्लक्ष अर्थात् वात, पित्त और कफ के तोद, दाह और गौरव आदि इन लच्चणों से तथा आमदोष से उत्पन्न होने वाले अपाक, अलसक, आमवात, स्तम्म, आदि विकार समूहों से पीड़ित करता है॥ १०॥

विमर्शः-इस श्लोक के द्वारा आमदोप का कार्य अर्थात उसके पहचानने वा उसके जो शरीर में विविध लच्चण, रोग या कार्य उत्पन्न होते हैं, वे ढिखे हैं। प्रथम आम क्या है इस पर विचार क्षरना है-(१) जठरानलदौर्वस्यादविपकस्तु यो रसः। स आमसंज्ञको ज्ञेयो देहदोषप्रकोपणः ॥ अग्नि के दौर्वल्य से नहीं पचा हुआ रस आम कहलाता है। रस दो प्रकार का होता है-एक आहार पाकजन्य रस तथा द्वितीय रस धातु। अपनी अपनी अग्नियों से सभी का पाक होता है जैसे जठराग्नि से अन्न तथा अन्नरस का और रसादि शुक्रान्त् सप्तधातुओं की अग्नि से उनका स्वस्वपाक। यहाँ रस से अन्न रस ही अभिप्रेत है, जैसा कि कहा भी है-(२) आहारस्य रसः सारो यो न पकोऽशिकाघवात 🕈 स मूलं सर्वरोगाणामाम इत्यनिधीयते ॥ इस आम आहार रसः से दूषित दोष एवं दूष्य भी आम कहलाते हैं - ३) अविपक्षमः संयुक्तं दुर्गन्धं बहुपिच्छिलम् । सादनं सर्वगात्राणामाम इत्यमि-धोयते ॥ अष्टाङ्गहृद्य में अग्निदौर्वत्य से अपक आद्य रस धातु द्षित होकर अपमाशय में सञ्चित होती है उसे आम कहा है-- ऊष्मणोऽल्पबल्रवेन थातुमाद्यमपाचितम् । दुष्टमामाशयगतं रसः मामं प्रचक्षते ।। ( अ० ह० अ० )

यः श्यावदन्तौष्टैनखोऽल्पसंज्ञ• श्रुद्यदितोऽभ्यन्तरयातनेत्र>।
श्रामस्वरः सर्वविमुक्तसन्धिर्यायात्ररः सोऽपुनरागमाय ॥ ११ ॥

विस्चयल सक्योर साध्य लक्षणानि — विस्चिका एवं अलसक के जिस रोगी के दाँत, ओष्ठ एवं नृष्य श्याव (नीलकृष्ण) वर्ण के हो जायँ तथा जिसकी संज्ञा अरुप हो गई हो, वमन निरन्तर हो रहे हों एवं जिसके नेख अचिकृट या अचिगुहा (Orbital cavity) में प्रविद्य हो गये हों स्वर चीण हो गया

हो तथा जिसके शरीर के सर्व सन्धिवन्धन ढी छे पड़ गये हों वह संसार में पुनः नहीं आने के छिये चछा ही जाता है। अर्थात् ऐसा रोगी असाध्य माना जाता है॥ ११॥

विमर्शः—यह असाध्य छच्ण विसुचिका मात्र का ही प्रतीत होता है, क्योंकि अलसक में तो वमन होता ही नहीं और इसमें दुर्घार्दित (वम्यर्दित) कहा गया है। 'अभ्यन्तर-यातने हैं। इस लच्चण के भी अलसक में होने की कम ही सम्भाउना होती है, क्योंकि यह वमन और अतिसार के द्वारा जलीयांश के अधिक निकल जाने से ही होता है। इस तरह ये श्यावदन्तोष्ठनख आदि लच्चण विस्विका (Cholera) एवं अलसक की भयद्वर अवस्था के सुचक हैं तथा मृत्यु के समय ये लचण मिळते हैं। विलिश्विका स्वयमेव असाध्य है (विल-म्बिकां तां भृशदुश्चिकित्स्याम् ) अतः उसका असाध्यता रूप से परिसंख्यान यहाँ नहीं किया गया-विस्च्या उपद्रवाः-निद्रा-नाशोऽरतिः कम्पो मुत्राघातो विसंज्ञता । अमी द्यपद्रवा घोरा विस्च्यां पद्म दारुणाः ॥ अर्थात् निद्रानाश, अरति (किसी भी कार्यं के करने में मन न लगना), कम्प, मूत्राघात तथा बेहोशी ये विस्चिका के पाँच भयङ्कर उपद्रव हैं। आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान ने मुत्राघात को विसूचिका का लचण ही माना है। आधुनिक मत से उपद्रव-अति तीव सन्ताप, मुत्राघात, कर्णमू लिकशोथ, मूर्त्रावपमयता, न्यूमोनिया, पित्ताशयशोथ, आन्त्रशोध, प्रवाहिका, गर्भेपात, हुकार्यभेद (Herat failure) अन्यच - विस्चिका में अवसाद की अवस्था (Stage of Collapse ) प्रायः ४-८ द्रत तथा ३-४ वमन होने प्र उत्पन्न होती है। जिसमें हस्त-पाद की ऐंठन अधिक कष्टकर होती है तथा खचा ठण्डी, उस पर शीत स्वेद, आँखें धँसी हुई, गालों में गढ़े तथा चेहरा, नख और शाखाओं में नीलिमा (सायनोसिस) हो जाती है। हाथ-पैर उण्डे तथा उच्छास ठण्डा होता है। ये छच्ण भी विस्चिका की असाध्यता के दर्शक हैं - शीतपादकरोच्छ्वासि छन्नशासश्य यो भवेत्। काको-च्छवासश्च यो मर्त्यस्तं धीरः परिवर्जयेत ॥ इसमें रक्तभार ७० मि० मी॰ या इससे भी कम हो जाता है, नाड़ी चीण, अस्पष्ट और अनियमित हो जाती है, मूत्राघात, ऐंउन आदि भी होते हैं।

साध्यासु पाष्टण्योद्हनं प्रशस्त-मग्निप्रतापो वमनञ्ज तीदणम् । पक्के ततोऽन्ने तु विलङ्घनं स्यात् सम्पाचनं चापि विरेचनं च ॥ १२॥

साध्यविस्चिकादिचिकित्सा—साध्य छत्तर्णो वाले विस्चिका आदि रोगों में दोनों पाँव की पार्षणयों में दाह (अभिकर्म) प्रशास्त माना गया है। इससे संज्ञाप्रबोधन हो जाता है तथा जो अधोमार्ग से अति विरेचन हो रहा हो वह भी बन्द हो जाता है। आमदोष के पाचन के लिये अग्निसेक करना चाहिये एवं आमाश्यप्रदेश में अवस्थित दूषित अन्नशत्य को निकालने के लिये मदनफलादि तीचण वास्क द्रव्यों से वमन कराना चाहिये। इस प्रकार यह आमावस्था का चिकित्साक्रम है, किन्तु दोष्ट के अथवा अन्न के पाकामिभुख होने पर अवस्थानुसार अनेक प्रकार के लक्ष्यन कराना चाहिये तथा स्वद्याद्वमां से सम्यक् प्रकार पाचन और विस्थान कर्म कराना चाहिये। १२॥

विमर्शः -विविधलङ्घनं यथा - चतुष्प्रकारा संशुद्धः पिपासा मारुतातपो। पाचवान्युपवासश्च व्यायामश्चेति लङ्घनम् ॥ अन्यच्य श्वरीरलाधवकरं यद् द्रव्यं कमं वा पुनः । तल्लङ्घनमिति क्षेयं बृंहणन्तु पृथिव्यम् ॥ लङ्घनगुणाः - अनवस्थितदोषाग्नेर्लङ्घनं दोषपाचनम् । ज्वरम्नं दीपनं काङ्घाधिकणधवकारकम् । सम्पाचनमत्र स्वेदादिभिः । यदि विष्टम्म (विवन्ध) हो तो विरेचन का प्रयोग करना चाहिये। कुळ आचार्य यहाँ निम्न पाठ मानते हैं - वान्ते ततोऽन्ने तु विलङ्घनं स्यात् सम्पाचनं रेचनदीपने च॥ अर्थात् इनके मत से विस्चिका रोग में वामक औषध देने के पश्चात् लङ्घनादिक कर्म कराना मानते हैं।

विशुद्धदेहस्य हि सद्य एव

मूच्छ्रांऽतिसारादिरुपैति शान्तिम् ।
आस्थापनं चापि वदन्ति पथ्यं

सर्वासु योगानपरान्निबोध ॥ १३॥

शोधनफलं बस्तिविधानञ्च — विस्चिका रोग में उक्त प्रकार से वमन-विरंचन द्वारा देह को ऊर्ध्व और अधःसंशुद्धि कर देने से मूर्ख्य, अतिसार आदि छन्नण शीघ्र ही शान्त हो जाते हैं। वमन-विरंचन के अतिरिक्त पाकाभिपन्न अन्न तथा विष्टम्म की विश्वति होने पर विष्टम्म को विनष्ट करने के छिये आस्थापन (निरूहरण) बस्ति का प्रयोग हितकारक होता है। इन सर्व प्रकार की विस्चिकाओं में अथवा सर्व शब्द से विस्ची अळसक और विछम्बिका इन सर्व रोगों की अवस्थाओं में उक्त चिकित्सा-क्रम (पार्ध्णदाह, अग्निताप, तीचग वमन, विछङ्घन, सम्पाचन, विरंचन और आस्थापन वस्ति ये सव) हितकारक होते हैं। अब आगे इन सबको नष्ट करने के छिए विभिन्न योग कहे जावेंगे उन्हें जानो॥ १३॥

विमर्शः—'सर्वामु' के स्थान पर कुछ लोग 'सर्वाश्व' ऐसा पाठान्तर मानते हैं जिसका अर्थ वचयमाण योग होता है। वचयमाण योगों में कुछ योग अपक दोष तथा आम के पाचनार्थ होते हैं तथा कुछ पक आम के अनुलोमनार्थ होते हैं —चरकेंऽ- कसकि कित्सा—'तत्र साध्यमामं प्रदुष्टमक सीभृतमुळे खयेदादी पाय-ियता सकवणमुष्णं वारि ताः स्वेदनविनिप्रणिधानाभ्यामुपाचरेदुप-वासये च्वेनम्'। अलसके चिकित्साकमः—वमनं त्वलसे पूर्व लवणेनोष्णवारिणा। स्वेदोः वर्तिर्लं हुनख कमश्रातोऽग्निवर्द्धनः।।

पथ्यावचाहिङ्ककलिङ्गगृङ्ध क्यां स्रोवचिङ्ग क्यां स्रोवचिङ्ग चूर्णम् । सुखाम्बुपीतं विनिहन्त्यजीर्णं शुलं विसूचीमक्ष्यिक्च सद्यः ॥ १४ ॥

विस्चिकाइरं पथ्यादिचूर्णम्—हरइ, वचा, शुद्ध हिंडु, इन्द्रयव (कलिङ्ग), लहसुन, सोंचल लवण और अतीस, इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्ड क्टकर कपड़लान चूर्ण करके शीशी में भर देवें। इस चूर्ण को ३ माशे से ६ माशे प्रमाण में लेकर मन्द्रोष्ण पानी के साथ पीने से अजीर्ण, शुल रोग, विस्चिका और अहचि तत्काल नष्ट होते हैं॥ १४॥

विमर्शः—'गृजो (सोनभेदः, अजीप्मामशेषः' अर्थात् आम का शेषांशु, न कि तरुण अजीर्ण। क्योंकि तरुण अजीर्ण मैं औषध निषद्ध है। विस्ची से सद्योख विस्ची का प्रहुण न

कर पक आमदोष तथा पाकाभिमुख अन्नवाली विसूची का प्रहण करें क्योंकि सद्योजात विसूचिका में औषध निषिद्ध है।

क्षारागदं वा लवणं विडं वा गुडप्रगाढानथ सर्षपान् वा । व अम्लेन वा सैन्धवहिङ्गयुक्ती सबीजपूर्णों सघुतौ त्रिवगौं ॥ १४॥

विस्विकायां योगान्तरोपदेशः—'धवाश्वकर्ण-सिरीपादि' रूप से दुन्दुभिस्वनीय प्रकरणोक्त सारागद को अथवा विडळवण को किंवा प्रचुर गुड़्युक्त सर्पपचूर्ण को यथोचित मात्रा में लेकर उच्णोदक के साथ पीना चाहिये। अथवा दोनों त्रिवर्ग (हस्इ वहेड़ा, आँवला; सोंठ, मिरच और पिष्पली) को समान प्रमाण में लेकर चूर्णित करके दूसमें एक एक भाग सैन्धवलवण तथा शुद्ध हिंडु चूर्ण मिलाकर जम्बीरी नीवू के स्वरस के साथ खरल कर किसी भी अंग्ल (काड़्सी) के साथ सेवन करें ॥१५॥

विमर्शः—क्षारागद—सुश्रुत करुपस्थान अध्याय ६ में वर्णित है, जैसे धव, अश्वकर्ण आदि से छे के अरिमेद तक के द्रव्यों की भरम छेके पड्गुण गोमूत्र में बोळ कर छान के पकाकर उसमें पिप्परयादि वचान्त औषधचूर्ण तथा छोह भरम प्रचित्त कर छोह पात्र में भर कर रख दें। त्रिफळा त्रिकटु तथा सैन्धव ळवण और हिंगु इन आठों द्रव्यों को समान भाग में छेवें। सघृतौ = तुर्यप्रमाणी।

कदुत्रिकं वा लवणैरुपेतं विभिन्नितं तु। पिवेत् स्नुहीक्षीरिविभिन्नितं तु। कल्याणकं वा लवणं पिवेत्तु यदुक्तमादावित्ततामयेषु॥ १६॥

विस्चिकायां कडित्रकादियोगौ — कडित्रिक अर्थात् सीठ, मिरच और पिप्पळी के समभाग कृत चूर्ण में पाँची छवणीं का चूर्ण मिश्रित कर धूहर के हुग्ध के साथ पान करें अथवा सुश्रुत के वातन्यानि चिकित्सा अध्याय चार में गण्डीर-पछाश इत्पादिरूप में कहे हुए कल्याण्छवण को ३ माशे से ६ माशे प्रमाण में छेकर काओं आदि किसी अग्छ के साथ या उष्णोदक के साथ पीना चाहिए॥ १६॥

विमर्शः - कर्याणकल्वणम् - गण्डीर-पलाशः छुटज-विर्वाकं आदि से लेकर श्वेतमोत्तक-अशोकान्त द्रश्यों को मूल, पत्ते और शाख्यसित लेकर लवणिमिश्रित कर जला के पड्गुण जल में घोल कर स्ववित करके पकार्वे तथा आसन्नपाकावस्था में हिंग्वादि या पिष्पल्यादि गण के द्रश्यों का चूर्णं डालें [गुण-श्येत्त कर्याणलवणं वातरोग गुरुमण्डी हा सिमक्षा जोणीशों इरोचका तीनी कासादिमिः किमिमरुपद्रतानां चोषदिशन्ति पानमोजनेष्व-पीति। (सू० चि अ० शहर )

कृष्णाऽजमोद्धवकाणि वाऽपि तुल्यौ पिवेद्धा मगधानिकुम्भौ। दन्तीयुतं वा मगधोद्भवानां कर्लं पिवेत् कोषवतीरसेन॥ उष्णाभिरद्भिमगधोद्भवानां करकं पिवेन्नागैर्द्भक्कयुक्तम्॥ १७॥

विस् विकाहराः पिष्पलीयोगाः - (१) पिश्वण्डी, अजवाह्न और चवक (फणिडहाक या नकछिकनी) को समान प्रमाण में चुणित कर र मारो प्रमाण में उष्णोदक या काञ्जी के साथ पीवे। (२) अथवा पिष्पण्डी और दन्ती की जढ़ के चूण को काञ्जी आदि के साथ पीवे। (३) अथवा पिष्पण्डी के चूण में उतना ही दन्तीमूल का चूण मिला कर इसे ६ मारो प्रमाण में ले के कोषवती (कड़वी तरोई) के स्वरसानुपान से पीवे। किंवा (४) पिष्पण्डी के चूण में उतना ही सोंठ का चूण मिल्रित कर र मारो से ६ मारो के प्रमाण में लेकर मनदोष्ण जल के साथ पीवे॥ १०॥

• विमर्शः — मगधा=पिष्पली, निकुम्भ=दन्ती, कोषवती= घोषकभेदः। मगधानिकुम्भपानं विष्टम्भे सति विरेकार्थम्।

व्योषं करश्चस्य फलं हरिद्रे

मृतं समं चाप्यथ मातुलुङ्गचाः।

छायाविशुक्का गुटिकाः कुतास्ता

हन्युर्विसूचीं नयनाञ्जनेन ॥ १८॥

विस्च्यां व्योपाधञ्चनम् — सोंठ, मिरच, पिप्पली, करक्ष के फल की मींगी, हरिद्रा और दारुहरिद्रा इन्हें समान प्रमाण में लें तथा इन चारों के वरावर विश्वीर के नीवू की जड़ लेकर पाँचों को खाण्ड कूट कर जल के साथ घोट के गुटिका बना के छाया में सुखा कर शीशी में भर देवें। इस वटी को पानी में घिसकर नेत्रों में आजने से विस्चिका नष्ट होती है॥ १८॥

सुवामितं साधु विरेचितं वा सुलङ्घितं वा मनुजं विदित्वा। पेयादिभिदीपुनपाचनीयैः

सम्यक् क्षुधार्त्तं समुपक्रमेत ।। १६ ॥

विस्चितायां पथ्यदानकालः — विस्वित्वका रोग में अच्छी मुकार वसन किये हुए, अली भाँति विरेचन कराये हुए तथा ठीक तरह से लक्षन किये हुए रोगी को भूख लगने पर दीपनीय तथा पाचनीय (चित्रक, अजवायन, सोंठ) आदि औपधियों से संस्कृत पेया, विलेपी आदि भोजन में देवें॥ १९॥

विमर्शः—कुछ पुस्तकों में इस रलोक के अनन्तर विसूची-रोगनाशनार्थ निम्न अङ्गमर्दन तथा उद्वतंन के दो योग हैं-कुष्ठबागुरु पत्रज्ञ रास्ना शिमु वचा वचम् । पिष्टमम्लेन तच्छे ठं विस्च्यामङ्गमदंनम् ॥ वित्रकं पूर्ति पिण्याकं कुष्ठं मञ्जातकानि च। दी क्षारी सैन्धवक्रीव शुक्लं तैलं विपाचयेत् । एतदुद्दर्तनं कुर्यात् प्रदेहं वा विस्तुणः। विस्चिका रोग के सर्वप्रथम, वमन, विरेचन और लङ्घन कराने से आमदोष नष्ट हो जाता है। चरकाचार्य विस्चिका में लक्षन को श्रेष्ठ मानते हैं -विस्चिकीयान्त अङ्गन-मेवाग्रे विरिक्तिवचानुपूर्वी (च० वि० अ० २) अमिपदोषेषु रवन्नकाले जीर्णाहारं पुनर्दोषाविष्ठप्तामाश्चयं स्तिमितगुरुकोष्ठमन-त्रामिकाषिणममिसमीक्ष्य प्राययेदोषदोषपाचनार्थमोषधमसिसंधुक्ष-णार्थेष्ठ, नत्वेवाजीणाँशनिम् । आमपदोषदुर्वेकी ह्यसिनं युगपहोष-मौष्यमाहारजातं च शक्तः एक्तम्। अपि चामप्रदोषाहारौषधविञ्र-मोऽतिबल्रवादुपरतकायामि सहसेवातुरमुबलमतिपातयेत्। भाम-प्रदोषजानां पुनर्विकाराणाम्पतपंगिनैवोषरमो भवति, सति त्वनुबन्धे कृतापतर्पणानां व्याधीनां निम्रहे निमित्तविपरीतमपास्यीषधमातङ्करविश्रीतमेवावचारयेधधास्वम् । सर्वविकाराणामिष च निम्रहे हेतुव्याः
धिविपरीतमौषधमिच्छन्ति कुश्रलाः तदर्धकारि वा । विमुक्तामप्रदोषस्य पुनः परिपकदोषस्य दीप्ते चाग्नावभ्यङ्कास्थापनानुवासनं
स्नेहपानञ्च युक्त्या प्रयोज्यं प्रसमीक्ष्य दोषभेष बदेशकालवलः
श्ररीराहारसात्म्यसत्त्वप्रकृतिवयसामवस्थान्तराणि विकारांश्च सम्यगिति । (च० वि० अ० २ ) सुल्ङ्कितल्खणम् — वातमृत्रपुरीपाणां द्विसर्गे गात्रलाववे । हृदयोद्वारकण्ठास्यशुद्धौ तन्द्राक्कमे गते ॥
स्वेदे जाते रुचौ चैव श्वित्पपासासहोदये । कृतं कङ्कनमादेद्यं निव्यंथे
चान्तरात्मनि ॥ (च० सु० अ० २२ )

आमं शक्रद्वा निचितं क्रमेण भूयो विबद्धं विगुणानिलेन । प्रवर्त्तमानं न यथास्वमेनं

विकारमानाह्मुदाहरन्ति ।। २० ।।

आनाइलक्षणम् — जिस अवस्था में आमदोष अथवा अपकः अन्नरस और शक्त (विष्ठा = मल) आमाशय, पकाशय एवं मलाशय में कमशः (धीरेधीरे) सिब्बत होते हुए कभी विगुण वात (विकृत वायु या उन्मार्गीमूत वायु) से विवद्ध (अवरुद्ध) होकर अपने यथोचित मार्ग से नीचे की ओर प्रवर्तित न हो सकें अर्थात् निकल नहीं सकें ऐसे विकार को आनाह कहते हैं ॥ २०॥

विमर्शः-विसूचिका के समान विकृतवातजन्य होने से, विस्चिका के तुल्य चिकित्सा होने से तथा विस्चिका का उपद्रवस्वरूप होने से उसके अनन्तर आनाह-प्रकरण प्रारम्भ किया गया है। आङ् उपसर्गपूर्वक णह् बन्धने धातु से आनाह शब्द की सिद्धि होती है। इस प्रकार आसमन्ताबद्धते बध्यतेऽवरुध्यते वा मलस्य वायीश्व मार्गो यहिमन् रोगे स अ नाइः अर्थात् जिस रोग में ऊर्ध्व और अधः या उभयमार्ग से मल एवं वायु की प्रवृत्ति न हो, उदर में गुड़गुड़ शब्द भी न हो उसे आनाह कहते हैं। इस अवस्था में पूर्णतया अवरोध रहता है। मल का निस्सरण सर्वथा अवरुद्ध हो जाता है। वायुका निर्गमन, अपान वायु अथवा उद्गार (डकार) किसी भी रूप में नहीं होता है। आध्मान में भी यद्यपि यही अवस्था होती है तथापि वह विना मलसञ्जय के भी हो सकता है, जब कि इसमें, मलसञ्चय होनां अनिवार्य है। आध्मान में गुद्गुद्-शब्द भी होता है। मल का सञ्चय आमाशय एवं पकाशय दोनों में हो हो सकता है। आमाशय में आमरस को ही मलस्वरूप समझना चाहिए तथा मकाशय में पुरीष को। इस तरह आनाह भी आमजन्य तथा पुरीषजन्य दो प्रकार का होता है।

तस्मिन् भवन्त्यामसमुद्भवे तु

कृष्णाप्रतिश्यायशिरोविदाहाः ।
आमाशये शुलमथो गुरुत्वं

हस्रास उद्गारविघातनञ्च ।। २१ ॥

आमजानाहरूक्षणम् — आमरस से उत्पन्न हुये आनाह में प्यास, प्रतिश्याय, शिर में जलन, आमाशय में शूल तथा भारीपन, हृदय की जकदाहट और डकार का न आना ये लक्षण प्रधानतया होते हैं॥ २१॥ विमर्शः — आमरस का स्थान आमाशय है, अतः आमजन्य आनाह के लक्षण प्रधानतया आमाशय में ही प्रकट होते हैं। आधुनिक दृष्टि से इसे Pyloric obstruction कह सकते हैं। स्तम्भः कटी गृष्ठपुरीषमूत्रे शूलोऽथ मृच्छी सशकृद्धमेच। श्वासश्च पकाशयजे भवन्ति लिङ्गानि चात्रालसको द्भवानि

पुरीषजन्यानाइ छक्षणम् — पुरीपजन्य या पकाश्य में उत्पन्न हुए आनाइ में कटि और पृष्ठ अकड़ जाते हैं, मुळ तथा मूत्र वन्द हो जाते हैं, कटि और पृष्ठ में शूळ होता है, रोगी मूर्च्छित हो जाता है और कभी कभी पुरीप का वमन होता है। श्वास रोग तथा अळसक रोग के छचण भी इसमें होते हैं॥

विमर्शः— पकाशय पुरीष का स्थान है, इसलिये पुरीपजन्य आनाह के लच्चण पकाशय में विशेष रूप से व्यक्त होते हैं। उम्र स्वरूप के पुरीपजन्य आनाह में प्रायः आन्त्रावरोध (Intestinal obstruction ) के कारण प्रीघोदावर्त के समान ेलचुण उरपन्न हो जाते हैं। इसलिये पुरीष अथवा पुरीष के समान वमन होता है। वास्तव में तृष्णार्दित आदि असाध्य ळचण पुरीपोदावर्त का ही है और आन्त्रावरोध भी हो गया है इसका निदर्शक है। रोग की अत्युमावस्था में ही ये लचण उत्पन्न होते हैं। उस समय रुग्ण शस्त्रचिकित्सा के छिये भी प्रायः अयोग्य हो गया रहता है। शस्त्रचिकिरसा से भी कदाचित् कोई रोगी बच्पाता है। अलसक लच्चण भी इसमें होते हैं - कुक्षिरानहातेऽत्यर्थ प्रताम्येत परिकूजित । निरुद्धो मारुतश्चेव कुक्षानुपरि धावति ॥ वातवर्चोनिरोधध यस्यात्यर्थं भवे दपि । तस्यालसकमाचष्टे तृष्णोद्गारौ च यस्य तु ॥ अन्यच्च-पीडितं मारतेनानं रहेष्मणा रद्धमन्तरा । अलसं क्षोमितं दोषैः शस्यरवेनैव संस्थितम् । शूलादीन् कुरुते तीवांदछर्वतीसारवर्जितान् । अन्यच्च -प्रयाति नोध्व नाधस्तादाहारो न विपच्यते । आमाश्चयेऽलसीभृत-स्तेन सोऽलसकः स्मृतः ॥

आमोद्भवे वान्तमुपक्रमेत संसर्गभक्तकमदीपनीयैः। अथेतरं यो न शक्तद्रमेत्तमामं जयेत् स्वेदनपाचनैश्च॥

आमपुरीधोखानाह चिकित्सा—आमदोषजन्य अथवा अवि-पक रसजन्य आनाह-रोग में प्रथम रोगी को वमन कराके संसर्गमक्त कम से अर्थात् चुधा छगने पर जो भोजन की विधि है उसके अनुसार पिष्परपादिगण की दीपनीय औषधियों से संसाधित पानी से पेथा, विलेपी अथवा अवागू सिद्ध कर खाने को देनी चाहिए तथा जो रोगी शकृत् (मल) का वमन न कराता हो उस पुरुष के उस पुरीपजन्य आम आनाह की स्वेदन-पाचन आदि कम तथा औषधियों से आम पाचनपूर्वक ठीक करें॥ २३॥

विमर्शः—जो ब्यक्ति मल का वमन करता हो उसके आमज आनाह की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा रोगी असाध्य माना गया है, किन्तु जब तक कण्ठ में प्राण हों तब तक चिकित्सा करनी ही चाहिए (यावत्कण्ठगताः प्राणास्तावः कार्य चिकित्सा करनी ही चोहिए (यावत्कण्ठगताः प्राणास्तावः कार्य चिकित्सातम्) इसल्यि ऐसे रोगी को भी प्रथम स्वेदन करके पश्चार्त् विष्ठा और मल का अनुलोम करने वाली औषध्रियों द्वारा चिकित्सा करनी ही चाहिए।

विसूचिकायां परिकीर्त्तितानि द्रव्याणि वैरेचनिकानि यानि ॥ २४ ॥ तान्येव क्तीविंतरेद् विचूण्यं.

महिष्यजावीभगवां तु मूत्रैः ।

स्वित्रस्य पायौ विनिवेश्य ताश्च .

चूर्णानि चैषां प्रधमेत्तु नाड्या । २४ ।।

आनाहे विसूचिकायोगातिदेशः—विसूचिका होग को नष्ट करने के लिये जो दन्ती आदि विरेचक द्रव्य कहे गये हैं उन्हें समान प्रमाण में लेके खाण्ड कूट के चूर्णित कर भेंस, बकरी, भेंड, हस्ती और गों के मूत्र से एक एक दिन खरल करके पका कर वर्ति बना लेनी चाहिए। फिर इन वर्तियों को स्वेदित किये हुए रोगी की गुद्दा में रखें तथा इन्हों विरेचक दृष्यों के चूर्ण को नाड़ी के द्वारा गुदा में प्रधमन भी करना चाहिए॥ २४-२५॥

> मूत्रेषु संसाध्य यथाविधानं द्रव्याणि यान्त्रृद्ध्वंभधश्च यान्ति । काथेन तेनाशु निक्हरेयेच

मूत्रार्द्ध युक्तेन समाक्षिकेन ॥ २६ ॥
आनाहे निरूद्दा नुवासन विधानम् — संशोधन तथा संशमनीय
प्रकरण में कहे हुये मदनफुळ कोशातकी आदि उर्ध्वभागदोषहर, वामक एवं शिरोविरेचक दृष्य तथा हरीतकी,
आरग्वध, एरण्डमूळ, त्रिवृत आदि अधोभागदोषहर रेचक
दृष्यों को लेकर यथाविधि उन्हें गाय, भेंस आदि के सूत्रों में
काथपाक परिभाषानुसार पक्राकर छान के उस काथ में
पुनः आधा गोमूत्र मिळावें तथा शहद १ पळ एवं त्रिवृत्
(त्रिभण्डी = निशोध) और सैन्धव छवण मिळित एक पळ
भर मिळाकर निरूहण वस्ति देवें। पश्चात् विरेचन कम के
अनुसार संसर्जनविधि से पेया, यवाग्र्रे आदि का सेवन
कराना चाहिए॥ २६॥

त्रिभण्डियुक्तं लवणप्रकुञ्चं दत्त्वा विरिक्तकममाचरेच । • प्रवेव तेलेन च साधितेन प्राप्तं यदि स्यादनुवासयेच ॥८२०॥ इति सुश्रुतसंहितायामुक्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सा-तन्त्रे विस्विकाप्रतिषेधो नाम (अष्टादशोऽध्यायः, आदितः) षट्पञ्जाशोध्यायः॥ ४६॥

अनुवासनिवधानम्—इन्हीं वामक विरेचक द्रव्यों के करक और फाथ से तैल सिद्ध कर यिंद्ध आवश्यकता है तो अद्भवासन-विश्ति भी देनी चाहिए॥ २७॥

विस्नर्शः क्ञानाहे पथ्यानि— उदावतें हितं सर्वं पाचनं लहुनं तथा। अनि।हेऽपि यथायोग्यं सेवयेन्मतिमान्नरः ॥ आनाहेऽपथ्यानि — अपथ्यानि प्रदिष्टानि यान्युदावित्तां पुरा। आनाहार्तः परिहरेत् तानि सर्वाणि यस्नतः ॥ अन्यच्च — सुजर् च सरं यद् यदनं पानच्च पुष्टिदम् । उदावतें तथाऽऽनाहे सेव्यं वज्यं ततोऽन्यथा।।

इति श्रीसुश्रुतसंहिताया भाषाटीकात्रासुत्तरतन्त्रे विसूचिका-प्रतिषेधो नाम पुट्पञ्चाशत्तमोध्यायः॥ ५६॥

### सप्रभाशतमोऽध्यायः

अथातोऽरोचकप्रतिषेधमध्यार्यं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ यथोवाच भग्नवान् धन्वन्तरिः ॥ २॥

अव इसके अनन्तर अरोचक प्रतिपेध नामक अध्याय का विवेचन प्रारम्भ करते हैं, जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि • ने कहा है ॥ १-२ ॥

विमर्शः → विस् चिकारोग तथा अरोचक दोनों में अग्नि-मान्यकारण की समानता होने से तथा दोनों में रसदोपजन्य साम्य भी होने से पूर्व अरुचि में कभी कभी वमन भी होता है अतएव वसनरूप साम्य से भी विस्चिका के पश्चात् अरोचक प्रारम्भ किया गया है। माधवकार ने अर्ध्वगविकार-. साधर्यं से स्वर्भेद के पश्चात् अरुच्छिपकरण प्रारम्भ किया है। चरकाचार्य ने च० चि० अ० २६ में स्थान-सादृश्य s की दृष्टि से सुखरोग के अनन्तर अरोचक को प्रारम्भ किया है। यद्यपि अरोचक, अभक्तच्छन्द और अन्नद्वेष ये परस्पर पर्याय हैं, किन्तु बृद्धभोज में इनका परस्पर भेद स्वीकृत किया गया है, जैसे मुख में अन्न डालने पर स्वादिष्ट न लगे उसे अरोचक तथा भोजन का मन से विचारकर, देखकर और सुनकर भोजन करने में द्वेष ("अनिष्छा) उत्पन्न हो जाय उसे भक्तद्वेव कहते हैं तथा जिसकी भोजन करने में श्रद्धा ही त हो उसे अभक्त च्छन्द कहते हैं - प्रक्षिप्तन्त मुखे चान्नं जन्तोर्न स्त्रदते मुद्धः । अरोचकः स विक्रीयो भक्तद्वेषमतः शृणु ॥ चिन्तयित्वा तु मनसा दृष्टा श्रुत्वापि मोजनम् । द्वेषमायाति यज्जन्तुर्भक्तद्वेषः स उच्यते ।। यस्य नान्ने भवेच्छ्दा सोऽभक्तच्छन्द उच्यते ॥

दोपैः पृथक् सह च चित्तविपर्ययाच अक्तायनेषु हृदि चावतते प्रगाढम्। नान्ने रुचिर्भवति तं भिषजो विकारं अक्तोपघातमिह पञ्चविधं वदन्ति ॥ ३॥

अरोचकस्य निदानसंप्राप्तिभेदाः — वातादि दोषों से पृथक् पृथक् तीन तरह का तथा तीनों दोषों के सहमेक्कन (संसर्ग) से चौथा सान्निपान्तिक तथा काम, शोक, भय आदि कारणों के विपरीत होने से पाँचवा अरोचक उत्पन्न होता है। इस तरह उक्त दोष भक्तायन अर्थात् अन्नवाहक स्रोतसों में तथा हृद्य में अत्यन्त ज्याप्त हो जाते हैं, जिससे अन्न सेवन करने में उस ज्यक्ति की रुचि नहीं होती है। इसी तरह के इस रोग को भिष्यजन पद्ध प्रकार का भक्तोपघात (अरोचक) कहते हैं।

विसर्शः—दोषैः पृथिति त्रयः, सह चेति समस्तैरेकः, चित्तवित्तर्याकामशोकभयादिभिनिव प्रित्तवात चित्तविपयेयातु एकः ।
कुछ आचार्य 'चित्तविपयंवात' के स्थान पर 'शोकसमु कृथात'
ऐसा पाठान्तर मानते हैं । उनके मत से कामगोकभयादिजन्य
अरोचक का ग्रहण नहीं होता है । भक्तायन से अन्नवह
स्रोतस का ग्रहण होता है, जो कि प्लिमेण्टरी केनाल कहा
जाता है, जिसमें मुख, जिह्ना, फेरिन्क्स, अन्नविक्रा
(Oesophagus), आमाशय (Stomach) खुद्दान्त्र आदि का
समावेश होता है । द्वरहणांचार्य ने लिखा है कि समानतन्त्रदर्शन से भक्तायन-शब्द जिह्ना का उपलच्चण है—
पृथ्यदोषैः समस्तैश्व जिह्नाहृदयस्तितः । जायतेऽरुचिराहारे दिष्टैः

रथेंश्च मानसैः ॥ चरकाचार्य ने अरोचक के कारण तथा भेदादि का निम्न रूप से वर्णन किया है -- 'वातादिभिः शोक-भयातिलोभकोधैर्मनोध्नाशनरूपगन्धैः । अरोचकौः स्युः' (च० चि० अ० २६, रलो० १२४) वातादिभिस्त्रयः, सन्निपातेनैकः, शोकादिना गन्धान्तेनागन्त्रेक एव गणनीयः। यद्यपि शोक, भय, अतिलोभ और काम से वायु प्रकृपित होती है- 'कामशोक-भयाद्वायुः' इसलिये शोकादिजन्य अरोचक का वातजन्य अरोचक में समावेश हो जाना चाहिए, किन्तु हेतुप्रस्यनीक चिकित्साकरणार्थं यहां पर शोकभयादिजन्य अरोचक को वातजन्य से पृथक् छिखा है। अरोचक 'प्रायः अजीर्णजन्य होता है, जैसे मात्रापूर्वक तथा पथ्य अन्न का सेवन करने पर भी यदि चिन्ता, शोक, भय, क्रोध, दुःखपूर्कक शयन और प्रजागरण किया हुआ हो तो प्रथम अजीर्ण उत्पन्न होता है तथा उससे अरोचक हो जाता है-मात्रयाऽप्यभ्यवहृतं पथ्ये चान्नं न जीर्यति । चिन्ताशोकभयक्रोधदुः खशय्याप्रजागरैः ॥ ( च० वि० अ० २) अन्यत्र भी पृथक् पृथक् दोपों से अविच के तीन भेद, सन्निपात से चौथा भेद तथा दूषित (द्विष्ट) आहार और दूषित मानस दोषों से पाचवीं अरुचि उत्पन्न होती है जिनका पृथक् पृथक् ज्ञान सुखरस परिवर्तन से हो जाता है। मुख के कषाय रस हो जाने से वातिक, तिक्तरस हो जाने से पैतिक, मधुररस हो जाने से रलेब्मिक तथा मिलित रस से सान्निपातिक और दोषदर्शन से पांचवें मानस अरोवक का ज्ञान कर लेना चाहिए-पृथग्दोषैः सम-स्तैर्वा जिह्नाहृदयसंस्थितैः। जायतेऽरुचिराहारे द्विष्टैर्थेश्च मानसैः॥ कपायतिक्तमधुरैविंचान्मुखरसैः क्रमात् । वाताचैररुचिञ्जातां मानसीं दोषदर्शनात ॥ वास्तव में अरोचक में चुधा लगती है, किन्तु खाने की इच्छा नहीं होती । अरोचक के कारणों को प्रधानतया हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं-(१) शारीरिक। (२) मानसिक । वातादि सन्निपातान्त चार शारीरिक कारण हैं। इनके अतिरिक्त शोक, भय, लोभ, कोध आदि मानसिक कहलाते हैं । आधुनिक दृष्ट से इस रोग को Anorexia कह सकते हैं, क्योंकि इसके भी शारीरिक और मानसिक ऐसे दो प्रकार के कारणों का ही निरूपण किया गया है। (१) शारीरिक कारण-अरोचक की उत्पत्ति का स्थान आमाशय है। उसके द्वारा ही चुधा का नाश और चुधा की अभिवृद्धि होती है। आमाशयं में वातादि सन्नि-पातान्त दोषों का प्रकोप या आमाशयिक कलाशोध ( Gastritis ), आमाशयिक कर्कटार्बुद ( Gastrie Cancer ), आमाशयिक उपाम्छता (Hypochlorhydeia) रक्ताइपता (Anaemia) ये शारीरिक कारण हैं, जिनसे भोजन के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है। (२) मानसिक कारण - इस अवस्था की Anorexia Nervosa इहते हैं। इस अवस्था में हर प्रकार के भोजन से घुणा हो जाती है एवं थोड़ा सा भी खा लेने पर उदर फूळा हुआ माल्फ़ होता है। भोजन न करने पर मांसचय होता है एवं रोगी मानसिक और शारीरिक दोनों दृष्यों से दुर्बल हो जाता है। आयुर्वेदोक शोक, भय, अतिलोभ, काम आदि कारण भी इसके अन्तर्गत हो जाते हैं। इनके कारण भी आमाशयिक स्राव कम होता है एवं भूख नहीं लगती है।

हुच्छूलपीडनयुतं विरसाननत्वं वातात्मके भवति लिङ्गमरोचके तु । हृद्दाह्चोषबहुता मुखतिक्तता च मूच्छी सतृड् भवति पित्तकृते तथैव ॥ ४॥

वातिपत्तारोचकयोर्जक्षणानि — वातदोष दृष्टि से उत्पन्न हुये अरोचक में हृदयशूल तथा पीड़ा और मुख की विरसता ये ल्वण उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार पित्तदृष्टि से उत्पन्न हुए अरोचक में हृदय में दृष्टि तथा चोष की अधिकता, मुख की तिक्तता, मुच्छा, और प्यास का अधिक लगना ये ल्वण उत्पन्न होते हैं॥ ४॥

कण्डू गुरुत्वकफसंस्रवसादतन्द्राः श्लेष्मात्मके मधुरमास्यमरोचके तु । सर्वोत्मके पवनपित्तकफा बहूनि रूपाण्यथास्य हृद्ये समदीरयन्ति ॥ ४ ॥

कफसिवपातारोचकयोर्लक्षणानि—कफ के द्वारा उत्पन्न हुये अरोचक में शरीर में कण्डू और भारीपन की प्रतीति तथा मुख से कफ का स्नाव, अङ्गों में ग्लानि (साद) और तन्द्रा तथा मुखमाधुर्य ये लच्चण उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार सर्वदोषों की दृष्टि से उत्पन्न हुए अरोचक में वात, पित्त तथा कफ उस रोगी के शरीर तथा हृद्य में अनेक लच्चण उत्पन्न करते हैं॥ ५॥

विमर्शः —कफजारोचकस्य चरकोक्तन्न स्थानि — '''ं लवण ब बनत्रम् । माधुर्यपैन्छित्यगुरु स्वरीत्यविबद्ध संबद्ध युतं कफेन' (च० चि० अ० २६) विद्रश्य रुठेष्मा के कारण सुख का रस लवण हो जाता है, अतः लावणिक रस तथा अविद्रश्य से मधुर सुख होता है, जैसा कि सुश्रुताचार्य ने कहा है — 'रुठेष्मा विद्रश्यो जवणः स्मृतः पितं विद्रश्यमम्बर्मः' (सु० सू० अ० ४६) त्रिदोष जारोचक जक्षणानि चरके — त्रिदोष जे नैकरसं भवेतु' (च० चि० अ० १६) अर्थात् त्रिदोष जन्य अरोचक में एक दोष का मुखरसान क्षेकर तीनों दोषों के सुखरस की प्रतीति होती है। प्रायः साम्निपातिका अरोचक असाध्य होता है — 'सर्वा-स्मक श्वापि विवजेयेतु'।

संरागशोकभयविष्तुतचेतसस्तु

चिन्ताकृतो भवति सोऽशुचिदर्शनाच ॥६॥

मानसारोचकलक्षणार्रनि—संराग (काम-वासना), शोक, तथा भय से तेवकृतचित्त या विल्लसचित्त होने पर तथा बीभन्स वस्तुओं के देखने से पाँचवा मानस या अम्रान्तुक या चिताजन्य अरोचक उत्पन्न होता॥ ६ ॥

विमर्शः—आगन्तुजारोचकलक्षणानि व्चरके—'अरोचके शोकः

मय।तिलोभक्रोधाद्यहृद्याश्चिगन्धजे स्यात् । मधारुचिश्व' (च० चि० अ० २६) अर्थात् शोक, भय अतिलोभ, कोध आदि से तथा मन के विपरीत अपवित्रता एवं गन्ध आदि से उत्पन्न अरोचक को आगन्तुज कहते हैं। इसमें सुख का स्वाद स्वाभाविक रहता है, फिर भी अरुचि रहरी है। दोषरूपाणि-हुच्छलपीडनयुतं पवनेन वित्तात्त् इदाह्चोषबहुलं स्कापप्रसेकम् । इलेब्मात्मकं बहुरुजं बहुभिश्च विद्यादेगुण्यमो एजड्-ताभिरथापरच्च ॥ ( च० चि० अ० २६ ) वात से होने वाले अरोचक में हृद्य प्रदेश के शूल से पीड़ा होती है। पित्त से होने वाले अरोचक में तृषा, दाह तथा चोष की विशेषता रहती है। कफजन्य अरोचक में रलेप्सा ( लाला ) का स्नाव अधिक होता है। त्रिदोषज अरोचक में अनेक प्रकार की पीड़ा होती है। इसके अतिरिक्त शोक आदि से होने वाले अरोचक में मन की ब्याकुळता, भूच्छी और जड़ता आदि लच्चण होते : हैं। आगन्तक या मानस अरोचक में भी दोषों का सम्बन्ध हो ही जाता है जैसे काम, शोक और अय से वास, क्रोध से पित्त, और हर्षण से रलेप्मा प्रकुपित होता है -कामशोकमया-द्वायुः कोधात पित्तं च कुप्यति । इलेब्मा तु इपंणात "" ॥ अन्य आचार्य चिन्ताकृत अरोचक के वातादिशेद से निरन उच्चण लिखते हैं - वातारमके विरसमास्यमरी चके तु पित्तेन तिक्तकडुकं, मधुरं कफेन। सर्वेरुपेतम्य सर्वेजमेव विद्याद दैन्यं भृशं भवति शोकसमुद्भवे तु ॥ किन्तु इसे अनार्ष पाठ माना है।

वाते वचाऽम्बुवमनं कृतवान् पिबेच स्नेहैः सुराभिरथवीष्णजलेन चूर्णम् । कृष्णाविडङ्गयवभस्महरेणुभागी

रास्नेलहिङ्गलवणोत्तमनागराणाम् ॥ ७ ॥
वातिकारोचकचिकित्सा – वातिक अरोचक में प्रथम वचा
के क्वाथ से वमन करा के पिप्पली, वायविद्य, यवचार,
हरेणुका, भारज़ी, रासना, क्लायची, ग्रुद्धिंगु, सैन्धव लवण
और ग्रुप्ती, इनके समभाग चूर्ण को ३ माशे से ६ माशे के प्रमाण में लेकर स्नेह ( चृत, तैलादि ) से या विविध प्रकार
की सुराओं के साथ अथवा गरम पानी के साथ सेवन
कराना चाहिए॥ ७॥

विमर्शः — कुछ छोग रनेहैं: सुराभिरधवोष्ण जलेन, के स्थान पर 'रनेहैं: सुराभिरधवेल जलेन चूर्णम्' ऐसा पाठान्तर मानते हैं, जिसका अर्थ इंछायची का जिल अथवा एलवालुक का क्वाय गृहीत होता है। चतुर्थ राक्षेल अपंक्ति में आये हुए एल शब्द से इलायची का ही प्रहण होता है।

पित्ते गुडाम्बुमधुरैर्वमनं प्रशस्तं

स्नेहः ससैन्धवसितामधुसपिरिष्टः। निम्बाम्बुवामितवतः कफजेऽनुपानं

द्वाजदुमाम्बु मधुना तु सदीष्यकं स्यात् ।।।।।
पित्तकप्रजारोचकचिकित्सा—पित्तजन्य अरोचक रोग में
गुद के जल के शर्वत से अथवा काकोल्यादिगण की मधुर
औषियों के क्वाथ से जमन कराना श्रेष्ठ हैं। वमन होने के
परचात् सैन्धवलवण, शर्करा, शहद और घृत इन्हें यथोचित
प्रमाण में मिश्रित कर स्नेह के रूप में सेवन कराना उत्तम
है। इसी प्रकार कफजन्य अरीचुक रोग में प्रथम नीम के प्रश

और छाल के द्वारा बनाये हुए काथ से वमन कराके राज-दुम ( आरग्वध ) के काथ में शहद तथा अजमोद के चूर्ण का प्रचेप देकर पिलाना चाहिए॥ ८॥

विमर्शः—डल्हुणाचार्य ने लिखा है कि वमन कराके यवागू, पेया आदि द्वारा भोजन कराके पश्चात् आरग्वध काथ का अनुपान कराना चाहिए। कुछ टीकाकारों ने दीप्यक से अजवाइन का ग्रहण किया है।

चूर्णं यदुक्तमथवाऽनिलजे तदेव । सर्वेश्च सर्वकृतमेवसुपक्रमेत ॥ ६ ॥

कफजसान्निपातिकारोचकयोश्चिकित्सा—अथवा वातजन्य अरोचक रोग में कृष्णाविडक्षयवमस्म इत्यादि रहोक के द्वारा जिस चूर्ण का वर्णन किया है वही चर्ण कफज अरोचक में भी पीना चाहिए। इसी प्रकार सन्निपातजन्य अरोचक रोग में पूर्ववत् वमनादि कर्म करा के प्रथम प्रत्याख्यान (निषेध) कर निदोषनाशक चिकित्सा करनी चाहिए॥ ९॥

विमर्शः - अरुची चरकोक्तिचिकित्साक्रमः — अरुची कवलयाहा
धूमाः समुखधावनाः । मनोश्चमत्रपानन्न हर्षणाश्वासनानि च ॥
कुष्ठसौवर्चलाजाजीश्वर्करा मिर्च विडम् । धान्येलापद्यकोशीरपिन्पच्युत्पलचन्दनम् । लोधं तेजोवती पथ्या न्यूपणं सयवायजम् । आद्रदाडिमनिर्यासक्षाजाजीक्करायुतः । सतेलमाक्षिकास्त्वेते चत्वारः कवलयहाः ॥ चतुरोऽरोचकान् इन्युर्वाताचेकजसर्वजान् । कारवीमिरचाजाजीद्राक्षाय्क्षम्लदाडिमम् । सीवर्चलं
गुडः क्षोदं सर्वारोचकनाशनम् ॥ बस्ति समीरणे, पित्ते विरेक्तं वमनं
कफे । कुर्याद्ध्यानुकूलानि हर्षणव्य मनोव्नजे ॥ (च० चि०अ० २६)

द्राक्षापंटोलविडवेत्रकरीरनिम्ब-

मूर्वोऽभयाऽक्षबद्रामलकेन्द्रवृक्षेः बीजैः कर्ङ्क्वनुपवृक्षभवैश्व विष्टेः

े लेंहं पचेत सुरिभमूत्रयुतं यथावत् ॥१०॥

मुस्तां वचां त्रिकटुकं रजनींद्वयञ्च

भागीं ऋ कुष्ठमथ निर्दहनी ऋ पिष्ट्वा।

मूत्रेऽविजे द्विरदमूत्रयुते पचेद्वा •

• पाठान्तुगामतिविषां रजनीख्च मुख्याम् ॥११॥

मण्डूकिमकेममृताख्य सलाङ्गलाख्या मूत्रे पचेत्तु महिषस्य विधानविद्धा।

एतान्न सन्ति चतुरो लिहतस्तु लेहान् गुल्मारुचिश्वसनकण्ठहृदामयाश्च • ॥१२॥

चतुर्णामरोचकानां चत्वारो लेहाः — (१) सुनक्का, पटोलपत्र, विद्वस्त्रण, वेत, करीर, नीम की छाल, मूर्वा, हरद, वहेदा, वदरीफल, आँवले, कूड़े की छाल, करझ के बीज और अमल-तास का गिर इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर खाण्डकूट के चूर्ण बनाकर चूर्ण से चतुर्गुण गोमूत्र लेकर सकतो कदाही में डाल के तन्तुसुद्रादि लच्चण उत्पन्न होने तक यथावत अवलेह के समान पाक कर लेना चाहिए। (२) मोथा, वचा सांठ, मिच, पिप्पली, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, भारक्की, कूठ और चित्रक (निर्देहनी) इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट के चूर्णित कर चौगुने भेड़ के मुत्र में अवलेह के समान प्रकाकर काचपात्र में अर देवें। (४) पाठा, वंशलोचन,

अतीस और पिण्डहरिद्रा, इन्हें समान प्रमाण में छेके खाण्ड कूट के चूर्णित कर द्विरद (हस्ती) के चौगुने सूत्र में अवँछेह के समान पका के वरणी में भर देवें। (४) ब्राह्मी (मण्डूकी), आक की जड़, नीम, गिलोय और किलहारी (लाङ्गली) की जड़ इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट के चूर्णित कर भैंस के चौगुने मूत्र में अवलेह के समान प्रकाके स्वाङ्गशीत होने पर शीशी में भर देवें। इन चारों अवलेहों को यथादोप तथा रोग के अनुसार लेकर ६ माशे प्रमाण में प्रतिदिन सेवन करने से गुल्म, अहिंच, श्वास, कण्ठ के रोग और हदय के रोग नष्ट हो जाते हैं।। १०-१२॥

विमर्शः — ये उक्त चार अवलेह यथासंख्य चारों प्रकार के अरोचकों में लाभकारी होते हैं। 'अभया' के स्थान में कुछ लोग 'अभयं' ऐसा पाठान्तर मानते हैं। वहाँ 'अभयं' का अर्थ उशोर किया जाता है। नृपवृक्ष आरग्वधः। निदंहनी = चित्रकः; अजमोद्धा इत्यन्ये। 'प्तान्न सन्ति—चतुरोऽभ्यसतक्ष' इति केचित पठिता । केचिच 'प्तान् वदन्ति भिषजश्चतुरश्च लेहान् गुल्मारु-चिश्वसनकण्ठहृदामयेषु'।

सात्म्यान् स्वदेशरचितान् विविधांश्च भद्दयान् पानानि मुलफलपाडवरागयोगान् । अद्याद्रसांश्च विविधान् विविधैः प्रकारै-

मुंद्धीत चापि लघुरूक्षमनः सुखानि ॥१३॥ अरोचके सारम्यमध्याषुपरेशः — जिस देश के अन्दर जिस प्रकार की विधि से सारम्य भच्य वशाये जाते हों उन विविध भच्यों का सेवन कराना चाहिए तथा स्वदेशविधि के अनुसार बनाये हुये अनेक प्रकार के पेय-पदार्थों का भी अरोचक में प्रयोग करें। इनके अतिरिक्त विविध प्रकार के मूळ जैसे सकरकन्द, गाजर, मूळी तथा आँवळे, अनार, कमरख, फाळसे आदि खटमीठे फळ, एवं पाडव (रसाळादि), राग (किपत्थादिकृत पेय अथवा रायता) आदि अनेक योगों को तथा छघु, रूच और मन को सुख देने वाळे अनेक प्रकार के रसों को बहुविध विधियों से संस्कृत कर सेवन करावें॥ १३॥

विमर्शः-सास्यान् = सुखकरान् । कुछ आचार्य 'सास्यान् स्वदेशरचितान्'इत्यादि श्लोक का निम्न पाठान्तर मानते हैं-'सारम्यान् स्वदेशरचितान् विविधैः प्रकारैर्भुजीत वाऽपि छघुरूक्षमनाः बुखेन।' कुछ लोग सारम्य, देश, रोग, ऋतु और प्रकृति का विचार कर भचयादि प्रहण करते हैं। विविध शब्द को मचय, पान और फळ व रस सभी का विशेषण मानते हैं, अतएव यथारुचि किसी का भी प्रहण कर सकते हैं-'तेन, यथारुचि शर्करान्वितानि कर्पूरचतुर्जातकसुगन्धीनि ( डल्हण )। मूलं = पिप्पलीम्लादि, फलं = दाहिमादि । षाडवाः = रसालाचाः । रागाः = कपित्थरागादयः । केचित् - 'सितारुचकः सिन्धूरथैः सब्क्षाम्लपरूषकैः । जम्बूफलरसैर्युको रागो राजिकया कृतः ॥ मधुराम्लकदूनान्तु संस्काराः षाडवा मताः ।' इत्यादुः। अपरे तु षाडवशब्देन यवानीषाडवमाद्यः, तन्त्रान्तरसंवादात्, रागशब्देन च रागषाडवं मरवा द्राक्षादाडिमीचन्वितं मुत्रयूषमिति च व्याख्यापयन्ति । अथवा रागः = द्राक्षाकाथः शाकिसक्तपपन्नो मध्वं शाट्यः सङ्गिजातः सधान्यः । गोडोपेतः शर्करापांसुमिश्रो रागो शेयः षाडवो दाडिमाम्लः ॥ रागवाडवः — कथितन्तु गुडोपेतं सहकारफलं नवम् । तैलनागरसंयुक्तं विश्वेयो रागषाडवः ॥ रसान् 🏲 विविधान्

मांसरसान् , मधुरादिरसान्वा । अरुचि श्लेष्मस्थानगत विकृति होने से छघु-रूच आदि कफनाशक भच्य पेय ग्रहण करें । आस्थापनं विधिवदत्र विरेचनञ्च

कुरयीन्सृद्नि शिरसञ्च विरेचनानि ॥ १४ ॥ अरोचके निरूद्दपयोगः—इस अरोचक रोग में यथाविधि आस्थापन (निरूहण) वस्ति का प्रयोग करना चाहिए तथा उसके अनन्तर विरेचन देकर पश्चात् मृदु शिरहेविरेचन का प्रयोग करें ॥ १४ ॥

विमर्शः —यद्यपि 'तत्रोन्मादभयशोक' इरयादि रहोक द्वारा अरोचक में आस्थापन-वस्ति का निषेध है, तथापि वमनादि किया करने के उत्तरकाल में वातानुबन्ध हो जाने पर बस्ति का प्रयोग दातनाशनार्थं करना लाभदायक है, पूर्व में नहीं।

त्रीण्यूषणानि रजनीत्रिफलायुतानि चूर्णीकृतानि यवशूकविमिश्रितानि । स्रौद्रायुतानि वितरेन्मुखबोधनार्थः

मन्यानि तिक्तकटुकानि च भेषजानि ॥१४॥
अरोचके त्र्यूषणिदिचूर्णम् अरोचक रोग में मुख का स्वाद
ठीक करने के छिये अथवा मुख की रुचि वदाने के छिये किंवा
मुखगत ठाउरस तथा आमाशयगत पाचकरस एवं प्रहणी
में खुत होने वाछे पित्त, अग्न्याशयरस तथा आन्त्रिक रस
का उद्दीपन करने के छिये सींठ, मरिच, पिप्पछी, हरिद्रा,
हरइ, वहेड़ा, आंवछा और यवचार इन्हें समान प्रमाण में
गृहीत कर खांड कूट के चूर्ण बना छेवें तथा इस चूर्ण को
र माशे से ६ माशे प्रमाण में प्रतिदिन शहद के साथ मिश्रित
कर सेवन करावें। इसी प्रकार अन्य तिक्त और कटु सेवज
भी मुखाद्यवयोधन के छिये प्रशस्त माने जाते हैं॥ १५॥

मुस्तादिराजतस्वर्गदशाङ्गसिद्धैः काथैर्जयेन्मधुयुतैर्विविधैख तेहैः। मूत्रासवैर्गुडकृतैख तथा त्वरिष्टैः

क्षारासर्वेश्च मधुमाधवत्त्यगन्धैः ॥ १६ ॥ अरोचके काथलेहासवयोगाः — मुस्ताकुष्टहरिद्देत्यादिरूप से प्रोक्त मुस्तादि गण की औषधियां, राजतरु अर्थात् आरग्वध, मद्नगोप, घोण्टेश्यादि रूप से प्रोक्त आरग्वधादिगण की , औषधियां और दशाङ्ग अर्थात् दशसूल के दसीं द्रंच्य इन सब को समान प्रमाण में मिश्रित इस यवकुट करके र तोले भर लेकर अष्टगुण (१६ तोले) में डालकर चौथाई शेप रख कर छान के शहद मिलाकर पीने से अरोचक नष्ट होता है। इसी प्रकार उक्त मुस्तादि दृष्यों के क्वाथ में शर्करा डाल कर बनाये हुए अवछेह में शहद मिश्रित कर सेवन करने से अरोचक नष्ट होता है। इसी प्रकार उक्त द्रव्यों के चूर्ण के प्रचेप से युक्त तथा गोमृत्र के द्वारा बनाये हुए आसव तथा कुष्ठचिकित्साधिकार में कहे हुए विधान के अनुसार गुड़ और शहद से बनाये हुए एवं पळाशचार के पानी के साथ शहद आदि प्रचेप तृब्य डालकर बनाये हुए चारासव से तथा मधु ( शहद ) और माधव ( मधुकृतमध ) के समान सुगन्धि युक्त मद्य का पान कराके अरोचक रोग की नष्ट करें ॥

स्यादेष एव कफवातहते विधिश्च

🧢 शान्ति गते हुत्रभुजि प्रशमाय तस्य ॥१७॥

कफवातजाविपाके विधि:—कफ और वायु के द्वारा हुतभुक् (पाचकाग्नि) के शान्त (मन्द्र) होने पर उसका प्रशमन करने के लिए ऊपर कही हुई इसी चिकिरसाविधि का उपयोग करना चाहिए॥ १७॥

विमर्शः—जाठराग्नि अरोचक (अर्विपाक) की उत्पत्ति में कारण है। यहाँ पर इस कारण में कार्य का उपचार करके कफवातजन्य अविपाक (अरोचक) की चिकिरसा का वर्णन किया है। कुछ आचार्यों का मत है कि 'प्रश्नमाय तस्य' इसके पश्चात चकार छप्त है, जिससे तस्य अर्थात कफवातजन्य मन्द जाठराभि की शांति के लिये तथा अरोचक की शान्ति के लिये ऐसे दोनों अर्थ प्रहण किये जाते हैं, किन्तु कार्तिककुण्ड इस प्रकार के अर्थ स्वीकार नहीं करते हैं।

इच्छाऽभिघातभयशोकहतेऽन्तरग्नौ
भावान्भवाय वितरेत् खलु शक्यरूपान्।
अर्थेषु चाप्यपचितेषु पुनर्भवाय
पौराणिकैः श्रुतिपथैरनुमानयेत्तक्।। १८।।
दैन्यं गते मनसि बोधनमत्र शस्तं
यद्यत् प्रियं तदुपसेव्यमरोचकेतु ।। १६।।
इति सुश्रतसंहित।यामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सातन्त्रेऽरोचकप्रतियेधी नाम (एकोनविंशोऽध्यायः,
आदितः) सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः।। ४०।।

आगन्तुजारोचकिविकत्सा—िकसी वािक्छित वस्तु की प्राप्ति न होने से तथा भय और शोक के कारण अन्तरािन (जाठरािन या पाचकािन) के शान्त होने पर उत्पन्न हुए अरोचक रोग में शक्य अर्थात् प्राप्त होने योग्य भावों (पदार्थों) को भव (उच्छुत्पत्ति) के िल्ये प्रयुक्त करें। इसी प्रकार जो अपिचत (नष्ट) हुये अर्थ (भाव) हैं उनका पुनः इस जन्म में प्राप्त होना अशक्य है, किन्तु पुनर्भव (जन्मान्तर) में प्राप्त हो सकेंगे। राम, नल, युधिष्ठिर आदि पुराणोक्त उपाख्यानों तथा सकेंगे। राम, नल, युधिष्ठर आदि पुराणोक्त उपाख्यानों तथा सकेंगे। इनके अतिरिक्त अनेक हुए अरोचिक को दूर करना चाहिए। हनके अतिरिक्त अनेक कारणों से मन में दैन्य होने पर हितकारक उपदेशों से आधासन देकर बोधन करना चाहिए। हनके अतिरिक्त अनेक कारणों से मन में दैन्य होने पर हितकारक उपदेशों से आधासन देकर बोधन करना चाहिए तथा जो जो वस्तु उस रोगी को प्रिम लगती हो तो वह लाके उसे सेवन करने को दें। ऐसा करने से आगन्तुक मनोविधातजन्य अरोचक नष्ट हो जसता है। १८-१९ ॥

विमर्शः — अरोचके पथ्यानि — गोधूममुद्रारुणशालिषष्टिका मांसं वराइाजशरीणसम्मवम् । चेङ्गो झषाण्डं मधुरालिके विक्रशः प्रोष्ठी, खलीशः कवयी च रोहितः ॥ कर्कारुवेत्राग्रनवीनमूलकं वार्त्रकृशोमाञ्जनमोचदालिमम् । भव्यं पटोलं रुचकं घृतं पयो बालानि तालाणि रसोनशरूणम् ॥ द्राक्षा रसालं नलदम्बकालिकं मधं रसालं विक्रह्मत् । तालास्थिमज्ञा हिमबालुका सिता पथ्या यमानी मरिचानि रामकम् । स्वाद्यम्हतिक्तानि च देइमार्जना वर्गोऽयमुक्तोऽहिरोणिणे हितः ॥ अरोचके अप्रशानि — कासोद्यार- क्षयानेत्रवारिवेगिषयारणम् । अह्यात्रमस्हमोक्षं क्रोधं लोमं भयं श्रुचम् । दुगैन्यारुणसेवाञ्च न कुर्यादरुची नरः ॥

॥ इत्यरोचुकचिकिरसा ॥ ५७ ॥

## अष्टपञ्चादात्तमोऽध्यायः

अथातो मूत्राघातप्रतिपेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ यथोबाच सगवान् धन्वन्तरिः ॥ २॥

अब इसके अनन्तर सूत्राघातप्रतिषेध नामक अध्याय का वर्णन प्रारम्भ करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तिर ने कहा है ॥ १-२ ॥

विसर्शः- उदावर्तप्रतिपेध अध्याय में 'भूयो वस्यामि योगांध मूत्रावातोपशान्तये' इस प्रकार की हुई प्रतिज्ञा के कारण अरोचकरोग के अनन्तर पारिशेष्यात सूत्राघात-प्रतिपेध-नामक अध्याय का प्रारम्भ किया गया है। डल्हणाचार्य ने मूत्राघात का मूत्रावरोध अर्थ किया है-'मूत्राषातो मूत्रावरोधः । कुछ छोगों<sup>®</sup> ने आघात शब्द से दुष्टि अर्थ ग्रहण किया है, न कि अवरोध, क्योंकि त्रयोदशविश स्त्राघातों के अन्दर पठित स्त्रशुक और सूत्र-स्मद नामक रोगों में मूत्र का अवरोध नहीं होता है, किन्तु मूत्रदृष्टि अवश्य होती है। माधवमधुकोषकार ने सूत्रकृच्छ् और मूत्राघात में भेद दिखाने की दृष्टि से दोनों के परस्पर विभेदक निरन छत्तण था अर्थ छिखा है — मूत्रकृच्छ्मूता घात-योश्चायं विशेषः—(१) मूत्रक्षच्छ्रे कुच्छ्रतमेतिशयितम् , ईषद्विबन्धः, मृत्राघाते तु विवन्यो वलवान् कुः छूरवमलपिमिति। अर्थात् मूत्र-कुँच्छू में मूत्रत्याग करने में अत्यधिक कष्ट होता है, किन्तु विवन्ध ( मूत्र का रुकना ) अरुप रहता है। अर्थात सूत्रत्याग वूँद-वूँद' और अधिक कष्ट से होता है। मूत्राघात में मूत्र का विवन्ध ( रुकावट या अवरोध ) अधिक होता है, किन्तु कुच्छ्ता अरुप रह्ती है। सूत्राघात को Suppresion of the urine कहते हैं। इसमें मूत्र वनता कम है। मूत्रावरोध को Retention of the urine कहते हैं। मूत्रकृच्छ् को Dysurea कहते हैं।

वातकुण्डलिकाऽष्ठीला वातबस्तिस्तथैव च ।

मूत्रातीतः सजठरो मूत्रोत्सङ्गः भयस्तथा ॥ ३ ॥

मूत्रप्रदिथमूत्रशुकुमुण्णवातस्तथैव च ।

मूत्रोकसादौ द्वौ चापि रोगा द्वादश कीर्तिताः ॥ ४ ॥

मूत्रीकसादी द्वी चापि रागा द्वादश कालिताः ॥ ४॥
मृत्राधातभेदाः—(१) वातकुण्डिका, (२) अष्ठीला,
(३) वातबस्त (४) मृत्रातीत, (५) मृत्रज्ञरः, (६) मृत्रोः
स्मङ्ग, (७) मृत्रज्ञय, (८) मृत्रप्रन्थ, (९), मृत्रग्रुक्त, (१०)
उष्णवात, (३१) पित्तजन्य मृत्रीकसाद तथा (१३) कफजन्य
मृत्रीकसाद ऐसे मृत्राधात के बारह प्रकार के भेद कहे गये हैं ॥
विमर्शः—अन्य तन्त्रों में मृत्राधात के तेरह प्रकार िखं
हैं—जायन्ते कुपितदांषेमृत्राधाताख्ययेदश । प्रायो मृत्रविशाताधेवातकुण्डिक्तदयः ॥ चरकाचार्य ने तेरह प्रकार के मृत्र के
रोग या वस्तिदोष माने हैं—मृत्रीकसादो जठरं कुच्छुमुरसङ्गसंक्ष्यो । मृत्रातितोऽनिलाष्ठीला वातबस्त्युष्णमारुतौ ॥ वातकुण्डलिका प्रत्थिवंद्वातो बस्तिकुण्डलम् । त्रयोदशैते मृत्रस्य दोपास्तांलिक्तः शृणु ॥ (१) मृत्रोकसाद या मृत्रसाद—Scanty
Urination. (२) मृत्रजठर—Distended bladder. (३)
मृत्रकुच्छु—Dysurea (४) मृत्रोत्संग—Stricture of urethra. (५) मृत्रख्य—Anures or Suppression of urine.

(६) मूत्रातीत—Incontinence of urine. (७) वाताष्ठीला—
Injarged prostate. (८) वातवस्ति—Retention of urine. (९) उष्णमाहत या उष्णवात Cystitis or urethritis. (१०) वातकुण्डलिका—Spasmodic stricture. (१९) मूत्रप्रंथि—Tumour of the bladder. (१२) विड्विचात—Recto-vesical fistula. (१३) वस्तिकुण्डल—Atonio condition of the bladder. इस प्रकार चरकाचार्य ने वस्तिकुण्डल-रोग को अधिक मान कर मूत्राघात के तेरह भेंद कर दिये हैं। बस्तिकुण्डलहेतुलक्षणादिकम्—दुताध्वलङ्गना-यासादिमवातादपपीडनात । स्वस्थानात वस्तिरुद्वनः स्थूलस्वलङ्गना-यासादिमवातादपपीडनात । स्वस्थानात वस्तिरुद्वनः स्थूलस्वल्हना-यासादिमवातादपपीडनात । स्वस्थानात वस्तिरुद्वनः स्थूलस्वल्हन सजेद थारां संस्तम्मोदेष्टनातिमान् ॥ वस्तिकुण्डलमाहुस्तं घोरं शक्विषोपमम् । पवनप्रवलं प्रायो दुनिवारमबुद्धिमः॥ (च० सि० अ०९)

रौद्याद्वेगविघाताद्वा वायुरन्तरमाश्रितः ।

मूत्रं चरति सङ्गृद्ध विगुणः छुण्डलीकृतः ॥ ४ ॥

सृजेदल्पाल्पमथवा सरुजस्कं शनैः शनैः ।

वातकुण्डलिकां तंतु व्याधि विद्यात् सुदारुणम् ॥६॥

वातकुण्डलिकालक्षणम्— रूच पदार्थों के अधिक सेवन करने से तथा अधारणीय वेगों के धारण करने से विगुण हुआ वायु वस्ति के भीतर आश्रित हो मूत्र में प्रविष्ट होकर प्रथम उसे अवरुद्ध कर उसे कुपित करके कुण्डलाकार सखार करता है, इससे वस्ति में पीड़ा होती है। मूर्त्रंत्याग थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पीड़ा के साथ तथा धीरे-धीरे होता है। इस अत्यन्त दारुण (कष्टदायक) व्याधि को वातकुण्डलिका कहते हैं॥ ५-६॥

विमर्शः-मूत्रं चरति संगृह्येति मूत्रं गृहीत्वा वायुश्वरति भ्रमतीत्यर्थः । विगुणः कुपितः । कुण्डकीकृतः वलयीकृतः कुण्डला-कृत्या वर्तुनीभूतः । 'कुण्डलं कर्णभूषायां पाशेऽपि बलयेऽपि च' इति मेदिनी । कुछ आचार्य 'मूत्रमस्पाल्पमथना •सरुजं सम्प्रवर्तते' यह पाठान्तर तथा कुछ 'सरुजं सम्प्रवर्तयेव' ऐसा पाठान्तर मानते हैं। 'रौह्यात्' तथा 'वेगविघाताद्' ये व्यवहित तथा सन्निहत कारण हैं। वायुरन्तरमाभितः इत्यादि सम्प्राप्ति है और कुण्डलोकृतः इत्यादि छत्तण हैं। प्रायः रूत्त पदार्थों के अक्षिक सेवन से सावंवेहिक वातप्रकोप होता है एवं वेग-विघात स्थानिक वातप्रकोप करता है। मूत्रपाविश्य इस पद से मूत्र तथा उसके आधारभूत बस्ति का ग्रहण करना चाहिए। यह रोग शुद्ध वातिक विकृति है। वातवैगुण्य के कारण बस्ति मुखसङ्कोचिनी ( Sphineters of the bladder ) पेशी के अचानक सङ्किचत हो जाने से मूत्र त्याग नहीं होने पाता, जिससे ब्रस्ति में पीड़ा होती है। सङ्कोच कुछ कम होने पर अल्पालप मात्रा में मुत्रत्याग होने छगता है। इस अवस्था को वातकुण्डलिका या उद्वेष्टनात्मक सङ्कोच ( Spasmodic stricture ) कहते हैं । चरका वार्य ने वातकुण्डलिका के कारण, सम्प्राप्ति और लच्चण निम्न लिखे हैं - गतिसङ्गादुदा-वृत्तः स प्रूत्रस्यानमार्गयोः । मूत्रस्य विगुणो वायुर्भग्नव्याविद्ध-कुण्डली ॥ मूत्रं विद्नितः संस्तम्ममङ्गगौरववेष्टनैः । तीवरु मूत्र-विट्सङ्गैर्वातकुण्डलिकेति सा॥ ( च० सि० अ० ९ ) 🖘

शक्तन्मार्गस्य बस्तेश्च वायुरन्तर्माश्रितः । अष्ठीलावद् घनं प्रनिथ करोत्यचलमुन्नतम्॥ ७॥ 💂 विण्मत्रानिलंसङ्गश्च तत्राध्मानञ्च जायते । वेदना च परा बस्तौ वाताष्टीलेति तां विदुः ॥ = ॥

वाताष्ठीलाया हेतुसम्प्राप्तिलक्षणानि - शकुन्मार्ग (गुदस्थान) तथा वस्ति (आधार) के मध्य में आश्रित होकर अपान वायु अष्ठीला के समान घन (कठोर) प्रनिथ को पैदा करती है, जो कि कुछ चल तथा ऊँची उठी हुई होती है। इस प्रिन्थ के कारण विष्ठा, मूत्र और वायु का अवरोध हो जाता है तथा नाभि के नीचे मूत्राशय प्रदेश में आध्मान हो जाता है और बस्ति में तीव वेदना भी होती है। इस प्रकार के रोग को वातिष्ठीला कहते हैं ॥ ७-८ ॥

विमर्शः-शकुन्मार्गो गुदः, बस्तिमूत्राधारः, वायुरज्ञापानो गुदबस्तिस्थरोगकरस्वात , अन्तरं मध्यम् । अष्ठीला-उन्नरापथे दीर्घवर्तुंकपाषाणविशेषः, अन्ये चर्मकाराणां लौईा भाण्डीमाहुः। शकुन्मार्गस्य यहाँ से छेकर अवलमुन्नतम् तक रोग की संप्राप्ति तथा विष्मूत्रानिलसङ्गश्च यहाँ से इस रोग के लचणों का वर्णन किया गया है। चरकमतेन अष्ठीलालक्षणादिकम् — आध्मा-पयन् बस्तिगुरं हरूभा वायुश्वकोन्नताम् । कुर्यातीनार्तिमधीलां म्वविण्मार्गरोधिनीम् ॥ (च० सि० अ०९) वस्तिप्रदेश में कुपितवायु वस्ति तथा गुदा में आध्मान उत्पन्न करते हुए अष्ठीला के समान चल और उभरी हुई प्रनिथ को पैदा कर देता है। इसे अष्ठीला कहते हैं। इससे मल और मृत्र के मार्ग में अवरोध तथा तीव पीड़ा होती है । कतिपय विद्वान अष्टीला से प्रवृद्ध पौरुपग्रन्थि ( Enlarged prostate ) का ग्रहण करते हैं। वास्तव में पौरुषप्रन्थिका प्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अचल होती है। इसके अतिरिक्त पौरुपप्रनिथ की वृद्धि में उन्नतता आगे की ओर दृष्टिगोचर नहीं होती, अपितु गुद्परीचा से ही इसका ज्ञान होता है। इसमें तीव पीड़ा भी नहीं होती, अतः पौरुषग्रनिय का ग्रहण नहीं किया जा सकता। उद्मस्थित उसके आकार की गाँठ को भी अष्ठीला कहते हैं। उदर में उसकी स्थिति के अनुसार दो नाम या भेद वातव्याधि-प्रकरणोक्त अष्ठीला के किए गये हैं। यदि वह शरीर की ऊर्ध्वाधो निशा (अनुप्रस्थ या Vertically) रहे तो उसे वाताष्टीला कहते हैं, किन्तु यदि वह सीधी न रहकर तिरखी (Oblique) रहे तो उसे प्रत्यष्ठीला कहते हैं। गुदा के समीप के किसी अर्बुद का भी इससे प्रहण किया जा सकता है। प्रत्यष्ठीला मल और मृत्र दोनों का अवरोध करती है। अतः इसे वस्तिगुदान्तरालीय अर्जुद ( Recto-Vesical tumour ) कहा जा सकता है। वेगं विधारयेद्यस्तु मूत्रस्याकुशालो नरः।

निरुणद्धि मुखं तस्य बस्तेबंस्तिगतोऽनिलः॥ ६॥ मूत्रसङ्गो भवेत्तेन बस्तिकुक्षिनिपीडितः। वातबस्तिः स विज्ञेयो व्याधिः कुच्छप्रसाधनः ॥१०॥

वातबस्तेहें तुसम्प्राप्तिलक्षणानि—यदि कोई अज्ञुपुरुष उपस्थित हुए मूत्र के वेग की रोकता है तो बस्तिस्थित प्रकृपित वायु बिस्त के मुख को बन्द कर देता है, ज़िससे कुछ समय के छिये मृत्रायाग् पूर्णरूप से अवरुद्ध हो जाता है तथा बस्ति

भौर क्रचिप्रदेश में पीड़ा होती हैं। इस कुच्छ्साध्य ज्याधि को वातबहित कहते हैं ॥ ९-१० ॥

विमर्शः - 'वेगं विधारयेत' यह रोग े का हेतु, 'निरुणिद्ध मखं तस्य वस्तेवंस्तिगतोऽनिलः' यह रोग की-संप्राप्ति तथा शेप म्त्रसङ्गादि रोग के लच्ण हैं। कहीं-कहीं 'वस्तिक क्षिनिपी हितः' के स्थान पर 'बस्तिकुक्षी निपीडयन्' ऐसा पाठान्त्र है । इसे (Retention of the urine) कहते हैं। चरके वातवस्ति लक्षणम् मूत्रं धारयतो बस्तौ वायुः कुद्धो विधारणात् । मूत्ररोधा-र्तिकण्डू भिर्वात बस्तिः स उच्यते ॥ ( च० सि० अ० ९ )

वेगं सन्धार्य्य मूत्रस्य यो भूयः स्रब्दुमिच्छति । तस्य नाभ्येति यदि वा कथिकैंचैत्सम्प्रवर्त्तते ॥१६॥ प्रवाहतो मन्द्रजमल्पमल्पं पुनः पुनः।

म्त्रातीतन्तु तं भिद्यानम्त्रवेगविघातजम् ॥ १२॥ • मूत्र।तीतस्य हेतुसम्प्राप्तिलक्षणानि – जो व्यक्ति उत्पन्न हुए वेग को रोककर थोड़े? समय बाद द्विर से सन्न स्याग करना चाहता है तब उसका मूत्र प्रवाहित नहीं होता है और यदि वह कराञ्ज (निकुहन) कर या जोर लगाकर मूत्र त्यागना चाहता है तो किसी प्रकार प्रवर्तित होता है, किन्तु इस प्रकार बार बार प्रवाहण करने से सन्द्वेदना सिहत तथा थोड़ी थोड़ी मात्री में बार बार कर एक कर सूत्र आता है। इस प्रकार मूत्र के वेग को रोकने से उरपन्न हुए रोग को मूत्रातीत कहते हैं ॥ ११-१२॥

विमर्शः-इस रोग में 'वेगं सत्थार्थ' वेग का रोकना हेतु है, पुनः त्यागने की इच्छा 'यो भूयः स्रब्दुमिच्छति' सम्प्राप्ति है तथा पुनः मूत्र आना या कथिब्रत् अल्पाल्प वेदना सहित आना ये सव रोग के लच्चण हैं। चरके मूत्रातीतलक्षणादिकम्-चिरं धारयतो मूत्रं त्वरया न प्रवर्तते । मेहमानस्य मन्दं वा मूत्रा-तीतः स उच्यते ॥ ( च॰ सि॰ अ॰ ९ ) अर्थात् अधिक समय तक मूत्र को रोकने से मूत्रवाग करने पर मूत्र जल्दी नहीं उतरता। यदि उतरताभी है तो बहुत धीरे धीरे। इस अवस्था को सूत्रातीत कहते हैं। आधुनिक दृष्टि से इस रोग को अपूर्ण स्त्रावरोध (Partial retention of urine or Incontinence of urine ) कहते हैं।

म्त्रस्य विहर्ते वेगे तदुदावर्त्तहेतुना । अपानः कुपितो वायुरुद्रं पूरयेद् भृशम् ॥ १३ ॥ नाभरधस्तादाध्मानं जनयेत्तीव्रवेदनम् ।

तं मूत्रज्ञहरं विद्याद्धःस्रोतोनिरोधनम् ॥ १४॥ मूत्रजठरस्य देखादिकम् - उत्पन्न हुए मूत्र के वेग को रोक देने से वह बस्ति में इकट्ठा होकर उदावर्त (अपर ना की ओर वस्ति भर जाने से उभार प्रतीत होने ) के रूप में हो जाता है, जिसूसे अपान वायु कुपित होकर पेड़ को फुछा देती है और नामि के निस्न प्रदेश में तीव वेदनायुक्त आध्मान को उत्पन्न कर देती है। इस प्रकार सूत्र और मल के अधःस्रोत का निरोध करने वाले इस रोग की मूत्रजठर कहते हैं ॥ १३-१४॥

विमर्शः - तदुदावर्तहेतुनेति - तदुदावर्ती मूत्रोदावर्तः, स एव हेतुस्तेनेत्यर्थः। एतेन मूत्रवेगेऽवरुद्धे सति तदुदीवर्तहेतुनाऽपानी वायुः कुषितः सन् उदरं पूरयेत । यहाँ पर् प्रथम सूत्रवेग का रोकना हेतु 'बदरं पूरयेद् स्शम्' यह सरमाप्ति तथा नाभि के नीचे आध्मान आदि शेष सर्व इस रोग के लचण हैं। इस अवस्था में मुत्रबस्त अधिक विस्तृत हो जाती है और पेंदू में उभरी हुई प्रतीत होती है, अतः पेट फूल जाता है, मूत्र त्याग पूर्णतया अवहद हो जाता है। इसे चिह्न की दृष्टि से मूत्रजठर (Distended bladder) एवं लचण की दृष्टि से पूर्णमूत्रावरोध (Complete retention of urine) कह सकते हैं। चरके मूत्रजठरलक्षणादिकम् —विधारणात् प्रतिहतं वातोदा विति यदा । पूर्यत्युदरं मूत्रं तदा तदिनिमत्त्रक् ॥ अपिक्तमूत्रविद्सिक्तं न्या (च० सि० अ०९) बस्तो वाऽप्यथवा नाले मणो वा यस्य देहिनः। मूत्रं प्रवृत्तं सङ्जेत सरक्तं वा प्रवाहतः।। १४॥ स्वेच्छनेरलपमलपं सहजं वाऽथ नीरुजम्। विगुणानित्रजो व्याधिः समूत्रोत्सिक्तसंक्तिः।। १६॥ विगुणानित्रजो व्याधिः समूत्रोत्सिक्तसंक्तिः।। १६॥

मूत्रोत्सङ्गस्य हेतुलक्षणादिकम् — सूत्र त्याग करते हुए सनुष्य का सूत्र प्रैवृत्त होकर भी वस्ति, शिश्ननाल या शिश्नमणि में इक जाता है, अथवा रक्तयुक्त आता है। कदाचित् धीरे-धीरे अल्पाल्प मात्रा में पीड़ा या विना पीड़ा के ही निकलता है, विगुणवायुजनित इस अवस्था को सूत्रोत्सङ्ग कहते हैं ॥१५-१६॥

विसर्शः - बस्ति = Bladder, सूत्रनाल = सेंड्स्रोतस जिसे Urethral canal कहते हैं। मणि या मेढाप्र प्रदेश जिसे खानस पेनिस कहते हैं। 'सरक्तम्' के स्थान पर 'संसक्तम्' ऐसा पाठान्तर है, वहाँ संसक्त का अर्थ सम्बद्ध करना चाहिये। 'सरुजं वाऽथ नीरुजम्' अतिवातप्रकोप से नीरुजं लिखा है। यहाँ पर 'विगुणानिलजो व्याधिः' यह हेतु है 'वस्तौ वाप्यथवा नाले' इत्यादि सम्प्राप्ति है तथा शेष रोग के लच्चण हैं। चरके मूत्रोत्सङ्गहेतुसम्प्राप्तिलक्षणादिकम् — खवैगुण्यानिलाक्षेपेः न्मूत्रज्ञ तिष्ठति । मणिसन्धौ स्रवेत पश्चात्तदरुग्वाऽथ वातिरुक्। मूत्रोत्सङ्गः स विच्छित्रमुच्छेषगुरुशेफमः ॥ ( च० सि० अ० १९ ) आधुनिक दृष्टि से इस रोग का एक नाम नहीं दिया जा सकता है। शिरन में औपसर्गिक मेह (Gonorrhoea) के कारण व्यावस्त (Scarlissue) बन जाने पर मूत्र बाहर नहीं निकळला। मार्ग के पूर्ण अवरुद्ध हो जाने पर सूत्रावरोध भी पूरी तरह से हो जाता है। यदि मूत्रमार्ग पूर्णतया अवरुद्ध नहीं हुआ है तो मूलमार्ग में किसी प्रकार आघात लग जाने से मूत्र में रक की उपस्थिति तथा साथ में अरूपमात्रा में मुत्रावरोध भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कारण भी हो सकते हैं।

कक्षस्य क्लान्तदेहस्य बस्तिस्थौ पित्तमारुतौ । सदाहवेदनं कुच्छुं कुच्चीतां मूत्रसङ्खयम् ॥ १७॥

मूत्रक्षयस्य हेतु इक्षणादिकम् — रूच प्रकृति वाले तथा ग्लान देह वाले (थके हुये व्यक्ति) की बस्ति में श्थित पित्त और वायु प्रकृपित होकर मूत्र का चय कर देते हैं। इस व्याधि को मूत्रचय कहते हैं। इस व्याधि के उत्पन्न होने पर मूत्र-संस्थान में वेदना तथा दाह होती है॥ १७॥

विमर्शः—यद्यपि देह की रूत्तता और ग्लानता ये केवल पित्त के कारण नहीं होती हैं, तथापि इन्हें वातयुक्त पित्त से उत्पन्न समझें। वायु और पित्त अकुपित होके मूत्र को सुखा देते हैं इस वास्ते कारण में कार्य का उपचार कर इस ज्याधि का नाम मूत्रचय रखा है, जैसा कि चरकाचार्य ने भी छिखा है—'मूत्रे शुध्यति संक्षयः' (च० सि० अ०९) वस्तुतस्तु इस अवस्था में मूत्र बनना कम हो जाता है। बस्ति खाछी रहती है। मूत्र त्याग की इच्छा होती है, किन्तु बस्ति में मूत्र न रहने से वह नहीं निकछता। रिक्त बस्ति में दाह तथा पीड़ा होती है। इस अवस्था को आधुनिक चिकित्सा में Vnurea or Suppression of urine कहते हैं। यह तीव वृक्कशोथ (Aoute nephritis) तथा अंग्रुवात (Sunstroke) में विशेष रूप से होता है।

अध्यन्तरे बस्तिमुखे वृत्तोऽल्पः स्थिर एव च । वेदनावानित सदा मूत्रमार्गनिरोधनः ॥ १ँ८ ॥ जायते सहसा यस्य मन्थिरश्मरिलक्षणः । स मूत्रमन्थिरित्येवमुच्यते वेदनाऽऽदिभिः ॥ १६ ॥

मूत्रमन्थे हें तुलक्षणादिकम् - वस्तिद्वार के अन्दर गोलु, छोटी, श्थिर, निरन्तर वेदनायुक्त, मूत्रवाहक स्रोतसीं (Ureters and Urethra) के मुख का निरोध करने बाली तथा वेदना आदि में अश्मरी के समान लचणों से युक्त प्रनिथ जिस मनुष्य में सहसा उत्पन्न हो जाती है उसे मूत्रप्रनिथ कहते हैं॥ १८-१९॥

विसर्शः-अभ्यन्तरे वस्तिमुखे = बस्तिद्वारस्याभ्यन्तरे, अदमरि-लक्षणः = वेदनादिभिः कृत्वा अश्मर्वीस्तुल्यलक्षणो नत्विधानादि-मिरइमरीतुर्यलक्षणः। स्थान, वेदना तथा कारण की दृष्टि से मृत्रग्रनिथ तथा अरमरी में कुछ साम्य है, किन्तु अरमरी में दोषों के साथ रक्त का सम्बन्ध नहीं होता जब कि तन्त्रान्तर से यह सिद्ध है कि मूत्रप्रनिध की उत्पत्ति में वात और कफ के साथ प्रधानतः रक्त की भी दृष्टि होती है-रक्तं वातकफाद दुष्ट बस्तिदारे सुदारुणम् । य्रन्थि कुर्यात् स कुच्छ्रेण सुजेन्मूत्रं तदावृतम् ॥ अरमरीसमशूलं तं मूत्रयन्थि प्रचक्षते ॥ ( च० सि० अ०९) अर्थात् (१) अरमरी में रक्त का सम्बन्ध नहीं है, किन्तु सूत्रप्रनिथ में रक्त का सम्बन्ध प्रधान है। (२) अश्मरी की पूर्वरूपावस्था में उस रोगी के मूत्र में बकरे के मूत्र के सहश गन्ध आती है जो कि मृत्रप्रनिथ के मृत्र में ऐसी गन्ध नहीं आती, जैसा कि अश्मरी पूर्वरूप में लिखा है—बस्स्याध्मानं तदासन्नु देशेषु परितोऽतिरुक्। मूत्रे वस्तसगन्थरवं मूत्रकुच्छ्रं ज्वरोऽरुचिः॥ (वा० नि० अ० ९) यहां पर 'अभ्यन्तरे बस्तिमुखे' यह सम्प्राप्ति, वेदनावान् इत्यादि छत्तण तथा डल्हणाचार्य के मत से उष्णवातहेतुसाहचर्य से पित्त को कारण समझना चाहिए। चरकाचार्य ने मृत्रप्रनिथ की उत्पत्ति में वायु और कफ को कारण (दोष) माना है तथा रक्त को दूष्य माना है। वाग्मटोक्तम्त्रप्रन्थिलक्षणम् - अन्तर्वस्तिमुखे वृत्तः स्थिरोऽस्यः सहसा भवेत् । अरमरीतुल्यरुग्यन्थिर्मृत्रयन्थः स उच्यते ॥ (वा॰ नि॰ अ॰ ६) मूत्रप्रनिथ के लच्चण पौरुषप्रनिथवृद्धि

(Enlarged prostate) के साथ मिल्रूने जुलते हैं। प्रत्युपस्थितमूत्रस्तु मैथुनं योऽभिनन्दति । तस्य मृत्रुयुतं रेतः सहसा सम्प्रवर्तते ॥ २०॥ पुरस्ताद्वाऽपि मूत्रस्य पश्चाद्वाऽपि कदाचन। भस्मोदकप्रतीकाशं मूत्रुशुकं तदुच्यते ॥ २९॥

मृत्रशुकहेतु कक्षणादिकम् — सूत्रत्याग के वेग के उपस्थित होने पर जो मनुष्य स्त्री-सम्भोग करता है उस पुरुष का भरमोदक के सैमान वर्ण वाला सूत्रयुक्त वीर्य कभी मूत्रत्याग के पहले तथा कभी मूत्रत्याग के पश्चात् सहसा प्रवर्तित होता हैं, ऐसे रोग को सूत्रशुक्त कहते हैं ॥ २०-२१॥

विमर्शः—वाग्मराचार्य ने भी ऐसा ही भूत्रशुक्त का छच्चण िखा है—मूत्रितस्य खियं यातो वायुना शुक्रमुद्धतम्। स्थाना च्च्युतं मूत्रयतः प्राक् पश्चाद्वा प्रवर्तते ॥ भस्मोदकप्रतीकाशं मूत्रशुक्तं तदुच्यते ॥ (वा० नि० अ०९) शुक्रुमेह में नी मूत्र शुक्रमिश्रित निकछता है, किन्तु मूत्रस्याग में कोई कृच्छ्ता नहीं होती। इसमें शुक्र कुछ ग्रन्थिल हो जाता है, अतः कृच्छता (पीड़ा) हो सकती है।

व्यायामाध्वातपैः पित्तं बस्ति प्राप्यानिलावृतम् । बस्ति मेद्रं गुद्दक्षेव प्रदहत् स्नावयेदघः ॥ २२॥ मूत्रं हारिद्रमथवा सरक्तं रक्तमेव वा।

न्त्रच्छात् प्रवरिते जन्तोक्रण्णवातं वद्नित तम् ॥ २३ ॥ व्यावात्वक्षणम्—अधिक व्यायाम, पैदछ यात्रा तथा अधिक धूप में घूमने या बैठने से वायु के साथ पित्त प्रकृपित होकर बस्ति में जा के बस्ति, मेढ़ तथा गुदा में दाह उत्पन्न करता है तथा रोगी कठिनता से, बार-बार हत्दी के वर्ण का या रक्तमिश्रित मूत्र व्यागता है। अथवा केवछ सूत्र का ही त्याग करता है। इस प्रकृर के रोग को उष्णवात कहते हैं॥

विमर्शः—स्यायाम, अध्वगमन और ध्व में रहने से कफादि सीम्यधातु का चय होने से तथा समान कारण से तेज की वृद्धि होकर पित्त की भी वृद्धि हो जाती है। अनिलावृत शब्द का 'वात्युक्त पित्त' ऐसा अर्थ करना चाहिए। सरक्तम् = ईषद्रक्तवर्णमीषच्छोणितं वा । अर्थात् कुछ रक्तवर्णया कुछ रक्त ही। रक्तमेव वेति केवलं शोणितम्, अत्यन्तरक्तवर्ण मूत्रं वा। डल्हणाचार्यं ने शङ्का की है कि यहाँ पर उद्देशसूत्र-पाठ के बल से मूत्रप्रनिथ और सूत्रशुक्त का ही पठन ठीक है, उष्णवात का ठीक नहीं, पुनः यहाँ वर्णन क्यों किया ? इसके समाधान में लिखा है कि जिस प्रकार सूत्रचय रोग के वात और पित्त हेतु हैं उसी प्रकार उष्णवात के भी वात और पित्त उभय हेतु होने से हेतुसाम्य की दृष्टि से यहाँ उष्णवात का ्वर्णन किया गया है। यहाँ पर न्यायामा " अवि हेतु, वस्ति प्राप्य इरयादि संप्राप्ति और शेष खण्णवात के ठचण हैं। चरके डब्णवातलक्षणम् - ऊब्मणा सोब्मकं मूत्रं शोषयन् रक्तपीतकम् । डणवातः सुजेत कुच्छ्राद्वस्त्युपस्थातिदाहवान् ॥ (च० सि० अ० ९) आधुनिक दृष्टि से उष्णवात रोग के उत्तण सामान्य मूत्राशय कळाशोथ (Cystitis) या मूत्रप्रसेक शोथ, (urethritis) के कारण होती है। यह शोथ प्यमेह (Conorrhoea) के गोळाणु (Gono Cocci) या दूसरे उपसर्गों से हो सकता है। प्रायः प्रमोहगोलाणु से ही यह शोथ हुआ करता है, अतः प्राचीन वैद्य औपसर्गिक प्रयमेह का उष्कवात से ही प्रहण करते हैं।

विशदं पीतक्नं मूत्रं सदाहं बहलं तथा। शुष्कं भवति यचापि रोचनाचूर्णसन्निभम् ॥ २४॥ मूत्रौकसादं तं विद्याद्रोगं पित्तकृतं बुधः। पिच्छिलं संहतं रवेतं तथा कुच्छप्रवर्त्तनम्॥ २४॥ शुब्कं भवति यच्चापि शङ्कचूर्णप्रपाण्डुरम् । मुत्रीकसादं तं विद्यादामयं द्वादशं कफात् ॥ २६ ॥

द्विषम् नौकसाद लक्षणादिकम् — जो सूत्र पिन्छिल गुण से विपरीत गुणवाला, वर्ण में पीला, दाह युक्त एवं बहुल ( गादा या घट ) होता है तथा सूखने पर गोरोचन के चूण के समान हो जाता है, ऐसे रोग को विद्वान् पुरुष पिन्नजन्य सूत्री-कसाद कहते हैं।

कफजमूत्रोकसाद — जो सूत्र पिच्छिल, गाहा, या घट, और वर्ण में श्वेत दिखाई देता हो तथा कठिनता से सूत्रत्याग की प्रवृत्ति होती हो एवं सूखने पर शङ्ख के चूर्ण के समान पाण्डुर (श्वेतपीत रक्तमिश्रित) वर्ण का दिखाई दे, ऐसे रोग को कफजन्य सूत्रोकसाद कहते हैं तथा यह सूत्राघात का

बारहवाँ भेद है ॥ २४ २६ ॥

विमर्श:-सुश्रुताचार्य ने सूत्राघात के वारह भेद माने हैं, किन्त चरकाचार्य ने सुत्राघात के तेरह भेद माने हैं, जिनसें मूत्रीकसाद को दोषों की अंशांश-करूपना से त्रिविध रूप में मानते हुए भी संख्यादृष्टि से एक ही प्रकार का लिखा है और मूत्रकृच्छू तथा वस्तिकुण्डल ये दो रोग चरक ने अधिक छिखकर मुत्राघात के तेरह भेद कर दिये हैं। सुश्रुत ने पित्तजन्य और कफजन्म ऐसे सूत्रीकसाद को हो प्रकार का माना है तथा शेष सूत्राघात के १० भेद माने हैं, जिनसें द्विविध सूत्रीकसाद मिलकर सूत्राघात के द्वादश भेद पूरे हो जाते हैं। चरकोक्तत्रयोदशभेदाः — पित्तं कको द्वाविष वा वस्तौ संइन्यते यदा। मारुतेन तदा मृत्रीरक्तं पीतं घनं सुजेत्। सदाहं श्वेतसान्द्रं वा सर्वेर्वा लक्षणैर्युतम् ॥ मृत्रौकसादं तं विद्यात पित्त-रकेष्महरैजंगेत् ॥ अर्थात् (१) वात और पित्त मिळकर अथवा (२) वात और कफ मिलकर अथवा (३) वात, कफ और पित्त तीनों मिलकर जब बहित के अन्दर एकत्रित होते हैं तब वहाँ विकृति उत्पन्न कर द्वेते हैं। पित्त की प्रधान विकृति से सूत्र में रक्तपीतवर्णता, कफ की प्रधान विकृति से सूत्र में श्वेतवर्णता, और कफ तथा पित्त की प्रधानविकृति से सूत्र में कफ और पित्त के लच्चण उत्पन्न होते हैं तथा वायु तो इन दोनों अवस्थाओं में रहता ही है। वायु का प्रक्रोप यहाँ आवरणजन्य रहता है, इसीछिये पित्त तथा रलेब्सनाशक चिकित्सा करने पर वायु के आवरकों (पित्तकफों) का चय (शमन) होने से वायु स्वयं शान्त हो जाता है। वाग्भटाचार्य ने चरक और सुश्रुत के आश्रयों के अनुकूल ही संयुक्त वर्णन करते हुए इस रोग को सूत्रसांद के नाम से छिखा है -पित्तं कफो द्वाविप वा संइन्येतेऽनिलेन चेत्। कुच्छानमूत्रं तदा पीतं थेतं रक्तं वनं सुजेत् ॥ सदाइं रोचनाशङ्खचूर्गवर्णं सवेतु उत्ता शुष्कं ीमस्तवर्णे वा मूत्रसादं वदन्ति तम् ।। (वा० नि० अ०९) यहाँ पर जब प्रित्त और कफ पृथक् पृथक् अथन्ना दोनी ही सम्मिलित रूप में प्रकुपित बायु द्वारा गाड़े हो जाते हैं तो रोगी कठिनता से पीत-रक्त या श्वेत और घनदाह्युक्त, गोरोचना तथा शङ्खचूणं के वर्ण के सदश शुष्क (अल्प-जलयुक्त ) तथा समस्त दोषों के वर्ण के समान मूत्रत्याग करता है। इसे मूत्रसाद कहते हैं। पित्त की विशेषता होने पर मूत्रत्याग में विशेष दाह, मूत्र का रङ्ग पीला, लाल अभवा गोरोचना के सहर्श होता है। कफ की अधिकता में

शङ्खचूणं के समान सफेद तथा घन होता है। त्रिदोपज होने पर सभी दोषों के वर्ण अत्यधिक मान्ना में मिलते हैं। जल की कमी होने से मूत्र गाढ़ा रहता है और इसीलिए मूत्रत्याग में कष्ट होता है। आधुनिक दृष्टि से इसे अल्पमूत्रता ( Scanty urination ) कहते हैं। जल की मात्रा जितनी ही कम होगी मूत्र का रङ्गभी उतना ही गहरा होगा। मूत्राशयशोथ (सिस्टाइटिस) में मूत्रवह्ळता रहती है अतः उसे सूत्रसाद<sup>®</sup> नहीं कह सकते। सूत्राघात भेदों में सुश्रुत ने सूत्रशुक एक भेद माना है, किन्तु चरक ने इसे मुत्राघातों में नहीं गिनाया है। चरक और वाग्भट ने विडविघात नामक सूत्राघातों में एक भेद लिखा है, परन्तु वह सुश्रत ने नहीं लिखा है। विड्विघातलक्षणम् — रूक्षदुर्वलयोगीतेनोदावृत्तं शकृवदा । मूत्रस्रोतः प्रवचेत विट्संस्ष्टं तदा नरः ॥ विड्गन्धं मूत्रयेत्कुच्छ्रदिड्विघातं विनिर्दिशेत ॥ ( च० सि० अ० ९ ) अर्थात् रूच अथवा दुर्वल मुनुष्य का मल जब वायु से इदावृत्त ( विलोम = ऊर्ध्वगति ) होकर सूत्रसीर्ग में पहुँच जाता है तो मल से युक्त अथवा मळं की गन्ध बाले सूत्र का पीड़ा के साथ त्याग करता है, इस अवस्था को विख्विघात कहते हैं। आधुनिक दृष्टि से गुदम्त्राशिक अगन्दर (Recto-vesical Fistula) के होने पर कदाचित् मळ का ऊछ अंश अन्त्राशय में जा सकता है। उस श्थिति में मूत्र में मल के दकड़े अथवा गन्ध मिलती हैं। चरकोक्तबस्तिकुण्डलवर्णनम् — द्रताध्वलङ्घनायासेरमिघातात डनात् । स्वस्थानाद् वस्तिमद्वृत्तः स्थूलस्तिष्ठति गर्भवत् ॥ जूलः स्पन्दनदाहातीं विन्दुं विन्दुं स्नवत्यपि । पीडितस्तु सुजेद्धारां संस्तभ्योदेष्टनातियान् ।। वस्तिकुण्डलमाहुस्तं वोरं शस्त्रविषोपमम्। पवनप्रवर्ल प्रायो दुनिवारमवुद्धिभिः।। ( च० सि० अ०९ ) जल्दी-जल्दी चलने से, कूदने से, अधिक परिश्रम करने से तथा चोट लगने से बहित अपने स्थान से ऊपर उठकर गर्भ के समान स्थूल प्रतीत होती है तथा वहित में शूल, स्पन्दन ( Fluctuation ) तथा दाह होता है। मूत्र वूँद वूँद करके निकलना है, किन्तु वस्ति को दवाने पर सूत्र की धारा निकल पड़ती है, शरीर जकड़ जाता है और ऐंटन सदश पोड़ा होती है। इसे बस्तिकुण्ड कहते हैं। इसमें वायु की प्रवलता रहती है। इस रोग को Atonic condition of the bladder कष्ठ सकते हैं। दोषान्तरसम्बन्धलक्षणानि तरिमन् पित्तान्विते दाहः शूळं मूत्रविवर्णता । दलेष्मणा गौरुवं शोफः हिन्स्थं मूत्रं धनं सितम् ॥ ( च० सि० अ० ९ ) बस्तिकुण्डलस्य साध्यासाध्यता — इलेब्मरुद्धविलो बिस्तः पित्तोदीर्णो न सिद्धयति। अबिभानतिबलः साध्यो न त यः कुण्डलीकृतः ॥ कुण्डलीभृतलक्षणम् —स्यादस्तौ कुण्डलीभूते तृणमोहः श्वास एव च।

कैषायकल्कसपींषि भद्यान् लेहान् पयांसि च । अक्षारमद्यासुवस्वेदान् बस्तींख्रोत्तरसंज्ञितान् ॥२७॥ विद्वा्यान्मतिमांस्तत्र विधि चारमिरनाशन्य । मुत्रोदावर्तयोगांख्य कात्स्न्येनात्र प्रयोजयेत्॥२८॥

मूत्रावातसामान्य निकासा — बुद्धिमान वैद्य सर्व प्रकार के मूत्रावातों में कपाय, कैंहक, घत, विविध प्रकार के छड्डू आदि भच्य, अवलेह और दुग्ध तथा चार, मद्य (अथवा मधु), आसव, उपनाहादिक स्वेद, उत्तर बस्तियां तथा चकारात स्वेहविरेचन, और अश्मरीनाशक औपधिधां

प्रयुक्त करें। इनके अतिरिक्त 'सौवर्च हाडवां मिदराम' इरवादि मूत्रोदावर्तप्रतिषेधोक्त सम्पूर्ण योगीं का मूत्रावातीं में प्रयोग करें॥ २७-२८॥

विमर्शः —यहाँ पर शङ्का यह होती है कि जब वातादि दोपभेद से भिन्न-भिन्न सूत्राघात रोग छिखे हैं तब उनकी चिकिरसा भी दोपभिन्नता दृष्टि से भिन्न-भिन्न छिखनी चाहिए, फिर सवकी सामान्य चिकित्सा किस आशय से लिखी ? डल्हणाचार्य इस शङ्का का निराकरण करते हैं कि सर्व प्रकार के मूचाघातों में वायु कारण होता है। इस वास्ते सामान्य चिकिःसा का निर्देश करना उचित है। पुनः दूसरी शङ्का यह है कि यदि सूत्राघातों में वायु ही प्रधान कारण है तो फिर पित्त और कफ दोष मुत्राघात के आरभ्भकरूप में क्यों माने गये हैं, और यदि माने गये हैं तो फिर एक ही प्रकार की सामान्य चिकित्सा सर्वेप्रकार के मुत्राघातों में क्यों की जाती है ? प्रश्न ठीक है, प्रश्नु सभी प्रकार के मूत्रा-घात प्रायः वातजन्य होते हैं, किन्तु पित्त और कफ ये दोनों वात के आवरक होते हैं। अतएव इनकी एक ही प्रकार की चिकित्सा दोषादिवलविकल्प, द्रव्यतत्त्व और रोगतत्त्व को भलीभांति समझ कर प्रयुक्त करनी चाहिए । इसीलिये सुश्रुताचार्य ने मूल में मितमान् शब्द का प्रयोग किया है। चरके मूत्राघातचिकित्साक्रमः—दोषाघिक्यमवेक्ष्यैतान् मूत्रकृच्छ्हरैं-जयेत्। वस्तिमुत्तरवस्ति च दद्यात् स्निग्धविरेचनम् ॥ (च०सि०अ०९)

कल्कमेर्वारुबीजानामक्षमात्रं ससैन्धवम् । धान्याम्लयुक्तं पीरवैव मूत्राघाताद्विमुच्यते ॥ २६ ॥

मूत्राघाते प्रवाहकरकः — ककड़ी के बीज १ तोले भर लेकर पानी के साथ परथर पर पीस कर उसमें सैन्धव लवण का प्रचेप देकर ४ तोले काञ्जी में मिला के पीने से रोगी सूत्राघात से सुक्त हो जाता है ॥ २९ ॥

सुरां सौवर्चलवतीं सूत्राघाती पिबेन्नरः। मधुमांसोपदंशं वा पिबेद्वाऽप्यथ गौडिकम्।। ३०॥

म्नावाते सुराप्रयोगः - दो तोले भर सुरा लेकर उससे सींचळ ळवण का पचेप देकर सूत्राघात के रोगी को पान करावें। इसी प्रकार मांस का भोजन कराके मधु (शहद) तथा शहद से बनाया हुआ मध प्वं गुड़ से बनाया हुआ मध्य प्वं गुड़ से बनाया हुआ मध्य प्वं गुड़ से बनाया हुआ ।

विमर्शः —यहां पर अन्यतन्त्र के प्रमाण से मधु शब्द का 'मधु से बनाया हुआ मद्य' ऐसा अर्थ किया जाता है — 'मांसोपरंशं मधुना मद्यं वाऽपि पिवेत्ररः'

पिवेत् कुङ्कमकर्षं वा मध्दकसमायुतम्।
रात्रिपर्य्युषितं प्रातस्तथा सुखमवाप्नुयात्।। ३१॥
म्वावाते कुङ्कमप्रयोगः—अच्छी केशर एक तोले भर लेकर
उसे पत्थर की खरल में गुलाव जल के साथ अच्छी प्रकार
घोट कर उसमें १ तोला शहद तथा दो तोले पानी मिला कर
कलईदार पीतल की कटोरी या कांच या पत्थर अथवा सोने
चांदी की कटोरी में भर कर ढक के रात्रिपर्यन्त बासी रख
देवें। दूसरे दिन प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त हो सुखशुद्धि
कर लेने पर केशरयोग को पिला देने से सूत्राघाती सुख
प्राप्त करता है॥ ३१॥

दाडिमाम्लां युतां मुख्यामेलाजीरकनागरैः । पीत्वा सुरां सलवणां मूत्राघाताद्विमुच्यते ॥ ३२ ॥•

मूत्रावाते द्वितीयः सुरायोगः — पिष्ट ( आटे ) से बनाई हुई दो तोले भर सुरा में दाड़िम का स्वरस दो तोले भर मिलाके उसे अम्ल बनाकर फिर उसमें इलायची, जीरक और सोंठ प्रत्येक का चूर्ण एक-एक माशे भर मिश्रित कर तथा १ माशे भर सैन्धव लवण का प्रचेप देकर पिलाने से व्यक्ति मूत्रीयात रोग से मुक्त हो जाता है ॥ ३२॥

पृथक्षपण्योदिवर्गस्य मूलं गोक्षरकस्य च । अर्द्धप्रस्थेन तोयस्य पचेत् क्षीरचतुर्गुणम् ॥ ३३ ॥ क्षीरावशिष्टं-तच्छीतं सिताक्षौद्रयुतं पिवेत् । नरो मारुतपित्तोत्थम्त्राघातनिवारणम् ॥ ३४॥

वातिषत्तजमूत्राधातिचिकित्सा — पृथवपण्यांदि वर्ग अर्थात् विदारीगन्धादिगण की औषधियाँ तथा गोखरू छुप की जड़ इहें समान प्रमाण में मिश्रित कर आधे प्रस्थ (८ पछ = ३२ तोछे) भर लेकर खाण्ड कूट के यवकुट कर छें। किर इनमें अष्टगुण (२५६ तो०) दुग्ध तथा दुग्ध से चतुर्गुण (१०२४ तो०) पानी मिलाकर दुग्धमात्र शेप रहने पर कपड़े से छान कर उस दुग्ध में शकर्रा और शहद मिला कर पीने से व्यक्ति वातिपत्तजन्य मूत्राधात रोग से मुक्त हो जाता है ॥ ३३-३४॥

विमर्शः - यहाँ पर रलोंकगत शब्द की विभक्तियाँ तथा चीरपाकपरिसाया के अनुसार अर्थ करने पर दुग्ध २५६ तोले होता है, जिसे रोगी एक वार में तो पी नहीं सकता, किन्तु इस दुग्ध को यदि थर्मस में भर कर रख दिया जाय तथा दिन भर में थोड़ा-थोड़ा पीने को दिया जाय तो ठीक है। अथवा थमंस न हो तो इस दुग्ध को अत्यन्त मन्द आंच वाले चूरुहे पर [पड़ा रहने दें और उसमें से थोड़ा-थोड़ा पिछाते रहना चाहिए। परन्तु यह ठीक नहीं है, जितनी बार दिन में दुग्ध पी सकता हो उतनी वार दुग्ध को नये रूप से पका कर पिळाना ठीक है। इसिळिये यहां पर चीरपाक-परिभाषा को ध्यान में रखकर उसी आधार से दुग्ध सिद्ध कर पिछाने। अर्थात् करक द्रव्य से आठगुना दुग्ध तथा दुग्ध से चतुर्गुण पानी डाळकर चीरावशेष पाक कर लेना चाहिए—द्रव्यादष्ट. गुणं क्षीरं क्षीराचीयं चर्तुर्गुणम् । क्षीरावश्यः कर्तं व्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः॥ यहाँ पर विदारीगन्धादिगण तथा गोखरू मिलित १ पछ (४ तोला), दुग्ध ३२ तोला तथा पानी १२८ तोला लेके ३२ तोले दुग्धावशेष रहने पर छान के शर्करा और शहद का प्रचेप देकर पान करानें । विदारीगन्धादिगण—'विदारी-गन्या विदारी विश्वदेवा सहदेवा श्वदंष्ट्रा पृथक्पणी श्रतावरी सारिवा कृष्णसारिवा जीवकषभको महासदा अद्रसहायहरयो पुननवैरण्डो इंसपादी वृश्चिकाल्यृवमीं चेति'। ( सु० सु० अ० ३८ )

निष्पीड्य वाससा सम्यग्वची रासभवाजिनीः।
रसस्य कुडवन्तस्य पिवेन्मूत्ररुजापहम् ॥३४॥
मत्ररुजाहरो र्रामस्याजिवचरमः सम्योजन

मूत्ररुगाइरो रीसमवाजिवचरतः—गदहे तथा घोड़े की ताजा-छीद छेकर उसको कपड़े में पोट्टछीरूप से दांध कर दोनों हाथों से पोट्टछी को दबा के रैवरस निकाछ छेना चाहिए इस तरह निकाछ हुए इस छीद के रस को एक कुड़व (४ परु) प्रमाण में पीने से मूत्राघातादि मूत्र रोग नष्ट होते हैं ॥ ३५ ॥

मुस्ताऽभयादेवदारुमूर्वाणां मधुकस्य च । पिवेदक्षसमं कल्कं मूत्रदोषनिवारणम् ॥ ३६ ॥

मूत्रदोषहरो मुस्तादिकरकः — मोथा, हरह, देवदारु, मूर्वा भौर मुलेठी इनको समप्रमाण में लेकर खाण्ड कूट के कपड़-छन चूर्ण कर एक तोले प्रमाण में लेकर मन्दोष्ण जल या दुग्ध के अनुपान के साथ सेवन करने से मूत्रदोष्ट्र-नष्ट होते हैं।

विमर्शः—आधुनिक मनुष्यों के लिये १ कर्ष प्रमाण की मात्रा बहुत अधिक है, इसिलिये ३ माश्रे से ६ माशे प्रमाण पर्याप्त मात्रा है।

अभयाऽऽमलकाक्षाणां कलकं बद्रसम्मितम् । अम्भसाऽलवणोपेलं पिवेन्मूत्ररुजापहम् ॥ ३७ ॥

मूत्ररुजाहरोऽभयादिकरकः — हर्ड, आँवले और वहेदे, इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट के चूर्ण कर लें ५ फिर इस चूर्ण में थोड़ा सा सैन्धव लवण प्राप्त कर आधे तोले प्रमाण में लेके मन्दोष्ण जल के अनुपान के साथ सेवन करने से मूत्र के समस्त मूत्राघातादि रोग नष्ट होते हैं ॥ ३७ ॥

उदुम्बरसमं कल्कं द्वाक्षाया जलसंयुतम् । पिवेत् पर्य्युषितं रात्रौ शीतं सूत्ररुजापहम् ॥ ३८ ॥

मूत्ररजाहरो द्राक्षाकरकः — मुनक्का को १ कर्ष (१ तोले ) प्रमाण में लेकर पत्थर पर पानी के साथ पीस फर ८ तोले पानी में घोल कर काचपात्र में भर कर कपड़े से दक के रख दें। इस तरह इसे एक रात वासी रखके दूसरे दिन हाथ से मसल कर छान कर पीने से मूत्र के रोग नष्ट होते हैं॥ ३८॥

निदिग्धिकायाः स्वरसं पिवेत् कुडवसम्मितम् । मूत्रदोषहरं कल्यमथवा क्षौद्रसंयुतम् ॥ ३६ ॥

मूत्रदोषहरो निविधिकास्वरसः—छोटी कण्टकारी का चुप जड़सहित उखाड़ कर पानी से घो के उसे खरळ में कूट कर क स्वरस निकाल लें। अथवा उसे पुटपाक विधि से पकाकर स्वरस प्राप्तकार लें। इस स्वरस को । कुड़व (आधा शराव = ४ पल = १६ तोलें) भर लेकर प्रातःकाल परिने से सूद्रदोष नष्ट होते हैं॥ ३९॥

प्रपीड्यामलूकानान्तु रसं कुडवसम्मितम् । पीत्वाऽगदी भवेज्जन्तुर्भृत्रदोषक्रजातुरः ॥ ४०॥

मूत्रदोषहर आमलकस्वरसः— हरे ताजे आंवर्ड लेकर इन्हें खरल में क्च (पीस) कर कपड़े में पोट्टली बना के हाथों से दबाकर स्वरस प्राप्त करके १ कुड़व (१६ तोले) भर लेके २ तोले॰ शहद प्रचेप देकर पीने से मूत्रदोगों की पीड़ा वाला मनुष्य उक्दोगों से रहित हो जाता है ॥ ६० ॥

धात्रीफलस्सेनेवं सूर्चमेलां वा पिवेन्नरः ॥ ४१ ॥
एकायुतो धात्रीफलरसः—अथवा छोटी इलायची के १ माशे
मर चूर्ण को आँवले के फर्ल के ४ तोले अर स्वरस के अनुपान
के साथ सेवन करने से मूत्रदोष नष्ट होते हैं गान्ध १ ॥
पिष्ट्वाऽथवा सुशीतेन शालितण्डुलवारिणा ।
तालस्य तरुणं मूलं त्रुपुसस्य रसं तथा ॥

मूत्रदोपहरो योगः — ताड़वृत्त की नवीन जड़ को अत्यन्त शीतल ४ तोले तण्डुलोंदक के साथ पीस कर कपड़े से छान के पीवें। अथवा खीरे (ककड़ी) की जड़ या बीजों को पानी के साथ पीस कर कपड़े की पोटली बनी के हाथ से दबा के निचोड़ कर स्वएस निकाल के पीवें। अथवा खेत ककड़ी या उसकी जड़ अथवा उसके बीजों को शीतल जल के साथ पीस कर धारोष्ण या हवा, जीवाणु आदि से सुरचित कच्चे दस तोले दुग्ध में घोलकर प्रातःकाल पीने से सर्व प्रकार के मूत्रा-घात नष्ट होते हैं॥ ४२॥

विमर्शः—पय शब्द का अर्थ पानी भी है, किन्तु यहाँ अन्य तन्त्र प्रमाण होने से दुग्ध अर्थ प्रहण करना चाहिए— 'त्रपुसं वाऽय दुग्धेन मूत्रदोपहरं पिवेत'

श्वतं वा मधुरैः श्लीरं सिर्पिर्मिश्रं पिगेन्नरः ।
 मृत्रदोषविशुद्धर्थं तथैवृाश्मिरनाशनम् ॥ ४३ ॥

मूत्रशेषहरं क्षीरम्—मधुर अर्थात् काकोल्यादि गण की औषधियों के दो तोले भर कल्क तथा १६ तोले भर (अष्टगुण) दुग्ध तथा चतुर्गुण (६४ तोले) जल मिला के चीरावशेष पाक कर उसमें १ तोला घृत मिश्रित कर पिलाने से मूत्रदोषों की विश्चाद्धि तथा अक्सरी का नाश होता है ॥४३॥

वलाश्वदंष्ट्राक्रौद्धास्थि कोकिलाक्षकतण्डुलान् । शतपर्वकम्लञ्ज देवदारु सचित्रकम् ॥ ४४॥ अक्षवीजञ्च सुरया कल्कीकृत्य पिवेन्नरः । मृत्रदोषविशुद्धचर्यं तथैवाश्मरिनाशनम् ॥ ४४॥

मूत्रदोपहर बलादिकस्कम्—खरेटी, गोखरू, क्रीञ्च पची की अस्थि या कोंच के बीज, तालमखाने, चावल, क्षतपर्वक (जलाण्डीर) की जड़, देवदारु, चित्रक और बहेड़े की मजा (फल-खिलके) इन सबको समान प्रमाण में मिश्रित कर दो तोले भर ले के ज्ञीतल जल के साथ पीस के करक (पिष्टी या चूर्ण) बनाकर सुरा के साथ पीने से सर्व प्रकार के मूत्रदोषों की शुद्धि तथा अश्मरी का विनाज होता है॥

पाटलाक्षारमाहृत्य सप्तकृत्वः परिख्तम्। पिवेन्सूत्रविकारघ्नं संसृष्टं तेलमात्रयः॥ ४६॥

मूत्रदोपहरः क्षारप्रयोगः—पाटला के पेड़ को जलाकर उसकी राख में पड्गुण या चतुर्गुण बल मिला वर सात बार परिख्त कर के छने हुए जल को कड़ाही में भर कर पुनः पका के जलीयांश नष्ट होने के पश्चात तल में अवलेष रहे खेत वर्ण के चार को धूप में सुखा के शीशी में भर देवें। इस चार के उसे ८ रत्ती प्रमाण में ले के उसमें थोड़ा सा (१ माशे भर) तिल तैल संयुक्त कर पानी के साथ पीने से मूत्रविकार नष्ट होते हैं ७ ४६॥

विमर्शः—वश्तुतस्तु चार के दो भेद होते हैं (१) प्रति-सारणीय (द्रव एवं वाद्यप्रयोगार्थ), (२) पानीय (चूर्ण एवं आभ्यन्तरप्रयोगार्थ) उक्त टीका में चारनिर्माण की सामान्य विधि का उच्छेक किया है, किन्तु चनर की विशेष-निर्माण-विधि सुश्रुत सूत्र अध्याय ११ में छिखी है, उसे देखें।

नलारमभेददर्भेक्षुत्रपुसैर्वारुबीजकान् । शीरे परिशृतान् तत्र पिवेत् सर्पिःसमायुतान् ॥ ३०॥ मूत्रदोपहरं नलिदिक्षीरम्—नरसल, पाषाणभेद, दर्भ, साठे की, जड़, खोरे की जड़ या बीज, प्रीष्मकालीन ककड़ी की जड़ या बीज और विजयसार इन्हें समयमाण में मिश्रित कर र तोले भर ले के १६ तोले दुग्ध तथा ६४ तो भर जल में मिश्रित कर दुग्धावशेष रहने पर उतार के छान कर १ तोले घृत का प्रचेष देकर पिलाने से समस्त मूत्रदोष नष्ट होते हैं॥

पाटक्या यावश्काच्च पारिभद्रात्तिलादपि । शारदेकेन मतिमान् त्वगेलोषणचूर्णकम् ॥ पिवेद् गुडेन मिश्रं वा लिह्याल्लेहान् पृथक् पृथक् ॥

मूत्रदोषहरं पाटरयादिक्षारोदकम्—पाटला, यवचार, पर्वत-निम्य और काले तिल हनका यथाविधि चार यबा कर उसके जल के साथ दालचीती, छोटी इलायची और पिप्पली को समभाग गृहीत कर बनाये हुए १ से ३ माशे भर चूर्ण को सेवन करें। अथवा पाटल्यादि के पृथक् पृथक् बनाये चारो-दक में गुड़ मिश्रित कर अवलेह बना के त्वगेलोपण चूर्ण का प्रचेप देकर चटाना चाहिए। ये योग मूत्राघातादि सभी मूत्र-दोपों को नष्ट करते हैं॥ ४८॥

विमर्शः —कार्तिककुण्ड का मत है कि 'त्वगेलोषणचूर्णंकम्' यहाँ पर 'त्वगेलोषणसंयुतम्' ऐसा पाठान्तर है तथा पाटलो से तिल पर्यन्त द्वच्यों के चूर्णं को सुष्कचारोदक के साथ पीना चाहिये। अथवा पाटलो से तिलान्त द्वच्यों के पृथक्-पृथक् चारोदक में गुड़ मिलाकर अवलेह • बनाकर त्वगेलोपण द्वच्यों के चूर्णं का प्रचेप देकर चटाने से सूत्राघातादि नष्ट होते हैं। इस आशय का समर्थन विश्वामित्र के निम्न प्रमाण से स्पष्ट है — पाटल्याः पारिमद्राद्वा तिलाद्वापि यवाप्रजात। कणैलात्वग्युतं चूर्णं मुष्ककक्षारवारिणा। पिवेद गुडेन मिश्रं वा लिखालेहान् पृथक् पृथक् पृथक् ।

अत ऊर्ध्व प्रवच्यामि सूत्रदोषे कर्मं हितम् ॥ ४६॥ स्नेहस्वेदोपपन्नानां हितं तेषु विरेचनम् । ततः संशुद्धदेहानां हितास्रोत्तरबस्तयः ॥ ४०॥

मूत्रदोषे सामान्यिकयाक्रमः—अब इसके अनन्तर सूत्रदोष
(सूत्राघातादि रोगों में) हितकारक सामान्य चिकिःसा क्रमका
वर्णन किया जाता है। सर्व प्रथम सूत्रदोषातुर को स्नेहपान
तथा स्नेहाभ्यङ्गरूप में स्नेहितकर फिर स्वेदित करना चाहिए।
पश्चात् विरेचक औषधियों द्वारा विरेचन कराना चाहिए।
इस प्रकार इनके देह की शुद्धि हो जाने पर उत्तरवस्ति देनी
हितकारक होती है॥ ४९-५०॥

स्त्रीणामतित्रसङ्गेन शोणितं यस्य दृश्यते । • मैथुनोपरमस्तस्य बृंहणश्च निधिः स्मृतः ॥ ४१॥

मूत्ररक्तिकित्सा—िखयों के साथ अत्यधिक सम्भोग करने से जिस मनुष्य के जननेन्द्रिय मार्ग से भूत्र के साथ अथवा अकेला रक्त निकलता हुआ दिखाई देता हो उसे रोकने के लिये सर्वप्रथम मैथुन कर्म को सर्वथा बन्द कर देना चाहिये। बृंहणविधि (मांसरस, घृत, दुग्ध आदि) का सेवन हितकर होता है॥ ५१॥

विमक्त-कार्तिककुण्ड इस पाठ को नहीं मानते, क्योंकि अधिक सम्भोगजन्य मूत्ररोग चयशुकरोग में समाविष्ट हो जाता है तथा सूत्राचात की जो संख्या सुश्रतमत से द्वादश भीर चरक मत से नयोदश लिखी है उससे भी अधिक संख्या होने का भय है। जेजटाचार्य इस रोग का पाठ स्वीकार करते हैं।

ताम्रचूडावसा तेलं हितञ्चोत्तरबस्तिषु । विधानं तस्य पूर्वं हि व्यासतः परिकीर्त्तितम् ॥४२॥

मूत्ररक्ते वसोत्तरबिस्तः—सूत्रश्का-रोग में कुनकुर (सुर्गे) की वसा और तिल्तेल इन्हें उत्तरबस्ति की विधि से विना हितकारी होता है। उत्तरबस्तिचिकित्साप्रकरण में उत्तर-बस्ति की विधि विस्तार से ही कह दी गई है। पर ॥

सौद्रार्द्धपात्रं दस्वा च पात्रन्तु क्षीरसर्पिषः ।
शकरायाश्च-चूर्णं च द्राक्षाचूर्णं च तत्समम् ॥ ४३ ॥
स्वयङ्गताफलक्चेव तथैव क्षुरकस्य च ।
पिष्पलीचूर्णसंयुक्तमर्द्धभागं प्रकल्पयेत् ॥ ४४ ॥
तदैकध्यं समानीय खजेनाभिप्रमन्थयेत् ।
ततः पाणितलं चूर्णं लीढ्वा क्षीरं ततः पिवेत् ॥४४॥
एतत् सर्पिः प्रयुद्धानः शुद्धदेहो नरः सदा ।
मूत्रदोषान् जयेत् सर्वानन्ययोगैः सुदुर्जयान् ॥ ४६ ॥
जयेच्छोणितदोषांश्च वन्ध्या गर्भं लभेत च ।
नारी चैतत् प्रयुद्धाना योनिदोषात् प्रमुच्यते ॥ ४० ॥

मूत्ररक्तयोनिदोषहरं घृतम् - चौद्र ( शहद ) आधा आढक (र प्रस्थ=१२८ तोले), चीर (दुग्ध) का मन्थन करके निकाला हुआ यृत १ पात्र (१ आडक=४ प्रस्थ=२५६ तोले), महीन पीसी हुई शर्करा १ आडक तथा पत्थर पर पीसे हुए मनकों का चूर्ण १ आढक एवं कोंच के बीजों का चूर्ण, तालमखाने का चूर्ण और पिप्पछी का चुर्ण आधा आधा आढक (प्रत्येक १२८ तोळे.) भर लेकर एक कर्लाइदार भाण्ड में सबको भर कर खज ( सन्धनदण्ड ) के द्वारा खूव घोटकर काच के पात्र अथवा सृतवान में भर देवें। इस अवलेह में से एक पाणितल (१ कर्प अथवा हथेली में जितना आ सके) लेकर खाकर उपर से दुग्ध का अनुपान करें। इस घृत का सेवन करने के पूर्व वसन, विरेचन आदि से शरीर की शुद्धि कर छेनी चाहिये। पश्चात् प्रतिदिन उक्त मात्रा में इस घृत का सेवन करने से श्रन्य औषधियों के सेवन करने से भी ठीक न होने वाले म्त्राघातादि सर्व म्त्ररोग नष्ट हो जाते हैं। यह योग रक्क विकार को भी नष्ट करता है। इस घृत के सेवन करने से वनध्या स्त्री गर्भ धारण करती है तथा इसको सेवन करने वाली ख्रियाँ वीस बकार के योनिन्यापद आदि रोगों से मुक्त हो जाती हैं ॥ ५३-५७॥

बला कोलास्थि मधुकं श्वरंष्ट्राऽथ शतावरी।
मृणालञ्च कशेषश्च बीजानीश्चरकस्य चा ॥ ४८॥
सहस्रवीर्थ्यागुमती पयस्या सह कालया।
श्वराालविन्नाऽतिबन्ना बृंहणीयो गणस्तथा॥ ४६॥
एतानि समभागानि मतिमान् सह साधयेत्।
चतुर्गुणेन पयसा गुडस्य तुलया सह॥ ६०॥
द्रोणावशिष्टं तत् पूतं पचेत्तेन वृताढकम्।
तत् सिद्धं कलशे स्थाप्यं श्लीद्रप्रस्थेन संयुतम्॥६१॥

सिंदितत् प्रयुष्ट्वानो मृत्रदोषात् प्रमुच्यते ।
तुगाक्षीर्याश्च चूर्णानि शर्करायास्त्येव च ॥ ६२ ॥
क्षोद्रेण तुल्यान्यालोड्य प्रशस्तेऽह्नि लेह्येत् ।
तस्य खादेद्यथाशक्ति मात्रां क्षीरं ततः पिवेद् ॥६३॥
शुक्रदोषान् जयेन्मत्यः प्राश्य सम्यक् सुयन्त्रितः ।
•व्यवायक्षीणरेतास्तु सद्यः संलभते सुखम् ॥ ६४ ॥
ओजस्वी बलवान् मत्यः पिबन्नेव च हृष्यति ॥ ६४ ॥

मूत्रदोषहरं वलाघृतम् — खरेटी का पञ्चाङ्ग या मूळ, बदर-फल-मडना, मुलेठी, गोखरू, शतावर, कमलनाल, कशेरू, तालमखाने के बीज, दूर्वा (सहस्रवीर्या), शालपणीं (अंशुमती), चीरविदारी (पयस्या), कृष्ण सारिवा (कालानुसारी), पृक्षिपणीं (श्वगालविन्ना ), कंघी तथा गुडुखी को वर्जित कर बृंहणीय (काकोल्यादि) गण की समस्त औषधियों को समान प्रमाण में मिश्रित कर आभा आढक (१९८ तोले) लेकर चार गुने (२ आहक) दुग्ध तथा १०० पल (४०० तोले) गुड़ और सम्यनपाकार्थ दुग्ध से चतुर्गुण (८ आढक=दो द्रोण) जल मिलाकर १ द्रोण अवशेष रहने तक प्रकाकर कपड़े से छानकर उसमें । आढक ( ४ प्रस्थ=२५६ तोळे ) घृत मिला कर भली भौति पाक कड़ लेशा चाहिये। फिर स्वाङ्गशीत-होने पर इसमें १ प्रस्थ (६४ तोळे) शहद मिलाकर घृत चुपड़े मिट्टी के कलका में, या काचपात्र में अथवा चीनीमिट्टी के मृतवान में भर कर ढक कर सुरचित रख देना चाहिये। इस घृत को विधिपूर्वक सेवन करनेवाला सनुष्य स्त्रदोदों से सक हो जाता है।

अनुपान — वंशलोचन का चूर्ण १ माशा, शर्कश ६ माशे भर, शहद ६ माशे भर लेकर तीनों की एक कटोरी भली भाँति आलोडित करके इनमें उक्त वलावृत को यथाशक्ति (६ माशे, १ नोले या २ तोले भर तक ) मिश्रित कर चाटें तथा वाद में दुग्ध का पान करें। इस तरह इस वृत को नियमपूर्वक सदा सेवन करनेवाला मनुष्य समस्त प्रकार के शुक्रदोगों से रहित हो जाता है। जो व्यक्ति अधिक खीसम्भोग करने से जीणवीर्य होगाये हों वे इसका सेवन करने से तकाल सुख (कामोत्तेजनादिक) को प्राप्त करते हैं तथा इसके सेवन से मनुष्य ओजस्वी और वलवान् होकर हिंत होता है॥ ५८-६५॥

चित्रकः मारिवा चैव बला कालानुसारिवा ।

द्राक्षा विशाला पिष्पल्यस्तथा चित्रफला भवेत् ॥
तथैव मधुकं पथ्यां दद्यादामलकानि च ॥ ६६ ॥
चताद्वकं पचेदेभिः कल्कैः कर्षसमन्वितः ।
श्रीतं परिश्वतं चैव शर्करात्रस्थसंयुत्तम् ।
तुगाक्षीर्याश्च तत्सर्वं मितमान् परिमिश्रयेत् ॥ ६८ ॥
ततो मितं पिबेत्काले यथादोषं यंभावलम् ।
वातरेताः श्लेष्मरेताः पित्तरेत्मस्तु यो भवेत् ॥ ६६ ॥
रक्तरेता प्रनिथरेताः पित्तरेत्मस्तु यो भवेत् ॥ ६६ ॥
निवनीयं च वृष्यं च सर्पि रत्तद् बलावहम् ॥ ७० ॥

प्रज्ञाहितं च धन्यं च सर्वरोगापहं शिवम् । सर्पिरे तत् प्रयुक्षानां स्त्री गर्भं लभतेऽचिरात् ॥ ७१ ॥ असु ग्दोषान् जयेचापि योनिदोषांश्च संहतान् । सूत्रदोषेषु सर्वेषु कुर्यादेतचिकित्सितम् ॥ ७२ ॥

इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सा
•तन्त्रे मूत्राघातप्रतिषेधो नाम (विंशोऽध्यायः, आदितः)

अष्टपञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ४८ ॥

महाबलाघृतम् — चित्रक, सारिवा, बला की जड़, कृष्ण सारिवा, दाचा, इन्द्रवारुणी, पिष्पली, वृहदु इन्द्रवारुणी (चित्रफला), सुलेठी, हरड़ और आँवले इनमें से प्रत्येक को <mark>ै एक एक कर्ष भर लेकर खाण्ड कूटकर प</mark>ानी के साथ पीसकर करक बना लेवें। फिर इस कुरक में घृत १ आडक (४ प्रस्थ= रैप६ तोले 🌖 दुग्ध १ द्रोण (४ आढक=१०२४ तोले) ,तथा पानी ? द्रोण मिलाकर घृतमात्र शेष रहने तक पकाकर स्वाङ्गशीत होने पर कपड़े से छानकर इसमें शकरा १ प्रस्थ (६४ तो॰) तथा वंशलोचन का महीन चूर्ण १ प्रस्थ मिश्रित कर अच्छी प्रकार आलोहित क्रुके काचपात्र या सृतवान में भर देवें। फिर दोपों के अनुसार तथा अपने अग्निवल के अनुसार उचित मात्रा (६ माशे से २ तो छे भर तक) से यौग्य समय (प्रातःकाल ) में पान करे। जो व्यक्ति, वात से द्वित बीर्यवाला, कफ ऐसे द्वित बीर्यवाला, पित्त से दूषित वीर्यवाला, रक्त से दूषित वीर्यवाला एवं प्रन्थियुक्त वीर्षवाला हो वह अपनी अरोगता के लिये इस घृत का दो-चार मास पर्यहत सेवन करे। यह घृत जीवन के लिये हितकारी होने से जीवनीय, सम्भोगशक्ति को बढ़ाने से वृष्य तथा वलदायक माना गया है। यह वृत धारणाशक्ति (प्रज्ञा) को बढ़ानेवाला, धन्य तथा सर्वरोगों का नाशक और शिव (शान्ति) कारक है। इस घृत को सेवन करने वाली स्त्री शीघ्र ही गर्भ धारण करती •है तथा इसे सेवन करनेवाली स्त्री असुरदोष (रक्तदोष) तथा दीस प्रकार के योनिदोपों से मुक्त हो जाती है। सर्व प्रकार के मूत्र के दोषों (रोगों) में इस घृत के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए ॥६६-७२॥

विमर्शः—मूत्राघाते पथ्यानि—अभ्यक्षनस्नेह्विरेकबस्तिस्वेदावगाहोत्तरवस्तयश्च । पुरातना लोहितशालयश्च मांसानिभ्यन्वप्रमवाणि
मद्यम् ॥ तकं पयो दध्यपि माषयूषः पुराणकृष्माण्डफलं पटोलम् ।
कदार्द्रकं तालफलास्थिमुज्जा हरीतकी कोमलनारिकेलम् । पुवाकंखर्जूरक नारिकेलतालहुमाणामपि मस्तकानि । यथामलं स्वीमदञ्च
मूत्राघातातुराषां हितमामनन्ति ॥ मृत्राघातेऽपश्च्यानि निवेद्धानि
च सर्वाणि न्यायामं मार्गशीतलम् । रूक्षं विदाहि । अप्टिम्म न्यवायं
वेगधारणम् । करीरं वामनञ्चापि मूत्राघातो विवर्जयेत् ॥

इति श्रीसुश्रुतसंदिताया भाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे मूत्रा-घातप्रतिषेधौ नामाष्टप्रज्ञाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥

#### **जनवष्टितमोऽध्यायः**

अथातो सूत्रकृच्छप्रतिवेधसध्यायं व्याख्यस्यामः ॥१॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः॥ २॥

अब इसके अनन्तर सूत्रक्रच्छ्रप्रतिषेध नाम अध्याय का व्याख्यान प्रारम्भ किया जाता है जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १–२॥

विसर्शः-प्रायः बहितगत रोग की समता की दृष्टि से सूत्राधीत के अनन्तर सूत्रकृच्छ्प्रतिषेध∙वर्णन उपयुक्त है। साधवकार ने हृदयरोग के अनन्तर मूत्रकुरकू रोग का वर्णन किया है, क्योंकि एक सौ सात मझों में शिर, हृद्य और विस्त ये तीन सर्म प्रधान होते हैं। अतएव हदक्शोगवर्णन के पश्चात् बस्तिगत मूत्रहृच्छ् का वर्णन उपयुक्त है। सप्तोत्तरं ममंशतं यदुक्तं शरीरसंख्यामधिकृत्य तेभ्यः । मर्माणि वस्ति हृदयं शिरश्र प्रवानभूतानि वदन्ति तज्ज्ञाः॥ ( च० चि० अ० २६ ) इस प्रकार चरकाचार्य ने भी चरक चिकित्सास्थान के २६ वें त्रिममीयाध्याय में बहित, हृद्य और शिव को प्रधानभूत ममें मान कर तीनों के रोगों का एक साथ वर्णन किया है। मूत्र-कुच्छशुब्दार्थः - मूत्रस्य क्षच्छ्रेण महता दुःखेन प्रवृत्तिः, अर्थात् दुःखेन मूत्रप्रवृत्तिम्त्रक्षच्छ्म् । मूत्र की कष्टप्रद् प्रवृत्ति को मत्र-कृत्छ ( Painful micturition or dysurea ) कहते हैं। यह वस्तिसम्बन्धी रोग है। इस अवस्था में बस्ति मूत्र से परिपूर्ण रहती है एवं रोगी को मूत्रस्याग करने की इच्छा भी होती है, किन्तु मूत्रमार्ग में किसी प्रकार का अवरोध होने से मत्रत्याग कष्ट के साथ होता है। कुछ छोग 'मूत्रकुच्छ्पतिषेषम्' इसके स्थान पर 'मूत्रीपवातप्रतिषेधम्' ऐसा पाठान्तर मानते हैं तथा उपघात शब्द का अर्थ इब्च्यूता करते हैं। कुछ अन्य आचार्य 'मृत्रदोषप्रतिषेषम्' ऐसा पाठ लिखते हैं, जिसका भी वही अभिनाय है। उत्हणाचार्य ने यहां पर एक शक्का यह की है जब कि अश्मरी, सूत्रावात उदावते आदि रोगों में मूत्रकृच्छ् का उल्लेख आ ही जाता है, किर उसका यहां किस लिये पिष्टपेषण किया जाता है ? शङ्का सत्य है, किन्तु मूत्र-कृच्छू रोग की चिकिरसा, छत्तण और कार्यभेद से तथा समान अन्य तन्त्रों में भी मूत्रकृच्छ प्रकरण का प्रथक पाठ होने से यहां पुनः उल्लेख करना उचित ही है।

 वातेन पित्तेन क्रफेन सर्वे-स्तथाऽभिघातैः शक्तदश्मरीभ्याम् ।

तथाऽपरः शर्करया सुकष्टो

मूत्रोपघातः कथितोऽष्टमस्तु ॥ ३॥
मृत्रक्रच्छ्मेदाः — वात से, पित से, कफ से, सित्रपात से,
अभिघात से, शकृत (विष्ठा-सञ्जयादि) से, अश्मरी से
और शर्करा से कष्टसाध्य मूत्रकृच्छ् उत्पन्न होता है। इस
तरह मृत्रकृच्छ् के आठ भेद हैं॥ ३॥

विमर्शः—कुछ आचार्य इस श्लोक के उत्तरार्ध को निम्न रूप से पढ़ते हैं—'शुक्लोइनं शर्करया च कर्ष्ट्रं मृत्रस्य कुच्छ् प्रवदन्ति तृज्ञाः' ( उत्हरण ) यहाँ पर जो मृत्रोपघात शब्द है उसका अर्थ मृत्रकृच्छ्न समझना चाहिए। कथिलेऽष्टमस्तु— यद्यपि वातादिगणना से ही आठ का बोध हो ज्युता है पुनः

अष्टम शब्द लिखने से अनेक प्रकार के अश्मरीजन्य मूत्रकृच्छ्रों का एकत्व प्रकार से ही ग्रहण हो एतदर्थ अष्टम शब्द से स्पष्ट ्रकहा गया है। चरकाचार्य ने मूत्रकृष्कृ के हेतु, संख्या श्रीर सम्प्राप्ति का निम्नरूप से निरूपण किया है-व्यायामतीक्ष्णीय-धरूक्षमद्यप्रसङ्गनित्यदृतपृष्ठय।नात् । आनूपमांसाध्यशनादजीर्णाः रस्युर्मूत्रकुच्छ्राणि नृणां तथाऽष्टौ ॥ पृथद्मलाः स्वैः कुषिता निदानैः सर्वेऽथवा कोपमुपेत्य वस्तौ । मृत्रस्य मार्गं परिपोडयन्ति यदा तदा मूत्रयतीह कुच्छात्।। (च० चि० अ० २६) कूत्र। घात-मूत्रकृच्छ्ताभेदविचार—मूत्राघात सुश्रुताचार्य ने माने हैं, जिनमें भी द्विविध मूत्रीकसाद माना है। किन्तु चरकाचार्य ने मूत्राघात तेरह प्रकार के माने हैं-'त्रयोदशैते मूत्रस्य दोषास्तांहिङ्गतः शृणु'। (च०सि० अ०९) सुश्रुताचार्य ° ने सूत्रकृच्छ् आठ प्रकार के माने हैं। चरकाचार्य ने भी मूत्रकृष्ट् को मूत्राघात शब्द से छिख कर सूत्रस्थान में उसके आठ भेद लिखे हैं—'अष्टी मूत्राघाता इति वातिपत्तकप्रसन्निपाताश्मरीशर्कराशुक्रशोणितजाः' ( च॰ सूँ० अ० १९) इनमें जहाँ सुश्रत ने अभिघातज तथा शकृद्विघातज माने हैं तो चरकाचार्य ने शुक्ररोधज और शोणितजन्य मूत्र-कृच्छ माना है। किन्तु संख्या की दृष्टि से दोनों ने ही अप्ट मुत्रहुच्छ ही माने हैं-'स्युर्मूत्रकुच्छाणि नृणामिहाष्टी'। (च० चि० अ॰ २६ ) मूत्राघात रोग में मूत्र शोषित होता है अथवा सूत्र ज्यादा बनता नहीं है। मूत्रकृच्छ्में मूत्र बनता बरावर है, किन्तु उसका वहन निर्गमन मार्ग में अवरोध हो जाने से कुच्छूता से होता है। कुछ छोगों का मत है कि मूत्रकृच्छ विशेष ही मूत्राघात है तथा वातिपत्तादि चतुर्विध सूत्रकृच्छ्रों में सूत्राः घातों का अन्तर्भाव कर लेते हैं और मूत्राघात की कोई पृथक् विकार नहीं मानते हैं (च० चि० चक्रपाणि अ० १६ श्लो० ४४)। आधुनिक दृष्टि से मूत्रकृच्छु के कारणों को साधारणतया तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं-(१) मूत्राशयगतकारण-इस श्रेणी में मूत्राशयगत अरमरी, अर्बुद, तीव या जीणें मुत्राशयकलाशोथ ( Actue or chronic cystitis ), फिर्ङ्गी खक्षता (Tabes Dorsalis), योषापस्मार (Hysteria), मूत्र की प्रमाग्छता (Hyper acidity of urine) तथा मुत्रक्रमियों (Thread worms) का उपसर्ग ये कारण आ जाते हैं। (२) मूत्रप्रणालीगत कारण-शिशनकलाशोध (Urethritis), औपसर्गिकमेह (Gonorrhoea), शिश्नगत उपसंकोच (Urethral stricturs) इन कारणों से भी सूत्रमार्ग में अवरोध हो जाता है। (३) अन्य कारण -पीरूप-प्रनिथ ( Prostate ) की वृद्धि, तथा अर्श से भी मूत्रकृच्छ हो जाता है मुत्राशय पर बुरा प्रभाव डालने वाले न्यायामीं से म्त्रकृच्छ् होता है। जिन तीचण औषधों या लाद्य द्रव्यों का निर्हरण मूत्रमार्ग के द्वारा होता है वे सब मूत्रकृच्छ् के कारण हैं। मूत्रमार्ग में जलन होने के कारण रोगी मूत्रत्याग नहीं करना चाहता। मद्य का गुण तीचण है और उसका निर्हरण वृक्क के द्वारा भी होता है। निर्हरण काल में रोगी को मूत्र-मार्ग में जलन और स्त्रकृष्ण् होता है। सुश्रुताचार्य ने शर्करा-जन्य मूत्रकृच्छ्र का पृथक् वर्णन किया है, किन्तु शर्करा अश्मरी का ही भेद है । अतः उसे पृथक् मानने की आवश्यकता नहीं, जैसा कि चरक ने लिखा है—'प्रावसरी मारतमिन्नमूर्तिः स्याच्छक्तरा मृत्रपथात क्षरन्ती'। (च० चि० अ० २६) माधव-

कार ने शर्कराजन्य सूत्रक्षच्छू न सानकर शुक्रजन्य सूत्रक्षच्छू साना है। अर्थान्त अपने स्थान से च्युत हुआ शुक्र जब दोषों के प्रकोप से अवरुद्ध होकर सूत्रसार्ग में टहर जाता है तब वह रोगी कष्ट से शुक्रसहित सूत्रत्याग करता है। शुक्रे दोषे रुपहते सूत्रमार्गे विधाविते। सशुक्रं सूत्रयेत क्षच्छात बस्तिमेर्नशुक्रवान्॥ चरकाचार्य ने भी शर्कराजन्य सूत्रकृच्छू न सानकर शुक्रजन्य सूत्रकृच्छू ही साना है—रेतोऽभिधाताभिहतस्य पुंसः प्रवतंते यस्य तु सूत्रकृच्छूम्। स्याहेदना वंक्षणबस्तिमेट्रे तर्यातिशुलं वृषणातिवृत्ते॥ शुक्रेण संरुद्धगतिप्रवाहो सूत्रं स कुच्छूण विमुद्ध-तीह। तमण्डयोः स्तन्यभिति बुवन्ति रेतोऽभिधातात प्रवदन्ति कुच्छूम्॥ शुक्रं मलाश्चेव पृथक् पृथ्यवा मृत्रुश्वरस्थाः प्रतिवारयन्ति। तद्द्याहतं मेहनवस्तिशुलं सूत्रं सशुक्रं कुरुते विबद्धम्॥ स्तन्थश्व शूनो मुश्वेदनश्च तुथेत वस्तिवृष्णौ च तस्य। (च० चि० अ० २६)

अल्पमल्पं समुत्प्रेडच शुब्कमेहनबस्तिभिः। फलद्भिरिव कुच्छेण वाताघातेन मेहति॥४॥

वातजम्त्रकुच्छ्रव्सणम् — वातजन्य स्त्रकुच्छ् के कारण कार्णि सुष्क (अण्ड तथा अण्डकोष), मेहन (स्त्रेन्द्रिय) तथा बस्त (स्त्राशय) को दवा-दवाकर थोड़ा-थोड़ा तथा फटने के समान वेइना के सहित स्त्रात्याग करता है। ऐसे रोग को वातज म्त्रकुच्छ कहते हैं॥ ४॥

विमर्शः—चरकाचीर्य ने भी वातज मूत्रकुच्छू के छच्णों में वंचण, वस्ति तथा सूत्रेनिद्रय में भयद्धर पीड़ा तथा वार वार थोड़ा-थोड़ा मूत्रत्याग करना ये ही छच्चण छिखे हैं – तीन्ना रुजो वंझणवस्तिमेद्रे स्वरुपं मुदुर्म्त्रयतीह वातात्। (च॰ चि॰ अ० २६) इसमें पीड़ा की विशेषता होने से इसे वातिक मूत्रकुच्छू (Nervous dysurea) कहा है।

हारिद्रमुष्णं रक्तं वा मुष्कमेहनबस्तिभिः। अग्निना द्द्यमानाभैः पित्ताघातेन मेहिव ॥ ४॥

ित्तजमूत्रकृष्ण्यणम्—ि पित्तजन्यमूत्रकृष्ण् के कारण सुष्क (अण्ड), म्त्रेन्द्रिय और विस्ति ये अग्नि के द्वारा जैसे जलाये जा रहे हैं ऐसे प्रतीत होते हुए उनसे हरिद्रा के समान पीतवर्ण, उष्ण और रक्तवर्ण का (थोड़-थोड़ा) मूत्रस्याग होता है। इसे पैतिक मृत्रकृष्ण कहते हैं॥ ५॥

विमर्शः—मूत्र का हारिद्रवर्ण तथा रक्तवर्णता ये दोनों छचण पित्त के न्यूनाधिक्य से होते हैं। चरकाचार्य ने पैत्तिक स्त्रकृष्ट्य के छुचणों में इन छचणों के साथ वेदना, कृष्ट्या और वार-वार स्त्रक्ष्याग छचण छिखा है, जो कि स्त्रकृष्ट्य रोग की स्वाभाविकता का ऋदर्शक है—'पीतं सरक्तं सर्वं सदाहं कृष्ट्या-मुह्मूत्रयतीह पितात'। इस प्रकार के छचण औपसर्गिक मेह (Gonorrohoea) तथा म्त्राशयकर्त्याश्या श्वारनकछा के तीव्रशोध (Acute cystitis or Acute uretaritis) में मिछते हैं।

स्तिग्धं शुक्त में नुष्णञ्च मुष्कमेहनबस्तिभिः। संदृष्टरोमा गुरुभिः रलेष्माघातेन मेहति॥ ६॥

कफजमूत्रकुच्छ्रचक्षणम् कफजन्य मूत्रकृच्छ्र के कारण मुक्क, मूत्रेन्द्रिय और विस्त में भारीपन की फ्रिली, के साथ उनसे चिकना, रवेत और कुछ गरम व्या शीत (अनुष्ण) मूत्र-रयाग होता है तथा रोगी की देह में रोमाञ्ज भी होता है। इसे कफ्रजन्य मूत्रकुच्छ्र कहते हैं शिष्ठ ॥ ī

विमर्शः — चरकाचार्य ने वहित तथा म्त्रेन्द्रिय में आरीपन के अतिरिक्त शोथ होना तथा मूत्र का पिन्छ्छ होना छिखा है — बस्तेः सिछक्षस्य गुरुत्वशोथो मूत्रं सिप्च्छं कफ्मूत्रक्रच्छे। (च॰ चि॰ अ॰ २६) आधुनिक दृष्टि से इस प्रकार के छचण अनुतीव मूत्राशय कलाशोध (Sub acute cystitis) तथा अनुतीव शिक्षकलाशोध (Sub acute urethritis) में मिलते हैं।

दाहराीतरुजाविष्टो नानावर्ण मुहुर्मुहुः। ताम्यमानस्तु कुच्छ्रेण सन्निपातेन मेहति।। ७॥

सात्रिपातिकम् त्रकृष्ट्र लक्षणम् — सिन्नपातिकान्य मृत्रकृष्ट्र के काइण रुग्य सर्वाङ्ग तथा विशेषकर मृत्रसंस्थान ( वृद्ध, गिविनयाँ, वस्ति, मुष्क और जननेन्द्रिय, योनि, गर्भाशय और दिश्वाशय में तथा मृत्र) में दाह, श्वीत और वेदना के सिहत एवं रुग्य अन्धकार में प्रविष्ट होता हुआ होकर वार-वार प्रवं अधिक कठिनाई से गित, रक्त और शुक्कवर्ण मृत्र का त्याग करता है उसे सान्निपातिक मृत्रकृष्ट्र कहते हैं॥ ७॥ विमर्शः—चरकाचार्य ने सन्निपातकन्य मन्नकृष्ट्र के

ं विमर्शः—चरकाचार्यं ने सिक्तिपातजन्य मूत्रकृच्छ् के सर्व छचणों का अध्यधिक सात्रा में रहना छिखा है— 'सर्वाणि रूपाणि तु सिन्निपाताद्भवन्ति तत्क्वच्छ्रतमं हि क्वच्छ्रम्'। (च० चि० अ० २६) • •

मूत्रवाहिषु शल्येन क्षतेष्वभिहतेषु च । स्रोतःसु मूत्राघातस्तु जायते भृशवेदनः ॥ वातबस्तेस्तु तुल्यानि तस्य लिङ्गानि लक्षयेत् ॥ = ॥

अभिषातजमूत्रकुच्छ्रष्यगम् — मूत्रवाहक स्रोतसी के आभ्य-न्तरिक या बाह्यशस्य के द्वारा स्तयुक्त हो जाने पर अथवा आघात (सोट) क्रग जाने पर अथ्यधिक वेदनायुक्त मूत्रकुच्छ् रोग उरपन्न होता है। इसमें पूर्वोक्त वातवस्ति के समान छत्तण उरपन्न होते हैं॥ ८॥

विमर्शः-यद्यपि लचणसाम्य से इसका ग्रहण भी वातिक मूत्रकृच्छ् से ही हो जाता है, तथापि शल्यनिर्हरणरूप चिकित्सावैशिष्ट्य के कारण इसका पृथेक पाठ किया है। (१) मन और शारीर को पीड़ा पहुँचाने वाली वस्तु शलय कहळाती है-'मनःशरीराबाधकराणि शर्वयानि'। (२) मळज शल्य और दोषज शल्य ऐसे शल्य के दो भेद कर दिये हैं तथा स्थावर ( खनिज तथा कन्द्रमुलादिक विष ) और सप-विच्छ आदि जङ्गम प्राणियों के द्वारा शरीर में जो कुछ भी कष्ट मल को दूषित करके या दोष को दूषित करके उत्पन्न होता हो उसे शल्य कहते हैं - अतिप्रवृद्धं मलदोषजं वा शरीरिणां क्याक्रजङ्गमानाम् । यत्किञ्चिदावाधकरं शरीरे तत्सवमेन प्रवदन्ति श्चयम् ॥ (३) अर्नेक प्रकार के तृण, काष्ठ, पाषाण • आदि तथा अन्तर्मुत गर्भरूपी शलय को निकालने के लिये एवं यन्त्र, शस्त्र, चार और अग्नि के उपयोग की विधियों का वर्णन तथा व्रण का विनिश्चय (निदान = Diagnosis) जिसमें किया गया हो उसे शस्यकृष्य कहते हैं -तत्र शस्य विविष्ठ तुनकीष्ठपाषाणपांशुकोइ कोष्टास्थिवालनखपूरास्नाव-• यन्त्रशस्त्रक्षाराग्निप्रणिधानवणविनि-दुष्टवणान्तर्गर्भशस्योद्धरणार्थ, श्रयार्थेच'। ( सु॰ सु॰ अ॰ १ ) आधुनिक विज्ञान में इसे सर्जरी (Surgery) कहते हैं।

शक्रतस्तु प्रतीघाताद्वायुर्विगुणतां गतः। आध्मानञ्च सञ्जूलक्च मृत्रसङ्गं करोति हि ॥ ६॥

शकृदिघातजमूत्रकृष्ण्य म्—विष्टा के उरप्रम हुए वेग को रोकने से अपानवायु विलोम होकर उदर में आध्मान, वातिक शूल तथा मृत्रावरोध उरपन्न कर देता है ॥ ९ ॥ अश्मरीहेतुक: पूर्व मृत्राघात उदाहृत: ॥ १० ॥

अश्मरीजन्यम्त्रकृच्छ्लक्षणम् — पूर्व में निदानस्थान ,में अश्मरी के कारण उत्पन्न होने वाले मूत्रकृच्छ्र का वर्णन कर दिया गया है ॥ १०॥

विमर्शः अश्मरी जब मूत्रमार्ग में जाकर शिरा, धमनी, वातवाहिनी या उस अङ्ग के मांसादिक में अबक जाती है तब मूत्रमुच्छू उत्पन्न होता है—मूत्रमार्गप्रवृत्ता सा सक्ता कुर्यादु-पद्रवान् । दौर्वव्यं सदनं कार्र्यं कुक्षिश्क्ष्मरोचकम् । पाण्डुत्वमुख्यावातन्न कृष्यां हत्यां इत्या मृत्रमार्ग का अवरोध होने पर मूत्रकी कुच्छूता, अस्ति और मूत्रेन्द्रिय में शूळ, विशीर्ण-धार के रूप में मूत्र का होना, अयङ्कर वेदना के कारण मूत्रेन्द्रिय को हाथ में पकड़कर मसळना तथा अत्यधिक वेदनाजन्य चोभ से चत हो जाने पर सरक्त मूत्र का त्याग करना आदि छच्चण ळिखे हैं—मूत्रस्य चेन्मार्गमुपित रुद्ध्वा मूत्रं रुजं तस्य करोति वस्तौ । ससीवनीमेहनबस्तिश्क्षं विशीर्णधारञ्ज करोति मूत्रम् । मृद्धाति मेढ्रं स तु वेदानार्तो मुद्धः शक्त-मुञ्जति मेहते च । क्षोभात क्षते मृत्रयतीह सासक् तस्याः मुखं मेहति च व्यायात ॥ (च० च० अ० २६)

अश्मरी शर्करा चैव तुल्ये सम्भवलक्षणैः।

शर्कराया विशेषन्तु शृणु कीर्त्तयतो सम ।। ११ ।।

अदमरीशर्कराजन्यमूत्रकुच्छ्मेदः — अश्मरी तथा शर्करा
पृवं अश्मरीजन्य सूत्रकुच्छ् तथा शर्कराजन्य मूत्रकुच्छ् ये

उत्पत्ति-छच्चणों की दृष्टि से समान ही हैं। फिर भी शर्करा या
शर्कराजन्य सूत्रकुच्छ् में जो विशेषता है उस्का वर्णन किया
जाता है, सुनो ॥ ११ ॥

पच्यमानस्य पित्तेन भिद्यमानस्य वायुना ।

श्लेष्मणोऽवयवा भिन्नाः शर्करा इति संज्ञिताः ॥१२॥ शर्करासम्प्राप्तिः—पित्त के द्वारा पक होकर फिर वायु के द्वारा छोटे-छोटे भेद (दुकर्डों के रूप) को प्राप्त हुए कफ के विभिन्न अवयव ही शर्करा कहे जाते हैं ॥ १२ ॥

विमर्शः—अर्थात् कफजन्य अरमरी प्रथम पित्त से पाचित होती है और फिर वायु के द्वारा शोषित होने से कफ का संधान ट्रट जाने पर छोटे दुकहों का रूप धारण कर मूत्रमार्ग से बाहर निकलती है, इसे शर्करा कहते हैं। माधवकर ने सुश्चत के मूल रुलोक में ऐसा परिवर्तन कर दिया है—पच्य-मानाऽदमरी पिताच्छोध्यमाणा च वायुना। विमुक्तकफसम्थाना क्षरन्ती शर्करा मता॥ वास्तव में संश्लेषण कार्य श्लेष्मा का ही है। उसके चीण होने से संश्लेष नष्ट हो जाता है और इसीलिये अश्मरी भिन्न हो जाती है। इस तरह प्राचीन विद्वानों ने अश्मरी को शर्करा का कारण माना है, जैसा कि चरकाचार्य ने भी लिखा है • '१वाऽदमरी मास्तिभिन्नमूर्तिः 'साच्छकरा मूत्रपथात क्षरन्ती'। (च० चि० अ० २६) किन्तु अस्त के विज्ञान के मत से शर्करा (Gravels) के समूह से ही अश्मरी का निर्माण होना प्रमाणित होता है।

हत्पीडा विपशुः शूलं कुश्लो विह्नः सुदुर्बलः । ताभिर्भवति मूच्छी च मूत्राघातश्च दारुणः ॥ १३ ॥

शक्रेरालक्षणानि—शर्करा के कारण हदय में पीड़ा हस्त-पादादि अर्ज़ों में कम्पन, कुच्चि तथा बस्तिप्रदेश में शूल, पाचकाग्नि की दुर्बलता, मूर्च्छा और दारुण (भयद्वर कष्टदायक) मूत्राघात (मूत्रकृष्क् ) होता है ॥ १३ ॥

मूत्रवेगनिरस्वासु तासु शाम्यति वेदना। यावदन्या पुनर्नेति गुडिका स्रोतसो मुखम् ॥ १४॥

वेदनाश्मनकालः — मूत्र के वेग के साथ शर्करा के निकल जाने पर तब तक वेदना शान्त हो जाती है जब तक कि अन्य शर्करा (गुड़िका) मूत्रवह स्रोतस के मुख को फिर से अवरुद्ध नहीं करती॥ १४॥

् शर्करासम्भवस्यैतन्मूत्राघातस्य लक्षणम् । चिकित्सितमथैतेषामष्टानामपि वद्दयते ॥ १४ ॥

शकराजन्यमूत्रकृष्णेपसंहारः— इस प्रकार शर्करा के द्वारा उत्पन्न हुए कृष्णु रोग की उत्पत्ति का वर्णन किया है। अब इसके आगे इन अष्टविध मूत्रकृष्णु रोगों की चिकित्सा का वर्णन प्रारम्भ किया जाता है॥ १५॥

अरमरीकच समाश्रित्य यदुक्तं प्रसमीद्य तत् ।
यथादोषं प्रयुङ्जीत स्नेहादिमपि च क्रमम् ॥ १६ ॥
मूत्रकुच्छ्रे अरमरीचिकित्साविधः—अरमरी रोग की दृष्टि
से जो पूर्व में वातादिदोष भेद से चिकित्सा तथा स्नेहादि
विधान बतलाया है वही सब क्रम मूत्रकुच्छ् रोग में भी

दोषानुसार करे तथा चकारात् पूर्वोक्त सूत्राघात चिकित्सा

भी मूत्रकृष्छ में करे॥ १६॥

विसर्शः—अइमरीचिकिरसास्मृतिः-तस्य पूर्वेषु रूपेषु रनेद्दादिक्रम दृष्यते । यथा वाताइमर्या —पाषाणभेदो वसुको विश्वराइमन्तको
तथा । श्रतावरी श्वदंष्ट्रा च यृहती कण्टकारिका ॥ कषकादिप्रतीवापमेषां कार्येर्मृतं कृतम् । मिनत्ति वातसम्भृतामइमरीं क्षिप्रमेव तु ॥
क्षारान् यवागुर्युषांश्च कषायाणि पयांसि च । मोजनानि च कुर्वीत
वर्गेऽस्मिन् वातनाशने ॥ एवं पित्ताइमर्या — कुशः काशः सरो गुन्द्रा
इरक्टो मोरटोऽइमिए । वरी विदारी वाराही शालिमूलिविकण्टकम् ॥
पवमेव कफाइमर्याम् — गणो वरुणकादिस्तु गुग्गुरुवेलाहरेणवः ।
कुष्ठमद्रादिमरिचिवत्रकैः ससुराह्ययैः ॥ एतैः सिद्धमजासर्विरूपकादिगणेन च् । मिनत्ति कफसम्भूतामइमरीं क्षिप्रमेव तु ॥

खदंष्ट्राऽरमभिदी कुम्भी हपुषां कण्टकारिकाम् । बलां शतावरीं रास्तां वरुणं गिरिकणिकाम् ॥१७॥ तथा विदारिगन्धादिं संहत्य त्रैवृतं पचेत् । तैलं घृतं वा तत्पेयं तेन वाऽप्यनुवासनम् ॥ दयादुत्तरबस्तिकृच वातकुच्छ्रोपशान्तये ॥ १८॥

वातमूत्रकृष्ट्रे तैवृतं तैलं घृतञ्च—गोखरू, पापाणभेद, जल-कुम्भी, हाऊवेर, कण्टकारी, बला, शतावर, रासन्म, वरूण की खाल, अपराजिता, विदारीगन्धादिगण की औषधियाँ इन सबको सम्मन प्रमाण में एकत्रित कर ४ पल ( १६ तोले ) भर लेके खाण्ड क्ट्रकर पत्थर पर जल के साथ पीस के करक बना लेवें। फिर इस करक से चतुर्गुण (१ प्रस्थ = ६४ तोले) त्रैवृत तेल अर्थात् वृत, वसा और मजा इन तीनों से समान प्रमाण में मिश्रित तिल तेल अथवा तेल वसा और मजा इन तीनों से समान प्रमाण हैं मिश्रित, वृत एवं तेल या वृत से चतुर्गुण (४ प्रस्थ = २५६ तोले) पानी मिलाकर स्नेहावशेष पाक करके स्वाङ्गशीत होने पर छान कर शीशी में भर देवें। इस तेल या वृत को ३ माशे से वड़ाकर २ तोले तक प्रमाण में मन्दोष्ण जल या दुग्ध में मिला के वातजन्य मूत्रकृष्ल् की शान्ति के लिए पीने, अनु-वासन बहित देने तथा उत्तर बहित के लिये प्रयुक्त करना चाहिए॥ १७-१८॥

विदारिगन्धा, विमर्शः-विदारीमन्धादिगणः-तद्यथा, ( शाळपर्णी ) विदारी, विश्वदेवा, सहदेवा, श्वदंष्ट्रा, पृथक्पर्णी, शतावरी, सारिवा, कृष्णसारिदा, जीवकर्षभकौ, महासहम् 🗝 बृहती, पुनर्नवैरण्डी, हंसपादी, वृश्चिकाल्यपभी चेति। विदारिगन्धादिरयं गणः पित्तानिलापहः । शोषगुरुमाङ्गमदौँध्व-थासकासविनाशनः ॥ ( सु० सु० अ० ३८ ) त्रैवृतं तैलं घृतं वा-अत्र त्रिभिर्गतवसामज्जिभिर्वृतं तैलं तैलवसामज्जिभिर्वृतं घृतं वा त्रैवृतम्। तेल और घृति दानों का पृथक पृथक पाक करके रखें। जिसको जो सात्म्य हो उसका प्रयोग करावें। अथवा वातप्रधान तथा कफप्रधान सूत्रकृच्छ में तेल और पिन्न-प्रधान मूत्रकृष्ट् में घृत का उप्रयोग करना चाहिए। पान कराने से घृत या तेल रक्त के साथ सारे शरीर में फैल कर दोषों का प्रशमन करेंगे तथा अनुवासन बहित देने से मलाशय और बृहदन्त्र की रूचता आदि को नष्ट कर वातादि दोषों की शान्ति तथा मुत्रेन्द्रिय में उत्तर बस्ति देने से मूत्रनिका और बस्तिगत दोषों का विनाश होकर मूत्रकृच्छ्ररोगनाशन में सह्स्यता होगी। अतः पान, अनुवासन वस्ति और उत्तर वस्ति तीन विधियों में इस तैल या घृत्र को प्रयुक्त करें।

श्वदंष्ट्रास्थेरसे तैलं सगुडक्षीरनागरम् । पक्त्वा तत्पूर्ववद्योज्यं तत्रानिलक्जापहम् ॥ ६ ॥

वातजम्त्रकृष्णे श्वदंष्ट्रतैलम्—गोखरू के स्वरस अथवा काथ को ४ प्रस्थ लेकर उसमें १ प्रस्थ तैल डाल के पका कर तैलावरोप करके छान कर शीशी में भर दें। इस तैल को ६ माशे से २ तोले भर तक प्रमाण में ले के १ तोले गुड़, १० तोले दुम्ध और १ माशे ग्रुण्ठी चूर्ण में मिलाकर पान, अनुवासन और उत्तरवस्ति की विधि से वातजन्य मूत्रकृष्ण् रोग में प्रयुक्त करें। अथवा गोखरू के काथ में तैल डालकर गुड़, दुम्ध और सीठ इन तीनों को भी उचित प्रमाण में मिलाकर तैले सिद्ध करना चाहिए॥ १९॥

विमर्शः—चरके वातजम् त्रक्वच्छ्चिकित्सा—(१) अभ्यक्षनः स्नेहिनिरू ह्वस्तिस्ने होपनः होत्तरवस्तिसेकान् । विश्वरादिभिर्वातहरैश्च
सिद्धान् दद्याद्रसांश्चानिल्यमूत्रकुच्छ्वे॥ (२) पुनर्नवैरण्डशतावरीभिः पत्त्र्यश्चीरबलाश्मिद्धः । द्विपञ्चमूलेन कुलत्यकोल्यवैश्च तोयो- स्वय्वित कषाये॥ तैलं वराहर्श्वनीसाम्रत्व तैरेव कल्कैलंवणेश्च साध्यम्।

तन्मात्रयाऽऽशु प्रतिहन्ति पोतं शुलान्वितं मारुतमूत्रकुच्छ्म् ॥ एतानि चान्यानि वरोपधानि पिष्टानि शस्तान्यपि चोपनाहे । स्युर्णामतस्तैलफलानि चैव स्नेहाम्लयुक्तानि सुखोष्णवन्ति ॥ (च० चि० अ० २६)

तृणोत्पलादिकाकोलीन्यब्रोधादिगणैः कृतम् । पीतं घृतं पित्तकृच्छं नाशयेत् क्षीरमेव वा ॥ २० ॥

पित्तजमूत्रकृष्ण्यिकासा—कुश-काशादि पञ्चतृण, उत्प-लादिगण, काकौल्यादिगण और न्यप्रोधादिगण की औपिधयों के कल्क से सिद्ध किया हुआ घृत अथवा दुग्ध पीने से पित्त-जन्य मूत्रकृष्ण्य नष्ट होता है॥ २०॥

विमर्शः—(१) पञ्चतृणम् — कुशः काशः सरो दर्भ इक्षु-इचेति तृणोद्भवम्। पञ्चतृणमिदं ख्यातं तृणजं पञ्चमूलकम्॥ <sup>\*</sup>(२) उत्पलादिगणः-उत्पलरक्तोत्पलकुमुदसौग<sup>हि</sup>यककुवलयपुण्डरीकाणि मधुकञ्जेति — उत्पलादिरयं दाइपित्तरक्तविनाशनः । पिपासाविषद्दरी-गच्छिर्दमूच्छिद्रो गणः॥ (३) काकोच्यादिगणः — काकोलीक्षीर-काकोलोजीवकर्पभकमुद्गपणींमापपणींमेदामहामेदाछित्ररुहाकर्कटक-शृङ्गीतुगाक्षीरीपद्मकप्रपौण्डरीकर्षिवृद्धिमृद्दीकाजीवन्त्यो काकोल्यादिर्यं पित्तशोणितानिलनाशनः । जीवनो बृंहणो वृष्यः स्तन्यइलेष्मकरस्तथा ॥ (४) न्यत्रोधाद्भिगणः —न्यत्रोधोद्भन्वराश्वत्थप्लः क्षमधुककपीतनककुमात्रकोशात्रचोरकपत्रजन्त्रूदयप्रियालमधूकरोहिणी-वञ्जुरुकदम्बगदरीतिन्दुकीसल्लकीरोधसावररोधमछातकपलाशा न्दीवृक्षश्चेति । न्यम्रोधादिर्गणो व्रण्यः संग्राही मग्नसाधकः। रक्तिपत्तहरो दाहमेदोशो योनिद्योपहृत ॥ घृतपाक में उक्त समस्त गण की औषधियों का समभाग मिळित कल्क ४ पल (१६ तो०), घुत १ प्रस्थ (१६ पल = ६४ तो०), पानी ६४ पछ ( २५६ तोला ), घृतावशेष पाक । दुग्धपाक में उक्त समस्त गण की औषधियों का करक ४ तोला, दुग्ध ३२ तोला तथा दुग्ध से पानी चतुर्गुण (१२८ तोला) ले के दुरधावशेष पाक कर छें — द्रव्यादष्टशुणं क्षीरं क्षीरात्तोयं चतुर्गुणम् । क्षीराव सेषः कर्तव्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः॥

द्द्यादुत्तरबस्तिञ्ज पित्तकुच्छ्रोपशस्तये ॥ २१ ॥

त ^

न-

वित्तज्यमूत्रक्षच्छ् इतरबस्तः — पित्त के प्रकोप से उत्पन्न हुए
मूत्रक्रच्छ् की शान्ति के छिये उक्त तृणपञ्चमूळादि, उत्पछादि,
काकोल्यादि और न्यप्रोधादि गण की औषधियों के कल्क से
सिद्ध किये हुए तैळ या घृत के द्वारा उत्तरबस्ति देनी
चाहिए॥ २१॥

विमर्शः—िपत्त के संशमन के लिये घृत की बस्ति उत्तम रहती है। यद्यपि वचयमाण श्लोक (एभिरेव कृतः स्नेहः) में तीनों वस्तियों का विधान होने से उत्तरवस्ति का स्वयं प्रहण हो जाता है पुनः उसका प्रहण क्यों किया पाया। इसका उत्तर यह है कि पित्तजन्य मूत्रकृच्छू में जत्तरवस्ति अत्यधिक हितकारक होती है। यह ज्ञापन करने के लिए उसका द्वितार प्रहण किया गया है।

यभिरेव कृतः स्नेद्दक्षिविधेष्वर्षि बस्तिषु । हितं विरेचनं चेक्षुक्षीरद्राक्षारसैर्युतम् ॥ २२ ॥

पित्तकुच्छ्रे त्रिविधवस्तिः निरूहण, अनुवासन और उत्तर इन तीनों प्रकार की बस्तियों में • उक्त तृणपञ्चक, उत्पलादि-

गण, काकोल्यादिगण, और न्यग्रोधादिगण की औषधियों के कर्क से सिद्ध किया हुआ घृत अथवा तेळ यथादोप तथा अवस्थानुसार प्रयुक्त करना चाहिए। वस्ति के पश्चात् सांठे का रस, दुग्ध और द्राचा के रस के साथ कोई भी विरेचक औषधचूर्ण जैसे आरग्वधचूर्ण, निशोधचूर्ण या भुलेठीचूर्ण कोई भी एक मात्रा ३ माशे से ६ माशे प्रमाण में सेवन कराना हितकारक होता है।। २२॥

विमर्शः — चरके पित्तजमूत्रकुच्छ्चिकित्सा — सेकावगाहाः शिश्रराः प्रदेहा • ग्रें॰मो विधिवंस्तिपयोविरेकाः । द्राक्षाविदारीक्षरः सेग्रंतीश्च कृच्छ्रेषु पित्तप्रमवेषु कार्याः ॥ शतावर्गकाशकुशश्चदंष्ट्राविदारिशालीक्षकशेषकाणाम् । कार्यं सुशीतं मधुशकंराभ्यां युक्तं पिवेत पैत्तिकमूत्रकुच्छ्रो । पिवेत कषायं कमलोत्पलानां श्वारकाणामयवाविदार्याः । दण्डरकाणामयवापि मूलं पूर्वेण कल्पेन तथाम्बुशीतम् ॥ पर्वाश्वीजं त्रपुषात् कुसुम्मात् सकुङ्कुमः स्याद् वृषकश्च पेयः । द्राक्षारसैनाश्मरिश्वर्णसं सर्वेषु कृच्छ्रेषु प्रशस्त एषः । पर्वाश्वीजं मधुकं सदारु पैत्ते पिवेत्तण्डुलधावनेन । दावीं तथैवामलकीरसेन समाक्षिकां पित्तकृते तु कुच्छ्रे (च० चि० अ० २६)

सुरसोषकसुस्तादौ वरुणादौ च यत् कृतम्। तैलं तथा यवाग्वादि कफाघाते प्रशस्यते॥ २३॥

कफजम्बकुच्छ्चिकिरसा—सुरसादिगण, ऊपकादिगण, सुरतादिगण तथा वरुणादिगण की औषधियों के करक के साथ में यथाविधि सिद्ध किये हुये तैल और यवाग्वादि कफजन्य मूत्रकुच्छ् में प्रशस्त साने गये हैं ॥ २३॥

विमर्शः — चरके कफजमूत्रक्रच्छ्रचिकित्सा — द्वारोष्णतीक्ष्णीप-धमत्रपानं स्वेदो यवात्रं वमनं निरूहाः । तक्रं सितक्षीषधिसद्धतेल्नः मन्यक्षपानं कफमृत्रकृच्छ्रे । व्योषं श्रदंष्ट्रात्रुटिसारसास्थि कोलप्रमाणं मधुमृत्रयुक्तम् । पिवेत् त्रुटिं क्षौद्रयुतां कदच्या रसेन कैडयेरसेन वापि ॥ तक्रेण युक्तं शितिवारकस्य बीजं पिवेत् क्रच्छ्रविनाशहेतोः । पिवेत्तया तण्डुलधावनेन प्रवालचूर्णं कफमृत्रकुच्छ्रे । सप्तच्छदारग्व-धकेवुकैला, धवंकरक्षं कुटजं गुङ्क्वीम् । पक्तवा जले तेन पिवेद्य-वागूं सिद्धं कपायं मधुसंयुतं वा ॥ (च० चि० अक्र २६)

यथादोषोच्छ्रयं कुर्यादेतानेव च सर्वजे ॥ २४ ॥

सान्निपातिकमूत्रकृच्छ्चिकित्सा—वातािष् तीनों दोषों के प्रकोप से उत्पन्न हुये मूत्रकृच्छ् में जिस दोष की अधिकता हो उसका विचार करके पूर्वोक्त वात, पित्त तथा कफ से उत्पन्ध हुये मूत्रकृच्छ् को नष्ट करने के छिए जो योग छिखे गये हैं उन्हीं में से एक, दो या तीनों दोषहर योगों को मिश्रित कर प्रयुक्त करने से सन्निपातजन्य मूत्रकृच्छ् नष्ट हो जाता है ॥२४॥

फल्गुवृश्चीरदर्भाश्मसारचृणेक्च वारिणा। • सुरेक्षुरसदर्भाम्बुपीतं कुच्छुरुजापहम् ॥ २४॥

सित्रपातनमूत्रकृष्ण्ये फरग्वादियोगः — काकोदुम्बर (फल्गु), श्वेतपुनर्नवा (वृश्चीर) की जह, दर्भ, शुद्ध शिलाजतु, इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट के महीन चूर्ण कर शीशी में भर देवें। फिर इस चूर्ण की ३ माशे से ६ माशे प्रमाण में लेकर पानी से, सुरा से, ऊल के स्वरस से अथवा दाभ के पानी के सुाथ पीने से सान्निपातिक मूत्रकृष्ण् नष्ट हो जाता है।

विमर्शः — चरके सम्त्रिपातिकमूत्रक्रच्छ्चिकित्सा — छर्वे त्रिदोष-पमवे तु वायोः स्थानानुपूर्वा प्रसमीक्ष्य कार्यम् । त्रिभ्योऽधिके प्राग्वमनं कफे स्यात पित्ते विरेकः पवने तु विस्तः ॥ अर्थात् सान्निपातिक उवर में कफस्थानानुपूर्वी जैसे चिकिरसा की जाती है वैसे वहीं नहीं की जाती, किन्तु यहाँ तीनों दोष समान प्रमाण में कुपित हों तो नाभि से नीचे वायु का स्थान होने से प्रथम वायु को जीतने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। यदि विषम दोषों के द्वारा सन्निपात हुआ हो तो उनमें कफ की अधिकता में प्रथम वमन, यदि पित्त का प्रावत्य हो तो विरेचन और वायु की अधिकता हो तो प्रथम विस्त का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह सन्निपातनम्य मूत्रकृच्छु में समदोषारब्धता और विषमदोषारब्धता का विचार कर चिकिरसा की जाती है।

तथाऽभिभातजे कुर्यात् सद्योत्रणचिकित्सितम् ॥२६॥
अभिषातमृत्रकुच्छ्रचिकित्सा मृत्रसंश्यान के ऊपर् असिषात (चोट) छगने से उत्पन्न हुये मूत्रकुच्छ्र रोग में सद्योत्रण
के समान चिकित्साकी जाती है। उसके समान उपचार करना
चाहिए॥ २६॥

विमर्शः—चोट लगने से यदि शोथ हो गया हो तो शोथ नाश करने के लिए उच्ण जल को रवर की थैली में भरकर सेक करना चाहिए तथा पोल्टिस लगानी चाहिए। यदि वण वन गया हो तो उसका शोधन कर सीवन कर्म कर देना चाहिए।

मूत्रकुच्छ्रे शकुजाते कार्या वातहरी क्रिया।

स्वेदावगाहावभ्यङ्गबस्तिच्णेक्रियास्तथा ॥ २०॥ विड्विषातजन्यमूत्रक्रच्य्रचिकित्ता—विष्ठा के उपस्थित हुए वेग को रोकने से उत्पन्न हुए सूत्रक्रच्यू रोग में वातनाशक विकित्सा करनी चाहिए तथा स्वेदन, स्नेहप्रचेपयुक्त उप्णज्ञ के पात्र (टब) में अवगाहन, स्नेह का अभ्यङ्ग, वस्ति, चूर्ण और रस क्रिया करनी चाहिए॥ २०॥

ये त्वन्ये तु तथा कृच्छ्रे तयोः प्रोक्तः क्रियाविधिः ॥२८॥ इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्साः तन्त्रे सूत्रकृच्छ्रप्रतिपेधो नाम (एकविंशतितमोऽ-ध्यायः, आदितः) एकोनषष्टितमोऽध्यायः॥ ४९॥

अदमरीशकर्राजन्यम्त्रकृष्ट्रिकित्सा—अरमरीजन्य तथा शर्कराजन्य जो दो शेष मूत्रकृष्ट्र हैं उन दोनों की चिकित्सा-विधि अरमरी तथा,शर्करा-चिकित्साप्रकरण में लिख दो गई है, तदनुसार करें ॥ २८ ॥

विमर्शः — मूत्रकृच्छू पथ्यानि — पुरातना लोहितशालयश्च क्षारो यवात्रानि च तीक्ष्णमुष्णम् । तक्षं पयो दध्यपि गोप्रसूतं धन्वामिषं मुद्गः रसः सिता च ॥ पुराणकृष्माण्डकलं पटोलं महार्द्रकं गोक्षरकं क्रमारो । गुवाकखण्जर्रकनारिकेलतालद्भुमाणाञ्च शिरांसि पथ्याः ॥ तालास्थिम् मञ्जा त्रपुषं त्रुटिश्च शीतानि पानान्यश्चनानि चापि । प्रतीरनीरं हिमवालुका च मित्रं नृणां स्यात् संति मूत्रकृत्ल्र्षे ॥ सूत्रकृत्ल्ल्रे पथ्यानि — मधं श्रमं निधुवनं गजवाजियानं सर्वं, विरुद्धमश्चनं विषमाश्चनञ्च । ताम्बूलमरस्यल्वणाद्रैकतैल्यमृष्टिपण्याकहिङ्गतिलः सर्पपवेगरोधान् । मापान् करीरमिततीक्ष्णविदाहिङ्ख्यमम्लद्ध मुञ्जल्ल् ॥ सति मृत्रकृत्ल्ल्रे ॥

इति श्रीषुश्रुतसंहितासाषाटीकायासुत्तरतन्त्रे मूत्रकृष्ट्रप्रतिषेधो नामकोनपष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥

## . षष्टितमोऽध्यायः

अथातोऽसानुषोपसर्गप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः॥२॥

अब इसके अनन्तर अमानुषोपसर्गप्रतिषेध नामक अध्याय का न्याख्यान प्रारम्भ किया जाता है जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है ॥ १-२ ॥

विमर्शः--कायचिकित्सापारिशेष्यवश भूतविद्या वर्णन प्रारम्भ करने की कामना होने से तथा मूत्रकुच्छू रोग में वार-वार थोड़ा थोड़ा मूत्रत्याग करने के पश्चात् पूर्णरूप से मुत्रेन्द्रिय, हस्त, पाद और मुखादि का सम्यक् प्रचालन तन करने से उत्पन्न अशोच ( अपावित्य ) के कारण अमानुषो-पसर्ग व्याधि की सरभावना होने से तद्विषयक व्याधि के निदान, सम्प्राप्ति, लच्ण, चिकित्सा आदि का वर्णन अत्यावश्यक है। अमानुषाः-न मानुषा इत्यमानुषा देवादिग्रहाः, तेषामुपसर्ग उपद्रवः, तस्य प्रतिपेधश्चिकित्सितम् । अन्ये तु 'र्अमानुषोपसर्गं' इत्यत्र 'अमानुषाबाध' इति पठन्ति, अमानुषाणि = भूतानि तेषामा-बाधा पीडेति इति व्याख्यापयन्ति । (डल्हणः) मानव से भिन्न देव, यत्त, गन्धवं किन्नर, पिशाच, रात्तस, गुद्धक, सिद्ध और सूत ये सब देवयोनियाँ मानी गदी हैं- 'विद्यापराष्सरोयक्षरक्षोगन्धर्वं किन्नराः । पित्राचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः श्रत्यमरः। जब मनुष्य अपवित्रावस्था में होता है तथा इनकी झपट यूा छाया से आकानत हो जाता है तव अस्वस्थ हो जाता है। इसी को यहाँ अमानुषोपसर्ग शब्द से व्यक्त किया है।

निशाचरेभ्यो रचयस्तु नित्यमेव क्षतातुरः। इति यत्प्रागभिहितं विस्तरस्तस्य वच्यते॥ ३॥

क्षतातुररक्षा— चत से युक्त रोगी की सद् ही निशाचरों से रचा करनी चाहिए ऐसा उपदेश संचेप से पहले विणतो-पासनीय अध्याय में कर आये हैं, अब उसका इस अध्याय में विस्तार से वर्णन किया जाता है ॥ ३॥

विमर्शः यहाँ पर निशाचर शब्द से देवादिग्रह का बोध करना चाहिए। व्रणितोपासनीय अध्याय में निशाबिहरणशील तथा अस्मांसादिभोजनशील होने से निशाचर शब्द से राचसों का प्रहण किया गया है। उसका तात्पर्य यह है कि राचसों का दिशेप स्वरूप नथा स्वभाव होता है कि वे चत-रोगी में रक्त-मांसादि खाने की इच्छा से उसे शीघ्र आक्रान्त करते हैं - विंसाविद्याणि हि महावीर्याणि रक्षांसि पशुपतिकुवेर-कुमारानुचराणि मांसशोणितप्रियत्वात् क्षतज् (रक्त) निमित्तं व्रणि-नमुपसर्पनित सस्कारार्थे जिवांसूनि वा कदाचित ।' ( सुक सूक अ॰ ८२ ) आयुर्वेद ने जारीरिक रोगों का कारण वात, पित्त और कप तथा न्यानसिक रोगों का कारण रज और तम को मानकर रोखोद्मत्ति तथा उसकी चिकित्सा की व्यवस्था की है—वायुः पित्तं कफश्चेति शारीरो दोपसङ्ग्रहः। मानसः पुनरुह्दिष्टो रजश्च तम एव च । प्रशाम्यत्योषधैः पूर्वो देवयुक्तिन्यपाश्रयैः । मानसो ज्ञानविज्ञानधैर्यधृतिसमाधिमिः॥ जिन अद्रस्थाओं में विचित्र छचणों की उत्पत्ति दृष्टिगोचर होने से त्रिदोपवाद अथवा रज और तम की उपपत्ति उपलब्ध नहीं हो सकती, उन सभी अवस्थाओं का कारण उन्होंने भूत-पिशाच सहश इन्द्रियातीत

तत्त्वों को स्वीकार किया है। भूत, पिशाच आदि की सत्ता का विषय आज भी विवादास्पद वना हुआ है। यदि इनकी सता को स्वीकार भी कर छिया जाय तब भी उन्हीं की रोगोत्पत्ति का साज्ञात्कारण तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि महर्षि चरक ने स्पष्टरूप से कहा है कि देवता, गन्धर्व, राचस आदि किसी को भी क्लेशित नहीं करते हैं। रोग की उरपत्ति प्रज्ञापराध से होती है, देव यत्त आदि के आवेश से नहीं - नैव देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः। न चान्ये स्वयमिक्किष्टमुपिक्किरयन्ति मानवम् ॥ ये त्वेनमनुवर्तन्ते क्विरयमानं स्वकर्मणा। न स तद्धेतुकः क्लेशो न ह्यस्ति कृतकृत्यता॥ इसके अतिरिक्त भी कहा है कि कभी भी देवताओं, पितरों या राचसीं को रोग का कारण न कहे। अपितु सम्पूर्ण सुख-दु:ख का कर्ता अपनी बुद्धि को ही समझे एवं अच्छे कर्म करता हुआ सदा • निर्भीक रहे—प्रज्ञापराधात सम्भूते व्याशी कर्मन आत्मनः । नामिशंसेद् बुधो देवान्न पितृन्नापि राक्षसान् । आत्मानमेव मन्येत कर्तारं सुखदुःखयोः । तस्माच्छ्रेयस्करं मार्ग प्रतिपद्येत नो त्रसे र ॥ (•चरकः) कतिपय विद्वान् भूत, पिशाच, राचस, यच आदि नासों से विभिन्न रोगोत्पादक जीवाणुओं का भी प्रहण करते हैं। वस्तुतः यह अन्तव्य भी युक्तियुक्त प्रतीत होता है क्योंकि आयुर्वेद ने भूतोन्माद की चिकित्सा में मन्त्रोपचार के अतिरिक्त गुग्गुल, राल, लोहवान, निम्वपत्र आदि कृमि-नाशक (Antiseptic) द्रव्यों के घूपन का भी उपदेश किया हैं । इसके अतिरिक्त शिरावेध द्वारा रक्तावसेचन, लेप, नस्य, अञ्जन तथा सुखद्वारा औष्ध सेवन करने का भी निर्देश मिलता है। इससे स्पष्ट है कि आयुर्वेद के निर्माताओं का मत भूतविद्या के पण्डितों से कुछ भिन्न था।

गुह्यानागतविज्ञानमनवस्थाऽसहिष्णुता।
किया वाऽमीनुषी यस्मिन् स ग्रहः परिकीन्त्र्यते।।।।।
सामान्यग्रहरूक्षणम् – गुप्त वस्तु या गुप्त वात तथा
अनागत (भविष्य) का ज्ञान जिसमें हो एवं जिसके शरीर
और मैन को स्थिति अन्यवस्थित हो, जो क्रोध करता हो
एवं जिसमें वरदानादिप्रदानरूपी अमीनुषी क्रिया हो उसे
ग्रहजुष्ट (अहाविष्ट) समझना चाहिए॥ ४॥

विमर्शः—अमानुषी किया का दूसरा अर्थ छंघन और एछवनादिक किया भी है। 'अमानुषी-या मानुषैः कर्तुं न शक्यते'। अञ्जुचि भिन्नभय्योदं क्षतं वा यदि वाऽक्षतम्। हिंस्युहिंसाविहारार्थं सत्कारार्थमथापि वा।। ४॥

गृहजुष्टाईपुरुषः — जो व्यक्ति भोजन करने पर अथवा ग्रेट मूत्र का त्याग करने पर जल से शुद्धि न करने से अपवित्र रहता हो, जिसने शास्त्र की मर्यादा तथा कुलपरम्परा का आचार-विचार त्याग दिया हो, जिसके शरीर पर कहीं भी चत (वण) हो गया है, अथवा वणरहित होने पर भी अपवित्र रहता हो ऐसे मनुष्य को ये ग्रह उसकी हिंसा करने के लिये, अपनी कीड़ा करने के लिये तथा अपना बलि होमादि पूजारूप सरकार, कराने के लिये उसमें आविष्ट होते हैं और निज प्रयोजन सिद्ध न होने पर उसे मार डालते हैं॥ ५॥

विमर्शः — हिंसाविहारो वधकी हा, तदर्थ, सत्कारार्थ पूजार्थम् । अर्थात् वध करने की की हा (कीतुक) और निज मूजा

कराना ग्रहावेश के ये दो प्रयोजन उल्हण ने लिखे हैं तथा अन्य मत से विहार शब्द का अर्थ रितिक्रिया है जिसका अर्थ भी हिंसा में रित ऐसा किया है—अन्य विहार शब्देन रिति मन्यन्ते तत्र हिंसायां या रितस्तदर्थम्। किन्तु चरकाचार्य ने उन्माद करनेवाले भूतों के तीन प्रयोजन लिखे हैं। (१) उस व्यक्ति की हिंसा करना, (२) उस व्यक्ति में पूर्वजन्म के संस्कारुवश उस ग्रह की रित अर्थात् स्नेह हो तथा (३) ये ग्रह अपना सरकार (अभ्यर्चन) कराने के लिये प्राणियों में आविष्ट होते हैं—'त्रिविधन्तु खल्रन्मादकराणां भूतानामुन्मादने प्रयोजन भवति। तथथा–हिंसा, रितः, अभ्यर्चनश्चेति' (च०नि०अ०७)

असङ्ख्येया महगणा महाधिपतयस्तु ये। व्यव्यन्ते विविधाकारा भिद्यन्ते ते तथाऽध्या ॥ ६॥

ग्रहाणामसंस्थेयत्वं ग्रहाधिवानाञ्चाष्टत्वम् — ग्रहों की संख्या असंख्येय (अगणनीय) है, किन्तु उनमें जो ग्रहों के अधिपति (दैव-देश्यादिक) विविध छच्चणों वाले प्रतीत होते हैं वे आठ प्रकार के होते हैं ॥ ६ ॥

विमर्शः—कुछ लोग उक्त श्लोक में निम्न पाठ-परिवर्तन मानते हैं—'ग्रहाधिपतिभिस्तु ते। व्यञ्जनैः' ते ग्रह्गणा यद्यप्य-संख्येयास्तथापि ग्रहाधिपतिभिः स्वस्वामिभिः कृत्वा अष्टवा भिद्यन्ते अष्टभेदभिन्ना मवन्तीत्यर्थः, किं विशिद्यास्ते, व्यञ्जनैविविधा-कारा विलक्षणाः।

देवास्तथा शत्रुगणाश्च तेषां गन्धवयक्षाः पितरो सुजङ्गाः । रक्षांसि या चापि पिशाचजाति-रेषोऽष्टको देवगणो महाख्यः ॥ ७॥

अष्टमहाणां नामानि—(१) देवता, (२) देवताओं के शत्रु (देख), (३) गन्धर्व, (४) यत्त, (५) पितर, (६) भुजङ्ग, (७) राचस और (८) पिशाच ये आठ देवगण मह हैं॥ ७॥

विमर्शः दीव्यन्तीति स्वर्गे मोदन्ते इति देवाः। राष्ट्रगणाः = दैरयसमूद्दाः गन्धवां देवगायना द्दाहाहूद्रप्रस्तयः, यक्षाः कुवेराद्यः, पितरः अग्निष्वात्तदयः, भुजङ्गा वासुकिप्रस्तयः, रक्षांसि मनुष्यमक्षणकारीणि देतिप्रदेतिकुरुवातानि, पिशाचाः पिशिताश्चात्तरेषां जातिः। चरकाचार्यं ने देश्य और भुजङ्ग को नहीं मान्ध है । उनके मत से गुरु, वृद्ध, सिद्ध, आंचार्यं और पूच्यों का अपमान भी उन्मादादिजनक होता है। 'प्रशापराधाद्धवयं देविपितृगन्धवयस्य सिप्ताचगुरुवृद्धसिद्धाचार्यपृच्यानवमस्यादितान्याचरति, अन्यद्वा किञ्चिदेवंविषं कर्माप्रशस्तमारम्ते, तमास्मना इत्रमुप्तन्तो देवादयः कुवंन्युन्मत्तम्'। (च० नि० अ० ७)

सन्तुष्टः शुचिरपि चेष्टगन्धमाल्यो ' निस्तन्द्री द्यवितथसंस्कृतप्रभाषी । तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता ब्रह्मण्यो भवति नरःस देवजुष्टः ॥ = ॥

देवप्रह्जुष्टलक्षणम् —देवप्रह से आकान्त रोगी सदा सन्तुष्ट रहता है न्तथा पवित्र रहता है एवं उसको उत्तमोत्तम गन्ध और माला की अभिकाषा रहती है। उसे निर्दा या तन्द्रा भी नहीं आती है, वह सदा सत्य बोलता है एवं निरन्तर संस्कृत में धाराप्रवाह भाषण करता है। वह तेजस्वी तथा स्थिर नेत्रवाला दिखाई देता है। आस-पास में खड़े मनुष्यों को वरदान देता है तथा बाह्मणों की पूजा करता है॥ ८॥

विमर्शः—शुचिः शौचयुक्तः, 'श्ष्टगन्थमाल्यः' श्र्ष्टानि अभि
कषितानि गन्थमाल्यानि यस्य सः, गन्धाः कुङ्कमचन्दनादिकाः,

माल्यानि पुष्पाणि । माधवकार ने 'श्ष्टगन्थमाल्यः' के स्थान पर
'अतिदिन्यमाल्यगन्थः' ऐसा पाठान्तर माना है । अर्थात् उसके

शरीर से अकारण ही उत्तमोत्तम दिन्य माला के पुष्पों की

अस्यधिक गन्ध आती रहती है । 'अवितथसंस्कृतप्रभाषी' अर्थात्

अवितथप्रभाषी, संस्कृतप्रमाषी च । अवितथं यथार्थं, सत्यमित्यर्थः ।

तथा च विदेहः—'निःस्वप्नं सत्यसंस्कृतभाषिणम्' । स्थिरनयनः =

निमेषरितः । श्रद्धाण्यः = त्राह्मणानुरक्तः । यहाँ पर देवप्रह से

गणमानृकादिक का भी अहण करना चाहिए, जैसा कि विदेह

ने गणमानृकाद्यक का भी अहण करना चाहिए, जैसा कि विदेह

ने गणमानृकाद्यक का भी अहण करना चाहिए, जैसा कि विदेह
ने गणमानृकाद्यक का भी अहण करना चाहिए, जैसा कि विदेह
ने गणमानृकाद्यक का भी अहण करना चाहिए, जैसा कि विदेह
ने गणमानृकाद्यक का भी अहण करना चाहिए, जैसा कि विदेह
ने गणमानृकाद्यक का भी अहण करना चाहिए, जैसा कि विदेह
ने गणमानृकाद्यक का भी अहण करना चाहिए, जैसा कि विदेह
ने गणमानृकाद्यक का भी अहण करना चाहिए, जैसा कि विदेह
ने गणमानृकाद्यक का भी अहण करना चाहिए, जैसा कि विदेह
ने गणमानृकाद्यक का भी अहण करना चाहिए, जैसा कि विदेह
ने गणमानृकाद्यक का भी अहण करना चाहिए, जैसा कि विदेह
ने गणमानृकाद्यक का भी अहण करना चाहिए, जैसा कि विदेह
ने गणमानृकाद्यक का भी अहण करना चाहिए, जैसा कि विदेह
ने गणमानृकाद्यक्त का भी अहण करना चाहिए, जैसा कि विदेह
ने गणमानृकाद्यक का भी अहण करना चाहिए, जैसा कि विदेह
ने गणमानृकाद्यक का भी अहण करना चाहिए, जैसा कि विदेह

संस्वेदी द्विजगुरुदेवदोषवक्ता जिह्याक्षो विगतभयो विमार्गदृष्टिः । सन्तुष्टो भवति न चान्नपानजातै-

र्दुष्टात्मा भक्ति च देवशत्रुजुष्टः।। ६ ।। देवशत्रुजुष्टकक्षणम् – दानव (देश्य) ग्रह से आकानत मनुष्य के शरीर से स्वेद अधिक आता है। वह ब्राह्मण, गुरु और देवताओं के दोषों का वर्णन करता है। उसके नेन्न देवे रहते हैं तथा वह किसी से डरता नहीं है। ऐसा रोगी कुमार्ग पर चळनेवाळा अथवा नास्तिक होता है। बहुत खाने पर भी अन्न और पेय आदि से उसकी नृष्टि नहीं होती है एवं उसकी आत्मा दुष्ट-अग्रुभप्रवृत्ति वाळी होती है॥ ९॥

हृष्टात्म। पुरितनवनान्तरोपसेवी स्वाचारः श्रियपरिगीतगन्धमाल्यः। नृत्यन् वै प्रहसति चारु चाल्पशब्दं गन्धर्वप्रहपरिपीडितो मनुष्यः॥

गन्धर्वप्रह्मिडितब्रक्षणानि—जो सदा प्रसन्न रहे, जिसको नदी के किनारे या उपवनों में घूमने से अत्यधिक आनैन्द्र आता हो, जिसका आचरण शुद्ध हो, जिसका सङ्गीत एवं गन्धमालाओं से विशेष रुचि हो एवं जो सुन्द्र ढङ्ग से नाचता हुआ मन्द्र मन्द्र मुस्कराता हो उसे गन्धर्व प्रह से पीड़ित समझना चाहिए॥ १०॥

विमर्शः —चरके गन्धर्वग्रहपीडितलक्षणानि यथा —'( चण्डं साइसिकं तीक्ष्णं, गम्भोरमधृष्यं ) मुखनाबनृत्यंगीतात्रपानस्नान-मारुयधूपगन्धरति रक्तनस्त्रबिककर्महास्यकथानुयोगप्रिस्ं शुभगन्धञ्च गन्धर्वोन्मत्तं विद्यात्'। (,च० चि० अ०९)

ताम्राक्षः प्रियतन्रक्तवस्रधारी

गम्भीरो दुतमतिरल्पवाक् सहिष्णुः। तेजस्वी वदति च किं ददामि कस्मै

यो यक्षप्रहपरिपीडितो मनुष्यः ॥ ११॥

यक्षाविष्टलक्षणानि - जो मनुष्य यत्त्रग्रह से आक्रान्त होता है उसकी ऑंखें ताम्र के वर्ण के समानं लाल होती हैं तथा वह पतले और लाल रङ्ग के वस्त्र पहनने की अभिलापा रखता है या पहनता है। देखने में गम्भीर स्वभाववाला तथा तेज मतियुक्त होता है। ऐसा मनुष्य कम वोलता है तथा सहनशील होता है। उसके शरीर और च्रेहरे से तेज हपकता है तथा वह कहता है कि किसके लिये क्या हूँ ॥१९॥-

विमर्शः — दुतमितः उद्भान्तमनाः, कहीं-कहीं 'दुतमितः' के स्थान पर 'दुतमितः' ऐसा पाठान्तर है। ऐसे पाठान्तर में 'चलने में तेजगित वाला' ऐसा अर्थ करें। चरके यक्षजुष्टलक्षणानि यथा — असकुरस्वष्नरोदनहास्यं नृत्यगीतवालपाठकथान्नपानि स्वानमाल्यधूपगन्धरितं रच्चकुबिलकर्महास्यकथानुयोगित्रयं शुभग्वस्त्र गन्धवीनमत्तं विद्यात् ॥

प्रेतेभ्यो विस्वर्जीत संस्तेभ्य पिण्डान् शान्तात्मा जलमि चौषस्वयवस्यः। मांसेप्सुस्तिलगुडपायसाभिकाम-

स्तद्भुक्तो भवति पितृत्रहासिभूतः ॥१२॥

पित्तमहाविष्टलक्षणानि—पितृमह से आक्रान्त व्यक्ति शान्त स्वभाव का होता है, दृष्तिण कन्धे पर वस्त्र आदि डालकर अपसव्य हो के कुशा के आसन विद्याकर उन पर पितरों के लिये आटे के पिण्ड बना कर देता है, जल का भी तर्पण करता है, मांस खाने की अभिलाषा रखता है, तिल, गुर्ध और पायस (खीर) के भोजन की इच्छा करता है एवं पितरों में भक्ति करता है ॥ १२॥

विमर्शः—साधारण अवस्था में यज्ञोपवीत तथा कन्धे का वस्र (दुपट्टा) वाम कन्धे के ऊपर तथ्य द्विण कन्धे के नीचे रहता है, किन्तु तर्पण और पिण्डदान कन्ते समय इसके विपरीत कर लेने का शास्त्रीय विधान है। पितृप्रह से आकान्त रोगी भी वैसा ही करता है। इस रोगी की मांस आदि खाने में इच्छा होतो है। इसलिये इन्हीं द्वन्यों की वलि भी रोग-शान्त्यर्थ देनी चाहिए। वरके पितृप्रहजुष्टलक्षणानि यथा—अप्रसन्तदृष्टिकपश्यन्तं निद्रालं प्रतिहत्यांचमनन्ताभिलापुमरोचकाः विपाकपरीतन्न पितृपहन्त अ०९)

भूमौ यः प्रसरति सर्पवत् कदाचित् रुक्षिण्यौ विलिखति जिह्नया तथैव। निद्रालुर्गुडमधुदुग्धपायुसेप्सु-

विंशेयो भवति भुजङ्गमेन °जुष्टः ॥ १३॥ नागाविष्टलक्षणानि — जो मनुष्य कभी कभी साँधु के समानू भूमि पर पेट के वल लेटकर सरकता हो, जिह्ना से ओष्टों को चाटता रहता हो तथा अधिकतर निद्रा जिसे आती रहीती हो और जो गुड़, शहद, दुग्ध और दुग्ध में बनी खीर खाने की इच्छा रखता हो उसे सर्पग्रह से आविष्ट समझना चाहिए॥ १३॥

मांसासृग्विविधसुराविकारित्युः निर्लञ्जो भृशमिविनिष्ठुरोऽतिशूरः। क्रोधालुर्विपुलबलो निशाविहारी शौचद्विड् भवति च रक्षसा गृहीतः॥१४॥

राक्षसाविष्टलक्षणानि—जो न्यक्ति मांस, रक्त तथा अनेक
प्रकार की सुरा के प्रकार को खाने तथा पीने की इच्छा
रखता हो, लजारहित हो, अत्यन्त कठोर स्वभाव
का हो, लड़ने-भिड़ने के काम में शूरता-वीरता दिखाता
हो, कोच की प्रकृति का हो, अञ्चादि पर्याप्त न खाने पर
भी जिसका शारीरिक बल विपुल (अधिक) हो और रात्रि
के समय में इधर-उधर घूमता हो एवं स्नान-सन्ध्याः
पूजादि पवित्र कार्यों में द्वेप करता हो उसे राज्यसप्रह से
आकान्त जानो ॥ १४॥

विमर्शः—चरके राक्षसाविष्टळक्षणम्—'नष्टनिद्रमन्नपानदेषिण-मनाहारमप्यतिबिलनं अस्त्रशोणितमांसरक्तमाच्यामिलापिणं सन्त-पंकें राक्षसोन्मत्तं विद्यात्'। चरकाचार्यं ने ब्रह्मराक्षसोन्मत्त के निम्नलचण लिखे हैं—जो अधिक प्रहास और नृत्य करता हो, 'देवता, ब्राह्मण और वैद्य इनमें द्वेष तथा अवज्ञा करता हो एवं काष्टादि से अपने को ही पीटता हो उसे ब्रह्मराच्याने स्मत्त जानो प्रहासनृत्यप्रधान देवविष्ववैद्यदेषावज्ञाभिः स्तुतिबेदः मन्त्रशास्त्रोदाहरणैः काष्टादिभिरात्मपीडनेन च ब्रह्मराक्षसोन्मत्तं विद्यात्' (च० चि० ९) विदेहे ब्रह्मराक्षसाविष्टळक्षणानि— देवविष्रगुरुदेशी वेदवेदाङ्गनिन्दकः । आत्मपीडाकरो हासी ब्रह्म-राक्षससेवितः॥

उद्धस्तः कृशपरुषश्चिरप्रलापी दुर्गन्धो भृशमशुचिस्तथाऽतिलोलः । बह्वाशी विजनहिमाम्बुरात्रिसेवी

व्यावियो भ्रमित रुद्न् पिशाचजुष्टः ॥१४॥
पिशाचाविष्टलक्षणानि— जो मनुष्य अपने हाथ उपर उठाये
रहता हो एवं शरीर में दुबला हो तथा जिसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग
परुष (रूच) हो गये हों, बहुत देर तक प्रलाप करता हो,
जिसके देह से दुर्गन्ध आती हो, जो अत्यधिक गन्दा रहता
हो तथा अत्यधिक लोभी हो, बहुत खाता हो एवं जो निर्जन
स्थान में रहने, शीतल पानी पीने और रात्रि में भ्रमण करने
वाला हो तथा जो उद्विम्न होकर रोता हुआ इधर-उधर
यूमता हो उसे पिशाचम्रह से आकान्त समझना चाहिए॥

विमर्शः—'उद्धलो विकृतदर्शनः' विकृत दृष्टिवाला या दृश्चिन में विकराल चेहरे वाला ऐसा उत्हर्ण ने उद्धस्त का अर्थ लिखा है, किन्तु माधवकार ने उद्धस्त का अर्थ लिखा है। 'उद्धस्तः' के स्थान पर 'उद्धलः' ऐसा पाठान्तर विदेहाजुमत है जिसका अर्थ च्यन किया है 'उद्धलो नग्नः'। अतिलोलः = सर्विस्मन्नन्ने पाने च सतृष्णः। 'व्याविग्नः' के स्थान पर 'व्याचेष्टन्' ऐसा भी पाठान्तर है, जिसका अर्थ विरुद्ध चेष्टा करना है। चरके पिश्यचोन्मत्तलक्षणं यथा—'अस्वस्थिचितं स्थानम्लभमानं नृत्यगीतहासिनं बद्धाबद्धप्रलापिनं संकरकूरमिलन्द्ध्याचेलतृणाहमकाहीधिरोहण्यति मित्रस्थस्वरं नग्नं विधावर्तं नेकत्र तिष्ठन्तं दुःखान्यावेदयन्तं नष्टस्मृतिन्न पिशाचोन्मत्तं विधावरं। (च० च० अ०९)

स्थूलाक्षस्त्वरित्यातिः स्वफेनलेही निद्रौतुः पतिति,च कम्पते च योऽति । यश्चाद्रिद्विरदनगादिविच्युतः सन् संसृष्टो न भवति वार्द्वकेन जुष्टः ॥ १६॥ यहाविष्टस्य असाध्यलक्षणानि—जिसकी आँखें स्थूल (मोटी) हों, या आँखें बाहर निकली हों अथवा जिसकी दृष्टि (Pupil) विस्फारित हो जाय, जो कल्दी-जल्दी चलता हो जो अपने मुख से निकले हुए फेन या लार को चाटता हो, जिसे नींद अधिक आती हो, जो अधिक चलते फिरते गिर जाता हो, जो अत्यधिक कॉंपता रहता हो, जो पर्वत, हाथी और वृत्त (नग) आदि (गड़हे, नदी, तालाव भित्ति और मकान) से गिरकर यह से आविष्ट (आक्षान्त या संस्ष्ट) हुआ हो, वृद्धावस्था से या वृद्धभाव से गृहीत हो अथवा किसी वर्धक (छेदक या हिंसाथीं) यह से आकान्त हो गया हो ऐसा रोगी असाध्य होता है॥ १६॥

विमर्शः-पूर्व में कह आये हैं कि ये ग्रह हिंसा, कीड़ा और पूजा इन तीन प्रयोजनों से मनुष्य को प्रसित करते हैं। इनमें से जो हिंसाप्रयोजन से प्रहाकान्त होता है वह असाध्य होता है। अर्थात् ग्रह का किसी अपराध से कुद्ध होकर दण्ड देने की इच्छा से आवेश होना हिंसाजन्य होता है और प्रायः असाध्य होता है। किसी सुन्दर पुरुष या सुन्दरी के रूप, वेश, गायन आदि से मुग्ध होकर आवेश होना रति-जन्य एवं विल-पूजारूप सरकार की प्राप्तिमात्र की भावना से हुआ आवेश पूजार्थ आवेश कहलाता है। रति और पूजा प्रयोजन से उत्पन्न आवेश की बाधा मन्त्र, होम, बलिदान आदि उपचार से शान्त भी हो ज्यती है। 'वार्थकेन जुष्टः वृद्ध-मावेन गृहीतः, इत्यर्थः । अन्ये 'वर्धकेन' इति ५ठन्ति, वर्धकेन छेदकेन हिंसाथिना केनचिद् यहेण जुष्टो गृहीत इति व्याख्यापयन्ति । आचायं विदेह ने असाध्यता के निम्न छच्चण अधिक माने हैं-मूत्रमार्ग से रक्त जाना, नेत्र का अतिरिक्त होना, नाक से ज्यादा स्नाव होना, जिह्ना रूच और फटी हुई होना, शरीर के भीतरी अङ्गों में सड़न होने से दुर्गन्ध आना वाक-शक्ति नष्ट होना आदि-मेढ्पवृत्तः क्षतजः, सास्रावः स्रतनासिकः । रूक्षजिहः पृतिगर्भो इतवागतिदुर्वेलः ॥ चरके असाध्यलच्यानि-'सर्वेष्वि तु खल्वेषु यो इस्ताबुद्यम्य रोषसंरम्मान्निशङ्कमन्येष्वा-त्मिन वा निपातयेत स हासाध्यो शेयः, तथा यः साश्रुनेत्रो मेढ-प्रवृत्तरक्तः, क्षतिज्ञहः, प्रस्नुतनासिकिश्रिष्टयमानचर्माऽपतिहन्यमान-वाणिः सततं विकूजन् दुवेर्णस्त्रषातः पृतिगन्धश्च स हिंसाथिनोन्म-त्तो शेयस्तं परिवर्जयेत्'। अन्यच -- रत्यर्चनाकामोन्मादिनौ तु मिष-गम्मियायाचाराभ्यां बुद्ध्वष्ट तदङ्गोपहारबलिमिश्रेण मन्त्रभैषज्यवि-धिनोपक्रमेत्'। (च० चि० अ०९)

देवप्रहाः पौर्णभास्यामसुराः सन्ध्ययोरिष । गन्धर्वाः प्रायशोऽष्टम्यां यक्षाश्च प्रतिपद्यथ ॥ १७॥ कृष्णक्षये च पितरः पद्मम्यामिष चोरगाः । रक्षांसि निशा पैशाचाश्चतुर्दश्यां विशन्ति च ॥१८॥

देवादीनां प्रहणकालः — इन प्रहों में देवप्रह पौर्णमासी के दिन आक्रमण करते हैं। अतः किसी मनुष्य को पूर्णिमा के दिन रोग का आक्रमण हो तो देवप्रह का आवेश समझना चाहिये। यदि प्रातःकाल और सायक्काल की सन्ध्या के समय रोग, का दौरा या आक्रमण प्रारम्भ हुआ हो तो असुर प्रह का आवेश समझो। प्रायः गन्धवंजाति के प्रह अष्टमी के दिन रुगण के शरीर में प्रविष्ट होते हैं और यज्ञ्ञह प्रतिपदा

के दिन आकान्त करते हैं। पितृग्रह अमावास्या के दिन और अजङ्गग्रह पञ्चमी के दिन शरीर में प्रविष्ट होते हैं। इसी प्रकार राजसग्रह अर्धरात्रि के समय और पिशाचग्रह चतुर्दशी के दिन मनुष्यों के शरीर में प्रविष्ट होते हैं॥ १७-१८॥

विमर्श:-यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रहों के आक्रमण की तिथि लिखने का तारपर्य यह है कि जिस दिन से आविष्ट होते हैं उस दिन प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उसके आविष्ट होने के अशुचि, अगम्यस्थानगमन आदि कारण को वर्जित कर दे तथा कदाचिद आवेश हो भी जाय तो जिस दिन आवेश हुआ हो उस दिन शून्य स्थान, चतुष्पथ, देवालय आदि यथायोग्य स्थान में बलि हवनादि कार्य करने से वे यह प्रसन्न होकर उस मनुष्य पर आक्रमण करना त्याग देते हैं। जैसा कि कहा है-प्रहा गृह्णन्त ये येषु तेषां तेषु विशेषतः । दिनेषु विष्होमादीन् प्रयुक्षीत चिकित्सैकः ॥ चरकाचार्य ने ग्रहाक्रमण के समय के विषय में अत्यन्त सुन्दर और आवश्यक बातें लिखी हैं, जैसे पापकर्म के प्रीरम्भ, पूर्वकृत पापकर्म के परिणामकाल में, अकेले सनुष्य के शन्यगृह में वास करने के समय, चौराहे पर बैठे हुए के समय, सन्ध्या के समय, पर्वकाल में, रजस्वला स्त्री के साथ सम्भोग करने के समय, नानाविध अशुभ पदार्थों के स्पर्श काल में, प्रसवकाल के समय, आदि-उन्मादियध्यता मपि खल देवपिपितृगन्धवयक्षराक्षसपिशाचानां गुरुवृद्धसिद्धानां वा एष्वन्तरेष्वमिगमनीयाः पुरुषा भवन्ति । तद्यथा-पापस्य कर्मणः समारम्मे, पूर्वकृतस्य वा कर्मणः परिणामकाले, एकस्य वा शून्य-गृह्वासे, चतुष्पथाधिष्ठाने वा, सन्ध्यावेलायामप्रयतमावे वा, पर्व-सन्धिषु वा मिथुनीमावे, रजस्वलामिगमने वा, विगुणे वाऽध्ययन-विलमङ्गलहोमप्रयोगे, नियमवतबह्मचर्यमङ्गे वा, महाहवे वा, देश-कुलपुरविनाशे वा, महाग्रहोपगमने वा, खिया वा प्रजननकाले. विविधभूताशुमाशुचिस्पराने वा, वमनविरेचनरुधिरस्रावे, अश्चे-रप्रयतस्य वा चैत्यदेवायतनाभिगमने वा, मांसमधुतिलगुडमद्यो-च्छिष्टे वा, दिग्वासिस वा निश्चि नगरनिगमचतुष्पथोपवनदमञ्चा नावातनाश्चिगमने वा, द्विजगुरुसुरयतिपूज्याभिधर्षणे वा, धर्माख्यान व्यतिक्रमे वा, अन्यस्य वा कर्मणोऽप्रशस्तस्यारम्मे, इत्यभिकाला व्याख्याता भवन्ति'। (च० नि० अ० ७) चरके ग्रहावेशकालः-'तत्र चोक्षाचारं तपःस्वाध्यायकोविदं नरं प्रायः शुक्छप्रतिपदि त्रयोदश्यात्र छिद्रमवेद्यामिषषंयन्ति देवाः, स्नानशुचिविविक्तसेविनं धर्मशास्त्रश्रतिवाक्यकुशलं प्रायः षष्टयां नवस्यां चर्षयः, मातृषित्-गुरुवृद्धसिद्धाचार्योपसेविनं प्रायो दशम्याममावस्यायाञ्च पितरः, गन्धर्वाः स्तुतिगीतवादित्ररति परदारगन्धमाल्यप्रियं चोक्षाचारं प्रायो दादश्यां चतुर्दश्याञ्च, सत्त्वबलरूपगर्वशीर्ययुक्तं माल्यानुलेपन-हास्यप्रियमतिवाक्करणं प्रायः शुक्लैकादस्यां सप्तम्याञ्च यक्षाः, स्वाध्या-यतपोनियमोपवासमदाचयंदेवयतिगुरुपूजाऽरति अष्टशीचं ब्राह्मणम-ब्राह्मणं वा ब्राह्मणवादिनं शूरमानिनं देवागारे सिललकी डनराति प्रायः शुक्कपञ्चम्यां पूर्णचन्द्रदर्शने च ब्रह्मराक्षसाः, रक्षःपिशाचास्तु हीनसत्त्वं पिशुनं स्त्रेणं छुण्यं श्रटं प्रायो दितीयातृतं।याष्टमीधु-इत्यपरिसंख्येयान्त्रं ग्रहाणामाविष्कृततमा द्यष्टावेते व्याख्याताः'। (च० चि० अ०९)

दर्पणादीन् यथा छाया शीतोष्णं प्राणितो यथा । स्वमणि भास्करस्योस्ना यथा देहस्च देहधृक् ॥१६॥ विशन्ति च न दृश्यन्ते यहास्तद्वच्छरीरिणाम् । प्रविश्याशु शरीरं हि पीडां कुर्वन्ति दुस्सहाम् ॥२०॥

यहावेशप्रकारः—यहाँ पर कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि यदि उक्त यह सानव की देह में प्रवेश करते हैं 'तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं, इसका उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार दर्पण (काच) और जल तेल जैसी निर्मल वस्तु में छाया (प्रतिविग्व) चली जाती है, किन्तु जाते समय दिखाई नहीं देती, इसी अकार शीत और उष्ण प्राणियों के शरीर में प्रविष्ट होते हुए दिखाई नहीं देते हैं एवं सूर्य की किरणें स्वमणि (सूर्यकान्तमणि) में प्रविष्ट होती हुई भी दिखाई नहीं देता हैं तथा जिस प्रकार अदृश्य जीवारमा देह में प्रविष्ट करती हुई भी दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार ये देवादिग्रह मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं। ये दुष्प्रह मनुष्य शरीर में प्रविष्ट होकर असद्ध पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं॥ १९-२०॥

विमर्शः—आवेशादृश्यतायां हेतुः—अदूषयन्तः पुरुषस्य देहुं देवादयः स्वैस्तु गुणप्रमावैः। विश्वन्तयदृश्यास्तरसा वर्धव छायातपौ दपंणसूर्यकान्तौ॥ ( च० चि० अ० ९ )

तपांसि तीत्राणि तथ्रैन दानं त्रतानि धर्मी नियमाश्च सत्यम् । गुणास्तथाऽष्टावपि तेषु नित्या व्यस्ताः समस्ताश्च यथाप्रभावम् ॥ २१॥

देवासुरविशिष्टगुणाः — देव आदि ग्रहों में उग्र तप, दान, वत, धर्म, नियम, सत्य तथा अणिमा, लियमा, महिमा आदि अष्टविध सिद्धियाँ अपने अपने प्रभाव के अबुसार उनमें व्यस्त (व्यष्टि) और समस्त (समष्टि) रूप में रहती हैं॥ २१॥

विमर्शः—तपः=तपनलक्षणमुग्वासादि । व्रतानि = शास्त्रोदित-विधिना मोजनादिनियमनादि । धर्मः=कायवाङ्मनसां सुचरितम् । गुणास्तथाऽष्टाविति—अणिमा लिधमा चैव महिमा गरिमा तथा । प्राप्तिः प्राकाम्यमीशिखं वशिखबाष्टिसद्धयः ॥ अन्ये तु — आवेश्वरचेतः सो शानमर्थां छन्दतः किया । दृष्टिः श्रोतं स्पृतिः कान्त्रिरिष्टतथा-प्यदर्शनम् ॥ व्यस्तः समस्ताश्च — इन प्रहादिकों में अपने प्रभावा-नुसार उक्त तप आदि गुण नित्य रूप से तथा व्यस्त (द्विः त्रि-चतुक) रूप में और समस्त रूप में रहते हैं । अर्थात् देवादिक प्रहों में ये गुण समस्त रूप में रहते हैं और असुरादि प्रहों में व्यस्त रूप से रहते हैं।

न ते मनुष्येः सह संविशन्ति
न वा मनुष्यान् कचिदाबिशन्ति ।
वे त्वाविशन्तीति वदन्ति मोहात्
ते भूतविद्याविषयादपोह्याः ॥ २२ ॥

देवादयो नाविशन्त—देवादि ग्रहों में तीव तप, दान, वत आदि उरकृष्ट गुण होने से ये मनुष्यों के साथ नहीं बैठते हैं और न तो वे स्वयं मनुष्यों के शरीरे में प्रविष्ट ही होते हैं, किन्तु जो छोग फिर भी अज्ञान से मानवशरीर में इनका प्रवेश मानते हैं उनको भूतविद्या से अनिभज्ञ ही समझना चाहिए॥ २२॥ तेषां यहाणां परिचारका ये कोटीसहस्रायुतपद्मसंख्याः । अस्य्यवसामांससुजः सुभीमा

निशाविहाराश्च तमाविशन्ति ॥ २३ ॥

शरीर यहपरिचारकप्रवेश: — इन देवादिक ग्रहों के जो कोटि (करोड़ों ), सहस्र (हजारों ), अयुत (ठाखों ) और पैश्व (असंख्य ) अनुचर हैं जो कि रक्त, वसा, और मांस का भोजन करते हैं तथा बळवान और रात्रि में इधर उधर घूमते रहते हैं वे मनुष्यों में आविष्ट होते हैं ॥ २३॥

विमर्शः—इन यहीं के अनुचर रक्त, वसा, मांस आदि खाबेवा छे तथा अशुचि होते हैं। इस वास्ते जो व्यक्ति इन्हीं के आचरण वाळा (मद्यमांसभोजी) होता है उसे आक्षान्त करते हैं।

. निशाचराणां तेषां हि ये देवगणसाश्रिताः।

ते तु तत्सत्त्वसंसगोदिशेयास्तु तदञ्जनाः ॥ २४ ॥
देवगणानुचरा देवतुल्याः—हिन निशाचरों के जो अनुचर
जिस देवगणके आश्रित हो के रहते हैं वे भी उन देवगणके सत्त्व
आदि के संसर्ग से उसी देवता के समान छचणों वाले होते हैं ॥

देवप्रहा इति पुनः प्रोच्यन्ते शुचयश्च ये । देववच नमस्यन्ते प्रत्यथ्यन्ते च देववत् ॥ २४ ॥

देवयहसंशा—इन अनुचरों में जो अनुचर पिवत्र होते हैं उन्हें देवयह कहा जाता है। इसीलिये इनको देवता के समान नमैस्कार किया जाता है और देवता के समान ही इनसे स्वाभीष्ट सिद्धि की प्रार्थना भी की जाती है॥ २५॥

विमर्शः—अनेक पुस्तकों में 'शुचयश्च ये' के स्थान पर 'अशुचयश्च ये' ऐसा पाठान्तर है, जिसका तालपं है कि जो अपवित्र होते हैं वे ही मनुष्यों पर आक्रमण करते हैं।

स्वामिशीलिकयाचाराः क्रम एव सुरादिषु । निर्ऋतेर्यो दुहितरस्तासां सप्नुसवः स्मृतः ॥ २६॥ देवमहाणां स्वमावः—देवमहीं के जो अनुचर माने गये हैं

वे अपने स्वामी (प्रभु) के समान स्वभाव, शील और किया बाले होते हैं, तथापि पूर्व में कहा है कि ये रक्त, मांस आदि खाते हैं। इसका करण यह है कि निर्ऋति (राचसों के पिता-मह) की पुत्रियों के ये सन्तान भूत हैं अतप्व इनमें रक्त-मांसादि सेवन करने का स्वभाव कुलपरम्पराप्राप्त है॥ २६॥

विमर्शः—हाराणचन्द्रजी ने इस रलोक को निम्नरूप से लिखा है —स्वर्धमशीलिकयाचारतमा एव सुरादिषु । निऋतियां दृहितरस्तासां सप्रसथाः स्मृताः ॥

सत्यत्वादप्रवृत्तेषु वृत्तिस्तेषां गणैः कृता॥ २०॥

अनुचरग्रहिनः को मनुष्य सत्य, शौच आदि अवार-विचार से अष्ट हो गये हों उनके शरीर में आविष्ट हीकर अपनी जीविका को चलानी चाहिए, ऐसी व्यवस्था देवताओं ने कर दी है।। २७।।

विसर्शः—शास्त्रोक्त सत्य व्यवहारके छोड़ देने से ही इनके गणों की धडुचरवृत्ति बना दी है—ऐसा अर्थ अन्य टीकाकारों ने किया है किन्तु वह अनुपयुक्त है।

हिंसाविहारा ये केचिद् देवभावसुपाश्रिताः। भूतानीति कृता संज्ञा तेषां संज्ञाप्रवक्त्वभिः॥ २८१।

४६ सु॰ द॰

ग्रहाणां भ्तसंज्ञा—जो देवराण की अवस्था को प्राप्त होकर भी हिंसा की इच्छा करते हैं उनकी भूतसंज्ञा संज्ञा बनाने वालों ने की है ॥ २८ ॥

ग्रहसंज्ञानि भूतानि यस्माद्वेत्त्यनया भिषक् । विद्यया भूतविद्यात्वमत एव निरुच्यते ॥ २६॥

भृतिवधानिकिक्तः — वैद्य जिस शास्त्र के वर्णनद्वारा प्रह-संज्ञक भूतों की पहचान कर सकता है, इसी छिये उस विद्या को भृतुविद्या कहते हैं ॥ २९॥

विमर्शः—(१) 'भूतविषा नाम देवासुरगन्धवैयक्षरक्षःपितृपिशा-चनागम्रहाषुपसृष्टचेतसां शान्तिकमैंबिह्नहरणादि महोपशमनार्थम्' (सु. सू. अ. १) (२) भूतिविद्या नाम देवासुरगन्धवैयक्षरक्षःपितृ-नागिपशाचम्रहात्मकानि भूतानि वेत्ति अनयेति, भूतवेशनिराकर-णार्थं विद्येति वा भूतिविद्या। आजकळ हसे (Demmology) कहते हैं।

तेषां शान्त्यर्थमन्विच्छन् वैद्यस्तु सुसमाहितः।

जपे: सिनयमहों मेरार भेत चिकित्सितुम् ॥ ३०॥ ग्रह्मामान्यचिकित्सा—इन देवादि अनुचर प्रहों की शान्ति के लिए वैद्य सावधान चित्त होकर शौच, रनान, ब्रह्मचर्य आदि नियमपूर्वक ओंकारसिहत गायत्री मन्त्र के एक लाख से एक करोड़ तक जप करके यव, तिल और घृत का अग्नि में हवन कर चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करे॥ ३०॥

रक्तानि गन्धमाल्यानि बीजानि मधुसर्पिषी । भच्याश्च सर्वे सर्वेषां सामान्यो विधिष्ठच्यते ॥ ३१ ॥

ग्रहशान्त्यर्थ माल्याचुपहार: — कुङ्कम केशर से वनाया हुआ लाल रङ्ग का गन्ध तथा कनेर के लाल पुष्पों की माला, सर्घप, यव आदि बीज, शहद और घृत एवं लड्डू, जलेबी फीणी आदि नाना प्रकार के मीठे भचय पदार्थों को एक पलाश की पत्तल या दोनों में रखकर चौराहे पर निर्जन ह्थान में उस प्रहानुचर के नाम से बिल देनी चाहिये ॥३१॥

बस्त्राणि गन्धमाल्यानि मांसानि रुधिराणि च । यानि येषां यथेष्टानि तानि तेभ्यः प्रवापयेत् ॥३२॥

इष्टबलिदानम्—जिन देवताओं के लिये जिस प्रकार के अभीष्ट हों उनके लिये वैसे वस्त्र (रक्त, पीत, रवेत, कृष्ण आदि) बलि में रखें तथा गन्ध, मालायें, मांस, रक्त ये भी जिन्हें जैसा अभीष्ट हो वैसा बलि में रखें ॥ ३२॥

•विमर्शः—िकस देवब्रह को कौन सा गन्ध, माल्य और वस्र मांसादि अभीष्ट है यह ज्ञान, वृद्ध-व्यवहार तथा उस प्रह के स्वभाव और छचणों से जाना जा सकता है—'सन्तुष्टः शुचिरिप चेष्टमाल्यगन्धः' इत्यादि। किसी पुस्तक में 'वस्नाणि मधमांसानि क्षीराणि' ऐसा भी पाठान्तर है।

हिंसन्ति मनुजान् येषु प्रायशो दिवसेषु तु । दिनेपु तेषु देयानि तद्भूतविनिवृत्तये ॥ ३३ ॥

वस्नादिबलिंप्रदानकालः — जो प्रह जिस दिन मानव को आक्रान्त करता है उस दिन उस प्रह की शान्ति के लिए बिक वस्नादि का उपहार देना चाहिए॥ ३३ ॥

देवप्रहे •देवगृहे हुत्वाऽग्नि प्रापयेद्विलम् । कुशस्वस्तिकपूपाज्यैच्छत्रपायससम्भृतम् ॥ ई४ ॥ बक्षदानार्थं देवस्थानम्—प्रत्येक देवप्रह में अप्रि का चृतः

तिल, यवादि से हवन करके बिल देनी चाहिये। बिलिकमें में प्रथम नीचे कुश का आस्तरण बिलाकर उसके ऊपर यूव-चूर्ण, अबीर, गुलाल आदि से स्वस्तिकचिह्न बनाकर उस पर पूप (मालपूए या पुढले), घृत, छुत्र और दुग्ध में पक चीर रखकर बिल देनी चाहिए॥ ३४॥

असुराय यथाकालं विद्ध्याच्चत्वरादिषु ।
गन्धर्वस्य गवां मध्ये मद्यमांसाम्बु जाङ्गलम् ॥३४॥
विभिन्नविक्त्यानानि—असुर नामक देवप्रह के लिये
सन्ध्या के समय में चौरास्ते पर बिल देनी चाहिए तथा
गन्धवप्रह की ज्ञान्ति के लिये मद्य, जङ्गली पशु-पिच्चयों के
मांस और जल इन्हें एक मिट्टी के नये सकोरे में भरकर बिलकर्म के लिये गोज्ञाला के मध्य में रख देवें ॥ ३५॥

विमर्शः — कुछ लोग 'मयमांसाम्युजाङ्गलम्' इसके स्थान पर 'मयमांसाम्युजाकुलम्' ऐसा पाठान्तर मानते हैं। वहाँ पर मद्य, मांस तथा अम्बुज अर्थात कमलोश्पलादि ऐसा अर्थ करना चाहिये, क्योंकि गन्धवों को पुल्प प्रिय होते हैं।

हृद्ये वेश्मिन पक्षस्य कुल्माषासृक्सुरादिभिः। अतिमुक्तककुन्दाञ्जपुष्पेश्च वितरेद्वलिम् ॥३६॥ यक्षाय बिल्दानम्—यच्चप्रह की शान्ति के लिये हृद्य की प्रिय लगने वाले सुन्दर मकान में कुश्माष अर्थात् यव की पिष्टी से बनाये हुए पदार्थ अथवा अर्थस्वन्न यव तथा रक्त,

पिष्टी से बनाये हुए पदार्थ अथवा अर्धस्वन्न यव तथा रक्त, सुरा और अन्य भच्य पदार्थ एवं अतिमुक्तक (माधवीलता) के पुष्प, कुन्द के पुष्प और अब्ज (कमल) के पुष्प इन सभी को पुक्त नये सकोरें में या शराव में भरकर बलि देनी चाहिए ॥३६॥

नद्यां पितृप्रहायेष्टं कुशास्तरणभूषितम्। तत्रैवोपहरेचापि नागाय विविधं बलिम्।।३७॥

पितृ-नागमहबिलदानम् पितृमह के दोष से मुक्त होने के लिए नहीं के किनारे पर दर्भ का विछीना विछाकर उस पर यद, तिल और गुड़ आदि की विल देनी चाहिए। इसी मकार नागमह की शान्ति के लिए भी नदी के किनारे पर ही अनेक प्रकार की विल देनी चाहिए। अर्थात् गुड़, मधु तथा मध्वाशय और दुग्धपक चीर आदि की बिल देवें ॥३७॥

चतुष्पये राक्षसस्य भीमेषु गहनेषु वा । शुन्यागारे पिशाचस्य तीत्रं बलिमुपाहरेत्।।३८।।

राष्ठसिवशाचयोवेळिदानम्—राजसग्रह की शान्ति के छूरे गाँव के चौरास्ते पर अथवा अत्यधिक वृचों वाले निविद् या बीहर जक्ष्लों में जाकर विल देनी चाहिए। इसी प्रकार पिशाच ग्रह-की शान्ति के लिये टूटे-फूटे शून्य मकान में तीव पदायों जैसे कच्चा मांस या पके मांस का शोरवा और मध की बिल देनी चाहिए॥ ३८॥

पूर्वमाचिततेर्मन्त्रैभूतविद्यानिदर्शितैः।

न शक्या बिलिभिजेंतुं योगैस्तान् समुपाचरेत् ॥३६॥
मन्त्रविष्ठस्यामकामे उपायाः सुश्चत स्त्रस्थान के अग्रोपहरणीय नामक पाँचवें अध्याय में कहे हुए मन्त्र तथा अन्य
तन्त्रों में भी भूतिविद्या के विषय में कहे हुए मन्त्रों में प्रयोग
करने से तथा इस अध्याय में किले हुए विविध प्रकार के
बिलिदान कमें से भी यदि इन ग्रहों की संशमन न हो तो
वषयमाण ध्रीनादि योगों का प्रयोग करना चाहिए॥ ३९॥

अजर्क्षचर्मरोमाणि शल्यकोल्क्क्योस्तथा ।
हिङ्का मूत्रर्ज्ज बस्तस्य धूममस्य प्रयोजयेत्।।
एतेन शाम्यति क्षिप्रं बलवानिप यो प्रहः॥४०॥
अजादिरोमधूपनम् — बकरा क्षौर रीक्ष के चर्म तथा रोम

अजादिरोमधूपनम् — बकरा और रीछ के चम्ने तथा रोम एवं शक्छकी (सेह्र) के कण्टकयुक्त रोम तथा उत्छ की पूँछ के बाल या चमें और रोम एवं हिंग तथा 'बकरे का मूत्र इन सब दृग्यों को समान प्रमाण में लेकर खाण्डने योग्य की खाण्ड कर चूर्ण कर लें तथा बकरे के मूत्र में जोटकर ग्रहजुष्ट रोगी के पास अग्नि में धूप देने से बलवान् ग्रह का आवेश भी शीघ्र शान्त हो जाता है।। ४०।।

गजाह्वपिष्पलीमूलव्योषामलकसर्षपान् । गोधानकुलमार्जारऋष्यपित्तप्रपेषितान् ॥

नस्याभ्यञ्जनसेकेषु विद्ध्याद्योगतत्त्ववित् ॥ ४१ ॥

प्रहोपशान्तये नस्याञ्जनसेकाः ,गजपीपल, पिपलामूल, सोंठू,

मरिच, पिप्पली, आँवले, सरसों इन्हें समान प्रमाण में लेकर

खाण्ड कूट कर चूर्णित कर गोधा, नङ्ल (नेवला), मार्जार
(विडाल) और ऋष्य (नीलाण्ड सृग) के पित्त से क्रमशः
भावित कर खरल करके सुखा कर शीशी में भर देवें। इस
चूर्ण को नस्य, अभ्यञ्जक और सेक में प्रयुक्त करने से प्रहदोष
की शान्ति होती है।। ४१॥

खराश्वाश्वतरोळ्ककरभश्वश्वगालजम् । पुरीषं गृध्रकाकानां वराह्नस्य च पेषयेत् ॥ बस्तमूत्रेण तत्सिद्धं तैलं स्यात् पूर्ववद्धितम् ॥४२॥

खराश्वादिपुरीषसिद्धतैकम् — ग्रधा, घोड़ा, खच्चर, उत्त् , ऊँट, कुत्ता, गीद्द , (श्वगाळ), गिद्ध और कौ आ तथा स्कर इन सबके मळ को समान प्रमाण में छेकर परश्वर पर पीसकर करक बना छें। फिर करक से चतुर्गुण तैळ तथा तैळ से चतुर्गुण बकरे का मूत्र छेकर सबको एक कळईदार अगोने (पात्र) में भर कर तैळावशेष पाक कर छें। इस तैळ को पूर्वंवत् अर्थात् नस्य, अश्यक्ष, सेक आदि रूप में प्रयुक्त करने पर उन्माद, अपस्मार आदि बाधायें नष्ट होकर रूगण मानव का हित होता है।। ४२॥

शिरीषबीजं तशुनं शुण्ठीं सिद्धार्थकं वचाम् । मिद्धाष्टां रजनीं कृष्णां बस्तमूत्रेण पेषयेत् ॥ वर्त्यश्रह्यायाविशुष्कास्ताः सपित्ता नयनाकजनम् ॥४३॥

यहजुष्टे-शिरीपादिवर्तिः—सहजन के बीज, जहसुन की गिरी, सींठ, सफेद सरसों, वचा, मजीठ, हरिद्रा और पिष्पली इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्ड-कूट के चूर्णित कर न्तरल में डाल कर वकरे के सूत्र के साथ भावित कर तीन घण्टे पर्यन्त घेंदें। पश्चात् पञ्चिपत्त से भावित कर तीन घण्टे तक वींट के यव क्री आकृति की वर्तियाँ बना के छाया में सुखाकर शीशी में भर देवें। इस वर्ति को गुलाबजल या पानी में घिस कर नेत्र में अक्षित करने से समस्त प्रहवाधा नष्ट होती है।

नक्तमालफलं व्योधं मूलं श्योनीकृष्टित्वयोः । हरिद्रे च कृता वर्त्यः पूर्ववन्न्यनाञ्जनम् ॥४४॥ प्रश्लुष्टे नक्तमालादिवतिः —करक्ष फल की मींगी, सींठ, मस्नि, पिप्पली, सोनापाठा की जड़, बिख्व की जड़, हरिद्रा

883

11

म

की

रू

ुं€

और दार हिरदा। इन सबको समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट कर चूर्णित करके मूर्ववत् अर्थात् बकरे के मृत्र में भावित करके तीन घण्टे तक घोटकर पश्चात् पञ्चपित्त से भावित कर खरल करके यव के प्रमाण की वर्तियाँ बना के शीशी में भर देवें। इन वर्तियों को गुलावजल या साधारण जल में घिसकर नेत्रों में आक्षने से ग्रहदोप नष्ट होते हैं॥ ४४॥

सैन्धवं करुकां हिङ्ज वयःस्थाञ्च वचामिप । ये ये प्रहा न सिध्यन्ति सर्वेषां नयनाञ्जनम् ॥ ४४॥

ग्रहदोपे सैन्यवादिवतिः — सैन्धव छवण, कुटकी, हिंग, गिलोय और वचा इन्हें समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट कर चूर्णित करके दकरे के मूत्र के साथ तीन दिन तक खरल करके पश्चात मञ्जली के पित्त के साथ भावित कर खरल करके पश्चात मञ्जली के पित्त के साथ भावित कर खरल करके यव के आकार की वर्तियाँ बना कर छाया छ क कर शीशी में भर देवें। इस वर्ति की पानी में धिस कर नेत्रों में अञ्चन करने से अन्य उपचार से जो-जो ग्रह शान्त न होते हों ने इससे शान्त हो जाते हैं। ४५॥

पुराणसिर्पर्लेशुनं हिङ्कु सिद्धार्थकं वचा। गोलोमी चाजलोमी च भूतकेशी जटा तथा॥४६॥ कुक्कुटा सर्पगन्धा च तथा काणविकाणिके। बज्रप्रोक्ता वयःस्था च श्रृङ्की बोहनविल्लिका॥४०॥ अर्कमूलं त्रिकटुकं लता स्रोतोजमञ्जनम्।

•नैपाली हरितालक्ष रक्षोब्ना ये च कीर्तिताः ॥४६॥ सिंहव्यावर्क्षमाजीरद्वीपिनाजिगवान्तथा । श्वाविच्छल्यकगोधानामुष्ट्रस्य नकुलस्य च ॥४६॥ विट्त्वप्रोमवसामूत्ररक्तपित्तनखादयः । अस्मिन् वर्गे भिषक् कुर्व्यात्तैलानि च घृतानि च ॥४०॥ पानाभ्यञ्जनैनस्येषु तानि योज्यानि जानता । अवपीडेऽञ्जने चैव विद्ध्याद् गुटिकीकृतम् ॥४१॥

विद्धीत परीषेके कथितं चूर्णितं तथा । उद्धलने, श्लद्दणपिष्टं प्रदेहे चावचारयेत् ॥४२॥ एष सर्वविकारांस्तु मानसानपराजितः।

हन्यादल्पेन कालेन स्नेहादिरापि च क्रमः॥४३॥ सर्वग्रहदोषे ल्घुनादिवर्गसिद्धं सर्पिः -दस वर्षं का पुराण घी, लहसुन, हिंग, श्वेत, सरसों, बन्बा, दूर्वा, श्वेत दूर्वा, जटा-मांसी ( भूतुकेशी ), जटा ( गन्धमांसी ), कुक्कुटशिम्बी, सपैगन्धा, (वर्ज़ा में होने वाली छत्राकी), काणविका, (काक्रोली), आणिका (चीर काकोली), बजप्रोक्ता (बज्रकन्द) वयस्था (गुद्ध्ची), काकडासीङ्गी, मोहनविष्ठका (वटप-त्रिका ), आकडा को जड़, सीठ, मरिच, पिप्पली, फूल्बियकु, स्रोतोऽञ्जन, मनःशिला (नेपाली), हरताल स्वेत सर्पपादिक रसोध्न द्रव्य एवं शेर, व्याघ्र, ऋस (भाल्,), वनबिलाव (मार्जार), द्वोपी (चीता), वाजी (घोड़ा) और गाय, श्वावित् (सेही), श्र्व्यक (वश्रश्रत्यक या बड़ी सेह), गोह, ऊँट और नेवली इनकी विष्टा, खचा, रोम (बाल), वसा (चरवी), मूत्र, रक्त, पित्त और नख आदि सबको समान प्रमाण में लेकर खाण्ड कूट के करक बना लें। इस तरह बना यह करक ४ पल तथा तिल तेल अथवा धृत १ प्रस्थ ( १६ पळ ) एवं सम्यक्पाकार्थ जळ ४ प्रस्थे मिळा कर तेळ या घृतावशेप पाक कर छेवें। विज्ञ वेद्य इस तेळ या घृत को पान, अभ्यङ्ग और नस्य में प्रयुक्त, करे। उसके अतिरिक्त इस वर्ग की पुराणसिंप से छेकर नख पर्यन्त औषिधयों से गुटिका बना कर उससे अवपीइन नस्य और अक्षन करे। इसी प्रकार इन औषधियों के काथ से राग के शरीर का सिञ्चन तथा चूर्ण बना के उसका शरीर पर उवटनै या छिड़कन ( डस्टिङ्ग ) करना चाहिये। इसी प्रकार इस क्यों की इन औषधियों को पानी के साथ पत्थर पर पीस कर चटनी के समान करके रुग्ण के शरीर पर प्रदेह के रूप में प्रयुक्त करें। यह योग मन की विकृति से उत्पन्न होने वाले उन्माद, अपस्मार एवं ग्रहदोषादि सर्वं विकारी को नष्ट करता है। इस गण को अपराजित गण कहते हैं। अर्थात् यह गण रोगों से पराजित न होकर उन्हें ही थोड़े ही समय में नष्ट कर देता है। इस गण की औषधियों के सेवन के पूर्व या पश्चात् अथवा कभी साथ में स्तेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन और बहित का भी प्रयोग करना चाहिए ॥ ४६-५३ ॥

विमर्शः - पुराणघृतलक्षम् - 'दशवर्षोषितं ह्याज्यं प्रोच्यते बुधैः'। चरकेऽपि-विशेषतः पुराणख घृतं तं पाययेद्भिषक् । उत्रज्ञन्धं पुराणं स्याद्दशवर्षस्थितं घृतम् ॥ लाक्षारसनिभं शीतं ति सर्वेग्रहापहम् । मेध्यं विरेचनेष्वग्रयं प्रपुराणमतः परम् ॥ नासाध्यं नाम तस्यास्ति यत्स्याद्वर्षशतस्थितम्। दृष्टं स्पृष्टमथात्रातं तिद्ध सर्वेग्रहापहम्॥ (च॰ चि॰ अ॰९) लशुनम् अर्यात् लशति मिनत्ति रोगानिति लशुनम् । सिद्धार्थकः सिद्धप्रयोगारम्म-करवात, श्वेतसर्वपः सिद्धार्थक उच्यते। गोलोमी = दूर्वा, अज-लोमी = श्वेत द्वां, सर्पगन्धा = वर्षासु छत्राकारा । काणविकाः णिके काकोलीचीरकाकोल्यौ । कुछ लोग 'तथा काणविकाणिके' इस पाठ में तथा के स्थान पर 'तिक्ता' और 'विकाणिके' के स्थान पर 'विषाणिके' ऐसा पाठान्तर मानते हैं, ऐसे पाठान्तर में तिका से कदतुम्बी तथा विषाणिक से मेषश्रङ्गी का अर्थ ग्रहण करना चहिए। वज्रप्रोक्ता=वज्रकन्दः, कुछ लोग इसका स्तुही अर्थ प्रहण करते हैं। एवख कुछ आचार्य वज्र-प्रोक्ता के स्थान पर 'ऋष्यप्रोक्ता' अर्थ करते हैं, जिससे श्वतावरी का प्रहण होता है। स्रोतोऽअनम् - यह पर्णसा नदी अथवा सिन्धु नद् के आसपास की खानों में होता है। स्रोतोञ्जनलक्षणम् —वस्मीकशिखराकारं रूपे नीकोत्पल्यति । स्रोतो Sअनं प्रशंसन्ति तच प्रत्यक्षने हितम् ॥

न चाचौक्षं प्रयुञ्जीत प्रयोगं देवताप्रहे। ऋते पिशाचादन्यत्र प्रतिकूलं न चाचरेत्। वैद्यातुरौ निहन्युस्ते भुवं कुद्धा महौजसः।। ४४॥

देवग्रहे अचौक्षप्रयोगनिषेषः — देवादि ग्रह के द्वारा आकान्त होने पर अग्रुद्ध (अपिवत्र ) वस्तुओं का प्रयोग निषद्ध कर देना चाहिए। किन्तु पिशाच ग्रह को छोड़कर अन्य ग्रहों में प्रतिकूळ (अपिवत्र ) वस्तुओं का उपयोग न करें। क्योंकि अनुचित या अपिवत्र वस्तुओं के प्रयोग से ये महान् ओजस्वी देवादिग्रह कुद्ध हो के निश्चय ही वैद्य और रोगी दोनों को मार डालुते हैं॥ ५४॥

विमर्शः—चरकान्धर्य ने देवर्षि, पितृप्रह शन्धर्वप्रहों के लिये तीचग अञ्जन तथा क्रुरकर्म वर्जित किने हैं—देवर्षि पितृगन्धवेंरुन्मत्तस्य तु बुद्धिमान्। वर्जयेदअनादीनि तीक्ष्णानि क्रूरकर्मं च ॥ सपिष्पानादि तस्येह मृदु मैषज्यमाचरेत्। पूजां •वन्युपहारांश्च सन्त्राअनविधींस्तथा॥ शान्तिकर्मेष्टिहोमांश्च जपस्व-स्ययनानि च । वेदोक्तान् नियमांश्चापि प्रायक्षित्तानि चाचरेत्॥ (च० च० अ० ९)

हिताहितीये यचोक्तं नित्यमेव समाचरेत्। ततः प्राप्स्यति सिद्धिश्च यशश्च विपुलं भिषक् ॥४४॥ इति सुश्चतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते भूतिबद्धा-तन्त्रेऽमानुषोपसर्गप्रतिषेधो नाम (प्रथमो-ऽध्यायः, आदितः) षष्टितमोऽध्यायः॥ ६०॥

अह्जुष्टे हिताहार।दिसेवनोपदेशः—हिताहितीय अध्याय में जो आहार-विहार का उपदेश दिया है उसे नित्य ही पालित करने से लाभ होता है। उसी के अनुसार आहार तथा विहार करने से रोगी रोगनाशन रूपीं!सिद्धि तथा वैद्य विपुल यश को प्राप्त करता है॥ ५५॥

विमर्शः-हिताहितीय-सु० स्० अ० २० में शरीर के लिये हितकर तथा अहितकर द्रव्यों (पदार्थों ) का वर्णन किया है। वहाँ पर हिताहित की दृष्टि से द्रन्यों के तीन भेद किये गये हैं-(१) अपने स्वभाव तथा संयोगवश एकान्त हितकारक द्रव्य जैसे जल, घृत, दुग्ध, और चावल आदि ये द्रव्य जन्म से ही हितकारैक होते हैं। अन्य भी जैसे ठाठ शालि, षष्टिक, शेहूँ आदि । मांसों में प्ण, हरिण, कुरङ्ग, कपोत, छावा, तीतर, कपिक्षछ का मांस इत्यादि । दार्छों में मूंग, मटर, मसूर, चना, अरहर आदि। शाकों में चिल्ली, वास्तूक, करेळा, जीवन्ती, चोळाई । स्नेहों में गोघृत, ळवणों में सैन्धव छवण, फर्छों में दाहिम ये सर्व प्राणियों के छिये सामान्यतया अत्यन्त पथ्य माने जाते हैं। चरकाचार्य ने भी लिखा है — 'छोहितशालयः शुक्रधान्यानां पथ्यतमरवे श्रेष्ठतमाः मुद्गाः शमीधाः न्यानाम्, सैन्थवं लब्रणानाम्, जीवन्तीशाकं शाकानाम् , ऐणेयं मृगः मांसानाम्, लावः पक्षिणाम्, गन्यं सपिः सपिषाम्, ( चरक )। अन्यच सुश्रुते - तथा ब्रह्मचर्यनिवातशयनोष्णोदकस्नाननिशास्वपनः ब्यायामारचैकान्ततः पथ्यतमाः' (सु० स्० अ० २०)। (२) प्रकान्तअह्तिकारकद्रव्याणि—दहनपचनमारणादिषु प्रवृत्तानि अग्नि-क्षारविषादीनि, संयोगीदपराणि विषतुल्यानि भवन्ति मधुसर्पिष्ट्रो-मेंधुमतस्यपयसाञ्च संयोगः। दो हितकर पदार्थों के संयोग से जब तीसरा अहितकर पदार्थ वन जाय उसे संयोगविरुद्ध (Chemically incompatible) पदार्थ कहते हैं। संयोग की महिमा विचित्र है-योगादि विषं तीक्ष्णमुत्तमं भेषजं भवेत । भेषजं वापि दुर्युंक्तं तीक्ष्णं सम्पद्यते विषम् ॥ (३) एकान्तिहता-हितद्रव्यन्तु-यद्वायोः पथ्यं तिवत्त्तस्यापथ्यमिति, अ्रथात् हिताहित द्रव्य वे हैं जो सेवन करने पर शरीर के एक अङ्ग पर हितकर और दूसरे अङ्ग पर अहितकर परिणाम एक हैं। समय में किया करते हैं। कुछ छोग 'हिताहितीये' के स्थान में 'हिता-हितञ्ज' ऐसा पाठान्तर मानकर सुश्रुत स्त्रस्थान के व्रणिती-पासनीय नामक १९ वें अध्याय में कहे हुए हितकारक आहार-विहारों का सेवन तथा अहितकारक आहार-विहारों का परिवर्जन करना चाहिए। एवं सुश्रुत स्त्रस्थान के

हिताहितीय नामक २० वें अध्याय में जो हितविधान हैं उनका नित्य आचरण तथा अहित का पीरवर्जन करना चाहिए।

इति सुश्रुतसंहिताया उत्तरतन्त्रेऽमानुषोपसर्गप्रतिषेधो नाम षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥

on annous

## एकषष्टितमोऽध्यायः

अथातोऽपस्मारप्रतिपेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २॥

अब इसके अनन्तर यहाँ से अमस्मारप्रतिपेध नामक अध्याय का व्याख्यान करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तीर ने कहा है ॥ १-२ ॥

विमर्शः—अमानुदीपसर्ग-प्रतिपेधाध्याय के अनन्तर मनःप्रदृष्टिसामान्य-साधर्म्य होने से तथा प्रहचिकित्सा का विधान अपस्माररोग में भी हितकारी होता है, इसलिए अमानुषोपसर्गप्रतिषेधाध्याय के पश्चात् अपस्मारप्रतिषेधा-ध्याय प्रारम्भ किया जाता है। चरकाचार्य ने तथा माधवकार ने उन्माद के अनन्तर अपस्मार का पाठ लिखा है।

स्मृतिर्भूतार्थविज्ञानमुपश्च परिवर्जने ।

अपस्मार इति प्रोक्तस्ततोऽयं व्याधिरन्तकृत् ॥ ३ ॥ अपस्मारनिरुक्तः — स्मृति शब्द का अर्थ भूतार्थं ( व्यतीत्

एवं अनुभव में आये हुए विषय ) का विज्ञान या स्मर्ण करना होता है तथा अपशब्द की गमनार्थ या परिवर्जन अर्थ होता है, एवं इन दोनों शब्दों का संयुक्तार्थ स्मृतिविनाश है। इस रोग में रोगी अग्नि और जलादि के स्पर्श और प्रवेश के हानिकारक ज्ञान का विस्मरण कर देने से उनमें गिर जाता है, जिससे उसका अन्त (मरण) हो जाता है। इसीलिए इस ब्याधि का नाम अपस्मार रखा है॥ ३॥

विमर्शः - अपस्मारः - 'अपशब्दो गमनार्थः, स्मारः स्मरणम्, अपगतः स्मारो यस्मिन् रोगे सोऽपस्मारः' ( डल्हणः )। 'बीती हुई घटना के ज्ञान का ही दूसरा नाम स्मृति है और इसके विनाश को हैं। अपस्मार कहते हैं। चरकाचार्य ने भ्री स्मृति के नाश को ही अपस्मार माना है —'स्मृतेरवगमं प्राहुरपस्मारं भिषग्विदः । तमःप्रवेशं वीमस्त्रचेष्टं धीसत्त्वसंग्लवात् ॥' ( च० चि० अ॰ १॰ ) वस्कुतः स्मृति से ज्ञानसामान्य का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में भूत एवं वर्तमान सब प्रकार के ज्ञानों कьलोप हो जाता है । इसी आशय से चरकाचार्य ने अपस्मार की सामान्यपरिभाषा करते हुए लिखा है कि 'अपस्मारं पुनः स्मृतिबुद्धिसस्वसंप्ळवाद् बीमरसचेष्टमावस्थिकं नमः -प्रवेशमान्वक्षते' ( च॰ नि॰ अ॰ ८ ) स्मृति, बुद्धि तथा मन के कार्यनाँशको ही अपस्मार कहते हैं, जिसमें रोगी के मन, आत्मा और शुरीर में तम का प्रवेश हो जाने से स्मृति, बुद्धि और मन इनका संप्छव (प्रछय या विछोप) हो जाता है तथा वह हस्त, पाद तथा सुख से वीभत्स चेष्टाएँ करने लगता है। मूच्छां, संब्यास आदि रोगों में, जो संज्ञानाश होता है वह अपस्मार से कुछ भिन्न होता है। अपस्मार यह भी एक मानस रोग है। इसमें भी उन्माद के समान मस्तिष्क में कोई प्रत्यच विकृति दृष्टिगोचर नहीं होती।

ज्ञान के विनाश की दृष्टि से तो यह उन्माद के सदश ही है, किन्तु उन्माद में बुद्धिविश्रम हो जाता है, जिससे रोगी देखता या सुनता हुआ भी उसके यथार्थ तस्व को ग्रहण करने में असमर्थ रहता है। उन्मादग्रस्त व्यक्ति वातें करता है, किन्तु सँव असम्बद्ध । इसी प्रकार वह खाता भी है, परन्तु उसके स्वाद का ज्ञान उसे प्रायः नहीं रहता। अपस्मार का दोगी प्कद्य बेहोश हो जाता है। वह ज्ञान के अतिरिक्तः किसी प्रकार की किया भी नहीं कर सकता। इस प्रकार उन्माद में बुद्धिविश्रम और अपस्मार में बुद्धि नाश होता है। अपस्मार का दौरा आवस्थिक एवं किञ्चिरकालावस्थायी ही होता है। इसके दौरे का समय भी प्रायः निश्चित होता है। यह वात उन्माद का दौरा आवस्थिक न होने के साथ-साथ स्थायी स्वरूप का भी होता है। यह रोग चिन्ता, काम, कोध, शोक तथा उद्देग जैसे मानसिक कारण एवं शिरोऽ भिवात, अथवा मस्तिकावरण्योथ ( Meningitis ), मस्तिष्क-गत रक्तसाक तथा महितकार्द्धंद जैसे शारीरिक कारणों से सन्त-गुण की हीनता एवं रज और तम की प्रवलता होने पर उत्पन्न होता है। स्वभावतः दुर्वल मनवाले मनुष्यों में यह अधिक पाया जाता है। उपर्शुंक्त कारणों से प्रकुपित हुये दोष मस्तिष्क, मस्तिष्कगत इन्द्रियाधिष्ठानी तथा वातनादियी में आश्रित होकर अपस्मार को उत्पन्न करते हैं।

मिथ्याऽतियोगेन्द्रियार्थकर्मणामिसेवनात् । विरुद्धमितनाहारविहारकुपितैर्मतैः ॥ ४ ॥ वेगनिमहशीलानामहिताशुचिभोजिनाम् । रजस्तमोऽभिभूतानां गच्छताक्च रजस्वलाम् ॥ ४ ॥ तथा कामभयोद्देगक्रोधशोकादिभिर्भृशम् । चेतस्यभिहते पुँसामपस्मारोऽभिजायते ॥ ६ ॥

अपस्मारोत्पत्तिहेतुः—इन्द्रियों के अर्थ (शब्द स्पर्श रूप रस गन्धादि) का तथा कायिक, वाचिक और मानसिक कमों का मिथ्यायोग, अयोग और अतियोग के सेवन करने से तथा हिताहितीय-अध्याय में कहे हुए संयोगादिविरुद्ध आहार के सेवन करने से एवं पृति (दुर्गन्ध्रत), द्विष्ट (दूपित), अमेध्य (अपवित्र) और पर्युपित (वासी) ऐसे मिलन आहार के सेवन करने से तथा मिलन विहार करने से छुपित हुए वात, पित्त और कफ तथा रजोगुण और तमोगुण क्यों मलों से एवं मल-मूत्रादि अधारणीय वेगों के धारण करने के स्वभाववाले पुक्ष और अहित तथा अपवित्र भोजन करनेवाले मनुष्य तथा रजोगुण और तमोगुण की विक्रित्त से व्याप्त देह तथा मनवाले, मनुष्य, एवं रजस्वला क्षी के साथ संभोग करनेवाले पुरुषों के काम, भय, उद्देग, क्रोध और शोक आदि करने से चित्त (मन) के दूपित होने पुर अपस्मार शोग उत्पन्न होता है ॥ ४-६॥ ॰

विमर्शः—मिध्यातियोग के मध्य में अग्रेशशब्द छुप्त
हुआ होने से इन्द्रियों का अथों के साथ कायिक वाचिक
और मानसिक कमों का, मिध्यायोग, अयोग और अतियोग
ऐसा अर्थ होता है। वाचस्पति ने शब्दादियों के मिध्यादि
योग निम्नरूप से छिखे हैं—(१) जैसे परुप, इप्टिनाश
आदि का अवण मिध्यायोग; पटह, भेरी, मृदङ्गों का अतिशब्द
अवण अतियोग और सर्वशोऽअवण शब्द का अयोग कहलाता

है। (२) शीतादि स्पर्शों का वपरीत्यरूप से उपसेवन अथवा अभिघात, भूत और अशुचि पदार्थों का संस्पर्श मिध्यायोग; अधिक मात्रा में शीत, उष्ण आदि स्पृश्य तथा स्नान, अभ्यङ्ग आदि का अतिसेवन अतियोग एवं सर्वशोऽसेवन स्पर्शं का अयोग कहलाता है। (३) अतिविकृतादि दर्शन अथवा अत्यन्त सूचम पदार्थों का दर्शन मिथ्यायोग, अत्यन्तु तेजस्वी वस्तुओं का अतिदर्शन और सर्वथा अनवलोकन रूप का अयोग कहलाता है। (४) अयोग्य रसी का आस्वादन मिथ्यायोग; रसी का अधिक आस्वादन अतियोग तथा रसों का अनास्वादन रसनेन्द्रिय का अयोग कहलाता है। (५) पृति, पर्युपित और दुर्गन्धित वस्तुओं का सुँघना मिथ्यासोग; अत्यन्त तीचणादि गन्धों का अधिक आञाण अतियोग एवं सर्वशोऽञ्राण गन्धेन्द्रिय का अयोग कहलाता है। कर्मादिमिथ्याऽयोगाति-योगा:- व्यायामादिक कायिककर्म का निषिद्धकाल में सेवन कर्म का मिथ्यायोग; अतिसेवन अतियोग और सर्वशोऽसेवन अयोग कहळाता है। परुप (कठोर) तथा अनृत ( झूठ ) भाषण वाचिक कर्म का मिथ्यायोग; अधिक वाचन अतियोग एवं सर्वथा मौन रहना वाचिककर्म का अयोग कहलाता है। इसी प्रकार शोकादिचिन्तन रूप मानसकमें का मिथ्यायोग, अतिमात्रचिन्तन अतियोग एवं सर्वथा अचिन्तन मानसकर्म का अयोग कहलाता है। मला:--मलिनीकरणा-न्मला:-मिथ्या आहार तथा विहार से घटकर या बढ़कर वात, पित्त और कफ ये शारीरिक दोष तथा रजोगुण और तमोगुण ये मन के दोष देह को और मन को मिलन कर देते हैं, इसिळिये इन्हें मळ कहा जाता है। चरकाचीय ने अपस्मार की निम्नरूप से सम्प्राप्ति लिखी है-'त एवंविधानां तद्यथा - रजोस्तमोभ्यामपहतचेत-क्षिप्तमिनिवर्तन्ते, सामुद्धान्तविषमबहुदोषाणां समलविकृतोपहितानि अशुचीनि अभ्य-वहार जातानि वैषम्ययुक्तेनोपिविधनोपयुक्षानानां तन्त्रप्रयोगमपि च विषममाचरतामन्याश्च शरीरचेष्टा विषमाः समाचरतामत्यप-क्षीणदेहानां वा दोषाः प्रकुपिताः रजस्तमोभ्यामुपइतचेतसामन्त-रात्मनः श्रेष्ठतममायतनं द्द्वयमुपस्त्य पर्यवितिष्ठन्ते तथेन्द्रियायतः नानि च तत्र तत्र चावस्थिताः सन्तो यदा इदयभिन्द्रियायतनानि चेरिताः कामकोधमयलोममोइइपंशोकचिन्तोद्देगादिभिभूयः सइ-साडिभपरयन्ति तदा जन्तुरपरमरित' ( च० नि० अ० ८ ) विषम चेष्टा से महितब्क में विकृति उत्पन्न करनेवालो सम्पूर्ण जारीरिक क्रियाओं का प्रहण करना चाहिए। यहाँ पर हृदय शब्द से मस्तिष्क का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वही मन तथा अन्य इन्द्रियों का अधिष्ठान है-प्राणाः प्राणभूतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च। तदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिर इत्यभिषीयते ॥ सिद्धत एवं प्रकुपित दोषों को जब काम, क्रोध, आदि किसी भी उत्तेजक कारण का आश्रय मिल जाता है तभी अपस्मार की अवस्था भी उत्पन्न हो जाती है। चरकाचार्य ने अपस्मार के कारणों में अनेक दोषों के उन्मार्गगामी होने पर तथा अहित और अपवित्र भोजन करने से एवं रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा मन के आक्रान्त होने पर और हृद्य के दोषजुष्टहोने पर एवं चिन्ता, काम, भय, कींध, शोक और उद्वेगादिक से मन के अभिहत होने पर मनुष्यों को अपस्मार रोग होता है-विभान्तबहुद पाणामहिताश्चिमोजनात । रजस्त-मोभ्यां विहते सत्त्वे दाषावृते हृदि ॥ चिन्ताकामसयकोव-

शोकोद्देगादिभिस्तथा। मनस्यभिद्दते नृणामपस्मारः प्रवर्तते॥ (च० चि० अ० १०)

हत्कम्पः शून्यता स्वेदो ध्यानं मूच्छी प्रमूढता।
 निद्रानाशश्च तस्मिस्तु भविष्यति भवन्त्यथ।। ७।।

अपस्मार पृवंरूपम् — हृद्य में कम्पन तथा शून्यता की प्रतीति, शरीर से पसीने का निकलना, किसी भी ध्यान में मझ रहना, कभी-कभी मूच्छों का उत्पन्न होना, अत्यधिक संज्ञा का नाश (प्रमूढ़ता) और निद्रा का नष्ट होन्ना, होने वाले अपस्मार में ये पूर्वरूप के लच्चण होते हैं॥ ७॥

विमर्शः—तस्येमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति—तद्यथा—भृग्युदासः सन्तमक्ष्णोर्वे कृतमञ्चरश्रवणं, लालासिंघाणप्रस्रवणमनन्नामिलक्षण मरोचकाविपाकी, दृदयग्रहः, कुक्षेरायोपो दौर्वर्यमस्थिभेदोऽङ्गमदों मोइस्तमसो दर्शनम्. मृच्छां, भ्रमश्राभीक्षणन्न स्वप्ने मदनत्तंनपीडनः वेपशुन्यथनव्यधनपतनादीन्यपरमारपूर्वरूपाणि भवन्ति, तत्रोऽनन्तर-मपरमाराभिनिर्वृत्तिरेव। (च० नि० अ०८) अपस्मार के आधुनिक दृष्टि से निम्न पूर्वरूप होते हैं — इनमें बेचैनी, सुधानाश्रा, शिरःशूल, वलहानि तथा निद्राधिक्य मुख्य हैं।

संज्ञाबहेषु स्रोतःसु दोषव्याप्तेषु मानवः।
रजस्तमःपरीतेषु मूढो भ्रान्तेन चेतसा।। ५।।
विक्षिपन् हस्तपादं च विजिद्धभूविंलोचनः।
दन्तान् खादन् वमन् फेनं विवृताक्षः पितेत् क्षितौ।।
अल्पकालान्तरञ्जापि पुनः संज्ञां लभेत सः।
सोऽपस्मारं इति प्रोक्तः स च दृष्टश्चतुर्विधः।।
वातपित्तकफैर्नृणाञ्चतुर्थः सन्निपाततः ।। १०॥

अपस्माररूपम् — संज्ञावाहक स्रोतसों के वात, पित्त और कफ इन दोषों से व्याप्त होने पर तथा रजोगुण और तमोगुण के द्वारा भी आक्रान्त हो जाने पर आन्त चित्त से मूढ (मोहयुक्त) हुआ पुरुष इधर-उधर हाथ-पैर फेंकता हुआ तथा भों और नेत्रों को विकृत (टेडा या कुटिल) करता हुआ, दाँतों को खाता हुआ, फेन का वमन करता हुआ आँखें खोल (फाइ) कर पृथ्वी पर गिर पड़ता है तथा कुछ समय के पश्चात पुनः संज्ञा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के रोग को अपस्मार कहते हैं। और यह चार प्रकार का होता है जैसे वातिक, पैत्तिक, रलैप्मिक तथा चौथा सान्निपातिक॥

चरकाचार्य ने भी अपस्मार की सैग्प्राप्ति तथा छन्नणां का ऐसा ही वर्णन किया है—धमनीमिश्चिता दोषा हृदयं पीडयन्ति हि । स पीट्यानो व्यथते मूढो आन्तेन चेतसा ॥ पश्यत्यसन्ति ह्पाणि पति। प्रस्पुरत्यि । जिह्नाक्षित्रः सवङ्गालो इस्तौ पादी च विश्वत् प्रतिवुद्धयते । पृथ्यदोषे : समस्तैश्च वक्ष्यते स चतुर्वियः ॥ (च० चि० अ० १०) आधुनिक हृष्टि से अपस्मार दो प्रकार का होता है—१. छान्नणिक (Symptomatic) यह आचात, हृदय, रक्तवाहिनी अथवा मस्तिष्क के रोग एवं विषमयता जैसे कारणों से होता है । कारण का ज्ञान होते हुए इसमें अङ्गीय विकृति भी स्पष्टरूप से हृष्टिगोचर होती है । र. अनैमित्तिक या अज्ञातकारण जन्य अपस्मार (Idiopathic epilepsy), हसे शुद्ध-मानसिक अपस्मार भी कहा जा सकता है । साधारणतया अपस्मार कहने से हसी का ही बोध होता है । इसका कोई स्पष्ट

कारण नहीं दिखाई देता है और न तो मस्तिष्क में किसी प्रकार की अङ्गीय विकृति ही नजर आती है। अभी तक इस के निश्चित कारण का ज्ञान नहीं हो सका है, फिर भी कपितय आधुनिक विद्वानों का मत है कि शरीर के समवर्त ( Meta. bolism ) की किया से रोगी के रक्त में एक विशिष्ट प्रकार का विष उत्पन्न हो जाता है, जिसे कोलीन ( Choline ) कहते हैं। इस विष की उरपत्ति कैसे होती है, इसका ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया है, किन्तु उनका यह निश्चित मत है कि इसी विप के कारण मस्तिष्क की उच क्रियीओं (सोचना, स्मरण आदि ) के छोप के साथ-साथ कपितय क्रियाओं (हस्त-पादादि विचेप, फेनोद्गम आहि) का नियन्त्रण भी समाप्त हो जाता है। यह विकृति जितनी ही कम हाँगी, बेहोशीका समय भी उतना ही कम होगा। इसी प्रकार विकृति अधिक होने पर वेहोशी का समय अधिक होता है । पचाघात के सहश अपस्मार में भी देक ओर के अङ्गी अथवा विशिष्ट पेशीसमूह में विशेष विश्वति पाई जाती है, इसते " यह स्पष्ट है कि यद्यपि अपस्मार (Idiopathic epilepsy) में कोई अङ्गीय विकृति उरपन्न नहीं होती तथापि वह अदृश्य रूप में रहती अवश्य है। जिन अवस्थाओं में मस्तिष्क के सम्पूर्ण भाग में विकृति न होकर उसका अवप भाग ही आकान्त होता है उन अवस्थाओं में पूर्णतया संज्ञानाश भी नहीं होता, अपितु विशिष्ट पेशीसमूह पर भी प्रभाव होने से विशिष्ट अङ्गों में विकृति ( मुखवकता अथवा नेत्रवकता आदि ) उत्पन्न होकर छन्नणनिवृत्ति हो जाती है। अपस्मार की इस अवस्था को आजकल चुद्रापरमार या पेटिट माल ( Petit mal ) कहते हैं। इसके अतिरिक्त जिन अवस्थाओं में मस्तिष्क का अधिकांश या सम्पूर्ण भाग आकान्त हो जाता है उनमें छन्नण भी तीव स्वरूप के प्रगट हीते हैं एवं संज्ञा-नाश भी पूर्णतया हो जाता है, इसको तीवापसमार या प्राण्ड माछ ( Grand mal ) कहने हैं। यह रोग प्रायः बाल्यकाल से प्ररम्भ हो जाता है। अन्य मानसिक रोगों के समान इस रोग में भो आनुवंशिक परम्परा की प्रवृत्ति कुछ अंशों में पाई जाती है। यूोपापस्मार अथवा अन्य वातिक रोगों से पीड़ित माता-पिता के बालकों में प्रायः यह रोग्ट बाल्यकाल से ही साधारण रूप में प्रारम्भ होता है और अवस्था के अनुसार आगे चलकर मस्तिष्क का अधिक भाग आक्रान्त हो जाने पर यह भी अपना वश्तिविक रूप धारण कर छेता है। मस्तिष्क में कोई प्रत्यच विक्वति इष्टिगोचर न, होते हुए भी यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि अएसमार का शिरो-Sभिवात से अधिक सम्बन्ध है, क्योंकि गत प्रथम महायुद्ध में अपस्मार के रोगियों की परीचा कहने के उपरान्ते यह पता प्रैंला कि उनमें बहुतों को केवल शिर की चोट से ही अपस्मार पारम्भ हुआ था। इसके अतिरिक्त उनमें भी प प्रतिशत में अपस्मार का पैतृक इतिहास भी मिलता था। उक्त आँकड़ों से यह सिद्ध है कि इस रोग में कुछजप्रवृत्ति भी पाई जाती है। छच्जों की क्रमिकता के अनुसार तीव आक्रमण ( Major attack or grand mal ) को चार आगों में विभक्त कर सकते हैं। (१) प्रथम अवस्था—इसे पूर्वरूप (Aura) भी कहते हैं। इसमें रोगी को चक्कर या अम ( Vertigo) प्रतीत होता है और वह एक एक चेतनाहीन होकर भूमि

किसी

इस

पेतय

leta-

कार

म्हते

असी

कि

ाना,

ाओ

भो

गी,

कार

है î

वा

े में

श्य

के

ही

भी

से

ता

ार

ल

नों

ŦŦ

1-

3

न ॰

तते "

पर गिर पहता है। (२) द्वितीय अवस्था—इसे पेशीसङ्कोच (Tonie phase or muscular rigidity) की अवस्था भी कहते हैं। इसमें सुख, गले तथा आँखों की पेशियों के साथ-साथ सम्पूर्ण शरीर की पेशियाँ सङ्कचित हो जाती हैं, जिससे रोगी की आँखें, मुखे तथा गर्दन टेढ़ी हो जाती हैं, हाथों की मुद्रियाँ वँघ जाती हैं और हाथ अन्दर की ओर को मुद जाते हैं, टाँगें सीधी और कड़ी हो जाती हैं। श्वासनलिका के सङ्कोच से श्वासावरोध तथा श्यावता (Cyanosis) भी हो जाती है। दोड़ों जवहों के वन्द हो जाने से कभी कभी जिह्ना कट जाने का भी भय रहता है। यह अवस्था कुछ सेकण्ड रहती है। (३) तृतीय अवस्था—इसे शिथिलता की अवस्था (Clonic phase) भी कहते हैं। इसमें पेशियाँ शिथिल होने लगती हैं, जिससे श्वास-प्रश्वास की गति पुनः पूर्वेवत् प्रारम्भ हो जाती है, मुख से झाग निकलने लगते हैं एवं रोगी अपने हाथ-पेरों को पटकना भी प्रारम्भ कर देता है। इस प्रकार के क्याचेप वार-वार आते हैं। कुछ चण में यह अवस्था भी समाप्त हो जाती है। (४) विश्राम की अवस्था—इस अवस्था में आचेप की शानित हो जाती है और रोगी सो जाता है। सोकर उठने के पश्चात रोगी को शिरोवेदना, वमन तथा थकावट का अनुभव होता है। जिस अवस्था में एक के वाद दूसरा आक्रमण निरन्तर होत? रहजा है और संज्ञानाश पूर्णतया नष्ट नहीं हो पाता है उसे ( Status epilepticus ) कहुते हैं। वर्तमान में यह अवस्था असाध्य मानी जाती है। वेपमानो दशन् दन्तान् श्रुसन् फेनं वमन्नपि ॥ ११ ॥

यो ब्रूयाद्विकृतं सत्त्वं कृष्णं मामनुधावति । ततो मे चित्तनाशः स्यात्सोऽपस्मारोऽनिलात्मकः ॥ वातिकापस्मारस्वभणम्—जो व्यक्ति शरीर से काँपता हुआ

दाँतों को खाता हुआ या कटकटाता हुआ, जोर से श्वास छेता हुआ प्वं मुख से फेन का वमन करता हुआ कहे कि मेरे पीछे कोई विकृत चेहरेवाळा तथा काळा सन्व (प्राणी) •पीछा कुर रहा है, जिससे मेरी संज्ञा का नाश हो रहा है। ऐसे अपस्मार को वातिकापस्मार कहते हैं॥ ११–१२॥

विसर्शः 'विकृतं सत्त कृष्णं मामनुषावति' वाहतव में कोई कृष्ण वर्णं का प्राणी, (भूत, प्रेत, पिशाच आदि) उसके पीछे दौहता नहीं है, किन्तु संज्ञावाहक स्रोतसों में प्रविष्ट वात के प्रभाव से उस व्यक्ति को परुष, अरुण और कृष्ण रूप दिखाई देते हैं —'पर्षपारणकृष्णानि पर्येद्रपाणि चानिलात' (च० चि० अ० १०) इस अवस्था में द्वितीय एवं तृतीय अवस्था के लच्चण मिलते हैं। दाँत किटक्टिमें के अतिरक्ति कभी-कभी दोनों जबहों के यकायक वन्द्र हो जाने से जिद्धा भी कट जाती है। पेशियों के शिथिल होने से फेनोद्रम तथा श्वास-प्रश्वास की गति वह जाती है। यह लच्चण तृतीय अवस्था का सूचक है।

तृट्तापस्वेदमूच्छीर्त्तो धुन्वन्नङ्गानि विह्वसः । यो ब्रूयाद्विकृतं सत्त्वं पीतं मृमनुधावति ॥ ततो मे चित्तनाशः स्यात्स पित्तमव उच्यते ॥ १३॥

पैत्तिकापस्मार लक्षणम् — जो व्यक्ति तृष्णा, शरीर का सन्ताप, स्वेद और मूर्च्छा से पौदित हो तथा अपने अङ्गों को कंपाता हो तथा विद्वल होकर कहता हो कि पीछे कोई पीत वर्ण का

प्राणी दौड़ रहा है, जिससे मरी संज्ञा का नाश हो रही है। ऐसे अपस्मार को पैतिकापस्मार कहते हैं॥ १३॥

विमर्शः—चरके पैत्तिकापस्मार छच्चणम् पीतफेनाङ्गव-क्त्राक्षः पीतास्यपदर्शकः । सतृष्णोष्णानल्याप्तळोकदर्शी च पैत्तिकः॥ (च० चि० अ० १०) स्रोपवैशिष्ट्य के अनुसार रोगी में छच्चणवैशिष्ट्य भी पाया जाता है, किन्तु फेनोद्रम, जिह्नादर्शन, कम्पन तथा मुख आदि की वक्रता आदि छच्चण इसमें भी मिलेंगे। विशिष्ट वणों का दर्शन एवं प्यास जैसे छच्चण ग्रेगी में दौरे के पूर्व या पश्चात् प्रकट होते हैं—ऐसा समझना चाहिये"। क्योंकि दौरे के समय तो वह पूर्णतः संज्ञा-नाश की स्थित में रहता है।

शीतहज्ञासनिद्रार्तः पतन् भूमौ वमन् कफ्रम् ॥ १४ ॥ यो ब्र्याद्विकृतं सत्त्वं शुक्लं मामनुधावति । ततो मे पित्तनाश स्यात्सोऽपस्मारः कफात्मकः ॥

इलैंडिमकापरमार लक्षणम् — जो व्यक्ति शीत, हस्रास (जी मिचलाना) और निद्रा से पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर के कफ का वमन करता हो तथा ऐसा कहता हो कि कोई श्वेत वर्ण का विकृत सन्त्व मेरा पीछा कर रहा है एवं उसके अनन्तर उसको चित्तनाश ( मूच्छ्रां ) हो जाता हो तो उसे रलेडिमका-परमार से पीड़ित समझना चाहिये॥ १४-१५॥

विमर्शः — चरके रलै जिमका परमार छ चणम् — शुक्र फेना क्रव-क्रमाक्षः शीतो इष्टाक्ष जो गुरुः। परयन् शुक्रानि रूपाणि रलै जिमको मुच्यते चिरात्।। (च० चि० अ० ९०) अर्थात् रलै जिमका प-समार में मुख से निकलने वाले झाग तथा मुख तथा आँखों का वर्ण श्वेत रहता है। रोगी का शरीर शीतल, रोमाञ्चित तथा भारी रहता है, वह सर्व वस्तुओं को रवेत ही देखता है तथा इसका दौरा भी देर से समाप्त होता है। वस्तुतस्तु-कफज अपस्मार में मिश्तिष्क का बहुत अधिक भाग आकान्त रहता है। अतः दौरा गम्भीर एवं चिरस्थायी होता है। इसमें अपस्मार के अन्य सामान्य लचण भी पाये जाते हैं। इसमें यह भी स्पष्ट है कि वातिक तथा पैत्तिक अपस्मार शिव्र ही समाप्त हो जाता है। इसलिये चरकाचार्य ने - अमेश्णमपस्म-रन्तं क्षणेन सर्वा प्रतिलम्मानम्' ऐसा लचण वातिक और पैत्तिक दोनों में लिखा है।

हृदि तोदस्तृङुत्क्वेदिक्षिष्वप्येतेषु सङ्ख्यया। प्रतापः कूजनं क्वेशः प्रत्येकन्तु भंवेदिह॥ १६॥

वातायपरमारेषु विशिष्टसामान्यकक्षणानि—वातजन्य अपस्मार में हृदय में सूई चुभोने की सी पीढ़ा, पित्रजन्य अपस्मार में प्यास का अधिक लगना तथा कफजन्य अपस्मार में कफ का उरक्लेष्ट्रन ( छीवन ) होना ये अपने-अपने दोषानुसार विशिष्ट लच्चण होते हैं। सर्वापरमार सामान्यलच्चण—अर्थात् तीनों प्रकार के अपस्मारों में प्रलाप, कूजन (कू कू शब्द) और क्लेश ये सामान्य लच्चण पाये जाते हैं॥ १६॥

सर्विलिङ्गसमवायः सर्वदोषप्रकोपजे ॥ १७॥ सान्निपातिकापस्मारकक्षणम्—वातादि सर्व दोषों के प्रकोप से उत्पन्न होने वाले सन्निपातजन्य अपस्मार में सर्वदोषों के लक्षण मिक्रते हैं ॥ १७॥

विमशं: - चरकाचार्यं ने लिखा है कि साम्विपातिक

अपस्मार तीनों दोषों के प्रकोप तथा उनके लचणों से युक्त होता है - 'सर्वेरेतैः समस्तैश लिङ्गे झेंयस्त्रिदोषजः। अपस्मारः स चासाध्यो यः क्षीणस्यानवश्च यः । प्रतिस्फुरन्तं बहुशः क्षीणं प्रचलितभ्रवम् । नेत्राभ्यां च विकुर्वाणमपस्मारो विनाशयेत् चरकाचार्यं ने सान्निपातिक अपस्मार को असाध्य माना है। दुर्वल रोगी का अपस्मार तथा पुराने सभी अपस्मार असाध्य होते हैं। इसके अतिरिक्त जिस रोगी को बार बार आचेप आते हों, जो अरयन्त चीण हो, जिसकी अकुटियाँ जपर को चढ़ जावें, एवं जिसके नेत्र विकृत हो जावें उसका अमध्मार भी असाध्य होता है। साम्निपातिक अपस्मार सर्व सम्पूर्ण लचण होने के कारण असाध्य होता है। बहुशः या बार-बार दौरा आना भी असाध्यता का द्योतक है। वस्तुतः यह Status epilapticus की ही अवस्था है-जैसा कि पीछे बताया जा चुका है। पाश्चाध्य विद्वानों ने उसे असाध्य कहा है। संज्ञानाश की दृष्टि से अपस्मार (Epilepsy) योषाप्रस्मार ( Hysteria ) तथा भूच्छां ( coma ) एक ही श्रेणी के रोग हैं, किन्तु इनके उत्पादक कारण, आभ्यन्तर विकृति विशिष्ट ळच्चण तथा चिकित्सा में भेद पाया जाता है। इसिलये अपस्मार का शेष दोनों से सापेच निदान करने के लिये निम्न कोष्ठक दिया जाता है-

#### अपस्मार तथा योषापस्मार भेद-

#### अपश्मार— योषापस्मार-

- १. इसका आक्रमण बहे १. इसका आक्रमण अधिक वेग से डोता है रोगी तीव वेग से नहीं अपने को सँभाल नहीं होता। सकता.।
- 'र. यह सोते समय भी हो र. यह सोते समय कभी सकता है। नहीं होता।
- ३. इसका आक्रमण एकान्त ३. इसका आक्रमण एकान्त या समूह की अपेचा नहीं करता 1
  - में कभी भी नहीं होता; अपितु कुछ सहायकों के पास रहने पर ही प्रारम्भ होता है।
- ४. इसका आक्रमण होने पर ४. ऑखें और गर्दन वक्र आँखें और गर्दन वक हो नहीं होतीं। जाती हैं।
- ं ५. रोगी यकायक भूमि पर ५. रोगी सदा सावधानी से ब्री तरह से गिर जाता है, जिससे उसे कहीं न कहीं चोट अवश्य छग जाती है।
- ६. कभी कभी दाँतों से जिह्वा भी कट जाती है।
- ७. मळ और मूत्र का त्याग ७. मळ और मत्र का अनैच्छिक होने खुगता है।
- ८. कण्डरा प्रतिचेप तथा अन्य ८. इनका छोप नहीं होता। प्रत्यावर्त्तन क्रियाएँ छप्त हो जाती हैं।
- गिरता है, जिससे उसे कोई चोट नहीं आती।
- ६. जिह्वा कभी नहीं कटती।
- त्याग कभी अनैच्छिक नहीं होता।

- ९. आक्रमण निश्चित समय के ९. ऐसा कोई नियम इसमें .नहीं है। बाद होता है।
- १०. गर्भाशय से सम्बन्ध नहीं १०. गर्भाशय से सम्बन्ध रहता है।
- ११. मच्छा निदा में परिवर्तित ११. जल्दी होशः आ जाता हो जाती है।

# अपस्मार तथा मृच्छा में भेद-

अपस्मार

- १. आक्रमण अतिशीघ्र प्रारम्भ १. आक्रमण धीरे होता है। होता है।
- २. इसका पूर्व इतिहास मिळेगा २. ब्वेंतिहास मिलना आव-श्यक नहीं है।
- ३. इसमें आँखें फिरी हुई ३. आँखें फिरी हुई न होंगी। मिलेंगी।
- ४. मुख से फेन निकलते हैं। 🕻 ४. मुख से फेन नहीं निकलते हैं ?
- ५. चोट के चिह्न प्रायः नहीं ५. जिह्वा या शरीर के किसी मिछते हैं। भी अङ्ग में चोट के चिह्न मिलेंगे।
- ६. शरीर गरम होता है। ६. शरीर ठण्डा होता है।
- ७. इसमें पूर्वप्रह (Aura) ७. पूर्वप्रह नहीं होता है।
- ८. इसका कोई निश्चित कारण ८. कारण स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं दिखाई देता है। • होता है।
- ९. हज्ञास तथा आध्मान नहीं ९. हज्जास और आध्मान होता है। होते हैं।
- १०. अर्झो की गति होती है। १०. अर्झों की गति नहीं होती हैं। अनिमित्तागमाद् व्याधेर्गमनाद्कृतेऽपि च ।

आगमाच्चाप्यपस्मारं ब्रद्नत्यन्ये न दोषजम् ॥ १८॥

परमतेनागन्तुकापस्मारवर्णनम्-विना हेतु के रोग् का आगमन (उत्पत्ति) होने से अर्थात् अकस्मात् रोगोत्पत्ति होने से, चिकिरसा के न करने पर भी रोग के मिट जाने से तथा अपने आगम (शास्त्र) के प्रमाण से अन्य विद्वान् अपस्मार को आगैन्तुक रोग मानते हैं; दोषजन्य नहीं मानते।

विमर्शः-अकृतेऽपीरयत्र अकृतादिति कचित्पाठस्तत्र अकृतात् प्रतीकाराद्भेषजेनेति दृष्टन्यम् । आगमाच्चेति स्वकीयात , न पुनश्चेतरस्मात् । तत्र दोषजत्वेन्तपस्मारस्य दिश्वतस्थात् । 'वदन्त्य-न्ये न दोषजम् १ इत्यत्र अन्ये 'वदन्त्यन्योऽन्यदोर्षंजम्' इति पठन्ति अन्योन्यदोषजं रजस्तमोदोषजमित्यर्थः। अपरे तु 'अन्योऽन्यदूष्णात' इति पठ्नित, तत्र कायमनसोरन्योऽन्यदूषणात 🕈

क्रम्भेपयोगाद्दोषाणां क्षणिकत्वात्तथैव च ।

आगमाद्वैश्वरूप्याच्च स तु निर्वर्ण्यते बुधैः॥ १६॥ अपस्मारस्य दोषजन्यत्वसाधनम्-वातिपत्तादि दोष सञ्चयादि क्रम से रोगों की उत्पत्ति करने के कारण अपस्मार को दोष-जन्य मानना चाहिये। तथा वातादि शोष कभी कभी चण चण में अपना स्वभाव (प्रकोपादि ) बदळते रहते हैं, जिससे रोग विना चिकित्सा के भी अहरय हो जाता है, इसिळिये भी अपस्मार दोषजन्य है। अर्थास् जब तक दोष का वेग रहता है

तब तक अपस्माररोग रहता है। अपने शास्त्र तथा परशास्त्र में भी अपस्मार को वातिक, पैतिक, रलैन्मिक और सामिपातिक दोषों से उत्पन्न चार प्रकार का मानते हैं। इस लिये भी यह दोए है। इसी तरह वात, पित्त और कफ इन शारीरिक दोष तथा रज और तम इन मनोदोषों का विश्वरूप होने से इनके नाना प्रकार के रूप या लक्षण अपस्मार में रिदेखाई देने से विद्वान् लोग अपस्मार को दोषजन्य मानते हैं?

देवे वर्षत्यपि यथा भूभौ बीजानि कानिचित्। शरदि प्रतिरोहन्ति तथा व्याधिसमुद्भवः॥ २०॥

• रोगाणां नियतका लोत्पत्तौ हेतु:—पृथ्वी के अन्दर पड़े हुए कुछ बीज वर्षा में मेघ के वरसने पर भी वे शरद् ऋतु में अङ्करित होते हैं, इसी प्रकार शरीर में, ज्याधियों के बीजभूत (कारणभूत) दोषों के रहने पर भी वे निश्चित समय पर अपना रोगोत्पादनरूप प्रभाव दिखाते हैं॥ २०॥

विमर्श:-दोषों का संचय जितनी जल्दी और जितना अधिक होता है दौरा भी उतनी ही जल्दी और उतने ही अधिक तीवता से होता है। कुछ का कहना है कि वातिक का बारह दिन बाद, पित्तज का पनदह दिन बाद, और कफज का एक मास पश्चात् दौरा होता है-पक्षादा दादशाहादा मासाद्वा कुपिता मलाः। अपस्माराय कुर्वन्ति वेगं किञ्चिदथान्तरम्। 💙 च॰ चि॰ अ॰ १० ) किन्तु यह काल सबके लिये समान नहीं होता। इससे कम और अधिक काल में भी दौरा हो सकता है । शरद् शब्द सभी ऋतुओं का उपलचण है । कुपित दोषों से त्रिदोष तथा आधुनिक दृष्टि से कोलीन नामक विष का भी प्रहण करना चाहिये क्योंकि वह भी अपस्मार का उत्पादक कारण है। चूँकि दोषों का प्रकोप निश्चित अवधि के पश्चात् ही होता है, अतः रोग का दौरा भी नियत अविध की अपेचा करता है जैसा कि अन्यत्र कहा है कि बीज पृथ्वी में पड़कर सोया रहता है और योग्य समय आने पर अङ्करित हो जाता है उसी प्रकार दोष शरीर के धातुओं में जाकर सो जाते हैं और योग्य समय आने पर प्रकुपित होकर रोग उत्पन्न कर देते हैं -अधिशेत यथा भूमि बोजं काले च रोहति। अधिशेते तथा धातुं दोषः काले च कुप्पति ॥ इसका निष्कर्ष यह है कि जब तक शरीर की धातुओं में प्रविष्ट हुए दोष पूर्ण प्रवल होकर उन्हें दूषित नहीं कर देते हैं तब तक रीग का पूर्णरूप से प्रादुर्भाव नहीं होता है। अर्थात् वे दोष वहाँ पर स्थान संश्रय करके अपने वर्द्धक हेतु की प्रतीचा करते रहते हैं-'तत्रस्थाश्च विलम्बेरन् भूयो हेतुप्रतीक्षिणः' डल्हणाचार्यं ने 'देवे वर्षस्यिप यथे अयादि रलोक की सुन्दर न्याख्या की है-यदि वातिपत्तदलेष्मणां सदैव देहे सद्भावात सन्तत्मुपस्मारः स्यादतस्तित्रीकरणार्थमाइ—देवे वर्षतीस्यादि । वर्षस्या मेघे भूमी सुकुष्टायामपि अङ्करजननसमर्थान्यपि कानिन्दिक्षेजानि शरचेव प्ररोहन्ति तथा सर्वरोगबीजानां वातादोनां कदाचित कस्यचिदः पस्मारादिव्याधेरङ्करस्थानोयस्य निदानादिसङ्गमे सत्यपि दूव्यादि समुदायेनेव समुद्भवो मवतीस्यर्थः । अन्ये स्वन्यया व्याख्यान्ति-नतु सत्त्रयादिकमेणोपयोगश्चेदीषाणां तदा पुनः कथमस्पेनैव कालेन तदिकारोद्रमः स्यादिस्यत आह देवेऽवर्षतीस्यादि । अवर्षति देवे यया शरत्काले भूमो स्तिमिनत्वात कानिचिद्रीजानि प्ररोइन्त्येव,

तयाऽल्पेनापि कालेन शरीरस्या दोषाः किञ्चिदुपचिता विकारं जन-यन्तीति । एतदेव स्पष्टीकुवन्नाह स्थायिन इत्यादि ।

स्थायिनः केचिदल्पेन कालेनाभिप्रवर्द्धिताः । दर्शयन्ति विकारांस्तु विश्वरूपान्निसर्गतः ॥ अपस्मारो महाव्याधिस्तस्मादोषज एव नु ॥ २१ ॥

दोषाणामल्पकालेऽपि रोगोत्पादकत्वम् — देह में स्थायी रूप से रहने वाले वातादि दोष किसी कारण से प्रविधित हो के अल्प समय में भी नाना प्रकार के रोगों को अपने स्वाभाविक दूषण स्वभाव के कारण उत्पन्न कर देते हैं। इसिलिये अपस्मार नामक यह महारोग पूर्वोक्त क्रमोपयोग, चिणकता, आगम और वेशवरूप्य इन चार कारणों से दोषजन्य ही साबित होता है; न कि भूतादि-आवेशजन्य ॥ २१ ॥

विमर्शः — अष्टी महारोगा यथा — वातन्याध्यश्मरीकुष्ठमेहो-दरभगन्दराः । अर्शासि शहणी चेति महारोगाः प्रकीतिताः ॥ यद्यपि इनमें अपस्मार का नाम नहीं है तथापि अपस्मार् राजयनमा आदि ऐसे महारोग हैं कि इनसे रोगी का पिण्ड छुड़ाना बहुत सुश्कळ है।

तस्य कांग्यों विधिः सर्वो य उन्मादेषु वच्यते । पुराणसर्पिषः पानमभ्यङ्गरचैव पूजितः ॥ २२॥ अपस्मारिविकित्सा—अपस्मार से पीवित रोगी के छिये

अपस्मारिविकित्सा—अपस्मार से पोदित रागा के लिय उन्माद रोग में कही जाने वाली सम्पूर्ण चिकित्साविधि का उपयोग करना चाहिए। विशेष रूप से पुराने घृत का पान और उसी का समस्त शरीर पर अभ्यङ्ग अधिक लाभदायक होता है ॥ २२ ॥

विमर्शः-उन्माद रोग में प्रथम स्नेहन पश्चात् स्वेदन, कराके उभयतोभागहर अर्थात् वामक और शिरोविरेचक औषिषयों द्वारा ऊर्ध्वभाग एवं विरेचक तथा बस्ति द्वारा अधोभाग का संशोधन करना जो लिखा है वह अपस्मार में भी किया जाना चाहिए। इनके अतिरिक्त अवपीड़न नस्य, धूपन, भयकारक वस्तुओं का प्रदर्शन, ताड़न आदि का भी उन्माद में प्रयोग होता है। उन्माद में चित्तवृत्ति ठिकाने नहीं रहती है, इसिछिए भयोखादन तथा त्रासिचिकिस्सा से सहसा चित्तवृत्ति या मन पर प्रभाव होकर रुग्ण स्वभाद्यः क्स्था में आ सकता है, किन्तु अपस्मार में रोग का दौरा चला जाने पर रुग्ण स्वयं प्राकृतिक हो जाता है। इसलिये इसमें भयोरपादन, विस्मापन और त्रासन की आवश्यकता नहीं होती है। उन्माद में तो रुग्ण सदा न्यप्र एकं विकृत और अब्यवस्थित चित्तयुक्त होता है। खिग्धं स्वित्रन्तु मनुजमुन्मा-दार्त विशोधयेत । तीक्ष्णैरुमयतोमागैः शिरसश्च विरेचनैः॥ विवि-धैरवपीडैश्च सुर्वपस्नेइसंयुतैः। योजयिश्वा तु तच्चूर्ण घ्राणे तस्य प्रयोजयेत । सततं धूपयेच्चैनं श्वगोमांसैः सुपूतिभिः । दर्शयेदद्भ-तान्यस्य वदेन्नाशं प्रियस्य वा ॥ अन्यज्ञ-अन्मादे वातिके पूर्व स्नेइ-पानं विरेचनम् । पित्तजे कफजे वान्ति 'परो बस्त्यादिकः क्रमः॥ निरूहणस्नेहबस्ती शिरसश विरेचनम् । ततः कुर्याबथादोषं ततो भ्यस्बद्धाचरेत् ॥ (भे० र०) पुराणघृत—यह त्रिदोषनाशक होने से अपस्मार में नस्य, अभ्यङ्ग तथा पानादि रूप में प्रयुक्त करने से लाभ करता है।

डपयोगो प्रहोक्तानां योगानान्तु विशेषतः। ततः सिध्यन्ति ते सर्वे योगैरन्यैश्च साधयेत्॥ २३-॥

अपस्मारे यहोक चिकित्सोपदेशः — पूर्व में जो स्कन्दमह तथा देवमहों का वर्णन किया है एवं उनके संशमन के जो उपाय लिखे हैं उन्हीं का अपस्मार में विशेष रूप से उपयोग करने से अधिक लाभ होता है तथा अन्य योगों से भी अपस्माररोग की चिकित्सा करनी चाहिए॥ २३॥

विमर्शः — सुश्रुत के अमानुषोपसगंप्रतिषेष नामक छठवें अध्याय में प्रह्शान्त्यर्थ जप, नियम, होम करना तथा रक्त-गन्ध एवं मालायें और रक्तवस्त्र की चरवरमार्ग में स्थापना एवं नस्य, अभ्यक्ष, धूप तथा पुराण घृत का प्रयोग लिखा है, वही अपस्माररोग में भी प्रयुक्त करने से लाभ होता है। चरकाचार्य ने अपस्मार की चिकित्सा में लिखा है कि प्रथम वातादि शारीरिक दोष तथा रज और तम रूप मानसिक दोषों से आवृत हुए हदय, संज्ञावाहक स्रोतस तथा मन के दोषमुक्त तथा संप्रवोधन करने के लिये तीचण औषधियों के द्वारा वमन-विरेचनादि कर्म दोषानुसार करने चाहिए — तरा-वृतानां हरस्रोतोमनसां सम्प्रवोधनम् । तीक्ष्णेरादौ मिषक् कुर्यात कर्ममिवंमनादिभिः ॥ वातिकं बस्तिभृयिष्ठैः पैतं प्रायो विरेचनैः । इलैक्मिकं वमनप्रायेरपस्मारमुणवरेत ॥ (च० च० अ० १०)

शियुकट्वङ्गिकिणिहीनिम्बत्वयससाधितम् । चतुर्गुणे गवां मूत्रे तैलमभ्यञ्जने हितम् ॥ २४॥

अपस्मारे शिध्वादितैलम् सहजन, श्योनाक, किणही (कटभी) और निम्ब इनकी छाल के कलक तथा इनके पन्नादि के स्वरस से तेल को प्रथम पकावें, पश्चात् उसमें चतुर्गुण गो-मूत्र डाल के पकावें। तैलमात्र शेष रहने पर छान कर शीशी में भर देवें। यह तैल अभ्यङ्ग में हितकारक है॥

विमर्शः—सहजनादि कर्क चार पछ, तिछ तेछ सोछह पछ (एक प्रस्थू), सहजनपत्रादि स्वरस चार प्रस्थ तथा गो-मूत्र चार प्रस्थ, तेछावशेष पाक। गवां मूत्रे—चित्त के विकार की हरण की दृष्टि से हस्ती, छाग (बकरी) और भेद के मूत्रों में निषेध करने के छिये यहाँ गो-मूत्र ऐसा स्पष्ट निर्देश किया गया है।

गोधानकुलनागानां पृषतर्क्षगवामि । • पित्तेषु सिद्धं तैलञ्ज पानाभ्यङ्गेषु पूजितम् ॥ २४॥

अपस्मारहरं गोधादितेलम्—गोह, नेवला, हस्ती, चित्रल मृग, ऋच (रीछ्) और गाय इनका समभागमिलित पित्त चार पल, तिल तेल सोलह पल (एक प्रस्थ) तथा सम्य-क्पाकार्थ जल चार प्रस्थ मिलाकर तेलावशेष पाक करें। यह तेल अपस्मार के रोगी को पिलाने तथा अभ्यक्ष में प्रयुक्त करने से अच्छा लाम करता है॥ २५॥

तीच्णैरुभयतोभागैः शिरख्रापि विशोधयेत्। पूजां रुद्रस्य कुर्वीत तद्गणानाञ्च नित्यशः॥ २६॥

अपस्मारे शिरोविरेचनं दैवचिकित्सा च —अपस्माररोग में उभयतोभाग हर अर्थात् वमन द्वारा ऊर्ध्वं और विरेचन द्वारा अधोभाग के दीपों को हरण करने वाली तीदण औपधियों के द्वारा तथा तीचण औषधियों के नस्य द्वारा देह का संशोधन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त शङ्कर भगवान् तथा उनके गणों का पूजन भी नित्य करने से अपस्माररोग नष्ट हो जाता है ॥ २६॥

विमर्शः - तीक्ष्णैरिति विषाणिकात्राह्मीकारवे छुँकादिशिः

डमयतोभागेरिति वमनविरेचनैः।

 वातिकं बस्तिभिश्चापि पैत्तिकं तु विरेचनैः।

कफजं वसनैधींमानपस्मारमुपाचरेतु ॥ २७ ॥
अपस्मारे दोषानुसारेण शोधनम् — वातजन्य अपस्मार रोग
को वातनाशक विविध द्रव्यों से सिद्ध की हुई बस्तियाँ देकर
पैत्तिक अपस्मार को अनेक प्रकार के विरेचन द्रव्यों से विरेखन
कराके तथा कफजन्य अपस्मार को मदनफलादि वामक द्रव्यों
से वमन कराके ठीक कुरना चाहिये॥ २७॥

कुलत्थयवकोलानि शणबीजपलङ्कषाम् । जटिलां पञ्चमूल्यो द्वे पथ्यौद्धोत्कवाथ्य युव्वतः ॥ ब बस्तमूत्रयुतं सर्पिः पचेत्तद्वामिके हितम् ॥ २५॥ बातिकापस्मारे कुलत्यादिष्टतम्—कुलस्थी, यव (जौ),

वातिकापरमारे कुलत्यादिष्ट्रतम् — कुल्रश्यी, यव (जौ), कोल (बदर फल), शण के बीज, गूगल (पलङ्कषा), जटामांसी, लघु पञ्चमूल तथा बृहत्पञ्चमूल के द्रव्य तथा हरदः, इन्हें समान प्रमाण में प्रहण कर चतुर्गुण पानी में डाल कर उवाल कर के सिद्ध काथ चार प्रस्थ लें तथा वकरे का सूत्र चार प्रस्थ एवं घृत एक प्रस्थ और उक्त कुल्रश्यादि द्रव्यों का कल्क चार पल भर लेके सवकी कल्कईदार भगोने में भरकर घृतावशेषपाक कर स्वाङ्गशीत होने पर छान लेवें। इस घृत को छः माशे से एक तोले भर लेकर प्रतिदिन मन्दोष्ण दुष्ध या जल के अनुपान के साथ पीने से वातिक अपस्मार में अच्छा लाभ होता है॥ २८॥

काकोल्यादिप्रतीवापं सिद्धं च प्रथमे गणे। पयोमधुसितायुक्तं घृतं तत् पैत्तिके हितम्।। २६।।

पैत्तिकापस्मारं काकोल्यादिष्ट्रतम् — काकोल्यादिगणः की अपिथयों का करक है पठ तथा प्रथम (विदारीगन्धादि) गण की औपिथयों के काथ ह प्रस्थ में घृत १ प्रस्थ मिठाकर घृतावरोषपाक कर छेना चाहिए। इस घृत को ६ माशे से १ तोछे प्रमाण में छेकर उसमें मन्दोष्ण दुग्ध १० तोछा, शहद १ तोछा और शर्करा २ तोछा का प्रचेप देकर पिछाने से पैत्तिक अपस्मार में अच्छा छु। महोता है ॥ २९ ॥

विमर्शः - काकोल्यादिगणः - काकोलीक्षीरकाकोलीजीवकर्षभक-मुद्रपर्णीमाषपर्णीमेदामहामेदाच्छित्ररुहाकर्कटशक्षीतुगाक्षीरीपद्मकप्रची-ण्डरीकधिवृद्धिमृद्दीकाजीवन्तयो मधुकं चेति काकोल्या दिर्यं पित्तशो जानिलनाशनः । जीवनो बृंहणो वृष्यः करस्तथा। प्रथमे गणे - सुअ्त के द्रव्यसंग्रहणीय नामक ३८ वें अध्याय में सर्वप्रथम विदारीगन्धादिगण का ही पाठ प्रारम्भ होता है, अतएव इसे प्रथमगण माना है-प्रथमगण या • 'विदारीगन्धाविदारीविश्वदेवासहदेवा-विदारीगन्धादिगण श्वदंष्ट्रापृथवपणीशतावरीसारिवाकृष्णसारिवा जीदकपंभको सहा श्रद्रसहा बृहत्यौ पुननैवैरण्डो ईसपादी. वृश्चिकाल्य्यभी चेति । विदारीगन्थादिरयं गणः पित्तानिलापहः । शोषगुल्माङ्गमदौँध्व-श्वासकासविनाशनः॥ (सु० सू० अ० ३८)

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani. Lucknow

कृष्णावचामुस्तकाद्यैर्यक्तमारम्बधादिके । पकं च सूत्रवर्गेषु स्लेष्मापस्मारिणे हिन्तम् ॥ ३० ॥

रलेक्पापस्मारे कृष्णिदि घृतम् — कृष्णा अर्थात् पिष्पत्यादिगण, वचादिगण और सुस्तकादिगण की औषिघर्यों को समान प्रमाण में मिश्रित कर र प्रस्थ अर ले के १६ प्रस्थ जल में कथित कर ४, प्रस्थ शेष रहने पर छान कर उसमें १ प्रस्थ धृत तथा आरग्वधादि गण की औषिघर्यों का करक है प्रस्थ (४ पल) अर मिश्रित कर घृत से चतुर्गण (४ प्रस्थ) ही मिलित अप्टम्मूर्गों को भी मिलाकर मन्दाग्नि से प्रकाना प्रारम्भ कर दें। जब पकते पकते घृतमात्र शेष रह जाय छानकर मृतवान में भर देवें। यह घृत ६ माशे से १ तोले प्रमाण में प्रतिदिन सेवन करने से कफ के अपस्मारी में विशेष लाभ करता है॥ ३०॥

विमर्शः—कृष्णादिगण — 'पिप्पलीपिप्पलीमूळचन्यचित्रकशृक्षवे सुमरिचहस्तिपिप्पलीहरेणुकेलाक्मोदेन्द्रयवपाठाजीरकसर्धपमहानिम्ब-फल्रहिज्जमागीमधुरसाविविषावचाविडङ्गानि कर्रुरोहिणी चेति । पिप्पल्यादिः कफहरः प्रतिश्यायानिलारुचीः । निहन्यादीपनो गुरुम-शूल्यामपाचनः ॥ वचादिगण— 'वचामुस्तातिविषामयामद्रदारूणि नागकेशरञ्चेति' । सुस्तकादिगण— 'मुस्ताहरिद्रादारुहरिद्रा-हर्रातक्यामलकविमीतककुष्ठहैमवतीक्यापाटकरुरोहिणोशाङ्गेष्टातिवि-पाद्राविडीमल्लातकानि चित्रकश्चेति' । एप मुस्तादिको नाम्ना गणः श्लेष्मनिष्दनः । योनिदोषहरः स्तन्यशोधनः पाचनस्तया ॥ आरग्वधादिगण — 'आरग्वधमदनगोपघोण्टाकण्टकीकुटलपाठापाटलामूर्वेन्द्रयवसप्तपर्णनिम्बकुरुण्टकदीसीकुरुण्टकगुङ्गचीचित्रकशाङ्गिहाक-रजदययटोलिकराततिक्तकानि मुषवी चेति ।' आरग्वधादिरित्येष गणः श्लेष्मविषापहः । मेश्कुष्ठज्वरवमीकण्डूचो व्रणशोधनः॥ अष्ट-मूत्राणि—सेरिमाजभविकरमगोखरिदप्वाजिनाम् । मूत्राणीति भिष्यवयाँमूत्राष्टकमुदाहतम् ॥

सुरद्रुमवचाकुष्ठसिद्धार्थव्योषद्विङ्क्षिः ।
मिल्लेष्ठारजनीयुग्मसमङ्गात्रिफलाऽम्बुदैः ॥ ३१ ॥
करञ्जबीजशैरीषगिरिकर्णीद्वताशनैः ।
सिद्धं सिद्धार्थकं नाम सिर्पमूत्रचतुर्गुणम् ॥ ३२ ॥
कृमिकुष्ठगरश्वासंबलासविषमञ्बरान् ।
सर्वभतत्रहोन्मादानपस्मारांश्च नाशयेत् ॥ ३३ ॥

अपरमारादिषु सिद्धार्थकं घृतम्—कल्कार्थ—देवदार, वचा, कुछ, रवेतसर्वप, सींठ, मरिच, पिप्पली, हिङ्क, मजीठ, हरीद्रा, दारुहरिद्रा, समङ्गा (लंडजाल), हरद, बहेद्द, आँवला, मोथा, करक्ष के फल की गिरी, शिरस के बीज, गिरिकणीं (श्वेत स्यन्द्र=सफेद कोयल) और चित्रक की जड़ की छाल, इन्हें समान प्रमाण में ४ पल भर लेकर खाण्ड कृट के पर्धर पर पीसकर कहकू बना लेवें। फिर कल्क से चतुर्फुण ( प्रस्थ = १६ पल) भर घृत तथा घृत से चारगुना, ग्रोमूत्र लेकर सबको एक कलईदार भगोने में डालकर मन्द्र-मन्द अग्नि पर चढ़ा के घृतावशेष पाक कर छान के मृतवान में भर देवें। इस प्रकार सिद्ध हुए इस युत को सिद्धार्थक-घृत कहते हैं। इस अकार सिद्ध हुए इस युत को सिद्धार्थक-घृत कहते हैं। इस अवार सिद्ध हुए इस युत को सिद्धार्थक-घृत कहते हैं। इस अवार सिद्ध हुए इस युत को सिद्धार्थक-घृत कहते हैं। इस अथवा जल के अनुपान के साथ सेवन करने से कृमि, कुछ, गर-विष, श्वास, बलास, (कृफविकार) और विषमज्वर.नष्ट

हो जाते हैं तथा सर्वप्रकार की भूतबाधाएँ, प्रह्मीड़ा, उन्माद

विसर्शः—गरविष—अनेक प्रकार के प्राणियों के अङ्गा, मल तथा विरुद्ध औषधियाँ, भश्म और अल्पवीर्य हुए विष, इनके योग को गरविष कहते हैं — नानाप्राण्यङ्गरामलविरुद्धौषधि-भस्मनाम् । विषाणाञ्चरपत्रीर्याणां योगो पर इति स्मृतः ।। अष्टाङ्ग-संग्रहेऽपि — 'कृत्रिमं गरसंज्ञन्तु कियते विविधौषधैः'।

दशमूलेन्द्रवृक्षत्वङ्मूर्वोभागीफलित्रकैः । शम्पाकश्रेयसीसप्तपणीपामार्गफलगुभिः ॥ ३४॥ श्रुतैः कल्कैश्च भूनिम्बपूतीकव्योषचित्रकैः । त्रिवृत्पाठानिशायुग्मसारिवाद्वयपौष्करैः ॥ ३४॥ कदुकायासद्नत्युगानीलिनीक्रिमिशत्रुभिः १ सिर्धे गोक्षीरद्धिमूत्रशक्रद्रसैः ॥ ३६॥ साधितं पञ्चगव्याख्यं सर्वापस्मारमृतनुत् । चातुर्थकक्ष्यश्वासानुनमादांश्च नियच्छति ॥ ३०॥

पञ्चगन्यपृतम् -दशमूल के दस द्रन्य, इन्द्रवृत्त ( कुटज ) की छाल, मूर्वा, भारङ्गी, हरड़, वहेड़ा, आँवला, शम्पाक ( अमलतास ), श्रेयसी ( गजपीपल ), सप्तपर्ण की छाल, अपामार्ग ( ऑधीजाड़ा ) का पञ्चाङ्ग, और फल्गु ( कठगूळर ) की छाल इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर ४ प्रस्थ लेकर १६ प्रस्थ जल में कथित करके ४ प्रस्थ रोष रखकर छान लेवें, फिर इस काथ में चिरायता, करञ्ज के फल की गिरी अथवा वृत्त की छाल, सींठ, मरिच और पीपल, चित्रक की छाल, निशोथ, पाठा, हरिद्रा, दाहहरिद्रा, श्वेत सारिवा, कृष्ण सारिवा, पोहकरमूल, कुटकी, धमासा, दन्ती की जड़, वचा, नीलिनी और वायविडङ्ग इन्हें समान प्रमाण में मिश्रित कर खाण्डकूट के ४ पल भर कलक बना के डालं तथा घी १ प्रस्थ एवं गोदुग्ध १ प्रस्थ, गोद्धि १ प्रस्थ, गोसूत्र १ प्रस्थ, और गोवर का स्वरस १ प्रस्थ एवं सम्यन्पाकार्थ जल ४ प्रस्थ मिश्रित कर मन्द मन्द आँच पर घृतावशेष पाक कर लेना चाहिए। इस प्रकार सिद्ध हुए इस वृत की पञ्चगव्य वृत कहते हैं तथा यह सर्व प्रकार के अपस्मारों को एवं भूतावेश को नष्ट करता है। इनके अतिरिक्त यह वृत चातुर्थिक ज्वर, चय, श्वास और उन्माद रोग को भी नष्ट करता है ॥३४-३०॥

विमर्शः — जहाँ कहीं किसी वनस्पति के स्वरस, दुग्धं और माङ्गल्य (दिध) से पाक करना छिखा हो वहाँ स्नेह से चतुर्गुण पानी सम्यक्पाकार्थ मिछाना ही चाहिए — स्वरस-क्षीरमाङ्गल्यैः पाको यत्रेरितः कचित्। जलं चतुर्गुणं तत्र वीर्या-धानार्थमावपेत्॥ (परिभाषाप्रदीप)

भागिश्रते पचेत् क्षीरे शालितुण्डलपायसम्।

त्रयहं शुद्धाय तं भोक्तुं वराहायोपकलपयेत् ॥ ३८ ॥

ज्ञात्वा च मधुरीभूतं तं विशस्यान्नमुद्धरेत् ।

त्रीन् भागांस्तस्य चूर्णस्य किण्वभागेन संसृजेत् ॥३६॥

मण्डोदकार्थे देयश्च भागीकाथः सुशीतलः ।

शुद्धे कुम्भे निद्ध्याच्च सम्भारं तं सुरां ततः ॥ ४० ॥

जातगन्धां जातरसां पाययेदातुरं भिषक् ॥ ४१ ॥

भाग्यीदस्राप्रयोगः—भारङ्गी का करक ६ प्रस्थ तथा

दुग्ध है प्रस्थ एवं जल १६ प्रस्थ लेकर प्रथम दुग्धावशेष पाक कर लेना चाहिए। फिर इस दुग्ध में सौंठी चावल १ प्रस्थ प्रचिप्त कर इनकी पायस सिद्ध कर लेनी चाहिए। पश्चात् तीन दिन तक शुद्ध हुए अर्थात् भूखे रहे वराह को खिला देवें। खा छेने पर जब भक्त पायस में मधुरता आ जाय अर्थात् उसका प्रथम मधुर पाक हो जाय तव उस वराह (सूअर) को मारकर इस पायसाच को उसके आमाशय से निकालकर इसके तीन भाग लेकर उसमें चौथ? भाग किण्व (सुरावीज) मिलाकर मण्डोदकार्थ (सन्धानार्थ) शीतल किया हुआ भारङ्गीकाथ मिलाना •चाहिए। कुछ आचार्यों का मत है कि मण्ड शब्द से सुरामण्ड तथा दकार्थ ( जलार्थ ) भारङ्गीकाथ मिलाना चाहिए। फिर इस घोल को एक मिट्टी के निये तथा शुद्ध अर्थात् चातुर्जातक घृत, मधु, पिष्पछीचूर्ण से विलिप्त घड़े में भरकर मुख पर कपड़ा ढक के अथवा कपड़िमही कर एकान्त समशीतोष्ण स्थान में सन्धानार्थं सुरचित रख देवें । फिर एक मास अथवा २०-२५ दिन के अनन्तर उसके सिद्ध होने की गन्ध आती हो तथा उसमें रस उत्पन्न हो जाय अर्थात् ठीक तरह से सुरा उत्पन्न हो जाय तथा प्रदीपःवालन-परीचा से भी उसे सिद्ध हुआ जान लिया जाय तब कपड़े से छानकर वोतलें भर लेवें और अपस्मार, उन्माद तथा प्रहोपजुष्ट रोगियों को एक तोले से दो तोले की मात्रा में समान जल मिश्रित कर दोनों समय के भोजन के अनन्तर पिळावें ॥ ३८-४१ ॥

सिरां विध्येद्थ प्राप्तां मङ्गल्यानि च धारयेत् ॥४२॥ इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते भृतविद्यातन्त्रे-ऽपस्मारप्रतिषेधो नाम (द्वितीयोऽध्यायः, आदितः ) एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥

अपस्मारे सिराब्यधविधानम्—अपस्मारोग में प्रोक्त चिकित्सा के अतिरिक्त उर, अपाङ्ग तथा छ्छाटप्रदेश की सिरा का वेधन करें अथवा कुछ आचार्यों के मत से हनुसन्धि के मध्य की सिरा का वेधन करना चाहिए। सिरावेध के अतिरिक्त ब्रणितोपासनीय अध्याय में कही हुई छुत्रा, अतिच्छुत्रा आदि औषधियों को धारण करें। अथवा रतन-खिचतकुण्ढळादिक का धारण करें॥ ४२॥

विमर्शः—(१) 'सिरां विध्येद' इसके अनन्तर 'प्रोक्तां तथा किसी-किसी प्रन्थ में 'प्राप्ताम्' ऐसे दोनों प्रकार के पाट हैं। प्रोक्तां पाठ में इरोऽपाङ्गळ्ळाटजाम् तथा प्राप्तां पाठ में इनुसन्धिमध्याताम् ऐसा अर्थ किया जाता है। (२) 'सिरां विध्येदथ प्राप्तां मङ्गस्यानि च धारयेत' यहां 'मङ्गस्यानि च धारयेत' के स्थान पर 'मङ्गस्यादि च कारयेत' ऐसा पाठान्तर है, जिसका अर्थ अथवंवेदविहित मङ्गस्य (हचन, मन्त्र-तन्त्रादि) कार्य करना होता है। अपस्मारे पथ्यानि—नस्यं सिराञ्यधो दानं ज्ञासनं नथनं मयम्। त्रज्ञनं तादनं हवों धूमपानञ्च विस्मयः॥ धीधैयौरमादिविद्यानं लानमभ्यञ्जनानि च। लोहिताः शाळयो मुद्रा गोधूमाः प्रतनं हविः॥ कूर्मामिपं धन्वरसा दुग्धं बाह्योद्धं वचा। पटोळं वृद्धकूष्माण्डं वास्तुकं स्वादु दाहिमम् ॥ शोभाञ्जनं परः पटी दाह्या धात्री पृष्ट्यकम्। तैलं स्वर्थाश्रम् वञ्च गानाम्ब हरीतकी॥

अपस्मारगदे नणां पथ्यमेतदुदीरितम् । अपस्मारेऽपथ्यानि — चिन्तां शोकं भयं क्रोधमशुचीन्यशनानि च। मद्यं मत्स्यं विरुद्धान्तं तीक्ष्णो ष्णगुरुमोजनम् । अतिन्यवायमायासं पूज्यपूजान्यतिक्रमम् । पत्र-शाकानि सर्वाणि विम्बीमाषाढकं फलम् ॥ तृषानिद्राक्षुषावेगम-पस्मारी परित्यजेत् । तोयावगाइनं शैलद्भुमाध्यारोहुणं तथा ॥ इत्यादीनि स्मृतिष्वंसे वर्जनीयानि यत्नतः ॥ चरकेऽतत्त्वाभिनि-यथा-अनन्तरमुवाचेदमिनवेशः \* कृताञ्जलिः । भगवन् प्राक् समुद्दिष्टः इलोकस्थाने महागदः॥ अतत्त्वाभिनिवेदा यस्तद्धेत्वाक्वतिभेषजम् । तत्र नोक्तमतः श्रोतुभिच्छामि तदिहोच्य-ताम् ॥ शुश्रूषवे वचः श्रुत्वा शिष्यायाह पुनर्वसुः । महागदं सौम्य श्णु सहेत्वाकृतिभेषजम् ॥ मिलनाहारशीलस्य वेगान् प्राप्तानिः गृह्यतः । शीतोष्णस्निग्यरूक्षाचैहें तुभिश्चातिसेवितैः । हृदयं समुभा-श्रित्य मनोबुद्धिवहाः सिराः । दोषाः सन्दृष्य तिष्ठन्ति रजोमोहा-वृतात्मनः ॥ रजस्तमोभ्यां वृद्धाभ्यां वुद्धौ मनिस चावृते । हृदये . व्याकुले दोषैरथ मूढोऽल्पचेतनः ॥ विषमां कुरुते बुद्धि नित्यानित्ये हिताहिते । अतत्त्वामिनिवेशं तमाहुर सा महागदम् ॥ स्नेहस्वेदोप् पन्नं तं संशोध्य वमनादिभिः । कृतसंसर्जनं मेध्यैरन्नपानिरुपाचरेत ॥ बाह्मीस्वरसयुक्तं यत् पञ्चगव्यमुदाहृतम्। तत् सेव्यं शङ्कपुष्पी च यच मेध्यं रसायनम् ॥ सुहृदश्चानुकूलास्तं स्वाप्ता धर्मार्थवादिनः। संयोजयेयुर्विज्ञानधैर्यंस्मृतिसमाधिमिः ॥ ( च० चि० अ० १० )

इति सुश्रुतसंहितायाँ भाषाटीकायामुत्तरतन्त्रे अपस्मार-प्रतिपेधो नामैकपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥



# द्विषष्टितमोऽध्यायः

अथात उन्माद्प्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ १ ॥

अब इसके अनन्तर उर्न्मादप्रतिषेध नामक अध्याय का व्याख्यान प्रारम्भ किया जाता है जैसा कि भगवान् धन्यन्तरि ने कहा है ॥ १-२॥ ॰

विमर्शः अप्रमार चिकित्सा के अनन्तर दोनों मानोदुष्टि के साम्य होने से समान चिकित्सा होने के कारण
अपस्मार चिकित्साप्रकरण प्रारम्भ किया गया है। माधवनिदान में मदियय और दाह के अनन्तर उन्माद्रोग का
वर्णन किया गया है। कारण कि मदात्यय रोग के छच्चण
उन्माद जैदे होते हैं, 'मदात्यये उन्मादिमक चापरम्' तथा
मदात्यय में दाह भी होता है तथा इसके संचिप्त होने से
प्रथम इसका वर्णन कर पश्चात् उन्माद का प्रकरण प्रारम्भ
किया गया है। चरकाचार्य ने राजयचमा के अनन्तर उन्माद
प्रकरण किला है तथा उन्माद के पश्चात् अपस्मार छिला है
तथा आद्योत्पिक्त में उन्माद के साथ अपस्मार का होना
छिला है, इस तरह उन्माद और अपस्मार का साहचर्य
सर्वत्र माना गया है।

मदयन्त्युद्धता दोष यस्मादुन्मार्गमाश्रिताः । मानसोऽयमतो व्याधिरुन्माद् इति कीर्त्तितः ॥ ३ ॥ ्वन्मादिन्हिक्ति -मिथ्या आहार-विहारादिक से प्रवृद्ध दोष उन्मार्गगामी होकर मनोविश्रम को उत्पन्न करते हैं, अतप्व इस मानसरोग को उन्माद कहते हैं ॥ ३ ॥

विमर्शः - उत्पादक कारण के अनुसार शास्त्र में रोगों के निज तथा आगन्तुक दो भेद स्वीकार किये गये हैं-'निजा-गन्तुविभागेच तत्र राँगा दिधा समृताः'। निज व्याधियाँ प्रधानतया शरीरान्तर्गत कारणीं से तथा आगन्तुक प्रधानतया बाह्य कारणों से होती हैं। आगन्तक रोग निज तथा निज रोग आगन्तकरूप में भी परिवर्तित हो जाते हैं। यथा - आगन्त-? रन्वेति निजं विकारं निजस्तथाऽऽगन्तुमपि •प्रवृद्धः, अथवा-भागन्तु हिं व्यथापूर्वसमुत्पन्नो जघन्यं वाति पत्ति इलेष्मणां वैषम्यमापादः यति; निजे तु वातिपत्तरलेष्माणः पूर्वे वैषम्यमापद्यन्ते जवन्यं व्यथामभिनिवंर्त्तयन्ति ॥ ॰ च० सू० अ० २० ) शारीर और मन रूप अधिष्ठान विशेष के भेद से भी रोगों को दो बड़े वर्गों ( शारीरिक तथा मानसिक ) में विभक्त किया गया है ''तेषां कायमनोभेदादिषष्ठानमपि द्विषा' 'प्राचीन आयुर्वेदीय चिकित्सा-प्रनथों में जितना बृहद् वर्णन शारीरिक रोगों का मिलता है उतना मानसिक-रोगों का नहीं। मानस रोगों का वर्णन भूतविद्या के नाम से यत्र तत्र मिलता है। अथर्ववेद में इस विद्या का पर्याप्त वर्णन उपलब्ध होता है। शारीरिक रोग प्रधानतया शरीर को आक्रान्त करते हैं, कारण शरीर में अङ्गीय विकृतियों का प्रत्यत्तु भी होता है। कुछ काल पश्चात् इनका प्रभाव मन पर भी पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त मनुष्यों में कुछ ऐसे रोग भी पाये जाते हैं जिनके हीने पर अंगों में किसी भी प्रकार की विकृति का प्रत्यच नहीं होता ऐसे अपस्मारं तथा उल्माद सदश रोग ही मानसरोग कहलाते हैं। जिस प्रकार शारीरिक रोगों के ज्ञान के लिए शरीर के विविध अंगों की प्राकृत रचना व उनके व्यापारों का ज्ञान करना आवश्यक है, वैसे ही मानस रोगों का ज्ञान करने के लिये भी मन के प्राकृत स्वरूप के जानना भी अनिवार्य है। प्राकृत स्वरूप को विना जाने विकृति का निर्दृष्ट ज्ञान करना नितान्त असम्भव है। मन व उसका स्वरूप- वारीर तथा इनिद्रयों से भिन्न रहकर भी उनकी सम्पूर्ण कियाओं का नियन्त्रणकर्ता द्रव्य विशेष ही मन है। यह अपनी क्रियाओं का भी स्वयं ही नियन्त्रण करता है 'इन्द्रियामिग्रहः कर्म मनसः स्वस्य निग्रहः'। आत्मा, इन्द्रिय तथा अर्थ का सान्निध्य होने पर भी ज्ञान की प्रवृत्ति या अप्रवृत्ति का नियमन मन की वहाँ उपस्थिति या अनुपस्थिति के द्वारा ही होता है। मन के उपस्थित रहने पर ज्ञान की उत्पत्ति तथा मन के अनुपस्थित रहने पर ज्ञान का पूर्णतया अभाव रहता है (२) जैसा कि चरक में लिखा है - 'लक्षणं मनुस्रो ज्ञानस्याभावो भाव एव च । सति ह्यारमेन्द्रियार्थानां सन्निकर्षे न वर्तते । वैवृत्यानमनसो ज्ञानं सान्निध्यात्तच वर्तते ॥ ( चु॰ शा॰ अ० १ ) यह प्रतिशारीर में भिन्न, एक शारीर में प्रक तथा अणु परिमाणस्वरूप होता है, जैसा कि चरक में छिंखा है-'अणुत्वमथ चैकत्वं द्वौ गुणौ मनसः स्मृतौ' (चरकं ) यदि प्रति शरीर में भिन्न मन न मानकर सब शरीरों में एक ही व्यापक मन की करपना की नाय तो एक के द्वारा अनुभूत विषय का ज्ञान दसरे को भी होना चाहिये। वस्तुतः ऐसा नहीं होता, अतः मन को प्रतिशारीर में भिन्न ही माना गया है। एक शरीर में अनेक मन की कल्पना भी अन्यावहारिक है।

अनेक मन की कल्पना करने पर एक काल में एक ही कियी की निष्पत्ति के नियम के खण्डित होने की आशंका है। वस्तुतः मन एक काल में एक ही किया करता है। अतः एक शरीर में एक ही मन की सत्ता स्वीकार करनी सेद्धान्तिक होने के साथ व्यावहारिक भी है। महर्षि गौतम को भी ज्ञान के अयौगपरा या एक साथ एक ही ज्ञान की उत्पत्ति के नियम को देखकर ही 'ज्ञानायीगपद्यादेकं मनः' ऐसा सूत्र बनाना पड़ा। मन की प्रतिशरीर में भिन्नता तथा एकत्व को स्वीकार कर लेने पर भी यदि मन को विभु या महत् परिमाण माना जाय तंव भी ब्यापक मन का एक ही चण में अनेक इन्द्रियों के साथ सम्पर्क होने से अनेक ज्ञानों की एक साथ उत्पत्ति का दोष पूर्ववत् ही बना रहेगा। यह निर्विवाद है कि मन एक काल में एक ही किया करता है। अतः मन को विभू न मानकर अणु ही स्वीकार किया गया है। गौतम ने भी इसी आशय से 'यथोक्तहेतुत्वाचाणु' ज्ञानों के अयौगपद्य हेत् से ही मन को अणु भी माना है। इसके अतिरिक्त यदि मन को अणुन माना जाय तो निदा की स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो सकती। मन की इन्द्रियव्यतिरिक्त प्रदेश में स्थिति का है। दूसरा नाम निद्रा है। परिच्छिन्न वस्तु ही सब जगह से हटकर एक स्थान पर रह सकती है; विभु नहीं। विभु मन का सब इन्द्रियों से सर्वदा सम्पर्क रहेगा। अतः सब कालों में सभी ज्ञानों की उत्पत्ति होगी। सर्वदा इनिद्रय व्यापार रहने से निद्रा की स्थिति नहीं हो सकती। अणुरूप एक मन के एक चण में अनेक इन्द्रियों से संयुक्त न होने के कारण अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति भी एक ही काल में नहीं होती। परिच्छिन मन के इन्द्रिय व्यतिरिक्त प्रदेश में चले जाने पर निद्रा भी उत्पन्न हो जाती है। एक काल में अनेक कियाओं या ज्ञानों की प्रतीति का हेतु भी मन का विभुत्व या अनेकत्व नहीं है, अपितु जिस प्रकार अतितीव गति से घूमती हुई रील के कारण एक सेकण्ड में अनेक चित्रों को क्रमशः देखते हए दर्शक को उनका कम ज्ञान नहीं होता है, अपित वह यही समझता है कि सब में एक साथ ही देख रहा हूँ, उसी प्रकार क्रियाओं या ज्ञानों की शीघ्र प्रवृत्ति के कारण ही उनकी क्रमिकता का भान नहीं होता; अपित यह प्रतीति होती है कि हम एक साथ अनेक कार्य कर रहे हैं। वस्ततः यह भ्रम है। शब्दार्थ-प्रहण तथा वाक्यार्थ-प्रहण में जाता यद्यपि वाक्यों में उचरित प्रत्येक वर्ण का ज्ञान क्रमशः करने के पश्चात पद का ज्ञान करता है, पद ज्ञान की स्मृति के द्वारा पद-समूह के ज्ञान से वाक्य का ज्ञान भी इसी क्रमिक बुद्धि के आधार पर ही करता है, तथापि चिरकाल से अभ्यस्त होने के कारण वह इस कम को जानने में सर्वथा असमर्थ रहता है। आधुनिक भौतिकवादी भौतिक दृश्य पदार्थों के अतिरिक्त मन या आत्मा जैसे अदृश्य तत्त्व के स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार एककोषीय प्राणी अपने को पशिस्थिति के अनुकूछ बनाकर विविध उत्तेजनाओं का प्रतीकार करने के लिये तैयार, रहता है, वैसे ही अनेक कोषाओं के समूह से बना हुआ मानव शरीर भी उत्तेजनाओं का प्रतीकार करने की दृष्टि से अनेक शारीरिक व्यापार भी करता है। इस प्रकार इस शरीर में किसी मन जैमे अहरय तस्य की कल्पना करना न्यूर्थ है। इसके

अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि यदि किसी को मन स्वीकार करने का ही आग्रह है तो मस्तिष्क को ही मन मान लेने में कोई आपित न होनी चाहिसे। मस्तिष्क को हाँ मन मानने में हेतु आधुनिक विज्ञान के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि प्रणालीविहीन प्रनिथयों के अन्तःसाच (Internal secretions of ductless glands ) नाडीतन्त्र पर विविध प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करके विविध भावों की उत्पत्ति कराते हैं। वृषणप्रन्थि के अन्तःस्रात को शरीर में प्रविष्ट करने से नाडीतन्त्र पर प्रभाव होकर जीर्ण-काय बढ़ों में भी कामवासना की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। इसी प्रकार अधिवृक्त के अन्तःस्नाव के प्रभाव स्वरूप क्रोध की उरपत्ति होती है। मद्य भी नाडीतन्त्र को उत्तेजित करके विविध भावों को उत्पन्न करता है। इसका वर्णन मदाःयय निदान में हो ही चुका है। मस्तिष्क की ज्ञमता ही बुद्धिमत्ता की भी निदर्शक है। जिसकी मस्तिष्कच्चमता जितनी ही अधिक होती है उसकी बुद्धि भी उतनी ही तीव त्था आशुप्राहिणी होती है। उपर्युक्त आधार पर भौतिक वादियों का यह निश्चित मत है कि शरीर के दृश्यमान अर्कों के अतिरिक्त मन जैसे अदृश्य पदार्थ की कल्पना करना निरर्थक है। इसके विपरीत आत्मवादियों का कथन है कि मस्तिष्क के रहते हुए भी अतिरिक्त मन की कल्पना करना परमावश्यक है। वस्तुतः यदि मस्तिष्कातिरिक्त मन की सत्ता स्वीकार न की जाय तो एक ही घटना से विभिन्न व्यक्तियों में होने वाली विभिन्नभावोदयता के कारण का स्पष्ट उत्तर देना दुष्कर है। नाटक तथा चित्रपट के विभिन्न दृश्य भिन्न-भिन्न प्रेचकों में भिनन भिनन भावों की उत्पत्ति क्यों करते हैं ? एक श्रङ्गाररस से प्रसन्त होता है तो दूसरा उसी से घृणा करता है तथा वह वीररस या अन्य किसी रस से प्रसन्न भी होता है, किसी को नाटक में रुचि ही नहीं होती। इस भिन्त-रुचिता का क्या कारण है ? शुद्ध यन्त्रवाद की सहायता से ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना कठिन है। यदि इसमें व्यक्तिगत भावना को कारण माना जाय तव उसका स्वरूप तथा अधिष्ठान भी बताना पड़ेगा। विविध भावों की उत्पत्ति का कारण प्रणालीविहीन प्रनिथयों के अन्तःस्नावों को तथा मस्तिष्क को विविध व्यक्तिगत भावों का अधिष्ठान स्वीकार वक्ता भी असंगत होगा। एक ही कारण विभिन्त व्यक्तियों में एक ही प्रनिथ के स्नाव में न्यूनाधिकता उत्पन्न करके कदाचित् एकही भाव की उत्पत्ति में न्यूनाधिकता तो अवश्य उत्पन्न करा सकता है, किन्तु वह नितान्त विपरीत ब्रन्थियों के अन्तःस्राव तथा तज्जन्य विपरीत भावों को कदापि उत्पन्न नहीं कर सकता। मस्तिष्क भी अन्य यन्त्री के समान जड़ ही है, अतः उसमें इस प्रकार की व्यक्तिगत भावना की करपना करना सर्वथा प्रतिकूछ है । मस्तिष्क का भी प्रेरक तथा व्यक्तिगत भावना की उत्पत्ति का आधार कोई दूसरा अहरय तत्त्व ही है। उस्ती को प्राचीनों ने सन संज्ञा प्रदान की है । भौतिकवादियों के मत का खण्डन करने के लिये नेत्रेन्द्रिय के च्यापार का उदाहरण भी सर्वोत्तम है। प्रकाशविद्या के नियम के अनुसार यह सिद्ध हो चुका है कि यद्यपि दर्ष्टिवितान (Retina) पर दृष्य पदार्थों का चित्र सदा उलटा ही पड़ता है,

तथापि हम मनुष्यों तथा दूसरी वस्तुओं को वैसा नहीं देखते। जड़वादियों के कथनानुसार इसका कारण अभ्याम एवं अनुभव बताया जाता है। यदि यह अनुभव या अभ्यास का ही परिणाम है तो पुनः पूर्ववत् उसके भी अधिष्ठान किसी प्रतिसन्धाता या अनुभवों का संग्रह करने वाले को पृथक स्वीकार करना ही पड़ेगा। इन अनुभवों का अधिष्ठान मन ही है। इसके अतिरिक्त स्मृति, जाप्रत् स्वप्न तथा सुषुप्ति जैसे व्यापारों का मूळ भी मन ही माना जाता है। मन की पूर्ण कियाशीलता की द्सरा नाम जाप्रत् अवस्था है। किन्तु जब वही परिश्रान्त होकर इन्द्रियव्यतिरिक्त प्रदेश पुरीतित नाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है तो सुषुप्ति की अवस्था उत्पन्न होती है। जाग्रत् और सुषुप्ति के मध्य की अवस्था ही स्वप्नावस्था है। इस अवस्था में मन का व्यापार अल्पमात्रा में बनता रहता है। अब यह प्रश्न होता भी स्वाभाविक है कि जब मन ही सव कुछ है तो मस्तिष्क को किस श्रेणी में रखा जाय ? संज्ञाहर औषधियों का प्रयोग करने से सस्तिष्क या नाड़ी-तन्त्र की कियाओं के साथ साथ मन की भी कियायें अवरुद्ध हो जाती हैं, अतः मन को भी मस्तिष्क मान लेने में क्या आपत्ति है ? वस्तुतः मस्तिष्क स्वयं मन नहीं, अपि तु मन का साधन है। मस्तिष्क और नाड़ोसूत्रों द्वारा मन के व्यापार होते हैं। ये नाड़ीसूत्र ही आचीमों के अनुसार मनोवाही स्रोत हैं। इस प्रकार मन कर्ता तथा सस्तिष्क और नाड़ीसूत्र उसके साधन हैं। मस्तिष्क की उत्तमता पर मन की उत्तमता भी निर्भर है। मन को यदि मस्तिष्क से पृथक् न माना जाय तो एकाम चित्त से कार्य करने पर भी अन्य सभी दश्यमान वस्तुओं का भी ज्ञान होना चाहिये। ज्ञान का अयौगपद्य मन की सत्ता मस्तिष्क से पृथक् मानकर ही सिद्ध किया जा सकता है, मस्तिष्क को ही मन मान छेने से नहीं। मन के गुण व दोष--प्रकृति के समान मन भी त्रिगुणात्मैक ही होता है। प्राकृत अवस्था में इसमें सत्त्व गुण की ही विशेषता रहती है। अतः इसका दूसरा नाम सत्त्व भी पड़ गया है। रज और तम मन के दोप हैं 'रजस्तमश्च मनसो हो च दोपाबुदाहैती। इन गुणों का प्रावल्य हीने पर ही मानसिक न्याधियों की उत्पत्ति प्रारम्भ हो जाती है। मन के कार्य व उसकी क्विया की सम्बन्नता-कर्तव्याकर्तव्य का विचार, तर्क, ध्यान, संकल्प, इन्द्रियों का नियमन तथा अपना नियमन आदि मन के कर्म हैं। (१) चिन्त्यं विचार्यमृद्यस्त्र ह्येयं सङ्गरूप्यमेव च। यत् किन्नि-न्मनसो ज्ञेयं तत्सर्वे द्यर्थसंज्ञकम् । इन्द्रियामियहः कर्म मनसः स्वस्य नियहः । अहो विचारश्चः। (च॰ शा॰ २) । अनुभवं (Feeling) विवेचन (Thinking) तथा क्रिया (Action) इनसे मानसिक कियायें सम्पन्न होती हैं। मन की ही अवस्था विशेष का न्सम बुद्धि और अहंकार है। इन्द्रियों द्वारा किया गैया प्रत्यच मन के पास पहुँचना है। मन उसका हेयोपादेय दृष्टि से विचार करके अहंकार को दे देता है। अहंकार भी यह मेरा है समझकर उसका प्रहण अथवा परित्याग करने के लिये बुद्धि को सौंप देता है। इस प्रकार वस्तु के ज्ञान में इन्द्रियाँ अप्रधान तथा मन आदि तीनों अन्तःकरण प्रधान माने गये हैं - सान्तःकरणा बुद्धिः सर्वे विषय-मनगाइते यस्मात् । तस्मात् त्रिनिधं कदणं द्वारि द्वाराणि शेषाणि ॥ (सां॰ का॰)। ये कियायें मन के सत्त्व गुण की प्रकृतिस्थता पर ही निर्भर हैं। सत्त्व गुण की कैमी तथा रज और तम की

अधिकता से मानसिक न्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। मानसिक च्याधियों में उन्माद का महत्त्व सर्वाधिक है, अतः प्रकृत में उसी का वर्णन किया जा रहा है। वात वादि दोष विकृत होकर जब मनोकही स्रोतस (वातनाड़ी तन्त्र) में पहुँचते हैं तो उसके सत्त्वगुण का हास एवं रज और तमोगुण की वृद्धि करके मनोविभ्रम या उन्मादरोग को उत्पन्न करते हैं। धन्माद किनको और वयों होता है ? इसका विरेचन आगे यथास्थान किया जायगा । सम्प्रति उन्माद् की संचिप्त परिभाषा के विषय में विचार करते हैं। निष्प्रयोजन तथा उच्छङ्खल प्रवृत्ति का ही द्सरा नाम उन्माद है। प्राकृत अवस्था में मनुष्य प्रत्येक कार्य किसी प्रयोजन से ही करता है, विना प्रयोजन अरुपबुद्धि की भी प्रवृत्ति नहीं होती। 'प्रयोजनमनुह्दिस्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते' इस उक्ति से सभी कियायें सप्रयोजन होती हैं। प्राचीनों ने प्राणेषणा (जीवित रहने की इच्छा ), धनैषणा 🕻 प्राणों की रचा के साधन धन की इच्छा ), परलोकैषणा ( परलोक में सुख की इच्छा ) इन तीनों को ही प्रवृत्ति का कारण या प्रयोजन माना है। इन तीनों में से किसी के रहने पर ही मनुष्य किसी वस्तु के ग्रहण या परित्याग की ओर प्रवृत्त होता है। कतिपय आधुनिक विद्वानों ने प्राणिषणा (Institut of self preservation), कामैपणा (Sexual instinct) तथा वर्गेषणा (Herd instinct) को प्रवृत्ति का कारण माना है। वर्गेषणा का अन्तर्भाव प्रलोकेषणा में किया जा सकता है। वस्तुतः मनुष्य अपने हित के साथ समाज के हित का भी ध्यान रखता है, इस प्रकार धर्म मनुष्य जाति का अनिवार्य अङ्ग है। धार्मिक प्रकृतियों का मूळ परलोकेंपणा ही है। ये सभी एपणायें तथा प्रकृतियाँ प्रायः माता पिता के गुणों के अनुसार सन्तान में भाती हैं। वृत्त तथा सदाचार आदि गुण जातोत्तर काल में शिचण के अनुसार होते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त एषणाओं से रहित होकर कार्य करने की अन्यवस्थित प्रवृत्ति को ही उनमाद कहते हैं। व्यर्थ ही तिनके तोड़ना व उनका चर्वण करना, भूमि क्ररेदना आदि छोटे छोटे कार्य भी निष्प्रयोजन-कर्म की श्रेणी में आने से छानसराग्रया उन्माद के द्योतक हैं। क्रोध, लोभ आदि भी सामयिक पागलपन ही हैं। विचार करनेसे ज्ञात होगा कि हवस्थ की परिभाषा के अनुसार (२) समदोषः समाग्निश्र समधातुमलक्रियः । प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते जिस प्रकार पूर्णस्वस्थ शरीरवाले मनुष्य समाज में अलभ्य वैसे ही समाज का बहुत कम अंश ऐसा है जो मानस रोग्धें से पूर्णतः मुक्त है। शारीरिक रोगों की अपेचा मानस रोगों का अनुपात अधिक हो है। किन्तु इन दोनों में अन्तर यह है कि शास्त्रों में शारीरिक रोगों का विशेष वर्णन•होने से उनको पहिचानने में अधिक सौकर्य होता है । इसले विपरीत साधारण अवस्था में मानसरोग का ज्ञान नहीं होने पाता, अपित जब यह उम्र रूप धारण करता है तब हम उसको पागळपन की संज्ञा देते हैं। तात्विक दृष्टि से वह बहुत पूर्व ही प्रारम्भ हो ज्या है। मानसिक ग्रेग शारीरिक रोगों की अपेचा अधिक भयंकर एवं यद्धमूल हो जाने पर असाध्य भी अधिक होते हैं । इसके आतेरिक्त मानसिक व्याधियों में शारीरिक व्याधियों की अपैचा वंशपरम्परा में चलने

की भी अधिक प्रवृति रहती है। चरकाचार्य ने उन्माद की परिभाषा अतीव सुन्दर लिखी है—'उन्मादं पुनर्मनो-बुद्धिसंज्ञाज्ञानस्मृतिमक्तिशीलचेष्टाचार्विश्रमं विद्यात (च० नि०॰ अ० ७) विश्रम शब्द का मन, बुद्धि आदि प्रत्येक के साथ सम्बन्ध होता है। मनोविभ्रम होने से चिन्तनीय अर्थों का चिन्तन नहीं कर सकता है, किन्तु अचिन्त्य अर्थ का चिन्तन करता है। ऐसे मन का अर्थ चिन्त्य होता है 'मनसस्तु चिन्त्यमर्थः' बुद्धिविश्रम होने से नित्य में अनित्यं करूपना और प्रिय में अप्रिय घारणा करता है जैसा कि कहा भी है-विषमामिनिवेशो यो नित्यानित्ये प्रियाप्रिये। शेयः स बुद्धिविभ्रंशः समं बुद्धिहिं पश्यति ॥ ( च० शा० अ० १ ) संज्ञा अर्थात् ज्ञान के विभ्रम होने से अग्न्यादि दाह को भी नहीं पहचानता है। शील के विश्रम होने से अक्रोधी भी क्रोध कैरने लगता है। चेष्टा के विश्रम से अनुचित चेष्टाएँ करता है। आचार का ताल्पर्य शास्त्रशिद्धाकृत व्यवहार है। तथा उसके विश्रम हो जाने से अशौचादिक का आचरण करता है।

एकैकशः समस्तैश्च दोषैरत्यर्थमूर्चिछतैः। मानसेन च दुःखेन स पञ्चविध उच्यते॥ ४॥ विषाद्भवति षष्टश्च यथास्वं तत्र भेषजम्। स चात्रवृद्धस्तरुणो मदसंज्ञां बिभर्त्ति च॥ ४॥

उन्माद भंदा:— अत्यन्त विकृत हुए वातादि एक एक दोषों से उत्पन्न होने से उन्माद के तीन भेद, सर्व दोषों की मिळित विकृति से चौथा, रजोगुण और तमोगुण इन मानसिक दोषों से दूषित मन के शोकादि दुःख से उत्पन्न पाँचवाँ उन्माद और विषदोष से उत्पन्न होने के कारण उन्माद छ प्रकार का होता है। इन छहीं प्रकार के उन्मादों की चिकित्सा अपने अपने दोषों के अनुसार करनी चाहिए। जब उन्माद बढ़ा हुआ नहीं होता है, अर्थात् अल्प ठचणोंवाळा होता है एवं तरुण (अल्पमात्रा में) होता है तब उसकी मदसंज्ञा होती है। अर्थात् कुछ छोग इसे मद की प्रथमावस्था कहते हैं॥

विमर्शः - पूर्व में यह कहा जा चुका है कि शारीरिक व्याधियाँ मानसिक तथा मानसिक व्याधियाँ शारीरिक रूप में भी परिवर्तित हो जाती हैं—'आगन्त्ररन्वेति निजं विकारं निनस्तथाऽऽगन्तुमतिप्रवृद्धः' हसी आधार पर उन्माद भी स्वतन्त्र या प्राथमिक ( Primary ) तथा उपद्रव स्वरूप या द्वितीयक ( Secondary ) दो प्रकार का होता है। वात आदि शारीरिक दोष तथा विष का मन पर प्रभाव पड़ने से जो उन्माद होता है उसे द्वितीयक उन्माद कहते हैं, किन्तु मानस दुःखजन्य उन्माद् प्राथमिक ही कहलाता है। चरकाचार्यने मद को उन्माद की पूर्वकालीन ही अवस्था न मानकर विधि-शोणित अध्याय में मद को स्वतन्त्र रोग मानकर चार प्रकार का बताया है- 'चत्वारो मदाः, वातिपत्तकप्रसन्निपातिनिमित्ताः' (च॰ स्॰ अँ० १९) इसके अतिरिक्त चरक ने विषजन्य तथा मानसिक दुःखजन्य उन्माद का आगन्तुक में अन्तर्भाव करके वनमाद के पाँच ही भेद माने हैं- 'पब्रोन्माद्राः, वातिपत्तकफ-सन्निपातागुन्तुनिमित्ताः' ( च० सु० अ० १९ )

चरकमतेन उन्मादस्य सामान्यहेतुः — विरुद्धदुष्टाशुचिमोजनानि प्रधर्षणं देवगुरुद्धिजानाम् । उन्मादहेतुर्भयहर्षपूर्वर्शे मनोऽभिषातो

विषमाश्च चेष्टाः ॥ (च० चि० अ०९) संयोगादि विरुद्ध, दुष्ट तथा अपिवत्र भोजन करने से, देवता, गुरु या माता पिता और ब्राह्मणों का अपमान करने से, अत्यधिक भय या अत्यधिक हर्ष के कारण मनपर प्रभाव पड़ने से तथा शरीर की विषम चेष्टाओं या मन पर आघात लगने से उनमाद रोग की उत्पत्ति होती है।

विमर्शः-विरुद्ध भोजनों से साज्ञात् मन के सञ्ज गुण का हास होने से उन्माद की उत्पत्ति होती है। तिरस्कृत हुए देवता तथा गुरुजन तथा दुःखी होकर युदि इसँ प्रकार का शाप दें तब भी मनुष्य पागल हो सकता है, क्योंकि उनकी वाणी में इस प्रकार की शक्ति निहित रहती है, यह भवभति के जिस्न कथन से सिद्ध है - लौकिकानां हि साधूनामर्थ वागनवर्तते । ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति ॥ कभी अधिक हुएं और कभी अधिक दुःख से भी उन्माद रीग की उत्पत्ति देखी गई है। भय और हर्ष से काम, क्रोध, ° लोभ, मोह तथा शोक जैसे मानसिक भावों का भी प्रहण कर लेना चाहिये, क्योंकि इनकी अध्यधिकता भी उन्माद की जननी है। इनके अतिरिक्त स्वभाव या शिचणाभाव, भावप्रतिक्रिया, (Emotional reflexion) तथा घटनाजन्य प्रतिक्रिया (Conditional reflexion ) भी उन्माद के हेतु हैं। मन की स्वाभाविक दुर्वलता भी उन्माद का हेतु है। कुछ शारीरिक रोगों से शरीर के दुवंछ हो जाने के पश्चात् मन भी दुवंछ हो जाता है, एवं मानसिक रोगों की उत्पत्ति तथा शारीरिक रोगों की वृद्धि॰ होती है। उपर्युक्त कारणों से मन हीनसच हो जाता है तथा मनुष्यों की प्रवृत्तियों के उच्छङ्कल एवं निष्प्र-योजन होने से उन्मादरोग उत्पन्न होता है । यह घटना-जन्य प्रतिक्रिया का एक उवलन्त उदाहरण भी है - एक स्त्री का पति युद्ध चेत्र में मारा गया, जिसकी सूचना उसे टेळीफोन के द्वारा दी गई। इसके वाद टेलीफोन की घण्टी वजने की आवाज से वह मूर्च्छित हो जाती थी। इसी प्रकार उन्माह की भी उरपत्ति हो सकती है।

उन्मादस्य संप्राप्तिमाइ-

तैरल्पसन्तस्य मलाः प्रदुष्टा बुद्धेनिवासं हृदयं प्रदूष्य । स्रोतांस्यिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेतः ॥ ५ ॥ (च० चि० १२)

उपर्युक्त कारणों से प्रकृपित हुए वात आदि दोष सरव-गुण की कमीवाले अथवा दुर्बल मनवाले मनुष्य की दुिंद्द के निवास-स्थान हदय को दूषित करके तथा मनोवाही स्नोतों में ज्याप्त होकर मनुष्य के चित्त को आन्तियुक्त या उन्मत्त कर देते हैं॥ ५॥

विमशं:—हदय शब्द से साधारणतया मांसपेशों के वने
हुए वद्यारक के थेंछे का ही प्रहण होता है, किन्तु 'बुद्धेनिवासं' इस विशेषण पद से स्पष्ट है कि प्रकृत में पेशीमय
हदय का प्रहण न करके बुद्धि के निवास आज्ञान्देशान्तराछ में
रहने वाछे ब्रह्महृदय • (Fourth ventrical of brain) का
ही प्रहण करना चाहिए; क्योंकि यही उन्माद का अधिष्ठान
है। इस प्रकार यहाँ हृदय से मस्तिष्क का ही प्रहण होता
है। चरक तथा सुश्रत ने जो मन तथा मनोवाही दस
धमनियों का स्थान हृदय को कहा है वह भी मस्तिष्क ही

हैं; क्योंकि उसी से मनोवाही धमनी के बारह जोड़े (Twelve pains of cranial nerves ) निकलते हैं। मांसपेशीमय हृदय से नहीं। इसके अतिरिक्त महर्षि भेळ ने भी मस्तिष्क को ही मन का स्थान बताया है - शिरस्ताब्वन्तरगतं सर्वेन्द्रियपरं मनः। तत्रस्थं तद्धि विषयानिन्द्रियाणां रसादिकान् । समीपस्थान् विजाः नाति त्रोन् भावाँश्च नियच्छति । तन्मनःप्रभवन्नापि सर्वेन्द्रियमयं बलम् ॥ ( भे॰ सं॰ चि॰ )। योगीजन भी मस्तिष्क को ही मन का स्थान मानते हैं- 'एतत्पाद्यान्तराले निवसति च मनः सृक्ष-रूपं प्रसिद्धम्'। श्री कविराज गणनाथसेन जी भी मन का अधिष्ठान मस्तिष्क या ब्रह्महृदय को ही मानते हैं - 'आजा-चक्रं नाम आज्ञाकन्दद्वयवेष्टितो ब्रह्मगुड्रांशी, तन्मनसोऽधिष्ठानिमति योगिनः' ( प्र॰ ज्ञा॰ तृ॰ ख॰ अ॰ १२ )। उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि चुँकि उन्माद में प्रधान विकृति सन की होती है, और सन का अधिष्ठान मस्तिष्क है, अतः बुद्धिके निवास हृद्य से मस्तिष्क्र का ही प्रहण करना चाहिए। चरक ने भी शिर या शिरःस्थ मस्तिष्क को सम्पूर्ण इन्द्रियों का अधिष्ठान तथा प्राणों का आश्रय भी स्वीकार किया है - प्राणाः प्राणभृतां यत्र स्थिताः सर्वेन्द्रियाणि च । यदुत्तमाङ्गमङ्गानां श्वरस्यद्भिधीयते ॥ मनोवाही स्रोत शब्द से कुछ लोगू संस्रोजक नाहीतन्तु ( Association Pibres ) का प्रहण करते हैं । वस्तुतः प्राच्य दृष्टिकोण से सम्पूर्ण नाडीतन्तु ही मनोवाही स्रोतस माना जाता है, क्योंकि चरक ने 'तद्वतीन्द्रियाणां तत्त्वादीनां केवलं चेतनावच्छरीरमयन-मिधानभूतन्न' के द्वारा सम्पूर्ण चैतन शारीर को ही मनोवह स्रोत का अधिष्ठान माना है। वस्तुतः मन का कार्यचेत्र सम्पूर्ण शरीर है। अतः मन का वहन करने वाले नाडीसुन्न भी शरीर के प्रत्येक सूचमातिसूचम भाग में भी ज्यास रहते हैं। बुद्धि के आश्रय मस्तिष्क के दूषित होने से मस्तिष्क के आश्रित ्रहने वाली बुद्धि भी दूषित हो जाती है, जिससे उन्माद रोग उत्पन्न हो जाता है।

मोहोद्वेगौ स्वनः श्रोत्रे गात्राणामपकर्षणम् । अत्युत्साहोऽरुचिश्चान्ने स्वप्ने कलुषभोजनम् ॥ ६॥ वायुनोन्मथनञ्चापि भ्रमश्चक्रगतस्य वायु यस्य स्याद्चिरेणैव उन्मादं सोऽधिगच्छति ॥ ७॥

उन्मादस्य पूर्वहपाणि—मोह, उद्वेग, कानों में बिना शब्द के ही शब्द धुनाई देना, शरीर के अङ्ग-प्रश्यकों का दुर्वल होना फिर भी किसी भी कार्य में अरयधिक उरसाह होना, अन्न में हिंद न होना, निद्रा में कल्लित (अल-मूत्रादि से, दूषित) भोजन करने का स्वप्न आना, वायु के प्रकोप के कारण हृदयादिक का व्याकुल होना तथा कुरभकार के चैंक के जपर बैठने पर जसे चक्कर आते हैं वैसे चक्कर (अम) की प्रतीति होना, के लच्चण जिस रोगी को प्रतीत होते हों वह जल्दी ही उन्हाद रोग से प्रसित् होगा ऐसा समझना चाहिए॥

विमर्शः—मोहो = मनसो वैचित्यम्। चरके उन्मादस्य सामान्यरूपं यथा—धीविश्रमः सत्वपरिष्ठवश्च पर्याकुठा दृष्टिरधीर-ता च। अबद्धवावस्वं दृदयञ्च शून्यं सामान्यमुन्यद्भगदस्य छिङ्गम्।। (घ० चि० अ०९) बुद्धि में अस का होना, मन की चञ्च छता, नेत्रों का व्याकुठ होने के समान इतस्ततश्चाळन पूर्वंक इधर देखना, किसी भी कार्य में धीरता न रहना,

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

या चित्त की अश्थिरता, असम्बद्ध प्रलाप करना (या कमहीन भाषण ), एवं हृदय की शून्यता अर्थात् सुस्त सा बैठे रहना जैसे उसे संसार की किसी वस्तु से ब्नेह ही न हो या उसे संसार का ज्ञान ही न हो, ये सब उन्माद रोग के सामान्य लच्छा है •

विसर्शः कित्यय विद्वान उन्साद के चरकोक्त इन सामान्य छन्नों को पूर्वरूप मानते हैं, किन्तु यह उन्माद का रूप ही है। उन्माद-पीड़ित रोगी को बुद्धि तथा स्मृतिविश्रम हो जाता है, जिससे वह किसी निश्चित कार्य को न करके अस्थिर चित्त से निष्प्रयोजन परस्पर अस्थ्यद्ध कियाएँ करता रहता है। रोगी को ज्यपने स्वरूप का किञ्चिन्मात्र भी ज्ञान नहीं रहता है। वह कर्त्वय को अकर्त्तव्य तथा अकर्त्तव्य को कर्त्तव्य समझता है। हित एवं अहित में अन्तर नहीं कर सकता। रोगी को व्यर्थ ही अनेक प्रकार की राष्ट्राएँ रहा करती हैं। उन्माद का रोगी आँखें भी चुराता है। उसे सुख दुःख, आनुार, धर्म आदि का भी ज्ञान नहीं रहता, जैसा कि कहा भी है—स मूढचेवा न सुखं न दुःखं नाचारधर्मी कुत एव शान्तिम्। विन्दत्यपास्तस्मृतिबुद्धसंज्ञो अमत्ययं चेत इतस्ततश्च॥

रूक्षच्छविः परुषवाग् धमनीततो वा शीतातुरः कृशतङ्गः स्फुरिताङ्गसन्धिः । आस्फोटयत्यटति गायति नृत्यशीलो बिकोशति भ्रमति चाप्यनिलप्रकोपात् ॥५॥

वातिकोन्मादलक्षणम्—अन्तिल (वायु) के प्रकोप से उरपन्न हुए उन्माद में रोगी के शरीर की कान्ति रूच तथा वाणी (स्वर) कठोर (कर्कश) हो जाती है, उसके सारे शरीर पर धूमनियों का जाल फैला रहता है एवं उस उन्मादी को मूर्वदा शीत का प्रकोप रहता है तथा उसका शरीर दुर्वल होता है। उसके अङ्ग तथा सन्धियों में फड़कन रहता है। सन्धियों को वार वार चटकाता रहता है, बिना मतल्ब इधर-उधर घूमता रहता है, गाता रहता है तथा नाचता है, चिल्लाता है और चक्कर कादना रहता है॥८॥

विमर्शः - चरके वातोनमादलक्षणानि—'पश्सिपंणमजस्मम्, अक्षिभुवौष्ठांसहन्वयह्रस्तपादाङ्गविक्षेपणमकस्मात्, सततमनियता-नाञ्च गिरामुरसर्गः, फेनागमनमास्यात, अभीक्ष्णं स्मितइसितनृरयः गीतवादित्रसंप्रयोगाश्चास्थाने, वीणावंद्वाराङ्कराम्याताङ्कराज्दानुकरणम-साम्ना, यानमयानैः, अलङ्करणमनलङ्कारिकेंद्रैंच्यैः, लोमश्राभ्यव-हार्येष्वलब्धेषु, लब्धेषु चावमान स्तीवमारसर्थञ्च, कारूर्य पारुष्यम् उत्पिण्डितारुणाक्षता, वातोपश्चयविषयीसादनुपश्चयता च ॥ ( च० नि॰ अ॰ ७) अन्यूच — ससम्प्राप्तिकं वातिकोन्मादलक्षणम् --रूक्षाल्पशीतान्तविरेकवातुक्षयोपवासैरनिछोऽतिवृद्धः । दुष्टं हृदयं प्रदृष्य बुद्धिं स्मृतिं चाप्युपहन्ति शीव्रम् ॥ अर्थानहास-स्मितनृरयगीतवागङ्गविक्षेपणरोदनानि । पारुष्यकादयारुणवर्णताश्च नीण बलब्रानिकजस्य रूपम् ॥ ( च० चि० अ० १४ ) अर्थात् रूच, अरुप तथा शीताल के निरन्तर सेवन से एवं विरेचन धातुचय और उपनांस से वृद्ध वायु चिन्तादि मानसिक कारणों से विकृत मस्तिष्क को और अधिक द्षित करके बुद्धि तथा स्मृति का' भी विनाश कर देता है, जिससे रोगी का निष्प्रयोजन हँसना, मुस्कराना, नाचना, गाना, बकना, हस्त-पाद्मचालन तथा इदन करना आदि लचण होते हैं। भोजन के जीर्ण होने के पश्चात इसका वेग और भी मवल रूप धारण कर लेता है। वादिक उनमाद के रोगी में हिंसा की मवृत्ति नहीं पाई जाती है। यहाँ पर विरेक शब्द से विरेचन, वमन तथा अन्य सभी शोधनों के अतियोग का महण करना चाहिए। चिन्ता से वात की वृद्धि करनेवाले शोक, भय तथा काम का भी वोध होता है। धातुओं के चीण होने से रोगी का वर्ण ईषरपीत रक्त रहता है।

रैट्स्वेद्दाहबहुलो बहुसुग्विनिद्र-रछायाहिमानिलजलान्तिविहारसेवी । तीच्णो हिमाम्बुनिचयेऽपि स बह्विराङ्की पित्तादिवा नभसि परयति तारकाश्च ।। ६ ।।

पैतिकोन्मादलक्षणम्—पित्त के प्रकुपित होने से उत्पन्न
हुए उँनमाद में रोगी को बार बार तृषा लगती है, उसके
शारीर से पसीना आता रहता है और शारीर में अधिक दाह
होता है, वह रोगी बहुत खाता है तथा उसे ठीक तरह सै
नींद नहीं आती है एवं वह छाया में बेठने तथा शीतल वायु
में घूमने और जल के किनारों (तटों) के समीप विहार
करने की इच्छा करता है तथा तीचण (क्रोधी) स्वभाव
का होता है एवं शीतल जल के ढेर (जलाशयादि) में
भी अग्नि की शङ्का करता है और दिन में भी आकाश में
तारे देखता है ॥ ९॥

विमर्शः-इस रलोक में अपिशब्द होने से-उस रोगी के नेत्र, नख और मूत्र ये पीले होते हैं-ऐसा अर्थ होता है। चरके पैत्तिकोन्मादस्य सम्प्राप्तिलक्षणे—अनीर्णंकट्वम्लविदाह्यशी तैमोन्ये-श्चितं पित्तमुदीर्णवेगम् । उन्मादयरयुग्रमनात्मकस्य दृदि स्थितं पूर्ववदाशु कुर्यात् ।। अमर्षसंरम्भविनग्नभावाः सन्तर्जनादिद्रवणौ-डण्यरोषाः । प्रच्छायशीतान्नजलाभिलाषः पीता च माः पित्त-कृतस्य लिङ्गम्।। (च० चि० अ०९) अजीर्ण एवं चरपरे खहे, विदाही तथा अति उष्ण पदार्थों के अधिक सेवन से वदा हुआ पित्त जब दुर्बल मन वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में पहुंच कर चिन्ता तथा कोध जैसी मानसिक विकृतियों से युक्त मस्तिष्क को पूर्वापेचया अधिक दूषित करके बुद्धि और स्मृति को नष्ट कर देता है तब रोगी में असहिष्णता तथा कोध की प्रवृत्ति आ जाती है और वह अपने वस्त उतार करें नर्गन हो जाता है तथा कद होकर लोगों को धमकाता है और उनके वीछे उन्हें मारने को दौड़ता है। वास्तव में अत्यधिक उष्णता के कारण रोगी वस्र उतार कर नग्न हो जाता है। पित्तोनमाद के कारण रोगी में हिंसा की भी प्रवृत्ति रहती है। इस अवस्था को Acute delirious mania कहते हैं।

छर्चिमिमादसदनारुचिकासयुक्तो
्रुयोषिद्विविक्तरितरल्पमतिप्रचारः।
निद्रापरोऽल्पकथनोऽल्पभुगुष्णसेवी
रात्रौ भृशं भवति चापि कफप्रकोपात्।।१०॥

कफ जोन्माद लक्षणम् — मिथ्या आहार-विहार से कफ के प्रकृपित होने से उरपृत्व हुए उन्माद में रोगी को दमन, अग्नि-मान्य, भोजनादि में अहचि, कास, खियों के साथ विविक्त (एकान्त) में प्रेम करने की इच्छा, बुद्धि की अल्पता तथा स्वल्प इधर-उधर घूमना, अधिक निदापरायण, किसी के स्थाय वार्ताला कम करना, थोड़ा भोजन करना तथा उण्ण पदार्थों के सेवन तथा उण्णस्थान में सोने बैठने की इच्छा करना ये लच्चण उत्पन्न होते हैं। कफज उन्माद का प्रकोप रात्रि में अधिक हो जाया करता है। अपि शब्द से कफजन्य उन्माद रोगी के नख, नेत्र, चर्म, मल, मूत्रादि श्वृत हो जाते हैं॥ १०॥

विमर्शः - चरके कफजोन्मादस्य सम्प्राप्तिङक्षणे सम्प्रणै-मन्दिविचेष्टितस्य सोण्मा कफो मर्भणि सम्प्रदृष्टः। बुद्धि समृतिज्ञाप्युपह्-त्य चित्तं प्रमोहयन् सञ्जनयेद्विकारम् ॥ वाक् चेष्टितं मन्दमरोचकश्च नारीविविक्तप्रिनताऽतिनिद्रा । छदिश्च लाला च बलब्च भुंको नखादिशौक्ल्यन्न कफात्मके स्यात ॥ (च० चि० अ० ९) अत्यधिक अतिहिनम्ध आदि सन्तर्पक भोजन करने वाले और किसी प्रकार की न्यायासादि चेष्टा और श्रमादि कै।र्य न करने वाले ब्यक्ति का पित्त सहित विकृत हुआ कफ मस्तिष्क में स्थिर होकर बुद्धि और स्पृति को नष्ट करके मनोविश्रम पूर्वक उन्माद रोग उत्पन्न कर देता है। चरक ने लच्चण सुश्रुत के समान ही लिखे हैं, किन्तु नखादि-शौक्लय और भोजन करने पर उन्माद की वृद्धि ये विशेष छिखे हैं। इनके अतिरिक्त चरक ने निदानस्थान में जो उन्माद के छत्तण छिखे हैं उनमें मुख पर शोथ होना विशेष छिखा है। 'स्थानमेकदेशे, तुष्णी-म्मावः अरपश्रश्रह्ममणं, लालाशिङ्काणकस्रवणम् , अनताभिलाषः, रहस्कामता, बन्भरसरवं, श्रीचद्देषः, स्वप्ननित्यता, श्रयशुरानने, शुक्छस्तिमितमछोपदिग्धाक्षरवं, इलेष्मोपश्चयविषयांस।दनुपश्चयता चेति इलेब्मोन्मादलिङ्गानि सवन्ति' (च० नि० अ० ७) मेदोरोग के समान कफज उन्माद में कफ के साथ पित्त का प्रकोप रहता है। कतिपय आचायों का कथन है कि द्वनद्वज उन्माद का निदर्शन कराने के छिये ही सोप्म शब्द का उपादान किया गया है। अथवा ऊष्मा शब्द शक्ति का द्योतक मानकर सवल कफ उन्माद को उत्पन्न करता है, ऐसा अर्थ भी करते हैं।

सर्वोत्मके पवनिपत्तकफा यथास्वं। संहर्षिता इव च लिङ्गमुदीरयन्ति॥ ११॥

सान्निपातिकोन्मादलक्षणम् — सर्व दोषों के प्रकोप से उत्पन्न हुए उन्माद में वायु, पित्त और कफ परस्पर स्पर्धा करते हुए विवृद्ध होकर अपने अपने लच्चणों को उत्पन्न करते हैं॥

विमर्शः - कुछ आचार्य साम्निपातिक उन्माद के उक्त पाठ को निम्नरूप से लिखते हैं — सर्वारमके त्रिमिरिप व्यतिमिश्रितानि रूपाण वातकपित्तकतानि विद्यात् । सन्पूर्णलक्षणमसाध्य सुदाइरन्ति सर्वारमकं किवदिप प्रवदन्ति साध्यम् ॥ जिस साम्निपातिक उन्माद में वातादि तीनों दोणों के सम्पूर्णलक्षण प्रकट हो जौँय उसे असाध्य कहते हैं और यदि समग्र लक्षण प्रगट प हुए हों तो ऐसा साम्निपातिक उन्माद कभी कभी कहीं कहीं साध्य होते हुए भी देखा गया है । चरके सान्निपातिकोन्मादलक्षणम् —यः सिन्नपात प्रमवोऽतियोरः सर्वेः समस्तैः स च हेतुभिः स्यात । सर्वाणि रूपाणि विमर्ति ताद्यक्षिकद्वभेषज्यविधिनिवज्यः ॥ अर्थात् त्रिदोपजन्य

उन्माद अत्यन्त अयङ्कर होता है। उसकी उत्पित् तीनी दोषों के उत्पादक हेतुओं से होती है। इसमें तीनों दोषों के लच्चण मिलते हैं। यह विरुद्धोपक्रम होने से असाध्य होता है। प्रायः सभी त्रिदोषज न्याधियाँ असाध्य होती हैं। क्योंकि त्रिदोपज व्याधि में भी वात आदि के विरुद्ध ही चिकित्सा की जाती है एवं वह परस्पर विरुद्ध होती है । अर्थास् वातहर द्वादु, अम्ल और लवण रसप्रधान दृष्य कफ और पित्त के वर्द्धक होते हैं तथा कफहर कद्र, तिक्त और कषाय रसप्रधान दृष्य वात और पित्त के वर्द्धक होते हैं। एक की चिकिस्सा से दूसरे की वृद्धि होती है। द्रव्यों की शक्ति भी परिमित है अतः ऑवले जैसे बहुत कम दृष्य तीनों दोषों पर कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त दोष के साथ साथ व्याधि का भी ध्यान रखना पड़ता है। सभी त्रिदोषात्मक द्रव्य प्रत्येक त्रिदोष व्याधि में कार्यकर नहीं होते। इस प्रकार विरुद्धोपक्रम तथा चिकित्सा के लिये उपयोगी दुव्यों के अभाव से तिदोपज उन्माद असाध्य माना गया है। सम्पूर्ण हेतु तथ्य छच्णों सँ युक्त तथा विरुद्धोपक्रम सभी व्याधियाँ असाध्य होती हैं किन्तु जिन त्रिदोपज व्याधियों में सम्पूर्ण लच्चण नहीं होते एवं जिनके नाशक द्रव्यों की प्रचुरता हो वे साध्य भी होती हैं।

चौरैन रेन्द्रपुरुषेद्वरिस्सित्थाऽन्ये

वित्रासितस्य धनबान्धवसङ्ख्याद्वा। गाढं क्षते सनसि च त्रियया रिरंसो-

जीयेत चोत्कटतरो मनसो विकार: ॥१२॥
मनोदःखजोन्मादहेतवः—चोरों, राजपुरुषों, (पोल्लिस
आदि), शत्रुओं तथा अन्य हिंस्नक, जन्तुओं से अयभीत
होने के कारण, धन तथा परिवार के नष्ट हो जाने से अथवा
अपनी प्रिया के साथ रमण करने की अत्युत्कट हुन्छा वाले
पुरुष की हुन्छा सफल न होने पर मन के ऊपर गम्भीर
आघात हो जाता है जिससे•भयद्भर मन का विकार (मानस

उन्माद रोग ) उरपन्न होता है ॥ १२ ॥

विमर्शः — यहाँ पर उन्माद के कारणों में अत्यधिक शोक,
अत्यधिक भूय और प्रगाद कामवासना ये मानसोन्माद
में कारण हैं। कभी कभी कोई अत्यधिक हुए से भी पागल
हो जाते हैं। जिन लोगों का मन अत्यन्त दुर्बल होता है
उन्हीं को उक्त कारणों से उन्माद होता है। जिस प्रकार के
कारण से उन्माद की उरपत्ति होती है रोगी प्राथः उसी के
सम्बन्ध की वातें करता है।

चित्रं स जल्पति मनोऽनुगतं विसंझो

गायत्यथो हसित रोदिति मृहसंझः ॥ १६॥ मानसदः खनोन्माद लक्षणानि — मानस उन्माद से पीड़ित रोगी के पून में जो कोई गोप्य बात भी स्थित हो उसे तथा अन्य बातों को वह अज्ञानपूर्वक कहता रहता है। इसी प्रकार उद्श्रान्त रस्ति हो के अपने मन के अनुसार विपरीत ज्ञानयुक्त हो के गाता रहता है। कभी हँसता है और कभी रोने भी छग जाता है तथा कभी मृहसंज्ञक (मृह्विन्नत अथवा सदसद्विवेकशून्य) भी हो जाता है ॥ १३॥

रक्तेक्षणो हतवलेन्द्रियभाः सुदीनः

. श्यावाननो विषक्रतेऽथ भवेत् परासुः ॥ १४ ॥

विषजीन्मादलक्षणानि—धतूर, भंगा जैसे विष अथवा
मद्यान करने से भी रोगी उन्मत्त हो जाता है, ऐसे
विषजीन्माद वाले रोगी की आँखें लाल सुर्ख रहती हैं तथा
वल (उत्साह, उपचयादि), चज्जरादि इन्द्रियों और देह
की कान्ति नष्ट सी हो जाती है। देखने में वह दीन (ग्लान
या सुरसाया सा) दिखाई देता है। उसका सुख रयाव
(धवल-किपल कृष्ण) वर्ण मिश्रित रहता है तथा ऐसे
उन्मादी की उपेन्ना कर देने से वह सर जाता है॥ १४॥

विमर्श-कुछ आचार्य 'इतबलेन्द्रियमाः' के स्थान पर 'हतवलेन्द्रियवाक' ऐसा पाठान्तर मानते हैं तथा 'वाक' को उपादान स्वरूप मान कर 'अत्यर्थवाक्' ऐसा अर्थ निकालते हैं जिससे कि उपवात का सूचक हो। एवञ्च ऊछ आचार्थं 'विषक्ततेऽथ सवेत्पराष्ठः' इसके स्थान पर 'विषक्ततेन यवेदिसंगः' ऐसा पाठान्तर मानते हैं तथा विसंज्ञ का अर्थ विपरीत संज्ञा करते हैं। विषमत्र दूषीबिषमिति डल्इणस्तल्रक्षणं यथा - यत्थावरं जङ्गमकृत्रिमं वा देहादशेषं यदनिर्गतं तत्। जीर्ण 'विषटनौषधि अहंतं वा दावा शिवातातपशोषितं वा। स्वभावतो वा गुणविप्रहीनं विषं हि दूपीविषतामुपैति । वीर्याल्पसावान्न निपातः वेत्तत् कफावृतं वर्षगणानुवन्धि ॥ वस्तुतः कुछ् लोग कामवासना की तृप्ति के लिये धतूरवीज स्तुम्भक होने से उसका सेवन करते हैं जिससे कुछ काल में ही उन्माद के समान लच्चा होने लगते हैं। इसी लिये धतूर को उन्मत्त तथा महामोही भी कहते हैं। सुल्फा तथा गाँजां भी अधिक पीने से उन्माद हो जाता है। चरके भूतोनमाद स्य लक्षणानि — अमर्यवाग्विक मवीर्य-चेष्टो ज्ञानादिविज्ञानवलादिभियः। उन्मादकालोऽनियतश्च यस्य भ्तोत्यमुनमादमुदाहरेत्तम् ॥ (च० चि० अ०९) जिस व्यक्ति की वाणी, परस्कम, शक्ति एवं चेष्टायें भी मनुष्यों से अधिक एवं विचित्र हो, जो ज्ञान, विज्ञान तथा बल से युक्त हो एवं उन्माद का वातज आदि के समान समय निश्चित न हो ऐसे रोगी के उन्माद को मूतोत्थ या भूतजन्य उनमाद कहते हैं। भूतोन्माद से चरकोक्त देवोन्माद, गन्धवीन्माद आदि सम्पूर्ण आगन्तुक उन्मादीं का ग्रहण हो जाता है। आयुर्वेद ने शारीरिक रोगों का कारण वात, शित और कफ तथा आनसिक रोगों का कारण रज और • तम को मानकर रोगोत्पत्ति तथा उसकी चिकित्सा की व्यवस्था का भी वर्णन किया है। जिन अवस्थाओं में विचित्र उन्होंने की उत्पत्ति दृष्टिगोचर होने से त्रिदोषवाद या रज और तम की उपपत्ति उपलब्ध नहीं हो सकती उन सभी अवस्थाओं का कारण उन्होंने भूत, पिशाच सदश इन्द्रियातीत तत्त्वों को स्वीकार किना है। गुह्यानागृतविज्ञानमनवस्था सहिष्णुता। क्रिया वाडमा-नुषी यस्मिन् स श्रैहः परिकीत्र्यते ॥ (सुश्रुत ) भूत पिशाच आदि की सता का विषय आज भी विवादास्पद विभा हुआ है। यदि इनकी सत्ता को स्वीकार भी कर लिया जाय तब भी उन्हों को रोगोत्पत्ति का साचात् कारण तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि महर्षि चरक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि-देवता, गुम्बर्व, राचस आदि किसी को भी पागळ नहीं बना सकते। रोग की उत्पत्ति प्रज्ञापराध से ही होती है देव, यत्त आदि के आवेश से नहीं। नैव देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राश्रसाः। न चान्ये स्वयमिष्ठष्टमुपिङ्धरयन्ति मानवम्।

ये त्वेनमनुवर्तन्ते क्लिश्यमानं स्वकर्मणा। न स तद्धेतुकः छिशो न छस्ति कृतकृत्यता॥ इतना ही नहीं चरक ने यह भी कह दिया है कि कभी भी देवताओं, पितरों या द्वावसों को रोग का कारण न कहे अपितु सम्पूर्ण सुख-दुःख का कर्ता अपनी बुद्धि को ही समझे-एवं अच्छे कर्म करता हुआ सदा निर्भीक रहे। प्रज्ञापराधसम्भूते व्याधौ कर्मज आत्मनः। नामि-शंसेद् बुधो देवान पितृनापि राक्षसान् । आत्मानमेव मन्येत कर्तारं सुखदुः खयोः । तस्माच्छेयस्करं मार्गं प्रतिपद्येत नो त्रसेत्॥ (चरक) किपतय विद्वान् भूत, पिशाच, राचस, यच आदि नामों से विभिन्न रोगोत्पादक जीवाणुओं का भी ग्रहण करते हैं। वस्तुतः यह मन्तन्य भी युक्तियुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि आयुर्वेद ने भूतोन्साद की चिकित्सा में मन्त्रोपचार के अतिरिक्त गुगाुळ, राळ, लोहबान आदि कृमिनाशक (Autiseptic) द्रव्यों के धूपन का भी उपदेश किया है। इसके अतिरिक्त शिरावेध द्वारा रक्तावसेचन, लेप, नस्य, अञ्जन तथा मुख द्वारा औषध सेवन करने का भी निर्देश मिलता है। इससे स्पष्ट है कि आयुर्वेद के निर्माताओं का सत भूतविद्या के पण्डितों से कुछ भिन्न था। देवजुष्टोन्माद-लक्षणमाह - सन्तुष्टः शुचिरतिदिन्यमाल्यगन्यो निस्तन्द्रो ह्यवितथ-संस्कृतप्रभाषी। तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता ब्रह्मण्यो भवति नरः स देवजुष्टः ॥ देवग्रह के कारण पागल मनुष्य सदा सन्तुष्ट रहता है। वह पवित्र रहता है एवं उसके शरीर से अकारण ही उत्तमोत्तम पुष्पों की गन्ध आती रहती है, उसे निद्रा या तन्द्रा भी नहीं आती, वह सत्य बोलता है तथा धाराप्रवाह से कुछ संस्कृत में भाषण करता हैं। रोगी तेजस्वी होता है एवं उसके नेत्र भी स्थिर रहते हैं। आसपास के लोगों को वरदान देता है और ब्राह्मणों की पूजा करता है। देवजञ्ज (दानव जुष्टोन्मादलक्षणमाइ—संस्वेदी द्विजगुरुदेव-दोषवक्ता जिह्याक्षो विगतभयो विमार्गदृष्टिः। सन्तृष्टो न मवति चान्नपानजातेर्दुष्टारमा सवति स देवशत्रुजुष्टः ॥ (सु० उ० ६०) दानव ग्रह से पीड़ित उन्मत्त मनुष्य को पसीना बहुत आता है, वह ब्राह्मण, गुरु तथा देवताओं के दोषों का वर्णन करता है, आँखें तिरछी रहती हैं और वह किसी से नहीं डरता है। ऐसे रोगी की प्रवृत्ति सदा कुमार्ग पर चलने की रहती है। बहत खाने पर भी उसकी वृप्ति नहीं होती तथा वह दुष्ट प्रकृति का होता है। गन्धर्वप्रह्मीडितस्य लक्षणानि निरूपयति -हुष्टात्मा पुल्जिनवनान्तरोपसेवी स्वाचारः श्रियपरिगीतगन्यमाल्यः। नृत्यन्वै प्रह्सित चारु चाल्पशब्दो गन्धर्वप्रहपरिपीडितो मनुष्यः॥ (सु॰ अ॰ ६॰ ) जो सदा प्रसन्न रहे, जिसको नदी के किनारे या उपवनों में घूमने में अत्यधिक आनन्द आता हो एवं जिसका आचरण शुद्ध हो, जिसको सङ्गीत एवं गन्ध-मालाओं से अत्यधिक प्रेम हो एवं जो सुन्द्रतम ढङ्ग से नाचता हुआ मन्द मुसकराता हो, उसे गन्धर्व ग्रह से पीड़ित समझना चाहिए। वक्षाविष्टं लक्षयति—तात्राक्षः प्रियतनुरक्तवस्रारी गम्मीरो द्वागतिरस्पवाक् साइब्णुः। तेजस्वी वदति च कि ददामि कस्मै यो यक्षप्रइपरिपोडितो मनुष्यः॥ ( सु० उ० ६० ) जिस उन्मादी की आंखें लाल हीं, जिसकी सुन्दर, बारीक तथा लाल रंग के वस्र धारण करने का शौक हो, जो गम्भीर एवं शीघगामी हो, जो कम बोले तथा सहनशील हो, देखने से तेजस्वी मालूम हा एवं जो सर्वत्र कहता फिरे कि

'मैं किसको क्या दूं' ऐसे उन्मादी को यज्ञ ग्रह से पीड़ित समझना चाहिये॥ पितृप्रहजुष्टमाह-प्रेतानां स दिशति संस्तरेषु पिण्डान् भान्तात्मा जलमूपि चापसव्यवस्तः। मांसेप्मुस्तिलगुडपायसामि-कामस्तद्भक्तो मनति पितृग्रहाभिज्ञृष्टः ॥ ( सु० उ० ६० ) पितृ ग्रह से पीडित उन्मत्त व्यक्ति शान्त रहता है एवं दिल्ण कन्धे पर वस्त्र आदि डाल कर कुशा के बने आसन पर पितरों को पिण्डदान तथा जलदान करता रहता है तथा मांस, तिल, गुड़ और खीर जैसे पदार्थों में अधिक रुचि रखता है एवं पितरों का भक्त भी होता है। साधारण अवस्था में यज्ञोपैवीत या कन्धे का वस्त्र वाम कन्धे के ऊपर तथा दक्षिण कचा के नीचे रहता है। किन्तु पिण्डदान करते समय इसके विपरीत कर लेने का शास्त्रीय विधान है। पितृग्रह से पीड़ित उन्मत्त भी वेंसा ही करता है। मांस आदि में रुचि होने से इन्हीं द्रव्यों की विल भी रोगशान्त्यर्थ देनी चाहिए। सर्पप्रहर्जन्य मुन्मादमाह—यस्तूव्यों प्रसरति सर्पवत्कदाचित सुकण्यो विलिहति जिह्नया तथैव । क्रोधालुर्गुंडमधुदुग्धवायसेप्सुर्जातन्यो भवति भुजङ्गमेन जुरु: ॥ ( सु॰ उ॰ ६० ) जो मनुष्य कभी कभी सांप के समान भूमि पर पेट के बल लेटकर सरकता है तथा जिह्ना से होठों को चादता रहता है और अत्यन्त क्रोधी हो एवं जिसे गुड़, शहद, दूध और खीर खाने की बहुत इच्छा रहती हो, उसे सर्पप्रह से पीड़ित समझना चाहिये॥ राक्षसग्रहजन्यमुन्मादं लक्षयति— मांसास्ग्विविधसुराविकारिल्सुनिर्लञ्जो मृशमतिनिष्दुरोऽतिशूरः। क्रोधालुविपुलवलो निशाविहारी श्लीचिद्ध मवति स राक्षसैर्गृहोतः॥ (सु॰ उ॰ ६॰) राचसप्रहजन्य उन्माद में रोगी मांस, रक्त तथा अनेक प्रकार की शराबों को चाहता है, वह निर्लज, अत्यन्त कठोर स्वभाव का और ग्रूर होता है। ऐसे रोगी को कोध भी बहुत आता है एवं उसमें शक्ति भी बहुत होती है। वह रात्रि में घूमता है और पवित्रता से द्वेष करता है। पिशाचग्रहजन्यमुन्मादं निरूपयति – उद्धस्तः कृशपरुषोऽचिरप्रलापी दुर्गन्धो भृशमशुचिस्तथाऽतिछोछः। वह्नाशो विजनवनान्तरोपसेवी व्याचेष्टन् भ्रमति रुदन् पिशाचजुष्टः॥ (सु० उ० ६०) जो मनुष्य भुजायें ऊपढ उठाये रहता हो अथवा 'उद्वसः' नम रहता हो, जिसका मांस चीण हो गया है, जिसका शरीर रूच है, जिसके शरीर से दुर्गन्धि आती हो, जो बहुत गन्दा रहता हो तथा अति लोभी हो, जो अत्यधिक भोजन करे एवं निर्ज़न वनों में बूमता फिरे, जो विरुद्ध चेष्टायें करता है एवं रोता हुआ इतरततः घूमता है, उसे पिक्सच ग्रह से पीड़ित समझना चाहिए । उन्मादस्य।साध्यतां वर्णयति—स्थूल।क्षो द्रुतमटनः सफेन छेड़ी निदालुः पतित च कम्पते च यो हि। यश्चादिद्विरदनः गादिविच्युतः स्यात् साऽसाध्यो भवति तथा त्रयोदशाब्दे॥ ( सु॰ उ॰ ६० ) जिसकी आंखें वाहर को निकली रहें या जिसकी दृष्टि ( Papil ) विस्फारित हो जाये, जरुदी जल्दी चठता हो, मुख से निकलते हुए लाळास्राव को जो चाटता हो, जिसे निद्रा अधिक आए जो अचानक गिर पड़ता हो या कांपता रहे एवं जो पर्वत, हाथी अथवा वृच से शिर कर पागळ हुवा हो वह असाभ्य होता है। इसके अतिरिक्त तेरह वर्षं पुराना होने पुर प्रत्येक उन्माद असाध्य होता है। आयुर्वेद एवं भूतविद्या में देवादि यहाँ के आवेश का कारण हिंसा, रति और पूजा पाने की इच्छा क्ताया है। अर्थात् किसी अपराध से कुछ होकर दण्ड देने की इच्छा से आवेश

होना हिंसाजन्य होता है और प्रायः असाध्य होता है। किसी
सुन्दर या सुन्दरि के रूप, वेश, गायन आदि से सुम्ब होकर
आवेश होना रिजन्य एवं बिल आदि की प्राप्तिमात्र की भावना
से हुआ आवेश पूजार्थ आवेश कहलाते हैं एवं ये दोनों ही
मन्त्र, होम, बिल प्रदान आदि उपचार से शान्त भी हों जाते हैं।
इस स्रोक में विजित लच्चण हिंसार्थ आवेश के ही प्रतीत होते
हैं और इसीलिये असाध्यता के निर्देशक हैं। विदेह ने मूत्र मार्ग से रक्त जाना, नेत्र अतिरक्त होना, नाक से अतिसाव
होना, जिह्वा रूच या फटी होना, भीतर से (आम्यन्तर
अवयवों में सदन होने से?) दुर्गन्ध आना, वाक्शिक
नष्ट हो जाना और अतिदुर्वलता इन अधिक लच्चणों का
उल्लेख किया है।

स्तिग्धं स्वित्तन्तु मनुजमुन्मादार्तं विशोधयेत् । तीद्दणैरुभयतोभागैः शिरसम्ब विरेचनैः ॥ १४ ॥ विविधैरवपीडैश्च सर्पपस्नेहसंदुतैः । योजयित्वा त तच्चणं घाणे तस्य प्रयोजयेत् ॥ १६ ॥

उन्मादचिकित्सा - उन्माद रोग में शारीरिक तथा मानः सिक दो दोषों की शुद्धि करने के लिए सर्वप्रथम रुग्ण का स्नेहन कर्म करके पश्चात् स्वेदन कर्म करना चाहिए। तहनन्तर उभयतो भाग अर्थोत् नीचे में उदर ( चुद्र, वृहदन्त्रादि ) तथा ऊर्ध्वभाग में आमाशय, वचीगुहा एवं शिरोगुहा की शुद्धि करने के लिये<sup>,</sup> उपक्रम करना चाहिए। ° अर्थात् उद्र-शुद्धवर्थं जयपाल के बीचण योग जैसे इच्छा-भेदी, अश्वकुञ्चकी, उदरारि रस आदि अथवा स्वर्णपत्री (सनाय), निशोथ, आरग्वध आदि, किंवा स्नुहोदुग्ध के योगों द्वारा विरेचन कर्स कराना चाहिए। इसके पश्चात् आमाशयादि को शुद्धि के लिये मदनफल, राजिकाचूर्ण, सैन्धव छवण इनमें से किसी एक को उष्णोदक के साथ पिछा के वमन करा देना चाहिए। सुनः शिर की शुद्धि के लिये अपामार्ग वीज चूर्ण, पिप्पली चूर्ण, कायफल चूर्ण, नकछिकनी चूर्ण इनमें से किसी पुक के द्वारा शिरोविरेचन कराना चाहिये। अथवा अमानुषोपसर्गप्रतिपेधोक्त अध्याय में कहे हुए चित्तविकृति के प्रशासक अनेक प्रकार के॰ अवपीडक नस्य भेदों में से किसी योग को सरसों के तैछ के साथ मिश्रित कर नासामार्ग में अवपीडन नस्य देना चाहिए ॥ १५-१६॥

विमर्शः चरके दोषानुसीरेण उन्मादस्य चिकित्साक्रमः उन्मादे वातजे पूर्व स्नेह्पानं विश्लेषवित । कुर्यादावृतमार्गे तु
सस्नेहं मृदु श्लोबनम् ॥ कफिपचोद्भवेऽप्यादौ वमनं सिवरेचनम् ।
किम्बिस्वन्नस्य कर्तव्यं शुद्धे संसर्जनक्रमः ॥ निरूहं स्नेह्बस्तिश्ल शिरसश्च विरेचनम् । ततः कुर्याध्यादोषं तेषां भूयस्त्वमाचरेत् ॥
हृदिन्द्रियश्लिभुक्षोष्ठे संशुद्धे वमनादिभिः । मनःप्रसादमाप्नोति
स्मृति संश्लब्ध विन्दति ॥ शुद्धस्याचारविश्लंशे तीक्ष्णं नावनिमञ्जनम् ॥
(च० चि० अ०९०)

सततं धूपयेच्चैनं श्वगोमांसैः सुपूतिभिः। सर्षपाणाञ्च तैलेन नस्याभ्यङ्गो हितौ सद्भा॥ १७॥ धूपनस्याभ्यङ्गयोगाः—उन्माद केशोगी को अस्यन्त दुर्गन्ध-युक्त कुत्ते और गो के मांस से धूपित करना चाहिए तथा सर्पप कृ तैल के द्वारा नस्य और अभ्यङ्गकरना चाहिए॥१७॥ विमर्शः—निम्बपत्रवचाहिजुसपैनिर्मोकसधैपैः। डाकिन्यादि-इरो धूपो भूतोन्मादिनाशनः॥

दर्शयेदद्भुतान्यस्य वदेन्नाशं प्रियस्य वा । भीमाकारैनीनीनीदीनतेन्यांलेश्च निर्विषेः ॥ १८ ॥ भीषयेदस्यतं पाशेः कशाभिवीऽथ ताडयेत् । यन्त्रयित्वा सुगुप्तं वा त्रासयेत्तं तृणाग्निना ॥ १६ ॥ जलेन तर्जयेद्वाऽपि रज्जुघातैर्विभावयेत् ॥ बलवांश्चापि संरत्तेज्ञलेऽन्तः परिवासयेत् ॥ २० ॥ प्रतुदेदारया चैनं मभीघातं विवर्जयेत् ॥ यश्मनोऽन्तः प्रविश्वेनं रक्षंस्तद्वेशंम दीपयेत् ॥ सापिधाने जरत्कूपे सततं वा निवासयेत् ॥ २१ ॥

उन्मादे अयविस्मापनादि-चिकित्सा—उन्माद के रोगी को जो वस्तु उसने अपने जीवन में न देखी हो ऐसी अद्भुत वहतुएँ दिखानी चाहिए। अअवा उसके मन और महितक पर एकदम प्रभाव पटकने के लिये उसकी छी, साता, पिता आदि अत्यन्त प्रिय व्यक्ति के सरने की मिथ्या खबर देनी चाहिए। इनके अतिरिक्त उसे भीषण आकार वाले राचस स्वरूपी मनुष्यों से, वड़े-वड़े हाँत वाले अथवा शिचित हस्तियों से एवं विषरहित गोनसक्षि स्थों से उराना चाहिए पुवं पार्शों से तथा रह्सियों से इस उन्माद रोगी की सुनियन्त्रित कर कशा (कोडों ) से मारना चाहिए। अथवा इसे रस्सी से बाँधकर शरीर को अगन्यवरोधक कवचादि से सुरिचत करके घास की अग्नि से दराना चाहिए। अथवा गरम पानी में डुबोने की चेष्टा से या धमकी से ढराना चाहिए। इसी प्रकार रस्सी के आघात से मारना चाहिए। अथवा बळवान औदमी आभ्यन्तरिक भावना से इसको वचाते हुए जल में ड्वोने का प्रयत्न करें। अथवा हृदयादिक (सद्य:प्राणहर) मर्भों की चोट को वचाते हुए उसके शरीर ं में आरा ( मोटी सूई ) चुभो के पीड़ा उत्पन्न करनी चाहिए। इस रोगी को किसी घर के भीतर प्रविष्ट करके इसकी रचा का ध्यान रखते हुए उस घर के अन्दर अथवा उसके बाहर चारों ओर आग रुगा देनी चाहिए। जल से रहित है हिन वाले कुएँ में इसे निरन्तर कुछ समय तक रखना चौहिए ॥१८-२१॥

विमर्शः-अद्भुतानि = अदृष्टपूर्वाणि मीषणानि । दान्तैः शिक्षाविद्धः जलेन तर्जयेद्वापीति तप्तेनेश्रेत द्रष्टन्यम् जैसा कि तन्त्रान्तर में भी कपिकच्छू, तुप्त लौहशलाका, तेल और जल से स्पर्श कराने को लिखा है 'किपकच्छ्व suan तरि-लींइतेलजलै: स्पृशेव' ( वा॰ उ॰ अ॰ ६ ) ताडनम्र मनोबुद्धिदेइ-संवेजन हितम् । यः सक्तोऽविनये पट्टैः संयम्य सुदृढैः सुखैः। अपेतलीहकाष्टाचे संरोध्यश्च तमोगृहे॥ तर्जनं त्रासनं दानं हर्षणं सान्त्वनं भयम्। विस्मयो विस्मृतेई तोर्नयन्ति अकृति मनः। प्रदेहोस्सादनाभ्यक्षधूमाः पानव्र सर्पिषः । प्रयोक्तृयं मनोबुद्धिः स्मृतिसंज्ञापबोधनम् । सर्पिःपानादिरागन्तोर्मन्त्रादिश्चेष्यते विधिः।। अन्यच — आश्वासयेत सुद्दा तं वाश्येर्धर्मार्थसंहितैः व्यादिष्ट-विनाशं वा दर्शयेदद्वभुतानि वा।। बद्धं, सर्वपतैलाक्तं न्यसेद्धो-त्तानमातपे। कपिकच्छ्वाऽथवा •तप्तेर्लोइतैलजलैः स्पृशेत्।। कशा-भिस्ताडियत्वा वा सबुद्धं विजने गृहे। रुन्ध्याच्चेतो हि विभ्रान्तं व्रजस्यस्य तथा शमम् ।। सपेँगोद्र्धृतदंष्ट्रेण दान्तैः सिंहैर्गजैश्च तस् ।

त्रासयेच्छस्नहस्तैर्वा तस्करैः शञ्जिमस्तथा ।। अथवा राजपुरुषा विह्नित्वा सुसंयतम् । त्रासयेयुर्वधेनैनं तजंयन्तो नृपाश्चया ।। देह-दुःखभयेभ्यो हि परं प्राणभयं स्मृतम् । तेन याति श्रमं तस्य सर्वतो • विष्कुतं मनः । (च० चि० अ० ९)

त्र्यहात्त्र्यहाद्यवागृश्च तर्पणान् वा प्रदापयेत्। केवलानम्बुयुक्तान् वा कुल्माषान् वा बहुश्रुतः॥ हृद्यं बद् दीपनीयञ्च तत्पथ्यं तस्य भोजयेत्॥२२॥

उनमादे आहारादिन्यवस्था—तीन-तीन दिन (या एक-एक दिन) के अन्तर से यवागू और यव के मन्ध्र अथवा छाज सत्तू का तर्पण देना चाहिए। इन सत्तुओं को केवल जल के साथ देना चाहिए। बहुश्रुत (अनेक शास्त्राभ्यासी = विचचण) वैद्य उन्माद रोगी के लिये कुल्मापों (अर्धास्वन्न यवों) का सेवन करावे। इनके अतिरिक्त उस रोगी के लिये जो आहार-विहार तथा औषध हद्य (हद्यवलकारक) और अग्नि को दीप्त करनेवाली हो तथा जो भी पथ्य (हितकर) हो उसे प्रयुक्त करे॥ २०॥

विमर्शः—पिकमांसप्रयोगः—सम्मोज्य पिकमांसं वा निर्वाते स्थापयेत् सुखम् त्यक्तवा स्मृतिमतिस्रंशं संभां लब्ध्वा प्रबुध्यते ॥ चटकमांसप्रयोगः—अपकचटकीक्षीरपानमुन्मादनाशनम् । कूष्माण्ड-कबीजप्रयोगः—कूष्माण्डकबीजकरकः पीतो विनाशयस्यपि । उन्मादरोगमत्युश्रं मधुना दिवसत्रयम् ॥ ताडस्वरसपुराणघृतयोः प्रयोगः—उन्मादे समधुः पेयः शुद्धो वा तालश्रखनः । पुराणमथवा सपिः पिवेत्प्रातरतन्द्रितः ॥

( विडङ्गित्रफलामुस्तमि छादाडिमोत्पलैः। श्यामैलवालुकैलाभिश्चन्दनामरदाक्भिः॥ २३॥ बर्हिष्ठरजनीकुष्ठपणिनीसारिवाद्वयैः। हरेणुकात्रिवृद्दन्तीवचातालीशकेशरैः॥ २४॥ द्विश्चीरं साधितं सर्पिमीलतीकुमुमैः सह। गुल्मकासञ्वरश्वासक्षयोन्मादिनवारणम्॥ २४॥

महाकच्याणघृतम् — विडङ्ग, हरड, बहेडा, ऑवला, नागरमोथा, मजीठ, अनारदाने, नीलकमल (नीलोफर), निशोध
(श्यामा), एलवालुक (एलुवा), इलायची, देवदारु,
बिहंष्ठ (नेन्नवाला), हरिद्रा, कूठ, मुद्रपणीं, माषपणीं,
धेतबारिवा, कृष्णसारिक, हरेणुका (नेगड़), श्वेत त्रिवृत्,
दन्ती की जड़, वचा, तालीसपन्न, नागकेशर और चमेली के
फूल इन सबको समान प्रमाण में मिश्रित कर ४ पल भर लेके
खण्ड कूटकर करक कर लेवें। फिर करक से चतुर्नुण १ प्रस्थ
(१६ पल) घृत तथा घृत से द्विगुण (२ प्रस्थ) दुउध एवं
सम्यवपाकार्थ पानी ४ प्रस्थ मिलाकर घृतावशेष पाक करके
स्वाङ्गशीत होने, पर वस्त्र से छानकर शीशी में भर देवें।
इसे कल्याणघृत्र कहते हैं। मान्ना ६ माशे से १ तोला।
अनुपान मन्दोष्ण दुउध अथवा पानी। गुण—यह घृत गुरुम,
कास, ज्वर, श्वास, ज्वय और उन्माद रोग को नष्ट करता है॥

एतदेव हि सम्पक्वं जीवनीयोपसम्भृतम् । चतुर्गुणैन दुग्धेन महाकल्याणमुच्यते ॥ २६॥ अपस्मारं यहं शोषं क्लैंड्यं कार्श्यमबीजताम् । धृतमेति त्रिहन्त्याशु ये चादौ गदिता गदाः । २०॥ महाकल्याणघृतम् — अर्थात् उक्त कल्याणघृत में विडङ्गादि । महाकल्याणघृतम् — अर्थात् उक्त कल्याणघृत में विडङ्गादि । माछती कुसुम्भन्त जो कल्क द्वन्य लिखे हैं उनमें जीवनीय गण की औषधियाँ मिला दी जायँ तथा २ प्रस्थ दुग्ध के बजाय ४ प्रस्थ दुग्ध में पाक किया जाय तो उसे महाकल्याणघृत कहते हैं । यह घृत अपस्मार, ग्रहवाधा, शोष, नपुंसकता, कुशता, अवीजता (शुक्रका अभाव, अथवा शुक्र के शुक्राणुओं = स्परमेटोझ्आ का अभाव ) तथा गुल्म, कासादि पूर्वोक्त रोगों को नष्ट करता है ॥ २६-२०॥

विमर्शः—जीवनीयगणः— अष्टवर्गः सयष्टीको जीवन्ती मुद्गः पणिका । माषपणींगणोऽयन्तु जीवनीय इति स्मृतः ॥

बर्हिष्ठकुष्ठमञ्जिष्ठाकदुकैलानिशाह्वयैः । तगरत्रिफलाहिङ्गुवाजिगन्धाऽमरहुमैः ॥ २० ॥ वचाऽजमोदाकाकोलीमेदामधुकपद्मकैः । सशर्करं हितं सर्पिः पक्तं क्षीरचतुर्गुणम् ॥ २६ ॥ • बालानां प्रहजुष्टानां पुंसां दुष्टाल्परेतसाम् । ख्यातं फलघृतं स्त्रीणां वन्ध्यानाञ्चाञ्च गर्भदम् ॥३०॥

फलपृतम्—बहिंष्ठ (नेत्रवाला), कृठ, मजीठ, कुटकी, इलायची, हरिद्रा, तगर, हरड़, बहेड़ा, आँवला, हीङ्ग, असगन्ध, दंवदार, बचा, अजमोदा, काकोली, मेदा, मुलेठी, और पद्माख तथा शर्करा प्रत्येक द्रव्य को समान प्रमाण में मिश्रित कर ४ पल भर लेवें तथा पत्थर पर जल के साथ सभी को पीस के कल्क बना लेवें। फिर इस कल्क से चतुर्गुण (१६ पल = १ प्रस्थ) पृत तथा पृत से चतुर्गुण (१ प्रस्थ, दुग्ध सम्यवपाकार्थ जल ४ प्रस्थ मिला के सवको कलईदार माण्ड में भरके चृतहे पर चड़ाकर मन्द मन्द अग्नि से पृतावरोप पाककर स्वाङ्गशीत होने पर छानकर शीशी में भर देवं। यह पृत प्रहदोप-पीड़ित वालकों के लिये तथा दूषित और अल्प वीर्य वाले मनुष्यों के लिये एवं बन्ध्या खियों को शीन्न ही गर्भधारण कराने में प्रख्यात है। इसे फलपृत कहते हैं। मान्ना ६ माशे से १ तोला। अनुपान-मन्दोष्ण दुग्ध अथवा शुद्ध पानी॥ २८-३०॥

ब्राह्मीमैन्द्रीं विडङ्गानि व्योषं हिङ्क सुरां जटाम् । विषन्नीं लशुनं रास्नां विशल्यां सुरसां वचाम् ॥३१॥ ज्योतिष्मतीं नागरं च अनन्तामुभयान्तथा । सौराष्ट्रीख्य समांशानि गजमूत्रेण पेषयेत् ॥ ३२ ॥ छायाविशुष्कास्तद्वर्त्तीर्योजयेद्विधिकोविदः । अवपीडेऽश्वनेऽभ्यङ्गे नस्ये धूमे प्रलेपने ॥ ३३ ॥

ब्राह्मयादिवितः—ब्राह्मी के पन्न, इन्द्रायण की जड़, वाय-विडङ्ग, सींठ, मरिच, पिप्पळी, हीङ्ग, देवदार, जटामांसी, विपन्नी (हरिद्रा), लहसुन की गिरि, रासना, विशल्या (गुद्धची अथवा कलिहारी), तुलसी, वचा, मालकाङ्गनी, सींठ, सारिवा, हरड़ और सोरठी मृत्तिका अथवा फिटकरी इन्हें समान प्रमाण में मिश्रितकर खाण्ड कृटकर चूर्णित करके गज के मूर्न अथवा वकरी के मूत्र के साथ एक दिन तक भली-भाँति खरलकर यव के प्रमाण की वर्त्तियाँ बनाकर खाया में सुखा के शीशी में भर देवे। शास्त्रविधि किंवा औषिधयों की प्रयोगिविधि को जाननेवाला वैद्य इस वर्ति को अवपीड़न नस्य•में, अञ्जन करने में, अभ्यङ्ग में, नस्य में, धूम्रपान में और देह के ऊपर प्रलेपन कार्य में प्रयुक्त करें॥

विसर्शः—प्रसङ्गारक्वणायञ्जनम्—क्वणामरिचसिन्धृत्यमधुगोपित्तिमितम्। अञ्जनं सर्वभृतोत्यमहोन्मादिवनाशनम् ॥ मरिचाञ्ञनम्—मरिचं वाऽऽतपे मासं सिपत्तं हितमञ्जनम् ॥ वेकृतं पश्यतः
कार्यं दोषभूतहतस्मृतेः ॥ दावीगुडिकायञ्जनम्—दावीमधुभ्यां
पुष्यायां कृतन्न गुडिकाञ्जनम् । नेत्रयोरञ्जनान्नृणामुन्मादं नाशयेद्
दुतम् ॥ महाधूपः—कार्पासास्थिमयूरिपच्छन्नहत्तीनिमील्यिपण्डीतकै-स्त्वग्वाशीनृषदंशिवट्तुषवचाकेशाऽहिनिमीककैः । गोश्वङ्गद्विपदन्तहिञ्जमित्वेस्तुच्येस्तु धूपः कृतः-स्कन्दोन्मादिपशाचराक्षससुरावेशव्वरद्यः स्मृतः (शे० र०)

उरोऽपाङ्गललाटेषु सिराश्चास्य विमोक्षयेत् ॥ ३४॥ जन्मादे सिराज्यधर्विधानम् — उन्माद रोगी के उरप्रदेश, अपाङ्गप्रान्त और ललाट प्रदेश में सिरावेधन कर अशुद्ध रक्त निकाल देना चाहिए॥ ३४॥

अपस्मारिकयाञ्चापि महोहिष्टाञ्च कारयेत् ॥ ३४॥ वन्मादे चिकित्साि देशः—अपस्मार प्रकरण में कही हुई चिकित्सा तथा विकृत्सा एवं अमानुषोपसर्ग-प्रतिश्राच्चिपदिष्ठ देवप्रहादि चिकित्सा को उन्मादरोग में भी प्रयुक्त करें ॥ ३५॥

शान्तदोषं विशुद्धन्त्र स्नेहबस्तिभिराचरेत् ॥ ३६ ॥ शान्तोनमादे कर्तव्यम् जिस् रोगी के उन्माद के दोष (वातादि तीन शारीरिक दोष तथा रज और तम ये दो मानस दोष) शान्त हो गये हैं उसका वमनादि से शरीर विशुद्ध करके पुनक्नमाद प्राप्त न हो उसके छिए स्नेहबस्ति का प्रयोग करना चाहिए॥ ३६॥

विसर्शः—शान्तोनमादलक्षणम् -- प्रसादश्चेन्द्रियार्थानां बुद्धचा-रममनसां तथा । धातूनां प्रकृतिस्थत्वं विगतोनमादलक्षणम् ॥

उन्मादेषु च सर्वेषु कुर्ग्याचिचत्तप्रसादनम्। मृदुपूर्वा मदेऽप्येवं क्रियां मृद्धीं प्रजयेत्।। ३७॥

उन्मादे चित्तप्रसादनोपदेशः— सर्व प्रकार के उन्मादों में चित्त-प्रसादन करने का कार्य करना चाहिए। ईसी प्रकार मधपानजन्य मदे रोग में प्रथम सृदु संशोधन देकर पश्चात अक्षन, अवपोइन नस्य, धूपन आदि मृदु चिकित्सा करनी चाहिए॥ ३७॥

शोकशल्यं व्यपनयेदुन्सते पञ्चमे भिष्क् । विषजे मृदुपूर्वाञ्च विषक्तीं कारयेत् क्रियाम् ॥ ३८ ॥ इति मुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते भूतविद्यातेन्त्रे उन्मादप्रतिषेधो नाम (तृतीयोऽध्यायः,

आदितः ) द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६९॥

शोक जिव जो नमाद चिकित्सा — स्त्री-पुत्रादि प्रिय वान्धवों के मरण तथा सहे आदि में या चोरों के हैं सरा धन के नष्ट हो जाने से उरपन्न हुए शोक का मन पर आघात लगने से जो मानस उन्माद उरपन्न हो जाता है उसमें सान्ध्वनादि उपायों से शोक रूपी शल्य को दूर करना चाहिए। विषजन्य

उन्माद रोग में सर्व प्रथम शरीर के ऊर्ध्व और अधोभाग का खुदु औषधियों के द्वारा उभय प्रकार की संशोधन कियाएँ करनी चाहिए प्रथात करूप स्थान में कही हुई विपनांशक चिकित्सा करनी चाहिए॥ ३८॥

विमर्शः - विविधोन्मादचिकित्सा-कामशोकभयकोधइर्षेष्या-लोससम्भवान् । परस्परप्रतिद्वन्द्वेरेभिरेव शमं नयेत ॥ इष्टः इन्यविनाशात्तु मनो यस्योपइन्यते । तस्य तत्सदृशप्राप्त्या सान्त्वाश्वासेश्च तज्जये । । आगन्तुकोन्मादिन्निकित्सा—सिंभाना-दिनाऽऽगन्तौं मेन्त्र।दिइचे॰यते विधिः। पूजावल्युपद्दारेष्टिहोममन्त्रा-अनादिभिः ॥ अयेदागन्तुमुन्मादं वथाविधि शुचिभिषक ॥ ( भूं॰ र॰) अञ्चनादश्नां वर्जनविषयाः — देविषिपतृगन्थवें रूनम-त्तस्य च बुद्धिमान्। वर्जयेदक्षनादीनि तीक्ष्णानि क्र्रमेव च (से०र०) क्रुकमं से तर्जन, त्रासनादि चिकित्सा वर्जित समझें। आगन्तुके दैवादिकृतोन्मादे वा पथ्यानि पूजाबल्युपहारशान्ति-विषयो होमेष्टमन्त्रिक्षया दानं द्वतस्त्ययनं व्रतानि नियमः सत्यं जपो मङ्ग्रम् । प्रायश्चित्तविधानमञ्जनविधी रलीपधीधारणं, भूतानामनुरूपिष्टचरणं गौरीपतेरचंनम् ये च स्यभंवि गृह्यकाश्च प्रमयास्तेषां समाराधनं-देवबाह्मणपूजनछ शमयेदुन्नादमागन्तुकम् ॥ सर्वोन्मादे पथ्यानि - स्नेहो विरेको वमनख्र पूर्व क्रमान्मरुहिपत्त-कफोद्भवेषु । ततः परं वस्तिविधिश्च नस्यं सन्तर्जनं ताडनमञ्जनन्न । आश्वासन त्रासन बन्धनानि भयानि दानानि च हर्षणानि । धूपो दमो विस्मरणं प्रदेहः सिराव्यधः संशमनन्न सेकः ॥ अधिर्वकर्माणि च धूमपानं धोधैर्यसत्त्वात्मनिवेदनानि । अभ्यक्षनं स्नापनमासनञ्ज निद्रा सुशीत् स्यनु लेपनानि ॥ गोधू भमुद्रारुणशा-लयश्च धारोष्णदुग्धं शतधीतसिः । घृतं नवीनन्न पुरातनन्न कूर्मामिषं धन्वरसा रसालम् । पुराणकूष्माण्डफलं पटोलं बाह्मीदलं वास्तुकतण्डुलीयम् 🔓 खराश्वमूत्रं गगनाम्बु पथ्या धुवर्णचूर्णानि च नारिकेलम् । • द्राक्षा कपित्थं पनसञ्च वैद्यैर्विधेयमुन्मादगदेष पथ्यम् ॥ ( भें ० र ० ) उन्मादेऽपथ्यानि — मधं विरुद्धाशनमुख्य-भोजनं निद्राक्षुपातृर्कृतवेगधारणम् 📍 व्यवायमाषाढफलं कठिलकं शाकाति पत्रप्रमवाणि सर्वशः ॥ तिक्तानि विम्बीख्न मिषक् सदा दिशेदुनमादरोगोपइतेषु गईतम्॥

हति सुश्रुतसंहिताया उत्तरतन्त्रे विज्ञोतिनी-नामिकायां भाषाटीकायामुन्मादप्रतिमेधो नाम द्विषष्टितमोऽध्यायः॥ १२॥

# त्रिषष्टितमोऽध्यायः

अथातो रस्भेदविकल्पमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥

• यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २॥

अब इसके अनैन्तर रसमेइ-विकरपनामक अध्याय का व्याख्यान प्रारम्भ किया जाता है जैसा कि भगदान् धन्व-न्तरि ने कहा है॥ १-२॥

विमशं — जैसा कि उत्तरतन्त्र के प्रारम्भ में उत्तरतन्त्र में प्रतिपाद्य विषय की सूची का निर्देश करते हुए लिखा है कि — निखिलेनोप द्वित्रवन्ते यत्र रोगाः प्रथिवधाः । शालावपतन्त्राः भिहिता विदेहाधिपकी तिंताः ॥ ये च विस्तरतो दृष्टाः कुमारा-बाधहेतनः । षट्सु कायचिकित्सासु ये चोक्ताः परमिषिमः ॥ उपसर्गादयो रोगा ये चाप्यागन्तवः स्पृताः । त्रिषष्टिरससंसर्गाः

स्वस्थवृत्तं तथैव च। युक्तार्था युक्तयश्चैव दोषभेदास्तथैव च। यत्रोक्ता विविधा अर्था रोगसाधनहेतवः॥ (सु० उ० अ० १) यहाँ शालाक्यतन्त्र, कौमारभृत्य, अग्निवेशांकि षट सुनियों. द्वारा प्रणीत काय-चिकित्सा में प्रोक्त औपसर्गिक ज्वरादि रोग तथा आगन्तुक उन्मादादि रोग विस्तार से कहे जावेंगे तथा इनके पश्चात तिरसठ प्रकार के रसों के भेद, स्वस्थ वृत्त, तन्त्रयुक्तियाँ और दोषों के भेद भी लिखे जावेंगे। इस प्रतिज्ञा के अनुसार उन्मादादि रोग समाप्त हो जाने से अर्थात् भूतिवद्या के अनन्तर औपद्रविक अध्यायों में शेष तन्त्रभूषण संज्ञक चार अध्यायों में क्रमप्राम् रसमेद्-विकल्प-नामक अध्याय प्रारम्भ करते हैं । रसा मधुरादयः पूर्व व्याख्याताः, रसाः स्वाद्दम्ललवणाः कटुतिक्तकषायकाः । रसानां भेदेन दित्रिकादिभेदेन विकल्पो विभजन यस्मिन् स तथा। अथवा रसभेदःनां विकल्पो दोषभेदवशादव वारणं यस्मिन् स तथा तम्। रस राज्द के अनेक अर्थ होते हैं। (१) साहित्य शास्त्र में रस शब्द से श्रङ्गार, बीर, करुणादिक नव रस माने गये हैं। आयुर्वेद में रस शब्द मुख्यतः निम्न ४ अर्थों में प्रयुक्त होता है—(१) रसशास्त्र में रस शब्द से पारद का ग्रहण किया गया है - रसनात् सर्वधातूनां रस इत्यमिधीयते । जरामृत्युवि-नाशाय रस्यतेऽतो रसः समृतः ॥ (२) शारीरशास्त्र में जो चौबीसों घण्टे शरीर की प्रणालियों में बहता रहता है उसे शरीर का आद्यधातु रस कहते हैं — 'अइरइगंच्छतीति रसः' (३) रस करपना 'रसित शरीरे आशु प्रसरतीति रसः' इस निरुक्ति के अनुसार वनस्पितयों को पीस निचोड़कर जो दव निकाला जाता है उसे रस या स्वरस कहते हैं क्योंकि शरीर में प्रयुक्त होने पर वह शीघ्र फैल जाता है। (४) दुन्य-गुणविज्ञान या निवण्डु शास्त्र में रस शब्द से द्रव्य में रहने वाले मधुर, अग्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय इन पहरसों का प्रहण किया जाता है जिनका कि प्रहण या जान रसने-न्द्रिय (जिह्ना) के द्वारा होता है और जिनका गुणों में समावेश होता है—'रसनायाद्यो गुणो रसः' अथवा 'रस्यते आस्वाद्यते रसनेनेति रसः' यहां पर रस शब्द से इन्हीं का प्रहण करना अभिन्नेत है। ये चारों अर्थ 'रस' शब्द से निरुक्त होने पर भी आयुवंद के विभिन्न अर्ज़ों में पारिभाषिक और रूढ हो गये हैं। यथा शारीर शास्त्र में रस शब्द आद्य धातु का वाचक होता है। रसशास्त्र में उससे पारद का प्रहण होता है। भेषज्यकल्पना के प्रकरण में उससे स्वरस-कल्पना का बोध किया जाता है और उसी प्रकार द्रव्य-गुण शास्त्र में रस शब्द रसनेन्द्रिय के विषयों ( मधुर, अम्ल आदि ) का बोधक होता है। रसङक्षणम् 'रसनार्थो रसः' (च० सू० अ०१) अर्थात् रसनेन्द्रिय के अर्थ (विषय) को रस कहते हैं। जैसा कि अन्यत्र भी स्पष्ट किया गया है - 'रतनेन्द्रिय-ब्राह्मो योऽर्थः स रसः' 'रसस्तु रसनाब्राह्मो मधुरादिरनेकथा' रस के विषय में सुश्रुत की व्याख्या में डॉ॰ भा॰ गी॰ घाणेकर जी लिखते हैं कि - रस्यते आस्वाधते इति रसः। रसनार्थो रसः (चरक)। औषधियों का जिह्वाप्राद्ध अर्थ। इस अर्थ के अनुसार समस्त औषधियाँ म्धुरादि छ रसों में विभक्त की गई हैं। यद्यपि 'रसनाप्राह्य' ऐसी रस की व्याख्या की गई है तथापि भौषिधयों के रसों का प्रहण जिह्ना के अतिरिक्त अन्य अङ्गों से भी होता है, फर्क इंद्रना ही है कि

जिह्नी पर रस की संवेदना अन्य अङ्गों की अपेचया अधिक और विशेषरूप से प्रतीत होती है जैसे कट्ट या कषाय रस का ज्ञान जैसे जिहा पर होता है वैसे ही गले में भी हीता है, आमाशय में होता है, त्वचा पर होता है। शरीर में रस का कार्य निपातस्थान के साथ सम्बन्ध होते ही होता है उसमें रूपान्तर की आवश्यकता नहीं होती—'रसो निपाते द्रव्याणाम्' ( चरक ) 'रसं विद्यान्निपातेन' ( अ० सं० )। रस का यह कार्य बहुधा निपातस्थान के ऊपर प्रत्यज्ञतः हुआ करता है और उसी स्थान पर सर्यादित रहता है । यथा फिटकरी जैसी कषाय रसयुक्त औषिष का त्वचा पर प्रयोग करने से स्थानिक लसीकासाव तथा रक्तसाव बन्द होता है, आँखों में प्रयोग करने से पानी का स्नाव बन्द होता है और मुख द्वारी सेवन करने पर आमाशय तथा अन्त्रका स्नाव ( अतिसार ) कम होता है। कभी-कभी रस-स्थानिक वातनाड़ियों के अग्रों Nerve termicals ) द्वारा अत्यावर्तन ( Reflex action ) से भी कार्य करता है । 'अम्ल: क्षालयते मुखम्' 'लवणः स्यन्दयत्यास्यम्' 'कडः स्नावयत्यक्षिनासास्यम्' ये संव उदाहरण प्रत्यावर्तन के हैं। यह उक्त प्रकार रस के प्रत्यत्त ज्ञान करने का है किन्तु भारतीय दर्शनशास्त्रों में ज्ञान-प्राप्ति के तीन साधन बतलाये गये हैं (१) प्रत्यच, (२) अनुमान (३) और आसोपदेश। रस का परिज्ञान इन तीनों साधनों से होता है- 'प्रत्यक्षतोऽनुमानादुपदेशतश्र रसानामुपलियः' (र० चे० स्०३) किन्तु इनमें सर्वाधिक उपयोग प्रत्यच ज्ञान का ही होता है जैसा कि ऊपर कह आये हैं कि दृष्य का रसनेन्द्रिय के साथ सम्पर्क होने पर ही रस का ज्ञान होता है। इसे रासनप्रत्यच कहते हैं। किसी दृष्य के रसनिर्धारण के लिए सर्वोत्तम उपाय यही है कि उसको रसनेन्द्रिय पर रखें उससे मध्र, अग्ळ आदि जो आस्वाद प्रतीत हो उसीसे रस का निर्णय करें। कुछ द्रव्यों के रस का ज्ञान अनुमान एवं आप्तोपदेश से होता है जैसे सुवर्णके कपाय रस और मधुर रस का ज्ञान आसोपदेश से तथा शरीर पर उसके कमीं को देखकर अनुमान से किया जाता है। अनुरस तथा अन्यक्त रस का ज्ञान विशेषतः आसोपदेश से करते हैं और उसकी पुष्टि अनुमान से करते हैं। कुछ छोग यह भी कहते हैं कि प्रत्यच से र्स का सामान्य ज्ञान, अनुमान से विशिष्ट ज्ञान, तथा आसोपदेश से प्रायोगिक ज्ञान होता है-- 'आस्वाय प्रत्यक्षत-उपलम्यते, अनुमानात् पूर्वोक्तं लिङ्गं दृष्ट्वा मधुरोऽयमित्युपलभ्यते । उपदेशत भागमात् कषायं मधु, मधुरमुदकमित्यादि । अथवा आस्वादतो रसानां सामान्यत उपलिविधर्मवति, अनुमानारिलङ्गपूर्वः काद् विशेषोपळव्यिभवति, उपदेशतः कर्मणि रसानां प्रवृत्तिरुप-छभ्यते अथवा सर्वमास्वादत एव रसेन गृद्यते, आगमश्च कचित कचिदनुमानाच्चेति। (मा०प्र०) शीतं कषायं मधुरं विषच्नं बस्यन्त्र मेथास्मृतिवर्धनन्त्र । रसायनीय लघु रुवममुक्तं कषाय-तिक्तं लघु रूप्यमाडुः ॥ रसोत्पत्तिस्तस्य पाश्चमौतिकत्वन्न —ः द्वय द्रव्यमापः क्षितिस्तथा। निर्वृत्तौ च विशेषे च प्रत्ययाः खादयस्त्रयः॥ (च०सु० अ०१) तस्य रसस्य द्रव्यमिति आधारकारणम्। उस रस का आर्थार कारण जल और पृथ्वी है। यहाँ पर 'अध्यती' ऐसा द्विवचन का प्रयोग करके 'आपः द्वितिस्तथा' ऐसा अलग लिखकर बताया है कि जल नैसर्गिकरीत्या

रसवाला होने से वही रस का सुख्य आधार कारण ( उत्पत्ति कारण या समकायि-कारण) है और प्रथिवी जल के अनुप्रवेश से रसवती होने से गौण आधार कारण है-येनापो हि निस-र्गेण रसवत्यः। 'सौम्याः खल्वापः' (च० सू० क० २६)। 'तस्मादाप्यो रसः' ( सु० सु० अ० ४२ )। 'रसोऽपः' नैसर्गिकः' क्षितेस्तु अवनुप्रवेशकृतः, तेन रसस्य योनिरापः क्षितिश्राधारः। अर्थात रस जल का नैसर्गिक धर्म है इस वास्ते रस की उरपत्ति का मुख्य कारण जल है और पृथिवी जल के अनु-प्रवेश होने से रसवती होकर गौण आधार कारण है। इनके अतिरिक्त आकाश, वायु और अग्नि ये तीन सहाभूत रस, की सामान्य अभिन्यक्ति तथा वैशिष्टबत्में निभित्त कारण होते हैं इस प्रकार पाँचों सहाभूत रस से कारणतया सम्बद्ध है अतएव दृष्य के समान रस भी पाञ्चभौतिक होते हैं-'द्रव्यस्य पाच्चमौतिकत्वाद् तद्धश्रितरसोऽपि पाञ्चभौतिकः। नैसर्गिकः, क्षितेस्त अवनुप्रवेशकृतः। तेन रसस्य योनिरापः, क्षितिश्वाधारः। तस्य (रसस्य) निर्धृत्तौ निष्पत्तौ विशेषे मधुरादिः भेदे च खादयः खं वायुरिनश्च एते त्रयः प्रत्ययाः कारणानि, अनेन खादीनां त्रयाणां रसम्प्रति कारणत्वसुपदिशतं अवति, अपां क्षितेश्व तदनिर्वाधमेव । एवं पञ्चानां महाभृतानां रसम्प्रति कारणतया वर्तमानत्वाद्रसस्य पाञ्चभौतिकत्वमुपपचते (यो॰ र०) यद्यपि रसोत्पत्ति में जल को •प्रधाब कारण माना है किन्तु शुद्ध आन्तरिज्ञ ( आकाशीय ) जल अनिर्देश्य रस या अञ्यक्तरस वाला होता है किन्तु वही जल जव पृथिवी पर गिरता है तव नदी, नद, सर, तडागादि स्थान वैशिष्टब से किंवा लोहित, किपल, पाण्डु, नील, पीत और शुक्क पृथिवी में मधुराम्लादि पट्रसों से युक्त हो जीता है-यही आशय सुश्रुताचार्य ने स्पष्ट लिखा है—(१) 'पानीयमन्तरिक्षमनिदेश्यरसममृतं जीवनं तर्पणं धारणमाश्वासजननमित्यादि' अन्यच्च—(१) 'तदेवावनिपतितः रसमुपलभ्यते स्थानविशेषात्रदीनदस्र स्तडागवापीकूप-चुण्टीप्रस्नवणोद्भिद्विकिरकेदारपुरवलादिषु स्थानेष्वस्थितमिति' अन्यच्च—(३) 'तत्र लोहितक पिलपाण्डुनील पीतशुक्लेष्ववनि-मधुराम्ललवणकडुतिक्तकषायाणि यथासङ्ख्यमुदकानि सम्भवन्तीत्येके माषन्ते ( सु० स्० अ० ४५ ) चरक तथा अष्टाङ्गसंग्रहकार भी विशिष्टरङ्ग वाली ख्रुत्तिका क्रे संयोग से जल में मधुराद्दि रसों की उत्पत्ति मानते हैं—'श्वेते कषायं भवति पाण्डुरे चैव तिक्तकम् । कपिले क्षारसंसृष्टमूषरे छवणान्वितम् ॥ कड पर्वतिवस्तारे मधुरं कृष्णमृतिके॥ इस प्रकार केवल स्वेतािद वर्ण वाली सृत्तिका ( पृथिवी ) ही मधुरादि रसों के निर्माण तथा अभिद्धाक्ति में कारण हैं, जल कारण नहीं —क्षितिरेव रसस्य निर्दृत्ताविभःयक्ती च प्रत्ययो नापः यत आपो ह्यव्यक्तरसा प्व, 'क्षितिसम्बन्धादेव च रसोऽभिव्यक्त उपलक्ष्यते । चरकेऽपि — ° सौम्याः क्सन्त्यापोऽन्तरीक्षप्रभवाः प्रकृतिश्चीता लब्ब्यश्चाव्यक्तरसाश्च, तास्त्वन्तर साद् अदयमानाः भ्रष्टाश्च पद्ममहाभृतुगुणसमन्विता जङ्गमस्थावराणां भूतानां मूर्तीरमित्रीणयन्ति, यासु वह्मिर्मूच्छन्ति रसाः' ( च॰ स्र्॰ अ॰ २६ ) इति, तेन पार्थिवद्रव्यसम्बन्धादेवापां रसो व्यज्यते नान्यथा। सुश्चताचार्य ने पड्रसों की उत्पत्ति केवल पृथिवी-सम्पर्क से होती है इस बात् का खण्डन कर पृथिवी आदि पञ्चमहाभूत क्वे अन्योऽन्यानुप्रवेशरूपी पञ्चीकरण से उत्पन्न जल में भूमिगतों पञ्चमहाभूतों के उत्कर्ष या अपकर्ष के अनुसार रसोश्पत्ति हुआ करती है ऐसा मत

दिया है। उनमें से पृथिवी के गुण अधिक होने वाली भूमि में अम्ब या छवण रसयुक्त जल होता है। जल के अधिक गुणों वाळी भूमि में मधुर जल, अग्नि-गुणाधिक्य भूमि में कटु या तिक्त रसयुक्त जल, वायु-गुणाधिक्य भूमि में कषाय रसयुक्त इळ होता है और आकाश-गुणाधिक्य भूमि में जल का रस अन्यक्त होता है - 'तत्तु न सम्यक् तत्र पृथिन्यादीनाम-न्योऽन्यानुप्रवेशकृतः सिळ्लरसो भवत्युत्कपीयकर्पेण । तत्र स्वलक्ष्यु भूयिष्ठायां भूमावम्लं लवणन्न । सम्तुगुणभूयिष्ठायां मधुरं, तेजोगुण-भ्यिष्ठायां कङ्कं तिक्तन्त्र, वायुगुणभ्यिष्ठायां कषायम् , आकाश्चगुण भूविष्ठायामन्यक्तरसम् । अन्यक्तं ह्याकाशमित्यतः, तत्प्रधानमन्य-क्तरसत्वात तरपेयमान्तरिक्षालामे । चरकाचार्यं ने भी ऐन्द्रजल को एक ही प्रकार का (अन्यक्त रस वाळा) माना है तथा गिरता हुआ और गिरा हुआ वह जळ देश तथा काळ के अनुसार एवं सोम, वायु भीर अर्क (सूर्य) से संसृष्ट होता हुआ पृथिवी के गुणों से भी युक्त होकर पड्गुण युक्त हो जाता है - जलमेकविधं सर्वे पतत्येन्द्रं नमस्तलात्। तत्पतत्पतिः तब्बैन देशकालावपेक्षते । खात्पतत्सोमवाय्वकः स्पृष्टं कालानु-वंतिभिः। शीतोष्णस्निग्धरूक्षाचैर्यथासन्नं महीगुणैः॥ शीतं शुचि शिवं मृष्टं विमलं लघु षड्गुणम् । प्रकृत्या दिव्यमुदकं अष्टं पात्रमपेक्षते ॥ (च०सू० अ०२७) निष्कर्पः - चरक, सुश्चत और वाग्भट हन तीनों आचानों काण्एक मत है कि रस की मुख्यतया उत्पत्ति जल में होती ह किन्तु वह उसमें अन्यक्त रूहता है किन्तु जल का सम्पर्क पृथिवी आदि शेष चार भूतों के साथ होने पर एवं देश और काल के प्रभाव से उसमें मधुरादि षड्स व्यक्त हो जाते हैं—(१) 'रसः खरवाप्यः प्राग-व्यक्तश्च । स षड्ऋतुकत्वाद कालस्य महाभूतगुणैरूनातिरिक्तैः संसृष्टो बिषमं विदग्धः घोढा पृथग्विपरिणमते मधुरादिभेदेन । (अ० सं० स्० ५० १८) 'स खल्वाप्यो रसः शेषभूतसंसर्गा-द्विदग्धः घोढा विभज्यते, तद्यथा — मधुरः, अम्लः. लवणः, कटुकः, तिकः, कषाय इति । (सु० सू० अ० ४२)। रस संख्या – रसों की संख्या छः मानी है मधुर, अग्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय । इनको लोकभाषा में क्रमशः भीठा, खट्टा, नमकीन, चरपरा (कडु), कड़वा (तिक्त) और कसैला कहते हैं। मधुर रस को यू॰ ब्री॰, राजस्थान, पञ्जाब, माळवा ( मध्य-प्रदेश ) में मीठा कहते हैं किन्तु गुजरात तथा सौराष्ट्र प्रदेश में मीठा शब्द लवण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कटु शब्द का हिन्दी में या लोकन्यवहार में •कड़वा अर्थ करते हैं किन्तु यह गलत ट्रान्शलेशन है। कुटु शब्द से त्रिकटु (सॉठ, मरिच, पिष्पछी ) का ग्रहण होता है जो कि कड्ये न होकर चरपूरे होते हैं अतएव में कटु का चरपरा अर्थ करता हूँ और -तिक्त का अर्थ तीता वर्थात् कड्वा करता हुँ जसा कि निम्ब (निम्बश्च तिक्तके श्रेष्ठः)। अफीम, कुटकी और चिरायता है सब कड़वे (तिक्त) होते हैं। (१) 'रसास्तावत वर् मधुराम्छ लवणकडुतिक्तकषायाः? ( च० वि० अ० १ )। (१०) रसाः स्वा-द्रम्ळलवणतिक्तीषणकषायकाः। षड्द्रव्यमाश्रितास्ते तु यथापूर्वे वलावहाः॥ ( स॰ सं॰ स्० अ॰ १)। (३) स्वादुरम्लोऽथ ळवणः कडकिरितक्त पुत्र च । कषायश्चेति षट्कोऽयं रसानां सङ्ग्रहः रमृतः ॥ ( च॰ सू॰ ) स्वादु से छेकर कपाय तक छः रसों के नाम लिख देने से ही उनकी षट्त्व संख्या निश्चित हो जाती है पुनः पट् शब्द लिखने का ताँगर्य परवादी के सत से

सप्तादि संख्या का निषेध-सूचक है। इसी प्रकार सङ्ग्रह शब्द लिख देने से ये संग्रह (संचेप) से रस छः हैं किन्तु वचयमाण संसर्गादि कम से तो रस की बहुँछता सिद्ध हैं ही। (१) मधुर रसः—'तत्र स्वादुमैधुरो घृतगुडादि'। अर्थात् घत, गुड़, चीनी, दाचा आदि मधुर रस वाळे द्रव्य हैं। यह मधुर रस पृथिवी और जलभूत की बहुछता से दृज्य में उत्पन्न होता है—'तत्र भूम्यम्बुगुणबाहुस्यान्मधुरः'। (२) अस्टरस'— 'अम्लोऽम्लिकामातुलुङ्गादिः' अर्थात् इमली, निम्नू, चाङ्गेरी आर्दि अम्लर्स वाले द्रव्य हैं। यह अम्ल रस जल और अग्निभूत की चहुलता से द्रव्य में 'उत्पन्न होता है-'तोयाग्निगुणवाहुल्यादम्लः'। (३) छवण रसः -- छवणः सैन्यः वादिः'अर्थात् सामुद्र और विडादिःपञ्च लवण, लवण रस प्रधान द्रव्य हैं। पञ्चलवणानि—सैन्धवन्नाथ सामुद्रं विडं सौव-र्चलं तथा। रोमकल्वेति विशेयं बुधैर्लंबणपञ्चकम् ॥ यह लवण रस भूमि और अग्निगुण की बहुछता से दृष्य में उत्पन्न होता है। 'भूम्यग्निगुणबाहुल्याञ्चनणः'। (४) कटुक रसः— 'ऊषणः कड़को मरिचादिः' अर्थात् सींठ, कालीमरिच, लाल-मरिच, पिष्पली आदि कटुक रसप्रधान दृष्य हैं। यह रस वायु और अग्निगुण-बाहुत्य से द्रव्य में उत्पन्न होता है-वाय्विद्यागुणवाद्वृत्यात्कडुकः'। त्रिकदुळवणं यथा—पिप्पली मरिचं शुण्ठी त्रयमेतद्विमिश्रितम् । त्रिकटु त्र्यूषणं न्योषं कटुत्रिकमथोच्यते ॥ (५) तिक्तरसः—'तिको भूनिम्बादिः' चिरायता, कुटकी, गिलोय, निग्व, करेला, पटोल, पित्तपापड़ा आदि तिक्तरस-प्रधान द्रव्य हैं। यह तिक्तरस वायु और अनकाश गुण की बहुळता से द्रव्य में उत्पन्न होता है। (६) कषायरसः— 'कषायो हरीतक्य।दि': अर्थात्—हरीतकी, बब्बूळ, धातकी आदि कपाय रसप्रधान द्रव्य हैं। यह रस पृथिवी और भनिल (वायु) रस की बहुळता से द्रब्य में उरपन्न होता है। इस प्रकार दो-दो भूतों के सम्पर्क से रसोत्पत्ति बताई गई है किन्तु इसमें चरक तथा चरकमतानुयायी वृद्ध वाग्भट और वाग्भट ने अग्छ रस को भूमि और अग्नि के गुणों की अधिकता वाला तथा लवण रस को जल और अग्निकी अधिकता वाला माना है --तत्र भूजलयोगीहुल्यान्मधुरो रसः, भूतेजसोरम्लः, जलतेजसोर्लवणः, वाय्वाकाश्चयोस्तिक्तः, वायुतेज-सोः कटुकः वायू व्योः कषायः' (अ० सं० स्० अ० १८) हमाड-म्मोऽिनह्माऽम्युतेजःखवायवग्न्यनिलगोऽनिलैः। द्वयोल्बणेः कमाः द् कृतैमंधुरादिरसोच्चवः । (भ० ह० स्० भ० १०) किन्तु सुश्रुत ने अग्लरस को जल और अग्नि की अधिकता वाला तथा छवण रस को पृथिवी तथा जल की अधिकता वाला माना है। नागार्जुन ने अम्छ और छवण दोनों रसों को जल और अग्नि की अधिकता वाला माना है-- 'तत्र पृथिव्ययां बाहुल्यान्म-धुरं विद्यात । अम्लमपामग्नेश । लवणमग्नेरपां च । कडकमग्नेर्वाः योध । तिक्तं खस्म वायोध । ऋषायमवनेवायोध' (र॰ वै॰ अ॰ ३) अमुक भूत से अमुक रस उत्पन्न हुआ है इसमें प्रमाण-ते निर्धार्थन्तेऽनुमानात्' कथमिति ? वर्धनात् समानजातीयस्य, असमानजातीयस्य क्षपणाच्च' ( र॰ वै॰ स् ० ४४-४५ ) अर्थात् विरुद्ध महाभूतों से उत्पन्न दोषों के चय और समान महाभूतों से उत्पन्न दोषों की वृद्धि को देख कर यह रस अमुक महा-भूतों की अधिकता से उत्पन्न हुआ है यह अनुमान किया जाता है-जैसा मधुर रस से आप्य कफ की वृद्धि और आग्नेय

पित्त का चय होता है यह देख कर मधुर रस सोमगुणातिरेक से उत्पन्न हुआ है यह अनुमान होता है। पाञ्चभौतिकरवेऽपि रसस्य पड्विभक्तौ हेतुः पड् विमक्तीः प्रवक्ष्यामि रसानामत-उत्तरम् । षट् पञ्चभूतप्रभवाः संख्याताश्च यथा रसाः ॥ रस पाञ्च-भौतिक होने पर भी उत्पत्ति काल में पञ्चमहाभूतों के न्यूना-धिक भाव से मिलने के कारण रसों के छः भेद हो जाते हैं, ऐसे तो रस जळ का नैसिर्गिक गुण होने से वह आप्य (जलोत्पन्न किंवा जलप्रधान गुण) कहलाता है फिर पञ्च-महाभूतों का परस्पर संसर्ग होने से, परस्पर , एक दूसैरे पर अनुप्रह (उपकार-) होने से और एक दूसरे में परस्पर अनुप्रविष्ट होने से सर्व कार्यद्रव्यों में सर्वभृतों का सान्निध्य पाया जाता है किन्तु जिस द्रव्य में जिस भूत की अधिकता पाई जाती है उस पर से उस दृष्य का नाभस, वायव्य आदि नामकरण किया जाता है। यह आध्य रस भी शेष महाभूतों के संसर्ग (न्यूनाधिक भाव से मिलने) से परिपाक को प्राप्त होकर मधुरादि भेद से छ प्रकार का होता है। रसाः कति भवन्ति—अत्र मतमतान्तराणि। यथा—(१) 'एक एव रस इत्युवाच भद्रकाप्यः—यं पञ्जानामिनिद्रयार्थानामन्यः तमं जिह्वावैषयिकं भावमाचक्षते कुशलाः, स पुनरुदकादनन्य इति । (२) द्वौ रसाविति शाकुन्तेयो ब्राह्मणः - छेदनीयः, उपशमनीय-श्रेति । (३) त्रयो रसा इति पूर्णाक्षो मौद्रस्यः - छेदनीयोपशमनीय साधारणा इति। (४) चत्वारो रसा इति हिरण्याञ्चः कौशिकः-स्वादुहितश्च, स्वादुरहितश्च, अस्वादुहितश्च, अस्वादुरहितश्चेति । (५) पद्धरसा इति कुमारशिरा भरद्वाजः - भौमौदकाग्नेयवायव्याः न्तरिक्षाः। (६) षड्रसा इति वार्योविदो राजिषः — गुरुल घु-शीतोब्णिक्षियरूद्धाः । (७) सप्तरसा इति निमिवेंदेहः-मधुः राम्छलवणकटुतिक्तकषायक्षाराः। (८) अष्टौ रसा इति बडिशो-धामार्गवः — मधुराम्छलवणकटुतिक्तकषायक्षाराब्यक्ताः । ( ९ ) अपरि∙ संख्येया रसा इति काङ्कायनो वाङ्कीकभिषक् -- आश्रयगुणकर्मसंस्वाद-विशेषाणामपरिसंख्येयत्वात् । (१०) पडेव रसा इत्युवाच मगः वानात्रेयः पुनर्वेष्ठः — मधुराम्ळळवणकङ्गतिक्तकषायाः । तेषां षण्णां रसानां योनिहद्कां, छेदनोपशमने दे कर्मणी, तयोमिश्रीमावात साधारणत्वं, स्वाद्धस्वादुता भक्तिः, हिताहितौ प्रभावौ, पञ्चमहाभृत-विकारास्त्वाश्रयाः प्रकृतिविकृतिविचारदेशकालवशाः, तेष्वाश्रयेष द्रव्यसंग्रकेषु गुणा गुरुलघुशीतोष्णस्निग्यरूञ्चाद्याः, क्षरणारक्षारः, नासौ रसः द्रव्यं तदनेकः ससमुत्पन्नमनेकरसं कडकलवणभू यिष्ठः मनेकेन्द्रियार्थसमन्वितं करणामिनिर्वृत्तम् । अन्यक्तिमावस्तु • खलु रसानां प्रकृतौ भवत्यतुरसेऽनुरससमन्विते वा द्रव्ये । अपरिसंख्ये-यरवं पुनस्तेषामाश्रयादीनां भावानां विशेषापरिसंख्येयत्वात्र युक्तम् । एकैकोऽपि इंथेषामाश्रयादीनां मावानां विशेषानाश्रयते विशेषापरि-संख्येयस्यातः। न च तस्मादन्यस्यमुपपद्यते, परस्परसंसृष्टभृयिष्ट-स्वात्र चैषामिमिनिवृत्तेर्गुणप्रकृतीनामपरिसंख्येयत्वं भवति । तस्मात्र संख्टानां रसानां कर्मोपदिशन्ति बुद्धिमन्तः । तश्चैव कारणमपेक्ष-माणाः वण्णां रसानां परस्परेणासंस्रष्टानां उक्षणपृष्ठे इत्तमुपदेश्यामः । ( च॰ सु॰ अ॰ २६ )

रस की संख्या के विषय में प्राचीन आचार्य कठोरतावादी हैं और उसमें तिनक भी न्यूनाधिक्य नहीं करूना चाहते। वे कहते हैं—'छः ही रस हैं' न कम और न अधिक। इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श के छिए चरक संहिता के सूत्रस्थान-

गत आत्रेयभद्काप्यीय अध्याय में ऋषियों की एक सम्भाषा-परिषद् का आयोजन किया गया है और उसमें अनेक मत-मतान्तरों का प्रदर्शन करते हुये आचार्य आत्रेय ने तब मतों का समन्वय कर अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है !—

(१) रस एक है-रस एक ही है जी रसद्रेन्द्रिय का भावरूप विषय है और जल से अभिन है, ऐसा भद्रकाप्य क्वा मत है। (२) रस दो हैं- छेदनीय ( हंघन ) और उपशमनीय (बृंहण्) यह शाकुन्तेय बाह्यण का मत है। (३) रस तीन हैं - छेदनीय, उपशमनीय और स्मधारण-यह पूर्णाच मौद्रत्य का कथन है। (४) रस चार हैं-स्वादु-हित, स्वादु अहित, अस्वादु हित और अस्वादु अहित यह हिरण्याच कौशिक का मत है। (५) रस पाँच हैं-भौन, आप्य, आग्नेय, वायव्य और आकाशीय यह कुमारशिरा भरद्वाज का मन्तन्य है। (६) रस छः हैं – गुरु, छघु, शीत, . उप्ण, स्निग्ध और रूच यह राजिब वार्योविद का कथन है। (७) रस सात हैं -- मधुर, अंग्लै, लवण, कहु, तिक्त, कपास और चार ऐसा वैदेह निमि का मत है। (८) रस आठ हैं— मधुर, अस्छ, छवण, कटु, तिक्त, कषाय, चार और अव्यक्त यह विडश धामार्गव का कथन है। (९) रस अपरिसंख्येय है-आश्रय (दृष्य), गुण, कर्म और स्वाद विशेषों की असंख्येयता के कारण रैस भी असंख्य है - ऐसा बाह्वीक देश के वैद्य कांकायन का मत है।

### आलोचना

इन सभी एकीय मतों के पूर्वेपच के रूप में स्थापित होने के बाद आत्रेय पुनर्वसु ने पूर्वोक्त सभी मतों की आलोचना की है और युक्तिपूर्वक उनका खण्डन किया है —

(१) भद्रकाप्य का मत है कि रस एक ही है और जल में अभिन है, किन्तु यह मत प्राद्य नहीं है क्योंकि जल आधार और रस आधेय है और चूँकि आधार और आधेय एक नहीं हो सकते अतः रस जल से अभिन्न है यह कथन युक्तिसंगत नहीं है। (२-३) शाकुन्तेय ब्राह्मण तथा पूर्णाच मौद्गल्य का मत भी उचित नहीं है क्योंकि छेदनीय, उपशमनीय ये दोनों रसों के कर्म होते हैं और साधारण भी दोनों के मिश्रण से बना कर्म ही है। कारण (रस) और कार्य भिन्न होते . हैं अतः इस मत से रस का द्वित्व और त्रित्व सिद्ध नहीं होता। ( ४ ) हिरण्याच कौशिक ने जो चार रस वतलाये हैं उनमें दो तो भक्ति ( रुचि.) के विशेषरूप हैं और दो रसों के प्रभाव हैं। अतः स्वादु-अस्वादु, हित-अहित ये रस नहीं हो सकते। (५) कुमारशिरा भरद्वाज पञ्चमहाभूतों के अनुसार पाँच रस वतलाते हैं -पार्धिव, जलीय, आग्नेय, वाय्य और आकाशीय, किन्तु यह मत भी युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि उपर्श्वक्त पाँच भेद द्रब्यों के होते हैं, स्सों के नहीं। रस तो दृब्बों के आश्रित हैं। आश्रय और आश्रित भिन्न-भिन्न होते हैं अतः यह संख्या द्रव्यों की है, रसों की नहीं। दूसरी वात यह है कि ये पाञ्चभीतिक विकार रूप द्रव्य स्वयं प्रकृति, विकृति (संस्कार), विचार (द्रव्यान्तरभायोग), देश और काल के अधीन रहते हैं किन्तु रस की किया नितान्त भिन्न होती है यथा प्रकृतिके कारण मुद्र कपाय और मधुर होते हुए भी छघु है यद्यपि रस के विचार से गुरु होना चाहिए। विकृति

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Łucknow

के कारण धान्य की अपेज्ञा छाजा में छघुरव होता है यद्यपि रस में कोई अन्तर नहीं होता तथापि माधुर्य के कारण गुरुख ही होना चाहिए। मधु और घृत मिळाने पर संयोग के प्रभाव से विषाक्त हो जाता है, रस के कारण नहीं। हिमालय में उरपन्न होने वाली औपिधयाँ गुणवती होती हैं देश-प्रभाव से ही, रस से नहीं। उसी प्रकार काळवश से वाळमूळक दोपहर होता है किन्तु वही बृद्ध होने पर त्रिदोपकर हो जाता है यद्यपि रस में कोई अन्तर नहीं होता। अतः कुमारिशरा भरद्वाज के बतलाये विभाग दृष्य के ही हो सकते हैं, रसों के नहीं। (६) राजिंव वार्योविद ने गुरु, छघु आदि छः रस वतलाये हैं किन्तु ये द्रव्याश्रित गुण हैं, रस नहीं। रस जिह्ना-प्राह्म गुण है किन्तु ये जिह्ना प्राह्म नहीं हैं। (७) वैदेह निमि ने जो सात रस माने हैं उनमें मधुरादि छः तो अनुकूछ •ही हैं किन्तु चार रस नहीं है। यह ती द्रव्य है जो अनेक रस वाले द्रव्यों से उत्पन्न स्व्यं अनेक-रसयुक्त विशेषतः कटु-हैवण रस विशिष्ट अनेक इन्दियाथों से युक्त तथा एक विशिष्ट किया द्वारा निष्पन्न होता है। इन सब कारणों से रस से यह भिन्न है। (८) विडिश धामार्गव ने अव्यक्त रस को भी माना है, यह मान्य नहीं है इसका कारण यह है कि व्यक्त और अव्यक्त तो रस की अवस्थायें हैं, ये स्वयं रस कैसे हो सकते हैं ? रस जल में, अनुरस में तथा अनुरसयुक्त द्रव्य में अव्यक्तविस्था में रहता है। अतः यह पृथक् रस नहीं हो सकता। (९) वाह्वीक वैद्य कांकायन ने रस को अपरिसंख्येय माना है यह भी उचित नहीं है क्योंकि मधुरादि रसों के आश्रय, गुण, कर्म तथा संस्वाद की विशेषताओं के असंख्य होने पर भी रसों की संख्या में अन्तर नहीं पदता। कार्ण यह है कि दाचा, दुग्ध, घृत आदि आश्रयों, गुरु, हिनय्ध, विचिब्रल आदि गुर्णो, बृंहण, तर्पण आदि कमों तथा मधुरतर-मधुरतम आदि संस्वादों में अवान्तर भेद नहीं। यदि यह कहा जाय कि परस्पर संयोग से रस • के आस्वाद, कर्म आदि में भिन्नता आ जाती है, अतः रस असंख्य है तो यह भी स्वीकार्य नहीं, क्योंकि परस्पर संयोग की विशेषता होने पर भी उनके गुण-कर्म में अन्तर नहीं आता । संयोग हीने पर उनके स्वामाविक गुण-कर्म ही े मिश्रितरूप में दृष्टिगोचर होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में रस असंख्य नहीं माने जा सकते, ठीक उसी प्रकार जैसे वातादि दोषों का अनेक प्रकार से संसर्गभेद होने पर भी उनकी संख्या -तीन ही है, अधिक नहीं। रस की भी इस प्रकार छः ही संख्वा है, अधिक या कम नहीं।

सिद्धान्त

अन्त में पुनर्वसु आत्रेय ने यह सिद्धान्त स्थापित किया कि छः ही रस् हैं मधुर, अग्छ, छवण, कटु, तिक्त और कैपाय। अष्टांगसंग्रह का विचार

गृद्ध वाग्मटने अपनी शेली से रसों की संख्या का निरूपण करते हुए शास्त्रीय मृत का समर्थन किया है:—पूर्वपत्ती कहता है कि मधुर् स्कन्ध में कथित गृत, तेल, गुड़ आदि द्रव्यों में गुण, आस्वाद आदि की अनन्त विशेषताओं के कारण रस की शास्त्रीय संख्या मान्य नहीं हो सकती। रस की छु: संख्या तो हो ही नहीं सकती वयोंकि यदि असंख्य

विशेषताओं का विचार किया जाय तो रस अपरिसंख्येय हो या एक हो। इसका समाधान यह है कि भूतों के न्यूनाधिक्य से गुणों में यद्यपि सूचमतया थोड़ा बहुत अन्तर होता हैं किन्तु उनके प्रभाव में कोई विशेष अन्तर नहीं होता। इसके अतिरिक्त, थोड़ा तारतम्य होने पर भी उनकी जाति तो एक ही रहती है तथा गुरुतर, गुरुतम या छघुतर आदि में गुरुत्व और øघुत्व जाति तो एक ही है। उसी प्रकार रसों के आस्वाद आदि विषयों में भी मधुरख आदि जाति तो एक ही है। एक रस वाले द्रव्यों के कर्म भी समान देखने में आते हैं यथा मुखोपलेप, ह्लादन आदि कर्म घृत, द्राचा आदि सभी मधुर रस दृव्यों में ही मिलते हैं दाडिस आदि अग्लरस द्रव्यों से नहीं। अतः गुण सामान्य, कर्म सामान्य और जाति सामान्य के कारण रस छः ही हैं। यदि रस अनन्त या एक माना जाय तो शास्त्र भी निरर्थक हो जाता है क्योंकि रस असंख्य होने से उसका प्रतिपादन शक्य नहीं है और एक होने से वैशिष्ट्य के अभाव में प्रतिपादन ही किंसका किया जायगा ? अतः शार्ख य मत ही युक्तियुक्त है।

नागार्जुन का मत

रसवैशेषिककार नागार्जुन ने आयुर्वेदोक्त मत का ही समर्थन किया है और इस संवन्ध में उन्होंने दो प्रमाणों का आधार लिया है। एक प्रत्यच और दूसरा आसोपदेश। वह कहते हैं कि रस छः ही हैं इसको सिद्ध करने में अधिक प्रमाणों की आवश्यकता नहीं। प्रत्यचतः छः ही रसों की उपलब्धि होती है। इससे अधिक की नहीं। अतः इससे अधिक या कम रसों की संख्या मानने का कोई कारण नहीं है। दूसरी वात यह है कि प्राचीन नीरजस्तम महर्षियों ने रस की छः ही संख्या बतलाई है। अतः प्रत्यत्त और आसोपदेश इन दोनों प्रमाणों से रस की संख्या ६ ही सिद्ध होती है। आधुनिक मत—'षट् सूत्रकारप्रामाण्यादास्वादाच' (र. वै. सू. ३) आधु-निक शरीर कियाविज्ञान तथा मनोविज्ञान में चार ही रस मूलतः माने गये हैं—मधुर ( Sweet ), अञ्ल√ Sour ), छवण (Salt), और तिक (Bitter) कपाय और कटु को वे रस और स्पर्श की संवेदना का संयुक्त रूप मानते हैं, स्वतन्त्र रस नहीं। तथापि औपध-विज्ञान में कषाय स्कन्ध ( Astringents ) तथा कटुक स्कन्ध ( Volatile oils and pungents ). का मुथक् उल्लेख किया है। इस प्रकार व्यवहारतः छः रस आधुनिक दृष्यगुण विज्ञान में भी हो जाते हैं।

रस और अनुरस

रसः — व्यक्तः शुक्तस्य चादौ च रसो द्रव्यस्य लईयते। अनुरसश्च-विपर्धयेणानुरसो रसो नास्तीइ सप्तमः ॥ (च. सू. अ. र६)
सव द्रव्य पाञ्चभौतिक होने से अनेक रस वाले होते हैं जसे
हरीतकी प रसों, वाली (हरीतकी पञ्चरसाडलवणा तुवरा परम्)।
रसोन (लहसुन) भी पाँच रसों वाला—पञ्चमिश्च रसेर्युक्ती
रसेनाम्लेन वर्जितः। तस्माद्रसोन इत्युक्तो द्रव्याणां गुणवेदिभि॥ः
किन्तु उनकी शुक्क और आर्दावस्था में उन्हें जिह्ना पर रखते
ही प्रारम्भ से अन्त तक यह मधुर है, यह अन्ल है इत्यादि
प्रकार से असका जो रस व्यक्त-स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है
उसको रस कहते हैं। अर्थात् द्रव्य की शुक्कावस्था, आर्द्रावस्था,
प्रारम्भावस्था (जिह्ना का संयोग होते ही) और अन्तिमा-

वस्था ( खाने के अन्त तक ) इन चारों अवस्थाओं में जिसका यह मध्र है, यह अन्छ है इत्यादि प्रकार से स्पष्टतया जो अनुभव होता है उसको रस कहते हैं और जो रस इससे विपरीत हो अर्थात् उक्त चारो अवस्थाओं में स्पष्ट रूप से न मालम होता हो किन्त अध्यक्त-अस्पष्ट रूप ( छायामात्र ) से मालम होता हो या कार्य देख कर जिसका अनुमान किया जा सकता हो उसको या अन्त में स्पष्ट रूप से सालूम हो उसको या जो आर्दावस्था में उस द्रव्य में स्पष्टरूप से माल्य होने पर भी वह द्रव्य शुक्त होने पर उझमें वह रस दब जाय और अन्य रस प्रतीत होने लगे तो उस आर्दावस्था केरस को अनुरस कहते हैं। इस प्रकार मधुरादि प्रत्येक रस ही अवस्थरभेद से रस या अनुरस संज्ञा को प्राप्त होते हैं। अनुरस नाम का कोई सातवाँ रस नहीं है । अन्य आचार्य कुछ ऐसा भी मानते हैं कि शुष्कावस्था में जिस द्रव्य का जो रस व्यक्त होता है वह रस है तथा आद्रविस्था में कोई भी द्रव्य का रस व्यक्त हो कर पुनः शुष्कावस्था में रस की प्रतीति न हो वह रस न हो कर अनुरस कहलाता है जैसे आर्द पिप्पली में प्रथम मध्र रस व्यक्त होता है किन्तु वही पिष्पली जब शुष्क हो जाती है तब उसमें कड़क रस विदित होने लगता है अतएव पिप्पली में कटुक रस माना जाता है तथा मधुर रस को अनुरस मानते हैं किन्तु दाचादि फलों की आर्द्रावस्था और मधुरावस्था दोनों में ही मधुर रस ही होता है अतः वहाँ मधुर रस ही है। काओ, तक आदि में प्रथम व्यक्त रूप से जो मधुर रस अनुभूत होता है वह रस तथा अन्त में जो तिक, अम्लादि परिवर्तित हो जाता है उसे अनुरस कहते हैं। किन्तु यह मत सर्वसम्मत नहीं है क्योंकि चरकाचार्य मे आई विष्पली के मधुर रस को रस ही माना है अनुरस नहीं—'इलेब्मला मधुरा चार्द्रा गुनी हिनग्या च विष्वली' (च. सू. अ. २६) निष्कर्षः - द्रव्य में स्थित प्रधान रसना-याह्य गुण को 'रस' कहते हैं। इसके निम्नाङ्कित **उन्नण** होते हैं—(१) यह पूर्णतः व्यक्त होता है अतः इसकी प्रत्यच उपलब्धि मधुर, अंग्ल आदि के रूप में स्पष्ट रूप से होती है यथा-पिप्पली में कटु तथा हरीतकी में कपाय आदि । 'ब्यक्तः शुष्कस्य चादौ व रहा द्रव्यस्य लक्ष्यते' ( च. सू. अ. २६ ) (२) द्रव्य की शुष्कावस्था में ही यह स्पष्टरूप से प्रतीत होता है। कभी कभी द्रव्य की आदिवस्था में जो रस रहता है वह शुक्तावस्था तक स्थायी नहीं रह पाता। ऐसा अस्थायी और चणिक रस 'रस' की संज्ञा नहीं पा सकता। जो रस शुष्कावस्था तक स्थिर रहे या शुष्कावस्था में व्यक्त हो वही प्रधान माना गया है और उसे ही रस की संज्ञा दी गई है जैसे कि द्वाचा आर्दावस्था में मधुर रस तथा शुष्कावस्था में भी मधुर रस वाछी होती है उसी प्रकार पिष्पछी आर्दावस्था में मधुर होती है किन्तु ग्रुष्क होने पर कटु हो जाती है अता कद्ध 'रस' कहा जाता है और मधुर अनुरस 1 (३) द्रव्य का रसनेन्द्रिय से संग्रोग होते ही सर्वप्रथम जो रस प्रतीत होता है वही 'र्स' कहा जाता है यथा काञ्जी, तक आदि में अम्छ। रस के विपरीत अनुरस होता है। रस से अभिभूत होने के कारण इसकी अभिन्यक्ति नहीं हो पाती और यदि होती भी है तो बहुत कम और अन्त में। इसके निस्नाङ्कित ठक्रण होते हैं-- १. यह अध्यक्त या ईपद् व्यक्त होता है-

यथा हरीतको में स्थित मधुर आदि रस। २. दृब्य की शुष्का-वस्था तक यह स्थायी नहीं रहता, यथा-पिष्पली का मधुर रस जो आदिवस्था में ही रहता है। शुष्कावस्था में नहीं। ३. यह प्रधान रस की प्रतीति के अनन्तर अन्त में प्रतीत होता है यथा हरीतकी में प्रथम कपाय रस की प्रतीति और अन्त में मधुर आदि की। काञ्जी, तक आदि में भी पहले अम्लरस प्रतीत होता है और अन्त में तिक्त आदि। 'तत्र यो . व्यक्तः स रसः, यस्बु रसेनाभिभूतःवान्न व्यज्यते, व्यज्यते वा किञ्चिदन्ते सोऽनुरसः। तत्र द्रव्ये कश्चिद्धमः सद्यो व्यक्तः, कश्चिद्व्यक्तः, कश्चिदीषद् व्यक्तः, कश्चिदन्ते व्यक्तः । तेव्वाद्यो रसाख्यः, इतरे त्रयोऽ-नुरसाः। विषयंयेणानुरसो रसो नास्तीइ सप्तमः। ( च. सू. अ. २६) 'तत्र व्यक्तो रसः। अनुरसस्तु रसेनाभिभूतत्वादव्यक्तो व्यक्ती वा किञ्चिदन्ते' (अ. सं. स्. अ. १७) तत्र व्यक्ती रसः स्मृतः। भव्यक्तोऽनुरसः किब्रिदन्ते व्यक्तोऽिष चेष्यते ॥ (अ. ह. सू. अ. ९) ऋत्वनुसार महाभूताधिक्य एवं रस्नोत्पत्तिः - पञ्चमहाभूतों का न्यूनाधिक्य ऋतुओं के अनुसार होता है और उसका कारण विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न रसों की उत्पत्ति होती है। ऋतुओं की संख्या छ होने के कारण रसों की संख्या की सङ्गति भी इससे ठीक बैठती है—'षड्तुकत्वाच कालस्योपपन्नो महाभूनानां न्यून।तिरेकविशेषः' ( च. सू. अ. २६ ) 'स षड्तुकत्वात कालस्य महाभूतगुणैरूनातिरिक्तैः संसृष्टो विषमं विदग्वो विषरिणमतें (अ. सं. सू. १८) कथं महाभूतानां न्यूनाधिवयम् - उच्यते कालस्य संवत्सर। ख्यस्य षड्तुकत्वाद्रसस्यापि षड्भेदत्वम् । तथा च शिशिरै वाय्वाकाशयोराधिकयाद्रसस्य तिक्तता, वसन्ते वायुप्थिव्योः कषा-यता, यीष्मेऽग्निवाय्वोः कटुता, वर्षास्वित्रपृथिव्योरम्लता, शरचः ग्न्युदकयोर्लयणता, हेमन्ते पृथिन्युदकयोर्मधुरतेति प्राधान्याद् व्यप-देशः, तेनान्यर्तूद्भवानामपि रसानां यथोक्तप्रहास्तद्धयाधिक्यमैव कारणं विज्ञेयम् । (इन्द्रः ) संवरसरात्मक (वर्धात्मक) काल ६ ऋतुओं से युक्त होता है तथा सुर्य और चनद्र की गति-वैशिष्ट्य से प्रत्येक ऋतु शीतीष्णादि विभिन्न स्वभाव वाली होती है अतः उस ऋतु में महाभूतों का भी विभिन्न •प्रकार 👶 का आधिक्य रहता है उसी से उस ऋतु में विशिष्ट रस की उरपति होती•है जो कि निम्नतालिका से स्पष्ट है—

| संख्या | ऋतु     | महाभूताधिक्य    | रसोत्पत्ति    |
|--------|---------|-----------------|---------------|
| 3      | शिशिर   | वायु + आकाश     | तिक           |
| 3      | वसन्त   | • वायु + पृथिवी | कपाय          |
| 3      | ग्रीष्म | वायु + अग्नि    | कट            |
| 8      | • वर्षा | पृथिवी + अग्नि  | • "उ          |
| ч      | शरद्    | जल + अग्नि      | <b>छव</b> ग्र |
| Ę      | हेमन्त  | पृथिवी + जल     | मधिय          |

कुछ द्रोतुओं में ऋतु के विपरीत जो रस देखा जाता है, इसका समाधान इन्दु तो यह करते हैं कि उन • उन ऋतुओं में कथित महस्त्रतों का आधिक्य प्रधानतः होता है किन्तु अन्य ऋतुओं में भी हो सकता है अत एव ऋतु-विपरीत रस का प्रादुर्भाव देखा जाता है। चक्रपाणि का इस विषय में मत है कि ऋतुओं के अतिरिक्त अहोरात्र तैया अदृष्ट के कारण भी महाभूतों का न्यूनाधिक्य होता रहना है यही कारण है कि अन्य ऋतुओं में रसान्तर की उर्पत्त कुछ वस्तुओं में देखी जाती है—'षड्ऋतुकत्वाचिति चकारणहोरात्रक्कतोऽपि भूतो-

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani. Lucknow

त्कर्षो क्षेयस्तथाऽदृष्टकृतश्च तेन हेमन्तादाविप रसान्तरोत्पादः कचिद्ररतुन्युपपन्नो भवति। (च० द०) ऋतुओं के कारण महाभूतों का न्यूनातिरेक होता है या महाभूतों के न्यूनाधिक्य के कारण ऋतुओं का भेद होता है – वह वड़ा जटिल प्रश्न है तथा वीशाङ्कर न्याय से इनका कार्य-कारणभाव समझना चाहिये। 'यद्यपि च ऋतुभेदेऽपि भूतोत्कर्पविशेष एव कारणं, यदुक्तं - तावेतावकंत्रायू ( च० सू० अ० ६) इत्यादि, तथापि वीजा ङ्करकार्यकारणमाववत् संसारानादितयैव भूत्विशेषत्वौः कार्यकारणः मावो वाच्यः' ( च० द० ) पहले लिख आये हैं कि अग्ल और छवण रसों के भौतिक सङ्गठन के सम्बन्ध में आचायों में मतभेद है किन्तु कार्य की दृष्टि से इनमें कोई वास्तविक विरोध नहीं है — चरके तोयाग्निगुणवाहुल्याल्लवणः पठितः, इह तु तोयाग्निगुंणबाहुल्यादम्लः पठचते, तदत्र प्रमेये विरोधो नारत्येव • उभयथाऽपि वह्यमाणरसगुणानामुपपत्तेः' •( च॰ द० ) 'लवणेऽ• प्यपां कारणत्वं ज्ञेयं, लवणस्तु मुश्चते पृथिव्ययन्यतिरेकात्पठितः, अस्मिश्च विरोधे कार्यविरोधों नास्त्येव ( च० द० ) आचार्यों ने भी कार्यों को देखकर ही भौतिक सन्निवेश की उपपत्ति स्थापित की है अतः सभी उपपत्तियाँ सही हैं - यथा अम्लरस का सङ्गठन पृथ्वी अग्नि से माने या जळ अग्नि से, दोनी ही प्रकार से यह पित्त और कफ का वर्द्धक तथा वात का शामक होगा। इसी प्रकार छैवण रस का भी समझना चाहिये। इसमें आचार्यों के दृष्टिकोण का भी अन्तर कारण है। बृंहणस्व आदि कर्मों को देख कर पृथ्वी तथा आस्नाव-करत्व आदि कर्मों को देख कर जल तत्त्व का अनुमान होता है अतः यह सभी तथ्यमूलक है और इनसे रसों के सङ्गठन पर प्रकाश पड़ता है। जल तथा अग्नि जैसे परस्पर विरोधी महाभूतों के संयोग से रस का अभाव क्यों नहीं हो जाता एक ही द्रव्य में परस्पर विरोधी भूतों से क्षारम्भ रसीं में परस्पर विरोधी गुग क्यों नहीं देखे जाते इत्यादि अनेक ऐसे प्रश्नों का एकमात्र उत्तर है—स्बभाव। वस्तु का स्वभाव • सर्वोपरि है। युक्तियाँ स्वयाव के आधार पर ही चळ सकती हैं उसका उल्लङ्घन करके नहीं - नात्र वस्तुस्वभावे युक्तयः क्रोशः नीयाः, अपर्यनुयोग्यत्वाद् भावस्वमावानाम् (च०द०) भूतो का यह स्थभाव है कि उनके सन्निवेश स्थल में कुछ ही गुण 🗢 व्यक्त होते हैं सब नहीं, यथा मकुष्टमें जल के द्वारा मधुर रस की ही अभिव्यक्ति होती है स्नेह की नहीं, इसी प्रकार सैन्धव में अग्नि के द्वारा उष्णता की अभिन्यक्ति नहीं होती। यह सब अद्देश या स्वभाव के कारण ही होता है-'भूताना-मयं स्वमावः, यत् कोनचित् प्रकारेण सन्निविष्टाः कञ्चिद् गुणमारमन्ते न सर्वम् । यथे। मकुष्ठकेऽद्भिमधुरो रसः क्रियते न स्नेहः तथा सैन्धवे विह्नन।ऽवि नो गत्वमारभ्यते । अयन्त्र भूतानां सन्निवेशोऽ-दृष्टप्रमावकृत् एव । ( च ० द ० )

रसों का क्यान्तर (रसानामन्यथानिरूपणम्)-निम्नाङ्कित कारणों से एक रस दूसरे रस में बदल जाता है कि (१) अन्यथा-लगमनं स्थानात' (र० वै० सू० अ० २९) अर्थात किसी द्रव्य को कुछ काल तक पड़ा र ने से उसका रस विकृत हो जाता है जैसे चाँचलों का बना हुअ भात मधुर होता है किन्तु उसे जल के साथ मिलाकर कुछ समय तक पड़ा रखने से उसमें अम्लता उत्पन्न हो जाती है या धान्याम्ल (काओं) बन जाती है। इस तरह स्थान का अथं पड़ा

रखना है किन्तु इसका दूसरा अर्थ पात्र भी होता है— स्थीयतेऽत्रेति स्थानमधिकरणं भाजनं तछेतोरपि रसान्तरं भवति (भा॰ प्र॰) अर्थात् पात्रविशेष में रखने से भी रस बद्छें जाता है। जैसे मधुरस्वभावी दुग्ध अग्छपात्र में रखने से अग्छ हो जाता है। अथवा कांस्यपात्र में दिध रखने से वह कटु हो जाती है (२) 'संयोगात' किसी दृब्य विशेष के संयोग से रसुान्तर की उत्पत्ति हो-जाती हैं जैसे चूने के संयोग से अम्छ चिञ्चाफल ( इमली ) मधुर हो जाता है। (३) 'अग्ने: पाकात, अग्निक संयोग से पाक होने पर अनेक दृश्यों का रस बदल जाता है जैसे इमली के फल अग्नि में पकाने से मीठे हो जाते हैं। इसी प्रकार जासुन के खट्टे फळ अग्नि पर पकाकर हवा में सुखाने से मीठे हो जाते हैं (%) 'आतपात' सूर्य के ताप (धूप) में सुखाने से भी दृष्यों का रस वद्छ जाता है, जैसे कपाय रस वाले तुम्बरु धूप में सुखाने से मीठे हैं। जाते हैं। तुम्बरु को तेजवल के फल (तोमर) कहते हैं। (५) 'भावनया' भावना देने से भी दृब्यों का रस बदल जाता है जैसे तिलों का स्वाभाविक रस कपाय, तिक्त और मधुर है किन्तु उन्हें यष्टिमधु के काथ द्वारा भावित करने से वे मधुर हो जाते हैं। (६-७) 'देशकालाम्याम्' देश विशेष से कुछ दन्यों का रस दूसरा होता है, जैसे कुछ देशों में आमले के फल मीठे होते हैं। इसी प्रकार काल के प्रभाव से भी दृष्यों के रसों का रूपान्तर हो जाता है। जैसे कच्चा कदछीफळ कषाय रह होता है किन्तु कुछ काळ तक पड़ा रखने से वह पक कर मधुर रसयुक हो जाता है। (८) 'परिणामतः' 'परिणामोऽन्यथामानः' अर्थात् रूपान्तर को प्राप्त होना - इससे द्रव्य का रस वद् जाता है जैसे दुम्ध द्धि में परिगत होने पर अम्छ हो जाता है। इसी प्रकार फलों में भी काल के अधिक होने पर अति परिणाम होने से उनमें अम्छता उत्पन्न हो जाती है जैसे पनस फछ (कटहरूकरु) तथा तारुफरू पकावस्था में मधुर होता है किन्तु अधिक समय तक पड़ा रहने के परिणाम से अत्यन्त क्लिन्न होकर अम्ल रस युक्त हो जाता है। (९) 'उपसर्गतः' कृषि आदि के उपसर्ग (संक्रमण) से दृब्य का रस बदल जाता है जैसे इन्न (सांठ) में कृमि लग जाने पर तिक्तता या अम्छता उत्पन्न हो जाती है। (१०) 'विकि: यात.' विरुद्धा विप्रतिविद्धा वा कि । विकिया, विरुद्ध किया करने से द्रव्यों में रसानतर की उत्पत्ति हो जाती है जैसे तालफल को अग्नि में पका कर भूमि पर रगड़ने से वह तिक्त हो जाता है।

रसों का वर्गीकरण—
विदाही और अविदाही भेद से रसों को दो भागों में
विभक्त किया गया है—कटु, अग्र और छवण ये विदाही
रस हैं तथा स्वाद, तिक और कषाय ये विदाहरहित रस
हैं। विदाही से अधिक सेवन करने से मूर्ज्ञानक होते
हैं तथा अविदाही रस मूर्ज्ञा का शमन करते हैं—कट्वम्ललवणा वैवैविदाहन इति स्मृताः। स्वाद्वितक्तकषायाः स्युविदाहरहिता रसाः। विदाहिनो रसा मूर्ज्ञा जनयन्तीति निश्चिताः।
अविदाहिनद्भवन्छमनाः कीतिता मिष्युचमैः।। (र०वै० भा०)
सौम्याग्नेयभैदेन रसाना दैविष्यं, तथोगुंणाश्च—'कैंचिदाहुः—
अग्नीवोमीयलाज्जगतो रसा दिविधाः—सौम्याश्चार्ययाः। मधुर-

तिक्तकषायाः सौम्याः, कट्वम्ललवणा आग्नेयाः। तत्र मधुराम्लल्वणाः स्निग्धा गुरवश्च, कटुतिक्तकषाया रूक्षा लववश्च, सौम्याः शौताः, आग्नेया • उण्णाः' (सु० स्० अ० ४२) कई आचार्य कहते हैं कि जगत् अग्नीपोमीय (अग्निगुण उष्णता प्रधान या सोमगुण-शीतता-प्रधान) होने से रसों के सौग्य और आग्नेय ये दो भेद होते हैं। मधुर, तिक्त और कपाय ये तीन रस सौग्य हैं तथा कटु, अग्ल और लवण ये तीन रस आग्नेय हैं। इसी प्रकार मधुर, अग्ल और लवण ये तीन रस स्निग्ध और गुरु हैं तथा कटु, तिक्त और कपाय ये तीन रस रस रस्त और लघु हैं। सौग्य रस शीत तथा आग्नेय रस उष्ण होते हैं—

| वर्ग     | • रस        | गुण  | व र्म         |
|----------|-------------|------|---------------|
| १ सौम्य  | मधुर, तिक,  | शीत, | पित्तशमन,     |
|          | कपाय,       |      | मूच्छ्रीशमन,  |
|          |             |      | अविद्राही।    |
| २ आग्नेय | कटु, अंग्ल, | उज्ज | पित्तवर्द्धक, |
|          | लवण         |      | सूच्छ्राजनक,  |
|          |             |      | विदाही।       |

भूतविशेषकृतं रसानां धर्मान्तरम्—'तत्राशिमार्वात्मका रसाः प्रायेणोध्वंभाजः, लाववादुत्व्लवनत्वाच वायोह्रध्वंव्वलनत्वाच वहै:। सक्टिन्धिन्यात्मकारतु प्रायेणाधीभाजः, पृथिन्या गुरुत्वा न्निम्नगत्वाच्चोदकस्य, व्यामिश्रात्मकाः पुनरुभयतोमाजः' ( च० सु॰ अ॰ २६ ) अग्नि और वायु की अधिकता वाले रस प्रायः उपर की तरफ गिति करने वाले अर्थात् वमनादि किया से दोप को निकालने वाले होते हैं क्योंकि वायु लघु और ऊपर की ओर गति करने वाला है तथा अग्नि अर्ध्वज्वलन स्वभाव वाला है। जल और पृथिवी की अधिकता वाले रस प्राय: नीचे की ओर गति करने वाले अर्थात् मल मूत्रादि का विरे-चन कराने वाले होते हैं क्योंकि जल स्वभाव से नीचे की ओर गति करने वाला और पृथिवी गुरु होने से नीचे की ओर गति करने व्यली होती है। जो रस ऊपर कहे हुए दोनों प्रकारों वाले होते हैं वे उभयतो भाग ( वमन और विरेचन दोनों ) कार्य करने वाले होते हैं। रसों के लक्षण – द्रव्यों का रसनेन्द्रिय के साथ संयोग होने पर आस्वाद के रूप में सघर आदि विशिष्ट रसों की जो अनुभूति होती है वह स्वसंवेद्यहै, उसका शब्दों में कथन सुरभव नहीं। मिष्टान्न खाने पर 'वह बहुत मीठा है' इसके अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है ? उस माधुर्यं का विश्लेषण सम्भव नहीं। अतः साहिध्यिकों के 'रस' के समान ये पड्रस भी आस्वाद के रूप में स्वसंवेद्य मात्र ही हैं किन्तु विज्ञान के चेत्र में यह दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है वहाँ तो असीम को स्थूल रेखाओं में बाँधना ही होगा जिससे वह प्रत्य चगम्य हो सके अतः मधर आदि रसों का प्रयोग करने पर मुख में स्थानीय भौतिक या प्रत्यावर्तित क्रियायें होती हैं उन सबका समष्टिरूप से संकलन कर रसों के लक्षण निर्धारित किये गये हैं।

मधुररसळच्चानि—(१) तेवां विद्याद्गसं स्वादं यो वक्त्रमनु-ळिम्पति । आस्वाद्यमानो देहस्य ह्वादनोऽश्चप्रसादनः ॥ प्रियः पिपीळिकादीनाम् ॥ (अ. ह. स्. अ. १६) (२) स्नेहनप्रीण-नाह्यदमादंवैरूपक्रभ्यते । मुखस्यो मधुरश्चास्यं न्यान्तुवॅटिळम्पतीव च॥ (च. सू. अ. २६) (३) 'तत्र यः परितोषमुत्पादयित, पहादयति, तर्पयति, • जीवयति, मुखोवलेपञ्जनयति, इलेष्माणश्चामि-वर्दंथित स मधुरः' (सु. सू. अ. ४२) (४) 'तेषां स्वादुरास्वायमानो मुखमुपलिम्पति, इन्द्रियाणि प्रसादयति, देहं प्रकृादयति, पट्पद-पिपीलिकादीनामभीष्टतमः, (अ.सं.स्. अ १८) मेर्युर रस मुख में जाते ही सारे मुख में न्याप्त हो जाता है और मुख को लिस सा कर देता है। शरीर का स्नेहन, सर्व इन्द्रियों की प्रसन्नता, आह्वाद, मृदुता, भोजन काल में आनन्द और वृप्ति उत्पन्न करता है, मूच्छित को संज्ञा प्रदान करता है, कफ को बढाता है तथा अमर, चींटियाँ और आदि शब्दात् मचिका प्रभृति को अत्यन्त प्रिय होता है। जैसे प्रमेह में मूत्र के माधुर्य के कारण उसमें चींटियाँ लगती हैं और शरीर की सधुरता के कारण शरीर पर मिलखयाँ वहत बैठती हैं - 'षट्प (पिपीलिकादिभिध शरीर सूत्रामिसरणम्' मिक्षकोपसर्पणे न शरीरमुखमाधुर्यम् (च० वि० अ०४) इन लज्ञाों से किसी वस्तु या द्रव्य में सधुररस की उपस्थिति 💌 का ज्ञान करना चाहिए। रसवैशेषिककार ने भी इसके आह्नादन, कफजनन, कण्ठतप्ण और हद्य लच्चण लिखे हैं-'लिक्नं पुनर्मधुररसस्य छ।दनं, इलेश्मभननं, कण्ठतर्पणं, हृद्यस्वज्र' (र० वै० अ० ३, सू० १८)।

अम्लर्सल्चणानि—(१) दन्यहर्षान्मुखालावस्वेद तान्मुख-बोधनात । विदाहाचास्य कण्ठस्य प्राश्येत्राम्लं रसं वदेत । (च० स्० अ० २६)। (२) 'यो दन्तहर्षमुत्पादयित मुखालावजनयित," श्रद्धात्रोत्पादयित सोडम्लः' (सु० स्० अ० ४२) (३) 'अम्लस्तु जिल्ला मुद्रेजयित, उराकण्ठं विदहित, मुखं ल्लाग्यित, अक्षिश्चवं संकोच-चयित, दशनान् हर्षयित रोमाणि च' (अ० सं० स्० अ० १८) (४) अम्लः क्षालयते मुखन् ''। हर्षणो रोमदन्तानामक्षिश्चविनको-चनः॥ (अ० ह० स्० अ० १०) (५) दन्तहर्षः, प्रस्नुवणं प्रक्लेदन-ज्ञाम्लस्य' (र० वै० अ० ३) अम्लस्स खाते ही दन्तहर्पः, मुख में लालाचाव, शरीर में स्वेदः, मुख की शुद्धि, मुख और कण्ठ का विदाह, अन्न खाने के प्रति रुचि, जिल्ला का उन्नेजन ल्याती और कण्ठ का बिदाह, नेत्र और भोंहों का सङ्कोच, रोमाञ्च और क्लेदन करता है। तथा हृद्य को प्रिय होता है। इन ल्ल्गों (कृथों) से अम्ल रस का ज्ञान करना चाहिए।

ळवणरसळचगानि—(१) प्रलीयन् कछेदविष्यन्दमादंवं कुरुतं मुखे। यः श्लीयं जवणो ह्रेयः स विदाहान्मुख्तय च॥ (च० सू० अ० २६) (२) 'यो मक्तरुचिमुत्पादयति, कफप्रसेक्जनयित, मादंवज्ञापादयति, स लवणः (सु० स्० अ० ४२) (३) 'छवणो मुखं विष्यन्दयति, कण्ठकपोलं विद्दति, अन्नं प्ररोचयति' (अ० सं० स्० अ० १८) (४) लवणः त्यन्दयत्यास्यं कपोलणलदादकृत्ये (५) ह्ववणस्य विसरणम्, उष्णत्वं, प्रसेचनज्ञः' (र० वै० अ० ३, सू० १८) लवण रस खाते ही मुख में घुळ जाता है तथा कछेद, लालास्नाव, मृदुता, मुख में विदाह, अन्न में रुचि, कफ का स्नाव और कण्ठ तथा कपोल में जलन करता है। सारे मुख में न्नांच्र फैळ जाता है और उष्णता उत्पन्न करता है। इन लच्चणों से लवण रस पहचाना जाता है।

कटुरसळचणानि—(१) संवेबयेथो रसनं निपाते तुदतीव च। विदह्न मुखनासाक्षिसंस्नावी स कटुः स्मृतः।' (च० सू० अ० २६)(२) यो बिह्वामं वीभते, उद्देगं जनयति, शिरो गृह्वीते, नासिकाछ स्नावयित स कडकः' (सु॰ सू॰ अ॰ ४२) (३) कडको स्रामुद्दे नयित जिह्नामं, चिमचिमायित कण्डक्रपोलम्, स्नावयित सुखाक्षिनासिकं, विदृश्ति देहम्' (अ॰ सं॰) (४) उद्वेजयित जिह्नामं कुडः। स्नावयत्यक्षिनासिसं कपोली दहतीव च॥ (अ॰ ह॰) (५) 'कटोजिह्नाध्नणवाधः, उद्देगो नासास्रावः शिरोमहश्च' (र॰ वे॰) कडुरस जीभ पर लगते ही जिह्ना पर उद्देग, सूई चुभोने की सी वेदना, विदाह के साथ मुख, नासिका और नेत्र में स्नाव, शिर में वेदना, कण्ठ और कपोलों में चिमचिम्महट तथा अन्न में रुचि उरपन्न करता है। इन लच्चणों से कडुरस जानना चाहिये।

तिक्तरसळचणानि—(१) प्रतिहन्ति निपाते यो रसनं स्वदते न च। स तिक्तो मुखबैशय शोष प्रहादकारकेः।। (च॰ सू॰ अ॰ २६)(२) 'यो गके चोपमुत्पादयित, मुखबैशयं जनयित, मक्करिचन्नापादयित हर्षन्न, स तिक्तः' (सु॰ सू॰ अ॰ ४२) (३) 'तिक्तो विश्वदयित वृदनं, विशोधयित कण्ठं प्रतिहन्ति रसनाम्' (अ॰ सं॰ सू॰ अ॰ १८) (४) तिक्तो विश्वदयत्यास्यं उसनं प्रतिहन्ति च। उद्देजयित जिह्नामं कुर्वश्चिमचिमां तथा॥' (अ॰ ह०) (५) तिक्तस्य हर्षणं, हरिमता, शैत्यमास्यस्य, गळद्वारशोषणन्न' तिक्त रस जिह्ना पर रखते ही उसकी अन्य रस-प्रहण शक्ति को नष्ट करता है, जिह्ना को अप्रिय लगता है, मुख में स्वच्छता लाता है, मुखशोष तथा प्रह्लाद का जनक है एवं हससे गले में खेंचने की सी पीझा, अन्न में रुचि तथा शिमहर्ष करता है। कण्ठ को शुद्ध करता है, मुँह में ठण्डापन लाता है और गले को सुखाना है, इन लच्चणों से तिक्त रस जानना चाहिए।

कपायरसलक्षणानि — (१) वैशय-स्तम्म जाडयेयों रसनं यो जयेद्रसः। वध्डातीन च यः कण्ठं कपायः स विकास्यि । (च० सू० अ० २६) (२) यो वनत्रं परिशोषयति, जिह्नां स्तम्म् यति, कण्ठं वध्नाति, हृदयं कर्षति पीडयति च स कपाय इति'। (सु० सू० अ० ४२) (३) 'कपायस्तु जडयति जिह्नां, वध्नाति-कण्ठं, पीडयति हृदयम्' (अ० सं० सू० अ० १८) (४) 'कपायो जडयेजिह्नां वण्ठस्नोतोविनन्धकृत्' (अ० हृ० सू० अ० १०) (५) 'कपायस्य मुखपरिशोषः, इलेप्मतंवृतिः, गौरवं स्तम्मश्र' (र० वै० अ० ३) कपायरस जिह्ना में विशदता, स्तब्धता और जड़ता उत्पन्न करता है। कण्ठ को जकड़ता सा है, मुख सुखाता है, हृदय में खींचने, की सी पीड़ा करता है, मुख के कफ को गाढ़ा करता है और मुख में भारीपन लाता है। इन लच्नणों से कथाय रस को जानना चाहिये।

्रसानां गुणकर्मण – यद्यपि रस स्वयं एक गुण है और
गुण में गुण नहीं रहता है 'गुण गुणानक्षीकाराव' अतएव
मधुरादि रसों के जो गुरु, छघु आदि गुण हैं वे वृहतव में
रस के आश्रयभूत पृथिवी आदि द्रव्यों के ही गुण हैं।
मधुरादि रस और गुर्वादि गुणों का नित्य साहचर्य ( साथ
रहने का सम्बन्ध ) होने से गुर्वादि गुण यद्यपि मधुरादि रस
वाले द्रव्यों के हैं तथापि औपचारिक भाषा में वे रसों में
आरोपित किये ज्यते हैं। जिन गुड़ आदि द्रव्यों में मधुर
आदि रस रहते हैं जनमें गुरु आदि गुण भी साथ ही रहते
हैं जैसे कि रसों के गुणकर्म में छिखा गया है कि—मधुररस
स्निम्ध, शीत और गुरु है, अम्ह रस छद्य, उष्ण और क्रिम्ध

है इत्यादि इस प्रकार मधुर आदि रस और गुरु आदि गुणों का सहचर भाव होने से मधुर आदि रस और गुरु आदि गुणों का सहचर भाव होने से मधुर आदि रस और गुरु आदि गुणों का आश्रयाश्रयिभाव न होने पर भी मधुरादि रसों में गुर्वादि गुणों का आरोप करके औपचारिक भाषा में मधुर रस गुरु है, अवल छघु है, इत्यादि प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति उष्ण घृत में स्थित अग्नि से दग्ध होने पर अग्नि-दग्ध न कहाते हुए घृत-दग्ध ही कहाता है— किन्तु वस्तुतः घृत तो दाहक नहीं होता। यही आश्रय आचार्यों ने निम्न पंक्तियों में प्रदर्शित किया है—

(१) गुणा गुणाश्रया नोक्तास्तरमाद्रसगुणान् मिषक् । विद्याद् द्रव्यगुणान् कर्तुरिमिप्रायाः पृथग्विधाः ॥ (च० सू० अ० २६) (२) 'तदाश्रयेषु (रसाश्रयेषु ) च द्रव्यसंश्रकेषु पृथिव्यादिषु गुणाः प्रकृतिविकृतिविचारदेशकालवशाद गुर्गादयो रसेषु साइचर्यादुप-चयंन्ते" (अ॰ सं॰ सू॰ अ० १७) (३) गुर्नादयो गुणा द्रव्ये पृथिवनादौ रसाश्रये । रसेषु व्यवदिदयन्ते साहचर्योवचारतः' (अ० ह० सू० अ० ९ ) महर्षि कणाद ने भी गुण का छत्त्वण 'द्रव्या-अय्यगुणवान्' द्रव्य में रहता हो किन्तु गुणरहित हो ऐसा ही किया है। सुश्रुताचार्य ने भी गुणों को निगुंण ही माना है - 'निर्गुणास्तु गुणाः स्मृताः' (सु० सू० अ० ४०) मधुररसगुणाः-(१) 'तत्र मधुरो रसः स्निग्धः शीतो गुरुश्च' (च० सू० अ० २६) (२) 'तत्र मधुरो एसः ह्यापः शीतो-मृदुर्गुरुथ' (अ० सं० सू० अ० १८) मधुर रस जल और पृथिवी महाभूतों से वना है अतएव इसमें जल तत्त्व के कारण स्निग्ध और जीत तथा पृथिवी तस्व के कारण गुरु गुण होते हैं तथा जल के कारण यह मृदु भी होता है।

अम्लरसगुणाः —(१) 'अम्लो रसः लग्नः, उष्णः, स्तिग्धश्च' (च॰ सू॰ अ॰ २६) यह जल और अग्नि महाभूतों से बना होने से इसमें जल तस्त्र के कारण स्निग्ध तथा अग्नितस्त्र के कारण उष्ण और लघु गुण होते हैं।

लवणरसगुणाः— (१) 'लवणो रसो नात्यर्थं गुरुः स्निग्व उष्णद्य' (च० सू० अ० २६) (२) 'लवणो नातिगुरुस्तीक्ष्णोष्णद्य' (अ० सं० सू० १८) लवण रस पृथिवी और अग्नि महाभूतों से बना होने से इसमें पृथिवी तत्त्व के कारण गुरु तथा कि खित्र सिग्ध और अग्नितत्त्व के कारण उष्ण गुण होते हैं तथा यह अग्नि के कारण तीषण गुण वाला भी होता है।

कटुररसगुणाः—(१) 'कटुको रसो चपुक्ष्णो हक्षश्च' (च० स्० अ० रह) कटुक रस वायु और अग्नि महाभूतों से बना होने से हसमें वायु के कारण रूचता और उच्चता तथा अग्नि के कारण उच्चता और तीचगता होती है। तिक्तरसगुणाः—'तिको रसो हक्षः शीतो चपुश्च' (च० स्० अ० २६) यह वायु और आकाश महाभूतों से निष्पन्न होने से इसमें वायु के कारण रूचता और शाकाश के कारण उच्चता गुण होते हैं। कषायरसगुणः—'कषायो रसो हक्षः शीतोऽलपुश्च' (च० स्० अ० २६) इस प्रकार व्यवस्थित करने पर गुणों की दृष्टि से रसों के जिन्ध, रूच, शीत, उष्ण, गुफ् और उच्च ये ६ वर्ग हो जाते हैं तथा प्रत्येक वर्ग में तीच तीन रसों का समावेश होता है। जिन्धनां में मधुर, अम्ल और उवण रस, रूपनां में कपाय, कटु और तिक्त, शीनवां में कपाय, मधुर और तिक्त, उष्णनां में कवाय, सपुर, और तिक्त, उष्णनां में कवाय, सपुर, और तिक्त, उष्णनां में कवाय, सपुर,

क्षाय और लवण तथा लघुवर्ग में तिक्त, कटु और अग्ल । एक वर्ग के तीन रसों में भी गुण के तारतग्य की दृष्टि से उत्तम, मध्यम और अवर ये तीन कोटियाँ स्थापित की गई हैं—रौह्यात्कषायों रूक्षाणामुक्तमों मध्यमः कटुः। तिक्तोऽवरस्त-धोष्णानामुष्णत्वाल्लवणः परः॥ मध्योऽम्लः कटुकक्षान्त्यः स्निग्धानां मधुरः परः। मध्योऽम्लो लवणश्चान्त्यों रसः स्नेहान्निरुच्यते॥ मध्योत्कृष्टावराः शैरयात् कषायस्वादुतिक्तकाः। स्वादुर्गुरुखादिषकः कषायाल्लवणोऽवरः। अम्लात्कद्वस्ततिस्तको लघुत्वादुक्तमोच्मः। केचिल्लघृनामवरमिच्लन्ति लवणं रसम्। गौरवे लाघवे चैव मुोऽवरस्त्म्योरिष।। (च० स्० अ० २६)

अर्थात्—

मध्यम अवर उत्तम रूच गुणवाले रसों में तिक्त कषाय कटु उच्च लवण अइल कटु स्निग्ध " अग्ल लवण मधुर शीत कपाय मधुर तिक्त गुरु सध्र कषाय **खवण लघु** तिक्त कट अग्ल माने गये हैं वीर्यतो विपाकतश्चाविरुद्धानां रसोपदेशेन गुणोपदेशः, अपवादश्च-शीतं वीर्येण यद् द्रव्यं मधुरं रसपाकयोः । तयोरम्लं यद्ब्लाञ्च यद् द्रव्यं कडकं तयोः ॥ तेषां रसोपदेशेन निर्देश्यो गुणसंग्रहः। वीर्यतोऽविपरीतानां पाकतश्चोपदेस्यते। यथा पयो यथा सर्पिर्यथा वा चन्यचित्रकौ। एवमादीनि चान्यानि निर्दिशेद्रसतो भिषक। जो द्रव्य रस और विपाक दोनों में मधुर होता है वह शीतवीर्य होता है। जो द्रव्य रस और विपाक दोनों में अग्ल होता है वह उष्णवीर्य होता है। जो द्रव्य रस और विपाक दोनों में कट होता है, वह भी उष्णवीर्य होता है। जिन द्रव्यों का वीर्य और विपाक रस से विपरीत न हो अर्थात् रस के समान ही हो उन द्रव्यों के गुण-कर्म रसों के जो गुण-कर्म विस्तार से कहे गये हैं उनके अनुसार ही जानने चाहिए। जैसे दुग्ध और घी के रस, वीर्य और विपाक समान ही हैं, अर्थात् उनका रस मधुर, विपाक मधुर और वीर्य शीत है। अथवा जैसे चन्य और चित्रक का रस कद्व, विपाक कट्ट और वीर्य उष्ण है, ये और इस प्रकार के अन्य द्रव्य जिनके रस, विपाक ्और वीर्य एक से हों उनके गुण-कर्म रस से ही जानने चाहिए। तन्त्रकारों ने भी उनके गुण कर्म का निर्देश रसोपदेश से यह मधुर है, यह अग्छ है, यह कटु है, एतावनमात्रा से ही किया है किन्सु कुछ द्रव्य उक्त सामान्य नियम के अपवाद हैं - मधुरं किञ्चिदुष्णं स्यात् कपायं तिक्तमेव च । यथा महत्पञ्च-मूळं यथाऽब्जानूपमामिषम् ॥ छवणं सैन्धवं नोब्णमञ्ळमामळकं तथा । अर्कागुरुगुदूचीनां तिक्तानामुष्णमुच्यते ॥ किम्बिदम्लं हि संग्राहि किब्रिदम्लं भिनत्ति च । यथा कपित्थं संग्राहि भेदि चामलकं तथा ॥ पिष्पळी नागरं वृष्यं कड चावृष्यमुच्यते । कषायः दैतम्मनः शीतः सोऽमयायामतोऽन्यथा। तस्माद्रसोपदेशेन न सर्वे द्रेच्यमादिशेत्। दृष्टं तुल्यरतेऽप्येवं द्रव्ये•द्रव्ये गुणान्तरम् ॥ ( च० सू० अ० २६ ) 'पिप्पक्षी च लशुनोऽपि स्नेहौ ण्यगीरवै:' (अ० सं० स्० १७) क्योंकि कुछ मधुर, कषाय और तिक्त रस वाले द्रव्य उष्ण वीर्य होते हैं जैसे बृहत्पञ्चम्ल कपाय और तिक्त होने पर भी उष्णवीर्य है पूर्व जल में होने वाले तथा अनूपदेश के प्राणियों

का मांस मधुर होने पर भी उष्णवीर्यहोता है। सैन्धव छवण होने पर भी उष्णवीर्य नहीं होता है। ऑवला अग्ल होने पर भी शीतवीर्य होता है। पिप्पली और लहसुन कह होने पर भी सिग्ध और गुरु होते हैं। आक, अगुरु और गिलोय तिक्त होने पर भी उष्णवीर्य हैं। कुछ अग्ल द्रव्य प्राही हैं जैसे किएथ, कुछ अग्लद्रव्य भेदक हैं जैसे ऑवले, कहरस अवृष्य है परन्तु पिप्पली और सींठ वृष्य हैं। क्षायरस स्तग्भक और शीतवीर्य है परन्तु हरीतकी कषाय होने पर भी उष्णवीर्य और भेदक हैं।

किन्तु अष्टाङ्गसंग्रहकार ने लिखा है कि जो द्रव्य रस और विपाक दोनों में मधुर तथः शीतवीर्य हों, जो द्रव्य रस और विपाक दोनों में अम्ल तथा उष्णवीर्य हों और जो द्रव्य रस तथा विपाक दोनों में कटु और उष्णवीर्य हों उन द्रव्यों के गुण तथा वातादिदोषों, का प्रकोप और प्रशमनत्व प्रायः उनके रसों से (रसों के गुणों के अनुसार) जानना चाहिए। (अ० सं० सू० अ० १७)

रसगुणकर्माणि—(१) 'तत्र मधुरो रसः शरीरसात्म्यादसः रुधिरमांसमेदोऽस्थिमञ्जीजःशुकामिवर्धनः, आयुष्यः, प्रसादनो बलवर्णंकरः पित्तविषमारुतझः, तृष्णादाइपशमनस्त्वच्यः केरयः क ह्यो बल्यः प्रीणनो जीवनस्तर्पणी बृंहणः स्थैर्यकरः क्षीण-क्षतसन्धानकरः, घाणमुखकी ठौष्ठजिह्नाप्रहादनो दाह्मूच्छीप्रशमनः षट्पदिपपीलिकानांमिष्टतमः स्तिग्धः शीतो गुरुश्च (च॰ सु॰ अ० २६)(२) तत्र मधुरो रसो रसरक्तमांसमेदोऽस्थिमज्जीजः शुकस्तन्यवर्धनः, चक्षुष्यः केदयो वण्यो बलकृत सन्धानः, शोणित-रसप्रसादनो बालवृद्धक्षतक्षीणिहतः, षट्पदिपिपीलिकानामिष्टतमः, तुष्णामूच्छादाइप्रश्नमनः, पडिन्द्रियप्रसादनः कृमिकफकरश्चेति' (सु॰ सू॰ अ॰ ४२) (३) मधुरो रसः। आजन्मसात्म्यात कुरुते धातूनां प्रवलं वलम् ॥ वाकवृद्धक्षतक्षीणवर्णकेशेन्द्रियौजुसाम् । प्रशस्तो वृंइणः कण्ठयः स्तन्यसन्धानकृद् गुरुः। आयुष्यो जीवनः स्तिष्यः पित्तानिलविषापद्दः॥ ( अ० ह॰ स्० अ० १० ) मधुर रस जन्म से ही मानवको सात्म्य होने से उसके रस रक्तादि धृातुओं तथा ओज का वर्द्धक है अत एव बल्य, जीवन, आयुष्य एवं स्तन्यजनक माना गया है।

अम्लरसगुणकुर्माणि—'अम्लो रसो मक्तं रोचयति, अप्ति दीपयति, देहं बृंह्यति, ऊजंयति, मनो बोधयति, इन्द्रियाणि वृद्धीकरोति, बलं वर्धयति, बातमनुलोमयति, हृदयं तर्पयति, आस्य-मास्रावयति, अक्तमपक्षंयति, कलेदयति, जरयति, प्रीणयति, लघुरुष्णः खिम्पश्चः' (च० सूर्व अ० २६) 'अम्लोऽनिल्निवहंणः, अनुलोमनः, कोष्ठविदाही, रक्तिपक्तकृत्, उष्णवीयः, श्रोतस्पशः, व्यवायीत्यादिः' (अ० सं० स्० अ० १८) अम्लरस रुचिवद्धिक, अप्तिदीपक, मन को उत्तेजित करने वाला, मूढ वात का अनुलोभक, हृद्य, लालास्रावक और नृप्तिकारक है। नागार्जन ने हसे बृंहणीय, वरुष, वृद्ध और जीवनीय लिखा है। चरक मत से यह शुक्रनाशक माना गया है।

ळवणरसगुणकर्माणि • 'ळवणो रसः पाचनः क्छेदनो दीवन-रच्यावनरछेदनो भेदनस्तीकृणः सरो विकासी, श्रुषः (व) स्रंसी, अवकाशकरो वातहरः स्तम्मवन्धस्त्रातिवधमनः सर्वरसप्ररयनीक-भूतः, आस्यमास्रावयित, कफं विष्यन्दयित, मार्गान् विशोधयित, सर्वश्रीरावयवान् मृद्करोति, रोचयश्याहारम्, आहारयोगी, नात्यर्थं गुरुः, स्निग्ध उष्णश्च' (च० सू० अ० २६) छवण रस दीपन, पाचन, अंदन, रोचन, रक्तकोपक, छेदन, कफनिः-सारक, सूत्रल, शुक्छ, घातुनाशक, शैथिल्यकारी है।

कटुरसगुणकर्माणि—'कटुको रसं वक्त्रं शोधयति, अर्गिन दीपयति, मुक्तं शोषयति, घाणमास्रावयति, चक्षविरेचयति, स्फुटी-करोतीन्द्रयाणि, अलसक्षयथूपचयोददाभिष्यन्दरनेहरवेदकलेद-पळानुपहन्ति, रोचयत्यशनं, कण्डूविनाशयति, व्रणानवसादयिति, किमीन् हिनस्ति, मांसं विलिखति, शोणितसंवातं थिनत्ति, बन्धां दिछनत्ति, मार्गान् विवृणोति, इलेब्माणं शमयति लघुक्णो रूक्षश्च (च॰ स्॰ अ॰ २६) इस प्रकार कटुक रस इन्द्रियोत्तेजक, संज्ञास्थापक, मुखशोधक, दीपन, पाचन, रोचक, ग्राही, हृद्योत्तेजक, कफनाशक, अवृष्य, स्तन्यशोधक, धातुनाशक, कर्षक, देखक और विषव्न है। सुश्रुताचार्यं ने इसे दुग्ध, शुक और मेद ( चर्वां ) का नाशक भी लिखाँ है। अष्टाङ्गसंग्रहकार ने इसे रनेह, कफ और अन्द का शोषक लिखा है।

तिक्तरस्मगुणकर्माणि—'तिको रसः स्वयमरोचिष्णुरप्यरोचझः, विषद्मः, कृमिह्नो मूच्छीदाइकण्डूकुष्ठतृष्णाप्रशमनः, त्वङ्मांसयोः स्थिरीय रणो ज्वरहा, दीपनः पाचनः स्तन्यशोधनो लेखनः, क्लेद-मैदोवरामञ्जलसीकापूयरदेदमूत्रपुरीषित्वहलेष्मोपशोपगो शीतो लघुश्र' (च० सू० अ० २६) अह रस रोचक, दीपन, पाचन है तथा तृष्णानाशक और पुरीप का शोषक है एवं कुफप्त, अवृष्य व लेखन है तथा क्लेद, मेद्द, वसा, मजा, लसीका, पूय और विष का नाशक है एवं स्वेद, कण्डू, कुछ, ज्वर और दाह को भी नष्ट करता है।

कषायरसगुणकर्माणि — 'कषायो रसः संशमनः, संग्राही, सन्धानकरः, पीडनो रोपणः शोषणः स्तम्भनः इलेष्मरक्तिपत्तप्रशः मनः शरीरक्लेद्रयोपयोक्ता, रूक्षः, श्रीतो गुरुश्रं (च० सू० अ० २६) कपायो बलासं सिपत्तं सरक्तं निइन्त्याशु बध्नाति वचौंऽतिरूक्षः। गुरुस्त्वक्सवर्णत्वकृत् क्लेदशोषी हिन्नः प्रीणनो रोपणो लेखनश्च॥ (अ० सं० स्० अ० १८) कषायरस स्तम्भक, सन्धानीय, कफझ, शोपक, प्राही, रोपण, सवर्णीकुरण तथा मूत्रसंप्राही है। अब इन रसों का धातुओं, मलों तथा दोषों पर जो कर्म या प्रभाव होता है उसे संचेप में छिखते हैं —

# धातु कर्म

धातु कर्म रस

- (१) मधुर—सर्वधातुवर्धन, बह्यू, जीवन, आयुष्य, स्तन्यवर्धन।
- (२) अम्ल-बृह्ण, वत्य किन्तु शुक्रनाशन।
- (३) लवण-धातुनावान, दौर्बस्यकर, अवृष्य, शैथिल्यकर।
- (४) कैंदु धातुनाशून, लेखन, अवृष्य ।
  - (५) तिक-धातुनाशन, अवृष्य, मेदो-वसा-मजा लसीद्वाशोपक
  - (६) कषाय कसर्वधातुशोयण, लेखन।

#### मल कर्म

रस

मळ कम

- (१) मधुराम्ळुळक्ण (२) कटुतिक्तकषाय • बद्धविण्मूत्रमाहत
  - स्ष्टविण्म् त्रमाहत

तिक्तः कटुः कषायश्च रूक्षा बद्धमलास्तथा । पट्वम्लमधुराः रिनग्धाः सृष्टविण्मूत्रमारुताः ॥ 🔏 अ० ह० सू० अ० १० )

# दोषकर्म

• रसों का शारीर दोपों पर कर्म साम्प्रन्य विशेष के नियमानुसार ही होता है, अर्थात् महास्रोत में रसदोषः सन्निपात होने पर रस अपने समान गुण-दोषों को बढ़ाते हैं तथा विपरीत गुण-दोषों को शान्त करते हैं-रसदोषसन्नि पाते तु ये रसा यैदोंदीः समानगुणाः समानगुणभूयिष्ठा वा भवन्ति ते तान्तीभवर्थयन्ति, विषरीतगुणा विषरीतगुणभूयिष्ठा वा शमयन्त्य-भ्यस्यमानाः' ( च॰ वि॰ अ॰ १ ) ( २ ) 'त एते रसाः स्वयोनि-वर्धना अन्ययोनिप्रशमनाश्च' (सु॰ सु॰ अ॰ ४२) (३) 'स्वयो नेरागमाद् विवृद्धिर्दोषधातुमलानां क्षयः प्रतिपक्षस्यागमात्' (र०वे० स०)

मधुर रस—यह जल और पृथ्वी महाभूतों से निष्पन है तथा कफ दोप भी पृथिवी और जल से निष्पन्न है अतः कारणुकी दृष्टिसे दोनों समान हैं तथा दोनों में माधुर्य, रनेह, गौरव, शैत्य, मार्दव और पैच्छिल्य गुण भी समान हैं अतः मधुर रस कफवर्द्धक है तथा इन्हीं गुणों के कारण वात और पित्त का शमन करता है। 'माधुर्यस्नेहगौरवशैत्य-पैच्छिल्यगुणलक्षणः इलेभ्मा तस्य समानयोनिर्मधुरो रसः सोऽस्य माधुर्यान्माधुर्ये वर्धयति, स्नेहात् स्नेहं, गौरवाद्गीरवं, शैरवाच्छैत्यं, पैच्छिल्यात्पैच्छिल्यमिति' (सु॰ सु॰ अ॰ ४२) (२) 'माधुर्य-स्नेहगौरवपैच्छिल्यमार्दवशैत्यैः इलेब्माणं वर्धयति मध्रः (र० वै०३ स्० अ० ६२) अम्लरस-यह पृथिवी और अग्नि महाभूतों से निष्पनन है तथा स्निग्ध, गुरु, तीदग एवं उष्ण गुणों से युक्त है। पित्त दोप भी अग्निभूत की प्रधानता वाला है एवं तीचण और उष्ण गुणों वाला है अतः दोनों समानगुण-धर्मी होने से पित्त को इसी प्रकार अग्छ रस में स्निग्ध और गुरु गुण होने से कफ को भी कुपित करता है किन्तु वात दोप रूच, लघु एवं शीत होने के कारण विपरीत गुणवाला है अतः यह वात का शमन करता है-'पित्तं भृश्विदाहित्वादु-ब्लत्वाचीक्ष्णत्वाच विदाइयति कोपयति चान्छः' (र० वै० सू० ६८) 'कोपयति क्लेदयति चैनमम्लः, भौष्ण्यात्तैक्ष्ण्यात •गौरवात स्नेह्नचः' (र० वै० स्० ६५)। छनगरस —यह जल और अग्नि महाभूतों से निष्पन्न है तथा स्निग्ध, उष्ण एवं गुरु गुणों से युक्त है अतः अंग्छ रस के समान यह भी कफप्रकोपक, पित्तप्रकोपक तथा वातशामक है- 'विष्यन्दयति चैनं छवणः' (र० वै० सू० ६६)। कद्धास-यह वायु और अग्नि महाभूतों से निष्पन्त है तथा रूच, उष्ण एवं छघु गुणों से युक्त है तथा इसमें तीचग और विशद गुण भी है। पित्त के गुणों से समानता होने से यह पित्त का वर्धक है तथा कफ के गुणों से विपरीत होने से कफ का शामक एवं रूच, लघु एवं कटुरव गुणों के कारण वायु के समान-गुण-भूयिष्ठ होने से वातवर्धक है-'भौज्या-त्तेक्ष्यरोक्ष्यलाघुववैश्वयगुणलक्षणं भित्तं, तस्य समानयोनिः कड़को रसः, त्रीडस्य औष्ण्यादौष्ण्यं वर्धयति, तैक्ण्यात्तेक्षण्यं, रोध्याद्रोध्यं, लाधवाछाधवं, वैश्वचाद् वैश्वचिमृति' ( सु॰ सु॰ अ॰ ) ४२ ) तिक्तरस-यह वायु और पृथिवी महाभूतों से निष्पन्न है तथा रूच, शीत और लघु गुणों से युक्त है एवं मृदु तथा विशद गुज भी इसमें है। इन गुणों से वायु के समान गुण होने से वायु को बढ़ाता है-शैत्यरीह्यवैशवलाधवमाद-वैरेनं कोपयति तिकः' (र० वै० स्० ७१) यह रैस पित्त तथा

कफ के गुणों से विपरीत होने से पित्त तथा कफ को शान्त करता है। कषायरस-यह वायु और पृथिवी महाभूतों से निष्पन्न है और रूच, शीत तथा लघु गुणों से युक्त है तथा विशद और विष्टम्भी गुण भी इसमें होते हैं। इन गुणों से वायु के समान गुणभूयिष्ठ होने के कारण यह वातवर्द्धक है। पित्त के विपरीत-गुणभृथिष्ठ होने से यह पित्तशामक है तथा ऐसे ही कफ के विपरीत गुणभृ यिष्ठ होने से उसका भी शमन करता है—'तत्र शैत्यरी ध्वलावववैश ववैष्टम्प्य गुणलक्षणो-बायुस्तस्य समानयोनिः कषायो रसः, सोऽस्य शैत्याच्छैत्यं वर्धपति, रौक्ष्याद्रौक्ष्यं, लाववौद्धाववं, वैश्रयाद् वैश्वयं, वैष्टम्भ्याद् वैष्टम्भ्यमिति' (सु॰ सु॰ अ॰ ४२) इस प्रकार वातशामक रस मधुर, अम्छ और खवण हैं। पित्तशामक रस कपाय, तिक्त और मधर हैं। कफशामक रस कट्ट, तिक्त औरः कपाय हैं। स्वाद्रम्ळळवणा वायुं कषायस्वादुतिक्तकाः । जयन्ति पित्तं दैलेष्माणं कषायक द्वतिक्तकाः ॥ ( च० सू० अ० १ ) तत्राचा मारुतं प्रन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफम्। कषायतिक्तमधुराः वित्तमन्ये तु कुर्वते ॥ (अ॰ सं॰ सु॰ अ॰ १) वातकोपक रस कट्ठ, तिक्त और कपाय हैं। पित्तकोपक रस कट्ट, अग्ल और लवण हैं। कफकोपक रस सधुर, अग्ल और लवण हैं-कटव्म्ललवणाः पित्तं स्वाद्ग्ललवणाः कफ्म् । कटुतिक्तकषायाध्य कोपयन्ति समीरणम् ॥ ( च० स्० अ० १ ) अन्यच - 'तत्र दोषमेकैकं त्रय-स्त्रयो रसा जनयन्ति, त्रयस्त्रयश्चोपशमयन्ति, तद्यथा-कंडतिकाः कषाया वातं जनयन्ति, मधुराम्छलवणास्त्वेनं शमयन्ति । कटवम्छ-स्वणाः पित्तं, जनयन्ति, मधुरतित्तः कषायारत्वेनं शमयन्ति । मधुराम्ललवणाः इलेष्माणं जनयन्ति, कटुतिक्तकषायास्त्वेनं शम-यन्ति ( च० वि० अ० १ )

अपनाद—(१) प्रायः मधुर रस यद्यपि कफन्नधंक है किन्तु शहद, मिश्री, जाङ्गळ मांस, पुराना चानळ, यन, गेहूँ और मुद्र कफ नहीं बढ़ाते—'तन प्रायो मधुरं इले॰मलमन्यन पुराणशालियनगोधूममुद्रशकराजाङ्गळमांसात' (२) अम्ळरस पित्तवर्द्धक है फिन्तु अनार और आमळक नहीं—'प्रायोऽन्लं पित्तवर्द्धक है फिन्तु अनार और आमळक नहीं—'प्रायोऽन्लं पित्तवर्द्धक है फिन्तु अनार कै किन्तु सैन्धन को छोड़कर। प्रायो जन्म के लिये हानिकारक है किन्तु सैन्धन को छोड़कर। प्रायो जन्म पित्तवर्धक तथा शुक्रनाशक है किन्तु शुण्ठी, पिप्पळी और स्तोन इसके अपनाद हैं—'प्रायक्तिककड़कं नातलमन्ध्वद्धन्य-राम्तावपटोलीनागरिष्पणीलश्चनात' (५) तिक्तरस वातन्वर्धक और शुक्रनाशक है किन्तु वेत्राग्न, गुद्धची और पटोळपत्र को छोड़कर। (६) कपायरस शीत और स्तम्भन है किन्तु हरीतकी इसके विपरीत है—'कपायं शीतं स्तम्भन ज्ञान्यत्र हरीतक्याः' (अ० सं० स्० १८)

इस प्रकार हमने रस शब्द के विमर्श में रस की ब्याख्या, रस शब्द से यहाँ प्राद्ध अर्थ तथा उसके भेद, रस के उन्नण आदि अनेक रसविषयक उपयोगी विषयों का वर्णन कर दिया है जिससे इस विज्ञानयुग के जिज्ञासु पाठक की ज्ञान-पिपासा की विज्ञित नृप्ति हो सके। यह अध्याय रसभेद-विकल्पना-विषयक है अर्थात् रसभेद के सूच्म विचार अंशांश-क्लपना को रसभेद-विकल्प कहते हैं। चिकिरसा तथा स्वस्थवृत्त में रसों का प्रयोग दोषों के अनुसार होता है क्यों

कि दोषसाम्य ही आयुर्वेद का लदय या आरोग्यता है (रोगस्त दोषवैष्श्यं दोषसाम्यमरोगता) •

दोषाणां पञ्चदशघा प्रसरोऽभिहितस्तु यः । त्रिषष्टचा रसभेदानां तत्प्रयोजनमुच्येते ॥ ३ ॥

रसभेदकथने प्रयोजनम् — पूर्व में सुश्चत के ज्ञणप्रश्नाध्याय •प्रकरण में दोशों का पन्द्रह प्रकार का जो प्रसर कहा गया है, अर्थात् पञ्चदक्ष शब्द उपल्चण मात्र होने से इसका तारपर्य तिरसठ प्रकार के दोष होते हैं, और उन दोगों के तिरसठ भेद होने से उनके उपयोग के लिये रसों के भी त्रिषष्ट (६३) भेद मान लिये गये हैं। १३॥

विमर्शः - अंशांश कलपना से दोषों के ६३ भेद किये गये हैं जो धातु और मलें के संयोग से असंख्य हो जाते हैं --'मिश्रा धातमलैदोंषा यान्त्यसंख्येयतां पुनः' (सु० उ० अ० ६६) उसी प्रकार रसों के भी ६३ भीद किये गये हैं जो रख, अनुरस आदि की कल्पना से असंख्य हो जाते हैं - 'त्रिषष्टि: स्यात्त्वसंख्येया रसानुरसकलानात्' ( च० सू० अ० २६ )। इस प्रकार रस-भेद्विकल्प दोषभेद-विकल्प के बिल्कुल समानान्तर है और इसका प्रयोजन यही है कि जिस प्रकार की स्थिति दोष की रहे और दोष का जो प्रकार विद्यमान रहे वहां रस के उसी प्रकार का प्रयोग किया जाय जैसा कि सुश्रुताचार्य ने कहा है-एषा त्रिषष्टिव्यांख्याता रसानां रसचिन्तकैः । दोषभेदत्रिषष्टयान्तु प्रयोक्तव्या विचक्षणैः ॥ इस दोपभेद-विकल्पना से रोग का ठीक ज्ञान कर रसभेद-विकल्पना के आधार से रोग की चिकित्सा करनी चाहिए-तस्मात्प्रसङ्गं संयम्य दोपभेदविकल्पनैः। रोगं विदिखोपचरेद्रसभेदै-यंथेरितैः ॥ ( सु॰ उ० अ० ६६ ) जैसा कि आचार्य वाग्भट ने भी कहा है कि सभी रसों का प्रयोग दोप और औपध के अनुसार करना चाहिये। जैसे देवल वायु में अउल, पित्तयुक्त वात में अम्छ ितक्त तथा कफयुक्त वात में अम्छ कटु रस का प्रयोग करें। इसी प्रकार विरेचन औषध एकरस की अहद्य होती है अतः उस में दो तीन रसों को मिला कर प्रयोग किया जाता है—दोषभेषजवशादुपयोज्याः । (अ० ह० स्० अ० १०) दोषवशाद्धेपजवशादा सर्वेडिप रसा उपयोज्या 🗢 औपयोगिका मवन्ति । दोषवशाद्यथा—केवलवायावम्लः, पित्तयुक्ते अम्लतिक्ती, इलेष्मयुक्ते अम्लकडुकावित्यादि । भेपजवशाद्यथा-विरेचनौषधमेकरसमह्यं दित्रिस्सादि कार्यम् । (हे०) चरका-चार्य-ने भी दोष, औषध तथा रोगों के अनुसार कहीं एकरस और कहीं संयुक्त रसों का प्रयोग करना छिला है-कचिदेको रसः कल्प्यः संयुक्ताश्च रसाः कचित् । दोषीपधादीन् सिंबिच मिषना सिद्धिमिच्छता ॥ द्रव्याणि हि द्विरसादीनि संयुक्तांश्च रसान् बुयाः। रसानेकैकशो वाऽपि कश्पयन्ति गदान् प्रति ॥ ( च॰ सू॰ अ॰ २६ )

अविद्ग्धा विद्ग्धाश्च-भिद्यन्ते ते त्रिषष्टिधा। रसभेदत्रिषष्टिन्तु वीच्य वीच्यावंचार्येत्॥ ४॥

कीट्रशा रसास्त्रिपष्टिमेदान् वान्ति—अविदग्ध अर्थात् असंयुक्त या एकाकी रस और विदग्ध अर्थात् संयोग से समवाय से मिले हुए रस तिरस्त प्रकार् के भेद को प्राप्त

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Łucknow

होते हैं। दोषों के भेदों का अवलोकन या विचार करके रसों के इन तिरसठ भेदों का प्रयोग करना चाहिए॥ ४॥

विसरोः-अविदग्धा अन्येन असंयुक्ता एकाकिन इत्यथेः । धातूनामनेकार्थकत्वेनुत्र विदग्धशब्दस्य संयुक्तार्थकत्वातः। विदग्धाः संयुक्ताः, संयोगतः समवायतश्च संयुक्ता रसान्तरसंयोगाद्भिधन्ते, पक्तैकेन सहानुगमनाद्भेदं यान्ति । वीक्ष्य वीक्ष्य—दोषभेदविकरपे वृक्ष्यमाणं तं तं दोषभेदं पौनःपुन्येन विमृत्य, रसभेदत्रिषष्टं = त्रिषष्टिया भिन्नं तं तं रसम्। अव बारयेत् = प्रयोजयेदित्यर्थः । यह रसों का मैद दव्य, देश एवं काल के प्रभाव से होता है। द्रव्य के पाञ्चभौतिक संघटन की विविधता के अनुसार उस में तदनुसार रस का भी निष्पादन होता है। देशभेद से एक ही द्रव्य में अनेक रस उत्पन्न होते हैं। जैसे अन्य प्रदेशों की अपेचा हिमालय प्रदेश में दाचा और दाड़िम मधुर होते हैं। कालभेद से भी रसभेदी की उरपत्ति होती है जैसे आम्रफल बालावस्था में कपाय, तरुणावस्था में अम्ल एवं प्रौढावरथा में मधुर होता है। इसी प्रकार हेमन्त में 📲 पिघर्षं सधुर और वर्षा में अग्ल हो जाती हैं—'भेद-इचैपां त्रिपष्टिविधविव रूपो द्रव्यदेशकालप्रभावाद् भवति' (च० स्० अ० २६) 'तत्र द्रव्यप्रभावाद्यथा-सोमगुणातिरेकान्मधुर-इत्यादि । देशप्रभागायथा — हिम्बति द्राक्षादाहिमादीनि मधु राणि भवन्ति, अन्यत्राम्लानीत्यादि । कालप्रभावायथा — वालान्नं सकपायं. तरुगमम्लं पक्वं मधुरं तथा हेमन्ते ओपध्यो मधुरा, वर्षास्वम्ला इत्यादि । अग्निसंयोगादयो येऽन्ये रसहेतवस्तेऽपि काले द्रव्ये वाडन्तर्भावनीयाः ? ( च द ) असंयुक्त तथा संयुक्त प्रकार से रसों के तिरसठ भेद होते हैं उन में मधरादि ६ रसों के परस्पर दो-दो, तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच और ६-६ के संसर्ग से ५७ भेद तथा असंयुक्त स्वरूप में ६, इस प्रकार तिरसठ अंद होते हैं-

द्विक रससंयोग से १५ त्रिक रससंयोग से २० चतुष्क रससंयोग से १५ पञ्च रससंयोग से ६ छ रसों के संयोग से १ असंयुक्तरसों के योग से ६

६३ कुछ

इनका विस्तृत वर्णन सोदाहरण नीचे दिया जाता है— पद्यदश दिकप्रकारः—

संख्या रस • उदाहरण

१-मधुराम्ल-बदर, कपित्थफल ।

२ मधुर छवण—उद्दीदुग्ध, भेड़ का मांस ।

३ मधुर कटुक—कुत्ते, शंगाल आदि का मांस।

४ मधुर तिक-गन्धाविरोजा, राल आदि।

५ मधुर कषाय—तिक्ततैल, धामनफल।

६ अग्छ लवण-उषक ( चारमृत्तिका )।

७ अग्ल कटु—चुक (शुक्त)।

८ अग्ल तिक्त-बुरा।

९ अम्ल कपाय-हिस्तनीद्धि, शुक्रमांस ।

१० ठवण करु—गोमूत्र, सजीखार ।

११ लवण तिक्त-रांगा, सीसा।

१२ लवण कपाय-समुद्रफेन।

१३ कटु तिक्त-कर्पूर, जायफछ।

१४ कटु कपाय-भन्नातक; हरताल ।

१५ तिक्त कपाय-हिस्तनीघृत।

रसत्रितये विंशतिभेदाः —

१६ मधुराम्ळ ळवण—हस्तिमांस।

१७ मधुराम्ळकटुक—शल्यकमांस ।

१८ मधुराम्छतिक्त—गोधूम, सुरा।

१९ मधुराग्लक्षाय-मस्तु, तक।

२० मधुर छवण कटु - जंगली कवूतर-मांस ।

२१ मधुर लवण तिकः—घोंघा का मांस।

२२ मधुर लवण कपाय—गुड़संयुक्त कमलकंद ।

२३ मधुर कटु तिक्त-केतकीफल, सूखा धनिया।

२४ मधुर कटु कषाय-गोधामांस, एरण्ड तैछ।

२५ मथुर तिक्त कषाय-गुडूची, वानरमांस, तुवरक तेळ।

२६ अग्ल लवण कटु—रोप्य, शिलाजतु।

२७ अम्छ लवण तित्तः—हस्तिमूत्र।

२८ अञ्च छवण कपाय - सांभर छवण से युक्त हस्तिनीद्धि।

२९ अग्ल कटु तिक्त-मरिचयुक्त सुरा।

३० अग्ल कटु कपाय-अग्लवेतस।

३१ अग्छ तिक कषाय—शुष्क मांसयुक्त सुरा।

३२ छवण कटु तिक्त-भेड़ का मूत्र।

३३ छवण कटु कषाय - सांभर छव्ण युक्त भन्नातक।

३४ लवण तिक कषाय-समुद्रफेन ।

३५ कटु तिक्त कपाय-देवदारु तैल, कृष्ण अगुरु।

चतुष्करससंयोगेन पन्नदश रसभेदाः— ३६ मधुराम्ळ ळवण कटु—गोमूत्र युक्त शिलाजतु ।

३७ मधुराग्ळळवणतिक्त—गोम्त्र तथा एक खुर वाले पशु (घोड़ी) का दुग्ध।

३८ मधुराम्ललवणकषाय—सैन्धवयुक्त तक।

३९ मधुराम्लकदुतिक-लहसुन युक्त सुरा।

४० मधुराम्छकटुकपाय—कांजीयुक्त एरण्डतैल, खदिरयुक्त शिलाजतु ।

४१ मधुराम्छतिक्तकपाय—तुर्अवीन मिला गूलर का फल।

४२ मधुर छवण तिक्त कटु-वैंगन का फछ।

४३ मधुर छवण कडु कृषाय—गोमूत्रयुक्त तिछतेछ।

४४ मधुर कटु तिक कपाय—तिल-गुग्गुलु ।

४५ मधुर लवण तिक्त कषाय —समुद्रफेन, शर्करा चित्रकयुक्त बदरादि।

४६ अग्ल लवण कटु तिक्त-सॉचलमिश्रित हस्तिनीद्धिः जन्य सुरा।

४७ अग्ल लवण कटु कपाय—सौंचल मिला हुआ हस्तिनीद्धि।

४८ अम्ल लवा तिक्त कषाय-रेहनमक मिश्रित शुक्रमांस।

४९ अग्छ कई तिक्त कषाय-बाल मूलक, हस्तिनी-द्धि।

प० छवण कटु तिक्त कषाय—सांभर छवण मिश्रित कच्चा बिरुवफछ।
•

पद्मरसंयोगन षड् भेदाः-

५१ मधुराम्ल लवण केंद्र तिक्त-कच्चे करोंदे के साथ मिश्रित भर्जित बेंगन।

1.

पर मधुराम्छ छवण तिक्त कपाय—औद्धिद छवण युक्त तक।
पर मधुराम्छ छवण कटु कषाय—त्रिकटु और यवचार से
• युक्त तक।

५४ मधुराग्छकदुतिक्तकषाय—हरीतकी, आमलकी।

५५ मधुर लवण कटु तिक्त कषाय—लहसुन (रसोन)। ५६ अग्ल लवण कटु तिक्त कषाय— भन्नातक तथा रौप्यशिला-

जतु मिश्रित नीम ।

षड्ससंयोगनैको भेदः-

५७ मधुराम्छ छवण कटु तिक्त कषाय-कृष्णहर्ज्ञण-मांसी। एकैकरसभेरेन पंडमेदाः-

५८ मधुर-सन्तानिका ( मलाई ), गोदुग्ध, द्राचा ।

५९ अग्ल-कश्चा करोंदा।

६० लवण-सैन्धवादिक।

६१ कटु-पिप्पली, चन्य, चित्रक।

६२ तितः—पर्पट, किरातित्तः, निस्व, करेला, पटोल, गिलीय।

६३ कपाय-पद्म, रोध, न्ययोधाङ्कर।

एकैकेनानुगमनं भागशो यदुदीरितम् । दोषाणां, तत्र मतिमांस्त्रिषष्टिं तु प्रयोजयेत् ॥ ४॥

दोषानुसारेण त्रिषष्टिरसोपयोगः — अंशांश कल्पना की विधि से रसों का एक एक के साथ अनुगमन (संयोग) होने से उन रसों के तिरसठ मेद कहे गये हैं अतएव बुद्धिमान् वैद्य रसों की इस त्रिषष्टि कल्पना को दोपमेदों के साथ प्रयुक्त करे। अर्थात् जिस स्थान पर जितनी संख्या में दोष प्रकृपित हों उस स्थान पर उन दोषों को शान्त करने वाले उतमे ही संयुक्त रसों का प्रयोग करना चाहिये॥ ५॥

यथाक्रमप्रवृत्तानां द्विकेषु मधुरो रसः।
पञ्चानुक्रमते योगानम्लश्चतुर एव च ॥ ६॥
त्रींश्चानुगच्छति रसो लवणः कडुको द्वयम्।
तिक्तः कषायमन्वेति ते द्विका दश पञ्च च ॥ ७॥

यद्यथा—मंधुराम्लः १, मधुरलवणः २, मधुरकः दुकः ३, मधुरतिक्तः ४, मधुरकपायः ४, एते पद्धानु-क्रान्ता मधुरेण । अम्ललवणः १, अम्लकदुकः २, अम्लितिक्तः ३, अम्लकपायः ४, एते चत्वारोऽनुक्रान्ता अम्लेन । लवणकदुंकः १, लवणिक्तः २, लवणकपावः ३, एते त्रयोऽनुक्रान्ता लवणेन । कदुतिक्तः १, कदु-कपायः २, द्वावेतावनुक्रान्तौ कदुकेन । तिक्तकपायः १, एक एवानुक्रीन्तस्तिकतेन । एवमेते पञ्चदश द्विकः संयोगा व्याख्याताः ॥ ८ ॥

दिरससंयोगेन पञ्चदशमेदाः—यथाकम अर्थात् मधुरादि कम से प्रवृत्त (संयुक्त ) दुवे रसों में सर्वप्रमम मधुररस पाँच रसों के साथ संयुक्त होता है, अम्लरस चौर रसों के साथ, लवण रस तीन 'रसों के साथ, कड़क रस दो रसों के साथ और तिक्त रस केवल एक कषाय रस के साथ मिलता है। इस प्रकार दो-दो रसों के संयोग होने से पन्द्रहू प्रकार वनते हैं। जैसे (१) मधुराम्ल, (२) मधुरलवण, (३) मधुर-कडुक, (४) मधुरतिक्त और (५) मधुरकपाय। इस प्रकार यह

मधुर रस अग्लादि पाँच रसों के साथ मिलने से पाँच संयोग वनाता है। वैसे, ही (१) अग्ललवण, (२) अग्लकटुक (३) अग्लिक और (४) अग्लकपाय यह अग्लरस लवणादि चार रसों के साथ मिलने से चार संयोग बनाता है। इसी प्रकार (१) लवणकटुक, (२) लवणितक और (३) लवण कपाय यह लवण रस कटुकादि तीन रसों के साथ मिलने से त्रिकसंयोग बनाता है। (१) कटुतिक और (२) कटुकपाय। यह कटु रस तिक्त और कपाय रस के साथ मिलने से द्विकयोग बनाता है। अब केवल एक ही तिक्त रस कषाय, के साथ मिलने से एक योग बनता है। इस प्रकार ये दो दो रसों के संयोग पन्दह हुए हैं। १६-८॥

त्रिकान् वच्यामः —

आदौ प्रयुज्यमानस्तु मधुरो दश गच्छति । षडम्लो लवणस्तस्मादर्द्धमेकं तथा कटुः ॥ ६ ॥

तद्यथा — मधुराम्ललवणः १, मधुराम्लकदुकः २, मधुर राम्लितिकतः ३, मधुराम्लकषायः ४, मधुरलवणकदुकः ४, मधुरलवणितकतः ६, मधुरलवणकषायः ७, मधुर-कदुकतिक्तः ५, मधुरकदुकषायः ६, मधुरितक्तकषायः १०, एवमेषां दशानां त्रिकसंयोगानामादौ मधुरः प्रयु-ब्यते। अम्ललवणकदुकः १, अम्ललवणितकः २, अम्ल-लवणकषायः ३, अम्लकदुतिकः ४, अम्लकदुकषायः ४, अम्लितक्तकपायः ६, एवमेषां षण्णामादावम्लः प्रयु-ब्यते। लवणकदुतिकतः १, लवणकदुकषायः २, लव-णितकतकषायः ३, एवमेषां त्रयाणामादौ लवणः प्रयु-ब्यते। कदुतिक्तकपायः १, एवमेकस्यादौ कदुकः प्रयु-ब्यते। एवमेते त्रिकसंयोगा विंशतिवर्याख्याताः ॥१०॥

त्रिरसयोगेन विश्वतिप्रकार। - मधुर रस को सर्व-प्रथम रख कर उसके साथ अन्य दो दो रस मिलाने से दस भेद होते हैं तथा अन्छ रस को सर्वप्रथम रखकर उसके साथ 'अन्य दो दो रस मिलाने से ६ भेद होते हैं। इसी प्रकार लवण रस को सर्वप्रथम रख कर उसके साथ अन्य दो दो रस मिलाने से तीन भेद होते हैं। उसी प्रकार कटु रस को सर्वप्रथम 🗢 रख कर उसके साथ तिक्त और कषाय ये दो रस मिलाने से एक भेद वनता है। इस अकार तीन तीन रसों के संयुक्त होने से बीस प्रकार बनते हैं। जैसे (१) मधुराम्छछवण, (२) मधुरास्क्रकटुक, (३) मधुराग्लतिक्त, (४), मधुराग्लकषाय (५) मधुरलवणकडुक, (६) मधुरलवणतिक्त, (७) मधुरलवुण-कषाय, (८) मधुरकटुकतिक्त, (९) मधुर्कटुककषाय, "ओर -(१०) स्थारतिककषाय। इस प्रकार त्रिकरसों के योग से वने हुए इन दस भेदों में मधुर रस इन सबों में प्रथम प्रयुक्त होता है। भूम्बरस से ६ मेद-(१) अम्ळळवणकटुक, (२) अम्ळळवणतिक, (३) अम्ळळवणकपाय, (४) अम्ळकटुतिक, (५) अग्लकटुकपाय और (६) अग्लितिककपाय, इस तरह इन ६ प्रकारों में प्रथम अग्ल शब्द का प्रयोग होता है । कवण रस के ३ भेद —(१) लवणकटुतित्तः, (१) लवणकटुकषाय और (३) छवणतिक्तकपाय, इस तरह तीन भेदों में प्रथम छवण शब्द प्रयुक्त होता है। कड़रसै से १ ही भेद-(१) कड़, तिक्त

और कषाय, इस तरह इस एक भेद में प्रथम कटु शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार इन तीन तीन रसों के संयोग से बने हुए बीस भेदों का वर्णन हो गया है ॥ ९-१० ॥

चतुष्कान् वद्यामः—

चतुष्करससंयोगानमधुरो दश गच्छति। चतुरोऽम्सोऽनुगच्छेच लवणस्त्वेकमेव तु ॥ ११॥

मधुराम्ललवणकटुकः १, मधुराम्ललवणतिकः २, मधुराम्ललयणकपायः ३, मधुराम्लकटुकतिकः ४, मधु-राम्लकटुकषायः ४, मधुराम्लतिक्तकषायः, ६, मधुर-लवणकदुकतिक्तः ७, मधुरलवणकटुकपायः ८, मधुर-लैंबणतिक्तकषायः ६, भधुरकदुतिक्तकषायः १०, एबमेषां दशानामादौ मधुरः प्रयुज्यते । अम्ललदणकटुतिक्तः १, अम्ललवणकदुकषायः २, अम्ललणतिक्तकषायः ३, अम्लकदुतिक्तकपायः ४, अवमेपां चतुर्णामादावम्लः प्रयु-ज्यते। लैंबणकदुतिक्तकषायः १, एवमेकस्यादौ लवणः प्रयुज्यते, एवसेते चतुष्करससंयोगाः पञ्चदश कीर्तिताः॥

चतुष्करससंयोगेन पन्नदशप्रकाराः - चार रसों के संयोग में मधुर रस सर्वप्रथम प्रयुक्त होकर दस भेद बनाता है। अंग्लरस चार योग बनाता है और ठवण रस केवल एक योग बनाता है। जैसे (१) मधुराम्छछवणकदुक, (२) मधुराम्छ-रुवणतिक्त, (३) मधुराम्ळलवणकपाय, (४) मधुराम्लकटुकः तिक्त, ( ५ ) मधुरास्टकटुक्झाय, ( ६ ) मधुरास्टतिक्तकपाय, (७) मधुरलवणकदुतिक्त, (८) मधुरलवणकदुकपाय, (९) मधुरळवणतिक्तकपाय, (१०) मधुरकदुतिक्तकपाय। इस तरह इन दस भेदों के प्रथम मधुर रस का प्रयोग हुआ है। अम्लरतेन चत्रुारों योगाः—(१) अम्ललवणकटुतिक्त, (२) अम्ललवणकटुकपाय, (३) अम्ललवणतिक्तकपाय, (४) अम्ल कटुतिक्तकषाय। इस तरह इन चार भेदों के पूर्व अग्लरस • का प्रयोग हुआ है। लवणरसेनैको योगः-(१) लवण-क दुतिक्तकपाय, इस तरह इस एक योग के आदि में ळवण शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस तरह चारुचार रसों के संयोग से ये पन्द्रहें योग कह दिये गये हैं ॥ ११-१२ ॥

पञ्चकान् वद्यामः—

पञ्चकान् पञ्च मधुर एकमम्लस्तु गच्छति ॥ १३ ॥

मधुराम्ललवणकदुतिकः १, मधुराम्ललवणकदुः कषायः, मधुराम्ललवणतिक्तकषायः, मधुराम्लकदुः तिक्ककषायः ४, मधुरलवणकदुतिक्ककषायः ४, एवमेषां पञ्चानामादौ मधुः प्रयुच्यते। अम्ललवणकदुतिक्त-कपायः, १, एवमेकस्यादावम्लः। एवमेते षट् रख्नक-संयोगा व्यक्याताः ॥ १४॥

पन्नरसयोगेन पट्पकाराः - मधुर रस अन्य नार रसों के साथ संयुक्त होकर केवल एक भेद बनाता है जैसे (१) मधुरा-ग्ळळवणकडुतिक्त 📢 मेथुराग्ळळवणकुडुकषाय, (३) मधुरा-ग्ळळवणतिक्तक्षाय, (४) मधुराग्ळकडुतिक्तकषाय, (५) मधुर-लवणक दुतिक कपाय। इस तरह इन पाँच भेदों के आदि में मधुर रस प्रयुक्त हुआ है। अम्बरीसेनैको योगः—(१) अम्बर ळवणकटुतिक्तकपाय। इस तरह इस एक भेद के आदि में भग्छरस प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार से पाँच रसों के ६ संयोग कह दिये गये हैं॥ १३-१४॥

षट्कमेकंवद्यामःएकस्तुषट्कसंयोगः— मधुराम्ल-लवणकटुतिक्तकषायः, एप एक एव षट्संयोगः ॥ १४ ॥ षड्र (ससंयोगेनैकः प्रकारः - अब ६ रसों के संयोग से एक भेद कि ला जाता है। ६ रसों के संयुक्त होने से एक ही भेद

वनत्। है जैसे (१) मधुराम्छ्छवणकटुतिक्तकपाय । यह एक

ही पट्रसों का संयोग है ॥ १५॥

एकैकश्च पड्रसा भवन्ति - मधुरः १, अस्तः २, लवणः ३, कटुकः ४, तिक्तः ४,कषायः ६, इति ॥ १६॥ एकैकरसेन पड्साः-एक एक रस पृथक् रहकर ६ प्रकार वनाते हैं जैसे (१) मधुर, (२) अग्छ, (३) छवण, (४) कटु, (५) हितक और (६) कपाय ॥ ५६॥ भवति चात्र-

एषा त्रिषष्टिव्योख्याता रसानां रसचिन्तकैः। दोषभेदत्रिषष्टचां तु प्रयोक्तत्रया विचक्षणैः ॥ १७ ॥ इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रे तन्त्रभूषणाध्यायेषु रस-भेद्विकल्पाध्यायो नाम (प्रथमः आदितः) त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥

रसभेदविषयकोषसंहार:-इस प्रकार रसशास्त्र के चिन्तन करने वाले विद्वानों ने रसों के ये तिरसठ भेद कहे हैं। विद्वान वैद्यों का कर्तव्य है कि वे इन तिरसठ प्रकार के रसों को तिरसट प्रकार के दोप-भेदों के साथ चिकित्सा में

---

प्रयुक्त करें ॥ १७ ॥

विमर्शः - चरकोक्तरसभेदाः - स्वादुरम्छ।दिभियोगं शेषैरम्छा-दयः पृथक । यान्ति पश्चदशैतानि द्रव्याणि दिरसानि तु ॥ पृथगम्ला-दियक्तस्य योगः शेषैः पृथग्भवेत् । मधुरस्य तथाऽम्लस्य लवणस्य कटोस्तथा ॥ त्रिरसानि यथासंख्यं द्रव्याण्युक्तानि विश्वतिः । वक्ष्यन्ते तु चतुब्केण द्रव्याणि दश पञ्च च । स्वादम्लौ सहितौ योगं लवणादै: पृथग्गतौ । योगं शेपैः पृथग्यातश्चतुष्करससंख्यया ॥ सहितौ स्वादुः लवणी तद्वत् कट्वादिभिः पृथक्। युक्ती शेषैः पृथग्योगं यातः स्वाद्वणी तथा । कर्वाचेरम्जलवणी संयुक्ती सहिती पृथक् ।। यातः शेषै: पृथग्योगं शेषेरम्लकटू तथा। युज्येते तु कषायेण सतिक्ती लवणोषणौ ।। षट् तु पञ्चरसान्याहुरेकैकस्यापवर्जनात् । षट् चैवैकरसानि स्युरेकं षड्रसमेव तु । इति त्रिषष्टिई व्याणां निर्दिष्टा दससंख्यया ।। त्रिषष्टिः स्यात्त्रसंख्येया रसानुरसकल्पनात् । रसास्तरतमाभ्यां तां संख्यामतिपतन्ति हि । संयोगाः सप्तपञ्चाशत् कल्पना तु त्रिषष्टिथा । रसानां तत्र योग्यश्वात किंपता रसचिन्तकैः ॥ ( च० सू० अ॰ २६) अर्थीत् स्वादु (मधुर) रस का अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कपाय इन पाचों में से एक एक के साथ क्रमशः योग होने से ५ भेद होते हैं तथा शेव अर्थात् अंग्लादि का लवणादि के साथ पृथक् पृथक् योग होने से द्वरा भेद होते हैं जैसे अम्ळू का लवण, कटु, तिक्त और कषाय के साथ भेद होने से ४ प्रकार । लंबण का कटु, तिक्त और कषाय के साथ भेद होने से ३ प्रकार। कदक रस का तिक्त और कषाय के

साथ योग होने से २ भेद और तिक्त का देवल एक कपाय के साथ भेद होने से १ भेद, ऐसे कुछ मिछा के द्विरस संयोग संख्या में १५ होते हैं। इस तरह ६३ प्रकार की रसभेदकरूपना सुश्रुतवत् ही है किन्तु इन तिरसठ भेदों में भी रस और अनुरस की कल्पना करने से ( जैसे मधुराम्ल संयोग में मधुर रस और अग्ल अनुरस अथवा अग्ल रस और मधुर अनुरस ऐसी कल्पना करने से ) तथा तर और तस भाव की कल्पना करने से ( जैसे मधुरतर, मधुरतम, अम्छतर, अम्छतम इत्यादि करपना करने से ) ६३ से भी अधिक भेद हो सैकते हैं तथापि रसचिन्तकों ने स्वस्थ के स्थास्थ्य रचण तथा आतुर की चिकित्सा में अनितसंचेप-विस्तरतया इन ६३ भेदों को योग्य समझ कर ५० संयुक्त रस और ६ अलग-अलग ऐसे कुल इन ६३ भेदों की कल्पना की है। इस प्रकार रस भेदों की विशाल संख्या को देखते हुए शायद ही कोई द्रव्य ऐसा मिछे जो एक रस हो क्योंकि समस्त द्रव्य पाञ्चभौतिक होने से सर्वरस होते हैं किन्तु इन रसों में जो रस प्रवल होता है वही ब्यक्त हेता है या वह द्रव्य उस रस वाला कहा जाता है तथा शेष दुवंछ रस अन्यक्त होकर अनुरस के रूप में रहते हैं अतः जब किसी द्रव्य को हम मधुर कहते हैं तव हमारा अभिप्राय केवल मधुर से ही नहीं है चिक्क मधुरप्राय, मधुरविपाक और मधुर प्रभाव से भी है। इसी प्रकार अन्य रसों के लिये भी समझना चाहिए। जग्याः पडियगच्छन्ति बिलनो वशतां रसाः। यथा प्रकुषिता दोषा वशं यान्ति बलीयसः ॥ 'तत्र व्यक्तो रसः। अनुरसस्तु रसेनामिभूतत्वादःयक्तः । (अ० सं०) 'यत् पड्विध-मास्थापनमेकरसमित्या वक्षते भिषजस्तद् दुर्लमतमं, संस्षटरसभृषि-ष्टरवाद् द्रव्याणाम् । तरमान्मधुराणि, मधुरप्रायाणि, मधुरविपाकानि, मधुरप्रभावाणि च मधुरस्कन्धे मधुराण्येव कृत्वोपदिइयन्ते, तथेत-राणि द्रव्याणि । ( च० वि० अ०८)

इति सुश्रुतसंहिताया उत्तरतन्त्रे विद्योतिनीनामिकायां भाषाटीकायां रसभेद्विकल्पाध्यायो नाम त्रिपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥

- A.T.A -

# चतुःषष्टितमोऽध्यायः

अथातः स्वस्थवृत्तमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २॥

अब इसके अनन्तर स्वस्थवृत्त विषयक अध्याय का विवेचन करते हैं जैसा कि भगवान् धन्वन्तरि ने कहा है॥

विमर्श-पूर्वोक्त औपद्रविक अध्यायोक्त क्रमानुसार रस् भेद्विकल्प के पश्चात्, क्रमप्राप्त स्वस्थवृत्त का विवेचन किया जाता है। कुछ आचार्य स्वस्थवृत्त के स्थान पर 'स्वस्थ-रचणीयम्' ऐसा पाठान्तर मानकर—स्वस्थ की एचा का वर्णन जिसमें हो ऐसे अध्याय का प्रारम्भ किया जाता है-ऐसा अर्थ करते हैं।

स्त्रस्थाने सम्रुहिष्टः स्वस्थो भवति यादृशः। तस्य यद्रक्षणं तद्धि चिकित्सायाः प्रयोजनम् ॥ ३॥ अतिदेशेन स्वस्थन्न्यणं चिकित्साप्रकानम्न सुश्रुत सूत्र-स्थान के दोषधातुमञ्ज्ञयवृद्धिविज्ञानीय नामक १५ वे

अध्याय में जो 'समदोषः समाक्षिश्च' इत्यादि श्लोक द्वारा स्वस्थ मानव का जैसा • छचण कहा गया है - उस ( मानव तथा स्वास्थ्य ) का रचण ही चिकित्सा का प्रयोजन है ॥ ३॥

विमर्श - समदोपः समाधिश्र समयातुमलिक्षयः । प्रसन्ना-त्मेन्द्रियमनाः स्वस्य रत्यभिधीयते ॥ आयुर्वेद अथवा त्विकित्सा का प्रयोजन रोग से पीड़ित मनुष्यों का रोगनिवारण करना और स्वस्थ मनुष्यों के स्वास्थ्य की रचा करना है- वत्स सुश्रुत इह खल्बायुर्वेदप्रयोजनं - व्याध्युपसृष्टानां व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्य " रक्षणब्र' (सु॰ सू॰ अँ० १) चरकाचार्य ने भी न्विक्रित्सा का यही प्रयोजन लिखा है किन्तु वहाँ अनुक्रम उल्टा है किन्तु यही स्वाभाविक तथा यौग्य है- 'प्रयोजनज्ञास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकारप्रशमनन्त्रं (च० सू० अ०३०) काएण यह है कि प्रजा जो उत्पन्न होती है वह स्वस्थ और नीरोगावस्था में जन्म के समय होती है तत्पश्चात् प्रज्ञापरा-धादि कारणों से वह व्याधित हो जाती है अतः प्रथम स्वस्थ प्रजा का स्वास्थ्य रत्त्रण और पश्चात् व्याधित प्रजान का ब्याधि परिमोत्त यही क्रम उपयुक्त है । धातुओं का साम्य रखना यह आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है जो कि समधातु का धातुसाम्यानुवर्तन करके और विषम धातु की विषमता का प्रशमन करके साध्य होता है—'वातुसाम्यिकया प्रोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनैम्' (चरक) आधुनिक पाश्चारय वैद्यक में भी ये ही दो प्रयोजन के विभाग होते हैं। स्वास्थ्य-रचण विभाग का नाम (Preventive medicine and hygiene ) है। दूसरे का नाम ( Qurative medicine ) है।

तस्य यद्वृत्तमुक्तं हि रक्षणं च भयाऽऽदितः । तस्मित्रर्थाः समासोक्ता विस्तरेणेह वच्यते ॥ ४ ॥

स्वस्थवृत्तविस्तारः — उस स्वस्थ मानव की रचा के लिये अनागतवाधाप्रतिषेध नामक अध्याय में जो नीवपय संचेष से कहे हैं। उनका यहाँ विस्तृत विवेचना किया जाता है ॥४॥ यस्मिन् यस्मिन्नृतौ ये ये दोषाः कुष्यन्ति देहिनाम्। तेषु तेषु प्रदातव्या रसास्ते ते विज्ञानता।। ४॥

ऋताश्रयं हवस्थवृत्तम् — देहधारियों (मनुष्यों) के शारीर में जिस-जिस ऋतु में जो जो दोप प्रकुपित होते हैं उत-उन ऋतुओं में उन उन दोपों के प्रत्यनीक (विरुद्ध) रस वाले द्रच्यों का विद्वान वैद्य उपयोग करे॥ ५॥

विमर्श — योध्मे सश्चीयते वायुः प्रावृटकाले प्रकुप्यति । वर्षास्य निचितं पित्तं शररकाले प्रकुप्यति ॥ हेमन्ते निचितः २लेष्मा वसन्ते कपरोगकृत् ॥ स्वादम्ललवणा वायुं कपायस्वादुर्तिककाः । जयन्ति पित्तं इलेष्माणं कपायकद्वतिककाः ॥

प्रक्षिप्तवाच्छरीराणां वर्षासु भिषजां खलु ।
मन्देऽमौ कोपमायान्ति सर्वेषां मारुताद्यः ॥ ६ ॥
तस्मात् छेद्विशुद्धयर्थं दोष संहरणाय च ।
कषायितक्तकदुकै रसैर्युक्तमपद्रवम् ॥ ७ ॥
नातिस्निग्धं नातिरूक्षमुण्णं दीपनभेव च ।
देयमत्रं नृपतये यज्जलं चोक्तमादितः ॥ ८ ॥
तप्तावरतमम्भो वा पिवेन्मधुसमार्युतम् ।
अहि मेघानिलाविष्टेऽत्यर्थशीताम्बुसङ्कले ॥ ६ ॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani, Lucknow

तर्णत्वाद्विदाहं च गच्छन्त्योषधयस्तदा।
मतिमांस्तिनिन्तं च नातिव्यायाममीचरेत्।। १०॥
अत्यम्बुपानावश्यायप्राम्यधमीतपांस्त्यजेत्।
भूबाद्धपरिहारार्थं शयीत च विहायसि।। ११॥
शीते साम्रो निवाते च गुरुपावरणे गृहे।
यायात्मङ्गं वधूभिश्च प्रशस्तागुरुभूषितः।।
दिवास्वप्रमजीणं च वर्जयेत्तत्र यहातः।। १२॥

वर्षंतु वर्यो - वर्षा ऋतु में मनुष्यों के शरीर अत्यन्त आई रहने से उनकी पाचकाग्नि मन्द हो जाती है जिससे वात, पित और कफ ये तीनों दोप कुपित हो जाते हैं। इसिछिये क्किन्नता की शुद्धि के छिये एवं वातादि दोषों के संहरण के लिये कपाय, तिक्त और कटुक रसों से युक्त तथा अपदव (दव रहित या अल्पदव युक्त ) पूर्व न ज्यादा स्निग्ध और न अधिक रूच तथा उष्ण और दीपन गुणयुक्त अन्न राजा (या प्रजार ) को खाने के लिये देवे तथा पूर्व में द्वद्वय ब्धिधि के अन्तर्गत पानीय वर्ग में कहे हुए के अनुसार पीने के लिये अन्तरीच ( आकाश से गिरता हुआ सिख्छत ) जल अथवा पृथिवी को फोड़ के निकलने वाला जल देना चाहिए अथवा तप्त करके शीतल किया हुआ जल पीने को देवे अथवा उस जल में शहद मिला कर पीने को देवे। वर्ष ऋतु में दिवस मेघों ( बादलों ) और शीत वायु युक्त होते हैं तथा अीपधियों के अत्यन्त शीतल जल से ब्याप्त रहने पर एवं तरुणावस्था में होने से विद्रीह (अम्लपाक) युक्त हो जाती हैं इसिलये मतिमान् मनुष्य वर्षाकाल में अधिक व्यायाम न करे तथा अधिक जल पीना, ओस में शयन, स्ती-सम्भोग और धूप में अमण करूना ये सव वर्जित कर दे। पृथिवी की वाष्प (गरकी) से बचने के लिये मकान के ऊपर के मंजिल में रायन कराना चाहिए। यदि वर्षा आदि के कारण वायुमण्डल में शीत की अधिकता हो तो उस दिन वायुपकोप को सान्त करने के लिये खहर अथवा ऊन के भारी कपड़े पहन तथा ओड़ के अग्नि से गरम किये हुए तथा निवात ( झोंके की वायु से रहित या अरुपवात सञ्चार पाले ) मकान में रहे एवं शयन करे। यदि कहीं बाह्र जाना हो तो शरीर पर प्रशस्त अगर ( एवं कस्तूरी आदि ) का लेप कर हस्तिनी पर सवारी करके भावागमन करे ऐसे समय में दिन में शयन, अजीर्ण और चकारात् पूर्व दिशा की हवा आदि को यतैपूर्वक वर्जित कर देवे ॥ ६-१२ ॥

विमर्शः — अग्निमन्दताहेतुः — वर्षाकाल में अधिक दृष्टि होने से शरीर गीले रहते हैं जिससे शरीर में जलीय गुण की अधिकता होकर देह की पाचकादि तेरहों प्रकृष्ट की (सप्तधातुओं की ७, पञ्चमहाभूतों की ५ और तेरहवीं जाठराग्नि) अग्नियाँ मन्द हो जाती हैं। यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि वर्षा ऋतु में पित्त के सञ्चय का समय होने से पित्त ही कुपित होना चाहिए पुनः वात और कफ वर्षो ? प्रश्न सत्य है, किन्तु प्रावृट् ऋतु में कुपित हुआ वायु उपशामक आहार-विद्वार के अभाव के कारण वर्षा ऋतु में भी कुपित हुआ हो अनुवर्तित रहता है तथा कफ भी मेघोदय एवं शीतता के कारण अस्बित होते हुए भी कुपित हो जाता

है। इस तरह वर्षाकाल में त्रिदोप प्रकोप होना स्वाभाविक ही है। अथवा अग्निमान्च को तीनों दोवों के प्रकुपित होने में कारण समझना चाहिए जैसा कि कहा अरे है-'शमप्रकोली दोषाणां सर्वेषामग्निसंश्रितौ'। चरकाचार्य ने भी भूबाष्प, मेघः निष्यन्दन, जल के अग्ल विपाक और अग्निमान्य से वातादि त्रिदोपों का वर्षाकाल में प्रकुषित होना लिखा है-भूगाष्यानमे घनिष्यन्दात्पाकादम्लदलस्य च। वर्षास्वग्निवले क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः ॥ ( चरक ) तप्तावरतं = शतशीतं जलम् — अर्थात् जल को फिसी पात्र में भरकर चूल्हे पर चढ़ा के उवलने पर फेनरहित और निर्मल हो जाय तथा अस्था शेष रह जाय तव उतार कर शीतल कर लें, इसे-श्वशीत-जल कहते हैं-काथ्यमानन्तु यत्तीयं निष्फेनं निर्मलीकृतम्। मनत्यर्जावशिष्टञ्च श्तमाहुरिविकत्सकाः ॥ इसी को उष्णोदक भी कहते हैं तथा यह अध्मांश, चतुर्थांश, अद्धांश अथवा केवल दो चार बार उवल जाय तो भी उप्णोदक कहा जाता है अप्टमेनांशशेषण चतुर्थेनार्धवेन वा। अथवा कथनेनैव सिद्धमुण्णोदकं वदेत्।। अन्य च-यत्काथ्यमानं निर्देगं निष्फेनं निर्मेलं लघु । चतुर्भागाय-शेवन्तु तत्तीयं गुणवत रमृतम् ॥ (सु० सू० अ० ४५) श्वतशीत जल के पीने से सिद्धित पित्त का संशमन होता है। जल में मध् ( शहद ) प्रचिप्त कर पीने से कफ का संशमन होता है। यद्यपि वर्षाकाल में जल पीना निषिद्ध है 'वर्षामु न विवेत्तोयम्' किन्तु यहाँ-न पिवेत्-का तात्पर्य अरूप पीना होता है, क्योंकि जल तो प्राणियों का जीवन है अतः उसका एकदम निषेध करना मना है - जीवनं जीविनां जीवो जगत्मुवन्तु तन्मयम्। नातोऽत्यन्तनिषेधेन कदाचिद्वारि वार्यते। व्यायाम-विशेष कर शीत और वसन्त ऋतु में ज्यादा करना चाहिए तथा अन्य ऋतुओं में अल्प करना चाहिए-व्यायामी हि सदा पथ्यो बिलनां खिष्यभोजिनाम् । स च शीते वसन्ते च मन्दमेव ततोऽन्यदा वर्षाकाल में किया हुआ अल्प व्यायाम शरीर के क्लेंद्र का शोषण करता है तथा पाचकामि को प्रदीस करता है। सुश्रुते वर्षत्रेलज्ञणम्—तत्र वर्शस नचोऽम्भरछत्रोरखाततरद्रमाः । वाष्यः प्रोत्फुलक्ष्मद्वीलोरालविराजिताः ॥ भूरव्यक्तस्यैलभभा बहुशस्यो-पशोमिता। नातिगर्जरस्रवेन्मेवनिरुद्धार्कप्रहं नमः॥ (सु० सू० अ०६) इस ऋतु में निद्याँ जलपूर्ण होकर प्रवाह के जोर से तट तथा निकटवर्ती बृत्तों को नष्ट कर देती हैं। वापी प्रफल्लित, श्वेत तथा नीलकमलों से सुशोभित दिखाई देती हैं। भूमि तृणाच्छादित होने के कारण उसके पृष्ठभाग की समता या विषमता दिखाई नहीं देती है तथा विविध प्रकार की फसलों से वह शोभित होती है और बहुत गर्जन न करके बरसने वाले बादलों से आकाश, सूर्य तथा प्रहगण ढके रहते हैं। चरके वर्षतुंसे व्यासे व्यवर्गनम् — आदानदुर्वले देहे पक्ता भवति दुर्वेलः। स वर्षास्विनिकादीनां दूवगैर्वाध्यते पुनःः॥ भूबाब्पानमेघनिस्यन्दात पाकादम्लजनस्य च । वर्षास्विनवन्ने क्षीणे कुष्यन्ति पत्रनादयः॥ तस्मारसाधारणः सर्वो विधिवर्षास शस्यते । उदमन्थं दिवास्वप्रमगदयायं नदीजलम् । व्यायापमातः पन्नेव व्यवायत्रात्र वर्जयेत् ॥ पानमोजनसंस्कारान् प्रायः क्षौद्रान्ति-तान् भजेत् ॥ व्यक्ताम्ललबणस्तेइं वातवर्षाकुलेऽहैिन ॥ विशेषशीते भोक्तेच्यं दर्षास्त्रनिलशान्तये। अग्निसंरक्षणवता यवगोधूमशालयः पराणा जाङ्गलैमींसैमोंज्या यूषेश्च संस्कृतैः ॥ पिनेत् क्षीदान्नितन्त्रारुपं माध्वीकारिष्टमम्ब वा । माहेन्द्रं तप्तशीतं वा कौपं सारसमेव वा ॥

प्रथमहितनसानगन्थमान्यपरी भवेत । लधुशुद्धाम्बरः मजेदनले द वार्षिकम्॥ (च॰ सू॰ अ॰ ६) आदानकाल के कारण दुर्वछ हुन्ने मनुष्यों की पाचकानि भी दुर्वछ होती है और वह दुवंछाग्नि शीत-पवन आदि कारणों से वर्णकाल में पुनः पीड़ित (मन्द) रहती है तथा भूबाष्प, मेघस्यन्दन और अम्छ'जलपाक से वातादि तीनों दोष कुपित रहते हैं इसिल में इस ऋतु में सर्व साधारण आहार विहार करना प्रशस्त है एवं उदमन्थ ( जल-प्रचुर सत्त् ), दिवाशयन, ओस में शयन, नदी का पानी, व्यायाम, धूप और स्रोसंस्भोग वर्जित करने चाहिये। पीने की तथा खाने की वस्तुओं के साथ शहद मिलाकर सेवन करें। अग्ल, लवण और घृत का अधिक सेवन करें। यव, रोहें, प्राने शालि चाँवल, जङ्गली पशु-पिचयों का मांस, शहद मिश्रित माध्वीक, तेज अरिष्ट, ऐन्द्र जल, कृयें अथवा तालाब का तप्त करके शीत किया हुआ जल हितकारी है। शारीर का घर्षण, उबटन, स्नान, गन्ध और मालाओं का धारण, हल्के तथा स्वच्छ वस्त्र एवं कीचड़ रहित स्थान में निवास ये सभी वर्षा ऋत में सेव्य हैं।

सेव्याः शरदि यत्नेन कषायस्वादुतिक्तकाः । क्षीरेक्षविकृतिसौद्रशालिमुद्गादिजाङ्गलाः ॥ १३ ॥ रवेतस्र जश्चन्द्रपादाः प्रदोपे लघु चाम्बरम् । सिललं च प्रसन्नत्वात् सर्वमेव तदाहितम्।। १४।। सरःस्वाप्लवनं चैव कमलोत्पलशालिप । प्रदोषे शशिनः पादाश्चन्दनं चानुलेपनम् ॥ १४ ॥ तिक्तस्य सपिंपः पानैरसृक्सावैश्च युक्तितः। वर्षासूपचितं पित्तं हरेचापि विरेचनैः ॥ १६॥ नोपेयात्तीच्णमम्लोष्णं क्षारं स्वप्नं दिवाऽऽतपम् । रात्रौ जाग्रणं चैव मैथुनं चापि वर्जयेत् ॥ १७ ॥ ( स्वादुशीत जलं मेध्यं शुचिस्फटिकनिर्मलम् । शरच्चन्द्रांशुनिधौतमगस्त्योदयनिर्विषम् ॥ १८ ॥ प्रसन्नत्वाच सलिलं सर्वमेव तदा हितम्। सचन्दनं सकर्पूरं वासश्चामलिनं लघु ॥ १६॥ भजेच शारदं माल्यं सीधोः पानं च युक्तितः। े पित्तप्रशमनं यच तच सर्वं समाचरेत् ॥ २०॥

श्राच्यां—शरद् ऋतु के अन्दर कपाय, स्वादु और तिक्त रसों का सेवन करना चाहिये तथा दुग्ध, ऊख एवं इन दोनों की विकृति (दही, खोया, मलाई, शर्करा, फाणित) एवं शहद, साठी चाँवल, मूँग की दाल, जङ्गली एणादि पशु तथा लावाहि पिचयों का मांस एवं मांसरस, पहनने को श्वेत पुष्पों की मालायें और चन्द्रमा की किरणें सेवन करें तथा प्रदोष (रात्रि के प्रथम पहर = प्रदोषो रजनीमुखम्) में हरके स्चम वख पहनने चाहिये। शरद् ऋतु मैं सभी प्रकार के भीम जल प्रसन्न (स्वच्छ) होने से हितकारक होते हैं। श्वेत कमल तथा नील कमलों (उरपल) से शोभायमान तालावों में स्नान करना चाहिये। रात्रि के प्रथम प्रहर में चन्द्रमा की किरणें सेवन करें तथा शरीर पर चन्द्रन का लेप करना चाहिये इसके अतिरिक्त तिक्त धृतपान, रक्तमोच्चण

और विरेचन किया द्वारा वर्षा ऋतु में सिखित हुये पित्त को निकाल देना चाहिये। अत्यन्त तीचण चदार्थ, अग्ल पदार्थ, उण्ण पदार्थ, चार, दिवाशयन, धूप का सेवन, रात्रि जागरण और खीसम्भोग ये वर्जित करें। जो जल स्वादु, शीतल, मेधावर्धक पवित्र तथा स्फटिक के समान निर्माल, शरत् कालीन चन्द्र की किरणों से स्वच्छ हुआ हो तथा अगस्त्य तारे के उदित हो जाने से निर्विप हुआ एवं स्वच्छ होने से सर्व प्रकार के जल इस ऋतु में हितकारक होते हैं। ऐसे जल में मलयागिर चन्द्रन तथा कर्यूर मिलाकर उसे खुवासित कर पीना चाहिये। पहनने के लिये निर्माल तथा हलका वख उत्तम होता है। शरद् ऋतु में होने वाले पुष्पों की माला का धारण तथा युक्तिपूर्वक सीधु का पान करना चाहिये। इनके अतिरिक्त अन्य जो कोई आहार तथा विहार पित्त प्रशामक हो उन सवकर सेवन करना चाहिये। 12-२-०॥

विमर्शः - सुश्रुते शरदृतुरक्षणानि - वशुरुष्णः शरद्यकः श्वेता अविमलं नमः । तथा सरांस्यम्बुरुईभांन्ति हंसांसवृद्धिः॥ पङ्कराष्क्र-दुमाकीर्णा निम्नोन्नतसमेषु भूः। वाणसप्ताहबन्धूककाशासनविरा-जिता ॥ (सु॰ सू॰ अ॰ ६) इस ऋतु में सूर्य पिङ्गलवर्ण और उष्ण होता है। आकाश निर्मल और कहीं-कहीं श्वेतवर्ण मेघ-युक्त होता है। सरोवर इंसों बहित कमलों से शोभायमान होते हैं। नीची, उँची और समभूमि कीचड़ युक्त, सूखी और चीटियों से भरी हुई होती है तथा कुरण्टक, सप्तपर्ण दुपहरिया (जपा), कास और विजैसार इन वृत्तों से सुशोभित होती है। चरके शरछक्षणं तत्र सैंब्यासेब्य छ — वर्षा शीतोचिता-क्वानां सहसैवार्करश्चिममिः। तप्तानामाचितं पित्तं प्रायः शरदि कुप्यति ॥ तत्रात्रपानं मधुरं लघु शीतं सतिक्तकम् । पित्तप्रशमनं सेव्यं मात्रया सुप्रकांक्षितेः॥ लावान् कपिञ्जलीनेणानुरञ्जाव्छरमाः व्शञान् । शालीन् सयवगोधूमान् सेव्यानाहुर्यनात्यये ॥ तिक्तस्य सर्पियः पानं विरेको रक्तमोक्षणम् ॥ धाराधरात्यये कार्यमातगस्य च वर्जनम् । वसां तैलमवस्यायमौदकानूपमामिषम् । क्षारं दिध दिवास्वरनं प्राग्वातज्ञात्र वर्जयेत् ॥ दिवा सूर्योशुसन्तप्तं निशि चन्द्रशिशीतलम्॥ काँलेन पकं निर्दोपमगरत्येनाविषीकृतम्। हंसोदकमिति रहयातं शारदं विमलं शुचि 🕨 स्नानडानावगाहेषु हितमम्ब यथाऽमृतनै ॥ शारदानि च माष्यानि वासांसि विमलानि 🗢 च । शरकाले प्रशस्यन्ते प्रदोषे चेन्दुरश्मयः ॥ (च॰ स्० अ० ६) वर्षाकालीन शीत से अभ्यस्त शरीर वाले प्राणियों के शरीर पर शरद् ऋतु में सहसा सूर्य की किरणों के पहुने से वर्ण में सिब्बत हुआ पित्त इस ऋतु में प्रकुपित हो जाता है अतः मधुर खाद्य और पेय तथा हल्के, शीतल और तिक्त पद्मर्थ जो कि पित्तशामक हो उनका सेवन करें। जैसे लाव आदि • का मांस, साठी चाँवल, जो और गेहूँ, तिकौषध सिद्ध घृत, विरेचन, रक्तमोचण, हंसोदक का सेवन, शरद् इटतु में उत्पन्न हुये पुष्पों की सालायें, निर्मल वस्त्र तथा प्रदोष (सायम्) काल में चन्द्रमा की किरणें ये सेवनीय हैं। यद्यपि पित्त और विद्विकी समानगुणता है •िफर भी उसमें दवांश होने के कारण वह पित्त अग्निवृद्धि न कर उसकी मन्द्रता उत्पन्न करता है। जैसे गरम पानी अगिन सहश होता हुआ भी अग्निको बुझा देता है - 'आप्छावयद्दन्त्यनलं जलं तप्तमिवा-नलम्' (च॰ चि॰ अ॰ १५) क्वेंचल तिक्तः पृतपान से पित्त

की शान्ति हो जाय तो उचित है न हो तो किर विरेचक औषध देवे 'विरेचनं हि पित्तस्य जयाय परमीषधूम्' यदि विरेचन से भी वित्त शान्त न हो तो रक्तमोचण किया करनी चाहिये। शरद् ऋतु में कालस्वभाववश रक्त द्वित होता ही है— 'शरतकाळ स्त्रभावाच्ये शोणितं सम्प्रदुष्यति' ( च० सू० अ० २४ ) अविषीकृतम् - वर्षाकालीन जल में अमिर्य अनेक विषेले खनिज पदार्थ मिल जाते हैं। मल, सूत्र, विषेले क्रिम तथा उनका मळ-सूत्र-लाला सभी जल में मिल जाते हैं अतएव ऐसा जल विषवत् हो जाता है। उसे निर्विप करने के छिये सूर्य की जीवाणु-नाशक प्रखर किरणें, चन्द्रमा की अवृतमय किरणें और हवा वे अवश्यक हैं तथा यह सर्व शबद् ऋतु में लभ्य हैं। इस ऋतु के जल को हंसोदक कहती हैं। हंस शब्द से सूर्य और चन्द्र दोनों का प्रहण होता है, इन दोनों से शोधित जल हंसोदङ्ख कहलाता है अथवा इंससेवायोग्यं जलं इंसोदकम् । यह प्रसिद्ध है कि हंस ग्रुद्ध जल का ही पान करते हैं। इस ऋतु में जल के शुद्ध हो जाने से हैं तस्मेवन यौग्याज्ञ हो जाता है अतः उसे हंसोद्क कहा है। हैमन्तः शीतलो रूक्षो मन्द्सूर्योऽनिलाकुलः ॥ २१ ॥ ततस्तु शीतमासाच वायुस्तत्र प्रदुष्यति। कोष्ठस्थः शीतसंस्पर्शादन्तुः पिण्डीकृतोऽनतः ॥२२॥ रसमुच्छोपयत्याशु तस्मात् स्निग्धं तदा हितम्।) हेमन्ते शिलवणक्षारितकाम्लकदुकोत्कटम् ।। २३ ॥ संसर्पिस्तैलमहिममशनं हित्रमुच्यते । तीदणान्यपि च [पानानि पिबेद्गुरुभूषितः ।। २४॥ तैलाकस्य सुखोज्णे च बारिकोष्टेऽबगाहनम् । साङ्गारधाने , महति कौशेयास्तरणास्तृते ॥ २४ ॥ शयीत रामने तैस्तैर्वृतो गर्भगृहोद्रे। 🚟 स्त्रीः रिलष्ट्वाऽगुरुघूपाढ्याः पीनोरुजघनस्तनीः ॥२६॥ ्रिप्रकामं च निषेवेत सेथुनं तर्पितो नृपः। (मधुरं तिकतकदुकमम्लं लवुणसेव च ॥ २० ॥ अन्नपानं तिलान माषाञ्छाकानि च द्धीनि च । ∰तथेक्षुविकृतीः शालीन् सुगन्धांश्च नवानपि ॥ २०॥ प्रसहानूपमांसानि कव्याद्बिलशायिनाम् । औदकानां प्लवानां च पादिनां चोपसेवयेत्।। २६।। मद्यानि च प्रसन्न।नि यच किञ्चिद् बलप्रदम्। क्रमतस्तंन्निषेवेत पुष्टिमिन्छन् हिमागने ॥ ३०॥ दिवास्वप्नमजीणं च वर्जयेत्तत्र यत्नतः।)

एषं एव विधि: कार्यः शिशिरे समुदाहृतः ॥ ३१॥

सूर्यतेजोयुक एवं वायु की अधिकता वाली होती है इसीलिये इहस ऋतु में वायु शीत के कारण कुपित होता है तथा कोष्ठ

🖫 ( आमाशय, ग्रहणी = पच्यमानाश्य ) में स्थित जाठरानिन

कीत के स्पर्श से भीतर ही भीतर पिण्डरूप में होकर आहार-

रस का शोषण कर उसे खुखा देती है इसळिये इस ऋतु में हिस्नम्ध भोजन करना हितकारक होता है तथा छवण, दुचार,

तिक्त, अम्छ और कहु रस, घृत, तल और उष्ण भोजन करना

हेमन्तर्तुचर्या – हेमन्त ऋतु शीतळ, रूच, मन्द (अल्प)

प्रशासत है। तीचण अद्य आदि का पान करना चाहिये दैवं अगुरु का शरीर पर लेप करना चाहिये। स्नान के समय दशीर पर तैल का अभ्यङ्ग करके मन्दोष्ण जल वाले वारिकोष्ट्र ( टव ) में अवगाहन ( निमञ्जन ) करना चाहिये। छक्दी के कोयले के निर्धूम अङ्गारों से अरी अँगीठी वाले निवास गृह में रेशम के चदरे से युक्त बड़ी शब्या पर शीतनाशक ऊनी वस्रों को ओड़कर शयन करना चाहिये। इत ऋतु में कोई भी राजा अथवा साधन-सम्पन्न (धनाट्य) पुरुष दुग्ध, मिष्टान्न या मांसरस और मचादि से तृत होकर अगुरु का लेप की हुई तथा उसी के धूप से सुगन्धित एवं पीन (स्थूल ) और बड़े (विशाल ) जघन तथा स्तनों वाली छी का गाढ़ा आलिङ्गन करके मैथुन करना चाहिये। सम्भोग के'पश्चात् सधुर, तिक्त, कटुक, अस्ठ और ठवण रस दाले खाद्य और पेय तथा तिल और उददी के बने हये प्रदार्थ, विविध प्रकार के शाक, दही, इन्न (साँठे के) विकार जैसे गुड़, शर्करा, राव, फाणित तथा शर्करा से वने मिष्टान स्वान्धयुक्त नये शालि चावल, प्रसह ( एक दूसरे से छीनकर खानेवाले) प्राणियों और अनुप देश के पशु-पित्यों का मांस तथा मांस खाने वाले प्राणियों का मांस, बिक में रहने वाले प्राणियों का मांस, जल में रहने वाले प्राणियों का मांस, जल पर तैरने वाले वतख आदि का मांस और पाँव से चळने वाळे कच्छप आदि प्राणियों का मांस सेवन करना चाहिये। साथ में विविध प्रकार के मद्य और प्रसन्ना तथा जो कुछ भी बलदायक हो वह सबै पुष्टि चाहने वाला न्यक्ति इच्छापूर्वक या मन भर के हेमनत ऋतु में सेवन करे। इस हेमन्त ऋतु में दिवाशयन और अजीर्ण वर्जन करना चाहिये। शिशिर में भी हेमन्त के समान ही-आहार विहार का सेवन परिवर्जन करना चाहिये। अर्थात् शिशिर ऋतु की चर्या हेमन्त के समान हो है ॥ २१-३१॥

विसर्श:--वारिको छे = पाषाणादिविरचिते कुशूलाकारे जलपाते। आजकल इस कार्य के लिये टब का प्रयोग होता है जो कि काष्ट्र अथवा पांपाण से नाव की आकार का बनाया जाता है-काष्ठपाषाणादिकृतनौकाकारे जलपात्रे। गर्भगृहोदरे = वृहद्गृह्मध्ये अपरं यत क्षुद्रगृहं तस्याभ्यन्तरे। इससे भूगृह ( तलघर, गुजरात में जिसे गोभरा कहते हैं ) का भी प्रहण होता है। आजकल श्रीमान लोग एयर कण्डीशन गृहों में रहते हैं। ये घर अध्य में शीत तथा शीत में उष्ण रखे जाते हैं। ऐसा इनमें यान्त्रिक प्रबन्ध होता है। 'गर्भान्तरं वासगृहमि'त्यमरः। शाकानि-आयुर्वेद में शाक के दस भेद माने गये हैं-मूलं पत्रकरीराय-फलकाण्डाधिरूढकम् । रवक् पुष्पं कवक्ष्यैव शाकं दश्विधं रमृतम् ॥ मूलं मूलकविशादेः। पत्रं वास्तुकादेः, करीरं वंशाङ्करादेः, अयं वेत्रादेः, फलं कूष्माण्डवार्तानयादेः, काण्डं कमलादेनीलम्, अधि-रूढकं = ताकबीजांकुरास्थिमञ्जादि, त्वक मातुलुक्वादेः, पुष्पं तिन्तिडी-कोविदारादेः, कवकं छत्राकम् । अन्यत्र शाकानां पड्भेदाः-पत्रं पुष्पं फलं नालं काण्डं संस्वेदजं तथा। प्रसन्ना-मद्यस्य उपरितनो यः स्वच्छो मागः सा प्रसन्ना कथिता। 'सुरामण्डः प्रसन्ना स्यात्' इति शार्क्षरः । हेमन्तर्तुळच्चणानि - वायुर्वात्युत्तरः शीतो रजो-धूमाकुला दिशः। छत्रस्तुषारैः सविता हिमानदा जलाश्याः।। द्पिता ध्वांक्षखङ्गाह्महिषोरअकुकराः । रोध्रप्रियकुपुन्नागाः पुष्पिता

६१ सु० स्व

हिमसाहये॥ (सु॰ स्॰ अ॰ ६) हेमनत ऋतु में उत्तर का शीत वायु चलता है। सर्व दिशायें रजःकण तथा धूम से व्याप्त होती हैं। भगवान् सूर्य ओस से ढके होते हैं। तालाव, बावड़ी आदि जलाशयों में का जल रात्रि में जसकर वर्फ वन जाता है। काक, गेंडा, महिए, भेंड़ा और हाथी हर्षित (सदोन्सत्त) रहते हैं तथा लोध, कंगुनी और नागकेशर के वृत्त फूळ से भरे होते हैं। शिशिरविशेषळ ज्ञाम् —शिशिरे शीतमधिक वार्तवृष्ट्याकुला दिशः। शेषं हेमन्तवत सव विजेयं लक्षणं बुधैः ॥ ( सु० स्० अ० ६ ) चरके हेमन्तर्तुसे व्यासे ध्यम् — शीते शीवानिकस्पूर्शसंख्यो विक्नां वली। पक्ता सवित हेमन्ते मात्राद्रन्यगुरुक्षमः ॥ स यदा नेन्धनं युक्तं लभते देहजं तदा । रसं हिनस्त्यतो वायुः शीतः शीते प्रकुप्यति ॥ तस्मानुषारसमये स्निग्धाः म्ललवणान् रसान्। औदकान्यमांसानां मेद्यानामुपयोजयेत्॥ विले श्रयानां मांसानि प्रसद्दानां भृतानि च । मक्षयेन्मदिरां सीधुं मधु चानुपिवेन्नरः ॥ गोरसानिधुविकृतीर्वसां तैलं नवौदनम् ॥ ब्हेमन्तेऽ-भ्यस्यतस्तोयसुष्णमायुर्ने हीयते ॥ अभ्यङ्गोत्सादनं मूर्षिन तैलं जेन्ता- कमातपम् । अजेद् भूमिगृहब्रोध्णसुष्णं गर्भगृंह तथा ॥ शीतेवु संवृतं सेव्यं यानं शयनमासनम् । प्रावाराजिनकौशेयप्रवेणीक्वथकास्तृतम् ॥ गुरूष्णवासा दिग्धाङ्गो गुरुणाऽगुरुणा सदा। शयने प्रमदां पीनां विशालोपचितस्तनीम् ॥ आलिङ्गयागुरुदिग्थाङ्गी सुप्यात् समदः मन्मथः । प्रकामञ्ज निषेवेत मैथुनं शिशिरागमे ॥ वर्जवेदन्नपानानि वातळानि रुधृनि च । प्रवातं प्रमिताहारमुदमन्थं हिमागमे ॥ (च॰ सू॰ अ॰ ६) इस ऋतु में शीत के कारण चर्मछिद्र संकुचित रहने से भीवर की पाचकारिन वाहर न निकलने से कुरहार के आँवे ( भट्टे ) की आग की तरह भीतर बढ़ जाती है जिससे वह सात्रा गुरु तथा दृष्य ( उड़द, वाराह-मांस ) गुरु गुण वाले पदार्थों को भी पचाने में समर्थ होती है और उसे ऐसा आहार न मिलने से शरीर के रसादि को सुखा देती है अतप्व स्तिग्ध, अग्ल, लवण रस वाले पदार्थ, जलज, आनृप और मेद ( चरवी ) दाले प्राणियों का मांस, मदिरा, शीधु, शहद, गोरस, इन्नुविकार, वसा, तैल, नूतन चावल आदि गरिष्ठ द्रव्य सेवन करें। उच्णोदक से स्नान, अभ्यङ्ग, उत्सादन, जेन्ताकस्वेद, उण्णभूमि, भूमि का भीतरी भाग, विविध प्रकार के ऊनी कपड़े, अगुरु से देह का लेपन, पीनपयोधर वाली छी का आलिङ्गन और खीसस्भोग ये सव सेवनीय हैं तथा वातकारक एवं हल्के आहार, पूर्व दिशा की हवा, नपा-तुला भोजन, प्रचुर जलकाला सत्त् ये सव विजित हैं। चरके शिशिरतुंचर्या — हेमन्तिशिरों तुल्यों शिशिरेडल्पं विशेषणम् । रौक्ष्यमादाननं शीतं मेवमारुतवर्षनम् । तस्माद्धैमन्तिकः सर्वः शिशिरे विधिरिष्यते । निवातमुष्णं त्वधिकं शिशिरे गृहमाश्रयेत । कडुतिक्तकपायाणि वातलानि लघूनि च। वर्जयेदत्रपानानि शिशिरे शीतलानि च ॥ (च॰ स्॰ अ॰ ६) यद्यपि हेमन्त और शिशिर तुस्य हैं किन्तु इस ऋतु में आदानकाल का जारम्भ हो जाने से रूजता उत्पन्न हो जाती है तथा सेघ, हवाओं र वर्षा के कारण शीतलता भी रहती है इसलिये हैमन्तिक आहार विहार इस ऋतु में भी करे किन्तु झाँके की हवा से रहित ऐसे उपण स्थान में निवास करना चाहिये। कटु, तिक्त और कपाय रस वाळे दृव्य तथा वातजनक प्वं ् छुछु और शीतैल आहार-विहार का विवर्जन करना प्रशहत है।

हेमन्ते निचितः श्लेष्मा शैत्याच्छीतशरीरिणाम् । औष्ण्याद्वसन्ते क्रपितः कुरुते च णदान् बहुन् ।।३२।। ततोऽम्लमधुरस्निग्धलवणानि गुरूणि च । वर्जयेद्वसनादीनि कर्माण्यपि च कार्येत् ॥ ३३ ॥ षष्टिकान्नं यबाञ्छीतान् मुद्गाव् नीवारकोद्रवीन् । लावादिविष्किररसैर्द्धाच्षेश्च युक्तितः । १३४॥ पटोलनिम्बवार्ताकतिक्तकेश्च हिमात्यये ! सेवेन्सध्वासवारिष्टान् सीधुमाध्वीकमाधदाक् ॥ ३४ ॥ व्यायाममञ्जनं धूमं तीच्णं च कवलप्रहम् । सुखाम्बुना च सर्वार्थान् सेवेत इसुमागमे ॥ ३६॥ तीच्णक्क्षकदुक्षारकषायं कोण्णमद्रवम् । यवमुद्गसधुप्रायं वसन्ते भोजनं हितम् ॥ ३७ ॥ व्यायामोऽत्र नियुद्धाध्वशिलानिर्घातजो हितः। उत्सादनं तथा रनानं वनिताः काननानि च ।।३८% सेवेत निर्हरेच्चापि हेमन्तोपचितं कफम्। शिरोविरेकवसननिरूहकवलादिभिः वर्जयेन्सध्रस्निग्धदिवास्वप्नगुरुद्रवान् ॥ ३६ ॥

वसन्तर्तुचर्या हिमन्त ऋतु में शीत के कारण शीत शरीर वाले प्राणियों के शरीर में सिखत हुआ कफ वसनत ऋतु में उज्याता के कारण कुपित होकर अनेक ( रलेजिमक ) रोगों को उत्पन्न करता है। इस छिये इस ऋतु में अस्छ, मधुर, हिनम्ध, टवण और गुरु पदार्थी का सेवन वर्जित करना चाहिए तथा प्रथम वमन पृथात विरेचन आदि कर्स करने आहिए। साठी चावल, जौ, बीत पदार्थ, मूँग, नीवार, कोदो आदि के भच्य पदार्थ (रोद्धे, लप्सी, क्वशरा आदि ) बनाकर लाव (बटेर) आदि विष्किर (बखेर के खाने वाले ) प्राणियों के मींसरसों के साथ खिलावें। अथवा मूँग, कुलस्य आदि के यूप के साथ भोजन कराच्नें। इसर् हिमात्यय (वसन्तर्कु) में परवल, निम्वपत्र, वैंगन और करेले आदि तिक रस वाले शाकों का सेवन करना चाहिए तथा मध्वासव दाचाचरिष्ट, सीधु, माध्वीक, माधव आदि सुरा भेदों का पान करना चाहिए। वसन्त ऋतु के आगमन में च्यायाम, नेत्रों में अंक्षन, तीदण द्रव्यों का धूमपान, तीचण औषधियों के कार्थों का कवलधारण और सन्दोब्ण पानी से शौच-रनानादि निःयकर्म करने चाहिए। वसन्तर्तु में तीचग, रूच, कटु, चार, कपाय-रसप्रधान खाद्य तथा पेय एवं मन्दोब्ण तथा द्वरहित या अल्पद्व पदार्थ पुर्व जी मूँग और मधु (शहद ) का प्रचुर मात्री में भोजन के रूप में प्रधोग करना चाहिए। इस ऋतु में नियुद्ध (बाहुयुद्ध ), अध्व (मार्ग) गमन और शिलानिर्वात (पश्थर फेंकना) रूपी ज्यायाम हितकारी होता है। हनके अतिरिक्त शारीर पर केशर, करतूरी, अगुरु आदि उष्ण द्रव्यों का उत्सादन ( उबटन ) करके स्नान करना एवं 'खी-सुम्भोग और बाग-वगीचों का सेवन करना चाहिए। हेमनत ऋतु में सञ्चित हुए कफ का शिरोविरेचन, वमन, निरूहण बरित और कवल आदि के द्वारा निर्हरण करवा चाहिए। एवं मधुर पदार्थ, स्निग्ध

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani. Lucknow

पदार्थ, दिवाशयन, गुरु पदार्थ तथा पतले पदार्थों का सेवन वर्जित करेना चाहिए॥•३२-३९॥

विसर्शः--रलेब्सहरणसत्र प्रधानं--'हरेदसन्ते इलेब्माणं पित्तं शरदि निहरति ॥ सुश्रुते वसन्तवर्णनञ्ज् —सिद्धविद्याधरवधू वरणाः लक्तकाङ्किते 📍 मलये चन्दनलतापरिष्वङ्गाधिवासिते । वाति कामि-जनानन्दजननोऽनुङ्गदीपनः । दन्यत्योमीनभिदुरो वसन्ते दक्षि-णोद्धनिलः ॥ दिशो वसन्ते विमलाः काननैरुपश्चोभिताः । किंशु-काम्भोजवकुरुच्ताऽशोकादिपुब्वितः ॥ कोकिङ्गपट्पदगणैरुपगीता मनोहराः । दिक्षिणानिलसंवीताः सुमुखाः पछवोज्जवलाः ॥ ( सु० स्॰ अ॰ ६) इस ऋतु में मलयाचल का दिवणी वायु चलता हैं जो कामोत्तेजक होता है। इस ऋतु में दिशायें निर्मल, प्लाश, कमल, बकुल, आम्र और अशोकादि पुन्पित वृत्तों से शोसायमान, कोकिल तथा अमरगणों के कर्णमधुर गुआरव से मनोहर, दिचिण दिशा की वायु व्याप्त और वृत्तों के कोमळ नवीन पत्तों से सुशोक्षित होती हैं। चरके वसन्तर्तुः सेव्यासेव्याति - वसन्ते निचितः इलेगा दिनकृद्धामिरीरितः। क्लान्झर्न वाधते रोगांस्ततः प्रकुरुते बहून् ॥ तस्माद्दसन्ते कर्माणि वमनादीनि कारंयेत्। गुर्वंम्लिस्नग्थमधुरं दिवास्वप्नञ्च वर्जयेत्॥ व्यायामोद्धर्तनं धूमं कवलप्रइमञ्जनम् । सुखाम्बुना शौचिविधि शीलयेत कुसुमागमे ॥ चन्दनागुङ्घदिग्धाङ्को यवगोधूमयोजनः। शारभं शाश्रमेणेयं मांसं लावकविक्षकम् ॥ अक्षयेत्रिगंदं सीधुं विवे न्माध्वीकमेव वा । वसन्तेऽनुभवेत् श्लीणां काननाना ख यौवनम् ॥ (च॰ सू॰ अ॰ ६) हेमन्त में सिद्धत कफ वलन्त ऋतु सें सूर्यं की किरणों से द्वित हाँकर जठराग्नि को सन्द कर अनेक रोग उत्पन्न करता है इस लिये अस्ल, स्निम्ध और सधुर पदार्थं तथा दिवास्वप्न वर्जित करना चाहिए। इस ऋतु में ज्यायास, उत्रटन, घूमपान, कवलग्रह, नेत्रों में अक्षन और मन्दोष्ण यानी से श्रीच स्नानादि करने चाहिए। चन्द्रन तथा अगुर के करक से बारीराङ्गों को लिस कर यव और रोहें के बने पदार्थ खार्वे तथा शरभ, खरगोश, हरिण, छाव और कपिक्षल का मांस सेवन करें। निर्गद, सीधु तथा माध्वीक का पान करना चाहिए एवं सियों तथा जङ्गलों का सेवन करें।

्व्यायाममुख्णमायासं सैथुनं परिशोषि च । रसांख्याग्निगुणोद्रिकतान् निदाघे परिवर्जयेत् ॥ ४० ॥

योध्मर्तुवर्जनीयम् — इस ऋतु में व्यायाम, अधिन तथा धूप का सेवन, किसी प्रकार का श्रम, मेथुन, देह का शोषण करने वाले आहार विहारादि कर्म तथा अधिन (पिन ) गुण की अधिकता वाले कडु, अग्ल और लवण रस वर्जित करने चाहिए॥ ४०॥

सरांसि सरितो वापीर्वनानि रुचिराणि च । चन्द्रनानि परार्घ्यानि स्रजः सकमलोत्पलाः ॥ ४१ ॥ तालवृत्तानिलाहारांस्तथा शीतगृहाणि च । घर्मकाले निषेचेत बासांसि सुलवृति च ॥ ४२ ॥ शर्कराखण्डदिग्धानि सुगन्धीनि हिमानि च । पानकानि च सेवेत मन्थांश्वापि सशर्कराच् ॥ ४३ ॥ भोजनं च हितं शीतं सघृतं नधुरद्रवम् । श्रुतेन पयसा रात्रौ शर्कशमधुरेण च ॥४४॥ प्रध्यत्रकुसुमाकीणें शयने हर्न्यसंस्थिते । शयीत चन्दनाद्रीङ्गः स्पृश्यमानोऽनिलैः सुद्धैः ॥४४॥

योध्मर्तुचर्या इस ऋतु में तालाव, निद्या, बाविख्या, सुन्दर बगीचे, अच्छी सुगन्ध वाले चन्दन, सुगन्धित पुष्पी की माठाएँ जिनमें रक और नीलकमल पुष्प लगे हों, ताड के पंखों की वायु, जीतल भवन और अत्यन्त हरके रवेत वस्र ये सेवनीकहैं। एवं शकरा और खांड ले जिल, सुगन्धित तथा वर्फसे उण्डे किये हुए पानकों (पेयों) द्वा सेवन करना चाहिए। इनके सिदाय जरु, वृत तथा शर्करा से युक्त सत्तुओं का सेवन करना चाहिए। इस ऋतु में मधुर द्रवृ ( रसाछ-पानकादि ) जिसमें अधिक हों ऐसा घृतयुक्त चीतल भोजन करना हितकारी है। रात्रि के समय शर्करा से मधुर किये हुए श्रत ( दवाले हुए ) हुग्ध के साथ भोजन करना चाहिए। रात्रि के समय हर्म्य ( प्रासाद ) की छत के ऊपर रखे हुए तथा प्रत्यप्र (ताजा तोड़े हुए=नवीन) पुष्पों से व्यास • ( आच्छादित ) शयन ( विछीने ) पर चन्दन से गीले अङ्ग कर के तथा सुख देने वाले पंखों की हवाओं से स्पर्शित होता हुआ शयन करें ॥ ४१-४५ ॥

विसर्शः —सरोसि —अमनुष्यखातानि जळाधाराणि, सरित, = नदी, वाषी = पाषाणादिवद्धा ससोपाना स्वल्पा जलावारिका प्रथरी से बाँधी हुई तथा जिसमें उतरने के छिये सीढ़ियाँ छगी हों ऐसी वावदी या तालाव। वनानि रुचिराणीति, सच्छायानि मनो-इराणि काननानि । पराव्योनि = उत्कृष्टानि । सुगन्धोनि = कर्पूरादि-वासितानि । मन्यान् = जलपृताक्तसक्तृ । कुछ तन्त्रकारों ने इस ऋतु में दिन में मन्यादि शीतल पान तथा रात्रि में श्रत दुग्ध के साथ भोजन करना छिखा है - दिवा पानानि शीतानि हितं-रात्री च भोजनम्। सप्तर्षिः शर्तं शतं शतेन पयसा युतम्॥ प्रत्यम् कु सुमाकी में = नूतनपुष्पास्तृते शयने । राजि में सकान के ऊपरी भाग में छत पर शयन तथा दिन में शीत गृह में शयन करना चाहिए 'दिवा शोतगृहे निद्रां निशि चन्द्रांशुशीतले। भजे-च्चन्दनदिग्धाङ्गः प्रवाते इर्म्यमस्तके ॥ ( च. स्. अ. ६ ) सुश्रुते ग्रीष्मर्तुरुखणानि—ग्रीष्मे तीक्ष्णांशुरादित्यो मारुतो नैऋतोऽसुखः। भूस्तप्ता सरितस्तन्व्यो दिशः प्रव्वलिता इव ॥ आन्तवकाह्युगलाः पयःपानाकुला मृगाः । ध्वस्तवीरुत्तृणलता विपणीक्वितपादपाः ॥ • ( सु. स. ६ ) ग्रीव्मर्त में सूर्य की किरणें बड़ी तेज होती हैं। नेर्ऋंत्य दिशा का दुःखदायी पवन चलता है, पृथ्वी गरम हो जाती है, निद्याँ पानी कम हो जाने के कारण अल्प प्रवाह युक्त होती हैं। दिशाएँ जलती हुई सी प्रशीत होती हैं। पानी की खोज करने में आन्त होकर चकवा और चकवी घूमती फिरती हैं। हरिण प्यास के मारे ब्याकुछ हो जाते हैं। छोटे पौधे, घास तथा बेठ सुख जाते हैं और बड़े वृत्त पत्र-विहीन हो जाते हैं। चरके ग्रीष्मर्तुवर्णनं सेन्यासेन्यञ्च —मयूखे-र्जगतः स्नेहं त्रार्ध्मे पेरीयते रविः । स्वाहु ज्ञातं द्रवं हिनग्वमन्नपानं तदा हितम् ॥ शीतं सशर्करं मन्थं जाङ्गळान् भृगपक्षिणः । घृतं पयः सशाल्यन्नं भजन् योष्मे न सीदति।। मधमल्पं न वा प्रेयमथवा सुबहू-दकम्। लवणाम्लकदूष्णानि व्यायामञ्ज विवर्जयेत् ॥ दिवा श्रीतगृहे निद्रां निशि चन्द्रांशुशीतले । भजेचन्द्रनदिग्याङ्गः प्रवाते इम्यंम-स्तते।। व्यजनैः पाणिसंस्पश्चिन्दनोदकशीतकैः । सेव्यमानो मजे-

दास्यां मुक्तामणिविभूषितः ॥ काननानि च शीतानि जलानि कुसुः मानि च। ग्रीष्मकाले निषेवेत मैथुनादिरतो नरः ॥ (च. सू-. अ. ६) ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी किरणों के द्वारा स्थीवर जङ्गम पदार्थ या वस्तु स्वरूप जगत् के धनेहांश ( दवांश ) को खींच लेता है अतः इस ऋतु में मध्र, शीतल, दव और स्निग्ध अन्न तथा पेय हितकारी होते हैं जैसे शर्करा, घृत और पानी युक्त मन्थ ( सक्त), जङ्गली पशु और पिचयों के मांस-रस, घृत, दुग्ध और साँठी चावलों का भात सेवन करें। मद्य अल्प पीवे, अथवा नहीं पीवे किं वा उसमें बहुत सा पानी मिश्रित कर पाने से नकसान नहीं होता है। लवण, अरल, कट्ट, रसवाले खाद्य-पेय तथा उरण पदार्थ और व्यायाम वर्जित करें । चन्दन के जल से शीतल (सिंचे ) हुए पंखों से हवा करें तथा गले में मोती तथा अन्य जीतल मणियाँ (रत्न) पहन कर ठण्डे बगीचों में घूमें, वैठें या स्लेकें तथा शीतल जल और शीतल पुष्पों को सेवन करें। इस• ऋतु में मेथुन नहीं करना चाहिए, अथवा अरुप करें। मन्थपरिभाषा-• सक्तवः सर्विषा युक्ताः शीतवारिपरिप्छताः। नात्यच्छा नातिसान्द्राश्च मन्थ इत्यमिषीयते॥

तापात्यये हिता नित्यं रसा ये गुरवस्त्रयः। पयो मांसरसाः कोष्णास्तैलानि च घृतानि च ॥४६॥ वृंहणं चापि यत्किञ्जिदिभव्यन्दि तथैव च। निद्।घोपचितं चैव प्रकुष्यन्तं समीरणम् ॥ ४० ॥ निहन्याद्निलब्नेन विधिना विधिकोविदः। ( नदीजर्लं रूख्मुब्णमुद्मन्थं तथाऽऽतपम् ॥ ४८ ॥ व्यायामं च दिवास्वप्नं व्यवायं चात्र वर्जयेत् । नवान्नरुक्शीतास्व्यसक्तूंश्चापि विवर्जयेत् ) ॥ ४६ ॥ यवषष्टिकगोधूमान् शालींख्राप्यनवांस्तथा । हर्म्यमध्ये निवाते च भजेच्छ्यां मृदूत्तराम् ॥५०॥ सविषप्राणिविण्मूत्रलालानिष्ठीवनादिभिः । समाप्तुतं बदा तोयमान्तरीक्षं विषोपमम् ॥ ४१ ॥ वायुना विषदुष्टेन प्रावृषेण्येन दूषितम्। तिद्ध सर्वोपयोगेषु तिस्मन् काले विवर्जयेत् ॥ ५२ ॥ अरिष्टासवमैरेयान् सोपदंशांस्तु युक्तितः। पिवेत प्राष्ट्रिषि जीणाँस्तु रात्रौ तानिप वर्जयेत् ॥४३॥ निक्रहैर्वस्तिभिश्चान्यैस्तथाऽन्यैमीरुतापहै:। कुपितं शमयेद्वायुं वार्षिकं चाचरेद्विधिम् ॥ ४४ ॥ प्राइट्झर्या—ताप (ग्रीष्म) ऋतु के अत्यय (नाश) होने पर मधुर, अग्छ और ठवण इन तीन भारी (गुरु स्वभावी) रसों का सेवन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त मन्द्रोष्ण दुग्ध, मांसरस, विविध प्रकार के ( अर्थात् औषध साधित ) तैळ और घृतों का सेवन करना चाहिए। तथा जो

कोई खाद्य-पेय अथवा आहार-विहार बृंहणहो ऐवं अभिष्यन्दी

हो उसका सेवन करैना चाहिए। ब्रीब्मर्तु में सखित हुए तथा

इस (प्रावृट्) ऋतु में कुपित होने वाली वायुको शास्त्र के

विधिविधान को जानने वाला वैद्य वातनाशकु (स्नेहन,

स्वेदन धादि ) विधियों के द्वारा नष्ट करे। इस ऋतु में नदी

बैठना या अमण करना, ब्यायाम, दिवाशयन और स्त्री-सम्भोग वर्जिढ करना चाहिए तथा नवीन अन्न (एक वर्ष से कम पुराने ), रूच और शीतल पदार्थ, शीतल जल तथा सत्त्रभी वर्जित कर देवें। जब की रोटी तथा बार्ली, साठी, चावलों का सात, गेहूँ की रोटी, धूली, लप्सी नऔर पुराने शाली के भात का सेवन करना चाहिए। सकान के मध्य में तथा जहाँ झोंके (प्रवाह ) की वायु सीधी न आती हो ऐसे स्थान में मुलायम आच्छादन ( चदरे आदि ) से युक्त शर्या पर शयन करना चाहिए। प्रावृट् ऋतु में आन्तरीक् (आकाश से गिरा हुआ) जल विपैले प्राणियों के मल, मूत्र, लाला, शूक आदि से मिछे हुये होने के कारण विष के समान हो जाता है एवं शालपुष्पादि तथा विषीषधिपुष्पगन्धादि दोष से दूषित हुई प्रावृट् काल की बायु के सम्पर्क से भी यह जल द्षित हो जाता है इस लिये ऐसे जलको इस ऋतु में शौच, स्नान-पान आदि किसी भी कार्य में प्रयुक्त न करें। प्रावृष्ट ऋतु में युक्ति-पूर्वक मद्य को रुचिकर बनाने वाँछे द्रव्यों (मसालों ) से युक्त कर पुराने अरिष्ट, आसव और मेरिय का पान करना चाहिए किन्तु रात्रि के समय इन्हें नहीं पीवें। प्रावृट ऋतु में कृपित हुए वायु को निरूहण यहित से, अनुवासन वस्ति से तथा अन्य वातनाशक उपायों ( स्नेहन, स्वेदन आदिः) से शानत करनी चाहिए तथा अन्य वर्षा की विधियों का सेवन करना चाहिए ॥ ४६-५४ ॥

विसर्शः-- गृंहणलक्षणम् -- गृंहत्त्वं यच्छरीरस्य जनयेत्तद्धि ष्टृंड-णम् । गुरु श्रीतं मृदु स्निग्धं वह्कं स्थूलिपि च्छलम् । प्रायो सन्दं स्थिरं रुह्णं द्रव्यं बृहणसुच्यते ॥ 'देहबृह्णाय हितं बृहणीयम्' 'बृह्णं पृक्षिव्यम्बुगुणभूथिष्ठम्' 'सांसं बृंहणीयानाम्' 'श्रीरबृंहणे नान्यत् खादं मांसादिशिष्यते'। निह मांससमं किञ्चिद् शृंहणं वलवदंनस्' अभिष्यन्दि-पैच्छिल्याद्गीरवाद् द्रव्यं वद्ध्वा दुसवहाः सिराः। धत्ते यद्गौरवं तत्स्यादभिष्यन्दि यथा दथि ॥ निदाघोपचितमिति-ब्रीष्म में सिखत हुए वीयु की शाबृट् में कुपित होने पर वातनाशक उपायां से शान्त करे। यहां पर प्रश्न यह होता. है कि वर्षा, हेमन्तकौर अप्म में क्रमशः सञ्चित होने वाले पित्त, कफ और वायुको विरेचन, वमन और वस्ति के प्रयोग करते रहने से द्वारद, वसन्त और प्रावृद् ऋतुओं में इन दोषों का प्रकोप ही नहीं होगा फिर तद्रथे संशामक विधि कैसे सार्थक होगी ? जैसा कि यही आशय अन्यत्र लिखा भी है-'सन्त्रयेऽपहता दोषा लभन्ते नोत्तरा गतीः' प्रश्न सस्य है किन्तु किन्हीं अन्य प्रवल कारणें से सञ्चयपूर्वक प्रकीप हो तो उसके संशमनार्थ विधान आवश्यक है ही। वार्षिकब्राचरे-दिधिम-वर्षा, शीत औरश्रीष्म समय में आनन्ददायक निम्नू वस्तुष्ट्रं होती हैं-वर्षतौं-पीताम्बरं पयःपीनं पादुका पूर्णमन्दिरम्। परान्तं पद्मपत्राक्षी वृष्टी सप्त सुखावद्याः ॥ शीतर्ती—तैलतापन-ताम्बूलं तूलिका तप्तभोजनम् । तप्ताम्बु तरुणी नारी श्रीते सप्त मुखावहाः ॥ अभिमतौं —चन्दनञ्च चतुर्दारं चामरं चीरचन्द्रमाः । चम्पकं चतुरा नारी योष्मे • सप्त सुखावद्दाः ॥ सुश्रुते प्रावृङ्तुकक्ष-णानि—प्राष्ट्रध्यस्वरमानुद्धं पश्चिमानिलेकपितेः । अम्बुदैविद्युदुधोत-प्रसृतैस्तुमुळस्वनैः ॥ कोमछइयामशब्पाढ्या शक्रगोपोज्ज्वलामही । कदम्बनीपकुटजसजैकेतिकभृषिता ।। (सु० सू० अ०६) इस

का पानी, रूच तथा उच्च पदार्थ, उदमन्य ( सक्तू ), धूप में ा उच्चा पदाथ, उदमन्थ ( सक्तू ), धूप में ऋतु में पश्चिम दिशा की वायु हारा खींचे हुए बाद्कों से CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani, Lucknow आकाश व्यास रहता है और मेघगर्जन तथा बिजली की चमक के साथ कभी थोड़ा थोड़ा पानी करसता है। भूमि रयामल रङ्ग की कोमल हरियाली से समृद्ध तथा वीरवहूटियों से उज्जल होती है और कद्म्य, वन्धूक, कुड़ा, राल, केतकी आदि यूची से शोभायमान दीखती है। प्रायुट् ऋतु के अन्य लखण—कुर्वद्भिवातकान् हृष्टान् हंसान्यानसगामिनः। मीमसंतमसे सायं पथि दुर्गमकदमे॥ जघनोद्दहन्द्वान्ताः प्रमृष्टासारमण्डनाः। तिहत्प्रमाहतालोकनिमीलन्नयनोत्पलाः॥ गर्जितथनिना नस्तह्दया-श्वामिसारिकाः। सेव (स्तर) कप्लोतसंकारोमंषे रचाम्बुभूषणेः॥ जितहंसावलीकान्ति वलाकापंक्तिसारितः। वेकागर्जवलद्यीवनृत्यहिंद्णवीक्षितः॥

ऋतावृतौ य एतेन विधिना वर्तते नरः।

घोरानृतुकृतान् रोगान्नाप्नोति स कदाचनः॥ ४४ ॥

ऋतुपथ्याचरणफलम्—पूर्व में छहीं ऋतुवर्णनी में कहे हुये के अनुसार प्रत्येक ऋतु हैं जो व्यक्ति पथ्य आहार विहार तथा वमनीदि पञ्चकमों का सेवन करता है वह कभी भी जिल्ला भिल्ल ऋतु में उरपन्न होने वाले अयङ्कर रोगों से आकान्त नहीं होता है ॥ ५५॥

विसर्शः - ऋतुकृतान् रोगानिति - अर्थात् अत्यधिक शीत या अत्यधिक उष्णता के कारण होते वाले उवर प्रभृति रोग। वास्तव में रोग उत्पन्न ही न हों ऐसा आहार-विहार करना यह सर्वोत्तम उपाय है। कीचड़ में पांव देके फिर घोना इसके विनस्वत दूर हो के निकळना यही बुद्धिमानी है—'प्रक्षालनादि पद्धस्य द्रादस्पर्शनं वरम् ॥ 'Prevention is' better then cure' इसके लिये चरकाचार्य के निम्न रलोक बहुत महत्त्व के हैं-भग्याः क्रिया ्हर्पनिमित्तमुक्तास्ततोऽन्यथां शोकवशं नयन्ति । शरीरसत्त्वप्रभवास्तु रोगास्तयोरवृत्त्या न भवन्ति भूयः ॥ सत्याश्रये वा दिविधे यथोक्ते पूर्व गदेश्यः प्रतिकर्म नित्यम्। जितेन्द्रियं नानुपतन्ति रोगास्तत्काक्षयुक्तं यदि नास्ति देवम् ॥ हैमन्तिकं दोषचयं वसन्ते प्रवाह्यन् ग्रैष्मिकमभकाले। घनात्यये वार्षिकमाञ्च सम्यक् प्राप्नोति रोगानृतुजान् जातु ॥ नरो हिताहार-विद्वार तेवी समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः । दाता समः, सत्यपरः क्षमावानातोपसेवी च भवत्यरोगः ॥ सितिर्वचः कर्म सुखानुबन्धं सत्त्वं विधेयं विश्वदा च बुद्धिः। शानं तपस्तत्परता च योगे यस्याः स्ति तं नानुपतन्ति रोगाः ॥ (च० शा० अ० २)

अत अध्वीद्वादशाशन्त्रविचारान् वदयामः । तत्र शीतोष्णस्निग्धकृक्षद्रवशुष्कककालिकद्विकािक्वीषधयु-क्तमात्राहीनदोषप्रशमनवृत्त्यर्थाः ॥ ४६ ॥

अब इसके अनुन्तर भोजन के बारह प्रकार के विभागों का वर्णन करते हैं जैसे १ शीत, २ उच्च, ३ स्निम्ध ४ रूच, ५ द्रव, ६ ग्रुष्क, ७ एककालिक, ८ द्विकालिक, ९ भोषधयुक्त, १० मात्राहीन, ११ प्रशमनकारक और १२ वृत्तिप्रयोजक आहार ॥ ५६ ॥

तृष्णोष्णमददाहार्त्भन् रक्तपित्तविषातुरान् । मूच्छीतीन् स्त्रीषु च क्षीणान् शीतरन्नैरुपाचरेत् ॥४०॥

शीताहारविषयः - जो व्यक्ति तृष्णा, उष्णता, सद और दाह से पीदित हो तथा रक्तियत के रोगी, विष खाये हुए

एवं मूर्च्छा रोग से पीडित और अधिक छी-सम्भोग से जो चीण हो गये हों ऐसों को ज्ञीतवीर्य द्रव्यों के सेवन द्वारा काँभ पहुँचावे॥ ५७॥

विमर्शः—शीतवीर्य खाद्य तथा पेय उभय का उपयोग करना चाहिए। पुराने शालि चावल, साठी चावल, गेहूँ, मूंग की दाल, ये प्रायः शीतवीर्य हैं। पेयों में दुश्य, साठे का रख पूर्व फलों में संतरा, मोसग्वी, सेव, सेव का सुरव्या, आंवल का सुरव्या, केला, चीकू, अनार (दाडिम), अंगूर, किसमिस उन्तम हैं। औषिघयों में अष्टवर्ग, जीवनीयगण, शतावरी, मूंसली, सालमप्ता, आंवले, गिलोय आदि श्रेष्ट हैं। इनके अतिरिक्त, मुक्ता, प्रवाल, शक्ति और अकीक इनकी पिष्टी शीतवीर्य है।

कफवातामयाविष्टान् विरिक्तान् स्नेह्पायिनः । अक्लिककायांश्च नरानुष्णेरन्नैरुपाचरेत् ॥ ४८॥

क्षणाहारिवपयः—जो न्यक्ति क्षिक और वायु के रोगों से प्रसित हों, तथा जिन्होंने विरेचन लिया हो एवं जिन्हों हे स्नेहपान किया हो तथा जिनका शरीर क्लेव-रहित हो ऐसों को उष्णवीर्य खाद्य तथा पान एवं औषधियों के सेवन द्वारा लाभ पहुँचाना चाहिए॥ ५८॥

विमर्शः—उष्ण वीर्यं वाले खाबों में बाजरा, मकई, गेहूँ, चना, उड़दी, तूबर (रहर) की दाल, मोठ की दाल, कुलत्थ,सर्वे प्रकार के पशु-पत्तियों का मांस तथा पेयों में मेंस का दुग्ध, गुड़ तथा गुड़ के विकार (राव, फाणित आदि), शहद, फलों में आम, प्रण्ड, ककड़ी, ख़ुहारा, मुनवका, वादाम, अखरोट, चिलगोजा, पका खोपरा ( नारियल ), तिल्ली, मॅंगफली, औपधियों में त्रिकटु (सेंटि, मरिच, पिप्पली), पञ्चकोल ( पिप्पली, पिपरामूल, चन्य, चित्रक और सींठ ), दशमूल के द्रव्य, अश्वगन्धा तथा शाकों में वेगन, आलू, रतालू, एवं समस्त आसव एवं अरिष्ट, रस, अस्में आदि उष्णवीर्य हैं। उष्ण भोजन भी लाभदायक है जैसा कि चरकाचार्य ने भी लिखा है—'उष्णमश्नीयात', उष्णं हि अज्यमानं स्वदते, भक्तन्नामिमौदर्यमुदीरयति, क्षिप्रं जरां गच्छति, वातमनु-लोमयति, रलेष्माणञ्च परिहासयति, तस्मादुष्णमरनीयात् (च॰वि॰ अ॰ १ ) उष्ण भोजन स्वादिष्ट, अग्निदीपक, शीघ्र पचने वाला, वात का अनुलोमक, व कफ का नाशक होता है अतः उष्ण क्षोजन करना चाहिए। सुश्रुताचार्य ने भी लिखा है कि स्निग्ध और उष्ण भोजन शरीर के वल तथा अग्नि को बढ़ाता है— 'स्निग्धोब्णं वलविह्नदम्' ( सु० सू० अ० ४६ )

वातिकान् रूक्षदेहांश्च व्यवायोपहतांस्तथा । व्यायामिनश्चापि नरान् स्निग्धेरन्नेरुपाचरेत् ॥ ४६॥

स्निम्माहारिविषयः—वात प्रकृति वाले तथा वात रोग से प्रसित एवं जिनका शरीर रूच हो उन्हें तथा अधिक खी-सम्भोग से•दुर्बंळ और व्यायाम करने वाले पुरुषों को स्निम्ब अन्न से ठीक करें॥ ५९॥

ि विमर्शः—कुछ अस ऐसे होते हैं जो स्वयं किग्ध होते हैं जैसे गेहूँ, उवार, उबद आदि। पेयों में दुग्ध, छत, तैल, वसा, मजा, मांसरस अप्रदि। फलों में बादाम, खोपरा, तिल, मूंगफली आदि। इस तरह शरीर के लिये क्षिण्ध पदार्थ

आवश्यकीय है। आयुर्वेद में स्नेह के चार भेद कर दिये हैं वृत, तेल, वसा और सजा- 'घृतं तेलं वसा मजा स्नेहोऽप्युक्त-श्रुविंधः' घी, तैल, वसा, सजा और मेट वे द्रव्य पचने के ि उत्तरोत्तर भारी तथा वातनाञ्चन के लिये अधिक बळवत्तर होते हैं—वसामेदोमञ्जानो गुरूणमधुरा वातन्नाः आधुनिककाल में प्राचीनकाल की भौति कई प्रकार के जङ्गम स्नेह पदार्थ खाने के छिये तथा चिकित्सा के छिये प्रयुक्त होते हैं। इनमें मछली का तैल निर्देश करने योग्य है। इसमें स्नेह (Fat) के सिवाय शरीर की पुष्टि और रचा के दिखें अत्यावश्यकीय जीवनीय द्रव्य ( Vitamin A. D. ) होते हैं। इसके दो प्रधान उदाहरण हैं काडलीवर आयल और हलीवट लीवर आयल । तेल, वसा, मेद और मज्जा ये चारों द्रव्य स्नेहवर्ग के हैं। इनमें तैल (Oil) और वसा (Fat) शुद्ध स्नेह द्रव्य हैं। स्नेह द्रव्य ग्लिसेरीन और फेटीपुल्डि के संयोग से वनते हैं। रासायनिक दृष्टि से उस प्रकार के रूनेह को तैल कहते हैं जिसमें निम्नश्रेणी के फेटि एसिड्स् ( Lower Fatty acids ) होते हैं । इनके कारण वह स्नेह पतला होता है। जिसमें उचलेणी के फेटि पुसिड्स ( Higher Fatty acids ) होते हैं वह दसा कहलाता है। इनके कारण वह स्नेह ऋछ गाड़ा होता है। सेद ( Red marrow ) और सउजा (Yellow marrow) इनेहभूबिष्ठ द्रव्य हैं, पूर्णत्या स्नेह नहीं है। वसा से शरीर में उज्जता और शक्ति उत्पन्न होती है। अधिक राशि में लेवन करने पर सेंद शरीर में सञ्जित होकर सञ्चित शक्ति (Reserve energy) का कार्य करती है। कार्वो है डूट की अपेचा वसा से ढाई गुनी शक्ति अधिक उत्पन्न होती है। घी, साखन, स्थावर और जङ्गम तैल, बादाम, पिस्ता, अखरोट इत्यादि की गिरी में वसा अधिक राशि में मिलती है। आयुर्वेद के त्रिकालदर्शी सहवियों ने हनेहों के भेद तथा उनकी विशेषता का जो पता लगाया है वहाँ तक आज का विज्ञान नहीं पहुँच पाया है और अभी तक इन वैज्ञानिकों को घृत और तैल में विशेष ज्ञान न होने से डालडा चनस्पति तेल को पृत के समान गुणों वाला वीषित कर उसका उत्पादन करके घी के अन्दर मिश्रित कर बिकवाने से भारत के निवासियों का स्वास्थ्य खतरे में डाला जा रहा है। घुत के अभाव हो जाने से रिकेटस और टी॰ बी॰ जैसे महाभयक्कर रोग रूपी काल के सुख में जनता विलीन होती जा रही है जिसकी भारत सरकार के स्ट्रास्थ्य विभास की महान् सूर्खता ही कही जा सकती है कि ये भारतीय होते हुए भी पाश्चात्त्व रङ्ग से रंगे होने के कारण इनको भारतीय घृत का ज्ञान नहीं है। देखिये आयुर्वेद में स्नेहों का कैसा सुन्दर महावैज्ञानिक वर्णन है-सर्वप्रथम आयुर्वेद में एक स्नेह का वर्ग कायम कर लिया है अर्थात् जिनमें चिक्कणता हो उन्हें स्नेह कहते हैं फिर उनके उत्पत्ति की इष्टि से दो भेद कर दिये ग्ये हैं -स्यावरयोनि और जङ्गमयोनि-स्नेहानां द्विविधा सीम्य योनिः स्थावरजङ्गमा । स्थावरैस्नेहाः — तिलः प्रियालामिषुकौ विभोतकश्चित्राभवरण्डमभूकसपंगाः । कुसुम्भः विक्वारुकमूलकातसीनिकोचकाञ्चोडकरअशियुकाः॥ जङ्गमस्नेद्धाः-स्नेह्।श्रयाः स्थावर संश्वितास्तथा स्युर्जेङ्गमा मत्स्यमृगाः सपश्चिगः । तेषां दिविक्षीर घृतामिषं वसा स्नेहेषु मञ्जा च तथी पद्धि स्यते ॥ ( चै॰ स्॰ अ० १३) इन दोनों प्रकार की योनि (कारण ) से उत्पनन

हुये स्नेहों को चार भागों में विभक्त कर दिया गया है जिन्हें चार महास्तेह कहा जाता है - सर्पिस्तैलं वसा मज्जा रनेही दिष्टश्चतुर्विधः । पानाभ्यञ्जनवस्त्यर्थं नस्यार्थञ्चेव योगतः ॥ इन चारों प्रकार के स्नेहों का भी उपयोग सिन्न-भिन्न है न कि डालडा को घी के स्थान में खिलाने जैसा अज्ञाना धकार ! अर्थात् पीने या खाने में घृत, अभ्यक्न कार्य में तैल, वस्तिकार्य में वसा तथा नस्य के लिये मज्जा प्रयुक्त करनी चाहिये। इस तरह घृत का सर्व स्नेहों में प्रथम महत्त्व का स्थान है। घृत को तो वास्तव में आयुष्य ही माना है 'आड्वें घृतम्' यही आयुर्वेद की महान् वैज्ञानिकता है जिसे आज का विज्ञान समझ नहीं पा रहा है। पृत द्रव्यान्तर के साथ संयुक्त होने पर संस्कारानुवर्तन युक्त हो जाता है अर्थात् यह योगवाही है अपने गुणों को रखता हुआ अन्य गुणों का भी वहन करता है हसी लिये घट को सर्वोत्तम माना है अन्य स्नेह -ऐसे नहीं हैं--सर्विस्तैलं वसा मज्जा सर्वस्नेहोत्तमा मताः। एपु वैवोत्तमं सर्पिः संस्कारस्यानुवर्तनात् ॥ ( च० स्० अ० १३ ) \* संस्कारो गुणान्तरारोपणं तस्यानुवर्तनमनुविधानं स्वीकरणमिति यावत् । एतदुक्तं मवति-यत्-न तथा तैलादयो द्रव्यान्तरसंस्कृताः संस्कारगुणान् वहन्ति यथा सपिरिति । अत प्वोक्तम् - नान्यः स्नेइस्तथा कश्चित् संस्कारमनुवर्तते । यथा सर्पिरतः सिः सर्वस्नेहोत्तमं मतम्। (च०नि०अ० १) घृत त्रिद्रेष-शामक भी माना गया है-स्नेहाद्वातं शमयति पित्तं माधुर्यशैत्यतः । घृतं तुल्यगुणं दोपं संस्काः रातु नवेत्ककम् ॥ ( च० नि० अ० १ ) अन्यच- 'वृतन्तु मधुरं 🐽 सौम्यं मृदु शीतवीर्थमल्याभिष्यन्दि स्लेहनसुदावर्तीन्मादापस्मारः शूलज्वरान।इवातिभत्तप्रशमनमित्रदीपनं स्मृतिमितिमेवाकान्तिस्वर-लावण्यसीकुमायौंजस्तेजोबलकरमायुष्यं वृष्यं मेध्यं वयःस्थापनं गुरु-चक्षुष्यं इलेष्माभिवर्द्धनं पाष्मालक्ष्मीप्रशमनं रक्षोब्नल्ल' नवनीत (मक्खन) गुणाः—'नवनीतं पुनः सद्यक्तं क्यु सुकुमारं मधुरं कषायमीषदम्लं शीतलं मेध्यं ह्यं संग्राहि पित्तानिलहरं वृष्यमवि-दाहि क्षयकासनणशोषाशौंऽदितापहं, चिरोत्यितं गुरु कफमेरोवि-वर्धनम् इलकरं बृंइणं शोषव्नं विशिषेण बालानां प्रशस्यते । क्षीरोत्थं पुनर्ननवनीतमुःकृष्टस्नेह्माधुर्यमितिशीतं सीकुमार्यकरं चक्षुष्यं संमाहि रक्तिपत्तनेत्ररोगहरं प्रसादमञ्ज' (सु० सू० अ० ४१) स्निग्ध द्रव्यों में मक्खत सबसे अधिक हळका पदार्थ है और उसका सम्पूर्ण पाचन और शोवण आंत में होता है। इसमें ७८ से ९४ प्रतिशत स्नेह, १२ से १५ प्रतिशत पानी, १ से ३ प्रतिशत प्रोटीन और ्र से प्रतिशृत खनिज (फास्फेट इत्यादि) होते हैं। इनके अलावा दुग्ध के जीव द्रव्य (विटामीन A. D. ) भी इसमें उपस्थित रहते हैं अत एव ताजा मक्खन चय, शरीरकुशता, अझिमान्य आदि रोगों में अत्यन्त लामदायक प्रमाणित हुआ है और मक्लून के संरचन के ळिये उसे, पानी में रखना चाहिये । अयवा उसमें नमक डालना चाहिये। सक्खन को ही गरम करके घी बनाया जाता है। घी में केवल मेद ही शत-प्रतिशत होती है। घृत के अनन्तर दूसरा नंबर तैल का है। यद्यपि सर्व प्रकार के स्नेह जीवन, वर्ण्य, वलवर्धक तथा वात पित्त-कफनाशक माने गये हैं- 'स्नेइना जीवना वर्णा वल्लोपचयहर्धनाः । स्नेहा छते च विद्तिता वातिविक्तकपापदाः ॥ ( चू० सू० १ ) तो भी घृत और तैल में गुणदृष्टि से जमीन और आसमान जैसा धन्तर ा योचि ( कारण ) से उत्पन्न | समझना चाहिये । जैसे स्थूल दृष्टि से घृत शोत, मधुर CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

ह्य होता है किन्तु तेंळ उष्ण, तीचण और सर होता है।
तेंळ अनेक प्रकार के होते हैं। किन्तु, उनमें तिळ तेंळ
का विशष्ट महत्त्व है—सर्वेषां तेळजातानां तिळतेंळं विशिष्यते
बलार्थे स्नेहने चाप्र्यम्। (च० स्० अ० १३) तहस्तिषु च पानेषु
नस्ये कर्णक्षिप्रणे। अन्नपानिक्षो चापि प्रयोज्यं वातशान्तये॥
(स० स० ४५) तेळ भी अनेक रोगनाशार्थ प्रयुक्त होते
हैं—तेळं संयोगसंरकारात सर्वरोगापहं परम्। तेळप्रयोगादन्यः
निर्विकारा जितश्रमाः। आसन्नतिवलाः संख्ये देत्याधिपतयः पुरा॥
चरकाचार्य ने स्नेहाँ की निम्न भिक्ष-भिन्न गुण तथा उपयोग
ळिखे हें—घृतं पित्तानिलहरं रसशुक्रोजसां हितम्। निर्वाषण
मृदुकरं स्वरवर्णप्रसादनस्। मारुतव्नं न च इलेष्मवर्थनं वलवर्धनम्।
रवन्यमुष्णं स्थिरकरं तेळं योनिविशोधनम्॥ विद्यमग्नाहतम्रष्टयोनिकर्णशिरोष्ठि। पौरुपोपचये स्नेहे व्यायामे चेष्यते वसा॥ वळशुकः
रसइलेष्ममेदोमज्जविवर्धनः। मज्जा विशेषकोऽस्थान्न वलकृत रनेहने
हितः॥ (च० सू० अ० १३)

भेद्साअभिपरीतांस्तु हिनग्धान्मेहातुरानपि । कफाभिपन्नदेहांश्च रूक्षेरन्नैरुपाचरेत् ॥ ६० ॥

हक्षाहारविषयः—जो न्यक्ति मेदोवृद्धि से युक्त हों, अधिक चिकने शरीर नाले हों, प्रमेह रोग से पीढ़ित हों तथा कफ से जिनका शरीर (महितष्क, गैला, फैफड़े, सन्धियाँ) अधिक ज्यास (पीडित) हों उन्हें रूच अस के सेवन द्वारा लाम बहुँचाना चाहिए॥ ६०॥

विमर्शः—रूच, भाहार झ्रव्यों में चने, जौ, वाजरा, कोदो आदि तथा पेयों में गोमूत्र तथा उष्णोदक देवें। शिलाजतु, गूगल, मण्डूर के योग भी उत्तम हैं। पानी में शहद मिला कर पिलाना भी कितकारी है। त्रिफला चूर्ण, हरिद्रा चूर्ण, पुनर्गवाष्टक चूर्ण ये भी लाभदायक हैं।

शुष्कदेहान् विपासातीन् दुर्बुलानिप च द्रवे ॥ ६१ ॥ द्रवाहारिवषयः – जिनकी देह शुष्क हो गई हो, प्यास (तृष्णा) से पीड़ित और दुर्बेळ मनुष्यों को द्रवधानुर्य आहार से लाभ पहुँचाना चाहिए ॥ ६१ ॥

विसर्शः—हदैभूयिष्ठ भोजनों में यवागू, मुद्गयूष, यवयूष, दुग्धपाक (खीर) तथा विविध प्रकार की शाकों के यूष एवं मांसरस का प्रहण करना चाहिए। द्वभ्यिष्ठ भोजन सुख से पचता है—क्षिप्र मुक्तं समं पाकं यात्यदोषं द्वोत्तरम् (सु० स्० अ० ४६) द्विन्तु जिसमें तरल पदार्थ की अधिकता है ऐसा पदार्थ तथा दुग्ब, जल आदि तरल पदार्थ अधिक मात्रा में तेचनु करना ठीक नहीं हैं परन्तु पतले पदार्थ की अधिकता युक्त सूखे पदार्थ ठीक ठीक पचते हैं—द्रवोत्तरो द्वशापि न मात्रा गुरुरिन्यते। द्वाख्यमि शुष्कन्तु सम्यगेवोपपद्यते। (सु० सू० अ० ४६०)।

प्रक्लिकायान जिला शुक्केमें हिन एवं थे।। ६२।।

शुष्कमोजनिवपः कुष्ठ, विसर्घ आदि रोगों के कारण जिनका शरीर क्लिट्टर्न (गीला = चिप्रचिपा) रहता हो तथा वण वाले और प्रमेह के रोगियों को शुष्क आहार से लाम पहुँचाना चाहिए॥ ६२॥

विमर्शः—शुष्क भोजन का तात्पर्य घृत-तेलादि सनेह

पदार्थ से रहित भोजन से है तथा ऐसे खाद्य पदार्थों से भी है कि जिनमें रिनम्घता, मधुरता और द्वता कम हो जैसे चने, जी, मोठ, वाजरा, कोदो आदि। यद्यपि जिलतोपासनीय अध्याय में वण वाले रोगी को द्वप्रधान भोजन कराने को लिखा है तो पुनः यहाँ वणी के लिए शुष्क लिखने से विरोध आता है ? उत्तर—वहाँ पर कलेदरहित तथा शुद्ध वण वाले के लिए द्वोत्तर भोजन का विधान समझना चाहिए तथा यहाँ प्रिकृतकाय के साहचर्य से कलेद्युक्त वणी का ही प्रहण करना उपयुक्त है।

एककालं भवेदेयो दुर्बलाग्निविदृद्धये। समाग्रये तथाऽऽहारो द्विकालमणि पूजितः ॥ ६३॥

एककालिक का हारिविषयः— दुर्वल पाचका है। की वृद्धि के लिये हुग्ण को एक समय आहार देना उचित है तथा जिसकी अग्नि, समान हो ऐसे व्यक्ति को दोनों समय भोजन कराना प्रशस्त माना गया है॥ १३॥

विमर्शः— दुवंलाग्नः— अनेक प्रकार के रोगों में तथा कक की अधिकता से अग्न मन्द हो जाती है तथा तीनों दोषों के समान रहने से पाचकाग्न समान रहती है—मन्दस्तीक्ष्णोऽप विषमः समश्चेति चतुविधः । कफिपत्तानिलाधिनपात्तसाम्याज्ञाठ-रोऽनलः ॥ समाग्नि वाले को दोनों समय भोजन देना चाहिए, ऐसा न करने से उसकी पाचकाग्नि भोजन रूपी इन्धन को न प्राप्त कर मांसादि धातुओं का विनाश करती है। 'आहार पचित शिखी तहनितो रसान्। रस्वस्ये धातून् धातुक्षये प्राणान्।। अन्यच—आहारमिश्नः पचित दोषानाहारवितः। धातून् क्षीणेषु दोषेषु न जीवेद्वातुसंक्षये॥

औषधद्वेषिणे देयस्तथौषधसमायुतः । मन्दाग्रये रोगिणे च मात्राहीनः प्रशस्यते ॥ ६४ ॥

औषधयुक्तमात्राहीनाहारिवपरः — जो व्यक्ति औषध छेने में द्वेष (अनिच्छा) करता हो उसे औषधयुक्त आहार देना चाहिए तथा मन्दाग्नि वाले एवं रोगी पुरुष को मात्राहीन भोजन देना चाहिए॥ ६४॥

विमर्श:-कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उन्हें किसी वस्तु विशेष को देखने से उसे खाने की अनिच्छा हो जाती है ऐसों को वह वस्तु या औषध खाद्य अथवा पेय में मिश्रित् कर देनी चाहिए। मात्राहीन अथवा किसी सर्वसाधारण स्वस्थ व्यक्ति की जितना भोजन कराना चाहिए उससे कम भोजन मात्राहीन कहलाता है। स्वस्थ पुरुष के लिये हीन-मात्र में दिया हुआ भोजन बल, वर्ण और श्रार-बृद्धि का च्य करता है-'तत्र दीनमात्रमादारराशि बलवर्णीपचयक्षयकरमः तृप्तिकर मुदावर्त्तंकरमनायुष्यमवृष्यमनौजस्यं श्रीरमनोबुद्धीन्द्रयोपः वातकरं सारविधमनमल्डस्यावहमशीतेश वातविकाराणामायतन-माचक्षते' प्रत्येक मनुष्यों का शरीर, स्वास्थ्य, शारीरिक बल. अग्निवल, शारीरश्रम तथा बुद्धिश्रम मिन्न-भिन्न होने से एवं शीत और उष्णदेश निवास, ग्रीब्मर्तु और शीत ऋतु आदि की विभिन्नता से भोजन की सात्रा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है इस लिये शास्त्रकारों ने आहार मात्रा की इयता का निर्धारण न कर उस व्यक्ति के अग्निवल के अनुसार स्वीकृत की है - 'आहारमात्रा पुनरिस्र स्लापेक्षिणी' तथा भिन्यते। अनुपानं हितन्नापि पित्तं मधुर-शीतलम् ॥ हितं शोणितकुछ भोजन के अनन्तर ऐसे भी लक्षण लिखे हैं कि जिनसे
उस व्यक्ति को विदित्त हो जाता है कि अब मेरा भोजन फूर्ण
हो गया है—'कुक्षेरप्रपीलनमाहारेण, हृदयस्यानवरोधः, पार्थयोरविपाटनम्, अनितगौरवमुदरस्य, प्रीणनमिन्द्रियाणां, श्रुतिपपासोपरमः, स्थानासनग्रयनगमनोच्छ्वासप्रधासहस्यसंकथाम्र मुखानुवृत्तिः सायंप्रातश्च मुखेन परिणमनं, वलवर्णोपचयकरत्वन्नेति मात्रावतो लक्षणमाहारस्य मवति'। (चि वि व अ २)

यथर्तुदत्तस्त्वाहारो दोषप्रशामनः स्मृतः ॥ ६४ ॥ यथर्तुदत्ताहारफलम् — यथा ऋतु के अनुसार दिया हुआ आहार दोषप्रशासक होता है ॥ ६५ ॥

विमर्शः—आयुर्वेद शास्त्र में छः ऋतुएँ, तीन दोष, पञ्च महाभूत, पड्स और सप्त धातुएँ मानी हुई हैं तथा भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न-भिन्न दोषों का सञ्जय, प्रकोप और प्रशमन हुआ करता है। पाञ्चभौतिक पदार्थ पञ्चमहाभूत से वने हुए बरीर की वृद्धिया चय करते हैं। पद्धमहाभूतों से उर्वन्न पड्स भी वातादि दोषत्रय तथा रस-रक्तादि सप्त धातुओं की वृद्धिया चय करते रहते हैं। आयुर्वेद का चिकित्सा सिद्धान्त इन्हीं पर आधारित है। इसलिए जिस ऋतु में जिस दोप का सद्धय अथवा प्रकोप होप हो उस ऋत में उस दोष को नष्ट करने वाला आहार दोष-प्रशामक कहलाता है । जैसे दर्घ ऋत में वात का प्रकीप होता है तो उसमें हिनग्ध, मधुर, अंस्ठ, छवण और उष्ण पदार्थ तथा शरद ऋतु में पित्त का प्रकीप होता है तो उसमें शीत, मधुर, कपाय और तिक्त पदार्थ तथा वसन्त ऋतु में कफ का प्रकोप होता है तो उसमें उप्ण, कपाय, कटु और तिक्त रस वाले भोज्य पदार्थ देने से दोपों का विनाश होता है।

अतः परं तु स्वस्थानां वृत्त्यथे सवे एव च ।
प्रविचारानिमानेवं द्वादशात्र प्रयोजयेत् ॥ ६६ ॥
स्वस्थवत्यर्थाहारः—उक्त एकादश प्रकारों के अतिरिक्त जिन पुरुषों के वातादि दोष तथा रस-रक्तादि धातु समान हैं उनकी स्वस्थतन को बनाये रखने के लिये सर्व प्रकार का आहार देना चाहिए। इस तरह भोजन के विषय में इन

वारह प्रकार के विचारों या विभागों का उपयोग करना चाहिए॥ विसर्श:- मानव को स्वस्थ बनाये रखने के लिये त्रिकाल-•दर्शी महर्षियों ने शरीर के भरण, पोषण और रचण के विषय में अनेक उपदेश छिले हैं - सुश्रुताचार्य ने खाब पदार्थों के श्रूक बान्य, ब्रमीधान्यादि भेद, उनके नवीन और पुराणों के गुण दोष, उनकी गुरुवा-छत्रवा, भोज्य पदार्थों के अनन्तर उनके अनुपान जेरी-मोहों में मलातक और तुवरक को छोड़ के शेप इँ उष्णीद्द्यात्रपाद-'उष्णोद्कानुपानन्त् लेशनाम्य शस्यते । ऋते महातक में इत्ति देश चीवरका चया ॥ पिष्टान्न सेवन के अनम्तर क्रीतीद्कानुपान, मांपादार का मद्यपियों में मद्यानुपान तथा अमर्रापयों है जिये फलास या जल-मर्य मयोचिता-बान्तु सर्वगारिषु प्रवितन् । अस्ययानासुद्धं फलाम्ले वा प्रशस्यते ॥ क्यानीय, व्यादायाँ है वे छान्त हुए छोगों के छिये दुखानुपान-विं अमीलम्बर्काङ्गनानामस्तीयमयः तथा कृशों के लिये सुरा और बहुन के किये पहलू पानी 'सुरा हुवानां रथुकानामnot notice and a large and and and animal these many terminative agreement a fair sitingपित्तिभ्यः क्षीरमिक्षरसस्तया । अर्कशेलुशिरीषाणामासवास्तु विषा-तिंपु ॥ (सु. सू. अ. ४६) अनुपाननियमाः – तदादी कशंयत पीतं स्थापयेनमध्यसेवितम् । पश्चारपीतं वृंद्यति तस्मादीक्ष्य प्रयोज-वेत ॥ (सुश्रुत) मक्तस्यादौ जलं पीतमग्निसादं कृशाङ्गताम्। अन्ते करोति स्थूलत्वमूर्ध्वत्रामाशयात्कफम् ॥ मन्ये मध्याङ्गतां साम्यं धातुनां जरणं सुखम् । ( अ० सं० ) 'समस्थूलकृशा भुक्तमध्यान्त-प्रथमाम्बुपाः' (अ० ह०) आहार-विधि में भी शुचि और एकान्त सुरचित स्थान में सिद्धमन्त्रों से प्रोचित एवं निर्विध सिद्ध अन्त खाने को लिखा है। परोसने के म्रात्रों की भी विशेषता है - घृतं कार्णायसे देयं पेया देया तु राजते। फलानि सर्वमध्याश्च प्रद्याद्वेदलेषु रू॥ कट्वराणि खडांदचेव सर्वाञ् शेलेषु दापयेत् । दचात्तात्रमये पात्रे सुशीतं सुश्रतं पयः ॥ काचस्फटिक्पाः त्रेषु शीतलेषु शुभेषु च । दबाद्वैदूर्यचित्रेषु रागषाडवसटुकान् ॥ भोजनविधः-- पूर्व मक्ष्यमहनीयान्मध्येऽन्त्रलवणौ रसौ । पश्चाच्छे--षान् रसान् वैद्यो भोजनेष्ववचारयेत् ॥ सुखमुच्चैः समासीनः सम-देहोऽन्नतरपरः। काले सात्स्यं लघु स्निग्धं क्षिप्रमुष्णं द्वोत्तरम् 🤉 बुभुक्षितोऽन्नमश्नीयान्मात्रावद् विदितागमः ॥ चुधा के समय पुर तथा सारम्य, उप्ण और छघु तथा द्वपाय और मात्रा पूर्वंक भोजन करना चाहिए। जो भोजन मिलन, विषादिद्ध, जुंठा तथा परथर घास-मिट्टी के होटे-होटे ढेले से युक्त हो एवं बासी, स्वादहीन और दुर्गन्धित हो एवं अधिक सख्त, ठण्ढा, ठण्डे को गरम किया हुआ तथा जला हुआ अन्न वर्जित करना चाहिए। भोजन के साथ पानी पीने के नियम - भोजना ते विषं वारि जीणें वारि वलप्रदम् । अत्यम्बुपानान्न विपच्यतेऽन्नं निर-म्बुपानाच स एव दोषः। तस्मान्नरो विह्निविवर्धनाय मुहुर्मुहुर्वारि विवेदभूरि ॥ ( आवप्र ) भोजनोत्तरसेवनीय-कफनाशार्थ धूमपान, पूरा (सुपारी), कङ्कोल, कर्पूर, लवङ्ग, जायफल और ताम्बूल आदि का सेवन करना चाहिए पश्चात्र एक सौ पग चल कर वामपार्श्व से शयन करे एवं मन को प्रिय लगने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धों का सेवन करना चाहिए। भोजनोत्तरवर्जनीय-भुक्त्वोपविश्वतस्तन्द्रा शयानस्य तु पुष्टता । भायुश्च इक्रममाणस्य मृख्युर्धावति धावतः ॥ (योग र०) व्यायामञ्च व्यवायम् धावनं पान ( यान ) मेव च । युद्धं गीतन्त्र पाठन्त्र मुहूर्त्तं भुक्तवांस्त्यजेत् ॥ ( चरक ) शयनं चासनब्रापि चेच्छैदापि द्रवो-त्तरम् । नाग्न्यातपौ न प्लवनं न यानं नापि वाह्नम् ।। चरकाचार्थ ने भी चरक्संहिता विमान स्थान के प्रथम अध्याय में आहार-विधि-विधान का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है—'उणं स्निग्धं मात्रावज्जीणें वीर्याविरुद्धिमष्टे देशे इष्टसर्वोक्करणं नातिद्रतं नातिविलिन्दैतमजल्पन्नइसंस्तन्मना मुखीतात्मानैमिमसमीक्ष्य म्यक्' ये द्वादश अशन (भोजन) के विशेष विचार है। अर्थात इन नियमों के अनुसार भोजन करने से स्वास्थ्य रचण के सन्ध-साथ शरीर की वलादि की भी वृद्धि होती है तथा इनके निम्न विशेष गुण भी हैं-(१) उष्ण मीजन स्वादिष्ट, पाचक, वातशांशक तथा कफनाशक होता है। (२) सिग्ध भोजन स्वादिष्ट शारीरेट्टिय-वलवद्धंक, वातानुलोमक तथा वर्णप्रसादक होता है। (३) सहत्रावद्रोजन आयुवर्द्धक एवं सुपाचक होता है- भात्राविद भुक्त वातिपत्तकफानपीडय-दायरेव विवर्धयति केवलं, सुखं सुदमनुपर्येति, न चीष्माणमुपहन्ति, अध्ययम् परिपाकमेति। (४) जीर्ण होने पर दूसरा अन

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani Lucknow

सहण करें अन्यथा वह दोष-प्रकोपक होता है—'अजीणें हि भुआनस्याभ्यवहृतमाह्र रातं पूर्वरयाहारस्य रसमपरिणतमुत्तमाहारः रसेनोपस्जत सर्वान् दोषान् प्रकोपयत्याशाः। ( ५ ) वीर्याविरुद्ध भोजन करने से तडजन्य रोग नहीं होते हैं। (६) इष्ट देश में सर्व अभीष्ट सामग्री साथ रखके भोजन करने से मनो-विघात नहीं होता है। (७) अतिद्रुत (जल्दी-जल्दी) अोजन नहीं करने से उत्हनेहन और अवसादन नहीं होते हैं तथा भोजन अपने आमाशयादि निश्चित स्थान में प्रतिष्टित होता है 🕯 🕻 ८ ) नातिविलम्बित महनीयात—गपशाप करते हुए अथवा समाचार पत्र पढ़ते हुए अन्यमनस्क या अन्य-कार्य व्यासक्त होकर अधिक देर तक भौजन करते रहने से तृप्ति नहीं होती है, अधिक खाया जाता है परोसा हुआ भोजन ठण्डा हो जाता है जिससे उसका पाक भी विषय होता है • अतः इस कुटेव को छोड़ देना चाहि । (९) विना किसी के बोछते हुए (१०) विना हँसते हुए और (११) तन्मना कोकर भोजन करना चाहिए। बोलते हुए या हँसते हुए अभोजन करने से भोजन के कण श्वासप्रणाली में चले जाते हैं जिससे उसी समय खाँसी शुरू हो जाती है, कभी कभी खाँसते खाँसते वमन भी हो सकता है। भोज्यकण श्वास-प्रणाली में से न निकल सके तो वहीं सड़न उत्पन्न कर प्रणालिकाशोथ, पुष आदि उत्पन्न हो जाते हैं। (१२) अपनी आत्मा तथा शरीर का ठीक तरह से ध्यान करके भोजन करे। यह भोजन मेरे लिए हितकारी है तथा यह अहितकारी (असालय) है, ऐसा विचार कर भोजन करना चाहिए। चरकाचार्य ने उक्त द्वादश अशन (भोजन) विचारों के अतिरिक्त अष्ट आहारविधि विशेषायतनों का भी उल्लेख किया—'तत्र खिल्वमान्यष्टावाहारविधिविशेषायत-नानि सवन्ति, तद्यथा-प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशकालोपयोगः संस्थोपयोक्त्रष्टमानि भवन्ति' ( च० वि० अ० १ ) ( १ ) प्रकृति-भोज्य द्रव्यों का प्राकृतिक (स्काभाविक) गुण जैसे माष स्वभाव से ही गुरु, सुद्रग लघु, शूकरमांस गुरु तथा हरिणमांस छघु होता है। मन्दाप्ति तथा दुर्वली को लघु एवं दीप्ताप्ति तथा परिश्रमियों को गुरु भोजन देने से उनका हित होता है। (२) करण स्वानाविक द्रव्यों के संस्कार को करण कहते हैं - तथा संस्कार का तारपर्य है उस दृष्य में गुणान्तरों की उरपत्ति करना-'संस्कारो हि गुणान्तराधानमुच्यते' तथा ये गुणान्तर उस द्रव्य में जल और अग्नि के मन्निकर्ष (संयोग ) से एवं शौच, मन्थन, देश, काल, वासन (पात्र) और भावना आदि से उत्पन्न होते हैं। जैसे तण्डुल को जलाग्नियोग से उजाल लेने पर वह उछु हो जाता है—सुधौतः प्रसृतः स्विन्नः सन्तप्तशीदनो लघुः' दुथा रक्तशाली लघु होने पर भी अभियोग से अधिक लघु हो जाता है। मन्थन करने से श्री गुण परिवर्तित हो जाते हैं — शोथकृद्धि शोथव्नं सस्तेहमपि मन्थनात्' देश से भी गुणान्तर होता है यथा- 'मस्मराशेरधः स्थापवेत'। वासना से भी गुणान्तर उत्पन्न होते हैं जैसे जल में कमलादि पुष्प डालने से सुगन्धित होना । किसी भी स्वरस की भावना देने से गुणान्तर या गुणोत्कर्ष हो जाता है जैसे आमलक स्वरस-भावित आमलकी रसायन। कालप्रकर्ष से भी गुण बढ़ते हैं-'पक्षाञ्जातरसं पिबेत' ( च॰ चि॰ अ० १५ ) किसी द्रव्य को विशिष्ट पात्र में रख़ने से गुणान्तर उत्पन्न हो .जाते हैं- 'त्रैफलेनायसी पात्री करकेनालेपयेत्' ( च० चि० अ० १) कुछ दृष्य ऐसे भी होते हैं जिनके गुण संस्कारादि से भी पैरिवर्तित नहीं होते जैसे विह्न की उष्णता, बायु की चलता और तेंछों की स्निग्धता—बहेरी ज्यं वायोश्रलत्वं तैलस्य स्नेह-इत्यादि। (३) संयोग-दो अथवा अधिक दृव्यों के मिलने से भी गुणान्तर उत्पन्न हो जाता है जैसे समान प्रमाण में मिश्रित शहद और घृत तथा शहद मछ्ली और दुग्ध का संयोग विष का रूप छे छेता है। (४) राश-का अर्थ प्रमाण जो कि सर्वग्रह और परिग्रह भेद से दो प्रकार का होता है। सर्वेत्रह अर्थात् मिश्रित किये हुए अन्न, सांस सीर सूप ( दाल ) एकपिण्ड से मान करना तथा परिमह चाब्द से खाद्य-पेयों का पृथक्-पृथक प्रमाण ग्रहण कर्ना जैसे अन्न १ कुडव, सूप १ पछ और यांस द्विपछ छे के फिर समुदाय का सीन करना। (५) देशः पुनः स्थानम्—द्रव्यों के उत्पन्न होने का स्थान देश कहलाता है जैसे हिमालब सीस्य होने से वहाँ उत्पन्न हुए द्रव्य शीत, मधुर तथा वातिपत्तनाराक होते हैं तथा विन्ध्यादि पर्वत आग्नेय होने से वहीं उत्पन्न हुण् द्रव्य उप्ण तथा कट्ट-तिकादि-रसप्रधान एवं कफनाशक होते हैं- 'आग्नेया विन्ध्यशैलाद्याः सौम्यो हिमगिरिर्मतः'। हिम-वति जातं गुणवद्भवति, मरौ जातं लघु भवति' देशसारम्य का ताल्पर्य देश-विपरीत गुण वाले आहार दृष्य से है जैसे अनूप ( जलप्राय ) देश में उष्ण, रूचादि द्वय तथा धन्य देश में शीत, स्निम्धादि दुन्य हितकारी होते हैं। (६) काल-का अर्थ समय है। यह भी नित्यग और आवस्थिक भेद से दो प्रकार का होता है। नित्यग काल ऋतु की दृष्टि से सात्रय की अपेचा करता है तथा बाल्य, वृद्धादि अवस्थाकृत काल रोग-जनक होता है जैसे बाल्यावस्था में कफ विकार और वृद्धावस्था में वातविकार होते हैं। (६) उपयोगसंस्था-जिस में ऐसे आहार का उपयोग करना ऐसे का न करना आदि नियम छिखे हों। (८) उपयोक्ता—जो उस आहार का उपयोग करता है। उसी व्यक्ति की प्रकृति के अनुकूछ सारग्यादि का निश्चय रहता है।

अत ऊर्ध्वं दशौषधकालान् वच्यामः । तत्राभक्तं प्राग्भक्तमधोभक्तं मध्येभक्तमन्तराभक्तं सामुद्गं मुहु-मुहुर्यासं प्रासान्तरं चेति दशौषधकालाः ॥ ६७॥

भीषधकाल वैर्णनम्—अब इसके अनन्तर औषध सेवन करने के दश प्रकार के कालों का वर्णन करते हैं उनमें (१) अभक्त, (२) प्रग्मक्त, (३) अधोमक (४) मध्ये मक, (१) अन्तरामक, (६) समक्त, (६) सामुद्ग, (८) मुहुर्मुहुर्भक्त, (९) ग्रासमक (१०) प्रासान्तरमक ये दस औषधकाल हैं॥

(९) ग्रासमक्त (१०) प्रासान्तरभक्त ये दस अविधकाल है।। तत्राभक्तं तु यत् केवलमेवीषधमुपयुज्यते।। ६८।।

अमक्तकालनिरूपणम्—अर्थात् जिसमें केवल औषध का सेवन किया जाता है उसे अभक्त काल् कहते हैं॥ ६८॥

विमर्शः—कुछ छोगों ने अभक्त शब्द के स्थान पर निर्भक्त ऐसा पाठान्तर भी माना है।

बीयीधिकं भवति भेषजमन्नहीनं • हन्यात्तथाऽऽमयमसंशयमाशु नैव ।

तद्वालवृद्धवनितासृद्वस्तु पीत्वा ग्लानि परां समुपायन्ति बलक्ष्यं च ॥६६॥

अमक्तीपधरीवनफलम् - अञ्च-सेवन वर्जित करके केवल भेपज ( भौपध ) का उपयोग करने से वह भौपध अधिक शक्तिशाली होती है तथा ऐसी औपध शीघ ही निश्चयपूर्वक रोगों को भी नष्ट कर देती है। इस प्रकार की औषध का सेवन यदि बालक, बृद्ध, खियाँ और अन्य भी कोई कोमल प्रकृति के व्यक्ति करते हैं तो अत्यन्त ब्लानि तथा द्वलचय को प्राप्त हो हैं ॥ ६ ॥

विसर्शः — असक औषध का तात्पर्य कर्गों से है। जैसे संग्रहणी के रोगी को पर्पटीकल्प कराते समय किसी प्रकार का अन्त नहीं देके उसे तक, दुग्ध, पकाश्ररस ही देते हैं। अभक्त का अर्थ केवल औषध ही देना और अन्य खाद्य या पेय न देना ऐसा नहीं समझना चाहिए नयोंकि अज्ञ में ही माण प्रतिष्ठित होते हैं 'अन्ने वै प्राणाः' हस छिये असक्त का अर्थ ईषद् भक्त भी हो सकता है। वास्तव में जिस समय औषध दी आय उसके छुछ समय पूर्व या साथ में या छुछ समय बाद तक अन्न न देना चाहिए। उस औषध का ठीक तरह से पाचन और शोषण हो जाने के पश्चात् ईषद्गोजन करा दिया जाय अथवा तक, दुग्ध या आफ्रादि रस पिठाये जीय तो कोई हानि नहीं है।

प्राग्भक्तं नाम यत् प्राग्भक्तस्योपयुज्यते ॥ ७० ॥ प्राग्मक्तीयथवर्णनम् - जो औषध स्रोजन के पूर्व रूग्ण को खिलाई जाती है उसे प्राग्भक्त कहते हैं॥ ७०॥ शीवं विपाकस्पयाति वर्लं न हिंस्या-

दन्नावृतं न च मुहुर्वदनान्निरेति । प्रारमक्तरोवितसथौषधमेतदेव

दचाच वृद्धशिशुभीककृशाङ्गनाभ्यः ॥ ७१ ॥ प्राम्मक्तीषवसेवनफलम्-भोजन के पूर्व ली हुई औषध का बीब्र ही पाझन हो जाता है तथा वह औषध शरीर के बल को नष्ट नहीं करती है तथा उसके पश्चात् अन्न सेवन कर लेने से अन का उस पर आवरण हो जाने से फिर सुँह से बाहर निकलती नहीं है इस लिये यह प्राग्भक औषध . वृद्ध पुरुष, बाठक, डरपोक, दुर्बठ तथा ख्रियों के लिये हितकारी होने से दी जानी चाहिए ॥ ७१ ॥

अधोभक्तं नाम-यद्धो भक्तस्येति ॥ ७२ ॥ अधोमक्तीषध्वर्णतम् - जो औषध भोजन करने के पश्चात् सेवन की वाती है उनको अधोभक्त कहते हैं ॥ ७२ ॥ मध्येभक्तं नाम—यन्मध्ये भक्तस्य पीयते ॥ ७३ ॥ मध्येमक्तीषधवर्णनम्-जो औषध भोजन करने के मध्य में दी जाती है उसे मध्येभक औषध कहते हैं ॥ ७३ ॥

पीतं यद्ञमुपयुज्य तद्ध्वेकाये हन्यादु,गदान् बहुविधांश्च बलं ददाति । मध्ये तु पीतसपहन्त्यविसारिभावाचे-

मध्यदेहमभिभूय सवन्ति रोगाः ॥ ७४॥ अधोमध्यमकीषधयोर्गुणाः - स्रोजन व्लाकर बाद में जो औषध सेवन की जाती है वह शरीर के ऊर्ध्वभागों (शिर, औषध सेवन करनी चाहिएँ॥ ८१॥

आँख, नाक, कान, सुख और वचस्थळ ) के अनेक रोगों को वष्ट करती है तथा बल प्रदान करती है तथा भोजन के मध्य में सेवित औषध इधर उधर न फल सकने के कारण मध्यदेह के (कोष्ठगत) रोगों को नष्ट करती है ॥ ७४ ॥

विसर्शः - कोष्ठळचणस्-स्थानान्यामारिनपकानां भूत्रस्य रुधि-

रस्य च । हृदुण्डुकः फुफ्फुसौ च कोष्ठ हत्यमिधीयते ॥ •अन्तराभक्तं नाम-यदन्तरा पीयते पूर्वापरयोर्भक्तयोः ॥ अन्तरामक्तीषधवृर्णनम् — पूर्व (प्रातःकोल ) और अपर (सायञ्चार ) भोजन के सध्य में जो औषध सेंवर की जाती है उसे अन्तरामक्त औषध कहते हैं ॥ ७५ ॥

सभक्तं नाम-यत् सह भक्तेन ॥ ५६॥ समक्तीपधवर्णनम् - जो औषध ओडय पदार्थों में मिश्रित करके पकाकर सेवन की जाय अथवा सिद्ध हुए भोजन में मिश्रित करके सेवन की जाय उसे सभक्तीपंच कहते हैं ॥७६॥

पथ्यं सभक्तमबताबत्तयोहिं नित्यं तद्देषिणामपि तथा शिशुवृद्धयोश्च । हृद्यं मनोबलकरं त्वथ दीपनं च

पथ्यं सदा सवति चान्तर्भक्तकं यत्।।७७॥ समक्तान्तरामकौषधयोर्गुणाः - भोजन में मिश्रित कर सेवन की हुई औषध स्त्रियों, दुर्वर पुरुषों, औषध सेवन में द्वेष (अनिच्छा) रखने वाले व्यक्ति एवं वालक तथा पुरुषों के लिये सदा पथ्य (हितकारी) होती है। इसी प्रकार दुर्व और अपर भोजन के सध्य में सेवन की हुई औषध हृद्य के लिये हितकारी, मन के वल को बढ़ाने वाली एवं पाचकामि की सदा दीपक होती है ॥ ७७ ॥

सामुद्गं नाम-यद्भक्तस्यादावन्ते च पीयते ॥ ५८॥ सामुद्रौषधवर्णनम् — जो औषध भोंजन के शारस्भ में तथा भोजन के अन्त में ऐसे दो बार सेवन की जाती है उसे सामुद्ग औषध या सामुद्गैकाल कहते हैं ॥ ७८ ॥

दोवे द्विधा प्रविसृते त समुद्रसंज्ञ-माद्यन्तयोर्यदशनस्य निषेठ्यते तु ॥ ७६॥ सामुद्रीषधतेवनगुणाः-जब शारीर में दिवेषों की स्थिति हिथा प्रतिसृत होती है, अर्थात् दोप शरीर के उध्व और अधोभाग में फैले हुए रहते हैं तब भोजन के आदि तथा अन्त में औषध को प्रयुक्त करने से उन दोषों का संशमन या नाश होता है तथा इसी की संज्ञा सामुद्ग है ॥ ७९ ॥ मुहुमुंहुनीम-

सभक्तसभक्तं वा यदौषधं मुह्मूहरूपयुज्यते। ५० ग मुहुर्मुंहुरीषवर्णनम्-जो औषध सभरे ( ओजन के साथ ) अयदा अभक्त (भोजन के बिना ) रूप से वार बार सेवन की जाती है उसे मुहुर्मुहुः कहते हैं ॥ ८० ॥

श्वासे सुहुर्मुहुरतिप्रसृते च कासे

हिकावमीषु स वद्न्त्युपयोज्यमेतत् ।। ८१ ॥ मुद्रमुंदुरीषधतेवनगुष्णाः — जब रोगी को बार-बार श्वास अथवा कास का आवेग (दौरा) आता है। अथवा बार-बार हिका चलती है या बार-बार वमन होता है तब मुहुमुहु CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow a

यासं तु —यित्पण्डव्यामिश्रम् ॥ ८२॥ यासौप्पवर्णनम् —को औषध भोजन के प्रिण्ड ( यास या कवळ ) के साथ मिश्रित कर सेवन की जाती है उसे यास औषध कहते हैं॥ ८२॥

विसर्शं - ग्रासंस् = अन्तेन सह ग्रस्यते अक्ष्यते सेन्यते वा यत्तद्वासम् । पिण्डन्यामिश्रम् = कन्नलन्यामिश्रम् ।

• यासान्तरं तु-यद्यासान्तरेषु ॥ ८३ ॥ यासान्तरौषुधवर्णनम्—जो औषध दो आसों (कवलों ) के बीच में सेवन की जाती है उसको यासान्तर औषध कहते हैं॥ यासेषु चूर्णमबलाग्निषु दीपनीयं

वाजीकराण्यपि तु योजयितुं यतेत । श्रासान्तरेषु वितरेद्वमनीयधूमान

यासादिषु प्रथित दृष्टगुणांश्च लेहान्।। ⊏४।।

ग्रासप्रासान्तरीषथयोग्णाः — जो व्यक्ति दुर्बल हों उनकी
पाचकाशि को दीस करने के लिये हिंग्वष्टक तथा चित्रकादि

द्वारों को भोजन के कवलों में या प्रथम कवल में मिलाकर
देने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी प्रकार वाजीकरण चूणों
जैसे किपकच्छु (कोंच) चूणे तथा अश्वगन्धादि चूणे को
भी भोजन के कवलों में मिश्रित करके देने का प्रवन्ध करना
चाहिए। इसी प्रकार श्वासादि रोगों में वमनकारक औषधियों
(स्वायु, चर्म-खुर, श्रङ्क, कर्कटास्थि, शुष्कमस्थ वह्नूर, किमि
औदि) का धूम ग्रासान्तर में देना चाहिए तथा श्वासादि
रोगों में प्रसिद्ध एवं दृष्टगुणी अवलेहों (च्यवनप्राञ्च, वृष्वासावलेह) को भी ग्रासान्तर में देना चाहिए॥ ८४॥

विमर्शः—पाचकामि को दीस करने के लिये आस (कवल) के साथ दिया जा वे वाला हिंग्वष्टक चूर्ण प्रसिद्ध है — त्रिकडक-मजमोदां सैन्धवं•जीर के दे समधरणधृतानामष्टमो हिङ्कभागः। प्रथम-कवलभुक्तं सर्पिषा चूर्णमेतज्जनयति जठरागिंव वातरोगांश्च हन्यात्॥

एवमेते दशौषधकालाः ॥ ५४॥ औपधकालोपसंहारः—इस प्रकार वे दश औपधकाल वर्णित किये गये हैं॥ ८५॥

विसर्वः —चरकाचार्य ने भी इन औषधकाठों का वर्णन किया है — रोग्यवेक्ष्य यथा प्रातिनरन्नो वलवाण् पिवेत्। भेषजं लघु पथ्यान्नेर्युक्तमयात्तु दुर्वलः ॥ भैषज्यकालौ भक्तादौ मध्ये पश्चा-न्मुहुर्मुहुः । सामुद्गं भक्तसंयुक्तं यासे श्रासान्तरे तथा ॥ (चरक)

विसृष्टे विष्मूत्रे विशदकरणे देहे च सुलघी विशुद्धे चोद्गारे हृदि सुविमले वाते च सर्रति । तथ्दऽन्नश्रद्धायां क्लमपरिगमे कुक्षो च शिथिले प्रदेयस्त्वाहारो भवति भिषजां कालः स तु मतः प्रद इति सुश्रुदसंहितायामुत्तरतन्त्रे तन्त्रभृषणाध्यायेषु स्वस्थवृत्ताध्यायो नाम (हितीयोऽध्यागः, आदितः) चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४॥

आहारकाळ्वणंतम्—मळ और मूत्र के त्याग कर देने पर, इन्द्रियों के निर्मेळ (स्वस्वकार्य-संख्या प्रतीति) होने पर तथा शरीर के हरका होने का अनुभव होने पर, उद्गार

(डकार) अत्यन्त गुद्ध आने पर एवं हृदय के अत्यन्त निर्में ले विदित होने पर अर्थात् हृदय के अपर किसी प्रकार का भार प्रतीत न होने पर एवं अपान वायु के ठीक निकुल जाने पर तथा भोजन करने की श्रद्धा (इच्छा) प्रतीत हो, शरीर तथा मन में किसी प्रकार के छम का अनुभव न होने पर एवं उदर के शिथिल प्रतीत होने पर मनुष्य को भोजन कराना चाहिए। यही वैद्यों के हारा अनुभोदित या अभिमत योग्य भोजनकाल प्राना गया है॥ ८६॥

विमर्शः—भोजनकाल— उक्त श्लोक में जो जो खघण दिये हैं वे जब प्रतीत हों वही आहारकाल है। आहार काल के **ळिये कोई असक समय निश्चित नहीं है परन्तु जब भी न्यक्ति** को बुभुचा ( चुधा या भोजन करने की आनत रिक इच्छा ) प्रतीत हो वही भोजनकाछ है जैसा कि छिसा है—'बुभुक्षितोऽ-न्नमश्नीयान्मात्रावद् विदितागमः' ( सु० सू० अ० ४६ )। अन्य आचार्यों ने तो यहाँ तक कहा है कि वास्तव में चुधित व्यक्ति आधी रात में भी भोजन करे तो वह रोगप्रस्त नहीं होता है--'अर्धरात्रेऽपि सुक्षानः परमार्थं बुसुक्षितः । क्षुची वैद्यपरित्यागी व्याधिमिनीमिभूयते ॥ अन्यत्र भी कहा है कि रस, दोष और मर्लों के पाक हो जाने पर तथा जुधा की प्रतीति होने पर आहार देना चाहिए, चाहे वह अन्य दृष्टि से भोजन का काल हो या न हो परन्तु रस-दोप-मलादि का पाक और भूख लगना वस यही आहार काल है-अल्सम्मवति पकेषु रसदोष-मलेपु च। काले वा यदि वाडकाले सीडलकाल उदाहतः ॥ तथापि महर्षियों ने मनुष्यों के स्वास्थ्य की इप्टि से तथा सुलस्विधा और व्यवहार को नियमित करने के लिये दिनवर्षा एवं निशाचर्या के वर्णन में सायङ्काल और प्रातःकाल को भोजन का द्विविध काल साना है तथा आहार प्रहण को अभिहोन्न के लमान प्रातः सायं भोजन करना यह प्रशस्त माना है। जिस तरह लौकिकामि में घृत, तिल और यवों का इवन प्रातः और सायञ्जाल ऐसे दो समय में ही किया जाता है वैसे ही अन तथा अन्नग्रहणकाळ समझना चाहिए-सार्थं प्रातमेनुष्याणा-मज्ञनं श्रुतिचोदितम् । नान्तरा योजनं कुर्यादिग्निहोत्रसमो विधिः ॥ स्थताचार्य ने भी कालभोजन की महिमा लिखी है-'काले भक्तं प्रीणयति साल्यमनं न नाधते । काले साल्यं लघु खिप-मुणं द्रवोत्तरम् ॥ प्रायः शाख का भत है कि प्रातःकाल प्रथम . याम ( प्रहर ) के मध्य अर्थात् ९ बजे के पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए तथा वो यास अर्थात् १२ वजे के बाद भी भोजन नहीं करना चाहिए प्रथम प्रहर के पूर्व किया हुआ भोजन रसोद्वेग के कारण ठीक तरह से पचता नहीं है तथा दो प्रहर के बीत जाने पर भोजन करने से बल का विनाश होता है - याममध्ये न योक्तव्यं यामयुग्मं न लंबयेत् । याममध्ये रसोदेगो युग्मेऽतीते बरुखयः ॥ किन्तु जिन ऋतुओं में रान्नि बड़ी होती है उन हेमन्त, शिशिर ऋतुओं में तस्काल बलप्रवृत्त दोषों के प्रतीकार (संशमन ) के लिसे क्षिम्ध भोजन पूर्वाह्य में ही कर लेना चाहिए तथा जिन ( भ्रीक्स, प्रावृट् ) ऋतुओं में दिन बड़े हों उनमें अपराह में ही भोजन कर लेना चाहिए-अतीवायतयामास्तु क्षपा येष्वृतुषु स्यृताः । तेषु तत्प्रस्य-नीकाढ्यं मुंबीत प्रातरेव सु ॥ येषु चापि भवेसुध दिवसा स्थामा-यताः । तेषु तस्कानविद्वितमपराजे प्रशस्यते ॥ और कीन ऋतुओं

(शरद, वसन्त) में रात्रि तथा दिवस समान हैं उनमें दिन और रात्रि का समान भाग करके उस समय मध्याह्न में भोजन करना चाहिए-रजन्यो दिवसाधिव देपु चापि समाः रमृताः। कृत्वा सममहोरात्रं तेषु भुक्षीत भोजनम ॥ इन दिनों में रात्रि का भोजन दोपहर के भोजन के सवा पहर के पश्चात् रात्रि के पहले प्रहर में करना चाहिए-रात्री तु भोजनं कुर्यात प्रथमप्रहरान्तरे । किञ्चिदूनं समदनीयाद् दुर्जरं तत्र वर्जयेत् ॥ अप्राप्तकाल और अतीत काल में भोजन करने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं-नाप्राप्तातीतकरूं वा हीनाधिकमथानि वा । अप्राप्तकालं मुआनः शरीरे ईंबलवो नरः॥ तांस्तान् व्याधीनवाप्नोति मरणं वा नियच्छति। अतीतकालं मुझानो वायुनोपहतेऽनले। कुच्छृद्विपच्यते युक्तं द्वितीयञ्च न कांक्षति। चरकांचार्यने पूर्वकृत भोजन के जीर्ण हो जाने पर द्वितीय भोजन करना लिखा है। तथा अजीर्णावस्था में कृत भोजन के दोप एवं जीर्णावस्था में कृत भोजन के अनेक गुण छिले हैं यथा—'जीणें इतीयात , अजीणें हि भुक्षानस्या-भ्यवहृतमाहारजातं पूर्वस्याहारस्य रसमपरिणमुत्तरेणाहाररसेनोप-स्जत सर्वान् दोषान् प्रकोपयत्याशु, जीगे तु भुआनस्य स्वस्था-नेषु दोपेष्वरनी चोदीणें जातायाञ्च बुभुक्षायां विवृनेषु च स्रोतसां मुखे । विशुद्धे चोद्गारे इदये विशुद्धे वातानुलोग्ये विस्ष्टेषु च वातमूत्रपुरीपवेगेव्वभ्यवहृतमाहारजातं सर्वशरीरथातूनप्रदूषयदायुरे-वाभिवर्धयति केवलं तस्माज्जोर्णे Sदनीया र ( च० वि० अ० १ )

> इति सुश्रतसंहितामुत्तरतन्त्रे विद्योतिनीभाषाटीकायां ्चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥

> > -400-

## पञ्चषष्टितमोऽध्यायः

अथातस्तन्त्रयुक्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर तन्त्रयुक्ति नामक अध्याय का वर्णन करते हैं जैला कि अगवान् धन्वन्ति ने कहा है ॥ १-२ ॥

विसर्श-तन्त्रयुक्ति शब्दार्थ-त्रायते शरीरमनेनेति तन्त्रं शास्त्रं चिकित्सा च तस्य युक्तयो योजनास्तन्त्रयुक्तयस्ता-अधिकृत्य कृतोऽध्यायस्तम् । जिसके द्वारा शरीर की रचा होती है उसे तन्त्र कहते हैं। शरीर की रचा शास्त्र (उपदेश) तथा चिकित्सा उभय से होती है अतः तन्त्र शब्द से शास्त्र और चिकित्सा दोनों का ग्रहण होता है तथा उस शाख और चिकित्सा की युक्ति (योजना ) का वर्णन जहाँ हो उसे तन्त्र-युक्ति अध्याय कहते हैं। उस तन्त्रयुक्ति (तन्त्रयोजना) के भी दो भेद होते हैं। एक वाक्ययोजना तथा द्वितीय अर्थ-योजना कहलाती है। वाक्ययोजना में योगोद्देश तथा निर्देश का प्रहण होता है तथा अर्थयोजना में अधिकरण पदार्थ का विवेचन किया जाता है। इसका स्पष्टार्थ चौथे सुत्र में किया गया है । तन्त्रयुक्ति का विशेष विवरण अष्टाङ्ग-संग्रह के उत्तरतन्त्र के ५० वें अध्याय में तथा भट्टारहरिचन्द्र विश्वित चरकन्यास के आरम्भ में एवं कालमेवभिषक द्वारा रचित तन्त्रयुक्ति विचार में पाया जाता है।

हातिंशत्तन्त्रयुक्तयो भवन्ति शास्त्रे। तद्यथा— अधिकरणं १, योगः २, पदार्थः ३, हेत्वर्थः ४, उद्देशः ४, निर्देशः ६, उपदेशः ७, अपदेशः ६, प्रदेशः ६, अतिदेशः १०, अपवर्गः ११, वाक्यशेषः १२, अर्था-पत्तिः १३, विपर्य्यः १४, प्रसङ्गः १४, एकान्तैः १६, अनेकान्तः १७, पूर्वपक्षः १८, निर्णयः १६, अनुमतं २०, विधानम् २१, अनागतावेक्षणम् २२, अतिकान्ता-वेक्षणं २३, संशयः २४, व्याख्यानं २४, स्वस्ंज्ञा २६, निर्वचनं २७, निदर्शनं २८, वियोगः २६, विकल्पः ३०, समुच्यः ३१, ऊर्ह्यम् ३२, इतिः॥ ३॥

तन्त्रयुक्तिभेदाः—शास्त्र में तन्त्रयुक्तियाँ ३२ कही गई हैं
जैसे—(१) अधिकरण, (२) योग, (३) पदार्थ, (४)
हेत्वर्थ (५) उद्देश, (६) निर्देश, (७) उपदेश, (८)
अपदेश, (९) प्रदेश, (१०) क्षृतिदेश, (११) अपवर्ग,
(१२) वाक्यशेष, (१३) अर्थापित, (१४) विपर्यय,
(१५) प्रसङ्ग, (१६) एकान्त, (१७) अनेकान्त, (१८)
पूर्वपत्त, (१९) निर्णय, (२०) अनुमत, (२१) विधान,
(२२) अनागतावेत्त्रण, (२३) अतिकान्तावेत्त्रण, (२४)
संशय, (२५) व्याख्यानू, (२६) स्वसंज्ञा, (२७) निर्वचन, (२८) निद्र्शन, (२९) नियोग, (३०) विकल्प,
(३१) समुज्ञय और (३२) उद्धा। ३॥

विमर्शः-अधिकरण से लेकर ऊहा तक के संख्येयों के निर्देश से ही द्वात्रिंशत् (३२) सँख्या का ज्ञान हो सकता था पुनद्वीत्रिंशत् शब्द लिखने का तात्पर्य अन्य तन्त्र अर्थात् चरक में निर्दिष्ट ३६ तथा भट्टारहरिचन्द्र सत में छिखित ४० तन्त्रयुक्तियों को बत्तीस में ही अन्तर्भावित कर शेष का निपेध करने का अभिप्राय है। चरकाचार्य ने सुश्रुतोक्त वत्तीस तन्त्रयुक्तियों के अतिरिक्त प्रयोजन, प्रत्युत्सार, उद्धार और सम्भव ये चार अधिक मान कर छुत्तीस तन्त्रयुक्तियाँ मानी हैं। भट्टारहरिचन्द्र ने चरकोक्त ३६ के अतिरिक्त परिप्रक्ष, व्याकरण, व्युरैकान्ताभिधान और हेरवाख्य ये चार अधिक मान कर तन्त्रयुक्तियों की संख्या ५० कर दी हैं। चरकाचार्य ने परिग्रक्ष का उद्देश में, ब्याकरण का ब्याख्यान में व्युरकान्ताभिधान का निर्देश में और हेतु का हेरवर्थ में अन्तर्भाव कर इन्हें ६६ ही सानी है और सुश्रताचार्य ने और संचेप कर के चरकोक्त चार को घटा कर ३२ ही तन्त्रयुक्तियाँ स्वीकार की हैं।

अत्रासां तन्त्रयुक्तीनां किं प्रयोजनम् ? उच्यते -

तन्त्रयुक्तिप्रयोजनम्—अव इन तन्त्रयुक्तियों का क्या प्रयोजन है इस प्रश्न के उत्तर में सुश्रुताचार्य ने वाक्ययोजन और अर्थयोजन ये दो इनके प्रयोजन छिखे हैं॥ ४॥

विमर्श- अत्र चिकित्सा शास्त्र अर्थात् इस चिकित्सा शास्त्र में वाक्ययोजन अर्थात् असम्बद्ध (असङ्गत) वाक्य का सम्बन्धन (सङ्गति) करना वाक्ययोजन कहळाता है तथा अर्थयोजन से ळीन या असङ्गत अर्थ का प्रकाशन या सङ्गतिकरण अर्थयोजन कहळाता है। योगोद्देश, निदंश आदि

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

कुछ तन्त्रयुक्तियों में वाक्ययोजन करना पड़ता है एवं अधिकरण, पदार्थ और ऊद्यादि तन्त्रयुक्तियों में अर्थयोजन करना पड़ता है। वाक्ययोजनम् असम्बद्धवाक्यस्य सम्बन्धनम्। अर्थयोजनं लीनस्य असङ्गतस्य स्वार्थस्य सङ्गतिकरणम्।

भैवन्ति चात्र श्लोकाः ।
 असद्वादि-पृथुक्तानां वाक्यानां प्रतिषेधनम् ।
 स्ववाक्यसिद्धिश्वि च क्रियते तन्त्रयुक्तितः ।।

तन्त्रयुक्तीनां प्रयोजनान्तराणि—इस विषय में यहाँ पर कुछ क्षोकों का उल्लेख है जैसे असद्वादियों (सिय्यावादियों) के द्वारा प्रयुक्त हुए वाक्यों का प्रतिपेध करना तथा अपने वाह्तविक सिद्धान्त का स्थापन या मण्डन करना यह तन्त्रयुक्ति का प्रयोजन है ॥ ५॥

विमर्श—असहादिनो हि प्रतिरसपाकवादिनः पाकत्रयवादिनो
गुणकर्तृत्ववादिनो वा । प्रतिषेषनम्—अपदेशादिभिस्तन्त्रयुक्तिभः
प्रपक्षद्षणम् ॥ अर्थात् असङ्घादि मत वाले मधुरादि प्रत्येक
रस का पाक होता है, अथवा त्रिविध पाक होता है एवं गुणों
की ही कर्ता या प्रधान मानते हैं ऐसे उनके असद्वाक्य हैं,
फिर उन वाक्यों का अपदेशादि तन्त्रयुक्ति से निराकरण या
खण्डन अथवा प्रतिषेध किया जाता है पश्चात् निर्णय नामक
तन्त्रयुक्ति के बल से अपने मत मा पक् जैसे वीर्य द्विविध ही
होता है—का स्थापन (मण्डन) करना ये तन्त्रयुक्ति के
प्रयोजन हैं।

व्यक्ता नोक्तास्तु ये ह्यर्था लीना ये चाप्यनिर्मलाः। लेशोक्ता ये च केचित्स्युस्तेषाञ्चापि प्रसाधनम् ॥६॥

तन्त्रयुक्तिप्रयोजनान्तरम्—शास्त्र मं जो अर्थ स्पष्ट नहीं कहे गये हों अथवा जो अर्थ छीन (गूड़) हों किंवा अनिर्मल (असम्यग्दर्शित या अस्पष्ट) हों तथा लेशमात्र (किञ्चिन्मात्र या नाममात्र) से प्रतिपादित हों उन सबको स्पष्ट करना यह तन्त्रयुक्ति का प्रयोजन है ॥ ५॥

विमर्शः—प्रसाधनं='योगाख्यादितन्त्रयुक्तिमिः समाधानं कियते' चरकमत से भी समास (संचेप) से कहे हुये विषय का विस्तार करना तथा ज्यास (विस्तार) से कहे हुये विषय का संचेप करना तैन्त्रयुक्ति का प्रयोजन वृताया है—तन्त्रे समासन्यासोक्ते अवन्त्येता हि कुत्कशः। एकदेशेन दृश्यन्ते समासाभिहितास्तथा॥ (च० सि० अ० १२)

यथाऽम्बुजवनस्यार्कः प्रदीपो वैश्मनो यथा । प्रबोधस्य प्रकाशार्थं तथा तन्त्रस्य युक्तयः॥ ७॥

दृष्टान्तद्वारा तन्त्रयुक्तिकार्यम् — जिस प्रकार संकुचित कमलों के समूह का निकासन सूर्य करता है तथा दीपक घर के अन्दर अंधेरे में रखे हुये घट पटादि वस्तुओं का प्रकाशन करता है उसी प्रकार तन्त्रयुक्तियाँ सङ्कचित अर्थ का प्रवीधन (विस्तार) तथा हेत्वादिक तन्त्रयुक्तियाँ विद्यमान होते हुए पर गृद हुए अर्थ का प्रकाशन करती हैं॥ ७॥

विसर्शः—प्रवोधस्य = यथार्थं बानस्केत्यर्थः । सुश्चताचार्यं प्रका-शार्थम्—ऐसा पाठ लिखते हैं किन्तु च्यकाचार्यं 'प्रवोधनप्रका-शार्थाः' ऐसा पाठ लिखते हैं । सुसे चरक का पाठ अच्छा लगता है अत एव मेंने म्लार्थं तदनुमत ही किया है । सुश्चत मत से केवल प्रवोध (यथार्थ्जानं) का प्रकाशन तन्त्रयुक्ति

का कार्य है किन्तु चरक मत से प्रबोधन (विस्तार) और गृढ अर्थ का प्रकाशन ये दो अर्थ होते हैं। एकस्मिन्नि यस्येद शास्त्रे लब्धारपदा मतिः । स शास्त्रमन्यदप्याशु युक्तिज्ञत्वातप्रपद्यते ॥ , (च० सि० अ० १२) अन्यशास्त्राध्ययनप्रकारः - जिस पुरुप की प्रथम एक शास्त्र में बुद्धि स्थान प्राप्त कर लेती है। अर्थात् वह न्यक्ति प्रथम एक शास्त्र को भलीभाँति पढ़ लेता है तब वह शीघ ही अन्य शाखों को भी युक्तिकेवल से सम्यवप्रकार से जान लेता है। शास्त्रार्थज्ञाने तन्त्रयुक्तीनामावश्यकता— अधीया होऽपि शास्त्राणि तन्त्रयुक्त्या विना भिषक । नाधिगच्छति शास्त्रार्थानर्थान् माग्यस्तये यथा ॥ (च० सि० अ० १२) तन्त्र-युक्ति के विना शास्त्र को पढ़ता हुआ भी उसके वास्तविक अर्थ को ठीक तरह से नहीं समझ सकता है जिस तरह भाग्य के चीण होने पर पुरुपार्थ करता हुआ भी व्यक्ति धन को प्राप्त नहीं कर पाता है अत एव शास्त्रमर्भ समझने के लिये तन्त्रयुक्तियों का जानना आवश्यक है। दुर्ज्ञानसम्यग्ज्ञान-योदीपगुणी - दुर्गृहीतं क्षिणोत्येव शास्त्रं शस्त्रमिवानुषम् । सुगृहीतं तदेव इं शास्त्रं शस्त्र रक्षति ॥ तस्मादेताः प्रवस्यन्ते विस्तरेणोत्तरे पुनः । तत्त्वज्ञानार्थमस्यैव तन्त्रस्य गुणदोषतः ।। (च० सि० अ० १२) ठीक तरह से नहीं पकड़ा हुआ शस्त्र जिस तरह उस अज्ञानी के हरताङ्गिल आदि का छेदन कर सकता है उसी तरह शास्त्र को ठीक तरह से नहीं पढ़ने से वह न्यक्ति मिथ्या अथवा विरुद्ध औपध प्रयोग करके अपने शरीर आत्मादि का ही नुकसान कर सकता है तथा जिस तरह अच्छी प्रकार से धारण किया (पकड़ा) हुआ शस्त्र तस्करादिक से उसकी रचा करता है उसी तरह अच्छी प्रकार से पढ़ां हुआ शास्त्र उसकी स्वयं की तथा रोगी की रचा करता है। इसिछये गुण और दोष की दृष्टि से इस तन्त्र (शास्त्र ) के यथार्थ तत्त्व का ज्ञान करने के लिये उत्तरविभाग में विस्तारपूर्वक तन्त्र-यक्तियों का वर्णन किया जाता है।

तत्र यमर्थमधिकृत्योच्यते तद्धिकरणम् । यथा—
रसं दोषं वा ॥ = ॥

अधिकरणलक्षणम्— जिस अर्थ का अधिकार करके जो कोई अर्थ विवेचन किया जाता है उसे अधिकरण कहा जाता है। जिस तरह रस और दोष का अधिकार करके उनके विषय में जो कोई भी विवेचन किया जाता है उसे अधिकरण कहाते हैं॥ ८॥ •

विमर्शः—चरकटीकाकार चक्रपाणि ने लिखा है कि जिस अर्थ का अधिकार (या उद्देश्य) करके कर्तां प्रयुक्त होता है अधिकरण कहते हैं जैसे 'विष्ठभूता यदा रोगाः' इस प्रकरण में रोगादिक को अधिकरण बना कर अर्थात् रोगादि को नष्ट करने के लिये महर्षियों ने आयुर्वेद का प्रकाशन किया है इस लिये यहाँ पर रोगादिक अधिकरण कहलाते हैं 'अधिकरणं नाम यमर्थमिफित्य प्रवत्तेते कर्ता, यथा—विष्ठभूता यदा रोगाः' (च० स्० अ० १) हत्यादि । अत्र रोगादिकमिक्तत्याऽऽयुर्वेदो महर्षिभः कृत इति रोगा इत्यिकरणम् । अन्यक्व—यमर्थमिकित्य य येऽर्था अभिधीयन्ते तद्धिकरणमं सर्वस्थामिधेयस्येति । तमेवा-र्थमाइ—यथा—रसं दोषन्त्रेति । रसविद्याने रसमिक्तत्य-दोषविज्ञाने च दोषमिधिहत्योच्यते इति । रसविद्यान में रस्न तथा दोष-

विज्ञाल प्रकरण में दोषों का अधिकार करके उनके विषय में विवेचन किया जाता है अत एव रस तथा दोप अधिकरण हैं।

येन वाक्यं युज्यते स योगः । यथा-'तैलं पिंबेचामृतविह्निनिम्ब-हिंस्राऽभयावृक्षकिपण्लीभिः। सिद्धं बलाभ्याश्च सदेवदारु हिताय नित्यं गलगण्डरोगे'।।

इत्यत्र तैलं सिद्धं पिवेदिति प्रथमं वक्तव्ये तृतीय-पादे सिद्धमिति प्रयुक्तम् , एवं दूरस्थानामपि पदाना-मेकीकरणं योगः ॥ ६॥

योगवर्णनम्- जिलके द्वारा वाक्य का प्रयोग होता है उसको योग कहते हैं। अर्थात् किसी दावय में व्यत्यास (विपरीत) रूप से सन्निकृष्ट (पास-पास) और विप्रकृष्ट (दूर-दूर) प्रयुक्त हुए पदों का अर्थान्वय (अर्थ ठीक समझाने ) की दृष्टि से एकीकरण करना योग कहलाता है। जैसे अमृतवल्ली ( गिलोय ), निम्व, हैंस की जड़, हरड़, इन्द्यव, पिप्पली, दो प्रकार की बला और देवदार हन औषधियों के करक और काथ से सिद्ध किये हुए तैल को गलगण्डरोग में पान करना हितकारक होता है। इस श्लोक मॅ-तेलं सिद्धं पिवेत्-ऐसा लिखना चाहिए किन्तु इनमें के सिद्ध-शब्द को तृतीय पाद में रख देने से उसका अन्वय (योग) करके अर्थ करना पड़ता है। इसी प्रकार अत्यन्त दूरस्थ पदों का एकीकरण भी योग कहलाता है ॥ ९ ॥

विसर्श:-चरकाचार्य के योग की टीका में चक्रपाणि लिखते हैं कि योजना को योग कहते हैं अर्थात् अलग-अलग रखे हुये पदों के एकीकरण को योग कहते हैं। उदाहरणार्थ-प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनादिक। जैसे प्रतिज्ञा के छिये मातृजश्चायं गर्भः, हेतुः मातरमन्तरेण गर्भानुपपत्तेः, दृष्टान्तः कूटागारः, उपनयः-यथा-नानाद्रव्यसमुद्रयात्कूटागारस्तथा गर्भः निर्वर्तनं, तस्मान्म्यतृजदचायमित्येषां प्रतिज्ञायोगः, एवमन्येऽपि योगार्था व्याख्येयाः ।

योऽर्थोऽभिहितः सूत्रे पदे वा स पदार्थः, पदस्य पद्योः पदानां वाऽर्थः पदार्थः;अपरिमिताश्च पदार्थाः। र्यथा—स्तेह्स्वेदाऽञ्जनेषु निर्द्विष्टेषु द्वयोखयाणां वाऽर्था-नामुपपत्तिर्दृश्यते, तत्र योऽर्थः पूर्वापरयोगसिद्धो भवति स प्रहीतव्यः । यथा-वेदोत्पत्तिमध्यायं व्याख्यास्याम इत्युक्ते सन्दिद्यते बुद्धिः-कतमस्य वेदस्योत्पत्ति वदय-तीति, यतः ऋग्वेदादयस्तु वेदाः; विद् विचारणे विद्तु लाभे, इत्येतयोश्च धात्वोरनेकार्थयोः प्रयोगात्, तत्र पूर्वीपरयोगसुपलभ्य प्रतिपत्तिर्भवति-आयुर्वेदोत्प-त्तिमयं विवक्षरिति एष पदार्थः ॥ १० ॥

पदार्थाभिषायास्तन्त्र दुक्तेर्वर्णनम् - किसी सूत्र में अथवा पद में जो अर्थ ( meaning ) कहा गया हो उसे पदार्थ कहते हैं। किसी एक पद का अर्थ (तारपर्य) दो पदों का अर्थ अथवा अनेक पदीं का अर्थ पदार्थ कहलाता है। और संसार में पदार्थ असेय, शराणनीय अथवा अनन्त या अनेक हैं। जैसे

स्नेह्न, स्वेदन और अञ्जन इन पदों के उच्चाएण करने से उनसे दो या तीन अथों का बोध हो सकता है जैसे स्नेह शब्द के शुण, प्रेम और घृत ये तीन अर्थ होते हैं। स्वेद शब्द से साम्निस्वेद और निरम्नि (अम्निरहित) स्वेद ऐसे दो अर्थ होते हैं। अञ्जन शब्द के भी नयनाञ्जन और अभ्यङ्ग ऐसे दो अर्थ उपस्थित होते हैं। ईन में इन पदों या शब्दों से यहां कीन सा अर्थ ग्रहण करना इस शङ्का के उत्तर में लिखते हैं कि वहां पूर्वोक्त और परोक्त वाक्य के सम्बन्ध से जो अर्थ उपपन्न ( युक्तियुक्तू या सङ्गत ) हो उसी का प्रहण करना चाहिए। उदाहरण की ही हे से जैसे 'वेदोत्पत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः' ऐसा कहने पर बुद्धि में सन्देह होता है कि वेद तो चार या पांच हैं उनमें से किस वेद की उत्पत्ति (आविर्भाव) के विषय में चर्चा (वर्णन) करेंगे क्यों कि ऋग्वेदादिक तो वेद हैं और वेद पद ( शब्द ) में जो विद् धातु है वह विचरिणार्थक विद और लासार्थक विद्खु ऐसे अनेकार्थक घातु हो सकती है<sub>.</sub>। ऐसे स्थल में उत्प<del>न्न</del> हुए सन्देह के निराकरणार्थ यहां पर पूर्वापर योग का अवलोकन करने से प्रतिपत्ति (ज्ञान या निश्चय) होती है कि यह आयुर्देद 🥕 की उत्पत्ति (आविर्भाव) के विषय में कुछ कहना चाहते हैं। यही वेदोत्पत्ति में वेद इस पद का अर्थ आयुर्वेद होता है॥

विमर्शः-पदार्थः-'ननु पदार्थत्वशानमन्तरा तदिज्ञानस्याः नुपपाचमानत्वात्प्राक् पदार्थत्वसुपवर्णते' अर्थात् पदार्थ ज्ञान के विना पदार्थों के विषय का अध्ययन अनुपयुक्त होता है अतएव प्रथम पदार्थ अर्थात् पद और अर्थ इन दो शब्दों के पृथक् पृथक् अर्थ तथा संयुक्त अर्थ का दिवेचन किया जाता है। (१) वैयाकरणशास्त्रियों ने पद की पश्सिषा में 'मुप्तिङन्तं पदम्' सूत्र द्वारा लिखा है कि सुप् और तिङ् (कारक और क्रियाओं के प्रत्यय ) जिन शब्दों के अन्त में हों उन्हें पद कहते हैं। सुवादि सात विभक्तियों के २१ प्रत्यय सदैव प्रातिपदिक के वाद में लग कर शब्द सिद्धि करते हैं तथा प्रातिपदिक का अर्थ पाणिनीय ने 'अर्थनद्धातुरप्रत्ययः 🝷 प्रातिपदिकम्' इस सूत्र द्वारा धातु और प्रत्यय से भिन्न अर्थ वान् शब्द को कहा है अतएव सुबन्त शब्द (पद ) अर्थवान् या सार्थक होता है। प्रातिपदिक के अतिरिक्त क़द्दन्त, तद्धित और समास से भी सुवादि प्रत्यय होते हैं तथा इदन्त तिद्धत और समास के शब्द सदेव अर्थवान् ही होते हैं। इस तरह वैयाकरणों की दृष्टि से पद का परिष्कृत लचण सुप्ति-ङ्तरवर्ति यदणसमुदायमेकाक्षरं वाऽर्थविशिष्टं तत्पद तेनार्थवस्वा-विच्छित्राक्षरसमाम्नायीयवर्णसमृहः सुप्तिङ्तरवर्तिरित्यर्थः । ( २) नैयायिकों ने पद की परिभाषा 'शक्तुं पदम्' इसे सूत्र " द्वारा की है। अर्थात् जिस में अर्थ बोधन करने की शक्ति रहती ही उसे 'पद' कहते हैं। वास्तव में शब्द, एक विशिष्ट सम्बन्ध द्वारा अर्थ का प्रतिपादन करता है। इस सम्बन्ध को 'शक्ति' कहते हैं। शक्ति के कारण ही साषा का व्यवहार होता है। जैसे-गामानय ( गाय को लाओ )-ऐसा कहने पर कोई व्यक्ति साहनालाङ्ग्ल वाळे पशुविशेष की क्राता है और कोई बालक जो इस दरय को देख रहा॰ हो वह उस पूशु को लात। हुआ देखकर गौ शब्द से इस पशु का ही बोध होता है ऐसा नीय अथवा अनन्त या अनेक हैं । जैसे | समझ जाता है । तात्पर्य यह है कि इस गो काब्द में एक CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

विशेष आकृति वाले पशु को प्रकट (बोधित) करने की शकि है। वैयाकरण, साहिश्यिक और मीमांसक इस शक्ति को भी पदार्थ मानते हैं किन्त नैयायिक इसे पदार्थान्तर न मान कर इच्छा नासक गुण में अन्तर्हित करते हैं। कुछ नेयायिकों ने इस शक्ति को ईश्वरेच्छा या ईश्वर संकेत कहा है- 'अस्मारपदादयमर्थो बोद्धव्य इतीधरसङ्घेतः शक्तिः' अर्थात् इस पद से इस अर्थ का बोध करना चाहिए इस प्रकार के ईश्वर संकेत को शक्ति कहते हैं। शक्ति-परिष्कृत लचण-'अर्थरमृत्यनुकुलपदपदार्थसम्बन्धत्वं शक्तेर्लक्षणम्' इस प्रकार किसी अर्थ विशेष को अभिन्यक्त करने में समर्थ शब्द को पद कहते हैं। या जिससे कोई अर्थ निक्टता हो (Dealing some sense) उसे पद कहते हैं। सुप और तिङ् प्रत्यय जिन शब्दों के अन्त में रहते हों उन्हें 'पद' कहते हैं। नैयायिकों ने इसके • योग, रूढ, योगरूढ और यौगिकरूट•ऐसे चार भेद किये हैं। साहित्यिकों ने इसके योग, रूढ और योगरूढ ऐसे तीन ही भोद किये हैं। (१) योगिक शब्द—यह अपनी अवयव शक्ति 🚙 द्वारा अर्थ का बोध करता है जैसे पांचक। (२) रूढेशब्द— यह अवयव शक्ति की अपेचा न करता हुआ समुदाय शक्ति द्वारा अर्थ का बोधन करता है जैसे मण्डप, डिस्थ और कपित्थ। (३) वोगरूढ-यह अवयव शक्ति और समुदाय शक्ति के संयुक्तरूप से अर्थ का वोध कराता है। जैसे पङ्कता ( ४ ) योगिव हट-यह अपनी अवयव शक्ति और ससुदाय राक्ति दोनों से पृथक पृथक अर्थ का बोध करा सकता है। जैसे उद्धिद । अन्य आचार्यों ने बक्ति या अभिधा के भेदों को स्वीकार नहीं किया है। वे कहते हैं कि समग्र शब्द अखण्ड और इंडि होते हैं। उनका समासान्तर्गत विभाग तथा तिङन्त, कृदन्त और तिद्धतान्त प्रकृति तथा प्रस्यय का विभाग काल्पनिक है। पदशक्तिबोधकारणानि शक्तिप्रहं व्याकरणोपमानको पाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च । वाक्यस्य शेषादिवृते-वंदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धः ॥ पद में शक्ति का बोध च्याकरण, उपमान, कोष, आप्तवावय, व्यवहार, वावयशेष, विवृति और सिद्धपद के सान्निध्य से होता है। अर्थ-'ऋच्छन्ती-न्द्रियाणि यं सोऽर्थः' अर्थात् जिसे इन्द्रियां ग्रहण करती हैं उसे अर्थ कहते हैं। इस तरह पदार्थ का अर्थ है अभिधेय वस्तु। • 'अर्थो नामामिधेयः' यदाहुराचार्याः कोषेषु — 'अर्थोऽभिधेयरैवस्तु-प्रयोजननिवृत्तिषु' तेनात्राभिधेयार्थक एवार्थश्चव्दः। अभिधेयश्च सत्तारूपः, सतो भावः सत्ता तेन पदश्वयार्वं पदार्थत्वम् । अर्थात् पदनिष्ठशक्तिविषयत्वं पदार्थत्वम् । क्लोषकारों ने अर्थ शब्द के अनेक तारपर्य लिखे हैं किन्तु यहां पर अभिधेय तारपर्य अपेचित है इशा बह अभिधेय सत्तारूप होता है। अर्थात् किसी पद के अन्दर निष्ठ ( निहिन्न ) शक्ति के द्वारा जिस तास्पर्य का बोध होता है उसे पदार्थ कहते हैं। शक्तिवाद में लिख है कि 'वृत्त्या पदप्रविपायमान एव पदार्थः' वृत्ति के द्वारा पद से प्रति-पादनीय अर्थ को पदार्थ कहते हैं। पदार्थपरिष्कृतलचणम्-'वृत्तिज्ञानाधीनपद्जन्यप्रतिपत्तीयविषयताश्रयरवं पदार्थत्वम यही सुश्रुताचार्य का भी आशय हैं — 'योऽथोंऽभिहितः सूत्रे पदे वा स पदार्थः ' पद्कको शद्द कहते हैं - और यह शब्द वाचक, लाचिणक और ब्यञ्जक ऐसे तीन प्रकार का होता है । इन तीनों प्रकारके शब्दों से जो अर्थ विदित होता है उसे पदार्थ कहते हैं। शब्द की तीन तरह की शक्तियाँ होती हैं। (१) अभिधा,

(२) लचाणा और (३) व्यक्षना। उसी तरह अथ के भी तीन भेद माने हैं जैसे (१) वाच्यार्थ, (२) छच्यार्थ और (३) व्यक्नवार्थ । अभिधाशक्ति से वाच्यार्थ का ज्ञान होता है, लचणा शक्ति से लच्यार्थ का ज्ञान होता है तथा व्यक्षना शक्ति से व्यङ्गवार्थ का ज्ञान होता है- वाच्यऽथींऽभिधया वोध्यो लक्ष्यो लक्षणया तथा। व्यङ्गयो व्यञ्जनया तास्तु तिस्रः शब्दस्य शक्तयः ॥ नैयायिक दृष्टि से प्रत्यत्त, अनुसान आदि प्रमाणीं द्वारा जो भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे स्थावर सृष्टि में घट, पट तथा मठादि तथा जङ्गम सृष्टि में पशु, पत्ती, मनुष्यादि, ये सब उचरित पदों के द्वारा जाने जाते हैं। इसी छिये 'अभिधेयत्वं पदार्थत्वम्' ऐसा कहा है। अर्थात् जो कुछ भी कहने योग्य वस्तु है उसे पदार्थ कहते हैं। 'प्रमितिविषयाः पदार्थाः' प्रमा (यथार्थधानं प्रमा ) के जो भी विषय हैं उन्हें पदार्थ कहते हैं। आचार्य प्रशस्त्रपाद ने पदार्थधर्मसंग्रह नामक पुस्तक से पदार्थ के लचण के विषय में लिखा है कि जगत् में जिसका अस्तिख या विद्यमानता हो, जो ज्ञेय अर्थात् जानने योग्य हो एइं जो अभिधेय अर्थात् कथन या प्रतिपादन के योग्य हो उसे पदार्थ कहते हैं- 'वण्णामि पदार्थानां साधर्ममिस्तिखाभिषेयस्व-नेयलानि' तारपर्य यह है कि संसार की कोई भी वस्तु पदार्थ कही जा सकती है। जब किसी शास्त्र या प्रन्थादि में शिष्य या वाचक उसके विषय में कुछ जानने को उत्सक हो तथा आचार्य या प्रन्थकार उसके विषय में कुछ कहें या प्रतिपादन करें उसे पदार्थ कहते हैं। अर्थात् जिस शास या प्रन्थ में जिसं वस्तु का निरूपण या प्रतिपादन (विवेचन) किया जाता है वह वस्तु उस शास्त्र या प्रन्थ का पदार्थ (प्रतिपाद्य विषय ) है । पद्यते गम्यतेऽनेनार्थोऽरिमन्निति पदार्थः। अर्थात् जिस वाक्य में विभिन्न पदों द्वारा अर्थ ज्ञात होता हो वह पदार्थ है।

यदन्यदुक्तमन्यार्थसाधकं भवति स हेत्वर्थः । यथा—मृत्पिण्डोऽद्भिः प्रक्तिचते तथा आषदुग्धप्रभृति-भिर्न्नणः प्रक्तिचत इति ॥ ११॥

हेत्वर्थतन्त्रयुक्तिलक्षणम्—िकसी अन्य वाक्य के उच्चारण करने से दूसरे अर्थ का समाधान हो जाय उसे हेत्वर्थ कहते हैं। जैसे कहा कि मिट्टी का पिण्ड जल से आई (गीला) हो जाता है उसी तरह उड़ँद और दुग्ध आदि कफवर्ड्क पदार्थों के सेवन करने से बण क्लेद (कीचड़, कफ) युक्त हो जाता है।

विमर्शः—यहाँ पर बाह्य मृत्पिण्ड दृष्टान्त से माध-दुग्धादि सेवन से आभ्यन्तिक व्रणप्रकलेद का होना सिद्ध किया गया है। कुछ आचार्यों ने 'यदन्यदुक्तमन्यार्थसाधकं भवति' के स्थान पर 'यदुक्तमुमयार्थसाधकम्' ऐसा पाठान्तर लिखा है। जिसका अर्थ स्पष्ट ही है। जो उभयार्थ का साधक हो उसे हेस्वर्थ कहते हैं। चरकटीकाकार चक्रपाणि ने हेस्वर्थ की निम्न व्याख्या की है—हेत्वर्थों नाम यदन्यत्राभिहितमन्यत्रोप्पयते, यथा—'समानगुणाभ्यासो हि धातूनां वृद्धिकारणम्' (च० सूळ अ०१२) इति वातमधिकत्योक्तं, तत्र वातस्येति वक्तव्ये यदयं समानशैंब्दं धातूनामिति करोति, तेन यथा वायो-स्तथा रसादीनामिप समानगुणाभ्यासो वृद्धिकारणीमिति गम्यते।

समान गुणधर्मी पदार्थों का सेवन धातुओं की वृद्धि का कारण होता है। यहाँ पर यद्यपि यह वाक्य वात के विषय भें कहा गया है परन्तु इससे धारणार्थक धातु शब्द वायुँ के अतिरिक्त रस-रक्तादि धातुओं का भी बोध करा देता है।

समासवचनमुद्देशः । यथा—शल्यमिति ॥ १२॥ जहेशतन्त्रयुक्तेर्न्क्षणम् – संचेप से कोई बात कहनी हो उसे उद्देश कहते हैं जैसे 'शल्यम्' ऐसा संचेप में कहने से समस्त शरीर को बाधा पहुँ बाने वाला शल्य होता है यह अर्थ हो जाता है। यहाँ पर मन को बाधा पहुँ बाने वाला शारीरक ऐसा विस्तार व कर संचेप में कह दिया है इसी को उद्देश कहते हैं ॥१२॥

विसर्शः - उद्देशस्य चक्रपाणिकृतवर्णनम् - 'उद्देशो नाम संक्षेपामिथानं यथा - हेतुलिङ्गीष४शानम्' (च० सू० अ० १) अनंत सर्वायुर्वेदाभिधेयोद्देशः। रोग के हेतु का ज्ञान, लिङ्ग का ज्ञान और रोग की औषध का ज्ञान त्रिस्त्री आयुर्वेद कहलाता है - हेतुलिङ्गीष४शानं स्वस्थातुरपरायणम्। त्रिस्त्रं शाश्वतं दिन्यं बुद्धे यं पितामहः॥ इस संज्ञेपोक्ति से समस्त (अष्टाङ्ग) आयुर्वेद का वोध हो जाता है।

विस्तरवचनं निर्देशः। यथा-शारीरमागन्तुकं चेति॥

निर्देशतन्त्रयुक्तेर्लक्षणम् —िकसी वस्तु का विस्तार से वर्णन करना निर्देश कहलाता है जैसे शरीर में होने वाला दुःख शारीरिक शल्य तथा मन में होने वाला दुःख मानसिक शल्य कहलाता है। ऐसे शल्य के दो भेद होते हैं। यह शल्य का विस्तार से वर्णन होने से निर्देश कहलाता है॥ १३॥

विसर्शः—निर्देशस्य चक्रपाणिकृतविवस्णस्र—'निर्देशो नाम संख्येयोक्तस्य विवरणं, यथा—हेतुलिङ्गोषधस्य पुनः प्रपञ्चनं 'सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्' इत्यन्तेन कारणप्रपञ्चनिम-त्यादि । अर्थात् सामान्य धर्मयुक्त औषध सर्वभाव पदार्थों की वृद्धि में कारण होती है । यह सामान्य कारण भी गुणगत सामान्य, कर्मगत सामान्य और द्रव्यगत सामान्य ऐसे तीन प्रकार का होता है । यह सब विस्तृत विवेचन है ।

एविमत्युपदेशः । यथा—'तथा न जागृयाद्रात्रौ दिवास्वप्नञ्च वर्जयेत्' इति ॥ (४॥

उपदेशतन्त्रयुक्तेलंक्षणम्—इस प्रकार का भाहार और विहार करना चाहिए। इसे उपदेश कहते हैं। जैसे रात्रि में जयादा नहीं जागना चाहिए एवं दिन में शयन वर्जित करना चाहिए॥

विमर्शः—इस प्रसङ्ग में टीकाकार उत्हण शङ्का करते हैं कि उपदेश और नियोग में क्या भेद है। उत्तर में कहा जाता है कि उपदेश प्रायक (अक्सर पाठनीय) होता है। जैसे प्रायः रात्रि में नहीं जागना चाहिये किन्तु जिस व्यक्ति को कफ का प्रकीप हो उसे रात्रि जागरण कराना, हितकर होता है। इसी तरह दिन में नहीं सोना चाहिए। यह भी प्रायिक ही है क्योंकि प्रीप्म ऋतु तथा तृष्णा और हिक्का आदि होने पर दिवाशयन कराना प्रशस्त होता है। किन्तु नियोग में प्रायिकता नहीं कोती है—यथा—'पथ्यमेव मोक्तव्यम्' पथ्य भोजन सभी को करना आवश्यकीय है। जो इस् ज्वरितोऽ हितमरनीयाँ व्यव्यस्था कि का जाता है। उपदेशस्य चक्रपाणिकृत-भी पथ्यकारक ही माना जाता है। उपदेशस्य चक्रपाणिकृत-भी पथ्यकारक ही माना जाता है। उपदेशस्य चक्रपाणिकृत-

वर्णनम् — 'उपदेशो नामाप्तानुशासनम्' यथा—'स्नेहमग्रे प्रयुक्षीत-ततः स्वेदमनन्तरम्' (च॰ स्० अ० १३०)। आप्त पुर्देषों की आज्ञा को मानना उपदेश कहलाता है। जैसे प्रथम स्नेह का प्रयोग करना चाहिए पश्चात् स्वेदन करना चाहिए।

अनेन कारणेनेत्यपदेशः । यथाऽपदिश्यते—मधुरः श्लेष्माणमभिवर्द्धयतीति ॥ १४ ॥

भवदेशास्यतन्त्रयुक्तेलंक्षणम्—इस कारण से यह कार्य हुआँ है इसको अपदेश कहते हैं। अर्थात् किसी कार्य के हेतु का कथन करना अपदेश कहलाता है। जैसा कि कारण बताया जाता है कि मधुर रस कफ का वर्धक होता है क्योंकि कफ भी मधुर होता है और मधुर रस भी मधुर अतः दोनों स्मान-जातीय होने से सेवित मधुर रस कफ रूप से परिणत हो जाता है॥ १५॥

विमर्शः—अपदेशस्य चक्रपाणिकृतवर्णनम्—अपदेशो नाम यस्प्रतिशातार्थसाधनाय हेतुवचनं, यथा—'वाताज्नलं, जलाद्देशी देशात कालं स्वभावतः । विद्याद् दुष्परिहार्थस्वात' (च० द्वि० क् अ०३) इत्यादि, तत्र प्रतिश्वातार्थस्य हेतुवचनं दुष्परिहार्यस्वा-दिति। प्रतिज्ञात अर्थ की सिद्धि के लिये हेतु (कारण) वाक्यों का निदेश करता। जल की दुष्टि में वात हेतु, देश की दुष्टि में जलहेतु और काल की दुष्टि में देश हेतु होता है। ये हेतुवचन हैं।

प्रकृतस्यातिकान्तेन साधनं प्रदेशः। यथा—देव-दत्तस्यानेन शल्यमुद्धृतं तथा यज्ञद्त्तस्याप्ययमुद्धरि-ध्यतीति ॥ १६॥

प्रदेशाल्यतन्त्रयुक्तेर्वर्णनम् प्रकृत (प्रकर्णागत या प्रस्तुत या वर्तमान) का अतिकान्त (व्यतीत या भृतु) से साधन करना प्रदेश कहलाता है। जैसे—उदाहरण के लिये कहा जाता है कि इसने देवदक्त का शक्य निकाला है अतएव यज्ञदत्त का भी शहय निकाल देगा॥ १६॥

विमर्शः—प्रदेशस्य चक्रपाणिकृतवर्णनम्—प्रदेशो नाम यद्वद्रस्वादर्थस्य कारस्येनामिधातुमशक्यमेकदेशेनामिधीयते, यथा— 'अन्नपानैकदेशोऽयदुक्तः प्रायोपयोगिकः' (च० स्० अ० २०) चक्र-पाणि ने प्रदेश का अर्थ सुश्रुत से भिन्न किया है। अर्थ के अधिक होने से उसका समग्ररूप से वर्णन करना असम्भव होता है अतः उसके एकदेश के वर्णन करने को प्रदेश कहते हैं।

प्रकृतस्यानागतस्य साधनमतिदेशः। यथा—यतो-ऽस्य वायुरुर्ध्वमुत्तिष्ठते तेनोदावर्ती स्यादिति ॥ १० म

अतिरेश लक्षणम् — प्रकृत (उपस्थित आ वर्तमान) वस्तु के द्वार् अनागत (अविष्य) का साधन करना अतिरेश कहलाता है। जैसे — उदाहरण के लिये इस कि का वात जपर को उठ रहा है इससे प्रतीत होता है कि इसे उदावर्त रोग होगा।। १७॥

विमर्शः—अत्र वायोक् वैमुत्यानं प्रकृत्म् । तेन प्रस्तुतेन अना निर्मातं स्वाद्य । हाराणचन्द्रभी ने अन्यत्र कहे ज्या आवश्यकीय है । जो इस् ज्वरितोऽ हुए विधान का अन्यत्र प्रयोग करना, अतिदेश छिला है जिसे वेत' वावय में अहितकर भोजन जिसे हेमन्त ऋतु में कही हुई चर्या का ही प्रयोग शिशिर में जाना जाता है । उपदेशस्य चक्रपाणिकृत भी करने को कहना अतिदेश है । 'इत्त्त्र विहितस्य विधेरितरत्र CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgan, Juoknow

प्रयोगायोपदेशोऽतिदेशः, यथा—'वष एव विधिः कार्यः शिशिरे समुदाहतः । अतिदेशस्य चक्रपाणिकृतवर्णनम् — 'अतिदेशोनाम यरिक खिदेव प्रकारयार्थमनुक्तार्थसाधनायैव एवमन्यद्वि तव्यमिति परिभाष्यते, यथा- यचान्यदि कि ज्ञित स्यादनुक्तमिष्ट पूजितम्। इतं तदपि चात्रेयः सदैवाभ्यनुमन्यते ॥ ( च० सू० अ० ८) किसी वस्तु या अर्थ को यत्किञ्चित् (स्वरूप र्वरूप ) प्रकार से कह कर उससे अनुक्त अर्थ का ज्ञान कर लेने का कह देना अतिदेश है। आत्रेय जी कहते हैं कि इस विषय में जो भी हमने नहीं कहा है किन्तु अन्यत्र इसी प्रकार का पूजनीय (योग्य, हितकारी) वृत्त (वस्तु या अर्थ या उपदेश ) हो इसे में स्वीकृत कर छेता हूँ । 'वालादपि सुभौतितं याह्यम्'। 'परेभ्योऽपि आगमयितव्यम्'। सर्वो हि लोको बुद्धिमतामाचार्यः शत्रुधाबुद्धिमताम्'। इस तरह आत्रेयमत से •योग्य ज्ञान कहीं से भी ग्रहण कर किया जाना एपए सिद्ध है। प्राचीन महर्षि सदा उदार रहे हैं। उन्होंने ज्ञानप्रहण में कभी संकोच नहीं किया है।

🌮 💊 अभिन्याप्यापकर्षणसपवर्गः । यथा—अस्वेद्या विषोपसृष्टाः, अन्यत्र कीटविषादिति ॥ १८ ॥

अपवर्गतन्त्र युक्ते लेक्षणम् — किसी वस्तु का व्यापक रूप से निपेध करके उसमें से किसी श्कदेश के निपेध का विधान कर देना अपवर्ग कहलाता है। जैसे विष खाये हुए या बिष से आकान्त सभी अरवेद्य होते हैं किन्तु कीटविष को छोड़ कर। अर्थात् कीट्विष वाले को स्वेदन कराया जाता है॥ १८॥

विसर्शः—अपवर्गस्य चक्रपाणिकृतवर्णनम्—'भपवर्गा नाम साकर्यनोदिष्टस्येकदेशापकर्षणं यथा—'न पर्युषितान्नमाददीता-न्यत्र मांसहरितकशुष्कशाकफलभक्ष्येभ्यः' (च० स्० अ० ८) इति । अत्र हि सामान्येन पर्युषितमक्षणिनिषेषं कृत्वा मांसादेः पर्यु-षितस्यापि मक्षणमपकृष्य विधीयते । यह वर्णन सुश्रुत सहश ही है । प्रथम सम्पूर्णका निपेध कर फिर उसके एकदेश का विधान कर देना अपवर्ग है ।

येन परेनानुक्तेन वाक्यं समाप्यते स बाक्यशेषः । यथा—शिरःपाणिपादपाशपूर्वछोदरोरसामित्युक्ते पुरुष-यहणं विनाऽपि गम्यते पुरुषस्येति ॥ १६ ॥

वाक्यशेषवर्णनम् — किसी पद के उच्चारण (या लेखन, न करने पर भी उसका अध्याहार होकर वाक्य समाप्त हो जाता हो उसे वाक्यशेष कहते हैं। जैसे शिर, पाणि, पाद, पार्थ, प्रष्ठ, उदर और उर ऐसा कहने पर यहाँ पुरुष शब्द के न लिखने पर भी ऐसा विदित हो जाता है कि पुरुष के शिर, पाणि, पाद आदि॥ ९९॥

विसर्शः वाक्यशेषस्य चक्रपाणिकृतवर्णनम् —वाक्यशेषो नाम यहाववार्थमाचार्येण वाक्येषु पदमकृतं गम्येणानतथा पूर्यते, यथा — 'प्रवृत्तिहेतुर्भावानाम्' ( च० स्० अ० १६ ) इत्यत्र 'अस्ति' पदं पूर्यते तथा 'जाङ्गलजेः रसेः' इत्यत्र मांसश्चः पूर्यते । वाक्येषु चैत एव पदाः शेषाः क्रियन्ते, येऽनिवेशिता अपि प्रतीयन्ते । काम्यार्थं किसी वाक्य में किसी शब्द के न लिखने पर भी वह अर्थात् भासित हो जाय उसे वाक्यशेष कहते हैं।

यद्कीत्तितमर्थादापद्यते साऽर्थापत्तिः, यथीं अोद्नं भोद्ये इत्युक्तेऽर्थादापन्नं भवति — नायं पिपा-सुर्यवाग्मिति ॥ २०॥

अर्थापितवर्णनम्—विना वर्णन किये ही जिस वस्तु या अर्थ का ज्ञान हो जाय उसे अर्थापित कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं ओदन (भात या चावल) खाऊँगा तो अर्थात् (अनायास) ही यह ज्ञान हो जाता है कि यह यवागु के पान की इच्छा नहीं रखता है॥ २०॥

विसर्शः—नायं पातुमिच्छुर्यवागृमित्वर्थः । अर्थापत्तेश्चक्रपाणि-कृतवर्णनम् —अर्थापत्तिर्नाम यदकीर्तितमर्थादापँगते साऽर्थापत्तिः । यथा—नक्तं दिधमोजनिषेषः, अर्थोद्दिवा मुझीतेत्यापद्यते ।

यद्यत्राभिहितं तस्य प्रातिलोम्यं विपर्ययः । यथा-कृशाल्पप्राणभीरवो दुश्चिकित्स्या इत्युक्ते विपरीतं गृह्यते दढाद्यः सुचिकित्स्या इति ॥ २१॥

विषयंग्रह्मणम्—जो भी कुछ कहा गया हो या विधान, हो उसके विषरीत जहाँ ग्रहण किया जाता हो उसे विषयंग्र कहते हैं। जैसे दुर्वछ, अल्पप्राणशक्तिवाछे तथा भीक (डरपोक) दुश्चिकिरस्य होते हैं ऐसा कहने पर उसका विषरीत ग्रहण किया है कि हद, महाप्राण वाछे और निडर पुरुष सुचिकिरस्य होते हैं॥ २१॥

विमर्शः—प्रातिलोम्यं = विपरीतम् । अर्थापत्त्या अविपरीत-श्वार्थः प्रतीयते इरयनयोर्भेदः । विषर्ययस्य चक्रपाणिकृतवर्ण-नम्—'विपर्ययो नाम अपकृष्टात्प्रतीपोदाहरणम्—यथानिदानो-कान्यस्य नोपश्रेरते विपरीतानि चोपश्रेरते' (च० नि० अ०३) इति । यह भी सुश्रुतवत् ही है ।

प्रकरणान्तरेण समापनं प्रसङ्गः। यद्वा, प्रकरणान्त-रितो योऽथोऽसकृदुक्तः समाप्यते स प्रसङ्गः। यथा— पञ्चमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुषस्तस्मिन् क्रिया सोऽधिष्ठानमिति वेदोत्पत्तावभिधाय • भूतचिन्तायां पुनरुक्तं यतोऽभिहितं पञ्चमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुष इति, स खल्वेष कर्मपुरुषश्चिकित्साऽधिकृत इति ॥२२॥

प्रसङ्गतन्त्रयुक्तेवर्णनम् — अन्य प्रकरण में उल्लिखित किसी अर्थ का बार बार उल्लेख करके समाप्त करना प्रसङ्ग कहलाता है। अथवा किसी अन्य प्रकरण (प्रसङ्ग) में बार बार कहे हुए अर्थ की अन्य प्रकरण में उक्ति करके समाप्ति करना प्रसङ्ग कहलाता है। जैसे पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पञ्चमहाभूत तथा शरीरी (जीवात्मा) का समवाय (सम्बन्ध से सम्मेलन) ही पुरुष कहलाता है और उसी में सर्व प्रकार की शारीरिक कियाएँ होती हैं और वही सब का या चिकित्सा का अधिष्ठान (पात्र, स्थान, आधार) है ऐसा वेदोत्पित्त नामक अध्यस्य (सु० स्० ५०) में कह कर पुनः सर्वभूत-चिन्ता शारीर नामक अध्याय (सु० क्ला० अ०१) में फिर से कहा कि जैसे कहा है कि पञ्च महाभूत तथा शरीरी (जीवात्मा) का समवाय सम्बन्ध से सर्जात संयोग पुरुष कहलाता है और यही कर्म पुरुष निश्चयरूप से चिकित्सा में उपयोगी है॥ २२॥

विसर्शः - अपरे प्रसङ्गलचणं लिखन्ति - 'अधिकरणान्तरितो योऽथोंऽसकृदुक्त' इति पठित्वा व्याख्यानयन्ति-स्नेह्विरेकाधिकारयो-् नैवज्वरी निषदः, पुनर्ज्वराधिकारे तरुणज्वरिणः स्नेह्शीधने निषिद्धे इति अधिकरणेऽन्तरितस्यार्थस्यासकृदुक्तिः। अर्थात् किसी पूर्व अधिकरण में कहे हुए विषय का पुनरन्यत्र किसी अधिकरण या प्रसङ्ग में चार-वार कहना प्रसङ्ग कहलाता है। जैसे स्नेहन और विरेचन के प्रकरण में नवज्वरी के लिये स्तेहन और विरेचन का निपेध करके पुनर्ज्वराधिकार में कहना कि तरुण जबरी को स्नेहन तथा शोधन निष्दि है। प्रसङ्गस्य चक्रपाणिकृतवर्णनस् - 'प्रसङ्गो नाम पूर्वाभिहितस्यार्थस्य प्रकरणागतत्वादिनां पुनरभिधानं, यथा—'तत्रातिप्रभावतां दृश्या-नामतिमात्रदर्शनमतियोगः' (च० सु० अ० १६) एवमाविभधाय पुनः 'अत्युगरीब्दशवणाच्छ्वणात्सर्वशो न च' (च० शा० अ० १) इत्यादिना पूर्वोक्त एवाथोंऽग्रिधीयते । पूर्वोक्त अर्थ का, प्रकर्ण उपस्थित होने पर पुनर्वर्णन करना प्रसङ्ग कहा जाता है। जैसे अतिप्रभावाले दश्यों का अतिदर्शन अतियोग कहलाता है। इसी वात को पुनः अत्यन्त उग्र शब्द का श्रवण अतियोग कहा जाता है ऐसा वर्णन करना प्रसङ्ग नामक तन्त्रयुक्ति है।

(सर्वत्र) यद्वधारणेनो च्यते स एकान्तः । यथा-त्रिवृद्धिरेचयति, मदनफलं वामयति ( एव ) ॥ २३ ॥

एकान्तलक्षणम्—सर्वत्र (सर्वावस्था में ) जो बात निश्चय-पूर्वक कही जाती है उसे एकान्त कहते हैं। जैसे त्रिवृत् (निशोध) विरेचन करती ही है और मदनफल वासक होता ही है ॥ २३ ॥

विमर्शः — अवधारणेन अविकल्पेन नियमेनेत्यर्थः । एकान्तस्य चक्रपाणिकृतळचणम् — 'एकान्तो नाम यदवधारणेनोच्यते, यथा-निजः शरीरदोषोत्थः, त्रिवृद्धिरेचयतीरयादि ।

कचित्तथा कचिद्रन्यथेति यः सोऽनेकान्तः । यथा—केचिद्राचार्य्या बुवते द्रव्यं प्रधानं, केचिद्रसं, केचिद्रीर्यं, केचिद्रिपाकमिति ॥ २४॥

अनेकान्तलक्षणम् —िकिसी स्थल पर वैसा और किसी स्थल पर अन्यथा हो उसे अनेकान्त कहते हैं। जैसे कुछ आचार्य कहते हैं कि द्रव्य प्रधान होता है, कुछ रस को प्रधान बताते हैं, कुछ वीर्य की प्रधानता प्रदर्शित करते हैं और कतिप्य विपाक को प्रमुख सानते हैं। अर्थातु किसी एक विषय में अनेक सतसतान्तर हो उसे अनेकान्त कहते हैं॥ २४॥

विसर्शः—अनेकान्तस्य चक्रपाणिकृतवर्णनस्—'अनेकान्तो नाम अन्यतरपक्षानवधारणं, यथा—ये द्यातुराः केवलाक्षेषजादृते श्रियन्ते, न च ते सर्वं एव भेषजोपपन्नाः समुत्तिष्ठेरन्' (च० सू० अ० १०) द्वत्यादि।

आत्तेपपूर्वकः प्रश्तः पूर्वपक्षः। यथा कथं वात-निमित्ताश्चत्वारः प्रसेहा असाध्या भवन्तीति,।। २४।।

पूर्वपक्ष जक्षणम् —िकृसी विषय का आचेप करते हुए प्रश्न करना पूर्वपच कहा जाता है। उदाहरणार्थ जैसे किस प्रकार वातजन्य चार प्रकार के प्रमेह असाध्य होते हैं॥ २५॥

विमर्शः - पूर्वपत्तस्य चक्रपाणिकृतवर्णनम् - 'पूर्वपश्चो नाम प्रतिज्ञातार्धसन्दूष्कं वानयं, यथा--मरस्यात्रः पयसाऽभ्यवहरेतः ।' इति प्रतिज्ञातार्थस्य 'सर्वानेव मरस्याज पयसाऽभ्यवहरेदन्यत्र चिल-चिमाद' (च० सू० अ० २६) इति यहाँ पर प्रथम प्रतिज्ञात करा दिया (घोषित कर दिया) कि दुग्ध के साथ मरस्य नहीं खाना चाहिए पश्चात् इसे दूषित करने के लिये लिख दिया कि चिलचिम नामक मरस्य को छोड़ कर अन्य मछ-लियों को दुग्ध के साथ सेवन न करें। अर्थात् चिलचिम नामक मरस्य को दुग्ध के साथ खाने का विधान करने से दुग्ध सह मरस्यभन्नण-निषेधसूचक प्रथम वाक्य दूषित हो जाता है।

तस्योत्तरं निर्णयः । यथा—शरीरं प्रपीड्य पश्चा-द्धो गत्वा वसामेदोमज्ञानुविद्धं स्र्त्रं विस्टनित व्रानः, एवमसाध्या वातजा इति ॥ २६ ॥

निर्णयास्यतन्त्रयुक्तेश्विणम् — किसी प्रश्न के उत्तर की निर्णय कहते हैं जसे प्रकुषित वात प्रथम शरीर को पीड़ित कर पीछे अधः प्रदेश में जा के वसा, मेद और मजा के साभ संयुक्त ही के उन्हें कुपित कर सूत्राशय में जा के सूत्र को भी दृष्टित कर कर वसादि के साथ सूत्र को बाहर निकालता है इस लिये वातजन्य प्रमेह असाध्य होते हैं ॥ २६॥

तथा चोक्तम्—

कृत्स्नं शरीरं निष्पीड्य मेदोमङजावसायुतः । अधः प्रकुष्यते वायुस्तेनासाध्यास्तु वातजाः ॥ २०॥

निर्णयतन्त्रयुक्तेरदाहरणान्तरम् मिथ्या आहार-विहार से प्रकुपित हुआ वात समग्र शरीर को निष्पीहित कर मेद्र, मजा और वसा के साथ संयुक्त हो के उन्हें भी दूषित कर नीचे के वस्ति प्रदेश में जा कर सूत्र को दूषित कर उसे मडजादि के साथ वाहर निकालता है। इस क्रिये वातजन्य प्रमेह असाध्य होते हैं॥ २७॥

विमर्शः-गरभीर धातुओं में प्रकुपित वात के प्रविष्ट होने से मडजादि का चय हो कर उसके पूर्व-पूर्व की अन्य धातुएँ 🗸 भी नष्ट होती हैं इस बेलचे वातिक प्रमेह असाध्य माने गये हैं - साध्याः कुफोत्था दश पित्तजाः पड् याप्या न साध्याः पवनाः चतुष्कः । समिक्षयुरव।दिषमिक्रियरवानमहात्ययस्व।च यथाक्रमन्ते ॥ निर्णयस्य चक्रपाणिकृतवर्णनम् - 'निर्णयो नाम विचारितस्या-र्थस्य व्यवस्थापनं, यथा-चतुष्पदभेषजत्वादिविचारं कृत्वाऽिभधी यते—'यदुक्तं षोडशकलं पूर्वाध्याये भेपर्ज तद्युक्तियुक्तमलमाराज्याय' ( च॰ सू॰ अ॰ १० ) पूर्ण रूप से विचारित किये अर्थ की व्यवस्था करैना निर्णय कहलाता है जैसे पोडिश कलाओं से युक्त भेषज आरोग्य सम्पादन के लिये प्यास है। चतुःवाद-भिषग् द्रव्याण्यधिष्ठाता रोगी पादचतुष्टयम् । गुणवरकारणं ज्ञेयं विकारब्युपशान्तये।। इन चारों में से प्रत्येक चार-चार गुणों वाला होने से सोलह गुण युक्त भेषज कहलाती है-वैद्य-गुणाः - श्रुते पर्यंवदातस्वं बहुशो दृष्टकमंता । दाक्ष्यं शौचिमिति श्रेयं वैद्ये गुणचतुष्टयम् ॥ द्रव्यगुणाः - वहुता तत्र योग्यत्वमनेकविध-कल्पना । सम्पचेति चतुष्कोऽयं द्रव्याणां गुळ उच्यते ।। परिचारक-गुणाः—उपचारज्ञतां दाक्ष्यमनुरागश्च मर्तरि । शौचछेति चतुष्कोऽयं गुणः परिचरे जने ॥ अातुरगुणाः -- स्मृतिनिर्देशकारित्वमभीरत्वम-थापि च । ज्ञापकत्वन्त्र रोगाणामातुरस्य गुणाः स्पृताः ॥ घोडशः

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani. Lucknow

गुणाः—कारणं वोडशगुणं सिद्धौ पादचतुष्टयम् । विद्याता शासिता योक्ता प्रवानं भिषगत्र तु ॥ ( च० सू० अ० ९ )

परमतमप्रतिषिद्धमनुमतम् । यथाऽन्यो ब्रूयात्— सप्त रसा इति, तचाप्रतिषेधादनुमन्यते कथ-ज्ञिदिति । २८ ॥

अनुमतल्क्षणम् — दूसरे के सत का निषेध न करके उसे स्वीकृत कर छेना अनुसत कहलाता है। जैसे कोई कहे कि रख सात हुोते हैं। उसका प्रतिषेध न करके उसे यथाकथित्रत्र स्वीकार कर छेना अनुसत कहा जाता है॥ २८॥

विसर्कः—अनुमत्रय चक्रपाणिकृतवर्णनस्— 'अनुमतं नाम एकौयमतस्यानिवारणेनानुमननं, यथा—'गर्भश्चव्यस्य जरायुःप्रपा-तनं कर्म संशमनिप्येके' (च० शा० अ०८) श्रयाचेकीयमतं •प्रतिपाद्याप्रतिपेधादनुमन्यते।

प्रकरणानुपूर्वाऽसिहितं विधानम् । यथा-सिकथः भैर्माण्येकःदश प्रकरणानुपूर्वाऽभिहितानि॥ २६॥

विधानलक्षणम् — प्रकरण के अनुपूर्व ( प्रकरणपुरस्सर या प्रकरणपात ) किसी का वर्णन करना विधान कहा जाता है जैसे सिवथ ( टाँग ) के समंग्यारह होते हैं, ऐसा प्रकरण पूर्वक कहा गया है ॥ २९ ॥

एवं वच्यतीत्यनागतावेक्षणम् । यथा श्लोकस्थाने ब्र्यात्-चिकित्सितेषु वच्यामीति ॥ ३०॥

अनाग्यावेक्षणरै—िकसी अनागत (अविष्य ) विषय का कार्यार्थ अवेचण (निरीचण या वर्णन या रसरण) करना अनागतावेचण कहलाता है। जैसे श्लोकस्थान (स्त्र स्थान) में कहे कि यह विषय चिकित्सास्थान में विस्तार से कहा जायगा। यह अनागतावेचण है॥ ३०॥

विसर्शः - अनागतावेचणस्य चक्रकृतवर्णनस्- 'अनागता-देक्षणं वाम यदनागतं विधि प्रमाणीकृत्यार्थसाधनं, यथा- 'अथवा तिक्तसर्थिषः' इत्याचना तावेक्षणेनोच्यते ।

यत्पूर्वमुक्तं तद्तिकान्तावेक्षणम्। यथा चिकित्सि-तेषु ब्रुयात्—श्लोकस्थाने यदीरितमिति ॥ ३१ ॥

अतिकान्तावेक्षणम् — जो बात पूर्व में कह दी हो उसका स्मरण करना अतिकान्तावेचण है । जैसे चिकित्सास्थान के वर्णन में कोई कहे कि यह विषय तो श्लोक स्थान (सूत्र स्थान) में कह दिया गया है। यही अतिकान्तावेचण है।

विसर्शः—चरक में इसको अतीतावेचण नाम से कहा है। 'अतीतावेक्षणं नाम यदतीतमेवोच्यते' यथा—'सा कुटी तच श्यनं

ज्वरं संशमयत्यिपं ( च० चि० अ० ३ ) इत्यत्र स्वेदाध्यायि हिनं कुट्यादिकमतीतवेक्षते । चिकित्सा प्रकरण में स्त्रस्थानीय चौद्रहवें स्वेदाध्याय के कुटीस्वेद का स्मरण अतीतावेचण है ।

उभयहेतुद्र्शनं संरायः । यथा—तलह्रदैयाभिघातः प्राणहरः पाणिपादच्छेदनमप्राणहरमिति ॥ ३२ ॥

संशयवर्णनम्—दो प्रकार के असमान अर्थों के हेतु का वर्णन करना संशय कहा जाता है। जैसे तलहद्य नामक मर्म पर आधात होने से प्राणनाश (मृत्यु) होता है तथा पाणि (हस्त) और पाद का छेदन (आधात या काटना) प्राणहारक नहीं होता है।। ३२।।

विमर्जः-- उभयोविंसदृ इयोरर्थयोहे तुस्तस्य दर्शनम् । डल्हण इस विषय में शङ्का करते हैं कि तलहद्याभिघात नामक मर्म प्राणहर तथा पाणिपाद का छेदन अप्राणहर होता है ऐसा पृथक पृथक स्पष्ट है पुनः संशय ही नहीं होता ? परन्तु जहां पैर आघात और छेदन दोनों क्रियाएँ हों तो वहां सन्देह होगा कि आघात लगा है अतः मृत्यु होगी अथवा छेदन हुआ है अतः व्यक्ति जीवित रहेगा ऐसा संशय हो सकता है। संशयस्य चक्रकृतवर्णनम्—'संशयो नाम विशेषाकांक्षानिर्धा-रितोमयविषयज्ञानं, यथा-'मातरं पितरब्रैके मन्यन्ते जन्म-कारणम् । स्वभावं परिनर्माणं यदृच्छाञ्चापरे जनाः ॥ ( च० सू० अ० ११ ) इत्यादिनोक्तः संशःय । विशिष्ट ज्ञान करने की इच्छा से उभय (दोनों) प्रकार के उत्तर जहाँ हो वहां संशय कहलाता है जैसे कुछ लोग माता-पिता को जन्म का कारण मानते हैं, कतिपय स्वभाव को और अन्य पर (अन्य ईश्वरादि ) से निर्मित होना तथा इतर यदच्छा को जनम का कारण मानते हैं। ऐसी स्थिति में यहां संशय ही संशय होता है कि वास्तव में जन्म होने के प्रति कारण क्या है।

तन्त्रेऽतिशयोपवर्णनं व्याख्यानम् । यथा— इह पञ्चाविंशतिकः पुरुषो व्याख्यायते, अन्येष्वायुर्वेदतन्त्रेषु भूतादिप्रभृत्यारभ्य चिन्ता ॥ ३३ ॥

व्याख्यानलक्षणम्—अपने तन्त्र (शार्ष) में किसी
अतिरिक्त (अधिक या विशिष्ट) अर्थ (वस्तु) का वर्णन
करना व्याख्यान कहा जाता है। जैसे यहां धन्वन्तिर या
सुश्रुत तन्त्र (शास्त्र या सम्प्रदाय) में पच्चीसवां पुरुष
(कर्मपुरुष, राशिपुरुष या चेत्रज्ञ) माना जाता है किन्तु
अन्य आयुर्वेदिक तन्त्रों में भूतादि (तामसिक अहङ्कार) से
प्रारम्भ कर सृष्टि के तत्वों का चिन्तन किया गया है। वहां
अव्यक्त को मान कर चिन्तन नहीं होने से २४ तत्वों से ही
यह चैतन्य सृष्टि बनी है।। ३३।।

विमर्शः—तन्त्रे = शास्ते । अतिशयस्यातिरिक्तस्यार्थत्योपवर्णनं ख्यापनं व्याख्यानम् । पश्चविश्चतिकः = पञ्चविश्चितितम इत्यर्थः । अव्यक्तादीनामद्यानां प्रकृतिविकारैः षोडशिभः सह चतुर्विश्चितितात । पुरुषः इति क्षेत्रकः । प्राचीन सांख्य का अनुयायी सुश्चत पुरुष को पच्चीसवां तत्व मानता है । अर्थात् अव्यक्त ( सूळ प्रकृति या प्रधान ) महान् ( वृद्धितत्त्व ), अहङ्कार और पञ्च-तन्मात्राएँ, ( शब्दतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा और गन्धतन्मात्रा) ये अष्ट प्रकृति कही जाती हैं तथा पञ्चज्ञानेनिद्दयां, पञ्चकर्मेन्द्रियां एवं उभुयात्मक मन

अरेर पञ्च महाभूत ये षोडश विकार कहे जाते हैं। इस तरह ये कुछ २४ तस्व होते हैं किन्तु ये अन्यक्तं या सूछ प्रकृति जो • कि जड़ मानी गई है उसके कारण कारणानुरूप कार्य होने से सभी अवेतन हैं। इनमें चैतन्य सम्पादन करने के लिये पच्चीसवें पुरुष तस्व की आवश्यकता है अतएव सुध्रत ने २५ तत्त्वों का प्रकृष स्वीकृत किया है। अष्टी प्रकृतयः प्रोक्ता विकाराः षोडशैव तु । क्षेत्रकश्च समासेन स्वतन्त्रपरतन्त्रयोः॥ 'तत्र सर्व एवाचेतन एष वर्गः, पुरुषः पञ्चविंशतितमः कार्यकार संयुक्त-इचेतियता भवति' ( सु० शा० अ० १ ) कार्येण = महदावि विकार· गणेन, कारणेन = मूलप्रकृत्या संयुक्तः अर्थात् पुरुष ( जीवात्मा ) के सान्निध्य से ही जड़भूत मूलप्रकृति में सर्गोत्पत्ति, प्रारम्भ हो जाती है जैसे वत्स के साधिष्य में गौ के जड़ चीर में प्रवर्तन की प्रवृत्ति जैसा कि सांख्यकारिका में भी लिखा है-'षड्ग्वन्थवदुभयोरिप संयोगस्तत्कृतः सर्गः' नव्य सांख्यमतान्यायी चरकाचार्य ने २४ तत्त्वों को ही स्वीकृत किया है। इन्होंने पच्चीसवां पुरुष न मान कर अव्यक्त को ही आत्मा मान ली है-अव्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञः शाश्वतो विभुरव्ययः। तस्माद्यद्यत्तद्यक्तं वक्ष्यते चापरं द्वयम् ॥ चरकाचार्य ने सुश्रत की तरह अष्ट प्रकृति और पोडश विकार समुदाय में से अव्यक्त को छोड़ कर शेष २३ को ही चेत्र माना है तथा उसका चेत्रज्ञ अब्यक्त है जहां से सगोंत्पत्ति शुरू होती है-खादीनि बुद्धिरव्यक्तमः इङ्कारस्तथाष्टमः । भूतप्रकृतिरुद्दिष्टा विकाराश्चैव षोडश् ॥ बुद्धीः न्द्रियाणि पद्मेव पद्म कर्मेन्द्रियाणि च। समनस्काश्च पद्मार्था विकारा इति संज्ञिताः ॥ इति क्षेत्रं समुद्दिष्टं सर्वमन्यक्तवजितम् । अन्यक्तमस्य क्षेत्रस्य क्षेत्रद्यम्पयो विदुः॥ जायते वुद्धिरव्यक्ताद् वुद्धचाऽइमिति मन्यते । परं खादीन्यहङ्कारादुत्पद्यन्ते यथाकमम् ॥ ततः सम्पूर्ण-सर्वाङ्गो जातोऽभ्युदित उच्यते ॥ ( च० ज्ञा० अ० १ )

अन्यशास्त्रासामान्या स्वसंज्ञा। यथा—मिथुन-मिति मधुसर्पिपोर्यहणम्, लोकप्रसिद्धमुदाहरणं वा।।

स्वतंशान्यणम् —अन्य शाखों से विचित्र तथा अपने शाख्य में अनुकूल या प्रसिद्ध किसी वस्तु के नामकरण को स्वसंज्ञा कहते हैं जैसे मिथुन शब्द से आयुर्वेद में शहद और धृत का प्रहण होता है। अथवा लोक (संसार) में जो प्रसिद्ध हो वह स्वसंज्ञा का उदाहरण समझ लेना चाहिए॥ ३४॥

विमर्शः—मिथुनं शब्द लोक में श्रहद शौर घृत के छिए अधिक शिसद नहीं है इसीलिये लोक प्रसिद्ध उदाहरण करने को लिखा है। महास्तेह शब्द के उच्चारण करने से घृत, तैल, वसा और स्वजा इन चार का बोध होता है—'सिएंस्तैलं वसा मच्जा स्नेहोऽप्युक्तश्चतुविंधः' इसके अतिरिक्त मिथुनीभूत (मिश्रीभृत) वातिपत्त, वातकफ और पित्तकफ का द्वन्द्व शब्द से प्रहण होना और मिथुनीभूत तेल घृत का यसक शब्द से प्रहण होना स्वसंज्ञा कहलाती है। स्वसंज्ञायाश्चक- कृतवर्णनम्—'स्वसंधा नाम या तन्त्रकारैन्यंवहारार्थं संज्ञा कियते, यथा जन्ताकहोलाकादिसंधा। जेन्ताक और होलाक ये दोनों त्रयोदशिवध स्वेदों में से हैं।

. निश्चितं वचनं विर्वचनम् । यथा —आयुर्विद्यतेऽ-स्मिन्ननेन वर्षः आयुर्विदन्तीत्यायुर्वेदः ॥ ३४॥ निर्वचनलक्षणम् — किसी विषय में निश्चित वचन कहना निर्वचन कहलाता है। जैसे आयु का वर्णन जिस शास्त्र में हो अथवा जिस शास्त्र के द्वारा मनुष्य आयु को प्राप्त कर सकता हो उसे आयुवद कहते हैं॥ ३५॥

विसर्श-आयुर्वेद शब्द में आयु और वेद ऐसे दो शब्दों का संयोग है। दोनों का पृथक पृथक अर्थ और फिर संयुक्त 'अर्थ जानना आवश्यक है। आयुर्ठजणम् —'शरीरेन्द्रियसत्त्रीं-रमसंयोगो धारि जीदितम् । नित्यगश्चानुबन्धश्च पर्यायौरायुरुच्यते ॥ शरीर, इन्द्रियाँ, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं तथा धारि, जीवितम्, नित्यग और अनुवन्ध ये उसके पर्याय हैं । परिष्क्रतल्ज्ञणस्- 'शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोग्रिकशि-ष्टरवे सति धार्यादिपर्यायवाचकैनीमिसरियधीयमानत्वमायुष्टम्' उस आयु के वेद को आयुर्वेद कहते हैं -तस्यायुषः पुण्यतमा वेदो, वेदविदां मतः। वस्यते यनमनुष्याणां लोकयोरमयोहितम्॥ अन्यच - हिताहितं, भुखं दुःखमानुस्तस्य हिताहितम् । मानञ्च तच यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते । चार प्रकार की हितायु, अहि-तायु, खुखायु और दु:खायु का वर्णन जहीं हो तथा उस आयु के हितकारक और अहितकारक द्रव्य गुण कर्मों का जहाँ वर्णन हो और आयु का मान तथा जीवात्मा और परमात्मा का जहाँ वर्णर हो रूपे आयुर्वेद कहते हैं। अन्यच-आयुष्याण्यनायुष्याणि च द्रव्यगुणकर्माणि यतो वेदयतीत्यायु-र्वेदः । आयु के लिये हितकारी तथा अहितकारी दृब्य, गुणू और कमों का जिस शास्त्र में वर्णन हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। अन्य श्च-अायुर्हिताहितं व्याधेनिदीनं शमनं तथा। विद्यते यत्र विद्वद्भिरायुर्वेदः स उच्यते ॥ जिस शास्त्र में हित और अहित आयु, व्याधि (रोग) को जानने के उपाय और उसकी चिकित्सा ( शमन ) का उपाय जहाँ वर्णित हो उसे विद्वान् लोग आयुर्वेद कहते हैं। इस तरह वेद शब्द विद् शाने अर्थ में होने से आयुर्वेदयतीत्यायुर्वेदः आयुषी वा देदः, आयुर्वेदः, तथा विदःसत्तायाम् इस अर्थे में होने से आयुर्विचतेऽस्मित्रित्या-युर्वेदः, एवं विद्क्ः लाभे इस अर्थ में होने से आयुर्विन्दति व प्राप्नोति वाडनेनेत्यायुर्वेदः ऐसा सिन्द्र होता है । निष्कर्ष-भू-मण्डल के संतरत शास्त्र को भी आयु के हिताहित का वर्णन करते हों वे सब नायुर्वेद हैं। आयुर्वेद केवल चरक, सुश्रुत, वाग्भट आदि कतिएय पुंस्तकों का नाम है ऐसा समझना महान् अज्ञानबा है। संसार की समस्त पैथियाँ तथा ज्योतिष बाख, धर्म बाख, कर्मकाण्ड आदि, सभी आयु का हित साधन करने की दृष्टि से आयुर्वेद कहलाते हैं। त्रिकालदर्शी महर्षियों के द्वारा आविर्भूत यह शब्द अत्यन्त निशाल अर्थ का बोधक है। इसको (Science of life) या जीवन का विज्ञाक भी कह सकते हैं, इसिलये जो कोई भी औषध चाहे किसी देश में उत्पन्न हो, किसी पद्धति से बनी हो यदि वह आयु के लिये द्वितकर हो, रोगों का नाश करती हो, एक रोग को नष्ट कर अन्य उपद्रव उत्पन्न न करती हो तो उसका उपयोग अवश्य किया जाना चाहिये परन्तु यदि अपने देश के वातावरण में उत्पन्न हो तथा स्वदेश पृद्धति से बनी हो उससे रोग नाश हो जाता हो त्से बाह्य देश की औषध न लेकर स्वदेश की ही ग्रहण करें. किन्तु रोगी के प्राणों को वचाने के लिये बाह्य जीवध न प्रहुण करना महान् मूर्खता है।

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj Lucknow

(१) प्रयोगः श्रमयेद् व्याधि योऽन्यमन्यमुदीरयेत् । नासौ प्रयोगः शुद्धस्तु शमयेको न कोपयेत ॥ (चरक् ) (२) 'सर्वो हि लोको बुद्धिमतामाचार्यः शत्रुश्चाबुद्धिमताम्' (३) तदेव युक्तं भैषज्यं यदारोग्याय कल्पते । स एव भिषजां श्रेष्ठो रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत 🛭 (४) 'नानीविधभूतं किञ्चिज्जगत्' (५) 'परेभ्योऽपि आगमयितव्यम्'(६) 'बालादिप सुमापितं प्राह्मम्'। निर्वचनस्य चक्र-कृत वर्णनस् - 'निर्वचनं नाम पण्डितवुद्धिगम्यो दृष्टान्तः, यथा-'ज्ञायते नित्यगस्येव कालस्यात्ययकारणम्' ( च० सू० अ० १६ ) इति। पिंडिशों के द्वारा बुद्धिगम्य दृष्टान्तं (उदाहरण) को निर्वचन कहते हैं जैसे संसार के भाव पदार्थों के नाश का कारण न होने से उनुका विनाश जाना नहीं जाता है जैसे कार्छ बनत्य है फिर भी निमेषादि युगपर्यन्त काल चीण होता रहता है किन्तु उसके नाश का कारण ज्ञान न होने से वह • जाना नहीं जाता है। न नाशकारणामाबुद्धावानां नाशकारणम्। ज्ञायते नित्यगस्येव कालस्यात्ययकारणम् ॥ ज्ञीघ्रगत्वाद्यथाभूतः रतथा मानो निपद्यते ॥ ( च॰ सू॰ अ० १६ )

ट्रष्टान्तव्यक्तिनिद्र्शनम् । यथा—अग्निवायुना
सहितः कन्ते वृद्धिङ्गच्छति तथा वातिपत्तकफदुष्टो
व्रण इति ॥ ३६ ॥

निदर्शनलक्षणम्— दृष्टान्त देकर किसी वस्तु या अर्थ का विशेष प्रकाशन (स्पष्टीकरण) करना निदर्शन कहलाता है। जैसे अपन, वायु के सम्पर्क होने से कच (घास के समूह) में या कोष्ठ में वृद्धि को प्राप्त होती है उसी प्रकार वात, पित्त और कफ से दूषित व्रण भी वृद्धि को प्राप्त होता है॥ ३६॥

विमर्शः-निदर्शनं = दृष्टान्तेन व्यक्तियंस्मिन् वाक्ये तत्तथा। अथवा दृष्टान्तेन देशेनं निदर्शनम्। एतेनैतदुक्तं भवति - दृष्टान्ते-नार्थः प्रसाध्यते यत्र तनिदर्शनम् । अर्थात् दृष्टान्त से जहीं अर्थ को दृढ किया जाता है उसे निदर्शन कहते हैं। निदर्शनस्य चक्रकृतलज्ज्ञणम्—'निदर्शनं नाम मूर्खविदुषां बुद्धिसाम्यविषयो दृष्टान्तः यथा—'विज्ञातममृतं यथा' ( च० सू० अ०१ ) इत्यादि । मूर्ख और विद्वानों के बुद्धि के समान विषय का जहाँ दृष्टान्त दिया जाय जैसे अच्छी प्रकार जानी दुई औषध • अमृत के समान होती है। यह दृष्टान्त सूर्ज विद्वान् दोनों के समझने योग्य है। चरक का पूर्ण श्लोक निम्नानुसार है— यथा विषं यथा शास्त्रं यथाऽग्निरशिन्द्रिया। तथीवधमविज्ञातं विज्ञा-तममृतं यथा ु। ( च० स्० अ० ३ ) निदर्शननिर्वचनयोर्भेदः— यत्रिदर्शनं मूर्खमिदुषां बुद्धिसामान्यविषयं, निर्वच उन्तु पण्डित-बुद्धिवेद्यमेव, किंबा निर्वचनं निरुक्तिः-यथा-'विविधं सर्पति यतो विसपेश्तेन संजितः' (च० चि० अ० २१) इस्यादि। निदर्शन मूर्ख और विद्वानों के छिये समान ज्ञेय है किन्तु निर्व-चन को पण्डितों की बुद्धि ही समझ सकती है। निर्वर्चन शब्द का अर्थ निद्क्ति भी है। इसे भी पण्डित ही समझ सकते हैं। उदाहरणार्थं विसर्प शरीर में चारों ओर विसर्पण करता (फ़ैलता) है अतः इसे विसर्प कहते हैं। यह निरुक्ति भी पण्डित ही समझ•सकते हैं।

इद्मेव कर्त्तव्यिमाति नियोगः। यथा-पथ्यमेव

नियोगलक्षणम् — यही करना चाहिए इस प्रकार की आज्ञा को नियोग कहते हैं। जैसे सदा पथ्य ही भोजन करना चाहिए॥ ३७॥

विमर्शः—कहीं-कहीं नियोग में व्यक्षिचार भी देखा जाता है जैसे उनरित पुरुष को अरुचि भी हो तो भी अपथ्य भोजन दिया जाना चाहिए जैसा कि कहा भी है—ज्वरितोऽहितमइनी-याध्यस्य हार्चभंवेत । अन्नकाले हामुखानः क्षीयते नियतेऽथ्या ॥ तन्नानैतरेऽण्युक्तम्—उत्पचते हि साऽनस्था देशकालवलन्प्रति । यस्यां कार्यमकार्य स्याद्वितं कार्यमेन च ॥ नियोगस्य चक्रकृत-लच्छाम्—'नियोगो नाम अन्नश्यानुष्ठेयत्या विधानं, यथा—'न त्या स्वेदम्च्छांपरीतेनापि पिण्डिकेषा विमोक्तव्या' (च॰ सू० अ० १४) हत्यादि । अवस्यकर्तव्य के विधान को नियोग कहते हैं जैसे स्वेद प्रकरण में कहा है कि स्वेदन होते-होते तुम्हें मुच्छां भी आजाय तो भी यह पिण्डी नहीं छोड़ना।

इद्क्रेद्रक्चेति समुचयः । यथा — मांसवर्गे एणह-रिणादयो लावतित्तिरिशारङ्गाश्च प्रधानानीति ॥ ३८ ॥

समुचयलक्षणम्—यह, यह और यह भी ऐसे अनेक अर्थ एक साथ कहने को समुच्चय कहते हैं। जैसे मांसवर्ग में एण का मांस, हरिण का मांस, प्रधान होता है वैसे ही लाव, तित्तिर और शारङ्ग का मांस भी अच्छा होता है ॥ ३८॥

विमर्शः—समुच्चयस्य चक्रपाणिकृतं छत्तणम्—समुच्चयो नाम यदिदं चेदं चेति कृत्वा विधीयते, यथा—'वर्णश्च, स्वरश्च' (च० इ० अ० १) इत्यादि।

इदं वेदं वेति विकल्पः । यथा—रसौदनः सघृता यवागूर्वा ( भवत्विति ) ॥ ३६ ॥

विकल्पलक्षणम्—यह अथवा वह श्रेष्ठ है ऐसा जहाँ कथन हो उसे विकल्प कहते हैं। जैसे मांसादि के रस के साथ भात का सेवन अथवा घृत के साथ यवागू का सेवन श्रेष्ठ होता है।।

विमर्शः—विकरपस्य चक्रपाणिकृतं वर्णनम्—विकरपः
पाक्षिकाभिधानं, यथा—'सारोदकं वाऽय कुशोदकं वा' (च० चि०
अ०६) इत्यादि। अर्थात् प्रमेह रोगी खदिरादि सार से
पडङ्गविधि द्वारा कृत उदक (पानी) पीने अथवा कुशोदक
पीने अथवा मधु (शहद) और पानी पीने अथवा त्रिफला
का स्वरस पीने इत्यादि विकरूप के उदाहरण हैं—सारोदकं
युऽथ कुशोदकं वा मधुद्कं वा त्रिफलारसं वा। सीधुं पिनेदा निगदं
प्रमेही माध्वीकमग्रयं चिरसंस्थितं वा।। (च० चि० अ०६)

यद्निर्दिष्टं बुद्धयाऽवगम्यते तद्द्धम् । यथा—
अभिहितमन्नपानिवधौ चतुर्विधञ्चान्नसुपिद्श्यते-भद्यं
भोज्यं लेह्यं पेयमिति, एवञ्चतुर्विघे वक्तव्ये द्विविधमभिहितम् । इदमत्रोह्यम्—अन्तपाने विशिष्टयोर्द्धयोर्धहणे कृते चंतुर्णामिप महणं भवतीति, चतुर्विधश्चाहारः
प्रविरत्तः, पायेण द्विविध एवः अतो द्वित्वं प्रसिद्धभिति । किञ्चान्यत्—अन्तेन भद्दयमवरुद्धं, घनसाधम्यीतः पेयेन लेह्यं, द्वसाधम्यीत् ॥ ४० ॥

कही। स्यतन्त्रयुक्ते क्रिंक्षणम् — जो वस्तु या अर्थं साषात् न कहा गया हो किन्तु बुद्धि से जिसका ऊह (तर्कृ या अवगमन)

हें जीता हो उसे उद्यतन्त्रयुक्ति कहते हैं। जैसा कि अन्नपान विधि नामक अध्याय में चार प्रकार का अन्न कहा गया है-् (१) अच्य, (२) भोडय, (२) लेहा और (४) पेय किन्तु इन प्रकार कहीं चतुर्विध कहने की अपेचा यदि द्विविध (अज्ञ और पान ) का ही उल्लेख किया हो तो वहीं यह ऊह या तर्क किया जाता है कि यहाँ पर अन्न और पान इन विशिष्ट दो शब्दों के प्रहण करने पर चारों ( अच्य, सोज्य, लेख, पेय ) का प्रहण कर लिया जाता है क्योंकि चार प्रकार का आहार क्वित् (कहीं ) कथिबत् (कैसे ) प्राप्त होने से प्रविरल होता है। प्रायः द्विविध (अन्न और पान ) आहार ही सर्वत्र सुलभ होता है। इसिलये आहार के विषय में द्वित्व संख्या प्रसिद्ध है और भी स्पष्ट ही है कि अन्न शब्द का उच्चारण करने से अच्य आहार का बोध हो ही जाता है क्योंकि दोनों में घनतारूप साधर्य है और वैसे ही पेय शब्द के उच्चारण करने से लेख का बोध हो ही जाता है क्योंकि दोनों में द्रवतारूप समानता है ॥ ४० ॥

ू विसर्शः - अह्यस्य चऋकृतं लचणम् -- अहां नाम यदनिवदं यन्ये प्रश्चया तक्यंत्वेनोपदिश्यते, यथा—'परिसंख्यातमपि यद्यद्-द्रव्यमयौगिकं मन्येत तत्तदपकर्षयेत्' (च० वि० अ०८) इति। अर्थात् किसी ग्रन्थ (पुस्तक या शास्त्र) में छिली न हो किन्तु प्रज्ञा (विशिष्ट बुद्धि ) से तर्क कर ग्रहण कर ली जाय उसे जहां कहते हैं। जैसे शास्त्र में वमन या विरेचन किसी भी योग सें कोई द्रव्य लिख भी दिया गया हो किन्तु वह उस बुद्धिमान् वेद्य को अयोग्य प्रतीत हो तो निकाल देवे। इसी प्रकार किसी योग में किसी श्रेष्ठ दृष्य का उत्लेख न भी किया हो तो भी बुद्धिमान् वैद्य अपनी ऊह ( तर्क ) शक्ति से उसे ग्रहण कर छे—'तेभ्यो हि भिषण्बुद्धिमान् परिसंख्या तमिप यद् द्रव्यमयी गर्क मन्येत, तत्तदपक्षेयेत , यद्यानुक्तमिप यौगिकं मन्येत तत्तिद्विदध्यात, वर्गमिष वर्गेणोपसंस्जेदेकमेकेनाने-केन वा युक्तिं प्रमाणीकृत्य । प्रचरणिमव भिक्षुकस्य, बीजिमव कर्षकस्य, सूत्रं बुद्धिमतामल्पमप्यनल्पशानाय भवति, तस्माद् बुद्धिम-तामूइ।पोइवितर्काः, न्मन्दबुद्धेस्तु यथोक्तानुगमनमेव श्रेयः। ( च० वि० अ०८)

## भवन्ति चात्र।

सामान्यदर्शनेनासां व्यवस्था सम्प्रदर्शिता।
विशेषस्तु यथायोगसुपधार्यो विपश्चिता।। ४१।।
द्वात्रिंशयुक्तयो होतास्तन्त्रसारगवेषणे।
मया सम्यग्विनिहिताः शब्दार्थन्यायसंयुताः।। ४२।।
यो होता विधिवद्वेति दीपीभृतास्तु बुद्धिमान्।
स पूजाही भिषक्श्रेष्ठ इति धन्वन्तरेर्मतम्।। ४३॥
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रे तन्त्रभूषणाध्यायेषु तन्त्रयुक्तिनीम ( तृतीयोऽध्यायः, आदितः ) पर्वचषष्टितमोऽध्यायः।। ६४।।

तन्त्रयुक्तेरुपसंहारस्तज्ज्ञानफल्ज्ञ—इस प्रकार सामान्यदर्शन (सामान्य लच्चणों) से इन तन्त्रयुक्तियों की व्यवस्था या व्याख्या कर दी गई है। इनके विषय में कोई वैशिष्टय जानकारी करने की इच्छा हो तो विद्वान के द्वारा यथायोग या यथासम्बन्ध पूर्वक समझ के धारण करनी चाहिए। तन्त्रों (शाखों) के सार भागों की गवेषणा (खोज) करके मैंने ये बत्तील प्रकार की तन्त्रयुक्तियाँ शब्द और अर्थ के न्याय से सङ्गत कर लिखी हैं। जो बुद्धिमान वैद्य दिशक के समान शाखार्थकी प्रकाशक इन तन्त्रयुक्तियों को यथाविधि जान लेता है वह पूजा के योग्य है तथा वैद्यों में श्रेष्ठ गिना जाता है ऐसा धनवन्तरि सगवान का मत है॥ ४१-४३॥

विमर्शः—द्वाविशत्—सुश्रुताचार्य ने तन्त्रयुक्तियों संख्या ३२ ही मानी है किन्तु चरकाचार्य ने प्रयोजन, प्रत्युत्सार, उद्धार और सम्भव ये चार अधिक मान कर् ह्नन की संख्या छत्तीस कर दी है। भट्टारहरिचनद ने चरक की ३६ तन्त्रयुक्तियों के भी अतिरिक्त परिप्रश्न, ज्याकरण, ज्युःका-न्ताभिधान और हेलार्थिय ऐसी चार और अधिक मान के इनकी संख्या चालीस कर दी है, चरकोक्ताः बड्त्रिंशतन्त्र-युक्तयः-तत्राधिकरणं योगो हेत्वर्थोऽर्थः पदस्य च। प्रदेशोद्देशः निर्देशवाक्यशेषाः प्रयोजनम् ॥ उपदेशापदेशातिदेशार्थापत्तिनिर्णया 🏳 🍧 प्रसङ्गेकान्तनैकान्ताः साप्तवर्गो विपर्ययः ॥ पूर्वपक्षविधानानुमतन्या-ख्यानसंशयाः । अतीतानागतावेक्षास्वसंश्रोद्यसमुख्याः ॥ निद्रश्नं निर्वचनं संनियोगो विकल्यनम् । प्रत्युत्सारस्तथोद्धारः सम्भवस्त-न्त्रयुक्तयः॥ ( च० सि० अ० १२ ) प्रयोजनळक्णम् – प्रयोजनं नाम यदर्थ, कामयमानः प्रवर्तते, यथा- धातुसाम्यकिया चोक्ता तन्त्रस्यास्यप्रयोजनम्' ( च० सू० अ० १ ) जिस अर्थ की इच्छा रखते हुए कोई किसी कार्य में प्रवृत्त होता है उसे प्रयोजन कहते हैं। जैसे इस तन्त्र (चरक शास्त्र) को लिखने की प्रवृत्ति में शरीर के घटे हुए या बढ़े हुए धातुओं ( वातादि दोषत्रयतथा रसादि-शुकान्त सप्तधातुओं ) को समान करना ही सुख्य प्रयोजन है। प्रत्युत्सारळज्ञणानु-प्रत्युत्सारो नाम उपपत्त्या परमतनिवारणं, यथा - वार्नोविदः प्राइ-'रसजानि तु भूतानि रसजा व्याधयः समृताः' ( च० सू० अ० २५ ) इत्यादि । हिरण्याक्षी निपेषयति—'न ह्यात्मा रसजः स्मृतः' इस्यादि । उपपत्ति (युक्ति) से दूसरे के सत का निवारण (खण्डन या निवेध) करना प्रत्युत्सार है, जैसे वार्योविद महर्षि कहते हैं कि रोगों की उत्पत्ति में रजोगुण और तमोगुण से युक्त केवल अकेला मन ही कारण नहीं है क्योंकि शरीर के विना शारीरिक रोग उत्पन्न नहीं हो सकते तथा शरीर के बिना मन की भी स्थिति ( आश्रय ) नूहीं हो सकती है "तथा सूत या सूती का शरीर अज रस से उत्पन्न हुआ है और भिन्न थिन रोग भी मिथ्या प्रयुक्त रस से ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात् रोग तथा पुरुष का जनक जो रस है उसका भी कारण जल हैं इसलिये जल ही रोगोत्पिस में मुख्य कारण है । अथवा रस युक्त ह्यू जल होता है इस वास्ते भी रोगोत्पत्ति में मुख्य कारण जळ ही है— शरलोमा ने रोसों पत्ति में मन को कारण माना किन्तु वार्यों-विद ने उक्त युक्ति से उसके मत का निवारण कर रोगोत्पत्ति का कारण रस या जळ माना यही प्रत्युत्सार नामक तन्त्र युक्ति है - रजस्तमोभ्यान्तु मनः परीतुं सत्त्वसंग्रकम् । शरीरस्य समुत्पत्ती विकाराणात्र कारणम् ॥ वार्योविदस्तु नेत्यीह् न ह्येकं कारणं मनः । नर्ते शरीराच्छारीररोगा न मनसः स्थितिः ॥ रस-

जानि तु भूतानि व्याधयश्च पृथग्विधाः । आयो हि रसवत्यस्ताः स्मृता निर्वृत्तिहेतवः । ( च० सू० अ० २५ ) उद्धारतन्त्रः युक्ते लेंच णम् — उद्धारो नाम परपक्षद्वणं कृत्वा स्वपक्षोद्धरणं, यथा—'येषामेव हि भावानां सम्पत् सञ्जनयेन्नरम्। तेषामेव हि मावानां निपद्याधीनुदीरयेत्' ( च० सू० अ० २५ ) इत्यादिना स्वपक्षोद्धरणस्। दूसरे के पत्त को द्धित करके अपने पत्त (सत) की स्थापना करना उद्धार है। जैसे चरकसूत्र स्थान के यजाःपुरुषीय नामक पच्चीसर्वे अध्याय में रोगों का कारण क्यर है इस प्रश्न के उत्तर में अनेक मत उपस्थित होने पर सबका खण्डन करके पुनर्दसु ने कहा कि सुनो-जिन भावों ( पदार्थों ) की •सम्पत् ( अच्छाई या प्रशस्तगुणता ) पुरुष को उत्पन्न करती है उन्हीं भावों की विपत् (विकृति या वैगुण्य ) अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है। • अर्थात् पञ्चमहाभूतों की प्रशस्तता पुरुष की उत्पादक है और उन्हीं की विकृति या वैगुण्य रोगों की भी उत्पादक है। क्षरभवाख्यहानत्रयुक्तेर्लचणम् सम्भवो नाम यद्यरिमन्तुपपद्यते 🙀 स्त्रुतस्य सम्भवः, यथा—मुखे पिष्छुन्यङ्गनीलिकादयः सम्भवन्ती-त्यादि । अर्थात् जो वस्तु जहाँ उपयुक्त हो सकती हो उसका वहाँ होना सम्भव कहलाता है जैसे सुख के ऊपर पिष्छ, व्यङ्ग और नीलिका आदि रोग। भट्टारहरिचन्द्रोक्त अन्य चार तन्त्रयुक्तियों से से जो पौरेपरने नामक तन्त्रयुक्ति कही है उसका उद्देश में, न्याकरण का न्याख्यान में, न्युस्कान्ता-धिषान का निर्देश में और हेतु का हेरवर्थ में अन्तर्भाव कर दिया जाता है।

इति सुश्रुतसंहितायासुत्तरतन्त्रे तन्त्रभूषणाध्यायेषु विद्योतिनी-भाषाटीकायां तन्त्रशुक्तिनीम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥

## ब्रद्वष्टितसोऽध्यायः

अथातो दोपसेद्विकल्पनामाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः ॥ २ ॥

अब इसके अनन्तर दोष-भेद-विक्कैप नामक अध्याय का ज्याख्यान करते केंजेसाकि अगवान् धन्वन्तरि ने कहा है॥१-२॥

विसर्शः-दोषाः-धातून् दूषयन्तीति होषा वातादयस्तेषां भेदः पृथक् संसर्गसन्निपातभेदेन, तस्य विकल्पनमेकैका चनुगमनेन नानात्वकरणं प्रपञ्चनं दोषभेदविकचष्ठस्तमधिकृत्य •क्रतस्तं दोषभेद• विकल्पमध्यायम् । अर्थात् मिथ्या आहार विहार के सेवन करने से घट कर अथवा बढ़ कर शरीर की रस-रक्तादि धातुओं को जो दूषित करते हों उन्हें दोष कहते हैं जैसे वात, पित्त और कफ ये तीन दोष होते हैं - वायुः पित्तं कफश्चीत शारीरो दोषसंग्रहः। मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च ॥ अन्मच्च-वायुः वित्तं क्षुन्धिति त्रयो दोषाः समासतः । विकृताऽविकृता देहं व्रन्ति ते वर्तयन्ति च॥ इन वातादि दोषों के प्रथक्-पृथक्, संसर्ग (द्वन्द्व रूप) और सन्निपात रूप से जो भेद किये गये हैं उनमें भी एक एक का अनुसमन कर अनेक सूचम भेद करना दोषभेदविक्रदर्पे कहा जाता है। वात, वित्त और कफ हन तीनों की दोषसंज्ञ, धातुसंज्ञा और मलसंज्ञा शाख में व्यवहत है--शरीरदूषणादीषा धातवी देहधारणात्। वातिपत्त-कफा जेया मिलनीकरणान्मुलाः ॥ (शा० पू० ख० अ० ५)

मिथ्या आहार-विहार से स्वयं प्रकुपित हो कर शरीर की दूषित करने से दोप तथा सात्म्य या हितकारी आहार-विहार के सेवन करने से ये समावस्था में र्ह कर शरीर ,• की विविध कियाएँ करते हुए उसे धारण करते हैं अत एव इन्हें धातु एवं ये अत्यधिक प्रकृपित हो कर शारीर को मिलन कर देते हैं अत एव इन्हें मल भी कहा जाता है। चरकाचार्य ने मलों के विषय में लिखा है कि शरीर के धातुओं का मलसूत और प्रसादभूत ऐसे दो विभाग होते हैं। वहां त्रिदोषों को जब कि वे शरीर के वाधक होते हैं मल साना है-'शरीरधातवः पुनर्दिविधाः संग्रहेण मलभूताः प्रसाद-भूताश्र, तत्र मलभूतास्ते ये शरीरस्य वाधकराः स्युस्तद्यया-शरीर-च्छिद्रेपूपदेहाः पृथरजन्मानो वहिर्मुखाः परिपकाश्च धातवः प्रकुपि-ताथ वातिपत्त इलेष्माणः, ये चान्येऽपि केचित शरीरे तिष्ठन्तो भावाः शरीरस्भोपवातायोपपवन्ते सर्वास्तान् मलान् संचक्ष्महें (चरक) दोष शब्द का परिष्कृतलज्ञाण—'प्रकृत्यारम्मकत्वे सति दृष्टिकर्त्वं दोषत्वम्' अर्थात् जो समावस्था में प्रकृति (स्वास्थ्यप्रकृतिश्च स्वास्थ्यम् ) का आरम्भक होते हुए विषमावस्था में उसे द्षित करते हों उन्हें दोप कहते हैं। शरीरमूलकदोष-वैसे तो यह स्थावर और जङ्गम अथवा चेतन और अचेतन समस्त सृष्ट पदार्थ पाञ्चभौतिक माने गये हैं—'सर्व खिरदं पाञ्च-भौतिकम्' किन्तु उनमें से इन त्रिदोपों का चिकिस्सा की दृष्टि से विशेष महत्त्व है तथा शरीर के निर्माण में भी ये विशेष भाग छेते हैं इसी छिये शरीर को दोष, घातु तथा मछ मुळक माना गया है—'दोषधातुमलपूर्ल हि शरीरम्' यहां पर यद्यपि दोष भावद से वात, पित्त और कफ तथा धातु शब्द से रस-रक्तादि शुकान्त सप्त धातु, एवं मल से विष्ठा, सूत्र स्वेद आदि का प्रहण होता है क्योंकि देहधारक त्रिदोषों के समान रसरकादि पोषणवृत्ति से प्वं मल देह के अवष्टरभक होने से शरीर की स्थिरता में मूळ (प्रधान) कारण माने जाते हैं जैसे कि कहा भी है — शुक्रायत्तं बलं पुंसां मलायत्तव जीवनम्। तस्माद्यत्नेन संरक्ष्ये यिक्षमणो मलरेतसी ॥ तथापि चिकित्सा की दृष्टि से त्रिदोषों की शामक किया होने से, ही रस-रक्तादि धातुओं तथा विण्मूत्र-स्वेदादि मलों की कियाएं शरीर में सुसञ्जालित होती रहती हैं अतएव शरीर के संरचण में त्रिदोपों का विशेष महत्त्व है। जिस प्रकार लोक के समस्त कियाओं के सञ्चालन के लिये सोम (चन्द्र), सूर्य और अनिल ( पवन ) की प्रधान आवश्यकर्ता है उसी प्रकार इस लोकसम्मित पुरुष ( सजीव शरीर ) को धारण करने के लिये त्रिदोषों की अत्यन्त आवश्यकता है - विसर्गादानविक्षेपैः सोम-स्योनिला यथा। धारयन्ति जगदेवं कफिपत्तानिलास्त्रथा॥ (सु० सु॰ अ॰ २१) इस तरह शरीर गत कफ, पित्त और वाय बाह्य जगत् के सञ्चालक चन्द्र, सूर्य और वायु के प्रतिनिधि हैं। तत्र वायोरात्मैवातमा, पित्तमाग्नेयं, इलेब्सा सौम्य इति । सोम एव शरीरे इलेब्मान्तर्गतः । अग्निरेव शरीरे पित्तान्तर्गतः ।

अष्टाङ्गवेद्विद्वांसं द्वोदासं महौजसम्। छिन्नशास्त्राथे सन्देहं सूचमागाधागमोद्धिम्।। ३।।

दोवभेदिविषये मुश्रुतप्रशः—शत्य, शाल्यांक्य आदि अष्टाङ्ग आयुर्वेद के विद्वान् , महान् ओजस्वी, शाखार्थ के सन्देहों के छिन्न भिन्न करने वाले तथा लीन अर्थयुक्त एवं दुःख से जनने योग्य जो आगम (शास्त्र) हैं उनके अगाध समुद्र ऐसे दिवोदास से विश्वामित्र के पुत्र श्रीमान् सुश्रुत प्रश्न करते हैं।

विमर्शः-अष्टाङ्गेति अष्टाङ्गानि शल्यादीनि वाजीकरणान्तानि तान्येव वेद आयुर्वेदः, तेन तत्र वा विद्वान् यस्तम् । श्राल्यादि से ले के बाजीकरण तक जो आयुर्वेद के अप्ट अङ्ग हैं तद्र्पी आयुर्वेद के विद्वान् अर्थात् पारङ्गतः अष्टाङ्गानि यथा—( १) शह्यं (Surgery), (२) शालाक्यं (E. N; T., Dentistry, opthalmology), (३) कायचिकित्सा (Medical branch ), (४) स्तविद्या, (५) कीमारभृत्य या वाळ चिकिस्सा (Science of paediatrics), (६) अगदतन्त्र या दंष्ट्राचिकित्सा, या विषगरवैरोधिकप्रशमन या जाङ्गिल ( Toxicology ), (७) रसायन तन्त्र और (८) वाजी-करण तन्त्र-कायबालबहोध्वीक्वदंष्ट्रश्चरवान्षान् । अष्टावक्वानि तस्य हुश्चिकित्सा तेषु संस्थिता ।। महौजसं = महाप्रभावम् । •सूक्ष्माः कीनार्थाः, आगाधा दुरवगाहा ये आगमा एवोदधयस्ते सन्त्यित्म-न्निति । श्रीमानिति राजश्रिया बाह्यचा वाडलङ्कतः । ननु विश्वा अत्रो गाधिराजः तत्सुतत्वेन राजिशया योगो युक्तः, कथं ब्राह्मया श्रियेति सत्यं, विश्वामित्रस्य ब्राह्मण्यं तपसा, ततो ब्राह्मणा श्रिया योगो यक्त एव । अन्ये तु क्षत्रियाणां ब्रह्मिष्वातत्वेनोभययोग इति मन्यन्ते । अपरे त विद्यासमाप्त्या ब्राह्मचा श्रिया योग इति मन्यःते । तथा चोक्तम् — 'विद्यासमाप्तो बाह्यं वा सत्त्वमार्षमथापि वा । ध्रवमाविशन्ति ज्ञानात्तस्माद्वैद्यो द्विजः स्मृतः ॥'

विश्वामित्रसुतः श्रीमान् सुश्रुतः परिष्टच्छिति । द्विषष्टिद्वेषिभेदा ये पुरस्तात्परिकीर्त्तिताः ॥ ४ ॥

एकशो दिशिक्षशो वा कित दोषभेदाः — पूर्व में अर्थात् सुश्रुत उत्तरतन्त्र के रसभेदिविकल्प नामक तिरसठवें अध्याय में दोषों के हीनाधिक भाव से या अंशांशकल्पना से रसभेदा-नुसार द्विषष्टि (६२) दोपभेद भी होते हैं ऐसा कहा गया है अतप्त तस्कथनानुसार एक-एक दोष के कितने भेद, दो-दो दोषों के मिल्ने से कितने भेद तथा तीन तीन दोषों के मिल्ने से कितने भेद होते हैं॥ ४॥

विमर्श-यहाँ पर शङ्का यह होती है कि त्रिपष्ट (६३) स्समेद दोपभेदों के अनुसार हैं तो फिर दोषों के भी रस-भेदानुसार ६३ भेद होने चाहिए। इसका उत्तर में डल्हणा-र्चार्य स्पष्टीकरण करने हैं कि दोषों के भेद ६२ तथा रसों के भेद ६२ तथा रसों के भेद ६२ तथा रसों के भेद ६२ ही होते हैं किन्तु दोषों का पड़काँ केन्समान मात्रा में उपयोग करने से स्वास्थ्य नामक तिरसठवाँ भेद होता है—दिषष्टिदोंषभेदाः स्यू रसभेदास्त्रिषष्टिषा। स्वास्थ्यं त्रिषष्टं विशेषं तत्र पड़्सयोजनम्। अथवा एक-एक करके ६ भेद, दो-दो के २१ भेद और तीन-तीन के मिळ जाने के ३६ ऐसे कुळ दोषों के भी तिरसठ भेद होते हैं—एकशः षड दिशस्त्वेक-विशितिश्रतुरन्विता। त्रिशो द्वात्रिश्वदित्यनं त्रयो दोषास्त्रिषष्टिषा॥ इति (डल्हणः)

कति तत्रैकशो ज्ञेर्या द्विशो वाऽप्यथवा त्रिशः । तस्य तद्वचनं श्रुत्वा संशयच्छिन्महातपाः ॥ ४ ॥

दोषभेदपूरनस्थो र-सुश्रुत के दोषभेद विषयक पूर्वोक्त प्रश्न को सुन के संशय छेदन में समर्थ, महान् तपस्त्री, प्रसन्न भारमा वाले एवं राजाओं में श्रेष्ठ दिवोदास नामक नृपति शास्त्र के तत्त्वानुसार अथवा यथार्थ आवना से सुश्चित के लिये उत्तर कहने लगे॥ ५॥

प्रीतात्मा नृपशार्दूलः सुश्रुतायाह तत्त्वतः । त्रयो दोषा धातवश्च पुरीषं मूत्रमेव च ॥ ६॥

त्रिदोषादीनां देहधारकत्वम्—वात, पित्त और कफ ये तीन दोष तथा रस-रक्तादि ये सात धातुएँ एवं पुरीष (मल) तथा मूत्र ये अविकृते (अदूषित) अवस्था में या अस्मानावस्था में रह के हितकारक मधुरादि रसों के सहयोग से देह का धारण करते हैं॥ ६॥

देहं सन्धारयन्त्येते हाव्यापन्न। रसैहिंतैः।
पुरुषः षोडशकलः प्राणाश्चैकादशैव ये॥ ७॥
रोगाणान्तु सहस्रं येच्छतं विंशतिरेव च।
शतक्र पक्र द्वयाणां त्रिसप्तत्यिधकोत्तरम् ॥ =॥

पुरुषप्राणरोगादिसंख्यावर्णनम्—पुरुष षोडश कलाकुती कहलाता है। अग्नि, सोम आदि प्राण एकादश कहलाते हैं। रोगों की संख्या ग्यारह सी बीस है एवं द्रव्यों की संख्या पाँच सी तिहत्तर। यह सब इस शाख (सुश्रुतग्रन्थ) में विस्तार से वर्णित कर दिया है॥ ७-८॥

विमर्श-पुरुष पोडश कलाओं से युक्त होता है। पुरुष्ठ शब्द का विवेचन पूर्व स्थानों में आ जाता है। अर्थात् पञ्च महाभूत तथा आत्मा इनका समवाय सम्बन्ध से संयोग होना पुरुष कहा जाता है। इसी को कर्म-पुरुष भी कहते हैं--- 'पच्चमहाभूतशरीरिसमवायपुरुषः, स पव कर्मपुरुषश्चिकिरसाधि-कृतः'। षोडशकलः—कला शब्द के अनेक अर्थ हैं। (१) कुछ लोगों के मत से पृथिन्यादि पञ्चमहाभूत और एकादश इन्द्रियां इन पोडश विकारों के अर्थ में कठा शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस लिये पुरुष इन सोलिह विकारों से युक्त होता है। (२) कुछ लोगों ने कला शब्द को शरीर के अङ्ग तथा प्रत्यक्त के अर्थ में प्रश्क्त किया है। जैसे शिर, ग्रीवा, पाणि (हस्त), पाद (पांव), पार्र्व, पृष्ठ (धीठ), उदर और अंस ( स्कन्ध ) ये आठ अङ्ग तथा चित्रुक ( ठोडी या डाढी ), नासा, ओष्ठ, वङ्कण, अङ्गष्ठ, अङ्गलियाँ, पार्षण (पृद्धी) और गुरुफ ये ,आठ प्रत्यङ्क हैं। इन दोनों को मिलाने से सोलह अङ्ग-प्रत्यङ्ग होते हैं तथा पुरुष इन सोलह कलाओं ( अङ्ग-प्रत्यङ्कों ) से युक्त होता है। (३) इतर आचार्यों ने कला शब्द को गुणवाची आना है तथा ये पुरुष के सुख-दुःखादि षोडश गुण हैं तथा पुरुष इन गुणों से युक्त होता है इसिळिये 'पोडशकलः पुरुषः' ऐसा कहा गया है—'तस्य सुखदुःखे, इच्छाद्वेषन, प्रयतनः, प्राणापानातुनमेषनिमेषौ बुद्धिर्मुनः सङ्करपो विचारणा रमृतिर्दिज्ञानमध्यवसायो विषयोपल्लब्ध्य गुणाः' (सु॰ शा॰ अ॰ १) क्तें कर्मपुरुषस्य षोडशपुणाः । अतपन कला रत्युच्यन्ते। जिस प्रकार च्ररकाचार्यं ने 'चतुःपादं षोडशकलं मेवनं मिवनो मावन्ते' यह वाक्य छिला है वहां भी घोडशकल का अर्थ पोडशगुणम् ऐसा किया है। अर्थात् शिषग्, द्रव्य, अधिष्ठाता ( सेवक ) और रोगी ये चिकिरसा के चार पाद हैं तथा इनमें से एक-एक पाद चार-चार गुणों से युक्त होने से

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

से सोठह गुण होते हैं और भेषजकर्म इन सोठह गुणों से युक्त होने पर उत्तम होता है। प्राणाश्चिकादशैव ये-प्राणाः जीवयन्तीति प्राणाः, प्राणनात् प्राणाः, पञ्चभूतारमक जङ्शरीर में जीवन या चैत्र्य के छच्ण जिनके कारण उत्पन्न होते हैं वे तत्त्व पाण कहलाते हैं। यद्यपि वास्तव में पुरुष या जीवात्मा चेत्नता में कारण है, तथापि वह स्वयं अकेला उन लुचणों को उत्पन्न नहीं कर सकता। उसको कुछ कारणों की आवश्यकता होती है-अतमा ज्ञः करणैयोगाज्ज्ञानं तस्य प्रवर्तते । कारणानामवैपल्यादयोगाद्वा न वर्तते ॥ नैकः प्रवर्तते कर्ते भूतात्मा नारनुते फलम् । संयोगाद्दर्तते सर्वे तमृते नास्ति किन्नन ॥ ( ख० भा। अ०१) अतः बित्त, कफ, बाँयु, सत्वगुण, रजीगुण, तमाँगुभ, पञ्च ज्ञानेन्द्रियां और भूतारमा (जीवारमा) ये द्वादश प्राण हैं—'अग्निः सोमो वायुः सत्त्वं रजस्तमः पञ्जेन्द्रियाणि भूतात्मेति प्राणाः' ( सु० शा० अ० ४ ) अर्थात् इनके संयोग होने से शरीर में चेतनता के निम्न उत्तण उत्पन्न होते हैं-'तस्य सुखदुःखे इच्छादेषो प्रयत्नः प्राणापानावुनमेपनिमेषौ बुद्धिर्मनः सङ्ग्रहेषो विचारणा स्मृतिविज्ञानमध्यवसायो विषयोपलन्धिः चेति गुणाः' (सु० शा० अ०१) अन्यच्च — इच्छा देवः सुखं दुःखं प्रयत्नइचेतना धृतिः । वुद्धिः स्मृतिरइङ्कारो लिङ्गानि परमात्मनः ॥ यस्मात् समुपलभ्यन्ते लिङ्गान्येतानि जीवतः । न मृतस्यात्मलिङ्गानि तस्मादाहुर्महर्षयः॥ शरीरं हि गते तस्मिन् शून्यागारमचेतनम् । पञ्चभूतावशेषत्वात् पञ्चत्वं गतमुच्यते ॥ (च० शा०) हुन चेबनता के उच्जों के होने से ही शरीर में आत्मा है, यह भी प्रमाणित किया जाता है। वयूंकि सृत शरीर में पञ्चभूतादि होते हुए भी उपर्युक्त चेतन्य छत्तण नहीं देखे जाते हैं। न्यायसुत्रोक्तपुरुषगुणाः—'इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यातमनो लिङ्गम्' ( न्या॰ सू॰ १ ) वेशेषिकदर्शनोक्तपुरुषगुणाः— 'प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःखे-च्छाद्देषप्रयत्नाथारमनो लिङ्गानि ( वै० द० २, ४ ) आधुनिक काल में जीवन के पांच लच्चण माने गये हैं-(१) उद्दीप्यता या उत्तेजित्व (Irritability )—बाह्य उत्तेजना या आघात क्षे उद्दीस होकर उसके प्रतिकार के लिये या शरीररचा के लिये उचित परिवर्तन करने की शक्ति जैसे कच्छप के सुख को स्पर्श करूने का अयत्न करने पर वह अपनी मुख तथा हस्त-पाद को भीतर सङ्घचित कर लेता है। अश्रीबा भी अपने मिथ्यापाद ( स्यूडोपोडिया ) को स्पर्श करने से सङ्कचित कर लेता है। (२) सास्यीकरण ( Assimilation ) — खादा पेय पदार्थों को सेवन करके उनको हजम (पाचित) करना। (३) वर्धन (Growth)-दिन-प्रतिदिन शारीर की वृद्धि करना । (४) प्रजोत्पादन ( Reproduction )-अपने ्समान जीवधारियों को जन्म देना। (५) मलोत्सर्जन ( एकससियेशन )-शरीरगत त्याज्य पदार्थी का उन्दर्जन करना। यहां पर जो वारह प्राण दिये गये हैं उनमें त्रिदोष-सारम्यीकरण, मलोत्सर्जन, वर्धन इत्यादि के द्वारा, त्रिगुण सुख-दुःखादि के द्वारा शरीर में चेतनता का शदर्शन करते हैं। पञ्च बुद्धीन्द्रियां विषयोपलब्धि के द्वारा वही कार्य करती हैं। इन द्वाइशविष पानी के दश आयुतन ( आश्रयस्थान ) बताये गये हैं—र शङ्ख, हृदय, बस्ति और नाभि ये तीन मर्म, कण्ठ, रक्त, शुक्र, ओज और गुदा-दशैवायतनान्याहुः प्राणा येषु प्रतिष्ठिताः । शङ्की मर्मत्रयं कैण्ठो रक्तं शुक्रीजसी गुदम् ॥

प्राणशब्द से प्राणवायु का भी ग्रहण होता है—वायुर्गे वक्त्रसन्नारी स प्राणो नाम देइधक्। सोडलं प्रवेशयरयन्तः प्राणंश्वा- प्यवलम्बते। प्रायशः कुरुते दुष्टो हिकाश्वासादिकान् गदान् ॥ (सु॰ वि॰ अ॰ १) तत्र प्राणो मूर्थन्यवस्थितः कण्ठोरश्वरो बुद्धीन्द्रयहृदय- मनोधमनीधारणधीवनक्षवथृद्वारप्रश्वासोच्छ्वासान्तप्रविश्वादिकियः । (अ॰ सं॰ ) नामिस्थः प्राणपवनः स्पृष्टा हत्कमलान्तरम्। कण्ठा- द्विहिनिर्याति पातुं विष्णुपदामृतम्॥ पीरवा चाम्बरपीयूषं पुनरा- याति विगतः । प्रीणयन् देहमिखलं जीवयञ् जठरानलम् ॥ (शाङ्गेषर ) अर्थात् प्रश्वासोच्छ्वास का कार्य जीवन के लिये वितान्त आवश्यक है और इस कार्य के स्वाथ इस वायु का घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण इसको प्राण वायु (Oxygen) कहते हैं। उदानादि शेष वायुओं को भी प्राणवायु कहा है। प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानोऽनः हरयेतत् सर्वे प्राण इति (बृहदारण्यकोपनिषत्)

रोगाणान्त-रोगों की संख्या १९२० है, जो कि सुश्रुत के छह स्थानों में निम्न श्लोकों द्वारा कही गई है-(१) हीनाति-दग्धः क्षारेण, त्रयः प्लुष्टादयोऽग्निना । चतुर्थो धूमविहतः पच्च शोणितदुष्टयः ॥ दोषधातुमलादीनां दान्निशत क्षयवृद्धितः । दे स्थीरयकाइर्थे त्रिविधो विस्नंसाधो बलक्षयः॥ षट् शोफाः पड् व्रणा बिह्नितयं विषमादिकम् । गामं विदग्धं विष्टब्धमजीर्णेञ्च तथा त्रिधा । इति षट्षष्टिरातङ्काः सूत्रस्थाने निद्धिताः ॥ अर्थात् सुश्रुत के सूत्रस्थान में ६६ रोगों का वर्णन किया गया है। जैसे चार से हीनदम्ध तथा अतिदम्य दो रोग, अग्नि से प्लुष्ट, दुर्दम्य तथा अतिदम्ध ऐसे तीन रोग । नोट—ययपि अग्निदम्ध के सम्यादाध सहित चार भेद छिखे हैं, परन्तु सम्यादाध रोग नहीं है, अतः अग्निद्ग्धरोग तीन प्रकार का ही लिखा है। धूमयुक्त स्थान में बन्द हो जाने से मनुष्य के श्वासादि मार्गी में धूओं भर कर श्वासकृच्छ्तादि छच्चण उत्पन्न हो जाते हैं, इसे धूमोपहत (Asphyxiation) नामक चौथा रोग कहा है। पांच प्रकार की रक्तदुष्टि होती है, जैसे १ - वातद्षित रक्त, १-पित्तदूषित रक्त, ३-कफदूषित रक्त, ४-सन्निपात-द्घित रक्त एवं ५-रक्त दोष से बिगड़ा हुआ रक्त । वातादि तीन दोष, रसादि सप्तधातु तथा मल, सूत्र और स्वेद ये तीन मळ एवं आतंव, दुग्ध और गर्भ ये तीन इस तरह ये कुछ सोलह वस्तुएँ हैं। इनमें से प्रत्येक के चय से १६ विकार तथा प्रत्येक की वृद्धि से १६ विकार ऐसे कुछ ३२ विकार इनकी च्चयवृद्धि निमित्त होते हैं। स्थील्य और कार्र्य नामक दो रोग होते हैं। इसी तरह बल (ओज) के विस्नंस, व्यापत और चय के कारण इन्हीं नाम के तीन रोग होते हैं। सु॰ सु॰ अ॰ १५ में इनका वर्णन है। शोफरोग वात, पित्त, कफ, रक्त, सन्निपात और आगन्तु ऐसे ६ कारणों से उत्पनन होने से ६ प्रकार का होता है — 'स षड्विधो वातिपत्तकफशोणित-सिन्नपातागन्तुनिर्मित्तः' ( सु० सू० अ० १७ )। इसी प्रकार व्रण भी ६ प्रकार के होते हैं। पाचकामि की वात से विकृति के कारण विषमाग्नि, पित्त से विकृति के कारण तीचणाग्नि और कफ से विकृति होने के कारण मन्दामि ऐसे पाचकामि की दृष्टि से ३ रोग होते हैं - तै भविदिषमस्तीक्ष्णो मन्दश्राद्धाः समैः समः। विषमी वातजान् रोगांस्तीक्ष्णः पित्तनिमित्तजान् ॥ करोत्यग्नि-स्तथा मन्दो विकारान् कफसम्मवान् ॥ इसी जरह कफ के

प्रकोप से आमाजीर्ण, पित्त के प्रकोप से विद्ग्धाजीर्ण और वायु के प्रकोप से विष्टब्धाजीर्ण ऐसे तीन प्रकार के अजीर्ण ° होते हैं। कुछ, आचार्य चौथा रसशेषाजीण और पाँचवाँ दिन-पाकी अजीर्ण एवं छुठा प्राकृताजीर्ण ऐसे अजीर्ण के छु भेद मानते हैं—आमं विदग्धं विष्टब्धं कफिएत्तानिलैस्त्रिमिः। अजीर्ण केचिदिः च्छन्ति चतुर्थे रसशेषतः ॥ अजीर्णे पञ्चमं केचिन्निदोंषं दिनपािक च । वदन्ति पष्ठञ्चाजीणै प्राकृतं प्रतिवासरम् ॥ इस तरह सुश्रुत के सुत्रस्थान में ६६ रोग वर्णित किये गये हैं। (२) निदान-स्थानरोगवर्णनम्-आमपकाशये श्रोत्रे तथेन्द्रियचतुष्टये । स्व गामिषसिरास्नायुसन्ध्यस्थिमज्जसम्भवाः ॥ शुक्रो चैकाङ्गसर्वाङ्ग-गताः सप्ताधिका दश । त्रयोदशावृतैरन्येदोंषैः स्युमीरुतैः खलु ॥ चतुर्विधं वातरक्तमाक्षेपश्चापतानकः । पक्षाघातोऽपतन्त्रश्च मन्यास्त-म्मोऽदितस्तथा ॥ गृधसी सह विश्वाच्या शिरःक्रोष्ट्रकपूर्वकम्। खु पद्भः कलायाख्यः कण्टकः पाददाह्कृत् ॥ पादह्षोऽनवाहुश्च मुक्तमिन्मिनगद्भदाः । तून्याध्मानद्वयेऽष्ठीलाद्भयमशीसि षट् तथा ॥ चर्मकीलश्चतस्रशारमर्यः पञ्च भगन्दराः । तथाऽष्टादश कुष्ठानि किलासानि पुनिस्त्रिधा ॥ प्रमेदा विश्वतिः प्रोक्ताः पिडिका नव तत्कृताः । उदराणि तथाऽष्टौ च मृढगर्भस्तथाऽष्ट्रधा ॥ बाह्या विद्रधयः षट् स्युस्तथान्तःस्थाः स्मृता दश । विसर्पनाडीस्तनवास्तथैव पञ्च पञ्च च ॥ अन्थयः सप्त चैका स्यादपची सप्तधाऽर्वृदम् । गलगण्डा-स्रयः सप्त वृद्धयः परिकीतिंताः ॥ उपदंशा मताः पत्र इङीपदञ्च तथा त्रिधा। समा अष्टादश होयाः शुक्षदोषास्त्यैव च॥ चत्वारिशत्तथा-Sष्टी च क्षद्ररोगाः प्रकीतिंताः । अष्टाबोष्ठभवा दन्तमूलेषु दश पत्र च ॥ अष्टौ दन्तेषु निह्वायां पद्म तालुगता नव । कण्ठे चाष्टादश-श्चेयाश्चतः सर्वसरा गदाः ॥ एवं मुखे सप्तषष्टिरिति स्थाने दितीयके । द्वाचरवारिंशदधिका त्रिशतो परिकीतिता ॥ आमाशय (Stomach), प्छाशय (Large intestine) अथवा प्रयमानाशय (ग्रहणी = Deodenum ) कर्ण तथा शेष इन्द्रियचत्रष्ट्य (नासा, नेत्र, रसनेन्द्रिय और त्वगिन्द्रिय) एवं त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, सन्धियाँ, अस्थियाँ, मजा और शुक्र तथा शरीर का कोई प्काङ प्रदेश और सर्वाङ प्रदेश ऐसे कुल १७ प्रदेशों में एक एक रोग होने से सप्तदश रोग संख्या होती है। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार के वात के भिन्न-भिन्न दोषों के द्वारा आवृत हो जाने पर तेरह प्रकार के आवृत ,वात नामक रोग होते हैं। जैसे १-- पित्तावृत वात, २-कफावृत वात, ३-शोणितान्वित वात, ४-पित्तावृत प्राण, ५-कफाबृत प्राण, ६ - पित्तावृत उदान, ७-कफाबृत उदान, ८-पित्तावृत समान, ९-कफावृत १०-पित्तावृत अपान, ११-कफाबृत अपान, १० - पित्तावृत व्यान और १३ — कफावृत व्यान । आवृतवातकक्षणानि — दाइ-सन्तापम्च्छाः स्युवायौ पित्तसमन्विते । शैत्यशोफगुरुत्वानि तिसम-न्नेव कफावृते ॥ सूचीभिरिव निस्तोदः स्पर्शद्वेषः प्रसप्तता । शेषाः पित्तविकाराः स्युमिरते शोणितान्विते ॥ प्राणे पित्तावृते छदिद्दिश्चे-वोपनायते । दौर्वर्यं सदनं तन्द्रा वैवर्ण्यं कफविते । उदाने पित्तसंयुक्ते मूर्च्छादाइअभेक्रमाः ॥ अस्वेदहर्षौ मन्दोऽग्निः शीत-स्तम्मौ कफावृते । समाने पित्तसंयुक्ते स्वेददाही ज्यमू चर्छनम् ॥ कफाधिक विष्मूत्रं रोमइषंः कफावृते। अपाने पित्तसंयुक्ते दाहीष्ण्ये स्यादस्यदरः। अधःकायगुरुखन्न तस्मिन्नेव कफावृते॥ न्याने पित्तावृते दाहो गात्रविक्षेपणं क्रमः । गुरूणि सर्वगात्राणि स्तम्भ-

नच्चास्थिपवेणाम् । लिङ्गं कफावृते व्याने चेष्टाः स्तम्भस्तथैव च ॥ (सु नि अ, १)

इस तरह सुश्रुताचार्य ने विभिन्न वायु का पित्तादि के साथ संसर्ग होने को आवरण कहा है नथा उसके उक्त त्रयोदश प्रकार लिखे हैं, किन्तु अष्टाङ्गसङ्ग्रहकार ने वायु के आवरणों के २२ भेद माने हैं—शित दाविशतिवियं वायोरावरणं •िवदुः। एवं द्वास्यां दोषाभ्यां, रक्तादिभिः षड्थिर्धातुभिः, अन्ने र, मूत्रेण, विशा, सर्वेशतुभिः, पुनः प्राणादिपञ्चक्रस्यू पित्तेन, तद्वत कफेन इति द्वाविंशतिविधं वायोरावरणमुक्तम् । (इन्द्रं) इनमें से नौ आवरणों का वर्णन सुश्रुत में नहीं हैं, जो अष्टाङ्ग-सङ्ग्रह में निम्नरूप से हैं - मांतेन किठिनः शोफो विवृर्णः पिटिकास्तथा। इपः पिपीलिकानाञ्च सञ्चार इव जायते। चिलः स्निग्धो मृदुः शीतः शोफो गात्रेष्वरोचकः। आख्यवात इति श्रेयः स कुच्छो मेदसावृते ।। रिपर्शमस्थ्यावृतेऽत्युष्णं पीडनल्लाभनन्दति । स्च्येव तु बतेऽत्यर्थमङ्गं सीदति श्रूल्यहे । मज्जावृते विनमनं जम्भणं परिवेष्टनम् । शूल्ख पीड्यमाने च पाणिभ्यां लगते सुखम् । शुका-वृतेऽतिवेगो वा न वा नि॰फलत।ऽपि वा। अुक्ते कुक्षी रुजा**नीर्णे** ँ शाम्यस्यन्नावृतेऽनिले । मूत्राप्रवृत्तिराध्मानं बस्तेर्मूत्रावृते अवेत् । विडावृते विवन्थोऽयः स्वे स्थाने परिकृन्तति । व्रशसाशु जरां स्नेहो भुक्ते चानहाते नरः । शक्तव्र पोडितमन्नेन दुःखं शुक्किशिरात् सुजेत । सर्धात्वावृते वायौ श्रोणिवंक्षणपृष्ठकक् । विलोमो मारुतो-Sस्वास्थ्यं हृद्यं पीडयतेऽति च। (नि० अ० १६) चार प्रकार का वातरक्त रोग जैसे (१) वातिक वातरक्त (२) पित्त और रक्त जन्य वातरक, (३°) कफदूषित या कफाधिक वातरक्त, (४) सान्निपातिक वातरक्त एवं आचेप (Convulsions), अपतानक ( Tetanus ), प्राधात ( Hemiplegia ), अल्पतन्त्रक (Hysteria), मन्यार्दास्स (Torticolis), अदित (Facial palsy Bell's paralysis ) यए अष्टाङ्गसंग्रह की दृष्टि से एकायाम तथा ज्यावहारिक भाषा में छकवा कहा जाता है। गृप्रसी (Sciatica), विश्वाची (Brachial paralysis or erb's paralysis, or monoplegia brachialis), क्रोप्टक्शीर्प (Inflamation of the knee joint), खक्ष ( Monoplegia cruralis ), पङ्ज ( Diplegia ), কতাখলপ্ত ( Lathyrism ), कण्टक, पाददाह, पादहर्ष, अवबाहुक, मूक, मिनिमन तथा गद्गद रोग, तूनी ( जो श्र्छ, प्रकाशय या मुत्राशय या होनों से नीचे की ओर गुदा या उपस्थ या दोनों में चला जाता है जैसे वृक्क्शूल = Renal colic में होता है वह तूनी है,। जब शूल का रुख ऊपर की ओर होता है जैसा कि कभी कभी आन्त्रशूल में देखा जाता है तब उसे प्रतित्नी कहते हैं। आध्मान (Tympanites or meteorism) और प्रत्याध्नान ( Gastro tympanites ) अष्ठीला और प्रत्यष्टीला Enlargement of prostate अथवा Cancer of the rectum or prostate ), छ प्रकार के अर्श ( Piles ), षडशींसि मवन्ति-'वातिपत्तकफशो िणतसित्रपातैः सहजानि चेति' ( सु० नि० अ० २ ) पृथग्दोषैः समस्तैश्च शोणिनात् सहजानि च । अशिक्ष षट् प्रकाराणि विद्याद् गुदविक्त्रिये ॥ प्रायः सिह्जू (Congenital) और जन्मोत्तरकालज (Acquired) ऐसे अर्श के प्रधान विभाग हैं- 'समासतस्तु दिविधान्यशीसि' सहजानि जन्मोत्तर काल्ज़ानि च' ( अ॰ सं॰ ) चभैकील, कफ से, वात से, वित्त से

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani. Lucknow

···· और शुक्र से ऐसे चार प्रकार की अश्मरी (Stone or calculus ) 'चतस्रोऽरमर्यो भवन्ति इलेष्माधिष्ठानास्तद्यथा-इलेष्मणा, वातेन, पित्तेन, शुक्रेण चेति' (सु० नि० अ०३) भगन्दरः (Fistula in ano) भगगुदबस्तिप्रदेशदारणाच भगन्दरा इत्यु-च्यन्ते । स्प्रकाः पिडकाः पकास्त् भगन्दराः । विशेषेण भगस्य दरणादन्यत्रापि भगवद्दारणाच भगन्दरः। भगं परिसमन्ताच गुदं ब्हित तथैव च । भगवद्दारयेद्यस्मात्तस्माज्ज्ञेयो भगन्दरः ॥ गुदस्य द्वयङ्कुले क्षेत्रे पार्थतः पिडकार्तिकृत । भिन्ना मगन्दरो ज्ञेयः । भगन्दर-भेदाः—'बतित्वहलेश्मसन्निपातागन्तुनिमित्ताः शतपोनकोष्ट्रप्रीव-परिस्नाविशम्बुकावर्तीन्मागिणो यथासंख्यं पल्ल भगन्दरा जायन्ते' (सु॰ नि॰ अ॰ ४) पाँच प्रकार के भगन्दर (Fistula in Allon-(१) वात से शतपोनक (Multiple Fistula), (२) पित्त से उष्ट्रग्रीव (३) कफ से परिस्नावी, (४) सन्निपात • से श्रम्यूकावतं, (५) आगन्तुक कारण से उन्मागि । वाग्भट ने अगन्दर के आठ प्रकार बतलाये हैं—दोषै: पृथग्युतै: सर्वेरा-बन्तुः सोऽष्टमः स्पृतः। अधीत् सुश्रुतोक्त पाँच भगन्दरी के 🍟 अतिरिक्त तीन इन्इज और मान लिये हैं—(१) परिनेपी— वाति पित्तातः परिक्षेपी परिक्षिप्य गुदं गितः। जायते परितस्तत्र प्राकारं परिखेव च ॥ इसे हार्स शू फिस्चुला ( Horse shoe fistula) कहते हैं। (३) ऋज-ऋजुर्वातकफाद्रज्या गुदो गरया विदार्यते । (३) अर्ज्ञाभगन्द्र- कफिपते तु पूर्वोत्थं दुर्ना-माश्रित्य कुप्यतः । अज्ञोंमूले ततः शोफः कण्डूदाहादिमान् भवेत ॥ 🛪 शीघ्रं पक्तिमन्नोऽस्य क्लेदयन् मूलमर्श्यसः । स्रवत्यजस्रं गतिभिर-यमशों भगन्दरः ॥ आधुनिक शत्यतन्त्र में भगन्दर के निम्न भेद किये हैं—(१) पूर्ण भगन्दर (Compleet fistula) या द्विसुखी भगन्दर। इसका एक सुख मलाशय के भीतर और दूसरा मलद्वार या गुदौष्ठ के पास चर्म पर होता है। (२) वहिर्मुखी या वाह्य अन्ध भगन्दर (External blind fistula ) इसका केवल एक छिद्र या सुख बाहर गुदौष्ठ के पास चर्म पर खुळता है। (३) अन्तर्मुखी या आन्तरिक भगन्दर (Internal blind fiisula) इसका छिद्र चर्म पर नहीं होता है, वह भीतर की ओर मलाशय में खुळता है। इसमें उत्पन्न पूथ मलाशय में जाती है जिससे मूल के साथ पुष निकलती है। अद्वारह प्रकार के कुछ-कुष्णातीति कुछं, श्वगादि धातुओं का नाश करने के कारण कुछ कहते हैं। कुष्ठमुशन्ति तत्। कालेनोपेक्षितं यस्मातः सर्वे कुष्णाति तद्रपुः। (अ० सं०) व्यवहार में कुछों के ईंख्य दो भेद हो सकते हैं-(१) महाकुछ, (२) चुदकुछ। महाकुछ को लेप्रोसी (Leprosy) तथा चुद्रकुष्टवर्ग में अनेक चर्मरोगों का समावेश होने से Diseases of the skin or Dermatoses कह सकते हैं। महाकुष्टों की संख्या सात हैं तथा चुद्रकुष्टों की संख्या पुकाद्श हैं — 'तत्र सप्त महाकुष्ठ।नि, एकादश श्रुद्रकुष्ठानि, प्वम-ष्टादश कुष्टानि भवन्ति । (सु॰ नि॰ अ॰ ५) तीन प्रकार का किलास। यह भी एक प्रकार से कुछ (त्वादीय) का ही स्वरूप है। इसे शित्र या सफेद द्रा ( Leucoderma ) भी कहते हैं। चरकाचार्यने भी किलास के दारुण, वारुण और श्वित्र ऐसे तीन नाम लिखे हैं - 'दारुणं वारुणं श्वित्रं किलासं नामभिक्तिमिः"। भोजसंहिता में श्वित्र के दो भेद किये हैं— (१) दोषज और (२) व्रणज - थित्रन्तु दिविधं विद्याद्दोपजं व्रणजं

तथा। तत्र मिथ्योपचाराद्धि व्रणस्य व्रणजं स्मृतम्।। कुष्ठ अनेर किलास में निस्न भेद होता है - कुष्ठ कृमिजन्य, संकामक और शरीर के धातुओं का नाश करने वाला होता है। क्लिलास ¸ इससे विल्कुल विपरीत है। प्रपद्य धातून् व्याप्यान्तः सर्वान् संक्लेय चावहेत् । संस्वेदक्लेदसंकोथान् कुमीन् सूक्ष्मान् सुदारुणान् । लोमत्वक्लायुधमनीतरुणास्थीनि वै क्रमात्। मक्षयेत् , श्वित्रमस्माच कृष्टवाह्यमुदाइतम् । (अ० सं०) टीका में इन्दु लिखते हैं-अस्मार्तै कारणात् श्वित्रं वाह्यकुष्ठशब्देनोच्यते । क्लेदकुम्याद्यभावात् तदपि रैवयोगत्वमित्यर्थः। यह आयुर्वेदोक्ति विज्ञान-द्वारा भी शतशः सत्य प्रमाणित हुई है। किलास में विकृति-मनुष्यों की त्वचा के अपरी पर्त में मेल्यानिन ( Melanin ) नामक एक रङ्ग रहता है तथा इसी से खचा रङ्गयुक्त होती है। यह रङ्ग धूप से शरीर की रचा भी करता है। किलास में श्वधा का यह रङ्ग जाता रहता है जिससे वह श्वेत हो जाती है। प्रायः शरीर के एक ओर जिस स्थान पर यह रोग होता है उसी स्थान पर दूसरी ओर हुआ करता है। श्वेत रोग पर कुष्ठ की भाँति न सुन्नता होती है, न कृष्टि मिलते हैं, परन्तु त्वचा की मृदुता नष्ट होती है। बीस प्रकार के प्रमेह तथा प्रमेहजन्य नव पिडिकाएँ (१) शराविका, (२) सर्वपिका, (३) कच्छपिका, (४) जालिनी, (५) विनता, (६) पुत्रिणी, (७) मसूरिका, (८) अळजी, (९) विदारिका और ( 30 ) विद्वधिका । पिडिकाओं को कार्बन्कल ( Cerbuncle ) कह सकते हैं। चरकाचार्य ने इनके सात भेद ही किये हैं । प्रसेह-पिडिकाओं में जाल सहश कई सूचम छेद होते हैं, क्योंकि एक पिडका कई सूचम फुन्सियों से बनती है। ये पिडकाएँ प्रायः प्रीवापश्चाद्धाग, पीठ, अंस, चूतड्, होठ या चेहरे पर होती हैं। इनमें दाह, पीड़ा और रक्तिमा बहुत होती है और जल्दी फैलती हैं। इनका सुख्य कारण मधुमेह या इच्चमेह और वसामेह होता है - 'उपेक्षंयाऽस्य ( मधुमेहस्य ) जायन्ते भिडकाः सप्त दारुणाः। मांसलेष्वनकारोषु मर्मस्विप च सन्धिषु॥ (चरक) परन्तु कभी-कभी ये पिडकाएँ प्रमेह के अतिरिक्त कम-जोशी पैदा करने वाले जबरादि से भी उत्पन्न होती हैं-'विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः' पिडकापुय में स्वर्णवर्ण पुयजनक गुच्छाण् (Staphylococcus pyogenes aureus) भिलते हैं। आठ प्रकार के उदर रोग -पृथग् दोषे: समस्तेश प्लीइबद्धतो-दकैः सम्भवन्त्युदराण्यष्टी । उद्दर रोग शब्द का अर्थ सोत्सेध उदैरस्थ रोग। उदर शब्द से रोग के स्थान का तथा रोग के एक प्रधान छच्चण का बोध होता है—'तारस्थ्यतद्वर्मताभ्याञ्च तत्समीपतयाऽपि च । तत्साइचर्याच्छब्दानां वृत्तिरेषा चतुर्विधा ॥१ सामान्यतया उद्दर रोगों को Generalised abdominal enlargements कह सकते हैं। आयुर्वेद में उदर के फूलने में वातादि पृथक्-पृथक् तीन दोष, चौथा सन्निपात, पाँचवीं प्लीहा की वृद्धि से प्लीहोदर (Enlargement of spleen and lever, (यक्ट्राल्युदर), बद्धग्रहोदर Stricture of the ractum or anus, आन्त्रपरिवर्तन Volvulus, अन्त्रसम्म-रर्छनजन्य बद्गुद् = Acute intestinal obstruction, चतोद्र या परिस्नावी उद्दर या छिद्रोद्र 'छिद्रीदरमिति प्राहुः परिस्नावीति चापरे ( अ० सं० ), इसे आन्त्रछेदनजन्य उदरा-वरणशोध (Peritonitis due to perforation of the

wowel) कह सकते हैं। उदकोदर या दकोदर या जलोदर (Ascites) आधुनिक दृष्टि से उद्रोत्सेध निम्न कारणों से • होता है — (१) मेरोवृद्धि — से उदर फूछता है परन्तु नाभि गर्त में कोई परिवर्तन नहीं होता, साथ साथ शरीर के अन्य अङ्गों में मेदोवृद्धि के ठचण मिलते हैं - 'चलस्फिएदरस्तनः' (२) वायु - के आन्त्र में सिद्धित होने से उदर फूलता है जिसे आध्मान कहते हैं। 'आहतमाध्मातदृतिशब्दवत' (३) जल - के उद्रावरणगृहा ( Peritonial cavity ) में विधा कभी-कभी उदर को दीवाल में जल इक्टा होने से उदर फूलता है। (४) मल-जीर्ण विवन्ध के कारण सल की गांठें आन्त्र में इकट्टी हो जाती हैं जो टटोलने पर प्रतीत होती हैं तथा दबाने से वे दब जाती हैं या विभक्त हो जाती हैं। साथ में शिरःशूल, मैन्दाग्नि, सुस्ती, आध्मान आदि लचण होते हैं। (५) उदरस्य अङ्गवृद्धि – वस्ति, गर्भाशय, वीजकोष, यकृत्, प्लीहा के वदने से समस्त उदर फूला हुआ सा दीखता है। बस्तिवृद्धिजन्योद्र को Distended bladder, गर्माशय तथा गर्माशयजलबृद्धिजन्योदर को जलगर्भ ( Hy-यकृद्वृद्धिजन्य dramnios), बीजकोषवृद्धिजन्य उदर, उद्र को यकुद्दाल्युद्र ( Enlargement of the spleen with enlarged liver) कहते हैं क्योंकि प्राय: प्लीहावृद्धि के साथ-साथ यक्त की वृद्धि हुई रहती है किन्तु केवल यक्तत् ही बढ़ा हो तो उसे Enlarged liver कहते हैं किन्तु इसे यकूदा-च्युदर नहीं कहते हैं-(१) 'तदेव प्लीहोदरं यक्टहाल्युदरं शेयम् , क शेयमित्याह यकृति कालखण्डे, किम्भूते ? प्रदृष्टे । (२) भावप्रकाश में भी यक्तहाल्युद्र को प्लीहोद्र का भेद बतलाया है—'व्लाहोदरस्यैव भेदो यक्कहाल्युदरं तथा।' (३) चरकाचार्य भी कहते हैं कि समान हेतु, ठचण और चिकित्सा होने से यक्टहाल्युद्र को प्लीहजठर (प्लीहोद्र ) में ही समाविष्ट करना चाहिए-'तुल्यहेतुलिङ्गीपभरवात्तस्य प्लीइ जठर प्वावरोध इत्येतबकुत्प्लीहोदरं विद्यात' (चरक)। (४) रक्तविकार विषमज्वर आदि कारणों से जहाँ प्लीहा बढ़ती है उनमें प्राय: यकृत् भी दृष्ट हो कर वह जाता है। अतः प्रायः यकृत् और प्लीहा साथ-साथ बढ़े होते हैं इसी लिये आयुर्वेद में प्लीहोद्र रोग में ही यकृत वृद्धि का समावेश कर उदर रोगों के आठ ही भेद लिखे हैं, अन्यथा यकूदबृद्धि का नवस भेद भी लिखना पड़ता। आठ प्रकार के मूहगर्भ—प्रायः गर्भाशय सं गर्भ माता की पीठ की ओर सुख करके कुछ न आसुम ( देहा या वक ) हो के तथा हस्त-पादादि अङ्गों को संकुचित कर सोता (रहता) है—'गर्भस्तु खलु मातुः पृष्ठामिमुख जध्वीशराः सङ्कुच्याङ्गान्यारते जरायुवृतः कुक्षौ । स चोपस्थितकाले जन्मनि प्रसृतिर्मारतयोगात परिवृत्यावाक्शिरा निष्क्रामत्यपत्यपथेन, एषा प्रकृतिः, विकृतिः पुनरवोऽन्यथा (सु० ज्ञा० अ०६) अन्यच्च— भाभुग्नोऽभिमुखः शेते गर्मो गर्माशये स्त्रियाः। स मोनि शिरसा याति स्वभावाद प्रसवम्प्रति ॥ गर्भ का शिर आगे को वन्न पर झुका रहता है। रीढ भ्लागे को सुदी रहती है। दोनों जांघें उदर पर और टांगें जांघों पर सुदी रहती हैं। दोनों वाह वच पर और एक दूसरे के जपर मुद्दे रहते हैं। प्रसृति काल के कुछ समय पूर्व उसका सिर नीचे हो ,जाता है, चूतड़ ऊपर को होता है और प्रसव के समय सिर के वल ही जन्म लेता

है, जिसमें सिर, बीवा, कन्धे, उद्दं शाखाएँ, उद्दं, चृतड़ और अधोशाखाएँ कम से वाहर आया करती हैं। इसव के समय ब्रह्मरन्ध्र और अधिपतिरन्ध्र के बीच का भाग याने शीषांत्र आगे को रख कर जन्म लेता है। यह स्वाभाविक और सबसे सरल प्रसव-सार्ग है। इसे शिर उद्य (Vertex presentation) कहते हैं। इसके अतिरिक्त गर्भोद्यों को सूहगर्भ (Mal presentation) कहते हैं। अर्थार्द् बोनिमार्ग में अयोग्य रीति से आया हुआ सर्वावयवसम्पन्न गर्भ (सर्वावयवसम्पन्न गर्भ) मनोवुद्ध्यादिसंयुनः। विग्रणाक्षनमंमूहो मूढ गर्भोड़िमधीयते।

मूहगर्भ भेदाः - सुश्रुतींचार्य ने अन्मों का एकीय मत देते हुए प्रथम मूहगर्भ के चार भेद लिखे हैं-(१) कीलः, कर्ध्व-बाहुशिरःपादो यो योनिमुखं निरुणिद कील इन स कीलः, अर्थात् हाथ, शिर और पैर अपर को करके योनि के मार्ग को कील की भाँति रोक देता है वह कीलू है। माधवकर ने इसका उरलेख संकीलक करके किया है। आधुनिक में कह Chest back and side presentation कहा जा सकता है। (३) प्रतिखुरः - 'निसतहस्तगदशिराः कायसङ्गी प्रतिखुरः' जिसमें हाथ, पैर और शिर निकल आवे परन्तु शरीर इक जाय वह प्रतिखर है। अष्टाङ्गहृद्य में हुसे विष्करभ का एक भेद करके किया है-इस्तपादिशरोभियों योनि अग्नः प्रवचते । इसकी टीका में अरुणदत्त लिखते हैं — 'इस्तेन पादेन शिरसा अतुल्यकालं कदा-चिद्धस्तेन कदाचित्पादेन, कदाचिच्छिएसा योनि प्रति भुग्नः कुटिली मूहगर्भः प्रपद्यते आयाति स एको विश्वम्भो नाम मूहगर्भः। साधव-कर ने लिखा है कि-'दृश्यैः खुरैः प्रतिख्रं स हि कायसङ्गी' उसकी टोका में विजयरचित लिखते हैं - दूरवैह स्तपादशिरोमिः प्रतिखुरः, खुरसायम्यात् । खुरशब्देन इस्तपादश्चच्येते । प्रतिखुर को Presentation of the head with two hands and two legs कहते हैं। (३) बीजक:- 'यो निगंच्छत्येकशिरोभुजः स वीजकः' जिसका सिर और 'एक हाथ ही निकले उसे बीजक कहते हैं। माधवकर ने सिर के साथ दोनों हाथों का निकलना 🦨 वीजक माना है-'वच्छेद्भुजद्दयशिराः स च बीजकाख्यः' इसको Head presentation with one or two hands prolapsing ( ४ ) परिघ:- 'ब्रस्तु परिष इवं योनिमुखमावृत्य तिष्ठेत स परिवः' जो अर्गला ( आगल ) दण्ड की भाँति योनिसुख को रोक के वैठता है उसे परिच कहते हैं। इसे Transverse presentation in general कहते हैं। इनमें कील और परिघ तिर्यग्दर्शन (Transverse presentation ) के प्रकीर हैं तथा प्रतिखुर और वीजक संकीर्णदर्शन (Complex presentation) के प्रकार हैं। इस प्रकार सुश्रुताचार्य ने सूदगर्भ के इक चार भेड़ों का वर्णन एकीय मत से करके पुनः आगे कह दिया कि यह ठीक या निश्चित नहीं है कि झूढगर्भ चार प्रकार का ही होता है किन्तु जब यह विगुण वायु के द्वारा पीड़ित हो कर अपत्यमार्ग को प्राप्त होता है तब संख्या की इयत्ता या निश्चितता नहीं रहती। अर्थात् अपस्यमार्ग में संसक्त (अटके या फसे ) हुए गर्भ के अङ्ग-प्रत्यङ्गी का सुचम विचार कर यदि प्रत्येक गति के लिए स्वतद्भ संख्या मानी जाय तो इसकी हयत्ता कदापि नहीं हो सकती क्योंकि प्रत्येक अङ्गदर्शने के कई भेद हो सकते हैं। फिर सुश्रुत ने तथा अष्टाङ्गसंग्रह-

कारने इन अंसख्य गतियों को तीन वर्ग में विभक्त कर दी है-(१) स्वभावगता अपि त्रयः सङ्गा भवन्ति-शिरस्रो वैगुण्यादंशयोः र्जंघनस्य वा' (सुश्रुत) (२) समासतस्त त्रिविधा गतिरूध्वी तिर्इ न्युक्ता च' (अ० सं०) इस वर्गीकरण का वर्तमान वर्गीकरणके साथ भी ठीक समन्वय हो जाता है। जैसे-(१) शिरोगति या न्युट्जा गति—Caphalic presentation (२) अंसगति या तिर्यगाति—Shoulder or transverse presentation, (३) जधनगति या अध्वेगति - Pelvic presentation इन असंख्य गतियों में से भी व्यवहार में निम्न आठ गतियां मिलती हैं- 'तत्र कथिद् द्वाभ्यां सिक्थभ्यां योनि-मुखं प्रपद्यते, कश्चिदाभुग्नैकसन्धिरेकेन, कश्चिदाभुग्नसन्धिशरीरः स्फिन्देदोन तिर्यगागतः, कश्चिद्रःपार्थपृष्ठानामन्यतमेन योनिद्वारं पिधायावतिष्ठते, अन्तःपार्थापवृत्तिश्चराः कश्चिदेवेन बाहुना, कश्चिर • दाभुग्निशरा वाहुद्रयेन, कश्चिदाभुग्नमध्यो इस्तपादशिरोमिः कश्चिदे-केन सक्थना योनिमुखं प्रतिपद्यतेऽपरेण पायुम् , इत्यष्टविधा मूढगर्भ-शतिरुद्दिष्टा समासेन' ( सु० नि० अ०८)

• बहाँ मुहगर्भ की गति की दृष्टि से जो आठ प्रकार वर्णन किये हैं उनमें चार प्रकार जचनगति—Pelvic presentation के हैं। यथा—(१) Both knee presentation, (२) One knee presentation, ( 3 ) Slightly oblique pelvic presentation or breech presentation with thighs flexed and legs extended. ( % ) Footling presentation शेष चार तिर्यंक गति के हैं। यथा-( ५) Transverse presentation in the Ist or 4th position. ( & ) With one hand prolapsing. (9) Both The hands trolapsing (c) Presentation of head, Two hands two legs. माधवीक्तमूढगर्भकी अष्टविध गति निमन है—'द्वारं निरुध्य शिरसा जठरेण कश्चित कश्चिच्छरीरपरिवर्तितकु जदेहः । एकेन कश्चिदपरस्तु भुजद्दयेन तियंगतो यवति कश्चिदवाङ्मुखोऽन्यः। पार्श्वापवृत्तगतिरेति तथैव कश्चिदित्यष्टैधा गतिरियम्' यहाँ पर 🖜 शिरसा शब्द से जो मूढगर्भ लिखा है वह यदि मोटा शिर (शिरसा विपुलेन) ऐसा अर्थ किया जाग जैसा कि माधव के दोनों टीकाकारों ने किया है तब तो यह मूढगुभ का प्रकार हो सकता है तथा ऐसी स्थिति जलशीर्ष ( Hydrocephalus ) रोग में होती है। अन्यथा शीर्षात्र के बल जनम लेना तो प्रायः स्वामाविक ही है। यदि शीर्ष के अन्य अङ्गों से जन्म ले तो प्रायः कुछ न कुछ कठिनाई उत्पन्न होती ही है। इसिलिये शिरसा में सिर की उने सब गतियों का समावेश कर सकते हैं जो आज गर्भसङ्गजनक सिद्ध हुई हैं। यथा-( ) Occipito posterior presentation ( ? ) Posterior asynelitism. (३ 9 Brow presentation इत्यादि।

अवाल्मुखः — मुख आगे करके जो जन्म लेता है उसको Face presentation कहते हैं। विद्रिधः — Abscess विद्रहः तीति विद्रिधः — दुष्टरक्तातिमात्रस्वात स वै शीवं विद्रधते। ततः शीव्रविदाहिस्वादिद्रधीरयिभवीयते।। (च० स्० अ० १७) सुभुते — स्वयरक्तमां समेदांसि प्रदूष्यास्थिसमाथिताः। दोषाः शोफं शनैवारं जनयन्स्युच्छिता भृशम्॥ महामूलं रुजावन्तं वृत्तच्चाप्यथवाऽऽ यतम्। तमाद्वापद्रधिं धीरा विश्वेयः स च षड्विधः। पृथग्दोषैः समस्तेश्च क्षतेनाप्यस्ना तथा षण्णामिष तु तेषां हि लक्षणं सम्प्र-

वह्यते ॥ (सु॰ नि॰ अ॰ ९) जो विशेष दाह उत्पन्न कैरती हो उसे विद्रिध कहते हैं। पृथक् पृथक् दोषों से तीन, मिलित दोषों से चौथी, जत (चोट लगने) से उत्पन्न पाँचवीं तथा - ? रक्तज छठी विद्रिध। चरकाचार्य ने वाह्य और आभ्यन्तरिक ऐसे विद्रिध के दो भेद किये हैं—'विद्रिध दिविधामाहुर्वाह्या-माभ्यन्तरीं तथा' वाह्यविद्रिधयाँ ६ प्रकार की तथा आन्तरिक विद्रिधयाँ दस प्रकार की कही गई हैं।

भानतरिक विद्धिस्थान - गुदे बस्तिमुखे नाभ्यां कुक्षी वङ्ख-णयोस्तथा। बुक्कयोर्यकृति प्लीहि हृदये क्लोम्नि वा तथा।। गुदा, वस्तिमुख, नाभि, कुचि, दोनों वंचण, वृद्ध, यकृत्, प्लीहा, हृद्य तथा क्लोम ये प्रायः अन्तर्विद्रधि-स्थान हैं। चरकानु-सार भी अन्तर्विद्धि इन्हीं स्थानों में होती है, किन्तु वाग्भट इन स्थानों में वाद्यविद्धि भी होना मानते हैं 'वाह्योऽत्र तत्र तत्राङ्गे ( अ० ह० ) तत्र तत्र नाभ्यादावङ्गे जायते ( अवणद्तः ) उमयभैद-(क) बाह्य रोगमार्ग में उत्पन्न बाह्य विद्धि और मध्यम तथा आन्तरिक रोगमार्ग में उत्पन्न विद्धि आन्तरिक हो सकती है। त्रयो रोगमार्गः-(१) शाखा, (२) ममी स्थिसन्धयः, (३) कोष्ठश्च। (१) तत्र शाखा रक्तादयो-धातवस्त्वक च स वाह्यो रोगमार्गः। (२) मर्माणि पुनर्वस्ति-हृदयमुर्धादीनि, अस्थिसंधयोऽस्थिसंयोगास्तत्रोपनिबद्धाश्च कण्डराः स मध्यमो रोगमार्गः । (३) कोष्ठः पुनरुच्यते महास्रोतः श्रीरमध्यं मह।निम्नमामपकाशयश्रीत पर्यायशब्दैस्तन्त्रे स रोग-मार्ग आभ्यन्तरः । (ख) शारीर में कहीं भी खचा, मांस, स्नायु में उत्पन्न वाद्यविद्रिध और अन्तः श्रुशिर में उत्पन्न आन्तरिक विद्धि हो सकती है-बाह्यास्त्वक्रनायुमांसोत्थाः कण्डराभा महारुजाः। अन्तः शरीरे मांसास्क् प्रविशन्ति यदा मलाः ॥ तदा सञ्जायते प्रन्थिगम्भीरस्थः सुदारुणः ॥ ( च० स्० अ० १४) (ग) अधिक गहरी, मोटी, दारुण और घातक आन्तरिक विद्विध तथा इससे विपरीत बाह्य विद्विध समझें। बाह्योऽत्र तत्र तत्राङ्गे दारुणो यथितोन्नतः। आन्तरो दारुणतरो गम्मीरो गुरुमवद्धनः ॥ वरुमीकवत् समुच्छायी शीध्रवास्यग्निशस्ववत् ॥ (अ०सं०)

निष्कर्ष-शिरोगुहा, उरोगुहा तथा उदरगुहा में उत्पन्न विद्वधि आभ्यन्तरिक एवं शाखाओं में तथा उक्त तीनों गुहाओं की प्राचीर में होने वाळी विद्धि वाह्य हो सकती है । निम्न विद्वधियों को भान्तरिक मान सकते हैं--(१) गुद-विद्ध - Ischio-rectal Adscess or pelvirectal Abscess. (२) बस्तिविद्धि—Cystitis or prostatic Abscess. (३) नाभि, कुचि और वंचण विद्धि—Localised peritonitis in the umblical lumder, and Iliac regions. ( ४ ) वंज्ञणविद्धि—Psoas abscess, ( ५ ) द्ज्ञिण वंज्ञण. विद्रधि-Appendicular abscess. (६) वृक्कविद्रधि-Pyelonephritis pyonephrosis perinephritic abscess, or Lumber abscess, (७) यक्तद्विद्धि—Liver abscess, (८) प्लीह्विद्रिध—Splenic abscess. (९) हृदयविद्रिध-Purulent pericarditis (१०) क्लोमविद्धि । इनके अतिरिक्त Subphrenic abscess, perionsillar abscess, empyema, lung abscess और Brain abscess इत्यादि । पाँच प्रकार के विसर्प पाँच प्रकार के नाड़ी रोग और पाँच , प्रकार के स्तन

रोगों का वर्णन किया गया है। विसर्पः- प्रिसीपेलस Erysipelas, विविधं सर्पति यतो विसर्परतेन संज्ञितः। परिसर्पोऽथवा • नाम्ना सर्तः प्रिस्पंणात ॥ (चरक) अन्य रच — खड्मांसशोणित-गताः कुण्तारत ढोषाः सर्वोङ्गसारिणमिहारिथतमात्मलिद्गम् । कुर्वन्ति विस्तृतमनुत्रतमाञ्च शोफं तं सर्वतो विसरणाच्च विसर्पमाहुः॥ (स॰ नि॰ अ॰ १०) भेदा:- (१) सुश्रताचार्य ने तीनों दोषों से प्रथक प्रथक तीन, चौथा सान्निपातिक और पाँचवाँ च्तज (रक्तज) विसर्प ऐसे इसके पाँच भेद माने हैं। (२) व्यावहारिक दृष्टि से जिसमें चत का पता न हो उसे आधुवैदा-नुसार दोषज विसूर्प और पाश्चास्य परिभाषा में Idiopathic विसर्प कहते हैं तथा जिसमें चत का पता लग जाय उसे चतज (Tramatic) विसर्प कहते हैं। विसर्प के जीवाण Streptococcus erysipelatis खचा में चत होने से नारीर में प्रविष्ट हो के विसर्प उत्पन्न करते हैं। इस तरह विसर्प को दोषज तथा इतज दो प्रकार का भी उत्पत्तिदृष्टि से कह सकते हैं।

ः सर्वोङ्गसारी-यद्यपि विसर्प शरीर के सर्व भागों में सञ्चरण करने वाला होता है (बहिरन्तररुभयो वाऽवयवशः) सर्वमङ्गं सर्तु शीलमस्येति । बहिः श्रितः श्रितश्चान्तरतथा चोभयसंश्रितः । विसर्पो बलमेतेषां गुरु होयं तथोत्तरम् ( चरक ) तथापि रक्त, लसीका, खचा और मांस ये चार धातुएँ मुख्य दूष्य तथा वातादि तीन दोष मिलकर विसपीत्पत्ति में सात प्रकार का दोष दृष्य संग्रह माना गया है-रवतं, उसीका त्वङ् मांसं दूष्यं दोवास्त्रयो मलाः। विसर्पाणां समुत्पत्तौ विज्ञेयाः सप्त धातवः॥ ( चरक ) विसर्प आन्तरिक अङ्गों में से विशेष कर हृद्यावरण, फुफ्फु-सावरण, फुफ्फुस, मस्तिष्कावरण और रक्त में प्रविष्ट हो के उन्हें दृषित करता है। कभी कभी विसर्प में शरीर की वाह्य त्वचा पर फैलने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस प्रकार के विसर्प को Erysipelas migrans कहते हैं। चरकाचार्य ने विसर्प के सात भेद किये हैं। चतज विसर्प का स्वतन्त्र वर्णन नहीं है- 'सप्तं विसर्पा इति वातिपत्तकपाग्निकर्दमयन्थिसन्निपाताः ख्याः' किन्तु निदान में चत के द्वारा विसर्प की उत्पत्ति होनी मानी है-अत्यादानाद्दिवास्वप्नादजीर्णाध्यश्चनात् क्षतात् । वयः बन्धप्रपतनाद् दंष्ट्रादन्तनखक्षतात्॥ (च० चि०) आधुनिक चिकिश्सा शास्त्र में विना चत हुए विसर्प की उत्पत्ति असग्भव है। चरकोक्त अग्निविसर्प जो कि वात पित्तजन्य होता है, ग्रन्थिवसर्प जो कि कफ-वातजन्य हाँता है और कर्द्मक विसर्पं ( Cellulo cutaneous or gangrenous erysipelas ) जो कि पित्त और कफ से उत्पन्न होता है। सुश्रुत में स्वतन्त्र रूप से नहीं भिलते हैं - आग्नेयो वातिपत्ताभ्यां ग्रन्थ्याख्यः कफ-वातजः । यस्तु कर्दमको घोरः स पित्तकपसम्भवः ॥

नाइीरोग—शोफं न पक्तिति पक्षमुपेक्षते यो यो वा वर्ण प्रचुर-प्यमसाधृवृत्तः । आभ्यन्तरं प्रविश्ति प्रविदार्यं तस्य स्थानानि पूर्व-विद्वितानि ततः स पूरः ॥ तस्यातिमात्रगमनाद् गतिरित्यतश्च नाडीव यद्दद्वित तेन मता तु नाडी । दोषे स्थिमिर्मवित सा पृथगेकश्च संमूर् च्छितैरिप च श्रव्यनिमित्ततोऽन्यः ॥ जो अज्ञ वैद्य प्रक्ष शोफ को नहीं पका है ऐसा समझ के उपेत्तित कर देता है तथा जो अधिक पूय वाले वण की चिकित्सा नहीं करता है तैव वह पूय उस रोगी के स्वगादि अष्ट स्थानों को विदीर्ण करके भीतर प्रवेश करता है। इस प्य के अधिक भीतर जाने के कारण 'गित' कहलाता है और नाली की तरह बहता रहता है इस लिये 'नाली' कहलाता है। नाली की सायनस (Sinus) या Fistula कहते हैं। सायनस और फिरचुला में भी भेद है। जिस नाली का एक मुख बाह्य खांचा पर खुलता हो और दूसरा मुख पाक स्थान से सम्बन्ध रखता हो उसे सायनस कहते हैं। दो पाक स्थानों को मिलाने वाली नाली को भी सायनस ही कहते हैं। दो आशार्यों को अथवा आशाय और वाह्यत्वचा को मिलाने वाली सहज या जनमीतर नाली को फिरचुला कहते हैं। जैसे भगन्दर, बस्ति, और योनि को मिलाने वाली नाली को Vesicovaginal fistula तथा वस्ति और मलाशय को मिलाने वाली नाली को Reoto-vasion! fistula कहते हैं।

स्तनरोग-सियों की होते हैं, कन्याओं में नहीं होते हैं क्योंकि उनके स्तनों की धमनियाँ संकुचित होती हैं इस लिये कन्यकास्तनों में दोप प्रवेश नहीं कर पाते हैं किन्छ वे ही जब गर्भवती तथा प्रस्त हो जाती हैं तथा धमनियों के द्वार जुड़ जाने से दोष उनमें प्रवेश कर रोग उत्पन्न करते हैं -धमन्यः संवृतद्वाराः कन्यानां स्तनसंश्रिताः। दोषाविसरणात्तासां न भवन्ति स्तनामयाः ॥ तासामेव प्रज्ञातानां गर्मिणीनान्न ताः पुनः । स्वमा-वादेव विवृता जायन्ते सम्भवन्त्यतः ॥ गर्भाशय और स्तनों में घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। गर्भाधान होने के पश्चात् गर्भाशय के बढ़ने के साथ स्तन भी बढ़ते हैं। स्तनों में रक्त का सञ्चार अधिक होता है. दुग्वप्रन्थियाँ पूछती हैं, उनकी संख्यावृद्धि भी होती है और दुग्धहारिणी नाड़ियाँ विस्तृत होती हैं। इसका कारण गर्भाशय से या गर्भ से अथवा बीजश्रिव (Overy) से एक ऐसा रासायनिक पदार्थ अनता है जो रक्त द्वारा स्तनों में पहुँच कर उपर्युक्त परिवर्तन करता है। आयुर्वेद-दृष्टि से गर्भधारण के कारण हका हुआ आन्तरिक रज एकत्रित हो के गर्भ को बढ़ाता है तथा उससे बचा हुआ रक्त अपर को जा के स्तनों को पुष्ट करता है इसलिये गर्भिणी 🦨 स्त्रियाँ पीनोन्नत पयोधन वाली होती हैं - 'गृहीतगर्माणामार्तव-वहानां स्रोतसां वरमीन्यवरुध्यन्ते गर्भेण, तस्मृद् गृहीतगर्भाणामा-र्त्तवं न दृश्यन्ते, तत्तुस्तदधः प्रतिइतमूर्व्वमागतमपरं चोपचीयमानम-परेत्यभिधीयते, शेषस्त्रोध्वंतरमागतं पयोधरावभिप्रतिपद्यते तस्माद्ग-भिण्यः पीनोन्नतपूर्योषरा भवन्ति (सु० ज्ञा० अ० ४)। स्तनरोगी में मुख्यतया स्तनविद्धि Mammary abscess अथवा स्तन-कोप-Mastitis अथवा Inflamation of the breasts, स्तन-रोगशब्देन स्तनकोप इति प्रसिद्धो रोग उच्यते। सात प्रकार के मन्थि रोग - मन्थि एक छोटी, गोळ परिमित आकार की दव -गर्भ गांदू प्रतीत होती है तथा उसके चारों ओर कोश ( Capsule ) श्री होता है। क्योंकि चरक में उस पर शुख्य से चीरा लगा कर कोशसहित निकालना लिखा है-विपाटय चोद्धृत्य भिषक् सकोशं शक्तेण दग्ध्वा व्रणविचिकित्सेत् ( च० शो० चि० ) इस दृष्टि से प्रन्थि को Cyst कह सकते हैं। सुश्रुत में प्रन्थि रोग के वातज, पित्तज, क्फज, मेदोजग्रन्थि और सिराजग्रन्थि ऐसे पाँच भेद लिखे हैं। इनमें मेद्रोज प्रनिथ को Sebaccous cyst कह सकते हैं। सिराजग्रन्थि को एन्यूरिजम (Aneurism) कहते हैं। यह रक्तवाहिनियों के एक हिस्से का पूर्ण विस्फार

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj, Lucknow

(Fusiform) अथवा अपूर्ण विस्फार (Sacculated aneurism) होने से होती है। चरकसंहिता में, मांसग्रन्थि भी मानी है—'यिष्यमंहामांसग्रवः' अष्टाङ्गसंग्रह में ग्रन्थि के नी भेद बतलाये हैं—'दोषासुन्मांसमेदोऽस्थिसरावणमवा नव' इनमें से शांसग्रन्थि, रक्तग्रन्थि, अस्थिग्रन्थि और व्रणग्रन्थि ये चार सुश्रुत में नहीं हैं। इनमें से अस्थिग्रन्थि Fibrous union या Vicious-union of bone हो सकती है तथा व्रणग्रन्थि False or aliberts keloid हो सकती है। इस तरह ग्रन्थि में अनेक विकारों का समावेश ग्रथन धर्म की समानता पर किया गया है—'स ग्रन्थिंग्यनात स्मृतः'

• एक प्रकार की अपनी को Chronic tuberculous lymphadenitis or scrofula कहते हैं। अपची रोग लसीका . ग्रन्थियों ( Lymphatic glands ) की विकृति है। यह विकृति मुख्यतया राजयदमा के जीवाणु से होती है। जब केवल गले की ग्रन्थियाँ फूलती हैं तक उसे कण्ठमाला या गण्डमाला कहते हैं - गलस्य पाइवें गलगण्ड एकः स्याद् गण्डमाला बहुमिश्र गण्डै:' (च० शोथ चि०)। अष्टाङ्गहृद्य में कण्ठ, मन्या, अन्न, कन्ना, बंन्नण की अन्थियों का विकृत होना छिखा है। हन्वश्थिमनिय Submaxillary glands. कचामन्यियाँ-Axillary glands, अज्ञान्यान्या - Supra and infra clavicular glands. बाह्सन्धिग्रन्थियाँ-Glands in the posterior gervical triangle, सन्याम्रन्थियाँ — Deep cervical glands. गलग्रन्थियाँ—Superficial cervical glands. वंद्यणग्रन्थियाँ-Inguinal glands. सात प्रकार का अर्जुद रोग-गात्रपदेशे कचिदेव दोषाः संमूर्व्छिता मांसमभिप्रदूष्य । वृत्तं स्थिरं मन्दरुजं महान्तमनल्पमूळं चिरवृद्धयणकम् । कुर्वन्ति मांसोपचयन्तु शोफं तदर्बंदं शास्त्रविदो वदन्ति ॥ भेदाः - वातेन पित्तेन कफेन चापि रक्तेन मांतेन चै मेदसा च' ये ६ हैं, सातवीं अध्यर्बुद समझना चाहिए। अर्बुद् को टब्मर (Tumour) या नीओप्लाउम ( Neoplasm ) कहते हैं । आधुनिकों ने अर्बुदों के सौस्य और घातक (मेलिंग्नेण्ट) ऐसे दो भेद किये हैं। शरीर में जो धातुएँ हैं सारे अर्बुद उन्हीं में बनने से तद्तुसार उनका नामकरण किया नाता है। जैसे (१) रलेब्माईंद-Мухоша, .(२) स्वगङ्करार्दुद-Papilloma, (३) मेदोबुद-Lipoma, (४) अस्थ्यकुंद—Osteoma, (५) तह्यास्थ्यकुंद—Chondroma, (६) दन्तार्बुद्—Odontoma, (६) अन्नार्बुद्— Myeloma, (८) नाड्यर्बुद—Neuroma, (९) मांसार्बुद— Myoma इत्यादि'। अर्वुदों के दो विशिष्ट भेद हैं-१. सार्को-मा - Sarcoma, २. वन्सर या कार्सिनोमा-Caucer or carcinoma, सार्कोमा - अस्थ्यावरण, अस्थि, मज्जा इनमें प्रायः उत्पन्न होता है। ये भी सीन्य और घातक दोनों प्रकार के होते हैं। यह प्रायः हन्वस्थि, प्रगण्डास्थि, प्रकोष्ठास्थि, अर्वस्थि, नासास्थि और छसीकाप्रन्थियों में अधिक होता है। केन्सर--बाह्य और रलेब्सिक स्वचा में अधिक होता है जैसे ओष्ट, जिह्ना, मुख, अन्नप्रणाली, जठर, आन्त्र, मलाशय, ख्रियों में गर्भाशय और स्तन्, न्दुहवों में अष्टीलाग्रन्थि (Prostate) और शिरन इसके प्रधान स्थान हैं। यह रोग चालीस वर्ष के पश्चात् होता है। इस अर्बुद के पृष्ठ पर बहुत से अङ्कर हो जाते हैं (मांसाङ्करैराचितम्) जो कभी-कभी खिछते हुए गोभी के फूछ के समान दीखते हैं। कुछ समय के पश्चीत् इनमें बण बन जाते हैं जिससे न्यूनाधिक मात्रा में रक्त बहता रहिता है—'स्वत्यजसं रुधिरम्' तीन प्रकार का गलगण्ड इसकी-? वेवा तथा सिंपल गॉयटर (Simple goitre) कहते हैं। वात, कफ और मेद बढ़ कर मन्या का आश्रय करके गलें में गण्ड उरपन्न कर देते हैं--वातः कफश्चैव गक्ते प्रवृद्धौ मन्ये तु संस्उप तथैव मेदः। कुर्वन्ति गण्डं क्रमशः स्वलिङ्गेः समन्वितं तं गलगण्ड-माहुः वातक फमेदांसि पृथग् गलगण्डकारणानि, तेन त्रय एव गल-गण्डा? पैत्तिकस्तु न भवत्येव, व्याधिस्वभावात चातुर्थिकज्वरवत्' ( मधुकोप ) आधुनिक दृष्टि से गलगण्ड रोग में थायरायड ग्रन्थि की विकृति प्रधान कारण है। इस रोग में यह प्रन्थि वढ़ जाती है। यह प्रनिथ हमारे स्वास्थ्य के लिये परमावश्यक है जो वाल्यावस्था में शरीर की वृद्धि और साधारणतया आहार-परिवर्तन का नियन्त्रण करती है। दुग्ध, अण्डा, प्याज, मूली इत्यादि खाद्य पेय दश्यों में आयोडीन (Iodine) नामक जो रासायनिक पदार्थ होता है। उससे इस ग्रन्थि का घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह प्रनिथ आयोडीन को प्रहण कर उसप्रे थायरोक्सिन ( Thyroxine ) नामक द्रव्य बनाती है जो रक्त में मिलकर उपर्युक्त कार्य किया करता है। इसकी कमी से शरीर में सोटापन और अधिकता से पतळापन आ जाता है। यह ग्रन्थि अपने द्रव्य की न्यूनाधिकता से अधिक प्रभावित होती है। यह खाद्य-पेय द्रव्यों में सदैव आयोडीन की कमी होती है, अथवा चरबी की अधिकता, खटिक की अधिकता, जीवद्रव्य की कमी, आन्त्र में जीवाणुओं की उपस्थिति, इनके कारण खाद्य दृग्यों में योग्य मात्रा में आयाँडीन उपस्थित होने पर भी उसका ठीक शोषण नहीं होता तब इस प्रनिथ में थायरोक्सिन नामक पदार्थ यथोचित मात्रा में नहीं बनता। इसका सर्वप्रथम असर खुद यन्थि के ऊपर हो कर वह स्थायी रूप से बढ़ जाती है।

सात प्रकार का वृद्धि रोग-वात, पित्त, कफ, रक्तमेद, मूत्र और आन्त्र इनके कारण वृद्धिरोग सात प्रकार का होता है। चरकसंहिता में वृद्धि को बध्न कहा है और रक्तज को छोड़ कर शेष ६ प्रकार माने हैं। चरक ने रक्तज ब्रध्न को पित्तज में अन्तर्भावित कर दिया है। यह फल ( अण्ड Tastes ) तथा उसके कोश (Scrotum) का रोग है। जैसा कि चरक में भी लिखा है - बध्नोऽनिलाधेंर्वृषणे स्वलिक्षेरन्त्रं निरेति प्रविशे-न्मुद्ध । मूत्रेण पूर्ण मृदु मेदसा चेत् स्निम्बच विद्यात् कठिनच्च शोयम् ।। कोई भी दोष कुपित हो के उदर गुहा के निचले हिस्से में जाकर यूपण तथा कोश में एक्त ले जाने वाली वाहिनियों के द्वारा उन्हें द्वित कर बढ़ा देते हैं इसी को वृद्धि रोग कहते हैं- 'अधः प्रकृषितोऽन्यतमो हि दोषः फलकोशवाहिनीरिमप्रपद्य धमनीः फलकोशयोर्वृद्धिं जनयति तां वृद्धिमित्याचक्षते' (सु नि अ॰ १२) इनेमें प्रायः वायु तो प्रधान रहता ही है नयोंकि शोफ, शूलादि का जनक वात होता है-मुद्धो रुद्धगतिर्वायुः शोफशुक्रकरश्चरन्। (अ० सं०) वृषणवृद्धि को Scrotal swelling कहते हैं। वातादि-दोषजन्य वृद्धि प्रायः वृषण-प्रकोप (Orchitis) के तोझ (Acute) और पुराने (Chronic) प्रकार है। रक्तजन्यणमृद्धि को Haematocele कहते हैं। इसमें वृषणकोश के भीतर रक्त सञ्चित हो जाता है। इस रक्तजवृद्धि के

करिंग अण्ड पर आघात, मूत्रजवृद्धि में पानी निकलना अथवा अण्ड में घातक अर्बुद की उत्पत्ति आदि हैं। मेदोवृद्धि-्रको वृषणगत रलीपद—Elephantiasis of the scrotum कहते हैं। मृत्रवृद्धि को हाइडोसील (Hydrocele) कहते हैं इसकी सम्प्राप्ति में सूत्रसन्धारण का या मूत्र का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। जैसे जलोदर में उदरावरण की लसीका-वाहिनियों से चूकर लसीका उदर गुहा में इकट्टी होती है वैसे ही वृषणकोश की लसीकावाहिनियों से चूकर लसीका कोश में इकट्टी होती है। इस लसीका के कारण कोश फूलता है। जलोदर की भौति इसका जलवृष्ण नाम श्खना उचित है। आन्त्रवृद्धि—अर्थात् आन्त्रके वृषण कोश में आने (उतरने) से वह फूछता है। वास्तव में इस विकार में न आंत्र की वृद्धि होती है, न आन्त्र में अन्य कुछ विकृति होती है। केवल आन्त्र उद्र गुहा का अपना स्थान छोड़ कर नीचे वृषण, कोश में आ जाती है-'स्वनिवेशादधो नयेत' (अ० सं०) इसे हुर्निया Hernia कहते हैं। हिनया वास्तव में शरीर के किसी अङ्ग के अपने स्थान के छिद्र के बाहर निकल कर दूसरे स्थान में पहुँच जाने को कहते हैं। इस तरह फुफ्फुस, मस्तिष्क और आन्त्र की हर्निया हो सकती है। आयुर्वेदोक्त आन्त्रवृद्धि वंचणगत (Inguinal) हर्निया है। क्योंकि इसमें आन्त्र-वंद्मण सुरङ्गा में से हो कर फलकोष में उत्तरती हैं—'आन्त्रं द्विगुणमादाय जन्तोनंयति वंक्षणम्'। यदि आन्त्र बहिवंचणीय-क्रिद्ध तक आकर प्रनिथ के रूप में स्थित होता है तो उसे भप्राप्तफलकोश वृद्धि या अपूर्ण आन्त्र-वृद्धि ( Incomplete hernia or bubonocele । कहते हैं । 'अप्राप्तफकोशायां वात-वृद्धिकमो हितः'। यदि वहिर्वेचणी छिद्ध में से होकर अण्डग्रन्थि के ऊपर तक आन्त्र पहुँच जाय तो उसको कोशप्राप्त वृद्धि या पूर्ण आन्त्रवृद्धि—Complete or scrotal hernia कहते हैं-'कोशप्राप्तान्त वर्जयेत' यदि खषणबृद्धि में आन्त्र न हो कर केवल वपा (Omental hernia) होने से वह बहत सृद् होती है। और्वी आन्त्रवृद्धि-Femoral hernia प्रायः स्त्रियों में ओर्वी सरङ्गा (Femoral canal ) के द्वारा आन्त्र उरुप्रदेश के ऊपरी आग में आकर उत्सेध उत्पन्न करती है। नामि की आन्त्र वृद्धि-Umblical hernia-इसमें नाभि के द्वारा आन्त्रा-वयव वाहर निकळ आता है और नाभि-प्रदेश में उरसेध दिखाई देता है। नालच्छेदन के पश्चात् नाभि पाक होने से यदि नाभि दुवंछ हो गई हो तो शिशुओं और वालकों में यह रोग दिखळाई देता है जो युवावस्था तक स्वयं ठीक हो जाता है। नाडीकल्पन (छेदन) ठीक न होने पर चरक में आयाम-व्यायामोत्ति ब्हता और सुश्रुत में तुण्डिसंज्ञता नामक विकार से इसी का उल्लेख है। युवावस्था में नामि के बदले उदर-सीवनी के विच्छिन्न होने से छिद्र उत्पन्न होकर उसके द्वारा आन्त्रावयव बाहर आता है। ऐसी आन्त्रवृद्धि स्थुलिखयों में अधिक दिखाई देती है। पाँच प्रकार के उपदंश होते हैं जैसे-वातिक, पैत्तिक, श्लेब्मिक, सान्निपातिक और "रक्तज-'स पञ्चविधस्त्रिभिदींषैः, पृथक् समस्तेरस्त्रा च' ( सु० नि० अ० १२ ) वर्तमान में इस रोग को सॉफ्ट शंकर (Soft chancre) कहते हैं तथा इसका मुख्य कारण वेसीलस इयुक्रे नामक जीवाण ( Bacillus of ducrey ) है । उपदंश-पीड़ित स्त्री या पुरुष के साथ मैथन करने से दूसरे से सातवें दिन के बीच में जनने-

न्द्रिय के ऊपर स्फोट उरपन्न होता है जो थोड़े समय में गल कर पीढायुक्त वस में परिवर्तित हो जाता है। वण के किनारे साफ कटे हुए होते हैं तथा इसमें कठिनता न होने से इसे सॉफ्ट शंकर कहा है। इस वण से कुछ दिनों तक गाढ़ा, पीला और खून-मवाद ( Pus ) बहता है । इसके खाव अत्य-धिक विषेठा होने से जहाँ लगते हैं वहाँ पहले जैसे वण वन जाते हैं। व्रण-पार्श्व भाग छाछ होता है। प्रायः एक तरफू वंज्ञण में गिरिटयों निकल आती हैं। उपदंश स्त्री और पुरुष दोनों में होता है - 'स्त्रीणां पुंसाख जायन्ते उपदंशीश दारुणाः' योग्य समय पर चिकित्सा न करने से वण शीव्र फैल कर स्त्री और पुरुष के जननेन्द्रियों को नष्ट अष्ट कर देता है-'सआतमात्रे न करोति मृढः कियां नरो यो विषये प्रसक्तः । कालेन शोधकिम-दाइपाकैविंशीर्णशिइनो मियते स तेन ॥ (साधवनिदान) । उपदंश मेथुनजन्य न्याधि--विज्ञीरियल डिसीज Venereal disease • है। पाश्चात्त्य वैद्यक में उपदंश के अतिरिक्त अन्य चार मेंथुन-जन्य व्याधियों का पता लगा है । (१) फिरङ्ग, गरमी या आतशक (Syphilis)। भावप्रकाशकार ने फिरङ्गदेश के फिरङ्ग. रोग पीडित व्यक्ति (स्त्री या पुरुष ) के साथ मेथुन, करने से यह रोग उत्पन्न होता है अतः इसका नाम भी फिरङ्ग रख दिया है। इस रोग का मुख्य कारण Treponema pallidum नामक पेचदार जीवाण है। मैथुन के दो से ६ सप्ताह के बीच में जननेन्द्रिय पर एक छोटे से दाने के रूप में रोग का प्रादुर्भाव होता है। कभी-कभी इस रोग का विष (चेप) ओष्ठ, स्तन, अङ्गलियाँ और जिह्या आदि स्थानों पर लग जाने से वहाँ भी दाना पड़ जाता है। धीरे-धीरे यह दाना बढ़ कर फूट जाता है और वण वज जाता है। टरोलने से यह वण कठिन प्रतीत होता है अतः इसे कठिन बण् ( Hard chancre ) भी कहते हैं । इससे न खून बहता है, न पूीप बहता है और न पीड़ा होता है। केवल लसीका का साव होता है जिसमें रोग के जीवाणु होते हैं। (२) औपसर्गिक पूथमेह या सोजाक (Gonorrhoea) कुछ छोग इसे उष्णवात कहते हैं प्रन्तु यह ठीक नहीं है। इस रोग का कारण Gonococcus नामक जीवाणु जो सुजाक-पीदित व्यक्ति के साथ मधुन करने से मूत्रमीर्ग में प्रवेश कर शोथ पेंदा दिरता है। मेंथुन करने के दो से आठ दिन के अन्दर शिशनमणि में शोथ, • ठाठी, मूत्रमार्गदाह, मूत्रकृच्छू, मूत्रमार्ग से उक्तयुक्त स्नाव आदि लक्कण होते हैं। (३-) गुह्यवंचणीयकर्णार्बंद (Granuloma Cenito-Inguinale )—इसमें भी शिक्ष या भग पर एक दाना पन्ता है जो फूट कर व्रण बन जावा है। अष्टाङ्ग-सङ्प्रह में जो छिङ्गाशं नामक रोग का वर्णन मिळुता है उसके साथ इसका साम्य हो सकता है दू( ४ ) बद ( Climatic ebubo, Lympho-granuloma ) इसमें गुद्धेन्द्रियों पर दाना या वर्ण नहीं बनता। केवल धीरे-धीरे एक तरफ की जंघासे की अनिथयाँ निकल आती हैं। पश्चात् शोथ, ग्रन्थिपाक, ग्रन्थिस्फोटनजन्य व्रण, स्नाव व्वर आदि लच्चण होते हैं। आयुर्वेद में ब्रध्न नामक रोग जो तन्त्रान्तर में वर्णित है उसके साथ इसका साम्य हो स्कता है-अत्यमि-ष्यन्दिगुर्वत्रसेवनात्रिचयङ्गतः। करोतिः ग्रन्थिव्चछोथं द्रोषो वङ्क्षणः सन्धिषु ॥ ज्वरशूलाङ्गसादाढ्यं तं ब्रध्नमिति निदिशेत् ॥ तीन प्रकार का श्रीपद, जिसमें शिला के समान पाँव हो जाता हो

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

उसे श्रीपद कहते हैं - 'शिलावत पदं शीपदम्' 'शनैः शनैधंनं शोफं रलीपदं तत्प्रचक्षते' (अ० सं०)। इसे हिन्दी में फीलपाँव तया डाक्टरी में (Filariasis or Elephantiasis) कहते हैं। इसका अख्य कारण (Filaria) नामक कृमि है जो मच्छर के द्वारा करने से शरीर में प्रवेश करता है - किपतासतु दोषां वातिपत्तरले क्माणोऽधःपपना वह्नणोरु जानु जङ्गास्ववतिष्ठमानाः कृष्टान्तरण पदमाश्रित्य शनैः शोफं जनयन्ति, तं रलीपदिमत्याच क्षते। तत् त्रिवधं वातिपत्तकफिनिमत्तिमिति। अन्यख-यः सज्वरो वङ्गण श्री श्रशातिः शोथो नृणां पादगतः क्रमेण। तच्छ्लीपदं स्यात करकणने शिश्वर होता सासविप केचिदाहः। (माधवनिदान) श्रुतीपद् अधिकतर टाँगों और फोतीं पर होता है परन्तु हाथ, कर्ण, नेत्र, शिक्ष, ओष्ठ, नासा, भग, स्तन और वृषण इस्यादि पर भी हो सकता है।

अहारह प्रकार के अझ रोग, प्रथम अग्न के दो प्रकार होते हैं—(१) सन्धिमुक्त यो सन्धिविश्लेप ( Dislocation ) इसमें अश्यियों के सिरे अपना स्थान छोड़ कर दूर हट जाते हैं या सिन्धकोष के छिद्र में से वाहर निकल आते हैं। इस सन्धियुक्त के पुनः निरन छः भेद होते हैं—(१) उत्पिष्ट-Fracture disloction. जिसमें अस्थि का चूर्ण हो जाय। (২) বিশ্বিত-Subluxation or Incomplete dislocation. इसमें सन्धि का थोड़ा सा विश्लेष होता है। (३) विवर्तित— Lateral displacement. वाम या दत्तिण भाग में अश्थि का सरकना। (१) अविज्ञस-Downward displacement. अहिथ का नीचे सरकना। (५) अतिचिष्ठ-Complicated fracture. इसमें मांस, सिरा, धमनी इत्यादि अङ्ग विदीर्ण होते हैं। (६) तिर्चिविच्छन Complete dislocation. जिसमें सन्धि टेड़ी हो गई हो। उक्त प्रकारों से अतिरिक्त पाश्चात्त्व शत्यशास्त्र से सवण (Open) विश्लेष और अवण ( Closed ) विश्लेष ऐसे दों भेद अधिक , मिलते हैं। सवण में त्वचा विदीर्ण होकर सन्धि का सम्बन्ध बाह्य वायु के साथ हो जाता है। अव्रण में खचा विदीर्ण न होने से सन्धिविश्लेष का सम्बन्ध वाद्य वायु के साथ नहीं होता है। श्रीकण्ठदत्त ने इन दोनों का अने वर्णन किया है—'दिविधं हि अग्नं समण-• मन्गन्न' (२) काण्डभगन—( Fracture ) के यद्यपि अनेक भेद हो सकते हैं - 'मग्नन्तु काण्डे बहुधा प्रयाति समासतो नामभिरेव तुल्यम्' तथापि सुश्रुताचार्य ने द्वादश प्रकार सुख्य लिखे हैं-(१) कर्कटक-दोनों तरफ से उठा हुआ, बीच में टूटा हुआ और गाँठ की भाँति उभरा हुआ भग्न कर्कटक होता है । (२) अश्वकर्ण—हड्डी टेढ़े रूप में टूटती है। इसे Oblique fracture कहते हैं। (३) चूर्णित-हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, इसे ( Comminuted ) कहते हैं। (४) विचित— जिसमें नाडियाँ, रक्तवाहिनियाँ और पेशियाँ टूट जाती हैं, उसे (Complicated fracture) कहते हैं। (५) अस्थिछ् ज्ञित-हर्डी लम्बाई में टूटती है। इसे अनुदेध्यं 🕻 Longitudinal fracture ) कहते हैं। (६) काण्डभग्न-इसमें हड्डा चौड़ाई में दूर जाती है। यह ( Transverse ) भग्न कहलाता है। (७) मजानुगृत—हड्डी का ट्रा भाग दूसरे में प्रविष्ट हो जाता है। इसे ( Impacted fracture ) कहते हैं। (८) अति-पातित-इसमें पूरी हड्डी टूट जाती है । इसे (Complete fra-

cture ) कहते हैं। (९) वक्र—बच्चों में अस्थि अलायम होने से दृटती नहीं अपितु देही हो जाती है। इसे वक्र (Green stick) कहते हैं। (१०) लिख—इसमें हड्डी का छल्ल भाग ,? दृटता है। इसे (Incomplete fracture) कहते हैं। (११) पाटित और (१२) स्फुटित—इन दोनों में हड्डी दृटती नहीं है। इसमें द्रारें पढ़ जाती हैं। इन्हें पाटित या स्फुटित (Fissured fracture) कहते हैं।

क्स तरह ६ प्रकार के सन्धिमुक्त तथा बारह प्रकार के काण्डभग्न मिलकर भग्न के अट्ठारह प्रकार होते हैं। अट्ठारह प्रकार के शुकदोष-अनुचित प्रकार से ठिई वृद्धिकर योगों के प्रयोग करने से निरन अट्ठारह प्रकार के रोग उरपन्न होते हैं-सर्पपिका, अष्ठीलिका, प्रथित, कुस्थिका, अलजी, मृदित, सम्मूदिपडका, अवसन्थ, पुष्करिका, स्पर्शहानि, उत्तमा, शतपोनक, त्वक्पाक, शोणितार्श्वद, मांसार्श्वद, मांसपाक, विद्धि और तिलकालक । ग्रूकशब्दार्थः—(१) स जन्तुमलः, (२) लिङ्गबृद्धिकरयोगः, (३) अपरजलेषु बाहुल्येन दृत्रयमान्रो जन्तुतुल्याकृतिः कश्चिदोषधिविशेषः शूकः। (४) एवं वृक्षजानी जन्तूनां शूकैरुपलिप्तं लिङ्गं दशरात्रं तैलेन मृदितम् ॥ अर्थात् किसी जन्तु का मल अथवा लिङ्गवृद्धिकर योग, ऊपर जल में होने वाली जन्तुतुल्य स्वरूप की कोई विशिष्ट औषध शूक कहलाती है। वारस्यायनमत से वृत्तों पर जन्म लेने वाले जन्तुओं के बाल शूक कहलाते हैं। ये शूक सविष और निर्विष भेद से दो प्रकार के होते हैं। इनमें से विषयुक्त गूक रोगकारक होते हैं--क्रणानि चित्राण्यथवा शूकानि सविषाणि तु। पातितानि पचन्त्याशु मेढूं निरवशेषतः॥ अडचास प्रकार के क्षद्र रोग-(१) छोटे रोगों का चुद्ररोग कह सकते हैं। (२) विशेष वर्गीकरण के अनुसार जिनका कहीं भी समावेश नहीं हुआ हो ऐसे रोग। (३) दोष-दृष्यादि के अनुसार विस्तृत रूप में वर्णन न कर जिनका संज्ञेप में वर्णन हो। (४) जिनकी हेतु, लचण और चिकित्सा बहुत साधारण हो।

सुश्रत में चुद्र रोगों की संख्या चौवालिस है—'समासेन चतुश्चत्वारिशत क्षुद्ररोगा सवन्ति । तद्यथा—(१) अजगित्तका, (२) यवप्रख्या, (३) अन्धालजी, (४) विवृता, (५) कच्छपिका, (६) वलमीकम, (७) इन्द्रवृद्धा, (८) पनिसका, (९) पाषाणगर्दभः, (१०) जालगर्दभः, (११) कत्तौ, ( १२ ) विस्फोर्टकः, ( १३ ) अग्निरोहिणी, ( १४ ) चिप्पम, (१५) कुनखः, (१६) अनुशयी, (१७) विदारिका, ( १८ ) शर्करार्बुद्म, ( १९ ) पामा, (२०) विचर्चिका, (२१) रकसा, ( २२ ) पाददारिका, ( २३ ) कदरस्र, ( १४) अळसः, (२५) इन्द्रलुप्तम्, (२६) दारुणकः, (२७) अरुपिका, (२८) पिलतस्, (२९) मस्रिका, (३०) यौवनपिडका, (३१) पद्मिनीकण्टकः, (३२) जतुमणिः, (३३) मशकः, (३४) चर्मकीलः, (३५)तिलकालकः (३६) न्यच्छः, (३७) ब्यङ्गः, (३८) परवर्तिकाः (३९) अवपाटिका, (४०) निरुद्धप्रकशः, (४१) सन्निरुद्धगुदः, (४२) अहि-पुतनम्, ( ४३ ) वृषणकच्छूः, ( ४४ ) गुद्भश्रश्य । वाग्मट ने चुद्रोग छत्तीस और माधव ने तेंतालीस माने हैं। वाग्मट ने इनमें कुछ अपने विशिष्ट चुद्ररोगों के नाम छिखे हैं— (१) गर्दभी, (२) गन्धनामा, (३) राजिका, (५) प्रसुप्ति या स्वाप (Local anesthesia, or Numbness,) (५) इरिवेज्ञिका (६) उत्कोठ भौर (७) कोठ, इन्हें ( Urticaria or Angioneurotic oedema ) कहते हैं । उरकोठ अलगीं ( Allergy ) का एक प्रकट उन्नण है ।

इनमें वर्मीक का साहरय Actinomycosis and mycetoma or madura fool इन विकारों के साथ हो सकता है। पाषाणगर्दभ को भौपसर्गिक कर्णमुख्कि शौध या कर्णफेर ( Epidemic parotitis or mumps ) कह सकते हैं। पाषाणवत काठिन्यात पाषाणगर्दभः । कचा को हर्पिस जोस्टर (Herpes zoster ) कह सकते हैं। सुश्रुत की कचा कचालसीकाग्रन्थिशोध (Acute lymphadenitis of the axillary glands ) है किन्तु चरक और वाग्भट की कचा वातिपत्तजन्य तथा अनेक फुन्सियों से होती है—'बक्शेपबीतः प्रतिमाः प्रभूताः विकानिकाभ्यां जनितास्त कक्षाः॥ (चर्क) ं विस्फोरक को (Bullous eruptions or Pemphigus) ऐक्फिग्स कह सकते हैं। चिप्प या अङ्गलिवेष्टक को (Onychia purulenta कहते हैं। इसमें नखमांस पकता है। इसी को सुश्रत में चतरोग या उपनख भी कहा है किन्त चरक ने जो चतरोग का वर्णन किया है उसमें चर्मनखान्तर पाक होता है जिसे पारोनीकिया या हिटलो (Paronychia or whitlow) कहते हैं। कुनख को ओनिकोत्रिफोसिस (onychogryphosis) कहते हैं। शर्कशबुद को (Cock's peculiar tumour) कह सकते हैं। कदर को ( Corn ) और अलस को ( Chilblain ) कहते हैं। इन्द्रलुप्त को खालिस्य या एउया या गञ्ज ( Olope-· cia ) कहते हैं। इस रोग के नामादि के विषय में अनेक मतान्तर हैं। वाग्भट का कथन है कि इन्द्रलुश में बाल सहसा गिरते हैं और खछति में धीरे-धीरे गिरते हैं। यही दोनों में फर्क है- 'खलतेरिव जन्मैनं सदनं तत्र तु क्रमात् ॥' (अ०सं०उत्त० २३) रुचा को अष्टाङ्गहृद्य में रूट्या और माधवनिदान में रह्या कहा है। इन तीनों के अतिरिक्त वाग्भट ने इसका पर्याय चार्य दिया है-'तदिन्द्रलुधं रूढ्याञ्च प्राहुश्चाचेति चापरे ॥' माधवटीका में श्रीकण्डदत्त कार्तिक के मताबुसार इन्द्रखसरोग रमध् ( डाड़ी ) में खालिस्य शिर में और रुह्या सारे देह में होती है ऐसा लिख़ते हैं - कार्तिकस्त्वाह - इन्द्रलुप्तं इमश्रुणि भवति, खालित्यं शिरस्येव, रुह्याचे सर्वदेहे हिति, अगमस्त्वत्र नास्ति । इस मताबुसार द्या को (Alopecia universalis) कह सकते हैं। दोरुणक में शिरः कपाल के बालों का स्थान कठिन, खांजयुक्त, रूखा और दरारयुक्त हो जाता है। वाग्भट ने इस का समावेश शिरोरोगों में किया है-कण्डूकेशच्युतिस्वापरीह्यकृत स्फुटनं खचः । सुसूक्षमं कफवाताभ्यां विषाद्दारुणकन्तु तद् ॥ इसे (Seborrhoea capitis or pityriasis capitis ) कह सकते हैं। अरूंपिका सिर की छाजन है। इसे ( Ecrema of the face and scalp) कहते हैं। पित अर्थात् वालों का श्वेत होना। क्रोध, शोक और श्रंम से उत्पन्न शरीर की गरमी और पिंत शिर में जाके बार्ली को पकाता है जिससे पिछत रोग होता है-कोषशोकश्रम्कतः शरीरोष्मा शिरोमतः। •िपत्तव्र वेशान् पचित पिलतं तेन जायते ॥ (सु० नि० अ०१३) चरकाचार्यने पित्त

के साथ वात और कफ को भी इस रोग की उत्पत्ति में कारण माना है तथा खालित्य और पालित्य में भेद भी किसा है— 'तेजोऽनिलायें: सैह देशभृमि दग्ध्या तु कुर्यात खलिति नरस्य। किञ्जित्त दग्ध्या पिलतिन कुर्यादिरित्रभत्वच शिरोरुहाणाम्।।' (चरक) पालित्य को (Premature canities) कहते हैं।

मस्रिका—मस्र दाल के दाने के तुस्य आकार और वर्ण की पिटकाएँ इस रोग में प्रायः होती हैं, अतः इसे मस्रिका कहते हैं—(१) 'मस्रमात्रास्तद्वर्णास्तरसंज्ञाः पिटका घनाः ।' (अ० सं०) (२) 'या सर्वगात्रेषु मस्रमात्रा मस्रिका पित्रका पत्रका प्रविधा' (चरक) इसी को शीतला, साता, चेचक या वसन्त रोग (स्माल प्रांवस Small pox, या वेरिओला— Variola) कहते हैं। छोटी साता को स्वया-मस्रिका (विकंन प्रांवस Chickenpox or varicella) कहते हैं।

मुखदूषिका—तहण पुरुषों के सुख पर होने वाकी पिडकाएँ— शाहमकोकण्टकप्रस्थाः कक्षमारुतश्रीणितैः। जायन्ते पिडका यूनां वनते या मुखदूषिकाः ।' (सुरु निरु अरु १३) 'मेदोगमां मुखे यूनां ताभ्याञ्च मुखदूषिका (अरु संरु) हुन्हें यौननिपिडका तथा हिन्दी में मुहासा और अंग्रेजी में एक्षिनुत्गेरिस (Acne vulgaris) कहते हैं। पश्चिनीकण्टक—यह एक प्रकार का रवचा का सौस्य अर्वुद (Paphloma of the skin) है।

जनुमणि, माप और तिलका छक—ये त्वचा के विकार हैं। इन विकारों में त्वचा पर गेलेनिन (Melanin) नामक स्याही मायल रंग जम जाता है। इन्हें मोल (Mole) कहते हैं। सम या अनुजत ((Non-elevated type) और उत्पन्न या उन्नत (Elevated type) करके इसके दो भेद होते हैं। सम को तिलकालक या तिल (Non-elevated mole) और उन्नत को मपक या मसा (Elevated mole) कहते हैं। जो तिल या मसा सहज होता है उसे जनुमणि (Congenital mole) कहते हैं। न्यच्छ इसी को लाच्छन कहते हैं—'यच्छं लाच्छनमुच्यते '' चर्मकील पहले अर्जीनिदान में कह आये हैं। 'ग्रुक्लानुक्रणवर्ण चर्मकील पहले पहले अर्जीनिदान में कह आये हैं। 'ग्रुक्लानुक्रणवर्ण चर्मकील पहले अर्जीनिदान में कह आये हैं। 'ग्रुक्लानुक्रणवर्ण चर्मकील पहले अर्जीनिदान में कह आये हैं।

व्यक्त—जब मुख के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर होता है तब उसे नीलिका कहते हैं—'स्थामक मण्डल व्यक्त वनतादन्यत्र नीकिका' (अ० सं०) 'क्र॰णमेनं गुणं गात्रे नीलिका तां विनिर्दिः रोत' (ओबू) व्यक्त, न्यच्छ और नीलिका व्यक्तित में एक विकृति के ही नाम हैं। धमनिकाओं, शिराओं और केश्विकाओं का एक छोटा सा गुच्छ रचचा में चनने से ये विकार उत्पन्न होते हैं। इन्हें केपिलरी एक्षियोमेटा या नीवी (Caprillary angiomata or naevi (कहते हैं।

परिवर्तिका - सर्दन-पीडनादि कारणों से सेट् का चर्म सेट् (छिङ्ग) के ऊपर चढ़ कर शिरनमणि के पीछे गठीला हो के लटकता है। इसमें शोध, चेदना, दाहू और पाक होते हैं। इसे पेराफायमोसिस ( Paraphymosis) कहते हैं।

अवपाटिका—अरुपयोनि वाली वाला स्त्री के साथ गमन करने से अथवा हस्ताभिवात तो, शिरन दवाने से यामलने से

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

और शुक्र वेग रोकने से जब शिक्षचर्म फट जाता है तो उसे अवपाटिका कहते हैं।.

निरुद्धप्रक्रया—जब वात-दूषित शिक्ष-चर्म शिक्षमणि को पूर्णतया जाच्छादित कर देता है, जिससे चर्मद्वार छोटा होने से मणि के ऊपर बाने वाला प्रकाश निरोधित हो जाता है, अतः इसे निरुद्धप्रक्रश (निरुद्धप्रक्शाशस्वाधिरुद्धप्रक्शः) (अधुक्षोप) अथवा अणि के विकास के निरोध होने से चिरुद्धमणि (मणेबिकासरोधश्च स निरुद्धमणिगंदः) (वाग्भट) कहा जाता है। अंग्रेजी मं इसे फायमोसिस (Phimosis) कहते हैं।

सित्रहमुद — अधारणीय वेग के धारण से या अधो वायु और मेल के वेगों को धारण करने से कुपित वात मुदा में जा कर महास्रोत का निरोध करके उसके नीचे का द्वार छोटा कर देती है, इसे सिव्हिद्ध मुंद (स्ट्रिक्चर ऑफ दी रेक्टक् — Stricture of the rectum) कहते हैं। यह रोग प्रवाहिका, औतिसार, अर्थ, अगन्दर, राजयहमा, फिरङ्ग, सोजाक इरयादि से ह्यो गुदा में ग्रण होते हैं उनके स्थान पर सङ्कोच होने से उरपन्न होता है।

अहिपूतना— यह वचों की गुदा में मल सूत्रादि लगे रहने से वहाँ एक कफजन्य कण्डू उन्ह होती है, तब खुजाने से वहाँ फुन्सिथाँ उत्पन्न होती हैं और वे पक के फूट कर बण खुज में परिवर्तित हो जाती हैं, इसे अहिपूतन कहते हैं। इसी को छुछ लोग मातृकादोष, पूतनादोष, पृष्ठार, गुदछुन्द, और अनामिक भी कहते हैं— वणः सहें की मृतं तमपानं घोरमिह पूतनं विचातः। 'केवित्तं मातृकादोप वदन्त्यन्येऽपि पूतनम्। पृष्ठार-गुंदकुन्दन्न केचिच तमनामिकम्॥ (अ० ह०) दुष्ट स्तन्यपान तथा मल का अप्रचालन ये दो कारण भोज ने लिखे हैं— 'दुष्टस्तन्यस्य पानन मलस्याक्षालनेन च' (भोज) अग्रेजी में इसे इन्फेट्याइल प्रिथीमा ऑफ् जाक्वेट—(Infantile erythema of jacquet, या नेटकींराज्ञ—Napkinrash अथवा सोअर वटक्स—Sore buttocks) कहते हैं।

वृषणकच्छ्— ज्ञान न करने तथा जिन्धोत्सादन (उबटन) न करने से सर्च वृषण पर इकटा हो के पिघल कर कण्ड्र अस्पन करता है और तब जुजलाने से वहाँ स्फोट, बण और ज्ञाब हो जाता है, इसे वृषणकच्छ्र (एक्जीमा ऑफ् दी स्कोटम Eczema of the scrotum) कहते हैं।

गुदशंत — प्रवाहण ( दुन्थन = कांखना था करांचना ) तथा अत्यधिक मल के अतिसरण से रूच एवं दुर्वल शरीर वाले मनुष्य की गुदा बाहर निकलने लग जाती है इसकी गुदशंत ( पोलेप्सल रेक्टाई — Prolapsus recti ) कहते हैं के रोमान्तिका, कृकर खाँसी, अतिसार, प्रवाहिका आदि कारणों से शरीर का रूच तथा कमजोर होना तथा गुदा का भी रूच और कमजोर होना, गुदशंश का कारण है। जिन-जिन रोगों में अधिक समय तक अतिसरण होता है, जैसे प्रवाहिका, अतिसार, केंचवे हरवादि तथा जिनके कारण रोगों को अधिक रेत तक प्रवाहण करना पड़ता हैं, जैसे कब्ज, अर्श, बहितगत अरमरी, मूत्रभाग-सक्कीच, अष्टीलावृद्धि हरवादि ये सव गुद्ध श्रंश के साचात, कारण हैं।

भोध में—उत्पन्न होने नाले आठ होग होते हैं—'तत्राष्ट्रिंते' हथोः' इन्हें ओष्ट्रप्रकोप कहते हैं। (१) वातज ओष्ट्रप्रकोप— Cracked or chapped lips. (२) पित्तज ओष्ट्रप्रकोप, (३) कफज ओष्ट्रप्रकोप, (४) सिंचपातज ओष्ट्रप्रकोप, इन तीनों को Herpes labialis कह सकते हैं। (५) रफज और (६) मांसज ओष्ट्रप्रकोप ये दोनों ओष्ट के Epithelioma हैं। (७) मेदोजन्य तथा (८) अभिवातजन्य ओष्ट्रप्रकोप। वाग्भद्रश्लोष्ट में ग्यारह रोग मानते हैं—(१) खण्डीष्ट ( Harelip ) 'तत्र खण्डीष्ट इत्युक्तां वातेनीष्टां दिवा कृतः' (२) ओष्टार्बुद ( Epithelioma ) 'खर्जूरसहज्ञात्र क्षीण रक्तेड्रबुंद भवेत' (३) जलार्बुद ( Mucous cyst) 'जलबुद्बुद्वदातकफारोष्टे जलार्बुदम्'। दन्दमूल में उत्पन्न होने वाले पन्द्रह रोग होते हैं।

'पन्नदश दन्तमूलेषु' ये निवन हैं। (१) शीताद (Bleeding or Spongy gums ) कारण—सुखशुद्धि का अभाव, पारद्सेवन और स्कर्वी रोग (२) द्न्दपुष्पुटक (गम् बॉयल Gum doil )। (३) दन्तवेष्ट (पायोरिया पुल्वियो-लेरिस-Pyorrhoea elveolaris अथवा सुप्युरेटिव जिल्लीवाइ-दिल or suppurative gingivitis। (४) सौधिर, (५) महा-सौषिर, (६) परिदर, (७) उपकुश, (८) वेंदर्भ, सौषिर से लेकर दन्तवेदर्भ तक दन्तवेष्ट्रमकीप (Gingivitis) के विविध प्रकार हैं। सहासौषिर के इन कच्चणों 'ससन्निपातज्वर-वान् सपूर्यक्षिरस्रुतिः' ( अ० सं० ), 'विवृद्धमनिशं दन्तान् ताल्बौष्ठ-मयि दारयेत । महासौषिरमित्येतत् सप्तरात्रात्रिहन्त्यसून् ॥ (भोज) का विचार करने से यह बहुधा गेन्यिनस स्टोमेटाइटिस, या केन्द्रम भोरिस = Gangrenous stomatitis or Cancrumo. ris होगा। इसमें गाल के भीतर अथवा मसूड़ों पर एक वण वनता है जो जिह्ना, तालु इस्यादि पर फैलता है, तीवज्वर भी होता है। रोगी ७-१० दिन के भीतर मर भी जाता है। (९) वर्धन इसे अधिदन्त या खळवर्धन भी कहते हैं-'दन्तोऽधिकोऽधिदन्ताख्यः स चोक्तः खलवर्धनः॥' यह एवस्ट्रा हुथ (Extra tooth ) है। कुछ लोगों ने, इसे अलकदाड़ ( wisdom tooth ) आनी है, किन्तु इसे निकाल दिया जाता है, अतः अलकदाद नहीं हैं—'उद्धृत्याधिकदन्तन्तु ततोऽग्निमेव-चारवेत ॥' ( १० ) अधिमांस ( Impacted wisdom tooth), (११-१५) पाँच प्रकार की दुन्तनाड़ियाँ-वातज, पित्तज, कफ्रजा, स्विपातज और शहराजन्य । वीग्भर ने देन्तमूलगत-रोगों में दन्तवेष्टक और परिदर का वर्णन नहीं किया है तथा वर्धन रोग को दन्त रोगों में लिखा है। दन्तविद्वधि--एरिव-योलर प्रसेस ( Alveolar abscess ) अधिक लिखा है-दन्तमासे मलैः सासैर्वाद्यान्तः धयथुर्युरः । सरुग्दाहः स्रवेद्वितः पृयासं दन्तविद्रधिः ॥

दन्त में हीने वाले आठ रोग होते हैं-- अष्टी दन्तेषु' जैसे
(१) दालन, इसे शीतदन्त भी कहते हैं-- बातादुण्यसहा दन्ताः शीतस्पर्शिकन्यथाः। दाल्यन्त इव शुक्त शीतास्पर्ये दालनश्च सः (अ० सं०) अंग्रेजी में इसे दूथपुक या ओडण्टोडाय-निया = Toothache or odontodynia कहते हैं। (२) किमि-दन्तक (Dental Caries)। (३) दन्तहर्ष (ओडन्टायटीज Odontitis) (४) मञ्जनक, (५) दन्तहर्ष ( Tarter)।

(क) कपालिका। दाँतों के ऊपर दन्तवलक (Enamel) का कवच या आवरण होता है। इसके ऊपर पथरी जम जाने से यह कवच निकल आता है। इसे कपालिका कहते हैं। (७) श्यावंदन्तक। (८) हनुमोच या हनुसन्धिवश्लेप (Dislocation of the lower jaw)। हनुसन्धिवन्धन ढीले होने से या हँसते और जंभाई लेते समय अधिक मुख खोलने से, या खुले मुख पर आधात लगने से हनुमुण्ड हनुखात के अर्वुद पर से फिसलता हुआ उसके आगे पहुँच जाता है। यह विश्लेप कभी एक ओर तथा कभी दोनों ओर होता है।

वाग्मट ने शिश्न तीन दन्त रोग अधिक छिखे हैं--(१) कराल - 'करालस्तु करालानां दशनानां समुद्भवः ॥ (२) चाल - 'चालश्चलद्भिर्दशनैर्भक्षणादिधकन्यथैः'। (३) दन्त-भेद - 'दन्तभेदे द्विजारतोदभेदरुक्स्फुटनान्वितः॥ (अ० सं०)।

जिह्नागत पाँच रोग होते हैं- 'जिह्नागतास्तु--कण्डकास्त्र-विषासिभिदोंषै:, अलास, उपजिह्निका चेति' ( सु० नि० अ० १६ ) रीजहाकण्टक रोग Chronic superficial glossitis रोग है तथा वातादिभेद से उसकी तीन अवस्थाएँ हैं-जैसे ( ) বারক্তহক—Cracked or fissured tongue ( ২ ) पित्तकण्टक—Red glazed tongue. (३) कफकण्टक— Ichthyosis. ( % ) অভান-Sublingual abscess. (৭) उपजिह्निका-Ranula. इसमें जिह्ना के नीचे श्लेष्मद्रव (Glairy mucoid fiuid ) का सञ्चय होने से उत्सेध उत्पन्न होता है। प्रायः यह सञ्चय जिह्वाधरीय ठालाप्रन्थि के स्रोतसी में होता है। सुअत इसे कफ और रक्तजन्य मानता है किन्त चरकानुसार उपजिह्निका केवल कफजन्य होती है-यस्य रलेगा प्रकृपितो जिह्नामूलेऽदतिष्ठते । अग्र सक्षनयेच्छोथं जायते-Sस्योपनिहिका ।। वारभटाचार्यं इसे अधोजिह्ना कहते हैं—'अधि-जिहः सरुक्कण्डूवानयाहार विवातकृत्'। तालुगत नौ रोग होते हैं-जैसे (१) गलशुण्डिका — इसे इसे इलॉगेरेड युवुला Elongated Uvula कहते हैं। इसमें कण्ठावरोध, तृषा, कास और वमन होते हैं - 'तण्ठोपरोधतृट्कासविमकृद् गलशुण्डिका' (अ० सं०)। (२) तुण्डिकेरी—वनकार्पासीफल के समान ज्ञोध होने से तुण्डिकेरी नाम रखा है--इनुसन्ध्याश्रितः कण्ठे कार्पासी फलसन्निमः। पिच्छिलो मन्दरुक् शोफः कठिनस्तुण्डिकेरिका॥ (अ० सं०)। वाग्मदाचार्य इसे कण्ठ रोगों में मानते हैं। इसे Enlarged Tonsils कह सकते हैं। (े३) अप--तालुप्रकीप (Palatitis). (৪) মানদ্রত--- यह নাস্ত কা Sarcoma हो सकता है। (५) अर्बुद—यह तालु का Cancer हो सकता है। (६) मांससंवात--यह Adenoma of the palate हो सकता है। ( ७ ) तालुपुपुर--यह Epulis of the palate हो सकता है। (८) तालुशोष (९) तालुपाक--यह Ulceration of the palate हो सकता है ।

कण्ठ में अट्टारह रोग होते हैं—किन्तु सुश्रुत ने प्रारम्भ
में कण्ठ में सत्तरह रोग लिखे हैं—सप्तरश कण्ठे किन्तु जहाँ
उन्हें गिनाया है अट्टारह ही पूर्ण हो जाते हैं। १-५ प्रकार
की रोहिणी—(१) बातज, (२) पित्तज, (३) कफज,
(१) सन्तिपातज, (५) रक्तज। रोहिणी रोग को डिफ्थीरिअल् इन्फ्लेम्बन ऑफ दी औट (Diphtherial iffnamation

of the throat ) कहते हैं। यह विकार (B. Diphtheria) नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में गले के भीतर एक झिल्ली बनती है जो स्वरयन्त्र और नासा में फैलकर श्वासा-वरोध करती है जिससे रोगी मर जाते हैं। रोगी के गले की क्षिल्ली में जो जीवाणु होते हैं वे खाँसने, बीछने खीर छींकने के समय धूक और झिल्ली के सुचमकणों के साथ वाहर आते हें और समीपस्थ मनुष्यों के गले में वायु के साथ प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं। यह रोहिणी बालकों में अधिक हुआ करती है। उनमें इनका संक्रमण प्रायः पेन्सिल, रूमाल, तौलिया, गिलास इत्यादि मुख के साथ सम्बन्ध रखने नाली चीजों से होता है। इसमें प्रधान लक्षण उवर १०४°, नाडी तेज और हृदय कमजोर तथा शासकृच्छू होता है - आयु-वेंदुक्षोंको इसका पूर्णज्ञान है—'गलेऽनिलः पित्तकको च मूर्व्छितौ प्रदूष्य मांसन्न तथेव शाणितम् । गलोपसंरोधकरैस्तथाऽङ्करैनिह-न्त्यसून् च्याधिरियन्तु रोहिणी।' होषानुसार घातकता-'सयू-स्त्रिदोषजा हिन्त त्रयहाच्छलेष्मसमुद्भवां। पत्राहात पित्तसम्भूता सप्ताहात पवनोधिता ॥ (खरनाद) चरक में मारक कालस्थेमा त्रिरात्र कही है - 'त्रिरात्रं परमं तस्य जन्तो भैवति जीवितम्। कुश्लेन त्वनुकान्तः क्षिप्रं सम्पचते सुखी ॥' (६) कण्डशाल्क-वड़े बेर की गुठली के बनाबर, कफ से उत्पन्न हुई तथा काँटे के या शूक के समान खुरदरी, स्थिर, शस्त्रक्रिया-साध्य जो प्रनिथ गले में होती है उसे कण्ठशालुक (Adenoides) कहते हैं। यह विकार गले के नासापश्चिम भाग में उत्पन्न होता है जिससे नासामार्ग का अवरोध होता है-- शालको मागरोधनः ।' अतर्व रोगी सुख से श्वास लेता है। स्रोते समय खुर्राटे से साँस चलती है--'अन्तर्गले घुर्षुरिकान्वितन्न शाल्कमुक्छ्वासिवरोधकारी ॥' ( च० चि० अ० १२ ) (७) अधि-जिह--इसको एपिग्छोटाइटिस (Epiglottitis) कहते हैं। चरक और वाग्भट जिह्ना के जपर होने वाले शोध के लिए उपजिह्निका और नीचे होने वाले शोध को अधिजिह्निका कहते हैं -- 'जिह्निपरिष्ठादुपजिह्निका स्यात् कफादधस्तादधिजि-हिका च' ( च० चि० अ० १२ ) ( ८ ) वलय--इसी को चरक में विडालिका लिखा है, वाग्मरमतानुसार श्लीव और बलय प्रायः एक रोग हैं। केवल वलय में पीड़ा और शोफ की अरुपता होती है-'वलयं नातिहक शोफस्तइदेवायतोकतः। (अ. सं.) (९) वलास, (१०) एक वृन्द, (११) वृन्द, (१२) शत्राी, (१३) गिलायु, (१४)•गळविद्रधि, (१५) गलीघ, (१६) स्वरहन, (१७) सांसतान और (१८) विदारी। सर्वसर अर्थात् सारे सुख में होने वाछे रोग चार हैं। सुश्रुत ने यहाँ पूर भी मुखरोग के गणनारम्भ दें सर्वसर रोगों की संख्या तीन ही मानी है-- 'त्रयः सर्वे बायतनेषु' किन्तु अन्त में जहाँ उन्हें पृथक् पृथक् गिनाया है, उनकी संख्या चार कर दी है- सवैसरास्तु वातिपत्तजफ्जोणितनिमित्ताः' अर्थात् वातज, पित्तज, कफज और रक्तज ऐसे सर्वसर होगों की संख्या चार है। किन्तु फिर अन्त में सुश्रुत ऋतू हैं कि जो रक्तज सर्वसर रोग है वह पित्तज के समान ही होने से तद्वन्तर्गत समझ लेना चाहिए--'रक्तेन पित्तोदित एक एव कैश्वित प्रदिष्टी मुखापाकसंज्ञः'।

पित्तोदित सर्वं सर्र ख्या विश्वा विश्वा विश्व व

शुक्रगत रोग आठ प्रकार के होते हैं—'वातिपत्तर के भशोणित-कुष्मग्रन्थिपृतिपृयक्षीणसूत्रपुरीपरेतसः प्रजोत्पादने न समर्था भवन्तिः (१) 'वातवर्णवेदनं वातेन' - अर्थात् वात से दूषित वीर्य वातिक वर्ण और वेदना (पीडा या ठचण) से युक्त होता है--'रूक्षं फेलिलमरुणमस्पविच्छिन्नं सुरुजं चिराच्च निषिच्यते वातेन' (अ० सं०)। (२) 'पित्तवणंवेदनं पित्तेन'-पित्त से दिपत वीर्य दित्त के वर्ण और वेदना वाला होता है-'सनील-सथवा पीतमायुष्णं पृतिगन्धि च । दह्हिलङ्गं विनियाति शुक्रं पित्तेन दूषितम् ॥' ( च० चि० अ० ३० )। (३) 'इहेब्मवर्णवेदनं इलेब्मणा'-कफ से द्वित वीर्य कफ के वर्ण और वेदना (ठचणीं) वाला होता है। (४) 'शोणितवर्णवेदनं कुणपगन्ध्यनस्पन्न रक्तेन-रक्त से दूषित शुक्ते या शुक्र में रक्त मिलने से या कामला उरपन्न होने से शुक्र का वर्ण लाल, पीला, हरा इस्यादि हो जाता है इसकी एक गुकता (Haemopermia) कहते हैं। अतिसेंथुन से यह दशा होती है—'तस्य मैथुनमापद्यमानस्य न शुक्तं प्रवर्ततेऽतिमात्रोपञ्चीणरेतस्त्वातः , तथाऽस्य वायुव्यीयच्छमान-श्रारिस्यैव धमनीरनुपविदय शोणितवाहिनीस्ताभ्यः शोणितं प्रच्या-वयति, तच्छ्रकक्षयभ्रस्य पुनः शुक्रमार्गेण श्रीणितं प्रवैतंते वातानुस्त-• लिज़म् ।' ( च० नि० छ० ६ )। ( ५ ) 'ग्रन्थिभूतं इलेब्मवाताः भ्याम्'-कफ और वात से दूषित वीर्य प्रनिथमूत या गाँठदार होता है। मूत्रमार्ग से बाहर निफलने वाले शुक्र में वृषण-ग्रन्थियों से गुकाणु तथा अन्नीला ( Prostate ), वीर्याशय, कौपर की प्रनिप्रयों और छिटर की प्रनिथयों का रस मिलकर शुक्त ब्नता है। जब शुक्त में इन रसों का मिलना अरूप होता है तब वह अंथिभू वं या गाढा हो जाता है। (६) 'पृतिप्यनिभं वित्तदलेष्मभ्याम्'- वित्त और कफ से दुर्गन्धित तथा • प्यदार वीर्य होता है। अष्ठीला, शुक्राशय या शुक्रोत्पादक संस्थान के किसी अङ्ग में पुराना शोध होने से पूर्य के समान शुक्र निकलता है इसे प्यशुक्ता ( Pyosperma ) कहते हैं। (७) 'क्षीणं प्रागुक्तं दित्तमारुताभ्याम्'-पित्त और वात के कारण चीण शुक्त के छच्ण पूर्व में छिखे जा चुके हैं — शुक्तक्षये मेढ़-्वृषणवेदनाऽशक्तिमें थुने चिरादा प्रतेकः प्रतेके चारपरक्तशुकः दर्शनम्' ( खु॰ सू० अ० १५ ) । (८ ) भूतपुरीषगन्धि सन्निः

पानेनेति' सिन्निपात से दूषित वीर्य मून और मल की कि मान वाला होता है। शुक्राशय और शुक्रवाहिनियाँ मूनाशय और सिलाशय के वीच में होती हैं। यदि किसी कारण मलाशय का या मूनाशय का या दोनों का सम्बन्ध हो जाय तो शुक्र में दोनों की गन्ध आ सकती है। जैसा कि भगन्दर रोग में होता है—'वातमूत्रपुरीपाणि कुमयः शुक्रमेव च। मगन्दरात प्रस्वानित यस्य तं परिवर्जयेत ॥'

वर्तमान काल में शुक्र में निग्न दोषों का होना प्रमाणित हुआ है—(१) अशुक्राणुना (Azoospermia) यह नवुंसकों में होती है। (२) अल्पशुक्राणुता (Oligozoospermia) इसमें शुक्राणु संख्या में कम और कमजोर होते हैं। (३) नष्टशुक्राणुता ( Necrozoospermia ) इसमें वीर्यगत जीवाणु भृत के समान होते हैं। (४) रक्तशुकता (Haemospermia) शुक्र में रक्त मिला रहता है। ( ५ ) अल्पशुक्रता ( Oligospermia ) इसमें शुक्र अरूप राशि में और मुश्किल से निकलता है। (६) शुक्रक्षय या अशुक्रता (Aspermia) इसमें शुक्र का उत्सर्व होता ही नहीं है। चरकाचार्य ने शुक्र में निम्न आठ दोष माने हैं—'फेनिलं तनु रूक्षत्र विवर्ण पृति पिच्झलम् । अन्यधातुपसंसृष्ट-मवसादि तथाऽष्टमम ॥' ( च० चि० अ० ३० ) आर्तवगत रोग भी आठ प्रकार के होते हैं — 'आतंबमि त्रिमिदोंषै: शोणितचतुर्थै: पृथग्द्र-है: समस्तैथोपसृष्टमबीजम्बवति' अर्थात् (१) वात, (२) पित्त, (३) कफ, (४) रक्त, (५) रखेष्मवात, (६) पित्तरखेष्मा, (७) पित्तवात और (८) सन्निपात से दूषित आर्तव। आर्तव भी दोपानुसार मुर्दे की गन्ध वाला ( कुणपगन्धी ), प्रन्थि-भूत, दुर्गन्धित ( पूति ), प्यदार, चीणार्तव और मूत्र-मल युक्त आतंव होता है। इनके अतिरिक्त अस्पदर, रजःकृच्छ् आदि आर्तव-दोष होते हैं। आधुनिक चिकिस्सा-विज्ञान में आर्तव के निम्न दोष माने गये हैं —आर्तवदर्शन ( Menstruation ) और आतंव का अदर्शन ( Amenorrhoea ) ये दोनों स्त्रियों के शारीर के स्वाभाविक धर्म हैं परनतु जब ये दोनों अपने उचित समय पर नहीं होते हैं तब बैकारिक कहे जाते हैं। (१) आतंबदर्शन (Menstruation) का काल बारह वर्ष से ५० वर्ष तक का माना जाता है- 'तदर्भाद् दादशास्त्राले वर्तमानमस्क् पुनः। जरापकश्रारीराणां याति पश्चाश्चतः क्षयम्॥ (२) आतंबादशंन ( Amenorrhoea )—आर्तव का अद्शंत ब्बरह वर्ष के पहुळे, ५० वर्ष के पश्चात् तथा सध्य में गर्भधारण आदि कारणों से होता है। इसके तीन भेद मान लिये गये हैं-(१) अनार्तव, (२) नष्टार्तव और (३) आवृतार्तव। (१) अनातंव ( Primary amenorrhoea )—बारह वर्ष के पूर्व और पचास वर्ष के पश्चात् जो आर्तवाद्शंन रहता है वह स्वाभाविक ( Physiological ) होता है । कभी-कभी योग्य काल के भी अनेक वर्षों बाद आर्तवदर्शन होता है। इसे काळातीत या विलिश्वत ( Delayed ) अनार्तव कहते हैं। यह अवस्था प्रायः रक्तचय, राजयचुमा तथा अन्य शरीर-शोषक रोगों के कारण या गर्भाशय तथा बीजकोश (Ovary) के विलम्ब से परिपक्ष होने के कारण उत्पक्त होती है। कभी-कभी ये दोनों सदा के लिये अपरिपक ( अविकसित ) रह जाते हैं, जिससे भी में आर्तवहर्शन कदापि नहीं होता। इस

अन्या को स्थायी (Permanant) अनात्व कहते हैं। विलिग्बत और स्थायी प्रकार वैकारिक हैं। (२) नष्टार्तव · (Secondary amenorrhoea) — यह भी स्वाभाविक और वैकारिक दो प्रकार का है। सगर्भावस्था और प्रसुतावस्था इसके स्वाभाविक कारण हैं तथा वैकारिक कारणों में रक्तचय, राजयदमा, मधुमेह, दुष्टार्बुद, चित्तोद्वेग, उन्माद तथा अन्य मानसिक विकारों की राणना होती है। (३) आवृतार्तव-(Cryptomenorrhoea) — इसमें योख वय में आर्त्यवाव प्रारम्भ होता है परन्तु बाहर आने का सार्ग अवरुद्ध होने के कारण आर्तव रक्त भीतर ही आवृत या प्रच्छन्न रहता है। इसके कारण गर्भोशय-प्रीवा में छिद्र न होना ( Imperforate cervix ), योनिमार्गाभाद ( Absence of vagina ), योनिद्वार के पर्दें में ( Hymen ) छिद्र न होना, इत्यादि सहज न्यङ्ग हैं। (३) श्लीणातंव (Oligomenorrhoea) (४) क्रच्छातंव (Dysmenorrhoea) (५) रजःप्रदर (Menorrhagia ) ऋतुसाव के दिनों में ही रक्त का अधिक निकलना । (६) गर्माश्यप्रदर ( Metrorrhagia )—ऋतुकाल में रक्तसाव होकर अनार्तव काल में भी रक्त का जाना।

असम्बर चार प्रकार के होते हैं — जैसे वातिक, पैत्तिक, श्लिमक और सान्निपातिक। अपरा के न गिरने से उत्पन्न १ रोग, मक्कग्रल १, लीनगर्भ १, गर्भशोप या शुष्कगर्भ १, नैगमेप से अपहत गर्भ १, नागोद्दर १ और गर्भस्नृति १ ऐसे शारीर स्थान में सत्ताईस रोग कहे गये हैं — सक्क्स शूल—

'प्रजातायाः प्रजननशोणितसञ्जनितशूलं मक्क ।' यह गर्भजन्म हो जाने के पश्चात् गर्भदोष निःसारक वेदना ( After pains ) है । लीनगर्भः—'वातोपद्रवगृहीतत्वात स्रोतसां लीयते गर्भः, सोऽतिकालमवतिष्ठमानो व्यापद्यते' ( सु० गा० अ० १० ) अन्यच-- 'यस्याः पुनर्वातोषसृष्टस्रोतित लीनो गर्भः प्रसुप्तो न स्पन्दते, तं लीनमित्याहुः, ( अ० सं० ) गर्भाशय आदि प्रजनन स्रोतसों में वात के प्रकुषित होने से गर्भ कीन होकर स्पन्दन-रहित हो जाता है। इसको Missed abortion कह सकते हैं। शुष्करार्भः—'वाताधिपन्न एन शुष्यति गर्भः, स मातुः कुर्क्षि न पूरवति, मन्दं स्पन्दते च ॥' (सु० ज्ञा० अ० ३०) उक्त स्रोतसीं में वातप्रकीप होने से गर्भ सूख जाता है तथा साता की उद्देश्वित क्षेत्र जाती है और सन्द स्पन्दन होता है। नेंगमेपापहतगर्भः — 'शुक्रशोणितं वायुनीऽभिम्बन्नमवकान्तजीवः माध्मापयत्युदरं, तं कदाचिष्यदृच्छयोपशान्तं नैगमेषापहृतमिति माष-ते' वायु से पीडित शुक्रशोणित (शर्भ) जीवात्मा के अवकान्त (अवतरण) करने के पश्चात् उद्र में आध्यान उत्पन्न कर देता है। कभी यह आध्मान स्वेच्छा से ही शान्त हो जाता है। इसे नैगमेपापहत गर्भ कहते हैं। नागोदरः - उक्त नैगमेपापहत गर्भ धीरे-धीरे • लीन हो जाने पर नागोद्र कहळाता है - 'तमेव कदाचित अलीयमानं नागोदरमित्याहुः' अष्टाङ्गसुंग्रह में इसी की उपशुष्कक कहा है—'तदुपशुष्ककं नागोदरत्त्र' । 'तं गर्भमुपशुष्ककनागोदरशब्दाः भ्यामानक्षते' ( इन्डु )। गर्भसृतिः - गर्भघारण से चौथे सास तक जो गर्भ गिर जाता है उसे गर्भख्रति या गर्भस्नाव (Abortion) कहते हैं तथा पद्मम और पष्ट मास में जो स्थित

शरीर का पात होता है उसे गर्भपात ( Miscarriage ) कहते हैं—'आचतुर्थात्ततो, मासात्प्रस्रवेद्गर्भविद्रवः १ ततः स्थितश्रीरस्य पातः पद्मम पष्टयोः॥'

## अथ चिकित्सितस्थानरोगाः -

अथ मेदोऽनिळावेगाच्छ्रयशुः सरुजस्र यः।
आव्यवातः सर्वसराः शोकाः पञ्च प्रकीतिताः।
कर्णपाल्यामयाः पञ्च वळेव्यसुक्तं चतुर्विधस्र ।
वान्तरेचितयोः प्रोक्ता व्यापदो दृश् प्रज्ञूच ।
पण्नेन्नप्रणिधानस्य नेत्रस्यकादशैव तु ।
पञ्च वस्तिकृतास्तत्र चःवारः पीढने कृताः।
एकादश द्व्यकृताः सस् श्रृंथ्याकृतास्तथा ।
चःवारिशज्ञतस्त्र वैद्यतो व्यापदस्तथा ॥
कोधायालादिकाः पञ्चदश चातुरहेतुकाः।
स्नेहस्य कारणान्यष्टावप्रस्यागमकृत्ति च ॥
हति नेन्नादिदोधेण षष्टिः सप्त समासृतः।
एवं चिकिस्तितस्थाने इजोऽष्टानवितस्तथा ॥

मेदोधातु तथा वायु के आवेग (विकार या प्रक्रोप) से रजायुक्त शोध, आट्य वात, सर्वंत्र घूमने वाले (सर्वदेह-प्रसरणशील) पाँच प्रकार के शोफ। पाँच प्रकार के कर्ण-पालि के रोग, चार प्रकार के शोफ। पाँच प्रकार के कर्ण-पालि के रोग, चार प्रकार का क्लेक्च (नपुंसकता रोग), वमन और विरेचन के मिथ्या प्रयोग से उत्पन्न पन्द्रह प्रकार की व्यापत्, नेत्रप्रणिधान के द्वारा उत्पन्न पड व्यापत्, नेत्रप्रकी व्यापत्, ब्रितजन्य पाँच प्रकार की व्यापत्, ब्राव्यक्त पाँच प्रकार की व्यापत्, द्वावालीस प्रकार की व्यापत्, स्वाह प्रकार की व्यापत्, स्वाह प्रकार की व्यापत्, सेतह प्रकार की व्यापत्, रोगिकृत दश प्रकार की व्यापत्, रनेह के अशास्त्रीय प्रयोग से उत्पन्न अष्ट व्यापत्, इस तरह नेत्रादि दोप से उत्पन्न सतसूठ प्रकार की व्यापत् होती हैं। इस तरह चिकित्सास्थान में अट्ठानवे प्रकार के रोगों का वर्णन किया गया है।

अन्नादिरसाविज्ञाने विंशतिर्विषहेतुकाः । वेगाः स्युः स्थावरे द्वींकरमण्डलिनां विषे ॥ १ राजिलवेकरस्त्रीनां प्रत्येकं सप्त सप्त च । मूषिकास्तु द्वाधी च सप्त वेगा अलक्षाणा सप्तपष्टिशतक्षात्र कीटानां विषदायिनास् । सप्तचत्वारिंशसतं करपरभाने शतद्वयस् ॥-

अन्नपान की रहा के ज्ञान के विषय में स्थावर विषसंस्र्य हो जाने से उत्पन्न बीस प्रकार के बेग तथा दर्वीकर सर्प, मण्डलीस्प, राजिलसप और वैकरक्षसप इनमें से प्रत्येक के दंश करने के कारण उत्पन्न सात सकार के विषयेग, मूपिक दंश से उत्पन्न अट्ठारह प्रकार के वेग, कुत्ते के दंश से उत्पन्न सात प्रकार के वेग तथा विषेठे कीटों के दंश के कारण उत्पन्न एक सी सत्मार शोग होते हैं। इस तरह करपश्थान में दो सी सतालीस प्रकार के रोगों का वर्णन किया गया है।

नव सन्ध्याश्रयाः प्रोक्ता वर्त्मजाश्रेकीवंशतिः। शुक्छभागे दशैकश्र चर्दारः कृष्णभागजाः॥

CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

..... सप्तद्वा दृष्टिजा द्वादशैव तु। सर्वाथ्रयाः ब्बह्मजी द्वी नेन्नरोगाविति पर्सप्ततिः स्पृताः॥ कुकुणकः शिशोरेव क्रणेंऽष्टाविंशतिनृंगास् । प्कांत्रेशद् घाणगताः सप्रतिरयायपञ्चकाः ॥ शिरोरोगाः परं शालाक्यसंज्ञिते । आतङ्कानां शतं प्रोक्तं षट्चरवारिशता युतस् ॥ नव बालग्रहा योनिन्यापदो विंशतिः श्चियाः। कुमारतन्त्रेऽस्मिन्नेकोनत्रिशद्यामयाः ॥ अष्टो , उत्रा हातिसाराः यद् चतसः प्रवाहिकाः । चरवारो ग्रहणीदोषा यदमैको गुरुमपञ्चकस् ॥ हद्रोगाः पञ्च चरबारः पाण्ड्वाएथाः कामलाद्रयस् । दलीमकः पानकी च रक्तपित्तं चतुर्विधस्।। षट्मकारा भता सूच्छा विकाराः सप्त मद्यजाः। दाहाः पञ्च तृषः सप्त छुईयः पञ्च देहिनास् ॥ हिकाः श्वासास्तथा कासाः प्रत्येकं पञ्च पञ्च च । स्वरभेदास्तथा षट् स्युविंशतिः कृषिजातयः॥ 🤏 नवोद्यावर्तका दृष्टा विस्वयस्तिस एव च। आनीही द्वावामविट्की तथाऽरोचकपञ्चकम् ॥ सूत्राघाता द्वादश स्युरिति कायचिकित्सिते। आमयानां शतं प्रोक्तं , चत्वपूरिशच सप्त च॥ देवतादैत्यगन्धर्वयत्ति प्रहिरचसाम् विशाचस्याभिषङ्गेण गदाश्राष्टी प्रकृतिताः ॥ अपस्माराश्च चरवार उन्सादाः षडुदीरिताः। अष्टाद्रा गदा भूतविद्यायां सुचमद्शिभिः॥ एवं हि सौश्रते तन्त्रे काशिराजेन कीतिताः। रोगाणान्तु सहस्रं यच्छतं विशतिरेव च॥

नेत्र की सिन्ध में निम्न नव रोग होते हैं- 'नव सन्ध्याश्र-यास्तेषु' (१) स्यालय अथवा अश्वाशय शोथ (Acute or chronic daeryocystitis) अथवा अश्रवाशयविद्धि ( Lacrymal abscess ), (२) उपनाह ( Lacrymal cyst), (३-६) चार प्रकार के नैत्रसाव (अश्रुवाहका-वयवरोग ( Diseases of the lacrymal appuratus ) (७) पूर्वणिका, (८) अळजी और (९) क्रिमिमन्थि वरमंप्रान्त (Eyelids) में निम्न इकीस रोग होते हैं— 'वर्तमं जारत्वेकविशतिः'—(२) उत्सङ्गिनी, (२) कुम्भिका और (३) अञ्जननामिका इन्हें ( Diseases of the glands ) कहते हैं, इनमें उत्सङ्गिनी तथा कुश्भिका को (Chalazion or meibomian cyst) कह सकते हैं। तथा (४) अक्षन-नामिका को (Stye) कहते हैं। ( ५ ) पोथकी (Granular conjunctivitis ), ( ६ ) वत्मेशकरा ( Infection of the mei bomian gland ), (७) अज्ञीवस्म, (८) शुक्तार्ज्ञ-शरीणतार्ज्ञ, (९) वहळवरर्स, (१०) वर्सवन्धक, (११) क्रिप्टवरर्स (Angioneurotic oedema), (१२) मुईमन्सी (Non ulcerative blepharitis ), (१३) श्या वरमं (Ulcerative blepharitis 🥇 (१४) प्रक्षिश्ववस्म, (१५) अपरि-क्किन्नवरमें, (१६) बातहतवरमें (Paralysis of VIIth cranial nerve); (१७) वत्मर्श्विद (Tumour of the lyds ), (१८) निमेष (Affections of the III cranial

nerve), (१९) लगण, (२०) विसवस्म तथा (२१०) पदमबकोष (Trichiasis, districhiasis)।

• नेत्र के ग्रुक्त भाग (Sclera) में निश्न ग्यारह रोग होते .•
हैं—'ग्रुक्तभागे दशैक्थ' (१) प्रस्तारि अर्म' (१) ग्रुक्लामें,
(३) चतजार्म, (१) अधिमांसामें और (५) खाउवमें,
हन अमें को देशिजयम (Pierygium) कहते हैं। (६)
ग्रुक्तिका (Zerosis), (७) अर्जुन (Phlyctenular conjunctivitis), (८) पिष्टक (पीतविन्दु Pinguicula),
(९) जालसंज्ञक (Scleritis) (१०) सिराजपिडका
(Deepscleritis), (११) वलासम्रथित (Perinauds conjunctivitis)।

नेत्र के कुष्णभाग (Cornea) में निउन चार रोग होते हैं—'चलारः कृष्णभागनाः' (१) सन्नणशुक्क (कु) (Inflamation of the cornea or keratitis or ulcerative keratitis or corneal ulcer), (२) अन्नण शुक्त (क्ल) ( चत्रहित Non ulcerative keratitis or corneal opacity), (३) अचिपाकारयय (Hypopyon or keratomalacia), (१) अचनाजात (Anterior staphytoma)।

नेत्र के समस्त भाग में निम्न सत्तरह रोग होते हैं—
'सर्वात्रयाः सप्तदश' चार प्रकार के अभिष्यन्द (Conjunctivitis) जसे वाताभिष्यन्द, पित्ताभिष्यन्द, कफाभिष्यन्द और रक्ताभिष्यन्द तथा चार प्रकार के ही अधिमन्थ (Glaucoma), (९) सशोफपाक तथा (१०) अशोफपाक, (११) हताधिमन्थ (Secondary Glaucoma), (१२) अनि- छपर्यंच या वातदर्यय (Afection or atrophy of the V cranial nerve), (१३) शुक्काचिपाक (Ophthalmoplegia), (१४) अन्यतोवात, (१५) अम्छाध्युपितदृष्टि, (१६) सिरोत्पात (Hyperemia of conjunctiva), (१७) सिराहर्ष (Acute orbital cellulitis)।

हिष्ट Pupil or Vision or Lens) में निम्न बारह प्रकार के रोग होते हैं—'इष्टिना दादरीन तु' जैसे छः प्रकार के छिङ्गनाशा (तिसर की ही विशेषावस्था छिङ्गनाशा कहे गये हैं, इन्हें Cataract कहते हैं) अर्थात् वातिक, पैत्तिक, रेक्जन, सिल्पातजन्य और संसर्गजन्य छिङ्गनाशा, (७) पित्तविद्यम्ब हिष्ट (Day blindness), (८) रेकेप्स-विद्यम्ब हिष्ट (Night blindness), (८) ध्रमदर्शी (Glau-obma), (१०) हर्रवजाङ्य (रेटिनाइटिस पिग्मेण्टोजा-(Retinitis pigmentosa), (११) नकुळान्धता, (१२) गम्भीरिका (Paralysis of the VI cranial nerve) एवं नेत्र में बाह्य दो कारणों से उरपन्न होने वाले छिङ्गनाश अर्थात् सिमित्त छिङ्गनाश और अनिमित्त छिङ्गनाश अर्थात् सिमित्त छिङ्गनाश और अनिमित्त छिङ्गनाश । इस प्रकार ये छिअत्तर (७६) नेन्नगत रोग इसमें कहे गये हैं। कुकूणक नामक रोग वर्खों में होता है।

कण के विभिन्न आगों में निश्न अद्वारह रोग होते हैं—
(१) कर्णश्च (Ear ech), (२) कर्णनाद (Tinitus),
(३) कर्णनाधिय (Deafness), (४) कर्णनाद (Labrynthitis), (५) कर्णनाव (otorrhoea), (६) कर्णकण्ड (Itching sensation in the Ear), (७) कर्णनाच (Wax in the Ear), (८) क्रमिक्ण (Worms in the Ear),

(१०) कर्णप्रतिनाह (Obstruction of the Eustachiun tube), (१०) दो प्रकार की कर्णविद्धा (Furnculosis in the Ear or herpes in ext Ear), (११) कर्णप्रक (Suppuration in the Ear), (१२) प्रतिकर्ण (Foetid discharge from the Ear), (१३-१६) चार प्रकार के कर्णाई (Polypus in the Ear), (१७-२३) सात प्रकार के कर्णाई (Hard tumour in auditory meatus) (२४-२७) चार प्रकार का कर्णशोध (Inflammatory condition of the Ear)। सम्मिय कर्णाई (प्रतिकर्ण पित्रेन क्षेत्र चापि रक्तेन मारेन च मेदसा च। सर्वात्मक सममम्बेदन्तु। चतुर्विध कर्णशोफ (दोषेरित्रभिरतै: पृथ्गेकशक्ष प्रयात्त्रधारिं तथेन शोकान्॥'

घाण ( नासा ) सें निम्न ३१ एकतीस रोग होते हैं-(१) अपीनस (Atrophic rhinitis), (२) प्रतिनस्य (Ozaena), (३) नासापाक (Chronic rhimitis), (४) नासागत रक्तपित्त (Epistaxis), (५) प्रयशोणित ( Lupus in the nose ), (६) कर्णचव्य ( Vasomotor rhinorrhoea), কৃত্যসূত্র (Mucoid discharge of the thickened lining membrane of the sinus ), (८) दीस (Severe burning or irritation in the nose or coryza), (९) नासानाह (Deviatation of septum, (१०) नासा-परिस्नाव (Acute and chronic rhinorrhoea), (११) नासा-शोष ( Rhinitis sicca ), (११-५५ ) चार प्रकार के अर्श (Nasalpolypi) (१६-१९) चार प्रकार के नासाशोध ( Dermetitis, Fissures, bolis in the vestibule ), (२०-२६) सात प्रकार के अर्बुद (New growths in the nose ), ( २७-३१ ) पाँच प्रकार के प्रतिश्याय ( Acute rhinitis ) इस तरह इकतील नाला रोग होते हैं।

शिर के अन्दर निस्न ग्यारह प्रकार के रोग होते हैं—
(१) वातिक, (२) पैत्तिक, (३) रहिष्मक, (४) साधिपातिक, (५) रक्तज, (६) चयज, (७) क्रिमिजन्य,
(८) सूर्यावर्त, (९) अनन्तवात, (१०) अर्द्धावभेदक
और (११) शङ्कक। इस प्रकार शालाक्यतन्त्र में १४६ एक
सौ छ्रियालीस रोगों की संख्या होती है।

ि निम्निलिति नौ प्रकार के बालप्रह रोग होते हैं— (१) स्कन्दप्रह, (२) स्कन्दापरमार, (३) शकुरी, (४) रेवती, (५) पूतना, (६) अन्धपूतना, (७) श्रीत-पूतना, (८) सुखमण्डिका, (९) पितृप्रह नैगमेष।

खियों में 'योनिन्यापद नामक निम्न वीस रोग होते हैं—
(१) उदावर्ता, (२) वन्ध्या, (३) विण्छता, (४) परिण्छता, (५) वातळा, ये पाँच योनिरोग वातजन्य होते हैं
तथा (६) बधिरचरा, (७) वामिनी, (७) स्रंसिनी,
(९) पुत्रझी और (१०) पित्तळा, ये पाँच योनिरोग
पित्त के प्रकोप से होते हैं तथा (११) अध्यानन्दा,
(१२) कर्णिनी, (१६-१४) चरणा तथा अतिचरणा और
(१५) रळेष्मळाचे पाँच रोग कफ के कारण होते हैं। इसी
तरह (१६) पण्डा, (१७) फळिनी, (१८) महती,
(१९) स्चिवनत्रा और (२०) सर्वजा ये पाँच सिन्नपात-

जन्य योनिरोग हैं। इस तरह इस सुश्रुत ग्रन्थ के अन्तर्गत कमारतन्त्र में १९ उन्नीस रोग कहे गये हैं।

अब निम्न आठ प्रकार के ज्वर—(१) नातिक, (२) पैत्तिक, (३) रलैज्मिक, (४) सान्निपातिक, (५) वातपैत्तिक, (६) वातरलैज्मिक, (७) पित्तरलैज्मिक, (८) आगन्तुक।

निम्न ६ प्रकार ने अतिसार—(१) वातिक, (२) पैत्तिक, (३) रलैप्मिक, (१४) सान्निपातिक, (५), क्लोकातिसार, (६) आमातिसार।

निम्न चार प्रकार की प्रवाहिका—(१) वातिक, (२)
पैत्तिक, (३) श्लेष्मक, (४) श्क्तज । निम्न चार प्रकार
के महणी रोग (Chronic Diarrhoea or Sprue)—(१)
वातिक, (२) पैत्तिक, (३) श्लेष्मक और (४) सान्निपातिक—'एकेकशः सर्वश्चित दोषरत्यर्थम् िछतेः। सा दुधा वहुशो
मुक्तमाममेन विमुद्धति॥' एक प्रकार का राजयच्या (Tuberoclosis, T. B., or Pthisis) राजयच्या त्रिहोचजन्य व्याधि
है। निम्न पाँच प्रकार के गुत्य रोग—(१), वातिक,
(२) पैत्तिक, (३) श्लेष्मक, (४) सान्निपातिक,
(५) रक्तजगुरम।

निम्न चार या पाँखी प्रकार के हद्दोग (Heart diseases) (१) वातिक, (२) पैत्तिक, (३) रलेप्सिक, (४) सान्निपातिक और पाँचवाँ कृत्सिजन्य हद्दोग—'चतुर्विधः स दोषेः स्यात कृषिमिश्च पृथक पृथक ।' तत्रान्तर में हद्दोगों के पाँच भेद किये हैं किन्तु त्रिदोषजन्य हद्दोग की उत्तरावश्था ही कृषिजन्य हद्दोग होता है अतएव सुश्रुत में ४ प्रकार के हद्दोग लिखे हैं।

निग्न चार प्रकार के पाण्डरोग (Anaergia)—(१) वातिक, (२) पैतिक, (३) रहे सिक और (४) सान्निपातिक—'पाण्डवामयोऽष्टार्थितः प्रदिष्टः पृथक् समस्तेशुंगपच दोषेः।' यद्यपि तन्त्रान्तर में मृत्तिकामचणजन्य पाँचवाँ पाण्डरोग माना गया है—'पाण्डरोगाः स्मृताः पञ्च वातिपत्तकफैल्यः। चतुर्थः, सित्रपातेन पञ्चमो मक्षणान्मृदः॥' (च० चि० अ० १६) किन्तु इसका त्रिदोपजन्य पाण्डरोग में अन्तर्भाव कर दिया है क्योंकि विभिन्न रसवाही मृत्तिकाओं के सेवन करने से प्रथम वातादि दोष कुपित होते हैं पश्चित् उन दोषों से पाण्डरोग उत्पन्न होता है—'कषाया मारुतं पित्तमृषरा मधुरा कफम्। कोपयेन्मृदसादीश्च राह्मिण्डलम्च एाण्डरोग माना है वह विशिष्ट चिकित्सा की दृष्टि से है। जैसे मृत्रवृद्धि और आनत्रवृद्धि।

निन्न दो प्रकार के कामला रोग (Jaundice)—
(१) कामला, (२) कुम्भकामला तथा कुम्भकामला की ही प्रमुद्धावस्था लाघरक या लाघवक मानी गई है। कुम्भकामला का मानी गई है। कुम्भकामला का हो विशिष्ट भेद्र हलीमक (Chronic obstructive Jaundice or Chlorosis) है। और कुम्भकामला का ही अवस्थाभेद पानकी या पालकी रोग है—'सन्तापो मिन्नवर्षतं बहिरन्तक्ष पीतता। पाण्डुता नेत्ररोगक्ष पानकीलक्षण वदेत ॥' इस तरह सुश्रुत तथा चरक में पाण्डुरोग की विशिष्ट

अवस्था कामला तथा हारीतक ने भी कामला और हलाँमक को पाँण्डु का ही एक रूप मानकर पाण्डु के आठ भेद माने हैं—वातेन पित्तेन कफेन चैव त्रिदोषमृद्धक्षणसम्भवे च। द्वे कामले चैव हलीमकश्च समृतोऽष्टभैवं खलु पाण्डुरोगः॥

निम्नचार प्रकार के रक्तिपत्त—(Haemorrhagic disease)
(१) वातिक, (२) पैत्तिक, (३) रलैंष्मिक और (४)
सान्निपातिक किन्तु द्वन्द्वज भी तीन होते हैं, ऐसे रक्तिपत्त के
सात भेद भी माने हैं—सान्द्रं सपाण्ड सस्नेहं पिन्छिलं च कर्पानिवतम् । रस्तिवारणं सफेनख तनु रूख्च वार्तिकम् ॥ रक्तिपत्तं कपायाभं कृष्णं गोमूत्रसन्निभम् । मेचकागारधूमाभमअनामख पैत्तिकम् ॥
संस्ष्टिलङ्गं संसर्गातिन्निङ्गं सान्निपातिकम् ॥ (च. चि. अ. ४)

निम्न रोगों में रक्तसाव होता है—(१) निलोहा (Purpura),
(२) शोणितिप्रयता (Haemophilia), (३) रक्तार्श
(Bleeding piles), (४) नासागत रक्तसाव (Epistaxis),
(५) (Haematemesis) जो कि आसाशय तथा श्वासप्रणाली क्से विना खाँसी के होता है तथा जो केवल
श्वासप्रणाली से कासपूर्वक होता हो उसे (६) रक्तप्रीवन
(Haemoptysis) कहते हैं। (७) कर्णरक्तसाव (Otorrhagia = आटोरेजिया) ये सब उर्ध्वंग रक्तपित्त के प्रकार हैं।
अधोग रक्तपित्त या रक्तसाव निम्न रोगों में गुदा, मूत्रेन्द्रिय
और योनि से होता है—(१) रक्तार्श (Bleeding piles),
(२) Cancer या दुष्ट वण, (३) हीमेच्रिया (Haematuria), (४) मेनोरेजिया (Menorrhagia), आर्त्तवकाल
में योनि से अधिक स्नुत होने वाला रक्त। (५) मेट्रोरेजिया
(Metrorrhagia) आर्त्वातिरिक्त काल में योनि से होने
वाला अधिक रक्तसाव।

निम्न ६ सङ्गार की मूर्च्छा — सिनकोप (Sincope) and कोमा (Coma) (१) वातिक, (२) पैत्तिक, (३) छैब्मिक, (४) रुक्तज, (५) मद्यजन्य और (६) विषजन्य मूर्च्छा। वातादिभिः शोणितेन मधेन च विषेण च। षट्स्वप्येतासु पितं हि प्रभुत्वेनावतिष्ठते ॥

मद्यजन्य निम्न सप्त रोग—(१) दातिक, (२) पैत्तिक, (३) श्रैन्मिक, (४-६) द्वन्द्वज तथा (७) सन्निपातज।

निम्न पाँच प्रकार के दाह—(१) मद्यपानजन्य दाह, (२) रक्तज दाह, (३) तृष्णानिरोधजन्य दाह, (४) रक्तपूर्णकोष्ठजन्य दाह, (५) धातुचयजन्य दाह।

निम्न सात प्रकार के तृष्णा रीग--(१) वातिक, (२) पैतिक, (३) श्लेष्मिक, (४) चतजतृष्णा, (५) चयजन्य तृष्णा, (६) आमजन्य तृष्णा, (७) भक्तजन्य तृष्णा। कुछ छोगे ने सर्वज (सान्निपातिक) तृष्णा तथा श्रमजन्य तृष्णा और हृद्रोगजन्य नृष्णा भी मानी है।

निम्न पाँच प्रकार के छदि (वमन) रोग--(१) वातज छदिं, (२) पित्तज छदिं, (३) कफज छदिं, (४) सान्निपा-तिक छदिं तथा (५) वीभत्सदर्शनजन्य छदिं। इनके अति-रिक्त दोईद (गर्भ) जन्य छदिं, आमदोपज्य छदिं, साल्य-प्रकोपजन्य छदिं और कृमिरोगजन्य भी छदिं होती है।

निम्न पाँच प्रकार के हिकारोग--(१) अन्नजा हिका, (२)

यमला हिका, (३) चुदा हिका, (४) गम्भीरा हिका और
(५) महाहिका।

निम्न पाँच प्रकार के श्वास--(१) महाश्वास, (२) जिन्दं-श्वास, (३) छिन्नश्वास, (४) तमकश्वास और (५) चुद्रश्वास। तिम्न पाँच प्रकार के कास--(१) वातिक, (२) पैत्तिक, १ (३) छैन्मिक, (४) उरःचतजकास और (५) चयजन्यकास।

निल्ल ६ प्रकार के स्वरभेद--(१) वातिक स्वरभेद, (२) पैत्तिक स्वरभेद, (३) कफज स्वरभेद, (४) सान्निपातिक स्वरभेद, भेद, (५) च्रयजन्य स्वरभेद तथा (६) मेदोवृद्धिजन्य स्वरभेद।

निम्न वीस प्रकार के कृमिजन्य रोग-सात प्रकार के पुरीयजन्यकृमि-(१) अजवा, (२) विजवा, (३) किप्या, (४) विप्या,
(५) गण्डूपदा, (६) चुरव तथा (७) द्विमुख़ कृमि । छः प्रकार
के कफज कृमि--(१) दर्भपुष्पा, (२) महापुष्पा, (३) प्रखन,
(४) चिपिट, (५) पिपीलिकाकृति और (६) दारुण कृमि ।
सात प्रकार के रक्तज कृमि--(१) केशाद, (२) रोमाद, (३)
नखाद, (४) दन्ताद, (५) किह्निश, (६) कुछज और (७)
परिम्नप कृमि । इस तरह सात पुरीयजकृमि, छः प्रकार के
कफज कृमि और सात प्रकार के रक्तजकृमि मिलकर वीस
प्रकार के कृमि रोग उत्पन्न होते हैं।

निम्न नी प्रकार के उदावर्त रोग--यद्यपि यहाँ पर उदावर्त १ होते हैं 'नवोदावर्तका दुष्टाः' ऐसा लिखा है, किन्तु भिन्न भिन्न अनेक अनेक कारणों से उदावर्त उत्पन्न होने से उसके निम्न अनेक भेद किये गये हैं—वातिवण्मूत्रजृम्माश्वक्षवोद्गारवमीन्द्रियः । श्चनुष्णोच्छ्वासनिद्राणां धृत्योदावर्तसम्मवः ॥ ऐसे माधव ने तेरह भेद माने हैं । सुश्चताचार्य ने भी उदावर्त के उक्त तेरह भेद माने हैं —त्रयोदश्विध्यासी भिन्न एतेस्तु कारणेः । सुश्चताचार्य ने अपथ्य भोजन से उत्पन्न होने वाला भी एक अन्य उदावर्त माना है—अपध्यभोजनाचापि वक्ष्यते च तथाऽपरः । (१) वातजोदावर्त, (२) पुरीषजोदावर्त, (३) मूत्रोदावर्त, (४) जुम्भोदावर्त, (५) अश्चजोदावर्त, (६) छुद्दिजो- दावर्त, (९) इन्द्रिय अर्थात् श्चकवेगरोधजोदावर्त, (१०) चुज्जोदावर्त, (१०) नृष्णाजोदावर्त, (१२) उच्छ्वासजोदावर्त, (१३) निद्राजोदावर्त,

तीन प्रकार के विमूचिका रोग-विस्चिका रोग प्रायः त्रिदोषजन्य एक ही प्रकार का होता है किन्तु त्रिविध अजीणों (आमाजीण, विष्टव्धाजीण और विद्य्धाजीण) से विस्चिका, अलसक और विलम्बिका ये तीन प्रकार के रोग अस्पन्न होते हैं । सम्भवतः एकोल्पित्तकारण-समतावश विस्चिका को त्रिविध लिख दी हो।

दो प्रकार का आनाहरोग--जैसे (१) आमदोषजन्य आनाह तथा (२) पुरीषजन्य आनाह।

पाँच प्रकार के अरोचक--(१) वातिक अरोचक, (२) पैत्तिक अरोचक, (३) कफज अरोचक, (४) सान्निपातिक अरोचक, (५) कामशोकभयादिचित्तविपर्ययजन्य अरोचक।

बारह पुकार के मूत्राघात--(१) वातकुण्डलिका, (२) अष्ठीला, (३) वातबस्ति, (४) मूत्रातीत, (५) मूत्रजठर, (६) मूत्रोत्सङ्ग, (७) मृत्रचय, (८) मूत्रप्रन्थि, (९) मूत्रग्रुक, (१०) उष्णवात तथा दो प्रकार के मूत्रोकसाद। अर्थात वित्तजन्य और कफ-जन्य मृत्रोकसाद। इस तरह कायचिकित्सा प्रकरण में एक सौ सैंतालीस रोग लिखे गये हैं। इनके अतिरिक्त (१) देवता, (र ) देंत्य, (३) गन्धर्व, (४) यत्त, (५) पितर, (६) भुजङ्गं, (७) रात्तस और (८) पिशाच के बहाने (नाम) से अगर को रोग लिखे गये हैं तथा चार प्रकार के अपस्मार रोग—(१) वातिक, (२) पैत्तिक, (३) श्लेष्मिक और (४) सान्निपातिक।

६ प्रकार के उन्माद रोग—(१) वातिक, (२) पैत्तिक, (३) श्लेष्मिक, (४) सान्निपातिक, (५) मानसदुःखजन्य और (६) विषसेवनजन्य उन्माद। इस तरह शास्त्रकी सूच्यता का विवेचन करनेवाले विद्वानों ने भूतविद्याके अन्तर्गत अद्वारह रोगों का वर्णन किया है। इस तरह काशिराज (दिवोदास धन्वन्तरि) ने इस सुश्रुततन्त्र में कुल एक हजार एक सौ वीस रोगों के निदान-चिकित्सादि का वर्णन किया है।

व्यासतः भीतितं तद्धि —

यह सब इस शास्त्र (सुश्रुत ) में विस्तार से वर्णित कर दिया है।

—भिन्ना दोषाख्यो गुणाः। रद्वेषष्टिघा भवन्त्येते भूयिष्टमिति निश्चयः॥ ६॥

वातादीनां दिषष्टिभेदाः - यद्यपि वात, पित्त और कफ ऐसे दोषों की संख्या तीन है-'वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः' तथापि तर-तम या चीण-जुद्धादिभेद से भिन्न (भेदित ) होकर द्विषष्टि (वासठ ) भेद होते हैं । ये तीनों वात, पित्त और रलेप्सा गुणमय अर्थात् सत्त्वरजस्तमोसय होते हैं। जेसे वायु रजोगुणभूयिष्ठ होता है क्योंकि वाय गतिमान है-पित्रं पङ्ग कफः पङ्गः पङ्गवो मलधातवः । वायना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत् ॥ तथा रजोगुण भी सर्वभावी का प्रवर्तक साना गया है—( रजध प्रवर्तकं भावानाम ) अतः दोनों का एकगुणी होने से मिलना उत्तम है। पित्त सरवोत्कट होता है क्योंकि पित्त ( आलोचक ) प्रकाशक होता है तथा सत्त्व गुण भी लघु और प्रकाशक होता है—'सत्त्रं लघु प्रकाशकन्त्र' अतः दोनों समानधर्मियों का सम्मिलित होना आवरयक है। कफ तमोबहुल होता है क्योंकि कफ अचल, आवरक आदि गुणयुक्त होता है एवं तमोगुण भी अज्ञान और आवरक आदि गुणों से युक्त होता है—सन्वादिलज्ञणानि— प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः । अन्योऽन्यामिभः वाश्रयजननमिथनवृत्तयश्च गुणाः ॥ सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुप्ष्टम्भकं चलब्र रजः । गुरुवरणकमेव तमः प्रदीपवचार्थतो वृत्तिः ॥ ( सांख्यकारिका )। अब यहाँ पर शङ्का यह होती है कि जब कफ तमोबहुल होता है तो कफप्रकृतिक पुरुष में सत्त्वगुणोप-पन्नता देखने और शास्त्र में सुनने में कैसे आती है ? इसका उत्तर यही है कि कफ में तम और सत्तव दोनों गुण होते हैं ऐसा शास्त्र में लिखा है—'सत्त्वतमोबहुला आपः' यह निश्चय है कि ये वातादि दोष तर-तम या चय-बृद्धवादि भेद से द्विषष्टि ( वासठ ) प्रकार के होते हैं ॥ ९॥

त्रय एव पृथग् दोषा दिशो नव समाधिकैः। त्रयोदशाधिकैकदिसममध्योत्वणैश्विशः ॥ १०॥ पद्धाशदेवन्तु , सह भवन्ति क्षयमागतैः। क्षीणमध्याधिकक्षीणक्षीणवृद्धैस्तथाऽपरैः ॥ द्वादशैवं समाख्यातास्त्रयो दोषा दिषष्टिधा॥ ११॥ दोषाणां द्विषष्टिमेदप्रकाराः — पृथक् पृथक् अर्थात् एक एक करके वहे हुए दोष तीन होते हैं। जैसे — (१) प्रवृद्ध वायु किन्तु स्वस्थ पित्त और रलेक्सा। (२) प्रवृद्ध पित्त किन्तु स्वस्थ वात और रलेक्सा। (३) प्रवृद्ध रलेक्सा किन्तु स्वस्थ वात और पित्त। अव दो-दो दोषों के समान मान्न में तथा अधिक मात्रा में प्रवृद्ध होने से नव भेद होते हैं। अर्थात् समान मात्रा में वहे हुए दो दोषों के कारण तीन भेद तथा अन्यतर अधिक वृद्ध दोषों के कारण छः भेद होते हैं, जैसा कि लिखा है — समवृद्धाभ्यां दाभ्यां दाभ्यां दोषाभ्यां त्रयों मेदाः, अन्यतराधिकवृद्धाभ्यां दाभ्यां दाभ्यां दोषाभ्यां पट्, इत्येवं प्रकारण नव भेदाः। जैसे — (१) अत और पित्त सम प्रमाण में वृद्ध अोर रलेक्सा समाच प्रमाण में वृद्ध तथा पित्त स्वप्रमाणस्थ । (३) पित्त और रलेक्सा समाच प्रमाण में वृद्ध तथा वात स्वप्रमाणस्थ । ऐसे नित्त भेदः।

दोषों की अन्यतर अधिक वृद्धि से निम्न छः भेद होते हैं — अर्थात् दो बढ़े हुए दोपों में एक अधिक बढ़ा हुआ हो व तथा दूसरा अपेचाकृत कम और तृतीय स्वप्रमाणस्थ हो जैसे. (१) बढ़े हुए वात और पित्त इन दो में वात अधिक बढ़ा हुआ हो तथा पित्त उससे कम किन्तु श्लेष्मा स्वप्रमाणस्था। (२) बढ़े हुए बात और पित्त में पित्त अधिक बृद्ध हो तथा वात उससे कम वृद्ध एवं रलेप्मा स्वप्रमाणस्य । (३) बढ़े हुए वात और रलेक्सा में वात अधिक वृद्ध, रलेक्सा कम वृद्ध तथा पित्त स्वप्रमाणस्य । (४) वहे हुए वात और रलेज्मा में रलेज्मा \* अधिक वृद्ध हो, वात कम वहा हो, किन्तु पित्त स्वप्रमाणस्थ । (५) बढ़े हुए पित्त और श्लेष्मा में पित्त अधिक बढ़ा हो, रलेप्सा कस वड़ा हो तथा वात स्वप्रमाणस्थ हो। (६) बढ़े हुए पित्त और रलेप्सा में रलेप्सा अधिक वढ़ा हो, पित्त कम वहा हो और वात स्वप्रमाणस्थ । तीनों दोषों के अधिक वहने से तेरह भेद होते हैं। अर्थात् बढ़े हुए तीनों दोघों में से एक की अधिक वृद्धि होने से तीन भेद, तीन दोषों में से दो की अधिक वृद्धि से तीन भेद, दोषों की हीन अर्थात ज्ञीण, मध्य और उत्वणस्थिति से छः भेद, तीनों दोषों की समान वृद्धि से एक, उदाहरणार्थ अधिक बढ़े हुए वात, पित्त और कफ में से (१) केवल वात अधिक वढ़ा हुआ होने से एक जेंद्र तथा इनमें से (२) केवल पित्त अधिक बढ़ा हुआ होने से द्वितीय व भेद और (३)केवल कफ अधिक वड़ा हुआ होने से तृतीय भेद होता है। अब अधिक बढ़े हुँए तीनों दोषों में से दो-दो दोषों की अधिक वृद्धि होने से भी तीम भेद होते हैं, जैसे बढ़े हए तीनों दोषों भें से (१) वात, पित्त अधिक बढ़े हुए हों, अथवा कभी (२) वात-कफ अधिक बढ़े हुए हों, किंवा इन तम्नों में (३) पित्त रलेष्मा अधिक वढ़े हुए हों । (१० चीण वात किन्तु पित्तरलेख्ना स्वप्रमाणस्थ । (२) चीण पित्त किन्तु वातरलेष्मा स्वप्रमाणस्थ । (३) चीण कफ किन्तु वात-पित्त स्वीप्रमाणस्थ ।

हीनमध्योत्वण्यद्धाः षड् — (१) हीनयुद्धवात, मध्य युद्धिपत्त, अधिक-युद्ध रहेक्या। (२) हीनयुद्ध वात, मध्ययुद्ध रहेक्या, अधिकयुद्ध पित्त। (३) हीनयुद्ध पित्त, अधिकयुद्ध वात, मध्य-युद्ध रहेक्या। (४) मध्ययुद्ध वात, हीनयुद्ध पित्त, अधिक युद्ध-रहेक्या। (५) हीनयुद्ध रहेक्या। (५) हीनयुद्ध रहेक्या, अधिकयुद्ध पित्त, सध्ययुद्ध वात, भध्ययुद्ध पित्त, हीनयुद्ध रहेक्या सर्व दोष

समान वृद्ध होने से एक जैसा कि तन्त्रान्तर में भी कहा है— इयुर्वणैकोल्वणाः षट् स्युर्हीनमध्याधिकैश्च पट्। समैश्चैको विकारास्ते सन्निपातास्त्रयोदश्च ॥

इस तरह ज्यावस्था को प्राप्त हुए दोषों के पच्चीस भेदों के साथ मिलाने से पचास भेद होते हैं। जैसे—वात, पित्त और कफ इनमें से एक एक के ज्ञीण होने पर तीन भेद होते हैं तथा इसमें से दो-दो के ज्ञीण होने पर नव भेद होते हैं। जैसे (१) वात-पित्त समप्रमाण में ज्ञीण किन्तु रलेष्मा स्वप्रमाणस्थ (२) वातरलेष्मा समप्रमाण में ज्ञीण किन्तु पित्त स्वप्रमाणस्थ। (३) पित्तरलेष्मा समप्रमाण में ज्ञीण

अब अधिक चीण होने से ६ भेद होते हैं जैसे (१) वातपित्त चीण होने पर उनमें वात अधिक चीण हो किन्तु रलेप्मा
स्वस्थ हो । (२) वात-पित्त के चीण होने पर उनमें पित्त
अधिक चीण हो किन्तु रलेप्मा स्वस्थ हो । (३) वात-रलेप्मा
चीण होने पर उनमें वात अधिक चीण हो किन्तु पित्त स्वप्रमाणस्थ हो । (४) वात-रलेप्मा चीण होने पर उनमें रलेप्मा
अधिक चीण हो किन्तु पित्त स्वप्रमाणस्थ हो । (५) पित्तरलेप्मा चीण होने पर उनमें पित्त अधिक चीण हो किन्तु वात
स्वप्रमाणस्थ हो । (६) पित्त-रलेप्मा चीण होने पर उनमें
रलेप्मा अधिक चीण हो किन्तु वात् स्वप्रमाणस्थ हो ।

अब चीण दोषत्रय भेद से भी तेरह प्रकार के भेद कहें जाते हैं, जैसे—उनमें से तीनों दोपों के समान चीण होने पर एक भेद तथा तीनों में से एक एक के अधिक चीण होने पर तीन भेद होते हैं जैसे चीण हुए वात, पित्त और श्लेष्मा में (१) वात अधिक चीण, (२) कभी पित्त अधिक चीण और (३) कभी कफ अधिक चीण।

अब अधिक चीण द्विदोष होने पर भी तीन भेद जैसे—
अधिक चीण हुए वात, पित्त और कफ में से कभी (१) वातपित्त अधिक चीण हो, कभी (२) वातरलेप्मा अधिक चीण
हो तो कभी (३) पित्तरलेप्मा अधिक चीण हो। अब हीन,
मध्य और उत्वण (उत्कट) रूप से चीण हुए दोषों के ६
भेद लिखे जाते हैं। जैसे (१) ही चीण वात, मध्यचीण
पित्त और उत्वण (अधिक) चीण रलेप्मा।(२) मध्यचीण
वात, ही चीण पित्त और अधिकचीण श्रेष्मा।(३) अधिक
चीण वात, अधिकचीण पित्त और ही नचीण श्रेष्मा।(३) अधिक
चीण वात, उधिकचीण पित्त और मध्यचीण श्रेष्मा।(६) अधिक
चीण वात, ही नचीण पित्त और मध्यचीण श्रेष्मा।(६) मध्यचीण वात, ही नचीण पित्त और मध्यचीण श्रेष्मा।(६) मध्य-

यहां पर मध्य शब्द से स्वस्थ दोष का अहण होता है और अधिक शब्द से गृद्ध दोष का प्रहण होता है इसिलये चीण, मध्य और अधिक भेद से भी दोषों के ६ भेद होते हैं, जैसे—(१) चीणवात, स्वस्थित और वृद्ध छेप्मा। (३) चीणवात, वृद्ध पित और स्वस्थ छेप्मा। (३) स्वस्थवात, चीणित और वृद्ध रलेप्मा। (४) गृद्ध वात, चीण पित और स्वस्थ रलेप्मा। (५) स्वस्थवात, गृद्ध पित और चीण रेलेप्मा। (६) गृद्ध वात, स्थस्थित और चीणरलेप्मा। अब दो दोष चीण तथा एक दोष गृद्ध के तीन भेद लिखते हैं—(१) वातिपत्त गृद्ध तथा चीणरलेप्मा। (२) वातर रलेप्मा गृद्ध तथा चीण पित्त। (३) पित्त रलेप्मा गृद्ध तथा चीण वात। इस प्रकार वात, पित्त और

कफ इन तीन दोषों के वासठ भेद लिखे गये हैं किन्तु जबीदात, पित्त और कफ एक साथ और एक समय में स्वस्थ (स्वप्रमाणस्थ) रहते हैं तब वह तिरसठवां स्वास्थ्य नाम का भेद कहा जाता.

है। यही बात निम्न श्लोकों के रूप में भी कही गई है— पृथग्वृद्धेर्भरुत्पित्तकफेर्भेदत्रयं तु भवत्येषां भेद्रतुल्याधिकेन च॥१॥ वातिपत्ते समे वृद्धे समावेवं समो पित्तकफावेवं स्युख्यस्तुल्यवृद्धितः ॥ २ ॥ मरुरिपत्ते गृद्धिङ्गते पवनस्त्वधिकस्तयोः। अन्यस्भिन पित्तमधिकं बृद्धयोर्वातपित्तयोः॥३॥ वृद्धी समीरणक्फावेतयोरधिकोऽनिलः। तयोरेव भवेद्धदान्तरं तु बृद्धी पित्तकफी तद्वदेतयोः पित्तमुद्कटम् । बुद्धयोरेतयोरेव वलासस्वधिकः पुनः ॥ ५॥ इत्येकाधिकसंसर्गदोपभेदा भवन्ति षट्। भेदास्तुल्याधिकेनेव॥६॥ एवसेतै: समुहिष्टा पूर्वेः सह अवन्त्येवं विकल्पा द्वौ तथा दश। जायन्ते दोवभेदास्त्रयोदश ॥ ७ ॥ एकस्तत्र विकल्पः स्याद् वृद्धिं प्राप्तैः समेश्विभिः। तेषु वृद्धतमो मरुत्॥८॥ वृद्धिङ्गतेषु सवंषु श्लेष्मेत्येकाधिकतमस्यः। पुनः पित्तं पुनः प्रवृद्धे वातिपत्ते च भेदोऽन्यस्मिन् बलासतः॥९॥ तथा पिताहातः मरुकफौ पित्तकफादपि। दापभेदाखयो द्वयोरेवं मताः ॥ १०॥ हीनमध्याधिकैदों पैर्विकल्पाः संभवन्ति षट। अन्योऽन्यापेत्तया तेषां हीनवृद्धः समीरणः॥ ११ ॥ मध्यवृद्धं तथा पित्तं रलेष्मा तत्राधिको मतः। सध्यः समीरणोऽन्यस्मिन् हीनं पित्तं कफोऽधिकः ॥ १२ ॥ मध्यं पित्तं महत्तीवः स्वल्पः श्लेष्माऽपरत्र तु। सध्यः श्लेब्मोलवणं पित्तं हीनो वातस्तथा स्थितः ॥ १३ ॥ मध्यः श्लेष्मोल्वणो वायुः पित्तं हीनं तथा स्थितम् । मध्यवातोऽधिकं पित्तं हीनवृद्धस्तथा कफः॥ १४॥ सन्निपातास्ययोदश। भवन्ध्यत्र एवमेते पूर्वेद्वीदश्भिः सार्द्धं विकल्पाः पञ्जविश्वातिः॥ १५॥ यथा वृद्धेस्तथा चीणदेषिः स्यः पञ्चविंशतिः। भवन्ति पट् ॥ १६ ॥ ज्ञीणस्वस्थाधिकैरेभिद्यीपभेदा चीणः समीरणस्तत्रं स्वस्थं पित्तं कफोऽधिकः। चीणो वायुः कषः स्वस्थः पित्तमत्राधिकं तथा॥ १७॥ ज्ञीणं पित्तं सहत् स्वस्थो भेदोऽन्यस्मिन् बलीकफः । चीणं पित्तं कफः स्वस्थः प्रवृद्धस्त्वधिको सस्त्॥ १८॥ इलेप्सा जीगोऽनिलः स्वस्थः पित्तमत्र तथोल्बणस् । कफः चीणः समं पित्तं प्रवृद्धस्त समीरणः॥ १९॥ चीणस्वस्थाधिकैरेवं भेदाः षट् परिकीर्तिताः। चयङ्गते मरुत्पित्ते प्राप्तो वृद्धिं तथा कफः॥ २०॥ ज्ञीजौ समीरणकफौ तथा स्यात् पित्तमुत्कटम्। चीणौ पित्तकफौ तद्वसभस्वान् स्यात् वृद्धिमान्॥ २१ ॥ ह्रो चोणावेकवृद्धश्च भेदत्रयमिति स्मृतम्। वातिपत्ते गते वृद्धि सम्प्राप्तश्च च्चयं कफः॥ २२॥ तद्वत् पित्तञ्चाथ चयङ्गतम्। बृद्धी वातकैफी तद्वत् पित्तकफी वृद्धी प्रज्ञीणः पवनः युनः॥ २३॥

भवन्त्यमी। • युकचीणद्विवृद्धैश्च त्रयो भेदा ज्ञीणमध्याधिकैस्त्वेवं भेदा द्वादश कीर्तिताः॥ २४॥ समीराद्येस्तथैकः परिकीर्तितः। सम्यङ्निरूपिता ॥ २५॥ त्रिषष्टिदेषिभेदानामिति वृद्धक्षीणवातिपत्तक्षेष्मणां लक्षणानि-(१) वात वृद्धि होने पर व्यक्ति अधिक वोलता है, तथा वह दुवला और काला सा दिखाई देता है। उसके अङ्ग-प्रत्यङ्गों में फड़कन होती है। धूप में बैठने तथा उष्ण पदार्थ सेवन करने की इच्छा करता है। निदानाश, अल्पबलता और मल में गाड़ापन ये क्रनण होते हैं। (२) पित्त की बृद्धि होने पर उस न्यक्ति का शरीर पीतवर्ण सा दीखता है अथवा उस न्यक्ति को प्रत्येक पदार्थ पीतवर्ण से भासित होते हैं। सारे शरीर में सन्ताप बना रहता है, शीत आहार और विहार की कामना करता है, उसे नींद कम आती है, कभी-कभी मूर्चिंछत भी हो जाता है, बल की हीनता, इन्द्रियों की दुर्बछता तथा मल मूत्र और नेत्रों में पीलापन हो जाता है। (३) कफ की वृद्धि होने पर उस न्यक्ति का शरीर श्वेत, शीत, स्थिर और गौरवयुक्त होता है। उसे अवसाद ( सुस्ती ), तन्द्रा और निद्रा आती है। उसकी सन्ध ( जोड़ )-प्रान्त की अस्थियाँ विश्विष्ट ( कुछ पृथक ) हो जाती हैं।

क्षीणवातादि लक्षण-(१) वात के चीण होने पर शरीर के अङ्ग-प्रत्यङ्गों की चेष्टा मन्द हो जाती है, वचन (बोछने) की शक्ति अल्प हो जाती है, शरीर में प्रहर्ष (खुशी) नहीं रहती है, तथा उसकी संज्ञी (चैतन्य शक्ति) मूट (सुप्त सी ) हो जाती है। (२) पित्त के चीण होने पर शरीर की गरमी तथा पाचकाग्नि मन्द हो जाती है एवं शरीर की प्रभा (कान्ति या तेज) फीकी पड़ जाती है। (३) रलेप्सा के चीण होने पर सारे शरीर में रूचता और शरीर के अन्दर दाह होता है तथा आमाशय से अन्य जो रलेप्मा के आशय हैं उनमें तथा शिर में शून्यता हो जाती है एवं सन्धियों में शिथिलता, वार-वार प्यास लगना एवं दुर्वलता ये लच्चण होते हैं। इस प्रकार इन उक्त छत्तणों से प्रकृतिसमसमवेत (कारणानुरूप कार्य ) रूप से वढ़े हुए या चीण हुए वात, पित्त और कफ का ज्ञान करना चाहिए और इनमें से दो-दो दोषों के लच्चण दिखाई देते हों तो द्विदोषसंसर्ग तथा तीनों द्रोपों के मिश्रित ठचण दिखाई देते हों तो सान्निपातिक (त्रिदोष) संसर्ग सभझना चाहिए। 🗼

क्षीणमध्याधिकद्वयेकश्चीणवृद्धानां लक्षणानि—
एको वृद्धः समश्चेकः चीणस्त्वेको यदा भवेत्।
चीण एकः प्रवृद्धौ द्वौ चीणो द्वौ वृद्धिमांस्तथा॥ १॥
एक एव स्थितस्तत्र व्यक्तरूपेण देहिनि।
प्रवृद्धो मास्तः पित्तं प्रकृतिस्यं कफच्चये॥ २॥
पृहीत्वा स्थानतो यत्र यत्राङ्गेषु विसर्पति।
तत्र तत्रास्थिरो दादः श्रमः स्वेदो वल्ज्यः॥ ३॥
अर्थात् कोई भी एक दोप वृद्ध, एक सम और एक चीण
अथवा एक चीण, दो विदे हुए अथवा दो चीण और एक वढ़ा
हुआ हो तो इनमूं एक दोष मुख्य या व्यक्त रूप से रहता है

जैसे-वृद्ध वायु, प्रकृतिस्थ पित्त को कफ दें चीण होने पर

पकड़ कर जिस-जिस अङ्ग में फैठता है वहाँ-वहाँ अस्थिर रूप

से शह, श्रम, स्वेद और वलचय ये लच्चण उत्पन्न होते हैं।

बृद्धवात।वरुद्धकफलक्षणानि —

चीणे पित्ते यदा वायुर्वृद्धावस्थः समं कफम् ।

विकर्षति तदा शलं शैत्यमत्यन्तगौरवम् ॥ ४ ॥

पित्त ज्ञीण होने पर बड़ा हुआ वायु संमाना स्था वाले कफ को खींच कर जहाँ फेलता है या स्थान-संश्रय करता है वहाँ ग्रूल, शीतता और अत्यन्त गौरव ये ल्डिण उत्पन्न होते हैं॥ ४॥

वृद्धिपत्तावरुद्धवातलक्षणानि— वृद्धं कफत्तये पित्तं प्रकृतिस्थं प्रभक्षनम् । यदा रुणद्ध्यस्य तदा दाहः शूलः प्रजायते ॥ ५ ॥ कफ के त्तीण होने पर वड़ा हुआ पित्त प्राकृतिक वात को जव घेर लेता है तव उस व्यक्ति के शरीर में दाह और शूल ये लत्तण उत्पन्न होते हैं ॥ ५ ॥

वृद्धिपत्तावरुद्धकपलक्षणानि—
वृद्धं वातच्ये पित्तं प्रकृतिरथं यदा कफम्।
निरुणद्धि तदा तस्य स्युस्तन्द्रागौरवज्वराः॥ ६॥
वात के चीण होने पर वड़ा हुआ पित्त जब प्राकृतिक कफ को रोक (धेर) लेता है तव तन्द्रा, गौरव और ज्वर ये लच्चण उत्पन्न होते हैं॥ ६॥

वृद्धश्रेषम्बरुद्धकतलक्षणानि— श्लेष्मा वृद्धो यदा वायुः समः पित्तपिरित्तये । निरुणिद्ध तदा तस्य गौरवं शीतकज्वरम् ॥ ७ ॥ ७ पित्त के जीण होने पर वदा हुआ कफ जव समप्रमाणस्थ वायु को घेर लेता है तव उस मनुष्य के शरीर में कफजन्य गौरव तथा शीतपूर्वक ज्वर का आगमन होता है ॥ ७ ॥

वृद्धकपावरुद्धीपत्तलक्षणाति— कफोऽनिल्ह्यये पित्तं प्रकृतिस्थं यदा बली। निरुणिद्ध तदा तस्य सृद्धिशत्वं शिरोच्यथा ॥ ८ ॥ वात के त्तीण होने पर क्षुफ जब प्रकृतिस्य पित्त को निरुद्ध कर देता है तव अग्निमान्च और शिरोच्यथा ये लत्त्वण उत्पन्न होते हैं ॥ ८ ॥

संयुक्तिपित्तकप्रयोर्लक्षणानि—
प्रलापो गुरुता तन्द्रा निदा स्यात्त सुहद्भुजा ।
प्रीवनं पित्तकप्रयोर्नखादीनाञ्च पीतता ॥ ९ ॥
पित्त और कफ के संयुक्त होने पर प्रलाप, शरीर में
भारीपन, तन्द्रा, निदा, इदय में पीड़ा, वार-बार थूकना
तथा नख, मल, मूत्र, त्वचा आदि में पीलापन ये लच्चण
उत्पन्न होते हैं ॥ ९ ॥

कफसंयुक्तिपत्तलक्षणानि—
कफः पित्तेन संयुक्ती बलहानि भृद्धं चयम् ।
करोत्यपाकमरुचि गौरवं गात्रसादताम् ॥ १० ॥
कर्फ पित्त के साथ संयुक्त होने पर शरीर में वल की
हानि, धातुओं क्षा अस्यन्त चय, अग्निमान्य. अरुचि, शरीर में
भारीपन तथा श्रूरीर का अवसाद (ग्लानि) ये लच्चण उत्पन्न
होते हैं ॥ १० ॥

हीनिपत्तनातयुक्तकफलक्षणीनिक्न मारुतेन युतः रलेष्मा हीनिपत्तः समाचरन् । करोति मृदुतां वह्नेर्भक्ते नान्नाभिलापिताम् ॥ ११ ॥ ेवेपनं गौरवं स्तम्भक्षेत्यतोदांस्तथाऽविरात्। •शुक्कत्वञ्च नखादीनां पारुष्यं वपुषोऽपि च॥ १२॥

पित्त के हीन ( ज्ञीण ) होने पर वात्युक्त कफदोप से अग्निमान्य तथा भोजन के ग्रहण करने में अहिच उत्पन्न होती है। इनके अतिरिक्त शरीर में कम्पन, भारीपन, जकड़ाहट, श्रीतता और सूई के चुभोने की सी पीड़ा और नख-मल-मूत्र-नेत्र और त्वीं आदि में श्वेतता और शरीर में खुरदरापन ये लज्ञण उत्पन्न होते हैं॥ ११-१२॥

कुपितिपत्तवातलक्षणानि— कुपितौ पित्तपवनौ पिर्त्तिणकफे यदा । उद्वेष्टनं श्रमं तोदं कुरुते स्कोटनं तथा ॥ वधाऽक्रमर्द्दाहो च चोषं दूयनधूपने ॥ १३ ॥ कफ के चीण होने पर पित्त और वात कुपित होकर शरीर में उद्वेष्टन ( ऐंटन ), थकान, सूई चुभोने की सी पीड़ा, त्वचा का फटना, अक्रमर्द, दाह, चोष, दूयन (परिताप ) और भूपन ये लुचण उत्पन्न करते हैं ॥ १३ ॥

क्षीणिपत्तानिलवृद्धकेष्मलक्षणानि—
श्केष्मा पिधत्ते स्रोतांसि यदा पितानिलत्त्रये।
चेष्टानाशं तदा कुर्यान्मूच्छाँ वाग्मङ्गमेव च॥ १४॥
पित्त और वात के जीण होने पर प्रवृद्ध कफ शरीर के
स्रोतसों के मुखों को वन्द कर देता है, जिससे हस्त-पादादि
अङ्गों की चेष्टा का नाश, मूच्छां और वाग्मङ्ग (वाणीस्खलन)
बे लज्जण भी उत्पन्न होते हैं॥ १४॥

क्षीणवातरेष्मवृद्धिपत्तलक्षणानि—
देहीजः संसयत् पित्तं वातरलेष्मत्तये तृपाम् ।
कुर्यादिन्दियदीर्यत्यं मृच्छाँ ग्लानि क्रियात्त्यम् ॥ १५ ॥
वात और कुफ के त्तीण होने पर प्रवृद्ध पित्त देह के ओज
का संसन (पार्त या त्तय) करता हुआ तृपा को वढ़ाता है
तथा इन्द्रिय-दौर्यत्य, मृच्छां, ग्लानि और देह की समस्त
कियाओं का विनाश करता है ॥ १५ ॥

क्षीणक्लेष्मिष्तवृद्धवातलक्षणानि—

मर्माणि पीडयन् वायुः रलेष्मिष्तपरिचये।

संज्ञाप्रणाशं कुरुते प्रकम्पं विद्धाति च॥ १६॥

कफ और दित्त के चीण होने पर यृद्ध हुँआ वायु मर्मस्थानों को पीड़ित करता हुआ संज्ञा का विनाश तथा देह का

प्रकम्पन करता है॥ १६॥

प्रवृद्धक्षीणसमदोपलक्ष्मणानि—•

दर्शयन्ति प्रगृद्धाः स्वं लिङ्गं दोपा हि केवलम् ।
चीणा जहिति लिङ्गं स्वं समाः स्वं कर्म कुर्वते ॥ १० ॥
मिथ्या आहार विहार किंवा स्वप्रकोपक कारणों से यृद्ध
हुये वातादि दोप केवल अपने अपने लच्चणों को दिखाते हैं
अर्थात् वात बढ़ने पर उसके रूच, शीत, लघु, सूरम, चल,
विश्वद और खर जो ये लच्चण शास्त्र में कहे हैं, वेही गुण शरीर
में बढ़े हुए दीखते हैं। अर्थात् वायु के वृद्ध होने से शरीर में
रूचता, शीतता, लघुता, सूचमता, चलता विश्वदता और
खरता बढ़ जाती है। इसी प्रकार पित्त के बढ़ने पर उसके
सनेह, उल्ण, तीच्णा, दव, अम्ल, सर और कटु, जो ये लच्चण
शास्त्र में कहे हैं वे ही गुण शरीर में बढ़ जाते हैं। वैसे ही कफ
शास्त्र में कहे हैं वे ही गुण शरीर में बढ़ जाते हैं। वैसे ही कफ
के बढ़ने पर उसके गुरु, शीत, मृदु, स्निग्य, मधुर, स्थिर और

पिच्छिल जो गुण शास्त्र में लिखे हैं वे ही गुण शरीर में बहु जाते हैं। जब उचित आहार न मिलने से तथा चयकारक विहार के करने से वातादि दोप चीण हो जाते हैं तब उनका इस शरीर में जो-जो अपना-अपना प्राकृतिक कर्म है, उसे छोड़ देते हैं तथा उचित आहार-विहार से अपने-अपने प्रमाण में स्थित वातादि दोप अपने-अपने कार्य को उचित रूप से करते-रहते हैं।। १७॥

सुश्रताचार्यं ने सूत्रस्थान अध्याय पन्द्रह से इन दोषों की चय-द्वृद्धि आदि के विषय में उत्तम विवेचन किया है—इन दोषों की वृद्धि का कारण स्वयोनिवर्धक दृग्यों का अतिसेवन माना गया है—'वृद्धिः पुनरेषां स्वयोनिवर्धनात्युपसेवनाद्भवति'।

वातवृद्धिल्चणानि—'तत्र वातवृद्धी वाक्पारुव्यं कार्यं, कार्ण्यं गात्रस्फुरणमुञ्जकामिता निद्रानाशोऽल्पबल्दवं ग्राडवर्चस्त्वच्च ।' वातवृद्धि में बोलने में स्वर की रूचता, शरीर की कृशता और कृष्णता, देह में फड़कन, उष्ण आहार-विहारेच्छा, निद्रा न आना, निर्वलता तथा मलका गाढ़ा हो जानाये लच्चण होते हैं।

पित्तवृद्धिळत्तणानि—'पित्तवृद्धो पीतावभासता, सन्तापः, शीतकामित्वमल्पनिद्रता, मूच्छां, वलहानिरिन्द्रियदौर्वल्यं, पीतिवण्मूश्रने नेत्रत्वन्न'। पित्त की वृद्धि होने पर सारे शरीर में पीलेपन का भास, देह-सन्ताप, शीत आहार-विहार की कामना, निद्रा की अल्पता, मूर्च्छां, वल की हानि, इन्द्रियों का दौर्वल्य, विष्ठा, मूत्र और नेत्रों में पीलापन हो जाता है।

श्लेष्मवृद्धिलज्ञण।नि—'श्लेष्मवृद्धी शौक्लयं शैर्यं स्थेयं गौरव-मवसादस्तन्द्रा निद्रा सन्धिविश्लेषश्च' कफ की वृद्धि होने पर शरीर में शुक्कता, शीतता, स्थिरता, गुरुता, अवसाद, तन्द्रा, निद्रा और सन्धि (जोड़ों) का विश्लेष (च्युति Dislocation) ये लज्ञण होते हैं।

अथ ज्ञीणदोपलज्ञणानि—'तत्र वातक्षये मन्द्रचेष्टताऽल्पवाक्तव-मत्रहर्षो मूढसंशता च।' वात के ज्ञीण होने पर शरीर के अङ्ग-प्रत्यङ्गों की चेष्टाओं का मन्द हो जाना, बोलने की शक्ति कम हो जाना, शरीर में खुशी न रहना तथा संज्ञा का भान न रहना ये लज्ञण होते हैं।

पित्तचयलचणानि—'पित्तक्षये मन्दोष्माधिता निष्प्रभता च' पित्त के चीण होने पर शरीर की गरमी तथा पाचकामि, पञ्चमहाभूताभियों तथा सप्त धाव्यभियों का मन्द होना ये लच्चण होते हैं।

श्लेष्मचयलचणानि—'इलेष्मक्षये रूक्षताऽन्तर्दाहः आमाश्रये-त्राह्मेल्याश्रयश्च्युता सन्धिशैथिल्यं (तृष्णा, दौर्वल्यं प्रजागरणं ) च ।' कफ की चीणता होने पर शरीर में रूचता, अन्तर्दाह, कफाशयों में श्रन्यता, सन्धियों में ढीलापन आदि लच्चण होते हैं । समाः स्वं कमं कुर्वते—वातस्य कर्माख्याल्यां यथा—'तत्र प्रस्पन्दनोद्दहनपूरणविवेकधारणलक्षणो वायुः पञ्चधा प्रविभक्तः शरीरं धारयति' अर्थात् वायु पाँच प्रकार का है, अतः उसके स्थान भी शरीर में पाँच हैं तथा सब के कर्म भी भिन्न-भिन्न हैं। वातभेदाः—

प्राणीदानो समानश्च न्यानश्चापान एव च।
स्थानस्था माहताः पञ्च यापयन्ति शरीरिणम् ॥
१—प्राण, २—उदान, ६—समान, ४-न्यान, ५—अपान।
हृदि प्राक्षो गुदेऽपानः समानो नाभिमण्डले।
उदानः कण्ठदेशस्थो न्यानः सर्वश्रीगः॥

€हृद्य में प्राणवायु, गुदा में अपानवायु, नामिमण्डल में समान वायु, कण्ठदेश में उदानवायु तथा सारे शरीर में ज्यान वायु रहती है। व्यानवायु शरीर का सञ्चालन ( प्रस्पन्दन् ), उदानवायु इन्द्रियार्थों का धारण (उद्वहन), प्राणवायु आहार के द्वारा पुरणकार्य, समानवाय रस-मूत्र-पुरीपादि का पृथक्करण (विवेक) तथा अपान वायु शुक्र-सूत्रादिक को वेगकाल में खींच कर बाहर निकालने तथा अवेगकाल में उन्हें धारण करने का कार्य करती है।

प्राणवायुकार्यादिकस्—'प्रागनिति प्राणयतीति वा प्राणः' वायुर्यो वक्त्रसञ्चारी स प्राणी नाम देह्एक्। सोऽनं प्रवेशयत्यन्तः प्राणांश्चाप्यवलम्बते ॥ प्रायशः करते दृष्टो हिकाधासादिकान् गदान्।

शार्क्षरे प्राणवायुवर्णनम् नाभिस्थः प्राणपवनः स्पृष्टा हत्कमलान्तरम् । कण्ठाद्वहिर्विनियाति पातं विष्णुपदासृतस् 11 पीत्वा चाम्बरपीयूषं पुनरायाति वेगतः। प्रीणयन्देहमखिलञ्जीवयञ्जठरानिलम्

उदानवायुकार्यादिकम्-उदानो नाम यस्तर्ध्वसपैति पवनोत्तमः। भाषितगीतादिविशेषोऽभिग्नवर्तते ॥ अध्वंजञ्जगतान् रोगान् करोति च विशेषतः। उदानस्य पुनः स्थानं नाभ्युरः कण्ठ एव च ॥ वानप्रवृत्तिप्रयतौजोवलवर्णादिकर्म

वाग्मटे-उरःस्थानसुदानस्य नासानाभिगलांश्चरेत्। 'उद ऊर्ध्वमनितीत्युदानः'।।

समानवार्युकार्यादिकस्—'भुक्तशीते समं नयतीति समानः' खाये तथा पीये हुए पदार्थों का पाचकाग्नि के सहयोग से पाचनादि कार्य करने वाली समान वायु कहलाती है-

आमपछाशयचरः समानो वहिसङ्गतः। सोऽन्नं पचित तजांश विशेषान् विविनक्ति च॥ गुल्माग्निसादातीसारप्रभृतीन् कुरुते गदान् ॥

व्यानवायुकार्थादिकम्—'वीर्यवस्कर्म कुर्वन् विगृद्य वाडिन-तीति ज्यानः? जो नीर्यवान् कार्य करके अथवा स्वपराक्रम से सबको जीतकर शरीर में रससंबहनादिक विशिष्ट कार्य करता हो उसे ज्यान कहते हैं।

कुत्सदेहचरो च्यानो रससंवहनोद्यतः। स्वेदास्कुसावणश्चापि पञ्चधा चेष्ट्यत्यपि।। कदश्च कुरुते रोगान् प्रायशः सर्वदेहगान् ॥

वाग्भट ने च्यान का स्थान हृदय माना है—'व्यानो हृदि स्थितः' रससंवहन से रक्तपरिभ्रमण ( Blood cerculation ) तथा रसपरिअमण (Lymph cerculation ) दोनों का वोध होता है। यह रक्तस्रावक भी है अर्थीत् रक्त जब धमनियों से केशिकाओं ( Capillaries ) में पहुँचता है तो उनकी दीवारें अत्यन्त पतली होने से उनमें से रक्त, रस, प्राणवाय तथा अन्य पोषक तस्य स्वित होकर भिन्न-भिन्न शारीरिक अङ्गो को तृप्त करते रहते हैं, इसिलये कहा है कि—'सैं (रसः) तु व्यानेन विश्वितः सर्वान् धाँतून् प्रतर्पयेत । अपानवायुकार्यादिकम्-'मृत्रपुरीषाद्यपनयत्रध्वोऽनितीत्यपानः' मूत्र-पुरीष आदि को नीचे की ओर ढकेलता हुआ शरीर का जो हित करता हो उसे अपान कहते हैं।

पकाधानालयोऽपानः काले कर्षति चाप्ययम् । ् शकुन्मूत्रशुक्रगर्भात्त्वान्यधः 🏨 क्रद्धश्च कुरुते रोगान् घोरान् वस्तिगुदाश्रयान् ॥ संक्षेपेणेपां स्थानकर्माणि ...

हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नार्भिसंस्थितः । उदानः कण्ठदेशे स्याद् व्यानः सर्वशरीरगः॥ अन्नप्रवेशनं मूत्राद्यसर्गोऽन्नविपाचनैम्। भाषणादिनिभेषादि तद्वयापाराः क्रमादमी ॥

वातनिरुक्तिः-'वातीति वातः' वा गतिगन्धनयोरित्यसमन्नथं वा धातोः क्तप्रत्यये कृते वात इति सिडचिति। शति शब्द के गतिर्गमनं, गतिर्ज्ञानं, गर्वतः प्राप्तिः और गतिर्मोत्तः ऐसं चार अर्थ होते हैं तथा गति का गन्धन अर्थात् सूचन कर्ना पह भी अर्थ है। इस विशाल अर्थवाली 'वा' धातु से वात शब्द सिद्ध हुआ है अतः वर्तमान एठोपेथी सायन्स में नर्वस-सिस्टम के जितने कार्य हैं वे सब कार्य हमारी वात के हैं किन्तु उससे भी अधिक हैं। इसिलये नर्वस सिस्टम का वातसंस्थान ट्रान्सलेशन अत्यन्त उपयुक्त है । शरीर-सञ्चारी या शरीर में विद्यमान वात का ज्ञान कैसे हो ? क्यांकि नैयायिकों ने इसे रूपरहित माना है तथा इसे जानने को स्पर्शनेन्द्रिय (त्विगन्द्रिय) का उपयोग किया है-'रूपरहित-स्पर्शवान् वायुः, वास्तव से लोकः सञ्जारी वायु भी चन्नुरिन्द्रिय से नहीं दीखता, स्पर्शनेन्द्रिय से ही उसका ज्ञान होता है तो फिर शरीरस्थ वात कैसे दीख सकता है, किन्तु उसके अनेक कार्यों से उसकी विद्यमानता साननी ही पड़ती है। छात्रों को समझाने के लिये में एक सुन्दर लौकिक उदाहरण देता हूँ। एक मकान में विजली-तारों की फिटिक करा रखी है। वरुव छगे हैं, उसका कनेक्शन सड़क की विजली-तार की लाइन से होता है। पावर हाउस से इन तारों में विद्युत् करेण्ट दौड़ता आता है और कमरे के बलव जगमगाने लग जाते हैं। तारों में प्रवाहित होने (दौड़ने ) वाळी यह विद्युत् करेण्ट नेत्रों से दीखती नहीं किन्तु यदि कोई मनुष्य इन तारों को व्विगिन्द्रिय से छूए तो एकदम झटका या धका या शॉक लगने से उसे पता लग जायगा कि इन तारों में विद्यु-च्छिक्ति दौड़ रही है। बस ठीक वैसे ही यह शारीर कमरा है, इसमें सर्वत्र ज्ञान-तन्तुओं का प्रसार (फिटिङ्ग) विद्युत् के॰ तारों के समान है। इन ज्ञान तन्तुओं में जो ब्रायु दौड़ती है उसे विद्युत् की करेण्ट समझ लो । मस्तिष्क एक प्रकार से पावर हाउस है। जैसे पावर हाउस से विद्युत् सारे नगर के तारों में प्रकाहित होती है वैसे ही मस्तिष्क से शारीररूपी नगरी में वातसूत्रों में वायु दौड़ती हुई शरीर की असहस्त चेष्टाओं को उत्पन्न करती है। वस इन इधुरीरिक चेष्टाओं से ही जान् जाता है कि वात है। वात के कार्यों के ज्ञान के लिये चरकाचार्यं ने बड़े सुन्दर ढक्न से वर्णन किला है—'वायु-स्तन्त्रयन्त्रधरः, प्रदर्तंकश्चेष्टानामुचावचानां, नियन्ता प्रणेता च मनसः, सर्वेन्द्रियाणामुद्योर््कुः, सर्वेन्द्रियाणामभिनोढा, सर्वदारीरधातुव्यूह्करः, सन्धानकरः शरीरस्य, प्रवर्तको वाचः, प्रकृतिः शब्दस्पर्शयोः, श्रोत्र-१ स्पर्शनयोर्मूलं, इषोंत्साइयोर्योनः, समीरणोऽसेंः, दोषसंशोषणः, क्षेप्ता विद्दर्भेलानां, स्थूलाणुस्रोतसां भेता, कर्ता गर्भाकृतीनाम् अायुषोऽनु 👡 प्रवृत्तिप्रत्ययभूतो मनत्यकुपितः' ( च॰ सू॰ अ॰ १२ ) इस तरह

यह निर्विचाद है कि जो कार्य (Nervous systom) का है वही कार्य वात का है। (Brain) या मिस्तक इसका मुख्य केन्द्र है। यहीं से शरीराङ्गों को चेष्टावह (Motor-Nerves) सूत्र द्वारा आज्ञाएं जाती हैं तथा समस्त शरीर से सांवेदनी सूत्र (Sensory nerves) द्वारा यहां ही समाचार प्राप्त होते हैं इसिल्ये (Brain) (मिस्तिष्क) को मानव राजधानी का राजा या शासक (King or Rular) कह सकते हैं—

प्राणाः प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च । तदुत्तस्बद्धसङ्गानां शिर इत्यभिधीयते ॥ (चरक) सक्षताचार्यं ने प्रकृतिभृत वात के निम्न कार्थ लिखे हैं—

- स्वयम्भूरेष भग्नुवान् वायुरित्यभिश्वव्दितः। ह्वातन्त्र्यान्नित्यभावाच सर्वगत्वात्त्रथेव च॥ सर्वेषामेव सर्वात्मा सर्वछोकनमस्कृतः। स्थित्युत्पत्तिविनाशेषु भूतानामेन कारणम्॥ अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च रूवः शीतो छद्युः खरः।
- तिर्यं गो द्विगुणश्चेव रजोबहुळ एव च॥
  . अचिन्त्यवीर्यो दोषाणां नेता रोगसस्हराट्।
  अभ्युकारी सुहुश्चारी पक्षाधानगुदाळयः।
  देहे विचरतस्तस्य ळचणानि नियोध से॥

दोषाणां नेता — अर्थात् यह पित्त, कफ, विद्या-मूत्रादि मल तथा रस-रक्तादि धातुओं में गति उत्पन्न करके उन्हें स्थाना-न्तरित करता है—

पित्तं पङ्ग कफः पङ्गः पङ्गवो मलधातवः।
 वायुना यत्र नीयन्ते, तत्र गच्छन्ति मेववत्॥

रोगसम्हराय्— विभुत्वादाशुकारित्वाद् बलित्वादन्यकोपनात् । स्वातन्त्रयभ्दु बहुरोगत्वादोषाणां प्रबलोऽनिलः ॥

अन्यच—शाखागताः कोष्ठगताश्च रोगा मर्मोध्वसर्वावयवाङ्गजाश्च ये सन्ति तेपां न तु कश्चिदन्यो

य सान्त तथा न तु काम्यदम्या वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति॥ (च० सि० अ०१)

सुश्रतेऽकुपितवातकार्याणि— दोष्धात्विनसमतां सम्प्राप्तिं विषयेषु च। क्रियाणामानुलोग्यञ्च करोत्यकुपितौऽनिलः॥ (स०नि० अ०१)

स्वप्रमाणस्थिपत्तकर्माण — 'रागपक्तिते जोमेथो ध्मकृतिपत्तं' — पञ्चथा प्रविभक्तभित्रकर्मणाऽनुग्रहं करोति' (सु० सू० नि० अ० १५) १ — रञ्जकपित्त (रञ्जकाग्नि) आहार-रस को रिजित करने से 'रागकृतः' कहलाता है। 'यनु यकृत्य्रीहोः पित्तं तिस्मन् रञ्जकोऽग्नित संज्ञा स रसस्य रागकृदक्तः'। 'आमाश्याश्रयं पित्तं रञ्जकं रसरञ्जनात' रञ्जकपित्त का स्थान यकृत् और प्रीहा है। आसाश्य (शिक्तकाते) इसका स्थान नहीं है। आहार के पाचन से जो रस बनता है, वह इस रञ्जक पित्त द्वारा रञ्जित होने पर रक्त कहलाता है—

रिश्वतास्तेजसा त्वापः शरीरस्थेन देहिनाम्। अध्यापन्नाः प्रसन्नेन रक्तमित्यभिधीयते॥ अधिनिक शोधके अनुसार रक्त में ठाठकण (R. B. C.) होते हैं जो कि रस को रिश्चत करते हैं। इनका निर्माण

शरीर की छोटी अस्थियों की मजा में होता है किन्तु गर्किन् वस्था में भ्रूण के यक्तत् तथा प्लीहा में इनका निर्माण होता है—ऐसा माना जाता है। कुछ भी हो यक्तत् और प्लीहा प्रत्यत्त अथवा अप्रत्यत्त रूप में अवश्य ही रक्त-निर्माण में भाग लेते हैं। र—'पिक्तकृत्' आहार को पचाने वाला पाचकपित्त है—

पित्तं पञ्चात्मकं तत्र पकामाशयमध्यगम्।

- पचत्यन्नं विभजते सार्किही पृथक्षृथक् ॥
- तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणामप्यनुप्रहम् ।
   करोति वळदानेन पाचकं नाम तत्स्मृतस् ॥

आधुनिक क्रियाविज्ञान की दृष्टि से पाचन का कार्य कई स्थानों पर तथा अनेक पाचक रसों के द्वारा होता है। सर्व-प्रथम मुख में लालारस (Saliva) के द्वारा भोजन के कार्बी-हैडेट पर पाचक-कार्य शुरू होता है। फिर आमाशय की दीवाळें में स्थित ग्रन्थियों से निकला हुआ आमाशयिक रस (Gastric juce) भोजन के विविध भागों पर अपना प्रभाव कर उन्हें पचाता है। यहाँ से अन्नग्रहणी ( Diodinum ) में व जाता है जहाँ पर यकृत् से पित्त ( Bile ) अग्न्याशय (Pancriase) से अग्निरस तथा आन्त्र का आन्त्रिकरस मिलकर उसके विविधावयवों को पचाकर अन्तिम ग्राह्म रस स्वरूप में कर देते हैं। आयुर्वेदमत से यह कार्य जाठरामि का है-जाठरो भगवानिप्ररीधरोऽन्नस्य पाचकः। सौक्ष्म्याद्रसानाद-दानो विवेक्तुं नैव शक्यते ॥ इस अग्नि का स्थान उदर माना है जैसा कि इसे जाठरः, उदर्यः, औदर्यः आदि नाम दिये हैं किन्तु आगे चलकर पक्षाशय और आमाशय के मध्य में स्थित पित्त को माना है तथा वही चतुर्विध अन्न को पचाता है— 'तचादृष्टदेतुकेन विशेषेण पक्षामाशयमध्यस्थं पित्तं चतुर्विधमन्नपानं पचित ।' इस पित्त को धारण करने वाली कला को 'पित्तधरा कला' कहते हैं-पद्यी पित्तधरा नाम या कला परिकीर्तिता। पकामाशयमध्यस्था यहणी सा प्रकीतिता ॥ चरकाचार्य ने पाचन-प्रकार का वर्णन बहुत सुन्दर किया है-अन्नमादानकर्मा तु प्राणः कोष्ठं प्रकर्पति । तद्द्वैभिन्नसंघातं खेहेन मृदुशाङ्गतम् ॥ समाने-नावधृतोऽग्निरुदर्यः पवनोद्धः । काले भुक्तं समं सम्यक् पचत्यायुर्वि-वृद्धये ॥ एवं रसमलायान्नमाशयस्थमधः स्थितः । पचत्यग्निर्यथास्था-ल्यामोदनायाम्बुतण्डुलम् ॥ अर्थात् जिस प्रकार चुल्हे पर रखी हुई स्थाली ( पतेली या भरतीया या वट्लोई ) में जल और त•डुल ( चावल) डार्छकर पकाने से भात पक जाते हैं वैसे ही आमाशय में स्थित अज को अधःस्थित पाचकाग्नि पचा कर रस और मल रूप में परिणत करती है। चरकाचार्य ने जो लौकिक उदाहरण देकर समझाया है उसे जाज विज्ञान की सूचमता ने बहुत विस्तार से जान िंटया है। आमाशय के नीचे अग्न्याशय अवश्य है तथा उसमें पाचनार्थ अग्निरस भी अवश्य है किन्तु वह रस आमाशय में न जाकर पार्श्व-स्थित ग्रहणी ( Deodinum ) सें जाकर पाचन का कार्य करता है। तेजःकृत—तेज शब्द का यहाँ दृष्टि अर्थ है—'तेजो दृष्टिरिति ख्यातम्' दृष्टि में रहने वाले पित्त को आलोचक पित्त कहते हैं - और वह दूरय पदार्थों के रूप की प्रहण करता है-यदृदृष्ट्यां पित्तं तासमूत्रालोचकोऽग्निरिति संज्ञा स रूपग्रहणाधिकृत् नेत्रगोलक में जो विविध अङ्ग होते हैं उनमें अभ्यन्तरीय

स्थिरल में रूप ग्रहण का कार्य होता है, इसे (Retina) (रेटीना) कहते हैं। प्रकाश की या बाह्यवस्तु की किरणें नेत्र ्र के भीतर कृष्णसण्डल ( Cornea ), तेजोमण्डल ( Aqueous humour), दृष्टिमण्डल (Pupil), काच (Lens) और मेदोजल (Vitreous humour) में से होकर दृष्टिपटल (Retina) पर पड़ती हैं । और वहाँ वस्तु का उलटा प्रतिविर्में होता है। यह पटल नाडीसूत्रों से और विशेष प्रकार की सेलों से बनता है और इन सूत्रों का और सेलों का सीधा सम्बन्ध दृष्टिनाड़ी (Optic nerve) के साथ होता है जो मस्तिष्क में मिलती है। इस दृष्टि का रंग सेलों के भीतर विशेष प्रकार का रंग रहने के कारण नीललोहित होता है। प्रकाश की किरणों के दृष्टिपटल पर पड़ने से वहाँ एक विशेष रासायनिक प्रक्रिया होती है। इस क्रिया से पटल की प्रतिक्रिया अग्ल होती है और उसके रङ्ग में भी फर्क हो जाता है जिसका प्रभाव दृष्टिनाडी द्वारा मस्तिष्क को पहुंचता है और हम रङ्ग रूपादिक का ग्रहण करते हैं । आलोचक पित्त दृष्टिपटलगत प्रक्रिया के साथ सम्बन्ध रखता है।

सेघाकृत्-'धीर्थारणावती मेघा' अर्थात् दृष्ट, श्रुत और अनुभूत ज्ञान को जो धारण करती हो उसे 'सेधा' कहते हैं तथा इस मेघा को उत्पन्न करने वाले पित्त को साधक पित्त, साधकाग्नि भी कहते हैं और इसका स्थान हृदय माना गया है तथा यह पित्त वान्छित सनोरथ का साधन करने वाला होता है- 'यत्पित्तं हृदयसंस्थं तिस्मन् साधकोऽग्निरिति संज्ञा सोडिमप्रार्थितमनोरथसाधनकृदुक्तः' (सु० सू० अ० २१) यद्यपि साधक पित्त का स्थान हृदय वताया है किन्तु हृदय के रक्त-सञ्चालन के कार्य से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। वह कार्य हृदयस्थ व्यान वायु का है। प्राचीन कल्पना के अनुसार हृद्य रक्तसञ्चालन तथा सुख, दु:ख, बुद्धि और मन का स्थान माना गया है-'हृदये चित्तसंवित'(योगसूत्र)।अन्यच-देहिनां हृदयं देहे सुखदुःखप्रकाशकम् । तत्संकोचं विकासन्न स्वतः कुर्यात् पुनः पुनः 🛭 ( नाडीज्ञानम् ) । आधुनिक वैज्ञानिक खोज से सुख-दु:खादि कार्य मस्तिष्क में होते हैं-ऐसा सिद्ध हुआ है, इसिछिये कुछ छोग हृदय का अर्थ मस्तिष्क भी करते हैं। साधकपित्त बुद्धि, सेधा, अभिमानादि मानसिक कार्य साधन करता है, इसिलये इसे साधकपित्त कहते हैं— 'बुद्धिमेथाऽभिमानाचैरभिप्रेतार्थसाधनात् । साधकं हृद्रतं पित्तीम्' (वाग्भट) अर्थात् साधक पित्त का कार्यं मानसिक है और इससे मस्तिष्क के विविध कार्य हुआ करते हैं।

कष्मकृत—शरीर में उष्णता उत्पन्न करके उसे उष्ण (गरम) रखने वाला, इसे-आजक पित्त-कहते हैं तथा इसका स्थान त्वचा है एवं त्वचा का आजन करने से इसे-आजकाग्नि भी कहते हैं—'त्वक्स्थं आजकं आजनात्त्वचः' (वास्मट)। 'यत्तु त्वचि पित्तं तिस्मन् आजकोऽनितिति संज्ञा, सोऽभ्यङ्गपुरिषेकावगाहा-वलेपनादीनां क्रियाद्रव्याणां पक्ता ल्यानाञ्च प्रकाशकः' (सु० सू० अ०२१) यह पित्त मर्दन, सेचन, अवगाहन और लेपनादि क्रियाओं में प्रयुक्त द्रव्यों को पकाता है और कान्ति का प्रकाशक है। वर्ण और प्रभा के आध्रित जो खरीर की कान्ति होती है, उसे लु।या कहते हैं—'ल्या वर्णप्रभाशया'

(चरक) इस प्रकार की कान्ति का उत्पादक-भ्राजक पित्त है। वास्तव में इस पित्त से त्वचा के निविध कार्य व्यवस्थित रूप से होते हैं, जैसे स्वेद उत्पन्न करना, तैलप्रन्थियों से तैल उत्पन्न करके त्वचा को मृदु, अच्चत और चमकीली करना, श्रारेर की उज्जाता का नियमन करना इत्यादि—ात्रामात्रत्व-मूष्मणः। (चरक), चरकाचार्य ने संचेप में पित्त के निम्न कार्य लिखे हैं—दर्शनं पित्तरूमा च क्षुतृष्णादेहमार्द्वम् । प्रभा प्रसादो मेथा च पित्तकर्माविकारजम्॥ (च० सू० अ०१८)

कफ या श्लेब्सा का वर्णन-'केन जलेन फलतीति कफः' अर्थात जो जल ( भूत ) से उत्पन्न होता हो या पोपिल रीता हो उसे कफ कहते हैं । यद्यपि श्लेब्मा, जल और सोम (चन्द्रमा) तीनों भिन्न भिन्न हैं किन्तु इसमें कोई श्रक नहीं कि जलभूत से शरीर में कफ की उत्पत्ति होती है एवं कफ का दसरा नाम श्रेष्मा भी है कारण कि शरीर के समस्त कोषाणुओं एवं अङ्ग-प्रत्यङ्गों को श्विष्ट करने (जोड़ने ) का कार्य करता है-'शिष्णातीति शेष्मा' सुश्रुताचार्य ने आलिङ्गनार्थक शिष धातु से कृदन्तीय प्रत्यय करके श्लेष्मा शब्द सिद्ध किया है क्'तंत्र 'वा' गतिगन्धनयोरिति धातुः, 'तप' सन्तापे, 'श्विष' आलिङ्गने, एतेषां कृद्विहितैः प्रत्ययैर्वातः, पित्तं, श्वेष्मिति च रूपाणि मवन्ति' (सु॰ सू॰ अ॰ २१), 'अत्र च आलिङ्गनार्थस्य शिष् धातोर्मनिन् प्रत्यये गुणे च कृते थे भीति रूपम् । शरीर के विविध अङ्गों में सहयोग उत्पन्न करके शरीर को स्थिर करना रलेप्मा का कार्य है। लोक में चन्द्र, सूर्य और अनिल (वात )—विसर्गे, आदान और विचेप इन अपन्धी-अपनी त्रिविध क्रियाओं से जैसे जगत् का धारण करते हैं वैसे ही ये तीनों दोष उनके प्रतिनिधि रूप में देह में स्थित होकर उक्त त्रिविध कियाएँ करके देह का धारण करते हैं-विसर्गादानिक्क्षेपैः सोमसूर्यानिला यथा । धारयन्ति जगद्देहं कफपित्तानिलास्तथा ॥ (सुञ्सू ० अ० २१) इसीलिये इनकी परस्पर अभेदता भी स्त्रीकार की है-'तत्र वायोरात्मैवात्मा, पित्तमाग्नेयं, श्रेष्मा सौम्य इति । सोम एव शरीरे क्षेष्मान्तर्गतः, अग्निरेत्र शरीरे पित्तान्तर्गतः।

रलेष्मभेदकार्ये —सन्धिक्षेषणलेहनरोपणपूरणवलस्थैर्यकुच्छ्लेष्मा पब्रधा प्रविभक्त उदक्रकर्मणाऽनुग्रहं करोति' अर्थात् सन्धि-संश्लेष-णकारक, स्निग्धत्सकारक, रोपक, पूरक, वल और स्थेर्यकारक ऐसे कफ पाँच प्रकार से विभक्त होकर जलीयकर्म ( तृप्ति, शान्ति आदि व करके शरीर का उपकार करता है। (१) सन्धिसंइलेषण-जोड़ों में रोगन करना अर्थात् जिस तरह अन्त (गाड़ी के पहिये के धुरे ) मैं स्नेह ( घृत या तैल ) लगाने से वह अच्छी प्रकार चलता है उसी तरह रलैंब्सा से संक्षिप्ट या अभ्यक्त सन्धियाँ अपनी गति उत्तम प्रकार से करेती हैं --स्रोहाभ्यक्ते यथा हाक्षे चक्रं साधु प्रवर्तते। सन्ययः साधु वर्तन्ते संक्षिशा•रलेब्मणा तथा ॥ (सु॰ शा॰ ) इस सिन्धगत रलेप्मा को रलेषक कफ कहते हैं — 'सन्धिसंदलेषाच्छ्लेपकः सन्धिषु स्थितः' (अ० हृद्य ) अन्यच-'सन्धिस्थस्तु इलेष्मा सर्वसन्धिसंइलेषात् सर्वसन्ध्यनुग्रहं की ति' (सुरु स्० अ० २१) आधुनिक दृष्टि से जिस चल सन्धि में घर्षण या गति अधिक होती है वहाँ पर उस सन्धि को घर्षण से वचाने के छिये उनमें एक श्लेष्मल कला (Synovial membrane) होती है जिससे प्रकार का तरल स्नाव निकलता है जिसे-सन्धिस्थरलेक्ना

( Synovial fluid ) कहते हैं। यह स्नाव उस सन्धि में क्षेत्रर्थ (गिति) करनेवाले सभी उपाङ्गों को तर रखता है, जिससे जोड़ों में गति के समय आवाज नहीं होती है, घपण नहीं होता है, उष्णता पदा नहीं होती है, अङ्ग कम घिसते हैं, अधिक काल तक काम देते हैं, उन्हें मोड़ने में कम कष्ट होता है और प्राणी तेजी से चल फिर सकता है या हरकत कर सकता है। (२) खेहनकृत-भोज्य पदार्थों का स्नेहन या क्लेदन करने वाला, इसे क्लेदक कफ कहते हैं। आमाशयगत कफ को अना का क्लेद्द करने के कारण क्लेद्द कफ 'कहते हैं-- 'क्लेदकः स्रोऽत्रसंघातक्लेदनात'। आहार की मधुरता, चिक्कणता तथा अन्न की क्रिनता होने से आमाशय में जो सर्वप्रथम श्लेष्मा उपन्न होता है वह भी सधुर और शीतल होता है-माधुर्यात् पिच्छिलत्वाच प्रक्लेदित्वात्तथैव च । आमाश्ये सम्भवति इलेप्मा मधुर-शोतलः ॥ (सु० सू० अ० ३१)। यही आमाशयस्थ रलेष्मा आमाशय में स्थित रहता हुआ कफ के अन्य स्थानी को तथा सुमस्त शरीर को अपने प्रभाव से उदककमें के द्वारा अनुगृहीत करता है। (३) रोपक—रोपण करने वाला। (४) पूरणकृद् अचिपूरण करने वाला, इसको तपंक कफ कहते हैं। यह शिर में स्थित होकर नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियों का तपेण करने से तर्पक कहलाता है-'शिरस्थः स्नेहसन्तर्पणाधिकृतत्वादि-न्द्रियाणामात्मवीर्येणानुग्रहं करोति ( सु । स्० स० २१ )। (५) वलस्थेर्यकृत—वल तथा त्रिक सन्धि की स्थिरता करने वाला, इसे अवलम्बक कफ कहते हैं। इसका स्थान उर ( छाती ) है जो कि अपने प्रभाव से त्रिकृस्थान का धारण करता है और अन्नरस के साथ मिलकर हदय को अपने कार्य में सामर्थ्य देता है—'उरःस्थिकसन्धारणमात्मवीर्येणान्नरससिहतेन हृदयाव लम्बनं करोति' (सु० सू० अ० २१) । वाग्मट के मतानुसार यह उरस्थ कुफ अन्य कफस्थानों के अवलम्बन करने का कार्य करता है- 'कफ्याम्नाच्च शेषाणां यत्करोत्यवलम्बनम् । ततोऽवल-म्बकः इलेष्मा'।

बोधक कफ जिह्ना के मूलभाग तथा कण्ठ में स्थित होता है तथा अपनी सौस्यता से जिह्ना इन्द्रिय को सर्वप्रकार के रसों के ज्ञान में प्रवृत्त करता है—'जिह्नोम्लकण्ठस्थो जिह्नेन्द्रियस्य सौम्यत्वात सम्ययम्भाने वर्तते' (सु० सू० अ० २३)। 'रसबोधनाद्योधको रसनास्थायों'। पञ्चिवधकफनास्कार्याणि—'श्लेष्मा तु पञ्चधोरःस्थः सिन्नकृष्य स्ववीयतः। हृदयस्थान्नवीयीच तत्स्य एवाम्बुकर्मणा ॥ कफथाम्नाञ्च शेषाणां यत्करोत्यवलम्बनम् । अतोऽवलम्बकः श्लेष्मा यस्त्वामाश्यसंस्थितः ॥ क्लेदकः सोऽन्नसंघातक्लेदनाद्रसबोधनात । बोधको रसनास्थायी शिरःसंस्थोऽश्वितपुणात । तर्पकः सिन्धिसंश्लेषाच्छलेष्मकः सन्धिषु स्थितः ॥ श्लेष्मस्थानानि— उरःकण्ठिश्वरः छोमपर्वाण्यामाशयो रसः । मेदो न्नाणञ्च जिह्ना च कफस्य सुतरासुरः ॥

अविकृतकफकार्याणि—'रनेहो बन्धः स्थिरत्वन्न गौड्नं वृषता बलम्। क्षमा धृतिरलोमश्च कफकर्माविकारजम् ॥' (चरक)। सित्तपातचिकित्साप्रकारः—'समं रक्षज्ञयन् वृद्धं क्षीणं दोषन्न वर्धयन्। विधिनाऽनेन विषमं सित्तपातज्ञयेद्भिषक्ष्णं।' सित्तपात की चिकित्सा करते सम्भय जो दोष समप्रमाण् में हो उसकी रचा करते हुए तथा जो बढ़ा हुआ, हो उसे जीतते हुए तथा चीण दोष को बढ़ाते हुए वैद्य विषम सिन्नपात की चिकित्सा करे। मिश्रा धातुमलैर्दोषा यान्त्यसंख्येयतां पुनः ॥ १३ ॥ तस्मात् प्रसङ्गं संयम्य दोषभेदविकल्पनैः । रोगं विदित्वोपचरेद्रसभेदैर्यथेरितैः ॥ १३ ॥ ३

दोषाणामसंस्येयत्वम् — ये दोष रक्तादि धातुओं तथा विद्या, मूत्र, स्वेद आदि मलों के साथ मिश्र होने पर असंस्येयता (बहुता) को प्राप्त होते हैं इसलिये दोष-धातु-मल-संसर्ग के प्रसङ्गञ्का संयमन (सङ्कोचन) कर दोषभेद-विकल्पना से रोग को समझ कर पूर्वोक्त रसभेद के आधार से रोग की चिकित्सा करनी चाहिये॥ १२-१३॥

विमर्शः—धातुगतवातलक्षणानि यथा—(१) त्वग्गतवातिलः ङ्गानि-'वैवर्ण्यं स्फुरणं रौक्ष्यं सुप्तिं चुमचुमायनम् । त्वकस्यो निस्तो-दनं कुर्यात् त्वग्भेदं परिपोटनम् ॥' ( २-३ ) रक्त-मांसगतवातिल-ङ्गानि-अव्रावध्य रक्तगो, अन्थीन् सज्जूलान् मांससंश्रितः । (४) सेदो-गतवितलिङ्गानि—'तथा मेदःश्रितः कुर्याद्रन्थीन् मन्दरुजोऽन्नणान् ॥' (५) सिरागतवातलिङ्गानि—'कुर्यात सिरागतः शूलं सिराकुञ्च-नपूरणम् ।' (६) स्नायुगतवातिळङ्गानि—'स्नायुप्राप्तः स्तम्भकम्प्रै शूलमाक्षेपणं तथा ॥' ( ७ ) सन्धिगतवातिळङ्गानि—'इन्ति सन्धि-गतः सन्धीञ् शूलशोफौ करोति च।' (८) अस्थिगतवातलिङ्गानि-'अस्थिशोपल्र भेदल्र कुर्याच्छूलल्र तिच्छ्तः ॥ ( ९ ) मज्जगतवात-लिङ्गानि-'तथा मञ्जगते रंक् च न कदाचित प्रशाम्यति।' (१०) शुक्रगतवातिळङ्गानि—'अप्रवृत्तिः प्रवृत्तिर्वा विकृतिः शुक्रगेऽनिले॥' (सु॰ नि॰ अ॰ १)। वायु का पित्तादि के साथ जो संसर्ग होता है उसे आवरण कहते हैं। ये आवरण वाईस होते हैं-'इति द्वाविंशतिविधं वायोरावरणं विदुः । ( अ० सं० ) । 'एवं द्वाभ्यां दोषाभ्यां, रक्तादिभिः षड्मिर्धातुभिः, अन्नेन, मूत्रेण, विशा, सर्वधातु-भिः, पुनः प्राणादिपञ्चकस्य पित्तेन, तद्वत् कफेन, इति द्वाविंशतिविधं वायोरावरणमुक्तम् ।' (इन्दुः)। (१) पित्तावृतवातलज्ञणानि — 'दाइसन्तापमूर्च्छाः स्युर्वायौ पित्तसमन्विते ।' (२) कफाबृतवात-ळिङ्गानि—'शैत्यशोफगुरुत्वानि तस्मिन्नेव कफावृते ॥' (३) रक्ता-वृतवातलज्ञणानि-'मूचीभिरिव निस्तोदः स्पर्शद्वेषः प्रसुप्तता॥ शेषाः पित्तविकाराः स्युर्मारुते शोणितान्विते ॥' (३) पित्तावृतप्राण-लज्ञणानि—'प्राणे पित्तावृते छर्दिर्दाहश्चैवोपजायते ।' (५) कफावृत-प्राणलज्ञणानि—'दौर्बल्यं सदनं तन्द्रा वैवर्ण्यञ्च कफावृते । (६) पित्तावृतोदानिलङ्गानि—'उदाने पित्तसंयुक्ते मूर्चादाहअमङमाः।' (७) कफावृतोदानलिङ्गानि—'अरवेदइषों मन्दोऽभिः शीतस्तम्भ्तै कैंफावृते।' (८०) पित्तावृतसमानिङङ्गानि—'समाने पित्तसंयुक्ते स्वेददाहीण्यमूर्च्छनम् ।' ( ९ ) कफावृतसमानिङ्कानि—'कफा धिकञ्च विण्मूत्रं रोमहर्षः कफावृते ।' (१०) पित्तावृतापानिङ्कानि-'अपाने पित्तसंयुक्ते दाहीष्ण्ये स्यादसग्दरः ।' (११)-कफावृतापान-लिङ्गानि—'अधःकायगुरुत्वन्न तस्मिन्नेव कफावृते।' (१२) पित्तावृत-**ब्यानलिङ्गानि—'**व्याने पित्तावृते दाह्ये गात्रविक्षेपणं छमः ॥' (१३) कफावृतव्यानिकङ्गानि-'गुरूणि सर्वगात्राणि स्तम्भनञ्जास्थिपवेणाम्। लिङ्गं कफावृतुं न्याने चेष्टाः स्तम्भस्तथैव च ॥' (१३) मांसावृतवात-लिङ्गानि—'मांसेन कठिनः शोफो विवृर्णः पिटिकास्तथा । हर्षः पिपीलिकानाञ्च सम्रार इव जायते॥' (१५) मेद्सावृतवातिल-ङ्गानि—'चलः क्षिग्धो मृदुः श्वीतः शोफो गात्रेष्करोचकः । आढयवात इति के स कुच्छ्रों भेदसावृते ।' (१६) अस्थ्यावृतवातिङङ्गानि-'स्पर्शमस्थ्यावृतेऽत्युष्णं पीडनब्राभिनन्दति । सूच्येव वुचतेऽत्यर्थमङ्गं

सीद्वि शूल्यते ॥' (१७) मजावृतवातिळङ्गानि—'मजावृते विनमनं जुम्मणं परिवेष्टनम् । शूलब्च पीड्यमाने च पाणिभ्यां लमते ्र सुखम् ।' (१८) शुक्रावृतवातिलङ्गानि—शुक्रावृतेऽतिवेगो वा न वा निष्फलताऽि वा।' (१९) अन्नावृतवातिङ्गानि—'भुक्ते कुक्षी रुजाजीणें शाम्यत्यन्नाचृतेऽनिले ।' (२०) मूत्रावृतवातलिङ्गानि— 'मूत्राप्रवृत्तिराध्मानं वस्तेर्मूत्रावृते भवेत् ।' ( २१ ) विडावृतवात-लिङ्गानि-'विडावृते विवन्धोऽधः स्वे स्थाने परिकृन्तति । वजत्याशु जरां स्नेहो भुक्ते चानहाते नरः। शकृत पीडितमन्नेन दुः छं शुष्यं चिरात सुजेत ।' (२२) सर्वधावावृत्तवातिलङ्गानि—'सर्वधावा वृते वायौ श्रोणिवङ्खणपृष्ठरुक् । विलोमो मारुतोऽस्वास्थ्वं हृदयं पीड्य-तेऽति च॥ ( अ० सै० नि० अ० १६ )।

वृद्धवाग्भटे पित्त केष्मणोर्धातमलमिश्रयोर्लक्षणानि (१) ख्यातिपत्तिळिङ्गानि—'पित्तं त्वचि स्थितं कुर्याद्विस्फोटक-मसूरिकाः ।' (१-२) रक्तमांसगतिपत्तलिङ्गानि—'रक्ते विसर्वं दाइब्र मांसे मांसावकोथनम् ॥' (३) मेदोगतिपत्तिलङ्गानि-'सदाहान् मेदिस यन्थीन् स्वेदतृड्वमनं मृशम् ।' ( ४-५ ) अस्थि-मुजागतिपत्तिलङ्गानि—'अस्थिदाइं मृशं मिज्ज हारिद्रनखनेत्रताम्।' (६) शुक्रगतिपत्तिलङ्गानि—'पृति पीतावभासञ्च शुक्रं शुक्रसमा-श्रितम् ।' ( ७-८ ) सिरास्नायुगतिपत्तिङ्कानि—'सिरागतं क्रोध-नतां प्रलापं स्नायुगं तृषाम् । (९) कोष्ठगतिपत्तिलङ्गानि-'कोष्ठगं मदतृ इदाहान् व्यापिनोऽन्यांश्च यक्ष्मणः॥'

(१) त्वगातश्रेष्मिलिङ्गानि—'शेष्मा त्वचि स्थितः कुर्यात स्तम्भं श्वेतावमासिताम् ।' ( २~३ ) रक्तमांसगतश्चेष्मिळङ्गानि-'पाण्डवामयं शोण्ज्ञिगो मांसस्थश्चार्वदापचीः।' ( ४-५ ) मेदोऽस्थि-गतरलेष्मलिङ्गानि—'आर्द्रचर्मावनद्धाभगात्रतां त्वचि गौरवम् । मेदोगः स्थूलतां मेहमस्थनां स्तब्धत्वमस्थिगः ।' (६-७) मज्जश्रक्र-गतरलेष्मिळिङ्गानि—'मज्जगः शुक्रनेत्रत्वं शुक्रस्थः शुक्रसन्नयम् ।' (८) सिरागतरलेष्मिळिङ्गानि—'विवन्धं गौरवञ्चाति सिरास्थः स्तव्यगात्रताम् ।' (९-१०) स्नायुकोष्टगतरलेप्मलिङ्गानि— 'सायुगः सन्धिशूनत्वं कोष्ठगो जठरोत्रतिम् । अरोचकाविपाको च तांस्तांश्च कफजान् गदान् ।' ( ११-१२ ) विण्मूत्रगतश्लेष्मलिङ्ग-निर्देशः-'विण्मूत्रयोः साश्रययोस्तत्र तत्रोपदिश्यते ।' ( १३ ) विभिन्नेन्द्रियगतदोषिळङ्गनिर्देशः—'उपतापोपघातौ च स्वाश्रये-न्द्रियगैर्मलैः ॥'

- भिषक कत्तीऽथ करणं रसा दोषास्त कारणम् । कार्यमारोग्यमेवैकमनारोग्यमतोऽस्यथा

चिकित्सायां कर्तुंकरणादिनिर्देशः - चिकित्साव्यवसाय में भिषक् ( चिकित्सक ) कर्ता ( प्रमुख ) होता है तथा द्रव्याश्रित जो स्वादु, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय ये ६ रस—हैं वे करण ( उपकरण या प्रमुख सामग्री ) के रूप में माने जाते हैं। वात, पित्त और कफ ये तीन दोष रोगों की उत्पत्ति में कारण हैं और वैद्य के औषध प्रयुक्त करने का कार्य ( उद्देश्य ) आरोग्य ( रोगमुक्ति या नीरोगता ) सम्पादन है। इससे भिन्न को अनुरोग्य कहते हैं॥ १४॥

विमर्शः-चिकित्सा-(१) 'याभिः क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे थातवः समाः । सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तिर्द्धवजां स्मृतम् ॥ जिन कियाओं के करने से शरीर की बड़ी हुई रस-रक्तादि

णस्य हो जाँग उसे चिकित्सा कहते हैं। (२) 'चतुर्णा भिषगादीनां शस्तानां धातुवैकृतौ । प्रवृत्तिर्धातुसाम्यार्था चिकित्सेत्य-मिधीयते ॥' (च॰ सू॰ अ॰ ९) । भिषक्, द्रव्य ( औषध ), उपस्थाता (सेवक) और रोगी इन चारों की अपने अपने गुणों से युक्त होकर शरीर की विकृत हुई रस-रक्ताद्वि धातुओं को सम (स्वप्रमाणस्थ) करने में जो न्यापार है, उसे चिकित्सा कहते हैं। इस कार्य में जो चिकित्सा के चार पाद हें—'भिषग्द्रन्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्ट्यम् । गुणवस्कारणं क्षेय विकारन्युपशान्तये ॥ 'अन्यच-'वैद्यो न्याध्युपसृष्टश्च भूषजं परि-चारकः । एते पादाश्चिकित्सायाः कर्मसाधनहेतवः ॥' ( सु० सू० अ॰ ३४ ) उनमें भिषक को प्रधान माना गया है क्योंकि देख इनमें विज्ञाता ( जानने वाला ), शासन करने वाला और औषधि आदि का प्रयोक्ता है, अतएव वह प्रधान है-- धिंजाता शासिता योक्ता प्रधानं भिषगत्र तु ।' (च० सू० अ०९)। जिस प्रकार पाचन व्योपार में पाचक के लिये पात्र, इन्धन ( लकड़ी ) और अग्नि कारण हैं तथा युद्धसम्बन्धी विजयु में विजेता के लिये रणभूमि, सेना और प्रहरण (आयुध) कारण हैं उसी प्रकार रोग की चिकित्सा करने में वैद्य के छिये रोगी, औषध और उपचारक कारण माने गये हैं। कीरण का तात्पर्य यहां उपकरण है-- 'कारणमिति उपकरणम्। पक्तौ हि कारणं पक्तुर्यथा पात्रेन्थनानलाः । व्रिजेतुर्विजये भूमिश्चमूः प्रहरणानि च ॥ आतुराद्यास्तथा सिद्धौ पादाः कारणसंज्ञिताः । वैद्यस्यातश्चि-कित्सायां प्रधानं कारणं भिषक् ॥' जिस प्रकार घट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी, दण्ड, चक्र और सूत्र (धागा या डोरा ) ये सभी कुम्भकार के जिना घट-निर्माण नहीं कर सकते, उसी प्रकार चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली औषध, उपचारक और रोगी वैद्य के बिना कोई महत्त्व नहीं रखते 'मृद्ग्डचक्रसूत्राद्या कुम्भकाराष्ट्रते यथा । नावर्व्णन्त गुणं वैद्यादृते पादत्रयं तथा ॥' ( च० सू० अ० ९ )। अव चिकित्का-चतुष्पाद में प्रत्येक के गुण लिखते हैं-(१)उत्तमवैद्यगुण्ध-'श्रुते पर्यवदातत्वं बहुशो दृष्टकर्मता । दाक्ष्यं शौचिमिति शेथं वैद्ये गुणचतुष्टयम् ॥' ( च० सू॰ अ॰९)। शास्त्र में निष्णात तथा अनेक वार जिसने प्रत्यच 🥕 कर्म (क्रियात्मक ज्ञान Practical) देखा हो तथा स्वयं किया हो तथा जो दत्त (चतुर या प्रत्युत्पन्नसित्युक्त) हो एवं मन, वचन और कर्म से पवित्र हो वह गुण-चतुष्टय-युक्त उत्तम वैद्य है। सुश्रुताचार्य ने उत्तम वैद्य के निम्न लच्चण लिखे हैं—'तत्त्वाधिगतशास्त्रार्थों दृष्टकर्मा स्वयं कृती । लघुइस्तः शुचिः शूरः सज्जोपस्करभेषजः ॥ प्रत्युत्पन्नमतिधीमान् व्यवसायी विशारदः । सूत्यधर्मपरो यश्च स मिषक्पाद उच्यते ॥ १ ( सु० सु० अ० ३४ ) (२) उत्तमद्रव्यगुणाः—'बहुता तत्र योग्यत्वमनेक-विधकल्पना । सम्पच्चेति चतुष्कोऽयं द्रव्याणां गुग्र उच्यते ॥'े ( च० स॰ अ॰ 🎗 )। अल्प प्रमाण में औषध देने से कार्य नहीं होता है, अतप्त उसकी प्राप्ति अधिकता से हो सकती हो, उसमें रोग नष्ट करने की योग्यता हो, काथ, चूर्ण, गुटिका, अवलेह आदि उसकी अनैकविध कल्पनाएं की जा सकती हों तथा उसमें रस, गुर्ण वीर्य, विपाक और प्रभाव इनकी सम्पत् ( सम्यक्प्रकारेण विद्यमानुता ) होनी चर्निह्ये ।

सुश्रुते द्रव्यगुणा भप्रशस्तदेशसम्भूतं प्रशस्तेऽहनि चोद्धृतम् । युक्तमात्रं मनस्कान्तं गन्धवर्णरसान्वितम् ॥ दोषप्तमग्लानिकरम-धातुएँ घटकर तथा अरोर की घटी हुई धातुएँ बढ़कर स्वप्रमान विकारि विपर्यये। समोध्य दृत्तं काले च भेषजं पाद उच्यते ॥' CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

(सु॰ स्॰ अ॰ ३४)। ओषध उत्तम भूमि में उत्पन्न हुई होंनी चाहिए, जैसा कि सुश्रुताचार्य ने लिखा है—'अभ्रशकराइम-विषवल्मीकरमराानवधायतनदेवतायतनसिकताभिरनुपह्तामनूषराम-मङ्कुरामदूरोदकां रिनग्धां प्ररोहवतीं मृदीं स्थिरां समां कृष्णां गौरीं लोहितां वा भूमिमौषधार्थं परीक्षेत ।' अर्थात् जो भूमि बिल, कंकड़, बुत्मीक, रमशान, वधस्थान और देवालय की न हो, ऊपर न हो, पानी जिसमें नजदीक हो, स्निग्ध हो एवं काली, श्वेत या रक्तवर्ण की हो ऐसी भूमि में उत्पन्न औषध अंद होती है। ऐसी भूमि में उत्पन्न होने पर भी इस, औषध को कीड़ों ने न खाया हो, जिस पर विष का प्रभाव न हुआ हो, , जो शस्त्र से फटी न हो, जो धूप से सुरझाई न हो, जो वायु से सुखी न हो, जो आग से जली न हो, जो अधिक जलवर्षण से गल न गई हो, चालू रास्ते पर होने से उपसर्ग ( Infection )• जिस पर न पहुँचा हो, जो उत्तम रसयुक्त और पुष्ट हो तथा जिसकी जड़ जमीन में गहराई तक गई हो वह श्रेष्ठ है उसे उत्तराशिस्ख ·हो के उखाड़ कर संगृहीत करे—'तस्यां जातमपि कृमिविष-शस्त्रात्रभ्वनदहनतोयसम्बाधमार्गेरनुपहतमेकरसं पुष्टं पृथ्ववगाढमूल-मुदीच्यां चौषधमाददीतेत्यौषधभूमिपरीक्षाविशेषः सामान्यः ।' ( सु० सू॰ अ॰ ३७ )। प्रशस्त दिन सें औषध उखाड़नी चाहिए, इस विषय में सुश्रुताचाय छिखते हैं—'अत्र केचिदाहुरा-चार्याः-प्रावृडवर्षाशरद्धेमन्तवसन्तयीष्मेषु यथासंख्यं मूलपत्रत्वक्-क्षीरसारफलान्याददीतेति, तत्तु न सम्यक् सौम्याग्नेयत्वाजगतः। सौम्यान्यौषधानि सौम्येष्वृतुष्द्वाददीताग्नेयान्याग्नेयेषु, एवमन्यापन्न-गुणानि भवन्ति । सौम्यान्यौषधानि सौम्येष्वृतुषु गृहोतानि सोमगुण-भूयिष्ठायां भूमौ जातान्यतिमधुरस्निग्धशीतानि जायन्ते । एतेन शेषं व्याख्यातम्। (सु० सू० अ० ३७)। मतान्तर से जड़ प्रावृह् ऋतु में, पत्तियाँ वर्षा ऋतु में, छाठ शरद् ऋतु में, दुउध हेमन्त ऋतु में, सार (काष्ठान्तर्भूत परिणत अंश) वसन्त ऋतु में और फल ग्रीष्म•ऋतु में ग्रहण करने चाहिए। परन्तु यह सत ठीक नहीं है क्योंकि जगत् सीम्य और आरनेय दो प्रकार का होता है इसलिये सौग्य ( शीतवीर्य ) औषियों को सौम्य ऋतुओं में तथा आग्नेय (उष्णवीर्य) औषधियों को आग्नेय ऋतुओं में ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार ग्रहण की हुई औषधियाँ निर्दोष एवं गुणयुक्त होती हैं। सोमगुणभूयिष्ठ भूमि में उत्पन्न हुई तथा सौम्य ऋतु में प्रहण की हुई सौम्य औषधियाँ अत्यन्त मधुर, स्निम्ध और शीतल होती हैं। ऐसे ही आग्नेय औषधियों के विषय में समझना चाहिए।

ै तिसर्गकाल अथवा दक्षिणायन—इसमें वर्षा, शरद् और हेमन्त ये तीन ऋतुएँ होती हैं। श्रावण और भादपदु में वर्षा, आश्विन और कार्तिक में शरद् और मार्गशीर्ष तथा पौष में हेमन्त ऋतु होती है।

आदानकाल अथवा उत्तरायण—इसमें शिलिर, वसन्त और ग्रीष्म ये तीन ऋतुएँ होती हैं। भाघ और काल्युन में शिशिर, चैत्र और वैशाख में वसन्त तथा ज्येष्ठ और आषाद में ग्रीष्म ऋतु होती है। वास्तव में फाल्युन और चैत्र में वसन्त, वैशाख और ज्येष्ठ में ग्रीष्म, आषाद और श्रावण में वर्षा, भाद्रपद और आधिन में शरद, कार्तिक और अगृहन में हेमन्त, पौष और माघ में शिशिर ऋतु होनी चाहिए, क्यैंकि माघशुक्ल पद्धमीको वसन्तपद्धमी कहते हैं। यहाँ से वसन्ती बीहार शुरू होकर बरावर फाल्गुन और चैत्र तक रहती है। ? इसी प्रकार वैशाख और ज्येष्ठ में गरमी अधिक पड़ने से ग्रीष्म तथा आषाइ और शावण में पानी वरसने से वर्षा। आजकल आषाइ में पानी कम वरसने लगा है। अतः यहाँ ऋतुमास अनुकूल नहीं है। माद्रपद और आधिन शरद्। यहाँ सी पित्त का प्रकोप अक्सर आधिन और कार्तिक मास में होने से ऋतुमास अनुकूल नहीं है। कार्तिक और अगहन में हेमन्त एवं पौष तथा माघ में शिशिर ऋतु, होती है। शिशिर ऋतु में शीत अधिक पड़ता है—'शिशिर शीतमिषकम्।' इस वास्ते यहाँ भी यह ऋतुक्रम अत्यन्त उचित मृतीत होता है।

औषधियाँ कव उखाड़ी जाँय—(१) 'तत्र वर्षास्वोषधय-स्तरुष्योऽल्पवीर्याः' अर्थात् वर्षा ऋतु में औषधियाँ नवीनोत्पन्न और' अल्पशक्तिक (अपरिणतरस-गुण-वीर्य-विपाकवाळी) होती हैं। (२) 'ता एवीषधयः कालपरिणामात् परिणतवीर्या वल-वत्यो हेमन्ते भवन्त्यापश्च प्रसन्नाः किष्मा अत्यर्थ गुन्धेश्च। (सु० दू० अ०६)। वे ही औषधियाँ हेमन्त ऋतु में समय के परिणाम से परिपक्षवीर्य, वलवान्, अत्यन्त क्विष्ध और भारी हो जाती हैं। इसलिये हेमन्त ऋतु में औषधियों को उखाड़ के संगृहीत करें। वास्तव में जो औषध जिस ऋतु में उत्पन्न होती हो उसके २-३ मास बाद उस औषधि को उखाड़ने से वह उस समय में परिपक्ष रस-गुण-वीर्य विपाक वाली होती है। यह साधारण नियम याद रखना चाहिए।

उपस्थाता या उपचारक के गुण-'उपचारशता दाध्यमनु-रागश्च भर्तरि । शौचल्रेति चतुष्कोऽयं गुणः परिचरे जने ॥' ( च० सु॰ अ॰ ९)। (१) रोगी की सेवा करनेका जिसे ज्ञान हो, (२) दत्त हो, (३) रोगी में अनुराग (श्रद्धा) हो और जिसमें (४) शौच (पावित्र्य आचार-विचार) हो ऐसा परिचारक श्रेष्ठ गुणयुक्त माना जाता है। सुश्रुताचार्य ने लिखा है कि—'स्निग्घोऽजुगुप्सुर्बलवान् युक्तो व्याधितरक्षणे । वैद्यवाक्य-कृदश्रान्तः पादः परिचरः स्मृतः ॥ ( सु० सू० अ० ३४ ) । उसका स्वभाव स्निग्ध ( मुलायम, कर्कशतारहित या चिडचिडापन रहित या रोगी में प्रेम करने वाला ) हो, उसे रोगी की निन्दा न करने वाला या रोगी से घृणा न करने वाला तथा बलवान् होना चाहिए, जैसा कि अन्यत्र भी कहा है-'परिकर्मिणईच क्षिग्धाः स्थिरा बलवन्तरच' ( सु० सू० अ० ५ )। अर्थात् पूर्वकाल में संज्ञाहर (Anaesthetic) औषधियों का पूर्ण ज्ञान न था अर्थात् शस्त्रकर्म के समय रोगी को यन्त्रण करने की या कस कर रखने की आवश्यकता थी अथवा उन्माँदादि के रोगी अथवा सन्निपात के बलवान् रोगी को भी पकड़ कर रखने के लिये परिचारक का बलवान् होना आवश्यक था । इसी कारण सुश्रुताचार्यं ने सेवक का बलवान् होना लिखा है एवझ रोगी की केवल शुश्र्षा करने के लिये बल की कोई आवश्यकता नहीं होती है इसलिये चरकाचार्य के परिचारक के गुणों में बल का निर्देश नहीं किया है। उसे व्याधित की रचा करने में युक्त अर्थात् यूर्यसादिकरण, संवाहन (शिर-पाँव दबाना), स्वापनादि-परिचयर (Nursing) में निपुण होना चाहिए क्योंकि रोगी की रचा करने के लिये उत्तम पुरिचर्या बहुत ही

दावश्यक होती है। इसी हेतु से चरक में 'उपचारज्ञता' गुण परिचारक के गुणों में पहले निर्दिष्ट किया गया है। पाश्चास्य देशों में परिचर्या के लिये पुरुषों की अपेचा परिचारिकाओं (Nurses) का प्रचार अधिक है क्योंकि उनमें पुरुषों की अपेचा परिचर्या के लिये आवश्यक गुणों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है एवं उनका स्वभाव कोमल तथा वे प्रियदर्शना होती हैं, जैसा कि परिवेषिका के गुणों में भी है—'क्षाता विशुद्धवसना नवधूपिताङ्गी, कर्पूरसौरममुखी नयनामिरीमा। विस्वाधरा शिरसि बद्धमुगन्धिपुष्पा, मन्दिस्मता, श्वितिभृतां परिवेषिका स्थात ॥' (चै० कु०)।

रोगिगुणाः—'स्मृतिनिर्देशकारित्वमभीरुत्वमथापि च। ज्ञापकत्वन्न रोगाणामृ तुरस्य गुणाः स्मृताः ॥' (च० स्० अ०९)।
जिसकी स्मरणशक्ति ठीक हो, जो वैद्य की आज्ञा का पालन
करता हो, जो डरपोक न हो तथा रोग के विषय का तथा
अपने शरीर और मन का सब हाल ठीक-ठीक तरह से वता
सकता हो वह गुणयुक्त रोगी है। कहीं-कहीं अस्मृति (पूर्व
श्रेस्तु को भूल जाना) भी गुण हो जाता है जैसे उवर-वेगके
आगमन-काल का स्मरण न करना—'ज्वरवेगन्न कालन्न
चिन्तयञ्जवर्यते तु यः। तस्येष्टेश्व विचित्रेश्व प्रयोगैनांश्येत स्मृतिम्॥'
(च० च० अ०३)। उसी प्रकार किसी का पुत्र, कलन्न आदि
अनुरक्त या अभीष्ट व्यक्ति से विरह हो जाय तो उन्हें भूलने
का प्रयत्न कर हच्छोक शत्य को निकाल देना चाहिए। कहींकहीं रुग्ण का भीरुत्व होना गुण हो जाता है जैसे उन्माद
रोग में 'सर्पणोद्धृतदंष्ट्रण' इत्यादि रूप से उसे डरा के
चिकित्सा की जाती है।

सुश्रुते रोगिगुणाः—'आयुष्मान् सत्त्ववान् साध्यो द्रव्यवा-नात्मवानपि । भास्तिको वैद्यवानयस्थो ब्याधितः पाद उच्यते ॥ (स॰ स॰ अ॰ ३४)। दीर्घ आयुष्यवाला, सस्वसारयुक्त, साध्यरोग-लज्ञणवाला, धनवान् , आत्मवान् ( सनःसंयमी ), आस्तिक ( ईश्वर, गुरु, देवताओं पर श्रद्धा करनेवाला ) तथा वैद्य के वाक्यों में विश्वास करने वाला रोगी ब्याधितपाद (गुणयुक्त चौथाई पादयुक्त ) होता है। वास्तव में चिकित्सा-व्यवसाय की सिद्धि में चिकित्सापाद-चतुष्टय का गुणयुक्त होना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि गुणवान् वैद्य गुणयुक्त तीनों पादों की सहायता से महान् रोग को भी थोड़े ही समय में नष्ट कर सकता है—'गुणवद्भित्त्रिमः पादैश्रतुर्थो गुणवान् भिषक्। व्याधिमल्पेन कालेन महान्तमपि साधयेत ॥' ( सु० सु० अ॰ ३४)। यदि वैद्य के विना तीनों पाद गुणवान् भी हों तो वे निरर्थक हैं। इनमें अकेला गुणवान् वैद्य रोगी को रोग से मुक्त करा सकैता है जैसे जल में फँसी हुई नौका का तारण कुशल कर्णधार ( प्रधान नाविक ) अन्य मल्लाहों की सहायता के विना कर देता है — 'वैषद्दीनास्त्रयः पादा गुणवन्तोऽप्यपार्थकाः। उद्गातृहोतृब्रह्माणो यथाऽध्वर्युं विनाऽध्वरे ॥ वैद्यस्तु गुणवानेकस्ता-रथेदातुरान् सदा। प्लवं प्रतितरेशीनं कर्णधार इवाम्मितः ॥ (सु० सु० अ० ३४ )।

दोषास्तु कारणम्—शरीर को स्वस्थ रखने तथा विकृत करने में वात, पित्त और कफ ये तीन दोष श्रीख्य कारण हैं। है तथा इसी अर्थ में उन्हें धातुसंज्ञ दी है उसी प्रकार मिथ्या यद्यपि सुश्चत में शल्यतन्त्र की इष्टि से एक को भी चौथा आहार-विहार से कुपित होकर देह को रूण वनाने में भी दोष दोष माना है किन्तु वह भी वातादि विद्वाप से ही द्वित कारण होते हैं निर्वास कारण सामा

होता है अतः चौथा दोष नहीं है। ये ही तीनों दोष शरीर की अस्वस्थता और स्वस्थता में प्रमुख कारण हैं-- 'वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः । विकृताऽविकृता देहं झन्ति ते वर्तयन्ति च ॥' तथा इन्हीं तीनों दोषों में से कृफ शरीर में बल का विसर्ग (बलसर्जन ) और पित्त आदान (रसीकर्षण या रसशोषण) करके तथा वायु विचेप (रस-रक्तादि का एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रचेपण और शरीर में मल-सूत्रादिका विचेप्न तथा स्नावण) करके देह का धारण करते हैं, जैसे बाह्य जगत् में, चन्द्र, सूर्य और वार्य त्रिविध किया करके जगत् की धारण करते हैं-- 'विसर्गादानविक्षेपैः सोमसूर्यानिला यथा । धारयन्ति ज्ञगहेरं कफिपत्तानिलास्तथा ॥' (सुर्व सु० अ० २१०)। अर्थात् बाह्य जगत् के चन्द्रमा, सूर्य एवं वायु और शरीरगत कफ, पिच और वायु इनका स्वरूप भी एक है तथा कियाएँ भी एक हैं। इसीलिये चरक तथा सुश्रुत में इनके अभेद का वर्णन किया गया है- 'तत्र वायोरात्मैवात्मा, पित्तमाग्नेयं, श्रेष्मा सौम्य इति । सोम एव शरीरे श्रेष्मान्तर्गतः, अग्निरेव शरीरे पिन्नान्तर्गतः । चरकाचार्य तो यहाँ तक मानते हैं कि बाह्य जगत् के चनद्रमाः सूर्य और वायु शरीरगत वात, पित्त और कफ तथर बळ के कारण हैं- 'तावेतावर्कवायू सोमश्च कालस्वभावमार्गपरिगृहीताःकाल-तुरसदोषदेह्बलनिर्वृतिप्रत्ययभूताः समुपदिश्यन्ते ।' विसर्ग-'विस्-जित जनयस्याप्यमंशमिति विसर्गः । जैसे चनद्रमा अपनी अमृत-तुल्य रिमर्यो के द्वारा वाह्यजगत् को स्निग्ध और शीतल रखता है वैसे ही श्रेष्मा भी अपने प्रभाव से शरीर को स्निग्ध और शीतल रखता है । आदान-'आददीति क्षपयति पृथिव्याः सौम्यांश-मित्यादानम् ।' सूर्यं अपनी प्रखर किरणों से पृथिवी का जलांश प्रहण कर उसकी क्लिनता (गीलेपन) या आईता को दूर करता है, पुनः सहस्रगुणा पानी बरसा के लोक की रचा करता है—'सहस्रगुणमुत्स्रण्डमादत्ते हि रसं रविः ।' (रघुवंश )। उसी प्रकार पित्त शरीर में अन्न रस का महण करता है-'पक्त्वा तस्यान्नरसस्याहरणमादानम् ।' विच्चेप-'शीतोष्णवर्षादीनां यथायोगं प्रेरणम्।' बाह्य जगत् में जैसे वायु शीत, उष्ण, मेघादि 📽 का प्रेरण यथावश्यक 'करके जगत् की रचा करता है उसी प्रकार शरीरगत वात शरीर में मल-मूत्रादि का विरोप तथा पित्तादि रसों का अविण करके रचा करता है। सोम का बाह्य जगत् में कार्य - 'सोमः शिशिरामिर्मामिरापूरयञ्जगदाप्याय-यति शश्वत ।' ( ,च० स्०६ )। शरीर में कार्य-'सन्थिसंक्षेषण-स्नेह्नरोपणपूरणवलस्थैर्यकुच्छ्लेष्मा पद्मधा प्रविभक्त उदककर्मणाऽनु-यहं करोति । ' सूर्यं का बाह्य जगत् में कार्य- 'रविभीभिराददानो जगतः स्नेहम्।' (चरक)। शरीर में पित्त का कार्यं-'रागपक्त्योजस्तेजोमेधोष्मकृत्यित्तं पञ्चधा प्रविभक्तमसिकमेणाऽनुग्रह-द्वरोति । वायु का वाह्य जगत् में कार्य- धरणीधारणं ज्वलनो-ज्ज्वालनं सृष्टिश्च मेघानामपां विसर्गः प्रवर्तनं स्रोद्धसां पुष्पफला-नाम्नाभिनिर्वर्तनम् , उद्भेदनन्त्रौद्भिदानाम्।' (चरक) । शरीर में कार्य- 'समीक्गोडग्नेः, दोषसंशोषणः, क्षेप्ता बहिमंलानां, विण्मूत्र-पित्तादिमलाशयान विक्षेपसंहारकरः स प्रोक्तः।' ( चरक )। जिस प्रकार शरीर की उत्पत्ति और रचा में दोवीं को कारण माना है तथा इसी अर्थ में उन्हें धातुसंज्ञ दी है उसी प्रकार मिथ्य८ आहार-विहार से कुपित होकर देह को रुग्ण वनाने में भी दोष

कफा ह्रेया मिलनीकरणान्मलाः ॥' जसा कि सुश्रुताचार्यं लिखते हैं—'सर्वैषाञ्च व्याधीनां वातिषत्तश्चेष्माण एव मूलं तिछङ्गतवाद् दृष्टफलत्वादागमाच । यथा हि कृत्स्नं विकारजातं विश्वरूपेणावस्थितं सत्त्वरजस्तमांसि न व्यतिरिच्यन्ते एवमेव कृत्स्नं विकारजातं विश्व-रूपेणावस्थितमञ्यतिरिच्य वातिपत्तश्रेष्माणो वर्तन्ते । दोषधातुमल-संसर्गादायतन्विशेषात्रिमित्ततश्चेषां विकल्पः। दोषद्षितेष्वत्यर्थं घातुपु संज्ञा क्रियते रसजोऽयं, शोणितजोऽयं, मांसजोऽयं, मैदोजोऽयमस्थि-जोऽयं, मज्जजोऽयं, शुक्रजोऽयं व्याधिरिति ।' ( सु० सू० अ० २४ )। अर्थात् सम्हत रोगों का मूल कारण वात, पित्त और कफ ही प्रश्रीत, होते हैं क्योंकि उत्पन्न हुए रोगों में उन वात, पित्त और कफ का लिङ्ग ( लुचण ) होने सै, उन दोषों के लचणों के अनुसार चिकित्सा करने पर रोग-शानित रूप फल प्रत्यच होने के कारण तथा शास्त्र का आधार होने से उक्त बात सिद्ध होती है। जिस प्रकार विश्व के रूप में बकट हुआ सारा जगत् सत्त्व, रज और तम इन गुणों से पृथक नहीं है उसी प्रकार विश्व में उद्युच होने वाले समस्त रोग वात, पित्त और कफ 🤊 के बिना नहीं होते हैं। दोषों, धातुओं और मलों के संयोग से, स्थानभेद से तथा निमित्तभेद से इन रोगों के अनेक भेद होते हैं तथा दोषों से अत्यन्त दूषित हुए धातुओं की ही संज्ञा की जाती है कि यह व्याधि रसज है, रक्तज है, मांसज है, मेदोज है, अस्थिज है, मज़ात्य है अथवा शुक्रज है। इस तरह सुश्रुताचार्य ने रोगोत्पत्ति में त्रिदोषों की आदिकारणता प्रत्यचादि चतुर्विध प्रमाणीं द्वारा सिद्ध की है।

(१) अनुमान प्रमाण—ताह्मङ्गस्वात् । जिसमें वातादि दोषों के छन्नण न हों तथा जिसमें वातादि दोषों के छन्नणों के अति-रिक्त अन्य उच्चण हों ऐसा कोई भी रोग नहीं दिखाई देता। इसलिये कार्यकारणन्याय अथवा अन्वयन्यतिरेकसिद्धान्त (तत्सत्त्वे = कॉर्यंसत्त्वे, तत्सत्त्वं = कारणसत्त्वमन्वयः । तदभावे = कार्याभावे, तदभावे = कारणाभावो व्यतिरेकः ) से यह कहा जा सकता है कि समस्त रोगों के आदि कारण त्रिदोष हैं-'कारणानुविधायित्वात कार्याणां तत्स्वमावता।' इसी कारण से अज्ञात रोगों की चिकित्सा दोषानुसार करने के लिये लिखा है- 'नास्ति रोगे विना दोषैर्थस्मात्तस्मादिचक्षणः । अनुक्तमपि दोषाणां लिङ्गेर्व्याधिमुपाचरेत ॥' ( सु० सू० अ० ३५ )। क्योंकि बिना दोषों के रोग होते नहीं इस वास्ते किसी विचित्र प्रकार के उत्पन्न हुए रोग का नाम शास्त्र में न भी हो तो भी दोषों के लचणों को देख कर चिकित्सा करनी चाहिए क्योंकि अनुक्त रोग दो प्रकार से होते हैं-(१) ज्ञात्स्रोग, परन्तु जिसका निदान ( Diagnosts ) हुआ नहीं, ऐसे उदाहरण व्यवहार में रात-द्विन आया करते हैं। ज्वर का या अतिसार का निदान न होने पर भी सामान्य विकित्सा शुरू कर दी जाती है, रोग का निदान बाद में होता है । (२) वैद्यक में अनिर्दिष्टनामधेय न्याधि या बिल्कुल, नई न्याधि का वर्णन कहीं भी मिलता नहीं—'त एवापरिए ख्येया मिधमान। भवन्ति हि । रुजावर्णसमुरथानस्थानसंस्थाननाम् तः ॥ विकारनामा-कुरालो न जिहीयातु कराचन । न हि. सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति भुवास्थितिः।। (चरक)। रोगों के नाम तो कैवल ब्यवहार के लिये उपयोगी हैं, चिकित्सा में तो दोषविज्ञान या प्रकृति-विकार-ज्ञान ( Pathology ) उपयोगी होता है। उसके अनुसार

चिकित्सा करने से रोग अज्ञात होते हुए भी सफलता मिटे सकती है इसलिये एलोपेथी में भी जब तक रोग का निदान ( Diagnosis ) नहीं होता तब तक आवस्थिकी या लाजणिकी चिकित्सा ( Symptomatic treatment ) ही की जाती है।

- (२) प्रत्यक्ष प्रमाण—दोषों के अनुसार छत्तण प्रकट होते हैं। उनको देखकर कार्यकारणभाव से विकृत दोषों का निर्णय करके जब चिकित्सा की जाती है तब रोग की शान्ति हो जाती है, यह प्रत्यत्त प्रमाण है। आयुर्वेद के निदानपञ्चक में से उपशय इस प्रत्यत्त प्रमाण के उपर अधिष्ठित है। यथा— 'स्तेहोष्णमर्दनाभ्याञ्च यः प्रणश्येत स वातिकः।' (च०सू०अ०१८)।
- (३) आगम प्रमाण—वेद, ज्यौतिष, उपनिषद्, योगशास्त्र और आयुर्वेद के विविध प्रन्थों में भी रोगों का कारण त्रिदोष ही माना गया है। यथा—'त्रिनों अधिना दिन्यानि भेषना त्रिः पाथिनानि त्रिरुदत्तमद्भयः। ओमानं शंयोमैमकाय स्नवे त्रिधातु शमं वहतं शुभरपितः।' (ऋग्वेद)। 'त्रिधातु वातिषत्तरुष्टिमधातुत्रय-शमनविषयं सुखं वहतम्।' (सायणाचार्य भाष्य)। 'वौध्यो दौत्यः सुहृद्गुरुद्दिजधनं विद्वत्प्रशंसा यशो-युक्तिद्वयसुवर्णवेसरमहीसौभाग्यः सौख्यासयः। हास्योपासनकौशलं मतिचयो धमैकियासिदयः—पारुष्यं प्रमानस्यमानमशुचः पीडा च धातुत्रयात् ॥' (वराहमिहिर)। 'हृदयेभ्योऽन्तराक्षिरप्रिस्थाने, पित्तं पित्तस्थाने, वायुर्वायुस्थाने, हृदयं प्राजापत्यात्क्रमात् । पित्तप्रस्थं कफस्यादकम्।' (गर्भोपनिषद्)। 'नाभिचके संयमं कृत्वा कायव्यूहं विजानीयात् । वातिपत्तरुष्टिभाणस्थये दोषाः । धातवः सप्त त्वग्लोहितमःसस्ताव्वस्थिमज्ञाशुक्राणि। पूर्वे पूर्वमेषां वाद्यमिरयेष विन्यासः।
- ( ४ ) उपमान प्रमाण—'यथा हि कृत्स्नं विकारजातम्, इत्यादि तेषां विकल्पा भवन्ति ।' दोषादि के कारण इन रोगों के असंख्य भेद होते हैं। जैसे-दोषों के कारण सप्तविध विसर्प, धातुओं के कारण सप्तविध कुछ, मल के कारण आनाह या अतिसार, स्थान के कारण हद्रोग, मुखरोग, नेत्ररोग और निमित्त के कारण मृज्जन्य पाण्डुरोग, कामध्वर, शोकातिसार, भयातिसार, क्रमिज शिरोरोग, विषजन्य मदात्यय और क्रोधज्वर इत्यादि-'त एवापरिसंख्येया भिद्यमाना भवन्ति हि । रुजावर्णसमुत्थानस्थान-संस्थाननामिः ॥' ( चरक )। 'स एव कुपितो दोषः समुत्थान-विशेषतः । स्थानान्तरगतश्चैव विकारान् कुरुते बहून् ॥' (वाग्भट) । वस्तुतस्तु रसज, मांसज आदि न्याधियों के दृष्यों के नाम से उनका नामकरणमात्र है न कि वे न्याधियाँ रस या मांस आदि के कारण उत्पन्न हुई हैं किन्तु वे ब्याधियाँ रस और मांसादि में स्थित दोष से ही होती हैं। ब्यवहार में जिस धातु में दोष का अवस्थान होता है उसका नाम घृतद्रध की भौति रोग के लिये दिया जाता है, परन्तु धातु-मलीं की रोगहेतुकत्वकल्पना औपचारिक है । रोगकर्तृत्व दोषों के अतिरिक्त और कहीं नहीं हो सकता—'रसादिस्थेषु दोषेषु व्याधयः सम्भवन्ति ये । तज्जानित्यपचारेण तानाहुर्घृतदाइवत् ॥ ( अ॰ सं॰ ) । अस्तु, उक्त चतुर्विध प्रमाणों से रोगों के प्रति वातादि दोषों की कारणता सिद्ध एवं स्वीकृत हो चुकी परन्तु अब यहाँ यह विचार किया जाता है कि ये दोष रोगोत्पत्ति में कौन से कारी हैं। अर्थात कारण तीन प्रकार के होते हैं-समवायी, असमवायी और निमित्त, इनमें से इन्हें कौनसा कारण माना जाय ?

🗝 (१) कुछ छोग कहते हैं कि विकृत वातादि दोष ही रोग हैं नैयोंकि ये ही दुःख के कारण होते हैं और जो दुःख का कारण होता है वही रोग कहलाता है-ऐसा चरक में स्पष्ट लिखा है—'विकारो दु:खमेव च' किन्तु दु:ख आत्मा का गुण होने से रोग नहीं कहला सकता अतएव वहाँ दुःख के कारण धातुवैषम्य को दुःख शब्द से समझना चाहिए और धातुर्वेषम्य ही रोग है- 'विकारो धातुवैषम्यम्'। यहाँ भी धातु शब्द से वातादि का वोध होता है क्योंकि उनका वैपम्य भी दुःख का कारण होता है जैसा कि शास्त्र में स्पष्ट है - विकृता-विकृता देहं व्यन्ति ते वर्तयन्ति च ।' अस्तु, सुश्रुताचार्यं ने व्याधि की परिभाषा करते समय लिखा है कि-'तद्दु:खसंयोगा व्याधयः'-'तेन पुरुषेण सह दुःखस्य दुःखकारणस्य विषमदोषस्य संयोग एव रोगी वाच्यः।' पुरुष के साथ दुःखसंयोग को व्याधि कहते हैं। वहाँ भी दुःख गुण के साथ पुरुष का संखेग होना असम्भव है क्योंकि गुण के साथ द्रव्य का समवाय सम्बन्ध होता है, संयोग सम्बन्ध नहीं होता, इसिंखये पुरुष के साथ दुःख का अर्थात् दुःख के कारण विषम दोष के संयोग को ब्याधि कहते हैं। जहाँ कृपित दोष से उत्पन्न रोग मालूम पहला है वहाँ उवरजन्य रक्तपित्त के समान रोगजन्य रोग समझना चाहिए। क्योंकि रोग से भी रोग की उत्पत्ति होती है और एक रोग दूसरे रोग को उत्पन्न कर स्वयं शान्त हो जाता है और कहीं वह दूसरे रोग की उत्पत्ति में हेतु होकर स्वयं भी विद्यमान रहता है—'कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुभूत्वा प्रशाम्यति । न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेतुत्वं कुरुतेऽपि च ॥' इस प्रकार विकृत वायु भी रोग है। उससे यदि ज्वर होता है तो वह ज्वर रोगज रोग होगा। इस मत में कुपित दोष ही रोग का स्वरूप है अतः वह रोग का कारण नहीं कहला सकता क्योंकि स्वरूप कभी कारण संज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकता।

(२) द्वितीय सम्प्रदाय दोषों को निमित्त कारण मानता है। उनका कथन है कि प्रकृति का आरम्भक होकर जो दृष्टि का कर्ता होता है उसको दोष कहते हैं। इस प्रकार दोषलज्ञण में दोष को दृष्टिंकर्ता माना गया है। कार्य का कर्ता निमित्त कारण ही होता है अतः रोगरूपी कार्य का कर्ता भी निमित्त कारण ही होगा। यहाँ यह शंका होती है कि दोष यदि रोगों के लिये निमित्त कारण ही हैं तो दोष से उत्पन्न रोग के नाश के लिए वसनादि द्वारा दोष (निमित्त कारण) को क्यों दर किया जाता है। जैसे घट के निमित्त कारण दण्ड, कुलाल ( कुम्हार ) आदि के नाश से कभी घट का नाश नहीं होता ऐसे ही दोष यदि निमित्त कारण हैं तो उनके उच्छेद से रोग का उच्छेद नहीं होगा। इस शङ्का के निराकरण के लिये कोई कहते हैं कि जहाँ कार्य यावन्निमित्तकारणस्थायी है वहाँ निमित्त कारण के नाश से भी कार्य का नाश होता है, जैसे प्रदीपके लिये वर्ति, तैल आदि निमित्त कारण हैं फिर भी उनके नाश से प्रदीप का नाश होता है, ऐसे •ही निमित्त-कारणभूत दोष के नाझ से रोग का नाश हो सकता है।

(३) तृतीय सम्प्रदाय रोगोत्पत्ति में दोषों को समवायि-कारण मानतां है । वे छिखते हैं कि वाता ब्रि दोष तथा रस-रक्तादि दृष्यों की सम्मूच्छंना (विशिष्टमिलन) जनित अवस्था

व्याधिः।' इस लज्ञण में दोष और दूष्य दोनों को रोग का आरम्भक माना गया है। जैसे घटारम्भक कपाल और कपा-लिका को घट का समवायि कारण माना जाता है वैसे ही रोग के आरम्भक दोष और दूष्य को भी समवायि कारण मानना चाहिए । इसलिए रोग-शान्ति के किये उसके समवायि कारण दोषों (की चयावस्था या वृद्धावस्था) को निकाल देते हैं तथा साथ ही में दूर्घों (की च्यावस्था, या वृद्धावस्था या विकृतावस्था ) को भी निकाल देते हैं । रोगों के समवायि कारण दोपों को निकाल देने से अपने आश्रय का नाश होने से असमवायि कारण भी नष्ट हो जात्स है जिससे कार्यभूत रोग का नाश होना सम्भव होता है। द्रव्यरूप दोषों को असमवायि कारण कोई भी वृहीं कह सकता क्योंकि गुण और कर्म ही असमवायि कारण हो सकते हैं। रोगों के लिये बरीर के अभ्यन्तर में रहने वाले वातादि दोष आभ्यन्तर कारण और उनके प्रकोपक सिध्या आहार-विहारादि वाह्य कारण ऐसे दो प्रकार के कारण भी माने जीते हैं—'सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः। तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम् ॥' इस प्रकार के परस्पर निरुद्ध सर्ती से सन्देह होता है कि वास्तविकता क्या है। यदि विषम दोषों को ही रोग माना जाय तो दोष संज्ञा और रोग संज्ञा ऐसी द्विविध कल्पना निरर्थं कहा जायगी। पूर्व में सिद्ध कर आये हैं कि विषम होकर वातादि जब दृष्टिकारक होते हैं तभी उनकी दोष संज्ञा होती है किन्तु जब साम्यावस्था "में रहकर शरीर को धारण करते हैं तब इन्हें धात कहते हैं-'शरीरदूपणाद्दोषा धातवो देहधारणात्' यदि सभी विषम दोषों को रोग तथा साम्यावस्था में भी स्थित वातादि को दोष न कहकर धातु ही कहा जावे तो फिर दोष संज्ञा ही लुप्त हो जायगी। दूसरी वात यह भी है कि विषम वातादि को ही रोग कहा जावे तो रोगों के पूर्वरूप तथा रोगों की सम्प्राप्ति नामक कोई वस्त न रहने से रोगों के निर्दान पांच प्रकार के नहीं रहते क्योंकि भावी व्याधिबोधक लच्चणों को पूर्वरूप कहते हैं किन्तु विषम दोषमात्र को ज्याधि कहने से भावि-न्याधि का बोधक कुछ भी लच्चण नहीं हो सकता। ऐसे ही प्रकृपित दोषमात्र को ज्याधि कहने से दोष दर्घों की विशिष्ट मिलनरूपा सम्प्राप्ति भी कुछ नहीं रहती तथा वातिक रोग, पैत्तिक रोग ऐसा भी प्रयोग नहीं कर सकते किन्तु वातरोग, पित्तरोग ऐसा॰ प्रयोग करना चाहिये। चरकाचार्य ने भी लिखा है कि दोषों को छोड़कर रोग नहीं हो सकता इसलिये जिस रोग का उल्लेख शास्त्र में न हो उसकी चिकित्सा दोघों के ठचणानुसार करनी चाहिये—'नारित रोगो विना दोषै-र्यस्मात्तस्माद्विचक्षणः । अनुक्तमपि दोषाणां क्रिङ्गैर्व्याधिमुपाचरेत ॥१ -यहां रोधा और दोषों के कार्यकारणता बोधक शास्त्र-वाक्य को अप्रमाण कहना पड़ता है । इसी प्रकार और भी कहा है कि—जब तक दुर्बल दोष प्रधानता को प्राप्त नहीं करते तब तक उनसे रोग की उरपत्ति नहीं हो सकती—'दोषा अवली-यांसी यदा नानुबिधानते न तदा विकाराभिनिर्वतिरिति इस तरह दोष और रोग के भेदबोधक इस शाख-वाक्य को अप्रमाण कहना पड़ेगा। अनेष भी कहा है कि जो किसी को दृष्ट न करे उसकी दोष संज्ञा ही नहीं हो सकती—'कर्स्यचिद्द्षणत्वम-विशेषको रोग कही हैं—'दोषदृष्यसम्पूर्च्छनाजनितोऽनस्थाविशेषो नितरेण दोषसंभैव न जायते' और यदि विषम दोष को ही रोग CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow

ने

य

ते

दि

ते

तु •

तों

स

ज्ञा

**हर** 

में

र्षो

न हो

ही

प्ति

के

प

वे-

ही

ष्ट

ग,

Π,

नी

5ये

षों

117

य

हा

ब

ने-

..... कहा जाय तो रात्रि, दिन, भोजन इत्यादि के प्रथम और मध्यादि समय में कुछ त कुछ दोष की विषमता रहती ही है जिससे सभी को सर्वदा के लिये रोगी ही मानना पड़ेगा अतएव विषम दोष को ही रोग कहना उचित नहीं है किन्त दोष रोगों के कारण हैं यह तो शास्त्र, युक्ति तथा तर्कादि से प्रमाणित होता है। अव यदि दोषों को रोगों का केवल निमित्त कारण मात्र मान लिया जाय तो रोग की शान्ति के लिये दोषों का निर्हरण करना निरर्थंक होता है क्योंकि निमित्त कारण के नाश होने से क्यू का नाश कभी नहीं होता। यदि दोषों को रोगों की उत्पत्ति में केवल कर्ता मान लिया जाय तो कार्योत्पत्ति के अन्दर उसकी स्थिति के लिये कर्ता का सान्निध्य नियमतः सदा रहे ऐसा भी नहीं देखने में आने से दोषों का रोगों के साथ सान्निध्य नहीं रहेगा इसिंठिये दोप रोगोत्पत्ति में केवल निमित्त कारण नहीं हैं तथा दौँप दुष्टि करते हैं इस वस्ते निमित्त कारण नहीं हैं ऐसा भी नहीं कह सकते। यदि दोषों को रोगों का केवल उपादान कारण मान लिया जावे तो दृष्य से इनका कुछ भेद ही नहीं रहेगा । जैसे घट के आरस्भक कपाल और कपालिका दोनों ही एक से उपादान हैं। ऐसे ही वातरक्त रोग के आरम्भक वायु और रक्त दोनों ही एक से उपादान होते तो फिर कास में किसी की दोप संज्ञा और किस्ी की दृष्य संज्ञा ही नहीं होती, अतएव दुष्टि का कर्ता दोष जैसा निमित्त कारण है ऐसे ही रोगावस्था में भी दूष्य में मिलित रहकर रोग की स्थितिके कारण होनेवाले दोष उपादान कारण भी हैं अतः दोष दोनों प्रकार के कारण हैं। रोगोत्पत्ति प्रकार में प्रथम अपथ्य सेवन से दोष अपने अपने आशय में सञ्चित होते हैं। सञ्चय से जो दुःखदायी लक्षण उत्पन्न होते हैं उनका वर्णन कर उस समय को प्रथम कियाकाल ( चिकित्सासमय ) भी लिख दिया है परन्तु उसे रोग नहीं माना है + सञ्चय के वाद प्रकोप के लत्तण लिख कर उसे द्वितीय क्रिया (चिकिरसा) काल माना है परन्तु उसे रोग नहीं माना है। पश्चात् प्रसार का वर्णन कर उसे तृतीय कियाकाल भी लिखा किन्तु उसे भी रोग नहीं कहा। पश्चात् स्थानसंश्रम (दोषों का किसी दुर्बल स्थान में स्थित हो जाना) का वर्णन करके पूर्वरूप की ज्यक्ति या रोग प्रादुर्भाव (रूप) का वर्णन किया है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि सञ्चित, प्रकुपित और प्रसत दोष किसी विशेष दूष्य का स्थानसंश्रय ( अवलम्बन ) करके उस दूष्य के साथ विशेष मिलन को प्राप्त होते हैं। जैसे घृत, मैदा और शर्करा के मिलन के वैशिष्टय से विभिन्न प्रकार के मिर्टीन बनते हैं वैसे ही दोष और दुप्यों के विशिष्ट मिलन से विशिष्ट रोग उत्पन्न होते हैं। दोष और दूप्यों के विशिष्ट मिलन के समय जो दुःखदायी उच्चण उत्पन्न होते हैं उन्हें पूर्वरूप कहते हैं तथा दोष-दूष्यों की विशिष्ट सम्मूर्च्छनावस्था के बाद जो विशिष्ट छत्तण होते हैं उनकी ज्वरादि रोग अंजा होती है। जैसे घृत, मैदा और शर्करा का पाक हो जाने के पश्चात् ही विशिष्ट मिटाई का न्हम पड़ता है। इस तरह वातादि दोष रव-स्व कारणों से सञ्चित, स्वप्रकोपक कारणों से प्रकृपित और अपने आशय से शरीराङ्गों में प्रसत होकर रसादि दूष्य पदार्थों को विकृत करके रोग उत्पन्न करते हैं तथा दूष्यों के साथ

मिलकर रोगों के अवयवस्वरूप होकर उसी में रहते हैं। अतएव रोगों के कर्ता होने से निमित्त कारण तथा, रोगों के आरहभक ( उत्पादक अवयव ) होने से समवायि कारण हैं। अव यहाँ प्रश्न यह होता है कि एक ही दोष स्भय कारण केंसे वन सकता है ? एक वस्तु की एक प्रकार की ही कारणता देखी जाती है, उभयविध कारणता नहीं देखी जाती । उत्तर में कहा जाता है कि कहीं कहीं उभयविधकारणता भी- देखी •जाती है। जैसे फिनाइन का मिश्रण वनाते समय फिनाइन जल में अविलेय होने से उसमें सल्फ्यूरिक एसिड (गन्धक द्रावक ) डाला-जाता है। यहाँ द्रावण क्रिया का कर्ता गन्धक द्राव है तथा किनाइन सिश्रण का गन्धक द्रावक उपादान कारण भी, क्योंकि यदि इस मिश्रण से गन्धकदाव को हटा लें तो किनाइन मिश्रण ही नहीं रहेगा। दूसरा दशन्त वेदान्त दर्शन का दिया जाता है-इस दर्शन में एक ही बहा को जगत् का उपादान ( समवायि ) कारण और निमित्त कारण दोनों मानते हैं। ऐसी जगह में कार्य के जो जो अंग (अवयव) हैं उनको समवायि कारण कहते हैं। कार्य के कर्ता को सर्वत्र, निमित्त कारण कहा जाता है। यदि कर्ता ही कर्म का अङ्गीभृत वन जावे तो वह उभय प्रकार का (निमित्त और समवायी ) हेतु अवश्य कहलाता है। दोष भी रोगों के कर्ता तथा अवयव हैं अतः उभयविध कारण हैं।

दोपों की संख्या तीन ही है या अधिक इस विपय में शङ्का है कि रक्त को दोषरूप से क्यों नहीं माना जाता. जब कि (१) यूनानी शास्त्र में भी उसको दोष रूप से माना गया है एवं (२) सुश्रुताचार्य ने भी लिखा है कि दात, पित्त, कफ और रक्त इन चार से उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय (विनाश) इन अवस्थाओं में भी शरीर रहित नहीं होता है—'तदेभिरेव शोणितचतुर्थेः सम्भवस्थितिप्रलयेष्वप्यविरहितं शरीरं भवति, भवति चात्र-नर्ते देहः कफादस्ति न पित्तात्र च मारुतात । शोणितादपि वा नित्यं देह एतैस्तु धार्यते ॥' (सु० सू० अ० २४) । अर्थात् वातादि की तरह रक्त भी शरीर को धारण करता है इसलिये उसको चौथा दोष मानना चाहिये । इसी तरह (३) रोगवर्णनप्रसङ्ग में भी वातिपत्तादिजन्य रोगों की तरह रक्तजन्य रोगों का भी वर्णन मिलता है- 'कुष्ठविसर्पपिडकामशकनीलिकातिलकालकन्य-च्छव्यङ्गेन्द्रलप्तरलोइविद्रिधगुल्मवातशोणिताशोऽर्नुदाङ्गमदासुग्दररक्त-पित्तप्रभृतयो रक्तदोषजा गुदमुखमेढ्पाकाश्च ।' (सु॰ सु॰ अ॰ २४) । चरकाचार्य हे भी निम्न मुख-पाकादि रक्त रोग ळिखे हैं—'मुखपाक्तेंऽक्षिरागश्च पूतिघाणास्यगन्धिता । गुल्मोपक्तरा-वीसपर्रक्तिपत्तप्रमीलकाः। विद्रधी रक्तमेइश्च प्रदरो वातशोणितम ॥ वैवर्ण्यमग्निनाशश्च पिपासा गुरुगात्रता । सन्तापश्चातिद्दौर्बस्यमरुचिः शिरसश्च रुक्। विदाइश्चान्नपानस्य तिक्ताम्लोद्भिरणं क्रमः। क्रोधः प्रजुरता बुद्धेः सम्मोहो लवणास्यता । स्वेदः श्ररीरदौर्गन्थ्यं मदः कम्पः स्वरक्षयः । तन्द्रा निद्रातियोगश्च तमसश्चातिदर्शनम् । कण्डूरुक कोठिपडिकाः कुँछचर्मदलादयः। विकाराः सर्व एवैते विशेयाः शोणि-ताश्रयाः । श्रीतोष्णिसिन्धरूक्षाचैरुपकान्ताश्च ये गदाः । सम्यवसाध्या न सिद्धयन्ति रक्तजांस्तान् विभावयेत् ॥' (चरक )।

(४) ऐसे ही सु॰ सूत्रस्थान के २७ वें न्वण-प्रश्नाध्याय में भी 'दोषस्थानान्यत कूर्व वक्ष्यामः' दोषों के स्थानों का न्याख्यान किया जाता है, इस प्रसङ्ग में वात, पित्त और कफ के

स्थानों का निर्देश करके तथा सञ्जय के कारणों का वर्णन कर रक्त के भी स्थानादिकों का वर्णन किया है। अर्थात् रक्त का स्थान यकृत और प्लीहा को माना है- 'शोणितस्य स्थानं यकुत्स्रोहानी, एतानि खलु दोषस्थानानि, एषु सन्नीयन्ते दोषाः ।'

( ५ ) वैसे ही वातादि दोषों के गुण-धर्म के समान रक्त के भी गुणधर्म लिखे हैं-'अनुष्णशीतं मधुरं स्निग्धं रक्तन्न वर्णतः। शोणितं गुरु विस्नं स्याद्दिदाइश्चास्य पित्तवत् ॥' रक्त-दोष-खण्डन-(१) वास्तव सें रक्त की गणना दोषों में नहीं हो सकिती है क्योंकि व्रण-प्रश्नाध्याय के प्रारम्भ में ही कहा है कि वात, पित्त और श्लेब्सा ये तीन ही शरीर की उत्पत्ति में कारण हैं-'वातिपत्तरलेष्माण एव देहसम्भवहेतवः।' (२) शरीर के धारण में भी इन तीनों को प्रधान मान कर इनकी त्रिस्थृण संज्ञा की है-'तैरेवाप्यापन्नैरथोमध्योर्ध्वसन्निविष्टैः शरीरमिदं धार्यते । अगारमिव स्थूणामिस्तिस्मिरतश्च त्रिस्थूणमाहुरेके ।' (३०) इसी प्रकार रोगोत्पत्ति-कारणों में भी वातादि तीनों का ही निर्देश किया-'सर्वेषाञ्च व्याधीनां वातिपत्तरलेष्माण एव मूलम् ॥' ्( सु॰ सु॰ अ॰ २४ ) किन्तु जो रक्तज रोग छिखे हैं वे दोषों के द्वारा दुष्ट हुए रक्त के रोग उपचार से कहें गये हैं। जैसे उष्ण तेंळ, घृत या पानी से जले हुए को घृतादि दग्ध कहा जाता है किन्तु वह वास्तव में अग्निद्ग्ध होता है वैसे ही रक्तज रोग भी त्रिदोपजन्य ही होते हैं—'रसादिस्थेषु दोषेषु व्याधयः सम्भवन्ति ये । तज्जानीत्युपचारेण तानाहुर्धृतदाइवत् ॥ (४) लोक में सोम, सूर्य और अनिल (पवन) जैसे तीन तस्व प्रधान हैं वैसे ही शरीर में भी उन तीनों के प्रविनिधि-भूत कफ, पित्ते और वायु प्रधान हैं और विसर्ग, आदान तथा विद्येप का कार्य करते हैं - 'विसर्गादानविक्षेपै: सोमसूर्या-निला यथा। धारयन्ति जगद् देहं कफपित्तानिलास्तथा ॥' (५) प्रकृति वर्णन में भी सुश्रुताचार्य ने लिखा है कि गर्भाधान के समय शुक्र और आर्त्तव में स्थित वात, पित्त और कफ इन त्रिदोषों में से जिस दोष की अधिकता हो उसी प्रकृति वाला वह मनुष्य होता है। यदि रक्त भी चौथा दोष होता तो चौथी रक्तज्ञ प्रकृति भी लिखते । 'शुकार्त्तवस्थैर्जनमादौ विषेणेव विषक्तिमेः । तैश्व तिस्रः प्रकृतयो हीनमध्योत्तमाः पृथक ॥' (६) यदि रक्त भी दोष माना जाय तो मूत्रवृद्धि (Hydrocyle) में मूत्र कारण होता है तथा मेदोवृद्धि में मेद कारण होता है अोर शुकारमरी में शुक्र कारण होता है अतः ये भी दोष माने जावेंगे तो दोषों की संख्या च्यर से भी अधिक हो सकती है इसलिए रोगोत्पत्ति के कारण को ही दोप नहीं माना जाता अपितु जो दोष शरीर की विविध कियाओं में कारण होते हों और प्रकृति तथा देह का निर्माण करते हों तथा समान अवस्था में स्वास्थ्य का कारण और देह का धारण करते हों तथा विषमावस्था में देह को रुग्ण करते हों, उन्हें ही दोष माना जाता है। ऐसे दोषों की संख्या तीन है-'शरीरे जायमानानां क्रियादींनां प्रवर्तकः । प्रकृतिं जनयेद्यस्तु विषमो रोगकारकः ॥ समः सञ्जनयेत्स्वास्थ्यं स दोषः परिकार्यते । वातपित्त-कफा ज्ञेया एवं लक्षणलक्षिताः ॥ तस्मादेते त्रयो दोषाश्चतुर्थो नास्ति कथन।' ( ७ ) वात, पित्त और कफ ये पृथकु र तस्व हैं किन्तु रक्त पाञ्चभौतिक माना जाता है, जैसे कि रक्त में विस्नता (आसगन्धिता) /पृथ्वी का गुण, द्वता जल का गुण, CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratgani. Lucknow

इकिमा तेज का गुण, स्पन्दन वायु का गुण और ऌघुता आकाश का गुण विद्यमान है—'विस्नता द्रवता रागः स्पन्दता लघुता तथा । भूम्यादीनां गुणाश्चेते दृश्यन्ते चात्र शोणिते ॥' (८) जिस तरह हमारा शरीर या उसकी अन्य धातु त्रिदोषों से दूषित होती हैं वैसे ही रक्त भी वातादि दोगों से दूषित होता है। वात से दृषित रक्त झागदार, किञ्चित् लाल वर्ण, काला, रूखा, पतला, जल्दी बहने वाला और न जमने वाला होता है। पित्त से द्षित रक्त नीला, पीला, हरा, काला, मांसगन्धी, चींटी तथा मचिकाओं के लिये अप्रिय तथा न जुमने वाला होता है। कफ से दूषित रक्त गेरू के जल के समान वर्णवाला, चिकना, ठंढा, गाढा, चिपचिपा, मन्दगति से बहने वाला और मांसपेशी के समान दिखाई देता है। सन्नितात ( त्रिदोष ) दृषित रक्त उपर्युक्त सर्वलक्षणयुक्त तथा विशेष कर काओं के समान दुर्गन्धयुक्त होता है—'तत्र फेनिलमरुणं कृष्णं परुषं तनु शीघ्रगमस्कन्दि च वातेन दुष्टं नीलं पीतं हरितं रयावं विस्नमनिष्टं पिपीलिकामिक्षकाण्यमस्कन्दि च पित्तदुष्टं, गैरिन्ते-दकप्रतीकाशं स्निग्धं शीतलं बहुलं पिच्छिलं चिरस्रावि मांसपेशीप्रभञ्ज रलेम्मदुष्टं सर्वेलक्षणसंयुक्तं काजिकामं विशेषतो दुर्गन्य च क्रिन्निपात-दुष्टम्।' (सु॰ सु॰ अ॰ १४)। (९) जैसे वातादि दोषों के निजी प्रकोप के कारण हैं वैसे रक्त के प्रकोप के कारण भी नहीं बताये गये हैं अफ्जि आन्नार्य ने विना दोषों के रक्त का प्रकोप नहीं होता-ऐसा स्पष्ट लिखा है- 'यस्माद्रक्तं विना दोषेनं कदाचित्प्रकृप्यति । तस्मात्तस्य यथाकालं दोषं विद्यात्प्रकोपणे । । ( १० ) फिर भी शल्यतन्त्र में वर्णित रोगों में से किसी-किसी रोग में वास्तव में दृष्य रक्त को भी संशमनीय, संशोधनीय आदि रूप में जानना चिकित्सा के छिये आवश्यक है तथा दो कारणों से उत्पन्न रोग में जो कारण प्रधान होता है, च्याधि उसी के नाम से पुकारी जाती है। जैसे पिता-माता से उत्पन्न पत्र कहीं पिता के नाम से और कहीं माता के नाम से परिचित होता है वैसे ही दोष और दूष्यों के मिछने से उत्पन्न होने वाले रोग भी कहीं दोषों के नाम से, जैसे वातज्वर, वातातिसार आदि और कहीं दूष्यों के नाम से, जैसे अन्त्र-वृद्धि, शुक्रमेह, आदि। इस नियम के अनुसार ही जिस रोग में चिकित्सोपयोगी ज्ञान के लिये दूष्य रक्त की प्रधानता है, वहां रक्त के अनुसार रक्तार्श आदि नाम रखे गये हैं L (११) दोषों की उत्पत्ति की दृष्टि से भी देखा जाय तो विदित होगा, कि प्रथम अधुर पाक में कफ की उत्पत्ति, द्वितीय विदग्ध पाक में पित्त की उत्पत्ति और तृतीय कटुपाक में वायु की उत्पत्ति होती है- अन्नस्य भुक्तमानस्य षड्रसस्य प्रपाकतः । मधुराद्यात्कफोऽमावात् फेनभूत उदीर्यते ॥ परन्तु पच्छमा-नस्य विदम्यस्याम्लभावतः । भाशयाच्च्यवमानस्य पित्तमच्छमुँदीर्यते ॥ पकारायन्तु प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य विद्वना । परिपिण्डितपकस्य वायुः स्यालाद्, यावतः ॥' ( च० चि० अ० १५ )। यूनानी में भी कहा है कि भुक्त द्रव्यों के जले हुए अंश सौदा, अधकि बे अधपके अंश से सफरा और ऊपर के झाग जैसे अंश से बलगम बनता है और भुक्त द्रृंद्यों के ठीक पके हुए अंश (रस) से रक्त बनता है। इस रेरह सिद्ध है कि वातमूदि दोष तथा रक्त की उत्पत्ति-क्रम ही भिन् है और जब तक यह रक्त किसी बातादि दोष से दूषित नहीं होता, रोगोत्पत्ति में भी हेतु नहीं ही सकता। (१२) सुश्रुताचार्यने स्वयं वातादित्रय को दोषों में

ग

ष

णं.

श्च

त-

के

न

ना

14

नी

य

था

है,

से

से

ন্থ

₹,

त्र-'

ग

है,

الم

तो

त्तं,

ाक

स्य

मा-

ते॥

ायुः

हा

पके

ता

रक्त

की

ादि

हो

में

माना है तथा रक्त की गणना सप्तधातुओं में कही है- वायुक पित्तं कप्रश्चेति त्रयो दोषाः समासतः । रसासङ्गांसमेदोऽस्थिमञ्जशुः काणि धातवः ॥ (१३) इसी प्रकार दोपों के सैज्जय, प्रकोप और प्रशमन की व्यवस्था में भी वातादि दोपत्रय का ही उल्लेख मिल्रुता है १ रक्त भी यदि चतुर्थ दोष होता तो उसके सञ्जयादि के समय का निर्देश करते—'ग्रीब्मे सन्नीयते वायुः प्रावृटकाले प्रकुष्यिति । वर्षासु निचितं पित्तं शरत्काले प्रकुष्यित ॥ हेमन्ते निचितः इलेष्मा वसन्ते कफरोगकृत ॥' अतएव यह निर्वि-वाद सिद्ध है कि वात, पित्त और कफ ये तीन ही दोष होते हैं तुथा रक्त चतुर्थ दोष नहीं। (१४) कोई ऐसी भी शंका कर सकता है कि वात, पित्त और कफ यह शारीर दोषों का संप्रक (संचेप से निद्रश) है किन्तु विस्तार वचन से क्या और भी किसी दोष का हीना सम्भव नहीं है ? इसका उत्तर यह है कि किसी पदार्थ का वास्तविक विवेचन करने के लिये प्रथम उसका उद्देश्य ( अर्थात् समास, संप्रह या संचेप कअन ) किया जाता है और बश्चात् उसका निर्देश (विस्तृत वर्णन ) किया जाता है तथा बाद में उसकी परीचा करते हैं। यहां भी बात, पित्त और कफ के नाम मान्न का उल्लेख करके उद्देश किया गया है। फिर उनका सामस्व, निरामस्व आदि विस्तृत वर्णनरूप निर्देश भी आगे किया जावेगा। अस्तु, जिसका उद्देश नहीं हुआ है उसका निर्देश भी नहीं हो सकता अतएव यदि वात, पित्त और कफ के अतिरिक्त और भी कोई, चतुर्थ दोष होता तो उसका भी उद्देश करना चाहिए था। परन्तु शास्त्र में तीन दोषों के अतिरिक्त अन्य किसी रक्तादि दोष का उद्देश नहीं हुआ है, इसिलिये तीन ही दोप हैं, चार नहीं। (१५) शल्यतन्त्र में उपदिष्ट रोगों में से किसी रोग में रक्त का भी प्राधान्य है अतः उसमें रक्तज रोग का वर्णन है किन्तु वातादि दोष जसे सभी साधारण रोगों को उत्पन्न कर सकते हें जैसा रक्त नहीं कर सकता। अतएव कायचि-किस्सा प्रधान तन्त्र के रक्त का प्राधान्य वर्णित नहीं हुआ है। वैसे ही यूनानी चिकित्सातन्त्र में भी कुछ ही रोगों के छिये क को कारण माना गया है, सभी रोगों के लिये नहीं। जैसे कास, श्वास, आदि अनेक रोग हैं जो रक्तजन्य नहीं कहे गये। इससी जाइना चाहिए कि जैसे सुश्रुच के कुछ र्क्तदोषसमर्थेक ऐसे अंश को पढ़कर अब मी किसी किसी को अस हो जाता है कि रक्त भी चतुर्थ दोष होगा, उसी प्रकार चरक सुश्रुतादि के अनुवाद से परिपुष्ट यूनानी तन्त्र में भी किसी अनुवादक के अम से रक्त की दोष संज्ञा पड़ गई होगी किन्तु वास्तव में रक्त चौर्या दोष नहीं है। वहु तो शरीर की समुधातुओं में से एक धातु एवं वातादि द्वारा दूष्य है।

कार्यमारोग्यमेव—उपर्युक्त भिषक्रूपी कर्ता, द्रश्यस्थ पद्भादिरूपी कारण और वातादि त्रिदोष कारण हैं किन्तु च्रातिर का आरोग्य सम्पादन ही एक मुख्य कार्य है। दोषां की विषमता रोग है तथा दोषों की समता ही आरोग्य है— रोगस्तु दोषवैष्ट्य दोषसाम्यमरोगता। यह आरोग्य धर्म, अर्थ, काम और मोच इन चारों का मूळ, कारण है—'धर्मार्थकाम वेष्ट्र से यदि रोग होते हैं तो आयु, दिन, काम और मोच इन चारों का मूळ, कारण है—'धर्मार्थकाम जीवतस्य मेक्षाणामारोग्य मूळमुत्तहम् । रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य चायु का प्रकोप रोने से कोई ऐसा समय में शिंग उस आरोग्य को नष्ट करने व के होते हैं अत्यव वायु का प्रकोप रोने से कोई ऐसा समय के नष्ट करने व के होते हैं अत्यव का प्रकोप न हो तो फिर स रोग को नष्ट करने के लिये बढ़े हुए दोष, धातु और मळों किसी दोष का प्रकोप न हो तो फिर स लिये रोगी ही होंगे अत्यव अनेक श्रव को बढ़ाना, घटे (चीण) हुए को विद्याना तथा समान प्रमाण

में स्थित दोषादि की रचा करनी चाहिये—'वृद्धाः क्षपयितन्यम् क्षिणा वर्षियतन्याः, समाः पालनीयाः ।' अन्यच — 'स्वस्थन्य रक्षणं कुर्योदस्वस्थस्य तु बुद्धिमान् । क्षपयेद् बृंहयेच्चापि दोषघातु मलान् भिषक् ।। तावधावदरोगः स्यादेतत्साम्यस्य जिक्षणम् ॥' (सु० स्० अ० १५)।

चिकित्सा तन्त्र का प्रयोजन भी घातुओं को साम्य करना माना गया है—'धातुसाम्यिक्तया प्रोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्'। धनारोग्यभतोऽन्यथा — आरोग्य के विपरीत अनारोग्य भी रोग है — 'रोक्स्तु दोषवैषम्यं दोषसाम्यमरोगता।' अन्यच्च—'विकारो धातुवैषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते, सुखानां कारणं समः।' वास्तव में दोषादियों की समता तथा असमता को नापने के लिये हमारे पास कोई तराजू नहीं है किन्तु त्रिविध दोष तथा त्रयोदश्विध अग्नि की समता एवं सप्तधातुओं तथा विष्ठा, मूत्र, स्वेद आदि मलों की किया का यथावत् होना एवं आत्मा, इन्द्रियों और मन्न का प्रसन्न करना यही आरोग्य को नापने का स्वस्थ लच्चणरूपी कांटा (तराज्) है —'समदोषः समाग्निश्च समधातु-मलक्रियः। प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थ इरयभिधीयते॥' दोषवैषम्य-लच्चणानि—'दोषादीनां त्यसमतामनुमानेन लक्षयेत्। अप्रसन्नेन्द्रयं वीक्ष्य पुरुषं कुश्चलो भिषक्॥' (सु० सू० अ० १५)।

रोगोत्पत्ति में जीवाणु आदि कारण हैं या नहीं ?-शास्त्र में दोषज और आगनतुक ऐसे रोगों की उत्पत्ति की दृष्टि से दो भेद किये गये हैं। उनमें मिथ्या आहार-विहार-सेवन से सञ्चय-प्रकोपादि-व्यवस्थापूर्वक जो रोग उत्पन्न होते हैं, वे दोषज माने गये हैं किन्तु आगन्तुक रोग प्रथम स्वस्थ शरीर में न्यथा उत्पन्न करते हैं और पश्चात् उनका दोषों से सम्बन्ध होता है, जैसे लाठी, शस्त्र आदि द्वारा आघात होने पर प्रथम वहां चत ( वण ulcer अथवा शोथ ) उत्पन्न होता है पश्चात् दोषों का सम्बन्ध होने से वेदना, दाह आदि माल्स होते हैं। अन्त में आगनतुक रोग भी दोषयुक्त हो जाते हैं। दोषज और आगन्तुक रोगों में उक्त सम्प्राप्ति तथा कारण और लच-णादि की विभिन्नता होती है। कुछ नास्तिक एवं प्रत्यसु-प्रमाणवादियों का मत है कि वातादि दोष रोगों के कारण हैं इसमें कोई प्रत्यच प्रमाण नहीं है तथा वातादि दोषों का अस्तित्व भी प्रत्यचरूप से प्रमाणित नहीं होता तथा रोगाव-स्था में जो विकृत वात, पित्त और कफ का शरीर से निर्गमन होता है उनकी रोगकारणता भी प्रमाणसिद्ध नहीं है वियोंकि ऐसे मल पदार्थ स्वस्थ दारीर से भी निकलते रहते हैं। एवज्र जल, वायु और अग्नि परस्पर विरुद्ध गुणविशिष्ट होने से एक दूसरे के घातक हो सकते हैं किन्तु शरीर का धारण तथा रोंगोत्पत्तिरूप एक कार्य कैसे कर सकते हैं। यदि-समान गुण से वातादि दोष की वृद्धि और असमान गुण से इनका हास होता है तो वातसमान गुण के उपयोग से वातवृद्धि होगी या कफदास होगा यह भी निश्चय रूप से नहीं कह सकते। इसके अतिरिक्क वातादि दोष-साम्य से भारोग्य तथा उनके वैषम्य से यदि रोग होते हैं तो आयु, दिन, रात्रि और भोजन आदि के प्रारम्भ में कफ का, मध्य में पित्त का और अन्त में वायु का प्रकोप रिने से कोई ऐसा समय ही नहीं जिसमें किसी दोष का प्रकोप न हो तो फिर सभी पुरुष सदा के लिये रोगी ही होंगे अतएव अनेक शङ्कोओं और दोषों से

६५ सु० उ०

न्यास यह त्रिदोषकल्पना केवल कल्पनामात्र ही है। प्राचीन समय में सूचमदर्शक यन्त्र भी नहीं थे तथा चिकित्सा शास्त्र का प्रारम्भ था अतएव त्रिदोधों की ऐसी कल्पना कर ली यई किन्तु वर्तमान समय में (Science) पूर्ण समुन्नत है। सूचमदर्शकयन्त्र (Microscope) की सहायता से विभिन्न रोगों के उत्पादक, विभिन्न आकार-प्रकार, वाले, विभिन्न स्वभाव वाले अनेक जीवाणुओं का पता लगा लिया गया है। वे जीवाणु तत्तत्रोग से असित मानव के मल, सूत्र, धूक, रक्त आदि में पाये जाते हैं। वहाँ से स्वयं या दूसरे की किया ( वाहकता ) से दूसरों के शरीर में प्रवेश करके उसी रोग को उत्पन्न करते हैं जिस रोग के वे जीवाणु हैं तथा उस रोगी के शरीर में भी वे वैसे ही स्वरूप में पाये जाते हैं। ये जीवाणु किसी के भी शरीर में प्रविष्ट हो कर वहाँ अनुकूछ परिस्थिति प्राप्त कर बहुसंख्या में शीघ बढ़ जाते हैं तथा एक प्रकार का विष भी उत्पन्न करते हैं जिसमें शरीर के कोपाण (Cell) नष्ट होकर या अस्वस्थ होकर रोग में परिणत हो जाते हैं। यदि उस व्यक्ति का नारीर बळवान् हो तथा उसकी रोगप्रतिरोधकशक्ति ( Immunity ) प्रबल हो तो वे जीवाण स्वयं हार जाते हैं एवं वहीं नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति रोगप्रस्त नहीं होता अथवा रोग हो जाने पर उन जीवाणुओं को नष्ट करने वाली औषधि का प्रयोग किया जाय किंवा स्वभावतः शरीर में उत्पन्त प्रतिविष अथवा कृत्रिमविष से कीटाण एवं उनका विष नष्ट हो जाता है तो रोग भी नष्ट हो जाता है । यह सब अनुभव प्रत्यच की कसौटी पर अनेक प्रयोगों द्वारा परीचित किये हुए हैं अतएव ऐसे प्रत्यच-इष्ट और सत्य जीवाणुसिद्धान्त को छोड़कर वात, पित्त और कफ को आरोग्य और रोग का कारण मानना ठीक नहीं है।

उत्तर या विवेतन-वर्तमान में कुछ उभयज्ञ विद्वान ऐसे हैं जो कीटाणुजन्य रोगों की विष से उत्पन्न रोगों की तरह आगन्तक रोग में गणना करते हैं, जैसे कि श्रङ्गीविष. वस्सनाभ, अहिफ्रेन । ये विष शरीर में प्रवश करके दोष, धात तथा मलादिकों को द्षित करके रोग उत्पन्न करके आगन्तक कारण कहलाते हैं तथा वे रोग आगन्तुक रोग कहलाते हैं, उसी तरह कीटाणु भी शारीर में प्रविष्ट होकर अपने विष ्शरीर के दोष, घातु और मलादिकों को द्षित करके जब रोग उरपन्न करते हैं तो आगन्तुक कारण कहळाते हैं तथा उच्छे उत्पन्न रोग आगन्तुक रोग कहलाते हैं। यदि जीवाणुओं को कारण न माना जाय तो संकामक रोगों को संकामक भी नहीं मान सकते क्योंकि संक्रामक रोगप्रस्त किसी व्यक्ति को स्पर्श करने से ही शरीर में तीनों दोष प्रकृषित होकर ऐसे घातक रोग उत्पन्न कर देते हैं-ऐसा प्रमाणित नहीं होता. किन्तु रपर्श द्वारा कुष्ठादि रोगों के जीवाण शरीर में जाकर वहाँ त्रिदोष को कुपित करके रोग उत्पन्न कर सकते हैं।

निष्कर्ष:-किसी भी कार्य की उत्पत्ति में अनेक कारण हो सकते हैं। कारण उसे ही कहते हैं जिसके बिना कार्य उरपन्न नहीं हो सकता। निमित्त कारण का कारण घट के छिये कुम्भकार के पिता के समान कार्य के प्रति अन्धेथासिख

अपादान नहीं है। जैसे वस्त्र का उपादान कारण सूत्र ही है। कार्पासादि वस्र के लिये अन्यथासिद्ध है। कीटाणु झाचात् रूप से रोग के जनक नहीं हैं क्योंकि इनके प्रविष्ट होते ही रोग उत्पन्न नहीं होता, किन्तु कमशः सञ्जय प्रकोपादि पूर्वक दोपों में विकृति करके रोग उत्पन्न करते हैं। इस तरह रोगो-त्पत्ति में दोपदृष्टि ही कारण है। उस दोप को विकृत करने वाला जीवाणु विष या उस विष का उत्पादक जीवाणु रोग के लिये अन्यथासिद्ध है। जिस व्यक्ति के शरीर में दोपविकृति से पहले ही बारीर कुछ असम हो उसी में दे जीवाण रोग पैदा कर सकते हैं। चम शरीर में तो जीवाणु जांकर विह्न में पतझ प्रवेश सदश स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसा ,कि विषम-उवरोत्पत्ति में स्पष्ट किया है-'दोबोऽन्यों डिहतसम्भूतो उवरोत्सृहस्य वा पुनः । धातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमें उक्तम् ॥' जीविशु और रोगों का अन्वय-व्यतिरेक सिद्धान्त भी नहीं घटता वयोंकि अनेक रोगों में कीटाणु नहीं मिलते तथा अनेक स्वस्थ पुरुपों में जीवाणु होते हुए भी होगोत्पिल नहीं देखी जाती,। यदि जीवाणु को ही रोग का कारण माना जीय तो जिस रोगी के शरीर में जीवाणु नहीं हो वहां वह चिक्तिसक किसको मारने की दवा देगा। वातादि दोषों की कारण मानने वाले तो उन दोषों के लक्षणों को देखकर चिकिरसा कश्ते हैं। जीवाणु को रोग का कर्ता नहीं मान सकते क्योंकि कर्ता समवायिकारण नहीं होता। सदा साथ रहने वाले जीवाण को केवल निमित्त कारण भी नहीं कह सकते क्योंकि निमित्त कारण के नष्ट होने से कार्य का भी नाश हो जाता है किन्तु कीराणु के नष्ट हाँने के कुछ दिनों के पश्चात भी जब तक उसका विष विद्यमान रहता है रोग देखा ही जाता है। दृष्यस्वरूप कीटाणु रोग का असमवायिकारण सी नहीं हो सकते अतएव जीवाण रोगों के प्रति किसी भी प्रकार से कारण सिद्ध नहीं होते हैं।

दोषाभावखण्डन-(१) कोई पदार्थ इन्द्रिय द्वारा प्रत्यच नहीं दिखाई देता हो तो 'वह है ही नहीं' ऐसा नहीं कह सकते-इसलिये शास्त्र में वातादि दोषों के जो जो लिखा लिखे हैं उन्हें रुग्ण में , उत्पन्न हुए देख कर उसके द्वोग के प्रति उन दोपों की कारणना पुत्रं विद्यमानता सिद्ध की जाती है। (२) दोषों की ज्ञान्ति के लिये वमनादि पञ्चकमें तथा अन्य चिकित्सा-प्रकार लिखे हैं। इनके करने से भी दोष-शान्ति और रोग शान्ति देखी जाती है अतः दोष हैं यह सिद्ध होता है। (३) यह हम देखते हैं कि वातादि के समान गुणवाले पदार्थी के सेवन से वृद्धि और विशेष से हास होता है किन्तु व्यक्ति सदा एक सा आहार नहीं लेता और उसे ज्ञान रहता है कि असक पदार्थ उसके लिये सात्र्य है और अमूक असाल्य, अतः वह सदा हिताहारविहार से स्वस्थ ही रहता है। (४) परस्परविरोधी वाताहि देहधारण कैसे करते हैं इसका उत्तर यह है कि विरोधियों का भी युक्तिपूर्वक सेवन और सह अवस्थान धारक्रव होता है जैसे विष और मद्य दोनों शरीर के नाशक हैं किन्तु युक्तिपूर्वक अमृत 🔊 कार्य करते हैं। ये वातादि दोप परश्री मिल कर गहते हैं तथा एक दूसरे के सहायक हैं। साधारण जल में भी जल, वायु और अग्नि मिल है। इसी प्रकार हैपादान कारण का जपदान भी कार्य का Museum हो जाय तो वृह

र

ते-

य

थों

हे य,

का हिं ते

छ.

अपना स्वरूप त्याग कर वर्फ बन जाता है। यदि जल में वासु न मिकी हो तो जलचर प्राणियों की श्वास-प्रश्वास क्रिया सम्भव न हो। इस तरह जलादि में वायु, अग्नि आदि सम प्रमाण में रहने से एक दूसरे के हितकारी और वृद्ध या चीण प्रमाण में रहने से एक दूसरे केविनाशकारक होते हैं। ऐसे ही वातादि दोष समप्रमाण में एक दूसरे का हित ही करते हैं।

अध्यायानान्तु षट्षष्टचा त्रथितार्थपदक्रमम् । एवेमेतद्शोषेण तन्त्रमुत्तरमृद्धिमत् ॥ १४ ॥ स्पष्टगृद्धार्थविज्ञानमगाढं मन्द्चेतसाम् । यथाविधि यथाप्रभनं भवतां परिकीर्तितम् ॥ १६ ॥

तमप्रशंसोपसंशरी—िख्यासठ अध्यायों के द्वारा स्पष्ट अर्थ वाले पर जिसमें कमपूर्वक रखे हों ऐसा यह विषय-प्रतिपादनरूपी समृद्धि से परिपूर्ण उत्तरतन्त्र सम्पूर्णता से किख गया है। इस उत्तरतन्त्र में अत्यन्त स्पष्टरूप से गृह (गम्भीर पूर्व गुप्त तथा जटिल) अर्थों का विशिष्ट ज्ञान विणित को कि निर्मल चित्त वाले मनस्वी पुरुषों के लिये

अथवा मूर्वादिकों की सङ्गति न करने वाले उदारहृद्यू विद्वानों के लिये यथाविधि और यथाप्रक्ष (प्रश्लोच्यप्रक ) लिख्ना गया है ॥ १५-१६॥

सहोत्तरं त्वेतद्धीत्य सर्वं बाह्यं विधानेन यथोदितेन । न हीयतेऽर्थान्मनसोऽभ्युपेतादेतद्वचो ब्राह्ममतीव सत्यम्।। इति अगवता धन्वन्तरिणोपदिष्टायां तच्छिष्येणं महर्षिणा सुश्रुतेन विरचितायां सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्त्रे दोष-भेदविक्लपो नाम षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥

- CARRED -

एतत्तन्त्राध्ययनफलम्—पूर्वं सं ब्रह्मदेव के द्वास प्रतिपादित आयुर्वेद के ज्ञान से परिपूर्ण इस उत्तरतन्त्र के सहित समप्र सुश्रुत्वन्थ को यथाविधि पढ़ने वाला पुरुष अपने मन के अभाष्ट (आकाङ्क्षित) किसी भी (अष्टाङ्गायुर्वेद के) अर्थज्ञान से हीन (रहित या श्रून्य) नहीं होता है। यह सत्य, ब्रह्मवानय है॥ १७॥

इति श्रीसुश्चतसंहितायां साहित्यायुर्वेदाचार्य-साहित्यरत-काव्य-पुराणतीर्थ, A. M. S. M. A. आदिलब्धानेकपद-वृक्तिन, हुन्दौर-रामम्ह-गुद्कुलकाङ्गडी-जयपुरादिविविधनगरायुर्वेदमहाविद्यालयेषु भूतपूर्वाध्यक्षेण, नििकल-भारतीयायुर्वेदविद्यापीठस्य जामनगरवर्तिकेन्द्राध्यक्षेण अनेकायुर्वेदमन्यसम्पादकेन जाम-नगरीयायुर्वेदमहाविद्यालयस्य प्राध्यापकेन राजस्थानप्रान्तवर्तिमेदपाट( मेवाद )-

 प्रदेशस्य मण्डिकया-ग्रामवासिना श्रीकृष्णतनुजेन गुर्जरगौढेन तिवा-रीत्यवटक्कमृता अम्बिकादत्तशास्त्रिणा विरिचतायामायुर्वेद-तत्त्वसन्दीपिकाभाषायासुत्तरतन्त्रे दोषभेदविकरपो

नाम षट्वष्टितमोऽध्यायः।

इत्युत्तरतन्तं समाप्तम् ।

समात्रश्चारं मन्यः।



Digitized by Sarayu Forndation Trust , Delhi and eGangotri Funding : IKS CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow







